| KKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK          |
|-------------------------------------------------|
| थ्र<br>हुँ बीर सेवामन्दिर हूँ                   |
| 🎖 दिल्ली 🕺                                      |
|                                                 |
| X<br>X<br>X                                     |
|                                                 |
| \$ 280° #                                       |
| है कम मण्या ०३०: ८ - राजा प्रहे                 |
| X काल न०                                        |
| भू विश्व भू |
| S                                               |



A COLOR SERVICE SERVIC

IV 1-2.



# शब्द वालपदुम:।

### चर्चात्

एतई ग्रन्थमस्तकोषाभेषभात्त्वमङ्गान्त्रिमाहारादिवर्णक्रमविन्यसाभन्द निष्मतु -नानार्थ-पर्याय-प्रमाण-प्रयोग-धातु-तद्मुबन्धाभिधेय-सदित-तत्त्त च्छान्द्रप्रमङ्गोत्थित-वेद-वेदाङ्ग-वेदान्त-न्याय-पुराणेतिष्टास-सङ्गीत-भिन्द-स्वपकारभात्त्व-न्योतिष-तत्त्वात्वाम-काव्याक्डार-च्छान्दःप्रसृति-नाम-स्वणोदाप्तरण-द्रव्यगुण-रेगिनदानीषध-स्तृत्व्यक्षयभ्यादिसंयुक्त-सर्व्यदर्भनमतानुसारि-संस्तृताभिधानग्रयः।

## स्यार-राजा-राधाकान्तदेव-बाह्यद्रेग

विरिचतः ।

षाश्चिनिसतानुसारि प्रशेकश्व्यम्पति मुनस्यक्षाति । क्षत्रक्षण्यस्य प्रमाण प्रवेशमः पर्योग धातुपदेशाश्वरः । दिसिः मृत्रमञ्जलत्वक्षण्यस्य तदर्थत्यमासः प्रयोगादिसः । स्व

सुप्रक्रमार्थिक विक्त च शार्जम्

## श्रीवरदाप्रसादवसुना तदनुजेन श्रीहरिचरणवसुना च

ष्ण्राषशास्त्रविशारदको विद्रबन्दमाहार्यन मंगरिवर्द्धितः । गागराचरैः प्रकाशितसः ।

चतुर्थः काग्छः।

प्रथम-दिशीय-खक्दी।

## कलिकाता राजधान्यां

रामनाराज्ञमा यन्त्रे सुदितः। ७१ न० पाणुरियाघाट छोट्-स्थितमननात् प्रकाशितस्त । प्रकास्टाः १८१३।

PRINTED BY 6 1 65 C. RAMEARATAN PRESS, AND CONSIDERABLY IMPROVED, CARRICLLY BEVISHED AND FUBLISHED
BA BANADA PROSAD BANG, AND HARL CHARAN BASU. 71. PATHURINGHANA SIREFT CALCUTES

To be had at the Sabdakalps diams. Office, No. 71. Pathoringhate Street. Calcutte, and at the Euprist Mission Press. No. 24. Lower Circular Road Calcutta: Price for Subscribers in India, Re. 1, and Countries out or India is for each intention

All rights received.

## গোপালতাপনী।

সম্প্রতি অগর্ধবেদীয় পিরশারশাধার অন্তর্গত গোপাশড়াপনী নামে এই উপনিবংখানি ছইটা কার সহিত মুক্তিত ইইয়াছে। এই উভর টাকার মা
ব্যথাটা বৈক্ষবালী প্রীনিগোস্থানীব ও ছিতীয়টা প্রীনিধেরবাভিতের প্রণীত। পূক্ষাপাদ গোস্থানীর বাণ্যাটা সম্পূর্ণ ভক্তিবরের ক্ষাধার স্থান । ব্যক্তির ক্রিলির ক্ষাধার স্থান । ব্যক্তির ক্রিলির ক্ষাধার ক্রিলার বিক্ষবিদ্যার ক্রিলার বিক্ষবিদ্যার ক্রিলার ক্রেলার ক্রিলার ক্রি

ইহার বজাপ্রান অভি সরল ভাষার ও টীকাম্বারী সরল টিপ্পনীতে ভূষিত হ্যাছে। ইহার মূল্য পক্ষাক্রম জ্পবা দেবীভাগতের প্রাহকের পক্ষে॥• আ
আগালের পক্ষে ৭০ আনা। ধাঁহার। মূল ও অক্সাদ একতো লটবেন তাহাদের পক্ষে ২০ এক টাকা।

**ভীহ**রিচরণ বস্ত

अभ्योपक ।

শব্দকল্প দেশ-কার্য্যালয়

১৯ নং পাথুরিয়াখাট। খ্রীট্—কলিকাতা।

শব্দক—১৮১৩। মার।



व्यक्षीवार्वकानं तालु। (यदुक्तं सिद्धाना- विषाच कविक्त्यहमे।"दिवासी सादादिक: ।" कौसुवाम्। "इचुयक्रानां ताचु ।" तथा च हिन्दः ग्राच्यान्तर्गतग्रवर्षेषः । तथा च हन्दो-श्रिचायाम्। १०।

"अच्छात्वद्यविचुयश्रास्तातवा चोडवाद्गपू॥")

तस्य सक्टपं यथा,--

पतातव्यवद्वाशं खयं परमञ्जूकती । पश्चमामयं वर्षे पश्चदेवसयं सद्र। विश्वसिक्षकितं वर्षे चिविन्द्रसिक्तं सद्या।

"कर्डाध:कमतो रेखा चतुष्कीयमयी शुभा। 🕴 इति विश्व: ॥ मारायश्रेणविधयसासु तिस्रन्ति निव्ययः। तस्य ध्यानं यथा,---

"धुव्यवर्था सङ्गरीद्रीयङ्भुणां रक्तलोचनाम् 🖟 रलाम्बरपरीधानां नानालक्षारभूषिताम् ॥ सञ्चामीचप्रदी निवासण्डि हिप्रदायिनीम्। र्दंधालायकारनुतच्यन्तं दग्रधा चपत् ॥"कंयज्ञत,

तत्रयासमन्त्री यथा,—

"चिश्रक्तिसचितं वर्धे विविन्द्रसचितं सदा। प्रवस्तिमामी सहा वर्षे प्रक्तिमामी समयम्॥" इति वर्णोद्वारतकम् ।

बाख नामानि यथा,--"यो वासी वसुधा वायु स्विकतिः पुरुषीत्तमः। बुगानाः श्वसनः प्रोद्धो घूमार्षिः प्राणिसेवना भ्राभमी चटी जीवा वायुवेगी यश्रस्करी ह सङ्घीताः चापा वाली सुद्यं क पिलाप्रभा । कार्येको वापकस्थामी होमो यान प्रमा सुख् चकः सर्वेत्ररी घूमचासुका सुसुखेत्ररी ॥ लगासा मनयो माता इंसिनी स्क्रिनायक: वितमः श्रीयको भीनो धनिष्ठानक्कवेदिनौ । मेड: धोम: पत्तिनामा पापष्टा प्रायसंध्रक: । इति नानातन्त्रभाष्त्रम्

, बाना;सायकार:। य च पङ्विग्राङ्कवर्तः । वात्वनुबन्धविग्रेषः । स तु दिवादिग्रसस्यकः ।

"भाषिगृद: पुनराहिलघुयै: ॥" बस्य साकृतिकचित्रं यथा, । १११ ; "वकारं प्रस्य चार्लक्षिः चतुव्योवसर्वं सदा। बुकावादी वस्त्र प्रथमप्रयोगे तस्मीतासः भवन्। यया, इत्तरक्षाकरटीकायाम्।

"यो सच्चीं रसु दाइं खसनमय सबी ग्रः सुर्व वस्तु खेदम् ॥")

प्रवसासि सदा वर्षे म्हर्तिसम्बोच्चमवयम् ॥" 🐎 पुं, (बाति वातीति । या गती + छ: ।) वायुः। इति कामधेनुतन्त्रे ५ पटनः । यगः । योगः । यानम् । याना । इति भ्रन्द वङ्गीयवर्णमालायामस्य लेखनप्रकारी यथा,--ं रत्नावली । सर्वनाम । वक्क्रस्त्ये इति यावत्।

ं∤कः, (त्र, य:। ये इति भाषा। यऋव्दस्य टेरले माचा क्रुव्हितिनी क्रेया ध्यानमस्य प्रचणति 🗗 टे: पूर्व व्यक्तामेन निव्यतः । ("व्यवस्थिन नाम्बासकच्याक् टै:।" ४।३। ०१। इति पा(गानिस्चम्। यथा, ऋग्वेदे। पार्शस्य। "(चन रहाजा राजका रहमाने यमे सरम्बती-सतु ॥")

क्री, (यज्+ "श्रकेक्तिन्।" उगा॰ 8 । ५⊂ । इत्राच "बाङ्ग्लकात् य<del>चे</del>; कचा" इत्युज्युकदत्तीत्वा ऋतिन् अस्य च कः।) सुचि-द्चियभागस्यमांत्रख्यम्। तत्त्रयायः। काता-खकम् २। इत्यमरः। २।६।६६॥ काल-खञ्जम् ३ कावेयम् ८ कासकम् ५। इति विमचनः:। करका ( मदाकायु: ०। इति रमसः ॥ ॥ (यथा, ऋग्वेदे । १०। १६६। ६। "युद्धां मतस्त्राभ्यां यक्तः प्राधिभ्यो विष्टष्टामि ते।" "यतः हृद्यसमीपं वर्तमानः कालमीसविधियो यज्ञत् तसात।" इति तद्वाची सायन: ।) व्यच प्रशिरावयवविषेषस्य यञ्जलः सास्ट्यमाच । "बाधी दक्षिणनवापि चुद्याद्यकतः स्थितिः। तत्तुरञ्जकपित्तस्य स्थानं भ्रोणितजं मतम् ॥" चाच यज्ञदोगमाच ।

"बीदामयस्य देलादि समस्यं यज्ञहामये।

यसदा

किन्तु स्थितिसायोत्त्रीया वामदिख्यापान्येयोः ।" व्यय यहादीग्रचिकिता।

"श्री ची दिया: किया: सर्वा यक्त किया समा-चरेत।

कार्यच दिल्ली वाष्टी तच श्रीकितमील बन् । चारच विक्रतासाम्यां पूरितस्माम् निस्तम् । पिवेत् प्रातयंचावित् यज्ञतृत्रीचप्रशान्तये ।" इति भावप्रकाशः ।

(तथा च। "वातनोदीरितं रक्तं कफेन च घनौत्ततम्। पित्तेन पाकर्ता प्राप्तं जिद्येषसंधितं यस्तर । कच्यं तस्य वस्थामि तन तचापि लच्यंत्। चीयतं तेन मनुजी कत्युरास प्रवर्तते । विभक्तमसायोहारी सुझास: श्रमनं अम:। दाष्ट्रीश्विचित्रुघामस्कांककं दाष्टः ग्रिरी-

स्कृतक प्रतिश्वायः श्रीयनं कटुकास्य । सम्रत्यं चुहि मृतस्य निवानामः प्रतापतः । हृद्ये मन्त्रते जाचे उदरं गर्कते स्थम्। यसीतिक्विविकानीयात् यसत् को है च वचिषः" व्ययास्य चिकित्सान

"(नवनी पधवचतमं निग्रा का असरी च तुलसी च सिं इका। काथ एव इत्यामयापह व्यापु मूलयलतम् नाप्रसत् ॥ सौराष्ट्रीकाशीयमणीयधानि दुरालभा चातिप्रवालकच। हाळी यसानी ककुभ: समझा काच: संसपियंकदाश इनित ॥" इति हारीते चिकिस्नित्साने चतुर्थेश्याये । "श्रीववह चिनात् पार्श्वत् कुर्याद्यक्षदिष चुतम् ॥"

इति वाभटे विदानस्थाने दादधेशधाये ।) यज्ञरातिका, की, (यहत रवाता सक्मं यखा: । बहुवीको कः। टापि चत इलम्।) तेब-पाधिका। इति श्रव्यानिका

यक्तद्वेरी, [न] पुं, (यक्ततो वेरी नाणक:।) रोडि-तकरुष:। यथा,---

"प्रीच मो मांसरक नो यह देशी चल चहरः।" इति ग्रस्टचित्रका ॥

यच, न र मिंद्र। इति कविकत्पद्रमः ॥ ( चुरा०-व्यात्म ० - सक् ० - सेट्।) क रु, यचयते। मंदि पूजायाम्। इति दुगोदासः॥

यचा:, पुं, (यच्यते पूज्यत इति। यच + घण्। यदा, दं तद्यीमक्णोतीतः। अच + व्यम्।) गुज्ञाकमात्रम् । गुज्ञाकेत्ररः । इति मेदिनौ । धि, २२ ॥ इच्चग्रहम्। धनरचनः। इति सार्खतः॥

यचकरपं यथा,---"च्याणम् येच निकराः कुवैरवर किङ्कराः। श्विजप्रसारकरा खञ्जनाकारमध्यः ॥ विज्ञताकारवदनाः पिञ्जलाचा सहीहराः । स्प्रिका रक्तवेशाच दीवेस्कन्वाच केचन।" इति बचावैवर्ण कीलयाजकाखक १० वाधायः। विचरसः, पुं, (यचप्रियो रसः। प्राक्रमहाँचित् यचगको यथा,---

"प्रचेतसः सुता यचास्त्रेषां नामानि मे प्रया। कैवजो चरिकेग्रच कपितः काच्यमस्तयाः। मेवमानी च यद्यायां गय एव उदाहत: "" तस्य खुलात्तर्येषा,---

"अरतुर्वच सयोक्त स्वद्दने च पर्यो च सः। यद्यच्यात्त्रकानेय तसाद्यको भवत्ययम्॥"

इति विद्विप्रार्थे काष्ट्रपीयवंशः । (व्यपरा निकक्तियंथा, विष्णुपुरार्गे ।१।४।४१। "भेवं भी रच्चतामेष येवक्तं राच्च सास्तुते। जातु: खादाम इत्वर्य ये ते यत्तास्तु जज्ञात्॥" प्तं, क्री, पूजा। यथा, ऋर्यदे। २ । ६१ । ५ ।

"आन्द्राविचाष्ठवका विमावा व यासु चित्रं इडग्रें न यचम्॥" "न यत्तंन पूजा इध्यते।" इति तद्वास्त्रे स्थान:। तथाच अथर्कांद्रे।१६।२।२८। "तव यर्च पश्रपते अरधुन्तः ॥")

यचकर्षमः, पुं. (यचधियः कहेमः।) कपूरागुर-क ब्लुरी क को लागं मिश्रियसमागः। इत्य-सर:।२।६।१३३॥ "कर्पुरादिभिगैन्धदयी: समभागे: साधितां र बुचे पत्रभेदी यच कर्द्म उच्चते। यच्च प्रियः कर्देमी यच कर्दमः। 'कुच्चुमासुरुक क्तूरीकपूरं चन्दनकाथा। मदासुगन्धभित्युक्तं नामतो यक्तकर्मः ॥' इति धन्यमारिः।

व्यम्बन्धापि। कर्पूरागुवकस्त्रीकक्षील चर्चग्रादि चा। एकी क्षत्मिरं सम्बं यचक इम इस्रते।" इति तहीकायां भरतः ।

यचतरः, पुं, (यचप्रियो यचाश्रिनो वा तरः। भाक्तपार्थिवादिवत समास:।) वटवर्च:। इति राचनिधंग्दः॥ (विवर्णमस्य वटश्बरं चात-

बच्चप्र:, पु, ( सन्तिभयो ध्रा: ।) ध्रमामात्रम् । यश्विकी, की, ( यश्व: पूजा बब्धस्या: । बच + धूनकथुप:। देति के चित्। धुना दति खपात |

इति केचित्। इति भरतः । तत्वक्ष्रिय<sup>धर्ण</sup>-रसः २ खरातः १ सर्वरतः ८ 📲 १५। इसमर: । २ । ६ । १२० ॥ राज: 🛊 धृः 🤏 विद्विसाम: 🕒 । इति रभस: ॥ 🐐 🛣 🕹 बालण: १० सालिमर्यास: ११ वंशवे:२। इति रक्षमाता ॥ (अस्य पर्यायान्तीई रू-"रावसु भावनिर्यातस्या सर्जरस्य ॥। देवधूपो यक्तधूपक्तथा सर्वरसक्त सः 🤎

इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्वक घण्डी भा रतेन माधवपूजननिवधी देवीपूजा की आधा कालिकापुराधी ६० व्याध्याये। "न यच्च घुपं वितरेत् साधवाय कराचुन "यच घूपेन वा देवीं सद्दासायां प्रपूजनीय') सर्जटचर्स;। टारपिन तेज इति∮भा। तत्वर्थाय:। पायमं: २ श्रीवास: ३ सर्श्रमः। इति डिमचन्द्र:।३।३११ 🖡

समास:।) पुष्पमद्यम्। तत्पर्याय:। 🕬 सव: ए। इति चिकायाधिय: ॥

यचराज:, पुं, (यचायां राजा। "राजा:-सिखभ्यष्टच्।"५। ह। ६९। इति सम्#ा-रुष्।) कुवेर:। इति भ्रम्दरतायकी ॥ (्य, मशाभारते। ५। १६८। ८६।

"रह्मा भगवान्देवी यचरानः सुपृजितः 🖡 प्रययो सर्वतः सन्वैनिमेवान्तरचारिभः ॥" यचराट, [ज्] पुं, (यचेषु राजते रति। राज् "सत्क दिवह चेति।" ३।०। ६१। इति (काप) क्ववरः । ( यद्या, भागवते । ८ । १८ । १७ । "तस्ता इत्युपनीताय यचाराट् पात्रिकाम~

यचराजमात्रम्। मिलाभद्रः। यथा, मञ्ज भारते। इ। ६८। १२०। "तया नो यत्तराख्य मश्विभद्दः प्रसीदतुः" 🏶 यचा इव सक्ता राजनीया। राज्-किए्। रङ्गमण्डप:। इति मेहिनी। जे, ३५ ॥

यचराट्पूरी, स्त्री, (यचराज: पुरी।) स्थलकार् साच वेलासपर्वतस्थितकुषेरपुरी। इति जटौ-

यचरात्रिः, क्ती, (यक्तप्रिया यचार्यां वा राजिः।) कार्त्तिकी पूर्णिमा।सन्पर्यायः। दीपाली २ । इति चिका खडीय: ।

यचनाघनं, क्रा, (यचानां साधनम्।) यची-पासगा। यथा, वाराकी लग्ने। "यक्तामां यक्तिमीनाच पेशाचीनाच साधनम्। भूतदेतालग्रान्धर्ले मारगोचाटनाति च । अधीगमनमेत्रवां साधने रेक्कि कितम्॥"

यचामतकं, क्री, (यचायामामतकम्।) पिक-सर्क्रक्तम्। इति ग्रन्ट्राला। यचावास:, पुं, ( यचावामावासी वाबखानम् । )

वटव्याः। इति राजनिष्येग्टः ॥ इति:। डीम्।) कुवेरपत्नी। इति ग्रम्बरका-

## यच्या

वती । यचभार्था च । (यथा, कपाचरिन्-सागरे। १०। १०८।

"सीर्वा सक्रां स्वाने आतुः पूर्व तमन्य धात्। ष्य प्रतिमालयाः ग्रुलः। समसिद्धा वि यक्षियो ।")

यची, की, (यचस्य भाषा । यच+पुंबोगा-दिति कीष्।) कुवेरपत्नी। इति प्रम्हर्जा-वली ॥ (यचभार्या । यथा, महाभारते ।३। 101118

"यची वा राचवी वापि उता होस्वित् सरा-

सर्वया कुरु न: स्वस्ति रचन्वासनान-निस्टित ! 🛚 ")

यचो चुमरकं, क्रौ, (यच प्रियस चुमरम्। तत: खाये कन्।) चात्रत्यफलम्। इति चिकासङग्रेय: ॥

यद्मानी, स्त्री, (यद्मार्थं इन्ति । इन् + "स्म-द्याध्यकर्भृते चा" १।२।५१। इति टक्। ततो कीप्।) दाचा। इति श्रव्हमाला ॥

यत्या, [न्] पुं, (यत्य + "वाष्ट्रतकान यत्रयते-रपि।" उक्षा॰ शरप्रश इत्यन उज्जूतदत्तीका समिन्द्रत्यचेन साधु:।) रोगविधेय:। तत्पर्णाय:। च्चयः ए प्रोषः इ.। इ.स्यमरः। ए। ६।५१॥ राजयच्या ह रोगराट ५ ॥ व्यथ राजयच्याधि-कार:। "तत्र राजयद्मायो विप्रक्तरं समिल्रस्य निदानमाइ।

'वेगरोधात् चयाचेव साइसाद्वियमाप्रनात । विदीधी जायते यत्या गदी हेतुत्ततृष्टयात् ॥' वेगोवन वातन्त्रनपुरीयायाम्।

'वासम्ब्रुप्रीधाणि नियक्ताति यहा नरः ॥' इति चरकवचनात्॥

चयात् चीयते वनेति चयः तेनाति चयाः-नप्रनिष्यदियो धातुच यहेतवः चयप्रब्देनीचन्ते। शाइसात् वजनता समं सस्त्रयुद्धादितः । विषमा-भागान् बहु स्तीकमका खेवा सक्तं तन् विषमा-प्रानम्। तसात्। चिदीष: चात्रिपातिक:। देतुचतुष्टयात् धान्धेशीम देतवः देतुचतुष्य र्वान्तर्भवन्ति। यद्याणः प्रयोगाः राजयद्य-चायग्रोघा: ॥ 🛊॥ यद्यादीमां श्रम्दानां निरुत्ति-

'विद्यो वाधिमता यसात् वाधिर्वज्ञेन बच्छते। स यात्रा प्रोक्त लोके प्रस्टप्राकाविग्रारहें:॥ यच्यते पूज्यते ।

'राज्ञभन्दमनी यसादभूदेव किलामयः। तसामं राजयस्मित के चिराहुसनी विश: क्रियाचयकरत्वातु चय रत्युचते बुधे:। संग्रीपसादसादीनां भीत इत्सभिधीयते ॥ का संप्राप्तिमाच ।

'कप्रधाने देविस्त रहेव रसवस्यस्। चातियवायिनो वापि चौर्यो रेतसानन्तरा। भीयनी धातवः सर्वे ततः सुखाति मानवः॥ कफप्रधानेहों है: रसवर्त्नासु रुद्धेष्ठ व्यनकारा बर्जे धातव: चीयको ततो मानव: शुष्यति।

कारवासूतसा रचसा चये कार्यावा रक्तारी-'नामनुक्रमेया चीयसाखलात्। 🗢 । मार्गाव-रोधि रचचवडेतुमाच चरकः। 'रमश्रोत:स बहु सस्यानस्यो विरुद्धते। स जह कासदेगेन बहुन्हपः प्रदर्भते ॥' खस्यानस्य: इदयस्य:। कार्य विनापि रसचयो भवति मार्गावरोधक्वपितवातेन रसस्य श्रीध-कात। उक्काचा 'वाबोद्धांतुत्त्वयान् कोषो सामस्यावर्थीन च। चानुलोमचार्यं सप्ता प्रतिलोमचायावसः ॥' व्यव्जीमच्यं दश्याया प्रतिजोमचयमधाच । व्यतिश्ववायिनो वा रेनिस चौकी प्रतिनोमक्रमे-गाननदा सर्वे धातवी रसपर्यन्ताः चीयन्ते। तर्यया। मुक्ते चौर्यो सच्चा चौषते सच्चनि चौक्रेश्य चौक्ते। एवं पूर्व्य पूर्व चौक्ते। नतु कर्त्वास्य शुक्रस्य चाये कथं कारसभूतानां मच्चाहीगां चय:। उच्यते। मृज्ञचयाद्वायुः कुप्यति। यधुक्तम्। 'वाबोर्धातुच्चयात् कोषो सागैस्यावरवेन चेति।'

भात्न संगोधयति। ततस्तरमसरं मानयः
भुष्यति॥ ॥ पृत्वेक्तपमाष्टः।
'श्वासाङ्गसादकपसं सवतालुगोषवन्ययिसादमद्गीनसकासनिहाः।
प्रोषि भविष्यति भविन्त न चापि जन्तः:
स्रक्षेच्यो भवति मानगरो रिरंसः॥
स्रप्रेय काक्षयक्षक्षितीलक्षयःग्रामाच्येव काय्यः सक्षकास्काष्ट्र।

तं वाष्ट्रयान्त स नदीविजलास प्रश्लेत्

स बायु: साबिध्यक्रमेख सच्चादीन सर्व्वान्

सुक्यां स्टर्ग प्रविध्य प्रदेश होतां भा थं थं यद्या यो लच्च सम्मापः करपाद्योः। ' क्यं सपार्थां सिताप्य सम्मापः करपाद्योः। ' क्यं स्यान्यं सिताप्य सम्मापः करपाद्योः। ' क्यं स्योः पान्यं योः व्यान्यं स्वान्यं स

'भक्त है वो क्वर: कास: श्वास: श्वीशातदर्शनम्। खर्भदश्व जायेत घड्कपे राजयन्त्रशा ॥ ॥ अख्वशातया दोषाणां भेदादेकादश्व लच्चशा-चाडाः।

'स्वरभेदीः (निलाक्कृतं सङ्गोत्तवांसपार्त्रयोः । व्यदो दाष्ट्रोशितसार्श्व पित्ताहत्तस्य चाममः ॥ प्रिरसः परिपूर्णत्वमभक्तत्त्वस्य रव च । कासः कष्टस्य चोहंसो विश्वयः कप्रकोपनः॥' व्यक्तिगादुस्त्वगान् रवं पित्तात् कपाश्व। यत व्याष्ट्रसुतः।

'सक एवमतः भोषः विज्ञपातासको गदः। स्रदेशासक विद्वागि दोषायो निपत्सि च ॥'

चसाध्यद्मागमा । 'रकार्यभिरेभिजा वर्भिर्याप सम्बत्म। विभिन्ना पीक्षिनं निज्ञेन्द्रकासासमामये:। जहात्त्रहोवाहितं जनुमित्रहेत् सुविदुतं यशः॥' तच विशेषमाइ। 'सर्वेरहें किभिनापि तिङ्गेमीयकचारे। युक्ती वर्ष्यां वित्सास्तु सर्वकः पीर्ध्यतीरमाधा ॥ सर्वेतिक्रेरेबाइश्रभः। यहें: बब्भः विभ-व्यासक धरवसने:। व्यक्ती श्याचा सांसे वर्षे सति सर्वरूपोर्श्य प्रत्यास्त्राय चिक्तित्वः। 'सञ्चार्या चौयमायमतौसार निपी क्रिम्। भूनसुष्कोहरचेव याचामं परिवर्जनेत्।' चौयमाण[महाबनमसाध्यलचाम्। चातीसार्शिपीडितसिति द्वितीयम्। 'मलायत्तं वर्ण पुंची शुकायत्तना जीवनम्। तसाद्यक्षेत संर्चेद्य प्राको सलरेतसी । मृतसुष्कोदरमिति हतीयम्॥ ॥ श्राद्ध-

'युक्ता च सत्त देशा र सह वा सिन प्रोहितम्।

लच्चे ग वह मेहनां यात्रा हम्लोह सानवम् ॥'

मेहनां शुक्तं चरम्तम्। युक्ताच्य लाहीन

स्मेन प्रोहे र र लच्चा न ॥ ॥ व्यवधिसाहः। 'परं (दनसहस्तम् यह चीवति सानवः। सुभिषम् भिरुपकाम्मक्त्रमः प्रोष्ठपी हिनः॥' प्रोष्ठपी हिनो सानवद्य मरुषो स्वति। सुभि-ध्यासिवपकाम्नो भवति। तहा परं दिनसह-सम्। दितीय दिनसहसं यदि जीवति तन जीवन विकम्प र त्यद्यः। यतेन प्रोष्ठपी हिनो सामवद्यम्तव्यो भवति। सह द्योखिक त्यो भवति। तहा प्रथम दिनसहसं चीवदेव इ लुक्का चिकित्सामाहः।

'ख्यातुकल्याहितं यलवननं क्रियासहम्। उपक्रमेदात्मवननं दीमास्मिक्त्यं नरम्॥' स्रात्मवननं यत्नवननं धृतिमननं या॥ ॥ ॥ स्राय्य निदानिषद्येष्टे: प्रोपिषद्येषानाह । 'खवायप्रोकवार्द्धक्यवायामाध्यप्रशोपितान्। क्रिकोरं स्वतसंत्री च प्राविकां लच्चाः प्रस्तु॥' क्रिकोरं स्वतसंत्री प्रोपिकी। क्रियाशि उर-स्वतप्रोपी च ॥ ॥ तस व्यवायप्रीपिकी लच्चमस्हि।

'यवायश्रीषौ सुकस्य चयात क्रिक्यदतः।
पाक्क देशो यथापूर्ण चीयक चास्य धानवः॥'
शुक्रस्य चयात क्रिं: सुसुनोक्तः। नाणि यथा,
सुक्रचये मेट्रव्यय्योर्वदना स्मास्तिमेणुने
चिरादा प्रसंकः प्रसंके चास्य सुक्रदर्शनमिति।
यथापूर्ण चीयक चास्य धानवः प्रथमं शुक्रं
चीयते प्रभान् शुक्रचयणनिनवायुना मञ्जाद्योश्प धानवो यथापूर्ण चौयको॥ ॥
शोकशीवियो जचयमारः।

'प्रधानश्रीलः सन्ताङ्गः श्रीकश्रीष्यपि तादशः। विना सुक्रचयक्तरिकारिक्यक्तिः। ।'

प्रधानप्रीत: यस्त्राभावन श्रीकी सनितस-ह्यानपर:। सच्तातः (प्रिचिनाष्ट्रः। ताहप्र: खवायशोविसङ्गः। तेन शुक्राहिसन्बंधातुच्य-युक्तो भवति। परं शुक्रचयञ्जते विकारी में दु-ष्ठव व्यवेदनादिभिवेचिती भवति। शास्त्रिस-भावात्॥ # ॥ जराष्ट्रीविको लच्चकासाच । 'जराधोधी क्षयो सन्द्वीर्थवृद्धिवर्ते न्द्रियः । कम्पनी । रिक्त नान् भित्रको स्प्रपाच इतसरः॥ स्रीवित स्रेद्रामा भीनं गौरवाच (चपी) क्त:। संबस्ताखनासाचाः शुष्करूचमलक्षाः ॥' मन्यस्य: सन्यार्थ:। शुक्तकःचमनन्द्रति: मुज्बरूचे मजक्यी यस सः॥ ॥ अध्य द्योविको जन्ममाम्। 'ऋष्यप्रशोधी ससाङ्गः संस्टपकव 😎 वि:। प्रसुप्तगाचावयवः शुष्कक्कोमग्रकाननः ॥ संस्टब्स्वेय परवा इद्वियेस्य सः। प्रसूप्तगाचा-ययव: प्रसुप्त: स्प्रश्रीद्य:। क्रोमंतिसकं प्रिपासा-स्थानम् । # ॥ यायामधो वियो जचगमा इ। 'वायामधोषो भूषिष्ठमेभिरेव चमन्वतः। जिङ्गेष्र:चतलते: भंगुत्तच चर्त । वना ॥ र्मिरंव सक्ताकृत्यादिभिर्ध्वश्रोधियो वाच्यी-रेव। भूविष्ठ काल्यर्म । 🕪 । स(नद्दार्ग प्रैक्या) व-

'रक्त त्यया देशां भिष्ठिये वाष्टा रवक्त वात्। व्यानस्य भवे की वो याष्ट्रोऽषाध्यस्य स्थातः ॥' उरः त्वतस्य निदानभाषः । 'धनुषायास्यतोऽव्ययं भारसद्वष्टतो गुरुम् । युध्यमानस्य विकासः पत्रतो विषयोष्ट्रतः ॥ वृष्यं वा धावन्तं दस्यं त्वान्यं निरुक्ततः । श्रिकाका श्रामानिष्यंतान् विषयो गिष्ठतः

परान्।

समीयामस्य चात्रुं चेद्रं ना तनती हतम्।
समात्रदी पा नरती प्रयंका सम् धारतः ॥
सम्मात्रदी पा नरती प्रयंका सम् धारतः ॥
सम्मात्रदी यूर्णं पात्रप्रकृत्रतः ।
स्यात्रीः कर्माभः क्रृणेप्रस्याच्यस्य वा॥
स्वीय चात्रियससस्य कः चास्प्रधास्तरस्य वा॥
स्वीय चात्रियससस्य कः चास्प्रधास्तरस्य वा॥
स्वीय चात्रियसस्य कः चास्प्रधान्तर्थितः ॥
स्वायस्य व्याधासं कुक्तः । दस्यं द्रशादिकम्।
स्वायस्य स्वोद्रादिकम्। श्रिका देधिपाषाणः ।
सम्भ प्रकारस्य दः । निर्वातीरस्थविषेषः ।
स्वाधः उरः चतास्त्रः ॥ ॥ उरः चतस्य क्ष्यस्य सम्ह ।

'उरो विनव्यतेश्वर्धं मिद्यते च विस्व्यते ।

पूर्णं भवित तन्पादं मुख्यत्यकं प्रवेपते ॥

प्रपीद्यते ततः पार्चे मुख्यत्यकं प्रवस्यते ।

क्रमादीयं वकं वर्धो विद्यायक् द्यायते ॥

व्यरो व्यथा मनोदेन्यं विद्यत्यक् द्यायते ॥

व्यरो व्यथा मनोदेन्यं विद्यत्यक् द्यायते ॥

दुष्टः घ्यावः सुद्रगंन्यः पीतो विश्वयितो वस्तु ।

कासमानस्य चाभीक्यां कपः सास्त्वं प्रवक्तते ॥

य चातः चीयतेश्वर्धं तथा गुक्रीक्योः चयात्।

कावकं जक्यां तस्य पूर्व्यक्तप्रमिति स्द्रातम् ॥'

विवव्यते पीद्यते । भिद्यते विद्य्यंत द्या

यच्या

विभव्यति द्विधा क्रियत इव । स पुरुष:। सात: जर:जनवान्। पात्रार्थे चौबते चीको अवति। न बीवर्त बासकायन्त्रयादेव की मो भवति। लधा श्रुक्ती असी: चयात्। क्यातिस्वनादिना मुक्तीजसी: चयादपि सीमी भवति । 🕬 उर:-चत्रस्य विश्विष्टं सचग्रमादः। 'उरोक्क् भोशितचहहिं: कासी वैभेशिक: चर्त। चौबै सरसाम्बन्धं पार्चप्रकाटियहः । श्वते अर:श्वनवति । उरोकक् ग्रोबिन श्वरिः का ची वैग्रेषिका, विग्रेयती भवळेव। तकिने-बोर; चतवति चासकप्रशुक्रीजवां चयात् चौये सर्त्तम्बलं यार्चेष्टकाटियक्क भवति ॥ #॥ निदानविश्वियोग:चलख जच्चविश्वमाच । 'बबारोधातृ खयाचेव कोछात् प्रतिमन्नात्तया। चातीरकाच्यात्रपाने नि:चाची वाति पूर्तिकः॥' च्यात् धानुचयदेशोरतिव्यवायादितः कोष्ठात् प्रतिसकात् कोश्वात् प्रतिसक्तवातेन प्रतिकोस-

वाधवाणाताधनच्यामाष्ट्र।
'व्यव्यक्तिस्य दीप्तायः वाध्यो वववत्ते ववः। वरिवंदत्वरी यायः सर्वतिस्त्रः वर्षयेत् ॥'॥। व्ययः दाववयाचितिस्या।

मचात् पूर्तिकः पूर्तिगन्धः । 🐞 🛊 उरःचतस्य

'बिलिमी बहुरोवस पच कमासि कारसेत्। सिद्धायः चीयरेषस्य तत्सतं स्माहियोपसम्। सकायमं वर्णं पुंतां शुक्षायत्तम् जीवनम्। सस्माह्यर्जन संरचित् याच्यायो सक्तरस्यी ॥ ध्रास्तियरिकारोधृसयवस्त्रादयो (हताः। सन्धानि चाक्रकाः पश्चिम्याः प्रस्ता विधी-

विया: ॥

चित्रपालीकं स्थवं चन्नात्यं सनागरम्।
चाक्मामनकोपेतं चित्रधमानं रसं पिनत् ॥
तेन वक्ष्वित्वर्तनते विकाराः पीनसादयः ॥
झ्यातो दिगुणं मांसं सन्तेति । ध्यातं जन्नम्।
पादस्यं चंक्नुत्वाच्यं चक्क्षो यूप उच्यतः ॥
लद्यथा। यवपच १ कुक्तस्यपन १ हागमांसपन्न ८ जनपन ८० प्रियपन १० ततः पन्नमिते
इतं संस्कर्योयम्। तत्र क्षंमितं सेन्यन देयं
चौरमार्थं चिक्नु च देयम्। पिप्पनी नागरम्
प्रम् मायमितं क्ष्क्षीक्रस्य देयम्। चादिमामक्षास्थामक्षसं साध्यम्। वक्ष्णयुषः ॥॥॥
'नक्षमत्वक्षम् नागवना वानरीवीनं विच्यितं

पक्षं मधुष्टतगुक्तं ससितं यद्माहिकासस्यम् ॥
स्थानमां प्रमण्डागं स्थानं स्थितं नागरम् ।
स्थानेपसेवा ध्रवनं स्थानमध्ये तु मद्मानुत् ॥
सधुताप्यविरुष्टासं चतुनोस्थतामध्यः ।
स्रात्ताप्यविरुष्टासं चतुनोस्थतामध्यः ।
स्रात्ताप्यविरुष्टासं चतुनोस्थाना (स्ताधिनः ॥
स्रात्ताप्यविरुष्टासं चत्रनीतं निस्तृ चयी ।
स्रोतास्थानं काति प्रस्तिस्थे चाच्यमादिने ॥
स्तिभकातुगाचौरोपिष्यक। बसुकासचः ।
स्तिभकातुगाचौरोपिष्यक। बसुकासचः ।
स्तिभकातुगाचौरोपिष्यक। बसुकासचः ।

विश्वेद्याणरोगासं कारण्यास्यायातुरम्।
पार्थ्यश्वित्रम्याधिं सुप्तिकं विष्णुतम्।
श्वाधादाङ्गदाष्टे च ध्यरे रक्तं तथोईगे॥'
सितोपना मिस्री। वसुना स्योना। इति
सितोपनाहिरववेशः॥\*॥
'जातीपनं विश्वकाति चित्रनं तगरं तिना।
तानीग्रं चंस्तं गुच्ही नवद्वसुपकृष्यका॥
नप्रैरस्थास्या साभी मरीचं पिप्पनी तुगा।
स्वास्यसमा भागास्तातुर्जातस्ययुताः।
पनानि सप्त भद्रायाः सिता सर्वसमा मता॥
यूगमेतत् चर्यं कासं चात्रस्य पश्चीगदम्।
स्तान् रोगान् विश्वन्य दस्तिम् श्राप्तिषया॥
वानरोगासिकारोकं तैनं नाचाहि योजयेत्।
सम्बद्धियो नित्रं दृद्ववेदीपदेश्वतः॥'

हति जातीयकाश्यम् अम् ॥ ॥ ॥ 'वासकस्य रसप्रस्यं माणिकावित्रप्रकेरा। पिप्पकी द्विषकं तावत् सर्पिषच प्रजे: पचित् ॥ तस्यान् वेष्टलमायति प्रीतं चौडपकाष्टकम्। एक्तावतारयद्वेद्यो जीएो वेष्टीश्यस्तमः ॥ निष्टिन राजयत्याणं कार्यं चायच्य दाव्यम्। पाचम्म् ज्वच्यां रक्तियतं व्यरक्तयाः ॥

भाष भाषाविष्ठेतुकशोषचिकित्साः तत्र भाषायशोषचिकित्साः।

'खवायशीविशं चीररसमासाच्यभीकनै:। स्कूलेमधुरेकु बीजीवनी येचपाचरेत्॥' रसी मासरस: स्कूलेकितै:। •। श्रीकशीय-चिकित्सा।

'चर्षेयात्रासनें: चौरें: सिन्धेमेधुरप्रीतनें:। दोपनें संदुभिचाने: प्रोक्ष्योवसुपाचरेत्।'कः। यायामग्रीयत्रिक्षाः।

'यायामग्रीषिणं किन्ते; चतचयहिते किमे। उपाचरे क्वीवनी ये विधिना श्रीकाने बतु।'क। कालग्रीवनिकता।

'बाखासुर्विद्वाखन्ने: श्रीतमधुरह इशे:। ष्यत्रमांत्ररणकारेराजशीवस्पाचरेत् ॥'॥॥ त्रवाशोवचित्रसाः।

'व्यक्षोतं जयेत् सिन्धेदीपनै: सादुशीतसै' देवदस्वेदनस्वेका यूषमाचरसादिभि: ॥' । स्थारःस्वताचिकता ।

'वलाश्वान्वा श्रीपणीं वहुपुत्ती पुनर्गवाः पयसा निकामध्यक्ताः ग्रामयन्ति श्वतश्वयम् ॥' श्रीपणीं ग्रम्भारी । वहुपुत्ती ग्रलावरी । इति वकादिसूर्णम् ॥॥॥

ंश्ला पञ्चलो हाचा पियाल्यहेपतं एचन्। सितामधुकसाच्चेरल्डीकाचा प्रकेलिकाः ॥ संपूर्ण मधुना युक्ता वटिका संप्रकच्छेयेत्। च्यामाचा तत्त्वेय भच्चयेचा दिने हिने ॥ च्यान्य यं ज्यारं कासंच्याकं दिक्षां वर्षि

असम्। मुर्फ्शमदं ष्टवां ग्रीषं प्राचित्रवस्रोचकम्॥ बीकानमामवात्त्व रक्तांपर्त खरव्यम् । यकारिगुटिका कृति ह्या सक्तपेकी परा ॥ हाचायाः प्रस्ममेकन्तु मधूकस्य प्रकारकम् । प्रिकार्याचे त्रश्चे पार्थिये तेन तु ॥ प्रकार सर्पंतः प्रस्मं प्रचेत् चीरे चतुर्गं थे ॥ सर्वे धीते प्रकार्यश्चे स्वर्गयाः प्ररापयेत् । यत्त्राचा हतं सिद्धं चत्रची स्वस्मयकम् ॥ यात्राप्तचरका संवस्तोटकक्तीसकान् । प्रदं रक्तांपर्तक क्यांकांस्वकप्रसम् ॥

'चीरे धाचीवहारी जुवरी बाच तथा रसे।
पचेत् समे छतप्रस्थं मधुरे: कर्षसम्मते: ॥
प्राचाद्विचन्द्रनोधीर प्रकंशीत्यकपद्मके: ।
मधुक कुसुमान काला स्मरी हर्णसं चुके: ॥
प्रसाहं मधुन: भीते श्रकंरा हेत् कालाचा!
पलाई कोच संचूर्य स्मे कापच के सुरात ।
विनीय तच सं कि ह्या क्या चा जिल्लं सुरात ।
विनीय तच सं कि ह्या क्या चा जिल्लं सुराति स्मा ।
विनीय तच सं कि ह्या क्या चा परिकी कितम् ॥
चौरमां साधिनां चिक रक्षणिक चा स्मा स्मा ।
ह्या विच्या सका सम्बद्ध क्या स्मा स्मा ।
स्म क्या क्या स्मा सकां क्या रितवर्डनम् ॥

इति चान्यत्राशाववेषः !#! व 'यद्यच तर्पयं श्रीतमविदाषि वितं वसु । चक्रपानं निवेचनत् चतर्चायः सुखार्थिभः ॥

ग्रोकं किय: कोधमद्धयताच स्वेद्दरान् विषयान् भनेच । तया द्विनातीं किद्धान् गुरू च वाचच पुग्या: इत्सुयादिनेभ्य: ॥ ॥ ॥ स्वयं राजयद्माम रसा: । स्वयंतिश्वरो रसो

राजयद्याचि रसिन्द्रिकासम्गी। 'रसभक्तास्त्रासम्बं जोडं मधुष्टतास्वितम्। बास्तिवारनामायं वस्तुजो राजयद्याजित ॥' इति बास्तेवारो रसः॥

रसमसाः मारितो रमः। अन्दर्शासस्यं गुडूची-सस्तम्। जोदं मारिसम्। \*। 'त्रयोशंग्रा मारिसात् स्तादंकोशंग्रो हेम-

भसतः।

रकोशं प्रो कतनाक्षस्य प्रिला गत्मस्य तालकम्।

प्रकोशं प्रो कतनाक्षस्य प्रिला गत्मस्य तालकम्।

वराटी: पूर्यस्य हागीचीरेण टक्ट्र्यम्।

पिट्टा तेन सुखं नहा खड़ाको नास पूर्यत् ।

सतो गलपुट प्रका चूर्यम् स्वाइप्रोस्तकम्।

रसो राजकगाङ्गीश्यं चतुर्गुद्धः च्यापसः ।

मार्चेक्यविष्या कवाभिर्ध्यासस्याः।

मार्चेक्यविष्या कवाभिर्ध्यासस्याः।

मान्ना यपेना चाप द्यादेतं रसं भिषक् ।

सन्ना मार्थेन नम्मति चित्रं वातस्यग्रमक्यः।

प्रति राजकगाङ्गी रसो राजयद्यास्य रसेक्य
विकासस्यो ॥॥॥

'शुद्धतं दिया गत्वं कुर्यात् खर्तेन कव्यतीम्। तयो: समं तीच्याच्यं मह्येत् कव्यकाहते: । जियासुमातपे गोवं ताक्रपाचे दिधारमेत्। ष्पाक्तावीरकपनेश खादुशां यामयुग्यतः । वान्यराधी वसित् प्रचादशोराचात्तदसरेत्। संचूयर्यं गान्येदको चर्तां नारितरं भवेत् । चिन्द्रचिषतीनाभिर्जातीच ननवङ्गनै:। नवभागो चितरेते; सम यव रची भवेत् । निष्कदयसितं निर्द्धं सधुना यष्ट् वेष्ट्येत्। व्ययम्बर्यो नाचा कावचयहरः परः ॥'

इति व्यायस्यः शाक्षेत्ररे ।" इति भावप्रकाशस्य सध्यस्के दिनीयभागे राजयच्याधिकार: । 🐡 । (ययास्य पौरास्तिकं विवर्ण यथा,---

"दिवौकसी कथयतान्द्रविभवें श्रुता कथा। कामव्यवनचं युक्ता पीराबी द्राशिनं प्रति । रोचिय्यामतिसक्तास्य प्रदीरं नातुरचतः। व्यानगामात्वता[मन्दोरें इ: क्षेत्रपरिचयात् । दुष्टिवृषामसम्भोगाच्ह्यायाच प्रजापते:। कोधी निचायक्षेण मार्किमानि:खसी सुखात्। प्रभागतीर्भे दृष्टिहर्द्याविध्तिसंत्रमान् । भाषाचे प्रतिजयाह ग च सन्वासवर्तत । गुरुवा तमवधातं भाषास्त्रसमवर्त्तनम्। रकोठन्यसवलं दौनं यद्या प्रशिनमाविष्रत्॥ सोर्शभन्तोर्शतगुरुवा गुरुकोधन निष्युभः। देवदेवधिस्थिती जगाम भ्रास्कं गुरुम्॥ व्यथ चन्द्रसस: युद्धी मर्ति बुद्धा प्रकापति:। प्रसादं ज्ञतवान् सीमक्ततीश्रामध्या चिकित्-

स विसुक्तसम्बद्धों विश्राण विशेषत.। तिजसा विश्वितीऽश्विश्वा शुद्धं सत्त्वमवाप च ॥ क्रीधी यद्या क्वरी रीम एकोर वो दु:सर्व दित:। यसात् चराचः प्रागाची हाणयच्या सर्ती

स बच्चा चुचुतीः/चभ्यां सात्रवं जीवमागतः। तान्या चतुर्विध हेतु समाविधति मानवान् । अवयावज्ञमारमं देगसम्बारगं चयम्। यक्षात्रः कार्यं विद्यात् चतुर्धे विषयाध्यनम् ॥" चासा विश्वेषदेतुर्येथा,—

"ग्रह्माध्ययमभाराध्यक्तक्ष्ममन्त्रवनादिभिः। मतनेरभिषातियां साष्ट्रीयां तथापरे: ॥ व्ययधानसभारभोजेनोहर्स विकति। वायु: प्रमुपिनी दीमायुटीयोंभी विभावति ॥" तथास्य जच्मादिकं यथा,—

"स भिर:स्य: भिर:शूजं करोति गलमाश्रित:। कको हंसच कासच स्वर्भद्मरीचकम् ॥ मार्चम्लक पार्वस्थी वक्षीभेदं सुदे स्थित:। ज्ञां ज्वरच सन्तिश उर; साचोरसो रजम्। क्षनाचीरयो रक्तं कासमानः कपाद्यम्। जर्जरेगोरसा सक्तरार:मूजी निरसाति। इति वाष्ट्रिकं यद्या क्लिरेते: प्रयद्यते । यकादप्रभिरासको भनेत्रसात साइसम्। श्रीमस्वादा प्रशिवादा भयाद्वा वेगमागतम्। बातनः जपुरीयार्था नियञ्चाति यदा नरः । तदा वैगमतीचातात् कपापित्ते समीदयन्।

प्रतिकारिय कास्य सर्भेद्रमरी चनम्। पाचे मूर्ज शिरः भूतं क्वरमं वावसहैनम् ॥ महिमहे सङ्ख्याद्वैषीभेटं विवस्ययम्। कःपागयेकादग्रीतानि यचा येवचाते मदान्॥" इति चर्के चिकिसास्थाने बरमेश्रधाये ।

बास्य चिकिता यथा,---"काचने रससिन्द्रं मौत्तियं जीक्रमन-

विद्रमं चनवेकामां लारं लाम्बच वक्रकम् ॥ क्रमृश्यित जवक्रम जातिको वेजवालुका। प्रक्षेत्रं विन्द्रमाञ्चल सर्वे मर्द्री प्रयक्षतः। कत्यानीरेख संसद्देश केश्वराजर सेन च। चाचारिक संभाषां प्रक्षेत्रं दिवस्वयम् ॥ चतुर्मे प्राप्तायीन वटिका कारवैद्विषक् । चातुपानं प्रदासनं वधादीवातुसारतः ॥ नानारीयप्रश्चमनं धन्नीपद्रवसंग्रुतम्। चर्य द्वनित तथा कार्ययद्मार्ग भासमेव च ८ प्रमेशान् विद्यातिन्वेव दोष्ठनयसम्हात्यानान् । चर्वात् रोगात् निष्ठतयात्र मास्करस्विभिरं

इति हङ्काचनाभवटी।

यथा ४"

"शिकाभत्मधुयोवनायानौचरणांसि च। चौरेखाको इतस्त्रास यच्या चयमबाप्रयात्।" इति शिलाजलादिकी हम् । 🗰 ।

रति वैद्यवरसम्बन्धारसंघर्षे राजयन्त्राधि-कारे। 🛊 ॥ )

यच्छन्, [तु] चि, दानकर्ता। उपरमकर्ताः दानघातीर्धमधातीचा प्रत्रप्रस्थयेन निव्यतः॥ यज, ऐ ज स्वी देवाची हानसङ्गकती। इति कवि-करणहर्म:॥ (भा०-उभ०-नक्त०-वानिट्।) बङ्गस्य क्रितिः, सङ्गक्तिः,। ऐ, रच्यात्। च, यकति यकते विक्युं सुधी: पूज्यतीकार्थः। पशुना दहं यशते प्रमुं दहाय दहाती सर्थः। यज्ञि धन्तं सम् सता सच सङ्गं करोती वर्षः । ष्मी, यशः । इति बुर्गाशसः ॥

यजतः, पुं. (यजतीतः। यज् + "भग्यद्वश्चियकि-पविषयमितमित्रमित्र्योध्तेष् ।" खनाः ३।१९०। इति खसच्।) ऋष्विक्। इति सिक्षान्त-कोसदी। (ऋषिविश्रयः। सतु ऋग्वेदस्य ५ म॰ ६०।६८। सत्त्वयोः ऋषिः ॥ चि, यष्टवः। यया, ऋग्वेसे । १ । १८१ । १ ।

"अष्टं पूर्व्योधकती विषया यः ॥" "वजती यष्टयः।" इति तद्वाची खायवः। तथाच तजीव। १। ५। ५। "यथा विद्वा करं करहिकेशो यक्तिश्य:।" "धनतेषाः सर्जेष्यो यक्तनीयेष्यो देवेषाः।" रति तहास्ये सायगः ।)

यमति:, एं, (यम् + बाहुसमात् व्यति:।) यात्र:।

"यज्ञतिष्ठ येयजास्यं क्रुयातास्य जिद्व।" इति मक्सायतत्त्वधृता श्रुति:

कर्षे तिथेशघ: क्रुयादिकारान् क्रियतोऽनिव: । यजनः, पुं, (यजनीति । यज्+"व्यक्षिविच्यवि-विधिपतिच्योऽचन्।" उका॰ इ।१०४। इति व्यवन्।) व्यवस्थित्। रत्नुवादिकोत्।॥ (यजनधीर्ते, जि। यथा, जाग्वेदे । कार्रशास्त

"पिता च तनी सचान् यजनी विश्वदेवाः समयको जुवना ॥" "धनमः यजनगीतः।" रति तक्काची सायवः॥) यजग्, [त्] पुं, यामकत्ता। यजधातीः ग्रह्मप्रक्रयेन

यजने, की, (रच्यते रति । यज् 🕂 खुट् ।) यागः । (यया, मञ्चाभारते। ०। ५३। ६०। "यस्य सेन्द्रामरममा हक्सानिपुरीयमाः। देवा विश्वक्रजः सर्वे यजनान्ते समासते ॥") तत्तु ब्राच्यणस्य षट्कमीकारेतकमें विशेष:। यथा, मानवे १ आधाये। "आध्यापने व्यथ्यवनं यजनं याजनं यथा। दार्गं प्रतिग्रहचे व वाक्रकानामकस्ययत् ॥"

चास्य सचार्य यचा । प्रयुक्तीराच्यपुरीकास-सोमीवध्यवप्रशतिमञ्जविभे: खरिर्यकाशा-चल्यक्योघोड्नरप्रस्तिभः समितिः सुन्युवी-दूरवत्तमुषतक्षाराखनिषयूपदानदर्भं चन्नेयाद-पविचभाजन।दिभिर्वयोगकर्योक्तप्राष्ट्रशाचन्य्यै-कान्यने भित्तिकानी व्यादिभिक्षेतिग्भिः पचारिपूर्वकार्या यद्योत्तर चिकारा समापर्ग यजनम् । इति माह्यविवेक्षश्रदेवलवचनम् । (शब्धते अनेति। शज + काधिकरणे एगुट्। यश्च-स्थानम्। यचा, कीसङ्कागवर्ता । ६।६।६।

"न्द्रार्क्षयः काचनद्रभेषकी(भ-निंद्यसम्बद्धं यजनं समाविधात्॥" "यजनं यज्ञस्थानम्।" इति तङ्गीकायां श्रीधर-

यननः, युं, यासनति। यणधातीर्भाष्प्रस्थीन निष्यतः। इति सिद्धान्तकोसुदी ॥

यचमानः, पु,(यचतीति । यज् + प्रामृत्ति) जाधारी भारेशा। तथायाय:। अही १ यहा है। इस-भर:।१।२।८॥ (यथा, श्रीमह "नाइं तथाश्चि यजमानक्षितिन

चोनदृष्ट्रतम् तसदृ कृतस्रम् छेन ॥") «त्रत्यादिनयं यजमाने। चक्षरं यागविषये मस इष्टसम्पादनाय यथार्थं कमी कुरु इति ऋति-जामादेशको यागसामी प्रशादिशस्त्रवाध इत्यये:। बसमेगाजिनादिधार्यं विद्यतिशस्य वर्ती इन्। यजते इति हन यदा। प्रान यजमानः । स बनौ सीमपानदति व्याक्षारे यज-मानः सन् दीचित उच्चते समासाध्यपनारात्। दीच मौक्षेत्रच्योपनयनवतादेश्रीष्ठ काः दीचा-

धन्दादिती वा।" इति भरतः । यणाकः, चि, (यणतीति। यण् दाने + आकृ।) दानकर्ता। इत्यादिकोषः॥

याः, पुं, (यणतीति । यण् + "सर्वधातुभ्य जवा- शारका इति इत्।) वदा । इत्युक्ताह- यतुः, [ स् ] क्षी, (इण्यंत्रश्नेनिति । यज् + "कार्न-एवपियजीति।" जवा॰ ६ । ९१८। इति उसि:।) वेदविश्वेष:। इत्यमरः।१। ६। ₹ । "इन्यति मेनेति यसु:। यजे जी देवाची दानसङ्ग-शती । चासुसिस् इति उस्।"इति भरतः ॥**७॥** व्यपि च। यजुराच जैमिनिः। ग्रेपे वा यजुः-थ्रस्ट:। प्रेवे ऋक्सामभिन्ने सम्बजाते तत्रक यक्तकत्रचातं प्रश्चिष्य यदितं गानादिविच्हेर-रचितं तत् यञ्चारिति। इति तिच्चादितत्वम्॥ यसुर्वेदस्य वङ्गीतिभेदा भवन्ति । तत्र चरका नाम दादश् भेदा भवन्ति। चर्काः १ व्याकः-रकाः २ कटाः १ प्राच्यकताः ४ कथिष्ठककताः ५ चौपमचाः ( चाहातकटाः २ चाराय-शीयाः = वारायकीयाः ह वार्तान्तवेयाः १० श्रीताश्वतराः ११ मेश्रायकीयाश्रीत १२। तत्र भिचायबीया नाम सप्त भेदा भवन्ति। मानवाः १ दुन्सभाः २ चेनेयाः ३ वाराचाः ८ श्वारित्रवेषाः ५ म्हासाः ६ म्हासायनीया-चिति 🕒 तेवासध्ययनसधी ध्तम्। यनु:-सक्सारायधीत्व चार्खापारी भवति। तान्येव द्विगुकात्मक्षीत्व पदपारी भवति । ताल्येव चिगु-कान्यभीत्व क्रमपारी भवति। धङ्क्षान्यभीत्व वर्ष्णविद्भवति। (ग्रचा कव्यो वाकर्या निवर्त च्छन्दो च्योतिवसियङ्गानि । तत्र प्राचीदौर्चा निक्ष्यां निक्ष्यः । तत्र वाजसंग्या नाम सप्त-दश्र भेदा भवन्ति । जावासाः ९ व्योधेचाः २ कारकाः ३ साधान्दिनाः ७ ग्रापीयाः ५ सामायनीयाः ६ कापालाः ७ पौक्रुवत्साः ८ चावटिकाः ६ पामावटिकाः १० पारा-भ्रामा: ११ विधेया: १२ जैनेया: ११ व्योधिया: १४ ग्रासवा: १५ वेजवा: १६ कात्र्यायनीया-चिति १०। प्रतिपद्मशुपदं इच्दो भागा धन्मी भी भौता न्यायक्तके इत्युपाङ्गानि भवन्ति। उपच्योतियम् १ साङ्गाच्यम् २ प्रतिशा ३ च्यातुवाकाम् ४ परिसंख्या ५ चरणवृष्टम् ६ स्राह्मकत्तप: ७ प्रवराध्यायक ८ ग्राकाम् ६ क्रतु: १० संख्या ११ चातुगम: १२ यश्चम् १३ पाचान: १८ क्षीचकम् १५ प्रधव: १५ उक्-चानि १२ क्रिमेलचणम् १८। रहाराइप्रपरि-

"है सबसे प्रते गाने मन्ते वालसनेयके। इत्युक्तं परिचंत्यातमेतत् सक्तं सश्रक्षयम्। यत्यांच परिचंत्यातमेतत् सक्तं सश्रक्षयम्। यादावारस्य वेदान्तं अध्ययाश्वरिपूर्णकेम्। वेदमध्याय गतेनां श्रोमान्ते तु समारमेत्॥" स्वा तेर्तिरीयका नाम दिमेदा भवन्ति। यौख्याः खात्किनेयाश्वरि। तत्र खात्किनेया नाम पच मेदा भवन्ति। खापक्तमी १ बौधा-यभी २ सल्यावादी ३ हिरस्यकेशी ६ ब्योधेया-श्वरित्। तत्र कठानान्त्रप्राानविद्येषः। चतु-ध्वतारिंशस्यप्रयत्यान्।

"सक्त प्राचन विद्शास्त्र या प्राची ।

यमुर्नेदः स विश्वेषीयन्ये प्राखान्तरः स्तृतः।"
यमुर्नेदस्य धनुर्नेदः उपवेदः। यसुर्नेदस्य भारदाणगोत्रम्। सन्देवस्यम्। भेद्रभं हृष्टः। यसुर्नेदः जग्रः। दीर्थः। कपानी। ताक्षवर्थः।
काष्यनगयनः। साहिस्यवर्थः वर्धेन। प्रशादिकभाषः। आस्य ध्यानम्।

"वन्दे रीड केटमं ताळवर्षं भारदाणं ककानेचं सप्राक्तम्। यक्तर्मेदं दीर्षमादिखवर्षं कापालीनं पक्त चार्यकमात्रम्॥"

य इहं हैवतं कार्य गोचं प्रमायं क्रव्हो वर्धों वर्धमित च विद्यां कमते च विद्यां तमते। जव्याच्यान वेहपारो भवति। जव्याच्यान वेहधारो भवति। च्यावतो ब्रती भवति। चप्रयतः प्रयतो भवति। च्यावचारी व्याव चारी भवति। जातिसारो जायते। इति चरव्याच्याम् ॥ (च्याव्यामभिन्नो मक्याविधेवः। इति कंचित्॥)

यजुर्नेदः, पुं, (यजुरेव घेदः। यजुर्धा घेद इति वा।) वेदविशेषः। तस्याधिपतियेषा,— "ऋग्वेदाधिपतिजींवः सामवेदाधिपः क्रजः। यजुर्नेदाधिपः युक्तः म्रश्लिषेश्यर्ववेदराट्॥" इति ज्योतिषम्॥

व्यस्य वक्ता विश्वम्यायनः। व तु व्यादावेका एवाचीत्। यथा,----"कार्वेदश्रावकं पेशं जग्राच स मदासुनि:। यञ्जर्वेदप्रवक्तारं वैश्रम्यायनमेव च ॥ जिमिनं सामवेदस्य अपावकं सोधन्ययदात । तथिवायकंवेदस्य सुमन्तुऋधिसत्तमम् ॥ एक भाभीद्यजुर्जेदकाचतुर्धा व्यवक्ययन्। चातुर्वेत्रमभूद्यसिंधीन यश्रमधाकरीत्॥ वाध्ययंत्रं यजुभिः; साहग्भिद्यं विजीतमाः,। उहार्त्र रामभिष्कते ब्रह्मल्याण्यवंभि: 🖡 ततः च ऋच उह्न क्रावदं क्रतावान् प्रसः। यज्ञित प्रजुर्वेदं सामयेद्य सामितः । रकविंध्तिभद्ग ऋषेदं खतवान् पुरा। प्राखानान्तु प्रतेनाथ यज्ञुर्वेदमधाकरीत् । सामवेदं सङ्खेय शाखानाचा विभेदतः। व्यथ्ने (यमधी वेदं विभेद प्रवर्तन तु॥"

इति की संग्र १६ का धायः ।

यजः, पुं, इत्यते इविदीयते थ्या। (इत्यत्ते देवता
का न इति वा। यन् + "यन्याचयत्ति क्या प्रकार्मा नहा" शश्राः। इति नहा। यागः।
तत्त्रांथाः। मवः र का ध्याः १ सागः १ सान्तत्त्राः ५ सावः १ कतः ०। इत्यामरः। राश्याः १। वादः १ सावः १२ सावः १ सा

राजसिकयम् यया,—

"व्यित भरतश्रेष्ठ ! तं यम् विद्वि राजसम् ॥"

तामसिकयम् यया,—

"विधिष्ठीनमञ्ज्ञाद्यं मल्ल्डीनमस्चिणम् ।

महाविर्ण्डितं यम् नामसं परिचलते ॥"

रति श्रीभगवद्गीनायाम् १० व्यधायः ॥ \* ॥

स च नानाविधः । यथा,—

"व्ययमान्त्रपीयम् योगयमान्त्रणपरे ।

साध्ययमान्यमान्य यनयः मंस्त्रताः ॥"

रति श्रीभगवद्गीतायाम् ॥ व्यथ्यायः ॥ \* ॥

पच यका यथा,—
'चाधापनं मस्यक्तः (प्रत्यक्तः तपेसम्।
होभो देवे बिलभीतो वृयक्तेश्रतिथपूननम्।"
हति मात्रहे ११५ चाधायः॥ ॥॥

(तचाच मनु:। १। २१ – २२। "ऋषियत्रं देवयत्रं भूतयत्रत्र सर्वदा। शृयक्तं पिष्टयक्कं यथाश्रक्तिः न द्वापयेत् । श्तानेके सङ्यायान् यञ्च भ्राक्तावदी जनाः । ष्मगैष्टमानाः सननमिनियेश्वेष सुकृति।" व्यपरपच्यवा उक्ता यथा, भिवपुराची वायु-र्खे जिलायामुत्तरभागे । १८ । ८६ — १०६ । "कर्मयञ्चलपोयज्ञी जपयज्ञस्तदुत्तरः। ध्यानयची जानयज्ञ: पच यज्ञा: प्रकीर्त्तिता: ॥ क्रम्मेयद्भरताः के चित्तपोयद्भरताः परे। जपमज्ञाताचान्य ध्यानयज्ञातास्त्रथा ॥ भागवभारताचान्ये विधिष्ठाचीत्तरीत्ररम्। कान्नयद्भी द्विधा श्रीतः: कामाकामयिमेदतः ॥ कामान् कामी ततो सुक्ता कामासक्तः पुनर्भवेत। चाकासी कहभवने भोगानु सक्कातल चुतः॥ तपोयच्चरतो भ्ला जायते नाच संधयः। तपखी च प्रमस्तिम् भोगान् सका ततस्ताः ॥ जपधानरती भूता जायते सुवि मानवः। जपध्यागरतो सत्यंस्तरिग्र्टवप्रादिशः। क्यार्नं जन्या चिरादेव क्रिवसायुष्यभाष्ट्रयात्। तसाम् सौ प्रवाचनः कर्मयज्ञीश्य दंहिनाम्॥ खनामः कामसंयुक्ती बन्धायेव भविष्यति । तसात् पचसु यज्ञेष ध्यानज्ञानपरी भवेत ॥ ध्यानं ज्ञानच यस्यास्ति तीर्यस्तेन भवायेव:। क्तिसादिदीवनिर्मुक्ती विशुद्धकित्तसाधनः । ध्यानयज्ञः पर्कास्तादप्वराफलप्रदः। वर्ष्टः कर्मेकरा यहवातीवफलभागिनः॥ हरा नरेन्द्रभवने सद्द्वापि कस्मिंगः। ध्याविनां हि वपु: खद्मां भवेत प्रतास्म निष्रम्॥ त्यं इ किमियां स्पूलं ऋत्वाडादी: प्रवस्पितम्। ध्यानयज्ञरतास्त्रसाह्यान् पाघाणस्यान्॥ गात्वमां प्रतिपद्यन्ते भिवयायात्नारवेदगात्। चातास्यं यः भिवनस्यक्ता विष्टरभ्यकेयेत्ररः ॥ इस्तस्यं चलस्त्यस्य लिचेत् कूपॅरमासनः। कानान् ध्यानं भवेत् ध्यानाज्कानं भूयः प्रवसेते॥ तदुभाश्यां भवेचा क्तिका सान् धानरती भवेन्। दाइप्राम्ते तथा ऋड्डिलकाटे भूयुगामारे॥

नासाग्रे वा तथास्ये वा कत्यरे सुद्ये तथा।
नाभौ वा ग्राम्यतस्याने अस्वविक्व चेतसा ॥
विश्वयागोपचारेख देवं देवीच पूज्येतृ।
व्यथवा पूज्येकिलं लिल्ले वा स्तर्किय वा ॥
वश्लो वा स्वव्या क्वयंकिलं वाच भक्त्या विचानुसारतः ॥
वश्लो वा स्वव्यान्यकं स्त्रेव पूज्यंत् परमेम्बरम्।
व्यन्तकं वास्तरं पूज्यं विश्वः क्वव्येति वा नवा ॥")
वस्तोत्यां त्तरं येथा,—

. ष्टमय ऊचु:।
"कर्ण यज्ञवराष्ट्रस्य देशी यज्ञालमाप्तवान्। जितालमगमन् पुत्रा वराष्ट्रस्य कर्ण चय:। तक्षीश्य स्रोष्यमागानां क्ष्ययस्य महासंतः।॥ स्रोमाकक्षय उवाषः।

क्रम् दिनप्राहुं का वन् एथी। इं महाद्युतम् । यज्ञेषु देवास्तिष्ठांना यज्ञे सळे प्रतिष्ठितम् ॥ यज्ञेन भिवत एक्वी यज्ञक्तारयांत प्रकाः। ष्प्रदेश भूता जीवन्ति पर्जन्यादक्षरस्थाः ॥ पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वे यज्ञमयं ततः। स यज्ञी अभू हरा इस्य कायात् ग्राम् विदासितात् ॥ यथार्च कथवे तद: प्रत्यक्तविश्वता दिना;। विदारिते वराष्ट्रस्य काथे भगेषा तन्द्रावान्॥ ज्ञचाविष्णुधिका देवा: सर्व्येषा प्रमध: संह । निम्युजनात् समुद्रता तत्करीरं नभः प्रति॥ सिंद्रिभेजु: धरीरनी वियाधिक के ब खळ घा:। तस्थाक्रसम्बर्धायद्वा जाताक्ते वे प्रथक प्रथक्॥ यसाद्यसाच ये यत्रास्तन् अव्यन्तु सङ्घेयः। भ्वातासम्बना वातो क्योतिरोमो महाध्वर: 🗵 चनुमावसासन्धीस्तु विद्विष्टीमी याजायत । च चुर्भुवी: मन्धिना तु बात्य रोमी च जायत ॥ राजः पोनभवरोमक्तस्य पोत्रोष्ठमन्धना । यहकोमहक्ष्योमी जिक्राम्यलाद्यवायत ॥ व्यतिराचं सर्वेराजमधी जिक्का मरादभूत । च्यधापनं ब्रह्मयज्ञः पित्रयज्ञस्तु तर्पसम् । चीमो हेथी विलर्भीती बृयज्ञीऽतिधिपूजनम् ॥ कार्गतपेगपर्यन्तं निष्ययद्वास सर्वधः। कर्कसन्धः समुन्पन्ना जिन्नाती विश्वयक्तया ॥॥ वा जिमेथी महामेथी नरमेथस्त चैव च। प्राणि श्विंसाकरा येथ्ये ते जाताः पादसन्धितः॥ राजस्योश्य काशीमी याजपेयस्तरीव च । एलमसी समृत्पद्वा यच्यक्वास्तचेव च ॥ प्रतिष्ठोत्धर्भयज्ञाच दानमाद्वादयस्त्रया। मुह्म निवतः ससुत्पद्गाः साविकीयद्व एव म ॥ सर्वेषां साधका यज्ञाः प्रायम्बन्तकराम्य ये। ते मेहसन्धनो जाना यशास्त्रस्य महास्मनः ॥ र्त्तः भनं सर्पंसनं सर्वेचीवा[भन्तारिकम्। गोमेधो द्वाजापच खुरेग्यो स्वभवनिमे ॥ माये(४: परमेष्टिच गीव्यतिभौगसम्मव:। लाङ्गलसन्धी संजाता खब्जिशोमस्तरीय च ॥ ने सित्तिकाच्य ये यज्ञाः संक्रान्त्यादौ प्रकी-

क्तिया:। जाङ्गजनस्थी ते जातास्त्रथा द्वाद्यवाधिकम् ॥ तीर्थप्रयोगसामीजयज्ञु:सङ्गर्षणस्त्रथा। वाकँमायर्थणवेष नाभिसन्तेः समुद्रताः ॥ ऋचोकार्षः चेत्रयद्यः पत्रमागीर्थतियोजनः । निद्रसंख्यानचेरम्बयद्या जाताव जात्रि ॥ स्वमदाधिकं जातं सद्वसं द्विजसत्तमाः ॥ यद्यानं सत्ततं लोका येभावान्तेरभुनाणि च । सुमस्य पोत्रात् संजाता नासिकायाः सुनी-

चानी सुकसुवभेदा ये ते जाता: पोधनासयो:। योवाभागन नन्याभूत् प्रान्तं प्रो स्विचलमा:॥ इटापूर्णं यकुर्धन्मी जाता: अवस्वस्थृत:। इंद्रान्थी ग्राभवन् यूपा: कुग्रा रोमाणि चाम-

जन्नाता च तथाध्वर्युद्धीता समिध एव च। ष्यग्रहिष्यवासाङ्गप्रचात्पादेशु सङ्गलाः ॥ प्ररोबाधाः सचरवो जाता मक्तिष्कसच्यात्। कर्धुनै चयुगाच्चाता यज्ञकेतुस्तया खरात्॥ मध्यभागोश्भवदेदी मेपूर्त कुक्समजायत । रैतोधारास्त्रचेवाच्यं खराव्यन्ताः ससुद्रताः ॥ यज्ञालयः एउभागात् ज्ञृत्पद्मात् यज्ञ एव च। सदासमा यश्चप्रवयो सञ्जाः कानान् असङ्गताः ॥ एवं यावन्ति यञ्चानां भावद्यानि च चर्वेधि च। लानि वज्रवराष्ट्रस्य प्रारीरादेव चाभवन् । एवं यञ्चवरा इत्य भरीरं यज्ञतासमात्। यक्तरूपेश मभलमाध्यायितुमिहं जगत्॥ श्वं विधाय यक्त व व्यक्तिवामुमहित्रराः । सुष्ट्रमं कनकं घारमासद्येवनत्पराः ॥ ततस्तिभाषारीराणि पिक्डी कृत्य प्रथक् प्रथक्। **जिहेवा किया गैराणि यधम मुखबायुभि:** ॥ सुरुत्तस्य भारीरन्तु वाधमन्तुखवायुना। स्वयमेव जगतम्बरा द्विगामिस्तोरभवत् ॥ कत्रकस्य प्रदीरन्यु भाग्ययामास्य कैपावः । नतीरभूत्रार्कपत्यामः यचवेतानभीजनः ॥ घोरस्य तु वषः शासुभाषियामास वै स्वयम्। तत खाद्यवर्गयोऽधिस्तत्ववात समजायत ॥ स्ते स्विभिनेगत् चाप्तं जिन्दलं सक्तलं जगत्। रातत् यच चर्य निर्द्धातश्चात द्विचसत्त्रमा:। समस्ता देवतास्तव वसन्तं रत्तवरी: सप् ॥ रुतद्भद्रप्रदं नित्यमेत्रदेव चयास्मकम्। रातत् चयीविधिकानमेतत प्रायकरं परम्॥ यसिन् जनपदे चीत क्रूयकी खयायकाय:। सिम् जनपदे निर्शं चतुर्वमी विवहते ॥ एमदः कथितं मर्वे यत् एषं द्विजसत्तमेः। यथा यद्यवराष्ट्रस्य देशो यत्त्वसाप्तवान्। तथा च तस्य पुचार्का देशस्त्रेतालमागमन्॥"

इति कालिकापुरायी ३० चध्यायः ॥ ☀॥ अभाग चाहियज्ञा यथा, —

पुलस्य उवाच ।

"पूर्वमेव मया खानं यदा स्वायस्त्रो मनु:।

जात: परमधनीतमा प्रतक्त्यापितः स्वयम् ॥
सदा प्रवापितः पूर्वं स्वितन्नेगययोजयम्।

वनसः। लमेव संकल्पा स्वयां स्विं कृत हाथ॥
स्थं तु पुष्करं गला कृत्या यज्ञन्त विद्वारम्।

बस्तीहाता स्थिताध्यं स्वारो यज्ञवास्ता:। एकेकस्य वयसान्ये परिवारा: स्वयं स्वता: ॥ एते वे घोड्या प्रोक्ता स्ववजी वेदिस्त्वका:। यतानि चीशा प्रकृतिस यज्ञा: स्टटा: स्वय-

भीश्वा उवाच । यज्ञस्य त्रकाको विद्याः समाप्ति वह साम्यूमम् ॥ यज्ञस्य उवाच ।

भन्नने वातीते तु यद्मस्यावश्चीरभवतः। रचिका क्रफाक्या रत्ता प्राची क्षीतुस्तु रचिकाः। स्राच्याये प्रतीची तु उत्रातुश्चीत्तरा नथा। स्रोतीकां सक्तां कसा रही तेवानु रचि-

धिनृताच धर्म सार्थ दातवं यञ्चसित्तये। कार्ज्यम्यां सङ्ग्राणि स्वेच्छ्या दानस्थिते॥" दति पादी स्टिखके ६१ काश्वाय:॥॥॥

जासमाहीनां स्वधमीयद्वा यथा,— "सारम्भयद्वाः चन्नाः स्युर्कवियद्वा विशः

स्त्रुनाः ।

परिचारयञ्चाः गृहास्यु जपयञ्चास्तु जाकायाः ॥" इति सात्र्ये ११ व्यव्यायः ॥ ॥॥

र्षितायत्तस्य व्यधक्तिजनकत्वं यथा,---"तया विश्वस्तिन्त्रस्तु यश्चं प्रावर्णयत प्रसु:। हिवती: **स्ट संभूष स**र्वसा**धनसंभा**नम् ॥ तखात्रमेधे वितते समाजन्ममं इर्थयः। मञ्चवया तान् हथा शीनान् पशुग्रागां स्तरा । विश्वं अजन्ति त्वष्टक्ष्त् की व्यं यज्ञ विधिक्तव। व्यथम्मी दस्तवानेव इतिमाधमीप्रया नव ॥ न नः पशुवधक्तिष्टकाव यज्ञेश्वदोत्तमः।। व्यथको धक्तेवाताय प्रारब्धः प्रशुभिक्वया॥ नायं धर्मते हाधर्मारियं न हिंसा धर्मेन उद्यति। च्यागमेन भवान् धर्म्से प्रकरीतु यदी च्छिति ॥ विधिहरीन यक्त्र धक्तेगाथयसंतुना ॥ रवं विश्वभृगिन्द्रसू ऋषिभिक्तऋद्धिभि:। उक्तो न प्रतित्रधाच मानमोच्यमन्वितः॥ नेवां विवाद: सुमद्दान् जच्चे इन्द्रमद्द्रिन गाम्।

चङ्गमी: स्थावरी: केन यष्टजमिनि चोच्यते ॥ ते तु स्वित्रा विवादेन तथ्यसुक्का सञ्चर्धः । सञ्चाय वाक्यसिक्त्य पश्चकु: खचर वसुन् ॥

महापाच कर्षं दशस्तव यज्ञाविधिकृप ।। उत्तानपादे । प्रकृष्टि संग्रयं भी उद प्रभी ।॥ सन्य उवाच ।

शुला वाक्यं वस्तियामिव चायं वनायलम्। वेदशास्त्रमनुस्तृत्व यश्चनत्वस्वाच छ ॥ यएजं पश्चिमिधीरच कलक्षेत्रियः। इंसा स्वभावी यश्चस्य इति से दर्भगामाः ॥ यवक्षं भाविनं हृष्ट्वात्मानं सती धिया। व्यवक्षं भाविनं हृष्ट्वात्मानं स्वभी स्वश्चरं सदा ॥ इत्युक्तमाची कृपतिः प्रविवेश रचातलम्। धन्मायां वंश्वरक्तिता राजा वस्त्रधो सतः॥ यत्रस्या

मसाल वाची स्तिक बचुत्रीनापि संग्रयः। तसात्र विसा यज्ञस्य यदुक्तकविभिः पुरा ॥" इति मात्ये १९६ खधाय: ॥ विद्य: ५ नार्थ: ६ सवनम् ७ होता ८ रहि: ८ देवताता १० सखः ११ विष्युः १२ रक्षः १३ प्रजापति: १४ धमी: १५। इति पचदश् यश्च-नामानि । इति वेदनिषय्टी । १ । १०॥ ( विख्यु: । यदा, महाभारते ।१६।१८६।११०। "यश्ची अञ्चपतिर्येण्या यश्चाक्षी यञ्चवाष्ट्रन: ॥") क्रिज़त्, त्रि, (यद्यं करोतीति। ज्ञ+किप्। थागक्ती । (बचा, ग्रीमद्वागवते ।८।८।०। "तामागतां तत्र न कच्चनादियद्-विमानितौ यद्यक्ततो भयाच्यनः।

भाते सासृदिं जननीच शाहराः प्रमाश्वक खाः परिवम्बनुर्मेदा ।" पुं, विष्णुः। यथा, सञ्चासारते । १६ । १८६ । १९८।

"यज्ञभ्रद्यज्ञज्द्यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः ॥") यञ्चपशुः, पुं, (यञ्चश्यैः पशुः ।) घोटकः । इति श्रूक्ट्माला॥ (यचा, श्रीसङ्गागवते। ४। 188135

"चरमेशात्र्यसेधिन यक्तमाने यक्त्रवातिम्। वैराय यञ्चपश्रं खार्डन्नमोवाच (तरोचित: #")

मन्नपुरुष:, पुं, (बद्धरूपी पुरुष:।) विक्या:। इति चेमचनः:। २ । ४६ ॥ ( यथा, श्रीमङ्कासवते । 2101881

> "सर्वे ममास भगवान् चयग्रीरपायी शाचात् स यज्ञपुरुषस्त्रमभीयदर्णः । इन्होमयो मखमयोश्खितदेवताला वाची वस्युवश्रमी: चसती स्त्र वस्त: ॥")

यश्चभाजनं, क्री, (यश्चस्य भाजनम्।) यश पाचम्। इति जटाधरः ॥

यसभूषण:, पुं, (यसं भूषयतीति । भूष + विष् + क्युः।) चीतदभैः। इति राजनिर्घेष्टः ॥ (क्रथ-माचम्। यथा, भावप्रकाणी पूर्वसङ्घ प्रथमी

"अग्री इभैक्तया वर्षिः स्वय्यो वक्तभूवयः। मनीयची दीर्धपत्र: खात त्रुरपत्रक्तचेव च॥") यज्ञयोग्यः, पुं, (यज्ञे योग्यः उचिनः।) उबु-मरश्चः। इति राजनिधेग्दः ॥ यागार्चे, चि॥ बन्नवस्त्री, स्त्री, (यन्नस्य वस्त्री।) सोमवसी।

इति राजनिर्धेष्टः । ( गुवादयोश्च्याः योम-कताग्रब्दे श्रातवाः ॥)

यज्ञवाटः, पुं, (यज्ञस्य वाटो सहम् ।) यज्ञस्यानम्। प्ति हेमचन्द्र: । ( यया, श्रीमङ्कामवते । १० । 3 1 2 **2** 1

"इत्का सुनिपकास्ता यश्चवाटं पुनर्गेताः। ते चानस्यव: खाभि: खाँभि: चल्रमगार्यन्॥")

द्राक्ष(वर्षस्ट: । (विकक्षत: । तत्पर्यायो यथा,

स एव यश्रकृष्ण कर्म्टकी व्याद्यपादिष ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसङ्घे प्रथमे भागे ।) तरें दिक्षपर्याय:। वेग: २ खाध्वर: ३ मेघ: ४ यज्ञश्रीता, च्यी, (यज्ञे केशा।) सीमवली। इति राजनिषेयहः॥

यञ्चसाम्रमः, पुं, (यञ्चं साधयतीतः । सिम् 🕂 शित् + जाः।) विषाः। इति महाभारते तस्य सङ्खनामस्तीत्रम्। ९३ । १८८ । १९८ ॥ (यज्ञसाधके, चि। यथा, ऋषिदे। १।१८५।३। "पुरुप्रेषक्ततुर्यक्रयाधनः।"

"यञ्चसाधनः यञ्चलाघनः च्याप्रीनलात् यञ्चसः।" इति सङ्घाष्य सायगः॥)

यचनारः, ग्रुं, (यद्ये चारः उत्ज्ञरः ।) यद्योजुन्द-टच:। इति राजगिषंखः: ॥

यश्चरूषं, क्षा, (यज्ञे धतं ऋषम्।) यद्योपवीतम्।

"पविषं यश्चस्य यश्चोपवीनमिळपि। यम्बद्धं तदंबीपवीतं स्याहिचियी सुने । उड्ते वामवाची तु प्राचीनावीतमण्यदः। निवीतन्तु तदेव स्याद्देवचासि खम्बितम् ॥" र्ति चटाधर्: ॥

तस्य प्रमाणं यथा,— "ऊर्द्रमु चित्रतं सूत्रं सम्बागिर्मितं भूगे:। तन्त्रयमधोष्टनं यश्चस्त्रं विदुर्म्भुधाः ॥ चिगुर्यं तद्ग्रज्यियुक्तं वेदप्रवरसम्मितम्। धिरोधराज्ञाभिमधात् एषाद्वेपरिमाखनम् ॥ यजुर्विदां नाभिभित्तं सामगानामयं विधि:। षामस्कत्वेन विश्वतं यश्चासूत्रं नलप्रदम्॥" इति कांच्कापूराची ३ जाध्याय:॥

व्यक्ष धारणी सन्तीयघा----"यशोपवीतमसि यशस्य लोपवीतेनोपन-द्यामि।"

इति संस्कारतत्त्वध्रतभष्टभाष्यम्॥

यज्ञुषान्तु,— "यद्योगवीनं परमं पविष् इष्यातेर्येत् सष्ट्यं पुरस्तात्। बायुष्यमयंत्र प्रतिसुष युक्तं यद्योपवीसं वसमस्त तेज: ॥"

इति पशुपतिः ॥

युगभेदे ततस्य वियमी यया,---"सर्वे सर्वे मयं सम्बं जेतायां राजतंतचा। दापरे ताक्क जंप्रोक्तं कर्तीकार्पायसम्भवसृ॥" इति इद्याणमार्भकः॥

"यज्ञार्थे घार्यते स्वचं यज्ञं स्वार्थिभयते। स्वयें रीयं ताका सत्वें पृष्टं कार्पासवार्क्षिम् ॥ म्द्रगालिनं गृटं प्रकृति यद्याणकां निष्ठाय च ! यज्ञकां परिचरेदृत्रकालिङ्गक्रियासाकम् ॥ न तंत्र नियमो याद्य: स्वत्रक्षण्यश्कृषा ।" इति रहादिव्ययंदिता ॥

वज्रहचः, पं, (यज्ञस्य द्रचः।) वटीहचः। इति वज्रस्यानं, की, (यज्ञस्य स्वानम्।) यञ्चवाटः। रति जटाघर: ।

"विकडून: सुवाष्ट्रची यत्थिता साद्काएक:। यज्ञाङ्ग:, पुं, ( यज्ञं चङ्गति प्राप्नोतीति। चङ्ग + थ्यस्।) उद्युषरः। इत्यमरः। २। १। २२ ४ (अस्य पर्यायो यथा,---"यज्ञाको बचारचन्त्र हेमद्रभीरणुड्मरः॥"

> "उड्महो जनुषको यशाको हैमदुम्यकः ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्वके प्रथमे भागे ॥) खरिरहत्तः। इति राजनिष्येषः। ब्राह्मण-यिखना। इति भ्रम्द्चिका॥ (वज्र एव अक्र यस्य। विष्णुः। यथा, मशाभारते ।१६।१६८।

इति वेदाकर वसाकायाम् ॥

"भूभ्वः खसारकारः स्विता प्रितामदः। यज्ञी यज्ञपतियंच्या यज्ञाक्षी यज्ञवाचन: ॥"#॥ यश्चस्याङ्गिसित।) यागावयदे यश्चसाधने च को ॥ (यथा, कुमार्सक्तवे। १। १०।

"यद्राष्ट्रयोगित्यभवेद्ययस्य सारं धरिजीधरयणमण ॥")

यद्याङ्गा, स्त्री, (यद्यमङ्गात प्राप्नीति या। सङ्ग 🕂 चास्। टाप्।) सोमवस्रो। इति राजनिधाटः॥ (विषयोश्स्याः सोमवज्ञीग्रन्दे जातवाः ॥)

यक्ताम्तः, पुं, (यक्तस्य व्यक्तीव्यवतानं यस्मिन्।) व्यवस्थः । इति हेमचन्द्रः । ३ । ३६८ ॥ याग-भ्रेषच्या (यथा, मञ्चाभारते। १६। १८८।

"बज्ञानात् यज्ञगुद्धमनमनाद रव ज ॥") यज्ञारि:, पुं. (यज्ञस्य दचयञ्चस्य चारिनीम्पन:।) श्रिव:। इति धणक्रय:॥ राज्यसम् ॥

यज्ञिकः, पुं, पकाध्यद्वचः। इति चटाघरः ॥ ( आहुकस्थिती बद्धदत्त:। "बङ्घ से सनुष्य-नामाङच्वा।" ५ । ६ । ६ ८ । इ.सि. ठम् । "ठाचारावृद्धे दिनीयारचः।" ५।३।८३। दति प्रकृतिदिनीयाद्य अर्देख लीप:। यश्चदत्तक:। इति काश्चिका॥)

यज्ञियं, चि, (यज्ञसर्कतीति । यज्ञ + "यज्ञलिंग्ध्यां घखणी।" प्राराक्श इति घः।) यज्ञकर्मा-र्चम् । इत्यमरः । २।०।२० ॥ (यथा, स्रायंग्र । RE 1 74 1

"ज्ञती यद्मविभागी कि यद्मियेकि सुरै: पुरा ॥") यज्ञाय (इतम्। इति सुन्धवीधवाकरखम्। (यचा, मतु:।२।२३।

"क्षाधारक्तु चर्ति च्यो यत्र स्त्रभावतः। स जीवी विज्ञवी देशी की कहरेश स्तत: पर: ") यश्चियः, पुं, (यद्माय चितः। यत्र + घः।) दापर

युगम्। इति जिका करीय: । (खहरर एच:। तत्वयांथी यथा,—

"खि(इरो रक्तसारचागायको इन्तधावनः। कार्टकी वारामजना वसुग्रस्थका यश्चिय: 👫 रति भाषप्रकाशे पूर्व्यख्ये प्रथमे भागे ।

पकाषाः । तत्पर्यायो यथा,---"यक्त (प्रा: वितंश्वक: पर्वायकियो रक्तपुर्व्यक:। चारवंडी वातक्रो वक्तहची सरिदर: ॥" द्वि भावप्रकाशस्य पूर्वस्वके प्रथमे भागे ॥) यजियदेशः, पुं, (यजियसासौ देशसीत।) यागकरकोपयुक्तदेशः। यथा, मतुः।२१६। "ज्ञाधारस्तु चर्तत स्यो यज्ञ समावतः। स जीयो यज्ञियो देशो कोष्ट्रेशस्त्रतः परः॥" यज्ञियशाला, स्त्री, (यज्ञिया शाला।) याग-मण्डपम्। इति जटाधरः॥

सक्ष्यम्। इति चटाधरः । यश्रीयः, पुं, (यश्री भवः इति । यश्रमः "ग्रहाह-भ्यश्वः।" १। १। १६८। इति हः।) उष्क्रयः-हश्चः। इति राणिनिषेग्दः ॥ याग्यसम्ब्रिति, (व ॥ (यथा, महाभारते। ६। १०८। ६। "प्रश्चत्रहान यश्रीय सर्वकामसन्दित्। कार्यामास प्रयातियंश्वायतनस्त्रमम्॥") यश्रीयत्रश्चापादपः, पुं, (यश्रीयश्वाती स्वस्ताद्य-श्वीतः) विकट्टतहृष्यः। इति राणिनिष्युदः ॥

यक्षेत्ररः, ऐ. ( यज्ञानामीत्ररः ! ) विख्यः । यचा, "यज्ञेत्ररो चयसमस्त्रस्यः-भोक्तावयासा चरिरीत्ररोश्यः। · तस्यविधानावपयाना चर्दो रचस्यिशेवाययस्याय सर्वे ॥"

इति आहतलम् ।

यक्ते हो, (यक्ते दश्म्।) दीवंशीहवकळखम्। दति राजनिर्घाटः ॥

यत्ती हुम्बरः, एं, (यत्ती चितः उड्ड्मरः।) उड्-मरहचः। यत्त्वहुत्तर इति भाषा ॥ तत्त्र्यायः। इसद्राधी २ यत्त्रफ्तः २ यत्तात्तः ॥ इसद्राधकः ५ उड्डमरः ६ जनुफ्तः २। इति शब्दरज्ञा-बक्ता ॥ कास्य गुगाः यथाः भावप्रकार्यः। "उड्डमरो हिसो कट्यो गुनः पित्तकषास्त्रत्।

मध्रस्तवरी वर्णो वर्णोधनरीपणः॥"
यज्ञीपधीतं, स्ती, (यज्ञधनं उपवीतम्।) यज्ञस्वम्। पेता रति भाषा। नत्मर्यायः। पिववम् २ वक्षस्वम् १ दिकायनी ४। रति
विकाषकं प्रथः॥ तस्य निरूपणं यथा। उपवीतमाच गोभितः। यज्ञीपवीतं कुर्वतं छव वस्यं वा व्यपि वा कुष्यर्व्यनेव। यज्ञीपवीतं विश्रप्रविचायधार्यकर्मन्या कुर्वते। किं तत् स्वम्। स्वं विश्रप्रयति क्र्न्होगपरिश्रिष्टम्। "कर्नुत्त विष्ठतं कार्यं तनुष्यमधीष्टतम्।

चिट्तचोपवीतं स्थात्तस्येको यात्र्यारस्यते॥" नामायभविकतं तन्त्रचयं भिगुबं क्रत्या दिच्छा-वभविकतं कार्या स्व चिट्टतं चिस्तवं उपवीतं स्थात्। स्को यात्र्य(रति नानात्विनिधार्यम्। मधा बौधायनः।

"कौरं सीचं चिच्छित्तं यद्योपवीतमानामे: ।" कौरं क्रांमकोषोद्धव पहुन्तचादिमयमित्रार्थः । कौनं कार्पासोद्धवम् । तथा सतुः ।

"कार्यासस्यवीतं स्थात् विश्वस्योत्तं स्वतः ।

प्रवस्त्रमयं राज्ञो वैद्यस्याविकसौक्षिकम् ॥"

किस्वत्तमम् क्षाल्यान् मस्यचनिश्वि जिल्लानं

चिस्वस्ति विश्वसम्। यस्य पेठीनस्विचनम्।

कार्यासस्यम्। यस्य पेठीनस्वचनम्।

कार्यासस्यम्। स्वतं विश्वस्य। सन्न

तम्बसम्भवे वट्तमुविधायकम्। जनतमुखं यक्तमाइ देवतः।

यत्त्रीप

"यशोपयीतं कृष्णीतं स्वाधि नव तनावः। एकेन यश्चिना तन्तु विशुक्ष खिशुक्षोश्चवा॥" एकेन यश्चिना शुक्त इति श्रेषः। विशुक्ष-खिशुक्षोश्चिवेति। तन्तु विशेष द्विष्ठ स्विधि समि वा कर्षयः। विश्व व्याप्त द्विष्ठ विश्व द्विष्ठ समि वा याग्व विश्व व्याप्त द्विष्ठ विश्व द्विष्ठ सम् रच्योः स्वाद्य क्ष्य सम्पर्धनार्थः। स्वकार-खिस्मव व्याप्त स्विधि सम्पर्धनार्थः। स्वाप्त निम्न स्वाप्त सम्पर्धने स्वाप्त सम्बद्धि सम्बद्धने स्वाप्त स्वाप्त स्व रच्या सम्पर्धने स्वाप्त सम्बद्धने स्वाप्त सम्वति स्वाप्त सम्बद्धने स्वाप्त समित्र स्वाप्त सम्वति सम्बद्धने सम्बद्धने स्वाप्त समित्र समित्य समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र

सदा सम्भवती धार्थसुपवीतं द्विजातिसः ॥" तह्माव इति करणादकाभावे कुग्ररच्जुमिशित वोह्नचम्। इति साह्नविवेक: ॥ 🗰 ॥ व्यापेप-नयन(दनम्। तत्र गर्भाष्टमेर व्हे वाश्वाखाया-नयनं ग्रास्त्रम्। चान्नियस्य गर्भेकादश्चा। गर्भे दार्ग्रावेभासा ग्रह्मम्। अज्ञासामयं जास-बास्य मोड्यवर्षपर्यं नामेव। चित्रयस्य दावि-ग्रातिवर्धेपर्यमाम्। विद्यास्य चतुर्व्विग्रातिवर्ष-पर्यमां तरनुष्ठानकातः। तच मानाः माघ-पाल्गुनचे भवे प्राखण्ये हावाहा विश्विता:। सच तिथय: द्वितीयेकार्पादार्पापचमीर्प्रभी ञ्चनीया विक्रिताः। तच वाराः हक्साति-शुक्ररवीयां प्रश्चनाः। सामगानां मङ्गल-वारोश्या तत्र नचत्राखिः। साती ऋषा धनिष्ठा चात्रिनी कानुराधा इस्ता रेवनी पृथ्या चित्रा अवया काश्रिर; ग्रामिया पूर्वकानुनी उत्तरफल्गुनी पृथ्वभाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा रोक्षिको पूर्वाघाढ़ाः तत्र लयानि द्वसिंह-तुलाधनुमीं नर्यं चकानि । तन यच: सुकः । तक्षकारिय्रोभने धनधायारीन् परिवाध्य कर्त्त्रयम्। इति च्योतिषतत्त्वस्तम्॥ 🕸 ॥ व्यथीपनयनम्। सञ्जाभितः। गर्भाष्टमेषु जासामस्पर्वात् ग्रभंकारप्रमु चिस्रियं ग्रभं-द्वादप्रेषु वैद्याम्। व्याघोड्प्रात् वाक्यवस्थान-तीत: काली भवति बादाविधात् चित्रयस्य चाचतुर्विपात् वैधासा। स्वतं कई पतित-सावित्रीका अविना। मेतानुपनयेयुनिधाप-येषु में राभिन्विवाद्ययु: । चावीद्रशादिवाभि-विद्वावाद्। तथा च विद्याधनमंत्रिरम्। "घोड़ ग्रान्दो प्रि विप्रस्य राजम्यस्य दिविग्रति;।

विद्यावाद्। तथा च विद्यासमानसम्।

"योद्ग्यान्दो श्वि विद्यस्य राजम्यस्य दिविद्यातः।
विद्यातः सचतुर्थो च विद्यस्य परिकीर्तिता ॥
साविजी नातिवर्त्तेत स्थल कर्ते निवर्ततः॥"
स्थल योद्ग्यावर्धाणासुपनयनाष्ट्रता प्रतीयते।

"पतिना यस्य साविजी द्या वर्धाक्य पष्ट च।
सास्यस्य विद्यावेया तथा राजन्यवेद्ययोः॥
प्रायस्य स्वदेषां प्रीवाच वदनां वरः॥"
दित यसवचनेन तदनञ्जता प्रतीयते सानयोगीर्म

जनगणानाभ्यामविष्ठहुना । तथा च मास्रवः ।
"जनगणविष्ठिच वह्यरपरिगणनमान्तराचार्याः।
स्वाधानपूर्वक्रमेने प्रस्तिपूर्वे सहान्य तु ॥"
यतु द्विजानामिह्यप्रक्रम्य पेठीनसिषचनम् ।
दार्यसीन्ध्रप्रविद्यतिस्विद्तीता स्ववरह्वताताः
भवन्नि । तद्दार्यवर्षित्रपरि जास्रवारीगां मद्यावास्तिकीमप्राविक्तार्य वोक्ष्यवर्षेपरि गुदप्राविक्तामानि । तथा च ग्रस्कतिस्ति । जाससान्त्रायसं चरेत् गोप्रहानस्य कुर्य्यात् । चान्तावास्तिकी धेन्यरकं तन्त्रस्यं वा वास्तिकीरंग्रतिकार्यप्रवाः गोत्रस्यं कार्षाप्रकः मिलस्य
वार्षस्याः गोत्रस्य देशोपन्नवादिना प्रतितसाविजीकस्य वा विषयं तु मत्नविद्यः ।

"येषां द्विजानां साविजी नातृतिसद्वेषयाविधि। सांचारणिला चीन सच्छान् ययाविध्युपनाः-

ययेत् ।

क्षक्षं प्राचापत्यम्। तर्णक्षौ धेनु वयं तन्त्रक्षं वा नव कार्षापकाः। स्रक्तत्रायश्चणं प्रत्याच्च नैतानित्यारः। तत्र वष्ट्रवचनं त्रक्षण्ठं वर्षायां प्रायश्चित्रप्रदर्शनार्थम्। तथा च स्त्रक्ष्यम्। "वास्त्राचार्यस्य सुक्रानं क्षक्ष्यपरिन नुध्यति। यच्योपनयते वांत्यान् चिभिः क्षक्ष्यः व सुध्यति। सुखवनभौमक्षायान्यामगय्योः।

"सानीप्रकथनाचिमित्रकर्भ पौर्याच्याच्या-

श्वरि-

जिन्दी तोयपती भगेश्दितस्ति भावत्वये चागरे। केन्द्रस्थे अगुजेश्विर:श्रशिस्त चन्त्रे च तारे मुभं कर्त्तवं इतकमी मङ्गकतियी वाराः नितार्के-

च्यकाः ॥"

चाहितिस्त सत्तरम्ब्गृनीः सागरः पूर्वाः धाष्टाः दीपिकायाम् ।

"जीवार्केन्द्रदशुक्षी चरिप्रयनविक्रभारकरे चीत्तरस्थे

खाध्याये वेदवर्जाधिय इच मुभदे चौदिने नादिसी च।

युकार्केण्यक्तं के रिवस्तिति प्रीम्भा वहारमेन्द्र

नी जीवास्तातिचारेश्कंशितशुक्तिंकाक-शुक्षी वर्तेष्टात् ॥"

र्विमहन्तिणं सप्तभी जयोदशीम्। यहार-मेन्द्रं जयापेच्या । ज्याचिन्तामणी । "भाषे द्रविषशीलाष्ट्राः फाल्गुने च ढएवतः । चिन्ने भवित मेघावी वैशाखि कोविदो भवेत् ॥ च्येष्ठं ग्रहन्नीतिश्च चावाष्ट्रं कतुभाजनः । श्विष्यश्चियु राजिः स्थाबिष्ठिं निश्चिष्ठ मतम्॥" राजसानेष्ठः ।

"पुनर्जसी तती विप्रः पृनःसंस्कारमर्शतः ॥" आव्यक्तायनः । उद्गयनं आपूर्यमासे पर्वे कछाये नद्यने द्योपनयनगोदानविवादाः । विवादः सार्व्यकालिक द्योने । आपूर्यमाये पर्वे मुक्के पर्वे । बहुमगैः ।

"स्मृतिषुत्ताननधारवान् सप्तमीच वयोदधीम् । पच्चयोगांचमायस्य द्वितौयां परिवर्णयेत्।" श्रीपतिश्वदश्वादसमुख्ये। "कार्षिकस्याधिनस्यापि फाल्गुनाघाएयी-

क्तव्यपचि द्वितीयायासनध्यायं विदुर्भुधाः ॥" शुजनल:।

"चैत्रज्ञचादितीयायां तिक्वविवादकासु च। मार्गे च पास्युने चैव चावाई कार्तिके तथा। यचयोर्माचमासस्य द्वितीयां परिवर्णयेत्। गाकालवरी कुळीत व्रतक्यम्भक्रियाम् ॥" खपनयने उत्तरायसञ्ज्ञपचयो विधानात् कार्ति-कादी सम्बद्धपत्ती च दिलीयानिषेष: पुन:-संस्कारमर्देति इत्युक्तप्रायक्तिकःपोपनयनपरः। वैद्योपण्यनपर्यः। तथा च अर्गः। "विप्रसा चचिषसापि मीक्षी सादुत्तरावसे। दक्तिकी च विद्यां कार्य्य नानध्याये न संक्रमे। ष्यमध्याचे ४ पि कुम्बीन यस्य ने सित्तिकं भवेत्॥" व्यपिना दश्चिकायनक्षणपचयी: सस्वय:। नैमितिकं प्रायश्चित्ररूपम्। चेत्रश्चक्रवतीया व्यावाद्युक्तद्रथमी मन्त्रनादिलेन निविद्वा। वैद्यास्त्रम्बस्त्रस्रहाया सुगादिस्वेन निविद्वा। वस्त्रामशुचिषग्भार्थो रिक्तास वसुरोवभाक्। सामगानौ क्वनदारेश्युपनयनम्। शास्त्राध-पत्नान्। यथा च।

"ग्राखाधिपे विविधि केन्द्रगतेश्यवास्मिन् बारेश्स्य चीयनयनं कथितं द्विचानाम्। नी चिस्तिते (रिश्वच्ये गे श्वेष पराजिते वा षीवे समाव्यनयः स्तृतिकके दौनः॥" चस्य प्रास्त्राधिपस्य । इत्यस्त्रिनामस्यो । "जन्मोदये जन्मसु मारकासु मासे ३ थवा जब्म विजन्म भेवा। ब्रतेन विधीन वक्षुत्रतीर्धय विद्याविश्रेवे: प्रथित: एथियाम् 🛭 चार्त्तं गते देखगुरी गुरी वा ऋची । या पाप युते । या वा पाप युते । इतोपनीसी दिवसी: प्रगाप्त भ्रयाति ईवेरपि रिक्ति यः ॥

खद्ये सम्म । ब्रतेन खपनयनेन । इति संस्कार-

थण्यः, जि, ( यजनीति । यज् + "यजिमनिश्रुन्धिः इसिजनिम्यो युच्।" उद्या० १।२०। इति शुष् ।) यसुन्वेदवेत्ता जासागः। रत्युगादि-कोष:॥ यजमान:। इति संचिप्तसारीकाहि-इस्तः ॥ (यथा, ऋग्वेदे । १ । ११ । ११ । "सम्बो यञ्यदे पायुरक्तरीश्विषक्षाय।" "है बार्य सं यण्यवे यण्योर्यजमानस्य पायुः पालकः।" इति तद्वाध्ये चायकः॥) बच्धा. [नृ] पुं, (यम् + "स्वयं कोर्ड् निष्।" १। २।१०३। इति इतिम्।) विधिना इष्टवान्। वैद्विधानेन कतयागः। इत्यमरः। २। २। २। ८।

( यथा, नेषधचरित । ६। २८।

"राजास यच्या विवृधक्रकचा ललाभराच्योपमधेव राज्यम्। शुरुक्ते विनयोजियसात् सत्यी; पूर्वे लाको प्रेषमप्रेषमनवम्॥") यञ्चनांपति: पुं, चन्त्र:। इति चिकास्क्रप्रेष:॥ यत्, इंड यज्ञीः इति कविकक्षद्वमः॥ (भ्या०-इ. यतते पठितु प्रिष्य:। इति दुर्गोदास: । यत्, क खिदीपस्करयोः। इति कविकलपद्वमः॥ (चुरा॰-पर॰-सक॰-सेट्।) खेद रक्ष ताङ्गम्। क, यातयति पुर्कु पिता ताक्यति इत्ययः। यातयति राष्ट्रं राष्ट्रियी उपस्करोति इसर्थः। निर: प्रत्यमें वी। प्रत्यमें यरीवर्भः। निर्यात-यति वात्रीन मावान् लोकः बार्यं दला मावान्

यत्, च, चेतु:। यक्तात्। इत्यसर:। १।८।१॥ (यया, उत्तररामचरिते। "बन स्थाना हवामहान् वहुसी वदेश्यः चौता तती इस्थिकोर्ग विस्थित सा ।")

रकाति रवयं:। इति हुर्गादास: 🛚

यत्, [रू] चि, (यजति सर्चे: परार्थे: सष्ट सङ्गती यति, जि, वष्ट्रयचनान्तयावच्छन्दार्थेक:। यत्रगुति भवतीति। यण् + "स्विजित्रियिजिभ्यो जित्।" जना॰ १।१३१। इति कदिः (कत्।) बुद्धिसा-लोपजजितधर्माविक्तस्। इति व्यायसते सिङ्कान्तवीसृद्युकादिवत्ति । ये इति भाषा ॥ (रक्तविद्यानिविभक्तिय पुंतिके तस्य उद्धारिय यथा, यः १ यौ २ ये इ। प्रथमा। यम् ८ बौ ५ यान् ६। इतिथा। येन २ याभ्याम् ५ ये: ६। इतीया। वसी १० याभ्याम् ११ वेश्यः १२। चतुर्थी। यसात् १३ वाभ्याम् १४ वेभ्य: १५। पश्चमी। यसार्द ययो: १७ वेषाम् १८। मडी। यक्षिन् १८ ययो: २० बेह्न २१। चन्नमी॥ #॥ स्त्रीतिक्षेतस्य कःपावि यथा, मा ९ ये २ या: १। प्रथमा। यामुष्ठ ये प्र या: ६। दिलीया। यया ० याभ्याम् ८ याभि: ६। ह्यतीया। बस्ते १० बाम्दाम् १९ याभ्य: १२ । चतुर्थी । यस्या: १३ याभ्याम् १८ याभ्य: १५ । पश्वमी । यन्या: १६ यघी: १७ यासाम् १८। वस्ता । यस्ताम् १८ वयो: २० यासु २९। सप्तमी॥ 🛊 ॥ स्तीविताक्ते तस्य कत्पाक्षि। यत् १ ये २ यानि ३। प्रथमा। बत् ६ ये ५ या (ग ६ । द्वितीया । ग्रेष: युंवत ॥) यतः, यः, (यद् + "पचन्यास्त्रसिल्।" ५ । ६ । ७ । इति तसिल्। "तह्वितषासर्व्वविभक्तिः।" १।१। <sup>इट। इति</sup> तसिल्प्रत्ययान्तस्याद्ययत्वम्।) चेतु:। यस्तात्। इत्यसर:।३।८१३॥ (यथा, मनु:।२।११०। "लौकिकं वेदिकं वाणि तथाध्याक्रिकमेव च। चारदीत यतो चानं तं पूर्व्यम[भवादयत्"॥"

यद् + "इतराभ्योकिष इत्रयन्ते।" ५ । ६ । २८। इति तसिन्प्रक्षयेन। येन। यथा, भागवते। २।५।२।

"बर्षं यद्धिकार्गं यतः खटमिदं प्रभी ! ॥"

बिष्य:। यथा, भागवते। १ । १५ । २१ । "तरे धनुसा इववः सरयो इयास्ते सी रहं रघी वृपतयो यत व्यानमन्ति॥" यत्र । यथा, व्यभित्रानप्रकृत्तवे । "यतो यतः घट्चरकोश्भिवनते ततस्ततः प्रेरितवामजीचना ॥")

चाता - चक - सेट्। चनिक्निष्ठ:।) ई, यत्त:। यतमः, चि, (धत्+ "वा बहूनां जातिपरिप्रची **खतमच्।" ५। १। ६१। इति खतमच्।)** वच्चनां सध्ये निर्द्वारित एक:। एषां सध्ये य:। यक्त्रात् कतमप्रद्ययेन निकातः। इति सुग्ध-वीधकाकरणम्॥ ("यतमो भवतां कठ:।" इति काशिका ।)

यतरः, त्रि, (यत्+"निं यत्तदो निर्हारसि इयो-रॅक्स इतरच्।"६।६।६९। इति इतरच्।) दयोमेध्ये निर्दारित एक;। अनयोमेध्ये य:। यक्टब्स्त् कतर्प्रव्ययेन नियातः। इति सुर्ध-वीचवाकरसम्॥ (यथा, ऋग्वेदे । ७११ ० ४। १२। "तयोयं नृ सत्यं यतरह भीयस्त (दित्सी मी वित

इन्दासत् ॥") इति भाषा। यक्क व्हातृ निपातनात् इतिप्रस्थ-येन निव्यतम्। इति सुग्धवोधवाकरत्यम्॥ ( यथा, ऋग्वेदे । १०। १५। १३।

"स्व देख यति ते जातदेद: !" "यति ते यायनाको भवना।" इति तङ्गाक्ये सायग: 1)

यतिः, पुं. (यनते चेष्टते मोचार्यमिति । यत् 🕂 "सर्वधातुभ्य इत्।" उगा॰ १। ११०। इति इन्।) निष्कितेन्द्रियन्नासः। तत्पर्यायः। यतौर। इत्यमर:।२:०।४४॥ भिच्छ: ३ संग्रासिक: १ कमीन्दी ५ रक्तवसन: ६ परि-बाचक: अ तापस: पराधारी ध परिकाङ्की १० सस्कारी ११ पारिरच्चक: १२ । इति देस-चकः॥ निकारः। विरतिः। इति तचिव नानार्थे। 📲 । सस्य वारायस्यां वासीयया, — "अर्छी साचान् विद्यारस्य यतीनां संयताहा-

नाम्। रक्ष चतुरी सासानव्दं वा निवसेन् पुन: ॥ श्वविसुक्ते प्रविद्यानां विद्यारस्तु न विद्यते । यतिभिर्मोत्तकाभैश्व खविसुत्तं निषेचते ॥" इति मान्स्ये अविश्वतमा दासी १५६ अधाय:॥ यतिश्रमो यथा,---

"च्यतातु हारुपाचच स्थासयं वेदलं तथा। रतानि यतिपानाणि मनुः खायझ्वीश्वर्धान्॥ एककार्ल चरेदृभेद्धं न प्रसच्चेत विस्तरे। भ रव प्रसन्ती हि यतिर्विषयेष्वपि सक्तति 🛊 विध्मे सम्मातं यक्षारे भक्तवच्यने। इति ग्रहावसम्याति भिष्वां नित्यं यतिष्यरेत् ॥ चालाभे न विवादी खाक्काभे चीव न क्वेंग्रेस्। प्राथमाज्ञकामाज्ञ: स्याक्ताजासङ्गाद्विनिर्यत: ! व्यभिपूजितलाभांसु जुगुप्रतिव सर्वशः। व्यभिपूजितकाभिवायतिर्मुक्तोविष वथाते ।

व्यवपादाध्यवद्वारेया रहः स्थानासनेन च। क्यिमासानि विषयेरिन्त्रियासि विवर्णयेत् । इन्द्रियाणां निरोधन रामद्वेषचयेगा च। चहिंसया च भूमानामन्दसत्वाय करवते। ष्यवेद्धेत ग्रतीगृंशां कमेनदीवचसुद्धवाः । निर्ये चैव पतनं यातनाच यसच्ये। विवयोगं प्रियेश्वेत संयोगः तथाप्रिये:। करया चाभिभवनं बाधिभिकोपपीढनम् ॥ देशहरक्षमकषासात् पुनर्रेभे च सब्भवम् । योविकोटिसङ्ग्रेष्ठ स्तीचास्यानरामनः । व्यथनेप्रभवचीव दु:सायोगं प्रशिरियाम् । धर्मार्थप्रभवज्जि सुससंयोगमच्यम् । श्रद्धाताचान्ववंचीत योगेन परमात्मनः। दें हेयु च बसुत्पत्तिमुत्तमेव्यधमेषु च ॥ ष्ट्रवितीऽपि चरेब्रक्ते यच तचास्रमे रतः। सर: सब्बेयु भूतेयु न जिङ्गं घम्ने कारगम् ॥ षतं करकरचास्य यदायम् प्रसादकम् । न नामग्रञ्चयादेव तस्य वारि प्रसीदति॥ संरत्तार्थे जन्तनां राजावद्यनि वासरा। प्रारीरस्य (वसे चैव सभीस्य वसुधी चरेतु॥ च्यद्वारात्र्याचयान् जन्तृन् दिनस्यज्ञानतो

तिथां कात्वा विश्वद्वार्थे प्राणायामान् समाचरेत्॥ प्रायायामा बाषायस्य चयोश्य विधिवन् ज्ञनाः । च्यान्द्रतिप्रकार्वेयुक्ता विज्ञयं परसं तपः ॥ इह्यक्ते भाषमानानां घातूनां क्रियया मलाः । मर्चिन्त्रयामां इस्त्रमे दोवा: प्रामस्य नियञ्चात्॥ प्राकायासि ई हिहोबान् धारणाभिक्य कि ल्यिमम्। प्रताकार्या संसर्गाम् ध्यानेनाना धरान् गुकान्। उचावचेषु भूतेषु दुर्जेयामञ्चतात्मभिः। ध्यानयोगेन चन्यां अत् गतिमस्यानारातानः ॥ सन्धग्रहर्भसम्बद्धः कर्माभने निवध्यते। इप्रॉनन विद्योगस्तु संसारं प्रतिपदाते॥ षाडिं समेन्द्रियासङ्गिवें (दक्षेष्येव कमेनिः। नपस्थारणे को छो: साध्यन्ती इतत् पदम् ॥ चास्थिक्ष्रयं चार्ययुतं सांचयी (यतवेपनम्। चन्नावनहं दुर्गान्धपूर्णे ऋचपुरीवयी: । चराश्रोकसमाविष्टं रोगायतममातुरम्। रचखलमानियच भूतावाचिममं व्यंजत् ॥ नश्रीकूलं यथा द्वां दर्य वा प्रकृतियंथा। तया अविमं देखं तकाद्यादाद्विस्थते ॥ प्रियेष्ठ खेषु सुक्ततम् । विखण्य ध्यानयोगेन जभाग्येति सनातनम् ॥ यहा भावेन भवति सर्वभावेषु (नय्य इ:। तदा सुखमवाप्नीति प्रेश चेष च प्रायतम् ॥ व्यानेन विधिना सर्वास्त्यका सङ्गान् प्रानी: प्रानी:। सर्वद्वन्द्रविनिम्मुक्ती अधार्यवावितिष्ठते ॥ ध्यानिकं सर्वभेषेतन् यदंतर्भिप्राव्दितम्। म सामधातावित कि चित् कियापलसुपास्ते॥ व्यक्तियां ज्ञा जपेदाधिदेविकमेव च । च्याध्यात्मिकच सत्ततं चेरानाभिचितच्य यत् 🕽 दरं शर्यमञ्जानामिस्मेव विकानताम्।

इट्मिक्क्तां सर्गोभिट्मानमधिमक्ताम् ॥ चानेन क्रमयोगेन परिव्रचति यो दिन:। स विधूये इत्याप्नानं परंज्ञच्याधित ऋति।" इति मानवे ६ काध्यायः ॥

( अक्षक: पुत्रविशेष: । यथा, श्रीमद्वागवते । ॥

"सनकादाः नारएच ऋभृष्टेंसी । राखियंति:। गैत राष्ट्रान् अषासुता द्यायसमृद्धेरेतस:॥" नहुषपुत्र:। यथा, सङ्घासारते ।१।०५।५०। "यति यदाति चयानिमायानिमयति भृषम्। नहुषो जनयामास धट्सुतान् त्रियवाचिस ॥" विश्वासिषयुष्ठः। यथा, सञ्चाभारते।९३।४।५०। "चारासिनंश्विकचीव चाओ योष्णयनी तथा। नवतन्तुर्वक्षनखः सयनो यत्तिरेष च ॥" चि। कर्मेश्वपरतीश्वष्टा। यथा, ऋग्वेदे। F18181

"येगायतिष्यो समावे धने हिते येन प्रस्तन्तमाविध ॥" "बेन सुवीर्थेश यतिन्यः कम्मस्यपरतेभ्योश्यर्भ्यो **भनेभ्य: सका**ग्रान् धनसाचूता स्मावं सष्टर्ये प्रयच्छिति।" इति तद्वाखे सायमः॥) यतिः, फ्ली, (यम्यते रसनाचिति । यम् + "स्त्रियां | क्तिन्।" १ । १ । १ ८ । इ.सि क्तिन्। "व्य**त**-दात्तीपदेश्वनतिमनीत्वाद्गनामिति।"। ६। १। **१७। इति सकारकोप.।) पाठविच्छेद:। इति** मेरिनी। ते, १६॥ विकंदविकासस्यानम्। यतः, पुं, (यत+ "यजधाचयनविच्छप्रच्हरची षथा,---

"यति जिक्रेष्टविद्यासस्यातं क्षिमिरुक्षते । साविक्तरेदविरासादी: परिक्रीका निर्जक्तया॥ क चिच्छन्दस्य। स्ते यां तर्भिक्ति। पूर्व्यक्तिभि: पदार्मा ना प्रोभा द्रजात पदमध्ये ताजात च। पुनस्तन्त्रेवासी स्वर्विश्वतस्त्रिः, त्रयति ता यथा लाखा: पृष्णात्वतुलमिद्यामां करुगया 🛊 चेतमाकावमुखास्तु नेक्कात सुनयी यतिम् । दबाष्ट भट्ट: सम्यस्ये गुरुमें पुरुषीत्तमः ॥"

इति च्छन्दोमञ्जरी।१।१६०१८॥ (वियम्यते इति। यम् + क्तिन्। यतने चेष्टते बतारिरचार्थे इति वा। यत+ "वर्ञधातुभ्य इन्।" उमा० ४।११०। इति इन्।) विधवा । रागः । सन्धः । इति अञ्चरनावकी ॥ वादाङ्ग-प्रबन्धविष्ठोष:। यथा,---"यांतरो ए। प्रवक्तरो गणरो ऋपकं भ्रवम्। ग्रान्य: सार्गिकी च नादस कथिनं तथा। प्रश्वरणं इन्द्रनम् प्रवन्धा द्वादश्च स्ट्रता: ।" यथा दं थात:। इक्षेत्रतालां यति:। इति मार्के ब्हेयपूराकी। २५ । ५३। "चतुर्विष्ठं प्रदंशाखं (च:प्रकारं सम्बयम्। यश्चिमं तथा तीर्द्धं मया दत्तं चतुर्विधम्॥") अतिषेष:। यथा,---

"बरावरौ समन्नीयातृ पिकान् मध्यदिने स्थिते।

नियतासा इविष्याधी यतिचान्द्रायमं चर्न्॥" इति सामवे ११ व्यध्याय: । यतिचान्त्रायकी पादोनधेतुचतुष्यं तद्यासी सपादेकादश्वकार्यापनाः। इति प्राथिकन-

यतिनी, स्त्री, (यतं संयमोशस्या सास्तीति। यत+ इनि:। व्यवस्यां द्वीपः।) विश्ववाः। यथा, ----"विश्ववा जानिका रख्डा विश्वचा यसिनी

यति: ॥"

इति ग्रव्हरतावली ॥

यतिसे घुनं, करी, (यतीनां दृष्टयतीनासिष गोप-नीय सेघुनम्।) व्यानगोप्यरतिः। तत्पर्यायः। खाझनरतम् २। इति चिकास्ट्यांच: ॥ यती, च्यी, (यति:। झांदकाराहित विक्रयां ही घ्।) विश्वयाः। इति ग्रस्ट्रक्रावर्णे। यती, [न] युं, ( यतं संयमोश्सास्तीति । यत + इनि:।) यति:। चितेन्त्रिय:। इत्यमर:। १। 🗣 । ४८ ॥ (ययः, सुग्धवीचे कारकप्रकार्गा। " ऋष्ट्रा दिधं धार्यक्रमेसदर्भका-

चुनीतवन्तं यतिभिः; सुद्धेनम्॥") यतुका, ा की, ( यत् + वाश्चलकात उक्त् मचे यत्का, ∫कका (कार्याटाम्।) इक्वविश्रेषः।

"रजनी स्थानु यतुका यतूका जननीति च ॥" इति प्रव्हितायणी 🌡

नर्।" १। १। ८०। इति नर्।) ऋषादि-चतुर्व्विद्यतिगुणान्तर्गतगुणविद्योषः । বিৰ্বিথ:। মৃত্তির:१ বিত্তির:২ জীবস-योगि: ३। यथा,--

"प्रवृत्तिच निष्टत्तिच तथा जीवनयोगयः। रव प्रयक्षचिविधां तालिको; परिकीर्शितम् ॥" तियां कार्यायया, —

"चिकीर्या स्तिसाध्येष्टसाधमत्यमानस्तराः। उपादामस्य चाध्यकः प्रश्तौ जनकं भवेत् ॥ निरुत्तिस्तु भवेद्देशाहिएसाधनताधियः। यत्री जीवनयोगिस्तु सर्व्यहातीन्द्रियो भवेत्। प्रारीर प्राथमचार कार्यंतन प्रकीर्णतम्॥" इति भागापरिऋदः।

उद्योग:। यथा,--

"उद्योगिनं पुरुषसिं इसुपैति लच्छी-देवेन देश सिति कापुरुषा यद् ला। देवं निचला कुरु पौरुषमात्मग्राह्मा यत्ने अति यदि व सिध्यति को रच दीय: ॥" इति किलोपटेशः॥

सङ्गीतहामीहर: 📭 (सा चिविधा। यथा, 'यववान्, [न्] चि, यवविधिष:। यवध्न-दान् वमुप्रत्यंग निष्यन: ॥ (यथा, इश्विपी । द्धाः। "कंसिनापि समाश्रमकान्दः पूर्वमेष सु। योहकां सप्त काकान त्यया यत्रवतिति वे ॥") यतिचान्द्राययां, क्री (यतिभिर्तुरुषं चान्द्रायवाम्।) यच, इ. क. संकीचने। इति कविकल्पहुम: । ( चुरा - पर - सक - सेंट्।) इन्ध वर्गा छो पध:। इ. क, यक्तवति संकीय समें जाङ्गलिकः। यका

इत्यनेनैवेष्टसिद्धे इरस्वनको वेदेषू चारवामेदार्थः। इति दुर्गोहास: !

सप्तम्याकाल्यस्ययेन नियम्मम्। इति सिद्धाना-कौसुदी । (यथा, श्रीसङ्घावद्रीतायाम्। "यच यच मनी देची धार्यत् सक्त धिया। को चाडा यदि वा सीभाट् याति तत्तत् चकः प-ताम्॥")

यचा, चा, साहग्रम्। साच्यम्। तत्पर्याय:। वतृ २ वा इतथा । एव प् एवम् ६। इतामरः । ३। 8। ६॥ (यथा, उत्तररामचरिते। २। ७। "वितरति गुरु: प्राची विद्या यथीव तथा अड़े त्र च खलुतयोद्याने प्रक्तिं करोत्यमद्यन्ति च। भवति च तयोश्रंयान् भेदः एकं प्रति तद्यया प्रभवति शुचिविमोद्याचे मध्यने ल्हा चयः॥") यधाकाभी, [मू] चि. ( यधा कामयते इति। कामि + विनि:। यदा, वाममनतिक्रन्य प्रदेशि रस्त्रास्तीत । यथाकाम + कत प्रनितनाविति इति:।) संक्राचारी॥ तल्यायः। सर्वाः २ साम्बर्ग्सः ६ सोरी ४ मागाइतः ५ सतमा ६ तिर्वय**ष: ७। इति चैमचल:।१।९८**॥ क्षिक्रका । इति जटाघर: । (यथा, याच्यावस्कासंदितायाम् । १। ५१ "यथाकामी भवेद्वापि स्वीयां वरमतुसारन्। स्रदार जिर्ते भीव कियो रक्ता यतः स्ट्रताः॥") यथाज्ञमं, ख, को, कमातुरूपम्। क्रममन तिक्रन्यति व्यानरसम्॥ (यथा, रघुवंशे । ३। १०। "यथाक्रमं पुसवनादिकाः क्रियाः भृतेष धीर: सहस्रीविधत स:।")

खपि च। "यदाक्रमेख पुत्रक कार्का प्रेतक्रिया सदा। यतितापतिना वापि एकोहिएविधावत: ॥" इति बाह्रतस्वम् ।

यधाचातः, चि, (यथा न जातः इति यथा- यथार्ध, ख, क्री, यथान्यम्। इत्यमरः । ३।४।१५॥ जात:। जातीशिष पुचादिरकात इव प्रतीयत विद्या भौर्थे य वा न केरपि विह्तलात्।) म्द्रक्तं:। इत्रामर:। १।१।8≂ ॥ नीचः। इति चटाधर: ३

· यचातर्थं, च, स्त्री, (यथा वर्तते तथानतिक्रम्थ इति सर्गतिवृत्ती स्वयंशभावः। स्वयंशभावसः। २। ८। १८। इति नपुंचकत्वम्। "इस्सो भवुसने प्रातिपदिनस्य।" १।२।३०। इति प्रस:। "नाथयीभाषाइतीयमृत्वप्रचन्याः।"२। 8 i 🗢 । इति प्रथमाविभक्तरमादेश:।) वति। ६। १। ८१।

"यत्र साधानात्रभी भावा रणः सत्त्वनमोमयाः। गुसनामक्रियाक्पेविभायक्षे यथातयम् ॥") यथापूर्व्य, या, स्त्री, (पूर्व्यसनतिक्रम्य इत्यवायी-भाव:।) पूर्व्यदिग्रदेशकातातुरूपम्। यथा,---"अञ्चलायो प्रतिष्ठायां प्राचानां प्रतिमास

इति तिथादितस्व प्रतका जिकापुरा सवचनम् । यस, य, यसिन्। येखाने इति भाषा। यक्ष्यान् यथासुखीनः, नि. ( यथासुख + "यथासुखनं सु-स्राच्या दश्येन: स्त:।" ५।२।६। इति सः।) सुखाप्रतिविद्यायय:। सुखास्य सङ्घा यथासुखं प्रतिविद्यं निपातनाम् साहय्येश्ययौभावः। यशासुखं दर्भनः यथासुखीनः । इति चिह्नान्त-कौसदी॥ व्यापि च। "तर्ताखभीयमाणोश्मी हमरत्रमयो स्मः।

यचासुखौन: चीताया: पुप्तुने वहु जीमयन् ।" इति भट्टि: ह

सुखन्य सहभा यथासुखं द्रमेशादिस्यप्रतिविधा-सुचते। साइद्याचे व्यवीभाव:। इति भरत:॥ निमेतलान् योताया खयतो यथासुखीनः प्रतिक्रियायय इव भूला प्रमुवे अभित साइव-भ्रव्हतोषो द्रष्ट्यः । इति अयमङ्गतः ॥

यथाययं, च, स्ती, ("यथास्त्रेयथायथम्।" 🗀 🛚 १।१८। योश्यमात्मा यचात्रायं तद्यथास्त्रम्। तसिन् यथा प्रस्य द्विषं क्रीवत्वच निपा-त्राते। यथायथं ज्ञाता यथास्त्रभावमित्रायः यथा-स्रीयमितिवेति। इति सिद्धान्तकीसुदी।) यथा-खम्। इत्यमरः । ३। ४। १५ ॥ (कातुरूपम्। षषा, त्रीसद्गागवते । २०।१८ । १६ । "तत्रोपाचूय गोपालान् स्याः प्राच्च विचार-

दे गोषा विद्यामी इन्दोश्य यथायथम्।" "यथाययं वयोवकांता बुक्तपम्।" इति तही-कार्यात्रीधरस्वाभी ॥ यथा च,---"लिङ्गमयक्तमकात् वाचीनां तद्यया

दित वाग्भटे निदानस्थाने प्रथमे३ध्याचे ॥ "यथायथं यस्य चाधयेदूर्णं तदेवा वक्तम्।" द्रति तद्व्याखानं विजयरचितः ॥) "द्वेष्यधभिचारिका। व्यर्थमनिकार्ययार्थे

यथास्वरूपं यथातयं उभयत्र खन्यशैभावः। यथार्थमेवेरम् । यथातयं वक्ति सभाग्न विद्वान् ।" इति भरतः ॥ तत्वर्थायः । "सत्वं सन्यक् समीची नक्तं तथां ययातयम्। ययास्यितच सङ्गतंश्लीके तु वितयावृते ॥"

इति देशचनः:॥

(यथा, सञ्चाभारते । १६ । ६ । १८ । "क्रतच्यापक्रतं कि चित्रकृति कर्मीण सिध्यति। सुद्यातं दुष्कृतं कामीन ययार्थं प्रपद्यते 🕻") संवर्णम्। इति चारावती । यथा, श्रीमञ्जाग- यथार्च, वा, क्री, (वार्चयोग्यमनतिकस्य इतः-व्यथीभाष:।) यथायं!ग्यम्। यथा,---"क्रमातुर्नीय याज्यायं यथा चेन्निक संविदस्। उपविधी कथा: काकि अमतुर्वेद्रयगणियी ॥" इति देवीमाञ्चासाम् ॥

यचार्षंवर्ष:, पुं, ( यचार्षं यचायोग्यं वर्षायतीति । वर्ष + वाच्।) चर:। इत्यमर:। १ । ८ । ८ । १३॥ मधायोग्यमक्रं रूपं कातिक्रा

यथापूर्वे यथा भाव: सार्गाहीनां न विकासा।" | यथाप्रात्ति, का, क्री, प्रकातसारेगा। प्रात्तिमनित-कम्य। इति सुन्धवोधयाकरखम्॥ (यया, त्रीसङ्घागवते। 📢 । १२ । १६ । "प्राप्त मां निर्णितं प्राक्ष । इक्षायुधभुजं ऋषे । घटमानं यथाभ्रात्ति तव प्रायाजिष्टीचया ।") यथाभाकां, य, क्री, भाकातुसारेगः। भाकमनति-क्रम्य। यथा, मजमासतस्त्रे।

"यथाप्राकाच निर्वातो यथायाधि चिकित्-

न प्रामं याति यो बाधि: च च्चेय: कम्मेजो बुधे:॥" यथास्थितं, चि, सक्षम् । इति विभवनः: ।२।१०८॥ यचास्तं, च, स्त्रौ, (स्त्रमनतिक्रम्बेत्यवाधीभाव:।) यधावाञ्चितम्। इत्यमरः । (यधा, सञ्चते चिकिसास्याने प्रधाये। "वन्धंततो । तुक्कम्यौत परिषेकत्तु सर्पिषा। हतीये दिवसे सुक्ता यथास्वं शोधयेद्विषक् ॥") यथे शितं, च, की, (ईशितमनतिजन्येति।) यथा-वाष्ट्रितम्। (यया, भड्डिकाची। २। २८।

"तान् प्रत्यवादीहरू राघवीशीय यथे चितं प्रसुतकार्मे धनी। मृ। त्रपा मरुद्धिभेवतां प्रशास: सन्धुच्यतां मोऽरिस(सन्धनेष्ठ॥")

तलायाय:। कामम् २ प्रकामम् ६ प्रयाप्तम् ८ निकासम् ५ इष्टम् ६। इत्यमरः । २। ६।५०॥ घट इडानितक्रमे खच्चन्द्रप्रहत्ती कामादीनि प्राय: क्रियाविश्विकानि क्रियाविश्विकालात् स्तीवत्वमेषाम्। देखितस्यानतिक्रमी यथे चित-मिद्यव्योभावः। इति भरतः॥

यर्थे एं, वा, क्वी, इष्टमनतिक्रम्य। यथेप्सितम्।

"कुर्युर्यचेष्टं तत् सर्वभीशास्ते सधनस्य वै।" इति द्यभागः ।

यथेळचारी, [ न् ] युं, (यथेळं चरतीति । चर 🕂 थिनि:।) पर्ची। इति ग्रस्टचित्रका॥

यधेटाचरकः, जि. (यधेष्टं चाचरकं बखा।) यशेषाचारौ। यथा,---

"क्रिया दीनसा नासंस्य महारोतिया एव च। यचेत्रार्चगस्याकुमेरयान्यभग्नीचकम्॥" यथेराचरगस्य दूरतवेष्णाद्यासक्तस्य। इति श्हितच्यम् ।

यधेशचारी. [न्] पुं, स्त्रेच्याचारी । यदेष्ट-माचरितुं भीतमस्य इत्येषे इन्प्रस्ययन निव्यतः । यथो चितं, य, बा, (उचितमनतिक्रम्ये ति।) यथायोग्यम्। यथाप्राप्तम्। यथा। "स्रेषी अंशो वर्षाचतात्।" रत्यमर:। १।८१३ ॥ (यथा च सीभङ्गागवते। १। ५२ ५०। "कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथावसम्। यथो चितं यथा वित्तभकरो इचासात् हतम् ॥" नि, यथोचितमस्यास्तीति। आग्रे आर्थान्। यथार्षः । यथा, मार्कक्रिये । १६ । १८ ।

"वयमाप्यायता मर्वयक्तभागीर्ययोचिति:। रकारा तानवरकीमो मळान् प्रसादिवहुरे ॥") यथोदिनं, य, की, (उदिसं कथितमनतिक्रम्य इस्वयोभाव:।) यथोक्तम्। यथा,--"ययोद्तिनी पिष्टभिः कृत दारपरियद्यम् ॥" इति मार्केखेयपुराखे विचक्तीचम् ॥ यहा, या, ( बासान् काले इति । यह् + "सर्वे-कान्यकिंवत्तदः कार्वेदा। "५।३१५। इति दा।) यसिन् काले। यथा,---"वदा यदा चर्ना चानिर्वेदमार्गाश्चमादिकाम्। तहा नदा कर्षे दे दिर्गुमेशा विच्या शे: ॥" इति तिथादितस्य धृतवचनम् ॥

चैन् र बहुदा १। यथा,— "यदी ऋहि पुलान् भोगान् चन्द्रस्ययञ्चीपमान्। प्रात:कायी भवेजियं द्वी मासी माचपाक गुनी।" इति सस्यासन्त्रम्

"ऋषि चैत् सुदुराचारो भवते मामन्यभाक्। साधुरेव स मन्त्रयः सन्यव्यावस्तिते हि सः ॥" इति श्रीभगवद्गीता ॥

"यत्वाच्यतरसम्भार: स्याद्यि पशुनेव क्र्यात इति । यसुवेति निपातसमुद्रायो यस्र्ये ।" इति नि**यादितस्यम् ॥** 

यरीयं, त्रि, ( यस्प्रेरमिति । यद् + "वहात्रः।" ६। २। १९८। इ.सि. इ.: ) यसम्बन्धि। यथा, "यदीय इलती विलीक्य विपदं

किल्द्तनया जलोद्धतग्रतः। विकासविधिमं विवेश सम्बन वरीतु कुग्रसं इसी स जगताम्॥" इति इन्दोमञ्जर्या द्वितीयक्तवकः॥

थदुः, पु, (यजते इति। यज + खः। एषोदरादि-त्वान जस्थाने इकार:।) हेवयान्या जाती ययातेच्ये छपुत्र:। तस्य वंशे पिष्ठशायात् राजा-चक्रवर्ती नासीन्। तदंशे दापरयुगस्याने श्रीक्षणोश्वतीयाः। इति श्रीभागवतमतम् । तस्य मातुलकम्याविवाहकार्यां यथा,---" जरां प्राच्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राच्य चैव 🔻 । पुत्रं च्येष्ठं वरिष्ठच यद्भित्रववीदचः । त्वं बही। प्रतिपद्मक्क पाचानं जरवा वह। यौवनेन खदीयेन चरेयं विषयान हम् । 🌬 पूर्णे वर्षसङ्खेतु पुत्रस्ते बीवनं लङ्म्। द्रस्था संप्रतिपत्रयासि पामानं चर्या सह ॥

यदुरवाव ! सिनप्रस्थारी दीनो जस्या प्रिथिली हन:। वर्णीसमात्रमाजवा दुई वी दुर्भनः स्थाः ॥ व्यक्रकः कार्यकर्षे पापभूतक यौवने। सद्दोपजीविभिद्येव तां जरां नेव कामये। मानत ते बच्चवः पुष्टा सत्तः प्रियतरा वृष ।। चरा यहीतुं धसेचा । पुत्रसन्यं हसीव्य वे ॥

ययातिरवाच । यो मे त्वं भूट्याच्चातो वदः स्वं न प्रयक्ति। यापाक्नातुत्तसम्बन्धात् प्रचावै ते शिषध्यति ॥"

इति मास्ये ३१ काधाय: ॥ • ॥ ( चर्यकराजपुत्र:। यथा, चरित्रेषे । १६। १८।

"तस्त्रेवं सुप्रकृतस्य पुत्रकामस्य धौमतः। मधुमत्यां सुतो चन्ने यदुनांम मचायशाः ॥") यदुनाय:, पुं, (यदूनां नाय:।) श्रीसम्बः। इति हिसचन्द्रः। १ । १३३ ॥ यदुपति:, पुं, (यदूर्ग पति:।) श्रीक्षका:। यथा--"यद्रपतः क गना मधुरापुरी रघुपते: कामतोत्तरकोधाला। इति विचित्रका क्वाराव्य सनः; सिंहरं न सदिदं जगदित्यवधारय ॥" इति रूपसनातनगोसामिनौ । यदि, च, पचान्तरम्। छन्भावना। तत्पर्यायः। यहच्छा,च्छी,च्छातकाम्। तत्पर्यायः। स्रेरिता २। रत्थमर: । इ.१२।१॥ खरिता ३। इति तष्टीका ॥ (वथा, मीतायाम्।२।३२। "यहऋया चौपपन्नं कार्यदारसपाष्ट्रसम्। सुखिन: च चिया: पार्थ ! सभने युह्नभीहण्यम्॥") यत्वा, य, यदि। यथा। "यद्याच्यतस्यभारः स्यादि पश्चमीव क्रुमात्। यत्विति निपातसंस-दायो यदार्थे। चापि च। यतुका उभर्य चिकीर्पेद्वीचं अचालाच इति तंत्रीय कर्णम क्ष्ममुत्तरासक्षं सोदकं कमकातुं दमेवटुंवा बचासने निष्ठाय तेनीव प्रत्याहत्यान्यकेरेत्।" इति तिथादितस्वम् 🛊

यदा, क्यी, बृद्धिः । इति संश्विष्मसारोखादिष्टतिः ॥ पनाभारच ॥

यकार, [ऋ] पुं, (धम् + ऋच् ।) सार्राय: । (यथा, रवी। २। ४४।

> "प्रचारक च्हीयममे रथस्या यम्बुपालभ्य विवक्तितास्त्रान्। ये. साहिता ल चितपूर्व्यकेतून् तानेव सामवेतया (नजज्ञः ॥)

इस्तिपक:। इत्यसर:। ३।३।५६॥ (यथा, माघी। ५ । ४२ ।

"सेचीश्रीय सांजुनयमाक्तनाय यका गौतेन वन्यकरियानक्षताधियासः। गाभाजि केवजसभाजि गर्जेन शासी नामास्य ग्रम्थमपि मानस्तः सञ्चले ॥") विर्तिकार्क, जि ॥

यमां,की, (यच्छक्रमेति। यम + "गुप्रवीपविवचि-यमिस्टिल्टिस्थस्य:।" उत्था॰ १। १६६। इति च:।) ऐवाद्यधिकानम् ॥ ( यथा, देवी-भागवते। इ। २६। २१।

" आ चौरभावे तथा यक्तां नवार्योभक्त संयुतम् । स्रापयेत् पीठपूचार्चे कलसं तत्र पार्चेत: ॥") पाजमेर:। नियमासम्। इति देशचन्त्र:। खियकम्। इति महाभारतटीकायां भीत-कच्छ:॥ कामान् वन्द्क रत्यादि भाषा॥ 🛊 ॥ वाद्यम्। यथा,---

"यक्त स्य गुकादोधीन विचार्यी सञ्चरण 🕕 चार्ष्टं यक्तां भवान् यक्ती न से दीवा न से सुका: । " दति महाभारतम् ॥

दारयकादि । कल प्रति भाषा । यथा,---"देखरः सर्वभूतानां छह्ये। व्यून ! तिस्रति । आभवन् सर्वभूतानि यन्तारूपृति भाषया।"

इति श्रीभगवत्रीतायाम्। १८। ६१ ॥ कास्मार्थः।"सर्वभूतानां चुक्तभ्ये इत्तरोशनार्याभी तिस्रति। किं कुर्वन् तर्वाकि भूतानि सायया निजयाचा आसर्यसात्कसेस प्रवर्तयन् यथा दारायकामाकः हानि सामिमाया भूतानि सम-धारी जोके आमग्रति तहदिति। यहा यन्त्राणि प्रशीराणि बारूएानि भूतानि देशासिमानिनो जीवान् आसयविकायः।" इति श्रीधर्सामी ॥ व्यथ पूजाभारयक्षम् । तत्र नारदीये । "बापीरिवर्ष्ट्रं चमं विकी: चैचसस्द्रवम्। यस्य प्रतिमाखानमर्भने सर्वदा हरे: ।"

गौतभौगे। "शांतयामे सगौ यक्ते प्रतिमासक्तेष्ठ च। निर्द्ध पूजा हरे: कार्या न तु केंवलभूति ॥" योगिनीतम्ब ।

" सिङ्गस्यो पूजयहैं दी पुस्तकस्यात्येव च। सक्कास्थां सन्दासायां यक्तास्थां प्रतिसासु च । जलस्यां वा भ्रितास्यां वा पूजयेत् परमेश्वरीम्॥" रतत् सर्वे यकाभावे। की नावनीय। "यचापराजितापुष्यं जवापुष्यच विद्यते। करवीरे शुक्करके ही संवायत्र तिस्ति। तक देवी वसेनियां ततृयकं चिक्काचैनम् ॥" रतत् सर्वेयकाभावे । तथा च । "यकां सकासयं धोक्तं सकात्सा देवतेव चि । देशासनीयेथा भेदो यन्त्रदेवतयोक्तथा।"

"बादौ लिखेट्यकराजं हेवतायाच वियष्टम्। कामको घारियो हो हो त्यस्य चंदु: खनियक कातृ ॥ यकमिताञ्चरेतस्तिन् देवः प्रीवाति पूजितः। विकायकी या पूजायां देवता न प्रसीदति ॥ दु:ख(नयंक्रवाद्यक्रमित्वा हुक्तक्रवेदिन: 📲

दिति यकापूजाप्राधान्यम् 🛊 🗰 🕯 तचादी सुवने चरी-षाय सार्ययकाणि। यसम्। भारत्याम्। "व्यक्तिकार हिंगमेला ना दरमं पाद्यादिकं

कोछेव्यक्तमन्त्र परेष्ठ विकिखेदरार्थमन्त्र वम् । अन्यूर्व्यापरघट्कयुग् जयवरान् योमास-नानगंचे-

ब्बालिस्बेन्द्र कलाधिपादिग्गाग्रः पंत्तिद्यात्तन-

कोर्डेबरयुगार्थमातास्हितां युगास्वराक्तर्यता साथां के प्रसा द्वेषु विकिखेमा लं भिपंति -

क्रमात् ।

चि: पापाञ्चयवेष्टितच विपिभिक्तीतं क्रमाद्-वान्समान्

पश्चाम्यम घटेन पञ्चलस्विनावेष्टिनं तद्विष्टः ॥" घटागैलभिदं यस्त्रं मिलको श्रीप्रदं मञ्जू। पाश्रतीश्रक्तिकस्येकामश्रक्तीव्दराष्ट्राथाः । प्रथमोश्टाचरो मलस्ततः कामिन रक्किन। साञ्चानोश्रष्टाचर: सङ्गरपर: परिकीतित: ॥

यन्त्रं

भी गीरि रहहियते योगेश्वरि त्ववसीपट्। दिलाना: योष्णार्थीय्यं मन्त्रः यहिन्दीरितः ॥" द्रति चलागेलयन्त्रम् ॥"॥

"तारे चुँ विकितित् वरीषकृष्टरे वाध्याभि-भागान्त्रतं

समार्थाम् वसुर्वेक्षमान् वसुर्वेकावित्यः तहास्रतः।

भागवा चि: परिवेडिलं घटनतं पद्मस्यमञा-

यमं वद्माकरं यज्ञादिभयज्ञाक्यीयरं कीतिदन्॥"

इति व्यक्तियकम् ॥ \* ॥

"पद्मं भागुरकान्वितं प्रविकिखित् तत्कविकायां पुन-

स्तारं प्रश्लिमवीश्वसाध्ययश्चितं तत्केष्रदेव समात्।

मर्दिनामहुबक्धवाष् सुगवधी वर्तातृ पुनः

समार्थान् गुबद्दी विधान विकिखेरन्थं तर्मवे रते ॥"

मन्त्रस्तु।

"उत्तिस द्विति किं स्विपिति भयं मे सस्पस्वित् भ्राव्यमग्रद्धं वा तक्षी भगवति भ्रमय
स्वाद्याः॥

मास्कार्योन संगीतं भूप्रदयमध्यमम् । यक्तक् विश्ववास्तियाः प्रोक्तं स्रमंसक्षिदम् ॥ रचाकरं विश्वविधा चुनभूनादिनाशनम् । राज्यदं अस्राज्यानां वस्त्रदं वस्तमिष्टताम् ॥ सुतास्तिनोनां सुनदं रोजियां रोजधान्तिदम् । यचुना किमिष्टोक्तेन यक्तं यन् कामदो स्थाः ॥" इति वनद्रश्यक्तम् ॥॥॥

श्वय तत्त्वीयक्षम् । "वेदादिखातयाध्यगामयुगद्यः श्रीद्यक्ति-सारास्त्रितं

विज्ञास्केषु दिनेश्च पण विजयकान्ताचारं तथा है: । पश्चं बाञ्चनकेश्चरं स्वद्यानस्त्रवाष्ट्युकं धरा-विकाश्यां वषड्नाया लहितया यन्तं जिलिहु-वेरितम् ।

भूप्रहयकी खेतु इची वेस्त्री पुनः पुनः।
महाजच्चीयकि मिदं नर्जेन्य येप क्ष्मप्रम् ॥
चर्चेदुः खप्रमानं चर्चा पिद्धि निवारकम्।
बहुना कि मिहोक्तेन परमस्तान विद्यते॥"॥॥
स्वय चिप्रभेरवीयकाम्। [स्त्रियो "स्थार्च नवयोगितु प्रविक्तिवेद्दी जानि वर्षोगायस्त्राः पुनर्थप्य विवयं स्वाजिस्त्र किया-

इतम् ।

भूविस्वित्येण सम्मध्युका कोग्रीष्ठ वंदिहतं यक्तं चेपुरसीरितं चिशुवनप्रश्वोसकं श्रीप्रदम् ॥" गायभ्वी तु । "सम्बद्धं चिपुरादेषि विद्याचे पद्मस्वरेत् । जक्ता कामेश्वरिपदं प्रवदेदच धीमिष्ट ॥ सम्बद्धे च प्रवदेद्वच धीमिष्ट ॥ गायस्राधा समास्त्राता चेपुरी सर्वविद्वितः॥" यस्त्रान्तरम्। "वद्वेते चयुगान्तरस्त्रमस्ने सामां तिखेदाग्भवं यह्कोखेळाच सन्तिष्ठ प्रवितिखेत् सुंकार-माविष्टितम्। स्वीतीकेत समीतिसं विश्वववयक्तीसनं चेप्रशं

क्यों वोचेन समीदिसं विश्वनप्रचीमनं चेपुरं यक्तं प्रवामनोमनात्रक्रामदं सीव्यं सम्पन्-

करम्॥"

इति चिपुरायकाम् ॥ \*॥

भय शैविद्यायसम्।

"विधिवं घारणं यसं प्रयक्तात् स्वयमामि ते ॥

रेपक्रकारयोगं ध्रे देवीनामित्यस्कतम्।

साध्यनाम दितीयामं तस्त्रीहे विजिखेष्णसुम्॥

तस्त्रेव मास्कां घर्ना विजिखेषकवास्तरः।

प्रथमणाण्यतेने व सस्त्रेन घरिवेटयेत् ॥

तस्त्र स्वां प्रतिकाप्य विद्यामटोत्तरं स्तम्।

तत् सृद्दा प्रयोगमनं देवीध्यानगरायसः॥

वैश्वो मध्यमतं सस्ता रचतस्त्रायवा पुनः।

करे प्रवा जगह्ममं स्ट्री क्षीय वक्षमम्॥

कर्क्य धनं जभेद्वाचे स्वस्त्रमं च्रक्षमं भवेत्।

श्रिसायां मोचमाप्रोति तस्ताद्यक्षेन घार
येत्॥

वैत्॥

"#॥

चाच गर्वाग्यसम् । "बीजं घट्कोणमध्ये स्मुरहनतपुरे तारगं (रस्तु जस्ती-

मायाकऋषेभूमी स्तृदत्त्र सपुटे व्याति खेडी ब-षट्कम्।

तस्य विकासमान् वसुर्वकमचे स्वामकस्य वस्त्रि

भ्रिष्टान् पजेष्ठ विद्यान् विकिञ्चातु गुजाभ्राणान्य-सर्नेय प्रकाशि ॥

चावीतं तिपिभः क्रमीत्क्रमवद्भात् पाद्या-क्रुद्याभ्यासप

भूविज्ञाहितयेन वैद्यित्सिहं वर्षा गवाधीशितुः। वाजाकुषुमरीचनात्त्रगमदेशूं शोहरे देखि वा श्रीतत्त्राभिषद्दन् वभेत सक्ततीः संप्रार्थनीयां शियम्॥

उत्तं महागयपतिर्मिधानं सरप्रवतम् । सर्माखद्वितरं पुंसां समकापुरुवार्धस्म् ॥"क॥ स्वयं कीरामयक्षम् ।

"तारं मध्ये विलिखतु मतुं षट्सु कोश्रीष्ठ चन्धि खक्तं मार्था सारम[प जिलित् कोश्राक्तेतु

किञ्चलकेषु खरगणमती पणमधेषु माला-मणस्यार्थान् गुण्यस्थामतान्यमे पणवर्णान्॥ द्याचरित्र संवेद्या कादिवर्शेष भूपरे। दिग्वदिश्व लिखेद्योजं नर्शिंश्वराष्ट्योः॥ नमी भगवते मूयाणतुर्णा रश्वनस्वन्। रचोष्ठविषदायाणी मधुरादि समीर्थेत्॥ प्रयावदनायेति प्रशादमित्तंत्वसी। प्रयावदनायेति प्रशादमित्तंत्वसी। प्रयावदनमोर्गोर्थं सालासम्थः प्रवीतितः॥॥ चाय वृधिं इयन्त्रम्। "वीजं साध्यसम्बतं प्रवितिष्ठिम्मध्येश्वपचे व्या सम्बाद्योन् वृतिश्रो विभव्य विविष्ठिक्षिया विविद्येष्टयेत्।

बाह्य को या गवी जयह वसुधा गेष्टदये वाहरं यनं ज्ञाद विषय शास्य रिपुप्रध्वं सर्ग श्रीप्रदम्॥" की व्यय गोपालयन्तम् । [घड्यां "पिकां न्यतेश वीतं दश्चपुर्युगे को याराजत्-कुष्यात् पद्मं दश्चार्यस्मृदिसदश्यद्द्यं का सबी जेन वीतम् ।

यद्यं किञ्च क्कर संस्थास र विज्ञतिह का प्रोक्ष सतृ-भो क्या कें

किञ्चरक्क बञ्चनारंत्र विश्वतियुगद्येष्ट्यर्भितानश-वर्षात् ॥

याचाकुषाभ्यामावीतं चौकीपुरयुगासिह। व्यष्टाचरेक जवितं यम्तं ग्रीपाजदेवतम् ॥ धनायेकामधनदं सर्वरचाकरं स्ट्रतम्। पचानको घरासंख्यो सद्विन्द्रविभूषित: ॥ पिकाबीजिमिरं प्रोक्तं सर्व्यविक्रिकरं परम्। कार: क्षकाय उद्दर्भ वद्द में मनुरीरित: । गोपीजनाको प्रद्वेष्टसभायाभिवसभा। चार्यं दशाचारी मन्त्री हराहरू प्रवाद: ॥ प्रवार्व कुर्य कार्च ४१ लासुका ततः परम्। ताइशं देवकीपुत्रं षु पट्चा हासमन्वितम्। योड्माचरमकोश्यं गोविन्दस्य जगत्तते: । पिकंर विपत्ते अर्थिं नमी भगवते ततः। नन्दपुष्काय बालादिवपुषि ग्रहासलाय च । गोपीजनपरस्थाने वज्ञभाय दिवावधि। चातुषुम् समा चाच्याती गीपालस्य जगत्वते: ॥ व्यनङ्गः क्रमधरो[विन्दी हेशनावशाचरी मनु: ॥" इति मौपालयन्तम् ॥ # ॥

खाय ग्रोपातस्य यक्तान्तरम्। "प्राक्षप्रत्यक् दिखायोदक् विधिवद्भितिन्देत् सार्वरेखाचतुर्का

को को वाच्युक्त युक्तं वाचययुगयुतं मध्यपूर्वे तरनाम्

ञ्चीकस्त्रार्थात् पुरस्ताङ्गसुपद्विवरेष्टवर्थे विश्विता

तहात्रा दादधार्थो स्वद्युपरिष्ठलं देवकी पुचन 🦀

तं सकी देव देवतं तं वेदे घरनो वतम्।
तं वतो कानो खातं तं खातो देवकीसतम् ॥
तिख्तं भूज्यपणारौ यक्तमेतद्ययाविधः।
विश्वतं बाङ्गा निखं सर्ज्ञकामप्रकापदम् ॥
पणायहण्यपाके तिक्तितं वाष्ट्र वाधितम्।
गोस्याने निखनेदेतत् गवां हिंहभंदेणदा ॥"॥॥
व्यय प्रिवयक्तम्। तत्रादौ यद्कोयमञ्ज्ञकं
काला तदकाः वाध्यनामयुक्तं प्रासादवीणं
विविद्धा यदक्तमेयायुक्तं प्रासादवीणं
विविद्धा वदरेष्ठ यदक्तमकान् तहिष्टः पणरणानि विर्णय तह्तिष्ठ ॐ देशानाय नमः
ॐ तत्रुद्याय नमः ॐ वाधीराय नमः

वन्स

ॐ सद्योचाताय वस: ॐ वासदेवाय वस: । इति पचमकाव् प्रासार्वक्रमेक लिखेत्। तइ हिरष्ट्वावि रचयिका तह्वेष्ठ साहका-वर्काम् लिखेत्। तद्वाह्यं चासकेव देण्येत्। सतद्यकं चपचोमादिवा सम्यूच्य धारयेत्। चारुरारोक्येचर्यादिविहिमेवति ॥ ॥ स्थ

म्बबुधयस्य यक्तम् । "सध्ये साध्याचराष्ट्रा मुमसभिविकिसिध्यमं दिस्देवीय

कोविष्यन्यं सनोक्षत् चितिसुवनसयो दिच्छ । चन्द्रं विदिच्छ ।

टार्मा यसं तनुत्तं सक्तसभयद्वरं चिद्रभूतापत्त्वयु साधिसामोद्वदुःसामग्रमगत्त्वतं सीप्रदं कीर्तिदायि॥"॥॥

ष्यथकाकीयकाम्। यामवे। \*षायां नीजं ससाध्यं प्रथमनसुरहे नहहि-षारकोसि

पूर्वार्टं चाण्डीवं तस्तु वसुरचडण्डने बीजवट्सम्।

किञ्चलको तत् खराष्ट्रं वसुक्कविषरे काचया वीलवट्क

कूर्वं (भ्यामेव वीतं चितिस्च युग्नयोरन्तरे सन्तराजम्॥

देशीबीअञ्चयं तन् प्रतिदिश्यमपरं श्रास्तिबीअ-इयं तत्

कोशी कीश्व लिखेट्यस्त्रिजमति च गुरु: ग्रङ्करस्थापि विश्वो: ॥"

ष्यच प्रान्तिकारी ताराधारव्यव्यव्यः । तदुक्तं केन्कारीयः।

"योगियुमी निविक्तनं मनी देमप्रकाक्या। स्वीवद्योगान् दीर्घवसांन् पट्कांस विकितिकातः॥ स्वटपक्रेम्बरवर्सान् तहहिर्भूपुरद्यम्। स्वटकं भूपरे च विकित्व सामकीत्तमः॥ सुवर्गपृष्टे भूको वा क्या वायाच सुनते। विकितिहेमवेखन्या ग्रमाटकसमन्तिमम्॥ दूकांकाकेन् वाकित्य कुम्मक्तिन वा पृतः॥"

रक्षवीराक क्ये। "देखितं पीतपक्कम जतुना परिवेश्येत्॥ वर्भीयात् पट्टस्त्रचे वा शिष्ट्रम् नं कच्छस्वसम्। को गां वामसूचे चैवमन्त्रेषां दिल्ली सूचे। बत्थापि सभते पुर्श्नं निर्धनी धनवान् भवेत् ॥ इ.स. रचां पुरा बध्वा चात्रायं गीतमाहिभि:। भी वर्षे पार्थिवेश्वानी; संगामे जयका क्रिभि: ॥" श्वार्थार्थ:। यो नियुग्ने तट्नोखे। तस्य मध्ये दिमग्रताकादिमा भूकंपवादी क्रुक्रुमरोचना-रक्तचन्द्रमणटामांधीनां समाप्रं विद्याय पडिका क्रमेश क्ष्यमन्त्रं लिखिला तस्य चूक्केसारेफ-मध्ये व्यस्तक्य रचां कृत कृष व्यस्कीनां ग्रुभं युक्तसुर्वादयेति या व्यस्य क्रानं कृष कृष इत्यादि दा साध्यसचितं विक्तिस्क वट्कीर्य क्रीविभिज्ञान दीर्घवर्षानुच्या देख रेची यः रहिनेकं चिखेत्। तदुक्तम्।

"साराको सधार यच तचातुष्कं नपुंसक्ताति।" यारपणे स्वरंत्रकान्। ये ची ॐ ये ची पट् खादित जिस्ति। तदक्तम्। "वार्यभवं कुलदेवीच तारकं वार्यभवं तथा। स्वतेखा चाच्यस्यान्ते विद्यायाविधर्मतुः॥ याराच्दो सत्रः प्रोक्तो सन्तार्था वार् देशितः॥" यार यक्तिस्वनद्रवस्।

"काधनीर रोचनाजा जासग्रमस्च स्तः। विजिति हैं सर्वे सन्या यनायति नान देशिकः॥ भूमिष्ट प्रवस्त हैं यनं निन्ना स्वास्त्रम्। विद्यों जिल्ला सन्ती यसंगे व च धारवेत्॥ भौवर्थे राजते पाचे भूर्णे वा सन्यमानितेत्। स्रायना तालपङ्गे वा गुटिको सन्त धारवेम्॥ यावज्योवं स्वयं स्थात् रोप्ये विद्यानिवार्षिकम्। भूर्णे हारम् वर्षाण तर्हें तालपङ्के॥

चन्यत् क्रालिकापुरावि २०।२८-२८ काध्ययिष्ठ वरवाम् ॥ कः चयः यक्तवंस्कारः । वामके-चरतको।

इति तकतार: । 🛡 🖡

"काला संवर्षयेक्य गृरीर चैनमाचरेत्। प्रचार्य ततः ज्ञाला शिवमकी मिलतम् ॥ तत्र चर्क चिपेक्यकी प्रवेष ममाजुलम्। तदुहृत्य तत्रकां स्थापयम् सर्वापावके ॥ प्रचारतेष दुग्धेन भीतकंष कर्णने च। चर्कन स्थास्तेन कर्त्य क्ष्युमेन च ॥ प्रयोद्धिष्टत्र चौड्यकर।दीर क्ष्यमान्। तोवध्याकरेः कुर्याम् प्रचास्त्रविधं बुधः॥ शाटके कर्त्यदेवीमस्भिन्वारिष्रितः। क्षायक्ष सम्यते कार्यम् स्थापयम् सर्वेपाठके। यक्षराचाय विद्वादे मश्चायनाय धीमश्चित्रवी

खुष्टा यन्तं कुश्रायेक मायन्त्राः चाभिमन्त्रयेत । चाष्टीत्तरप्रातं देवि । देवताभावसिद्धये ॥ च्याताशुद्धितमः सत्वा वक्क्रीसेवना यजेत्। तकावाद्य सञ्चादेवीं जीवकासक कारयेत्। चपचारे: घोएप्रभिमैहामुदादिभि: बदा । प्रजताब्जनेषंदीरेथीं तथ समर्पेयत ॥ पष्टकारिकं ददात बच्चालक्कारमेव च। ष्यगुर्व चामरं चग्रटां यथायोग्यं महेचरि !। सर्जनेतन् प्रयक्षेत्र स्टाइ। साहित रतः ॥ तसो जपेन सङ्ग्रंच मक्तेप्रितसिद्धये। विजिहानं ततः क्रात्वा प्रयामेखक्र राजकम् ॥ चारोत्तरप्रातं कुल्वा सम्याभाव्यं विनि:क्तिपेत। दोमकसँगयप्रक्तिकीत द्विगुर्गा जपमाचरेत ॥ धेन्मेकां समानीय स्वयंध्यक्षादालकृताम्। गुरवे दक्षियां दद्यात् तमो देवा विसर्कनम्॥" व्यस्य प्रयोग:। कतमित्रक्षिय: स्वक्तिवाचन-पूर्व्यकं सक्तरणं कुर्यात्। चाद्येत्यादि चासक-गोष: श्रीवामकदंवप्रामी। वामकदेवनाया: पुणार्थे बात्तकवन्तरंस्कारमञ्चे करियो। इति संवर्षा प्रचायमानीय श्रीमितिमक्षेषारीतर

धार्तकाभिमन्त्रा प्रकवेन यन्त्रं तच चिपेत्। तत उत्तीला खापयेत्। ततः भ्रीतनवनचन्दन-गत्वनस्त्रतीकृषुमे: जापितता पच्याव्यमानीय श्रीमिति मक्त्रेयारोत्तरग्रतमभिमका प्रयादेश पूर्व्यवत् भूरोधियत्वा स्त्रापरेतः। तत्र क्रमः। प्रचमं चीरेब कापियता धूपं हदात। वव दक्षा इतिन सधुना प्रकरिया च। तती श्रष्टिमः ्ञाञ्जमगोरीचनाचन्दनमित्रितेसीयै: क्कापयेत्। सर्वेत्र कार्ग म्हणसम्बंग तर्ता यक्त सुत्तीका क्वाश्रिय तत् कृष्टा यक्तराजाय विद्याचे मदायलाय धीमदि तही यन प्रची-ह्यात्। इत्यष्टी शर्भतम् भिमन्त्रा भावप्रतिष्ठाः क्वयात्। व्यस्य प्राचप्रतिष्ठामकस्य वक्कवियाः-महिन्दरा ऋषय ऋग्यनु:सामानि इन्द्रांस चेतन्यं देवता प्राक्यातिष्ठायां विशियोगः। ल दुबचा। व्यां भ्री की यं रंतं वं ग्रंबं सं ची र्चं सः व्यक्तसदेवतायाः प्राक्षा इत्र प्राकाः। एवं चामिकारि चसुकदेवतायाः भीव रह स्थित:। एपं चामिलाहि चसुकदेवतायाः सर्वे नियानि । एवं चामिकारि चामुकदेशताया वाळ्यनचन्त्रः सोचन्नाव्यप्रायाः राष्ट्रामसः सुसं चिरे तिष्ठन्तु खाद्या। इति प्रायान् प्रतिष्ठायः तत्र प्रज्ञतदेवतामावाद्य वीक्ष्मीपचारी: पचीप-चारे की पूजरेत्। ततः पहुखाचादिकं दस्ता व्यकोत्तरधालं अप्ता धात्तकेतृवर्षिं दद्यात्। तती । टोत्तर प्रतचामं कला प्रकाचुनियम्यातं द्यात्। क्रोमाभावे द्विगुळकपः कार्यः। ततो दिचा वा चित्रवाषारकं अर्थान्। इति सम्बदार: । 🐡 । स्वीवधपाकार्यकार्यः

"भाके वित्त सिमानीरे मध्ये निश्चितक् पिके।
कृषिकाक क्यार्थ नां वालुका भिष्य पृथ्ति ॥
भिष्यं कृषिका संस्थं विश्वना यथ प्रचते।
वालुकायकामेतिक यक्ततक वृद्धे: स्त्रुतम्॥"
श्रति वालुकायकाम्॥

"निवह मौवधं खतं भूके तिश्वगुणाकारे।
रसपोटिकां काछे ढएं वहा गुणिन हि ॥
सन्धानपूर्ण कुम्मान्तः, स्वावलस्वनसंस्थितम्।
सम्धानपूर्ण कुम्मान्तः, स्वावलस्वनसंस्थितम्।
सम्धानपूर्ण कुम्मान्तः, स्वावलस्वनसंस्थितम्।
रोजायकामिरं प्रोक्तं स्वर्तास्थं तरिव हि ॥"
सन्धानं साझिकारि। इति रीजायकाम्॥ ॥ ॥
"सामुम्मालीस्खे वहं वस्तं स्वं निधाय च।
पिधाय पच्यते यत्र तर्यकं स्वरंगं स्वस्तम्॥"

दित संदगयकम् ॥
"व्यधः स्याच्यां रसं चिम्ना निद्ध्यात्तवाद्योगरि ।
स्यानी स्त्री सुर्वी सम्यक् निक्ध्य च्युक्तस्या ॥
कर्मस्याच्यां जनं चिम्ना चुक्तामारीष्य यवतः ॥
कर्मस्याच्यां जनं चिम्ना चुक्तामारोष्य यवतः ॥
कर्मस्याच्यां जनं चिम्ना चुक्तामारोष्य यवतः ॥
कर्मस्याच्यां जनं चिम्ना चुक्तामारोष्य यवतः ॥
कर्मस्याच्यां जनं चिम्ना चुक्तियाद्यस्य कर्माः
विद्याघरास्थि यक्तमेत्तच्यां स्विद्याच्यासम् ॥"

इति विद्याधरयक्तन् ॥ "वालुकासु समस्ताङ्गं गर्ते ऋषारसान्त्रिता। दीप्रोपली: मंद्रग्रायाद्यकां भूधरनामकम् ॥" दति भूधरयकाम् ॥

"यसं समयशं सं स्थात्तत् स्थाल्योर्मे विते सुखे॥" इति समययसम्। इति भावप्रकाशः॥ (तयात्रः। "सम्बद्धातु कर्तवा गोस्तवाक्षुरविद्या। स्वि हिद्दान्तिता मध्ये ग्रमीरामारकोषिता॥"

श्री भागी तु सदुश्यसः एकावस्त्रीकव्यक्ति । "ही भागी तु सदुश्यसः एकावस्त्रीकव्यक्ति । लोक्ष्रिकृत्यः भागेनं श्रीतपावासभागिनम् ॥ नहस्त्रेश्वसमं किष्यत् द्यागीदुर्धेन पैषयेत् । सावहृयं हृष्टं मह्ये तन कथा सुबन्धटाम् ॥ श्रीविस्ता रसं चित्रातत्वक्ते; व्यविपयेत । वीद्रक्षा समास्त्राता सन्यक्पादस्ताधिका॥"

दित स्वायक्षम् । ॥ ॥
"बाजुकाप्रतं भाकं सम्बद्धे स्तवं चिपेत्।
रचं स्वायतक्षेत्र भाकं सावेग रोधयेत ॥
विद्या स्वायक्षेत्र सावं पाचयेक्ष्यकामिना।
वाजुकायक्षमेतद्वि योजयेद्यकर्मीति॥"

इति वालुकायक्रम् ॥ "तिथ्यक्तक्यं काचक्रया शिक्येत् करूपभाक्यकेः । तिथ्यक्तका पचेत् भाक्यं वक्यक्रमिति स्तृतम्॥" इति वक्षयक्रम् ॥

"कहांधः संप्रष्टाकारं तक्कध्ये रससंस्थितम्। सवचीयक्रमेतिह रसादिहचसाधनम्॥"

द्ति क्यचीयक्रम् ॥ ॥ ॥ इति वेशकर्येक्रम् ॥ ॥ ॥ इति वेशकर्येक्रमार्थं प्रदे चारणाद्यविकारे ॥ विकासोपयम्परयक्षविहातियेथा —

"यक्तप्रतमेकोत्तरमक इक्तमेव प्रधानतमं यक्तामामवाक्तः। किं कारमम्। यक्ताद्वका-इतं यक्तामामप्रदित्तरेव तद्धीनताद्यक्रकमे-याम्। तक मनःप्रदीरावाधकराणि प्रक्यानि तेवामाहरणोपायो यक्ताणि। सानि वट्षका-राणि। तद्यणा। खिक्तवस्त्राणि। सर्व्यप्रताया। यक्ताणि। तावयकाणि। माद्रीयकाणि।

श्राकायकावि । उपयकावि चेति ॥
तक चतुर्विष्यतिः विद्यकावि । दे सन्देशयक्ते। दे स्व तांकयक्ते। विद्यातिर्वादाः । कराविद्यातः श्राकाकाः । प्रकृषिधातिर्वपयकावि ॥
सानि प्रावधो कौद्यानि भवनि तत्वातिरूपकावि वा तर्वामे। तक नांनाप्रकारायो
धालानां क्रमपित्रयां सुखेर्गुंखानि यक्तायां
प्रावधः सद्धानि नसान् तत्वारूप्यारामाहुपद्धार्क्यक्वर्षानार्युक्तित्व कार्येन ।
स्माद्धानि सुक्तप्राण सुम्हान्यक्वान च ।
सुद्धानि सुक्तप्राण सुम्हान्य कार्येन ॥

त्रच सक्तिवयकार्यशास्त्राक्षप्रभावानि मिंड्याप्रकतर्त्तृकः चहीपमार्णार्ष्यगाल-स्रोत्यादककाक्षक्रद्रचासभासप्रध्यात्र-कृक्षचिक्रप्रेत्रमञ्जलेष्टक्ष्यकाञ्चलकवानि-भञ्जनमिस्सुस्तिस्ति मस्राहितिभः वैश्वि-रष्टक्षानि स्त्रोरक्षुण्यस्तिभः वश्चि-रष्टक्षानि स्त्रोरक्षुण्यस्तिभः वश्चि-विन्रश्रास्त्रीहर्याणंसुपहिष्मने ॥ ॥ स्विन्यहो- श्रियश्य सन्दंशी बोड्शाङ्गुली भवतकामांच-चिराकायुगतश्कोद्वरवार्थमुपदिश्चते।

तालयने द्वाद्याकृषे मह्यतालुवदंकतालिङ्क-तालके कर्यनासानाकोशकानामाक्षरवार्यम्। नाक्षयलाय्यनेकप्रकाराय्यनेकप्रयोजनायिक-तोस्रव्यास्यमयतोस्रव्याति च तानि सोतोगत-प्रकाद्वरकार्थं रोगद्योनाचेमाच्यवार्थं क्रिया-सौक्यार्थकृति नानि सोतोहारपरिकाद्यानि यथायोगपरिकाक्षदीर्थास्य च।

भगन्दराधीं भ्रेत्वयवस्यात्तरविक्षम्बर्वहिद-कोररधूमनिवहप्रस्थमनिवहगुरयक्षाययनाव् ऋज्ञयनावि चोपरिवाहक्यामः।

याजाकायन्त्रस्थित नानाप्रकाराणि नाना-प्रयोजनानि यथायोगपरिकाच्दीर्घाण पत्रमं गळ्पद्शरपुक्षसपंप्रकाविष्यस्थिते । मस्रद्श-माजसुति हे कि चित्रानास्य सोनोगतप्रकोह-रकार्थम् । वटकार्णावलतार्थ्योयायि प्रमार्कन-कियास । जीक दर्याजतीनि सक्तस्यानि चारीयप्रविधानार्थम् । जीस्यन्यानि जास्व-वद्गानि जीस्यपुष्पद्शानि यज्ञास्यक्तीस्य-भिप्रेतानि । नासार्वद्वरगार्थमेकं कोलास्य-दलमाचस्यं स्वक्तरीर्व्योख्नारम् । अञ्चनार्थमेकं कलायपरिस्वक्तस्ययी सञ्जनारम् । अञ्चन मार्गविधोधनार्थमेकं मालतीपुष्पदन्नारमप्रमाय-परिस्वक्रतमित ।

जपयकाष्यपि रच्जुवेशिकापदृष्यभानावस्त्रकः कतावस्त्राहीलाक्स-सहर-पाकिपाद-तलाङ्गुकि-शिका-दन्तनस्त्रस्यःवालाष्यकटक्यास्त्राहीयन-प्रवाद्यबद्ध्यायस्त्रान्तस्याति श्वादास्थिवजाति चिति ।

रतानि देवे सर्वसिन् ऐष्ट्यावयवे तथा।
सम्बी कोष्ठे धमत्राष मधायोगं प्रयोज्येत ॥
यन्त्रकमास्य तु निर्मातनपूर्यक्यान्यक्तर्यक्रत्यक्ति।
यान्तर्ववर्त्तनिवर्णपीड्नमाग्रीवयोधनिकः
वैगाष्टरणाष्ट्रनीक्षमनिवनमनभक्षनोव्ययमाः
क्षणेष्यस्य प्रयोज्यस्य प्रयोजन्यसम्बद्धमाः
क्षणेष्यस्य प्रयोजनिक्षणेतिः॥

सन्द्रा चापि विभवेद्यस्वक्रमां कि वृद्धिमान्। सन्द्रश्चित्वक्षण्याच्छ्यानामिति निच्छः ॥ तचातिस्यूक्षमसार्मितदीर्वमितिइस्वमण्याच्चि विवमणाच्चित्रं प्रिचिक्षमस्त्रतं स्टुकौलं स्टुसुखं स्टुपाप्रमिति द्वाद्या यक्षदीयाः। यत्रदेविनिस्मृक्तं यक्षमश्चाद्याञ्चलम्। प्रमुक्तं भिवना विगंतिह क्षमेसु योजयेत॥ दश्में सिंइसुखादी सुगूरं क्षुसुखादिभः। निचरित्र धनः शुक्तं प्रस्तायाक्षण्या॥

> विवर्णते साध्यवशास्त्रे स प्रक्यं निरुद्धोहरते स्ययमान् । वर्ण्यसः सस्त्रुस्यं प्रधानं स्थानेषु सर्वेष्णविकारि चैव ॥" इति सुमृते सम्बद्धाने सप्तमेश्याये ॥॥॥

गोलाध्यायोत्तयकाशियणा,—
"ब्यय यक्ताध्यायो घाक्यायते। तत्रादौ तदा-रक्षप्रयोजनसम्बद्धः। दिनगतकालावयवा जातुमग्रकायतो विना

यस्त्रे:।

वच्ची बन्हाबि ततः स्मुटानि संचिपतः कति-

गोलो नाड़ीवलयं यधि: प्राष्ट्रचेटी चक्रम्। भागंतुर्वे पलकं धीरेकं पारगार्थिकं यक्रम्॥" "अथ प्रथमं गोलयक्तमाइः।

अपरक्तगर्विचित्रं चितिने प्रता कुनेन संमक्ते।

नाकोहते निन्दुं झता धताय जनसमं चिति-

रविचिञ्चरा ऋषाया मतति कुमध्य यथा तथा विश्वते।

उड्गोवे कुषविद्योगेथी नाची द्युवाताः सु:।"
"चय नाड्रीवजयमाच ।

खपहत्ते कुललसे लसं चायो स्वालनिकालः।
भूसं धुवयिष्यं चक्रं वद्या निलोदये काष्ट्राम् ॥
खद्यियीसायासद्येश्वं चास्य नादिका ज्ञेयाः।
दृष्टक्कांबास्यं कार्यश्य लसं प्रभावाकः॥
केनिच्दावारेण धुवासिस्यकीलकेश्व धृते।
खयवा कीलक्कायानलस्थं स्वनंता नाषाः॥"
चित्रायक्रलक्षण्यादिकं चर्टीयक्षप्रस्टे वर्ट्यम्॥
"खय श्रद्धसाषः। [श्रष्ट्रः।
सम्तत्वसस्तक्षपरिधिश्वसिद्धो दिन्दिक्षकानाम्॥
दित्र श्रद्धकम्॥

च्यच चक्रमाच । चक्रंचक्रांग्राष्ट्रंपरिधी क्रयग्रसकारिकाधारम्। धात्रा चिभ च्याधारात् कव्या भार्तेश्च खार्त्रच ॥

तम्भधी सच्चाचं चिन्नाकां भिन्नसमिकं धार्यम्। भूमेर वतभागासमाच चणायया सत्तः। सन्दाह्यानाच नता उत्ततस्यं गुणीकतं गुर-

बुदलीइयांश्रमक्तं नाष्यः स्थूलाः पर्वैः प्रीक्ताः॥" "बाथ विधेन सम्भागमामः

"पेत्रकंपुष्याान्तमवाववाना-स्वदयं निमानं यथा स्थात्। दूरंश्नरेश्वयं प्रभावेष्यरे वा तथाच यन्तं सुध्या प्रधावेम् ॥ निमस्यस्थान्यतं प्रपद्यत सिटच धिक्यास्य च योगताराम्। निमञ्जयोरचयुकोस्तु मध्ये येशं थाः स्थिता भधवनो युतस्तेः॥ प्राव्यक् स्थितं भेरच पुरःस्थितं ते-कंति पुनः स्थात् स्वचरस्य सुक्तम्॥" "स्वय चापं तुरंगीलं चाषः। दकीकृतं चक्रसुष्यान्त चापं

कोरकक्षकं खजु तुर्धगोनम् ।"

"वाध प्रवक्तयस्त्राचिमाच ।

हञ्जाक्षविश्व स्पुटकास एकः

सुद्धित नाम्येतितं मयातः ।

सहोत्त्रयुक्तिमेशितस्य चारं

सार्थं प्रवक्ति प्रवक्तास्त्रयम् ।"
"इरान् यम्बक्तव्यमम् ।"
"इरान् यम्बक्तव्यमम् ।
कर्तव्ये चतुरस्रकं सुप्तकं साङ्गा-१० श्रृतिविस्तारं
विस्ताराहिगुबा-१०० यतं सुगबकेनायासमध्ये

चाधार: ग्रयम्बनादिष्ठतः नार्था च रेखा तत-

काधाराहवलक्ष्मसङ्गी वा समरेखीचते ।

तमं नवस-६० क्रुवासेविभव्य

प्रस्तुतं तियंगतः प्रवार्षः ।

स्वास्य तमायतस्यारेखाः

जीवाभिभानाः सुधिया विधेयाः ॥

व्यासम्योगे सुविरच ख्यामः ।

रण्यात्मयोगे सुविरच त्रात्माः ।

यद्यानुत्वासमत्य रम्पात्

स्वा सुरूतं परिधी तर्द्वामः ।

प्रया घटीनां भगणांध-३६० केष्य

प्रसंप्रकं चाम्यकंच दिग्भः ॥

स्रयं सरम्या तत्रपृष्टिकेकाः

पर्यक्रवा दीचेत्या तथाङ्काः ॥"

"इहानी बक्तोपकरणमाच । यत् खळके: स्मूलचरं पतादां तत्रोक्न-१६ कृत् स्माचर्थिक्रिनीच ॥" "इहानों यश्चिषममाच । वेदा: ४ भवा: ११ धीलसुवी १० छतिचा १ – विकी १६ च वास्मा: ५ पवक्रवीविद्या: ।

विकार् के विश्वाः पूर्य प्रविकाशितः ।

वाकी दृष्ट्रताः स्यः क्रमणः स्वदेशे

राग्ना व्यक्तिभागि हि स्वक्तकानि ॥

तिः क्रान्तिपाताच्यर्वभैवन्याः

वसुष्ट्रतास्त्र अवशित स्वतः।

दिग्भी क्रतामा भवतीह यदिः

सा पहिकायां सुषिरात् प्रदेश ॥"

"रहानौ यहिप्रयोजनमाह ।
धार्य तथा प्रकायकामिदं पर्येव
तकाक्ष्योजंगति तुक्तामनस्य तेजः ।
हायाच्या स्पूर्णत तकारिधौ यमंग्रं
तकांग्रंकी मातमता तरियः प्रकच्याः ॥
ध्यापोता रिवलयगता पहिनां कास्य तसादयहेरपाद्परि प्रकारिश्च गोजकमेख ।
यहाद्येष्यरदत्तगुगस्य या च्या तथाच
हिन्ने हत्ते तकाप्यदिकाः स्पूर्वता कमकाभाः॥"
"ध्यथ यहियकमाच ।
किच्याविष्कममाह देलं सत्या दिगाङ्कतं तच ।
दक्षायां प्राक् प्रवाद्युच्यावस्य तकाधी ॥
तकारिधौ प्रधाकं यहिगंदद्यतिस्वतः केन्ते ।

निष्याकृता निष्या यद्यायाचान्तरं यावत् ॥ नावद्या भौर्या यद्दितीयहत्ते धरुभैवेत् तत्र ॥ दिनगतभ्रेषा नाषाः प्राक् प्रश्वात् खुः क्रमेशे-

"इहानीं धीयकां विवस्तराही तत्त्रश्चासामा । बाध किस एध्यकीशीं असी अ्दियकी: स्वतर्कानयण्डेरीत्तम्यनायस्की:। न तह्यिहित्सार्य वस्तु यहस्यसानं हिविस्ति च नवस्यं प्रोक्षत्रश्च सामस्यम्॥ सम्बद्धसम्भः।

वंश्वस्य स्तं प्रविक्षिक्य पायं सन्द्वामारं तस्य समुख्यम् । यो देत्त यटेउच करस्ययाची प्रीयक्षदेदी वह किं न देति ।" "बाध मध्या घुववधिन प्रकाशमाण्या । यटायस्त्रसंस्यं विद्धा हुवस्यम्ब्र्योर्जस्यी । वाकुर्लमान्तरभूलेमोच्छायानारं कोटि: ॥ कोटिइहिसस्यास्त्रता वाकुष्मित्ता प्रकाशभा

"इहानी वंगाहित्यमाइ। विद्श्वितं वंग्रतनं उत्याक्तायाह्नताहाही:। कोक्या तथां होयं खवंग्रमध्य महीमानम्॥ विद्वायो वंग्रायं भ्रमानं कोटिसंगुणं भक्तम्। होष्णा वंग्रीकृत्यो उत्याकृत्येस संयुती होयः॥ उत्राहरणम्।

प्रश्नाकृता १८५ यांटरएवरिह्ंगुक्ट्यः । घटकरास्तलवेषे होः कोटिः समस्याकृता । खप्पवेषे रसीया १९६ होः कोटिस्तरमञ्जक्षाः। वंश्रस्य यस्य तक्षानं चास्तवेद्यानारं वर ॥ " "खप्प केवनायवेथेनाकः।

खय' विश्वीक्षेत्राः पुननपविष्य तहि होत ॥ निज्ञानभक्ति कोटी तहन्तर सुनो हमीचा विश्वेषः भूभिव प्रीचामनः एथक् एथक् पूर्व्यवज्जीयम्॥ स्वा प्रश्वः।

जर्धसाख रहादिभिश्चवित्रस्याण्यसाचे सर्व । वंश्वस्य प्रगुर्वस्य यस्य सुस्ते देश्वे समाजीकाते । सर्वे समवस्थितो यदि वहस्यस्थान्तरं चोष्ट्रयं मर्ग्वे यन्त्रविदां वरिष्ठपदेशे यातोऽसि श्रीयन-

उराहरणम्।

इस्यक्री हुंसंस्थेन वंशायं विश्वाता सुन:। हस्च तृष्करोग्धाय्यक्ता खाङ्काङ्कतः सखे। निवर्धन तथा कोटिरश्चुनं वेश्वयोग्धायः स्वात्यवंशान्तरं वृष्ट्व वश्लोच्छायः वेशवित्।" "चाध जलान्तर्वेश्वमादः। स्वं वोचिष्णोचंत्र तथा हमौच्योनितं भवतिः। विवा यस्ता कोटी हस्तुष्ट्वायी जनान्तरे

यम प्रयः। दूरसास्य म दूरमसा बहि वाहरूस हरूस वा वंश्रस्य प्रतिविभितसा स्विते हृष्ट्यमानं स्वे। स्वतेष समयस्थितो यहि हहसास्यान्तरं चोस्कृयं लां धर्वज्ञमतीन्त्रियज्ञमनुजयाचिन सन्धे भृति ॥ उदाहरसम् ।

बरा चेन बहुता कोटियांहुच चतुरहुतः । जन्मसीनोपनिरंग नाहुरेकाहसाहुलः ॥ कोटिरराहुता तीये वंद्रायं विश्वता सस्ते ।। अप्रकासनी रमुक्तायी वधीकां चान्तरं वर ॥" "विंदा यरेग्राससीराहरणम्।

वङ्क्रेरमरेक्तुत्सामक्षृतान्यथग कमातः स्राह्मनोयान्तरं ढद्दा वंशीकां चान्तरं वदः" "स्रथ सर्ववक्रमाकः।

जञ्चदावजसमध्ये समझ्यिराहाः समान्तरा नेन्याम् ।

किषिद्वकातोच्याः सुविरस्तार्धे एचक् तासाम्। वसपूर्वे तसकं द्याधाराचस्तितं सर्घं अमित ॥" "स्वयान्यदास्।

खत्कीयं निमिमचवा परितो मदनेन वंतसम्। तदुपरि तालद्वायं क्रावा सुधिरे रसं चिपेन् नावत्॥

यावदस्तीकपार्श्वे चित्रकर्तं नाम्यतो याति : पिहितच्छित्रं तदतश्वकं समिति स्वयं कता-श्वष्टम् ॥"

"अथासदाइ। ताळादिमयखाङ्गप्रकपनतस्यानुपूर्णस्य। एकं कुळजनान्तर्दितीयमयं स्थीतस्य

युगपन्तुर्क्तं नित् कं नितेष कुळाइ हिः प्रति ॥ निन्धां बद्ध्या बटिका चर्का जलयन्त्रवत नथा साम्बन्धाः

नित्त प्रस्ति क्षेत्र प्रस्ति यथा तद्वटीसध्ये ॥
अमित सतस्ति सततं पूर्य घटीमिः समास्तरम् ।
चक्रम् तं तद्दनं क्ष्यः याति प्रयानिकया ॥"
"इहानीसस्य वां स्वयंवष्टस्पष्टस्वाष्ट्र ।
यद्योरत्यनसंति सार्य वात्र स्वयंवष्टं नाम्या ॥
यद्ये वस्त्र प्रस्ति । यह्यो स्वयं वर्षः नाम्या ॥
यदं वस्त्र प्रस्ति । यह्यो प्रस्ति ।
यदं वस्त्र प्रस्ति । यह्यो प्रस्ति ।
वदं वोस्ति सिद्याम्ला प्रदेशिक वाम्यायुक्तम् ॥"
इति सिद्याम्ला प्रदेशिक वाम्यायुक्तम् ॥"

यक्त कां, कां, यक कांडम्। (कंक्टम्। इति हमणकः।

३।५०३॥) कुँ द इति भाषा। यक्ते कांडमंननेति यमधानां क्लप्रक्षं यक्तं नतः सार्थे कप्रक्षयेन निष्यक्तम्॥ (यथा, सुम्रुते। ४। २।

"कार्यो गोफिकांबक्यः कच्चामाविष्य यक्तकम्।
न कुर्यात् स्वरूसेकच्च तेन किंचिति हि वसः॥"

यक्त्रयात् समाति सत्यक्तीनीति। यन्ति +

क्व्रत्। सत्प्रकृतिनिमीति, चि। यथा, रामा
यस्ति। २। ८०। १।

"सक्तमाभिरताः ग्रहाः सनका यक्तकात्त्रण॥" "सक्तका चन्नप्रवाष्ट्रादियक्तग्रसमर्थाः।" इति सङ्गोकाः॥)

यनायदं, की. (यनास्य यहम्।) लेनिशाना। इति दिस्यना:।।। १३॥ वानियर इति भाषा॥ यक्षारोतः, पुं, कवायविशेषः। इति श्रव्यक्तिका ॥

सटर इति भाषा ॥

यक्षायं, क्री, (यक्त + खुट्।) रच्यकम्। वस्वनम्।

(यथा, सुम्रते खुक्याने ख्रष्टाशाधाये।

"यक्ष्यस्त जहुँ सधिस्योक्॥") नियमनम्।

इति मेदिनी। यी, ०१॥ (यथा, सुमृते जत्तर-

तने ११ व्यथाये।

"रक्तवादिशामिक्तविद्याश्वासम्बात्।
विकासका भवेच्होयः स चासाधानमकातः।")
यक्तवा, क्ली, (यक्ति+"ग्यासकात्वीयुष्।" १।
१।१००। इति युष्। टाप्।) पीकृत। यथा,

नैयवे। ४। १०।

"सदनतापभरेन विदीयं नी

यदुद्यानि च्हा दसक्ताः।

निवक्षीनक्षच्ययक्ताः

तसपदाषस्यात् प्रतिवक्षती।"

(पीक्षायक्रिक्या विधियो विद्ययः॥)

यक्षपेवनी, ची, (पिकतिश्चयेति। पित्। कर्यो

ज्युद्। डीप्। यक्तमेव पेवनी।) पेवनार्ययक्तम्।

दति कटाधरः॥ याता इति भाषा॥

यक्ति। स्ति + ख्वत्। टाप् चन इत्य्।)

पन्नाः कनिष्ठा भगिनी। यथा, देमचन्दे।

"कनिष्ठा ग्रम्थिका द्वाती यक्तिका केति-

कुष्यता।"
यानानः, (ज, (याना + कः:) वडः। इति धर्षः। ।
( यथा, हेवीभागवते। १।१०।१०।
"ते भत्या जराष्ट्रचेतुं इटादाक्रम्य यान्तताम्।
देसमाना स्विं प्राष्ट्र सुर्भः साञ्चलोचना॥")
यानी, [ नृ ] जि यम्कविद्यदः। यम्बर्धस्यये
इन्द्रस्येन नियानः॥ (यम्बर्धत्वे वंशतीति।
यान्त वस्त्वे + व्यानः। । यम्बर्धत्वे वंशतीति।
दासायये। १।१।०६।
"चन्द्रस्योगम्नास्तानं द्वाना प्रतासद्यदः

वरात्।

सर्वयन् राच्यसान् वीरी यक्तिकस्तान् यह-च्छ्यसा")

यभ, श्री में घुने। इति कविश्वस्वह्मः॥ ( भा०-पर॰ श्रकः-श्रव्यान् ।) श्री, श्रयाश्रीत्। यभति युना। इति दुर्गादासः॥

यम, खो उ विरती। इति कविकत्पहमः ॥
(ध्वा॰-पर॰-व्यक॰-व्यक्तिः। क्रावेट्।) चौ,
यक्ता। उ, यमिता यक्ता। विरतिर्वर्ताः।

यक्ति पापात् साधुः। इति दुर्मादासः॥

यम, कि मि परिवेषसे। तदभावे। इति कविं कष्णद्वसः॥ (जुरा०-पर०-सक०-सेट्।) क सि, समयति सामयति। परिवेषमं श्वमादेर-पंत्रम्। वेष्टमसिक्षेते। विषयसामाविकस्य क्रपमिति रमानाथः। केचिन् परिवेषक स्वायं मातुवन्यः। समयकानं द्विचाय स्वायं मातुवन्यः। समयकानं द्विचाय स्वायः। श्वम्यति श्वपरिवेषस्य स्वायं भातुवन्यः। 'नियमयति

विमागेपश्चितानान्तु दख्यम्। इति प्राक्तन्त्रवे। परिवेषकी तु यामयकार्स दिखाय राष्ट्री इत्याष्ट्रः। तैन उभयस्य प्रासाणिकत्वादुमयच विकल्प-चापगार्थेचानुबन्धः ज्ञतः। इति दुर्गादासः ॥ यम:, पुं, (यमयति नियमयति जीवानी फलाफल-सिति। यम् + वाच्।) दश्चिणदिक्पालः। तत्वर्थाय:। धर्मग्राज: २ पिष्टपति: ३ सम-वर्ती । परेतराट् ५ व्रतानः ; ६ यसनाभाताः भ्रमनः च समराट् ६ कालः १० एक धरः १६ आह्नदेव: १२ वेबसत: १३ खनाक: १४। प्रवासर:। १।१।६९ ॥ धर्मा: १५ घर्माराट् १६ जीवितेशः १० महिवजनः १८ जोड्मरः १८ दक्कधार: २० को नाम: २१ दभ: २२ सक्षि-वाचन: २६ श्रीर्क्षपाद: २६ भीमशासन: २५ कड्क: २६ इ.स्. १०। इति प्रस्ट्रज्ञावली। क्रमें कर: २८। इति घटाधर: ३ 🕸 । चतुर्देश-यमतपेशं यथा,---"यां का चित् सरितं प्राप्य क्षम्यपदी चतुर्ग्रहीम्। यस्नायां विश्वेषेय नियतस्तपेयद्यमान् ॥ यमाय धर्मेराचाय च्हलवे चानाकाय च।

"या कारचन् सारत प्राध्य क्रायाच्य चतुर्धान्।
यस्त्रायां विभेषिण नियतक्तपंग्र्यमान् ॥
यमाय धर्माराचाय च्यावे चान्तकाय च ।
वेवस्त्राय कालाय सर्वभूतच्याय च ॥
चौद्भाराय द्धाय नीलाय परमेश्विने ।
एकोदराय चिचाय चिचगुप्ताय वे नमः ॥
एकोकस्य निलेभियांकींकीन् द्यात् चलास्रातीन् ।

संबद्धरक्षतं पापं नत्च्यादेव मञ्ज्ञति ॥" इति निष्यादितस्वभूतभविष्यपुरायवचनम्॥ सस्योत्पत्तिर्ययाः,—

"संचा च रिवणा इष्टा निमीत्तयित लोचने। यतस्ततः सरोगीयकः संज्ञां निष्ठ्रमवनीत्॥ मिय इष्टे सदा यस्तात् कृषये नेचसंयमम्। तस्ताच्यनिष्यसे ऋष्ट्रे! प्रजासंयमनं यमम्॥" मार्कक्षय जनाच।

"ततस्यास्तु मं जन्ने भर्तृप्रापेन तन वै। यमच यसुना चेयं प्रखाता सुमद्दानदी ॥" इति मार्कक्रियपुरासी वैवस्वतमन्त्रभारे 🗫 छा: 🖟 दुर्ग्यात्मनां सम्मन्धे तस्य कः पं यथा,---"सानामसांसातो हया नरान् धर्मापरायगान्। भास्करि: प्रीतिमानाद्य स्वयं नारायगो भवेत्॥ चतुर्व्वाहु: ग्रह्मासवर्गे: प्रकृत्तवस्ते च्या । भ्रास्थ चक्र ग्रहापद्मधारी गरु वास्तः। स्तर्गयद्वीपधीती च स्तरचारुमराननः। किरोटी कुछली चैव वनमालाविभूवित: ॥" पापिनी समन्ते तस्य रूपं यथा,---"चिंग्रह्योजनदीर्घाक्री वागीसउग्रसीचन:। घुम्नवर्षो सङ्गोतजाः प्रतयाम्भोधरध्यनिः॥ ळ्णाधिराजलीमा च ज्वलद्शिशिकायवत्। वासारत्यस्परक्शसस्ववैच्चितमद्याविषः 🛊 सुरीर्घदण्यस्य मि: सप्पीपमनखावातः। प्रचळमा इमा ऋष्: बंदण्ड्या च्छ्द: । इक्क इस्तक्षमेगासा भृष्कृटीकुटिलाननः ॥ 🔭 इति पान्ने क्रियायोगसारे २२ खध्याय: ॥

कास्यानधिकारी यथा,—
"प्रोवाच धर्मायद्वं व्रवीमि
कार्यालया नन् खलु धर्माराज ! ॥
व्रक्षोवाच ।

ये भक्ताः पुष्णशिकाचि कम्मेणा भनसा शिरा। खनभागिरता दान्ता न नियम्या चिते त्यया ॥ क्त च्याः संपूजितो येस्तु येः लक्कः ससुप्रासितः । येच निर्ध स्मृत: लखी न ते लड्डिययोपगा: ॥ नमः क्षाष्ट्रातन्त वासुदेवेख्दौरितम्। येभावभावितो धन्ते। न तं लड्डिवयोपगाः ॥ दानं दद्क्षियें रक्षमचुनः प्रीयतामिति । ऋहापुर:सरेधेके । न त लद्द्विययोपगाः । उत्तिष्ठद्भिः सप्राद्धाः प्रमद्भिः जनादेनः । ये: स्तुतस्तु सरा धर्मा ! न ते लिक्कियोपगा: ॥ सञ्ज्ञासासुये क्षयां संसारनयुवराना च। तहावभाविनो ये च न ते लाहिषयीपगाः । स एव धाला सम्बद्धा तक्तियोजकरा वयम्। यमसंयमने त्यक्तः चीरसात्संयमकी हरि: ध" इति विद्वपुरायी नर्सि इप्राटुर्भावाध्याय: 🛭 व्यपि च।

जासमा उवाच। "बतृ जला समहत् पुगर्यं धन्ने (धन्ने विनिगये। प्रभागं लंडि लोकानां फलं मे अृष्टि तदुः यम ! ॥"

### यम जवाच।

यमी यम इति श्वला उथा तुद्विकते जनः। आत्मा च यमितो येग न तखेव यमः स्टूतः ॥ आह्मां खं चमा चत्मां हिंचा दम आजंदम्। ध्वागं प्रवादो माध्यं वन्नोवश्व यमा दम्। यमेश्व नियमेश्वेव यः करोक्षात्मसंयमम्। च चाहश्वा तु मां याति परं तक्क वनातनम्॥"

इति तचीव यसप्रक्तिकोषाख्यानम्॥ \* ॥ साविचीकतं यसायतं स्तोचं यथा,---साविच्यावाच ।

"तपसाधकी माराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। **अ**मेनी शंसीतं प्राप्ध सेन राजंतसा स्वरूप ॥१॥ समता सर्वभूतेश यस्य सर्वस्य साध्यतः। चती यज्ञाम श्रमनमिति तं प्रथमान्यद्रम् ॥२॥ येगान्तक सतो विके सर्वेद्यां जीविगां परम्। कर्मातुरूपकाचे च तं ज्ञतामां नमान्यद्रम् ॥३॥ विभक्ति दण्डं दण्डाय पापिना शुद्धि इतवे। नमामि तं दक्षपरं यः ग्रास्ता सर्वदेष्टिनाम्॥४॥ विश्वे च कलयस्य व यः स्वायुश्व सन्तरम्। च्यतीव दुनिवार्थेच्यतं कालं प्रशासाम्बद्धम् ॥५॥ तपस्वी विधावी धस्ती संयमी विश्वितिन्त्रयः। चीवियां कर्मन फलदक्तं यसं प्रशासाम्य इत्। ह । कालारामच सर्वेची मिन: पुरायक्षतां भवे। पाणियां कीश्रदी यस्तं पुरायमित्रं नमान्यसम्॥०॥ यव्यक्त अक्षायो वंग्रेष्ठ्यलन्तं अक्षातं जसा। यो ध्यायति परं जसा बसावंशं नमान्यसम्॥८॥ इत्युक्ता सा च सावित्री प्रवानाम यमे सने। यसका विद्याभननं कस्मेपाकसुवाच 🖫 🛚

यमक्

रहं यमाएकं नित्धं प्राप्तकत्थाय यः पठेत्। यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वेषापात् प्रसुचाते ॥ मचापापी यदि पठेत् नित्यं भन्ता च नारद !। घम: करोति तं शुद्धं कायचू देन विश्वितम्॥" इति बद्धविवर्ते प्रकृतिखळे २६ ख्रधाय: । 💵 पारिभाविकयमहन्ता यथा,---"कार्तिकस्य दिनान्यरावरायदायकस्य च। यमस्य दश्ना रते सम्बाहारी स जीवति ॥" इति वेद्यकम्। 🛊 ॥

("पक्षमत्त्रवस्थातितक्षत्रज्ञान्यांचा से कराः। क्ट्यान्धीच वे वानि मन्तारक्षे यमालयम् ॥ युका जलाष्ट्रसायान्ति वर्ति नाश्रमि वायसाः । येवां वापि इतिनीस्ति यातारक्ते यमाचयम्॥"

इति सुभूते क्षमस्याने १९ व्याध्याय: ॥ षासा प्रापष्टतानतं प्रापानतञ्जानाच यम-राजप्रस्टे दश्यम् । 🐞 । प्रशेरसाधना-पैचानिस्यक्तमे । इत्यमर्:। ६ । ६ । ८ ॥ "उपायामर्गिर्पेचं प्रशेरमाचनाथं निसं यावच्यीवमवद्मकार्ये यक्तकी चलासीयाहि तद्-यम:।यमेरल्।

'खद्विसः सत्यवचनं त्रचाचर्यस्यकस्काता। ष्यक्तियमिति पश्चित यमाश्चित्र व्रतानि च ॥'

इति सद्य:।" इति तष्टीकायां भरतः॥ म च व्यष्टाङ्गयोगान्तर्गताङ्गविश्वयः। च तु रप्रविधी यथा,— "बद्धाचर्या द्या चान्तिधौर्गमत्यसकल्यताः ख (इंबास्तेयमाधुर्ये इमक्षेत यमा: स्ट्रता: "

र्ति गादक्रे १०६ व्यध्यायः॥ 🛊 ॥

स च पच्चविधी यथा,---"ब(इंसा सवमक्तयं ब्रह्मचयाप(रथही। यमाः, पषाच नियमाः ग्रीचं दिविधमीरितम्॥" इति तजीव २३० व्यध्याय: ॥

"क्यश्विसासत्त्रास्त्रेयत्रक्षचर्यापरिग्रष्टायमाः।" इति पातञ्जवे साधनपादे।३०॥ यक्कति निय-चक्ति इ.न्द्रियग्रासमनेनित्। यस + वण्।) संबन:॥ यथा, खसर:। १।२।१८। "वियामी वियमी यामी यम; खंबामसंयमी ॥" कांका। प्रनिः। इति मेहिनी। मे, २३॥ (विष्णु:। यथा, मधाभारतं ।१३।१४८।३०। "वातीनः; संघष्टः सर्गो एताला नियमी यमः॥" "बान्तये च्हतीत यम:।" इति तक्काकी ग्राक्करा-चार्यः ।)

यमः, त्रि, (यक्कति एकत्र गर्भाष्यये निर्तो भवतीति। यम् + व्यच्।) यमचः। इति मेरिनी। मे, २३ ॥ तयो च्यें सत्वनिकः पर्या बचा, "व(इवेगोध चारिचार्यमयो: पूर्वजन्मत:। यस्य जातस्य यमयोः प्रश्नान्त प्रथमं सुखम् । सन्तानः पितरश्चेव तस्मिन् च्येष्ठं प्रतिष्ठितम् ॥ अभापायन्यात् च्येष्ठं यमयोः न तु निवेक-प्राथम्यात् जनमप्राथम्यसन्देचे सुखदर्गनप्राथ-च्यात्।" इति उदाष्टतस्यम् ॥ ( यथा, — "वीजेरुमार्वायुगा भिन्ने ही जीवी कुचिमागती।

यमाविक्रभिधीयेते धन्तिरपुर; चरौ ॥" इति सुत्रुते प्रारीरस्थाने द्वितीयेश्धाये ॥ चानयोरेकस्य इडिरपरस्य चीयताकयशिकत

> "क्रमाञ्चकत्वादिषमां प्रभेदात् शुकादणं रहिस्पिति मुची। रकोश्यको खनतरो दितीय र्षं यमेश्यभ्यधिको विश्वेष:॥"

इति चरके ग्रारीरस्थाने द्वितीयेश्थाये॥) यमकं, स्ती, (यमं युमाभावं कायति प्राप्नीतीति। के + क:।) भ्रव्हालकारः। सस्य लच्चाहि

"सत्यर्थे एषगर्यायाः न्वरयञ्जनसंहतः। क्रमेख तंत्रीवाष्ट्रतिर्धमकं विनिगदाते । चाच द्रयं।रूपि पदयो: कचित्र सार्धकलं कचित्रिर्धेकलं कचिरेकस्य सार्थेकलमपरस्य निर्धेकत्वमत उक्तं सत्यर्थे रति। तिनेव क्रमेखिति इसी सीह इत्याईविंभक्तविषयलं स्रचितम्। एतस पद्यादाद्वेद्योकाष्ट्र(तस्वेन पादादाइ लेकानेकविषयतयाः ग्रभूतलमभद दिब्रा वसदा वियत ।

> 'नवपना अपना प्रायनं पुरः स्क्टपरागपरागतपङ्कन्। **म्ट**डुलतानालतान्त्रमलीकयन् **सत्तरभिं सुर्गामं समनोभरे: ॥**'

इति साथै। 📢। २ ॥

भात्र पदाष्ट्रिः पनाभ्रपनाभेति सुर्धाः सुर्भिमित्रज्ञ च दयोः साधकत्वम्। जताना-लतान्तेळच प्रथमस्य निर्घेकलं परागपराग-तात्र वितीयस्य एवमचायाय्दाशायम्। यम-कादी अवदिवयं कली व्यक्तिको स्वा । इत्युक्त-नयात्। शुजनतां जङ्गामयनाजन इत्यन न यसनावदानि:।" इति साद्यिवर्पये दश्म: परिच्छेद:। १०॥ ( यमकालक्कारस्तु युग्नपाद-यमकायुग्मपादयमकाचान्तयमक-पादमध्ययमक-पादान्यसक-पादादियसक-पादादिसभ्ययसक-पादादानायमक-मध्यानायमक-काश्रीयमकाभं-यमक चन्नवालयमक पृथ्ययमक महायमक मियुन-यसक्रक्तयसक् विष्ययसक्त समुद्रयमक सर्व्वयसक यमकावर्षीभेदान बहुविधः । तत्तक्तवर्गोदाइ-रवादिनं भहिनाचे दश्मसर्गे यमन एके नाचा-द्यौं द्यामपरिक्दि च त्रष्ट्यम्। खद्रविध्यः। यथा, मश्चाभारते । ४। ५५ । ४२ । "ततो विराटस्य सुनः मद्यमाष्ट्रत्य वाणिनः। यमकं मक्डलं सत्वा तान् योघान् प्रस्यवार्यत्॥" "यमकं प्राचियां निरोधकं मच्छलं कृत्या।" इति तहीकायां गीजककः। सदप्रम्। यथा, मद्या-भारते। ३ । १६ । ८ । "सक्कानि विचित्राणि यसकानीतराणि च । सवानि च विचित्राणि एचियानि च सर्वप्रः॥"

"यमकानि सङ्ग्रानि।" इति तङ्गीकायां नील-

कष्ठ:॥) त्रि,यमण:। इति मेदिर्शः के, १४२॥

यमनः, पुं, (यम् + भावे चन्। स्वर्धे कन्।) संयम:। इ.ति मेहिनी। की, १४२ 🗈 यमका जिन्ही, की. (यम: का जिन्ही च सुत: सुता च यस्याः।) संचा। साच स्वर्थपत्री। इति श्रुव्हरवावली ॥ यमकीट:, युं, (यमस्त्रचकः कीट:।) धुर्घ्रनामा कीट:। इति चिकाख्येष:॥

यमकोटिः, स्त्री, लङ्कायाः पृत्वे एथियासतुर्धभाग देशविशेषः। यथा,---

> 'लङ्का क्रमध्ये यमकीटिरस्याः प्राक्षभि हो सक्पन्त्य। व्यथक्ततः सिल्पूरं सुमेवः सीन्धेश्य याच्ये वक्षवानलकाः कुरुत्तपादान्तरिमानि मानि स्थानानि घड्गोक विदी वद्यान ॥"

इति सिद्धानाधिरोमिता: # यमचर्टः, पुं, (यमं चर्टयतीत। चर्टि+ ष्यम् । ) योगविशेषः । यथा,---"दि सवापूर्व्यभल्गुन्यो पुरुषाञ्चिया चन्द्रथाः। च्ये छात्रस्था भरणी चाचित्री कुल घासर 🖟 चलाडी चन्डर्ज न्द्रता पूर्वनाथाए। म रेयना। जीवे स्वातरभावक श्रकाचे स्वातिरोहिकी। प्रतिकारे प्रतिभिधा खबणा यमचग्रकः ॥"

इति सार्भग्रहः॥

च्यपि च। "वर्दोर खळ चेयुक्ते स्वर हपति दिनं सीम्यवारे-रुकंभापि।"

व्यस्य वच्चे प्रकाति गाँधी यथा,---"यमचर्ष्टे त्यजंदशै कत्यौ दादम गाहिकाः। व्यन्वेशं पापयोगानां सध्याङ्गात् परतः शुभम्॥" यस दोषा यथा,--"रभिर्जातीन जीवेत यदि प्रक्रमगी भवेतः विषाचे विधवा नारी या चायां सर्वे भवेत् ॥ नियमलं क्षिवासिण्यं विद्यारम्भे च म्हार्वेता। राष्ट्रपंत्री भन्नः व्याम्हायां सर्गं भ्वम् ॥ ऋग्रहाने फलंगास्ति ब्रतहाने च निष्यत्वे ।

इति च्योतिसाधम्।

रविवारे १०। ११। खोमवारे ८। ६। मण्ल-वारे १०। १८। १।२। वधवारे १३। ६। ष्ट्रष्ट्यातिवारे १६। २०। २६। २७। शुक्र-वारे १५ । ४। श्रानवारे २४। २०। इति यमचराटयोगः ॥

शुभक्षमा (य सर्वाम मेव क्यांदिचक्या: "

यमजः, जि, (यमो यमकः सन् जायते इति। जन् 🕂 इ:।) यककार्मानैकार्यमानसमान-दयम्। यथा, मेरिगी। मे, २६। "यसी श्रमिल क्षी यस जैना का के प्राप्तने प्रानी ॥" (यथा च कथासरित्धागरे। २३। ८१। "ग्रान्तिकरोश्य पुरोधा आहस्रतं भ्रान्ति-

चीममपर्च।

विश्वानर्मापेलवान् पिङ्गलिकापुत्रकी यसभौ ॥") यमदि

चारा व्यवतं यमग्रव्ह ब्रह्मम्। (बन्धविष्वे, पुं। यथा, खन्ववैद्यक्ते। इ। १५२। " र के ना क्रोन हीनेन भिन्नेन च विशेषतः। यमकं बालिनं विन्धात् वामनं वामना-

श्रातम्॥")

यमद्याः, पुं, ( जमन् हुतभक्तवधीतः प्रव्युतितो श्चिरित। एमोदरादिलात् जस्य यः।) जम-इधिसुनि:। स तु परतुरामपिता। इति भरतिक्षापकीयः ॥ (विष्टतिस्तु जमद्विश्रव्हे द्रच्या ।

यमहूत:, पुं, (यमस्य हूत:।) यमस्य चर:।

"यसदूर्वापद्याचाचीयेत् परासुरापास्यते । सिंद्रशिष्ठवीयां मि तसात्तं परिवक्तयेत्॥" इति वाम्भटे प्रशैरकाने प्रमोध्धाये ॥) धर्मास उवाच।

"के ययं विज्ञताकाराः पाश्रमुद्ररपासयः। रंद्राकराजवदना चाष्ट्रारसहद्यप्रभाः मुखं सर्वे महावीराः व्यवत्यावकनी चनाः। क्तता तथापि युवाकिमियं केन सुदुर्गति: " यसदूता कचु:।

यमबूता वर्षं सम्बेयमाचाका(रवा; सदा। लद्हतीय्यं दिणासानं समदान् नासनी-

द्रि पद्मपुरागि क्रियायोगसारे ६ व्यथ्याय: ॥ यमहूतकः, पुं. (यमसा हूत इवेति कन्।) काकः। इति ग्रब्द्रजावर्ती॥ (यसदूत+स्वाधे कन्।) यमदूत्रच ॥

यमदूरिका, की, (यमछ दूरिकेव।) तिन्तिड़ी-वयः। (यथा,---

"जीवनं जीवनं इन्ति प्राचान् इन्ति समीर्यः। किमाचर्यं चारभूमी प्राचदा वसदूतिका।" इत्यहरः ॥)

यमदेवता, स्त्री, (यमो देवता सधिष्ठार्त्रा बखा:।) भर्गोनचत्रम्। इति हेमचनः। १। २२॥ यसद्भः, पुं. (यम इव भयावश्ची दुमः ।) भ्रास्त्राता-उच:। रति राजनिर्वेग्ट:। (विवर्धमसा प्रास्त्राविष्यस् प्रात्यम् ॥)

यमहितीया, चौ, (यमप्रिया द्वितीया द्वि मध्य-पदकौषिकसम्बार्यः ।) कार्त्तिज्ञुकादिसीया। भारु जिल्लामा प्रति स्थाता। तत्वासं यथा। लिङ्गपुराखाः।

"कार्त्तिके तु दिलीयायां शुक्कायां आहपूजनम्। था ग क्राचा दिनमालि आलर्: सप्तथका (न ॥" सस्या इति भ्रेष:। महाभारते।

"कार्तिके सक्तमचस्य द्वितीयायां युधिहरः।। यमी यसनया पूर्व भी जितः खरहे खयम्। नसाजिजरहे पार्थ ! न भोक्तयमती बुधै: । यत्रेन भशिनी इसाद्भी तार्थ पुष्टिवर्ह नम्। दावावि च प्रदेशानि भशिमीश्यी विशेषतः ॥"

"समस चित्रगुप्तक यसहूतां क पूजयेत्।

च्यर्थेशाच प्रदातची यमाय सञ्चाहरी; ॥ सञ्चद्रयेर्भगिगीभाष्ट[म:। चर्घमकः। "एह्योच्च मार्त्रकल पाण्डका यमानाकालोकघरामरेश्र। भाष्ट्रितीयाञ्चनदेवपूर्या रहाय चार्घ भगवनमस्ते।

धर्माराच नमसुन्धं नमको यसनायच । पाक्षि मा किक्करे: वार्ड सर्थपुत्र नमोध्सु ते॥" यसमाच संपूज्य मसन्बन्धात । "यमस्तर्यमञ्ज्ञास्ति यस्ति स्ति । वरदा भव में निर्श क्रियपूजि नमी ब्तु ते ।" खनंदस्या पठेत्।

"भातसाराज्ञातार्षं सङ्ज्ञु भक्तमिदं शुभम्। प्रीत्रये यमराज्य यसुकाया विश्वत: ॥" च्येष्ठा चेत् तदायचाताइमिति वदेत्॥ चात्र भोक्तवं पुरिवहेनं इति विधियमभिवास्तर-षजम्बद्धाः भोजननियमस्य प्राधान्यात्रस्य सुख्य-कालोरस्थाविभक्तदिनपचर्मायो यात्तः। यथा

"प्रभुते च तथा भागे संविभागी यथा हेतः। पिस्टदेवसमनुष्यायां कीटानाचीपदिखते ॥ चं विभागं ततः सत्वा रहस्यः ग्रेवसुग्भवेत्। इतिद्वासपुराकातीः वष्टच सप्तमं गर्यत्॥" संविभागो विभच्याकस्य प्रतिपादनम् । देवी श्व विश्वदेवसम्बन्धी। यश्वमां भाषामं तु। "न भुक्षीतीबृतक्षेष्टं नातिसी शिव्यमाचरेत्। नातिप्रमे नातिसायं नातिसम्यासभीपतः ॥" भन् सपर्यदक्त अर्थोदक्ते तरकाकी वि यात्ताः । सीवितां हिप्तः । अत्र भोजनस्य राग-प्राप्तवेशप तत्कालसः।

"स्निभिदिरभ्रगे प्रोक्तं विषायो मळेवासिनां

चाइनि च तथा समस्त्रियां चाह्यप्रद्यासानाः॥" इति काछायनीयेन नियमितवाद्वीजनकाकस्य विभवन शास्त्रीयवात् न सामान्यशासामागुप्रप-जीविष्यभुदासासक्रति:। अवावध्ययनं भाना-वाम्। प्रतमचीत्तरद्वितीयायां तक्षिक्षात्। यशाच राजमार्चकः।

"प्रेकी चेचा दिलीयास्ताः प्रतपची गते तुया। या तु की जागरे याते चैत्रप्रावक्शाः परंशीय च ॥ चातुर्माखे मसाप्ते च दितीया या भवेतिथः। पराखिताखगधाय: पुरागी: परिकीर्तित: ॥" च्यातिषे। तथा यमितितीयायां याचायां मर्गं भवेत्। इति तिथादितश्वम्॥ 🗰 ॥ धासा व्रत-विधामं यथा,---

नारद खबाच। "भगवन्। प्रकृति आहामि त्वासके विषया-

तद्वतं बूक्ति मे सामिन्। कक्षु वेन न प्रश्नात ह व्यक्तरोषं महत्त्वयं श्रीमणं इत्तस्त्रमम्। प्रसारं क्रुब में खामिन । यथा के तत् करोसि मो: ॥

वसीवाच ।

यहि चेच्छसि विश्रेत्र बतार्गा बतस्त्रसम्। वर्तं वमद्वितीयाकां प्रयाः तं चन्नवारवम् । कार्किके मासि शुक्रायां दितीयायां समीचर !! कर्मवां लिख्धानेन द्वामकत्वानवार्यम् । त्राक्षी सङ्घले चौत्याय चिन्नयेदासमी वितम्। प्रातः लावा दिषः स्वानं दन्तवावनपूर्वकम् ॥ ततः, युकान्यरधरः, शुक्तमाख्यानुविपनः । स्तिग्यकियो प्रष्टः जुक्ताप्रदभ्भितः ॥ विधि विकास तत्रक संस्थाधी इन्दर शुमे। पद्मं सप्तर्वं सत्वा पूज्येत् सुखामानसः ॥ चन्दरागुरुवपूर्वक्रुमेद्विजयत्तम !। युव्येष् पेच नेवेदीर्गास्केकादिभः एकीः॥ सरकातीच वरदां वीकापुक्तकधारिकीम्। धायेतृ शुक्काव्यद्वरां चंत्रवाचनसंस्थिताम् ॥ तती ऋश्विनाधार्थे सालक्कारी पयस्त्रिनीम् । विप्राय बेहविद्वे गाच्य दद्यान् सवस्मकान् ॥ व्ययक्ष्युविनाभाय संसारायं वतारिकाम् । विध तुभ्यमिमां शौदीं वेतुं सम्पृद्दे ऋचम् । इति वाक्यविचारेण चेतुं ददाहिजातये। कुर्जीनाथ सुद्धान्ताय रोगदीनदिकाय वे ॥ तरभाव चोरकुमं सबद्धं सहिराखनम्। क्यो जुम्बर विधानेन सम्प्रद्याहिकातये॥ सस्याध्यकां संविष्य अर्! विष्याय चहुपान की। दद्यात् कार्क्तिकशुक्तायां द्विभीषायां विश्वयतः ह श्चातिस्रवान् तथा वृद्धान् संपूच्य चाभिवादयेत्। नारिकेलाहिसानेन तोष्यंत् खळगानपि ॥ ततः सोदरसम्पन्ना भगिनौ याभवन्तुने ।। तस्या ग्रन्थं समागत्व सह्वानीः भिराज्येत् ॥ भद्र भगिनि ! शुभगे त्वद्शिष्ट्योवहे । कंयरीश्च नमस्तर्नुमागतीश्चं तवालयम् ॥ इति श्वादा अगिषादिः सोदरं विनयान्वितम्। च द्वाक्ये स्तरस्य स्वनं क्रियते अधत् । षादा आहमती आतकां भी वयसि वान्यवः। भीक्तर्य भीव्य महेरि बायुवि क्वनर्यम । ॥ कार्त्तिके शुक्तपचास्य दितीयायां सद्दोत्रः। यमी यसनया पूर्व्य भीवितः खयहेश्यितः। व्यक्तिन दिने यमेनापि पूचिता भागनी शुभा ।

खसनेरी वैद्यानियों न सङ्क्ती यमहिलीयाहिनमेव जन्ता । सं पापिनं सम्बस्या: प्रवृध्य संसारमार्गे रटयांना विप्र 🕕 🛭 तसाहभाषा खरूरहे भोत्तरां मासि कार्तिके । शुक्तायाच दिनीयायां चन्वेच याय भो दिखः। ॥ वर्षं वर्षे च कर्त्रचं यश्रसं च्यायुष्टे (स्वये । ततः सन्यायः समते भगिन्ये सुविधानतः । सर्वालक्षारवकारिहानस्कारमाहरातु। प्रस्थान्तुनिग्राह् ल प्रस्थावनतः सुधीः । च चाधीवं प्रसन्तास्या नमस्त्रव चमापमेत्। समा अशिषः सम्भोका क्षेष्ठा ब्रक्तसम्बद्धाः वक्तातपानसत्कारेभी वने: पुरवहने:। करोसेवं नरो विद्वान याति यमयातनाम् ॥

यमला

चपस्या न चात्रीत वसं धर्म चि नामया । बेर्भेशिनाः सुवासिन्धी वस्त्रासङ्गारतोविताः । न तैयो पत्सरं बावत् कत्तको न रिपोभेयम् 🖈 व्रतस्त्रास्य प्रसादेन भूताः प्रताच राच्याः। दूरादेव प्रकायको धक्रेशाचेत्र ताक्तिः । यो देवो मांचवाकः हो दक्षसद्गरधारकः। वेष्टित: विकूरेईपेकाकी कावासने नमः । इत्यं लं दिनशार्ष्य । क्षयम तद्वतं सभम्। रम्यं यमदितीयास्त्रमपन्तु विवारनम् । व्रतस्थास्य प्रभावेन पुत्रवीष्ठस्थान्यतः । सत्यं वरामि ते विष्य । यहस्य: स्वात् सरेव हि ॥ गार्डसो। न समी धननों न भूती न भविष्यति। सन्देष्टोऽन म कर्तवा रच कोने परच च । ये वे यमहितीयाच्यं त्रतं क्रुवंति मानवाः। सप्तजनस्तं पापं तन्त्रवादेव नद्यति ॥ चायुक्ता सभित युक्तं धनकी नी समिद्रमम्। भागे। शीनो लनेशाया सुक्तपा सुनायभाषाम् । बच्चां तिथी यहनया बसराचदेव: संभोजितः, चक्रवकोक्रियातद्यः। तस्यां सनक्ति सुतियौ च यद्वे भगिन्याः प्राप्नोति वित्तमतुनं स चिरायुरेव ॥

इति पादी उत्तरसके १९५ व्यथायः । बमधारः, पुं, (यसा युग्नीभृता घारास्य। यदा, यमनत् विनाधिका धारा यच।) पार्चेदय-चारायुक्ताकाविष्रेयः। किरीच काटार रवारि भाषा ।

यमनं, क्री, (यम्-)भाषे स्मृट्।) बन्धनम्। उपरति:। इति मेहिनी। ने, ११९ ॥ (चंबम:। यथा, इरिवंशी भविष्यपर्नस्य । १६ । ४८ । "बाखुर्वाभगनामासि यतस्यं वामनास्थया । अनगान्त्रविश्वास यमनाइ यतिवासी ॥") यमनः, पुं, (यमयति नियमयतौति । यम् 🕂 खुः ।) यमराट्, [ज्] पुं, ( प्राविश्वयमनात् यमप्रश्वतयः यम:। इति मेहिनी। ने, १११ । (यमयति वश्रमानयतीन्त्रवन्नासमिति। संयमकर्त्तरि, नि । यथा, वाजसमयसंहितायाम्। ६ । २२। "यन्तासि यसमी भुनीः/स भवसः।" "यमनः सर्वं संयमनकत्ता भवसि।" इति तदू-भाष्मे सष्टीधर:। वियमकारियाच चि । यथा, तचेव।१४। २२। "यन्त्री राज्यन्त्रप्रसियमनी भुवासि धरिची।"

तद्वाच्ये महीधरः॥)

यमनिका, की, ( यक्ति काष्ट्रयोतीत । यम्+ टीकार्या रामाश्रमः । कानात् इति भाषा ॥ यमपत्नी, की, (यमख पत्नी।) यमख मार्था। यमसारे भाषीं। धूमीर्या १ विषया २। इति

यमप्रिय:, पुं, ( प्रीकातीति । प्री+ क:। यमस्य धिय:।) वटक्ष्यः। इति ग्रन्ट्रकावनी ॥ यमभविनी, स्त्री, (यमस्य भविनी संस्वा।) वसुना। इति हेमचन्द्र: । १ । १८६ ॥

बसराबः, पुं. (बसकाबी राजा चेति।"राजाबः सम्बद्धा<sup>ण</sup> ५। ३।६२ । इ.स. ८ च् । ) समः । इति चैमचनः । शहर ॥ वस्य प्रयोदि यया, "पुरी संबसनी तस्य चित्रग्रास्तु वेखनः। सत्ती चळमणाच्यी घूमीर्यावनये प्रिये। विचारभूमिका वीचि: बद्धाया: कालपूरवा:॥" इति चटाधर: । 🗣 ।

स च विमाचा क्रायवा भ्रप्त:। (यथा, मार्क-कत्री ७०। ४४--४६। "क्षायार्यं चा लपयेष यथा खेम्बतिवस्ता। सया न संभामन्याया पुत्रयोज्यान्यवर्गत । विजवाद्यपभोगेद्व विश्वयस्य वासरम्। मनुसत्चानारामसा यमसासा व चचने । ताकृषाय च वे कोपात् पाइक्तेव कत्यतः। तसा: पुन: चान्तिमता व तु देखे निमातित; । अतः प्रशाम तं कोगात् क्रायासंक्रा यमं द्विज। किश्वत् प्रस्तरमाभोडी विश्वनन्या स्थाना । पितुः प्रजीमसर्वारं यक्तां तच्जेयरी पहा । श्रवि तसाएयं पादस्तवादीव पतिवाति ॥") तच्छापानां बचा,---

"स्रक्तप्रधारिकी चैमामानियाय निजात्रमम्। संद्वां भाषां प्रीतिमतीं भास्त्ररो वारितस्तरः। तत: पूर्व्यस्तरी योश्स्या: चोश्सूदेवखरी मद्य:। द्वितीयसु यम: प्रापादकोड रिरभूत् सतः । क्रिमयो मासमादाय पाइतक्ते मदौतलम्। पतिष्यनौति भाषानां तस्य चक्रे पिना सायम्॥ धक्नेड वियेतचानी यमी भिची तथा चिते। सती नियोर्ग तं याच्ये चकार सिमिरापदः ॥ यसनाच नदी जर्ज्ञ किल्डान्तरवाष्ट्रियी॥" इति मार्नक्षयपुराखे वैवस्तरमन्त्रस्य । ७८।

24-261 किन्नरास्तेष्ठ राजते यमेन संयमेन राजते इति वा। राज्+किए। इत्यमरटीकायां रघु-नाच: ।) यम:। इलमर: । १ । १ । १६६ ॥ यम्रकं, स्त्री, (यमं जासीति । जा + कः ।) युग्नम् । इति डिमचन्द्र:। ६ । ६०॥ (त्रि, यमण:। यथा, देवीभागवति। ३।२८।५। "सुभिषातनवी जाती वसकी दी संगोषरी। ते जाता वे किप्रोराचा धशुक्तांगधराः किल ॥") "यमनी सक्षेषां नियमकादि स्यस्ति।" इति यमलपत्रकः, पुं, (यमलं यमनं पत्रमस्य। बहुत्रीही कः।) व्यक्तनतहन्तः। कीविदारहनः। इति राजनिषय्ट: ॥

खु:। कन्। टाप्।) यननिका। इत्यसर-∫यसत्ताः क्युंन इा, [न्] पुं, (यसत्ताः क्युंनी इतवान् इति : इन् + क्रिप्।) श्रीकृष्णः;। इति दिम-

यमलार्च्ना, एं, ( यमजी च तावर्ज्ना चिति कमीधारयः।) मोक्कलस्याच्युनष्टचदयम्।सौ इचतां गती शिलकोन उद्वारिती । यथा,---"बह्मी कोकपाकसा पुत्ती भूत्रा तसः स्ती। न विवाससमातानं विजानीतः सुदुर्भनदी ॥

व्यती । केत: स्थावरता स्थातां नेवं यथा पुत्र: । स्तृतिः स्वान्तत्पचादेन तचापि मस्त्रयकात् । वासुदेवस्य सातिभां कन्या दिवासरक्ते। इति खलीकतां भूषो जन्मभक्ती भविष्यतः ।

শীশুক ওবাৰ। स रवस्त्राः देविधियती नारायकात्रासम्। नलक्षरम्याजीवावासतुर्यमलाच्युनी ॥ ऋविभागवसमुख्यस्य सत्यं कर्त्तं वची परि:। जगाम प्रविधान यत्र सी धमतार्थनी । देवविमें प्रियतमी यहिमी धनहासाची। तत्तवा साध्यक्षामि यद्गीतं तक्कशासना ॥ रवनरेकार्ज्नकोः सकस्य समयोगेयी। चासनिर्वे प्रमात्रेय तीर्यवातसङ्खलम् ।

याणेन निष्कर्षतस्यगुद्रुशार्यन्त् दामोदरेख तथीत्कां जताय जिनली। निम्येततुः परमविक्रसितातिवेप-कान्यप्रवास्त्रविष्टयी सतत्त्रकाष्ट्रमधी ॥ तत्र श्रिया परमया शक्तभः स्पृतन्ती सिद्धापुरेता कुजबोहिय जातवेदा:। क्षयं प्रयम्य शिरसाखिताकोकनार्थं वहाञ्चली विरुजसाविष्मः चतुः सः । वाकी गुवातुक्यने सवयो कथावा इस्ती च कमानु मनस्व पादयोगे: । स्त्रुत्थां शिरस्तव निवासन्तरात्रामा क्षिः; सर्ता दश्चेने श्लु भवत्तनुनाम् ॥ श्रीभगवासुवाच ।

तर्गक्तं अत्यरभी नजजूपरसादनम्। संजातो मधिभाषी वामीश्वितः परमोश्भवः ॥

নীসুকা ভবাখ। इत्युक्तीलं परिक्रम्य प्रकाम्य चपुनः पुनः । वडाज्ञवनसामका जमतुदिशसत्तराम्॥"

इति सीभागवत १० कान्य १० वाध्याय: । यमली, च्यो, (यमल + व्यायो कीव्।) चोटिका-इयम्। इति सैहिनी। ने, ९०६॥ चोटी प्राटीप्रयामे देमचन्त्रेश गायिता सेव चीटिका ! यसवाचनः, पुं, (यसस्य वाचनः ।) सच्चिः । इति हिसचन्त्रः। ४। ६८०॥ ( तथास्य पर्यायः । "महिषी पोटकारिः स्मात् काणरू रणससः। यीनस्कन्तः सत्यानायी जुनायी यमवासनः ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वेखक द्वितीये भागे ॥) यमज्ञतं, ज्ञा, (यमस्य धर्माराजस्येव व्रतम्।) राजधर्मिषिशेष:। स सु पचपार्ल विना पाणिनां भासनक्तपः। इति पुरासम् ॥ वसखरा, [ऋ] स्त्री, (यमस्य सत्ता भगिती।) यसुना: दुर्गा। इति मेहिनी: से, इ०॥ (यद्व इंशिवेश व्याम्यास्तवप्रकर्यी। ५८। ८।

च्चेष्ठा बमस्य भितानी नीलकी प्रयवासिनी ॥") कुवरपुत्री नलकूवरमनियौवी । नारदशापात् यमाचिका, स्की, (यमानी + स्वाय सन्।) बमानी। लत्पर्याय:। खलमोदा २ उपान्धा ३ क्रमहर्भाष्ठ। इत्यमरः। २ । ८ । १८५ ॥ "चलारि यसामान्। यसानी दिविधा रका

"बया च विषया च खंतुरि: प्रथि: चसा द्या।

यसुना

चित्रवसानी सा चालमोदा इत्वेव खाता। कापरा यमानी इत्वेद काता कविशेषात् दरीरपीति सुभूति:। केचित्तु चलमीदादिदयं वनकात्वी जव्दर्भादिदये यमानामिळाडु:। उपग्रमाणमीराखा स्टूता चेत्रयमानिका इति। 'यमानी दीपको दोय्यो भूतिकच बमानिका। इति च रजः। यक्क्ति विर-मति निवर्तते व्यक्तिमान्यमनया यमानी। यमी फ विरती नाचीति चानट् ई.प् यमानी खार्चे के बनाविका बनानी पचनवर्गपचनमधा। वदानीति वाना:काचतुर्धेमधा इति केचित्।" इति अरतः । । । वासा गुवाः । कुष्टम्त-गशिसम्। प्रधानम्। पितायिकारितम्। वायुक्तपक्कसिनाश्चित्वच । इति राजवक्कभः ॥ बसानी, च्ली, (बच्चति विरम्नति निवनेते चापि-मान्यमनयेति। यस + करवी एसुट्। डीम्। ष्टवीदरादिकात् वाधु:।) बसानिका। इति भ्रम्बरक्षावकी ॥ (यथास्त्राः पर्यायः । "यमानी दीपको दीर्घो भूतिकच यमानिका ।"

हित वैद्यक्तमानायाम्॥)
यमान्यकः, पुं, (यमकान्यकः। कतुन्नयकादेवास्य
तथालम्।) श्चितः। हित शम्बर्जावनी॥
(यमक व्यन्यक्षयती हित विश्वति। वैवस्यत-काली। यथा, महाभारते। १।१०।१५।
"तेलवा व्यवस्तायः चमया प्रथिवीयमः।
यमान्यक्षमः क्षीचे श्विया वैश्ववयोपमः॥"
"यमो वैवस्यतः व्यन्यक्षेत्रमः। इति सही-कार्या जीवेक्षतः व्यन्यकः॥)

वाया नावनकः । ।

वाया, की, यसनानदी। इति जिनाकः शेवः ।

(यथा, कीमद्वागवते। पा १६। १।

"क्षतीयां वक्नामेने तायां यंचासुताक्यः ।

यमीयमी चाढ्रदेनकः वायाच स्तान् क्याः")

यस्ता, की, (यमगतीति। यमि + "चिन्यमि

श्रीद्धकः।" ज्वा॰ १। ६१। इति जनम्।

दाप्।) दुर्गा। यथा,—

"यर्जाव खुद्यसानि मङ्गलानि शुभानि च।

द्याति चिम्यान् जोने तेन या वर्ममङ्गला ॥

यद्यमाङ्गमनाङ्गला कोने देवी विभाषते।

यमस्य भगिनी जाता यस्ना तेन सा मता ॥"

इति देवीपुराये ४५ वध्यायः ॥ ॥ ॥ १ यक्ति विरम्ति गङ्गायामिति। नदीविशेषः। चा तु इमालयदिक्यदेशाधि 
गैस प्रयागे गङ्गायां मिसिता। तत्व्यंप्यः।
कातिन्दी २ व्यंपतनया ३ प्रमनस्वया ४।
इस्स्रारः। ११०। ६२॥ तपनतन् जा ५ किल्लक्षा ६ यमस्य ० प्रसाम न्तापी ८ किल्लक्षा ६ यमस्य ११ यमी १२। इति
इस्रायकी ॥ किल्ल्य्येक्षा १६ स्रयेस्ता १८। इति कटाश्रः॥ (यथा,—
"मङ्गा वरस्यती शीस्य स्ता वर्षः वर्षे।
देवा इरावती नीका उत्तरात प्रस्वाचिती॥"
इति द्वारीत प्रयो स्थाने वसस्य था।

खास्त्रा जलगृशाः । पित्तदाङ्कमनसमापङ्काम्।
खाद्रुलम्। वात्रजनमन् । पावनलम्। वङ्गिसीयनकरलम्। रीचनलम्। वलप्रदलखः।
दित राजनिवेद्दः । ● । सा यमस्य भगिनी।
स्था,—
"वाविधेर्मेवपृष्ठं तु तपी घोरं चकार छ।
खदादि भविता कोके मनुः साविधिकेठनारे ॥
भाना प्रजिकरकास्य सङ्खं स तु लस्वान्।
तथीर्थनीयसी या तु यमसस्या यम्सिनी।
सभवत् का सरिक्केटा यसना कोकपावनी।"

इति वश्चिपुरासी सागरीपास्त्रानम् ॥ ॥ । विकास्त्रीयः ॥ सा च कृष्टावने सुद्वत्रास्त्रापरा सक्तिः। यथा, यसातिः, पुं, नष्ट्रवराकपुत्रः। तत्प्रसायः। नाश्चिः

गीभगवानुवाचः

"इहं इच्हावनं रच्यं सम धासैव केवलम्।
तच ये पश्यः याचारृष्ठचाः कीटा नराधसाः।
ये वयन्ति समाधिष्ठं चता यान्ति समान्तिकम्।
तच या गोपपत्राच निवयन्ति समाणये।
योगिचक्तातः। एवं द्वि सम देवाः परायधाः ॥
पचयोजनमेवं द्वि वनं मे देवक्ष्यकम्।
वालिक्षयं सुष्ठचाक्या परमाकतवादिनी ॥
हति पान्नी पानात्रख्ळे २ चथायः॥ ॥ ॥

मस्या जनस्य सम्याग्यं लकार्यं यथा,— पुनस्य उपाचः

"यहा द्वासुता अकान्। सती याता यमच्यम्।
विनास द्व्यमं तं विच्चार विलोचनः ॥
नती व्यक्षणं इद्धा कन्दर्यः क्षसमायुधः।
कामभौकं तदाक्षीय कौकादंगाध्यताद्यत् ॥
तती करः प्रांत्याय कौकादंगाध्यताद्यत् ॥
विवचार तदोक्यतः कानगान सर्गास च ॥
सारम् सती मचादेवद्यायोक्यादेन ता(दृतः।
न प्रांत्रं से विवर्ष वाणायद्व दव द्विपः ॥
ततः प्रपात देवेगः कालक्दीस्ति सुने।
निमस्य प्रकृते चार्ष रम्था क्षयालसामता ॥
तद्यम्थति कालिन्दा हमझन्नमं ककम्॥"

इति वामने ६ चधाय: ॥ ॥ ॥ चौत्रशुक्रदादश्मादिम्बस्यां चानपिक्रदानश्चनं

"यज्ञास्त्रकादायां जाता वे यस्त्राचले।
मध्रायां इर्दि हृष्टा प्राप्नीति प्रसां ग्रातम् ॥
यस्त्रायां इर्दि हृष्टा प्राप्नीति प्रसां ग्रातम् ॥
यस्त्रायां जातः प्रको स्त्रिस्तमः।
च्येष्टान्दलासले पच्चे दाह्यमासुप्रवासकत् ॥
सम्भवद्यां च्यतं सम्यक् मध्रायां समाहितः।
च्यत्रेषस्य यद्यस्य प्राप्नीत्यविकलं फलम्॥
च्येष्टान्दले सिते पच्चे समभ्यद्ये जनाद्वेनम्।
धन्यो नः पिक्कान्यां सम्भवद्यां प्रहास्यति॥"

इति विष्णुप्राची ६ व्यंप्रे प व्यथ्यायः ॥ यसनाजनकः, पुं, (यसनाया जनकः ।) सूर्यः । इति देसचन्दः । २ । ६ ॥ यसनाभित्, 'ह) पुं, (यसनां भिनन्तीति । भिद्+ किए।) वनस्वः । इति देसचन्दः । २ । १ ६ ॥ (यतदृष्ठभानासन्तं यथा, द्विवंष्रे । १ ० २ । ३६ — ३६ ।

"स इवेनानतायेस कृषे यस महानदीम्। चक्षं यसुनां रामी खृत्यितां यनितामित्र ॥ सा विक्रमणनसीता इत्प्रस्थितस्यस्य। चावनंत नदी भीता इनमार्गस्यारियी ॥ नाक्रणदिद्यार्गां सा नेगमा वक्षमामिनी। सङ्घंस्थ्यस्य स्था योवियाक्रानतां गता॥") यसुनाभाता, [स्ट] पुं, (यसुनाया भाता।) यम:। इत्यमदः। १।१। ११॥ यमेवना, स्ती, (यम द्रैरयति प्रेरयतीत। देरि + बाहुजनात् जनः। टाप्।) इस्वामाः। इति चिकाक्ष्येषः॥

२। इति विकासक्षेत्रः॥ नाष्ट्रयः, ३। इति चटाधर: । तस्त्रीयास्त्रानं यया,---"नचुत्रसामक्यामि प्रचान् वर्तवः धार्मिकान्। यतियेयातिः चंयातिचञ्जवः प्रचमक्तयाः 🛊 क्षयांतिमें चयातिक सप्ति वंश्ववहुँनाः। ययातिरकरोहाच्यं असीकप्रस्यक्षदा । प्रानिष्ठातस्य भाषे।भूत् दुष्टिता द्वप्रपर्वेषः । भागे बच्चाङ्ग जा तदहेवया भी च सुनता । यसातिहेवयान्यान्तु पुत्रावजनयमृत्यः । यदुच तुर्जसुचेव शक्रविया रवापरी । सकाई व तुराजते; प्रांक्तिष्ठा वार्वपर्याची। इस्रचाहच पूर्व कीन् सुमारामजीवनत् । ततः कावे च कस्मिं चिहेषयानी शुचिस्तिता। वयातिसदिता राजन् जगाम परितं वचम् ॥ द्दर्भे च तदा तच क्रमारान् देवकः पिकाः। क्रीक्मानान् सुविश्रवान् विश्वितः चेदमश्रवीत् । किज्ञामधेयं गोत्रं व: पुत्रका: ! जास्त्रय: पिता । विवृत में यथातथां योतुशिक्शाम तं द्वाद्यम् । ते १ दर्भयम् प्रदेशिया तमेव वृपस्तमम् बुद्धा च तत्वतो देवी अकिसामिद्सवदीत्। ममाधीना चती कसादकाधी विधियं सम ।

ग्राभिको वाच। यहातया इती राजादन सव तहा सदा। अपनी दिसे पूज्यतसी राजर्वि: किंत नेतृक्षि तत्॥

धीनक उवाच।
मुला तस्यासती वाक्यं देवयामाववीदिहम्।
राजवादोष्ट वन्स्यासि विधियं मे लया कतम् ॥
स्विद्वन्ती किस्ब राजामं साम्रुकीचना।
स्विद्वसंप्राप्ता काखस्योधनसोऽस्मिके॥

देवयान्यवाच । ग्रामिषयातिष्टचासिम दुव्विचा व्यवस्थाः । जयोश्यां जनिताः पृचा राज्यानेन ययातिना । दुर्भगाया समदो तु पृचो तात ! बवीसि व: ॥

शुक्र उवाच। धन्मेद्रः सन् महाराज। योऽधन्ममञ्जूषाः प्रियम्। तकाच्चरा लामचिराहर्षेथियति दुर्णया ।

ययातिकवाच । भरतुकामी क्षियं यस्तु गम्या रष्ट्रस्त याचितः । नोमिति सप्ट धर्मेय अ्यप्तिस्थते दुधेः । यवः

चाध्यम्भयसंविषः: श्रांकेशासुप्रचामवान् ॥ चाह्यतो योवनस्थासं देवयात्रा स्वग्रहसः ।। प्रवादं सुद मे असन् चरेयं या विश्वेत माम् ॥ शुक्ष उतासः।

मार्च करा वरीकेन्य करा प्राप्तीशिव भूमिय। । करा लेता लमककी वंकामध यदीक्टवि ॥ वयो दाखात दुकी यः चते राजा भविकति ॥" दति मात्वो १२ वाधायः ॥ ॥ ॥

श्रीनक खनाच।

"जरां प्राप्य वयाति सु सपुरं प्राप्य चेव थि।
पुत्रं ज्ये हं वरिष्ठ च पहुसिक्ष करी द्वारः ।
स्रं वरी । प्रतिपद्यसः प्राप्ताभं करवा सथः।
स्रोवनेव सदी वेण चरेयं विषयान चन्।
पूर्व वर्षे वस्त्रे ते पुनक्ते सौवनं सच्ना।
स्त्रा सन्प्रतिप्रतृक्षामि प्राप्तानं करवा सथः।
यदुवनाचः।

धिन ते वहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा वृष् !। चरा ग्रहीतुं धमेत्रः ! प्रथमचं वृक्षीव्य वे ॥ यसातिकात्रः !

यो में कं इत्याच्यातो वयः सं ग ग्रयक्षि। गापाच्यातुक्षमन्धात् दुव्युनाः,तं भविष्यति ॥ तुर्वेशो प्रतिप्रवास पात्रानं भर्या वशः। स्रोवनेन करेयं वे विवयस्ति युत्रकः।॥

तुर्वस्ववाच ।
न कामये जरां तान । कामभीग्रप्रवाशिनीम् ।
वक्तक्पान्तकरवीं बुद्धिमान्दिनाशिनीम् ॥
ययातिचवाच ।

यक्तं में चुर्याच्याती वयः सं न प्रयक्ति । तसात् प्रका सतुष्टेरं तुर्वेशे । तव यास्ति ॥ हस्रो । सं प्रतिपद्यस्य वर्षेक्तप्रविनाधिनीम् । स्रा वर्षेस्प्रसासि यौवनं सं प्रयक्तः प

हस्रुक्याचाः व ग्राजं न र्यंचार्चं जीयों सुरुक्ती दर्शकायम् । वारोगचास्त्र भवति तां जरात व कामये ॥

ययाति व ताचा। दश्चा में भुद्याच्यातो वयः खंत्र प्रयच्छि । तक्षात् दृद्धोः प्रियः कामी व ते सम्यत्यते ।

श्वामी । त्वं प्रतिपद्धस्य पामानं अरया यह। स्कंवर्षसम्बद्धाः चर्यं सौवनेव ते॥

चानुद्वाच । चौने: शिशुस्वादत्ते कालेश्क्रमशुचियंथा । न चुद्दोश च कालेश्चं तां चर्चा नेव कामये॥

यथानित्वाच ।

शक्तं मे सुर्याज्यातो वयः सं न प्रयक्ति । जरारीषकायोक्तो यक्तसान्तं प्रतिपत्यसे ॥ पूरी! मे लं प्रियः प्रतः! लं वरीयान् भविष्यति । काश्यक्षोधननः श्रापात च स्त्रीटक्ति यीवने ॥ पूरी! लं प्रतिपद्यस्व पात्रानं जर्या स्त्रः। किश्विकातं चरेशं वे विषयान् प्रयस्त तव ॥ पूर्वे वर्षसम्बद्धि सु प्रतिराक्षामि यौवनम् । स्वीव प्रतिपद्धामि पात्रानं जर्या स्त्रः॥ श्रीनक खवाच।

एवस्तः: प्रकृषाच पूष: पितरमञ्ज्ञाः। यथात्य मं भन्नाराच ! तत् करिकामि ते वच:॥ यथातिकपाच ।

पूरी । प्रौतीयक्षा ते बस्य प्रौतकार हरामि ते । सम्मेकामसम्बद्धा ते प्रचा राज्ये भविष्यति ॥" सति माह्ये ३३ ख्राच्याय: ॥ ॥ श्रीणका ख्याच ।

"पौरवेकाच वयका वयातिनं कुवासकः। पौतियुक्तो नरमे कच्चाचार विश्वयान् सुसी । पूर्वे सत्वा ततः कार्कपूर्व पुत्रसुवाच छ। पूरो! मौतोशका भन्न ते सक्षासे हं खसी-

राज्यकामि सकावेदं यत् लगीमवातं पुरा ॥ स्रोतक समाच ।

एवं स नासुवी दाला ययाति: पुत्रमीसितम्।
दाल्वेश्मितिका सुदिती वानप्रस्थीश्मवन्त्रभिः ॥
उत्तिका वनवायं स नाक्ष्यै: सन्न वंभितः।
फलक्ताधनी दानी यथा समीमिती गतः॥"
प्रति मास्यि ३५ सधायः॥ ॥ ॥।

षयौः, पुं (यायते प्राप्यते अक्ते दिति। या 🕂 "यापोः कित् दे च"। उद्या॰ १।१५८। इति ई: दिलम् ।) समादेव: । रत्नुकारिकीय: ।१।१५७। (याति हवं अक्तोति । अवः। इत्युक्तवर्तः ॥) ययुः, पुं. ( यानीति । या 🕂 "यो के च ।" खन्नाः १। २२। इति छ; दिखणा। यजन्यनेनेति। यज + ज:। प्रवीदरादितात् जसा यत्वमित्रसर-टीकार्या इधुनाय:।) ऋत्यमेधीयान्य:। वामान्य घोटक:। इति मेरिनी। ये ४० ६ यवः,पुं. (यूयते व्यक्तवा इति । यु सिवासी + व्यप् ।) खनामकातभूकधाचम्। तत्यर्थायः। सित-त्रुकः २। इत्यसरः । २।६।१५ । धितत्रुकः ५। र्ता ग्रन्दरक्षावजी । मेथ्यः ३ दिवः ५ व्याचनः ४ क चुकी ६ धामाराजः ५ ती च्यान्यूकः ६ तुरा-प्रिय: १० प्राक्तु: ११ महिट: १२ प्रविषधान्यम् १६। तस्य गुखाः। कथायलम्। सभुरक्षम्। सुधीतजल्लम्। प्रमेचपित्तकषापद्वारकल्ला। अभूकस्कायवगुराः । बलग्रहत्वम् । स्थालम् । वृशां व द्वी संपुष्टित्व प । इति राजनिषेश्टः । व्यापि 📆 ।

"यवः क्षायसञ्जते बहुवातग्रहाहुगृतः। रूचः स्थ्रेयंकरः श्रीतो सन्तरेदकपायदः॥" इति राजवक्षभः॥ ॥॥

(अधिच।

"सवः कषायो समृदो श्विसश्च सट्विपाके कथापणश्वादो । अगेष्ठ प्रथास्त्रस्य निर्वे प्रयह्मान्त्रं । बहुवाननश्चाः ॥ स्रोबाद्यमेषा स्वर्णस्य । स्रोबाद्यमेषा स्वर्णस्य । सेदो सद्युक्षस्योधतस्य ॥ यभिर्मुबेशीनतरांस्त किचिद्-विवाद् यवेश्वीश्रेतयवाम् विशेषे: ।" रति सम्भृतं सम्माने १६ सध्याव: ।

"क्लाः ग्रीतो गुवः साद्वेषुवातश्च सद्भवः। स्रोमं सत् सवायस्त वस्यः श्वेशविकारत्त् ॥ क्लाः सवायात्त्रसो सप्तरः स्वपित्तका। मेदः विवासक्ष वत्तो वेश्यवः स्वतः ॥"

दित चरके सम्सान २० व्यापाय ।
"कचित्राकाणिवादिय ग्राक्तियकः यथा यवपदस्य
कक्षुप्रभती वोक्तावां दीर्घण्ने च ग्रिकामां
व्यवकारादेकमान्यक्तः परिक्तिमग्रकालाव नागायंत्रस्य चान्यायातात् यवमव्यवभैवतीति वृत्री यवपदस्यायं वन्ति । 'वस्ति वर्ण्यस्यानां कायते प्रवशासनम् । मोदमानास्तु सिक्ठांना यथाः कथिग्रशासनम् । मोदमानास्तु सिक्ठांना यथाः कथिग्रशासनम् । दित विध्ययांकाञ्चया प्रवर्णमानाद्वाव्यग्रेवाद्वीर्ष-गूक एव ववपदस्य ग्राक्तियकः।"इति ग्रन्थाक्ति-प्रकाणिकायां निर्मात्तकः श्रीवामम् ॥ ॥ व्यवक्रियः यवानावेव स्वक्षात्वम् । यथाः,— "व्यविष्येव यथा स्वक्षात्वस्तु वीव्यः स्वताः । मावकोतवगौराद्यक्षाकामेऽपि वक्षायतः ॥"

इति क्यायनसंहिता। १.१०॥
नवयनामे तेरवधां साई कार्य सक्त्रं स्वायममाने तेरवधां साई कार्य सक्त्रं स्वायममाने ।
प्रकाशकान् । यथा,—
"नचन्यक्षीकास दुरुक्तप्रावकोकने ।
प्रकाशकानि क्रुस्ति नवस्त्यामने तथा ॥
पति विष्णुपरावात् वक्तमायनकुत्रवक्तेष्ठ
नवानश्रुतेः नवानामस्यनेव निम्नं वाच्यान् ।
समावस्यास्तिसीश्र्यका माची प्रौष्ठपत्र्वे स्वयास्थीन्धी बीश्यवपाकी त ।
स्नास्त्र साइकानान् वे निस्थानाक प्रकापतिः ।
साइमेनेष्वकृत्याको नरकं प्रतिपद्यते ॥"

द्रति साहतले नवाचयाहै ॥)
परिमाणविभेषः। यतु चतुर्धाण्यमानकः पः। दति
भूभक्षरः॥ वट्सवेषपरिमाणास्मकः । यथा,
"चालान्तरतते भानी यचातु ढायते रणः।
तेचतुर्भिभवेक्षिका निकाशकः भिष्य सर्वेषः।
वट्सवेषेवेष्टिको गुञ्जीका तु यवेष्टिभः॥"
दित श्रव्यान्तका॥ ॥॥

खहु लिस्रयवाकार श्वाधिष्रेषः । यथा, - "तळ्की स्मान् । यथी पुषाधेदी क्रमान् । स्थानायां यव खेवा दुर्लं प्र्यू चे घनप्रदः ॥" खापि च मासुद्रके । "मध्यमायां यदि यथी इप्रानं च सुप्रीभनः । तदान्यस्चितं ह्रयं प्राप्तात्वहु कृके यव ॥ सस्यापि चक्रमञ्जू यव ग्रांभिष द्राप्तते । तदा पितामद्राद्दीनाम् कितं जभत सनम् ॥" (पृत्येषचः । यथा, वा जसनयकं द्वितायाम् ।१८। इरा स्काचित्रास्ताम् वत् प्रचा च्यानाः स्वाववाद्याध्यास्य व्यासन् ।" "यवाः पूर्वन्यचाः ख्यावाः ख्यावाः ख्यादाः ॥ प्रदेश स्वादां स्वाद्याः ॥ )

यधन:

यवन:, मुं (यवप्रकार:। धव + "स्राकादिभ्य: प्रकारवचने कन्।"ध्राश्च इति कन्।) यवः। इत्यमरटीकायी रामासमः॥ (यथा,---"ययका सायनाः पश्चिमाधर्मेषधकादयः। प्राजीनं प्राज्ञयः क्वार्यनयतुकारं गुना गुनीः ॥" इति चर्ने ऋचसाने २० व्यथाये । यवकां, वि., (यवकानां भवनं चित्रसित । यवक 🕂 "बवधवक्षष्ठिकादु यत्।" ५।२।३। इति यत्।) पवभवनोचितचेचम्। इत्यमदः। २। EIDI

मवचारः, पुं, (यवचातः चारः । ग्रानपाथिव-वत् समानः।) चार्तिशेषः। यदा,---"नरसारयवचारस्कटिकारित एव काचवक-यन्त्रे: ।

बहुश: मार्ख चन्दं तद्धि सहात्रावकत्राम ।" इति इकावजी॥

सत्यथाय:। यवायाय: २ पाकाम् ३ । इतामर: । श्राह्म विकास । । विकास में सार्वः ह रेचन: २ यवनाजन: 🕒। इति ग्रव्हरकावली । यावञ्चलः ६ चारः १० तच्येः ११ तीच्छरमः १२ वनगलकः १३ इति रज्ञभाताः ॥ वयनः १३ यवमूकणः १५ ववाष्ठः १६ यवापत्यम् १०। चाचा गुकाः। सहस्वम् । उद्यासम् । सपमाती-दरातिनाधित्वम्। चासम्रजाञ्चयक्षत्वर्वय-दोवच्यत्तम्। चरत्वचः। इति राजनिवेद्यः॥ चर्यः चानगुकायस्यीपाकुत्रीद्वानासम्बासय-गाप्तिस्य। इति राजवस्तभः ⊭ ( तथा च। "पाकाः चारी यवचारो यवस्यको यवस्यचः। यवश्वारी जञ्च: क्रिन्ध: सुख्या विव्हिरीमन: 8 निञ्चनित मूजवातामञ्जेद्वास्त्रावाजामयान् । याक्य्रीयस्त्रीयुकामास्त्रीस्त्रस्यान् ।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वखके प्रथमे भागे ।) यवच्चीरः, पुं, (यवाना चोरः।) यवचूर्यम्। तत्पर्याय:। चिक्रसः १। इति चैमचनः ॥ यवगक्तः, पुं, (यूनी गक्तः स्कोटकः। एवोदराहिः तात् यवादेश:।) युवगकः। इति भ्रम्बर्जा-वली । वयस्तोष्ट्रा इति भाषा ॥

बवजः, पुं, ( यवाच्चायते इति । जन्+ हः । ) यवचारः। इति रक्षमाताः (यथास्य पर्यायः। "यावत्रुको यवचारी यवत्रुको यवायनः। चारसी एए सी इए रसी यवजी यवनासण: 🛚 " इति वैद्यकर्जमानायाम्॥)

यवानी। इति राजनिर्वेखः ॥ यवजोद्भवं, स्त्री, (यवजादुद्भवीवस्य ।) तवचीरम्। इति राजनिर्घर्टः ॥

यवलिका, च्यी, जताप्रभेदः। प्रक्रिमीति वर्वेची इति च खाता। (यथा, सुन्नुते ऋषस्थानेश्र्याः। "यवतिलालीनं सर्वदोवप्रश्मगमीवतिलाम्। ष्माचित्रीयनं ते सानं मेध्यं प्रष्यं रसायन 📲 🔭 ) नत्पर्याय: । मञ्चातिस्ता २ बद्गाद्विस्पिंखी १ गानुसी ह नेच भीना ५ प्रक्रियों ६ प्रचलक्ती तक्ती = अचिपीड़ा ६ स्वाप्यो १०

यश्चिती ११ साहिचरी १२ तिक्तपता १३ यावी १८ तिका १५ । बाखा गुगाः । चतिका-कालम्। दीपनलम्। कचिकारित्रम्। क्रमि-कुछविवर्गास्त्रहोषनाशित्वस्। रेचनत्वसः। इति

यदतीनं, क्री. (यदनिकितं तीनम्।) यदचूर्वादि-युक्तपन्नतेवविश्वेषः। तत्रकारं ग्रम्पादः। "यवच्याहिक्कां मिक्काह्मपतिन तु। लेलप्रकाः; प्रतिशुर्वे काञ्चिके चाधितो जयेत्। क्वरं राष्ट्रं सदावेगमङ्गानाच प्रदयसम्॥" प्रति सुखबोधः ॥

राजनिषंग्टः ॥

यवद्वीप:, पुं, (यवनामा द्वीप: इति मध्यपद-नोपिकनेषारयः।) उपश्वीपविशेषः। साना इति भाषा। यथा,---

" धक्रवन्ती यवदी यं सप्तराच्यो प्रश्लोभितम् । सुवयंक्ट ध्वकं द्वीपं सुवयं करम कितम् ॥" प्रति वालगीकीये दामायकी किञ्जिल्याकाक ८० सर्गः । ॥ "चतः परं यज्ञवन्तो भूता सप्त-राच्योपश्रीभिसं यवदीयं तथा सुवजेंद्वीपं विचेनवामिति प्रेवः। सुवर्षेक्रमास्त्रतमिति सुवर्थों कुर्व्वाचन ये ते: श्रोभितम्।" इति श्मायकतिलकनामतहीका॥

यवन:, पुं, देशविश्वय:। (यथा, माह्ये।१००।८३। "तान् देशान् प्रावयन्ति साम्बेष्टप्रायांच सर्वाधः। क्षभ्रीतान् क्षक्षरान् रीधान् वर्षरान् यवनान् ससाम्॥")

बेग:। वेगाधिकाष्य:। इति मेदिनी ॥ गोध्म:। गर्नेरहणम्। तुरुष्कः। इति राजनिर्वेग्दः ॥ (यौति मिश्रीभवतौति। ग्रु+"सुयुवहणी युच्।" उथा॰ २। २४। इति युच्।) जाति-विश्वेत:। इति श्रव्हरकावनी । सतु यवन-देशोद्धवययातिराजपुत्रतुर्श्वसुवंशः। यथा,— "यदीस्तु चाता यदवस्तुर्मसीयेवनाः सताः। हक्को सनुतनया भी जा चानो सनुबंध्य जातय:। पूरी सुत्र पौरवी वं भ्री यज जाती ३ सि मार्थिव। ॥" इति मात्रये ६८ व्यधाय: ॥॥॥

सगरराजेनेयां सर्वधिरोसुकानं सर्वधकीराष्ट्रि-वाच ततं ते चालधमेगपरिवासात् के क्लं ययुरिति विष्णुपरायोक्तत्वात् यवनः भोसल-आने क्रू रेजीभयजातिवाचकः । यवनश्रव्यचर्म-लतीयादिशित रघुमन्दनभङ्गाचार्येक लिख-तम् । अवनादीनानु सर्वधक्तराश्चित्रसुक्तं च दिवेशी। यथा,—

"सगरकां प्रतिशाचा गुरोवीकां विश्वम्य च। धर्मा जवान तेषां वे विद्यान्यत्वं अकार इट॥ व्यर्क्षे प्रकार्गा ग्रिरको सुक्कयित्वा व्यवर्गयत्। जवनानां धिरः सन्धे काम्बीजानामाधेव च 🛚 पारदा सक्त केशाचा पद्यवाः सम्बुधारिकः। नि:खाध्यायययट्कारा: क्षताकीन सञ्चासना । प्रका अवनकाश्रीजाः पारदाः पञ्चवाद्धाया । कोशिसर्पा: समझिवा वार्वाकोला: सकेरला:॥ विश्वस्तर्वात्राजन् । वर्गरेख सञ्चाहानाः ।

शकानां शक्रहेशोद्भवागां चिलियासां सर्व अव-नादीनासिति। यात्र अवनग्रम्दसादेशोद्भव-वाची चवर्राष्ट्रतीयादिः। जवनी देश्ववित्रनो-रिति चिकाकश्चिम्भिधानदश्चेनात्। तैया को च्छलमणुतां विद्यापुरायी। तथा ज्ञतान् जवनाही बुपज्रम्य। ते चासाधमापरियागात् के कहतां ययुद्धित। वीघायणः। "ग्रोमांचखादको यच विरुद्धं वच्च भावते। घर्माचारविद्योगच कोच्छ इत्यभिधीयते॥" इति प्राविश्वतत्वम् ॥ 🗱 ॥

यवनादीनां राज्यकालीयया,— "सप्त गर्देभिनचापि भ्रकाचाराहम् स्कृताः। यवनाष्टी भविष्यन्ति तुखार्च भविष्यति ॥ ष्मरीते यवना शाच्यं वर्षायां महिसस्राया। भोक्षनवप्रशिति तदक वैश्वि ग्रह्भिनः सहताः । भातानि जीकि वर्षाणां द्वाभीतीनि भातानि वे। ध्यकार्ण राज्यकालः स्याद्धविष्यो (मध्यो

धतस्याहें चतुर्थान वर्धायां राज्यभागिन:। मबत्तानां सुताः काला यक्तिन् भोकान्ति ते । सक्रीम् ॥

अवता दवलै: याद्वी तयानी कोच्हयभाषा:। भोक्यां नाव्यं प्राच्येष्ठ भावस्ये तक्कियारितम् ॥ भ्रतानि जीकि वर्षाकों मौक्या राज्यसणः

स्ताः । व्यक्षणि पार्वतियास्तु हे ग्रति परिसद्याया । भ्रताहेमनाच तथा राज्यं भोच्यांना ते वृपा:। समयिन्तु वर्षाका द्रभातीवात्त्रतः स्टूताः ॥ तिम्र ऋषेष्ठ कालेम्र ततः किलकिला गराः। भविष्यन्तीच यवना धर्मतः कामतीरर्थतः ॥ तेविभिन्ना जनपदा चार्या को च्छाच सर्वधः। विषयीयेख वर्णनी जनधिकानि वे प्रजा: ॥ लम्यानिष्टवरचीव भवितारकारा वृगाः। तियां व्यतीते पर्याये बच्चवर्षयुगांकादा । राचान: संप्रवाधानित कालीन सक्ता तत:। कस्विना तादिताः सर्वे वार्था केच्छा व सर्वधः ।

व्यथासिकाच ये सर्वे पाषकाचीव सर्वेग्रः। खुरे प्रपतिग्रस्ये वे सन्धाधि रे च वे कली।" इति ब्रक्ताकापुराखे १६ काश्यायः ॥

सुनिविधिय:। यथा,— "जातं दिनं दूषयते दश्चिष्ठ-चारी च गर्मी यवनी दशाहम्। जन्माकामासं (वर्षा भागुरिश्व बते वित्राचे श्वरक के विधि #"

इति विध्यादिनस्वम् ॥ 🛊 ॥

कालयमगीत्यत्तियंथा,---श्रीमराध्यर उनाच । "आर्थ्यं मोस्टे दिणं स्नातः यग्छ दशुक्तवान् दिल । अनूनां सित्रधी वर्षे जच्छयांदवासात: । ततः कोपयमाविष्टो द्विवापयमेळ यः। सुत्रमिष्ट् क्षपक्षेपे यहुचक्रभगावश्रम् ।

ययम

माराधयमाचादेवं सीव्ययूक्रमभाष्यत्। दरी वरच तुष्टोऽसी वर्ते बाद**ग्रमे चर:** a सभाषयामास च तं यवनेष्टी सानाहाणः। तर्योविसम्माचाचा पृत्रीयभूदिक्यांत्रभः॥ तं कालयवर्गनाम राज्ये स्वे यवनेत्रारः। श्वभिषित्व वर्षे यातो वजाश्रक्तिनीरसम्॥ स च वीर्यमहोक्सत्तः एथियां वृत्तिनी हृपान्। पप्रकार नारदकाकी कथवामास वादवान्॥ के क्वोटिसहसामा सहसे; सीव्धिसंदत;। तजाचरयसम्बद्धेचनार पर्मोद्यमम् । प्राथयी चायविक्दनं हिन्तयानी दिने दिने । बारवान् प्रति सामधीं मेजिब मधुरी पुरीम् । क्रकोशीय चिन्तयामास चयितं याद्वं कुलम्। यवनेन इसे गर्म मागधस्य भविष्यति। माग्रह्मस्य वर्ते चीर्यं स कालयवनी वर्ती। क्षमा तरिस्मायातं यहूनां सत्तवं दिशा । क्षसाड्यों करिच्छामि बहूनामति दुर्जे यम् । क्तिबीरिप यत्र ग्रुभ्मेगु: विं पुनर्शिषापुन्नवा: ॥" "इति सिचनच गोविन्ही योजनानि महोदिधम्। यथाचे दार्प्रपुरी दारको तच निस्ते । मध्रावासिको जोकांस्तकानीय जनाहनः। चा छन्ने कालयवने सधुराच खर्थ ययौ ॥ विचिरावासिते सैन्धे मधुराया निरायुधः। निर्केगास स गोविन्हो इडग्रे यवनच सम् । स ज्ञास्ता वास्तदेव तं वाच्चप्रचरको हुप:। चानुयाली सञ्चायी(गचितीसि: प्राप्यते न य: ॥ नेनानुयात: .सथोश्य प्रविवेश सहागुरूम् । तत्र ग्रेत सहावीयों सुचुकुन्दो नरेत्रर: । सीर्शप प्रविष्टी यवनी इष्ट्रा ग्रम्थातलं नरम्। पादेश ताख्यामाच ज्ञाबां सत्वा सुदुकीति: 🛊 हरमात्रक तेनासी जन्यात यवनोश्याना । त्तृक्षीधजेन में त्रेय ! भक्षीभूतच तत्त्ववात् ॥" रति विष्पुरायी ५ कांग्रे २३ काश्याय: । यवन:, मि, ( योतीति । यु + "नव्दियक्षीति ।" १। १। १६८। इ.सि.च्यु:।) वेगी। इ.सि. मेदिनी। ने, १११ ॥ (यथा, नेषधत्ति। १। ६५। "तमनवारा यवनान्यायिनं प्रकाशक्या मनुजेशसम्बद्धः ॥") यवनद्विष्ठः, पुं, ( यवने विष्टः । चिन्द्रशियत्वात्

घरनाज:, गुं, ( घषायी नाखा इत नाजा यथा।) षाच्यविश्वेष:। देवान् इति भाषा। तत्तर्थाय:। योगाज: २. जूर्बाक्टब: ३. देवधान्यम् ८ जोन्ताका ५ बीजपुण्यका ६। इति हैंग-चनः। १ । २८८॥ (यथा, सुन्नते उत्तरतकी १५ व्याध्याचे। "यवनाजस्य जूर्वेन जिन्हीर्जवकस्य च । खेदियला सतः, पचादभीयात् क्राप्रको भिषक् ॥") ववनात्राच:, पुं, (यवानां नावेभ्यो जावते इति। जन्+ कः ।) ववकारः । इति देशचनः । ।। ९०॥ (यथा, वेदाकरक्रमाणायाम्। "चारक्ती श्वाकी श्वारको वननो वनना जनः।") यविषका, भी, (युगाबाहकोत्यनया। यु+स्ट्रा कीष्। आर्थे कन्। टाए।) चवनिका। रख-सरटीका॥ कानात् इति भाषा। (यथा, भागवते।१। 🖛 । १८। "मायायविकाष्यक्त्रमभाशोत्राजमयम्। न जन्म से स्ट्रह्मा नटी नाव्यधरी यथा।") यवनो, की, (यूयते पचते सक्तमनया। धु+ खाट्। कीप्।) यथानीनामकीविधिनेद:। यवन + सीव्।) यवनभाष्या ॥ (यथा, रहु:। B1 48 1 "यवजीसुखपद्मानां सेचे सध्मदं न सः। वाजातप्रसिवाकावासकात्रजनसहीर्यः ॥") यवनेष्टं, क्रो, (यवनानां इष्टम्।) सीसक्षम्। इति देसचनः। । १००॥ सरीचम्। यञ्जनम्। इति राजनिषेखः: 🕸 यवनेन्द्रः, पुं, ( यवनानासिन्द्रः । ) लगुनः । हाज-(तथास्य पर्यायः। "पतास्त्रधंवनेषस दुर्मली सम्बद्धकः ॥" इति भावप्रकाश्रस्य पूर्वस्वकं प्रथमे भागे।) यवप्रका, चनी, (यव इति प्रस्ता यस्ता:।) च्चद्रशेगविश्ववः । तक्कच्चयं यथा, भाषप्रकाश्चे । "यवाकारा सुकठिना यथिता मौचिमिकिता । भी क्का श्रेश्ववाताभ्यां यवप्रकाति वीष्यते ।" यवाकारासभी खप्जा प्रान्त क्षप्राः। सम्बन् किसायया,— "व्यक्तानजी यवप्रकार्यके स्टेरिया परेतृ । तवात्वम् ।) गुग्गुजुः । इति राजनिर्वेग्टः ॥ यवनप्रियं, की, (यवनानं प्रियम्।) सर्चम्। मनः शिकादेवरावकुष्ठकक्कैः प्रकेपयेत्। इति देसचनः। ३ । १८ । (विवर्षमस्य पर्वावस्थितिम ययोक्तिन प्रसाधित ॥" मरिचग्रस् चातवम्।) यववानः:, पुं, (यववत् धतासस्य ।) वंद्राः । इत्रा-मवनाचार्थः, गुं, (बवनी नामाचार्थः।) न्योति:-मर:। २ । ८। १६१ ॥ चटामचि । च्राटच:। भाष्मकर्श्वस्विष्यः,। इति वराष्ट्रसिष्टिरौ ॥ इति मेरिनी। खे, १६२। (बास्य पर्यायो वया, यवनानी, स्त्री, (यवनानां किपि:। "यवनाति-"क्वटणः कूटणः कीटो बह्यको शिरिसक्तिका। ष्याम्। " । १ । १ । इति वार्तिकी नवा कालिकः: भ्रमभ्रास्ती च ग्राज्ञकायुव्य रक्षपि। दीव् चातुगागमचा।) वदनस्य (कपि:। इति रनो यवपनः प्रोक्तो दचकः पाक्त्रहमः॥" सम्धनोघटीकायां दुर्गाहास: ॥ इति भावप्रकाष्ट्रका पूर्वकके प्रथमभागे ।) यवनारिः, पुं, (यवनानामरिः। यवनः कालयवनी-मचरचः। हिता ग्रन्थरताचनी । श्रीयेखेलि वा।) बीजव्यः। इति विकासः-यवमध्यं, की, 🕻 ध्रववत् मश्चां यस्य 🖒 चान्त्रायश्च-

"श्रियुचानाययं प्रोक्तं यतिचान्त्राययनाथा । ययमध्यं तथा प्रीक्तं तथा पिपी जिका स्नाति ॥" इति प्रायश्विततत्त्वम् ॥ (५, यज्ञमेद:। यथा, ध्रतपथत्राचायी। १३।६। "यवमध्यः पचराची भवति ॥" ववाकारमधी, वि। यथा, सुमृते चिकिसा-स्यान १ व्यथ्याचे। "प्ररावनिकासध्याक यवसध्याकाषापरे। रवंपकारास्त्रयो भवन्यामन्त्रवी व्रकाः ॥") यवमयः, चि, (यवस्य विकारी व्यवो वा। यव + "व्यवं चार्या तिजयवाभ्याम् ।" शहार १८ । इति मयट्।) यचनिक्षितः। यवश्रम्हात् सयट-प्रव्यवेग गिणान: । ( यथा, ग्रातमधनाकारी ।२। 2121381 "व्यर्केषकाद्याभ्यां यवस्यसपूर्वं सत्वाः यत्राः **च**वनीयसाधास्त्रान भवति तन्निस्धाति ॥") यवजास:, पुं. ( समान् जासी थन्त्रः । ) सम्चार: । इति ग्रन्टरकावनी । (विश्वधीरस्य यवचार-प्रम्दे ज्ञातयः।) इति मेहिनी। ने, १९२॥ (यथनस्य क्योति। यवसूत्रः, ग्रं, (यनानां सूत्रः नारकलिनास्यस्य। व्यक्षेत्राद्यम्।) यवकारः। इति विकाक-शिष: ॥ ( यथास्य प्रयोगः:। "यावश्रुको धवचारो ववश्रुको यवायचः। चारकी च्लाकी च्लारको यवको यवनाकज:।" इति वैद्यक्रमानायाम्॥)

यथम्बाच:, पुं, ( यवम्बात् जायते इति । जन् + **ष:।) यवचार:। इति दावनिर्वयहः।** (विवरणमस्य ववसारश्रम्हे सातवम् ॥) पना ज्युः । निमः । प्रता ज्युः । इति राजनिषेद्धः । विदर्स, क्षी, (यीतीति । यु+"वश्वियुश्यां वित् ।" जना॰ १।११८। इत्यनम्। संशापूर्वकलाज वृद्धिः ।) ह्याम् । घाषः । एत्समरः ।२।४।१६०। (यथा, सनी। २। २५। "सत्त्यादायुधसम्बद्धं धनधान्येन दाष्ट्रनी:। जाचायी: शिक्यिभियं जीयं वसे नी दर्भन च ।") यवसुरं, स्तो, ( यवनिर्मिता सुरा। "सुरासना-क्यायाशासामिश्रा कियाका" तिष्माश्रशासमे ज्यंसकाधिकारे १२। इति क्रीवलम्।) यव-

> जातसरा। इति चिह्नामाकौसरी । यवाम्:, च्यी, ( य्यते सिमाते इति । यु+"च्यु-वश्विभ्वोश्युचारायुचनुष:।" उद्या० शप्रा प्रति चाराच्।) भक्तुसजनपन्नवनविधिवः। याज इति भाषा । तत्ययाय:। उत्याका र व्याखा ६ विवेषी । सरका ५। इत्यमर:। २। ely • । "युयते सिम्नाते यावागू: यु च सिम्बर्के नाचीति आगृ: गुव:। आविति विनश्ति क्वराहिरोगं उधिका उपूष वाधे दक्षि पूर्वेव जिक्। आयते प्रचते साधाया या ज पाने काः सुख्वाद्योदिति नः। विजिन्यति विवेषी नि कियी भ्रम च केम पचादिलाइन्। नदादिला-हीप्। तरति जवति तर्ता त तरेश्ममंब

श्रुवां नामीति चतः !

श्रीय: 🛚

प्रमेषः । यष्टि

यविश्वः

'सई प्यामि सार्थ विवेपी च चतुर्हे छ । मक्ष चतुर्देशामे यमामू: यक्ग्राचित्सति ॥' इति वैद्यकीको भेर इस गाइतः ॥" इति तही-कार्या भरतः ॥ चाद्या गुकाः । "यमामूर्ज्यरक्षच्याची चच्ची विक्षिविधीधनी ॥" चतीसारे ज्वरे हाहि द्विता विद्यप्रदीपनी ॥" इति राजवक्षभः ॥

(ष्यासा गुगा वचन । "सन्दीपनी खेदनरी बनागृः सन्याचनी दोषमलामयानाम्। सन्तर्पेगी सातु वर्गेन्द्रयार्गा प्रका भवेत् का ज्वररोशिकाच ॥ भारीक्ष भवेत्तव द्विभागेव वर्ण विषेत्। चिवमं पिष्यजीम्हनं पिष्यजीचचनागरम् ॥ घाण्यतस्य समीपाति पिष्टा चेतीस तस्तुलान्। संसक्षा विश्विषा विश्वित का यवाग्विंगदाते ॥ सवास्तुपश्चक्तानी चनी नावचिमाचरेत्। श्राममावपनिर्धुता ववागः स्थाप इर्जरा ।" इति दारीते प्रथमस्याने १२ व्यथाये ॥ "बावानू: वङ्गुसाजचे विद्वास्त्रात् क्रग्रहा घना। यदामुक्त (चर्ची वस्ता तर्मची वातनाधिनी " रति मध्यक्के द्वितीयेश्याचे प्राक्रंधरेकोक्तम् ॥) वदायन:, पुं, (यदायात् जायते इति। जन् + कः।) मनचार:। रखनर:। १ । १ । १ ०८ । (यथा, भावप्रकाश्चल पूर्वलके प्रथमे भाग । "पानवः चारी ववचारी भावम् को यवा-

क्षाः । स्वापी । इति राज्यविष्ठे (३: ॥ एकः चिर्वासिक केरोल व्यक्तिक क्षीकरी

यवाम:, भि, (यवेन वेसेन व्यनिति औदतीति। ष्यन् 🕂 ष्यप् ।) वेगी। प्रति नेहिनी। ने, ९११। यवानिका, हे क्यी (बुद्धी वय:। "यवाद्यीचे।" यावानी, 🥊 ४ । ९ । ४८ । इतास्य विनेत्रीत्या कीव् चातुमामचा पच चार्थं कन्।) श्रीविधनेदः। बीवावि इति भावा । तत्ववायः । दीप्यकः २ दीप्यः इ यवसाक्षः ४ यवाग्यकः ५ दीवनी ६ उपग्रमा २ वातारि: प भूकद-व्यक्ष: ६ ववण: १० दीपनीय: ११ भूतक्रकी १२ वयाविका १६ जया १७ तीवगत्वा १५। षास्या गुवाः। बहुत्वम्। तिस्तत्वम्। उत्थ-स्यम् । वातार्थः भेश्रम्बाधानक्रमिक्टिवाधि-स्वम्। दीयनत्वचा इति राजनिवेद्धः । चिप च। चय बवाचा नामगुकाः। "यवाभिकोयगन्धा च अच्चर्ने।जमोदिका। वनीका दीव्यका दीव्यातवा स्वाद्यवसाक्रया। स्वानी पाचनी वचाती ऋषी व्याकट्का जञ्जः। दीपवी च तथा तिक्ता पित्तका शुक्रमूत कृत्। यातको बोदराना इशुकाकी यक्त मित्रस्त ॥ ष्यच चलभोदाया नामानि गुणाच । चाणसीरा खराचा च मायूरी दीप्यकक्षणा। तथा प्रश्नाक्षा प्रोक्ता कारवी जोचमकाका । काचारी हा कट्की क्या दीयनी कमवात हुत्। उच्चा विदाधिनी खुवा ख्या ववकरी कथुः । नेवामयक्तमिक्हहिश्विष्ठाविद्याविद्याविद्या करित्। व्यय खुरावानीयवाणीवामगुव्याः। पारचीकयवानी तु यवानीसङ्गी गुव्यः। विश्लोवात् पाचनी क्वा चाहिसी साहिनी

द्रति भावप्रकाशस्य पूर्णस्वकं प्रथमे भागे ॥
यवापत्रं, सी, ( यवस्थापत्रम् । तच्चातत्वात्तथात्रम् ।) यवचारः । दति राजनिवयहः ॥
यवाचानं, सी, ( यवाकाच्यां जायते दति । जन्+
चः ।) भौवीरम् । दति राजनिवयहः ॥
यवाचः, यं, ( योनीति । यु+ "च्रतच्यत्नीति ।"
ज्ञा॰ ॥ १ । दश्यादिना चासः ।) दुराचभा ।
यथा,—

"याची यवाची दुष्यश्रीं श्रुवंशि दुरालमा ॥" इति दक्षमाला ॥

सादरमेद:। यथा,---"क्यहकी वास्त्रमध्य यवास: सादिरक्षधा।" इति ग्रम्दमासा।

सवासा इति खाता कर्यक्र शिष्ठ पित्र श्रेषः । तत्-प्रकाशः । यासः १ वस्त्र गर्यकः १ व्यवप्रकः १ खुत्र सुदी ५ रोहिनका ६ कष्ट्रा २ वात-प्रमः १ विषयः १ कार्यकालुकः १० कित-श्रिका ११ गान्यारी १२ क्षत्रन्ता ११। क्षस्य ग्रुवाः । मधुरितक्तत्वम् । ग्रीतन्त्रम् । ग्रिकार्ति-दाक्ष्माशिकम् । बत्र दीपनकारिकम् । ग्रिकार-कप्रकृष्टि विषये जिल्लक्षः । इति प्राचित्रकाः । श्रित ग्रन्थर जावनी ॥ (यणा, सुस्ति उत्तर अस्ति १६ काक्याये ।

"चयकासं सर्वकार्य पार्चमूकाकपास्ति।
गुक्के विषकावासाकायमाकायवासकी: "")
यवास्त्रकरा, की, (यवास्त सदस्त जना प्रकरा।
प्राक्तपार्थववत् समास:।) यवास्त्रस्याटतप्रकरा। तत्पर्याय:। स्थाभी दकः भोदकः स्
तवराकः ४ सक्त्यरः ५ सक्त्यः ६ सक्तः
मोदकः २। सन्ता गुवाः। स्वतिमधुरसम्।
पित्तममस्यापचनम्। इष्यसम्। विदादसक्तिमानिक्यानिक्यम्। वरस्त्व। दित्तः
राजनिर्वयटः॥ (यथा, सुभुते स्वस्त्याने ४६
स्वर्थाये।
"यवासप्रकरा मधुरक्षवाया तिसाहरसर स्वी

"यवावध्रकेरा सञ्चलवाद्या तिस्तावुरवा श्रीध-क्री वदा चेति ॥")

यवाचा; खती, (यवास + टाप्।) गुक्कासिनीश्चयम् । प्रति राजनिर्वयहः ॥

यवाजः, पुं, (यवमाक्रयति सकारसकारितः। आ
+ के + कः ।) यवचारः। इति राजनिषेग्दः॥
(यया, सुमुतं चितिस्वितस्याने २० ज्ञाधाये।
"यवाक्रमीरिकोष्मियैः पार्त्तेषः प्रमुखति॥"
गुकादिनिष्मियोऽस्य यवचारम्पन्दे विश्वयः॥)
यावसः, चि, (ज्ञायमेषाम्तिम्ययेन युवा इति।
यवतः+ इत्रवः "स्यूषद्रति।"यवादिकोषम्यौः।
ज्ञातम् ययुवा। (यथा, क्राम्बे १९।९८०। ९।

"बीधा में बाख बनवी यविष्ठ।")
कानिष्ठभातिह, मुं। इति हैमचन्द्रः। १।११६॥
(विज्ञिष । स्वया, भागवते । १ । १ । १ ।
"भातुर्यविष्ठस्य स्तान् विवन्धन्
प्रवेद्या काचाभवने इहाइ॥")
यवीयान्, [स्] बि. ( व्ययभवयोरतिस्थिन स्वा ।
स्वत् + "दिवचविष्भव्योपपदे तरवीयसुनी ।"
१।१।६०। इति ईयस्त् ।) कविष्ठः। (यथा,
सनी । १ । १२०।

"आवाच्यी दीकितो गाणा भवीयागपि यो भवेत् ॥ आतिक्रय युवा । दति मेदिनी । से, द्र ॥

स्वतिस्य द्वार रात जार्या । त, रूर् ।

यवीर्यं, की, (यवेष्य जिल्हतीति। उद् + स्वाः
कः ।) सीवीरकम् । रति दाणिवर्षेग्दः ॥

यवं, जि, (यवार्षा भवनं चित्रम् । स्व म "स्वयवक्षविकाद् यन् ।" प्राथः । रति सत् ।)

सवादिभवनोचितचिकम् । तत् भम्मायः । यवव्याप् स्टिक्सम् ६ । रक्षमरः । था ६ । ६ ॥

स्वीचितम् ॥ यवकोचितम् प्र। रति सम्दरज्ञावकी ॥ (यवेष्यो चित्रम् । यव + "स्व लसवस्यविक्तद्वस्त्रस्यक्षयक्ष ।" प्र। १ । ६ । इति
यन् । सविक्तः । इति चाकर्यम् ॥)

स्वाः । (विक्रो चित्रमः । सन् म्याः ) स्व

यकाः, पुं, ( वर्षभ्यो चितः । यम + यत् । ) मासः । यमा,---

"बयहर्य यावकारि समा नती रणसकाः। तास सार्व न सुन्धींन वर्णायसा सरहाताः ॥" इति प्राथसित्ततस्ये अक्षामासासाम् ॥

(की, नदीभेद:। यथा, ऋतेदे । ८१८०।८।
"वार्यता ययाभिकंद्र कि म्रह्मकाणि।"
"वयाभि: वदीभि:। कावनयः यथाः इति
नदीनामस पाठात्।" इति तक्षाच्ये वाययः॥)
यथः, [सृ] की, (क्षमुत चाप्तोतीतः। क्यमं "क्षमेंदैवते युद्धः" ख्याः ४। १६०। इतः
सन् युद्धः) स्कातिः। तन्पर्यायः। कीर्षिः
व समक्षा ६। इत्यमदः।१।६।११॥ धमाव्या ४
कीर्षना ५ क्षमकानम् ६ काष्ट्रा ६ सम्ब्या ८। इति यस्ट्रमावकी॥
"दाणादिप्रभवा कीर्षिः श्रीव्याद्रभवं यथः।

द्रि सामग्री । सत्त्व सम्मःकीक्तर्रोभेद्दशामि दर्भगत् समः-कीर्तिपरिभटी जीवन्नपि न जीवित। द्रित कद्यां तृ प्रयोगः। जीवनः त्यां तिर्धभी कमस्य स्वातिः कीर्किरिति केर्चित्। तन्न साधु कीर्किसी कृप दूतिकेति प्रयोगदर्भगत्। "द्रायस्टीकार्याः सदतः ॥ जीर्तिनाधि दीधी यथा.—

भरतः ॥ कीर्तिनाधि देशि यथा,—
"चिन यः परकीर्तिष सकीर्ति मानवाधमः ।
य कतन्न दति कातकत्मक्षण निधामय ॥
यानकृषे वसेत् सोर्थण याविस्त्राचतुर्देशः ।
कीर्टिनेकुलमानेस्न भश्चितः सततं नृष् । ॥
तमकारीदनं पाणी नितं पित्रति खादति ।
ततः सर्गी जन्म सम काकः प्रच ततः सुणिः ॥"
दति कक्षनेवर्त्ते प्रकृतिस्वके ८६ सध्यायः ॥

## यष्टि:

( चात्रम् । यया, चस्त्रे १ ४ । ५२ । ११ । "वर्षे स्थाम बग्नसी जनेष्ठ।" "यग्रसः कीर्तेरक्रस्य गा।" इति तद्वास्य सायकः ॥ चि, यप्रस्ती । यया, ऋग्वेदे । 🖘 । "लाभिण यद्या चास्त्रकी मी प्रवस्त्रते।" "लं बद्धाः बद्धस्त्रांस अवस्ति।" इति तङ्काकी साध्यः । ) वद्य:पटचः, पुं,(बद्य:क्वचकः पटचः । द्याकपार्थिव-

वत समास:।) एका। इत्यमर:।१।०। ﴿॥ प्रशः भ्रेत्रः, जि, (यश यव भ्रेत्रोध्सः ।) कतः । इति देशचन्त्रः। ५। ६८। ( यथा, कथासरित्-सागरे। ६१। ४८। "ततः असेव तेनेव सार्च्यरभशेषाता।

प्रचीबदेष: प्रययो स यग्र:शेवता वृप: ") सरकी, पुं

यग्रदं, ऋौ, धातुविश्रेषः। एका इति भाषा। यथा, "यग्र्दं रङ्गसङ्घं रीतिष्ठेतुन्धः तन्तन्। यग्रहं तुवरं तिस्तं ग्रीतनं कमप्रिक्त हुन्। चक्त परमं मेडान पाक् चायक नाम्रयेत्।" इति भावप्रकाशः॥

यशस्त्ररः, त्रि, कीर्तिकारकः। सुल्हातिजनकः। यश्रक्तरोति य दक्षर्थे ("ज्ञनो हेतुनाच्यीज्यातु-लोक्येब्रा । "३।२।२०।) इति टम्रक्षयेन निव्यतः। बश्चारी विद्या इति बाकरवान्॥ (यया, मनी। 🖰 । इप्हा

"शंतर्था (त्रयक्षी राजाः प्रचानां विषये व्यक्ते। थान्याच्यान् वजात्वेषु लोके चैव बग्रस्करः ॥" विष्णुचेत्रविष्रेवे, स्ती। यथा, नारसिंहे ६२ छः। "विर्जं पुष्यवत्यायां वाजवामीकरे विद्:। यश्चास्करं विपाशायां माध्यात्रां क्ताशनम् ॥" म्होभावनीपुर्का जाते जासगाविष्रवे, पुं। यथा, कथासरिखागरे। १०८। १८। "तस्यां यग्रस्करो नाम विदानाध्यो बहुकतुः। जाचागीरभूरभूतस्य सत्यज्ञी मेखवेति च ॥") यश्रस्ता, स्त्री, (यश्रमें चिना। यश्रस्+यन्।) भीवनी । ऋद्विनामीयवि:। इति राज-

बग्रसान्, [न] चि, (बग्रीरस्यस्य। बग्रस् + मतुप। मस्य द:।) की निविधिष्ट:। इति खाकरखम्है॥ ( यथा, व्यथक्षेत्रे । हा ५०। २।

निर्वेष्ट: १

"यचेनो बावाएवियोगेशसान् यथाय खोषधीषु यग्रखती: ॥") 'A यग्नस्थिनी, चनी, (यग्नस्थिन् + सीव्।) वनका-मेरसी। इति ग्रन्ट्रकावली ॥ यवतिका। मदा-च्योतिश्रती । इति राजनिष्युतः ॥ (सळजनस्य

पन्नी। यथा, कथासरिह्यागरे। ६३।२५०। "कार्य यश्चरती नाम राजसेवाबुजीविन: । भार्या सञ्जलाखास्य विप्रस्तेष्टामनान्वया।" गङ्गा। यथा, काशीखक तहाइसनामकथने। RE | 282 |

"बद्धाखनी यद्भीदा च योग्या युक्ताससेविता।")

यभ्रसी, [मृ] चि, (यभ्रोश्च्यच्छेति। यभ्रस्+ "व्यक्तायेति।"५ : २ : १९१ : इति विनि: :) यधोविधिष्ट:। कीर्तिमान्। इति खाकरत्वम्॥ यटिक:, धुं, (वटिदिव । तन्।) अलक्क्कुष्ट:। ( यथा, मनौ । ८ । ३३४ । "विभाषो वेदविद्वां रहसानां वश्चान

शुक्रुवेव तु भूत्रका बन्ती नै:श्रेयस: पर: १") यग्रोदः, पुं, (यग्रो ददातीति। दा-ीकः।) पारहः। इति राजनिर्धाद्धः॥ (स्रीवैश्प-डाराते। यथा, वाराहि। "सुवर्षे रचतं लाकं रक्तं बधीएमेव च। थी मंजी प्रभाव कि ते धालको शिरिसम्भवा: !") यश्रीकातहि, जि

यधोदा,ऋगै,(यध्री ददातीति । दा 🕂 कः । टाप् ।) गन्दपत्नी। यथा, श्रीभागदते १० स्कन्दे। "नन्दः किसकरोड्डमन् श्रीय यनं सङ्घोदयम्। यद्मीदा वा अव्याभागः प्रमीयव्याक्तर्ग **प्रदि;** ∗"

(हिनोपमातः । यथा, चरिर्वप्रे । ३८ । ६० । "तेवान्तु मानसी कच्या यद्योदा नाम विश्वता । पक्री सावित्रभद्रतः आत्वावे इत्रधन्तयः। राजर्वेजनभी चापि हिनीयस्य सङ्गातानः ॥" बग्रोहातरि, भि। बग्रा, तीत्तरीयसंहिता-याम्। ८। ८। ६। २।

"यग्रोदां ला यग्रसि ते जोदी ला तेजसीति।") यष्टा, [ऋ] पुं, (यजते',इति । यज्+ ढच् ।) याग-कत्ताः। तत्पर्यायः । यणमानः र । रत्यसरः ।२। ७।⊂ । (यथा, सार्वेक्डिये। १९०। १। "स हानधीलो यष्टा च यञ्चानासवनीपति: ॥") यिष्टः, पूं, (इच्यतं इति। यव् + वाचुलकात् ति:। इति डकारिक्षती उच्चवदत्तः ।।।१०६।) ध्वनद्यः:। इति विश्वश्रम्बर्जावत्यौ ॥ शुज इक्ट;। इ.सि. मेदिनी । टे. २.६ 🛊

यश्रः, पुं, चर्ता, (यजते सङ्गच्धते । यज् ने लि:।) तन्तु:। इति ग्रन्दमाला । शारलता। (शारा-विति:। बया, रघी। १६। ५৪।

> "क्राचित्पभाविषिभिदिणागीये-र्मुक्तामयी यश्रिवातु विद्वा। व्यव्यव भावा सित्यक्कवार्गा ५ व्ही वरे वनुख (चितानारेव ॥"

"यक्दि; श्वारावति;।" इति मक्किनाय:॥ 🗰 ॥) भागी। मधुका। प्रकामेद:। इति मेदिनी। टे,ई हा प्रेषस्य प्रमाय:। स्वाः २। त्रशुद्धः ३ प्रति चैसचन्द्रः । ६ । ४४६ ॥ तहानपतां यथा, विक्रिपुरायो ।

"यप्टिं ये सु प्रयक्ति नेक्कीने सुदुर्व्यते । तिवान्त विषुक्षकृषुंसां सन्तानो सोइवव्यित:॥" (च्यौ, भ्रासता। यथा, क्रुमारे ।्∉। २.। "चूतवस्रिवाणासं सन्नौ परस्तोणुक्तौ ॥" "चूतयक्टः चूत्रग्राक्षा इव।" इति तत्र मिन-नाय: । वरिमधु । तत्पर्याय: । बचा, "बर्गाकं मधुकं वरिः; स्रोतकं मधुवरिकाः।

यरिमधु स्वतेचाता चजजातिरसा पुरा ॥" इति वैदाक्रमालायाम् ॥)

दति ग्रन्दरज्ञावली। (यश्चिमकार्थे कन्।)

यहिका, च्छी, (यहि + खार्चे कन्। टाम्।) चार-भेद:। यथा,---

"यदिका दक्किका चैव तिलका चादिके आणि ॥" रित जहाधर:॥

वाषी। यथा,---

"पर्यक्तं दीर्घका वाषी यहिका मीनशीधका ॥" इति चिकाखशेष: ।

बहिमधुका । यया,--

"बाच बरोमधुकं खाव्मभ्वषी तु बहिका।"

इति प्रव्दनावकी ।

जगुष्:। यथा,----

"चय प्रक्तिच ग्रक्ती च यस्थिशी च यस्कि। रकः; काकोश्य तगुद्रः पश्चमो रखको-

३पि च ॥"

इति श्रव्हरतावली ।

यरियहः, पुं. ( यरि यज्ञातीति । यरि + यह + "प्रक्तिनाष्ट्रताष्ट्रधयस्तिमरेति।" १।२।६। इत्यस्य वार्तिः व्यच्।) यश्चिश्यारकः। सग्रुड्-याष्ट्री। इति सुग्धनोधरीकायां दुर्माहासः ॥ यरिमधु, स्त्री, (यष्ट्रां सधु माधुर्यसस्य । ) यष्टि-मधुका। इति इत्जायुष्ठः ॥ (यथास्य पर्याधः । "यराकं मधुकं यसि: स्तीतनं मधुयरिका। यिष्मिधु खालेजामा जनजानिर्या पुरा ॥" इति वैद्यक्रह्मानायाभू॥)

यश्मिधुका, स्त्री. (यश्मिधुवन् कायतीति । के 🕂 कः ।) यष्टिमधु । तत्पर्यायः । स्तीतकम् २ सध्-कम् ३ मधुषरिका ४ । इत्यमर: । ५।४।१०६ ॥ यर्गाक्रम् ५ यर्ष्टः ﴿ स्ववेजातं चेत् यर्ष्टमधु ६० जलजा चेत् अतिरसा ः। इति रक्षमाणा ॥

"च्येहीमधुनया यदीमधुकं क्रीतकं तथा। चन्यकीतनकं तत्तु भवत्तीये मधूर्विका ॥" षाखा गुगा:।

"यदी हिमा सुद: खादी चलुष्णा वजनसं-

सुक्षित्था युक्रका केथ्या खर्या पित्राविका-स्राजित ।

त्रवाष्ट्रीयविषक्द्रहिल्लाकानिचयापदा ॥"

इति भावप्रकामः यष्टी, खरी, (यष्टि + "कदिकाराइक्तिन:।" इति

कीष्।) बर्धिमधुः इति भाषप्रकाश्चः ( वधास्याः पर्यायः ।

"वरी यरप्राक्ष्यं प्रोक्तं मधुवं मधुयरिका।" इति गाव है २०८ सधाय: ॥

तवासा गुमा:। भावप्रकाश्रस पूर्वसके १। "बडी किमा गुरु; सादी चलुक्या बलवर्स-

ज्ञत् ।

सुनिया युक्तका नेद्रसा स्टब्सा प्रकारिका-

व्रबाधीयविषक्षहिं स्वाम्कानिक्यापद्या।" (द्वारमेद:। तक्क्ष्यं यया, स्वत्वंदिता-याम्। प्राइत्।

"संयोजिता या मणिना तु मध्ये यशीत सा भूषणविद्विसत्ता।")

यशंकं, की, (यही + कन्।) यहिमधु। इति राजनिर्धेष्टः॥

यहीपुन्य:, पुं, (यहीपुन्यमित पुन्यं यस्य।) पुन जीवहत्त्व:। इति भावप्रकाश:॥

यशीमधु, स्ती, (यशां मधु साधुयं मस्त ।) सिर-स्त विशेष: । जेठीमधु इति फ्रलकटी इति च क्लिशेष: । सत्ययाय: । सध्यशे २ मधु-स्ती २ मधुसवा ६ मध्कम् ५ सधु ६ वरी-

कम् ० यद्याक्रम् ८॥ (तया च।

"यद्यीमधु तथा यदी मधुकं क्षीतकन्तथा।

ष्यम् क्षीतककन्तु भवेतीय मधुक्कि॥ "

इति भावप्रकाशस्य पूर्वसके प्रथमे भागे॥ )

षद्य गुकाः। मधुरत्वम्। किषितिक्षत्वम्।

श्रीतलवम्। चलुव्यवम्। पित्तक्षरत्वम्। क्षात्वम्। ग्रीयहत्यावयापकृत्वच। इति राजविषेश्वः॥ (यथा, सुन्ति चिकित्सास्याने

२० बाधाये। "तच विकृत्तक्रवन्य्यमाकृत्व

यदीमधुयुकं यथावनं ग्रीतिनीयेनोपयुक्षीत॥")

यदीमधुयुकं यथावनं ग्रीतिनीयेनोपयुक्षीत॥")

यदीमधुयुकं यथावनं ग्रीतिनीयेनोपयुक्षीत॥")

इति राजनिवेश्वः॥ (यथा, सुन्ति ख्वस्थाने

१६ बाधाये।

"यवात्रात्रा यद्याक्रीसारीक्षोष्टर्भनं

हितम् ॥")

यत, इर् य ख यतमे। इति कविकलपहुम: ॥
(हिना॰-पर॰-काक॰-सेट्। क्रावेट्।) इर्,
कायसत् कायासीत् कायसीत्। कास्तात् पुताहिलाजित्यं स इत्याची। य, प्रयस्ति। क्रम
काम इत्यादिना कीवनात् संपूर्काच्य कामात् प्रमात् विकलपात् यसति यस्यति संयस्ति। संयस्ति। ख, यसिता यस्ता। यत्नगं सक्तः। इति दुर्गोहासः॥

वकः:, पुं, ( यत्ति भोणायिति । यस् + किष्। संज्ञायां जन्। ) स्तिविधेवः । इति सुम्बोध-वाकरवम् ॥ (यथा, व्याश्वतायनसौतस्वे उत्त-रार्हे । ६।१०।१०। "यक्कवाधौनभौनमौनद्यार्व-राचिवाधिवाविधेग्राकङ्गायनजैभिनिदेवन्याय-नानां भागवेषेत्रच्यसावेतसीति ॥")

यकः, यं, (यजतीति। यज + "श्वायक्रिकाकृतिवापामीवाः।" उवा १।१५८। इति
वन्त्रस्येन निपातितः।) यजमानः। इत्यसादिनोयः॥ (चि, सष्टान्। यथा, ऋग्वेदे।
१।१।१६।

"जडुसिया चित्रता यो चचानामां मभी इतमी यक्टी चित्रः।"

"बको सदान्।" इति तद्वाच्ये वायवः॥)

था, न गती। इति कविकव्यहमः॥ ( खहा०-पर०-चक०-चमिट्।) न, याति। इति दुर्गा-हासः॥

यागः, पुं, (इच्यते इति । यज् + घण् ।) यजः । इत्यमरः।२।२।१६॥ तत्र भौतायिक्तयः क्षियंत्रा: सप्तः यथा। व्यायशकानं तदे वाधिकोश्रम् १ दश्रीयौक्षेमासी २ पिकापिट-यज्ञ: २ काययमाम् ४ चातुक्तीखाः ५ निक्टए-पत्रवन्धः ६ सीवास्तिः । सार्तापित्य-पालयन्ताः सप्तः। यथा। स्वीपासनम् १ वेश्व-हैव; २ स्थालीपाक; ३ जाययगम् ३ सपं-विति: ५ द्रेष्टानविति: ६ व्यष्टकाणाटका ६। श्रीनाश्चिमसंस्थाः। यथा। श्रीमयागः स एवामिटीम: ९ व्यक्षमिटीम: २ उक्ष:३ थोड़ग्री ७ वाजपेश: ५ स डिविच: संस्था क्करुखः। चातिराचः: ६ चाप्तूयामः: २०। उत्तर-इतवो बच्दः। यथा। सञ्चावतम् १ सर्वती-सुक्षम् र राजस्यः ६ पीकारीकम् ४ जाभि-जितु ५ विचाजित् ६ अध्योधः २ हक्कातिस्यः प्याङ्गिरसः ६ चयनाव्यरादम् २०। इत्यादि यीतस्यम् ॥ ॥ सर्वदेवानां यागकाली यथा,

मुझ उवाच ।
"सक्येनेव तु द्रयोग महापुर्यं यथा भवेन्।
तद्दं श्रोतुभिक्काभि यद्द्यागं सुरैत्रर । ॥
वक्षोवाच ।

प्रदेशु वसा प्रवच्छानि यदा स्वंपरिएच्छसि । चक्यकेन सञ्चापुरायं चक्कंतिथियौगिकम् ॥ संगुपूर्वादभीयोगं भि्वयागेष्ठ चोत्तमम्। च्हुवर्गच भागाच उभाषा भगुवासरे 🛊 दिवयोगात् यदा वडी पुष्यचे स्विवासस्य । कान्द्यागसादा कार्यः सर्वकामप्रसाधकः॥ वारेण वा यहा ऋर्णः सप्तमी विजया मता। महातुभवते भागोर्यागः सर्वगुवादचः ॥ ग्रशिरिकार्ययोगे वकें के केरारासुच। नवच्यां सञ्जलायोगो भातुम्बलहिनं यहा ॥ व्यष्टन्यां वाय चन्द्राचे व्यवसेन सुभावसम्। व्यक्तिप्र कुणाचे तु गरीधे तस्य वाचनि॥ पुनर्वसी गुरोक्नारे हारुक्यां अवशेन वाः सीमग्रद्धं यदा योगं विष्यो: सर्वार्थसाधकम्॥ द्वितीयायां यहा सौध्ये क्वरिक् कों भवेत् कवित्। श्रष्ट्यामसादा कार्यः सर्वद्यानिप्रदायकः ॥ खातीसीमी चतुर्थी च उमायामे दश खुता। उत्तरासु च चर्नासु भाडुपौर्काष्टमीषु च । ग्रामधभिवेतवागेयु चर्चनामार्थदास्मी । गुरावेकारधी पुर्व्यो रोजिययावा यदा भ्रावि:। सुत्रवीमाय्यकामाय यामी रुप्रविनायके ॥ पूर्विमास च वर्जास व्यथमीकृत्यीय च। चतुर्देश्यां हतीयासुयद ऋषे धुभेषु च। सर्वेषां भवते यागो भक्तिपूर्को स्वासने ! 🛭 मक्तवाधनद्रवायी बद्रयामा एवापःते । मीमेघाचामगासकासमायामाकाचासने ॥ योगज्ञानयम्:सिद्धिं सङ्गदेवादवापुषात्।

कारी मं सप्रतापतं भाकारात् प्राप्यते भुषम् ।

मित्री व याकामं प्रयक्ति चिविक्रमः ।

विज्ञी व भवते तस्य यस्तु प्रस्नोद्देविकायकम् ॥

विग्नतारिभवेत् यस्तां हृष्ट्या स्त्रन्दं मित्रे च्रकात् ।

मास्र्यामाध्यस्ति हिंद्दे सर्वेषामि व्यवते ॥

भवते चनवात् पृंसः प्रथमाचे ज्ञताप्रकात् ।

स्वर्गापवर्मचंचिद्धिदुं र्मायामात् प्रचायते ॥

माचारी में ज्ञांभीत्या च्येलाय विभाग सने ॥

देशारीः काणिकारास्त यस्या विभिना सने ॥

देशारीः काणिकारास्त यस्या विभिना सने ॥

देशारीः काणिकारास्त स्वया विभिना सने ॥

देशारीः काणिकारास्त स्वया विभिना सने ॥

देशारीः काणिकारास्त स्वयात्वा च्योगमाचास्ताक्रीनेनम् ॥ ॥ ॥

ष्यय यश्यामिषिः । "प्रक्रम्य नव रयादीन् शुभाशुभषसप्रदान् । यश्यामिषिं सम्यक् विक् त्रीरघुनन्दनः ।

व्यय प्रवागप्रयोगः। तज रविसोमनुधगुरुशुक्रवारेष्ठ चित्रानुराधा-काशिरोरेवतीपुव्यानिनी इसारो हिस्युत्तरा-चयेष्ठ चल्रतारातुकूते शुभकक्षे वागः कार्यः। व्यव वालयहभूतयह्मवस्तरनराधियम्ब-दु:सच्दोगाभिभवाद्भृतदु:खप्नावलोकनयच्दी-क्ष्यप्रादिनिमित्तकं ग्रान्तिकं असमासादाविष क्रमेंचम्। व्यवस्य विना केवलप्ट्यायु:पुरिपुक्त-बीकामादिपोरिकन्तु मणमासादीतरकाल एव कार्यम् ॥ 🛊 ॥ तच यजमानः जनकानादिः मोमयोप(कप्ने देशे बदर्भावनीपविष्ट उदर्मुख: खक्तिवाचः स्ट्रमः सोम इति पठिला प्रवपुष्य-तित्तरभेषयसिक्तजतपूर्वताक्रमार्थं यहीता, ॐ तिक्रियोरिति विन्युं चंद्धाता ॐ तत् सहि-खुषार्थ 🔑 व्यवसादि व्यसकारेष: श्रीवस्तक-देवश्रमा अमुककामी यद्यप्रमद्धं करियो इति सङ्क्ता तच्यलमेवैग्रामां मि:सिपेत्। व्यक्षार्थेले जीवनाको; वस्त्रान्तरा। करियो इत्राच करिष्णामीति विधिवः। ततः चीतसर्वेगा-नादाय।

अ वेतालाच पिशाचाच राचवाच वरी-

आपसपेना ते सक्कें ये चान्ये विश्वकारकाः ।
ॐ विनायका विश्वकरा सचीन्या
यज्ञाहियो ये पिश्चिताधूनाचाः
सिद्धार्थनेवैचससानकारी-

भंया निरक्ता विदिशः प्रयान् ॥
इत्वेताच्या मन्नाच्या चेतसर्वपप्रचिप्रतिम्नाः
इत्वानपदार्यत् । ततः समन्नाधिपयोङ्ग्रामाहनापूजा वसीधारा चायुष्यचपं तदश्ची
गायन्नीचपं दृह्वयाहचन्नता तदश्की भोच्यसत्वच्य बाच्यान् परितोष्य ततः खयमग्ना नर्ता प्रावस्त्रसं गुत्म् ॐ साम्न भवावाच्यामिति वदेत् ॐ धाष्यच्यास्त्रीयकादिना
गुरमणङ्ग्य द्वायं चात् सृद्धा ॐ बद्धावादि महाङ्कात्यच्याग्रक्मीव यच्यूजाहोमकमैनकर्याय चसुकाविं धसुकदेद-

धनेतामं गमाहिसरधर्य भवनसम्बद्ध । 🥩 । ष्टती असीति प्रतिवचनम्। 🐠 बचाविष्टतं पूजादिकामी श्वाद । 🕉 यथाद्यार्ग करवासीति प्रतिवचनम् । 🛊 ॥ ततो सक्रपोक्तरपूर्वभाग वितक्तिदयविद्यातायां वितस्युष्ट्रितायां उरव्-श्वायां वेद्यां गोमयेनोप्रक्रिप्तयां इत्तचन्द्रना-हिना मधी वर्तुंसं स्ट्रांम्। बायेव्यां बीतमहे-चनावारं योसम्। इचिवलां विकोखं रक्तं सक्तम्। रेशामां पीतं शतुराकारं चुचम्। उत्तरस्थां यीतं पद्मानारं इच्छातिम्। प्राच्यां चेतं चतुच्चीयं त्रक्षम्। प्रतीचां खामं सर्पा-कारं प्रतिम्। नेक्टबा क्यामं सकराकारं राज्य। गायवा घूकावकीत काव्याकारात्र नेतृत् विविका सारश्लीकाविधना सम्बद्धाप-नारित्र क्षव्यापनपर्यमां क्रको सत्वा सक्यो यहानावाहयेत् । 🖚 । तण कम:। मध्ये। ॐ चक्रियं बाध्यपं रत्तं वाविष्टं हार्या-

पदा इसारयं पूर्वाननं सप्ताक्षना इनम्। श्चिवाधिहेक्तं भ्यायङ्गाङ्गप्रस्थिहेक्तम् ॥ यप्तम्यां जायमानं विद्याखानचर्च रक्तमाळा-मरधरम्। इति भाषा ॐभूभूवः सः कर्यप्रह इष्टामच्य इष्टामच्य इष्ट निष्ठ इष्ट तिष्ठ इति शुक्ततकुलैरावाचा स्थापयेत् ॥१॥ आयये। 🔑 धासत्रं वैकामार्थियं अध्यामार्थं धितासरम् । न्त्रेल द्विवाङ्कं वरहं दक्षियं समदैनरम् ॥ दशार्त्रं केतपश्चकां विकित्योमाधिदेवतम् । जनप्रविदिच स्वयं।स्वमाक्रयंत्रया ॥ चतुर्देश्यां जातं क्रिकानचचमिति चाला ॐभूभुँवः खः सोमयद इष्टागच्छ इष्टागच्छ इच तिल इच तिल इति सुकातकुषीराषाद्य कापयेत्। २। द्विकस्याम् । 🕉 चावनवं च चियं रक्तं मेवस्यं चतुरश्रुलम्। चारतमात्यवसर्गभारद्वाजं चतुर्भुजम् । इश्चिमं। हेकमात् प्रक्तिवराभयगदाकरम् । चारिकाभिसुखं देवं तहदेव बमाक्रयत्। कान्द्राधिदेवतं भीमं चित्रप्रवाधिदेवतम् ॥ इश्रमा जातं पूर्वाधारावचनसित धाला ॐ भूर्भंदः सः मञ्जलपद इद्यानकः इद्यानकः प्रकृतिष्ठ प्रकृतिष्ठ प्रति श्रुक्ततकुर्ति रावाद्य स्थापयेत्॥ इ ॥ रेप्रान्याम् । ॐ मामधं श्वासूलाचेयं वैध्यं पीतं चतुर्भुचम् । वाभो हें क्रमतस्य की गरावर हरा क्रानम् व क्र्यास्यं सिंहां सीम्यं पीतवस्तं तथाक्रयेत्। मारायकाधिरेवच विष्णुप्रव्यधिरेवतम् ॥ द्वादग्र्यां जातं धनिस्रानचर्चामति व्यात्वा ॐ भूभेवः छः नुषम्य इष्टागक्त इष्टागक्त इस तिष्ठ इस तिष्ठ इति शुक्षतस्त्रवेरावाद्य स्यापयेत् ॥ ॥ ॥ जत्तरस्याम् । द्विजनाक्षिर्यं पीतं सैन्यवच वस्कूजन्। भ्यात्वा मीलामरं जीवं खरी वसं चतुर्मुं जम् ॥

यागः शकाबिदेवं सर्वारक्षिमनप्रश्रविदेवतम् ॥ रकाइका जावं उत्तरमञ्जूषीमजनमित-च्याला 🧈 सूर्युवः सः इष्टकति इष्टागच्छ रहागक रह तिस रह तिस इति श्रका-तक्षिरावाद्यास्याययेत् ॥ ५ ॥ ततः प्राच्याम् । 🥩 ब्रज्ञं भोजकटं विश्वं भागेवच नवाञ्चलम् । पश्चमाप्रयेत् सर्यसम्बं चेतं चतुर्नुचम् ॥ सराचवरकरकारक इसं विवासरम्। ग्रामाधिनेवतं ध्यायेत् ग्रामीपव्यधिनेवतम् । नवन्यां जातं पुष्पवज्ञज्ञानित कात्या 🧈 भूभैव: का: मुक्त इक्षांगच्छ इक्षांगच्छ इक्ष तिल इक् विस्तरित स्थातक्षुनैरावाद्य स्थापयेत्। ६। विषयायाम् । सौराई काछापं मूर्व स्रवास्यं चतुरकृतम् । स्रमां सम्मान्यरं यथगतं सीर्दि चतुर्भुजम् ॥ तहरायवरम्याधवर्षमां यमाण्यत्। बमाधिदेवतं प्रचापतिप्रव्यधिदेवतम् ॥ ज्ञवाचतुर्देश्चां चातं रोष्टियोनचर्याति चाला अ भूर्मंथ: ख: शनेचर रक्षामच्य रक्षामच्य इक्ष तिल इक्ष तिल इति श्रुकतक्षेत्रीरावाद्य स्यापयेत्। २ । नेक्ट्रसाम् । राष्ट्रं सवयणं जूनं पेठीनं द्वारशासुलम्। क्षयां क्षयात्मरं सिंद्धाननं व्यात्वातयाच्येत्॥ चतुर्काषु सञ्ज्ञवरम् जचने कर तथा। कालाधिदेवं ऋषासं सपेप्रवाधिदेवतम् ॥ पीर्वमास्त्रां चातं भरणीनचत्रमिति धालाः 🤒 भूर्भवः स्तः भगवन् राष्टो इष्टागण्य इक्षामच्छ इच तिस इच तिस इति श्रुकातकाले-हावाचा स्थापयेत्। ८ । वाययाम्। कौशहीमं केतुमकं जैसिनीयं वहकूलम्। भूकं ग्रभगतं भूतमाक्रमेन् विज्ञतावयम् ॥ क्रकारतं धुळावसनं वरदं गदिनं तथा। विज्ञगुन्नाधिरेवच जचापताधिरेवतम् ॥ धामावास्यायां जातं बाधेवावचधमिति धाला 🔑 भूभुँवः स्तः भगवन्तः नीतव इक्षागक्त इञ्चामकृत इच्च तिस्त इति हिस्त इति शुक्रतकातीरावाचा स्थापयेत्। १ ॥ व्यक्षिदैवत-प्रव्यक्तिदेवनपूष्णगच अध्यक्तकोसादी। कार्रहर्मे वकालशङ्खेगन्यमराङ्ग्योपुर्यं ददान्। मूपे विधाव:। रवये गुग्गुलुभूपम्। सीमाय सर्वम्। अञ्चलाय देवहारम्। वृधाय इत-भिभित्रदेवदावम्। ष्टक्षात्ये द्याङ्गम्। शुक्राय चागुर। भ्रमीचाराय कालागुर। राच्ये शुक्लचम्। केतुथो मधुमित्रितगुड्लचम्। व्याभावि घो कृशाकुं वा ॥ अ ॥ अन्ये विशेषः । क्यांय रक्तचस्त्रम्। सीमाय चेतचस्त्रम्। सङ्ग्राय बुङ्ग्रमम्। बुधाय सर्वम्। गुर्वे रक्षचन्द्रवर्षेतचन्द्रवक्षुमधर्तं मिश्रितसम-भागलीन इद्धात्। धनेचराय कस्त्रीम्। राष्ट्रवे पद्मकास्त्रम्। केतुभ्यक्ष पद्मकास्त्रम्। व्यक्षिदेवताप्रव्यविदेवताः पूजायेत् ॥ 🗰 ॥ व्यक्षि-दैवता प्रव्यक्षिदेवता यथा। ख्रूपंच्य श्रिववङ्गी।

चीमख उमा जनम्। मङ्गतस्य सान्दः चितिः। नुभक्ता नारायकविष्ण्। हक्ष्मातै: कक्षा दक्तचा युक्तस्य ध्रकः ध्रची । ध्रनेच्यरस्य थमः प्रचापतिचा। राष्टी: काकः; सर्पचा सेत्ना विष्युप्तः अका च। एतत् व्ययुतादिश्वीमे चिंगम्। 🗢 । खर्याय गुक्रीरववातः। एवं योक्षादीनामपि। यति सामसे बोड्शोपचारा-दिना । वजी तु । खर्याय गुड़ीदनम् । सीमाय ष्टतपायसम्। अञ्चलाय पत्राययच्यां सक्याव-कम्। युधाय चीराज्ञम्। शुरवे दध्योदनम्। श्रकाय इतीस्तम्। श्रमेश्वराय क्रश्रम्। राष्ट्रवे इत्तरमांसम्। केतुभ्यः व्यवाचीर-वाधितानक्षयरलभिधित-यव-तिज-त्युक्तसः पं चित्रीदनम् तत्त्रवातामे भवाभारं दयात्। ●। ततथरं अपयेत्। तथ शास-गानां क्रमः । अयोः पश्चिमावां दिश्चि प्राप्त-यान् ज्ञायानासीयं तद्परि प्रचानिसवासय-सद्कालं वेशवच सर्पं वाक्यचनसमाजल-प्रीचितं संख्याप्य बीचीन् यवान् वा व्यक्ती प्राजितकृषान् सर्पे निधास 🕉 स्रमाय ला चुरं निर्मणासि इति स्हीता उद्सति कापमेत्। एवं चीमाधः। एवं सङ्ग्राहीनासपि निर्र्मपर्या सत्वा उद्गावे स्थापयत्। विस्तव्यीम्। ततो दक्षिणक्यासुपरि लला स्विकागवक्रस च्रमेथ प्रस्कोटयेत् । इत्यमेव वार्णयम् । सस− **चरका**ल्याममक **सतीत्रायं** नि:चिप्य तत्र प्रचाजितसक्तान् निश्चाय तदुपरि दुग्धं दल्ला यथा पायसचनमंदति तथा को कं को कशरकं रूखा तका थे खरिर-पना भो जुमरा या मन्यतमस्य प्रादेशप्रमार्थ उभयचा साह्यां कुछप्रमार्थं चतुव्यी वपुञ्जलं मेच्यां दक्षिकावर्त्तेन भामयिता तथा पचेत यथा चन्तरीयाणा सन्यक् पाकी भवति सका-गालनं राष्ट्रभा न भवति। यन्यक्पाके भृति चनमधी इतसुर्व दल्या प्रागादिदिक्चिद्वितं कला चरमवतार्थं समेरचरतः क्वशीपरि स्वापधिता पुनर्भेश्वे इतक्षं द्यात। तसी भूमिचपादिसुवसंस्कारपर्यानां कमी सता व्ययः पश्चिमतः धतरणक्षश्रीपरि पूर्वमाव्यं प्रभाषायं निधाय उदकाञ्चलिसेयं क्रता विकटपाच जपाननां क्षाप्रकितां समापयेत् ॥ \* ॥ यमुने दिनाम् च्याच्यस्याल्याभाच्यनिवेषता-नन्तरं सूर्ण पुरतो दिचमभागे संस्थाप सची-दूखकां विमास बीह्मादास्यतमं तम निधाय अ स्थाय ला जुरं ग्रज्ञां म र्योकां सुष्टि यहीला ॐ स्रयाय का लुई निकंपामीति सर्खवे स्थापयिता ॐ स्रधाय ता सुरं प्रीचाभीति प्रीचयीजवन प्रीचयेत्। रवं सोमाय ला इलाहि। तत ॐ समयं स्विष्ट-स्तते त्वा द्रव्यादिना यद्यश्चिमयाद्रीचनानि काला द्विकत्वर्थी कुर्म्थात्। ततः पूर्व्यदत् व्यवस्। यतं भाषा ज्यसद्धिं एष्ट्रीला

यागः

चरमधी दक्षियावर्त्तेन भामयिता तमर्थि। नचेवासी चिपेत्। तत चाचाराच्यभागानां कर्मन कुर्यात्। 🐞 । ऋग्वेदिनान्तु प्रोच्चवी-पाचस्यापनाननारं पविचाननचिते ॐ ख्रम्यांय ला जुरं निर्वयामीति बीह्यादान्यतमस्टि प्रचिख 🧈 स्टब्संब स्ना जुरुं प्रोचासीति प्रकीताक्षकेन प्रोक्त येत्। एवं सीमाय त्वा प्रकारि। नमः स्विधित्तद्येकि चिद्धिकं तृष्णी नचा क्रांसापविचानतर्थितं क्रांसा पूर्वेपयौर्वी हे-सीमज्ञाजिने उद्गावनं निधाय तज समेखा बीसादानाममं प्रचिष्य सुध्वेनावद्यसः सर्पेय वितृतीक्रत प्रस्कोच चि: प्रचाला पवित्रं नत्रकास्त्रां प्रचिष्य तथेव सापश्यिता उदीचां इतिश्रभागे ॐ सीमाय स्वाचिति चीमपर्थनां क्षयात्। ततः प्रान्तिककीय क्यमे सं वरद-नामाचीति नाम क्रवा।

ॐ पिङ्गस्यक्षम्यक्षेत्राचः पीनाङ्गनटरीय्यगः। स्वातस्यः याचक्षमीय्यः यप्तार्चः यक्तिथा-

रका हिपुराकी यें ध्याला ॐ वरस्तामक से इक्षात च्छा इक्षात च्छा कि इक्ष ति छ इक्षा वाच्या पाट्या दिना पूजायेतु ३ ६ ॥ पौडिक-क कैंकि तुवजस्तामा सि:। श्रक्षकों स्थाने-नाक गोभिकं:।

नाच गोभिनः। व्यादिले कपिको नाम पिङ्गकः सोम उच्चते। घृमकेतुक्तया भोने चटरो४ ध्वर्मुधे **स्ह**त: 🛭 हचचारौ शिक्षी नाम शुक्ते भवति चाटकः। भ्रमेश्वरे सञ्चातेचा राष्ट्रीचैव भ्रुताधन:। केतुव्र को चितोश्रीम: स्वादिति विद्विवितियाँय: ॥ नन: समह्योक्तविधनानेन चर्वा स्वयंदि-गरीभाः प्रश्नकाञ्चलं द्यात्॥ ३३ चाच सकाः।। क्रयंस्य चाक्तकीनेतिमकसा चिर्ययस्थाक्रिया च्यविजुरुप् इन्दः चिवता देवता चाहित्यस्य पूजाचीसकरेन (वा विनियोगः । 🕉 च्यालयीन रणसा पर्तेमानो निवेध्यज्ञन्तर्तं महोच्य च्रिर-स्यवेन सविना र्थेना देवी याति स्वनानि पक्रान खाडा। इहं स्टब्श्यांय इति देवतोहित्रः सामगेतरी कार्यः ॥ १ ॥ सीमसः इमन्दिति-मनास्य वर्षा ऋषिर्धार्देवता सीमस्य पूजा-भोमकर्मेख विनियोग:। 🕉 इमन्देवा अस-मनं सुवहं महतं चलाय महते भीकाराय। इसमसुष्य पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्ये विशेषाङ्याः षदं सीमाय। २। सङ्गलस्य चायम्ब्रेति-मनस्य व्यपाङ्गरा ऋषिगांयकी ऋन्दोश्य-रेवता मञ्जासा पूजाकोमकर्मामा विज-योगः। 🤒 व्यस्मिमूर्त्तो दिवः सञ्जल्पतिः एथिया ष्ययमपा रेलांनि जिल्लाम स्वाद्या। इट् मङ्गलाय । ३ । वृत्रसा उहुधास्त्रीतमन्त्रसा पर-मेडिकविक्षुप् इन्होश्यादेवना बुधस्य पूजा-चोमकर्माण विनिधोगः। ॐ उडुध्यसायः प्रतिचाराष्ट्र स्वभिटापूर्ते संस्केषामयपासान् । सप्तर्शे साधानर्शिन् विश्वदेवा यनमानस

भीदत स्वाद्याः इदं नुधाय ॥४॥ तृष्टसातै: इदः-धाने धानीतिमकासा रहामद काविस्तृरुप् इल्ही अक्षा देवता जीवस्य पूजाको सक्से या विनि-थीग:। ॐ हच्चाते चांतयद्यीरको बुमहिभाति ऋतुमच्चनेषु। यहीदयस्यर्च ऋतुप्रजात तद-क्षासुद्रवियां धेव्य चित्रं साज्ञा। इदं उच-सामये ॥५॥ श्रुकस्य स्वज्ञात् परिश्वत इति समास्य प्रजापतिक्रीवरतिजगती क्यन्दी/सिसरस्ती ना देवताः शुक्रसः पूजाश्रीमकर्मेश्व विनियोगः। 🕉 बाज्ञान् परिश्वनी रसंज्ञचाच पिवन् चर्च पय: सोमं प्रकापति:। ऋतेव सक्।मिन्त्रयं विषातं श्रक्तमत्वस राज्यक्षीज्यमिदं पयीव्यतं मधुसाचा। इदं शुकाय ॥ ४॥ प्रविश्वरस्य भूमो देवीतिमकासः दश्यक्रायर्थेय ऋधिमधिकी फ्टब्ट कापी देवना शर्नकरस्य पूजाकीय-कर्माण विनियोग:। ॐ प्रज्ञी 'हेवीरभी हये चापो भवन्तुपौतये संयोद्भिसवन्तुनः आहा। दरं ग्रने कराय ॥ था राष्ट्री; काळात् काळा-दिति सन्त्रस्य समित्रं विर्गायकी ऋन्दी दूर्वे-रुकादेवता राष्ट्री: पूजाशोभक्रमेशिय विनि-योग:। 🥩 का खडान् का खडान् प्ररोच की पर्यः: पर्वतः परि एवानो हूर्जे प्रततु सङ्ख्या प्रतन च स्वाच्छा। इन्हें राच्चवे॥ ५ । केतूर्वा केतुं क्तविज्ञानमकस्य मधुक्कृत्रः ऋषिरनिवद्गायश्री-क्कान्द्रोशियरेवता कंतूना पूजाक्रीसकासीया विनियोगः। ॐ केतुं ऋण्वज्ञ केतवे पेधी सर्या व्यपेषसे। सस्यद्भिरणायया खाद्या। इदं केतुभ्य:॥८॥ तनो मधुष्टताक्तां प्रताक्तां चौराक्तां वा प्रार्देश्रप्रभावां घात्रामकेवस्य-मादाय ॐ चालकोन इत्यादिमकाय क्रथाया-ष्टीत्तरधनं व्यष्टाविधित्मशी वा व्यथन्या। भ्रात्मा धहस्यातिपीहाकरत्वादा बारोत्तर-सहस्रं जुहुवात्॥ #॥ समिधमाहः याज्ञ क्यकै: पत्ताप्र: खदिरक्यपामार्गीश्य पिष्पनः। उड्बर: ग्रमी हुन्नां कुग्राच समिध: क्रमात्। चोमी यहारिपूजायां धतमधीत्तरं भवेत्। चाराविद्यातरशैवायधाद्यास्त विधीयते। च्यातिपी डाकरी यस्तुतन्त्र यज्ञान पूत्रयेत् ॥ त्रती श्रीमाननारं उदीध कमे कुथात्। तती गुड़ोइनादीन् ऋत्विजे भोजयेत्। तत्तद्वया-

क्यात्॥ तम।
तम।
किपके मध्वेदवानां पूजनीयासि रीडिकी। ताँवदेवमधी यसाहत: प्रान्तिं प्रयक्ति से । दति पठित्वा ॐ व्यक्तिवाहि कर्तेतत्त्ववंश्यक्ष-यस्त्रकंमाय: प्रतिकाचे दिश्यों क्रिकां चेतुः

लामें भोज्यान्तराधि वा इद्यात्। भोजमा-

चामर्थे तत्तद्दवाि पाशिया प्रतियाइयेत्।

तनो सत्स्यपुरायोक्तीसेकोदे चियां ददात्।

क्तव्या गौरायसं इटाग रता वे दिख्या:

घेतु: ग्रह्मस्यानजाम् हेम वासी श्रयस्तथाः।

कद्देवताकां चासकारोत्राय चासक्देवप्रकेंबी वाद्यवाय ऋिले तुभ्यमद् संप्रदरे। सम्बार्ध-चेत् दरागीति ब्यात्। कपिकाभावे गोमाच वा। तहभावे का चनम्। तहभावे रणता दिकं वा स्यात्। काचनारिकन्तु भ्रम्नादि द्विया-भाषे अधि ददात् ॥ १॥ ऋवम्। पुर्वका प्रकृष्यानी मङ्गलानाञ्च मञ्जलम्। विष्णुना विश्वती विकासनः ग्रान्तिं प्रयम्ह से। इत्युचामे पूर्मीक्रकृतेय शोगग्रहयचे पूर्व द्यात् ॥ २ ॥ 🕉 धमांच्यं रष्ट्रक्षेत्र जगदानस्कारकः। कारकारी रिक्षिकानमतः सर्धना प्रयक्त मे ॥ रख्याचे अज्ञवयत्रे हवं स्टात् ॥ ३ ॥ 🥩 चिरक्यगभेगभेकां देशकः पंविभावसी:। काननपूर्वायक तहमतः प्रानिनं प्रयक्तः से 🛭 इ.सुचार्य वृक्षयज्ञे काचनं इञात् ॥ ८ ॥ ॐ पौतवकायुगंयकादासुदेवस्य वज्ञभम्। वरप्रदानात्ति हिर्योदतः प्रान्ति प्रयक्ति मे 🛭 इत्युचार्थः सुरुयक्ते पीतवकायुगं स्वात् तस-भावेश्च्यवकोवाची युगमपि इत्यात् ॥ ५ ॥ ॐ विष्णु स्वसम्बर्क्षण यस्तादक्षेत्रसम्बद्धः। चन्द्राकेवाद्यनस्तं वे खनः, भ्राश्निं प्रयक्ष्ट्र से ॥ द्रश्रुचार्यः शुक्रयक्ते व्यव्यं द्यात् ॥ ६॥ ॐ यसान्तं एथिवी सर्व्या धेनुः केप्रावसम्भवा। सर्व्याग्रहरानित्यभन: ग्रान्तिं प्रयक्तः मे ॥ इ. ह्युक्तार्थ भ्रमेक्षस्य भ्रेतिकाणां धेर्तुकाणावर्धावा ॐ यसारायुधकर्माणि लद्घीनानि सर्वदा। काञ्जकादायुधारीनि ततः प्रानि प्रयक्ति ॥ इत्युचार्थं राष्ट्रयञ्जे लीचं दबात्॥ ५ ॥

ॐ यसास्तं सर्वभृतानां मङ्गताय स्वन-म्यतः। यानं विभावतीनित्तमतः सान्तं प्रयस्त् मे॥ इ.सुकार्यं केतुयं कार्यं स्थात्॥ ॥ दिस्तयाक्तं भाक्तिकुम्भक्षेत्र संभिन्ना भाक्तं कृयांत्। ततः स्वताझितः।

ॐ गच्हभ्यममराः सर्वे एषीलाची समा-सयम्

वन्ता वरमसानं देखेदानी सुपूजिताः ॥
इति विकाधमां भरीयं यक्षिता यहान् विधजैयेत्। दिख्या च प्रदातचा यहायाच विधजैयेत्। दिख्या च प्रदातचा यहायाच विधजैयेत्। दिख्या च प्रदातचा यहायाच विधजैयितान विग्रिष्ठवचनात्।" इति रघुनन्दनभट्टाचार्यं विर्चित्तयह्यागप्रयोगः स्माप्तः ॥
थाच, दु इत् स्व च याचने। इति विविक्तस्पद्धः ॥
(भाः स्थः-द्विक स्ट्।) याचनमास्थने
दानार्थं ग्रेर्यम्। दु, याच्यः। हु, याच्यः
विभागः। इति द्वार्थः च याचिति विभा
गुरवे ग्रिष्यः। इति दुगोद्यादः ॥

याचक:, त्रि, ( साचत इति । याच् + खुन् ।)
याच्याकत्तां। तत्पपर्याय:। वनीयक: २,
याचनक: ६ मार्थक: ६ ख्याची ५ । इक्षमदः ।

**स**त: ।"

इ।१।१६ । वनीपकः ६ भिच्चकः । भिचा- याचितकं, आहे, (याचितेन निर्वेत्तम्। वाचित+ कर: ८। इति श्रुक्रकावली ॥ तस्त्र चश्चलं

" छकार्षि जञ्चक्तृजस्त्रजार्षि च याचनः। षायुना विं व नीतोश्यो विश्वित्रायेनशक्रया ॥" रति प्राचीनाः ।

व्यपि च।

"कुमस्य कीटघातस्य वातानिष्काधितसा च। विकार वसतसाख वरं जन्म न याचितम् । अञ्चलिकि वाचित्वा विव्यवस्थिती सनः। कोश्योश्धिकतरकाखा योश्यौ याति व जाच-

इति गासके भौतिसारे ११५ व्यथ्यायः ॥ बाचन्, [तृ] चि, (याचनीति। याच्+ प्रका) याचनः। यथा,---

"सुखभन्नः खरो दीनो गात्रखेदो मद्रह्मयम्। अरखे वानि चिट्ठानि तानि चिट्ठानि याचनः॥"

द्रति गासके मीतिचारे ११५ व्यथ्यायः ॥ याचनं, असी, (याच्+भावे खुट्।)याच्चा। (यथा, नेयधि। ५ । ११२ ।

"भौभजार्थयाचनवाचे

यूयमेव गुरव: करणीया: ")

याचनमः, त्रि, (याचन + स्वाधे कन्।) याचकः। दखमर:। ११२।८८ ॥ ( यथा, मनौ । ३।१६५ । "चाचारचीनः सीवच निर्वयाचनकस्त्रया।।") याचना, क्यी, (याच्+क्यार्थे विच्+युच्। टाप्।) बाच्चा। इत्यमरः। २। २। ३२॥

( बचा, रामायकी । २ । २० । २६ । "नयसा मां वाञ्च कृत्व याचनान् ॥")

याचमानः, चि, (याचतं इति । याच् + प्रानच् ।)

याचन:। यचा,--"नवीनदीनभावस्य याचमानस्य मानिनः। वचा की वितयोरासीत् पुरी नि:सर्थ रण: ॥"

चापि च।

"दिलेश्यो याचमानेश्यो यजमानः प्रयक्ति। स याति चाचयान् लोकान् येभ्यो नावर्तते

३वर्ष । ॥")

पूति वर्राचः ।

ष्टिष्यंतक्सायां सहसायि वसंहिति। याश्त्रुमन्तापि भवति (नर्ये प्रतिधेवतः ॥" इति विद्विपुरासे वासनपाइभीवी नामाध्यायः ॥ याचितं, क्रों, (याच्+क्तः।) याचनष्टतिः। तत्प्रयायः। ऋतम् २। यथा, —

"व याचितायाचितयोर्यथासंख्यं म्हताम्हते॥"

इत्यमर:।२।०।३२॥ "म। याचनवृत्तिभेरणभिव दु:खननकलान् क्तम्। प्रयाचितं चासतीमव चासतम्। याचितायाचितयोभवि कम्मेश्यिवास्तः।" इति भरतः । प्राथितवस्तुनि, चि । (यथा, देवी-भागवते। इ। २८। ६०।

"पिताते याचित: पूर्वे सया वे लत् कत-

"अवयस्त्रक्षयाचिताभ्यं कक्क्मी।" १। १। २१। इति बन्।) वाचनात्राप्तम्। इत्वसरः । १६।८॥ "याच्चया। प्रतापंशीयलेन याच्चया यत् पाप्तमलकारादिवस्तु तत् याश्चितकाम् । कार्या-नन्तरं वस्तुसामी यत् पुनर्शक्षाति तदिल्लाणे:। याचितेन प्राप्तमिति द्वये कास्ति कः।" इति

याच्चा, स्त्री, (याचनमिति। याच् + "यवयाच्-नक्।) याचनम्। तत्पर्यायः। व्यक्षिप्रस्तिः व याचना ३ व्ययंना ८ भिका ५ व्यवंना ६। इत्यमर:। २१०। ३२॥ वातवा ०। इति जटाधर: ॥ (यथा, भागवते । २ । २ ० । २ ० । "च्यायाम् गुर्वे स्वरकोश्यादितेः स्तानां जोकान् विचक्तम इसान् यद्धाधियञ्च:। ष्या वासनेन जयते जियदक्तीन याचनावते पथि चरन् प्रसमिनं चालाः ।") तदेदिकपर्यायः। इसिंहे १ यामि व सक्ता है १ दिह 8 मारिक ५ पूर्डि ६ मिमिए हि ० मिमी कि रिस्कृष्टि ६ रिसीप्टि १० योषरत् ११ यनार: १२ यन्वि १३ इतुधानि १४ सदेसच्चि १५ मनामरे १६ मायते १०। इति सप्तर्श याच्यावस्थायः। इति वेद्रिचस्टी इ चः ॥ यानः, युं, व्यवस्। इति हिसचनः। इ। ५८ ॥ (ऋषिमेद:। यथा, सन्दासारते १९१६८। । "या जं। पया जौ अक्षवी भ्राज्यनतौ परमे खिनौ । र्स(इनाध्ययने ग्रुस्ती मोचसक्तापि काध्यापी॥")

थाजकः,, पुं, (यजनीति। यज् + ग्युत्।) याधिकः।

बाची गन:। इति नेदिनी। के, १८२॥

मक्त इस्ती। इति चटाधरः ॥ ऋत्विक्। यथा,

"अयोषाद्याधनैकार्याकृत्विजी याज-

काचते।"

इत्यमर:।२।२।१०।

"यजमानेन धने वार्याः धनानि दश्या रूटसन्या-इनाय वियम्ते प्रार्थमि ये व्यमीधप्रस्तयसी कः (तिनी याचकाचाकचाकी। स्राम्यं इत्ययका दीपथनित कामीका: इन्धी जि ध इ द्युती जि: नामीति र: भनीवादिलाक्षतीप:। आदिना बसोहालको नम्बर्ग्नासमा सर्चिप्रस्तयः यो-क्य यञ्चली। वाथा इति इक्याचीरित ध्यम् हरु जुवे बादी ह म इति जानुबन्ध निर्देशात् ध्यन्धद्रधालोगे वसम् ऋती यश्रानत ऋत्यिषाः किए। यजन्त याचका: शक:।" इति भरतः । \* । बहुयाणकयामयाजकयोर्निन्दा

बाजाकाणास्त घट प्रोक्ता कांघिमका बद्धिसः। ष्याद्यो राजस्ततत्त्वेषां द्वितीयः क्रयविकर्धी । ह्यतीयो बहुयाच्यः स्वाचतुर्यो ग्रामयाजवः। प्रमासु स्तक्षीयां यामस्य गारस्य च ॥ व्यवादियाच यः पूर्वा सादियाचीव पवि-

नोपासीत द्विज: सन्धां स वहोर बादाय: च्यपि च।

"गुरसप्ती दिलायाची यामयाची ति कीर्तितः। मुहमाकोपचीवी यः स्रपंकारः प्रकीर्णितः ॥ सन्धापूषाविष्टीवस प्रमत्तः पतितः स्टूतः। एते महापानकिन: कुमीपाकं प्रवाक्ति ते " इति बच्चवैवर्षे प्रज्ञतिसको २० व्यधाय: ॥

इताङ्कितक सन्धोपासनम् ।

यतिष्क्रप्रकरची नद्।" १।१।६०। इति याजनं,क्री,(याच्यते इति। यज् + विष् + खुट्।) यागिक्रयाकारचा। याग कराय रति भाषा। ततु अवस्थास्य घट्कमाकारेतकमी विशेष;। यथा,---

"अध्यापनमध्यमं यजनं याजननाया। रानं प्रतिषक्षित नाषामानामकव्यवत् ॥" प्रति भागवे १ व्याध्याय: ॥

याजिः, पुं, (यज्+ "विश्वविषयिज्ञार्जीति।" उका॰ 8।१२8। इति इन्।) यद्यः। इति संविद्यसारीकादिष्टलि:॥ यागकति। इ.सु-वादिकोषः ॥

याजुर्य, चि, (यजुर प्रदमिति। यजुर् + व्यक्।) यमुजेरसम्बन्धः। इति सिद्धाननकोश्चरी ।

याक्रवस्काः, पु, (वक्क्षयदीति। वक्क्षा- ध्यम्। यश्रम् कल्को क्लाः तस्य गोत्रामत्यम्। यज्ञवस्क + "मर्गोदिन्दी यन्।" । १०५। इति यम्।) धन्तेग्रास्क्रप्रयोजकसुनिविदेशः। तलायांयः। अकाराजिः च योगेषः ६। इति हैमचन्द्र: 🛭 योगीत्वर: ४। इति मिताचरा 🖡 ( मइविर्धं याज्ञवल्काः स्थात् श्रक्षयनु वेदं प्राप्तवान्।तचादौ सक्तपरम्यस्या प्राप्तं वरं **घेट्याको अन्दमतीन सत्यान विधिनक तेष्ठ** क्रपापर: चतुर्धा बखा कग्यकु:मामाधर्वाखा-चतुरी वहान् पेवविश्रम्यायनचीमनिसुमणुष्यः क्रमादुपहिदेश ते च खशिष्यम्यः। तच यास-शियो वैश्वन्यायनी यात्रवस्त्राद्भ्य: स्वश्च-क्षेभ्यो यजुर्वेदमध्यापयत्। तच देवात् केनापि हितुना क्रम्रो गुराः धिष्यां यात्रवस्कांत्र व्यक्षीनवद-परिकामार्थेमादिएवान्। याश्ववस्कारीयपि योग-वर्षेत्र चाधीतयनुविद्यां ऋर्तिमतीं विश्वाबीद-वास। वानानि यर्ज्य शक्तिति शुक्तका ष्यक्ये श्रिष्यास्तित्तिरयो भृत्वा यज्ष्यभद्ययन्। तान्येव थण्धि बुडिमाजिन्यात् क्रमानि जातानि। ततो वेदषीमीश्तिदु: खिती याच-वल्काः स्रथंसाराध्य पुरुतानि यभ्वि प्राप्तयान् तानि च जावालगीधियकारकमाधान्दिनादीन् पषद्श्रिष्यानध्यापवासास। तथाथि भागवते हारणस्कर्ष ६ व्यधाये।

"तनासी चतुरी यहांचतुर्भवहने विस:। सवाद्धतिकान् सोङ्वारांच्यातुष्टांचविवच्या । पुत्रामध्यापयन् तांस्तु ब्रक्षार्थान् बक्तकोविदान्। ते तु धमापिद्रारः खपूर्णभ्यः समारिक्षम् । तं परम्पर्या प्राप्तास्तर्भाष्ट्योष्ट्रसप्रते.।

चतुर्वेगेव्यच चस्ता बापरादी सञ्चर्तिभः । चीकाग्रवः चीक्षसस्वान्द्रसेंघान् वीस्य काजनः। वेदान् बचावेयो खखान् चहिस्याच्युनचोहिता: ब कास्मित्रधानारे ब्रह्मम् भगवान् लोकभावनः । बद्धेशाहीलॉक्पालेंग्राचियो धक्तगुप्तये । पराग्रात् चळवळासंग्रीग्रकतया विशु:। व्यवतीयों सद्दाभाग देरं चक्रे चतुर्विधम् ॥ षरायक्षयञ्चः साचा राष्ट्रीतृह्व वर्गेष्टः। चत्रमः संचिताचक्रे मन्त्रेमेशियका इव । सार्था व चतुर: शिष्यानुपाष्ट्रय अशामित:। यक्रीकां संश्वितां त्रकात्रे क्रिक्से ददौ विश्व: । येकाय संचितामाची बक्रुचान्यास्वाच ह । विभाग्यायनसंज्ञाय विग्रहात्वं यसुर्गेसम् ॥ शानां नेशिनवे प्राच्च तथा इन्होगर्स हिताम्। ष्यचंत्राक्षिरसी गाम खिषाचाय सुमन्तवे ॥" "वैद्याधायनद्विष्या वे चरकाष्ट्रयंघोऽभवन्। यक्षेत्रज्ञेषाचळांचः चयमं कशुरोजेतम् ॥ बाज्यवस्त्राचा तिष्ट्य चाद्याची भगवत्

वियत् । चरितेनाच्यवारागौ चरिकोश्हं सदुचरम् ॥ इत्युक्ती युवरप्याच क्रियती याद्यलं लया। विप्रावसका शिक्षेण सर्धीतं खणानिति । देवरातस्ततः सीश्रीप ऋदिता यसुवां गर्मम्। तनी बतीव्य सुनयी एडमुक्तान् यक्तुगेखान् । यज्'वि तिसिरा भूत्व तिसी पुपतया दर्:। ति सिरीया इति यज्ञु:शास्त्रा चानन् सुपेश्काः । याच्चवस्कान्तालो वचांञ्चन्दांस्यश्व गवैषयन् । गुरोरविद्यमानानि स्वपतस्य विभी सरम्॥" "एवं स्तुतः स अग्रवान् वाजिक्टपधरो रवि:। यज्ञयातयामानि सुनयेश्हात् प्रसाहित:॥ यजुभिरकरोच्छासा इग्रापच ग्रतिविशः। जयञ्चर्याजसम्बद्धाः कास्त्रमाध्यन्दिगदयः ॥" व्ययमेव मञ्जीसीचिकास्य एव सामग्रद:प्रथ-सिभि: ऋषिभिवैकाखमेतरधर्मेद्वानाचेमादिष्ट च्याचार्यावद्वारप्रायचित्राग्थनास्य नयास्य नं धनीधाकां प्रकीय तेभ्यः वाधितवान्। यहुतां याच्चवस्कार्यं (इतायां यत्यारमे। "धोगीत्वरं याद्मवस्कांत्र संपूज्य सुनयोवन् । वर्षामानेतरायां यो जूडि धर्मानप्रेषतः। शिथिकासाः च योगीनः चर्णं भावात्रवीन्-

सुनीतृ॥")
स्ती. उपनिषत्विश्वः। यथा, सुक्तिकोपनिषदि।
"ग्रीपालतापनं क्षश्चं याद्यवल्कं वराष्ट्रकम्॥")
साश्चरिती, क्षी, यद्यसेनका काप्यसम्॥ (यद्य-सेन + क्षस्। डीप्।) साच द्रीपदी। इति देश-चन्द्रः। ६। ६०६॥ (यथा, स्वाभारते। ८। ४। ५६। "याद्यसेनी पुरस्तृता वक्ष्माय प्रवत्ननुः॥"

 क्षति भ्राय्वरकावजो ॥ (यथा, भागवते । ११ । १० । २६ । "इष्ट्रेक्ट देवता यक्की: खर्जीकं याति याक्तिकः॥") रक्तस्वदिरः । प्रकाशः । अन्यत्यः । इति राज-

याचिकां. सी, (याचिकाणां धमी आव्यायो वा। याचिक + "कृन्दोगौक्षिकयाचिकवकृत नटा-ण्या:।" । १। ११६। इति पा:।) यज्ञ:। इति सिक्कामकौसुदी ॥

याण्यं, स्ती, ( राष्यत रति। यथ् + स्यत्। "यण-याचरचप्रयच्चे ।" । १ । ११ । रति काल-विवेद्यः ।) यामणव्यधनादि । रति विद्वान्त-सीसदी । यणगीये, जि ॥ (यथा, सगी । १०१९ ०। "बानादेर्युग्वा सार्ष्ट पत्यी सार्वापचारिकी। युरी प्रिव्यच याण्यक्ष सीगो राजनि विक्ति-यात्॥"

क्रियः । शासनार्षः । यथा, देवीभागवते । १ । १८ । ८ ।

"बाज्योशिक जनकक्त ज जीवजाको नराधियः । विदेशो जोकविद्तः पाति राज्यसक्तयस्कम्॥") बाज्या, खो, (यजक्यनया । यज् + य्यत् + टाप्।) स्वत् । दति सुर्थवीधयाकरयाम् ॥ ( शङ्गा। यथा, काशीखक यञ्चनासकीकेने ।०६।१८२। "बोगसिहिप्रदा याज्या यश्चीप्रपरिपृज्ञिता॥")

बात्, बा, का खात प्रस्ता प्रस्तिकाः । स च विधितिकाः धीर्लिकः परस्ति पद्मयमपुर्वे कवचनम् । स तु विधासयेक काम्रीकादार्थककः । इति बाक रखम् ॥ स्वयोधमते विधासये बास्य सीर्वे चा। बाम्रीरेर्षे हीर्वे चा ॥

वातं, की, (या + क्ष:।) निवादिनां पादकर्मे। इति चैसचन्तः। ४।१६० ॥ पुस्तकान्तरे यत-मिति पाटः। यथा,----

"बापण्याकृष्यस्थायं चातसङ्कृष्यवारसम्। विवादिनां पादककी या(य)तं वीतन्तु तह्यम्॥" यातः वि. मतः। याधातोः ऋपस्ययेव निष्यतः॥ (यथा, सतः। ४। १०००।

"येनाच्छ पितरी याता येन याता: पितासचा:। तेन यायातृ वर्ता सार्ध तेन राच्छन्न रिखते॥")

यातना, की, (यत् + विन् + "मासम्मस्यो युन्।"

ह। ११९० । इति युन्। टाप्।) गाढ़ वेदमा।
तम्यस्यः। कारस्यः २ ती विवेदमा ६। इससरः। २। ८। ६॥ कातस्यः। ६। इति प्रस्टरक्षावती॥ (यया, भागवते। ०।१। ११। ११।
"हिरस्य काप्रिः। पृत्रं प्रकृदं ने प्रविषयम्।
जिम्नी स्तरो ज्ञानायातमा स्त्यु चेति ॥")

नरक का। इति के चिदित भरतः॥
यात्यामं, अ, (यातो गतो याम उपमोगकालो वीसं वा यस्य।) कीसंम्। (यथा, भड़िकार्ये। ५। १८।
"तं भीतक्षारमा क्रस्य राववः प्रस्थमा वतः।

**बा**तयामं विधितवान् स रामं यहि किनातः ॥") |

यहिसुलम्। इत्यारः । १।१।१८६६ । खण्कितम्। इति मेहिनी। मे, १२॥ (प्राप्तध्यापक्षम्। यथा, गीतायाम्। १०।१०।
"यात्यामं गत्रसं पूर्तिपर्यं वितस्य यत्।
खिक्टमपि चामेश्रं भोजनं तामचित्रयम्॥"
गत्रसः। यथा, ताकामचानास्य ।१।११६।
"जस्मवाहिनो वहन्ति यात्यामाः संबद्धरा
स्थात्यामा इति ते नायात्यामेति वस्तयम्।"
"यात्यामः गत्रसः।" इति चायवः॥)

याता, [भ्रः] स्की, (यततेश्योत्समेदायेति। यत्+ "स्तृ।" उत्था॰ ६ । ६८। इति स्नृ।) यतिआस्पन्नी। इत्यासरः। १। ६। ६०॥ या इति भाषा। (यथा, साहित्यदर्षयी। १। ६८। "सामी निष्कतिश्यस्यति भनो जिन्नः सपन्नी-

चम्हित्वेवतं नयमयोरी शालिशो यातरः॥" या + हच्। ममनकर्त्तरं, चि॥ (यया, हच्न-संख्तायाम्। ३६। १६। [यातु: ॥" "उच्छा ग्रुभश पुरतो दिवाकर्त्वितः खता वार्च्यादः। यया, मनौ। या २८०। "यानच्य चेव यातुच यानचामिन एव च। श्यातिवर्त्तनामाष्टुः श्रेव रुको विभीवते॥" "यातुः चारच्यादेः।" इति कुलूकः॥ इन्ता। यथा, क्रिक्टे। १।६२।१८।

"चरिर्यातारं कमपद्म रकः"
"यातारं हकारम्।" इति तङ्गाची वावधः ॥)
यातारां, क्षी, गसनागमनम्। यथा,—
"एवे आन्यदमन्दमन्दरमिरियावायकक्ष्यनाम्
निमानोः कमठाकतेभैगमतः चालानिनाः

भान्त वः। यन्चंस्कारकजानुवर्तनवधाङ्गेजानिमेनास्मर्थाः यातायातसर्तान्त्रतं जजनिधेनांद्यापि विसा-स्वति ॥"

रति सीभागवते १२ स्कत्वे १६ साधायः॥
यातिकः, एं, ( यातं ग्रमणं प्राप्तास्त्यं नास्त्रस्थिति।
यात + उन्।) पात्रयः। रति ग्रम्दरमावत्ती॥
यातु, स्की, ( सर्वेषामणं यातीति। या + "काममणिणनीति।" उषा॰ १। ०३। एति तुः।)
राच्यः। रस्यमरः। १। १। ६५॥ (यथा,—
"यातु यातुप्रवीरायां प्रसम्य चर्यानयी॥"

दसमरदीकार्धा रचुनायश्वकार्ती ॥ (पुंक्षिक्रीय इस्रते । यथा, ऋषेरे । ०।२२।५ । "न यातन दन्द्र जूजुदनों न ।"

"मातनी राच्याः।" इति तझाणे वाययः॥) यातुः, पुं. (सर्वान्तं याति गच्छतीति। या + "कमि-मन्जनगाभायाष्ट्रभ्यश्व।" ज्या॰ १। ०३। इति तुः।) काकः। ग्रज्याः। इति सिक्कान-नौसुद्धास्याद्दितिः॥ नायुः। इति संचित्र-सारोबाद्दितिः॥ (क्की, यातना। यद्या, भारते। = । ८६। २०।

"मा नो रच चार्वभी दाष्ट्रकी नवी मायातुर्यातु मानताम् ॥" "बातुर्योतमा पीकृ।" इति सायखः ॥ सन्धे-नाम्नकरी चिंदा । यथा, तजेष । ५ । १२ । २ । "नाचं यासुंसङ्खा व इयेन ऋतं प्रपाल्य-

रवसा व्या:।"

"यातुं कर्माणां नाशकरी शिंवाम्।" शति तहाकी सायवः ॥)

यातु, चि, बालीति। या + "कश्चिमनीति।" उद्याः १। कह। इति तु:।) सन्ता। इत्यु-काहिकीय:॥ क्रियापदं चेतृ सम्बन्धतु॥

यातुमः, पुं, (यातु क्षणीति। कृत्+ "क्षमतुष्य-कर्णुने का" १। १। १६१ क्षति टक्।) शुग्-गुजुः। क्षति राजनिषेत्रः।

यात्यानः, पुं, ( यात्नि रचांचि रघाति पृष्णाः नौति। या + यञ्जसन्यवापीति युष्। खवाति-प्रोप्रकलात्त्रयासम्।) राचवः । प्रस्तसरः । १। १। ६१॥ ( यथा, अहिकार्यः । १ । २६। "द्विष्णदिष्टां स्तमार्क्विनै-

काद्यातुषाने (कि चिते प्रस्तंत्।") याहकः, सुं, (यातेषेति। याहः + कार्ये कन्।) पान्यः। इति ग्रम्ब्रमावती॥

यात्रं, चि, यतिनवाम्। यतनीयम्। वतश्वातीः कमीयि व्यवप्रयोग निव्यक्तम्॥

याचा, की, (या + "जुयामानुभिविश्वकान्।"
ज्ञा॰ १ १६० । इति चन्। टाप्।)
विजिशीयी: प्रयायम्। तत्त्र्यायः। अज्या १
ज्ञाभिनिष्यायम् १ प्रस्तानम् १ अमनम् ५
शमः ६। इत्यमरः।२।०।६५॥ प्रस्तितः ०
यानम् प्रायनम् ६। इति श्रष्टरजानती॥
यापनम् ॥ (यथा, भागवते। १०।०६।९५।
"याचामाचं लक्ष्रचर्नेवाद्पनमञ्जून॥")
ज्ञानः। इति मेहिनी। रे, ००॥ (यथा, कथा
सरिद्यागरे। १०। ८०।

"वाचास्यवने ब्रष्टुं जगाम सिखिभः चन्नः ॥"

खक्दार:। यथा, गीतायाम्। ५।८।

"प्ररीर्याचापि च ते न प्रसिद्धे इक्लेखः ॥" "धरीरयाचा देखवादारः।"दति तच जील-ककः ॥) उपायः। इति विश्वः ॥ 🛊 ॥ वाच याचाः रिगम्। भाष्ट्रमीवचैजनरमासम् दूरवाचा कर्तकाः। पूर्वनसर्गादिश्चरविश्वकवारसर्गग्राध-स्यम्। द्विगस्या मञ्जनगरस्य प्राप्तस्यम्। पश्चिमायौ सोमध्विवारस्य प्राप्तस्यम्। उत्त-रस्यो प्रक्षस्यातिवारस्य प्राज्ञस्यम्। पूर्वस्यो दिश्चि सीमध्रानवारे न गम्बद्यम्। एकियन्थां ष्ट्रस्थातिवारे केशाधिकाते वृक्षवारे च न गना-यम्। पश्चिमायां रविश्वक्षारं। एवं उत्तरस्थाः बुधमङ्गलवारं व गन्तथम्। दिलीया स्तीया सप्तमी मध्यमी दश्मी एकाइश्री चयोदशी च क्ता यात्रार्था प्रमुक्ताः। क्षत्रीलगनस्वास्ति। व्याचिनी चतुराक्षा रेवली क्याब्रिया करता दुन-र्वस पुन्धा कसा न्येष्टा। मध्यमनस्त्राति। रोडियो पूर्वाचयं चिचा खाती ज्ञतभिषा

विद्याखा सवा चार्या भरवी शक्तिका चन्नीया। तच नचत्रमूतकचनम्। खाद्यौ जेखायाच पूर्वस्वासमा निधिष्ठम्। एवं पूर्वभावपदे कानियाच द्विवदिग्गमनं पुळी होहिस्याच पश्चिमदिग्गमर्ग उत्तर्वज्युका इसावास उत्तर्दिग्यमनं निवित्तम्। तथातुक्तकरथानि। गरं विकालं विकि:। गरमपि केचिच्छक्तं मनाते। वाच उत्तमनयानि। विंचत्रवक्तमा-कवासियुगानि । तत्र योगिनीनिकयः । प्रति-पदि नवस्थाच प्राचां बोशिनी। हतीयायां र्वाद्याचायकीय। पचचा चरीद्याच इचिष्ठी। दादश्रां चतुर्ध्याच वैक्टेनकीवी। वडारित्देश्याच पश्चिमे। सप्तम्यां पृथ्विमा-थाच बायुक्षीयै। दिनीयार्था दश्रन्याच उत्तर-रिश्चि । व्यवस्थासमापास्यायाच रेशामकीया । सां इचित्रे सम्मुखे च कवा न तल्यम्। पापयोगना इचार्य मासहस्था दिश्व वाना न कर्मथा। धारवेनाकासवेलाकुलिकवेलाहरि-भशादिष्ठ च याचा न कर्तवा। दिदासमग्रदिशं नववस्त्रास्टे ब्रष्टकम् ॥ 🖚 ॥ व्यथ गीयाचा प्रवेश-विज्ञवाः। तत्र तिषयः। व्यमावसायमी-चतुर्देशीविक्शिकाः । तत्र नचत्राचि। रोक्ति पूर्वकत्तुरी पूर्वकाएर पूर्वभावपत् उत्तरप्रजगुनी उत्तरावाहा उत्तरभाषपत् सवसा भरकी चित्रा एनदातिरिक्तानि। योगाः। व्यतीपात्रभिक्षाः। वाराः। क्रर-भिन्ना: । # । व्यथ नीकायाचा । सम्र विद्यत-नद्यवास्ति। यनिनेष्टसापुष्यकारिएर:पूर्क-यन्गुनी-पूर्वाषाएा-पूर्वभावपद्वराधाधनिष्ठा-भवणाः। वाराः श्वभग्रष्टासाम्। तत्र खर्या भ्रांभनम्। तज्ञभनश्रक्तः । ताराच भ्राभना विक्ति। इति कोतिस्त्रम् । # । वाय बाजायां श्रमणमकदवदर्शणादि वया,---"धनुर्वस्यप्रयुक्ता द्वाजनुरमा दिवासनेविद्न-दिवसीपूर्वेश्वमा द्विषष्ट्रमास्विकाः पुर्यमानाः पताका ।

उद्योगांचं एतं वा द्या गधु रचतं काचवं श्रक्तचान्धं

ह्या श्रुला पछिला क्लिमिक्क लभते मानवी अनुकाम: ॥"

**ए**ति समयप्रहीप: ॥

तकामुभकन कर्षांनं थया,—
"सक्तृति रक्तं पश्चात् सुरिकं यदि प्रश्नाति ।
न गन्नायं तदा तसात् तेतवाष्ट्रयगोध्युभ: ॥
सको सुक्ति गौ: कासी सुतं वा क्रवते नर: ।
पश्चन् याचा न कर्त्तया स्तीनं पश्चाति वास्त्रतः॥"
दिस च्योतिराकर:॥

याचाकाचे विशेषदर्शममलं वया,--"चनाष्ट्रिकप्रिमाण्डांद्रचानः मूक्दपण्डिकः ।
नक्कणी चर्षिकचेष याचार्यां द्रश्चिषे सुभाः ॥
विप्रक्रमा स्वी क्रम्यक्रमेरीवस्थ्यस्यः ।
जम्बोष्यस्याच्याच्याच्याच्याः ॥

वैक्क कि पूर्ण क्रम्भागं याचायां दर्शनं ग्रमम् ॥" वात्राकाले व्यनुभवचर्यं यथा,---"कार्यासीवधरीजच पङ्गाङ्गारभुचङ्गमाः । सक्तिकेषो रक्तमाळां नमाणस्भवक्यम् ॥" ## याचाकाचे क्रिकायाः मर्ज यथाः ---"हिकाया तत्त्वर्धं वच्छे जमेत् पूर्वे सङ्घवसम्। व्यासीये श्रीकरकाषी एक्तिये शामिमान्यात् ॥ नेक्टेसे घोकसम्मापी मिष्टाझचीव पश्चिमे। चर्त प्राप्नोति वावके उत्तरे कलको भवेत्। द्रैयाने सर्वं प्रोक्तं प्रोक्तं हिष्काफलामणम् ॥" व्यय याचार्या दिनियोष विशेषनजवाना । "क्रालिकारी तुपूर्व्याग सप्त ऋचावा वे ब्रजीत्। सवादी दक्तिये गक्देदमुराक्षादि पश्चिमे । प्रश्वसा चोत्तरे याचा धनिष्ठादिषु सप्तसु । व्याचित्रीरेवनीविचाधनिष्ठाः सद्याद्वताः। क्या विचायुष्यास्य कृतदक्ती सुभी सहा ।" याचारी जमारिषु घक्तियतिषतं यथा,---"कन्याप्रहाने याचार्या प्रतिकादियु कर्मसः। शुक्रचन्द्रीच जन्मस्थी शुभरीच हिलीयशी॥ श्रिक्षक्षक्रवीयाच्य राश्रीचाच हनीयके। भौममन्द्रग्रमाञ्चाको बुधः श्रेष्टश्रमुधंके ॥ शुक्रजीवी पचमी च सेही सहवदाभूती। सम्हार्केन्द्रकुनाः वर्षे गुरुचन्द्री च सप्तमे ॥ गुजाकावरमे येटी नवसस्यी गुन: शुभ:। व्यक्तिक्या दश्मे एकाइग्रेश्सिका यहा: । नुभोरण ब्राट्ये चैव भागेष: समदी भवेत् ॥" दित गाव के ६०१ ६१ व्यथायी। # #

व्यव राजवाचा। "इहानीं सर्वधनेन धर्मणास्वविद्यारह !। याजाजाजविषानं मे कथयस महीचिताम् । यस् अश्वीत वृपनिराक्तन्त्रीतं वजीयना । पाणिवादाभिभूनीश्रिक्तदा याचा प्रयोजयेत् । योशासका प्रभूतोच प्रभूतच वर्ण सम। म्यजरचायमधीरस्य तदा वार्षां प्रयोजगित ॥ च्य श्रद्ध पा चिले ने पतिने सुयाचा प्रयोच येत्। पार्विध्या इत्थिकं से श्रंक्रिते निः चिष्य या अजिन् ॥ चित्रं वा मार्गधीषं पा यात्रां वाबाबराधिपः।। चेत्री नक्सित नेदाचं ऋभित पुष्टिच भारदी। रतदेव विपर्यक्तं सामग्रीयं नराधियः। प्राचीन्या व्यवने यायान् कालः च तु सुदुर्लभः॥ दिखान्तरीचा चितिषेदन्याने : पी दिनं परम्। सहस्रपोद्रासंतप्तं पीड़ितच तथा यहें: ॥ क्वलम्तीव संघेषीस्का दिश्रा यस्य प्रपद्मते। भूकमोस्का दिशं यानि याच केशु: प्रसन्ति ॥ निर्वातच्य पतेद्यच तं यायादसुधाधिय:। सक्तवसनीपेनं तथा दुभिचमीहितम् । सम्मानारकीयच चित्रं वावादि इपः। यूक्साचीकवडुकं बहुपक्षं नथाविकम् ॥ गास्त्रिकं भिन्नमधारं तथामञ्जलवादिनम्। व्ययंत्रप्रस्तिविव निरापच नथा वयेत् । विदिष्टनायको छेनां तथा भिका परचारम्। व्यगासक्तरूपति वसं राजा(भयोजवित् ॥

अवधा धनिष्ठा । व्यवस्तवाचा वि । उत्तर्व्या

सेनिकानामधाकामा स्पूरत्यक्वानि यत्र च । दु:साप्रात्यपि पद्मानित बलन्तरभियोजयेत्॥ ज्ञाह्रकतस्यवद्यातुरस्रवस्या । तुष्टपुष्टवली राजा परागिभसुखी बचीत् ॥ प्रारीरसमुरकी धन्ये तथा दुःसन्नप्रनाप्रने। निसित्त सञ्जूषी धन्ये जाति प्राज्ञप्रश्रेत्रजेत्॥ ऋचीत्र वट्स शुद्धेत्र यहेम्बनुगुर्वाह च। प्रश्नकार्ते शुमे काते परान् यायाज्ञराधिपः । श्वन्तु देवसम्यज्ञस्तया पौरुषसंष्ठतः। देशकालोपप्रज्ञान्तु याचा यायाज्ञराधियः ॥ खनूनस्य निधि ध्वाङ्कः स च तस्य दिवा वर्षे । यवं देश्च काजच जात्वा याजा प्रयोजयेत्॥ पदातिनागबञ्जां सेना प्राष्ट्रवि योजयेत्। चैमनो शिशिरे चैव रयवानिसमान्नसाम् ॥ स्वरोष्ट्रवच्चलां सेनां तथा चीक्षे नराधिप;। चतुरङ्गवकोपेनां वसको वा ध्रद्यच॥ सेना परातिबङ्खला यस्य स्थात् एचिवीपते:। व्यभियोच्यो भवेत्रेन ग्रजुविषयमास्त्रितः ॥ गन्धे हक्षाहते देशे स्थितं श्रमुं तथेव च । कि चित्पक्षेत्रया यायाक्रकुनामी नराधियः ॥ रचात्रबङ्को बायात् भ्रत्रं समप्रधाश्यतम् । तदाख्यको बच्चतास्त्रचा राजाभियूचयेन् ॥ खरोद्रवञ्चलो राजा श्रुवं बत्यवसंस्थितम्। मन्धनस्योशीय योजयोशिरक्तदा माहित्र भूसणा ॥ क्रिमपात्रयुते देशे (खातं योश्वीयभियोणयेत । ध्ररदस्तीधर्मभ्रकाजी साधारणी स्ट्रती॥

विकास राजा दिजदेशकाली हैर्न क्वालच्च सचैन नुद्वा । प्राथात् परं कालविष्टां सतेन सच्चित्रथ सार्वे दिचसकानितः ॥" इति सार्त्ये २१४ च्याचारः॥ ॥ ॥

याचाकाचे साज्ञकाह्यावि यया,---"पौर्व्यापर्धे सहत्तानां तातृका च शुभच्छी। तिरेव चार्डेवणवान् वभूव ग्रमनोन्मुखः॥ द्रश्रों भक्षकं रामः शुक्राव जयस्यकम्। मुक्धि सनसा सर्वे विजयं वेरिसंचयम् ॥ बाजाकाते च पुरतः मुखाव सहसा सुनिः। चरिश्रव्हं श्रचरवं चर्यटादुक्तभवादगम् ॥ ष्याकाश्चवार्थी सङ्गीतां जयस्ते भवितेति च। गरीक्तंतच केल्यायां मेघप्रकट् जयावचम् ॥ चनार याचा भगवान् श्रुत्वेत्येवं विघं शुभम्। द्रमा पुरतो विप्रवन्द्रिकाभिद्रकान्॥ जनमहीपं विभन्ती पतिपुत्तवती सतीम्। पुरी ददर्भ संग्रास्थां नानाभृषणभूषिताम् ॥ श्चिवं शिवं पूर्यक्रमं चासच मक्रमन्त्रया। ज्ञास्त्र दर्भ रामेभो यात्रामञ्जलकान्॥ क्तव्यासार गर्जसिकं तुरगंगकः कंदिपम्। चमरी राजदंशक चनवानं युनं पिकम्॥ मयूरं खञ्जनचेव प्रक्राचक्षचकोरकम्। भारावतं वलाकाच कार्यहं चातकं चटन् ॥ सौदा(सभी प्रजन्मापं स्टब्स् स्टब्स्समा मुभाम्। सद्योमां सं संगीवचा महर्थ प्रश्चं सुवर्णकम् ॥

साधिकां र जतं सुक्तां सधीन्द्रचा प्रवाणकम्। द्धि लाजे शुक्रधान्ये शुक्रपुष्य अक्टूमम् ॥ शुक्राक्ट्चं पताकाचा इयेगं श्रेतचासरम् । धेतुंवसप्रयुक्ताचारथस्यं भूमिमं तथा ॥ दुग्धच्य रोचनासाच्यसकतं प्रायसंतया। प्राच्यामं पश्चपनं सन्तिर्कप्रकरो मधु॥ मार्जार्य वृधेक्ष्य मेचपर्वतस्थिकम्। मेघा च्हत्रस्य चर्वे रह्यं चन्द्रमख्लम्॥ कस्तुरी कष्णलं तीयं इश्वितं तीर्थण्डसिकाम्। सिक्षाचे समेपं टूर्वा विप्रकालक कालिकाम् ॥ च्टां वेद्याचा भगरं कपूरं पीतवाससम्। भी सर्च मोपुरीयचा मोध्रातं भीपदाक्रितम्॥ शीष्ठं गवां वक्षे रम्यं गोधालं गोरलिं शुभाम्। भूषर्यं देवप्रतिमा अवतद्यां महोत्सवम् ४ ताकं समहिकं रेत्यच चिन्द्रं माल्यचन्द्रनम्। जन्भ क्षीरकं रक्षंद्रप्रो इचिया शुभम् ॥ सुगन्धि वायोराजार्यं प्राप विप्राधिषं शुभम्। इत्येवं अङ्गलं चात्वा प्रययौ स सुदान्वितः।" इति अभावेवते समापतिसम्बद्धे ३३ कथ्यायः ॥॥॥ याचाकाचे व्यमङ्गलस्यकानि यथा,---"राजा जगाम समरं ऋदयेग विदूयता। साह्र सेगासमाहेचा वादाभावहरसंख्यकी:॥ ददर्शामञ्जलं राजा पुरी वर्त्नां विकासि । यथौ तथापि समरं व जगाम राष्ट्रं पुनः ॥ सक्तिकेशी किक्रनामां वहन्तीचा दिशस्त्रीम्। क्षावकापरीघानामपरां विधवासपि॥ सुखदुषां योगिद्षां व्याधियुक्ताच क्रुह्मीम्। पतिपुत्रविद्योगाञ्च डाकिनी पुंचलीमहो॥ कुम्भकारं सेल भारं च्याधं सर्पोप की वित्रस्। कुचेलमपि कः चार्च नमं काधायवासिनम् ॥ वस्यविक्रयि अञ्चेव कन्धायिक यिश्वंतथा। चितो दम्भग्रवं भसा निर्देशियाङ्गार्मेव च ॥ समेच तन रंसपें गोधाच प्रभूकं विषम्। श्राह्मपाकच्य पिकाच्या भी दकच्या तिलां स्तथा ॥ देवलं त्रवाच्य सूरसाहात्रभोविनम्। मूद्राज्ञपाचकं भूद्रयाचकं व्यामयाचकम् ॥ कुप्रपुत्तिका चीव प्रवदा इनकारिकाम्। म्म्यकुमं चृगंकुमं तेलं लवगमस्य च ॥ कार्पासंक क्रमं चुसे कुकारं ग्राव्टकारिकान्। इधिया च प्रशालाच क्राचनां भेरवं रवम् ॥ कपद्रेकच चीरचा इटब्रक्यां गर्लासलम्। कलाइचा विलायचा विलायकारियां जनश् ॥ ख्यमङ्गलं वदन्तच रहन्तं श्रोककारियम्। मिथासाचिप्रदातारं चौर्च गरघातिनम्॥ पुंचानीप।तपूर्णी च पुचलोदनभोनिनम्। ईवतागुरुविप्राणां वस्तुविक्तापष्टारियाम् ॥ दत्तापद्याविशंदस्युं चिसकं स्वत्वकं खलान्। पिष्टमाळविरक्तच दिणाच्यस्यविचानिनम् हे सत्यप्रच कतप्रच स्थाप्यापदारियं जनम्। मिचहर्ष्ट (मजज्ञका कर्त विश्वासवाधितनम् ॥ गुरदेविश्वचावाच निन्दर्भ खाञ्चचासकम्। भीवानां चातकाचीव खाञ्ज्ञाश्रीमच (नर्दयम् ॥

व्याप्तास्थीन्य दीचा हीनं नपंचकम्।

गानितवाधिमात्रय गुरुलहुनमेव य ॥

पृक्कवं क्रित्तलिङ्गय सुरामतं सुरां तथा ॥

रिक्षां वमनं रुधिरं महितं गर्मं तथा ॥

रुत्रेषं स्वार्यां कियनं वृक्षपानितम्।

भाकावातं रक्तवर्शं वाय्य सुप्धातकम् ॥

रुद्धय सूकरं यभं ध्येनं कङ्क्ष्य भक्षकम्।

पाम्र्य पुष्ककाष्ठ्य वायसं गम्यकं तथा ॥

ययदानिवाद्याय्य विषयाप्य दाव्यम्।

वैदाय रक्तपुर्यावीध्यक्षवमेव य ॥

क्षवातीं व्यवात्तांच्य विप्रमाप्य दाव्यम्।

दुर्गम्यवातं दुःशस्त्रं राजा संमाप वर्मात् ॥

मम्ब कृत्सितं प्रायाः सुभितास्य निरक्तम्।

वामाङ्गस्त्रवं देवनायं राजो वसूत्र ह ॥

दिन वस्त्रविक्तं ग्रुगपितस्यक्षे ३५ स्थायाः॥

इति असर्वेवर्ते गणपतिसासे ३५ साधायः ॥ श्रीकृषास्य मधुरायाचा यथा,---"राधिकायाच सप्तायो सप्तास गोपिकास च। पूष्य चन्द्रनतस्ये च वायुगा सुरभी क्रते। हिनीयप्रहरेश्तीते निष्णायाच शुभच्छ। श्वभचन्द्रचेयोगे चाम्टतयोगसभ(न्वतं ॥ योष्यसासियुते जसे योष्ययहविकोनने। पापयच्समासत्तहिंदीयादिविकतं॥ यशोदां वोधयामास कारयामास मङ्गलम्। वन्युनाचासयामास सस्त्याय इरि: स्वयम् ॥ वाद्यं निवेधयामास राधिकाभयभौतयन्। खतको विश्वकत्तीच पाता भन्नी स्थलकातः । प्रचाला पाद्युगलं भ्रता धीतं च वाससी । उपास संस्कृते स्थाने विकिप्त चन्द्रना (दना । फलपक्षवसंयुक्तं संस्कृतं चन्द्रनाहिभिः। वामे काला पूर्णेकुम्भं विद्धं विद्रं सार्वास्य । पतिपुक्तवतीं दीपं दर्पे खंपुरतक्ताचा॥ दूर्व्याकारण सुचित्राधं पुत्रयं धान्यं सितं श्रुभम्। गुरदत्तं ग्रहीला च प्रदरी मस्तकोपरि । ष्टतं दक्षं भाष्त्रीकं रजतं काषानं दक्षि। चन्दनं वेपनं ज्ञाला पुष्यमालां गर्वे दही । गुरुवर्गे जाकाशक वन्दयामास भक्तितः। प्राच्चका वेदपाटं सङ्गीतं मङ्गलाष्टकम् ॥ विप्राधीर्जननं रन्यं शुकाव परमादरम्। थात्वा सङ्गलस्यच चर्चच सङ्गलप्रदम् । तिचीप दिचार्ग पादं सुन्दरं खालायियहम्। विष्ठत्व नासिकावासभागं सध्यसया विसु: ॥ विक्षण्य वायुभिष्ठच नासादिच्यग्रस्तः। ततो ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्राष्ट्रयां वरम् ॥" इति ब्रक्तवेवसे श्रीक्षणाजनाखक ७१ चाधाय:। व्यथ यात्रायुक्ति:। तत्र समय:। "याचायां दिविधः कालो वैकारः सम्रजस्तया। प्रोक्त च्यात्यधिकं कार्य्य विकारी नाच निर्माय:। सक्तः खेश्वया राज्यां तस्य निर्णय उच्यते ॥ याचानसंहमधा ध्रीचर्ब्धोध्नसं एडेपु।

भागी क्षणीरष्टयद्यश्वनगोभिहीं चर् यक्तस्तु देवलमतेरध्यनि एसतीरकः ॥ अभिनी रेवती व्यक्त तथा प्रमापनवंकः। याता

में च चग्रियो मुला याचायामुक्तमाः स्ट्रताः ॥ भरकी क्रिकाश्वेषा विद्यास्त्रा चाकराव्यम् । मचा प्रमुपतिश्वेष याचायां सर्वप्रदाः ॥

पूर्वे कुवेर दहन निवाटि
यमे केविये पनने महिये।
त्वाच्यं नरस्य प्रतिपनक्षमेन
युग्नं तिथीनां प्रवहन्ति तक्ष्याः।
स्थात् संसुन्ति यानमसुख्याथ
पश्चाद्भवेत् सर्व अभाय पंचान्॥
स्थाः सुन्नः सुन्नो राजुमन्द सन्तो गृरु कुंधः।
स्थातः ग्रोभना याचा एउतो मर्ग्यं धुवन्॥
पृक्षंगिन्तं दक्षिया यानपादं
रोहियंग सन्नार्थमान्त्राच मृत्वम्।
कामं यायान् सान्यराथियु कार्येकन्नदापि प्रस्य मृतानि भानि॥"

नव दिकण्याम्।

"वहारमी चतुर्थी च नवमी दादधी तथा।
चतुर्देशी कुष्ट्रस्थाच्या यावायामग्रमण्यदाः ॥
प्रायी जगुः सङ्जप्रज्ञद्याय मंखाः
पापाः ग्रुभाः चिवळ्जं परिसुच्य खस्मम्।
सर्वत्रमाः ग्रुभफ्जं जनयान्त मीच्यास्वक्रारिसंस्थमसरारिगुर्दे (जगीवोः ॥
नाकालवर्षविद्युत्सानितिष्व्यं कण्चिद्धियानम्।
स्थानमाद्युत्सानितिष्वयं कण्चिद्धियानम्।
साममाद्युत् दिव्युन्तरोचभीमैस्त्रयोत्यातिः॥"
तज्ञ क्रमः।

"राज्ञां यः (वाविधिं वस्त्रे शिगोष्यणां परावनीम्। नौराजनाविधिं क्रांसा सी (नकास्त्रामयस्तरः। गणान-वान् स्थारनन्यानिति यास्त्रकमो मनः॥" सत्र नौराजनाविधिः।

"वर्षा निरम्यदित युके चन्ने पूर्णे गुमच्या । स्वा निरम्यदित युके चन्ने पूर्णे गुमच्या । स्व विद्या माना संकान्सा वा युक्ते दिने । रामनीर । जनं कुमात् मचीपाना किर्मार्थवान् ॥ दिस्व क्षे रवो कुमात् पत्तिनीर । जनादि सम् । नौकानीर । जनं कुमात् दिच्या प्रांति । प्रमुख्त ॥ स्व विद्या यात्राणं विषया द्या भौति । यम् । स्व स्व निरम् सर्वेषां सकीत्याने नौरा जनम् ॥ स्व स्थ नवर्षा स्या संज्ञानस्य च । रामस्य नगरस्यापि महाविष्ठ वसंक्रमे ॥ स्व स्थानिय राजा कुमानीरा जनाविधम् ॥ स्व समिव दिनं प्रोक्तमेषां जनादिनं स्था ॥"

सद्यथा,—
"समानां भाष्त्रयो देवी रेवलामित संज्ञ्या।
गणानां देवता प्रक्षः पत्तीनां कालिका मना॥
गौकानां वक्षो देवी यानानान्तु णयम्तकः।
स्वाणां देवता रामो यमः खब्गस्य पूज्यति॥
स्वणानां चनुमान् पूज्यो हच्यातिरिति कमात्।
तान् पूज्यिला विधिवदेतानीराज्येन्तृपः॥
हादप्रमहिषेः पृष्टे सामर्थयहास्त्रमाहिम्याहिमः।
हाग्ले मंहिषहिगुणेः पुक्षेस्ताह्रगुणे सावदीपिकाशिः॥

सर्व वा सर्माणुदिन नीराज्येदाणा।
दाद्यवादे दाचरे: साझोपाकेरतीर्हतसंदेः
तस्यादेनी साझेगेज्यतनीराजनं सम्भवति।
कागलयतं द्यमयतं ग्रामच मेवास्याम् ॥
तुरमा द्य प्रकाला चावाः पच द्विपचेतः।
भक्षका चि कुक्रराचेनेताः पत्तिज्ञास्य ॥
नीकायतकं साक्षं नवद्यकं काच्यगदिभघटितम्।

वैद्याप्तमपि जनार्गनीका नीराजने राज्ञास्य यदा दिपदं याणं सन्वेषा[सम्बक्त तुरसे;। सुद्धावसर्यसिनैयोग्याङ्गयोग्यवर्गे 🖦 ॥ व्यष्टाभिधांतुभिः क्रुयादकानीराजनाविधम्। ग्राजाचनरजीकाभिदिंगुणाभियंधोत्तरम् । पक्षेत्रीत्राविधेरक्केश्चांतुभिर्देशतेक्कथा ॥ सिंह्यसमेक योग्येक कुथाधीराजगाविधम्। राष्ट्रभीराजनाधीवं नरस्याय निगयति ॥ श्वभि: खरी: ऋगाजेख चाचे उपेकायोहती:। पुरं गीराजयंद्राचा चिरसम्पर्तिवेशवे॥ भादशाचास्तर्धेन नरखेव तरहेत:। व्याक्रार्रीनां तथेषे कंरत्नं नानाविधनतथा ॥ व्यवकाति। शालवक्षेत्र वक्षामि च प्रकानि च। वननाः, स्थलनाश्चेव जलनाश्चेध जन्मवः । नवग्रष्टाच ख्यांद्याः भ्रीता. सप्त घटाकाया । यांग्यधात्मसञ्ज्ञा भीकाखण्डचयन्त्रधा॥ निजदेष्टमितं सर्वे रज्ञतं लास्त्रमेव वा । च्यातानीरा अने द्याद्यदिच्हे चिरसंस्थितिम्॥ अस्तिनीनाविधे: कुर्याद्युवराणनीराजनम् । चालकारीच विविधि हैं वी नीराजन सतम् ॥ अभिने । राजनं राजा इसेनीय समाचरेत्। ध्यसः त्यानां से निकानां विद्याणां धनिनः भनधाः। वस्त्रेगीरा चर्च क्र्याहिति भो चस्य सम्मतम्॥ नीराजनाया वस्तृति न प्रश्येत पुनः स्पृष्ति । सप्तक्रतः परिकाम्य क्र्यां।क्रीराचगाविधिम् ॥ न्धसंद्वा पररादेषु ग्रहने वा जलंदिप वा। दैवज्ञवैद्यदीनेम्यः प्रयक्तिहा यथायथम् ॥ इति संचेपतः प्रोक्ती मया नीराजनाविधः । व्यनेन विधिना राजा सुचिरं सुख्यसञ्जते ॥" तथा चित्रागे:।

"नीराजना महीन्द्रायां निष्ठान्ति विपदी शिवलाः। सैन सक्त इनं राज्ञां का सुकेनेव संयतः ॥ नीराजनाविन्दितानां न भयं विद्यते का चिन्। नीराजनाविष्टीनानां नक्ष्येयुः सर्वसम्पदः॥" तथा च वाक्यः।

"ये भूमिपाला: प्रतिवस्तान्त कुर्विन्त नीराजनकमी सन्यक। तेषां न लद्यां: चयताम्पेति साम्त्राण्यलद्यां: कर्गेय तेषाम्॥ एयं नीराजनं कला राजा प्रस्थानमाचरेतृ॥" इति नीराजनाविधः॥ ॥॥

खाध्याचा। "गुगानिभ्रयसम्बद्धः प्राचुं यायाच्चिमीघया। यदि प्रकात् प्रकोपी न यदि राष्ट्रेन कग्रहकाः॥ संज्ञायात्म यायादा प्राण्णियादेण प्रज्ञा ।

राजावुलुको विनिद्यन्ति काकान्
काकोऽप्युलुकान् रजनीव्याये ।
द्रात स्वकालं सस्देश्च्य यायान्
काले फनन्तीद्य समीदितानि ।
प्रवल्यसनीपेतं दक्षिचादिप्रपीदितमः ।
सम्प्रतान्तरकोपेतं न यायात प्रथिवीपितः ॥
निजदेवानुकूल्यं द्य प्रातिकूल्यं परस्य प।
यायाद्ग्पी यतो देवं बलमेतत् परं मतम् ॥"
जन्य तु।
"निरातक्के जियत्याति निक्डिये निरामये।
विपन्ने जयमिष्क्नित्र राजानो विजिशीववः ॥"

द्ति युक्तिकारणत्वः ॥ युद्धयाचायाससङ्गलदर्शनं यथाः,— "तस्य निशेष्ट्रता गेष्टात् चानीशस्य सुख्यती-श्वतः।

भावे करोड़ कामोन: शिया खासा च दक्तिणा ॥

पिङ्गला चच्योधाच श्रुकरी केंवलं तयाः राजयागरसंगाजिशिसिकिका का वा थासन: ६ पर्यं विभिन्दतं सर्पः कुम्भीदकं अर्था ग्येतः कराय वानरी ऋजी सार्जारी हातिभैरयस् ॥ तीलतक्रष्ठमकेष्ययुक्ताभ्यक्तादिइष्यंगम्। यानोक्त सज्ज इन्द्रक सुन्दा समक्र कं स्वस् ॥ तुवकार्पानसवयानां निस्टिलानाच दर्भनम । रक्ताम्बर्धरो सुष्हः पङ्गामित्रं नथा वसा ॥ लकाटं शक्रवसाय उक्कापातध्यत्राह्याः। दिश्रा दाष्ट्रमधीकम्याः सर्गः कलुर्धं नभः॥ निसीजसीपते भारतनेयः; प्रतिमुखावद्याः । उष्णोदकं सञ्चाकूपं दरणं दी धिकासुच। ष्मकालविज्ञतिः पुर्व्यक्षलानासम्बभृतदा । र्शन उषाविष्धांचा मेचनाहाच दावगा: । धारस्यसच्या यामेषु यामचारस्यवासिनः । क्रांष्ट्यपेमस्हाच्य प्रप्रशान: प्रिपीतिका: ॥ ऋचार्या महती सेना स्रगायाच तथेव च। रतेच पुरप्राकारे निपसन्ध्त्यतिन च ॥ दुगन्धः प्राकंशी वायुदीमी योधा ऋतप्रभाः। धक्तम्बात्रुपातानि गणा व्यन्धाः प्रचिक्तरे । ध्वजक्तव्यपताकानां स्प्टनं दळाभिन्द्रम्। क्त क्रमित चक्रेच इता दृष्डिमिरेव च । ण्यातलाकूटनचापि नाराचागाच कुचना। गदानां सुद्ररायाचा भीर्यता स्वतुभिन्दता ॥ शुष्कप्ररोष्ट्याक्षाकमाद्रपातसाचीय च । प्रतिमारुहितं स्वदी स्टतकानाच अरूपनम् ॥ गवां रासमसारोष्टः स्त्रीगाच वक्रपताता। कोस्त व्यविक्शासि हाजावि शिष्राभी भनम्। वाल। नां घाननं युद्धे निध्यिया: सकला: प्रजा:। मिकार्यश्चमक्कवकुगीनासर्थेनम् । निक्तेना न वहेन्नीहः, सधूमः, स्पुटतं सङ्, ॥ स्यंविधान् तयांत्रातान् दशान् घीरमा वासव। पप्रकृ गारदं सीव्य किमेन(दलतं दिवा।॥" इवादा देखवतारे घोरवधाधायः ।

#### याता

खण हाद्या याचा ।

"प्रमाण्य भगता नार्य कात्तकस्त्रधनाय्नम् ।
हाद्यायात्रातकानि वक्ति श्रीरञ्जन्दनः ॥"
तवादौ हाद्ययात्राकाकाकस्य सुख्योगादेयत्वान्
चादौ स एव निक्त्यते। तद्यथा स्कन्दपुराणी।

दमबुम उवाच।
"वैद्याखादिष्व मासेष्व बाजापूजाविधि सने !।
बोस्मिक्शांस देवेशे यवावदस्तुमर्थांस॥
कीमानस्वाच।

वैद्यास्वादिष्ठ मार्रेष्ठ देवदेवस्य प्राक्तिंगः। या या दादम याचाः स्युक्ता दि वक्तामि ते

विधाखि चान्दगी याचा च्येक्ठे कापन्युदीरिता। व्यादादि रचयाचा स्थात् आवनी प्रावनी तथा ॥ भाहे इचिषपाचीया चात्रिने वासपात्रिका । उत्थानी कार्लिकं मासि छादनी मार्गधीर्धकं ॥ पीवे पुष्पाभिवेत: स्थानाचे प्रात्सोदनी तथा। पालगुने दोलयाचा खाचेचे मदनभक्तिका ॥ क्षेत्रा सुक्तिदा चर्ना धर्मेतामार्थसावनाः ॥" ष्मचयात्राविधि:। व्यक्ताव्दे। "वैद्याखन्य चिते पचे हतीयाच्यमं द्विता। त्रव मां लेपयेद्रव्यक्षेपनेश्तिष्टीभने: 🖟 वैधास्त्रस्थामचे पचि हतीया पापनाशिनी। स्वयमानिकाता चैवा प्राचामसर्चसंगुता ॥ यः प्रश्चाति सनीयायां स्वयं चन्द्रमभूधितम्। विभासाख सित् पद्मे च यात्राच्यतमन्दरम् ॥ वैकाता जयग्रस्टें च पूजियता सहा चरिम्। नानासक्तीपनिवदेश्विकीयां संस्तृवीना च ॥ वेकावीकादिवातीचा तथा नानोपचारकी:। सन्तोषयन् जगन्नायं हतीयादी विवेपयेत् । विद्यासम्बद्धाः स्टतीयायां जनमध्ये विद्यवतः। रीयमं अक्षपे क्रुव्याक्तकती वा प्रवदने ॥ चन्दनागुराष्ट्रीवैरं कुछकुकुमरोचना:। जटामांसी सुरा चैव विकाशंन्धारकं विदु: ॥ रुते गेम्बेक्स याची चाविको गांचा कि वेप येत्। ष्ट्रतच्य तुलसीकाश्चं कुर्याक्षेपवक्षमेश्य ॥"१॥ व्याच करानयाचाः स्कन्दपुरावीः। "भीसामचचावभीर्यसाम पूर्वा जन्मवासाम्। तस्याच कापमं कार्यं महाकानविधानतः। तस्यौ प्रातः सानकारी बद्धागा सहितस्य माभू। रामं सुभनां सुकाप्य मम कोकमवाप्रयात् ॥"

तथा।

"मात च्येडे तु संपामे नच्च ग्राकदेवते।

पौर्डमाखां दरे: खानं सर्वकामप्रतप्रदम् ॥

सर्वतीर्थवमः कृपस्तदास्ते निकंतः मृत्तः।

तदा भीगवती तथ प्रवादां भवति दिनाः ॥

तद्यात् च्येड्यां समुड्व द्योमाच्येः कस्त्रेच्येः।

स्वापमान तदा हायां सनतं तं द्यायुसम् ॥

समाद्यां दे द्यानमृत्यं प्रमाद्भनम्।

उत्यापे चे व द्योग तस्यात्तद्यकाष्यत् ॥

सम्मा च्यकारिकाष्णस्याचा प्रसिद्धता।

स्वेष्ठसानं भगवती ये प्रमान सुदानिकाः॥

न ते भवाक्षी सम्मान्त यात्राधी यनसावसी:। च्ये हे च सपनं कुमात् श्रीविका निमाना वरे । दैनव्दिनम् दुरितं प्रचमायनुवयेणम् । ब्रह्मस्यासम्बाखि भागाभागतानि च ॥ खबोक्तेयसुरापात्रगुवतकायुतानि च। कोटिकोटिसइसामि जुद्रपापानि यानि च ॥ सर्वास्थेव प्रवास्थित पौर्वमास्थाना वासरे। पुरुषक्तमकीय पायमान्या तथैर च ॥ गारिके जो इके नाच तथा ताज प्रजास्त्र । प्रभाक्ती; भ्रातिसीयी दूर्वाकपूरिवासिती: ॥ यवोदकेन शुद्धेन तथा पुष्पेदकेन च। कार्यायला जगनायं पूज्येत् परमेश्वरम् ॥ ॐ वं चग्राये नम: इति चग्रावार्यं निवेद्येन्। य एवं क्रुवते विश्वान् ब्राक्षयः चित्रयः सुचिः। सर्वेषापे: प्रसुच्चेत विष्णुजोकं स गच्छति । चतुर्देशां इदं मचं कार्याका संग्रीभनम् ॥ सुगन्धिष्यसुर्भि चन्द्रनाभः समुचितम्। एवं अचं प्रतिष्ठाप्य कलसानधिवासधेत् । सुवासितं जलपूर्वे पावकं कलसं व्यसित्। जयप्रब्देश सुतिभिनौयते जगदीश्वर: । जयस राम क्राचीत जयभद्रीत चौदिते। नीयते सक्देशनु निशीचे माखवादिभिः ॥" चय रचयाचा। स्कन्दपुरायी। "गुक्तिकाखां अष्टायाचा प्रमुखीयाः चिती-

काषाएस्य सित पत्ते द्विभीया पृथ्वसंयुता ॥
तत्वां रच नमारीप्य रामं मां भन्नया यह ।
यात्रीत्वां प्रदक्षपाय प्रीवायेष दिलान् बहुन् ॥
तत्वाभावे तिथी कार्या सदा साप्रीत्वे मम।
सप्ताहं स्रितकारि मम यात्रा भविष्यति ॥
वाधमे दिवसे सत्त्वान् रथान् मार्को निभूत्रवेत् ।
नवन्यामानयेदेवांकायु प्रीतः तन्दद्वित् ॥
दिवसामानयेदेवांकायु प्रीतः तन्दद्वित् ॥
दिवसामानयेदेवांकायु प्रीतः तन्दद्वित् ॥
यथा पृथ्वा तथा चेयं ते दे स्तित्वप्रदायिते ॥
व्यवादे विश्वलेक्द्रकं तद्वित तु पार्व्यतेम् ॥
दिवस् तिष्या एकाक्षो वोद्यक्षः ।
"तिथिनैकन दिवसक्षात्रमानेन कीर्तितः॥"
दित विष्युसमोत्तरः॥

यत्तः।
"चाथाएस्य सिते पचे भद्रा सा पुष्पसंयुत्ताः।
याचीत्सर्व प्रकृत्वीयास्त्रभावे पुष्प एव दि॥"

दित देचरसंहितायां वचनाकारम् ॥
तद्वैकित्यकप्रधोगाक्तरिवधायकम् । पाष्ट्रिः ।
"बाधाएस्य दितीयायां रचं क्वांचाहिष्टेयतः ।
चाधाएस्य कितीयायां रचं क्वांचाहिष्टेयतः ।
चाधाएस्य कितीयायां स्थान्तरम्भेचते ।
चाध्र स्थां चिकीयेद्यः स्थान्तरम्भेचते ।
चाध्र स्थां चिकीयेद्यः स्थान्तरम्भेचते ।
गाद्यम् ध्रांचापानि वर्षे वर्षे ब्रचित्यो ।
रचस्यतं बज्जं तं महावेदीमहोत्यवे ॥
ये प्रशांक सुद्या मत्या वासस्तेषां हरेः प्रदे ।
स्थां स्थां पृतः स्थां प्रतिद्यातं हिजीक्तमाः ॥
नातः स्थाः पदी विक्योवत्यवः स्थाक्यस्यतः ।

र्ययाचेव याचायां संख्येता ह प्रजापति: ॥ सहावेदी व्रजन्तं तं रथसां पुरुषोत्तमम्। वलभद्रं सुभद्राच हुन्। सुक्तिने चान्यचा ॥ क्यावाएस्य सितं पत्ते हिने विकाः सुभप्रदे। प्रतिष्ठाण सम्बद्धेन विधिना पूर्वेषि हिणाः ॥ र्घं नरी हरे: कुर्यात् खासनं सुपरिष्कृतम्। भूषयदिविधिभक्ता वक्कालकारमास्यकः॥ करङ्गपणवादीच मेरीएकादयस्तया। नटनर्भक्तसुख्याच गायना वचनस्या । वेदवा यौवनदर्पाद्या कःपालङ्कारभूविताः। ध्वत्राच वद्दवसम् यताकाधिष्ठितान्तराः ॥ गरङ्ख ज्ञजं क्वायात् रक्तचन्दर्गमिकतम्। दीवनार्यं गीलदे**ष्टं कुक्त काश्यौ** विभूषितम् ॥ च वृग्रदष्टभुजारं सर्वाजङ्कारभूवितम् । ह्याः पद्मध्यजं कुर्यान् पद्मका छवि निकितम्॥ सप्तक्त्रमयं कुर्याक्शी हिसी जाज्ञ लभ्य जम्। सार्यां वाजिनचेष यतं वत्तसुरान्वितम् ॥ चीरकेर्यञ्जलैर्दान्तैर्वालवर्गः सुधीभनम् । इत्यं सुघटितं तन्तु रधं देवचयस्य च ॥ च्यवजोदयवेजायां देवं तस्तात् प्रपूजयेत । क्राक्षमी वें या वे: साई यतिभिष्य तपस्विभि: ॥ विद्यापयेद्वेवदेवं यात्राये स सताझालः । ततः कपूरपर्योच समनीभिरयाकिरम् ॥ पथि भ्रोभनस्कानि प्रपटन्ति दिणानयः। के चिक्त क्रुलगाथा का के चिक्त य जयेति च ॥ चितन्तु इति सन्तं वैके चितृ पुर्व्यक प्रक्ति चः कतमाग्रधमुख्याच कीर्लिकाव्या (स्वा अग्रु: ॥ चर्चरौक्तकारीवेग्रवीयामाधुरिकाद्य:। श्रव्हायन्ते सुमधुरं गोविन्हविजयान्तरे ॥ र्यं प्रकृते समये क्षयां रामपुर:सरम्। नयांना विप्रा भन्नाचा चालियाचा विप्राचाया ॥ करे प्रत्वा जगनार्थं आमधित्वा रचनयम्। रामं भद्राच ज्ञायाच रचमध्ये निवेधकेन् ॥ पूज्यदमनारे सी: महाभाक्तस्यंबत:। रयम्हायां समाजम्य जमाहतां चपोहति। तडेगुरंसक्ततगुद्धजेदे पापसंहतिम्। वनान्द्रिशिक्तिव कार्रज्ञाकान्यं प्रक्रम् ॥ ये प्रयासं प्रकृतिनि तेश्वि भोज्यसवाप्त्रयुः। षातुग ऋ मिन ये क्रमां ते देवतुक्य विषयः: । वेदे: सुवन्ति वेदानां वक्तारी भोक्षभागिव:। इतिषाचपुरावातीः सोचेनापि सुसंस्कृतेः । स्तुवन्ति पुकारीका चंग्रे वे विगतक लग्ने था:। ते वे जयन्त पापानि चयग्रस्टे: सुवन्ति ये ॥ नर्भनं क्लावते वापि गायलयय नरोसमा:। वैष्णवीत्तमसंसर्गान्म् (तं प्राप्नोत्यसंश्यम् ॥ नामानि कीर्निययांना न ते याना यमासयम्॥ जयस रामकव्यति क्यभनेति यो बहेत्। व मालगर्भे वासीवस्य स च देवन्त्रमाभुगात् । चामरेवांचनी: एवी: स्तवनीकीनचेतानी:। रचकार्य स्थितो यो वे बीजयेत् पुरुषोक्तमम् ॥ संवीज्यमानीयसरोभिर्देवमध्ययोशितान्। सुद्क्ते यु भोगानिखलान् यावराष्ट्रतसंप्रवस् ॥

याता

याता नातः परतरो लोके सञ्चावेदीसञ्जासकत्। सन्वेषापचरो योगः सन्तरीयेषकप्रदः । सम्बस्दिक्ष वे तच दानं ददति वे नराः। यतकिष्यस्थायकां मेनदानेन संमितम् ॥ गुक्तिकासकापे यानां भनातकां सहायजम्। तचानपञ्चान्तगाचं दर्धसेव्यभिष्ययेत । पश्चाम्बती: श्रीततीयी: पुष्पकपूरवा सती:। नारिकेजजवेषाय तथा ताजपजास्त्रा ॥ रकोर्भेन युद्धेन तथा पृथ्योदकेन चा सर्वाष्ट्रमनुतियोष चन्द्रनेन्द्रमद्द्रमें.। सुगन्धिमाच्याभरके चीनचेते: सुधोभने:। चासरेच जनाभेच ग्रीनलेकंजनेसाथा । वीजयेन पुष्करीकार्यं सुभन्नां बलमेव च । सिनाभि: पानके के बोक्स या खळ विकारके: ॥ स्वर्जुरैर्नारिकेलेच नानारमाप्रकारिभः। तथा चौरविकारेच पनसेरिज्ञुभिक्तथा। वासिते: शीततीयेच गत्वताम्बूलपवकी:। सकापूरिकावक्काकी: पूक्षीत परसेकारम् । मधनयस्थितं देवनयं ये पुरुष्धभाः। प्रदिवागं प्रकृष्यन्ति विचतुः सम्बद्धः च ॥ ततीश्पराक्षे देवेशं दिख्या जिलवी जिलम्। धने: प्रनिर्वेदियां सचकस्य च सध्यमे । ग्वं ब्रजति देवेशी सर्यमास्तं गतीरभवत्। दीपकार्गा सङ्कासि च्यातिमानि नरेस्नत; । मक्कपे वास्यहेवान् गुक्तिकाको मनोहरे। चाबचनातपे चावमात्यचामरभूविवे । पूज्यका जगनार्थं नोषयेत् गीतवृत्यकेः। उपदाराहिभिक्षत्र सप्ताद्यानि जनाहँ नम् ॥ सप्तार्चये प्रपञ्चिति गुक्तिकासकपे स्थितम्। माच रासं सुभनाच विश्वाचायुष्यमाप्रयात् ॥ दिवा तद्भीनं पुगयं राजी द्रागुर्वा भदेत्। यन्कि चित् कुवते कम कोटिको टिगुर्य भवेत्। चर्चे मेरसमं दानं सर्वे व्यासममा द्विजाः। महाविद्यां गते हाळी योगी। यं खलु दर्जभः । चार्त्वोदयादयो योगाः स्कन्टेन परिभाविताः । महावेदाखायोगस्य कर्ता नार्चन्त वोद्धीम्। व्यष्टाहि च पुनः सत्वा दिच्याभिसुखान्यान्। चित्रणाभिसुखी यात्रा विष्णीरं वा प्रकीतिता : कार्याप्रयत्ननः चा कि सित्तिस्तिप्रदाभवेत्। दिचिकाभिमुखं यान्तं क्षमां प्रश्नति वे नशः॥ न तेषां पुनराष्ट्रातः सत्धमेतञ्च संप्रयः। पुराविदी वदनवितां याचां नवदिनात्मिकाम् ॥ तस्या: संकीर्भनादेव निर्मेने जो जायते नर:। नावतीयं सञ्चायाचा यो यथा कर्त्तुसिच्छति। सीर्वाप विष्युप्रभावेग वेजुब्द्रभवनं ब्रचेत्। उद्गेत समगुर्वधान् पापावित्तसम्बितान्॥"॥॥ व्ययं प्रयमयाचा। स्क्रान्दे। "चानाएँ मुक्तदादध्यां कुर्यात् सापमदोह्यवम्। मक्क रचयेत्रच प्रयंतामारस्त्रमम् । देवस्य पुरतः भ्रया रज्ञादिनिकितोपरि । मास्तीर्थ कर्चेताहि कर्चौनोत्तरक्रहान् ।

प्रवास्त्रातां सुक्तारिक्षतां प्रव्याप्त्रिक्षाम् ॥
साधुद्दारां त्रुभां कित्यां वानाचिकोपश्चोभिताम्।
यवं सापयकं स्नवा निश्चीयं सापयेडिश्चम् ॥
संपूष्य भावयेदेकां तेषां स्नव्यादिभः सृष्टः ।
क्रिक्चेतित च संपार्थं सापार्थं परमेचरम् ॥
स्मेच्क्यायच्दारं वाश्येत् चिटकाच्यम् ।
प्रचाकतः सापयेत्ताम् एचक्पक्रताधिकः ॥
सुगत्विच्चविक्षाम् वच्चाकक्ररकादिभः ।
पूष्टिका यचाव्यायं प्राञ्जाकर्मक्ष्यदेत् ॥
जगद्दाद्दाद् ।

"सुडएं कार्येहारं विको: प्रयनवेद्यान:! स्वापित्वा चराद्राणं तमते सुस्वसृत्तमम्॥"५॥ व्यय पार्चपरिवर्णनयाचा ।

"अय ते संप्रक्शासि पाश्वेषा परिवर्तनम्।
नमस्यविसने पद्ये संप्राप्ते करिवासरे ॥
विश्वो: स्वापस्यक्षारं प्रनेशैका प्रविधा च।
नमस्कृत जगनायं पर्यक्षप्रायितं सुदा ॥
ध्ववधाव्य प्रनेश्वारं पृज्येदुण्चारकः।
प्रमुख मन्ना तत्यादौ स्वापयेदुलरासुस्वम्॥"
मन्त्रविसं प्रवेतः।

"ॐ देवदेव ! जगनाच ! कक्यार्वपरिकक्षपर। परिवृत्तिमदं सर्वे यथा स्वावर्तकामम् । यन् इष्टा चे हिनेरेव भाषतम्बप्रसुद्धिमि:। काहिताय सुप्तीश्व पाचित परिवर्णय । पश्विनेनकाकोश्यं जगतः पात्रनाय ते। सर्यजीव्यं प्रकोविष अजि तिहेन् यसुन्स्कः। दरं वित्यादकमलं विसुच चिह्ने तज्जलम्। मध्ये अतं प्रावयति प्रजामाजगरितुकम् ॥ इति संग्रार्थ देवेषां विजयात्रीवयेत्ततः। खजनै जामरे चैव वीजयंत् परमेकरम् । सुग्रान्धचन्द्रने रस्य सम्बाङ्गं परिचेपयेत । सादूरि मध्यद्रकाणि पायसादीति दापयेत् ॥ भ्रयाग्रहहारि विभी; भ्रतिभेक्या निवेदयेत्। देवसृद्धिय यत् क्रुयं त् सर्वस्य व्यवा अनेत् । यार्चे च जन्मदिव्धे उपवासपरी भवेत्।" पृथ्वीं ऋविधाने न एवं चा(चनशुक्रीकाएका श्रीक्रणास्य वामपाचेपश्वित्तं नार्थम् ।

"मुर्म चैवानिने सासि महासायो प्रपृत्रयेत्। सौवन्द्रा राजती सात्ती विष्युमायां सहित्ररीम्। हिंसा चैव न कर्त्तवा कहाचिडिष्णुपूत्रके: ॥"६॥ व्यक्षीत्यानयात्रा।

"रकाद्यानु कार्निकां युकायां एथियोपते। त्राधासुत्यापयेद्धक्या पूज्यस्या जगदृगुवम्। पूर्व्यवत् पूज्यस्या तु प्रातमेकं यसुचरेत्।"

"ॐ उत्तिष्ठ देवदेवेश ! तेणोराश जगत्मते!! वीक्षीतत् सकतं देव! प्रसुप्तं तव मायया ! प्रणुक्तपुक्तरीकाचा! श्रीहरे! ग्रायनेव वे। त्वया द्वर्षं जगहिदं परमं सुक्षमेश्यति ॥ ये ते सार्चाः विषयाः सर्वाः प्रवर्णने तत्नी भुवम्। रक्षुत्याप्य जगनायं वेश्ववीवादिवःसवेः॥ व्यय स्टेस्या देवं नयेयुनृत्य सक्ष पम् ।
तेवेना श्वाच्य तोयेन काप्येत् प्राचीत्त सम् ।
प्रचान्ति निर्मित्तरसे: फलरसे स्वया ।
स्रान्य सम् विकास प्रचान केप्येत् ।
ववंशे तुलसी पूर्वो केप्येत् स्वयन्ति ने प्रयेत् ।
ववंशे तुलसी पूर्वो केप्येत् स्वयन्ति ।
ववंशे तुलसी पूर्वो केप्येत् स्वया ।
व्यवासित तोये क्ष्म क्ष्म विका नी राज्येत् ।
स्वाप्य स्वया स्वया प्राय्येत् प्रया स्वा ॥"०॥
व्याय प्रावर्थयाचा ।
"सार्गे प्रीर्वे सिते प्रचे क्ष्म कोक साप्य यात् ॥
वासी रुधिवासं कुळ्यात प्रावस्था तिथि क्षा केप्य ।

प्रभात सक्क कुर्यात् पद्मसददकान्तितम् । दिक्पाकान् पृणयेदिन्तु जेनपाकं ग्रकाधिपम् । चक्षप्रचको च विष्यतुर्दिन्तु प्रपूज्येत् । तक्षध्ये स्वापयेद्यकं चाकसेद्यावादियाः । पूज्यित्वा जगन्नायं गत्मतेवेन दीपनम् । दक्षा काणाय भक्ता तु गीतवादीनयेतिग्राम् । प्रातः प्रपूजयेद्वं वानाद्रचेः सुग्रोभनेः ॥ सप्ताः प्रपूजयेद्वं वानाद्रचेः सुग्रोभनेः ॥ सप्ताः प्रपूजयेद्वं वानाद्रचेः सुग्रोभनेः ॥ सप्ताः प्रपूज्याच नुर्यात्तीराजनां विभोः । स्वाच्यतेः प्रपूज्याच नुर्यातीराजनां विभोः । भगवनां सस्दिया नाम्यान्यः प्रदाययेत ॥ गुत्रथयात्रदेवेभ्यो दीनानायेभ्य स्व च । प्रीत्रपावरमं दद्यान् सक्तत् परमया सद्दा । दद्याति भगवान् प्रीतस्तस्ति वरसनुक्तमम् ॥ वाय प्रयक्तानयाचा ।

"प्रयासानीसर्व वस्त यथोक्तं नक्तवा प्राः प्रयासीक च संयुक्ता पौर्णमाधी यहा भवेतः। पौर्व मास्य तु तत् क्रायांत प्रयाकानीसम् चरेः। चतुर्द्धीनिद्यायान् क्रमानामध्वासनम्। राजी जागरणं कत्ता प्रातवेद्धिं प्रकीरयेत्। जक्षविक्यांत्रवेश्यच प्रकेष चिमधं क्रमात्। जुडुयान् पूज्यातात् तत्त्ते प्रवश्चेत्रसम्। पूज्येद्वपचारेस् चार्द्यो प्रतिविध्यतम्। ततः पुवयस्कीय क्रमांसानभिसम्बयेत्। क्रमात देवस्य प्रिर्श्व चापयेदिधिवक्ततः।"

"ततः प्रचान्द्रतेव वास्ट्रेवच चान्येत्। जलागा गुर्का पुनर्वित्र उपचारैः प्रपूज्येत्। दूर्व्वाचुरावेः सुतिभवां बोः संपूज्य के प्रवम्। समनाहिकिरदेवं कपूरावेः सुत्रकलान्। नीराजयेष्णगनायं कपूर्यस्तिभः। ततः प्रद्वाचं सत्या द्यावन प्रकारेत् चिती। प्रचानाने स्वायं प्रप्यं ये प्रधानत सुदान्वताः। सर्वसम्पन्नकामास्ते अजियुन्यं वार्य प्रदम्॥"६॥ वार्य नवप्रस्थयाचा।

"कुर्याद्यनसंज्ञानयां नवग्रस्थमहोस्ववम्। संज्ञान्तः; पूर्व्यद्विसे नवं ग्रास्तिं सुकुड्मिम्। ग्रासादपूर्वदेशे तु स्थापयित्याधिवासयेतु॥

कपूरमूर्विविचिप्तां वाधुचन्द्रातमां शुभाम्।

तथा च पादी। "संक्रामयो माघमाचस्य चाधिवानितमस्त्रलान्। निवंदा विचाने अक्या इस सन्त्रस्टीर्येत्॥ लाय तुरे जगत् चर्चमन्नेन प्रभविष्यति । रचा सन्यं जगनाथ ! शत्रातौ पिष्टकं शुभम् ॥ त्राचावान् भीषयेत सन्धाः वैक्षदिवपुर:स्थितान्।" ष्यभाषेत्र भगवञ्चक्तानित्वादि 🛊 "नवन वाससावेष्य दूर्व्यासमेपपुर्वासे:। पूजियलाभिमक्ति क्राच्यामभिरचतु ॥ पुनः प्रभाते देवेषं प्रकियेहन्यचन्दनैः। वकालकारमासीच पूर्वायका यथाविधि ॥ भीराजयिला देवेशां तब्दुजानधिवासितान्। क्यालीय पाकपाचेय मधुखकाच्यमिकतान् ॥ पड्तिशः सापयेदये गत्वपुत्वाचनात्वितान्। खपूर्णपायनं ऋला ददादे चक्रपायने। रप्रवर्णेकपिरुष विद्यो: प्रिथमरं परम् ॥ 🕉 जीवनं सर्वभूतानां जनकच्यं जगद्गुरी।। नव्ययः प्राक्तिगी स्त्रेते लयेव जनिताः प्रभो ! ॥ लोकानुबद्धगार्थाय रहीला चित्रवियदम्। तम प्रौत्ये सतानेतान् ग्रहाख परनेचर । ॥ स्वयि तुष्टे जगन् सर्व्यमनेन प्रभविष्यति । स्वाचाकारस्थाकारकप्रद्कारा दिवीकसाम् ॥ आध्यायमा भविष्यनित तेनेदाध्यायतं समन्। रच सर्वे जगनाय ! तकार्यं सत्तरात्तरम्॥ इति संप्रार्थे देवेषं प्रातींकान् विनिदेश्येत्। "१०॥ व्यथ दोलयाचा ।

"पाल्गुने भावि कुळाँत दोलारोक्कास्त्रभम्। यक कीकृति भोविन्हो लोकानुयक्काय व ॥ प्रश्लेषे देवदेवस्य गोधिन्हास्त्रान्त कारयेत्। पाल्गृह्ययं प्रक्लकाँत पकाकानि च्यक्ति व ॥ पाल्गृह्ययं प्रक्लकाँत पकाक्ष्मि च्यक्ति व ॥ पाल्गुन्याः पूर्वतो विप्राक्षतुर्देश्यां निशास्त्रते । वद्यान्धयं प्रक्लकाँत दोलसक्तपपूर्वतः॥" पाण्गे।

"पौर्वमास्त्रां समारभ्य पत्रभ्याच्य समाप-सेन्॥"१२॥

ष्मय महत्रभिक्षका यात्राः। "वासन्तिकां समाख्यास्य यात्रां सहत्रभक्षि-

यस्त्रो सतायो द्वरायां प्रीकाति प्रविश्वतामः ॥ चैनशुक्राचयोदध्यामास्टरेत्तत् सम्यक्तकम् । देवस्त्राच्ये विर्विते मक्कपे साधिवासिते॥"१२॥ स्ति याणातस्त्रम्॥

देवा: मोइग्रप्ताराह्यव: । यथा,—
"वैग्राखे सच्याचा च चन्द्रागुक्कव्यम् ॥
च्येश्चे सच्याचा च चन्द्रागुक्कव्यम् ॥
च्यावाद्द्रिय्याचा च (द्रम्द्रिय्यापिनी परा ।
माद्रियाचा च वक्तभ्र्यम्यापिनी परा ।
माद्रियाचा ध्रमाख्या चिक्रकाया दिनच्यम् ।
च्याचिने च सचापूजा याचा यच्चक्तिप्रया ॥
कार्त्तिक दीपयाचा च नवाक्तमयस्थ्यये ।
पवि चाह्रराग्याचा वक्तालक्तारभ्रवते: ॥
माद्रियाचा सचाद्रेथी रहन्ती च चतुद्रेशी ।

होताकैति: फाल्गुने च चेत्रे याचा चतु हथी।
हूनीयाचा रासयाचा वासभी जीलयाचिका।
एवं याचा मया प्रोक्ता बोड्ग्री भवमीचनी।"
इति वामकेच्यनके ५३ पटनः ॥

(रोगिरधंगार्थं भिष्ठणां याजाविषरकाम्। यथा, "इरागीं निर्भमे पुत्रा। प्रवेषी वा यहस्य व । सुभागुभाषि सर्जाकि वस्तामि ग्राकुनानि च ॥

राजा मजी दिजमयूरकाळ झरीटाचाय: श्रञ्जानरजक: शितवच्ययुक्त: ।
पृत्रान्तिता च युवती गणिका च कच्या
स्थि: सुम्बाय यश्रमी प्रतिदर्शयिका ॥
नटाचाथी भामचारीतचकी
भारदाजीच्छिकारच्यामां द्र: ।
एते सेशा दिज्ञी वाय वर्थे
वैद्याविश्रो निर्मामे स्थिसे च ॥
चर्मीक् को वानर: सूक्रदच्य
गोधा च्हच: जक्जाश: श्रश्च ।
एते रिटानिगमे वा प्रवेशे
कार्याचाती नोपकारेष्ठ ग्रच्ना: ॥

स्तो वा पित्र की वापि प्रमुक्ता दक्ति सदा।
विभी से प्रवेश च दक्तिया: मुभदायका: ॥
रको वा भीया वा पच सप्त वा नवसंख्या।
भाग्यकाले नदायान्तु स्त्रा यान्ति प्रदक्तिशाः ॥
प्रसिच्याजगोधारासभी स्टुइराणी
सुखरपिककपोती पोतकी मूकरी वा।
सद्युविच्याराणी मङ्गलाधांसिन: स्युवंदित प्रकृतवेता वामती निभी व: ॥
तित्तिर: कुरर: क्रीच: सारवाभाषमुकर:।
यामे तु सुभधांसी च निभी कार्यासिहये॥
काकी दक्तियत: श्रेष्ठो वामन: क्रांणवायव:॥

जातको हि ग्राम्कोशिय कर्तटी-कीर्तनच ग्रहितं न सुखाय। न मुभद्योगा चानी भवेषु: सपेगोधाक्तकलाग्रविकृत्वा:। द्यानं हितकरं प्रवद्क्ति खझरीटमराक्तिक्कराणाम्। पामत: ग्रभकरा: प्रवद्क्ति द्यांपाटवराटकमुकच ।

इति शुभाशुभशकुनानि ॥" इति शारीते दिलीयस्थाने यसमेश्थाये ॥ ●॥

"प्रवक्तास्यकाशानां शुष्कानां पणि सङ्ग्राः!
नेष्यका पतिताक्तस्यदीनाम्यश्यिवक्तथा ॥
न्दुश्रीतोठनुकुक्ष सुगत्यिकानिकः गुभः।
स्वरोष्णोठनिस्त्रस्य प्रतिनोभक्ष गर्दितः।
स्वरोष्णोठनिस्त्रस्य प्रतिनोभक्ष गर्दितः।
स्वर्थाक्ष्रद्रस्य पूषितः,।
विवश्यद्रस्य स्वर्थायः प्रस्ति।
स्वर्थायत्ति।
स्वर्थायत्ति।
स्वर्थायत्ति।
स्वर्थायाः प्रस्ति।
स्वर्थायाः स्वर्थायः।।
स्वर्भावाक्ष्रस्यक्रमाक्षम्यद्विक्सनाः।
स्वर्भावाक्ष्रस्यक्षामा स्वर्भावे व गर्दभोष्योः॥

प्रतिविश्वं तथा भयं खुतं स्वितिसमाहतम्।
होभीवस्यच वैद्यस्य याज्ञायां न प्रशस्यते ॥"
हति सुमृते स्वस्थाने २६ व्यध्यायः ॥)
यादर्भेगः, पुं, (याद्यां जवानां जवजन्तृनां वा
र्भेगः।) समृतः। इति होमचनः। ॥। १६६ ॥
यादः, [स्] क्षी, (यान्ति विगेनति। या + व्यस्तृ।
वाहुवकान् हागमचा) जवजन्तः। इत्यसरः।
१।१०।२०॥ (यथा, भगवत्तीतायाम्।१०।२६।
"वान्तव्यास्मि नागानां वर्षो याद्या-

मचम्॥"

जनम्। इति निष्यदः। १। १२॥)
यादःपतिः, पुं, (याद्यां पतिः।) समृदः। इतः
मरः। १।१६।१०॥ वन्यः। इत्याज्यपातः॥
यादयः, पुं, (यदोरपट्यम्। यद्+कान्।)
श्रीत्याः। इति प्रान्दरत्नावनो॥(यथा, भग-वन्नीनायाम्। ११। ४१।

"सर्विति मला प्रसमं यद्क्षं है क्वत्य ! है यादव ! है सर्वित । च्यानाता महिमानं त्रवेदं भया प्रमादान प्रश्चिन दापि ॥") ययातेच्येसपुत्तो यहस्तस्य दंशः । यथा,—

ययातच्यक्षपृत्ता यदुक्तस्य वधः। यथा,— "ययातच्येकपृत्तस्य यदोवं ग्रं नर्यमः।" इक्षप्रक्रम्यः।

"माधवा हळायो राजन् याहवा खितिसं जितम् ॥"
दित श्रीभागवते ६ स्कृष्टे क् ख्रध्यायः ॥
(यहसम्बन्धिति, जि। यथा, भागवते । ११।१।६ ।
"मनीऽवने ने जु गतीऽष्यगतं हि भारं
यह्याह्वं कुलमहो ख्रश्विस्त्यमास्ते ॥")
यादवी, स्कृते, (यहोरियमिति। यदु + ख्र्या, क्रीप्।)
दुर्गा। दित जिनाखः ग्रेयः ॥ ( यहुवं ग्रीयस्त्री
सामान्ये। यथा, महाभारते । १ । ६.५ । १८ ।
"प्राचीन्वान् खल्कासकी सुपये से यादवीं तस्या-

मस्य जहीं संवा(त: ")
यादसांताय', पुं, (यादसां जलजनतूनां नाय: ।
यक्षां चालुक्।) वर्ताः। इति इलायुष्धः ॥
यादसांपतिः, पुं, (यादसां जलजनतूनां पतिः।
यक्षां चालुक्।) ससुदः। इत्यमरः। १।१।६॥ ॥
वर्षाः। इति मेदिनी। ते, २६२॥ (यथा,
देवीभागवते। ६। ६। ६५।
"चालिनी यसवस्वया कृषेरो यादनांपतिः॥"
कचित् विशेषणमपि। यथा, मानैक्षेत्रे। २०।११।

"यावहम्म जेथे देवं वर्णं यादसंपितम् ।")
याहक्, [प्रा] चि, (य इव हम्र्यतः। हम् + "त्वहादिश्व हम्रोधनालोचने कम्च्।" ३।२।६०। इति
चकारात् किन्। "च्या स्र्यंनाचः।" ६।३।८२।
इत्याकारादेशः।) य इव हम्यते सः। इति
मृत्यवोधचावरणम्॥ येमन इति भाषा।
(यथा, भागवते। ४।२८। ६४।

"नावुभूतं कचानेन देवेनाडरमञ्जाम् । कदाचिद्रपत्तभ्वेत यद्ग्यं याडगात्मनि ॥") याडचः, चि, (य इव उद्यक्ते यमिव पद्मति वा ।

डग्र्+ "इग्रे: सम्ब वक्तवः।" शश्र्वः। इति

वार्तिकीक्तीः काः । "बासर्वनामाः ।" ६। इ। ६.२। इत्यत्र "इनि चेति वक्तव्यम् ।" इत्यालम् । ) य इव इस्मति सः । इति सुग्धनीयधाकरणम् ॥ यमन इति भाषा ॥

याहणः, चि, ( य इव ढश्यते । हण + "त्रहादिषु हणः इति ।" ३।१।६० । इति कच् । "चासर्व-गानः ।" १।३।८१ । श्रताकारादिणः । ) य इव हश्यते सः । इति सम्बवीधवाकरणम् ॥ येमन इति भाषा । (यथा, मनः । १ । १५१ । "याहणोश्न्य भवेदात्मा याहण्च चिकीर्वितम् । यथा चोमचरेदेनं त्यात्मानं निवेदयेत्॥" व्यावणायाहण्ये॥)

यादोनायः, पुं. (यादसां नाथ:।) समुद्रः। इति राजनिषेद्धः॥ (वनगः। इति यादसां-नायग्रब्दर्भनात्॥)

थाहोनिवास:, पुं. ( याहमां निवास: । ) जलम्। इति इंस्पन्त: । ७ । १३५ ॥

यानं, अभी, (या 🕂 लाुट्। च्यद्धे चीहित्वात पुलिङ्ग-मपि।) राष्ट्रां सन्धादियङगुगान्तरोतगुग-विशेष:। तत्त् उपचित्रम्सः क्रान्यलगादः र्ज्ञस्य प्रजोरास्कन्द्रनाय याजा। इति भरतः ॥ ( घषा, देवीभागवते । ५ । ८ । ११ । "यानसप्यधुना नैय कर्तवां उच्चा पुन:॥" यान्यनेनित।या 🕂 स्पृट।) इस्य वन यहीलाहि। नत्पर्याय:। पाइनम् २ युग्यम् ६ पचम् ४ और-गम् ५ । इत्यमदः । घाष्याध्याः विमानम् ६ चकू-रम् ७ यापनम् = गतिमिचकम् ६। इति ग्रन्द-रक्षायली ।#॥ (अथा, सनु:। १। ६८६५ । "शिक्येन व्यवकारेस भूत्रापत्येस केवले:। जो भिरमी च याने च क्रच्या राजी परेवया । प्रयाच्ययाजने केव नास्तिक्यन च कक्केगान्। कुलान्वामु विनग्नामि यानि चीनानि सन्तरः।") चय चतुव्यस्यानोहे ॥:।

"ये अक्षणात्यादि विभेदती 2 भी

सर्या निकत्ता इक्ष वाजित्याः ।

दिशानया वर्वचतुष्यदानां

मेदी विधेयी विद्वादरेश ॥

नथा यथाश्वादिकपोष्टिम

यानेन वा दीषगुणी भवेताम् ।

तथा तथेवाच्यत्यदानां

प्रकी तिती दीमगुणी उधिन ॥

वरमयानमपीषण्यमेव वा

वरमिषान्यश्चरीरमपीयणम् ।

न खलु दोषगुतं च चतुष्यदं

स्नुश्चति प्रस्नति श्लोभनचेतनः ॥

सुराविन्द्र्षयति प्रयोधटप्रतं यथा ।

तथा सर्वे दूषयति प्रयोधटप्रतं यथा ।

इति चतुष्पद्यानोहेग्रः ॥ \* ॥

श्राथ द्विपदयानोहेग्रः।

"मातुषे: पांचाभव्यापि तथान्यदिपदेरिष।

यानं स्थादिपदं नाम तस्य मेदो द्वानेकचा ॥

यामान्यच विशेषच नस्य मेदो दिश्वा भवेत् ॥"

तम सामार्य यथा,—

"वार्य बह्मिदाश्या सत् तहीलाहिकस्याते।

चतुर्भियुक्तिसंयुक्तेदेकसातुगुवास्यरेः।

होतित कथाते तथा नियमाध्यं प्रदर्शते॥

तथा सर्धाः।

"उपेन्द्रम्भाष्टिशिवासिवर्षे श्रासीन्द्रनारातिथियोमनये। ष्ट्रासमापुत्रयमाष्ट्रवर्षे

होलाहिकारोष्ट्यमाद्यमिष्टम् ॥

इक्त का स्वा नियमे नियमच्च च स्व न ।

कनकं रकतं तामं लीषं धातु चतु स्यम् ॥

चतुर्विधानामृहिष्टं व साहीनां यथाक्रमम् ।
सुरायामगुरायाच्य चातृ च्य्येस्टा हुत्मम् ॥

विषयाचामगुरायाच्य चातृ च्य्येस्टा हुत्मम् ॥

विषयाचाम हालेयं विजयाय मधीलिनाम् ॥

विजया नाम हालेयं विजयाय मधीलिनाम् ॥

विजया मान्न जा करा शिवा क्रेपा शुभा कमात ।
वितस्य के कसं हहा। होलाः यट् स्यः सुख्यास्टाः॥

खुभाष्य पद्माकोषच्य प्रकः प्रकात यव च ।

चतुर्विधानां होलाम् कल्याकाय चतृष्यम् ॥

खुभाद्ये निधानयं चतुर्विधम् छोल्लाम् ॥

खनापि वक्ष विज्याची विज्यो व्यवस्य वन् ॥"

भोजस्त ।

"गनः प्रस्थानदीलायां रखदीलासुकेप्रसी। न्त्रमे असम्बद्धीनायां क्रीकादीनासु घट्पद: ॥ भुजक्षमः प्राच्याच्ये हयभी दानकर्माया। होलीपर्श्वपरि न्यस्थी बहुभिर्भुनिधासनम्॥ यदत्रदर्शयार्गस्यात तत् प्रमेषू भिति स्ट्रतम् । जिक्क्समामानी यानसदर्भपरिमाक्यान्। पणेष्ट्र: चेमनामायं भर्त्तुं सर्वायसाधक,॥ चीमी ऋत्र्जयो दःसाचनारसी ययाक्रमम्। वितस्येत्रीकसंद्रद्वा यथा चासूनं सङ्गितः 🗈 संगिधातुगुगादीमां नियम: पूर्वेश्वमत:। विशेषमण वच्चामि मथ्यक्रस्य यथाक्रमम् ॥ शुक्तिभागणस्काभागग्रह्मकाचेव च। ष्मन्यादिक जालानां पर्यक्केषु म्यसेत् क्रमात् ॥ पद्मश्रक्षाजाचा विष्यं यक्तोकश्रकान् कमान्। व्याहिकाहिहशाचामां समिकापेग विकासत् ॥ महीन्द्रशां विशेषेण सिंहमानेव ग्रस्थते। निमायी शुक्तिहरू च राज्यभोगसुखपदाः । नदेवावकरकानु खड़ायानभिति स्ट्रतम्। ष्यस्यापि पूर्व्यवसामग्रस्थिधात्वादिमियेय: 🖡 विशेषकर्योक्षायः परियाचात्रंसिक्तः। तदेव चेत्रिचरणं पीठयानमिति स्ट्रतम् ॥ तस्य भेदो दिधा दक्षत्रकाषकप्रभेदतः। भागा(दकं पूर्व्यतुक्यं विशेषाचतुरस्रता ॥ एवसन्यानि सिम्बालि यानानि विविधानि च। सामान्यास्त्रानि चानीयात् प्रिस्पिभिनिक्ति-तानि वै॥

भनोष्टरतं लघुता डएतेति गुगनयम्। धोक्तं द्विपदयानामां मण्डणं भोनभूसुणाः। दति सामासदिपदयानकथनम्॥" द्रियुक्तिकस्पत्रः ॥ ॥ विश्वेषदिपद्याभन्तु चतुर्दालश्रक्ते निष्यद्यानोहेशस्य नौकाश्रक्ते इटचम् ॥ (फलप्राप्तिचेतौ, चि। यथा, ऋग्वेदे। १०।११०।२।

"मन्नपात् पथ ऋमस्य यानान् मध्या समझन् सद्यास्थित ।" "थानान् मलप्राप्ति हेत्न् पथी मार्गान्।" इति तहास्य चायण: ॥ या + भावे क्युट। गति:। यथा, वाभठे प्रारीरस्थाने वर्षे ३ थ्याये। "बार्गस्वरोद्धमार्ष्यारकपिग्राहेल सूकरें:। यस्य प्रते: प्रशालियां स ऋगोर्वर्रत सुखे॥") यानपार्त्र, क्री, (यानसाधनं पात्रम् । प्राक्तपार्धिव बत् समातः ।) निष्यद्यानविधिषः । जाञ्चाज इति भाषा ॥ तल्यायः। विश्वकम् २ वीज्ञियम् ३ वजनम् ४ मोतः ५। इति डिमचन्त्रः। इ.१.५३८ ॥ मन्द्रयानम् इ.। इति वराच्युरासाम ॥ ( यथा, चनविषी ११८५।ह्हाः "समुच्छिते: मिले पीते: धानपात्रीक्षधिय भा। गौभिया किसिकाभिय शुगुर्भ वरुगालय: ॥'') यानसुखं, कौ. (यानस्य मुखम पुरीभागः।) रणादीः पुरीभागः। तत्त्वार्थायः। धः 🖘। इत्यमर:।२।८।४५।

यापनं, करे, (या + शिष् + खादा) वर्षनमा । काल नेपयम् ॥ (सथा, कासन्दर्कीय ।१०।इ१। "पूर्व्यसनापतिनींत्रः कालयापनमाध्यतः ॥") निरम्भन्। इति मेहिनी। ने, ११२॥ (यापय-तीति। या + शिष् + स्तुः। प्रापकं, चि। यथा, भागवते। इ। २२। इइ।

"खयातयामाक्तस्यासन् यामाः म्यान्तर-

यापना: "

याप्ता, च्ही, चटा। इति भूरिप्रयोग: ॥ याष्यः, चि, (यापि + यत्।) चध्मः: । तिन्हितः। इत्यमरः ।३।१।५८॥ (यथा, हच्चतृसंचितायाम्। १६। २९।

"यदशुभमशुभिश्व्यं सासजं तस्य दृद्धः शुभगतम् पंचेव याष्ट्रमध्योश्यतायाम् ॥") यापनीयः । (यथा, सुत्रृतं निदानकाने प्रथमे स्थायोये ।

"ग्रांणितं तत्त्वाधां स्थात् याप्यं संवत्वरोत्ता-तम् ॥")

चीपवीयकालाहि:। इति मेहिनी। य, ८८॥ व्याधिविश्व:। यथा,---

"साध्या याच्या व्यमाध्याच्य व्याध्यक्तिविधाः

स्ट्रताः ।

सुखनाष्यः करनाध्यो हिनिधः याध्य उच्यत ॥ याद्यनच्यामारः।

वापनीयन्तु तं विद्यान् क्रियां धारयते हिताम्। क्रियायान्तु निष्टत्तायां चत्तो यच्च विनयप्रति । प्राप्ता क्रिया धारयति सुखिनं याप्यमातुरमः। प्रपतिच्यद्वागारं स्तर्भो यक्षेन योजितः ॥ साध्या याप्यक्रमायान्ति याप्याच्यासाध्यतां तथा। प्रान्ति प्राणानसाध्यास्तु नर्गागामक्रियावतास् ॥

#### याभिक

भावप्रकाशः ।

याष्ययानं, क्री, (याष्यं चाधमं यानम्।) शि विका। रतामर:।२।८।५॥

याभः, पुं, (यभाते इति। यभ + चन्।) मेथु-नम्। यथा। द्वषाचयोयांभिर्धे सन्। इति विधुपादे वोपदेव:। ८४६॥ ( यथा, भागवते । E1 4E1 41

"पौवानं आस्त्रलं प्रेष्टं सीष्ट्रांसं याभको विदस्। स एकीर जरूबस्तामां यक्रीनां रतिवह कः। रेमे कामग्र**च्य**क्त **चाक्षानं नावबुध्यत** ॥")

यामः, पुं, ( यानि यायते वा । या + "व्यक्तिंस्तु-जका॰ १।९,८०। इति सन्। यम् + घण्वा।) हिवाराच्योचतुर्यभागेकभागः। तत्त्रकायः। प्रचरः २ । इत्रमरः । १।८।६ ॥ (यथा, मनौ। D1 587 1

"जत्याय पश्चिमे यामे ज्ञतशीचः समाहितः। चुताबिजीचार्याची प्रविधेत् च शुभां

सभाम्॥") खंबम:। इति मेदिनी। मे, २८५ ( ग्रमनम् ।

यया, ऋग्वेदे 🍳 । ८८ । ८ । "डवो ये ते प्रयामेव युक्कते।" "यामेष्ठ गमनेष्ठ ।"इति तङ्काच्चे सावगः ॥गमन-

साधन:। यथा, ऋग्वेदी। ८३५१। ८३ "कुविता देवी: सनयो नवी वा

यामी कभ्यादुषसी वी कदा।" "यामी गमनसाधनः, स रथः।" इति सायगः,॥ हैवगळभेद:। यथा, साक्ष्यक्षेयपुरायी १९४१८। "यश्रस्य दिचिगायाना पुत्रा द्वादश्र कश्चिरे। यामा इति समाखाता देवा; स्वायम्विश्लरे॥") यासघोष:, पुं, ( यामे प्रतियामे घोष: रवी व्या प्रतिप्रष्टरं रवकरबादेवास्य तथालम्।)

कुक्कट:। इति भ्रम्दमाता ॥ यामधीवा, खा. (याम यामे घोषोश्खाः । यामान् प्रहरान् घोषति प्रस्तायत इति वा। घुष्+ व्याच्। टाप्।) यक्तविश्रीय:। घड़ी इति भाषा। त्तत्रयार्थः । नाली २ घटी ३ यामनाली ४ यमेनका" । दक्का छवा ६। इति विकास संघ:॥ यामनाजी,, खी, (यामस्य नाजीव।) याम-

वोषा। इति चिकाणडश्रीय: # यामनिमः, पुं. इन्द्रः। इति जिकाकप्रीयः॥

द्रष्या ॥

याभवां, ऋी, युगवम्। इति हिमचन्द्र:। ६। ६० ॥ तन्त्राप्त विशेष:। तस्य लच्यां यथा,---"स्टिच च्योतिषाखानं नित्यक्तत्वप्रदीपनम् । क्रमसूत्रं वर्गभेदी जातिमेहस्तरीव च। युगधकीय संख्याको यामलस्याएलचायम्।" काहियामसम् १ तत् घड विश्वम्। यामलम् २ विद्यायामलम् ३ रुदयामलम् ४ वाराक्षीतन्त्रम् ॥ एवा श्लोकसंख्या तन्त्रग्रब्दे

चिक्तियावर्ता चिकित्वार चितानाम्।" इति यामवती, ची. (याम: प्रचर: चच्चासामिति । थाम + मतुष्। पद्धा व सीष्।) राजिः। रति राजनिष्येदः॥

> यामानाः [ऋ] पुं, ( चामाता प्रवोदराहिलातु । **अ**स्य थ:।) जामाता। दृष्टितुः पतिः। इत्य-मरटीका प्रस्टरकावली च । यामातुर्विह्या-तुकार्त्वं तस्य यष्टे कत्यादातुरी इत्रकननात् प्राक् भोजननिवेधच यथा, कामधेनावादिय-

"विर्मायानरं मन्ये तस्य सन्धुन कारयेत्। व्यवनायानुकन्यायां वाजीयात्रस्य वे रहे।" इध्रदाच्याच्या ॥

सङ्ख्षाचाचायावायदियाचनीभ्यो सन्।" यामाई, औ, (यामस्वाहम्।) प्रश्रासम्। तस्वाधिपा यथा,---

> "वारेशादर्सयामेषु राच्यन्नोः एच घट्कमात्। ज्यविषाः सुर्येष्टास्तव ययाको है भवनित ष्टि ॥ रवीर्ज्यन्द्रसमुद्धााजधनित्ररवयो निधि। रविश्वज्ञाराचीप्रश्चनीच्यक्रजभास्कराः ॥ हिने तृत्वाः परेम्बेवं तत्राध्यश्वासतुर्येषाः । पापर्की भवेतिष्टि: शुभर्की गुभं भवेत्॥ शुभग्रहस्य इस्केतुकसँगरमगच्छ्भंभवेतः। व्यारम्भात पापरकी तुकमी विकालती प्रचीत्॥ यस्यार्द्धयामस्यस्येव प्राग्रहकः; ससुदाञ्चतः। वट् वट् मरी स दक्का चायो राची मताकाया ॥ यामार्डाधिपमंख्यानी द्वितीयसु तरहेत:। तदर्हामु स्तीय: स्यामदर्हामु तुरीयक: ॥ खाङ्गाभावे तुराष्ट्रः त्यात्तदङ्गो वसुसंख्यकः;। भयाक्रस्य परिश्वामाहिवादकाशिया यथा ॥" इति जोतिषतत्त्वम् ॥

याभिः, कती, (याति क्वाजात् क्वाजान्तरमिति। या + काच्युलकात् सि:।) स्वसा। क्वालकी। इत्यमरः। २। ६। १८०॥ "स्वया भगिनी। क्रताकी कुलवधु:। प्रकरे संयमे यामी यामि: सक्ष्मतकियोरियमःसारी रभसः । विश्वसु कुटिवे निम्बे जामि: सत्वकुनिकायोदिति चवर्गळतीयादावजयः इति भरतसुबुटी। यचा, कामयो यानि गैष्टानि ग्रापनधप्रतिपूक्ताः॥ इतिस्वामी। जेचिये बाङ्गकाच्यि:। घदा असु अद्रशे बाङ्क तका दिन् का मिरिति। व्यक्त:-स्थादीया प्रापंकी घातुर्वोध्य:।" इति रामा-असः॥ (यथा, सनौ। ८। १८६। "यामधीरभारता लोके बेन्धदेवस्य वान्ववा: ॥") यामिनी। इति शब्दरकावसी ॥ धर्मस्य पत्नी। तस्याः कन्या नागवीथी । यथा,---" बार्यती वसुर्यामिलंगा भागुर्भरत्वती। सङ्का च सङ्काच साधा विचाच नामतः। धर्मनपन्नारे दश्र स्वेतास्तास्वयकानि से ऋग्राः। त्रामायाचीव घोषोश्यो नामवीयी सुर्यामिना॥"

इति विश्वपुराणी काञ्चपीयप्रकासर्गः। मग्रियामलम् ५ च्याहित्ययामलम् ६। इति यामिकभटः, युं, (वामे वामे नियुक्तः। वाम + उका ध चाली भटचेति।) प्रष्टरिकः:। चौकी-दार दति भाषा । यथा, --

"उन्नादामुदबर्श्वितान्यतमसः प्रभष्टदिश्वकते कार्वे चायदुरययाभिकभटप्रारश्वकोलाञ्चे। कळे खासु अहमा वाम् वस्रवायञ्च यह मा:पुरा-दायातासि यदम्बनाचि । ज्ञतकं मन्ये भयं योषिताम् ॥" इति क्यांट: ।

यामिनं, की, लयात् सप्तमराधि:। यथा,---"धीस्थानं पश्चमं भ्रीयं यामित्रं सप्तमं स्ट्रानम्। बुनं बूनं नथास्ताच्यं षट्कीयं रिपुमन्दिरम्॥" यामिचवंघी यया,—

"पापात् चप्तमगः ग्रागी यदि भवेत् गापेन युक्तोर चवा

यजनापु विवर्णये जनुनिमनी दीधी १ छार्यं कचाते । याचार्या विपदी सचि सुत्रवधः चौरेष्ठ रोगोद्-

थ्युदा है विधवा बने तु सर्गं श्रूत च पुंस्कर्म (ग्रा रविसन्दक्षजाकानां स्वाक्षात् सप्तसं त्रक्षेत्। विवाह्याचाचूड्रास् ग्रह्ममाप्रवेशने ॥"

रति याभिचवेद्य: ॥ 🗭 🖡 व्यस्य प्रतिप्रसवी यथा।

"म्द्रलाचिकोयनिचमस्टिशोऽच पूर्वी मित्रकंसीन्यग्रहर्गात्य महीकियो वा। यासिवविधविद्यिमानपञ्चत्व होयान् दोवाकर: संख्यनंगविष्यं विश्वते ॥"

इति च्योतिस्तक्तम्।

यामिनी, स्त्री, (यामा: चन्त्रस्थाम्।याम + इति:। डीप्।) राजि: । (यथा, महाभारते १९२।५३।१। "ततः ग्रयवमाविक्या प्रसुप्ती मधुक्तद्रनः। याममाचार्डेग्वायां यामिन्यां प्रत्यकुश्चल ॥") इरिजा। इत्यसरः। १। ४। ४॥ (काञ्चयपन्नी। यथा, भागवते। इ.। इ.। २१। "तार्चस्य विनता कद्वः पतङ्गी यामिनीति च। पत्रक्षास्त्र पत्रशान् यासिनी भ्रतभाज्य ॥" प्रकादस्य दिनीया तनया। यथा, कथासर्त्-सागरे। ४६। २२।

"प्रकारो यामिनी नाम दितीयां तथ्यां दरी है") यासिनीपतिः, पुं, (यासिन्धाः पतिः ।) चन्दः । इति ग्रस्टरकावणी । (यथा, भागवते । १०।

"बदुपतिष्टिं जराजविष्टारी या भिनीपति रिवेष दिनानी। सुदिनवक्क उपयासि दुरमां मोचयन् वजगवां दिनतापम्॥")

कपूरम्। इत्यमरः॥ यामी, स्त्री, (यमस्येयम्। यमो देवतास्याः इति वा। यम + अग्। दीप्।) दिच्यादिक। इति राजनिर्धेष्टः ॥ (यथा. च्योनिष्ठे।

"---- याच्यां गुरी न असेत।" यामि + डीम्।) कुलकी। इति प्रव्हरका-वली ॥ (यथा, मनौ । ४।१८० । "माताप्रक्रमां यामीभिक्षांचा पुर्विय भाषया। दुष्टिचा दासवर्शेय विवादं न समासरेत्।"

षर्मेपनी। यथा, विख्यपुराखि।१।१५।१०५। "चवन्त्रती वसुर्यामी जन्मा भावस्वती। -सङ्ख्याच सङ्क्षीच साध्या विकाच

यासुनं, क्री, ( यसुनायां भवन् । यसुना + चल् । यमुकाया एट्सिख्य वा ।) स्रोतीय्क्रकम् । इ.स.-सर: । शहा१०० । (अस्य पर्यायो यथा, --"अञ्चनं याम्नचायि कापोताञ्चनसिखपि। सतुत्रोतोऽक्कानं सत्तर्धं सीवीरं चेतरसी (रतम् ॥" इति भावप्रकाशका पूर्वसके प्रथमे भागे ॥) पुं, जनपर्मन्:। यथा, भागवते । १:१०।३८। "कुरकाङ्गलपाचाजान् मूर्सेनान् स यासुनान्। ब्रक्तावर्ते क्रवचीमं मह्यान् सारस्रतान्य ।" प्रजितविश्रेष:। यथा, रामायकी । ४।४०।९१। "का(जन्दी यसना रच्या यासनच मचा-बिहिम्।"

तीर्यमेद: । यथा, मशाभारते । २ । ८८ । ८९ । "यमुनग्प्रभवं गत्वा ससुप्रसुप्तस्य यासुनम् । बान्त्रमेधपर्व सञ्जा कार्यसंकि महीयतं ॥") यमुनासम्बन्धिनि, चि । (यथा, प्रायचित्रतस्य । "किभि: सारस्वतं नीयं सप्तभिष्यय यासुनम्। नामीनं द्रश्राभामीमां अर्थेन जीयाति ॥") यासुनेष्टकं, ऋी, (यासुनसिवेष्टकम्।) भौसकम्। इति जटाधर:॥ (विद्योधीरस्य सीसक्रमस्ट विश्वय:॥)

यातेय:, पुं, भाशिनेय:। याभि: स्वत्यकुलिक्थयी-रिखनुशासनाम् यामेर्पत्यभित्यर्थे कीय-(एक्) प्रत्यविष्यन्नः ॥ (यान्याः धननेपन्नाः ऋपत्य-मिति। यामिपुत्रः । यथा, भागवते । इन्हाई । "ककुद: सङ्कटक्तस्य कीवटक्तमयो यतः। भुवी दुर्गाश्च यामेय: स्वर्गा नन्दिसनीयभवन्॥") बान्धः, पुं, ( याभी निवानीयस्य । वाभी ने बता ) व्यास्यम्ति:। चन्दनवृत्तः। इति मेदिनौ । ये, १८॥ (यमस्यायमिति। धम 🕂 गयः। यमकृतः। यथा, मार्केक्ट्रचे। ११। ६०। "क्षयमायस्य याग्येश्व नर्कष्ठच पास्रतः। पूनचा गर्भो जब्नाच सर्ग्यं नरकस्तथा॥") याभ्या, क्यी (यमस्ययं यमी देवतास्या इति वा । यम 🕂 "यमाचेति वक्तचम्।" । १११८५ । इति । वार्तिकीक्या यय:।टाप्।) इत्तिकादिक्। (यथा, रामायगी। ५।१०३। २६। "प्रयुद्ध तुमद्दीपाली जलपूरितमञ्जलिम् ।

रिधं यान्यामभिसुखी यहन वचनमन्नवीत् ॥") भरगौनद्यत्रम्। इति मेदिनी। ये, ४८॥ (यमस्यन्धिन, चि। यथा, महाभारते ।२।८।१। "कचयिष्ये सभायास्यायुधिस्टिं! निकोध ताम् । वैवस्वतस्य यां पाघे ! विश्वकर्मा चकार 👻 ॥") यान्यायनं, क्षी. ( यान्यायामयनं यान्यं खयन-मिलिवा।) इचिकायनम्। यथा, मलमास्तर्भे। "याम्बायने इसी सुप्ते सर्वकानीका वर्ज्जयेत्॥" याम्बोझ्तः, पुं, (याम्बायासुझ्तः।) स्रीतातव्यः । इति राजनिर्धस्ट:।

यायजूकः, पुं, (पुनः पुनर्यजति। यज्∔यर्। "धजजगर्णा यह:।" ३।२। १६६। इति सत्पर्धाय:। क्तक:।) पुत्र:पुत्रवीतक्ती। इच्याचीत:। इत्यमर:।२।०।८॥ (यया, रामाययी।२। ७२।१५। "या गति: चर्चभूतानां तां गतिं ते पिता गत:। राजा महासा तेजसी यायजन: सर्ता गति: ।") यायावर:, पुं, (पुन:पुनरतिश्रयेन वा बाति देशा-हेक्शन्तरं अच्छतीति। या + यह। "यश्व यहः।" श्राराहक्त। इति वरच्।) चन्त्रमेधीयानः। इति चटाधर:॥ चरत्कारुस्ति:। इति चिकाकः-ग्रेयः ॥ (ऋषीयां गर्याविशेषः । यथा, मश्चा-भारते। १२। मध्य। १७। "सात प्रवाच विकास का वा या वा वर राजाः ॥" 8 | 9 8 | 98 |

" जरत्का वरिति उद्यात सहेरेता सञ्चातपाः । यायावराको प्रवशे धन्नेत्रः संधितव्रतः ॥") चि, पुत्र:पुतर्गसनशील: । यथा,---

"यायावराः पुव्यक्षेत्र चान्ये प्रानर्भुरचा जगदर्भनीयम्।"

इति सङ्घः। २ । २० ॥ (क्री, याच्या। यथा, भागवत । शहराहरू। "वार्का विचित्रा प्राःसोमधायायश्याक्षिकोञ्क्रमम्। विष्रकृतिकातुर्देशं क्रीयभी चीत्रशीतरा ॥" "यायावरं प्रसाचे धामायाच्या।" इति सम अरोघरस्वामी॥)

यावः, पुं. (यौति यूयते वा । यु 🕂 चाच् चाप् वा । ततः प्रचायम्।) च्यनसः। इत्यमरः।२। ६। २२५ ॥ (तथास्य पर्याय:।

"लाचापलक्क बालको याबो बचामयो जतु॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्वकः प्रथमे भागे॥ यथा, नैष्ठी। २२। १६।

"नतस्तरीयाधरयावयोगा-दुईति विमाश्यविम रातः।" यव एव। खार्षे ४ ज्। यावः । यथा, ते (त्तरीय-संचितायाम्। ८। ३। ६। २।

"यावानां भागीऽस्य यावानामाधिपत्यमिति॥") यावतः, पुं, (यव एव बाव: स इवेति इवार्चे कन्। यहा, याष रव । याव + "यावास्टा: कन्।" प्राष्ट्राप्तः प्राप्तः स्वार्येकन्।) कुल्बासः। इत्यमर:। १। । १८॥ "हे वोरोध्याच्ये। कुलत्य इसम्बं सावाकतिपचे काप्सीनेय तुल-भीति स्त्राति। इति सुभृति: ॥ यव इव गुर्केन इति यवकः विकारसंघेति कः। यवक रुव यावक: आर्थे का:। कुलेन सस्यति परिकासी कुरकास: मधीर्य दे परिसामी परीकामे चन् मनीघादिलादलुक्। कुछ्याची दनवसकारवान् सहैनाप्रकारनीयः। कुल्यासी रभवचिति दनवामी रचित इति सधु: । क्वाच्चावी यावकी पुंचि काञ्चिके तु गपुंचकशिति ऋडेन्यानी रभसः।" इति भरतः ।

"वननः स्वानु कुल्यावः कुल्यासी यावनीः। पि च । षोरवाख्ये वस्ति वा कुछने काइसीरदेश की। भ्राकिधार्योग्र चलार इति केचिन प्रचचते ॥" इति श्रव्दरत्रावली । 🛊 🛊 थावाज्ञम् । इति हिमचन्त्रः । (यथा, सन्ती ।११।

"वङ्करापाचलवासु भागं ग्रोधनमेन्द्रवम्। मिला वरगीयह तमः स्याद्य। वर्तेका प्रमृष्") व्यवस्थाः। इति श्रम्दरकावसी॥ (यथा, किराते। ५ । इट ।

"इष्ट सनियमयोः सुरापशाया-सुवधि नयावकस्यामार्शेखा। चायवति शिवयोः श्रहीरयोगं विषयापदा पदवी (ववनैनेञ्च ॥")

जरकारसुनिरेवितद्वं भीय:। यथा, अचाभारते । यावर्ष्णावं, या, क्री, । यावन जीवनीति । जीव 🕂 "यावति विव्यक्तीयो:।"३।৪।३०। <u>प्रति</u> सामुक् । ) यावदायुः । जीवनप्रयोक्तम् । यथा, "यावच्यीवसर्धं मोनी त्रकाचारी च मे पिला। माता च सम बन्धाशीहपुत्रस पिता सस ॥" इति चाइतप्रव्हशिकायां भरतः ।

> (यदू+ चावतु:।) चाकत्मम्। यावन्, च, व्यविधः । मानम् । व्यवधारवाम् । इक्षमरः । ३।३। २८५॥ <sup>"साक्तकी</sup> निरवर्षेषे। यथा। यावदर्भ सावद्वहर्ता । अवधी मधारायाम्। न्यज्ञान् प्रास्त्रां यावत् प्रकास्तः ॥ सार्गप्रसा-बाम्। यावद्ग्रहाशि सायक्षिणवः ॥ व्यवधारमा-मियत्तापरिच्छेद:। इयती भाव इयत्ता परि-मार्गनस्य परिच्छेदी निष्यः। यथा यावन् पार्जनावद्वाकागानामक्यस्य। यावन् कार्तको-२वधारक प्रशंसायां परिच्छेटे मानाधिकार-सम्मे पचानारे चैति मेहिनी।" इति भरतः ॥ ( वलारमाणमध्य इत्येषे । यत् + "यत्तक्षेत्रभाः परिमाणी वतुष्।" ५ । २ । ३६ । इति वतुष्। "बामकंगामः।" ६। ६। ६१। रतालम्।) यत्वरिमित, चि । त्य यावान् यावती यावत् इति रूपवर्यं भवति । यक्त्रस्त् निपातनादतु-प्रव्यविष्यत्र:। इति तहितपादं वीपदंष:॥ (यथा, भागवते। २।६। ६१। "यावान इंयथा भाषीय दृष्यु खक्त में कः । तथेव तत्त्वविद्यानमस्तुति भद्रुयञ्चात् ॥" यथाच मनु:। ८। १५४। "यावती सम्भवदृष्टाहरू।वर्भी दातुमश्रंसि ॥" तथाच याज्ञवस्काः।२।२६८। "यावतृ प्रस्थं विनय्येत्तु तावन् स्थान चेत्रिमाः फलम्।")

यावतियः, चि, ( यावतां पूर्णः । यावत् + "तस्य पूरके खट्।" ५१२।३८ । इति खट्। "वतोहि-थुक्।"५।२।५३। इति इथुगागसऋ ।∤ यावत्परि-माणम्। इति सुम्धवीधयाकर्शम्॥ (यथा, सत्तः। १।२०।

"चाद्यायस्य गुमन्तियासवाप्नीति परः परः। यो यो यावतिय कीमां स स ताबद्गुक: खुत:)") व्यव्।) विज्ञाकारात्वद्रवम्। इत्यसरः ।२।६। १२ = । (विष्टतिरक्षा विक्रवाग्रस्टे ज्ञातका ॥ )

मानगान:, ऐ, (यवनान स्वेति। यवनान + साथे व्यव्।) धाव्यविधिधः। जोयार इति भाषा। लत्यमाय:। यवनातः ६ ग्रिखरी ६ इत-सब्दूष: ६ दीर्घनाष: ५ दीर्घग्रर: 4 केने हा: ० इक्तुपचनः : : तका गुबाः । घरसत्वम् । गौत्यालम्। बत्यालम्। जिदोवजिज्ञम्। एषा-मम्। राधालम् । वार्धो यन्त्रागुक्तत्रवनः(भ्रामनः। रति राजनिषेयः: ।

बावनात्राच्याः, पुं, (वाचनात्र इन छर:।) छर-मेरः। जोचुरजी इति चिन्दी भाषा। तन्त्र-र्माय:। परीच: ९ डएलक् ३ वारिसम्बद: ४ बावनाजनिभः; ५ सार्यकः ६। व्यक्तः नःज-गुकाः । रेवकाधुरत्वम् । वचत्वम् । ग्रोतत्वम् । राजनिवेदहः ॥

बाबनाजी, च्यो, (यवनाजन्य विकार:। यव-नाता + व्यव्। तती बीप्।) यावनात्रप्रकरा। श्वांरा १ खुत्रश्वारिका ५ खुता । गङ्भा ७ चकविक्रवा 😑 चन्द्रा गुगा:। गोखालम्। जव्यावम्। तिक्तावम्। चतिपिक्तिवम्। पातप्रतम्। सार्कत्म्। उच्यतम्। राष पित्रास्ट्रासिल्य। इति राजनिषेग्टः ॥

बावमूकः, पुं, ( यवमूक रवः यवमूक + स्वार्थे-2स्। यहा, यावस्य यवस्य भूतः कार्यालेगा-क्षस्त्रेति। क्षप्रकावाच्।) यक्चारः। इति रक्षमाना ॥ (यथा, सुद्रते चिकित्सास्माने १ व्याध्याचे ।

"चौमं भ्रोतं पिष् वेतं वावसूकं सबन्धवन्। क्रकेशानि च यत्रांकि तीखनार्थे प्रदापयेत्॥")

बादवः, पुं, (ब्यते इति। यु + "वश्वियुश्यां वित्।") उथा। १।११८। इति समय्। तस्य विकासः। सञ्चा, यवभानां सम्बद्धः। यवस+"तस्य समञ्:।" धारा६०। इत्यम्।) यवससम्बद्धः। इति चिद्वान्तकीसुरी ।

याचं, चि, ( य्यते इति । यु + "कास्युविषरिष-कपिषपिषमण।" १।१।१२६। प्रति ख्यत्।) सिश्ववीयम्। युगते यत्। इति सम्बर्धाः वाकरयम् ।

भाषोधरेय:, पुं, ( यशोधरस्यापतं गुमान् । यशो-**धर+** ए ।) प्राकास्तिपुक्तः। इति हेस-चन्दः ।

बाहीकः, पुं, (यहिः प्रचरसम्स्य। यहि + "म्राक्त-यक्त्रीरीक्षक्।" छ। छ। ५६। इति ईकक्।) मण्धारियोद्धाः वेदेश इति भाषाः तत्-मबाय: । वष्टिकेतिकः ए । इत्यमरः । १। ८। ६०॥ ( यथा, रावसरक्षियवाम्। ६। २०६।

प्रके प्रत्युत बाडीकां सासा इन्तुं बसनेवत् ॥")

बावणः, पुं, (यवने यवनदेशे भवः। यवन+ यासः, पुं, (यस+घण्।) दुरालभा। इकसरः। २। ४। ६९॥ ( यचा,---

युक्तः

"बासी बवासी दु:वार्थी धन्तवास: कुनाग्रक:। दुराक्षभा दुराक्षभा घसुद्रामा च रोदिनी । ग्रान्थारी कच्छुरावन्ता कथाया दुरभियद्याः। यास: खाद: सरक्तिक्तक्तुवर: भ्रीतको कधु: ॥ कपमेदीमद्भाक्तियत्तास्क्रमुडकास्त्रित्। ह्याः विसर्पेवातास्रविभाज्यस्यरः परः ॥"

इति भावप्रकाष्ट्रस्य पूर्वेशस्य प्रथमे भागे॥) यासा, च्यी, (यास: प्रयक्ती स्वयस्था रति व्यय-कादाच्। टाप्।) सदनप्रकाकापची। इति ग्रन्दमाता।

यु, इ. क. निन्दने । इति कविकत्पहुमः ॥ ( चुरा ०-चाता∙∹सक∙-सेट्।) इ. म, यावयते। इति दुर्मादास:॥ ("यावयते वासा इद्वम्।" इति मनोरमा ॥)

पित्तस्यानाधिलम्। प्रमृतासवत्तप्रदल्याः इति यु, भ स वन्ते । इति कविकव्पहसः॥ (क्रारा०-उभ०-सक-संट्।) च क, युगानियो वयस्योऽपि न वेद्यानसकी जनेरित इकायुध:। इति दुगांदास: 🛭

तत्प्रवाय:। विभीत्यका १ विभागी ३ विभ- यु, ज मिस्रवी। वासित्रवी। इति कविकक्ष्यः।। (चादा०-पर०-चाक०-सेट्।) त, यौति। भिश्रके घणा,---

> "यौति काचे कुलकौशः चन्नसन्तानहहुये ॥" इति चलायुधः ॥

मिजितसिद्धानामित्यचै:। इति दुर्गादास:॥

युक्, [ज] जि, ( युज्यते समाधत्ते इति । युज्यो इ समाधी + किए।) समाधिमान्। इति सुग्ध-वोधवाकरणम्॥ (युव्यते परसारमिति।) युग्मम्। इति भ्रष्ट्रकावजी ॥ (यथा, सनु:। \$ 1 2001

"गुच्च कुर्वन् दिवर्षेषु सर्वान् कामान् समयुते। चयुच्च तु पिष्ट्रन् वर्वान् प्रजां प्राप्नीति प्रव्य-काम्॥'')

सुक्, च, निक्दाः सुच कार, निक्टे इत्यसनाङ्गाव किएप्रस्थिन निवाहम् ॥ (एमचिन्सम् ॥)

युक्त, चि, (युच्यत चन इति। युच्+क्त:।) न्धायम्। तत्तु नावागतद्रयादिकम्। इत्यसरः। २। ८। २८॥ (यया, प्राकुलती। १ व्यक्ती "जन्म यस्य पुरीवं ये युक्तरूपमिहं तव। पुत्रमेवं गुकोपेतं चक्रवर्श्तममाप्र्राष्ट्र ॥") ष्यप्यम्भूतम्। मिजितमित्यर्थे:। इति मेहिनी। ते, ८०। (यथा, ज्यानन्द्तास्थाम्। १। "भिषः भावया युक्तो यदि भवति भक्तः प्रभवितुं न चेहेवं देवी न खजु कुग्रक; सान्दितुमपि। चतकामाराधां इरिहरविरिकादिभिर्षि प्रवासुं को तुंवा कथम सतपुर्यः प्रभवति।") युक्तां, करी, (युज् + क्त:।) इन्तचतुष्यम्। इति मेरिगी। ते, 80 ॥

"चाक्तजम इतं दिस्ता चनवण्य प्रार्थनादिकम् । युक्तः, पुं, (युन्वते सा योगेनेति। युन् + क्तः।) व्यथ्यसयोगः । यथा,---

"योगवी दिविध: प्रीक्ती युक्तयुद्धानमेदत:। युक्तस्य सर्वदा भागं चिनाधस्त्रत्रोत्परः । इति भाषापरिक्दे । ६६ ॥

तस्य लच्चां यद्या, गीलायाम् । ६। ८। "ज्ञानविज्ञानसप्तासा कूटस्यो विणितेन्त्रियः। युक्त इत्युचते योगी समनोराध्यकाचन: " "योगारू एख जन्म श्रेष्ठं। चीक्तस्पसं हरति चानिति। चानसीपदेशिकं विचानसपरीचातु-भव: लाध्यां द्वारी निराकाङ्ग चासा चित्तं यस्य । कातः कूटस्यो निर्विकारः । कातस्य विकितानि इन्द्रियाणि येन। स्थलस्य समानि लोचादीनि यस्य। चन्खकपामा असुवसंयु चैयोवारेयनुह्मित्रमाः च युक्तो योगारूए इ.ल.-च्यतं॥" इति तङ्गीकायां श्रीधरकामी॥ (रेबतसनो: एक:। यथा, चरिवंधे। ७। २८। "बाच पुत्रानिमां सास्य निवोध गहतो सम । प्रतिमानवयो युक्तकाच्यार्थे (निवन्सुक: #") युक्तरचा, च्छी, (युक्त: रसीय्स्या:।) राच्या। रत्वमरभरती। २।८।१८० । काटा चामवती इति भाषा। (तथास्त्राः पर्यायः । "राइमा युक्तारसा रस्यासुबद्दा रसनारसाः रकापगरि च सुरचा सुगन्धा श्रेयकी तथा भ" इति भावप्रकाश्र एवं मुख्ये खण्डे प्रथमे भागे ॥) युक्ता, च्यी, (युक्त+टाप्।) हक्क विशेष:। इति र्वमाला ॥ राजानी इति भाषा ॥ क्रमित्रके समदायतक्षे । व्ययुनसिद्धानामिति युक्तिः, की, (युन्यतं इति । युन् + क्तिन् ।) म्याय:। इति मेदिनी। ते, ४०॥ (यचा, पच्चतन्त्रे। १। १६६। "तस्य तहचनं श्वादा धम्मेयुक्तिसमन्तिम्। उपमध्य ततीश्वरः कपोतः प्राच सुभकम् ।") कोक्यवदारः। इति व्यवदारमाष्ट्रका ॥

> द्रति स्त्रुतिचा। चारुमानम्। यथा,---"युक्तिव्ययवसन्नासु समध्येगमाईयेत्॥ युक्तिरद्वमानम् । चातुमानेन विज्ञेयं न स्थातां पचसा चिकी। इ. वेकवाकात्वादिति विवस्याम् ॥ व्यथ युक्तिः । उक्काइसीर्यदी श्रेय: प्रक्रपाणिश्र वातक:। के साके भिरुष्टीतचा युगपत् पारदारिकः। कुह्राखपाणिविश्वेयः संतुभन्ता समीपगः। तथा कुठारहस्तक वनक्ता प्रकीर्भत: ! प्रवच चित्रेविश्वेयो दखपार्यसन्तरः। व्यवाचित्रवता श्रीते पार्वकी तुपरीचायम् । प्रत्यचिद्धेः विधरास्त्रसन्त्रादिभिः । पावर्षे वाक्पारुष्ये। अस्तः। जोप्रक्षस्य चौर दति। व्यभीक्तं दिश्यमानीश्चिप्रतिक्रमात्र तह्वः। त्रिचतु:पचललो वा परतोरधं तमावदित् । यदा धनिनेनाधमधिक विजयतु: पचलको वा

वं मे ऋयं धार्यसीति पुत्र:पुत्रहिक्कमानीः पि

"धर्मे ग्राच्छ विरोधे तुयुक्तियुक्ती विधि;सन्तः ॥"

म तद्वाकां प्रतिष्ठांना तदोत्तरकावसमेगाश्वप-सतोश्यमणं शत्वषद्याणं तस्यं व्यवकाम दापय-दिल्लाणे:।" दति स्वद्वारतत्त्वम् ॥ ॥ मान्या-सञ्चारविषयः। तत्त्व सत्यसम्। यदा।"युत्ति-रणांवधारसम्। उदाष्टरसं यद्या,—

'बह्समर्मपास्त्र नास्ति न्यती-भेयमिति युक्तसितीश्चितः प्रयातुम् । स्वयं मरकमवद्यमेव चन्तीः

किसिति सुधा सितनं यद्यः कुरुष्यम् ॥'
इति वेशीसंहारः।" इति साहित्यहर्पमम् ॥
(उपायः। षणा, क्रषासित्यासरे। ६६। ५६।
"तस्य प्रव्रकृषे देशासिकास्त्रेताचिरात यणा।
तां पृष्णः विकासित्रेति तस्योकांत्रिशः यह ॥"
भोगः। यणा, क्रयासित्राक्ते। ०। २॥।
"विचतुःक्रवेषुक्राप्तासे हिल्लाकाण्या हताः।
स्पृटाः क्रवासित्याप्ता भवयुसानिक्तिकाः॥"
प्रसायविद्याः। तह्यणा,—
"स्वासां तक्षयुक्तीनां विं प्रयोजनिमत्वुक्तते
वाक्षयोजनसर्थयोजनकः।"

"समाधा तनायुक्तीनां कि प्रयोजनामन्त्रभाग वानायोजनमध्योजनचा" "स्थवाद्मपुक्तानां वान्यानां प्रतिवेधनम्। स्थानयसिद्धिर्णच क्रियते तन्त्रयुक्तिनः॥ सक्ता गीताच ये स्थां कीना ये चाप्य-निक्तिनाः।

वेशीका ये कवित्तकी तेषाचापि प्रसाधनम् ॥ यथाब्युजवनखार्कः प्रदीयो यद्यानो यथा। प्रयोध्यस्य प्रकाशार्यास्तयाः नक्तस्य युक्तयः॥"

इति सुत्रुतं जसरतन्ते (५ व्यथायः॥) युग, इ वर्व्यने। इति कविकत्पद्रमः॥ (भा०-पर०-सक०-सेट्।) व्यन्तःस्थादिः। इ, युह्मतः। इति दुगहितः॥

युगं, क्यों, (युज्यत इति। युज् + घज्। कुलम्। न गुगः। "युजेधंजनस्य निपातनादगुगलं विशिष्टविषयं च निपातनमिद्मिष्यतः। काल-विशेषे द्याद्यपक्रकं च युगग्रस्ट्यः प्रयोगी-ठन्यस्य गींग एव भवति।" इति काशिका। ६। १। १६०।) युगमम्। (यथा, भिनुपाकवर्षः। ६। ६२।

> "उपनेतुसुद्धतिमतिव हिवं कुचयोर्युगन तरसा किताम्। रभसोत्यितासुपगतः चह्रवा परिरम्य कमन नधुमन्धत्॥")

परिरम्य कश्चन नम्मनमत्॥")

स्तादिकाल चतुष्यम्। (यथा, गोतायाम्। १८ व्या "परिश्वाकाय साधनां विनामाय च दुष्कृत्वाम्। धर्मसंस्यापनार्थाय सम्मनाम् युगे युगे ॥") द्वानामीयधम्। इस्तचतुष्कम्। इति मेदिनी। गे, १८॥ (यथा, मार्ककीय। १८। ३६। "दे वितस्ती तथा इस्तो नास्त्रातीर्यादिवेष्यम्। चतुर्वसं अनुदेखी नाह्मि युगमेन च॥") देवानां दादम्यस्यम्यत्यार्थे चतुर्युगं भवति। मनुष्कानेन चतुर्यंगपरिमासं विम्नतिष्क्षा-धिकाश्चित्वार्यस्यम्भ। तस्र सहयुगस्य मानम् १०६००० वर्षाः। जीतासुगस्य १८६००० वर्षाः । द्वापरवृशस्य प्दृष्ठ००० वर्षाः । कलि-युगस्त ४६२००० वर्षाः । इति श्रीभागवतमतम् । तिषां भारतवर्षेवर्तित्वं विवरखणा यथा,----"चलारि भारते वर्षे युगानि ऋषयी श्रुवन्। सतं जेता दायरच कलिचेति चतुर्युगम् । पूर्वे समयुगं नाम तत्रकाता विधीयते । द्वापरभ्यक्षां कचित्र युक्तानि परिकल्पयन् ॥ चलाये। हु: सहसाय वर्षामान् कर्त सुतम्। तस्य नावत् इत्ती सन्धा सन्धा प्रस्थ तथाविधः ॥ इतरेष्ठ संसम्बेष्ठ संसम्बर्धिष्ठ च विद्य । रकाषायंत्र वर्तनी सङ्खासि प्रतानि च । चेतां चौक्ति सङ्ग्राक्ति युगसंख्याविदी विदुः। तकार्षि किश्वती सम्बा सम्बोधः सम्बया समः । है सक्के हत्परेतुसन्धांशी सुचतः प्रते। सक्त अभेने वर्षा सांचिष्यं कर्ली प्रकी कितम् ॥ क्के प्राते चत्रधार्मा वे संस्थातच्य सभीविभि:। यघा द्वादश्यादकी युगर्सकातु संजिता। क्तलं चेता दापरचा कलिचेति चतुर्यंगम्। तक वंबस्या: खटा मानुवास्तावियोधस ॥ चलारिं भूत्तवा चौर्या इतं युगमधीचते। विभ्रतिस्य सङ्गाधि काली ह्या चतुर्युगः । प्रयक्तिक वक्यामि युगानि तुनिबोधत । नियुतानि इध्र के च एक चैवाल संख्यात षाद्याविश्वसद्भागि इतं युगमयोष्यते । व्ययुत्तन्तुत्वा पूर्वा है चान्धे निष्ठते पुन: ॥ षट्विंश्च सङ्खाका संस्थातानि त् संस्था। चितायुगस्य संस्थिया मान्यमातुकी रिता ॥ चारी प्रामसक्तमाथि वर्षायां मानुषाणि तु । चतु:वश्चिक्कानि वर्षागौ दापर युगम् ॥ चलाहि नियुतानि स्पूर्वशोगाना चतुर्थगम्। दार्त्रिश्चनथान्यानि सङ्माधि तुस्ख्या॥ रतत् कालियुमं प्रोक्तं मानुधेया प्रमाखतः। रमा चतुर्युमावस्था कात्रुवेख प्रकी चिता ॥ चसुर्युंगस्य संस्काता सम्बासम्बोधकंत्र च । । रका चतुर्यं गास्त्रातु साधिका लेकसप्रति:। क्षतंत्रेता(एयुक्ता था मनोरनारसुचाते »" इति साक्ष्ये ११८ व्यध्यायः॥ 🛡 ॥

यमध्यां वणा,—
"धार्ग परं क्षतपुरं जीतायां सामम्बरः।
प्रापरं यस्रवेवास्तरं में कार्यो स्वाम्बरः।
प्रापरं यस्रवेवास्तरं निर्मा कार्यो प्राप्तः।
प्रापरं देवलं विष्णुः कर्यो करो मस्याः।
प्राप्तं विष्णुः कर्यो करो मस्याः।
प्राप्तं भगवान् सम्बत्यापः प्राप्तं प्राप्तः।
प्राप्तं भगवान् सम्बत्यापः सनातमः।
प्राप्तं भगवान् सम्बत्यापः सनातमः।
प्राप्तं क्षाव्यादः स्वाप्तं क्षावः।
"स्तं क्षावः प्राप्तं क्षावाद्याद्यादः सनः।
प्राप्तं स्वयं क्षावादः स्वयं प्रसः।
प्राप्तं स्वयं किष्यास्य स्वयं प्रसः।
प्राप्तं स्वयं किष्यास्य स्वयं प्रसः।

दुष्टानां नियहं कुर्वन् परिपाति जगन्नयम् ॥ वेदमेनं चतुर्भेदं ज्ञाना प्राप्ताधानिविशः । करोति बहुजं भूमो वेदचासस्तकपश्चकः ॥ वेदांस्तु द्वापरे सस्य कर्वरन्ते एनर्ष्टाः । क्रिकस्तक्तपी दुर्वनान् मार्गे स्वापयति प्रभः ॥ यवमेव जगन् सम्यं परिपाति करोति ७ । इत्ति चान्येजनन्ताता नास्त्रसाष्ट्रातिरेकि

इति विक्कपुराची ३ व्यांग्रं २ व्याच्याय:॥ 🛊 ॥ युगधर्मेशानारं यथा,—

श्रीमानववाच । "क्ली युग मञ्चाभाग । समायाते सुदावसे । स्रविद्याना नगाः नर्ले कीह्याकाहृदस्य में ॥

बास खनाच ।

चार्यं सत्त्रयुगं प्राष्ट्रसानकोताक्रयं युगम्। ततचा द्वापरं विद्राः क्विमन्त्रं विद्वनुधाः ॥ शते धक्ते चत्रचादः सर्वधक्तेरता जनाः। वर्काच्याचाररनाकापीजनपराथवाः ॥ नारायकार्धनपराः श्रोकवाधाववर्धिनाः। नवां क्तिभाविषाः सन्ते सरघा दी बेजी विषः ॥ धनधाना(इसम्पन्ना द्विसाइक्सविद्विता:। परोपकारियाचीव सर्वधास्त्र (दस्तथा ॥ गर्वविधाः सथयुगे सन्दे लोका हिजीतमः।। राजध्येनदार्श्यम् भूपाता जनपातिनः । चही सखयुगन्थासि कः संस्थात् गुवान् चमः॥ व्यथ्ने। चर्णतत्र वनाः केचित्र कुलेते॥ 🛎 ॥ श्रीतायुगे समायातं धर्माः पार्शेनतां गतः। म्ब्रच्यक्रेश्रान्त्रता सीकाः केचित् केचिह्याश्रयाः। विष्णुध्यावदना लोका यञ्च हानपरायणाः। वर्णाश्रमाचारसाः सुखिनः सुस्यचेत्रसः ॥ चाला भूमि ६ । प्राप्तः सर्वे बाचन वर्गातनः । जाधानाच संचातानी वेटवेटाक्रमारमाः ॥ प्रतियद्दतिष्ट्रसाच्च सत्यसम्बा (जितेन्द्रिया: । सपीवतस्ता निर्वादातारी विष्णुसंविन: ॥ का सब्धी निक्तांच कियः चर्नाः प्रतिव्रताः । वसुन्धरा च प्रस्याच्या पृष्ठाच पिष्टसंविन; ॥ ॥ श्रीतायुशस्थावमाने दापरं युग व्यागते । दिवादी भूतवाम् धर्मा: सुखदु:खान्विता नवा: ॥ केचिन् केचिन पापरताः केचिह्नमेगरतास्तवाः। के चित् के चित् गुग्री दीनाः के चित् के चिन्न दा

स्वस्तान्द्रश्चितः के चित्र के चित्र चातिधना स्वयाः ।
प्रतियादे बाद्याणाच्य कदाचित कुर्वते ख्रण्णाम् ।
भूसणा धनलोभेन कदाचिद्याते प्रणाः ।
विष्णुप्रणापरा विप्राः ग्रद्धाच्य हिणसेविनः ॥
तदा विष्णुर्यास्त्रपी वेदसागं चकार ष्ट ॥ ॥
कली युगे च विप्रणाः । सर्वपापिकास्त्रि ।
रकपादीरभवह्नमेः सर्वे पापरता चनाः ॥
बाद्ययाः चित्रया वेद्याः मूदाः पापपरायगाः।
निजाचादविष्टीनाच्य सविष्यन्ति कली युगे ॥
विष्रा वेदविष्टीनाच्य प्रतियश्चपरायगाः।
स्वास्त्रकासिनः कूरा सविष्यन्ति कली युगे ॥

पराञ्चलोलुया निर्द्धां तपोवतपराङस्थाः। पाधकत्वज्ञाचा भविकालि कली युगे । वित्रार्थे वासवाः केश्विकश्वाकपटधार्केवः। बल्काधरा भविष्यांचा जटिलाः इससुधारिकाः। कली युरी भविष्यांका ब्राप्सनाः मृहधार्केकः ॥ मूदाच दीचागृद्यो वितां वाक्षमधर्मियाः। बतौयास्यन्ति निवृत्ता उत्तमा चापि नीचनाम् ॥ नीचाचा धनसम्बद्धाः यास्यन्य् चपदं प्रति । प्रदाखनचुमकाहिभ्यो हानानि सक्ता जनाः ॥ यक्राद्धि च नेष्यां ना त्रवता विप्रवर्णनम्। मिचको द्वादिखानि कुसास्त्रच कली जनाः । काधकीवृद्धिदातारी धकीवृद्धिविलीपिनः। परोच्च निन्दकाः कृराः संस्खाप्रयवादिनः ॥ परश्री इंसका चेव भिष्या वचनभाविता:। भविष्यनि कर्जी विद्या: पर्यिकाभिकाधिक: # एष्टमाबान्तमतिषिं समाराध्य विधानतः। धनको भाद्यनिकालिक त्रक्षा सम्बद्धाः । महलोप भौविन श्रेव भवित्यन्ति कलौ युगे । क्यीजिताः पुरुवाः सञ्जे क्रियोरध्यक्षणाः । दुनीतिक्वधिने तासां स्वाधिनचा न संग्रय: ॥

जैमिनियगण ।

मनः मृहिविद्यीनलात सळीवां प्राणिनां सुने । ।

चातः सर्वे लया प्रीलं मनो विस्तयहं सस ॥

कली सर्वे भविद्याला सनः मृहिविविजिताः ।

तैषां यथा भवेत् कर्मा सफलं बृद्धि तद्गुरो । ॥

चान उवाच ।

धानिषितम् यत् कमै तस्विक्षिक्षणं श्रेषु । ग्रेकंन मनमा विष्राः स्टूढं कथाते मया ॥ विकामित्समतां पुंनां न किचिदिषतं भवेत । इति ते कथितं सर्वे यक्तं त्राच्चावत्तमः। यत् श्रुका मित्तमावन नको मोचमनाप्रयात॥" इति पाद्म क्रियायोगसारे २५ च्याधाय: ॥॥। व्याप च ।

"क्रां धर्मने चातुष्याचा सत्यं दानं तयी स्था। धक्तिपाता चरि: भीत: सन्त्रचा चानिनी नराः। चतुर्क्वर्धसञ्चलाचित्र करा जीवन्ति वे तदा ॥ क्षतान्ते चाचि बैदिया विट्यूदाचा जिला डिजै:। म्रस्य प्रस्तिः पृत्ती विग्युः चर्च नघान 🗑 🕪 चेतायुगे (चपाड्यकाः सत्यदानदयात्मकः। मरा यञ्चपराध्वास्त्रां साथा चत्रोद्भव जगत्॥ रत्तो इरिनेरी: पूज्यो नरा द्रप्रभातायुगः। तथ विद्यार्भीसरथः चिचियो राचसान्छन् ॥ 🕸 ॥ दिया अ द्वापरे धन्मः; पौतता चाच्यते गते। चतु:श्रतागुष्ठी लोका हिजचलोत्तरा: प्रजा: ह मदा स्याप्यवृद्धीच विद्यावासम्बद्धप्रम् । त्रहेकन्तु यनुचेदं चतुर्घा विभजत् पुनः ॥ श्चिम्यानध्यापयासास नासतस्तात्रियाध से। करवेदमच पौलख्यं सामवेदच जीमिनम् ॥ व्ययकार्यं सुमन्तुन्तु यजुर्केदं महास्तिम्। विश्रास्याधनसंभान्तु पुरावां स्ट्रुलमेव च । व्यष्टादश्च पुरावानि येशु वे इहिनेव हि। श्रांच प्रतिशांच वंशी सन्तनशांक च ॥

युग वंद्राचुचरिमचीव पुरार्वा पचलचाम् ॥ ब्राफ्रों प्राद्दी वेद्यावच्या ग्रीवं भागवनज्ञाया । भविष्यं नार्दीयच पुराकचिति विसारम् ॥ मार्कक्कियं तथायेयं ब्रक्तवेवर्तमेव च। कीर्मामाद्यं गावज्य वास्वीयमनकारम् । धारादश्चं समुद्तिं बच्चा खामित संज्ञितम्। व्यन्धान्युपपुराकानि सनिभिः कथितानि तुः। ष्यार्त्तं सनतक्षमारीक्तं नारसिष्टमणापरम् । हतीयं स्कान्दसृहिष्टं कुमारेक तु भाषितम्॥ चतुर्घे श्विवधम्भार्ष्यं साचान्नस्रीग्रभावितम् । दुव्याससीक्तमाचर्ये गारदीक्तमतः परम् ॥ कापिलं वासनचे व तथे वी भानसंदितम् । ज्ञचार्क्य वात्रयचाच कालिकाक्रयमेव च ॥ माचेत्ररं तथा प्रामं सौरसकार्यसम्। पराष्ट्रशेक्षमपरं मारीचं भागेवाक्रयम्। पुरानं धम्ने प्राच्य च देश चाल्लान यन् सने ।। व्यायः ग्रीतक । सीमां सा व्यायुर्वेदार्थं ग्रास्क कम्। गान्यजंब धनुनेदी विद्या स्तराहण सहता:। श्वापराकते स च चरिभुँवी भारमपाचरत् ॥ 🕬 रकपाद स्थिते घर्मो क्रधाताचाचुतै गते। जनाक्तादा द्राचारा भविष्यक्ति च निर्देशाः ॥ सन्बं रजलम इति हश्यनी पुरुष गुजा;। कानमचौदितास्तेशीय परिवर्णन्त आतानि ॥ प्रभूतका यदा सन्तं सनीवृडी कियागि च । तदा क्षत्रयुक्तं जिलाहाने तपसि यद्रतिः ॥ यदा कर्मम् कार्येष्ठ प्रक्तियेश मि देकियाम् । तदा जेता रजीवतिकिति वार्वीच प्रीनका। ॥ यदा जोभक्त्वसन्तोषो मानो दभ्नीश्य महार:। करमेनाचायिकान्यानां दापरमदनकासः।। यदा सदावृतं लक्षीनिदाक्तिंसादिसाधनम्। भोकसोक्रभयंदिनां स कलिस्तुतदा स्रुत: 🛭 यसिन् चनाः कामिनोपि प्राचलस्वभाषियः। रस्युक्तरा जनपदा वेदाः पावकः द्विताः ॥ राजानच प्रजाभक्ताः ग्रिफ्रोटरपरा दिचाः । व्यव्रमा बटवी श्रीचा भिचावका कुटुम्बन: 🗈 तपस्तिनी यामवासा मासिनी निखलीलुपा:। इसकाया महाहाराष्ट्रीयंगायीवसाहसाः ॥ स्रक्षांना स्त्याच पति स्त्यं भन्तार् रव च । मूरा: प्रतियद्यीव्यक्ति तर्यावंश्रीपनीवित: ॥ उद्विमाञ्चानमञ्जाराः पिशाचनस्याः ग्रजाः। चाकातभो जनना चिद्वना तिथि पूजनम् । करियानित कर्ली प्राप्ति न च पिकडो दक क्रियाम् ॥ करीपराच जनाः सन्वे मूदप्रायास्य ग्रीनकः।। व हुप्रवाद्यभाग्याचा भविष्यक्ति कसी च्यिय:॥ श्चिर:क अक्ष्यनपरा व्याक्षां भेत्यति सत्पति:। विष्युं न पूर्वाययांना पाष्ट्रहोपह्या जनाः । क वेदिविविधि विश्व चर्यास्त स्त्रीको सञ्चान् गुणाः। की नेनारेव सध्यास्य सक्तवन्यः परं अजेत्। हते यहायती विक्युं जेतायां यजतः कतम्। दापरे परिचर्णायां कली तहरिकीर्मनात्॥ तस्ताल् क्रेयो इस्रिति धेयः, पूज्यका ग्रीनका ॥"

इति गाचके ग्रमधन्तीः। १२० व्यथायः।

युजः, पुं, ( युज्यते वलीवहीं व्यक्षिति। युज्+ घण्। युजेर्घणनस्य निपातनादशुक्तस्य। इति काधिका। ६।१।१६०।) रचञ्चा-वाक्षम्। इति मेदिनी। जे, १६॥ जीयानि इति भाषा। ( चणा,—

"नावित्र नः पार्यतं युगैव नभ्येव न उपधीव प्रधीव ॥"

दित का निहे। रें। १६। १॥ "युगा दव यथा रथस्य युगे नभ्या दव।" दित सङ्गाक्षे सायकः॥ तथा च कथाधरित्वागरे। १०।१२।

"तस्येकहा विश्वचार्य गक्कती मयुरा पुरीम्।
भारवी जा युगं कर्यन् भारेण युगमयतः।")
युगकी ककः: पुं, (युगस्य की ककः: ) युगका हस्य
की ककः: जोया जेर स्थित इति भाषाः।
तत्यकायः। युग्या २। इत्यमरः। २।६।१८॥
युगत्यरः, पुं, (युगं घारयतीति। घारि + "वंशायां
स्तृत्विधारिस दिनिष्टमः।" ३।२।४६। इति
स्तृत् । "का विष्टमस्य सुम्।" ६।३।६०। इति
सुम्।) यत्र रथस्य युगका हमा सम्यति तत्र ।
रथस्याचा यत्र वश्यक्ते तत्र्युगका दिन्युगं
घरति युगन्यरः। इति भरतः॥ तत्यक्षायः।
कूषरः २। इत्यमरः। १। ६। ५०॥ प्रक्रंतविश्ववः। यथा, —

िनिषधी भाउछावान् विल्थी चेमजूटी युगन्धरः ॥'' इति ग्रब्दरज्ञावली ॥

(तृबिपुत्रः:।स च सात्वकी:पौत्रः। यथा, इस्त्रिकेशे।२६०।६१।

"त्येयुंगन्दरः प्रश्न इति वंशः समाध्यते ॥") युगपन्, या, रकदा । रककाजीनम्। रत्यमरः ।॥ ॥ १२२॥ ( यथा, भागवते । ॥ । ॥ । २ । "कालसं त्रां नदा देवीं विश्वष्यक्तिस्वक्रमः । चयोविंग्रस्तिभ्यानां गर्या युगपदाविश्वन् ॥") युगपत्रः, पुं, ( युगं पत्रमस्य । ) कोविदारवृष्यः । इति देमचन्द्रः ।॥११८॥ युग्मप्यंवस्त्रमात्रस्य ॥

युगपननः, पुं, (युगपन + खाणें कर्।) कोविदाइ-ष्टचः। इत्यसरः । २। ४। २२॥ (यणस्य पर्णायः। "कोविदारक्षसदिकः कुद्दालो युगपन्नकः। कुण्डली ताक्तपृयम् सम्तकः स्वर्णकेष्रदी॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वेखके प्रथमे भागे॥) युगपनिका, स्त्री, (युगं पन्नस्याः। कृष्। टाष्। स्वतारस्थेलकः।) प्रिथापादनः। इति विकास्त्र-

ण्यारस्थलचा। प्राप्तपावचाः दान चिकाकः-प्रयः॥(विवरणस्थाः प्राप्तपायस्य चानधस्॥) युगपाचेगः, पुं, (युगस्य पार्चे गच्छतीति। गम्+डः।) खम्यामार्घे लाङ्गलपाचेबह्रोगीः।

मिन् कः। अन्यासाय जाङ्ग्लामा वर्षा शाः। पाँट वांचा ग्राच राति भाषा। तत्त्र्यायः। प्रष्ट-बाट् २। रत्यमरः। २।६। १३॥

युगलं, की, (युच्यते परसारं संग्रच्छत इति। युज् → ह्यादिभ्यः कलच्। श्रङ्गादित्यात् कुलम्।) युग्यम्। इत्यसरः।२।५।३०॥ (यथा, भागवते। ४। २६। २०।

"पद्मश्री पाद्युगनसाद चीन्यञ्जलातिलाम् ॥")

युग्माद

युगलमन्त्रः, पुं, (युगलाख्यो मन्त्रः। श्राकपाचिदवत् समास:।) लक्षीनारायकमनः। यद्या,---"इदं रहस्यं परमं जन्मीनारायबाज्यम्। राजंस्तवापि वच्छामि प्रपत्ति प्रस्थागतिम् ॥ हयान परमरी सन्त्री नास्त्रि सत्तं नदीसि ते। दयान परतरो धक्ती नास्ति लोकेष्ठ जवन । सन्वर्षा ल्लामकाचा मध्ये युगलसंचलम्। मनं हि सन्तरः श्रेष्ठं लखाजव्यमनुष्यम् । सर्व्वती युगलं सम्बंकार्यो परतरं हुए।। गृह्याद्गुन्धनमं जातु श्चेयं नसदुपायकै: ॥"

इति पाद्मीतरसक्त २५ खध्यायः ॥ युगमाम्बः, पुं, (युगमामित्यास्याः यस्य ।) वन्त्र र-ह्य: । इति राजनिर्धेग्द: । वि, युग्ननामक: । युगांभ्रकः, पं, ( युगस्य व्यंभ्रकः चुडांग्रः इति । ) वसर:। इति चारावली । २८॥ युगविभाजक सः॥ युगाचा, च्यी, (युगच्यादादिभूता ।) युगारम्भ-तिथि:। यथा। "खय युगाद्याः। तासु च । 'युगादा वर्षेत्रहिच सप्तसी पार्वतौपिया। र्वे तद्यभी चन्ते न तच तिचियुग्नता ॥ र्थनंग घवसा।

ब्रह्मपुरायी। 'विभारते भुकापची तुल्लीयायां सनं युगम्। का निते शुक्तपत्री तु जेताथ नवमेरहनि ॥ श्रय भाइपदे हाशाचयोद्यानु दापरम्। मार्थ च पीर्कमास्त्रां वे घोरं कालियुगं स्ट्राम्॥ युगारमास्त निषयो युगाद्याक्तेन विश्वता: ॥ अञ्च विश्वास्य: पौर्यमास्यन्ता रव। तका-पुरागी नचीव तिथिक्तत्वाभिधानान्। सुन्त्र-वाचित्व कार्तिके नवमेश्हनीत्यनिवेधसिद्धौ भूका-पच इति वर्षे स्यात्। तेन भादलकाचयोद्धौ चन्नय्वक्रमापचीयेनिसेधिकोत्तं निरस्तम् ॥३॥

> 'वैशाखमासस्य सिना हतीया गवन्यसी कार्त्तिकशुक्तपन्ते। नभस्यमाधस्य तमिम्रपत्ते भयोदधी पचदधी च माघे॥ रता युगादाः; क्यताः पुरामे-रमन्तपुगय। स्तिथयश्वतसः। उपप्रवे चन्द्रमसो स्वेख चित्रवरकाख्यायनद्यं च ।

व्यासां प्रशांनामाच विष्णुप्रायम्।

उपन्नवं यष्ट्ये।

'पानौयमप्यच निसेचिमित्रं ददात् (प्रष्टभ्यः प्रयतो मनुष्यः। श्राहं इतं तेन समा: सप्टसं र इस्यमेलन् पितरी वहन्ति ॥

ध्वानमधिक्तय भविष्ये। संबद्धरफलं तच नवन्यां कार्लिकं तथा। मन्वारी च युगारी च माध्ययपतां लभेत ॥" इति तिथादितस्वम् ॥

युगान्तः, पुं. (युगानामन्तो यत्र । युगानामन्तो भारते।५18८ ६५।

"उदर्भयन् दस्युधंचान् समेतान् प्रवर्षयम् युगमन्यद्युगान्ते । यहा धच्चाम्यस्मिवत् कौरवेर्याः क्तदातप्राधानेराष्ट्र चप्रकः॥)

युगध्य । युग्मं, को, (युच्यते इति। युच्+"युच्चिर्दाच-तिषां कृषा" उगा॰ शश्रध्। इति सक्।) इयम्। योका इतिभाषा। तत्पर्यायः। इन्हम् २ युराकम् इ युराम् ४। इत्यमरः। २। ५। ३८॥ ( यथा, रामायर्थे । १। ६१। ७६। "पाटुकोपानकाचिन युगान्यच सक्क्स्यः॥") द्वितीयचतुर्धवसारमदश्मदादशराभ्रयः। यथा

"क्रोरच सीम्बः पुरुवीरङ्गा च ब्योजीश्य युग्नं विषम: समक्ष । चरस्मिर हुत्रास्मक गामधेया केवादयोधभी क्रमण: प्रदिष्टा: ॥" इति च्योतिसाखम् ॥

(हितीया।) मेजनम्। यथा,---"युमाधिकतभूनानि वर्ण्यमोर्वस्यक्योः। क्रमेश द्वारधी युक्ता चतुर्रेश्याच पूर्शिमा ॥ प्रसिपदाष्यमावास्या तिच्चोर्युग्मं महाभवम् । रमहासं मधावीरं धनि पुगरं पुराशतम् ॥ क्रितीयाष्ट्रतीययोश्वनुधाँपश्वन्योः वजीसप्तन्यो-रष्टमीनवन्धोरंकादधीद्वादध्यीः चत्रदेशीयौग-भाक्योः प्रतिपद्भावास्ययार्थयम् भेलनम् । तक्त-शिधिमात्रनिमित्तके कमिति मश्राप्रलम्। एतत् प्रयोजनन्तु तिथिविद्योवविद्यतं कमेनिय तिथिखकाविश्वेषित्यसम्। स्वतिच्याकमे। नि-र्वाष्ट्रं सञ्चायभाविनात्वात्वधनुप्रवेग्राद्पवासा-द्याचरमञ्च।" इति तिथादितचम् ॥ (इय-विशिष्टे, चि। यथा, मनु: । ६। ४८। "युग्नासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्नासु गात्रिषु । तसात् युग्मास् प्रचार्धी संविष्ठी हार्गवे (क्षयम् ॥")। युग्मपनः, पुं. (युग्मं पन्नमस्य ।) रक्तकाचनदृज्ञः । इति रव्यमाला॥ (युग्संपत्रम्।) युगलपर्यो ऋषि॥ युग्मपत्रिका, की, (युग्म पचमस्या:। "शेषादि-इलम्।) शिंभापाष्ट्यः। इति सन्दरकावली। (विषयीऽस्याः श्रिंपामाधास्ट्रे जातवाः ॥) युग्मपर्याः पुं, (युग्मं पर्योगस्य ।) कोविदारहचाः सप्तपर्कष्टचः । इति राजनिर्धस्टः ।

युग्मकला, क्यी, (युग्मं कलमस्या: ।) इन्ह्रचिभिटी। युच्ह, प्रमादे । इति कविकत्पहम: ॥ ( भ्या --वृच्चिकाली। इति राजनिर्धस्टः॥ ग्रन्थिका। इति रह्माला ॥

युग्मादर:, पुं, (युग्मस्यादर: ।) तिथिविधीवयोगैन तिथिखकविपावस्यादरकम्। यथाः "पत्रमी सप्तमी चैवेळारिना विशेषत: सायाच्यापि-तिथेर्यं इसादुपवासे श्रीय न राजियुग्नाहर:।"

वा ।) प्रलय:। इति इलायुष: ॥ (यथा, मञ्चा- युग्मादर्ग, कौ, ( युग्मस्यादरग्रम् । ) युग्मितिधि-पूज्यता । यथा,-

"चिष्य-भाषापिनीयातुसीव पूच्या सदाति(य:। न तत्र गुम्मादरसम्बन्ध इदिवासरात् ॥" इति तिथादितस्यम् ।

युर्ख, क्री. ( युगाय क्रितम् । युग+ "उगवादिश्वो यत्।" ४.१९। ९.। इति यत्। युगमञ्जेलीति वा। रकारिकात् थत्। यदा, युच्यत इति। युज्+ "युग्यंच पच्चे।" ३।१।१२९। इ.सि काक्नो किपातित:।) वाज्यनम्। यानम्। इत्यमर: ।२।८। ५८ ॥ (यथा, महाभारते। ६। 42121

"क्रियास्य सुवर्धस्य यानयुग्यस्य वाससाम्। ष्याविष्ठः, कलिनः ब्रांत जीयते सा नवसादा ।" वया च मगी। =। २८३।

"यवापवत्तते युग्यं वेगुरायात पाणकस्य तु। तम खामी भवेद्क्यी हिंसायां दिश्रतं दमम्॥" वाच्यत्तिक्किश्चेष इद्यति। यथा, "युग्यो गौ:। युग्योध्यः। युग्याचन्त्री।"इति काश्चिका। **१।१।१२१॥**)

युग्यः, पुं, ( मृगं वहतीति । युग + "तहहति रच-थुगमासङ्गम्।" ४ । ४ । ६६ । इति यन्प्रस्ययः।) युगयोग्रा। इतामर: १२१६/६८॥ ("रयं वश्वतीति रण: गुग्धः प्रामक्तः:।" इति काधिका॥) युब् [ज्] चि. ( युक्तिर योगे + किन्। "युक्तेर-

नमासं।" । ११०१। इति सुमागमः।) योगकत्ता। मेलनकत्ता। इति सुरुधवोध-षाकरवम्॥ (यथा, भक्तिकार्यः। 🕻 । ११८ । "गुष्टाया निरमादाली सिंदी ऋगसिव हुत्रयन्। आतरं युडिभयः संख्ये घोषियापूरयश्टिशः॥"

युग्तम्। यथा, सभौ। ३। २००। "युच्च क्रार्वन् हिनचेषु सम्बान् कामान् समयुते। च्ययुच्चतुपिहृत् सर्व्वान् प्रजीप्राप्नीति पुष्के -

ससः। स च इन्द्सि दिलीयचतुर्थपादरूपः। यया, इन्दोसञ्जर्धाम् । ३ । १ ।

"विषये यहि ची सलगा इती भी युणि भाइगुरकाइपविषम्॥")

भावा।"५। ८। ९५८। इति कमः। टामि व्यतं युक्ती, [त्] पु, वर्धसङ्करणातिविधियः। सः तु गङ्गापुत्रकष्यायां वैग्रधारियो जात:। यथा,--"गङ्गापुत्रस्य कन्यायां वीय्यम वेषाधारिकः। वसूव वेश्रधारी च पुन्नी युक्नी प्रकी (र्शत: ॥" इति असविवर्त असस्यसम्

पर०-वाक०-सेट्।) व्यन्त:स्यादाहि: प्रवम-करी। प्रमादीश्ववधानता। युक्ति पाप साधु:। खोद्यावर्गाद्यादिशित रमागाय:। पचादिलाद्वि पुच्छो लाष्ट्रलम्। श्रोष्ट्रावर्ग-प्रेयादिरित (जलोचन:। सुच्हति। इति दुर्गादास: 🛭

इति तिच्यादितत्त्वम् ॥ व्यक्षः विवर्षां युक्तभूष्ट्यं युज, इर् ध ज क्यीयुती। इति कविकक्पह्रमः ॥ ( वधा - उभ - सक - व्यनिट्। ) इर्, व्यय्नत् ष्ययौर्चीत्। घ, युनिक्त युर्के प्रतिनातं लोकः। चौ, योक्ता । इति दुर्गादायः ।

वुच, कि चंबसे। थुती। इति कविकवाहसः ॥ युद्ग, [घ्] क्वी, (योधनसिति। युध् + किए।) ( पुरा॰-पन्ने भार॰-पर॰-सम॰-सेट्। ) समा:-स्याद्यादि:। वि., योजयति योजति। उंयमी वस्वम्। इति दुर्गादासः ।

युण, इ.स. विन्दे। इति कविक व्यद्भाः ॥ ( पुरा०-दुर्सोदास: ॥

मुज, य चौर समाधी। इति कविक्रकाहमः॥ (दिपा०-साह्म०-स्नव-स्विट्।) समाधि-याँग्यभावः। य ४, खयमर्थे नियुच्यते। इति चवायुष:। ची, योक्ता। इति वुर्गादाय: ह

बुजानः, पुं, सार्याः। इति संविश्वसारीकारि-

युजी, [ज्] पं, (युज् + किए।) व्यन्त्रिवीक्षमारी। इति विकासक्षेत्रः । निकाद्वियचनान्तीव्यम् ॥

बुक्कानः, द्वं, (युज्+ ग्रानच्।) सारिधः। विषः। दिति मेहिनी। ने, ११३ । भावनासद्यकारेक सर्वेत्तः। यया,----

"योगचो दिविधः प्रोक्तो युक्तयुक्तावमेरतः। मुल्लक्ष सर्वदा भागं चिन्तासहलतीय्पर: ॥" इति भाषायशिक्टेदे। इप् ॥

"युक्तखति। योगाभ्यातावग्रद्धा वर्धोक्रतसमाधि-समानादिती विविधतिह्युक्त इत्युचते च्यमेव विश्विष्टयोगवन्तात् यक्त प्रत्युच्यते। धर्मदेति चिन्तासद्यकारं विनेत्वये:। भागं सर्व्यविषयायां ष्रव्याम् । व्यवस्य युद्धानः । विषयवारकाः भागससमाधिसाः। व्ययच युञ्जान उच्यते। चिन्ता आर्ग तदेव कार्यं तहाइकारात् स्मृतस्यायविष्तिविपत्तरातृ अर्थातृ मनः प्रविचीकरोतीव्यर्थः।"इति सिद्वान्तसुक्तावकी ॥ युत, अती, निन्दा। युड का निन्दे इत्यसनाङ्गावे (क्रिप्प्रद्ययेन (नव्यज्ञम् ॥

युन्, [भ्] चत्री, (बोधनमिति। युध्+किए।) युद्धम् । इत्यमरः ।३।८।१०५ ॥ (चि, बुद्धवते। । यणा, भागवते । ६ । ९२ । २३ ।

"इति बुवायावन्त्रीयं धन्ने जिल्लासया कृप !। मुयुधाते महावीका (वन्द्रक्वी युधां पती ॥")

युत, ऋ इ दीमी। इति कविकल्पह्नसः॥ (भ्या०-चाला - चन - सट्।) च, चयुरी नत्। इ, बोतते। इति दुर्गादासः॥

युतं, क्यी, (यु+क्त:।) चक्तचतुष्यम्। इति मेदिनी। ते, 80 व

युतः, चि, (यु+त्तः।) युक्तः। व्यष्टयग्-भूत:। इति मेदिनी। ते, ८०॥ (यथा, भक्तिया । १। ०।

"क्वीभिष्ठतान्वसरसामिनीने-

मेरी: धिरांचीव म्यांच यसाम् ॥") युतकं, स्ती, संप्रयः। युगम्। नारीवकाचनम्। युक्तम्। चलनायम्। चीतुकम्। इति विच-मेरिन्यौ। के, १८६३ में की करवास्। इति भ्रम्रकावनी ॥ क्वीवकाभेदः । इति देमचनः ॥ संभय:। भूगीयम्। इति नानायरतमाता।

युक्रम्: इत्वसरः। २।८।१०६॥ (यया, रामायसी। २।५२।१०।

"यो न देवासुरै: सर्व्वें; ग्रस्थ: प्रसन्धितुं युधि । तं प्रश्न सुखरं सुप्तं ऋषे हु सक् सीतवा ॥") भाता॰-सक्त०-सेट्।) ड क, योजयते। इति युद्धं, की, (युध्यते इति। युध्+भावे क्त:।)योध-गम्। बड़ाइ इसि भाषा। तलकाय: । बायो-भनम्र जनान् प्रधनम् ८ प्रविद्रारसम्। न्धम् ६ चास्त्रस्तम् ७ वंद्यम् = सभीकम् ८ साम्य-रायिकम् १० समरम् ११ चानीकम् १२ रेंबः १३ वासकः १४ विश्वकः १५ संप्रकारः १६ चाभिषम्यामः १० कतिः १८ संस्फोटः १८ संयुगः २० चाम्यामदः २१ समाचातः २२ संघाम: २३ व्यभ्यागम: २३ व्याच्य: २५ ससु-दाय: २६ संयत् २० समिति: २८ चानि: २८ समित् ३० खुत् ६१ । इक्षमदः । २। ५१ ५०६-१०६॥ संराव: ६२ च्यात्राच: ६३ सम्बरायक: ६८ विदार: ३६ दारअम् ३६ लंबित् ३० सम्पराय: ३८। इति ग्राव्टरकावनी॥ तीक्णम् ३८ ज्यवरीयम् ८० वलचम् ८२ चानतः १२ चान मर: ४३ समुद्य: ४७। इति जटाघर: ॥ # ॥ युद्धे वर्शनीया(न यथा। चक्ते १ वक्ते २ वलम् ३ चर: ८ धृति: ५ तूर्यमान: ६ सिंचनार: ७ श्वमख्यम् प्रक्तिनदी ६ क्तिच्हनम् १० रय: ९१ चामर: १२ इस्ती १३ चन: १४ केतः १५ विदीर्गेक्षम्भक्षास्त्रक्रमस्ता १६ युषरचनावस्थितसेना १० सरपुष्यवृद्धिः १८। इति कविकल्पनता । # । यथ युद्धकतम्। **ंचा जिल्लो मादि भिये जे रिट्ठा विपूजद** चिकी:। न नत् प्रकमवाशीति संयामे वहवाश्रयात् ॥ इति यज्ञविदः प्राङ्घयंज्ञकार्यविशारदाः। मस्मात्तत्ते प्रवच्यामि यत् पत्तं प्रवाजीविनाम्॥" युद्धे सरखप्तं यथा,---

"धर्मनाभी ध्येनाभच्य बद्दीनाभक्त चैव च । य: मूरो वकात युद्धे विकट्नु परवाधिनीम् ॥ यसा धनी। र्यकामी च यज्ञ श्रेव सद्चित: । मरं ऋभिसुखे चला तयोः प्रसाधिरोच्छा ॥ विका: सवाजनवाप्नीति एवं युध्यन् रयाचिते । व्यवमधानवाप्नीति चतुरस्तेव कर्मवा । यस् प्रकां सस्तृत्रमा वीयवान् वाश्वितीसुरिते । सम्मुखी वर्षते श्रूरः स स्वर्णात निवर्णते ॥ राचा वा राजपुत्री सासेनापतिरथापि वा। चतः चर्चेगयः स्रक्तस्य जोकोश्चयो ध्रवः ॥ याविन तत्व गाणावि भिन्दन्ति प्रकामाइवे। त्रावता सभते सोकान् सर्वकामदृष्टीयस्यान् । भीरासनं मीरध्या वीरखानस्पतिः स्प्रितः। जवार्थे जाकामस्यार्थे गोस्तान्यर्थे च ये इता:। तै मच्छनवमरस्यानं वे खुः सञ्जितिनस्तया ॥ कामयो यः परं सीवां भयक परिरक्तति। एडस्थित; पाचयति सीर्वाप गच्छति तहतिम् ॥ षातुत्तीर्यस्तया सदाः प्रायान् यस्यजते युधि । इतम खपते युद्धे स खर्मान निवर्तते ॥

र्देष्मि: ऋक्तिभंबाधि तथा के के च तस्तरे:। क्यान्य चें ये इता राजंक्ते यां स्वर्गेत संग्रय:॥ ग्रसायिका सुकिह्न्य: सग्रहे च चुती यदि । संयामान्त्रियते राजंसास्य सर्गो न संप्रयः॥ भयेन सम्बया वापि संहिन च रवाणिरे। बमास्त्रो स्त्रयते राजंस्तरा सार्गेन संप्रय:॥ यतु भिन्नीक्षतं गार्चं ग्ररग्रमपृष्टिनोमरे:। देवककास्तुतं वीरं रामयाना रमान्त च ॥ वराच्चर:सञ्चलाचित्रहरमायोधने इतम्। खरितानाभिधावनित सम भन्ता भवेति च ॥ यत्र सत्र इतः त्रूरः चत्रुभिः परिवेष्टितः । व्याच्यान् जभते कोकान् यदि स्तीवं न भाषते ॥ जितेन जम्बते जच्मीर्भृतेनापि सराज्ञनाः। च्चयविष्यं सिनिकासे का चिकासरसे रखे। इतस्याभिसुखस्यस्य ये जोका न निवर्तिनः। इति गोस्तामिविप्रार्थे नरमेधमर्ता इति तत् ॥

> स्थानाभिषाते प्रश्वागते च राक्रो वियक्ती दिजनार्यकाते । कीवालहड्डाजनगोय दे च श्कां मुनीनामपि धारणीयम् ॥ यां यज्ञमंत्रेक्तपता च विद्या: स्रग्नेवियो यत्र न वे प्रयान्ति। चायीन तामेद सति प्रयानित महाहवे सांतरुं संत्यजन्त: ॥ सर्जाच वेदान् सुमद्यक्तिरङ्गीः सौख्य योगच वने विवासम्। कते गुगा रकपदे प्रविदा मचाइवे सांतरुं संत्यजेद्य:॥ इमां गिरं वेद्विद: शुभाचारां सुभावितां द्वत्रभिदा दिवीकसाम् । चन्द्रसुखे वः सारते हर्न्छ्ति-में जन्मते जन्म च सोश्रिप वेदिय: ॥

सदा पुरायसमः सार्यः सुयत्तः सर्वतो सुखः। सञ्ज्ञामेव यक्तीनां चित्रयस्य विश्वतः॥ भूयचे व तुब्खामि रखधमें तनातनम्। बाह्याय प्रवर्णमं याह्यं परिवर्जरीत् ॥ च्यातलाधिनभायान्तमपि वेदान्तगं हिनम्। जिवांसमां जिवांसीयाम तेन त्रक्षका भवेत्॥ को दक्द प्रकापा शिन्तु प्रकर्मनं दिनं यदि । इन्यात्तमासुरं भावं इत्या न अक्षदा भवेत्। मचाचा जायते येस्त इतेस्तत्वं प्रसाय मे ॥ वच:संख्री कृपमाछ । काष्यक्ती सनानने । विर्षं विग्रतं चार्चं विवर्धे विमुखस्थितम्। युद्धोत्याच्छतं इत्वा प्रवादा वायते नरः ॥ विश्व व्यं विश्व व्यक्त व भीनो । स्मीतिवादिनम् । बर्गेश्रास्त्रायुत्रोस्तोस्तु इत्वास मञ्जूषा भवेत्॥ व्यक्याइतो व इन्तव्यो वालो टक्षो नपुंसक:। तवाइं प्रवदम्बग्रज्ञत्कतोश्य भौरव:॥ तकाहेतान् परिश्वरेक्ट्रो धर्मेश्टतां वरः । सम्बग्धन्तपानकी हन् इत्यामी जवाहा भवेन्। श्रकाक्तिच सन्दर्जेस्त बद्धेः कतुश्रतेर्गृपाः । व्यात्मदेशपरित्यामः, कर्तुं युद्धे सुदुव्करः ॥

े बस्या मध्यते । सुद्धी देशं सक्रा रकाणिरे। न शुद्धी रसभयानां ऋते कविकादायधात् । संग्रामे युष्यती तथा: सीर्ति: खात् सर्गति-

भगस्य तेश्वि नाम्बन्ति सञ्चानसाक्ताकाश्वात ॥ तस्रात् सर्वेन यत्किचित क्रियते तच्छुभग्रहम्। बर्च दार्व वर्त वाधि संयामे कृपचत्तम ! ॥"

इकारी बिष्युराचे संयामप्रयांचा । 🛊 ॥ ज्यय युद्ध निकंय:। "यत्रायृष्ठे भुवं नाधी युद्धे जीनितसं प्रय:। लंकालमेकं युद्धस्त्र प्रवद्गित मनीविमः॥ व्याकोट्ये विस्कीयात् चीभी नात्रवर्षे यदि । व्यसने च प्रचलेयां झ्यीन सुवियमंग्रेत क्षयं राक्षा न बोह्न यं ग्रेशिप प्रकास्त्रको-

कता बुढेव इक्स से प्रसेश्यः प्रसिमत्तराः । र्थ्युक्षं समे देशे विषमे च स्तिसक्रर:। चान्यवृहं भरी देशी पत्तियुद्धच दुर्गमे । काक्षये सर्वयहं स्थानीकायुद्धं जनज्ते। संचल योधयेदनान् कामं विस्तारयेद्वपृत् सचीस्रवमनीनं स्यादत्यं चि वहांभः सच। व्यपि पञ्चाञ्चलः सूरानृ निञ्चन्ति परवाद्यिनीम्। ये 2पि वा पश्ववट्सप्तमा इता: क्रतनिक्रया:॥" म्यथ यृद्धासन्निग्रयः।

"अम्बद्वारा विषक्तन्तु विग्रस्थासनस्व्यते । खरिं विश्रम्भ वा स्थानं विश्रष्टासनस्थिते। णरंख विजिशीकोच विवाहे कीय्मानयोः। सन्धाय यदवस्यानं सन्धायासनसुच्यते ॥ उद्दानीने मध्यमे वा समाने प्रतिप्रकृषा । रकी भूय व्यवस्थानं सम्भूयासनस्थते ॥ सर्वेवां प्रीतिजननं निजरादृस्य जक्तमम्। इतित् प्रीत्वासनं नाम सर्वासनमञ्जरम्॥"

अथ दन्द्रयुक्तिः । "राञ्चीवलं निच्चित्रं इन्ह्रमेष दलं कलम्। च्च व्यवस्थान वाचास्थिरी दन्दन नाइदेत् ॥"

"रकः भूनं योधयति प्राकारस्थी धनुधेरः। भूतं दश्रसञ्चाचि तकाद्गे विशिष्यते। ष्यक्षत्रिमं क्षत्रम्य तत् पुनर्दिवधं भवेत् ॥ बहै वसुचितं द्वन्द्वं शिश्विद्यादिशं खिबम्। वाक्रविममियं ज्ञेयं दुर्ले ज्ञामरिभूभुजाम्। प्राकारपरिखारग्यश्चित्रयं यञ्जवेदिश्व । क्रविमं नाम विज्ञेयं लक्षालक्ष्यन्तु वैरिकाम्॥"

ष्यणा लिमदग्दय सि:।

<sup>४</sup> साम् जाविक्ती योशिशा द्रशरीष: सनानन:। सजलाश्यसमारभीच्यद्रश्यसभात्रयः । सुखनि:सरगो दन्दः पर्वताखो महीसुनाम्। नदी गभीरविसीर्वाचतुर्देखु ववस्थिता: । समाध्ये भूपदेशो यो नदीदन्दः स उचाते। यदान्यचिरकालीनं दुलेष्ट्राविधनादिकम्। तक्षधरचिता भूमिईन्डलेगोपतिष्ठते। वनदन्द्रभिति खातं यथापूर्वे सञ्चलरम् ॥"

त्त्रविसदम्ययुक्तियेचा,----"यसिम्बर्का विदिनीकि नदी वा ग्रह्मीदकाः। तस्य मध्ये मधीपातः क्षाचमं दन्द्रमार्मेत् ॥ मजैरकक्षा विस्तीर्वा मभौराः पूर्ववारयः। इन्हलेन समाहिनाः परिखा वकुवादयः॥ विश्वालग्रालं सुघनं बक्करहिक सङ्गटम्। इन्द्रत्वेग समाहिष्टं विस्तीर्थे विवसं वनस् ॥ व्यक्षीरधी वध्यमानी ३ पि कन्टरी ३ व्यक्त संबन्। इन्द्रवेन समुद्धिः; स दुर्ले क्यो हि भूभजाम् ॥ सर्वतः परिसां सवा निवचीपरि कन्दरम्। तष्मकप्रतदेशस्याष्ट्रकरम्यं तदुष्यते ॥ रवामभावे निवस्य भूपदेशस्य बन्धना । वर्षास्त्रपाने वारि जलबन्द्रं ततो भवेत ॥ रतयोरपि संभियान् संभियं इन्द्रभाचरेत । कास्त्रियः क्रक्रिमं इन्द्रं वसवदेशिकी हिप्रि ॥ व्यव्यव क्रविमंदन्दं सत्वा नरपतिविधिन्। रचयतिश्रेष्टा वेदी सालद्वन्दं महाचरेत ॥ राजान्यनाथस्त्रीरी जनहन्दं तदाचरेत्। गिरिङ्क हुए: सेवत् यस्य स्याद्विषधे रिष्: ॥ सर्वे डि चिविधं युद्धं सरामाद्यादिखते। प्रतिराजस्य राज्यानां प्रकटे ग्रप्त एवं च ॥ राज्याको से विकास रज्ञेत पकटे निवसेन स्वयम्। गुप्ते स्त्रीकोधसम्भारं संरची(इति (मध्यः ॥" ष्यथ सामास्थरी गुणाः। तथा कि गीति ग्राच्यम्।

"सप्रवेशापसर्गं दक्षमुक्तममृष्यते। ष्मका व ब्हियाचेव न ताहम बहुसाम्ययेन ॥ धतुहेन्द्रीमहीदन्द्रीगरिदन्हें तथेय च। महस्यक्रन्यसंसर्गे वनक्रन्त्रच तार्गि घट्॥"

"न इन्द्रं द्वन्द्रसित्वाङ्योहिदन्दं प्रकी(र्ततम्। योद्देशनां कि यद्युहं कतकायसमं कि तत्॥" अयाग्यवापि।

> "यानलामार्यं नगरं हिराजां ततो भवेदुत्रसमध्यमान्यम्। विंध् कानचारम् मोत्तरेस विदेशकानी धरणीयतीनाम् ॥"

गर्भस्। "यदम्यदिविधं द्वन्दं प्रोच्यते धरखीस्चाम्। तेभ्य रावातिरिकात समादकः विशेषतः ॥ व्यव्येषु देवाद्विषेषु सन्तद्वन्दाव्ययम् । मन्त्रदृष्टि भिन्ने हिन चान्यत् कार्यकारकम्॥ यदेव वेशिवुलेक्ष्यं विक्तीमा विषमाच तत । सप्रवेधापसर्वं तद्युद्धसत्तर्मं विदु: ॥"

र्ति युक्तिकत्वतकः॥ तर्वेदिकप्रकाय:। रमा: १ विवाक् २ विस्वाद: ३ नरतः । अरे ५ व्याकस्टे ६ व्याष्ट्रवे २ व्याकी ८ ष्ट्रतका व्यम् ८ ज्यभीके १० समीके १९ मम-सळान् १२ नेमधिता १३ सङ्गा: १८ मधिति:१५ समनम् १६ मीळ् हे १० एतना: १० स्वाध: १६ **रूप: २० एत्सु २६ स**मत्सु २**२ समर्थे** २३ बमर्यी २४ समोच्चे २५ समिये २६ सर्छ २० सक्ते ६८ संयुत्ते २६ सङ्गचे ६० सङ्गमे ६१ एच-तूर्ये ३९ एचे ३३ साथी ३४ ऋरसाती ६५ वाजसाती ३६ समनीक ३० सक्ते ३८ सानि ३८ पाँखें ३० महाधन ४१ वाले ४२ खन्म ४३ सद्ग 88 संयत् 8५ संवतः 8६। इति घट्चला-शिधत् संयामनामानि। इति वदनिषय्टी RIGO !

बुहरकः, पुं, (युद्धे रक्षी रागीव्स्य ।) कार्त्तिवयः। रति ग्रन्थचितिका ॥ (युह्नस्य रङ्गः। युह्न-खालम्। यथा, महाभारते। ७। ६५। ९८। "व्यन्योध्न्यं व्यक्तिरे ब्रुक्षाः युद्धरक्ष्मगता नराः॥")

युद्धसारः, पुं, (युद्धस्य सार:।) घोटक:। इति शस्य चित्रका ॥

युघ, य च्यो र पुत्ते । इति कविककाहमः ॥ (दिवा०-चात्म ॰ - चान ॰ - च न ने सक्त ॰ - च (नट्।) य ६, युध्यते। चौ, योद्वा। संसुक्कश्चितयोईयो: र्चार्णामकरीला परचाराभिभवेच्या युक्तम्। युध्यते योधः नदाचिदंकस्य सद्ध भाववित्र-चार्यायुध्यते योघ: परेख। कशाचिद्वननेश्रीप युक्त चीर राजा इन्तीलयः। यो सक्त पिकस्य कर्त न युध्यदिति व्यक्ताद्वावे किपि तमिक्क्तीस वर्ष सं करोतीत ककाहिलान क्ये वा साध्यम्। इति दुर्गादासः ॥

युषामः, पं, ( युध्यने स्ती। युध् + "युधिवधिहणः किच।"उगा॰ २। ६०। इति व्यानच्। स च किन्।) चालियः। इत्युषादिकीयः॥ (रिपुः। इह्युच्यूमदत्तः॥)

य्धिकः, चि, योद्या। युधप्रब्दान् धिनकप्रत्ययेन

युधिकिरः, पुं, (युधि संग्रामे स्थिरः। "गवि-युधिभ्यां स्थिरः।" ५। ६। ६५ । इति घलम्। "इनदमात् सप्तच्याः संज्ञायाम्।" ६। ३।६। इति नप्तस्या चालुक्।) पास्त्रवराजः। स क्वानी-सभे धर्मग्रजातः । तत्रायायः । स्रजातद्यम् 😕 प्राच्छारि: ६ धक्तएच: ८ काणकी ए: ५। इति हेमचन्द्र:। ३।३७६॥ (स्वाप्रापाभिनप्तः पाच्छुनिरमस्यतया स्वित्रचित्तः पुत्रायंगेकहा धर्मेपत्री कुर्मास्वाच । श्रुचिधाते । खनपर्याः चिन गुभलोका इंदित विचिन्ध स्वं मदुपका-रार्थ केनापि पुचमुत्वादयेति । एवसुका कुन्धी इट्टाच पख्रायञ्चानिभयं घास्मिकपुत्रलाभाय दुर्खास: प्रहत्तमन्त्रवर्षेन धर्ममाष्ट्रय तेन सङ्गता युधिष्ठिरं युक्तमलभत। यदुक्तं महाभारते ।१।

12514-61 'संयुक्ता सा दि धर्म्मण योगमार्क्तधरेण छ। वेभे पुत्रं वारारोक्श सम्बद्धायकृतां कितम्॥ चेन्द्रे चन्द्रसमाय्के सङ्क्तिंश्भि जितेश्यमे । दिवा मध्यमने ऋर्ये निधी पूर्वेशियपूर्विते ॥ सन्द्रहर्यश्च कुन्ती सुघाव प्रवरं सुनम्। जालमाचे सुनै सस्मिन् वागुवाचाप्रारीरिणी॥ रव समास्तां श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तमः॥ विकाला; सत्ववाक् चैव राजा एव्यां भविषाता। अय ग्रन्क्ति काचे धृतराहेख यौधराच्ये स्थापिती थ्यं दयादा चिष्यादिगुग्रापरम्परया प्रजासु त्रव्यकी रिन्दुजे; सह सुस्त्रस्वास । जाय भतुग्रहदाहानमारं सक्तराच्यो हपदराच्य-मिशान्य द्रीपदी सातुष: परिकीय पुन: म्बराच्यमात्रतवान्। नतः क्रव्यसद्यायो राच-ऋययञ्चकरवाय दुलेयातृ जरासन्वप्रभृति-तृपतीतृ इत्या राजस्योधं समापयामास। तती श्रक्षापरवध्य द्योचनमता सुसारिका के सव पट्ना प्रकृतिनासच तृतं सता पराजिती-**२ नुजैभी साहिभि: पत्ना हो पद्मा च चहितो** द्वाद्यावर्धे दनवासाय एकवर्षेमज्ञातदासाय च प्रस्थिती द्वीतवनमध्युवास । तती दादप्रवर्षेवेन-बासजातं मधन् कटमनुसूय अज्ञानवाजार्थे अधोदभावधं विराटनसरसधिवसन् पुनः स्वर्ण-सञ्चाय: व्यक्ताच्यप्राप्त्राचे महती चेटां सनवान्। सतेश्प यक्षे यहा विशुगयही दुर्योधनी राज्याहिकं न इत्तवानृतहा जव्यसेन्यवजोऽसी कुरकील सद्दर्युक्त कला विराध्याच दुर्थी-धनादीन् इस्तिनाधिपतिः सम्बाट् नभूत। व्यवात्रमेधादिना सुरमणान् परितीव्युषट्-विंग्रप्तर्वे राज्यस्खमत्भूतवान्। ततः प्रभासे विप्रशापात् यदुवेग्राचयमाकवर्गतिनिर्विखः घट्त्रिंगवर्षयस्तं अर्ज्जनपीत्रं मरीत्रितं सराज्येशभिष्य उत्तरामाग्रेस सर्गारी हर्ग ज्ञतवानिति। तथाच देवीभागवते। २। ८। 1 69-48

"देवलागं करे; श्रुला यादवानां कथं तथा। गमनाय मितं चक्रे राजा हैमाचलं प्रति । घट चिंग्रदार्थिकं राज्ये स्थापियलोत्तरास्त्रम्। निर्वेगास वर्ग राजा श्रीपदा श्राष्ट्रभि: सप्त ॥ बट्चिं ध्रचिव वर्षाचि इतका राज्यं गजाइत्ये । मला दिमाच्ये घट्ते जद्दः प्राणान्

एषासुता; 🛚 ।" व्यक्षाचाड्विषेषविवर्यन्तु महाभारताही विक्तः रधो दश्यम्॥)

यधीयः, चि,योद्धाः। युधधातीशीयप्रत्ययेन निव्यतः॥ युष्ताः, पुं. ( युष्यते इति युष्यते येनेति वा । युष् 🕂 "इषियुधीन्धिइसिग्रसाध्यक्षभ्यो सक्।" उकाः १।१८८। इति सक्।) चंद्रासः। धतुः। इति मेदिनी ॥ वासाः। इत्युक्षादिको घः ॥ योक्षाः। इति सिद्धान्तकोसुद्धास्यादिष्टत्तिः॥ (यथा, ऋग्वेद्धे। 3144141

"स इकाहानि समियानि मज्मना इत्योति युष्टा को जसा जनेभ्यः ॥" "युभा: योद्वा।" इति तद्वाच्ये सावयः॥) घेष संद्रास:। प्रार्भ:। इति संचित्रसारीकादिव्यति:॥ ब्रुप, य इर् विभोधि। इति कविक कपद्रमः॥ (दिवा०-पर्०-सक्न०-सेट्।) विमोच बाक्नली-करणम्। य, युष्पति । इ.ए. चयुपत् व्ययोपीत्। युवाहित्वान् क इत्राम्बे । इति दुर्गादासः ॥

युधिकर इति खातः पाक्कीः प्रथमनः स्तः ॥" | युयुक्खरः, गुं (युर्किन्दितः युक् योजनास्य । ताडग्रः | युनतीष्टा, स्त्री, (युनतीनामिष्टा ।) सर्वयृधिका । खुरी यस्त्र।) चुद्रशाष्ट्रः। इति ग्रब्ट्चिन्द्रका ॥ युद्धानः, पुं, (युध्यते स्वी। युध + "स्वियुधिभ्यां युवनान्त्रः, पुं, स्वर्थावं शीयराजविशेषः। स च सम्बद्धा" उच्छा ० २। ६१। इत्यानच् कित्कायो चनकार्येषः।) साम्रकिः। यया,---

"श्रीनयस्तु श्रिनेनेप्ता युगुधानचा सात्राकि: ॥" रति जिकाखप्रीय;॥

इन्द्र:। चन्निय:। इति चंचित्रसारीयादि-ष्ट्रति: ॥ त्रि, योद्वा च ॥

युवकः ;, पुं,युवाः युवन् ग्रन्टात् कन् प्रव्ययेग निवातः ॥ युवगन्तः, पु, (यूकां मन्न चाचयत्वेनास्यस्य । युव-

वयसृषोड़ा इति भाषा। यथा, — इति ग्रम्दरक्रावजी ।

युवजानिः, पुं, (युवनिजीया यस्येति। "जायया-किड्। प्रशिरक्षा प्रति किड्।)युवतीयतिः ।यथाः, "युवनानिधेनुव्यागिभैभिष्ठः खविचारियः । रामी यज्ञदृष्टी प्रतिन कालक्याशिकीसुकः ॥" इति भट्टि: । ५ । १३ ॥

युवति:, कि, ( युवन् + "यूनक्ति: ।" । १ । १ । १००। इति ति:।) प्राप्तयीवना ॥ (यथा, व्याभिश्वान-प्राकुक्तचे ४ चक्री।

" प्रायम्भ गुरून् कृष प्रियसखीहर्त्तं सपन्नीजने भर्तु विप्रक्रताणि रोषणतया मास्त प्रतीपं गमः। भूथिष्ठं भव दिचना परिजने भोगेष्वनुम्सेकिनी यानवितं यश्चिमीपहं युवतयो वासाः भूत-

ख्याधय: ॥") युषती, स्त्री, (यु+ प्राष्ट्र + डीप्। इति सिद्धानन-कौसुदी। ४। ९। २०। जदिति दीष्। इ.स्-च्युजरुत्तः । १ । १५६ । ) प्राप्तयीवना । यथा, ष्टक्ष्मं क्षितायाम् । ६५ । ८।

"यो यं विचिन्तयति याति स तक्कायत्वं यसादतः सममयेव गता युवलः ॥") प्रदिक्षरी ६ धनिका ० धनीका प्रसंधाना ६ इष्टरणाः १० मध्यमिका ११। इति ग्रब्टरका-वकी ॥ ई.चरी १२ वर्या १३। इति हैम चन्द्र:। ३। ५११ ॥ वयस्या १८। इति राजनिर्वेष्ट: ॥

"काधोड्याद्ववेदाला तरुकी चिंग्रता सना। पच्चपचा ग्रनः प्रौढ़ा रहा भवति लत्यरम् ॥" इति कालिहास: ॥

तस्या जजनादि यथा,---

"बाला सुप्रायदा प्रोक्तायुवली प्रायक्षारिकी। भौटा करोति वह्न वहा मरणमारियोत्॥ मिहाचप्रारहोक्याला घौड़ा वर्धावसम्बयोः। हिसमी प्रिश्रिये योग्या न रहा कापि प्रस्थते ॥" भान्यम्। यथा। प्रमदाचेति विद्यया युवतिका तथा स्मृतेति भागुरि:। प्राग्यीवना युवति-रिति वातुस्यायन:। इत्यमदटीकायां भइत;। २ । **६ । ८ । ३। इ**रिहा। इति श्रुव्दचन्द्रिका।

इति राजनिवंद्द: ॥

मौरीमभे प्रसंगिवती जातः मान्याद्धपिता च।

"तस्याः प्रसेनिणव्यक्ते सेमे भाषा पतिवता। गौरी नामाभिष्रप्तासा नदीभूता तरक्रियो। तन्त्रा प्रसेन जिल्लाचे युवनायं सङ्गीपतिम् ॥ यावत् स्वयं उदेति सा यावस प्रतितिष्ठति । सन्व तद्यीवनाचस मान्वातुः चेत्रमुखते ।" इति विद्विपुरासी समरोपास्थानाध्याय: ॥

गक्क + कार्यचादाच्।) यूनी गक्तकावर्षेषः: ्युवनाश्वनः, पुं, (युवनाश्वात् जातः । जन् + चः।) मामाहराजः। इति हेमचनः। ३। १६४। "युवमको यवमकः स्वात् वयस्कोटाक्रये दयम्।" युवराजः, पुं, भाषिबुद्धविभेषः। तत्पर्यायः। में जेय: २ व्यक्ति: ३। इति विकासक्रिय: ॥ राजपुत्र:। तत्पर्याय:। कुमार:६ भर्तृ-हारक: ३। इत्यमर: । १ । ० । १० ॥ तुवा बाजो राजायृगीवा राजा युवराज:। सक्थ-श्रीराच इति यः। क्रमास्यति क्रमारः। खात् क्रमार क्रमाल तृक केली व्यन्। भर्तुर्दारकः प्रचः भर्ता चासी दारककेति वा भर्कुदारकः:। दारको भेदके ग्रिग्राविति निगम:। इति भरत: ॥ ( यथा, सक्ताभारते। १। ७३। १६।

> "मयि जायेत यः, पुत्रः स भवेत्वहनकारम्। युवराजी सङाराज! सक्यमेतदृत्रवीमि ते ॥") युवा, [न्] जि, (यौतीति। यु+"कनिन् युरुवितिचिराचिधन्विद्यप्रतिदिव:।" उकाः १।१५६। इति क(गन्।) तरुष:। (यथा, भनी। २ । १२० ।

"जह प्राका सुत्कामिन यून: स्थविर

व्यायति । प्रख्त्यावासिवादाभ्यां पुनन्तान् प्रतिपद्यते।") में छ:। निसर्भवत्तप्राकी। इति मेहिनी।नं,११३॥ त्रत्यक्षाय:। युवति: २ धनी ६ तक्की 8 तजुनी युवा. [न्] पुं, (धीतीति। यु+कनिन्।) यौवनावस्थाविधिष्टः। योजध्यवर्षात् (अंध्रदर्ध-पर्यनावयस्त:। इति केचित्॥ घोड्यवर्षात् सप्रतिवर्धेपर्यमाध्यस्तः। यथा,---

> "चावीरपाइवेदालस्तरणस्तर उचाते। वृत्तः स्थात् सप्तते स्टिं वर्षीयान् गवते: परम्॥" इति भरतपृतस्त्रुतिः ।

("आघो इशाइवेदाल: पचर्चिश्रन् युवा नर:।" इति चारीते प्रथमे स्थाने पचमेश्रधाये ।) तत्पयाय:। वयस्य: २ तर्य: ३। इत्वमर:। र।६।४२ ॥ वय:स्य: ४ तसुन: ५ । इति प्रव्ट-रतावली। गर्भेक्टप: ६ वेटक: ७। इति चटा-

योग्यायुवनी। इति राजवस्तमः ॥ इकीसा-युष, अजने। इति कविकल्पद्रमः ॥ सौचाधातुः रयम्। (पर०-चक०-सेट्।) योधित् युपाद्। इति दुर्गोदासः ।

युष्टर, (योषति भणतीति। युष्+"युष्यविष्यां सहिक्।" उका १। १६८। इति सहिक्।)

युषध

सर्वगामयुद्धान्यस्यः। तसा विष्व तिक्षेत्रः यमानि क्यां थि। ( एकविष्यतिविभक्तिष्ठ तस्त कःपावि ।) यथा। लम् १ युवाम् २ यूवम् १। त्वाम् १ युवाम् ५ सन्नाम् ६। त्ववा ६ युवान्याम् ८ युद्धाभि: ६। तुथ्यम् १० युदाभ्याम् ११ युष्रभ्यम् १२ । सन् १६ सुवाभ्याम् १६ सुवान् १४। तव १६ युवयो: १० युक्ताकम् १८। त्वथि१८ युवयो: २ अवास २१। (दितीयाचतुर्यी-यहीनाभेनावचनदिवचनबहुवचनविशक्तियु तस्य कःपानाराजि यथा। द्वितीयेकवचने ला। चतुर्धीवस्र∄रेकवचने ते । चार्चा दिवचने वास् । च्यासां बहुवचने यः। भ्रोकमादे वानवादी च-वा-इा-इ-एव-प्रव्योगे चर्षेनायहस्ये-वातुयोगे च न स्यु:।) इति बाकरवाम्।

"युदान्तते सञ्जनगञ्जन (चि । शिरो महीयं यहि यानि यातु। नीतानि नाम् अनकातायाचे द्यावनेनापि द्याननानि ॥"

द्रति सुक्तिवादे गराधर:॥)

यः, करी, यूषः। इति डिसचन्तः। ३। ६८॥ यकः, पुं. (यौतीति। य+ "चा अयुधूनीभ्यो दोर्घभा" उका० १। ४०। इति कन् ( यथा, सुश्रुते सम्माने ३१ व्यथाये। "युका जलाटमयानित बर्जिनान्त्रनित वाससाः। बेमां वापि रतिनास्ति यातारस्ते यमानयम् ॥") यका, इकी, (युक्त + इक्कियां टाप्।) सनक्रयः। यणी इति उक्कस इति च भावा। तल्पेसाय:। केंग्रकोट: २ संदर्भ: ३ घट्पद: १। इति यूर्ण, की, (यु मिस्यकी + "तियष्टकग्यय्यप्रीया:।" राजनिष्येय्द्रः ॥ पाजी ५ राजकाश्नः 🕻 । इति चटाधर: 🛚 ( यथा, मनी । १ । ८५ ३ "स्वेदणं दंशमधकं यूकामध्यकमत्क्वसम्। उग्रमचोपजायकी यचामात् कि चिरीहण्म्॥" क्रिमिविश्रीयः। तद्यया,— "नामती विभातिविधा वास्तास्त्रच मलोह्नवाः। तिसद्भागसंस्थानस्याः केप्राम्बराश्रयाः ॥ बङ्गाहाच सम्माच यूका विस्ताच गामत:। हिंचा ते कीटपिङ्का: संस्कृग्कान् प्रक्रवंति ॥" इति माधवकरसंग्रष्टीतक्षिविण्यये क्रिष्यध-

"क्रिमयो दिविधाः प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरसम्भवाः। बाह्या यूना: प्रसिद्धा: खु: किचुनुकाक्तया-नाराः।

कारे ।

सप्तधा कि भवेदासाः वक्षा चानाः वस्त्रवाः । तेवां वस्त्रामि संभूतिं वास्नामाभ्यन्तरे वृखाम् ॥ कःचादति वजात् खेदाचिन्तया भ्रोचगादपि। कषघातुवसङ्ग्रतास्त्रीच्छा यूका भवन्ति हि । युकाः क्रयाः पराः येताकृतीया सर्मेख

सचातिविकटा रूचाचमाभासमेव्विका:। चतुर्थी विन्द्रकी गाम वर्तुंबा ग्रज्ञचन्भवा।

मत्कुवादाच पचन्यो वाद्योपत्रवकारियः । युका अक्षकशंखानि चेता वक्कनिवासिनी। चर्मायूका नेचचर्यो सत्ती रोमांच यसिका॥" इति चारौते चिकित्शितस्थाने पचनेश्थाये॥ यूकाना प्रकीवसंयया, का सरही। "विक्रमगर्योत्यक्तकक्षयोगात् गोन्दक्षस्य कट्तेलमेतत्। षाभ्यक्रयोगेन ग्रिहोयकार्वा

युका दिली चा प्रचयं निष्कृति ॥ गोन्द्रचेया वतान्द्रज्ञीपी युकानियार्थः । पार इंभ इं येजिञ्ज क व्याधुक्तू र जहरें: ॥ गामक्षी वर्षे संघ वक्षासकं प्रतेपयेत्। तद्दक्षं वेटयेकी की घार्य यामवयं तथा ॥ युका प्रतिका नि;शेषाकास्त्रकान्नाच संभ्रय:। दिनिधानवनीतेन वेपाच्योको प्रकक्षुत् ॥ भौकोत्यलं तिसंय दिसर्घपं गामके प्रस्। धात्रीयलं सर्मा पद्मा लेगो युकावित्राग्रय: 🏾 निश्रामन्यक्रमोस्यं विक्रम्नदुतीलकम्। पारदेन वर्म मही वेपी यूकानिवारक:॥" इति केप्रस्य युकादिनिवारकम् ॥

परिमाणभेदः। यया, मार्शकेये। ४६। ६०। "परमायाः परंचः व्यां असरेया मांचीरजः। बाजास्त्रचेव निष्काच युक्तंचाय यबोदरम् ॥")ः दीर्वच।) मत्कृष:। रति जटाधर:। यूति:, खी. (यु + "कतियूतिज्तिवातिकितिकीर्त-यम ।" शश्र ६०। इति क्तिन् नियानना ही मे-लच।) मित्रवाम्। इति सुग्धबोधवाक्रर-खम्॥ (यया, भक्त्रिकाची। ०। ६६। "करोमि को विद्यूतीन् पिक्श्वं पाणिभि-कें घर: a<sup>30</sup> ),

> उगा॰ २। १२। इति चक्पत्ययेन निपाति-तम्।) सन्तारीयसम्बद्धः । इत्यमरः । १।४।४१॥ (यया, रामायसी । ए। ५८। ४१। "तच कुञ्जरय्यानि क्राय्यानि चैव हि। विचरिना वनानीष्ठ तानि अव्यक्ति रावद ! ॥") यथनाथ:, पुं, (यूचस्थ नाय:।) वन्यकरिकां यूप:, पुं की, (यौति सिम्बयतीति। यूपते ग्रुच्यते-सम्बद्धः देश्वरः। तत्त्रव्ययिः। यूथपः २। इवसर: । २ : ८ । ३५ ॥ युचप:, पुं, ( यूर्चपातीति । पा + क: । ) चारसय-**इस्तिनां प्रधानम्। इति श्रव्धरकावजी**॥ (यथा, यो सङ्गागवते । ६ । १५ । २८ । "घोरमादाय परशुं सतूर्यं वर्मेकार्म् कम्। कालकावत दुक्तवीं क्टोक्ट इव यूचपम्॥" प्रधानमाञ्जे च। यथा, महाभारते । १।१८१५ । "राजा पाण्डमें चारको जनवालनिवेति। चरन् सेथुनधनीक्षां दृहश्चे ऋगयूचपम् ॥") यूचभरः, पुं, ( यूचाद्भरचितः । ) सूचात् पकाधित इस्ती। रति ग्रम्हमाना॥ (यूथ-**अष्टमात्रे, (त्र । वधा, श्रीमहागदते । ८ ।**

"यहा नोपनमेलाङ्गादद्यार्थं प्रकुरचौती।

वासीत् संविश्वस्तरमा यूचक्षणा स्मी वणा।")

यूषिका, जी, (यूर्य पुष्यस्वस्यास्या व्यसीति। यूष + ठन्। टाप्। ) पाठा। इति राचनिषेयः:। व्यव्यानकः । इति मेरिनी । के, १८८ ॥ पुर्वाः विशेष:। युँद पुत्र दति भाषा॥ (ध्या, नेध-दूते। १। २८।

"विमानः सन् प्रवयनक्षीतीर्जानानि सिचन् ख्यानानां नवजनकशेयुं चिकाणानका(न s") तत्पर्याय:। त्रिका २ चन्छा ३ सामधी ॥। सापौताचेत् वैमपुश्यका। इत्यंगरः। ५। ३। २१ ॥ युषी५ प्रश्चमती ६। इति (चकाका-धेष: । ध्रिसक्तिनी ७ नासन्ती ८ । इति रत्नमाजाः। वाजपुष्यिकारः वहुगत्या १० भन्नानन्तः १९। वास्ता गुळा:। स्नाहलम्। श्रिशिरत्वम्। श्रुकेरासिधित्तदाच्छवानाना-सग्दोधनाधिलयः इति राज्यियः । व्यपि च।

"यू घोषुगं विसंतिक्तं बहुपासंवरं तक्षु। सप्तरं तुवरं ऋदां यित्तकं क्रमवातलम्। वयाससम्बद्धाः चिश्रियोशीयावश्रापद्मम् ॥"

इति भावप्रकाशः ।

( तया च सञ्जत उत्तरतको ४५ व्यथाय:। "पटोन श्रेल्झ निषस्य यूचिका वटातिस्ताष्ट्रसम्हवार्थम्॥")

यूथी, क्यी, (यूच + कार्यकाताच्। तती सीत्।) यूचिका। इति शब्दरलायकी ॥ यूथीनः, १८, (यृथं प्रातीति। यूध+ सः:।)

य्यप:। इति ग्रस्चिमका ॥ य्तिः, च्यी, योगम्। सिम्बयम्। इति चिद्वाना-को सही ॥

यूनी, स्त्री. (युवन्÷ दीष्। "ऋयुवसक्षीनास-तिहिते।" ६। ४। १६६। इति वस्य उत्वम्।) युवनो। इति ग्रस्ट्रत्नावली। (यथा,---"यूनी काममयी दुनीति श्वदयं विध्यवभावा-

दघु:।" इति वतापे भव्यमधानाचेतिसचे क्रुतचन्त्रः॥) ३ सिनित ऋग्भाष्ये सायकः । १ । ५१ । १७। यदा, यु+"क्रयुष्यां च। उचा॰ १।२०। इति पः दीचेत्वचा।) यद्ये प्रशुवन्धनकास्त्रम्। इत्य-सर:। १। ८। ८१॥ तस्य परिमाखादियेचा।

"चतुर्वको भवेद्यूपो यञ्चरचसञ्जवः। वर्त्तुंकः भौभनः स्मूजः वर्त्तंची द्वयमीविकः ॥" भविष्ये।

"विकासा वकुत्तस्येव कसी यूप: प्रश्नस्यते।" . इति सामवेदिष्टवीन्सर्गतस्यम् ॥

यूप:, पुं, (यु + प: । दीर्घका ।) जयस्तका: । याग-स्तमः। इत्यादिकोषः ॥ (यथा,रश्चवंश्री। ६।३८।

> "वंदास्तिर्वश्यवस्याष्ट्र-रधारमञ्जीपनिखातयुपः। व्यनग्रसाधार्यराजग्रन्थी वसूव योगी (कल कार्तवीर्थः ॥")

यष

ब्रम्बटकः, पुं, (यूपच्य कटक इव।)यज्ञसमाप्ति-स्रचनं पशुक्यादार्घे यश्चभूमी यत् काष्टमारी-ध्यति स य्पः तस्य प्रिश्चि वनया ज्ञतिसंभवका क्षतिर्वा यः कास्त्रविकारः सः। यूपमाले निचित-लीइबलय इनि केचिन्। इति भरतः । तत्-पर्याय:। चवाल: २। रत्यमर: ।२।०।१८॥ यूपकर्याः, पुं. (यूपस्य कर्या इद।) यूपेकदेशः। लल्प्यायः । एल्(विशः ६। इति हेमचन्तः । # 18cf #

बृपहः, पुं. (युपाय हः।) खरिददचाः। इति विकासप्रधः।

यूपद्रभः, युं, (यूपाय हमः ।) खदिरवचः । इति प्रव्हरतावती॥ रक्तखदिरः। इति राज-णिषंस्ट: ।

मृपक्षकाः पुं, (यृपो कच्च उपनेश्चनार्थमस्य।) पची। इति भ्रव्यमाला॥

यूपाचं, की, (यूपस्तायम्।) यूपस्तायभागः। तत्वर्थायः। तन्ते २। इत्यमरः। २। ०। १८३ यूष, वधे। इति कविकल्पह्नः ॥ (भ्वा०-पर०-सक०-सिद्।) घष्ठस्वरी। यूपति । इति दुर्गादासः॥ यमं, पुं, क्यों, (युष्+काः।)सन्नादिकायरमः। इत्यमर:। इ।५। ३५॥ यूषी व्याप्ति:। चवर्गाद्सीत सुक्षढ:। इति भरत:॥ 🕸 ॥ च्यच सम्बद्गगगुगाः ।

"सुद्रययोशीयदो द्वद्य: शुह्वानां प्रक्षिनामपि। प्रथो बलाग्र(प्रतन्ने) ज्यरहा च सनास्रतः ह स्मसं इलवसं सन्वभक्ततं कटुके विंगा। विश्वयं लायसां इत्राट्की: संस्कृतं छातम् ॥ स तुदाहिमण्डदीकायुक्तः स्यादामघाएवः। क चिक्रक सुपाक च दोधा साम विरोध क न्॥" 📲 मसरयूषगुर्णाः ।

"सक्तरयुषः, संयाची ष्टंची सादुः, प्रमेच जित्। पित्तर्भेद्म**ण्यरक्षरस्त**थातीसारनाध्रमः॥"अ॥ कुलत्ययूषगुर्याः ।

"कुलत्यय्घीव्याच्या भ्राकेराध्यः (रगाभ्राम: । तूगी प्रत्यां वासाधीं गुल्झमें इंक का प्रचः ॥" #॥ ष्यक्षेत्र सङ्गावयूत्रग्राहाः,।

"व्यव्यमामी गुर्क्सेदी वातन्नो दीपनो मतः।"

चाय खड्य्म:।

"तर्ज्ञं कपित्रचाक्तेश्रीमहिचाकाकि चित्रकेः। सुपनं खडयमारयमयं कामिकोरपर: ॥"#॥ खंडकाम्बलिकयघगुणाः।

"इधानी जवसम्भेष्ट्रितसमाध्विपाचितः। स्त्रक्षाम्बलिकी युवी स्नाचित्रतमकामकी ॥" र्मि राजवसभः॥ 🗱 ॥

कापि च। व्याच यूघस्य विधिर्मेनाका। "अधादश्युण नीरं श्रभीधान्यस्तो रमः। विश्वाची चन: किष्यित् पेत्राती युव उच्यते। उत्त: स एवं निर्मू की विचित्रक विधानत: ॥" य्वस्य प्रकारान्तरमा है। "कसकाद्रवापलां भाषाद्रीं पिष्पली चाहेका विकीम्। वारिप्रक्रीन विषयित्रह्नवी यून उच्चते॥"

चायमर्थः। यृत्रातं प्रकासिनं तन् कर्ड्योजतं शुक्री पिष्पली च समुहिताई क्षेत्रीमता कल्की-तद्ववीय्यः।

"युघो वल्यो लघु: पाके राष्यः करटाः कमा-

चाच सहयूवविधि:। हन्स्टीकार्यातकानारे। "सहानां द्विपलं तीये प्रत्यमार्का को स्थिते। पाइस्थं महिनं पूर्व दाबिमस्य प्रलेग तन ॥ युक्तं सेन्धविवयाक्षधान्यकी; पादकां प्रिकी:। कणाचीरकयोष्णांच्छायोकेनावच्यितम्। संस्कृती सुझयूत्रीव्यं पित्तश्चिमाद्यरी सतः ॥ "#॥ चाच समय्वगुगाः।

"सुन्नानासुत्तमी यृषी दीपनः ग्रीतली लघुः। वबोद्धेयत्रुवग्दाइकप्रापत्तव्यरासङ्ख्या ॥ ॥

चाच सङ्गामलकय्वगुगाः। "सप्तामलकयृषस्तु भेदी पित्तानिलापण्डः। ळ्ड्राइश्रमनः भौतो ऋच्छाश्रममदापदः॥" सस्दय्ययागाः पूर्ववत् । इति भावप्रकाशः॥ (तथा च।

> "कुलत्थयमो सध्रः कघायः कर्षस्पित्तं विनिष्टन्ति भौध्रम् । मेक्षाक्यारी पायुजनेदक्षाः सन्दोषनी म्हलविधी प्रमुख । चाहदययमं मधुरच शीतं विशेषती वात्रिवास्याचा स्मेश्वापष्टं पिश्वष्टरं नरासा क्षामि निष्ट्याद्पि दारुणचा।

, भौतलं सञ्चरं सींहरां यूषं पित्तविकारिजन्। वातद्ये धक्करं श्रीकां ज्वरायां ग्रममं परम्॥ मासरी बाह्यको थुवी टंडी खाइ, प्रमेह-

पित्तक्षीयाच्यर्घः, स्यात्त्रधातीसारनाधानः ॥ क्रायं कट्कचीत्रां वास्त्रं गुरूबदीवक्रत्। रक्तिपत्तं निष्टनयाश्च चगानां युवस्थाते ॥ घनं सवातं कपालकाष्यय्यं स पित्तलत्। चामां पर्योधितं तथ प्रस्ति तैलप। चने ॥ व्यान्यानि चेद प्रस्तानि कौलत्यान्युषितानि च। म•द्रशिकापुटावल्गाः कलायाद्याच्य विर्व्वाताः॥" इतियविशि: ॥ 🟶 ॥

इति चारिते प्रथमस्याने नवमेरध्याचे ॥ "ज्ञयः प्रथमसम्बद्धाः सुहयूषः सनास्तरः। म तु हाडिसन्दर्शकायुक्ता. म्याद्राग्रहाड्य: ॥" "पटोल विश्वयृधी सुकफ्रमेदी विद्योधिकौ । पित्रज्ञी दीयनी सन्त्री कमिक्र उच्चरापदी। व्यासकासप्रतिक्षयाय प्रसंकारी चकञ्चरात्। इन्ति म्हलकयूषस्तु क्षमभेदीगलामयान् ॥ कुलत्यय्वीर्शनलहा श्वासपीननवाश्रणः। तूमी प्रत्मी कासाधीगुरकोदावर्भगाधन: । दाङ्गामलकीयं भी सुदाः संग्रमको लघुः। प्रामाध्यित्रनोश्चर्यास्त्रीयः पित्रवास्त्रित्॥ सुप्रामलक्यूवसु याची पित्तक्षे हितः।

यवकीलजुलत्यानां यूषः कष्ठ्रीयविलापचः ॥" इति सुश्रुने सूत्रम्याने ४५ व्यथ्याय:॥) कता उभयमपि प्रसामितिन वारिसा पचेत्। वृषः, पुं, (युषतीति। यूष् + कः।) नचादारविचः। इति प्रव्यस्वावणी ।

> येष, भट ड यजे। इति कविकलपहमः ॥ (भ्या०-षाता॰-धान॰-सेट्।) बाला:स्यादि:। ऋ, च्ययिषत्। ४, येषते थियेषे। इति दुर्गा-

> योक्ता, [ऋ] चि, योगकर्ता। इति युजधातो: कर्त्तरि हन्प्रत्ययेन निष्यज्ञम्॥ (यथा, वाज-सनेयसं इतायाम् । ५० । १४ ।

"मन्धवेश्यक्तापं क्रोधाय निसरं योगाय योक्तारथ ग्रोकायाभिसक्तरम्॥"

"योक्तारं योगकर्णारम्।" इति सद्घाष्ट्रम्॥) योक्तं, क्ती, (युज्यतेश्नेनेति। युज् + "दाची ग्रस्यु-युजस्तुतुदेति।" ६। २। १८२। इति दून्।) युगेन सद्घ देशाएणड आवधात वानेन तत्। योत् इड्डिइति भाषा। तत्वर्थायः । आवन्यः २ योजम् ६। इससरः। १।६।१६॥ (यथा, ऋगवेदे। ५ । ३३। २ ।

"सल्यं न इन्द्र धियमानी व्यक्ते इंगीगां व्रथन् योक्रमर्भः ॥"

"योक्षं नियोजनरच्छुं अश्रः आस्रयमि।" इति तद्भाष्ये सामगः॥ मत्यगरच्युः। यथा. रामायग्री। १ । ८५ । १८।

"तनो निधित्य मधनं योकं जला च वासु-

मन्यागं सन्दरं जला समन्युर्मिनी जसः ॥") योगः, पु, (युन समाधी + भावादी यथाययं चन्।) सत्तक्षाः। उपायः। धानम्। सक्नतः। युक्तिः। रत्यमरः। ३।३।२२॥ (प्रेम। यया, देवीभागवतं । इ । १५ । १५ । "म्बीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदं सहासी ता प्रेमशामन्यकार च योगयुक्त: ॥"

"यांगयुक्तः प्रेमयुक्तः।" इति तङ्गीकायां नील-कच्छ:॥ इहलम्। इति मनु:। ए।११५॥ व्यस्य प्रमामं थोगदानप्रव्हे द्रथ्यम् ॥) अपू-व्याधिसम्याप्तिः। वपुःस्योधेम्। प्रयोगः । विध्व-स्मादि:। भेष्णम्। विश्वक्षधातकः। ह्रवाम्। काम्स्थम्। इति मेदिनी॥ नैयायिकः। धनम्। इति हैमचन्द्रः॥ चारः। सत्त्रम्। इति चिकास्त्रप्रेष:॥ 🟶 ॥ (सेन वाक्यं युज्यते स योगः। यथा,---

"तेलं पिवेश्वाण्टतविश्वन हिंसाभयाष्ट्रचक्षिप्रयसंकि:। सिहं बलाध्याच सहेवहार चिताय नित्यं गलगण्डरोगी ॥ सिहं पिवेदिति प्रशमं वक्तचे हिनीयपाई सिहं प्रयुक्तमेवं दूरस्थानामपि पदानामेकीकर्यां योगः।" इत्युत्तरमन्त्री पच्छ छिनमेरधा ये समुतंगोत्तम्।) व्यथ सप्तविभ्रतियोगानां नामानि । यथा,---

चातिमक: सुकमा च प्रति: म्लस्येव च ॥ मको रहिर्देवसेव व्याचाती सर्वेयस्तथा। वज्रकास्त्रक् व्यतीपाली वरीयान् परिष: प्रिव:। सिधाः साधाः श्रभः श्रको त्रक्षेत्रो वैश्वतिकाचा॥" तेषां बर्जनीयभागा यथा,---"परिचया त्यजेदते शुभकामी ततः परम्। क्षजारी पच विष्याक्षेत्रप्रमुखेच गाविकाः। गरावाचातयी: घट्च नव चर्ममावज्ञयी:। विध्तिचानिपानी च समकी परिवर्णयत्॥ प्रेता यथार्थमामामो योगा: कार्याद्व प्रोभमा: #" ष्यथ विकासाहियोगानयनक्रमः। "रवीन्द्रयोगिकाप्ताभ्यो योगा समीगभाजिताः। गतगच्याच धरिज्ञा नाची सुक्रान्तरोहता: " इति स्रयंसिद्धान्तः॥

विश्वाभादिसप्तविद्यतिवद्याककालविद्येयः। तन्-साधनमाइ।

"ग्रह्मलाः सर्वोन्द्वलाञ्चनाः खखगजेश्व भयोगांभनी क्रमान्। ष्यय च्रुमा खगलेष्य विशिविता

निज ज्वेन गत।गत नाड्काः ॥" इति 🕩 भास्करीयसिङ्गानिधारीमधीगांखता-ध्याय: ॥ ॥ । यस्य धह्य गण्यं ज्ञातु-ॉमच्यते तस्य कताः कार्याः । तथा चलाकार्यो योगस्य कलाः कार्याः। उभयत्र प्रतास्केन हते प्रथमखाने गतमानि । हिनोयखाने गत-योगा:। ध्यथ यान्यविश्रिष्टानि ग्रातानि खख-चारच्यतान सन्धान स्यः तेषां सतानां सन्ध-व्यित्यां विक्रणाः स्वस्वातिभिभोण्याः । यक्तभ्यते मा ग्रासनाडिका भवन्ति । यद्याच्याकां विकला भक्तासदिच्या चटिका भविका। इति भिना चरानाची सन्द्रसटीका॥ धानस्योगी यथा। भौसपराक्रमे। "वाश्वना सङ् स्वयंग सीमे सगग्रिरस्तया। मार्थपा भीमवारंग वृधे इस्तः प्रकंशितः॥ चासुराधा सुरीर्वारे विश्वद्वस्तु-सामेव । वार्ग प्रमिसंयुक्तमानन्दोध्यं प्रकीर्शितः॥" योगवरा यथा। दोपिकायाम्।

"भूमिपुत्राकेयोर्द्धानन्दा मरु-हारगार्दान्य चिचा हिम्सनाधांभः। भागवैणाङ्गयोर द्विभना भवेत् फलगुशुग्मा इसं युता ॥ सोमपुत्रस्य वारं चया स्वान्त्रमी-पेन्द्रगुर्त्विन्द्रयाम्याभिक्तिहाकिसः । गीव्यतेर द्विस्ताच युक्ता यदा विश्वप्रकाष्मियुक्षित्रास्त्रिम् ।। स्थामुनस्य दिन यदि पूर्वा वक्षदिमाधिपणिवविशे: स्थात्। यागवरास्त्रिभरव समेताः सर्वसमी(इतसिक्षिनयुक्ता: " षायमेव चान्द्रतयोगः ॥ 🗱 चाचान्द्रतयोगः ।

# योगः

"भुवगुरकरम्यजापीकाभान्यर्कवारे इरियुगविधियुग्ने पल्युगी भाहयुग्ने। दिवसकरत्र क्षी निर्माणकारे शुक्युग्रनसमासीयानस्ययीय्वानिकीकी दश्चनविधियातास्थामेत्रमं सौन्यवारे मरहहितिभगुष्यामेत्रभं जीववारे। भगयुगचयुगची विकामित्रे सिलाही व्यवनक्रमलयोगी सीरिवारेश्व्यांगि॥ यदि विचित्रनीपातौ दिनं वाच्यत्रमं भवेत्। इन्यतेश्चलयोगेन भास्करेग तमो यया। सर्वदेशाविश्वित पर्ण स्याच्ह्भयोगणम् ॥ चान्तं सिद्धियोगच यदीकस्मिन् दिने भवेतः। तह्नन्तु भवेद्र्षं मधुरुषियंचा विवम्॥" ♦॥ चाय सिहिद्यापयमचग्रयोगाः । यथा,---"नन्दादाः: सिद्धियोगा सगुजनुभक्तजानींच्य-वारे: प्रश्चा:।

स्योधापाधिवव्हर्समिमित्तवययोऽकादि-वारी: प्रदम्भा: ॥"

राजमाभयं ।

"माना नदाविश्वी शमा घटपचागुनयस्तवा। इह्यन्त तिथय: सन्न इचादिसप्रभियंष्टें: ॥" म्यपि च।

"हार्य्यकपृता भवेदयुभरा सोमेन चेंकाटधी भों में चापि युना तथेव दश्मी नेष्टः क्षरीयाः

घडी नेरफनपटा **सुरशुरी पुर्के हि**लीया नथा। सर्व्धारम्भविनाप्राविज्ञजनना सर्वशासने सप्तर्भा ॥ पापीरका है विवासित्ययममुख्यस्याङ्कि भि*ञाचा*युक्क

भोधं विश्वाभिनिद्धं त्वय कुणहियसं स्वत्रयं विध्यसङ्गी ।

श्राक्ति ऋणा विध्यस्ता यसधनतुरमानवानि चेदि २ च्चि पिर्श

रोडिगग्रही यमेन्द्रश्तभगच स्तोर्ड् पुष्या-त्रयंद्री 🖟

सीराहि इस्त्रयुग्मार्थमयमजनयुक्षीयापृथ्या-धगानि

चरहोरसकर्त्रयुक्ते सरहपतिहिने सीम्यवारं ३थंगापि ॥"#॥

अयोत्पाटाहियोगाः । "रवादिवियभैयैका विशासादिचतुम्रतुः। जन्माटा ऋत्वतः कामा चान्द्रतामि यथा-

क्रमम्॥"

व्यथ करकचाथीग:। "वाजिचित्रोत्तरायाहा स्लामाधीण्यभाकाताः। क्रयादिवारसंयुक्ता योगाः करकचाः स्ट्रताः॥" भय क्ल्योगः। "आदिवाभीमयीर्गन्दा भदा गुक्रपाशाक्ष्यी:। कुप्रे जया शुरी रिक्ता प्रामी पूर्णाच कळ्टा।" व्यथ यमघरहादीनां वर्ण्यकालिर्गय:। "वसच बंट अजै दर्श कर्यो दाइग्र नाहिकाः। कान्यशं पापयोगानां मध्याचात् परतः शुभम् ॥"

### योगः

ष्यच श्रमचन्द्रेग करकचा (इप्रान्ति:। "व्ययोगेषु च सर्वेषु पूर्व्यथासं परिकालित । व्यथोगाच्य विनयस्थान चन्द्रपृष्टिचना इसे ॥ . करकत्ताच्ययोगाच्य दिनंदर्भतया परे। शुने चन्त्रं प्रसाधानित वृद्धा वचाइता इव स"#॥ विकद्वयोगानां देश्विशेषे प्रतिप्रस्वो यथा।

> "विरुद्धसंद्वास्त्रिचिवारयोगा मध्यम्यवार्यभवाच्य ये वे। कृताक्रवक्षेत्र साधिय वच्याः प्रिवंद्व देशीष्ट्र न त विरक्षा: ॥" इति च्योतिकात्रम्॥ ॥॥

चाय क्रियायोगः। सुनय कथः। "दु:खाम्ब्रममाः पुरुषाः प्राप्य बन्ध सञ्चानयम् । उत्तरेयुभेवास्भीधिं तथा त्यसतुत्तिन्तयः। इत्युक्तः सनदा पाच्य क्रियायीमं सदासनामः। नरावाःसुपकाराय दुःखविन्छित्तिकारकम् ॥

विद्वित्याचा । च्याराध्यथ्यं विश्वेषं जगती कारसंपरम् । वं अवन्त क्षिरापेचा र्वस्तं प्रवास्त्रथः॥ क्ट्या पूजानसम्कारी: भुक्ष्याभिरक्षिश्रम्। ब्रतीपवासै विविधि ब्रीक्षियामा खन्ये से : ॥, ते मी भाक्षांचितै: वामे ये खचेतसि तुष्टिहा:। भवशुरपरिष्क्दादाराध्यम क्रीयावम् ॥ त्रविष्ठासाहन स्थिसत्काने। यस्त्रहाश्रयाः । हाइ एथका कानसः सर्विकान् म इति स्थितः ॥ समक्तान्यच कर्ननामि तक सर्वाह्मनात्मनि । संन्यस्थध्यं स य: क्षर्णा समस्तावश्याधाय: ॥

पर: परायां परम: म एको

नरोत्तमी यस्य पदम भिन्नम्।

चराचरं विश्वमिहं समना दिचनचक्रपम्बपरिक्षष्ठं धन् ॥ नमाराध्य जगनार्थं क्रियायोगेन वाड्वा: । व्ययी भोवं परं चम्सस्यात्तकोत्तकारणम् ॥ संसाराणेयमधानः विषयाकान्तर्भेतसाम्। विणापानां विना नान्धन् किष्यदक्ति प्राथणम् ॥ एतिलंखिकाय इहिं वर्जिक्षकाय केश्वम्। भुक्षं अन्तय गौविष्टं स्वपं श्विन्तय माधवम् ॥ य्यमेकायचित्रा । इ. मं स्थिता मधुसदगम् । जन्म क्षुजराग्राई संसारं सन्तरियाण ॥ क्रियायीगपराशीच सुस्तिकायं।स्यनंकप्राः।

इति विद्विप्राणम्॥ #॥ ख्यथ योगसाधनम्। कंश्रिष्यम उदाच । "योगस्वरूपं खास्तिकाः श्रयतौ गद्यो मन। थच स्थिती न च्यवते प्राप्ध सम्मालयं सुनि: 🛚 भन राव भनुष्यामा कारगे यन्यभाष्ययो:। बन्धस्य विषयासङ्गिसुक्तरियययं नया ॥ विषयेभ्यः समाहृत्य विज्ञानात्मा मनी तुने। चिनायेन्स्तयं तेन प्रचास्यं परेचरम्॥ ष्यात्मभाव नयत्वेव सद्भक्षधायियं सुने । विकार्याच्यात्मनः भाक्या लोच्याक्षवे यया।

ममाराध्य जगन्नाथ राजानी माचमाप्रयु:॥"

योगः

सासप्रस्वति विशिष्टा या मनीमितः ।

नस्य स्थान संयोगी योग रत्वभिषीयते ।

ग्वमत्वन्यविश्वद्यपुक्तधन्नीपक्षण्यः ।

यस्य योगः च वे योगी समुणुर्शभिषीयते ॥

योगपुक् प्रयमं ग्रोगी युद्धानः योग्भिषीयते ।

विश्यस्यमाधिस्य प्रवसीपक्ष्यिवान् ॥

यद्यन्तर्यद्येषिय दुष्यते चास्य मानसम् ।

जन्मानर्रम्थस्यते स्कःः पूर्वस्य जायते ॥

विश्यस्यसाधिस्य स्विः तसेव धन्नान ।

प्राप्नोति योगी योगायिरम्थकन्ना च यो
श्विरात् ॥

बच्च चयं मर्ष्टियाच चत्वाक्षेयापरियक्षातृ। स्रवेत योगी निष्कामी योखतां कं मनो नयन्। व्याध्यायणीचसनीवतप्रांस नियमात्वातृ। कुर्वीत बच्च कि तथा परिकान् प्रत्कं मनः॥ यते यमाः चनियमाः पच पच प्रकोर्तिनाः। विश्विस्प्रकृषः काच्या निष्कामानां विसु-

क्तिहाः ॥

गनं भद्रायनाहीनां समास्याय गुग्युंतः ॥

यमाखीनं यमाखीच युद्धीत नियतो यतिः ॥

प्रव्याव्यामानं यद्यमभ्यायात् क्ष्यते तु यत् ।

प्रायायामः स विश्वयः सवीणोश्वीच एव च ॥

परद्यरियाभिभवं प्राणापानौ यद्यान्ति ।

क्षयतः सद्धिनेन हतीयः संयमान्त्योः ॥

नव्या चानवनः स्यूनक्षं दिणोत्तमः ।

प्राव्याव्यान्तिः स्यूनक्षं दिणोत्तमः ।

प्राव्याव्यान्तिः स्यूनक्षं विणोत्तमः ॥

प्राव्याव्याव्यान्तिः त्रिम्याच्याः ॥

यद्याना परमा तेन जायतेश्रतिचनासनाम् ।

स्वियाग्यम्यद्यान्ति योगि योगसाधनः ॥

प्राव्याग्यम्यद्यान्ति प्राव्याच्यां चिन्नयः ।

प्राव्याग्यम्यनः प्रवृत्यान् स्वयाच्याय्यः ॥

प्राव्याग्यम्यनः प्रवृत्याच्याद्यः चिन्नयः ।

वद्यान्तिकानः क्र्यात् स्वयाच्याद्यः चिन्नयः ।

वद्यान्तिकानः क्रयात् स्वयां चेतः ग्रुभाम्ये ॥

श्रीखाकिका उनाच। कथानी से सहाभाग ! चेनसी यः श्रभाययः। बहासारसभीवं तहन्ति होवयनोह्नवम्॥

मीकेशिषाज जनाच। चाश्रयचेतसी त्रच दिधा तच समावत:। अरूपः । अर्र्णसम्बर्तिचा परचापरमेव चा॥ खिविधा भाषना वित्र विश्वमेत्रज्ञियोध मे । त्रचात्वा कमायंत्राच यथा चेवोभयासिका। ब्रक्सभावासिका स्थिका कम्मेभावासिकी परा। जभयात्मिका तथैवाचा चिविधा भावभावना ॥ समन्द्रभादयी अचाभावभाषमधा गुताः । क्रमाभावनया चान्ये देवाद्याः स्वावराचराः ॥ क्षिरस्यामादिव च अचनकारिका द्विधा। बोधाधिकारगुर्सेष्ठ विद्यति भावभावना । व्यचीविष्ठ समस्तेष्ठ विशेषज्ञानकसेस् । विश्वमेलत् परं चान्यहेर्मित्रस्या वृष । ॥ प्रवासित्रीई यत् वर्षामा वस्मी चरम्। यचनात्रासारं देखें हैं के कार्न जन्म र जितम् ॥ तच विकार पर्य कप्रमक्तपस्माणमध्यरम्। विव्यवस्थिवेषस्यकत्वयं परमासनः ।

व तत्वीगशुका प्रकां कृष ! विकायितुं यतः । ततः स्रूत इरे रूपं चिनवं यद्वित्रगोत्ररम् । चिर्ययमभी भगवान् वासवीव्य प्रजापति:। भवतो बसवो बना भाष्क्रराक्षारका यदा: । गम्बर्वयश्चरिक्षाचाः सकता देवयोगयः। मबुष्याः पश्चवः श्रीताः समुत्राः सरितो हमाः ॥ भूष भूतामाप्रीवाणि भूतानों ये च चैतनः । प्रधानादि विश्वेषानां चैतनाचेतनास्मकन् । रकपादं द्विपादच वहुपादमपादकम्। म्हर्तमेतहरे कःपं भावना चित्रवाह्मकम् ॥ रतत् सर्भमिदं विश्वं जगदेतवराचरम्। परं बच्चकरपद्ध विच्छो: प्रक्तिसमस्वितम् ॥ विष्युभक्तिः परा प्रोक्ता चैत्रचाका तथापरा। व्यविद्या कर्मेसं द्याच्या इतोया शक्तिरिव्यते ॥ यया चेंचच्यातिः सा चेरिता हुए। सर्वगा। संसारतायानस्मितानवाष्ट्रीत्वनुसनातान् ॥ तया तिरोच्चितवाच प्रक्तिः, चेत्रज्ञवं चिताः। चर्नभूतेष्ठभूपाक ! तारतच्येन कच्यते ॥ च्यप्राचनस्य साच्याच्या स्थावरं यु तती ३ श्विका । सरीखपेश्वपि तेश्योश्वि सतिश्रक्षा पतिक्रह । प्रतक्षिभ्यो कमान्त्रोभ्यः खग्रम्या प्रश्वीश्विकाः । मञ्जूष्यो सञ्ज्ञाचातिष्रक्या पुंच: प्रभाविता: ॥ रभ्योश्री नाममञ्जूषा यचाद्या देवता वृष् ।। द्यतः समस्रदेवेभ्यस्तत्वापि प्रजापतिः ॥ चियास्यमभी दित ततः पुंचः स्वाप्यक्तिः। रतानाप्रीकः पद्धा तस्य कः पाणि पार्थिव ! । यतसाक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा। दितीयं विकारं कथा गोगिष्येयं महामति । जनार्क्त वचायो कर्प यत् चरित्राचित वधी:। समस्ताः ग्रात्तयकीता कृप यक्त प्रतिश्विताः # लडिचक्यपक्यं वे क्यमम्बद्धरेमेचत्। यमसाभ्रत्तिकपायि तत् करोति जनेकर्।॥ देवतियार्मसुखादिचेटावित खतीलया। जगतासम्बाराय न सा कर्म विभिन्न चाः चेटा तसाममेयसा वापिनावाचराक्षिका॥ तर्पं विश्वक्षपद्ध तत्थ योगयुको कृष !। चिमधमासाविश्वद्वार्थे सर्वेकि व्लिधन (श्रूनम् ॥ यथाप्यवदत्रायः कर्च दहति वानिकः। तथा चित्ते स्थितो विद्युर्थीतिनां सर्वकि स्थिपम्। तकात् वमसाधक्तीनामाधारे तन चेतस:। कुर्व्वीत वंश्विति या तु विज्ञीया श्रहधारका । ग्रुभाषय: रुचित्रस्य सर्वगस्य तदातान:। षिभावभावनातीसी सक्तये योजिनां कृप ॥ व्यक्षे च पुरुषयात्र ! चैतसी वे सपासवा:। व्यश्वासी समस्तासु देवादा: क्रमेंबोन्य: ॥ गर्ते भगवती रूपं सर्वापाश्रय विद्या सन्। रमा वे घारका क्रीया यश्चितं तत्र शार्थते 🛊 तच कर्ते हरे क्ट्रयं याङक्चिक्यं नराधिय !! तक्र्यतामनाघारा घारका नोपपद्यति । प्रवत्तवास्वर्गं महायवायतेकासम्। स्क्रपोलं स्विकीयंत्रजाटकतको ज्ञानम् ॥ यमकर्णानायसाचारकर्यं (वसूबबम् ।

कम्योवं सुविक्षीकेत्रीवसाङ्गितवच्यसम् । वजी जिमक्तिमा अधनाभिना चोदरैक वै। प्रसमारक्षणं विक्तुमयवापि चतुर्भं जम् । समस्यतीदवस्य सस्यराङ्धकरानुषम् । चिनाधेद्वक्रभूतं तं पीतिनमेत्तवाससम् ॥ किरीटचावकेय्रकटकादिविभूवितम्। शाकुशकादासङ्जवक्राचवस्यात्वतम् । चिनावेत्रकायो योगी समाधायात्ममानयम् । तावद्यावर्षीभूना तचेव वृप घारणा। व्रजतस्तिष्ठतीः न्यदास्ते च्रूच्यानसी कुर्मतः। गापवाति सदा चित्तात् सिद्धी मन्द्रेस तो तदा ॥ सतः श्वादाचन्नशाक्षीदिक्तं नुषः। चिनायेद्वगवद्यं प्रशानां चाचक्रमकम् । सा यहा धार्या तहृदवस्यानवती ततः। किरीटनेयरसर्वेभूमचे रचितं सरित्। तहेकावयवं हेवं चैतसापि पुनर्क्षः । कुर्यात्रतीयवयविति प्रक्षित्रात्रपरी भवेत्। तर्पप्रत्ययेवेकसम्मतिकाम्बनिक्ष्रका। तहानं प्रथमेरकः वक्तिनं व्याद्यते वृप ॥ ससीव कल्पनाष्ट्रीनं सक्त्पयष्टमं श्रियत्। मनसा ध्याननिष्यादां समाधिः सीर्शभधीयते । विज्ञानं प्रापनं प्राप्य परे जक्षाकि पार्शिव ! । प्रापकीयक्रचेवासा प्रकीमाध्वभावनः । चित्रज्ञ: करणी ज्ञानं करखंतिन तस्य तत्। निष्याच सुक्तिकार्यों वे सतस्रतं निक्ति ॥ तज्ञावभावमापत्रस्ततीश्वी परमास्नना। भवव्यभेदी भेद्भ तस्याचानकती भवेत्॥ विभेद्षनकी आने पाश्यात्वात्वातं गते। चालनो त्रचयो भेद्मयनां नः करिव्यति। इत्युक्ताची मया योगः साव्यिका ! परिष्टक्ती ॥" इति विकापुराकी ६ अपंग्ने २ व्याध्याय: । 🛎 🛭 त्रज्ञतयोगो यथा।

"स्यं योगासमं ज्ञाला वभूव संपृटाञ्जालाः। पुनकान्त्रितसर्वाङ्गः सास्तुनेत्रीश्रीतदीनवत् ॥ इन् सञ्चा मेध्याच पिक्षना निवनी धुराम्। नाड्रीवट्कच योगेन निचधा च प्रयक्तः । न्द्रताधारं स्वर्धिन्तं मिखपूरमणाच्यम्। विश्वद्वं परमाचाखां घट्चक्रच निक्धा च । लक्षनं कार्यिता च तं वद्चकं क्रमादिधि:। अक्षरन्त्रं समानीय वायुवर्द्धं चकार 🕿 ॥ निरुधावायुं मेधान्तामानीय चुरुवाम्युजम् । तं वायुं भामयित्वा च योजयामास मेध्यया । रवं जलातु निवान्दी यो दत्ती इतिका पुरा) जकाय पर्मं सन्तंतंतस्थेकाद्याचरम् । सङ्कतेष जयं जलाधायं धायं पराम् जम् । द्दर्भ भूद्याक्षीले सर्वे तेशीमयं सर्वे ॥ तत्ते जसीर जारे कः प्रमत्ते वसुमनी चरम्। विशुणं सुरतीषकां भूषितं पीतवासवा ॥ श्वतिम्रलम्यलन्य सास्वतास्वतर कुक्तसम्। देतदास्यं प्रस्तास्यं भक्तात्रयहकातरम् ॥ नवीनजनदाकार्ध्यामसुन्दर्विश्रहम्। स्थितं जन्तुव चर्लेष्ठ निर्तितं सान्तिकः पिकम् ॥ योगः

इन्द्रियाकी जियाची च व प्रसाद इति सहत: । ऋसुम च महीपाल । प्राकायामस्य नक्त सम्। युक्कताच वाचायोगं याङ्गविक्तिमासम् ॥ पद्ममद्वीसर्गं वाधि तथा स्वस्तिक मासनम्। व्यास्थाय योगी, युक्कील काला च प्रवर्ष स्नाहि । समः समासनो भूता संसुत्व चरतायुमी। संद्रताखकाचा चोकः सन्धावदभ्य वाग्यतः॥ मास्किन्यां तिङ्गद्दवकावस्यान् प्रयतः स्थितः । विचित्रतासित्राद्या दक्ते हेक्तात्र संबाधित। खंपश्चका चिकायं स्वं हिश्चवा विवले कथन् । रचसा तमसी हर्लि सलेग र्जससाथा। संख्याप्य निर्मेती सत्वे स्थितो युद्धीत योग(वत् । इत्सियासी विद्यायम्यः प्रासादीम् सम एव च। निरुद्ध समवाबेन प्रत्याचारस्पनारेन् ॥ मसु प्रत्याचरेत्वासात् क्रूक्तीं क्रानीव सर्वेद्धः। स लालर्तिरेकस्य: प्रध्यन्नातानमात्रानि ॥ सवाद्धाभ्यमारं श्रीचं निव्याद्याकच्छनाभितः। पूरियला वधी देखं प्रत्याचारस्यक्रमेत ॥ प्राचायामा दश दी च भारका सामिधीयते। विचारका स्मृती योगी योगिभस्तश्वहरिभ: ॥ तथा वे योगयुक्तस्य योगिनी नियसात्मनः। चर्ने दोता: प्रमञ्ज्ञानित साम्यक्षेत्रोपनायते ॥ वी चाते च परंत्रका घाडातांका गुळान् एथक्। व्योमाहिपरमानुभः तथासानमकस्मायम् ॥ इक्षं थोगी जिलाचार: प्रावायामपरायवा:। जिलां जिला शर्भेर्स्समारोहित यथा ग्रहम् । दोषाम् व्याधि तथा भोष्टमाकाना भ्रत-जिसा।

विवर्धवात नारी हेतसाइसिमानिकताम् ॥ प्राचानासुपचरीधात् प्राचायाम इति सहतः। धार ग्रेत्युचाते चैयं धार्यते यव्यनी श्रेत्या ॥ ग्रन्दादिभ्यः प्रदत्तानि यदचानि जिलासभिः। प्रखा(क्यम्ते बोगेन प्रखाद्वारक्तन: स्तुत: । उपावचाच नियतो योगिभिः परमधिभिः। वेन व्याध्यादयो होया न जायनी चि योशिन: ॥ यथा तीयार्थिन क्रीयं यन्त्रना ता दिभिः प्रानै:। कापिनेयुक्तया नायं पिनेट्योगी जितयमः ॥ प्राचाश्यां भुद्ये वाथ हतीये च तथोरिंस ! कके सरी गासिकाचे नेत्रभ्रमधान्द्रस्य । किचित्रसात् परिकांच धारणा परमा स्था। दशीना धारगाः प्राप्य प्राप्तीत्यचरसान्यनाम् ॥ माधातः च्छितः सान्तो मच याकुणलोचनः। युक्षीत योगं राजेन्द्र । योगी सिहायमास्नन: ॥ नानिशीत न चैवीका द्वन्द्वे नाम्युनिकाताकी। क खेळेते युर्कात न योगं ध्यानतत्परः ॥ मग्रस्रियजनाधारं जीये गोरे चतुव्यये। शुक्कपने चये नदां प्रस्थाने ससरीस्पं । सभये कूपनीरे वा चैत्यवल्यीकस्थये। देशेष्वतिष्ठ तत्त्वको योगाभ्यासं विवर्क्कयेत्॥ सम्बद्धानुपपत्ती च देशकासविविध्यते। नासती दर्भनं योगे तसार्त्तं परिवच्नेयेन । दोधानेसाननाडळ फ्रांक्याद्यो गुनक्ति वे ।

चाइमाला परंत्रका यसं शावननवात्। विद्यानमानको प्रस बत्तसमस नेवलम् । काचं जकासाउचं वका चग्रीरमनिक्यम्। बार्च अनी वृद्धिमबद्दञ्जारादिव चितन् ॥ वायन्यप्रसुद्वप्रशाहिसक्तं च्योतिकदीयवान्। निसं शुक्षं बृश्चियुक्तं चलमानक्त्रद्वयम् ॥ बोध्यानादिखपुरुषः सोध्याषष्ट्रमञ्जूषः 🧈 । इति ध्वावन् विसुक्ति वाश्ववी सववन्धनात्॥" इति माक्ड हा. चधाय: । \* ।

चामि च। "यत्तर्ते कथितं कार्यं योगचीमं विवोध है। यं प्राप्ता बचाको योगी प्रान्तनाननातां बजेत्॥ प्रामाक्षीवास्त्रमा जेयो योतिनां स कि दुर्व्याः। जुर्ज्यीत नकावे यतं तस्त्रीपायं प्रकार मे ॥ प्राचायासेई हेर्होशन् धार्वाभिच कि खिवम्। प्रताष्ट्रारेक संसमान् ध्यानेनानी परान्

गुसान् । यया पर्वत्रयात्त्रां भातानां इत्यते मज्ञम्। सचीनायज्ञता दीवा दक्कानी प्राथिनग्रहात् ॥ प्रथमं बाधनं कुर्यात प्राजायामस्य योगवित्। प्राचापानिक्रोधस्तु प्राचायाम उदाञ्चतः ॥ त्तव्यास्योत्तरीयास्त्रः प्राथायामस्त्रिधोरितः। तस्य प्रमार्था वर्षासि सदलकः । ऋग्राष्ट्र से 🛊 लञ्जदिए ग्रमा ऋतु द्विगृषः सतु मध्यमः। जिगुगाभिच मात्राभिवत्तरीय उदाह्यन:॥ निमेधोक्येवयी माना ताली लच्चरी सतः। प्राकाथामस्य संस्थाधे सहती हादप्रमात्रकः॥ प्रथमेन अमेर स्वदं सध्यमेन तु वेपयुन्। विधार हि सर्वधिन जयहीयानुक्रमान्॥ स्दुत्वं संयमानास्तु सिंहगार् लक्ष्मराः। यथा यानित तथा प्राको वध्यो भवति योगिन: ! वध्यं सत्तं यथे ऋाती नार्म नयति इस्तिपः। तथैव योजी ऋक्टेन प्रार्थं नयति साधितम् 🛊 यथा (इ. साधित: सिंडो क्यान् इन्ति न

सद्विधिष्ठः प्रवतः किव्यवं न हुकां ततुम् ॥ तसाद्युक्तः वहा योगी प्रावायामपरी भवेत्। अयतां सक्तिषकदं तस्यावस्याचतुरयम् ॥ अस्ति: ग्राप्तिकाणा संवित् प्रसादश्व महीपते। स्तरूपं प्रस्युवे तेषां कथ्यमानसनुक्रमात् ॥ क्रमेगामिएदुरागी जायते फलसंचय:। चेतमो विक्रमायलं यत्र सा खास्तिक्यते ॥ रेडिकास्याकान् कामान् कोममोद्यासकांच

जिरुधाकी महा थोगी प्राप्ति: सरैसार्क-कालिकी ॥

व्यतीतानाग्रतानयान् विधन्तरतिरोक्तिन्। विजानातीन्द्रसम्बद्धां चानसम्बद्धाः ॥ तुत्यप्रभावस्तु यदा योगी प्राप्नोति संविदम्। तदा संविद्ति स्थाता प्रावायामस्य सा

यान्ति प्रसादं येत्रास्य सत्र; पञ्च च वायव; ।

कालरारासं पूर्वकासं कारदापि कान्परस् । सर्वसक्तपं सर्वेशं बीजक्यं समावनस् ॥ सम्बाधारं सम्बद्धं सम्बद्धाः स्त्रसम्बद्धाः । सर्वाराध्यं सर्वगुरं सर्वमञ्चलकार्यम ॥ सर्वेमकास्वरूपण यर्वसम्यत्करं दरम्। यहरू त्रधारम् च छहि सहचित्रेव च। डट्टा च परमाचर्ये तुष्टाव परमेचरम्।" इति त्रसर्वेवले बीसकासको २० साधाय: 1#1 व्यथ भ्यानयोगः । प्रश्चिताच 🛊 " बाय योगं प्रवक्ताम सिल्लासिलागं परम। भ्यायिमि: घोष्यते ध्येयो ध्यानेन एरिरीकरः । तन् इत्याज्य मधियात् । सर्वयापविनाध्यनम् । विकाः सर्वेश्वरीश्वनती यद्भूशियरिवर्णितः । वासुद्वी जगनायी जन्नात्मा व्यक्तव तु ! रेक्टिक्सिंगो निखः चर्चदेक्दिवर्जितः । देखधमानिष्टोनच जराजर्विवर्णितः। वर्विषेष्ठ स्थिती हरा खोता हाता स्नती स्थि:। तहमेर्चितः सदा गामग्रीविविक्तितः। मनता मन:स्थितो देवो मनवा यरिवर्जित: # मनोधकेथिकीनच विद्यानावय एव च। बोडा इहिस्थित: साची सर्वदोधविक्तिंत:॥ वृद्धिभेगविष्टीमञ्च सर्वः सर्वगतीश्मलः। सर्वप्रागिविनिर्मुत्तः, प्रागधनैविविच्चितः ॥ प्राणियाणी सञ्चाष्ट्रान्ती भवेन परिवर्णितः। णक्षक्षारादिष्टीनचा महामेगपरिषच्चित:॥ ततमाची तक्षियन्ता च परमानन्दरूपकः। जागतस्यप्रसृप्तिस्यकानसाची तस्विक्तिः॥ तृरीयः परमो धाता डसूपो गुर्वाबर्ज्जितः। मुक्ती बुडी जनवाभी सत्य कात्माका के प्रिवः॥ र्यं ये सानवा विक्वाध्यायभ्तीभ्रापरं पदम्। प्राप्नयुक्ते च तद्यं नाच कार्याः विचारमा ॥ इति भ्यानं सया स्वातं तव श्रक्तर । सुवतः।। पठ दृथ एतन् सत्तर्ग विष्णुलोकं स गच्छति 📲 दति गात्र १४ व्यथायः ।

व्यवादाङ्गयोगः।

"सिक्तिरराष्ट्रविद्यानात् संचीपात्तददे ध्यग्रः। थमाः पच विचित्राचा कविता प्राग्यवित-

सक्षे भूतिहर्न वाक्यमसीयं खायशं परम्। अमेयुनं ब्रचन्यं सर्वत्यागी/।परियचः ॥ नियमाः पश्च सत्वाद्या वास्त्रमान्यनारं दिघा। भूतिचं तुष्टिक सन्तोवक्तपकेन्द्रियनियदः ॥ साध्यायः स्थाकाचनापः प्रशिक्षानं क्रयंनिः। चासमं पदाकातालां प्राचायामी सक्षाय: । मसाधानयतो गर्भो विपरीतो सागर्भन:। चार्मान् चार्मेखः प्रावायामक्ततीयधिकः । सव द्विधा विधायुक्तः पूरकात् पूरकः च च । कुमको निष्वलवाम् स रेचकाई चक्रकिया ॥ सञ्चाद्रमाचः स्वाचतुर्विद्यतिकः परः। षट्चिंश्रकाधिकः स्रेष्ठः प्रताश्वारकः रोधनम्। ब्रचासचिन्ता धार्न खाद्वारणा मनसो एति:। चाचंत्रको व्यवस्थानं चमा विज्ञेषायः स्थिति:॥

विज्ञाय तदा ये दीया जायकी ताझिबीय में ॥
वाधियाँ जड़ताजीप: स्द्रतेन्द्र काल्यम्थता ।
ज्यस्य जायते स्वास्त्रहृद्धानयोगिनः ॥
प्रमादादृयोगिनो दोषा यथेते स्वाधिकित्तिम् ।
तेमां नाधाय कर्मयं योगिनां तं निवाध मे ॥
विज्ञाय यवामूमख्यां स्वाह त्येव यार्यत् ।
वातगुख्यप्रधान्ययं गुदावर्षे ततो दिध ॥
यवामूमापि पवने वाग्यम्यीन् परिचिपेत् ।
तदन् कार्य महाधीलं स्वादं मनसि धारयेन् ॥
विचाते वच्यो वापि वाधिये स्वयोक्तिये ।
तथेवान्यवां धार्यम्थ्यात्तीं द्यनेक्तिये ॥
यादान् यादान् वजा देवे सामां सदुपकारि-

धारयेहारणासुको भीतो भीते विदासिनीम् ॥ कीतं भिर्वि वंखााया कारुं कास्त्रेन लास्-

जुपस्तिः स्ट्रातः घटो योगिनसीन जायते ॥ धावाष्ट्रियौ वायुकी खाविनावनुधारयेत् । खमानुवात् वस्त्रजातादाधास्त्रितिचिकत्-सितम् ॥

ष्मातुरं सत्त्वम्नयोशिनं प्रविधेत् यह । वायुष्धारया चैनं देवसंद्यं विनिद्देत् ॥ एवं चळांक्षाना कार्या रचा योगिवदा वृप !। भन्नाचैकामयोचायां प्रदेशं साधनं यतः ॥ प्रवृत्तिच्या खाता योगिनो विस्त्यात्त्या। विद्यानं विजयं याति तसाद्गोष्णाः प्रवृत्तयः ॥

णजीकामारीत्ममनिषुरतं गत्मः सभी न्यपुरीयमन्। ज्ञात्मः प्रवादः कर्षीत्मता च भीगप्रवृत्तीः प्रथमं चि निष्मम् ॥ ज्ञात्रवृत्तीः प्रथमं चि निष्मम् ॥ ज्ञात्रां जनी याति परीचे गुग्रकीतंनम् ॥ व विश्वति च बच्चानि विश्वतं च्यात्तमम् ॥ प्रौतोक्षादिभिरकृषीर्यस्य वाधा न जायते। न भीतिमेति चान्येभ्यक्तस्य विश्वत्मस्याता ॥" दति मार्कक्षयपुरायो योगिचिक्सानाम ६८ ज्ञाथायः ॥ (तथा च ।

र्भर खवाचा "मध्येकचित्ततायोगद्रति पूर्व्ये निकःपितम्। साधनान्यरधा तस्य प्रवस्याच्यधुना प्रदेशाः। यमाच्य नियमाक्तावदासनान्यपि ध्यास्त्रसः ।। प्राणायामस्ततः प्रोक्तः प्रवाषारण धारणा । ध्यानं तथा समाधिष योगाङ्गानि प्रचलते। षश्चा सवमस्तयं दश्चचर्यापश्यश्ची । यमाः संचीपतः प्रोक्ता नियमाः प्रशास्त्रकः ।। सपः साधायसनोषः श्रीचमीश्वरपूजनम् ॥ नियमाः कथिता तस्य । योगसिश्चित्रदायितः । चर्नेषामेव भूतानामक्रियाजननं हि यत्। षाचिया कथिता सङ्गर्योगसिङ्गप्रशायकी। ययार्थकथनं सत्यमक्तियमधुना ऋयाः। भौथों बावावतेनापि परस्य प्रशंभ यत्। क्रोयमित्रुचाते सङ्गरक्तीयं तस्य वर्क्षत्रम् ॥ वर्षेण मेणुनवामी सचाचमै (महोचते।

द्रवाकामण्यनादानमापद्यपि यथे ऋया । व्यपरित्रच रख्ता योगसिद्धेस्त साधनम्। चान्त्रायकादिना यतु धरीरस्य च धीववन् । तत्तपः वितं पुच ! साधायमधुना ऋगः। प्रकाद: प्रत्य द्वीयं तथाय ने प्रिरः प्रिया । रतिथी यी चयः पुत्र । स्वाध्याय इति की तितः । यहच्छाना(भसन्तुष्टः, सन्तीव इति पद्यति ॥ वासी चाध्यन्तरे चापि शुद्धिः ग्रीचं विधीयते । स्तुतिसारवापूचाभियां जानः कायकसैभिः । मयि भक्तिर्द्धा पुत्र स्तरीत्वरपूष्णम्। यमाच नियमाः प्रोक्ताः संचीयात्र तु विस्तरात् ॥ यमीच वियमीर्थाको योगी मोचाय संस्तृत:। स्थिरवृद्धिरचं नाए: पूर्व्यभाषनअध्यसित् । पद्मकं स्वस्तिकं पीठं से को कुटको इतरम्। कीमी विकासनं केव विवाहं काह्यकनम् । दक्कं ताच्यांचनं सूत्तं खड्गं शहरमेव च। सकरं विषयं काष्ठं साग्धर्वा चिलकां कम्। भी संबीरासनं चापि वाराचं खगवे थिकम् । कौषं चानासिकं चापि सर्वतीभद्रमेव च। प्रतितामासगामास सप्तविभृतिसंख्या । योगसंसिद्धित्रेतोस्य कथितानि तवानच । ॥ र्घामेकतरं बहा गुरुभक्तिपरायणः। द्वातीतो जयेत्प्राखानभ्यासक्रमयोगतः। चनचराणां वायूनां वाद्याभ्यररोधनम्। प्राकायाम इति प्रोक्तो दिविध: य च कथाते॥ षागर्भष सगर्भष तयोराचो व्जय: स्मृत:। द्वितीय: राजय: प्रोक्तो भुवं चाक्कतिसाहिस: ॥ रेचकः: भूष्यकचेष पूरकः: क्रुम्भकसाधा। रवं चतुर्विधी भेद: प्रायायामेश्च स्विशि: ! चक्नी नाष्यः प्रीक्ता गमागमजयात्रयाः। रेचनाई चकः प्रोक्तः सून्यकस्तुययास्त्रितः 🛊 पूरकः पूरवाद्वायोक्तकिरोधाच कुम्भकः । देशिनो द्विषे भागे पिङ्गता नाहिका

पित्रयोगिरिति खाता भातुक्तकाधिदेवतम्। इचियोतरमायाच इका सामाहिका सहता। देवयोगिरित खाता चन्द्रसम् ॥ रतयोक्सयोक्संका सुवुष्ता नाम विश्वता । मन्त्रस्थिता नाड्ने कार्यास्था बचादेवतम्। ततः भूगां निरालमं मध्ये खासनि योजयेत् । वात्रास्थादीधनाङ्वाची: श्रूमकत्वं विविद्धित्। चमरेवनया भूय: पिवेदऋतसुत्तमम् ॥ काष्यायमं भवेतीन भावनं कल्यावस्य तु। ष्यापूर्योदरसंस्यं तु उच्चेर्वायं निरोधयेत्॥ कुमकः कुमावस सावेचको वर्णतस्य च। उन्धिय प्रयती वायुमणदेवस्यमानयेत्॥ बाङ्क्षायात्मभारभा ब्रज्जारम्ये वा मीचयेत्। यङ्गोच क्रिचिकाचक्रमाई नीत्वा रसाम्रयम् ॥ संघीभ्य प्रक्रिनीं सम्यक्तिनी ब्रक्षगृक्षां नयेतृ। व्यनित्र ग्रीधयेक्सामित्रारं विमलं सुनि: ॥ क्रमेखाभ्याखयोगेन योगर्स (स्थानाभवत्। ससम्बंधित बस्तः। योगाक्तं योगस्तिक्रये ।

विश्वास विश्वमार्गं तु चाश्वसास्तु ग्राने: ग्राने: । सीन्य नाकवेषद्वायं नाभावाकस्य घारयत् ॥ धारयन्नियतपाको योगेष्यमभास्त्रतः । जायते वस्तरास्त्रोगो चरामरखबिर्ण्यतः ॥ वायमाकपयदास्त्रं वामया चोर्रं भवेत् । नाभिनावाक्षराध्यायं चिः प्रायांष्य जयेद्-भूवम् ॥

अनः सार्ये भवेदता । जिन्न सानित घारणात् ।
आकुरुनाभिनायाणे वायुं योगी जितासनः ॥
आपानं कटिदेशे तु एसतो वे विनिर्देशेत् ।
सदा तनेव सक्षेय एय वायुजयक्रमः ॥
रेचकः पूरकायेव कुम्मकाय न विद्यते ।
निरात्तम् मनः स्रात्ता ज्ञानायाजितो भवेत् ॥
इत्तियाणां विचरतां विषयेष्ठ सभावतः ।
निग्रषः ग्रीयते यस्तु प्रश्चादारः स उच्यते ॥
सद्यत् प्रश्चात तस्त्रमं प्रश्चास्तवदाक्षानि ।
प्रश्चाद्यारः स वे प्रोक्तो योगचाधनस्त्रमम् ॥
कर्मोत्त्रयाणां प्रश्चायां प्रभावतिरे जने ।
यदि तम् स्थारो जोको मनो याति सदालयम् ॥
उद्यातात् द्या प्रश्चेव कार्यक्षारणां वुधः ।
प्रात्ववायं निवायींव मनः सर्थे क्लरे चिपेत् ॥
देवांच सिद्धान् गत्यनीचारणात् सिचरान्

धर्मासाध्यासयोगेन स्वत्याच्योतिः प्रप्रश्नि ॥ इटंन स्वाच्चरा न्त्यः सर्वेश्च प्रजायते । स्कोटाख्या नाड्नि। प्रोक्ता कून्नेणोनस्तरा-

जचार्यं विन्द्रतस्यं तुतस्यान्ते गुणवन् सारत्। भूतं भद्यं भविष्यच वर्तमानच दूरत: ॥ कार्गयत्तद्भवेत्रुगं स्कोटाखी कानमभ्यसेत्। जजाटे काभिक्षद्ये सराधियमशुक्तरेत्॥ मुद्धस्म टिकसङ्कार्यं जटा जूटेन्द्र प्रेस्तरम्। पश्चकां दश्भुजं वर्षयक्षीपवीतिनम् ॥ भाविनमात्सनि विश्वं भागं तत् सरयो विद्:। ततीकानकां भवति न प्रयोति न प्रश्नति ॥ न जिल्लीन समुद्राति न किस्मिदासभी चते। शुक्री दरादिस्यानेश्व वार्यं नासां विचित्रतयेत् ॥ द्रेश्ची अञ्चामिति योगीन्तः, परामन्देकविश्वश्वः। जरामरयनिर्मुत्तः थिष एव भवेन्नुनिः ॥ गमनागमनाभ्यां यो श्रीनी वे विवयोजभितः। यकान्तरोव्यक्तीभावः समाधिरभिधीयतं ॥ न हच्च स्तुनिक्षाला न स्ट्यास्थापि चिनानम्। न विचिन्तिरं पुत्र ! अञ्चलस्यिविभेदनम् ॥ न स्यूजंन कर्यावापि न इस्संनापि को पिनम्। न शुक्तंनापि वा पीतंन क्रव्यंनापि कर्नुरम् ॥ सला कृत्पद्मनिकये विश्वासमें विश्वसम्भवम्। चालार्गं सर्वभूतार्गा परस्तात्तमसं स्थितम् ह वर्जस्याधारमयसमानन्दं च्योतिर्थयम्। प्रधानपुरमातीलमाकाम् रहरं भिवम् । तर्नः सर्वभूतानाभी वरं वचाकः पिकम्। ध्यायेदनादिसध्यानामानन्दाद्शुयालयम् ॥ मद्दानां पुरुषं जस जसार्यं जस दाख्यम् ।

चो द्वाराने तथाकाणं संख्याच्य परमास्नि॥ च्याकाचे देवसीमानं ध्यायीताकाम्रसध्यसम्। कार्यं सर्वभावागामागन्देवरसाययम् ॥ युरासंपुर्वे ग्रम्भु आयिम्नुचित वन्धनात्। शिवभक्तिं विषा यसु खंबारं तर्चे मिक्कति । क्याद्री यथा चलाङ्गली: ससुद्र तर्तुमिच्छति। तथा विना भ्रम्भेवां धंचारतरयं न चि॥ सर्वधीस्त्रप्रदः शस्त्रुर्गान्या काचन देवता। नसान् सञ्जयकीन सक्षादेवं प्रपूज्येन्॥ यदा गुष्टायां प्रसनं जजन्तसंग्रीष्टनातये। विचित्रस्य परमं खोम सर्वभूतेककारसम् । भौवनं सर्वेश्वतानां यच जोकः प्रकीयते। ष्यानन्दं त्रश्वयः स्टब्सं यत्प्रसन्ति सुसुचावः ॥ तक्षधे निष्टितं वक्ष केवलं चानजव्यम्। यातुं तिक्रे व्यक्तियं च चीर युते बोशसे चरम् ॥ नैकल चंडिल चंदा विकचंत्र नदासक्त्र। सक्योंपाधिविनिक्तुं सं समाधिरभिधीयते ॥ बाह्ये चाध्यकारे पुत्र । यत्र यत्र सनः; चिपेत् । तत्र तत्राह्मनी कःप्रमानन्द्रमनुभूषते ॥ संख्याच्या मध्य चालानं परंज्योतिषि निर्मुषी। सङ्कते तिष्ठतः चाचात्तस्य चात्रुभवी भवेत् ॥ सर्वज्ञ: प्ररिपूर्णेश्व जरामर्गविकेत:। मत्त्रसाराञ्जवेद्योगी नामधा क्रीचक्रम !॥ तसात् सर्वे परिवाच्य कामी जातं सहकारम्। मामेकं प्रदर्श गच्छेदत्तानं नाग्रयान्य हम्॥

मह्नात्तभावना पूता यान्ति सत्परसं पदम् ॥
जातः प्रजायं प्राप्ते नहे च कमलोह्नवे ।
मह्नाता नेव नाम्यान्त स्त्रेक्टावियष्टधारिकाः ॥
योगिनां कार्म्मयां चैव तापसानां यतासनाम् ।
जाष्टमेव गतिस्त्रेषां नात्र्यदक्तीति निष्यः ॥
रित वक्षपुरायोपपुरायां श्रीवीरे (ध्वस्कन्द-संवादे यमनियमप्रायायामादिक्यनं १२ कः ॥
स्य योगान्तराया यथा,—
"योगान्तराया स्त्रस्त्राप्त स्त्राप्ते युद्धतः पुनः ।
नाम्यक्तेश्रेष्यासतस्त्रेश्य प्रायम्ते युद्धतः पुनः ।
नाम्यक्तेश्रेष्यासतस्त्रेश्य प्रायमिन वे गुरोः ॥
स्तर स्त्रवाच ।

ब्राक्षका: चत्रिया वैद्या: मूद्राक्षान्धे च

"यातसं प्रथमं प्रवाद्वाधिपीड़ा प्रकायते।
प्रमादः संग्रवस्थाने चित्तस्थिद्वाननस्थितः।
व्यवस्थानं भान्तिद्व.स्वच निवधं ततः।
दोमेनस्थमयोगीष्ठ विषयंगु च योग्यता॥
द्रश्चामिप्रजायन्तं सुनिय्यंगान्तरायकाः।
व्यातस्य प्रष्टतिष्य गुरुत्वात् कायित्त्तयोः॥
व्याधयो धातुवेवन्यात् कमेनजा दोषजाक्तया।
प्रमादस्त समाधेस्त साधनानामभावनम्॥
ददं वेस्तुभयस्यात् विज्ञानं स्थानसंग्रयः।
व्यवस्थातिचत्तत्वमप्रतिष्ठा हि योगिनः॥
व्यवस्थातिचत्त्वमप्रतिष्ठा हि योगिनः॥
व्यवस्थातद्वत्तत्वमप्रतिष्ठा हि योगिनः॥
व्यवस्थातद्वत्तत्वस्य विज्ञानस्थानस्य व्यवस्थात्।
व्यवस्थातद्वत्ति द्वत्तिवै साधनेष्ठ च ॥
साध्ये चित्तस्य हि गुरी ज्ञानाचारिष्ववादिष्ठ।
विषयंयज्ञानसित्ति भ्रानिस्थीनसुव्यति॥

यानात्मकात्मविद्यावम्यानात् तस्य यक्तियौ । दु:स्रमाध्यात्मकं ग्रीकं तथा चैनाधिभौतिकम् ॥ याधिदैविकमित्रकुकं निविधं यष्ट्रचं पृषः । दक्ष्णविद्यातात् यष्ट्रोभक्षेत्रस्य परेच तु । तम्या रजवा चैन संघृष्टं दुस्पेषः स्ट्रतम् ॥ तदा भवि यञ्चातं रीक्षेत्रस्यमित स्ट्रतम् । प्रदात् स्वीकर्णं स्वा योग्यायोग्यविक्ततः ॥ विवयेष्ठ विच्येष्ठ जन्नोधिययजोकता । सन्तराया इति स्थाता योगस्येते हि योगि-

व्यक्तनोत्वाद्यमुक्तस्य गञ्जन्ति न च ग्रंसय:।
प्रगर्धवन्तरायेषु हिना पत्ताहि गोतिन: ह
उपवर्गा: प्रवर्तने सर्वे ते सिहस्तका:।
प्रतिभा प्रथमा सिहिद्वितीया व्यवना स्टूता ह
वाक्तां हतीया विश्वेतास्त्रीया चेष्ट दर्शना।
व्यासादा पत्रभी प्रोक्ता वेदना विह्ना स्टूता।
स्वायवट्सिह्यन्यातात् सिहिदा: सिह्यो

प्रतिभा प्रतिभावति: प्रतिभाव इति स्प्रिति: बुद्धिकिवेचना वेदां बुधाते बुद्धिरूच्यते । सन्त्री यावश्चितेश्तीते विप्रसन्धे स्वनागति । वर्ळेत्र चर्लेट् शार्गं प्रतिभागुक्रमेण तुः अववात् सर्वेश्रस्टानामप्रयत्नेन योगिनः ॥ इक्टीवेम्तादीनां गुन्धानां भवशाद्य । सार्थस्थाधिमभी यस्तु वेदना तूपपादिता। दर्शना दिश्वरूपार्शी दर्शनकाप्रयव्यतः । संविद्यारसे तक्सिनाकादी साप्रयानतः । वार्त्ताच दिवागमानां सम्माचा बुह्निसंविदा। विन्हमते योगिनसासाहाजवासुवनं द्विवाः ॥ भगव्यक्तिन् हि देशस्यं चतुःषरिगुखं वमम्। व्यीपयशिक्रमेतेष्य गुर्वेष गुर्वितं द्विणाः ॥ सन्धान्यं सर्वया सर्वसीपसर्शिकमात्मनः। प्रेशाचे पार्थिवचायां राज्यकानां पुरे दिनाः । याची सुतीनसं प्रोक्तं ग्राम्थन्ते असनातानम्। ऐन्द्रे बोसासकं चर्चे सीन्यं चैव तुसानसम्॥ प्राजापये लक्ष्यार वार्या वीधमत्त्रमम्। षाती चारी दितीय च तथा श्रोइश्रक्टमकम्। चतु। संग्रत् हतीये तु हार्चिश्च चतुर्येने। चलारिंग्रम् पचमे तु भूतमाचालकं स्प्टतम्। गम्बी रसस्तया रूपं भ्रन्थः सामोस्तयेव च । प्रक्षोकमण्यासिङ्कं प्रचाने तच्छतकती:॥ तथारच लारिं शक्ष घट्पचा प्रतृत्येव च । चतु:परिगुर्गं ब्राचां सभते (इससका): । चौपसर्गिकसात्रया सुवनेषु परिकालेत्। लोकेञ्चालाकायोगेन योगवित् परमं सुसाम् ॥ स्युजता भूस्यता वाल्यं वाह्यं क्यां यीवनं तथा। गागाजातिसक्टपच चतुर्भिद्देषधारसम्॥ पाधियां घ्रां विना नित्यं सुर्भिगेत्वसंयुतः। रतररमुणं प्रोक्तमेत्रयाँ पार्थियं महत्॥ जवे निवसनं यहक्रुम्यासिव विनिशंस: । इक्ट्रेक्ट्रला; खर्य पातुं समुद्रमपि नातुर; ॥

यत्रे च्छति जगत्वस्मिन् तथास्य जलद्रश्रेतम्। यह्यदेशु समादाय भोत्तुमिक्ति कामतः । तत्त्रवास्त्रतं तस्य घवायां देवधार्यम् । भाकः विनाय इसीन जलपिकस्य धार्यम् ॥ धातकतां ग्रारीरसा पार्थित समन्तितम्। रतत् वोद्यकं प्रोक्तमाणसेचर्यस्तरम् ॥ देशाद्यविनिकामां तत्तापभयविष्णंतम् । को वं दाधमधी शाम्यद्दार्थं खिवानतः ॥ जलमधी कृतवक्षाधाय परिरच्यम्। व्ययिनियस्यं ससी स्तुतिमाचेव साममः । भस्तीभूतविशिष्मां सं यथापूर्व्ये खकागतः । हाभां ऋपविशिषात्तिविंगा तेष्किभिरासनः ॥ चतुर्विद्यात्मकं न्हीतत् ते जर्म सुनिपुष्ट्रवा:। मनोग्रतित्वं भूमानाभन्तर्गिवसर्गं तथा । पञ्चनादिमचाभारकान्धेनोञ्जचनं पुनः। मञ्जूताच गुरुताच गामिश्वां वायुधारम् । चक्रुखायनियातिन भूमे; सर्वत्र कान्यनम्। एकंन देवानवासिवातिचर्या स्टूर्स नुधै: । क्रायाविष्टीनशिवासिरिन्द्रयायाचा दर्पानम्। च्याकाश्रामनं निवामिन्त्रियाचीः समन्त्रितम् ॥ दूरे च ग्रन्द्यच्यं चन्ध्रान्दावसाचनम्। तकाचितद्वयद्यां सम्बेधार्यानदर्यनम् ॥ रेक्सेवर्धांस्थलस्तिक्तः पुरातनः। यथाकामीपलिक्ष यथाकामविनिर्शमः॥ मञ्जाभिभवचीय सञ्जाह्यामर्श्वम् । कासानुकः प्रानमायं विश्वावं प्रियर्शनम् ॥ संसारद्यानचेव मानसं गुणताचाम्। हिदने ताकृनं बन्धं संसाहपहिवर्भनम् ॥ सर्वभूतप्रसादक स्टत्युकात्रजयसाया । प्राचाप्रवासदं प्रोत्तमाचक्रारिकस्तमम् ॥ यकार्य नगत्रहिस्तयानुग्रह एव च। प्रवाधकार्य योकष्टतप्रवर्तनम् ॥ वास (इद्यामिदं वक्तं निक्तं शाक्ष एवक एवक । संसारस्य च कर्नृतः वासमेतद्युत्तमम् ॥ रतावन् तत्त्वभित्युक्तं प्राधानयं विचावं पदम् । नक्षा तद्गुर्ख अव्यं वेत्तुमत्वे ने अव्यति । विवात तत् परं धीयं विद्याना नावगन्यते । व्यसंख्येयसुखं शुह्रं की जानीया च्छितासकम् । बुत्यानं सिद्धयन्त्रेता स्प्यसान्त्र का किता:। निरोहका: प्रयक्षेत्र वैराखेण परेण तु ॥ गाधातिश्रयमां श्रात्वा विषयेष्ठ अयेष्ठ च । व्यवस्था खर्चेतृ धर्मे विरक्त इति कीर्श्तन: 🛭 विल्लामा पुरुष कार्त गुगविक्षकास्थत । वेराग्येगीव सनवाच्या: सिक्षयकी प्रसर्वाका: 🛊 क्यीपस्तिक्षभावक्ष स्वनेष्ठ परिव्यक्षेत्। निक्धीन अजित् सर्वे प्रसीद्ति सर्वेश्वर: । प्रसर्व विस्ता सक्तिवेराख्य पर्य वै। व्यथवातुम्बर्षार्थे च लीलार्थे वा तदा सुनि: ॥ व्यक्तिरधा विचेष्टद्यः सीर्ध्यव कि सुखी भवेत। कचिद्धियरिकण्य व्याकाशे की इति स्रिया । उद्गिष कचित्रेदान् कत्यानर्थान् समासतः। क चिच्छू ते तद्यें न छो नवस्य करोति सः ॥

विद्खनवस्यनु कुर्याष्ट्रस्य सङ्स्रप्रः।

न्द्रगपश्चिसम्बद्धः वतन्त्रानम् विन्दति ।

वकार्यस्थावरानाच इस्तासलक्व इतिन्।

वसुनाम किसुलेन विज्ञानाण सक्तस्य: #

उत्पदानों सुनिश्रेष्ठा सुनैकाका महाहान:।

ष्प्रभवासिनेव विज्ञानं विश्वज्ञच स्थारं भवेत् ॥

देवविमान्धनेकानि विभागानि सञ्च्याः ।

प्रायति वस्यविक्रिन्त्रयमाध्यवनवादिकान्।

पातानतन्तर्यस्याच समाधिकः; स प्रश्नति।

लमो निष्कत्य पुरुष: पद्मति द्याक्षणी चरम् ॥

तसा प्रवाहाझसेचा ऐचार्य ज्ञानमेव च।

वेरासम्पवर्शेच नाच कार्याविचारका ॥

न प्राचयो विस्तराङ्कल् वर्षामाग्रामयुक्तरिय।

व्यय चिविषयोगः।

योगे पाशुपति निहा स्थातवाच सुनीचराः ! ॥"

श्रीभगवाद्याच ।

"बोगाक्षयी सया योत्ता हुमां सबीविधिसाया।

चार्ग कंके च भक्तिच नोपाबो श्योश हा कुच-

निर्वियानां सानयोगी मासिनामिक कर्मस ।

तिव्यविव्ययुरिकानां कक्षेत्रोगस्य कामिनाम् ।

यहऋया मत्क घारी जात अञ्चलुय: पुनान्।

न निर्वियो नार्तियक्ती भक्तियोगी। स्य विद्विदः ॥ तावत् कर्मास्य ज्ञाल्यौत न निर्विद्यत् यावता ।

मन्कषाक्षवसादी वा ऋदा यावत्र जायते ॥

स्वधमंस्यो यजन् यद्वीरनाधीः काम उहव !। न याति सार्भनरकी बद्यम्यत समाचरेत्।

व्यक्तिकोके वर्षभागः स्वधमंखीरनवः शुचि:।

चार्गं विद्युष्ठमाञ्चीति सङ्गत्तिच यडच्ह्या ॥"

इ.ति स्रीभागवते । १९ । २० । ६ — ११ ॥ 🟶 ॥

सांख्ययोगः २ कर्मयोगः ३ द्वानकर्मणास-

योगः । संस्थासयोगः ५ ज्ञानयोगः ६ विज्ञान-

योगः • जवायोगः प्राचगुद्धयोगः । विभूति-

योग: १० भित्तयोग: ११ प्रक्रतिपुरुषविवेक

योग: १२ शुगचययोग: १३ पुनवीत्तमयोग:१४

च्याचारविवेकसोगः १५ मोचयोगः १६ एतं

योगा एतेष्यथायेषु भगवर्त्रीतार्या बदवा: !#।

( कर्लो योगसिक्षिणां क्लि। यदुक्तं काश्रीखक्ते।

इति विङ्गपुराचि ६ व्यथ्याय: ॥)

ग्रष्टनचन्नताराच स्वनानि तचस्राः।

चाताविद्यापरीयेन संस्थेनाचलनेन सु ॥

प्रसादान्दतपूर्वेन सत्तवपानास्वतेन तु ।

ते नोक्टपासि सर्व्वासि सर्वे प्रश्नति योगदित्।

"ध्यवागतस्य चानेता धागतस्य च रचनः। शाचावधि यहान्योशस्ति तहा स्त्रामी नै दीय-

र्ति प्रायक्तितत्त्वम् ॥

(तथा च गीतामाम्। ६। २२। "वानवाचिनाधनी मां ये चनाः पर्यापासते। तियां जिलाभियुक्तानां योगचिमं वहान्यहम्॥" "योजीश्याप्तस्य प्रापणं श्रीमसाहचार्गं नदुभयं वद्याम ।" इति प्रकृराचार्यः । "बोर्गं धनाह-कामं चिमच तन्यालनं भीचं वा तरिप्रार्थित-सींप व्यक्तमेव वकामि प्राप्यामि।" इति ग्रीधरम्बामी । योगच चीमच दर्शनरेतरदन्द्रो गुंकिङ्गद्विचनप्रयोगी भवति।) यथा,---"योगच्चिमकरं कत्वा शीताया जन्मायं तनः। क्यास्त्राचुपदी रामी जगाम ग्रजविज्ञांम: ॥" इति महिकाची। पू । ५०॥

"फलपुष्पादेरलक्षस्य साधनं योगः प्रशेरादे-र्जअसा पाजनं कीम:।" इति तकृतिवायां भरतः ॥ "योगचिमी प्रशेरस्थितिपात्तने।"

थोगणं, क्री, (योगातृ जायते इति । जन् + इ:।)

थोगणः,, पुं. (योगेभ्यो जायते इति। जन् + डः।) व्यक्तीकिकचिकिकविविधेष:। स च गुक्तयुक्षाम-

"वाजीकिक; सक्रिक विश्वविध: परिकीर्णित:। सामान्यतच्यो चानतचतो योगचसया ॥ भासतिराखयाणानुसामाचावावभिवाते। तदिन्त्रियजतत्रभेवोधमासस्यापेश्वते ॥ विषयी यस्य तस्येव वापारी जानसञ्जा:। योगको दिविष: प्रोक्ती युक्तयुक्तानमेहत: ॥ युक्तस्य सर्वदा भागं चिन्तावस्त्रत्तोश्यरः ॥"

इति भाषापरिच्छे है। ६५--- ६६ ३ 🗯 "योगण इति। योगाध्यासमनित्रधक्षेत्रियेषः। वधीलत-समाध-ममासाहित-विविधासिहियुक्त विषयकाष्ट्रत्या सानवसमाधिकाः तन्य इकारात् सिक्षालस्यावकी ।

भाव् 🛚 "

इसि तचीव अयमङ्गल: ॥

योगभरः, पुं, (योगेश चरतीति। चर + "चरेटः।" १।२।१६। इति द:।) इनुमान्। इति भ्राव्टरकावली ॥

ष्यगुरः। इति भावसकाष्य:॥ योगजाते,

मेर्सो दिविध:। यथा,--

श्वितपुराकादिप्रमाणक रखयः। ब्रक्तीत। युक्तयुक्षानकःपयोगिदेविध्यान् धर्मास्य द्वेविध्य-भिति भाव:। युक्तस्येति। योगाध्यासावग्रहाः इक्षुचति । चायमेव विशिष्टयोगवस्थात् युक्त इत्य-चति। सर्वदेति। चिनासककारं विनेत्यर्थः। भागं सर्वे विषयाणां प्रत्यच्यम्। चपरो युक्कानः । युक्तान उप्यते। चिन्ता ध्यानं तदेव कार्यं ख्याच्याच्यविष्टतविष्टल्याः

यचा,---"वोगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतियहम्। यत्र वाष्णुपधि प्राप्तेतत् सर्वे विनिवर्त्तवेत् ॥" इति भावते = व्यथ्यायः ॥

"योगाधमनेति। योगप्रव्यक्तवाची क्षेत्र ये क्लक्षित्रयहानप्रतिष्यद्याः क्रियना न तत्त्वती-श्चिमामि नि:कीमादी यत्र इन्हा चानीमान् वस्तुनी निश्चिपादि न सर्ततन् सब्वे निषत्ते-येत्।" इति तट्टीकायां कुल्वभट्टः ।

योगनानिकः, पुं, सत्स्यविद्याः। तत्पर्यायः ! अर्थाटः १। इति द्वारावणी ॥ योगिनता, स्की, (योगिस्तिस्तिनिरोधतस्याः

समाधिकाङ्गानिहा।) हुर्गा। यथा,— "या निकान्त;स्राताधस्या जगदक्कतपाजतः। विभव्य पुरुषं याति योगनिहेति योच्यते ।"

इति कालिकापुराखे ६ जाध्याय: ॥ (व्यपि च मार्ककेये देवीमाचाम्रा । 🖰 । हरा "योगनित्रां यहा विच्या च्येगस्य का गाँवी सते। व्यास्तीर्थ्य प्रवसभजन् कत्यान्ते भगवान् प्रशः ॥" योगन सम्भनोपायादिना साध्या निमा। वीरायां निद्रा। यथा, कामम्दकीयनी(त-सारे। १५। ४८।

"मार्गे च दुर्गे विनिविष्टसैन्यो विधाय रचा विधिवदिधितः। सन्द्रपार्थिस्थातिथीरथीधः ध्वत साध्वी सुखयोगनिदाम्।") योगपट्टं, क्री, (योगस्य पट्टं वसनविध्यय:। योगार्घ पष्ट्रमिति चाः) यहक्केस एडजातुकत्वनं भवति तत्। यथा,—

"पाइके योगपङ्च तर्कांगां रीप्यधारणम्। न जीवत्पिष्टकः कुर्यात् ज्येषे भातर भौवति ॥"

तक्षवर्धं यथा,--

"एष्टजान्योः समायोगे वक्तं बलयवद्हर्म्। यरिवेटा यहूर्रेशुक्तिरेत्तह्योगपङ्गम् ॥" इति पाद्ये जात्तिकसाद्वासीय २ व्यध्याय: ॥ (योगपदकम्। उत्तरीयविश्वेष:। यथा, याज-मत्ताः।

"स्थाव दौतवक्तार्या ग्रायकौमाविकानि च। क्रुतयो योगपष्टं वा दिकासा येन वा भवत्।") रकाष्ट्रिकतत्त्रम् ॥)

बोगपदकं, क्वी, (बोगस्य पदकम्।) पूजादी धार्योत्तरीयविशेष:। योगपाटा इति भाषा ॥

"चिविधं योगपदक्रमादां वाचा जिमोद्भवम्। द्वितीयं क्याचमां हो हतीयं तस्तुनिर्मितम्। चतुमां प्रवृक्तारं देवें य यश्चकवन् । चतुमांचं चतुरङ्गतमाजम्॥" इति वीर-मित्रोहयपृत्तिहान्तरीखरः ॥

नर्थान् मनः प्रव्याचित्रशिक्षयैः।" इति बीमपीठं, क्षी, (बीमस्य बीमार्घे वा पीठमाय-नम्।) देवानां योगासनम्। यथा,-

"न सिध्यति कर्लीयोगो न सिध्यति कर्ली

इर् व्यधाये।

मधा च तचेव ४२ व्यथायि। "चचवेन्त्रयष्ट्रतिः स्थात् कतिकस्त्राधनुक्तमान। चाक्यायु: खात्तचा नृष्णं केच योगमचोदय:॥") योगन्तमं, क्री, (योगच न्त्रमच तयो: समाचार:।) व्यमात्रात्रायमस्यामम् चर्षे । यथा सञ्जः। "दिवा वक्षायता पाचे राजी खामिन तद्वरहे। म्म कर्षं योगपीठम् पद्मं पद्मं विश्वमयेतृ।

श्वावादीत्राधनानी ह चलायंषि विश्वमयेतृ।

योगपीठं एयम्प्राला मक्किन वर्षेकताम्।

पुनर्धाला ततः पचान् पूजयेदासनं ततः ॥

धानेन योगपीठस्य धाला यद्देषते चलम्।

वेदेशपुर्याधूपादि तत् स्वयभीपतिस्ति ॥

सर्वे देशः सगम्याः सचराचरगुष्यकाः।

चिक्ताः पूजिताच स्वयोगपीठस्य पूजने।"

दति सालिकापुर्याते ५६ सध्यायः॥

योगमाया, स्वी, (योग यव माया।) भगवती।

सा च विश्वमाया। यथा, —

"तत्व श्रीरभेगवनप्रचोदितः सृतं कमादाय च स्तिकायशातः। यहा वश्चिम्यमियेव तस्येवा या योगमायाचित्रस्चाययाः।" दति सीभागवते १० सम्बे ३ स्थायः॥

बोशरङ्गः, पुं, (बोगेन रङ्गो रागी यस्य ।) नारङ्गः । इति राजनिर्वेद्धः ॥ ( नारङ्गग्रन्थे वस्य निश्चो चियः ॥ )

बोगराचगुनगुजुः, पुं, (बोगराचान्त्री गुन्गुजुः।) वातरीमादीनामीतध्विधेष:। यथा,---"नागरं भिष्यजीन्द्रसं चर्चन्द्रमाचित्रसन्। भरं चित्रवादा च तर्यो जीरकइयम् । रेशुक्तेन्यवी पाठा विङ्क्षं गणपिष्यकी। कट्कालिविया भागीं वचा ऋजांच पचकम् । दिवदाद कथा कुरुं राका सुका च सैन्धदम्। श्का (चक्रस्टक; पष्या चात्रक क विभीतकम्। धाबी च खगुधीरच यवचारीश्किलामापि। यतानि समभागानि ऋचाच्यांनि कारयेत् । यावन्त्रीतानि चूर्यानि तावदेवाच गुग्गुलु:। रामक्षे विषेवा पचात् सम्बं संमिमयेच तत् । रकं पिकंततः कुथात् धारयेत् एतभावते । गुटिकाष्टकमाचास्त्र खादेलाच वर्षोत्तरम्॥ यथोचिमसिति दोवकावानवादापेष्यया ॥ परिभाषाचा। चारी प्राचीचितं खादेत् ततः कर्याहे-

मानकम्।
ततः कवैमितं खादित् ग्रुग्गुलं कमतो नरः॥
दिनानां चप्तके पूर्वे गुग्गुलोः श्राव्यमाचरेत्।
दिनीये कवैमहेन् पूर्वे कवे ततः परम्॥
गुग्गुल्योगराजोश्यं मद्यान्तको रचावनः।
सेथुनाहारपानानां नियमो नान विद्यते ॥
सर्वान् वालामयान् चन्तात् व्यामवातमप-

वातरसं तथा कुछं तथा दुष्टवयानि । व्यक्षीचि यच्यीरोगं श्रीचगुक्सीदरायम् । यानाचं सम्दर्भाषच चार्च वास्तरोयकम् । प्रमेषं नाभिम्तच क्षसिं चयत्तरोयकम् । श्रुक्तोवं रचोदोयस्त्रदावत्तं भगन्दरम् । • । राखादिकायसंगुक्तः सम्बन्धारमधादिना । दान्नीयितन सोषाच गोस्त्रेक च पास्तरम् । सधुना सेट्यो हिंहा इन्हें निजयतिक च ह हिन्नावाचिन वाताल' स्रोपं न्यनक्षात्

पाटकाकाणविक्ती विश्वं नवस्त्रसम्बन्धः। जिनकाकायसँद्वको दावको नेजवेदैनाम्। पुनर्गवादै: साथेन प्रान्त कर्जीहरान्धि । 🛊 ॥ च्चच राचा (एका घो यदा, ----राका पुनर्नेवा नुक्ती गुक्कीरकालं स्टतम्। मप्तभातुमते वाते जामे चर्नाक्षमे पिवेत ॥ इति योगराची गुगगुत्रः । "इति भाषप्रकाशः । योगक्ए:, पुं, (योगार्थप्रतिपादको क्रः।) योगार्थसङ्भावेन ऋष्टाचेनीधकग्रमः । यद्याः "योगकपृथक कपृथक यौजिकाकीत ने विश्वा ॥" "तै सन्दाः पुनक्तिश्रा भवन्ति । श्रीतकः हाः पश्चभारय:। पश्चभाषप्रस्याः पश्चभाषामां।।-भाग केन योगेनापि पदार्थ एव प्रतिपाशती न इसमावर्षे इति। बोगार्षपुरस्कारेवापि क्टार्थ रवेति योगक्टः । एवं ईचरवर्कत-महिचा अहिति पदासीर खते।" इत्रक्षश्चार-कौश्तमे २ किर्यः ॥ ("वीमक्ट्रं नाम जन्नयति। 'कामानिवरप्रभ्याचं कार्ययोगेंधक्र(काय:। योगस्य न यत्रीनं विनात्मस्यासिः ग्राब्दधीः ॥' धनाम खादयवहत्तिकथार्थेन समं खार्चचा-व्ययशेषतत् तत्राम बोमक्ट एं यथा प्रश्ननत्रता-सर्पाधकाहि तद्वि शाकार्विविद्यानां प्रशादि-ग्रस्दानां उत्तिलभ्येन पञ्चलिक्चां(इका भर्म खाशकासा प्रशादेशकायात्रभावकं प्रजातिकाः हित: पश्चानिकाटी पश्चित्रज्ञ भवस्य सर्वासित-लात्। इयांस् विशेषो यह्नस्य मक्यपर्य-कारादिपदं योगार्धविनाकतस्य ऋष्टार्थस्त्रीव क्टार्यंदिनाञ्चतस्यापि योगार्थस्य बीधकं सक्तपे भेते रकारी योजायेख सक्तपानक जी है दिव मकपं भोजगेरिकारी वसुरितार्थका ग्रहादेर-योग्यलेनात्र्यायोधात्। योगकतृत्तु प्रकुत्तार्द-पदमक्षककत्त्रा ऋहार्थमेव सहदायद्वाया चावयवजभ्याचैमेवानुभावयति बलकः चलास-विचित्रास्येव साकाञ्चलात्। वासर्वे पञ्चलं क्रसद्शिखन पद्मजनिकहै लीन भूमी पद्मज-सुन्वम (मळादी च पदालेन पहुजपदस्य जन्मन-यैव कुत्रद्यानपद्मयोशीध दति वार्त्तिकम्। ननु पुष्पं पष्ट्रणेखारी पष्ट्रणादेरव्यवस्थाबीबात् नोघाच पञ्चणपुर्वासकारी निर्धिभक्तिन प्रकु-चारिपदेनोपसाधार्थसान्यशीयामार्गं प्रक्रीव ताडश्रमञ्जादिपदीत्तरश्रकीयसाधालं तन्तम् यवं पुर्वा प्रदूषशिकारी व्यव्यवीधर्वा नात्रतु-रोधेन विभक्तिवापक्रकाहियहोपसाधार्थार्थान्यय-बोधं प्रति खन्नभागविभक्तिकपदीपस्याध्यत्वच व्यतकद्वपद्यापितस्य प्रकारतदेः वर्षं पदा-माराज्यसाधितं पद्मादावन्य इति चेदपद्मध-प्रति: वर्तकारी व विभिन्नाराद्वस्थत्मते:

'खातरचरमंत्रीभि तदस्याह्यसम्द्रकम्।' इत्तादी सङ्गोपनिति सङ्ख्याः नच वेतुपरस्य धानकानेत्वविधिरायां गवीवपश्चादिपदस्वापि पञ्चनात्रकादिविभिष्ठपञ्चादी ऋडिरेवासा नतु बोगक्टिहिरिति वाज्युतं वाचव क्राप्रशक्तिभ्यः यञ्चन्याद्यदेश्व स्वाकाञ्चादिसाचियेन पञ्चन-विश्वह वादेवांभसभावे तद्विध्यस्य पश्चस्य शुरी: समुद्रायाश्चातादनकात्रभ्यसीव श्रव्दार्थ-लात्। बद्यपि कष्ट वाचवडप्रताये एव पश्चन-विशिष्टका बाचवा जाभसक्यात प्रश्नुक-भागसा तब शक्तिविता प्रकाराम्लराजध्यस्येव श्रदशकात्मात्रात् सतिवर्गमानवयीर-वेकपरार्थमोरपि कर्त पश्चयोगिकी श्रम्बयस्य सम्भवितातु तथाध्यवषवानां शक्तरयदि यदिश्प वा प्रचारी तदर्धसात्वयधीविशीधधीदशायां पश्चमसीकातात्रभवार्थ-पञ्चमसीखादिन: सबझं पद्मावादिविधि है पश्चाहिभागस कढ़िवपेया इतर्था प्रक्रमर्थाविक्श्रसीय प्रश्न-यार्थका पदार्थान्तरिकात्रकाका व्यापनात्रका कप अधोपकापितकापि वद्यकाकितार्ग सहा-मवात्रपपत्ते:। भातस्य प्रमुकादिपरायशीत-शक्तिकसा प्रेच: पद्रचमक्तीशादिली जावपि क्षनीकाकारको नामयनोधः प्रवयमानीप-काराध्य वर्णरचकात्रवे निराकाष्ट्रकारित वचात । किचेवमेकाचरकोवावप्रतश्रक्तिकार्वा ज्ञास्त्रिक्षेक्षकर्यांगामेव निक्छतत्त्वस्य तत्त-इर्चाहुआवक्षसम्भवाद्वकास्यादिसस्टायस्यापि तत्तरचे प्रक्ति शिषीयत वादिप्रक्षे ववकंषा प्रक्ति-श्रष्ट विजापि वकादियस्यादकाहर दुभवाचे तच चमुदाये प्रक्तिरिति तु प्रक्रतेशीय चमानं कादि-प्रक्रवसात्रका पद्मारी उत्तिमकायदिश्पि पञ्च-चारिससुरायात् पद्मादेश्युभवस्य सर्व्यसिद्ध-लात्। वचेदं चित्रग्रस्थिताशाद्यपि चित्रगोसा-म्यादी वस्दायस्य प्रसिप्रवद्धः समावतस्या-विशिष्टलादिति वाचाम् वाराष्ट्रीतावयवद्दत्तिकसा पुंसक्ततीव्यानिधानेनावयवानी सर्वादवसा-पेकायां तैवामेव तथाविधार्यनोधकानीचित्रका बच्चमाबलादिति।

पद्मकाहिपदेश्वः केवलस्तेव बीगार्थे के किंद्रा रेस्य वा वोष्ठ्यहार्थार्थनाष्ट्रसार्थनेभिन्नेः साकाङ्गलिवमो व कत्याते परमु क्रांग्यंभिन्ने बोगार्थस्य वोषं प्रति काहिस्यः प्रतिवन्धकलं तेच कहिरप्रतिकत्वानहत्तायामव्यवस्त्रीय पङ्मकं कुसुरमित्रादौ पङ्मलिकहं लाहिनाः केरवारेर्वगमस्त्रथायवस्त्रीरतुपस्मितौ चस्त-वायस्त्रीय भूमौ पङ्मकस्त्रवस्त्रास्त्रादौ पङ्गत-प्रकारिक स्थलपद्मादेश्वरव च तेलपरं बोगेम तिलप्रभवं कहा। विकल्प सहस्वप्रस्त्रवितं के चं वोधयेत्रोगकहम्मण् तेलं प्रभामकारौ क्षेपस्य तेलमिकारौ च स्रक्तीत प्रक्रिकस्त वोधकमितिः भोगांचकानाम्यस्त्रस्ति।

'क्राण्येभिन्ने योगार्थतृत्ती क्रिविरोधिताम् । वद्गान केचिद्वेकवृत्तिः क्रिविरमते ॥' क्रिक्तसृद्यायायययोरेकसाक्ष्मः श्राक्तप्रति- योगरू

सन्दानस्थते यद्यपि पद्मान्यधक्तिकपञ्चलतिना-न्वयधीसामान्यं प्रति यङ्कलपदं यद्यश्रक्तमिखेवं क दिशामलीन न विशेषिलं ताइश्यीचन्त्रिप करेमणादिश्रव्येभ्यक्ताब्रुध्येय कीरवाद्यवनमात् नापि पञ्चनपरजन्यता दश्योधं प्रतीव तथा विरो-धिलं रू दिवानद्यायामपि ससुद्रायस्य सद्याया श्राक्तिभमेव वा पङ्कणपदात् पङ्कणातस्वन कुसुद-बोधस्य सम्बेरपरामात् तथायावयवश्रातवा पङ्क-पर्चन्यपद्मान्यप्रक्रिकपङ्कणातत्वात्वयंबीधं प्रत्येव कः दिशानल्येन प्रतिवस्यक्तवम्। नच कुसुद र्ष पद्मलेन किएअमर्थायां तार्थेक कुसुरस्य नोधो न स्याद्विरोधिन्या कः दिधियः, सन्दादिति षाचं पद्मानाधिनेनेत्रात्रेन पद्मातानदिक्ताविशे-व्यताकतस्योक्तत्वात्। पद्मस्येव क्षसदस्याप नसुद्रायम् कालधीदम् । या सथयवम् कार्या पञ्चलातं ज्ञस्दमिळा भारकधौसीकारे तु ज्ञस्हादिश्कल भागानवली नापि प्रतिवर्धी विशेषस्थीयम्। नच यत्र तात्रकादिशीवित्रकादयीखताअसादिना-प्रतिबन्धाद्वा क्लाग्रीपस्थित पद्मी थीमार्थस्थ पञ्चण निकार्भुरनन्त्रसम्बादययम् । पञ्चणा-नलीन कुसुरादिनोधी न स्थात विरोधिनो रू दिचानस्य सत्वादिति वाच्यं भीमानकाना मिछलात् ते चि सक्तपं भो अये वादाविष रहाही कर्षिभाव सक्त पाहिपदानास्वयव-श्राका भव्छपानकत्त्रीन सन्धनी बोर्ध असला प्रचानस्क्रान्स्तिस्वेव स्ट्रायंगीचरतत्त्रयोग्य-ताज्ञानाद्यभावविज्ञिष्टखीव कः दिज्ञानसः विशे-धिताया: सुवचलाच । यदि च समुदाय एव मद्मालेन पङ्गजनिकहें लेन च प्रक्तीः प्रभावकाभ्यां पञ्चलातं पद्मसिखानारको बोध: प्रामाखिक-स्तरानीं च पद्मजनिक्षां लेन द्वासरस्य नान्त-यधी: तदावयवग्रक्तीत्रवयद्वाय पद्माणपद्घटक-धन्दश्रक्षीत प्रतिवध्यक्कचौ विचेपणीयं सहट कल चेच तदिवयिताचापक विवयिताक लगा जं तद्वयव इव तचाध्यविधिकम्। यनु स्वावयव-ग्राम्या पङ्गलपद्रजन्यं पङ्गलकर्तृत्वेनान्वयवाधं प्रति प्रश्नुल चेतुसाच कार्थस्य विशेष्यक तदव-फरेदकार्वं का कारणस्य तुसमवायक्तादातांत्र वा प्रवासत्तिरिक्षेत्रावतिव योगार्थसम्बाह्या क्रस्टादेवींधणुदाससम्भवात् उत्तक्रमेण प्रति-बन्धकतायां मानाभावः पद्मालं पङ्गलप्रयो गोपाधिरिति प्राचीनप्रवादस्याप्याकार्थ एव मर्भेयवसागादिति तत्तुच्यः यद्यायः दीतश्क्तिक-स्थापि पुंस: पङ्कानिकर्तृत्वेनावयवशास्त्राकृत् दस्य बोधातुह्यप्रसङ्गात् वर्षशापित्शुभव-विरोधान् नच कः छिचानका जीनमेव योगा चेस्य मोधं प्रमुक्तरीत्या पद्मत्वस्य चितुत्वं तथा सति क्टिंडिशेर्श्यायामपि तर्समानकाकी नस्य पञ्चलातलीन क्रासुद्वीधस्य सामान्यसामधी-मक्षिका दुर्वास्तापत्तेः क्छित्रामासमानका-जीवताइयबोधं प्रति विश्वेषती देखनारस्था-अनुप्रतातु तत्काच्यने चातिगौरवान्। बद्धि

पङ्कजनकर्तृषु पङ्गादिपदानां प्रक्रिसस्य ध्रि पक्रुजपदात ताह्यीय वीध: परनु पदालमाचेय योगार्थमध्यास्या पश्चनातत्वप्रकारकवीषया-मानां प्रत्येव पद्मलविशिष्ट कि कि नामका जाच-वेश विदीधिलात् पद्मानाधनिकलादेशीरवेश प्रतिषधाकी व्यप्रविद्यादती योगकः हं गामेव गास्ति युधिष्ठिरादिश्रस्थादिष रक्षस्थिरत्वादिकं योगार्थं पश्चिम्योव विकाला दिप्रकारे व कुमो-पुत्राधवगमात्। यदुक्तमभियुक्तीः। या इत्तिरणकतस्वार्धा सैयमचौपपादिता। च इत्सार्थातुतकीव यत्र कः हिन्दिरोधिनी। पञ्चनं सनसादंवी पञ्चनाभी युधिस्टरः ॥ इति। तदेगदेयाकर्यममं प्रक्रुकमकी बादितः पहलालं पद्ममकीकादानुभवस्य नायमीमा-साहिसक्र जलकासिहासेन गौरवस्य प्रामाणि-कालाइनादेयसमाचा व्यवसवस्तारिय प्रतिवधा-सायामप्रवेग्रापत्तेर्काचवे पश्चजातलप्रकारक-ग्राव्हसामानां प्रत्येव कर्िधयः प्रतिवन्धकावस्य सुवचलात्। जलेवं द्रवे सर्मिजमस्तीलाहिती द्रशांतर सरोजमिव द्रशाभिन्ने सरसि जातं पद्ममिप प्रतीयेत नामाध्यारभेदान्वये तन्त्रस्थ नामोः समानविभक्तिकत्वस्थानयादिति चैत् सर्वं सविभक्तिकनामार्थस्य नामान्तरायन्विये इतिग्रव्देकदंशाचीनेव समानविभक्तिवनामा-न्तरेग सारितत्वस्य तन्त्रतायाः, स्वीकार्यत्वा-यद्यका ज्ञितं थी स्यं स्विधानं प्रपद्यते । तेन तेनान्यतः खार्थः, पदः समध्मन्यते ॥ इति रूप्राययामार्थयोगुमपदुपस्थिती तयी-राकाङ्कादिसाचियादाष्ट्रवान्ययमृद्धिम्यज एव योगार्थस्य रूप्रार्थस्य वा नात्यत्रान्वयो नतु तथीरेव मिय: साका क्रुलं अन्यज योगार्थस्य बोधने कर्हिधय: प्रतिबन्धकलं वा प्रमाणा-भावात् एवय यत्र योगकः दिलभ्याचेयोक्तात्-पर्वाद्यकाहिरोधिसमवधानाङ्ग न प्रथममन

बोधो भवत्वेवेति मणिलक्षतं दर्शयति।

'क्ट्यार्थेश्याच या यत्र यदाकाञ्चादिनिष्ययः।

ससुदायग्रकापसापिते पदानगरवनुग्रमसापिते

वा यत्र धिक्तिगयवान्तरतिनम्यार्थस्य यहा-

काङ्गानिश्वयादिस्तदेव तत्र तथान्वयबोध उत्प-

द्यंत सम्भूतसामयीकलात् रूछार्थभन्ने योगार्थ-

स्थानव्यवीधयुदासाय तु रूटिथीं गापचारिता-

प्रवादी ऋहार्थमान्ने योगार्थस्य ग्लयनीधसामगी-

स्थलाभिप्रायक इति (चन्तामस्यज्ञतास्मतम्।

'सामासिकं तक्किताक्तामित तत् व्रिविषं भवेत्।

तत् योगरू हं∗सामासिकं समासात्मकं ज्ञाण-

सर्पाद तक्षिमास्तं वासुदेवादि। सद्नसञ्ज

घोगरू एं तर्मस्य समासलयवस्थिते: ॥

योगस्कृ विभनते।

तदेव तत्र योगार्थस्यात्रयो मणिलकातः ॥'

याकरणम् ॥ सर्वेशोगषरकोपाय:। यथा,---यधीक्षत्र योगार्यमंगाह्या पक्रजातस्वेन क्रास-हादे: समुद्रायप्रका च पद्मलेन स्वजनसमास्य

पक्रजादियोगक्ट्रस्य सामासिक रवान्तर्भाव इति नाधिकाम्॥ #॥)

योगवाद्यः, पुं, ( योगस्य वाद्यः । योगं वाद्य-तीति। वच् + सिच् + कास्या।) वानुवार:। विसर्गः। जिञ्चान्द्रजीयः। उपाधानीयः। इति

योगवाष्ट्री, स्त्री. (योगं वाचयतीति। वश्व + विच् 🕂 ऋष्। तनो डीव्।) चारविधेव:। यथा,— "खिच्चेसु खिच्चेकासुन्नी योगवाष्ट्री सुवर्धिका।" इति हैमचन्द्रः ।

पारम्य । (पुं, रोगविश्व सिनितानासीवधानां प्रयोग:। यथा,--

"योगवाहिरसाः सळे सर्वरोगगसयहें॥" इति वैद्यवर्षेणसारमंग्रहे रक्तायकारिकारे।) योगचारः, पुं, (योगस्योषधप्रयोगस्य वारः।)

धननार्ववाच । "सर्वेशोगसरं सिसं योगसारं वदाक्यसम्। अया सुञ्जत । संचिपात् प्रायिनां जीवहेंतदे ॥ निमेधारिकेवि:कालकिनाभि: वक्षिधी भवेत्॥ क्यायकट्रिकाक्कक्ताशारारभोजनात्। चिकायवाययायामभयधीकप्रजागरात् ॥ उचेभांष्यतिभावाच कर्मयोगातिकर्येणात्। वायुः कुष्यति पर्यक्ते जीगांत्रे दिनसंचित्रे । उष्पास्त्रलवणचारकटुकाचीशेभीचनात्। तीच्यातपायिसनापमदाकाधनिवयात्॥ विदाधकाचे सक्तम्य मधाच्चे जलहारामे। योग्रकार्वा इंटा त्रीपि पित्तं क्वाधाति देखिनः ॥ खादम्बनवयः (काथगुरुश्रीतातिभी जनात। नवामध्यक्तानूपमापाभिस्यन्दिसेवनात्॥ अववायी दिवास्त्रप्रायासनसुखादिभि:। कषाः प्रदेषि सुक्ती च वसन्त च प्रकृष्य[त ॥ पारव्यम्यसम्बोत्ततोर्विष्टमभोननात्। खरता सप्तता इवंरोच समाग्रीयवम् ॥ द्यावलभङ्गविश्वधवतनाश्वाभवर्तनम्। वायो जिल्लानि निर्मुत्तं सोगं वातास्मकं वदेत्। दाक्षीक्षमादसक्रोदसामपरिस्वाः। कदुम्बग्ववेगन्यसंद्रम्म् सिष्टट्रम्माः ॥ कारिहं चरितलक पित्तिकारि नेर्नेष:। कोषोपदेषमाधुर्यविद्वारित्ववत्वनम् ॥ कर्युनिवासियोगचा कचार्यं कच्चसम्बन् ॥ चितुनचा वासंसगां द्विष्याद्वप्राधि दिशीयणम् । सर्वे देतु ससुन्पनं त्रिलिक्षं सामिपानितम् ॥ दोषधातुमलाघारो ऐहिनां एंड उच्चते। तेवां समस्यमारोग्यं चयरही विपर्ययः । रसास्यांसमेरीरस्थिमव्ययक्राणि धातवः। वातिषत्तकषा दीवा विग्रम्याद्या सकाः स्ट्राः। वायु: भीतं। वह: स्रपा: सरी सःची शस्त्ररी

भित्तमन्त्रकाच्याच प्रकाशोधीरीमकारकम् ॥ मधुरी जनवः (काषी गुरः श्वेपातिपिष्टिजः।

## योगिनी

गुरुत्रीग्यासयी वायुः पिक्तं पक्ताश्यस्थितम् ॥
कापस्यामाश्यं स्थानं कच्छीदस्त्रं सन्ध्यः ।
कट्ठितक्तकवृथास्य कपिक्तादिशं स्थयः ।
कट्ठितक्तवणाः पिक्तं स्वाट्टृत्याकवणाः कपम् ॥
सन्ध्र श्व विपर्यस्ताः समायेनां प्रयोजिताः ।
भवन्ति रीग्निगां श्वान्त्ये सुस्थानां सुखदिनवः ॥"
हस्वादि गाच्कृ १०० ख्यायः ॥

(योगस्य सार:। शिवकाषास्त्रको यस्यविशेष:॥) योगाध्यमं, स्रौ, (योगनाध्यमनम्।) इत्तेन वन्ध-कम्। यथा,---

"बोगाधमनविक्रीतं धोगदानप्रतिषद्भम्। यच वाष्युपधिं पश्चीत् तत् चर्च विनिवर्णयेत्॥" दत्ति सत्।॥

बास्य विधर्णं योगदानशस्टे वरुणम् ॥ योगारकः, पुं, (योगेन ऋतुयोगेन ऋारकः।) नारकः। रति राजनिषेखःः ॥ षोधाक्यपः, चि, (योगं विषयनिवृत्तिं यमादिकं वा ब्याक्टए:।) एन्द्रियभोग्येषु ग्रन्दादिष्ठ तत्साधन-कमेसुचानासत्तः। तस्य तच्चयं यथा,---"यदा कि निक्रयायेषु न कम्मस्वनुवक्तते । सर्वसङ्कल्पसंमाक्षी योगारू एक दोष्यत ॥" इति श्रीभगवद्गीतायाम्। ६। ४ 🕸 🕸 "कीडप्रोध्यं योगाक्तको यस्य प्रामः कारण-मुच्यतं इत्यवाष्ट्रं यदेनि । इन्द्रियाधेषु इन्द्रिय भीरयेषु प्रस्दादिषु तत्साधनेषु च कम्मेसु यहा नानुष्यक्रते व्यासित्तं न करोति। तच हेतुः आसित्तम्बलभूतान् सर्वान् भौगविषयान् कभीविषयोश्व सङ्गलपान् संचितित् शक्तुं भीलं यस्य सः। तदा योगारू ए उचात ।" इति तर्ही-

योगासनं, क्षी, (योगस्यासनं योगसाधनमासन-मित या।) त्रसासनम्। ध्यानासनम्। इति देमचन्द्रः। १।५०१॥ (तत्तु पद्मासनादि। यथा, भहिकाची। २।००। "हरुक्षा सर्व युक्तासन्ता योगासनानि ते॥"

कार्या श्रीधरस्त्रामी ।

"द्रवृक्षा सर्व रुवास्युवंता योगासनावि ते॥" "योगासनानि पद्मासनानि।" द्रति तहीकार्या जयसङ्गलभरतमित्त्वती॥)

योगित्याः, पुं, (योगिनां द्य्योश्वलस्यनयण्टः।) वेजः। इति राजविषयुटः॥

योगिनी, स्त्री, (योगीयस्वस्था इति। योग+ इति:।
श्रीप्।) योगयुक्ता नारी। (यथा, मार्कक्रेय।

प्र । ११ ।
"ते जमे बच्चवाहिन्यों योगिन्यों चायामे हिन्ता")
भगवत्याः चाखीरूपा चावर्यादेवता । सा
कोटिवधाः तासां मध्य चतुःविष्टः प्रधानाः ।
यथाः । नारायजी १ गौरी २ प्राकम्मरी ३
भीमा ४ रक्तदन्तिका ५ भागरी ६ पार्वती ६
दुर्गा च कात्यायनी ६ मचादेवी १० चक्कच्चाटा
११ मचाविद्या १२ मचातपा १३ वाविची १८
सचाविद्या १२ मकाकी १६ विप्राकाची १०
दहासी १८ काव्यापङ्गका १६ चायाव्याका २०
रीतसुसी २१ कावस्याचिः ६२ तपस्तिनी ए६

मेपसमा २८ सङ्ग्राची २५ विक्रमाया २६ मणोहरी २० मङोहरी २० सुतः ३२ सुतः ३८ स्त्रिक्षा १० मङावला ११ श्रुतः ३२ सुतः १० विद्या ३० क्षिणः ३६ सुर्वः ३६ मेधा २० विद्या ३० क्ष्यां ३६ स्त्रिक्षा ४० व्याक्षा ४१ स्त्रिक्षा ४१ स्त्रिक्षा ४१ स्त्रिक्षा ४६ स्त्रिक्षा ४० क्ष्यां ३६ मङ्ग्राक्षा ४० क्ष्यां ३६ मङ्ग्राक्षा ४० क्ष्यां ३६ मङ्ग्राक्षा ५० क्ष्यां ३६ मङ्ग्राक्षा ५६ क्ष्यां ५६ क्ष्यां ५६ विद्यां ५६ विद

"नकानी चक्किना रौदी मौरीनामी तथेव च। कौमारी वेषानी हुर्मा नारसिंधी च कालिका ॥ चासका शिवहती च नाराची मौशिकी तथा। माचेचरी शाक्करी च जयकी सर्वमङ्गा ॥ काली कपालिनी मैधा शिवा शाक्स में तथा। भीमा शाक्ता जामरी च बहासी चास्त्रित

चमा धाजी तथा खाडा साधापर्या मही-दरी।

वीरक्षा महानानी भद्रकाती स्यक्री ॥ विभक्ति चीयचणा चळीया चळनायिका। चळा चळवती चळी सहामोहा प्रयक्ति ॥ बलविकरिणी देवी वलप्रभाविनी तथा। सनोब्धांचनी देवी च सर्वभूत्रस्य हासिनी ॥ उमा तारा सहानिहा विजया च जया तथा। पुर्व्णाताः प्रतिपुत्रप्राद्या योगियरी च याः

ताभिराभिष्य चित्रताषातुः ग्रहीष्य योगिनीः। पूजयेकाळलस्यानाः सर्वकामार्थसिद्वये॥" इति काजिकापुरायी ६२ व्यथ्यायः॥ ॥॥

खरपोतिको यथा.—
"ततीं श्रेष्टपत्रेष्ट्रकास्य पूज्येद्द्रशीतिकी: ॥
प्रेलपृत्री चक्टवर्ग्टा स्कन्दमात्रमेव च ।
कालराजिच पूर्वाद्रितृद्धि प्रपूज्येत् ॥
चक्कितःमथ कुग्नाकी तथाकात्यावनी सुमाम्।
मचागौरी चामिकोचे नैक्ट्रबादिस पूज्येत् ॥

द्ति तचिव ५३ व्यधायः ॥ \* ॥
तिथिविशेषे दिखिशेषाविस्तितयोगिन्यो यथा,
"अशाली संस्थिता पूर्वे प्रतिपत्तवमीतियो ।
माद्देवरी चोत्तरे च हितीयादग्रमीतियो ॥
स्थिताचे च नौमारी हतीयेनादग्रीतियो ॥
स्थानाचे च नौमारी हतीयेनादग्रीतियो ॥
पश्चत्याच चयोदग्रां वाराची दिचली तथा।
यहास्व चतुर्वश्यामिन्ताली पश्चिमे स्थिता ॥
सप्तस्यां पौर्णमास्थाच चासुका वायुगोचरे ॥
सप्तस्यां पौर्णमास्थाच महाच्यीश्रमोचरे ॥
सोगिनीसंसुखे नैय ग्रमादि प्रकार्यन् ॥"
दित गावदे ५६ सध्यायः ॥ \* ॥

चापि च।

"प्रतिपत्तवमी पूर्व रामा यहाच मावके।

प्रद्रचीहभी यान्ये वेदा मानाच नेक्ट्रेते॥

यही चतुर्द्भी पचान वायचां स्तिपूर्विमा।

हितीया दश्मी यही रेग्नानां चारमी कुष्टुः॥

वामे शुभकरी देवी कुत्रुद्दा हिच्ची स्थिना।

वधवस्यकरी चाये एके सम्बार्धसाधनी॥"

दित च्यों तिस्तच्यम्॥॥॥

तकालयोगिनी यथा, —

"यस्यां दिश्वद्यं याति ततो यामाई सिक्तिका।
अमन्ती तेन मार्गेण भवेत्तनकालयोगिनी॥
प्राची धनेष्मरहृताग्रमकीकपेयवायखवारकायमाधिपग्रहृदेषु।
यह कमान्निवस्ति प्रतिपन्नवस्थी:
एष्ठे स्थाता तुभक्रो जिर्दरालपृष्ठी॥"
दित समयास्तम्॥ ॥॥

ष्यय योगिनीसाधनम्। भूतकामरे। "चयातः संप्रवस्थामि योगिनीधाधनोत्तमम्। सर्व्यार्थसाधमं नाम देखिनौ सर्व्यसिद्धिदम् ॥ व्यतिगुद्धा सञ्चायित्रा देवागाभपि दुलेंभा । यासामध्यभेगं कत्वा यक्तिशोरभृहगाधिपः ॥ तासामाद्यां प्रवच्चामि सुरावां सुन्दरी पिये। च्यस्या चान्यर्घनेनेव राज्यस्य सभते नरः ॥ व्यय प्रातः मसुराय सता सामादिकं गुभम्। प्रासादक समाभादा कुथा दाचमनं नतः॥ प्रयावाको सक्तमार कृषं भाट् दिग्वन्धनं चरेत॥ प्रायायामं ततः कृषात् ऋजमलेण मऋषित । पक्षं मायया क्रियात् पद्ममध्दलं (ल वित ॥ तिसान् पद्म सङ्गासन्तं जीवन्यासं समाचरेत । पीठे देवी समायासा ध्याये हेवी जगनविधाम् ॥ पूर्णचन्द्रनिभां गौरीं विचित्राखरधारिकीम्। पीनो पुष्ठकुषां रासां सर्वेषासभयप्रदास्॥ इति ध्यात्वाच क्योन इतान् पादा दिनं प्रुमम्। पुनधुं मं निवेदीय नेविशं म्हलसन्त्रतः। ग्रन्थचन्द्रमाञ्चलं सक्तपूरं सुधीभनम् ॥ प्रमायानी स्वनेशी खामच्ह सुरस्ट्रि ।। यद्वेभीया जपेष्मकं विसत्यक् दिने हिने॥ सक्त कपमायीन ध्यात्वा देवी सहा बुध:। मासानी वाष्य दिवसं वितिपूर्णा सुधीभनाम् ॥ कत्या च प्रजपेक्तकं निग्रीर्थ बानि सुन्द्री। सुउद् साधकं मत्वा याति सा साधकालये॥ सुप्रचना चाधकाये सदा सोरस्की तत:। ह्या देवीं साधकेको द्यान् पाद्यादिकं सुभस्। सुचन्दर्ग सुमनसी जात्वाभिलिधतं वदेत्। मातरं भितिनीं वापि भाष्यां वा भिक्तिभावतः ॥ यदि माता तदा विलं प्रयम सुमगोष्टरम्। भूपतिलां प्राधितं यत्तह्दाति दिने दिने । पुष्तवत् पाति तं लोके सत्यं सत्यं सुनिधितम् ॥ खसा ददाति हथाच दिवावकां तथेव च। हियां क्रमां समानीय नागकन्यों दिने हिने ॥ यद्यक्षवति भूतचा भविष्यतीति यत् पुन: । तत् सर्वे साधकेन्त्राय निवेदयति निश्चितम् ॥

बत् यत् प्राथैयते सर्वे इहाति सा दिने दिने । भारतम् पाति तं कोके कामगाभिमेगोगते: । भाषे। खाद्यदि का देवी बाधकका सगोचरा। राजिना: सर्नराजानां संसारे साधकोत्तम: # कर्गे महाँ च पातावै गतिः वर्मक निकारम् । यद्यद्दराति या देवी कथितुं नेव प्रकाते॥ तया साहेच्युसंभोगं करोति साधकीत्तमः। व्यव्यक्षीत्रसर्वे बक्षा व्यवया ग्रह्मात पुनम् ॥१ ॥॥ सलीश्चन् याधनं वच्छे निक्लिसं मचाया पुरा। नदीतीरं समाचाच कुर्यात् कानादिकं तत: । पूर्व्यवत् शक्तां कार्ये चन्द्रविशेषाणं जिलित्।

खमनं तच संजिखावाद्य धायेकानोहराम् । कुरक्षनेची ध्रद्धिक्द्रवस्त्री विवाधरी चक्तमक्षिप्राम्। चीनां युका योगकुषा मनोक्रा भ्यामां सदा कामदुषां विचित्राम् । श्वं श्रात्वा जरेष्ट्रेवीसशुक्षभूमशीयकी:। सम्बं पुष्परचच्चेर तामुकारीच मजत: ॥ कारं साथा सच्छ सरोच रे पावक वस्ता। श्वासायुर्वे प्रतिहिनं जपेक्नकं ग्रवसभी: ब भावाको बाध्य दिवसं कुर्याच वपस्त्रसम्। च्यानिशीयं जरेन्यकं ज्ञाना च नाधकं हर्ष् । अल्लाच साधकाभ्यासे सुप्रसन्ना मनोहरा। ततीः चिता प्रसन्ना वा प्रव्यानि प्रार्थिच यत् ॥ स्तर्वे भ्राप्त का भ्रमाय ददाति का दिने दिने। कावधेर्यवयं कुम्यात् स्थिते तत्तुन दास्यति ॥ श्चान्यक्षीयसर्गतस्य न भवेषु सत्त्रसी (रतम्। व्यवाष्ट्रतगतिकास्य भवतीति व चंग्रवः ॥ इयं ते कविता विद्या सुगोधा या सुरासुरी:। तत्र क्षेत्रित भन्नवाच वक्षोत्रकं परमेश्वरि । ४२॥ सतीरमान् साधवं वक्षे प्रश्चिकमनाः प्रिये। शला वटललं देवीं पूजवेत् साधकोत्तमः । शासायामं वक्ष्मच साययाच समाचरेत्। सद्योगांसं वर्ति एका पूजनेत्रां समाहित: ॥ व्यर्धस्वाहरकोन द्वात्तस्ये दिने दिने। प्रचलकारो गोरी प्रशासमाध्या प्रिये । रसाबरधरां वालां वर्ववामप्रदां ग्रुभान्। र्वं भ्राता चपेकाकागुतं वाधकोत्तमः । सप्तर्वं समध्यक्षी चारमे विधिवकरेत्। कावित्र अनुसा पाचा पूजरेच दिने दिने ॥ सारं भाषा तथा कूचें रच कमी व तहां है। व्याग्रक्त कानतानी तुवतिः साचा मदामद्यः। च्यानिग्रीयं जपेच्यकं विकं एच्या सनोचरम् ॥ साध्वेत्रं इएं अला बायाति साम्रकालये। साधकेकी अपि तां डड्डा एखाएका दिकं तत: : तृत: सपरिवारेय भाषा स्थात् कामभीकने:। वक्तभूवादिकं सक्रायाति चानिजसन्दिरम् ॥ एवंभावा भवेतिलं साधकाचातुरूपतः। धासभाषा परिखण्य भनेताच विचलकः ॥३॥ तसः कामेन्यरी वक्षे सर्मकामप्रकप्रदाम्। प्रवावं भुवनेशाणी चागच्य कामेचरि ततः। बहुभांका महासमां यावकानां सुखावहम्।

योगिनी

पूर्ववत् सकतं ज्ञासा भूजैपके सुधीअने ॥ गोरीचनाभः प्रतिमा विनिक्ताय खनकृताम्। ध्यामारका प्रजयेन्द्रकानेक्सनाकातः । सच्चे अप्रमाचित्र भारतीयां जरेहतुनः। इतिन मधुना दीर्ष द्याच सुबमाहित: । कामेश्वरी एग्राष्ट्रास्था चलगुळक्कानकोचनाम्। वहा जोकर्मातं काकां भ्रम्भाषाधिकौष्ठकीम्। र्वधाला जगेमामां विधीये याति या तदा। ह्या तु साधकः श्रीहामाचा देखीति ता वदेत्। श्लीभावेन सुदा ताखी स्वात् पाद्यादिकं तत:। सुप्रसन्ना तदा देवी साधकं तोषवेत् सदा । बाबाबीरसिभोगित वसिवत पानयेत् चहर । गीला राजी सुस्ति पर्योदेखा च विपूर्ण धनस् । वकावद्वारवकारीत् प्रभाते याति विक्रितम्। र्वं प्रतिक्वं तक् विद्वि: स्थात् कामस्प्रतः ॥॥॥ त्रतः प्रति विनिधीश पुत्राणि व्यानकःपतः। स्वयंवर्धा गौराक्षी चर्नाणक्षारभूविवान् ॥ न्प्राष्ट्रकर्शराध्यां राष्ट्राच युष्करेखकाम् । एवं भारता वरिकाकं दक्ता च पाराशुक्तमञ्जू ॥ सपस्नेन पुर्योक कालीपुर्योक सब्रत:। गुग्गुनं घूपदीपौ च दद्यान्त्वेन साधकः । सकस्य । कारं मार्या तथागच्छ रतिसुन्दरिपदं तत:। विद्वारा पारमायां करेक्सकं दिने दिने ॥ मारानी दिवसं प्राप्त कुर्यात् पूजारिकं मुभस्। इतरीपंतया ग्रन्थं प्रव्यं ताम्नुक्रमेव च ॥ तायकाकं कपेडिडान् यावशयाति सुन्द्री। जामा हुएं साधकेनां विधीये याति विश्वितम्। वतसामकंगेद्रस्या जातीकृत्यममासमा। सुसनुरा साधकेन्द्रं तोषयेत्रतिभोजने: ॥ भूला भाषा चया तको इहाति वाष्ट्रितं वरम्। भूगादिकं परिकाण्य प्रभाते साति वा भ्वन् ॥ साध्यकाचाद्वरूपेय प्रयाति सा दिने दिने। निर्जाने प्राकारे देवि! सिद्धिः खाद्यास संग्रयः । सक्ता भार्यो भजेत्ताच क्ष्मया बद्धाति प्रवस्थ्य तनीश्चत् वाधनं वस्ये क्या है शिवक्रतिधी। वैदार्तास्वनेप्रीषासम्बद्धः पश्चिति वक्षभा ॥ पावकस्य सञ्चासकां पूर्व्यवत् सक्तवं ततः। मकतं चन्दने; तला मतामनं विकेशत: । पद्माननां स्थामवर्थाः भौनोश्रष्ट्रपदीश्वराम्। कोमकाङ्गी भोरससी रस्तोत्यवद्वेश्वयाम् ॥ एवं भ्यात्वा अपेकाकं सञ्चसक दिने दिने। मासामी पूर्विमा प्राप्य विधियत पूर्वित सहा। व्यानियायं वर्षमानां हतास्थासेन साधकः। मर्जय कुधर्त जाता सा याति साधकातायम् । भूता भाषा साधवं हि बाधयेवृतिविधेर्षि । भोमेर्दिकेंभू ववादी: पांचानी का दिने दिने ! पतिषत् पाति तं की के विश्वं खर्मे च सर्वदा। शका भार्या भर्तित् ताच साधकेनाः तदा प्रिकेश्वर तलो वची सवाविद्यां विचासियेव भीमता। शाला या याधिता निद्धा नवा चातिवचा प्रिये। सक्ता

प्रयानां संशासाया गटिनि प्रावक्षिया । महाविदेश कथिता गोपनीया प्रवस्तः । वाशीकचा सर्वं गता चार्च पूर्व्यवदाचरेत्। न्त्रसमीय रक्षां कृषांच सुरामादितः । बेजोक्समोक्षिमी जोशी विविधासरधारिकीम्। विचित्रावद्गां रुव्यां नर्गसीवेद्यश्राहिकीम् । **स्वं क्यात्वा वर्गमार्का सक्कम दिने दिने**। सांबीपचारी: संपूष्य धूर्प दीर्प (नवेद्येत् श ब्रम्बन्दनतामूणं दद्यात्तस्वे सुद्द। बुध:। माचमेकच तां भव्या पूज्येत् चाधकीत्तमः । मासानी दिवसं प्राप्य कुर्याच पूजवं सञ्चत्। च ब्रेटाची भयं एच्या कि चित्र चाधक चत्र मे। सुड्टं बाधकं मत्वा याति चर्चिधकाजयम् । विद्याभिः बक्ताभिष किषित्कोरहस्ती ततः। वरं वर्थ प्रीष्टं कं यत्ती सन्ति वर्तते 🛊 तत् श्रुला चाधक्योडी आवयेष्णवशः धिया। भातरं भागवीं वापि भार्या वा प्रीतिभावतः। काला सन्तोषसङ्ख्या वृद्धित तुव्होस्यक्षम् ॥ माता स्वाद्यदि का देवी पुश्चवत् याति तं सुदा। कर्येद्रतं विद्वित्रवं रहाति वा दिवे दिने । भगिनी यहि या कत्यां देवला वागकत्रकात्। राजकार्याच्यानीय ददाति साहिने दिने। व्यतीतानागती वात्ती चर्व्या जानाति साहक: ४ भाषा स्नात् बहि सा देवी दराति विवृत्तं धनम्। व्यक्राद्येयपचारेच इदाति कासभोजनम् ॥ क्रयंद्रातं चदा तसी ददाति साधुरं प्रिये। यत् यत् वाक्षितत् सन्वे इहाति नाम संग्रय:॥ • सञ्चादियौ प्रवच्यासि सावधानावधार्य। शुक्रुमेन समाजिला भूक्यें पर्वे (सार्वे सुदा । ततोश्टरतमातिस्य कुर्यमधासारिकं प्रिये। की वन्यासादिकं साला भागेतृ तक प्रसन्नधी: # शुक्तस्य दिकसङ्घार्यं नाचारक विभू विसाम्। मञ्जीरकारकेष्टरतकुष्यकम्बन्धान् । एवं ध्याला जपेकाकां सक्ष्यका दिने हिने ह प्रतिपद्चिमाद्भ्य पूज्येत् क्रसुमादिशिः। ध्यदीयविधानेचा चिसत्यं पूजरोचादा । पूर्विमा प्राप्य गत्याची: पूज्येत् घाधकीत्रम: । इतदीयं तथा धूपं नेवेशक मनीरमन्। राजी च दिवसे जयां कृषाच सुवसाहित:। प्रभातवमधे बाति वाधकव्यान्तिकं भूवम् । प्रवादना भूवा तोष्यंद्रतिभोजने:। देवदानवमन्त्रकं विद्याप्रम्यचरच्चमाम् । कवाभी रत्रभूषाभिः साधकेत्रं सङ्ग्रेषुः। चर्च चोक्यादिनं त्रयं दिखं दराति सा भवस् । कर्मे मत्ये च पाताचे यहस्तु विद्यते प्रिये। कानीय दीयते वर्ण वाधकाश्चाहरूपत: ॥ सर्वधतं सदा तसी ददाति का दिने दिने । सामकाय वरं एका याति वा निकमन्दिरभू। तस्या वरप्रचादेव चिर्चीवी विरामयः। सर्वन: सुन्दर: मीमान् सर्वती अवति सुवम्। रेमे आहें तथा देश बाधनेन्द्री हिने दिने ॥ मकसू ।

## योगो

नारं मायां तचागच्छातुरामिन से घुनपि है। धिच्चभाषा मतः प्रोक्तः धर्वसिक्षिप्रदायकः ॥ रथा मध्मनी तु खात् सर्वधिक्षप्रदा प्रिये। गुह्मान् गुद्धमहा विद्या तव कोचात प्रती-किता ॥ ८॥

देखवाच ।

मुनक्ष साधवं पुष्यं यश्चिकीनां सुखपदम्। यासान् काले प्रकर्णयां विधिना केन वा प्रभी। स्रवाधिकारिण: के वा समसिन वदक में ॥

र्श्वर उपाच।

वसकी साध्येष्ट्यीमान् श्विष्याशी जितिकावः।
सद्या श्वानपरी सूचा तद्यांनमष्टीतमुकः ॥
एकाट प्राक्तरे वाणि कामकःये विशेषतः।
स्थानिय्येकतमां प्राप्य साध्येत सुसमाष्टितः।
स्थानिय्येकतमां प्राप्य साध्येत सुसमाष्टितः।
स्थान्य सेवकाः सन्ते परं चानाधिकारियः।
तारकवसायो शृखं विषाय्यकाधिकारियः।
द्याव्यक्तां शृखं विषाय्यकाधिकारियः।
द्याविधद्याकार्यत्वस्याविष्यः। यथा,
स्वत्वकं भृवं ज्ञाता पश्च तक विशिष्ययेत्।
सङ्गतेन श्वतः श्रेषो मङ्गतादिषिणस्यः॥
मङ्गता पङ्गता धन्या सामरी भित्रका तथा।
उल्या सिद्धा सङ्गटा च योगिकारी प्रकीतिताः॥
सन्ते मङ्गता धन्ते प्रेषाक्येकिकष्टिकाः।
पुनक्याकां सिवर्णके च्यावत् प्रविष्करेनात्॥
न्याव च।

"रोडिग्यादी चिराइत्या मञ्जादी यथाक्रमम्। उल्कासिता सङ्गटा च चन्चित्यादिनये पृतः॥" यतासामन्दंशा।

"दशावर्षम् घट्षिश्रह्मागं लाला विनिहिश्चित्। यम् यस्त्रा हि यहर्षे तत्तद्वागं प्रकीतिन् ॥" मानं यथा,—

"मञ्जा मञ्जूलं धत्तरतुलभोगं सुखं नया। गोगवाचसच्याणि यचे तस्य दिने दिने ॥ पिञ्जला विविधं दु:सामनचिन्तादिमभावम्। दराति नार्धा प्रमुखी धनधान्यस्य दिकास् ॥ धम्या च समनं दसे सर्वज विजयादिकम् । श्रमुभ्यो रक्तति निर्वसाह्यस् परिपाक्तयेत्॥ भामरी विविध दु:खमनःसभा मसभावम् । काजसात्तस्य दुई वं विधिना प्रेरितं भवेत् ॥ भदिका विविधान् धरी सम्मानाहिमनोरणान्। तुष्टा चेत्रविका निलं दुर्घेष्टः सुयष्टायते । उलका वाधिकारी प्रोक्ता नित्यं गानामयप्रदा। उल्ला यदि समायाति सुगन्नो दुर्गेनायते । सिद्धा च साध्येत् सन्ने मन्त्रारमधनादिवान् । यस्य तुष्टा भवेन् सिद्धा लच्चीकस्य करंस्यिता॥ सङ्कटा सङ्कटं वत्ते सुदक्ते साम्यप्रवादिकम् । सेव भाषा सहा निर्द्धा स्ट्री सामाः मनी यथा॥" इल्डुबोधचित्रका ।

योगी, [न्] पुं, (योग: व्यक्तस्थितः। योग+
दिन:। यहा, युज समाधी। युजिद् योगे वा+
"संप्रचातुक्येति।"३। २।९४२। इति चित्रक्ष्।)

थीगगुक्त:। तसा जन्मा[द यया,—
"सर्वा जोटे ग्रेडिश्रको स्विकाधे नस्त्री तथा।
समता भावणा बस्त च योगी परिकीर्तित: "
इति अभावेदकी गर्कपतिस्वके १५ चधाय:।
साम च।

"चात्मीपम्येत्र कर्मक कर्म प्रश्नात योश्कुन ! । सुस्तं वा बहि वा दुः सं च योगी परमो मतः ॥" इति श्रीभगवत्तीतामाम् २ व्यथ्यायः ।

---

मध्य जानुः।

"भगवन् । देवलारिज । श्वरणयादिनस्यस्त ।। चन्नारो स्थासभाः प्रोक्ता योगी नाम क

चळंककांचि चंचास समाधिमचतं थित:। य आको निक्तो शोगी व चल्लाकी न पक्रम: । सर्वेषामाध्यमाखाना है विध्यं श्रुतिहणितम्। व्रश्वाचार्यं प्रक्रकों ने हिनो वदातलारः । योग्धीच विधिवर्षेदान् स्वयासमात्रजेत्। उपक्रमाणको जीवी नैकिको सरवास्तिक: ॥ उदासीनसाधकाचा ग्रह्मणो दिविधी भवेत्। भरगावि भीषगुपाक्षय सक्का आर्थाधनादिकम्। एकाकी यस्तु विचरंदुरामीन: च भीचिक:। कुट्चभरकायत्तः साधकोश्मी एष्टी भवतः। तपस्तव्यति योग्योन यजेईवान् जुडीति च । खाधाने चैव निर्ती वनसासायसी मतः॥ तयसा कार्तिकोट व्यर्थ यस्तु आगमपरी भवेत्। सक्याभिक, स विज्ञेथी वानप्रस्थात्रमें स्थित: ॥ योगाभ्यासर्ती विख्याकर जुष्जितं कियः। चावाय वर्षते भिच्छः प्राच्यते प्रसिक्षकः 🗈 धश्वात्रारतिरेव स्थानिकष्टप्री संदास्ति:। सम्बन्द्रभी नस्त्रयः इ. स. योजी भिक्तकाते ॥ क्यानसभ्यासिनः के चिद्रमस्यानिनः परे। कर्मसम्बासनः केचिद्विविधाः परमेखिकाः॥ योगी च (त्रविधी जैयो भौतिक: सांख्य एव च। स्तीयीश्यासमी भीती योगम्तममास्यित:॥" इति कीमी २ चाधायः॥

(तियां क्वीसप्ततिवधी वया,--"यह सहं करीलेव विष्ट्रसास्य विषयाति। स्वायु:स्वयी विष्ट्रशीनाहसामर्क्य जायते॥ सस्मात् क्वीयां सहवर्ण्यं क्वयाहम्यासमाह-

थोशिगीरकृष्य चिद्धिः खातु सत्ततं विक्षधार-खात्॥"

इति इत्ताचेयमं दिता ह

तेवां पथां वया, क्रुट्योगप्रदीपिकाथाम्।

"गीवृगपालियवपरिक्योभनामं
चीराज्ञाककनवनेनिसनामध्रातः।

नूष्योकपीलकपलारिकपच्याकं
सहादिदिवस्टक्च यमीन्त्रपथ्यम्।"
तैवामप्रधं यथा, त्रविः।

"कद्रवातिस्तलवयोग्यक्षरीत्रशाक-सीवीरतेलित्तकसम्प्रमास्यमद्यम् । चाजाहिमांसहधितककुलत्यकोल-

पित्राकि हिंतुलस्वाद्यसप्यमाष्ट्रः ॥") योगीच्दः, पुं, (योगिनामीच्दः ।) यास्वस्काः स्विः। (द्रिष द्वेसचकं योगेग्रस्ट्रस्नात् । १। ८५१॥) यया,—

"योजी चरं याज्ञवरूकं सम्यूच्य मनयो श्ववन् । वर्षां अमेतराकां नी त्रृष्टि धम्मानपावतः ।" "योजिनी सनकादीनां देचरः अल्लां याज्ञ-वर्षकं । चंपूच्या" इति भिनाचरा । जि. योजनं अलः । (अथा, मार्कक्षये। ८६। ९८।

"यत्रिक्त मान्यसम्बर्धनीम-योगीचराः स्रेमिवस्तिचेत्न्॥" ) योगीचरीः च्यो, (योगिनामीचरीः।) दुर्गाः।

चया,--"योशियाकार्यो देवाः सनकान्ताक्तपोधनाः।
तेवां व्यामी तथा योशी हेक्सी प्रसुपालना ॥
चार्माव्यमनारीनां वंदीशो योग उत्यते।
तेवां वा योजनार्योशी योशिक्यंविवीधना ॥"
हित देवीयुराशी हथ्य चाळासः॥

योगेधः, पुं. (योगस्य देशः दंश्वरः ।) याच वस्त्राः । इति इसचलः । ६ । ८५ १ (योगे-बरे, वि । यथा, भागवते । ६ । १६ । ६ । "क्षिणो नारदो दत्तो यगेशाः सनकादयः । तमनीयुभागवता ये च तनसंवनोतस्त्राः ॥" ) योग्वरः, पुं. (योगानां देश्वरः ।) सील्खाः ।

"वृद्धियोगे घरे क्षणी वक्षणी धर्मन वर्माणा। कां काजामधूनोपेते धर्मन; कं ग्रदणं गनः॥" इति श्रीभागवतं १ क्लाबी ८ व्यध्यायः॥

( श्रिय: । थया, सङ्ग्रामानते । १६ ११ ११ १६ १६ १ ।

"तमकी भगवन देव । नमकी भक्तवस्त । ।

योगियर । नमकी स्मु नमकी विश्वसम्भव । ॥"

देवडी जतन्य: । थया, भागवने । ८ । १६ १६ १ ।

"देवडी जल तन्य उपचर्ता दिवसने: ।

योगियरी इर्ग्यो इड्यां सम्मायस्ति ॥"

योगियरी, क्यां. बन्धाककींटकी । इति भाव
प्रकाशः ॥ योगियरी नया— ।" इति चर्चाक्रमा । यथा, —

"त्वर्ष योगियरी नया— ।" इति चर्चाक्रमा ।

"प्रकाशः ॥ योग्यस्ते, जि । यथा, मार्कक्रिये ।६ ६ ।

"प्रकाशित क्रायण्य सोमाय प्रवेशाम च ।

योगियरेश्यस्त सदा नमस्यामि कतास्रांतः ॥")

वोगेरं, क्यां, (योगे सन्यिक्ष्मादिपुर्यो इट्या ।)

सोसकम् । इत्यमरः । २ । ६ । १०५॥ (तथास्य प्रयोग्यः ।

"नामं अश्वासकं चीनं पिष्टं योगेणसीसकम् ॥" इति चैताकरत्नमालायाम् ॥)

थोग्यं, तती, (योज्यत इति । युज + श्विष् + स्यत् ।) कृतिनामीषधम्। इतिनामीषधम्। इत्य-सर:।२।४।१९२॥

याकाः, चि, (ब्रेशस्य प्रभवति । योग् + "योगादृ यचा" प् । १ । १०२ । इति यत् । ) प्रधीयः । योगाद्ये । (यथा, रष्टुः । ६ । स्८ । योजन

"काक्या गिरा सहत्याचयोगा त्वमेव कल्याबि । तयोक्तृतीया ॥") उपायी। ग्रासः। इति मेरिनी हेमचन्त्रमा। (यथा, मार्ककाषी । ७१ । १०। "क्षप्रजीको नरो भूप न योग्यो निजकर्मन-

योजनसाधनभूतः। यथा, ऋखेदे । १ । ६ । ६ । "ऋतस्य वाकेश्चिता योग्याभि:।"

"योग्याभियोजनसाधनभूताभी रज्जुभि:।"इति सायगः ॥ प्रकटादियोचनीयः । यथा, प्रत-मधनाक्षाची। राहार । १३।

"योक्ष का क्षियोग्यं युक्तनचिक्त वे प्रजा ष्यमेध्यं यदवाचीनम्।"

"धोयां धोजनीयमनबुद्यादिकम्।" इति मङ्गाष्ट्रम् ॥) पुष्पनचने, पुं। इति मेदिनी।

योग्यता, की, (योग्यस्य भावः। योग्य+तल्। टाप्।) चमता। इति जोकप्रसिद्धिः॥ (यथा, मार्के 🕶 ये। ११६। ६।

"तथान्यानव्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति काततः। भोज्यान्यथोज्यसां यान्ति कालक्स्मा जि

योग्यता ॥")

भ्रान्द्रवीक्षकारव्यविशेषः। स सु प्रादार्थानां परसारसम्बं वाधाभाव:। इति साजिल-दर्भश्वम् । भाषमते तत्पदार्थे तत्पदार्थवत्ता ।

"पर्दार्थतच तदता योग्यता परिकीर्तिता।" इति भाषापरिष्टिदः॥

"योखनां निकट्ययति पदार्थे इत्यादिना। ककपरार्थे । परपरार्थसम्बन्धे योग्यता रत्यये.। तज्ञानाभावाच विञ्चत विच्यतीत्वादी न शास्त्रवंशः। नन्देतसा यायतामा कार्न भाग्दको धात्पाक् खर्जाचन सम्भवति वाक्यार्थ-स्यापूर्व्यतादिति चैत्र तत्तत्वदायं सर्वे चित कचित् संधयरूपसा कचितिचयरूपसापि योग्यताया चात्रस्य सम्भवात्। योग्यनाचानं न प्रत्यक्ताने कारणं विक्रना सिर्वात इत्यादी सेनी विश्ववस्त्रकालाभाव क्रपायोग्यताया निक्रयेन प्रतिवन्धात्र क्राब्ट-बोध:। तदभावनिश्वयस्य जीविनसर्विकर्षा जन्मदीवविशेषाजन्मज्ञानसम्ब प्रतिबन्धकतात प्रास्ट्रे प्रतिवश्यकता सिद्धं योग्यताचात्र विलमाच शास्ट्रविलमोश्सिद्ध इति वद्नि ।" इति सिद्धान्तमुक्तावली ।

भोग्या, की, (बीग्य + टाप्।) व्यथ्याव:। (बचा, रघु:। ११११

"बापर: प्रविधानयोग्यया

सकतः पश्च श्रादीरगोचरान् ॥" "कापरो रघु: प्रशिक्षानयोग्यया समाध्य-भ्यासन।" इति सिक्तनाय:॥) व्यर्वयोधिन्।

तङ्गः खज्रिका । इति देभचन्त्रः । ३ । ४५२॥ (यथा, सुश्रुते अरूपकाले ६ काधाये। "बाचानो योकाक्वनीयमधायं वाखास्यामः। व्यधिमतस्यभाष्यार्थेसपि भिव्यं योखाङ्गार येत्। द्यादिष्ठ के कादिष्ठ च अभीषधस्य-दिशेत्। सुबचुन्नुतीध्यज्ञतयोग्यः कमेस्ययोग्यो भवति। तत्र पुर्व्यपनालावृकालिन्दकप्रयो-व्याचककार्वकप्रश्रुतिष्ठ हेराविधेवान् दर्भये-दुःकर्तनपरिवार्तनानि चोपदिश्चेत्। डतिवस्ति-प्रसेकप्रश्रातिवृदकपञ्चप्रसेव मदायोग्याम् । भरोषि चन्नेत्यातते वेखाखाः कतपन्त्रीसरा-स्त्वलगावेतु च विधास्य । भुजोपश्रतकास्रवेशु-नलनालीमुञ्जालावुसुरिकिके खस्य। पनसविकी-विकासकामकारमध्यदक्षेत्राष्ट्रार्थस्य । मधु-(ऋरोपनिर्मे ग्रास्मानीयसके विसाधन्य । क्या-घनवस्तानायोर्भृदुचमानायोश्व सीबस्य। पुरा-मयपुरुवाष्ट्रप्रसङ्घविष्ठेवेतु बन्धयोग्याम् । स्टर्-मांसपेश्रीवृत्यलगातेषु च कर्मसम्बद्धयोग्याम्। च्दञ्ज मांचसकेव्यक्तिचारयोग्याम्। उदक-पूर्वे बटमान्वेस्रोतस्यनावृम्स्वरहिष्ठु च नेन्नप्रकि-धानविक्तत्रवाविक्तपीक्षयोग्यामिति। भवत-

रवसादिव मेघावी योग्याचेत्र यथाविधि। द्रचेषु योग्यां क्रुक्यांको न प्रसुद्धात कर्मसु ॥ तसात् को भ्रतमान्यक्तृ भ्रक्तरका धिक्ते सु। यखा यत्रेष्ठ साधसीत्र तत्र योग्यां समा-

चरेत्॥"

( युवती । बचा,---

"निदाचण्रदीर्वाना प्रीड़ा वर्षावसक्तयोः। किमनो शिथिरे योग्यान हक्षा काणि शक्यते॥"

योग्यायुवनी । इति राजवज्ञभः ॥ ) योजनं, स्ती, ( पुज्यंत सनो यक्ति किति । युज 🕂 च्युट्।) परमात्रा। चतुःक्रोधी। योगः। इति मेदिनी। ने, ११६॥ 🐡 ॥ (घषा, 👻 दि-वैभेरा ३८६ । १६ ।

"गान्धारकचा यक्ने जृपार्था र्थे तथा योजनस्त्रितानाम्॥") चतुःक्रीग्रह्मचे यथा ---

"दारमाङ्ग्राकतः प्राष्ट्रस्तर्द्वयम् प्रयः सहनः। तचतुष्यं धनुः ग्रीसं क्रोग्री धनुःरहसिकः॥ त्वतुष्यं योजमं स्थादित्यादि मानग्रास्त्रम्। रतकति घोडग्रमइसइसीयोंनमं द्वार्त्त्रियम्बद्धस्य स्तिर्धियो जनम् । यथा,---

> यवीदरेर ब्रुलग्रह संख्ये-चंक्तोरकुले; वक्ग्रावातेचातुर्मिः। इस्तेचतुर्भभवनी इ दक्कः क्रोग्र: सञ्चलक्रियंग तथाम्। खाद्योजनं क्रोप्रचतुष्यंन तचा करायां दश्केन वंशः॥"

इशि सीलावती। पूर्ति मेरिनी। ये. 3L ! प्रकाश्यास:। तन्- योजनमन्या, की. ( योजनं मन्योऽस्था:। योज-सम्रायः । सुरकी २ म्रासः ३ सम्यासः ४ । नान् गम्बोक्स्या इति वा।) कसूरी । सीता।

सत्ववती। इति मेरिनी। घे, ४८॥ (यथा, देवीभागवते। २। २ : १८। "इत्युक्तन तुका कच्या चयमाचया भाविनी। ज्ञता योजनगन्धा तु सुरूपा च वरानना ॥") योजनगण्डिका, स्त्री, सत्त्रवती । इति जटाधर: ॥ कस्तूरी । इत्यजयपानः । सीता । योजनगन्धा-भ्रव्हात् कार्षे कप्रत्ययेन जातत्वान् ॥ योजनपर्यो, स्वी, (योजनाय सन्त्रिस्तानाईसीलनार्थे पर्ये वस्था:।) मञ्जिष्ठा। इति रजमाना॥ योजनवश्चिका, स्त्री (योजनवस्त्री + स्वापे कन्। टाप्।) मिक्किष्ठा। इति राजनिर्धेग्टः। योजना, क्यी, योगकारमा। इति भारत्युज-धातोरनप्रवयेन सिहम्॥ योजनवसी, स्त्री, (योजनशासिनी स्नातिहोर्घा वज्ञी यस्याः सा।) मञ्जिष्ठा। रत्यमरः। २। ४। ६१॥ (लघास्याः, पर्यायः,। "मञ्जिला विकला जिल्ली समङ्गा कालमेविका। संख्यामा सिकारी संख्या यो जनवह्न प्रधि रमायम्बरका काला रक्ताक्री रक्तयष्टिका। भक्कीतकी च गर्कारी मञ्जूषा वस्त्रर (क्रावी ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वक एक प्रथमे भागे॥) योजितं, वि, कारितयोजनम्। चाम्तयुजधातीः कर्मनिव क्तप्रवाधेन निव्यवस्थः (यथा, भाग-

वते। धारशा २२। "आहं दक्षधरी राजा प्रजानामिছ

यो(जन: " )

योटकः, पुं. योटनम् । मेजनमिति यादम। विवाद्ध राश्चियोटक-पश्चयोटक-नश्चनयोटक-ग्रागयोटक-षर्वायीटक-योगियोटक-वर्गयोटकभद्देन सप्तविधी योटक:। तच राशियोटके घड्छक्रवपच-महिदादशविष्यभाषप्रकयोगा निविद्वाः । सदाष्ट श्रीपतिसं(इतायाम् ।

"धक्षतं जिनोगण द्विष्वादशक्रमेव ए। परसारं जन्मराष्ट्रसङ्खाः कन्याकुमारयोः ॥ वङ्ख्के भवेदीको विश्वयं ऋखरेव वा । चिकोणे पुत्रशानिः खात् घनशानिर्धनचये । पुरुवस्थारमे कन्या कन्यायाः वसके पुमान्। शुभं वर्णकं भीयं नी द्वार्ष दूषणं भवत् ॥

पुंसी रहान् सुतरहे सुतदा च कचा धर्मे स्थिता सुनवनी प्रतिषक्षमा च। श्विदादशे धनग्रहे धनका च कथा रिप्फे स्थिता धनवती प्रतिवक्षभा च । योटके सप्तके मेवतुकी युग्मश्यी तथा। सिंच घटो सहा बच्चों स्टिनस्त चाप्रवी (चर्च: ॥ राजयोटकमाइ दीपिकायाम्। यकराधी च दम्पत्थी: शुभं स्थान् समसप्तके। चतुर्घदग्रको चैव छतीयैकाइग्रा तथा।"

इति राग्नियोटकविचार: 🛚 🏶 🖡 यहयोटके यहभ्रमुयोगो निषद्धः। कन्यावर-राक्षाधपग्रह्योः प्रभुत्वं यष्ट्रप्र्योगः। तत्र विवाहे रोगाहि: फलम्। तदा इगाँ:। सर्यां योनिः

भाविषरीधे यहिरपुभावे चाचिरेख रोगादि:। इति यहेथोटकविचार:। ॥ ॥ खन्ये योटकाः प्रपच्छामा विखिताः। इति च्योतिवम्॥ यस्यामारे जोटकप्रस्चवग्रेस्ततीयाहिषा॥

योतु:, पुं, ( य्यत चायते धानेति। यु + वाचु-लवात् तु:।) परिमाणम्। प्रत्यादिकोव: ॥ योचं, की, ( यूयते धानेत्ति। यु + "क्ष्णीप्रस यु युषस्तु तुद्धि विच मिष्ट-पनदंग्र-षष्टः सर्वे।"

क्। १९८२। इति दृत्।) योक्षम्। इत्यसरः। १। १। १६॥ (यथा, मी॰ रामायके। १। १९। १६।

"भरतायाभिक्छा: का योजाय पश्रवी यका।") बोहा, [क्ट] पुं, (युध्मनीति। युध्+ऋष्।) युह-

कर्णा। तत्पर्यायः। सटः २ योषः १। इता-सरः। २। ६। ६१॥ (यथा, वर्षियः सम्बद्धः) प्रवेति। २। १८।

"बाधिकाते पूरी योहा हिन्नं यदि समित स: "") योध:, पुं. (ग्रुध्यतीति । ग्रुष् + काच्।) योहा। इत्यसद: । २। ६। ६९ ॥ (यथा, कथासरित् सामरे । १९। २२।

"सङ्ग्रेतमितिते चान्ययोधासी: सेनिकी: यह । निश्वनसम्बर्ध चक्कमणासनामितवच तत्॥")

योधनं, स्ती युद्धम्। (यथा, मानेक्संग्रे।१६५।१०।
"योधनेयु ख्रुक्षेण इमी यस्य इरासनः।
स इमी वार्यस्य द्वास तस्य रिपोर्गुनम्॥")
क्यस्यम्॥ युद्धधातोभिन्ने कर्या वानट (ज्युट्)
प्रस्थेन निष्यसम्।

घोधसंदायः, पुं. (योषानां संदायः ।) व्यन्येत्यं योधानां युद्धायाक्रानम् । तत्पर्यायः । जन्द-नम् ९ । इत्थमरभरतौ ॥

योधियः, पुं, ( युध् + भावि धण् । योधं युडं करें-तोति । योध + खः । ) योडा । योधधस्यात् र्क्तवप्रत्ययेन निष्यद्यः ॥

योननः, पं, (यवस्य नतः इव नतः काख्कोरस्य।
 प्रभोहरादः।) प्रस्थविष्यः। तन्प्रभायः।
 यवनातः ए जूर्याक्रयः इ देवधान्यम् ॥
 जोन्ताना ५ वीचपुष्यिका ६। इति देमचनः।

योति:, ग्रं. च्यो. (योति संयोजयतोति। यु +
"वश्चित्रश्रुयुदम्खाचात्रश्रायि वितृ।" जनाः
ह। प्र। इति जि:।) खाक्तरः। इति मेदिनीः
ने, रहा कार्याम्। (यथा, उत्तरराम-

चरित । ६।
"श्वयो राजधीमाञ्चर्यचमुक्तत्वप्रयोः।
सायोगिः, सर्ववैरागां साचि स्रोकस्य
निक्रितः ॥")

कलम्। इति हैमचन्द्रः। ३। २८८ ॥ (कुण् द्वीपस्थनहीविशेषः। यथा,मार्कस्त्रेये।१२१।०१। "भूतपापा नही नाम योनिस्त्रेय पुनः स्त्रुता। सीता द्वितीया विश्वेया सा चैव वि निधा-

तक्त्राश्वाविश्वेष:। यथा, महासिहिसारखते।

"सनत्कुतारकं तकं योनितकं प्रवीतितम्।
तकाकरण देवेशि ! जवरके यरं तथा ॥")
प्राक्षित्रस्पाचम् ! प्रति जिकाक प्रेषः ॥
तत्त्र चतुरश्रीतिक चप्रकारम् ! यथा,—
"चतुरश्रीतिक चप्रकारम् ! यथा,—
"चतुरश्रीतिक चप्रकारम् ! यथा,—
"चतुरश्रीतिक चप्रकारम् चत्रमे च ककावः !
सकावः स्वेरणाचि च जिक्रणाच्य चरायुकाः ॥
एकविश्वतिक चप्रकार्यक्षे च ज्ञान्यास्य चन्त्रः ।
स्वेरणाच्य तथे योक्ता छद्भिक्षास्य स्वम्यः ॥
करायुवाच्य तावन्ती सत्तृष्यास्य चन्त्रः ।
सर्वेवासेव जन्त्रणां प्रतिकार्य स्वम्यः स्वम्यः ।
"
दित्र भीस्य कृष्राचि प्रतिकार्य स्वम्यः स्वस्यः ॥
"
स्वस्यायः ॥ ॥ स्वस्यः ।
"जन्नवा नव कचायि स्वावरा कचित्रतिः ।

"जनका नव नकाशि स्थानरा नक्षतिग्रतिः। हामयो वहसद्याकाः प्रत्यकां इश्रनकाशम्॥ विश्वक्रकाशि प्रश्वक्रतुर्णकाशि भावताः। सर्क्योनि परिश्वक्य बद्धयोगि ततीरभ्यगात्॥" इति इद्यक्षिपुराथम्॥ ॥॥

खापि च।

"स्पावराक्तिंग्रस्ताच जनको नवलकतः।
क्रामका द्यानचाच वहलचाच प्राचितः॥

प्राची विश्वनचाच चतुर्वचाच मानवाः।

रतेतु भम्यां सत्ता हिन्नस्तुपणायतं॥"

इति कर्म्भविषाकः॥ ("भूतानाचतुर्मिधा योनिभेवति जराय्कः-सेरोडिद:। तानां खलु चतस्यामधि धोनीमा-मेनोका योजिरपरिसक्षी यभेदा भवति भूता नासाक्षतिविशेवापरिचक्कीयस्वात्। तक्ष अरा-युजानासकाजानां प्राचितासेते सर्भका भाषा यां यां यो निमापदान्ते तस्त्रां तस्त्रां यो नौतया तया रूपाः भवन्ति । तत्यया कवकर्जनताकः-चपुरीया चाधिचमानासीय तेषु मधक्छिए-विम्बेष्ठ। तैयदा अनुष्यविम्बसापदानी तदा मनुष्यविषयेत्रेश जायमी। तसात् ससुद्राया-हमकः सन् गर्भो भनुष्यविग्रदेश जायते मनुष्यो मनुष्यप्रभव इत्युक्तते तद्योनिकात्।" इति चरके प्रारीरस्थाने हमीयेश्धाये ॥ 🗰 ॥) भगम् । इत्यमरः ।१।६।६६ ॥ तत्यर्थायः । वरा-क्रम् २ उपस्थः ३ सारमन्दिरम् १ । इति रा**ण**ः निर्धेगदः । रतिग्रं म् ५ जन्मवले 🛊 व्यवरम् ७ व्यवाच्यदेशः; = प्रकृतिः; ६ व्याप्यम् १० असर-कूपकः १२ व्याप्रदेशः १० प्रकृतिः १६ प्रकारे १८ संसारमार्गकः १५ संसारमार्गः १६ गृह्यम् १० सारागारम् १८ सारध्यकम् १६ रवङ्गम् २० रतिकाष्ट्रम् २१ कताचम् २२ व्यवः २३। इति भ्रव्टर्कावली॥ रतिसन्दिरम् २८ सार-यद्यम् २५ कन्द्र्यक्रमः २६ कन्द्र्यसम्बाधः १० कन्द्रपेसिन्धः २८ क्लीचित्रम् २६। इति जटा-घरः । स तु गर्भस्यायाः सप्तिमिश्विभेवति । इति सुखबीध:॥ १० तन्त्र जलमां यया,---"नुभः कमन्द्रहाभो गनस्कन्दोपमी भगः। वामोन्नतक्षेत् ककाणः; पुत्रको दश्चिगोन्नतः ॥ बाखरोमा गृहमाब: सुचिष: संबत: एष्:।

तुङ्गः कमनवर्षाभः शुभीश्रम्थस्वास्ताः ॥
करङ्गस्यस्यो यञ्चास्तां दरस्तिभः ।
रोमधी विद्यास्य इद्यानासीश्रित्यभंगः ॥
ध्रस्रावसीं भगी यस्याः सा गर्भामङ् निष्कृति ।
चिपिटः कर्पराकारः किङ्करीपद्दो भगः ॥
वैद्यवेतस्यमाभी गनदीभोचनासिकः ।
विकटः कृटिसाकारी समग्रसस्यासुभः ॥"
द्रित काष्ट्रीसस्य ३० स्थायः ॥ ॥ ॥

आपि च। "ग्राह्मनाश्यास्तियोगिकात्रावनी सा च कीर्फनाः

तस्यास्तृतीये स्वावर्त्ते मर्भग्रस्या प्रतिष्ठिता॥" 🛊 ॥ च्यय योगिरी गाधिकारः। "तच योनिगंगानां निरानामाच। 'मिष्याचारविचाराभ्यां हरेरीवे; प्रदूषिमान्। व्यक्तिवादीर्थतवाधि देवादा स्थमें ग्रहाः 👫 रोजियौनां घोनीमां नासान्याकः। 'उदावत्तां तथा बल्था विभूताच पशिमुता। गानला योनयो चन्ना वानदोष्टेग पच्च धा॥ पच्छा पित्तरीविक तजारी जो (क्षतचरा । प्रसंसिकी वा[सर्कीच पुक्र श्री पित्तलातथा ॥ कात्रामन्दाक सिनीच चरतामन्दपूर्निका। चातिपूर्व्याचि सा चीया भीवामा च कपादिमाः ॥ खका किनी च महती सूची बता चिरोतिकी। पश्चेता योजय: प्रोक्ता: तर्व्वदीवप्रकीपत: ॥ व्यय नामां कच्चान्याचा 'साफी किल सुद्विकां रजः लक्कि सुक्ता बन्धा नद्याचेत्रा चिथा विश्वका नित्यवेदन। ॥ परिभृताया भवति याच्यधर्मी यजा अध्यम् । वासना कर्कशा सत्था भून निस्तोरपौक्षिता। चतस्व्यपि चाद्यासु भवन्यक्षिवेद्ना: ॥' व्यक्तिवेदनाक्षीदादय: ॥ वातलायां स्वति-

'सराच्चं चरते रक्तं यस्ताः साः लीचितचरा । प्रसंसिनी संसते च चोभिना दु:प्रजायिनी ॥' चौभिता विमर्दिता संवते साख्यानात् चादते दु:प्रकाशिनी दुरुप्रकनन्मीला। 'मवातसुद्धिरेष्टीयी वामिनी रचना युनम्। स्थितं स्थितं च भित्र सर्भे युक्त ज्ञीरक्ताचं सवात् ॥ युक्तश्रक्दीरजापकोपकचकः। 'बालार्थं पित्तला योनिर्दाष्ट्रपाक च्यरान्तिसा। चलक्ष्यपि चादासु पित्तलिङ्गोष्क्रयो भवेत् । षातानक्षतमन्त्रीतं ग्राम्बधर्मिय विन्द्ति। कर्णिनां कर्णिका योगी स्थास्त्रास्या प्रजायने हैं कणिका मांचरा कार्यकारी यत्यः। 'सैयने चरगापूर्व्य पुरुषाद्दिस्चिते।' ष्यानिश्चिते रची सुचित्र रहारी। 'बहुप्रमातिचरणा तयों की यं न तिष्ठति ॥' बक्रुप्त: बारं बारं छ। तर्द्यने तथी: चर-का (सिचककाथी: ।

प्राधिना वातवंदना बोह्यचा। वातका दत्त-

न्यराम् । # 1

'श्रीबाला पिक्ला थोनि: कक्युक्तातिश्रीतका।

चनस्वयाप चादासु स्मालक्षाक्त्रयो भवेत्। स्मानवास्तनी स्वक्षी सरसार्था च मैयुने।' गस्तनी देवन् सनौ यस्तासा स्व लस्या सक्ती। चस्तिमीमासः।

'महामेष्ट्रप्रशीताया वालाया चाकिनी भवेत्॥' महामेष्ट्रः पुरुषः तेन यहीताया वालायाः सःस्मयीनिक्तिदाया चाकिनी चाक्रपक्षसमाना

'विष्ट्रगातिमद्वायोगि: स्वे विक्रानिसंह्रगा। नर्व्याक्षप्रसासागात् सर्वेदीगप्रकोपना। चतस्व्विषि चाद्यास् सर्व्याक्षप्रविद्शानम्॥' व्यसाध्या योगीराद्य।

'पचासाधा भवन्तीच योगयः सर्वदीवजाः ॥' पच खखीपस्तयः ॥ ॥ ॥

च्य योनिकन्द्यं विदानभाषः ।
'दिवास्त्रप्रादित्रक्षोधाद्व्यायासादित्रसेषुनात् ।
चाताच नसद्काद्येवाताद्याः क्षपिता यथा ॥'
वाताद्याः क्षपिता यथा यथा विदानक्षपिता
वाताद्याः ॥ ॥ ॥ कष्पमाषः ।
"पूयशोधितसङ्खार्यं नक्षपाक्षतिस्तिभम् ।
भनयन्ति यद्। योनी नाक्षा कच्दः स्र योनिजः॥"
नक्षपाक्षतिस्त्रभं कक्षपाक्षाराकारम् । सुद्-

कमज विशेषां बीह्रयम्॥ 🛊 ॥ वातजादिनेदेन क्ट्पभेदमाच्या "क चां विवर्धे स्फुटिन वानिकंत विनिर्देशीत्। दाइरागच्यरयुतं विद्यात पित्तात्मकं तुतम्॥ शिलपुष्यप्रतीकार्धक खड़मन्तं क पास्मक म्। सर्विक्षित्रसमायुक्तं यक्तिपातात्मकं भवत्॥"#॥ च्यचोनिरोगा**वां** चिकित्साः तच वल्या-चिक्तिसा। तस्या जच्चमाच् । वन्या नष्टार्भवा श्रीयेति । नतः प्रथमतो नराभवाचिकिता । 'कार्कवाद्योंने कारी सत्त्वानु सेवेल नित्यप्र:। काञ्चिकच तिलान् भाषानुदश्चिम तथा द्धि ॥ इ.जु. क्वरीजहन्तीचपतागुड्दमन(कख्वयवञ्जूके:। सञ्ज्ञकारीर्वितियाँनितता कुसुमसञ्जननी॥ इच् (कः: कटुरुम्बी । चयला पिष्पली । दमनो सदतप्रलम् । किथ्वं सुरावीजम् । 'पीनं च्योतियानीपचं राजिकीयासमं भाषम्। श्रीतेन प्रयक्षा प्रष्टं कुसुमं जनसङ्ख्यम् ॥ च्योतिश्वासी कटभीहणविशेष: करची इति सीके। प्रयसा दुग्धेन । 🛊 ॥ 🖦 च कत्का-चिकता।

'वला विना सानिवना मधूकं
वटसा मुलं गनकेग्रद्भ ।
रतम्भधुचीरहते विभीय
वस्था सुपूर्ण नियलं प्रस्ते ॥
सन्धान्यकार्यम् विद्यं दुग्धं हनान्यितम् ।
सन्धानाक्षमा प्रातः पीला गर्भं द्धाति हि ॥
पूर्णोहुनं नद्मगाया मूलं दुग्धेन कन्यया ।
पिट्रा पीला सनुकाता गर्भे धन्ते न संग्रयः ॥
कुर्ग्टम्हनं धातका कुद्युमानि वटाकुराः ।
नालोत्यनं प्योयुक्तमेतद्गर्भप्रदं धुमम् ॥

यावना पिवति पाश्चिष्यानं जीरकेण सञ्चितं श्विताश्चना। स्रोतया विशिखपुद्धया गुतं शा सुतं जरयतीष्ठ नाव्यया॥"

खेतकुसुमया प्रार्ण्खया सद् ।

"पत्रमेकं प्रवाप्तस्य पिट्टा दुर्णेन गर्भिको ।

पोला पुत्रमयाप्तीति वीर्णवन्तं न संप्रयः ॥

प्रकरिप्रकीम्द्रकं मध्यं वा दिष प्रवास्त सप्यस्तम्

पोलायोभयकिङ्गीवीनं कन्यां न स्देते स्त्री ॥

पुत्रमवारीम्द्रकं विष्णकान्तेप्रानिङ्गिनेपिह्नता।

एतन् गर्भेट्टद्दनं पोला कन्यां न सन्या स्ति ॥

पुत्रमवारी पत्रविया तस्या म्हन्स। द्रपालि

क्रिनी पचगुरिया ॥ ॥ गर्भेप्रदर्भष्ठक्यचावसरं गर्भावनक्रमपि मेषक्रमाहः।

'पिप्रकीविङ्कटङ्कक्षसम्चकं या पित्रेन् प्रयसा।

ऋतुसमये नहि तस्या गर्भः संवायते कापि॥

चारनालपरिपेषितं चार्षं या जयाकुसुममत्ति पृष्पिणी। सतपुराखगुड्स्टिसंपिनी सा द्धाति निष्टं गर्भमङ्गा ॥ ಈ ॥ तासु योतिसु चादासु चेष्टादिकम रखते। प्रयम्पद्मप्रीवेकप्रवेपपिच्धार्णम् ॥

विकारची त्रारविक्तः । क्रमिक्षिकत्या । 'नतवात्तां किनोक्तारचे त्यवासरदाविभः । तिलते तं पचेत्रारो पिषुं तस्य विधारयेन् ॥ विद्यानायां सदा योगी यथा तेन प्रशास्यति॥' नतं तगरम् ।

'वातलां कर्कग्रास्तव्यामस्य सर्थात्रचेव 🖘 । कुर्भाभिदेवपचरेदनार्श्वेद्यान संप्रते॥ धारयेहा पिचुं योगी तिलतेलच्य सा सदा। पित्तलागाचा योनीना सेकाभ्यक्षपिचुक्रिया:॥ श्रीता: पित्रहरा: कार्या: खेडनार्घ इतानि च । प्रसंसिनी एताभ्यक्ती चीर्यायकां प्रवेश्ययेत्॥ पिघाय वेश्ववारंख तभी वन्धं समाचरेत्। शुष्टीमरिचन्नवाभिर्धान्यकाचा (नदाक्षि) ॥ पिपालीमालसंयुक्तीव्यंशवार: स्थानी युधी: ॥ धार्थोरसं सितायुक्तं वीनिहाई पिवत् सदा। क्य येका मराभवं महत्तं पिवेदा तकत्ताम्य ना 🖫 योगानु प्रसाविष्या प्रीधनतवानिर्मिती:। सगोश्रचे: सलवर्षे: पिकी: संपूर्णं हितम् ॥ श्रोधनद्रवाणि निव्यपभादीनि। 'हुगैन्धां पिष्क्तिकां वापि चर्योः', पञ्चकवायजेः । पूरवेद्वारयेदाणहषाहिकाधितास्ता ॥" पच क्याया:। वचावासायटीलप्रियक्शनिका:। राजहकारि धनवहेरा।

"प्रियाखामरिचेम् मि प्रे प्रताक्षक्ष से स्वी:।
विक्रियुक्त प्रदेशिका योगी स्वीय विभ्रोधिंगी।
सुका प्रदेशिका देश्येग परिकाइन क।
कार्यका यक्षी देशाः शोधनश्चिमिताः।
गुड्की जिमलादक्षीक्षितोहक्ष्यारया।
योगि प्रचास्रयेक्षेत नक्ष ककः; प्रशास्त्रति।
सङ्गुष्यं स्वादिशं प्रयो जातीक्षकं स्था।

. . . . .

विमी पूराच संचुर्ग्य वक्तपूर्ण चिपेद्वरी। योनिर्भवति संकीयां न स्युष्य जलंततः । कपिक चरुभवं मालं काष्ययेष्टिधिना भिषक्। योनि: सङ्गीकतां याति काचेनानेन धावनात्॥ चीरकदितयं क्षका सञ्जवी सुरभिक्षेचा। वासकः सेव्यवचापि यवचारी धवानिका॥ र्षा चूर्ण हते विश्वित् शृङ्घा खळान मीदकम्। कत्वा खादेर्ययावित्र योगिरोगाद्विस्थते ॥ मझिष्ठा मधुकं कुष्ठं चिक्तना प्रकेश बना। मेदे पत्रस्था काकोली मालचैवाच्यान्धणम् ॥ व्यजमोदा इरिडे वे प्रियङ्गकट्रोडिगी। उत्पनं कुसुदं दाचा काकोस्त्री चन्दनदयम् रतेषां कार्षिकीभांगें चुंतप्रश्चं विपाचयत्॥ श्वतावरीरमं जीरं इता ज्ञीयं चतुर्गुणम्। सर्पिरेमनर: पीला की शुनिल हमायते। पुलान् जनयते वीशान् मेघाछ्यान् प्रियद्शे-

या चैवास्थिरमर्भा स्थान् पृत्तं या जनपञ्चलम्। व्यवपायुगं वा जनमेत् या च कन्यां प्रख्यते ॥ योगिरोगे रजोदोधे परिसाव च प्रास्पते। प्रजावहानमायुकां सर्वयञ्चानवार्याम्। गान्या प्रज्ञान स्त्रीतह न्याभ्यां परिवर्तितम् ॥ व्यक्तं नद्मगामूनं चिपन्यव चिकित्यकाः। जीवदन्सेकवर्गाया एनचाच प्रयुच्धते । व्यरण्यगोमयेने इ विद्वाला च दीयते॥' मेदे मेदा मदामेदा तयोरभावे शतावशी द्विगुका देया। पयस्यात्र चौरकाकीली काकोजीयुगलाभावे व्यव्यमन्दा दिशुका ईया। प्रियक्षुस्थाने के चिडिक्क पटन्ति। पयस्था काकोली खुक्रा पुन: काकोल्याविति काकोली-चीरकाकोत्सी देंगुग्याचे एतस्य फलक्तस्य पाठो नानातन्त्रेषु नानाविधः । तत्र हिन्नयचा तगरजीवकर्षभका स्याधिका:। तत्र जीवकर्ष-भयोरभावे विदारीकन्दी हिग्नुकी देय:। फल-**एतं सक्तयो (गरोगेयु ॥ \* ॥** 

चाय योगिकन्दस्य विकित्साः।

'ग्रीदकाष्ट्रास्थ्य जन्तु प्रद्रण्य ज्ञानकट् प्रलम्।

पूर्य द्योगिमेतेषां च्याः चौहसमन्दितः॥

प्रियकायाः कषायेच सचौ हेच च सेच येन्।

प्रमद्य योगिकन्दिन चाधिना परिस्त्यते ॥

चाय प्रसङ्गात् गुर्मिग्या रोगावां चिकित्साः।

'श्रीवर्गतिवधासुक्तमोच्यकः द्वतं चलम्।

द्याहमी प्रचलिते प्रदरे कृष्य बच्चपि॥'

कृष्यिवक् उद्रबचाः। चिलित्सभस्यापने श्रीवे
राहिकाचः॥॥॥

खाय गर्भसावपातयोनिहानम् ।
'यान्यसमाध्वगमनयानासनप्रपीड्नै: ।
च्यरोपवासोन्यतनयष्टाराजीर्णधावनै: ॥
वमनाच विरेकाच क्रायनाहधंपातनात् ।
नीष्णधारीत्याकटुकातक्र चनिववणात् ॥
वेगाभिचातादिषमाहासनाव्यमाह्रयात् ।
गर्भे प्रति रक्तस्य समूजं दर्भनं भवेत् ॥'

योनि:

मध्यातनात् नियमे गर्भे पातनप्री सं इयं नसात्। मर्भेख सामपातयो: पूर्वकप्रभासः। गर्भे पत-तीखादि। पतित सावेग पातेन वा पतिस्वति सामपातयोरवधिमासः।

'बाचतुर्णात्ततो मासात् प्रस्वेत्रभेविद्यः । ततः स्मिर्पारीरस्य पातः पत्रममस्योः ॥' व्याचतुर्यात् मासात् चतुर्थमासपर्यन्तम् । गभस्य विद्याः ग्रीसिनस्प्रमभः । सर्वति श्रीसिनमिनि भोजवचनात् । स्थिरप्ररौरस्यः सटिनप्ररोरस्य गर्भस्य । गर्भपातस्य ददानां एर्पायति ।

'शभीरिभिषातिविष्ठमासनपीकृतात्तेः पक्षं हमादिव भक्षं पति चर्यान ॥' यण् हमूनकर्षं प्रक्षं फलमभिषातिनाकाक एव पति तथा गभीरिष्णभिषातादिना च्यकायिरिष पति ॥ ॥ ॥ व्यथ गभीसावस्य चिकित्सा। 'सुविष्या गभीतो रक्षं संबद्धदि सुदुर्मृहः। तिहरोष्ठाय सुक्षित्रभत्तव्यादिस्तं पिवेत्॥' जलकादिशक्रमाक्षः।

उत्तकादिशकमाइ।
'उत्तकं नीलमादकं ककारं कुत्रदं तथा:
खेताको अच मधुकतृत्यलादिरयं गणः ॥
संग्रीतितो चर्ळाव दाचं छच्चो च्रामयम्।
रक्तिमाच स्टक्ष्मं तथा हदिमरोचकम्॥'
व्यय गर्भपातस्य उपद्यानादः।
'प्रसंग्रमाने गर्भे खाद्दादः श्रूतच पार्थयोः'।
एउदक् प्रदानादौ स्वयञ्ज्ञ वायते ॥'
प्रसंग्रमाने पत्ति ॥ ॥ व्ययञ्ज्ञ वायते ॥
नर्गमने चोपदवानादः।

'आधानात् सामान्तरं तस्मिन् प्रयाखिष च भाषते ।

व्यासमकाश्यादी तु चोसः पूर्विध्युपदवाः ॥ पूर्विध्युपद्रवाः पार्क्वमूलात्यः ॥ \* ॥ सचितिस्थासारः ।

'किम्बद्दीताः क्रियाक्षेत्र दाश्वादित्र समाचरेत्। क्रम्मकाग्रीकवृत्तायां मृत्तेग्रीक्षुरकस्य च ॥ भतं दुःषं वितायुक्तं गर्भिग्याः मृत्तस्य नृ परम्। सहंद्रामधुकक्षुत्राक्षानेः विद्वं पयः पिनेत्। भाकरामधुसंयुक्तं गुन्नियीवेदनापश्चम् ॥' स्वस्तानः पुन्यनातिः। स्वयं नावपुन्य दति ग्रीकादी प्रसिद्धः।

'सत्को छा गारिका गेष्ठसभवाज च करिका।

म म जा धालको प्रयोगितिक च ग्राज्ञ म ॥

तथा सर्करस्वेतान् यथालाभं विच्केयम्।

तवां मध्ना लिखाद्वारी प्रदश्यालये॥'

कत्को छा गारिका सभवा कत्को छा गारिका

वस्टी तिविभीत्र युभवा करिका। सम्जा

'क्संस्त्यलब्दक्राटकस्कं वा प्रथमा पिनेत । पक्षं वचारचीणाध्यां चिक्कृषीवर्षतात्वतम् । चानाचे तु पिनेत् दृश्धं गुर्विशी सुखिनी अनेत्॥'

श्रीवर्षतं चीषार इति जोके।

'श्विपश्वक्षालानां कार्यान विषयेत् प्रयः । तत् पत्री शुर्वियो पौला च्याचलाहिस्याते । द्यालीचुकुमकार्थः स्वात् प्रदेश क्षण्यकम् । यमं मत्तं श्वादाचिपत्ताम्ब्यक्षचलुकृत् । '#। व्यापस्ताया योनेः च्यादिचिक्तसा । 'तृत्वीयणं तथा लोशं सममार्गस्वियन् । तेन वेपी संगे कार्यः प्रीत्रं स्वाद्योजिर्चता ॥ प्रजापोजुन्दक्षां तिलते तसमज्ञितम् । योनो विवित्रं विधिना साहीकर्यस्त्रसम् ॥"

इति भावप्रकाष्ट्रः ॥ 🟶 ॥ व्यव कुयोनिप्राधिकारवानि । "इविज्युं इति नायी ये गोविन्दं नार्षयाना ये। त्तभन्ते नाताविद्याच सुतीयेविस्ताच ये ॥ सुवर्गे वक्षाताम् लंदनमतं पर्वाजनम्। व्यक्तिभ्यो न प्रयक्तिसम्बद्धाः । बद्धास्त्र की धनानि मीभादेव दर्शन थे। विजेग क्याना वापि धुनेष्य परव्याकाः॥ गास्तिका: कुइकाकीरा ये चान्ये वकहत्तय:। नासरहातुरक्शीयु निर्देशाः सत्यवस्थिताः ॥ व्यक्तिहा गरदा ये च ये चान्ये कूटसाचिया:। व्यान्यामाधिमः सर्वे ये चान्यं यामयावितः॥ याधाणरणसम्पन्ना वर्णादधनीवर्णिताः। देवोपदंबदनुषरचीयचादिसंविन: ॥ सर्वदा सादकद्रथमानसत्ता हरिहियः। देवतो (ऋष्टपतितष्टपद्माञ्चात्रभो (चन, ॥ 🕐 व्यत्तकमीरता निर्धासर्वपातकपापिनः। पावस्थ्यमा चर्याः पुरोधोष्टलिकी विन. ॥ पिल्लमालस्यसापत्रस्य दारकाशिनस्य थे। ये कर्माश्व खुब्बाचा गास्तिका धर्मे दूषका: ॥ त्यजन्ति स्वासिनं युद्धे अजन्ति प्रार्थ। गतम्। गर्वा भूमेच चर्तारो ये चान्ये रक्षदूषकाः ॥ मचाचित्रेषु सम्बेषु प्रतिग्रहरताच ये। परदोष्टरतायं चत्रयायं प्राविधिकाः ॥ परायवादिन: पाषा देवतागुरु निन्दका: ॥ क्षप्रतिया(इ.म. सर्वे सन्भवन्ति पुन: पुन: ॥ प्रेतराज्ञ सप्रेशाच्यतियं सङ्घ क्रयोगिष्ठः। न तिथां सुखते भ्रोशिक्त इच जोक पर्व पः ससान त्यका निविद्वार्थे विद्यात कर्मे कार्यन्। यद्वांदानंतपक्तीर्धसकांदेवं शुर्वभरेतु॥ नाचरेत् कुह्मितं कभी मणसाच कदाचन।, विपानं कर्मागां ह्या यानिकोटियु दु:सञ्ज्ञा चतुर्धिरपि वर्नोस्तु संघो घन्नों निरम्तरम्॥"

द्रित पाद्योत्तरखके १८ खध्याय: ॥ ॥ ॥
बोनिद्रश्या खधाक्षात्वं यथा, —
"साध्यो को माहतुल्या च सर्वधा दिनकारियो।
खसाध्यो वेरतुल्या च प्राचत्यन्तापरायिका।
सखद्रुरा योनिद्रश चैवासाध्योति विश्वता॥"
दिन बच्चवेदर्ते ग्रमपतिसंकं २ खध्याय: ॥ ॥
पापपुर्यक्षं खस्मोत्तमयोनिप्राप्तिर्यथा,—
"पापपुर्यक्षं कोके प्रस्चं खतु इस्रते।
हेदस्ववमातुष्यतिसंक्षं क्रमियोनिता ॥
नानायोनिष्ठ चन्नानि नानावादिस्प्रोहिता: ।

मरमं वालग्रहानामस्यसं कुस्रता तथा। रिक्रयों सुर्शिदसं पास्त्रसं मस्येना तथा। रतास्रराचरे जीके भवन्ति कथमस्यया॥"

दित पाद्योत्तरसक्ते २१ षध्याय: ॥ ॥ प्राचियोतिपापिकारसं यथा, —
"दित सुत्रकाथी विष्य ! सारसं प्राच वानर: !
सम्बन्धित भवान् नृत्रं सं कर्ण प्राचनां गतः !
हत्तान्त्रमेतं स्वयं सोत्तिम्बह्यस्य सारसं ! ॥

सार्य उवाच। कथिष्यामि तत् कर्मे येनाइं दुर्गैतिं गतः। पिचयोनि गती येन तत् सन्वे श्रीतुमर्शस ॥ घान्यसारी प्रतं साधसुत्खरं हि लया पुरा। वहुभी त्राक्षणेश्यक्ष नमेन्द्रायाः परिगद्धि । पौरोचित्रसम्हासोभाद्रचयिका दिणीक्षणः। किञ्चिह्मा तु तेभ्यभ ग्रचीतमस्त्रमं मया ॥ विप्रवाधार्यक्रवयक्षोत्पन्नपातकातः। प्रतितः काजस्थियं नर्के रक्तवर्वे ॥ वक्तुमचन श्रक्तीमि दुःखं वानर ! नारकम्। देवान् कथमपि प्राप्त उत्तारी नरकास्युपि: 1 मया यहि तथापीच प्रक्रमत्मम् विक्रम् । चयम्ब पुरा कोखभावनं भगिनीयचात्। व्यतकर्ने सया इसं तेन में वाग्यी गति: # रयच काचामी पूर्ण कांद्यचीरी सदावया। तंत्रभ सारमी जाता सङ्घाया सक्रमां सी ॥"

द्रात सर्वेष १८। २० व्याख्यी ॥ ॥ ॥ पापिनां नरकभोगाननारं स्थावराहियोनिप्राप्तिः येथा.----

"सावराः समगीश्वाच प्रत्यमः प्रश्नवे नराः। धानिकात्विद्याचाद्यमेत्विणच यथाक्रमम् ॥ सवस्थातप्रयमा दिनीयानुक्रमाचायाः। सर्वे होते मद्दामा यावम्तिसमासयाः॥"

इति विक्षुपुरायी २ कांग्रं ५ काध्याय: ॥ "यापिना नरकभोगानकरं स्वावराद्यास्तरो-त्तरमृत्रदासु नवधा भिन्नासु योगिष्ठ जन्मक्रम-मान्द्र। स्थानरा दति। खन्ना मत्यादय:। धार्मिका वर्रजेव पुगयविशेषिय के चिक्कीचि-क्य मुस्चवच ययाक्रमं भवनाति प्रव:। तेवाच पृथ्ववाञ्चलासुत्तरोत्तराव्यवचाच सच-स्ति। द्वितीयानुक्रमाः द्वितीयोश्निक्रम उद्देशी येवां दिनीयस्थानेश्वकान्या ये क्रमयस्ते सक्षयः-भागप्रथमाः सञ्चलभागाः सञ्चलगुकाः प्रथमाः प्रथमनिहिंग: स्थावरा येवांत। क्रामभ्य: सइसगुक्रमधिकाः स्थावराः। तसाइसनम-भागाः समयः रत्यर्थः । पञ्चम्यन्तपार्छः पि दिलीयसानिश्वकान्तान् समिवगात् सहसगुण: स्यावरा इत्येवार्थः। मधा सब्वे स्थेत इति। यचा स्थावरा: स्थानान्तरनिहिष्टेभ्य: श्वासिभ्य: सङ्खगुसमधिकाः। तथा जमयः स्यानाम्नर-(निर्देशकोश्चीभ्यः सहस्रत्यमधिकाः। एवं प्रसाहित्वपि दश्यम्। भीषं सम्यगाययसी इति मोच्चमात्रया सुतुच्चवी ज्ञान निष्ठाचात्-प्रथं भारेवं पूर्वपूर्वादुत्तरी चरमू चलेन जना-

क्रमः । ततः परं सक्तः । यतः चंदारिकीव-नाष्ट्रस्यनं मीचस्य दुर्जभतास्यनायम् । स्ययः नवधा निह्दी जन्मक्रमः प्राधिक यव । तद्कतमादिखपुराणे । स्वाच्या गत्यः पुंची क्रमेणां गुर्गगौरवात् । विचित्रा गत्यः पुंची क्रमेणां गुर्गगिर्वे ॥"

ञ्जयोनिमोच्यं यथा,---

वाराह जवाच । <sup>श</sup>धेन शर्भेन शच्छेत तको ध्टक्स, दिसाधवि !। क्षथियामि ते तीवं सर्वधर्मविनिष्ययम् स्वापि विपूर्ण कमी सामार्ग न प्रश्चिति। कुर्यति बहुक्नेस्ति श्रह्वेनैवाक्तराह्मना ॥ श्रमापि मस कमाणि सन्त्रियाणि वसुन्दरे !! नेव क्रार्थनसम्बद्धारं क्रोधचेव न सञ्चति ॥ समं प्राप्तात चित्तीन साभासाभविवस्ति:। घचानामिनिस्याबाच समर्थो विग्रहेरत:॥ कार्याकार्ये विभागाति धर्मधर्मेषु गिहितः। भ्रीतोकावातवर्वाह् जुतृपिपाचासदस्य यः । यो दश्की निराक्षस्यः सत्यवागनस्यकः। कादादनिरती निर्द्धपरदादविविजित;॥ क्षत्रवादी विशुद्धात्रो निर्द्धभागवनप्रिय: । संविभागी विशेषची निष्टं नाच्यवत्स्यः। प्रियवादी द्विजानाच्य सम कन्नेपरायणः। क्रुयोजिन्दुन गम्हित सम चीकाय गम्हित ॥" वियोगिमोच्यां यथा,---

"आवा ते प्रवेशासि तक्षृत्यान वस्ति है। यो वियोगि न गक्षित सम कक्षेपरायकः॥ जीविक वागिहत्तस्तु सम्बोधायस्ता चनः॥ सम्बोधायस्ता चनः॥ सम्बोधायस्ता श्रिष्टे व्यक्ति चान्ती हान्तः प्रुपे इतः। ज्ञासं नैव विजागाति परेकापस्तं कचित्॥ स्त्राच्य संस्रेत् द्वीतहस्त्याच न जल्पति। ख्लीकेष्ठ निहत्ती यः पर्यात स्नानिचयः॥ निक्रच इतिसान् किचित् परोचिश्य न च

ऋतुकाचेश्मगक्ति चप्रतायं सकां स्तियम् ॥ इंड्रश्रास्तु नरा भद्रे । सस कर्मपराययाः । ति वियोगि न गक्कांना सस गक्कांना सुन्दरि॥" तिथ्यायोगिसी चर्यं यथा,—

वाराष्ट्र जवाचा

"गुद्धानौ परमं गुद्धं तच्छृ गुज्ब वस्तस्य रे।। सिर्मेग्योगिगताचाणियो न गच्छन्ति विस्थि-

खरन्याच चतुर्देश्यां सेषुनं यो न सच्छित । स्क्रा परस्य चानानि यचेंच न विकृत्यित ॥ याख्ये वयस्यपि च यो सस नित्यसनुद्धतः । येन कंगापि सन्तृष्टः पिष्टसाल्यपूजकः ॥ प्राप्तेन जीवित च यः प्रविभागी गुणान्वितः । याजुल्ला, सर्वकार्योषु स्वतन्त्रो नित्यसंयतः ॥ विक्रस्त नाभिकृत्वीत कौसारव्रतमंस्यितः । स्वंभूत्रस्यायुक्तः सन्ति च समन्तिः ॥ सित्सामिव तथीत परार्थिष्ठ नदाचन !
रेडग्री बुडिमास्थाय मम कम्नां व कुर्नते ।
तिर्धाग्यीनि न मक्ति मम लोकाय मक्ति॥"
रित पराच्युरायि योजिमभैमोक्त्यनामाध्याय:॥
योजिकस्ट:, पु, ( योनी कम्द इव । ) योजिरोग-

विश्व व: । तस्य निहानं यथा,—

"दिशस्त्रप्रादितकोधाद्यायामादितमेथुनात् ।

चनाच नस्रदन्तादेकाताद्याः कृपिता यथा ।

वानाद्याः कृपिता यथा । यथा निहानकृपिता
वाताद्याः । रूपमाच ।

'पृयश्री सितसङ्गार्धं सकुचालतिस्तिमम्। जनस्यात्र यहायोगी नाचा कन्दः स्योगिजः॥' जकुचालतिस्तिमं सकुचाकाराकारम्। गुड्कमच विश्रेस्यं बोह्यम्॥ ॥॥ सात्रजाहि-भेट्ने स्टम्भेटमाडः।

'कत्त्वं विषयं स्मृटितं वातिकं तं विनिष्ट्रियेत्। दाहरागञ्चरयुनं विद्यात् पित्तासकत्तु तत्॥ तिलपुव्यप्रतीकार्यं लक्ष्यमं कपासकम्। सर्वेलिङ्गसमायुक्तं साविपातासकं भवेत्॥' व्यस्य चिकित्सा। योनिश्रस्टे द्रद्या।" इति भाषप्रकाशः॥

योनिर्ण, थि, (योनेर्ज्यायते इति । जन् + छः।) योनिनिः खतप्रशैराहिकम्। यथा,— "साच विधा भवेदेच इक्तियं विषयस्त्रथा। योनिजाहिभवेद्देच इक्तियं ब्राग्यक्तकम्॥" इति भाषापरिक्हेदः॥

"योजिजादीता। योजिजसयोजिज खेळाणे:। योजिजमपि जरायुजमकाज्ञ । जरायुजंमानु-वादीनां खकाजं सर्पादीनाम्। खयोजिजं खेदजोहिदादिकम्। खेदलाः क्षसिदंशायाः। उहिरक्षतस्यायाः। नारिकणां शरीरमध-योजिशम्।" इति खिडान्तस्तावली ॥

योगिदेवता, की, (यांगेरेवता।) पूर्वकात्रुगी-गणत्रम्। इति देमचन्द्रः॥

योनिसदा, क्ली, (योन्याक्तिस्दा इस्तमक्की।) भगवत्याः पृजायौ प्रदर्शनीयाङ्गुनीरिचनयोन्या-कारसुदाविष्यः। यथा,—

"पच प्रवासान् कलाय ॐ इं श्रीसितं सक्तीः।
व्यापां प्रतिवेदं व्यक्षिकाच्या यथेच्छ्या।
योगिसदां ततः प्रचान् दर्शयला विस्वविदेत्॥
दो पाणी प्रवतीकत्य कला तृतानसङ्गानम्।
व्यक्षश्रायह्यं यस्य किनश्रायह्यं। स्ततः॥
व्यनासिकायां वासस्य सत्किनश्रं पुरो व्यसेत।
एकि व्यव्यानासिकायां किनश्रं दिन्यस्य च॥
व्यनासिकायाः एके तु सध्यमे विनिधो जयेन्।
दे तव्यंगी किनश्रं तद्येवीव योश्येत्॥
योगिसदा समाच्याता देखाः प्रीतिकरी सत्ता॥
विवारं दर्शयेद्यं स्तमकेवा साधकः।
सां सुद्रां प्रित्म कास्य सम्हर्षं विश्वसंत्ताः॥
"

दित का जिकापुरावी ५३ व्यध्याय:॥ \*॥ पारिभाषिकयोगिसुद्रा यथा। सक्तसुक्ता-वलाम्॥ "उपितृश्वासने मन्ती प्रारम्खी वाणुद्रस्यः । व्यक्तं चिनायहेति । प्राणायामपुरः सरम् ॥
चतुर्द्तं स्थादाधारं खाधिष्ठानन्तु यष्ट्तम् ।
नाभी दश्रद्रतं पश्चे स्थादेखद्रतं सृद्धि ॥
नाभी दश्रद्रतं पश्चे स्थादेखद्रतं सृद्धि ॥
नाभी दश्रद्रतं भ्रम्थं हिद्रतन्तया ।
सञ्चद्रतमाखातं नस्यस्यं मञ्चापये ॥
खाधारे क्रस्मभ्यस्यं जिलासमिन्द्रस् ।
विकोणमध्ये देवेशि । नामनीजं सुन्धम् ॥
नामनीजोह्नतं तच स्वयस्त्राक्षस्यम् ॥
स्थायित् प्राध्ययित् चिन्नालां स्वमास्यनाम् ॥
धायित् क्रस्कालभी देवी स्वयस्त्राक्षद्रविष्टताम् ।
चिन्नालया क्रस्कालभी तेजोक्यमं जन्नस्योम् ॥
खाधारादीन पद्मानि भिन्ना तेजःस्वरू॥
पर्याप्तिम् ।

श्रीम महना देवीं जन्मरम् नयेत् सुधी: ॥ सदाधिवेन देवेथि । चामामा रमेत् पिये ।। व्यक्तं वायतं इति ! तत्व्यात् परमेश्वरि ! ॥ तदुद्भवान्द्रतं इंवि ! जाचारसस्भोपमम् । तिन। खतेन दंविभ्रि ! तमें येन् परदेवता मु । यट्च कादेवता साचा सन्तर्धा ग्रह्मा । च्यानयत्तेन सार्गेया महत्ताधारं पुत्रः सुधीः ॥ ततसु परमेशानि । चाचमालां विचिक्तयेत् । चिचिर्वा विध्यतेन्दाभा वचागाकीमतानारा ॥ तया संग्रधिता धीया साचा च्याग्रत्सकः पियी। षानुजोम(यर्ज्)मेन मक्त्रयो(यमहतः ॥ अक्षेयाकारितान् वर्णान् वर्णेनाकारितं अनुम्। कुर्याद्यमधी मालां चर्चम्क्रापकाश्विमीम् ॥ चरमार्थे सेव स्टपंत क्वनं नेव कार येत्। सिविक् वियोस कार्या प्रभावनका कियत् सुर्धीः ॥ च्य छोत्तर प्रतंक्रल सक्तं क्रानेन सँ सपेन्। वर्गागासध्वर्गेक आध्वारं अपेत् सुधी: ॥ च्या क चाट ताप साग्रा 🖫 श्रेवचा एवर्गकाः । योनिसदा सर्रेग्रानि ! तव क्षेत्रात् प्रकाश्चिता ॥ मकार्थं सक्तपेतन्धं योतिसुद्रां न देश्ति य.। ग्रतकोटिनपेनापि तस्य सिद्धिनं चायते ॥" दति प्राक्तानन्दनदक्षियी ॥

योनिरोगः, पुं, (थोने: रोगः।) भगगदः ॥ (यथा, सुश्रुते। ९। ४५। "श्रुकोदावर्त्तातिसारप्रवाद्यिकायोनिरोगगर्भ-

"मूर्जीदावनातिसारप्रवाश्वितायोनिरोगाभे-सावरक्षपित्रमममम्हरम्॥" #॥) आस्य विदानादियोनिग्रब्दे द्रष्टसः॥

योग्यर्थ:, [स्] क्री, (योगिकातमर्थ:।) योगि-जानरोगविशेष:। तत्पर्याय:। जन्दसंद्रम् २। इति जिकाखस्येष:॥ (यथा,---

"के चित्र भूयोगमेव इंग्रमुण्ड्यास्वर्णचा शिच्न-मण्याप्यं गस्त्रस्त्रास्त्रकार्णचिवस्त्रीति स्वत्य।" इति चरके चित्रसास्याने घण्टमे खभाये॥)

योघा, च्हों, (योति मिन्नीभवतीति। यु सिम्बर्धाः + बाङ्ककात् यः। इत्युच्चुकदत्तः। ३। ६२। च्हियां टाप्।) नारी। इत्यमरः। २। ६। २॥ (यया, द्वीभागवते। ३। २५। ८। योगिकः

"यया दासमयी योषा नटादीनां प्रचेसते। मधा खनमेवग्राी देही सर्वेच वर्तते ॥") योशित, स्त्री, (योशित प्रमार्थ युव्यते पुंभिदिति वा। युष्+ "सृद्धत्विश्वविश्व इति:।" खवा। १। १८। इति इति:।) नारी। इत्यमरः। १। 🛊 । ए ॥ ( यथा, नेषहूते । १। ३६ । "अञ्चलीनां रसवायस्तिं योधितां सञ्चनक्ते कक्षालोक्षे नरपनिषयं स्कृषिभेद्येस्तमोभिः ॥") सस्या स्वयध्यालं यथा, विद्युराखी। "तं प्रेच्य भरतं अर्थ प्रञ्जूषो वाक्यमज्ञवीत्। व्यवध्याः सर्वभूतार्गा योषितः चम्यतामिति ॥" योधिन्प्रया, स्थी, (योधितां प्रया।) सरिहा। दति भाषप्रकाशः: ।

योधिता, च्यी, (योधित्+ टाप्।) नारी। यथा, "आरी बधुरयका नारी प्रिया रामा जनिष्येगी । योवा योविद्योविता च जोविच्लोवा च भौविना ॥"

इति ग्रब्दर त्रावकी ॥

(यया, सुफ्डको पनिवर्दि । २ । १ । ५ । "तस्राद्यः समधी यस सर्यः सीमात् पर्जन्य चौषधयः प्रविचान्। पुमान् रेत: सिच्नित योघितायां वक्री; प्रजा; पुरुषात सम्पृष्टता; ॥" ) यौि तिकः, पुं, (युक्तिं करोनीति । युक्ति + ठण्।) नर्भनित्वः। इति भ्रम्ट्रकावजी ॥ युक्ति-योग्धे, 🎮 ।

योतकः, चि,(योगस्यायमिति। योग⊣ व्यव्+ स्त्रार्धे कत्।) योगसम्बन्धी। इति सिद्धान्त-

की सरी । योशिक:, त्रि, (योगाय प्रभवनीति। योग+ "योगार्यचा" ५ । १ । १२८ । इति ठम् । ) प्रज्ञातप्रव्यययोगलभ्याचेत्राचनः। यथाः योगाय प्रभवति । इति योग्यः यौगिकः । इति चिद्वान्त-कौस्दी ॥ "यांगक्र एच क्र एच यांगिका-चिति ते विद्याः चादितयादिग्रस्टा यीशिकाः च्यादिनिर्पत्यानीति एक्प्रत्ययेन केंवलं योगार्थ एष।" इत्यसम्भारकीस्तुमे २ किर्यः॥ 🕸 ॥ ( "योशिकं दाम जद्यति विभजते च । 🔸 'ग्रीगलन्याचेमात्रस्य बोधकं नाम यौगिकम्। धमासस्तितास्य हरनाचेति तिष्ठधा ॥' यज्ञाम स्वान्तर्विष्टभ्रम्यानां धौगलभ्यस्वेव याङ्ग्रार्थस्यान्वयदोधं प्रतिहेतुस्तवाम ताङ-प्रार्चे यौगिकम्। योगरू एन्तु ज्ञान्यर्पादपदं योगिनाविक्त्रस्य कट्याथेस्य वीधकं न तु सकाजकाः तचाबीशिकं त्रिविधं समास-क्ताहितालां हदन्तर्कति । इन्हीरिप समानः: खघ-टकश्ब्दानामाकाङ्गया कथस्य धवस्रदिरा-दार्थस्यान्वयकोधकतया यौगिक एव। सर्वचेरं क्ट्रान्थलेन विशेषणीयं नातः ज्ञाधार्यादी बासुदेवादी पङ्गकारी च योगकः देशतप्रसङ्गः। ब्राह्मणी श्रद्ध: ग्रुहेत्वादी डीवादे: स्तील-वाचित्रे ताइशंगाम यौशक्मेव व्यव्या तु

क्तीबाहिमति सत्तर्थे क्ट्रिय गानी विभा-गखा वाषात: । यौगिर्मप्त समार्थ जद्यमि । 'योडग्रस्य मञ्चावाकास्यामाकादितिषार्धेकं। थाइग्रार्थेस्य धीचेतुः च समासस्तरयेकः 🖟 याहप्रसद्धावाक्यों सरकातलादिः खार्थस्य याह-भार्थाविक्तिविधयनाभातिनोधै हेतुसाहमं तदाकां लथाविधार्थे समासः। पाचकादिकन् पाककक्षांद्यचेकं वाक्यमपि सक्यटकानेकनाम लभ्यताह्रशार्थकलविर्द्यात्र सदावाकान्। प्रज्ञ-ग्यत्वं का प्रकृति वाक्यस्य श्रद्धां का यम् । तेन उपकुम्भारी नाचाप्तिज्ञेवा गीलघटलम्बसियारी गीनघटलादिभागेऽतिप्रसङ्गः। चौरपायीत्वादि कस्तु प्रक्रतावां विक्तिक एथे स्थान्य योधे समयों-२ पित प्रक्रत्यथेभाभाविष्ट्रतस्य ततः पात भीजसामान्यस्थामस्यात्। राज्ञः, पुरुवतः मित्याः दिनो राजन्येव पुरुषभाव: प्रतीयंत न तुराज-प्रवस्य भाव: सहितानां प्रक्रत्यचेमाचान्यित खायेंवोधकत्वाहती राज्य: पुनपित्वाहिभागे न प्रवृष्टः। पार्यपायमित्यादिगमन्तभागस्तु स्वार्थाः विच्छनस्य घात्वनारायं स्वेवान्वयवी धनी न तु त्वारिप्रत्ययार्थस्य प्रस्थायत्यारी समास्यप-देशोस्यवादिशब्दसंस्कारप्रयोजनको गौषः॥" "यौगित्रेष्ठ क्रमप्राप्तं तिश्चित्राक्तं गाग सम्वयति ।

'यज्ञाम ताहर्तयभ यत्क्रमं सदादर्धेकम् । यद्द्वयं यम्क्रमं तच तिस्तालं निगत्ते। ययपि नामोत्तरतद्वितवं तदितोत्तरन(सर्व वा प्रश्लेकं बहुगुड़ी दाचित्रादी दा(चरित्रादी चायापक्रमेव सिंह्यां ती नामित्र संघापि याह्यां नाम यच तहित याडग्रातुपूर्णविष्ट्रतं घटा-इग्राथेस्यान्वयवीधं समर्थे ताइयातुपूर्णविधानं नदृद्वयमपि ताहम्। ये तिह्निताक्तं नामेळाये: पचित्र सिद्यादिक सुमाने व प्राप्तेव तु तिह्नातां तसापि कस्पर्वयः ग्रन्दसहितं यचेति पठनीयं टाबाईर्णि तक्षितत्वोपगमा-इनामाधायाधन(संयद्व इति वदस्ति। कर्मा नाम लक्ष्यति।

'यहालयं (त्वभव्यार्थशेलम् ल्वास्यां भवेन्। तद्वात् तर्मात्रत सन् सदन्तं नाम ताहप्रम्॥ यद्वात्वर्थान्वतम्बार्थान्वध्योधं प्रति याडणातु-पूर्वा कि इतस्य यत् कसो निक्षयः कार्यां लक्षा-तूत्तरगंतन करेव लाटग्राजुपूर्व्यविक्श्यं सन सद्दर्भ गाम। यथा याठकपाळामागादि तिह घालयेगाम्बतस्य स्वार्यकर्तादेः कमीलादा-वन्ययबोधं प्रति दितीयादांशे ताहग्रानुपूर्विन-कत्वन निश्वीयमार्ग हेत्: भीजेण यामस्य मनायमिकादी धालचे कार्यमस्याधनलाहिकं बोधयर्गि तथादिकं शासर्था जन्न विषयता निरू-पितसार्थविषयताक्षत्रीधजनकर्त्वन न्वितसार्थकप्रेव भावज्ञताभपि स्वरूपाचेकल बुत्यादितमेव ॥" इति ग्रब्दग्रक्तिप्रकाशिकाः॥

चागुष:। तत्पर्यायो यथा,---"बयोगुर: ससहिष्टो यौगिको को द्वनामशि ॥" इति गासक् २०५ व्यध्याय:॥)

थीजनभ्रतिकः, चि. (थोजनभ्रतं मण्डलीति। थीजनप्त + "क्रीप्रस्तयोजनप्रतयोद्यमंखा-नम्।" ५।१।०॥ इत्यस्य वार्तिः इति। उन्।) थोजनप्रतगमनकत्ता। इति सिद्वालकोसुर्ग । (योजनश्रताद्रभिग्रमनसङ्गतीत वाक्ये योजन-धनाभिगमनकत्ता। इति काधिका॥)

त्थर्यमाचाविष्ट्रतप्रत्थयार्थस्याम्बयवीधं प्रत्ययो-्योजनिकः, चि, (योजनं गच्हतीति। योजन + "योजनंगफर्सतः" ५ । १ । ०८ । इति उक्ः) एकयोजनमभनकत्ता। इति चिह्नान्तकीसुधी ॥ यीट, ऋ सम्बन्धः। इति कथिक कपटुमः॥ (भ्या०-यर॰॰खक॰-सेट्!्) चतुर्दश्रमारी। चर, आयु-थीटन्। योटॉन कार्डलचा। इति दुर्गादास: ॥ यौक्ष, ऋ सम्मन्धे। इति कविकक्षपद्रमः।(भा० पर०-सक०-संद्।) चतुर्देशस्त्री। ऋ, ऋयु यौड़न्। योङ्ति काचंतचा। इति दुर्गादास: # थीतकं, स्त्री, (युलकयो वेघ्वरधोरिसम्। युलका 🕂 व्याग्। युनकमेवेलि। खार्थे व्याग्वाः) वीन्-कम्। इति इलायुधरायस्कारी । २। २। १८॥ (यथा, सनु:। १। १३(।

"माहु सुयोतकं यन् स्थात् क्षमारीभाग गव

व्यस्य विशेषविषरगान्तु यीतुकसम्बे प्रस्थान्॥) योगवं, क्यो, परिमाणम्। इत्यमरः। २। ८। ५५ ॥ योतुकां की, यौतकम्। विवाहकाचे स्म्यश्रीकंश्रं धनम्। उपचारात् व्यवप्राधनारिसंस्कारकाण-जब्दमपि। युनकं योगिसब्दन्धः तत्र भवसिति यो यौतकम्। युनयोजेघवरयोदिद्शाति या कांग योनकमृश योनकस्कारमध्यमपि। थीनकं यीतुकच तन्। इति वाचस्रति: ॥ थीन-कारि सु यहेर्यं स दायो इरगाच तरिल्लामार-टीकायां भरतः ॥ ॥ व्यवा यीतक्षयक्याधिः कारक्रमी बधा, -

"यत्त दुध्विमाभाधिकारार्घ ग्रीतमक्त्रम्। 'काधनं दृष्टिन्यासप्रतानासप्रतिष्ठितानाचाः' यक गार्स्सा

'मातुर्द् चित्ररोधभावे इचितृष्णं तरम्बयः॥' यश्व कात्यायगस्यापि।

'दुच्छितृकासभावे तुरिक्षं प्रक्रेष्ठ तहवेत्॥' यच याज्ञवस्कासा।

भावुद्दितरः प्रवादणात्राभ्य ऋतेशस्यः॥' तानि पूर्व्यक्तिद्वनवचनविरोधेन यौतकधन-माचविषयाणि। स्नत्य मनु:। १। १३९॥ ंगातुच यीतकं यत् स्यात् कुमारीभाग्र एव सः ॥' यौतर्क परिकायनजन्मम्। यु सिम्बर्का इति धार्ता-येंन इति पदम्। मिश्रता च की पुंसयोर्कप्रशै-रता तच विवादाद्ववति। अस्यिभिरस्यीन मांचीकी वाजि लचा लचमित श्रुते;। अनी विवाहकासलब्धं धीलकम्। रातचा परिवाधन-तान्यं क्वीधनं दुष्टितुरेव न पुत्रासाम्। तत्रीय यौवन

क्रमाचे गोतमवचनम्। स्वीधनं दृष्टित्वाम-प्रतानामप्रतिष्ठितानाच। प्रथमसप्रतानां तदः भावे प्रकानां तद्भावे सम्द्र्णनाम्। क्वीधनं दुविवासितिसामानातः प्राप्तवातः। अप्रता-नासिलादेश्तु क्रमाचेलान्। तथा, यात्र-

'स्प्राज:स्त्रीधर्मभर्तत्रं कात्राहिषु चतुर्व्वाप। दुधिहमा प्रस्ता चेक्हेबेचु पिष्टगामि तत्॥ तत्र त्रास्प्रादिष्ठं विवासिष्ठं यक्तव्यसध्यविधनं क्षिया तन् तस्यां च्यतायां प्रथमं दृष्टिनृगामेव मचापि प्रथमं कन्यायास्तदभावे प्रतायास्तद-भावे परिकीतायाः सम्बद्धान्यभावे च पुत्र-स्याधिकारः अप्रजःस्त्रीधने भर्तुरधिकारात्। ष्ट्रच्यातिना अप्रतापदेन च्यप्रताद्यभावे चन्द्र-द्वाया व्यव्यधिकार: स्रचित:।

'ब्राक्त्रहिवायंशान्धर्भप्राजापत्रीयु यहनम् । चाप्रचायामगीतायां भर्त्रव तरिव्यते ॥ यस्त्रयाः स्वाद्धनं इत्तं विवादेखासुरादियु । व्यतीसायामप्रवायां मातापित्रीस्तरिव्यते ॥ व्यक्षाः स्थाद्त्तिमिति पराचीनं पूर्ववित्रविव्यते। तेन विवाहिष्ठ यहनं इत्तमिति मस्य स्थान् बैवाक्तिधनमात्रप्रतीतेने यावद्वनविषयत्वम् , तथा यम:।

'बासरारिष्ठ यसूर्यं विवासिष्ठ प्रशेषते ॥' विवाक कियायां पूर्व्यापरी भूमायां यह खं प्रदी-यते इति यौतकधनमात्रगोत्तरत्वमेव प्रतीयते।" इति दायसागः ॥ 🗯 "कहाया यीनकधने प्रचमे क्रासारी नद्भावे वाग्दत्ता व्यधिकारियो। यतयोगभावे अह्यो: पुत्रवतीतम्मावितपुत्रयो-यंगपद्धिकार:। एकाभावे चापराया:। रतयो-रभावे बन्धाविधवयो सुख्याधिकार:। एकाभावे चापराया:। तत: पुलरीचित्रमीलप्रपीलस-पक्षीपुत्रपीचापीचाकां क्रमेखाधिकारः। यन्ध-सकते सपत्रीपुन्नाननारं दीश्चित्रधाधिकार इति विशेष:। तती अध्यात्रहिविवाचयका-समयक्रमयौतक्षने भक्ती भाषा माता पिना चेति क्रम:। बासुरादिविवाच्ययसमयसम् यौनक्धने माता पिता भाता भना चेति कमः। ततो देवर: ततो देवरपुचभर्तृचशुरपुची भगिषुच्च: तती भर्तुभागियः तती आहपुचः तती जामाता ततः चत्ररः तती आस्टचशुरः सत व्यानन्तर्थक्रमेण सपिकाः सतः सकुल्याः सत: समानोदका:।" इति तड्डीकायां श्रीकृषा-सकत्तिकार: ध

यौधिकरं, त्रि, ( युधिकिरस्य इहमिति। युधिकिर - । असा । ) युधि हिर सम्बन्ध । यथा, ---"सा च घौषिष्ठिशी सेना साङ्गयशस्तादिता। प्रतिपत्वाद्वप्रीतानां विद्यव ततुनां गता ॥"

इति महाभारतम्॥ ( गुधि शिरस्याप से, पुं। यथा, महाभारते।

4 1 4 0 1 4 5 1 "बीचिडिर: सुचंत्रुद्धः सौवतं निश्चितेः ग्ररीः। चहार्यत संग्रामे भवता इव दानवम्।" वासुदेवस्य प्रजीविश्वेषे, स्त्री। यथा, इरिवंशे। 840120-211

"कौश्चिकां सुनको सायां यौधि हिर्य्या युधि हरः। कापाकी शतकृत्रीय चन्नात् चिचयोधिनौ ॥ एवसाहीनि पुत्राकां सङ्ग्रांका निवोध से। दशायुर्तं समाध्याता वासुदेवस्य ते सुना: #") योधियः, पुं, (योधमर्श्वतीति। योध-। एण्। यद्वा, "पार्श्वादियोधियादिभ्यामणनी।" ५। ३ । ११६० । इ.सि.स्त्रार्थे व्यव्पः ।) योद्वाः। इ.सि.

सिद्धान्तकौसुकी । (युधिहिरपुत्रः। स च ग्रीय-राजदीचित्रः। यथा, सङ्गासरते ।१।६५।०∢ः "युधिस्टरस्तु गोवासनस्य ग्रीयस्य देविकां नाम कथां स्वयसरां केने। तस्यां पुत्रं जनवासास बीधेयं नाम॥" हगराजपुत्राः थीधिया इति रूपानाः। यथा, इत्वंग्री । ३१।२५। "इसङ्गतास्तु संजज्ञे शिविरीग्रीनरी तृपः।

भ्रिवेस्तु भ्रिवयस्तान। यौधेयास्तु नृगस्य 🗑 ॥") यौनं, क्ली. (योनेरिहर्मित। योनि+ खबा।) योजिसम्बन्धाधीनपापम्। यथा। बौधायनः। "संवतारेख पत्ति पतितंत्र सञ्चासरत्। याजनाध्यापनाद्यीनात् सद्यो चि प्रयना-

प्रकात ॥ सुमन्तः। यश्चेतियौनमीखश्चौवादीनां समन्धा-नामन्यसमेन सञ्च सम्पर्केमियात् तस्थाप्येत्रदेव प्रायक्कित्तं विद्ध्यादिति। इयात् क्वर्यात्। रुत्देवेति दादभ्वार्धिकमित्रार्थे:। व्यत्र थाण-नादीनामनातमेन संवत्सरेण पत्ततीधवसन्धतः। इति प्रायक्षित्तविवेकः॥ ( उत्पत्तिकारसम्। यथा, महाभारते। १६। १०२। २५।

"यत्रासियौगाच्य वसमित जोका व्यव्योगयः प्रश्नेत्रयोगयवाः ॥" उत्तराप्रयमातजातिविषेषे, पृं। यथा, सदा∹ भारते।१२।२०६। ४३। "उत्तराप्यक्रमानः की केश्यिकासि तानपि । यौनकाम्भोत्रमान्धराः किराता वर्चरैः सञ्च॥") यौवतं, ऋती, ( युवनीनां सम्बद्धः । युवति + "भिचादिभोश्या।" ३।२।३८। इति अख्। पुंवद्वावाभावच्यः।) युवतिसम्बद्धः। इत्यमरः।२। है। २२ ॥ (यथा, गीसगीविक्टे। १०। १५। "रतिकाव कलावती विचरचित्रवेशे अन्वा-वची विबुधयीयतं वद्धास तान्व । प्रश्लीमता ॥" युवितिभि: सतिभिति। तृत्वविश्वेष:। यथा, सङ्गीतहामोदरे।

"मपुरं बच्चुकी वाभिनं टी भिष्येच मृक्षते । वशीकरमविद्याभं महााखं यौवनं सतम् 📲 🖰 परिमासम्। इति समरदीकायां भरतः॥ यौवनं, क्री, (युवन् + "इरायनास्त्रयुवादिभ्योऽज्ञा।" ५ । १ । १३० । इ.ति काख् । ) युनो भाव:≀ तत्वर्थाय:। तारु स्थम् २। इत्यसर: । वय: ३ इति भटाघर: । ततु वोक्यावर्षमारभा सप्तति-। वर्षपर्थन्तम् । यथा, ---

"बामोद्धाद्वदाजक्तरमस्तत उचति। ष्टक्ष: स्थान् सप्तते स्टर्ड वर्धीयान् नवते: परम्॥" इति स्हति; ।

नवयीवनलक्ष्मणं बद्या,---"दरोडिनस्तरं किस्तित् चनाचं मेदुरस्मितम्। मनामाभस्मरङ्गावं नवां यौवनसच्यते ॥"

रत्युष्ण्लनी सम्बः॥ ( "गर्भे चरत्वम् खाभनवयौषनत्वसप्रतिकःपत्वस-मानुषण्तित्वचिति मह्तीयं खळानचेपरम्परा। सर्वाविनयानामेनीकमध्येषामायतमम्। किमुत समयाय:। यीवनारम्भे च प्राय: ग्राध्यक्षक-प्रचालननिक्सेलापि कालुखसुपयाति बुद्धिः। अनुज्भितधवलतापि सरागीव भवति युनां हरि:। अपहरति च वासेव शुक्कपर्च सञ्च **हृतरजोभा (नारहूरमासी ऋ**या पुरुषं प्रकृति:। इन्द्रियञ्चरियञ्चारियी च सतनमनिडुरक्तेयसुपभोगकगृहिकाका। नद-यौवनकषायिनास्मनच सत्तिलानीव त्रान्धेव विषयसक्तपार्यास्त्राद्यभागानि सञ्चरतरात्याः पतन्ति सनस:। नाग्रयति च दिख्योच द्वी-क्नार्गप्रवर्णकः पुरुषमत्वासङ्गी विषयेषु।" इति कादमध्यां चन्द्रापीड् प्रतिशुक्षन्त्रशोपदेशः॥) नवयीवनकारकमीषधं यदा,---

"बान्धान्यानागवलागुरुमांसनिवेविकाम् 🛊 क्टपं भवेद्यया तदत् नवयौवनचारिकाम् ॥" इति गार्राङ्गे १८६ वाध्याय: ॥

यौदनकस्टकं, पुं, क्रौ, (यौदने कस्टकसित दु:खदलात्।) युक्राकः:। इति प्रव्दमानाः। वयस्पोड़ा इति भाषा॥

यौवनपिडका, चत्रौ, (यौवने पिडका।) युवकाले सुखे जातः जुदस्कोटकः। दयस्कोशः इति भाषा ॥ (यथा, सम्रुते निदानस्थाने । १३। "योवनपिज्कापश्चियो कर्यटका जनुस्थिरि-त्थादि।") तत्तचर्यं यथा,----

"शास्त्राजीकश्टकप्रस्त्राः कप्रमादतश्रीयितैः। जायको पिक्का यूनां वक्के या सुखदू विकाः, ॥" इति सुश्रुते। १। १३ व्यथ्याय: ॥

व्यक्ताविक्षा सुखदूविकाधर्वे द्रष्ट्या । बीवनल चर्च, स्ती (बीवनस्य लच्च संच्यून्।) कावस्यम्। स्तमः। इति मेहिनी। ने, ११६०॥ तारुगयचित्रम् 🛊

वीवनात्रः:, पु. (युवनात्रस्थापव्यक्तिः। युवनात्रः 🕂 व्यक्।) मान्वास्ट्रावः। इति विकाकः ग्रेषः।

"बीवनात्रीव्य साम्वाता चक्रवन्त्रवनीष्रसः। सप्तदीपवतीमेकः ग्रामान्युत्रतेलसः॥ ईने च यज्ञं कतुभिरात्मविह्यारिहन्तिये:॥ सर्वदेवमधं देव सर्वात्मकमतौक्षियम् ॥ इवं मन्त्रो विधियेत्रो यनमामस्तर्धार्थमः। धम्मो देशक कालक तर्वमेतद्यदासकम् ॥ यावन् सम्य उद्देति सा यावस प्रतिसिखति। तत् वर्चे यौदनाश्वस्य मात्वातुः चेचस्वाते ।

सराविन्दोदे हितार विन्द्रमसामधामृषः । प्रकृत्समभरीयं मुचुकृत्यः योगिन्म् ॥ तिथां सवारः प्रकाशन् योगरि वृत्तरे पृतिम्॥"

द्रति सीभागवते ६ सकत्वे ६ स्थाधायः ॥ यौवनात्रकः, पुं, (यौवनात्र + खार्चे कन्।) माञ्चाळराषः । दति जटाधरः ॥

माध्याळराष:। रात जटाधर:॥ योग्नाकं, चि, (युग्नद्द + काम्। "तस्मिन्नवि च युग्नाकाको।" ४। २। २। रति प्रकृते युग्नकादेश:।) युग्नतक्ष्याः। युग्नकिरं रत्तर्थे काप्रवाचेत्र विव्यक्षम्। रति सुम्बरोध-वाकरवाम्॥ (यथा, कथासरिक्षासरे। ११२।

"इश्वाद्यसासु चन्त्रम् मिनितेष्वच तनस्यम्। निखाधरी धूमशिस्त्री यौद्याकोश्वानरहिव:॥") बोबाकीनं, त्रि. (युद्धाद्य + "युद्धादस्मदोरन्यतरस्यां **ख च।"9।३।१। इति खण। "तक्षित्राण चेति।"** युद्धाकिमहं इत्येचे कीन् प्रत्ययेन निष्यसम्। इति सुग्धबोधयाकरणम् ॥ युश्च व्हर्व्ह व्यक्तिस्वत-लाइवसरसङ्ख्या गोगयुग्रहसाक्कस्टप्रयोगोऽत्र लिखाते। युद्धारसारीसँखाले शीयले च निजस् देहसां स्वरत्ययक्षमात् तेष्ठ परेष्ठ त्वाक्ययव्य तुभ्यमक्तानवसमाः स्युरेव । सिजभावरमान युद्धाः दसादोर्मुख्यस्वे सक्तवचने परे स्वच्नदी द्विषचने मने युवावी बङ्बचने परे स्वरूपंगातस्थानम्, गोगले तुपरविभक्तिमना इत्य युद्ध दसारी येक ली त्वनारी (दत्वे युवायी बहुत्वे स्वरूपेगायम्यान... मिति। 🗱 यथा लामितिकान्तः चातिलं चातिलां चानिय्यम्। चानित्वां चानित्वां चानित्वान्। श्रातिकया अतिकाश्यां अतिकाशि:। अति. तुभ्यं चातित्वाभ्यां चातित्वभ्यम् । चातित्वत् चाति ताभ्यां चातित्वन्। चातितव चातित्वयो: चाति-त्वयाम् । चातित्वयि चातित्वयो: चातित्वासु ॥ 🕸 ॥ युवासतिकान्तः वातिलं चातियुवां चातिय्यम् । व्यतियुवी व्यतियुवी व्यतियुवान्। व्यतियुवया चातिष्ठुवाभ्यां चातिष्ठुवाभि:। चातितुभ्यं चाति-युवाभ्यां व्यक्तियुवभ्यम् । व्यक्तियुवन् व्यक्तियुवाभ्याः कातिष्ठुवत्। कातितव कातिष्ठुवयीः कातिष्ठुवयाम्। का(तयुवसि कातियुक्यो: कातियुवासु॥ 🕸 🛭 युग्रामतिकान्तः अतिलं अतियुग्नां अतियुग्नाः। चातियुवां चातियुवां चातियुवान्। चातियुवाया व्यतिगुद्माभ्यां व्यतिगुद्माभिः । व्यतितुभ्यं क्रति-युश्राभ्यां अप्रतियुद्धाभ्यम्। व्यतियुद्धत् व्यति-बुद्धाभ्यां व्यतियुद्धत्। व्यतिनव व्यतियुद्धायीः कातियुद्धायाम् । कातियुद्धायि कातियुद्धायो: काति-युग्रासु ॥ ॥ । मामतिक्रान्तः व्यत्याः व्यतिमा च्यतिवयम्। ऋतिमां खनिमां खतिमान्। व्यतिमया व्यतिमाध्यां चतिमासि:। चितिमद्धां खरिमाधां खरिमधम्। खरिमन् खरि-चात्रमम चत्रमयोः साम्यां व्यक्तिसत्। व्यतिमयाम्। व्यतिमयि व्यतिमयी: व्यति-झासु । अ । व्यावासतिकानाः व्यत्ववं व्यत्वावी खातवयम्। चाळावां चाळावां चाळावाम्।
चाळावया चाळावाभ्यां चाळावाभ्याः। चातासक्तां चाळावाभ्यां चाळावभ्यम्। चाळावत्
चाळावाभ्यां चाळावभ्यम्। चाळावयोः चाळावयोः चाळावयाम्। चाळावया चाळावयोः चाळावात्ताः॥ ॥ चाळ्यागितिकाम्यः चाळाच्योः चाळान्।
चाळावयम्। चाळ्यागितिकाम्यः चाळ्यां चाळ्यान्।
चाळावयम्। चाळ्यां चाळ्याभिः। चातिमञ्चे
चाळावयां चाळ्याभ्यां चाळ्याभिः। चातिमञ्चे
चाळावयां चाळ्याभ्यां चाळ्याभाव। चाळ्याभ्यां चाळ्यान्। चाळ्याभ्यां चाळ्याम्। चाळ्यायाम्।
चाळ्याया चाळाव्यायोः चाळ्यायाम्।
चाळ्याया चाळाव्यायोः चाळाव्यायाम्।
चाळ्याया चाळाव्यायोः चाळाव्यायाम्।

₹

है। १। १। इति युद्धाकादेशः ।) युद्धान्यकान्धः । द्रातः । यथा । वर्णान् कारनकारौ रादेषः । युद्धाकमिदं इत्ये गीन् प्रत्ययेन निय्यस् । इति । इति कालायसं विप्रसारयाकर्गो॥ देपान् कारक्षेधयाकर्गम्॥ युद्धाक्रक्टे यालिखित- कारक्ष। रकारः । इति प्रक्रियाकौसुदी ॥ सन् कारक्ष। रकारः । इति प्रक्रियाकौसुदी ॥ सन् सप्तविष्रक्षत्वा गौगयुद्धान्यक्ष्यये। स्वाद्ध्यविष्ठ विष्ठ । विष्ठ विष्ठ

"स्युर्भू केच्या ऋटुरसा दनस्या व्हतुलासाः

स्ट्रता: ॥")

तस्य स्वरूपं यथा,---

"देपच चचनापादि । कुण्डकीहयसँगुनम् : इक्ताविद्यासमाकारं गचर्वतास्थकं सदा । पच्छासस्यं वर्णे चिविन्द्रमच्चितं सदा ॥" इति कास्येन्तस्य ६ पटनः ॥ ॥ ॥

तस्य तेखनप्रकारी यथा,—
"दलतः कुक्तको रेखा वामाइलगनाण्यकः।
पुनरं लगना हेघा नतीय्धोगता चीर्ततः॥
भवानी शक्को विद्वस्थासु निष्ठनित्त नित्यक्षः।
सर्वानी शक्को विद्वस्थासु निष्ठनित्त नित्यक्षः।
सर्वानी विक्रमा महास्रक्तिः प्रकीर्तिता॥"
स्राप्

"कड़िय:तमसी रेखा त्रिकीयाधीमना हिसा। विधिरीय: कंग्रवस नामु निष्ठनि निवादा: ॥ कहंस्थिना सुधा मात्रा सा ग्रांति: परि-

की किंता।

तस्य मध्यमता रेखा विश्वरूपा हि सा स्मृताः निर्मुगोरेषी सहावर्थीन कदाचित् गुणीभवेत्॥" व्यक्य ध्यानं यथा,—

"जलव्यकां सदारोदीं रक्तास्थां रक्तनीय-

रक्तवर्थीमण्सुचां रक्तपुष्योपश्रीभिताम् ॥ रक्तमाञ्चासम्धरां रक्ताकद्वागमृश्वताम् ॥ मद्याभीचप्रदां (निखामण्डिविद्वप्रदायिकाम् ॥ एवं श्वात्वा सद्यक्तपां तस्यकं दश्या चपत्॥" तत्रकामसकी यथा,—

"जिल्लाक्तिसहितं होता जात्नाहितक्तमं गुतम्। सन्तिकोसयं वर्षे सततं प्रवसान्यहम्॥" इति वर्षोद्वारतकाम्॥ ॥॥ तस्य नामानि यया,—
"हो इक्तः क्रोधिनी रेषः पायककालयो मतः।
प्रकाशादधंनी दीपो रतस्यापरं वली ॥
सुनक्षेत्री मतिः स्याँ धातुरक्तः प्रकाश्यकः।
सापको रेवनीदासं जुन्तंश्रो बह्निस्कतम् ॥
स्यांस्या स्यूनद्रको वेदकस्य प्रवा ।
प्रकृतिः सुग्रजी अक्षास्त्रक गायको धनम् ॥
सीकस्य उद्या स्ट्रंसकी विषुरस्ट्री।
सविन्द्र्योगिनी स्थाना श्रीश्रीको विश्वतोसुस्रो॥"

रति नानातनस्याखायि ।

(क्न्छ:प्राक्तीक्तमणित्रोव:। यथा, क्न्हीं सञ्ज्ञेषाम्।११८ ("र-त्रसध्य:।" त्रधुवर्धसध्यो द: भवति। तस्त्रेहं सार्क्षतिकं विश्वस् २०२ पद्याही कास्त्राच्यस्य प्रयोगे हाही सर्वति। यदकं हत्तरज्ञाकरदीकायाम्।

"बी तत्यों रस्तु द। इं अयमसय नवी शः स्वावं वस्तु खेदम् ॥"

साल नुवन्त विदेशिय: । यथा, कविक क्या है ।

"वेहिकी वेहें स्विव प्रयुक्ती व तु भाषायासिल्या: । यथा, गाणि सुती जगाति ॥")

रः, प्ं, (राति जर्ब गतक्तीति । रा + छः ।)

पावक: । तीष्णाः । इति सेहिकी । रे, ६ ॥

कामविद्वः । इति प्रस्टरतावजी ॥

रेषः: सि को (रस्ति येन इति । रम +

रंहः, [स्] कां, (गमते येग इति। रम्-ं "रमेखा" जवा० था २१६। इति कस्ता। खुगागमच घातोः। "वाहरिक्षामस्त इति वांको रहः। इति धातुप्रदीपः।" इतु-जक्तत्तः।) वेगः। इत्यमरः। १।१।६० ॥ (यथा, रघृवंग्रा।२। ३॥।

"चार्ल महीयात । तव समेन प्रयुक्तमध्यक्तिमती हथा खात्। न पादपोब्स्तनप्रक्तिरंडः प्रिकोषये स्टब्ह्ति मादतस्य ॥"

महादेव: । यथा, महाभारते। १८। मा १५। "हरिनेत्राय सुकाय सभायोत्तरकाय सः। भास्तराय सुनीर्थाय देवदेवाय रहिते॥" विष्णः । यथा, महाभारते हरिवंग्रपर्वित

२५२। १८। "नमस्कृता सुरेशाय नहीं देवाय रंखने। प्रयाताः प्रामादिशं पुगर्या विषुकं कश्चपास-

मम् **॥"**)

रक, क स्वादे। ज्ञापने। इति कविकाश्यद्भः॥ स्वादी रसीयादनम्। क, राक्यति मीदशं यालकः। इति दुर्गोदासः॥

रक्तं, की. (रक्वत खक्नमनंनित । रन्न् + काः ।)
कुक्रमम् । तास्त्रम् । (अस्य पर्यायी यथा, —
"रक्तं वरिष्ठं के कार्ष्यं तास्त्रे खक्तसम्बरम् ॥"
इति विद्यकरक्षमाकायाम् ॥)

प्राचीनामक्षकम्। इति मेहिनी। ते, 80 । प्रमुक्तम्। (कास्त्र पर्याची वया,— "रक्तं को कन इंपद्म सन्यस्य सन्यद्यो श्वितम् ॥" इति रक्षमानाः ।

थिन्द्रम्। विकृतम्। इति राजनिधेवट:। ( असा पर्यायो यथा,---

"रक्तं मर्कटप्रीयेच हिन्नुनं दरदो रख: ॥" इति रक्षमालाः।)

( रक्तचन्द्रमभद्ः । तत्पर्यायो यद्या,---"पतक्तं रक्षनं रक्तं पत्राक्षच क्राचन्द्रनम् ॥"

इति रक्तमाना॥) भूरीरसामप्रभावनाग्तभातुविभागः। पर्यायः। विधिरम् २ चास्त् ३ लोचितम् १ च्यवम् ५ जतनम् ६ शोधितम् २। इतः-सर:।१।६।६४। पत्रप्रारम् ८ रोष्टितम् ८ रङ्गकम् १०। इति ग्रन्दरक्रावणी । कीणा-वान् ११ वाङ्गवम् १२ रोधिरम् १३ वालम्१४। इति जटाधरः। जग्जम् १५ शोजम् १६ क्षीक्षम् १० चर्नेकम् १८। इति राज-निषेखः । । । वाच रत्तस्य सरूपमा हः "बदा रखी बन्नद्याति तच रञ्जकायमतः। शार्ग पाक्षच संप्राप्य व भवेदलसंज्ञकः ॥ रक्तं सर्वश्रहीरकां जीवस्त्राधार उत्तम:। विकासं गुब चर्क व्यादु विदर्भ पित्तवज्ञवेत् ॥ भीवस्थाधार उत्तम रति। यत चाए। कीवो वस्ति सर्व्यक्षित् दंदी तक विशेषतः। वीयों रक्ते सबे यास्त्रन् चीबी वाति चयं चना

बीर्षे रक्ते मचे च ग्ररीरारस्भने। वाग्भटोक्तः परिमाखिमते शुह्वे जीवो वसति व सुदुरे प्रकृति रक्तसावकोपरेशस्य वैवर्थाप्रसङ्गातः। भिक्तपद्भवेत्। व्यक्त भवेदित्यर्थः ॥ 🗰 ॥ व्यथ रक्तस स्थानमाच ।

यक्षत् प्रीकाच रक्तका सुखं स्थानं तयो: स्थितम् ।

व्यव्यवापि स्थितवर्ता एक्तानां पीवनं भवेत् ॥" इति भाषप्रकाशः ॥

रक्तदोवनाग्रजीवर्धयणा,---"अव्यक्षित प्रिष्टं वारिया तत्र वेपत:। तिन प्रष्टं रक्तरोधः प्रवासनि न संप्रवः ॥" इति गावड़े १६२ कथाय: #

("स खब्बाको रसो यक्ततुर्की द्वानी प्राप्य राग सुपेति । भवतचात्र । र्श्विताक्तेषसा लागः धरीरसीन देशिनाम्। व्यवापनाः प्रसन्न रक्तमित्रभिधीयते ॥ द्यादेव व्याया रक्तरणः संबंधवर्णते। सङ्घीदार्थाटूर्स्यात प्रचायतः चयम् ॥"

"र्सादकां तती मांसन् ॥" "तत्र फेनिलमच्यां क्षणां पचयं ततु फ्रीध-मसस्कान्द्र च वातेन दुष्टम्। भीनं धीनं चरिनं ग्रादं विसमनिष्टं पिपौलिकामचि-काकामस्कन्दि च पित्तदुष्टम्। गेरिकोटक-प्रतीकार्थकार्थभीतकं वहकं पिक्हिलं चिर्-या(व सीसप्रीयभं श्रीयाष्ट्रस्य । सर्वताचान-

संयुक्तं काञ्चिकाणं विशेषको दुर्गेन्य 🔻 विज-पातद्रश्मः पित्तवनक्तिनातिज्ञवाच । दिद्या-तिङ्गं संदूष्ण् ॥" "इन्द्रगोपप्रमीकाश्रमसं इत्रमविवर्षेष प्रकृतिसां

"लग्दोवा यञ्चयः भीषाः रोगाः भोणितः जाच ये।

रक्त मो श्रामाशी लागांग भवन्ति कदाचन ॥" "देशस्य त्धिरं सूणं त्थिरंसीव धार्यते। तकाह्यज्ञेन संरक्षंरक्तं जीव इति स्थिति:। इति सुन्नुते सम्बद्धाने चतुर्देश्वरधाये। 🗰 ॥

"शीतीयाक्षिण्यवचारीवयक्षामाच्च वे गहाः। सन्यक्षाध्या न सिद्धानि रक्तजांक्तान् विभा-

व्यवकार्भ भवेद्वातात् के विक्तं विवर्दतन् । पित्तात्पीतासितं रक्तं सौच्यात् स्थायति वै

देवत् पाञ्चलपाद्धं पिच्छिलं तन्तुसद्दनम् । दिरोधतिकं संसर्शाचितिकं साधियातिकम्।"

"नाल्याधीतं जघुदीयनीयं रक्ति विभीत हिनसम्रापनम्। तदा प्राचीरं द्वानवस्थिता छ-ग्राधिकियं च रचित्य: 🛭 प्रमद्यभगे (ऋगमिक्स्यार्थाः) विक्लनमञ्जाहतपतिवेगम्। सुखान्वितं पृष्टिवलोपपर्न विद्युद्धरलां पुरुषं वद्गित ॥" इति चर्के सम्बर्धानं २८ व्यध्यायः ॥ )

रक्तः, पूं, लोक्टिनवर्गः। इत्यसरः। १। ५। १५॥ ब्रासुम्म:। इंक्जल:। इति श्वाकिषेयः:॥ (क्लाक: ॥ तत्रमधाया यथा,---"बन्धको बन्धजीवचरको सध्धाहिकोऽपि

इति भावप्रकाशस्य पूर्व्यक्तके प्रथमे भागे॥) रक्तः, त्रि, व्यवस्कः:। गील्यादिरञ्जितः:। नीक्तः। इति मेदिनी। ते, ४५ ॥ की इंगरतः। इति धरिकः ॥ \* ॥ रक्तवगोवस्त्रान यथा,---"शोकानि भौभती द्र्णां शुतास्त्रक्कक्रमतद्यकाः। रक्तवः, पुं, (रक्तं रक्तवर्णवायनि प्राप्नीतीति। गुज्ञेन्द्रगोपखद्योत्तविद्युम्कुत्रर्श्वन्द्रवः॥ हगनाधरणिकास्यांसिम्द्रधातवः। हिङ्क्तां कृष्विधाती च सारसमस्त्रम् ॥ भाशिकां इनिच ष्ड्षी शुक्रमकेटयोस्सम्। क्त को कि को कि कपारायम ने अवस्था स्था कुसुक्म किंत्रुका प्रोक जवाबन्धक माटला:। कमलं दाक्मिरपुर्व्या विम्यक्रियाक्षप्रस्वी ॥ ताब्बरागी मञ्जिलाजन्तकं रक्तचन्दनम्। चिता गरामानचिधधर्मारीवरसाहय: ॥" # ॥ रक्षनीलवात्त्रकानि यथा,----"लोकितनीली पुष्करकरिविद्वसक्तमसक्त्रका-

सिन्दरभूषधीत्वलधनञ्जयामोलिनीव्लानि ।" यथा। पुल्कारं नद्गाकाष्ट्रयो:। इति: स्वर्थ- ज्ञकायो:। विह्रम: प्रवाजविधिष्टक्कायो:। कमलं यथापाधीयामनयोः सचारतं की सु-भेन्द्रनीलयो:। सिन्द्रभूषयां सिन्द्रानद्वार-गनयो:। उत्पन्तसृत्वस्मधिन्दीवर्यो:।धन-क्षयोश्यापार्थयो:। अस्मीजिनीदलं पद्मपचपु-

"कमलाधिपपदीशौ नागचित्कानकर्यभू:। रमाकरवरत्रीकः खराधिकमजन्तिः ॥" कमलाधिपपदीथी सर्थक्षणी। नागनिन गवडी नागसाडी च। कान्तः कशनीयः कं जर्जनस्यान्तचा सर्थभू: सर्थोद्गवीयमचा "चरा चिन्द्रसुष्णेता कलयम् कमलियम्। स्फ्टग्रोभनताकशीर्वराष्ट्रसामिहीधिति: ॥ एवं सुसन्यज्ञखापमः विदूरमणिशीधितः। प्रवाजप्रवाष्ट्रायः क्लभाद्यसित्रकृषः ॥"## रत्ताचेतवाचकानि यथा,---"रक्तकी चरिनुचिषुव्यस्यतपत्रक्रयंना-

मान:। नवर्षममद्याप्राक्षीद्राः कमलकीलाले ॥" इरियमसर्थथी:। शुचि: येतवेथानर्थी:। युव्करं चलपश्चयोः । भ्रातपचं कंसपश्चयोः । स्रायं-कान्तः स्कटिके खर्यवत्कानी च। अकः प्रश्नाम्-जयो:। नवर्षंतः नवर्षंतं प्रत्यमञ्जूषे च। महा-पदाः चितनार्गे पद्मे च । स्रकः स्मिटिकस्यंथीः। कमजंजलाम् जयो:। कीकालं जलहत्तयो:। "सञ्ज्ञकादिभिभांनी रक्षेनासी रहां शुकी:। ज बेभ्यो जन्मश्रीभाभिः सरीजयुत्तस्य (रभिः ॥ " भागोः परकात् सुक्रुजलादिभिः ॥ 🗰 ॥ सितरक्तीयया। रविभिन्नं चन्त्रः रवितुत्सः सः। भावरकं स्रथंकानः रिविष्यराती च । स्रस्ति-रजं क्यं काकोशिकपश्चरामी च। रशेशुकं दन्तवका अधरच। जनजग्रीभा जनजा चासी श्रीभा चेति पन्ने प्रश्नाका निः। एवं सरीकारि-श्रीभा सरीजसाक्षिशीभा पर्छ सरीजारिश्वनः। क्रसदारियोभा क्रसद्याईयोभा पचे क्रस-दारिरादिता:। इति कविकथपत्रतायाम् २ भेषस्वके उद्दिष्यानं नाम १ कुसुमम् ॥

के + क:।) अन्यागत्रचः। वन्धकत्रचः। इसा-वस्त्रम्। सनुरागी। इति मेदिनी। की, १८५॥ विनोदी। इति श्रव्यक्तावली । रस्तिश्रियः। रक्तेरकः। इति राजनिर्धेग्दः॥ (अ.च-विश्रीय:।यथा, अञ्चवेद्यमे । १ । १००। "पीतको इरित: प्रोत्तः कथायो रत्तकः स्तृतः। पकतालिओ वाली कया इ: परिकी (संत: " रक्ता एव स्वार्थे कन्। नोचितवर्थ, चि। यथा, उष्टत्सं ष्टितायाम् । 🗢 । 🙉 🕕

"बालसञ्च जन: प्रसादिसं हो डमरं रक्तकपुष्यवीवनाधः:॥") वत्तवन्दः, पुं. (रक्तः रक्तवर्गः कन्दोश्खः ।) विद्रमः। इति हैमचन्तः। १।१३२॥ राजपताच्यः। रक्तानु:। इति राज्यन्तर्भावः॥

# रतागु

रक्तनान्दणः, पुं. (रक्तं रक्तवर्थं वान्दर्तं नवाष्ट्ररी रक्तक्षस्मः, पुं. (रक्तानि रक्तवर्थानि क्रसमान थस्य।) प्रवासम्। इति विकासस्योधः॥ ( गुमारयोश्स्य प्रवासप्रक्टे विश्वेषा: ॥ )

रत्तवमणं, की, (रत्तं रत्तवब कमलम्।) रत्त-वर्णीत्पत्तम्। तत्त्वयायः। कीकनदम्र रक्तास्ती-चम् इ व्यवजनसम् । शोवापद्मम् १ स्तित-पत्तम् ६ सर्विन्दम् ७ र्विप्रियम् = रक्त वारिकम् ६। (रक्तकव्यकम् १०। इति याद्यो गरसक १३ वधाय:॥) श्रस्य गुजा:। कटु-लम्। तिस्तवम्। मधुरवम्। शिशिरवम्। रत्तेष द्वारत्वम्। पिश्वपायातश्चनम्। सन्तपंचकार्यात्म्। द्यात्वच्। इति राज-निचेरहः ॥ तन्यसे वसुकाः ।

"विगेषतः, चितं पद्यं पुरुदशैक सिति सहत्रम्। दक्तं की जनरं चीयं भी जिस्मिन्दीयरं स्ट्रमम् ॥ धवलं कमकं भ्रीतं मधुरं कपपित्तजित्। तस्वादकपगुर्वं कि चिद्रमान सोन्पनादिकम् ॥"

इति भावप्रकाशः । रक्तकम्बर्ण, स्त्री. (कम्बर्ण जनगञ्जयविनास्यस्थिति। काशं कारुष्। रक्तंरक्तवर्धनम्बत्तसृप्पत-सिति।) रक्तीत्यलम्। यथा,— "तन्दनागुरकपूरककुमैच सगन्धिभः। कमते: कुनुदे: पृथ्ये: कक्रारे रक्तक्षके: । फलेष् पैरपूर्वेच धोमनेत्रं इसिसिते:। खर्षेयहतिराचानं मन्त्रेय दिनसत्तमः ॥"

द्रि पाद्योत्तरखके १३ अध्यायः ॥ रक्त अरवीरनः, पु, (करवीर न स्वार्ध कन्। तती रक्त मन्वर्क, क्री, ( रक्तं रक्तवर्के मन्वकम् ।) रक्तः रक्तवर्धः करवीरकः।) जीकितवर्धेकर-वीरपुष्यत्रच:। काल् कनेल् इति चिन्हो रक्तगुलाः, प्रं, (रक्तनो गुलाः इति सध्यपन्तीर्घा भाषाः। तत्पर्यायः। रक्तप्रसयः २ गर्वेश-ज्ञसमः १ चकीक्ससः । क्रारः ५ भूतदावी । रवि-प्रिय: । प्रास्त्र गुगाः । कटुलम् । शीर्त्तालम् । विश्रीधनत्वम्। त्वद्रोधत्रसन् व्यत्निज्ञस्विष्टर-लाभा इति राजनिष्यहः ॥ तत्पर्यायगुकाः। "करवीरः स्रेतपुष्यः ग्रंतकुसीय्यमारकः। द्वितीयी रत्तपुष्यक चक्काली लगुड्कथा ॥ कारवीरद्वयं तिसां कवायं कटुकचा ततः। त्रमताचयल्लभ्रमको पकुछबसा पहन्। वीर्व्याचां क्रमिक्क्यं भक्ति विषवकातम्॥"

इति भावप्रकाशः ॥ रक्तकाचनः, पुं. (रक्तः रक्तवर्धः काचनः।) स्त्रनामस्त्रातपुष्परचित्रीयः। विद्या: २ च सर्वतः इ । इति ग्रन्टरतावली॥ काश्वनातः । ताम्बपुष्यः ५ ज्ञहारः ६। इति

रस्तकाका, की, (रस्त: रस्तवर्थ: काका: दकी-२ स्वा: । ) रऋषुवर्गवा । इति राजनिधेस्ट: ॥ (विवर्षमस्था रक्तपुनर्गवाध्यस्य विज्ञयम् ॥) रक्तकार्थ, क्रो, (रक्तं कार्छयस्य।) पश्चन्नम्। इति राजिभिधेय्दः ॥ सोच्चित्रस्येदारः च ॥ रक्तक्रसरं, की, (रक्तं रक्तवर्ये क्रसरम्।) रक्त-केर्यम्। इति जटाधरः ॥

न्यस्य।) पारिभन्नः। धन्यन्यस्यः। इति राज-

रक्षकेश्वरः, पुं. (रक्षाः केग्रराः किञ्चस्काः व्यस्य।) पारिभद्रः। इति रत्नमानाः 🛊

रक्ताकेरवं, क्वी, (रक्तं रक्तावर्षे केरवम् ।) रक्त-कुस्दम्। इति जटाचर: ॥ (यथास्य गर्थाय:। "तर्क्यगन्यं चीमार्खं इङ्गुकंरक्तकैरषस् ॥" इति वेद्यकर्यमाका॥)

रक्षकीकनदं स्त्री, (रक्षंरक्षवर्धे कीकनदम्।) रक्तोत्पनम्। इति जटाधरः॥ (विश्वेरिका रक्तोत्पनध्रम् भातयः॥)

रक्तवहरः, पुं, ( रक्तः रक्तवर्गः खहरः।) रक्तवर्यसदिर्ह्णः। तत्प्रयोगः। रक्तसारः २ सुनार: ६ ताव्यधारत: ४ वक्षुग्रकः:५ याञ्चिक:६ क्वछनोदन: ७ यूगइम: ५ असस्र(दर: ६ चरः १०। चसः गुवाः । कटुलम् । उषालम् । कवायत्यम् । गुरुतम् । तिक्तत्वम् । व्यामवाताः-सवातव्रकाभूतच्यरकाशित्वचाः इति राच-निर्वेग्द: । नत्पभायगुकाचाः।

"खटिरो रक्तचारचः गायक्री दन्तधावन; । कराटकी बालपचच बच्चप्रात्मच यश्चियः॥ खदिरः भ्रीतलो क्ष्म्यः कक्क्ष्मासार्यातप्रगान्। तिलाः कथायो मेदोन्नः समिनेच च्यारवणान्। चित्रभोषामपित्तासपाकुक्षककाम वरेत्।" इति भावधवाषाः ॥

वीजन्। इति राजनिर्धादः ॥

कर्मे धारयः।) चर्वायां रक्ताच गुला रोगः। तस्यी-वर्ष यथा,---

"(इ.ज.स.ची (अ.क.ट्रकं चूर्यों पी तं इस्रो (अ.स.च.)। तिजकार्यं वसंयुक्तं रक्तायुक्तां व्याया इर ।॥" इति गार्के १६६ वाधाय: ॥

"भ्रोबितगुत्तास्तु खलु किया एव भवति न

(तथास्त्र निदामादिकं यथा, --

पुरुवस्य ग्रभेकोष्ठः त्रवागमनवैधेष्यात्। पार-तन्त्रगादवे ग्रास्ट्रात् सततमपचारातुरीधा-देगातुदीर्थातुपरम्बन्धा चामगर्भे दाधाचरात पतिते तथायः (चरप्रजाताया ऋती वा दाय-प्रकोषनान्यासेवमानाया वातः प्रकोषमाध-

द्यते। च प्रकृषिनी योग्या मुख्यमनुप्रविक्यानिव-सुपक्याल्चिमासि मासि तदाकेवसुपक्थामान च्हर्वारोचकावियाकाङ्गमद्निहालस्यक्षप्रयक्षाः समुपजायक्त कानयोध कान्यमोष्ठयो: क्षानमकः-सयोच्य कार्यात्र स्वानः चल्लाने च्या च्याने दोषदः अयथुः पादयोशीयकोत्रमी रोमराच्या योग्याचानातत्वमपिच योज्या दौर्यत्वमासाव-चोपचावते। केवलचास्त्रा गुल्लाः खन्दत तामगर्भाक्षभिषीमिवाक्षम् हा:।" इति चरकं

निदानस्थाने ऋतीयेऽध्वाये । यथा च।

"न सान्दते मोहरमेति इहिं भवन्ति जिङ्गानि च ग्रामिकीनाम् । संग्रभकानातिग्रमे चिक्तिस्थ-मस्मभवं गुखासुग्रान्त नज्जा: ॥" इति सुमुते उत्तरनमे ४० वाधाय: ॥

तथा च। रक्तगुखास्तु ध्वया रव प्रवायते।

"ऋतौ का नवस्रतावा यदि वा योगिरोजिको। सेवने वासकानिको बाह्यक्षस्याः समीर्याः ॥ निवयाह्यार्श्तवं योष्यां प्रतिमासमध्यासम्। कृष्यं करोति तद्ग्रभंतिक्रमाविष्करोति च ॥ भुकासदी भेरसामदर्शनं जामता दिनम्। क्रमेण वायुनंसर्गात् धित्तयीतितथा च ततः। धोशिनं कुरुते नस्या वातपित्तीत्वगुकाचान्। वक्काभादाकातीस। रक्षक्षकादी सुपत्रवान्॥ गभाषाये च सतरां सूजं दुशास्त्राश्यये। योग्याच सायदीर्यन्थली दस्यन्दनदेवा: । न चाङ्गिर्यभेवद्गुलाः स्पुरत्यपि तुञ्जवान् । पिक्की भूतः संख्वास्ताः कदाचित् सान्दते चिराम् ॥

न चास्था वर्डते कुचिर्मुख्य एव त् वर्डते। स्वरोधसंध्यो गुल्ह्यः सर्व्वो भवति तेव सः ॥ पार्क चिरेश भक्त निव वा----- " इति वाभटे निहानस्थाने स्वाइध्यक्षे ॥#॥ तयास्य चिकित्सः।

" तरक्त गुल्सेन च पाचन चु न इङ्किपानं कटिचालनम् । न चेद सस्बेदनमई नच्छ न वा क्रमेजी तुम्रवर्ग चितचा ॥ रीधार्जनं स्वस्टिमागधिका सम्राष्ट्रा काषीर खदेतमसमं एतसंप्रयुक्तम् । गुन्धं सरत्तमपि चार्या निइन्ति भी 🗖 द्धनकीदगच विनिष्ठांना च क्राहरक्तम्॥ चौरपानं प्रदानषं प्रमनीयर्चना व्यितम्। रत्तागुत्वाविन। भ्रायथक्षित्राने के पिया। न चिक्नुसंयुनं प्रथ्यन चीर्ष्यान विदाधि च। रक्तके चतर्ज गुल्मे भाषाणि जाङ्गलाणि च n" द्रि इ।रीते चिकित्सितस्थाने चतुर्थेश्थाये ॥) व्यम्पत गुल्ह्याधान्दे त्रष्ट्यम् । 🛊 ॥

रक्त ज्ञः, पृं. (रक्तं इन्तंशितः। इन् + "व्ययनुष्य-कर्णुंके चा" ३। २।५३। इति टक्।) रोचितकष्टणः। इति जटाघरः॥ (र्चितक-श्राब्देश्य विश्वेषी श्रीय:॥)

कृषि वहेयति। तस्याः मूलकामातीसार- रक्तानी, स्त्री, (रक्तं इन्तीति। इन् । टक्। सीम।) दूर्वाविश्वेषः। ग्रांडिया सूर्वा इति भाषा ॥ यथा, "मद्योषधिक गोलोभ्यां रक्तकी रक्तपित्तदा॥" इति श्रव्याक्ताः

> रक्तचन्दनं, क्री, (रक्तं रक्तपर्यं चन्दमम्।) रक्त वर्गचन्द्रवताक्षम्। (यद्या, रामायकी। २१६६) ६। "पद्मरागोचितां सीतां रत्तचन्दनस्विनीम्। वर्षस्थाच भीतच नेष्यत्याश्र विवर्णताम्॥") तत्प्रयायः। तिकापर्यो २ पत्राह्मम् ६ इह-

नम् ८ कुचन्द्रम् ५ इत्वसर्:। १। ६। १३२ ॥ ताम्बसारम् ६ तामहत्तः ७ चन्द नम् प। इति रक्षमाताः॥ लोहितम् ८ श्रीशितचन्द्रम् १० इक्ससारम् ११ तास्त्र-सारकम् १२ भ्युद्रचन्द्रनम् १३ सर्वचन्द नम् १४। इति राजनिर्धेत्ः ॥ रस्ताष्ट्रम् १५ प्रवालकतम् १६। इति भावप्रकाधः॥ पत्त-क्रम् १० पत्तरम् १८ रत्तवीजम् १८। इति शस्त्रवावली ॥ चुन्स गुणाः । चातिश्रीतनः लम्। तिस्तलम्। ईच्यगगतासदीयभूनियत क्षकासम्बर्भानि न सुवस्य ह्या न। शिल्य । इति राजनिषेग्दः ॥ व्यपि च । "रक्तं भीतं गुरु मादु ऋहिं स्थासित सृत्। तिस्तित्विद्धं द्वां क्वर्ड्याविषापद्मम्॥"

इति भावप्रकाशः॥

सम्ब

"रक्तपित हरं बढां चत्तुष्यं रक्तचन्द्रम्॥" इति राजवसभ:॥

्चुपविशेषः:। राष्ट्रचिता इति भाषाः। नत्-मर्भाय:। कात: २ खाळात: ३ कालकल: 8 व्यतिहीया: ५ सार्व्यार: ६ व्यक्ति: २ हाइक: २ पावक: ६ चित्राङ्ग: १० महाङ्ग: ११। ऋस्य गुर्वा:। प्रजनायकरत्वम्। रुचत्वम्। कुछ-इलम्। लोइवेधकलम्। रस्तियासकलम्। रसायनत्वच। इति राजनिर्वत्दः॥

रत्तपर्या, क्री. (रत्तं रत्तपर्ये प्रांम्।) सिन्द-रम्। इति चारावली। ८८॥ रक्तवर्णपूर्ण मात्रच ॥

रक्तजन्तुकः,,धुं, (रक्तः रक्तवर्थो जन्तुः। ततः खार्थे कन्। अध्यारसा कासता जन्तवीः (सन्।) भूगाताः। इति राजनिधेष्टः॥ रक्तवर्शनन्तु-माचच ।

रक्ताणिकः:, पुं. (रक्ता रक्तवर्या घोष्यितपानादी प्रव्यमाला । रक्तवर्णे जिक्रायुक्ते, वि ॥

रक्तांकारही, स्त्री, (रक्ता रक्तवर्या (कारही।) रक्तवर्वाभागद्रीपृष्यष्टणः। ततपर्यायः। भागः वक: २। इत्रमर: । ( विश्विशिक्या: कुरवक श्रम् चातयः ॥ )

रक्ततृष्टः, मुं, (रक्तीतृष्टीयस्य।) शुक्रयसी। . इति राजनिर्धेष्टः ॥ लोचितस्रव्यक्ते, 🖘 ॥

रक्ततुष्डमः, पुं, (रक्तस्तुष्डी यस्य । कन्। भूनाम:।) इति राजनिर्धातः॥

रक्तास्या, स्त्री, (रक्तानि स्वाम्यस्याम्।) गीस चिका। इति राजनिष्यः।

रस्तविष्तु, स्त्री, (रत्ता जिस्ता) रस्तवकं-विष्टता। वाल तेउडी। इति भाषा । तत पर्याय:। का बिन्ही २ चिपुटा ३ तास्त्रपु व्यकाश भ्रानवर्गा ५ सम्बरी ६ कान्टला ६ कान गासिका 🖛। भास्या गुजाः। तिक्तत्वम्। कट् व्यम्। उष्यत्यम्। रेचनत्यम्। यश्कीमक-

विष्टमस्टरित्वम् । हितकारित्वच । इति राज किर्धग्द: ॥ ( बास्ता विश्वा यथा, --"तयोभी स्थातरं विद्धिकालं यहरू गप्रभम्। सुक्रमारे शिथी हाई स्टुकी छे च तत् शुभम् ॥" द्रि चर्के कक्ष्यमाने सप्तमेश्थाये॥

"चार्यामं द्वष्टकालां श्रेष्ठं मालविरेचने ॥" इति सुश्रुते सूत्रस्थाने ४४ व्यथाय:॥)

रक्तदभिका, क्यी, (स्ता दनाः क्यसाः) रक्तरका + खार्चे कन्। टापि अस इसम्।) रक्तपाकी, की, (पचते इति। पच्+ चन्। चक्किना।यथा,—

"अच्यनभाष तात्रयान् वैप्रचित्तान् मद्या-सुरान् ।

रक्ता रक्ता भविष्यक्ति हाड़िमीकुसुमीपमा: ॥ ततो मां ईवता; स्वर्धे मत्येलीके च मानवा;। स्तुवक्तो वाषदिकान्ति सततं रक्तदन्तिकास्॥" इति आके के यपुराकी देवी मा हास्येत । ८१ ।४०॥ रस्तरना, की, (रसानि दनान्यस्या:।) निका। चिविक्सिका। इसि राजनिषेख्ट: ॥

रक्तचित्रकः: ग्रं, (रक्ती रक्तवर्शास्त्रकः।) रक्तडक्, [ग्रं] पृथ्वी, (रक्ताडक् डिएयंस्य।) कर्मातः। इति केचित्। रक्तवर्णपञ्चिन शिष्टे, त्रिक्ष

रक्तधातुः, पुं, (रक्तो रक्तवर्थो घातुः।) गेरि कम्। इति (त्रकायकप्रेंबः॥ (चास्य पर्यायो

"ग्रीहिकं रक्तधातुच ग्रीरेयं ग्रिहिंगकाथा। सुवर्णगेरिकमबन्धत्तर्गरत्तनरं इतित्।" इति भावप्रकाष्ट्रस्य पूर्वस्यके प्रथमे भागे॥) ताम्त्रम्। इति राजनिघेग्टः॥ रक्तवगंधायु मात्रक ॥

रक्तनाल:, प्, (रक्ती नालीव्खा) जीवप्राक: इति राजनिर्धारः ॥ (विवर्णमस्य जीव प्राक्तप्रव्हे विज्ञेयम् 🎚 )

रक्तनासिकः:, पु, (रक्तानासिकास्य ।) पेचकः । | आसक्तावा जिक्का यस्य।) सिंदः। इति रक्तमः, पुं, (रक्तं पिक्तीसि। पा+कः।) राज्यः । इति मेदिनी । पं, २१ ॥ रक्तपान कर्त्तीद् (चा

> रक्तपत्तः, पुं, (रक्तीपत्ती बास्य।) गरुषः। इति के (चान् ॥

> रक्तपत्रिका, की, (रक्तानि प्रवाध्यस्या:। स्वाध कन्। टापि काल इत्येषा) नाक्कली। रक्त-पुननेवा। इति राजनिर्धग्दः ॥ जो स्तिपचच ।

रक्तपदी खी, चुद्रहक्त विशेष:। यथा,---"भूमीयचा रक्तपदी समङ्गञ्जाताकारिका॥" द्रि जटाधर:।

रक्तपदाः, पुंकाः (रक्तो रक्तपर्यो पदाः ।) रक्त वर्शकमताम्। तत्वर्थायः। रक्तमरीराष्ट्रम् २ इक्तीत्वलम् ३ कीकनदम् ६। इत्यमरः। १। १०। ३२ । कस्य प्रमामं यथा,---"येवा लां लानका नास्का देवी सङ्गलचं सिका।

यरकाभयक्तलाच दिशुका गौरदेकिका॥ रक्तपद्मासग्या च जटासुक्रुटमक्किता ॥

रत्तकोषेयवकाच स्मितवका शुभानवा। नवयोवनसम्प्रता चार्लङ्गी ललितप्रभा॥" इति तिचादितसम् ॥

रक्तपत्तवः, पुं, (रक्ताः मत्तवा व्यस्य ।) व्यश्नेकः हक्ष:। इति राजनिषेश्टः॥ जोश्वितमम् ॥

रक्तपा, क्यी, (रक्तं भित्रतीति। पा+क:+ क्षित्रयां टाप्।) जनीका। डाकिनी। इति मेदिनी। मे, २१॥ घोशियतपानक मेरि, जि

इत्तः रक्तवर्गः पाके यखाः।) इच्ली। इति राजभिषेग्दः॥

रक्तपाता, चरी, (रक्तं पातयतीति । पत + विच् 🕂 काच्। व्लियां टाप्।) चलीका। इति श्रुव्हर्मावसी ॥

रक्तपादः, पुं, (रक्तीपादावस्थः) शुक्रपचीः। इदि डेमचन्द्रः ॥ (यथा, रामायग्री। भाराध्रभः "रक्षीगणस्थोपरिदात् परिकामति कालवतः। कपोता रक्तपादाचा सारिका विद्वता ययु: ॥" नया च याज्ञबल्काः। १।१०५ । "चार्याक्य रक्तपादांच्य सीनं यक्तरमेव च । मत्यांच कामती जम्बा सीपवासकार हं चरेत्।")

सोचितचरमयुक्ते, वि ॥ रक्तपादी, की, (रक्ता: पादा काला:।) लज्जानु:। ( अस्या: पर्याधी यथा,----"तज्जालु: स्थात् प्रमीपचा समङ्गा जल-

काशिका। रस्तपादी नमस्कारी नाच्या स्वद्यकेत्यपि॥" दिति भावप्रकाशस्य पूर्व्यख्य प्रथमे भागे ॥) इंसपदी। इति राजनिष्येष्टः ।

रक्तपायिनी, क्यी, (रक्तं पातुं ग्रीतमस्याः। पा 🕂 शिनि । विकयां डीव्।) चर्जीका। इति राचनिषेग्ट:॥

दित ग्रन्थरकावली । लोकिननाचायुक्ते, चि । रक्तपायी, [न्] चि, (रक्तं पार्तु ग्रीलमस्य। पा + शिनः।) रक्तपानशीतः। इति चाकर-शम् ॥

> रक्तपार हं, की, (रक्तं रक्तवर्धे पारहम्।) चित्रु~ लम्। इति चारावली। १५५॥ जटाधरे, मु॥ रक्तियक, क्री, (रक्षं रक्षवर्णे पिकामिव।) जवापुव्यम्। इति ग्रम्दरत्नावजी ।

> रत्तिपक्षतः, पुं, (रत्तिपिक्यमिवेति। रस्तिपक्ष+ इवार्षे कन्।) रक्तालु:। इति राजनिष्ठे एट:। रक्तिपत्तं,की,(रक्तवृषकं मित्तसिता सध्यपदलीपी कर्मधारयः। "रक्तच पित्तच रक्तपिन-मिति इन्द्र इति सुमुन:। रक्तच नन पिक्तच्वीत रक्ति पं रागपामं पित्रसिति कमीधारय इति भरकः।") रोगविषेयः। तस्य भिदानं यथा,

धन्वनार्क्षाच । "खयातो रसःपित्रस्य निदानं प्रवदान्यस्म्। अप्रोव्यतिक्षकदृष्यणवयादिविहासिः। कोडवोड्।सकीचान्यंसादुक्तीरतिसंवितः। क्षियं पित्तकीः पित्तं वयं रक्षा क्षा क्षा की व ।

रऋपि

ते सिष्युक्तकपत्तमागन्य बाप्नुवंक्तत्रम्। यित्तरस्य विसते: संधर्माड्वयाद्यि॥ मन्धरवाश्चिष्टचेषु रस्ते न चपदिग्राते। प्रभवसञ्चलकात् प्रीहरी यहतच तन् ॥ धिरोगुरुत्वमर्थाः श्रीतेच्छा मधुकोल्कपः। क दिल्ल एक दिवेशक्य काचा: चावी अस: क्रम:॥ लो(इलोक्नोहितो मह्याममन्यासास विष्यर:। रक्तचारित्रहरितवर्णेता नयनारिष्ट 🛊 नीजजी शिलपीतानां वर्ळाणामविचेतनम्। साप्रे तद्येषनित्वं भवत्वस्मिन् भविष्यति ॥ अर्द्ध नासा चिक्तवां खेळें दुयो निगुद्दे रघ:। कृषितं रोसकूपेच यसक्तेकत् प्रवर्णते । कर्वे साध्यं कषाद्वसात् तद्विरेचनसाधितम्। वक्रीवधक पित्रस्य विरेको कि वर्रीस्थम् । चातुवन्धी कसी यच तच तच्यापि शुद्धि जत्। कवाया: कादवी यस्त्र विश्वही श्रीवावी हिता: ॥ कट्तिक्तकथाया वाचे निचर्सात् कपावद्याः। काधी याधाच गासुद्वात् तत् प्रवर्द्धनचाधनम् ॥ व्यक्षीयस्य पित्तस्य वसनं नतु चीयसम्। व्यतुवन्धि च जीयस्य प्रान्तिपित्तनरस्य तत् ॥ कषायाच्य चिताकास्य सधुरा एव केवलम्। कपमारतसंख्यम्बाध्यसपनायनम् ॥ गवस्प्रतिनोमलार्याधारीवधस्य च। नहि संधोधनं कि चिह्न्य च प्रतिलोसनम् ॥ ग्रीधर्गं प्रतिकीसचा रक्षांपत्ते विनिर्कालम्। यवमेवीपश्चमनं सर्व्वशोधनसम्बते ॥ मंसरेबाह दीवेषु सर्वया इन्हेर्न हितम्। तज दोधोऽच गमनं शिवाचा इव लच्यते। उपनवाश्व विज्ञतं क्रवनस्तिष्ठ चाधिकम् ।"

द्ति गानक १५६ बध्याय: ॥ \* ॥
तस्त्रीयधं यथा,—
"चित्रता विभावा ग्रामा पिष्यली ग्रकंरा मधु।
मोदकः स्वापाताको रक्तपित्तव्यश्यः ॥
वाग्रायां विद्यमानायामाग्रायां जीवितस्य च।
रक्तपिती ख्यी कासी किमर्थमयसीद्ति॥
खटक्यकस्त्रीकाप्याकाषः सम्बंदः।
खीदात्रः कासनकासरक्तपित्तनिवर्षयः॥"

द्रांत गावक् १०८ क्यायाः ॥॥॥ व्याप च। "तच रक्तापत्तका निरानपूर्विकां संप्राप्तिमाच।

'धमेखायामग्रोकाष्वयायरित्रिंदितें:। तोच्छोध्यचारतवयेरणें: कट्टासरेव च। पित्रं विद्रश्यं खगुर्विविद्ष्यताशु ग्रोखितम्॥' तीच्छां मरिचादि। खच्चोर्थ्यतापादिः। खारो यवचारादिः। विद्रश्यं दूषितम्। खगुर्वेः खकारग्रेगेंगेक्तीच्छादिभिः। गुर्वेरिति वसु-लेन तीच्छाख्यस्यव्यवद्ष्यप्रमाद्यो ग्राम्ते। विद्रष्टति दूषयति॥ ॥ १ स्विपत्तस्य सामाय-सच्यमाष्ट्र।

'नतः प्रवक्ति रक्तम्बई वाची विचापि वा।' रक्तमिख्यकचमम्। तत्त्रंसर्गि पित्तमः। स्त-यव रक्तमः पित्तमः रक्तपित्तमिति वृद्धः इति सुश्रुत: । रक्षण तत् प्रिक्षणेति रक्षपिर्व राग-प्राप्तं पित्रसिति कक्षधारण इति चरकः ॥ सार्मागणः ।

'कहें नासाचिक्यां के केंद्रयोगियु हैर घ:।

श्वापतं रोमकूपेच समक्षेक्षत् प्रवर्तते ॥'

श्वापतम् तिकृपितम् ॥ ॥ पूर्वक्षप्रमाष्टः ।
'सहनं श्रीतकामित्रं कष्णप्रमायनं वस्तः। तोच्यान्यकः निवासो भवस्यक्षित् भविकातः।'
विशिष्टं क्यमगणः।

'वानं सपाकु वक्षेषं पिक्किक कथानितम्।

यावावकं विषेक्ष तहकः कष्म वातिकम्।

रक्षिणं कवायामं सक्षं मोस्प्यसिमम्।

मेचकामारपूमासमञ्जनामच पिक्कम्।

वंक्ष्णिकं वंबगांतिकंकं वातिपानिकम्।

सपाकु देवतृपाकः। पिक्किं मयूरपिक्क्ष्णिवयुक्तम्। सक्षं क्ष्ण्णासम्। मेचकं विक्रयस्वावकंम्। यञ्चनं योतोऽञ्चनं तहासम्।

संवगांविधिकं सामेमेदमाः।

'कर्षां कपवंक्ष्यम्योगं सावनाहमम्।

क्षिमागं कपवाताथां उभाषां तम्यवन्ते॥'॥

उपदवानाइ।

'दीर्मकाषासम्बर्गस्यम्यः पाकृता राष्ट्रसम्बर्ध

सक्ते घोरो विदा**ष्ट्रका**ष्ट्रतिरीय सदा क्रुया-सुक्याच पीडा।

हिया को उस्य भेद: ग्रिर्श्य च सपनं पूर्ति-निर्श्विमच हैयो सुक्तीश्विपाको विक्रतिरूपि भवेदकाप-को पसर्गा: ॥'

उपनगां उपनवाः । विज्ञतिमान्याचाननाभ-त्वादिः ॥ ॥ साधात्वादिकमाचः । 'ग्वादोवानुगं साधां द्विदेशं याणस्चाते । याच्योवमसाधां स्वात्वाचार्यतिकत् ॥ स्वत्वे साध्यमधां याणमसाधां गुगपन्नतम् । साधिमः चौष्यदेषस्य दक्षस्यानप्रतस्य यत् ॥' साध्यमाचः ।

'रक्सार्भ वजवनी नातिवेशं न चीत्यितम्। रक्तपितं सुखे कार्च खाधं खातिवपद्रवम् ॥' सुके कार्च डिमश्रिश्वयोः ॥ ॥ अवाध्यमा ॥ । 'मांखप्रचालनाभं क्रथितस्वि च यत् कर्रमस्मी-निमं वा

भेद: पृयासनमां यज्ञदिव यदि वा पङ्कं वा नामाभम्।

यन् कर्तायचानी लंभ्डग्रसिय कुरायंथच चीक्ताविकारा-

सत्द्वको इक्तपित्तं सुरपतिधनुषायचे तुक्यं विभाति ॥'

उक्ता विकारा सौकित्यास्य; । श्रुरपतिधनुषा तुल्लं नानावर्थम् । 'श्रेत भोगमनो सर्के स्कामिने सावतः ।

'येन चौपवतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः। प्रकृद्देश्कं वियवापि तकाशास्त्रमधंश्वम् ॥' येन र्क्तपित्तेन उपवृत्तो मनुष्यः दश्कं घटपटा- दिनं वियम रक्तं पद्मति स नद्मति वियमापि यहक्रमपीव्यं: ॥ ॥ व्यार्थमामः । 'लोशितं क्ष्रेवेद्यस् बच्चो कोश्वित्यवः । लोशितोद्गारद्यौं च व्याते रक्तपित्तवः ॥' लोशितोद्गारद्यौं याधिमश्चित्रारमपि लोशितं पद्मति इत्यं: ॥॥॥ अस रक्तपित्तस्य चिक्तिया ।

'पित्तासं सात्भवेताती प्रष्टतं विजनीश्वतः । स्वत्याक्ष्यस्थीरीमभीस्युक्षमञ्चरात्तित् । श्वातिविद्यतिवारकोरदूषप्रवाधिकाः श्वामाकाक्ष प्रयक्षकाभीकनं रक्षपित्तिनाम् ॥' ग्रियक्षः कक्षः ।

'मस्रमृहचयकाः समझ्छाएकीपकाः । प्रयक्ताः स्प्रयम्भि काव्यता रक्तपित्तमम् । राङ्मामकनं विद्वानमार्थे चापि दापयेत् । पटोजनिव्यदेवायप्रचित्तसप्रक्रयाः ॥ भ्राकार्थे भ्राक्तकात्रामां तक्कवीयादयो दिताः । पारावतान् कपोतांच जावानृक्ताच्यकंकान् ॥ स्थान् कपिञ्जजानेकान् द्राध्यान् कालपृष्ट-

रक्तपित्तचरान् विद्याद्यक्तियां प्रयोजयेत् ॥ र्वदक्षाननकांच इत्रम्धान् वस्थवान्। कफाउचे वृष्धाके दशाहातातुमे रसम्॥ पर्धं वित्वयूषेच वित्तावाच्यानुभि:। धान्याकधात्रीयासानां द्राचापर्यटयोश्विम:। रक्तपित्तं ज्यरं दाचं लगां ग्रीयच नाग्रमेत् ॥ धाणाकादेशिंम;॥ # । 'क्रीवेरसुत्पलंध्यान्यं चन्दनं यदिकान्दता। उधीरच व्यच्येवां कायं समञ्जूषकरम् ॥ याययेन न सत्यों एक रक्तपिन प्रवास्त्राति। रक्तिमतं जयस्यां स्वयां दाइं ज्यरं सथा ॥ 🗰 पुरासं पीनमानीय कुदाख्यस्य फर्लं हर्म्। तद्वीजाधारबीजत्वक्षिरामृत्यं यसाचरेत् ह तनस्तस्य तुर्जा मीत्वा पर्यच्चनतुर्जाऋये । त्रसित्रीरेटर्डा ग्रहें सुवजत; ग्रीतनीस्ति ॥ तानि कुद्धास्त्रस्य कानि पीस्थे द्एवाससा। यज्ञतस्य ज्ञलं नीत्वा पुनः पाकाय श्रार्वेत् ॥ कुदाकं भोधयेट्चर्से तास्त्रपाचे तत: चिपेत्। चित्रातक इतप्रस्थं क्रवाकां तन भव्यवेत् । मधुवर्के तदाकोका तच्चकं तच नि: चिपेत । सितायाच तुकां तच विमा तक्षेत्रवन प्रचेत् । सुपक पिष्पकीशुक्ठीकी राखां हे पने एचक्। प्रथम प्रवाह धन्याक्रपभेकामरिचं लचम् । चर्यमेर्या चिपेत्तच इताही चौहमावपेत्। यमत् पनमितं खादेर्चवाचिवनं यचा ॥ कक्क क्रमाक लेकी व्यं रक्त प्रितं विनाम मेन्। पित्रक्षरं स्था दाइं प्रदरं सप्यतां विसम् ॥

इति खळकुमास्त्रावयेषः ॥ ॥ ॥ 'धतावरीष्ट्रककस्कं कस्कात् चीरं चतुर्गुंगम्। चीरतुस्यं इतं असं सितया कस्कातुकाया ॥

कारमेरं चच्चत्रोशं कार्यभाषं चतं चयम् ।

नाम्रयत्वव दृष्योऽयं हं इयो दलवर्हनः ।

भूकेरातिकसंयुक्ते विक्तस्ययुक्तस्यः।
रक्तिपितं विक्तस्यातु व्यव्यपित्तस्यं परम् ॥

दिनि भूकेरायं कौस्म्॥

दिनि वैव्यक्रसेन्द्रसंग्रहे रक्तिपिताधिकारे॥
व्ययस्य पथ्याप्याविधः।

"बाधीगते इट्नम्इ निशंगे विरेचनं खादुभयत्र लहुनम्। पुरातनाः वरिक्याणिकोन्नव-धिषक्षणीवारयवधसातिकाः ॥ सहा मसराचणकासु वर्यो-शकुष्टका**श्चिक्**टयन्तिस**स्याः**। भ्रष्य: कपीनी इश्योनजाव-भ्रहालिपारावस्वतं काचा॥ वका उरमाच सकालपुच्छाः कपिञ्जलाचापि कषाययगः। गवामचायाच पयो प्रतच इतं अक्टिया: पनसं पियाजन् ॥ रमापनं कचटतक्जीय-पटोजवेत्रायसङ्गाहेका वि । पुरासक्षमा कामलका पक-फलानि तदीच जनानि वासा ॥ स्तादूर्वि विमानि च दाक्सिनि खर्ष्याची भिषिना रिकेलम् । करीरऋङ्गाटमर व्यवस्था कपित्यशाल्कपक्षकाचि॥ भूतिमधाकं पिचुसह्पचं तुब्बीकाणक्राणि च जाकस्ताः। द्राचा सिमा माचित्रमैच वया भीतो इक सी हिद्यारि चापि ॥ संकोश्वगाच: ग्रतधीतसपि-रम्बङ्गयोगः शिश्चिरप्रदेषः । विमानिलक्षन्त्रमञ्जूपादाः कथा विचित्राच सनी रत्त्वाः ॥ धारायशं भूमिएशं सुधीतं वेह्र्यम्लामणिधारणण। रभौत्यकाभोवश्वप्रश्रमा चौमान्दरकोपवनं सुग्रीतम् ॥ प्रियक्षकाचन्द्रगरूषिताना-सार्विक्रनचापि वराक्रनानाम्। पद्माकरायां सरितां चूदामां चन्द्रीदयानां विभवद्रीसाम् ॥ सुधीतवानां गिरिनिकंरायां स्रुति: प्रश्चानि च कीर्तितानि । प्रकीरनीर विस्वालुका च मिचं हुमां प्रोणितिपत्तरोंगे भे"

स्थापमानि।
"यायामाध्वनिषेवणं रविवारको द्यानि
कर्माणि च।
चोभी वेगविद्यारणस्थाना स्थापमानानि च

चीभी वेगविधारक चपकाना इस्व ध्वावानि च । स्वेदास सुतिध्रमणानस्रतकोधाः क्रकत्यो गुड़ी वार्ताकं तिकामावस्व प्रदक्षिचारास्य कीपं प्रय:॥" इति वेदाक्षप्रकाषक्षी रक्तिप्रताधिकारः॥)

ष्टमग्रेषं प्रचेशन् प्रवाहें वेष्ट्येत् घरा। रक्तपितं काम्यपितं चयं वास्य नाग्रयेत्॥' प्रतावरीपातः। इति रक्तपित्ताधिकारः॥" इति भावप्रकाशः॥ (तथास्य सनिदानपूर्वस्थपत्तव्यं सन्पाप्तिमा।

(तयासा सनिदानपूर्वकपतत्राणं सन्याप्तिक। "यितं यथा भूनं ती इतियत्तर्यं ज्ञां जमते तत्त्रचात्रुवास्थास्यामः । यदा यसु जन्तुयेव-को द्वान कको र दूषक प्राया ग्यनानि निर्सं संस्क्ती भृशोधातीक्समिष चात्रादत्रचातं विव्यावसाध-ञ्चलत्यचारक्षयोपहितं दक्षिमखोदचित् कङ्क-काञ्चिकोपहिले वाराइमाहियाविकमस्यग्रय-पिश्रितं पिरायानं पिकालनशाकीपिकतं म्त्रतन-वर्धपनयनसम्बद्धियुनसम्बद्धस्य श्वसुखसुरसकुठेरमकीर्वाजन-पर्यात्रचवन-पाला ज्ञातीपदंशं सुरासी वीरतुषी दक्षेरेय-मेर्कमध्वककुवरवदराक्षप्रायातुपार्व पिराहो-त्तरभूबिङ्कुकाभित्रती चातिमाचमतिवेतं वा पवसा बमचाति शीच्चितिकतकक्कापोर्न वा सर्वपतेसाचार सिद्धं भारतसमाय पिग्याक नास्व-लक्कचपनीः श्रीतिनीर्वा सङ्गीरमामस्तिमाच मधवा पिनवुष्याभितप्तसस्यिनमाचरतः पित्तं प्रकोपमापर्यतः वोज्ञितच् सप्रमाणम् तिवसेते। सक्तिव् प्रमाणातिप्रवृत्ते पित्तं प्रकृपितं घरीर-मञ्जसपंद्यदेव यज्ञत्ज्ञीचप्रभवानां लोहित-षद्वाभा योतमां नोहिताभिष्यन्दगुरूणि सुखा-म्यासाच्य प्रतिपद्मति तदेव को चितं दूषयति। संसर्भाक्तीं(इतप्रदूषकाक्षो(इतगन्धवकांतु-विश्वानाच पित्तं जोजितमियाचचते। तस्य-मानि पूर्वकरपाणि। तद्यथा। अनदाभि लायो सक्त स्य विदादः शुक्ताकारनगत्य उद्-जरक्रमधोरभी क्यातमनं इहितसः वीभसना कारमेदी गाचायां सदनं परिदाक्षक सखा-हुमागम इव जोइलोडितमस्थामगन्धित-मपि चात्रास्य रक्तप्रशितप्रशिरद्रवत्वमङ्गावयव-प्रतम् भ-सेर्वावाधिशावकास्वक्षंमक्रम् को जिका पिड़ जारा असंवेदना जो जिल नी जपीत-क्यावानामचित्रताच सःप्रायां खप्रदर्शन-मभौक्षामिति को वितिधक्तपूर्वकपाणि। उप-ववास्तु सन्तु दीर्वन्तारीचकाविपाकचास-कासक्यरातीसार प्रोक्षणीवपाक्षरोगस्वरभेदाः। मार्गी पुनरस्य ही कहेचावस तहसुर्वेदावि ग्रहीरे क्रेश्रसंसर्गाटूई प्रपद्यसानं कर्णनासिका-नेचा छोभ्य: प्रच्यवते । बच्चवाते तु प्रदीरे वात-संसर्गात्यः प्रपद्यमानं स्त्रपुरीयमार्गान्यां प्रचावते । बञ्चवातसंग्राणि हु ग्रदीरे स्वेदावात-संसर्गाह्यापपि मार्गीप्रपद्यते। ती मार्गी प्रपद्मानं सर्वेश्व एव यथोक्तिश्व: प्रक वते प्रदीरसा। तथ यहू इभागं तहा थां विरे-चनोपक्रमकीयलात् वक्रीवचलाचः। बद्धी-भागं तद्यापां वसनीपक्रमशीयत्वात् वाक्यीवध-काचा यदुभयभागं तस्याधां वसन्विरेचना योगित्वादनीयसत्वाचा रक्तपिक्यकोपस्य अनु पुरा एक्यकी हुंसे वहकोपामण्यिका प्राणिका परिजातप्रशेरप्राकानसम्बद्धसम्बन्। तस्था-शुकारिको दावाचेरिवापतितखाकविकखाशु प्रशासनी यतितर्थ सार्घा देश कातवाभि-समीच्य समापेकीनापतपंकीन वा स्ट्रमधुर ब्रिब्रिटितिऋक्षायेरभवक्श्यं प्रदेशपरिवेका-वगाच्चं सार्थे ने वेमना दीर्वात चार्वाच तिनेति ॥" संचिपनीरस्थीपग्रमभीषायी वचा.---"धार्ध्यं जोक्टिनपिनं तद्यदूर्यं प्रतिपद्यते । विशेषनस्य योशिलार्वहुव्वाद्वेषजस्य च । यमनं निष्क् पित्तसा प्रश्री श्रेष्ठसुष्यते । यचातचातुमी वायुक्तच्छालये चावरं सतस् ॥ खाच थोगावद्यनाच कवार्य सिलाकानि च। तसार्यापं रमास्यातं यनत्तमनुनीभगम् ॥ रक्तपित्तत्तुयकार्गोदाविष प्रतिपद्यते। व्यसाध्यमपि तज्ज्ञीयं पूर्व्योक्ताइपि कारकात्॥ निक्क संग्रीधनं किष्यिक्षयस्य प्रतिमार्गेशम्। प्रतिमार्गेष प्रदर्श रक्तपिले विधीयते ॥ रवमेवीपश्चमनं सर्वश्ची नास्य विद्यति। संस्थेषु च दीवेषु सर्वाज्ञक्यमां सतम् ॥ रुखुक्तं चिविधीदर्करक्तं मार्गविधेवता 🗈 रम्पसु खलु चेतुम्यः किष्यत् साध्यं न सिध्यति । प्रेच्योपकरकाभावात् दीरात्मा हिटादी घतः ॥ व्यक्तमेतवा साध्यत्वं कविद्रोगोः (त्रवर्तते। तत्र साध्यत्रमेकं स्वात् साध्ययाध्यपरि-

क्रमात्॥ रक्तपित्रख विज्ञानभिदं तस्वीपदेखते। यत् क्राव्यमयवा भीतां यद्वा प्रक्रधनुष्यभम्॥ रक्तपित्तमसाध्यनदाससी रञ्जनस्यम्। श्रमं पूरातिमाचच सर्वोपदववच यत्॥ वज्ञां चच्चे यचः तचा रक्तम चिश्विमत् ॥ येन चौपहती रक्तं रक्तिप्रसन सानवः। प्रक्रीदृह्यको वियक्षीय सम्मासाध्यमसं श्रवम् ॥ तजासार्था परिवाणां याप्यं यद्येन यापयेत्। खाभाषाविद्यतः सिद्धेभेषणेः साध्येद्विषक् 🛊 कारमं नाम निर्ज्वृत्तिं पूर्व्यस्त्याययुपद्रशान् । मार्गो होषाञ्चनस्य साधालं न च हेतुमत्॥ निदाने रक्तिमिक्स खाक्षकार पुनर्वसः। यौतमी प्रजीही बजी भमा बमहस्य प्रः ॥" इति चर्के निदानस्थाने दिलीयेश्याये ॥ # ॥ ष्यास्त्र चिकित्सायां रसाः।

"सनं गयं शासिकसैन जो हं सर्वे एटं बैफले नोहकेन। को हे पार्च गोससै: पाचियला राजी दस्रात् रक्तपित्तप्रधानसे॥

इति सुधानिधीरमः॥
स्ताअसुक्तीष्टम् माणिकं रमनानकम्।
सन्यक्ष भवेतुकं यण्डिमणास्ताहवैः॥
दिनेकं महेयेत् अल्ले सिताणौडयुतावैटो।
माधामाणा निष्टन्याणु रक्तियां सुदार्यम्।
स्ति रक्तिमालको रसः॥
दित्र स्तिमालको रसः॥

रक्तपिक्ताचा, करी, (रक्तपिनं चन्नीति। चन्+ ष:। स्वियां टाप्।) रक्तकी। इति ग्रस्ट-चित्रका। गैं। ठिया हूँ ने रित भाषा। (विष्टतिरखाः रक्तन्नीग्रस्टे चातवा ॥)

रक्तपुनर्नवा, स्क्री, (रक्ता रक्तवर्का पुनर्नवा।) रत्तवरोपुनरेवाधाकः । तत्त्रयेगयः । क्रार सक्तप्रविका ६ रसाकाका ८ वर्षकेतुः ५ नोडिना ६ रऋपिका ७ वेशासी = रक्त-वर्षाभू: ६ ग्रोपज्ञी १० पुव्यकार्श विकस्तराहर विषक्षी १६ प्राष्ट्रविषया १८ सारिसी १५ वर्षा-भव: १६ ग्रोगपण: १० भीम: १८ प्रमेव: १८ नव: २० नवा: २१! अस्य गुना:। तिसत्वम्। सारकत्वम्। ग्रोपरक्तप्रदर्शेषपाक्षप्रिकाणि-लचा । इति राजनिर्वेग्टः ॥

रक्तपृथ्यः, पुं, (रक्तं पुष्यमस्य ।) करवीरः । इति जटाधर: । ( ब्यस्य पर्यायो यया,---"करवीर: चेतवृष्य: ग्रसक्रुओव्यसारक:। दितीयो रस्तपुष्यच चकानो तगुङ्क्या ।" इति भावप्रकाग्रस्य पूर्वस्त्रके प्रथमे भागे॥) रोच्चित्रचः । इसि ग्रब्द्यालाः । रक्तकाचन-ष्टच:। राड्मिट्च:। वक्टच:। इति रत-माला॥ नन्त्रह्यः। पुत्रागत्यः। इति राजनिर्वेद्धः ॥ (रक्तवनोपुव्यविधिष्ठे, त्रि।) यथा, हञ्चत्सं(च्यायाम् । १५ : १९ : "इन्द्रासिदेवतं रक्तपुष्पमनप्रास्त्रिनः सनित-

कार्णसमाधनखकाः पुरन्टरहुताग्रमक्ताच ॥") रत्तपुष्यकः , पु, (रक्तं पुष्पमस्य । जन् । ) पलाग्र-क्च:। ( कास्य पर्धायो यथा,---"पनाभः: किंशुकः: पर्को यज्ञियो रक्तपुष्पकः:। चारकें हो वातकरी वक्षहच: समितर; " इति भाषप्रकाशस्य पूर्वस्थकं प्रथमे भागे॥) रोडितकष्टचः। रति जटाधरः। प्रयोटः। - ग्राह्मकिट्य:। र्तिराणनिधेयट:॥ ्रक्तपुष्पा, करी, (रक्त पृष्यं ऋखाः।) प्राख्यांत-

वृत्तः। इति जटाघरः॥ (अस्याः पर्यायो "भाखालस्य भवेकोचा पिष्क्ता प्रसीत च।

रक्तपुष्पास्थिरायुच्य कास्टकास्त्राच तूर्विनी॥" इति भावप्रकाग्रास्य पूर्व्यक्षके प्रथमे भागे॥) युनर्भवा। सत्पर्यायी यथा,---"पुनर्भवा परारक्ता रक्तपुत्र्या प्रिकाटिका ॥"

सिन्द्री। तत्पर्यायी यथा,--"सिन्द्री रक्तवीला च रक्तपुत्या सुकीमला।"

इति भाषप्रकाशः॥) रत्तपुष्यिका, स्त्री, (रक्तपुष्या + कन्। टापि स्नत इतम्।) सम्भाषुः। इति ग्रम्द्चनित्रकाः। रक्तपुनभंषा। भूपाटितः । इति राजनिषयः: । रक्तपुर्वी, क्ली, (रक्तं पुर्वा अखाः। दीव्।) पाटकी हक्त:। इति जटाधर:। जवा। बादने-कीसता। गागरमगी। कवसीवृद्धाः। उद् कासनी। इ.ति राजनियेदः ॥ (धातकी।

तत्पर्यायो यथा,---"धातकी रक्तपुत्री खान् क्रम्नरा मधावासिनी॥" इति वैद्यक्रमाकायाम्॥)

रक्तपूरकं, आर्थे, (रक्कं पूरदनीति । पूर् 🕂 क्वुल् । ) इचाम्बम्। इति शाचनिर्वस्टः ॥ (विवससस्य हचाकश्रम् जातवम् ।)

रक्तप्रसद: पुं, (रक्त: रक्तवर्थ: प्रसद: प्रव्यमस्य।) रक्षकरवीरः। रक्षाकानः। इति राज-निषेत्ट: 🕽

रक्तफकः, पुं, (रक्तं लोडिनवर्गं कक्तमस्य। वटहन्न:। इति चटाधर:॥ ( जीख पर्यायो

"वटो रक्तपत्तः ग्रङ्गी व्ययोधः स्कब्दजो भ्रयः। क्योरी विश्रवणी वासी बहुपादी वनसा।त: ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वास्यके प्रथमे भागे ॥) रक्तफला, स्क्री, (रक्तं प्रकादग्रायां नीचित्रयगे फन्मस्या:।) विस्मिकाः। इत्यमरः। २:४। १ हर्स (ऋसा: पर्यायी यथा,—

"तुष्टी रक्तफला विभी तुक्तिकेरी च विश्विका॥" इति वंद्यकरत्रमालायाम्॥)

स्वर्णविक्षी । इति राजनिर्धेग्दः॥ (अस्याः मर्मायी यथा,---

"स्वर्णवक्तीरक्तफणाकाकायः, काकवक्तरी॥" तिभावप्रकाशास्य पृर्वस्यके प्रथमे भागे॥) रक्तापांचल:, पुं, ( रक्तापांचान चायतं इति। जान्∸ तम्पर्थायः । वासपार्शस्यकोस । प्रस्तुष: २। इति हैमचन्द्र:। ३। २६८॥ रस्तविन्हः, पु, (रस्तानी विन्धः ।) रस्तविद्याः।

"रक्तविश्वयंदाभूमी यतत्वस्य प्रशेरतः। समुत्रतति मेहिन्या सन्प्रमागकदासुरः ॥" रति मार्ककीये ईवीमाचालाम् ॥)

रक्तवीन:, पुं, (रक्तवर्णे बीजमस्य ।) दाढ़िम: । इति राजनिधेस्ट:॥ (चारिष्टकमक्त:। रौटा दति खातः। तत्पर्यायी यथा,— "बार्डकस्य माञ्जलाः क्षमावगोरर्धसाधनः। रक्तकीय: पीतमिन: फेनिकी गर्भपातन: " दति भावपकाशस्य पूर्वसाक्षेत्रधमे भागे॥ रक्षं प्रोधितं थीनं कारणमस्य।) चासर-विशेष:। स च श्रम्भविश्रम्भर्गनधित: देखा रक्तवी वका,क्ती, (रक्ती रक्तवर्शी बीकीश्रम्था:। कन् इतच । यथा,---

"पतायमपराम् हष्टा देखान् माह्याका(हितान्। योह्नमध्याययी बहा रक्तवीजी महासुरः ॥ रऋविऋर्यदा भूमी पत्रवस्य प्रदीरतः। समुत्रात्ति मेक्षियास्त्र प्रमायसदासरः । युयुधे स गदापाश्चिरिन्द्रभाषा महासुर:। तत्वीना खवचीय रक्तवीचमताइयम्॥ कुलिश्वाष्ट्रतस्थायु तस्य सुद्धाव श्रीवितम्। यस्त्रसम्बद्धाः विश्वास्त्रम् । थावन्तः पतिनास्त्रस्य भारीराहक्तविन्दयः। सावनाः पुरुषा जातास्तद्वीर्यवसन्तिमाः ॥ तस्त्राइतस्य बहुधा प्रतिम्यादिभिभुवि।

पपात यो वै रक्तीवसीनासक्तभीश्सराः । ते चासुराच्यक्तसम्तरसरी: सकलं जात्। बाप्तमाचीत्रती देवा भयमाच्यमुब्समम् ॥ तान् विवसान् सुरान् हष्ट्रा चिक्कित प्राच-

उवाच काली चासुके। विसार वर्म कृत ॥ मक्तकापाससम्भातान् रक्तविष्ट्न् सद्वासुरान्। रक्तविन्दी: प्रतीच्छ लांबक्तिशानेन विशिता॥ भचयनाँ चर्रा तद्रावान् स्थासरान्। रवमेष चर्य देख: चीकरकी ग्रामिष्यति ॥ भव्यभागास्त्रया चीया न चीतास्यन्ति चापरे। रत्युक्ता तां ततो देवी ऋतेना(भणघान समृ॥ संखेन काल। जरहे रक्तवी जन्म शीजतम्। तस्याचनस्य देचानु वह ससाव धौरियसम् ॥ वतस्त्रमस्त्रदक्षेत्र चासुक्ता संप्रतीक्कृति। सुके समुद्रता येश्स्या एक्तपालाक्वशासुराः। नोच्च खादाच चाम्यका प्रमौतक्य च ग्रोशितम्॥ देवी सूत्रेन वक्षम वाग्री स्विभिक्ष दिभिः। ज्यान रक्तवीचं तं चाम्यापं।तश्रीकातम् 8 स प्रात सद्दोष्ट श्का विस्ताहन: । गोरक्तक महीपाल । रक्तवीको महासुर: ॥ ततसी इतंसतुत्तसवापृश्चित्या हुए।। रियां साष्ट्रमणी जाली ननर्त्ताः ज्ञादीश्वतः ॥"

इति मार्केक्यं देवीमाश्वासाम् ॥ (महिषासुर्विता दानवी रस्न सव जन्मान्तरे रत्तकीको कातः। यद्या, देवीभागवते। ५। 2 1 88 --- 8E 1

"कर्तरसर्धसमानीय यचाक्ते परसंप्रियम्। चितायां रोपयामासुक्तस्य देशस्य मुख्ये । अस्ति चा पति द्वा चिताया रोपिनं तदा। प्रविष्ट्रं वा सर्ति चक्र प्रतिना सञ्च प्रावकम् ॥ वार्यमागापि यचीः सा प्राव्येक् कृतास्मम्। क्वालामालाकुलं साध्वी प्रतिमादाय वक्तभम् ॥ सच्चित्र चितामधात् समुत्तस्यौ सच्चानतः। रस्गीरध्यत्र्यदपुः लत्या नि:स्टनः पुक्तवस्रालः ॥ रस्तवी नोश्यमी जाती महिषीश्रीप सहाबस:। व्यभिषित्रस्त राज्येश्यी चयारिरसरोत्तर्मे: । रव स शक्तिं जाती रक्तवी जब धौर्यवान्। चावध्यस्त सरेहें कीमां नवेच वृगोत्तम । ॥")

+टाप्।) तरदी इच:। इति राजनिर्धेग्रः। रतमञ्जरः, पुं, (रक्ता रक्तवर्था मञ्जरी। सा विद्यक्त-रस्यति। "व्यक्षेत्राहिष्यः धाच् ।" ५।०१२०। दब्यम्।) मिचुलहम्य:। इति चिकारकशिष:॥ ( गुवादयोश्स्य निचुलग्रस्टे ज्ञातकाः ॥ ) रक्तमस्यः, पुं, (रक्तो रक्तवर्णो सस्यः ।) रक्त

वर्णी मस्यविशेषः । यथा,---"यो रक्ताको नाति दीर्घान चायपो गातिस्थलो रक्तमत्यः स तृक्तः। धीतो कच: पृष्टिकदीपनी श्ली गार्था धर्त किच दोषचयस्य ॥" द्ति राजनिष्युट: N

देवसबेपरुचाः । इति राचनिर्वेष्टः । रक्तम्हला, खरी, (रक्तमहर्त खखाः। टाप्।) लच्चालुक्त्यः। इति राजनिषंग्दः॥ रक्तमेष:, पुं, (मेचन मेष: रक्तस्य मेष:।) प्रमेश्वरीगविश्वथः । तस्य जन्नवं यथा,---"विश्वसृष्यं चलवयं रत्ताभं रक्तमेष्टतः ॥" ऋषं अष्यविदिति योजनीयम् । अस्वीवयम् । "चम्रप्रभावचासुसाभूनिमसुरहारवः। क्रिवातिविवादास्थैपियकीम्बर्यवन् । धान्यवं विषयता चयं विष्कुं गणपत्रकी। शुवर्धमा चिकं घोषं दी चारी जवसम्बर्ग । रतानि टक्साचानि नंसक्षीयात् एचन् एचन्। द्विकर्षचतकोच्चं स्थाचतुष्कर्या विता भवेन् । प्रितानवस्त्रवे स्टाइसी कवांच गुग्गुनी:। विश्विषा यो जिलेरेते: कर्तका गुटिका शुभा । चन्द्रप्रमिति विख्याता धन्येरीगप्रवाधिनी। निश्वान विद्याति मेशान सम्बद्धमण्डियं तथा । चनसभाषाशिक्षदत् ऋत्राघातांक्रयोदग्रः। व्यक्ट इं प्राक्टोगं कामजाव्य इलीमकम्॥ कास चानं तथा कुछमित्रमान्यसरोचकम्। वातपित्रकाषचाधीन् बच्चा इच्चा रखायती ॥ यसाराध्य प्रियं तक्षात् प्रयक्षात् गुटिकासिमाम्। प्राप्तवीचन्त्रमायकात्त्वसाचन्त्रप्रभा स्तृता॥" इति भावप्रकाशः॥

(तदास्य तच्यम्। यया,---"विसं जवसमुख्य रक्तं मेहित यो नरः। प्रित्तस्य परिकोपेन तं विद्यानक्तमेक्तिम् ॥ इति चरके निदानस्थाने चतुर्धे रशाये॥) रक्तमोचर्यं, की, (रक्तस्य मोच्यम्।) श्रोखितः सामः। यथा,---"देहनीमग्रमार्थाय तथा पाकग्रमाय चः काचिरीत्यनिते भीचे भौचितसावसकरित् ॥ चरेत् कुर्मात्। यकतसु क्रियाः चर्चा रक्तमीचयमेकनः। रक्षं चि वेदगान्तकं सर्वज्ञास्ति न चापि तक। विवर्धों कठिने छा। वे प्रती चात्वनाचेहने। सविश्वेष विश्वेषक जलीको भिः प्रदेशिः श्रोखितसावयचरेक्टिनेगान्वय:।" इति भाव-मनाद्य:॥ (तथा च ! "रक्तावसेचनं चतुर्भः प्रकारेभवति । धिराविरेचनेवापि वालाव्भिक्यवेच च क्रम्याध्यक्रियंजीकाभी रक्षण यावग्रह्म:। प्रव्यक्ति चापराक्ति च नात्युक्ति नातिप्रीतवे॥ यथाम् परिपीतस्य घोष्टिनं मोत्त्रयेशिषक्। शिरोरोगेषु सञ्चेषु मासामध्यपुटे तथा। ख्यका रेचयेद्यकाम् सर्वका भिष्युत्तमः ॥ " शति चारीते भारीरसाने पचमेश्थाये॥)

रक्षवर्था यदि: शाखाखाः।) मञ्जिष्ठा।

इति चटाधरः ॥

रक्तम्बनमः, पुं, (रक्तं रक्तवर्थं म्बन्मस्य । कव्।) | रक्तयष्टिना, स्वी, (रक्तयष्टि + कव्। टाप्।) | मक्रिष्ठा। इति राजनिष्यहः॥ (अस्याः पर्यायो यथा,---"मञ्जाष्ठा विकसा चित्री काका योजनपर्योप । ताध्यवसी चित्रपर्यों काव्हारी रस्त्रवस्कित ॥" इति वैद्यवरक्षमानायाम्॥ "मञ्जिष्ठा विकसा जिल्ली समङ्गा काण-शेविका । मक्त्रपर्धी भक्तीरी सकते योजनवक्तापि । रसायश्वका काका रक्ताकी रक्तयख्वा। भक्कीतकी च सक्कोरी सञ्जना वक्करञ्जिनी॥" र्ति भावप्रकाशस्य पृथ्वेखके प्रथमे भागे । रक्तयावनातः, पु, (रक्तवर्यः यावनातः ।) तुवर-यावनातः । इति राजनिर्वेग्दः ॥ रक्तरेखः, पुं, (रक्ताः रेखवोश्रस्तिति ।) विन्दृ-रम्। ( अस्य पर्यायो यथा.— "सिन्द्रं रक्तरेग्राख नागगर्भच सीसचम्॥" रति भावप्रकाशस्य पूर्वस्वकं प्रथमे भागे।) यक्षाप्रकक्षिकाः। इति मेहिनी। ने, ९०५॥ पुत्राम:। इति राजनिषेग्ट: # रक्तरेखका, चरी, (रक्ता: रेखक: परागा व्यच्याम्, कन्। टाप्च ।) यजाभ्यकतिकाः । तत्र्यस्यः । चक्रारिका २। इति श्रव्यमाला। रक्तरेवतक, काँ, (रक्तवर्धे रेवतकम्।) सङ्घा-पारेषतम्। इति राजनिर्धेग्दः । रक्तलप्रानः, पुं, (रक्तवर्को लग्रानः ।) रक्तवर्के-म्बलविद्योधः। तत्पपर्यायः। सञ्चाकन्दः र स्क्रान: ६ दीचेपचक: ४ प्रयुपच: ५ स्त्रूल-करः ६ यवनेषः ६ । व्यक्त गुवाः । "रुक्षनस्य मधुरं जटु जन्हं नालमणुपदिश्रान्ति कषायम्। पत्रसच्यस्याना सतिलां खरयो जवसमस्य वद्कि॥"

इति राजनिर्देश्टः॥ रक्तना, स्की, (रक्तं नासि ग्रज्ञासीसि । ना 🕂 कः । टाप्।) काकतुक्ती । इति राजविषेग्टः ॥ (विश्वेषीश्याः काकतुक्तीश्रम्हे ज्ञातयः॥) रक्तजीचनः, पुं, (रक्तजीइति जोचने व्यस्य।) कपोत:। इति हेमचक:। ४।४०५ ॥ सो इत-कोचनयुक्ते, जि ॥ रक्तवटी, खी, (रक्ता वटी वटिकेव।) मस्रारका। इति जिनाकशेष: ॥ रक्तवरटी, च्यी (रक्ता वरटीवः) मस्रविकाः रक्तियासनं, क्यी. (रक्तं रक्तवर्थे प्रास्ति वधीकरी-इति जटाधरः॥ ( मस्टरिकाण्यस्थया गुका-दयो चया: 1)

वन्युकम्। विश्वाङ्गयम्। कुसुस्मपुध्यम्। सञ्जिष्ठाः, इति राजनिषंग्टः ॥ रक्तयितः, खी, (रक्ता यशिरव। यहा रक्ता रक्तवयः, मुं, (रक्तः कोश्वतः वर्वोश्वतः) इन-

सन्द्रहोऽत्रः।) दाक्रिम:। किंशुक्रम्। लाचा।

गोपः। इति राजनिर्धस्यः ॥ (रक्तवर्धविशिष्टे, भि । यथा, समुते क्षत्रकाने । ३६ व्यक्षाये ।

"शिताचिता: गीतकरत्तवर्गा अवन्ति घेठनेकविधासु शिन्ताः ।") रक्तवर्ष्टनः, पुं, (रक्तं शोधितं वहयतीति। इस् 🕂 किन्+क्:।) वार्ताकु:। इति ग्रन्दचित्रवा। (पारावतः । तत्पर्यायो यथा,— "पारावतः कलस्वः कपोतो रक्तवसँगः ॥" इति भावप्रकाश्यस्य पूर्वकाकी प्रथमे भागे ।) रस्तवर्धाभूः, स्त्री, (रस्तवर्धावर्षाभूः।) रस्त-पुननेवा। इति राचनिषेयः ॥ रक्तवसगः, पु, (रक्तं वसगमसा।)सळाची। इति हैमचन्द्रः। है। 8-0 है। रक्तवातः, पु, (रक्तप्रधानो वातः ।) रोगविधिषः । व्यस्तीवधम्। यथा, मावङ् १८६ व्यधावै। "नारिकेलस्य वे सर्ज क्रामचौरेख चंयुतम्। पिवेच चिविधसास्य रक्तवाती विनम्सति ॥" रक्तवालुकं, क्री, (रक्ता वालुका चूर्यमत्र ।) चिन्ह्-रम्। इति चारावनी ॥ रक्तवालुका, स्की, (रक्ता वालुकेवः) विन्दु-रम्। रति ग्रव्हरत्वावसी ॥ रक्तहन्ता, स्त्री, (रक्तवर्शे हनां प्रसदनस्वन-मस्याः । ) ग्रेपाणिका । इति ग्रव्यक्तिका । ( ग्रेकालिकाग्रव्हेश्खा गुवारघो विश्वेषा:॥) रक्तरुष्टिः, क्वी, (रक्तानां रुष्टिः।) विधिर्वर्धे-सम्। तत्तु उत्पातविधेषः । तत्पालं भ्रकोट् 🏬 योगः। यथा। जलाचिनासयौ। "रक्ते प्रकारयोगी मांचास्थिवसादिभिन्नर्कः। धान्य चिर्ययत्वक् यत्त क्षासमाद्ये वर्षिते अर्थे 🕡

विद्यात् ॥" इति चोतिस्त्रसम्॥ रक्तमाणि:, पु, (रक्तवर्ण: माणि:।) रक्तवर्णः भाग्यविद्यातः। (यथा, सुमृते सम्मस्याने। २० अधाये। "रक्तग्राजिषधिकगद्गुकसुकुन्दकपा ख कपीतकप्रमोदककाककेत्राहि ॥") तत्पर्याय:। लाक्यभातिः ६ भीगभातिः ६ जीवितः । व्यस्य गुवाः। सप्तरतम्। तप्तवम्। विश्वन लम्। वत्रवक्षम्। रचिका(र्क्षम्। दीप नतम्। प्रधालम्। पित्तदाश्वानतासनाधि-साच। इति राजनिषेत्दः ॥ ( तथा च। "रक्तपानिवरस्ति वेखी वर्थोक्य दोष्टित्। च चुक्यो क वतः खर्यः भुक्ततस्य व्यराप हः। विषत्रवासासनासराष्ट्रतुद्वश्चिष्ठहः ॥" इति भावप्रकाष्ट्रस्य पूर्वस्वके प्रथमे भागे ।)

तोति। प्रास्+ कु:।) विम्हरम्। इति शारा-रक्तवर्गः पु, (रक्तानां कोडितवर्थानां वर्गः रक्तिश्रियुः, पुं, (रक्तवर्थः श्रियुः।) रक्तश्रीभा क्रनष्टच:। नतायाय:। रक्तक: २ सपुर: ३ बहुकक्टर: ८ सुगन्ध: ५ केप्ररी ६ सिंप: ० क्रमारि: ८। अस्य गुवा:। मशावीर्थत्वम्।

मधुरत्मम्। रतायनत्मम्। शोषाधानसभी-रार्तिपत्तश्चेद्यनाशिलम्। सारकलम् । इति राजनिषेत्ः।

## रक्ताति

कन्।) सर्जद्रदः। इति रक्षसाला । रत्तप्रक्षिकं, क्षी, विषम्। इति राजनिधेस्टः ॥ रक्तमंत्रं, की. (रक्तमिति संचान्य।) जुडूमम्।

इति चिकास्त्रप्रेष:॥ (गुवादकीव्या कुर्द्भम-प्राब्दे विश्ववा: ॥)

रत्तसन्द्रिका, च्यी. (रक्ताय रक्तपानाय सन्यक् द्रप्रतीति। इन्म् + खुल्। टापि चत इलचा) जजीका । इति राजनिर्धेयहः॥

रक्तसम्बक्तं, स्ती, ("रक्तं सम्बेदित रघुनायः। रक्तान् सन्वीन् अकति गर्चहति याप्रोतौति। कः। इति रायसुक्काटभरतमक्किनौ।") रक्त-कङारम्। तत्प्रथायः। इत्तकम् २। इत्य-मर: । १ । २० । १६ ॥

रक्तसरोक्षं, क्री, (रक्तं वरोक्षम्।)रक्त- रक्ताचः, युं, (रक्ते वोष्टिते व्यक्तियी व्यक्तः। पद्मम्। इत्यमर:। १।१०। ४९ ॥

रक्तसर्थप:,पु (रक्तदर्याः सर्वप:।) राजिका। इति राजनिष्यहः ॥

रत्तसद्दा, स्त्री, (दर्त्ता सद्दने इति। सद्य+ व्यक् + टाप्।) रक्तास्त्रानः। इति राज-निषेश्हः ॥

रक्तनारं, की, (रक्तवर्गः वारोय्खा) रक्त-चन्द्रम् । ( यथास्य प्रयोग्य: । "रक्तचन्द्रमाख्यातं रक्ताङ्गं चुद्रचन्द्रम्। तिलपणे रक्तमारं तत्प्रवालपलं स्ट्रतम् ॥ इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्वस्त प्रथमे भागे॥)

यत्तक्रम्। इति राजानिषयः: ॥ (अस्य पर्यायो यथा,---

"पत्तक्तं रक्तनारच सुरक्तं रक्षननाथा। पट्ट इसका स्थातं पत्रक क्षचन्दनम्॥") इति भावप्रक्राशस्य पूर्वेखकी प्रथमे भागे ॥)

रक्तवारः, पुं, (रक्तः वारो यस्त्रः।) सम्मदेतसः। रक्तासहर:। इति राजनिषंग्ट:। ( यस् पर्यायी यथा,-

"खदिरी रक्तसारच गायकी दन्तधावनः। कार्टकी बातपत्रच बहुधन्त्रच यश्चियः ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्व्यक्तके प्रथमे भागे॥ रत्ते वारी यस्त्रेति। भौषितचारयुक्ते, त्रि। यया, ब्रह्मसंहितायाम् । ६८ । ६० । "तास्वोद्धद्गापातौ(जक्कानेश्वानापायुकर-

चरगो:।

रक्तेस्तु रक्तसारा बच्चमुखवनिनाचेपुत्रयुता:॥") रक्तभीगिन्धकं, स्ती, (रक्तवर्ण सीगन्धिकम्।) रक्तकारस्म्। इति जटाधर:॥

रक्तसाव: पुं, (रक्तं सावयतीति । सु+ विच्+ व्यच्।) वंतसामा:। इति चटाधर:॥ ( रक्तस्य साव:।) रक्तपतनम्। (ब्या, हचतुर्शक्ता-यास्। ८०। र्षः

"क्लाही ने क्लिमारी रत्तासावीय्य ग्रस्तकीपचा। अक्ट्राखेचमंक्रतं विनद्यातं चर्मकारभयम् ॥")

रत्ता चंना, की, (रत्ता: वधीशृता: चंबा बान।) रागिकीविशेष:। इति इकायुध:॥

रक्त ग्री वेत:, युं, (रक्तं रक्तवर्धे ग्री वें वयमखा। रक्ता, की, (रक्त+टाप्।) ग्रुजा। (व्यखाः पर्कायो यथा,---

> "रक्तासाकाकचित्री स्थात् काकानकी च रिक्तका।

· नाकारणी नाकपीलु: या स्ट्रता कांकवज्ञरी ॥" इति भावप्रकाप्रस्य पूर्व्यसक्ते प्रथमे भागे ॥) काचा। मिक्षिषा। उद्कावही। इति राज-निषेत्रः ॥

रक्ताकारः, पुं, (रक्तवर्कं काकारः व्यवयवीयस्य।) प्रवातः। इति राजनिषेग्दः॥ (विग्रीषीय्स्य प्रवालग्रब्द्,विज्ञेय:।)

रक्तालं की, (रक्तिन रक्तवर्योग आक्तां अधितम्।) रक्षचन्द्रम्। इति जटाघर:॥ श्रीकात-मिश्रिते, श्रिः

"क्राच्याोरु हर्मनात्।" ५ । ७ । ०६ । इति काच्।) सद्धिः। पारायतः। चकोरः। क्र्रः। इति नेहिनौ। वे. ४४॥ चार्यः। इति राजनिर्धेस्ट:॥ ( च्यब्दविप्रेष:। यथा, इष्टत्-रुं ছितायाम्। 🖰 । ५१ ।

"रक्ताचमब्दं कथितं हर्तायं यसिन् भयं देख्तितं गदाच्य ॥") रक्तवर्षे च चुर्युक्तं, चि। (यथा,रामायखे। 21001881

"कर्णामन्द्रीवरप्रयामी रक्ताचः प्रियद्श्रेनः। सुखभागी न दु:खाची प्रायिती सुवि राचव:॥" ष्ययनु सदा तथारीयुक्तो भवेत्। यथा, च्योति:-सागरे।

"न श्रीक्याचित रक्तार्यं नार्यः कनकपिष्ठलम्। न दीर्घवाहुमैश्वर्य न सीखां प्रश्रमस्थम्॥") रक्ताक्रं, क्री, (रक्तवर्णभक्तमस्य।) विद्वमः।

क्कक्रुमम्। इति मेरिनी। गे, ४८॥ (रक्तचन्द-मन्। यथा, भावप्रकाप्र पूर्व्यख्ये प्रथमे भागे। "रक्तचन्द्रनमास्त्रातं रक्ताङ्गं सुद्रचन्द्रनम्। तिलप्रशंरत्तमारं तत्ववालपालं स्ट्रतम् ॥")

रक्ताङ्गः, पुं, (रक्तमङ्गंयस्य।)मङ्गलयद्यः। क(म्यक्ष:। इति मेरिनी। गे, ४०॥ (चास्य पर्यायो यथा, वेद्यकरतमाजायाम् ।

"कस्पिक्षक सतुरक्ताङ्गो गुक्डारो चनिकेलि सा॥" "कस्पिक्तः ककेग्रखन्द्रीरक्ताङ्गीरीचनीश्यिच॥" इष्टिभावप्रकाषास्य पूर्वस्थके प्रथमभागे । ) प्रवातः । अस्कुगः । इति राजनिर्वेष्टः ॥ भक्षतम्। इति प्रस्ट्रहावली॥ (नागविश्रय:।

यथा, मञ्चाभारते । १ । ५० । १० । "ऋषभी वेगवाद्यागः, पिख्यारक सञ्चाद्यन्। रसाङ्गः सर्वसारङ्गः सन्द्रहः पटवासकी ॥")

रक्ताक्री, उकी, (रक्ताक्र + कीष्।) जीवन्ती। इति मेदिगी। गे, ४६.॥ मिद्वाता। इति भाव-

रक्तातिनारः, पुं, (रक्तं व्यव्यक्तं वरत्वस्नात्। सः 🕂 चन्।) रोगविष्यः। "तस्य संप्राप्तिमाद्य। 'पित्तकत् यहातार्थं अवस्थाति पेतिके।

तहीयाच्यायंते भीभं रक्तातीचार उख्यम: ।' तस्य चिकितसा। विस्कृतकात्राहां हा क्रियक सभवा त्यक्। लग्युगर्नं पलमानं विपचेदशाङ्गसामति तीये ॥ व्यष्टमभागं प्रीयं काथं सभुगा पिवेत पुरुष:। रक्तातिसारसुख्यणसतिग्रयितं नाग्रयेतियतम् ।

इति क्षटजहाङ्मिकाचः ॥ 🛊 ॥

'गोदुग्धनवनीतन्तु सधुना सितया सद्या जौढ़ं रत्तातिसारे तुव्याक्त परमं **भक्त्**॥ इति नवनीतावविष्टः ॥ # ॥

भीतं अध्यक्ति।युक्तं चन्दनं तक्क्वान्तुना। रक्तातिसारजिङ्कपित्त **हर्दा इमे इ**सुत् ॥' चन्दनमच चेतम्। इति चन्दनकरकाः॥" इति भावप्रकाशः ॥ (तथा च। "यसुरक्त शुद्ध विदेशने शोधदा इस्मिति स्थिते । रक्तात्वार इति विज्ञेयो वैद्येभेज्ञामतिभि: ॥ धन्वनागर्मुस्ता च वालकं वालविस्वक्रम्। वकानागवला चेति काथी रक्तातिसारियाम्॥ दार्जिमच कपित्यच पद्याचल्याक्रमसम्बद्धाः पिष्टा देया मसुयुक्ता रक्तातिसारवारकाः ॥ गुड़ेन पर्का दालको जिल्लो रक्तातिसारियो ।

> वस्रकारिविधनागराभयाः पेवितच मधुमस्तुसंयुतम्। वेश एवं अधुना च माहुने रक्तवाच्चमति वार्यत्यपि॥

मनुजे मधुयुक्तावा दक्षा रक्तातिचार्**षः:** ॥

कुटनत्वक् च पाठा च त्रिन्धं विद्वास धानकी। मध्ना सहितं पूर्वे देवं रक्तातिसार इस् । इति रक्तातिकार:।" इति हारौते चिकित्-सितस्थाने हतीयश्थाये॥)

रक्ताधार:, पुं, (रक्तस्थाधार:।) चन्ने। इति राजनिवंदर: ॥

रक्तापद्यं, को, (रक्तमपद्यक्तीति। दृन् ।) वोलम्। इति दालनिर्धेश्टः #

रक्तापामार्गः, युं, (रक्तवर्णः खपामार्गः।) रक्तवृद्यापामागेच्ययः। राष्ट्रा च्यापाट् रति वक्रभावा। जाल चिर्चिरी इति श्रन्थी भाषा। तत्प्रधाय:। खुद्रापामार्गः २ बाघट्टकः ३ दुन्धिनिका ८ रक्तविट् ५ कल्यपिकाई। व्यस्य गुवा:। प्रीतलम्। कटुलम्। कपदात-त्रगक्षा विष्य निष्य स्था विषय । वास्ति-कारित्रच्याः इति राजनिषेग्दः ॥ तत्र्ययाय-गुगा:। अय आरक्त चिर्चिरा।

"रक्तोश्न्यो वधिरो इक्तमको धामागैवोश्पि च। प्रत्यक् पर्गीके प्रप्रती कि चिता कपिपियाली ॥ व्यपामार्गोरकको चात्रविष्टभी कपक्रहिम:। रूच: पूर्वगुर्णे कून: कथितो गुरावेदिभि:॥ व्यपामार्गपलं स्वादु रसे पाके च दुर्करम्। विडम्भि वातलं रूचं वातिपत्तप्रसाहमम् ॥"

इति भावप्रकाष्ट्र:

रक्तामरं, क्री, (रक्तं रक्षितमस्यरम्।) काषाय-ं बस्त्रम्। यथा,---

रतागः

"श्रदोपरिषमाचीनां रक्ताव्यपरिक्हसम्। रक्तानद्वारसंयुक्ता गुजाचारविश्र्विताम् ॥" इति तन्तवारभ्रतसुष्क्रचाकाविनौधानम् ॥ तर्यंत्र, विश

रक्तान्तः, पुं, (रक्तवर्यः चान्तः।) कोशान्तः। इति राजनिर्धेष्टः ॥ (विवर्कसन्तः को ग्रान्त-श्रव्य शातवम् ॥)

इस्तानानः, पुं, (इस्तेन इस्तवसन चा सन्यन् व्यायते इति। का + काः । समधिकरक्तवर्थेलाः-त्तवासम्।) रक्तवसंपुर्वावधेवः। तत्पर्धायः। रक्षसदार वापरिकानः १ रक्षाव्यानवः १ राग-प्रसन्धः रक्षप्रसनः ६ क्रुयनकः ६ रामाजिक्रन-कामः च वध्रक्षवप्रसवः ६ सुभगः १० समरा-नन्दः ११ । चान्य गुकाः । कटुलम् । उद्यालम् । वातासयधीपव्यराभागमूलकाभ्रवादार्तिप्रथ्-मनलम् । वर्गमल्याः इति राजनिर्धेग्दः ॥ रक्ताके, [न्] क्री, (रक्तं ऋक्तीति। ऋ + मन्।) नेत्रहोग्रभेदः । तस्य जच्च यया,---"पद्माभं ऋदु रक्तामें यक्तासं चीयते विते ॥" प्रति माध्यकर: ॥

रक्ताम्बुरः, युं, बरे, (रक्तानामम्बुरमनः।) रोग-विश्वेतः। यथा, भ्रातात्रपीयकर्मावपाके। "जनोदर्यक्रतृज्ञीच्यूलरोगवयानि च। चाराजीर्वज्वरक्हिंभममोदगलम्हाः। रस्तार्खेदविसर्पाद्या उपपापोद्धवा गदा: ॥" इति मक्षमायतत्त्रम् ॥ 🗰 ॥

"रक्ताव्यवमाद। 'दोवप्रदुष्टा कथिरं धिराक चङ्कोच्य संपीच्य ततस्त्रपाकम्। सवावसम्बद्धात मौत्रपिक मांबाङ्करेराष्ट्रतमाशु दक्किम्॥ सवस्थानसं क्षिरं प्रदुष-

> मसाधामेतह (घरासकत् । रक्तचयोपनवमी(इतलातृ माक्त्रभवेदम्दर्गीक्तकः।

दोषी । च पित्तं विधरं शिराच बङ्घोच्य वंगीच संस्तीसता मांसारकोः सर्वेजन्दित दूराय रक्तने तु विशेषती रक्तदुष्टिः एवं मांबार्न्ट् विश्वमते मसिदु रिवीं तथा। तती मसिष्ड-सुझक्रात उद्गतं करोति। च्यपाकं देवत्याकं यथा खादेवींमांत क्रियाविशेषणम्। द्रेवत्-पाक्कीकदेशपाकेन। रक्त चयोपनवपीकित-लात् रक्तचयोपद्रषाः सुश्रुतेनोक्ताः। पौदितवात् अर्युदपीदितः । \* । वाषार्युदस्य चिकिसा।

'यास्त्राञ्चेदानां न यतो विशेषः प्रदेशकाजातिकोषदृष्यै:। व्यत्वि वित्ये द्विष्या व्यवि । विधानविद्यस्थि चिकित्सितेन । षरिवाजोधपत्तक्रयद्वधूममवः[एताः। मधुप्रमादो बेपोव्यं मेदोव्यंदश्वरः परः ॥ क्तक खा इतः चारी इरिहायाकाचेव च। श्रुक्यू वेन संयुक्ती केप: विश्वीर मंदापक: । षटकुष्यकुष्ठरीसक्षिप्तं वहं वटख मध्य । व्यथिक सप्तराचाका बहु एप प्रात्तिम में हूं

शियुम्सलकयोव्यीचं रचीतं सुरसा यवम्। तक्रेजाश्वरिषुं पिट्टा विक्येदर्ज्दशास्त्रवे ॥' रचोशं सर्वेषम्। सुरसा तुलसी। यवं इन्द्रयवम्। व्यव्यदिषुं करवीरम्।" इति भावप्रकाग्यः॥ रक्तार्थः, [सृ]क्री, (रक्तजनितमर्थः:।) व्यर्थो-रोगविधिवः। तस्य कव्यकसाहः। "र तो व्यवा गुदे की जाः यित्रा तसमिवताः। वटप्ररोक्षसंहणा गुज्जाविहमस्त्रिभाः ॥ तेश्वयं दुरस्थाच गापृतिक्भिः प्रपीक्ताः। सर्वाम बच्चा रक्तं तस्य चातिमहत्तितः ॥ मेकाभ: पीचति दु:खे: ग्रोशितचयसभावे:। शीनवर्धवकोत्साशे स्तीनाः कलुविन्त्रयः ॥ विद्यार्थं कठिनं कः चमधी वायुने बनैते। ततु चारकवर्षक केश्विजकाकमध्याम्॥ कव्यवगुरमूलच सौर्मकां यदि बाधिकम्। तचानुबन्धी वातस्य हेतुर्योह च कःच्यम् । भिष्यालं चेतपीतच्य विट्किम्धं गुरु भीतलम्। यद्यभेषां वनचात्रक्तत् सत्तासुपिच्छितम् ॥ गुइं सपि चर्ट कि.सिसंगुर कि.स्थच कारतम्। भ्रेयातुबन्धो विज्ञेयस्तव रक्तार्थमा बुधै:॥ गुद्दे कीता वार्षांसि। पित्ताक्षतिसमन्त्रिताः पित्ताप्रीं जच्चायुक्ताः । व्याकारे वाच वटप्रशे-श्वादिसहग्राः। दुःखिः रोगेः। लक्षारुषामु-श्रीतप्रार्थगादिभि: कलुविक्रिय: खाञ्जलसर्वे-न्त्रिय:। रक्तजस्थापि वातोख्वसस्य जच्छ-माइ। तत्र रक्तार्थास खनुबन्धः उत्वयत्यम्। रूचमं रूचयती(त रूचमं रूचं दयम्। पित्तीत्ववस्य तदायं रक्तीत्ववा गुद्दे कीला पित्ताज्ञतिक्रमन्त्रिया श्लादिनेवीक्तम्। रक्त-पित्तयोः सम्रामितिङ्गत्वात् ॥ 🕸 ॥ कपोस्त्यस्य लचनमाइ। समिक् पिक्लाईसिमित-माद्रेषमावगुण्डितमिव। तस्य चिकित्सा। रक्ताभ्रेसासुपेचीत रक्तमादी सर्वद्विषक्। दुष्टाश्रीकश्चीते स्युः यूनानाचावासामयाः॥ चन्द्रकारातिस्त तम्बयवासाः समागराः कचिता:।

रक्तार्थसं प्रथमना दास्वीत्वगुधीरनिस्वा वा । चन्द्रमञ्ज्ञाचन्द्रम्। इति चन्द्रग्दिकायः॥

नवनीततिलाभ्यासात्

के प्रश्वनौत्र प्रकेरा भ्यासात्। इधिसर्म(यनाभ्यासात् गुट्चा: धाम्यक्ति रक्तवश्वा: ॥ इभ्रस्तूपरियो भागी घन: को इयुत: सर:। मधितं सररचितम्। निर्फ्लंबस्यपूर्तं दक्षि। सपदाके धारं चौदं नवनी तंनवं लिइन्। विताकेश्ररचंत्रकं रक्तार्थः सुखी भवेत् ॥

पयसा ऋतेन यूषे: चतीनसुत्राप्कीमसुर्वाम्।

चोदनमदादको मधुरेरीयतुस्मर्भेच ।

ग्रापक्षत् ॥

रिक्तका

समङ्गीत्यलमीचाङ्गतिरीटितिलचन्द्रनै:। सिहं क्षामीपयी दवाद्गुदजे श्रीखलात्मने । समझा लक्षातु:। मोचाको मोचरस:। तिरीटी लोष:। चन्दनमत्र रत्तचन्दनम्। सम-ङ्गादिखुग्धम्। भावितं रजनीचुर्णे कुडीचीरे: पुन: पुन:। बलवात् सुद्धकं छत्रं छिनत्त्रभी भगन्दरम् ॥ चारस्त्रम्। नावानाभिसस्योष्ठ तथा मेहृत्ति जन्म । क्रियामधी:स कुर्जीत तथ तथ वथोहिताम् । चमें की जन्त संक्षित दहेत् चारेख चायिना। देगावरोधकीएडयानाम् कटकासनम्। थयासं दीवलचात्रमर्थसः प्रशिवक्षेयेत् ॥" इति भावप्रकाशः ।

(यया चास्य तश्चानि । "रक्तजानि स्वयोधप्ररोष्ट्रनिहुसकाक्रयनिका-यलसङ्ग्रानि पित्ततत्त्वनानि च यद्विगाउ-पुरीवप्रमीखितानि भवनि तदाख्ये दुरमनस्य-मसक् सञ्चा विष्ठजन्ति तस्येवातिप्रवृत्ती प्रीणि-तातियोगोपदवा भवन्ति।"इति सुश्रुते विदात-स्याने दिनीयेश्याये ॥ च्यास्य चिकित्सा । "रक्तार्थं सामुपचारं वच्छा सि ऋग्रुपुच्चकः ।। भातिक्तिलान् भचयेच नवनीतविभित्रितान् ॥ सितानागरसंयुक्तं नवनीतं सद्यक्रम्। के भारं मातुलु क्रस्य विकृत्र भाके रायुक्तम् ॥ भचेत् क्यास्टावलेष्टं नवनीतेन श्रकेराम्। रतेन रक्तगुरचान् श्रमयन्ति विचच्चाः। ॥ समञ्जा भारताली पृष्यं चन्दनं तकुभरताचम्। नीलोत्यलमजाचीरं पिट्टा पानसस्मादान् ॥

कुटजन्द्रलसकेश्ररस्तानं खदिरधातिकक्ताध्वतं पद्यः। पिवति अचि सयोगमस्ग्भवं गुइ जवे इत्तरकृषिना प्रानम्॥"

इति रक्तार्थी अकित्सा ॥ इति इरिते चिकिस्तिस्थाने १२ काश्याय: #) रक्तालुः, पुं, (रक्तः रक्तवर्यः व्यालुः।) रक्त-वर्षां जुविश्वेष:। भ्राकरकन्द च्यालु इति भाषा ॥ तत्मभाय:। रक्तपिकालु: २ रक्तपिकात: ३ को चितः ४ रस्तकन्दः ५ सो चितालुः ६। बास्य गुगाः। प्रीतलम्। सधुराक्तलम्। असपित्त-दाष्ट्रापष्टलम्। रुघालम्। वलपुरिकारिलम्। गुरुत्व । इति राजनिर्घग्टः ॥

रिक्तिका, स्त्री, (रक्ती रक्तवर्णीटस्त्रास्त्राः। रक्त + "बान इनित्रनी।" ५।२।११५ । इति छन्।), गुञ्जा । ( बस्या: पर्यायो यथा,--

"साङ्गुषा क्षणा गुक्रा रिक्तका काक्षणिका। काकादनी काकतिसा काक कहा प्रिखक नी॥"

इति वेद्यकरत्रमासायाम् ॥ "रत्ताचा काकचित्री स्थान् काकगन्तीच

रतिका। का का इसी का काणी जु: सा स्ट्रांश का कवस ही।"

इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यकं प्रथमे भागे॥)

रत्ते चुः, पुं, (रत्ती रत्तवर्व रचुः।) रत्त-करचापचः श्रोबः ६ लोचितः ४ खल्कटः ५ मधुर; ६ प्रसन्दन: ७ नोचितेचु: ८। वास गुका:। सधुरत्वम्। पानै भ्रीतत्तत्वम्। ऋदु-लम्। पित्रहाचचरलम्। इष्यलम्। तेषी-षकविवर्शनल**णः। र**ति राजनिषेग्दः॥

रक्तेरकः, पुं, ( रक्तवर्वः एरकः ।) इच्चविश्रेवः। लाल मेरका इसि भाषा । सत्त्वर्याय:। यात्र: २ इस्तिकार्थः ३ चदः ४ उक्षृतः ५ नाग-वर्धः ( चचुः ७ जत्तानप्रचकः = कर्पकेः ८ पाचन: १० कि.मः: ११ बाव्रतल: १२ रक्तन: १६ चित्रवीर्थः; १८ इस्बेरकः: १५। व्यस्य शुवाः भययुपवनन्नान्तरक्तातिपाक्कान्ति-न्यासच्यरारीचनगश्चितम्। सञ्चलच्यः। इति राजनिषेदः ॥ तत्पर्यायगुकाः ।

"शक्त एरक जामकः चित्रो गलकं इसकः। पचानुको वहँमानी दीर्घटको खड्नकः॥ रक्तोव्परीववृतः स्माद्भववृतो ववृत्तया। यात्रपुष्ट्य वातारिष्यचुवत्तानपत्रकः ॥ सरकायुम्नं मधुरस्रकां गुक विनाध्येत्। म्यलभोषकटीविसिधिर:पीकोहर क्वरान् ॥ वश्रवाचकपानाच्यासकुडाममावतान्॥ ररकापचं दातझं कविकिशिवनाधनम्। मजनक्रहरकापि पित्तरक्तप्रकोपसम् ॥ वातासंघरलं गुलाविसम्बद्धं परम्। कामवातक्तमीन् इन्ति दक्षिं सप्तविधामि ॥ ररकः पनमञ्जूषां गुल्माम् जानिकाप प्रम्। यज्ञतृक्षी चोदराधीं झंबटुकंदी परंपरम्। नदमान्या च विज्नीही वातश्चेशीहयापष्ठ: ॥"

रत्ते वारा:, पुं, (रत्तः रत्तवर्धः एकंगरः।) रक-बाबकी। इति राजनिर्धेस्टः॥ (विश्वेषी-व्स्थेन्द्रवार्यथीश्रम्दे विज्ञीय:।)

दति भावमकाष्ट्रः ।

रत्तोत्पर्ता, स्त्री, (रत्तां रत्तवर्वसुत्वनम्।) रत्तः पद्मम्। तत्पर्यायः। रक्तसरीत्रञ्जस् कीक-नदम् ६। इत्समर: । १ । १० । ४२ ॥ ( यथा, हहत्वं हितायाम् । २६ । ६ ।

"विन्दाच सिन्हदारेण मौसिनं कुकूमं कुसुस्नेन। रस्तोत्ववेन राजा मन्त्री नौसीत्पवेनोक्तः।" तथाख गुका:।

"धयका कामकां ग्रीतं मधुरं कापपिक्त जित्। तसादकागुर्वा कि चिद्यान् रक्तीत्वलादिकम्॥" इति भाषप्रकाश्चर्य पूर्वस्वके प्रथमे भाग ।

रक्तीत्पनः, पुं, (रक्तीत्पनधिव पुष्पमद्यस्य। व्यर्थवाद्यम्।) प्राष्ट्राशिष्टचः। इति राज-निर्धेष्ट: ॥

रक्तीत्पनाभः, एं, (रक्तीत्पनस्य बामाखाः) भोगवयः । इति षटाधरः । तद्-युत्ती, मि ॥

राजिका। इति राजनिर्वेद्धः । इतिका- रक्तीपर्लं, स्ती, (रक्तसुपव्यम्।) ग्रीहकम्। इति कारावली।११५॥ (गुकादयोऽस्य ग्रेरिक-ग्रन्दे क्रया; ।)

वर्धे चु:। जात चाक् इति भावा॥ तत्वर्याय:। रच, नि पावने। इति कविकव्यहम:॥ (आर०-पर॰ सक॰-सेट्।) जि, रचितीयका इति दुर्गादास: ॥

> रचः, [स्] की, (रचसमाहिति। रच+ "सर्जधातुरभ्योसुन्।" उसा॰ ४। १८८। इति चसन्।) राच्यः। इसमरः।१।१।६२॥ तिंद्रश्रेषी यथा, —

"हङ्गा तु विकलान् बङ्गाननाथान् रोजिसकाथा रया न जायते यस्य सरव इति मे मति: " रतासीय यमश्रकितीयाखानगामाधायः॥ रचोन्नोवर्षं यया, --

मनुखवाच । "रचो प्रानि विषद्मानि यानि धार्थाशि भूभुजा। चगरानि समाचचु नानि धमीस्तांवर । मत्य उदाच।

पिकता रोडिकी चैव रक्तमाला मधीवधी। तयामजनवन्दारं या च चित्रपटी जिका 🖁 काकोली चौरकाकोली पीलुपर्या तथेव च। केशिनी दिश्वकाली च महानामा श्रतावरी ॥ तथा गर्वदेगा च स्थले क्रुस्टिनी तथा। स्थवे चौतपतिनी या च महाभूमिनता च या। उचारिनी सोमराजी सर्वरक्वानि पार्धिव। विश्वेषाच्यरकतान्यव कीट्यच्यविश्वेषतः ॥ जीवजाताच समयः सर्वे धार्या विशेषतः। रचीव्राच यग्रसाच कथा वैतालनाभ्रता: #" इति मात्ये १८२ वाधाय: ।

रचः तमं, की, (रचवां राचवानां सभा। क्रीव-वमभिधानात्।) र्चः सम्हः। र्यमरः। **२।५।२३**४

रचक:, वि, (रचतीति । रच + खुन् ।) रचा-कता। यथा,---

"गोरणः सक्दिवस नकुली स्थरचकः। वेरार्ट क्रवदायादी नरायां मातुलक्रम: ॥" इति पुरायम्॥

रचर्ण, क्री, (रच + भावे खुट्।) रचा। यथा, "इति प्रगणवहाभिगोपीभिः कतरचयम्। पायविता कार्ने भारता संन्यविश्यदात्माजभू ॥" इति सीभागवते १० खान्ये ६ व्यथ्यायः ॥

रच्चारकः, पुं, नावकच्छ्रोगः। इति ग्रब्द-रकावली॥ काचित् पुस्तकं रचर्यारकोऽपि

रचिथि:, स्त्री, जायमाया तता। इति राज-विषेग्ट: ॥

रचा, क्षौ, (रचगमिति। रच 🕂 "गुरोष हतः।" ३।३।१०३। इति चा:। कियां टाप्।) रचयम्। (यथा, क्यारे। २।२८। "मधि ऋषि चिं जीका नां रचा युद्धास्य वस्थित। ॥") जतु। इति नेदिनी। घे, २६॥ ससा। इति ग्रन्दरनावली । यभोहालता रचा यथा,—

"रचौ विरुधिरे सम्बक् गोपुच्हभ्रमगादिभिः। गोभूत्रेस कापधिता पुनर्गोर जसार्भकम् ॥ रचांच चकुः ग्रजता द्वादशाङ्गित नामभिः। मोधाः संस्थित्ता चाष्ट्रय करयोः एथक् ॥ मासासमय वातस्य वीजनासमकुळेल ॥ व्यवादनी/ङ्विमिशिम सिव जावधोरू

यत्तीर्र्युतः कटितटं जठरं ह्यास्यः । भूत के भवक्तदुर देश इनस्तु कणा विष्युभैनं सुखसुवज्ञम रेचरः जम्॥ चकायतः सहसदी हरिरसु पद्मात् व्यत्पार्श्वभोधंतुरसी मधुषा जनचा। कोबीह्य शंख जनगाय जपर्यपेन्त-

क्ताचे: चिनौ चलधर: पुरुष: समन्तात । इन्द्रियाणि कृषीकेष्रः प्राकान् नारायकोप्रवतु । चित्रद्वीपपति चित्तं अनी योगे चरी व्यत् ॥ एत्रिमभंस्तु ते बुह्विमात्मानं भगवान् परः। क्री क्लां पातु गोविन्द: प्रयानं पातु साधव: ह वननमधारेकुछ खासीनं लां शिव: प्रति:। सञ्जानं यज्ञसम् पातु सर्वयक्षसयक्षरः ॥ डाकियो यातुधान्यस क्रुगांखा येश्मेकयष्टाः । भूतमाह्रपिग्राचाच यचरचोविनायकाः ॥ कोटरा रेवनी च्यंका पूतना माहकारय:। उनाहा वे द्वापकारा देषप्रायोजियहरू: । सप्रदरम्होताता दहवालयहास ये। सर्वे नक्सम्तुते विक्योनिमयक्काभी इवः॥" इति श्रीभागवते १० स्कर्मे ६ अध्याय:॥ 🟶 ॥ व्यय पौर्णभाष्यां रचादन्यनम्। राखीवाधा इति भाषा। यथा,—

"पौर्णमास्यां इरे रचावत्वनं विधिपूर्वकम्। बजराजकुसारत्वान् के चिह्चिक् कि साधवः । 💆 तत्र भद्राद्यक्षावे तामतिक्रम्येव कुर्यात। तथा च स्टूबनारे।

"भदायां के न कर्त्तकी स्नावशी फाल्गुनी तथा। व्यावको कृपति इन्ति व्यामान् दश्कति फाल्-गुनीति ॥"

विधिष भविष्योत्तरे। "उपाककी दिने प्रोक्त ऋषी का खेव सर्पे वाम्। ततो । पराक्षसमये रचापीट लिका नुभान् ॥ कारयेदच्यते: प्राची: सिद्धार्थे हैं मभूशिनाम्। वस्त्रे क्षित्रिके कार्पार्थः चौमेर्ना मलवर्ष्णते:। विचित्रं यधिनं सूत्रं स्यापयञ्जाननोपरि ॥ उपनग्रहमधे दळचतुर्व्कन्यसेच्ह्भं पीठम्। तजीपविद्यादाणा सामाधः सपुरोहितः सस्द्रन्॥ तहतु पुरोधा वृपते रची वधीत सन्त्रेण। येन वही बली राजा दान्वेन्द्री सहायल:। तेन लां प्रसिवधामि रचे मा चल मा चल ॥" वैदिसमा। यदा वन्न दाचपका चित्रयः भ्रातानीका सन्ध्य साना तन्मया वधासि भूतं भारदाया युवान् चरदिष्यिया सम्। "अवाश्वायी: चाचियवेष्ठी: मूहेश्वाम्येश मानवे:। कर्तको रचकाचारो विप्रान् प्रापृष्य प्रक्तितः॥ कानेन विधिना यसु रिधिकानसमाचरेत्।

स सम्बद्धीयर दित: सुखं संबद्धारं वसे दिति॥" व्यय तहिनमियेयाचे उपाकर्मिदिननियेय: क्रियते। यदांच खुळानारे। "उपाक्षनीतुक्कार्वालाते सामक्रग्यनुर्विदः। यहचेंन्ना नियुक्ती द्व इस्त अवस्य संस् ॥" तथा च। सामवेदिनां भाजस्य इस्तानचर्य ऋग्वेदिनां आपकास्त्रं अवस्रतक्तं यसुर्वेदिनां श्रावयौ पृत्रिमोपाकमाकाल:। उपक्रमकास्टिका-की नैनक्टपं कर्म उपाकका । अन कर्माभाव भाषे आवर्षेश्य विधेयम्।

"अवरुत्रीमधयक्तसिन् मासे न 📭 भवन्ति तेत्। तहा भात्रपदे मासि आवशेशिप तहिकाते।"

इति वज्ञच्यविधिष्टवचवात्॥ आवियापचन्यतुक्काः। तदाच गर्गः। "यदि, स्थान् स्रावर्गमञ्ज स्रज्ञसंक्रालिल हृष्टिलम् । क्यादुपाकरकं अक्रापणच्यां आव्यस्य च॥"इति 🗈 व्यात्र भूतविद्वा पूर्विमाच निविद्वा। तथाच मासिकापूराये।

"चतुर्देकां चतुर्यत्रावसुरी मधुकेटभी। वेदान् क्षीकुर्जतः पद्मयोगेक्ती अञ्चतुः श्वतीः ॥ ऋत्वा सावद्वारी देव: पातानसनवाधिनी। व्याच्चता ताः श्वनीकासी ददी लोकगुरुः स्वयम् ॥ र्मद्राप्तवान् श्रुतीके सा पर्वयशीद्यके पुत्र:। चाती भूतपुति तस्तिकोपाकरणसिच्यते। च्यासुरं वच्चेयेत् कार्लं देदाचरसम्प्रकृथेति ॥" बासीश्म ।

"अवयोग तु यत् कर्मा उत्तराघाएसं युत्रम्। संवत्सरलतोश्थायसत्चवादेव नम्मति॥ भागितासंगर्भ कुर्या कुर्शास्त्र सम्म यहवेत्। तन् कको सक्त विद्याद्रपाकश्यासंज्ञकमिति॥"

इति श्रीइश्रिक्तिविकासं ५६ विकास: ॥ (रचाकमे यथा। उदकुम्भाषायी ग्रहीला बोचयन् रचाकके क्रमात् तहस्यामः। "स्त्रानां प्रतिचातार्थ तथा रचीभयस्य च । रचानके करिष्यामि बचा तद्वुमणताम्॥ व्यभित्रविभावे ये यो विद्याखा बन्तुतान् सदा। प्रशिषामनारीचे च ये चर्मन (नग्राचरा: । पान्तुला सनयो बाच्या दिवा राजवयक्तवा। पर्जनाचीय नग्रच सक्या: सर्जेश्व सागरा: ॥ व्यक्षी रचतु ते जिक्कां प्राणान् वायुक्तचेव च । मोमो चानमपानमी पर्जन्यः परिरचातु । उद्दावं विद्युतः पान्तुनगानं स्तर्गयत्रतः। बलमिन्द्री वलपतिर्मेशुर्भेन्य भतिन्तथा ॥ कामसि पाचा गत्यकाः सत्त्वभिन्दीश्मिरचतु। प्रशासने वर्षो राजा सस्तो नाशिमकलम् । च चु: खुर्क्षों हिन्ना: क्रोबे चन्द्रमा: पासु ते सनः। मज्ञाचाश्चि सदा स्ट्रपं क्यायां पान्तु निश्रास्तव ॥ रेत्रच्याच्यस्यक्यायो होमाण्योयश्रयकाचाः व्याकार्यका(न ते पासुदेवनाव वसुन्धरा ॥ वैचानरः प्रितः पातु विक्युक्तव पराकसम्।

रचोन्न:

पौरुषं पुरुष येखी सकास्मानं भुनी भुनी । रता दे हैं विश्वेषिक सब किला हि देवता:। रतास्वा सततं पान्त शीर्घमायुरवाप्तुष्टि ॥ कक्ति ते भगवान् वद्म कक्ति देवाच कुर्वनाम्। स्वक्तिते चन्द्रसूर्धीच स्वक्ति नारदपर्वती॥ खस्यविश्वेष वायुश्व स्वस्ति देवा: सहैन्द्रशा:। पिनामध्यता रहा स्वरूपायुवेहता नव। द्रेतयक्ते प्रधान्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥"

इति म्बाद्धाः ॥ रतिर्देशसकीर्मन्तैः लाया धाधिवनाप्रानैः। मयेवं जनरचक्वं दीवंशीयुरवाप्तृष्टि ॥"

द्ति सुत्रुनं सुञ्चस्यानं पच्चमेरध्यावे॥) रतापत्रः, पुं. (रचार्थं पत्रमस्य ।) भूर्णेष्टचः । इति राजनिवेस्ट: । भूजेलचि, स्ती ॥ रिचिका, स्क्री, (रस्तीय। रचा+स्वार्थकन्। टापि चत इतम्।) रचा। यथा,— "व्यनेन विधनायस्तु अस्तिकायस्य सामरेत्। स सर्व्वदीवरिद्याः सुद्धं संवस्तरं वसेत्॥"

द्रांत इरिभक्तिविलासे ५१ विलास:॥ रिचिनं, चि, (रच + का:।) चतर्चम्। तत्-प्रयाय:। जातम् र जासम् ३ व्यवितम् ॥ गोपायितम् ५ गुप्तम् ६। इत्समरः । स्रशः १०६॥ (यथा, मनु: १११। २३। "कल्पियास्य इतिच रचेदेगं समनातः। राजा चिधनेपङ्भागंतसनातृ पाप्नीति र्चितात्॥"

क्ती, भावे क्त:। रक्ता॥ 🕸 ॥ व्यवस्था टाप्। च्यप्रशेषिप्रेषः। यथा, सञ्चासारते ।शह्याप्र । "बालम्बामियकेशी विवान्पर्कातिलोत्तमा। व्यवकारविका चैव रस्नातद्ववनीरमा॥") रिचिता, [ऋ] पुं, (रचतीता रच-ो ऋच्।)

रचाकर्ता। यथा,----"आयथवक्को लोकको देशोत्पत्तित्रशारदः। त्ततात्तता भाषानां ज्ञयः स्यादेश रक्तिता॥" इति मात्र्ये १८६ खधाय: ॥

नागाः पिश्राचा गम्बनाः पितरी यचराचनाः। 'रचिवर्गः, पुं, (रचिगां वर्गः सम्बद्धः ।) राजाजुन रचाकामणः । तत्वयं (यः । अभी कस्यः २ । इत्य-सर:।२।८।६॥

दिख वास्तुनिवासाच पानु लान्ते नमस्कृताः । रचीन्नं, क्षीः, (रची राज्यं इन्तीति । पृत्र + टक ≀) काञ्चिकम्। इति हैमचन्द्रः ॥ दिन् । इति शानिक्षेश्टः॥

> रचो घ:, पु, (रचो इन्नोति। इन्+टकः।) भक्षात्वतृष्यः। इति चिकाष्ट्रप्रेवः॥ श्रीत-सर्वेषः । इति स्वयाला ॥ रच्चोन्नमस्त्री यथा,---

> > "स्थान इसीकेश्वातव प्रकीकेश जगत् प्रहुष्यत्वनुर्व्यतं च। रचांनि भौतानि दिशो प्रवन्ति सर्वे तमस्त्रीक च सिद्वसंघा; ॥"

इति भगवद्गीलायाम्। ११ । १५ ॥ "स्वाने इत्वयशं सुक्तमिवर्थे। दे द्वर्षीकेश कर्जे क्रियप्रवर्णक यतस्वभेता सनाह्म प्रभावी भक्तवसालका ललकाव प्रकीर्णमा प्रज्ञद्या की की जिर्ति प्रयम् । प्रस्ति की की निन काव-र्योग च न केवलमञ्चीव प्रसुख्यामि किन्तु सर्व-मेव जगकेतजभावं रचीविरोधि प्रकृषाति प्रकरं इवैमाप्नीति इति यत् तत् स्थाने युक्त-मित्रकी:। तथा सर्वे जगत् सानुरच्यते च साहि-षयमत्रागसपीत इति च वत्तद्पि युक्तमेष। बंधा रक्षांसि भीसानि सन्ति हिम्रो हर्वन्त सर्व्वासु हिन्तु प्रतायना इति यत्तदपि युक्तसेव । यथा सर्वेषां सिद्धानां कपिताहीनां संघा ममख्यांना चेति यत्तद्पि युक्तमेव । सर्वाच तव प्रकीनेगा इत्यस्यानयः स्थाने इतस्य च। खयं श्लोको रचोन्नमनः भारतप्रसिद्धः।" इति तड़ीकार्या मधुस्रहनसरस्ती ॥ (रचीविनाशक, चि। यथा सुश्रुत । १ । ५ । "देरनार ची में घू पे-र्धूपयेदचीमेच मन्ते रचां कुळ्रीत।")

रकों क्री, स्की, (रची इन्तीति। इन + टक्। हीय्।) वचा। इति रत्रभाजाः ।

रको जनगै, स्क्री, (रच सांजननीय।) दार्जिः। इति चिकाक्षप्रेयः, ॥ राजसमाता च ॥

रचोष्टा, [नृ] पुं, (रचो चन्तीता। चन् + किय।) गुम्गुजु:। इति राजनिष्ठेग्ट: ॥ (ऋधिविधिष:। सतु ऋग्वेदस्य १० मळतस्य १६२ सःतस्य ऋषि: ॥ रा'त्वसङ्कारि, जि । यथा, ऋष्टे। 10163101

"(वप्र: स उच्चते भिषयक्तीका सीवचातन: ॥" "रजीका रचीक्ता।" तक्कास्त्रे सायगः।)

रक्शः, पुं. (रच + "यजयाचयतविकश्मकः रची गड्।" ३। ३। ६०। इति नह्।) च स्यम्। इलमर:।६।२।८।

रस्व, सर्घयो । इति केविक क्यद्वनः ॥ (भ्या॰-पर॰-सकः-सेट्।) रस्नाति। इति दुर्गादा**न्यः**॥

रख, इ सपेको। इति कद्विकव्यद्वसः॥ (भ्वा०-प्रद०-सकः-सेट्।) इ. रखाते। इति दुर्गाहासः।। रंग, इ. ग्रती। इति कविक्तच्यद्वम: ॥ (भ्या०-पर०-सक०-सेट्।) इ., रक्काते। इति दुर्गादास: ॥

रत, क खाद आपने। इति कविकच्यहमः॥ ( चुरा०-पर०-सक०-स्वक च-सेट्। ) का, हात्रयति। इति दृत्तीहासः ॥

रंग, मर्ग्यके। इति कविक्षणद्वमः॥ (भ्याः पर॰ अक॰-सेट्!) म. रगयति। ए, धरग्रीत। भक्तः भक्ता। रमति रोगी क्रमच्चेभ्यः। इति दुर्गाद्यसः ।

रघ, द का भार्ति। इति काविक कपड्रमः ॥ (चुरा --पर०-व्यक०-सेट्।) इ. क, रङ्गयति। भासि दीप्ती। इति दुर्गादास: ।

रच, इ.इ. गमने। इति कविक ख्यद्वमः ॥ ( भ्या०-व्यात्म०-सक्क सँट्।) ४, रङ्काते। ४, रङ्कते। द्रति दुर्गोदासः॥

रमु:. युं, ( लक्षांत चानसीमां प्राप्नीतीत । लाक्षा + "ल क्वित्रोर्गे जीपचा।" उचा १ १ १०। इति कः नलोपचा "वालम्सललच्यसुरात-सङ्घलीनां या लो रत्वसापद्यति इति वक्ष्यवम्।"

८। १। १८। इति काधिकोत्या जस्त्र रत्यम्। इक्षुज्ञ्चलदत्तः ।) ऋर्यवेष्टीयदित्तीयराजपुत्तः । स तु आयोध्याधिपति:। श्रीरामचन्त्रस्य प्रिता-मद्यः। यथा, रह्यः। ३ : १८।

"स जातकर्मग्यक्तिते तपस्विना नपोवनादेख पुरोधसा क्रतं। हिलीपस्तुके विशावरोज्ञवः प्रमुक्त चंक्तार इयाधिकं वभी॥"

तन्नामञ्ज्यस्यंथा,---

"श्वतस्य यायाद्यमन्तमभेत-क्तया परेषां युधि चेति पार्थिवः। च्चवेच्य धातीगेमवाधैमधै-वि-चावार नाचा रघुमातासम्भवस्॥"

इति रघुवंग्रे सङ्कार्का । १। २१ ह ( अस्य पिता दिलीप: माता सुद्विका। अयं हि अवमेधयन्तरीचितस्य पितुर्यन्तीयात्ररच्यो नियुक्तकारणाष्ट्रारिणं देवरार्णं जिल्लान्। व्यथ वच्चनार्व राज्यसुख्यमतुभूय विश्वजिज्ञामाध्यरे सन्वे वित्तं ब्राह्मणसात् ज्ञतवानवि गुरुद्धिया-र्थिना परतन्तुश्रिक्षेण कौत्सनाध्यथित: कुवेर विकित्य धनान्यादाय तस्ते प्रदत्तवान्। व्यथ न्यपुत्रमणं योवराण्येश्मिधिचा विश्वतिव्ययाभि-वाधी योगसमाधिना भगवत्-सायुज्यमाप्तवान् । तथाच रघुक्ये। = सर्गे।

"वाघ वीका रघु: प्रतिष्ठितं प्रकृतिव्यास्य जमास्य करा । विषयेषु विनाश्रधमासु चिद्वस्थेव्यपि नि:स्पृष्टीरभवत्॥" "अय का खिर्णविपेश्वया गमयिता समदर्भनः समाः। तमसः परमापद्वयं पुरुषं योगसमाधिना रघः: ॥" 🛊 ॥ भौमादिवदेकदेशसम्बे रघ्वंभ्रकाचम् । यथा, "रञ्जरपि कार्यत्रपिच पाळाम् तस्य च टीका सापि च पाछा।" यवं "रघो: कार्यं परे परे ॥" यताबुद्धटी ॥

"रक्षयतीति। राजा प्रसः। तेन 'राजा प्रक्रतिरञ्जनात्।' इति रघुः।" इति उगादि-इन्ती उज्ञवतदत्तः। १। १५६॥ 🛊 ॥ रघु-वंशीयमाचम्। तच वच्चचचानाः। यथा, रच्वंग्री। १। ६।

"रष्यामन्वयं वच्चे तनुवानिभवीरण सन्॥" · साक्षुति हतं ग्रम्कृतीति । घीष्रगामिति, त्रि । यथा, ऋग्वेदे। ५ । ३० । १८।

"चाको न वाभी रघुरच्यमानः।"

व्यपिच।

"रचु: भीवगामी।" इनि तझाचा चायण: "") रञ्जकार:, ग्रं. (रञ्जंतराख्यं कार्यं करोतीता। क्त + "वर्क्त ब्यक्।" इं। २ । १ । इति ऋक्।) कालिहास:। इति जिकाकाश्रेय:॥ (यया, चार्यासप्तम्। ६६०।

"पूर्विविभवन्तां गुवाहाभवभूतिवावारच्चतारै।।

वाम्देवी भवतो मम बन्तः प्रश्नन्तु को दोषः ॥" "सीमानितनी च निलनी च क्रसङ्घली च चनद्रभाच रघुकारसरस्तीचा कान्तीज्ञिता हिम्हता रविरक्षितप्ता मेवारता जड्धियाभिष्टता न भाति।"

रतहर: 1)

रञ्जनन्दनः, ग्रं, (रघृन् रघुवंश्वसम्भूतान् नन्दय-तीति। गन्दि + खु:।) श्रीराम:। इति भ्रब्द रतावली॥ (यथा, रायायकी। १।५२।९२। "ततो वधिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दनः।। विकासिवसिदं वाकासवाच प्रष्टनतिव ॥" वङ्गदेशीयनवदीपनिवासी सार्णः पष्टिन-विशेष:। स च प्राचीनस्त्रुनिसंग्रहकर्ताः। मलमासतस्वादारादिप्रतितस्वप्रयोता घटौयत्रीइरिक्रमङ्गाचार्यात्मजः । यथा, — "प्रमच्च सम्बद्धानम्दं परमात्मानमीश्वरम्। मुनीन्द्राणां स्ट्रतेस्तर्त्वं विक्ति श्रीरञ्जन्दनः । मलिक्द चे दायभागे संस्कारे शुद्धिनगये। प्रायक्षिते विवादे च तिथी जन्मारमीवर्ते ॥ दुर्गोत्सवे यवस्तावेकारध्यादिनिर्णेये। तकामभवनोत्सर्गे हघोत्सर्गत्रये व्रते ॥ प्रतिष्ठायां परीचायां ज्लोतिष वास्तुयज्ञके। हीचायामाहिके लाखे तेने श्रीप्रयोक्तमे ॥ सामग्राह्म यजुः श्राह्म श्रदक्तव्यविचारवी। इत्यदाविधातस्यानं तत्त्वं वस्तामि यवतः ॥" इति मजमासतत्त्वम् ॥

व्यपरः पश्चितविद्योषः । सः च वर्द्धमानप्रदेशान्त-किशोरीमोष्ट्रनगोस्त्रामि खतु: श्रीमजिलानन्द-वंग्रीयगोस्वामी। भागवतिमहान्तत्रजरमापरि-व्यक्टन्दोमञ्जरीटीकाव्याकानकौमुदीरामरसा-यगप्रस्तयो वहवी यत्यास्ततप्रकीताः सन्ति॥) रघुनाथ:, पु, (रघृणां नाय: । खुभुाहित्वात् ग्राता-भाव:।) श्रीराम:। इति ग्रस्ट्रबावली। (यथा, रघु:। १५ । ५८ । "रञ्जनायोश्यास्यन मार्गसन्दर्शिताताना। मद्रीजशा संयुयुक्ते प्रारककाला दवे ऋना ॥") रघुपति:, ग्रं, (रघृषां पति:।) श्रीराम:। यथा,

"यदुपतः कामता मधुरा पुरी रघुमते: का गतोत्तरको प्रकाः। इति विचिनय क्वरूप्य मनः स्थिरं व सहिदं जग्रदिकावधार्य।" इति रूपगोसामी ॥

(केषाच्चित्र पव्चित्रसर्गनामः। यथा, रघ्वनाथ-शिरोमणि: खयन्तु नेथायिक: गाङ्गशोपाध्याय-क्तत्वाप्तिपचकार्रशैकाकार:। रघुनाय चक-वर्ती व्ययममरकोषस्य टीकाकारः। रघुनाच सर्कवागीप:। रघुनाथ सरखती। रघुनाथ हासगोस्त्रामी। व्ययं 壤 श्रीचैतम्बदेवस्य प्रियभक्तः, व्यासीत्। स्तवावस्यादिभक्तिपञ्च-प्रकेता। वायं खनु व्यक्तिविरात्यसम्बद्धः यम्रो-

ष्टरनिवासिषर: कायसाञ्चलभूषणं मधुरान्त-र्व्यक्तिगीवर्तनगिरितटे राघाश्वके मर्तादेष विष्य अर्थामागमत्। तत्समाधिरधुनापि तचेनास्ते संखति द्यापि वहु भिवें व्यावै:॥) रश्चवंग्रः, पुं, स्त्री, (रचोर्वेग्रः सन्तर्त्वकेनीयो यसिन्। यहा रच्यां पंप्रमधिकत्व क्रतिनि

व्यक् लुक् च।) कालिदाच कतर घुरा जान्वय-

वर्णनमञ्चाकावयन्यविश्वेषः । यथा, — "रच्यामन्वयं वच्छे तनुवान्विभवोश्रेष सन्। तद्गुणे: कर्णमागत्म चापलाय प्रचीहित: "

इति रञ्ज्ये सञ्चाकाच्ये। १।८॥ ( अयं हि अन्विश्सर्गाताको ग्रन्थ:। अव हिलीपाहारम्य खास्तिवर्णपर्यन्तं वस्तु वर्ख-तम्॥ पुं,रचोवेग्रः:।यथा,— "जयित रञ्जदंशितज्ञकः, कीश्रक्षानिस्वद्वेनी

राम: "

रति रामायकम्।) रञ्जवंग्रातिजकः:, पुं, (रच्चवंश्वरं तिज्ञका इव श्रोभा-

जनकत्वात्।) स्रीरामः । यथा,---"जयति रघुतं प्रतिलकः कौ प्रत्यानिस्वद्वेनो

द्रप्रवद्रमनिधनकारी दाध्ररिष: पुरुष्टीकाचा:।" र्ति रामाययम् ।

रघुवरः, चि, (रचुष्ठ वरः श्रेष्ठः ।) रघुवंग्रीयश्रष्ठः । यथा, रामायखे।

"रामं तत्त्रागपूर्वकं रघुवरं धीतापति सन्दरं काक्षम् स्थं करणासयं गुर्णानिधं विप्रप्रियं धार्मिकम्।"

र्मतमाङ्गामनिवासिचरः। राष्ट्रीयभेगीशुक्तः रघृड्डः, पुं. ( उद्दह्नतीति। उत् + वह् + ध्वण् । रघृषां उद्दर्धः रचाभारघारकः ।) श्रीरामः । इति ग्रब्दर्ज्ञावजी ।

रकू:, पुं, ( रसते तुष्यतीति । रम् + "बाहुनकात् रमेरपिकः।" इति कः। इत्युज्ञ्चनदत्तः। ३। gol) क्रपण:। मन्दः। इति मेहिनी।

रङ्कः, धं (रमते इति । रम् + वाज्यकात् जः । ) न्द्रगविशेषः । इत्ह्रसरः । २ । ५ । १० ॥ स नु प्रवलप्रहारिया:। इति राजनिवंग्ट: :

रक्षं स्तीपुं, (रङ्गतीत। रङ्ग+ अच्। रच्यते व्यक्तिन्। रन्ण्+व्यधिकर्यो घण्याः) धातुविष्रायः। राङ्ग इति भाषा ॥ तन्पर्यायः। चपुः २ चपुषम् ३ चापूषम् १ वङ्गम् ५ सध्-रम् ६ चिमम् ० कुरू छाम् ८ पिचटम् ६ पूर्ति-गन्वम् १०। चस्य गुगाः। बटुत्वम्। तिक्त-लम्। इमलम्। कथायलम्। जवगर्धलम्। मेच्छलम्। समिपाष्ट्रदाष्ट्रयमनलम्। कान्ति-करत्वम् । रसायनत्वचः । तदिशोषीयथा,— "मतं स्दु लघु सक्हं सिग्धस्यास हं हिमम्। स्वयवकरं कालां वपुश्रेष्ठम् राच्चतम् । म्बुरकं मिश्रकचापि दिविधं वङ्गस्यते।

उत्तमं श्वरकं तच मित्रकं लिश्वनं मतम्।"

इति राजनिषेख्ट: ।

#### रङ्गमा

अखायहचा दीवमाह ! "बङ्गी विश्वले खब्रु बुद्धिशीन-साथा भ्रापकच किलासमुख्यी। जुरु कि मूर्ज किल वासधीर्थ पाक्षं प्रमेशक भगस्यक ॥ विवोधमं रस्तविकारवृन्दं चयच संस्कृति क्षास्तर्थ। मेषाधारी विद्धिसुखारी गान् नागीअप कुर्यात् कथितान् विकारान्॥" मख ग्रोवनसभिषीयते । "बङ्गमारी प्रतमी च गलिती ती निवचयेत्। चिश्वा चिश्वा विश्वितः खाद्रविदुग्धिः च

तेवतकवाज्ञिकारोग्रचकृतस्यकार्यम् प्रत्येकं चिया जिथा। ततीः भेंदुग्धे विधा ॥ 🗰 ॥ चय वज्ञस्य सार्यविधि:। "चत्पाचे प्राविते वर्जे चिच्याश्रस्यस्य चीरणः। चिम्रा वक्षचतुर्थे। ग्रमयोदक्या प्रचालयेत ।" पिचा अभिन्ती। रजक्ष्येम्। खयोदमीं करः क्जी।

"तती दियासमाचेक वर्षः भसा प्रकायते। व्यय भक्ततमं तालं चिम्नाकीन विवर्द्धयेत्॥ ननी शजपुटे पक्ता पुत्रस्कीन सई येन्। तावीन दशमांशिन याममेकं ततः पुटत्। सर्व दश्रपुटी: पका वर्ज भवति साहितम् ॥" यर्व मार्तिस्य वहस्य गुनाः। "वक्रं नम्रु सरं राज्यं कुष्टमेचकपलसीन्। निश्वनित पास्तुं सन्धार्सं नेन्द्रभीयन् विस्ततन् ॥

विंही गर्नीचन्तुयया निह्ना तथेव रङ्गोऽखिल हेमवर्गम्। देवसा सीखां प्रवर्तानायवां मरख पुर्ल विद्धाति ननम 📲

इति भावप्रकाष्ट्रः

(ययाच ।

"वर्ष्ण तिल्लाम्समं कत्त्वं निश्चिद्दतिप्रकीपर्याम्। मेद: भेबासबत्रच किसिन्नं मेहनाश्चम् ॥" इति वैद्यकरसंग्रसारसंघ है

जारकमारकाधिकारे ।)

रक्षः, एं, (रन्ज् + घन्।) राजः। ( यया, सन्दा-भारते। ५ । इद् । १०।

"कासी यथा रङ्गकर्म प्रयाति तथा स तेवी वश्यसभ्यपेति ॥") वृक्षम्। (यथा विकापुराये । २ । ६ । २०। "रक्नोथनीवी कैनर्तः कुष्डाधी गरदस्तथा। खरीमाहिषिकचेव प्रवंकारी च यो डिज: " रणति खासच्यति मझी । रन्य् + खिन कर्यी षण्।) रयभृभि:। इति सेहिनी। गि, ८९॥ ( यथा, श्रीसङ्कागवते । १० । ४६ । १० । "बच्छीनां परदेवतिति विदिलो रङ्गं गतः

सायमः ।")

नास्त्रशानम्। एति देशसमः। (यथा, म्द्रकाटिकप्रकर्को । १।

<sup>स</sup> इयं रङ्गप्रवेशिन कलानाची पश्चित्रामा। वचानापक्रितलोन सरनेपुरायसाधिता ॥" लचानवा नाव्यस्थानस्थिती चन:। यथा, व्यक्ति-चानशकुनाचे १ प्रसावनायाम्। "सम्बद्धारः। आर्थे। कान्नु गीतम्। आसी रागापञ्चतिचत्तरशिक्षांत्रम इव विभागि कर्जती रङ्गः। तदिहानीं कतमं प्रयोगमाणिकी-नमाराष्ट्रयाम: ।" राजमार्ग: । यथा, देवी-भागवते। का २२ । ३। "व्यवतार्थं तदा रक्के तां भार्थां ब्रुपवत्तमः ॥") टक्क्याः । साद्रिसारः । इति राजविषेयटः ॥

रज़कार्छ, स्ती. (रज़ंरज़िलं कास्रमस्था) पत्त-फ्रम्। इति राजनिष्धेयह: ≰

रक्षणं, सी, (रहात् जायते इति। जम् + छः।) चिन्द्रम्। इति रक्षमाना ॥

रक्कजीवकः, पुं, (रक्नेस रक्कनकार्य्येस जीवतीति। जोव + ख्वेत्।) चिचकारः। इति ग्रस्ट-रतावली। नाव्यकार्यः॥

रक्रदः, पुं, (रक्षं वांत व्हिनतीति। हो + कः।) टक्क्षाः । खादिरसारः । इति राजनिर्धेष्टः ॥

रक्नदा, स्की, (रक्नद+टाष्।) स्फटी। इति राजनिर्वस्ट:॥ (तथास्याः पर्यायः। "स्पटी चस्फटिका प्रोक्ताचेता ग्रुधाच रङ्गहा।

रक्षड़ । रक्षदा च हरा रक्षापि कथाते ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्व्यवस्ति प्रथमे भागे ॥)

रङ्गदायर्न, स्नी, (रङ्गस्य दायकम्।) कङ्करम्। इति राजनिष्स्टः ॥

रक्नड़ा, स्थी, (रङ्गवन्डा।) स्पाटी। इति राजनिवंत्रः ॥

रङ्गपत्री, च्ही, (रङ्गं रङ्गार्धे मन्त्रमस्या:। दीष्।) नीजीहणः। इति राजनिषंगः।।

रक्कपृष्यी, स्त्री, (रङ्गंरिक्षतं पृष्यमस्या:।) नीलीहनः। रति राजनिर्धग्टः॥

रक्तवीर्ज, क्री, (रक्नं बीजंडत्यत्तिकारणसस्य।) रूपम्। इति ग्रन्दरकावली ॥

रङ्गभूति:, स्त्री, (रङ्गस्य रागस्य गोरिम्य: भूति: श्रीभाष।) कीनाग्ररपृक्षिमा। इति ग्रब्द-रवावजी #

रक्षभूमि:, खी, (रक्षस्य भूमि:।) मक्तभूमि:। इति ग्रन्दरक्रावली ॥ (यथा, म**क्षा**भारते ।१।२३५।८। "बावचुके समाचे च तदर्घ वदतां वर:। रक्रमा स्विप्लं प्रास्तहरं यथाविधि॥" रङ्गभूमिविवर्षं यया, अश्वेदार्कं । २।११-१२। रङ्गारः, पुं, (रङ्गस्य तहास्यधातोरिरिव।) "सान्द्रां सुकठिनाचेव पाषागोदकसंग्रुताम्। द्रणकाष्ठमायुक्तां रङ्गभूमिन यर्क्यन ॥ वमाच विषुकाचीव किचित् पांग्राममन्त्रिम्। एकामनं विजने रम्बे रङ्गभूमिन्छ कार्येत्॥") गासभूमिस ॥

रक्षमञ्जी, क्यी, (रङ्गाय राजाय मञ्जी।) वीका। रङ्गः, [स्] क्यी, (रंघ्यते प्राप्यते इति। इचि इति श्रव्दरक्षावकी ॥

रङ्गमाविकां, भी, (रङ्गरिक्षतं माविकाम्।) माथिकारतम्। इति राजनिर्धस्टः।

रङ्गमासा, [ ऋ ] खी, (रङ्गस्य माता जनिका।) कुष्ट्रमी। काच्या। इति मेदिनी। ते, २१५॥ रङ्गमालका, की, (रङ्गमाल + साथे कन्। टाप्।)

लाचा। इति चिकाखधेगः ।

रक्षतासिनी, की, (रक्षम रागेस समित प्रीस-मस्याः इति । लच + श्रिमः ।) श्रेषालिका । इति ग्रब्दचन्दिका ॥

रङ्गभाता, च्ही, (रङ्गस्य भाता।) नाव्यग्रहम्। इति प्रब्दरकावनी । नाचवर इति साधा ।

रङ्गाङ्गा, स्त्री. (रङ्गं रङ्गार्डमङ्गमस्या:।) स्कटी। इति राजनिधेग्टः॥

रङ्गाजीव:, गुं, (रङ्गी इरितालाहिस्तिनाजीव-तीति। जीव्+ अख्। यदा, रक्न आर्जी-बोरखा) चित्रकार:। इत्यमर:। २।१०।०॥ नटः। इति हेसचन्द्रः। ह। ५८५ ॥

रक्रावतारकः, पुं, (रक्ने सक्रीतभवने व्यवतर-तीति। हु + ज्युल्। यद्वा रक्षं इत्यादिकमय-तारयतीति। दु + शिष् + खुन्।) रङ्गाव-नारी । तत्पपर्याय: । भ्रीजुष: २ भरत:६ सर्व-विधी । भरतपुत्रकः ५ धाजीपुत्रः ६ रक्र-जीव: ६ जाबाजीव: ८ नट: ६ लग्नाची १० ग्रीलाली ११। इति देशचन्तः ॥ वृत्यगीतस्याने गीतवाद्यादिना सद्बुगुणतया प्रवङ्गी। इति प्रायक्षिक्तविवेकः ॥ जटगायमचनिरिक्तरक्राव-तरगजीवी। इति कुक्तकभट्ट:॥ तस्यात्रभद्यकः-ग्रायश्चित्तं यथा,---

"मत्तत्रक्षातुरायाच न सञ्जीत कराचन। के सकीटावपद्मच पदा खुटचा कामत:।" इत्यक्ष्य,---

"क्कीरस्य निवादस्य रक्कावतारकस्य च। स्वर्णकर्ते लेंगस्य प्रस्कविकयिगद्या ॥" रत्या युक्ता,---

"य एतेऽन्धे लभोच्याद्वाः क्रमणः परिकीर्त्तिताः ॥ तिवान्त्वगस्थिरोमाणि वहनचन्नं मनीविया: ॥ स्क्रातीरनातमस्यात्तममत्याः चपसं त्राहम्। मत्या सक्ता चरेत् क्षच्यः रेतो विग्यूच सेय च ॥" इति सानवे । अध्याय: ।

रक्षावतारी, [मृ] पुं, (रक्षमवतरतीति। ह्+ सिनि:।) नट:। इति जटाधर:॥ (यथा, याज्ञवस्कार्सं हितायाम्। १। ०२। "ब्होरहडवालकितवसत्तोष्मत्ताभिसप्रकः। रङ्गावतारिपाषिखक्टहरिक्तेन्स्याः ॥")

करवीर:। इति रक्षमाला ॥

रिंत्रकी, खी, (रङ्गीव्स्वस्था इति। रङ्ग+ इति:। (खायां कीष्।) शतमाली। इति जटाघर: । केविसिका। इति राजनिर्धेग्दः। रङ्गविग्रिष्टे, 🖘 ॥

+ "विश्विष्यामसन्।" इति वसन्। इत्-व्यक्तहत्तः। १। २११।) रंघः। वेगः। इति भरतिश्वरूपकोषः ॥ ( यथा, स्म्यम् तके । ७१।

"रंघः संघो सरामा जगहपञ्चतये नित्वसक्तासा यस्य ॥")

रच, तृ का काल्याम्। इति कविकल्पहमः। ( सहनत चुरा०-पर०-सक०-सेट्। ) रचयित। इति दुर्गादासः॥

रचनं, क्री, (रचि+भावे खाट्।) निस्तायम्। यत्थनम्। यथा, जयदेव:।१।४। "वाच: पत्रवाय स्युमापतिक्षर: चन्द्रभेन्द्रक्षिं गिर्रा जानीते जयदंव एव ग्रहण: ग्राच्यो दृक्च इति:। ऋ क्वारी सरसत्प्रमेषरचने राचा गंगीवर्श्वनः चाडीं कोश्रीम न विश्वतः श्वतिचरो धोयो कविः

रचना, खाँ, (रचते इति।रच+ विच्+ "ख्यास-) भक्षो युष्।" ६। ६ : १००। इति युष्।) क्रसमप्रकारादे: प्रचावल्यादेख रचनम्। तत्-काष:। परिचान्द:२। इत्यमर:। २।६। १३० ॥ परिखन्द: १। इति भरत: ॥ ( यथा, साहित्यद्येकी। ३।१८६ ।

"भूषायामहरूचना तथा विश्वनवैक्राम्। र इस्यास्त्रानसीय क्षत्रिपी द्यितान्ति ॥") यथाक्रमेळ स्थापनम् । तन्पर्यायः । निवेशः २ स्थिति: ६। इति डिमचन्त्र:। ६। ४११॥ (यथा, सञ्चाभारते। 🗀 १६। १०।

" छ सु ख इस्थ रचना सम्मुनस यथा सत: ॥" )

निस्मिति:। क्षति:। यथा,— "असाधारणचमलारकारिकी रचना हि निकितः॥" इत्यलक्रारकोस्तुने १ किरगः॥ तत्पर्यायः । सन्दर्भः २ गुम्पः ३ ग्रन्थनम् ९ । यस्यनम् ५। इति हैसचन्द्र:। १। १९०॥ ( उद्यम: । यथा, श्रीमङ्कागवते । 🕏 । ६ । १० ।

"देवाचनाचरत्त्रना ऋषयीश्रीय दंव

युक्सन्प्रसङ्गविस्यादक संसर्कि॥" "हैवेनाक्ता: सर्वत: प्रतिकता: व्यर्थानां रचना; व्यर्थावर्शिया: येथाम्। "इति तट्टी-कार्या श्रीक्षरस्राभी ॥ रचयतीति । रचि 🕂 क्यु: । टाप्। विश्वकर्मको भाषा। यथा, श्रीमद्भाग-वते। इ.। इ.। ८८।

"त्यष्ट्रहें बाह्मचा भाष्या रचना नाम कन्यका। सित्रविश्वसयोष्णे से विश्वस्थय वीर्यवान् ॥") रचितः, भि, स्तः। रचधातोः कमैयि सपय-

येन निष्यन्न:। यथा,---"धिरः पद्मश्रेगीरचितचरगामोतद्ववीः स्यिरायाच्यद्रतिकियुरहर विस्कृष्णितिमदम्॥"

इति प्रव्यद्गतः तस्तुतिः रजं, की, (रक्तय्तीति। रक्त+ अन्। निपा-तनात् सिष्टम्।) कत्रीकृत्यमम्। इति ग्रस्ट-रकावली ॥

रणः, पुं, (रञ्जयतीति। रन्ण् + आण्। निपातना-ज्ञजीप:।) पराग:। (यथा, गी॰ रामायर्था। 13513015

"पद्मपुष्परजीकियो हचान्तरविनि:स्टतः। निकास इव सीलाया वायुवालि मनोरम: "") रेखः। ("अर्थाः पादरजीपमाः॥" इति **उज्ञ्बलरतः। ४। २**१६॥) गुक्रमेर:। कार्भवम्। इति काम्तवर्गे शब्दरज्ञावली॥ ( स्कब्द स्त्र सैनाविश्रेष:। यथा, सञ्चाभारते। 1 10 1 118 1 3

"इक्टबाहु: सुवाहुच रण: कोकिलकस्राया॥" विरुच पुत्रः । यथा, विचापुरुषी । २ । १ । ४० । "तहा तहुच विरची रचकासायभृतस्तः॥" विध्यस्त्रप्रसः ऋविभेदः। यथा, विष्णुप्रार्थे। 2 1 30 1 38 1

"कर्च्यामा वश्चिष्ठस्य सप्ताजायमा वे सुनाः। रजो गाचीर्तवाङ्च वयनचानवस्तया॥") रज: { स् } क्री, (रच्यते रजतीति। रमृज्+ "भू-रिक्रभ्यां कित्।" उचा १८३। २१६। इत्यस्त्।) च्यीयां साचि साचि योनिनि:क्तरक्तम्। तत्-पर्धाय:। पुव्यम् २ चार्त्तवम् ३। इत्यमर:। २। ६। २१॥ ऋतु: ३ क्रसुमम् ५ रणम् ६। इति ग्रब्दरजावती ॥ (यथा, मनी । ५।१०८। "रजसा की मनोदुष्टा सक्चासन दिलोत्तमः।" वास्य तचार्यं यया,---

"रक्षितास्तेनसा लापः ग्ररीरस्येन देश्विनाम्। व्यवापद्याः प्रसत्नेन रक्तमित्रभिधीयते ॥ र्सादेव किया रक्तं रजः संग्रं प्रवर्तते। नहर्षाहादशादूई याति प्रचाश्रतः चयम् ॥" "नारीणां रजांस चोपचीयमाने श्रने: श्रने: क्तनगर्भाषाययोग्यभिष्टिञ्जभेवति।" इति सुत्र्त सम्बद्धानं १८ चाधाय: ॥

"मासि मासि रचः की गांरसणं सर्वात चाइम्। वत्त्रशाहादशादूई याति पचाशतः चयम्॥" द्रि वाभटे प्रारीरस्थाने प्रथमेश्थाये ॥)

प्रकृतिर्गुयविश्रेष:। तत्तु रागदेवात्मकं दु:ख-चृतु:। रची । दचा । पुंतिको । यथा, — "रजीव्यं रजसा साई कीपुव्यगुगध्लिय।" इत्यमरहत्तः । इति भरतः ॥

महाभारतमते दु:खणनकगुण:। तस्य धमी: काम: क्रोध: लोभ: मान: एपेच । इति मीच-धमा: ॥

" खळा क्रोधोश्सिसंस्मी राजसास्ते गुवा: स्तृता: "

व्यभिसंरमी हेगामिनिवेग्न:। इत्याचमेधिक-पर्वाचाम् च।

"काम एवं कोध एवं रंजोगुगससद्भवः। मशासनी मञ्चापामा विद्वानिमञ्जीरणम्।" इति श्रीभगवद्गीतायाम्। २ व्यध्याय:॥

च्यपि च । "स्थं रचकाम इति गुणाः प्रक्रांतिसम्भवाः । निवधन्ति महावाही देहे देहिनमययम्॥" "रको रामातानं विद्विष्टणासङ्गरसङ्ग्या तक्षिवभ्राति कौन्तेय ! कम्मसङ्गेन देश्हिनस्॥" "सर्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मेश्व भारत। चानमारक सुतमः प्रमादे सञ्जयत्त ॥ रणसम्बाभिभूष सर्चं भवति भारत।

रण: सच्चं तसक्षेव सभ: सच्चं रचक्तथा ।" "लोभ: प्रष्टतिरारम्भ: कर्म्मवामसम: घ्रष्टा। रजस्येतानि जायको विवर्षे भरतर्थभ । ॥" "कमानः सुलतस्याहुः चात्त्विवं निमेतं यलम्। रणससु फलं दु:खमक्तानं तसस: फलम्॥ सत्वात् सञ्जायते ऋानं रजसी लीभ यव च। प्रमादमोष्टी नमसी भवती/कानमेव च ॥ जह गक्त समस्या मध्ये तिष्ठनित राजसाः। जवन्यगुगद्दत्तिस्था अधी गच्छनि तामसा: ॥" इति श्रीभगवहीतायाम् । १८ व्यथाय: ॥

"साचं रजसाम इति हाधानी पुरुषे गुजा:। कालसभी हिनाक्ते श्रीप परिवर्तना व्याह्मान ॥ प्रभूतच यहा यत्त्वं मनोबुद्धीन्त्रयाका च। तदा क्तयुगं विद्याद्दाने सपचि यहति: # यदा कम्मेसु कार्योष्ठ प्रक्तियेप्रसि देक्तिम्। तरा जेता रजोड़िहरित जानी हि ग्रीनक । यहा लोभक्कतन्तीयो मानो हक्सीयथ महारः। कर्मेगाचापि कान्यानां द्वापरंतदशस्त्रभः। यदा सदावृतं तन्त्री निहा चिंसादिसाधनम् । भोकमोद्रमयं देन्यं स कलिस्तु तदा स्हत: " इति गायके २५० काधाय:॥

परागः:। इति मेदिनी। से, इर ॥ (यथा, भागवते। १। २१। २२। "पद्मकी धरजी दिन्तु विचिष्यवनो स्ववन्॥") बास्य पर्यायः घूलिग्रव्हे द्रष्ट्यः ॥ (यथा, माघे। २ । ४६ । "पादाइतं यदुत्याय ऋडां नमधिरो इति। स्वस्थादेवायमानेश्वि देखिनस्तद्वरं रजः ॥") निविद्वानिविद्वरको यथा,---"च्यायुष्कामी न सेवेत तथा सम्मार्क्क नीरनः । तयाश्वरयधान्यानां सवाचीव रज: शुभम् । व्यशुभव विजानीयात् खरोङ्गजाविकेषु च । गर्वार ओ धान्यर ज: पुच्च स्याङ्गभवं र ज: ॥ यतद्यो अष्टाप्रकां अष्टापातकनाग्रनम्। चाचारणः खररको यत्तुसमार्च्छनीरणः ॥ रतहजी सद्यापायं सद्याकि (खिषकार्याम् ॥" दति गावके ११८ चाध्याय:॥

(राजि:। इति निषयु:। १। ०॥ उदकम्। यथा, भरतेदै। १। ५६। ५। "वियक्तिरोधरवामच्युतं रचौतिन्नियो दिव व्यातास वर्ष्या।"

'रज उदकम्।' रति तङ्गास्थे साथया:॥ भुवनम् । यथा, सञ्जेव । १० । ८२ । ८ । "चासनें सनें रजिस निवन ये भूतानि सम-क्षस्य विमाणि।"

"रजित लोके।" इति तङ्काच्ये सायगः॥ च्योति:। यद्या, तचेव । १० । ३२ । २ । "वीन्त्र यासि हिलानि रोचना विपाणियानि रचसा पुरुष्ता"

"रजसाच्यास्त्रीयेन च्योतिषा। विस्वस्त्रचयोन यदा रण:प्रव्याच्छम च्याकार: पाधिवान् लोकान्।" इति तझाच्ये साययः॥)

रअन

रण:प्रय:, पुं, (रणसि प्रते। धी + "सधिकरणे धैते:।" ३ । २ । ९ ५ । इ.ति चाच् ।) कुक्तुर:। इति ग्रम्दमाला। (धूलिग्रायिनि, त्रि। रजतमयी। यया, वाजसनेयसंखितायाम्।

K 1 21

"याते श्यो रजः ग्रयातमृवं विदा ॥" "रवः प्रयारकतमयीति।" तद्वार्ये महीधरः ॥) रजः सार्याः, पुं (रज्यां सार्यायाः ) वायुः। रजनप्रकाः, युं, (रजनस्तव्याः तदन शुभी वा इति भ्रम्द्रकावली।

रणकः, पुं, (रचति निर्धीतनेन चीतमानगापा-दयति वक्कादीनामिति। रन्च+ "कृतिखनि-रक्किभ्य: पश्चित्रकर्नकर्त्तचम्।<sup>™</sup> ₹ । १ । १४५ । प्रतिव्युन्।) वर्धनद्वरज्ञातिविधेयः। धोवा इति आवा ॥ ( बया, भागवते । १० । ४२। इ२। "रचनं कि चिहायामां रङ्गकारं ग्रहायचः। बङ्गायाचन वार्चात विश्वीतान्युत्तमानि च ॥") च च तीवरपक्रा धीवराच्यातः। इति अक्ष-बैंबर्सपुराकम्॥ सत्पर्भाय:। निर्धेचक: २। इत्यमर:। १।१०।१०॥ ग्रीचेय: ३ कर्म-कौताका; ४। इति ग्रस्ट्रजावनी ∦ भावक: ५ । इति चैमचन:। १। ५। ०८॥ रजकस्य वक-निर्वेषनप्रकारी यथा,---

"वासांसि मनने; सन्तोनिंशिक्याद्रजकः सने:। व्यतोश्चयः चित्रस्थीत दक्षत्रः स्याहकामा-

षकम् ॥"

इति मात्र्ये २०१ व्यध्याय:॥ ( रजनात्रभक्षयपायश्चित्रं यथाच् व्यापक्षमः । "र जर्कचीय ग्रीज्व वंग्राचननीं प्रकी विति । रतेषां यसु भूष्ट्रीत द्विजवासायग्रदेत्॥" इति प्रायक्षित्रविकः । विशेषक्षत्रेव द्रष्ट्यः ॥) व्यं शुक्तः। इति विश्वः ॥

रचकी, खरी, रजकपत्नी। रन्जधाती: धकप्रता-वान्तादौषि सति सिद्धा। इति सुम्धवीधवाकर-वन्। (यथा, चार्यासप्तप्रवान्। ४०२। "परपट इव रजकी भिर्मातानी सुक्राणि निर्देशे

व्यर्थेयक्थेन विना जन्म ! सुक्तीव्हि कुल-टाभि; ॥ )

रजनं, की, (रजति प्रियं भवति रज्यत इति वा। रनुज + "एविर्द्धाभ्यां कित्।" उद्या•। है। १११। इति खतच् किन्कार्येच।) सन्द्रम्। डतामर: । ६ । ६ । ६ ॥ इसिहमा: । धवना: भ्रों कितम्। इरारः। इदः। भ्रेतः। (संसुरिजनं, क्री, (स्ट्यान इति। स्नृज्+ "रक्के न्युन्।" भ्राकर्द्वीपस्य राव। यथा, मार्ह्य १२१। १८। "रक्षभाजान्तरमयः, प्राल्यमचान्तरानकृत्। तस्थापरेक रचती सञ्चानको शिरि: स्टून:॥") स्त्रंम्। इति डेमचन्द्रः। ८। १०८॥ शुका-वर्षेषि(प्रसे, जि। इत्समरटीकार्या भरतः ॥ णिक्षकार्यो रस्तमपाचादीमां प्राप्यस्थादि यथा, "सीर्याराज्यतं तामां पितृसापाचस्यते। रकतस्य कथा वापि दर्भनं दानमेव वा । राजतीर्भाजनेरेवाभथवा रजतान्वितः।

वार्याप अङ्गया रक्तमक्तयायोपकव्याते ॥ यथार्थ्यपिक्रभोण्यादी पितकाराजलं सतम्। भ्रिवनेची द्ववं तसाइतं तत् पिस्टवसभम्। कामक्रलं तद्यप्रध देवकार्योध विजेतम् ।" इति मात्र्ये १० वाधाय: ।

रकतद्युतिः;, पुं, (रकतस्थिव त्युतिरस्थः।) प्रमूमान्। इति प्रव्दरकावली ।

प्रसा: वातुरस्य।) केसासपर्यत:। इति जिनास्प्रीय: ॥

रचमाचलः, पुं, (रचमप्रधानोऽचल इव। प्राक-पार्धिवादिवनसमाधः।) रीप्यपर्वतः। तस्य परिमार्ग दानविधिष यथा,— "राजती नवसस्तद्वद्यामः प्रकाराचनः। वस्त्री विधानसेतेषां यथावर्नुपूर्वाप्र: । श्यतः परं प्रवस्थामि रौष्याचनमनुत्तमम्। यतप्रसादाक्षरो याति सोमलोकं द्विजोत्तम ॥ ह्याभि: यससाइसेवलमी रजताचस:। पच्चभिन्नेथमः प्रोत्तक्तरहेनावरः स्ट्रतः । भाश्राक्ती विश्रतेरुक्षे कारयेन् श्रक्तितः सदा। विष्यस्भायस्वतां स्तद्दत तुरीयां ग्रेन करूपेत् ॥ पूर्व्ववदाचतान् कुर्याज्यम्टरादीन् विधानतः॥" पूर्ववत रत्नाचलवत्।

"कलघौतमयांकाच लोकेशान् रचयेद्वधः ॥ अच्या विकाष केवन कार्यो नित्रस्वी**ः च चिर्यस्यः** । राजतं स्थाद्यक्षयां समनादिश काचनम्। ग्रीं व पूर्व्यवत् कुर्यात की सका ग्राह्य का स्वास् घददानुप्रभाते तु ग्रूर्व रौष्णपर्वतम् ॥ विष्क्रभाग्रीनान्तिग्भ्यः पूच्य वक्तविभूवग्रीः। इसं सक्तं पठन् दशाइभेषाणिर्व्वसहारः ॥ पिनशा विक्तभं यसात् विष्णो व्याप्रकूरस्य च। र्जलंपाडितसाज्ञ; शोकसंसारसागरात 🗈 इत्यं निवेद्य वो इत्यात रणताचलसत्तसम्। गवामयुत्रहामस्य पालं प्राप्नीति मानवः । मोमजोके सगसन्तें: किन्नराधरसाङ्गगी:। पूज्यमानी वसिद्विदान् यावदाकृतसंद्वयम् ॥"

इति मात्र्ये २ जभ्याय:॥ (कैनासपर्वतः। यथा, मद्यालङ्कार्यनतन्त्रे। "रजताचलमध्ये सुक्क वेरेचार देशितः ॥") रकताद्रिः, प्रं. (रजनसयक्तदन शुभो वा च्यदिः । भ्राक्रपाधिष्वत समासः।) कीजासपर्वतः। হলি ইনেকক:।৪।১৪।

उट्यया∘ २।०६। इति क्युन्। "रचकरचन-रकः;स्रमसंख्यानम्।" ६। ४। २४। इति वार्तिको स्तर्भ को पचा।) रागः। इति सिक्षाना की सुवास का (एष्ट्रात्तः । (यथा, सञ्चाभारते । **⊑।४०।६।** 

" यथा वा वाससी ग्राक्ते सद्दारजनर क्रिते। विभवाद् युवती क्यामा तदरावीदस्तवरा॥") 21215131

"र्जनो वे कौशीशः ऋतुजितं जानिकं चच्चर्यन् यमयात् ॥")

रक्ति:, ख्री, (रजन्ति लोका यत्र। रन्ज् + बाञ्चलकाहिनः। इत्युज्ज्ज्जदत्तः। २। १०३।) राचि:। रह्मगरटीका। (यथा, क्या-सरितसागरे ।१८। ५८५ ।।

"इसेवं स्थाप्य समयं प्राप्तायां रचनी च तान्। च्यासम्बद्ध विप्रान् प्रययी प्रसाधानं च विदूषकः॥") रजनी, स्त्री, (रजनि + हादिकारादिति सीम्।) राचि:। (यथा, मशाभारते। ३। ६६। ६८। "सा ख्युर र जनी काच पितुवे इसनि भाविनी। विश्वानता मातरं राजन्। इदं वचनमञ्जवीत्॥") प्रशिवा । ( अस्याः पर्यायो यथाः,---

"इदिहा पीतिका गीरी काच्यनी रचनी निधा। मेक्की रक्षनी भीता वर्षिनी राचिनामिका।" इति वेदाकार्ज्ञसाकावाम् ॥

यथा, नघघे। २०। ४६.।

"ब्रम्याः सुराधीयदियः, पुरासीत् यदम्बरं गौतसिहं रजचा। चन्द्रीशुच्गेय निचुम्बितेन तेनाधुना न्नमलो(इताय ।")

जतुका। इत्यम्यः। म १४१ १५६॥ ( यथा, ष्टच्यसंच्चित्रयाम् । ४४ । र । "दन्यम्दताञ्चनरजनीसुवयापूष्याधिमन्द्राश्व 🛚 ।" ) नी लिनी। इति से दिनी। ने, १२६॥ (प्रास्त्राजी-

कीपस्थनदीभेद:। यथा, भागवते। ४।००।१० "चातुमनी सिनीवाली सरसाती कुकृ रचनी गम्दा राक्षीत ॥")

रचनोकर:, ग्रं. (रचनीं करोतीति। झ+ट:।) चनः । इति श्रव्यक्तावकी ॥ (यथा, भाग-वते। १।२५। ११।

"श्विता स्वान् सुतान् भोगान् वैदर्भी सहिरे-

चान्वधावत पाक्रीयां च्योत्कवर जनीकरस्य ।") म्जर्गातवा, स्क्री, (रजमां गर्योश्खाः । रासी विकाणात मधालम्।) खनामखामचेतवर्थ-पुर्व्यावश्येषः। इति लोकप्रसिद्धः।

रननीचर:, पुं, (रजन्यां चरतीति। चर+ "चरेष्टः।" ६। २ । १६। इति टः।) राच्यक्षः। इति श्रास्टरवावली ॥ (यथा, रामायका । धाराश "स तया सक संयुक्ती वराज रजनीचर:॥"

"चोजोऽप्रनानां रजनीचराकां चाचारहतीर्न प्रदीर मिएम्। गभे इर्युर्याद तम मात्-कं आवकार्य न चर्युरोकः ॥" इति चरके प्रारीरस्थाने दिनीयेश्धाये॥) चोर: । यामिकभट: । ( राजिविष्टारंक, चि । यथा, इश्विश्री। २०२। १८। "बाज्यवानाच राजानं ग्राच्यतं रक्तरीचरम्।") ऋधिविधिषे, ग्रे। यथा, तेतिरीयर्थक्तियाम्। रणनीजलं, की, (रणन्या जलम्।) नीक्षारः। इति शारावती। १०॥

रनगीपुषाः, पुं, (रजन्या इरिहायाः पुष्पशिव पुष्पमस्य।) पूतिकरञ्जः। इति राजनिषेत्टः॥ (पूरिकरक्षप्रस्थानवरसं जातवाम्॥) रणनी मुखं, करी, (रजन्या मुखन्।) प्रदोन:। इत्यसर:।१।८।६॥ (यथा, राणतरिङ्ग-रायाम् । ८ । ४३६ । "ततः भ्राङ्गधववे चन्नाते रजनीमुखे। पाकिनाक्षभा भूपाकं ग्रायावेश्वस विवेशा सा॥") रजनी द्वासा, स्त्री, (रजन्यां द्वासी विकाधी यस्याः।) ग्रेमाजिकापुग्यम्। इति श्रव्हरज्ञावली॥ रवसानुः, मुं, (रच्यतेशसिज्ञिति। रनृष्+ "बवातः वहिमन्दिश्यो द्विरिक्षिश्यो तु किर्ते-रधंच।" रख्यादिकोषटीकालत्छनोक्तः असानुमतायः।) मेत्रः। चित्तम्। इत्युगादि-कोष:।१।१०८॥ रचस्तः, पुं, (रकोश्चाक्कीति।रचस्+"रच:-क्तव्यासितिपरिवदी वक्तच्।" ५ । २ । ११२ । इति वन्धाः) सद्धियः। इति सेदिगौ। खे, १६३॥ ( अस्य पर्यायी यथा,---"मिक्कि घोटकारिः स्थात कासरकरणस्वाः। पौनस्तः समानायोश्य जुलापी यसवास्तः ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वखक्ते द्वितीये भागे ॥ त्रि, रजोयुक्तः । यथा, भागवते । ७ । १३।१२ । "तं ग्रयानं धरीपस्ये कावेर्यां सहासानुनि । र वस्त्रलेस्त नू देशे निंगू हाम तते वसम्॥" रजीगुणयुक्तः। सृज्यालु:। यथा, मनु:। €1001 " जराष्ट्रोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्। रवखलमनिलाच भूतावायमिमं त्येजेत्॥") रचस्रका, को, (रनोश्स्यस्या:: "रज:न्रष्या-ञ्चतौति।"५।२।११२। इति वलच्। टाप्।) रजोयुक्ताः। तनपर्यायः। ऋषीधिकियी २ कादी ३ काचियी ४ सलिनी ५ एकादती ३ ऋतुमती 🤏 उदक्या 🗢। इत्यमर: ।२।६।२०॥ दुरि: ६ पुत्र्यक्राचा १०। इति ग्रन्दरक्रा-वली । पुव्यिता१९ कावीरा१२ विवली १३ विष्यती १४। इति जटाघर:॥ न्याना १५ यां भारता १६। इति राजनिर्धस्टः ॥ 🗰 ॥ व्यथ र्जस्नलासाभ्रेषायिकात्तम्। "काप्रयपः । 'रजस्ततातुसंस्पा बाद्यसम्या बाद्यकी यदि। स्कराचं विराचारा पच्चमध्येन शुध्यति ॥ रजस्त्रतासुर्धसृष्टाराजन्या बाह्यसंति या। चिरात्रेश विश्व हि: स्यात वाष्ट्रस्य वचनं यथा॥ र जस्मका तुसंस्र टाविस्यया नाषाकी चया। मचराचं निराष्ट्रारा प्रचगवन मुध्यनि । रजस्तातु संस्था श्रुद्धा वासर्गीयदि। मक्राचेक विशुध्येतु ब्राच्चकी कामचारत; । व्यकामतैवारेदई बाक्सयी सर्वजातिह । रतिन रजस्ताया माचाएयाः सवर्धरजस्ता-साधे एकराचीपवासः प्रचगवापानं कामतः। ष्यकामतस्तर्द्वेम्। नक्तवतम्। व्ययवर्धरक

व्यकामतस्तरहम्। एतम् चतुर्वाद्यानन्तरं 'चाक्कालेन ऋषाकेन संस्कृष्टाचेद्रजस्त्रला। व्यतिक्रम्य तान्यशानि प्रायचित्रं समाचरेत्॥ चिरात्रसुपवारः स्थात् पश्चगरीन गुभ्यति । तां निधान्तु व्यतिक्रम्य खणास्युक्तन्तुकारयेत्॥ इति वचना कारहर्भे नात् रुतत् कासते:॥ व्यव दिनमेदी३पि नास्ति । बाज्ञाने ष्टब्सिति: ! 'प्रतिप्राक्षयपानीचा संस्तृष्टाच्यीरजस्त्रता। तान्यशानि वातिकन्य प्रायश्चित्तं समापरेत्। प्रथमेशक विराजं तु दिनीये हाइमाचरेत्। अष्टोराचं ऋतीये हि चतुचे नक्तमाचरेत्॥ चनुर्धे≀ह्रीति युद्धिकानान् पूर्वम्। यात्रः। 'रमस्तायहासुधा चन्नम्बस्तरे: कचित्। निराष्ट्रारा भवेत्रावन् यावन् सानेन शुध्वति ॥ व्यवापि हच्चालुक्तदिनभेदवयस्था। हद्ध-ग्रामातपः। 'र जस्वते तु ये नार्यावन्योत्यं सुध्रतो यदि। सवणे प्रथायनु अस्तक्ष्मितः परम्॥ पश्चगचपानं वतरूपम्। तेनोपद्माः। अधा-कूचेमाइ जावात:। 'अशोराचोवितो भृत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः। पच्यार्थं पिवेन प्राप्तक्षेत्राकृचे विधि: स्ट्रत: ॥

तदग्रको पुरागीनं दातव्यम्।" इति प्रायश्वित्त-

'शुद्धा भर्तुष्वतुर्यः/द्व खत्रद्वा दैवपैचयी:।

दिवे कर्मां विपेत्रे च पचामे । इनि शुध्यति ॥

तस्वम्॥ #॥ अव्यव।

इति शुह्वित्ताः 🛚 🗎 तस्यां गमने पापं यथा,----"प्रथमे दिवसे काम्नां थे। चि ग्रक्तेनजस्ताम्। बद्धाचतुथीयां जभत नाच संग्रय: ॥ स पुराव कि कर्माकों देवे पेचे च कर्माला। ग्रधमः स च सर्वेषां निन्दितकायग्रस्करः ॥ दितीयदिवसं नाशीं यो वजेच रचस्तलाम्। कामतः परिपूर्णाच जवाह्यां वसेद्धवम् ॥ व्यानीवनं नाधिकारी पिछविप्रसुरार्धने ॥ व्यमनुष्योरयशस्यः स्वादिखाङ्गिरसभावितम्॥ ह्यतीयदिवसं चार्यायो चि गच्छेद्रचस्त्रताम्। स करो बद्धा इत्याचा जभते नात्र संप्रयः ॥ पूर्ववन् पतितः सोऽपि न चार्षः सर्वकक्तसः। व्यथन्पन्ता चतुर्थेः द्वित शक्कितां विचचनाः ॥" इति ज्ञाचिवत्तं श्रीकृषाज्ञवाखण्डे पृथ्वध्यायः ॥ "कापूर्वे ऋतुका ने सुयोऽभिगक्तेदणस्वसाम्।

"आपूर्वे करतुकाने तु योश्मिमक्तेदणसकाम्। रेतपाः पितरकास्य एवमेतन संप्रयः॥ एकस्तु प्रको याति हितीयां काममोहितः। स्तीयां वा चतुर्थोक्ष तदा स प्रकाधमः॥ ऋतुकाने तु सर्वासां पिक्सं भोग द्रवाते। ऋतुकानामिगामी यो अक्षचार्येव समतः॥ न गक्ति च यः कोधात् मोहादा प्रकाधमः। करती करती भूकह्यां प्राप्नोति प्रकाधमः। इति वाराहि गुद्धान्नक्षीवर्यनं वामाध्यायः॥ ( व्यपि च !

"रचसालाक्षीग्रमम्मेतस्यकतार्णम् !
रचसालावीरात्रच्यं पृष्णकात्रच भण्यम् !
च्यमच्यात्रच विष्यं यहमं हमलीपन: "
तथा च !

"रचसालामकामाच मिलिनामिष्यान्था !

"र वस्तामकामास मिलामिषियानया।
वर्षेट्डां वयेट्डां तथा याधिप्रपीडिताम् ॥
होनाक्षां ग्रभेणीं देखां योनिरोवसमित्ताम्।
सगोवां गुरुपुत्तीस तथा प्रवानितामिष ॥
सन्धापकंस्त्रान्यास नोपेयात प्रमर्श नरः ॥
र जस्तां प्राप्तवते नरस्यानियतामानः ।
हरायुक्तिसमं हानि-रधकंस ततो भवेत ॥"
इति सुत्रते चिकित्तिनस्थानं २८ स्थायाः ॥)
र जः, पं, चन्दंप्रीयराजविष्यः । यथा । "पुक्तरवसो व्येष्ठपुत्रसायुनीमा । स राष्ट्रोईहितरसुपयेमे । तस्यां पत्र पुत्रानुत्वास्यामास ।
न सुवच्चत्रहरम्मरजिसंग्राः । रजेः पस्र
पुत्रप्राण्यास्तुत्वविधेसाराययासन् ।" इति विध्नापुराणे ४ स्वर्षे । ६ । स्थायायो ॥ (राज्यम् ।
कन्याविधि, स्त्री । यथा, स्वर्षे । ६ । ६ ।
"लं र जिं पिटीनसे द्यास्यन् वर्ष्टं सष्टस्था

प्रचा सचाहन्।"
"रिजं एतदास्त्रां कत्यां दा राज्यं वा।" इति
तहास्त्रं सायगः॥ रच्जुः। यथा, ऋषेदे । १०।
१००। १२। "रिज्या रच्या पत्र सा
गोस्तुर्यति पथंयं दुवस्यः॥"
"रिज्या ऋजुतसया रच्या रक्ष्या।" इति
तहास्त्रे वायगः॥)

रजीवलं, की, (रज इव बलित संहगोसीति। बल्+ अच्।) जन्मकानः। इति जिकाख्यांषः॥, रजोरसं,की, जन्मकारः। इति ग्रन्थ्रतावली॥ रजोद्दः पु. (रजो घरतीति। छ + "घरते-रत्यमनेरच्।" ३।२।६। इति जच्।) रजकः। इति ग्रन्थमाता॥

रजाः, खी, (खच्यते रचते इति। खज् + "खजे-रसुचा" उगाः १। १६। दति छ:। चासुगागमच । धातुसकारकीपच । चागम-सकारस्य जश्लम्। इकारः। तस्यापि चुलम्। जकार:। इत्युज्ञका:। यप्राणिजातेसार-ज्ञ्यादीनामिति कचनात न ऊर्।) बन्धन-माधनवस्तु। दड़ी इति भाषा॥ तत-पर्याय:। यक्कम् २ वराटकः ६ वटी ४ गुर्यः ५ इत्यमरः। २।१०। २०॥ शका ६। इति भरतभृतरवकोष:॥ शुल्वम् ० शुल्वः ८ शुल्वाध शुक्की १० सुबाम् ११ वराट: १२ वटाकर: १३ वटीगुवा: १४! इति टीकान्तरम्॥ (तस्या जापचरके दोवो यथा, मनी। ११।१६८। "कार्पासकीट भीर्यानां द्विप्राप्ते कप्रापस्य च। पित्रासीषधीनात्र रजस्यासीय नाइ पय:॥") वेगी। इति मेर्नी। ज,१४३ (प्रत्यक्र-विश्रीषः। यथा, सुत्रुते शारी रस्थाने ५ अभ्धाये। "इच्चवः संवन्धः सङ्घाताः ॥" )

खकासार्थे (अरामपचराजवक्राजीपवासा:।

रक्करं, की, (रक्कयनीति। रन्ज्∔िवच्+ वमुस्।) चित्रुसम्। इति राजनिर्धेष्ट:॥ (गुगाहयोधसा विश्ववान्ये विश्वया: ।)

रक्ककः, एं, (रक्कयतौति। रन्ज्+सिच+ थव्ज्।) कस्पिक्तकः । इति राजनिर्धेग्टः । भौतिकनकः । वक्तादिराज्ञकते च ॥ ( व्यस्य श्रुष्टि भाजनं निषिद्धं यथा, सनी । १। २१६। "श्रवता ग्रीक्षिकानाच चेन (नग्रेजकस्य च। रक्षकस्य वृद्धां बस्य यस्य चौपपतिमृद्धे ॥" माद्यादिति प्रेय:॥ पित्तान्तर्गेतं। स्मिविप्रेय:।

"अत्यक्षभूष्रीद्वीः पित्तं सिखान् रक्षकी श्विदिति र्यज्ञा करमस्य रागन्नदुत्तः।" इति सुत्रृते स्वामस्याने २१ काश्चाय:॥)

रक्षनं, क्री, (रच्यतेश्नेनेति। रन्ज्+कर्गा क्युट्।) रक्तचन्दनम्। इति मेदिनौ। ने,११५॥ ( चस्र पर्यायो यथा, —

"मत्तर्ज्ञं रक्तसारच सुरक्षं रक्लनलया। मष्ट्रज्ञनमात्त्वातं पत्त्व क्वचन्त्रम् ॥" प्रति मावप्रकाधास्य पूर्वकावके प्रथमे भागे ॥) चिक्कुलम्। इति राजनिषेखः: । (रन्ज्+ शिक्ष्। भवि उधुट्। प्रीक्षिणननमृ। यथा, रघी। धः १२।

"तथैव यो भ्रम्ययां राजा प्रकृतिरञ्जगात्॥") रज्ञनः, पुं, (रज्ञधनोति। रन्ज् + किन् + ख्यः।) रागजनकः:। इति मेहिनी। ने, ११५॥ सुज्ज स्यम्। इसि राजनिधेयः: ॥

रक्षनकः, पुं (रक्षम+कन्।) कटफल। रति राजनिर्वेष्टः । ( गुशादिविष्येषीयस्य कट्पक-श्रम्दे विश्वेय:।)

रक्षवदः, ५, (रक्षयनीति । रत्ण्+ किच्+ ख्युः । रञ्जनकासी दक्षे(ता) आक्टुकत्वः। आक्-माह्य इति भाषा ॥

रज्ञनी, चन्नी, (रञ्जन + डीध्।) शुक्कारीच निका। नीली। (कास्याः पर्यायो यथा, —

"नीजी तुर्नीलानी तूर्मी कालदोलाच नीजिका। र इति श्रीफली तुच्छा याभीगा सधुप(बेका॥ क्रीतका कालने भी चर्नालपुष्या च सहसा।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसर्के प्रथमे भागे ॥) लिका। इति शस्चिन्द्रिका॥ इत्द्रा। (बाखाः पर्यायो यथा,---

के इन्नी यीता वर्षानी राजिनासिका॥" इति वेदाकरत्रमाखायाम्॥)

यस्पेटी । इति राजनिर्धादः ॥

रट, वाचि। इति कविक्षपद्रमः॥ (भ्या॰-पर०-चका∘-सेट्।) रहति। इति दुगांदास: ⊭

रटम्ती, च्यी, (रचाते पुरायजनकासन कचाते इति । रगं, क्यी पुं, (रक्याना ग्रव्हायकोरिर्जात । रग्+ रट्+वच्चलकान् भाचा डीप्।) गीकचान्द्र-भाषीय प्रकाण पतुर्देशी। तत्र व्यवशीदयका खे कार्गकर्त्त्रम्। यथा। यसः।

"माचिमास्यसिते प्रचेरटनयास्त्राचतुर्यो। तस्यासुद्यवेतायां चाता गावेचते यसम्॥" उद्यदेना । यासन्योद्यवेनायाम् । "व्यवकाभ्युदितं काचे साधे कथाचतु इँगी। सतारचीमकाले तु तव स्नानं महापलम्। काता सन्तयो तु यसान् सर्वपापे: प्रमुखते॥" वाच तिथिष्ठतातात् गौगचान्द्रादरः। वाचा-क्जोह्यकाल एव आर्थ पृज्यंसिकतुईग्रयभ-तर्पत्रका बन् उद्यवेकायां सम्बोदयवेकायां व्यवक्षीभ्यदित इति इत्रदर्थे निम्ति वास्यानं तन् ससुद्रकारभाष्यभृतसतार्योग इति इतु-त्तराद्वांगवणीकनेनितः। इति तिच्यादितत्त्वम्॥

"चानको भ्युद्ति काला इतानं कुर्यात् सरिच्नता। भ्रात्वकालातं पापं तत्वकाद्व वध्यति॥ इति मत्यस्य सं ५५ घटलः ॥

भाठ: ॥ 🗰 । तत्र खामापूषाविधियंथा,— "भाषे प्रास्थिति पत्ते स्टन्यास्था चतुद्धी। तस्यो संपूजयेत्तारां सञ्चाविभवविस्तरे:। चक्रवर्नी सद्दाराजी भवत्येव व संध्रय:॥" इति दृष्टभीजनके ७ पटकः ॥

"माघे मास्यमिते पत्ती रटलयाक्या चत्रहेशीः लदाक्षीकालिकापूजा मर्ऋविद्योगश्रान्तये॥" इ.निकालिकापुरासम्॥ 🗰 ॥

व्ययस्य ।

"माघे मास्वसिते पत्ते रटन्यास्या चतुई ग्री। तस्यौ प्रकाषसम्यो पूज्येनम्कमाणिनीम्॥" इत्याचार्यमञ्ज्ञामायकतक्त्यतस्यायोवधनवस्य-नम् । व्यव्यत् क्यासाध्यस्टे द्रष्टवस् ॥

येन निष्य झस्। (भावे स्त:।) क्षणसमार्च, क्षी। (यथा, राजतरङ्गिस्याम्। २ : १०४ :

> "वनश्रद्शितः पदे पदे स प्रतिभटतां पटइध्वनेहे धाने:। खमनुत रहिते व कर्नरेटो: परिगलियां गमनो भुखि (क्षयामाम् ॥")

मिक्किष्ठा। इति मेहिनी। ने,११५॥ ग्रेषाः । रठ,भावती। इति कविक्तवपद्वमः ॥ (स्वा॰ पर००) सक्-सट्।) भाषसंक्षानम्। रठति। इति दुर्गाद्यस:॥

**" इटिइर मीसिका मोरी काच्चनी रजनी निग्ना**। रंग, रुनि। इति कविक**रणदमः**॥ (भ्वा॰ यर॰-व्यक∘-संट्।) रखति। कति ग्रस्ट्। इति दुग[दास:॥

> रग, संग्रती। इति कविक्रवद्याः॥ (स्वा०-पर॰-चक॰-सेट्।) म, रणयति। इति दुर्गा-

"कर्दिता" १। १। ५८ ५८ । इ.थचा "विद्यारगयो-रुपर्धं ख्यानम्। "इति काशिकोक्या चाम्।) रुगालकृरवाः, पुं (रशस्य व्यक्तवर्गः।) कङ्का-युक्षम्। इत्यमरः। २। ८। १०४॥ (यथा

मनी।•ा ६० । "न कुटैरायुधैर्यन्याद्युध्यमानी रखे रिपून्। न कथिभिनीपि दिखेनीयिञ्याजिततेणनै: ॥" इसगम्। यथा, ऋग्वेद्दी = १९०। १२। "भ्राचिमी भ्राचि पूजनार्य रशाय त सुतः ॥" "र्गाय रमगाय।" इति तझाच्यं साध्या: N रमणीये, चि। यदा, तचेव।१। ११६। २१। "एकस्यावनधी रावतं रणाय वश्रमन्त्रिनासनये सइसा।"

"र्काव रमगीयाय।" इति तहास्य सायम: 8) क्साः, पुं, (इस्म् अप्।) प्रस्टः। कसाः। इति मेदिनी ॥ गति:। इति सम्दरकाषली ॥ रसतूर्य, स्ती, (रयस्य तूर्यम्।) युद्धवाद्यम्। तत्पर्यायः। संयामपटइ:२ क्रमश्रक्षिमः३। इति चिकायसंग्रमः॥

स्टर्मी नाम विख्याता सर्वपापहरा ग्रिया॥" विख्यियं, क्रौ, ( रशी श्रियम् ।) उग्नीरम् । इति राजनिष्येष्टः।

कचित् पुराके सरिष्कते इत्यच विच्छलेते इति रवाप्रियः, पुं, (रकः प्रियोध्सः। सच मांसभचकाः-क्तथात्वम् ।) ग्रोनकपची । इति राजनिघेग्ट:॥ (विकाृ:। यथा, भद्राभारते। १३ । ९८६ । ५६। "क्तचः स्वप्रयः स्तोचं सुतिः स्तोता रगप्रियः।" युद्धप्रियमाचे, चि। यथा, कामन्दकीये।१०।३३। "र्याप्रयः साइसिक चाक्षसमावितस्तया। विक्तिश्रक्षेकामाथेः क्रुक्को मानी विमा-

লিন: ⊮")

रकासत्तः, पुं, (रखी रकां प्राप्य वा सत्तः।) इसी। इति ग्रन्दमाना ॥

रगासुंद्रः, पुं, विष्ठसुष्टिच्चुपः । इति राजनिर्घेग्टः ॥ रगरकः:, पुं, (र्गाष्ठरको सन्दः:।) रगकानर इसी। तथ्यायः। प्रतिमः २। इति इति वली। २०४॥

रगर्गं, की, उदाचनम्। इति विकायस्य । र्राटनं चि, कथिनम् । बटधातो कर्येशं सम्बद्ध-ं रगरणः, पुं, (रगारण इति प्रस्टोऽस्थर्यन । चार्थाचादित्यादच्।) सग्रकः । इति चिकाच्छ ग्रेष: ॥ (रवी रख: ग्रब्दो यस्य। रक्षत्रक्षेत्र-ध्रीते, चि। यथा, --

"चाचादः करणीरणीरकारणीराकीरणी

धला येग रमा रमा रमरमा रामा रमा

सन्नीमानहयो हयो हयहयो हायो हयो वहसी विष्यु चित्रयारभीरभीरभरभीराभीरभी-

> चौराभ:॥" हत्युद्धरः । )

रणरणकः, पुं उन्वच्छा। इति हैमचन्द्रः। २। २२६॥ (यथा, उत्तररामचरित प्रथमाच्चे। "चामे सेवयं रगरगणदायिगी चित्रदर्शना-दिरहभावना ईया: स्वप्नोहेगं करोति।")

रवस्त्रुलं, को, (रवस्य सङ्कलम्।) तुसुकम्। इक्सर:। १। ८। १०६१

मची। इति राज्ञ (नचेश्टः ।

रखः, चि, (रम्+"नमनात् षः।" खवाः |रततावी, की, (रते तावः प्रतिष्ठास्याः। दीय्।) | १।१२६। इति छ:।) चार्डचर्माविच्छनाव-यदः । धूर्तः । इति चंचिप्तचारीयादिवत्तः ॥ रक्षकः, पुं, (रक्षः इवेशि । रक्षः 🕂 कन्।) अपन्नः ष्ट्रचा:। इति भ्रुव्दचन्द्रिका ॥

रखा, श्री, (रमनी भीति। रम् + "समनात म्हचिकपर्यारे । इत्यमरः । २ । ४ । ८८ ॥ (यथा, " चिक्कतात् सम्भवे छतं पालिधारसमहितम्। रक्षाभी धितगम्बच तेनेव कच्चली सतम्॥" इति वैद्यवरसेन्द्रसारसंय हे हहासोमनायरसे॥) रक्टा विक्रमेनस्थेभ्य: स्वस्नुद्यं व्यवस्थीत्ययेः। इति संचित्रवारे तिष्ठन्तपादः॥

सी २ इत्यस्य । रक्ता सम 🕂 इति:।) चारचला-रिग्रदन्सरीपरिभार्याविष्टीनः। यथा, भवि-व्यपूरामम्।

"चलारिं प्रहस्राणां सारानाच परे यदि। (काथा वियुज्यते कश्चित् सतु र खात्रभी मतः॥" इत्रुद्वा इतस्वम् ॥

रतं, आती, (रमण्मिति। रम्+भावं क्तः।) मेथ्नम्। इत्यमरः। २। ७। ५०॥ (यथा, ष्यायांसमग्रताम् । ५४६ ।

"विषरीतमाप रतंत स्रोती नदा इवाह्यक्त-

तटतर्माव मम इत्यं सक्तमापि वेगतो **इ**र्ति॥"

तत्तु द्विविधम्। यथा, कामप्राक्तम्। "बाह्यमाभ्यक्तर्चीत हिविधं रतस्थते। तत्रादां चुम्पनाद्गीषनखदन्त उतादिकम् ॥ शुद्धम्। इति मेरिनौ। ते, ४८॥ चतुरसं, त्रि॥ ( घषा, राजनरिक्कर्याम् । ३।५०५। "तत्तुत्रागृकविश्विसाः तिद्विपचस्तुती रता॥" नियुक्तः। यथा, मनु:। २ । ५३५ । "धावन्नयस्तं नीवेयुतावन्नान्यं नमाचरेन्। रतकीलः, पुं, (रतं सेंधुनं कीलाति परसारं संबाधा-नीति। कील्+कः।) कुक्रुरः। इति चेम-चन्त्र:। ४। ३४६॥ (रतस्य कील:।) सुरत-काइज्ञ ॥

रनकृषितं, क्यी, (रतस्य कूजितम्।) मेथुन-कालीनवाक्। सन्पर्यायः। मणितम् २। इति हेमचन्द्र: ।

रतगुर:, पुं, (रतस्य रते वा गुर:।) पति:। इति व्यक्तायङग्रेय;। ६ । ४९ ॥

रतक्यरः, पुं, (रतेन क्यरोधस्य।) कानः। इति चिकाखारीय: ॥

रततालो, [न्] पुं, (रते तकाति प्रतिष्ठां क्रमते इति। तल + शिवि:।) घिष्गः। इति ग्रन्द-सावा ॥

कुट्टनी। इ.ति विकाक्तकेष:॥

रतनारीच:, पुं, (रते नार्या चिनोसीति। चि+डः।) नारीयां शीलारः। कुकुरः। सनर:। इति मेदिनी। चै,२१॥ विद्याः। इति-ग्रन्दमाता ।

एड:।" उत्था∙ १।११६। इति एड:। टाप्।) रननिधि: पुं, (रतमैव निधिवत् गोर्प्यं यस्यः।) खञ्जन:। इति श्रम्ट्रकावली ॥

> रतद्विनं, सती, (रतस्य ऋडिरच। श्रेषादिभाषिति कप्।) दिवसः। सुख्यानम्। खरमञ्जलम्। इति मेदिगी। की, २९०४

विधवा। राष्ट्र इति भाषा॥ यथा। तिष्ठते रतत्रमः, पुं, (रतेन त्रगोधस्य। रतं त्रम इव कष्ट-हायकं यखीत वा।) क्वतुर:। इति हैम-चन्द्र: । ८ । १८६॥

रक्काश्रमी [न्] पुं, (रक्को विकल काश्रम: रतश्रायी, [न्] पुं (रतेन स्थित तनृकरीत्यात्मान-मिति। प्रो+थिति:।) ज्ञाजुर:। इति हैम-चन्द्र:। ७ : १५€ ॥

> रतिइक्डिक:, पुं, (रितेर्नाचे वा इिक्डिने इति। इंख्रुं + ग्रुल्।) क्शीचीरः। इति जिकाख्ड∼ ग्रेष:॥ लम्पट:। लोचा इतिभाषा। तन्-पर्याय:। विज्ञाः २ द्यलीकः इ प्रस्नवः ४ हावकः ५ सुजङ्गः ६ जुम्नकः ६ जङ्गः ८ भ्द्रप्त: १ वारीनरङ्गक: १० खिलाक: ११ रतनारीच: १२ बत्यम: १३ रतताली १४ कटार: ९५ कामी १६ खेटी ५० नागर: १८ दासी भिय: १६ कुछ की ट: २०। इति ग्रब्द-

> रतान्द्रतः, पुं, (रतार्थमन्द्रत रव।) क्रकुरः । इ.ति डिमचन्द्रः। ४ । ३८६ ॥

> रतान्त्री, एकी, (रते व्यर्जीवा) क्वज्ञाटि.। इति त्रिका खर्गेषः ॥

दितीय सुरतं साचात्रानाकारेख किल्यनम्॥") रनामदः, पुं, (रत रनकाले व्यामदिशस्य।) कुक्रः । इति भ्रव्यमाला ॥

रतायभी, स्त्री, (रतमेवायनं स्वीवनगतिर्यस्थाः ।) वैद्या। इति भ्रव्यमाता॥

रतार्चिनी, की, (रतमर्चयत इति। अर्थे + गिनिः। कीप्।) मेचुनाभिलाधिको । इति इतायुधः॥ तिब्बेद निर्द्धा प्राप्त्रची क्वार्यात् प्रियक्ति रतः, ॥") ¦रितः, ऋती, (रन्यतेश्त्रया इति । रम् + क्तिन् । ) , कामदेवपत्नी ॥ ( चच्चा: नामनिवक्तियंत्रा, ज्ञश्चावेवर्रे प्रश्चनिख्यकः। १।६।

"सनो सद्याति सर्वेषां प्रचवार्योत कासिनीस्। तवाम मन्त्रचस्तेन प्रवद्गति मनीवियः ॥ तस्य पुंची वामपार्श्वात् कामस्य कामिनी वरा। वभूवातीव सलिता सर्वेषां मोहकारियी । रतिबंभूव सर्वेषां तां हद्दा सस्मितां सतीम्। र्नीति तेन तज्ञाम प्रत्रहॉन्त मर्नीयन: ") तस्य उत्पत्तिः नामकार्यं कामपत्नीस्य यथा,

इचा उवाच।

"सद्देश्वीयं कन्ट्यं सद्पगुणशासिनी। एनां स्क्रीप्य भाष्ये। यें भवतः सहसी गुर्गेः॥ श्यातव सञ्चातेशाः, सर्वदा सञ्चारिगी। भविष्यति ष्यथाकामं घर्मतो वध्रवर्त्तिगी॥

#### रतिप

मार्कक्षेय उवाच। इत्का प्रदरी दक्षी देखसंदनको द्वाम्। कन्दर्भवागतः ज्ञाला गाम कला रभीति

ताम् ॥ लां वीच्य महनो रामां रत्याच्यां सुमनो इशाम्। चात्मायुगेन विद्वोश्यो समोच रातरश्चितः ॥" इति काजिकापुरायी ३ व्यध्याय:॥

चानुरामः । (यथा, भागवते । १। २। २। "नीत्पादयेदुयदिरतिं समयव डिकंव लम् ॥")

रतम्। (यथा ष्टचन्संहितायाम्। ६४।१८। "कामिनी प्रथमयीवना किता मन्द्रवल्गुम्हदुपी(हलस्वनाम्। उत्सनी समक्तम्या या रतिः चा न धालभवनेशस्त में मति: ")

गुद्धम्। इति मेदिनी। ते । ४६॥ (ऋक्टी-विश्रेषः। यथा, महाभारते। १६। १६। ४५। "वियुता प्रश्नभी इल्लाविद्योतारतियेव च। रताचाचाच वे वक्राः प्रकृताचरसः युभाः ॥" घौति:। यथा, रामायकी । १ । १८ । ५८ । "तेवां केतुरिव व्यक्षी रामी रतिकर: पितुः।" 'रितः प्रीतिः।' इति तङ्गीकायां रामाधुकः ॥) रतिबन्धा यथा,---

"न भवन्ति यहा नार्यस्तुष्टा वाद्य रते सनाः। नानाविधेक्तया बन्धे रन्तयाः कामिभः खियः॥ पद्मासनो नागपाची लतावेष्टी 2 ईसंपुटम्। कुलियां सुन्दरकीय नथा केयर एव च ॥ हिस्तोली नरसिं हो । पि विपरीतस्तथापर:। श्चाओं वे धेतुक श्वेषम् तृक बढ़स्तु ततः परम्। सिंडासनो रतिनागो विद्याधरस्तु घोड्या: ॥" र्तिरितिमञ्जूरी॥

गतेनां लच्छानि तत्तच्छ व्हे ब्रह्मानि । रतिकुष्टरं, की, (रया: कुष्टरम्।) योनि:। दति जिका एक ए। स

रतिकिया, इती, (श्ला: क्रिया।) मेथ्नम्। तिष्याय:। संविधनम् २ । इति विकास्टप्रिसः॥ (यथा, कामन्दकीये नीतिसारं। २ । २५ । "असिकोचोपचर्यं जीवनचः स्वकर्मभः। धनमारियं रहिका काले पर्ववर्क रतिकिया।") रित्य हं, की, (रह्या: यहम्।) योषि:। इति

जिकाखप्रेय:॥ रमगमन्दिर्श्व॥ (यथा, ष्टक्त-संहितायाम्। ५७। १६।

"पचाश्रमिणामसितं घान्यायुधवद्विर्तियः इः।-

ने ऋन्ति प्रास्तकारा इस्तप्रतादु स्क्रितंपरतः॥")

र्िनागः, पुं, घोड्ग्रर्भिवन्धान्तर्गतप्रच्यायन्धः। तस्य जन्मं यथा,—

"प्रौड़ वेष्ट्रस्युक्तेन कासुकं कासिनी यदि। रतिनामः समाखातः कामिनीनां मनोरमः ॥ इति रतिसञ्जरी।

रतिपनि:, पुं, ( राखा: पनि: । ) कामाईव: । इ.ख-मर: ॥ (यथा, महागगपतिसीचे। १०।

विश्वका समनियां धतुरिष्तृ पौच्यान् वसन् मचाचा")

देशविश्वसाकीयां सामविश्वि तस्याविभवि

"वाचि श्रीमायुरीयां जनवजनपदस्यायिनीनां

दक्ते गौड़ाञ्चनार्गा सुलालतलघने चोन्कल-प्रयसीनाम् ।

तेल द्वीनां निसम्बे सजतवनर ची नेरली केश-

कार्याटीमां कटी च स्पुरति रतिपतिर्गुर्जरीमां च्छानेत्रु॥"

इति सादित्यदर्भसम् ॥

रतिषाश्कः, पुं, (रते: पाग्र द्रवः ततः स्वधि कतः) रतिवन्त्रविश्वेषः । यथाः,—

"पीक्षेद्रयुक्तिव कासको यदि सुन्दरीम्। रतिपाशकाषाकातः वाभिनीनां सुसावकः॥" इति सारदीपिका।

इतिधिय:, पुं, (इते: प्रिय:।) कामदेव:। इति भ्रम्दरक्षावकी ॥ सुरतिष्यच ॥ (को, प्रक्ति-विशेष'। यथा, देवीभागवते। २०। ३०। ६८। "गोदावर्णा विसम्भातु गङ्गादारे शत-

प्रिया ॥")

रतिमदा, स्ती. (रतिमेदोश्ला:।) अधारय:।

"बाधीनका रतिमदाचरतः समदासणा ॥" इति विकाखप्रेयः ॥

इतिमन्दिरं, क्री, (रतिमन्दिरमिया) योजि:। र्ति जटाधर: । मैयुनग्रहम् । यथा,— "तथारो रतिमन्दिर।वधि सक्षीकर्कादृधि वास्त

चैतः; कालासमीज्ञितावधि पदम्यासावधि प्रेचितम्।

श्वास्त्रं चाधरपञ्चवावधि सञ्चामानीऽपि मौगावधिः

कर्क सावधि नावधि: जुलसुवां प्रेम्यः परं केवलम् ।"

इति रसभन्नरी ॥

रतिसित्रः, पुं, ( रती सित्रः सम्बं इव । ) रतिबन्ध-

विश्वेत:। तस्य लक्षकं यथा,----"पात्रयेषूत्रयुग्मे च कासुर्व यहि कासुकी। र्तिमिकस्तदास्थातः कामिनीनां सुखावदः ॥"

इति रतिसञ्जरी ।

रतिरमकः, पुं, (रता रमकः ।) कामदेवः । इति

चिकाष्ड्रप्रेम: ॥ रतिवर्ष, की, (रतिं वर्ष्यतीति। वर्ष + अप्।)

निभूवनम् । इसि चारावली । ५०॥ रतिसम्बरा, क्यी, (रती सम्बरा।) चिरश्लीना। इति ग्रन्दचिक्तका । पिक्कि ग्रांक इति भाषा ।

"मचान्यियात्रमाचितो र्तिपतिर्देवसा रखोत्- | रतिस्ट्रास्यः, यं, (रता सन्दरः सखावतः।) रतिकस्विषेषः । तस्य क्षचयं यया, — "नारीवर्ष्यं कामी घारयेहर्ये यदि। ष्ट्रतकको रमेत् कामी वत्वः खाइतिसुन्दरः ॥" इति रतिमञ्जरी सार्दीपिका च ।

रतू:, खी, (ऋतीयते इति । साम्राद्ययंक ऋत्-सीत्रधातु: + "ऋतेरम् च।" उसा०१। ८८। इतिकू:। अवस्थाः) देवनदी। सत्यवाल्। इति सिक्षामायोगुवासुकारिट्याः ॥

रनोदचः, पुं, (रनं उददनि प्रापयतीति। उत 🕂 वक्ष् 🕂 व्याच्।) को किलः। इति श्रव्ट्रमाखा॥ रकं, की, (रमयति ऋषंवतीति। रम्-धिच्+ "रमेक्त चा" उका०३।१८। इति न: तकारकाकादेशः:।) व्यथसवाति:। सुक्तादि। तत्पर्यायः। मिकाः २। इत्यमरः॥ (यदाः, भुक्तारे । पू। ८५ ।

"गरक्रमन्त्रिष्यति स्टब्सते (इ. सन् ॥") र्ता मेरिनी॥ (यथा, स्त्र अत्तिश्रेष्ठ:। मार्केक्ट्रये। ५५ । ४५ ।

"कौरत्रमतिचार्च्यकौ द्योतयन्तौ दिग्रस्थिया॥") मानिकाम्। वकाम्। इति राजनिष्यः ॥ ॥॥ व्यय रकोत्पत्तिकारसम्। यथा,---

स्त उवाच ।

"वस्मि परीचां रत्नानां वली नामासुरीयभवत्। प्रमाद्य। विकितास्तिव विर्णेतुं तीर्वे ग्राक्यते ॥ वरकाजेन पशुतां याचितः स सुरेभेवि । वजी दरी व्यवस्ताम (मसत्वो अवि इत: ॥ पशुक्ता विश्लेत काको स्ववाक्याश्चित्रविकात:। वली जोकोपकाराय देवानां चित्रकाच्यया ॥ तस्य उच्चविश्वद्वस्य सुविश्वद्वेन कर्माका। कायस्य।वयवाः सब्बेरत्नवीजत्वमाययुः॥ देवानामय यक्तामां सिद्धानां प्रयमाश्चिमाम् । रत्रवीनसर्य याष्ट्र: सुमद्रायभवशहा ॥"#॥ चय तस्त्राकरस्थानानि यथा,---"तेवान्तु पत्तर्ता वेजाङ्किमानेन विश्वायसा । यद्यम् प्रपात रज्ञानां बीचं कचन किचन ॥ महोदधी सरिति वा पर्वति कानने 2 पि वा। तत्तराकरमां बातं स्थानमाध्यमीर्वात् ॥ तेषुरचोविषयाजयाधिन्नाम्यवद्यानि च। प्राद्भेविन रकामि तथैव विश्वामि च 🛊 वजनुताक्षमणय, सपद्मरागा; समर्कता:

काणि चैन्द्रनीलसक्षिवर्षेदूर्याचा पुर्व्यराज्ञाचा। कर्कतनं सपुनकं रुधिराच सम्मानं तथा

विद्रमम्बाद्ध यदादुहिए संयद्वे तजही । 📲 आस्तारवर्की प्रथमं गुरू दोवी सत्पत्नं परीचा

मताच रककृपति विशेषं सर्वप्राकाम् । कुलसेमूमकायको यात्रि चौपक्तिः हिन। दोषेसागुपयुष्यमा श्रीयमा गुससम्बद्धः ॥ परीचापरिशुद्धानां रक्षानां प्रधिवीशकाः।

धारमं संग्रही वापि कार्यः; श्रियमभी प्रता । शास्त्रज्ञाः कुण्लाकापि रत्नभानः परीचनाः। त एव मत्स्यमाचाया वैत्तारः परिकीर्त्तिताः ॥" इति गावड़े ६८ खधाय: ॥

विशेषरत्रपरीचा तत्तक्ष्ये त्रथ्या । 🕬 चतु-हेंग्र महारवानि यथा। राम्होश्वनस्य: तत्तनय: प्राविन्द्रचतुर्देश्मभारतभातिभने।-भवत्। चतुर्देशसङ्घानित रक्षानि यसास:। रतानि तु खनातिश्रेष्ठानि धर्मसं हितोस्तानि। "नक्षं रधी मिकि; खड्गचर्म रवच पचमम्। कंतुर्निधिचा सप्तेवसम्। गानि प्रच व्यवे। भाया पुरोच्चितक्षेव सेनानी रणक्षेय:। पत्तानी कलभर्षात प्राणिन; सप्त की तिता;॥ चतुर्देशीतानि रक्षानि लर्बेद्यां चक्रवर्तिना-मिति। इति विकापुरागी ८ व्यं ग्रे १२ व्याध्याय: तहीका च॥ (अधरतस्य निरुक्ति:। "धनार्थिनो जनाः सब्बेरमन्तरिसानतीव यत्। ततो रत्नमिति प्रोक्तं प्रव्यपाक्तविष्रारदे: " व्यव रतस्य नामानि सक्टपनिक्पमञ्ज।

"रबंकति सणि: पुंसि च्छियासपि निगदिते। तत्त् पाधाणभेदीशिक्त सुक्तादि च तदुच्यते ॥" ज्यय रत्नामां निरूपगम्।

"रत्नं गारसानं पुव्य रागो माश्चिक्यमेव च । इन्द्रनील चरोने दफ्त चार्वे हूर्यामि श्राप सौक्तिक विद्रमञ्जीत रत्नान्यक्तानि वै नव। रलं शीरा । गारक्षतं पाना । साविकां पग्न-रागः । इन्द्रनीतः जीता ।

विकाधनोत्तरेश्व नवरत्विकस्यकम्। सुक्ताफलं चौरकच वेदूर्यं पद्मरागकम्। पुर्वाराम को मेदं नी लंगा कल नमया। प्रवालयुक्तान्येतानि सङ्गरतावि वे नव ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसार्के प्रथमे भागे ॥) रतकन्दल:, पुं, (रत्नागां कन्दली नवाकुर एव।) प्रयालम् । इति शब्दरकावनी 🛚

रत्रकूट:. पुं (रत्नमय: कूटो इटक्रमस्य ।) पर्मत-विशेष:। इति शब्दरत्नावली ॥ (क्री, दीप-विश्रेष:। यथा, कथासरीत्सागरे। १४। ३। " अस्ति दीपवरं मध्ये रक्षकूटा आसम्म धे:। ं कतप्रतिष्ठकाचाको भगवान् करिरव्या ॥") रतामः, पुं, (रसानि गर्भे लच्चाय। अधिकारे

उस्य।) कुवेर:। इति जिकायङग्रेष:॥ (यक्नान-गभंदसा।) सस्दः। इति राजनिर्धेयः॥ रत्नगर्भा, स्त्री, (रत्नानि गर्भे मधीश्या:।) एथिवी। इति हैमचन्द्रः । १। १। उपचारात्

गुरावन्युत्तवती च ॥ रतदीपं,क्की, (रत्निर्सितं दीपम्। प्राक्रपार्थिवयत् समास:।) रत्निर्भितस्यानम्। यथा,— "विञ्चलाधिनं कृतं नानातञ्चारभूविताम्। चतुर्भेवां सञ्चादियां नामयश्चीपवीतिनीम् ॥ ष्यसम्बद्धां का स्वाचित्रयान्त्रिताम्। रत्तवस्वपरीधानां वालाकंसहग्रीतन्म् ।

नारदादीक्षं निगयोः छेनितां भवसुन्दरीम् । चिवनीयसयोपेनगाभिगालन्दवानिगीम् ॥ र त्रद्वीपे सञ्चादीपे शिञ्चासनसम्बिते। प्रपुक्तकमलारू एो भ्यायेत्रा भवगे विनीत्।" इति तनसारे जगहाजीधानम् ।

दानविश्रेष:। यथा,--मह्य जवाच।

''बाचातः संप्रवच्यामि सञ्चादाणसमुक्तसम्। रमधेनुरिति खातं गीनोकपनदं बुखाम् । पुग्यन्दिनसयाताया तुत्तापुरुषदानवत्। को के भावा हनं लाला ततो धेतुं प्रकाळा येत्। भूमी ल्याजिनं ज्ञाता जवस्त्रीससंयुतम्। धेनं रत्नमधीं कुथे।त् सङ्घत्याः विधिपूर्व्यकम् ॥ म्यापयेन् पद्मरागागामेकाष्ट्रीतं सुखे बुध:। पुत्रपरागध्रतं नद्भवोगायां परिकल्पयेन् ॥ जनाटे डिम्सिनकां सुक्ताप्रकथ्तं दथी:। क्षयुर्ग (वदस्र श्रुलं शुक्ती कर्णे द्वये स्टूले । काञ्चनानि तु ऋङ्गांबा प्रिसी वच्चप्रतासकम्। ग्रीवायां नेचपटलं गोमेदकसमन्वितम् ॥ दऋनील भूतं एके वें हूर्यभ्रातपार्श्वेकी । स्काटिके रहर्यकार्यसी ग्रान्थक ग्रामा कृदि 🛊 खुरा देससया: कार्या: पुष्कं सुक्तावलीसयम्। खयं का नतेन्द्रका नतीच ब्रायं कर्रस्य न्दर्गे: ॥ कुक्कमानि च रोमाशि रीष्यं नाभिच कारयेत्। ग्राकतातप्रतंतदस्यीति परिकल्पयेत्॥ तथाभावि च इत्रांगि स्थापयेत सर्वसन्तिष्ठ । क्र्याक्कर्या जिक्कां गोमयच गुढ़ात्मकम् ॥ गोम्बमाञ्यच तथा दघि दुग्धं व्यक्तपतः। पुच्छार्य चामरं इद्यात् समीपे ताम्बदी वनम् । कुक्छनानि च हिमानि भूषवानि च प्रस्तितः। कार्यदेवमेवना चतुर्थोग्रन वसाकम् । तथात्यानि च वर्जात्य पारोचे सुमयां सथा। नानाप्रकानि सर्वाधि पञ्चवसेवितानकम् । रुष विरुचनं काला तहुद्वीमाधिकालनम्। ऋ (त्याभ्यो दिवायो दत्त्वा घेतुमामक येत्रतः । गुड़धेषुवद्वाह्य रद्योदाहरेत्ततः ॥

तं सर्वदेवग्रजभागयतः प्रतिका क्षेत्रस्विण्यक्रमकासनवामदेवाः। तसात् समस्त्रवनत्रयदेतुयुक्ताः मां पाणि देवि भवसागरपौष्यमानम् ॥ कासन्त्रा धेतुससितः, पश्चिमेत्र भन्ना हदाहिणाय गुरवे जलपूर्व्यकं ताम्। यः पुरायमापा दिनमच सतीपदासः मापैविसुक्तलबुरेति पदं सुरारे: ॥ इति समासविधियो राजधेनुप्रदानं वितरति च विमानं प्राप्य देदीप्यमानम्। कालिक लुप्यविस्ता वन्धुभिः पुष्पपेत्रीः स हि मदनसुरूपः स्थानमध्यति ग्रस्नीः।" इति मह्यपुराची सञ्चादानातुकी नैने रवधेतु-प्रदानिको नाम २६२ व्यध्याय:॥

रक्षनिधः, पुं, खञ्चनपची । इति विकास प्रेतः ॥

रत्नपारायमं, सी, (परायसमैव। धान्। रत्नस्य पारायकम्।) सर्व्यस्यक्षातम्। यथा,----"चसुद्रोपखका हो मी पर्व्यताधिक्यका पुरी। रत्नपारायवं नाना कड्वीत मम मेथिक ! ॥" इति भट्टि: ॥

रत्येतु:, की. (रत्निर्मिता घेतु:।) सद्या- रत्नप्रभा, की. (रत्नानां प्रभाज।) जिनानां नरक-विश्वेष:। यथा,---

> "रत्रधक्केरावानुकापक्कधूमनमप्रभाः। मचातमधभा वेळधो८धो नरकभूमयः ॥"

• इति हैमचनः। रत्रसुखां, क्री, (रब्रेयु सुख्यम्।) द्वीरकम्। रित

रक्रराट्, [ज्] क्री, (स्केष्ठ राजते इति। राज्+किम्।) नाथिक्यम्। इति राज-निचेस्टः । रक्षक्रेष्ठच ॥

रव्रवती, चत्री, (रक्रानि चनवस्यामिति । रक्ष+ मतुप्। अस्य व:। उतिकात् सीप्।) पृथियी। इति ग्रम्ट्साला॥ (राज्यो वीर्कतो; कम्या। यया, क्षणां विक्यागरे । ८८ । इ. । "नन्दयन्यभिधानायां पत्नां तस्रोदपद्यतः। सुता रजनती नाम देवताराधना चिनेता ॥") रत्नयुक्तं, चि॥ (यया, रघु:। ६। ४।

"परार्द्ध्यवर्थास्त्रकोषपत्र-

मासेदिवान् रक्षवदानमं सः ॥" भातप्रदे चित्रायया, ऋग्वेदे । ३ । २८ । ५ । "धारत्रवनामन्द्रतेषु चारुविम्।" "रत्नवनां रत्नभ्रव्हेन खर्गादिल च कसत्तमं पत-मभिधीयते तद्वनां प्रवाप्रदम्।" इति तद्वार्ये सायकः ॥)

रजवर्षुं कं, क्री, (रज्ञानि वर्षितुं भ्रीक्रमस्य । दृष् + "जमयतमदस्यति।" ३।२।१५४। इति उक्षा) पुत्राकरथ:। इति ग्रन्टरज्ञावली॥ रत्नवर्षेग्धीर्च, चि ॥

रत्नसातुः, पुं (रत्नानि सानी प्रस्ये यस्य।) सुमेरपर्वतः। इतामरः। १।१।५२ ॥ रक्रसः, की, (रक्षानि छते इति । ऋ प्रसदे 🕂 किए।) प्रथिवी। इति हैमचन्द्रः। ॥ :३॥ (यथा, राजतरिङ्गस्याम्। १। ४२। "चिनोक्यां रक्षसः चाच्या नस्यो धनपतेर्षे (रन्। तच गौरीगुर: श्रीलो यत्तिसंग्रिप संकलम् ॥" रवाप्रसक्तारिकि, जि। यथा, रघु: । १ । ६५ । "न मामवति सङ्घीया रतस्रराप मेहिनी ॥")

रत्नाकरः, पुं, ( रत्नामामाकरः उत्पत्तिस्थानम् । ) चसुत्र:। इत्यमर:। १। १०। २॥ ( यथा, मञ्जाभारते। ५। १०१। २३।

"दुर्गे समाजिल महीकिमनां रत्नाकरं वर्णस्यालयं सा ॥") रक्षोत्पत्तिस्थानच्याः (स्वनामस्यातकपिविश्रेष:। यथा, राजधंखरसतक्षीक:। "भाक्त सन्तुक्ति चल।र; प्रायो रजाकरा

इतीय स झती धात्रा कविरज्ञाकरी । "

क तु ध्वनिगाचापश्चिका-वक्रोक्तिपचाश्चिका-चरविषयाहियासप्रकेता। बाक्सभा नु सन्-विद्याधिपत्यपरनामायं कवि: काश्मीरहेपी-२विनवसँगको राज्यकावे समुखन्नः । तथा प राजतरङ्गियाम्।५।६८। "सुक्ताक्यः (प्रावस्वामी कविरानम्दवह्वेनः।

प्रयां रक्षाकरकागात् सामान्ये ८व (१५०-

वर्मनव: ।" व्यविनवमाराज्यकातस्त २०० प्रकान्दादारम् ८०६ भाकान्द्रपर्थनामासीहमसाकातीन रवार्य कविरिति चायते। रजाकरप्रसीतं चर्षिज-याभिधं पश्चाप्रत्सर्गात्मकं मञ्चाकाषं का ऋौ-रेष्ठ प्रसिक्षमिक्त ।)

रताङ्गः, पुं, (रतानासङ्गाधङ्गं यस्मिन्।) विख्-रथ:। इति श्रव्हरतावनी॥ (रतानासहः।) হলতিহুৰ ঃ

रजाचल:, पु, ( रजनिक्तित: व्यच्चत: । प्राक-पार्थिववत् खमातः । ) दानाधेमश्चिमयपर्यतः ।

"अतः परंपवक्यामि रवाचकमञ्जसम्। सुक्तापणसङ्खेग पर्वतः सादनुत्तमः । मध्यमः, पच्च श्रातिक चित्र श्राते नाचमः, च्हातः, । चतुर्थोप्रेन विष्यास्भाः पर्वताः स्यः समन्ततः 🖡 पूर्विया वक्तामिदेहे किया मेन की तकी:। पुष्परागयुतेः कार्थ्यो विदक्षिर्गन्तमादमः ॥ वैदूर्णविद्रमीः प्रभात संभिन्नो विश्वताचलः। पद्मरागसमी वर्षो कत्तरेख तु विश्व सेत्॥ धान्यपर्वतवत् सर्वभक्षापि परिकल्पयेतः। तदराव इन कृत्या हचान देवांच काचनान्। पूज्येत् युव्यपानीयै: प्रभाते चाच पूर्व्यवत् । । पूर्व्यवद्गुवऋ विग्भ्यः फलसन्द्रानुदीर्येत्॥ यया देवगया: सर्वे सर्वदक्षेत्रवस्थाता:। त्वच रत्रमयो नित्यमतः पाचि महाचता। । यसादलप्रहानेन तुर्छि प्रश्रुवतं ছरि:। सदा रजप्रदानेन तस्त्रातः पाष्ट्रि पर्वतः ॥ व्यनेन विधिना यस्तु द्यादलं सङ्गीर्गारम्। स याति वैकावं जोकसमरेश्वरपूजितः। यावत कक्षप्रतं साम्यं वसंचेष्ट नराधिए। क्तपारोग्यगुर्कोपेतः सप्तर्द्वीपाधियो भवतः नक्ष इत्यादिकं कि चिद्रुयदेचा सुच वा सत्य। तत् सब्ये नाग्रमायाति गिरिवेचाइती यथा।" इति सात्ये ६० व्यध्याय: ।

र्काभरकं, की, (रनविधिष्टमाभर्कम्।) मनि-मयालकुरसम्। जङ्गान्त्री ग्रह्मा इति भाषा । तस्य धारमगुमाः । "धर्मं यश्रस्यमायुष्यं श्रीमद्वासनस्दनम्। इवें काम्यभी जस्यं रताभरणधारणम् ॥"

इति राजवस्तभः ।

रक्षि:, पुं, (ऋच्छति प्राप्नोद्यनेनेति। ऋप+ "ऋतन्यञ्जीति।" उद्या०३। २। इति कलिए।) वहसरिष्टक्तः। इत्यसरः। २। ६। ८६ । सटुम् चात इति भावा । स्वीपंसवो रकारकी इत्यया इति भरतः । (यथा, अश्वा-भारते। ए। २२ । २०।

"बररितमें हावाहुर्युद्धिस्कः सुदुर्ज्यः॥") रखक्रं, क्षी, (रतरक्षम्॥) योतिः। हिन ध्रव्स्-रकावती॥

रण:, ग्रं. (रन्यतेश्नेनाच वा। रम्+ "चनि क्वांबिनीरभिकाधिभ्यः कथन्।" उत्ता० २।२। इति क्थन्। धातुनाधिककोपकः।)कायः। (यथा, गीतायाम्।

"चालानं रियनं विश्व शरीरं रचनेव च॥") चरवः। वेतयहचः। इति विन्धः॥ ( कास्य पर्यामो यथा,—

मधान वया,--"वत्सो नव्यकः प्रोक्तो वाणीरो वञ्जनस्या। ध्रमप्रथाच विदुनो रयः ग्रीतच कीर्तितः॥" दति भावप्रवाधस्य प्रकासको प्रथमे भागे॥)

दित भावप्रवाद्यस्य पूर्णस्यके प्रथमे भागे॥)
तिनिद्यस्य:। दित राजनिर्वेत्ट:॥ चक्रविशिष्टयुद्धार्थयानम्। तन्पर्याय:। प्रशाद्धः ॥
स्मन्दनः ६। द्यस्य:। १। ८। ५१॥ स्वस्दनभावम्। द्याजय:॥ (यथा, भनु:। ८। १६५।
"स चैत् तु पथि संबद्धः पशुभिनं रथेन वा।
प्रमापयेत् प्राकाश्चनक्षत्र द्योऽदिचादितः॥")

नदुद्धारा अमक्षग्रकाः। "इच्छाचरघरोतात्त्रेश्वमक्षं वानकोपनम्। चिरोकरकसङ्गार्वा वच्चां विद्ववर्षनम्॥"

इति राजवल्लभः॥ # ॥

रविशेषां नामानि यथा,—

"युडार्थे चक्रवद्यांन ग्राताष्ट्रः स्म्हनो रथः।
संक्षीकार्थः पुष्परथी देवार्थस्तु मकदयः ॥
सोस्रो रघो वेनायिकोश्भारथः परिचानिकः।
कार्नीरथः प्रवक्षकं स्थनं रथगर्भकः ॥
भागस्तु ग्रक्तिश्च स्वाक्षकी कार्नाव्यक्तम्।
स्वयं काष्णववक्षायास्त्रीतीः परिवते रथं ॥
सपाक्षमञ्जन्नती यः स्वान् संवीतः पाक्षकम्नतीः।
स तु वेपी वैयाक्षस्य सी इती होपिचक्षांगा॥"
हति च्याक्षः॥

गीजीवस्य रची चचा,— "प्रदर्भ विषयकीभिक्षिष्टमसं सुधीयमम्। वाजकान् भोजधिषा तु स्वयं वृत्तुजे विशः । रतसित्रकारे तत्र ग्रासकुम्भरणं वरम्। रहनुर्विष्पकार्य परम्सं ग्रामार्थी ॥ रत्रद्रपेससंयुक्तं र्वसार्यारच्छ्दम्। रम समिविद्य सम्मनतान् ज्यतम्। चेतचामरसंयृत्तं विद्रणृक्षांशुकान्यितम्। मारिकातप्रस्तानां भालाकाल(वराणितम्॥ श्रतचन्नसमायुक्तं मनीयाधि मनाइरम्। वैष्टिनं पार्वदे हिंबी चनमाला विभूविते: ॥ पीतवस्त्रपरीधाने रलालक्वारभू विते:। न प्रयोदनसम्बद्धी: प्रशासनी: समनीकरी: ॥ डिस जैसेरली इसी गोंपने प्रचरे रहें।। शि खिएक्रगुज्ञमालायडविश्वमच्द्रके: व्यवदेशा रथात्रुण ते प्रकास हरे; पहन्। रयगारी वर्षं वर्षु ऋषु मां वायवा (भगी: ॥

विष्रभाषी हरिं वला जर्मुंगीजोकसी खिनम्। यभृतुर्गीषिकाः सदास्यकः सान्यविष्ठहान्॥" इति वस्त्रेवर्ते शीलवाजकासके १८ व्याधाः॥ देचा रथयाचा यथा,—

त्रचोवाच ।

"भूयक्तं संप्रवच्यामि देवाराधनसुक्तमम्। यत् कला सर्वकामार्गा याप्तिस्तृप्तिभविष्यति॥ दिन्तदन्तमयेई के इंसबर्डे: सुप्रोमने:। विचित्रपद्मरागा बेर्क्स किमिर्वपद्मो भितः ॥ रचन्तेः कारयेहेचा सप्तभीसं सनोरमम्। इक्रूलवकार्यक्तमह्चनोपश्रीभितम् ॥ च पटा कि कि शिष्रकार्द्रं चासरे; कटका नितम्। पताकाध्व त्रश्रीभाष्ट्रं द्र्पंशीक्ष्यश्रीभितम् । तंरयं पूजये चक्क चाली कुसुसमक्ति है:। पारिनातकपुर्वेच यत्तक है समस्ते: ॥ स्मन्यप्रिते: कला देवी तक निवेशयेत । प्रतिमां श्रीभनां वत्स । सङ्गासुरचयद्वरीम् ॥ पूज्येदयविनास्तौ सर्वमङ्गलमङ्गाम्। दुर्गाकात्वायनी देवी वरहा विल्लावासिनी॥ निनुस्तनुस्तमधनी महिषासुरचातिनी। प्रसीहतु सहा बेश्सु यच मी वाम्कितं ऋदि॥ व्यनेन विलपूर्विंग नमस्कार्युतेन च। पूर्वायला समो नेया समक्ताधरशीतकीः । पच्चभी सप्तमी पृथां नवन्यकादधीव च। स्टतीयाधिवविद्यसम्बद्धम्यः। महानदीनद्मं चपवितस्यगंगु च। तक सक्डपविकामं सक्ष्मिविष्टि विस्तिनाम् ॥ भ्री जंवा करमस्यं वापि क्रस्वा वास्तुविचारितम्। सर्वतचानसंपूर्ण सर्वभीभासमन्तिम्॥ पूर्विच कारयेच्छक पचाट्य। कांप्रचिक्तरे। महाजनपरीपेतां सहास्त्रीभः समङ्गलाम् ॥ सर्वात्रपाननैवदीः समस्तरिष पूज्यतः। दताद्वलि प्रक्र सर्व सर्वदिस्तु समन्ततः ॥ भूयो वेतालसंघस्य मन्त्रसानंग सुवतः।। रच भां निज्ञभूतेभ्यो विक्षंग्रक्त समाधियम्॥ मातर्मातर्वरे देव । सब्बेकामार्थमाधिन । ष्पर्वत विलिद्दानेन सर्व्वकामान् प्रयक्त् मे॥ यव इस्तावितं भ्राक्त तथा देवावनार्यन । विकासिद्भन्नपीठ तु मण्डलेकपप्रीभिताम् ॥ तमस्यां पूर्वयहेवी हैमक्पेश तास्त्रने:। नामस्तु सइस्रग गत्वीदक्तमपृश्तिः॥ समस्तापनमगुणया ग्रायं ग्रायं या प्रस्ते ।। कामयेदेकमेनन र कामीनवेद्दी:॥ वेहमञ्जनप्रक्रेन प्रश्नवाहित्रनिस्तरी:। वेसाचीसाख्यक्षेच घगटाकि कि सिमाविसी; ॥ सापियला ततो देवा निर्मक सनके: शुभै:। गोमयादिकतीः पद्मीदीपवर्तता विश्वीधितीः॥ खिक्तिवैर्गन्दकावनीः प्रक्रीनीन।त्यनीलानीः। यवप्राक्ताकुरोहिन्नेयेवाचारीर्नमक्तवन ॥ प्रत्येक च दहेह्पं प्रत्येकं क लग्ने: कर्पत्। तथा कर्रसीरंन चन्दनै: कुडुमेन च ॥ गोरोचनासमेत्व दंबीमालिपा पूज्येत् ।

देशनेन्द्रिनेमां ही रह्मान्धरनेनधाः। वासीभि: सुमने खिने: पुनधू पं ससुतक्तिपित्। भच्चित तथा कया द्विजातीकय दु:खितान्। भक्षभोज्यात्रपानेन तत्र सर्वाच प्रौगयेत ॥ भोजियला जमायेत दंवि मे प्रीयतामिति। र्थे कत्वा तथा देवीं पुनरेव रुष्टं नयेत् । महता जनसंघेन समस्तविभवान्ति:। प्रान्तरेशुपर्यं बर्ने प्रयादृक्ति चिते चेती; ॥ प्रक्तित्यमार्थीः कम्याभिः स्वीभिभैष्टकवादिभिः। सिंख तोन यथा पांत्रुं क्रत्या प्रश्लं प्रक्रिकेरे 🛊 पुरशोभी पर्थे शोभां दारशोभां सके सके। कारयीत तथा शक सन्ववाक्षां निवारयेत्। व्यक्तासारवस्त्रासान् प्राधि दियां विवक्ति। वन्धनस्था विभोक्तवा वधाः क्रोधादिश्रवः । व्यकासकी सुदी प्रक्र रथया वास्तु कार्यनः सर्वदा सर्वदेवेसु प्रक्ररादी: प्रतिहिता ॥ रचयाचा तदा भ्रक सुरी स्रोगें सदा कता। तथा कितरमध्यें भू पालाकिवासिभि:॥ रथयात्राप्रभावेण मीद्रकी दिवि देवता:। काहित्वी रचयाचा छड्ड धेन नभसः क्रसेत ॥ हैको हिवासमानस्या रचयाचापभावतः। क्रीड़ नो विविधिभींगी; सन्वातक्कृतिवर्णिता; ॥ तथा लगपि देवेन्द्र । रथयाचाकरी भव। शिवायाः शिवदायास्तु परमेख समाधिना । चगस्य उवास।

रचयाचा हतं पुरायं वस्त्रभी वासवस्य तु। पूर्व यन कथितं तात तत्ते तर्व मधाखिलम्। वार्षितं नात्र सन्देही देवीमाहात्मानुत्तमम्। यः पर्वत ऋग्रयाहापि भक्तिमान् वृपसत्तमः॥ स सुखं यग्न: सीभाग्यं पुछत्राप्तिमधी छताम्। लभने नाज सन्देश इधेर्व ब्रह्मगोर बनीत्। स्वतीन कर्तराच्ये पुराधकस्य कीर्तिना। धनदस्य पूरीप्राप्तिर्वकणस्य च वायुना ॥ इति स्थाने सना तेन तथा श्रुत्वाच निक्रते:। सञ्जति परमा हरा। पुरीभौगवती: युभा: ॥" इति देवीपुराखं रचयात्राधिक्षमाचात्राम् इध सध्याय: ॥ #॥ नवयञ्चाणां वचा यथा, ---"योजनानां सङ्साणि भास्करस्य रथो नव। दंशाहळकाथैवासतादृहिगुणी दिणमत्ताः। साईकोटिकाचा सप्त नियुतान्यधिकानि सः। धोननानाना तस्याचं तच चक्रं प्रतिष्ठितम् ॥ चिनासिमितिपचारे धसीसिन्यचयात्मं। संवन्सरम् यत् कत्सं काणचक्रं प्रतिष्ठितम् ॥ चलारिंचन्सङ्ग्राखि हिनीथोरचो विवस्तनः। यचानानि तु सार्द्वानि सान्द्रनस्य हिजोत्तमाः॥ व्यवप्रमाणसभयोः प्रमाणं तनपराह्वयोः। भ्योरचस्तद्युगाह च भुवाधारं रथस्य वै। हितीये । की तुतक की सीस्प्रतं मानसाचकी। इयास सप्त स्कृत्यंसि नजामानि निवोधन ॥ गायली च ब्रच्च बुध्याक् जगती पंक्तिरेव च। बातुरुप् जिल्डाबिलुकाम्बन्दांस इरयो रवे:॥"१॥ इति की में इट अध्याय: ।

"रयक्तिकतः सोमस्य कृम्याभास्तस्य वाकितः।
वामद्विकतो युक्ता द्य तेन निग्राकरः।
वीम्याग्रयास्य चर्तत नक्त्वनास्य र्वियया ॥०॥
कोमपुत्रस्य चाराभिनीकिभवायुविसिभः।
वार्त्जः स्वन्दनो युक्तक्तेनासौयात सर्वतः॥॥॥
गुक्रस्य भूमिकरेषः स्वन्दनो द्यभिवृंतः॥ ॥॥
श्वस्याम्यास्य भौमस्य रथो हैमः सुशोभनः।॥॥
श्वस्यतेर्याद्यानः स्वन्दनो हैमनिक्नितः॥॥॥
रथस्योगयो हाको मन्स्स्यायस्विक्तिः। ६॥
सर्वतेमास्यो ह्यको मन्स्स्यायस्विक्तिः। ६॥
स्व महायद्यानां व समास्याता रथा नव।
सर्वे भृव महाभागा निवद्य वालर्यसभः॥
प्रकृताराधिद्यानि भृव बहान्यस्थितः।
अमिन आग्रयन्यनं सञ्चीययनिकरिक्तभः॥
"

त्रीननदायदेवस्य रघ: यात्रामञ्दे द्रष्टव: ॥#॥

(जिपुर्द्शनार्थं महेन्द्राद्धा देवा येन प्रकारण सब्धं (निक्तितवन्तराहा । मात्ये।१३३। 190-51 "(वनेच रवमुक्तस्तु इंवै: प्रक्रप्रोगमे:। जवात्त देवान् देवेग्री वरदी हमवाद्यन:॥ व्ययगच्छतु वी देवा सञ्च हानवर्ण भयम्। तर इं त्रिपुरं धच्चे क्रियतां यद् क्रयी मि तत्॥ यही ऋष्य सया दर्भुतत् प्रशेस इत्रानवस् । रचमोपचिकं मन्त्रं सच्जयम्बं किलास्य ते॥ दिखासमा तथोक्तास्त तपितामहकाः सुराः। त्रघेत्रका महादेवं चकुक्ते रचस्त्रमम्॥ धरां कूवरकी दी तुरुहमार्धचराबुशी। व्यक्षिष्ठानं भिरो मेरोरको मन्दर एव च ॥ चक्रुबन्द्रच सर्थाच चक्र काचन-राजते। क्रकापसं शुक्रपचं पचड्डयमधीश्वराः ॥ र्धने सिद्धय चक्रोरें वा जचापुर:सरा:। म्बारिह्यं पच्चयन्त्रं यन्त्रमंताच्य देवता:॥ कमलायनशास्त्राचा नागास्यां समदेखिनम्। भागवका जिराकीय बुधीर जारक रव च ॥ भूगे भरक्तचा चात्र सब्बें ते देवसत्तमाः। वक्षणं ग्रामं चमुखारकमं रचस्य ते॥ स्तरं दि चिक्र नयमं चित्रे गुंग्रानको स्मिक म्। म[बसुक्तेन्द्रनीलेष इतं च्रुटसखे: सुरे: ॥ गङ्गा सिन्धुः श्तद्व चन्द्रभागा दरावती। वितस्ता च विपाधा च यसुना गण्डकी नचा॥ सरखतौ ईविका च तथा च ग्रस्यूरणि। श्ताः सरिहराः सत्वा वेग्रासंज्ञाः क्रमा रथ ॥ भूतराष्ट्राच्य ये नागाक्ती च वैद्यास्मनाः जताः। वासुकी: कुलजा ये च ये च र्वतर्वप्रजाः॥ ते सर्पा दपेसम्पूर्णाच्यापत्योध्वन्नगाः। खावतस्यः प्रारा भूत्वा नानाचातिस्रभाननाः ॥ सुरसा सरमा कड्बिनता शुचिरेव च। त्रवा बुसचा सर्वोद्या ऋतुः सर्वधमक्तया ॥

ब्रह्मवध्या च गोवध्या वालवध्या प्रजाभया:।

गदा भूला ग्राक्तयचा तदा दैवर्षि व्ययुः ॥

युगं सत्रयुगचाच चातुर्कोत्रप्रयोजकाः ।

चतुर्वगाः सलीलाच वभूतः स्वर्वमुखनाः ॥ तद्युगं युगसङ्कार्शं रथशीषे प्रतिक्रितम्। धतराहेक नागेन वह बजनता अहत्॥ ऋग्वेद: सामवेदच यसुर्वेदसायापर:। वेदाच्यत्वार स्वेते चलारस्त्रमा भवन् ॥ कामदानपुरीगाणि यानि दानानि कानिचित्। ताम्यासन् वाजिनां तेषां भूषयानि सञ्चयाः ॥ पदादयं तक्तक का कार्कीटक-धमञ्जयी। नागा वभूवृत्रेविते स्यानां वालबस्थनाः ॥ व्योक्कारप्रभवास्ता वा सक्तयज्ञकत् क्रियाः। उपद्रवा: प्रतीकारा: प्रयुवन्धरयक्तथा ॥ यक्रोपवाकात्रीतानि तस्मिन् लोकर्थे तुने। मांग-सुक्ता-प्रवालेस्तु भूषितानि सहस्रप्र: ॥ प्रतोदोक्कार गवासीत् तदग्रच वषट्कतम्। सिनीवाली कुष्ट्राका तथा चानुमती सुभा॥ बोक्तागयासंस्तुरञ्जाकामपसपंगविग्रहा: ॥ क्तवाच्यय च पीनानि चेतमाक्तिष्ठकानि च। व्यवदाताः यताकास्तु वभृतः पवनशिलाः ॥ ऋसुभिभ कृतः, षड्भिधेयुः, संवस्रशेष्टभवतः। व्यवसा व्याभवचापि सामिका धतुनी हता॥ कालो च्हि भगवान् सदम्बद्धा संबद्धारं विद्रा तसगदुमा कालगा चिध्वेषी च्या । जराभवत ॥ नगर्भे चिपुरं येन दर्भवान् न चिलीचन:। म इप्रविष्णुसीमामि-(चरवनमयोरभवत्। चाननं हायिरभवक्कनां मोसक्तमोत्रदः। तेजसः समवायोग्य चैत्रीकीजो रथाङ्गध्या॥ लक्षिकं बीखंब्रहार्थं वासुकिनांगपार्थियः। तंजः संवसनार्थ वै सुमीचातिवियी विषम्॥ क्षत्वा देवा स्थक्षामि दियं दियाप्रभावतः। लोकाधिपतिमध्येय इट्वचनमञ्जवन्॥ संस्कृतीय्यं रथीयसाभिस्तव दानवप्राच्छित। इदमापत्परिचार्ग देवान् संन्द्रपुरीगमान् ॥ तं मेर्पायकारां चैलीकारचस्त्रमम्। प्रमस्य देवान साध्विति रथं प्रायति म्राक्रूरः ॥ सच्चदृष्टारयं साध साध्विष्ठका महर्मां हु:। उवाच सेन्द्रानमशानमशाधिपति: खयम्॥ याडग्रीय्यं रथः अप्ती युग्राभिसेम सत्तमाः। ईडग्री रथसम्यत्रा यन्ता शीवं विधीयताम् ॥ इत्युक्ता देवदेवन देवा विद्वा इवेग्रभि:। व्यवापुर्मेष्टती चिन्तां कर्यं कार्यासिति अवन्॥ महादेवस्य देवीय्यः की गाम सडमी भवत । मुक्ता चक्तायुर्ध देव मोपास्य इष्ट्रमाश्रितः॥ घृरि युक्ता इयो चासो घटका इय पर्चनै:। निश्वमन्तः सुर।: मर्चे कथमेतिहिति ब्रवन्॥ सार्थिशित्का जयाचार्यास्तोश्याः॥ ततो दंवे: समन्धर्ने: (संहनादो महान् कृत:। प्रतीदक्षकं सम्युक्त बक्तार्थं खतता गतम्॥ भगव। निप विश्वीयो रथस्य वे पिताम है। सहभा: स्रत दक्षका चावरोच्च गर्थ इरः ॥ व्यारोष्ट्रति र्घं देवे ह्याचा चरभरातुरा:। जागुभि: पतिना भूभी रणोगासच गामित:॥ देवो ह्याथ वेशंस्तानभी रुग्ध्यान् भयान् ।

उक्कहार पिट्रनार्तान् सुपुत्र इव दु: खिनान् ॥
ततः सिंहरवी भूयी वभूव रथभेरवः ।
जयप्रव्य इवानां सम्भूवाक्वीपमः ॥
तरोङ्कारमयं यहा प्रतीदं वरदः प्रभुः ।
खयभः प्रययौ वाक्कान्यमका यथाणवम् ॥
यसमावा दवाकार्षां स्वाम्त इव मेदिनीम् ।
स्विभ्यः सरुजः वामानुक्यस्त द्वीरगाः ॥
स्वयम्यवा चौद्यमानाक्षीदिने कपहिना ।
स्वान्त तरवा जवनाः चयकाल द्वीनलाः ॥
ध्वान्त्रमा चिद्यमं भस्यौ निक्सिक्वक्या ॥
भागवाद्विरसौ हवौ दक्कक्तौ रविग्रमौ ।
रथकतं तु रचेतं वदस्य प्रयक्ताक्वगौ ॥
प्रावक्ष भगवान् नामः अनक्तीरक्तकरं रिर-

प्रश्चितो रचं पाति प्रयमं स्थासक्ता ॥
यमस्त्रं स्थास्याय महिष्यातिहारुणम् ।
द्रविणाधिपतिद्यालं सुरातामधिपो दिपम् ॥
मयुरं प्रत्यक्ष कूलनां कित्ररं यथा ।
गृष्ट व्यास्थाय वरही युगीपमर्थं पिन्: ॥
नदीष्यस्य भगवान् यूलमाहाय दीपिमन् ।
एजत्वापि पार्वास्यां लोकस्य च्यकद्यथा ॥
प्रमण्यास्याम् स्थानं नक्ता द्रव महार्थवम् ॥
व्यत्रुणम् रथं प्राच्चे नक्ता द्रव महार्थवम् ॥

सगुभगद्वाभ-वसिष्ठ-गोतमाः कतुः पुलब्खः पुलक्षस्तपोधनाः। मरीविर्विभेगवानधाङ्गिरा: पराधारागस्यसुखा मञ्जय: ॥ हरमजितमचं प्रतुष्टुद्य-वेचन(विचित्रभूमगी:। रथक्तिपुरे सकाचनाचली व्रजाति सम्दा इवादिर्क्वरे ॥ करिशिरिर्विमेचमित्रभाः सजलपयोद्गनादनादिन: । प्रमध्याकाः, परिवार्थ देवसूर्यः रधमभितः प्रययुः सद्पयक्ताः ॥ सकर-तिसि-तिसिक्किलाइन: प्रलय इयातिमसुद्धतीरकंद:। वनित र्यवर्गित भाष्यरो न्ध्रप्रतिनिपानप्रयोदनिस्वनः ॥ ते औ॥)

क्षय कोतिर्विदासस्या स्थकसी है।
"लोलसे चलवु जिया कमेष्
स्थन्ट ना खिलविधा गमचा है:।
सनम द्युवधा खुनपसी:
माधुस्थि बति साधुसिर है ॥"

त्राध रथचक्रसाच्छ ।
"उत्थावधिष्ठकारकीयोपुरचा देयव्यच्च चल्यं बलयस्य ।
स्वाभागाति चित्रसम्मादाविसध्यस्यो नवभागम् ॥
ख्यमं भवति संकल्पर्सकृषरोष्ट्रि चयोर्थ रथा है।

सन्धिभेर येष्ट्र तिरुक्तर सन्धी भीतिर्द्यमची नवु गर्भे।" ष्यय सृकृत्राग्यपती र्यक्तवम् । "पुर्ध्य पुनर्कसुर्व्यक्षातुराधा रेवती दयो:। श्रवका दिश्विभे इसकितये रोडियोस्टी। सार्के सीन्य हिंगे सीन्य वितासे रथक में यत्॥" ष्यय च्योति:सागरे रथचक्रम्। "रथाकारं जिख्यकं भावभादी विजीवयेत्। र्याय भौति र्याति क्रिमार्गे प्रदापयेत्॥ च्छक्ते महत्व्यार्थं चक्रे सन्धरको महद्वयम्। र्याची च महीन्पातं मधी चैव सुखपदम् ॥" इत्यायीषु च्योतिर्मिदसम्बानेस तताः शुभा दिशः । \* । बास्यार्थः । बाधानन्तरं धीराः न्यन्दनाना रचानां च्यस्त्रलं सन्पूर्णे विधानं कार्यमाञ्चः कथयिन। केष्ठ तोजसंज्ञानि स्वाति पुत्रव्वेतु: सदया धनिष्ठा प्रतिभवा क्तानि। सेवसंज्ञानि खगग्रिरा रेवतौ चित्रा **अनुराधा एतानि । जबुर्य ज्ञानि इस्ता अधिनी** को बच्चातर्झं दीक्षिकी एतंत्रु नचचिष्ठः पुनः केषु सेनसङ्ग्रह्म इनः स्थ्यः तेन सञ्च वर्तमानेष्ठः। सता गुभगवाका बुद्ध वारेषु। पुनः वास्तिन् साधुराधिवान युभगचराधियुक्ती आहे लग्नी स्ति। पुनः कै: वधा की सप्तमं स्थानं व्यस् चतुर्घे तपः नवमं एतद्वतनहीः साधुभिः शुभगन्ने(रति। अय रथत्रकी नच्चस्यापनम्। उर्वात । उषावृत्तिः स्वयंत्तस्य नरेः (तर्वेः कीर्यकाप्तं पुरं कच्चासण्डलीयस्त्रभागप्रदेश यस्य तथा तह चार्चिति तसात व्यर्था वस्या क्रान्तरच्यात् चनसः श्रकटसा वलयकर्त तस्वाचात् अध्यभागमारभ्य आविमधां मध्य-मासीकर्णयं किस्तुनं कट्ययलयं गवभागं नवभिभागी: स्थितमित यावत्। पुन: किंभूतं त्रयभागविचितस्रमं वासभागेत याप्रसम्ब-मिति। अधास्य भलम्। अनमः ग्रानटस्य खन्नभी खन्नामवर्त्तमाने चन्द्रमञ्जूषे सङ्ग्रालः युद्धं भवति। क्वरीकृति युगल्धरगति वर्त्त-र्थाक्न चलगुरमे जयी भवति । सन्धिमं सन्धि-ग्रसनचाने व्यर्थहातः इयस्यां भवति । कानार्यकी मध्यसकानगतनच्च भीत-भेषी भवति। गभे मध्यभागगतमञ्जे इष्टं नुभंभवति। ननु निश्चितिस्ति। अन्यत्

र्चकः, पुं, (रथ इव प्रतिकृतिः। कृतः।) मन्दिरा-वयवविशेषः। यथा,— "व्यवकाशित गर्भेषा रथकानाम् निर्ममः। पर्चिग्रैयभागेन रथकाष्ट्राच क्रव्ययेन्॥ तभूतीयेन वा कुम्पात् रथकानाम् निर्ममम्। रामचयं स्थापनीयं रथकाच्यत्ये करा ॥" इति श्रीष्ट्रभित्तिविषासि २० विकासः॥

रणक्या, खी, (रणानं सम्ह रित! "जनखलाहिंगोरणित।" इति सुम्धनीधस्त्रेय
क्या:। टाप्।) रचसम्बः:। तत्प्र्याय:।
रणवनः २। इत्यमर:।२। ८। ५५॥ (रणक्या। इति पाणितः। ४। २। ५५॥ (रणक्या। इति पाणितः। ४। २। ५१॥)
रणकरः, पुं, (करोतीति। स+ स्वम्। रणानं
करः।) रणकारः। इति भ्रष्टरतावनी ।
रणनमां मंत्रेय करोतीति। स+ स्वम्।)
रणनमां मंत्रेय करोतीति। सम् स्वम्।)
रणनमां मंत्रेय करोतीति। सम् स्वम्।
सनेयसं हितायाम्। ३०। ६।

"क्लीयसं प्रमदे कुमारीपृषं प्रेशाय रथकारं घेयाय तत्तासम्।" "रथकारं माहिस्येग करिस्यां जातम्।" इति तद्वास्ये महीधरः॥) तत्त्रायः। तत्ता २ वर्षकः ३ त्वरा ४ कास्तरः॥ स्वधारः ६ वहका ० रथकरः च कास्तर्यकः १। इति सस्टरतावकी॥

पुष्पा स्मिषित स्तानि । निष्णुरिक स्व के प्रशिष्ठ । रचकुटुकी, [न] पुं, (रचं कुटुक्सियतुं भारियतुं को कस्मा तर्झ रोहिकी एति । क्षा कि प्रशिष्ठ । प्रशिष्ठ । विशिष्ठ । यहा, रच स्व कुटुक्सि । क्षेत्र सेनवह् । स्व देश । देश । क्षा कि प्रशिष्ठ । प

रचकान्तः, पुं, (रचवत् कान्तं क्रमश्रमस्य।) तालविश्यः।यथा,—

"अश्वकान्तो रथकान्तो विष्णुकान्तस्ततः परः। स्र्येकान्तो विध्वकान्तो वन्तशिकाग्रपचकः॥ इति पच्चम्हीनानां संज्ञाः सम्ब्रमान्यस्ताः॥" इति सङ्गीसरकाकरः॥

यस्य तथा तहाचे के ति तसात व्याणि क्यों। र्घार्भकः, पुं, (रघी गर्भेश्सः।) कान्यवास्त-कान्तनण्यात् व्यनसः शकटस्य वत्यव्यकः। यानम्। नररघः। तत्ययायः। कर्णारघः व नस्वाचात् व्ययभागमारभ्य व्याविमध्यं मध्य-भागपर्यन्तं सुधिया व्यवजयं भणकं देयं रघगुप्तः, क्यो, प्रप्रहरणाभिघातरणार्थं रघस्य

यगुभः, च्या, परप्रहरणसम्यातरचाथ रथस्य सन्नाच्यहावर्यकारित्यम्। रथस्य गुप्तः काच्डादिभ्यो रचार्यमावर्यम्। नतप्रयायः। वरुषः २। इसामरः भरतस्य ॥

रचगोपनं, क्रां, (रथस्य गोपनं प्रस्तादिश्यो रचार्यमावर्यम्।) रचगुप्ति:। इति इति: युधः॥

प्राप्त काली व्यक्तिः सर्यं भवति ॥ रणचर्यः, पुं, (रणचर्यं चक्रं तदेव नामास्य।)
रणक्रे चक्रयमे चयो भवति । सन्धिमं सन्धिगतनचने व्यर्षहर्तिः हयस्र्यं भवति ।
सन्तर्यन्ते मध्यस्यानगतनचने भीतिसम्बद्धिः मध्यस्यानगतनचने भीतिभयो भवति । गर्भ मध्यभागगतनचने इष्टं
मुभं भवति । नतु निश्चित्सिति । कायत् इति मश्चितः स्रोजम् ॥

रथदः, पुं, (रथनासादः । यदा, रथस्य द्रह्मुँसः । तश्रीपयोगिस्तात् ।) तिशिष्ठचः । इस्यसरः । २ । ४ । २ ६ ॥ (तथास्य पर्यायः ।

"ति विश्वः सान्द्रकी नेमी रयह व्यञ्जलकाथा।" इति भावपकाशका पूर्वकाक प्रथमे भागे॥) र्यन्तरः, चि, र्येन तरित यः। इति सुर्वकोध-याकर्यम्॥ (कक्पविश्वि, पुं। यथा, महस-पुराखी। पृक्। ३०---१४। "र्यम्तर्ख कलाख इत्तान्तमधिकता बत्। साविधाना नारहाय कलामा हाता खंगुतम् ॥ यन अक्षवरा हस्य चित्तं वर्यते सृष्टुः । तह्यह्यसाहसं अक्षविनं सृष्यते ॥" रथेन तरतीति । तृ + "संद्रायां स्तृवृत्ति-घारिसहितप्रह्मः।" ३। २। ८६। इति खन्। सुन्ता अञ्च चुत्रपत्तिमानम्। नता-वयवार्थानुस्रमः। सामभेदे, क्री। यथा, ऋस्- न वदे । १। १६४। २५।

"जगता सिन्धुं दिशकाभाषत्रयनारे स्थ्यं पर्य-पासत्॥"

"रघनारे रतवासकी साखा।" इति तझाखी साधयाः। खियां वीष्। रघनारी। पौरवस्य देशिनस्य भाष्याः स्थानस्ति। ११८८। १०। "रघनार्यां स्तान् पच पचभूतीपमांस्ततः। देशिनो जनयामास दुबन्तप्रभृतीपृ कृपान्॥") रघप्यायः, पुं, (रघः प्रयायो यस्ता) वेतस-रचः। इति ब्रास्टचन्द्रिकाः॥ (विवर्णमस्य वेतसम्बर्धः विज्ञयम्॥)

रचपाद:, पुं, (रचस्य पाद:।) चक्रम्। इति हेमचक्रः॥

रथमा, की, नदीविग्रेष:। इति ग्रब्द्रका-वर्णाः

र्चयात्रा, क्यी, (रचेन भगवती याचा।) •
च्यावाद्युक्तहितीयायां श्रीजगन्नाचस्य रथारोपयारूपोत्सवः। यथा, स्वन्दपुराची।
"व्यावाद्स्य सितं पन्ति हितीया पुष्यसंयुता।
तस्यां रचे समारोध रामं भा भन्या सह ॥
याचीत्सवं प्रकृत्याच प्रीचायेच हिलान् बङ्ग् ॥
तथा।

ऋणाभावे तिथौ काथा सहा सा प्रीतये सम ॥ सां जगका थम्। सायाचा।" इति तिथादि-तत्त्वम्॥ ॥॥

"नातः श्रीयः पदी विष्णीवस्यवः प्राष्ट्रश्यस्य स्मतः। रचयात्रेव यात्राणां सुख्येत्वाष्ट्रप्रणापतिः॥" इति यात्रात्रसम्॥॥॥

वान्यत् यात्राभव्दे दृष्टवाम् ॥ रथाञ्चं, क्रो, (रथस्याञ्चम् ।) चक्रम् । रत्यमरः ॥ (यथा, रघुः । ० । ४२ ।

"रथो रथा कृष्यिका विकासी विकोलचाटाका सितेश गासः॥" रथावयवसाचम्। यथा, सम्माभारते। २४। ८२। १३।

"ध्वने पताकार्यकेषु रघयकाष्ट्रयेषु च । चार्ययुच रघाङ्गेषु न ग्रारीरे न सार्यौ॥" सुदर्शनचक्रम्। यथा, साधि। १। ११।

"रचाक्रपायै: मटलेग रोत्तिया-व्यक्तियः संगतिता विरेखिरे ॥")

रवाजः, पं, चक्रवाकपची । इत्यसरः । (यथा, नैयधे । १६ । ६५ ।

"विरक्तरत्तिका वक्ताक्रयत्वितिकता-मिक्त सक्तरीं नामगाचं र्याकृविकृत्माः॥") रचाङ्गपाचिः, पुं, (रचाङ्गं सुद्धीनचक्रं पाची यस्त्रः।) विष्युः। इति इत्तासुधः। (यया, भागवते। १। १। ६८।

> "सवेद धातुः पदवीं परसा दुरमावीर्यस्य रथाभूपायः ॥")

रचाङ्गी, स्त्री, (रचसाङ्गमिवाज्ञतियेखाः। रचाङ्ग + शीष्।) ऋहि:। इति राजनिषेग्दः॥ रणामारः, पुं, कत्त्वभेदः। इत्विधिपुराखम्। (रथ-नार इक्षपि पाठ: । )

र्थाभः:, पुं, देतसङ्चः । इति श्रव्हरकावली ॥ रचाभपुचाः, पुं, ( रचाभस्य पुच्चमित्र पुच्यमस्य ।) वेतसः। इत्यमस्टीकार्या भरतः ।

रधावरोष्टी, [न्] पुं, (रखे खबरोष्टतीति। व्यव् + रूप + व्यव्यः । ) रथस्य युद्धकर्ता । इति वेमचनः ॥

रिषकः, पुं, (रणोश्स्यस्थेति। रष्+ठन्।) इष्टतचं चितायाम् । ९५ । ११ ।

"इस्रे तस्त्र कुझर-

रिधक्रमहामाचित्रि(त्वपस्यानि॥")

तिनिधक्य:। इति राजनिर्धेयहः॥ (रघेन चरतीतः। रथ्+ "पर्पाद्भ्यः छन्।" ४। ४। १०। इति छन्। रचचारिका, चि। इति विद्वानाकी मुद्दो ॥ )

विधन:, पुं, (रथस्य इन: प्रभु:। ध्रकन्यादि-लाइकारकोप: ।) रथी। दलमर: ।२।८।०६ ॥ रचिरः, पुं, (रथोश्ख्यस्थेति। रथ्+ "मेधा-रचाभ्यामिरजिरची वक्तवी।" ५।२।१०८। इत्बस्य वार्तिकीत्या दरच्।) रची। इति भ्रम्हरत्नावनी॥ (यथा, ऋग्वेरे। ३। १०। "व्यवदेषानुधिरो यासि साधन् ॥"

"रचिर; रथी।" इति तद्वाच्ये साथगः ।) रघो, [ न् ] पुं, (रघोश्खास्तीत । रघ् + रनि:।) रथकासी राजादि:। तत्पर्याय:। रथिक: २ र्चिन: १। रतामर:। १।८। ०६॥ रथा-रोधी हरधी ५ रियर: ६। इति देमचनः। गथसामी क साराचा: पा रित ग्रस्ट्रजा-वनी। स्थन्दनारोद्यः ८। इति चटाधरः। (बचा, रघु:। ०।६०।

"पत्तिः पदातिं रखिनं रखेश-

स्तरक्रमादी तुरगाधिकः एम् ॥") रकाः, पुं, (रघं वहतीति। रघ्+ "तहहति-रचयुराप्रासङ्गम्।"४।४। ७६। इति यन्।) रथस्य वोद्रा घोटकः। रखमरः। २। ८। ८। ४३॥

र्थात:। इति हेमचनः॥ (रथसा नेता। यथा, ऋमेदि। ६। २१। इ। "ऋभून रच्यं नवं द्यासा केतमादिशे।" साधशः । द्धसम्बन्धिति, चि । यथा, ऋग्वेदे । 2 | 22 | 4 |

"विप्रिने र्था अर्घीतिमध्याः।" "र्थो र्यसमन्त्री सप्तिनं सपैवप्रीकी व्य

र्ष।" रति तहाकी साववः॥ रथस्त्रेदमिति। "रचात् यत्।" ॥। ६: १२१। इति यत्।) सरी चक्रम्॥ ( युग्रम्। इति काश्रिका॥ रचा, भी. (रचान वन्नः:।रच्+"सनगो-रचात्।" ८। २ । ५०। इति बत्।) रघ-सभू इ:। तत्पर्याय:। रधकचा (चा) २ रघ-त्रण: १। वाध्यनारमार्गः । नाहः इति भाषा । तन्तर्थाय:। प्रतीती २ विश्विता ३। इत्यमर: ॥ व्यावर्तनी । इति मेदिनी ॥ (स्थाय दिता। रच् + "रचाद्यत्।" ॥ । ३ ।१२१ । इति यत्। se रति यत्।) प्रत्याः । (यथा, मदा-भारते।१।१8१।६०। "पानानारेष्ठ रच्यास सर्व्वतीर्थेष्ठ चाप्यव। चलरेषु च कूपेषु पर्जतेषु वनेषु च ।") चलरम्। इति हेमचन्द्रः॥

रघो। इत्यसर:। २। ८। ८। (धया, रह, उत्स्ति। इति कविकव्यहस:॥ (भ्वा०-परः-सकः-सेट्।) रेकाहि:। उत्कानसुन्-स्तरमाति गोविन्दभट्टः । रदति भूमि युक्रः । इति दुर्गोदासः ॥

> रहः, पुं, (रहतोति। रह विवेखने + पचाहित्वात व्याच्।) इन्तः। (यद्या, व्यार्थासप्तप्रस्थान्। 1 30B

"भ्रमसि प्रकटयमि रहें कार प्रसार्थास ऋगमपि **व्यथि।** धिष्मानं तन कुछार जीवं न जुद्दोवि जठरायी ॥") विकेश्वनम्। इति मेर्रिनी। दै, १४॥ पुरुष-इन्तजज्ञ यया,---"विवर्षोधेनश्रीनाश्च दनाः चिन्धा घनाः

शुभा:। तील्ला इंदा: समा: श्रेष्ठा विकारका समा शुभा ॥"

कीदनाजचर्य यथा,---"कुन्दपुव्यसमा दन्ता भाषितं जीनिजासमम्। दाचिष्ययुक्तमभूठं इंसम्बद्धस्याव्हम् ॥ नासाधमा समप्रास्त्रीकान्तु दिचरा सुभा। कराजविषमा इन्ताः क्रियाय च भयाय च । भौधाय क्रष्टमांसाच दीर्चा भभुँच क्रक्षदे ॥" इति मार्क ६६ कथाय: । \*।

हम्ततप्रसः शुचितं यथा,---"दमाबद्रमास्येष्ठ (अक्षासार्थे ।शासिभेदेन् ॥" इति कौसी उपविभागे १२ व्यथाय: 1#1 "दलातयमसंदायं तेषं मन्येत दलावत्। न तम वहुधः, कुर्याद्यक्रसुद्धरयी पुनः। भवेदशीचमक्षयं स्थावधाद्वयं सते।" इति प्रायश्चित्रतत्त्वपृतवचनम् ॥

"रक्षं रथस्य नेतारम्।" इति तद्धार्थे रहक्करः, युं, (रहानौ क्र व्याक्कारकः।) चोष्ठ:। इति हैमचनः॥

रश्यः, पुं, (रदाते ध्वेनेति । रच + करवी व्याट् । रगतीति। रह+ ल्यां।) दनाः। इकामरः। श 👔 १८९ ॥ ( यथा, ऋरिनंधी । १३० । 🖘 🛚 🖠

"रदनैः पन्नगरिपुं करेख श्रिरसा तदा। चेरावतो समप्रतिरामधान नदंसाया॥" रद्द + भावे प्लाट्।) जतखनने, स्ती ॥ रदमच्छदः, ग्रे. (रदमानां छद खाच्छादकः।) कोछः। अधरः। इत्यमरः। २।६।८०॥ तस्य मुभागुभनचार्यं वचा,---"मांचलेच धनोपेता व्यवक्रीरघरेन् पा:। विमोपमेष स्मृटितेरोहे रूचेष खासते:। विवर्शेषेनश्रीनाच दन्ता किन्धा धनाः श्रुभाः।" इति गावक ६६ वाध्याय: ।

बदा, रचं वक्रतीति। "तइक्रतीति।" । । । । । रदनी, [नृ] युं, ( रदनी प्रश्रक्त दन्तावक्य का इति। रहन + इति: :) ऋक्ती : इति राज-

रदी, [न] ग्रं, (रदी प्रशस्त हन्नावस्त्र स्त । रह + इति:।) इस्ती। इति इवायुध: ।

र्ध, य क स्व चिंधने। पाके। इति कविकस्पहमः 🛊 ( दिवा॰-पर०-सक्त०-वेट्। ) य, रध्यति। ज, रधिष्यति रह्यति । ऋ, चरचन् । इति दुर्गा-

रन्ज, सच्ची भ 🔪 रागे। इति कविकष्णहमः 🛊 रन्ज, यस स्वी न 🤚 (भा०-हिवा० च छभ०-वर्धानारोत्पादने सक्त०-व्यासम्ती व्यक्त०-व्यागट्।), य ज, रच्यति रच्यते। स, रचयति चरतान् कगरमणादत्वच रक्षयति पुर्श्व पिता। ची, रयुक्ता। च, रचति रचते। रागी वर्षा-न्तरोत्पादनमासिक्ताचा । इति दुर्गादासः॥

रिनादेव:, युं, (रसते इति। रम+संज्ञायाः तिक्। रन्तिचासौ देवचे ति । ) विक्यु: । चन्द्र-वंशीयतृपतिमेदः। स तु साङ्ग्रीतपुत्रः। रिति मेरिनी। वे, इ.२ ॥ (यथा, भागवते। धारशरा "गुदक्ष रन्तिदेवच्य संज्ञते: पाक्कुनम्दन !। रिन्तिदेवस्य मिक्सा इक्षास्त्र च गौयते ॥" व्ययं द्वियाचिको दाताग्रागय इति पुराखेषु श्र्यते। यतद्वज्ञाद्वतगोचस्तरसनीव चनेक्सती नदी चाता। यथा, महाभारते। १। ५००।

"राज्ञो सञ्चानसे पूर्व्य रिमादैवस्य वैद्विजः। के सक्की तुबध्येते पश्चनामन्त्रकं तदा॥ चाइत्यद्वनि वधीते हैं सदस्यी गर्वा तथा। समां इं इत्तो सामं र्गलदेवसा विकाश: । अञ्चला की तिरभवत् शृपस्य दिलसत्तमः । ॥" तथाच सचेव । १२ । २६ । १२२---१२८ । "उपानिष्ठं च प्रश्वः सर्यं लं संप्रितद्रतम्। यान्यार गया सञ्चातानं र नित्देवं यश्चित्रम् ॥ मञ्चानदी चर्मनगारीयनुकोदात् सुन्नुवे यतः। ततक्षमीखती होवं विख्याता या सञ्चानदी । बाक्स ग्रीभ्यो दही निष्कान् सदसि प्रतते हुप:। तुभ्यं निष्यं तुभ्यं निष्यामिति को ग्रन्ति वे द्विषा: 8 यहसं तुभ्यसिक्षका वाह्यकान् संप्रपदति। व्यत्वाचाव्यांपकर्यं द्रयोपकर्याच्य यत् । षटा; पान्यः नटाचानि स्थाकाच पिष्टरासि च । नासीतृ कि चिद्यीवर्धे र निदेवस्य धीमतः ।

सांतते रिक्तदेवस्य यां राजिमवसन् यहे। सालभ्यक्त प्रतं गावः सङ्ग्रास्य च विद्यतिः ॥ तत्र सा सहाः क्रोधिका सुम्बद्यस्थानुस्यकाः। स्वप्रस्थित्रमञ्जीकं जाद्यमांसं यथा पुरा ॥") जुक्करः। इति ग्रम्बरकाषकी ॥

रन्तुः, चती, (रमते बाचीतः । रम् + तुन् ।) वर्ताः। मदी । इति मेदिनी । ति, ८६॥

रमानं, क्षी, पाता:। रघधातीर्भाविश्वट्रमस्येन विष्णसम्। यथा रमान्य खालो। इति संचित्रवारकाकरसम्॥ (रघ् + ल्युः। नाध्यक्तं, चि।यथा, भागवति। ८। १०। २८। "यदसुसाधते काचे समुद्धाभनरस्यन्। ॥" "से स्वभन्नरस्यन्। समझकनाधन्।" इति सहीकायां श्रीधरः॥)

रिमानं, क्री, (रथ्+ सा।) क्षान्यसम्बद्धम्।
तस्य पाचान्यरे स्यापनिविधियेषा,—
"सङ्गीर्ये पाचसमारे मार्गे वा वामनिर्काते।
स्थापयेद्गुखवान् स्टर्: सिद्धानं पाचकान्तरे॥
भक्तं स्थापये स्थाप्यं न स्थाप्यं पाचकान्तरे॥
स्वापयेनावते द्वी पाचे क्षीत्रेश्य कास्त्रेणः।
स्थापयेनावते द्वी पाचे क्षीत्रेश्य कास्त्रेणः।
स्थापयेनावते द्वी पाचे क्षीत्रेश्य कास्त्रेणः।
पचादित्रकृष्यमं स्थाप्यं कास्त्रिश्य दावजे॥
स्थार्येन् सुम्रतं चौरं पाणिवे वाय कास्त्रेणः।
पानीयं पायसं तक्षं स्थाप्यं कांस्त्रेश्य दावजे॥
साची स्थाटिके वाय बेद्यंग्यिविचिचिति।
सावीतं सम्बद्धा पाचे द्वाग्यास्वग्राह्वान्॥
स्क्ष्मपाचान्तरं स्थाप्यं नदृत्वं तत्रृद्धापक्षम्।
सर्वदा सुखदं द्वासक्या दोवकारकम्॥"

दिल खपकारप्राच्छे याकराजेश्वरः॥ दन्धं, क्री, (रत्वयति क्षिनस्यनेनेति । रघ् + बाहु-तकात् रक्।) दूषयम्। (यथा, रघुः। १२।११। "रुष्कान्वययस्थायां हिवासासिवतां ययौ॥")

"रम्बानवगरणाको विवासासिकतो ययो ॥") हिनम्। इति सेहिनो ॥ (यथा, रघी १२५१८२) "एवसक्ते तथा वाष्ट्रा रम्बात सदीसपादस्यः। धातद्रद्शिव च्योतः प्रसासककसद्ययौ ॥" सनुकाग्रदीरस्यरम्याचा यथा — "नावानयनकर्णानां हे दे रम्बे प्रकोकिते। सेवनापानवक्षासासिकां रम्पस्यते। दश्रसं सक्तके प्रोक्तं रम्पाणीति नृजां विदुः॥ ख्रीकाक्षीराश्रधकानि सुतः सनयोगर्भवर्णनः। ख्रमान्द्रहाणि चान्यानि सत्तानि त्रवि क्रिकान्यम्॥"

प्ति प्राक्षंघरे पूर्वस्वक प्रचमेरधाये । योति:। यथा, महाभारते ११०१६ प्रश्यः। "रम्यामतमयाचानां शिखी द्वेदच विश्वाम्। नेत्रराम: चीकितस्य क्वरः प्रोक्तो महास्ना।") रम्यवर्थः. पुं, (रम्ये कर्यः कस्टको यस्यः।) जातवर्ष्यः । इति राजनिष्यः। रम्यवस्यः, पुं, (रम्ये मर्चे वसुनेक्षण इषः।) सम्बन्धः। इति विकासस्येषः॥ रम्बुवंशः, यं, (रम्बिश्रिको वंशः।) व्हित्युक्त-वंशः। साँभावाँश्र इति भाषा। तक्तर्यायः। स्वक्सारः २ कीचकाक्रयः ३ सक्तरः ४ वाद-नीयः ५ शुधिरास्यः ६। स्वस्य गुवाः। "वंशी सक्ती क्षायो च विक्शित्तको च श्रीतनी।

खक्र क्ष्य्रमे हाथै: वित्तराष्ट्रासनाथनी । विशेषी रत्युवंश्वस्तु दीवनी विजीर्काश्यकः । विकात् माचनी जुदाः मूलको गुल्यनाथ्यः॥" इति राजनिषंग्रः॥

रम, वदे। इति कविकत्त्राहमः॥ (अवा०-पर०-चक०-चेट्।) रपति। घरः कथनम्। इति दुर्गोद्यासः॥

रफ, ग्रह्माम् । वधे । इति कविक्कपद्रमः ॥ (भ्वा०-पर०-सक्कण्सेट्।) रफति । इति दुर्गाहासः ॥ रफ, इ ग्रह्माम् । वधे । इति कविक्कपद्रमः ॥ कात्मा०-पर०-सक्कण्सेट्।) इ, रम्फाति । इति दुर्गाहासः ।

रक, इ. गमाम्। इति कविकास्यहमः ॥ (भाः-पर-सक्-सेट्।) इ. रमाति। इति दुर्गा-हासः॥

रक, इ.इ. ग्राब्दे। इति कविक्तव्यद्वम: ॥ ( भ्वा०-पर०-चन०-संट्॥ )

रवः, गुं, ग्रन्दः। रवधानीभविष्टत्त्रस्थयेन निष्यसः॥
(यथा, राजनरिज्ञित्याम्। ५। ४०८।
"सुप्रचाटाट्घर्ट् म्बर इव निष्ठानसेच्याः।
ग्रवुद्धः ग्राच्यपानेः स चस्चट् भेरवान् रवान्॥")
रभ, इ इ ग्रन्द्दे। इति क्विक्षपद्भः॥ (भा०चात्स०-च्यक्त०-सेट्।) इ, रमाते। इ, रमति।
इति दुर्गाद्याः॥

रम, चौ उ रामस्ये। इति कविकत्यहमः॥ (भा०० चात्म०-च्यक०-व्यक्ति । रामस्यस्तिस्कीभावः। विविचारा प्रष्टिति गौविन्दभष्टः। चौ, रक्षा। उ, रभते चाधुः पृष्ये। चाड्पूर्वोध्य-मारम्भे। प्रास्तं पवितुमारभते प्रिष्यः। इति दुर्गोहासः॥

रमतः, पुं, (रभणमिति। रभ + "व्यव्यविचिमि तमिनमिर्भिजभीति।" उगाः ६। ११०। रति वस्त् ।) वेगः। (यथा, माघे। ६। ७२।

"रमसी स्थितासुपगतः सहसा
परिस्थतस्थन वधुमरुधत्॥")
हर्षः । इति मेहिनी । मं, १९ ॥ (प्रेमोत्साहः ।
यथा, गीतगोविन्हे । ५ । ६ ।
"मनसि रमस्विभवे हरिक्टयस् सुक्तिन ॥"
"रमसस्य प्रेमोत्साहस्य ।" इति सहीकावाल
वोधिनी ॥) संरम्भः । यथा, माधि । ११ । १६ ।
"प्रमदमदनमाद्यद्यीवनोहामरामा
रमणरमस्विद्यह्दिव्यहे द्याः ॥"
संभमः । यथा, भागवते । ११ । १६ ।
"वयहंद्याः श्वानः सप्रधातानि
विश्वतिष्य मर्भसं साहन्ति॥")

मीकापमाविकार:। इवाक्य:। भीत्रुकामिति

काल क्ष: । व्यामा रभसा च उग्रते । इति स्वाः । (यया, किरातार्च्योगेये । ५ । १ । "व्यय जयाय सु मेर्मकेश्यो रभस्या सु हिमलहिस्या । व्याभययी व विभाजयस्क्तिं समुहितं सु विज्ञास्यतुं नमः ॥" ) (यया, महाभारते । ५ । ५१ । १० । "संस्थां मम पृत्रायां स रकः क्रूर्विकमः । क्रूर्णी विज्ञीयक कालोश्य रमसः सहा ॥"

वज्ञाशी विप्रतीपच्च वाल्येश्य रमसः सहा।"
महान्। इति निष्यः:। ३। ३॥)
यदा तु रमसगुणयोगात्चश्रं च्यादित्वात च्यमस्थ्ये तद्वति वर्णते तदा वाच्याविकृता स्थात्।
इति विज्ञादिसंग्रहे भरतः॥
स्वनामस्थातः च्याभिश्वानविश्वेषच्या।

रम, उ र च चौ की है। इति कविकत्य-हुम:॥(भाव चालाव-चक्-चित्र क्रिकेट्र) रेपादि:। उ, रिमला। रक्का। र, रमते। च, राम: रम:। चौ, रक्ता। इति दुर्गादाव:॥ रम:, पुं, (रमते इति। रम्+पचाळच्।) काका:।(यथा, किरातार्ज्नीये। १। २०।

"निधिगुल्यकाधिपरमी: परमी: ॥") रत्नामीकरूचः। कामदेवः। इति मेहिनी। मे, २५ ॥ रमणकः। रमधातोभविश्क्षस्य-विष्यसम्॥

रमकः, पुं, (रमते इति। रम्+"रमेरच जी वा।" उत्ता॰ ३। ६३। इति खुन्।) काम्नः,। इत्युक्षादिकीयः॥

रमतं, की, (रम न चातन्।) हिन्नू। इत्युगारि-कीषः॥ (जनपद्विश्चितुपुं। नहें श्वासिनि, चि।यणा, मङाभारते। ३।५१।२७। "जागुडान् रमतान् सुकान् कीराच्यानय सङ्गान्॥")

रमटकानः, युं. (रमठ रात ग्रब्देन क्षमात कथात रात। क्षन् + रन्।) हिल्ला राति ग्रब्द-चित्रका॥

रमसं, सी, (रमधनीति। रम्+ सिच्+ स्यु:।)
पटोलस्तम्। इति मेहिनी ॥ च्रानम्। इति
चैमच्यः॥ (रम्+ भावे स्युट्।) जम्मनम्।
तन्पर्यायः। स्रम्न चर्यक्रम् २ साम्यस्नीः इ
सुरतम् ६ रतम् ५ संप्रयोगः ६ विधुवनम् ६
मेणुनम् = इति: ६ स्यस्टम् ९० धितिम् ११
की इतिम् १२ मचासुस्तम् १६ सिम्मम् १८
योगमिणुनम् १५ स्थिमानितम् १६। इति
प्रस्टरस्नावनी ॥ (यथा, माधे। १९।१६।

विकच कमलाम्बेहन्सयन् स्क्रमालाः
सुर्भितमकबन्दं मन्द्रमावाति वातः।
प्रमह्महनमाद्याद्यौवनोह्यमरामारमगर्भस्खेद्स्बेद्विक्ट्ह्ह्चः॥")
क्रीड्नम्। इति रमघावर्धद्योनात्॥ (रख्यन्यादनम्। यथा, भागवते। १०। २। १३।
"रामिति कोकरमगाह्यलं बलवदुक्ट्यात्॥"
"क्षोकस्य रमगात् रखन्याद्वात्।" इति तक

"वितर्सि दिच्च रखी दिक्पतिकमनीयम्

### रमिता

स्त्रामी ॥ वनविद्योष: । यथा, इतिवंद्री १९५५। २२। "भाति चैचदनक्षेत्र नन्दनक्ष दर्ग सञ्चत्। रमसं भाषनं चैव वेख्यारे समन्तत: ;") रमकः, पुं, (रमते रमधतीति वा। रम् + किच् षा + ज्यु:।) प्रति:। (यथा, क्रमारे। ४। २१। "वचनीयसिरं अपस्थितं

रमक ! लामगुवामि यदापि॥" रमयति स्तीपुरवार्णां सन्तः करणभिति। रम् + बिच् + खाः।) कामदेवः। इति मेदिगी। बी, ७० ॥ गर्म:। इति हेमचन्दः ।६। १८१ ॥ हथसः। इति ग्रन्थिकता। सहारिष्टः। इति राजनिर्घेग्टः॥ (धरवसुपृत्रागामन्य-तमः। यथा, सात्वे। ५। २८। "कखाकियों ततः प्रामी रमगः प्रिप्रिरोशिप च समोचरा घरात् पुत्रानवापाय चरे: सुता ॥" रमयोगे, चि। यथा, भासवते । ८। ई। १०। "र्ममं विष्युनीनो रमने: चित्रयोगिताम्॥") रमक्षतं, स्नौ, (रमक्ते लोका अत्र।रम् + खुट्। संदायां जन्।) जन्द्वीपान्तर्गतपर्वविशेष:। स तुरम्बक्तवर्धः । यथा,— "रुवमेवोत्तरे चौक्यि वर्षाक्य च सपोधन। कुरवर्षे धिन्धुकूलात् छङ्गवानवधि: स्ट्रत:॥ क्रियस्यं तनो वर्षे चेतावधि निगदाते।

#### ग्रेष खवाच।

च्यपि च।

म्मक्ष तती वर्ष गीतकस्थावधः स्टतः ॥"

"इच्चिमेन सुचेतस्य निषधस्योत्तरेण सु। वर्षे रमखनं नाम जायनी तत्र मानवाः॥ मुक्राभिजनसम्पन्नाः सब्वे सुधियदर्शनाः । दश्ववेंसङ्कामि श्रतानि दश्यक्ष च । जीविन ते मदाभाग निर्द्धं सुद्तिमानसा:॥" इति याची भूखके १६८। १९६ खध्यायी ॥ (चनात रत्यकण्यः दश्यम्। वीतिष्ठीवस्य पुत्रसंदः । यथा, भागवते । ५ । २० । ३१ । "नहीपखाधिपतिः प्रेयवतो वीतिष्ठोचो नाम तस्याताजी रमणक्षातकनामानी वषपती (नगुन्य स्वयं पूर्व्य जवझ्रावस्त्रमे प्रीत एवास्ते॥") [स**णाः, फ्ली, र**सवी। इत्यमरटीका ॥ (पीठस्थ प्राक्तिविद्रोव:। यथा, देवीभागते । ७।३०।६०। "रमणा रामतीर्थं तु यसनायां ऋगावती॥") [मगी, स्त्री, (रमतेश्स्यामिति। रम + खुट्। डीव्।) नारी। इति मेदिनी। की, ७२॥ उत्करकी विशेष:। या वप्रांगीपचारेगा सौभाग्येन कार्ना रसयति सा। इत्यसरभरतो ॥ ( घंषा, कथासरित्सागरे। ५०। २१८॥ "रचेन रमकीयुक्तः प्रचानां एककौतुकः॥") वालाखाद्य:। यथा,--"बाजा च रमगी रामा वन्था कामकजापि

इति ग्रम्बचित्रका। ामकीयं जि, (रम्+जनीयर्।) सुन्दरम्। दत्वमरटीका ॥ (यथा, गीलगोविन्दे। १। ११।

दश्रसमीकाक रमकीयम्॥") रमण्यं, चि, (रम्+"प्ररम्योचा।" उचा० १। १०१। इति जनायसयः। रमणीयम्। इति चिद्वान्तकीस्वासमादिहितः॥ ) रमतिः, पुं, (रमतिः व्यातः इति। रम्+"रमे-किंत्।" जका० ८। ६३। इति चातिप्रत्ययः। निच।) नायनः । सर्गः । इति मेरिनी। ते, १॥३॥ जाकः । इति प्राव्दरकावली ॥ कातः । रमेश्वरः, प्रं, (रमाया जव्यात्रा ईश्वरः प्रतिवियमता कामदेव:। इति सिद्धान्तकोसुद्यास्यादि-रमा, खो, (रमयनीति।रम्+विच्+ खच्। टाम् च ।) जच्छी:। इति मेहिनी। मे, २५ ॥

(यथा, भागवते। ३।६। २३। "एव प्रसन्नवरदी रमयासाधाना। यद्यत् करिष्यति यज्ञीतगुणावनारः ॥" यथा च।

"रमायच नवाक् तचयच वाक् तच नीरमा। ति समा विजयो नास्तिसाच साचस च

त्वयि ॥"

रत्हरः ॥ )

प्राप्रिचनराजकस्या। साकस्थि देवेन विवा-हिसा। यया,---

"तन: प्रशिष्यमी राजा युद्धाराष्ट्रय पुत्रकान्। स्रशानाथा मितं नुद्वा रमा प्रादात् स

कारकाये॥"

इति किल्किपुराकी २५ चाध्याय:॥ भोभा। इति राचनिर्वेग्ट: 🛊 ( गङ्गा। यथा, काप्रीखण्डा २ ६ । १८५ ।

"रेवतीरतिज्ञतच्यारकाभी रमारति:॥" रमाधवः, पुं. ( रमाया जन्मग्रा धवः पतिरिति । ) त्रीक्तणाः । यथा । रमाधवः पूज्यो साधवत्वात् । इत्यवयवग्रस्थे जगदीय: ॥

रमानायः, पुं, श्रीकृष्णः । रमा लच्चीसास्या नायः म्बामी। इति घडीतत्पुत्वसमासनियातः॥ रमापति:, पुं, (रमाया: प्रति:।) श्रीकृष्ण:। यथा, सम्भवीधवाकरकी। "सुकुष्टस्यासितमिदमिदं यातं रमापते;।

भुक्तमेतरमनाखोळ्युगोधी रिहच्चव: ॥" (यथाच देवीभागवते । १ । ५ । ५ । "रक्षा भारं धतुष्कीचां निज्ञासाम रसा-

पति: ॥")

रमाधियं, का, (रमाया: प्रियम्।) पद्मम्। इति ग्रब्दचित्रका ॥

रमावेष्ट:, पुं, ( रमया वेष्टातेश्सी । वेष्ट + घण् । ) कीवास:। इति राजनिर्धस्ट:॥

रमिता, त्रि, (रम्+ सिच्+क्ता टाप्।) रति-प्रापिता । यथा,----

"बरितमसित्रेषयुविस्तर्गिसुताविपिनगता। सर्रिपुणा रितगुर्वा परिरमिता प्रमद-

> मिता ∦" इति इन्होसक्करी ।

"वज्युवितर्गोपबघूः सुरश्यिषा श्रीस्रवान परि-रमिना चती प्रमदं इर्घ इता गता। किस्ता। लरितगतिः सरिता ग्रीवा गति-र्षेच्याः चातया। प्रनः किम्भृतातरशिद्धता-विधिनगता यसनासम्बन्धवनस्यागता। विस्मू-तेन रतिगुरुका रती प्रक्लारे गुरुका उपा-ष्यायेन। व्ययमभिप्राय:। स्वयं रितकुष्राली नायिकाच रतिमधापयति।" इति तहीका ।

वा।) विक्यु:। यथा,---"शीराम राघव रमेश्वर रावकारे भूतेश समाधरियो प्रसथाधिनाथ। चाग्रमहन इवीक्यतेशस्रारे त्याच्या भटा य इति सन्ततसासनन्ति ॥" इति काप्रीसको इरिक्रकोत्रम्।

रकाः, पुं, (रम्भते रागमः,क्ट्रेनादिकसमेनेति। रिम 🕂 क्रमें वि चन्।) वेख:। (रम्मते उद्यम-भीनो भवति निरन्तरसुद्रभर्षायेति भाव;। रिभ + चाच्।) वानरविश्वयः। इति मेदिनी। मे, ७ । मण्डिवासुर्गिला । बया, --

श्रीकी जवाच। "बाराधितो महादेवी रसंख सुरवेरिका। चिर्यास च सुपौतस्तपसा तस्य प्रकृरः ॥ चय तुरी महादंव: प्रत्यचं रक्तमुक्तवान्। प्रीतोऽस्तितेवरंरमावरयसायये सितम् ॥ रवसुक्तः: प्रख्वाच रम्भक्तं चल्द्रशिखरम् । अपुत्रोऽकं सवादेव यदि ते सथानुश्रकः। सम जन्मचये पुत्री सवान् भवतु प्रकृर। यवसुक्त सुदेशेन प्रशुवाच द्वयध्यकः ॥ भवत्वेतदाम्कितंते भविष्यामि सुतक्तवः। दशुक्तात सङ्घादिवक्तचिवाकारधीयतः ॥ रभीश्रिप यात: सास्थानं चर्यात्युक्तविलीचन:। पथि गच्छन् स रक्नो श्चदङ्गं स(इसी

शुभाम् ॥ चिष्ठायमी चित्रवर्मा सुन्दरी ऋतुग्रालिनीम्। स तां डड्डाय महियाँ रक्तः कामेन मोहित, ॥ दीभ्यां ग्रहीत्वा च तदा चकार सुरतीतस्वम्। तयो: प्रवृत्ते सुरते सा तदा तस्य तंत्रसा ॥ द्धार मधियी गर्भे तदाशृक्षधियासुर: ॥"

प्रति कालिकापृशासी ५६ व्यध्याय: ॥ ( असी एव जन्मान्तरे रक्तवी को नाम:। क्तिदिवर्गं यथा, दंवीभागवते। प्रार्थ-१६।

वाम उनाच। "हनो; पुत्री महाराज। विख्याती चिति-

रमाधीव करमाधा द्वावास्तां दानवोत्तामी ॥ सावपुत्री महाराज । पृत्राधि तेपनुस्तप:। बहुन् वर्षभगान् कार्स पुर्वे पद्यन्ते अवे ॥ करकारनुज्जे सम्बकार परसंतप:। वृद्धं रसालवर्ट प्राप्य स रम्भोरियमसेवत ॥ पचाधिवाधनायतः स रम्भस् यहाभवत्। चात्वा प्रकीपतियुं:खसद्ययी दानवी प्रति । ताला पचनदे सम साइक्समें चनार छ।
वासवस्तु करकाणं तदा खयाछ पादमी: ।
विजयाण च तं दुरं करकां हमस्दन: ।
कातरं निष्ठतं श्रुत्वा रक्षाः कीर्ण परज्ञतः ॥
कार्याणं पावने छोतुमें क्षिक्तिका करेन छ ।
कीर्यपारी ग्रष्टीत्वाम् वामेण कोधवंग्रतः ॥
दिल्लीन करेगांगं यखीत्वा सक्रमस्त्रमम् ।
छित्रीत करेगांगं यखीत्वा सक्रमस्त्रमम् ।
छक्तच देत ब्रुत्वीर्थत सम्भीतं छित्तसक्ति ।
यास्रच्यातिहः साधा वर्ण तं कर्तुस्त्रतः ॥
वरं वर्ष भन्नं ते यक्ते सन्नि वर्णतः ।
सा व्ययस्त्र करोगादा विक्ते वार्षां अविद्यति॥

वास उवाच।
तक्तृता वचनं रमः पावकस्य सुभावितम्।
तनीऽववीद्वची रम्भस्यक्ता केग्रक्तापकम्॥
यहि तुष्टेशित देवेशः। देखि मे वाक्तितं वरम्।
वैलोक्यविजयी पुत्रः स्थातः परवलाहंनः॥
व्यक्तियः सर्वया स स्थाहेवदानवमानवैः।
सामक्त्यो सक्तवीतंः सर्वलोकाभिवन्दितः॥
पावकस्तं तथेवाद भविष्यति सर्विद्यतम्।
पुत्रस्तव महाभागः। मर्कादिरमाधुनाः॥
यस्यां चित्तं तु रम्भः। तं प्रमदायां करिष्यवि।

बास उवाच ! तस्त्रो पुत्रो सद्दाभागः । भविष्यति वेताधिकः । इत्युक्तीवक्षितारस्थीवत्तर्गत्वत्रम् । श्वत्वा प्रश्रम्य प्रश्रयो विद्वितं दानवीत्तमः । यची: परिष्टतं स्थानं रसनीयं श्रियान्वितम्। इन्द्राचके तदा भावं स(इन्द्रां दानदीत्तस: ६ अत्तायों करपूर्वायां विश्वायमां च योक्तिन् । का समागाच तर्या कामयमी सुदान्तिता । रम्भोश्य ग्रममं चन्ने भविनवप्रवीदित:। या तुगभवनी याता मधियी तत्त्व शेर्यतः ॥ नां ग्रज्ञीलाय पातालं प्रविवेश गर्नोच्यम्। मचिष्यच तां रचन् प्रयासनुसर्ता किल ॥ सराचित् मध्यकात्रः सामात्रेदाञ्चयाहवत्। कामनामक त इन्तु दानवः ससुपातदन् । व्यक्ताचे समामन्य महिन् समताइयम। मीश्रम तं निजवानामु खङ्काभ्यां काममी हित: । ताजितकीन तीत्वाध्यां सङ्गाध्यां सुर्वे अग्रम्। मूमी पणान नरका समार च विक् व्हितः॥ चति भर्तार सा दीना भयाती विद्वता भ्रष्टम्। मा वैगालं वटं प्राप्य यचार्या शर्म गता । प्रतस्त गतसमा महिषः कामपीकितः। कामयानस्त तो काभी वलवीर्यमदोद्वतः । बद्दी या अधं दीना द्वष्टा यत्तीर्भयात्रा । धावमानच सं वीच्य यचाकातुं समायगुः । बुद्धं समभवद्घीरं यक्षामां च इवादिया। भरेण ताबिनस्य पपास धरकीतले । कर्तरकं समानीय यचाको परमं प्रियम्। चितायां रोपयामासुक्तका देवस्य शहवे ॥ महिनी का पति हक्य किलावी रीपिलं तदा। विष्टुं या मिलं चक्रे प्रतिना सक्ष पावकम् ।

वार्षभावाणि यथै: वा प्रविवेश कुताश्रमम्।
क्वालामालाकुलं बाध्नी प्रतिमादाय वक्तमम्।
सिक्षम् वितामधात् चतुत्तस्यौ मदावलः।
रक्तीश्रायकपुरः क्रवा निःक्तः पुत्रवस्यलः।
रक्तवीश्रीश्रपमी जाती मिक्षिरिण मद्यावकः।
व्याभिष्ठकस्तु राज्येश्रयौ द्यारिरसरोत्तमेः।
यमिष्ठकस्तु राज्येश्रयौ द्यारिरसरोत्तमेः।
यमिष्ठकस्तु राज्येश्रयौ द्यारिरसरोत्तमेः।
यमिष्ठकस्तु रहेत्वीर्मानवेश्व वृमोत्तमः।॥")
रमा, क्यौ, (रिम + क्यच्। टाप्।) वादली।
(यथा, नेयथे। २। ६०।

"तरस्वयुगेन सुन्दरी
(तस् रभां परिकाल्टिना परम्॥")
व्यारोविष्यः। इति मेहिनी। मे, ०॥ (यथा,
मण्डाभारते। १। ६५। ५०।
"व्यक्षा रचिता चैव रभा तक्ष्यानीरमा॥")
गौरी। इति श्रम्यकावती॥ (सातु पीठखाश्रक्तीनामन्यत्तमा। यथा, देवीभागवते।
०। ६०। ५०।
"गौरी प्रोक्ता कान्यकुचे रभा कु मलया-

गोध्यनि:। इति हेमचन्तः। ६। ४२ ॥ वेश्वाः। इति घरणि:॥ रमाळतीया, ची, (रमाखा सतीया।) वत-

विग्रेषकालः । यथा,---

त्रक्रीयाचा

"रम्भाष्टतीयां वस्ये च सीभायात्रीसुताहिदाम्। मार्गभौषे सित पच्चे छत्रोयायासुपोवित: । गोरी यचेदिलामचे: कुग्रोहाह: करम्भदः। कदम्बादी गिरिसुनां पीषे सक्वकीयंजेत्॥ कर्पराद: लग्रदी सिलकादनकाछलत्। मार्थे सुभनां कमारे पृंताश्री मस्क्रकप्रशः ॥ गौतीमयं दनाकाष्ठं पाल्युने गोमती यजेत्। क्रान्दे: हात्वा दन्तकान्धं जीवाध्यः सम्ब्रुकीधदः ॥ विभाजाची दसवने भेने काधारसंप्रदः। द्धिप्राधीदलकाष्ठंतगरंशीसुखीयचेत्॥ वैधाखे कार्यकारेच चारोकाशी वटप्रदः। णीहे नारायकी सर्वे ऋतपत्री स खकदः । नवक्षाप्रक तच्याद च्यावाहे माधवी धर्तन्। तिनाशी विस्तपत्रेच चौरामवटकप्रदः ॥ की बुक्दंदनतकार्श्वसम्भाः व्यावयो व्याथम्। दनाकाळं सर्वेकाधः चीरदी हासमा वर्जत् । मदीयंजेन भादपदे प्रदेशीदाशी गुगादिए!। राजपुत्रीचाश्वयुक्तं जवापुर्येख जीवकम् ॥ प्राथ्यिकिथि नेवेदी: क्षप्री: कार्तिकं यजेत्। जातिपुची: पद्मजाचा पश्चमकाम्मी यक्तेत् ॥ इतीरमध वर्शको सपत्नीकान् दिलान् यक्तेत। उभामचेत्ररं सार्वं जन्मे तु गुर्वे स्थितम् ॥ वकाक विवयिष्य दिया जी च सतका जरः। गौतवाबीर्ददेत् प्रातर्भवातं सर्भमाप्रवात् ।"

रित गावकी १२० वाधाय: ॥ ॥ । वापि च । "वाध स्तीया । सा चतुर्थीयुता रम्भावतेत्रदेवसमासुयाद्वा ।

'रमास्थां वर्णायका सु हतीयां स्नियसमः। बन्धे वर्षकार्योद्व गवधुक्ता प्रशस्ति ॥' इति अभावेवकात् ॥ सतश्च गुम्मवाकां रम्भाकतपरम्। भविष्योत्तरे। 'जुरुष्य भन्ने यत्नेन रम्भाष्यं नतस्त्रमम्। व्येष्ठे शुक्तहतीयायां जातिनयमतस्यराः।' रम्भाष्यामित रभ्भया जतमिति रम्भावसम्।" इति तिष्याहितस्वम् ॥ रम्भोकः, क्षी, रम्भे इव जन्म यस्याः ना। इति बाकरवम् ॥ (यथा, रषी। ६। १५। "व्योत्त प्रभाव । कष्यकात्रभी व्यक्ति॥")

रम्भाव । काष्यभाव । वाष्या ॥ । ।

रम्यं, स्ती, (रस+ "पोरहपघात् यत्।" १ । १ ।

६८ । इति यत्।) पटीलम्सलम् । इति मेदिनी ॥

प्रधानघात् । इति जटाधरः ॥

रम्यः, पुं, (रम्यते चनितेत । रम+ यत्।) चन्यक
ट्याः। इति मेदिनी ॥ वन्यस्यः। इति म्रम्यचित्रसा ॥

रम्यः, (म, (रम + यत्।) मनोमः। इति मेदिनी ॥
(यया, मनौ। भ। ६८।
"रम्यमानतसामनां खाजीशं देशमावसित्॥")
यणकरः। इति जटाधरः॥
रम्यकं, क्री, (रम्यते जनोक्षेति। रम् + यन्। ततः
क्रम् शंचार्या कन् वा।) वर्षविश्रेषः। इति
जटाधरः॥ यतस्य विवर्षा यथा,—
"दिख्योग तु मेरोस्तु जनस्य क्षीतरेण च।

न्द्राच्यान तु मरास्तु चनस्य चात्तरण च। वायचं रूक्यकं नाम जायनो तत्र मानवाः । मतिप्रधाना विमत्ता जरादुगैविवर्षिताः । तत्रापि सुमदान् दृष्णी न्ययोधो रीक्तिः

सत्यक्तप्राश्च नादिव भीवित्त वस्त्वास्तरम्॥"

दित वराष्ट्रपुराणे कत्रगीतानामाध्यायः॥
(तथाच देवीभागवते। ८। ८। १८—२६।
"रन्यके नाम वर्षे च कर्तिं भगवतः पराम्।

मात्यां देवासुरै जेन्यां मनुः स्तीत निरन्तरम्॥

मनुद्रवाच।

अ गमी सुरक्षतमाय नमः चलाय प्राकायीजरी वनाय सञ्चासत्याय नमः। व्यमार्विश्वाखितलोक्पालके-रहरूपी विचरस्य रखनः। स र्षश्कां स इहं वर्शे नय-काच्या यथा दारमधी नर: खियम् । यं लोकपाताः किल महारच्यरा श्विता यतनारेषि एचक् समेळ च। यातुं न श्रेक्वाइँ परच्छतुव्यदः सरीक्षं साख यस्त्र इसते। भवान् युशान्तार्यंव किंगिमालिनि चौगौमिमामोवधिवौत्धां विधिम्। मया सञ्चीतकमतिर व खीजसा तस्ते अमग्राखगगात्मने भमः ॥ एवं स्तीति च देवेशं सतुः याधिवसत्तमः। मत्यावनारं देवेशं संश्यक् देशार्यम् ।

in a disposition.

ध्वानयोगिन देवस्य निर्धताभ्रेषकस्त्रमः ।

स्वास्ते परिचरन् भन्या सञ्चामागवतीलमः ॥"

तथाच माद्ये। ११९। ३०॥ विस्त्रमे ॥ ११९१६॥

नक्षास्त्र च। ६। १। ०॥ वर्षम् ॥ ) पटील-स्तम्। इति चिकास्त्रभ्रः ॥ (धया, सुमृते।

१। २६ स्वध्याये।

"कश्यिककरम्यकपाटलापूगच्दीतकीत्याद्यः ॥"

पुं, स्वासिष्ठपूत्रमेदः । एतज्ञामानुसारेकीव रम्यकवन्नीरभवत्। यथा, भागवते। ५। २। १६।

"तस्यासुच वा सात्रमान् स राजवयं स्वामीधो

भगरमात् । यया, भागवता प्राप्त । स्राप्त । "तस्यात् च वा स्वात्मणान् स दाजवयं स्वामीधी नाभितिंपुरुषच्चित्रें नाहत्तरस्थकच्चित्यस्य-क्रुसम्बाद्यतेतुमालसंज्ञान् नवपुत्रानणमयत् ॥") रम्यपुष्यः, पुं, ( रम्बं दर्धनीयं पुष्यमस्य ।) धास्त्रात्वष्टचः। दति राजनिधेग्दः॥ (धास्त्रात्न-प्रास्त्रेश्य गुनादयो ज्ञीयाः॥)

रमापानः, पुं, (रम्बं प्रसमस्य ) कार्कार्ट्यः। इति राजनिर्वेदः॥

रम्मा, स्त्री, (रमंत्रश्चामित । रम + "पोर-दुपधान् यत्।" ३ । १ । ६ ८ । इति यत्। टाप च।) राजि:। इति मेदिनी ॥ स्थल-पश्चिमी। इति राजनिर्घाट:॥ (मङ्गा। यथा, काश्यीखण्डे तत्सस्मनामकी तैने। २६ । १९५।

"रेवती रतिज्ञहम्या रजगर्भा रमा रति:॥") रम्न:, पुं, (रम् + ग्रकाहित्वात्र:।) व्यवस्वर्थः।

शोभा। इत्युगाहिकोशः। २। ६३८॥

स्य ६ गतौ। इति कविकष्पहुमः॥ (भ्वा०-प्यात्म०सक०-सेट्।) ६, स्यते। इति दुर्गाहासः॥

स्यः, पुं, (स्यतं क्षेत्रेति। स्य + "पुसि संद्वायां
घः प्रायया।"३। ६। १९८। इति घः। सीमास्वेतिति वा। सौ गतौ + वप्रत्ययेत वाधुस्ति।)
वेगः। इत्यमरः। १। १। ६०॥ प्रवाषः। यथा, —
"प्रवाषः पुनरोषः स्यादिगी धारा स्यक्ष यः॥"

(यथा, महाभारते। २ । १० । ६ ।

"त्रधमनं न गक्ति इसस्येव नहीरयाः ॥"

एकरवनः पुलनेदः । यथा, भागवते । ६ । १५ । १।

"सेनस्य चीर्वशौगर्भात् घड़ासद्वात्मका हुए ।

जायुः श्वतायुः चलायु रयोग्रध विकयो जयः ॥")

रशादी, ख्वी (सलाद + रस्वयोरेक्यात् सस्य स्तम् ।

ततो सीम् ।) सस्तादः । इति पुरासम् ॥ (यथा,

भागवते। २ । १ । १८ ।

इति चैमचनः ॥

"तयो रराटी विदुराहियुंस: सत्यमु श्रीर्घाक सञ्चल्यार्थाः ।")

रक्तनः, पुं, ("रमणं रत् कियनुनासिक कोषं रत् रच्छा तां लाति कः रक्तस्ततः खार्थे कन्।" रक्षमरटीका छत् रघुना घचक्रवन्तें।) कथकः। रखमरः॥ पद्म। रति सुभूतिः॥ स्वाविष्रेयः। रति सुकुटः॥

रत, इ ब्रजे। इति कविकष्णहमः॥ (भा०-पर०-सक्क-सेट्।) इ, रखाते। इति हुगां-हासः॥

रवः, युं, (क्रस्यते इति । क आनी + भावे आप्।)
भ्रान्दः। इत्यसरः ॥ (यथा, रघुः। ८। ५८।
भ्रान्दः। इत्यसमनाधिकपाददे
नरवरो दवरोधिनकभ्रारी॥")

रवशं, क्की, (रौतीति। व + युच्।) कांच्यम्।
दित चेंसचनः ॥ (व + भावे खाट्।) रवसः॥
रवतः, पुं, (रौतीति। व + "सुयुवहनो युच्।"
उथाः २। २८। दति युच्।) उद्ः। दति
चेसचनः ॥ (यथा, मार्घ। १२। ६।

"उत्थातुभिक्कन् विष्ठतः पुरोक्का-विधीयमाने भरभाजि यन्त्रके । ज्ञान्नीन्नार्गावक्तरसरः सनाम निन्धे रवकःस्पुटार्थताम्॥")

को किलः। इति चिद्धान्तको स्यास्यादिष्टाः ॥
रवसः, चि, (क + युष्।) भ्रन्दनः। तीच्छः।
भक्षकः। चक्रनः। इति भ्रन्दरतावकी ॥
रवयः, पुं, (क + "भ्रीद्यपिक्रामिविक्रिनेविप्राणिश्योध्यः।" उत्था॰ ३। ११३। इति
स्राथ्यस्यः।) को कितः। इत्युगाहिकोषः॥
रविः, पुं, (क्यते स्त्यते इति। क + "स्व दः।"
उथा॰ ४। १३०। इति इ:।) स्र्यं:। क्यकंरुचः। इत्यमरः॥ स्र्यंस्य भोग्रं हिनं वार-

रूपम्॥ यथा,—
"रवी वर्ण्य भतः पद्म भोगे सप्त द्वयं तथा॥"
इत्यादिवास्येलाक्यमे समयप्रदीपः॥

तम निषद्वान यथा, —
"माधमामिषमांसच मस्दं निष्यम्बतम्।
भन्नयेद्यो रवेर्जारे सम्बद्धान्यपृक्षतः ॥
सम्बद्धा मन्यम् भन्नयेद्यो र्वहिने।
सम्बद्धा भन्नयेद्यो र्वहिने।
सम्बद्धा सम्बद्धा विख्यताञ्चिकमाईतम्।
भन्नयेद्यो रवेर्जारे सम्बद्धान्यम्

इति कममेलो चनम्॥ ॥ ।
दिवयहर्य रक्तश्यामिमिश्वतवर्णः। अयं
पूर्व्यादक्पृत्रधच चियजातिस्त्वगुग्यकटुरस्यं इदाश्चिद्यज्ञात्मस्त्रभौतिथिताक्वकलिङ्गदेशानामिश्वपतिः। काश्यपगोचः। द्वादशाङ्गलप्रशेरः। पद्महस्तदयः। पूर्व्याननः। सप्ताचवाहनः। श्चिवाधिदेवतः। रिद्धिश्वधिदेवतः।
इति यह्यज्ञातस्वादयः॥॥ अस्य कुतप्तियंथा,
"ब्यवतामोक्ययो लोकांक्तसात् स्रमः पर-

समात्।

काचिरात्तुप्रकाणे संज्ञवनात् संरवि: सहत:॥" इति सातृस्थे ९०१ व्यध्याय:॥ ☀ ॥

णस्य भार्यापतानि यथा,—

"मरीचे: कार्यपो जर्जनसात्त्रज्ञी विभावसः ।

तस्य भार्याभवत संचा पुत्री लट्टः प्रजापते: ॥

चीर्ययप्रवानि राजेन्द्र । संचार्या सञ्चर्ग

चारित्वो चनवामास कन्याचैकां सुकोचनाम् । वैवस्ततं भनुत्रीष्ठं यमच यसुनां ततः । नातितेजोमयं क्टपं सीष्टुं सार्वं विवस्ततः । मायामधीं तत्रकायां सवर्धा निकीमे सतः। संज्ञीवाच तत्रकायां सवर्धे प्रश्यु मे वचः। साई यास्त्रामि सहनं पितुकां पुनरक्ष मे। भवने वस कल्याकाः निर्विष्य ममाज्ञया॥ मनुरेष यमावेतौ यसुनायमसंज्ञती। स्वापस्यस्था दश्यमेतद्वालच्यं लया॥ न वक्तवहर्दं हत्तं लया पत्यौ कदाचन। दस्याकर्यांच सा लाड्रों दंवी स्थाया जगाद

व्याक्तयम्बाद्याद्याम्यापाचं कराचनः। चारकास्त्रामि चरित्रंते याचि देवि। यथासुसम् ॥ इति ऋग्यां यहे स्थाप्य संज्ञागात् पितुराजयम्। उवाच पितरं देवी जामातुक्तव न चमा। तेण: यो हुम इंतात । का ग्रायमस्य सहास्रण:। त्तक्रियम्य चुकोपासी भर्तस्यामास कम्बकाम्॥ मद्यं श्रेयः कयं वा स्वादिति सा यश्चिमधः च। कागकाद्वरवाभूत्वा चरकी चोत्तरानुकुरूनु॥ तपक्तिपे च सानीवं प्रतिमाधाय चैत्रसः। मन्यमानोऽय नां संज्ञां सदक्षीयां तथा रवि: ॥ सावर्षि जनयामाच मनुश्रेष्टं महीपते। भ्रवेषरं द्वितीयच सुतां भद्रां ऋयीयिकाम् ॥ सवर्था स्टब्न प्रतिष्ठ सापत्रप्रात् स्थीन्त्रभावतः। चकाराध्यधिकं स्नेष्टं न तथा पूर्वजेब्ब हो। चिरमालीका तां भार्थां उवाच खिला वचः । च्ययि भाविति वालेष्ठ समेव्यपि कुलक्वया ॥ विधीयतेश्धितः केषः सावग्रांदिसुतान् प्रति । गाचचचे तदा याच भासते परिष्टच्छते॥ ततः समुदाने प्रप्तं इराया सब्बें प्रप्रांत 🗑 । यया इतंतया तच्यं तुत्रोव भगवान् र[व: # निरागसं न प्रधाप जगास खष्ट्रिक्सम्। लटापि च यथान्यायं साम्ब्धिलाथ काम्यपम्। निदंग्ध्कामं कोपेन प्रायार्थेच सुदा तदा ॥

त्वरोवान।

तवावितेणची भीता प्राप्तोत्तरक्रस्त् वने।

वडवारूपमास्याय चंचा चर्ति प्रावछे।

द्रष्टा चितां भवानद्य खभामां तात मा रव।

स्रव्यानुद्रोश्य स्वता ग्रत्नोत्तरक्रस्त्रच।

स्रव्यानुद्रोश्य स्वता ग्रत्नोत्तरक्रस्त्रच।

स्रव्यान्या च चित्रतुः परप्रवप्रप्रक्र्या।

सा तिहरवमत् प्रक्र गासिकाभ्यां विवस्ताः।

देवी तसादणायेतामिक्षनी भिष्णां वरी।"

एति पाद्ये सर्गेखक ११ वाधायः॥ ( व्यन्यत् सर्व्यप्रक्टे द्रष्टवाम्॥) रिवकान्तः, ग्रं, ( रिविका रिवकरसंथोगेन कान्तः कमनीयः।) सर्व्यकान्तमित्। इति राज-रिवेग्दः॥ रिवचकं, की. ( रिवेशकम्।) गराकारसर्व्यचक-

विशेष:। यथा,—
"लिखाते रविचक्रम्तु भास्त्ररो नरसित्रमः।
यस्मिक् भिषेत् स्थ्यंश्वाचादी चीणि सस्तकः।
चयं वक्षे प्रदात्त्रयमेकेकं स्क्रम्योग्यंशेत्॥
यक्षेकं वाष्ट्रयमे तु यकेकं इस्त्रयोद्धेशे:।

राष्ट्राः रविजीचनः, पुं, (रविजीचनमस्य।) विख्युः।

> "र्वि विंशोचन: सुर्थः सविता रविलीचनः॥" इति तस्य सञ्चलामकी जम्॥

रविसंज्ञकं, क्रो, (रवि: संज्ञायस्य इति । कम् ।) तास्यम्। इति प्रान्द्रशास्त्रका ॥

रविस्रतुः, पु, (स्वै:स्रतुः।) स्रथेपुन्नः,। संच प्राने चरादि:। यथा,---

"नोसाञ्जनचयप्रकारविसन् सङ्ग्रहम्। क्रायाया गर्भसंभूतं चन्दे भन्नगा प्रविश्वरम् ॥" इति गवयक्कोचम् ६

रवीन्दं, स्ती, (रिविका स्ट्यंकरसार्थंन सन्दिन प्रकाशते इति। इन्द्र + व्यच्।) पद्मम्। इति धर्खिः॥

र्ग्न, स्वने। इति कविक ख्यह्म:॥ (स्वा०-पर०-व्यकः - सेट्।) रेफा(दस्त। लवान्तः । रग्रमा। इति दुर्गादासः ॥ सीचधातुरयम् ॥

रभगा, की, (काबुत काप्नोतील । अन्यू वाप्ती+ "कामों र्म च<sub>ा</sub>" उका ०२। २५। इति युच भानो रप्रादेश का) का ची। दत्युगारिको घः ॥ (यथा, रघी। ८। ५८।

"इयमप्रतिबोधग्रायिनी

रभगालां प्रथमा रहः सकी ॥") जिका। इति प्रब्दरक्षावली॥ ("शिकावार्ची मु रसमाग्राज्यो इनस्यसकार्वानेव। इसयि स्वास्थतीति। गन्धादित्वात स्यु:। इति कलिङ्गः। रसना का चिजि इस्योदिति तु धर्गिः। " दस्-च्चुलः। २ । ०५ ॥ रच्चुः। यथा, वालसर्वयः संचितायाम्। २१। ४६।

"द्योता यचदनस्रातमाम हि पिष्टतमया राभि-ष्ठया र भागधासित।" "र भागधा र ज्ञा कला काधित भूतवान् पशून् इति ग्रेषः।" इति तहार्घाः मद्रीधरः॥ कङ्गलयः। इति निघरतः ।२।५॥ व्यत्र सदा बहुवचनप्रयोगो भवति । इति देव-राजयच्या 🕕 🕽

रिक्सः, पुं, ( अञ्जे याप्नोतीत । अञ्चलापी+ "चामांतिण्या" उमा०१।१६। इतिसि: घातो रग्रादेशस्य ।) (करशः । ( यथा, सभौ ।

"मचिका विषुषण्ठाया गीरचः सः भंगसमयः । रजो भू चायुरसिक्य सर्पो मेध्यानि निह्मित्॥") पन्म । अन्तरच्यु:। इति मेहिनी ॥ 🕸 ॥ (यथा, **क्श्रावेदे। १। २८ । ८।** 

"यच सन्धां विविभित्ते रक्कीनृ यसित या इव ॥" "रक्षतीन् सम्बन्धनार्थान् प्रयक्षान्।" इति तद्वायों सायमः ॥) स्वर्थस्य रिक्समा जलादान दानं यथा,---

"ते जीभि: सर्वजीकेश्यी द्यादर्त र क्रिभिक्जेलम्। ससुद्राद्वायुसंयोगाङ्गक्ष नया यो गमकत्यः॥ ततसु प्रमां काचे परिवर्त्तिस्वाकर:। नियच्हत्थमो मेघेभ्यः शुक्ताशुक्तेस्तु राष्ट्रसभिः।" इति मार्ग्ये १०२ मधाय: । 🛊 ॥

भुद्ये प्रभा ऋचा वि एकं नाभी प्रदापयेत्॥ ऋचमेनं ददेद्गुन्धे एकीनं चातुके मासत्। नचनासि च ग्रेवाशि रविषाई नियोजयेत्॥ चरणस्थेन ऋचिषा चावपायुर्जायते नरः। विदेशामनं जानी गुन्ताको परदारवान्॥ नाभिक्षीनाकासन्तुष्टी सुत्क्षीन स्वाक्षकेश्वरः। पाक्षिया भवेचीर: स्थानमधी भवेद्यं । क्कान्वस्थिते धनपतिर्माखे मिणानमाप्रयात । सस्तवे पद्भवस्तु नचर्च खाद्यदि स्थितम् ॥" इति शावइं ६० अधाय: ॥

इविज:, पुं, (रविजांत इति। जन्+ क:।) द्यानेष्यरः। यथा, च्योतिषतस्य। "उरमञ्जलभवाद्यां सातम् का चिपूर्वना र विर्विचन्नाची भूतपकी नवच्याम्॥" (बहुवचने तु कैतवः। यथा, ष्टहन्सं दितायाम्। 18 1801

> "प्रागपर(द्योद्धाः चुपतिविदीधावद्या रविजा: ॥")

र्वितनयः, पुं, ( स्वे: सनयः पुत्रः । ) सावर्थिक-महः। यथा, —

"स वभूव सञ्चाभागः सावर्शिक्षनयो स्वै: ॥" इति देवीसाकातात्रम् ॥

वैवस्त्रतसतु:। प्रति:। (यथा, हहत्संहिताः बाम्। ३४। १२।

"परिवेश्सख्यकाती

र्वितनयो स्त्रधान्यनाश्चरः।") मम:। (सर्योव:। कर्य:। दिवचने व्यश्विनी-जुमारी॥)

र्विनम्दनः, पुं, (र्वेनेंग्हनः । यहा, रविं नम्दय-तीति। निम्दान्त्रुः।) सुन्नीयः। इति जिकाखन प्रीय: ॥ साव(कंभग्न: । वेवस्वतमन्तः । (यथा, भागवते। ६। २। १६।

"चोतुर्क्यतिकर्मं चात्वावभावे स्वितन्द्रतम्॥") प्रातः। यमच ॥ (दिवचने अधिनीकुमारी ॥)

रविनार्थ, क्री, (रविरंव नाथोश्खा) पद्मम् बन्ध्के, पुं। इति ग्रस्टचन्द्रिकाः।

रविषयः, पुं, (रविवत् दीप्रिमत्पत्रं यस्य । ) ष्यादित्यपत्रच्चपः। इति राजनिष्येगः। ॥

र्विप्रियं, क्ली, (द्विरेद प्रियमस्य।) रक्त-बामनम्। तास्त्रम्। इति राजनियस्टः॥ ( अस्य पर्यायो यथा, ---

"तासमी दुमरं शुल्वसदुमरमपि स्हतम्। र्विप्रयं में क्लिस्तं स्थापर्थायगामकम् ॥" इति भावप्रकाषास्य पूर्वेशस्य प्रममे भागे॥)

र्विधियः, पं, (रवे: प्रिय:।) च्यादित्यपत्रः। रक्तकरवीरः। इति राजनिष्युटः॥ लक्क्षाः। प्ति श्व्यमाना॥

र्षिरव्यकं, करी, (रवे रव्रम्। ततः नन्।) माथि-क्यम्। इति राजनिर्घेत्रः ।

इविनोशं, क्री, (इविप्रियं नोश्वम्।) नाम्त्रम्। इति राजनिर्वतः ॥ ( गुणादयोशस्य तास्त्रप्रन्दे विज्ञयाः ॥)

करोति नियतं कालं कालात्मा स्थिपनी ततुः॥

तस्य ये रक्तयो विग्राः सर्वजीकप्रदीमकाः।

तेवा श्रेष्ठा एन: सप्त रक्तयो सहयोगय:॥

सुसुको इस्किश्च विश्वकर्मातधेव च।

विश्वश्रमाः पुनश्रान्यः सन्यद्वसुरतः परः ॥

तिर्थगृहेपचारीयते ससुनः परिगीयते ॥

इश्किंग्रस्तुयः प्रोक्तीर क्रिनेच जमीयकः।

विश्वकर्मेश तथार क्रिसच्चै घंपुणाति सर्वदा॥

विश्वयाचासतुयो रक्षितः शुक्रो प्रयासि विखदा।

सम्यद्वसुरिति स्थातः, स पृथ्याति च नो चितम्॥

हक्ष्मातं प्रपृषाति रक्षिमर्थ्व। वसु: प्रभी:।

भूनेचरं प्रपृष्णाति सप्तमच खराट् तथा॥

वर्द्धना विद्विता (नर्ह्धां निष्यभाष्याययन्ति च ॥

दिवानां पार्थिवानाच नेग्रानाचेव सर्वग्र:।

चाटानातित्रमादिस्सी जसा तमसौ प्रभु:।

काहरी सतुनाङ्गीनां सइसेण समनानः ॥

ना देशांचीव सास्त्रान् कृपांचीव सचस्रकान्।

स्थावरान् जङ्गमां स्वेव यच कुक्यादिकं पय:॥

तानां चतु: प्रतं न। ध्यो वर्धन्तं चित्रसूर्णयः ॥

इन्द्रनाभेत याद्यास कीतमा भक्तमास्त्रथा।

काम्टता नामतः सर्वा रक्षमयो दृष्टिसक्येनाः ॥

हिमोइहास नामस्रो रक्तयकिप्रतं पुन:।

वद्यो मेचाच पेटाच द्वादिन्यो दिससळेता:।

चन्द्रास्ता नामनः सर्जाः पीतामाः खर्गाभस्तयः।

शुक्रास्ता नामतः सर्व्वास्तिविधा घर्मनव्यंनाः॥

श्रकाच क्षमञ्चेव गावी विश्वस्तस्तथा।

समं विभक्ति ताभि: स मनुष्यपिष्ठदेवता: ।

यन्तंन सरान् सर्वान्तिसक्तीस्तर्पययमी।

दसक्ते श्रीश्चर्क चेव श्रती: मक्तर्पति चिभि:॥

हैमको शिशिरे चैव हिमसुत्ख्वति चिभि:॥

वक्यों सावसासे तुद्धर्थः पूषा तुफाल् गुने।

चेत्रे मास्य भवेदीयो धाता वैद्याखतापनः ॥

च्ये छस्तो भवेदिनः स्थापार्वे सविता रवि:।

माग्रीषे भवे सिमा भी विष्णु: सनामन: ॥

यङ्भि: सद्यस्नै: पृषा तु देवेग्र: सप्तभिसाधा ॥

विवस्तान् दश्रभि: पाति पात्येकादश्रभिभंगः॥

व्यर्थमा दश्सिः पाति पर्यग्रेगो नविभक्तपेत् ॥

घड्भी रिकास इसे सुविकास्तर्गात विश्व धृक्।

यसक्ते कपिताः स्वयों कीश्वी काषानसप्रभः ।

पच रिक्ससङ्माणि वक्षस्थानंकमील।

धानार्श्वभ: सद्यस्ति, नवभिस्तु श्रतकतु:।

सप्तामिक्तपति विवक्तस्य चैवारिभक्तपेत्।

विवस्वान् श्रावसी मामि प्रीष्ठपन्तां भगः स्तृतः॥

पर्यस्योक्षयुक्ति त्यष्टाकार्त्तिके मासि भास्करः।

मनुष्यानी वधेनक स्वध्या च पितृनपि ॥

भरदापि च वर्षासु चनुभिः संप्रवर्धता।

नस्य रश्मिमऋसन् ग्रीतवर्षावानस्यम्।

र्यं स्र्यप्रभावेग सर्वा नचनतारकाः।

व्यवीग्वसुरिति ख्यातः सराष्ट्रमाः प्रकीतितः॥

सुसुनः स्वयंरिक्सस् पुचाति शिशिरद्यतिम्।

"र्वभेष सहादेवी देवदेव: पितासह:।

व्यपिच।

चनी वर्षास वर्धीन पास्तरः श्राह प्रसः। हेमने तास्त्रवर्धः स्थान् श्रिश्रिरे लोहिती

चौत्रधीय वर्ण धत्ते सद्यामि विल्लब्धः । स्टब्सिंश्मरत्वमञ्जलक्षयं जिञ्ज निवच्छति ॥ चन्त्रे चाष्टी यष्टाः स्टब्से चाधिलिता

चन्द्रभाः सोमपुत्रक मुक्तकेव हक्क्सानः ॥ भौमो भातुक्तका राकुः केतुमानपि चारुमः । सर्वे भुवे निर्द्वाये यक्काक्ते वातरक्तिमः । भान्यमाया यक्षायोगं भमन्त्रतृद्विष्वसम् ॥"

इति को मेर्नेत्र ४० व्यक्षाय: ॥

तहे दिकप्रयाश: । खेदया: १ किर्या: १ माव: १ रख्यः ८ अभी श्रवः ५ दीधतयः ६ गमस्वयः ७ वनम् च उद्याः ६ वसवः १० मरीस्विपाः ११ स्यूखाः १९ सम्बद्धः १३
साध्याः १४ स्यूखाः १५ । इति पच्द्धः रिसनामानि । इति वेदनिवय्दी । १५ ॥
रख्यपञ्चपः । इति राजनिवयदः ॥
रस्, ग्रब्दे । इति कविकस्पद्धमः ॥ (भ्वा०-पर०ख्वन०-सेट् ।) रस्ति । इति दुर्गादासः ॥
रस्, न् क ब्याखादे । को दे । इति कविकस्पद्धमः ॥
( ख्वन्तसुरा०-पर०-स्व०-सेट् ।) दन्योपधः ।

रसयति मधु दिरेषा.। इति दुगोदासः॥ "वर्स, अती, वीजम्। इति राजनिवस्ट: ॥ रसः, पुं, (रसतीति। रस् + पचाद्यम्। यहाः, रस्यति इति। रस बास्नादर्ग + "पुंसि सभायां घः प्रायेखा"३।३।१९८। इति घः ।) रसने।ऋययाह्य-यस्तु। स च कालसञ्चायभूमिनियदनिलानलसंस-बीग परिकामान्तरं गतः घट्प्रकारी भवति । तज एथियम् गुगवा चुल्यान्मधुरः १ तीया गिः गुणवाहुत्याद्म्बः २ प्रथियमिगुगवाहुन्था-स्ववमा: इ वाध्यान्यगुणवाञ्चल्यात् कटुक: ध भायाकाप्रगुणवाहुत्यात् तिसः: ५ एथिवनित-गुग्रवाचुल्यात् काषायः ६। व्यापो रसाना-माधारकार्यं अत आधी नाम । अपां पृथिकाभमुप्रवेषात् पृथिकाष्यायाधारकारणमेव। तेन कलचिती अपि तदाधार्तया रमाना-मभित्रको कार्यो। बभियक्तेच मधुराहिकप-मन्तर्यासम्भवाष्मधुराहिविप्रिविश्वि जन्ति नी कार्याः व्यम्प्राह्यस्तु चयः गीरसत्या मधु-प्राधास्यव विभिन्नकारणम्। राहि विशेष तद्यतिर्केणाकादिरसाभावात्। रसाभियत्ते च अम्प्रादिभूतवयसिष्ठार्गं विणातुपलक्षेर्भि-व्यक्तावपि काम्यादीमां कार्यत्वम्। तडुक्तं चर्के।

"रसनायों रससास्य द्रवासायः चितिसाया। निर्मृत्ती च विश्वि च प्रवासः ब्राह्यकायः॥" रते च रसाः परसारसंबीकातः सप्तपसायद्वः सिन्। इति चक्रपाविक्तकत्ववगुगोपरि श्वित्सियटीका॥ ॥ (क्ष्याच।

"भेद्खेनां जिम्हिविधिविकत्यो प्रच्छिप्रकाल-प्रभावात्तदृपदेखाम:। सादुरस्वादिभियोगं श्रीवैरसादयः प्रथक्। यानि पश्चरश्चेतानि द्रवाणि दिरसानि तु॥ एथमचारियुत्तस्य योगः शेषेः एथमभवेत्। मधुरस्य नयान्त्रस्य जवगस्य कटोन्नया ॥ जिस्सानि यथासद्धी द्रवागयुक्तानि विग्रति । वक्तने तु चतुष्केश द्रवाशि दश्र पच च ॥ खाइन्ही स(इती योगं सवगादी: एथम् गती योगे; प्रेषं एषमयासक्षतुत्र्वं रस्सक्षाया ॥ समिती स्वादुलवर्गी तहत् कड्वादिभिः एचक्। युक्ती प्रेषे: एथम् योगं यात: स्वाट्टवर्गीतया॥ कट्टाबीरकालवर्णी संयुक्ती सिक्षिती एथक्। यातः शोषेः प्यम्योगं श्रिक्षकाट् तथा॥ युच्येते तुक्रवायेग सतिको लवणोषणी। षट्तु पचा रसान्या चुरे की कस्या पव ज्लेकात ॥ षट् चेवेकरसानि स्युरेकं बङ्क्समेव तु। इति चिवरिदेयाकां निह्रिंश रससङ्ख्या ॥ जिष्टि: खाल्बसक्षेया रसात्रसक्तव्यनात्। रचास्तरतमाभ्यस्ताः; मस्त्रामतिपतन्ति हि ॥ संयोगाः सप्तपचाश्रत् कत्ववा तु चिष्ठिष्ठा। रसानां तज्ञ योग्यवात् कव्यिता रमचिक्तकै:॥ किष्यको रसः कल्पाः संयक्ताच्य रसाः वाचित्। दोधोषधादीन् मध्यन्य भिष्या सिहि-

परचातः प्रवक्त्यकं इसानां घाड्यस्तयः । घट्पचभूतपभवाः सक्त्राताच यथा इसाः ॥" "ग्रीम्याः सक्वापीरकारचप्रभवाः प्रकृति भौता सञ्च अयक्तरसाच ताक्वक्तरचाद्भग्य-भागभग्राच पच महाभूतगुगासम्बता जङ्गमस्यावरागां भूतानां मः शहिभिभौगयिकः यासु महित्यु घड्मिमक्ष्रीका इसाः ।

त्वां यसां रसानां सोमगुणातिरंकाष्मधुरी
रसः एथियमिभ्यिष्ठलादकः सिललागिभ्यिष्ठलाह्नवणे वाय्मभूयिष्ठलात् कटुको
वाय्काषापातिरकात्तिकः प्रवन्धियातिर्वेकात्
कथ्यः। रवमेषां रसानां घट्लमुख्यम्॥"
रति च चरके समस्याने २६ व्याध्यायः॥
नयाचः।

"दीवाकां पचद्याचा प्रसरीरिभिष्टितस्तु यः। चिषद्या रसमेदानां तनप्रयोजनस्च्यतः॥ च्यावद्यवा विद्य्याचा भिद्यन्ते ते चिष्टिया। रसमेदचिष्टस्तु वीच्य वीच्यावचार्यन्॥ एकेकेनानुगमनं भागग्री यददीदितम्। दीवानां तच मतिमान् चिष्टिक्यु प्रयोजयेत्॥ यथाक्रमं प्रक्तानां दिक्षं मधुरो रसः। पचानुक्रमतं योगानखच्तुर एव च॥ लीचानुगच्हति रसो सवकः कटुको दयम्। तिकाः कषायमन्ति ने द्विका दश्र पच च॥ तद्यथा। मधुराखः। मधुरलवकः। मधुर-निक्तः। मधुरकट्कः। सधुरकपायः। एतः पचानुकानाः मधुरेखः॥ खक्षालवकः। व्यक्षः कह्न:। व्यक्तितः। व्यक्तक्षयः। एतः च्यारोऽनुकान्तः व्यक्ति ॥ स्वयःकट्कः। स्वयःक्रितः। स्वयःक्रितः। स्वयःक्रितः। स्वयःक्रितः। स्वयःक्रितः। कटुक्षयः। क्रिक्तिः। कटुक्षयः। इतिनावनुकान्ती सट्कंगः। तिक्तक्षयः। एक स्वानुकान्तिः स्तिन। एते प्षद्प्रदिकसंयोगा व्याख्याता क्रिकं यद्यामः॥

चादी प्रयुष्यमानस्तु मध्रो दशः गच्छति । घड्म्बी लवसस्तस्तादह्यस्वकं रसः कटुः॥ मधुराकालवर्गः। मधुराक्तकदुकः। मध्राका तिलः । मधुराश्वनघायः । मधुरलवणकटुकः । मधुरलवसातिकः:। मधुरलवगक्षायः। मध्र-कटुकतिक्तः। मधुरकटुकथायः। मधुरतिक्तः-कघाय:। रुवमेर्घा चिक्तसंयोगानां द्यानामारी मधुर: प्रयुज्यमे । अञ्चलवराकट्क:। अञ्चल लवगानिलः। सम्मलवसक्यायः। सन्मकट्-क्षायः । ज्यम्बनटुकतिक्तः । ज्यम्बतिक्तकवायः । रवसेवां वस्तासाहावन्तः प्रयुज्यते । लवगकट्-तिक्तः । जनगकट्कवायः । जनगतिक्तकघायः । रुवमेर्या अयाकामादी नवण: प्रयुच्यते॥ कट् तिक्तकषाय:। एवमेकस्थादी कटुक; प्रयुच्यत ॥ रुवमेति जिन्नसंयोगदिश्तिकांस्थानाः॥ चत व्यान् पच्यामः।

चत्रकरससंयागाच्यपुरी हम् गच्छति। चत्रांथक्यसु गच्छेच लव्यक्वकमेत्र तु॥ मध्राक्षलव्यकटुतः। मध्राक्षलव्यातिकः। मध्राक्षलव्यक्षयः। मध्राक्षकटुकतिकः। मध्राक्षतिक्षकपायः। मध्रलव्यतिक्षकटुकः। मध्राक्षतिक्षकपायः। मध्रलव्यातिक्षकपायः। मध्राक्षतिक्षकपायः। मध्रलव्यातिक्षकपायः।

खम्बलवगकटुक्तिक्तः । चम्बलवगकटुकघायः । ख्यानवयत्तिक्षययः। अञ्चकटुतिक्तक्षयः। गवमेषां चतुर्गासम्बः ॥ लवग्रकट्तिस्तकघायः । रावसेकस्थारी लवगः। रवसेन चतुष्करससंयासाः, पञ्चमार्भार्भिताः ॥ पचकान् पचकान् पचमध्र रक्षमसस्त गच्छित। सधुराक्तलवसकट्रतिक्तः। सधुराक्तलवरुकट्-कवाय:। सधुरास्त्रलवणितस्तकवाय:। सधु-राम्बकट्रिसक्याय:। सधुरलवसकट्रिस-क्षवायः । रुवसेषां पञ्चानां पञ्चकरमसंयीगाना भारी मधुर: प्रयुज्यते । व्यक्तनवर्णकट्रिक गवसेकस्यादायम्बः क्षाय:। प्रयुक्यते । स्वमेतं घट्पञ्चकसंयोगा व्याच्याताः॥ घटकमेकं वच्चाम:। एकस्त्घट्कसंयोग: मनुरास्त्रलवगा-कटुकितक्तकयायः। एवसयमैकषट्सयामः॥ रक्षेकच घणुका भवन्ति। मधुरोधको लवगः कटुक (स्तक्त: कथाय इति । भवति चात्र । क्रका त्रिक्षरियोखाता रसानां रसचिन्तके.। दोधभेदे चिषरिस्तु प्रयोक्तका विचन्नगी: ।" इत्युत्तरतन्त्रे सुम्रुतेन चिष्ठितमेशभ्याय उत्तः ॥ "रसास्तु प्रधानं कसादागमादागमी हि प्रास्त-

सुचते प्राच्छे हि रसा चिश्वक्तमा यथा रसायत्त चाहार रित सिक्षंच प्राचाः। उपदेशा-चीपरिक्रमते हि रसाः। यथा सपुरान्तकवना यानं ग्रस्थान्तः। चतुमानाच रसेन चतुमीयते ह्यं यथा सपुरसितः। च्यावक्षाच च्या यक्तं देशे यथा लिचिह्न्यार्थे सपुरमा-चरेरिताः। तसाहसाः प्रधानं रसेषु सुगचंचाः।" यतः च सुत्रते खलस्थाने ४० चध्याये। यथा च, वास्मदे १० चध्याये। "च्याक्तोथियः च्यास्नृतेजः खनायुक्तान्तन-स्रोथिकः।

द्वयोक्वर्गी: क्रमाङ्गतिकेष्ठुराहिरसोजवः॥ तियां विद्यादसं स्वादुं यो वक्तमग्रीलन्यति। न्त्रास्वाद्य सानो देवस्य कादनीश्चप्रमादनः॥ प्रियः पिषिकिकादीमां व्यक्तः चालयते सुखम्। ऋषेको दोमदलानस्मिच्छभ्वनिकीचनः ॥ लवनः स्वम्हयत्वासः कपोलगलदाइङातः। तिस्तो विधादयत्वास्यं उसनं प्रतिचनित च। जङ्गेत्रयति जिज्ञार्यं कुर्वेषिमिचिमां कटु: ॥ यावयश्चामानासास्यं कपोनौ दहनीय च। कवायी जक्षेष्णकां कब्दसीती विवत्तकत्॥ वनानामिति क्याणि कर्न्नाणि मधुरी रनः। व्याजनस्यातमात् क्रुक्ते घातूनां प्रवर्णवलम् ॥ बालवद्वानचीकवर्गकेश्रीव्ययीजसम्। प्रयक्ती हं इता: करहा: काम्यनयान कर्ग्रः । म्यायुक्यो जीवन: (कान्ध: पित्तः निजविधापष्टः)। कुरते । त्यायो शेष सम्मेदः कप्रकान् ग्रहान् ॥ स्योच्याचिनाइसन्धासमेहमकार्व्यं हाहिकान् ॥ चकोश्मिदीप्रिज्ञत् चित्रभो चूदाः पाचनशेचनः। जवाबी खीँ हिमसार्थः प्रीतानः जीवनी लघुः॥ करोति कपापितासं ऋष्वातातलो सनम्। भोध्यथस्य सामी: क्यांगकि चिरसं निमिरं क्षमम्॥ कक्ष्माकुत्ववीसपेशीकविस्कोटहर्ज्यरान्॥ व्यवसः स्त्रास्थलं चातवत्वविभागनीश्याहत्। को इन: खोदनकी च्यो दो त्तनफोदभंदनत । मी वित्युक्ती व्यवपनं खलति प्रजितं बलिन्। ऋटकुक्रविषयीसर्घान् जनयम् जपयेह्नम् ॥ निक्तः स्वयमरोजियारकाचे क्रमिस्ट्वियम्। क्षाप्तमः व्यक्तिवारीत् क्षेत्रस्य प्राप्तक प्राप्त जयेत् ॥ माद्रभेदी वसामन्त्रशासमूचीपश्रीवयाः। नयुर्मेश्री विसी कः चः सन्यककविद्योधनः ॥ भारतच्यानिकवाधीनितयोगात् करोति सः ॥ कट्रांतामयोरह्कुष्ठातस्त्रभोपाजित्। व्यावसादनके इ मेदः कोदीपश्रीवनः ॥ क्तिन वन्यान् स्रोतांचि विष्वािति कपापदः। कुरति सी 2 तियोगेन हत्यां श्रुजनक द्ययम् ॥ मास्क्रीमाक्कसर्गं कम्यं कटिए सादिष्ठ वाचाम्। काषाय: पित्तकार्यचा गुक्रकाविधीधन:। पीखनी रोपक: भीत: कोदमेदीविभीवक: ॥ चामसंस्त्रभनो याची क्लोशितवन्प्रसादनः। करोति भौतिलः सीश्तिविद्यसाधानभ्रह्णः। ऋट्काध्येपी दयश्रं प्रसीती रोधमकयञ्चानु ॥

प्रतिष्ठेमगुड्शकोड्मोचचोचपक्षकम्।

व्यभीकवीरापनवराणादनवताभयम्॥

मेटे चनसः पर्णियो जीवनी जीवनयेमी।

मधकं मधुकं विष्यी विदारी श्रावयोग्रम्॥

चारश्का तृगाचीरी चीरिययो नाप्तरी सहै।

चीरेस्त्रगोस्त्रचौद्रताचादिमंधुरो गयः॥

यक्षो धाचीपलाखीनामातुलुङ्गाखवेनसम्।

दाह्मं रजतं तक्षं खुकं पर्णवतं द्धः।

व्यक्षमाख्यान्तं भयं क्षित्यं क्रमदेकम्।

वरं सीयर्चलं ज्व्यं विष्ठं मास्त्रमौद्धिदम्॥

रोमकं पांमुचं ग्रीचं चारस्य जवयो गयः।।

तिक्तः प्रदेली खायम्भी बालकोग्रीरचन्द-

भू निम्म निम्म कर्कातगराग्यवस्यक्षम् ॥
नक्तमान दिर जनी सुस्त स्वाटक यक्षम् ।
पाटापामागं का स्थायो गृष्ठ भी सम्ययस्यक्षम् ।
प्रमुद्धः सम्हान्नगौ विद्यान तिव्या वचा ॥
कर्को चित्रुम रिचन मिनिस्त स्वोत्यक्षमे निम्म रे क्षिम रे क्षिम कि सम्बाद्ध सम्बाद्धः ।
क्षा स्वाद्धः प्रमाणं प्रारीधः खदिरो मधु ।
का सम्बो कुष्यरं सुक्ताप्यानाञ्ज्ञातिकम् ।
वानं कि पित्यं खर्जुरं विस्पद्यो स्वाद्धा स्वाद्धः स्वाद्धा स्वाद्धः स्वाद्धा स्वाद्धः स्वादः स्वतः स्वादः स्व

प्राचीरकं पित्तकार दाव्मामकाहत ।
जप्रयां नवणं प्रायश्च सुवीर नाम सेम्बान् ॥
निक्तं कटु च श्व्यष्ठमष्टणं वानकीपनम् ।
कर्तर स्तापटी लोग्यां मुख्यी क्याप्यां स्तेततः ॥
कपायं प्रायशः प्रांतं क्षण्यनं चामयाक्ते ॥
स्ता कड्का नवणा वीर्येगोत्या यथोत्तरम् ।
निक्तः कथायो मधुरक्तहदेव च ग्रीततः ॥
निक्तः कटुः कथायश्च कःचा वहुमकाक्त्या ॥
पद्क्तमधुराः किम्बाः स्ट्विग्मचमावता ॥
पटीः कथायक्तमाच मधुरः परमं गुतः ॥
लघुरकाः कटुक्तकात्तकाद्या च निक्तकः ।
स्योगाः समपचाश्च क्षण्या तु चिष्टिशाः ।
स्तानां योगिकलेन यशस्त्रकं विभव्यतः ॥
गक्तिक्षीनंकान् पच पच यान्ति स्ता हिके।
विके स्तादुरंगाकः पट् चीन् पटुक्तिकः गक-

चतुष्केषु दश् स्वाद् चतुरीय्कः: पटु: सज्जत्। पचकं स्वकमेवास्त्री मधुर: पच संवते। हयमेकं पड़ास्वादमसंयुक्ताच घडुसा: ॥

घटपच्चकाः घट्च एघग्रसाः स्यु-चतुर्विकी पच्चण्याकागी। मेदाक्तिकाविश्वसिरेकमेकं द्रष्टं बद्धास्वादिमिति चित्रष्टिः। ते रसानुरसतो रसमेदा-स्तारतन्यपरिकत्यनया च। सम्भवन्ति ग्रम्नां समनीता। दोवमेस्वव्याद्वपरोच्याः॥"

व्यय वष्ट्रमगुवा:। "मधुरः प्रीकनी बन्धी ह इसीव्याजिमासा । रसायग्रो गुरु: (साधसस्तुष्य: ग्रीनलस स: । थायु:सट्नसचा रूचः वच्छोदावर्णनाम्बः। व्यक्ती विचित्रशे भूता: प्रीमनी विद्विवहोन: अ वानदा रसनोड्डेगी (कामोको रक्तमां सदः। की दमकार्यमाः पत्ता लघुवापी कटुच यः । लवन: क्रेंट्नस्ती स्छ: पाचनोही पनी रस:। लियो विचनर: खन्दी डिएशुलकरीरगुव: कट् जिंडाखनासा जिरोचनी स्वराष्ट्र तत्। उव्यक्तीत्वाो लघु: वक्तृतमिश्रक्तकपापचः । लघु: शोघो पत्तिकर: श्रीद्माकर्षेयक: पटु:। तिक्तः पित्तकपछिदी विषक्वछञ्चराप्रहः । हीपनः पाचनी कलः कक्कृतस्वरी लघुः। क्षाय: ग्रोवक: साम्भी ब्रगम्लान(र्त्तनाग्रन: । कषशो(कार्तायत्रको कःच: ग्रीतो तमुक्तया। शीतल: पित्रका बला: कफवातकरी गुरू: ॥ उर्वापित्तकरी वीयों वातश्चियाहरी लघु:। भूति वीसेंग यहुवं सधुरं रसपाकयोः ॥ तयोशकां कडुणाच यचीणां कटुकं तयो:। कटुतिक्तकघायाणां विमानः प्रायगः कटुः । च्यक्तीर्धापच्यतं स्वादुसभूरं लव्यांतचाः कट् वियाने शुक्रको बह्नविङ्वामली लघु:॥ मारुगैत: कटमलो विपान कपशुक्रत:। याकेरलः एष्टविम् चिपत्ति क्यु प्रक्रमधः ॥" "कट्टिसक्यायाच्य कोपयन्ति समीरगम्। कङ्कालवंबाः पित्तं साहकालवंखाः वापम्

खतरव विषयंकाः समायेषां प्रयोजिताः।
चक्तां मध्रो श्रेयो वसी धातुविवर्धनः ॥
स्योज्याचस्यविषयः कट्हीपन पाचनः ॥"
द्याद्वितस्यम्॥)
न्यायमति त्।

न्यायमते त्।
"रसस्तु रसनामान्त्रो मधुराहिरनेकधा।
सङ्कारी रसन्त्राया नियालाहि च पूर्व्यवत्॥"
दिति भाषापरिच्हेदः॥

"रमिस्तिनि। सङ्कारीति रासम्झाने रसकारणासित्यणे:। पूर्वेवहिन जलपरमायो रसी
नियः खन्यः सळींश्रीप रसीश्रित्य हत्यणेः।"
इति सिद्धान्तम् सामानि ॥ ॥ ग्रारीरस्थानातः
विषेवः। तत्यथायः। रसिका १ खेरमाता ६
वपुःसवः ४ चन्नास्मः ५ चन्नेसारः ६ रक्तसारः ७ खस्मास्नः ६ तेजःसम्मवः १० ख्रीय- १
सम्भवः १९ षड्रसासवः १६ , खास्यः १३
व्यक्तस्यः ॥ तस्य निर्मात्यथाः ।
इति हमचनः ॥ तस्य निर्मात्यथाः -"यत् प्रायो रमधातुयेस्ति।श्रेमवद्यं रसः।
सदैव सक्तं देशं रसतीति रसः स्थतः ॥"
तस्य खस्प्रमानः।

"चन्यक्प्रकास्य शक्तस्य सारी निगहिती रत:। सतु नत्र; सित: श्रीत: खादु; क्षित्यक्षती भवेत्॥ वारः। यथा, गुक्सव्याप्यवञ्चनसम्बर्गः ग्रामित्रयः वारो सिर्दाः। तथा खानसम्बः। "वर्षदेवचरकापि रचका द्वर्यं खानम्। वस्तासम्बता पूर्णे यव्यं द्वर्वे इतः॥" तका कन्माव्यादः। "वावद्यं प्रमीर्गेला धातून् वस्तावयं रवः। पुकाति तद्यं क्षेत्रेयांश्रोति च तद्यं गुनेः॥" सुनेः सीत्राक्तमपोषकतीः।

"अन्यविद्यास्य सह्यांची अवेत्रयः। च क्रमाद्रकृषाम् रोतान् विष्वत्रयं सरोवापि ॥" स्ति आवश्रकाशः॥

(तथा च । "तच पाचभौतिबखा चतुर्विधसा बब्बस दिविधवीयेसारविधवीयेस वानेक-गुवस्रोपयुक्तसादारसा सम्बद् मरिवतसा यक्षेत्रीभृतः पारः परमक्षयाः च रच रज्यते। तस्त्र च चूर्वं कार्यं च चूर्याचतुर्विश्रति धमनीरद्वपविद्योदेगा एथ एथ चाधीगामिनी-कतम विषेकाः क्षत्वं ध्रौरमक्रक्तपेयति बह्नेयति धार्यति यागयति जीवयति चाडक-चेतुकेन कर्मस्या। तस्य ग्रहीरमञ्चावनोः तु-मानाद् गतिवयकचयितवा चयदद्विवेकते:। तिक्षितृ सम्बद्धरीरावयवदीवधातुमनाग्रयातु-सारिक रसे जिज्ञाना किमयं सीम्बक्तेजन इति। अजीवते च सञ्च हराहवारी के इन-चीवनतपेयधारमाहिभिविधेवे: चीन्य इत्यर-गम्बते।" इति च सञ्जते क्षत्रकाने चतुर्देशे-३ध्याचे ॥ 🗰 ॥ )

सक्षाराहिए प्रविषयायी भाषः। सक्षाराहयीरही रचप्रव्यवाचाः। रखनी स्वासाद्यने
रवाः रचत् क लाखारे वन्। तथा वि।
विभाषरम्भावेष स्तो वा सभिचारिभः।
साखास्यवात् प्रधानसात् स्रायी भाषी रची
भेषेहिति॥

रमृत्वाइशोत-विस्मयदायभयनुगुष्ठाकोषाः क्रमादेते जुः स्मायितः। यदुक्तम्। "रतिद्वीयन् शोतन् क्रोधोत्वादौ भयं तथा।

खुगुषा विकायकेति स्वाधिभाभाः कमादमी।
समवे यः समुद्रूतः स्वाकी यक्षावित्तस्त ।
भावः स्वायो स विद्ययो सभिचारी ततीर्य्ययाः
निर्मेदस्यानिग्रश्वाद्या सभिचारिक देरिताः ॥"
स्वाधिनः सार्यं विभावः स चायकसनोदीप-वस्ति दिपिक्षः। सथा रतेरवकसनकार्यं पुंची सुवती युवताष पुमान् । उद्दीपनकार्यं सक्-चन्दनादि । एवं सर्वकोन्नेयम् । रतिप्रमीदा-स्वा भावः स च युवभिषतुपादितः स्वष्टारः । यहारः ।

"पुंचः श्वायों श्वियाः पुंचि वं योगं प्रति या पुंचा। च प्रद्वार एति ज्ञातो रतिकी कृष्टिकारयम् ॥ दानधमीपुर्देष्ठ जीवानपे श्वीतृश्वाद्यकारी रको वीरः। योगस्यायिभावः करवः। व्यवस्थापित-सर्वाकरी श्वासमगास्त्रिको स्तुतः। कौतुको द्ववो द्वारः। श्रुष्णवाश्वयादिभयक्षको भयानकः। श्रमायरप्यरमाहिको वीभत्यः । सर्माभ-भाविता रोतः । यथा, रायसपरिताहि । धान्तोऽपि रघोऽस्ति । "सङ्गारगीरवीभत्यरीतश्रास्त्रभवानकाः । सरमाञ्जासानाम नव नामा रथाः स्तृताः॥" दति रजभोवः ॥

स्वं बह्मणीऽपि रचीऽस्ति । "श्रङ्गारवीरक्षस्याङ्गुतशास्त्रभयानकाः । ' योभस्यरीत्री नाह्मस्यं श्राम्तकेति रसा दश्र॥" दति नाह्मनिधानम् ॥

वस्रकः प्रशादिकेष्टात् सारतिमेष्ट् यव।

ग्राम्तकावीककलाक्षेत्तः। इति सुष्टः॥

ग्राम्यकात् ग्राम्यक्राकाषि संरक्षीताविति
केषित्। रत्यमरटोकाणां भरतः॥ ॥ व्यपि

ग। तत्र श्रद्धारादिसक्यरेयकक्ष्यक्तिभैगयात्

तत्तरभिग्रायाद्यचारेय वभौ न शाककोन सर्वे
ग्राम्याष्ट्र! मक्षानाभितः। सक्षादीशां

ग्रामां त्रद्धां च्यानाभितः। सक्षादीशां

ग्रामां त्रद्धां च्यानाभितः। सक्षादीशां

ग्रामां त्रद्धां च्यानाभितः। सक्षाद्धाः।

सक्षाद्धः सन् साम्यको रक्षं गतः इत्यानयः।

सक्षाद्धः च्यानाभितः। सक्षाद्धः।

"रौडोव्हुतच छन्नारी चाखवीरौ दर्था

भयानकच नीमसः शानाः चप्रेममिक्तकः ॥"
धावद्ववी विराट् विकताः चप्रयाप्ती जक् इति
यावत्। धानेन वीमसः उक्तः। विकत्तवच क
वचनारधमां क्वाविद्यादिना वच्चाति। इति
श्रीमहागवते १० कार्मे ४६ चध्याये १५ घोकटौकार्या श्रीधरसामी ॥ ७॥ (तथा च।
"रसे धारचमकारः सर्वनाप्यसभूयते ॥
तचमकारचारके सर्वनाप्यहुतो रचः।
तकारहुतमेनाच क्रती नारायको रसन्॥"
इति साहित्यहर्येचे क्रमें इतः॥

रसः कचते।
"(वभावेनातुभावेन चतः सचारिका तथा।
रसतामेति रत्नादिः स्रायी भावः सचेतसाम्॥"
चत्य सक्तपक्षयमाभै चास्नादप्रकारः कचते।
"सन्नोनेकाद्सक्षसप्रकाशानन्दचिक्यः।
वैद्यान्तरस्यश्रं भूनो नचास्नादसङ्गेदरः॥
लोकोत्तरचमत्नारप्रायः लेखित् प्रमाद्यमः।
स्वसार्वदभिन्नस् नायमास्वादते रथः।
रक्तसमोभ्यामसृष्टं मनः सन्नमिष्टोचते॥"
इति साष्टित्वदभयो विश्वनाथः॥ ॥ ॥

"ऋजारचास्यकस्यरीववीरभयावकाः । वीभत्याञ्चतसंत्री चेळली वाको रसाः स्ट्रताः ॥" ऋजारस्य यया,— "अज्ञं कि मन्त्रयोञ्जेदस्तदाग्रमवदेतुकः । स्वत्रम्यस्तिप्रायो रसः स्वज्ञार प्रमति ॥ परीत्रं वर्णायला तु विक्रास्थावस्यागिकीम् । स्वास्थ्यवेत्रास्थानस्यागिकाः ॥ स्वत्रस्वरोग्यवताद्यद्दीपनं मतम् । स्वत्रिपकटाचादिरद्वभावः प्रभीतितः ॥ महीयामरबातकानुगुषा विभिन्नारिकः । स्थायी भानो रतिः स्थामनबीव्यं निवादेनतः ॥" वषा,—

"मूर्व्यं वास्त्रश्चं विस्तीन्त्र प्रयमादुरवाय किष्य-ष्ट्रणे:

निदा**वानस्**पामत**स्त्र स्वत्यं** निर्मण्यं पत्नु-मीसम्।

दिश्रश्रं परिचुमा चातपुत्तकामानोका गण्ड-स्मर्नी

विष्यानमञ्जूषी प्रिवेश प्रवता वाका विशं श्रुमिता ॥"

शास्त्रस्य ।

"विक्तताकारवानि श्रेषेटादे: क्षुष्टकाञ्चवेत् ।
शासी शास्त्रस्यायभाव: चित: प्रमण्डेवत: ॥
विक्तताकारवाक्षेटं यदाकोक्य श्रेषेत्ररः ।
तदचाकवनं प्राष्ट्रस्यचेटोदीयनं मतम् ॥
च्यत्रभावीयच्याच्याच्यत्रस्यः ।
निवाकस्यावश्चित्रस्याद्याः स्रम्भ सुर्यंभचारिकः॥

च्येडानां स्थितष्टस्ति मध्यानां विष्टस्ता-

वश्वते च ।
गोचानामप्रश्वतं तथातिश्वतिष् धव्भेदाः ॥
देवदिकाविवयगं स्मितं स्थात् सान्दिताघरम् ।
किचिक्तकादिणं तथ द्वतिं कथितं वृष्टेः ॥
मधुरसदं विश्वतितं वीवश्चिरः कथानमव-

ष्ट्रसित्। ज्ञपद्दितं साम्राचं विकित्ताकं भववति -ष्ट्रसितम्॥"

वया,—
"बाकुष्य पाविमशुचि सम ऋकि वेद्या भक्ताभवी प्रतिपदं एवते: पविचे। तारसरं प्रचित्रयूक्तमदात् प्रचारं काक्ष क्रोश्विमिति रोदिति विक्षुश्रमी।" क्रक्तस्य।

"रटनाणादनिटामें: करवास्त्री रथी भवेत्। भीरे: कपोतवर्वोध्यं कथिती यमदेवतः । भोकोश्य स्वाधिमात्रः स्वास्त्रीयमास्त्रम्

मतम् ।
तस्य दाश्वादिकावस्या भवेद्द्वीपनं पुनः ।
सन्भावा देवनिन्दा भूपातक्रव्यादयः ॥
वैवयोत्त्र्यास्त्रिकायस्यसम्प्रकपनानि च ।
विवयदिमोशापस्याद्याधिन्द्याविस्त्रितसमाः॥
विवयदिक्रहेतीस्यादिक्ताद्या यभिचादिकः ॥
यसा —

"विधिने क चटानियत्वनं तव चेदं क मनोक्षरं वपुः। व्यनयोर्घटनाविधः स्फुटं नकु खक्षेन धिरीयकर्तनम्॥"

रामसा।
"रौद्रः क्रोधः स्मायिभाषो रक्तो सद्दाधिदैवतः। स्मातम्ममारसम्म तस्त्रे हो मृगं मतम्॥ सुटिप्रशारपन्यविकतस्त्रे हो वदारस्य स्वा। संस्थानस्य स्मारीस्योद्दी प्रिमेषेत् प्रीष्ट्रा॥ भूषिभक्कीस्विष्ठं स्वास्त्रस्कीटनतर्ध्वनम् । स्वातावदानक्यममागुषोत्चेपवानि च ॥ स्वतुभावास्त्रपाचेपक्रदस्क्ष्यभाद्यः । स्वतावगरोमाच स्वद्वेपययो मदः ॥ भोचामयाद्यकात्रभावाः सुन्धाभिचादियः॥" स्या —

"स्तमद्रमतं दृष्टं वा यैदिहं गुरु पातकं भवजपश्विमिकंकंपादेभविद्विददायुष्टेः। नदक्षरियुना सार्धं तथां सभीमिकदीदिना-भवमसम्बद्धेदीमार्थः करोमि दिश्वां वितम्॥"

वीरखा।

"उत्तमप्रज्ञतिर्व्योरं ज्ञाह्यसायिभावतः सहेन्द्रदेवती हेमवर्थार्थं समुदाकृतः ॥ ज्ञालमन्विभावाच विजेतस्याद्यो मताः । विजेतस्याद्यो मताः । विजेतस्याद्यो स्वाः ॥ ज्ञाह्यसम्बद्धाः ॥ ज्ञाह्यसम्बद्धाः सम्बद्धाः । सम्बद्धाः सम्बद्धाः । सम्बद्धाः सम्बद्धाः । सम्बद्

खान ।"

यथा,---

" चुद्राः सम्बासमेते विकश्चित चृरयः ! स्त्रस्य-प्रक्रेभक्षमा खुद्रदेशे लच्चां दश्चति प्रसमी सायका निय्य-सन्तः ।

सीमिने ! तिल पानं तमित निक् रणां नव्य हं मेघनाद:

किचिट् भूमक्रलीलानियांसतजलाधं राम-मन्वेषयाम ॥"

भयानमस्य।

"भयानको भयकायिभावः कालाधिनेततः। कीनीचप्रकृतिः क्षणी मतकालविधारहेः॥ यकादुत्पद्यते भीतिकाहचालकनं मतम्। चेटा घोरतरा तका तहबोहीपनं पुनः॥ चतुभावीश्य वैवर्ण्याप्रहक्तरभाषकम्। पुलककेदरीमाचनम्यहिन्प्रीचलाह्यः॥ जुगुधावेगसम्मोचसकासकातिहीनताः। धक्रापकारसम्मानिककारता व्यान-

चारिया: ॥"

कीर्यवर्का

वणा,— "मीवासङ्गासिरासं सङ्द्रसुपति खन्दने दत्तहरि मद्मार्खेन प्रविद्य: प्रद्रपतनभयाङ्ग्यसा पूर्व-

कायम् म्बोरक्षांवणीर्देः भमविष्टतसुखआंतिभः

पक्कोरयमुतलाद्वियति वञ्चतरं क्लोकस्रन्तां प्रयाति ॥"

वीभससा ।

"नुगुधा स्थाविभावस्त वीभसः कथते रचः। नीजवर्थो महाकाजदेवतोऽधसदाहृतः। दुर्शन्यमांच(पश्चितमेदांस्थानमनं मतम्। तचेव श्रमणातादिवद्येषगत्त्वस्तम् ॥ शिशीवनात्त्वस्तननेत्रमञ्जीत्रगादयः । धानुभावास्तत्र मतास्तव खार्च्याभिचादिकः ॥ मोद्योग्रमसार बाविगो बाधिस मरणाद्यः ॥" यथा,—

"उत्कबीत्कबाहातां प्रयममय पृष्त्सेध-भूयोचि मांचा-गांग्रस्मिक् एडपिकास्यवयतस्वामान्यपूरीति

जानाः। जानाः। प्रयोक्तिनेत्रः प्रकटितदश्चनः प्रतरङ्गः

दङ्खादिखरंखं खपुटमतमपि क्रवस्य-यमति ॥"

"चकुत्ते विस्वयसाविभावो गर्स्वदेवतः। पीतवसे वस्तु लोकात्मिमालसनं भतम्॥ गुणानां तस्य महिमा भवेद्दीपनं पुनः। स्तमः खेदोश्य रोमाचमहदस्यस्भमाः॥ तथा नेचविकासाद्या चनुभावाः प्रकीर्तिताः। वितकविमसम्मान्तिहर्षाद्या व्यभिचार्त्यः॥" यथा

> "चित्रं सहानेष वतावतार: क कार्तिरंघाभिनवेष भिद्ध:। जीकोत्तरं घैभंसही प्रभाव: काष्याक्रतिनृत्तन रुध सर्ग:॥"

भानास्य। "विर्देषस्यायभावीयस्तिभानोयपि ववसी

**रस: ∦**"

तया च।

"ग्रान्तः ग्रमस्यायिमाव उत्तमग्रकतिसीतः । कृष्टेन्द्रस्टरक्शयः त्रीनारायकदेवतः ॥ यानयलादिनाभेषवस्तुनिःसारता तु या । परमात्मस्टपं वा तस्यालस्यनम्यते ॥ प्रयात्रमञ्चरित्तेत्रतिथरस्यवनाद्यः । महापुर्वसन्ताद्यास्त्रस्योद्दीपनस्टिप्यः ॥ रोमाचाद्यास्त्रस्यास्यास्त्रयंभिचारियः । निर्सेद्द्वसेस्वरस्यम्तिभूतद्याद्यः ॥" यथा,—

"यहौ वा हारे वा कुसुमग्रयमे वा हवहि वा मयौ वा लोहे वा वलवित रिपी वा सुकृष्टि वा। ह्या वा कार्य वा मम समहणी यान्ति दिवसाः कचित पुर्वे रुर्वे भिवधिवश्चिति प्रलगतः॥" दित का यप्रकाणसाहित्यदर्भेण ॥ विशेषविस्तु-तिस्तु साहित्यदर्भेण हृतीयपरिक्ट्रिक्ट्या॥ तक्ष्याक्वेरिय साधकानानुपासनासीक्ष्यांथ रसासादः रसप्रकारभ कथाते। यथा,—

भेरव खवाच।

"कियाकाकप्रकथने तकं बहुतरं भवेतृ। किचिक्रच्यानेतिमां संचीपात् कथ्यामि ति॥ काव्यप्राक्तिनव रमा योगे चार्टी रसाः स्टूताः॥ क्ष्याद्यप्राकारा हि विद्यायाः परिकीर्तिताः। मिक्तियोगं वव रसा कात्वो विश्वयं स्टूताः॥

रचमाद्या रसा देवि ! पचपचाप्रतः स्ट्रनाः । मेर् रयानां बच्छामि प्रयाम्याविष्टता प्रिये। प्रकारवीरकवणकास्योद्गतभयागमाः। वीभत्यः शान्तको रौदो नवधा काव्यशास्त्रके॥ यमच नियमचेत कासनं प्राणसंयम:। प्रकाशारो धारका च धानं समाधिरस्या । योगशास्त्र महादेवि कथिता विस्तरात् प्रिये । इन्द: पादी च वेदस्य सुखं थानारणं भट्टतम्। प्रिचा वार्व महिमानि। चन्त्री कव्योश्य कथाते॥ च्योतियं देवि सम्मेषं निकक्तं स्रोचस्यते । चङ्गानि वेदाचलारी मीमांगायावसरी: # धर्मभाष्यं प्रायक विद्या द्वीता बतुई घा। बायुर्वेदो धरुर्वेदो गाम्धकाचित त अधः। चयेशाकासमायुक्ता विद्याद्यस्य रसाः। सननं की तेनं ध्यानं सनद्यां पाइसेवनस् ॥ सर्वनं वन्दनं दास्यं सलामासासमपंग्रम्। इत्यं देवि नव रसा भक्तियोगे प्रकीर्तिताः ॥ सग्गत्वविताश्रयावस्त्रातसूरसाति स। कथिता: परमेधानि विषये ऋतवी रसा: ॥ खादाः: पषरसा गौडी माध्वीश्वप्रसम्बनाः। रतिष्ठ रसभावका ये ते वे रसिकाः सहताः ॥ श्वत्यविधिक्यपविधित्रवाशिक्षात्रको विधि:। बाह्यसान्धिकी पूजा विधिक घरमेन्द्र ! । पुरचर्याविधिहैवि । कामेकाकाका प्रचया। विधा सत्य विधिहैवि। प्रातः सार्यं दिननाथा। चातुभूय रचान् सळान् क्रियाकाकः विधाय च। स्थिकः स्थिरिकतेन क्वांथात् पूर्णाभिवेचनम्॥" इति वासकेश्वरतन्ते त्रयः प्रशासत् पटलः ॥

देणुवाच ।

"मकाप्रकाणनं नाथ । देव प्रकाणनं कथम् ।

तत्तात्र चानां वचने श्वित्तं मोचयशीव मे ॥

साम्यूतं संग्रयक्षेत्र कार्यं मूक्ति मे प्रभी । ॥

साम्यूतं संग्रयक्षेत्र कार्यं मूक्ति मे प्रभी । ॥

साम्यूतं संग्रयक्षेत्र कार्यं मूक्ति मे प्रभी । ॥

भेरव खवाचा तन्त्रोक्तं वेद्वाकाच सळं ज्ञानस्य कारणम्। मेहं रसानां वध्यामि ऋगुष्याविष्टसा सनी ॥ व्यक्तारी घीरती चेयक्तिसांसी कदकादय:। खन्नाराहिष्टकाहिक कपि खन्नारती भवेत् ॥ ब्रक्नारस्त यहा हैवी परमार्थकछणकः। सदेव परमा शान्ती रहत्वं संप्रपणते ॥ तेवां प्रकरणाधैना प्रस्य प्रासाधिके। सयि। मारं विका ग्रारीरस्य व गतिस्थिति प्रिये । । इन्द्रभा वेदमार्ग तु प्रविश्वेत कादाचन। व्यतकारं विनाक्त्रस्टीन ग्रीमंत प्रियंवदे। च चु: परोच भेद: खात् ज्योति; ग्राच्यं तथे वच । चन्द्रसम्बद्धाः यष्ट्रणात् च्योतिः प्रस्वचनासियात् । बेह्यासा निरक्तं खात् प्रासाभिकंचा चायते। मानकार्यं त्र्यमार्थे अस्तिभवति वसाधि । तरिव गानसम्बद्ध सुखनासिकाबोर्भवत्। मानं विना न मृत्यं स्तात् मृत्यं सानेन जायते ॥ शिचाप्राचां नाटकारि ग्रस्टवाकरणं स्ट्रतम्। व्यविनाभावसम्बाग्द्वयोरेव श्रविक्रित ।

देश: मङ्क्रसहिता: अश्रवाखानितत्तरा:। न्यायेन साह्यें भी आंसा अन्ता नियों यते भूवम् । ज्ञाचाने सु भीवस्त परमास्मविचारसम्। भक्तमास्त्राह्याहेन व्यवस्थादिनिक्टियतः । पुरायाखानि तेनेव जायते सततं प्रिये।। ब्रानम्हणरो जीव बाह्मसंरचयोत्स्वः ॥ षायुर्वेदं घतुर्वेदं गामकंष चमभारेत्। व्यवस्थानती देवि पूर्वेद्यानी च साधकः । मधुनेस्त्रसंगिव दुग्धादिपालश्रस्यकेः। जन्धमात्कादिना देवि ! वत्कातक्कर्यादिना ॥ ग्र्यायां वित्तारूपं पूजयेष्जगद्भिकान्। विवितापूजने देवि ! ध्वज्ञादी रसस्याधनम् ॥ पूजनं क्रमेकाळच पचधा तत्प्रकोतितम्। सतार्के साध्येदीरो देशी सन्यामिहतने ॥ पूजने नवधा अस्ती रचोक्ताचच जायते। तदा योगं समध्यसा समाधिस्रो भवेद्यति: ॥ च्यतस्य सरीभागि ! पुरेष कथितं सया । कातुभूध रचान् सर्जान् पचपचाग्रतः प्रिये।॥ विवये कर्माका केंग्र निष्कामी भवति प्रिये !। निक्कामे पक्तमाक्षयं तेन ऋष्टित देवता । देशी देशं समाश्रिता न च कमी परिक्षेत्। दिशां क्रियां समाधीवं देवीयात्रा(दक्तमेखा । पूर्णज्ञानरसानन्दात् चीवन्तुक्ती भवेद्धुवस्॥" द्रित वासकेश्वरतन्त्रे चतुःपञ्चाद्यत् पटलः ॥

रसस्य परत्रभस्यक्षपत्रमध्यक्तम्। यया,— "रसो वे सः।" इति श्वतिः॥ सन्धासन्तरिष। "चापी च्योती रचीरन्टतंत्रचा।" चाच त्राचाय-कर्ञको इकायुध:॥ "स रव बक्तास्टपो मगीरस: हमाहचीवधादिष्ठ स्थावरेष्ठच च एव र्स-कर्षिय वसतीत्रार्थः। तथा च योगियाज्ञ-वस्का:।

"इचीयश्विष्ठगानाच रचक्त्रेय तिस्रति ॥" श्रीमद्भगवदृगीतायामपि।

"रची र इसप्स की क्तय इति॥") विषम्। (यथा, सुदाराचासे २ अपे 🖫 "बे मकोड रहेड च प्रविधितास्तीरव ते चातिता: ")

वीर्थम्। गुबः। रागः। (यथा, — "कविता को मजर्गनता र्खयाति रसिकं रसेन मिलिता। सा यदि दुर्जनहस्ते पतिता प्रतिपद्भमा संग्रयमणा॥"

रगुइट: ॥)

इतः। इत्यमरः । ३ । ३ । २ २ ६ ॥ गत्वर्यः। (तत्प्रकायो यथा,— "विदान् गोलः पिकासच पिका बोलो रसो रस: ∗")

जलम्। (यथा, रघी । १।१८। "प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो विसमयहीत्। सच्चगुमसृत्यष्टमाइते 🐮 रसंरवि: ") पारदः । इति मे(दगी । ( "तत्र रखप्राधान्य-माइ।

व्यव्यमात्रीपयोगिताएवचरप्रयक्तः। क्षिप्रमारीव्यवायिकारीयधेभ्योऽधिको रुषः॥ साधिष्ठ नेवजं सर्वमीरितं तत्त्वविद्गाः। व्यवाध्येष्ट्राय हातची रचीरतः श्रेष्ठ उचाते ॥ इतो इन्ति जरावाधि स् (कृती वाधिवातक:। वक्ष: खेचरतां बर्त्त कोश्यः खतात् क्रम(करः॥" व्यथ र्सपर्यायमा इ। "रसेनः: गारहः स्तः स्तराजका स्तकः। भिष्मतेजी रमः सप्त नामान्येवं रचस्य तु॥"

भतान्तरम् । "श्चिषकीणं रच: स्रतः, पारस्थ रसेन्द्रकः । रतानि रसनामानि तथान्यानि यथा ग्रिवे॥" यथा भिवे इत्थनेन शिवपर्यायाकासपि इस-

वाचकत्वम् ॥ 🗰 ॥ जाध रचलच्यम् । "व्यन्तः सुनीलो वहिरुक्तो यो मधाच्च्यंप्रतिमप्रकाशः। प्रकोश्य ध्याः परिपाकर अ चित्रो न योण्यो रसकर्मनसिद्धी ॥

मागी बङ्गो मली वद्विश्वाञ्चलाश्व विवं गिरि:। व्यसन्त्राध्यमं श्वाहोषा निष्ठगाः पारदे स्थिताः॥ क्रयं क्रुष्ठं सथा जार्यं दार्घवीयंस्य नाग्रनम्। मर्गं जड़तां स्फोटं क्वार्चनचेते क्रमावृगाम् ॥ तसाइसस्य मंशुद्धिं विद्धाद्विष्ठणां वरः। शुद्धीश्यमस्तं साचा द्वीवयुक्ती रशी विषम्॥" "भूतं प्रचाम्रतं वापि प्रचविम्रह्मीव च । पच्चितं वा पणचीय पलाई क्षत्रंमेव चा। कर्षाद्युगोगक र्पयो इससंस्कार उत्तम:। प्रयोगिषु च सर्वेषु यथालाभं प्रकलायेत्॥

श्रुभेश्रेट्स विद्या परिचिनच कुर्यात् सम्यककुमारीवटुकाचेनच । सुलोइयाषायससूद्रवेशीसन् हर्षे च वेराष्ट्रालासभैमाचे ॥ सुतप्रसब्बे निजमन्त्रयुक्तां विधाय रचां स्थिरमारबुद्धिः। व्यनम्यवित्तः श्रिवभक्तियृक्तः समाचरेत् कमीरसस्य तज्जाः ॥"

"बाबीरेश्वीय्य बीरेश्वी बीर्यारतरेश्यस । सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रददरुपिभ्यः ॥" इति र्चामकाः ॥

इति वैद्यक्रसेन्द्रसार्भंग्रहे बारगमारगाधि-कारे। विस्तृतविष्टांतरस्य पारदश्ब्द्रशिक्ता। प्रिरात्तमः। तत्पर्यायो यथा,---"कपिनामा कपिते तं कचिमं कपिल घलः। तुषच्यो सुत्तिसृत्तच पिकाते: सिङको रस:॥" चित्रुवाम् ॥ तत्पर्यायो यथा, — "रक्तां मर्कटग्रीर्यंच चिङ्गुलंदरदी रस:॥" र्ति वैद्यकर्तमालायाम्।)

रसकः, पुं, (रस-† संज्ञायां कम्।) (निष्कृाथ-मांसः। इति हैमचन्द्रः। ३। ००॥ रसकपूरिं, क्षी, कपूरिस्य:। रमकापूर रति भाषा। यथा, "तत्र पारदस्य संचिन्नं ग्रीधनं वर्त्तेयम् ।

श्रुहक्तममं कुथात् प्रत्येकं गेरिकं सुधी:। प्रतिकां खटिकां तहत् स्मुटिकां सिन्धुणका च ॥ वरवीकचारलवर्षां भाषः रञ्जकस्तिकाम्। सर्वास्यतानि सं चूस्ये वाससा चापि भीभयेत । स्रिटिका साड़ी। समुटिका फिट्करी। सिन्धु-जन्म सेन्यवम् । यस्त्रीकं तच्यानः त् । वस्त्रीक वर उर । चारलवर्ण स्वारी जवण। भाष्टर झक-कतिका काविसमाटी। रभिष्में ग्रेतं सतं यावद्यामं विमहितम्। त चू यो सहितं स्तरं स्था जी सध्ये परिचिपेत ॥ तस्याः स्याच्या सुखे स्याजीमपरां धारयेत्

सवक्रकृष्टितस्दा सुद्रवेदुभयोस्स्यम् ॥ चं भोषा सुद्रयेद्वयो भूय: चं भोषा सुद्रयेत्। चन्यग्विभ्रोष्य सुद्रां तां स्थालीं चुक्तां विधार्यत्॥ चामिं निरमारं ह्याद्याविद्गभतुष्यम्। चाङ्गारीपरि तद्यन्तं रसीद्यवादऋनिग्रम्॥ भ्राने वश्वारयेद्यनाभृहेस्याची गतं रसम्। कपूरवत् सुविमलं सर्क्षीयादृगुणवत्तरम् ॥ तं देवक्कसमजन्दनकस्त्रीकक्कसेय्क्तम्। खादन् चरति फिरक् याधि सोपद्रवं सपदि ॥ विन्दित वर्दे हों प्रिं पृष्टिं वी यों बल विपुत्तम्। रमयति रमगीधतकं रचकपूरस्य संवकः

सत्ततम् ॥"

इति भावप्रकाषाः ॥ 🕸 ॥

अपिच।

"ग्रीहिकतुरवीखिटिकासैन्यवग्रङ्जं रजंक्कड्वम्। प्रत्येकं डएइच्छामाधायास्योपरि भ्रतं स्थाप्य:॥ कुड़विमिनोश्च तदूई देया इक्तीतहास्य पात-सुखी (

व्यथ तत्सर्थमंद्री छता तदधी हुनाग्रनी

चामेववट्तप्रमिते होत्रभिरतुनाति दुर्भे लस्थे ले:। चार्यं क्रमेश द्यादृगुरुद्धितवक्षेत्र हितिश्रम् ॥ तदतुनतो बन्तवरातृयुक्या कर्षूरसिमं स्नम्। व्यादाय काचकुर्म निधाय गवसादर द्यात्॥ संमही चाच कारिद्धां के गर्भ (मते: पचेन चसन्। चुस्रोडमरकमध्यं वितस्तिचतुराङ्गलावकाश्रम्॥ कर्त्रयं क्रमद्ष्टनं तद्धः प्रकालयेक्सध्यम्। प्राप्यवनसुपरिनमं युक्या संग्रह्म रच्च यद्-

वसंवसार्श्व वा गुड़िन जीर्गोन रोशियो इद्यात्। दुग्धोदनन्तु पर्थं देयं तसी च तामनाम् । इरित मससं रोगं कर्प्राखी रसी शृकाम् । पिरङ्गकरिके प्रशेखक लक्क छहा वानली-व्यविनाम् अत्वाचामर्भपूर्तियहः। खवर्षसम्बर्णे हत् बन इता प्रते न स्तर: समस्तादलस्करो रसपातः स कपूरकः॥"

"टक्क्षां मधु जाचाय कर्मा गुक्कायुतो रस:। महंयेत् स्वज्ञाविहिंगेनं भाष्येत् पुनः। भावी भक्तत्वमाप्रीति शुद्धकपूरचन्निभः।

याम्परिकीय इति भाषा। धेर्व सरम्। रमायुमेरप्रकाशः । (तथा च । "पिरं मौधुषदु प्रशास्त्रमानं बच्चम्बना नेक्यः कर्तवातुमलं खटौकवितनं तत्वंपूटे रोधयेत्॥ चनका ब्रावसस्य तस्य च तत्रे प्रच्याकः वश्चि

चसं धासा मधेन्द्रकृष्ट्रधवर्शं भस्तोपरिस्यं प्राणे; । तदस्वद्वितयं ववज्रयद्वितं प्रातः प्रयुक्तं भवित्। कर्रे रेचयति द्वियाससम्बद्धत् पैयं जलं भौतजम् ॥ इतहाना च वहारावधि विषे वान्नाधिकं

मासिकम्। श्वीतां गरवं सगन्तकुटिकी । दुतच तात्का-लिकम्॥"

द्रांत सुधानिधिरसः॥ 🛊 ॥ रक्यूरमिति रच-मझरी कार:। भेतभका रति पन्तिका। रति वैद्यासर्सेन्द्रसार्संग्रहे नार्यमारायाधिकारे।) रसके घर, की, कर्युरम्: इति द्वारावकी ॥ ( अपूरशस्टेश्या विवर्णं शास्त्रम् ॥ ) रसगम्बं, क्री, बोजम्। इति राजनिष्यः। र्षामः, पुं, गलर्यः । यथा,—

इति निकाक्तप्रीय: । रसमस्यः, एं, (रसमस्य + सार्थे कन्।) मन्द-

"रसम्बो मस्यसी मान्यारं मस्विवर्हनम् ॥"

रतः। इति ग्रब्दचित्रका। गत्यकः। इति राजनिवेश्ट: ॥

रकार्भ, जी, रवाज्यवम्। रतमरः ॥ (तत्प्यायो यंचा, भावप्रकाशस्य पूर्वसम्ब प्रथमे भागे। "रवाञ्चननारक्षेत्रीतं रसमभेच नार्यजम्॥") चिक्रतम्। इति राजनिषेद्धः ।

रवन्न:, पुं, ( रखं रखना होवावहश्रक्तिं इनोति । इन + टक्।) टक्क्स:। इति राजनिषेश्ट:॥ रवर्ज, क्री, (रसाच्चायते इति। जन्+ इ:।)

रक्तम्। इति ग्रब्दचन्त्रिका ॥

रसवः, पुं. (रसाच्यात:। चम् + ष:।) गुष्:। इति राजनिचेस्टः । (यचा, मन्नः ।१९।१८८। "ब्रमायवागी संखानी रसजानाम वर्वग्रः।") मदाकीट:। इति चेमचन्त्र:॥ ( रसनाते, जि । यथा,--

<sup>"</sup>रसमं पुरुषं विद्याहर्सं र्**से**त् प्रयुवतः । च्यजात् पानाच भतिभानाचाराचाव्यतन्त्रतः।" इति सुत्रति खनस्याने चतुरुँग्रेथ्याये ॥)

रवज्ञा, खो, (रचं वानातीति। ज्ञा 🕂 कः। टाप्।) विका। इत्यमरः ॥ (गङ्गा। इति काग्रीसके। क्रु । १४६ ॥) रसवेत्तरि, जि ॥ ( यथा, रघी ।

"यो चेमक्रमक्तननिः कतानी कान्यसा भारतुः भवता रचत्रः ॥") रचन्त्रेडः, १, (रक्केंड् लहेंडः।) मधररवः। इति रचनं, क्रो, (रस्+भावे खुट्।) खारनम्। 看好母母! | 如實情更無難 |

रचतेच:, [ब्रु] 🚛 🖟 , 🏑 इसात् रत्यव्यं वा तेणी मखः।) शक्कम् 🐙 कि रेमचनः।

बिष्+ कुत्। टापि चत रतम्।) रुक्वेसुः। इति राचनिर्वेस्ट: ॥

रसहाधी, [नृ] पुं, (रसं द्रावयतौति। इ+ बिष्+विवि।) सञ्चरवनीरः। इति राज-

रसभातुः, पुं, (रसास्नको भातुः ।) पारदः । इति राजिवर्षेष्टः । (अस्य पर्यायादियेचा,---"रखायनार्चिभर्जाने: पारहो रखते यतः। ततो रस इति प्रोक्तः स च धातुरपि अपूतः ॥ पारही रमधातुच रसेन्द्रच महारसः। च पक्तः (श्रववीर्थकः रसः स्वतः (श्रवाक्रयः ॥" इति भावप्रकाभ्रस्य पूर्वसाके प्रथमे भागे।) रसधेतः, चनी, (रसकक्यिताधेतः।) दानाये-च्चरसनिर्मितधेतु:। यथा,---

कोलोबाच ।

"रसधेतुं महाराज क्ययामि समासतः। व्यव्यक्तिप्ते महीएछे लक्षाजिनकुष्तास्तरे॥ रसस्य तुष्टं राजन् संपूर्णमेत्रावस्य च । तद्वत् संकलायेत् प्राज्यक्तर्थं प्रेन दल्लकम् ॥ इच्चदकमयाः पादा रचतच्चरसंयुताः। सुवर्षेष्टक्राभरकां वक्षप्रका इतकानीम् ॥ पुषाकनतसंयुक्तां प्रकरामुखानिकाम्। दनाः पत्रमयाक्तवाः एडताक्रमयी शुभाम् । पुष्परीमान् राजेन सुक्तापजस्तेच्याम्। सप्तरी विसमायुक्तां चतुर्द्श्य च दीपिकाम् ॥ सर्व्योपकार्यं युक्तां सर्व्यगन्यादिवासिनाम्। चतारि तिलपात्राधि चतुर्हिच्छ निवेश्रयेत्॥ त्रश्वा वेद्विद्वे श्रीचियायाश्चितास्य । पुरावची विशेषक साधुरुताय धीमते। ताह्याय प्रदातका रसधेतुः कटमिने। सर्वेषचयुक्ताय मीजियाय कुट्यिने 🛭 रचधेतु: प्रदातका सर्वकामेस निवादा । दाता सर्गमवात्रीति सर्वपातका र्कतः ॥ हाता च वाइको वाच एककालमभीजन:। सीमपानपतां तस्य सञ्जातुष्यं सभितः ॥ दीयमानानुपद्मानातेयानिपरमी ब्राप्तम्। धेत्रच पूजविकाये मन्धप्रसमाहिभि: । पूर्व्यक्तिरेव सर्वोस्त ततका प्रार्थेयत् सुधी:। प्रार्थनापूर्व्यकं भव्या दिकास्त्राय निवेद्येत् ॥ दश पूर्वान् परोचीय चात्रात्रचीकविश्वकम् । प्रापयेत् परमं स्थानं स्वर्गातावर्तते पुनः ॥ स्थाते कथिता राजन् रसधेतुरभुक्तमा। दरसाच सदाराण परंख्यानसनाप्त्रक्रि 🛊 य इदं पठते निष्टं ग्रह्म याद्य भक्तितः। यर्भगापविनिम्सी विष्युक्तीके महीयते ॥" प्रकादि वाराष्ट्रपुराकी चेतोपाख्याने रसधेतु-माशासंग्र समाप्रम्

भागि:। इति मेरिनी । (यथा, इस्तुसंस्थिता-बाम्। ६६। ८८। "कम्पोड्र तैनवैद्यक्षं रसनं दरकं (कित: ॥")

नवसादरं पारदाचतुर्थोश्रमिति वर्षेतः। गर्वं रसदाविका, की, (रसं दानवति इति। दक + रसनं, की की, (रस्ति रसवक्षेत्र पा। रस + करके खुट्।) विका। इति मेहिनी। साच जले जियम्। यथा, —

"निद्यताहि प्रथमवत् किन्तु देशस्योगिजम्। इन्त्रियं रसमं सिन्धृष्टिमादिस्विषयो मतः ॥" इति भाषापरिक्रदः ॥

"प्रयमविहात एथिया द्वेसये:। तथा वि अर्ज द्विविधं निकामनिकाचा । मर्माहरूमं निका दास्कारिकं सर्वमनिसम्। व्यवस्वसम्बेतचा-निवाजनमपि जिविधम्। श्रीरेन्सियविषय-भेदात्। किन्तु प्रथिवीतीययीयों विशेषकामाच किन्दिति। व्ययोगिजमेनेसयः। वसीयं प्रदीरं अयोजिनं वर्वजोके प्रविद्वासितः इन्द्रियं रसनं जलीयम्। तथा हि रचनं जलीय गमाद्ययञ्चलके स्ति रचयञ्चनतात्। ग्राम्-रसाभिवाञ्चकोरकवत्। रसनासज्ञिक्ये सभि-चारवारकाय प्रचलं हिली देयम्। विषयं द्रश्रयति विन्धुद्यमादिदिति। विन्धुः वसुतः क्रिमं तुषार:। चादिना सरिकाचारकरकारि: सळ्यों याच्य:।" रति सिद्धान्तसुक्तावकी । रसना, क्यी, (रस+ युष्। टाप्षा।) विकास

इत्यमरः॥ (यथा, भागवते। ६। ४। १६।

"प्रामच तत्पादसरोजसौरमं श्रीमतुज्ञा रचनां सद्पिते ॥")

तसाः शुभवच्यां प्रया,---"तीत्वा दंदाः वमाः येषा विकारता समा

अल्ला दीर्घा च विश्वेया तालु: चेती धनचये।" इति गावके ६६ अधाय: ।

न्यायमते रसनेन्द्रिययाच्ची रसी रसलाहि-बह्नि:। वथा,---

"रससु रखनायास्त्री सधुराहिरनेकधा। यक्षकारी रमकाया नित्यताहि च पूर्वेषत् ॥ वाबसा गोचरी गयी गयला(हरपि स्थतः। तवा रची रचन्नायास्तवा सम्दोश्म च श्रुते: ।"

इति भाषायशिक्दः ॥ "तथारच इति रचलाद्यिष्टत इत्वये:।" इति चिद्वानासुक्तावणी ॥#॥ राष्ट्रा। इति मेहिनी ॥

(बसा: पर्यायो यदा,---"राक्षा युक्तरचारस्या सवकारवनारसा। रजापयौ च सरमा समन्या मेयसी तथा।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमे भागे ॥) गम्यभदा । इति श्रव्यचित्रका । काषी । इति डेसचन्द्र: । (यथा, रघो । ० । १० ।

"कछाचिदासीहरूना तदानीं चानुष्ठम्यता[पैतस्मध्या ॥")

रनुः। इति संचिप्तसारीयादिवृत्तिः ॥ रसनाच:, पुं, (रसानां नाच: अष्टि इसकें:।) पारदः। इति राजनिर्धेष्टः।

रचनायक:, युं, ( रखानां नायक: नेता रखायन-विद्याविकारकतारसः तथासम्।) सिवः। इति म्बर्बावकी ह

रधनातित्, [स्] पुं, (रधनया चेहौति। लिस्+ श्रिप्।) कुक्तुरः। इति देसचन्तः॥ रैरवनया वेस्नवर्त्तरि, चि॥

रसनेचिका, खो, (रसो नेचमिव तद्ख्यस्या इति। रसनेच + ठन्।) मन:श्चिका। इति हैमचन्द्रः॥ (मन:श्चिकाश्चरेश्चा तुकारमो श्रेयाः॥)

रसमाक्षणः, पुं, (स्थमाकात् जायते इति। जन्मकः।) गुड़ा। इति राजनियेतः॥

रसकतः, पुं, (रसो जलं कवे वस्त रसमुक्तं पेज-प्रस्थिति था। शाकपार्थिववत् सध्यपदकीयी समार्थः।) नारिकेजल्यः। इति शम्बरमा-स्त्री॥(नारिकेजशम्बरेश्स विश्वेषो विज्ञेयः॥)

रसमर्व, की, (रसात् रसे वा भवतीति।) भू+ चार्ष्।) रक्तम्। इति राजनिषेद्धः ।

रवसञ्जरी, क्यी, (रवानां सञ्जरीव।) गायक-नायिकांभेट्कयम्बविधेवः। यथा,— "विद्वालनसनोस्ट इरवकावङ्गदेतवे। एवा प्रकारत्वेते जीसद्भाहना रवसञ्जरी॥"

इति त्रका दितीयः श्रीकः । रसमयः, त्रि, रवसंस्थाः। रवात्रका रवशस्यात्

स्वस्थः, त्र, १७५० क्याः । २०१० कः २०१० ५०। सवद्भत्वयेत्र निष्यत्रः ॥ ( यथा, अश्वते । १। ५। १४।

"बाधत्तामी रवसयं कावसायोग्रयोगतः ॥") रयमर्टनं, की, (रवस्त्र पारद्वातीमर्दनम्।)

पारद्ववर्षम् । यथा,— "दश्विताचुर्वाच्याभ्यामादौ मह्यो रसस्ततः । दभा ग्रुक्ते सिन्धुत्यराजिकायचधूमकेः ॥"

> "कुमारिकाचित्रकरक्तसमें में इति: कमामे देखती विमिन्निते:। प्रकाचके कापि विमिन्निते स्वी दिनक्यं चर्त्रमके विसुच्यते ॥"

> > इति भावप्रकाशः ।

रसमार्थं, की, (रसस्य पारदस्य मारवन्।)
पारदस्य मारवन्। यथां,—
"धूमवारं रयं तीरिं यनकं नवसाररम्।
यामेनं मध्यस्त्तभांगं कता वसं समन् ॥
साधकूष्यां विनिः चिष्य तास्त्र नद्देश्वसम्बा।
विकित्य परितो वक्ते सूत्रां दक्षा विद्यायत्।
पिटरीवालुकापूर्यभूत्वा वा क्रूपिकायतम् ॥
पिटरीवालुकापूर्यभूत्वा वा क्रूपिकायतम् ॥
विवश्य सुन्धां तद्धो विद्यं कृषीं निवश्यत्।
पिटरीवालुकापूर्यभूत्वा वा क्रूपिकायतम् ॥
विवश्य सुन्धां तद्धो विद्यं कृषीं निवश्यत्।
पर्व दाद्धामिकं विचित् पावकं क्यालयेत् कमात्॥
स्वं दाद्धामियां मिक्नियते एस स्वमः।
स्कोटयेत् साङ्ग्योतं तस्त्रभूमं ग्रन्थकं स्वनेत्॥
स्वस्यस्य स्वतं सुनं ग्रन्थकं ग्रन्थमं ग्रन्थमं ।
स्वीविकानुपानम् स्वीवकंत्रमं स्वीवयेत्॥"

इति भाषप्रकार्यः ॥ रसस्यक्षेत्रं, जी, (रसस्य पारस्कः सःकिन्।) पारस्य मःच्हांकरसम्। यथा,---"स्राधसं विषकाषम्याकन्तः चुनहवान्तिः। चित्रसोकानिद्याचारतान्याककनन्तिः॥ कर्त हतेन यूवेब गरान् वशाशिककंषेत्। ' इ.सं चंबिकतः क्रतक्षकेत् बप्तापि कषुकान्॥" इति भावप्रकाशः ॥

( तथासा विष्टति: ।

"ग्रन्थकेन रसं प्रायः सुद्धः अर्थे क्षित्रक् । कष्णकाभी यदा कतो विश्वाय वनचापतम् ॥ द्वासतिश्वी तदा सेयो क्ष्यिती रसकोविदेः । स्वी रोगचयं श्वनादनुपानस्य योजतः ॥" इति मुक्तिन्य ॥ ॥ ॥

इति वैश्वकरशिक्षकारवंथष्टे जार्यमार्थाध-कारे ॥)

रसराजः, यं, (रसानां श्वासूनां राजा इति। "राजाइः:सक्षिश्वरुष्।"५।८१२। इति टण्।) पारदः। रसाञ्चनम्। इति राजनिष्येषः: ।

रववेषः, ग्रुं, (रवान् व्यवसान् वातृन् वेहीति। तिष्ट् + प्रचाद्यम्।) पारदः। इति राज-विषेग्रहः॥

रसवती, खी, (रखो विविधकाद्यरको विश्वतिश्वा-मिति। रस+ "रसाहिश्वखां" ५। १। १। ६५ । इति मतुष। मछा वलम्।) महावसम्। इत्वमरः ॥ (यथा, वांख्यसम्बतीस्याम्। ६। "यथा घृमाइक्विसामान्यविश्वेषः पर्नते जनु-भीयते तस्य च विक्वसामान्यविश्वेषस्य स-जन्यको विक्विश्वेषो हरो रसवसाम्॥ ॥॥॥") रसविश्विरे, जि॥ (यथा, जार्यासप्तश्वती। ॥६८। "रोवोश्य रसवसीनां व कर्कश्वो वा स्वरातु-वस्ती था॥")

रक्कोधनं, सी, (रय: भ्रोध्यति नेनित। शुघ् + डिक् + कुट्। रसं मार्ट भ्रोध्यत्य नेनित वा।) टक्क्ष्य:। रति हैमचन्द्र:॥ (रसस्य भ्रोधनम्।) मारदशुडि:। यथा,—

"जुमारिकाणिकतर सम्बेषेः जतेः कथायेश इनीविमिश्रितेः । यक्तिकेशापि विमर्श्ति रखी दिनव्यं चर्क्यकी किंशुच्यते ॥ यवं कद्यितः स्ताः वक्को भवति निश्चितम् । वक्षीयजीक्षायेश स्त्रितः स्व क्ली भवत् ॥ सर्पाची विश्विकायन्या भ्यान्ति देशिकाः । स्ताः समावक्षायेः स्थादति देशिमान् ॥ द्विभावप्रकाषः ॥

( मसाकारम् ।

"नयस्या वर्द्धमानस्य चार्यसस्य रसेन च। वायस्याचानपूर्वीतं महेनं रसयोधनम् ॥ रषां प्रक्षेत्रम्सावन्तद्देवत् सरसेन च। मावन मुख्यतां याति नमवारं विश्वस्यः॥ उड्डुक्योख्यारनानेन न्यद्वाक्ये चालवेत् स्थीः। सर्वरोडविनिक्युँतः नम्बस्यस्वकितः॥ भागते मुख्यतोऽयं युन्यते सक्षेत्रस्याः॥ रति वेषकरसेन्द्रवारयं यदे जारकमारवाधिन्त्रारे॥)

रविषक्रं, की, (रचवातं विक्रिमितः) व्योवधविष्रेयः। तथा नामानारं विक्रूरस्यः। यथा,——
"तुष्ठकतस्य यद्गीयाद्विष्ठम्भागणतुर्यम् ।
त्रुष्ठमम्बद्धः भागेकं तायत् सिक्रममध्यम् ॥
व्यथा पारस्यार्वं त्रुष्ठममध्यमेव हि ।
तयो: कञ्चलिकां कुम्मादिनमेकं विवक्षयेत् ॥
व्यक्तिकां वायका वार्वं कुष्ट्येदतियवतः ।
तया वारमयं सम्बद्धः वाचकुमों प्रवेपयेत् ॥
व्यक्तिकां क्रोडियता तु कूष्यां वाच्यिकां
विवेत् ।

तां कृषीं वालुकायकी स्थापयित्वा इसं पचेत् ॥
व्यायं निरम्तरं दशाद्याविद्याविद्याचित्रयम्।
ग्रक्षीयाष्ट्रदेशंलयं सिन्द्रसम् ॥
दिस् भावप्रकाशः ॥

(मतान्तरम्।

"एयक् समं समं क्राका पारदं मन्यक्षनाया।

नवसारं यूमसारं स्मिटकं बाममाजकम् ॥

निम्दसिन संमद्दें काचकूष्मां निषेध्ययेत्।

सुखे पावाकसाटकां एका सुदां प्रतिपयेत्।

सामान्येतिकाषकाः एथक्षं प्रोध्य विषयेत्।

प्रयेत् विकातापूरिरागकं मितमान् भिषक्।

निवेध्य जुक्तां दहनं मन्दं मध्यं सरं क्रमात्॥

प्रज्ञातका दाद्यं यामं साकृष्णीतं सनुद्वदेत्।

स्मोटियका तृ सक्तामनद्वं कर्मरोगेष्ठ योजयेत्।

क्षाः खं रससिन्द्रं सन्दिरोगेष्ठ योजयेत्॥

दित्र स्यसिन्द्रम्॥

दति वैद्यक्रस्तेन्त्रसारचंग्रहे चारकमारका(स-

रसस्यानं, भी, ( इस: स्थानमाधार छन्पत्तः ! स्थार्गयस्य। रसस्य पारदस्य स्वरानमिनीने।) डिङ्कलम्। इति श्रम्बचन्त्रका ॥ श्रहीरस्य रसस्यत्व । तस्य प्रमार्थे रसप्रस्टे दश्यम् ॥ रसा स्त्री, (माधुमादिकः यो विविधो रसी व्यवस्ता-मिति। "चार्यं चादिभ्योध्य्।"५। २।१२०। इति अच्। रचति प्रव्हायते इति वा। रच+ काच्। ठाप्च।) प्रशिवी। रतामर:॥ रसना। (सन्पर्भायी बचा, भावप्रकाचि ।१।१। "राका युक्तरसारस्या सुवकारका। यजापकी च तरसा सुरान्या अवसी तथा।") पाठा। (बास्ताः पर्यायो यदा, भावप्रकाधि।१।१। "पाठानकामस्त्री च प्राचीना पापचेलिका। रकाष्ट्रीला रखा प्रोक्ता पाठिका वरतिस्तिका।" प्रक्रकी। ( अन्याः पर्यायो वया,---"प्रक्रकी गणभच्या च सुवद्या सुरभी रता। मदेख्या कुन्द्रकी वसकी च बहुसवा॥" इति भावप्रकाशस्त्र पूर्वक्रक प्रथमे भागे॥) कच्च:। इति मेदिनी। काचा। काकीसी। इति ग्रम्बरकावकी॥ (रवानजम्। यथा, भाजवत-। १०। ६। १२।

"रसा दिश्रक्ष प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः चिती वच्चनियासश्रक्षका ॥" स्था च तुल्लेय । १ । १३ । १६ । रसाभा

"क्नतो मे कितिर्गार्भः बाक्सामा रसो "रसी र्यातनं गता।" इति तहीकायां सामि-मादा: ॥ वदी । बचा, ऋग्वेदे ।१।११२।१२। "याभी रखां चोरचीदुः विविक्तवः ।" "रसं तरीम्।" इति तद्वाम्य यायवः॥) रचासनः, ग्रं, ( स्वनतीति । सन् विदारे + चाण्। रचाया भूमे; खन:।) इकुद:। इति भ्रम्द-

रशायमं, क्री, (रतामां चयमं रसस्य चये जाबते इति वा। जन्+ ७:।) रखाझनम्। इति राजनिषेत्दः ॥

रसाज्ञनं, क्री, (रसनातमञ्जनं इति मध्यप्रलोघी क्रमेघारय:।) दशकाताञ्चक विश्वेष:। रशक् भ्रोजम् ६। प्रकार: । रसोद्गतम् । रसाध-जम् ५ जतकम् ६ वालभेषच्यम् ६ दाक्री-काषीस्वम् ८ रसराषः ६ वर्धाञ्चनम् १० रचनाभेन् ११ कालिवारम् १२। काला गुवा:। विस्तानम् । विस्तानम् । चत्रुवानम् । मधुरत्नम् । षादुलम् । रलामित्तविवश्वहिं विकाप्यकार-माशिलम् ।

"रीत्यान्य भाषमानायां तत्तिङ्नुरसङ्ग्रहम्। तरभावे सुकर्तकं राजींकाचयसञ्जवम् ॥" इति राजनिषेखः: ॥

व्यपि च । "दःमींकाचमर्स चीरं पारं प्रका स्वाधनम्। तदारवाञ्चनाच्यं तनेचयो: परमं चित्रम् ॥ रचाइनं तास्येप्रीनं रचग्रभेच तास्येणम्। दचा इतनं कट् क्षेत्रायिषने विकार सुत्। **उन्धं र**वायनं तिक्तं देदनं द्रशदीयकृत ॥ <sup>अ</sup>

इति भावप्रकाशः 🛊 रकाष्ट्राः, पुं, (रविनेष्ट्राः युक्तः ।) व्याक्तातकः । इति राजनिवेद्धः । (बाजनिकश्रक्रेश्य विवर्ग जातवान्।)

रचातकां, स्वी, (रसायाः तकं निकाशास्त्राकोक-विश्वेष:।) पातालम्। एतामर:। (यथा, मञ्चाभारते। १९। ५६०। ५६। "जयाच वेदानस्कितान् रयाततगती चरः॥") पालाकभेदः । यथा,----

"व्यसचे वित्रवाचीन निस्त्रवा तसामसम् ॥ मदातज्ञ सुन्तं सप्तमच रसानलम् । माताजनेदाः सप्तेष नामतः कीर्णिता वामी। तत्र पातालमेकेकं दश्चाइसयोकनम् ॥"

इति श्रव्याला ॥ ( इद्मेव निवासकावचानां निवासस्यानम्। ल**षा च**्देदीभागवते । ८ । २० । ८—१२ । "ततीश्वकाच विवरे रसासलसमाक्ये। दितेषा निषयनचिव प्रथायी दानवाचा ये ॥ नियातकवचा नाम चिर्ययपुरवाधिनः। कार्विया इति च प्रोक्ताः प्रत्यनीका चित-

मञ्जेषसभीत्मत्रोव मञ्जाबाञ्चवित्रसाथा । वक्षेत्रस्य च इरेस्रेजना इत्रविक्रमाः ॥ विकेश्रया इव अका विवरे विवस्थान जि.। ये वे वाग्भिः सरमया ग्रक्तपूत्रा निरन्तरम् । मक्तवर्वाभरसुरास्ता (क्ता विश्वति सा र ॥") रसादामं, क्री, (रसानी चादानं यक्तम्।) ग्रीव-वाम्। इति हैमचन्त्रः ॥ (इसावा दानम्।) भूमिदाभण ॥

रसाधारः, पुं, ( रसानी जनानी चाधारः । रसी प्रथिती घरति साकवेशिनेति वा। ४ + साम्।) क्रमे:। इति प्रव्दरकावनी । रसस्याधारच ॥ रसाधिकः, पुं, (रसाय क्रावांदीनां द्रवीकरकाव व्यधिक: अवल:।) टक्क्स:। इति राज-विघेत्रः । अधिकरसम् ।

इति भाषा । तत्प्रयायः । रसार्भम् १ तास्ये- रिवाधिका, आहो, (रसेन स्विधका ।) काकीकी-हाचा। इति राजनिर्धेसः: 🛊

> रसाभासः, पुं, (रस इव श्वाभासते इति। श्वा+ भाच् + चच्।) जनीचित्रविधिष्टरसः। तसा जचमं यया,---

"चनोष्टिकप्रहराले चामाची रसभावयी:।" भागी चित्रभाज रसानां भरता (इप्रधीततचः-बानां चामधीर इतसे वर्तेक इंग्रयी जिल्लीप-लचयपरं नोध्यम्। तच वालकुत्वसये इक-देश नो दक्षेते। उपनायक चंस्रायां स्तिशुक-तथातुभयनिष्ठायां प्रतिनायकनिष्ठले तह्नद्धम-गुर्कादगतकीये। प्रान्ते च श्रीननिष्ठे। गुर्व्वा-द्यातव्यति कास्य । जन्मवसाद्यसादि । व्यथम-पाचगते तथा वीरे। उत्तमपाचगतले भयानके जीयमेवसम्बन्धः तत्र रतिवपनायकनिक्रले स्वाः

"साभी सम्भतरो वर्ग चनभिहं ब (लाइमेका (कर्ग) चौकीमाष्ट्रकति तमाजमजिनक्श्यातमः

शक्त(त: ।

तक सन्दर! सक लवा! घक्ष सा वस्तित गोष्या ग्रारः श्रुवा तां परिरम्ध मक्क्यकलासक्तो इदि: मातु कः ॥"

बहुनायकनिष्ठले यथा,— "कामगृक्त एवं सुवन (जस्वेरण सम्बे वैषां जति सत्तत्र । पास्तुरयं कपोलः।"

चतुभवनिष्ठलं वथा,---मः वासीमाधवे मन्द्रनस्य भावस्याम्। पञ्चान दुभयनिक्रसंथिप प्रथममेकनिक्रसं रतेराभाससन सिति मीसको चनकाराः। तजोदा चरकं यथा रज्ञावळ्याम् । साग्रशिकाया चान्योऽन्यदर्शनान् प्राक्ष वसराचे रति:। प्रतिनाथकनिष्ठले यथा चयपीववधे। चयपीवस्य जलक्रीकृत्वकेने। यधमपात्रगतत्वे यथा,---

> "जनसालम्य प्रश्रवणी-शिरिमक्तिकृत्यमाथि कावि शिक्षी।

व्यवश्वित शिरी पुरी निष्ठवा ं ब्रक्तपानुत्कचयाचकार भक्तां 📲 तियंग्जनले यथा,--"समीमतमीह वनान्तरेष्ठ वस्रामारे वस्त्रभगाज्ञवणी। पचित्रपची भजनाहभङ्गी यङ्गीतमञ्जीञ्चल सा भः जी॥" चारिप्रव्यात्तापसारमः। रौहाभाक्षो यचा,---'रसीन्पुसविधालकोजनयनः कच्योत्तराष्ट्री

स्मृताक्यमिवभीर्धृतशतुर्वाको हरे: प्रश्यतः। व्यापातः कटुकोक्तिभिः खमयसद्धिकर्म

बंबास्मोटपटुर्युधिहिरमधी इन्तुं प्रविद्या-३व्योगः ॥"

भयानकाभासी यथा --"अञ्जानम् को हुमधीरको चनः श्रष्ट्रसरकारिय यस्य द्रश्लेम्। प्रविक्ष हैमादिशुष्टायश्चानार

निनाय विश्वद्विसानि कौश्चितः ॥" क्कीनीचिविषयमेव कि भवं रसप्रक्रातः। एव-अन्यत्र । इति वाहित्यद्रभेगे १ प्रदिच्छेदः ।

रयाकां, क्री, (रयाक्षकोशको यक्षा) हत्ताकाम्। इति राजनिर्धस्टः ॥ चुक्रम्। इति भावप्रकाशः ॥ पनीग्रतायाचा । वकुनायकविषयायां रती रसाम्बः, एं, (रसेन सक् आक्षो यस।) आस्रवेतसः। इति राजनिवेदः॥

पाचितिर्यगादिमते ऋकारे वानीचित्रम्। रोहे रसायकः, पुं, (रसं रसत्वसयति प्राप्नीति इति। कास + क्षुत्।) हक विशेष:। इति प्रस्द-

> रसायमं, क्री, कटि:। इति राजनिर्देखः॥ (रसी दुर्भ व्यवनं मतं बस्येति ।) तक्रम्। इति हेम-चनः ॥ विवम् । (रसा रसरक्तास्य ईयन्ते प्राप्यक्ते कर्ननिति । इ. 🕂 खुट् ।) ज्वराचाधिः नाशकोषधम्। इति मेदिकी ॥ (यथा, मार्थः।

"वाक् गुग्यस्पयुक्षीत प्रकारेचं रसाधनम्। भवनयस्थेवसङ्गावि स्थाकृति वक्तविक च ॥") "न स्तन दिना कामां न कामतेन विना इस:। कृतकान्त्रसमायोगात् रखायनसुदीरितम् ॥"

रति राजनिर्धेष्टः॥ \*॥

कार्य रसायवाधिकारः। तत्र रसायगस्य

"वष्णरावाधिविष्वंसि वयसक्तमाकानाचाः पत्रुषां टंडतं ट्रबं मेवणं तद्रसायनम् ॥" रसायनस्य प्रक्रमाच् ।

"दीषंमायु: स्ट्रनोर्मेषामारीम्यं नदस्यं चयः। देखेलियनके कालिं नहीं विन्देदसावनात् ॥"

"पूर्वे वयसि मध्ये दा सतुष्यस्य र्वायनम्। प्रमुद्धीत भिष्यम् मात्रः (काम्बग्रुह्नतमीः सहा । नाविमुद्धमारीरस्य युक्ती रासायनी विधि:। म भाति वाचित्व क्रिके रङ्गयोग इवाक्ति: " रसाय

चाय तर्दराचरवाणि । "श्रीतीर्च प्रयः चौडं इतमेकेवाशी दिशः । विशः समकामचवा प्राक् पीतं स्थापवेडवः ॥

मक्त सम्पर्धाः स्वरतः प्रभाते
प्रयोण्य यश्चीसश्च न्या पूर्वाम् ।
रश्ची गुज्ञास्तु सम्प्रतपृष्यः
सन्तः प्रयोण्यः सन्त ग्राचपृष्याः ॥
स्वायुःप्रशानासयनाम् नानि
सन्तास्त्रिक्षं स्वर्त्वनानि ।
सन्धानि चेनानि र्यायनानि
सन्धानि चेनानि र्यायनानि
सन्धानि चेनानि र्यायनानि

अक्ष्रक्रपर्वो हासी। वरभी दिन जोके। तदलामें अक्षिदापि यासा। तस्या क्राय रक्षायनलात्। "मास्त्रिकेस तुगासीका प्रियाल्या सब्योग् स। विकास सिनया वापि युक्ता विश्वं रचायनम्॥ विक्ष्रस्यक्ष्रकरामुख्योकसामधुगुक् : क्रमात्। वर्षादिक्षभया प्राच्या रकायनगुस्तिका॥

> पुननं बस्याक्षेपलं नवस्य पिटं पिनेट्य: प्रमसाहेमासम्। मासवयं तक्तितुर्वं समीवा जीकोरिप भूय: स पुनर्गष: स्यात् ॥ यं मासमेकं सरसं पिवन्ति (इने हिने सङ्गरण:ससुखम्। चीराधिनसे वजवीर्धयुक्ताः समाञ्चलं जीवनमाप्रवर्गनः ॥ भ्रतावरी संकितिका गुड्रणी सङ्ख्यां सङ्गलस्यो। यतानि ज्ञा समभागयुक्ता-म्याच्येन किंदा सञ्चनाविकासात्॥ जराय जान्यस्य विद्यात् हो। भवेत्ररी वीर्ययकारियुक्तः। विभाति देवप्रतिमः च निर्वा जभामयो भूरिविष्टबनुद्धिः ॥ पीताचगचा पयसाह्रेमासं **एतेल तेतीन सुखाम्**नना वा । वार्यसा पुर्ट वपुषी (वस्ते वालसा प्रसासा ययामुङ्गिः ॥ काय:पर्कं गुग्गुलुरच याच्य: प्रतत्रयं चौषपतानि पश्च। पतानि चारी निमतारजस सर्वे जिड्न्यात्रसर्वमेव।"

नोष्ट्रगुम्गुष्टुः।

"न केवनं दीवेशिकायुरस्रते रवायनं थी विविधं निषेवत । यतिं च देवविनिषेवितां सुभां प्रमायते नचा तथेव चाच्यम् ॥" दत्ति रसायनाधिकारे भावपनामाः ॥

(तथा च।
"नाभोषायोष्टिप्रकानां रसादीनां रसायनम्।
पूर्वे क्यसि मध्ये वा तत् प्रयोण्यं जितासनः।
स्मिथस्य सुतरक्तस्य विश्वहस्य च सर्वया॥
नावित्रहे प्रदेशे स्थितस्यो रासायनो विधिः।

वाजीकरी वा सिवने वच्छे रङ्ग इक्शवल: ॥" "रसायमानां दिविधं प्रयोगन्दवयी विदुः। क्रटीप्रावेधिकं सुर्ख्यं वातातिपक्रमत्र्यथा ॥ निर्मात निर्भय चर्चे प्राप्योपकर्क पुरे। रिम्मुरीचां यमें देशे जिसमें क्यानी चनाम्॥ भूमातप**र जो या जव्यी म**रकां व्यविक श्विराम् । सम्बद्धीपकरणां सुक्टां कारसेन् कुटीस्॥ व्यथ पूर्ववेशीच संपूज्य पूज्यांकां प्रविशेषह्याः। तक संग्रोधने; मुख: सुखी जातवता; पुन: ! ब्रक्षचारौ इतियुगः ऋह्धानी जितिन्त्रयः। दानभी लद्याचळात्रमचन्त्रभायणः ॥ देवतातुक्ता युक्ती युक्तस्वप्रप्रचागरः। प्रियोधधः पेश्र्लवान् प्रार्भेत रचायमम् ॥ इरीतकी सामजकं सैन्यवं नाग्नरं वचान्। करिन्न पिष्पनी वैशा गुक्कोच्यान्त्र पिनेत्॥ किम्भः सिन्नो नरः पूर्व्यं तन साधु विरिचति । ततः शुद्धग्रदीराय सतसंग्रजनाय च । जिरावं पे चरावं दा सप्तादं वा इत्तान्तितम् । ह्ळाह्यावकमाशुद्धेः पुराकशक्तिरिय वा ॥ इत्यं चं क्ष्मनको इसा रसायनस्या इरेत्। यसः यद्यौगिकं पक्षीत् अनंसाकोचा साक्षाः-

"कुटीप्रवेश: चाकिनां परिकारवतां हित:। चातीरवाया तु ये तंत्रां सूर्यमान्तिकोविधिः॥ वातात्वमधायोगा वक्त्यन्तेरतो विभावतः। सुस्कोपचारा भंग्रीरिप ये न देख्यवायकाः॥"

इत्युत्तरमाशीययागभटे १८ व्यथाये॥ विशेषस्त तसित्रधाये दात्तथः॥ ॥ १सः पारदः जवायया तव्यातीय-इरितालादिकः ष्ययं आव्यय उपायी वायस्य तत्। सर्वादि-करणम्।

ष्मधरसायने र्या उवास । "गोम्दर्य इरितालच ग्राम्धकच मनः शिकाम्। वर्म वर्म ग्रङीला तुबावत् शुष्यति पंवयेत्॥ रकादश्रदिनं यावत् यक्षेत्र रचयित् शुचि:। मकाय ध्रपदीपादिनवेदीदु अधिमात्रती: १ मन्त्रसु ॐ इरिहराय रस।यनं सिद्धं कुरुकुर खाद्या। अयुत्रणपेन सिक्षिः। तहरी गोनमं सत्या वक्त्रवावेष्ट्येत् पुन:! कत्तिकां लेपयेत्तस्य ऋष्याशास्त्रकृत्वार्थत्॥ असे कुके विनिधिष्ठे पलाध्यकारविष्ट्रमा। च्यालयेहरयामन् गाम्यया प्रश्वरोदितम् ॥ तद्भक्त जायते सिद्धिकिद्धि सिद्धिसमाक्त्रज्ञम्। तास्त्रपाचे खायमधी विन्द्रमाचं वियक्ति । तत्वजाच्यायते सर्वे नामधा धक्करीदितम्। दातवं गुरुभक्ताय न दद्याद्रमानसे। सिद्धपीठ भवेत्सिहिमायशीलचाचापने:। यसी कसी न दातचं दातवं प्रिवभक्तकं। व्यक्तिसुखं क्षिणातीमां पाचकामां विशेषत: । शोर्धं शोर्षं सञ्चारीषं देवानामपि दुनेसम्॥"

प्रकारानारम् । "कानीय वड्डयक्रेग समर्गं तीजकदयम् । वस्रातं शिवचातं मायाविद्यसम्बासम् । बीजनयचार्यातं प्रजपेन् समलोपरि । चारीतितोजनमानं क्ष्णायित्यसम् वर्षः । दुष्यमानीय यक्षेत्र चारोत्तरप्रमं जपेत् । वस्त्रयुक्तिन स्वांत दुष्यमध्ये विनिचिपेत् ॥ उत्तापं क्षालयेत्रीमान् मन्दमन्दिन बह्नि । रिपूर्वेदाहं पर्यानमाई प्रोषं भवेद्यदि ॥ तदेशोत्तीका सद्धं दुष्यं तीये विनिचिपेत् ॥" ततः परीचा कर्त्तवा । "विर्धमं पावने द्रधं दृष्यं तीये विनिचिपेत् ॥" तत्रवे प्रजपेक्षम् वर्ष्यवस्थानमास्यकम् ॥ साह्यं नोजनं तामं इष्य उत्याप्य यक्षतः । गृज्ञाप्रमानं तद्धं सत्यं सत्यं (इ प्रकृदि ! । रीधं भवति नद्द्यं नान्यथा प्रकृरोदितम् ॥"

"त्राष्ट्रसीमं प्रश्ला तस्य सृषि शिववं सं पूरविवा स्पेस्य सुद्धं गुर्च बद्दा नृतनस्थान्य
स्थालीमध्ये संस्थाय स्थालीसुद्धं स्टारिना
संतिय निर्वानस्थाने प्रात्तरार्ध्य पुनःप्रातयावत् बद्धिना स्वालं द्यात्। ततः सुभेचले
स्थालीसुखसुद्ध्य सर्थभस्य विद्याय शिवधीर्यः
रहीयात्। ततस्तीलकामितं तालं गालियत्वा
तस्तिन गालितताले रिक्तकमाचं तत् शिववं यां
द्यात तेन तत्रच्यादेव तक्तालं सुवर्णोभूतम्।
च्यादे शिवाचेनं स्ता प्रचात् प्रयोग यव
कर्तवः ॥" इति दक्ताचेयत्वे दिच्यरक्ताचयसंवादे रसायनं नाम त्रयोदशः पटलः॥)
रसायनः, पुं, गरुषः। विद्धः। इति मेदिनी ॥
रसायनपताः, स्थी, (रसायनेन प्रचति या।

चिकाक्टप्रेषः ॥ रमायनग्रेतः, पुं, (रसायनंषु श्रेतः ।) प्रारदः । इति राजनिर्धेष्टः ॥

कल्+अच्। टाप्।) **चरीतकी। र**नि

रकायनी, क्यी, (रसान् तैलादीन् 'व्ययंत प्राप्तीति। व्यय् नःशुः। डीप्।) गुक्ती। काकमाची। महाकरक्यः। गीरचद्रश्या। मशिक्त्दा। दति राजनिर्धेग्टः॥ (मक्किता। व्यक्ताः पर्यायो यथा,—

"मझिडा विकसा (जिल्ली समझा कालमेविका।
मक्क पर्गों भक्कीरी भक्की योजनवक्कापि॥
रसायम्यक मा काला रक्ताज़ी रक्तयदिका।
भक्कीसकी च गक्कीरी मझ्या वक्करिझनी॥"
इति भावपकाशस्य पूर्व्यकको प्रथमे भाग॥)
रसाजं, की, (रसं व्यालासीसि। व्यान लान

रसाज, आः, (रसं कालासात । का + ला + का: ।) सिक्रकम्। बीकम्। इति मेहिना ॥
रसाजः, युं, (रसं कालाति राक्षाति। का + ला + का: ।) इन्हाः। काल्यः। इत्यमरः॥ (यथा, साहित्यहंपर्या १०परिन्हें है व्यतिष्ययोक्ष्यकृष्यः।
"प्रागेव करिकाचीयां चित्तसुक्तिकाकृतम्।
पाकादृद्धिकवकुत्तरमाजसुक्तिव्यः॥")
पनसः। इति श्रान्थरज्ञावजी ॥ कुन्दरद्धकम्॥

पनसः। इति श्रन्थरज्ञावली । कुन्धरत्वनम् । गोघृमः। प्रकृतनामेश्वः। इति राजनिर्धसः। रसोत्त

रचालचा, च्ली, (रसेन चलचा।) नाड़ी। इति श्रस्यिषाका ॥

रमाला, च्हा, (रसान् चालातीति। चा+ला 🛨 न:। टाप्।) इसना। दूर्वा। विदारी। इति मेरिनी । त्राच्या । इति श्रम्बरतावती ॥ श्रिस-रिकी। तत्पर्याय:। माज्जिता १। प्रवासर: ॥ तस्याः कर्णप्रकारी यथा,---

"चारी माचिषमञ्जयमुर्वितं रथाएकं ज्रकेरां मुध्यं प्रस्ययुगीकातां मुचिपटे किचिच

वाष्ट्रित चिपेतः। दुर्भेनाह्यभेन कत्ययनवस्थात्मां हुएं सावये-देलाबीजनवङ्गचन्त्रसारचेथीरयेच सद्योजधेत्॥ भौमेर प्रियमोजनेर रचिता पाचा रचाला

श्रीक्षणीत पुरा दुन:पुनरियं प्रीखा समा-खारिता । रुषा येन वसकाव किंतदिने संखा परं निखद्य-सास्य सादतिषीयंद्रहिर्गिशं सर्वेन्द्रवानां

मीक्की तथा अर्दि में रविधीविताक्रा वे च प्रमत्तवनितासुरतः(तिक्कितः। वे चापि मार्गपरिचपैनाभी लेगाचा-फ्तिवासिसं वपुचि गीवसमाशु कुर्यात् । रचाला भुक्तका बज्या रोचनी वासपिक्तिन्। दीयकी ष्टंचकी किन्धा मधुरा ग्रिशिरा घरा। रक्तपित्तं स्वयं दाचं प्रतिक्यायं विनाधायेत्॥" इति राजनिषंग्टः ॥

व्यापि चा "दभी । व्हां एक मी वह व्हासध्यं साम्य वा वा ना ना ती: प्रसां चौत्रपत्रच पच चविवः मुख्याचतुर्मेराव-

रकामाक्ष्यसुरुषं महिकतः कर्षे जवकं नया भुता प्रक्रापटे धने; करतवेनोक्तया विसा-वयेत् ॥

लक्षाको जातनाभिचन्त्रत्वरेश्युक्तवृधित कर्परेक सुगान्धलं तदस्तितं संतोचा वंद्याप-

स्वसार्थे मधुरेत्ररेख रचिता स्रोधा रसाला

भोसुकेषाधरीयनी सुखकरी कार्कन निकं प्रिया ॥"

इति भावप्रकाशः ॥

इसाजिका, की, ग्रीर्गनाला। इति ग्राब्दचिक्तका ॥ | इसेन्द्र:,, पु, ( इकार्ग भातुरसानामिन्द्र: ग्रेन्ड: । ) चाकु विया इति भाषा ॥

रधाली, करी, (रसान कालाति का। आ + का 🕂 कः । डीप्।) पुष्कृते च्चः । इति राज-निर्वेश्ट: N

रवाश्वाचा, का, प्रताम्योत्तता। इति राज-

रसासार:, पुं, (रससा चासार:।) वासक- रसोत्रमः, पुं, (रसेष्ठ जत्तमः। यदा, रसः वस्त्रवस्त्रवनगांच चित्रवन्तः ब(वक्कान-वन्द्राचार्यम्। धमाधार्कसमये

"चतुर्धे विज्ञमाद ब्रह्मकेति। उत्तरविकत्पक-समाध्योक्षेत्रे दिनीय: शब्दानश्विहिकापृटी-विश्रिष्ठक्तिम् य चानची वास्त्रप्रस्टादि-विषयप्रयचभारव्यागप्रयुक्ती नतु चैतव्यप्रयुक्तः। यथा विधियञ्चाय प्रकृत्तस्य विधिपरि-प्रात्तवभूतप्रेताचा हतस्य विधिपाप्तः स्थावेश्य भूतावानिद्विवत्तिमार्जेख कीर्वेष महानामस्रो भवति तथा सविक्रव्यवसमाधावसकावन्वनव-सम्बेन विद्यानम्हरसाखादगाभावेशीय व्यनिष्ट-सविकसाक रूपं बाह्यप्रचित्रत्विचागम् । त्रभागम् अमेव खाद्यति तहसासादनमित्रयः। लच्यान्तर्याच समाधीखा∫द। निर्विक व्यक्-समाधारभवाचे चतुभूव मान्यविक्या पुनस्त खेवासाहर्ग का गम्हका जा सिंच का तथा रसासार रवर्ष:।" रति सुनोधन्यास्था

रवासाही, [न] ग्रं, (रसं मधु आसाहियतुं शीकसस्य। चा+सद्+ियनि:।) भगरः। इति भ्रम्हमाता ॥ रसासाहविभिन्ने, ति ॥

रसाइ:, पुं, (रत: खाष्टा व्याख्या यस्त्र।) खर्काइव:।इति र्वमाला 🎚

रसिकः, पुं, (रसीश्वयस्थाचेति वा। रस् + छन्।) बारसम्भी। इसि रावनिषेग्ट: ॥ सुरङ्गः। इस्ती। इति वारकतः॥ यर्षे, त्रि। इति मेहिनी 🛊 ( यथा, भागवत । १ । १ । इ ।

"धियत भागवतं रसमालयं

सहरही रिवता स्व भावका: "") रचिका, च्लो, (रचिक+ठाष्।) रचाना। इश्वरसः। इति मेदिनी ॥ काची । रसना । इति

रसिकेश्वर:, युं. ( रिविकार्गा स्वज्ञानामीश्वर: । ) मोक्तमाः । बचा,----

"हन्दावनान्तरे रच्चे रासीत्सवसस्त्रमुस्वाम्। रासमक्तनधाकां नमामि रसिने वरम्॥" इति ज्ञाविवर्ते गयपतिस्वके १२ कथावः ॥ (रसिक्य चेष्ठभ ⊬)

रसितं, क्री, (रस ग्रब्दे+ भावे क्र:।) बेध-निषीय:। इत्रामर: । क्तन्। क्तवादिसाचित, चि । इति मेरिनी ॥

रसुन:, पुं, ( रव + जमन्।) लम्ब:। इति ग्रस्ट-चित्रका॥(विवर्षमस्य रसीनप्रक्ट्रे द्वातवाम्॥)

मारदः। इति राजनिषेत्रः॥ (यथा, भाव-प्रकाशी। १।१।

"वासाध्यो यो भवेदोगो यख गासि चिकित-सितम् ।

रसेन्द्रो इन्ति तं रोगं नरकुन्नरवाधिनाथ ॥" चासा पर्याधारिकं रसभ्यत् त्रष्टसम् ॥)

उत्तमीव्या) सुन्नः। इति द्रायमिर्धयहः॥ मेरद्रम्य ।

कच्यानन्दाखादनं थाः इति वेदानतशारः ॥ 🗱 । रसोद्ववं, स्ती, (रसात् मारद्वातीयञ्जवतीति । उत्+भू+चन्।) हिष्कुतम्। इति राज-निर्वेग्दः । रसजाते, जि ॥

रसोन:, युं, (रसेनेकेनोन: ।) रसन:। इति राज-निर्चेग्ट: ॥ (तस्योत्पत्तियेषा,—

"राष्ट्रीरस्टतचौर्योक लूनात् ये प्रतिता सनात् । चान्तरस्य कवा भूमी ते रसीनत्वमानताः ॥ द्विणा गाञ्चित तसती देखदेश्वसद्वदम् । याचादत्यतमभूतेर्यासणी: सरसायनम् ॥"

इति वाभटे उत्तरस्याने ३६ व्याधाय: ॥ "चाच वीर्याच वर्षामि रचीवसा महामते। रसेच पचामगुँको रसोनकोन वर्जित: ॥" "इम्रा वाताहिशामनो रखोनो विक्तितो वृधीः। जाञ्जकानि रसामीय भीजनार्थे प्रदापयेत्॥" रति चारीते कलास्याने हतीयेवधाये ॥

कवास्यगुणाः । "रवीनो हं इसो हमा: (सम्धीता: प्राचन:

रसे पाके च कटुककी च्छा सधुरको सतः । 🍐 भयमनाग्रहत्वकारी गुचः पित्ताक्षहिदः। वलवर्धकरी नेधाजिली वैच्यी रक्षायन: ॥" इति च भावप्रकाशस्य पूर्वकाकी प्रथमे भागे॥ चामादिवरकमस्य रसोनकश्रुक्टे जनुनभ्रक्टे च द्रस्यम् ॥ )

रचीननः, पुं, (रचीन + खार्चे नम्।) रसुनः। तत्पर्याय:।

"लगुनस्त रसीनः स्वाद्यमन्त्री सन्तीयक्षम्। चारिटो म्बेक्टकन्द्रभायवर्गदी रसीनक;॥" तस्वीत्पत्तियेथा,---

"यदाच्दतं विनतेयो जद्दार सुरस्तमात। तदा ततारपतिहरू: सुरसोनीरभवद्ग्रि॥ प्रदक्षिय रसैयुँको रसेनामीन विकास:। तसराहसीन इत्युक्ती हवाको सुमनेदिनि: ४" व्यस्यावयवगुव्याः ।

"कटुकचापि ऋणेष्व तिक्तः प्रचेष्ठ वं स्थितः। नावे कथाय उद्दिशे नालाये लदय: स्तत:। बीजे तु मधुर: प्रोक्ती रचस्तर्युखवेदिभि: ॥" बाख भवनगुगा:।

"रचोनो हं चर्चा रुक्यो स्विन्धोसाः पाचनः सरः। रसे पार्केच कटुककी च्छा सप्तरको सतः॥ भवसमानकम् कष्टो सुदः पित्तासष्टश्चिष्टः। मलवर्णकरी सेधा दिली नैत्री रसायमः ।

> चुद्री सर्जी संस्वर कुष्टि गृत-विमन्धगुल्या ब चिकासधीपान्। दुर्गामक्कष्ठानकसाद्यम्-

समीरखनासककोच इन्ति । अर्थ अर्थ तथाकाच हितं लगुनसेविनाम् व यायाममातपं रोवमतिनीरपयो गुड्म्। रसोनमञ्जन् पुरुष स्थलेदित जिरुक्तरम् ॥"

इति भावप्रकाशः । (तथास्थान्या विष्टतिर्यथा,---"बन्दतस्यने जातः स्राह्यस्य सङ्ग्रान्।

जचार वेनतेयच चचुना जिदिवं सतः ॥ संगामसमसम्बाप्ते समवेगप्रधाविते । ब्याट्ट ऐ वे अपने प्राप्ते चाना साम्हतनिन्दनः ॥ सक्षत् सन्द्वित देचे पतितास्तव संस्थिताः। तसात् कालवधाःचातं दुभिष्यं हारधान्दि-

विशुक्ताः सान्ने सर्वा दशकाकप्रतानिकाः। मसाच कानने सन्ने प्रष्ठ र गष्टनं गता; । तेषां मध्ये बरायस्तो मित्रहीनोऽतिबर्करः। सयष्टि; सर्गाण्युसाः भ्रीयोद्नावलीसुखः । सवक्तस्ये; खुधापन्ने; ऋषिभिस्तच विश्वतः। सीर्था चुधातुर: समा पर्यट खर्नरां महीम् ॥ क्षत्रचित् पुर्वययोगेन स्टबान् विटपान् सुभान्। नीसश्चेवालसङ्काश्चान् श्राह्मसान् बहुलान्

श्वधासंयोक्नेनापि सक्तवान् वाह्नजानपि ॥ धब्सासानमारे शुष्कान् विटपान् तदननारम्। शक्तवाम् कन्दकान् सीर्शेष मासमेकं तथा

ऋधि;॥ यकात् सुभिन्ने सञ्चाते सर्वे चैकन संस्थिताः। सीरिप इड़ी युवा भूता गतस्तत्र च यत्र ते॥ तं इद्राविकायाप्रज्ञाः, पप्रच्छः, किंकतं लया। मोक्तवानु सीर्थाप किष्यच रुवा ते: ग्रापित-

यस्त्रया साहितं प्रयंतहभक्यं द्विजातिभिः । द्शेश्वमपि चित्रक तकाच्यातं रसीनकन्॥" "नेन रक्षोनकं नाम विख्यासं सुवनवये। क्षक्र टायड निमं सीधी भी के प्रमें ससुद्वरेत्॥ बहा पुटे सुनिग्नैप्तं भारयेल आहामते । राप्ताध्यद्योगासँग स्त्रियंत सीर्थतं सुवि **॥** वर्षासुधिरेचेव कार्यकाच्या युतम्। गामवं और के चे च च जमोदाक दुजयम्॥ भृतसीवर्षकोपेसं वासरीमे विश्वयतः। मातुष्क्रदर्सनापि स्वानाच्च प्रकेश्तितः ॥"

इति द्वारीते कल्पस्याने छतीयेश्यामे ॥ चकान्यत् दिवाभच्यलकार्या(दकं र्योनप्रव्ह इष्ट्यम् ॥

रसीपलं, क्री, (रसवत् पारद इव उपनम्।) मौत्तिकम्। इति जिकाकश्वः 🚜

रकां, क्यों, (रस+"ऋषिश्रुविरसिष्यः कित्।" उका । १२। इति नथत्वयः।) दखन्। इति चिद्वान्तकीशृद्धासुमादिङ्क्ति: ॥

रखं, सौ, (रसात् सुक्तावादिपरिपाकात् सागत-मिति। रस + बत्।) रक्तम्। इति श्रम्ह-चिन्त्रका ॥ ( यथा, महाभारते ।१८।५०।३२। "यम्नैव मन्धिनो रस्तं नरूपं साम्रोम्बद्धत्॥" रसयुक्ते, चि। यथा, भगवद्गीतायाम् । १७ । १ । रहस्या, स्त्री, (रहस्य + टाष्।) नदीमेहः। "रखाः चिषाः स्थिरा हुद्या काश्वाराः

शास्त्रकाष्ट्रया: ")

रस्या, स्वी, (रसाय दिता। रस्+यत्। टाघ्।) राखाः। (चास्ताः पर्यायो यथा,— "राका युक्तरसा रखा सुवद्या रसना रसा।

रलापकी च सुरसा सुगन्धा अवसी तथा।" इति भावप्रकाश्रस्य पूर्णस्वके प्रथमे भागे।) पाठा। इति राजनिषंग्टः॥

रंड, तुक्त ग्रती। इति कविकव्यहम:॥ (ब्राह्म चुरा०-पर०-सक०-सेट्।) र इयति र इा-पवति। इति दुर्गाहासः॥

रंइ:, [स्] की, (रम+"रमेखा" जवा० ८। २१३। इति बसुन् हुगागमच। "बहि रिक्थामसुन् इत्यही रंच इति धातुप्रदीपः।" इस्रुक्ष्यतः।) वेगः। तन्त्रयोगः। तरः २ यवन: ६। इति तड़ीका॥ (यणा, रहु:।

> "न पाइपोच्चृलनभ्रक्ति रंडः (भ्रतीक्षयं ऋक्ष्ट्रेति मादतस्य ॥")

र्इ, ऋणि । इसि कविकलपद्रमः ॥ (भ्वा०-मर०-सक०-सेट्।) रहति सुखं हीन:। इति दुगी-

रइ, इ. इ. ग्रायाम् । इति कविक्षपद्रमः ॥ (भ्वा०-च्यात्म॰ सक् ॰-संट्।) इ, रंद्याने। इति दुर्गाः-

र्इ, तृक त्यांगे। इति कविकरणहुमः॥ (चार्का चुरा०-पर०-सक०-सँट।) रचयति प्रोक घीर:। इति दुर्गादास:॥

रइ:, [स्]क्री, (रमर्लेशिक्तनृ। रइ:+"ईग्रेड च ।" उमा० ८। २५८। इति चासुन्प्रत्ययः । इकारकानादेश:। "रह तामे व्यक्तादस्ति रष्ट इति धातुप्रदीय:।" इत्युक्कल:।) निर्क्जनम् । तत्रायायः । विविक्तः २ विचनः ३ क्त: ३ नि:श्रलाक: ५ रह: ६ उपांशु: ७ इत्यमर: ॥ (यथा, रघी। ३। ३।

"तदानमं खतसुरभि चितायरः रच्छ्यात्राय न हिम्माययौ॥") तिस्मा रति:। गुत्राम्। इति सेदिनी 🛊 रकः, (स्) य, विजनम्। इत्यसरः॥ "रही निधुवनेश्वि स्थादही गुर्ख नपुंसकम्।" इति र्भसचा ॥

<sup>\*</sup>देशाहमात्र रक्षीय्यायं श्रम्दामारं वा(का सुरत-वाचकम्।" इत्युष्णुतः। ४। २२४॥)

रहस्यं, चि, (रहसि भवम्। रहस्+ दिगादि-लात् यत्। इत्युष्पुत्तः । ८। २१८।) गोप-नौयम्। रष्ट्सि भवम्। इति मेहिनौ च्यमर्च ॥ रहस्यरोमसार्थानवधी यथा,----

"न मपेश्राच्छी: क्रीडित स्वानि स्वानि न संस्पृपीतः रोसाथि चर्छस्यानि नाधिष्टेन सदा बर्जन् ॥" द्रित की स्मेरि १५ अप्रधाय:॥

इति भैदिनी ॥ ( यथा, महाभारते ।६।६।१८। "रइस्तो ध्तकुम्नाच सर्यूच गरंखर ! ॥") राका। पाठा। रति राजगिर्धस्यः॥ रचितं, चि, (रच+क्त:।) विकातन्। यथा,--"वातस्तकसादी च सनी च सतस्र नक्षा।

गुरोक्तद्रचितं जला जपकमा समाचरेत्॥" इति तन्त्रसारः ॥

व्याधिचा

"हिम्होरेन्डकाचिरहितो जनार्चाट्री अग्र-বিষ:।

भं भवेदब्द्वेष्ठेश्व योगेश्यावं विश्विभागेत् ॥" इति जातकपहानः ॥

रा, ल दाने। प्रश्रवी। इति कविकव्यहम्, ॥ ( ब्यहा॰-पर॰-सक्त॰-व्यनिट्।) स, राति। इति दुगांहासः ॥

रयः इ ख्यदः ४ यवः ५ । इत्यमरः ॥ रंघः ६ राः, ख्यो, (रा + सम्यदाहित्वातृ क्विष् ।) विश्वमः । दानम्। इत्येकाच्यरकोषः॥ काच्यनम्। इति श्रव्यकावली ॥

> राः, [ रे ] पुं, ( रा हाने + "राते र्कीः ।" उद्या∙ २। ६६। इति की:।) धनम्। (यथा, भाग-वते। ३ । २५ । ३८ ।

"चालानमनुये चेष्ट वेरावः पद्मवो

य**द्याः** ॥" )

स्वम्। इत्यमरः ॥ श्रम्दः । इति भ्रम्दिना-वली। (क्ली, श्री:। यदा, ऋति है। १०। 186101

"स चनायदुवस: स्र्यंग चित्रामस्य केतवी रामविच्यन्॥"

"चित्रो नानावर्षो रो रायं श्रियमविन्दन् छाल-भना।" इति नद्वाक्यं सायगः॥)

राता, च्ली, (रा दाने + "त्तदाधारा चित्र तिभ्य; क:।" उगा०३। ४०। इति का:। बहुल-वचनादेवन इस्तः।) नदीविशोषः। (साच प्रात्काली द्वीपस्थानां नदीनासम्यतसा। यथा, आगवते। ५। २०११०।

"तंत्र वर्षात्रयो नदाच्य सप्तेवाभिष्ठाताः । सुरसः भ्रतभ्रदक्षी वामदेव: कुन्द: कुसुद: पुच्या-वव: यहसम्मतिरित। धनुमती सिनीवाली सरस्यती क्वाह रजनी नन्दा राके सि॥") क च्ह्रोगः। नवजातरजः च्ह्री। (रायतं दीयते देवेभ्य इवियस्माम् । इति निचग्दुदीकायां देव-राजयच्या। ५ । ५ । २१ । ) सम्पर्धे द्विधि:। इति मेदिनी ॥ ( यया, ऋरवेदे। २ । ३२ । ४ ।

"राकामचं सुख्यां सुद्र्माञ्चवे

घटकोत् न: सुभगा बोधतुकाना ॥" "संपूर्णच्यापीशंसाकी राका।" इति सायकाः ॥ राचासी विश्रोध:। सा च खरस्य भूपे गाखाय। स जननी। यथा, मदाभारते। इ। २०४। ९-८। माक्षेत्रद्य उवाच।

"पुलस्यस्य तुयः क्रीधादद्वेदेषीरभवस्तुनिः। विश्ववा गाम सक्तोध: स वैश्ववगमी भात ॥ बबुधे तन्त् सक्रोधं पितर राधासेश्वर:। कुवेरकत्प्रसादाचं यतत सा सदा वृष ! ॥ स राजराको सङ्गायां निवसन्नरवाञ्चन:। राष्ट्रक्षी: प्रकृते तिसः पितुर्वे परिचारिकाः ॥ ताः चहातं अञ्चात्मानं सन्तोषयितुसुदासाः। नहिषं भरतप्राद्वेत ! वृत्यमीतिविद्यारदा: ॥

पुर्योत्कटा च राका च माजिनी च विश्री

षा गीरवासाईया राजन् । श्रीयकामाः सम-

ध्यमाः ॥ भ तासां भगवास्तुष्टी मधात्मा प्रदरी वरान्। जीकपाजीयमान् पुत्रानिकेकस्या यथे सिनान् ॥ पुर्योत्कटायां जदाति दी पुत्री राचसंचरी। कु अकर्याद्शयीवी वर्षनाप्रतिमी स्व ॥ भाषिनी जनवामास पुत्रमेनं विभीषसम्। राकार्या सिथुनं जज्ञे खर: ऋपेगला क्या ॥") राज्यतः, पुं.रज्ञास्यसात्रचः रच रव राज्यः। तत्पर्याय:। कीयप: २ कवात् ६ कवाद: ८ भासप: ५ चाश्रर: ६ राजिचर: ७ राजि-चर: = कर्जूर: ६ जिक्षाताच: १० यातु-धान: ११ पुरेयजन: १२ नेक्ट्रेत: १३ यातु १८ रच: १५। इल्सर: ॥ सम्बादनः १६ चयाटः १० रचनीचर: १० कीजामा: १८ वृच्छा: २० नक्ताचर: २९ प्रलाधी २२ प्रलागः २३ भूनः २, इ. इ. कि प्रव्हरकायली । जीलास्वर: ५५ कल्याव: २६ कटपु: २० व्यक्तिर: २८ कोला-लया: २६ नरधिश्रम: ३०१ इति जटाधर:॥

"रचोमाचासिकामेव ततीय्यां चयहे ततुम्। लतः खुद्वसावी चाला चर्च कीपाध्यमाणतः॥ श्वाृश्वामानयाकारांश्व सी/क्वज्ञावांस्तः। विक्या: भ्राप्तुला जातासीम्प्यभावना तं

नैदं भी रच्चतामेव तेरक्तं राज्यतासुतं॥" इति विद्युरायम् । \* ।

ण्यस्य ।

मस्योत्यश्चिया,---

"रचोगसं क्रोधवग्रात् स्वनामानमजीजनन्। दं हियां विद्युतं तेषां भी मसे नाहतं चयम् ॥" इति साइधे चाहिनाँ कव्यमान्वयनास् व्यथाय: । 🛊 । राज्यसभीच्यात्रानि बया,— "शुक्तीक्षात्रुपपन्नच यची चिक्कान्वितं अवेत्। के ग्रावपत्रमाधृतं साहतन्त्रासवद्ववे । ॥ क्तिः संयुष्टसम्बन्धः भागीवेरचनी भवेत्। तकाम्याचा घरा विद्वावद्यान्य तानि वर्णायेत् ॥ राचना गाम ये प्रोक्ताको सञ्जनवनभीटग्रम्॥"

इति वासकापृराखी ३६ खध्याय: ॥ # ॥ त्रवा विद्वारः, स्वर्थलोकाद्यः । यदा, — 🔒 "बनीचचरा ये च भूतप्रेतिपशाचनाः। बर्म्बाया रहाशां स्ते तत्रेव चर्नत हि। भोबे विक्रमधि प्रसिक्तेषां सन्भूतपापामाम्। चात कार्ड कि विशेष राख्या ये कतिनसः। ति तु अर्थाइधः सर्वे विषयम्यर्वविकाताः।"

इति पादी सर्गसके १५ सधाय: ॥ \*॥ (चनेनाधिष्ठितस्य शीतानी तत्त्वसं यचा,---"सक्रीधहर्षः अक्रुटीसुद्दमनं ससंभ्रमम्। घष्ट्रमां प्रधावमां भ्राव्हमां भेरवागवन् ॥ व्यज्ञादिनापि विक्षिणं नष्टनिदं निम्नाचरम्। निक्रोक्तमशुक्तिं सूर्यं कूर्यं पर्यभाषियान् ।

रोयणं रक्तमात्वकारक्तमदासिष्यिम्। डट्टाचरसंगीसंगलिकानंदप्रनच्छरी। **इसमामत्रकाले च राज्यसाधिहितं वदीत**॥"

इति वाज्ञभटे उत्तरस्थाने चतुर्थे ३ ध्याये ॥) चारप्रकार्विवाद्यान्तर्गतिविवादिविश्रीतः। यथा, "बासुरी दविशादानाहासर्थः; मसयानिष्यः । राच सो युद्ध करकात् पेधाच: कत्मका चरुलात्॥" इत्इाइतचम् ॥

( रामालाकान्तरचा यथा, सनु:।३।३३। "इत्वा किह्नाच भिक्ताच क्रोधनती उदती रहान ।

प्रसद्ध कम्या इर्गंराचिसी विधि वचात ॥" राचमविवाद्यसु चलियस्थेव प्रश्नसः । यथा, त्तचेव। 🗗 । २३।

"चतुरो ब्रक्स कस्याद्यान् प्रशक्तान् कवयो विदः। राचनं च चियस्येनं चासुरं वेद्यभूत्रयोः ॥" निन्दाप्रजोत्पनिजनकतया सुत्राचारयपेटाया राज्ञमादिविवाचसः ग्राइंतलमाच तजेव। 1 48--18 1 4

"इसरेषुच शिष्ठेषु हर्शसातृतवादिन:। जायका दुर्विवादेष्ठ बद्धाधकीष्टियः सुनाः ॥ व्यक्तिस्ति. क्यीविवाष्ट्रशिक्या भवति प्रजा। विन्दितेनिक्तावृणी समाज्ञिषान् विव-कायत ॥"#॥

च्यव्दविग्रंघे, पुं. क्वीं। यथा, तृक्त्रसंहिताः याम्। 🖰 । ३५ ।

> "इक्टासिदेवं दशसंयुगंबत तचाद्यमञ्दं परिश्वाविसं भ्रम्। प्रमादायानस्मनः परं यन् म्याद्राच्यं चान्त्सं भ्रमच्या")

रघ:सम्बन्धिन, वि 🛭

राचनी, उसी, (राचस ∔ कीम्।) कौंबाधी∤ राक्तसम्बो।यया,रघु:।१२ । ६१ । "ढपूर विचिन्नता तेन अक्यार्था राज्यकोष्टताः। जानकी विश्वका। भि: परीतव भक्षी विश्व ॥") देवा। हच्च निस्यायत्। इति विश्वचन्द्रः॥ च खा चोरगासगन्धदश्मित यावत्। इति मेरिनी ॥ सायाञ्चवला । यथा,---"प्रात काली सृष्ट्रभीकान सङ्गवस्तावदेव तु। मध्याद्रच्चिस्कृते; स्यादपराक्षस्तत; प्रम् सायाच्चित्रसङ्कः स्यान् आहं तत्र न कार-

राचसी नाम सावेला ग्रर्फिता सर्वकामे सु॥" इति तिथादितस्वम् ॥

राचर्नेन्द्रः, पुं, (राच्यानामिन्द्रः।) रावणः। इति चिकायाः प्रेष:॥ (शाद्यसपतिमार्च च। थया, सञ्चासार्ते। १ : १५८ : १८ : "धिक् । व्यागसति पुंस्कामे सम विधिय-

पूर्विषां राष्ट्रसंकराणां सर्वेषासयप्रस्करि ॥") राचा, च्यी, (जाचा। रजधारीक्यात जस्स रलम्।) जाचा। इसमरः॥

हास ऋ ग्रीवालमध्यीः। इति विविक्ताहमः। (अवा०-पर्०-ध्यक्त०-सक्त० च-सेट्।) श्रीयः को दरहिती भाव:। काल मधीं भूषणं लामधा निवारसम्। मर, अरराखन्। इति हुरा-

रागः, पुं, (रञ्जनसिति रच्यते ३ नेनिति घा। रज्ञा + भावे करती वा चन्। "चनि च भाव-करमधी:।" इ.। १०। इति क्लोम:।) मात्र्ययम्। जोहिनादि:। (यथा, क्रमारे।

"रागेस काला समाकी सर्वे न ज्यधनाली हमल चनार ॥") कोशादिः। चातुरागः। (यथा, खार्थासप्त-

"तानवमेळ क्तिः; परीप हिनदागमस्न-

प्रत्याम् । २०० ।

सङ्घाटिमः । कर्ष इव कामिनीनां न श्रीभने निर्भेद: प्रेमा॥") गान्धाराहि:। कृप:। इति मेदिनी ॥ चन्द्र:॥ स्रयं:। इति भ्रव्दरत्नावली । जाचादि:। (यथा, क्वमार । ४। १६।

"तमिमं जाद इचियातरं चर्यां विस्तितरागमें इस् मे ॥") रिक्तमिलिट्। रक्तनम्। इति नानायेरतः-माला । प्रीति:। यथा, --"वीतरामभयकोधिम्धितधीम् विरूचते॥" रति भगवहीताञ्चीकटीकार्या श्रीधर्खामा ॥

तसा जच्चां यथा, — "सुखमण्डां चर्त्त सुख्यति । यतस्तुप्रवायोक्तर्वात् चरागद्रति की नेप्रते ॥" इत्युज्ञ्चननीजस्ताः ॥ 🗰 ॥

( अभिमत्विषयाभिनाय:। च तु पचकांग्राभा-मेत:। यथा,--

"व्यविद्यासितारागरेशाभिनिवेशाः 🛒 पश्च-कोद्याः। रागोश्मिमनविषयाभिलायः।" इति ग्रिष्णुपालवभ्रटीकायां सिल्लगाथः। ४।५६४ "स्खाउपयी रागः।" इति पतञ्जलिः। गान-शास्त्रीयरागा यथा। भरतमतं इनूमकतं चरागः षड्विषः । तैषां नामानि यथा। भेरत: १ को शिक: २ किन्दोल: ३ शीपक: ७ श्रीरागः ५ सेचः ६। चनूमझरतयानेते प्रतिक मेर्च पच रागिग्यः। सीमेश्वरकतिनाथयोक्तत प्रतियो घट् रागिएयः। एतेया प्रतिका मटो पुचाः एक्तेकपुत्रभाषां च। कक्षिनाध-सोमेचरसते घड्रागा वचा। श्रीराम: १ वसनाः २ प्रवसः ६ भेरवः ४ मेघः ५ नट-नारायमः ६। इति नानासंजीतपा । अस्म । अस षाय रागसा जुत्य (त्तरंखास्यामानि। "येसु चेतांसि इज्यम्ते खग्नात्त्रतययर्भिनाम्। ति रागा इति कथ्यन्ते सुनिभिभेरतादिभि: # गोपीभिगीतमार्थमेनेकं क्रवासतिथी। तेन जातानि राशायां सच्चायि तु घीड्य । रागेष तेष्व महत्रियातामा अग्रति (वस्ता: ।

राग:

कालक्रमेथ समापि मास एव तु हाइति। के चिद्रहमित ते दाशा; सर्वे सम्तीति विश्वितम्॥ मेरोकत्तरतः पूर्वे पश्चिमे दक्षिकी तथा। समुद्रकाकी ये देशास्त्रचामीयां प्रचारका।" सथा च । चाङ्गवङ्गकालङ्गतेलङ्गभू जिङ्गकी वङ्ग-सरक्रयमलक्ष्मिकाक्ष्मीवीरकीरकाक्सीरनाभी-रनाचीरसिन्धुनालन्धरसमसमधीनवधसलयही-च्या बाइयमातवजानवमस्य चीकोत्मतक्र-न्तर्सं इतइरिकेजभेरत-को धलम्झवालमञ्ज-भक्तसीविद्रत्तवातिकञ्चातगुज्रातगुञ्जरकातञ्चर-गोज्यविज्ञीकृरमञ्जेदिकाचीपाचालसौराद्य-धरली इत्रदस्त्रभाकी कप्रदस्यका सरूप इहिससे-विद्भेदुमेटवाटकीकटदेवेक्ननटक्ननगटभोटक-याटकर्षाटकशोटकुन्तिकावन्तिककाका-कान्यकुक्रभोजकाम्बोजतोषतुस्वार्विष्टार्वली-चारवाभगेच[बदेचवाजीकच श्ररीक विग्रामां न-क्तर्दिशेषु शागः: प्रकरकौति। "बस्य अवसमाचिय रञ्जनी सकताः प्रजाः। सर्वाचरक्रनाहितोस्तेष राग इति सहत:॥"## व्यव शागाः।

"कारी मानवरागेन्द्रसती महारतंतितः।
श्रीराग्ध ततः प्रधाहननस्य नन्तरम् ॥
हिन्दोनस्य कर्णाट एतं रागाः घडेव तु ।६।
घटस्याद्राग्धिगति तत्र क्रमण्णः विद्या मया ॥
धानसी मानसी चैव रामकिरी च सिन्धुङ्गः।
स्वाधावरी मेरदी च मानवस्य प्रया रमाः ॥६
देनावनी च पुरवो कानडा माधवी तथा।
कोड़ा केदारिका चाप मझारद्यिना रमाः॥६
गास्थारी सुभगा चैव गौरी कोमारिका तथा।
वेनोयारी च वेरागी श्रीरागस्य प्रया रमाः॥६
सुडौ च पद्ममी चैव जिन्दा पटमञ्जरी।
गुज्यरी च विभाषा च वसक्तस्य प्रया रमाः॥६
माय्री दीपिका चैव र्ण्यकारी च पाह्यहा।
वराड़ी मोरदाटी च हिन्दांतस्य प्रया

इ.स.: १६॥ नाटिका चाच भूपाकी रामकेकी गढ़ा तथा। कामोदा चापि कखाकी कर्काटखा प्रया

श्रमाः । ६॥३६॥॥।

व्यथ कार्वानयमः ।

"विभावा लिला चैव नामी हा पठमछरी।

रामकी री रामके ली वेलां यारी च गुच्चरी।

रेशकारी च अभगा पचमी च गड़ा तुड़ी।
भेरवी चाय नोमारी रागिग्यो हम पच च।

रता: पूर्वा क्षकां तु गीयको गायं गीतमी:॥

वराड़ी माय्री कोड़ा वेरागी चाय धानसी।
वेलावली मीर्डाटी समेता रागयोगितः।

गेया मध्या इकां तु यथा भारतभावितम्।

गामारी ही पिका चैव कल्या थी पुरवी तथा।

कां बड़ा प्रार्वी चैव गौरी केहारपाडिड़ा।

माय्री मालवां नाटी भूपाली चिन्छा तथा।

कां बड़ी सालवां नाटी भूपाली चिन्छा तथा।

कां बड़ी सालवां नाटी ग्रां की चिन्छा स्वार्थः।

प्रदेष चापराक्षे च रणका गावगीचरा: ॥
दश्रदकात परं राजी धर्मंद्रां गावगीदिनम् ।
मेषमक्षाररागस्य गावं वर्षास सर्मदा ॥
भीषम्यां समारम्य यावत् जन्मोत्सवं हरे: ।
तावह्रयन्तरागस्य गावस्तां मनीविभि: ॥
ध्रक्षीत्यानं समारम्य यावहुर्मामहोत्सवम् ।
गीयत तद्वीर्वातं मालधी सा मनोहरा ॥
सर्मेषामिष्ट रागायां रागिगीवाष्य सर्म्याः ।
रङ्गभूमी वृपाद्यायां कालदोवो न विद्यते ॥
रागचाजापयेदादी तत्यकास्तरनन्तरम् ।
नान्यपक्षी प्रमातका वृपाद्यायां न दूषस्यम् ॥
रागाः सङ्घ रागिययः सद्विष्ट्रां ह्रां स्वात-

ायथहाः। च्यामता त्रकासद्गात् त्रकार्यं ससुमासते॥"#॥ च्यय ध्यानम्।

"नितम्बनीचुम्बितवक्षपद्मः शुक्तव्यति: जुक्ककवान् प्रमक्त:। सङ्गीतशालां प्रविश्वन् प्रदेवि मानाधरी मालवरामरान: ११॥ नी जो न्यां कर्या युगे वह नी म्बामा सुकेशी च सुमध्यभागाः। . देवत्सद्वासाम्बदम्बदक्काः सा भानसौ पदासुचावनेचा ॥१॥ करे युना चाम्बुगयस्या इतस्तमकारु विनोक्यकी। क ब्रहस्पार्थ्यो (साकर क चारा) सामाणकी संक्षिता विचित्रा। २॥ प्रतप्त चार्मी कर चारवक्रा कर्णावतंसंकमलं वहनी। पुष्यं धनुः पुष्यग्ररिद्धाना चक्रावना राम(करी प्रदिष्टा॥३॥ महेन्द्रनील द्यातिरम् चाची प्रवाह्यकी कपिलाधयक्तम्। विचित्रकाभरगासुकै भौ सा सिन्धुड़ा कान्तसमीपर्यस्था॥४॥ **जवाप्रस्**नद्युतिविम्बवक्रा सकच्यदां करयोदेधाना । चौमां प्रकाच्छा दिलगा चयरि-राष्ट्रावरी रङ्गकिला विरुध्धः ॥५॥ सरोवरस्थास्पाटकस्य मन्दिर सरोत्हें: ग्रङ्गरमधेयली। ताल्प्रयोगप्रतिरङ्गाति गौरीतमुर्नेरविका सतीयम्॥"इ॥ ॥॥

जाय सकार:।

"विश्वारणीकोऽतिस्कान्यस्यः कान्नापियो धार्मिकण्रं नयुक्तः। कामातुरः पिङ्गलंबस्यमो मझाररागः प्रियकत् सुवैष्यः॥१॥ सङ्गितितोत्पुक्तकताविङ्गञ्जे नतस्यितः कान्तस्मागमाय। वैज्ञावसी चन्यकमीकिनी सा वासा विश्वासर्या विद्क्ता॥१॥

रइ:सुकानाप्रियमाखपर्यं रन्यं वद्यनी कृत्रकुम्भयुग्ने। दूर्वादलध्यामततुः सकामा पुरानने; सा पुरवी निक्ता॥२॥ चाशोकरुक्तस्य तते निषसा वियोगिनी वास्त्रकासिनाङ्गी। विभूविताको चटिखेव बाला या कान इंग ईमल तेष सम्बी॥३॥ संस्था संस्था गते दधाना प्रश्वनमाला इधितेन वाला। गौरी स्वकान्तानमपुम्बितास्या सा सुन्दरी साधविका निकुझे ॥॥॥ सकक्ष्मी वादयति समर्गु-ग्रानाचेमभ्यस्यति सभासिन। सदेव साला विज्ञिता च माला कोडा कला सानवती सना चा ॥५॥ कात्वा समुत्ती संवतौ सदेष्टा के द्वाप्रकाच्य न्हिलवाहिषिन्दः। निष्योक्यको तिभिरीयकाकौ केहारिका रक्तपरोधरकी: ॥"६॥ 🗱

चय श्रीरागः।

"जीजावतारेख वनानारा नि चिन्दन् प्रस्तानि वधुसद्वाय:। विनासवेद्री द्धार्ति(इश्रम्हिः कीराम रुव प्रथितः पृथियाम् ॥१॥ मन्धासुकाले ग्रष्टमधादेश प्रवाद्यकी इपिनाकयक्तम्। धाराधराधातुविचिचिताङ्गी गान्धारिका गन्धसर्वे निधक्ते ॥ १६ रसनया सुविचारकी सुकं विद्धती कविकोविह्कौतुकम्। सुक्वितान्द्रतभावनतत्त्ररा भगवती सुभगा समुद्दान्ता ॥२॥ पुष्पोद्यानं चार्डमाजीकनापे: क्रीकृलस्य मी क्रिलाकाकली छ। रामा क्यामा चर्गुकानाच चीमा गोरी गोरी गौरवालोकदिए। १२॥ चङ्गालकार्या स्मुटकोस्टो(भः प्रकाशियायां रजनीविष्टारम्। श्रञ्जाय कालीन समंबसनी कीमारिका कामकला वहुमा १८६ गौर । पादास्ती जसभ्य खेंयला ग्रन्थोइतं गन्धमालं द्धाना। गागारलोपायगैर्भात्सभाष-

वैलायारी कथाते वालिकेयम् ॥४॥ उक्तासयको धामको रहः स्थान् प्राखवन्ध्रमा। मालगीकुतुमस्याभिर्वेरामी रामिने स्प्रमा॥ द

> "चूलाकुरेकें य सतायतं में विचूर्णमानाकणनं चपदाः। पौताब्बरः काचनचाक्रहें वसन्तरागी युवित्रियस ॥१॥

रागः

सुरुवमानातिस्थीत्यासा सुक्तावनाकव्यितज्ञारयण्यः। चूताकुरं पासियुगे वक्षनती जवारवाङ्गी तुङ्किरितयम् ॥१॥ संगीतगोषीयु गरिष्ठभावं समाखिता गायनसम्प्राये:। खर्माक्रिजी मूप्रपादपद्मा सा प्रथमी प्रथमवेदवेकी ॥२॥ उर्वि केश्चयस्य सुभारं विद्वती भ्रयनोत्यितचा वनेश्रम्। विवृत्तिता जववित्त स्याङ्गी भासुरा कलिता कथिता वृद्धे: ॥६॥ खस्वीक्षणापः परिष्ठाख्यमाना विवोशिमी कानावियोगदेशाः पीनसनी चैव भ्रामसप्ता ध्वामा सुकेशी पटमझरीयम् १८॥ क्षवीत्रकाच विस्मृतकाकी ब्दबंति या सञ्जानकू जितानि । कान्तान्तकं गनुसनाः प्रदोध वा गुष्परी वेश्वको चिताकी ॥४॥ व्यध्यापयन्ती निर्णाद्यवस् सङ्गीतप्राक्तासि विवेचनाभि:। मनोचरा चारलताभिरामा समक्तभावाकुञ्जा विशेषा ॥"६४०॥

व्यय चिन्होतः।

" इस्साभिकासेन पतन् पृथियां उत्याधितसत्ज्ञमभाषिष्टन्देः। उक्षोलसङ्गीतरसैविहरभो विन्दोलरागः कथिली रचन्ने: ॥१॥ सयूरकेकाश्रवणोक्तवनी मयूरिकानृत्यसतं किरकी। मयूरकाम्तीव सितिं दघाना द्यावृश्का चंक्यिता गुक्तते: ॥१॥ प्रदोधकाचे यस्तंप्रविद्या प्रदीप दक्ता वक्षा । सीमनासिन्द्रवि**राजमा**ना सुरक्तमाच्या किल दीपिकेयम् ॥२॥ साह सक्षीभिविषने वसनी विविषयणोणनितमयङ्गा। निरीक्यमाखाननद्रमेखा या सा देशकारी कथिता गुगनी: ॥३॥ भर्त्रदेशामा चरखार्विन्दं निषेधयकी परदेश्यानम्। प्रकासहान्यससुखे निमया सा पाष्टिका संकथिता कथीली: 181 कर्य दवाना सुरपुष्ययुक्तं स्प्रत्स्वचीजमनोचराक्षी। सीरानना चार्विलीसनेचा वराङ्गनेयं कथिता वड़ारी ॥५॥ उत्पन्नमाने प्रथमापराधे मानं पुनः कर्तमना चौरेसः।

श्रमुक्तभावातियमं वहनी सा मोर्डाटी इतनिवद्या ॥"६॥ ॥ यथ कर्याट:।

क्षणाटः।
"लपाकपाकिस्तुरमाधिकारो

मयूरककातिस्काककानिः।
स्पुरिक्षणिकापरसः प्रधानाः
क्षणांटरामां इतिसाकवर्कः॥१॥
चिरं नटन्सी मुभरङ्गमध्य
संप्रार्थयन्ती निंदमं वसन्तम्।
सुमीतनांच्यु स्नतावधाना
नटी सुप्राटीपरिधानदेशः॥१॥
स्वनायकं पुष्पस्तराधिकाः।
स्वनायकाः।

भूपालिका सा ख्वलंडुकरीया ॥२॥ खाधापयकी युकसारसाराः श्रीराम रामेति सुवधालच्याः। वामस्तनादृष्ट्वितायुक्तश्रीः श्रीरामकेनी कथिता कथीकैः॥३॥ विशेषयेट्यप्रयाती समस्ताव् कलाविकासेन विमोध्यक्तां।

ह्इतिस्था परिपृष्टे्इा बहा प्रसमस्त्रभारभवा ॥६॥ भर्त्तुः समं पायसि सन्तरकी पर्योविहारेख सरीकहाखि। विचिन्तती सौरभमोदमाना

कामीहरामिण्यहिता ग्याची: ॥५॥ याधृता नटतृत्वपरिक्रमेख बाला जीलाभि: सुदती सत्ताहरा। नटीनां कलाखी कलयति मक्तका

खण रागरागिकीनां भावनिक्यकम्।
"मालवः श्रीक किन्दोलो मझारक्तरुनन्मस्।
गायन्ति गायका धीर सानन्देन चतुर्यम् ॥
वसनो रागः कर्जाटो हो वीरा भवतः कमात्॥
धानसी मालवी चैव भैरवी माध्यो तथा।
सुभगा पचमी नाटी वेलीयारी च गुष्करी॥
कामीरा चापि कस्याकी कोड़ा केंद्रारिका

स्खप्रस्थानं सुखरिता कि क्कियीककापम् ॥"६॥

कौमारी मायूरी चैव दंशकारी च सिम्बुड़ा ।
रामकेली च भूपाली रागिग्यकेति विश्वति:।
आगक्षीया दित प्रोक्ता गीयक गानकीविदेः ॥
पुरवी कानड़ा गौरी रामिकरी च दीपका।
आग्रावरी विभाषा च वड़ारी च गढ़ा तथा।
रात्तक जब रागिग्यो वीरांधे गानसक्तमम् ॥
वेषावकी च गान्यारी जिलता पष्ठमञ्जरी ।
वेरागी रागियी चापि मोर्डाटी च पाडिडा।
कर्यामा विजानीयात् समैता राग्योवितः ॥
रागिय रसमागन षट् चंश्वामात्रीय च ।
कर्यामक्तवीरेष्ठ ज्ञापनार्थं मतस्यम् ॥"
दित संगीतहामोहरे श्विननारहसंबादे १ । ३
चाधायी ॥ (तथा च संगीतहर्येश ।

व्यव राजाकासङ्गतं दर्भवति । "शिवशक्तिसमायोगादृरागाको सम्भनो भनेत्। प्रवास्तात् प्रवासाः स्तुः वस्तु निरिका-

सञ्चीवक्राणु श्रीरामी वामसेवाह वसन्तकः। सन्तीराह भैरवीरभूत् तत्पुरवात् पचमी-

देशानाकाक्षेत्रामी नाष्प्रदक्षी शिवासभूत्। मिरिकाया सुखातास्ये नष्ट्रनादायकीश्मवत्॥" ष्यय रामवेता।

"मधुमाधवी च इंग्राच्या भूपानी भेरवी

वेलावली च सकारी वक्षारी घोमगुष्परी। धनात्रीर्मालवत्रीच मेचरागच पचन:। देशकारी भेरवच कांकता च वयनकः। एत रागाः प्रगोयको प्रातरारभ्य निल्लाः। गुर्करो की भिक्षिक भीव सावेरी पठमञ्जरी । रेवा गुक्किरी चैव भेरवी रासकिकंपि। सीराटी च तथा गेया प्रथमप्रश्रदोत्तरम् । वैराटी तोड़िका चैव कामोदी च क्लड़ायिका। गामारी नागग्रन्दी च तथा देशी विशेषत:। शक्राभरको मेयो दितीयप्रकरात् परम्॥ श्रीरामी मालवास्त्रच मौरी त्रिवसर्वा ह्या । नष्ट्रकल्यायसंज्ञाच सारङ्गमृकौ तथा । सर्वे नाटाचा कंदारी कर्णाच्याभीरिका तथा। वक्ष इंबी प्रकारी च लतीयप्रकरात परम्। कार्बराकावधि क्रेया रति राजाः सुख्यप्रदाः ॥ यथोक्तकाण यवित शया: पूर्वविधाणत:। राजाञ्चया सहा गया न तुकार्त विचारयेत् ॥" इति रागवेता।

व्यय करता:। "कीरानी रानिकीयुक्तः विविदे नीयति वृत्ते:।

वसनाः सस्यायस्य वसनातीं प्रशीयते ।
भेरतः सर्वायस्य कर्मा क्रीस्ते प्रशीयते ।
भक्तस्य तथा गयो राशियया स्व भारदे ॥
भेषराभो राशियांभर्मतो वर्षास्य गौयते ।
नकृनारायको राभो राशियया सद्य क्रिमसे ॥
यथेक्यया या गासवाः सर्वानुं सुखप्रहाः ॥"
रति राशायां कर्तुनिर्थयः । इति सोसेन्दर-

सतम् ॥ ॥ ॥ )

रामच्याः, पुं. नामस्यः । स्वास्टिक्षः । दात

मेदिनी । ने, १०६ ॥ मन्युच्यां मृ । दति प्राव्यरतायनी ॥ नाचारसः । दति राजनिष्युटः ॥

रामच्छः, पुं, (रामेण च्छतः ।) नामस्यः ।

दति प्राव्यक्तायकी ॥ रामेशाच्छते, जि ॥

रामदः, पुं, (रामं स्दातीति । दा + सः ।)

तर्योच्छ्यः । दति राजनिष्युटः ॥ रामदात्रि,

रागहाजि:, पुं, (रागहा रागप्रहा खाजि: पर्कत-यंजा) सकर:। रति राजनिर्वेष्ट:॥ (विवरण-सक्ष सकर्थस्य विज्ञयम्॥)

## राइख:

रातपुषाः, पुं, (रातिशिष्टं रक्षवर्धे पुष्पं यस्य ।) दासी, [नृ] वि, ( रन्ध + "संष्ट्यातुविति ।" | राष्ट्रवं, स्ती, ( रच्ची भवम् । रष्ट्र + "रच्चीरमतुष्ये-बन्धूकः । रक्ताकाणः । इति राणविषेदः ॥ रामपुष्पी, स्त्री, (रामयुक्तं पुष्पं बस्ताः । डीम्।) भवा। इति राजनिर्वत्तः । (गुवास्योग्स जवाश्रव्हे ज्ञातवा: ॥)

राग्रथसः, पुं, (राग्रुक्ती रक्तवकः प्रसवः पुर्धा यसा।) वस्थूकः। रक्तान्यानः। इति राज-गिषेस्ट: ।

रामञ्जल, [ भ् ] पुं, (रागैय युच्यते इति । युच्+ किए।) माखिकाम्। इति राजनिवेष्टः। कसिं-चित् पुकाने रागसक् इति पाठोशीप विवासे ॥

रामरुक्तुः, प्रं, (रामो रुक्तुरिव यस्म । नायकयोः परसराज्ञरागयहत्वात्तयात्वम्।) कामदेव:। इति भ्रम्दरकावली ।

रामकता, चौ, (रामस्य जनिका कतेव।) काम-दंबपजी । इति चडाघरः ॥

रामहन्तः, प्रे, ( रामस्य हन्त इव । ) कामदेवः । इति भ्रव्यमानाः

रामवाक्षः, द्वं, दाव्यित्राचायुक्तसुत्रयृषः। अस्य गुकाः । विविवास्तिम् । कञ्चमाकित्मम् । वात-पित्रकपाविरोधिलाचा। इति राजवक्तभ:॥ (यया, सञ्जति। १। ८६ ष्यध्याये सतासवर्गे। "चैयः पथ्यतमचापि सन्नयुषः सतासतः। व तु राक्मिन्दीकायुक्तः स्थात्रागधाकृतः। विचियो वाष्ट्रपातचा दीवाचामविद्येशकत्॥" तवास्त्र गुरुाः।

"जववो हं इका हकाः चुटा रोचनरीमनाः। ख्यानः व्याभक्षिमक्षिमका रागवावृताः॥"

इति च सुमुते सम्बद्धाने ८६ स्वधाय:॥) रामखनं, की, (रामयुक्तं रक्तवर्के छन्नम्।) तुला-कम्। पष्टकम्। इति मेरिनी। रे, १८४। राताङ्गी, की, (रातविधिष्टमङ्गं यखाः। डीम्।)

मिक्किष्ठा। इति राजनिषेग्दः ॥ रागाप्या, की, (राभेव बाप्या।) मझिन्छा।

इति राजनिषेखः ।

रागाद:, चि, चार्या इत्या इतिवसुक्य:। यथा, "बाधी वजनती इत्या थे। इतित पिश्रको अनः। य जीवाबीर्श्य राजायत्रेयी हाससा हातरि ॥" इति श्रव्यमाला ।

रागाम्नाः, पुं, (रागेष्ठ विषयवासनाञ्च अम्रान-रिव।) बुद्धः। इति जिकास्क्रप्रेयः, ॥

राशिकी, स्थी, (रागीव्स्वस्था इति। राग+ इ.सि:। कीप्।) विक्रका नारी। इति जटा-घर: । मेननाया च्येडनचा। यथा,— "राशिकी नाम संजाता च्येष्ठा मेनासुता सुने। श्रभाक्षी पद्मपचाची गीतक्ष(चतम्बेना।"

इति वामनपुराखे ८८ अध्याय: । क्रमजीनाकी कक्षी:। इति पुरावाम्॥ वक्-राजायां पत्नी। इति इकायुष्: । या तु इन्सकते भरतमते च चित्रत्यकारा। चीमे-श्वरमतं कक्षिनायमते च वट्जिंग्रलकारा। ष्याचां विषद्यं शामग्रदे हरवान् ।

**६।६।१८६। इति तक्कोनादिष्ठ विकास्**। यदा, रागोव्खास्तौति । राग 🕂 र्रान: ।) चतु-रक्तः । ( बधा, मार्केकेये । २९ । ४९ । "लव्यस्या चूर्यं रागि भक्ता चान्यो भविष्यति। यावच्यीवसती दुःस्वं सुरभ्या गाम्यया वचः ॥") कासुकः:। इति विचः:। रङ्क्ताः। इति मेदिनी ॥ (विषयानुरागयुक्तः। स च द्विषः। यथा, देवीसागवते । १ । १० । ३० -- ३८ । ११ । "द्वेविष्यं सर्व्वकोकेद्व सर्वित्र द्विविधो जनः। हाशी चिव विराशी च तयो चित्तं द्विधा पुनः ॥ विरागी जिविधः कामं भातोश्वातच मध्यमः। रागी च दिविध: प्रोक्तो मस्येख चतुरक्तथा॥" "रागो यस्पास्ति संसारे स रागीलुकाते धुवम्। दु:स्वं बञ्चियं तस्य सुखन्द विविधं पृत्र: ॥" रक्तवर्शविधिष्टः। यथा, कथासरित्यागरे।

<sup>ल</sup>ईर्खाचवामभावेश्य भङ्गरभुक्ति रागिकि । न सुखे तत्त्रयो राज्ञक्रीखड्डिक्वांत्रमाययौ॥") पुं, स्टनकान्यविभेषः । तत्त्रार्थायः । जाम्क्नः २ बहुनरक्षियः ६ गुक्कक्षियः ४। अस्य गुवा:। तिस्तलम्। मधुरत्वम्। कषायत्वम्। भीतस्यम्। पित्तासनाभित्तम्। बङ्गतस्य। इति राजगिचेस्ट: ।

राघ, ऋ ढ ग्राक्ती। इति कविकल्पह्रम:॥ (भा०-बाता॰-बाक॰-सेट्।) ऋ, बाराधन्। क, राधत। प्रक्तिः वामध्येम्। इति दुर्गा-

राचव:,, पुं, (रघोरपत्यभिति। रघु+ अब्।) रामचन्त्रः। (यदा, रह्यः। १२ । ६२ । "रावखावरचा तच राधवं सदनातुरा। व्यक्तिपंदे निदायात्तां वालीन मलयहमम्॥" चन:। यथा, रघु:। ८।१६। "यतिपाचिविक्रमारिकी दबद्याते रखुराचनी जने: ॥"

दश्रदथः । यथा, रामायके । २ । ५८ । १ । "वयमप्रतिकः पंतु सङ्घेक्त का राषवः। विकापने व घन्नामा की प्रस्था मिहमन्त्रीत ॥" रचुवंशीयमात्रम्। यथा, तत्रीव। २।६८।०५। "व्यपि द्वाद द्वालंग स्थादाधवादां कुली

समुद्र-सङ्गासत्यविश्रेष:। इति सेरिनी ॥ वे, a= ॥ (मचा, क्रवृत्ती प्रचमपादे दुर्गेशिष: । "व्यक्ति मह्यक्तिमित्रीम ग्रतयोजनविक्ततः। विभिक्षिणशिषारिष्यक्ति सद्गिणीरिष्यक्ति राधव: #")

भवान् ॥")

राघवायनं, की, ( राघवस्य रामस्य चरितान्त्रितं व्ययनं प्राच्याम् ।) रामायवम् । यथा,----"सेतिकाचपुरावानि रावनायनभारतम्। समाप्तिर हितान्य व सन्त तानि श्रुतानि ते ॥ इल्लामपुराचे वामनप्राहुर्भाववामाध्यायः । राक्षतः, पुं, दचकास्टकः,। इति दारावतौ।६१॥ ८म् च।" ४।२।१००। इति च्यम्।) कातीमजातवकादि। तत्पर्याय:। का-रोमजम् २। इत्यमरः। २। ६। १११॥ रहु-कंगमेद: ततो चाताराणें चा: प्रश्रदोश्य स्थार इति क्टां मेवादिलीमधमपि कमकादि राष्ट्र-वम्। इति तङ्गीकायां भरतः॥ (यथा, मञ्चा-भारते। २ । ५० । २३ ।

"खोशेष राष्ट्रवचेष पृष्ठः कीटलनाचा।" पुं, गी:। इति काधिका ॥ राष्ट्रवाक्षती, 🐿 । यथा, महाभारते। ६। ४४। २६। "क्रीचपारावनांत्रभेश्वंद्वेराष्ट्रवेराप ॥")

राज्ञकां, करी, पुव्यविश्वेष:। रक्षम् इति भाषाः। बाखा गुवः। रक्तपित्तनाधित्वम्। रति तव-

राज, ऋण खदीशी। इति कविकच्यहम:॥ ( भा॰-उभ॰-अक॰ सेट्।) ऋ, व्यरराजत्। ज, राजति राजते। स, रेजतु:। इति इसी-

राजकं, को, (राजां सन्दर: । राजन् + "गोचीची-दोरभराजेति।" शश्रहः। इति दुन्।) इप-सम्बद्धः । इत्यमरः । २ । २ । ३ । यथा, मार्क-केंग्रेगर व्हा 📢

"श्रुटप्रस्तीवासीत् तिसान् राजन्यश्रेषतः। राजनं सकतं चोर्न्या पौरजानमदो जन: " ' राजन्+ खार्चे कन्।) राजनि, पुं। (यथा, इरिदेशो भविष्यपर्माण : २४। ६ ।

"तवाक्रं तिलग्रः क्राया चभ्यो दाख्यामि राजक।" राज + खुल्।) दीप्रिकारके, जि॥

राजकदम्बः, पुं, (क्ष्म्यानां राजा। राजदन्तादिः त्वात् परनिपातः । ) करम्बविधेवः । यथा, — "कारमध्यः प्राष्ट्रवेषयो नीपो भूजीकरमकः। कद्यप्रिवकी राजवद्योश्वाकरीश्याकः ।" र्ति जटाघर: 1

राजकत्या, क्यी, (राज्य; कन्येवः) कैषिकायुव्यम्। इति राजनिषेग्टः । तृपसुता च । (यथा, भाग-वते। ६। ६। ८६।

"हत: स राजकचाभिरेक: प्रचायमा वर: ॥") राजनकंटी, खी, चीनाककंटी। इति राज-निषंग्द: ॥

राजकशेषः, पुं, (कशिक्यां राजा। राजदक्तादि-लात् परनिपातः ।) भवसुका । इति राज-णिधंस्ट: ॥

राजकीयः, चि, (राच इस्म्। राजन् + "राचः कच। "४। २। १६०। इति छः ककारद्यान्ता-देश:।) राजसम्बन्धी। राजकस्यायं रखर्थे कीयप्रकारीन सिद्धः ॥ (यथा, कथाचरिस्रागरे । इर । १२८।

"ततकाद्यें राजी व राजकीयं वरी ययी॥") राजकुमारः, पुं, ( राज्ञः क्रमारः । ) राजपुत्रः । तत्र वर्षेत्रीयानि वया,---

"क्रुमारं प्रकाशास्त्रजीकतावतागुर्योत्स्याः।

माद्याची खुरकी राजभक्ति: शुभगतादय: ॥<sup>22</sup> इति कविकव्यकतायाम् १ क्तवक: ॥ राजकुक्काव्य:, युं, यानाकी । इति घटा-धर: ॥

राजनीवातनी, की. (राजप्रिया नोवातनी।)

भिन्नानिष्रेयः। विया तीर्द्र इति दिन्दीभाषा ॥ तत्व्यायः। इत्तिप्रियां नावात ए पीतपुष्पता इ वामार्गनः ॥ केश्वप्रणा ॥ महाजाती
६ वपीतनः ॥। ज्ञासा गुमाः। ग्रीतत्वम्।
व्यद्भत्वम्। कप्रवासन्तत्वभः इति सद्गविनोदः॥
राज्यस्वम्। कप्रवासन्तत्वभः इति सद्गविनोदः॥
राज्यस्वम्। कप्रवासन्तत्वभः । तत्पर्यायः।
राजपिका ९ इपपिका ६। क्रास्या गुकाः।
गौक्यत्वम्। कादे हिमत्वम्। गुरुत्वम्। पिनदाहानिष्यास्थसनाश्चित्वम्। वीर्यहहिद्वभः।
इति दाजनिष्यदः॥

राजगामि, [न] जि, (राजानं गच्छतीति । गम् + गिनि: ।) राजसमि । यथा,— "सन्तच समुक्तने राजगामि च पेशुनम् । गुरोचाकीकानमस्य: समानि अचाड्यया ॥"

इति सानदे ११ चाध्यायः॥
"राजनि वा क्षींनाहीनां परेवां सर्वायानहोषाभिषानम्।" इति कुक्तमाहः॥ चापि च।
"चापुत्रस्य धनं यकाभिगासि सहभादे साहगासि
सहभादे आहणासि सहभादे आहणुत्रगासि
सहभादे बक्क्षक्षगासि सहभादे बन्धुगासि सहभादे शिष्यगासि सहभादे बच्चाध्यायगासि
सहभादे बाच्चव्यासि सहभादे बच्चाध्यायगासि
सहभादे बाच्चव्याप्त सहभादे बच्चाध्यायगासि
सहभादे बाच्चव्याप्त सहभादे बच्चाध्यायगासि
सहभादे बाच्चव्याप्त सहभादे बच्चाध्यायगासि

हालगिरिः, पुं, प्राक्तभेदः । तत्वयायः । राजातिः

र राजप्राक्ति ३ राजप्राक्तिका ४ । अस्य
गुवाः । वष्यम् । पित्तनाध्यम् । प्रीतलव्यम् । स्र्वस्य तुर्वात्यशैतकव्यम् । स्रतिक्य- त्वा । इति राजनिर्वेष्टः ॥ (मगस्देश्साः
पर्यत्विष्येष्यः ॥)

राजधीयः, पुं. (राजते इति । राज्+ खन्। गाजा दीपिग्रा(जनी धीवा यखा।) सत्य-विशेषः। प्रजुद इति भाषा। यथा,— "प्रजनी खाचित्रपनी राजधीयो सदार्भदः॥"

इति निकासक्योधः॥ दानमः, नि, तीम्खः। इति निकासक्योधः॥ (राजानं चनीति। चन्-"राजघ उप-संस्कानम्।" १।२।५५। इत्यस्य वार्त्तकोत्या स्थायक्षेत्र वाष्ट्राः) राजचन्ता। यथा,—

"आनत्यद्ग्धारिपुरानको ज्यू ती-निकप्रतापे संसयं स्वत्यद्भवः। प्रवृत्तिको स्वया स्ट्या रराज नीराजनवा स राजवः॥" इति नेत्रचे।१।१०॥

राजिप्यक्षं, स्ती, उपस्यः । इति ग्रन्थणिका। चिद्वानौ स्वीप्रेविभाजकार्गाराचा इति सुत्-मत्त्रा सिद्धम् ॥

राजजम्:, की, (जम्मा राजा। राजरकादिलात् परिनपातः।) पिकस्वर्ज्यम्। इति
मेदिनी ॥ महाजम्:। इति राजनिष्यः:॥
राजजन्या [नृ] पुं, स्वयरोगः। "वस्वति पृज्यते
रोगराजवात् यसा यस्य क र महि सन्तःस्थादः जासुसिसिति मन् स्वगैहतीयादिश्यिके
तहा जस्य मस्वस्वनयोश्यास्य कृपं राजयसप्रस्तोत्यन्।" इस्तमस्टीकावां भरतः॥ (अस्य
विनर्यन् राजयस्य विकारः। रजत- "प्रायि-

राजतं, चि, (रजतस्य विकार:। रजत + "प्राचि-रजतादिभ्योऽज्।" १। १, १५१। इति ज्याज्।) रजतिक्मित्तम्। यद्या,— "सीवर्ये राजतं तास्त्रं पितृस्यो माजस्यते। रजनस्य क्या वापि दर्धनं दाजमेव वा॥" इति साह्ये १० ज्याध्याय:॥

रंजते, क्यो ॥ (यथा, गो॰ रामाय्या । १।८६।१।

"तंतु कीता न्दर्ग दने काचनसुप्रभम्।

देमराजताच्याच्या पार्चाच्या समजङ्गतम्॥")
राजतवः, पु, (तद्ध्या राजा। राजदन्तादित्वात्

गर्गिपातः।) कणिकार्य्यः। च्यारम्यः।

दित राजगिवेत्दः॥ (यथा, सुश्रुतं। ६।५०।

"सुक्यादिराजतववर्गद्याङ्गचित्वः

कार्यजंगकाधुयुतैर्विविधेष तेष्टै:॥")
राजतकाते, क्ली, (राज्ञकाकगीव। सीन्द्र्यातिग्राम्बन्धात्।) गुष्पविशेष:। तत्पर्याय:।
महास्र र वर्णपृष्प: इष्णकान: १ क्षण्यातक:
५ सुपृष्प: इत्याप्यः १। क्रस्टा गुणा:।
क्षप्यत्वम्। क्षप्रकारितम्। चन्नुष्यत्वम्।
चर्षद्वम्। इद्यालम्। स्राप्तिसम्। स्राप्तवन्तिनः
लक्ष। दत्ति राजनिधेराट:॥

राज्ञता, च्ही, राज्ञलम् । राज्ञी भाव द्रवर्षे राजन्
प्रव्दान् तल्प्रक्षयेग सिद्धाः॥ (यदा, क्रवासरि
क्षागरे। ३६। ६८।
"तन मन्तामसुचन्तीमपि सुक्का संतीययौ।

रति सत्तासस्य नामाप सुक्राचिता यथा। रत्नक्टंस्थकार्याणं निवास्त्रिभा स्थिताना॥") राजनातः, युं, (राजस्तात दवः) गुवाकट्यः।

दित श्रन्थदकावली॥ राजितिश्रिशः,पुं,शुक्काश्रः। दिति द्वारावली।१८९॥ राज्ञतं,की, राज्ञता। राक्षी भाव दक्कें राजन् श्रन्थान् लप्नायोग जियासम्॥ ( स्था, कथा-सरिकागरे। २०।१८१।

"कच राजलमिल्रका स राजा निविध तत्।") राजस्कः, गुं, (राज्ञो दकः:।) राजग्रासनम्।

"फर्नेकार्श्वभेख प्रव्यविधिकस्य च। चरेट्गुकः सुद्धापि प्रायक्षिणं विशुद्धि॥ ततो खूनतरस्यास्य गणराधी गणातकम्। गचास्य राजदक्षीश्रीय ग्रायक्षिणं गविष्ठते॥" इति प्रायक्षित्तत्वस्थाद्विरोवचनम्॥

राजदन्तः, युं, दन्तानां राजा। ( "राजदन्तादिष्ठु परम्।" २।२। ३१। इति परनिपातः। ) जपस्मिकीकामध्यप्तिदन्तद्वसम्। यथा, — "शांकरन्ती तु मध्यस्वायुपरिकेणिकी कवित्।" इति विसयनः॥

राजदेशीय: पुं, (देषद्नी राजा: राजन्+ "देषद्यमान्नी कलपव्देशदेशीयर:।"५।३।६०। इति देशीयर्।) राजदेश्य:। राजकर्य:। इति खाकरयम्॥

राजधक्तुरकः:, पुं, (धक्तूरकार्या राजाः) राज-स्कादित्वात् परनिपातः:।) इष्टबुस्तृरः । इति कश्चित् राजनिर्धेष्टः ॥ तस्य पर्यायः राज-भृस्तूरण्टे प्रस्थः ॥

राजधर्माः, पुं. (राज्री धर्माः।) राजः कर्त्रयं

कमा । यथा,~~ "राजधनेतन् प्रवस्थानि यथादको भवेत्रमः। सम्भवच यथा तस्य सिद्धिच परमा यथा । अधा प्राप्ति संस्कारं चलियेग यथाविधि। सर्वस्थास्य यथान्यायं कर्त्तवां परिश्च सम्॥ चाराजके हि जोके श्रीमन् सर्वती विद्रते भयात्। रचार्धमस्य सर्वस्य राज्यानमस्जत् प्रसः। इन्हानिजयमार्क्कायामधीय वक्षास्य च। चन्द्रवित्तेश्योचीय माना निक्रांग प्राचनीः । यसार्दर्या सुरेन्द्रायां सामाध्यो निक्तिती रूपः। तसाइभिभवतीत सर्वभूतानि तेजसा # तपत्यादिश्वविश्वेष चर्चाष च मनांसि च। न चैनं भूवि प्रक्रीति काश्वदध्यभिवीचित्रुम् ॥ सीश्यमेवति वायुष सीश्रमी; सीम: स धनौराट्। स कुवेर: स व रुवा: स स हेन्द्र: प्रभावत: ॥ वासीश्रीय वावसकायो सन्नम्य इति भूमिपः। अक्षती देवता होया गरकः पेया तिष्ठति ॥ यक्रमेव एक्ट्यायनेरं वुक्पस्पियम्। कुलं रहति राजाधिः: सप्रशुद्रवसच्यम् ॥ कार्यं संदिन्स प्रक्तिच देशकाली च तक्ततः। कुरुत धर्मासङ्ख्याचे विश्वस्य पुनःपुनः ॥ यस्य प्रचादे पद्मा श्रीचित्रयम् पराक्रमे । कत्युच वसति क्रोडे सर्वतंत्रोमयी दि सः । तं यस्तु देशि संमोद्यात् स विनक्षात्रसं प्रवम् । तस्य साश् विनाधाय राजा प्रकृषते सनः । तसाहमं यभिष्टेषु स चवस्येत्रराधिपः। व्यनिरुपार्यानरेष्ठतं धर्मे न विचानयेत् ॥ तस्याचे तर्वभूतानां गोप्तारं धक्तमात्मचम्। अभातेणोमयं दक्षमस्मत् पूर्वमीश्वरः ॥ तस्य सन्वीति भूतानि स्थावरानि चरावि च। भयाद्वीगाय करवनी खधनीत चक्कि च । तं देशकाली प्रसिष् विद्याचावेष्य तत्त्वतः। यणार्चतः संप्रकारिकरिककायमार्किष्ठ ॥ स राजा पुरुषो हकः स नेता भासिता च सः। चतुर्वामायमायाच धमेख प्रतिभू: स्वतः । दकः; ग्रास्ति प्रजाः सन्वा दकः ख्वाभिरचति। एक: सप्तेष जागर्ति एक धर्मी विदुर्भुषा: । सभी स्थ स प्रतः सम्यक् सर्वा रङ्घावति प्रणाः । व्ययमीच्य प्रयीतस्तु विनाध्यातः सर्वतः । यदि न प्रस्येदाजा एकं एक्ट्राव्यतन्तितः। मूखे साह्यानिवापस्यम् दुर्भकाम् वक्षवणराः ॥

च्यावाची दिवासाप्तः परीवादः व्यिमी सदः। सीर्थाजनं हवाच्या च नामको एप्रको सबः॥ ये युवां साच्यां होच ईश्रीस्थार्थेट्रयथम्। वाम्हळाच्या पावकां क्रोधजीर्धा गर्कीर वसः ॥ इयोरप्येतबोन्द्रीलं यं सन्वें कवयो विदु:। तं यज्ञीन जबेस्रोभं तच्यावेलावुभौ गर्यो ॥ पानमचा चिष्यचे व क्राया च ययाक्रमम्। रतत् करतमं विद्याचतुष्यं कामणे गर्मे ॥ इक्क स्थापानमधेव वाक्षाक भाषेट्रमखे। क्रोधजेशीय गर्वे विद्यात् क्रष्टमेतिकिकं सदा ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वनेवात्रविष्ट्रसः। पूर्व्य पूर्व्य गुक्तरं विद्याद्व प्रस्तामानान् ॥ 'बसनस्य च न्थोच वासनं कप्सचाते। श्रममधो३धी वर्णात स्वर्धात्रश्रचनी कतः ॥ भौतान् प्राकावदः मूरान् सम्बन्धान् क्रलोद्-

सचिवान् सप्त चारी वा प्रकुर्नीत परीचितान्। द्यापि थन् सुकरं कर्मन तद्यों कन दुष्करम्। विश्वेषती । सङ्घेन किन्तुराच्यं सङ्गेहयम् ॥ ते: सार्वे चिन्तयेतिलं सामान्यं सन्धिविग्रहम्। सार्वं ससुद्यं गुप्तिं सञ्चप्रश्मनानि च ॥ तेषां सं वसभिपायस्पतभ्य एथक् एथक्। समस्तानाच कार्योध विद्धाद्वनमात्मनः ॥ सर्वेद्यान्तु विश्विष्टन ब्राच्ययोन विपश्चिता। भक्त येतृ घरमं सक्तं राजा वाड्गुग्यसंयुतम्॥ निवंतिसन् समाचलः सर्वकार्याचि निः चि-

तेन चार्ड विनिचित्व ततः कर्मन चमारमेत्॥ व्यकानपि प्रकुर्व्यात श्रुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् । सम्बग्नधेसमाइकृ नमात्राम् सपरी चितान् ॥ निर्मात्तीतास्य यापिद्विदिति कर्णयता वृक्षि:। तावतोश्तिकतान् इचान् प्रकुर्वीत विचच-

तिधामर्थे नियुक्तीत स्रान् दचान् क्रलोक्रतान्। श्रुचीनाकरकमानि भी स्टनना विदेशाने ॥ हृतक्विप्रकुळीत सर्वप्राक्तविप्रास्ट्रम्। इक्षिताकारचेंटचं शुचिंदचं क्राकोद्रतम् ॥ षातुरक्तः युचिईचः स्कृतिमान् देशकालवितः वपुशान् वीतभीत्वांग्मी हूती राजाः प्रशस्यते ॥ च्यासात्री एक चायत्ती एक वेगयिकी किया। इपती को वराके च टूते सन्धिविपर्ययो ॥ टून एव कि समाते भिनत्ते व क संकतान्॥ दूतकात् कुरुते कर्माभिष्टको येन यात्र वा॥ स विद्यादस्य सब्देष्ठ निग्र हेक्कितचे हिते;। च्याकारमिक्तिं चेटा स्टेबेह च चिकौवितम् ॥ युद्धाच सम्बेतस्येन प्रशानिकी वितम्। तथा प्रयक्षमाति हेट्यया लागं न भी क्येत् ॥ चाक्रमं भ्रस्तमम्बद्धमार्थप्राथमनावित्रम् । रन्यमानतसामनं साजीयः देशमावसेत् । धन्दर्शे मदीदुर्गमब्दुर्गे वाचेनेव वा । ष्टुर्ग गिरिदुर्गे वा समाधिक वसेत् पुरम् ॥ चर्जेब तु प्रवर्तन गिरिदुर्ग समास्वेत्।

एवं डि बहुगुरसेन गिर्दुर्ग विश्विकते । चौरवादात्याभितास्वेषां स्मामीयवासराः। चौगयुत्तराखि क्रमधः प्रवङ्गमनरामराः । यया दुर्गाचितानेतानीपश्चित्रीत श्चनः। तयारयो न श्रिंसन्ति हुपं दर्शसमाधितम् । रकः भ्रतं योधयति प्राकारस्यो धनुहरः। श्रतं दश्रवद्यसाम् तसादृद्रशे विधीयते । तत् खादायुधसम्यद्धं धनधान्येन वाक्षने:। त्राष्ट्राचे: प्रिविप्रभियंकीर्यवर्सनीद्केष च । तसा मध्ये सुपर्याप्तं कार्यहरू समामनः। गुप्तं सर्वत्तं नुश्चं जजह चेसम मितम् । 🖝 । तदध्यास्त्रोदचेद्वार्थां सवर्थाः जच्चवात्विताम्। कुर्व सङ्कति सम्भूतां इत्यां क्षप्रयुवानिमान्। पुरोक्तिच कुल्हींत ष्ट्रसुयादेव चर्तिकम्। ते व्याया कर्माय कुर्य केता विकाश प्रश यजेत राजा क्रतुभिक्तिविधेराप्तर(चिकी;। धनाधिक्षेत्र विश्रेभ्यो हदाङ्गोगान् धनानि च । सविस्टिकमाप्तिस राष्ट्रदाचार्यक्रालम्। स्त्राच्याच्यायपरा लीके वत्तेन पिल्लवन् बृष्टु ॥ व्यध्यचान् विविधान् कुर्धान् सचतव विष-

দ্ধিন:। तिश्च सम्बार्यवं स्रेश्तृ हुतां का आया कि कुर्व-ताम् ॥

ष्याहत्तानां गुरुक्तताहियामां पूचकी भवत्। ष्ट्रपायामचया सोष निधिनांसीयभिधीयत ॥ गतं स्तेनान चासिचा चर्मना न च मझ्यित। तसाहाचा निधातयो जास्यव्यक्तयो निधि:।। न स्कन्दते न खयते न विनग्रयति अक्तिंचन । वरिष्ठमिक्षाचिभ्यो वास्त्रयस्य सुरवे चुनम् । समसभाकाको हार्न दिगुर्व नाक्तरान्ति। प्राधीत प्रतसाचसमननां वहपार्ग ॥ याञ्च चित्रं विद्यावित्य ऋद्धानत्रदेव च। व्यक्षं वा बहुता प्रत्य शानस्यावाध्यते फलस्॥ चमोत्तमाधमे राजा लाक्षतः पाजयम् प्रजाः। न निवर्त्तन संयामान् चार्त्तं धक्तमहसारन् ॥ संयामेष्वनिवक्तितः प्रजानाचीव पाजनम्। मुख्या वास्तवानाच राज्यां खेयस्टरं प्रमृत षाष्ट्रवेष्ठ मिथोरम्यांम्यं विष्यंसन्ती महीश्वितः। युध्यमानाः परं प्रकार सर्वे वानवपरादस्याः। न क्रटेरायुधे हेन्यात् युध्यमानी रस्य रिपून्। न कथिभिर्माप दिग्धेन्थिक्वलिसंत्रजने: । न च प्रम्यात् स्यकारू हं न क्रीवं न क्रमा-

न सुक्त के भ्रं नासीनं न तवास्तीति वादिनम् । न सप्तंत्र विसन्नाष्टं व नयां न निरायुष्टम्। नायुध्यमानं प्रश्चनं न परेक समागतम्॥ नायुधयसनपाप्तं नार्त्तं नातिपरीचतम्। न भौतं न पराष्ट्रतं सतां धर्मामनुद्धारन् ६ यस्तु शीतः पराष्ट्रतः संगामे इत्यते प्रशः। भर्तुं येद व्यातं जिल्लितत् सर्वे प्रतिपद्यते 🖡 यचास्य सुकृतं किस्तिद्युचार्यस्पार्व्जितम्। भने। तत् वर्वमादने पराष्ट्रतस्य वु । 🛊 ।

राजघ चयात् काकः; पुरोकार्यः नावितद्याहिवसचा । स्नान्यभ न स्वात् कस्निंभित् प्रवर्तेताधरीत्तरम्। सर्व्यो इक्ट जिली को को इसेंगे कि सुचिनेर:। इकस्य हि भवात् समें जगङ्गीगाय कव्यति । देवदानवसन्धं रच्चां स्व यतसोदसाः। तिश्व भोगाय कवपनी दक्केबेंच नियीक्ता: ॥ दुष्पेषुः सर्ववर्षाच भिरारम् सर्वसितवः । सम्बोकप्रकोपना भवेद्वास्य विभागत्॥ यज्ञ इहामी जो जिलाको एक घरति यापचा। प्रचास्तव व सञ्चान्त नेता चैत् साधु प्रश्नात ॥ तस्याचुः संप्रवेतारं राजानं सत्यवादिनम्। समीक्य कारियां प्राचं धर्मकामायेकोविदम्॥ तं राजा प्रवायन् सन्यक् जिवरीयाभिवद्वति । कामात्रा विषम: खुदी एक्टेनेव निष्टनाते ॥ इको हि समहर्तनो इत्रेरकाततातासः। धर्मग्द्विचितितं चन्ति वृपमेव सवान्धवम् ॥ नतो दुरोच राष्ट्रच जीकच सचराचरम्। व्यक्तरीक्षणताचिव सुनीन् देवांच पीड्येत्॥ सीरमञ्जायेन सहिन जुन्मेनासतन्तिना । न प्राच्यो न्यायतं। नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ शुचिना सत्यवस्थेन संयाधाकात्वारिका। प्रसेतुं भ्रम्भते इच्छः सुसञ्चायेन घीमता ॥ स्तराचे न्यायवत्तः स्वाद्श्यप्रदक्षणः प्रजुवः। सुनुनक्ष (जचा: किन्धेषु वाचार्यासु चनान्तितः ॥ एवंडक्तस्य द्वपतः ग्रिकोम्ब्नापि जीवतः। विश्वीर्मति यभी लोके तेजविन्द्रशिकाका स्व व्यतसु विषदीतस्य ष्ट्रपतेर जितासनः । संचित्राते यश्री जोके इतिक्द्रशिवास्मसि ॥ स्त्रे स्त्रे वर्स्ने निविद्यानां वर्ध्वेषामनुपूर्व्वप्रः। वर्वाभाभाभागाचाच राजा खडीश्मरचिता ॥ तिन यद्यत् सक्षत्वेन कर्तवं रचता प्रणाः। तत्तहोरचं प्रवच्यामि यथावदत्तपूर्वाशः ॥ ब्राक्षमान् मर्युपाचीत प्रात्तवत्याय पायिषः । जैविदाहसान् विद्वास्ति है तिवाष ग्रायने ॥ ष्टब्रांच नित्यं सेवेत विप्रान् वेद्विदः शुचीन् । **दृष्ट्यं वे इंच वततं रचो भिर्मि पूज्यते ॥** तिभ्योऽधिमण्ड्रेट्विनयं विनीतासामि विस्वधः। विनौतात्मा दि वृपतिन विनम्मति कर्षित्। वज्रवीश्वनधात्रदा राजानः वपरिष्ट्राः। वनस्था कापि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ॥ नेसी विनदीश्विनयात्रसुप्रचीव पार्थिवः। सुदाको यवनकीय सुसुखो विभिरेव च ॥ एयुक्त विनयाद्याच्यं प्राप्तवान् सनुरेव च। कुरेरच धरेन्थर्धे आचार्यचेर गाधिनः । चै विवोधकार्यी विवा दक्षिणीतिक ग्राचतीम्। भाक्षी (चनी भास विद्यां वार्त्तारक्षां भाक्षत:॥ इ.न्द्रियाणां जबे योगं समातिष्ठीह्वानिश्रम्। जितिन्त्रयो पि प्रकोति वधे स्थापमितु प्रजाः ॥ दश्कामचसुत्वानि तथाठी क्रोधजानि च। खसनानि दुरम्तानि प्रयत्नेन विनर्क्वयेत् ॥ कासकेषु प्रयक्ती विश्ववनेषु अकीपति:। वियुक्तते । येसका त्यां क्रोधनेका क्रानेव तु ।

र्याचं इक्तिनं इकं धर्म धार्त्यं प्रमून् किन:।

सर्वेदया वि क्रायाचा वो यच्चवति तस्य तत्।

राज्ञा च वर्वधोषिभ्यो हातयमपृथग्वितम् ॥

व्यक्ताहरू श्रिष्ट व्यवस्य व्यक्तियो प्रतृर्वे रिपून्।

स्वोरत्रपक्तः योक्तो योधभन्तः स्वत्तनः।

व्यक्तअधिक क्रियेन क्रमं रचेत् प्रयक्ततः।

र चितं बहें ये चेव दर्श पा चे ह नि: चिपेत् ।

रतसतुर्विधं विद्यात् पुरुवार्यप्रयोजनम् ।

कास्य नितामसुद्धानं सन्धन् सुर्थाएतन्तितः ॥

चालश्रक्तिक्कोन त्रसं रचेदनेवया। .

निवस्यतस्यः साजितं विष्टतपीरुषः।

निक्षं संष्ट्रतसंदायों निर्द्धं क्रितानुसायरे: ।

तसात् सर्वामा भूतानि इस्तेनेव प्रचाधयेत् ॥

नुद्वेप्रतारिप्रयुक्ताच आयो नित्यं सक्षेत्रतः ॥

म्बित् भूकं इवाक्रानि रक्तेदिवरमासनः ।

वक्तविकायेद्धीन् विद्ववक्ष पराक्रमेतः।

रूवं विजयमानसा बैग्स्य स्यु: परिपन्धिन;।

सावाववेष्ट्रयं सर्वाच् सामाहिभिरुपत्रमेः ॥

बदिते तुन तिहेयुक्पायेः प्रथमेक्तिभः।

बासादीनासुपायानां चतुर्गासपि पक्तिता:।

वासद्की प्रश्नंवित्त नित्यं राष्ट्राभिष्ठहरे॥

बबोह्नरति निर्देशा कर्य धान्यक रयति।

मोशाबाजा खरारं थः बर्धयव्यवदेश्या ।

सचर रचेन्द्रमी राष्ट्रं प्रशास परिपत्थितः॥

बोश्चराहुक्षक्रते राज्याच्यीवताच वनामवः॥

प्ररोहकांकात् प्राचाः चीयने प्राचिनां यथा।

त्तया राज्यामपि प्राजाः जीयको राष्ट्रकयेवात् 🛊

राकुछ संबद्घे विसं विधानमिदमाचरेत।

स्वंग्रहीतराष्ट्री वि पार्थिवः सुखमेधते ।

दयोजायाको पचानां मध्ये गुलामधित्तिम् ।

त्तवा यामग्रतानाच क्वर्याताद्व संग्रहम् ।

व्यामकाधिपति क्वयां इय्यामपति तथा ।

षामे दोवाम् वसुत्पन्नाम् व्यामिकः भूनकैः

विभ्रतीयं ग्रतेश्च सहस्रप्रियेव च ।

इक्केनेव प्रसन्धीताम् नकेनं प्रमानयेन् ॥

इक्ष्मावस्थातम् स्थातम् विनिध्यतेत् ॥

नास्त्र व्यक्त परो विद्याद्विद्याव्यू हं परस्य तु।

निवस्यतर्कक सन्वस्वित जात्।

ज्ञमाययेव वर्तेत न कथचन मायया।

रिचालं वहें येद्षद्वा हवं रानेन नि: चिपेत् ॥ \*

राज्ञच दशुबद्धार्मिकोश वैदिकी चुनि:।

राजध

नगरे नगरे चैकं कुर्यात् बर्मार्थविनाकम्। छचे: खानं चोरक्यं गचनायासिव यहन्। सतानतुपरिकामेत् सर्वानेव सदा सयम्। तेवां वृत्तं परिक्येत् सम्बद्धाः वृद्ध तचरे: ॥ ये कार्यिकेष्योऽधंमेव सन्त्रीयु: पापचेतस:। राजकर्मास युक्तानां को बांग्रेक्यजनस्य च। प्रश्रष्टं काव्यवेट्टलिं क्यानकाने। गुरूपतः । पको देयो। वक्षणस्य वहन्सरस्य देतनम्। यास्मासिकसाथा आहारी धानाती बसु मासिकः । 🛡 🕆 क्रयविक्रयमध्यानं भक्ताच्य सर्पार्थयम्।

योगचीमण संप्रेच्य वश्यिको दापयेत् करान् ॥ यथा फर्जेन युज्येत राजा कर्त्ताच कर्मे खाम्। तथावेच्य ग्रुपो राष्ट्रे कच्पयन् सतलं कराण् । यथाक्याक्यमहनकाटां वार्योको वस वट्पराः। तथानगानगे एकौतको राज्ञानात्रास्टिकः

तीरकाचीन सदुच सात् कायां वीता मही-

ती द्रमुख्य कटद्रचेव राजा भवति सम्भत: 🖡 व्यमाळ सुर्थ्य धक्ते क्षंप्राचंदा वर्षे कुलो इतम् । खापयेदासने तक्किन खिन्न: कार्ये चर्च कुकाम्। र्वं सञ्चे विघायेव्सिति कर्तवासातानः। युक्तकीयापमक्तक परिवक्तीहमा: प्रजा: 🛊 विकोधनको यस्य राष्ट्राह्नियने रुख्भः प्रचाः। संप्रकात: सभ्यक्षस्य व्यत: स न तु जीवति ॥ चाक्तियस्य परो धर्म्नः प्रजानामेव पालनम् । निर्द्धियवभीका हि राजा धर्में व युष्यते ।

राची कि रचाधिजताः परम्बादायिनः ग्रठाः। भवा भवनि प्रायेख तैभ्यो रचेदिमा: प्रजा: ॥ तिथी सर्वक्षमादाय राजा कृष्यति प्रवासनम् ॥

पकाशक्राम चादेयो राजा पशुहिरस्ययोः। धान्यानामस्मो भागः वस्तो द्वाद्य एव वा ॥ कादरीताय वङ्भागं वुमांचमधुचपिवाम्। अन्धीमधिरसानाच म्हलपुव्यमलस्य च ॥ पत्रधाकत्यानाच वेदलस्य च चम्मेकाम्। भारत्यानाच भाष्टानां सर्वस्यासमयस्य च ॥ क्रियमागोश्याददीत ग राजा ओजियात्मरम्। न च चुधासा संसीदेत् ओ चियो विषये वसन । यस्य राज्ञस्त विषये अयोजियः सीदति श्रधाः। तस्यापि ततस्त्रधा राष्ट्रमाचरेणीव सीदति 🛊 म्रुतिवर्ते विदित्वास्य इति धन्मेशां प्रकल्पयेत्। संरचित् सर्वतक्षेतं पिता पुक्रमिवीरसम्॥ संरक्षमाको राज्ञा यं जुरते धर्ममन्त्रहम्। तिनायुर्वेक्षेते राची द्रविकं राक्रुमेव च ॥ यत्कि (चराप वर्षेक्य दापपेतु कर्स चिनम्। कावद्वारेका जीवजां राजा राष्ट्री एथा जनस्॥ का क का न् ग्रिक्टिन भी न अपूर्वाच्या स्रोप की विन:। रक्तेकं कार्येन् कर्मा मासि मासि मधीपति: ॥ भी चिक्ष्ण्या हात्राको कर्लापरेवाच्या शिक्षकाया । उक्तिन्दन हातानो सलमातानं तांच पीड़

येत ॥

स्यम्। भांसेद्यामस्थेषाय दश्यो विश्तीश्रिनम् ॥ विभातीशक्त नसम्बं भातेशाय नियेद्येत्। श्रंत्यामश्रीभ्रमु वहस्रपतये स्थम् । यानि राजप्रदेयानि प्रवर्ष यामवासिभिः। यसपानेवनादीनि यामिकसान्यवास्यात् ॥ रशी क्रमम् भुझीत विशी पच कुलानि च। यामं यामधाताध्यत्तः वष्ट्याधिपतिः पुरम् । तैयां ग्रान्याधा कार्य्याचि प्रथक् कार्यां विषे

राष्ट्रीरमः, खचिवः, (स्वयंस्तानि मञ्जेदतिमतः,।

उत्याय पश्चिमे यामे सत्त्रांचः समाहितः। हुतायित्रां सर्वा सार्चे प्रविशेत् स शुभां स्थान्॥ तक स्थित: प्रजा: सर्व्या: प्रतिकव्य विसर्व्ययेत्। विक्थ च प्रचा: सर्वा सम्बर्धत् सक्ष सन्तिभि: । गिरिएष्ठं समारहा प्रासादं वा रहीगतः। धारस्ये नि: प्रकाके वा सन्तयेद्विभावितः ॥ यसा मन्त्रं न जानन्ति समागन्य एथग्जनाः। सल्या प्राथमी सुरुक्त कोषश्रीनीरिप माधिव: ॥

जङ्ग्रकान्धवधिरां सियंग्योगान् वयोगतान् । क्षीकोष्ट्याधितयञ्चाम् सन्त्रकार्थः पदार्थेत् । भिन्द्रसम्बद्धाना अन्तं तियंग्योगाकाचीय च । क्तियक्षेत्र विशेषिया तक्षात्तकाहरी भवेत्। मध्यिक्तेराचे वा विश्वानती विगतकाम:। चिनायेडक्नेकामार्थान् चार्डतेन एव वा ॥ परसारविरहानौ तैवाच ससुपाच्चेनम्। कलानी सम्प्रानच कुमाराबाच रचयम् ॥ दूतसंप्रेयसच्चेव कार्यप्रीयं तथेव पा। क्षमः:पुरप्रचारच प्रक्षिधीनाच चैष्टितम् । लन्सं चाटविधं कमी यचवरोच तत्रकतः। चनुरागापरागी च प्रचारं मक्क च्छा च । मध्यमस्य प्रचारस्य विभिन्नीयोस्य चेरितम्। उद्योगप्रचारच ग्रजीकोन प्रयक्तः। 🛊 🛚 थताः प्रक्रतयो च्यतं मक्कतस्य समाचतः। चरी चान्याः समाख्याता दार्ग्येव तुताः स्ताः ।

ज्यमात्रशराबुद्दर्गार्थेहक्काखाः; पच चापराः । प्रत्येकं कथिता स्थेता: संचिपेक दिसप्रति: # व्यननारम्दि विद्याद्दिसेविनमेव च । करेरनकारं मिजसुर्वितं तथी: प्रम् ॥ तान् सर्वानभिसन्द्धात् सामादिभिसपत्रमेः। यसी की व समक्तिक पीरवेश नयेन का सन्तिच विग्रष्टचेव यानमासनमेव च। देशीभावं वं सवस वड् गुर्खा स्थलचेत् सदा । च्यासनचेव यानच सन्धि विश्वच्येव च। कार्य वीका प्रयुक्तीत होसं संश्रमभेष च ॥ बन्धिन्तु दिविधं विद्याद्याचा विद्यक्षमेव च । उमे यानासने सेव दिविधः संभवः अकृतः । श्वमानयानकांना च विषयीतसाधिव च। तदात्वायतिसंयुक्तः सम्बद्धयो द्विकस्यः । स्वयंक्रतम्ब कार्यार्थभकाचे काल एव था। सिमसा चैदापलते दिविधी विराष्ट्र: स्थल: । रका किनका त्ययिक कार्ये प्राप्ते यह क्या। संइतसा च सिजेश द्विषं यानस्यते । चीकस्त चैव असमा देवातृ पूर्वकतिन वा। सिजस्य चारुरोधेन दिविधं स्ट्रतसासनम् । नलस्य स्वामिनश्चिष स्थितिः काथार्थसिष्ठये। दिविधं की नेत्रते देशं वाष् ग्रुग्यशुक्ष वेदिभि: । व्यर्थममादनार्थक पीचामानस्य प्रमुभि:। बाप्तृष्ठ व्यपदेशार्थे दिविधः संग्रवः स्कृतः । 🗱 यदावमञ्चेदायलामाधिकां ध्रुवमात्रानः । तदाले चालियकां पीड़ां तदा विश्वं बद्धावादेत् ॥"

राजनी

तदावे तत्वाचे। "बरा प्रस्टा सधीत समासु प्रस्ति।श्रेष्णम्। चतुष्मितं तथासार्वं तदा क्रमीत् वियवन् । यहा मेम्येत भावन क्षर्ट पुर्ट वर्ष सक्तम्। परसा विपरीतन तदा याबाडिए प्रति । बदा तु स्थात् परिचीओं वाष्ट्रनेन वरीन च। तहासीत प्रवर्तन धनकी सामस्यसरीन् । अन्तेतारि वहा राजा सर्वया वक्वतरम्। सदा दिवा वर्ष कावा साध्येत् कार्यमातानः । बदा पर्वजानस्यु गभनीयतभी भवेत्। तरातु संक्षयेत् चित्रं धार्मिनं वितानं वृपन् । नियारं प्रश्नतीनाच कुर्याद्यीश्रीवसस्य च । जपवेदेत तं निक्षं चन्द्रयत्ने गुरं वधा । बहि समापि बंपछीत् हीवं बंबयकारितम्। स्युष्टमेव संभाषि निविद्यः समाचरेत् । सर्व्यायाचे साचा सुर्याभीतिषः १ विषयीपतिः । वधास्त्राभ्यक्षिका व सुर्मित्रोदासीवध्रवदः ॥ व्यायति चर्नकार्यस्य तदावव विचारयेत्। व्यतीतानाव सर्वेषां ग्रुवदोषी च तत्वत: । व्यायको गुनक्षेत्रज्ञसन्त्वे (चप्रनिवयः । चतीते कार्यश्चित्रज्ञः श्रजुभिगोभिभूयते । यधेनं नाभिष्ठऋष्युक्तिची दासीनश्रकतः। तया बर्ने संविद्धादेव सामाविको नयः । यदा तु यावसाति हेदरिराष्ट्रं प्रति प्रसः। तदानेन विद्यानेन वाचादरिपुरं धने: । मार्गभीर्थे शुभे माखि याबाद्याश्री मधीमति:। बात्युमं वाथ चैत्रं वा मासी प्रति वथावलम् ॥ व्यव्यक्तित् काबिष्ठ वदा प्रस्तिद्धुनं जयम्। सदा यायादियक्कीव व्यवने चौत्यते रिभी: १ स्राता विभागं गाँछे तु याजिकच यथाविधि। उपस्काखर्चेव चारान् चन्द्रानद्राम च । बंब्रोध विविधं मार्गे बङ्गिधक वर्ण सकत्। वान्यरायिकवाळीन वावादरिपूर प्रनी: 9 श्रव्यविति भिन्ने च गूढ़े हस्तवरी भवेत्। मतप्रवासते चैव य दि बदतरी रिप्रः । एकक्षेत्र तकार्ते वाबातु सक्टेन वा। वराष्ट्रमकराभावा स्वाना मनक्ते वा । यत्य भयमाप्रकृतिनी विसारयेद्रसम्। प्रक्रीन चैव सूचिन निविधित बदा खयम् । सेनायतिबनाधाची धर्मिद् गिवस्यत्। बतच भवशास्ट्रेत् प्राचीतां कव्यवेदिसम्॥ गुल्यांच स्थापयेदाप्तान् सतसंज्ञान् समन्ततः। स्थाने युद्धे च कुप्रकामभी कन विकारिय: 1881 संसतान् योधवेदस्यान् मार्म निकारयेहकून्। स्रका वजेस चैवेतान् ब्रूडिन वृक्त बोधबेत् । स्मन्त्राची: समे बुध्येषम्पे मीहिपेस्नचा। इत्त्रमुख्याइते चापैर्यिचमायुधेः स्रवे । क्रविवास महासि प्रसातात् भ्रतिनवात्। हीर्चान् सर्चेय नरामगानीयेष्ठ योजनेत् ॥ प्रकृतिहर्ण जूना तथा यन्यम् प्रशेषकित्। चेटाचे व (वजानी बांद्री वृ बोधयतामपि । क्षत्रकारिशांकीस काक् वाक्षीपपीक्षेत्।

दूववेषास सततं यवसात्रीएकेम्बनम् ॥ भिन्दाचिव तकामानि प्राकारपरिखासवा। शमनकार्यकेषं राश्री विश्वासवेशया । सम्बद्धान्यमपद्द्रश्चेतिव च तत्वतम् । इस्ते च देवे युध्येत जबप्रेम्स्ट्रम्तभी: 🛭 शाचा शानेव नेदेन समजीरथवा एथक्। विजेतुं प्रयतेलारीज युद्धेन कराचन ॥ व्यविक्षी विषयी यसाद्द्रावति युध्यमानयी;। पराजवन वेयामे तकार्युं विवक्षेयेत् ॥ षवाकामपुरपावानौ पूर्व्योक्तानासम्भव । सचा युधीत संयत्ती विजयेत रिपृत्र यथा । #॥ जिला अन्यूजयहेवान् काकार्वाचीय शास्तिकान्। प्रदेशात् परिचारांच खापयेरभयानि च । सर्वेधाना विदिलीयां समासन चिकी वितम्। खापबेराच तक्षार्थं कुथांचे चमक्रियाम् ॥ प्रमाकावि च कुम्बेरित तैशां धर्मग्रान् यथी-

रत्नेचा पूजयेरेनं प्रधानपुरुषे: सक्षः॥ व्याक्तमप्रियकरं कामच प्रियकारकम्। व्यभौष्यिनानामयांगां काचै युक्तं प्रशस्त्रते । चर्ळे कर्म्मरमायसं विधाने देवमानुषे। तयोद्देवमध्यन्यन्तु मानुषै विद्यते क्रिया ॥ सञ्चापि वजेट्युक्तः सन्धिकाला प्रयक्तः । सिर्व इरियमं भूमि वा सम्पद्धि विधे पत्तम् ॥ पार्कियादव संप्रेच तथाकव्यव मक्की। मिचादयायमिचादा याचापक्रमनाप्रयात् ॥" ष्याक्रन्दः पार्षियाक्षस्य नियामको राजा। "चिर्ययभूभिचन्याप्त्रा पार्थिनी न सर्वेषते। वेषा मित्रं भुवं जबा लग्नमधायतिच्यम् ॥ 📽 ॥ यक्तीच्च सत्तच्च तुरुप्रस्तिमेर च। षानुरक्तं स्पिरारमं अधु मित्रं प्रशस्ति । प्राची भुकाने मूर्य दर्य दातारमेव यः। क्षतज्ञं प्रतिमक्तच करमाहररि वृजाः । भार्मता पुरुषचानं श्रीमें करणवे(इता। श्रीजकसम्ब सततस्याचीनगुगोरमः॥" स्पीतनस्यं बङ्गप्रदलम् । "चेम्यो एखप्रदां निका पश्रष्टविकरीमपि। परिक्षचेन्त्रपो भूभिमाक्षार्थम(वचार्यन् ॥ ध्यापस्य धर्ग रचेदारामुलेखनेराप। व्यासार्ग सततं रचेदारेरपि धर्मेरपि । तद वर्जा: वतुत्पना: प्रवसीक्यापदी अप्राम्। धंयुक्तांच वियुक्तांच वन्तीयायान् क्लेड्बः । उपेतारस्पियच सम्बोपायाच सत्क्रम:। एतत् वर्ग चमाचित्र प्रयतितार्थशिष्ट्रये॥" खपेतारं वालानम्। उपवं प्राप्तवम् । 🦚 ॥ "र्वं वर्षमिहं राजा वष्ट्र वक्षाना मिनिः। व्यायामानुष्य मध्याके भोक्तुमन्तः पुरं विद्यत् ॥ तत्रात्रभूतिः कालश्चीरकार्यः परिकारकैः। श्चपरी चित्रमञ्जाद्यमद्याष्ट्रमे विकाप है: । विभन्नेरमरेकास्य धर्मक्रकाश्य योजयेत्। विषयानि च बकानि नियती बार्जेत् सङ्ग ॥ परी चिताः कियवेगं यजनीरतसूपने:।

वैशाभरवर्षशुद्धाः सृधियः सुरमाहिताः । एवं प्रवतं कृत्यीत यानग्र्यासनाग्र्ने। आति प्रसाधने चीत सर्वाताङ्कारकेष्ठ च ॥ शक्तवात् विष्ठरेश्वेव क्वीभिरन्तः पुरे सञ्चा विश्वास तु संघाकार्ज पुनः कार्थासि चिन्तरेत् । व्यवद्भतवा संपद्मीरायुधीयं पुनव्येनम्। वास्त्रांनि च संश्रीत प्रकार्याभर्गानि च । सन्याचीपासा अस्यागहनानें सान प्राचानत्। रहसाखायिगाचेव प्रविधीनाच चेहितम् । गला कचानारं लगात् समनुचाय तं जनम्। प्रविषोद्धीनगायेच क्षीहरोठनाः पुरं पुनः ॥ तत्र सुद्धा प्रनः किष्यित्र्येषीषीः प्रष्टितः। र्वित्रीतु ययाकालस्ति हेच सतक्षयः । यतिकानमातिस्दिरीयः एथियीप्रतः। व्यस्त स्वाभितत्तु अस्तिष्ठ विशिष्योणयेत्॥"

इति मानवे २ व्यथाय: ॥ # ॥ कालीकापुराखोक्तरावधर्मः; च्या व्याध्या-षयोः दृष्यः । मञ्चाभारतोक्तराजधनः प्रान्ति-पर्विचित्रहरा:। पद्मपुरायोक्तराज्ञधनः खर्ग-सके १३७ कथाये उष्य: ॥ राजधानकं, स्त्री, (धीमतेश्वेति।धा+स्युट्। ततः कन्। राज्ञी भावकं नगरम्।) राज-

पुरम्। इति भ्व्हिमावली ॥ राजधानी, स्थी, (धीयतेश्लामिति। श्रा + व्यध-करके कुट्। डीप्। राक्षां भाषी अगरी।) राजधानिका। तलायाय:। कोष्ट्र:२ राज-धानकम् ३। इति प्रव्यक्तावतीः। सङ्खा-बार: ४। इति हेमचन्त्र: । (यथा, रञ्जः ।२।००।

"तौ रम्पती कांप्रति राजधानीं प्रस्थापयासात वधी वशिष्ट: ") राजधान्यं, स्ती, (राजप्रियं वान्यम् ।) ऋतसाकः । इति राजनिषेक्षः॥ (यथा, ष्टद्यसंहिता-याम् । १५ । १६ ।

"ल। हे भूषकन किरा गरी का गाम नं गम्ब शुक्ति हाः। शिक्तिपतुत्रशिषाः प्राचाका राजधाना मा") राजपुक्तूरकः, पुं, (भ्रुक्तूरकार्यो राजा। राजरन्ता-दिलात् परनिपातः।) रुच्छुच्तूरः। तत्वर्थायः। राजधूर्मः २ अष्टाश्रष्ठः ३ निक्शेयपुर्व्यकः ६ भानाः ५ राजसन्धः ६। इति राजनिष्युः ॥ कस्य गुजाः धुस्तृरश्रम् द्रष्टमाः । राजनामा, [न] पुं, (राष्ट्री नाम नाम बखा।)

पढोण:। इति राजनिष्युद: # राजनीतः, स्वी,-(राम्चानीतः।) राम्चानयः। यमा, चायकापक्रितलस्त्रवसः द्वीकः । "नानाग्राकोद्धनं वक्षे राजनीतिसस्यवम्। सर्वनी जिसि है यो आयं चा बन्धं सारसंघ हम्।"

षा यथा,---"गरितं विविद्यक्राभ्यो चुला भागवतीः। सुर:। प्राप्त बन्नार्थसंयुक्तं प्रकादी वाकासुक्तमस् बरायको चर्म राजन्। यहितं सुवनस्त्र सः। ष्वविरोधिन धर्मस्य ष्वर्षस्योपार्ण्यनेष यत् । सम्बद्धाराममं कामवर्गेषसम् वर्।

परचेच च धच्छेब: पुत्र तत् करने चाचर ॥ यथा साचा प्रवाखाद्य यथा कीर्तिभवित्तव। यथा नामयभीयोगकाथा कुद सङ्गासते। यत्दर्थे अर्थं दीमां काङ्गले पुरुषोत्तमाः। येनेति हि ग्रहेश्याकं निवसन्ति सुनिर्व्नताः। प्रद्वी चार्तिर्मुखा विष्ठः कौतिष यश्या सद ॥

तसाह्यथा ते निवस्ति पुत्र-श्राच्यश्चितस्थेष्ट कुलीत्रमाचाः। तथा यतसामजनस्वचेरया यया यथास्त्री भवितासि स्रोके ॥ भून्यां सदा ब्राइमगभू वितायां श्वेत्रास्त्रितायां इएवापितायाम्। श्रुश्वाचलतस्त्रवागी भर्दा प्रयानोच नराधियेनाः ॥ सकाद्धिकायाः मुनिप्राक्तयुक्ताः नराधिपांसी प्रतियाचयन्ते। (र्व्यं नन्तु अतुभिद्येनेका यक्राध्यभूमी न तृपख्य प्रान्ति:॥

भपी १ श्रायमसम्बद्धाः याजनाध्यापने रताः । सनुविधा वर्ते पूज्याकार्ताः तज्जासवायः हि॥ स्याध्याययम् निर्ता दातारः प्रकानी विनः। च्छक्तियाः समुद्देश्चेत्र प्रवापालनधानियाः॥ थचाध्ययनसम्पद्मा दातार: लविकारिंगा:। माश्रमात्सं प्रकुर्वम् वेश्वा विधिनकीविन: ॥ अं(चांबाचाचित्रयं सदा शुक्रवये ग्ना:। भूत्राः सम्बद्धरभेष्ठ तवाज्ञाकाश्याः सदा ॥ यदा बर्खाः स्वधनेस्या भवन्ति दितिजेश्वर !। धनेश्वादा खाइ धनेश्वी श्रमंत्रयः । नक्षाञ्चर्या त्रभ्रमेन स्थास्त्रया जार्थाः सदा वर्ते।। सदृष्टकी सबती दक्षिसाक्षानी चानिययते ॥

इत्यं वच: आवा मदास्र न्द्रो विक्तं सद्दासा च बभूव तूर्वाम्। तती यदाचापयसे करिखे इत्यं बलि: प्राच वची सद्धें।" द्वि वासर्ग ६१ व्यध्याय: ॥ 🕸 ॥

च्यमि चा। " एवं दस्यातनी राज्यं ऋ कुँचा झाय धर्मने वितः। खबरच मधुरं वात्रयं पुत्रं पुत्रवलां वर: ॥ राष्ट्रकी नापिते पुत्रा कर्त्रयं प्रयाप्त नक्तम । यही चहेतु घरमं भर्मी पिष्ठणां तारणं तथा। दातबीय निर्वे कर्तवा क्रमचा परहारिका:। वासदाताश्व इन्तवा इनावा स्वीविधातकाः॥ मा सीमं परद्रकोषु कामायीया न्त्रितेषु च। भ विरंतिकते कापि वर्जे मान्याः कदाचन ॥ रचाक्रीयम् ते देश: क्षुत्रकायवधा कित:। निबोद्युक्तिन खातसममायवचनं कुर्व । ध्यमात्वी यहची ब्यान् प्रच कार्यविमध्नम् । व्यवस्त्रमेव कर्तवां भ्रीरपरिरचनम् ॥ प्रका येव प्रमोदिना येन सुव्यन्ति ब्राक्स सः। रवं ते पुत्र कर्तवा सम प्रियक्तिविका ॥ सप्त वासर्व वर्ष्णीयत दोधी राज्ञस्त तकादत्। धेव राजा विनद्यीत सन्पन्नोशीय सञ्चाद्यति: ॥

वज्जवेत सुरापानं कतावा वर्णवेत् सरा। षाकां कर्त्यं न वक्तवां ष्ट्रधा यावत् कराचन ॥ राजशुत्तां न वक्तकां दूतभेदं विवक्त शेत्। वर्णमेहतियाक्षयां असिद्धा समाग्रमम्। थ्यर्थदूषमामचीय न कर्मयं कदाचन। ष्प्रमार्त्यं गाप्रियं त्रूयादृथदी ष्टिदाणकर्मनिक 🛭 नाचं निवारसीयस्ते गसनाय पर्धे स्थितः। रतक क्रियतां भीवं यही क्रिस सम प्रियम् ॥ सतः पितुर्वेषः श्रुत्वा राषपुत्री यश्चितः। उभौतु पादी संग्रह्मा का कार्यं प्रह्माच तम्॥" इत्यादि श्रीवराच्च पुरासी भगवच्छाच्छे श्रीकरवे तीथेमाञ्चालीतः चाहित्यवरप्रहाजकानम्की-पाख्यामं नामाध्याय: ॥ 🖝 ॥

### सतुत्वाच ।

"राज्ञीश्रीमधिक्तमात्रस्य किंदु इत्यनमं भवेत्। रतत् सर्वे तमाचचु सन्धर्वित्त यतो भवान्॥

सस्य खवाचा

व्यभिवेकाष्ट्रीयस्या राष्ट्रा राजीवली चनः सद्घायावर्गं कार्येतम राज्यं प्रतिष्ठितम्॥ यन्स्याक्यतरं कर्मने सहस्येक्वेत दुष्करम् । पुरुषियान इस्थिन किंद्यु राज्यं सङ्ग्पदम् ॥ तसातृ सष्टायान् वर्यत् क्वतीनान् वृष्तः

गुरान क्रुजीनान् जातीयान् वसयुक्तान् (श्रया-न्विताम् ॥

क्ष्मसम्बगुर्गोपेताम् सम्मतान च सया युत्राम् । की ग्राचमान् महोता हान् धर्मा चांच प्रियं-

(इतोपदेशकालचान् स्वास्थिकतन् यशो~

एवंविधान् सञ्चार्याच मुभक्तमेसु योजयेत्॥ गुग्गर्दोनानीय सदा विकास कृपति: स्वयम् 🖟 कर्मन्यव विद्वक्षीत यथायोग्येष्ट्र भारत ।। कुलीन: प्रीलसम्पन्नी धनुर्व्यद्विधारहः। ए कि प्रिचाचिप्रचासु कुष्रलः सङ्ग्राधनः 🖡 निर्मित्ते प्राकुतकाने वेत्ताचीव चिकित्सिते। तत्रः कमेशा प्रस्था क्रियहाँ ऋतुः। कृष्टतत्वविधानज्ञः मन्गुसार्विशेषवित्। राचा संनापति: कार्यो बाक्स व: च (स्रयो)

यथा ॥ शंशु: सक्टमो एकच प्रियवादी न चोहत:। चित्तग्राष्ट्रच सर्वेषां प्रतीष्टारी विधीयते । यथोक्तवादी हूत: स्थाई प्रभावाविग्रारद:। शक्तः केश्रयको वाग्मी देशकार्वाकाश्वः # विज्ञातदेशकाजय दूत; स्थात् स महीचित;। वक्ता नयस्य यः कावे संदूती भूपतेर्भवेत्॥ प्रीध्वी कायता: न्र्रा; इष्ट्रभक्ता विराक्कता:। राजातुरचिकः कार्याः सदा क्रेग्सचा

नानाष्ट्रायों । वृशंसच हरूमिलाच पार्थिते । ताम्जधारी भवति नारी बाब्ध तद्युवा ॥

घाड्गुग्यविधितस्वको देशभाषाविशास्टः। सन्तिविश्वस्थितः कार्यो राज्ञा नयविग्रारदः । चायव्यक्षो लोकको देशीलकियारदः। लगासतसी सत्यानी स्यः स्थादेव रिचता। सुरूपस्तरण: प्रांगुर्ह एभक्ति: कुलीचित:। न्यूर: क्रियसच्चीव सङ्गधारी प्रकौतित: । मृरच बलयुक्तच गणाश्वरचकोविदः। धनुर्धारी भवेदात्र: सर्वक्रीग्रमण: शुचि: अ निमित्तप्रकृतज्ञानद्वयभिज्ञाविधारदः। इयायुळे इतस्वची भूवि भागविधेवित् ॥ ब्रामिभक्तो मचोसाइ: सर्वेषाच प्रयंवद:। यलावनची रथिकः स्थिरद्वरिः प्रिथेवरः ॥ मूरच जतविद्यच सार्रायः परिकीतितः। व्यनाचार्यः युचिरेचाचितिह्यतिवरोवरः । स्दर्भाकाविशेषणः सद्याध्यकः प्रश्लाते । कर्माकविधानजाः पराभिद्याः कुलोहसाः। सन्वे महानसे धार्या लुप्तकेशनस्वा जना; । सम: प्रचीच मित्रेच धनीशास्त्र(ध्याहर:। विष्रसुरवा: कुलीनका धर्माधिकारको भवत् । कार्याक्तचाविधाक्तत्र दिजसुख्याः सभासदः। सर्वेदेशाचराभिषः, सर्वशास्त्रविशारदः ॥ र्थे स्वतः कथितो राष्ट्रः सर्वाधिकर्येषु वै। धीयपितान् सुखन्यूकाम् खमका(यशतान्

व्याचराण्ये लिखेत्यस्तु चेखकः च वरः स्थानः । उपायवाक्यकुश्रल: सर्वश्राकाविश्रारह:। बङ्गधेवक्ता चाव्येन केखनः स्वाद्भ्याक्तमः। याक्याभिप्रायतत्त्वची देशकालविभागवित्। व्यवादार्थो हुए भक्ती वैखकः स्वाद्श्यात्रमः। युक्षशन्तरमञ्जाः योग्रवकात्रकोसुपाः । धन्माधिकर्ये कार्या जनाक्राभकरा नराः। गर्वविधास्त्रमा कार्या राजा दीवारका सनाः। लोक्यकाविनादीमां रज्ञानाक विधानविन ॥ विज्ञाता प्रज्ञुसार्गवामनाष्ट्राये. श्रुचि: शहा। निपुर्वकामसत्तक धनाध्यकः प्रसीतितः॥ चायदारेष्ठ वर्षेषु धनामाचस्मा गराः। व्यवरारेत् च तथा कर्त्तवा प्रविवेशिता॥ परन्परागतीय: स्वाइटाक्ने तु चिकि सिते। वानाचार्यः स वेदाः स्थाहर्म्सामा च कुलीहमः ॥ प्रावाचार्यः स विश्वेशे वचनं तस्य भूसवः। राजम् राचा सदा कार्यं प्रमारकार्यं एथम्-

क्षांचित्रचाविधानको वनचातिविद्यारहः। क्रेंगचमक्तया राज्ञी ग्रचाधाचः प्रशस्ति ॥ रतेरेव गुर्केषु लः खासमञ्ज विशेषतः। नजारीको नर्जस्य सम्बन्धिक प्रस्ति। च्याम् चानियानम् स्वीविकास्यतमार्गः। जन्मधाची महीभर्तः सावनच प्रशस्ति । काना चार्याच्य श्रदकातया प्राचा: क्रुलीहरा: । दुर्गाध्यचः स्ट्रतो राम् उद्युत्तः सर्वक्तीस् । वास्तुविद्याविधानची लघुषको जिलस्यमः। दीर्षंदशीं च मूर्यं छापतिः परिक्रीतितः ॥

राजनी

यक्षमुक्त पाविमुक्ते बामुक्ते मुक्तधारिते। व्यक्ताचार्थी निवर्षेत्र: कुत्रश्च विश्वियति । एड: बुलोहतः कतः पिळपेतामवः स्वि:। राज्यामनः प्राध्यको विनीतच तर्येष्यते ॥ श्वं सप्ताधिकारेष्ट्र पुरुषा; सप्त तिरुपरे 🛊 पच प्रव्हाधिकरकाः प्रवयाः यम तेश्परम् ॥ व्यक्तः पुरचराः कार्या राज्ञा चन्त्रेष्ठ कक्तेसु । स्यायनाचातितस्यद्यः सततं प्रतिचायता ॥ राष्ट्र: खारायुधागारे रच: सम्मेस चीवत:। कर्माण्यपरिमेवाचि राज्ञां भ्रमुक्तोद्भव । जनमाध्यमभधानि नुद्दा नमाखि याचितः। उत्तमाध्रमसधीयु पुरुषयु नियोणयेत् ॥ नरकर्मिविपयासामाचा नाध्यवाप्रयात्। नियोगं पौर्ष भक्तिं श्वनं प्रीये क्वलं नयम् ॥ चाला हतिर्विधानया पुरुषायां मधीचिता। पुरुधानारविद्याने तत्त्वसार्णियन्यनान् ॥ बहुभिनेत्रवेत् कामं राजा मन्त्रं पृथक् पृथक्। मिक्तवासिय नो क्वायान्त्रिमन्त्रप्रकाशनम्॥ क्रांचन् कस्यचिद्रिकासी भवतीष्ट सहा हुकाम्। निष्यया सहा अली कार्य एकंग मूरिया। भवेद्वा विश्वयाचात्रिः, परवृक्ष्यवृजीवनात् । रकस्वेव महीभर्तभूयः कार्या विविश्वयः ॥ त्राज्ञवान् पर्येपाधीत वयी नाम सनिधिताम् । गासक्यकावनी महांस्ते चिलोकस्य कयटकाः॥ ष्टश्चांच नित्धं संदेत विप्रान् वेदविदः शुचीन् । तेभ्यो हि प्रिचिद्विभयं विभीताता हि निवामः। समयौ वध्रमां क्वांग् एचित्री नाच संध्यः 🗈 बच्च वो≥विनयाद्भन्छा राजान, समस्क्रिहा:। वनस्थाक्षेत्र राज्याणि विजयान् प्रतिपेदिरे ॥ भे विशेश्यक्षयीविद्या इक्क शैतिक शासतीम्। च्यान्वी(श्वकीश्वासविद्यां वार्तारक्यांश्व जीकतः। इ किया वां जबे योगं समासिष्ठे दृद्वा रिश्म्। जितिकियो चित्रकोति वधे स्थापयितुं प्रचाः। यजेत राजा कतुशिके हुभिकाप्तर्वियी:। धनी। एँचेव विश्वेषी ददाहीगान् धनानि च ॥ सावत्सरिकमाप्रेच राष्ट्रादाचारयेहलिम्। स्कात् साध्यायमरी लोकं वर्तत प्रहबन्ध्य । कारतानां गुरुक्कतातृ दिकानां पूजकी भवेत्। ष्ट्रपासामचयो स्रोध विधिवासी विधीयते । शतः, भीनानवासिचा चर्गना न च गग्रस्त। तसाहात्रा विधातवी बाश्वस्थिष्यचयो निधि:॥ समीत्रमाधमे राजा सामृय गालयत् प्रजाः। न निवर्तेत संयामामात् च क्रवतमञ्चरत् ॥ संयामेजनिवक्तियं प्रकार्ग परिपालनम्। शुभ्या त्राक्षवानाच राजा निर्मयसं परम् ॥ क्षयबानाच एकानामातुराणाच रोगिकाम्। योगचेमच हत्तच तथेव परिकल्पयेत्। वर्काम्यमध्यवस्थानं तथा कार्ये विशेषतः। स्तर्थनेप्रयातात् राचा स्वधर्मस्यापयेत्रया । च्यात्रमे च ययाकार्थे तेलभाचनभोजनम्। स्वयमेवानयेद्राचा चत्कृतान्नात्रमानयेत् ॥

तापरी वर्षकार्था(य राज्यमात्रानम्ब च।

निवेद्येत् प्रयक्षेत्र देवविषयमध्येत् ॥ दे प्रभो वेदितको च करच्यी वका च शावते:। वकां भारता व सेवेत प्रतिशृष्टित चागताम् ॥ नास्य चिक्र मंपरी विद्यात् विद्याचिक्र मंपरस्य तु। गृहेत् कूमे इवाङ्गाणि रचेदिवरमातानः । म विश्वसंद्विश्वक्ती विश्वको गातिवश्वसेत्। विश्वासाङ्गयस्त्यद्यं ऋलात्यमि निज्ञनाति ॥ विश्वासयेकाध्यपरं तत्त्वभूतेन केतुना । भक्तिभागायेद्यांन् सिंह्यभा पराक्रमेत्॥ रकावसावनुम्यत श्राप्यवस विविध्यतेत्। इट्राइयारी च भवेन् तथा श्रुकरवन्तृप:॥ चित्राकारच श्रिखवदृष्ट्रमक्तक्यात्रवत्। भवेच सञ्चराभाषो तथा को कितवन्त्रपः ॥ काक ग्रक्ती भवे कि व्यं ना जातवस्ति । सेन्। नामरी चितपू ने चाओं जने भ्रयसं बजेत् ॥ वक्तं पृथ्यमलङ्कारं यक्ताश्यक्तानुजीतमः।। म ग्राहिकालसम्बाधं न चाञ्चातजलाश्रयम् ॥ व्यपरीचितपूर्वना पुरुषेराप्तकारिभि:। नारोहित कुन्नरं चालं न चातु तुरमं नथा। गाविकाम कियां गच्छेतृ नैव इंदोत्सवे वसंत्। गरेन्द्रलच्याराध्यमेच चाता यत्ती सर्वन्तृपः । संदृहत्ताच तथा पुषा चत्रतं प्रतिमानिताः। राज्ञासङ्खाः कर्त्रयाः पृथिवी जेतुसिक्छ्ताः यथा इंद्याय सुस्तान् राजा कर्मे सुयोजयम्। धिसिष्ठान् धम्नेकायेषु भूरान् संयामक सेहा निपृषानिर्धेष्ठतिष्ठेषु सर्वत्र च तथा शुर्चीन्। क्यीय यक्तान् नियुक्तीत तीच्यान् दारुगक्नेसः। धर्माचार्थेच कामेच भयंच र्थिनव्टन । राजा यथा इंच कुर्या हुम्धाभिः परी चयम्॥ धमतीतीयधान् ऋव।न् कुर्याहि स्विनं चरान्। तत्पादान्वेत्रयं यत्रांस्तदथ्यचीच कारयेत्॥ रुयमादीनि कभैना कि कृषे; कर्या कि भागेव । सञ्ज्याने व्यते राज्ञकी इच्छी पकरण चय:॥ पापचध्यानि कस्नास्तियानि राज्ञां तृपोतसः। समासानि न कुर्वन्ति तसातान् विश्वान्तृपः। गेष्यतं पृथिवीधानां तीच्छोपकरणकिया। थक्किन् कर्माख थस्य स्थान् विशेषेय च की श-

तिसान् कर्मिता सं राजा परीका विनियोणयनः

पिटपिनासहान् स्त्यान् सर्वकर्मस्य योजयनः

विना दायाद्क्रत्येष्ठ परीक्य स्वह्नताहरान् ।

विना दायाद्क्रत्येष्ठ परीक्य स्वह्नताहरान् ।

विस्त्रीत स्वाभाग तस्य तं हितकारिकः ॥

परराज्यकात् प्राज्ञ कनसंयक्ष्तान्यया ।

दुष्टान् वाध्ययादुष्टानास्यीत प्रयक्तः ॥

दुष्टं विज्ञाय विश्वासं न कृष्यात्त्व स्त्रियः ।

हति तस्यापि वर्त्तेत कनसंयक्ष्तान्यया ॥

राजा देशान्तरं पात्रं पुरुषं पूष्येकृश्यम् ।

समायं देशसंपात्रो बहुसानेन चित्तितः ॥

तिषाचारेण चार्चि राजा विश्वाय निष्याः ।

गुक्तिनं पूष्टनं कृष्यान् विश्वानाक्ष्यासनम् ॥

कृष्यताः सतनं राजन् राजावश्वान् विच्यायान् ॥

कृष्टिताः सतनं राजन् राजावश्वान् विच्यायान् ॥

व्यवाष्ट्राचीन् सेप्रवान् नियुक्षीत वदा चरान्। जनस्याविह्तान् सौन्यां स्याचातान् परस्यरम्ध विक्रवी सम्बद्धारान् सांवस्यर्श्वितस्यकान्। तथा प्रविज्ञताकारान् चारान् राजा नियो-

ভাষাৰু ধ

गेकस्य राजा यह्थात् चारस्थापि च भाषिते।
हथी: सम्बन्धान्नाय यह्थान्न्पतिस्ताः ।
परसारस्थाविहिनी यहि स्थाताचराषुभी।
समादाजा प्रयत्नेन ग्रांचारात्त्रियोजयेन ॥
राज्यस्य म्हजनेतावन् या राज्यारहरिता।
चारायामिय यत्नेन राज्या कार्यं प्ररीचसम् ॥
विरच्यते तथा केन विज्ञेयं तम्बन्धीचिता।
स्रांचरापरागी च स्तानाच गुनागुनान्।
स्र्वे राज्यां चरायमं तेष्ठ यत्नपरी भवेन् ॥
कर्मया केन में कोक जन: सन्धीरनुर्च्यते।
विरच्यते केन तथा विज्ञेयं तन्नश्री(चता।
विरोधननकं लोक वर्णनीयं विश्वेषतः ॥

खनाचुरागप्रभवा हि सद्धी राज्यां मना भागववंश्रचकाः सस्मान् प्रयक्षेन नरेकशुखीः कार्यारन्दारी सुवि मानवेशुः॥" इति मानुखी २१५ कथायः॥ ॥ ॥

भागर्थ।

र।जीवाच।

"व इवो भूपते धेनमास्तान् वर्त्तुन (इट इयुक्य ते । रासात् समायती वच्मि मशामाग विशासय ! प्रथियो वेद्यावी पुरुषा सदा प्रियतमा इदं:। गारायगाहते नान्यो वसुमधाः प्रतिभेदत् ॥ गारायकोष्ट्राको राजा मनुष्यो न कदास्य। चातस्तु दुर्वयं त्यक्ता सन्ती नीति समाचरेन ॥ नीतियाची हुपी बस्तु विपत्तिनीकि तस्य वै। चिरं भुनक्ति प्रथिभी कार्टके; परिविष्णितः ॥ यक्ते न रोचते नीतिश्रेपालाय दुराक्षाने। अरबीरचिरंशीव स श्वेताच संध्य: । चायुर्भनं यश्री वित्तं विषयं सुख्धिमध्या। मिलिले पिकतो राज्ञा नियोण्यः सन्देरेव हि ॥ व्यवज्ञया सन्देशम् स्थाणांना सदसी बुधाः। सभायां बुधक्षीनायां नीतिर्मात्रती न कि वर्ता नीती विपन्नार्था सहसा धरणीपतः। राजध्ययो विनश्यमित सक्तोपवक्तवाक्षनाः । अध्यान् अधकां भीद वैद्यांचा बान्धवांकाचा। ष्ट्रपाः कल्यायासिष्यामो न दिवामा करायम 🖟 गनश्रीर्मसकद्वेषा वैद्यदेशयुर्म(कांत:। भातिहरा निष्युतः सान् दिन्देशस्मार्श-

राजान: पितर: प्रोक्ता: पुत्रा जनपदास्तथा। आतो भूषा: पालयन्ति प्रजा: पुत्रानियोदसान्। भौरजोकनथूं राजा प्रश्चेत् पुत्रमधूमितः। भौरजोके तथा कुर्यात् यथा केन्द्रो निजासक्तं॥ प्रजापीड्राकरा ये चभूषाता स्वतिपापिम:'। श्चिरस्था विपदक्तियां विश्वेषा शौर्षद्विभि:॥ विवेदिनी संशीपाताः पात्रवन्ति वया प्रजाः । नचा सामपि देवेश: प्राज्यकानशं हरि: इ प्रजानी माजन दानं देशिय राखां शुभाव है। द्वाश्यों ये विजेता भूपाकी विश्वेवा कृपाधमा: ॥ दुरानौ भासनचेव भिरानौ प्रतिपालनम्। प्रक्रामेको मधोपावाचिरं नन्दनि भूतवे ॥ न्धायेनीपार्कितं वित्तं समावश्चिकाष्टीपति:। निर्मित्तो कि सदीपाली विपत्तरी न कि निका-

रेत्॥ त्रुपाः वक्याविभिक्ति विवराव्यप्रभाग्रभम्। वद्मानित निर्वं विग्रेन्त्र । सत्वराच्यारच श्रुवः ॥ घरचन्नभयं यावत् नायाति चिन्तयेह्रयम् । व्यासते तुभवे भूप का चरेत्रिभेयो यथा ॥ भारती वामि च सिम्मे वा पुत्री वामि च सन्त्रिकाः श्चियाष्ट्रांचित बास्भीयं अनता प्रेम केंबलम् ॥ भिक्तको चातमः पुचाः प्रणाच भानरकाया । ज्ञान्त्रीर्थकोनं भूपासं सन्यन्ते न क् भूपवत् । तिङ्क्ति प्रथमं दूरे वस्ति पुरम्कदा। क्षीकाः (अर्थे यदिक्काला सक्तगास्तीर्थभूपते:। एकस्य मित्रयो राजा चिरं राजविमक्ता। कर्मचाः सकते राज्ये ष्टश्चयो नैव भूसर ॥ व्यवनानवद्वीनां भ्रतानां सन्पदं इरेत्। सन्तां सन्पद्धिभूपालो सत्त्वसन्यं नियोजयेत् ॥ मुखं: स्वीदिजिली राचागीतवादारत: चरा। चतुरक्रवते चींनः चचना विपदं बजिन् । काचारयञ्चं सत्तं सवाकाप्रतिपाजनम्। अस्मीयंचेति भूपानां जचवानि दिजोत्तम। स सार्थं वृपतियेसु प्रतापेन विविज्ञोत:। श्व कर्य वृप्तियेन न जिता परमेरिनी । जिलायां परमेहिनां मानत् यादं वजेव्यः। प्रतिपादेश्यमेधस्य पर्य प्राप्तीतित्वाचयम् । यरभूमिणवासाञ्ची ऋती वा व्रपतिर्युधि। तदा अध्यक्ति परंधास विद्युक्तः वर्मपातकीः । युधि प्राप्तकयो राजा प्राप्नोति परमं पदम्। ब वाद्यसप्राप्तक्रमुहिंथीन्त्रसम्पदं सभित् ॥ कस्त्रक्षं अस्त्रश्यां पतायनपरायवन् । बोहारं वृधि यो चन्यात् च भूगो वालयो-

येजायनपरी युद्धे तहनाच दिजीतमः।। साम्रभाविष तिकेतां वरकेश्यानातुः सर्वे ॥ श्रुषि साक्ष्यवान् योहा महन्ता च महीसर। सिखेसो दावपि कार्री यावककारिवाकरी। बहुमात्र किसुक्तीन संचीपादुष्यते सवा। भवापाक्षमक्रमाचा कराचित्रावसीरति ।"

इति पाद्ये कियायोगसारे २० व्यथ्याय: । राजनीतं, स्ती, मरवातमवि:। इति ग्रम्बरका- राजपथः, पुं, (शक्तां प्रमाः। "चक्षूरम् अरा वजी ह

राजनः, पुं, (राजीश्यवसिति। राजन्+ "राजकशुरात् यत्।" ।।१।१६०। इति बत्।) चत्त्रयः। इत्रमरः । ( यथा, ऋलेपे। 4 - 1 6 - 1 22 | "बाधवीश्य समायीव् वाष्ट्र राजवः वतः।। फकः तदका गरेकाः प्रद्वा भूतो व्यवायत ॥") राजपुत्र:। (राजति दीध्यते इति। राज्+ व्यक्षि:। इत्रुवादिकोष:। चौरिकादेच:। इति चटाघर: 🛭

राजगर्न, स्रो, ( राजधानी चन्नियां व नवः:। राजमः + "ग्रीमोचोद्रोरकराजराजमीत।" BIRIEL इति दुन्।) चलियसम्बद्धः। इता-

मरः॥ (यथा, रघुः। ७।५६। "रथी जिब्छी कवची अनुसान् इप्तः च राजम्यक्रमेक्यौरः। निवारयामास मञ्जावराष्ट्रः कव्यच्यवोष्ट्रतसिवार्यवास्मः ॥"#॥

राजमानी विषये देशो च पुं। इति काश्चिका॥ व्यव "राजनादिभ्यो द्वर्ग्" ॥ २ । ५३ । रति वृज्यसमः॥)

राजनान्, त्रि, (राजा**च्य**न्यासिक्किति वा। राजन् 🕂 प्रशंसायां सतुष्। "राजन्यान् चौराच्ये।" 🖛। २। १८। इति नियस्तनात् नलीपाभावः।) सुराजयुक्तदेश:। इत्यमर:॥ "प्रजापालगादि-खधर्मपरायग्रहानयुक्ते देशी रानमात् राजा विद्यवेश्सीत भोषाभाषादिति प्रश्रंकायां वंतु:। बदुक्तंतकाकारे।

'भूकि निन्दाप्रशंसासु निवयोगेः।तिसाधनै। संचर्ते ३ कि विवद्यार्था भवन्ति मतुवाद्य: ॥'इति अनते अध्यर्थे भमादयोश्मी अर्था अर्थान् तभ्यना एतः निपाननाञ्चलोपाभाषः। न सौराच्ये राज्ञो नसः लुद्धानावित परे। शुराचि साधनी परता न् श्रोभगा राजानी≀चेति गाचीयां कतिरिति व्यनिवेध:। देशो कोकोप-जच्यां सुराचि लोके रक्षये:।"रति तक्रीकायां भरतः॥ ( यदा, रघु:। ६। ३२।

"कामं तृपाः सनु सङ्ख्योधनी राजमतीमाञ्चरनेन भूमिन्। नयज्ञतारायष्ट्रवर्षापि च्योतिदाती चन्द्रसमेव शक्ति: **।**")

राजपष्टोतः, पु, (पटोकार्ना राजा। यर-निपात; । ) मधुरपटील; । इति रक्षमालाः 🗈 राजपटीकी, खरी, (राजप्रिया पटीकी।) मधुर-पटोजी। इति राजनिर्धेग्ट: 🛭

राजपट्ट:, पुं, (राजप्रिय: पष्ट ४४।) स्थि-विश्रेष:। तत्र्यंथय:। विराटण:२। इति जिकास्त्रप्रेय: 🛊

राजपृक्ति, खौ, चात्रकपद्यी। इति हारा-

मागची।" ५ : १ : ०३ : इस: ।) राजमार्गः । तस्य कच्च वया,---

"धनुंवि दश विस्तीर्थः श्रीमानुष्मध्यः सतः। वृवाजिर्चनामानामसमाधः सुराच्यः ।" इति देवीपुरायम् ।

( यथा, क्रमार्चकावै। 👀 । ६६।

"तावस्वतावाञ्चक्त अन्द्रसीति-बसीरवं राजपयं प्रवेद ॥")

"राजेरण:।" उका॰ ११००। इति कया:।) राजमकी, की, प्रचारिकी जेता। इति राज-

राजप्रकाश्कुः, पुं, (प्रकाश्कृषां राजा। राज-इकाहिलात् परिवर्षातः । ) रक्तवर्षेभवाच्यः । काक ध्यांच इति भाषा । तत्रामायः । जव-नेर: २ वृणाक्रय: ३ राजधिय: ४ सङ्ख्याः ५ बीर्थपत्र: ६ दोक: ७ वृपेष्ट: ८ वृपकाद: ८ मदाकन्दः १० वृपप्रियः १९ रत्ताकन्दः १२ राजेर: १६। अस्य गुका:। धिक्रिस्सम्। पित्तकपनाधिलम्। दीपनलम्। बहुनिहाकर-लक् । इति दाजनिष्येदः ।

राजपोत्तुः, पुं, (राजधियः पौत्तुः।) सञ्चामौजु-ष्टवः । इति राजनिषेग्दः ।

राजपुत्तः, पुं, (रीजचन्त्रखा पुत्तः।) नुषयदः। इति ग्रन्दरकाववी ॥ महाराजवृतः। इति राजनिर्धेग्टः । वर्धसङ्गरजातिविश्वेषः । रज-पुत इति भाषा ॥ यथा, —

"विक्यादम्बद्धकन्यायां राजपुत्रस्य सम्भवः ॥"

इति पराध्रपद्वति:॥ कर्यक्यायी चित्रवाच्यातचा इति पुरा-थम्। राजनव्यः। तत्पर्थायः। युवराजः २ क्रमार: ३ भर्तृहारक: ह। रत्यमर; । (यथा, — "राजपुत्र। चिरं जीव माजीव स्विपुत्रक !। जीव वा सरवा वाधी बाब साजीव सा सर।" रत्यक्षरः । )

तसारचर्यं यथा,---"राजपुत्रस्य रचा च कर्तमा प्रथिकी चिता। वाचार्येकास कर्मधं निवस्तीक रचक्रम् । धन्नकामार्थेष्राकाशि धनुर्वेदक श्रिक्षेत् । रचे च कुद्धारे चेनं यायामं कारयेत् सहा ॥ शिष्पानि शिष्य वेषेव नाप्तेर्शिषाप्त्रमं नदेत् ॥ गुव्याचानमञ्ज्ञान्त यस्य कर्तुं सभावतः। वन्तर्गतस्य कर्त्तवां गुप्ते देशे मुख्यान्वितम् ॥ व्यविगीतकुमारं चिक्रकमाशु विश्लोकति । व्यधिकारेष्ठ समेष्ठ विनीतं पि वियोजयेत्। चारी अक्षेत्र तत्पचात् क्रमेकाच सक्तुवापि । च्यायापानमचाच वर्ष्णयेतु प्रविधीपति:। एतान्यासंवमानाञ्च विषदाः एथिवीचितः । न इसी वृपधार्भू का येथां संख्या न विद्यति ॥ द्यासन[द्वास्त्रप्रं विशेषिय विवक्तयेत्। वाक्यारुखं व कर्त्रयं दक्षपारुक्षमेर च । परोचनिका च तथा वच्चेनीया सदीविता। अधेश्व दूषमं राजा हि:प्रकारं विवर्णयेत् ॥ व्यर्थानां नूषकाचेत्र तथा चार्चेद्व दूषकाम्। व्यकारयात् चसुक्टें दुर्गादीनामसत्क्षया । व्यर्थानां पृथ्यं प्रोक्तं विप्रकीर्थत्वमेव चा चादैप्रकाचे बद्दानमपाने दानमेव च व्ययंस्य दूषयं प्रोक्तमसक्तकीप्रवर्त्तनम् । कामं क्रोबं सर्व मार्च कीमं क्ष्मैक्सचैव का कतकम्दिवक्वमें वादरं एकिशीकाता !

रतेषा विजयं सत्या कार्ये स्वयणयं ततः। क्षता शतकायं सर्वे राजा जनपरं अयेत्। क्तसातु विजयं तेशां प्राचन वासां ख्वा जयेत्। बाह्याच विवधा द्वेषासुत्याभ्यन्तरक्षविमाः ॥ गुरवस्ते यथापूर्व्यतिष्ठ सत्त्रपरी भवेत्। पिष्टपैतामचं मिचममिचच तथा रिपो: 🖡 लिम्बास्य सद्दासाम सिम्बं विविधसुच्यते । तथापि च गुव: पूर्वे भवेत्तवापि चाहत: ॥ स्थान्यमाच्यो जनप्रो दुर्भ सेन्यन्तयेव च। को यो मित्रच असे जा सप्राक्तं राज्यस्वाते । सप्ताष्ट्रस्थापि राष्ट्रस्य ग्रसं सामौ प्रकीर्तित:। सम्बद्धाः चाङ्गानां राजारच्यः प्रयवतः। बङ्क्रणा कर्त्रेया तथा तेन प्रयक्तः । व्यक्तियो यक्तविकस्य बीवमाचरतिश्व्यक्षी:। वधस्तस्य तुकर्तेषः भीष्रमेव मद्दीविता ॥ न राच्चा लडुना भावां लडु इंपरिभूयते । न भावा दावधीनापि तीच्यादुदिजते जन: ॥ कार्वे ऋदुर्यों भवति कार्वे भवति दावकः । राजा लोक इया पैची सस्य लोक दर्यभवेत्॥ मृत्यै: सद्य मधीपातः परिदासं विवर्णयेत्। भिताः परिभवन्तीच वृषं चर्ववर्शं गतम् । व्ययनानि च चर्लाव्यि भूपतिः, परिवच्जेयेत् । क्षीक्षं यश्वार्याय ज्ञतक्यवनी भवेत् । भौटीरस्य गरेन्द्रस्य नित्यस्त्रिक्तचित्यः। जना विरागमायानित सदा दु:सेव्यभावत: ॥ सित्रपूर्व्याभिभाषी स्थान सर्वस्थिव सङ्गीपनि:। वध्येष्वपि मदाभाग भुक्कटौ न समाचरेत्॥ भावां धर्मास्तां श्रेष्ट ख्वनक्षेत्र भूस्य।। स्थ्लतच्यस्य वध्या सर्वा भवति मेहिनी ॥ कदी घेंग्रज्ञ भदेन् सर्वनभासु पर्दार्थनः। दीर्घता अस्य कृपते; सम्मेक्शानिभूव भवेत्॥ रागे देवे च कामे च दोडि पापे च कर्माण । व्यक्रियं चैव कर्णये दीर्घस्त्रः प्रश्रद्धते ॥ राचा संदेशसम्बेख सदा भाषां दिनात्तम। तस्वासंद्रतमन्त्रस्थ चेयाः सर्वापदी भुवाः । सतान्येव तुकार्माता जायन्ते यस्य भूपते:। नारव्यानि मधाभाग तस्य साहसुधा वर्षे । अन्त्रमातं यदा राज्यं तका व्यक्तं सुरचितम्। कर्नमां प्रथिवी पासीसेस्त्रसेष्ट्रभयात् सदा ॥ मन्त्रवित् वाधितो मन्त्रः संयतानां सुखावष्टः। सम्बक्तिन बच्चो विषदाः पृथिवीत्तिः । याकारे रिक्नितेश्वा चेष्ट्या भाषितेन च। नेजबक्कविकारीच ग्रह्मतेश्रन्तर्गतं मनः । नयस्य क्वाग्रसस्य वर्षे सन्वां वसुन्वरा। भवतीय मधीभर्षः सदा पार्थिननन्दन ॥ नैकस्तु सकायेक्यकां न राजा बच्चितः सद्यः। नारोडेड्डियमा नावं नापरी चितनाविकाम्॥ ये चास्त्र भूमिं जयतो भवेयु: परिपञ्चिन:। तानानयंद्रश्रे चर्चान् चामाहिभिरुपक्रमी: ॥ यथा न स्वात् सवीभावः प्रजानामनपेश्वया । तथा राजा प्रकर्तवं खराकुपरिरचता । भोद्यात्राचा खराष्ट्रं यः वर्षयत्य गरेचया ।

योश्चिरादृश्चासते राष्ट्रातृ जीविताच वका-

भतो वस्तो जातवतः बन्नयोखो यथा भवेत्। तथा राष्ट्रं संचाभाग भतं क्रमें बर्च भवेत् । बोराक्मतुरसाति राज्यं खंपरिरचति । र्वधातसुपयाचेतु विन्दते च सञ्चत् पालम् ॥ राष्ट्राद्विरसर्यं धान्यच मर्ष्टी राजा सुर्श्विताम् । मक्तातुप्रयनेन खराद्याच रचिता। निर्सं सोभ्यः; गरेभ्य च यथा माता वचा पिता । गोपितानि सदा क्रायात् च विभागी प्रियाणि

व्याजसम्पयोक्तवं प्रसंतिभ्यक्तचेव च। धक्रकर्में इसायलं विधाने देवसातुष । मयोर्टेक्स चिन्हां चिपी वने विदान क्रिया। रवं मही पाजयतीयस्य भर्त-कोंका त्रागः परमी भवेष। लोकानुरागप्रभवा च चचार-लंदगीयतक्षेत्र पराच की तिः ॥" इति साष्ट्री २०० व्यध्याय:॥

प्रराहिपची। प्रशाली इति भाषा॥ यथा,--"ध्रारिराटिराड्चि शापुत्री राजपुत्रिका॥" दति जटाघर: #

रोजकन्याचा (यथा, इतिवंदी। २५। ४६। "जलादयामास ततः पुत्रं वे राजपूष्टिका।") राजपुत्री, की, (राज: पुत्रीय।) कटुसुम्बी। रंग्राकाः। जाती। राजरीति:। हुङ्ख्रीः। र्ता राजनिषंग्ट: ॥ मालती । यथा, ---"बतिसुत्ताचाय जातिमीजती सुमगा व्यवि॥" राजपुत्री समोज्ञा---।" इति जटाघर:॥ "सुयाक्तं राजपृक्षी त्वं यथा कर्व्याखि । भाषस् । भाष्या ने भव शुक्री मिं। मृचि किं करवा वि ते ।")

राजपुष्य:, पु. (पुष्यायां राजा। राजदम्सादित्वातः पर्गिपात:।) नामकेप्ररपुष्पष्टच:। यथा,---"चाम्पेय: केग्ररी नागकंग्रर: कनवाक्रय:। मक्षेषघं राजपुष्यः पत्तकः खरवानगः ॥ इति ग्रब्दचिकता।

राजपुन्नी, स्त्री, (राजप्रियं पुन्यमस्या: । श्रीप् ।) कवणीष्ट्यः । इति राजनिष्येष्टः ।

राजधिया, कशी, (राज्य: प्रियाः) कक्की टच्य: । इति राजनिर्धेष्ट: ॥

राचमविज्ञातः, पुं, (राजतं इति । राज् 🕂 व्यय्। राची दीप्रिधाली पश्चिम्भकः।) नागरकः इच;। इति श्र≉्माला॥

राजकलं, ऋी, (राजाभिधेयं पलम्।) पटोलम्। इति विकासकीय: ॥

राजपत्ता, च्ही (राजप्रियं प्रतमस्था:।) जम्यू:। इति राजनिर्वेग्टः॥

राजवदरं, क्री. (राष्ट्री वदरशिव प्रियत्वात्।) रक्तामजनम्। जवसम्। इति मेदिनी॥

|राजवदरः, पुं, (वदराखा राजा। राजस्मा-दिखात् परनिणातः ।) उत्तमको जिः। तता-भाय:। तुपश्रेष्ठ: २ तृपबदर: ६ राजवक्षम: ४ एयुकोल: ५ लतुबील: ६ मधुरपत: २ राज-कोलः = । व्यस्य गुकाः । समधुरत्म् । धिशि-रतम्। दाचार्किपित्तवातचरतम्। इकालम्। वीर्यविद्विकरत्वत्। श्रोधसमनाशिलचः इति राजनिषयुद्धः ॥

राजभीजी, [म्] चिन, (राजा मीजी कारसंयस्य।) राजवंद्यः। इत्यमरः। २।०।२॥ राजभड़िका, स्त्री, दापुत्रीपची । बया,---"गोमकीर; पञ्चनीरो चापुची राजभद्विता।"

इति जटाघर: ॥

राजभद्रकः, पुं, जुलस्। निमाः। इति राज-निषेग्ट: ॥ पारिभद्रकः । इति चाधुपाट: ॥ राजभूयं, की, (राज्ञो भाव:। राजन्+भू+ काग्।) राजलम्। यथा,----"स्याद्त्रकाभूयं त्रकातं त्रकसायुज्यमितापि ।

देवभूयादिकं तद्वत्।" इत्यमस्कीषदश्चेनात् ॥ राजपुत्तिका, च्लो, (राजपुत्री + संज्ञायां कन्।)∫राजभोग्यं, क्ली. (राज्ञा भोक्तुं योग्यम्। सुज्+ राष्ट्रम । कुल्ब च ।) जातीको बम् । प्रियालहर्चे, पुं। द्रति ग्रब्द्चिन्द्रका॥

> राजमकः कः, पुं, (भक्ष्यानां राजाः। राजस्काः-दिलात् पर्निपातः ।) हक्क्षेतः। वड् वेड रति भाषा। ततार्थायः। सङ्गासङ्कः; २ पीताङ्कः ३ घीलमें ब्ह्रक: 8 वर्षाचीय: ५ महारव: ६। इति राजनिष्येग्टः ।

> राजसकः:, पु, राज्ञौसकः:। राजार मान् इति भाषा। तत्पर्याय:। उत्तिक्तः २ उद्वतः । इति चिकायार्ग्राप्त: ॥

राजकना च । (यदा, मदाभारते ।१। २३।१। राजमार्गः, पु. (राजो मार्गः। ) राजपद्यः। तिश्विरमं यया,---

"राजभागें सौधयुक्तंयः करोति पतिव्रते। वर्षामासयुर्व सीर्श्य प्राप्तकोक सहीयत । इति ब्रच्चवैवर्त्ते प्रकृतिस्वयहे २४ व्यध्याय: 🛚

" विद्याद्व नृषि विकाशों देवसार्थस्तुते; अन्तः । विश्रं घनुयांसमार्गः सीमासार्गो स्त्रीव तु । धनुषि दश विक्तीर्थः श्रीमानुष्मपणः सतः। वृवाजिरचनामानामसम्बाधः सुसद्धरः ॥ धन् वि चेव चलारि भारतारच्यास्तु निस्निताः। जिकराकोषरकास्तु दिकरायुपरकाका ॥ अङ्गापयक्षसुव्यादिकापादका स्वान्तरम्। हतीपादखडेपादः प्राग्वंग्रः पादकः स्टूतः। व्यवकार: परिवार: पाइमाच: समन्तन ।" इति देवीपुरायो गीपुरदारलकार्ग गामाध्याय:॥ ( अचामेध्योतार्गे दक्कविधानं कर्त्तवम् । यथा, मनु:। ६। २८२।

"ससुत्क्ष्णित् राजमार्गे यक्षमेध्यमनापदि। स की कार्यापकी स्वारमध्याचानु भीघरात्।" नीति:। यथा, इरिवेशे भविष्यपर्कति। प्राचा

"वागिकानसमाति राजमातिवारही।
युवधाते सकारके राजधेन दुरासनाः॥")
राजमायः, गुं, (साथायो राजा स्रेक्षतात्।
राजस्तादित्वात् परित्यातः।) वर्नटः।
वरवटी ककार इति भाषा। तत्र्यायाः।
नीकमायः र वृपमायः र वृपीचितः ॥। व्यस्य
युवाः। व्यस्यक्तिकः। इति राजविवर्धः॥ वागकत्वम्। द्यस्तिम्। वातविवर्धः॥ वागकत्वम्। प्रकावित्रकृत्वम्।
सुकादुकम्। कच्यक्तम्। क्षायत्वम्। विवर्तम्।
निवर्ताः । इति राजवक्तमः॥ व्यस्तः।
राजमायो मद्यामावच्यक्तमः॥ व्यस्तः।
राजमायो मद्यामावच्यक्तमः। द्यस्तः।
राजमायो गुरः स्वाद्यसुवरक्षप्यो रसः।
कच्यो वातकरो वजः स्वस्यो भूरिमकप्रदः॥"

इति भावप्रकाशः ॥ ॥ ॥ कालविशेषे जास्याभणानं यथा। गार्दीये। "निव्यावान् राजसावांच सुप्ते देवे जनाइंते। को भण्यति राजेना पाक्ताजावधिकी हि सः॥ कालिके तुविशेषेच राजसावांच वर्ण्यते। निव्यावान् सुनिश्चाई ज यावदाष्ट्रतगरको॥" इति निव्यादित्वम्॥

राजसुत्रः, पुं, (सुत्रानां राजाः । राजस्तादि-स्वात् वरनियातः ।) सुकुषकः । इति हिस-चन्दः । ४ । २४० ॥

राजयकाः, [तृ] एं, (राज्यक्यसः जयकारको वका। राजा जाती यका जिति ता।) जयरोगः। रति विभन्तः । काला गर्यायतिराजीवधार्यो यकाश्चर्य द्रष्ट्याः॥॥॥
( जाती जि वर्जरोगाकामाकरः । यथा,
भाषे। १।८६।
"सायेष प्रसावको जेतवको राजितः।

"साविद घरमावेको जेतवकादिराविति। राजयकाव रोगायां सम्बद्धः स महीस्ताम्॥" "तथाक वाग्यतः।

भानेकरीमात्रमती यहरीमपुर:सद:। राजमध्या चयः श्रीवी रोमराहित च स्थान:॥ मध्यभावो दिजानास राजी०भूत् यहयं पुरा। सम्बद्धाः च यच्या च राजयच्या तती मत:॥"

इति नहीं कायां मिलन्यः ॥)
महापानक चित्रमध्ययम्। यथा, विद्याः ।
चय गरकातुभूतदुः सानां निर्यक्तमुनीयानि ।
मानुष्ये लच्छानि भवन्ति । कुन्नुनिपानकी
मचहा यद्यी सुरापः प्रशावदन्तकः सुवर्यः
हारी कुनावी गुरुतष्यमो दुष्यमा । इत्यादि
कून्समुद्रायम् ॥

"क्रियाचीनचा मर्खस्य महारोगिण एव च। बण्डाचर्यस्थाप्त्रमंत्रकान्त्रमण्डीचकम्॥" सहारोभिणः पापरोगाण्यकात्मरोगवतः। ते च जन्मारस्वग्रदोगे राजयच्या चाचो मधु-मेचो भगन्दरः उदरीश्मरी इत्यष्टी पाप-वोगा वारदोक्ताः। इति सुद्धितस्वम्॥ ॥॥ नस्योग्यत्तिक्तपस्थानावि यथा,—

"षय की पनतत्त्वसा दचता समहातानः।

निस्काम तरा यथा गाविकाणाहिभीवयः । दंदाकराजवदनः जळाजारसमप्रभः । खातरीर्षः खरुषेग्रः ज्ञां धर्मानसन्ततः ॥ खाधीसुकी रक्षच्छाः कासं विश्रम्य मन्ततम् । कुळानो निय्यनेष्य योवासम्भीगणीतुपः ॥ स चीवाच तदा दणं कुण स्थास्याप्यचं सुने !। किंवा चाचं करिकामि तक्षे वद म्हामते ॥ ततो द्रचस्तु तं प्राष्ट्र सोमं यातु दृतं भवान् । सोममण भवासित्यं सोमे त्वं तिष्ठ सोष्ट्रया ॥ मार्कक्षय प्रवाच ।

इति तस्य वचः श्रुत्वा रचस्याय महास्तनः । प्रानेः प्रानेकातः योमसायसाद य च हतम् ॥ व्यसाय च तदा योमं वस्त्राकं प्रसमे यथा । प्रविवेष्ट्रेन्द्रहर्ग हिंद्रं प्राप्य महासदः ॥ तस्तिन् प्रविष्टे सुद्ये दाक्षे राजयच्यत्वि । प्राथीच चन्द्रकान्त्रीच वित्रमां प्राप्तवाक्ततः ॥ उत्पत्त प्रथमं यकामानो राज्यको सदः । राजयक्ष्मीत्व कोकेश्सिकस्य स्वातिरभृत विजाः ॥

तससीगासिभूतच यद्माका रीचियोपति:। च्चय जगामानु(इनं यीश्री शुष्का नही यथा॥ तथा चर्के कीयमार्था सब्बेधियः क्यं गताः । चार्यं जातास्वीयधीधुनयज्ञः संप्रवर्णते ॥ यज्ञाभावात्तु देवानामनं सर्वे चर्यं क्रतम् । मयंगयाचा तनो नदासती इंटिने चाभवत्। हराभावे तु लोकागासाहारी चौस्यताङ्गतः ॥ इभिज्ञवासनोपत सर्वेताने दिचीलमाः। रामधनेनारिकं कि श्वित्र लोकेषु प्रवर्णते ॥ सत्त्वश्रीमाः प्रजाः बर्जा जीर्मनीपद्रतेन्त्रियाः। मायमेव तदा चक्रुमें धर्मन रचयस्तथा । रतह्या तदा भावं दिक्पालाः सपुरन्दगः। जन्मः चोभं परं देवाः सामराच यहास्त्रया ॥ तती हष्टा जगत सर्वे याच्चलं दस्युधी उत्तम्। व्यक्तावसगमन्द्रवाः सर्वे भक्रपुरीगमाः ॥ उपसङ्घ लोनेशं सराशं करतां पतिश्। प्रविम्याय यथाभीग्यमुपविद्यास्तमः सुराः ॥ तान् ज्यानवदनान् वीच्य बच्चा जोकपितास्य:। णभिभूतान् परंगीव क्षतस्वविधयानियः। पप्रक्र सुनुखीलक गुरुमिन्द्रं चुताप्रवम् ॥

असीवाच । खाततं भी: सरमणाः किसर्घं ययमातताः । दुः बीपद्यतदेषांच युग्नाम् कानांच जन्तं ॥ मिराधाराम् मिरातद्वान् सुराम् सर्वास्त

कामगान्।

कला खिंबिये मासान् कथे प्रशामि द्वासि-

यहसूरे दुषस्वनीजं युद्यान् वा यस्तु वाधतः तन् वाधानामग्रीवेग (सिह्हं चाय्यवधार्यताम् ॥ मानंश्वेय उनाचः।

तती वह अवा कीवः क्षणवतां च जीक छत्। जवाचाकास्वे तसी सराणां दृष्यकार्यम् ॥ प्रस्यु चर्च चराकार्यकार्यम् । यहसार्कं द:सवी वं यती आतानश्चिमी वयम्। न अचिन् संप्रवर्णनी यज्ञा जीकपिताम इ ॥ देवा जलु:।

विराधारा तिरातद्वा: प्रजा: सर्वा: वर्षं ग्रना:

न च हानाहिधमांचा न तपांचि चिती कचित्। नैव वर्षति प्रमेश्यः चीवतीयाभवत् चिति:। चीवा: व्यास्त्रचीवधः प्रस्था लोकाः समा-मुला:॥

दस्युभः प्रीकृता विपा वेदवादास सुर्वते।
वासवेकल्यमाधाद्य व्यासने वहनः प्रणाः ॥
चीकेषु यद्यभागेषु भीगदीनास्त्रचा वयम्।
दुक्ताच विया होना नेव प्राण्तं तभामदे॥
दोहिराया मन्दिरे चन्नां वसगत्या चिर्व स्थितः।
हत्याद्यी स च चीनो च्योत्चाहीनच दर्नते॥
यदेवात्वचते दंवेचको नेथां प्रःस्यः।
कदाचिद्यि दवानां चमाने वा भवहिषे॥
कदाचिद्यि दवानां चमाने वा भवहिषे॥
कदाचिद्यि दवानां चमाने वा भवहिषे॥
वद्याद्ये स्वाप्ति सक्षा मेव स च ग मच्छति।
यद्यादः कोश्य न भवेत्तरः चन्नो वहिभवेत्।
हत्यते स कनाहीनः कनामानावग्रवितः ॥
दत्त सक्षेच लोकेष्य हत्तः कर्मावप्यंयः।
तं हद्दा कान्दियीकास्तु वर्थं व्यां प्रस्वं मताः ॥
पातालाद्यावदृत्याय कानकञ्जादयीश्रद्धाः।
गास्तान् कोकेषु वाधने तावद्यः पाहिःसाध्य-

स्यं प्रवर्तते कस्माच्चगतां वा चतिकसः। न जानीसस्तुतन् सर्वे विद्ववं चापि कारणम्॥ सार्केक्टेय उवाच।

यतन् सरायां वचनं हिचहम्भै पितासचः। सुवा चायमभिधाय निकासः सरोत्तमान्॥

त्रभीवाच ।

प्रक्ति देवता: चर्चा यहर्ष जीकविष्ठवः ।

प्रक्ति देवता: चर्चा यहर्ष जीकविष्ठवः ।

प्रक्ति देवता: चर्चा प्रक्ति अविष्ठित ।

चीमी दाचायमी: कत्या: सप्तर्वप्रतिचं काया ।

व्यक्तियाचा वरवध्मां कार्षे परिकीतवान् ॥

परिकीय च ता: चर्चा रोडिएयां चत्तरं विधुः ।

प्रक्तिया च ता: चर्चा द्वा प्रवर्षते ॥

व्यक्तियाचा जत: सम्बं दीमां सम्बद्धी द्वाः ।

वर्षा विप्रावर्षा देविष्यां रामतो वधा ।

तया व तास भक्ते तह्याय व्यवस्थन ॥

वर्षा स्वो महावृद्धि: सामा संस्थ विट्र

वज्जातमाभाषा प्रजार्थि श्वरोध तम् ॥ व्यवस्तो यथाकामं दश्चेण सम्मातानाः। समं प्रवित्तं तास समयं सत्यान् विष्यः ॥ सममङ्गीसते भावं तास कर्त्ते श्वमांश्रमाः। स्वं जमाम ततः स्थानं दश्ची श्रीप स्वानस्याः। गते दश्चे सुनिमेशे वैष्टमं तास चन्द्रमाः। जशी व भावं ताः प्रकृत् कृषिताः प्रसर्

तती रच: पुरुषम्मस्यक्षा सुतामारे।

समद्दर्भं प्रतिकाश वचनश्चेद्मवदीत् ॥ ज समं वर्णते चन्त्र सम्बोत्वासु भवान् यदि । तदा ग्राचीत्र लाजं तुश्चं तस्त्राद् कृत् समझ-

नती गत पुनई चे न समं वर्गते यहा ।
नास चन्द्र चहा पून्र ते ने वास्तास प्रवर्णते ।
वर्ष तपः च कुरते ने वास्तास प्रवर्णते ।
वर्ष तपः चित्र्यामः स्वास्त्रामच स्वद्रभाने ॥
नाचामित वचः श्रुता कुपितस्य तदा सुनैः ।
च्याय चन्द्रस्य मनः प्रापायोत्सुकतां गतम् ॥
प्रापायोद्युक्तमननः कुपितस्य महासनः ।
च्यो नाम महारोगो नाधिकायाहिनर्गतः ॥
प्रिततः च च चन्द्राय दश्चे सुनिना ततः ।
प्रितद्र च च चन्द्राय रश्चे सुनिना ततः ।
प्रितद्र च च चन्द्राय रश्चे सुनिना ततः ।

श्रीबासु सर्वन्धीत्कासु सर्विषधः श्रयं गताः ॥ श्रोवध्यभावाक्षोतंश्रस्त्र वश्चः संप्रवर्णते । बश्चाभावादवाद्यस्त्रतः सर्वप्रजाश्चयः ॥ बश्चभागोपभोगेन श्रीवानां भवतां तथा । दुर्वेकत्वं ससुत्पन्नं (वकारक्ष स्वगोश्चरे ॥ दिन दः कथितं सर्वे यथाभूकोकपिन्ननः । येनोप्रायेन तथ्काक्तिस्त्रसुष्वं सुरोश्तमाः ॥"

इति कालिकापुराखे २० व्यध्याय:॥ # ॥ अक्षीवाच।

"ताक्कन्तु भी: सुर्गया दक्षस्य सहनं प्रति। तं प्रसाहय कन्तार्थं स क पृथीं भवेद्यथा॥ पूर्वे कन्ते जगत् सर्वे प्रस्तिस्यं भविष्यति। सुप्राकक्ष भवेत् प्रान्तिरीवधीनाक सम्भवः॥

माश्रक्षेय उवाच ।
इति बद्धवत्तः श्रुषा देवाः ग्रकपुरोगमाः ।
ग्रययुद्धेष्टमनसस्त्रा दत्त्विविश्नम् ॥
यथान्यायसुपस्थाय सर्वे सुनिवरं सुराः ।
ग्रोचः प्रकापतिं दच्चं प्रकान्य श्रक्षाया गिरा ॥
देवा सन्तः ।

प्रमीर सीरतां बक्षत्रसाकं बहुद्र. सिनाम्।
उद्गरस्य महावृद्धे वाह्य नः श्रोकसागरात्॥
यद्गं बक्षसं प्रकृ स्टिह्नत्परमाक्षनः।
तरंग्रस्यं परं क्योतिविष्यक्षणं नतीयस्म ति॥
रच्यात् सर्वकारतां प्रकामालनकारकात्।
रच्यायात्मिक्षितं योगेशक्तन्त्रमो वयम् ॥
रच्याय सर्वकारतां रच्याय कुश्रकात्मनाम्।
रच्यायात्मिक्षतायात्र नमस्तुर्थं महात्मने ॥
सत्ततं चित्रसमानस्य योगिमितियतात्मिः।
सारस्य वारम्तकं रच्याय परमात्मने ॥
योगिविद्धरनाध्रः भारगाकां मरायकः।
सार्वकात्मक्तः सञ्चस तस्ते निर्धं नमो नमः॥
इति तेषां वचः सुत्वा रच्यो यद्यस्तां नदा।
माह्य सवनवरनः श्रकमाभाष्य सुक्रतः॥

द्या ज्याच । भूत: ग्रांक महाभाग भवतां दु:खमागतम् । दु:खहेतुं वद विभी ऋोतुसम्हान्यहन्तु तम् ॥ ममास्ति यदि कर्त्तवं भवतां दुः सञ्चानये। सद्दं यदि प्रकोमि करिष्यामि दिनं समम्॥ मार्केकीय उनाच।

तत श्रुवा वचनं तस्य असासःनीर्मकृषियः:। समाद मीव्यवि: श्रुको वीतिकोत्रीरथ तं

चयं याती निम्नानाथकासिन् चीसे चयं गताः।
सर्व्याच्यो हिजयेष तहानियं ज्ञाहानिकत्॥
यद्ये विनदे सकलाः प्रजाः खुद्धयकातराः।
द्रष्टाभावान्त्रकृष्टः प्राध्य नदाच्य काच्य ॥
चयोग्यं राजिनाथस्य यक्ते कोपान् प्रवर्णते।
स सर्व्यागतो जच्चत्रभवाधस्य स्थले कोपान् प्रवर्णते।
स सर्व्यागतो जच्चत्रभवाधस्य स्थले कापान् प्रवर्णते।
स सर्व्यागतो जच्चत्रभवाधस्य स्थलः ।
नासुना तिच्चत्रकृष्टे सम्भागः स्थावराच्याः॥
न यज्ञाः संप्रवर्णने न तपस्यान्ति नापसाः।
स्थाहारदः स्थाविन्तीकाः प्रजाः चीसा भया-

र्वं प्रवृत्ते विश्वेष विश्वविश्वान् रसातकातः। हैत्या न यावद्त्याय वाधन्ते नावदुद्धरः ॥ प्रसीद दश्च सततं तं पूर्यं तपीवकात्। पूर्वे अन्ते जगत् सर्वे प्रकृतिस्थं भविष्यति॥ सार्वेष्टिय उवाश्वः।

दित तैषां वच: श्वा प्रकापितस्त्रस्त हा। खवाच तान् सुरम्णान् सुद्याच्छल्लस्हरम्॥ दच उवाच।

यक्ने वची निभागार्थे प्रष्टभं भागकार्यम्। न केनापि निदानन सिकां कर्तुं सद्साहि॥ किन्तु सहचनं यसात्रिकान्ति गटवा भदेत्। चनोश्रीप वर्श्वतं यस्तान् तस्रवायसपेचितं ॥ तजाध्यस्यायोशिक मासाह यातु चन्द्रमा:। चयं इहिच भाषाई स्वयं भार्थास वर्द्धताम्॥ तस्य तदचनं श्रुत्वातं प्रसाद्य प्रजापतिम्। सर्वे सुरगणाक्षत्र गसा यत्राधित चन्द्रमाः ॥ एवसुक्ते तुवचनं इच्चिक सुनिना द्विजा:। व्यय चन्द्रं समादाय भाग्याभि: सद्धितं तदा। जम्मुक्तं बद्धसद्वं सुद्तिः, सुरस्तमाः ॥ तत्र ग्रेका सङ्गाशायया दक्षेक भावितम् । तसाचे कथयामासुत्रं क्यां परमाक्षाने । बच्चा दक्तवचः; श्रुत्वा देवामां सदमै तदा। चन्द्रभागं महाग्रीलं जगाम सहित: सुरी: ॥ तच गत्वा सुरश्रेत्र; प्रजानां श्वितकाष्यया । कापयामास मुन्धां गु हक्को हितपुष्करे । भृतभनाभवज्ञानः पूर्वमेव पितामष्टः। रतद्यं चवारात्र सर: पूर्म चगतासु: ॥ तम स्वातस्य जीकस्य गीरीगत्वं प्रजायते। चिरायुक्तच सत्तं ष्ट्रकोदितसं सर्क॥ तम कातस्य चन्द्रस्य प्रशेरान सन्द्रायां गदः। राजयस्था नि:ससार पृत्रीकः पो यथोदिन: 🛭 गि: स्टब्स् राजयच्यातु अस्त्राजच्च चग्रन्यतिम्। प्रमाचार्ष कि करिया का गमहासी तुरवाच ह ॥ स्थानं प्रजीपा को किया । कर्लाम संदातनम् । निदेश्यानुस्त्यं मे सन्दालं जगतां यतः ॥

मार्कक्षेत्र उवाच । तती बचापि सं पृष्टं निरीक्षेन्द्रग्रदीरगें: । व्यक्तेक्षेनातिभुक्तेः चीयचापि निग्रापतिम् ॥ दोर्भिः खर्यं तं यचीला ग्रिसे निवास्त्र वे

चान्तं गालयामास ग्रारीराष्ट्राणयचाकः ॥ चान्तानि च गाखाशु तत्त्तं तत्र च च । चीरोत्स्य च चित्तेप मधी रष्ट्रसि बोकस्त ॥ तस्माद्यम्हतादिन्होः कत्ताः चीकाः पुराधः

तार्या जयाच् त्रवश्च व्यावान् चौरोह्सागरात् । कनाभावावशेषस्य संस्थादाव्यव्यकः । चौचाः कताः पष्ट्ययः पूर्वमकता(सकाः। ता रागयव्यगर्भस्याच्यांभूतास्तु पीव्या । तिजोश्योत्काकताभिन्तु भिवष्टं यत् कताः-

धरीरं तिचिधाभूतं गर्भस्यं राजयधासः ॥ ज्योतिस्वसंभभूत ज्योतुका कीता राजाहि-यधाका ।

हर्वेभूताः सुधाः सर्वा गर्भे शोगसा च स्थिताः ॥ थदा निर्माणयामाच सुधी कचाः ग्रहान्तरात । तदा ज्योत्चा सुधा ज्योतिः सर्वे तस्माद्-वहिर्मतम् ॥

की रोह्यागरे चिन्नं तस्त्रक्षें विधिना तहा। देवान् गिरी पशिखण्य स्वयं गला हतं ततः । तसीयक्तानि प्रचास्य कताच्यांनि वार्धः। ज्योत्काचाद्याचगासासु ग्रहीला तक्त्रयं

गिरिम्॥ चौरोदानिरिमागन्य चन्नभागं तदा विधि:। देवमध्ये कलाचुर्ये सुधां ज्योतकां न्यवीविध्रत॥ संस्थाप्य तत्र्यं बच्चा देवानां मध्यतकातः। जगाद राजयत्यामं ततृस्यानादि निवेद्ययम्॥

विभागाः ।
सर्वदा यो दिवा राजी सम्यायां विनगरतः ।
संवतं सुरतं त्रस्ति र राजयण्यान् वसिष्यां ॥
प्रतिग्रायण्यासकामयुक्ती यो स्थिनं चरेन् ।
स ते प्रवेश्यः सत्ततं श्रीकृत्वः तथाविधः ॥
स्वाणाच्या व्यवप्रती या भवतः सहश्री गृगीः ।
सा तेश्सु भाषा चततं भवन्तमञ्जयास्यति ॥
चीक्ष्यं भवतः स्वतं सत्त्रमं विषये कृतः ।
हतं गष्कः यथाकामं चन्ने सं विश्वायो भव ॥
मार्थक्षय उवाच ।

एवं विस्थी विधिना राजयस्मा महागरः।
पश्चमां सर्वदेवानाममार्डानं स्थाम ह ॥
स्थमहित महारोगे स्रक्षा लोकपितामहः।
सन्दं समय्यामास कलापस्यप्रीधिमम्॥
तेन सोरोदधीतेन सुधापूर्णन वासम्भः।
सन्धोनस्य कलाप्याः पूर्वविधानरोदिपुम् ॥
स बोङ्ग्रकलापूर्यः पूर्वविधानमे महा।
समस्सारा सर्वदेषा सुसुद्कास्य र्थानान्॥
स्थ चन्द्रसरा पूर्यः प्रकायस्य पितामहम्।
स्वादेशं सुरसरा मध्यो नातिहर्षितः॥

राजय

बोम खबाच। न स्थानं पूर्णवदुत्रसाम् श्रहीरे सम वर्तते । न वौद्यं वातयोस्ताची विसीदनस्यक्रसन्धयः 🛭 नीस है पूर्वविषेटा विधातुं सुनरास इम्। चिराद्वीनव्यनुद्रिनं वर्त्तेयं केन जोकस्त्र बच्चीवाच ।

यसस्य यद्याका स्रोम यहभृदङ्गसम्ययः। पूर्व विभीकां भवतक्तत्पूर्वमभवन्न वि , व्यक्षना भवती देवचूर्ये नि:सारितं मया । श्रीरातृ बाकतकोत्का बञ्जना राज-

यद्भाव: ॥ तियां प्रचाचनविधी जवधी यत् स्थितं जर्वे। च्योत्कामाच सुधायाच तेन चीनो भवान्

तती । ज्ञायन्ययो राजंकाव शीर्यान साम्यातम् ॥ व्यवीपार्यं विधान्यामि यथा नार्तिं समञ्ज्ञान्। प्राणापताः प्ररोकाम्यो चवनीयः पुरोरध्यरे ॥ रेन्द्रसतीरतु चायेयः प्रदेयः सर्वतः कती । ततीश्व भवती भागः पुरोकाधी मया जतः ॥ सेव आगेव सुक्तीव निर्खंयज्ञ हुतिव हि। पूर्व्यक्ते वसुत्वाष: स्वानं वीर्यं भविष्यति । यश्चान्द्रतक्यास्तीये चीरोइस्य स्थितास्तव। श्ररीरचुर्वे यावती ज्योतुक्यायाच्यापि ये कथा:। ष्टि बास्यन्ति सततं चीरसागरमध्यगाः ॥ महारो चिषेशमारे प्राप्ते द्वितीये प्राक्तरां प्रज:। दुवाचा भविता विप्र: प्रचक्रमकभासार: ॥ स अडेन्द्रस्थाविषयान् ग्रापं दस्या सुदारवम् । करिष्यति विश्वधनं नि:श्रीकं वसुरासुरम् ॥ श्चिया चीने तती जोने भविता जीनविज्ञव: । मधा तव चयात् कोस प्रक्तो कोकवित्रवः ॥ तन्तातुषप्रसायीन हतीये तु तते युगे। भविष्यति स्थास्त्रति च याबद्युगचतुरुयम् ॥ नतश्चतुर्धे चम्पाप्ते सन्द देवे; जते युगे। चीरीयं निर्माणकामः प्रमुर्विष्णुरचं तथा। सक्षानं सन्दरं झला सपैराजं तथांशुनम् ॥ यश्वभागेष्ठ चीनेतु देवान्नार्घ वयं ततः। मधिषामः समं देवेः चौरोदं सह दानवेः। विष्ट्रीराखतमिदं यत् स्थितं चीर्म। गरे ॥ लनामचा यचीच्यामी राशीभूनं तथा च्याम्। सर्व्योषध्यनारे सामा विष्यशीरं तदा वयम्। चिप्खास: सागरचले प्रशिरार्थ विधी तव ॥ निक्षेत्रक सागरं प्रचात् ससुद्रार्थः यहान्द्रतय्। तहा तव वपुस्तिक्षप्रपूर्व सक्शिवधाति ॥ चोचो वीयांश्वनं कान्तमध्यम् सुधात्मकम्। हराष्ट्रसन्त्रम् चार भविष्यति वयुक्तव ।

मार्ककथ उवाच। सुषांश्रमेषमाभाष्य बचा लोकपितामचः। विधोः स्वयाय सामाई वृष्ट्ये यक्षवानसूत् ॥ यथा दश्चेय शहितं मायार्डे यातु चनामाः। चर्च दक्षिण मानाहे यह तत्राकरोदिधः ॥ यतः बोद्याचा चर्ता सुरच्येष्ठी विभक्तवान् । विभव्य च सुरान् चर्नान् चसुवाचेदमङ्गतम् ॥ कताः घोष्ण चन्नसा तवेका ग्रम्भग्रहेनि। तिस्त्रवद्याविधि परा: चार्य यान्त चार्य विना । चायेब यदि रोगेक सामार्हे दचनाकात:। चायाय पीचाते चन्द्री नीपश्चान्तिः सदा भवेत्। किंदसस्य याकवाध्यभीच्योत्चासच्चनुती

चतुर्दश्कतासंखाः प्रतिमार्गसरोत्तमाः ॥ चतुहं प्रकल्पसंस्थान्य कराणि पिवन्तु वे। प्रतिपत्तिचिमारम्य भवनाचनाचतुर्द्धीम् ॥ तेकोभागाः; सर्वविमं चतुर्पातियौ कमात्। प्रविश्व च्यां लोने सकापचे विधीभेनेत्। यातु प्रीया कलाइप्रें इहिन्पच प्रवासिता। तिष्ठतु प्रथमे भागे तिथौ तस्थां निशापते: ॥ द्वितीये दश्रेभागे तुरो द्विषया यातु मन्दिरम्। ष्ट्रतीये तुधरस्रकां भारता यन्द्रचितो विधुः॥ चतुर्धे वत्तर्गपूर्योक्तियभागि विभावसी:। सक्तकं यातु चन्होर्थं सविमारचवीटकः॥ यावलावेन हि कवा प्रथमा चयमाप्रयात्। रवमेवं क्रमापचे नावत्स्या प्रतिपन् अवेत् ॥ द्वितीयारी समापचे रहिङ्गिसक्तयाविधः। तिथोनां दक्षिचेतु च गुर्से लखें। तया भवेत् । ततः, पुनः: शुक्कापचीयावत् पूर्व्चाकतोदिताः। ष्टक्षिमीत भवेत्रावत् प्रतिपत्तिचिराहितः 🛊 ततो हितीयभागस्य या ज्योतका इरस्ट्रहेनि। श्चितायो विकलायान्तुगतासापुत्ररेष्यति॥ युष्टाभिक्तु भवेत् पेयसन्दर्तं यहिने हिने। तहतीयादितिथिभिः, पूर्यान्ताभिः, सरेव हि ॥ स्वयसुत्पत्यते चनो च्योत्कायोगात् सुरो-

यथा दिने दिने भागाः; द्ययं बान्ति तथा विद्यो: ॥

वहिं अच्छन्यनुदिनं मुक्तपचिश्वदं सुराः । तेजीभागः सर्व्यविचात् पुत्रदेव समेकाति ॥ प्रवास्त्रति क्रणापचे यथाभागक्रमन्त्रथा। ण्योत्काष्टरधिरक्षकात् प्रत्यक्षं पुनरेखाति ॥ तेजीभागः स्थिविकादऋतं कार्यतं स्वयम् । र दे इति: शुक्रपचि सुभाशी: संभविष्यति । पचयो: शुक्तक्रधात्वं चन्द्रहिक्यमञ्ज्ञेत्। यावकार्यन यो भागं दायं दृश्विच यास्यति ॥ तावकालमभिषाय तिथि: खाखति सा पुन: 🛭 चिरेय इद्वियेदि वा चयो वा

हतेन हिंद्यं हिना चयो वा। इतातिषीनां तु सदा चयः स्था-चिरात्तु इहिस्थितिषु प्रवेशे । इवं कव्यच् चन्त्रेस विना न संभविष्यति। तस्मात् तयो: प्रवस्त्राधे चन्तं रचन्तु देवता:॥ व्याखादगीय: सुर्भाषु: क्रकाधिवीरवृमायत:। व्यमावाखापराचे तु पिल्लभी रोच्चित्रपटे ॥ तैन कवीन पितरकार्पियास्य कि वे प्राम्॥

कीमार्कक्षय उवाच। ततः सुर्गकाः सर्वे यथोक्तं विधिता तथा।

चक्रुलीकश्चितायीय चन्त्रस्य चयद्वस्य । मचारेवीविष चन्त्राह्यं खब्ह्यं परमाक्षनः। जया इ देवे विधिना शिरवाश्य दिती संश्रम् । यत्तेवः परमं निवामजमययम् । तन्त्रक्षाचनकताः ग्रापतस्त चयं गताः । प्रविश्वालि यहा ज्योतिरानन्दमजरं पर्म्। योगिनानुतरा तेवां चित्तं तक्कीनमेखात । मकादेवशिर:संखी जीने चित्ते सुधानिधी। चन्द्रदारा भवेष्मुक्तिरिद्येवं वेदिकी स्नृति: # क्रतन्त्राता सहादेवः चवहद्वा विना सतम्। क्तिय सर्वतोकानां जयाच प्रिरसा विधुम् । चन्त्रकोत्कासमायोगादोषधो यान्ति रहवे। सर्व्योषधीषु रहासु प्रवर्तन्ते ततोरभाराः । व्यक्तरेष्ठ प्रष्टतेष्ठ खान् खान् भागांसु देवता:। परिरुष्णां निर्माणिया कथानि भूरि च। चान्द्रतं ब्रह्माया सर्च यहेवेम्य: पूरातनम्। तिन ह्यान्ति श्रीना ये श्वाभागिन देवता: । यज्ञेनाच्याचिते तच च्योत्चामिवृद्धिमेति व । यश्रकोत्काविनाभूतंतच खात् चीन-मन्यया ।

वानीश्चित्रस्य यश्चस्य चन्द्रमाः कार्यं स्रयम्। व्यतीश्रच दत्तवापातुरत्तावे तविकी वितम् । चादापि क्रवापक्तेश्य सुधा संगीयते सुरे:। तेज. द्रय्ये याति प्रभोषना हे जोत्सिका तथा। पुनच शुक्तपचे तु प्रोवोदेति कला तत:। ज्योतकादितीयो भागस्त तेजोभागो दिनीयकः॥ वान्वेत्वयश्चित्रकात् स्वयंविनाद्ययाक्रमम्। कताः घोडणः चन्त्रस्य सम्बेका ग्राम्भूणेखरे ॥ सितासितातुमी पची प्रेशासासुद्यचयी। इति वः सर्वमाखातं विभक्तसम्बन्धमा यथा ॥ ब्रक्षका पर्वतश्रेष्ठे तथा तक्कमाग्रतः। यज्ञभागे स्थिते यसाहे वार्धमकरी हिंधुम्। क वे सिम्तेश्वि पित्रर्थे तिथिष्टक्किया में यथा 🛊 दर् गुग्यतमान्यानं यः ऋगोति सत्तवरः। राजयच्या तस्य कुछे न कराचित्रविष्यति । मद्माना परिभूतो यः प्रमोति वचनं विधे:। वाचिरात् यद्मवा सक्तः च भवेत्ररवक्तमः ॥ इहं सक्ययने पूर्व गुद्धात् गुद्धातरं परम्। यः अस्योत्येकाचित्तः सन् च सञ्चापुरुष्यभाग्-

भवेत्।" इति कालिकापुराखे ए१ खधाय: । राजयोग्मः, चि. (राजी बोग्मः।) राजाचैः।

ष्ट्रपोचितः। यथा,---"त्रिकोखकरहके सीम्बे पापे चोपचयस्थिते। राजयोग्या भवेतारी सुन्दरी कुलवर्हिनी ॥" इति जातका कतम् ॥

राजरक्षं, की, (राजधीयां रक्षम्।) रचतम्। इति भ्रव्यकावली ।

तस्त्रीवाकादनात् वर्षा हिंदं वास्त्रति चान्वहम्। राजराणः, युं, ( राजामणि राजा धवाधिमलात् । "राजाष्ट;सक्षिथ्यरम्।" ५। ७। ६१। दति टच्।) क्वरः। इत्यमदः। १।१। इह ॥ (वया, किराताच्येतीय। १। ११।

# राजस:

"इब्रुक्तः समदि दिलं प्रियं प्रियार्चे भाम संगतवति राजराजभक्ते। बोत्कव्हं किमपि प्रवास्तः प्रक्थौ सम्बन्ते भग्नस्यति चित्रविद्योगः॥") सार्वभौम: । ( यदा, रामायवी ।२।८२।१८। "प्रयाससिति च श्रुला राजराजसः योघितः। चिला यानानि यानाची जाचार्य पर्यवादयन्॥") सुधाकरः। इति नेदिनी। चे, ३५ व राजरीतिः, च्यी, पित्ततिष्यीयः। तत्वर्यायः। पाकत्कार राजपुत्री इसदिवरी । बचासी ५ जन्मारीति: ६ कपिला ६ पिङ्गला ८। व्यस्य शुकाः । तिस्तालम् । प्रीसललम् । जनकलम् । भोधनलम्। पाक्षवानक्रिमित्रीचपित्तनाभि-त्वच । इति राजनिवेस्ट: ।

राजितः, ग्रं, (राजा ऋविरिव भेळलात्।) धार्यं कलिनाध्नम्। यथा,----"कर्कोडकस्य नागस्य दमयन्त्या नजस्य च। ऋतपर्योख राजधैं: की तैनं किताधनम् ॥" इति सङ्गाभारतम् ॥

राजनच्या, [न्] पुं, (राज्ञो नच्या चित्रं यन।) युधिष्ठरः। इति धनझयकोषः॥ (राजचित्र-द्वसी, जि ॥)

राजनच्यी:, ची, (राज्ञो नच्यी:।) राजमी:। बधा, च्योतिवतन्त्रे ।

> "समाप्रसावनिषुणः प्रसद्धाविकासः चितातपचनुपपूजितदेशकाभः । च्याचनासघनपूर्वमनोरयः स्वात् भौती द्या भवति निश्चलराजलच्यी; ॥"

राजवंद्यः, चि. (राजवंद्रे भवः। राजवंद्र+ यत्।) राजवंश्रीद्ववः। तत्वर्थायः। राज-वीजी २। इ.स.मर: । २। २।

राजबर्क, [नु] स्ती, (राख्यो वर्को प्रत्याः ।) राज-पय:।तत्मभाष:। चएटापय: २ संसर्णम् ३ नीपप: ३ उपनिष्क्रमसम् ५ उपनिष्करम् ६ सङ्ग्रियः २। इति हेसचनः। ४। ५३॥

राजवजा, जी, (राजते शोभते रति। राज्+ भेज्। राजा वना इति कम्मेक्षारयः।) भद्रवर्षा। इत्रमर: १२। ४। १५२॥ सन्ध-भाराजिया इति भाषा ।

राजवश्रमः, पुं, ( राज्यां वक्रमः । ) राजादमी । राजाश्वः। राजवहरः। इति राजनिषेग्धः॥ नारायग्रहासकविराजनतम्बगुवामस्यविधिः। यथा,---

"सीनारायकहासेन कविराजेन भीमता। प्रतिसंस्क्रियते दयगुबोर्ग्यं राजवस्त्रभः ॥"

इति तक्ष दितीयशोकः । मूपप्रिये, चित्र ( यथा, मार्ने 🕶 ये। इट। इट । "दुष्ठपायी विना खेलें; परभूमिचरी बती । याम रवाजिमीयं हो राजवसभयं अयः ॥") शाचवती, की, (शाचप्रयावती।) तीयवती। पूरि रक्षमाचा । एका प्रति भाषा ।

राजवान्, [त्] त्रि, (राजास्यस्थेति । राजत्+ मतुष्। मचा व:।) राजमात्रयुक्तरेश्व:। "सुराधि देशे राजमान् सामतोश्यम राज-याण् ।"

इलमर:।२।१।१३॥

( वृपविभिष्ठ: । यथा, सहाभारते ।५।१।२। "रराज का राजवती सकता यहेरिव शीर्विमके वर्षता ।")

राजवाष्टः, ग्रुं, (राजानं वष्टतीति। वष्ट् + जाग्।) घोटकः;। इति श्रम्दचित्रकाः।

राजवास्य:, पुं, (राज्ञां वास्य:।) राजवास्य-इस्ती। तत्पर्थाय:। उपवाश्य:२। इति हैमचनः॥ विजयनुष्ट्रारः । इति विकास-ग्रेष: ॥ राजवश्वनीये, जि

ऋतप्रक्षीहराजः । इति चिकाकः ग्रेवः ॥ तस्य विराजहत्तः, पुं, (हचार्या राजा। राजहन्ताहितात् पर्विपात:।) आर्वधष्टच:। इत्यमर:॥ पियाजहर्तः। इति मेरिनी ॥ जङ्कास्यायी हर्तः। इति शब्दचित्रका ॥ जङ्गाबिण् इति भाषा ॥

राजग्रयः, पुं, (राजः ग्रोभमानः ग्रयः।) पष्टः। इति श्रव्हमाला । पाट् इति भाषा । राजसफर:, पुं, इक्षिधसास्य:। इति हारावनी ॥ राजग्रया, चनी, (राज्ञ: भ्रया।) राजः भ्रय-नीयम्। तत्तायाय:। मञ्जाश्यार। इति देसचन्तः ।

राजधाक:, पुं, (राजप्रिय: भाक:। भाकानाँ राचा इति वा।) वाक्त्वम्। इति राच-

राजग्रकः, पुं, (शुकार्गा राजा। राजस्कादिकात् परनिपात:।) पश्चिमियेव:। राजा भूगा इति विक्टी भाषा। सत्पर्यायः। प्राचः २ भ्रतपत्रः ३ वृपप्रियः ८। इति राजनिर्धेस्टः ।

राजध्यक्षं, क्रो, राजक्ष्यम्। तत्वयायः। कनक-इक्कम् २। इति जिक्का के वे: ॥ राजध्यः:, पुं, मद्गुरमत्यः। इति हमचनः।

राजव:, त्रि, (रजसी भव:। रजस्+ व्यस्।) रजीगुबोद्भव:। सक्क्यबं यथा,---"बारकार्याचनाचेयेमसकायेपरिग्रहः।

विषयोपरीवा चालसं राजसं गुरुवच्यम् ।" षारम्बद्यता प्रवार्थं वक्षानुष्ठानश्रीवता । 🛊 🛭 शंचीपतसामचा यथा,---

"येनासिन् कर्में या लोके स्थातिमञ्चल

न च शोच खसम्यती तदिशेयचु राजसम्॥" तसाइतियेचा,---

"देवलं साध्यका यानित अनुष्यत्वच राजवाः। तिर्यकृत्वं तामसः (वयमित्रेश विश्वामति: ॥" तन्नतिप्रकारा यथा,—

"माजा सका नटाचेव पुरुषा; प्रकाइक्तय;। द्युतपानप्रवक्ताच जवन्या राजदी गति: । राजान: चाजियाचीन राजनीन पुरोचिता:। गरयुद्धप्रवास मध्यमा राजनी गांव: ।

गत्थकी गुद्धकायचा विव्धानुचराच्य वे। तथेवाषर्यः चर्या राजसीवृत्तमा गतिः ॥" इति वासने १२ वाध्वाय: ।

राजसाचारा यथा,---"कङ्कालवगास्त्राचनी स्टब्स्य विदाहिन: ! चाचारा गाजसस्यं हा दु:खभीकामयप्रदा:।" राजसबद्धी बधा,---

"व्यक्तिसत्वाय तु पत्तं इन्नार्धेमपि चैव यत्। इच्यते भरतकोत्र तं यद्यं विद्वि राणसम्॥" राजसतपो यथा,---

"सकारमानपूजार्थं तपी इम्मेन चैद यन। क्रियते नदिच प्रोक्तं राजर्संच समाभुवस् ३º०० ॥ राजसहार यथा,---

"यत् प्रत्यमकाराणे फलसहित्य वा प्रनः। रीयते च परिकारं तहानं राजसं स्ट्रमम् ॥ " रति त्रीभगवद्गीतायाम् १० व्यक्षाय: ॥

राजसताती यथा, --"दुः स्निधेव यन् कर्मन कायक्री ग्रभयात त्यचित्। च क्रत्वा राज्यत्वार्गनेव त्याग्रपकं कमित् ॥" राजसञ्चानं यथा,---

"एथक् कीन तु यज्ज्ञानं नानाभाषान् एचम्-

देति सर्वेष्ठ भूतेष्ठ तज्ञानं विश्वि राजसम्॥" राणसक्की यथा,---

"यतु कामेप्सना कर्ने वाचकारेख वा पुनः। क्रियते बहुजायार्थं तहाजसमुद्दासुनम् ॥"#॥ राजधकत्तो यया,---

"रागौ कर्मनेषकप्रेष्ठुनुँथी इंबासकीश्याचिः। चवेश्रोकान्वितः कर्ता राजवः परिकीर्तितः। राजधी बृहियंथा,---

"यया धन्ने मधनीच्य कार्यचाकार्यमेव च। व्यवधावत् प्रजानाति बुद्धिः सामार्घराजसी ॥" राजभी भूतियंथा,---

"यया तु भन्ने कामार्थान् भूत्या धारयते-

प्रवक्षेत्र क्लाकाक्षी एति; वा पार्च राजवी॥" राज्यसुर्व वथा,--

"विवयेन्त्रियसंयोगात् वत्तर्थ्येश्चलोपमम्। परिकामे विषमित तत् सुखं राज्यं स्टूतम्।" इति बीभगवद्गीताथाम् १८ वाधाय: । \* । राजसपुरावानि चथा,---

"अधायः अधारेवर्तः मार्कक्षयं तथेव च। भविष्यं वामनं जाचां राजसानि निवोधत !" ! राजसस्त्रयो यथा,---

"चावनं याज्ञवस्काय व्यामियं हास्तमेव सः। कात्यायमं विवावचा राजसाः स्वर्गेदा मताः॥" इति पाद्गोत्तरखके ३६ सधाय: ॥

राजयदर्ग, क्री, (राज्य: सहनम्।) राजयसम्। तत्पर्यायः । सीधः ए। इक्षमरः । २ । २ । १०॥ भूपाकभवनम् इ सुधामयम् छ। इति प्रस्द-रत्नावती । सङ्ग्रहा यथा,---

"बौभोव्यती राजसदमञ्जूषसार्थ्योपकारिका।

खिकः सम्बत्तीभनी नन्यावर्तादयीश्रीय च। विच्छन्दतः प्रभेदः दि भवन्तीन्यरसञ्जाम्॥" इत्यसरः। २।२।२०॥

राजसभा, क्यों, राज्य: सभा। ("सभा राजा-मत्रुष्धपूर्व्या।" २। १। २३। रखत्र राज-पर्यासस्येव यञ्चलात् न क्योवलम्।) कृपति-सभाजः। प्रतामरः। ६। १। ६॥ (वाचसार्वे नशुसकानिक्षतोक्तिस्तु प्रामाहिको॥)

राजसपै:, पुं, (सर्पायो राजाः राजदन्तादि-क्वातृपर्विपातः ।) समैविर्भेषः । तत्पर्यायः । सुजङ्गभोजी २। इति हेमचन्द्रः। १।३००॥ राजसर्वेषः, पुं, ( सर्वपानां राजा खेललात् । पर-नियात:।) सर्वेषविधिष:। राजसर्वा इति भावा। राइ इति केचित्। तत्वयाय:। क्षांचाकार राचिका ६ स्रीध सङक:५। सुडत इताम बाटत इति वा पाट:। इति रक्षमाजा ॥ चाव: ६ ज्ञताभिजनन: ७। चुताभिजनन इसम चुधाभिजनन इति दा पाठ:। इति डेमचन्त्र:॥ कथ्या प्रतीक्य-मला ८ राजी १० क्रकासर्घेपाख्या ११। व्यस्य गुणाः। तिक्तालम्। कटुलम्। उष्णलम्। घात-म्र्जगुलाक्षककुकुरुवयनाधितम्। पित्तदाद्य-प्रदलेशः रति राजनिर्वेग्दः ॥ (चतुर्विप्रति-चसरेश्कपरिभित-परिमायविश्वयः। यथा, मनुः।

"सदरे यवी देशी विश्वेषा कि श्वेका परिमासतः।
ता राजवर्ष पित्तस्य स्त्रे स्वयो गौरसर्गपः॥"
"स्रीस्यादि। स्वरो स्वरेगवी कि श्वेषा परि-भाषीन स्त्रेषा ता कि स्त्रो कि श्वेषा परि-भाषीन स्त्रेषा ता कि स्त्रो कि श्वेषा राजस्य पी स्त्रेष:। ते राजवर्ष पास्त्रयो गौरसर्थ पी स्वयः॥" इति तहीं का स्वां कु स्वतः॥)

राजसायुण्यं, स्ती, (राज्ञः सायुण्यम् ।) राजत्वम् । "स्वाद्वज्ञभूयं वज्ञात्वं वज्ञसायुण्यमित्वपि । दंवभूयादिकं तहत्—————॥"

रत्यमरदर्शनात्॥

राजसारसः, पुं, (राजः सारसः इतः। राजः धोभाधाली सारस इतः इति वाः) सयूरः। इति ध्रम्बसालाः॥

राजवी, खी, (रजस रयमिति। रजस् + वाण्। दीप्।) दुर्गा। इति प्रब्दस्तावनी ॥ रजी-गुश्चमनिवनी च॥ (यथा, भीतायाम्। "यया घन्ममधनेच कार्यचाकार्यमेव च। व्यया घन्ममधनेच कार्यचाकार्यमेव च।

भया धन्मभवन्त का स्वासास्त स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास स्वा

"यस्त्रिक सगरवाषा निष्क्रिय एपिनीसिसम्
राजस्याश्रमेधादी: अतुसिर्द्रू विचे: "
राजस्यमकादिकं नाजसनेयसंहितायाम् ६
स्रधायस्य ६५ किस्तकासारभ्य १० स्रधान्यस्य ६५ किस्तकासारभ्य १० स्रधान्यस्य ६० किस्तकासारभ्य १० स्रधान्यस्य ६० किस्तिस्य
राजस्ययश्चित्रस्य स्राभारते सभापन्यस्य
निश्चमत्रो हरसम्॥)

राजस्कत्यः, पुं, (राजः ग्रोभाग्राजी स्कत्यो यस्य ।)घेटकः । इति चिकासर्ग्रयः ॥

राजस्तं, पुंक्ती, (राज्यं देर्यस्तं धनम्।) राज-धनम्। राजकरः। इति लोकप्रसिद्धम्॥

राजसर्थः, पुं, (स्त्रणांत्रां धुस्त्राणां राजा। राजदल्लादिलात् परितपातः।) राजधुस्त्-रकः। इति राजनिर्धेष्टः ॥

राजचंतः, पुं, (इंसानां राजा श्रेडलात्। राज-दन्तादिलात् प्रनिपातः।) चच्च चर्य-लोडितचेलवर्यकंसः। रत्यमरः।२।५। २॥॥

( यया, कुमारे । १ । ३४ ।
"सा राजकं सेरिव सन्नताङ्गी
गत्मय लोजाचित्रविक्रमेन्नः ।
धर्मायतम् अपदंशलुकीराहित्सुभिर्मृपुराधिक्षतानि ॥")

कदम् । वालाइंस. । हमोत्तमः । इति मेदिनी ॥ राजाइक्षेणं, क्षी, (राजानमपि इपयतीति । इप् + शिच् + ल्यु. ।) तगरपृष्यम् । इति राजनिर्धस्टः ॥

राजक्षकी, [न्] पु, (राज्यो क्रक्ती।) राज-गजः। तत्प्रयायः। मारीचः २ थाजकगजः ३ मदीत्वटः ४। इति क्वारावनी। ४६॥

राजद्वासकः:, पुं, (राजानमणि द्वासयनीति। द्वस्⊣ि स्यम्⊣ स्वृत् ।) मह्यविशिषः । तत्-पर्यायः । कातरः २ काततः ३ राजीवः । द्रति ग्रस्ट्रतावनी ॥

राजचावकः, पुं, सर्घपः। इति राजनिधेग्द्रः ॥ ( अञ्चयः भाकगुजाः ।

"संग्राडि श्रीतलकापि लघुदोधाविशीध च । राजचवक्रशाकम् सर्वशाकम् तदिधम्॥"

द्रित सुक्षतं सम्मानं १६ चाथाय:॥) राजा, [न्] पु. (राजते ग्रांभते द्रित । राज्+ "कायन् युद्धतित्त्वाकीति।" उका॰ १। १५६। द्रित कायन्।) प्रसु:। कृपति:। (यथा-रघु:। १।११।

"यथा प्रकादनात् चन्त्रः प्रतापात् तपनी

तथेव सी श्रम्दलयों राजा प्रकातरञ्जनात्॥") चित्रयः। (यया, मनुः। २। ३२। "प्रामेनवद्यास्यस्य स्थात् राजो रचासम-

व्यातम् ।

वैश्वस्य पुष्टिसंयुक्तं म्यूहस्य प्रेम्यसंयुतम्॥") चन्द्रः।यचः। इन्द्रः। इति मेदिनी॥ उत्तर-पदं चेत् श्रेष्ठार्थवाचकः॥ व्यय वृपतः प्रमायः। राष्ट्रपार्थिवः इच्छाश्वत् धवृपः ५ भूपः ६ महीचित् क। इत्यासः ॥ गरपतः ८

पार्थः ६ वृपतः १० भूपानः ११ भूसत् १२

महीपतः १६ वरेनः १० नायनाधिपः १८।

इति प्रव्यद्भावनी ॥ प्रचेन्यरः १६ भूमिपः २०

इतः २१ स्व्यायनी ॥ प्रचेन्यरः १६ भूमिपः २०

इतः २१ स्वयः १५ भूसक् २६ व्ययपतः १०।

इति जटाधयः ॥ ॥ वास्य वृत्यत्तियं या, —

"महता राजराज्येन पृथ्वेत्यः प्रतापवान् ।

सोश्मिविको महातेजा विधिषद्धनेको विदेः ॥

पित्रापरित्रतास्तस्य प्रजास्तनातुरिक्षताः ।

व्यत्रागात्तत्तस्य नाम राजित्यभावतः ॥"

इति विषापुरायो १ कांग्रे १३ काध्याय: ॥ व्याप च।-"रागी राजसिकं सार्यं क्षावते कार्यन रागन:। रागान्याच राजसिकाक्तिन राजा प्रकी तिन:॥" इति अक्षावेवर्ते गर्मपतिखक्के ३५ काध्याय:॥॥॥ तस्य सर्वेपिष्टलं यया,--

भ्रम्बाच ।

"अग्र वता! महाराज है तात! भयभञ्चन।
भयजाता च राजा च सर्वेतां पालकः पिता॥
भयजीय महेकी द्वां त्वच सर्गे वृपी द्वां ।
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निष्यः॥"
इति वस्त्रेवर्ते शिक्षणाजमात्वकः ५६ व्यथ्यायः॥
एथोरंवादी राजा इति संज्ञा काश्रीत। यथाः
"देवि प्रेक्षणा सर्वे रिशिषक्ती महामनाः।
राज्ञाचिवाधिकारे वे एथ्वें य्यः प्रतापवान्॥
तदा पित्रा प्रजाः सन्ताः कदा नैवातुरिक्षताः।
तवातुरिक्षताः सन्ताः सन्ताः कदा नैवातुरिक्षताः।
यातुरागानस्य योरस्य नाम राजेत्यभावतः ॥
॥ ॥

वाय राजतचा सम्।

"सी श्रीय क्षापट कालं हष्टाणी विषयी हिसम्।

गरेन्द्र ज्ञाणे पेतं चिनासाय गरेन्द्रः ॥

तस्यास्यं चन्द्र विमासंसुध्यं सस्त्रसम्।

गीलाः केण्याः कृष्णिताच्य समा दीर्घास्तर-

राजीवनेत्र ग्राजी विक्षीसपृदसंहतः।
चतुद्दृष्यु व्याव्यक्षीयां दीर्घवाङ्गतः॥
चतुर्जेखाकरो मास्ययवहृष्टक्षिपमंकः।
ध्रिराजपादी मन्नीरः स्वावक् चिक्षीयरः।
इति मार्कक्षयपुराधि दृश्यिकीपास्थानाध्यायः॥ ॥ सन्यच।
"अस्वदिनी कद्तरी कमलोदरस्तिभी।
भ्रिशाङ्गुकी ताम्त्रस्थी पादादुर्धी ध्रिरीज्भिती।

क्रमोत्रती गृहगुक्षी सुपाच्यों हपतः स्त्रती । श्रुकोमा समा कहा तथा करिकरप्रभा । उरवी जानवस्तुस्था हुपस्थोपिताः स्त्रताः ॥ कोवगृहे हपी दिन्धियेस धनवस्त्रतः । समान्यां (चितिपः प्रोक्तः प्रसम्बन प्रतास्त्रधान् ॥ सप्रस्तिः प्रस्थाः स्वर्हरिकास मानवाः । रकडिनिचतुः। प्रवृधारादिभिरेव च ॥ दिव्यकावनं पितत्युक्ताभिष कृपाः सहताः। कृपाः पृष्पगत्विशुका मधुगत्वे धर्म वहु॥ मावत्यक्तिक् सुखी स्थाप सिंद्शस्त्रक् भूपतिः सहतः।

भवेत् (संचकटी राजा निस्तः कपिकटिनेरः ॥ ष्ट्रपाची बतकचा: खुर्चिचा विवसकचना:। विजयभ्याता गाभि: शूलधारां करोति 🗑 🛭 ष्यभी जनाएँ। कुर्याचे तृपत्यं पद्मकश्चिका । चात्रप्रतिच्युकेच्यूभवन्ति सभगा नदाः। निर्द्धना विषमेदीचें: पीतीपचितकीर्नृपाः । समोज्ञतच च्रह्यमकम्प्रा मसिलं एथु। वृपाबामधमानाच खरलोम प्रिराजकम् ॥ कम्युपीयचा वृप्तिलेखकर्गीयतिभचायः। च्यान। जुल स्थिनी बाचू हत्ती पीनी वृषे चरे ॥ मिबबस्विनिग्रहेच सुधिरत्यसन्दर्भाः। भूषा भीने: कर च्छेदमग्रान्देधेनव च्छिता: ॥ निकाक्षकनसीसददर्योच परतर्कताः। लामीभूषा धनाएगाच चामुखी: सथवेकाया ॥ घनाकृतिक सधनस्तिको रेखाक यस्य वे। वृपते: करतलगाः मधिवत्ये चसुत्यिताः ॥ भ्रक्षातमचित्राविका ग्रज्ञमस्त्रोपमा कृपैः कुम्भाक्षुश्चपताकामा च्याकामा निरीक्षरे॥ दामाभाष्य गवः। ह्यानां खिल्लिकाभा कृपेश्वरे । चक्रासिनी भर्धतु:कुन्तामा वृपतः करे॥ सांसलीच धनापेता व्यवक्रीरधरे र्युयाः। विस्वीपमेश्व स्पाटितरोष्ट्रे कश्चेश्व खाकते: ॥ विवर्षीर्धनक्षीनाच दन्ताः (क्राप्या घनाः श्रमाः। तील्णा दंदा; समा; श्रेष्ठा जिक्रा रक्ता समा

स्त्राः दीर्घा च विश्वेया तालु चितं धनेच्यः ।
स्वाः च प्रवाः वक्षः समं भीन्यः सं स्तम् ॥
भूपानाममलं स्वर्णः विपरीतः च दुः स्विनाम् ।
प्राष्टुक्तर्णाः च राजानो रीमकर्णाः प्रतायुगः ॥
कराः स्विश्वादनहे स्व वालक्षेत्रं संस्ति हे पाः ।
स्वीन् व्यक्षिपटनास कर्ण्यो भाग्यन्तां भवेत् ॥
स्वर्णाक्ष्मा सुपुटा च व्यवका च कृपेत्र्यरे ।
संकृते स्व ललाटिस क्षपणा उन्नते कृपाः ॥
ललाटोपस्ताक्षिस्रो रेखाः स्तुः प्रतविकाम् ।
कृपत्वं स्याक्षतस्त्रभरायुः पचनवव्यः ॥
कृत्रवाकारैः प्रिरोभिस्तु कृपा निक्तिष्ररा धनी ।
स्व वतस्त्रवृद्धेशे रक्तः समस्त्रस्ति कृपः ॥
स्ति गादक् नरस्त्रीलच्यां नाम ६६ व्यध्यायः ॥
स्वाप च ।
"पार्थवस्य सु बस्वामि भ्रत्यानास्त्रव लच्याम् ।

"पार्धिवस्य तु वस्त्रामि भ्रत्याना स्वित कस्त्रम् । सम्बाधि यो मसीपालः सम्बाद्ध्यं परीस्थिन् ॥ राज्यं पालयते निर्मा सम्बाद्ध्यं परीस्थिन् ॥ निर्म्वित्व परसेन्यानि सिर्तिः धर्मिय पालयेत् ॥ पुत्र्या पुत्र्यं विचित्वीयास्त्रक्तिः न कारयेत् । मालाकार प्रवास्थि न यथास्त्रास्कारकः ॥ हम्भी स्वीरम् सङ्गीत विक्रेतारी न सञ्चते । परराष्ट्रं मसीपाली कालकालां स्टूबयेत्॥ गोधिकिक्यात् यो घेन्दाः चौराधौं समते पयः। एवं राष्ट्रमयोगेन पौद्यमानं न वर्दते ॥ तस्मान् सर्वप्रयक्षन एणिवीमनुपात्तयेत्। पालकस्य भदेक्षमः कौर्तिराग्चयेश्वी चलम् ॥ व्यभ्यचे विष्णुं धम्मीला गोनास्मगदिते रतः। प्रजाः प्रालयितं ग्रक्तः पार्धिनो यो वितिष्त्रयः॥ ऐस्थमभुवं प्राप्य राजा धर्मो मित्स्वरेत ॥" द्रति गारुष्ट्रे १११ व्यध्यायः॥ ॥॥

व बाभिविक्तराचानी यथा,—

श्रीपराग्रर खवाच । "यदाभिष्ठिक्तः च एषुः पूर्व्यं राज्ये सङ्गर्छिभः। लतः क्रमेग राज्यानि ददौ लोकपितासदः॥ नजनग्रहविप्रामां वीत्यां वाष्यश्चिमः। सोमं राज्ये दक्षादृत्रका यज्ञानौ तपशामपि ॥ राज्ञां विश्ववयं राज्यं जलानां वर्षां स्था। थ्याहित्यानां पर्तिविष्णुं वश्चानामणः पावकम् ॥ प्रजापतीनां इचन्तु वास्त्रं सरतामपि। देखानां दानवानाचा प्रक्रादमधिपं दरी। पितृकां धर्माराचानं यसं राच्ये श्यसंचयत् । येरावसं ग्रामेन्द्रामा अधिषा मां पतिं ददी ॥ यतकी का ख गर्द देवाना भगि वासवम्। उचे:अवसमधानां ष्ट्रममन् गवामपि ॥ क्रोयन्तुनागराजानं स्थाया<sup>†</sup> सिं**क्**सीश्वरम्। वनसातीलां राजानं प्रकामवाभ्यवेचयन् ॥ र्यं विभव्य राज्यानि दिश्रां पाताननन्तरम् । प्रजापतिपतिर्शका स्वापयामास सब्बेत: # पुर्व्यस्थां दिशि राजामं वैशाजस्य प्रजापते:। दिश्र,पालं सुधन्वानं पुत्रं वे सी2 श्ववेचयत् ॥ दिचिगस्यां दिशि तथा कई मस्य प्रजापते:। पुत्रं प्रश्वपदं नाम राजानं सी २ व्यवच्यत् 🗈 पश्चिमायां दिश्रितथा रजसः पुचमच्युतम्। केंतुमलां मद्राक्षानं राजानशीमधिक्तवान् ॥ तथा हिर्गयरीमाणं पळे बस्य प्रकापतः। उदीचां दिशि दुहेब राजानमभिष्यित्तवान्॥ तिरियं प्रथिवी सर्व्धा सप्रदीप। सपनना। यथाप्रदेश्वभदापि धर्मतः प्रतिपाल्यते ॥ एने सर्वे प्रष्टुत्तस्य स्थाती विधानिक्वासनः। विभूतिभूता राजामी वे चार्म स्विसत्तम ॥ ये भविष्यम्ति येऽनीताः सर्वभृतेत्रका द्विण । तं सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरं ग्रादिणोत्तमः।" इति श्रीविद्यापृराणं प्रथमे र चे २२ च ध्याय: ४ 🛊 स्रम उवाच ।

"गर्वं खटास स्वास स्वावरास चरास च। जसा अमेग राज्यान याहं प्रस्पचक्रमे ॥ हिजानां योजधास्त्रेव नद्यमामां यहें: सह। यक्तानां तपसास्त्रेव सोमं राज्ये भ्ययेषच्यत्॥ टह्सातिस सर्वेषां दराविहरसामपि। स्रम्मामाधिपत्रे च कार्यं राज्ये भ्ययं चयत्॥ स्रम्मामाधिपत्रे च कार्यं राज्ये भ्ययं चयत्॥ स्रम्मामाधिपत्रे च कार्यं राज्ये भ्ययं चयत्॥ स्रम्मामाधिपत्रे च कार्यं राज्ये भ्ययं प्रसम् देशानामय राजानं प्रकारं दितिनस्त्रम्। नारायग्रासु साधानां सहायां द्रसम्भवनम्॥

च्यारकामध प्राटू वं गर्ड पत्तां वरम्। गम्बर्कायां चित्रदर्यं नागानामय वासुकिम् । गत्वानां मरतचेव भूतानाच प्रशीरणाम्। सर्वेशां दंखियां भ्रेषं सर्पाकाचेव तत्त्वकम् ॥ सागरायां गरीनाच्य नेघानां वर्धितस्य च। च्यादिवागामन्यतमं पर्चन्यमभिविक्तवान् । सर्वापारीगयानाच कामदंवे तथा प्रभुम् । ऋतृनामधिमाखार्गा दियसानां तथेव च । पद्माबाच द्याबाच सङ्केतिविपर्ककाम् । कलाकाष्ट्रायानां गतर्यन्योक्तया। गणितस्याय योगस्य चक्रे मंबस्य प्रसुम् । प्रकापति विरूधस्य पूर्वस्यामि भिष्ययम्। पूर्त्तं नाका सुधामानं राजानचाश्ववेचयत्॥ यथाप्रदेश राजानं दिख्यस्यां प्रजापतः । क इंगस्य प्रस्तपरं पुत्रं राज्येश्भिष्ठितावान् । पश्चिमस्थां दिश्चितया रचनः पुत्रमुक्तमम्। कॅतुमन्तं सङ्कातानं राजानं ऋभ्यवेच्यतः तथा (इरग्यरीमार्गपन्येन्यस्य प्रचापते:। दिगुत्तरायां पुत्रन्तु राजानमभ्यवेषयत ॥ मानुषाकामधिपति चक्र वैवस्वतं मनुम्। तिरेव एथिवी सर्वा सप्तक्षीया सपत्तना। यथाप्रदेशसद्यापि अम्बेग परिश्रहाते ॥ खायस्विक्तरे पूर्व ब्रक्षणा तेश्भविचिताः। इन्द्राद्तिं।कपालास्तु पुनर्वेवस्वतेश्नारे । राजक्यंश्मिषिकस्त ष्ट्युः पूळ् सद्घिसिः। सनुभिर्विधिना तहत् सी/धिराणः प्रताप-

दताती यिष्टपुराणे वराष्ट्रप्रादुर्भावनासाध्यायः॥ राजकत्रेयकस्माणि यथा,—

मदालयोवाच । "वतः । राज्ञाभिविक्तन प्रचारञ्जनसाहितः । कत्त्रयम्बरोधेन खधकेष मध्यस्ता॥" चाविरोधिन धरमणाः स्वाविरोधेन । " व्यसनानि परित्यच्य सप्तनः सञ्चरास्त्र वे। ष्यात्मा रिपुभ्यः संरच्या विष्टमेन्त्रविनिगैमात्॥ अष्टधा नाम्यमाप्तीःत **सचकसान्दनाद्यथा** । मया राजाणसन्दिग्धं विषयमेनां विनिगमात् ॥ इंटाइटीच जानीयादमाळान(रहीयत:। चरेकराक्तया प्रजीरमें एवा; प्रयक्तः। विभासीन तुकर्तको राज्यासिचाकान-पुष्नु। कार्ययोगाद्मिन्धु विश्वभीत नराधियः॥ स्थानश्रद्धचयज्ञन अः इगुप्यविहितासमा। भवित्रयां नर्ग्द्रेण न काशवद्यवित्रेना ॥ प्रामाता म नियाचीय तता सर्वा महीस्ता। जयाच्यावन्तरं पीरा विकथीत सतीश्रहिभः । यस्वन। न विज्ञिय वैरियो दिनिमी घतः। भी श्विताता जितामाताः श्रामुधीय बाध्यत । तसात कामादय: पूर्व जया: पुत्र मधीशता। तच्य ये क्वि कयो राज्ञो राजानक्ष्यति तेजितः। काम: क्रीधच लं(भच मदी मानस्त्रचैव च। क्षयं का जावी स्थित नाग्राय क्षमकी स्टलाम् । कामप्रवक्तमात्रानं स्मृत्वा दकं निपासियम् ।

राजा

निवर्णयेत्तवा क्रोधादमुद्रारं इताक्रवम् । इनमेलं तथा जोशाक्षादाङ्केयं दिनेर्धनम् । भागादनायुष: पुर्ल इतं इषोत् पुरक्षयम् ॥ यभिविते जिलं वर्के सवत्तेन सकासना। स्क्षा विवर्णे वेदैनान् वस्दीवांच असीपति: । नावको विकथकायाँ वक्षाजिएख विकास । चंचानां कोचकुड़ानां प्रिचित चरितं हुप; ॥" काकात् सर्वेष्ठक्ति । कोकिनात माधुर्मेम्। अन्त्रात् प्रयोक्षया व्यर्थाहानम् । वकात् अनु-यच्चे एकायताम्। धालात् दुरुपर्याजन्। श्चितिक्वतिक्वा सपेग्रह्याय सकते राजा-वास्त्रगीपभचा इंसस्य सार्याहित्वम्। वीष्ट-

कहात सन्दानम् ॥ "कौशिकस्य कियां कुर्यादिएके सन्जेषरः। निष्टा विधीनिकानाच्य काले भूपः प्रदर्धेनेन ।" मोशिकसम् छन्कस्य राजी काकावम्बन्दनम्। प्रिमीक्तिकानी संनावज्ञतां सपेभचवाच । "श्वेषाकिविक्युलिङ्गानां वीकर्तेष्टा च ग्रास्त्रावेः। चम्रस्थं मक्तपच नीहार्थे प्रचिवीचिता॥" च्याचि विव्यक्तिक होत् हूरात् दावः । बीजाच्याव-इर्धनिकार्गम्। उत्तकाचे चनः सुखदायी भूतिकाचे न। एवं इत्यं: भ्रीते सुखदायी जिलाकाले न। यवं कालातुसारेण सुखदु:ख-दाहलम् ।

"वश्वकात पद्मग्ररभन्न्याम्या गुर्व्विगोक्तनात्। प्रका पृपेक चादेया तथा चकालयोगित: " वधकान् निष्येखलम्। पद्मान् कग्रटकगोपनं कितमुखताच। प्रभात चलाप प्रज्त नीजेन:। यथा ग्रह्मीऽटापद: परोजतिं न सक्ते। भूतिना चार्तिचापनम्। गुर्व्विग्या क्तनात् कानीऽर्घारानम्। चक्कातयोवित भूगिको इरागाधारी दर्भावका अन्यविक्रीयाति। "शक्राक्षेत्रमसीमानां तह्नदायीर्मक्रीपतिः । क्रपार्थि प्रच कुर्व्वीत सदीपालकक्रीक । मधेनाचतुरी मानान वार्योधियेव भूतलम्। व्यापाय्येत्रया कोकान् परिचारे में श्रीपति: " पश्चित्रहे र्यं हाना दिभि:।

"माधामधी यथा खर्षकोयं स्रति रक्षिभि:। क्षाचें बीवा भ्यूपायेन तथा शुक्का दिना वृप: । बचा बम: प्रियश्वेष्मी प्राप्ते काले निवक्कृति। सचा प्रियामियी राजा पुरावृष्टे सभी भवेत्। पूर्वेन्द्रमातीक यथा प्रीतिमान् भाषते नरः। ध्यं यत्र प्रजाः सर्कानिर्द्यतासः ऋष्यास्तम् ॥ मार्यतः सर्वभूतेषु निगृष्ट्यरते यथा। श्वं चरेत्रपचारे: पौरामाळारिवश्वयः। त्र जीमार्श्वन कामार्थेर्नाश्रीर्थेश्व मानसम्। प्रकारी सम्मान्य राजा स्वरोग्यक्ति।" क्षीभादिप्रयोक्षरीः।

"उत्पन्नवाधियो महान् खयमाचितात्ररान्। यः करोति विचे धर्मी स राचा सर्गणकृति ।" जलवयाचिकः पापिनः ।

"वर्षधर्मा व घोएला वस्त्र राष्ट्रे तथायमाः ।

राज्ञकाता सुर्ख ताल वरकोड च ग्राचतम् । श्तवाचः परं सत्यं तथेतदृष्टविकारसम्। स्वयमें स्थापनं नृष्टी चात्यते न जन्हिन: । पासनेभैव स्वानां सतस्यो सहीपति:। कम्यक् पाकथिता भागं धर्म्स छ। प्रोति वे बतः॥ रक्माचरते राजा चातुर्वर्वसः रचनैः। स सुस्ती विष्टरस्थिव स्वक्तिस्थीत स्तीकताम्॥" इति मार्बं के बपुराबी महालसी पाखानाध्याय: तड़ीका च । 🛊 । राजाभिषेकसः विद्यित-नचनाबि वधा,---

"पुष्पानुराक्षा च्येषा च रोडिकी चौत्रराजयम्। इस्तान्त्रनी रेवती च हुपाभिषेचनीत्तमा: " इति च्योति:सारमंग्रह: ॥

कास्य विवर्णं काभिष्ठेकश्रन्दे द्रव्यम् ॥ 🟶 ॥ राज्ञि वर्शनीयानि यया, — "हुपे की निप्रमापाद्वाद्रष्ट्यास्तिविविकताः । धम्मेषयामसंयामग्रकादाः सनयचमाः 🛊 प्रजारामोऽरिग्रेजाहिवामोऽरिगुरश्रमा । चौरामंद्रमंग्रामीमंशीयीत्रयादिगार्यः ॥" इति कविकारपणतायाम् १ स्तवके १ ज्ञासमम् । # ॥ राजानभक्त हो हो । यथा,—

वाराच उवाच। "श्रुहा भागवता भूता सम कक्सेपरायणाः। ये तुशुक्त निराजानं लोभेन च भयेन च ॥ व्यापद्रता इट भुद्धीत राजावन्तु वसुन्धरे। दश्चर्यसम्बाधि प्रचले नरके नराः । भगवदत्तर्ग मुखासा मही ग्रंसितवता। उवाच मध्रं वाकां सर्वजोकसुखावसम् ॥

धरसमुवाच । क्ष्या तन्त्रेन मे देव कृद्ये हि खबस्थितन्। को जुदोषो चिराज्ञानातको लंबक्स पर्वेष ॥ ततो भूच्या वच: श्रुला सर्व्यक्षमी विदाय:। धाइ नादायको वाक्यं धर्मकामा वसुन्धराम् ॥

वाराष्ट्र उवाच । प्रया सन्दरि । नम्बेन गुम्तामेत्रहणिक्ते । राजाज्ञन्त न भोक्तयं नुभेभांगवतेः सरा । यदायीव सम्बंग राजा जीके प्रवर्णते। राज्यकामधो वापि कुर्कन् कमे सुदारकम् । व्यपि वा गर्डितं तेत्र राजान्नसु वसुन्धरे। जन्मं सन्वारणार्थाय म तु मे रोक्ते श्रवि॥ ततीरमं संप्रवस्थामि तत्रकृत्युव्य वसुमारे । वया राजानुभोन्धं वे शुक्षेभांतवते: शुभै: । कापियलातुमां देवि विधिष्टरेन कर्माना। धनधान्धप्रवृद्धानि द्रावा भागवतेर्थि ॥ चिद्धं भागवते चार्त्रं सस प्राप्य प्रेनक्रम्। सुझानसु बरारी है न स पापेन कियाते। र्ष विष्युवच: श्वल्या धरकी प्रसितवता। गराषकः पियां देवं प्रक्षुवाच परामना ॥"●॥ तर्जभीजनप्राविष्यावि यथा,----

श्वरग्युवाच । "राजानस्य तती सक्ता यहां भागवतः युचिः। कर्मका केन शबेशत तकी बूक्ति कनाई न ॥

वाराष्ट्र खवाच। अवस्था तत्त्वेग में देवि यच्यां त्वं भी र भावसे। तरनि महणा येन राजामस्योगस्क्रका: ॥ र्वं चान्त्राययं सता सप्तसमूच पुम्बसम्। कुर्यात् राज्यपन्धिकं प्रीपं सुचति कि व्यवात् ॥ सुक्ता वे राज्ञीश्वानि इहं कर्मा समार्मित्। न तस्येवापराधीशस्त वसुधे वे वची मन । ब्बनेव न भोक्तवं राजात्रन्तु कदाचन । मनाच प्रियकामाय यदी ऋत प्रमा गतिम्।" इलादि वाराचे राजानभच्चप्राय जिले गामा-ध्याय:॥ 🗰 ॥ अपि च । "राजानं तेज खादत सूदानं प्रकारचेस्म्।

द्रवाश्रीमधाय,---सुक्ता चाचतमस्यात्रममस्या चपवेत्रप्रकृ ।

मता शका चरेन् लच्छं रेतो विन्मूचमेव च॥" इति प्रायश्वित्ततत्वम् ।

(राजमम्। यथा, ऋखदे। १०। ४६। ४। "वासं सर्व यजमानस्य राजन।" "कार्य यजमानसा राजनि राजनार्थे सर्व व्यभवं समयं इति शिष्ठः।" इति तङ्गाध्ये वायवा:॥)

राजातन:, पुं, (राजानं स्थलतीति । स्थल सालतः-गमने + "बहुसमन्यवापि।" एखा० ०। ०८। इति युच्।) पियालट्यः। इति श्रव्हमाला ॥ राजारनं, की, (राजभिर्यते इति। खर भच्ची ∸कम्मेख ऋषुटा) चौरिका। पियाल:। किंतुकः। इति मेदिनी। ने, २०५॥ ( यथा, सुन्धृत । १ । ४६ । जवकवर्गे । "राहिसासणकं बाचा खच्चुरं सपक्षकम्। राजादनं मातुलुङ्गं फलवर्शे प्रश्नस्यति ॥" पुंतिक्राक्तीयप इद्यते। इत्यमर: । २ । ४। ४५ ॥ चें सचल्डच। ४। २०८०। चीरिकार्थे पर्यायो यथा,---

"ररकादनः चीरष्टचः पालाग्री वानर्प्रियः ।" इति वैद्यकरम्माकायाम् ।

किंगुकार्थे मर्यायी यथा,---"वातपीथः पताधः स्वाहानप्रस्थव सिंशुनः। राजादनी बचारची इस्तिनयों इसीश्पर: ॥") राजानुजीवी, [ मृ ] चि, ( राष्ट्र: चनुजीवी । ) राजीमजीवी। तस्य क्षमां विषया, ---

मह्य उवाच। "यथाव्यक्तितवः सामानी राजीयभीविषा। तथा ते कथयिकामि नियोध गरती सम । व्याचा सर्व्यात्मना कार्या खश्रात्मा रविनव्दनः व्याचित्रय वचननस्य न वक्तवः तथा वचः । व्यवुक्तं प्रियन्तस्य यक्तवं भागसंसदि। रहोगतस्य वस्तवमधियं यहितं भवेत् ॥ परार्थमस्य वक्तवं सस्ये चेत्रवि भागेव। कार्यः सङ्ग्रहिनंत्रयो न स्वयनु कराचन ! कार्थाभिषातः सर्वेषु रश्चितवः प्रवक्ततः। न च विस्यं धनं निषितियुक्तीन च कर्भीय । नोपेच्यं भाष्यभावचात्रया राखः प्रियो भवेत्। राजास:

राम्य म तथा कार्य वेश्वभाषितपेष्टितम् ॥ रामग्रीका न कर्नेया तश्वित्रणं विकलेशेत्। रामः समोश्यको ना न कार्यो वेश्वो विका-

चूतारिष्ठ तसेवास्य कीस्राज्य प्रदर्शनित्।
प्रदर्श कीश्राज्यास्य राजान्य विशेषयेत्।
सानाः प्रदर्शनाध्यचे सर्दृतेः समागतेः।
संसर्श न प्रजेशान्तः। विना पार्थिवशासनम्।
निः कोहताचानमानं प्रस्ताने च गोपयेत्।
यच गुन्नां भवेनाको न तकोने प्रवाशयेत्।
कृपेस मावितं पत् स्थाहाच्यामाच्यं कृपोत्तमः।।
न तत् संस्थावयेकोने तदा राजः प्रयो भवेत्।
सान्धायमाने चान्यसिन् सम्त्यास स्थान्ततः।
सान्धं विं सर्वास्थीति वान्यो गाना विना-

कार्यापकाचि विश्वाय कार्थमेव तथा भवेत्। कत्तं क्रियमध्यिक्षित् काघवना वजेत् धुवम् ॥ शाक्ष: प्रिचाचि वाक्वानि न चात्वर्थे प्रनःपुनः। न प्राक्षाप्रीतक भनेत्र चापि भुक्तदौत्तकः॥ नातिवक्ता न निर्वक्ता न च मत्हरिक स्वया। भारतसम्भावित भीव न भवेत् कथ चन ॥ दुष्युता (व गरेणासः गतु संकी तेयेत् क चित्। वक्तं भ्रक्तमलक्षारं राज्ञा दश्च घारयेत्॥ च्यीदार्थे व न तहेयमणास्त्रे भूतिमण्डता। तांचेवोपासनं कार्स्यं दिवास्वप्नं न-कारयेत् ॥ वानिहिं छेलया द्वारे प्रविधेल कराचन। न च पञ्चेतु राजानसभीत्यासः च भूमितः। राज्यसु इक्तिक पार्श्वे वाके चोमविशेत्तवा। पुरस्तातुतया पथादासनतु विग्रस्तिम् । जुक्सा निष्ठीवर्गकासंकोषं पर्यक्तिकाश्रयम्। भुक्कटी वान्तस्त्रारं तस्त्रसीये विवर्णेयेत् ॥ क्षयं तत्र न कुर्व्वीत सागुकारकाः पननाथा । भागुकाक्षापने चिव परतेव प्रयोजयेत्। श्रुद्यं निक्षेतं कला परां भक्तिसुपाञ्चिते:। चानुजीवगर्वेभीयं निर्वाशकामतकिते: ॥ ग्राह्यं कील्यच पेश्रन्यं नास्तिकां श्रुद्रताम्तया। चापकाच परिवार्था निकंश जातुजी विना॥ श्वतेत्र विद्याधिक्येच संयोज्यासानमासाना । राजसेवां ततः कुर्याद्भूतये भूतिवहिनीम् ॥ गमकायाः चरा चास्य पुत्रवत्तममानायः। संचित्रे चास्त विश्वासी न तुनार्थः कथन्त । व्यप्रशास्य न ब्र्यात कार्स ब्र्यात्त्वापरि । क्तिं प्रथाचा वस्तं क्तिः सक्त स्ति चितम् ॥ विस्तर्भेवास्य विज्ञयं निक्यमेवीपनीविना । भर्तुराराधनं क्रायात् (चलक्री मानव: सुखम् ॥ रामापरामी चेवासा विचेवी भूतिसिकता। सकिद्तिं विरक्तस्तु रक्ती स्तिन्तु कारवेत् । बिर्ताः कार्येत्राशं विपन्नाभ्यस्यनाथा। भारक्षावद्वीनकं सत्वा कजनार्धकरोति च 🛊 व्यक्षीयोद्धाः चकोपानाः प्रसङ्घोदधः च निष्यतः। बाक्यं च अन्दं वदति एति चहेदं करोति च । प्रदेशकास्त्रम् दिनो न सम्भावयत्रम्यया।

काराधनासु समाह सुप्तक विचेटते ।
कथास दोवं विषयि वाक्यमकं करोति च।
तकात विस्केषित सुम्यंकीनेने सते ।
हर्ष विषयायाय कियसाय च कमीवा।
विरक्तकण्यं होन्त् प्रस्तु रक्तस्य कण्यकम् ॥
हर्षा प्रयम्नो भनति वाक्यं प्रकाति चारनम् ॥
हर्षा प्रयम्नो भनति वाक्यं प्रकाति चारनम् ॥
विरक्तदर्भे चास्य रक्तस्य च न प्रकृते ।
जायते सुरवदनः श्रुवा तस्य तु तत्कथाम् ॥
व्यायययय स्वाति स्तोकसम्यादरात्त्र्या ॥
कथानारेष्ठ स्वरति प्रकृति स्वारम् ॥
कथानारेष्ठ स्वरति प्रकृति स्वरक्तम्याः ॥
कथानारेष्ठ स्वरति प्रकृति वरक्तम्याः ॥
स्ति रक्तस्य कर्त्तवा सेवा रिवक्तवाहृत्व ॥
व्यायत्व क्राव्यत्व स्वर्तत्व प्रकृति वरक्तम्याः स्वरितम् ॥

सिर्ण न चापतस् तथा च स्ताः त्वनात्तः ये निर्मं वासप्रसेयम् । प्रसु विश्विष च ते व्रकातः सुरेक्षधासामरहत्त्वकृष्टम् ॥" इति सत्यपुरावे राजधन्ते चातुकीविष्टत्तिवास २९६ चाधायः ॥

राजादनी, की, (राजभिर्यति या। बार्+
कर्मिक काट् । हीए।) हच विशेष:। चीरिकी
हित भाषा। तत्प्रकाय:। राजफण: २ चीरटच: २ तृपद्रम: ४ निम्बीज: ५ मधुपज: ६
कपीट: ० भाषवीज्ञव: ० चीरी ६ गुक्कपन: १० भूपेट: ११ राजवल्लभ: १२ श्रीपण: १३
हिंग्कन्य: १८ चीरश्रक: १५। ब्यत्या गुका:।
सधुरत्वम्। पित्तवाधित्वम्। गुक्कम्। तपंववम्। द्रव्यत्वम्। स्थीस्थकरत्वम्। ह्रव्यत्वम्।
सक्तिम्वम्। मेह्रवाधित्वष् । इति राजविश्रद:॥ व्याप च।

"चौरिकायाः प्रलंदयं वन्धं चित्रधं हिमंगुरः। स्रचाम्यक्शंमदन्नामिचयरोषत्रधास्राजत्॥" द्रति भाषप्रकाष्णः॥

राजामं, की, (राजधीयमसम्। खझानां राजा
रित वा!) खम्बदेशोझवशालिविशेषः। नत्ययायः। हपासम् र राजधिम् इ दीधेम् कसम् ॥
बान्यसंख्यं ५ राजधान्यम् ६ राजेष्टम् ०
दीवं क्रूरकम् ८। खस्य गुजाः। चिद्रोषणसम्।
स्विन्यकम्। मपुरकम्। सञ्चतम्। दीपन
तम्। वजकारित्वम्। पद्यत्वम्। कान्तिवीर्यहिद्दत्वस्। रित राजनिवेदः॥ (राजः
सन्नम्।) राजस्वामिक्मकम्। तङ्गोजनिविधप्रायक्ति राजधन्दे वश्चे॥ (राजानभच्चिन दि तेजोद्याविभैवति। यथा, भनः।
॥। १। २१८।

"राजार्त तेष कार्त्ते मूद्राझं अक्षवर्षसम्। बाद्यः सुवर्षकाराज्ञं यग्रक्षमाधिकार्त्तेषः॥") राजाकाः, गुः, (काळाकां राजा केस्टलात्। राजरमगरितात् यर्शमातः।) व्याक्षविशिषः। तत्त्राव्यायः। राजपकः २ स्वराक्षः २ कीकि-विस्तितः इसप्रदः ५ कोकिकाशन्दः ६ कामेष्टः २ मृपवस्तमः १ सस्य प्रवगुशाः । कीमतस्तम् । कङ्ग्बसम् । पित्तदाष्ट्रस्य ॥ सुप्रवस्य तस्य गुणाः । खाद्रसम् । मधुरस्तम् । पुष्टिवीर्य-वस्तप्रसम् । इति राणनिर्धेग्दः ॥ आपि च । "राणाम्बद्धः आस्तानः कामाको राणपुत्रकः । राजामं तुपरं सादु विषदं भौतसं गुर्व । याष्टि कृष्टं विवन्धाधानातत् क्षप्रित्तन्त्त् ॥" इति भावमकाभः ॥

राजान्तः, पुं, ( बाम्तानां राजा श्रेष्ठत्वात् । राज-दन्तादित्वात परनिपातः ।) बान्तवित्यः । रति राजनिर्वेष्टः ॥

राजाकी:, पुं, (कार्काणां राजा श्रेडलात्।)
भेताकौद्रका:। घादा काकन्य इति भाषा।
तन्ययाय:। वसकः ए कार्केः ६ मन्दारः ६
गक्रकःपकः ५ कार्डोजः ६ सराप्रकाः ६। इति
राजनिर्घेष्टः॥ कार्जकैः प्रतापरः ६। इति
प्रव्यक्रावर्जी॥

राजाई, जाँ, (राजानसईतीति। आई + चान्।)
चात्र । ( जास्य पर्यायो यथा,—
"चात्र प्रवरं लोइं राजाईं योगजन्तथा।
वंधिनं स्थानं वापि स्थानस्थानार्यंतम्।"
रित भावपनाप्रस्थ पूर्वस्था प्रथमे भागे॥)
राजयोग्ये, जि। इति मेदिनी। है, २६॥
(यथा, गो॰ रामाय्ये। ३। ४६। ४२।
"तथेदसुपपन्नं में स्थानस्य धर्वनम्।
राजाइंथि चरवानि रत्यभाजो वर्यं भुवम्।")
राजाइं, ख्यी, (राज्ञोश्हां।) चम्:। इति

राजानापृः, स्वी, (स्वतानुना राजा। राज-ह्नाहित्वान् पर्निपातः।) साहुतुनी। मिठा नाउ रित भाषा। तत्पयायः। महातुनी २ मधुरानादुनी ३ धानानाष्ट्रः 8 तुम्बनः ५ भण्यानाष्ट्रः स्वतादुनी ६ मिछतुनी ५। सस्याः प्रताय्याः। वस्यत्वम्। सप्रापत्तहर-तम्। गुरुत्वस्र। इति महन्विनीदः॥

राजनिर्धेग्ट: ।

राजानुकः, पुं, (आलूनां राजा। ततः सार्धे कन्।) सहाक्षरः। इति हारावनी। १०१ ।
राजावनः, पुं, (राजानं स्नावनं यति सामन्दयतीतः। सा+ इत्+ किन् + स्वम्। यहा,
राजः ग्रोभमान सावनों यन।) उपरक्षेदः।
रेउटो इति हिन्दी भाषा। तत्पर्यायः। शृपावनः २ राजात्यावनेकः ३ सावने स्वः ॥
सावनः १ । सस्य गुसाः। स्दुत्वम्। सिन्धत्वम्। ग्रिश्वारत्वम्। पिन्नाग्रनत्वम्। भूवने
प्रयोजितस्ति शृवां वस्भावकरत्वस्। इति
राजनिर्वेग्दः॥ विराटदेग्रस्तिः। तत्पर्यायः। विराटणः २ राजपदः ३। इति
देमचनः। ॥।१३२॥ (यथा, न्यासरित्सागरे। ०३। १३८॥ (यथा, न्यासरित्-

"राजावत्तीयकाश्चामतके सहासदेशानि ॥" तथास्य गुगाः।

"दाणावत्तेः कटुक्तितः ग्रिग्रिदः पित्तवाग्रवः।

# राविसः

राजावर्तः प्रमेषत्रः इहिंचिकानिवारयः।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसंख्ये प्रथमे भागे ।) राजात्तिः, ५, ( बाद्यीनां दाचा । राजदक्तादि-त्वातु परिनेपातः । ) द्विसुखनपः । तत्पर्यायः । दिसुकाचि: ५ विजावासी ३ विषायुष: 8। इति ग्रन्दरकावजी । अभीर्थः ५। इति विकासधियः ॥ दाकिः, ची. (राजनं रति। राज+"वसिवधि-षिकराजीति।" खबा॰ ४। १०४। इति दण्।) क्रेबी। ( बचा, चर्यासप्तप्रसाम्। ६८३। "उन्नयंत रोमराणि: चानग्रकोगँरत्वेखेव ॥") रेखा। इति मेर्नि ! जे, १८॥ (वथा, महा-भारते। का एर । ६२। "क्रजायपुर्व्यवकांसु चेतली दितराचयः। दयसेनं इयबेकाः सम्मूर्यं हतुमारम् ॥" धुं, व्यायुपुक्तविदेशः। यसु येतपौत्रः। यथा, महाभारते। १। ०५। २५। "नचुत्रं तक्षय्यार्थं राचिंगयसनेमसम्। स्मानिकी सुलानेतानायोः प्रचान् प्रचाने ॥") राजिका, क्यी, (राजते या। राज + खुन्। राजीवं, क्यी, (राजी दलव्ये शिरस्वासीति। टापि चत इलम्।) नेदारः। राजसर्वेषः। रेखाः। इति मैहिनी। के, १९५॥ पड्किः। इति देमचमः । सब्धसबेपः । तन्त्रयायः । श्वदः २ श्वधः(भजननः ३ ज्ञाब्बका ३ व्यासरो ५। इब्रमरः : ११६१९८॥ ज्ञुताभिनननः ६ वसुरी०। इति तष्ट्रीबा। रक्तवर्वे वर्षेपः। राइ इति भाषा। राजीवः पुं, (राजी व्यक्तवस्थितः। राजी + वः।) राज्यं, क्री, (राजी भावः कर्मा वा। राजन् + क्तपर्याय:। राजी २ चासुरी ३ रिक्ताना ४ रक्त सर्थपः ५ सी च्यागन्धा ( सध्विका ० च्चनः = चुतकः ६ चनः १०। बस्या गुगाः। कटुत्रम् । तिस्रावम् । उत्तात्रम् । वातप्रीचाः र्तिम्लक्षयुद्धक्षक्षित्रयनाधिकम्। दाइपितः भ्रद्रमञ्जा । तत्ति तमुकाः । तीच्यालम् । पाताहि-

इति राजनिषेग्दः । आपि च। "राजी तुराजिका ती च्यागन्धा सुर्ज्जानकासुरी। चवः चानाभिजनकः समिकः सम्यस्येपः ॥ राजिका कपाणितज्ञी तीच्छीक्या रक्तपित्तकत्। किषद्वाधिदः कक्षुक्रकोठसमीन् हरेत्। अस्तिती क्या विश्वेष तद्भ तृ स्थापि राजिका ।" इति भावप्रकाभः ।

हो बनाभिक्तम् । धिधि रत्वम् । युक्त बङ्गलम् ।

केळालम् । लग्दोधनाधितकः ॥ तत्पत्रगुकाः ।

कटुलम्। उद्यक्तम्। क्रसिवातकप्रकच्छासय-

दाविकाषकः,पुं, (राजिकायाः पलसिव प्रकमस्य ।) गीर्समेपः। इति राजनिषंदः।

दाजियता, क्यी, (राजीभूतानि श्रीबन्दानि पतानि यसा:।) चीनामर्जटी। इति राज-निर्धेषदः ॥

राजितः, पुं, (राजी रेखास्यस्ति। राजि+ सिभादिकात् कच्। यदा, राणिं कातीति। वा + कः।) बुक्तुभवर्षः। इत्यमरः। १।८१५ 🕫 ( भया, रष्टुः । १९ । २० ।

<sup>ल</sup>िनं सदोरगविसर्पिविक्रमी राजियेत्र सबकः प्रवर्तते ॥") राजी, क्यी. (राजि + क्यांद्रकाराहिति डीव्।) विच्छित्रपद्सिः। इति ग्रव्हरतावणीः (क्रींका:। यथा, साथै। ७। ६। "राजीवराजीवप्रकोजस्त्र-सुवानतस्यानतिभिक्तकवाम्॥") राजिका। (अस्ता गुका यया,---"राजी तुराजिका तीक्खगला सुव्वनिकासरी । चत्र: चुताभिवनकः समिकः समावर्षेपः ॥" इति भावप्रवाशस्य पूर्वसर्वे प्रथमभागे ।) रक्तवसंसर्वेष:। इति राजनिषंग्रः।

राजीयनः, पुं, (राजीस्तानि स्रीखनहानि कतानि यस्त्रः।) पटोत्तः । इति राजनिर्धेय्टः ॥ (तथासा पर्याय:।

"पटोल: कूलकस्तित्तः पाख्यकः कर्वेग्रव्हदः। राजीपनः पाञ्चमनो राजयचान्टनामनः। बीजगर्भः प्रतीतच कुछदा कासमञ्जभः ॥" इति भावप्रकाष्ट्रस्य पूर्वस्यक्षे प्रथमभागे ॥) राजी + "च्यम्योग्धीरिष इखते।"५। २। १०६। इतास्य वार्त्तिकोक्या व:।) पद्मम्। इतासरः। १।१०। ४१॥ (यथा, जमारे। १। ४५।

> "उत्तानपाणिहयस्तिवेशात् प्रकृतराजीवभिवाक्सभध्ये ॥")

इरियमेदः। ( अस्य तत्त्रसं यथा,---"राजीवस्तु स्थारे चीयो राजीभि: परिनो इत: ॥" इति भावप्रकास्य पूर्वाखके दिलीये भागे ॥) हक्कीनभेद:। इति मेरिनी। वे, ४८ ॥ (यथा, मतु: १५ । १६ ।

"पार्ठानरोष्टिमावायौ नियुक्ती इचक्ययोः! राजीवान् सिंद्युक्षांच सप्रस्कांचेव मर्ज्याः ॥") इस्ती। इति। त्रिकास्टग्रंबः,॥ सारसपत्ती। इत्यमर: 🛭 राजीपजीविनि, जि । इत्यज्य: 🖁 क्रतम्। सादुत्मम्। विद्विरीपनवारितका । राजेकः, युं, (राजस् रन्द्र स्व श्रेष्ठतात्।)

> अक्टविश्वरात दश्रायो राजा। यथा,----"चतुर्योजनपर्यन्तमधिकारं वृषस्य च। यो राजातच्छतगुकः स रव मक्क वेश्वरः। लक्षाइप्रमुगो राजाराजेकः: परिकीर्तितः ॥" इति बचावेवर्रे ग्रीक्षणजनसङ्घ ८६ ग्रधाय:। ( राजश्रेष्ठ:। यथा, मश्राभारते १२।८५।८१। "कमोगेतेन राजेन्द्र! घम्मेच सुमदानृ हत: ॥") राजीदेवनसंज्ञकः, पुं, (राजीदेवन इक्षि संज्ञा यस्य। ततः कर्।) भ्ताकुष्रक्षः। इति राजनिर्धग्टः ॥

> राजी, की, (राज: प्रजी। राजन् + डीप्। यञ्चा, राजते इति। राज+कानम्। ततः विवासं कीप्।) राजपन्नी। राक्षी इति भाषा॥ (यया, रहु: १११६०)

"तयोजस्कतुः पादान् राजा राज्ञी च आजधी। ती गुवर्गुरपत्नी च भीता भित्रक्षक्युः ॥") स्र अंपनी। इति मेहिनी। भे, रा राजपन्ना वर्षेनीवानि यथा,---"देवां सीभाग्यनावस्यशीकस्त्रभारमण्याः। चपरचातुर्यदाचित्रयप्रेममानवतादयः । वेकीधामससीमन्त्रभाषश्चवस्त्राचिकम्। कपोलाधरनेत्रभूकटाच्यरसम्बराः ॥ गळनाषुकरोरोजनाभीमध्यविषयम्। नोमानियोविजकीवपादयुम्मनसं समात् ॥" इति कविकव्यवतायाम् १ स्तवके १ क्राप्तमम् ॥ कृषेपन्नाः प्रमाणानारं यथा,---

सम उवाच।

"विवसान् कारापात् पूर्वमहित्यामभवत् पुरा। तस्य प्रजीत्रयं तदत् संचाराची प्रभातचा॥ रेवतस्य सता राजी रेवनां सुद्ववे सतम्। प्रभा प्रभावं सुद्धवे लाड्डी खंड्या तथा महम् ॥ यमच यसना चैव यमली तु वभूवतु: ॥" इति माखे १९ जधायः ॥

कांखा:। इति। हेमचन्त्र:॥ नीवौ इति राज-निर्धेष्टः । 🗰 ॥ ( प्रतीची दिक् । यथा, क्रान्दोखोपनिषदि। शृष्प्रश् । "तस्य प्राची दिक् जुजूनीम सहसाना नाम दक्षिणा राची गाम प्रतीची सभूता प्रामीदीचीति ॥" 'तथाराची नाम प्रतीची पश्चिमा दिक् राची राजा वर्षेनाधिकिता सन्वाराजभोगादा।' इति शाक्षरभाष्यम् ।)

"प्रवासपुरोक्तिताहिभ्यो यक्।"५ । १ । १ २ ५ ५ ॥ रथि यक्।) राज्ञ इदम्। तत्पर्याय:। नीटन् २ सक्टलम् ६ जनपदः ८ देशः ५ प्रदेश: ६ विषय: ७ राष्ट्रम् = उपवर्तमम् ६। इति श्रम्बर्जावली । अमरमते नीहज्जनपत्ती अञ्चङ्गक्तिकृपचालसमधकोश्चलाही सक्कत-सन खाते यामसम्हि। देश्वविषयोगवर्भनामि च जनपदे जनपदसस्दाये । जनपदेशदेशे सजल-निजेतस्थानमान्ते च। उपाधिमदैन देशादिनिकं भिनार्थम्। सामान्येन प्रयोगस्त्रीं नात्। मीव्रदा-दय: पचिवेकार्था:। इत्यपरे। इतचायुक्तम्। रति भरतः । 🐞 । तस्य कच्चां सङ्गानि च

"परस्थेवीपकारी इंसप्ताक्षं राज्यस्यते ॥ व्यमाळराष्ट्रगांचि कोषो दळच पच्य:। रताः प्रजतयस्तद्वविगीयोगस्तक्ताः । एता: पच तथा मित्रं सप्तमं एथिवीपति:। सप्तप्रकृतिकं राज्यमिख्वाच रहसाति: 🛭 मीरकेथी तरक्षक सुवते ग्रान्दवेदिनः। खान्यमात्वः सञ्चत् को घो राषं दुर्गं वसंतथा। पौरसेकी चराच्याक्रं प्रज्ञतिच भवेत् दयम्॥" रति शब्दरकावली ।

ष्यपि च। "तचाधिपतं राष्यं सातृ सामाण्यं रम्भवाके। श्तनचे मरेश्।(न महासामान्यस्यते ॥" दति वरहातकाम् ॥

राण्यका, को,(राज्या सर्वेश्व काला सविता।)। पिटराजिकारधिकवयमिकितस्यानावृ-खकारि। रायता इति भाषा। यथा,---"संपूर्ण निव्यपत्तके अष्टं जीरक विश्व च। जनसानाम बद्धकान् सक्तानपि सम्बचित् ॥ गुजवक्तम यहकी बलकद्रीचनी गुरु:। विवन्धक्रश्चित्रश्ची ऋ स्त्रिकः प्रथमायकः। राज्यसमातिरीचित्रा पाचना तस्ति भचयेन्।" इति भावप्रकाशे क्रताज्ञवर्गः ॥

एचार्ड, की, (राज्यस चड्रम् ।) राज्यसोपाय:। रात्रं, की. जानम्। यदा,---तत्पर्यायः । प्रकृतिः २ । तत्तु चारुविधं यथा । सामी १ व्यामानाः २ शुक्रतः ३ कोतः ॥ राष्ट्रम् ५ इसेम् ६ वलम् ७ घौरावां सेय-यच । इत्यारः। १। ८। १८॥ "स्राम्या-हय: चप्त पुरस्यतीकसंख्यस राज्याकपद-प्रज्ञतिषद्वाच्याः । राज्यं सप्ताङ्गम् । कस्य-चिन्नते जाटाक्रचेत्रुभयमेव दश्चितम्। यदुक्तं राजकं, की, (राजं जानं तेन कायसीति। कि + कामन्दकीय ।

परकारीपकारीदं सप्ताक्षं राज्यस्वाते । भीरकेव्या बच्चाटाङ्गमपि राज्यं प्रकीर्तित-मिति। खान्यादयः सप्त परचारोपकारित्वात् राज्यस्य सङ्गानि उपायाः साधनानि राज्या-क्रानि प्रक्षरं कुर्वि (ना राज्यम् । प्रकातयः सहोः कभाव रह्यकोः क्तिः प्रकृतिः विक्रयाम् । स्नामी राजा। समायो सन्ती। सन्तिकत्रम्। स्वयादि-भाक्तासारं कोष:। राषं चनपदवती भूमि:। पर्वाता दिवुर्यमं पूरं दुर्यम् । यलं क्षेत्राम् । पौर-श्रेनीयइये सिद्धे पुनर्ज्यनं प्राधान्यखाप-नार्थेम् : "इति भरतः ॥ 🗰 ॥ व्यपि च । "न्वाम्बसास्त्रो जनपदी दुर्ग दक्कस्त्रधेव च । कोवो मित्रच धमेत्र सप्ताक्षं राज्यस्थते ॥ चन्नाकृष्णापि दाण्यस्य ऋजंस्वामी प्रकी-

तिम: । तच्चृलतात्तवाङ्गानां राजार्च्यः प्रयवतः॥ मक्ष्मरचा कर्मया तथा तेन प्रयक्ततः। चक्रियो बस्तचैकस्य द्रीष्ठमाचरते स्वाधी:। वश्रक्तस्य तु वर्त्तवः श्रीत्रमेव मङ्गीचिता ॥" रति मात्स्वे १६४ व्यथ्यायः ॥

रादि:, खी, (राटयति परचारमाकाययस्त्रिति। रट + सिष् + इन्।) युद्धम्। इति हेमचन्द्रः। ३। १६२ । (राटयतीति । रट भाष्ये 🕂 सार्थे खिच् + रन्।) भ्रारिपची। रसमर:। २। KIRKI

राष्ट्रिः, कौ, भरारिपची । रत्यमरः ।२।५।२५॥ राएकः, पुं, सनामखातदेशः। यथा,---"प्राच्या माराधभोगी च वारेन्द्रीगी क्राह्या: »"

इति च्योतियतस्यम् ॥ राष्ट्रा, खाँ, खन्द्रा:। ग्रीभा। इति मेर्स्गि। हे,इ ह

पुरविशिष्ट:। यथा। "गौड़ं राड्मवृत्तमं निषयमा तबापि राहा पुरी भूरियंडिकनामधाम पर्म तत्रोत्तमो गः पिता 🕯

रावि:

रत्यारि प्रवोधचकोर्य स्थापाकम् । राहीय:, भि. (राहो निवासी । राह+ "व्हाच्हः।" हारा११८। इति हृः। ) राष्ट्-देशोइरः। यथा,---

"वयवीशाज्ञसमार्गं दुक्तंत्रमिति नीचते। राष्ट्रीयश्रीनिवासीक्तंतकानं खूबतोश्चतु॥" इति संजमाश्वतत्त्वम् ॥

"राभच चानवचनं ज्ञानं यचविषं स्कृतम्। तेनेहं पचराचच प्रवद्ग्ति अनीधिक; ॥" इति नारस्यश्वराचे प्रथमराचे १ खाधाय: । ( राषि:। यथा, मणाभारते। १६ ११६६।११। "चैत्रप्रतियद्वै चैव यहस्रतकयोक्तया। जीकि राजासमुपोधिका तेन पापाडिसच्यते ।") क:।) पच्चराचम्। इति मेदिनी। के. १८६ 🛊 'स्वान्यमात्राच्य राष्ट्रच दुर्गकोषी वर्ष सुचत्। राचकः, पुं, एकवर्षे वैद्याराच्यासी। इति मेरिनी। की, १८६॥

> राजि:, की, दाति दहाति कमेंग्योश्वसरं निवादि-सुखंदा। राहाने + "राग्रहिष्यां विष्।" उवा॰ १।६०। इति त्रिप्।) इरिहा। (यथा, सुत्रुते चिकित्यितस्याने ६ वाध्याये ।

"जाच्या कुछं सर्वेषाः स्रीमिकेलं राजियों वं चक्रमईस्य बीचम्। ज्ञत्वेकस्थं तच पिष्टः प्रवेपी दम्युक्तो ऋलकाद्वीणयुक्तः।")

एतद्वीपाव व्यक्त-क्र्यं विर्वागविष्ट्रकातः। राति इति भाषा। तत्त्रकायः। प्रार्वरी २ निश्रा ३ निश्री थिनी ४ जियामा ५ चगदा ६ चापा ६ विभावरी ५ समस्त्रिनी ६ रजनी १० थामिनी ११ तमी १२। प्रतम्य: १९।४।४। व्यामा १३ घोरा १८ याच्या १५ तुक्की १६ गक्तम् १० दोवा १८ वासतेयी १८ तमा २० चमा २१ भ्रताची २२ चिथिनी १३ निभिचा २८ चक्रमेदिनी २५ ग्रार्वरी २६ ग्राया २० वासुरा २८ विषद्वरी २६। इति ग्रन्टर्का-वली । वसति: ३० वायुरीया ३१ विग्रीय: ३२ निट् ३३। इति चढाधर: । यामवली ३८ तारा १५ भूवा १६ ज्योतिश्वती १० सार-किसी ३८ काली ३८ कलापिनी ४०। इति राजनिर्धेरहः । 🛊 । तस्याः नार्यां यद्याः,— "यहा दिख्य च चाहास मेरोभूँगोकको द्ववा। क्राया भवेत्तद्रा राजि: स्याच तद्विरचाहिनम्॥" इति विश्वपुराणी गणभेदी वामाध्याय: 🕬

पिष्टदेवानां राभियंथा,---"मासेन च नरावाच पित्रां शदक्षिशम्। क्रकापचे दिनं प्रोक्तं शुक्ते राजि: प्रकीर्तिता ॥ वसरिया नरायाचा देवानाचा दिवानिश्रम्। **उत्तरायके दिनं प्रोक्तं राजिक दक्तिकायने ३**° रति जवानैवर्ते प्रशासिक्षाके ५२ वाधाय: ॥

षाध राजिततम्। स्तिः। "पूर्वनाक्षविक्तिं कथेन न सर्वतत् प्रमादतः। राजे सुप्रकरं वादन तत् कर्मचं ययोक्तवत् । दिवोदिनाणि कथेनावि प्रमादात् प्रतितानि

श्रुर्वका: प्रथमे बामे सानि कुर्वादनिकत: "" इति रवानरः ।

वाचनस्क्राङ्गिरसी। "उपास पश्चिमां वश्ची चुलामीं सातुपास च। भृति: परिवृती सुक्का नातिस्त्रोश्य संविधित्। व्यक्तिमोपावने सामिपरे। उपास चैति चकारी वैश्वदेवादिकं समुचिनीति। संविधित् स्वपेत्। तथाच विद्यापुरासम्। "पुत्रः पाक्तसुपादाय सावसम्यवनीपति । वैश्वदेवनिमित्तं वे प्रज्ञा साहै वर्लि इदेत् ॥ व्यतिचित्राततं तत्र सम्बद्धाः पूजवेद्नुषः । दिशातियौ तु विसुखे गते यत् पातकं भवेत्। तदेवाच्युकं पुंसां खयों है विसुखे गते।" क्रयों हे कर्स मत क्रयें। तका,---"जनपादादिश्रीचस्तु भक्ता सामं तनो रही। मच्छेदस्युटितां भ्रम्याम्ति दानमधीं ग्रम ॥"

तथा च स्हति:। "भास्तराहरण्यानि निष्ठापिनिजानि च। स्र्व्यावनोतिरीपानि नव्याति वेक्सानि भाषनम्।"

भोजने साथमिति साब्रेप्रकरपर प्रायुक्तात् 🖈

व्यव राजी प्रयनविधि:। तति स्रव्ये प्रया च न

पाननीया सा च स्वयोंद्यात् पूर्वसत्तीलनीया ।

"शुची देशे विविक्ते च शोमयेनोपखेषिते। प्रागुरक्त्रवने चैव संविधितु सदा वृध: ॥ मङ्गलां पूर्याकुरभचा शिर:स्थाने विश्वाय च। वैदिने गांद इंगेनी रचां क्रमा समेत्तत: ॥"

"स्वयंत्रे प्राक्षिराः ग्रेते स्रायुवे दिव्यकाणिराः। प्रत्यक्षिराः प्रवासं सुन कदाचिद्वस्क्षिराः ॥" माकंक्षेयपुरावि।

"प्राक्तिश्ररः श्यने विद्यात् धनमायुष दिख्ये । प्रकारे प्रवक्तां किन्तां कानि कहां तकोत्तरे।"

"नमस्कृत्याव्ययं विक्युं समाधिकां स्वपेति चि॥"

"मून्यालये समझाने च एकत्रचे चतुन्यसं। मशादेवग्रहे चापि श्वेराजोद्यांश्रह । धान्यमोविप्रदेवानां गुरूकाच तथोपरि । न चापि भयश्यने नाशुची नाशुचि: खयम् । गार्द्रवाचा ग गमाचा गोत्तरापरमञ्जल:। गाकाणे सर्वत्रुको चन च चैत्रहमे तथा ।" कार्यदिति ग्रेष:॥ ॥ अथ राजी हारीप-गमनविधि:। याश्ववस्का:।

"बोड्य र्रोनेंगाः कीयां तास गुम्मास संविधेत्। त्रश्चार्योव पर्व्वस्थाद्याश्वतसञ्ज्ञ वर्ण्येत् ॥" क्तीयां वीक्य्निया ऋतुगैर्भाघानयोग्यकासः। तजीसविधना गर्कत्। तज युग्नास राजि-म्बसि पर्नाय वक्षाचार्योव भवति । तम बताही गच्छतो मधान्ययेक्समनदोगो नास्ति इति

मिताचरा । विकायराक्षम् । "बद्धारमीममावास्यास्थ पर्ते चतुर्देशीम्। में युर्ग योपसेवेल द्वादशीय सम धियाम् ॥" ष्टारीत:। "चतुर्घे । इति कातायां युग्नासु च ग्रभाधानवरुपेत अक्षग्रभे सन्द्धातीति।" स्वन चतुःची राजी बहर्भावानसक्तं तत्रजोनिट्यो बोध्यम्। रज्ञस्युपरते वाध्यी स्नानेन स्थीरण-आका। दूति अनुवचने कवाक्याचात्। साध्वी मभीधानादिविधितकर्मयोग्रीयर्थः । आदाष-सक्षस्य वर्ष्णयेत्। इति तुर्जोनिष्टतीतरपरम्। व्यवृताविप कासुकीयमगमाच । विव्यापुरासम्। "ऋती नर्कमध्येति चीयेदचापि चायुषः। परदार्शि: पुंचासुभयवापि भौतिहा । इति मत्या सन्दरिय ऋतुमन्सु नुधी अजीत्। ययोक्तदोवस्रीनेष्ठ सकामेखनुताविष ॥" मेडीन सि:। "लाइं विश्वक्यं जवान वचेंगैन्द्रस्तं प्रति देवा बचाचित्रति व्यवस्तृ स व्याय उपा-ग्रज्जीत वरं दाख्यांम ततो≀स्यास्तृतीयं बचा-इलायाः प्रवदाना व्ययः एकं भूभिन्नेनस्रतय-चित्रम् । च्याचां सववा तुष्टो वरं प्रायच्चत भूमे: श्चिर्त्सं द्वासां श्वित्रप्ररोष्ट्यं क्रीयां सर्ध-कारोच्च सम्भव:।" सम्भवी मेरानं सम्भोग इति बादत्। वर्धकाचे कतायहती च। न तु प्रति-

"च्छेन्द्रा अर्था। अधार्येषा रेवती स्रतिका-

शिश्वपर्माही । तचाच गोतमः । ऋताद्वपेयात्

सर्वत्र वा प्रांतिवहुवक्कमिति । दुरकालमाइ

ভিনী।

फत्तराणितयं क्षका प्रसंदर्भे प्रजेहती ॥" रवण ।

<sup>'''करती</sup> नोपैति यो भागामन्तौ यक मक्ति। तुकामाकृक्षयोशीयमधोगी यथ विश्वति ।" बौधायनीयमञ्जती गमनदोषाभिधानमनामा-विश्वयम्। विकाः। पर्वानारीयवर्ष्णेन्द्रताव-अक्तृ पत्नी विदावस्पवसिदिति। इस्याता-

"कीकां संप्रेषकातृ सामीत् ताभिः संकथना

अक्षत्रकों विपदीत न दारेम्तुवक्षमान्॥" संप्रेचकात् संकथनादिळश्र सर्गातं संप्रव्हार्थः। माद्वाननरम् निषेधमाद्यतुः श्रष्टांतिस्ति । व्यतुकार्ता तरहोराचं परिहरेत् वार्तते दिवासे युर्व अजित् स्तीवास्त्र वी या स्वा प्रस्थकी व्यास्य समादेति इवर्क वेत्। प्रजा-- कामक पितृका नीपकरेस सन्त विकासात् अयतिताष्ट्रीय बेनाप्रसिष्ठी भवति सञ्जात् मतिश्वाकामः प्रकाषा प्रतिश्रेतितः मोधन्दो मिवेधे। तन्तुं सन्तानं आक्ट्रेहाय आविक्ट्रिय कनात्या । येन यसात् कप्रतिष्ठः प्रजा- बुत्पन्त्रा अप्राप्तप्रतिष्ठः वन् मनति वसात् तदुषनार्थं यतितयमिति क्षापतकः। एवच माह्य (इने यहशिममां प्राशुक्तवाभावस्कावच-नात् उत्तं मिताचरायां तद्वयम्। वशिष्ठः। "श्रद्धिन तु अक्तीन मेधुनं थीः/धिराण्यति । यखानं तख ते पुत्रा बाबायां: गूनवत् द्विजा; ।"

"चतुचाताच यो भार्या सन्निधी नीपगच्छति। स गक्रेनरकं घोरं ब्रश्न देति तथोच्यते ॥" स्तिधाविद्यभिषागात् अस्तिचितसः ग्रमगा-भावे न दोष:। पुत्रीतात्तिपर्धनतस्व सिग्रसन-नियसमाच । क्रूक्पपुरायम्।

"ऋतुका जाभिगामी स्थात् यावत् पृक्षी व

करकापकर्षकार्थं (इ. पुत्रक्योत्पादनं प्रस्ति।" यतिसम्बाभिति ग्रेषः। न्यापक्तमः। "करती तु सभेधिक्कत्वात् कार्यं सेयुनिनः

व्यवृतीत् सदाकार्या ग्रीचं सम्प्रशिवदहित॥ दावेतावशुची स्थातां दम्धती ग्रयनं गती। भ्रयगाद्रात्यता गारी शुचि; स्वादशुचि:

पुमान् ॥ भेषुनश्रहः, प्राक् मलन्द्रजीत्वर्गे व क्वार्यात्। तिलाभ्यक्ती तथा वान्ती प्राप्तकर्माता मैथ्ने। म्बोचारं यदा क्यां (दहोराजेन शुद्धाति॥" इति वचनात्।

पुत्रानुत्पत्ती पारस्कर:। या यदि कभे नाद-चीत निरिधिकायाः चैतपुच्याया उपोच्य पुष्यनचाचे नालस्याप्य चनुषे ३ इनि स्नातायां निप्रायासुरकेन पिट्टा दिव्याखाः नासिकाया-मासिचतीति। इयमोत्रधीन्द्रायमाचा सङ् माना घरसती। व्यस्या व्यक्षं हक्त्याः पुत्रः पितुरिव नाम जनयव्यभित इति। सा परि-बाता ऋतुकार्वेश्प सनाभिग्रमना यदि गर्भे व द्धाति तदा उपोष्य पुष्ये नचन्ने र्भतक्यट-कारिकाम्बन्तस्याच चतुर्घे ऋति ऋतुकातायां सता राषादुरकेन पिष्टा हिच्छनासापुटे पति: रयमीयधीरिति मक्तेय नसं इदाति **एणिबञ्च**कामामिकाञ्चलाची स्टीला प्राक्-शिर: चॅविष्टाया इति भौभितसार्यात्। ष्यायुर्वेदीये।

"पियाची प्रभवेरच मरीचं गामकेशरम्। काण्येन सह सुद्धीत वापि बन्धा प्रसूपते ॥" याज्ञवस्काः।

"एवं गच्छन् चित्रयं चार्सामचान्द्रताच्य दर्ज-

धासा प्रकी सहात् प्रक्तां काचायां कन्येत्

पुसान् 🕍 चामामाद्यारकावनाविनाः सक्रदेकवारम्। वाच सम्बग्धामहितुतवा उत्तानकर्परका-मेव श्रुव्यति व तिर्भगाष्ट्रितकार्यस्या खियच ऋत्रभागनानमारं स्थितपार्चे न साप्येत्। पुरुषायिते तु गर्भातुत्पश्चिरिति विश्वेतः। एचः। "प्रदोषपश्चिमी वामी वेदास्थायन ती नवेत्। यामदयं भ्यानसु अवस्थाय कवाते ।" इताचित्रात्रम्। • ।

व्यय शामिनातरवदोवसुकी। "राजी जागरयं सत्त्वं स्मिन्धं प्रस्तपनं दिना। बाक्टचमनभिषान्दि व्यासीनप्रचनाविसम् ॥ कथमेदीविवाक्तानां राष्ट्री चागरवं दितम् ॥ दिवा वा यदि वा राजी निका आयासीसता

न तेवां खपतां दोषो जायतां वा विधीयते ॥ इति राजवलभः । # ।

राजी कुलपूजा यथा। "यतु। राजावेव सञ्चापूजा कर्तवा बीरविष्ट्ते। न दिने खर्जधा कार्या प्रायमाच्यम सुत्रते ॥ तत् पुनः कुतपूजाविषयम् । काक्षेराचात् परं यच सङ्गोदयमेव च । वा महाराजिवद्दिश तहत्तमचयन्तु वै ॥" इति तक्कवारः ।#।

व्यय राजी विज्ञितिविद्धे। इन्होगपरिश्चिरम्। "तुनिभिर्षरप्रानं प्रोक्तं विष्राचां अर्खवासिनां विद्यम् ।

चहिंग च तथा तमस्त्रियां वाह्रेपहर-यासामा: ॥"

"चहः सु तथयः पुरवाः कमानुष्ठानती दिना । नक्तारिव्रतयोगे चुराजियोगो विश्विकते।"

"राष्ट्रद्योगसंक्रानित्वाचात्रवटहिस्सः कानदानादिनं कुर्युनिधि कान्यवतिष्ठ च 📲 वकाकपुरायम्।

"न राजी पार्यं कुर्यात् ऋते वे रोक्सिकीवतात्। त्रभ निकापि वे कुर्याहर्णेयला अश्वानिमान् । इति तिच्यादितस्यम् ।#1

"रकभक्तम नक्तिन तथेवायाचितन च। उपवासन हानेन नेवादाद्धिको भवेतु # स्कल्पुरावाम्।

"प्रदोषवाणिनी व्याद्या तिथिन सावते सदा।" इवीपुरायम्।

"हिविष्यभीजनं सत्तं खानमाद्वारताध्वन्। व्यक्षिकार्यमधः ग्रयां नक्तभोजी वदाचरेत् ॥" इब्रेकादधीतस्त्रम् । • ।

दंवतः।

"रात्री बाह्रं न कुर्व्वात राच्यभी की तिता कि

सन्धयोदभयोचे द सर्वे चैवाचिरोहिते ।" इति याद्यसम् । # ।

विष्पुराधम्। "प्रातनिधि तथा सम्बासधाष्ट्रादिश्च संकारन्। नारायकमवाप्रीति सताः पापक्षयं नरः 📲 दानाविष मन्नायो सामादी प्रतिप्रसदमाइ।

राविच

नकप्राचम्। "दिवाराची च सन्धार्या तङ्गायाच प्रसङ्गत:। चात्वाचनेषवं प्रदर्भ स्टिम्पुतृततच्यते: ॥" राभिकराधिकारसम्बद्धः वादिपर्वदि । "व्यक्षीराची प्राप्तुवती चर्चावको चनाः। ग्राक्षंत्र जनान् समान् वनसान् कृपतीन(प ॥" नवार्जनस्य प्रतिवचनम् । "समुद्रे स्थिनकार्ये नदामसाच इमेते। राजावज्ञान सम्भाषां कस्य ग्रुप्तः परिवर्षः ॥"

"मचानिद्यातु विजेषा मध्यम् प्रचरद्वयम्। सर्खा कार्य न कुर्जीत काम्यने मित्तका हते ॥" खतरव कव्यतन्:। न नक्तं कायाहिति बौधा-सन्वचनं रागप्राप्तकानविषयम्। एवक गङ्गा-स्वानस्य दिवाराधिकर्णवालाविशेवात् तत्त-विभिन्नति चिविधेवस्थापि हिवारा चिस्यन्धि-लंगाविधेव:। इति प्रायभित्ततत्वम्॥

(राज्यक्तानयमाः यथा,---"राजी च भोजनं कुथात् प्रचमप्रकरागमे। कि चिदूरं समन्नीयात् इच्जेरनाच वर्ज्येत्॥ भूरीरे जायते निर्धं देखिनः सुरतस्य छ।। व्यववायाक्षेष्टमेदीष्टद्धिः श्चियंजना सनीः । बार्रेशित गीयते नारी यावद्यवीं वि घोड्य। ततस्तुतरुकी भ्रोया दार्चिम्रत् वस्तरावधि ॥ त्रदृष्ट्वेमधिकः इत्र स्थात् प्रचाग्रदत्वरावधि । बद्धातत्परतो भ्रेयासुरतोस्वव (ज्लेता॥" व्यधिक्या मौदा।

"विदाचप्रदर्शकां ला चिता विषयिकौ सता। लवजी भीतसमये भीका वर्षावसनायी: । निर्वा काला सेवामाना निर्वा वर्ष्ट्रयते वलम्। तक्की कृष्यये क्लिं प्रीहोद्वावयते जराम् । सक्षी सौसन्नदकानं बाका क्यी चीरसीवनम्। ष्ट्रतस्थारिके कार्नसद्यः प्रायकरायि वट् ॥ प्रतिमासं चित्रयो इहा नाजाकेक वसं दिय। प्रभाते से धुर्व निष्ठा चयः प्रायच्चरायि वट्॥" श्रामध्याक्षेत्रच वसवाचकः। वासाकः सन्धाकः । "इस्रोश्चि तस्थीं मत्या तस्यस्यस्याप्रयात्। वधीरिधिकां विजयं गलात्रकाः काविरायते ॥ धायुश्वनरी सन्दर्जशा वयुर्वस्वनात्निताः। खिरोपचितमांवाच भवन्ति खोष्ठ वंयताः । सेवेल कामतः, कामं वजादाणी खती हि मे। प्रकासन्तु निवेदेल सेयुवं पिएशिरागरे । अप्रश्रदसमाध्रदोः पचादृष्टिनिहाचयोः ॥"

"विभिक्तिभर चीभिष्टं समेयात् प्रमदावरः। सर्वे मृतुष्ठ समीव पत्तात् मचाद्वलेह्यः ॥" समयात् सङ्गास्तेत् धरमे यीया । "ग्रीते राजी दिवा यीग्री वसकी तु दिवा-

वर्षां वारिद्धाने प्ररत्सु वर्यः सारः । अपेबात् पुरुषी नारीं सन्बयीनं च पर्वस् । मीसर्वे चार्ह्याचे च तथा मध्यदिनेश्व च ! विषारं भाषेषा कुथाई ग्रेश्तिग्रवर्गहते। रची व्यवाक्षणाताने सुरात्वे सुख्यमावते ॥ देशे गुरुजनायके विष्टते। तिचपाकरे। खूबमाचे खबाचेतुनचने न रमेत ना । चातव्यव्यक्तिप्राङ्गः सुगनः सुमनो४व्यतः 🛊 शक्तरुषाः सुवसनः सुवेधः समतक्तः । ताम्बदनः पन्यामदुरत्तोश्यकः सरः ह पुत्राधी पुरुषो नारीसुपैयाच्हयने शुमि। व्यवाधितीश्वतिः चुदान् तवयाङ्गः पिषा-

वाजो इङ्कोध्यवेगार्तस्यजेदोगौ च सेघुवम् ॥" रोगी से घुनसंवह नौयरी गयुक्तः। "भार्या रूपगुर्वोपेतां सुल्यधीकां क्रकोञ्जवाम्। चातिकामीश्भिकामान्तु चुटो चुटामजङ्गनाम् ॥ सेवैत प्रमदां युक्या वाजीकरवार्टक्रित:। र्वस्तामकामाच्य मित्रगमप्रयानाचा ॥ वर्षेत्रद्वां वयोरद्वां तया चाधिप्रपौक्तिस्। श्रीनाङ्गी गभिनी देखा योगिरीगसमन्विताम्। समोचाङ्गरपनीच तथा प्रवक्तिसमि। गाभिमक्टित प्रमानारीं भूरिवेगुग्यप्रक्रया।" "कानं सम्मारं चीरं भक्तमेचवसंस्कृतम्। वातो मांचरवः सन्नः सुरतानी हिता सभी ॥ श्रुववायच्यरचारवाद्योगाळ्यामयचयः। व्यतिखवायाच्यायमी शोगावाचिपकादय: ॥ राजी जागरमं रूचं कमदोधविद्यार्तिजित्। निदातु सेविता काले धातुसान्यमसन्दिसम् ॥ पुष्टिवर्कवजीत्साइं विश्वदीप्तिं करीति च ॥"

रति भावपायस्य पूर्वसक्त प्रथमे भागे॥) तदे (इक्तप्रयाय:। ग्रावी १ व्यापा २ श्रव्वरी ३ व्यक्तुः । जर्मा ५ राम्या ६ यन्या ७ नम्या ८ दोबा ६ वक्ता १० तम: ११ रण: १२ व्यक्तिकी १३ प्रयस्ती १८ तमस्ती १५ ष्ट्रताची १६ थ्रिरिका १० मोकी १८ थ्रोकी १८ **जध: १० पय: २१ हिमा २२ वस्वी २३। इ**ति चयोविंग्रती राजिनामानि। इति वेदनिष्यहो। १। ६। (क्रीचडीपस्प्रनदीविश्वेष:। यथा, मात्रशं । १२२ । ८० ।

"श्वतास्त्रचेव नदासु प्रतिवर्षे गताः शुभाः। गौरी क्रमदनी चेव सन्धा राजिमेंगोजवा ॥") राजिकरः, पुं, (राजिकरोनीति। क्र+टः।) चनः:। इति हैमचनि निधानन्धस्दर्धनात्॥ ( कार्पर:। इत्यमर:। २। ६। १६०॥)

राजिचरः, पुं, (राजी चरतीता "चरेष्टः।" हाराह्य इति ट:। "राजे: क्रति विभाषा।" ६।३। ०२। इति पद्ये समभाव: ।) राज्यस: । इक्रमर: । १।१।६३ । राजी गमनकर्त्तरि, जि ॥ राज्ञितरी, 🖜ी, (राज्ञित्तर 🕂 टिलात् द्वीप्।)

राचवी। यंथा, मङ्गिः। ५। २३। "तं विप्रदर्भे क्रतवात्यकां यानां वने राजिवरी बुड़ौके। विषासुनेदं शतभासुराका-कं ताइकात्का निजवान रामः ॥" राचिचतं, सी, (राचेजंतम्।) क्रम्भटिका। रति श्रम्साना ।

राचिनागरः, युं, (रात्री नागत्तीत । भाय+ व्यक्त ) अनुरः। इति देमचनः । राजी जागर्यक्तेरि, विश

राजिजागरदः, पुं, (रात्री जागरं जागरवं ददातौति। इत् + कः:।) मध्यकः। इति राज-निषंत्ट: ।

राजिषर:, युं, (राजी परतीति। पर्+ट:। "राजे: क्रति विभाषा।"(।३।७२। इति सम्।) राज्यः। इत्यमरः। ११९। ६३ १ (कियां कीप्। राजिचरी।) राजी ग्रमनकर्तर, जि ।

राजिपूर्व, करी, (रामी पुर्व्यात विकाशत इति । पुष्य + काच्।) उत्पलम्। इति दाक्षियेदृः ॥

राजिमटः, पुं, ( राजी घटतौति । घट्+ धप् । "राजे: कृति विभावा।" & । ३ । ७२ । इ.सि. सम्।) राचनः। इति जिनाकश्वः। राजी गमनकत्तेरि, 😭 🛚

राणिसिकः, पुं, (राजिसैकिरिय।) चन्तः। इति चारावली। १३॥

राजिवासः, [स्]काै, (राजिवांसी वकासिय।) व्यन्तारः । इति घ्रव्दमाताः । राष्ट्री घ्रयन≁ कालीनपरिधेयवसाम्। यथा। जासी सङ्ग्रे उत्याय सत्तानाप: राजिवासस्यका प्रिरिक्ष च इस इजक्स का वस्थितं भी तवर्को द्विसुक्षं वरा≖ भयवरं चेतमात्यानुवेपमं साप्रकाश्यक्ष सावामस्यानरक्तायाच्या स्प्रकायस्यया संवितं गुर्व विभाग मानवीपचारेराराध्य नम-**ब्कुथात् । इति तन्त्रसारः ॥ व्यपि च ।** 

"ग्रयनचात्वकारे च राजिवासी दिने तथ।। कान (बारं पुरिग्राच वर्ष्णेयेत् शुष्कभी जगम् ॥" इति जद्मीचरित्रम् ।

राजिविगमः, गुं, (राजिविंगमी यथ।) प्रभा-तम्। इति ग्रन्दमानाः ।

राजिविश्वेषमाभी, [न्] एं, (राष्ट्री विश्वेषं विच्छेदं गच्छतीतः। गम्+ (वानि:।) चक्र-वाकः । इति राजनिर्धेयुः ॥

राजिवेद:, पुं, ( राजिं राजियोधं वेदयति हवे-बेति। विद्+िषण्+ वर्।) कुकुटः। इति भ्रव्हरकावली ॥

राजिवेदी, [म्] एं, (राजिं राजियोवं वेदवति खरें केति। राजि + विद् + बिष् + बिणि:।) कुक्ताट:। इति चिकाख्येष: श

राजिष्टासः, पुं, (राचेष्टीस इव शुक्तकात्। राची डासो विकाशी यस्त्र इति वा।) चितोत्यलम्। इति ग्रव्टरब्रावली ॥

राजिडिखनः, पुं, (राजी डिकात चना:पुर-मध्ये समतीति। इन्ह गती + खुन्।) सनः-पुररचकः । इति प्रव्हरकावली ।

रात्री, ची, (राजि + लदिकारादिति सीव्।) निधा। इत्यसरटीनायां भरतः॥ (यथा, भागेदै। १०। १२०। १।

"राजी चरणत् व्यावती पुत्रचा देणचानः ।" राधना, च्यी, (राध्+ किन् + ग्रुच्। टाप्।) इरिया। निधापवायतात्॥) भावशम्। इति सेहिनी। ने, ११८॥

राभाटः, पुं, (राभी भटतीति। भट्+ भण्।) राधा, भी, (राभीति साध्यति कामासीति।
राभावः। इति केचिन्। राभी गमनकर्भरः,
भि॥ (यथा, वासमारते ९ भन्ने। "इक् हि महा-

राजान्यः, चि, (राजी चानः।) राजी हरि-चौनी नदः। रातिकाका दित भाषा। राजी खाभाविकहरिज्ञीनपची। स तृ काकादिः। यथा, मार्ककेयपुराको देवीसाजाकाम्। "दिवानाः प्राक्षिनः केचिनाजाबन्याक्यापरे। केखिद्वा तथा राजी प्राक्षितस्तुत्सहस्यः॥"

तज्ञाध्यकीयधं यथा,—
"देवदादोश्य वे चूर्यं स्वकास्त्रेश भावयेत्। स्कृतिंद्यति वे पारमित्त्यो तेत चाञ्चयेत्। दानान्यता प्रदक्तता नद्योदित विनिश्वयः॥"

इति मार्क् १८ वधायः॥ हाई, नि. (हाध सिंही + न्हः।) प्रमा। सिंहम्। इति देसचन्दः। १।०६॥ निकाख-शैवका॥ (यथा, भागवते। १।६।४०॥ "पूर्तन तपसाय बीदानियोगीः समाधिना। हाई नि:स्रीयसं प्रसामन्त्रीतिस्तस्त्रविकातम्॥") हाहानाः, पुं, (हाहः सिंहः खन्हो निर्णयो यसात्।) सिंहानाः। इत्यस्टः। १।५।४॥ (यथा, भागवते। १२।१९।१॥

को चयतीलये: ॥)
दाय:, पुं, (राघा विधासा सदती पौकेमासी
दाधी। सामित्रसौति। दाधी + "वासिन्
पौकंमासीति।" ४। २। २१। दति सन्।)
वैद्यासमाय:। इत्यमर:। १। ४। १६॥ (यथा,
दाचतर (क्रियम्। ६। १६० वारिया:॥"

"राष्ट्रमानावधि द्युक्ततः प्रस्ति वारिदाः।"
धनम्। यथा, ऋग्वेदे । १ । १० । ५ ।
"क्षोणं राधानां पते गीर्वाको वीर यक्त ते॥"
"के रुद्ध राधानां पते धनानां पालक।" इति

तहास्ये सायकः ।) शासनं, क्षी, (राष् + स्पृट्।) सायनम्। प्राप्तिः। इति मेदिनौ। ने, ११८॥ तोषः। इति हैम-यनः॥ ति स्वा, का, (राध्ने का क्ष्म ने अप् । टाप् ।)
भावसम् । इति मेदिनी । ने, ११८ ॥

ति । वास् । दाधीति साधस्यति का क्षांकीति ।
राध + खाण् । टाप् ।) धन्म माँ चिक्म मेदः ।
(यथा, वासमारते १ आहे। "दाह हि महाराजममाजे न जाने का सवस्य निव्यति राधावधः
की (संब्यां जयमते ॥") गोपीविश्रीयः । विश्वाखानचानम् । खामसक्ती । विख्याकाम्मा । विद्यत् ।
इति मेदिनी । धे, १६॥ (क्षतस्याधिर्धस्य
पत्नी । खाने यव कुम्मीमभंजस्य धियोः ।
कर्वस्य पामयिषो चातस्य कर्को राधास्तरः
इति खात खासीत्। धया, महाभारते । १।
६०। १६८—१६।

"त्राह्म साना जातं वै वस्य प्रस्थास्तरः ।
उस्य मर्ज जवे कुम्मी तं कुमारं यश्रस्थिनम् ॥

"(नगूष्टमाना जातं वै वसुपत्तभयात्तदा।
उत्सम्कं जवे कृती तं कुमारं वस्तिनम् ॥
तस्तृत्व्वष्टं जवे गर्भे राधाभत्तां मष्टायपाः।
राधायाः कत्त्वयामाच पुत्रं चीश्धरचन्नदा॥"
तथा च द्वीभागवतं। २। ६। ३८।
"राधा कत्त्व भाषा वै तयासी प्रार्थतः

कार्योऽभूहत्तवान् वीरः पातितः स्त्रसञ्जात ॥") श्रीराधिकाः सा च श्रीत्राध्यवासभागांधाः धक्तः। यथा,-----

"स क्षणः सर्वद्धारी सिक्क्रिक एव प। द्धान्त्रक्तिहान कालेन प्रेरितः प्रभः ॥ संक्षामयः संक्ष्या च दिधाक्त्यो नमून च। क्षीक्त्या वासभागांग्रा दिवागांग्रः प्रमान्

स्तृतः ॥
तो दद्र्यं मश्वाकामी कामाधारः श्रनातनः।
ज्ञतीवकमनीयात्र श्वारत्त्रसम्माम्॥
रखादि॥॥॥

तस्या अवपत्यताकार्यादियेचा,---"दृष्टिमात्रं तथा साह रासधी रासमक्षते। राशीक्षार्ध सुर्वास रासकी दावकार वा नानाधकारऋङ्गारं ऋङ्गारो स्र्र्लिमानितः चकार सुखसम्भोगं यावडे बचायाः दिवस् ॥ ततः च चापरिश्रान्तक्तस्या योगी जगत्पिता। चकार वीमाधानच निळानचः पूर्भ चासे ॥ गाचनी योषितस्तस्याः सुरतान्ते च सुवन। गि:समार अमजलं अश्लायाक्ते**जसा भ्**रे: ॥ महाक्रमण किए।या नि: कास व बभूव ह। सदा वर्ते अभजलां तत्तार्च विच्यो लिकाम्॥ स तुनिकासवायुक्त सर्व्वाधारी बसूव 😮 । नि:म्यासवायु: सर्वेषां जीविनाच भवेषु च 🛊 बसूव करिमहायोगीमाङ्गात्राखवज्ञभा। सत्यक्षी या च तत्पुत्राः प्रायाच पच जीविगाम् 🛊 प्राक्षीरपानः समानकेवीदानी व्यान एव 📆 । बस्द्रेव तत्पुका च्यम:प्राचाच पच च ॥ वस्तियोधिदेवच यसूव वचको सञ्चान्। तदामाङ्गाणु तत्पकी वर्षवानी वसूव 🕿 ॥ व्यथसालवाश्रीतक जवागर्भे द्वार च। भ्रतमन्त्रम् यावतृ ज्वलन्तरे श**ञ्चतेषसा** ॥

क्रवापावाधिदेवी या क्रवापायाधिकप्रिया। ज्ञामस्य सिंजनी ग्राचन् ज्ञामनचः स्मकस्मिताः श्रममन्त्रमातिकाचे विवेष सन्दरी। सुजाव विकां स्वकां संविश्वाधारा तथे परम् ॥ डप्राडिमच सादेवी चुद्येन विदूषसाः उत्तरमणे च कीयेन बद्धाकां गीसके चर्च । हरू। समाध तत्त्रामं श्राप्ताकार चकार च । प्राप्त देवी देवेग्रस्तत्त्वगच ययोचितम् । यतीश्यत्वं त्वया सक्तं कीपशीचे सुनिष्दे। भव त्वमनप्रवापि चाद्यप्रश्नति विश्वितम् ॥ या यास्तरंप्रकःपास भविष्यन्ति सुरक्षियः। व्यनप्रवाच ताः सर्वास्त्रसमा (नव्ययोवना ॥ रतिकाशनारे देवीजिज्ञायात् सञ्चा ततः। काविकेश्व करोका सुक्रवर्गा भने करा । पीतवस्त्रपरीक्षाना वीकापुसानधारिकी रत्रभूषकभूगात्रा सर्वद्याकाश्विदेवता । व्यव कालानारे या च द्विषाक्टपा वसूव च। वामाहों द्वाच कमना दिख्याही सरस्ती । रमस्मित्रकारे कथ्यो दिश्वाब्दपी वसूव स:। दिवागाडीच डिसको वासार्खाच चतुर्भृक:॥ उवाच वार्थी श्रीलक्षकामस्य कामिनी भव। अञ्जीव मानिनी राधा नैव भन्नं भविष्यति ॥ यव लच्छीच प्रदरी तुथी नाराययाय च । स नगाम च विक्रकः ताभ्यां वाह्यं जगन्यति: ॥ व्यवपर्यं चते देच यती दाधाङ्गवस्थवा 🕍 इति अञ्चवित्ते प्रकृतिस्तके २ व्यथ्यायः ॥

राधाया उत्पत्तियंचा,---"पुरा त्रन्दावनं रम्यं गोलोकी रासमकाची। ध्रमञ्जूषद्धे च मिल्लामाध्यीवने ॥ रक्षिं इसिनं रम्ये तस्त्रीतच अग्रन्मति:। को च्छा सयस भगवान् वभूव रसकोतस्कः: 🛊 रमणं वर्षेमिष्युच तद्दभूव सुरेख्यी। इच्छ्याच भवत् धनं तस्य संच्छामयस्य च॥ रतिकातनारे दुगें डिघाक्टपी वभूव सः। द्विवाङ्गच शैलक्षो वामाद्वाङ्ग च राधिका । नभूव रमयो रम्या रासेशी रमयोत्सका। व्यम् कारताभरवा रत्नि दासनस्थिता । विश्वाहीशुकाधाना कोटिपूर्वप्रशिक्षमभा। तप्तकाचनवर्याभा राजिता च सतेचवा ॥ चिक्तता सुरती युद्धा ध्रारत्यद्यनिभावना। विश्वनी कवरीं रन्यां मालतीमाल्यमाळताम् ॥ रव्यमालाच र्घती यीपास्थासम्प्रभाम्। मुक्ताचारेण मुख्य गङ्गाधारानिमेन च यंयुत्तं वर्त्तं जोत्तुद्धं समेवगिर्यात्रभम्। कित सुन्दरं स्था कस्त्रीपचि चिसम्॥ माङ्गकां मङ्गकाष्ट्रेष सागग्रमण विभातीम्। जितनको मिभारातीं नवयोवनसंयुताम् ॥ कामातुरां संस्थताच द्रश्ये रसिकेश्वरः। बङ्गा काम्ला जगत्काम्ली बसूव रसयोत्सुक: ॥ हर्षे रिरंस कालाच सा द्धार हरे: पुर: । 🕐 रासेमां भूय गोलीके सा इधार करे: पुर: # वैव राधा समाख्याता प्राविद्विभेषेचरि ।

राधा अवति श्रीलक्षं च च ताच परकारम् । जमगो: सर्वशास्त्रभ सहा सर्वे गर्ना च । भवनं भावनं रासे सारताजिङ्गनं जपेत् । तैव जव्यति सञ्चेतात्रस्था राधा यदीन्यरः । राष्ट्रव्योचारवाद्यको राति सुक्तिं सुदूर्लभान् ॥ धामान्द्रीचारकार्गे धावलेव घरे: परम्। स्रव्यक्षामां प्रवस्ता राधा रासे वरी पुरा । तस्याचा प्राथमलया बभूवुदेवबोधितः। रा प्रश्रादानवचनी था च निकास वाचन: । यतोऽवाप्नोति सुक्तिचावाच राधाप्रकोर्तिता। बभूव गोपौर्यं चच्च राधाया कोसकूपतः ॥ श्रीतकालीमक्षिच वभूदः सर्ववत्रवाः। राधा वामधिभागिव महालच्छीवंभूव सा ॥ चतुर्भेषस्य सापन्नी देवी वेज्ञस्यवासिनी। तहंग्रा राजनायीच राजसम्यत्रहायिनी 🛊 तरंग्रा मधेवयीच यश्चिमच यहै यहै। श्र्याधिष्ठाल्डदेवी च सा एव ग्रंडदेवता । स्तरं राधा स्थापनी समावत्तः स्थलस्थिता। प्राचाधिकास्ट्रेवीच तस्येव एरमास्मनः । जचारिक्तम्पर्यनां सर्वे (सधीव पार्वति । भज सत्यं परं बचा राधियं जित्रुकात् परम् ॥ परंप्रधानं परमं परमात्वानमी चरम्। सर्वादां नर्वपूष्यच निरीष्टं प्रकृते; परम् । स्त्रेक्शमयं नित्रक्षं भक्तातुम्रहवियहम्। लक्षित्रानाच्य ऐवानी प्राक्ततं कः प्रशेव च ॥ सस्य प्राक्षाधिका राधा वङ्गीभाग्यसंयुता। मण्डियो: प्रदः साच म्हलप्रक्रांतरी भरी॥ मानिनी राधिकां चन्तः सदा सेवन्ति निद्यप्रः। सुलभं यत्पद्राक्षीणं जक्षादीनां सुदुलंभम् ॥ अप्ने राधापदाक्शीणं व द्विप्रयन्ति वक्षवाः। स्वयं देवी चरे: क्रांके क्राया रायासकामिनी ॥ स च दादश्रमीपानां रायायः परमः प्रिये। नीक्षकांग्रच भगवान् विद्यातुक्तपराज्ञनः 🛭 बीदामधापात् सा देवी गोलीकादागता

सदीम्॥" इति अञ्चविक्ते प्रकृतिखके राघोपाख्यानं ४५ कथ्यायः॥ ॥॥ व्यपि च ।

गर्गं उदाच ।

"स्या नन्य प्रवस्तिश्वामित्वामं प्राप्तनम् ।
प्रा गोकोक वतान्यं प्राप्तनम् ।
प्रा गोकोक वतान्यं प्रतं प्राक्रवकतः ॥

नीदान्यो राषया सार्धं वसूद कलको सक्षान् ।
नीदामा प्रापादिक्य गोपी राषा च गोकुले ॥
स्वभावस्ता सा च माता यखाः कलावती ।
क्षाच्यासां क्ष्यभाता नायस्य घट्यी सती ॥
गोलोकवासिनी सेयस्य क्ष्याच्यापुनाः ।
व्योगिसम्भवा देवो म्रक्यक्तिरीचरी ॥
मातुर्गमें वायुप्यं क्ष्या च मायया सती ।
वायुनिः सार्यो कार्ये भ्रवा च ध्यप्तियक्षम् ॥
व्याविवस्त्रव सा स्याः एक्यां क्ष्योपदेश्वाः ।
वर्षते सा मणे राषा पुक्रो चक्रकता यथा ॥
नीक्ष्यात्वसीरहेन सा च भ्रतिसती सती ।

रका मार्सिबिया भूता मेरी वेदे निकापित: !

प्रभावयम् ।

प्रे क्पे तेजसा तुन्ते क्पेश च गुश्चित च ॥

पराक्रमेय बुद्धा वा चानित सम्यदेन च ।

प्रतो गमनेने व किन्तु सा वयसाधिका ॥

ध्वायते तामयं ग्रन्थाहिमं सा स्वर्गत प्रियम् ।

रचिता वास्य प्रायोच तत्रायोम् (क्रिमानयम् ॥

यास्य राधातुसारेक गोकुकागमनं परम् ।

स्वीकारं सार्थकं कर्त्तं गोकोके यत् सतं प्रा ॥

कंसभीतिच्छवेनेव गोकुकागमनं चरे: ।

प्रतिचापाक्षमार्थेच भयेशस्य भयं कृतः ॥"॥।

राधाश्रम्दस्य युत्पक्तिः सामवेदे जिक्यिता ।

प्रतिश्वापालगाथंच भवेश्रस्य भवं कृत: #"## "राधाग्रन्दस्य युत्पत्तिः सामवेदे निक्सिता। नारायमञ्जासवाच मसार्यं नाभिपश्चर्षे । ज्ञाती वययामास ज्ञालोके च प्रकृरम्। पुरा केलासिप्रखरे मास्वाच महेन्दर: । देवानौ दुलंभं नम्द निशासय वदासि ते। सुरासुरस्भीन्द्रामां वाष्ट्रितां सक्तिहां पराम्। रेफो कि कोटिजकाचं कर्ममंगं श्रभाश्वभम्। व्याकारी गर्भवावच ऋतुच रोगसुनव्हर्जन् ॥ धकारमायुषी पानिमाकारी भववन्यनम्। खवगसार्गोक्तिभ्यः प्रमाप्त्यति न संप्र्यः । रेफो डिनिचर्ला असिंदास्य क्रकापदाम् जै । सर्जेशितं सहानन्दं मर्जासङ्खीवभीत्राम्॥ धकारः नष्ट्रासच्च तत्त्वाकाणमेव च। इहाति सार्थित सारूप्यं तत्त्वज्ञानं चरे: अथम् ॥ च्याकारक्तेणसी राग्निं दानभक्तिं दरी यथा। योगप्रक्तियोगमितं सर्वेकाल इहिस्हित्। श्रुव् (तासरकार्योगामो हजातच कि व्यवम्। रोगग्रोकन्टत्मया विपन्ते नाच संग्रय: "

नारइ उवाचा। "कानि घोड़ग्र नामानि राधिकाया चग्रहु-गुरो:।

तस्याः बोडप्रनामानि तेषां युग्पशिच वया,

इति ब्रक्सविवर्त्ते श्रीजव्यज्ञनस्वकः १३ अध्यायः ॥

तानि मे वह शिखाय श्रोतं कौत् इतं मम ।
श्रुतं नानां सहस्रक सामदेशक्रियतम्।
तथापि श्रोत्मिक्शमि त्वां नामानि घोष्ण ॥
स्थानारामि तेषां वा तहन्यास्येन वा विभी।
साही पुग्यस्यक्षपानि भक्तानां वास्क्रितानि च।
वामानि तेषां वात्यत्तं सर्वेषां दुर्तभानि च।
पावनानि काम्मातुर्वगतां ग्रह्किप्यं ॥

श्रास्त्रस्य जनान्।

नारायम जवाच ।

राधा रासेचरी रासवासिनी रसिकेचरी ।

कामाप्रामाधिका कामाधिया कामास्वकः पिनी ॥

कामाप्रामाधिकाम्या परमानव्यकः पिनी ॥

कामाप्रामाधिकाम्या परमानव्यकः पिनी ॥

कामाप्रामाधिकाम्या परमानव्यकः पिनी ॥

कामाप्रामाधिकाम्याचा प्रमानवा ।

नामान्येतावि साराणि तेषायस्य भाराणि च ॥

राधिलेच्य संस्कृत राकारी सानवाचकः ।

सर्थ विकासभाषी या साराणा परिकी किता ॥

रा च रासे च सममाक्षा यव शार्मास्थी ।

हरेराजिक्षमाधाराचीम राधा प्रकीर्तिता ॥
रासेश्वरस्य प्रकीयं तेन रासेश्वरी स्टुमा ।
रासे च वाची यस्याच्य तेन रासनिवाधिनी ॥
सन्यांध्रा रिक्तानाच्य देवीनामीच्यी प्रदा ।
प्रवद्भित पुरा समास्तिन तां रिस्केश्वरीम् ॥
प्रामाधिका प्रयसी वा सम्यास्य प्रमास्तनः ।
साम्याध्याधिका वा च सम्योग परिकीर्तिना ॥
सम्याध्याधिका वा च सम्योग परिकीर्तिना ॥

सन्दर्गमे उसा तेन सम्बद्धिया स्ट्रता । स्याक्तप संविधातुं या प्राक्ता चावकीलया। सर्वाष्ट्रे स्वामस्या तेन स्वामस्य पानी । वामाहाङ्गिक क्रमास्य या सम्भूता प्रदा सती। लयावामां ग्रचन्त्रतात्व लख्येति की निता॥ परमानच्दाशिख सायं ऋर्शिमती सती। श्रुतिभि: की तिता तेन परमानम्हिषिकी । ल विमी चार्यवचनी या स्वीत्तरमाचन: ॥ व्याकारी दाळवचनकीन कव्याप्रकीर्तिता॥ व्यक्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्थाता। हन्दावनस्याधि देवी तन राधा प्रकी निता। हन्दः संघवतः सम्बर्गकारीश्रेष्यस्तिवाचकः। स्थानिक यस्याच सा हत्या परिकारिता। सङ्गाचकी विनोदच सायस्या व्यक्तितच च। वंदा बट्किन तां तिन हुन्दावनविनोदिनौम् 🛊 नस्य चन्द्रावली वक्र चन्द्रीय स्ति यच समासम्। तेन चल्डावली साच कव्योन की किंगापुरा a कान्तिरक्ति चन्द्रतुक्या यहा धस्त्रा हिंबा-

या चन्द्रकाणना इर्वेश इशिका परिकीर्तिता। श्राचनप्रभायस्याचाननेश्चा दिवानिश्रम्। सुनिना की तिसा तेन ग्रार्चन्द्रप्रभावना ॥ इदं योज्यनामोक्तमयं याख्यानसंयुतन्। नाराययोग यहत्तं त्रक्तार्ण नाभिपञ्चले ॥ जद्मणा च पुरा दलंधनेनाय जनकाय से। घम्सेन क्रपया दत्तं भद्धमादित्यपर्वाण । पुष्करे च मद्दानीये पुरायाचे देवसंसदि। राधाप्रभावप्रसाव सुप्रसमेन चेतसा । इहं की वं महापुग्यं तुभ्यं इतं महासुने। निन्दकायावेगावाय न दास्य स महासुनै ॥ यावच्यीवसिदं स्तीचं चिसत्थं यः परेन्नरः। राधामाधवयाः पादपद्मे भक्तिभवेदि ॥ व्यम् तम्मयोद्धिं प्रवत् सद्वरो भवेत्। व्यक्तिमादिकसिद्धिक संप्राप्य निक्षविष्यक्षम् । बनदानीपवासेख सर्वे नियमपूर्वकम् । चतुर्गात्मव वेदानां पाठेः सर्वार्थसंयुतेः ॥ सञ्चेषां यज्ञतीर्थानां करसीर्विधनी(धती: । प्राद्धि एयं न भूमेश्व छत् साया एव सप्ता । ध्रकागतरचायामज्ञानज्ञानरानतः। देवानां विद्यावानाच्य दर्शनेनामि यत् प्रताम् । तदेव कोचपाठस्य कर्ता गार्चन्त बोड्ग्रीम्। कोचखाख प्रभावेग जीवन्तुस्ती भवेत्रर: 1" इति अक्षविवर्ते श्रीक्षवाचन्यक्षक १० काध्याय: ।

राधानामीचारवाननारं झळानामीचारळ-विश्विया,---

नारद जवाच। "बादी राधां वतुवायं पचात् सर्वा विदुर्मेशः। निसित्तमस्य मी प्रात्तं यद् भक्तजनप्रिय ।

मीनारायस जवाच। विभिन्नसम्बर्धा विविधं वाध्यामि विद्यासय । भगनाता च प्रसति: पुरवच भगमिता । मरीयचीति चमतां माता प्रतशुर्थेः पितुः। राधालकोति गौरीग्रिकोवं ग्रम्दः श्वनौ श्वनः । सकार। विश्व गौरीति कोके न च करा स्नृत:। प्रसीद रीवियोचन यवायार्थासर् मम । शृक्षाकां मया एतं वंश्वया सक् भास्तर। प्रयोद क्रमणाकान्त ग्रहाब सम पूजनम् ॥ इति इन् सामविदे कौयुमे सुनिवत्तम । राष्ट्रकोषारकादेव स्त्रीतो भवति माधवः। धाग्रव्होचारतः पचाद्वावलेव समस्यमः । वादी प्रवस्वामं प्रवात् प्रकतिस्थरेत्। स अवेकासमामी च वेदातिक्रमणे सुने ॥" इति ब्रचावेनरी बीक्रव्याचनसम्बद्धे ५२ व्यथ्याय:॥ सन्धा निन्दार्था दोवो यया,---"ये वा द्वित्रना निन्द्नि पापिनच इसन्ति च। क्राकाग्राकाधिकादिव देवीच राधिकापरान्॥ मचाच्याञ्चलं ते च सभने नात्र संश्य: ) सत्यापेन च मच्चले क्रमीयाने च शीरने ॥ तप्तरीचे मचाघोरे ध्वाकी कौटेच बकाने। चतुर्देशेषाविक्तं पित्रभिः सप्तभिः सप्त ॥ सतः परमजायना जन्मेनं कोत्रवोत्तिः। दिनं वर्धेन हम्म विष्ठाकी टाप्स पापतः ॥ पुच्चतिनां योशिकीटास्त्रज्ञस्तमसम्बद्धाः । संजनीटाच तन्नानवत्रेच पूरमचकाः। वेदे च कार्यायायामियाच कमकोद्भवः ॥" इति अञ्चविदर्ते श्रीष्ठव्याचम्यस्य ६० व्यथायः॥ राधासकमं वया,---

वधोदोवाच । "इरी च विश्ववा भक्तिकहासं वाक्तिं मम। तव नामाभा भुन्नाति का वार्लवक्त अवस्थि ॥

राधिकोषाच । भवेहसिनिषका वे परेरांच्यच दुर्वभम्। जभक्ष सञ्जरेकापि क्ययामि क्रिकेयम् । पुरा नव्देन ढटार्च भाक्तीरे वटन्यलके। भवा च कथिलो नक्षे निविद्धस प्रजेश्वर: ॥ व्यक्तिव क्यं राधा छाया रायासकामित्री। रायामः मीचरेरंद्यः पानंदप्रवरी सञ्चान् ॥ राष्ट्रक महदियोविंचानि वस्य लोगस्। विश्वप्रस्थित विश्वेत भा भाषीमात्ववाचकः । धार्षी माताष्ट्रमेतेषां कतप्रकृतिरीचरी। तेन राधा समान्याता परिया च पुरा नुधे: । षाचं श्रीदासम्योगेन दसभावस्ताधुना । भ्रतवर्षेष विक्रेरी इरिका यह साम्युतम् । इत्थाहक कवाल पार्वस्पवरी सञ्चान्। पितृवा सामधी कम्या सस साचा कवावती ।

व्ययोनिसमादास्य अस माता च भारते। पुन: चार्डंच युद्धाभियांच्यामि श्रीचरे: पदम् । इति ते कथितं सर्वे वर्णं वज वजेवरि । वजेवरेय सहिता कामिना जानिना सर्ति।॥" इति बचावेवर्ते श्रीक्षव्यवभावके ११० वाधाय: । राधापार्भकोरभेदो यथा,—

पार्कसुवाच। "किं वा प्रश्ने करिष्यामि लाराषां सङ्गणः-

लबाम् । अता ते विरम्भवाता श्रीदावः प्रापनीयवि ॥ सततं तकान:पाबा लयोव मधि ते तथा। न जीवमावयोर्भेदः श्राक्तपूर्वयोर्थया । ये वां जिन्द्कि महक्ताकाहकाकापि मामपि। भुन्भीपाने च पचनी यावसन्त्रहिवानही । राधामाधवयोर्भेहं वे क्वांनित नराधमा:। वंश्रहानिभवेत्रसा प्रधानी नरकं चिरम् । यानि म्कर्योनिच पित्रभिः प्रतकः वरः। वर्षि वर्षेत्रहस्रामि विहासं जमयसाया ।" रति जदावैवते श्रीताणाजनसम्बद्धे १२३ जाधाय: । गोलोके तखा चात्रमो यथा,— "रुतान् मनोरमान् बङ्घा ते देवा ग्रमनोब्धुखाः। जम्मु: भ्रीवं किथद्रं दहशः सुन्दरं ततः । व्याधमं राधिकायाच रामेचर्याच नारह। देवाधिदेवा ग्रोपीनां वरायाचाद निर्कातम्। प्रावाधिकायाः सक्तास्य रन्यादन्यं मनोचरम्। कर्ना विज्ञेचनीयच्य पश्चितेनं विश्वः पितम् । सचार वर्त्ताकारं वङ्गव्यात्रयमायकम्। भ्रतमन्दिरसंयुक्तं ज्वलितं रव्वतेचसा ॥ व्यमः त्यारत्रवाराणां वरेविरचितं वरम्। दुर्लेक्नाभिभीशाभिः परिस्नाभिः सुधोभितम् । क्रक्यकृत्तीः, परिवृतं पुर्योद्यानग्रसामारम् । सम्बद्धारमरचितं प्राकारीः परिवेधितम् ॥ सन्तवदिकायुक्तं युक्ते दरिश्वसप्तभः । चंद्रसरमधिषेष विधिवेतंस्केर्ने । प्रधानद्वार्यप्रभ्यः क्रमभः क्रमभ्रो सने। वर्जतो । पिततसम बोड्य दारसंग्रतम् । देवा बद्दाच प्राकारं सङ्ख्यश्रुव (क्टूतम्। सदलरजननसम्बद्धः सुभगोष्टरम् ॥ सुदीप्तं तेजसा रम्यं परमं विकायं यशुः। त्ततः प्रदिचितिकात्य कियद्रं ययुर्नेहा ॥" इति बचार्वेवर्ते बीतामाणमासके । बाधायः । तखा जकातिचिथेचा, ---"भादका समापचे तुक्रिकमारभी यहा। तसाः परे तु या श्रका तस्यां जाता ऋरित्रिया ॥ रुषभागुपूरी नाचा सर्वरक्रमयी शुभा। स्वयंस्यास्याक्षां विषयं स्वयं स च्यक्तिस्त्रहेन्द्रधं परिपूर्यमनोहरा। चित्रव्यवपताकादिविचित्रा चित्रविक्रिता 🛊 विदानन्दस्य का विदानन्दप्रदाविभी। व्यानम्बक्षिका मार्थी यत्र तिस्रील सर्वदा 🛊 विचित्रवेशालक्षारा विचित्रवस्त्रवस्य ।

नानविश्वविश्वाक्षा प्रमहामोदहाधिनी #

सर्वतन्त्रवसम्पन्ना राधा नाचा विनोदिनी। जगतां मोचिनी देवी गुस्मगुद्धातिसन्दरी। न्यान्त्रामसताचीय न नाचा सनिकत्तम ॥

नार्ह खबाच।

प्रस्थिपता सङ्ग्रामाग एक्स्सि तन किह्नरः । शा लच्ची: किं सुरवधू में शालच्ची: वरसती & विद्या (कारकार क्राय वेष्यवी प्रसति: विसः । वेदकाना देवकामा सुनिक्तमाथवा वद ।

सदाधिक खवाच । कोटिकोटिमशालच्यीकंच्यी: का वा परा वरा। निन्दिता बत्यदास्तीने कचिता भुनिस्त्रम । क्यपरं किं निगदेश्क्रमेक्षकेख नारद। श्रीराधारूपवावस्यगुणाहीन् वक्तुमचमः । सत्तर्पादिमाश्वातांत्र जन्मेश्वमपि गारह। चीलोक्ये तु समर्थी कि न मातु वक्तुमर्कति ॥ तहे इरूपमाधुर्ये जगको इनमो इनम्। थदानन्तसुखोश्य खां तह्नुं नास्ति में गति: । नच्याः नमना राखो यखाः चा नाचकी मता। एवं ग्रतसम्बागामी भरी राजिका परा ।

गारद खवाच। प्रभी औराधिकाजकामाहाला वर्धतः परम्। तदश्चं कोतुमिक्शम समसं भक्तवतात । क्ष्यतां से सञ्चाभाग व्रतानाच व्रतीचमन्। ध्यानं वा की दधी पूजा सुतिवाधि वदस्य मे । तहाळी भोतुभिच्छामि बच्चता में सहाधिव। चर्मा पूजाविधानच विशेषसर्वनं भव ॥ यकं सकं स्तुतिधानि पूजनं यज निकितम्। पूजने कि विधानच तत्त्रस्तिवाचीने विधी ॥

शिव खनाच । व्यमानुषुरीराचा व्यभानुसंचाष्यः। महाज्ञलप्रकृतीव्यी सम्बद्धाः कविष्रारदः । मचाध्यो धनौ श्रीमानश्चिमादाधवेभवः। विद्याः सदम्तः क्षरसाः भ्राजीनः स्रकादिवतः ॥ तसा भार्या मदाभागा बीमत्त्रीकोर्तिदाक्रया। क्षपयीवनवन्यता संचाराजकुको ह्रवा ॥ मशासकासकपा वा भवा परमसुन्दरी। महाप्रिवता कार्या वर्नविद्यागुवान्विता । तस्त्रां श्रीराधिका चाला सीसदृहन्धावनेश्वरी। भाने माथि वितारन्यां सधान्ने अभदाविनी । वेदाममपुराका दिमीता या क्रव्यवसमा । थरा साधापिया साध्यी सीताखानन्दराधिनी । व्यक्त सत्ती सदाभाग पूजने भजने तथा। कर्त्रयं बर्जुलानं राधाजनसङ्ख्याः । समर्भव सदा राधी जन्मजनपरायगी:! तत् समयं प्रवस्थामि धानादिकमनुक्रमात् । सर्वदा पश्चिमदारे श्रीराधाक्तवामन्द्रे। अन्यसम्बद्धानतस्य कार्तास्य विश्वादिभिः ॥ नानासुमञ्जादसीयेथाविधि प्रवर्तते । सवास्त्रतम्बपुर्वेषु येश घृषितेर्गृत्रम् ॥ मधी वनवर्षपूर्वीमें क्षपं संसरी दहन्। सुनोक्ष्यद्काकारं तत्र निकाय यज्ञतः । दिकाचने पद्ममध्ये प्रक्रिमासिस्क्षी स्थिताम् ।

## राधा

यहसर्वेष्ररीरकान्तिमतुलां युकामरेका इताम्। खर्कावाभरकां सदा पुत्रकिनी श्रीत्रकाभावेग वे गायनी मधुरखरेरविरतं श्रीचित्रवेखां

भने ॥॥

कनकनिभग्रहीरां विश्वती रक्तवन्त्रं जितिनजिनेचा चारभूषाङ्गप्रीभाम्। सुमधुरपिक वाक्यांच ऋवक्रां सुवैधां मधुरिप्रविज्ञहासीं श्रीमलीं तां दि वन्दे ॥५॥ ष्टन्यावने अनि जसेवनसी स्थादासी रण्यां सुनीलवसनां सुरवावयन्त्राम्। गागाविभूधिततत् समुद्दम् जाची चन्द्रां भने चक्तररामगोच्चगानाम् ॥६॥ सुवर्खेवको शुक्धारिकी ता-स्पाङ्मकां मिक्म्बवाङ्गीम्। इरिप्रियां सञ्जलप्रक्रेकां

भगेरहभीयां जनकाष्ट्रश्रीभाम् ॥ 🤉 🛭 र्यावक्षवादिनीं सकलरागसंगायिनी

सचावमध्यकुळतां प्रस्टपूर्वेचन्द्राननाम्। सुरत्ववरभूषणां च चिर्युभपना वर्ष भजे मदबसुन्दरी कनकवर्षा देखां सुभाम् ॥ ॥ सुतानचा गीते श्रमरक्लककी सुचतुरा जगदन्यां वेस्तत्रतिननयना(मन्द्रवदनाम्। विश्राखो गौरा ही काजितसरकी पीतवसर्गा भजे ग्रासां संशां नकलगुगपूर्वो सुख्यमधीम् ॥६

सुचामीकराभूववाद्यां सुवेशां समङ्गीतविद्यासधीरां वरंग्याम्। स्वंभीसमानां सुहमाङ्गभोभां भन्ने श्रीप्रियां शुक्तत्रकां सनोज्ञाम् ॥१०॥ गान्धर्वानिजहासिकां सुगद्वाम्यमः सदा

मञ्जुखर्थे विभूषितां वरततुं पाणीजनेचां

ध्यायेत् इतकापदार्विन्दसधुपी क्रकणाव्यरेका-

संगीत मधुरंवरामविरतं सैकां मनोश्वाह-कीम् ॥११॥

च चिरमधुमती तो तप्रचामी कराभां पिककल स्वक यहाँ शुक्त वर्ष्कं दक्षांगाम् । तिजन्तसमस्नासां चावरमास्म्यां युगलपर्वसंवातलारामाभने । इम् ॥१२॥ रतालक्षारदेषां जितक्रसमन्त्रीमङ्गलावगय-

भेषां सङ्गीतविद्यासुनिषु बर्सिका तानमानाति-

ग्रारक्रीयमागानां कानक्षिभततुं सर्वदा लागा-सेवी

वन्दे पद्मां सुवेशां प्रश्नधरवद्दनां विश्वतीं रङ्ग-विकाम्॥ १६॥

ग्राग्रिकां वर्ष्ट्रच वास्यमर्भे सङ्ग्रेड्:। रसालापसक्तपाच रसप्रेमेकसंयुताम् ॥१४॥ भर्भा श्रीप्रश्चित्री सुखमका यक्ताह-गानिहाँ

श्रीयुमानः तिं सापासा ध्यानपाद्यादिभिः कमान् ॥ | भक्ते; सङ् सजातीयै; प्रवधातुसारवस्तुभि;। तझक्तः पूजवेझक्यातां सदा संयतिन्त्रयः ॥" षाय धातम्।

"हेमेन्दीवरकारितसञ्ज्ञात्तरं श्रीमच्चराको हर्न निखाभिकीकतादिभिः परिष्ठतं चन्नीकपीता-

नानाभूषवभूषवाज्ञमधुरं केशोरकपं युगं गान्धकाजनमध्यं सुललितं निद्धं भ्रार्थ्यं भजे। युमान्द्र्तिमिति ध्यात्वा प्रावयोक्षेत्रध्या पुन:। साचात् भ्रोता(दम्हर्तो वा मनोमया समर्थयेन्॥ ततो सक्डलपूजाच तयो: चन्तुखत: क्रमात्। कुर्याद्भत्तः प्रयत्ने प्रधानपाद्यादिभिः सदा ॥ क किला पश्चिमे पूज्या पील वर्षे देवे ८ परा। चनावती मुक्तद्वे तहामे पूज्येत् सुधी: ॥ वायको स्वामलां देवीं लक्षावर्णकर्णे वित्। तदामे चित्ररेखाच्या प्राक्तवयाँ एके तत: # उत्तरे श्रीभती लच्चां रह्मवर्णेदले तथा। तदामपार्चे चन्द्रास्त्रां नीजवर्णेट्ले रचे येत् ॥ रक्तवर्यरचे व्याचा द्रेशाने श्रीहरिशिया। तस्या वामे शुक्राद्वे पूज्या मदनसुन्द्री॥ पीतवश्वदत्ते पूर्व्ये विधासामधीयेत्रतः। प्रियां तस्या वामपाचे शुक्तवर्वदवेश्चीयेत ॥ व्यक्तिकी क्यामवर्णा दते सवा समर्वेयत्। तदामे श्रीमधुमती शुक्कवर्यद्वी वर्षेयत् ॥ पूजधेइ चिर्मापद्मार स्वग्रेद ले नथा। प्राप्तिस्याच्य तद्वामे नीसवर्गर्गरचैयत् ॥ पूजये जेक्द्रेति भदौरक्तवर्गदेवी सन:। हसप्यिषा नहामे शुक्तवर्वादलेश्चीयेन॥ 🗰 ॥ श्रीराधाप्रियस जिन्नी विधुसर्खी लगाप्रियां

प्रेयधी हेमाभा परिवादिनी सुमधुरध्वाना सुवेधा-बराम्।

वद्रताभरवीमें नोश्चमृततुं निखां जगको हिनी वन्दे श्रीलितां कुरङ्गयनीं पीतामरेखाए-

ताम् ॥ १ ॥

खामा खामपरायथा वरततु चामीकराङ्ग-

मजीरेमेधुरध्वनिपरित्तसचन्द्राननां सुसाराम्। सम्बाभरकां सरीजनवर्गी शुक्तांश्वतेनाष्ट्रतां ध्वयित् श्रीलालितासखीं सुचिव्यां चन्द्रावती-

सत्तमाम् ॥ २ ॥

कानवा काचनस्तिभा सुत्तिता सध्यास्तरं ৰিমূৰ্নী

नानाभूनवमञ्जूलाच सुदती माई (क्रकी सन्द-

मीहन्दाविषिनेश्वरी प्रियसकी भवा ग्राप्राङ्का-

वेकी चाकसुमिलिका सजममः निर्वं भने ध्यामकाम् ॥ ३ ॥ मीज्ञाचापियवसभां ए(एस्सी सम्बन्धसम्बन्धा-

वन्द्रेश्चं मधुरखरां परिमकां जावग्यसारा-न्धिताम् । नानायकविद्यारतं वरततुं पट्टास्वरेकाटला

पुक्त-दीवरकोचनामविरतं भावे जगको-चिनीम् ॥१५॥

श्रीयन्त्रं सरमक्षतं कलर्वं गाने सदा विभिनी श्रीभद्रां सधुरसरां सुक्त कितां सदस्तवस्त्राष्ट्रताम्। राजन्सकं विभूषकावरेर की सदा प्रोमिती ध्याये श्रीयुगसेविकां परिभक्तां अपदेकामां

यदा ॥१६॥

राधालकापदारविन्द्रमधुपीं सद्भन्नतुकाधिनौ नानाभूत्रसभूषिताङ्करियां सद्रक्तवर्धाः

श्रुभाम् ।

धाये सन्तत्ववाभावनातितां नेय्रहेमाङ्गरां खर्गाष्ट्रीच रस्प्रिया सुखमयी सम्बाष्ट्रश्रीभा-क्तिताम् ॥१७॥

मधुम्बरा की विलक्ष्णभागा सतुम्बरीयऋविधारिगौच। वमग्रिया शुक्रासुचीनवकार भने चरित्राज्ञसमञ्जूष्रीभाम् ॥१८॥

एवं भ्यात्वा पूजियत्वा जिल्लाद्या यथाक्रमात् ३ पाद्यादिभिः; सोपचारे विश्वित्र क्तित्रत्यरः ॥ सङ्ख्यो ललिताहीना दलात्याध्यमतो सने ।। प्रणवादिनमोश्लोन संप्रदानपदेन है। तत्त्रज्ञाच्या तु मनुना युष्यमन्यादिभिर्मुने ! ॥"

इति पाद्मे उत्तरखळे श्रीराधाणकाष्टमीव्रत-क्षणनमाञ्चात्माः नाम १६२ व्याध्यायः ॥

श्रीसदाश्चित उवाच। "प्रश्चेत्रेश्यी पूजरोदि क्रमलस्तु इखे इखे। उदगा नाचा कच्चते ताकाराविधाधिकं ग्रतम्। रकुमुखी रसचा च गुभहा सुमुखी तथा। वसवी चिन्द्रिका चारुचतुरा च सुचयला । मभुरा इस्तक्रमला तथा मधुरभाविती। विलासिनी रसवती तथा खञ्जनलोचना । सुखदा चन्यकिका इसदा इसमञ्जूरी। चरा समझरी भ्रीका चन्त्रा चन्द्रप्रभावती ॥ वासनी मालती जाती चन्द्रकान्ती सुकुनाका। रमा अमरगभीरा सुभीला च सुवेशियो ॥ चामककी सुधाक वही श्रिता च कीरतिप्रिधा। युक्तिया सधुकरी सुवैधा चान्हतोद्वया ॥ स्रजीवज्ञभा रुद्धा पारिकातप्रिया सुभा। पचसरा रकमाला महिरा रासवक्षवी ॥ मातक्रममंनी तारावनी कुळालधारियी। केश्री मिन्दृस्य च तच्याच्यतमातिका ॥ मायावती की शिकी च की मलाङ्गी सचन्दनी । पीयूषभाविकी सत्यवती च कुत्रवासिनी ॥ कपोतमा विका को पासुद्राच किंगुक प्रिया। दलावती कुकूमा च कमका च महावसा ॥ तिकोत्तमा च सावित्री बहुका प्रियवादिनी। सक्तावली चित्ररेखा समित्रा लोलकुकता ! व्यवस्थानी चित्रवती श्रीरका पद्मास्थिनी। मेनका कलिका रङ्गकेलकी कामम्बद्देगी।

IV

क्षित ।

श्वस्तिया च तान्या तथा वृक्षविनासिनी। चिरावती चारककी विच्याक्षा सुनीचना। नक्षा नक्षिका श्वन्दा नक्दायिनी। सरक्षाची च सुनीकी कैनिनोना प्रियंददा। स्नामाराच्या क्षामसेचा कक्ष्री मानमित्रनी। विचित्रवचना रक्ष्मश्चीरा मञ्जूकिश्विकी। पिककरा मञ्जाना तथा रासविश्वारिकी। कीलक्ष्मदिक्षी पूच्या यकान् चन्नावकी मनः। स्थानपाद्यादिमः सम्बक्षमकारेक च पूजकै:। देमामा मधुरखरा विध्यस्त्री गान्यव्वविद्या-

नानासम्बभ्विताज्ञमधुरा चानीसमस्रोधचम्। बीकायकस्वादिनी वरततु विचामरं विश्वनी धाये सम्बप्रायको सुचिद्वता चन्नावनी

सञ्जान्। इतं दाबाजस्मतियौ कृष्यास्मकः तपूजनम्। आरार्वादीन् वैद्यवान् सर्वान् सक्षतः, पदि-

पूज्येत् ॥ र्वं राधातकापूर्णं तथीमें कतपूर्णनम्। प्रतास्त्र वजतः क्रांगत् कार्यो रासम्बोसने । म्यूनाति दिलां देवे वे । न कर्तवं कदाचन । श्रीभत् क्रायोकताने नावका तेने व सर्वदा ॥ माचूयेत् प्रोवधाक्तातीन् राधाणकामद्रोतावे। यावकान् प्रतितान् कोजानन्यजात्र निसन्त्रथेत्। विशा भागवतालोकाक च तक प्रवेशयेत्। शन्यपुर्व्यादिभिम्बिश्चन्द्रगेस्तिविदिते: ॥ नानापराधभीतस्तु भक्तांसांसम् चार्चेथेत्। तत्तवाद्वाप्रसारेष भक्तपेयारिभक्तया ॥ सत्तव्यक्तपूजायाः वार्ध्यो नाम्योच भोजयेन् । षष्टिमुँखान् त्रीक्षणसः गात्वकाभक्तितलरः ॥ कार्यादीन् वेधावान् मत्या भोजयेत् पूजयेत्रया। समैदेहीरैन्यपुर्धेमस्थिमेलयजादिभिः । सजातीयेमें ऋष्टन्दे: तमं तच महोसावम् । रिवा क्रुकात् प्रथलेन रावाभक्तिपरायणः । संदापनारं शङ्कीत दिनानी चरवोदकम्। पूर्णी साथा पिनेत् कार्थाः साईमानन्दिनैसातः । राणी जामरमं कुमाहाभाक्तमित गा सारत्। पुष्पयेष्य्तिमारोप्य क्यासर्वादसंस्कृताम् । व्यक्तवात्र्यवयात्रामं पूराकादातुकीर्तनम् । अवनीयं प्रयत्नेन नारीसिक्यान्यवै: सन्द । यः करोति करो भन्ता राज्ञाचनारमीं युभाम्। वर्गत विव्धाः सर्वे राषाभक्तीशका भूतवे । प्रकरे प्रकरे राधा गोलाङम्या दिवानिधि। पूजिधित्वा विधानेन मीलाधासिकनां तथा। सद्रचिके: सद्रालापे राषालकास्त्रति सुद्रः। तत्तकाषोस्यवं ज्ञाता परमानाव्यतो भवन् ॥ रकः वत् प्रकातं कुर्ववादराष्ट्रविधिभी विताम्। प्रवास्त्रीत कुरते राषाचन्यमञ्ज्ञातम् ॥ यः पुरामथवा गारी राषाभक्तिपरायमा । भृत्वा हन्दावने वास: श्रीराधाककामजिनी ॥ क्रणवासी भवेत् सीविष राक्षामिक्तपरावयः। तस्यानापप्रयोगाच सक्तमची नरी भवेत्।

राधाराधिति यो व्यात् सार्यं क्वरते नरः। समितीचेषु संस्कारात् समिविद्याप्रयतनात् ॥ राधारायेति क्रमानु राधारायेति पूजनेत्। राधाराधित विज्ञिष्ठा राधाराधित जन्मति ॥ हन्दारवर्षे सञ्चाभावा राधायञ्चरी भवेत्। जगतां प्रधियी धन्या तत्र दृष्टावनं पुरी । तम भन्या चती राघा धीया या सुनियत्तमी: ॥ बचादीनां महाराष्ट्रां दूरतः सेवते सरः। तां राधिकां यो भजते देववें तं भजेमहि॥ तहाकार्षं कृषखेव जपस भनाश्तरम्। चक्रियं सकासाम क्रुब राधित की केनम् । राधिति कीर्रानं कुर्यात् क्षणीन सद्य मी जनः। तन्ना इत्तांत्र न प्रकिश्इं वर्तुं शेवीर व नेव च ॥ न गङ्गान गया निर्वात चिताच घरखती। कदाचित्रेव विसुखा सर्वाभी धेषकप्रदा॥ सर्वतीर्यमयी राधा सर्वेश्वयमधी पृतः। कराचि दिस्रका काम्मीने भवेतु तराजये ॥ तस्त्राजये वसेत् लाखो राषया चन्न नारह । राधात्रकोति यस्येष्टं तदैतद्वतस्त्रमम्। तद्गेषे देशमगयोः कराचित्र चलेहरिः । रतदेव वच: श्रुखा वारदो स्वितत्तमः। प्रयतः पुत्रयासास गोष्ठाष्टच्यां यथोदितम् ॥ जन्मारुमीवतक्यां यः ऋगोतीस मानवः। श्रीराधायाः सुस्रो भागी धनी सर्वगुकान्वितः ॥ जपेडे भित्तिमं युक्तः पठेवाका सारेवरः। घमें। याँ सभत धमें मर्याधी सभते धनम् ॥ कामार्थी जभते कामं मोचार्थी मोचमाप्र-

सम्बद्धानमाध्यसः कार्याद्विषायः सर्वाः विवेकी चत्या निष्कामी यदा भक्तिमाप्तु-यात्॥"

दति पाद्ये उत्तरसन्ते श्रीधदाश्चितगारसंवादे श्रीराधाननारमीकणनमाद्यास्रीरश्क्षधायः॥ (तन्त्रमतेश्स्या उत्तरसादिववरसावि यथा,—

कात्वायम्यवाच ।

"वास्तदेव सञ्चावाची मा भयं कृत पृष्ठक ।

सणुरा गच्छ तातित तव विद्विभीवयाति ॥

गच्छ गच्छ सञ्चावाची पश्चिमीयज्ञमाचर ।

पश्चिमी सस देवेश क्षेत्र राधा भविष्यति ।

बन्धाय साह्वादेश: यदा तद्यादुषारिका: ॥

वासुदेव उवाच ।

स्या भातमेशामाये चतुवर्गप्रदायित ।

स्या भातमेशामाये चतुवर्गप्रदायित ।

स्या भातमेशामा ! विद्याचिद्वित्रं जायते ॥

पश्चित्रं परमेशामा ! योष्ट्रं दर्भय सुन्दरि ! ।

प्रत्ययं भम देवेशि ! तदः भवति भावसम् ॥

दित श्रवा वचसास्य वासुदेवस्य तत्चणात् ।

चाविराक्षेत्रदा देवी पश्चित्रं परवंश्याता ॥

रक्तविद्यस्ताकारा पद्मान्यनम्भिता ।

स्योगस्यमी का सस्तीग्रस्यमित्र ।

सस्तिम्यानमेश्यस्यावश्यावस्यान स्दा ।

सस्तीगस्युता देवी चपनी प्रमाचरम् ॥

रक्ताचरी महेश्यान ! सा एव परमाचरा ।

कालिका या महाविद्या पश्चिमा दश्देवता। वास्त्रेवी महावाहुद द्वा विकासमागतः॥

प्रशिक्षवाच। वर्ण गच्छ सञ्चावाची श्रीवं हि भगवन्। प्रभी।। स्वया श्रष्ट सञ्चावाची कृताचारं करोम्यहम्॥

वासुदेव उवाच । अद्रश्च पश्चिम से वान्यं कहा ते हथीं भवेत्। स्त्राया वह हैवेथि । अपं किंवा करोन्यहम् ॥ पश्चित्र्याच ।

तवाची देवदेवेश सम जन्म भविष्यति। गोक्कि माध्रे पीठ इक्साइय है भुवम् ॥ हु:सं गास्ति सहावाही सम वंशगंहित्ना । कुलाचारीपयुक्ता वा सामग्री प्रवृक्षचया । मानायां तव देवेश चरा स्थाखित नान्यया। इत्युक्ता पश्चिमी सातु सुम्हर्या दूरिका तहा॥ चनधार्नं ततो गता मानायां वहवा चळात्। वासदेवोविष तां हद्दा चौरान्धं प्रवयौ भुवम् ॥ व्यक्ता काशीपूरं रच्यं सञ्चापीतं दुरासदम् । प्रययो मायुरं पीठं पश्चिमी परमेश्वरी । यत्र काळायनी दुर्गा सञ्चामायाखकपिणी। नारदार्द्धेम्भुनिश्वेष्ठेः पूजिता संस्तुता घदा ॥ कात्वायनी महामाया यसुनाचनसंस्थिता । यसुनाया चर्च तत्र साचात् कालीसक्तियाँ ॥ वच्चपण्युतं रन्थं सुक्कपीर्तम् साम्राप्यसम्। रक्तं क्षयं तथा चित्रं चर्यतं सम्मीद्दनम्। कालिन्याखा महिमानि यत्र कातायनी परा॥ कार्जिन्दी कार्जिका माता अग्रती हित-

वाराधाक महेशान ! देविश्वंस्ता परा । धहसदलपनानमध्ये माणुरमक्कन् ॥ केशवन्यं महेशानि ! यत् पद्यं धततं स्थितम् । पद्ममध्ये महेशानि ! केशपीटं मनोहरम् ॥ केशवन्यं महेशानि ! वर्णं माणुरमक्कन् । यत्र कात्यायनी माया महामाया ज्यास्त्री ॥ वर्णं हन्द्रायनं देवि ! नानाश्चित्सवम्ब्यतम् । श्चितस्तु परमेशानि ! कलाक्ष्मेश धालिशी । शक्तिस्तु परमेशानि ! कलाक्ष्मेश धालिशी । शक्तिस्तु परमेशानि ! कलाक्ष्मेश धालिशी । शक्तिस्तु परमेशानि ! कलाक्ष्मेश धालिशी ।

देख्याच ।

"वर्ण गता भक्षादेवाकरोत् कि पश्चिमी तदा ।
करण ना भवने चातु जाता चा पश्चिमी परा ॥
तत् चर्ले परमेशान विकारादद श्रक्षर ।
यदि नो कथाते देव विस्वासि तदा तद्यम् ॥

र्चर उवाच।

पश्चिम प्रदानमा था दक्षभाद्य दे प्रिये!।

व्याविरायी तदा देवी हत्यस्य प्रथमं प्रिया।

वेची आखि सिते पत्ते नवन्यां प्रख्यां युति ॥

कालिन्दी जवन्यों जे नाना पश्चायावादते।

व्यविरायी तदा पश्चा साथा किन्सुमासिता ॥

विन्नोभूका तदा पश्चा सिता कनक्षमध्यतः।

कोटिचन्द्रपतीकार्यां विन्यार्थे पश्चमध्यतः।

व्यादिरासीसहा पद्मा रिक्षियी कुसुम्प्रभा ।
सर्वादिव्यक्षिये पद्मे पद्मकासिनी ।
टक्तमानुग्रं देवि । कालिन्दीपारमैव च ।
नान्या पद्मेप्यां चतुन्वेर्यसम्बितम् ।
दिस्क्योतिनेपेद्यां वि । सहस्रादिश्यक्तिमम् ।
तम्चगात् परमेप्यां मार्ग्यान्यविनायकत् ।
स्वभातुनेष्टासा च कालिन्दोत्तटमास्थितः ।
सञ्चाविद्यां स्वभावां चत्तं प्रक्षेतस्यीः ।
स्वादिराधीन्यामाना तदा कालायकी परा।
स्वस् पुच स्थावादो इक्सानो स्वीपर ।
सिद्योश्य प्रवयंश्य परं वर्य साम्यतम् ॥

इसभाषुरमाच । सिद्धोऽचं सनतं देवि। व्यत्प्रसादात् सुरेश्वरि।। लन्त्रवादाकाशामाचे यथा सुक्तो भवाव्यसम्॥ लत्मसाहाव्यक्तामाये व्यवाध्यं नास्ति भूतये । ष्यासानः; वहप्राकारां सन्वामेनां प्रथपक्षे मे मच्छ्रलापरमेद्यानि ! तदाकात्ययनीपरा। मेवगमीरवा पाचा यहाच हकभावते। सञ्ज्ञान अद्वेगानि । पीयुवसहर्यः वचः । भक्ता लहीवपन्नास्तु तुराचं लिय सन्दरि।॥ रतिहा वचनं वहा। तव प्रमार सुयुष्यते। इब्बा सहसातत महामाया जगकायी। प्रदरी परमेशानि ! तस्ने जिल्लं मनोचरम् । हक्यानुक्षेचाता च तत्ववाद्रहमाययौ ॥ भाष्या मञ्ज्य विद्यालाची विद्यालकटिमोष्टिगौ । र्त्रप्रीपमाभाष्य रत्नपर्यक्रमाचिता॥ मस्या चर्क तहा भाव: प्रदरी विक्यमोचनम्। तं इट्टा परमेद्यानि ! विकायं परमं गता ॥ इस्ते ज्ञाला तुष्ठिम्बं वैनिरीकाच पुनः पुनः। गागामधुतं जिमः चर्चप्रसिचमन्तितम् । नानाच्योतिकीयं जिन्नं तन्चयाचे द्विधानवत् । त्रजापक्रमचानमां प्रदानी लखासो चिनीम् ॥ रऋविद्युक्तताकारी सर्वकीभाग्यविद्वेगीम् । सां ह्या परमेशानि चच्चा विकायं गता ॥ कीर्तिदीयाय।

हे मातः प्रश्चिष्ठिय क्यं वंदर वंदर।
सतस्त परमेशाणि ! तह्यं तत्वाणात् प्रिये ! ॥
संह्राय सद्या देवी वामान्यं क्रममास्थिता ।
सतस्त कीर्णिंदा देवी क्रमन्तस्या चाजीकयत् ॥
दक्षियी क्रसमाकारा रक्तवित्तृत्वसम्प्रभा ॥
कन्यीवाच ।

चे मानः कीर्तिदे भने चौरं पायय सुन्हि !! स्तर्ग देखि स्तर्ग देखि तन कत्या भवान्यस्म् ॥ तत्श्रुत्वा वचनं तस्याः पश्चिमाः कमलेख्यो । स्वपाययत् स्तरं तस्यो पश्चिमो नगनन्दि ॥ चनार नाम तस्यास्त भादः कीर्तिह्यान्तिः । रक्तांवितुन्प्रभा देवी भत्ते यसात् श्वचिस्ति । तस्मानु राधिका नाम सर्व्वकोकेष्ठ गीयते ॥

र्भवर खवाचा। दिने दिने वर्छमाना स्वभाद्यस्थि पिये !! यदं माधुरपीठे च चकार बचवासिनी ॥ तक्षाद्वाद्रपरे मासि क्राक्षोश्भृत् कमवेच्याः॥ सङ्ख्य खनाच।
यूयतां पद्मप्रवाचि रङ्खां पद्मिनीससम्।
सम्पाते परमेशानि ! द्विनीये बसारे तदा ॥
क्वायाद्यस्य देविश्व ! शिवातिक्वप्रपूजनम्।
प्रवित परमा विद्यां कालीं स्वक्षाक्षकप्रियोम्॥
पूजयेद्विवें: पुन्योगेनीच सुमनोडरें:।
पर्विक्षृतिस्भेते पूज्येत् परमेन्यरीम्॥
पश्चिक्षवृतिस्भेते पूज्येत् परमेन्यरीम्॥
पश्चिक्षवृत्तिस्भेते पूज्येत् परमेन्यरीम्॥

काळायिन महामाये महायोगिन्यधीन्यरि ।।
होह देहि महामाये निवाधिक्षमतुत्तमाम् ॥
सिक्षिण वास्त्रेनस्य हेिह मात्तर्गमोश्सु ते।
लां निवा जच्च नि: प्रार्ट्श मिचलं सततं सदा।
प्रशेरस्यं हि स्वाध्य स्वयो ज्योतिमीयं सदा।
विवा हेर्च परं जच्च प्रवक्तपवदीरितम् ॥
स्वत्रस्य महामाये जच्चनः कार्यं परा।
स्वं प्राच्च महिशानि । सततं परमेच्यतेम् ॥
संपूच्य पर्या भन्या सच्चं चात्रा तु मानसम्।
वरं प्राप्ता महिशानि काळास्याः समीपतः ॥

कात्रायम्यवाच । यशिति ऋसा मदाका भीतं प्राधासि केश्वस्। इ.स्.क्रापरमेश्रानि । तत्रेवानरभीयतः ॥ कालायनौ सञ्चामाया यहा दृन्दावने वरी। वृत्तभातुञ्चला राघा चस्त्रीगश्रद्धला सदा ॥ वर्षं माना सदा राधा यथा चन्नकता प्रिये !। धर्वश्रद्धारवेषाच्या स्पृत्यकारकोचना॥ सर्वाणकारचंयुक्ता साचान् सीरिव पार्विति । चचार गण्ने घोरे पश्चिमी परसन्दरी। या राक्षा परमेश्राणि । पश्चिमी परमेन्द्ररी । पद्मन्य वनमाश्रित वहा तिष्ठति कामिनी । ष्ययम्बर्श्त महिशानि । ह्या चिवासविधाम्। कात्मनः सद्दश्कारौ राषामन्यां ससक्ये सा ॥ या सातु सिवमा राधा हकभाहरू है यहा। व्ययोगिसम्भवायातु पश्चिमी सा पराचरा॥ सिन्माया महिषानि । तस्यास्त चरितं

हकभावुकेशासा च तस्या वैवाश्वित्री क्रियाम् ॥ कारयामास यज्ञेन पश्चवर्षे तु सुन्दरि।। तस्यास्तु चोभवं वंद्रां सावधानावधार्य ॥ अनुरस्य वकस्यापि वैश्री परमसुन्दरम्। श्वमृक्षु जटिका खाता प्रतिकालो≥तिमगुकः ॥ ननान्दा क्वटिलानाच्यी देवरी दुर्म्भदाभिष्ठ:। तिलकं सारमाहाखां इरोइरिमभोइरः॥ रोचनो रजनाइको एगियुक्तप्रभाकरी। क्वं द्वया प्रतिकायं पद्मक मदनाभिधम्॥ खमनाकाक्यमधायः प्रश्वचूङ्भिरोमितः। पुष्पवन्ती व्यपक्षकः सीभाग्यम किरुचार्तः । काची काचन चित्राङ्गि नृपुरे चित्रगोपुरे। मधुखदनमावहा ययोः चिक्कितमाधुरी ॥ वासी मेघानारं गाम कुर्यावन्द्रिमं सदा। चार्व सुप्रियमधामं रक्तमन्त्वं चरे: प्रियम् ॥ सर्वाधी दंगेवरको दर्पको मक्तिवान्यव:। भ्रावाका नक्षेत्र क्रेमी खिलाका नाम कक्रत: ॥

कन्यपेत्रस्यी नाम किल्ला पुन्नम् विका। वकंतुकीतव्दिनी कृष्ण काता क्याप्रतः । नीपा नदीतटे यस्य र इस्त्रक्षकसम्बन्धी। मन्दार्च वतः स्त्रीच रागोन्तर्यमन्द्रगी । क्रानिषयं दिवता निर्ध्यं यक्तभा वडधम्बकी। चन्द्र: काताः, यदा भद्राचायचन्द्रावनीसुद्धाः ॥ गमन्त्रासु बजावको सुबको पिकविकता। ककावती रखीकाचा गुव्यवबादय: खुना: ॥ या विश्वासासामागीतिक्यां बन्यः सुखदा परेः। वाद्यन्त्रया मुविदं ताजनस्यवनस्यपि । माश्चिका नकेदा प्रमवती क्वसुमग्रेक्ताः। दिवाकी में सन्ये तु सुराम्यान विश्वीस्त । मञ्जिषा रङ्गवळाच्छी रचनस्य किस्रोरिके। याजिल्यसमसे रिन्दी हन्दासन्दलनादयः ॥ श्रीन्त्रा गुरावकाचा अन्ववेश्वरतेष्ट्रताः। कामधा नामधा प्रेथी संखीभावविधेवभाक् । जवज्ञमञ्जरी राजमञ्जरी गुजमञ्जरी। सुभाज्यसम्बद्धाः सुप्रिया रतिसञ्जरी ॥ रामनेसा कनाकेनी भूषिराद्याच नायिकाः। नान्दीमुखी विष्कृतुखी चाद्याः सन्धिविधा-विना: ॥

सुञ्चरादातथा काता: आगमना मञ्जनादय:। प्रतिप्रचतया श्रेष्ठा राधाचनायकी श्रुने । सम्बद्धासु ययो: सन्ति कोटियं न्यान्त्रगौहग्राम्। तयोरप्यभयोक्तिध्ये चर्चमाधुर्मातीश्विका । श्रीराधा चित्रराष्ट्रती पुरावपुरुषप्रिया। व्यसमानगुष्णीदर्था धृष्यी गोपेव्यनव्यनः ॥ थस्याः प्राक्रपराद्वीनां पराद्वीदतिवक्तभः। मेंद्रा सा माहकादिश्यक्तत्र गोपेन्द्रगेष्टिनी । हवभातः पिता बस्या द्वधभात्रविधी मञ्चान्। रत्नगर्भा जिली खाता जनगै की तिया खया । उपास्त्री जगमां चच्चभँगवान् पद्मवान्त्रवः। चयः साभीरसंस्या काळायन्या महामदः ॥ पीर्वोभासी भगवती सर्वसीभाग्यवद्विनी । पितासको सक्षीभानुबिन्द्रकातामको सतः । मातामसीपितामस्यौ सुखदामोचदाभिषे। रक्रभातः स्वभातुच भातुच स्रातरः पितुः ॥ अद्रक्षीर्श्विमेन्द्राकीर्शिः कीर्त्तियम् सातुलः। खवा की निमती सातुर्भा शुनुद्रा पिष्टव्यक्षा ॥ पिल्लंबस्पितः काद्यो मालस्यस्पितः हाराः। मातुली मेनकामेना वस्त्री भाषी सुधातकी । श्रीहामा पूर्व्यको भाषा कविष्ठानक्रमञ्जरी। परमञ्जेष्ठसञ्चासतु लिलाच विश्वासिका । विचिचा चम्यकतता रङ्गदेवी सुदेविका। तुङ्गवेदाङ्गवेखा च रहारी च गणा मता: । प्रियसम्बः क्रारङ्गाची सकली सामकुक्तता। भालती चन्द्रलतिका माधवामस्नालसा ॥ मञ्जुमेया ग्रामिकता सुमध्या मधुमेत्रका । कामला कामकतिका काक्तचूडा वराङ्गनाः। मध्री चन्द्रिका प्रेमसञ्जरी लहुमध्यमा। कव्यपेसन्दरी मञ्जवेशी चाळान्तु कोटियः। रक्ताचीवितयाख्याता कलिका के लिसुन्द्री।

कार्मरी प्रशिस्ती चन्द्ररेखा प्रियंवदा ॥ महोक्यारा मधुमती वाचनी कजभाविधी। रजवेशी मालवती कपूरितकादयः । रता इन्दावनेच्याः प्रायः चाकःध्यमागताः। नित्यसन्त्रस्य कन्द्री मनोक्षा मनिमञ्जरी ॥ सिन्द्रा चन्दनवती कीसुदी सुदितादय:। काननारिमतास्त्रस्याविष्ठारार्थेकला इव ॥ षाच तखाः प्रकीसँग्रन्ते प्रेयखाः परमाह्नुताः। वनादिखीप्युवर्षेमसीन्दर्यभरभूविताः ॥ चन्द्रावलीच पद्माच क्रामा सेकाच अद्रिका। नारा चित्राच सन्धर्भी पालिका चन्द्रमानिका॥ मञ्जला विमना नीना भवनाची मनोरमा। क्रव्यक्तम्। तथा मञ्जभाषिकी मञ्जमेखका ॥ क्रमुदा केरही पारी ग्रारदाची विधारदा। श्रक्षरी कृत्युका सत्या सरहा प्रविकाशियी ॥ नारावती युवावती सुसुखो के जिसञ्जरी। इरावनी वनोराची भारती कामिनीति च॥ चार्ताय्यानि प्रतप्रः कातायवानि सुभुवान्। ल चार्त्त खास्तु कथिता यूथे यूथे वराङ्गनाः॥ मुख्यास्तुतेषु यूथेषु काम्ताः सर्वयुक्षीत्तमाः । राधा चन्द्रावली भद्रा द्यामना पालिकादयः॥ जन्मना वाच्याता सभू सासे विशेषतः। पुष्पर्शे च नवन्यां वे श्रुक्तपत्रे श्रुचिस्ति ॥ चातः राधा महिशानी सर्यं प्रकृतिपद्मिनी। तासुरोमे सरीप्राति सार्वं कथाः श्रुचि सिते। रमणं वासुदैवस्य मन्त्रचिद्वेस्तु कार्यम् ॥

देश्वाच ।
भी देव तापनां श्रीष्ठ विकाराद्य ग्रेश्वर।
कयं या सिक्ति राधा सदा प्रवाने स्थिता ॥
पितरं मातरं खड़ा चात्मतुत्यां सम्बन्धे सा।
प्रशासिका देवेश दुन्दावनविकासिनी।
सदाधाको महिशानि एतद्गुत्यं वद प्रभी ! ॥"
प्रति वास्देवरच्छी राधानको सप्तमः पटनः॥

द्वर उवाच : "याराचा च्यमधावाचि । पद्मिनी विष्कुवक्तभा । मदासाया जजहाची जिपुरा परमेचरी । तस्या दूती सचित्रानि पश्चिमी पद्मानियमी। क्रमास्य दर्भसातु पश्चिमी तस्य वक्रभा । इक्सानोके देशानि इएमितः ग्रुचिसिते। दुचित्रलं गता देवी पश्चिमी गन्धमालिमी सतातु सनपार्यं हि राधामन्यां वसन्त्रं था। पदाष्ट्रका समामिक यसुनाकतमधातः । महाकाका सहामकं प्रकरित्रकीने वने। ष्ममा चन्द्रावली राक्षा इक्सानुयन्ते स्थिता । पूर्व्यातः यहुगुवां देवि पद्मिनी कमवेचार्य । तन् सर्वे पद्मिनी एएं नाम्यया पर्मे सरि॥ राधिका चिविधा प्रोक्ता चन्द्रा सुपद्मिनी तथा। न प्रस्तित् परमेशानि चनास्यों अचिक्ति। मानदानां सद्देशानि वराकार्या दिका कथा। धालनी । पद्भवं लाला पद्मिनी पद्मना श्रिला । जिपुराया सदिशानि पश्चिमी व्यवचारिकी।" इति वासुदैवरक्छे राधातके बारमः गृटकः ॥) पानिवानाः।

"देवदेव नगताय मकान्यद्यारकः।

यवास्ति मयि काष्ययं यद्यस्ति मयि ते दया ॥

यद्यत् व्या प्रगदितं तत् बन्नं मे स्नृतं प्रभी।

गुद्धात् गुद्धातरं यत्त् यक्ते मन्ति काष्यते ॥

वया न गदितं यत्त् यस्ते कसी कदाचन।

तन्मां कथय देवेग्र सद्यसं नाम चोत्तमम्॥

शीराधाया महादेखा गोष्या भक्तिप्रसाधनम्।

नद्याक्तवाँ द्वीं सा कथं गोषीलमागता॥

सहादेवजनाच । ऋगु देवि । विचित्रार्थां कथां पापहरां सम्म

सिन ज्ञानि कसैनिक तस्या नूनं महेत्रिरः।।
यदा इरिकरित्राणि कुरते कार्यगौरवातः।
तदा विभ्ने रूपाणि इरिमानिध्यवाधिनी ॥
तस्या गोपीलभावस्य कार्यं गृदितं पुरा।
इदानीं प्रया देवेथि । नानां चैव सञ्चलक्ष्मः।
यन्या कथितं नैव तन्त्रेव्यपि कदाचनः।
तव केदात् प्रवस्थामि भन्न्या धार्यं सुसुक्ष्मिः॥
सम प्राणनमा पिद्या भावते मे ल्व्हान् प्रवस्थामः।
प्रसाद्या गिर्चे नित्तं प्रस्त च यथामितः॥
यस्ताः प्रसादात् कृष्णस्तु गोकोनिष्यः परः

व्यस्या नामसङ्गस्य ऋधिनीरहरूव च ॥ देवौ राधा परा प्रोक्ता चतुर्ज्जगंप्रसाधिनौ । श्रीराधा राधिका लयावसभा लयाचं युता॥ वृन्दावनेश्वरी क्षणां प्रयासदनमोद्दिनी। श्रीमती लाखानाना च लाखानस्प्रहाधिनी ॥ यश्चिती यशोगस्या यशोदानस्टब्सभा। दामोदर्धिया गोधी गोषानन्दकरी तथा ॥ क्तव्याङ्गवासिनौ चुद्या इस्कान्ता इस्प्रिया। प्रधाना गोपिका गोपक न्या चे लोक्यसन्टरी ॥ वन्दावनविद्यारी च विस्फृष्णितसुखास्त्रजा। गोपकुलानन्दकः की गोकुलानन्दरायिनी ॥ गतिप्रदा गीतगच्या चागमागमनप्रिया । विष्णुप्रिया विष्णुकालना विष्णोरक्र निवासिनी॥ यभोदानव्हपकी च यभोदानव्हमेडिको । कामारिकान्ता कामेग्री कामलालसविश्वभा॥ जयप्रदाजया जीवा जीवानव्हप्रदायिकी। यशीदानन्दपकी च इषभावसुता शिवा॥ गणाध्यचा गवाध्यचा गर्व गतिरनुत्तमा। काचनामा चैमनाची काचनाक्रदधारियी॥ व्यक्षीका प्रोकरिक्ता विद्योका प्रोकनाधिनी। ग्रायक्री वेदमाता च वेदातीता विदुक्तमा ॥ नीतिशाखिप्रया नीतिर्गतिकीतिरभी रहा। वैद्रिया वेदगर्भा वेदमार्गप्रवर्श्वनी ॥ विद्रान्या वेदपरा विचित्रकानकोण्यका। तथी ज्ञ्च कप्रदानिस्यातथे वी ज्ञ्च कप्राचिका॥ नन्दप्रिया नन्दस्रता राधानन्दप्रदा शुभा। शुभाक्ती विस्ताक्ती च विकासिक्यपराजिला 🛭 जनगै जनान्त्रयाच जनान्द्र तुन्दर्गपद्याः।

गितिगैतिमतां धाजी धाजानव्हप्रदायिनी ।

जगनाधिप्रधा प्रेजवासिनी देमसुन्दरी ।

विचित्रवासिनी चित्रवासिनी चित्रव्हपियी ।

विग्रीया सुज्जीना च निष्युकीना निराक्तणा ।

गोकुलान्नरगेषा च घोगानव्हकरी तथा ।

वेग्रावाथा वेग्र्ट्रसर्वेग्रावाद्यपरायशा ।

गोपालस्य प्रिया सीच्या रच्या सीन्यज्ञानोह्नना ॥

स्वित्यौन्यातिमीषा च गतिरिष्ठा गतिप्रदा ।

गीर्वायवन्द्या गोर्वाशा गीर्व्वाग्रायस्थिता ॥

स्वित्या च विद्योका च विद्यास्या चित्र
मालिनी ।

जितिनिया शहसत्वा कृषीना कृषदीयिका ॥ दीपप्रिया दीपदाणी विमक्षा विमकोदका । कान्तारवासिनी कृष्णा कृष्णचन्त्रप्रिया मति: ॥ चात्त्रपा दु:खहन्त्री दु:खन्न्त्री कृषोद्भवा । मतिर्वक्रीधृतिर्वन्त्रा कान्ति: पुर्ट: स्कृति:

चौरोद्शायिगै देवो देवादिकुलसहँ गै।
वैद्यायिगे सहालच्यी: कुलपूज्या कुलप्रिया ॥
संच्चीं सम्बंदिखानां साविची वेदगासिनी।
वेदातीता निरालमा निरालमाखप्रिया ॥
निरालमाजने: पूज्या निरालोका निरामया।
एकाक्षी सम्बंगा सेचा विच्छो: प्रती सरस्ती ॥
रासप्रिया रासगम्या रासाधिष्ठाळ्देवता।
रासमाखलमध्यस्या रासमाखलग्रीभिता।
रासमाखलमध्यस्या रासमाखलग्रीभिता।
रासमाखलमध्यस्या रासमाखलग्रीभिता।
रासमाखलसंखा च रासनीकामगोचरा॥
पुळरीकाचिनलया पुळरीकाचगिवना।
पुळरीकाचिनलया पुळरीकाचगिवना।
प्रतितः ग्रम्भकाना च सदाग्रियमगोचरा॥
च्यां

विधुक्तपा गोपपनी भारती सिद्वधोगिनौ । प्रमुक्तपा मिलक्तपा निवाक्ती निवागे विनी। स्थानदाको तथा धानी सञ्चातव्याी; स्वयंप्रभा॥ सिन्धुनन्यास्यागदाची द्वारकावासिनी तथा। बुद्धिः स्थितिः स्थानरूपा चर्मकार्यकार्यम्॥ भक्तप्रिया भक्ताम्या भक्तामन्द्रपदायिनी । भक्तकष्पद्रमातीता तथातीतगुका तथा । मनोश्धिष्ठा छदेवी च क्रकाप्रेस परायसा। विरामया सोम्यहाची तथा मदनमो चिनी ॥ रकानं या प्रिया चिमा दुर्गा दुर्गातना थिती। र्द्रचरौ सर्ववन्या च गोपनीया शुभक्तरौ ॥ पालिनी सर्वभूतानां तथा कामाक्षकारिकी। सद्योसिक्तप्रदा देवी वेदसारा प्रात्परा । श्चिमात्त्रयसुता सर्व्यो पार्व्यती (ग्राह्मा सती। दचक्या देवमाता मन्दलच्या शरेक्तशुः॥ हन्दार स्थिप्रया हन्दा हन्दावन विकासिनी। विवासिनी विधावी च जवाकोकारतिस्ति। क्रिकारी रेवती सहाभामा जाम्बदती तथा। स्वच्या मिच विन्दा का (तन्दी सञ्चलका ॥

राधा मरिपूर्वा पूर्वतरो तथा चैमवती ग्रति:।" व्यपूर्वा बक्करमा च बक्कास्टर्माणनी । त्रवाक्रभाक्रमध्यक्षा त्रवाक्रभाक्षक्षिकी। चकरपाकमध्यमा नयाकपरिपालिनी । चासवाचाक्यकं इन्हें वक्षियदहरिविया। मदाविखाप्रया कथा इचक्या किरकरा ॥ भारभूता स्थिरा गीरी गीराक्षी ग्राग्रिसरा। चित्रचम्बक्वमांभा प्रशिकौटिसमप्रभा॥ माजगोमाख्यभूषाद्या माजनीमाकाधारिखी। क्षणस्ता क्षणकामा इन्हावन विजासिनी । तुलस्य धिकास्ट देवी संवारा योवपारहा। बारदा चारदा गोपनाव्यनी सर्असिहिदा ! चतीतमना गौरी परातुयस्कारियो। करमायं वर्षपूर्वाकरणार्गं वधार्यो ॥ माध्यौ माध्यमगोद्वारिकी खामवल्लभा । जनकारभयभक्ता मङ्गला मङ्गलप्रदा ॥ की प्रभा की प्रदा की द्या की निवासा चुरति प्रया। **पीरूपा ग्रीवरा ग्री**का ग्रीकामा ग्रीखरूपियो ॥ बीहामानव्दाभी च बीहामेकरवस्ता। बीनितवा श्रीअखेग्रा श्रीखरूपाश्चिमा श्रुति: ॥ श्रीक्रियाक्तिमधी श्रीता श्रीत्रयाभणगाधिता। बीराधा बीस्रति: श्रेष्ठा श्रेष्ठरूपा श्रुतिप्रिया। योगपा योगमाता च योगानीता युगांपया। योगप्रया योगगन्या योगिभीगस्य विद्वता ॥ जवाक्ससम्बद्धाद्या दाखिमीकुसमीयमा । गौलामरधरा धारी घेषांकःपा घरा एति:॥ रक्षसिंदासनसाच रक्षकुष्टलभूविता। दलाजङ्कादचं युक्ता दलमा खाधरा परा ॥ रक्षेत्रसारचाराच्या रक्षमालाविश्वविता। इक्न नैक्स किमास्त्रपाइपद्मा शुभा ऋचि: ॥ कार्त्तिकी पौर्यमासी च व्यमावस्था भवापचा। बोविन्दराजयिक्ती बोविन्दराजपृक्तिता ॥ गोविन्दार्पितचित्ताच गोपीजनगणान्त्रिता। वेकुक्क नाथग्र हिंगी गोविन्द परमानसा ॥ गोविन्ददेवदेवाद्या तया वेशुक्तसुन्दरी। मानदा सावेदवर्ती सीता संध्वी पतित्रता॥ ष्प्रप्रयां सदानन्दरूपा के वस्त्रसन्दरी। नैवलादायनी श्रेष्ठा गीपीमाधमनोच्चरा॥ भीपीनाधेन्यरी चक्की नाथिका नयनान्विता। नायका नाधकप्रीता नायकानस्कःपिकी ॥ प्रांचा प्रेयवती प्रेयस्पा चैव जगन्मधी। शीपालपालिका भाषा नन्दनाया तथा परा ॥ क्षमारी यौवभागन्दी युवती गोपसुन्दरी। शोपमाला जानकी च जनकानन्दकारियी ॥ केलासवासिनी रूभा इरतोषणसम्बर्गः। इरेक्टी रामरता रामरामेक्टी रमा । प्रवासका चित्रवेखा च तथा सुवनसी हिनी। सुजीच्या गोपयनिता जीपराज्यप्रदाशुभा । च्यानव्हपूर्वा सार्देशी मध्यराजस्ता नती। क्रीमारी नारसिंदी च वाराष्टी नवदुर्गिका। चक्ताचक्ता मोदा नारी स्वनसुन्दरी। इस्रयद्वाहरा हासी इसक्या सुकोचना ।

रतिक्या रतिप्रीता रतियेषा रनिप्रदा। र्तिक श्वकोष्ट्रस्या विरुजा सुवनेत्रस्री । प्रशासदा दरेगांवा जामाहकुलवन्दिता। वक्षता वक्षतामीद्धारिकी यसुना जवा ॥ विवया वयपती च यसका व्यानभक्तिनी । वक्री वक्रक्टपा वक्रवी च सदी सिसा। व्यपराजिता जगनाया जगनायं वरी मति:। खेचरी खेचरस्ता खेचरतप्रदाधिनी । विक्षुवचाःसम्बद्धाः च विक्षुभावनतत्त्वराः। चन्द्रकोटिसुगाचा च चन्द्रानगमनोचरा ॥ सम्बद्धिया श्रिका च्रिमा तथा चिमञ्जरी वध्:। याद्वेश्ववधूः श्रेषां श्रिवभक्ता शिवाश्विता ॥ केवना निष्काला एउपा महाभीमा भवप्रहा। जीनतरूपा जैन्द्रती जिता मिनप्रमोदिनी । गोपासधनितानक्षा कुललेकानियासिनी । जयकी यसुनाष्ट्री च यसुनातीयकारिकी ॥ कविकसावभङ्गाच कविकसायनाप्रियो। क जिक्लावकः पाच निकानन्दकरी क्रपा॥ लपावती जुलवती केलासाचलवासिनी। वासदेवी वासभागा गोविन्द्रवियकारिकी ॥ नगेन्द्रकत्या बोगंग्री योशिनी योगकः पिशी। योगसिक्षा सिद्धरूपा सिद्धरिकानवासिनी । चित्राधिष्ठास्टरूपाच चेत्रातीमा कुणप्रदा। के प्रवानन्दराची च के प्रवानन्दराधिनी ॥ के प्रवाके प्रविधीता की भौरी के भ्रविधिया। रासकी काकरी रासवासिनी रामसुन्दरी। गोनुनाम्बतदेषा च गोनुनवप्रशयनी। लवङ्गाकी गारङ्गी गारङ्गञ्जलमञ्जला ॥ रलाजव अकपूरस्यवायस्यान्विमा। सुका सुकापदा सुकारूपा सुकापदायिनी। नारायकी क्रमा राधा करुणा करुकासयी। कारराधाकरामा अर्थी गोकर्याना गाम सिंका॥ सपिकी की लिनी चित्रवासिनी च जगनायी। जटिका कुटिका नीका नौकामरधरा शुभा॥ नित्रास्त्रनी स्टम्बती युवनी क्राधापीवरी। विभावरी वेश्वयती संबटा श्वटिनालका । नारायगप्रिया ग्रीला क्षामीपरिमोक्ति। इक्यातमी इता प्रातराश्चितववनी तिका ॥ नवीना नवनारी चनारक्रमजधीभिना। केमी देमसुखी चन्त्रसुखी प्राप्त प्राप्त शास्त्र । चार्रचन्द्राधरा चन्द्रवसभा रोष्ट्रिकी निमि:। तिमिक्तिक्वामोदमस्यक्याक्षकारिकी। कारनी सर्वभूतानां कार्यातीता किशोरिकी। किशीरवक्षभाकेशकारिका कामकारिका॥ का प्रेच्य दी का अकता का किन्दी कुल दी पिका। कालन्दनवातीरवासिनी लीरगेष्टिनी ॥ कादमरीपानपरा कुसुमामोदघारियो। कुसुदा कुसुदागदा कथापी कामवस्रभा॥ तर्वारी वेजयम्ती च निव्यवादिव्यक्तिया। विकारणप्रिया साम्याज्यरा विकापिमधानी ॥ विकाशिका विकायपूर्विकारणनिवासिनी।

तुक्रधी लोविका चैव तैतिकानव्यकारियो ।

शक्तिमासिनी प्रशासनतामञ्जलता तथा। योधिकासिकारमा च योधिहानक्षादियी । प्रेमप्रया प्रेमकपा प्रेमानव्हतर (द्वारी)। प्रेमचरा प्रेमदाची प्रेमश्राक्तमधी तथा ॥ लवाप्रेमवती धन्या लवाप्रेमतर (क्रूबी । प्रेमार्थसायनी सम्बन्धता निश्चतराष्ट्रसी । चावभावात्विता शौना यजानन्दप्रकाशिमी। कथिका ध्वत्तका केश्रमाश्चर्याह्में नी घटी। ज्ञाटीरवासिनी धृष्टाधृष्टकीया जनीहरी। जन्माकरोत्तरा जनकर्षियी भवभाविषी ॥ संधारनाशिनी श्रीया श्रीवानम्बद्भदायिनी। शिशिरा हैमरागाध्या मेचक्पातिसुन्दरी ! मगोरमा वेगवनी वैगाद्धाः देववादिनी । दयान्त्रिता दयाघारा दयाकः पा सुसेविनी । किशोरसङ्गसंसर्भागीरपक्रानगः कता। मनाधिनायवदना मनानायाधिरोषिकी । विरागक्षधना हैमपिल्ला हैममक्सना। भाक्तीरतालवनमा केवलीं पीदरी दकी। शुक्दवगुगातीता शुक्दविधवासस्त्री। विकलोत्क वियो कौवा कौ वियास रधारिकी । को वावरी को वक्तपा जगद्युपत्तिकारिका। क्टिस्थितिकरी संदारिकी संदारकारिकी # केश्रधीवालधाची च चन्द्रशाचा सुकोसला। पद्माञ्चरामसंरामा विन्वादियरिकासिकी ॥ विन्वालया भ्यामससी नसी चंतारराशिसी। भूता भविष्या भचाच भच्याचा भवातिसा 🖠 भवनाष्ट्रान्तका हिराया का प्राक्रमा सुवेशियाँ। रतिरङ्गपरिखागा वतिविद्या रसिधिया 🏾 तेजस्विनी तेजकः पा केवच्छ पचदाशुभा। सुक्ति देतुर्मे क्षिदेतुल द्विनी जन्म या गामा ॥ विभाजनेका विभाजी विभाजकुणसम्भवा। विशालश्च्याचा च विशालवद्रीरति: ॥ भक्ततीता भक्तिगतिभैक्तिवाध्या भवावति:। वामाङ्गद्वारियी विष्णीः शिवभक्तिसुखा-व्यासा ।

विजिताविजिता मोदमया च गगतीविता। ष्ट्रयास्त्रा देशकस्ता गळमाता सुरेश्वरी ॥ दु:खद्मनी दु:खद्मरा सेवितिश्वितसर्वदा। सर्व्याकृतिधानी च कुलचीनविनाशिनी । लवङ्गा पासक्रवसञ्जी सर्खीमध्यविकासिनी। याच्यातीला तथा राज्या रामनातीलनिभेरा 🛚 सर्वाङ्गसन्दरी गङ्गा गङ्गाजनमधी तथा। मञ्जिरिता पृतमाचा पविचक्कत्तरीपिका 🛊 पविचगुणभीलाह्या पविचायन्दराधिमी। पविषयुक्तसीसाद्धाः पविषयुक्तमाविका ॥ ग्रतिका गीतकुष्धना दनुजेन्द्रनिवारिकी। निकासराजी नेवांकी हेतुयुक्तामभोत्तरा ॥ पर्न्यतासिनियासा च नियासक्राग्राला तथा। सक्चारस्य क्षेत्रभाषा सञ्चासे फलदा शुभा ॥ भ्रायम् सुरुती भ्रामहारा खेचनिवासिनी। वसनाराजा सुन्धोयी वसनावसनास्ति: ॥ चतुर्भुवा वस्भवा च द्विसवा गौरवियशा।

राधा

वद्याच्या विद्याच्या च सुद्राख्या सुद्रस्थिती। प्राविषया प्रावक्तपा प्रावक्तपिक्यपाहता । क्षव्यशैसा कव्यदेना क्षव्यतीवव्यतत्त्रम् । क्रकारेमवती क्रकाभक्ता भक्तपणप्रशाः ज्ञवाप्रेमप्रेमभक्ता इरिभक्तिप्रदाविनी ॥ चेतव्यक्षपा चेतव्यप्रिया चेतवक्षप्रकी। खन्नक्तपा चित्रको कृति स्वाको कृत जलो दरी ॥ महोद्दी सहादुशंकालारस्यववासमी। चन्द्रावसी चन्द्रकेशी चन्द्रश्रेमतरिल्ली । वसुत्राव्यवस्था च वसुत्रव्यवासिकाः। क्रियाध्यता विद्या खुधा प्रेमरताविका ॥ हू भी इन स्नामतत्र हूं जी दनतत्र ऋषि:। नागरा नागरीयाचा नगरानम्बर्गास्यो । मागरा विक्रमपरा नगराक्रमभक्रता। जनाना चेसवती प्रयाज्ञकातर जिसी । प्रमाणिक्रमसिक्षाक्री सिक्षसाध्यविकासिका। मञ्जा मीर्यन्ती मेखना मीर्घार्यी । रममञ्जीरभूवाको रमभूवयभूषया । जन्माजनाजिका ज्ञाच्याया प्राविभी चना ॥ सताप्राचलावती स्वानस्राधिका। अग्रद्योगिर्जगरीमा विचित्रमणिभूवका ॥ राज्ञारसंबनाना च राष्ट्राश्चनकपियो। केलायदासिनी लख्यप्रायसम्बद्धाविनी । क्षवायतार निरता क्षयाभक्तपनाचिनी। वाचका याचकानस्कारिको याचकोन्ज्यका । चरिभूवचभूवाध्याः नन्द्युक्ताः क्रपापमा । क्षेत्रेतासधरा येथे ग्रन्थ्य (सप्रकाशिय)। चेडिग्रम्बस्य रूपाच चीडी वानगवित्रारदा ॥ **जजरानम्बर्जी च प्राकानम्**विद्यारहा ॥ पक्तिता पक्तितामुका पक्तितामस्कारिको। परियासनकर्मी च तथा क्रितिविनोदिनी । तथा संचार्थान्याच्या विद्यमनमनोचरा। विदुषी धीतिनगरी विश्वत्येमविवर्क्ति ॥ नादेनी नाहरूपा च नाहिन्द्रविधारियो। ज्ञास्यावस्थिता ज्ञास्या पारपदासिनी । कार्त्तिकवतकर्भे च रसगाचारिकी खरा। च्यकाना चानजतकी शिकालकानिवासिनी । सुद्रकोटाष्ट्रसंसर्गसङ्गदोवधनाणिनी । कोटिकव्यपेनावस्या कन्दपंकोटिसम्बरी क्षम्दर्भकोटिजनेनी कामनीजप्रदाविनी। मामग्राक्षिकोहा च कामग्राकप्रकाशिकी॥ कामप्रकाशिका कामिन्यकिमादार्थसिहिदा। यामिनौ यामिनीनाधवदना वामिनीन्वरी । योगे चरी चरयोगसिक्त हात्री (चरग्यहा। क्षपालमालिनी देवी सीमाधांमसक्परा । सपास्वितसुचा गौरया गुकातीता वर्तप्रदाः क्षया अभूतवेता जनाश्चिती शारहास्त्रिता । सितासिता च सर्वा वीकालावय्यमङ्गवा। विद्यार्थिविद्या माया च विद्याविद्यासक्तियो । वामीचिनीधाखरूपा ग्राव्यसिहाना-

कारियी। वागकायी वागमाता क्रीडाकीतुकरूपियी।

क्षरिभाषनभीना च करिसेननतत्त्वरा ! श्वरिप्राका श्ररप्राका शिवप्राका श्रिवानिता। नरकार्यक्षक्षेत्रको नरकार्यकाशिकी । नरेचरी नरातीता नरसेचा वराष्ट्रण । यशोदानिद्नीक्षीका यशोदाकोक्वाधिनी । यश्रीदानक्तशाका वश्रीदानक्तार्यदा ॥ वत्सनाकोषनाकाना करकार्यक्रियो। क्षर्रातच्यीर्भूभितच्योद्रीपरी पाकव्याया । तथा चुनस्की भौमी भीमा भेमी भगावका। विजयकोषिनी चीका प्राकासक्तरातया। पानाधिनी पानपाचा पानपानव्दायिनी। हुम्बस्रव्यवक्रमाद्भा इधिस्वयवतपरा॥ र्धिभाक्षाधिनी क्रामकोधिनी नव्दनाष्ट्रना। एतिलाप्ता नक्षयुक्ता यसुगापारको तुका। विचित्रकर्मका ज्ञवाष्ट्रास्वभावकतत्त्ररा। गोपाङ्गावेडिता च सक्ताव्यक्तार्थिमी तथा # रास्यक्षा रासर्तिराचवासक्तवासना। चरित्रा चरिताकः पा चरावर्यंतचेतवा । गिषीतचा च निषीता तथा दावद्दिविका। सुवतस्य स्त्रमा चैव सत्याभाषातिवेशिनी । मीरामस्य सली रामरामिनी रामधारियी। मिलिकोलाचिनी केग्री इरिद्म्बरधारियी। च दिवानि ध्यदाची च च दिकौतुक सङ्गला। इरिप्रदा इरिप्राखा यस्त्राजनवासिनौ ॥ तपः प्रदा जितार्था च चत्रा चातुरीतमी। तमिया तपरूपा च रीवरूपा यग्नीश्री है ज्ञायकामा ज्ञायमका ज्ञायानस्प्रदायिनी। ज्ञार्यवासना जलाराशिकी भाविनी तथा ॥ लणाचेरिकता भक्ता भक्ताभक्तसभिक्तिहाः श्रीलकार हिना दीना विरक्षियी हरे: प्रिया ॥ सपुरा सधुराराजगेष्ठभावनभाषाना । श्री हाम भावना मोदा सखोक्ताद्विधायित्री । स्यार्थेनुश्वा स्यासारचनेधरा शुभा। चालके चरपूष्याच कुवेरे चरवक्षभा॥ धनधान्यविधाची च जया काया इट्या इस्ती। प्रका प्रकारेशी च प्रकारार्थसासः प्रिकी । ज्ञानिमाशियाक्षीश्राकारिकी श्रीविशिशिया । राणसीनाशिनी भूतप्रेतप्राक्षविनाशिमी । सक्ते शिवराची च सती साध्वी श्राक्ती। पतिक्रमा पतिप्राचा प्रतिवासविकोहिकी । व्यक्रियाधिकी कव्यवासिनी कव्यक्तिकी । इस्रोतन् कथितं देवि । राधानःसबद्धस्यसम् । यः पठेन् पाठयेदापि तस्य तुष्वति माधवः ॥ किं तस्य यसुनाभिकी नहीं भि: सर्वतः प्रिमे । क्रबचेत्रादितीर्धेन यस्य मुखी जनाईन: ॥ क्षोत्रखाख प्रवादेश विंग भिश्वति भूतते ॥ वाचायो वचायचैन्यी चाचियो जनतीयति:। वैद्यो निधिपतिभूयान् यूदो सच्चेत ज्ञातः । वकाकता सुर।पानमित्यादीन्यतिपापतः। वटी सचीत देवेशि ! वलं वलं न वंश्व: ॥ राधानामसञ्चलक नमानं नास्ति भूतते । खर्वे वाष्यय पाताचे जिसी वा जनती अप वा ॥ नातः यरं समं स्तीमं तीर्थं नातः यरं परम्। एकारको युचिभूला यः पठेत् सुचमाहितः । तस्य समाधिसिद्धिः स्थात् प्रस्तयादा सुधीभने । कारकां पीर्श्वभाषां वा तुलसीसंत्रिधी प्रावे ! ॥ यः पर्छेत् ऋसुबाङ्वापि तस्य तत्तत् क्षलं ऋसः। व्यक्षमधं राजिसयं वार्षसासं तथाविधम् ॥ चतिराचं वाजपेयं चविष्ठोसं तथा सभम् । कत्वा यत्वजमाभीति श्वत्वा तन्यजमाभुयात्॥ कार्त्तिके चारमी भाष्य परिदा ऋगुवाद्य । सञ्चयुगक्तामां विकास्त्रवस्तिं जमित् ॥ ततचा अक्रभवने शिवस्त्र भवने पुन:। सुराधिनायभवने पुनर्थाति, संशोकताम् ॥ मक्रातीरं समासाटा यः प्रतित् ऋक्ष्यादि । विव्यो: साक्टपतां याति सन्धं वन्नं सुरं परि ! म मम वक्षगिरेर्जाता मार्कतीशागरामिता। राधानासमञ्ज्ञाच्या नदी जैकोकापादनी ॥ पव्यतेष्टि संयानियं अन्द्राधास्या यथोपितम् । मम प्रायाचमं द्वीतन् तद भन्ना प्रकाश्चितम् ॥ नाभक्ताय प्रदातकं पाक्षकाय कक्ष्यन। गास्तिकाय विरागाय रागयुक्ताय सुन्दरि ! ॥ तथा देवं महाकोचं हरिभक्ताय प्रहरि ! ! विकामेन बयाग्रास्त्रहाचे युग्यार्थभ्रीतिन ॥ राधानामसुधानारि सम वर्ष्ण सञ्चासनि:। उदुर्ने चिलया यज्ञात् पाता सदेखाना-यवी: ।

विश्वस्थाय यथार्थवादिने
विजल्प सेवानिरताय मिलती ।
दाने यथायत्ति सुमित्तमानसे
राधापदध्यानमराय ग्रोभने ॥
इतिपादाक्रमधुपमनोभूताय मानसे ।
राधापादत्वधाखाद्यातिने विव्यवाय ॥ ॥
द्यात् कोणं मद्यापुर्यं इतिमित्तप्रनाधनम् ।
जन्मानरं न तस्यात्ति राधात्तक्षपदार्थिनः ॥
मम प्रावा वेत्ववा दि तेतां रचार्यमे ।
गूवं स्था धार्यते हि नाव्या सेणकारत्यम् ॥
इतिमित्तिदियासर्थे गूवं संधार्यते स्था ।
श्या देवि यथार्थं मे गदितं लाव सुन्नते । ॥
भक्तास्य मे प्रवास्त स्मातः संदात् प्रका-

श्रितम्।
करापि नोचते देवि सया नाससप्यकम् ॥
किं परं लो प्रवद्धासा प्रावत्थां सस प्रिये।
कोनं सन्नं राधिकाया यमं क्ष्यमेव हिं॥"
इति नार्द्पचराचे राधिकासप्यक्षनाससमाभोउध्याय:॥॥॥ ( राधातनोक्षसप्यक्षनास्थाने
यथा,---

र्रेषर उवाच। "इति ते कथितं देवि किसन्यत् कथयासि ते। भोषी संपरसेग्रानि अर्थं वक्ता च ग्रायतः॥

वेयुवाच। विवदम्बन्धादेव प्रकाशि वाच् रोचते। कृदये तव वेवेश वागासकाशि वाण वे। वागासकावि सकाशि रचकाणि एचक् एचक्। वक्ति सव देवेश कुद्ये देव स्वतः ।

समया परमेश्वान सम्बद्ध द्यानिये ॥

र्षेत्र छवाच ।

पश्चिमा: परमेश्वान रह्यां गास्ति सम्दरी ।
स्वि सस्ये सर्वेश्वान सम्बद्धं गर्था ।

किचिद्याक्षद्विशानि मास्ति मे गोचरे विवे ।

यद्वद्धि सर्वेश्वानि रह्यां नथितं सवा ॥

देखनाच । ...
पश्चिमाः परमेग्राम रहकां कथम प्रभी ।
यदि मी कथते देव सवासि विश्वहं तदा ॥
रेकर खनाच ।

प्रस्य प्रिये करहाति एतत् प्रौएं कथं तव।
प्रौएलं यदि चार्महि रचकं कथणामि ते।
रचकं प्रस्य चार्महि क्षोचं परमदुर्जभन्।
क्षोचं यच्यनामास्त्रं उपविद्यास स्मलन्।
उपविद्यास देविष्य क्षात्रामं मनोचरन्।
सत्त् क्षोचं मचेश्वानि पद्मिष्यस्तं सद्दाः
एतत् पद्मिनीस्त्रीमार्थ्यं परमाञ्जतम्।
यक्षोकं स्र्वेतनस्त्रीय तव भन्या प्रकाश्चितम्।
वक्षा नीपश्चित्रीस्त्रीमार्थ्यं परमाञ्जतम्।
क्षा नीपश्चित्रविष्यस्त्रामक्षीचस्य नीक्ष्याक्षात्री स्वाविद्यासिक्षार्थं दित्रयोगः। ॐ द्वी
दे पद्मिन्ये राधिकाये। राधा रमस्रोक्ष्या
विद्यासक्ष्यवती क्ष्यप्रच्या वद्मा वामा
रचोगुनाः।

रक्ताक्री रक्तपृष्याभा राधा रावपरायसा । रम्भावती कः प्रशीका रहनी रक्तिनी रति:॥ र्तिप्रिया रसकीया रसप्रका रसायना। रासमध्ये रासकपा रसवैधा रसोतस्का ॥ रसदती रसोझासा रसिका रसमूबका। रसमासाधरी रङ्गी रसमृत्रपरिकारा ॥ क्मवा क्ष्यजितका कुलब्रतपरायका। कामिनी कमना क्वांनी कर्तिकस्मवनाधिनी। कुलिना कुलवती कामी कामचन्दीपनी तथा । कीमारी ज्ञाचार्यनता कामाना कामकः पिछी। कासकी क्षुवन्नी च कुलचा कुलपक्तिता । क्षवावयां क्षश्राक्षीच क्षवावकापरिकट्रा। काला वामसक्याच कामक्या खपावती ॥ चिमा चमावती चैव खेलत्खन्नगरीमिनी। स्रस्था स्वता स्वतस्थानी स्वतस्य विश्वारिकी। गरिष्ठा गरिसा गङ्गा गवा गोदावरी मनि:। मान्वारी मुक्तिनी मीरी मङ्गा मोञ्चलवासिनी। माल्यस्थी गामकुश्चला गुवा गुप्तिकाचिनी । चर्चरा धर्मादा धर्मा धनस्या धनवासिनी । ष्टवा प्रवायती घोरा घोरककाषिय जिता। चना चन्द्रभा चैव चन्द्रमूर्तिपरिच्हरा। चलक्षा च चलाच्या चचला चार्यभूषका। चतुरा चाराधीला च चन्या चन्यावती तथा । चन्द्रसा चन्द्रकता चाववेग्रा विनोदिनौ। चन्द्रचन्द्रमञ्जूषाङ्गी चार्चङ्गी चन्द्रभूषया । चित्रियो चित्रस्था च चित्रक्रांचेयरा यहा। इश्रक्त इश्वेदधी चेतक्त विश्वादिकी !

इत्रातका च इत्राङ्गी इत्रही इत्रमानिनी। कुरिसाव्यसधारीया इदावेशनिवासिनी । इटीलतमराजीवा इटीलतविकाकता । जधनी च धगमाता जननी जन्मदायिनी ॥ चया जेची च चरती जीवनी वशर्मिकाः जीवा जीवसक्या च जासविश्वंतजारिकी । भरम्भविष्णेवश्रेष्ठा चराष्ट्रेतुष्णेराषायौ । अगरागम् जनभी जनविभी जनाबाहा । अञ्चारवाष्ट्रिणी अञ्चा अञ्चार्शनकरावती। टक्कारडिकी टक्का टक्किता उक्करिकी । चनरा कमरा कमा कमकमा च कनुरा। **होक्ति। ध्रेवनियोधा एक हेक्तिराजी चना ॥** सामित्री चिपचा तीर्घवाधिनी चिद्द्रीचरी। (चित्तीकच्यी चेजीकातरकी तरके तर: # तापक्षकी तथा तथा तपनीया तयावती। तापिनी जिपुरादेवी जिपुराकाकरी यहा 🛊 जिलचा तारिको तारा तारामायकमोहिनौ । चेनोकाममना तीर्था तुरिता वरिता वरा॥ हका तरक्रिको सौर्घा चिविक्रमविक्रारिकी। तमोमयौ तामधौ च तपस्रा तपसः प्रजा ॥ चेजोकाकापिनी तुरा व्यक्तिस्तुद्धा तुला तथा। श्रीकोकासो चिनी तूर्वा चिनोकाविभवप्रदा॥ विषदीच तथातथाति सिर्ध्यं सचित्रका। ते जोक्टपालप:पाराजियुरा चिपद्ग्यिता ॥ अयी तन्त्री तापक्षरा नपनाक्रणवाक्षिनी। तरिचारिकतान्या निमता तरकौष्रिया ॥ तीत्रपापचरासुकात्रुक्तपापतन्त्रपात्। दारिक्रानाधिनी दाभी दक्ता देवा दवावनी । दिवादिवस्तरमाच दीचादचादमादगा। दिखरूपा दिखमार्श्तरेशिकप्रायनाग्निमी । हताच द्रतकः पाच दन्द्रमूक विवासियो। दुर्माराद्मजीया च देवकार्णकरी सदा । देवप्रिया देवयाच्या देवा देवधिया सदा। (दक्षपानपरदाक्री च दीर्घादा दीर्घनोचना ॥ दुर्श्वेषकासद्वा दोग्पी दूषसप्तिता। दुग्धा बुम्हद्राभाषा दिका दिवानिपिया । बुनदी दीनग्रस्था दिखा देख विद्वारिकी। दुर्भमा दरिमा दामा दूरशी दूरवासिनी॥ दुर्विगात्मा दयाधारा दूरसन्तापनाणिनी। दुराभ्रया दुराचारा हाविशी हिच्चिसुता । देळशुद्धिकरी देवी बहादानविद्धिदा। दुर्वे हिनाभिनी देवी सततं दानदायिनी । हानहाजी च देवेशी धावाभूमिविमाहिनौ । हरिदा हरिएकदा देवताग्रहपंख्यिता ॥ दीर्षवसकरी दीयां दीर्घण्या दयावती। इक्तिनी इक्तनीतिच दीप्रदक्षधरार्थिता। हानार्भिता दवदया द्रवीक निवसा परा। दुष्टबन्तापश्चाम्या च दात्री दवसुरोक्षिती ॥ देवी दिया बनवती रान्ता रान्तचगप्रया। शरिप्राहितटा दुवां दुवांस्काप्रचारिको ॥ धकेक्या घकेधुरा घेडक्या प्रतिभूगा। येव्हाना बुनवार्शा धर्मकामायमी चदा ।

अस्मिकी धर्ममाता च धर्महाकी धनुर्देश। मानी भोगा घरा धन्मधारिकी प्रतक्षकाती। धनदा धन्नेदा धन्या धन्यदा धान्यदा धना । यन्या धनाधिकः पा च धरित्री धनपूरिता । धारका धनक्तमा च धनेना धनेन प्रचारियी। धिनेको अनेतनाच्या घनिकामकि प्रिती। अमेपचारनिरता धमेनस्पा भुरमारी। चतुर्मियाधरी बाकी बतुर्मियाविशारहा । निरानका निरीका च निर्मायदार्थ शिता। निर्देशकपर्यी दाची निक्ती नाकनाधिका । नारामुखी निविद्वज्ञी विकक्तपप्रकाशियो। नमस्या निर्वेषा नन्दनता नृतनस्विधी ॥ निमेता निमेताभावा निरुक्ता निरुपचपा। निवानन्दस्यौ निवानिका न्तनविश्वचा॥ निविद्वा नीतिधेया च निकासपद्दीपिका। नि:श्रष्टा च निरातष्टा निर्नाधितस्यासनाः ॥ निमेता पक्षणभनी निमेत्रकासनिधिमी। निरवदानुसम्बो निकानम्खरः विश्वी ॥ निर्मेषा निर्मेषच्चाता निविद्वक्रमेषच्चिताः निकोनसवानिक्रतप्तानस्क्रामानिरञ्जनाः। निरुप्तती निरातका निर्देश निकासासामा । निरवद्या निरीधा च निरञ्जनपुरस्थिता # पुरवयमदा पुरवक्ती पुरवस्तानी । पुर्वक्तपा पुरुवहेडा पुरुववहीता च पावनी ॥ पूजा पविचा परमा परा पुरुषिभूवका। पुगयदाची पुगयक्षरा पुगया पुगयप्रवाश्विती । पुगमदिका पुगमवती पूर्विमा पूर्वे चक्रमा। पीर्वभाषी पदा पद्मा पद्मता पद्मता स्वजी ॥ पश्चिमी पद्मवक्का च पद्ममासासरा सदा। मद्मोद्भवापरच्याच परमानन्दऋषिकी॥ मनास्त्रा परमाच्च्या पद्मश्रमेनियासिनी। मावनी च तथा पूता पविचा घरमाकता। यद्याचिता पद्मसंख्या पद्ममाता पुरानशी। पद्मासनगता नित्या पद्मासनपरिष्क्ष्या ॥ युक्तपद्मासनगता रक्तपद्माश्वमा तथा। गौनपद्मासनगता ज्ञाकापद्मास्थाता तथा ॥ परायदायिनी पद्मवनवासपरायका। प्रकाशि नौ प्रसन्दाच पुरस्कोकाच पावनी ॥ मलक्ष्मी मलक्रामिलनी पलकः पिकी। पुर्वन्दीकोचना पुक्षा पुक्षकोरकाम्बनी । मजिनी पाजिनी जेवा पुक्रक्टाटिनपासका। विश्वमाताच विश्वभी विश्वा विश्ववर्षिया ॥ जवाया जावाकी जाकी जवादा विस्तासना ! वसुना वासुना वसी वसरी वन्राधिनी श विकाला विकसासाचा बच्चभाग्यविकोचना । विचानिचा विकासकी वैद्यार्थी विद्यावसभा । विरूपाचिपया देवी विभूतिविश्वतीस्की। वैद्यवेदरता बाक्षी वेदाचारसम्बिता। विद्या विद्यावती वन्द्या द्वचती ब्रह्मवादिनी । नरदा विप्रसुष्टा च वरिष्ठा च विश्वोधिनी ॥ विद्याधरी वसुगती विश्वद्वा विश्वीधिता। व्योगस्थानावती वामा विभावी विवुधप्रिया ।

अबिनिगाधिमी विशा बक्षस्या वरानना । वासिनी प्रकानवनी प्रकासकायशास्त्रिकी । मक्कविष्णुखक्या च सदा विभवविदेशी। विभाविकी चापिकी च वापिका परिचारिका। विषदाक्षिक्रा देवी विनववस्थारिकी। विषयशीक्षं इची विषयीवातातता । वेक्षवाद्यपरा देवी वेक्षुश्रुतिपरायवार। वर्षे खिनी वलकरी वलकता विवस्ति । विपामा विधिका चैव विकल्प परिवर्णिता। बिह्न हक्ती देवी विधिविक्तिसंग्रया । विचित्राक्षी विचित्राभा विच्हा विभव्नवर्द्धिनी। विजया विजया बच्चा वामदेवी वरप्रहा । विवती च विश्वाकाच्यी विश्वानविश्वमातिनी। भना भोगवती भवा भवाणी भववासिनी ॥ भूतवाकी सववदी सक्तवकार भवागवाः। भक्तिदा भयाषा भेरीभक्तादुर्गप्रदाशियो । भागीरची भावमती भागादा भगनिविता। भवप्रिया भूनतुष्टिभूतिहा भूनभूवका । भोगवती भूतिमती भवक्या धमिश्रमा। भ्रिहा भक्तिसुक्तभा भागाङ्खिकरी यहा ॥ भिच्चमाता भिच्चनिमा भवा भवसक्तियो। सहामाया माहप्रिया महानदा सहोदरी ॥ मतिर्मीत्तमें नोचाच सदासक्र तदायती। महापुरवा सहाराची सेयुनांप्रयक्तालना॥ मनोत्रा मालिनी मात्र्या मकिसालिक्यपारिकी। स्विता भोषकरी भोषक्ती महोकटा ! मधुपानरता मदा मदाधूर्वितलोचना । मधुमानप्रमत्ता च मधुजुन्ना मधुन्नता । माधवी माजिनी मान्या मनीरयपयातिया। मोचेत्रकंप्रदासत्ताः सङ्ग्रापदावनात्त्रताः ॥ महाप्रभाषा महती क्याकी मीनवीचना। महावादिययस्य महाची महती कता ॥ रिक्तिकपा महासुक्ता मिकमाथिकाभूषणा। सुक्तापनविचित्राङ्गी सुक्तारिक्षतनाशिका । मचापातकराशिकी मंगीनयनन किनी। मदामानिकारचिता सदाभूवकभूविता ॥ सायावती मोचचनी मचाविद्याविधाहिनी। मदामेश सदाभूतिमेदासाया प्रिया सली। भगोधरी संघोषाया संचास्यविभूषिता। महामोरपविश्वति सहामस्तरायिती। यश्चिमी यशोदा च यसमावारिश्वारिशी। योगसिंडिकरी यचा यचेश्वमास्त्रिया ॥ सम्रोही सम्मानका यजनीया यहास्करी। बोमबीनिर्धोमितिहा बोमिनी बोमनुहिदा । योगपुक्ता ममाधारविद्विषेषीकथारिकी । वसुनाचकसेवा च यसुनाचकचारियाँ। यामिनी वसुना बाज्या यमजीकिनवासिनी। जीका जीक विकास च बीक तुक को जमा जिका । कोकाची बोकमाता च कीकानन्द्रप्रशिकी। को बद सुर्जीक साची जोवाली अभिवासिमी ॥ लोकंचयविषासा च कच्चकच्चकच्चिता। कौजाजोका च वावस्था लिख्या वसदीकृता ।

वासुदेवप्रिया वासा वसकासमयप्रिया । वासनी वसुदा वचा देखवादपरावसा। वीकावाद्यप्रमत्ता च वीकावाद्विभूवका। वेखवाळरता चैव वंशीनादविभूवका । शुभा श्रभरति: श्रान्तः ग्रीश्रवा ग्रान्तिविषशः। भीतका भोषिता भोभा श्रभदा श्रभदायिकी ॥ प्रिविधया भ्रिवानमरा भ्रिवपूचास तत्पराः। शिवस्तुत्वा शिवसत्वा शिवनिक्यपरायका ॥ श्रीमती श्रीनिवासाच श्रुतिकत्वा गुभवता। मुद्धविद्याचयकरी सुभकर्षी सभाग्रवा ॥ ञ्चनावन्दा ज्वति: श्रोजी श्रिवप्रसपरायका। ग्रोषणी सभवानां च ग्रालिनी (प्रवन्तेकी । वक् गुकायुपदाकानना वक्क्नश्रुलिकः विमी। सरना सुप्रभा सिद्धा सिद्ध सिद्धिप्रदाविती ! सेवासका सती सः ता सः तिरूपा सदाप्रिया। चन्यतारा सुनि: सुद्धा स्तवनीया सावधिया ॥ म्येग्रास्थेगा सीखा कीलसीभायदाधनी। च्याच्या स्था सादा स्थावेपप्रमोहिनी॥ स्वगंत्रिया ससुद्राभा सम्बंधातकनाशिती। संवारवारिकी राधा शीभाग्यवर्श्विणी खदा॥ इरिया हिरग्याभा हरियाची हिरग्त्यी। इंगरूपा इरिहामा इरिडमी मुचिसिते। चिमदा चाजिता चेमा जुमचयहाविधारियी। च्यपरेकं ख्या प्रौढ़े स्वराच्यरसम्बन्ध । क्तोचं तक्सनासास्यं स्वरचक्कनसंयुतम्। व्यक्तपा व्यक्तपानमा व्यनमाश्वसदायिनी ॥ व्यक्तदाना व्यक्तीका च व्यक्तदा व्यक्तवा । व्यवाधवक्षभावना व्यथीतिसम्भवा प्रिये॥ भवत्तवकास्याविष्टिमाचामराजिता। व्यनाचानामभौष्टार्थेसिहिदानस्विहेनी ॥ चिमादिगुवाधारा चागयमालिक दारिकी। व्यक्तिवर्णयाहुनक्या च श्वारियो ॥ चित्राणस्ता दूती चश्योगसमन्तिता। वाणुना वानविक्ता वास्त्रसाथिति । भागमातीयोक्त्याच भागमान्डतकः विकी। व्यत्रनास्या पारा व्यतनास्यदायिती ॥ व्यर्थेदा व्यवदा व्यर्था सदा व्यवस्ताविकी। व्यविद्यानानग्रमनी व्यवतकेमतियदा ॥ च देवविष्ठसं चन्ती चार्रवगुक्तगुन्मिता। व्यक्तावनाशिको देवी व्यवकार्यहरूपिकी ॥ व्यक्रियापसंख्यकी व्यक्तिसहस्वतामधी। अवोदा अकता देवी अज्ञानतिसिरप्रहा ॥ व्यवस्था देवी व्यक्तिसमितिको हिनी। व्यनवद्यपरिक्तिता व्यक्षनभाकतक्तिकी । भारीमदाची चाननदा चापन्नातिविना(प्रजी। आविकेषा वाद्यसा वाप्तविवासहा प्रयाः काष्याविनी च कालस्वाकापदाइस्टरप्रदाः रटारतिरिटदाची र्छपूर्ययकप्रशा इतिकासस्त्रतिः भैता द्वान्त्रनप्रनद्वाः। इटा च इटकमा च इक्षाहिमस्तिस्ता । इन्दिरा इतराचीच इनक्कार इधारिकी। इकामीसेवित्रमण् इक्तिम्मीतिण्यिमी ॥

र्चरी रेशकनगी रेशसीचर्यदायिमी । खतङ्गप्रसिर्धयुक्ता उपमानविविज्ञिता । उत्तमशोकसंसेचा उत्तमोत्तमक्रिया । उचा उपा उधारामा अभिवा च श्रविकिते। **अक्षा अक्षातनो च अर्द्धारा च अर्द्धगा ॥** कर्इचारा कर्वशोभी खपपापविभाषिभी। कवित्रस्युता ऋहिकर्यक्षणाधिनी । कतन्या करित्राकी कर्मण क्रम्यस्टिपियी ऋतुप्रिया ऋणभाता ऋचाचिन्धं समार्थेशा ! ऋतुनच्याक्षा च ऋतुमार्गप्रवृश्चिति । र्यातासिक्यक्षा रमेनायुत्राविभी ॥ रेचर्यतप्रेक्या च रितरे ऋधिरीमा ॥;। चोनसिन चोनधी च चोनीनादीचदाविनी ॥ बोद्वारजनगै देवि बोद्वारप्रतिपादिता। भौरार्थप्रकरा भन्ने भौगेनी वश्वित्रवाष्ट्रा । वांत्रवस्था च ककता कमा कमानिका तथा। व्यमुनाची च वामाना व्यमुक्तिमामुकानमा ॥ वांनुमाली बांनुमती बांधीश्रांशांशसमाना। व्यत्यतासम्बद्धाः भन्ने व्यवस्त्रश्लोभनस्त्राः॥ क्येंग्रा कर्यदाकी च कर्यक्ष्मा क्रमावता। प्रया नामान्तरं भने ककाराहि वरावने ! ॥ व्यवनसन्दरं गुद्धं निक्तीनीत्वनग्रास्थिती। कुटला कवबा काला कर्मकालविशाशिती ! कमला करपकतिका किलाक्सवनाधिकी। कमनौयकता कर्या कपहिंपूकनप्रिया॥ करमञ्जलमाभाषा बदा कोकनदेशका। का जिन्दी के जिन जिला का का का द्वारा जिना । काम्नाकोकजयाकमाकमाकमाभगोकरा। सक्तिनी सक्धाराभा समा समेक्सारिकी । विकित्राभिनौ खब्गा खब्गेन्द्रतनकाहिता। खेचरी खेचरी विद्या सागतिः स्वातिदायिनी ॥ खक्षिपार्थेषपापीचा खलहहिवनाशिनी। कारीन नव्यवहोषा सङ्गसदाक्ष्यारियी । सरसन्तापश्मनी सरदु:सनिकाननी। गुष्टामन्यमातगरिरी मन्यनंत्रगराप्रया ॥ गूरुक्तपा गुकावती गुक्की गीरवरक्षिकी। यहपीकाहरा गुप्ता गर्किक्समना प्रिया। चान्यवजीचना चाव चार्वक्री चावकः पिकी। चन्द्रचनिसक्ताक्षी चन्नीया चिर्द्याता । चारचन्यकमालाएगः चलिताच्चेषदुष्कृतः। चारिताचेषष्टिका चारताचेषमस्ताः । रसच्चनधिलाङ्गी रलाङ्गी रलमाविका। युक्तचन्द्रनिक्ताङ्गी युक्ताङ्गी युक्तमा (तका ॥ प्रीतचन्दनिक्ताली पीताली पीतमालिका। जन्म चन्द्र चिक्ताक्षी जन्माकी जन्म मालिका ॥ त्रक्षवस्त्राचा सुक्षवस्त्रीत्रका। रक्तवकापरीकाना रक्तवकोत्तरीयका। पीवनकापरीधाना पीतनकोत्तरीयका। क्रकापरुपरीधाना काळापरीत्रीविका । हन्द्विने यही हाधा लगाका संप्रकाणिकी। पश्चिमी नामिनी गोपी कालिन्दी व्यवगासिनी । गोगीचरप्रिया सत्या सदा नगरमोहिनी।

निपुरा निपुरावेषी चित्रराज्ञाकरी वदा । विपुरायविकवेता विपुरायरिका। नियुरापुरचंस्था तुवा राक्षा महिनौ परा । नानासीभाव्यसम्बद्धाः वानाभरवभूविता । कोचं राष्ट्रधमामाव्यं कथितं तव अस्तित: ३ रतत् स्तोषच मकच कवचच बरावने। कार्यो कार्ये च देवेशि प्रपत्ने हुयदि मानवः ॥ खपासा राजिकां विद्यों नेवर्ण कमवेषायी। नचुकावेन देवेशि जपनिवापि सिधाति ॥ पश्चिमी राधिका विद्या उपविद्यास निकिता। मचाविद्यों भद्रेज्ञानि जपान्त यकतः स्वयम् ॥ प्रकटं परमेज्ञानि राज्यासकीय सुन्दरि !। प्रसा नाम यहका कि प्रकट यमु श्रक्ति । सम्बस् काविका याचात् राधाप्रसातपद्मिनी। है जाक रावे गोनिन्द इस्सुवार्थ वसत: ! चरासी नेकाभो देशि समंबंधि प्रकाशते। गोविन्दो पसु देवेशि अर्व विप्रतसन्दरी । विनासकां विना चोर्स विना पूर्णा विना विजन्। विना गर्न्स विना पुर्व्य विना निक्योदियाँ क्रियाम् ॥ प्रामायामं विका ध्यानं विका सूत्रविष्ठोधनम्। विना जर्प विना दावं येव राक्षा प्रकीदति ॥ राधायप्रस्नामाख्यसीत्रमार्गेय पानंति । यो जरेरी व्यवं सन्तं राधिकासका सेव च 🛊 स पतिनरके घोरे याविष्णाचनुद्रेशः। श्रुला गुरुत्तुखाकानां विवादी भक्तितत्त्ररः । ततः प्रवरी कुमारिकविद्यतिनंकाकम्। पूर्काभिषकचिक्तास्य ततो गुरुपदार्थनम् । विना पूर्वाभिवेतचा भवास्त्री पारमिच्छति। षात्रस्य तस्त्र दुर्नुहेनिरये प्रतनं भवेत् ॥ चलं चलं सदेशानि चलं चलं वराम्यदम्। भवास्थितरयं नास्ति विना पूर्याभिषेचनम् ॥ नानामभपुराकानि वेच्वेदाक्रमास्वातः। मधोहतं मचिश्रानि सारं पूर्वाभिवेचनन् ॥ तसात् सर्वप्रवज्ञेन कुर्यात् पूर्याभिष्यनम्। क्षता पूर्वाभिवेशच पर्छत् राधास्तरं प्रिये। स्तवपाठाकाचेग्रामि स भवेड्रवनन्दनः। क्षीर्ज सञ्चलामाकां न यस जमती महम्॥ राभाक्तव्यक्ष देवेणि तस्य यापपतं प्रदेशाः। कुम्भीपाने च पंचीत बावरे ब्रक्समः ध्रम् । निकारानां यथा श्रेष्ठा अवेद्वासीरथी प्रिमे । विकारायां सवा प्राप्तः प्रक्रतीयां यथा सती ॥ पुरुषायां यथा विक्तृतेच नावां वया ग्रग्री। कावात्राच तथा खेलं राधाकोत्रमहं प्रिये। जपपूजाहिकं बहुबहुविजिष्टोमाहिकनाया । बीराक्षाक्षीचपाठस्य कर्ता नार्द्यति योष्धीम्॥" इति वासुदेवरक्को राधातको दार्चि ग्रत् पटके सप्तानकोत्रम्। 🛊 । व्यय राघानव्यम्।

्षीधार्थ्यस्य वाच । "बीकासवासिन् भगवन् भक्ताव्यक्षारम। राधिकाकवर्षं पुर्धं कथमस मम मभी । यशक्ति करका नाच चाचि सी दु:खती अवात् अभेव प्रदर्श नाय शूक्तपायी पिनाकष्टक् व

राधा मीमशाईव जवाच। अध्यक्ष जिस्ति तुम्बं कवर्च पूर्वेक्षचितम् । सर्भरकाकरं पुरसं सम्बद्धावरं परम् । ष्ट्रिंभितिप्रदं वाचात् सुक्तिसुक्तिप्रवाधनम्। चैलोक्याकर्वेयं ऐवि श्वरिसातिश्वकार्यम् । चर्मच जबरं देवि चर्मश्रजुभवाग्रहम्। धर्मेवाचेव भूतानां मनोहत्तिकरं प्रम् । चतुर्द्वासिक्तिजनमं बद्दानव्यकरं परम्। राजक्रवाचनेधार्या यक्तार्या पणवायकम् ॥ इटं कावच्यमञ्जाला राधासम्बद्ध यो जपेत्। स माप्नोति पानं तस्य विज्ञक्तस्य पदे पदे ॥ ऋविरक्त सकादेवी ३ तुष्टु प्क्न्द्रः प्रकीर्तितम् । राधासः देवता प्रोक्तारां बीजंपदिकी तितम् ॥ धर्कार्यकाममोचेतु विनियोगः प्रकीर्त्ततः। बीराधा में भ्रिरः पातु जलाटं राधिका तथा ॥ इषभाषुक्षता दन्तान् चित्रकं गोपनन्दिनी । चन्त्रावली पातुसर्का (क्षकां क्षव्यप्रिया तथा । कब्दं मातु चरिप्रामा चुद्यं विजया तथा। बाष्ट्र दी चन्द्रवता उदरं सुवलस्था। कटिं योगान्विता पातु पादी चौभक्रका तथा। नसान् चन्त्रसुखी पातु गुज्की गोपाजवसभा । सुखं विधुसुखौ पातु गोपौ पदतनं तथा ॥ नुभग्रदा पातु एषं क्वाची श्रीकान्तवक्वभा । गुन्तादेशां जरा पातु इरिकी पातु सर्वतः । गाकां वाकी सदा मातु धनागारं धने नारी। पूर्वी दिशं कथारता कथाप्रायाच पश्चिमान्। उत्तरां इरिना पातु दिख्यां द्वभावृत्वा। चन्द्रावली नेश्रमेव दिवा खेड्तमेखला॥ चौभाखदा मध्यदिने सायाचे कामकपियी। रोद्री प्रातः, पातु सांहि गोपिनी रजनी चये। चेतुरा सङ्गवे पातु कोमका च दिवाईके। शेवापराक्षसमये श्रमिता सर्वसन्धिष्ठ ह योशिनी भोगसमये रतौ रतिप्रदासदा। कासे भी कौतुके जिलां योगे रतावली मम ॥ धर्मदा धर्मकायेषु राधिका स्रथमानचा। इस्तित् कथिसं देवि कवर्चपरमाङ्गुनम् ॥ धर्मरचाकरं नाम मद्यारचाकरं परम्। शक्तांचिश्विस्तासा स्थात् यद्यकानसि वर्तते ॥ राजद्वारे सभायाच संयामे श्रज्जद्वे। प्रामार्थनाग्रसमये यः पठेत् प्रयतो नरः। तस्य विद्विभेषेद्वि न भयं विद्यति अधित् । व्याराधिता राधिका च तेन खर्ळा न संध्र्य:। शक्राकात् इरेर्नामयह्यात् यत् क्लं लभेत्। तत् फलं तस्य भवति वः पर्छत् प्रयतः शुचिः। इरिवारीचना चलमकितं इरिचन्द्रमम् ॥ क्रता विश्वाला भूकों च धारयेत् मक्सके सुचे। क्षके वा देवदेवेशिय च इरिर्वाच संश्रमः॥ क्षवच्या प्रवादेन बचा खरिं क्रितिं इरि:। संचारचार्च विवयं करोशि क्रवते सवा । विधावाय च शुद्धाय विरागगुष्पशौष्टिने। द्धातु कृतचसम्बद्धमन्त्रका नाक्रमाञ्चात्॥<sup>2</sup>

द्वि बीनारदपचराचे प्रानाचतवारे पचराचे

सर्वरचाकवर्षं सम्राप्तम् । 🖝 । (राध्यसक्तीक्त-राधिकाक्षयचं यथा,---

देख्याच । "देवदेव सङ्दिव व्हिष्टिख्यासमावादकः। राधिकाक्षयचं देव कथ्यसा द्यानिधे ॥

देशर खवाच। ध्यक्ष देवि वरारोडि कवर्ष अनुसोक्ष्यम्। गोपितं वर्ञतकीत इहानी प्रकटी जतम् ॥ या राक्षा चित्ररा दूती खपविद्या सहा तुसा। उपविद्याक्रमाई वि कवर्ष ध्यक्क पार्विति । जगपूजाविद्यागस्य पतं सम्बंधविद्विद्यु । यज तज न यक्तर्य कावर्ष गोपिलं मणत्। भक्तिद्दौनाय देविधा द्विजनिन्दापदाय च। न मूदया चिवास वक्तवं प्रमेश्वरि । शिष्याय असियुक्ताय प्रसिद्यारसाय च। विकाराय विशेषक गुरुभक्तिपराय च॥ वक्तर्यं परने भारति अभि व्यव्यंत चात्र्यकाः ॥ व्यस्य कीराधाजिनीकामञ्जूषकावच्या शीमिका ऋविरतुरुप्रस्यः सीराधिका देवता सन्धा-विद्यासासमगोध्ये विभियोतः ॥ ॐपूर्वे च पातु सा देवी सिकाकी सुभदाविकी। च्री पश्चिमे पातु सत्या सर्वकासमपूरकी। यान्यां ची जानवसी पातु सर्भकामप्रकप्रदाः उत्तरे पातु भना भी भनग्रिक्षमभन्ति। करं यातु सदादेवी की कवाप्रिया यश्चिनी। व्यथक पातु मां दंवी हैं पातानतनवाधिनी ॥ च्यधरे राधिका पातु से पातु भ्रद्यं सम । नमः पातु च सन्नोङ्गं बयुता च युनः पुनः । सर्ज्ञ पातु में ऐवी र्ज़्यरी भुवनेत्वरी ॥ यें चीराधिका वे ची यें ग्रिय: मातुमां की सी राधिकाये सी सी दश्ववाहु रश्वतु सम। की की राधिकाये की की बामाक रचतु पश्चिमी पद्मगन्धिमी। ऐं द्वीं राधिकाये छैं रें दचपादंरचतु सम । की की पें रें राधिकाये भी नी ऐं रें की की 🍪 सर्वाष्ट्रं सम रचतु। औं राधिकावे की नामपादं रचतु सदा पश्चिमी। क्षीं राधि-कार्ये चाँ चाचियुमं रचतु मम। ऐ राधि-काये ये कर्ययुग्नं सदा रचतु मन। भूरे राधिकाये भी नाचायुग्नं चरा रचतु सम। अं की राधिकाये अं की एनामंक्तिं सदा पातु सरस्रती। ची शवनेचरी सकाटं पातु क्षों काकी से सखमक्क बदा पातु। क्षी की दी महिषमहिंगे दी दी महिषमहिंगी हारकावाधिनी सचसारं रचतु सदा मध। एं को ये भातकी सुदयं बदा मम रचतु। ची रे ची जगतारा गामियशं सदा रचतु मम। सी ऐं की सुन्दरी सी ऐं की काधिकार्व किङ्गमार्थ रचतु सम। कं से वं एषियो गुदमक्कलं रचतु सम। ऐ ऐ ऐ तकता है है है जनक्ष रचतु सम। इसी भेरवी इची: कामहयं रचतु समा। की

ल्लाज्ञ पूर्वा की बाटा रच्यु सम । ऐंकी ऐं बीक्षवं यहा पातु एडदेशं सम । 🧀 सदा-दैव: पातु सर्वाक्षं मे 🧈 नारावय: पातु चर्नाष्ट्रं सहा सम । 🕩 🧈 सकाः पातु सहा गोर्च दक्तिकीनाय:। यामिनी सत्तमामा य वैद्याणामुदती तथा॥ वाच्या निषद्भा च भना गर्याचता तथा। श्ताः सर्वा प्रवस्यः श्रीभगस्याः सुकीचनाः । एक्रीयुक्ती धन्तु दिन्ह्य सततं न्यभद्योगाः। 🕉 नारायकाचा गोविन्दः भिरः पद्मद्वेचनः ॥ सर्वाष्ट्रं में सदारचेत् केश्वः केशिका चरिः। इतीषं कवयं भन्ने चैजीक्यमञ्जनं सभम् ॥ भशिषाः परवेदानि उपविदासि सङ्गतम्। बः पहेत् पाङ्येष्ट्रापि चतते भक्तितत्परः ॥ निराक्षारी जज्ञकाशी चयुतं वस्तरे वहा। सर्व घरमेश्राम पश्चिमी वश्चतास्थात् ॥ यत्तर्ते कथितं देति कवचं भवि इकंभम्। माचना चना विकास प्रतित् संबद्धारं यदि ॥ यश्चिमी वृद्धसायाति तहेव नगनव्यति । व्यक्तिवेष विभागित थ: पठितृक्तवर्णं परम् ॥ विक्षुजीकसमाञ्चीति नाम्यका वचनं सम । संबोध्य पूजवेदियां सङ्घादियां वरावने ॥ प्रकटाचे भिदं देवि कवर्च प्रपटितं बदा। अञ्चाविद्यां विना भन्ने यः पठेत् कवर्षं प्रिये। शहैव सहसा भन्ने कुम्भीपानं व्रचेत् प्रिये ॥" इति वाह्यदेवरचन्त्रे राधानको एकजिंद्रान् यष्टलः ॥) व्यथ राष्ट्राक्तीत्रम्। "कोजच सामवेदोत्तं प्रपतित् भक्तिपूर्णकम्। शाक्षा राक्षेत्ररी रच्या परमा च परात्मन: । रायोद्भया हत्यकान्ना हत्यवचः खत्रस्थिता। क्तकप्राकाधिकेनी च सङ्गानिक्षप्रकर्णि॥ चर्मचा विकासकाच च सकासका चनातनी। अञ्चलक्या प्रसातिकातिग्री वापरा ॥ श्रन्दायनेशा विजया यसुनासटवाचिनी । जीबीकवासिनी जोपी जोपीशा जोपमाळका। भानका प्रस्मनका नक्तकावासिनी। ष्ट्रभाष्ट्रस्ता शाना नामा पूर्वतमस्य च । काम्बा कावावनीकचा तीर्थपूता सतीनिभा। सप्तकिंश्य नामानि वेदोक्तानि शुभानि च ॥ षारभूलानि पुर्वानि सर्वनामसु नारदः। थः; पढेन् चंथलः; शुद्धौ विष्युभक्तो जितेन्द्रियः; 🛭 इक् वे निकालों लक्ष्मी लब्धा याति हरे: पर्म्। ष्ट्रारिस सं परेदीसां जभते गाज संग्रय: ॥ भक्ती जज्ञपनिव स्तीवसिक्तिवेत् वृतम्। क्तीचकरग्रमाचेय चीवजाली भवेतर: । मदे पदेश्यमेषस्य समते निष्यतं पतम्। कीटिजना जिंतान् पापात् त्रश्रहकाश्रताद्वि। स्तोत्रक्षरकारत्रेख सुन्धते नाच संग्र्यः ॥ कत्त्रता काक्यन्या सञ्ज्ञान्या प्रकृति। प्रकोति वर्धमेनं या शुद्धा किन्यात्रभोक्यी । ऋकोति साधमेकं यः सब्बोभीष्टं समग्रदः।

मामकेषे क्वमारं तक्षित्राक कर्मकेत्रकः ॥"

रामः इति नारद्गकराचे जानाकतचारे दितीय- रामः, इं, (रसते इति। रमः क्रीकायाम् + अस्त्रिष्ठा नक्षण राभी भिनंतारस्यंवादे कीराधिकाक्षीचं चमाप्तम् ॥ राधाकानाः, पुं, ( राधायाः कानाः । ) मीसकाः । "ग्रीकीमें द्विश्व" बच्ची राधाकाना यगातनः। गोपाक्रमादिभिन्तुंसो द्विसक्रीगोपपार्थदेः॥" इति अञ्चविन्ते अञ्चलको १० वाधाय:॥ राधातनवः, पुं, (राधायाः स्तपन्नास्त्रयः। तथा माजितत्वात् तथात्वम्।) कर्वः। इति चैमचन कर्याप्रयाचे राघासुत्रश्रम्दर्शेनात्। राधाभेदी, [ नृ ] गुं, ( राक्षां घन्त्रिक्तमेदं भिन-शीत। भिद्ग + विनि:।) अर्जुन:। इति सूरि-राधावेधी, [न्] पुं, (राधां धन्तिचित्रविद्यवि विभागीति । विध् + शिनिः ।) चार्जुनः । यया, "राधावेषी किरीके, कि जिला; चेतहयो नरः। हक्तनी गुक्किय: सुभनेत्र: कपिथ्वन:। वीभत्सुः क्योजित्तस्य गास्त्रीवं गास्किवं घतुः॥" इति हैमचन्तः। ३।३०३॥ राधासुतः, पुं, (राधायाः कतपत्राः सुतः।) कर्यः। यथा,---"वेदिका याज्ञसेनीच कर्णचन्याधियो । इत्राट् । राधासुतीव्यंतनयः कालंप्डम् तद्वयः ॥" इति देमचनः। ३। ३०५॥ (यथा, महाभारते। ८। ८६। ३। "प्रश्न चैनं समायुक्तं रथं कर्णस्य पाक्कव। व्यतवा(जसमायुक्तं युक्तं राधास्तरेत च ॥") राधेय:, पुं, (राधाया चापळिमिति। राधा+ "काभ्यो एक्।" ४। १! १२०। इति एक्।) कर्ण:। इति त्रिकाकश्चि: । (यथा, महा-भारते।१।१३४।२१। "स्तपुत्रस्तु राधियो गुर्वं द्रोस्यास्यास्य ॥") राष्ट्रः, त्रि. (रथतं इति । रम्+ "ब्यासुयुवपि-वमीति।" ६।१।१६६। इति स्वत्। ) कथ-नीय:। रपधाती: कर्माता ध्रक्मकामवानेन रामं, क्रौ, (रम्बत्वश्रेनित। रम् + चम्।) वास्त्र-कम्। कुछम्। इति मेहिनी। मे, २६॥ समाज-मचम्। इति राजनिर्धेस्टः ॥ (नेप्रां समः। यथा, ऋम्बेदे । १०। ३। ३। "सप्रकेतेर्यं भरायवितस्र बश्किवंबैरिभराममखात्॥"

"रामं सम्बन्धं प्रार्वशंतमः अभ्यस्यासार्थ

शोनकाचे चाभिभूय तिष्ठति।" इति तङ्गासी

रामः, चि, (रसते इति। रम् + वः। रच्चतेः नेनेति।

"नावः प्रभूतपथको नवनाविदासा

चितः। क्यस्तिः। प्रति मेरिनी । मे, २७ ॥

रम्+ वण् गा।) भनोज्ञः। (वका, इक्त्-

रामा रतेरविरतं रमयनि राम्नाम् ॥")

खाययः ॥ )

वंडितायाम्। १६ । ५ ।

रामः "क्वकितिस्त्रवर्गभदीयः।" ३। १। १८०। इति कः:।) परश्रदासः। च तु विक्कोरंग्रः जमद्यासुने: पुत्रतीन जेतायुगादाववतीयाः एकविंग्रतिवारान् पृधिवीं नि:चित्रियासक-होत्। (धासी एव समनापचनी पच चित्रय-भोकितद्वराम् विश्वास पितृन् चन्तर्भेयासःस । यदुर्त्तां सञ्चाभारते । १ । २ । २---११ । चौतिषवाच । "छक्छभं सम भी विधा मुक्तक कवाः शुभाः। वमनाप्यवाख्यय बीतुमध्य वर्तमाः । जेताद्वापरयोः सभी रामः प्रकारतीयरः। ध्यसलत् प्राधिषं क्षत्रं कवानामधं चोहितः । स सम्बं जनस्ताच समीयेगानस्यतः। समनापचने पच चकार रीक्षिरान् इतान् ॥ स तेव विधराष्माःस प्रदेव भोषकः व्हितः। पितृत् सन्तर्भयामासं चित्रिसेति नः स्वतम् ॥ व्ययचीकादयोश्योक पितरो रामसञ्चन । राम शाम महाभाग प्रीताः सास्तव भागेव ै व्याजया पिष्टभन्याच विक्रमेव तद प्रभी। वरं रखीय भननी यामक्षि महास्ति । राम खबाच। यह मे पितरः प्रीता यदाष्ट्रपाञ्चता मार्य ।

यच रोवाभिभूतेण चल्रसुद्धादितं मया । च्यतच पापाच्यचें ≀ इस्तेत्र से प्राधिती वर:। च्रहाच तीर्थभूता में मनेयुर्भुव विश्वताः । एवं भविष्यतीक्षेत्रं पितरस्त्रस्थाह्यम्। तं चमस्रीत निविधिश्वसनः च विरराम ਞ 🛚 त्रवां समीपे यो देशो प्रदानां वश्वराक्षताम्। चमन्तपचकमिति पुचर्यं तत् परिकी (र्ततम् ॥" षकानाहिकरवं परसरामध्ये त्रध्यम् ॥ 🕸 ) राषव:। श्रीरामचन्त्र: सच पूर्वत्रक्रासरूप: व्ययोध्याधिमतिरश्र्यराजतन्यलेन जेतासुग-श्चि रावकारिवधार्थमवतीर्थः। वलदेवः। स तु व्यनकार्देवी विच्छीरंग्रः यदुवंग्रीयवसुदेव-पुत्रत्वेन दापरशुगानी कंतादिवधार्थमवतीर्याः। ( यथा, भागवते । १ । ११ । १७ । "नियम्य प्रेष्ठमायामां वासुदेवी सञ्चासनाः। चन्रचोषरंगच रामचाज्ञतविक्रमः ॥") चयो रामा यथा,— "अयोरकाय वायक सदाकाली प्रकीर्तिती। भागेवी राधवी गीपकायी रामाः प्रकी(र्तताः।" इति विद्युर्ग्यम् । # । वर्षः। घोटकः। पश्रमेरः। इति मेरिनी।

भागवते। 🕶 । ६ । ६ ॥ "चर्मम तापचयद्र:सितासा निर्विवाते न सञ्जलुमरामः।" "काइन्दुर्ने रामी रतियेखा।" रति तथ नीधरकामी।) रामग्रम्सस्य युत्पक्तियेया,— "राज्ञको विश्ववचनो सञ्चामीश्वर्थाचनः। विकामामीकरी मी कि तेन राम: प्रकीतित: ।

मे, २६॥ (यम् + भावे घण्। रति:। यथा,

रमते रमया चाह्रं तेन रामं विदुर्नुधाः । दमायां इसकस्थानं रामं रामविदो विद्य: ॥ रा चेति बद्योवचनी संचापीचरवाचकः। श्राच्यीपति सति रामं प्रवद्शित समीक्ष्यः । नाका सङ्ग्रं दिखानां सार्थे यन् पर्वं वर्नत्। नत् पतं जभते पूर्व रामोचारचमाचतः ॥ इति त्रक्षवैवर्ते श्रीसव्यवनायाके ११० वाधाय: । (तमाच चाधालारामायके।१।६। ८४। "यक्षित् रमन्ते सुनयो विद्यया ज्ञानविष्ठवै। सं ग्रुव: प्राच रामेसि व्यवादाम इतापि ॥" श्तत्क्षतराचमवम्रहतान्तं विचार्थ मर्क्त दामासुकेन बदाइर। "बाक युद्ध(दवनगणनायाँ कतकतीर्थी। पूर्वे सुवैकारोक्षयहिने। 'ततोश्काससमत् स्याः चन्वया प्रतिरक्कितः। पूर्वचनप्रदीप्ता च चपा समतिवर्गते ॥ चतुरं प्रीपूर्विमान्यतर दिति <u> इ.श्रेक्ट</u> हिन चारम्। ततः ज्ञायपतिपरि युहारमाचारा-मेव दाची पामपाश्यन्यतहिमीचौ। हिती-यायां भूक्षाचयभः । इतीयायां वचरंद्रखाः पचन्यां प्रचलस्य। चतुष्यां सक्यनस्य । घडार रावसभन्न: । सप्तन्तां ज्ञामकर्य-वधः । खरुच्यामतिकायादेः । नवन्यामिन्द-जिली अकास्त्रप्रयोगः। दश्रम्यो दिवा निक्कमनधः। तदाची मकराचनधः। एका-एक्का(एक्क्योद्धान्तिक्वंब इन्द्रांजह्य:। चतुर्हेक्सां ऋजवजवधः । अभायां राषययुद्धा-रक्ततप्रधाविति पच्चरप्रदिनानि सब्वे युद्ध-मिति। कार्ने इस्तकम्। नेयं क्रकाप्रतिपन् सावक्षकास्य वाचित्रक्षकास्य वा। नादाः चेत्रे पुर्व्यानच्चचे ३ योध्यातो वनं प्रति रामस्य प्रस्थान-मिति चारमयीध्याकाको। चेत्रे पुष्पच युक्त-प्रश्च रह तत्रापि नक्याहिहिनचये एवेति चारमेव च्योतियारी । तच वदमीरिक्तालाद-भिष्ठकायोग्या दशन्येव तु पूर्यालाद्योग्या। र्वे प्रविश्वक्ष राज्यां प्रस्थानम्। तच माव-ज्ञकाभाषां युद्धसमाप्ती तदुत्तरपच्चमां भर-द्वाषायमगमग् ।

'पूर्व चतुर्धे वर्षे प्रकला क्याग्ययः।
भरद्वाणासमं प्राप्य ववन्ते नियतो स्निम् ।'
दित वन्त्रमास्त्रलात्। तम न च चतुर्देशवर्षस्माप्तिरित भगवतः प्रतिज्ञाचानिः। पूर्वे
चतुर्देशे वर्षे दक्षस्तिरमङ्गतिच। युर्वे।
चतुर्देशे वर्षे दक्षस्तिरमङ्गतिच। युर्वे।
तायकाणं जङ्गायामवस्यानस्यानाभाच। चैनसुक्षपचन्यां तचाग्रमने। प्रचित्रच्यूनतेवेति
तहाविस्तदवस्येव। तदुत्तरदितीयदिने स्कायोध्वाप्तविस्त्रकानात्। समान्तमानेन चिन्नसख्वाप्तविस्त्रकानात्। समान्तमानेन चिन्नसख्वाप्तविस्त्रकानात्। समान्तमानेन चिन्नसख्वाप्तविस्ति चतुर्देश्वववस्त्रमाप्तिदिनःश्वोध्यानात्रमे "स्वा प्राचा देवा" दति भदत्वप्रतिचासावः। सा च प्रतिद्वा चिन्नस्त्रहे रामस्तिचाविक्रवीध्यानाक्षानी स्वस्त् । स्तेन चिन्नस्त्रम्यप्रतिप्रदेश्वरमस्त्रम्यस्त्रप्रतिपरिद्वावस्त्रस्त्र

इति तीर्थोत्तक्षेत्रकाव्यक्षेत्रकाशिय पराकाः। पूर्विमानामानिन तिचित्रह्वारयमाचिनेश्रीमाने पचरिवानी सूनलात्। आमान्तमानेव चैव-क्तकायभूकी बङ्गदिनाधिकाम्। वावनमानम षट्रासर विश्वासा दिने संबंधकाने तु ति विनद्व वर्षात् तत्र वक् दिनाधिकाँन चतुर्देश्ववर्धनाच्यत्रशी-सपीराजन्त्रा बहुदिनमूनतेन। किच सप्ता-भारते युधिष्ठरवनवास अयोदश्वेमति (बा(क्राकाक्रमागेव रीवां प्रावची दुर्योधनेन लद्समाप्त्री ह्यां प्राक्रकोत पुत्रकाषणयेना पुनरेतिवेनवासः कर्त्तसी अविष्यतीति भीषां प्रज्ञुक्ते भी द्वावाच्यां विराटपर्न्यायः । 'प्रकृते प्रकृते वर्षे ही मासाइप्रवासतः। रवामध्यभिका माचाः एक च दादश्यापाः । चयोर्शानी वर्षांचामिति मे धीवते सति; । सर्वे बचावकरितं बदारेभि; प्रतिश्वतम् ॥ एवमेतदृषुर्वे ज्ञाला तती वीभन्सुरागतः । समें चेव महास्नानः समें धको। येकी विदाः ॥ येवां युधि छिरी राजा कव्याहर्भे पराभुय: 🕯 इति। यवकेतम्बवदार्गिवहदार्भमाधिरेव वर्षेगस्त्राः। व्यक्षिकमासगगगा चो चितेव। रवचाधिकमासमळनायां धर्मे। चानी व्यायले च स्थिते कस्माद्रामकात्रुपंचित। भरती वा ताज्ञ ग्रंबचेत्। एवचामान्तमानेन चतुर्देशी-यान्त्रपञ्चा । पूर्विमान्त्रमानंन कार्णिकक्षा षष्ठां तसमाप्तिरियायाति। अन्यथा चेच-शुक्रदश्चामारअस्य वनवासस्य धराौचतु-इंभवधंसमाप्तिने कचमप्युपपदाते । तहवाने तु रकाइश्रहिनमृनघसा सासानां चतुइश्रवदेश रक्षाव्यपदात स्व सा। तसात् दादश्यमास्य-त्तरं चथोरप्रे (कचित्रप्रतीते चारगयकाकोक्ता-स्मदीका पान्युनारुमा रावकल्लस्थीताप-इरा:। तनवतुर्वेश किचिद्वानौते रामसा लङ्कासभीयग्रमनम्। वर्ततं दश्मी मासी ही सु प्रेमी जनक्रमेति सीतोक्तिः, साननमानेन साध्यादिनतः काजगणनया। तम्पूर्णचन्द्र-प्रदीप्ता चेति रामोक्या भीवश्वक चतुर्दे ग्रां पूर्यि-भाषां वा त्रिक्टशियारपाप्ती रामखा। किच इनुमती लङ्काप्रदेशीत्तरं शीलादश्वेनकाले चिमवपायेन च भीतर्यासम्बद्धाता नेक-सञ्चरिक्सारित याकीन दी मासी रिचनकी मे थी। बधिकी मया जत इति शावसवाक्षीन मार्गेशुक्रदश्रम्युत्तरं अनुमनी तक्काप्रवेशी दिन-इयान्तरे अभ्यते इति निक्टियतं सुन्दरकाकः । ततो मार्गक्षणाएन्यां राघवप्रस्थानस्थानक्षान्यचीक्त-त्वेन पौषपूर्विभाव्यभेवी चिनं तत्राप्तिदिनस्य। सती दश्रमच्यदिनानि सेनानिवेशक्तप्रेवकादिना गताविः ततो युद्धारम्भक्तन तदारभ्य भाव-व्यावकोभवासानां सङ्गापुराद् विष्: शेवयो: सञ्चलं बुद्धम्। ततो वसुराच्यचचेव भौता राचना कर्ष्ट्रा प्रविद्या इति सक्षिकेषकार:। तदुत्तरप्रतिप(६ श्राजाविकाजिनुस्ततप्रस्कः)

इत्यादि। चातरव प्रस्वन्यवद्वराचवस्थेनकाचे चीतावात्वम्। तीलां वागरमचीभां भातरी शीयाई इतादिति। यानेन नकुद्दिनशुद्धे वसुद्ध राजसम् चिमित्र स्थमकतिमसक्तिरसक्ताव-शिष्टे केमी तथी: ग्रारक्य इति तभाते। तथा व्यथं ते सम्बान् काकः भ्यावस्य मदावसेनि ज्ञम्भक्यंन्यृति रावसीत्रवा वान्युतत्तविष्ठायाः मस्याधाक्षकप्रतीतरस्थेवमेषीचितम्। निकः-वितचेतत् प्राम्। वितुषन्यादिष्टक्तामां त्यं म जानीवे इति कुक्शकर्वन्युति रश्यकोत्सा पूर्व-मन्त्रवर्थोत्तरं मध्ये जागर्यामावका प्रतीतः। किय। ग्रहत्वमहिनंग स्टब्स्याहमत्। छन्छाः पूर्विमी तरलेश चन्यू येराची चन<del>्य य</del>त्तवा तसिन-सामि दाववि दक्षा बुक्ते रसङ्गतापरीरतः सा मुक्तप्रतिपदाचा। एक्चामान्तप्रचमार्च युद्ध-मियव्यायम्बन्धस्यापत्तिः। यनुष्यमायामेष राववाध इति तत्तु म श्वल्लाम्। इल्लाबसी-

'अभ्यत्वानं समदीव सच्चपचचतुर्वभीन्। क्तवा निर्माशासास्यां विजयाय क्लीहेत; ३' इति दावसम्पृति द्वपार्थेच्योत्साः। चतुर्देश्याः रावणप्रीवतवजयश्रीत्तरममायां निर्यतरावणेव रामलचक्योर्वेहे राजी लद्यावस्य प्रसि-घासीलरं रावव्यवङ्गाप्रवेशस्त्रीत्रतवा नती जवार्याचिकित्योत्तरं पुना रामरावणयुद्धस्य वास्त्रीकिनेव सारमुक्ततया सदसम्भवाम्। क्षि । आदितासुद्यस्यादिता प्रस्त जार्ने दे परं इवनदानवानिक्षनेन स्रथेदर्शनीत्तरं जपस्रोक्तनया रावश्वसरयोत्तरं स्थिरधम-चाभ्यभवहिवाकर इस्तुक्या दिवा तष्ट्रधप्रतीत्वा च चिरकालयुद्धोत्तरं लच्चाम प्रसिधानस्य नद्यमोवधीपर्वतानयनस्य चोक्तलेनामाराची प्रक्तिचातप्रनीत्वा रवानावकापगमस्य प्रतीता

च तद्विरोधात्। तथा पानी। 'तती जन्ने महायुद्धं सङ्कुलं कपिरक्षवाम्। मधाक्षेत्रथमं युद्धं प्रारम्भं प्रतिपद्यभृत् ॥ प्रतिपदि गुजाप्रतिपदीत्वर्थः । उत्तर्युक्तेः । 'ततो निधि समाग्रम्य भाषाची शक्रांचर वर्जी। ववन्य वागपाधीस्ती राधवी च ऋरिव्रजान् ॥' ततः चिरकालसङ्कत्युद्धोत्तरम्। खन्यया तस्यां निश्रीक्षेत्र वदेत्। अस्ये हिनीयेशक्त वस्त्रासित चोक्या दारुकी तमसौति दासायकीक्या च भावयावनोभयमामोत्तरप्रतिपद्येतदिति बोध्यम्। 'वेनसेयसाराभ्येत सानि चास्त्रात्यमीचयन्। दितीये । इति घूळाचं इनुमानिकचान वे ॥ स्तीयेश्ववचरंषं सङ्गाधिकरेर चान्नरः। जवान इन्मान् भूयचतुर्धेश्वन्यकस्पनम् ॥ प्रचलं पचमीतिचा नीलचिक्दम्हीन। रावयः परिभूतीरभूत् वस्तां रामेसा धन्तिका ॥ च्च जड्डे चर; खिन्न: कुम्भवर्थे स्ट्हीर्रम्। धीनसम्बद्धाः तामधा वना द्वीर वीषयत् । जवान तं क्रम्भकवे रामः सप्तमवासरे॥'

दर्व बीधवं दिनदयेन । तं वीधितं जुव्यक्तर्थम् । सप्तमवासरे वीषगीत्तरं सप्तमवासरे इत्सर्थः। यत् तु बोधनं यद्यां राजी बप्तन्याचीतदध रति तन । तनुतापने जन्मसातिप्रवाससः राजि-सामेशासभाषात्। रावणसम्बर्गसनकावे क्रयेप्रभवा राज्यमन्दिरस्यातिभासरत्ववसे-नेन अकारिका चप्तन्यो गुहासस्भवात्। इन्द्र चिती दिनवयेश वधीश्या यामघट्केनेशस्या-मक्रतलाच । एवच भावपूर्विभायामेतदघः । 'बधान सद्याकोश्योशुरतिकार्यं दशास्त्रजन्। वक्तान्त्रेत् रिकारिजेकाकीत हुपी कपीन्॥ चन्यता बमानीतो महीवधमहोधरः। त्रकाविक्याभ्वभातृ वर्ध रते समुखिता: ॥ व्यक्षीतुः विधिराह्यामां निक्रमां वास्रजीव्यक्षीत्। तस्यो निश्चि र्षुकेषी जवान सकरेवयम्॥ अव्यक्तित्वसम्बद्धे शक्तविद्रसम्बद्धे नि । तिन क्रिज़ी अवदास बाचको कवाबीन सः। व्यवीद्शादि सीमि विकादिनं योधयन् वती । जवान ग्रमजेतारं रामधानेन देतुना अं व्यव्येषु: व्यव्येषु (दवसेषु: व्यव्यातिकाययव्यः विश्वरोदेवानकनरामकमशोदरमञ्चापाची-यक्षचन्। वद्यसयद्यमङ्ग्ददन्मतीर्युग-श्राच्यम्। यदं प्रकृतिहिने: वसा दय:। पूर्वे अभिवेष सहधोत्ते;। चर्चेद्युः सप्तन्याम्। मर्मतानयनमञ्चाम् । सन्ये सुनेवन्याम् । तस्रो निश्चि नवसीराची सहनते सायासीतावध:। 'ततो दश्मीचतुर्ययाममारभ्य त्रयोदशीचतुर्य-यामग्रेमसमिन जिद्दधः । 'ततीरवधीव्यक्तवताचतुर्देश्यां रवृद्वचः। एके रिच निर्मयी राजा बोहुं रामेख संयुगे॥ चतुरक्रवर्तीः वार्ड्डं मिक्किभिद्देशकत्वरः। इच्चामरसंयुक्तः सर्वाभरवाभूतितः ॥ मचार्यमधी दारादुत्तराविश्यी विदः। व्यासनीरचर्याराजा त्रकानी देवक स्टकः॥ बोह् रह्यवरेबित अञ्चवे कलक्ष्यनिः। तत्र युद्ध समभवद्वागराखाच रचसाम् । रामराक्ययोचीव तथा चीमिनिया कर । द्यक्ति चिचिष चंत्रुद्धः थो≀ तुर्ण प्रति रावनाः। व खना वाद्यामास सीमिक्सा वियहताम् ॥ तवा च बाध्यमानः सन् पपात धरमीतवे॥ श्वन्यता जीवित्तीक्ष्यूदीवध्यानयनात् पुनः। ततः जुद्धी सञ्चातेणा राख्यी राज्यसम्मकः ॥ जवान राचवानु वर्जान् ग्ररी: काकानानी-पर्भे:।

भयात् प्रवृत्ताय रखे तन्तां प्रति निमाचरः ॥ भगवासमयं प्रमामिन्दित् स्वयः विम्रत् । निम्नाभिनां ततः प्राय्य श्रीमश्वके निगीवया ॥ भौतितं वानरेसेस्तरभिचारामानं रिपोः । प्रमद्याय पीलस्यो रामेस यश्च मोधितुम् ॥ रिमं स्वयःमधावन्ता राश्वनिभंगयो वश्चः ॥' इतं विमेसनमाश्वित्रसम्बद्धारिपरि । 'ततः श्वस्मस्यो रिषं रशं श्वन्यसंयुतम् । राचवाय सक्तिन प्रेथवामास भक्तिमान् । तन्तु भावजित्रागीतमारुद्धा रववत्तमम्। क्तूयमानः सुरमयोर्युष्ये तेन रचना । ततो युद्धमभूहोरं रासराचनयोभी चत्। सप्ताक्तिमचीराचं भ्रकाखीरतिभीवबीरिति॥ ततो मात्रजिर्यागमनहिनोत्तरम्। एनच नवस्था तद्वधः। सद्क्षां काखिकापुराचे । 'रामस्यानुखदार्थं वे रावणस्य वधाय च। राजावेव सञ्चादेवी प्रजाबा वीक्षिता पुरा ॥ ततस्य सक्तविदा सा नन्दायस्माचिनेश्विते । जगाम नगरीं नद्वां यजासीहाधवः पुरा ॥ चागत इति प्रेषः। इहचागमनं रात्रानी सहेव मान्नजिर्चाममनम्। 'तच गला महादेवी तहा तौ रामलचार्यो । युद्धेन योजयामास स्वयमन्तर्श्वितास्मिका ॥ राच्यानां वानरायां चग्ध्या या मांसप्रीयि-

रासरावतायोर्बुद्धं चप्तार्चमा व्ययोजयत्॥ चानीते सप्तमे राचित्रसम्बर्गस्य राजवां सतः। रामेख वानयामास महामाया चगन्या ॥ यावत्तयो: सार्य देवी गुडकेजिस्ट्रेचत । सावत् चरराचाचि सम्बद्धे हैं सुपूजिता। निइतं रावयी वीरं नवन्यां सकती: सुरे:। विशेषपूर्ण दुर्गायाच्यके कोकपितासदः । सकले; सुरेशियाच्य संदेति ग्रेव:। 'रामरावणवासेसु युद्धकावेष्य भौतिदम्। हतीयायाम् जङ्कायाः पूर्व्योत्तरदिश्चि स्थितम् ॥ स्वातिनच चयुक्तार्याभीतं सुरवर्षं सदिन्। ग्रानधर्ये वारयामास देवेन्द्री वचनाहरे; ॥' शान्ययं भयशान्ययेन्। 'ततस्तु अवसे नाथ दशस्था चिक्का गुमाम्। विख्य चले गानवर्ध वसनीराजन हरि: # रिपुजनितभयशास्त्रवर्धामत्रक्षेः। 'नौराजितवलः प्रकस्तच रामं सक्तव्यवन्। चम्नाच्य प्रययी सर्गा तक देवै: प्रचीपति: ॥ इति इत्तं पुरा कर्या मनी: स्वायम् वेश्मारे । प्रराक्तवस्य यथा दृशं प्रतिकक्यं तथेव तु॥ प्रवर्णते स्वयं देवी देखानां वाध्यवाय वे।' खायम् वसम्बन्धस्य पुरा कर्त्वे रक्ष्ये:। प्रतिकल्पं प्रतिमत्कन्तर्मिळ्यं:। जक्षप्रवस्तामा-कीन तत्रापि कलाव्यवद्वारात्। 'प्रतिकका' भवेदामी रावकचापि राच्यः। सर्थेव जायते युद्धं सर्थेय जिल्लागमः ॥ र्य रामवद्यामि रावकार्गा तथेव च। भवित्रकाणि भूताणि तेषु देवी प्रवर्णते 🛊 तां पूजिना द्वाराः सर्वे वर्जनीराचविन चा तचैव च नरा: सर्वे अर्थुः पूजां बचाविधि 🛭 वलगीराजनं राजा कुकाह वलविद्वस्त्र ॥ इति। प्रवच बचावोधिता सचारेवी चची प्रविद्या वीतेव भगवन्धिक्षिक्षिपेति प्रतिभाति । वात्रक्ष अक्तविक्ते प्रश्रमेश्यामागाः। प्रतिकृष्णः विच्छी-चरितं कीडश्रभति नुरस्यके तक्करामाम्।

<sup>र</sup>स एव अग्रवाजूने ग्रतिसन्वण्तरं सुने !! वधाव दुरदेवानां भूमिभारतता सनि । क्तिश्वापर्योः सम्बी भविष्यति न संप्रयः। प्रतिक्रका स्विमेव भविष्यति व संग्र्य: ।" इति । सङ्ग्रह्मको रामोश्प भविता सङ्ग्र्यी दिने इति अक्षविवर्षे प्रधमविभागस्य राष्ट्री प्रति क्षाचावावी। दिने इति जातावेकवचनम्। दिने विकारी:। पूर्व प्रतिमत्त्रनार्मिमुक्ती:। प्रतिचतुर्वेशं रामाद्यवतार रति तुन यक्तम्। चतु मिय्र तितमचतुर्यंगे रामावतारखाचा-विभातितमचतुर्युगे लकावतारसा स्टिवेम पुरा-बानारे च प्रसिक्षकादिति दिन्। चिमिनेध्य-रामायकसिति प्रसिद्धयन्यद्व । 'राम: प्रचर्शे वर्षे वक्ष्वर्यमपि सेचिनीम्। उपयेने स्वीधार्या दार्शान्दातुराव सः। सप्तविद्यालिसे वसे वनवासमकाक्ययत्। चाराय सुवर्शाच सीतायानु तराभवन् । चिरावसुरकाषारचतुर्ये∤**ष्ट्र मनाभ्यः**। पचमे (चचकूटे तु रामी वासमकार्यत् । ष्यथ वयोदशे वर्षे यखवन्त्री सहासनाः। रासी विरूपवासास घोरां मूर्पवस्तां वने ब ततो माचे वितादन्यां सङ्गतें इन्दर्यञ्चने । राचवाच्या विना सीतां अधार एम्बन्धरः ।' माधे तुक्षचतुर्देखामिति पाठानारम्। 'माग्रेशकार्याच्याचा वस्त्री रावकाचये। सम्यातिर्देशमे मासे आचकी वागरेष्ठ ताम् । रकादध्यो सहैन्द्राचात् प्रमुवे भ्रतयोजनम्। तद्राचिष्वे सीताया द्रश्ने हि इन्मतः । बादम्यां भिर्मपात्रकी चनुमान् प्रथमिकतः। तस्यां निष्णायां चीतायां विश्वासातापसत्-

कथाः । याचादिमिक्ययोद्धां ततो युद्धमवर्तत। वधी साचकुमारस्य वनविश्वंसर्गतया । नचाच्चेया चतुर्देश्यां बद्दः प्रक्रजिता कमि:। विक्रिया पुष्क्युक्तिय लक्षाया एक्षमं तथा ॥ मीर्वेमासी महिन्द्राष्ट्री पुनरागमनं कपै:। मार्गासितप्रतिपदः पश्वभिः पवि वावरेः । पुनरामस्य वहीरिङ्ग ध्वस्तं मधुवनश्व तै:। यप्तन्यां प्रत्वभिक्षानदानं यश्वितिवेदनम् ॥ चरम्युत्तरपाल्गुन्धी सङ्गते विषयाभिधे। मध्यं प्राप्ते सक्षमाधी प्रस्थानं राष्ट्रवस्य हु। वासरे सप्तमेश्योधी स्कल्पावार विदेशम् ॥ पौषयक्रप्रतिपर्कातीया यावरम्धेः। उपस्मानं ससेन्यस्य राष्ट्रसस्य वसूत 😮 🗈 विभीववाचतुर्था वे रामेश तक सङ्गत:। समुद्रतरकार्याच प्रचन्यां समा उप्तस: । प्रायोपवेश्वनकते रामी दिनचतुष्टयम्। समुद्रवरकाशक सेत्पावप्रकीर्भगम् ॥ सतो इंश्वामार सामायो एका विधापनम्। चतुर्देश्यां सुवैकाचे रामः चैनां नावेश्यम् ॥ भौकेमास्यां द्वितीयामां चिद्ने: सेम्बतार्थम्। हतीयाया दश्यमां अभी गुकाणियेश्ने !

राम:

युकसार्ययो: सेन्यप्राप्तिरेकार्ये दिने। मार्थ सितायां दारकां सेन्यसंख्या छता तु वे । सार्योन क्रमीयाना सारावारीपवर्णनम्। चयोरद्वाद्यातामा यावसङ्घार्या दिवसे स्किम्: ॥ रावस: सैन्यसंस्वानं रकायोत्ना इनं तथा। ययावयाञ्चरो सीलं माचनुकादिवासरे ॥ माचयुक्तदितीयादिदिनै: सप्तभिरंव तु । रक्षसी वानश्रकाच गुहुमाचीत् सुदावसम् ॥ माच्याकानवध्यामु रामाविका जिता रखे। रासलायाग्योगागायार्थ्यम् । नारापाप्रविमोत्तार्थे दशकां सबदोव्यसात् । व्यवावद्वारः कथितो इप्रन्यादिहिनद्वयम् ॥ दार्ज्यामाञ्चनेयेन धुन्ताच्यस्य वधः सतः। जयोदकाना तेनेव निष्ती कमानो रखे॥ माधनुसाचतुर्देश्यो यावत् ज्ञच्यादिवासरम्। विदिनेन प्रचलस्य नौजेन विचित्री व्यथः। मावासितदितीयाबाचतुर्वेनास्त्रिभिद्वेते:। रामेस तुसुने युद्धे रावको झाविती रकातृ । पचन्याच्यरमी यावत्रावयीन प्रवोधितः। क्रम्भवर्षः समुत्तस्यो तावद्युद्वचतुर्द्दिनम् ॥ क्षम्भकर्मा (इनै: पङ्भिद्रवन्यास्तु चतुर्देशीम्। रामेस निष्मी युद्धे बहुवानरभक्तः । क्रमावास्त्राहिने श्रीकादवष्टारी वसूव है। मास्युवारिप्रतिपर्चतुर्थन्तरिने कतः 🖫 अरान्तवप्रक्षतयो निष्टताः पद्य राज्याः। पच्चाः सप्तमी यावद्तिकायवधस्त्राहात । व्यष्टच्या द्वादभ्री याविष्ठस्ती दिनपञ्चकात्। निक्रमक्रमाबूर्देख मकराचचतुर्हिने:॥ षान्गुनस्य द्वितीय।यां साध्ये प्रक्राचिता

ल्लीबाबास्त सप्तम्यां चर्यः पञ्चवासरात ॥ च्यीषधानयनं व्ययाकादासीदवद्वारकः। तम चयोदश्री यावहिनै: यब्भिस्तु श्रक्तिन ॥ जयायीन चतो युद्धे विज्ञितीश्मिचरन् कमात्। चतुर्द्ध्यां द्रायीवरणदीचा (विधि: क्रमात् ॥ च्यमावास्यां ययी वीरो युद्धाय दशकस्वरः। चैत्रश्रुकामतियदः प्रचमी दिनपचनीः । रावणस्य प्रधानानी युध्यतासभवत् चयः । चैनवस्त्रसमी यावकाष्ट्रायार्था(एमारगम् ॥ चैत्रशुक्रनबन्धान्तु सीमित्री: प्राक्तिमेदमम्। बीखादिराञ्जनेयन सन्धागार्थस्यास्तः ॥ दभाषामनभारोश्मूदाची युद्धं कृरचासी:। रकार्यानु रामाय रणी माति ज्ञारणः । ष्मदादग्र(इने रामो देरचे रावनं वधीत्। डोरमाः युकापचासा यावत् क्षत्वाचतुर्ध्योम् ॥ माचशुक्तिवावाचे वक्तवाचतुर्देशीम्। व्यष्टाधीतिहर्वं युद्धं मध्ये पच्च स्प्राप्टकम् 🛊 बुद्धावद्यारः संग्रामिक्वमितिहिनान्यभूत्। यं स्कारी रावबादीनाममावास्यादिनेश्भवत् ॥ विभासादितियी रामः सुवेतं पुनरायतः । काभिषिको द्वितीयायां सङ्घाराण्ये विभीषयः॥ चीतायुद्धिकृतीयाचा देवेच्यो वर्षक्रमनम्।

विशासका चतुर्वासु रामः पृथ्यकमास्त्रितः । पूर्वे चतुर्वे वर्षे पचन्यां माधवस्य तु । अर्दाणायमं रामः संसीतः पुनरागमत्॥ मन्दियामे तु यद्यां वे भरतेन समागमः। यप्तन्यामभिविक्तीय्यावयोध्यायां रचूत्रमः # जानकी रामधिकता रावसस्य निवेशने। मनुमाबान् स्थिता पच्चयावाबर्चयुर्वति॥ यत्तु सर्वाप्रे अविश्वितप्रासास्यम् । कालिका-पुरावादिविरोधात्। इदं कक्यान्तरविधयमिति न युक्तम्। तश्वरोधादेव। तसात् क्रियाविरोधे पुरायोधु उपसंचार एव न्याय्यः। प्रास्ताः न्तरोक्ताङ्गोपसं शारवत्। यथा क्राम्भक्यवधी-३ च रामेकोत्तो भारते लच्चाकेन ताढशे विषये नतु कव्यमेदेन चवस्या। जन्मविषये एवतु इरिवंशोक्ता सेति वोध्यम्।"इति श्रीरामायया-तीलके सङ्घाका आहे ११० समो: 🛭 ) सस्य परि-पूर्वतमार्वं यथा,---

"तमें चांप्रकताः पुंतः हावासु भगवान्

परिपूर्णतमी रामी वक्तप्रापात् खविस्तृत: ॥" इति बचावैवर्त श्रीष्ठवाजनस्वके ११६ वाधाय: ॥ व्यव श्रीराममनाः।

"कानलोध्यामनः सन्द्रव्यैनं रासाय कुम्बन्धः। घड्चरोध्यमादिशो भजतां वामसो मतु: ॥"\* तस्य तारकजन्ममन् यथा,---

"सर्वेषां राममकाणां भक्तराजः घड्चरः। तारक प्रकाचि शुक्त र्रम पूजा प्रधास्त्रते ॥" तकालक रां रामाय खाद्या। इति रामा-भौनचिकिकायाम् ३ पटलः । अस्य पूजा-प्रयोगः । प्रातः क्षवादि विषावी सपीठन्यामानां कामने विधाय ऋष्याहिन्यासं कृष्यात्। शिर्मन अं अक्षर्या ऋषये गम:। सुरिव गायन्ती ऋण्यस नम:। इदि श्रीरामाय देवतार्थे नम:। तत: कराष्ट्रकासी। रांचाङ्गुष्ठाभ्यांनमः। रीं तर्जनीभां स्वाद्याः रूप्तं मध्यमान्यां वषट्। रे ष्यनामिकाभ्यां हुन्। शैं कनिञ्जाभ्यां वीषट। र: करतलएष्ठाभ्यां फट्। ययं चुदयादियु। ततो मलन्यासः। वचारन्ये रांत्रमः। भूमधी रानम:। ऋदिसानम:। नाभीय नम:। जिल्लेन नम: ॥ पाइयोमें नम:। ततो स्मर्शि-पञ्जराहिविधि विधाय देवं ध्यायेत ।

"कालाक्सोधरकान्तिकान्त्रसनिधं वीरासनाधाः

सुद्रां जानमधीं द्धानमपरं चस्तासुधं चातुनि। सीतां पार्श्वगतां सरो कच्च करां विद्युति भाराधव पश्चमां सुबुटाङ्गदाहिविविधावण्योष्णुनाङ्गं भजे।"

रुवं ध्याचा सामसे: संपूच्य प्राक्रस्थापनं कुर्णात्। सतः पीठपूजां विघाय विधा-वीत्तपीतप्रक्ती: पीठमतुच संपूच्य पुनर्थात्वा वाष्ट्रवादिप्रचुष्याञ्जातिदानप्रयंत्रवं विश्वाया-वरसपूजामार्भेतु। सथा देववामपार्थे सी

सीतामें नम:। असे अ प्राकृति नम:। दिचियवासपार्चयी: ॐ श्रीभ्यो नम:। ॐ चापाय नमः तहिष्टः केश्ररेष्ठ व्यक्तप्रादिकोविष् मधी दिल्ल चरां सूद्याय नमः। इत्यादिनाः वडक्रानि पूज्येत्। तती एतेषु पूर्व्यादिहिन्तु ॐ चतुमते नम:। ॐ सुयीवाय नम:। ॐ भरताय नम:। ॐ विभीषवाय नम:। ॐ लक्षाबाय नमः। ॐ खक्षदाय नमः। ॐ प्रज्ञ-भाव गर्मः। 🧈 णासुवते गर्मः। इलाग्रेहुः ॐ खराय नम:। ॐ जयनाय नम:। ॐ विजयाय नम:। ॐ सुराष्ट्राय नम:। ॐ राष्ट्र-वहंनाय नम:। ॐ व्यक्तीपाय नम:। ॐ धर्मन-पालाय नम:। ॐ सुसन्ताय नम:। सद्वाद-रिकादीन् वचादीं चपूजधेन्। तती भूपादि-विसर्जनानां कभी समाप्रयेत्। 🛊 ॥ व्यस्य पुरुषस्यं वङ्गचनमः । तथा च। "ऋतुलचं जयेम्भकं रश्राशंकमते; शुभैः। जुडुयाद्धिते बङ्गी जाक्यान् भीजयेततः ॥" व्ययं सन्तरः वङ् विष्ठः । तवा च । "स्वकासभाक्तिवान्तव्यक्तिराधः पञ्चवर्णेकः। भक्तर, षड्विय: स्थात् चतुर्वेगैषलप्रदः ॥ बचा समोष्टन: प्रतिदेशियाम्यर्तिवस्ति। च्यगस्त्य: श्रीधिव: घोक्तो सुनयो/च क्रमाहिमे ६ व्यथवा कामवीजाइं विश्वासिको सुनिसंगी; । क्षन्दी मायलाभं प्रच श्रीरामधीन देवता ॥ ध्यानपूचादिकं सर्जे पूर्ववच समाचरेतृ॥" "जानकी यक्त भंडिएनां वर्द्ध जीया चुमादिकम्। द्याचारीव्यं मकाः स्याद्वशिष्ठश्तु ऋषिविराट् ।

क्रन्टस्तु दैवता रामः चीतापाविषरिश्रवः। चार्व की जंदिठ: प्रक्ति: कामेगाङ्गकिया मता व प्रियोजनाटभ्रमध्यतानुक**ग्टेश ऋदपि ।** नाभ्यक्त जानुपादेषु दश्वामान् नास्त्रमानी: ॥" ॥॥ ततो धानुम्।

"चयोध्यानगरे चित्रह्मसीवर्णमक्षपे। मन्दारपुर्येरावह्मविताने तीरकाचिते । सिं ज्ञासनसमारू हुं पुत्र्यकोषरि राजवस्। रचीभिष्टरिभिदेविदिवयानगतै: गुमै: ॥ संस्वमानं सुनिधिमैन्धर्ने: परिश्रोभितम्। सीतालकृतवामाङ्गं लप्पार्यगोपश्रोभितम् । खामं प्रसन्नवदर्गं स्काभर्षभूषितम्। धार्यसेवं जर्पकान्तं वर्णकचमनव्यभी: ॥" काम्यत् सब्ब पूज्यवन् ॥ 🗰 ॥ "विद्विगाराययोगात्री जटर: केवल ख्व च ।

ह्राचरो मलराजोश्यं सर्वाभीयप्रलप्रदः ॥ श्रीमाया सम्बर्धकेकवीजादान्तातो मनु:। चतुर्विया: स एव स्थान् मञ्चयो वाञ्चित्रप्रदः । खादानो कुँ पड़नो वा नमीशनो मा

भवेष्मग्रु; 🗚

"तारमायारमानक्षवाक्सवीजेसु वक्षियः। चाचरो सकराचः स्थात् स्वाभौरफ्कप्रदः ॥

काजरचन्त्रभद्राली चन्नीरवं चतुरचरः । रामाय इच्चतः मोत्ती मनः पचाचरः परः ॥ पचायचाह्नवान्यः प्रक्षेत्रकृत्येत्री सतः । नच्यीवान्यज्ञयादिच शारात्यः खादनेतथा ॥ तेन चं राम । चां राम । इवादि चाचरः । तवा नच्यीवान्यज्ञयादीनामचनमदानेशिय चाचरः । तेन कीं राम । वें राम । कीं राम रति ।

"विद्वसं प्रवनं विच्छोर है चक्र विस्धितम्। यकाचरो सत्तः पोक्तो मकराजः सुरहमः ॥ बच्चा सुनिः स्थाह्मायत्री स्थन्दो रामस्त देवता ॥"॥॥

शकाचर तु दादधलचान्यः पुरस्वरसम्। तथा च। भागुलनं निम्मानं द्रति वचनात स्मीवां वक्तचल्या दिति विद्योतः। ध्यानपूषा-दिनं वक्षचर्वतु॥ ॥॥ स्वयं श्रीरासचन्त-प्रमीशः।

"चातीप्रसने ज्रुष्ट्रमादिन्दरावाप्तये नरः। जातीप्रसने ज्रुष्ट्रमादिन्दरावाप्तये नरः। राजवाप्ताय कानले धेनधान्यादिक्यतं ज्यान्॥ विकाससने ज्रुष्ट्रादिन्दरावाप्तये नरः। दूर्वाष्ट्रीमेन दीवायुभवेष्यकी निरामयः॥ रक्तोत्यलज्ञनाष्मकी धनमाप्रीति वाक्तिम्। मेधाकामेन षोत्रयं पलाश्क्रसमे वरेः॥ त्रष्ट्रमाम्भः प्रपिवेन कविभवित वास्त्रयान्। तिकास्रतानं सुन्नोत मण्डारोग्यवहंनम्॥"॥॥ भय श्रीरामचन्द्रसोत्रम्।

श्रीचनुमास्वाच ।
"तिरचामिष राजेति समदायं समीयवाम् ।
यथा सुधीवसुन्धानां यस्तमुमं नमान्यदम् ॥
सक्तदेव प्रपन्नाय विधिष्टायेव यन् प्रियम् ।
विभीववायास्थितटे यस्तं वीरं नमान्यदम् ॥
यो सहान् पूजितो वाषी सहान्येः कर्णा-

स्तुतं जटायुना येन सञ्चाविध्या विभाग्यञ्जन ॥ त्रेजचायायिता यस्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः। प्रकाशते सातको यसं व्यवकां नगाम्यदम् ॥ सर्वतोत्रखता येन जीलया द्शिता र्थे। राचसे बरयोधानां तं वन्दे सर्वती सुखन् ॥ कुमावन्तु प्रपन्नानां चिनस्ति च यथा वृश्व । सिंह: सचिवितितहरू हिर्म हं नमाम्यहम् ॥ बसाद्विश्वति वाताकेच्यलनेन्द्राः सन्दर्धवः। भियं धिवोति पापानां भीवतां तं नमान्यहम् ॥ मरस्य बीम्यतापिक्षारिकती निव्यमञ्जलम्। एसाबेव निजीदायाद्यसं अदं नमान्यसम् ॥ यो कत्युं निजदासानां सारयत्यश्वितेरदः। तचीराष्ट्रतयी बन्नां न्हलुन्हलुं नमान्यद्रम् । **बला**हपदाप्रगती भवेदुत्तमपूरवः। समीर्घ सर्वदेवानां नमनीयं नमान्यद्वम् 🛭 च्यात्मभावं यसुन्धियः दाखेनेव रचक्रमम्। भने । इंप्रकारं रामं सभीतं सहतत्त्रसम् ।

तिशं श्रीराममक्तास किश्वरा यमिकश्वराः।
शिवमयो दिश्रकास्त विश्वयक्तास्य दाविकाः।
इदं श्रृमता प्रोक्तं मकाराजात्मकं स्ववम्।
पर्वदेशुदिनं यस्त स रामे भिक्तमान् भवेत्॥"
इति श्रृमतकस्य मकाराजात्मकं श्रीरामचन्न-स्वोजं समाप्तम्॥ ॥ स्वयं श्रीरामचन्न-स्वारो-तर्श्यकं गामः।

वेदवास खवास। "प्रया गाङ्गेय वस्थामि रामस्यार्भतकसँगः। नासारकातकं पुगर्यं चिह की मेह विश्वतम् ॥ नात: परतरं गुन्सं चिन्न को केन्द्र विदाने ॥ केला सभि खरेरचे गागर अविधि जिते। रकायप्रयती भूला विकासाराध्य सक्तितः॥ उपविष्यतो भोक्षार्यती शक्ररोध्ववीत्। पार्वविद्विमया साई भीत् भुवनवन्टिते॥ तमाच पार्जती देवी अप्रा नाम सदसकम्। ततो भोच्यान्यडं देव सुन्यता भवता प्रभी । ततका पार्वती प्राष्ट्र प्रष्टमन् परमेश्वरः ॥ भन्यासि जनपुरवासि विकासकासि पार्वती। दुर्जभाविषावी भक्तिभक्तियी विनेश्वरि ॥ रकारादीनि नामानि अस्त्वतो सम पार्जेत। मन: प्रसन्नतामेलि रामनामा सिप्राकृषा॥ रमनी बोशानीश्नमी निलामन्दे चिदासान। इति रामपर्वनासी परं अञ्चामिधीयते॥ राम रामेलि रामेलि रमे रामे मनीरमे। सष्टसनामभिस्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ रामेत्वका सङ्घादंवि सङ्गु साह्ये सयाध्या। ततो रामेति नामोका सप्ट सुक्काच पार्वती॥ ततो सुक्ता महादेवं। प्रतिना नह संस्थिता। पप्रक्रियोगहादेवं प्रीतिप्रवस्त्रमानसा ॥ सहसगामभिस्तुक्यं रामगाम वयोदितम्। तस्यान्यात्रयि नामानि मान्त नेहावकद्विष्यः। कथातां सम देवेश तच में पीतिवक्तमा ह

त्रीग्रहर उवाच। व्यग्रनामानि वक्षामि रामचन्त्रस्य पार्वती। स्रोतिका वेदिका; ग्रन्टा ये कंचित मन्ति

नासानि रामचनस्य सङ्खं तेषु चाधिकम्।
तेषु चाळ्नस्यां हि नाकामशेन्यं धामम् ॥
विणोरेकेकनामानि सळंवेदाधिकं फलम्।
ताडह्नासम्हस्येषु रामनाम परं मतम् ॥
जपतः सळंवेदांश्व सळंमलांश्व पाळिति।
सकान् कोटिगुणं पुग्छं रामनाकेव लभ्यते ॥
व्यस्य श्रीरामनामाशेन्यस्य तनामकोचस्य इच्चर् स्वर्वुष्ट्रप् हन्दः श्रीरामचन्त्रो देवता श्रीरामचन्त्रो हेवता श्रीरामचन्त्रो हेवता श्रीरामचन्त्रो रामचन्त्रभा कर्षे विवयोगः।
राजीवलोचनः श्रीमान् राचिन्द्रा रुषुपुङ्गवः ॥
जानकीवलभी जेवो जितामिन्द्रो जनाईनः।
विवयामचित्रयो हाननः धार्यण्यासतत्परः ॥
वाजिप्रसचनो नाम्भी सळानाक् सळविक्रसः।
सळवती वत्रवन्नः सहा स्वयस्य स्थान्यसः।
सळवती वत्रवन्नः सहा स्वयस्य स्थान्यसः।

की प्रतेष: सर्भंसी विरावपधपिकत:। विभीवसम्बिनाता दश्यीवश्रिरोक्रः । सप्ततालप्रमिता च हरली दक्ष खक्ष न:। जासद्यासहाद्येद्सम्लाख्कानाकाः । वैदान्तकारोध्येवासा भववेदाच भवजः। दूषमा विशिरोधना चिन्न, निस्तिगुराका थी। चिविक्रमिकालोकात्मा पुरायचारिक्षकी र्मन:। विलोकीरचको धन्दी एककार्ययपुर्यक्षत्॥ व्यञ्चापावम्बीव पिष्टभक्तो वरप्रदः। जितिन्त्रयो जितकोषो जितकोसी जगत्रुव: ॥ ऋचवानरसंघाती चित्रकृटसमासयः। जयनावायवरदः सुभिजापुत्रसिवतः ॥ सर्वदेवाधिदेवच क्ततागरणीवनः। मावामारीचहनाः च महाभागी महासुकः ॥ सर्वदेवस्तुतः वीच्यो वक्षग्यो सुनिसंस्तुतः। महायोगी महोदार: सुन्नीवेश्वितराच्यद: ॥ सर्वेषुस्याधिकपालस्तीचे: सर्व्याधनाध्रत:। चारिपुरवी महापुरवः पर्मः पुरुषक्षणः । पुग्योदयो दयासारः पुरासः पुरुषोक्तमः। कितवली मिनभाषी पूर्वभाषी च राषव: । व्यवन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणीत्तरः। मायामानुषचारिको मञ्चादेवाभिपूषितः । चेतुक्तं (जतवारीयः: सर्वतीर्थमयी इरि:। व्यामाजः सन्दरः ग्रूरः भौतवासा घतुर्हरः. ॥ चर्लयक्ताधियो यद्यो जरामरक्यक्लितः। प्रिविति इप्रतिष्ठाता सर्व्याचाराय वितः॥ परमाता परंत्रस समिदानव्हियहः। परंच्योति: परंधास पराका छा परान्पर:। परेशः: पार्यः पारः सञ्जीदात्मनः: शिर्यः ॥ इक्तेत्रामभद्रस्य नान्त्रामधीत्तरं प्रतम्। गुह्याद्गु सत्र देवि तव प्रीता प्रकीतितम् । यः पर्वत् ऋग्रयादापि अस्तियुक्तिन चेतसा । स सर्वे मुंचति पापैः करणकोटिससुद्धवैः ॥ चलानि स्थलतां यानि श्रमनी यानि सिय-

ताम्।
व्यात्त्र्व्यक्षभूतानि सीर्थं वान्त कताः क्षियः।
व्यव्यकं यक्षा वान्त भान्तिसायान्वप्रवाः॥
पठतो भक्तिभादेन जनस्य शिहसम्भवे।
यः पठत् परया भक्ता तस्य वद्यं कार्यक्षम्॥
यद्यत् कास्यत चिने तत्त्वद्योति कीर्नेनात्।
यः पठताभक्तस्य नाकामधीन्दं भ्रतम्॥
व्यानेनापि क्रवंशयो व स पापिर्विक्रियते।
पुण्यकाविष्ठ सर्वेष्ठ पठनामन्यसाप्रयात्॥

राजानो दासतां यानित बच्चयो यानित सीम्ब-

सर्वविदेषु तथिषेषु दानेषु च तपःसुं च।
तत्पनं कोटिगुकितं स्विनानेन सभति ॥
पुग्पकालेषु सर्वेषु पटनामध्तास्कम्।
कव्यकोटियहसाधि कव्यकोटिश्तानि च॥
वैक्वकि वायमात्रोति दश्पूर्वेदेश्वापरेः।
रामं द्वेद्वादकश्चामं पद्याचं मीत्वाससम्॥

सुवन्ति नामभिविद्येने ते धांचारिको नदाः ।

रासाय रामभनाय रामचलाय वेधसे।
रचुवायाय नाथाय सीताया: पत्ये नमः ॥
इसं मंनं सचेधावि। जमनेव दिवाविद्यम्।
सर्व्यपायविनिम्तं तो विव्युवायुष्यमात्र्यात्॥
रव्यत्तमाममदस्य माचाल्यां वेद्यस्मतम्।
कथितं तव गाक्ष्य यत्वां वेद्यस्मतम्।
स्वामि मचेधावं दरकोदस्यक्यम्।
णावसीत्रस्यावन्दचन्दवं रचुवन्दवम् ॥
रति पदापुराखे जमामचेष्यस्यवादे श्रीरामचन्दाशेत्तरप्रत्वामस्तोवं समाप्तम्॥ ॥॥
(अस्य विराज्ञस्तिवयवं यथा, सध्यात्मरामासकी। १। ८। १०—५॥।

गम्बनं उदाच । "कोतुसुस्रक्तते मेश्य मनो रामातिसभामान्। व्यासनकामनाद्यमां सनोवाचासरोचरम् ॥ ख्या ते कप्रमयक्तं देखद्वयविज्ञासम्। इय्पनितरं सर्वे दक्षं जड्ननाह्यकम् ॥ तत्क्वयं ता विकानीवाद्यसिरिक्तं मनः प्रभी। बुद्धासाभाखयोरेकां चीव इत्यभिधीयते । मुद्वप्रादिसाची बच्चेव सस्मिन् विश्वियये/स्वतम्। चारोधितेश्चानवधाति विकारिश्वकातानि ॥ हिर्यमाभंको खन्मा देवं खालं विराट स्ट्रतम्। भावनाविषयो राम ऋष्येति ध्यात्रमङ्गलम्॥ भूतं भेर्यं भिष्यस यत्रेदं हद्यते जगत्। साबिश्वानीये देवे ते मच्दादिभिराष्ट्रते॥ सप्तानिक्तरगुर्वोवेदाको धारणाश्रयः। लाभेव सर्व्यक्तेवकां जीकास्तेश्वथवाः सुरुताः ॥ पानाचंते पाइम्ब्लंपाधियेस्तव सङ्गातकम् । रसामनं ते गुन्भौ तु मनातनसिनीयंते # चातुनौ सुतलं राम ! जरूर ते वितलं तथा । चासलच सदी रास ! जवनं नाभिमं नभ: ॥ उर:स्थानं ते च्योतीं वियोग ने सह उच्यते ॥ बदनं जनतीकस्ते तपस्ते ग्राह्मदेशाम्। सक्ष जीकी रघुश्रेष्ठ। भौवंग्याकी वदा प्रभी। इन्द्रादयो लोकपाला बाइवस्ते (द्रश्र: श्वती। व्यात्रिनौ नासिके राम वक्षंतिश्यादशञ्चल: ॥ चचुको सविता राम मनसन्त्र उदाञ्चतः। भूभञ्च सब कातको बुद्धिको बाक्पतिभवेत् । बदोश्हक्कारकप्रस्ते वाचञ्चन्दांसि तैश्चय। यमको रंष्ट्रिश्सो नचनाशि दिकातधः । चायो मोचनरी माया खरिक्रियाङ्गमोचणम्। घक्षी: पुरस्केश्यक्षेत्र एहमाम उद्दीरित: ॥ निमिधी क्षेत्रकी राजि दिवा चैव रघूत्रम !। ससुदाः सप्तते कृष्यिर्गाची नदास्तव प्रभी ॥ रोमाचि एकीयध्यो रेती दृष्टिक्तव प्रभी। महिमा चान्यक्तिकी एवं स्पूलं वपुक्तव। बद्धिन् स्मृतस्पेते सन: सन्धार्यते नरी:। व्यवायासेन सुक्ति: खादतीम्बद्धां कियन ॥ ष्मनोव्हं रामरूपंति खुलमेवानुमाववै। षिसन् धाते प्रेसर्यः खरोसपुलको भवेत्॥ तरेव सुत्ति: खानाम यदा ते खूलभावक:। हादयास्तां तमेवास्मेतसूमं विश्वित्राचे ॥

धनुवंशधरं आसं कटावस्कास्वतम्।
सपीषवयधं वीतां विचित्रमां सनद्यासम्॥
इस्मेव सदा में स्वास्तानचे रघुनन्दन ।
सर्वेश्वः प्राष्ट्रः साचात् पार्वेद्या सदितः सद्दाः ।
सन्द्र्यमेवं सततं भाष्यमास्ते रघुनमः ।
सन्द्र्यमेवं सततं भाष्यमास्ते रघुनमः ।
सन्द्र्यमं संदा काश्वां तारकं मधावाचनम् ॥
राम रामेख्यदिश्चन् सदा सन्तुद्यानसः ।
सन्दे ते मायया स्वाद्यां म जानन्ति तस्ततः ॥
सन्दे ते मायया स्वाद्यां म जानन्ति तस्ततः ।
नामस्ते रामभदाय वेधसे प्रमासने ॥
स्वाध्याध्यास्त्रते तुन्यं नमः सौम्यस्वित ।
साद्य आदि समझाय मां माया नाव्योतु
ते ॥"॥ )

व्याय श्रीरासक्षकम् । "ध्याला नीलीत्मकस्यासं रासंराजीवलीच-नस

जानकी तयागोपतं जटासकुटम कितम् ॥ सासित्यधनुव्याखपाणि नस्तवरान्तकम् । खजीनया जगजातुमायिभृतमणं विसुम् ॥ रामरचां पठेत् प्राच्च, पापन्नी सर्वकाम-

हाम्॥"
आस्य श्रीरामचन्द्रकवचस्य व्यकौशिकक्षिः
गांयक्षी च्छन्द: श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्रप्रीक्षर्थ क्षे विनियोग:।
ॐ श्रिरो मे राघव: पातु भाकं द्रग्ररणः-

की प्रतियो हथी पातु विश्वामित्रधियः सुती ॥ द्यार्गं पातु मखनाता सुखं सी(मजवस्त्रज्ञ:। जिक्कां विद्यानिधिः पात् काकौ भरतविष्टतः॥ कान्धी दिवाधुष: पातु सुनी भयेशकान्धुक:। करी सीनापतिः, पातु चुट्यं जामद्याजित्॥ वचा: पातु कवन्यारि: इतनी गीर्व्यागविद्य:। यार्थी कुलपति: यातु कुचिमिचाकुनन्दन:॥ मधा पातु सारध्वंसी नाभि जान्ववदास्रयः। गुन्तं जितेन्द्रयः पातु एषं पातु रघूदषः॥ सुयीदेश: कटिं पातु शक्षिकी व्हासन्त्रभ्र:। करू रच्तमः पात् रचः कुलविनाग्रहत् ॥ कानुनी सेतुलन् पातु वक्के दश्रम्खान्तकः। पादी विभीषणकीदः पातु रामोरिखलं वपुः॥ रुतां रामवजोपेतां रचां यः सुक्तती घटेत। स चिरायु: सुरती पुन्नी विचयी विनयी भवेत्। पातालभूतलकोमचारियञ्ज्याचारियः। न द्रष्ट्रमपि प्रकास्ते रिक्तं रामनासभिः ।। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रीत वा स्तरन्। गरो ग सिप्यते यापेर्भित्तं सुक्ति च विग्दति ॥ जगर्जे चैकमक्या रामगामाभिर्द्यतम्। यः करे घारयेत्रसा अरुसाः सर्वासाध्यः ॥ भूर्ष्णपत्रे लिमां विद्या गत्यचन्द्रवर्षांताम्। स्वता वे धारवेद्यश्व सोरभी दं पलमा प्रवात्। रयो राजकाते त्यूते निर्ह्मं तस्य जयी भवेत्। काकवन्या च या गारी खलापळा च या

वक्रपता जीववन्ता सा भवेताच संध्यः ॥ वच्चप्रश्नरनामेरं यो रामक्रवचं प्रतेत् । च्याच्ताचाः वर्मक तभते जयमङ्गलम् ॥ च्यादिस्वाम् यथा खत्रे रामरचामिमा

तया जिस्तितवान् प्रातः प्रवृक्षे नुधकौषिकः ॥ धनिनौ वह्निष्णिंधी काक्षमचधरी शुभी । धरि मां पणि रचेतां तादभौ रामकचायो ॥ तवयो क्ष्मसम्बद्धी सुज्ञमारी मचावली । पुष्टरीकविष्णाणाची चीरक्तकाणिनास्तरी ॥ फलन्दलाशिनो हान्ती वापयी अक्षचारियो । पुत्री दशरचास्त्री आत्ररी रामकचायो ॥ धर्मी दशरचास्त्री आत्ररी रामकचायो ॥ धरम्यो सम्त्रस्तानां श्रेष्टी सम्बद्धाताम् । रचःक्रकविष्टनारी चायेतां नो रच्नमी ॥

चात्तरायधनुषाविष्यसम्मा-

वच्चात्रात्वप्रसिक्षती ।
रच्चाय सस रामलचायावयतः पणि बर्देव गच्छताम् ॥
वयतः पणि बर्देव गच्छताम् ॥
वयतः कवची खब्गी चापवायधरी युवा ।
यच्छमानीरण्यासानामः पातु धलचायः ॥
व्यतस्त वृश्चिति मे एलती गव्ड्ष्यचः ।
पार्वयोस्त धनुश्चली वधरी रामलचायी ॥
रामी राधरणः यूरो लच्चावानुचरो वली ।
काञ्चत्यः पुरुषः भूगः लौध्यंथी रच्चमः ॥
वरान्ववेश यश्चिः पुरागः पुरुषोत्तमः ॥
वापरामपद्यनारं दातारं सर्वसम्परामः ॥
व्यापरामपद्यनारं दातारं सर्वसम्परामः ।
गुवाशिमरामं श्रीरामं भूगो भूगो नमाच्य-

हम्॥
हिन्यों जन्मयों धन्ती वासती जानकी शुमा।
पुरतों भावतियंख्य तं नमामि रचून्तमम् ॥
रतां भस नामानि मह्नां यः यहा खारेत्।
जन्मभायुतं पुर्यं स प्राप्नोति न संग्रयः ॥"
हित पद्मपुराये वचपञ्चरनामाख्यं मीरामकवचम्। हित तन्त्रसारः ॥
मक्री, खी, रामकली रागियो। हित हनायधः ॥ (कवित रामकिरीयपि पाटः। यदाः

रामकरी, क्ली, रामकली रागिणी। दति इला-युधः॥ (कचिन् रामकिरीयाप पाटः। यदा, सङ्गीतदर्पणी रागाध्याये।

खाय रामिकरी।

"वक्षयद्वां सक्त्यासा पूर्या रामिकरी मना।
मान्द्रेना प्रथमा स्या कर्या सा प्रयुष्यते॥

रिश्वयक्तायवा प्रोक्ता के खित प्रथमवर्णिता।

विविधा सा समृद्धा सम्पूर्या घाड्यी इवा॥"

खास्या ध्यानम्।

"इमयमा भासुरभूषका च नीलं निचीलं वपुषा वहन्ती। कान्ते सभीषे कमगीयकच्छा मानोकता रामकिरी मतियम्॥"

उदाहरसम्।

स रिगम प घ निसः। सम्यूक्षीः। स्थायना स गम प निसः स्थीद्रवाः। रामम

च रिप्तस्य भ ति च । शाक्ष्या। इति राम्बरी।)

व्यक्त व्यव्य विवर्ध रागग्रस्ट वर्थम् ॥ रामकर्पृरकः, पुं, (रामो रमवीयः कर्पूरः। तत: स्वार्थे संज्ञार्था वा कन्।) कामस्वात-श्यम्। यथा,-

"सीमन्धकाष सीमन्धं शामकापूरके स्वी।"

प्रति श्रव्हरतावली । रामशिरः, प्रं, (रामामितो गिरिः। रामो रामठी, क्षी, (रामठ+कियां हीह।) नाड़ी-इसकीयो गिरिका।) पर्वतिष्रोय:। चित्र-मूटपर्नतः । इति कि वा । यथा,---"कश्चिन् काम्ताविर्द्यगुरुवा साधिकारप्रमत्तः द्यापेनास्तं वस्तितस्त्रिमा वदेभोग्येन भर्तुः। यच च के जनकशनवाकानपुर्योद के ह क्रिम्क्ष्यासर्व वसलं राममिकाश्रमेष्ठ ॥" प्ति सेषदूत; ॥१॥

रामचन्त्रः, पुं, (रामचन दवाक्रास्कलात्।) श्रीरामः। इति भ्रव्यरकाषती । (तयान-भहसुतः खनामखातः कविविशेषः। च तु अवशिधानगरे वैरात्यऋकारार्थदयोगेनं घटीकं रसिकरक्षमं नाम कार्यं प्रयोतवान्। तस्यादि-सञ्जोको बचा,---

"तुभारकी दक्षी महितमति हिम द्वितश्रत स्विक्तभरिभी चलपञ्चक्रभी परिजनम्। व्यनात्रम् तम्बे पथि पर्वितम्बेश्मितस्य त्रमासम्ब सम्बद्धमन्द्रमम्बे चितस्खम्॥" यत्रकीका क्लिमश्लोको यथा,---

"ब्रह्मारवेराग्यश्तं सम्ब-विश्रत्ययोधानगरे शक्त । चन्द्रे वियद्वार्खवायत्रमे कीरामचन्नोत्तु च तस्य टीकाम् ॥ भीरामक्रकावना कार्याभदं वराच विर्तात-बीजतया।

· रशिकानामपिरतये अकारायींशिप संग्रहीती-**ን**ኳ 🕯 "

इतत्कविप्रकीतानि रोमावलीध्रतकप्रभतीन्य-मामापि काचानि स्थाने ॥)

हामक्ट्रनेकः, पुं, (रामं मनोज्ञलं छहेयति। हि + खा:। खार्थे वन्।) मदनव्यः। इति भावप्रकाश: । जित्यसके रामाक्ष्रकतः इति च पाठ: । ( गुकाह्यो छ। मदनप्रव्ह विश्वेषा: # )

रामजननी, खाँ, (रामख जननी।) बजदेव-माता । यथा,---

"रोडियो रामजननी रोडिशिय यनप्रसः।" इति प्रव्हतावली ।

कीप्रस्था। रेसुका च दामठं, की, (रम्थतेश्नेनेति। इस + "रमेव हिन्न।" उगा॰ १। १०३। इति चठः वृद्धिक भारतेः।) चित्रु। इत्यमरः । १ । १०६॥ ( वया, सञ्चते । 2121

"तक नक्षाक्रने कुछं रासवं नजदं मधु। कुर्यात् (श्ररीयरजनीचन्दनेच प्रवेषनम् ॥") रामतः, प्, (रम् + चतः। इद्विषः।) चङ्कीत-ष्ट्रचा:। इति रक्षमाचा॥ (जनपर्विधिय:। यथा, दृष्टत्सं हिताबाम् । १०। ५। "रीद्रक्षे पारतरामछते विकरणके चौराच ॥" तहे भ्रवासिनकः। यथा, महाभारते । २:३२।१२। "रामठान् सारकृतांच प्रतीकाखेष ये कृपाः। तान् सर्वान् सवशं चन्ने भासनादेव पाकावः॥") **डिक्ट**। इति राजनिषे**र्टः** ॥

रामगः, पुं, गिरिनिमः,। तिन्द्रतः,। इति राज-निर्धेग्द:॥

रामणीयकं, त्रि, रमणीयम्। इत्यमरहीका॥ ( यथा, महाभारते । १ । २६ । ५ । "रामगीयकमागच्छकाचा सञ्च भुजङ्गमाः।" रामकौयकं रमकीयं द्वीपमिति ग्रेषः ॥ क्री, रमणीयस्य भावः कर्मन वा। रमणीय+ "योगमाद्युक्तपोत्तमाहुन्।" ५।९।१३२। इति पुण्। रमखीयत्वम् ॥ यथा, किराते। 1 3 7 1 7

"पुरोपनीतं कृष ! शासकौयकं दिजातिशेविस यदेतरम्बरा। सददाति बन्धपना प्रितः परं परिति कार्ययम् वासामा वयु: ॥")

रासनक्यो, चत्री, (शासा सनोच्चरा लक्योंव।) नक्जोपुष्यम्। इति राजनिष्युटः ॥ संज्ञती इति भाषा ।

रामदूत:, पुं, (रामख दूत:।) धन्मान्। इति ग्रब्द्रकावली॥

रामकूर्ती, की, (रामना दूरीय। विध्याप्रियलात्।) तुलसीविधेयः। तत्पर्यायः। पर्व्वपृष्यी २ विभ्रास्था ३ नागदिन्तका ८ कावडनी ५ सःसा-पर्योदि भरग्याका ७ फिलिच्भाका ७। इति ग्रस्यकिका॥

रामनवभी, खी, (रामस्य जव्यतिथिकःपा नवभी। मध्यपदलोपिकक्षधार्यः।) चैत्रशुक्तवसी। सा च श्रीरामचन्त्रस्य जन्मतिथिः। यथा,— "बार्यर्च हितायाम्।

'चेचे मासि भवन्याम् जाती रामः सर्यं

पुनर्वसृच्यतं युक्ता ता तिथिः सर्वेकामदा ॥ पुनर्वेख्यसंयोग: खन्पोर्श्य यदि नश्वते । चेनगुक्तगवन्यान्तुसाति चिः सब्वेकामहा ॥ औरासनवसी प्रोक्ताको दिस्स्थं यद्वाधिका। तसिन् दिने मचापुर्यये रामसृहिप्तः भक्तितः। यत्किचित् क्रियते कार्म क्रुद्धवचायकारकम् ॥ छपोवनं जागरमं पिवृत्तद्विस्या तर्पनम्। तस्मिन् दिने तु कर्तवं बक्षप्राप्तिसभीष्युसिः ॥' चैजपदं चान्द्रपरम्। भी में पूर्वाचा संप्राप्ति वासी च का कैटा आपी। व्यानिरासीत् स्काचया क्षीत्रस्थात्रां पर:पुनान्॥ 🏻

यन मेवसास्त्री चानाचेत्रसीय समावात् तिथिन शासन्य । तथा।

'तिकान् दिने महायुख्ये दामसृह्यितं मितितः। व्यविकाला कासीनो यावत् खाइग्रसौहिनम् ॥ तेनेव खात् प्रचर्या रह्मा भोजयेद्दिनान्। अकाभोच्ये बंहुविधे भेता दवाच दिवयान्। सतलाको अवेत्रीन सकी रामः प्रसीद्ति ।

'चेत्रशुक्तातु नवभी पुनर्वसुयुता यदि । सेव मधाच्योगेन मचापुर्यतमा भवेत् । नवमी चारमीविद्वा लाच्या निष्णुपरायखें;। उपोवसं नवन्यान्त इप्रान्धामेव पार्यम् ॥ एतदचनप्रयं कालमाधवीबेश्प । किन्तु मधा-पुराया इताच सञ्चामचेति पातः। शुद्धेति-अवसात् धर्जेच शुक्षायान्डचारशे न विद्वाया-मिति। अत्यवाद्यीविद्वा नवमी सन्चनायि गोपीष्याः इति साधवाचासः । सेव लाहक्रीव नतु विद्वा। यदा तु परदिने एकाद्यां दश्रभी पारणयोग्या तदा दशमीयुक्ता नवन्युपोच्या। विकाविविकापरायके रितिस्वयकात्। अधिकाविस् व्यष्टमीविद्वेव यात्रा। यहा तु पूर्व्यदिने व्यष्टमी-विद्वानयमी परच दश्मीयुता नवमी स्का-इप्रौहिने च न पारवायोग्या इप्रसी नहा मध्यस्थोगायोगेश्यस्मीविद्वेव मास्या। पर्रिने द्धान्यामेव पारगक्षिति (नयसात्। तथा च रामाचैनचन्द्रिकायाम् ।

'दभन्यादितु इडिक्येनु लाज्या विदेव वैकावै;। तदक्ये वान्तु सर्वेदेशं वर्ततचे व विश्वितम् ॥ दशान्यामेवश्ब्दिन दश्भी नैव जक्क्येत्। निश्चित्वेवं विचारेख नवसीव्रतसाचरेत् ॥' रति कारिकाभ्यासमञ्जयकं हिताचाखानम् ॥ वस्तुतस्तु दश्मीपार्यसम्ब सर्वेरेवास्मीविद्वा नो पोष्या। विद्यापरायर्थे दिति तु विद्यापरायश्च-लोग भवितव्यक्तित्युपदेश्वपरं गतु कर्लुविश्व-षणम्। अमञ्ज्येनावैद्यावस्य विश्वीपवासानुप-देशात्। कर्नृभेदे विधिद्वयकत्यनापरेखा । व्यत-एव साधवाचार्योग सामान्यत एव विद्वा निविद्वा। यगस्यसंहितायामस्य निलासमाह। 'प्राप्ते श्रीरामनवमी(इने मत्यों विन्द्रएथी;। उपीषसं न कुरति कुम्भीपाकी हा पचाते । यसु रामनवन्यानु सुब्त्ते मोद्दादिनाएदी:। कुम्भीपाकेषु चौरं सुप्रचात गाव संग्रस: ॥' व्यत्र महौ इत्युपादानात् नरमाचस्याधिकारः।

'कुर्यादासम्बन्धां य जगीवससल्हरः । मातुगंभंभवाप्नीति नैव रामी भवेत् खबम् । तसात् सर्जातामा सर्जे जलीवं नवसीवतम्। सुचानी पातकी: सर्वीयांकित अका सनातकम् ॥ इति प्रविभीत्रेनं प्रागुक्तसंयोगप्यक्षभावात् विद्वम्। चगस्यवं दितायाम्। 'धाववामधिवायाच तुवयोदलक्वियता। पूजा बीरामचल्ला को दिको (ट्युबा विका।

त्त्राद्वरानं व्यवस्थसं दितातः संविधः विखते। क्रतपास:सानादि:। 'खपीष्य नवसीकाता वामेष्यदञ्च राजव। तेन प्रौतो भव संभी संसाराजाचि नां चरे ।' प्रति निषेध ॥

'कोसलाक् विभावान्य मिन्नवीनवसप्रभम्। र्विकांशे रश्र्यं प्रशावेशकतत्वरम् । एडती सच्च देवं सच्च मनस्प्रमम्। याचे भरतप्रभुत्री ताजरमाचराउभी। चर्च चर्च चन्त्रनी रामातुष्यचकाङ्गितन् ।' र्व भाला बीटामं पूचवेत्। कावसनासु । 'दन्ती। विश्व यमधीन नीचेती वन्त्रवी। निज:। भूवेर देशी अभाषिदिक्षाचाः भाषयम् ते 🖟 व्यक्टियनम् । सीध्यक्षां पूजनेत् । समास्तु । 'रामका जनगी चार्य राममयमिर्द जनत्। चतर्या पूर्वाययाम जोकमातर्गमोश्य ते ।'

'नमो इद्यरचानेति पूजनेतृ पितरं ततः। सती श्रेष्ठाच्य देवेषां परिवारत् समर्पे येत्। पूर्ववद्कीयकोयेष भ्रद्यादीन च कमातृ।' भ्रद्रवादीनि वया। टां भ्रद्रयाय नम्:। री शिर्के आर्था। क्यं शिकार्ये वत्रहारें कव-चाय कुम्। री नेचाभ्या बीवट्। रः अस्ताय षट्। तथा,---

'क्रमन्तं ससुयीवं भरतं समिगीवसम्। जन्मवाज्ञदश्रमुद्रं भाग्यवर्गं दलादिष्ठ ॥ बुक्तं जवनां विवयं सुरावं राष्ट्रवर्तनम् । चकोषं धूचपाचाच्यं सुमन्नं एवमध्यतः। दलाये जीकपाणांच तर्कावि तर्यतः । कोकपाता रकाइबो एए। सदकारिय क्य-श्रांत्तरक्षक्मपाश्राकुश्वादात्र्वपद्मचनश्चि । मधान्ने जन्म भावयेत् । 'उच्छो यहपचने सुरगुरी सेन्दी नवन्थां

क्यों कर्कटकी पुनर्कसुद्दिने मेर्च गति पूर्वाम । निहंग्यु' निखिताः प्रकाशसमिधी मधाइ-

योध्यारख-राविभूतसभूरपूर्वविभवं वत्विचिवेनं मदः ॥ पकाशा राचसाः। 'मलेवं वास्येदाखानकी द्याच्यात्रती:।

वनपुर्यामुर्गपूर्ये रहीला चन्नसम्। च ग्रोकरतज्ञसमें पुलच तुलसीरले; ।

'एक्राननवश्चार्याय सम्मन्धारमाय च । एरनवानी विवाधाय देखानां विधनाय च ॥ परिचायाय साधूनां रामी जात: खयं चरि:। यश्चाक्यें सवा दर्च श्वाद्धभिः विश्वती मम ॥ पुष्पाञ्चन्तिं पुगर्दस्ता वामे वामेव्यत्तितः । पूर्णमेट्विधवक्षम्या स्वाराचं जयेट्व्यः । तद्यं चंचिपः। सुद्वार्था नजनपुत्तार्था विवादासाव:। विश्वाबाचा समादशीहिने इम्रसी मारवयोग्या न चैतृ तका नव्यवयोगा-

तदा व्यक्तीविद्धां बक्का परेश्वनि कपवाय: ।" इति तिश्रीदितत्त्रम् ।

रामपूर्तः, युं. ( रामो रमधीतः पूर्तः। ) ग्रुवाक-विशेष:। तत्वर्थाय:। कामीन: ५ शुनिप्रा: ६ सुरेष्ठ: ४। इति जिक्काक्क्षीय: ३

रासकायः, पुं. (रामका वाका इव वयवलात्।) व्यीप्रवैदिशेष:। यथा। रहेन्द्ररिकामधी।

> "धारदाकतक्षक्रमक्रम भागवृद्धमार्चित्र मिक्तित् । तज जातिज्ञमहँभागिकं वित्तिनीयनरसेन सहितम् ॥ विद्यान्यव्यवस्थाना अनी रामवास इति विश्वती रवः। संग्रहराष्ट्रवीकुम्मकर्वन-

" सामेवातसरहृष्यं क्षेत् ६ दीवते तु चमकातुमानतः वद्य यव जठरासिदीपनः।

- रोचनः समञ्जानामार्यः चारकासर्वाभजनुगाम् नः ॥"

याराभागः: १ विष्यभागः: १ जवङ्गभागः: १ मन्त्रकाराः १ सर्चिमाः = जायक्तमारः १। रामवाको रकोठजीर्ग। इति भावप्रकाम: । ( ग्ररहचभेद:। इति राजनवेदः । राम-

रामभद्रः, पुं, (राम एव भद्री सङ्गलनकलात्।) श्रीरामः । इति ग्रन्दरत्नावजी ॥ (यथा, कथा-सरित्यागरे। ३४। २३६।

"नोकच चर्चेदा रच्यस्तत्प्रवादेव किं गुरा। रामभनेक प्रद्वापि सक्ता देवी न जानकी ॥") रामलवर्ग, की, (रामं रमधीयं लवजन्।) भ्राम्भरिकवर्मम्। तत्पर्यायः। रोमकम् २ पाचावाकरसभावम् ३। इति रक्षमाचा ।

रामनक्षभं, क्री, (रामं रमकीयं वक्षभचा) विचम्। इति राजनिर्धस्टः ॥ (रामसः वक्तभम्।) रामप्रिये, 🐿 🛚

रामशैका, च्ली, (रामा रमशौबा वीका।) वीकाविश्रेषः। वया, श्रम्हरकावजी ॥ "क्राची च कच्छमीवीखा वीखा तुम्बुकनारदी। कारखती केलिकका रामगीया क्लाक्ता॥" रामग्ररः, पुं, ( रामस्य भ्रार ६व ।) भ्रारक्षभेदः ।

तलकाय:। रामकाकः २ रामनाय: ६ रामेष्ठः । चापर्यहरूः ५ दीषेः ६ वृप्रायः 💵 तस्य ज्लागुवा:। देवदुव्यवम्। रिचप्रदेवम्। रसे आकामम्। कथायत्वम्। पित्तकारित्वम्। कथवातवाशिक्षच। इति राचिविदः। (रामकनाका वाक्रीश्वि॥)

रामधीतका, स्ती, सारामधीतका। इति राज-गिषंस्ट: ।

रामवसः, पुं, ( रामकः वसा । "राजादःवसि-भ्यष्टच्।" ५ । ६ । ६२ । इति उच् ।) स्रयीय; । इति श्रम्दकावकी ।

वीतिश्री वारमीविद्वावाम्। पारव्यविद्या चेत् | रामधेनवः, युं, भूतिवः। (यादा पर्यायो यथा,— "विदाततिकाः चैरातः चहुतिकाः किरातकः। काळतिको गार्थतिको भूनिको रासस्यकः ॥" इति भावपकाश्च पूर्वसर्के प्रथमेभागे ।) कट्यकः। इति राचनिषेग्रः।

> रामा, च्यी, (रमते रभवतीति या। रम+ क्यकादिलातृबः । टाष्। इमते ४ विति। करके वण्या।) जन्म एको विशेष:। इ.स.-मर:। २। ६। ३॥ गीतकामो रमते रामा। इति भरतः ॥ (यथा, भागवतः । ७ । ९६ । ८६ । "विभव्य वयशसानं सानवीं सुरवीत्सुनाम्। रामां निरमयन् रेमे वर्षपूत्रान् स्पूर्णवत् ॥") योषा। (यथा, रष्टुः। ५ । ४८।

<sup>८</sup> व च्छित्रवसहतयुक्तमूनां भयाचपर्यनारचं स्वीतः। रामापरिचानविष्टकार्योधं क्षेत्राणिकेशं तुसुलं चकार ।")

विङ्का नरी। इति मेदिनी 🦚 विङ्कालम्। इति श्रम्बरतावनी। चेतकस्टकारी। राषकचा। चारामधीतनाः चर्याकः । गोरीचनाः इति राजनिषेद्धः । वासाः ग्रीर्ममृः इति ग्रम्द-

रामायकं, की, ( रामख चरितानितं अधर्म धास्त्रम्।) रानेच रावकवधकात्रम्। इति चिताकप्रेयः । तथा प्रतकोटिसंच्यकम् । यथा । कान्द्रे पातानसकी व्यवीधामाद्यास्य सनतः-तौर्यायमवयानप्रसाव ।

"भ्रापोक्या स्ट्रियन्तरं प्राचेत्यस्यक्तस्यम्। प्रोवाच वचर्व बच्चा तत्रामतः सुसत्ऋतः । न निवाद: स वे रामी ऋगवाच तुँमामत:। तस्य संवर्णनेनेव सुश्लोकाकां भविष्यस्य ॥ इ.खुक्का संजगामा श्रुज्ञाजोर्व सन्तरनः। ततः चंदकंयामाच राष्ट्रं चळकोटिभः ॥" कोटिभि: ग्रतकोटिभि:। चरितं रघुनाचस्य ग्रतकोटिप्रविक्तरसिमाचाचीक्तीः। तच चंपूर्यो जक्रतोके इलितिहाम् ॥ इच तु कुण्यवीपदिष्टा चतुर्विश्रातिवाइसीयजम्। इति रामायय-टीकार्या नागोजीभट्ट: । 🥷 । तथा ছ । "प्राप्तराच्यस्य रामस्य वास्त्रीतिभंगवान् ऋषिः। चकार चरितं सत्सं विचित्रपदमधैवत्॥ चतुर्विग्रत्मच्याचि श्रीकानात्तक्तवान् व्यवि:। तथा समेश्रतान् पच वट् काळानि तथुरेतरम् । इति रामायके वाक्मीकीये वाचकाके इसर्वः ॥ वं चिप्तरामचरिषं यथा,---

"रासायकमधी वक्षे मृतं पापविताम् नम्। विष्याभ्यक्तभी बच्चा अरीचिक्तत्रस्तः खुतः । मरीचे: कामप्रकाशात् परकाशात् महः सुतः। मनीरिचाक्रवंभ्री/भूवंशे राजा रहा: बहुत: ॥ र्थोरकसातो कासी राका दश्रयो वसी। त्रक पुत्रासु चलारी महावनपराक्रमाः । की प्रज्याकामभूत्राको भरतः केकवीस्तः। सती बचावश्चाती समिनायां नभूवतुः ।

ं रासी सन्न: पितुर्मातुर्विकासिकादवाप्तवात् । व्यक्षयामं यती यवीं नाइको प्रवचान ह । विश्वाभिष्य बच्चे तु सुवाष्ट्रं भावधीहली । चनवस्य ऋतुं सत्वा खपवेरेश्य चानकीम् ॥ खिनेतां समानो भौरी भरती माकवीं सताम्। प्रमुक्ती वे की किंमली क्वप्रध्यमस्ति च वे । पिचाहिभिरयोध्यायां गमा रामास्य: स्थिता: । युधानितं मातुलच ग्रनुत्रभरती गती । जतयोर्न् पवर्षेत्र राज्यं दातुं सत्यतम् । हामाय च्येसपुष्ठाय केनेत्या प्रार्थितं तहा । चतुर्येश्राचमा वासी वने रामका वाक्तिः । राम: पिळचिनार्थेनु तकावित च सीतवा। राज्यच समावन्त्रका समुदिरहरं गतः। रचं सका प्रयामच विचनू है गिरि गत: ! रामस्य तु वियोगेन राजा खर्म समास्रित:। संस्कृता भरतचामात् रासं साष्ट्रवनान्तिः। व्ययोधाना समाजल राज्यं ज्ञत मदामते। स ने पहत् पाटुकी इस्ता दाण्याय भरताय तु॥ विकालिने विकास सहसी हासहाच्यसपालयन्। मन्द्रयामे स्थितो अक्तो स्थिभा नाविशहकती । दाओक्ष्मि विवज्ञहाच चर्चे राजसमाययौ । भवा सभी च्यां चागस्यं दक्षकार गणमागतः ॥ तक सर्पन्यका नाम राज्यसीसाह्रमागता। भिन्नतः कार्यो नासे च रामेकाथ पराहिता। तन्षेरितः खर्षामार्ष्यविधिरास्त्रयाः। चतुर्भस्यसंग्रं रचसान्तु वर्त्वेन च । रामीश्रप प्रेषयामास बाबियमपुरच नावृ। राख्या प्रेरितीरभ्यामात् रावणी चरणाय चित्र भागस्यं स सारीचं कलायेश्य भिद्याभृत्। क्षीतवा प्रेरिती रामी मारीचं प्रचवान ह । स्थियमानः स च प्राच चा सीते जन्मस्थित च। कोतोक्तो सन्धकोश्यागादामचाशु दहमं तम् ॥ खवाच राखकी माबा नूनं बीता छतिति सा। रादयोशनारमाचाटा चक्केनादाय जानकीम् ॥ चटायुर्ध विविध्यिक ययो सङ्घा सती वसी। चात्रीकष्टचं चहाबाबां रिचलां नामधारयन् ॥ च्यासत्य रामः मून्यच्य प्रमेश्वरतां इत्या च । भरोजी कात्वाच जानक्या सामेगं क्रसवान् प्रशु:॥ षटायुषच संस्कृता तहुक्ती दिश्यम्। शामा संस्था ततकके सुयौदेण च राघव: । सप्तताचान् विनिर्भेद्य प्ररेकानतपर्कका। वासिन्य विविभिद्य किष्कित्वायां घरीचरम् । शुफीदं क्रतवान् रामो ऋष्यन्तर्वे स्वयं सितः। सुन्धीय: श्रेषयासास वावरात् पर्वतीपमात् ॥ क्षोताया मार्गर्व कर्त्तुं पूर्व्वादी: समदावनान्। प्रतीचीशुत्तर्रा प्राची दिश्रं गत्ना समागता: । द्विश्वानु दिशं वे च सार्यवन्तेश्व चानकीम्। वनावि प्रव्यंतान् श्रीपान् नदीनां पुलिनानि च । भागकी ते द्वापद्मननी सर्थे सत्विषया:। कमातिवचनात् श्रात्वा चन्मात् कपिकुक्तरः । श्रतयोजनविक्तीर्कं पुष्टुवे सकराज्यम्। व्यपद्मव्यानकी सव बाद्योकवनिकास्त्रिताल् ।

महिता राख्योभिष रावने च रखना ।
भव भार्यित बद्ता चिकायकीच रावनम् ॥
खकुतीयं कपिदेखा सीनां कीप्रत्यसम्बीत ।
रामका तस्य दूतीवचं भ्रोकं मा कुक मैथिति ॥
सभिचानच मे देखि वेच राम: स्वर्त्याति ॥
तत् श्वता प्रदर्श सीना वेकी रजं चन्मते ॥
वथा रामी नयेत् भीमं तथा वाष्यं लया गते ।
तथेल्लात् तु चनुमान् वनं दियं यम्झतित ॥
एलाचं राख्याचान् वत्यनं स्वयमागतः ।
सर्विरिक्तान्तो वार्योकं द्वा रावक्यमग्रीत ॥
रामदूतीविक्त चनुमान् देखि रामाव मैथि-

रतत श्रुवा प्रकृपितो दीपयामास पुच्छ कम् ॥ कपिन्द्रवित्रलाङ्ग्लो सङ्गागे है महायतः। हाभा लक्षांसमायाती रामपाचें सवानरः। जाभा कलं सञ्चनं हरा सौते स्ववेदयम् । मिकरत्रक रामाय रामी लङ्का ययी प्रीम्। ससुत्रीयः सञ्जनभागङ्गदादाः सनद्मसः। विभीवको दियं संप्राप्तः श्रह्यां वाचवं प्रति ॥ लक्केत्रय्येव्यभ्यसिक्ददामक्तं रावसानुकम्। रामी नतेन मेन्च क्रवाबी चीच्छितायतम् । सुवेलावश्चितचीय पुरी लङ्का दृहर्यो 🗷 । च्यच ये वानरा धीरा नीलाङ्गरनलाह्य: 🛊 ध्नध्नात्रधमेना जामवताम्यासरा। मैन्ददियिदमुम्बाक्ते पुरी लङ्कां वभिद्विरे॥ राचनांच सहाकायान् काताञ्चनचरोपसान्। राम: सलच्यायो ऋत्वासक्षयः सर्व्यशाचासान्। विद्युष्णिकचा प्रभारतं वेदान्सक नरामाकी। महोदरमहापार्श्वातकायं सक्षादलम् ॥ कुम्भं निकाम्भं सत्तत्त्व सक्तराचं स्वक्यवस्। प्रइस्तं वीरस्मातं कुमाक्या सञ्चावताम् ॥ राविकं लच्चाकित्वा साक्षाचि राधवी बसी। निक्तत्व काकू वक्ताकि रावसन् स्थानसन् ॥ सीतां शुद्धां संशीवाच विमाने पूर्वाके स्थितः। सवानर: समायाती द्वयोध्याप्रवरं पुरम्॥ तज राज्यं चकाराच पुत्रवन् पालयन् प्रजा: । द्याचमेघानाच्च गयाधिर्मि पातनम् ॥ पिकामी विधिवत् छत्वा दस्या दानामि राचवः। कृती कुपालवी खद्राती च राज्ये २ स्वचियत्॥ रकाइश्रच इसामि रामी राज्यसकारयत् । भाजुको लवसं ऋत्वा श्रीलुवं भरतः (स्थतः 🛊 व्यमस्यादीन सनीव श्रुता श्रुत्वीत्यात्तच रच-

वाम्। सर्गं गतो जनै: सार्द्वमयोधां वैजनान्नकः॥" इति गावडे १४८ व्यध्यायः॥ ॥॥

यत्तर्भाष्ट १४० वद्यायः ॥ ॥ स्वार्मात्तर्भात्तं वाल्योकिप्रकातं सप्तविधात्तर्भात्यः यद्यात्राक्ष्मात्र्यः यद्यायः स्वार्मात्र्यः वाल्यायः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्र्यः स्वार्मात्रम् । स्वार्मात्रम् । स्वार्मात्रम् । स्वार्मात्रम् ।

"तमसातीर जिल्हां सर्जेंबां तपवां गुरुष् । वनसां प्रयमं स्थानं वास्त्रीकं सुनिपृष्ट्रयम् ॥ विवयायवतो भूत्या भारत्वाची सञ्चास्त्रीवः ।

मप्रकृ सम्मतः प्रिकाः सताझितपृटी नधी । रामायसमितिखातं प्रतकोटि प्रविसादम्। प्रकीतं भगता यस जसलोनी प्रतिस्तिम् । मूयते बच्चमा निवक्षित्राः पिष्टिमिः सरै: । प्रश्विप्रतिचाइसं रामायगमिहं सुवि। तदाकाळितमस्ताभिः सावशिषं महासुने । ग्रतकोटिपविकारे रामायणसङ्गागेवै। किं गीतमिष्ठ समास्ति तसी कथव सुनतः। चाकत्यविश्वः एटं भरद्वाणच्य वे सुनि: । इस्तामसक्तवत् सर्ने सकार प्रतकोटिकम् । क्योमित्युका सनिः धिक्यं भोगाच परतां वरः । भारदाज चिरं जीव साधु स्नारितमदा नः । ग्रतकोटिप्रविकारे रामायगमकार्भे । रामका करितं तर्जमाचये चन्योरितम् । पचनित्रतिसाइसं इलोके यन् प्रतिवितम्। तृयां चिच्छां रामचरितं वसितं मया। योनामा इत्ताप्रकारं वन् विश्वेषाद्य नोक्त∽

प्रयामाद वितो बकान् काकुत्याचितं अधन् । यौताया ऋजभूतायाः प्रकृतेकदितक यन् ।" इताद्यार्थे रामायसे वास्त्रोकीये चार्भनोत्तर-का के चादिकाचे प्रथम: सर्गे:। का व्यन्त क्रांचा पुरागौयो तरख खाला गे ते कम हिन माध्याया हिक हरपार्ञती-संवादकपाध्याता-राभाषणमास्त । त्रच व्यध्यात्मवात्तकाव्ये सर्गाः सप्तेव ग्रम्भु-नोहिरा: ब्रष्ट्रातर विश्वतस्त्रीका: मौक्तप्रदा ष्ट्रणाम् १। अध्यात्मरामचरितं अयोध्याकाकः नवानां सर्वांकां सप्तश्चलानि स्रोकाः पुरायसी च-प्रदाः २। काच्छीर्यमेश्यात्माच्यी सर्गादिपच परिचित्रा: पचग्रताचि झोका: पापच्या: पार्वतीयोक्ताः ३। कीमद्भ्यासरामायवे उमा-महेक्रचंवादे किञ्जिल्याकाणके नवसः सर्गः पचम्तानि झोकाः दुरितहरा पच्यपचाम् । सन्दरकारके सर्गाः प्रभीवाध्यात्मिकसम्बद्धं मोक्ताकारिक शतानि क्षोका विश्वस्वनमाप-हराः ५। काव्छे युक्षासके सर्गा गनसप्त भी स-नय्वीताः चार्डेनास्यायतश्चीका मनुसंख्यायुता-पुग्याः ६। अध्यात्मोत्तरकाके सर्गाः यय-संस्थया प्रतिप्रा ऋतुप्रतसंस्थाञ्चोकाः 🦫 । पुरायसंख्याच पुरा चरेकी स्ता:।

"पार्वत्वे परमेश्वरेण गहित स्थासारामायवे कार्यः सप्तामराव्यते स्थाप्तास्य स्थाप्ति ।

यश्चिमाः । श्चीकानाम् ग्रतहयेन चिह्नता युक्तानि चलादि

इकारयेव कमासत: मृतियति स्वक्तानि तस्ता-र्थत: #"

दल्लालरामायम् ॥ ॥ ॥ जापमं दामनशास्त्रचं वादकः प्रमोक्तीपायकदेव-इतीलवाशिस्त्रवामनमञ्जारामायगमिकः । सन्न प्रथमाति व्यक्ताविश्रक्षत्तरशत्त्वक्षाः । सन्न व्यक्ताविश्रक्षत्तरशत्त्वक्षाः । सन्न रावगः

मीदास्त्री विद्वाचा "उवग्रमपकर्काद्वकार्मिरं छस्। तजिन्याकारमा चार्त निर्मासदाय यत् ॥१॥ य इसे प्रस्थायाति सं विधि राज्यविष्ठियी: । सम्बंदिसीहिप यदवान्तुचरी बद्ध चन्क्ति हर। राजकार्थः, गुं, ( राजसः वाजरवसः कार्यः वजः) उत्तरार्श्वे बोड्ग्रोत्तरविश्तनमाः। तस्ता-द्यनश्चीकी घषा,—

श्रीराम खपाच। "ने व्यक्तियात् करूपमां व्यक्तित्त्वः प्रति

क्यमेतदतो सकान् चन्नवद्याशु जीवतः ॥ १ ॥ षत् तर्ने खब्बदं बचा त्रणकानित च स्मुटम्। श्रुका स्पृद्धित वाचि तस्ते ब्रह्माताने नमः । "१॥ व्यवादौ वैरावाप्रकरवायत्यः। दितीयो ससञ्च षम्यः । हतीय उत्पत्तिप्रमः । चतुर्थः स्त्रिति-यताः। पश्यः सम्मोपद्यस्यत्यः। वस्त्रकः र्षे निर्मासप्रत्यः। पूर्माह्रे सटीकप्रत्य-संस्था १,६६००। उत्तराहें चटीकप्रत्यसंस्था २३८००। इति बीसञ्चाराभायके निकासप्रक-रखे बालकाच्छे मोचोपाय देवकृतोक्ते ब्राजिं-श्त्वाचस्यां वंचितायां वाशिष्टे बचादशेन उत्तरार्डे बोड्ग्रोत्तरविग्रनतमः सर्गः।

रामालिङ्गनकामः, पुं, (रामाकामालिङ्गनस्य कामोश्भिकाची यस्तात्।) रक्तान्त्रातः। इति राज्ञशिषंग्रः ॥

रामावची नीपमः,पुं,(रामावची जयी: क्लीकानयी-रुपमा यत्र ।) चक्रवाकः । इति राजनिचेग्टः । रामिकाः, पुं, रमखन्। कामः। इति मेदिनी॥ चे, १२०॥

रामाः, पुं, (रमाख्य विकारः। रमा + "पता-प्रादिभयोगा।" 8। इ.१8१। इ.स.च्या) वते वेद्यालतो एका:। रक्नो वेद्याः तस्य विकारः। इत्यमरभरती। २। छ। ४५ ॥

रायसं, स्ती, पीड़ा। इति काचित् ग्रस्टरका-

रायभाटी, की, नदीस्रोतीविश्रेष:। काक्रोड् इति भाषा। यथा,--

"पूरीं कि पाचसद्वारो रायमाटी समाकरे।" दांत ग्रन्टरज्ञावकी ॥

राजः पुं, बालदक्षणियां सः। धुना रति भाषा। सत्यंगायः। सच्चेरसः १ सातः १ कानक-कोद्भव: 8 जलन: ५ सासनियांच: ६ देवेद: 0 प्रीतलः प बहुक्त्पः ६ सालर्सः १० सर्क-निर्वासनः ११ सरिभः १२ सुरघूपः १६ यश्च-धूप: १८ व्यक्षियक्कम: १५ कक: १६ कतः-कनः १२। व्यस्य शुकाः। प्रिधिरेलम्। जिन्धलम्। कवायलम्। तिक्तलम्। संयक्ष-लम्। वातपित्रस्कोटककृत्रवनश्चित्रम् । असा मानवीपगुनी। शिक्षित्सम्। प्रदरासयशान्ति-कारित्वच। रति राचनिवैद्धः। व्यपि च। "राजसु वाजनिर्वाचकाया वन्त्रेरसः स्थतः। देवभूषो यचभूपक्तया सर्व्यसम्बद्धाः ॥

राको विभो गुर्वाक्तकः कवायी यावको चरेत्। दीवासम्बद्धीवपंज्यस्त्रवाविषादिकाः। महभवाधिदम्थां **चल्**कातीसारवाश्वः ।"

इति भावप्रकाशः॥

याकष्टचाः। इति राजनिषेग्धः । राय:, पुं, (रवखमिति। इ.स. व्यामी + भावे घण्।) ग्रस्टः। इति ग्रस्टरक्रायकी ॥ (यथा, मञ्चाभारते। १। घर। १८।

> "गम्भीरं तिसिसकरोयसंकुलं तं मर्जनं जलचररावरीयगारे:। विस्तीयाँ एडप्रसुरम्बरप्रकार्यं तिशार्धं विधिसुर्यमभाषामनन्तम्॥")

रावणः, एं, (रवजन्यापलमिति। रवण+ "प्रिवादिभ्योध्या" 8। १। ११२। इति चाण्। यदा, रावयति भीषयति सर्नानिति। व + सिच् + क्यु: ।) जङ्काधिपति: । तत्वर्थाय:। पौतास्यः २ रचः ३ तक्केषः ४ रशकान्यरः ५। इति डिमचन्द्र: 🏗 इग्रक्षकः: ६ निक्रधातानः: 😥 राज्यसेन्द्रः च सङ्ग्रेषः, ६ पङ्क्तियीवः १० इग्रा-ननः ११। इति प्रास्ट्रतावली ॥ सङ्गापतिः १० द्यास्य: १३। इति चटाधर:। (कस्य निवित्तायेषा, रामायगे।

"यसासोकचयं चैतदावितं भवमागतम्। तसालां रावणी नाम नाका वीरी भवि-

क्यमि ॥")

तस्त्रीत्वतिकाशी यथा, --

ন্ধন ভৰাব।

"मानवस्थ नरेकानः कासीत पुत्री हम; किता। नवमस्तस्य दायादस्त्यविन्द्रशित स्तृतः॥ तस्य कत्या इङ्विङ्गं क्ट्रपेयाप्रतिमा सुवि। पुलस्याय स राजिविसी कन्यों प्रवयास्यन् । ऋषिरें डविड़ी यस्त्रां विश्ववा: समग्रात । तस्य पत्राच्यतसम्ब पूर्व्यावे देववर्शिंगी 🛊 च्येष्ठं वेश्ववसंयक्षे क्षारूपं देववसिंगी। चिपारं समहाकार्य स्प्लग्रीर्घ महाहतुम् ॥ व्यव्दं इं इश्क्रिस्त्र युक्क ये विलो (इतम् । पिष्मणं गाम संदश्य पिना तस्यात्रवीलतः ॥ कुतायान् कुग्रन्दोध्यं ग्रारीरचेदमधाते। क्षप्रदोहत्वाचा नाच्या तन वेस क्षवेरकः 🛊 मध्यां क्रवंदी जनबद्विश्वतं वलकूरम् । रावर्ण क्रुक्शकर्मेश्व कच्यां स्ट्रपेमालां तथा। विभीवनं चतुर्यमु नेकष्णजनयन् सतम् ॥ ग्रञ्जकार्वे दक्षश्रीवः पिङ्गको रक्तम्हनः । चतुष्पादिं प्रतिभुनी महाकायी महावनः॥ जाताज्ञमनिभी सङ्गोदितयीव एव च। निसर्गोद्दार्तमः: जूरः स रावम द्रति स्थलः। क्रिरग्रकशिरपुरवाधीत् ध राजापूर्वेजव्यनि ॥ चतुर्यंगानां राजा तुषयोदश्र सराचयः । ताः पचकोच्यो वर्शयां संख्याताः, संख्यया

नियुत्तानामेकषरिः संस्काविद्भिष्तामृताः ।

विधिष्येव सञ्चलाचि वर्षाणी विश्व रावकः। देवतानां पिट्याच चोरं सला प्रचारम् ६ चेतायुर्ग चतुर्थोधे रावसस्तपसः चयात्। रामं दाशर्थं प्राप्य सगतः चवमी विवास ॥" इति विद्वपुराची वाराक्ष्मानुभविकाभाष्यायः । रावकाङ्गा, क्यी, (रावधिन सता गङ्गा ।) (संश्वध-देशसानदीविशेषः। यथा,---

> कत जनाच। "दिवाकरकास्य महामहिन्ती मकासुरस्वीत्तमरक्षकीलम्। चाचगगदीला चरितं प्रतस्ये निकिंग्रमीकेन नभक्तकेन ॥ जेवा सरावा समरेवाचसं वीयावकेपीसतमावसन। कड्डासियनाह्रेपर्यं समेळ स्मानुनेव प्रसमं निरुद्धम् ॥ तत सिंहकी चाक् वित्वविवन-विचीभिताबाधमधाद्वद्याम् । पूगहसाबद्धनटद्याय! सभीच सर्थः सरिदुसमायाम् ॥

ततः प्रस्ति सागङ्गातुक्यपृत्वपतीद्याः नाचा रावकाक्षेति प्रथिमानसुपागता 🛊 ये तुरावणगङ्गायां जायको कुरुविक्दकाः। पद्मरागा घर्न रागं विक्राचा; स्रस्कटा चिष्ठ: ॥" इति गार्क २० अधाय: ।

रावकारिः, पुं, ( शावसन्त्रः व्यव्:।) श्रीरामः । इति चटाधरः ॥ (यथा,---"वन्दे को का भिरामं रघुकुक तिका कं राघवं रावकारिम्।"

रति महानाटकम् ।)

राविकाः, पुं, (रावकसाधवासिति। वार्ष+ "कात दम्।" ३ । १, १६५ । इति इम ।) रावक्येष्ठपुत्रः। स च इन्द्रजित्। यथा,---"राविषः प्रज्ञिक्षधनादी सन्दोदरीसृतः ॥" इति डेमचन्दः। ३। ३०० ॥

(ययाः सहाभारते । ३। २०० । १२। "रावणास्तुयदा नेनं विदेश व्यति सायकी:। ततो गुरुतरं यज्ञमा (तल्रह्यात्रणा वरः ॥" रावनापुत्रमान । यथा, भट्टिः । १४। ६८। "तन्त्राश्वारियत प्रामा सुधिना यालिस्तुना। पादुदवस्ताः कृताः चळे रावगयोऽकृदम्।") राण, च र प्रब्दे। इति कविकत्यहमः॥ ( अवा०-षाता॰-षाता॰-सेट्।) इनयानोप्रयमिति ग्रह-सिंह:। रासभ: खर:। दुर्गसिंहनु इसं तालवानं मला उगारी प्रसं कला रिक्स-भ्रास्टं युत्पाहितवान्। ऋ, कारराभ्रत्। ह, राध्रते। इति दुर्गादास: 🛊

राशि:, पुं, (राश्रते इति। राश्र शब्दे + इन्। यहा, चत्रुते बाप्नोतीत। चत्रु वाप्नी + "व्यक्ति-मसायो रहायसुकी च।" उत्था॰ ४। १३९। इति इक् बङ्गामच।) चान्यादिसम्हः। सम्बर्धाः। प्रकाः २ उत्करः ३ कूटम् ३।

राथि:

इत्स्मर: १२।५। ४२॥ वहाबय:५ वसा-चार: १। दति चटाबर: ॥ चनुते चात्रीति इति राशिः। यम् च वास्रवंत्रकोदिकवात् नानीति इन् विवासनाद्येवासमः। इति भरतः । 🗢 । ( वदा, ब्रज्जनतावाम् ९ वर्षे । "न सनु न सनु दाकः चित्रपासी । यमकिन् चदुनि चग्रास्रीरे तुकरासाविवाधिः ।") ण्यीतिश्वकस्य दादश्रीष्ठः । तस्योत्यत्तिवेया,--व्यथ क्या सम्बद्धी वकाककारकारियत। मनवचन्त्रमा बद्धे सर्वोश्यक्षोक्षेत्रका निधि: । अनमः सं सतो पायुर्यियामो भरा जानात्। गुर्वेकरस्या पचेव मदाभूतानि चविरे । व्यक्षीयोमी भाष्करेष्ट्र ततत्त्वक्षारकाहयः। राजीभूसानुपातेष्यः क्रमधः पण जविरे । युनद्रांदश्रभाकार्व विभन्नेत्राश्रिश्रंश्रकम्। नचन्द्रस्थां भूवः सप्तियालकं वधी।" इति सर्वविद्वानी श्रीकाश्वाय: । • ।

तक्त चंत्राचं वया,— "विद्वपत्काणितहत्तेत्रकात् पूर्वभावकाताः काराः।

भेषाचा राज्यः कालिङ्कयः पूर्वदिक्कमात् ॥" इति सुनीचरक्कतवार्वभौभविद्यानाः ॥ ॥ ॥ जय राज्ञादिनिर्वयः ।

"भेवहबसियुनक्कोटसिंग्डाः कमा तुनाय हस्त्रिक्रमम्।

धनुरूष सकर: कुम्मी सीन इति च राश्यः

कथिता; ॥<sup>"</sup>

इति राक्षिक्षणम् । \* ।

" व्याचित्रा वह भरवी ततिकामादच कीर्तितो मेवः। १।

ष्ट्रम: सतिकाशियं रोडिस्सईच कम-

शिरनः॥२॥ नगणिरनोऽर्के चार्षा पुनर्मनीकापादी मियु-

मन्। ६। भारः पुनर्कचोरम्बः पुन्धोरक्षेत्रा च नर्नटः ॥॥॥ सिंचोरक्षमचा पूर्वपन्गुणी पार उत्तरावाः।५।

ति द्वार्थ अवा पूज्यक्तृशापाइ उत्तरायाः तच्छेतं दस्ता चित्राहोच कत्रकास्तः ॥ ६ ॥ तोकिति चित्रार्श्वं स्वाती विश्वास्तायाः पाद-

चयम् । ७ ।

व्यक्तिनि विद्यासा पाइकाचाहराद्यान्तिता व्यक्ति॥ ८॥

नार्वं पूर्वावादा प्रथमकाप्युत्तरां प्रकी वन्ती।८। सकरकापरिशेषं सवका कार्वं वनिष्ठायाः ॥१०॥ वनिष्ठार्वे क्रतसिवा पुर्वसावपद्यादकर्य

कुमा: १९१ ।

पूर्वभावपराधिवसायीत्तरा रेवती भीतः ॥ ११॥

इति द्रशिव्याचनेद्रवामम् ॥ # #

"राभिषामानि च चैर्च मन्दर्य ग्रहनाम च। मेवारीनाच प्रकार्य जीकादैन विचिन्तमेत ॥"

इति राश्चिमकायक्षनम् । \* ।

"तियताचुरिचितुमञ्जाहीरवेशपाचेयवूकती-परिचाः। तीश्वम चाकोकेशे स्त्रीगचान्यमं चेत्यम् ॥" इति ग्रेशाहीनां विश्वनामक्यमम् ॥ ॥ ॥ "धादमधितचहित्वपाडकपाक्षविचाः विते-सर्पिवस्त्री।

विञ्चलकार्मुरवस्तुमाणिका कथाको वधार्यकाम्॥" दति मेवादीनां वर्वमेवकथनम्॥ ॥॥

"अस्ती घटी वृक्षियुनं चत्रएं घवी वं चापी नरीक्ष्यच्यनी अकरी खत्राखाः। तीली धत्रख्यस्या तथ्या च कत्या ग्रेजाः सनामनद्वत्ताः सन्तराच सर्वे॥"

स्वत्रकारियाकार्ययो नतु स्वाक्त्-रति वयमः। उत्तरम यतुष्ठसम्बद्धनात्। राष्ट्रसिद्धावदेवताक्रयमम्॥ ॥॥

> "क्र्रीश्य सौन्धः पुरुषोश्क्षका च क्षोकीश्य ग्रुमं विवमः समस्य । चरस्यरङ्कात्मकनासप्रया नेवादयोशमी क्रम्यः प्रदिशः ।"

इति राशीमां कृरसीन्यादिविवेतः ॥ ॥ ॥ देवज्ञमनोचरे । "युग्यस्य पुष्पारस्थेव स्वाधामास्यक्षस्य स्वा

"पुरायक पुष्कारकीय काशामास्त्रकाचीय का । भूगा प्रस्ताा अवस्वीत निष्ठं हास्या राश्रमः ॥" पृति पुरायास्थिवेक: ॥ ● ॥

"मियुनतुत्ताघटकचा द्विपादाख्वाचापपूर्ण-

भागप

क्रमधनुराद्यकार्हे हवाणसिंदावरकाः ॥"

रित दिपदचतुव्यदराणिक्यमम् । ॥ । "ककैटदुव्यक्रमीमा मकरान्याद्वेच कीट-

र्शकाराधिर्मीनिभिः वरीस्वयस्येन निर्दिष्टः ॥"

इति कीटनशेखपराशिकणनम् ॥ \* ॥

"द्विपदवश्वा: सर्वे सिंहं विश्वाय चतु-

व्यहाः।

सिकानिकया भक्ता वाद्याः सरीक्षणकातयः ॥ व्यापतिवर्षे तिस्त्रकाति विश्वाय सरीक्षणाम् । व्यक्तिस्पिकृतां वाद्यं कानव्यवश्चारतः ॥" सरीक्षणकातयः इति बसुवचनाम् कीटस्थापि

सराव्यकात्व इति वसुवकाम् काटस्याप परियस्:। राष्ट्रीनां वद्यावद्यक्यनम् ॥ ॥ ॥ "याच्या मिषुनतुकाक्कीचापाकिषटाः विद्यास

व्यमेषी

मकराहिमाई सिंही वन्यो हिवसे 2 जहवमी च । जनने कर्नटमीनी मकरान्धाईच शिवमत

कुम:

रति याच्यारकानजानशाधिकधनम्॥ ॥॥ "इस्राध्यिमिगोश्विषटा मियुनधनुःकार्वेन्द्रा-सुस्राच्य वसाः।

द्विककमाक्रायतिकविजो हीर्घाः समा-

काता; ॥"

दित राजीनां चलारीचेनचत्रम् ॥ ७ ॥ "प्रामादिनकृषां माचा यथाचेनां प्रदश्चित्रम्। मेवाका राज्ञो जेवाकिराइतिपरिकास्त् ॥"

इति (रमधियनयक्थनम् ॥ ॥ ॥ "क्रुज्युक्तदुविद्धकेवीक्यस्वकावनीसुवाम् । जीवार्किभाहजेक्यानां चेकाकि खुरणार्यः ॥" इति यस्तां चेकक्यनम् ॥ ॥ ॥ "क्यो गोपतियुक्तच कविधिकक्यास्त्रयाः। विश्वासंद्राः स्त्रताचेते ग्रेषाचान्ये स्विस्त्रकाः ॥

निशानंत्राः स्त्रताचैते ग्रेमाचान्ये दिनास्नदाः । निशानंत्रा विभिन्नाः स्तृताः एडोरयास्यया । श्रेताः श्रीवारया स्त्रते भीनचीभयनंत्रतः ॥

, रति विधादिन दाक्यनम् ॥ ॥ ॥
"रिवर्मानं निधानायः समाद्दिनस्यम् ।
याव्यं भूमियुक्षी नुष्ठीश्रदास्थासरान् ॥
वर्षमेनं सुराचार्यक्यादाविध्यदिनं स्युः ।
श्रवः साहेद्यं वर्षं स्थातुः साहेदस्यस् ॥
हर्ष प्रमाणात् स्थानाः सराधि सुक्रते स्थाः ॥
"
दिस राधिभोगक्यनम् ॥

इति च्योतिसालम् ३ क ॥ श्वार्थशस्त्रकत्तासक्त-श्चिष्ठभ्यं वया,—

पुजस्य जनाच ।

'सक्यं विषुरत्रसा वरिष्ये काशकापितः। व्यक्षिमी भर्षी चैर स्तिकाप्रथमीश्रकम् । नेवकं कि विकामीयात् कुलचेत्रसदाञ्चनम्। व्याचेवांशास्त्रवी तसन् प्राचापतं कर्वनृष्म्। बीन्याई इवनामेदं वदनं यदिकी सितम्। क्याह्मभादीहिका शास्त्रवः सीम्बर्ग्ड विदम् ॥ भिष्यं भुजबोक्तस्य गगनसास्य मूलिन:। व्याहिलांश्च पृथ्यच व्यक्षेत्रा श्विनी रहम् । राण्रिः कर्कटको गाम पार्चे सस्वविगाधिनः। पित्रार्चे भगदेवतं उत्तराध्यक्ष केश्ररी । स्रकेदीचं विभोजेदान् सूद्यं परिकोशितम्। उत्तरां प्राक्षयः पाविश्वित्रार्हे क्रयका विषम्। योगपुत्रस्य सद्दीनदृष्ट्विनीयं जठरं विभी: 🕸 चित्रांश्रहितयं साही दिशासायांश्रकत्रयम्। दिनौयं युक्तसर्गं तुला गाभिषराञ्चता । विशासांश्रमहरावा कोषा भीमयवं लिएन्। दिलीयं इचिकी शामिर्द् कालकरुपिय: ब मालं पूर्व्योत्तरीयः च देवाचाययः घतुः। उर्युगलभीप्रस्य समर्थे प्रगीवते । उत्तरीप्राक्तवी ऋचं ववतां सकरी सने। विनिष्ठार्हे प्रिनिचित्रं जानुनी महिकी जिले ॥ धनिष्ठाष्ठे अत्सिवा प्रोष्टपद्यास्त्रक्षयम्। सौरं पद्मापरमिरं कुभी कहे च विश्वतं । प्रीष्ठमताध्येकना उत्तरा रेक्ती तथा ! हितीयं जीवसद्धं सीमम् चह्यादुशी ॥"# # राष्ट्रीनां चलकसस्पादि वया,-

नारद उवाच।

"राध्यः कथिता वक्षन् ! लया द्वाएक वे सम । । तेयां विशेशको ब्रूष्ट जक्षवानि खक्टपतः ॥

पुनक्ष उवाच।
सक्यं तच वक्यामि राष्ट्रीमां प्रस् नारह।
बाह्या वच वच्यारा वस्तिन् स्थाने क्यांन क्यांच क्यां

रुष: सहस्रक्षेष्ठ चरते गोजानादित । तसाधिवासभूमिस्तु इतिवस्यासया । कौंपुंचयोः समं भद्रप्रयासनपर्ययन्ते:। बीकावादाप्टक्त्रयुनं गीसन्तर्कक्षिक्वित् । स्थितं क्रीड़ा रतित्रियां विद्वारीश्वनिरद्ध तु। भियुषं नाम विकासं राशिवेषास्रकः स्त्रतः । ककि: कुलीरेय सम: सजिनस्य: प्रशीर्तित: । बोहारमामीपुलिनविधिकावनिदेव च । सिंच्सु प्रमेतारस्यदुर्गेक्ष्यरभूमिछ। वसते व्याधमधीह सक्रदेश सुकास च । या दि प्रदीपनकरा नावाकः हाच कन्यका । चरते च्योरतिस्थाने वसते तदनेतु च ॥ तुकापाकिच पुरुषो वीच्यापस्विचारकः। नगराध्वनि भाजास वसते तक नारह ह खभवस्त्रीवसभारी द्वश्विको दक्षिकालति:। द्वज्ञोमयकीटोश्चपावागाच्यि संस्थित: । धतुसुरक्षचनो दीव्यमानो धतुर्हरः। माजिम्होरकविश्वीर: स्थायी युद्धवनादिश्व ॥ खगास्त्री मकरो त्रसन् ! हमस्त्रन्यः प्रवाजन्यः । मकरोव्यो नदीचारी वसते च महोद्धी॥ रिसकुस्थय पुरुष: स्तत्वधारी जलाप्नुन:। दूतप्राकाचरः कुम्मस्यायौ भौष्टिकसम्बद्धः मीनकपत्रमासको मीनकीयांमुबष्रः। वसते पुरायदेशीय देवबाक्तसप्रकतः । जच्चां ब्रदितं तुभ्यं मेवादीनां मचासने। न कस्य चिच्चया खोयं गुद्धामेतत पुरातनम् ॥ रतकाया ते कांचतं सुरवे यथा जिनेषः प्रममाथ यश्चे। पुरानं प्रानं परमं पविश्व संद्रक्षतां पापश्चरं शिवण ॥" इति श्रीवासनपुरायी पुलस्यनारहसंबादे ऋर-

यथा जिनेत्रः प्रसमाध यश्ची ।
पुराजं पुराजं परमं पवित्रं
संद्रक्ततां पापष्टरं धिवत्रः ॥"
दित जीवासनपुराधी पुजस्त्रनारहसंबादे हरनितनः पत्रसोटध्यायः ॥
दाधियनं, की, (राधीनां चन्नम् ।) मेवादिदादश्राख्यादिग्रस्तृतसम् । तस्य नामान्तरं
भचकं च्योतिवचनत्रः । यथा,—
"वप्तविद्यत्तिभेच्योतिष्यनं सिसीसतवाशुगम् ।
सहवंधि भवेनाधिवंबच्चय्याद्वितः, ॥"

तिह्वरखं बचा,—
"भवकं भुवबोर्व्यक्षमाचित्रं प्रवचानिते:।
पर्यो बावसं तबहा यचकचा यचाक्रमम् ॥
उपिरस्यास्य मचलीकचाक्याधःस्थितस्य च।
मचला कच्या भागा मचलीव्यास्या

इति शीपका ॥ 🛡 ॥

काचेगाचीन समर्थं सुद्तीश्च्यभ्रमकाश्चितः। यदः काचेन सद्दता सक्कचे सद्दति कासन्॥ स्रकाया तु बसून् सुद्दत्ति समर्थान् ग्रीत-

ही विति:।

मचला कच्चगमण्डन् ततः सन्तः प्रतेचरः॥

मन्दर्शःकमेग स्वचनुर्धा दिवसाधिमाः।

वर्षाधिमतयस्तवत् स्रतीयाः महिकी चिताः॥

क्राह्ममेग प्राह्मणी मर्गानामधिमाः स्रताः।

होरेग्राः स्वेतनगरधोवः जनग्रस्या । भवेद्गका तीमांग्रोधेमनं वृष्टिताकृतम् । स्वोपरिष्टात् भगति योजनैसीमैमक्कम् ॥" तत्र क्याजममाह ।

"त्रकाकामधे परिधियों सक्याभिषीयते। तक्यधे अमर्व भागामधीन्धः क्रमण्यस्य । सन्दासरेच्यभूपृत्रसर्थमुक्रम्भिन्दः। परिकामस्यक्षीन्धःसाः सिक्षविद्याधरा घनाः॥"

इति सुर्थेसिद्वानाः ॥ ॥ ॥ यहस्ययसस्यंगीते प्रकविश्वेषणमकं राग्निपकं

"राभिषक प्रयक्तामि कृपाको विशवान्यया । र्रावजीवस्तवा सीम्बसीच चन्हे समामते। जन्नपासी भवेत् सत्यमित् क्षां विष्णुयामवे ॥ रविजीवसाया शुक्रसीचा चन्हे समागते। वायुपाती भवेत् सत्यसित्युक्तं विष्युपासचे 🕸 र्विक्वीवस्तया भीमसीच चन्द्रे समागते। व्यक्तिपासी भवेत् सत्यभिक्षक्तं अवस्यामचे ॥ रविभीमस्त्रया राष्ट्रसीच चन्हे समागते। लोक्टपातो भवेत् चत्रासित्युक्तं चत्रयामने॥ रशै राहुक्तया केतुक्तेच चर्के समामते। पावामपातीयप भवेदिलुक्तं भाव्यामवे ॥" इति नरपतिजयचर्यायां तुम्बुरचक्के राधि-चक्रम्॥ 🗰 ॥ जातकराधि चक्रम्। यथा, — "तन्वादिशयपर्यनं राशिएको वदस्थितम्। तन बुद्वालामनयो जनपयन्ति द्या द्या ॥" इति पच्छरा॥ #॥

मक्तप्रकृषोक्तराशिचकम् यथा। आसमकक्त-हमे।

"रेखाइसं पूर्वपरागनं स्वात् तक्षध्वती थान्यकृषेरमेदात्। यकेनमीधानिष्ठधाचरे तु हुताध्वायोविकिसेत्ततीरकान् ॥ वेदाध्विद्वयुगलस्ववगाचिकंस्वान् प्रचेष्ठवामध्यरपचचत्र्ययार्गन्। मेनादितः प्रविकिखेत् सक्तांस्तु वर्षान् कन्यागतान् प्रविकिखेत् स्वादिवर्षान् ॥"

तथा,—
"वालं गीरं खरं घीलं श्रमी श्रोभेति राशिष्ठ ।
श्रमेण भेदिता वर्णाः कथायां श्राह्यः ख्रुताः ॥"
तिन ख चा १ १ मेवः । ख क क टवः ।
नह स लहं सिशुनम् । य ये कर्नटः । च्यो चाँ सिंदः । चां चाः श्रम स क चाः कथाः ।
कवर्भसूता । चवगों दिचनः । टवगों भवः ।
तवगों सकरः । पवगः कुकाः । यवगों भीवः ।
खराशीनाधत्रक्तां सन्यं भनेत् । नथा च ।
"स्रतार राशिकां हानासत्रक्तान् सन्यन्तृ ॥"
इति वचनान् ॥

"राधीनां शुक्षता श्रीवा त्यने न्यूनुं कितं वयम्। स्वराधेर्मन्त्रराध्यकां गणनीयं विश्वत्रसी: ॥" यदा तुस्तराधेरश्वानं तदा वाश्वकामाराध्यार-सम्बन्धिनं राधि यश्वीला गण्यीत्। "साध्यायचरराध्यमं गस्त्रेत् साध्याचरम्।"
दित रामाचैनच चित्रकाष्ट्रतचनात्। तथा,
"चक्राते राधिनचचे नामायचर्राधितः।"
दित समराचि ॥

"तेन मनादावर्षेत वाचावादाचरेख च। जबवेद्यदि वहं वाद्यसमं द्वादशक्त वा। रिपुमन्त्राधवर्षे: खान् तेन तस्यादिनं भवेत्॥

रक प्रभाव वाक्षवाः स्ट्रताः दी च घट् च दश्रमाच वेवकाः। विश्वतहतृत्रयसु गीवकाः द्वादश्रारचतुरसु चातकाः॥"

द्ति विष्युविषयम् ॥ \*दामार्षेत्रचित्रकाञ्चनतात्। स्राम्यादौ तु वर्डः वर्ष्णतीयम्। तथा च। "वर्षाचमद्वादसाति वर्ष्णतीयानि यक्षतः॥"

इति बचनात् ॥

तकामारे ।

"जयं धर्नं आस्वन्धुपुत्रश्च मुक्तज्ञनाः।

सर्वं धर्मक्षेत्रभाययया हृदश्च राश्चः॥

नामात्रक्त्पमेत्वां शुभायभपनं जभेत॥

क्षये चित्रक्तिथा नित्रं धने धन्धन्दिहः।

धार्तार आस्टहिष्य श्ची श्च विवर्दनः॥

पुत्रं पुत्रविहृद्धिः स्थात् वन्धी वास्ववद् प्रियः।

कक्षये मध्यमा प्रोक्ता सर्वे भर्गं भवेत्॥

धर्मे धर्मविहृद्धिः स्थात् विद्विषः कर्मचंक्वितः।

धाये च धन्धन्यक्तियये च कक्षित्रस्थः।

वैद्यवतन्त्रे तु श्चुस्थाने वन्धुदिति पाष्टः। इति

तन्त्रसरः॥

राशिषवहारः, पुं, (राशिषवहारः!) प्रस्य-राशिपरिमावहापकाहः। तदिवरणं वद्या,— ष्यच राशिषवहारे करकस्यं इत्तम्। "स्वनस्वतु दश्रमाशोश्युव्यचिकादशोशः परिधिनवमभागः सूक्षान्यतु वैद्यः। भवति परिधिषक्षे वर्गते वैधनिष्ठे वनगणितकराः स्वकागश्चासाय स्वार्थः॥"

उदाहरणम्।
"समस्वि कित राश्चियः स्थितः स्थूलधान्यः परिधिपरिमितः स्थाद्यस्य एथंदीया। प्रवद् गळक खाणः किंमिताः सन्ति तस्ति-क्षण्टगम्बास्यः सूक्षान्येष श्रीवम्॥"

चाच स्यूलधान्धराशिमानावनीधनाय



परिधि: ६० । वेघ: ६ । परिधे: यष्ठांग्रः १०। यज्ञित: १०० । वेघ ६ निज्ञ: । सम्बन्धः सार्थः ६०० ।

## राशिख

#### व्यवास्य संस्थित । विद्यान विद्यान । व



वेष: ११। जातं परिधि: ६०।

क्षाम् ५३५ रू

### वाच अक्रमान्यराधियानानयनाय

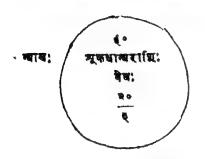

मरिशि: (० । वैष: "। सार्थः ६६६ "। व्यव भिन्नामार्यं स्वानीयसंवयरा (प्रमावानयने करवद्यां इत्तम् ।

"द्विदेवविभागीकविद्वासु परिषे; मजम्। भिनामविश्वकोकस्यराष्ट्रः खगुक्तमाणितम् ॥" बदाबरवान्।

"परिधिभित्तिवसम्बद्धा राष्ट्री (संग्रहकरः किन। विचि: कोव्यस्थितस्थापि प्रवासमध्यानाः। तिवासाचचु मे (चर्ष वगष्टकान् एयन् एयन् ॥" व्यजापि खुवादिधाचानां राधिमानाव-

बोधवाय वारक्षेत्रवयम्। श्वनादावनस्थान्यदाश्चिमानवीधकं क्षेत्रम् ।

माचः



व्यवाद्यक परिक्षि: ३०। दिनिष्ठ: ४०। व्यक्ष: १५ । चतुर्हे: इ० । व्यवर: ३५ । वक्ष-भागीक है निष्ठः ६०। एवा वेषः ६। एभाः वर्षं तुक्त्मितावन्य एव खार्थः ६००। एतत्-श्वासार्यक्रि सक्तं जातं एषक् एषक् पणम् ६००।

是某018%0日

# राष्ट्रिका व्यक्षास्य राशिमाना वयनाय



पूळ्यवत् चित्रवयाचां स्वयुक्तगुवितमरिक्षिः ६०। वेष: रूरे । प्रवाति २०२ रूरे । १३६ है । 805 - 1

## षय भूकवान्यशाक्रिमानानयनाय न्यासः



व्यवापि पूर्व्यवन् चेत्रवयायां समुखगुरियतः परिधिः ६०। वेधः है। फलानि १३१ है।

१६६ = । ५००।

इति नीजावळा राशिखवकार; समाप्तः॥ चानकः को क स्थातकः कारित विश्वतुकाः करः वर्ति । रात्रं, पुं, क्री, (राजते रति । राज्+ "वर्द्ध-धातुम्य: दुन्।" उचा॰ ४। १५८। इति दुन्। बच्चेति वः।) विषयः। (बचा, सहः। ६।

" बाग्राचं कास्त्ररान् यस्तु विक्षं ग्रहाति पाणिवः । तस्य प्रसुम्यते राष्ट्रं सर्गाचे परिश्रीयते॥") उपत्रवः। इत्यसरः। ३। ३। १८३॥ विषयो जनपद:। उपनवी सरकादि:। इति भरतः # (राष्ट्रपाजननियमाहिन सञ्चाभारत १२। ८० व्यथाये दश्यम् ॥ 🗰 ॥ पुं, पुरस्कीवंश-जातस्य काणीः युष्तः। यथा, भावति। १.।

"काम्बस काशिस्त्र नृषुत्री राद्री दीवंतमः

पिता \*") राष्ट्रनिवासी, [म्] पूं, (राष्ट्रे निवसतीति । नि + वस् + किनि:।) जानपर:। देश्रवासी। इति जिकाकप्रीय: ॥

राष्ट्रिका, चौ, (राष्ट्रं उत्पत्तिस्थानस्त्रेश्वास्त्रस्था इति। राष्ट्र + ठन्। डाप्।) वायः कारिका। इक्सरः। २।४।८३॥ (पुं, राष्ट्रवासी। जानगरः। बचा, सदः। १०। ६१। "यज विते परिष्यंशा जायकी वर्शदूषकाः ।

राष्ट्रिकी: सञ्च तमाकृ (चित्रमेव विवस्मति ।" राष्ट्रपति:। यथा, ऋरिवंधि । १४६।२०---१८ १ "कुमाकः । मिलका मेहः । प्रीतीविका तव

सञ्चलको विवागामि राष्ट्रिकोश्सु भवानिष ॥ सञ्चातिपच: सस्यो निर्मतीयस्य भवानिषः। राष्ट्रक ते भवा इसं चिरं कीव ममा-व्यवात्।")

राष्ट्रिय:, युं, ( राष्ट्रेश्वक्षतः। राष्ट्र+"राष्ट्रा-वारपाराष्ट्र वसी।" ४। २। ८३। इति घः। यदा, राष्ट्रे जातः। "तच जातः।" ४। ६। २५। इति घः।) वाचीक्यौ राजक्रानः। इसमरः। १। ७। १४। (राष्ट्राध्यवः। यया, महाभरते। १२ । 🖘 । १२ । "ततः संप्रेषयेद्राष्ट्रे राष्ट्रियश्य च द्रश्रेयेत् ॥")

राष्ट्रीय:, युं, (राष्ट्रे भव इ.ति । राष्ट्र + छ:।) गाचोक्ती राजस्थातः। इति वैभवनः। २। २ ॥ राष्ट्रवलन्धिन, त्रि॥ (यथा, मदा-भारते। १२। =0 IEI

िधानां (करवार्य भागेन भोत्तं राष्ट्रीयसक्रमः ॥")। रास, र ऋ ग्रस्टे। रति कविकस्पद्दमः॥ ( भ्या०-चात्म॰-चन॰-सेट् ।) इनवान्तीरविमिति गद-सिंड:। राषभ: खर:। दुर्गसिंड व्याम ताल-चानां सत्वा उथादी पूर्व छत्वा रक्षिय्य व् जुलास्तिवान्। ऋ, कारदाश्चन्। ४, रासते। इति दुर्गोदासः अ

रायः, पुं, (राचमश्रिति राचते अचेति वा: राखः प्रस्दे+ भावे अधिकर्**र्या वा वण्।) कोला**-चल:। ध्वानः। भावाध्यक्तनः। शोपानः कीकानिदः। इति बेहिनी। छ, ११॥ तका विधियेषा,—

"कार्तिकीपूर्विमायाच जला हु रायमकत्त्रम्। जोपानां ग्रतकं सका गोपीनां ग्रतकन्तथा । श्चित्रायां प्रतिमामां वा श्रीक्षकां राष्ट्रया सन्ता भारते पूजनेतृ काला कोपकारास्ति वीक्य । गोलोके च वहत् छोऽपि बावदे जवाकी वधः । भारतं पुनरामकः चहिभक्तिं सभेट्ट्युवस् ॥ कमेण सहएं असिं चन्या सर्व परेरपि। देश स्थाप गोवोनं पुनरेष प्रवाति च ॥ तज सवास्य सारूपं संप्राधा पार्वही अवेत्। प्रमात्पत्वे नाचि चरान्ध्यक्षां सकान्।"

इति ब्रश्चवित्ते प्रस्तिक्षक्षे २५ कथाय: ॥ विसारस्त बीक्रक्षमञ्जूषे १८ सभावे कीमद्वागवतीयरासप्रकाश्वायेष्ठ च द्रष्टय: 🕬 कसाचिकते कव्यतद्याचेवम्। अस्य विधिः

"कार्तिके पौर्यमास्त्रामु राष्ट्रवाचा मद्राविश्च। नन्दसनीः प्रवर्तया अश्वाधिभवविद्यारीः । दक् जोने सम्बं प्राप्य कानी विकाय में अर्जन् । पूजा कामाहराचे तु नवत् भ्रेषं अधीत्ववै: । गीलेगांगाविधेवांदीर्वेखवीकाक्ष्यक्र है: । श्रविदाक्षमस्यातिरक्षमानाच कार्यने:।

चन्द्रनागुद्रक्रम् दीपश्चिपे चिराजिते: ॥ विष्यक्तिविष्युभक्तीः कार्यं एव अष्टोत्सवः। थाविष्ट्रम्यावने रम्बे बसुनापुर्विने यने इ 'तिकुञ्जसहने अर्था जोगीमकसम्बद्धतम्। रासमक्रवयक्तस्य गोविन्दं कविकागतम् । प्रविदेवीशीपिक्योक्षेश्चे साम्मनेक्या । ष्मपरं नटवेशिन मध्ये सं तुरवीधरम् । जीपीजवसुखाम्भोषमधुपानमधुत्रतम्। श्वतातचक्रप्रतिमं सक्षतं पञ्चलाङ्गिम् ॥ इजारक्षीभतं कार्धे अञ्चिकोश्र्री च सन्धिष्ठ। मध्ये मध्ये च गोविन्हं पान्वेयीर एकः पक्षम् । सुक्तरं माध्यं क्रकां नटनागरमेव च । श्वरिं दासोदरं विक्युं पूष्णवेत् कासक्तिकम् । तदात्री भूपुरे गोष्यः शतश्रीव्य वद्यस्यः। पूजनीयाः प्रयत्नेन वृत्वगीलपर्ष्याः ॥ व्यवंखा गोपिकाक्षत्र मक्क्वेंग्रेटी वराष्ट्रनाः। महिकाकाः; बमाकाताः वहावङ्गस्तित्रताः ॥ भक्तोत्ववाभिवासिन कमना बहुक्तिया। हाषा विश्वास्त्रा विभवा सुभिना विविता तथा। सुन्दरी कमजा रक्ता म(इच्चोश्टी प्रकीर्जिता: । सारा राधा विरावाचा सच्चा मेरसपागता:। नामां भाने नंत्रामाये: पूजा कार्या विशेषत: 👢 खत्ती से सामं समये गोधी हन्हावनं ययु:। रावक्रीज़ां ततसाभिषक्रे च जगरीवरः । गोधो रावकीका चक्रु: पौर्यमास्त्रां महा-

न तत्र प्रदिनिन्ही न सिक्की निनदस्तया । मदानिशा दे चटिके राजे में ध्यमया मयो:। तदपाप्ती च कर्तवं पीवंगाच्यां निशासुक्ति ॥ स्वं राचकी**ड़ां** य**स्तु** कारचे क्रुवि सानव:। व चर्नदुक्तृतं श्रका निमायनितमाप्रुयात् ॥" इख्तृक्वक्विका ॥

( विकास: । यथा, भागवते । ५ । २ । १२ । "संसदिष्ण मन उज्ञयनी विभक्ति वक्रद्धतं घरवरासस्वादिक्ते।" "वक्रीच वज्रज्ञुलं विभक्ति किंतदाइ। रची मधुराजापः रायो विजायकाभ्यां श्रविता सुधा षाधर(कतम्। षादिश्रम्दात् स्थितनके। दि।" इति तच श्रीधरकाभी ॥ (ज्ञया। यया, भाग-वति। ५। १६। ६०।

"तेवैचिती चंचक्कलं समामिग्रत् नरीचयन् भीजसुपैति वानरान्। सच्चातिरासेन सुनिवृतिनायः; परकारोहीका क विस्तृताविधः ।" "तेर्वेचितस्तम प्रकाशावे श्वाला चंदानां आक-कार्ना क्वालं पुन: प्रविध्तन् तेषां धीलं प्राय-पुत्रसप्नयनाद्याचारमरोचयन् व्यक्तियं प्रसन् वानरसुख्यान् अष्टाचारान् भूद्रप्रायाचुपेति। तष्मातिरासेन वानर्चात-क्रियया कियां सिधुनीभूध परचारस्कोदीच-वीन विक्कृतो जीवितावधिसँरवानाची वेन।" रति सङ्गीकायां श्रीधरख्यंभी । 🗢 । )

राचभः, पुं, (राचते अव्यावते इति। राच+ "राधिविश्वाचाचा" उदाः १।१२५। इति चमच्।) गर्भः। इत्रमरः। १।१।०८। ( चार्य कि नचारः; पक्षत्री चातः: । यद्या, भाकं-अस्वे। ४८। २६। "पद्गाचात्राम् समातज्ञान् रासभान् ब्राह्मान्

उद्दाननातरांचीय नामाक्याच जानय: " चनतरः। सचर एति भाषा। यथा, सदा-भारते। १। १४५। 🗣। "स स्वं रासभयुक्तिन स्थन्दनेनासुगामिना। वारकावतमदीव यथा यासि तथा कृत ।") रासभवन्दिनी, स्त्री, मिलका। इति ग्रम्स-

चित्रका ॥ रावभी, को, (रावम + डीप्।) गर्भी। इति ग्रन्दरतावली। (थषा, महाभारते।१६। 181 109

"एतत् श्रुला भनक्रस्तु रावसं रावभीवतः। व्यवतीयं रणातूर्वे रावभी प्रक्रभावतः॥") रासमक्कतं, क्ली, (रासस्य मक्कतम्।) श्रीतयास्य

रासकी कृष्याचम्। तिहरस्यम्। यथा,---"तसाइपरि गोनीकः पश्राम्कोटियोजने। वायुगा धार्ममामच विचिचपरमामयः । चारौवरका विसेताको विकास्त्रपो सदी चहवा। भ्रतसङ्गेक भ्रीवेन पुग्यहम्यावनेन च ॥ सुरासमञ्जेगापि नवा विरुज्याप्टतः। कोटियोजनविस्तीको प्रस्तेन विर्णातम ॥ देध्ये तस्य प्रतगुवा परितः परमा शुभा। व्यनकारविवसा दीरामाविक्योसाथा । मयीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोचरा। चनः चारवनिकेशवं तथापि प्रतिमन्दिरम् ॥ मनोचरच प्राकारसङ्खं विचक्रकीया। गोपौभिगोंपनिकरेवें हितं कामधेनुभि: ॥ कक्पवृत्तीः पारिवातिरश्रं खेत्रचं सरोवरैः। पुष्पोद्याने: सुनोटिभि: संदतं रासमक्षतम्॥ विद्यतं चेदितेमोपिर्भिक्रीः प्रतकोटिभिः। रत्रप्रशिपयुक्तेच पृष्यनक्षसम्बद्धः ॥ सुगन्धिचन्द्रगामोदैः कसूरीकुषुमान्तिः। क्रीकोपयुक्तिभोगिच ताम्बेर्वास्तितिर्वती: । भूपे: सुर्भिरम्येच मालीच रजदपंची:। रचने रचिते: ग्रम्बदाग्राहासीविकोटिशि: । षान्यस्माभरके विश्वयद्वीयकेरपि। षाचमत्तराजेन्द्राचा वेडितेच वर्ती: क्रमात् ॥ नवयीवनसम्बद्धि क्यों निवयसेर्पि। रस्यक् वर्तुनाकारं चन्द्रविसंययात्रच॥ चन्द्रज्ञरवरचितं दश्योजनावस्तरम्। कल्रीकुड्रमे रमी: सगत्यचन्द्रणार्वते: ॥ चारतं अञ्चलचंद्रेः क्रलपक्रवसंयुत्तेः। रधिनाजेच पर्योच चिन्धहून्याक्षुरी: पर्ती: । श्रीरामकरकीकाभीरवंकोष मन्। परे: । पष्ट्रसम्बनिवद्वेश क्रिग्वेश्वन्द्रवप्रस्त्रे । चन्द्रनायक्तमाक्षीच भूववेच विभूवितम्।

चनःसर्वर्गतं प्रतव्यक्षं भगेष्टरम्॥ कोटियी बनसर्चे च देखें दश्रुषी तरम्। श्री जप्रस्यं परिमितं पचा प्रत्कोटियो जनम् । कतीवकमनीयच वेदेश्नमैचनीयकम्। प्राकारसिव तखापि गोकोकस्य सनोष्टरम्। परितो वेष्टिलं रुष्यं छौराचारसमन्त्रतम्। तक दृष्टावनं रुखं युक्तं चन्द्रमग्राहपे; ॥ ककारचेक रजेक मनारे: कामध्युभि:। श्रोभितं श्रोभनाष्ट्राच प्रचीद्यानैर्मनीचरैः ॥ क्रीकृष्यरोवरे रम्ये: सुरम्ये शतमान्दरे:। व्यतीवरन्यं रक्षाः दावयोग्यस्यवान्वितम् ॥ र जिलं र चले रम्थे र संख्ये औं पिका गयी; । परितो वर्तनाकारं विजयायीकनं वक्तम् ॥ षट्पद्ध्वणिसंयुक्तं पुंचकोकितवसावितम्। तजाक्षयवटी रच्यो रक्ष्मचेष कि विकास: ॥ यष्ट्रस्थीजनीर्द्रभ परित्रभ चतुर्गेस:। गोपीमां कल्पहलेख सम्बाद्धावनप्रदः ॥ कौड़ाम्बितेराष्ट्रस्य राषादासी(भक्तक्षकी:। विरवातीरनारीका यसनाधीतविन च ॥ पुर्वात्वितेन मान्योन पविश्वच सुश्रात्वना । दासी गर्वो रसंस्थे अप उन्हायन विनी हिनी ॥ तत्र की वृति का दाधा सस प्राकाषिक वितास सेयं श्रीदामधारेन इवभाद्यसाधुना। जकारिकेवे: निर्देशीयीयी: पूजिता इस ॥" इति अञ्चवित्रों अगवज्ञन्दसंवादे श्रीष्टव्याज्ञन्य-खक्ड ८८ जाणाय: ॥

रासयाचा, स्त्री, (रासस्य याचा उहाद:।) का (र्त्त की पी काँ माची कर्तव्यकी क्षवास्त्री साव विशेषः। ति विषयं याचा सम्बद्धे द्रष्टिस् ॥ ॥ सिक्त विषयकरासयाचा यथा, —

"पौर्यमास्त्रां रासयाचां ईचाः क्वर्याक्त-

पूर्ववकासमास्याया देवी देवासनं यजित् ।" यौर्वमास्या चैचपीर्वमास्याम्। "संसुखे राख्यं कानं भैरवी भैरवा कितम्। लता तान् पूज्यका च भामयेत् कुम्भचक्रवत्। कोना इनं ऋदङ्गादिवा बीर्नृत्ये: सुगीतकै:। क्षायां राजन्य स्टब्स साधकः (स्वरमानसः ॥ वित्तशाक् न कुर्जीत देवीयाचा सुखप्रदा ।" इति वासकेचार्तको ५८ घटकः।

रासेरचः, पुं, (राचे क्रीड़ाविधिषे यो रयः। चतुक्समानः ।) गोष्ठी । राषः । ऋक्वारः । रससिद्धिः। रसायासः। बक्षीकागरकः। इति मेहिनी। से, ६०॥ उत्सवः। इति श्रम्दरमा-वकी । परिचास:। दति जटाधर: ।

रासेव्यरी, श्ली, (रावश्रा प्रविशी।) राधा।

"राषा रासेन्दरी रासवासिनी रसिनेन्दरी।" इति ब्रश्नविन्तें श्रीज्ञवाजनाखकः १० व्यथायः ॥ राच्या, इसी, (रक्षते इति। रच क्याइसाइने 🕂 "राकावाकास्यूवावीकाः।" उवा॰ ३।१५। इति नप्रस्थिन चाप्तः।) सनामकातकता- विशेष:। रासम एति चिन्दी भाषा। तन्पर्याय:। नाक्कार १ सरसा १ सन्मा १ गन्नगाक्कार १ नक्किटा ६ सम्माणी ० इनाकी द् स्वषा ६। एकासर:॥ माक्क्यादिएकां
राक्षायाम्। नक्किटादिचतुम्बं सर्पाद्यामि
क्वाष्ट्रः। एति सङ्गीकायां भरतः॥ रखा १०
श्रेयसी ११ रसमा ११ रसा११ सुगत्मिमाला १८
रसाद्या १५ स्वात्या १६ होगग्मिका १०
सप्यास्या १५ पनक्ष्या १६। इति जटाघर:॥
स्वाद्या गुना:। युन्तम्। तिक्कतम्। उष्यस्वम्। विषयातासकास्योपकन्योहरस्यानाधित्वम्। पाचनक्ष्यः।

"राचातु चिविधा प्रीक्ता कर्ल पर्व स्थ-

नाचा

चोयी मःजदली चिटी हका दाका तुमध्यमा॥" . इति दालनिर्वयटः॥

च्यपि च ।
"नाजुनी सुरसा राच्या सुगन्या गन्यनाजुनी।
नजुनेया सुनद्वाची सर्पाची विषनाधिनी॥
नाजुनी सुवरा तिक्ता कटुकीच्या विनाधिने।
भीगिन्ताइच्यानाखिवयच्यरकमित्रयान्॥"

इति भावप्रकाशः॥ राका ग्रोचामवातश्री। इति राजवस्रभः॥ क्षोवश्रिविश्वः।कांट्राकामनका इति भाषा। तत्त्रकांग्यः। रुकापणी २ सुवका ३ युक्त-

क्या १ : राजारः ॥ व्याप्तं ।
"राजा गुक्तरया रखा सुवद्धा रसना रखा ।
स्कापर्वी च सुरया सुक्तिया क्रयंथी तथा ॥
राजामधायनी तिक्षा गुक्तका कपवातजित् ।
शोधकाससमीराज्ञवातम्बीररापद्या ।

काञ्चरविषाभौतिवातिकासमाध्यक्त्॥"

इति भावप्रकाग्रः॥ (रग्रकाः। यद्या वाजसनेयसंखितायान्।१।३०। "स्माहिती राक्सांच।"

"वे चोक्त आदित्वे आदिता भूत्याका राक्षाधि रक्षण आति।" दति तद्वार्थे मण्डीधरः॥ रक्षणकीनामनातमा। यथा, जक्षविकी।१। ८।१३—१८।

"नामानि वहप्रमीनां सावधानं निवीध मे । कला सजामतीं काला कालिका कलच्छिया । कल्दती भीषका राक्षा प्रकोचा भूषया सकी। यताकां कच्च: पुत्रा वभूद: शिषपार्थदा: ।")

राष्ट्रः, पं, (रह वाते + बहुतवयनात् छक्।)
तातः। इति वंचित्रवारोकादिहतिः। (रहति
यहौता त्रचति चन्त्रमिति। रह वाते +
त्रहुतवचनात् छक्। रक्ष्ण्यकाः। १। १।)
यहितिहः। तत्रक्षायः। तमः १ खर्भाहः १
छेषिकेयः १ विश्वन्तृष्टः ५। रत्यमरः॥ चनप्रियाचः ६ यहक्षोतः ६ खेष्टिकः = छपप्रवाचः १ वर्षे स्तर्याः ११ विष्टितासनः १६। इति यह्यस्यः । स्त्राः १५

भासरः १६। इति चोतिकासम्। तस्रोत्-यत्त्राहियेथा,---"विश्वितायामयोत्मका विश्ववित्ते बतुर्देशः। ध्रमः सम्बन्धानाम् सङ्गः सास्यस्तिचेत च । दलको नस्चिचेव वासायी चटपो जिन:। **प्रकल्पक (जयाभी भी अक्ष गरक क्षया ।** राक्ष्म्येस्य तेत्रा वे चन्द्रसम्प्रमह्नः। इत्येते सिक्षिकापुष्टा देवेरपि दुरासदाः । दाबमाभिजनाः क्राः सर्वे जन्नविश्तु तै। द्रशान्यानि सङ्साबि से (इनियो गवः स्ट्रुतः ॥ गिष्टती यामद्यीपन भागेनेक नजीवसा। स्वर्भानीस्तुप्रभाकचा प्रकीवस्तु प्राचीस्ता॥" इति विद्वपुरावी प्रचापतिचर्गनामाध्यायः ॥#॥ तस्य भ्रिरऋदेवार्षं यथा.— "देविजङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुदेवसंसदि। प्रविष्ट: योगमपिवत् चन्नाकांभ्याच स्वचितः ॥ चक्रम खुरधारेण चड्डार पिक्त; शिरः । इरिक्तस्य कवल्यस्तु सुघयाभ्रापितो । । भिर्क्समरतां गौतमजी यष्टमचौक्छपत्। यसु पर्निया चन्द्राक्षिभधावति वैरधी: ॥"

इति श्रीभागवते च कार्य ६ काश्यायः ॥ स च भनवपर्वतन्तातः । श्रूदवर्षः । द्वाद्या-सुनपरिमायः । सक्ववर्षः । सक्ववर्षः । सिंद-वाहनः । चतुर्भेनः । सङ्गवरश्रुत्तचर्मधारी । स्वयास्यः । यस्य व्यक्षदेवता कालः । प्रकाध-देवता सपः । इति यद्यश्रतस्यम् ॥ अस्य स्वरुपं प्रवित् । स च च्यातस्यम् ॥ अस्य सरुपं प्रवित् । स च च्यातस्यम् ॥ अस्य सरुपं प्रवित् । स च च्यातस्यम् ॥ च । इति इद्यातस्यास्यः ॥ (राष्ट्रचारस्य प्रवापनं इद्युत्तंदित्याः ॥ अध्यायतो द्रष्ट-यम्॥)

राहुयादः, ग्रं, (राष्ट्रीयांद्री यद्दवं सत्ताः) चक्रस्यसंगीर्यद्वसम्। यद्या,— "राहुयाद्वीर्थर्वेन्द्रायंद्व उपराग उपद्वयः॥"

ाहुआ इंश्विन्द्यिक उपराग उपक्रवः ॥" "इति चैमचन्नः । २ । ३८॥

( याव राष्ट्रणास रक्षणि पाठो इस्रते ॥)
राष्ट्रणकं, को, (राष्ट्रोधकम्।) रखादिसप्तवारेष्ठ अव्याद्या नामावर्तेन यामार्के प्राप्य
सप्तिष्ठ राष्ट्रोगमनम्। यथा,—
"पषादर्के विधी वद्यौ सीन्यां स्त्रे नायदे क्रुणे।
रच्छोदिश्च स्थागै याच्या सुरावीश्च स्था दिने।
राष्ट्रभमित यामार्काद्यमाखा च वामतः॥
बाते स्त्रे विवादे च याजायां सम्मुखं श्चितम्।
राष्ट्र' विवर्णयेद्यमाद्यशैच्छेत् क्षमेखः प्रस्तम्॥"
द्रित यत्क्षसमुक्तावन्तीः॥ ॥॥

राष्ट्रकाकाककातं यथा,—
"तस्य चक्कं प्रवस्थानि राष्ट्रकाकावकात्याकम्।
प्रकाकासमकं चक्कं देशारी क्रिकादिकाः ॥
सम ऋषे श्रितो राष्ट्रवेदमं तदिकिद्धित् ॥
स्थात् पण्डणे क्रिका एच्छं व्यवस्थितम्।
प्रकात् पण्डणे क्रिका व्यक्ति यम केतवः ॥
साध्य तथाक्षेत्रत् वर्षे वद्यस्थितम्।

राष्ट्रभुक्तानि सकाणि जीवपचे जयोदश्र ॥
जयोदश्रेव भोव्यानि ज्यतपचे प्रकीतंयेत्।
ज्यापचे सुखं तस्य गुदं जीवाक्रमध्याम् ॥
यवमक्षययो राष्ट्रजातयः स्वर्पारतेः।
वीवपचे चपानाये ज्यापचे रवी स्थिते।
सस्मिन् काचे श्रुभा ग्राचा विपरीते तु

इति खरीदयः ॥

राहुक्छ्चं, सी, वार्षमम्। इति राजनिर्वेदः ॥
राहुद्यंनं, सी, (राहोदंधनं यम।) राहोवास्त्रवानम्। व्यवस्तिति यावत्। यथा,—
"चस्त्रया द्यानं राहोयंत्तद्यवस्यस्यते।
तम क्रमीयि क्रव्यति गर्यामामानती नतु ॥
राहुद्यंनसंक्रामितिवाह्यस्यदिद्धः।
कावमानस् कृत्रेयं दानसाहृतिविक्तिम्॥"
दिति तिथादितस्यम्॥

राष्ट्रभेदी, [त्] पुं, (राष्ट्रं भिनकीति। भिद्+ खितः।) विद्याः। इति जटाधरः॥ राष्ट्रभद्धभित्, पुं, (राष्ट्रोग्द्रशंगं भिवति किन-जीति। भिद्+किए।) विद्याः। इति विकास-धेवः॥

> राष्ट्रहचातियोगः. पुं, (राष्ट्रया ट्रहचातियोगो मेननन्।) यंत्रराधिस्थितगुरुराष्ट्रः। गुरु-चाळावियोग यति खातः। तस्य काला-यहिजनकातं यथा, भोजदेवस्यवहारसमुख्ये। "सर्वे कार्ये न कर्त्रयं गुरी सिंधिश्लागेशीप च। नत्रदीचे न क्रमीत तमीग्रुक्ते हृहस्यती॥" तमोग्रुक्ते राष्ट्रगुक्ते। नत्रदीचे यति नियेतर-वेदिककम्मीपज्ञसम्। तथा च स्तृतिकारे च्योतिषम्।

"यनराधी स्थिती स्थाता यदि राष्ट्रस्थाती।
विवादत्रतयकादि सर्वे तत्र परिव्यक्ते ॥"
मनमावाशुप्रकृष्य भविष्ये।
"ऋष्यमेद्देश्येकराधी सम्मकी यदि वावयी:।
गुरी राष्ट्रीर्याप तथा क्षणिहाल चंद्रय:॥"
व्यव स्व स्थिती जीवस्तमोयोगेन नक्षते।

"यत्र यत्र स्थितो जीवस्त्रमोशोगन तत्र्वते। उपद्रायाव (कं न स्वादसम्बो मनीवियाम्॥" इति मसमायतस्यम्॥॥॥

अस्य प्रतिप्रवर्ग वया,—

"कव्यं व्यादाण का विश्व हेशे

इश्वादी राष्ट्रपुती विवड: ।

श्रीवेष्ठ हेशेष्ठ न चास्ति होय:

सर्वेष्ठ कार्यो सुनयो वहांका ॥"

इति हश्वाचमार्गक प्रतवचनमिति विचिद्वहांना ॥

राकुकार्थः, युं, (राष्टीः काम्रों धन्तः) खपरातः। इति प्रकासभः राहुष्टाः, [न] पुं, (राहु इन्तीति। इन्+ किए।) विक्:। इति देमच्यः।

राष्ट्रिक्टः, पुं, (राष्ट्रीयक्टिक्टः।) समुनः। इति विकासकीयः॥(अन्यः विवर्यमु रसीन-प्रस्ते मध्यम्॥)

राष्ट्रन्वरः, प्रं, (राष्ट्रका उत्करः परितक्तः ।) जन्तनः । दति चारावनी । २२३॥ (व्यस विवरकं रसीनग्रन्दे बरुवम् ॥)

रि, श्रामती। इति विविवसहसः॥ (तुराः-परः सवः-सिद्।) रेपादिः। श्र, रियति। इति दुर्गोदायः॥

रिक्तं, की. (रिच्+क्तः।) मृत्यम्। वनम्। इति मेणिनी। ते, ५०॥

रितां, चि, (रिच् + का.।) निर्धेनम्। इति ग्रन्थ-रकायकी ॥ ( त्रूचम् । यथा, महः । ८१६०५। "भाक्तपूर्वानि यानानि तार्य्यं दाय्यानि चारतः। रिक्तभाक्तानि यत्निचिन् प्रमोचचापरि-

क्रा: "<sup>"</sup>)

रिक्त कं, जि, (रिक्त + कन्।) त्रूचम्। रखः

सर:। १।१।५६ ॥ (यथा, मतु:। प। ४०४।

"पणं यानं तरे दाष्टं पौरुषे ८६ पणं तरे।

पादं पशुच योविच पादाई रिक्त कः प्रमान्॥")

रिक्ता, चौ. (रिच् + क्तः। टाप्।) तिथिमेदः।

सा सुचतुर्यो नवभी चसुर्द्धी च। यथा,—

"नन्दा भवा चया रिक्ता पूर्णं च तिथयः

क्रमात्॥"

इति तिच्यादितस्य ॥

कम्मस तस्या विषेधविधी यथा,— "नन्दा भवा जया रिका पूर्णा नामसङक्-

प्रका:।"

न रिक्ता वर्धकर्मसः। इति च्योति:सारः॥
"चर्मे चाकेकु जाकि गुक्र विद्युते मध्येश्यवा पायथीः
काक्षा च चतिपातविधृति दिनं विष्टिच रिक्तां
तिचिम्।

क्राइयनचेत्रपौषर्श्ति लयांग्रके मानुवे। रिक्तासु विश्ववा क्या दशेंश्य खादिवाहिता। श्रकेश्वरदिने चैव यदि रिक्ता तिथिभेवेत्। तस्मिन् विवाहिता क्या प्रतिसन्तानवर्ह्णनी।"

इति दीपिका । "वह मासि विद्याकरे सुभकरे रिक्तेतरे वा तियौ सौम्बादित्यसितेन्द्रजीवदिवसं प्रचे च क्वर्यंतरे॥" इति सुचवजभीम:॥

"दादग्री सप्तमी नन्दा रिक्तास पचपनंस । वज्ञमायुर्वश्री सन्दात् ग्रिम्नासमसन्तम् ॥"

द्ति स्वाधिकामार्थाः ।
"पूर्विशाकासप्रेम्स्य शिव्यक्तिम् चियो विश्वे माधि सितेष्य जीवहिवसे गोज्ञ के मीनोहरे ।
बंदाप्ते पचने वर्षे व्यास्ति जनाहने ।
वर्षे प्रतिपद्चिव वर्षेथिका तथारमान् ।
दिस्तां पचद्मीचिव सीरिमीमहिन तथा ।
यवं सुनिधित काले विद्यारमान् नार्येत् ॥"

"पूक्षाध्ययाच्यपविचित्रश्चितासमेष्ठ रिलासमेर्दे विजनस्कतियं विश्वाय । द्राक्षाकिगोससस्ये विश्ववार्किवारे प्रक्षित्रयोगकरसिद्ध स्वस्थासः ॥"

'इति दोपिका ॥ "चन्द्राक्षेत्रोभेनेत् पूर्का कुन्ते भन्दा जया गुरौ । मुधमन्दौ च नन्दायां शुक्तं रिक्तान्दता तिथि:॥" इति भीमपराक्तमः॥

"सर्वत्र कार्ये बुधजीवस्काः कंकविकोसीमगताः प्रश्चताः । इतीयकाभाविशकाच्य पापा-विविविविकाः सुभद्दतः पाचः ॥" दत्ति दीपिकाः॥

"चतुर्थी नवसी चैन रिक्ता चैन चतुर्द्धी।
मुक्ते नन्दा नुधे भद्रा धनौ रिक्ता कुले लया।
सुरी पूर्मा च संयुक्ता सिक्तियोगाः प्रकीर्तिताः ॥
नुधमन्द्यता नन्दा कुले भद्रा लया सुरी।
स्मुरिक्तान्त्ने प्रोक्तं पूर्या च रिवचन्त्रयोः ॥"
दित च्योतिःसागरसारः ॥

"बस्यस्मोद्वादशीय न मक्किलिदिनसामि । पूर्वें माप्रतिपद्दश्रीदक्षावमदिनेषु च । तथा यमद्वितीयायां यात्रायां मर्ग्यं भवेत् ॥" द्रति समुख्यस्तितावनी ॥

रिक्षं, की, (रिक्से विश्व कित नम्मतीति।

रिक्+ "पाहृत्दिविचिरिचिधिचिभ्यस्यत्।"

एवा॰ १। २। इति चक्।) घनम्। इत्यमरः।

२। ६। ६०॥ (यथा, मनुः। ६। २०।

"वाक्यादिकं रिक्षं तावत्राचाद्यपालयेत।

यावत् व स्थात् समाहत्ती थावकातीतये प्रवः॥")

रिक्यकारी, [न] जि, (रिक्षं करमीति।

ज + विविः।) हायाएः। धनकारी। यथा।

"यहासी नियुक्तो देवरादिः स्वयमध्यपुत्रोऽपुत्रस्य
चेत्रे स्वपर्याययो क्योरिय रिक्थकारी

पिकक्ता कास्याययो क्योरिय रिक्थकारी

पिककाता च।" इति मिनाक्यायां हायमागः॥

रिक्थी, [न] जि, (रिक्थक्याक्योक्ता। रिक्थ+

दिनः।) धनकारी। कनी। (यथा, याक्रविक्योः। १। १६।

"थो। भिग्रुक्तः परेतः स्थात् तस्य रिक्यी तत्त-हरेत् ॥")

रिचा, ची, विचा। यूका। इति हेमचनः । ४। २०४॥

रिख, इ. समंबी। इति कविक्षणहरू: ॥ (भाव-पर्व-सक्-सेट्।) इ,रिकाते। इति दुर्गादाधः॥ रिस, इ ससी। इति कविक्षणहरू: ॥ (भाव-पर्व-सक्क-सेट्।) इ, रिकाते। इति दुर्गादासः॥

सक्त-सेट्।) ४, रिकाते। ४ति दुगारासः॥ रिक्कं, क्रो, (रिक्+स्युट्।) स्थलनम्। ४ति देमक्षः। ३।१५६॥ (वधा,—

"सुक्राय रिश्वयविधि पादचंक्रमकचमः। श्रमारः पश्चवविधः क्रकाश्याचं विधास्थति॥") रिश्वयं, क्री, (रिश्व + स्तुट्।) स्वकनम्। रत्य-मरः॥ "दे समीत्वृपणितादप्रतिष्ठायां स्वकीय- विधानादणयासावे इत्थर्थः। स्वीतिश्वात् पित्क्वादेश स्वतने। इति इसानायः । धर्माधिकञ्चनं रिश्वासीति स्वासी । वालानां इत्यपादाच्यां चलनं रिश्वास् । पिष्क्वादी पत्तनं स्वतनस्वत्वे। एतकाते नेदेश्यभेदीप-चारेश समे इत्युक्तम्। रग्न रिग्न विधा मती स्वत्वः। रिश्वासिति पाठे रस्वि रस्वं रिखि सर्थे इत्यस्य रूपम्।" इति भदतः ॥

रिच, इर्ध ज को विरेके। इति कविकक्षहमः ॥
(तधा०-छभ०-जाक०-जानिह।) विरेकः पौनःपुत्रीन पुरीनोत्सगः। इति चतुर्भुजः। इर्,
जारिचन जारे चौतः। घ ज, रियक्ति दिस्की
जातिसारकी। जी, रेक्ता। इति दुर्गादासः॥

रिज, इ क्लब्य थे। इति कविकल्पद्रमः ॥ (भा०-ष्याताव-सक्तव-सेट्।) क्लब्य थे भर्जने। इ, रेजते। इति दुर्माहासः ॥

रिधमः, पुं, कामः। वसनः। इति विश्वः।
रिषुः, पुं, (खनिर्धं रपतीति। रम वास्मि + "रिपेरिकोमधायाः।" उत्या॰ १। रू०। इति कुः
इकारकोमधायाः। "रिम कत्यनगुह्निन्दाहिंचादानेषु। 'ईवेः किका।' उत्था॰ १। रश।
इति वाङ्गकादुप्रव्ययः। रिपति केचित् पटन्ति।
सम वाङ्गकादिय ककारस्य प्रकारः। रिमति
मोष्ठवार्थं गुध्यते हिनस्ति वा निन्दति च सत्पुत्रभः।" इति निच्चट्टीकार्या देवराजयस्या।
१। २८। ४।) स्वाः। इत्यमरः। २। ५। ६। ।
(यथा, हितोपदेशे।

"नक चित् करा चिक्तियं न करित् करा चित्रः। कारवादेव जायकी भिजाबि दिपवक्तवा॥") धरीरसाधक्रिपवी यथा। काम: क्रोध: जीभ: भोष: मद: मात्वर्थका तथा वि।

"चास्याय योगस्वात्रयः च विदिष्ट्कसावध्य चेल्वियस्यं समस्य प्रस्ति।"

इत्यादि तत्रसारे शुवनेष्यरीक्षोषम् ॥ ॥ ॥
चोरकनाससस्यम् । इति राजनिष्येदः ॥
जन्मप्रेषया घडकप्रम् । तत्रप्रयोदः । घटकोळम् २ दिपुसन्दिरम् ३ । यथा,—
"धौस्यानं प्रथमं चीयं यासिन् सप्तमं स्ट्रतम् ।
त्युनं त्रषास्त्रास्त्रं घटकोखं दिपुसन्दिदम्॥"

व्याप च।

"सुनीचगें व्यक्तिकारिय वा रिपोर्य हे स्थिता छहा: । हथा पर्व प्रकीर्तितं चमक्तमेव खरिभि: ॥" जन्मका

"चरातिवलयोः षष्ठे चाडमे चसुरम्योः। चयक द्वारम्भाने विपरिक्षेन चिनानम्॥" . द्वति चौतिकात्रम्॥ R 1 88-84 1

"तकात्थि टिश्व भवश्व भुवत् श्रम् वैभावत । शिरेराधत्त सुच्छाया पचपुत्रानकस्त्रवान् । रिपुं रिपुक्तमं पूर्ण दक्त दक्ति जसम् ॥" मदी: पुष्त:। यथा, भागवते । ६ । २३ । २० । "यदी: यच स्थित् को टानलो रिवृरितिश्वता: ॥") रियुवासिनी, खी, (रियुं चनोति। चन + खिन:।) रिय, इ ग्रह्मान्। इति कविकल्पहमः। ( भा०-बताविश्वेष:। क्षच्यः रति भाषा। बया, "कुचिका बहुविसीया कुचिका रिपुचातिनी ॥" इति ग्रस्चिता ॥

रिन्म, प्रश्न वर्षे। इति कविकक्पहुन:॥ ( तुरा०-प्रर॰-सका॰-सेट्।) नोपघः। प्रम्, रिन्पति चन्नभसराहिरयभित्यसे। इति रिरिम्पा । दुर्गादाय: ।

रिष्यं, क्री, क्यापेचया द्वादश्वराशि: वया,--"क्रमेखानच दश्मं सं मेनूर्यमासदम्। क्रिशाखनदर्भ स्थानं रिष्पाखां द्वारशं सहतम्॥"

तत्र चित्रजीयं यदा,---"प्राप्त्रायावय चिन्तयेद्भवयदे रिष्पिरय मिक्तवयी मीन्यवामिष्ठती चिति रूपचितिकीयां चतिका-म्बचा ॥<sup>22</sup> इति च्योतिसत्त्वम् ॥

रिप्र:, चि, (रीड् सवसे+"जीड़ीडो इसच प्रत्य तरी भ्रेत्रवसुन्धितयोः।" खना । ५ । ५५ । इति रप्रवाय:। अतीक्षेत्र:। प्रवायस्य पुट्च।) व्यवनः। इति विद्वानानौतृदात्त्वादिइतिः॥ (बद्या, ऋखेदे। १। ०८। १।

"यभगाति रिप्रमविरस्य तान्वा।' "रिप्रं कातुपाईयलेन पापकःप्रम्।" इति तद्वाक्षे वायणः ॥ स्ती, पापन् । यथा, ऋगेदे । 1.1201101

"विन्धं क्षि रिप्रं प्रवक्ति देवी: ॥" "देवीरेंचा: देवनशीला चाप: विश्वं सम्बं विश्वं मापं प्रवहालि पुरुष्ठसकाधात् प्रशस्यालः व्यपनयनौति धावत्।" इति तञ्जाकां सायकः॥)

रिप्रवाद:, वि, पापवाद्यत:। यथा,--"कचारमधिं प्रचियोमि दूरम्। यमराच्यं गच्छतु रिप्रवाद्यः ॥"

इति भवदेवभट्टोक्षक्षण किकामत्तिः ॥ "रिप्रं पापं वच्छतीत रिप्रवाच:।" इति तही-कार्या सुकाविच्याः॥ "च प्रवितः ऋषाद्याः थमराच्ये मच्हतु यमसाराज्यं प्रति व्रवतु। किम्मतः रिप्रवाषः रिप्रमिति यापनाम । रिप्रं यामं वस्ति नाम्यति रिमवासः।" इति वाज-चनयसं चिताभाष्ये सचीवर: । ३५ । १८ ॥ "रिप्रवाष्ट: रिप्रं पापं तस्त्र वीढ़ा सीठीय: यसराच: वसी राजा येवां तान् यसराजनान् व्यवप्रदेशान् गव्यतु प्राप्तीतु।"इति क्रक्शायी वायक:। १०। १६। ६।)

सक-सह।) सौचन्नातुरवम्। रिम्पः रेगः। इति दुर्गादायः ॥

रिष, प्र अर्थे । इति कविकव्यहमः । ( तुरा०-पर॰-सक॰-सेट्।) ग्रा, रिपति। आफी दानश्चाधाविधानिकायुद्वानि। इति दुर्गा-

रिभ, रवे। इति कविकच्यद्रमः॥ (भाग-पर-व्यकः-सेट्।) विरिव्यः । इति दुर्गादायः ॥ रिमेदः, पुं, चारिमेदः । इति राजनिषेग्दः ॥ रिरी, खी, पित्ततः। इति ईमचनः। ४।

रिव, इ. ब्रजे। इति कविकास्पद्दमः ॥ ( भ्या०-पर०-

रिश्र, चौग्र हिंसे। इति कविकलपद्दमः॥ (तुदा०-पर॰-सक॰-व्यनिट्।) व्यी, व्यक्तित्। ग्र, रिश्रति। रेच्यति। इति दुर्गोदासः॥ '

रिकाः, पु, (रिकाते डिंग्सते इति। रिका्+ वस्य ।) वस्य:। इ.सि. विकासक प्रेय: ॥

रिष, ५धे। इति कविकत्त्वहुसः ॥ ( भ्या०-पर्०-चक•-संद्।) रेघति। इति दुर्गादासः॥

रिवि:, पुं, ऋषि:। ऋषित श्वानसंसारयी: पारं गच्छाल चरधयः। ऋषी ग्रागती नाचील कि:। रिविष्टेसादिश्व। विद्याविद्याधमतयो रिचय: प्रसिद्धा:। इति प्रयोगात्। (स्वया ऋषी च। इत्यसरटीकार्या भरत; ॥

रिष्टं, क्री, (रिष्+क्त:।) चेसम्। कल्लामम्। चाशुभम्। चामञ्जलम्। (यथा, मार्कक्रिये। No 1 55 1

"स्थानी(पद्याने यनाध्यद्यो द्व्यीपानेन वा। यहे तत्र हि रिटानामधेवाकां समाजव: #") व्यभावः। नाषः। इत्यमरभरती ॥ वाशुभस्या-भाव:। इति केचित्। इति भरतः॥ प्रापम्। इत्याणय: ॥ तदति, चि॥

रिष:, पुं, (रिष्+क्त:।) सक्त:। पेनिका:। स तुरक्तिशियु:। इति मेदिगी। टे, २०॥ रिष्टकः, पुं, (रिष्ट एव । स्वार्धे कम् ।) रक्तप्रियुः ।

इति प्रव्हरकावजी॥ रिडि:, पुं, (रेवति चिनसीति। रिष्+ तिच्।) खड्ग:। इ.सि. मेदिनी । टें, २०॥

रिडि:, की. (रिव्+ सिन्।) व्यत्रभम्। इति मेरिनी। टे, २०० प्राच्छमेर;। इ.ति ग्राब्ट्-रकावजी ॥

रिमा:, पुं, (रिमाते इति । दिष्+काष् ≀) क्य-

विशेष:। यथा,---"का व्याक्त का असी दिका है एक स्थादिशकी १ पि

इति प्रव्दरक्षावकी ।

( मुत्रपुत्रस्त ग्रिसे; ग्रुत्र:। यथा, दरिपेग्रे। दिम, क्रुत्ति । दिव कविकक्ष्यहमः॥ ( भा०-पर०- दिमाः, वि, ( दिव वधे + "सर्वितिष्टव्यदिस्थिति।" खकाः १।१५३। इति वन्त्रस्योन साधुः।) वधकः। इति सिङ्कान्तकौसुद्यासुव्यादिष्टतिः॥ रिष्ठ, वधे। इति कविकलपद्रमः ॥ (भ्वा०-पर०-सक्-सेट्।) रेचति। इति दुर्गोहास: #

री, को इ य चर्या। इति कविककाहम: 1 (दिया - चाता - चन - चान द्।) ची, रीख:। ड य, शीयते पथ:। इति दुर्गाहास: ।

पर॰-सक॰-सेट्।) ४, रिमाते। इति दुर्गा- री, मि रवे। वधे। मतौ। इति कविकच्यहम: । (क्रा॰पुा॰-पर॰-सक॰-सक॰ च-सिन्।) मि, रिकाति रौगः रिकाः। रवः ग्रन्दः। तथा च कातकारी री गलिरेषसयो:। रेघमं इक-ध्वनिर्तिरमागायः। रिकालि रेवते हकः। इति श्रन्टार्थे भट्टमका: । इति दुर्गादाना: ॥

री, क्यी, (री+ विष्।) मितः। इति सम्दरका-वको । रदः । वधः । इति रीधात्वर्धसर्भगत् ॥ सकः सेट्।) इ, रिप्पाते। बनो गति:। इति रीज्या, की, इया। यथा। मोद्यो रीज्या जुगुन्धा च इत्योया इत्याया प्रकेति वाच-खाति:। अयन्तु सच्चायौ प्रसिद्धे: प्रमादात् ष्टवायां प्रयुक्त रति कालिङ्गः। रत्यसरटीकायां भरतः॥

> रीता, क्ली, रीताकरझः । इति राचनिर्धस्टः ॥ रीठाकरञ्जः, पुं, खनामखाततृष्यः । तत्र्ययायः । गुच्छकः २ गुच्छपुव्यकः ३ रीटा ४ गुच्छपलः ५ करिष्ठ: ﴿ सङ्गल्य: ७ जुन्मवीणक:= प्रकीयं:८ सीमवत्काः १० फेलिकाः ११। व्यस्य फलगुर्याः। तिक्तत्वम्। उषावम्। वटुवम्। (साम्वस्। वानकपञ्चलकृतिविषविष्कोटगाश्चित्रम्। इति राजनिष्युट: ॥

> रोढ़कः, पुं, एसवंग्रः। एति हैमचन्त्रः। ६। २६५॥ रीएा, क्यी, (रिष्ट बन्धे + क्यीगारिक: क्त:।) व्यवज्ञा। इत्यमर: ११। ७। २३॥

> रीयां, चि, (री + क्तः। च्योहितच्येति नः।) सृत-वलादि। चरितम्। इत्यमरः। ३।१।६८ ॥ रीतिः, चनी, (री + सिष् सिन्वाः) चारकूटः ।

(तत्पर्यायगुणा घषा,---"पित्तनस्वारभूटं स्थाइरो रीतिश्व कथाते। राजरोतिल सरीति: कपिका पिल्लापि च । रीतिर्युपधातुः स्त्रात्ताष्ट्रस्य यग्रदस्य य । पित्ततस्य गुगा भीवाः स्वयोगिसस्या जनेः ॥ संयोगजप्रभावेग सम्बाध्यन्ये गुणाः स्ट्रताः ।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यक्षे प्रथमे भागे ।) प्रवारः। सान्दः। रक्षमरः। २।६।६०॥ हा क्षा के कि कि हम्। इति से दिनी । ते, ५०॥ दग्यसाची रिमणम्। इति धर्वाः॥ सीमा। सवसम्। मति:। खभाव:। ग्रेवस्य पर्याय:। क्टपम् ६ जवायम् ३ सावः ८ खासा ५ प्रज्ञति: ﴿ सङ्गः ७ स्पत्रस्वम् ८ धर्मीः ६ सर्वे: १० निसर्वे: ११ भीवाम् १२ सतस्यम् १३ र्यं चित्रि: १८। इति हैं सचन्त्र:॥ (यदा, नयासरितागरे। १८। ६२।

"निधान्तिकरचनाकरीति इसो रचक्रमः ॥"

स्तुति:।यथा, ऋखेदे।२।२८।१८। "मकीव रीति: ग्रवसासरत् एथक् ॥" "मधीव शील; मधली स्तुलिरिव।" इति तद्वाची वायव: ।) काचस्त्राता। इति वामन-सम् । गुमर्नदेन तहिभागमाइ । "च्योतः प्रसादमाधुर्येगुरावितयभेदतः। गौक्षेक्ष्येपाचालशैतयः परिकौर्तिताः ॥" प्रवेतियां जवसानि यथा,-"चौनः समाचभूयकं मस्तं परक्वरम्। चक्ताचेपरमयाच्यं प्रवारः परिकीर्तितः 🛊 ग्रन्दार्थेयोस्तु रसवकाधुरं परिकीर्तितम्। सर्वजीकावग्रन्यं यद्यान्यं तद्शिधीयते । श्वसायमपि गन्भीरं प्रसद्धमुपनागरम्॥" चान्यं बचा,---"क्षत्री मन्धी ३ छसी अस्वी यक्ष्वासन्धा विवाह येत्। नाक्येन सपना जभ्यः सुन्दरकाविसाग्मः ॥" जपनागरं यथा---"तिक लाइधरं खाडु नाविर्त्तविरो जनाः। वसुधायां सुधाभावान्त्रका खर्मे वियासनः ॥ भ्रव्हालक्करणं तत् स्वाद्यदतुभासभास्त्रम्। बर्माप्टरियनुपासः परे पारे विधीयते। प्रदावित्रसुयमकमादिमधान्तराखेगम्॥" #॥ क्रमेख रीतिचयायासुराष्ट्रस्थानि। "ग्रश्नोत्तुष्ट्रतमञ्जलनडाज्दायनायत्पन्धिः-स्कूर्जन्द्वनृक्ततिभीतिचम्भृतिचमत्कारस्कुरत्-चन्नमा । चानवास्तवापिका विद्धती चित्ते गिरोध-

स्वा पायासवसङ्ग्रे भगवती जन्मावती पार्वती । भवनो विरह्णवाधिमधिमचा वसम्बन्धा ।

कामिनी यामिनाकानं क्षतानामिव प्रयस्ति॥

श्वनाति सनापनिष्टत्तयेग्स्याः

किं तानश्नां तरकीकरीवि।

उत्ताप स्थीग्नरताप्रीतु
र्गतसुषी मध्यमाप्रमयः॥"

इति काधानिका॥ (काखा कागदिवर्था वाश्विद्गर्थो ६ परिन्द्रे इट्यम्॥)

रीतिकां, की, पृत्याझनम्। इति राजनिर्धेग्टः। रोतिका, क्ष्मी, कुसुमाझनम्। इति श्रन्थिका प्रित्तत्वक्षः। (यथा, ष्टब्स्वं वितायाम्। ५०।८। "क्षष्टौ सीसक्षमागाः; कांसस्य हो तुरीतिका-

सयक्थितो योगोर्थं विश्वयो वचारं घातः ॥") शैतिपुष्यं, क्ली, (शैतः पित्तकस्य पुष्यमिव। तहा-क्लिकात्।) कुसुमाञ्चनम्। रव्यमरः। १। १।१०६॥

रीव, आर ण चीवे। इति कविकत्पद्वमः॥ (भ्वा०० जम०-सक्त०-सेट्।) आर, चारिरीवत्। ण, दीवति रीवते। चीवो यक्तस्वंबर्णयोः। इति दुर्गादासः॥

य, ह पर्धे। ग्रह्माम्। इति कविकत्पद्वमः॥ (भा०-चाझा--सक्-सेट्।) ह, रवते। इति दुर्गा-दासः॥

व, का भ्वनी। इति कविकक्पहम: । ( अव्हा०-पर•-वाक०-सेट्।) क, रौति रवीति प्रची। इति दुर्गादास: ।

तः, पं, श्रन्दः । इतिकाचरकोषः ॥

वतः, चि, वसुप्रदः । इति श्रन्दमाना ॥

वक्, [च्]की, (वच्+भावे किए।) श्रीभा।
(यथा, साथे। ॥। ॥॥।
"दश्रद्धानकाटौ विकचवारिकाम्बर्दः ।
विकोदितदिवक्षमाः सत्वचक जाम्बर्दः ॥")

व्यतिः। (यथा, किराते। ॥। ॥।

"चिपति योश्तुवनं विततां दृष्ट्-दृष्ट्यतिकासिव रौचनिकौं चचम्॥") इच्छा। इति मेदिनौ ॥ (यथा, मश्चामारते।

१६। १२४। १८। "नानाकृष्टिचो जोके मतुष्यातृनभिष्कृति। स्रक्षीतुं खगुणै: सर्वास्तेनाचि करिणः हसः॥" तेजः। यथा. रखः। ६। ६।

"खनुषयो यसपुरायजनेश्वरौ सवस्यावस्यायसरं द्वा॥")

शारिकाणुकवाक्। इति ग्रन्टरकावली ॥ रुक्, [ज्] क्को, (रुज् + क्विप्।) रोगः। इत्य-सरः।२।६।५१॥ (यथा, भागवते। ६।१। ८। "दोषस्य डङ्गा गुरु जाघवं यथा

भिषक् चिकिन्सेत कर्णा निहानित्॥"
कर्णत पीड्यनीति। पीड्राह्मयके, जि।यया,
महाभारते। ५। ८८।१।
"प्रयान्तं देवकीपुत्रं परवीरक्षो द्या!
सहारया सहावाङ्गम्बयु: प्रकापस्यः॥"
खयवा परस्य वीरायां कक् यैदिति॥)
कक्प्रतिक्रया, खी, (कचः प्रतिक्रया निर्सनम्।) चिकित्या। हत्यमरः। २।३।५०॥
नक्ष्मं, सी, (रोचते प्रीभते हति। कच्+"युजिबचितिजो कुछ। उगा०१। १८५। हति
भक् भवगेषान्तादेगः।) काखनम्। (यया,
राभायवि। २।००।२१।
"क्षमिष्टक्षक्षेत्रे विविधान्यप्रतानि च।
सत्त्वत्य केकथीपुत्र केकेयो धनमाद्यत्॥")

सत्कृत्य केकथीपुक्त केकेथी धनमादिश्रत्॥") धुक्तरम्। इत्यमरः॥ लोडम्। इति मेदिनी। मे, २८॥ ( अस्य पर्यायो यथा,—

"क्षणायसं कातजोचं क्यां तत्तीच्यामायय ॥" इति वैवाकरक्षमानायाम् ॥)

नागनेग्रम्। इति राजनिर्धेग्दः॥ (वर्गे, गुं। इति उच्चनद्तः। ११९६५॥ दीप्रभीचं, चि। वया, चार्गदेरे। ५। ६९। १२।

"दिव सका द्योपरि ॥" "दिव सुकों के कमो दोचमान चाहिल दन।" दित तझाची सांग्या:॥)

क्याकारकः, पुं, (क्यां खर्खाकद्वारं करोतीत। क्र+ "क्याय्यव्।" १। २। २। द्वाय्। ततः कार्चे कन्।) कार्यकारः। इत्यमरः।२। १०। ८॥

कलाङ्गदः, पुं, राजविद्येषः। यथा। श्रास्त कः जङ्गविषये कलाङ्गदो नाम नरपति-दिलिजयवापारकमेवासय चल्यभागानदी-तौरे समाविधितकटकी वर्णते। इत्यादि श्रितो-परिषे १ परिष्कृदः॥

विकाशी, की, (वक्ती वर्षो स्वयस्ता एति। वका +
एति:। डीए।) ज्ञासि विविधेष:। तत्पस्वाः। इं:९ रमा १ सिन्धुजा ४ सामा ५
चता ६ वीरा ० चचना व एवाकापासी ६
चपना १० दिन्दरा १९ तन्द्री:१६ पद्मालया
१६ पद्मा १४ कमला १५ मी:१६ पद्मालया
१६ पद्मा १४ कमला १५ मी:१६ पद्मालया
१०। एति जटासर:॥ सन्द्रा विवस्स येथा,
"विद्रभेराजा सन्तासा भीदाको नाम सान्निकः।
वभ्युकास्य प्रजास्त नाका वक्तार्यः स्रभाः॥
तेवामवर ना कमा विकाशी वक्तविक्तीः।
कमजणिन सम्भूता सर्वा चलाशीभिताः॥
राचवल्व १ भवन् सीता चलिनशी क्रिया ज्ञाकि।"

इति पाद्योत्तरखक ६० व्यधायः ॥ ॥॥ ( विकासया सञ्च प्रिष्ठपातस्य विवाहचीवका श्रीकृष्णस्य विकाशचीवका श्रीकृष्णस्य विकाशचीवरणं सुतायाच तस्यां पाद्येः सह राजां तुस्त्वयुद्धादिकं दृश्यिमे । ११६ व्यधाये द्रष्ट्यम् ॥ ॥ नाद्रस्य विकासये पार्तिनामपुव्यप्रदानवृत्ताकं तवि च १२२ व्यध्याये द्रष्ट्यम् ॥ सस्याः सम्मतिनामानि यथा तवि । १६० । ॥ — ६।

"——— रिकागीतग्याम् ऋगः।
प्रवानः प्रयमं यसे प्रवानः ततः सुनः ॥
दिनीयस्वरं सास्य दिव्यासं से महारयः।
चारुभद्रसारग्रेः सुदंशे हम यवच ॥
स्वयस्वरग्रस चारुविन्दस वीर्यवानः।
चारुवान्तः कनीयांस कन्या चारुभती नया॥")
स्वयं चीरी। दित राजनिर्धेग्रः॥
रुक्तिगीवनं, स्ती, (रुक्तिग्राः। इतनः।) इतविशेषः। यथा,—

ন্ধন ভৰাবা।

"जासद्याः समाकर्णे रमां तां पुत्रमिने मि। कर्त्करभिमतं बृहा कार्यहिक्सणीव्रतम् । व्रतन नेन च रमा पुत्राध्या सुभगा सती। सर्वभोगेन संयुक्ता नभूव स्थिरयौदना ॥

शीनक खवाच। विधान वृद्धि से सत व्रतस्यास्य च यत् कलम्। पुरा केन कर्त धर्मा क्लिमगीवतस्त्रसम्॥ सन खवाच।

प्रस्ता वक्षन् ! राजपुत्ती प्रासिष्ठा वाश्वेपसंग्री ! भवगाता सरीवीरं सीमं स्रमप्रशत ॥ सा ससी(भ: परिष्ठता देवयात्वा च संगता ! ग्रम्भीता सस्त्याय प्रयम्भवस्यं हतम् ॥ तम शक्षस्य कत्या या वक्षश्रतासमाह्मनः ! संस्था कृपिता प्राष्ट्र वस्यं स्वक् (भक्षांक ! ॥

इति दानवक्षा का दावीं भि: परिवारिता। सांतस्था वासका बहा कूपे (श्वभूर कता

रहम्।

तां कूपमयां वर्ती जवार्थी महुवासनः। करें च्युका सरहृत्य प्राप्त का स्वंतराजने ॥ वा शुक्रपुत्री वसमं परिश्वाय द्विया भिया। ग्रामिस्या सतं यर्वे प्राच्च राजानभी चती। संबातिकार्शभप्रावं शासाद्वत्रच्य श्रीभनाम्। मान्यास्त्र तो ययो गेचं तस्याः परिकवाहतः॥ सा गला भवनं युक्तं प्राष्ट्र ध्रस्मिष्ठया सतम्। संस्कृत्वा सुधितं विप्रं एषपन्ना इत्यास्तयन्॥ इच्छं । भां इच्छय विभो हो वो यदा कि ते अधि । स्राक्षिष्ठां वाष्य्रपञ्चतां कृष यव्यनसंश्वितम् ॥ **राजार्थप्रधारं पादे पितु डेट्टा क्याब दीत्।** देवयानी वियं कन्या सम रासी भवतिति। समानीय तदा राजा राख्ये तां विवियुच्य सः। ययी निषयणं जानी हैवं परमकं सारत् ॥ नतः शुक्रकामानीय ययाति प्रतिवीमकम् । सकी दरी तां विधिवत् देवयानी तथा सह ॥ इस्वा प्राच्च कृपं विग्री २ व्योगं राजसुतो यदि। भ्रायने नयसे खब्दो चरा त्वामुपभोच्यति ॥ श्रक्तकारणः श्रुवा राजातां यरवर्षिनीम्। ष्यद्वातां स्थापयामास देववात्यनुगां भिया ॥ चा प्रामिता राजपुत्री दु:खग्रोकभयाञ्चला। विद्धं दासीग्रसाकीको देवयानीना संवते ॥ रक्षा वा दनगता रहती जास्त्रीतटे। विकासिकं सुनिनातं एडग्रेकी भिराष्ट्रतम्। श्रीजनं पुरायगन्याभि: सुक्तपाभि: सुवासितम्। कारवर्ण वर्तमाखाध्यदीयीप चारकीः ॥ निकायाद्यं पदा वेदिकायो सुचिद्नितम्। रक्भागीते चतुर्भि सुचतुष्की वां विराजितम् ॥ बाससा निक्तितरहि स्वर्णप्रहेवि चित्रिते। निक्तित्रश्रीवासुदेवं नानारत्रविष्ट्रितम् ॥ घौरवेश च छत्तीन नानागन्धीहर्के: सुभै:। प्रवास्त्री: प्रवासविषयामनी विनिरिती:॥ च्यापियामा भवपीठे कर्षिकार्या प्रपृष्यम् । पचिमद्रिमार्कापि वोड्येरपचारके: । याद्यसभ्यसम्बरं श्रीततं सुमनोचरम्। परभावन्त्जनकं यहाय परमेश्वर । द्रवाचन्द्रगत्वाद्यामधेयुक्तं प्रयव्यतः। ग्रहास बिक्सणीकाका प्रपत्नसामम प्रभी । नानातीर्घाञ्चवं वारि सुगन्धः सुमनोत्तरम्। श्रृष्टायाचमनीयं त्वं श्रीनिवास श्रिया सङ् · नानाकुसुयगन्याद्यं सम्याधितस्त्रमम्। षद्याः हो भाकरं चारु माख्य नय सुरेश्वर ॥ तन्तुसन्तानसम्बानर्थितं वन्दनं इरे। म्हासावरसं मुद्धं निरावरस समिव ॥ यज्ञक्कमिदं देव प्रजापतिविधिकितम्। यश्य वासुदेव लं दिकाएया रसया वर्ष । नानारकसमायुक्तं खयौसुक्तादिषष्ट्रितम्। प्रियया वश्र ऐदेश रहावाभरकं सम ॥ द्धिचौरगुङ्गारिपूपवण्डुकखककान्।

रकाय दक्षियीगाच समार्थ क्रुत मां प्रभी ॥ कर्परागुन्गालाध्यं परमानव्दरायकम्। सूपं ग्रहास वरद वैदर्भेग प्रियम सह । मसानां शेष्टवसानां संसार्ध्वानतगद्धनम्। दीपमानोक्य विभी जगदानोकनादर ॥ क्यामसुद्र पद्माच पीनामर चतुर्भुच। प्रथमं पाक्ट देवेश क्लाएश सक्तिष्युत । इति तासी वर्तं ह्या सुनि नवा सुदु:सिता। श्रक्षिष्ठा भिरवचना सताञ्चाविदयाच ता:॥ ग्रामिशोवाच ।

राजपृत्री दुभैगां मां खामिना परिवक्तिताम्। चातुमर्चय हे देयो व्रतेनानेन कमेगा। श्रुका तुता वचसान्द्राः कारुग्याच कियत्

पूजीपनरकं इच्चा कारयामासुराहरात् ॥ वर्तं क्राचातु श्रांक्रीचा जन्मा स्वाधिनमी चरम्। स्रत्वा पुत्रान् सुसन्तृष्टा समभून् (स्प्रस्थीवना ॥ सीता चार्याक्वनिकामध्ये सरमया सह। व्रतं क्षता पति जैमे रामं राज्यवाद्यवस् ॥ ष्ट्रहरूप्रसादेग झत्वेदं द्रीपदी द्रतम्। पित्रयुक्ता दुःखसुक्ता बभूव स्थिरयोवना ॥ तया रमा चिते पत्ते वैशाखे दाएशी हिने। जामस्याद्वतं चक्रे पूर्वे वर्षचतुष्यम् ॥ पष्टस्त्रजंकरे वहाओणधिला द्विजान् यक्ष्म्। सुक्रा इविद्यं चीराक्तं सुमिष्टं कामिना सह ॥ बुभुजं एथिवीं कर्जामपूर्वा खनवेर्ता। चा पुत्री सुष्ठवे साध्वी मेघमालवला इस्ती॥ देवानासुपकर्तारी यश्रदानसपीवती। मदोत्सादी मदावीर्यो सुभगी कल्किसमाती ।

वतवर्गिति कता सम्बंसम्यसम्बद्धाः भवति विहिततस्या पूजिता पूर्वकामा। **क्षरिकरणसरी कहन्द्रभक्ती** कालागा व्रजति सतिसपूर्व्यावज्ञाविज्ञीरमञ्चाम्॥" इति कल्किपुराखे विकासीक्ष्मभृक्ष्यधायः॥ विकारपं:, पुं, (विकाशिय भीश्वकपुत्रे दर्पोयस्य यः । तस्य दिकानाभ्यकत्वात् ।) वसाईयः । इति

रुक्मिहारी, [न्] पुं, (क्किनसं दार्यतीति। हु+सिच्+सिति:।) वत्तदेव:। त्रिकाकश्चेष: ॥

रुक्मिभित्, [हू] पुं. (रुक्मियाँ भिन्तीति । भिट्ट+ किए।) वलदेव:। इति हैमचन्द्र:। २।१३८॥ रकारे, [न्] पुं, ( रुकारे वर्षावर्षे वीरस्वास्तीति । "राजासी द्वीदाकी नास विदर्भाषिय तिसे श्वान्। त्रस्य प्रचासयम् पुष्ताः क्योका कि चरानशः॥ क्काम्यजी क्कारणी क्कानाहरनकार:। रकाने भी रकामाची रकार्ययां सन्ना सती।"

इति श्रीभागवते १० स्कन्तं ५२ कथायः । ( स्वानी हरणाननारं सक्षेत्र व शासा युद्धा-दिविवरकं इश्रिवेग्री ११० व्यध्याये तथा प्रयु-क्षेत्र सञ्चास्य कन्याप(रसपदक्तानाः व्यक्तिहोत्।

सञ्चास्य पीचाः परिवायकारा वकदेवादस्य कत्वविवर्याण ११० काधामि विकारको हर-यम् ॥ )

चकारा, [न्] क्री, मजम्। इति केचित् ॥ रुचः, चि, अप्रिमः। अधिकसः। रुच्यानी-रोक्यादिवसप्रत्ययेग निष्यतः। रह्मसादिकीयः ॥ (नीरस:। सद्यथा, वायुसास्ट्रपवसीन । "दोवधातुमलादीनां नेता श्रीवः समीरणः। रजीगुबसव: सच्यो बच: श्रीती लघुचन: ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वेखके प्रचमे भाग ॥) रयः, त्रि, (रुण्+क्षः। कोदिसकेति गः।)

रीगादिना कुटिलीलतः। तप्ययायः। समः १। द्यमरः॥ (यया, रामायसी। २।१०२। ८।

"ख्या विचीनक्तव श्रोकरण-ख्वां चंस्तरवेद गतः (यता ते ॥")

रोगी। इति राजनिर्धिः 🛊 रुच, ड क्टॅं प्रीतिप्रकाष्ट्यो: । इ.ति कविकारणहरू:॥ (भा०-बास्न०-मन०-संद्।) प्रीतिरिष्ट चातु-रामविश्वेष:। तत्र यस्त्रात्ररामसस्य सम्प्रान-लम्। इ. रोचते चानं बुशुच्चवे। कः, व्यवचत्। इति दुर्गादास: ।

रुचनं, को, (रोचतेश्नेनेति। रुच् + "बच्चलमण-भाषि।" उवा॰ २। ३०। इति सुन्।) श्रनि-काचारम्। अध्याभरखन्। साक्ष्यम्। सीव-र्चनम्। (यथा,----

"सीयचेल खाइचकमन्यपाकच तन्तरम्॥" तथास्य गुवा:।

"क्चकं रोचनस्मेदि दीपनस्याचनस्यस्म्। सुके हैं वातनुकातियान लें विश्वदं लघु। उज्ञारश्रुष्टिदं खच्चां विवन्धानाष्ट्रगुक्त कित्॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमभागे ।)

माज्ञकादवम्। (यथा, भागवते। १ १ १ १ १ १ । "दारेग च सदाईं व रचके न च भू विलम्।" "राचकेन मङ्गलहर्षेण।" इति श्रीक्षरः॥) उन्कटः। इति मेदिनी। मे, १४६॥ खाळरच:। इति भ्रव्यकावनी । रोचना । विक्षान्। इति हेमचन्द्रः । जनसम्। इति इश्विनती ॥ (इधिन-दिन्। यथा, इष्टत्सं चितायाम्। ५६। ३५ । "ग्राक्पव्यमायलिक्यवनागती तत्वश्रिक्षती

वचने दारं न शुभद्रमुत्तरतीश्रवानि शक्तानि ॥" 'वचनं मातुजुङ्गकम्।" दक्षज्ञकदत्तः। र। १०॥)

बका + इति:।) भौबाकराजच्ये हपुत्र:। यथा, विचक:, पुं, (रोचति इति। दच् + बुन्।) बीचा-पूरः । निष्याः । इन्तः । कपोतः । इति झेदिनी ॥ ( यया, रहन्षं हितायाम् । ६८। २।

"जीवेग भवति इंस;

सौरेख ग्रंभ: कुलेन रूपकथ ।" पर्वतिविद्यातः। वया, विवाधिराखी। २।२।१६। "चिक्रुट: ग्रिशिरचीन पतको वचकसाया॥" कामाः। यया, इष्टत्संष्टितायात्। ५३ । 501

"समचतुरसी वचनी
वच्चीश्टाशिविक्यनी दिश्यः ॥")
स्वा, स्ती, (चव् + क्षिप्। पचै टाप्।) दीक्षिः।
सोमा 1 दच्छा। (यया, मक्षामारते। ३।४।१३।
"तदे तसी न चचासभ्यपेति

नतश्राक्षं चामस्यक्त मधी।")

प्रारिकार्श्वकवाक् । इति प्रस्ट्रवावकी ॥

कचिः, कौः, (कचते इति । कच्+"इश्वेपधात् कित्।" उसा॰ ४।११६। इति इत्। धच कित्।) चामस्यक्षः । चार्थरामः । चार्थाक्षवी। सृष्टा। (बया, किराते।१०। ६२। "क्षास्त्रस्या प्राप्तेत्रस्य

"सचित्रमपि नाभवहभूव स्तिमृतसमाधिशुची एचातन्ते ॥" "आको सचित्रो इसः प्रीयनी विद्विषयः॥" इति वैदावराजवस्मि त्रवगुणवाखायाम्॥) व्याभनाषः। मभस्तः। (वरगः। इत्यसर-भरती॥ श्रीभा। इति मेहिनो॥ (यथा, रष्ठः। ५।६०।

"त्या विनोद्यति येन दिशन्तवनी सीश्रीय लदाननवर्षि विजयाति चन्तः॥") व्यक्षणः। इति देशचन्तः॥ गीरोचना। इति राजनिवेग्टः॥ खात्तिष्गनविश्रीयः। नक्षण्यां यथा। नायकाया नायकस्य संस्थे जानो-रायध्यविश्रावण्यास्य स्थापन्। इति कामग्रास्त्रम्॥

काचः, पं, (रोचतं शोभते इति। रुच्+ इन्। भच कित्।) प्रणापतिविधेवः। स च रोच्-सतुपिता। यथा, —

मार्थकिय उवाच ।
"क्रि: प्रकापितः पूर्व निमेमो निर्वकृतिः ।
यवास्तिमत्राधी च चचार प्रधिवीमिमाम् ॥
व्यवस्मिनकेत्रकामेकाचावच्याव्ययम् ।
विस्तक्तस्कृतं दृष्ट्या प्रोचः स्विपतरो सुनिम् ॥
पितर जचः ।

वत् कसात् त्या पृष्णा न कतो हारसंग्रहः।
स्वर्गापवर्गदित्वाहत्यस्तिगानिशं विना ॥
स्वा समस्तद्वानां पितृणाच तथाईकाम्।
स्वांगामतिथीनाच कुर्वन् नोकासपात्र्तं ॥
सादोचारणतो देवान् सभीचारकतः पितृन्।
विभवतवदानेन भूतादानित्यीनिष् ॥
स वं देवाहणाहृत्यं वत्यमस्तद्याद्या ।
सावाप्रीति मसुव्यविभूतभ्यच दिनं दिने ॥
समुत्राद्य सुतान् द्वानसन्तर्थं पितृ स्वथा ।
भूतादी च सथं मोद्यात सुगति गन्तुमिच्छ्ति ॥

विचयाच ।

प्रतिवृद्धाय पापायाधीगतेकाचा ।

भवसती सया पूर्वे न कती दारसंग्रहः ।

प्रचारविश्वदिवसं यदासा निष्यित्यहः ।

समस्यपद्धितश्वदिवसं यदासा निष्यित्यहः ।

समस्यपद्धितश्वशिवास्ति चिन्तास्ति भिन्नेरं चित्रत्।"

पितर जन्नः । "युक्तं प्रचात्तनं वर्त्तुमात्मगी नियतेन्वियः। किन्तु विपाय सार्गी श्रंबन मं प्रश्न वर्न वे 4" दबादि ॥ # 1

मानेकये उदाण।

"स तेन पित्रवाकीन अध्माह्यमानसः।
काणामिनावी विप्रवे: परिकाम मेदिनीम्।
काणामनामानीव्सी पित्रवाकाध्यदिपितः।
चिनामनाप महतीमतीवीह्यमानसः॥
किं नरीमि का गण्डाम कथं मे दार्थण्णः।
चिप्रं भवेत् पितृणां यो ममाण्युद्यकारकः॥
इति चिनायतक्तस्य मतिनाता महासमः।
तपसाराध्यान्येनं ज्ञामां कमनोञ्जवम्॥
ततो वर्षप्रतं दिशं तपकीण स वैध्यम्।
दिहस्यः स्चिरं कालं विचिन्यसमस्यातः॥
ततः सन्दर्भयामास ज्ञाना नोकपितामणः।
उदाण च प्रसन्नोद्धात्मीत्रव्यतामभिवाष्क्तम्॥
ततं।वर्षो प्रस्ति।स्वीत्रव्यतामभिवाष्क्तम्॥
ततं।वर्षो प्रस्ति।स्वीत्रव्यतामभिवाष्क्तम्॥
ततं।वर्षो प्रस्ति।स्वाष्ट्रव्यामां कमतः प्रतिभृ।
पितृणां वचनासन यत् कर्तुभभिवाष्क्तम्॥

प्रजापतिकां भविता संख्या भवता प्रजाः ॥
कड़ा प्रजाः सुतान विप्र सस्त्यातः जियाकाषाः।
कता चुनाधिकारकां नतः सिद्धिमवाद्याचि ॥
स तां यथोत्तं पिळः भः कुर दार्परियक्षम् ।
कामक्षेममभिधाय जियतां पिळपूजनम् ॥
त त्व तुष्टाः पिनरः प्रदाखान्न तवेद्यितम् ।
प्रजां सुनांच सन्तुष्टाः विं न द्द्यः पितामकाः ॥

अक्षा चाच वर्षि विधे श्रुवा तस्त्राभिवान्छि-

मार्थका प्रवाच।
हिन्द्वितंचनं श्रुत्वा नस्योश्यक्त चनानः।
नद्या विविक्ते पुलिनं चनार पिष्टतपंचान्॥
तुद्याव च विष्टुन् विष्यः स्वीर्भिर्थाहतः।
यकायः प्रयतो भूत्वा भक्तिनस्वासको कचिः॥"
विचित्तपष्टिस्तोचं यथा,—

वचिववाच ।

"नमस्थेऽर्द्धपिसृन् भक्त्या संवसन्त्वधिदेवतम् । इंबेरिप कि तथ्येक्त ये श्राह्वेयु क्वधीत्तरे:॥ नमसंग्रहं पिल्नु सर्गे ये तर्धन्ते महर्षिभः। बाह्रेनेगोमयेभेका सक्तिसक्तिमभौप्स्र(भ:॥ नमर्खाः कं पिष्टन् स्वां सिद्धाः समाप्यामा यान्। श्राह्मेषु (द्यो: संकर्षी र पश्चारी र तुलामी: 1 नमसीरचं विख्नु भन्ता (यरकोन्ते गुद्धाकेर्दित । तकायलेग वाञ्च्झिकाहिमात्यान्तनी पराम्॥ नमसी । इं पिष्ट्रन् महीर धैनं सुवि ये सहा। आह्रेष्ठ अह्याभीरलोकपुरिप्रदाधिनः॥ नमस्ये ३ इं पिल्नु विधेरचैनी सुवि ये सहा। वाञ्चिताभीष्टलाभाय प्राचापत्वप्रदायिमः ॥ नमस्यो र इं पितः न् विधीर खेला १ र स्थवासिमः । ं वन्ये: आहेशताचारे सापोगिर्दातकस्त्रीः। नमस्यव्हं पिष्ट्रन् विप्रीने शिकानतभारिभिः। ये संयतासांभिर्विषं सन्तर्धन्ते समाधिभिः। क्यासी र ष्टं मितृ वृष्णा हे राजवास पेयाना यान्। क्योरशेवेविधिवक्कोकद्रयम् जगहान्॥ नमस्रिषं पिट्न वैद्योरकंनी स्वि वे बदा। खनमाभिरतेषियं प्रयम्पात्रवारिभिः । नमस्वेशृष्टं पिकृत् याद्व य स्वदर्गि मस्तितः । सन्तर्भने जगवसिन् नाषा स्वाताः सुवाः

नमखेश्वं पितृन् साह पाताचे के महासुरै: । सन्तर्धान्ते खद्याहाराखक्तरम्मम्हेः सहा ॥ नमखेश्वं पितृन् साहिर्द्धन्ते ये रसातचे । भोगेर्षाचिति केनिगे: नामानभीप्रामि: ॥ नमखेश्वं पितृन् श्राह्मे नपी: सन्तर्धितान् सहा। तनेव विविधे केनियोग्रसम्बद्धमान्त्रमें ॥

> पिष्वमस्य निवस्ति चाचाद् ये देवलोकंश्य संश्वीतवे या। तयानारी चे च सुराहियूच्या-क्ते संप्रतीष्क् ना मयोपनीतम् ॥ पिट्रवमस्ये परमाग्रुस्ता ये वे विभागे निवसमयम्हर्ताः । यजिला यानसामना मनोभि-योगीत्यराः क्षेत्रविस्ति हेत्न् ॥ पिल्झमखी दिवि से च कर्मा: स्वधास्त्रः साम्यप्रवाभिष्यन्ते । प्रदानश्कताः चक्रवेशितानां विस्तित् बेरगिमसंहितेषु ॥ ष्ट्रपत्तु तेश्क्षिन् पितर; समस्ता इच्छावतां ये प्रस्थिति कामान्। सुरावभिन्द्रत्वमतोश्चिनं वा वस्तात्मकान् च्यामवलां रुक्षाति ॥ स्यंख ये रशिस व चन्र विस्व शुक्के विभागे च सहा वसकित। ल्यानु तिश्वान् पितरोश्रमतोबे-गॅम्पा(दगा पुष्मिती वजन्तु ॥ येवां चुत्रेश्यो इत्विवाच ऋषि-ये अञ्चल विश्व प्रदीरसंख्याः। ये पिकादानेनं सुदं प्रवास्ति ल्यान्त तेशसान् पितरोश्यतीये: ॥ ये खड़्रामासन सुरेरभीष्टै: लयोक्तिवदेवमदोरगैस। कालेन भाकिन सक्ष्यियाँ: संग्रीशासास्ते सुद्रम्य यान्तु ह कचान्यश्वाता च यान्यभीष्टा-म्यतीव येषासमराचितानाम्। तेषानुसाविध्यसिष्टास्तुपृथ्य-गन्दार्दिभी च्येषु मया चुतेगु॥ दिने दिने ये प्रतिसङ्गतेश्यों मासाम्तपूज्या सुवि घरस्कासु । ये वत्सराम्तरभ्यदये च पूच्याः प्रयान्त ते में पितरी । ज तुष्टिम् ॥ पूज्या हिजानां जुसदेन्द्रभासी ये चलियागाच नवामेवर्या:। तया विद्वाये कनकावदासा नीतीतिभाः सूत्रजनस्य ये च ॥ ते। सिन् समका मस पुष्पात्य-बुपानतीयादि निवेदनेन ।

तथायिषीमेन च वान् स्रप्ति चदा पित्रभाः प्रवसीशिक्षा तेथाः ॥ ये देवपूर्वास्यतिक्षप्रिकेती-रक्षित कथानि सभाश्वतानि। समाच वे भूतिकची भवित ह्मप्रमु तेऽसिन् प्रयत्रेऽसि तेभाः ॥ रचाचि भूताचसुरक्षियोगान् विनाध्यन्तस्य धिवं प्रचानाम् । षाद्याः सरावाममरेशपूर्वा-क्षुप्रान्तु तेश्विन् प्रवतीश्वा तेष्यः ॥

श्विमात्ता वर्ष्टियस् व्याण्यमाः सीममास्तया । व्रजन्त स्टिमं बाह्यश्रीकान् पितरकापिता स्था ॥ चमित्राताः पिळगवाः प्राची रचन् मे

तथा वर्षियम्: माना याच्यां वे पितर:स्थिता: ॥ प्रतीचीमाञ्चपाकाष्ट्रदीचीमाप श्रीमणाः । जदैनकर्ममा रचेत् कववाकीश्वकीश्यधः॥ रचोभूतिषधाचेश्वकचेवासुरहोवतः। सर्ज्ञतचा क्रिपक्ति वांयभी रची करोतुने॥ षिषी विषयुगाराध्यो प्रयो प्रकी: सनातन:। भूति दो भूति सङ्कृति: मितृ वांचे शका नव ॥ कखाय: कखार: कर्णा कला: कलातर।श्रय: । कलाताहेतुरगयः विक्रित सवाः स्तुनाः ॥ वरी वरंख्यो वरस्कुछिद: पुष्टिस्साधा । विश्वपाता तथा बाता सप्त चेते शकाः स्ट्रताः॥ मदान्नदाता महिती महिमावानदावन:। गवा: पच तथेवेते पिक्कां पापनाश्चना: ॥ सुखदी धनदेशान्यी धर्मादीश्न्यी विभूतिहः। पिछ्यां कचतं चेतराया गयाचतुर्यम् ॥ स्कर्षिग्रत् पिछ्याचा येचोप्तमखिकं जगन्। ते मेश्च हप्तासुखन्तु यक्तृतु च सशीक्तम् ॥" प्रति सर्विक्यपुराज रीची सम्बन्धरे पिष्टक्षवः ॥

सार्ककेव उवाच। " एवनु सुवतसास्य तेजवी राग्निविस्तः। घारुवैभूव सच्या मगवयाप्रिकारकः। तहुद्रा समज्जीयः समाश्वादा स्थितं जगतः। जाह्यभाषार्थं मला वर्षः सोवसिरं जमी । कास्तीमाच स्पानां पिछ्वां दीप्रतेणसाम्। नमस्त्राम सदा तेवां क्यानिनां दिवासस्वाम् ॥ इकारीमाच नेतारी रचमारीचवीक्तया। अप्रधींकाकाकाकां तान् नमस्त्राम काम-

समाहीनाच नेतारः ख्याचक्रमचीकाया। तात्रमस्थान्यदं सर्वीत् पिकृतप्सर्यदेश् च । वत्त्रवाकां स्रहासाच वायुक्तिवस्तां तथा। यानाष्ट्रिकीस तथा गमसामि हतास्रति: । प्रकापते: कासमाय कीमाय वर्तवाय च। योगेन्द्रश्यक सथा नमस्त्रामि कताञ्जलि; । नसी ग्रामेश्वः सप्तश्यक्तवः लोकेत सप्तस्। स्वयम् वे वसस्यासि बचाये योगचन्त्रये। सोमाधाराः पिक्रमका योगस्तिधरः वि ते। नमस्यामि ततः सोमं पितरं जमतामसम् ॥

व्यक्षिकपोक्षपेवावाक्रमस्यामि पिष्टुनदम्। चार्योबोसमयं विचं यत रत्तरशिवतः ॥ ये तु तेजसि ये वायौ सोग्रास्थ्यां मिस्रांयः। जनत्सकः प्रमञ्जेष तथा त्रक्षसकः पिताः ॥ तेभ्योक्ष्यां केश्यो बोशिभ्यः पिष्टम्यो यतसानसः। नमी नमी नमस्ते मे प्रसीदन्तु साधासुनः ॥

श्रीमार्बक्षय उवाच। एवं सुतासः तसोन तेषयो स्वियत्माः । निश्वक्रसस्ते पितरी भाषयमो दिग्री दग्र ॥ निवेदितना यशेन पुष्पमन्यानुवीपनम् । तह्मितामय स लान् इडग्रे पुरत; स्थितान् ॥ प्रशिपता यक्तिभेकार पुनरेव सताञ्चालः। नमसुर्ध्वं नमसुर्ध्वामकाच एचगाहत: ॥ ततः प्रवज्ञाः पितरकामः उम्बन्धानम् । यरं हक्षीम्बेति च तातुवाचानतकम्बरः # बाम्यतं वर्गकर्भृत्वमादिरं ब्रह्मका मम । श्रीक्षं प्रजीमभी शामि धन्यां दिखां प्रजाय-

पितर कचु:।

तीम् 🛚

बादीव चदा: पक्री ते भविष्यति मनोरमा। तखाच पुत्री भविता भवती श्रुतिसत्तम ! ॥ सन्तराधियो धौमान् लक्षानिवीपसचित:। क्षे रोच्य इति स्थाति प्रयास्यति जगन्नये॥ तस्वापि वश्चवः पुत्रा सञ्चावनप्रराक्रमाः । भविषानित सङ्ख्यातः प्रचिवीयरिपालकाः ॥ त्वच प्रजापतिर्भूता प्रजाः सङ्घा चतुर्विषाः। चौर्णाधकारो धक्तेशकातः सिक्षिमवाश्चाति ॥ क्षीत्रयानेन च नरी योश्यांक्षीत्र्यति भक्तिः। तस्य तुरा वयं भोगान् दास्यामी चानसत्तमम् ॥ भूरौरारोखमे अर्थे पुत्रपीका दिश्यातम्। प्रदासामी व सन्देशी यशान्यद्भिवाम्तिम्॥ तकात् पुरायपानं कीके वाक्क् द्वि: बततं गरी:। पिद्धवाचाचयां ऋपि काचाः को जेग मानवैः॥ माह्वी चय इसं भन्ना व्यक्तितृत्रीतिकरं सावस्। पिंडयानि द्विचायायां सञ्जतां पुरतः स्थिताः ॥ क्षीज्ञवगसंप्रीत्या सक्तिधाने परे कते। व्यक्षाभिरत्तयं श्राहं तहविष्यसमंग्रयम् ॥ यदायाश्रीचियं यार्बं यदायुगद्दलं भवेत् । क्षन्यायोपात्तवित्तेन यदि वा जलसन्यया । व्यवाद्वार्थेरप्रकृतेरप्रशरेखवा सत्तम्। व्यकाने । प्राचन देशे विधिशीन संघापि वा अभद्वया वा प्रविद्यम्भमात्रिक वा छतम्। व्यक्ताकं प्रीतवे आहं तथार्ध तदुशीरकात् ॥ यकेतत् पद्मते काहे को कमस्मत्मुखावहम्। व्यक्ताकं चायते समिक्तच बादग्रवाधिकी । डेमनो हादधान्दानि ऋप्रिमेतत् प्रयक्ति । शिशिरे द्विगुवान्दानि हापि स्तोनमिदं श्रुतम् ॥ वसनी वीक्यसमास्त्राये याहककी वि। योधी च घोड़ श्री बेसत् पडितं छ प्रकारकाम् ॥ विकार्य प छते आहे स्त्रीविधानेन साधित । वर्षासु ऋभिर्काक्रसभ्या जायते व्ये श भ्रात्कावेशीय पडितं माहकावे प्रशन्हति।

व्यक्ताममेतत् प्रविकृति येष्ट्याव्यिकीम् ॥ विधान् राष्ट्रिशि विश्वितमैतक्ति निर्मातः । **यतियानं सते याद्वे तपादनाकं भविष्यति ।** तकादेतत्वया गाहे विप्रार्था शहरां पुर: । आवशीर्यं सञ्चाभाग चक्तार्यं तुष्टिकारकम्॥" इति मार्बेक्केषपुराचे रीचि मन्यमारे पिष्टकावे । \*

मार्बेक्टिय खवाच । "ततस्त्रसावदीमधात् यत्ततस्वौ मनोरमा। प्रकोचा नाम तन्त्रक्षी तत्सभीपे वराधरा: । वा चोवाच महासानं वर्षं सुमधुराचरम् । प्रमायानना सुभू: प्रन्तोचा वे वराष्ट्ररः । चातीवरूपिकी कचा सतस्ता तपतांवर। जाता परवपुत्रिय पुष्करेश अश्वासना ॥ तां यशाच मया दत्तां भागार्थे वरविज्ञीम्। महके हामतिकाको वस्त्रकाति ते सुत: :

मार्केक्ट उपाच। तथिति तेण चायुक्ता तस्मात्तीयादपुद्मतीम् । उच्च हार ततः वाचां माविनी नाम नामतः ॥ नदाच पुतिने तस्तिन् व सुनिर्मुनिसत्तमः।। जयाच पार्कि विधिवत् समानाच महासुनीन् ॥ तस्या तस्य सुतो जन्ने महावीयों सहामति:। रोष्ट्रीयभवत् पितुर्नाच्या खातीय्यं वसुधातते॥ तस्य मन्नलरे देवाकाया सप्तर्वयस्य ये। तनयाच हपाचिव ते सन्यक् कथितासाव । धमें दिश्वचारीय धनधानाञ्चती हव:। च्यां भवत्यसन्दाधमाञ्चन् सन्वनारे श्रुते ॥ पितृकाचे तथा मुला पितृकाच तथा गवान्। सर्वान् कामानवाप्नीति ततुप्रसाराव्यो सने ॥" इति मार्कक्रियपुराक्षे रौक्षसन्त्रकारं समाप्तम् ॥ मार्क् ८। ६० व्यक्षाचेत्रस्य वस्ति ॥ विचलं, चि, ( रोचते इति । वच्+ "विचविच कु(चकुटिभ्य: कितच्।" खना० ४। २८५। इति कितप्।) मिछवस्तु। इत्यादिकोत्रः । ( रच् + ता: । व्यभिवंधित: । यथा, मदा-भारत। ५ । १०० । १६। "मातवे निवादचापि विचतको वरो भवेत्।" को, रच्+भावे सा:। रच्छा। व्यक्षिकाय:। यथा, मशाभारते। ६। २६६। ७८। "वसावेश समामेना विश्वतं यदि तिश्वत ॥") रचिषकं, की, (दचिषककं मक्तम् ।) आक्रता-कम्। इति राजनिष्यहः॥ विचरं, की, (रोक्ते इति। वच्+ "इविसदि-सदीति।" खबा०१। ५२। इति किरन्।) म्हलकम्। कुकुमम्। तवक्रम्। इति श्वा निषेश्दः ॥ ( युं, सेनिचत्युत्तः । यथा, ऋरि-वंशे। २०। २३। "पुकाः सनवित्रसार्वस्तारी कीवसत्तमाः। रिवर: चेतनेतुच मचिकारकार्येव च #")

दिवरं, त्रि, ( दच्+ किरच्।) सन्दरम्। इत्य-मरः । (यथा, कार्यासप्तप्रकाम्। १९७। " अक्ष सित्रभूषत्रुषा तव प्रयुक्ता की चनेन रूचि -

राष्ट्रि।

व्यवता वापि व सङ्क्षाः के व्यवतभाव-सावीताः ॥

मिद्रम्। दक्षुवादिकीय: ।

विचरा, खीं, (रोचते इति। वच्+किरच्। तत्रदाप्।) मीरोचना। इति राजनिषेत्रः। (जयीद्याचरहत्तिविद्याः। यस्य गणकोदा-चर्यादिनं हन्दै:ग्रस्ट प्रदयम्॥)

विदाक्षयः, पुं. (विचिदः सुन्दरीव्ज्ञणः।) शीभाज्ञयः। इति राजनिर्वेखः।

विचरायः, पुं. (विचरः सुन्दरिध्यो यसाः) राष्ट्रविश्वयः। संतु देवापः व्ययुरः। वया,— "मरो भूपायकोकानां स्वयुत्ते सुन्द मे वयः। द्विराषस्त्रतां ग्रामा देवापे स्व वृत्वद्व ॥" इति क्रिक्षपुरास्त्र १० विकायः॥

सुन्द्रभोदक्य ।

र्याचर्यं, चि, (बचते इति। सम्+"वि-सृजिभ्यं तिस्तृ।" उत्याः ३ । १०८ । इति तिस्तृ।) सिटवस्तु । इसुवादिकोयः ॥ (वया, सुश्रुते । १ । १६ । पुन्यवर्षे ।

"विकासी वातका वान्ता विव्यानक-

दीपनी ॥")

स्मिप्तिम्। इति संस्थितसारीकादिष्टतिः। (यथा, इरिषेशे। २५४। (१। "न एकीं कामने सत्सां सनुरोधना परे

ছিন্নমি:

स्य एव विचित्रों में वरो हानवसत्तम ! ॥") वची, च्ली, (विचि + लाइकाराहित कीव्।) विचि:। यथा। वन् वची वचयः तमाः। इत्येकार्थसंग्रहः॥

वर्षां, क्री, (रोचते इति । वर् + "राजक्यक्र्य-क्ष्मोदीति ।" इ. । १ । १ १ ४ । इति क्यप्प्रक्षयेन निपासितम् ।) सीवर्षकम् । इति राजनिष्यः ॥

नथा, पुं, ( वच्+काप्।) जनकरणः। प्राणि धान्यम्। इति राजिषिण्यः॥ पतिः। इति देमचनः। १।९६९॥ सन्दरे, चि। इत्यसरः॥ ( वचित्ररः। यथा, —

"धका वर्णकार क्यां मांचयुक्तकतप्रदम् । पित्तावरीधि कालकं सुद्धं गुर्वज्ञतीमनम् ॥" इति वैद्यकराज्यकाम कथागुलाख्यायाम् ॥)

त्यक्रमः:, पुं, (तथः कन्दो यसाः) मूरणः। प्राक्रमः।

वन, क्यो ग्रा की भक्ते। इति कविकल्पहुम:॥ (तुह्रकः परः सकः -क्यनिट्।) क्यो, क्यः। ग्रा, यजति रोगो इक्षम्। क्यी, रोक्ता। इति दुर्गाहास:॥

रण, क चिंछ। इति कविक्काहमः॥ (चुरा०-पर०-चका॰ सेट्।) क, रोजयति। इति दुर्गा-रासः॥

कजा, क्वी, ( क्वं + किम्। प्रश्वे टाप्।) रोगः।
भक्तः। ६ति सेहिनी। के, १८॥ (पीक्।।
यथा, संशाभारते। ६। १८।।
"निपातातृ तव प्रकार्या ग्रहीरे यासवहंका।

त्रया ते साहवं क्रमें क्योड़ं क्ष्युवन्दव ! ॥ ) मेथी । इति देसचनः : ॥ १८६ ॥ क्रम् । इति रौजनिष्कः ॥

रुवाकरं, की, (वर्षा रोगं करोतीति। छ+
ट:।) कर्करक्रपतम्। इति ग्रन्थान्त्रका।
रुवाकरः, पुं, (वर्षा करोतीति। छ+ट:।)
साधि:। वर्षा। चाधिकाधी रुवाकरः। इति

हेमधन:। २। २२६॥ ( वाधिकारके, वि॥) तवासद:, पुं, (बर्जा सहते दति। सह⊹ वाण्।)

धन्तमञ्जाः । इति राजनिष्यतः ॥ तट, इ क्षेत्रे । इति कविकत्यहमः ॥ (व्या॰-पर॰-सका॰-सेट्।) पचास्यरी । इ, व्यह्यते धर्म चरित्रां इति दुर्गादासः॥

वड, ऋ ह दीप्तिप्रतिष्ठकोः । इति कविषयपद्वभः ॥ (भा० साह्म-स्वत-स्वतः च-सेट्।) ऋ, स्वयटत्। ह, रोटते। प्रतिष्ठतिः भ्रोकादिना पातनं पुनर्शननं वा। इति दुर्गादासः॥

कट, का कथि। खुती। इति कविकाणहरूः। (चुरा०-पर० व्यक्त०-सिट्।) क, रोटयति॥ इति हुर्माणाकः॥

कट् [व्] क्यी, (कय्ने किप्।) कोधः। इ.स.-सरः।१।७।२६॥ (यथा, भागवते। १।१८॥३०। "वतुत्रका ऋषिरंधे मताससुरगं ववा।

विजिनेष्टम् धतुष्कीचा निधाय प्रसानतः॥") वत, उपवाति। इति कविकत्यदसः॥ (आ०-

पर•-सक•-सेट्।) रोठति जीकं भीकः। दति दुर्गादाकः॥

उठ, इ ग्रह्मानस्थर्सयकोटे। इति कविकन्यहमः॥ (भा•-पर•-सक•-चक•च छट्।) पचमस्त्री। इ, व्याति। चानस्यं मन्दीभावः। सीमें चौमम्। खोटः खोड्नम्। इति दुर्गादासः॥

कट, ला ड प्रतीयाते। इति काविकाण्यहमः ॥ (भ्वा०-स्वाह्म०-सक०-स्वट्।) म्ह, व्यक्टत्। इ, शेटते। प्रतीयातः श्रीकाहिना पत्रमं पुनर्श्वनं वा। इति दुर्गाहासः॥

तड़, [ध्] चली, (तथ कुधि + किए।) बट्। दोत वाकरगम्॥

कमस्त्रा, की, सुखमन्दोन्ना गी:। इति ग्रन्ट-चन्त्रिका॥

वकः: युं, कवन्तः । इति अटाधरः ॥ ( क्रिन्माह-इनः । यथा, कथास्तिहासरे । ६५ । ११ । "तेगारोध्य स्थलं एकः स वकः पुवधीश्यक्षात । निव्यक्तिकस्तावर्गो नदां चिनोशस्ति ध्रमुभिः॥")

राक्टका, की, (राक्ट: कवन्योरक्टकि। राक्ट + ठन्।) ग्रह्मभूमि:। दारपिक्टकाः विभूति:। दति ग्रस्टरकावकी ॥

यतं, क्री, (य + क्ता:।) पशुपक्तादीमां ग्रम्दः। तत्वर्षायः। याधितम् २। इत्वमरः॥ वासि-तम् ६। इति ग्रम्दरकावती॥ (यवा, ग्रिशु-पाजवये।१६। २६। ₩

> "बद्दपुंकुदते चनभार्न ग तु शोभावुदतानि केम्र्दी।")

चर, ज घ इर् रोदे। इति कविकल्पहमः॥ ( सहा०-पर०-सक०-सट्। ) रोहोश्वावमो-चनम्। ज व. रोहिति लोक: फ्रोकात्। इर्, व्यवदत् व्यरोदीत्। शीद्व्यभाव्यमस्त्राविधित अही। आकार्यशिक्ररोहर क्रियाकात्रास्त्र चक्केकलकिति जवसङ्गता। इति दुर्गादाय: ॥ बहम:, ग्रं, ( बोदिलीति । बहु बोदने + "बहि विद्भाष्यां हित्। " खळा० १।११६। इति व्यथः । यच किन् ।) क्वब्दः । इत्व्यारिकीयः । शिष्ट्रः। इति विश्वानाकोस्यासकार्यक्राः॥ यदिनाका, ) स्वी (शोर्ग सत्। स्वित स्वित ∫ बन्धने + व्यक् + द्वीप् । क्यार्थे कन्द्र च ।) जुद्रज्ञपविश्वेषः। तत्त्रयीषः। वदनीयाः २ बद्धीवर्गी ६ व्यक्तस्वतः ८ शीमाविका ५ महामंत्री ६ चक्रपंत्री क सुधासवी 🖛। बाखा गुवाः। कटुलम्। तिक्तलम्। उक्कलम्। कदा-यत्। समिर्त्तिपत्तिपत्तियायायमे समि रसायनमञ् । ऋख सक्टमं वचा,---"च्याप्रवसमं यत्रं स्तुपवीत्र तवाक्रतिः। धिधिरे जनविन्दूनां सवनीति **न इन्तिका** ॥" इति राजनिष्युह: ।

कास्य गुकाः। "बदनते विद्वलदृष्ट्या पित्तको च स्वाधनी॥" इति स्विक्षसभः॥

(रोदनशीले, जि: यथा,—

"धरिनि पुष्पाञ्च तिरेन तृभ्यं

सुता मदीयाक्तव प्राक्षनीयाः;।

दर्गीय रक्ता विस्तालमी जिला
अध्यं यदनती सवारक्द विक्रणाः॥

इति प्रसिद्धम् 🛊 )

रुदितं, की, (रुद् + क्ष:।) क्रम्थम्। इत्यमरः ॥
तहितं, चि ॥ (यथा, महाभारते। १॥।२॥६।
"क्रेंयकीटावप्तितं चुतं चभिरविचितम्।
दिस्तिचावप्रतच तं भागं रच्यां विदुः॥")
दहं, जि, (रुष् + क्ष:।) वृद्याकारादिन्।

लतवेडणम्। तत्रायातः। वेडितम् २ वर्त-यितम् ६ वंगीतम् ॥ चाष्टतम् ५ । इत्यमरः॥ (यथाः मेथकृते । ६६ ।

"वहालों नरपतिपयं खांचभंदी समीभि:॥")
तहः, पुं, ( रोदयतीति । यद् + खिष् + "रोदेशि
तुक् ष ।" जना । २ । १ रति रक् । येख
लुक् ।) आदिलपण्डणः । इति राजनिर्धयः ॥
धिवः । ( यथा, महाभारते । १६ । १० । १६ ।
"जिल्ल्यसीरवासाच यहः सेनापतिर्मिशः॥")
गयदेवताविर्धयः । इत्यमदः ॥ व्ययं व्यक्षिः । यथा तहास व्यक्षित्रं । मत्तिव्यादितचे धिवपूजापहतिः ॥ स च व्यक्षयः
क्रीधकः । व्यक्तिष्याचादिः । व्यक्षेमान्ते यं पारकर्ता । इति आसवतम् ॥ ॥ व्यक्षेमान्ते यं पारकर्ता । इति आसवतम् ॥ ॥ व्यक्षित्रः ।
वननामानि वधा । वाजः १ रक्षपात् २ व्यक्षिन

महेचर: ६ इयाकांगः प्रमुशः ६ क्रवः १० देचर: ११। इति महाभारते राजधनी: १ \* । व्याप च । "व्याजकपाद्विवशी विक्याचः सुरेचर: । व्याजको बहुक्तपथ व्यानकोश्यपराजितः । वैनस्रतेष्य चावित्री हरो दहा दमे खुता: ॥"

स्ति खटाधरः ॥ ॥ ॥ खन्म ॥ । "सनेकपाद्धित्रभ्रक्ता रहक वीर्यवान् । लष्टुकाष्ट्राह्मनः पुत्री विश्वक्पो सञ्चातपाः ॥ सर्व बहुक्ष्पक नामककापराजितः । हवाकपिक ग्रम्भक नपद्दं रिवतकाषा ॥ स्वाद्यीते कथिता दवाकिस्वनेत्रसः ॥"

इति गार्क् ६ व्यथायः ॥ व्यायपुरासे लघुस्माने सत्तिवासाः ॥ ॥ व्यप-

"सर्वेकपराचित्रभो विरूपाचीश्य रेवतः।

हरच वहुरूपच त्रायकच स्रेत्यरः ॥

सावित्राच जयमच पिकाको चापराजितः।

स्ते द्दाः समास्ताता रकादम गणेत्रराः ॥

स्तेशं मानसानाम त्रित्रक्षवरभारिकाम्।

कोटयचनुरभौतिकान् प्रचाचाचमा मनाः ॥

हिच्च बक्षास ये रचां प्रकुर्वाम गणित्रराः।

प्रतिमास्ते स्रभौगर्भसम्भवाः ॥"

दति मास्ते ५ चधायः॥ ॥ ॥

मस्य उत्पत्तियेथा ---"प्रजः : सद्भगासीपे तपः परमद्वरम्। त्रस्थितं त्राष्ट्रसारिक्सः न किचित् समदर्ततः ॥ ततो दीवें क का जेन दु: खातु क्रीधी चनायत । क्रीधाविष्टस्य नेजाभ्यां प्रापतकश्चविन्दवः ॥ नतक्तिभोध्यविष्ठभ्यो भूताः प्रेतास्तदाभवन् । सर्वोद्धानयजान् इष्टा वद्धातानस्विन्द्तः॥ तदा प्राथमयो चनः प्राइरासीत् प्रभोर्नुखात् । सच्छादित्वसङ्गाशी युगानादचनोपमः । सरीद सखरं घोरं दंबदेव: सयं भिव:। रीक्मारं तरा बच्चा मारोदीरित्यभावत । रोदगाइन रखेर्व कीने स्वाति गामिकाचि । ष्मन्यति सप्तनामानि पत्नीः प्रक्रोषः प्राप्ततान्। स्थानानि चैत्रामरानां ददी लोकपितामन: । भवः ग्रामंश्वयेशानः पश्चात्वाविदेव च । भीमधोयो सहादेवसानि नामानि सप्त वे॥ क्रयों कर्त मही विश्ववायुराका समेव च। दीचिती बाक्ससकत इत्येता क्रष्टम्हर्भयः । स्थानेषु तेषु ये वर्ष ध्यायन्ति मतुनाधिय। तेषास्टत्ततुईं वी दराति परमं पदम् । सुवर्षना संयेवीमा विकेशा च शिवा तथा। खाद्या दिशा च दीचा च रोहिसील च

श्रनेषरक्षया मुक्ती लोडिताचौ सनीवनः। सन्दः वर्गोश्य धर्नानी दुधविनां सुताः

> स्ट्रताः ॥" इति कीर्ने १० ज्ञाधायः ॥ ॥ ॥

तिणुत्तस्योरमेरी यथा,—

"बहेय देवी अगवात् सङ्गिदेवी न संग्रयः ।

सन्यक्षे ये जगद्यीनि विभिन्नं विण्युमी करात् ।

सोङ्गादवेदनिष्ठादा ते बाक्ति नर्नं नराः ॥
वेदाव्यक्तिनं तर्नं देवं नारायगन्त्या ।

रकीभावेन प्रश्नाक्ति सुक्तिभाको अवन्ति ते ॥"

इति च तभीव १६ खाधायः ॥ ॥ ॥ स्वयभिदे तस्वीत्मित्तनामस्यानभायादीनि यथा, "स्कोप च तती मचा ज्वलक्षिव स्तामाः । ततः कोपं सपुत्तेभ्यः स्तमान्यायमिकपि ॥ विचायं परिवह्नेन्तं नियनुसुपचक्रमे । यत्राक्रियन्यमानोश्य स कोपः परमेस्निः ॥ स्वीक्रिधादणीक्ष्तः समारो नीजनोस्तिः । स्तामानः क्रमारोश्यौ करोद भगवान् मवः ॥ जस्तोवाच कणं पुत्रशेदिधि लं मस्वाच्या ॥ सन्न क्यत कामनी सदः सम्मादयास्यस्म ॥ सन्न क्यत कामनी सदः सम्मादयास्यस्म ॥

नामानि कुरु मे त्रक्षन्। स्थानानि च जगद्द-गुरी।

पतीस देखि भगवन् ततः प्रानिभैषिकाति ॥ वसीवाच ।

जानामि लादिवहंवं पूर्वे इसंवरं सम। सत्यं कर्त्तुं भवान् जातस्यं 🗑 सत्वेश्वरेश्वरः ॥ जातमात्री रोदिवि खंतनो रुद्र रति स्तृत:। नामान्यन्यानि ते देव विधास्य प्रदेश पुष्नकः । ऋतध्वजो सनुसैन्युक्यरेता सङ्घान् शिवः। भवः कालो मिष्टिनसी वासदेवो प्रतक्तः ॥ स्तानि तव नामानि ये सार्कत नरा भुवि। तेष्ठी सहैव कल्छ। यां करिष्य सि सञ्चासते ॥ स्थानानि च प्रवच्यामि तथु वामी विश्वीयताम्।। इ व्यागम्यस्य स्वाह्योम वायन मिर्जनं सही। तपभक्तस्य स्टर्थस्य स्थानान्येतानि ते भवः। धृतिधौरसिनोमा च नियुत सपिविज्ञासिका। इरावती स्वधा चीचा योवितस्तव सुन्दरी॥ प्रजाः खन सङ्गाभाग जगदेतत प्रपूर्य,॥ इत्यादिष्टः स भगवान् अकामा मीलको दितः। ख्टवाम् स प्रजा बङ्गीर्भूतप्रेमपिशाचकाम्। क्कबाक्टान् विक्तताकारान् भेरवान् भीस-

माहिन:॥ तान् इन्द्रातु सदा अच्छा जगस्ति दावकान्

वपूर्।

वारयामाय पुत्र खंमा साचीरीहणी: प्रजाः॥
तपना विष्यामाराध्य विष्टरस्य यथासुस्तम्।
इति तं कथितो राजन्। क्ष्मसर्गः: प्रजापतः॥
यं श्रुसापि नरः सद्या जल्लाह्मूत्वतं भयम्॥
इति पाद्ये सर्गस्तकं क्ष्मसंगः = सध्यायः॥
॥॥
प्रकारान्तरं यथा,—

अवार्तित् चया, — "कथितसम्मः सर्गो अक्षांस्तिश्यं महास्ते । इत्सर्गे प्रवस्तामि सभी निगदतः प्रश्रु ॥ अक्ष्यादात्मसमुख्यं सुतं प्रधायतस्तः । प्रादुर्धित् प्रभीरक्षे कुमारी नीजनोहितः ॥ इत्तृ वे ससरं सीश्य द्वांचा द्विचस्तमः । किं करोधीत तं बचा बहनां प्रख्याच वे ।
गाम धिहीत तं सीरच प्रख्याच प्रमापतिम्।
बहन्नं देव नामासि मारोदी संस्माप्तिम्।
स्वस्नः पृनः सीरच समझलो वरीद वे ।
सतीरचानि ददी तसी सम नामानि स प्रसुः ।
स्वागानि चेवामहानां पत्नीः पुत्रांच वे प्रसुः ।
सर्व प्रस्ममण्यानं तथा प्रश्रपतं दिन ।
सीमस्यं महादेवस्वाच स पितामृदः ॥
चक्रे नामान्येतानि स्मानान्येतं चनार सः ॥
स्वां चनं मही विद्यासंग्रदाकाणमेव च ।
दीचितो नाच्याः सोम रखेतास्त्रवः क्रमात् ॥
स्वां कर्वा तथेवीवा सुनेसी चापरा प्रिवा ।
साद्धाः स्मान् ॥
सम्म ॥

स्थादीनां नरशिष्ठ रदादीनांमभः सम्। पत्राः स्थाता भदाभाग तहपत्नाति मे प्रस्ता । येवां खतिप्रकृतेच इहमापूरितं जगत्। धने चरस्या युक्ती ली सिताक्ती सनी जवः ह स्कन्द: सर्गी/य सन्तानी नुषयातुक्रमात् सुता: । एवप्रकारकदोश्सी सतीं भाष्यामविन्दत । दक्त को पाच तळाज सा सती खंक तेवरम्। चिमवद् चिता वाभूकीनावा दिनसत्तम ! ॥ उपयेमे पुत्रक्षोमामननां भनवान् भवः॥ देवी घाता विधातारी स्यो: स्वातिरस्यत । श्रियच देवदेवस्य पत्नी नारायशस्य या॥" इ.सि विद्यापुरायी १ वर्षी ५ काध्याय:॥ 🟶 ॥ ( "द्वितीय चि युगे सर्जमक्रीधवतमा (स्रातम्। दिवां मच्यावर्षायामसुरा व्यक्षिदुहुदुः॥ तपीविष्ठं ग्रमीकर्तुंन्तपीविष्ठं सङ्ख्यगाम् । प्रमान् समर्थकापेका क्रम दक्षः प्रकापतिः । पुनर्माचेत्वरं भागं भुवं दक्षः प्रवापतिः। प्रायो न कल्पयामास प्रीच्यमानः सुरेर्षि ॥ माञ्चयता ऋची याचा ग्रीयचाचुतयचा याः। यश्चितिक्रतस्ताभिक्रीनचेव स द्रष्टवान् ॥ व्यथोत्तीर्थवतो देवो बुद्धा दच्च वातक्रमम्। वनो रीन पुरस्कृत्य भावमाताविदातानः ॥ खट्टा जनाट चर्चुर्वे दाजा सामस्राम् धसः। वार्यं क्रीधायिसमाप्रसम्बन्धाः प्रमुश ततो यत्रः स विध्वक्तो यथिताच दिवीक्स:। दाक्षया परीताच आन्ता भूतग्रवा दिशाः ॥" इति चरके चिकित्सास्याने ह्यतीये धाये॥) क्वमीता वराष्ट्रपुराया दृष्या॥ # ॥ (विन्य-कर्मनपुत्रविशेषः । यथा, विश्वपुर्द्धि । १। 1888 1 88

"तस्य प्रचास्त चलारक्तयां नामानि से प्रयाः। चलेकपादश्विभ्रष्यशा तम्ब बुढिमान्।") खनामखातः क्रिविध्यः। स्च विद्याप्रतास-प्रचः भाविकासप्रयोता। क्रिवियं मानसिंध-प्रचक्ष भाविक्षसप्रयोताः समये वभूवः। स च भाविक्षस्यापितः समये वभूवः। स च भाविक्षस्यापितः क्रियो स्थाप्यस्या-राजस्य नोक्षः: पूर्वपुरुषः। तथां च भाव-विवासे। १२१--१२६। रद्रव

"बन्धापदेशविनवेशविष्मधुद्धि-नीभावसिं इनर्शि इनियोगकोतात्। सन्यादिती विविधभावविकासभौजी धीले सम्बं भवतु भावविज्ञान स्व: # सहसानां सस्त्रेश वजेश श्रामता गुणी:। कखन्या चोक्रभावेथं केवां व क्रुवते विवम् ॥ विद्याविकासमुचका काषवाचकाते रियम्। काबाबापविद्यानां सुदं निकातु निकितिः।") चन्नवर्ण, की, (चन्नसा कवचन्।) धिवनाम-सम्दिन सर्वाङ्गरचन्नम् । यथा,---"वच्चासि सत्रकवचमाद्यं प्रायक्तः रचयम्। व्यक्षोराचं प्रकादेव रचाचे देवनिक्तितम् । 🗳 बन्नी सामयतः पातु एवतः यातु ग्राह्मरः । कपदी दिख्य पातु वामपार्चे तथा हरः। श्चित: श्चिरी में च मातु कलाटे नीवकोसित:। नेजवोक्काम्बनः पातु तुखे पातु अहेचरः ॥ कर्ययोगीविकायाच जिक्रायी सन्दर्ययः ( श्रीकव्यन्तु गर्वे पातु नाक्षीः पातु पिकाकप्रक् ॥ श्वदयं ने मशादेव र्श्वरस्तु तथोदरम्। नाभी क्रमी कटिस्थाने पातु चर्चे प्रचापति: ॥ करू जान महादेव: पादी पातु महेचर:। सर्वे रचतु भूतेग्रः सर्वमात्राश्च यवतः ॥ परस् जूलखङ्गाङ्गं दिखाकां रीदमेव च। नमस्काराय देवेश् रच मां जगहीत्रर: । रक्षीच्यो यसपीक्षाची रोगश्रीकार्यवेष च । यापेच्यो नरकेच्यक कार्डि मां भक्तवस्वत । चन क्युक्तरा चाधिः नामः मोधः प्रमी

लोभमोहमहाचापि खनन् सुवनेषर ॥
तं गतिकां मित्रिक लं वृद्धिकं परायकः ।
कायेन मनचा वाचा लिए भिक्तिकं प्रायु मे ॥
द्रायेनद्रक्षवचं पठतः पापनाध्यनम् ।
मद्रादेवप्रसादेन दुकासः परिकीतितम् ॥
न तस्य पापनेष्योशिक भयं तस्य न विद्यते ।
प्राप्नीति सुसमारीयां पुरुषमासाधवन्यनम् ॥
पुत्राधौँ नभते पुत्रं धनाधौँ नभते धनम् ।
विद्याधौँ नभते विद्यां मोचाधौँ मोन्यमाप्र-

देवे चरं हृहि व्यस्य शिवकक्यो भवेतरः।
सुक्रते सम्बंगियो वहकोकं च गच्छति॥"
इति सम्बंग्रायि वहकवर्षं समाप्तम्। इति
समासारः॥

वज्ञाकः, धुं, ( चज्रस्य सकः ।) श्चित्रपार्षद्यम् छः ।

"आपरे वहनामानी जटाचना हैमिकता;।
देवेनासा निवीगेन वर्तनी निदिवे सदा ।
हेवेनासा निवीगेन वर्तनी निदिवे सदा ।
हेवां संस्था चेनाकीटिसी वर्मे वनवत्तराः।
हानामिक वि सदा सेवां चरसा सत्तं गया;॥
विसायनि च प्रापिष्ठान प्रामिष्ठान प्रामिष्ठान प्रामिष्ठान

धात्रश्चानि वसलं भ्रतपाश्चयतत्रतान् । विश्लाच सवतं चानि वीमिनां प्रवतस्मनाम् । वट्चिंग्रन्कोटयकेव चरस्य सकता गका: क वराच्यायनामार्थे चिताय चमतां तथा। मञ्जरस्वाय सेवाये समुख्या दमे गया: "

प्रतिकातिकापुरावि २८ अध्याय: । वन्त्रको, को, (वना कको।) वन्यामणीता देवीमाशास्त्राम्। यथा। "वाद्य व्यक्तिका-मशासकस्य महावन क्षिरतृतुम् छ्न्द-अक्टिका देवता वन्त्रकीकपे विविधोग:। ॐ नमक्षक्रकार्थ।

श्रीश्रक्षर खनाच । चक्किको भूद्ये व्यस्य सार्क्षय: करोस्रपि। ध्यनकष्णमाप्नीति देवि चक्कीप्रवादतः ॥ रविवारे यहा चच्छी पठे हाजसमन्मनाम्। नवादित्तिपार्जं तस्त्र जायते नाच संग्र्यः ॥ चीमवारे यदा चंकी पठेदयसु समाहित:। वद्यसाष्ट्रतिपाटस्य यसं वानीदि सुवते ॥ कुणवारे जगहा चि पठे द्यागलसमाताम्। श्रमाइतिपानं तस्य बुधे सञ्चापतं भवेत । गुरी यहि महामाये जलयमपतं धुवम्। शुक्ते देवि चग्रहाजि चक्कीयाजेन शक्करि । त्रीयं त्रकापनं दुर्गे यदि चर्की समाहित:। ग्रनिवारे जगहाचि कोच्याङ तिपालं धुवस् ॥ बातरव जगहानी यस चकी वमध्यसेत्। ष अच्च सतार्थेच राजराजाधियो भवेत् ॥ च्यारीययं विजयं सीखांव च्यारक्ष प्रवासकम् । पठनाष्ट्रकाचेव जायते नाज शंश्यः ॥ धर्म धार्मा प्रवासाची वकारक विभूषितम्। चकीसारसमाजेस कुमात् सर्वे महेचरि । ॐ चोरचको मञ्चाचकी चकतक विक्रक्तिकारी। चक्कत्ता महामाया सहारेवविभूषिता ॥ चतुर्वेक्का इत्यपि पाठः। रक्तदन्ता वरारोष्टा मचासुरविमर्दिनी। तारियो जननी दुर्शाचिक का चळाविक्रमा॥ गुम्राकाली जगहाची चक्दी च यामजीद्ववा। इसग्रानदासिनी देवी त्रीरचक्की भयानका॥ श्रिवा चोरा रदचकी महिधानाभूविता। जादूवी परमा ज्ञा मद्या अपूरसुन्दरी । विद्या श्रीपरमा विद्या चकी च वेरमहिंगी। दुर्गे दुर्गा शिवा चौरा चक्क क्या प्रचिका। महिशी वमला देवी भेरवी चक्क विक्रमा । प्रमयेभूविता जला चासका सक्म हिंगी। र्वचष्टा चक्कचष्टा र्यरामवरप्रदा। तारिको अवकाको च ग्रिया घोरा स्थापका ॥ विक्युप्रिया सन्ताभाषा नन्दगोपराजीज्ञचा । सङ्गता चवनी चच्छी सङ्गतुष्टा संबद्धरी ह विस्ता भेरवी निदा जातिकः पा समोचरा। हका निना कुथा साथा प्रक्तिकमा समीहरा । तसी रेवे गमससी सर्वस्पेय संस्थिता। प्राथमिया जातिमाया वित्राक्षणा अन्नेवारी । था देवी सम्बंधूतिच्च सम्बद्धांक संख्यिता ।

नमककी नमकको नमकको नमी नम: ।

यती पत्नी जनहाजी नावाबस्य सदा पहेत्।

गान्यस्तु पाठको देशी पठने बचाचा भवेत् ॥ नारदः, पाछकचीय कीलासि रक्षभूषिते। वें कुच्छे बकाजोके च देवरा जपुरे प्रिवे ॥ यः ऋकोति घरायाच सुचते धर्मपानकेः । नसर्वा च गोर्वा कीनघोद्यपानसम् । तत् चन्यं पातकं हुर्गे सातुर्गमनपातकम्। चम्रुजमनपापच यत् कत्याजमपातकम् ॥ 🕟 द्धतः की गमन क्षेत्र यत् यत् पार्यं प्रचायते । परदारक्ततं पापंतत् क्यादिव नध्यति ॥ जन्नजन्मान्तरात् पाधान् गृतक्तवादियातकात्। सुचते सुचते देवि गुष्यकीष्ठ सङ्गात्॥ मनसा वचसा पामं यत् पामं अक्षक्तिंसने । मिष्यायाचीव यन् पार्यं तत् पार्यं नक्कति चक्रात् ॥ व्यवसं पठमधेव यः अशीत धरातचे। स धन्यच ज्ञतायेच राजराजाधियो भदेत् । यः करिष्यव्यवद्यां वे बदयामनचिक्याम्। मापेरेले: समावृक्ती रीरवं नरकं बजेतु॥ अभवां वे प्रकृतंनित ते च प्रातकितो नराः। रीरवं रक्तज्ञकच समिनुकं भवस्य वे ॥ शुक्रस्य क्राच्यं वजीरकां यानिन तिश्याचिरेका वै। तत: पित्राबी: वाई विष्ठायां चायते स्नाम: अ क्ष्म हित सहासाय पठेत् चर्की क्ष्मोत्विप । मयायाचीव यन पुरुषं काध्यां विश्वेषशायतः । प्रयागे सुकानचीत चरिहारे चरेग्रे है। तुक्तां पुतर्यं भवेदे विक्तां दुर्गे प्रिवेदने ॥ चित्रयार्था चिकाइसी वे यच पुर्वे प्रस्तु प्रिये। तक पुरस्यं तक पुरस्यं तक पुरस्यं न कंप्रस्य: # भवानी च भवानी च भवानी खुच्यते बुधे:। भकारसु भकारसु भकारः केवण: द्विष: श वानी चैव जगद्वाची वरारोची भकारकः। प्रेतवहीय विचिधि भनार; प्रेतवन् यहा ॥ चारोग्यच चर्यं दु:खनाध्रनं सुखवर्ह्णनम् । धनं पुत्रं जयारीन्यं क्वारं गितनाग्रकम् । चहाक्ररीयाच्च्येत दहरीयाहि पार्वति। यतां यतां जगहाजि सदासाये प्रिवेरमे ॥ चके चके प्रशाधीरे चांकके वाधिनाधिन। सन्दे दिने अचेत्रानि विशेषप्रकदायिनी ॥ शर्वदू:सात् प्रमुचित भन्ना चक्यी ध्रकोति य: । बाक्यो हितकारी च पर्रे वियतमावसः । भञ्चलं सङ्गलं चीयं सङ्गलं चयसङ्गलम् । भवेडि पुत्रपौत्राहिकचाहायादिभिर्युतः । तत्त्वज्ञानच निधने काले निकालमाप्त्रयात्। अवादानीक्षतं पुरसं तुकाव्यिरस्थके यथा । चक्कीश्रवसमाचेख परनाव्तासकीर्या सः। निर्मायमेति देवेशि सञ्चासस्ययमं चित्र ह सर्वेच विचयं याति अववाद्यह्दीवत:। सुच्यते चर्वपायेभ्यो राजराचा धिमो भवेत् ॥ मचाचकी भिवा घोरा भवानसवरप्रदा। काजी च कमला विद्या महोरमविमहिंगी । गुद्धाचकी घोरचकी चकी चितोकादुर्तमा। देवानां दुर्सभा चळी वहवासमसम्बद्धाः अपनाका मदादेवप्रया रावणमहिंगी।

मत्कप्रिया मंत्रदत्ता मत्क्यमोषविष्प्रिया ॥ महमत्ता यहा तिका भूतप्रमध्यकृता । मध्यभागा मश्वारामा धाण्यहा धनरकृदा ॥ यक्तदा मक्तिहा राज्यप्रहा विषयविष्टिया । स्रतिहा सम्बद्धा चक्की मञ्जाविष्ट्रवाधिनी ॥

इमाच चर्ची पहते शरुवा: ऋबोति भक्ता परमा शिवस्य। चर्ची धरवग्रामतिपुर्वयक्तः यहेच गच्हें इसिन्दरं सुभम् । बर्यकारोरयाम् दुर्गे करोति घरकीत्वे । सम्बद्धीप्रवादेन किंग विध्वति भूतवे । वनधीवा वनक्या वनायी वनवस्था। वद्रभत्ता वदक्या वद्रमूषायमन्त्रता । श्चित्रको सदारका श्वित्रीतिस्वानिता । भैरवी परमा विद्या सञ्चाविद्या च घोड़शी 🛭 सुम्दरी परमा विद्या सञ्चाचिपुरसुन्दरी। गुद्धकाची भद्रकाची सञ्जाकाचिमहिनी । श्वाचा श्राच्या कर्मा सामित क्यारिको। चातितना महातच्या सर्वमङ्गतहायिनी । चोर्चकी भीमकः पा भीमा देवी मनोचरा। धगसा वग्नमा सिव्दिश्यिका सर्वदा शिवा ॥ श्चातिकपा की निक्या बुद्धिकपा मनो हरा। विकाशिया श्रामपूर्ण्या योगेन्द्रेरिय सेविता ॥ भवानका सङ्ख्या देवी भवदिनाणिती। चक्किश प्रक्रिचकाच कीमारी वर्लकामदा। भाराची च वराष्ट्रस्य रन्याकी श्क्रपृथिता। भाविषरी मवेष्यस मवेष्रमसभ्विता । चासुक्ता नारसिंदी च इसिंद्यमुनाग्रिनी। सर्ज्ञश्रद्भनौ वर्कारोग्यमदायिगौ ॥ नेव दु:खं अयं किष्तित् पत्रनात् अवयाज्यनः । इति सर्वे अदेशानि सर्वे सर्वे बहान्य हम्॥ ने व प्रोकं ने व दो संने व दु:स्वंभयन्त घा। चारीयं मक्तनं नित्तं करोति शुभमक्तन् । मर्रेग्रानि वरारोरी नवीमि समस्तामम्। चाभक्ताच न रात्वं सम प्राव्याधिकं शुभन् ॥ सम भक्ताय प्रान्ताय प्रिविष्णुप्रियाय च । एक्षातृ कराचि देवे प्रियक्षे सर्वं न संग्रहः 🛊 व्यननायकमात्रीति भिवचकी प्रसादतः। व्याच्येश्वराजपेयराजक्ष्यभूतेव वे। क्षप्ताः, स्युः पितरी देवाक्तया च सर्वदेवताः । दुर्गे लां कर्यस्थी चार्गर क्यामक पुरतक म्। म्क्रमचर्षं धार्गयः करोति नराधमः॥ चातएव महिशानि किं वच्छे तब सजिधी । कस्योदराधिकककीपतनाकृवसात् अव:। शत्त्रमधीत वाक्येन सुक्तिमाभीत दुर्शभाम् ॥" इति औरत्यामचे चरगौरीसंपाई सहयामक-

रुप्तनः, पुं, (रुप्तात् चात रति। चन्+ खः।)
मारदः। रति राजनिर्घतः॥ (गुकादयोऽखा
मारदधम्दे विज्ञेगः॥)

चकी समाप्ता ॥

बह्णटा, स्थी, (व्हंस्य कटेव।) सताविश्वेष:॥ तत्त्रियाय:। रीही २ णटा १ बहा ४ बीक्या ५ तुमना ६ सुरक्षा क धना प प्रेचरी ८ वम-नता १० सुपना ११ सुमन्यपना १२ सुर्राभः १३ प्रियाका १४ पनवक्षी १५ जटावकी १६ यमाकी १० नेजपुन्तरा १८ मक्षाजटां १६ जटावहा २०। काक्षा सुनाः। कटुरस्तम्। नासकासकृतीमभूतरचीनाशिक्षणः। प्रति राजनिषेस्टः॥

वनपत्नी, की, (वनस्य पत्नी।) दुर्गी। इत्तुकारि-कोषः॥ (यथा, सञ्चाभारते। १। प्रः। १५८। "सान्निष्यं तत्र राजेणः वनपत्ना कुरूद्यः। काभगस्य चतां देवीं न दुर्गतस्यापुषाम्॥") कातसो। इति रक्षसाणा॥

क्रमिया, च्यी, (क्रम्स्य प्रिया।) इरीतकी। इति ग्रस्ट्रकावजी ॥ प्रान्नेती च ॥

वनभूः, क्यो, ( दनस्य भूः स्थानम् ।) स्वाद्यानम् । दति कंचित् ॥

रुद्धविधानिः, स्क्री, (रुद्धदेवताका विद्यतिः ।) प्रभ-यादिवस्टिवर्धानागैतसीयविद्यतिवर्वास्ति । तैर्या नामानि मसानि च यथा,—

"काद्यातु विध्यतिक किंदितीया वैकावी

स्था।

क्तिः। १२॥

क्षतीया चन्नदेवका केषा सध्याक्षमा सदेत् ॥ ल्याधायानि पीचान्ते घीब्र वर्धत वासवः। प्रवक्ते पौड़िता: सर्वा: प्रजा**च सुरवन्दित ३१**३ जायको सर्वाश्चानि सुभिन्नं निरापद्रवम् । सौन्यहर्डिभवेदाचा कार्लिके च गुभँ वर्देत् ॥२॥ सुभित्तं चैममारोत्मं सुखंच निरुपदवम् । सीन्यहरिभेवेद्राचा शीन्ये सीखां प्रसीतितम् ॥३॥ सीयपूर्वी भवक्ति घी वर्षते च (इने दिने। निरुपद्रवाचा राजानः सर्वसाधार्यी प्रिये ॥॥॥ वासवी वर्षते देवि देशे चाखक मक्त वे। व्यक्तिक्वे काम्यक्ताने विरोधी कविनाध्रकत्।५॥ श्वभिभूतं जगत् सन्दे क्रिग्रीकं हुविधे: प्रिये। मारतीः पलदाक्षि परिवादिस श्रीभनं ॥६॥ नियात्ति: बर्जेशस्यानां सुभिन्नं भवति प्रिये। प्रमाथिनि जनीतारी जनहीं मोहते प्रजा ॥०॥ नियातिः सर्वशस्यानां सर्वशस्यामदार्थेता । ष्टतं तीतसमं याति बार्गन्दे मन्दिगी प्रचा । धा कोहवा; भाविसहास पीचनी वर्वाकेति । सर्वीवधानिभागानि राचने निष्ठाप्रका ॥८॥ दुर्भिष्यं जायते चोरं धान्गीविधप्रयोदनम्। ष्मनवे च समास्त्रातं नाज कार्या विचारया। १०॥ देशभङ्गोश्च दुर्भिचं समासात् बचयाम्यदम् । पिष्रवी चारपदाचि दुभिन्नं गर्मे दातटे १११॥ गोमिश्विमी विनम्माना ये चान्ये नटनर्गकाः । वासवी वर्षते देवि ग्रस्थय मधि जावते । तिनसर्वेषसामादिकार्यासानां महाघेता । गोमक्षिकः; सुवर्गानि कांच्यताकाः प्रशिवतः ॥ सत् सर्वे देवि विक्रीय कर्तको घान्यसम्बद्धः। तेन धार्त्वेन कोकोश्यं निस्तरिष्यति दुर्दिनम् । पार्थिया मोधका दीका; कामग्रुक्ते प्रयी-

त्रोयपूर्याः स्थाना सेवा बच्चमस्या च मेदिनी । निसुरा: पार्थिया देशि विश्वार्थे च वरावने ४१ ६३ व्यक्तातीयाँ वनाचिन मीटकाः प्रवक्ताः खाताः । विचहाः पार्थिवा देवि रीजे वर्षे बरावने ॥२४३ दुर्भियं सध्यमं प्रोक्तं खबद्वादो न वर्तते। भवेदे मध्यमा इटियुंकीती बसुपस्मिते । १५॥ सुभिर्ष जायते कोकः वर्कोपन्यविकतः। प्राक्षिनी जायते चर्ची युन्हभी वर्वार्थनि ।१६॥ मिष्योगोषिरस्यादितामकासाद्यप्रेषतः। तत् वर्ने देवि विक्रीय क्षर्यको धान्यस्थयः । रक्ते संवस्तरे देवि क्रूरवृद्धिनेराधिए।। मानवाः क्रवेषाच चंदामे न चयो भवेत् ११०॥ इभिन्नं सरखं रोसी वान्यीवधिनियीक्नम्। पापरीमी भवेडीव रक्ताखीश्मरवन्दितं । १८ । रोगो मरकदुर्भियं विविधीपनवाञ्चलम्। कोचे तु विवर्भ सन्ते समाज्यानं सर्प्रिमे ॥१८॥ मेरिनी चलते देवि सर्वभूतं चराचरम्। देशभन्न पुर्भियं याचे वं यौयते प्रजा ॥ सौराकु आ सर्व देशी इचित्र की क्रों के तथा। दुर्भिन्नं जायते चोरं चये संवस्तरे प्रिये । कौ सदीचन्त्रनद्योच यसनानमेदातदे। विन्यायां सेन्यवे चैव विभक्ताति न संध्यः ॥ सिंइजी सर्दश्च कालझरं तथेव च। चये चयनित सम्बंधि नान्यथा वरवर्षित ॥"२०

वहवीसा, स्त्री, (वहस्य वीसाः) वीसामेरः। स्था,—

इति च्योतिसत्त्वम् ॥

"दकः खादुववीकाया सुरोकादग्रथिनतः। अमरक्रुष्ठायभितं शुविदं तक्य कीर्तितम् ॥ दण्डल्लोभयती चीर्यकोत्सच वरकदयम्। मचात् संबरकचाच इचीकतिश्री भवेत्॥ दखस्य वेषनं वाह्यं पचाक्रुलिमधोदितम्। तिकता जखरी तस्याः कर्तवा सुन्दरास्रतिः ॥ ककुभी यहवीयायां क्रिप्रिरा: परिकीर्तित:। कर्ते शिर्धि दातवा जोच्याची समन्त्रता ॥ म्हलतम्त्री तदुपरि तस्या जीकी ततः परम्। द्विकी धिर्कि नास्त्रोत् श्वतिसन्त्रीश्वर्यं कमातृ॥ स्वन्तु ककुभंतज वीखाइक निवेश्येत्। इरहुको बन्दर्श शिरीरहुष्टमाचन्तु मार्चकम् ॥ सप्ताञ्चलामारं समात्तम्यत्व निवेश्येत्। व्यन्यं ततवातु व्याप्तपृष्ठा नारमा विषेत् ॥ ष्य टाइप्राकृतस्यं चन्न वे चारगर्भन्नम्। दक्षं चसुव्रतं कानां वर्त्ततं सुव्ययुग्नकम् 🛊 व्योत्रत्वे कि चिद्राधिकामणयच प्रश्नस्ति । षद्वां कुलान्तरं पचा मुलरं खापयेद् दुध: । दखरण रत्युमेनं साप्यम् समनातः। वाधि कुशन्त कर्शवं वर्तुं वं पक्रवास्त्र है। तहत्वनं गुणं तिसम् बेटबन्धे निवेश्येत्। यतलारायां मोदिन्यां वेशरन्याङ्कर्याः चिपेत् ॥ तकोटनीइत्तरत्वसद्धः एकरत्वनम्। सुयानाते तु तज्ञेव वशीयाश्वासात्रामाम् ॥ तानच-आस्येन् पूर्वा मोटनीच-श्ने; श्ने;।

न बावहेति साम्यानं तन्त्री बन्तविशारदः । चलाकरार्य प्रोत्ताः शारिकाः पूर्वकरिभः। वासी रहत्तरा चरी एक खुनाः प्रकीर्तिवाः ॥ स्तासु तारवादिवाश्विक्ताम यदिकोपरि । विनिक्तिमात्रपदिवाष्ट्रश्रेषाध्यक्ष गर्भेन: । तावन् मून्यस्तु कर्त्रेथी यथा एक स्थिरी भवेत्। मदम्या च सिक्यसा योगेन सुहृही सता । इन्हरीनाच धारीयां खननोध्यं शलकमात्। यतास्त वर्वावयवे: कथिताकारकुका वृद्धे: ह स्वाप्य रकस्य ताः एष्ठे यथारामसरं पुनः। मर्गसा च धिन्यसा बीमेन सुहर्हे सता: । वर्धार्था जो इक्जिका मकाके खुः सुयक्तिकाः । एवं विनिक्तिया बनवीका जनमनोचरा। व्यक्षां श्रिचानु कर्तवा दाचिकात्वीपदेशतः।"

इति सङ्गीतनारायमः ॥ बहसरी:, पुं, ( बहलत: चर्य: ।) बहकर्तृक्वास्टि: ।

"इहानी दनसमें लंखना पार्थिनसत्तमः।। दश्यवेसइसा(ब तपकीलां महाजवे। प्रतिवृक्षी यहा वत्रक्षादा चीवीँ सकाननाम्। ढट्टा प्रस्ववर्गे रन्थां सत्त्व्यप्रमुसंकृतान् ॥ नुभाव च तद्। अस्टावृत्ति जो दच्च स्त्रीत । व्यात्रमे यञ्चिनाचीचेथीमसीदिति कीर्तितान् ॥ तत: श्रुता सङ्गतिका: चन्त्रं प्राप्तेकर:। चुकीप सुरुधं दैवी वाकाचें इसवाच इ । चार्चपूर्वमन्तुक विनासाधः सर्व्यासाना विसः । प्रजाः च्लब्सेति तदा पाक्यमेतत्त्रधीत्रायान् ॥ इहानी कीन तत् कभी सर्व खर्मा दिवयंगम्। रमसुद्धाः भग्नं कीपाधनाद परमेश्वरः ॥ तस्त्र ता वदतो ज्याताः सोकिभ्यो नियंयुक्तदाः तच भूतानि वैसाना उच्छ्याः प्रेसपूत्रमाः ॥ क्कमाच्या यातुधानाच्य धर्मे प्रक्यांतताननाः। जनस्युः कोटियस्त्रच नानाप्रचरकाष्ट्रताः ॥"

इति वराष्ट्रश्रावम् ॥ वहवावर्किः, पुं. बादश्री सहः। चास्मन् मन्दनार सुधामास्कोत्वतार्क्षः ऋतधामा इन्द्रः। एरि-साहयो देवा:। सपीन्द्रत्रप्रादय: सप्तर्वय:। देव-वदुपदेवादयो भन्नपुत्रा भविष्यात्रा। इति श्रीभागवत्तमतम् ॥ अपि च ।

"हारधे रवपुष्रस्य प्राप्ते मन्त्रन्तरे मनीः। कावयर्थीकास्य वे देवा सुनयच ऋशुव्य तान्॥ सुक्षमां यः सुमनको इरिती रौष्ट्रतकारा। सुरापाच सुराक्षच पचेते दशका गवा: । वि:प्रकारा भविष्य कि एकैक चिंग्रकी गयः। तैयाभिन्दी चि विचीयो नरतद्यामा मचावत: 🛊 सर्वे रिन्त्रगुर्वो से स्तः सप्तर्भौगिप से ऋगा। खुतिस्तपसी सतपास्तपोगः र्तिसपोनिधः॥ तपीरतिकाधेवान्यः सप्तमस्तु तपीष्टतः। देववान् वामदेवच देवकें ही विदूरण: ।. सिववा व्याप्य सावित्रकातृ हता सती: ।

इति मार्बेक्वयुरायम् ।

वनसः, स्त्री, ( वनं तत्त्वशिमतपुत्रं स्त्री श्रीत । स्त + (कप्।) एकादश्रपुत्रजननी। यथा,----"विकाद देशपुका सादैकाविका तु वनसः॥" ऋति प्रव्यक्तावजी ॥ चत्राध्रीकः, पुं, (चत्रस्य व्याक्रीहा देवनं यत्र ।) धराप्रानम्। इति चिकाकाधियः; ह वत्राचं, स्त्री, (बहसायदि कारकरिनास्य-स्रीत। वर्षं वादिकार्य्।) सनामकात-हत्तवीचम्। तस्य स्मृततः प्रशासन्य यथा,---"रहाचं शिवलिङ्गच सालं स्पूर्ण विशिवाते।

शासवामी गामेंहच खचा: खची विश्वित।" प्रति मेवतको ६. घकाशः । यकाकृतीचाः चुनाः चुरिति शारीविनिर्वयः । वदाचः, पुं, कानामकात्वचः। तत्वयेषाः। त्वय-मेर: ९ चमर: ३ पुत्राचामर: ४। इति ग्रन्द-रज्ञावली। तस्य मनमधायः। शिवाचम् १ खपांच्यम् २ श्रृननाग्रातम् ३ पादनम् ३ नौत∹ कचळाच्यम् ५ पराच्यम् ६ शिवपियम् २०। चास्य गुकाः। सामात्वम्। उत्पात्वम्। वातः क्षमिश्रिरोधितभूतयद्वविवनश्चिम् । त्वचः इति राजनिषेत्रः । शिवपूचार्यां चास्य भावाधारसमावद्याकम्। यथा, विष्नुपुरायीः "विना समाचिपुक्ते व विना नदाचमालया। पूजिनीरिप सञ्चादंवी न खात्तस्य पातपदः॥" तस्योत्यत्तिर्घेषा। संवह्यरप्रदीपे। "चिपुरस्य वधे काले रहस्यात्रणी । व्यमुको विन्दत्रसो तुरुद्राचा व्यभवन् सृदि।" यदाणेकादिचतुर्देश्रसुखबदाचेवु विशेषा: धन्ति तथापि सुलभत्वात् पच वक्रस्य प्रसम्भावभिधीयेते । यथा,स्कान्दे । "पचवक्तः स्वयं रहः भालाधिर्गम नामतः। वागन्याग्रमनाकेव वाभक्तस्य च अक्तवात्। सुच्धतं सर्वपापेभ्यः प्रचयक्तस्य सार्यात् ॥ कुंनम: इति प्रश्लेकमधीक्तरण्यतं कन्ना भ्रिया भाषा प्रचाला धारमीयम्। "विका सम्बेग यो घत्ते बनार्च सुवि सानवाः।

च याति नरकं घोरं यावित्ऋाऋतुर्देशः॥" र्ति तिथादिनत्वम्॥ 🛊 ॥

तस्य धार्यो आविक्षकर्तं यथा, संक्रार-प्रदीपे।

"कारप्राच्यवो भूता यद्यत् कभाच वैदिकम्। बारीति जपचीमादि तत् सस्य निष्यालं भवेत्।"

"म्यानघारअकीनीश्चि रहार्यं क्षारयेट्नुमः। चर्वपापविनिर्मुक्तः व याति परमा गतिम् ॥" रस्कारशीतकम् ।

वाच बहाक्याक्राताम्।

श्रीमञ्जूदेव खवाच ।

"इहानी देवदेवेशि ! मालानी धारखं श्रमम्। बनाचना च माझालाँ। यह मे परमेचरि 🍱

बीदेशुवाचा।

"शिकायी कवायी: कव्ये वर्षयीचापि यो

गरः।

यहार्च बार्येझम्बा शिवलीकसवासुवात् ॥ नववक्तनु बद्राचं धारवेदामबाधुना । दणनाची तथा वसः। वार्यद्यतभावसः ॥ शिखायां रहानं षायां सच्छा च पचाविक्रतिम्। कर्तवी; मच संश्रुता सुद्दि चाडीकरं स्तम् । नाभौ या च बनाचं धारकाच्योचभाग्भवेत्। ववाक्षवारकादेव नरी दैवलमाप्रयात् ॥" शिखायी दश्वे द्वाचिम्राविदिस्तम् । तथा। "वत्राचं घारयेतिलं भन्नाच सुरेषर !। वताचक महावाची माहाला अस्यु यहम्: । एक वक्तः शिवः बाकात् अकाष्टला धर्मोष्टल। कावश्यमं प्रतियोगी विश्वक्तकां वरीति च । विवज्ञे चरगौरी खात् मोवधाण्यकाणकत्। चित्रकोश्यांकाचचीत्वभाषराधि प्रवाधियम् ॥ तुजाराधि यथा विविभेक्षाचात् क्वरते चर !। जिनकोऽपि च रताचक्या एइति निक्षित्रम्॥ चतुर्वेक्सस्तुधाता स्थात् नरक्का विपोद्यति। पचवलस्तु कालाधिरगन्याभन्यपापस्तृ ॥ यक्तको यो गुष्टः साचात् गभेष्टत्यां श्रमेद्यम्। सप्तवक्री स्थाननाच्य सर्वोक्तियावश्चत् सहा॥ विनायकोऽस्वतः सात् स्वान्तविनाशकत्। भेरको नववक्र: स्थात् प्रिवसायुज्यदायक्र: ॥ दश्यकः सर्वे विकाभूतप्रेतप्रशाच्या। यकादम्**सको नही नानायन्त्र**मकप्रदः ॥ दादशास्यो भवेदकी सर्वतीयमलप्रदः। चथोदग्रसुखः कामः चर्चकामक्तप्रदः । चतुर्धास्यः श्रीकच्छी वंश्रीहारकरः स्टूनः । यथोस्नाने श्री वडाचे तर्यकाचे प्रकीतितन्॥ भद्राचि / विष्येष्ठ तद्गुर्वे प्रश्कितिम्॥" इति योगचारे २ परिच्छेद: ॥

व्याप च । "विश्विताच सुपकाच बनाचा धारके सहता:। पचाच्यनं पचगचं कानकाले प्रयोजयेत् ॥ रदाञ्चरव प्रतिष्ठायां मन्त्रं पचाचरं तथा । जानकार्दिकमन्त्रस्य तथा तज प्रयो**ण**भेतृ ॥ ॐ जान्यकं यजासत्ते सुग्रन्थं पुष्टिवर्श्वनम् । उर्वाचकभिव वत्वनान्यवीम् चौयमायतात ॥ तथा अ है। चाचीरे हैं। चीरे हूं चौरधीरतरे अं पूरें भी ती रे समत: समसम्बेधी नमसी-१स्तु रहरूपियी कूं कूं।

व्यनेनापि च मन्त्रेय बहाच्या दिनोत्तमः । प्रतिष्ठां विधिवत् क्राचात् सतीयधिकामणं जमित्। ततो वषा समन्त्रेण धार्यद्वासार्यप्रतः । स्कादिचतुर्देशवद्याचा संस्कारे प्रक्रेम क्रमेग सका यथा। ७३ ७३ स्ट्रां नमः। १। ७३ ७३ नमः। २ । ७० ७० नमः। ३। ७० ७० पर्वे नमः ү धा ॐ चूरं नस:। ५१ ॐ चूरं नस:। ६१ ॐ ॐ कृं कृं नम:। २०। ॐ नम:। ५। कृं नम:। हा अर्थे वह जस: ११०। अर्थे वहीं नम: १११। अर्थे चीं नमः। १२ । ॐ चां चीं नमः। १६। ॐ नमी नम: ११८।

"बहाची देख्यं हा कुतुरी कियते यहि।

, कोशीय बनपदं याति कि पुनर्सानका गुच । सप्रतिस्तिस्ताचमातया देश्यंस्यया । यः नरीति नरः पुरावं सम्बे की दिशुमं भदेत । यो दहाति द्विचातिभ्यो बदाचं सुवि वन्युख। सका प्रीती भवेत्रुत्र: सापदच प्रयक्ति ॥ विना सम्बेख यो असे बनार्च सुवि सानवः। य बाति नरवान् योरान् यानिरन्ताचतुर्धे ॥" पति पद्मपुराचे चनाचमाचासाम्। तकासार: ॥

क्रवाकी, स्की, (यहस्य प्रजी। "इन्हर्वस्थाभव-दुर्गा। इत्यमरः । तस्या युत्पत्तियेथा, — "बन्नस्रोयन्त रुनामी रोन्नं क्षान करोति या।" दति देवीपुरावे ३५ व्यथाय: ॥

रमञ्जा । इति राजनिषेग्टः ।

राष्ट्रांबासः, प्रे, (चत्रसा व्यावासः।) काम्री। दति केचित् ॥

नदादिः, ष्ठं, ( यहः व्यव्यव्यः। ) कामदेवः। इति केचित् ॥

क्द्री, ख्वी, वीकाभेद:। इति ग्रव्टरकावजी॥ चास्ता विवर्षं सद्यीकाश्रान्दे द्रष्टयम् ॥

क्षव, इर्घण भी णि भाइती। इति कविकस्प-मुसः॥ ( तथा०-उभ०-चक०-व्यात्रः । ) इर्, व्यवस्त व्यरीत्वीत्। घ भ, रवाद्ध रखे। यो, रोद्वा। भि. बङ्गीश्रक्ति। इति दुर्गादासः ॥

वस्त, य र च्यो नामे। चनुपूर्वोश्यम्। इति कवि-। क्रक्यम् ॥ (दिवा•-चात्रा•-सक्र०-चर्विट्।) य ४, व्यञ्जन्यते धनं लोकः। चौ, व्यञ्जाहाः। द्ति दुर्गाहास: ।

विधिरं, इती, (वश्राक्ष वश्यते प्रति ना। वध 🕂 "इविमिद्युदीति।" उका० १।५२। इति किरच्।) ध्रदीरसारसभवधातुः। तलायायः। प्रक्रम् २ व्यवसृत् वर्णम् ३ की जाजस्य चतनम् ६ ग्रीयितम् ७ लोचितम् = अस्क् ध श्रीसम् १० को चन् ११ चने जम् १२। इति राजनिषेश्दः॥ (यथा,---

"तिविश्वातं कि कथिरं वनवर्षे सुखायुवा। युनिक्त प्राज्ञिनं प्राय: श्रीकितं ज्ञानुवर्णते ॥" "बलहीयप्रमानादा विश्वद्वा रुविरस्य वा। क्षरं सारवेष्णनोराष्ट्रयं प्रसमीस्य वा ॥"

इति चर्ने अञ्चलाने चतुन्तिं प्रेरधार्ये। "चतुर्मिधं ग्रहेतद्वि वधिर्द्ध निवारसम्। सन्धानं कान्द्रवचेत प्राचनं द्वत्रनाया ॥ इयां सवाय: सम्बन्ते रक्तं कान्द्यते (ब्रम् । तथा सम्यापये असा राष्ट्रः वक्कोषयेत् सिराः ॥ व्यवस्थाने द्रविरे वनामाति प्रयोजनेत्। सन्ताने साम्बनाने तु पाचने; सतुपाचरेत् । कर्यरेति का भिर्वेद्यः प्रवर्तत यथाविधि । चाविवासत्स चैतेष्ठ दाचः परम रम्मत ॥ संग्रेसरोपे द्विरे न वासिर्तिवर्गते। चावध्विततः सीयं नतु क्रुयादितकमन् 🛊 द्रेष्ट्रसा च(घरं गुलं च(घरेयीव घामंते।

तकाद्वजेन संरक्षं रक्षं जीव इति स्थिति:।" इति सुश्रुते सम्बद्धाने चतुर्देशीव्याये । वश्चिरकावेरमध्यमसुक्तं यथा, समी । शार्र् "वधिरेष सुते गङ्गाकः स्रोज च परिचते। सामधानाहग्यभुषी नाधीयीत कराचन ॥") क्ककुमम्। इत्यमर: । ( यथा, रघु: । ११।२०) "राममभाषद्वरेष ताक्ता दु:सचेन चुर्ये निम्राचरी। गम्बद्धारचन्द्रनीचिता जीवितेश्वसितं जशास सा॥")

भ्रामंबहेति।" अ।१। अध। इति सीव्।) विधरः, युं, (वध+ विरच्।) सङ्गवयन्थः। इति

दिधराखां, क्री, (दिधरिमिति चाखा यस्य ।) म(सभेद्:। यथा,---

"चुत्रभुग्मादाय दानवस्य यशेसितम्। नस्मदायां निचिच्चेप निचिद्वीनादि भूतवे 🛭 तजेन्द्रगोपकाजितं गुक्रवक्षवर्थे संस्थानतः प्रकटपीतुसमानमात्रम्। नानाप्रकारविचितं विधराखारत-सहता तस्य खलु सर्वे समानमेव ॥ मध्येन्द्रपाक्करमनीववित्रश्चवर्ये तर्षेक्तनीवसद्धाः पटवं तुवे स्थान्। सिन्ध्यं भ्रत्या जनमं का चितं सदेव पक्ष तत् किल भवेत् सुरवच्चवर्णम् ॥"

रति गावक् ०० व्यथायः ॥ कप,्य इर् विमोद्ये। इति कविकत्यद्रुम:॥ ('दिवा॰-पर॰-सक०-सेट्।) विमोच चात्रुकी-करणम्। य, चप्यति लोकं लोक:। इर्, च्यत-पतृ व्यरोधीत्। व्यक्तात् प्रवाहित्वाक्तियं छ इत्रची। इति दुर्गाहास: 🛭

चमा, क्यी, सुयीवभाषा। विशिष्टलवयाकरः।

इति मेदिगी। में, २०॥ रुमः, पुं, (रम्+"चिक्रस्योरचोपधाया:।" उवा॰ २।१४। इति रक् उपधायाच उलम्।) व्यवयः। इति सिद्धान्तकौसुद्धासुकादिष्ट्रतिः। ववः, पं, (रीतीनि। व+ "वद्यातिभ्यां कुन्।" उचा॰ ४। १०३। इति कृत्।) ऋगविष्यः। इत्यमरः ॥ ( यथा, सञ्चाभारते । इ । ५०। ७। " व वस्तृ इतवानस्यां चिव मेध्यां व्याज्यानृ वने चरान् । वाकी वक्काच्य विविधिक्री भाकी स्थी नावेद्यत् ॥") बाखा मांचगुका:। जिल्लाम्। गुरुवम्। मन्दायिवसप्रदस्य । इति दास्त्रिक्षेत्रहः। है समेद:। इति मेदिनी। है, कर । (यथा, क्रयाचरित्रागरे। ५३। १०१। "रकानं प्रे प्रिषं दुर्जे गारायिक सरकाति। भद्रकाति सञ्चातिका विद्विच विद्यदिका ॥" क्रमलविश्वेष:। सच्य भारश्रक प्रति गाम। इति भागवतटीकायां बीधर:। ५ १ १६ । १९ । यथा च देवीभागवते। धाररा १०---११। "इन्ड कोकेश्सना से सुर्विता अभाव: पुरा। त रव दरवो भूला परच पौक्यक्ति समृह तकात्रीरवसिकाषुः ग्ररावचा सनीतिकः।

क्वः सर्वादितिक्रो जन्तकतः पुरातनेः ॥" खनामस्यातस्तिविधेष:। स सु ध्ववनस्य पीन्न:। व्ययमेव भिषासुबोरक्षे दश्वाप्रियां जीवयामास । व्यस्य विवर्ग देवीभागवते १ सान्ये प वाध्याय-मार्च तथा महाभारते १ पर्वकि ॥ अधाय-सार्थ दर्शम् ।

त्यु:, पुं, (व+कु:।) यरकाइचा:। इति रक्ष-माजा। रक्तरकः। इति राजनिवेदः। ( ररकप्रक्रिस विषयी प्रात्य: )

वदुकः, पुं, (वदुरेव। वद्व+साधि कन्।) एरख-इच:। इति रव्यमाना॥ रक्तरेक:। इति राजनिषेखः ॥

े च दुन्, पुं, एरखहण्य:। इति रक्षमाना ॥ चवूकः, पुं, वरकारचः। इत्यमरः॥ (तथास्य पर्याय:।

"शुक्तररक चामकुचित्री मधर्मदक्ततः। पचाकुको वर्डमानी दीर्घदकोश्रयदक्काः । वातारिकावणचापि ववूकच निगदाते। रक्तोश्परी बन्नः खादुबन्नी बन्नचा । यात्रप्रक्ष वातारिक्षजुबत्तानपादक: ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसके प्रथमे भागे !)

रुप्र, व्यो प्र इष्टिं। इति कविकवपहम:॥ (तुदा॰-पर॰-सक॰-व्यनिट्।) ची, व्यवचन्। ग्र, बग्रति रोक्सति। इति दुर्गादासः ॥

यय, क क्रुधि। इति कविकक्कहमः॥ ( चुरा०-पर॰ चन्न॰ सेट्।) क, रोवयति। इति दुर्गा-

रुष, चिवधे। इति कविकस्पद्वमः ॥ (भ्या०-धर०-सक • - सेट्।) विन, कर: विकारिका। वरोष। इति दुर्गादास: \*

चव,य इर्मा कुक्षिः इति कविकल्कहमः॥ (दिवा॰-पर॰-धक॰-सेट्।) थ, वध्यति सत्वाय भूगानः । इर्. व्यवस्य व्यक्तीवीत् । व्यक्तात् पुषादित्वाज्ञिकं क इत्यन्ये। नि, वद: व्यवती-अस्ति। इति दुर्गादानः ॥

ववा, को, (वष्+क्षिप्। भागुरिमते टाप्।) व्यसर्वः। तत्पर्यायः। अद्वेषः २ सन्तः १ सुघा ४ कृत् ५ कीप: ६ प्रतिष: ७ शोव: च बट्टा इति देमचन्त्रः। २। ११९॥

रवित:, वि, (वयाति स्नेति। यव + क्त:। "वया-मलरसं भ्रवासनाम्।" ७। १। १८। रति पचि दट्।) क्रीधञ्चलः।यथा,----

"तं नागपाधीर्वतिनव्दनी वसी ब्रमां समीनां दविती वनन्य प्र॥"

इति बीभागवते वास्युद्धे ६२ व्यथ्यायः व वरः, वि, (यक्षते केति। यत्र - कः: ।"वक्षमत्वर-्संध्रुवास्त्रवाम्।" भारारः । इति इक्ष्मावः।) क्रोधयुक्तः। यथा,---

"भिने एटे गुनकाता गुरी नहें न कवन ।" इति तन्त्रसार:

वष्ट, जिल्लाकी जन्माम्। इति अविकायपह्नाः ॥ (भा•-पर•-वाक•-वानिट्।) वि, व्हिरिका।

रीइति चनुर्कायते इत्यर्थः। रह जन्मनि प्रादुर्भावे इति प्राच:। चन्नप्रादुर्भावयोरेको-अये:। इसि मोविन्दभङ्गचतुर्भैलसम्बौ। इमा-नाचसु प्रादुर्भावः स्मूर्तिदिति भेदमाहः। इति दुर्गादास: ।

वहः, चि, ( रोहतीति । वह + "रगुपधक्रीति । शारारक्षा प्रतिकः।) कातः। आक्ट्रः। ( यथा, महः। १। ३८।

"बीजकाकारणास्येव प्रताना वक्षा एवस ।")

राष्ट्रमं, कौ, व्हिनम्। इति ग्रन्टचित्रका ॥ यदा, च्यौ, (रोष्टति हिम्नापि पुनरुत्यदिते इति। नच + सः। टाप्।) दूना। इत्यमरः॥ ( असा: प्रश्रायो यथा,---

"सम्मदीमा दूना तु मञ्जूला भागेवी

ब्दा॥"

इति वैद्यकरक्षमानायाम् ॥ "नीतादुर्जा बद्धानमा भागवी प्रतप्रक्विकाः भ्रव्यं सञ्चलवीयां च भ्रतवाती च कीर्तिता॥" प्रति भावप्रकाशस्य पूर्वेखके प्रथमे भागे ॥) मञ्चासमङ्गा। इति राजनिवेखः ॥

बहिरहिका, स्त्री, (यह + इन् । वहिरुत्प्रति:। रुचिरिक्का पुन: पुनरझवेन कायतीति। के + कः । टाप्।) उलक्षा। इति पुरासम्॥

रका, [न्] पुं, ( रोक्तौति । रुक् + "धीकक्षि-**रहीत।" उबा॰ ४।११३। इति क**निष्।) ष्ट्यः। इति सिद्धान्तकौसुयास्यादिवृत्तिः ॥

रूच, तृक पार्यथे। इति कविकल्पहुम:॥ (व्यह्न चुरा॰-पर०-स्थक॰-सेट्।) "दीर्घी। तथा च। 'स पुनातु ब्रजे यच्य गोरजः पातरू चितौ। शिशुव च्छिदा यमणी विधिषेष तकः चिती।

इति कीचकयमकम्॥ पारुष्यमिकाभीभावः। कः चयति कः चापयति केश्रः तेवाभावादिति ग्रेयः।"दति दुर्गादासः॥ क्टचं, त्रि, (क्टचयतीति। क्टच पारुषी + पचा-द्यम्।) अप्रेम। अभिक्षणम्। इत्यसरः। ३। **२। २२६ । (यथा, संचासारते। १।१५३।६**। "जहां हुति: स क्ष्यूयन् धुन्तन् कःचान् प्रिशे-कचात्॥")

क्ताः, पुं, रुचाः। इति हेमचनः॥ वरकळगम्॥ इति राजनिर्धयः ।

रूचगत्वमः, पुं, (रूचो गत्वी यस्य । कन्।) गुग्गुलु:। इति राजनिषेदः।

कः च्यासिका, च्यी, (कः चयः मात्मा यस्याः । कत्। टापि चात इत्वम्।) तक्काधान्यम्। इति राजनिष्यसः।

ऋचरमें:, पुं, (क्चः कर्वधो दर्भः।) इरिदर्भः। इति राजनिष्यदः ।

ऋचपनः, पुं, (ऋचासि पनासि यसा।) प्रास्तोद-हक्ः। इति राजनिर्धग्दः॥

क्रचप्रियः, पुं, (क्रचन्न प्रियः ।) ऋषभौमधम् । इति राजनिवयटः ॥

ण. रोष्टः तष्टः। यो, यारचत्। जनिर्वसः। रूचसादुवतः, पुं, ( रूचं सादु च वर्णं यसा। ) धत्वनहृष्यः। इति राजनिषंस्टः । रूचा, क्यो, (रूवेयतीत। रूच+क्यम्+ टाप्।) दन्ती हचा:। इति राजनिधेयह:॥ कः एं, त्रि, (बह + क्तः।) जातम्। (यथा, रघु:। ६ । ४९ ।

"येन चित्रयः संअयदोषकः हं स्तभावनोजित्ययभः प्रन्टरम्॥") प्रसिद्धम्। इति मेहिनी। हे, इ॥ (यथा, रघु:। 2111

"चतात् किंज जायतः रुक्षुदयः चात्रस्य प्रान्दो सवनेष्ठ रूपः॥") रूढ़:, पुं, ( यह + क्त: ।) प्रस्तिप्रत्ययायमनपेच्य भ्रास्त्रोधननकः शस्यः। यथा,----"सुखो नाचिंगको गौगः प्रम्यः खादीपचा-

यौतिको योगरूढ़ों वा रूढ़ों वा सखा एवं सः ॥" इति ग्राब्धिकाः ॥ 🛊 ॥

व्यपिच । ऋष् नाम अच्चयति विभजते च । "रू एं सङ्केतवज्ञास सेव संज्ञीत की र्राति । निभिक्ति पारिभाषिकापि पाधिकापि तद्विदः ॥" यज्ञाम याहणाचे संक्रीततमेव न तु यौगिकमपि तर्द्रम् । योगरू दृन्तु पङ्गणादिकं न तथा रूद्।-गामेव च संभापदेगाभिक्षाध्यते। न सु ऋः एा-दिवत् चंद्रापि नाकोश्वान्तरमेदः। येन विभागवाचातः स्यात्। संज्ञायाच वयो मेदाः ने (मिलको पारिभाषिकी स्प्रौपाधिकी चैति। पाचकपाठकादयस्तु व संचाः सङ्गतम्माला-हिति बच्चते। ये तुरुष्ट्य गाव्यभतुर्विधव-माइस्तमातस्पराख्यात ।

"जातिहयगुषसान्देधेर्सेः सङ्गतवत्तया । जातिश्रव्यादिमंदेन चातुर्विधां परे जगु: " गोगवयादीनां गोलाहिचालाः। पचाठादीनां लाञ्चलक्षनादिद्रकोगः। भ्रमापित्रनादीनां पुराय-देघादिगुगीन। चलचपलादीनाच प्रव्दानां कर्ममाविष्कृतप्रक्तिमकाकातुर्विध्यमेव अस्ट्रा-नामिति। यदुक्तं दक्ताचार्येः।

"प्रब्देरेभि: प्रतीयक्ते जातिहवागुगः क्रिया:। चातुर्विध्यादमीयाम् ग्रन्ट उक्तचतुर्विधः॥"रति तदेनव्य इ-सूत्र-सूर्वादीगामसम्मून्यादीगाच श्रव्हानामपरित्रहापस्त्रा परिवक्तमसासिः॥॥॥ ने भित्तिक संज्ञां जच्च यति ।

"जाश्वदिष्ट्रज्ञसङ्केतवती ने भित्तिकी मता। जातिमाचे हि सङ्कीतादाक्तीर्भावं सुदुष्करम्।" बज्ञासचात्रवर्षक सरक्षेत्रवत् सा नैभित्तिकी संज्ञा बचा गोचेजादि:। सा हि गोलचेजलादि-जात्रविक्शात्रव त्रवादिक्षमभिष्ठचे गतुत्रीत्वा-दिवातिमाचम्। ग्रीपदं ग्रीसं सङ्केतितमिळा-कारकप्रदाहामानयेळाडी गोलादिना गवा देरत्ववातुषपत्ते व एकशक्तत्वयहस्याचानुभाव कत्वेश्रतध्यक्रात् ॥ \* ॥ पारिभाधिकीभीपाधि-भी चर्चा अभेग संचायति।

"जमबाउत्तिभ्रमेव संज्ञा खातु पारिभाविकी। च्योपाधिकी त्वतुमतीपाधिना वर प्रवर्तते ॥" जभवादत्तिध्याविक्वत्रक्त्रेतवती खंद्या पारि-भाषिकी। यथाकाश्रक्षित्यादि:। या चानुशती-माध्यविक्शवसङ्कतवती संभासा लीमाधिकी। यया भूतदूतादि:। वा चि सचैतनवृत्तिविश्वेष-गुगवच्यवाचा हारकला दातुगतीया विपुरस्कारे -स्वित्रवर्णते। इति ग्रस्ट्यक्तिप्रकाशिका॥ कर्िः, की, (रह+सिन्।) जना । प्रादुभावः।

( प्रसिद्धि: । यथा, राजसरिक्क्याम् । । १ ० १। "विदः परम्परायाता सेयमसन्दर्शे स्थिता ॥" खारोष्टलम्। यथा, तत्रेव। १। ९५५।

"यात्याश्रिनः किल समामयखीयजभ्याः निन्दां गतिं जगति सर्वजनार्षितां था। गक्तवधक्तगर्यः श्रितकूपयकः पुव्यासया सर्पार्यास्ति क्लिंगिति ॥")

क्रएशन्द्रनिष्ठशक्ति:। यथा,---"लखास्त्रिका सती कांद्रभेषेद्योगापचारिखी। कल्पनीया तुलभते नात्मानं योगवाध्यत:॥" रित कुमार्भहकारिका॥

रूप, त् क तत्क्वती । इति कविकरपहुम: । ( चहन चुरा०-पर०-सक०-सेट्। ) तत्हातीः कः पकरणम् । व्यवकः पत् प्रतिभां भ्रिक्यौ । प्रति-माया रूपं करोतीत्वर्थः। किपूर्वः खरूप-क्यने। व्यनुभानं निरूप्यत रत्यनुमानख्यान्। इति दुर्गादासः ॥

क्टमं, क्री, (क्टयते कीर्नप्रते रौतीति वा। क + "खव्याध्यक्तप्रयोति।" उद्या • ह। २८। इति पः दीर्षेषः। उद्मयनीति। रुप्+ अव् वा।) स्वभाव:। सोन्द्रमम्। नामकम्। पर्यः। शब्दः। यम्बाहितः। नाटकाहिः। व्यक्तिरः । (यथा, मतुः । ०। ००।

"तद्धास्योइ देझार्था नवर्णा जचगान्वनाम्। क्षां सहित सम्मृतां क्षयां क्ष्यगुवास्विताम्॥")। ञ्चोकः। इति मेहिनौध्रम्दरकावकीभूरि-प्रयोगाः ॥ (सक्टपम् । यथा, मन्नः । ८ । ४५ । "देशं कत्पच कालच व्यवद्वारविधी स्थित:॥") श्रुकादि:। नासमस्याने नासमृ। इति नागार्थरत्रमानाविश्वदेमचन्द्राः ॥ 🛊 ॥ रूपम् घोड्णविधम्। यथाः इसमम् ९ दोर्थम् २ ख्यानम् ६ चतुरसम् ॥ इतम् ५ श्रक्तम् ६ क्तव्यम् ६ नीला दयस् ८ रक्तम् ८ पीतम् १० कठिनम् ११ चिक्कसम् १२ अच्छाम् १३ घिष्टि-लम् १८ चड्र १५ दावयम् १६। इति सद्या-भारते मी चधर्म: । 🛊 । तस्त्र नच्यं यथा,— "बङ्गान्यभूषितान्येव केन चिद्भूषवादिना। येग भूषितवद्भागि तद्द्रप्रसित कथाते ।"

रख्ञानीनम्बः। न्यायमते तत् चक्तुरिन्द्रययास्त्रम्। द्रवाहि-प्रवाचनारसम्। चन्तुः सहकारि। शुकादा-नेकप्रकारम्। जलाहिपरमास्कृत्यं निस्मृ। व्यक्तव्यव्यक्तित्वम्। यया,----

रूपगा

"चलुर्धाचां भवेद्यं इत्यादेवपनसम्। चचुवः चचकारि स्त्राब्हुकादिकमनेवधाः। जवारिपरमाची तज्ञिसमचत् च देतुनम्।" इति भाषापरिक्दे दः ।

**उत्तरपद्यार**मादिश्**ट्या** खपमानवाचक-त्रम्। यथा,--

 "खुद्यसरपदे प्रखा: प्रकार: प्रतिमी निभ:। सूत्रकारेपमाः काग्रः विज्ञभः प्रचितः परः ॥" इति हैमचन्त्रः ।

चातिग्रवक्रपना होत्री यचा,---खमोवाच।

"ऋपासिग्रयसम्बद्धाः नानागुक्यसमिताः । किमर्षे दु:खिता जाताः कामावीखाविद्यक्ताः॥ द्रेषर उवाच।

इसवनी तथा चीता कपातिश्यपारमा। दु:श्विता तेन खंचाता कामारीखाविविजेता ॥ काइका वन्धकी काता कपिकसातु योविता। क्यस्य तु प्रभावेख दासी जाता तिलोत्तमा । तकाद्रपत्र नेन्द्र(मा सत्तवज्ञासपीधनाः। व्यक्तिक्तिक खक्यायुः प्रवधी योधितीऽपि वा। व्यवदा बीकाशीनश्तु वायते तु महातपे ॥"

रति देवीयुराखे नन्दाकुकाप्रवेद्याध्यायः । सङ्गीहिकप्रमाथ:। निर्धिक् १ वृद्धिः २ वृप्धेः ३ वपु: ८ व्यमिति: ५ व्यमः ६ घु: २ व्यप्तः ७ पिष्टम् ६ पेशः १० सञ्चनम् ११ घरः १२ चार्जनम् १६ तालाम् १८ चारवम् १५ शिकाम् ९६। इति नोइम्राक्पनामानि। इति वेद-विषाही १ वाधाय: !

क्टपनं, की, (कट्पयतीति। कटिप + चनुन्।) नाटकम् । ("तस्य कपकवं ज्ञाचितुमाइ । रूपा-दीपानु क्रपंकम्। क्रपंकसं मेदानाइ।

> नाटकमय प्रकर्य भाखकायोगधमवकारकिमाः। इंडाबगाइवीय: प्रश्वनश्चित्र क्यनायि द्रश् ॥

किय। पाटिका घोटनं गोडी सङ्कं नाव्यरायनम्। प्रसामीसाध्यकायानि प्रेश्वयं रासकं तथा ॥ संसामनं सीमहितं प्रिकानच विवासिका। इसंखिका प्रकरकी इसीधी भागिकति च चाटार्ग प्राकृतपरस्पनाणि मनीवियः। विना विशेष समेवा जदा नाटकवव्यतम् ॥"

इति साक्षिण हमें बे ६ परिक्हेर: ॥) क्यू नैस्। (क्या, क्यासरितागरी। ५५ । ४३ । "बाह्यसम् विषे किमालिखामी इक्प-कम् ॥")

काबालकरकम्। इति मेरिनी। के, १४८॥

ग्रेषस्य जच्च बचा,— "क्ष्पकं क्षितारोगात् विषये निरमञ्जव । तत् परन्धदितं वाञ्चं जिरङ्गानिति च विधा ॥ यज कर्छा चहारोपः परारीपसकारसम्। सत् परम्पदितं श्विष्टाश्विष्टश्रव्यनिवन्धनम् ।

प्रजीकं केवलं मालाकःपचित चतुर्मिधम्। चाक्रिनी यदि साक्रस्य स्थ्यं साक्रमेव तेत् ॥ बग्रस्वस्तुविषयमेक्देश्विविति पः। वारोव्याकामप्रेषाकां ग्राव्हत्वे प्रथमं मतम् ॥ यत्र कर्स्य चिदार्थल मेकादेश विवर्तितत्। निर्कं केवलखेव क्यां तरिप द्विधा । साला केवनकपालान् तेनाची कपके भिदाः ॥" इति साक्षित्रदर्शेषे १० यदिक्षेदः ॥

व्यपिच। "चाभेदी मानते यसिन्तुपमानोपमेययोः। कः पनं कथाते सङ्गरतकारीत्रमं यथा। तिन युषाम्यवामीचं जोजाजकमभुत्रतम्। न कला इरते चेतो जनइधनकेधरम्। व्यक्षनेकप्रकारलं कःप्रकोपमधौरपि। संचिपेकीक्तमन्त्र सुधीभरवधीयताम् ॥" इति कायचित्रका !

संस्थाविश्रेष:। यथा,---"सक्षाली प्रोक्यते सुद्धाना तिस्रो रूपमं भवेत्। क्रपकेर्द्भूभि: प्रोक्त: कलक्को नाम नामत: ॥" इति युक्तिकल्पतकः।

(उपमानम्। बचा, साइत्यद्येखारः परिच्छेदे समासोकालकारे। "बत्र तु क्ट्यक्यकयोः साहग्रामस्पृटमिति।" पुं, सुद्रा। यथा, कचाचरित्सागरे। **२**⊂।१३। "आर्षे परिकरेश्योभिरियद्भिः खर्णेकः पर्कः । किसेव व्यसनं पृत्वात्थय कच्चन सङ्घायम् ॥ तथाच हचत्संहिताथाम्। 🔍 । १२ । "गुज्ञाव्यस्य ऋकां पचाग्रह्पका गुणगुतस्य ॥") रूपतत्त्वं, अती, (रूपस्थ तत्त्वम्।) भ्रीतम्।

"स्याद्र्यं जच्चं भावचासप्रकृतिरीत्यः। सक्ती कःपतत्त्वच धर्मनधाी (नवर्गवत् ॥" इति हैमचन्द्रः। ६।१२॥

रूपवारी, [न्] (रूपं घरतीति। ४ + थिनि:।) सीन्ह्यंविश्रिष्टः। यदाः, — "त्रती विकटक्त्यीय्मी सम्बद्धाः कार्यपारमः। विवाहयद्दिषसुनां क्लिकानुपमां दिज: ॥ बावमेने च भन्तारं सुधीलमधि भाविनी। विक्टपमिति मन्वाना ततः वीवभूत् सुदुः स्वतः ॥ तती विकेदसंयुक्ती मनायमपर महत्। इरावताकाट ग्रीमान् क्रप्यारिकमासद्तृ॥ समाराध्य जगनायं नचत्रपुरुषेग हि।

सक्टपताभवाष्याच्यां तक्तिनेव च अव्यक्ति ॥ इति वामनपुराखे ०६ व्यथाय: । क्त्पनाश्चन:, युं, (क्त्पन्य नाग्रनं भादश्रीनं यत्र ।) गेणकः। इति प्रव्हरकावजी ।

क्तपवान्, [त्] त्रि, (क्तपमस्यास्तीता। क्तप+ "रतादिष्यका" पाराध्यादत मतुष्। मख न:।) चाकारविधिष:। (यथा, भाग-वती २ । ५ । २०।

"वायोर्पि विक्रुव्याकात् कानककेश्वभावतः। उदमदात वे तेली कः पवत साम्रोग्रक्ट्वत्।")

थीन्दर्भप्रक्तः। (यथा, मदासारते। १।

"तवाबाक् पूजिती वक्ता कः पवानमञ्जूतः ॥") क्टपाजीया, क्यी, (क्टपेश सीन्दर्योस च्याचीय-तीशि। आर+ जीव्+ अच्। टाप्।) वेद्या। रतमरः। २। ६। १८॥ ( यथा, रामायण । ए। १६। १।

"क्याजीयाच वाहिन्यो वश्विचच महाधनाः। श्रोभयन् समारखावादिनी: सुप्रसारिता: ") रूपाकाः, पुं, (रूपमेव चकां बका।) कामदेवः। इति विकाकश्चेष:॥

क्पिका, की, (क्पमस्या बास्तीति। क्म + ठन्।) श्रीताकेष्ट्रच:। रति रतमाना। (यथा, सुन्नते। ५। ६।

"प्रजानं तिचारिन च कप्रिकायाः प्रयो गुष्:।") क्षेत्रको, स्त्री, (क्ष्यावाभीत्रको ।) ईवीविध्यः। सा तुप्रभवादिवरिवर्षानागंतीकविध्वर्षे पूज्या।

"क्षेत्रशै प्रवर्तवा द्वयुम्बवस्थिता। जटातुनुटभारेन्द्रचित्र्जोरगसूषवा ॥ अधिमी क्रिक्योभाद्या सितचन्द्रणचिता । पूजिता कुसुमेर्क्टदी: सर्वकामप्रकप्रदा ॥" इति देवीपुराचे चंत्रसारदेवताविग्रतिविधिः

रूथं, की, (चा प्रतं रूपं चस्यास्तीति । रूप् 🕂 "ऋषादाञ्चलप्रश्चयीर्यम्।" ५।२१२०। इति यप्।) चाचतस्र वेदचतम्। इत्यमरः । १।६। ८१ । रिम क्याच काचतं व्यवदाचपुरवादि-क्ट्यसुत्यापयितुं निर्धातिकया ताक्तं क्ट्य-मुच्यंत रूपाय चाइतं रूपां प्रधे कारित यात्रः। इति भरतः । 🗰 । धातुविश्वेषः । ऋणा इति भाषाः (यथा, सहाभारते। ५। RE | OE |

"सुवर्षास्य भवां रूप्यं रूप्यस्यापि भवां त्रप्र। च्यं चपु सर्वं वीश्वं शीशका (प सर्वं भजम्॥") तत्वर्थायः । श्रुभम् र वसुश्रीष्ठम् ६ वधिरम् ४ चन्द्रवीदनम् । चेनकम् ६ महासुक्षम् ७ रकतम् = तप्तक्षकम् ८ जुन्द्रभूति १० सितम्११ तारमृश्य कलघूतम् १३ इन्द्रलोजनम् १८ रोक्षम् १५ सीतम् १६ सीधम् १० चन-श्वासम् १८। इति राजनिष्ठेग्दः । खर्ज्यरम् १८ दुर्व्वर्थम् २० चेतम् २१ रङ्गवीचम् २२ राजन रङ्गम् २३ जोचराचकम् २८। इति श्रव्हानः-मती । कलधीतम् २५ । इति जटाधरः । आसा गुगाः। विम्वत्म्। समायतम्। अञ्चलम्। विपाके सधुर्वम्। सर्वम्। शतिभित्तक्र्वम् । **भव्यत्यम्। वर्जीपवित्तनाश्चित्रवाः । इति राज-**निर्वेग्द्रः ॥ \* ॥ अय क्ष्यस्थीत्वित्तनामसञ्चय-

"चिपुरस्य वधार्थाय निर्निमेविकिकोकने:। निरीचयासास भिनः क्रोधेन परिप्रतः ॥ तत्रज्ञा समपतत्त्रस्थेवसाहिष्योकनात् ।

र्भः

चानी बल: समभवत्रीचानर इत ज्वनन् । दिलीबाह्यमञ्जेषादश्वविद्वश्च वामकात्। तसावचतसुणज्ञस्त्रकर्मसु योजयेत् ॥ श्रामिसच भवेताश्व रङ्गादिरचयोगतः। क्यम् इवतं तारं चन्नवान्ति सितं शुभम् ॥ गुव किन्धं करु चेतं राषक्रयम् । सर्वातं चनावत् सन्तरं कः यं नवसुतं शुभम् । कविनं का जिमं कर्या रसंपीतं इतं जसु। राष्ट्रक्ष्ट्रवर्षेत्रं क्यां दुरं प्रकीर्त्ततम् । क्त्यं ग्रीतं कवायाचा खादुगाकरसं करम्। षयतः स्थापनं स्थापं चेसनं वासपित्तवित् ॥ प्रमेश्वादिकरोगांच नाश्यकाचरात् ध्वम् ।

तारं प्ररीरस्थ करोति तापं विष्यंशमं यक्ति युक्तनाश्रम्। चीमें वसं काना सनीच पुष्टिं मकाजवान पोषयात सामुद्धन् ॥"

व्यव सार्वाय योग्यं क्यामाइ। "गुद्ध (कार्य चदु चेतं दाइच्छेदवनचयम्। वर्षाट्यं चन्द्रवत् सन्दरं सारे नवगुकं स्टलम् ॥" ष्यचायीग्यम् ।

"कठिन सिम्सं क्यांरतंपीतं रसंसञ्जा हाइ चहे इधने में छं कर्षा दुएं प्रकी तित्म ॥" व्यथ ग्रोधनविधि:।

"यत्तकी क्रतमनास्य तारस्थाची प्रतामयेतु। निधिचीन् तप्रतप्तानि तेचे तकी च काञ्चिके ह मोन्द्रचे च क्रांतरवानां कथाये च विश्वा विश्वा। र्षं रचतमचार्यां विश्वाद्धः वंप्रजायते ॥" चयापुद्धस्य रूपस्य दोवमा ।

> "क्ष्णं हाशृहन्तु करोति तार्यं विष्यंसनं वीर्यमलक्षयणः। देशसा पुर्श्व प्रति तनोति। रोगांसत: ग्रोधनमस क्रुयात् ॥

ष्यय रूपाच्य मार्ग्यविधिः । "भागीनं तालनं मर्दो याभमन्त्रेन कैनचित्। तिन भारत्रवयं तार्पचायि परिवेपयेत् ॥ भूत्वा का बायुटे कहा युटेत् विश्ववनीयनीः। चस्रुता प्रवृक्षाणं दश्या चड्डा प्रनः पर्चत्। र्ष चतुर्देशपुटेकार भक्त प्रजायते॥" ष्मगप्रकारः।

"अञ्ची की रेव संपिष्टं मा चिनं तेन वेप-

सालकस्य प्रकारेक तारपत्राकि वृद्धिमान्। पुटे चतुर्देशपुटेसारं भसा प्रचायते ॥" च्यं मारितसा कः प्रसारा गुरुतः। "इत्यं धीतं कवायाकां सादुपाकरकं सरम्। षथकः स्थापमं सिन्धं केस्तरं वासिपक्त जित्॥ प्रमेष्टाहिकरोगांच नाग्रयत्यचिरात् घुवम् ॥" इति भावप्रकाशः ।

चय क्याकर्यम्। भ्रमगाच भवेत्रीयं सुवयोकर्यां ऋ ग्राह्म इति गावक १०० सम्बाधः ।

रूपं, वि, ( प्रशस्तं रूपं चच्चासीति । रूप+ "सम्पादाचनप्रधाययोगेष्।" ५।२।१२०। इति यए।) सुन्हरम्। इति ग्रेहिनी। ये, ४०॥ (सी, उपमेयम्। यथा, साहित्यहभेके १० प्ररि-क्रें इं व्यावीकालकारे।

"तच हि तिमिरांशकयोक्षे प्रक्रपक्रभावो इयो-रावरकलिन स्तुइमिति॥"#॥ ग्रुं, प्रत्ययविद्याव:। ब च तत चागत इस्रेतसिन्दिषये "चेतुमतुषी-भ्योक्ष्यतरस्त्रां रूट्यः।" ४। ३। ८१। इति क्षेत्रेय देतुष्यी मतुर्घाण्यश्वाचसरस्था भवति । यथा समादागतं समकत्यम् । देवदत्तकत्यम् ॥) रूपाध्यक्तः, पुं. (रूपसारूपये वा अध्यक्षः।) ने व्याप्तः । इतासरः ॥ रूप्यं रचतं तदेव निष्यं | पूर्व्यवत् व्याकः; रचनाभ्यचीने व्यक्तः । टक्कनः प्रतिर्नेष्किक इत्यभी। पुरुषान्धादिकः यंगठितं रणतं ऋषां तस्याधाची विष्याक इति केचित्।

क्दुकः, पुं, रर्कः। इति ग्रम्ब्साला । (यथास्य पर्याय:।

इति भरत: 🛚

"शुक्तररक चामकुचित्रो गलर्थक्काः। प्रकाशुको वहंमानी दीवेदकोश्यादकतः॥ वालारिक्तवसामापि ऋद्वकमा निग्नदाने। रक्तो । परो वद्यकः स्थादु वद्यको वद्यस्या। व्यात्रपुष्कृष्य वालाविष्यषुकत्तानमादकः॥" इति भाषप्रकाश्रस्य पृत्र्वेखकं प्रथमे भागे॥)

कःव, त् क विस्कुर्यः । इति कविकरणहुनः ॥ ( बादमाचुरा०-पर०-व्यक्त सेट्।) इ.व्ही। मार्थमोपघः। व्यवस्थत्। इति दुर्गादासः॥ करवनः, पुं, (कत्वयसीता कत्व+यवृन्।) वासकः:। इति जटाधरः॥

क्टवितं, चि, (क्टच + का:।) गुव्छितम्। इत्यमर: ॥ रे धृतिगुक्क केनेव व्यक्तिये। गुक्ति वेर्ट रूप त् कं खाडिस्सुरचे कः:। इति भरतः:।(यथा, रामायगी। २। ४२। १५।

"यः सुरिवेगीपधानेष्ठं ग्रेति चन्द्रनसः वितः। वीज्यमानी महाहांभि: खोमिसँम सुनोत्तम:॥") रे, च, सम्बोधनविद्यापः । यथा,---

"सम्बोधनेश्रेष्ट्र भी; पाट् प्याट् है है है हो। री रेश्प च।"

इति हेमचन्द्र:। ह । १०१॥

( थया, कथासरिस्टामरे । ३२ । १५५ । "तत्र अन्द्भिवाजीक्य साभिभायः सर्मा हृपः। पप्रचार दे कि भीडक् लां सञ्जातः, कथाता-मिति ∦<sup>21</sup>)

रेक, च्रष्ठ प्रक्रायाम्। इति कविकल्पह्रम:। ( भा०-चाता०-सक०-सेट्।) प्रक्रा संप्र्या-रोपः। ऋ, व्यस्टिकत्। ड,रेकते पुरुषस्वं स्थासी। स्थायुक्ता पुरुषी देति संग्र्यमाही-पयतीखये:। रिरेके। इति दुर्गाश्वासः ॥ "मजार्ज्यं गुरुतास्त्रच करेगा माधिकं रसम्। रिकः, पुं, (रिक ग्रष्ट्वायाम् खद्यता (रच्+धन्।) प्रक्रा। वीच:। विरेचनमृ। इति नेदिनी। के, ११ । (यथा,---

"विकार्यात्रकारान् प्रेसान् रेकः कषोक्षयान् चौनं जयति वजावं वर्षिः, पित्तं समीरशं तेलम् ।"

इति वाभटे उत्तरसाने ४० सधाये।) भेत:। इति चिकाकप्रीय:॥

रेक्रबः, [स्] स्त्री, (रिक्क्तीति। रिष्+"रिचेर्धने चिन् किस।" डगा० १। १६८। इति सासुन्। चात् प्रव्यवस्य तुरु । चिलात् कृतम् ।) स्रथेम् । इति सिद्धान्तकौसुद्यासुबादिवृत्तिः ।

रेका, क्यो, (रेक प्रक्रायाम् + क्यप्। क्यिया टाप्।) सन्देष:। इति देसपना:। रेखा, की, (लिकाते प्रति। विश्व विवेखने + "विद्धिदादिभ्योश्चा" १। १। १०८। सति भिदादिलात् अञ्। टाम्। इत्रयोदेकात् तस्य रत्नम्।) व्यव्यकम्। इद्याः व्याभीयः। उन्नेत:। इति विषः ॥ उन्नेस्त्रच्यम इक्कानार-लिमिविश्वेषः । दीक्षे इति कसी इति च भाषा।

"यावती यावती रेखा यश्वामणवर्गकी। तावनी द्विगुर्कोक्तता चाराभिः मरिक्रीधयेत् ॥ **बारोपरि भवेडेखा बाराध्यमप्रविम्हवः।** यण रेखान विन्द्रचातत् सर्मयरिकौ र्तितन्।" इति च्योतिकत्त्वम्॥ 🛊 ॥

गरीरस्थरेखया गुभाग्रभनच्यां यथा,— "ललाट मस्य हामने तिसी रेखा; समा हि नाः। स्वा पुत्रसमायुक्तः स वर्ष्टि जीवते वरः॥ चलारिश्रच वर्षाक द्विरेखाएशेनाज्ञरः। विश्तान्दमेकरेख व्याकर्णाः प्रतायुषः ॥ व्याकवांकरिता रेखाक्तिसम्बद्धः भ्रतायुषः। सप्तका कडिं रेखा तु षड्यायुक्तिक्भिभैवेत् । यक्तायक्ताभी रेखाभिविध्यवस्यपुरेव हि। चलारिंग्रच वर्षां व चीनरंखस्तु जीवति ॥ भिज्ञाभिष्येव रेखाभिरपण्यसूर्वर्था छ । चित्र्लं पड़िशं वापि ललाटे बस्य हायते। धनपुत्रसमायुक्तः स जीवेत् धारदः धातम् ॥ तर्जना मध्यमाङ्गल्या आयूरंस्ता तु मध्यतः। सन्यामा या भवेदन स कीवेत् ग्ररदः ग्रहन्॥ कुकरेखा दु प्रथमा स्मृष्टार्व्यक्ते। मध्यमायाः वरं रेखा चायरेखा चतः परम्। किनिडिकां समाधिता आयृरेखां समाहिस्ता व्यक्तिः वाविभक्तावास कोविष्क्रदः प्रतम् ॥ यस्य पाणितले रेखा खायुक्तस्य प्रकाश्चरेत्। श्चरतं वर्षाया जीवेषा भोगी राज्ञ । न संश्रय: ४ कनिधिकां समाधिका मध्यमायासुपागसा । यरि वर्षायुवं क्रायात् आयूरेखा तु मानवम् ॥" इति गावर्षे हर काधाय: । \* ।

"घना क्रुलिय सधनस्तिसी रेखाय यसा वे। ष्ट्रपते: करतजगा मणिवन्धे चस्तियता ॥ युगमीनाक्कितकरी भवेत् समप्रदी नरः। वकाकारक धनिनां सत्यपुक्तिमी बुधे ।

रचनः

श्रकातंपनश्रिविकामचपद्गीयसा हुए । कुष्णाकुष्पताकाभा च्यालाभा निरीश्वरे ॥ दासाभाषां गणाद्वराणी स्वस्तिकाभा वृषेत्रहै। चका (सतो सरघतु: जुन्ता भा वृपते: करे। उद्सनाभा यद्याचे। वेदीभाषाध्यक्षेत्रिया। वापीदेवज्ञलाभाच चिकोवाभाच धार्मिने॥ ष्यकुष्ठव्यनगरेखाः पुत्राः खन्माच कारिकाः। प्रदेशियौगता रेखा कविष्ठाक्रकमासिनी । अतायुवच कुरते हिल्लया तरनी भयम्। नि:खाच बहुरेखाः स्तुनिर्वधाचित्रकेः क्रधैः ॥"

इति गार्ड ६६ व्यथायः । 'रेखागणित';, पुं, (रेखाया प्रणितं प्रमाणकरू-पारि यम । ) श्रीवयसिंहमहाराजपिकनिंदज-सन्त्राज्ञावायस्त्रत्वित्यस्यविष्ययः। तस्य संचिप्तविवरसम्। यया, — "बेनेरं वाज्येयातीके दादानानि घोड्या। दत्तानि द्विणवर्धेश्वी गीयासगणवाणिनः । तस्य श्रीजयसिं इस्य सुर्धे । रचय(त स्फ्टम् । दिन: वनाङ् नगतायो रेखागणितसत्त-

अप्रके विदितं ग्रास्कंयच की गावनी धनात्। की बेंद्व कायते सम्बक् व्यत्यक्तिर्गश्यते नदा ॥ धित्रप्राका निद्योक्तं वक्ता विश्वनेशी। मारम्यमंबद्धादेतच्यातं धरकीत्रते ॥ तदुक्तिनं मदाराजनयसिंहात्रया पुनः। प्रकाधितं स्या सन्यक् गककानन्द् हेलदे॥"००॥ चाच रेखागिकता। चाच मञ्जे मचहमा-भ्याया: सन्ति। अन्द्रसप्तोत्तरचतुः ग्रातम् ग्राक-तानि विना। तत्र प्रथमाधाये व्यवस्तारिय-पक्क जानि । तचादी परिभाषा । य: पदाय: **दध्रमधोग्य: विभागामर्ज: स विन्द्रवीच:।** य: पदार्थः दीवः विकाररहितः विभागाहः स रेखाधस्वाचः। विस्तारदेशयोर्याद्वयते तद्व-रातकं तदेव के जन्। त (इविधं एकं जलवत् समे द्वितौसं विषमम्। षाच रेखापि दिविधा। एका वक्रा कच्चा सर्ता। काय सर्तर्सातचागम्। यस्त्रां न्यस्ता विनद्यः खवलोकिताः समा रक-विकृताक्ताधनी वा घरता वायथा कुटिता। धरातकमपि कर्म विषमक क्रीयम्। सर्म य च्याहकोति। यत् रैकाइयं समंसमानान्तरं न भवति तस्य यक्तिन् प्रदेशे बक्रमारं भवति तहिशि विक्रितयी रेखयीरकारसत्तरीत्तरं व्यधिक-मेव भवति यत्राच्यमनारं भवति तहिश्रि ःवर्श्वितवो रेखायोरनारसत्तरोत्तरमच्यमेव सवति रिचर्व, की, (रेचयतीति । रिच् +ियाच् + ख्लान् ।) यावने आसंयोगं तर्गनारमनारं विश्विष्य भवति। यच को बाग्रस्द: तच सरजरेखा सत स्व को यां श्रेया। यत्र भूमितलग्रम्दः तत्र जनसमीक्त-मेव भूतलं क्रोचम्। इति रेखागणितसा परि-

रेकाभूमि:, की, (रेकाकाता भूमि:।) वदा-स्मिषपर्यतयोक्तेशक्षकमतदेशः। यथा,---

"यसक्रोक्ययिनीपुरोपरिकुर सेत्राहिरेग्रान्

खर्च मेरातं वृधे जिम्हिता सा मध्यरेखा समः।

न्यादी प्रागुदयोऽपरच विषये पचाहि रेखो-

खात्तकात् जियते तदनारसुवं खेटेष्वणं खं यजम्॥"

इति सिद्वाक्तप्रिरोगियाः । 🛊 ॥ चानाच। नेसोका क्यांसिद्वाक्ते। यथा रेखा-मधिक्तत्व।

"राच्यालयदेवीकः भ्रीलयोक्षेध्यस्यकाः। रौहितक मनन्ती चत्र या सजिहितं सर:॥" लङ्कासुमेरपर्यमधीसमध्यस्मगा रेचनं, देशा रेखासंभिता:। तान् देशानाहः। राहि-तकदेशोरवन्तीदेशः सन्निहितं सरः कुरुचेत्र-चित्रयः । रेखायाः पूर्व्यदेशे परदेशे च यथा-संख्ये छर्योदयकालान् परकालं पूर्व्यकालच वारप्रकृत्ति: स्वाहिल्ल्ये:। एतंनेतहुक्तं भवति रेखानं जकदेशस्थलोका यहा स्वर्थे प्रश्नानित तरेव सर्वदंशे वारप्रष्टिशिष्टर्थः। तत्र रेखा पूर्वस्थाः सिविद्वतत्थादादी सर्थे प्रश्नाना सद-ननरच रेखास्याः। चती रेखापूर्वे स्वयो द्यातु परंवार:। तथा रेखाक्यी: इर्स्येडिक सति पथान् रेखापरस्थाः प्रशन्त चाती रेखा-परदेश स्वयोदयात् पूर्वे वार रख्यः। सच काणपरिमाणमाचा रेखाती याधील हेगा-करयोजनानि तन्यस्मिताभिर्विषटीभिः पत्नैः पादचीनाभि: चतुर्यभागचीनाभिकारप्रवृत्तिः स्यादित्यये:। देशानारसाधनप्रकारस्य स्टर्थ-सिक्षानते उक्त:। चान तु संचीपेश कि चित् कथाते। गौई पचदमाधिकप्रतयोजनानि १९५। दिचिगराहि सङ्गातीरे दशाधिकश्तम् १९०। भैरवीर्तीरे विद्यावधिकप्रातम् १२०। वङ्गे सवर्याः-यामादौ चलारिं श्रद्धिक ग्रतम् १४०। वारा-कस्यामधीत्तरभूतम् १०० देशास्तरम्। एव किन्तु स्थ्यंसिद्धान्ते सर्द्वराभावेव वार्प्रष्टिन-क्ता। यथा, -

"वारप्रवृत्तः प्राग्रेशे चमाह्याव्यधिके भवेत्। सहे प्रान्तरनाकी भिः प्रचार्तन विनिर्हिपीत ॥" इति दीपिकाटीकायामधेकीसदा गोविन्दा-नसः।

कङ्कुरुम्हत्तिका । इति शक्तिमधैस्टः ॥ (भेट्के,

यवचारः । इति चिकाकार्यमः ॥ अयम्। अन्य दयः। इति राजनिर्धेयदः। क्रीक्राधेवतः नि:चेपयन्तम् । पिच्कारी पति भाषा । यथा, "विचमानीरचुतसाभिके दिवीति: स

देचके;।

इति श्रीभागवते। १०। ६०। ६॥ (धारमासिकया प्राकायामाक्रसुष्यमानवायु: । यया, भागपते। इ। १८। ६।

प्रतिविष्यन् विचिक्री हे यची भियं चराहित ।"

"प्रायम्य ग्रोधयेच्यार्गं पूरकुरभक्तरेचके: #" ष्यसम्बद्धियां प्रामायामप्रक्षेत्रस्यम् ॥)

रेचः, पुं, ध्याद्धनावित्रया प्राथाधामाञ्चर्यमान-वायु:। यथा,---

"पूरवः क्रम्भको रेचः प्रायायामिक्कतत्त्रयः। नासिनाहार उच्छासी भातुः पूरक उच्छते। क्रमको निषकचानो सचमानसु रेनकः ॥" रवादिकाचारतत्वम् ।

मेदके, (चा

(रिष्+ खुट्।) मलभेदनम्। तत्प-याय:। प्रस्तन्दगम् २ विरेकः ३ विरेचनम् । इति रक्षमाणाः॥ रेकः; ५ रेचना ह। इति ग्रम्बरकावनी ॥ (यया, सम्रुते। १। ६। "रसद्वानं वमनार्थमध्यायो रेचनाय च ॥" रेचननचाथितु सुम्रते। १। १०। वाधावती च्चेया(ग॥)

रेचनकः, पुं, (रेचयतीति । रिच् + बिच् + खुः । ततः खार्षे कन्।) कम्पिलकः। इति राज-निघेरह: ॥

रेचना, क्ली, (रिच्+ शिच्+ युच्। टाप्।) कान्यिकः। इति श्रम्बरकावकी ।

रेचनी, स्त्री, (रिचतिश्नयेति। रिच्+ क्युट्+ डीप्) कान्यिका:। इति ग्रम्थ्रतावर्णी॥ कालाञ्चनी। स्कीष्टचः। इति राजनिर्देशः॥ चेत्रचिष्ठता। इति मेहिनी॥ (अस्याः पर्यायो

"खेता विष्टता मकी स्थात् चिष्टता चिपुटापि च । यक्तातुभूतिः चरला विद्योचा रेचवीति च ।"

इति भावप्रकाशे पूर्वखक प्रथमे भागे॥ वटपची। तत्प्रयाथी यथा,--

"वटपनी तु कांचना मोक्सिनी रेचनी नुधै: ।" दति सावप्रकाशस्य पूर्वस्य प्रथमे भागे।) मन्यवाप्यास्त्रम्। तकातन्तु लोकसंश्वीतमिति रेची, क्यी, (रेचयतीति। रिच्+ शिच्+ क्यन्। गीराहित्वात् डीष्।) कन्यिककः। सङ्गोदः। इति राजनिधेस्टः ।

रेण, ऋ छ क्षेत्री। इति ऋविकाषणम् सः ॥ (भ्या०-चात्म ॰ - चक ॰ - सेट्।) चर, चरिरेचत्। इ, रेजते रिरेजे। इति दुर्माहास: 1

रेट, चर मधाचे । वाचि । इति कविजनपहुस: 🛭 (मा॰ उभ॰ विक॰ सेट्।) ऋ, धरिरंटत्। न, रेटति रेटते । याची याचनम्। इति दुर्गा-

भ्राय:। यभ रेखाध्यस्य: तच सरलेव रेखा रेचनः, युं, (रेचयसीति। रिच्+किच्+क्वल्।) रेखः, युं क्वी, (रियासीति। री ग्रासिरेश्ययधीः + "व्याजहरीभ्यो निषा" उथा । इर । इति गः।) धूलि:। इत्यमर:॥ (गयाइ

> "मानुषीकर्वारेग्वर्शका ते प्राइयोदिति कथा प्रधीयसी।

# रेशुका

मक्रालीये तथापञ्चकाचा (चनर्षं हपम् ॥ भार्याभिः बङ्गारिभिच जनजीवादतं स्थम्। सुमाजिनं सुकान्तच तक्यं चन्द्रविभम् ॥ तथाविषं रूपं इष्टा खंजातमद्ना स्थाम्। रेशाका चृष्टयामास तसी राज्ये च मेथुनम् ॥ खुषायुतायासाखास्तु संक्रोदः समजायतः। विचेतनातथा क्रिकाच स्ताधास्थासमंययो॥ व्यवोधि वसद्यक्तां रेखकां विक्रतां तथा। धिक् धिक् पापरते छोवं निनिन्द च समन्ततः ॥ ततः खतनयान् प्राष्ट्र चतुरः प्रथमं सुनिः। रुवस्वत्प्रमुखान् सर्वतन् एकेकं क्रमतो रुतम्॥ क्रिक्येनां पापशिर्तां रेग्राकां वाभचारियाम्। तै तदची नेव चक्रुमूं हाच्या चन् च छा दव ॥ क्रांपिती जमद्यिक्तान् प्राथापित विचतनान्। भवध्यं यूर्यं विचान् जड़ा गोवद्विग्रधिताः ॥ ष्यधालमास चरमी जामद्यारीश्रावधीयधान्। तच रामं पिता प्राष्ट्र पाषिष्ठां कि न्धि सात-

स आहुं चातथाभूनान् इष्टा चानविवीच्न-सान्।

पित्रा ग्राप्तान् सञ्चातित्राः प्रसु परश्रनः-

(च्छ्नत्॥ रामेण रेखाकां कि वां द्वा चाको धनो २ भवत्। जमद्याः प्रमन्नः सन्निति राममुवाच 👻 🛚 प्रीतोश्चा पुत्र भद्रं ते यक्तया सदचः क्रतम्। तस्मादिष्टवरान् कामान् त्यं वे वरय साम्युलम्॥ स तुरामी वरान् वब मातुरुत्यानमाहितः। वधसासारणं तस्या भाट्र गां शापमी चनम् ॥ भाष्टद्वधायपनयं युद्धे सब्बन्न वे जयम्। ष्यायुः, कषणान्तपर्यम्तं क्रमादे वृपसत्तमः !॥ सर्वान् वरान् च प्रदरी जमद्यासमाद्वासपाः। सप्रोस्थितेव जननी रेखुकाप्यभवत्तदा॥ वधं न चापि सञ्चार सञ्चलप्रकृतिं तथा। युद्धे जयं चिरायुद्धं खें संसम्बद्धेव चि मालक्ष्याकापीकाय पिता तं वाक्यमनवीत्। न पुत्र वरदानेन मास्टइत्यापगच्छित ॥ तसातं त्रश्रकुष्टाय गच्छ कातुच तव्यते। तज काला सक्तपायी निचरात् प्रतरेकासि । जगहिताय पुत्र त्यं जवाक्षकां प्रज शुसम् ॥ य तस्य वचनं श्रुत्वा रामः परश्रुष्टक् तद् । उपदेशात् पितुर्यातो बचाकुकं द्वयं दक्षम् ॥ तज कार्नस विधिवत् ज्ञत्वा धीमपरम्थः। भरीरामि: खतां चन्यक् मास्ट इयां वलोकयत् । षासर्वप्रकायः, सीव्यं तीर्यमाचादाः तं वरम् । वीर्षिपरश्रवाक्तलाजक्कपुत्रमनाक्रयत् ॥ ग्रमकुकात् सुतः सीव्य कासारे मो(इताक्रये। केवासोपत्वकायासु व्यपतद्वस्यः सुतः ॥ तसापि चरवसीरं सप्तयाय महावलः। कुठारेय दिश्रं पूर्वामगगदुनक्काः स्तम् ॥ तती । पर्चापि गिर्रि है सम्बद्धं विभिन्न च। कामकःपालारं मीठमवाश्चयदम् श्वरि:॥ तस्य नाम विशिषक्री स्वयं जीवित्रमञ्जलम्।

े चालवामि तब घारपक्षणे गाथ ! दावडग्रहोस्तु का भिरा ॥") रेखः, पुं, ( री + खः।) पर्पटः । रेखका । पांशः। दति राजनिधेयटः ॥ ( घषा, रमुः। ६।२३। . "(दनकराभिसुखा रखरेखने

वर्षारे वर्षारेय सुरदिवाम्।" विक्षः:। सत्त्र्यायो यथा,---"जन्तुत्रं भस्तवं रेग्सः विक्रितं विकरण्यम्।

किसियानुः विकृत्य सर्देशं तथा मेवलम् ॥" दति वैद्यक्तरस्रमालायाम् ॥)

रेश्वला, ख्वी, (रेखना कायतीसा। के + काः।
, डाप्।) मरिचालसिसुगिस्त्रव्यविश्रेषः। तनपर्यायः। दिना २ 'हरेग्वः ३ कोन्ती ४
कपिला ५ भस्तगिस्त्रवीद्। इस्तमरः ॥ कान्ता ०
गन्दिनी प महिला ६ राजपुत्री ६० हिमा ११
रेखः १२ पाळुपृत्री १३ हरेग्वला १ प्रकार अपर्णो १५
शिश्विता १६ श्रान्ता १० हन्ता १ प्रकार कित्
पुस्ति हता इति च पाटः। धन्तियी १६
कपिलोमा २० हमवती २१ पाळुपृत्री २२।
कास्ता गुमाः। कहलाम्। श्रीसलम्। खर्जुकक्कित-हया-इहिनवनशिलम्। सुखर्वमसाकारिलच्या-इहित राजनिर्यहः॥ व्याप च।
क्राच रेखका मरी चस्रहशी।

कार्रिका मरी चसह भी।

"रंग्रका राजपुत्री च नन्दिनी किपला हिना।
भन्नगन्धा पाकुपुत्री स्त्रता कौन्नी चरेग्रका॥
रेग्रका कहका पाक तिकात्रका कहकंत्रः!
पित्रला दीमनी मेध्या पाचनी गर्भपातिनी ।
वलास-वास-वेक्सच-हट्-क्स्यू-विष-दाच-चुत्॥"
इति भावप्रकाशः॥

चन्यच ।

"रेगुका कपवासन्नी दीपनी पित्तका लघु: ।" इति राजवस्त्रम: ॥ #॥

.("इरेक् रेसाका कीन्ती बाचागी हेमगन्धिणी॥" इति वैद्यवरव्यमालाम्॥)

परत्रसमाता। तदिवर्णं यथा,— मार्ककीय जवाच।

"क्रथ काले नतीत सु जमदिममेहासपाः। विद्मेराजस्य सुतां प्रयति जितां स्थम् ॥ भाग्यांचें प्रतिजयाष रेग्रुकां जल्लान्तिताम्। सा तसात् सुद्वे पुलान् नसुरो वेदसम्मतान्॥ स्थस्यनां सुवेश्य विच्यं विचावस्तं तथा। प्रचात्तस्यां स्थयं जन्ने भगवान् मधुष्ठदनः ॥ कार्तवीयवधायात्र प्रकारोः स्वतिः सुरेः। वाचितः प्रथमः सीरभूतियां रामाष्ठ्यस्य यः॥ भारावतारगार्थाय जातः, पर्युना स्थः। स्थलः पर्युक्तस्य तं जलाति करापि न॥ स्थयं निक्षपितामसाभ्यस्य सिक्तविप्ययात्। जाह्यसः चित्रयाचारो रामीरभूत् कूरकर्मी-

च वेदानस्तिकान् चाला घनुर्वेदांच सर्वतः। स्वतातात् अतस्तिकोश्यूचेदविद्याविष्रारदः॥ स्वत्वदातस्य जननी स्वानार्षे देखका गता। नौडितात् घरची जाती चौडिताखसाती॰ उभवत्

स कामकपमसिकं पीठमान्नाच वारिका।

गोपयन वर्जतीयांनि दिच्छं याति चागरम् ॥

प्रागेव दिचयसुनां संख्या बच्चमः सतः।

पुनः पतित जीविश्चे गत्ना बादश्योजनम् ॥

पत्रे मासि सितारकां यो नरी नियतिन्तयः।

जाति जीविश्चतीयेषु स याति बच्चमः परम्॥

पत्रे नत्र सक्तं मासं प्राचः मयतमानयः।

जीविश्चतीये यः चाति स क्षेत्रद्यमवानुयात्॥

इति ते कियतं राजन् यद्धं मातरं पुरा।

द्यानि घीरो जामस्यागे यसाहा क्रूरकमेलात्॥

दरका महदाखानं यः प्राणीति दिने दिने।

य दीवांषुः प्रसुदितो धनवानभिजायते॥

इति काणिकापुरायो प्याधायाः ॥ रेग्रुकास्तः, पुं, (रंग्रुकायाः सुतः।) परश्रामः। इति चेमचकः। ३। ५१२॥ (यथा, सङ्घा-भारते। ३। ६६। ८६। "बार्चीकान्द्रनो रामो भागैको रेग्रुकास्तः॥")

रेखरुषितः, मं, (रेखना राजनः ।) अहंभः। इति त्रिकाखक्रीयः। ध्रिकन्त्रिते, चि

रेखावाचः, पुं, (रंखी परागे वाची बखा।) समरः। इति चिकाकश्रंवः॥

रेग्रासार कुपं, (रेग्रास्य कारी यस्त्राः) कर्षूरः। इति चिकायक ग्रासः॥ (गुगास्यो ४ स्था कर्पुरप्रस्टे-विज्ञायाः॥)

रेग्रासारकः:, गुं, (रेग्रासार एवः। स्वाधि कन्।) कर्ष्टः। इति ग्रास्ट्रकावनीः॥

रेत:, [स्] की, (रीयते चरतीति। रीय ह चर्षा + "स्रीधां तुट्च।" उषा० छ। १०१। इति चसुन् तस्त तुट्च।) सुक्रम्। (यथा, ---"क्षीयां रिशोमयं रेती दीजा । प्रमिन्तियं नरे। तसात् वंथीमतः पृथी जायतं समस्मानः। प्रथमे रुचनि रेत्वा वंथीमात् क्लमच यत्॥"

दित द्वारीत धारीरस्थाने प्रयमेश्याय ॥
"मातापित्री ने निर्माद प्रमेखादतासनः।
मानस्य यदा दीवाः प्राप्य रेतीयद्वाः (ध्राः॥
धोषयन्यासु तत्नाधादिनकाष्युपद्वन्यते।
तत्र सन्यूर्वेसन्ताद्वः स भवत्वप्रमान् प्रमान्।
यते त्वसाध्या व्याख्यानाः चित्रपातसमुक्त्यान॥"
दित वदाध्या वाख्यानाः चित्रपातसमुक्त्यान॥"

चाप्स रेत:पातिनिधेश घणा, —
"न वामक्क्तेनोन्नुत्व पिनेह्नेत्व वा जनम्।
नोत्तरेदनुषसृद्ध नाम्स रंतः, सस्त्वकेत्॥"

इति की में उपिनभाग १५ आधाय: ॥ पारदम्। इति में दिनी। में, ६६॥ (जनम्। इति मिचयुः:।१।१२॥ "इहि-नचामा धर्मा देवानां रेतस्वादित उच्चति। स्थामो प्रतिवत्। देवानां रेतो वर्षमिति।" इति सङ्गीकायां देवराचयच्या॥ यथा, ऋग्वेदे। ﴿। २०। १।

"व्यक्षे रेतः विचर्तं वक्षश्च (च्तम् ॥")

रवती

रेतचा, की, (रेतमिव चायत इति। चन् 🕂 छ:। टाए। सर्वे साला चर्नाच रति चायात् व्यवाकारामारेतप्रक्रः।) वालुका। इति भावप्रकाश: ।

रितर्ग, क्रो, श्रुक्रम्। इति शब्दचित्रका । रेखं, सी, पित्तलम्। एवस्मर्टिकायां गीलककः। रेज, क्यी, (शीवत चयलीति। शी+वाहुनकात् चः।) रेतः। परियूत्रम्। पटवादः। कतकम्। इति नैदिनी ।

देश, अर का बाक्दे। तसने। इति कविककाहसः॥ ( भा •-व्याह्म •-प्रबद्ध वा ब • - रासने व क • - रीट्।) क, रेपते द्रेपे। क, व्यक्तिपत्। इति दुर्ता-

देपः, त्रि, (देयाते विल्याते इति। रेप + वन्।) जिल्हित:। क्रूर:। क्राप्य:। इति सेरिनी।

रेफ:, युं, (रिपारें इति। रिप+चन्। यदा, "रादिषत्।" प्रतानेन वर्णसास्त्रपार्थे रग्रन्दादि-षन्प्रक्षय:। तथाच "रेम इत्योगारिक:।" इति कत्सु ५ पादे दुर्गः ।) रवर्गः । (यथा,--

"परेभेतो य: धिरसापि धार्यते चमामते चग्नाचि याति वन्त्रताम्। गुर्वे: परेषां द्विगुखलमी इते। रेपिय तुल्या प्रज्ञतिमे चालानाम् ॥"

इत्रुझट; ∦)

हाश:। इति प्रव्हर्जावकी ॥ (प्रव्द:। यथा, भागवते। 🖘 । २५ । २५ ।

"(श्रवच वच्च्यर्दिन्द्दस्ती मकं च वासामि वसकरेपान्।")

रेकः, वि, (रिम + "व्यवद्यावसाधमार्वरेकाः कृत्-सित।" खया । ५।५३। इति वापययेन विपार्तितः।) क्वात्यितः। रत्नमरः ॥

रेषाः, [सृ] वि, (श्यतीति। रिष्+ व्यस्त्।) जूर:। व्यथम:। दुष्ट:। जपयः। इति स्ट-रक्षावनी ॥

देभ, डच्ड ग्रम्बे। इति कविकच्यहम:॥ (भा•-चाक्स--चक् सेट्।) ४, रेभते (ररेने। क, षारिरेभत्। इति दुर्गास्यः ॥

रेभवं, क्री, (रेभ ग्रव्हे+भावे खुट्।) गर्वा ध्यनि:। इति जिनाकशिवः ॥

रेरिकाबाः, पुं, भ्रिवः। व्यसुरः। प्रति मेदिनी। की, १०६ । चौर: । इति प्रम्दरकावनी ।

रेच, भर स मुली बची। प्रति कविकव्यहमः॥ · (भार-कास-काक-सिट्)) प्रति: प्रवेग जसमन्। चर, चर्रियन्। इ, रीवते कपिः

खत्त्रुत्व मच्छतीवर्थः । इति दुर्माहासः ॥ रेवटं, क्षी, द्विवादर्गग्रहम्। रत्वजयपातः । रेवट:, ऐ, (रवते इति। रेघ+बाचुलकात् बादक् । ) भूकरः । वेखः । वातुकः । विवर्वेदाः ।

इत्रजयपातः

रेवतः, पुं, जम्बीरः। इति बटाधरः। (यद्या, सञ्जते। १ । ५ ।

"पित्तप्रवर्षे द्राचारियतकर्षकमयस्यामधुक-चन्द्रभकाकार्थकवार्थ प्रकेरास्रभुमधुरं पाय-येत् ।") चारलघडचः। इति अञ्दरक्षांवसी । राजविशेष:। स तु रेवतीपिता। वतरामश्रमु-र्था। इति मञ्चाभारतम् ॥ (वार्यं कि व्याननेपुत्रः धार्थातिष्रीत्रः। संक्षांत्रुक्तप्रकारं हैवन्या वरं प्रद्यामस्या यञ्च अञ्चलीकं मतदान् व्याद्यमञ्च अश्वाया वतादेवाय कम्यां एत्तवान् । एसदिवर्यं देवीमागते २ सक्त थ। = व्यथायती द्रष्ट-

रेवलकं, क्षी, (रेवल इव कायलील । की 🕂 कः ।) यारेवतम्। इति राजनिर्वेदः, ॥ रेवितः, ऋती, कासदेवपक्षी । इति चिकाकः प्रेतः। रेवती, फरी, (रेवतस्यापळां करी। रेवत 🕂 का अध्। न हिहुः। डीव्।) वलदेवपक्री। नचाचनेदः। माह्यकाभेदः । इति मेदिनी ॥ क्योगवी । इय-चयपातः ॥ दुर्गा । यथा,---"रेवातुनर्मदा देवी नदी वारेवती सता। व्यक्तिस्वक्षानक्या वाकोके देवी प्रकीर्त्तना॥"

प्रति देवीपुरायी ४५ अध्याय: ॥ 🟶 ॥ रेवतीनस्य च स्वान्यादिसप्रविद्यासनस्य जानाः गैतशेषवच्चम्। तस्य रूपं मक्याकृति दार्चि-ग्राचाराह्यकम्। तस्याधिकाष्टरेवता पूषास्यः स्रुषं:। यथा,---

"दलसंख्यभवने कासालता-वनाभे जसद्वनामधारी। कोमला(क मिथ्नोस्यात् प्रिये कालखाननकताः प्रियेश्चलन् ॥" इति काजिदासकतराचिलस्विक्पसम् ॥ ॥॥ तत्र जातफलं यथा,—

> "चारशीनविभवी चितेन्द्रियः चत्कुतः समानगेकमानसः। मानवी नतु भवेष्यशीपती रेवती भवति यस्य जन्मभम्॥" रति कोष्ठीप्रदीप: ॥ # ॥

वालग्रहविधेयः । तच्नुरुख चिकित्सा यया,— "अवस्तानाव्यक्षीच प्रारिवाच पुतर्नवा। सका विदारी स्रीतासां कार्थन परिवेचनस्॥" व्यवस्की मेहास्त्री। सञ्चा सेवतीपुव्य-

"तैल सभ्यञ्जने कार्यकृष्ठे वर्जर से तथा। पक क्रुवार्याण काहेल था गीरक दस्य के॥" सर्जरस: राज:। पजक्रमा गुग्गुलु:। नजरं कामव्यकसुधीरवन् पीतव्यक्ति। गौरकदमको क्षारिप्रकः। करदुया कदम्न इति कीकी। "धवात्रकां कक्षभग्रताकारी सिन्द्रकेष्ठ च। काकोल्लादी ग्रंथे चापि सिद्धं सर्पः पिवे-क्षिः।"

चाचकर्यः शांख इति लोगे। "क्षतस्याः प्रवच्चीच प्रदेषः वास्तरस्थाः। राशीनुनापुरीयाचि यनान् यवकती एलम्। सम्बद्धीयभयोः कार्यमेतदुद्धपर्य प्रिप्रोः ॥"

यवपती वंद्राष्ट्ररः। "युक्ताः सुद्धनयो जाजाः पयः ऋष्योदनं दक्षि। विजिविद्यो जीतीर्थे रेवसे प्रवतासमा ॥" गोतीयें गोड़े। "कार्ग बाजीकुमारान्यां चन्नमे कारवेद्भिषक् । नानाश्रक्षधरा देवी चिषसात्यानुवेपना । चलत्कुक किनी प्रशामा देवती ते प्रची रतु । उपासते यां समतं देखो विक्षिभूषयाः। लमा कराला विक्तातथेव बहुपुक्रिका। रवती शुष्कागाचा च तुम्बं देवी प्रसीदतु ॥"

इति भावप्रकाश्चः । # ! बलदेवपक्रा विवर्णं यथा,---"रेवस्य रेवतः पुष्ठः ककुद्यात्राम घार्किकः। में ह: पुत्र प्रसम्भासी कथा पुर्वा वृपी २ भवत् ॥ स कवासिकतः प्रायाद्येवती ब्रच्चकोशिककम् ॥

ऋतुचक्रच भवति बद्धालोके द्विजोक्तमाः । रेवतस्य गतस्याय सा पुरी राज्यसे भूता। तस्य पुत्रप्रतं यच ताका तामगमहिष्यः ॥ तस्य वंधे तु ये तच खर्याता इति विश्वता:। चित्रिया स्थानवन् विपा दिश्व सर्नासु घास्मिकाः ॥

न जरा चुन् पिमासा वा न क्ष्युक्त च कर्षि-

गते बहुयुगे काले व्याजगामाच रेवत:। स्कूर्तमेकं मत्वाची दर्श याद्वेश ताम् । लतां दारवर्ती नाम बल्हदारां मनोरमाम्। भोजहण्यान्यवेगीमां वास्ट्वपुरोगसी: । शला तुरेवतः, सन्यग्यसभद्राय रेवतीम्। प्राहाद्गुक्तरां ताना वजदेवी इतेन वे। समानां जञ्जनां नीता उताह स प्रहर्षतः ॥ दत्त्वा जगाम शिखरं मेरोक्तपसि रैवतः। रेमे रामोश्प धनौतमा रेवता सक्ति: सुखी ॥"

इति विचिष्टासम् ॥ # # (जक्षणी वाक्येनेव इर्थ रेवतेन बलदेवाय प्रदत्ता। स्तद्विवरकन्तु देवीभागवते २ कान्व प्रकार प्रकार है कार्य कार्य है कार्य कार् विवर्शं यथा, ---

मार्केक्येय खवाच। "पचमीव्या महत्रं चान् रेवती वाम विश्वतः। तस्योत्पत्तिं विसार्च अस्यान कथयानि ते ॥ करविराचीकाकाभाग कालवाशिति विश्वतः। तखापुत्रख पुत्रोध्भूत् रेवलको सञ्चासनः ॥ स तस्य विधिवचने जातककाहिकाः निधाः। तयोपनयनादींच स चाधीकोरभववाने ॥ यत: प्रस्ति जातीवसी तत: प्रस्ति सीव्यापि:। दीवेंदीरापरामध्यकाप स्विपुक्षव: ॥ मातः चाका परामाति क्वडरोगाहिपीकिता । जगाम च पिता चास्त्र चिनायामास हु:स्नित: ॥ किमेतदिति चीरपासा पुत्रीरसामासुद्रकेति:। नयाच भागामग्रस्य स्विपुत्रस्य सन्दर्धीः ॥ तती विषसी सनसा ऋतवासिद्युक्तवान् । व्यक्तता महत्वामां क्ये व क्षेत्रकता ।

क्रमुको सुरवायाचं वर्वदा क्रवते पियु:। भातुच समेनंसाच साम्रह्म पातवस्य: । सुद्धां नीपकाराय पिळ्ली नापि सप्तये। पिकार्दु:साथ धिकु जन्म तस्य दुव्कृतककेशः । षयास्त्रे तगवा वेषां चर्मकोकाभिसमाताः । परोपकारियः प्रान्ताः साधुककैर्यग्रहताः ॥ व्यविष्यं तथा वस्त्री परकोत्रपराद्यसम्। नरकाय व सहस्रे कुपुक्रांकव्य वकानः । करोति सुक्रुरा रेम्बमाइतानी तथा सरम्। भाकाचे च चरा पित्रो: क्षपुत्र: क्षपति कि वे।

माकेक्य उवाच । एवं सोश्यानापृष्ठका पुत्रसा चरितेम् नि:। रह्मभावभगोद (त्तर द्वां गर्य भए ऋत ॥ व्यविद्याचा

स्वतेन पुरा वेदा यचीता विधिवन्यया। समाप्य वेदान् विधिवत् सती दारपरियद्यः ॥ अहारेव यथा कार्याः भीताः स्वाकास्त्रया

गातुम्यूनाः सताः काष्यद्यावस्य अषासने ॥ गर्भाष्ट्रविद्यानेन न काममनुब्धाता। पुष्तायं जनितवायं पुत्राची विभाता सनै ॥ खोरयं निमासदोवैया सम दीवैया दा सने। असर्दु.सवद्रो जातो ही:धील्याह्रन्धुधोकरः ॥

ममं जवाच। रेवलकी सुनियेष्ठ जातीर्थं तनयस्तव। तेन दु:खाय ते काचे दुष्टे यसाहजायत । न विश्वपद्यारो नेवास्त्र मातुर्वापि कुलस्त्र ते। तस्य ही: प्रोत्यद्वेतुलं रेवत्यनासुपागतम् ॥

ऋतवागुवाच । वसाक्तमे कपुत्रस्य देवश्रान्तसम्हर्वम् । दी: प्रोट्यमेतत् चातकात् प्रततामाशु देवती ॥

माकेकेय जवाय। तेनेव चाइते आपे रेवलुक्तं पपात इत। प्राप्तः; सर्वजीकस्य विस्वयाविष्येतसः । रेववृष्णच परितं ज्ञसदाही समन्ततः। भासवामाच सहसा वनकवर्गिकरान् । ञ्चसुदात्रियः तत्पातात् खातो देवतकोश्भवत्। चातीवरम्यः सर्वस्यां एथियां एथियीधरः ॥ तस्त्रचंद्य तु या काम्मिर्वाता पद्माणनीयरः। तती अभी तदा कत्या क्षेत्रवातीय ग्रीभगा ॥ रेवलीका (कार्यभूतां तां डक्का प्रसुची सुनि:। तस्या गाम चनारेतां रेवतीति वि मागुरे। योषयामास चेवेनां साम्रमान्यासस्भवाम् । प्रशुच: स महाभागसासिक्षेत्र महाचर्ते । सान्तु यौवनिनीं इष्ट्रा कन्यको रूपश्चाकिनीम्। स सुविष्यमयामास कोरुसा भन्ता भवेदिति ॥ श्वं चिनायतः कालो जगाम सुमहालनः। न चासवाद सहयं वरं तखा मचास्राः । ततत्तत्ताचा वरं प्रदुशियं च प्रसुची सुनिः। विवेश पहिष्ठाता वे एटक प्राप्त प्रथान ॥ मदावली मदावीये: प्रबंबान् धमेनस्रत:। दुरेमो गाम भविता भन्ता सास्ता महीपति: ।

मार्केक्ट्रेय उवाच। व्यवनार्य क्रायाप्रवर्त्तेनाशसी स्त्री। तस्याममपदं धीमाण् दुईम: स नराधिप: ॥ प्रियमतान्यसमे सङ्गानतपराक्रमः। पुत्री विज्ञमधीजन्य कान्दिगीनतरोद्धवः ॥ च प्रविद्यासम्पर्दतां तन्त्री स्रातीपति:। व्ययग्रस्मानकाकवि प्रियेखासकात्र प्रष्यात् ॥ राजोबाच।

क गतो भगवानसादाधमान्युक्तपुक्तवः । तं प्रयम् मिचेन्द्रामि तत्त्वं प्रकृष्टि श्रीभने ॥ मार्केक्टेय उवाच । चित्रभावां गती विषक्षच्छ्ता तस्य भावि-

प्रियेकायकासचिव विश्वकाय करावितः। स ददधी सङ्ख्यानं राजानं दुईसं सुनि:। नरेन्द्रचित्र्यक्तिं प्रययाननतं पुरः ॥ तिस्तिन् इस ततः शिकासवाच च तु गोतमम्। गोतमानीयतां भीष्रमर्घोऽस्य जगतां पतः ॥ रव तावस्यं भूपिकरकाकादुपागतः। जामाता च विश्वविव योग्योवधीवस्य मतं सम।

मार्कक्टिय उवाच। ततः त चिनायामास राजा जामाळकार्यम्। विवेद म च तक्नीनी क्रयंच्डिश्वेच नं हुए: ब तमामनगर्तं वित्र यहीताचे महास्रुति:। प्रव्यतं प्राच्य राजेन्द्रमपि ते कृष्यकं पुरे 🛊 🧸 कोने बर्वेश्य सिन्नेषु स्टबामा लेसु चैन्दर। तथात्मनि महानाही यत्र सन्वे प्रतिष्ठितम् । पन्नी च ते कुप्राकिनी यत रवाक तिलति। एक्शम्यसास्त्रतो गार्च क्रम्यसिन्दो३परास्तव ।

राजीवाच। खतानारारञ्जाशनं न कचिन्तुनियत्तम। जातको तृष्टेत कासिन सम भाष्याच का सने ॥

ऋषिक वाच् । रेवनी तु सङ्गाभागा चैलांक्ये सापि सुन्दरी। सब भाषा वरारोचा मानवेन न वेत्सि किम्॥

राजीवाचा। सुभद्रा प्राम्तत्वयां कावेरीत्रवयां विभी। गूरातानां सुनाताच बदमाच वक्षणाम् । विपाठी नन्दिनीचेव वेद्या भाषी रुष्टे कि याः। तिक्रिना में न भगवन् रेवनीं वेद्या का लियम् ॥

ऋधिरवाच । प्रियेति साम्पूर्ण येथं लयीक्ता वरवशिंगी। किं विस्तृतंते भूपाल भाष्येयं रहिनी तव ॥

राजीवाच । सत्यसुक्तं सया किन्तु भावी दुढी व मै सुने। न(च कीयं भवान् कर्तुं मर्दे वसासु याचित: ।

ऋधिववाच । सत्यं व्यवीधि भूपाता न भावस्तव दूषितः। बाजकार भवानेवं विक्रमा कृप मोदितः ॥ मया एटी हुतवह: कीव्सा भर्तेति पार्विष । भविता तेण चाप्युक्ती भवानेवादा चागतः ॥ तष्ट्रद्भातां भवा एका कवा तुथ्यं गराधिप।

प्रियेखामिता चेथं विचारं क्रुवि क्थम् ॥ श्रीमार्कक्षेय उवाच । ततच चीरभवन्तीनी शैनोक्तः प्रधिवीपति:। क्यिकायोद्यतः कर्तुं तस्त्रा वेवाहिकं विश्वम् ॥ वस्यतच पितरं विवादाय महास्रे। खवाच कच्या या विचित् प्रस्थावनतानना श्रे यह मे प्रौतिमांकात प्रवादं कर्नुमिक्श्यः।

महिष्य वाचा। रेवतृषां न वे भने चन्द्रशोगे (इवि स्थितम् । व्यन्यानि वन्ति ऋचावि सुभु वैवाधिकानि

तात तेन विना काकी विकल; प्रतिभाति से। विवासी विकरी कारी मविधाया: कर्य भवेतु #

करतवागिति थिक्यातक्तपस्ती रेवती प्रति। चकार को पंकोधेन तैन चें तक्कियातितम् ॥ मया चासी प्रतिशाला भार्येति महिरेचके। न चेक्ट्सि विवादं लंबंबटं नः समाग्रतम्॥

करतवाक् स सुनिस्तात किं से कस्तप्तवांस्तपः। न लया समता तेन ब्रच्चनकी: सुता (क्षा किम्।

जक्षवन्धीः सुता न त्वं वाचे नेवातप्रस्विनः। स्ता वं मम यो देवान् कर्तुमन्यान् वसुत्वर्दे ॥

तपस्त्री यदि में तातस्तत् किन्हस्त्रीमर्प दिवि। समारोध्य विवाची में नाचची क्रियत पितः॥

र्यं भवतु भइं ति भई प्रीतिसती भव। ष्यारोपवामीन्डमार्गरेवलुष्यं जति तव ॥

ततस्तपःप्रभावन रेवव्यं स्टास्तिः। यथापूर्व्य तथा चर्क मोमधींग द्विजोत्तमः ॥ विद्याद्यवेव दुष्टितुर्विधवन्तमधोगनम्। निष्याद्य प्रीतिमान् भूयो जामात्रमधात्रवीत् ॥

श्रीदास्ति ते भूपाल कथातां किं दराष्यसम्। दुर्जभ्यमपि दाखामि समाप्रतिष्ठतं तपः ॥

राजीवाच । सनी: स्रायम्भवस्था इस्त्यपत्र: सन्तरी सने । असमराधिषं प्रचं लागसादादृत्योग्यहम् ॥

सुनिखवाच । भविष्यत्वेष ते कामी सतुक्तत्तवयो महान्। सक्तां भोक्यते भूमिं धर्मिविच भविष्यति ॥

श्रीमार्कक्षम जवाच। तामादाय ततो भूपक्तदेव नगरं ययौ। सखाचाणायस सुती रेवला रेवती मदु: ! समेत: सक्तविधेर्सीमी मधेरपराणित:। विद्यातास्विषामा कार्यो वेद्विद्यार्थमा कविन्॥" इति मार्केक्यपुराये रेवलमननारं समाप्तम् ॥

रेवलृचि विवासं में सत् वारोतु प्रचाहित: #

कान्योवाचा

ক্ষিত্ৰাত।

कन्योवाचा

च्यक्षिद्यवाचा।

कचीवाच।

ऋधिखवाच ।

श्रीमार्बक्टिय उदाच ।

क्षिरवाच।

र्वतः

2 1 20 1 24 1) रेविसीभवः, पुं, (रेवळां भव जल्पात्तर्यस्य।) 🗸 प्रानेश्वर:। इ.सि डिसचन्द्र: १२। ३८॥ (रेवत-मनु:। इति भानैक्टेयपुरायम् ॥) रोवतीरसम्बः, पुं, (रेवत्वा रसमाः पति: 1) वत-हिव:। इत्यमर:।१।१।२४% र्वितरीयः, पुं, (रेविता ईयः।) वनरामः। इति हेमचन्द्रः । २ । १६८ ॥

देवनाः, पुं, ऋषंपुञ्जविशेषः। स च गुत्ताकाधि-यति:। तस्रोत्यत्तियैथा,---"सतोश्सो बोगमास्याय स्वां भार्यां वडवां रवि:। हदश नियमसामामश्रद्भगयाकरोत्॥ सियुनायोगचक्रास खर्योश्सी च लशास्त्रतः। निच्छन्ती तेन संयोगं परपुंसीर भिग्रक्षया ॥ संग्रहात् संसुखी तेजो सुख्यासिकया ग्वे;। देवी यनः प्रकायेतामश्विनी भिवजां वरो । भ (सत्यी प्री स्टरीयश्व रेवनो रुच प्रवाहक: ॥"

इति विद्युराखम्॥ खापि च । "सतीयच्चपप्रक् भातुक्तरानग्रमम् कुक्त्न्। रहत्ते त**ञ्च संज्ञान्तु** वङ्घा**रूपधा**विकीम् ॥ मा च इन्हा तमायानां पर्युसी>भिग्रञ्जया । जाराम चंसुखं तस्य एउरच्यातत्परा ॥ नत्य गासिकायोगे तयोक्तच समेतयोः। नासव्यक्तीतनयावश्वकादिनगंती। रेनसोधनी च रेवनाः खब्गीधन्वी तत्रवधक्। षाचाक्टए: बसुतानी वागत्मसमन्दित: ॥ त्रतः संक∈पममलं दर्शयामाय भाउमान् । शस्यें वाच समाजोक्य खट्टपं सुद्माद्दे। करूपधारिकोचेमामानिनाय निजायसम्। चंत्रां भायां प्रीतिमतीं भास्त्ररी वारितस्तर:॥ ततः पूर्वसतो बोरखाः सोरभूहैवस्वतो सतः। द्वितीय**च यम:** ग्रापाद्वकेटिएरभून् सुन: ॥ क्रमयो मांचमादाय पादतको महीतलम्। पतियानीति शापानां तस्य चक्रे पिता स्वयम्॥ धनीहरियंतकाची समी मिने तथाकित। तनी नियोर्ग नं यान्ये चकार तिसिरापड: ॥ यसुना च नदी जन्नी कालिन्दान्तरवाचिनी। ष्यत्रिमी देवभिष्यत्री सती पित्रा सद्दासना । ग्रह्मकाधिपतिस्वी च रेवन्ती विशियोजित: ।" इति मार्कक्षेयपुराखे वैवस्तमस्वन्तरे॥ 🛊 ॥ क्रप्रदिनकर्त्तवनीराजनविधी रेवन्तस्य राज-|रे, ग्रस्टे। इति कविकस्पद्रमः ॥ ( भा∘-पर∘-कर्मुकपूजाविधियँचा,---"सप्तमे चितु रेवन्तं पूजयेत्तोरवाकारे। स्मापुत्रं सद्दाबाहुं दिस्तं कवची व्यालम् ॥ क्यकार्श्तं श्रुतां वस्त्रीण केष्रान् विलया वाससा। क्रमां वामकरे विभइ खिखे तुकरे पुन:। खड्गं मास्य महाती स्थां सितसे त्यवसं स्थितम् ॥ श्वंविधन्तु रेवन्तं प्रतिसायां चटेश्प वा। खयंपूजाविधानेन पूजवेत्तीरमानारे ॥" ्द्रति वाश्विकापुरायो गौराजनविधिः 🗲

व्यध्याय: । \* । कोनागरपूर्विमाराची दारी-पानी मसा पूजाविधियेंचा,---"दारोपानी सुदीप्तस्तु संपूज्यी क्यवाक्ताः। यवाचनप्रतोपतेस्त्रकृतेच सुनर्पतः॥ संपूजितचः: प्रेतेन्द्रः प्रयसा पायसेन च। स्कन्दः सभाव्ये सदस्य सचा नन्दीनारी सनिः। मोमद्भि: सुरभि: पूच्या ऋागवद्भिष्टंताग्रण:। उरभविद्वर्थका गणविद्विनायकः । पूज्यः सार्श्वेष रेवन्तो यद्याविभवविस्तरेः।" **र्**ति तिथादितच्यम् ॥

(रेवन्तदर्शनेन सच्चोर प्रति नारायणस्य प्राप-इत्तानां देवीभागवते ६ खन्धे १० वाधाये द्रह्यम् ॥ )

रेवम्समनुखः, ऋौ. (रेवमां मनुष छते इति। स्त्र 🕂 किए।) संद्रा। इति जिकास्क्रप्रेय: 🎚 रेवा, चत्री, (रेवते उनम्रत्य मच्छतीनि । रेव+ चाच्। टाप्।) नर्मादा नदी। इत्यमर:।१। १०। ३२॥ ( यथा, सेवहूते। २०। "नेवां इच्यस्य पलविषये विस्थापादे विश्वीर्थाम्॥") व्यन्यां प्रावित द्वीत्यत्तियंथा,---"रेवया च जतं पूर्णे तपः प्रिवसुत्छिहम्। मम खनसङ्गः पुन्नी भूयाहिति विधी तथा । चार्षं कस्थापि न सुनः किं करिष्यामि चिन्त-

देवायास्तु वरो देवस्ववध्यं स्थालाञ्क्रम ॥ निश्विधैवं तदा प्रोक्तं प्रसन्ने नान्तरासनाः। लिझक्टियेश ने देवि। राजाननपुरम्कृतः। गर्भे तव विख्यामि पुत्री भूला शिवप्रिये। ॥ मम लमपरा ऋ ति: खाता जलमधी शिवा। श्चित्रश्रातिधिभेदीन चावामेकच संख्यिती॥ र्वं इत्तवरा रेवा मसाजिधासिकागता। रेवाखक मिति स्थातं ततः प्रश्नुति गोपते ॥" इति वाराचे सोमेचरादि तिङ्गमि इसाधायः॥ रितः। साच कामपत्री। नीलांखचः। इति मेहिनी। वे, २१ ॥ दुर्गाः यथा,---"रेवातुनर्माहादेवी नदी वारेवती सता। च्यतिखळ नवन्यायाणोकं देवी प्रकीर्शिता॥" इति देवीपुराखे ४५ आधाय: ॥

रेष, ऋ ङ क्रेयायाम्। इति कविकत्पद्रमः॥ (भा०-चात्म०-चक०-सेट्।) द्वेषा चीटक-कर्तृकप्रान्दः। चर्, कारिरेषत्। ४, रेषते रिरेषे-४**मः । रति दुर्गा**हानः ॥

व्यकः-कानिट्।) रेपादिः। रायति। इति दुर्गोद्दास: ॥

रेवनः, पुं, स्वर्णालुक्तः । (यथा, गार्क्ड्२००वाः । "चतुरङ्गुलसम्याको व्याधिचानामिसंचकः। विद्या हार खर्ध राजदृष्टं रेवन संज्ञ अस्म ॥") ग्रीसभेद:। ( बाजीवार्ज्जुव: सभद्रां स्क्रप्रवान्। वया, महाभारते। २२१। ६---८। "समदा लय ग्रीतेनामण्यीं व विश्वसम्। देवतानि च सर्वाश्य त्राक्षश्य वृक्षश्चि वृष्य च॥ प्रवृत्त्रियाँ शिरे: इत्वा प्रयमी द्वारको प्रति ह तामभिद्रव कीन्नेयः प्रवस्थारीपमद्रथम्। सुभद्रो चार्यक्षां क्षी कामवाकप्रपीवितः ॥ ततः स पुरुवधावसामादाय श्रुचिसिताम् । रचित्र काखनाक्षेत्र प्रथमी खपुरं प्रति ॥") प्राकृत:। इति मेरिनी। ते. ४५ । देखविधेष:। इति वर्णः: । ( च तु वालयहावामनतमः ) यथा, सञ्चाभारते । ३। २२६ (२६) "बहिति रेवती प्राष्ट्रयेषकाखास्तु रेवतः। भी/पि वालान् सञ्चाषीशी वाधते वे सञ्चा-यह: 🕷

रेवलां भव:। रेवती + कार्यं।) वर्तमान-कल्पीयः पश्चमी मशुः। स तु रेवतीमर्भे वुदेम-राजपुत्र:। अक्षिम् सन्दर्भारे विश्वकोश्व-तार:। विश्वरिक्त:। भूतर्यास्यो देवा:। क्रिरायरीमादयः सप्तक्षेयः। बलिबिकादय-क्तक्षतुसुनाः। इति श्रीभागवतम् ॥ तद्विषर्यं

"पचमस्य मनोस्तदन् रेवतस्यान्तर ऋग्रा। देववाहु: सुवाहुच पर्याया: सीमपी सुनि: ॥ हिर्ग्यरीमा सप्ताच: सप्ति ऋषप: स्ट्रता:। देवाकाभूतरणसन्तवा प्रज्ञतयः स्ट्रताः ॥ व्यवसम्बद्धी च वित्तवान् चत्रपः कपिः। सत्ती निरुत्समः सत्ती निमादिश्य प्रकाप्रकः। धन्तवीर्यवजीपेता द्वीते रेवतासणाः ध भगु: सुधामा विरनः चिष्णुर्नाद एव च। विवस्तानतिनामा च पश्चित्रवंगीश्परे॥"

इति मात्स्ये ६ पाधायः ॥ 🛊 ॥ मार्कक्रियपुरायोक्तरेषतमनुविवर्यम् रेवती-भ्रव्हे द्रष्ट्यम् । (ददाखामन्यतमः। यथा, मात्या प्राव्धा

"अजेकपादिश्वक्रो विस्पाचीरथ रेवतः॥" मेघः। इति निषय्दः। १ । १०॥

" रेवलो गाव: 'प्रश्रवो वे रेवती:।' इति ऋते: 'तस्येदम्।' ८। १। १२०। इत्यव्। मेघी इंट सर्वेत्र वर्षेति यवसं पानीयं च जनशिला तदीयो अवति पर्वतस्तदत्तया। यदा, र्यः रस्यास्तोति मतुषि 'रयेक्नती बञ्चलम्।' ६।१। १४। इति सम्प्यारखम्। 'यंत्रायाम्।' 🖘 २ । ११ । इति वलम् । वर्जस्य धनस्येशिष्ट-लात् रेवान् रन्त्रः मचवेति वि तस्य नाम तदायो रेवत: पूर्ववत् तदीयत्वं अध्यम् ॥" इति तक देवराजयच्या । 🛊 । सीमजता-विशेष:। यथा, सुत्रते। ४। २६। "बाबादीमी रैवतच यथोत्त इति संज्ञितः॥" क्षिविद्यार्थः। यथा, मक्षाभारते ।२।५।११। "नार्दः सुमद्रातेणा ऋविभिः यद्वितस्तदा । पारिवातिन राजेन्द्र रैवतेन च धीसता।" धनवति, चि।यथा, ऋग्वेरे। ५। ६०। ४।

"वरा इवेद्रेयतासी (चरसरी-र्भिक्षप्राधिकान्यः पिपिक्री।" -"वैरत्यो भगवृन्तः।" इति तक्काम्बे वायमः॥) रैक्तकं, क्री, (रेक्तकमेद। कार्ये चया।) पारे वसल्लाः। इति राजनिर्वेष्टः ॥ (पारेवत-श्रक्रेश्य गुकादिकं श्रीयम् ॥ ) रेवसकः, पुं, (रेवस एवः खार्चे कम्।) रेवत-प्रजंत:। तत्र्याय:। उच्चयन:२। इति हेमचन्द्र: । ( यथा, महाभारते ।१।२९०।१। "ततः कतिपयाच्या तस्मिन् रेवृतके गिरी। वृक्षात्वकानामभवदुत्ववी वृपवत्तम ! ॥") त्रस्य भामकार्य रेवतीश्रम्दे द्रष्टवम् । रैबितकः, त्रि, (रेवती+"रेवत्यादिभ्यष्ठक्।" धारा १४६। प्रति उन्।) देवेबा चापताम्। इति सुन्धवीधवाकरकम् । शोनं, क्रो, (रोचतेश्वेति। यच् + वन्। यद्ना-दिवात कुलम्।) कित्रम्। इत्यमरः।१।८।८॥ नीजा। चलन्। इति मेरिनी । ने, ३२ ॥ दोकः, पुं, (कच्+कन्।) क्रयमेदः । दौप्तिः । इति मेहिनी। मी, इर् ॥ ( यया, ऋग्वेदे । इ ।

"दिवश्चिदाते बचयना रोकाः।" "ते रीकाक्कदीया दीप्तयः।" इति तद्वाध्ये स्ययः 🗥)

रोगः, पुं, (इच्यतिः नेनेति। दोजनमिति वा। रव + घण्। यदा, रजतीति। रज्+ "पद-न्जविष्रसुप्रो घण्।" ३।३।१६। इति कर्त्तरि चल्।) चुलीवधम्। इति मेदिनी। गे, २३ ॥ देवी क्रकारक:। तत्र संघाय:। यत् २ वजा ३ जपताप: ८ कामि: ५ गद: ६ कामय: ७। इत्यमरः । २ । ६ । ५१ ॥ चपाटवः = चामः ध कातन्तः १० समः ११ जपवातः १२ सन्नः १३ व्यक्ति: १८ लमोविकार: १५ व्यक्ति: १६ व्यय: १७ व्यनाच्नेवः १८ व्यतुभ्रत्यः १६। इति राज-निर्वेश्टः ॥ समः २०। इति जटाधरः ॥ मान्यम् २९ च्याकच्यम् २२। इति देसचनः ॥ 🗰 ॥ चाखा निदानादियंचा,---

धमनाद्दवाच ।

"सर्वदोगनिदानच वच्चे सुस्रुत तत्त्वतः। व्याचियाचीर्मु निवरे येचापूर्वस्वीरितम् ॥ रोगः पाचा क्वरी बाधिविकारी दुष्टमामयः। यद्मातक्रगदावाधाः भ्रम्दाः पर्यायवादिनः ॥ निहानं पूर्वकपासि कपाय्यप्रयक्तया। संप्राप्तिकीत विज्ञानं रीगाको प्रवश्च स्कृतम् ॥ (न(सत्त देखायतमप्रस्थात्यानकारसी:। शिक्षणमाञ्चः प्रकार्यः प्रायूपं नेण जन्मते । जिलात्सुरामयो दोवविश्वेषवानशिक्षितः। लिक्समकत्तमकातात् चाधीमां तद्वयातयम्। नदेव वास्ततां यातं कप्रसिव्धभिधीयते । संसार्ग वाज्ञ नं विक्रं वाच्य चित्रमात्तिः। चितुवाधिविपर्यक्तं विपर्यक्तार्यं कारियाम् । व्योधधानविश्वारायां खपयोगं सुकावश्वम् । विद्याद्वपश्च आधे; व श्वि वात्रात्रसित स्तुत: । विषयीतोश्ह्यप्रयो वाधिवातामाभिवंत्रितः। अया हुईन दोविय तथा चालाविसर्गता ।

निक्षत्तरामवस्त्राची चंद्राप्तिचीतिरातिः। र्चकाविककाप्राक्षाक्षककाविद्येषतः । स भिद्यति यथाचेव संस्थानी ३ ही स्वरा इति । दोधार्वा समदेशाणां विकल्पां शांश्वलक्षणा ॥ खातकारपारतकाराभ्यां बाधः प्राधान्यमादिशीत्। दिलादिकात् कारावयवे वंजावजविश्वयम् ॥ नक्तं दिनर्तेशुक्तांश्रेर्वाधिकाको वया अवम् । इति प्रोक्ती निदानार्यः स कासेगीपरेक्षते । सर्वेषामेव रोगायां निहानं क्वपिता सनाः। तन्त्रकोपसा तु प्रोक्तं विविधाक्तिसेवनम्। षाञ्चनिकाविधी योगकायाको प्राप्तुराञ्चनः । तिस्रोधसक्यासास्त्रक्ताप्रसितभीवनै:। भावनीहीरयनिभाजागराक्षुत्रभाषये: ॥ कियाभियोगभीश्रोकत्वनाचायामम्युगैः। योद्याचोरात्रभुक्तानी प्रकृत्यति समीहनः । पित्तं कङ्काती च्योक्य कटुको धविदा विभि:। प्रारमधाङ्गराचाङ्के विद्याङ्गमधेषु च ॥ **खाइनात्रवण(काम्धगुर्व्यभिष्यम्ब्यीतर्तः** । ष्यास्त्रासप्रसुखाकीवहिवासप्राहिष्टं इबै: । प्रक्रहेगाद्ययोगेन भुक्तमात्रवस्त्रयो:। पूर्वाको पूर्वशाचे च की का वस्ताम अक्ररान्। मित्रीभावात् समस्तानां सन्निपातसाचा पुनः। सङ्कीर्याणीयंविषमविषद्वाध्यश्रनादिभिः ॥ व्यापन्नसञ्चयानीय युष्क प्राकासम्ब्रक्तके: । पिर्याकम्बावसरापृतिशुच्यास्वामित्रेः । दोषजयकरे से सी साथा मपरिवर्गतः। ऋतोर्द्रुं छात् पुरोवातात् वियञ्चावेश्वविश्ववात् ॥ दुष्टामान्नेरतिस्रेश्रयक्रेजंक्यचँपीक्ष्यात्। सिच्यायोगाच विविधात् पापानाच निषेत-

क्षीयां प्रसंबद्धिकाश्तया सिक्योपचारतः । प्रतिरोगमिति कुष्ठा रोगविध्यशुगामिनः । रसायनी प्रपद्माशा दोधा देवे विकृत्वते ॥" इति शाक्के सर्वरीगनिदानं १५९ ऋष्यायः॥ रोगविद्यानाकां स्वीतधानि गारुके १८८।१८०। 161 | 164 | 164 | 168 | 164 | 164 | १६० । १६७ । १६६ बाध्यायेषु द्रष्टवानि । सर्मरीमद्वरवेळावकवत्त्व तत्रीव २०० व्याधाये इटकम् । 🐡 । कापि च। "जनसः सर्वरोजामां दुर्व्वारी दावयो ज्यरः। शिवभक्तक योगी च स एवं विज्ञताज्ञति: ॥ भीमिकापादिकाधिराः वक्षुको नवलोचनः। भक्तप्रकारीयः कालान्तकयसीपमः॥ मन्द्रायसस्य जनको मन्द्रायजनकास्त्रयः। पित्रश्चेश्वसीराश्व प्राविगां दु:स्रहायकाः । बायुज: पित्तजबीव श्रीबाजक क्ष्मीव च । क्वरभेदाच (मविधाचतुर्यच चिद्रीवन:॥ पाक्षः वामनः कुष्ठः शोधः श्रीष्टा च श्रूननः। क्वरातिसार्यक्वीकाश्रवकक्रतीसकाः ॥ क्रजलक्ष्य गुकाच रक्तदोवविकारकः। चारियो नेष्ठन: कुको मोद्य मनगक्षत: । असरी विजयातक विक्रमी द्विशी विति ।

यवां भेद्राभेदेन चतु:विक्यः स्त्रुता: ब चल्कामास्ताचेते जरा तद्याच कवका। जरा च भाटभि: वार्ड ग्रच्युममति भूतजम् ॥ रते चौपायवेत्तारं न्याक्क्लित च संयुत्तम्। पजायकी च तं हड्डा वैनतियमियोरसाः १०। चजुर्जनम् मायामः पादाधसीनसैनगम्। कर्यतिनं महितेनं जरायाधिवनाग्रसम् । वचनी अमर्थ विद्वसिवासार्थ करोति यः। बाजाच सेवते कावे जहां तं नोपगच्छति ॥ खातग्रीतोहककायी सेवत चन्दनप्रवम्। नोपयाति जरा तज्र निद्यिश्निकसेविनम् ॥ प्राद्यक्षणोदकसायी घनतीयं न सेवते। समये च समाचारी जरा तं नीपमच्यति । धरतीतंन ग्रञ्जाति अभयंतन वर्णयेत्। खातकायी वसाहारी जरा तं भोपतिस्ति । खातकायी च डिमन्ते काचे बाई निवेबते । श्रद्ती नवाज्ञसमाच चरातं नोपगच्छति । शिशिरे शुक्तविश्वच नवीकाञ्चच सेवते। य रवीव्योदनकायी जरातं नीपगक्त ॥ सद्योगांसं नवात्रक बाला की चौरभोजनम्। इतच रेनते यो चिजरातं नोपगच्छति ॥ सङ्क्ते यहमं जुत्कावे हकायां पीयते जनमृ । निबंध इक्तेच तामुलं जरातं नीपगच्छति । द्धि हैंयङ्गवीमच नवनीतं तथा ग्रुभम्। नियां सहस्ते संयभी यो करा सं निव गच्छति ॥ शुष्ट्रामानं विकाशी हक्षा वाताके तक्यां दक्षि । र्ससेवन्तं जरा याति प्रकृष्टा भारूभिः, यस 🛚 राजी ये दक्षि छेवनो ग्रंचलीच रजसनाम्। तस्पेति चरा च्रष्टा भारत्भः स्ट सन्दरि ! 🛊 रजसनाच कुनटा चावीरा नारदूतिका। म्बयाजनपत्नी या ऋतुद्वीनाचया सति। ॥ यो कि तासामजभी जी जवाक्यां जमेतु सः। तेन पापेन सार्वे सा जरा तसुप्राफ्ट्रति । पोपानां चाधिभि: बाह्यं मिचता बनातं भुवन् । पापं व्याधिकरावीयं विश्ववीक्य विश्विसम् । पापेन जायते बाधिः पापेन जायते जहा । पापन जायते देन्यं दु:खं भ्रोसं भयं करित: ॥ तसात् पापं सञ्चावैशं शोववीचममञ्जलम् । भारते चन्तर्तं सन्तो नाचर्तन भयातुराः ॥ सवर्माचारयुक्तच रीचितं हरिसेवकम्। गुरुदेवातियीनाच भक्तं सक्तं तप:सु च ॥ वनीपवासुयुक्तच सदा तीर्धनिविविधम्। याया त्रवन्ति तं हक्का वेवतेव[सन्देशा: इ यतान् जरा न सेवेत चाश्चिम् म वुर्क्यः । सर्वे वोद्यमसमये कावे सर्वे महीसात । 🔸 🛊 ज्यरक धर्मरोगायां जनकः कथितः सति। पित्रश्रेष्ठसभीराच व्यरस्य व्यवसम्बद्धः। रतें यथा सञ्चरित सार्य यानि च देखि । तमेव विविधीपार्व साध्य मत्ती विद्यासय ह चुधि जाज्यस्यमानायामाञ्चाराभाव रव च । प्राविना जायते पित्तं चक्रे च मसिपूरके ॥ तावं विकाससं भुका चलपानम् सत्च्याम्।

रोग:

मकलेकविद्यातक तिजने तक केवलम् । काक्क जीता का स्व क्रिया स्व कि विषय है। भ्रीतलोक्योदककार्गं सुक्षिग्धचन्दनद्रवम् । श्चित्रसम्बापत्रतत्वं सुश्चित्रभणजनानितः । श्तकी कथितं वही। बद्यो वातप्रमाध्यमम्। धायम् (काविधाः युंधां क्षेत्र्यस्तापञ्जामञाः । वाधिसंघष कथितस्तकाणि विविधानि च। सानि वाधिप्रयाद्यात्र ज्ञतानि सङ्गरेव च ॥ सनार्येताव सर्वाच वाधिचयवरावि व । इसायनाइयो येष्ठ चोपायच सुदुर्का भः । म प्राप्ताः कथितुं साध्यि यायाच्ये वहारेक च। त्रेषाच सर्वतन्त्राका सत्तार्थानां विचलकी: " प्ति अपाविषर्ते अपाखकी १६ वध्यामः॥

व्यथ चाधिल च्यम्। तत्र वाग्भटः।

"रोमस्त दोववेषस्यं दोवधास्यमरोगता ।

दोगा दु:खस्य दातारी ज्यरप्रधतयो हि ते।

च्याचात्राच्याचे सञ्चल विश्वासन नदीयधन् 🛊

पनारका पता चैव सवी वं सक्रोदनम्।

गारिकेलोरकचेव सदाचक्रं सुमिएकम् ॥

आस्त्रियं दक्षि सिष्टच्य कैवलं वा सम्पर्करम्।

खदा:पर्व्यावनाज्ञ की वीर्य प्रीतलोहकम् ॥

तै च काभाविकाः वेचित् वेचिदागन्यवः

मानवा: केचिहास्त्राता: कथिता: केथि

काधिका: #"

सच साभाविकाः प्रशेरसभावादेव जाताः। चुत्रियासासुग्रसाचागराच्याप्रभटतय: ॥ वाषवा सत्य भावादुत्वत्रेयोगः साभाविकाः सक्ता इति यावत्। तै च चन्नान्यास्य:। चाम-क्तवीश्रीभवातादिवनिताः। अथवा वक्कोत्तर-भाविन:। मानसाः कामक्रोधलीममोच्चया-भिभागदेशपेशुत्वविवादेशस्यामात्वयेप्रथ-सयः। वाध्या जन्मादापसार्ग्यक्तिमतमः-सद्यासप्रस्तयः। कायिकाः पाख्योगप्रस्तयः॥ "कर्माचाः कथिलाः केचि होवचाः सन्ति चापरे। कर्मारोबोद्भवाचार्मे व्याधयश्चितियाः स्ट्राताः॥" सम बनीचा व्याध्यः। यस प्राक्तमं दुष्काने-प्रवर्णयाधिकारं केंद्रलं भोगनामः प्राथिकतः नाध्यं वा ततो चाता: व तु दुध्याताहिंद्येख चनिताः । तथा ।

"ययाग्राकामा निर्वाता यथाकावि चिनित्-सिता:।

न ग्रमं वालि ये रोगाको भ्रोयाः कथ्मेचा वृधेः।" होबजा: मिथाचारविचारप्रकृषितवातपत्त-क्षाजा: । • । वनु सिष्याद्वार्विद्वारियासपि प्राक्तनसुक्तीन ने रूप्यं द्वायत एवं तसी दीवर्ण-व्याप प्राक्तानक मेरिय कारयां तत् कयं दीवजा इति। उच्यते। दोष्ठं व्यपि वस्तुत साहिकार्यं दुष्कमें वर्तत एव किन्तु तच मिथाद्वार-विचारभूधिता दोषा उत्वो सम्मत इति दोषजा इत्तुच्यत इति समाधि:॥ 🗰 ॥ कर्मेन्दोषोद्भवा:। "खक्पदीषी ग्रहीयांसक्ते क्रीयाः कर्म्मदीवजाः।" च्यच कारमां दुष्यामें प्रवर्त्ता येती हो बाब्य स्वेश्चि याधिशैरीयक्यं तत्क्रमेनचयादेव चीर्यभवति। रोवास्तुस्वच्याच्यपि निरानले योक्ता इत्यना र्विति। दीवाणी कारवानुसम्पत्रति कर्मन-होबोद्धवा: ।

"कर्मन्त्रयात् कर्मेक्षता दोवनाः स्वसंभवनेः। कर्मेदोबोद्भवा यान्ति कर्मेदोबचयात् चयम्॥" दोषता: स्वस्वभेषजेरिति दोषजेम्बादिकारगं दुष्यमं भद्गेषचार्थदयचयादिन्। मसदुः सभीगम कट्निक्तकषायादाच्चभचना(दिजनितदु:सभी-मेन च चर्य याति। प्रेवाहरु देतवी होवास्त्रे स्वभिष्ठजे: चयं यान्तीत्वर्थ:।

"साध्या याया व्यवाध्याच वाध्यक्तिवाः

स्ट्रताः ।

सुखनाधाः कष्टमाध्यो द्विविषः साधा उच्यते ॥" यायतत्त्रमाह।

"यापनीयन्तुतं विद्यात् क्रियां धारयते 😿 सम्। क्रियायान्तु निरुत्तायां सद्यो यश्व वित्रद्धाति ॥ प्राप्ता किया धारयति सुश्चिनं प्राप्यभातुरम्। प्रप्रतिचारिवागारं काम्नी यक्षीन योजित: । वाच्या याध्यतमायानि याधा श्वाबाध्यतो तथा। क्रीना प्रावानसाध्यास्तु नरायामक्रियायताम् ॥" कामियावनां चिकित्सार्चितानाम् ॥ # ॥ व्ययोगद्रवलस्याम् । "रोगारक्षकदीवस्य प्रकीपादुपचायते । मी श्रेमी विकार: स बुधे रुपद्रय प्रशोदित: ॥" व्यवस्थित स्थानमार। "रीशिको सर्वं यस्तादवस्यभावि लक्षते।

तक्षणसमिरं स्थादिरस्थाप महस्रते ॥" ष्यय रोगस्य चितिस्वातत्त्वसाह।

"या जिया चाधिचरको या चिकित्सा निग-

दोषधातुमलानां वा साम्यक्षत् चैव दोगक्षत् ॥" कियाच कमें। चाधिर्छ्यतेश्वरीत चाधि-चरवौ । नरकाश्विमरकवोकीत स्केव भरकारी खुट्। तथा च।

"याभि: क्रियाभिर्णायकी ग्रहीरे धातव: समा:। चाचितिन्दाविकार्याक्रमे समेत्र लक्षित्रणी

सतम् ॥ या हार्री से समयति नामां साधि नरीति च का किया न तुबा च्याधि चरव्यन्यसदीरयेत्॥" क्रियाच चिकित्सा। तथा चासर्सिष्:। "बारको निष्कृति: शिका पूजनं संग्रधारखन्। छपाय: कम्मे चेटा च चिकिस्या च वद क्रिया:॥"

THE RED

ष्यच चिकित्साविध्युपदेशः । "जातमः चिक्तिसः खाजीपैकोश्कातमा गदः। विश्वयन्तिविद्याद्धाः स्वक्योशिय विकरोत्रासी ॥ बीगमादी प्रशिक्षित तत्रीवननारमीष्रधम्। सतः कमे भिष्ठक् प्रकात् चानपूर्व्ये समाचरेत्॥" व्ययमधे:। भिष्व व्यादी रोगं परीचित विचा-र्यत्। ततं १४ नक्तरं श्रीवधं विचारयेत्। ततः षचात् शेजीषध[बचारानन्तरं चानपूर्वे साव-धानी ग सु व्यवचया कम्मे चिक्तत्वामी बध-दावादिक्यं समाचरेदिलक्: । \* । दोशाचान चिकित्साकर्यं दीवभाषः

"यस्तु रोगम(वद्याय कन्त्र) एयारभते भिषक्। व्यपोवभविधानभाषास्य सिविबेहक्क्या॥" यह क्या संरित्या सिहिभैवति नापि भवती-व्यर्थः । स्थम्यम् ।

"चौषधं केवलं कर्तुं यो जानाति व चामयम्। वेदाकमा स चेत् क्रुयादश्रमर्थास राजतः ॥" \*॥ रोमदाने भेवजाद्याने होवसाधाः <sup>अ</sup>यसु वेदवरोगचा भवनेव्यविच्यवः। तं वेद्यं प्राप्य रोमी स्थाद्यया नीर्माविकं

नाविकं कर्यकारं विना यथा नी: सक्कटे प्रतात तथा रोगीलयः। जन्म । "यसु के वल धारक श: किया संज्ञा धली भिषक्।

च सहाकातुरं प्राप्य भीतः सक्तीव चाचवम्॥" बोगीवधयोर्जाने गुणमाह ।

"बसु रोगविश्वयः सर्वभेवव्यकोविदः। देशकालावभागश्चास्य सिश्विभे संग्र्य: # व्यादावकी वर्णा ज्ञाने प्रवतित चिकित्सकाः। भेवजानां विधानिश्य ततः कुर्याचिकित्सत्वन्॥" चिकित्वितमित्र्यच् भावे स्तः। दति भाव-प्रकार्ष पूर्वेत्रस्थः॥ ॥ ॥ व्यथ्य वेन दोनायां ज्ञानं स्वाच्यादाष्ट्र।

"हेतुकारत संप्राप्तिः पूर्वकरपक जवागम्। तथेशोपश्यः पक रोगविकानहेततः॥" तक हेतीर्जवसम्बन्धः

त्व हैतीर्वचक्याह ।

"यत्त न स्वाहिना येन सद्य तहेतुक्काते ।
वार्ष्ण मंचन्द्राराय नत्वस्थायान् प्रवचाहे ॥

विदानं कार्य हैतुर्विमित्तक निनम्बनम् ।
स्वास्यतनं तत्तु प्रस्थीर्थय निस्यति ॥"
तत्र हेतुर्वाधीनां कान्य हेतुर्यया । वर्षाक्वममहिमानप्रनातिमेयुनग्रीकितनाभयाद्यो नातप्रकीपहेतनो नातजान् याधीन् नोधयत्ति । प्ररावद्वाव्यातीत्त्वाक्षीधस्वपात्त्रधानवास्यत्वः पित्तप्रकोपहेतनः पित्तजान् वाधीन्
नोध्यत्ति । वयन्तमसुर्विष्यभौतादयः कपप्रकोपहेतनः जयन्यम् वाधीन् नोध्यत्ति ॥॥॥
जय संप्रामिलीयसमाह ।

"यथा दुष्टेन द्विस यथा चातुविन्यता। जन्मित्रां स्वास्त्रासी नं प्राप्तिकातिकातिः।" यथा दुष्टेन देविया यथा कारणभेदेन दुष्टेन देविया। यथा चातुविन्यता क्षेत्रस्था दोवायाः विन्यं सद्धां प्रक्षिकार्था गातिभेद्देन। राथा च विन्यं स्वास्त्रस्था या जन्मितः। व्यसी संप्राप्तिः। प्राक्ति व्यवद्याराय संप्राप्तेः पर्याया-वाद्य जातिरागितिरिति। संप्राप्तिरीपाधिन-भेदानाद्यः।

"संख्याचिकक्पप्राधान्यविक्रमाक्षविश्वेषतः। सा भिद्यति ययाचे व क्यान्तेश्यः का भंगाप्ति-संख्यादिकपा ये विश्वेषाक्षेश्यः का भंगाप्ति-भंग्रते भेदवती क्रियतं द्रवर्षः। तत्र संख्यो विद्ययोति। यथा ज्यरीऽद्या क्यतीसारः एक्-विश्व द्यादि। विक्रक्पं विद्ययोति। दोषाणां समवेतानां विक्रक्पोऽंशांश्यक्षपना। सम-वेनानां समुद्तानां दोषाणां क्यंशांश्यक्षपना धीनमध्याधिकभेदिभांगक्षपना विक्रक्यः। ॥॥ प्राधार्थं विद्ययोति।

"स्रातकापारतकापायां वाचे; प्राधान्यसाहि-चेत् i

वाधे: खातकीय प्राधानां पारतकीयाधाधा-न्यक वहेदिलाये:। यथा स्रतकाका क्यारस्य प्राधानां क्याराधीनायां न्यासाहीनामप्राधा-न्यम्॥ ॥ वर्षा विष्टकोति।

"देलादिकात् स्वावयवे स्वतावनविधेष्यम्।" ष्रभाषि याचेरित्रमुवर्षते। देलादेः देतुपूर्व-स्टपायां नात् स्वीतन साक्षत्तेन। स्वयवेः रक-देशेन। बाधिस्तावनयोत्विधेष्यम् विधेष-योधः॥ ॥ सानं विष्ठयोति।

"नक्तं (दन मुक्तकां ग्रीयां शिकाकी ययायकम्।" नक्तमत्राययं राजियाचकम्। एतंनीतपुक्तं यश्चित्रसारिशंधि यखा शेवसा प्रकीप उस्तीविक्ता घोवं प्रस्ताशेवकस्त याधिः स्नाल रस्त्रथः। नसार्थरं प्रेष्ठ वातास्त्रिकोप उस्ती वाग्भटेन। "ते यापिगोविष स्वतास्थीरधीमधीर्वययाः। वयोवशोराकिस्सानामकास्थास्ताः समात्॥"

ते वातिष्यक्षयाः। ऋतुष्ठ वाति हिकोषो यथा,
"वर्षास चित्रिये वायुः पिणं स्टिष्ट उद्यक्षे।
धस्मे तु कषः इस्पिटेया प्रक्षतिराणेयी ॥" ॥ ॥
धप्राप्तियां घीनां द्वागाय चेतुयं या। सिष्पाघारिष घरकुषितवातायामास्यममनस्यद्वयाकोत्रास्य व्यक्तिं हिंदसभक्त्यं ज्यहोत्पत्तिप्रकारं
वास्यति नथा याधोनां शंखादोषां स्वाक्रियम् प्रक्षां व्यक्तियां स्वान् ॥ ॥ ष्यथः
पूर्व क्ष्यस्य ज्ञावस्य ।

"पूर्वकःपन्त तद्येन विद्याञ्चाविनमाभयम्। सामायाचा विधिष्टच दिविधं नदुदाक्कतम् ॥ यामार्ग्यं तय दोषार्था (वर्षेषेरमधिष्ठितम्। विशिष्टभीवश्वासं खात् विशेषेच समन्वतम् ॥" दीवायां विशेवाः जुम्भातिश्रवनेत्रदासाम-मान्यादय:। तच पूर्वक्त्यं वाधीनां चानाय हितुर्येषाः। समादयो भावितं च्वरं दोघयन्ति । यथ च त एव अमादयोशतिश्रयितज्ञायुक्ता भाविनं वातस्वरं नेचदाष्ट्युक्ता भाविनं पित्त-क्वरं विद्यान्दायुक्ता आविनं श्रीप्राच्चरं बीध-यिति॥ 🗰॥ धाय लद्यास्य लदाणमाहः। "पूर्व्यक्तपं विधिष्टं यदाक्तं तज्ञचार्यं स्ट्रतम्। संस्थानं तिङ्गचिद्भे च यञ्चनं कःपमास्तिः॥" विशिष्टं पूर्वेक्टपं ईषद्यक्तं रूपं तदेव सन्ध-ग्वातां लच्च बहुतम्। तच प्राक्ते व्यवहाराय पर्यायानाइ मंखानिस्तादि। लच्च याचे-स्रोदावरोध: चन्ताप: क्रांत्राय इंतुयेथा। सर्वाक्षत्रक्राच्याच युगपदेतज्ञचार्यं ज्वरं योध-यति॥ #॥ अधोपभ्रयस्य सत्त्रामाच। "चौषधात्रविचारायासुपयोगं सुखावचम्। नृवासिपग्रयं विद्यान् स व्हि सातार्शमित स्मृतः॥" तच वातस्योपप्रयमाचा

"मधुरसवससाकाकामकानिका-गुक्त विकरविकासिद्धंमह्नानि । दह्यन जतद्शेषान्यक्रमन पंगानि प्रकृषितपवमानं शान्तमेतानि क्रूर्युः ॥" ध्यथं पित्तस्थोपश्रयमाष्ट ।

च्ययापत्तस्यापश्यभाषः। "तिकस्यादुक्षयायशीनप्यनच्छायानिश्चावीचन-च्योत्काभूरुष्टयन्तवारिचनद्क्षीयात्रस्या-

श्रीनम् । सपि: चीरविरेकसंकरधिरसावप्रदेखादिकं पानाचारविद्वारमेवलभिडं पित्तं प्रश्लानितं नवेत् ॥"

चाय कपाख्योपग्रयमाचः। "कःचादाप्रकायतिक्षकदुवयायासनिकीयनं धूसाक्ष्याग्रिद्योग्यसनं खेदोपवासादिकम्। स् वृ चाताच्य नियुद्ध जाग्य एक सकी वृश्चिमा सेवमं पाणाक्षाक्षिकारमेवणसिरं क्षेत्रावासुखं करेत्॥" जजकी इर कर्य कमं इरित सदाइर। जल-क्रीक्षाच विनयि सेना वर्ष देखी द्वा यञ्चलिप्त-पाकासिरिवीयो भूला कर्ष श्रीवयति इति समाधि: । 🗱 जपम्यो वाधेक्रानाव हेतुर्यहर्ता चरनेय । गृष्णिकं सङ्घीयंतच्याच चाधिसुप-प्रयानुष्रयाध्यां यशेचितितः तथा च सुन्नते। "चम्बक्रस्टिनकोष्टैर्विकारी वासिको न यः। ग्रान्येत्रत्र तु विशेषं रक्तमाभाक्ति दूषितन् ॥ सञ्ज्ञामेव रोगानां निदानं कृषिता सता:। त्तराकीयस्य तु भीत्तं विविधाश्वितस्वनम्॥" धर्लेषां रोगानां निहानं चित्रसदं सारकम्। क्रियताः खडेतुदुषाः। मका वातिपत्तकषाः रुवेखन्त्रयः। सथा च वागभटः। दोवा एव हि सन्देवां रोगावाभिक्तकार्यभिति। नवामनुष-षाधिष्ठ विभिचार‰स्थात्। तम्न तत्राष्ट्रवस्त्रः-ननरं दीवप्रकीपस्त्रावद्यं भावित्वाव्। उत्पन्न-वर्षात्र गुग्रयोगस्थेन । इति भावप्रकाष्ट्राः 🛊 ॥ पापजरोगा यथा। प्रातातपीयकर्मीविपाके। "कुरुच राजयस्मा च प्रमेदी श्रद्यकी तथा। कत्रक्षक्राध्यरीकाष्ट्राच्यतिसार्भगन्द्री॥ दुरुवर्णं गळमाला पचाचातीश्रचनाश्चम्। रखेबमादयो गोगा महापाषोद्भवाः स्टलाः। चलीदरयजन्त्रीच्यूकरोगत्रवानि च। चाराजीबोज्यरऋदिअसमोद्यालग्रहाः। रक्तार्ज्दविसर्पाद्या उपपापीद्ववा सहा: ॥ एळावतानकिष्यमवपु:कम्यविचर्किका:। वक्सीकपुक्त दीकाद्या दोगाः पापससुद्धवाः ॥" "वर्षावाद्या कृणां रोगा चतिपापाद्ववन्ति हि।

धानी च बहुधा रोगा जायनी रोगसङ्कराः। उच्चनी चि निरामानि प्रायखिक्तानि च कमात्॥"

सर्वरोगनाश्करातं यथा । देमादिश्वस्तान-स्वर्णे भगवदाकाम् । "सुवर्णदानं सर्वेषां रोगाणां नाश्कारमम् । तसास् नर्वेष्ठयकेन कर्त्रयं कमनोक्षयः ॥"

दित मलमासत्तसम् ॥ ॥ ॥

स्थारीसम् सार्वितम् । तत्र तिययो रिकाः

प्रम्लाः । द्यमीप्रतिपद्दितीयात्रयोद्यीपद्यमीभना सम्याः । तत्र नत्त्रवाद्य । सातीस्वसाधिनद्यात्रभाष्यदेश स्वाप्यपूर्णासार्वि । तत्र वादाः क्राः । तत्र योगो सतीपातः । स्याभिनस्तः । लगापत्त्रया केनी
पातः । स्वाभिनस्तः । लगापत्त्रया केनी
पातः । द्रि च्योतिस्त्रसम् ॥ स्थि च ।

"चन्द्राश्रुद्धौ यतीपाते भौमाकंश्रिनवासरे ।
स्वस्तु याधिस्तः स्वाः सानं समाचरेत् ॥
पूर्वात्रसम्बाभेषा भरकी स्तिका तथा ।
स्रार्विष्य तथी दिले चारोस्यकानमाचरेत्॥
दित च्योतिः सार्वेयदः ॥

रोगर्ज, क्यी, (रोगं इन्सीति। इन+उन्।)∤ चौषधम्। इति वेदासम्॥ दोशवाधके, वि॥ ( जियां कीप्। यथा, सुम्रुते । १ । \$ ह । "विषका समेरीमही विभागष्टतन्य किता।") रोगभू: च्ही, (रोगावां भू: कार्ग वाधिमन्दर-लातुः।) ग्ररीरम्। इति ग्रव्हचान्त्रकाः। रोगराजः, पुं, ( रोगाको राजा । टच् । ) राज-बच्चा। इति दाचनिषेग्दः। (वदा,---"इति वाधिसम्बद्धा रोगराजवा हेतुजम्। क्रपमेकाइप्रविधं चेतुकोक्तकतुर्विधः ।" रति चरके विकिन्सासाने व चाधाय: ॥) रोगलचर्च, स्ती, (रोगाचा बच्चम् ।) विदानम् । इति राजनिषेत्दः । शोमधान्तवः, युं, (रोगानु भान्तवतीति। श्रानित + श्रुत्।) वैद्यः। इति श्रव्यवित्रका ॥ दोमधिका, चौ, ( रोगाय रोगनिष्ठक्तये धिका।) मनंशिका। इति राजनिर्वेद्धः ॥ (विवर्ण-मच्या मनः (प्रकाशम्बे विश्वयम् ॥) शीमशिक्यी, [न्] पुं, (बीमेशिक्यीवा) इच्छ-विशियः। इति चडाधरः॥ श्रराचु इति भाषा है रोगर्सेड:, पुं, (रोगेइ मेंड:।) ज्वर:। इति राजनिर्धस्टः ॥ रोगर्च, ऋौ, (रोगान् क्ष्मौति। क्रन्+च:।) चौत्रधम् । इति श्रम्दचन्त्रका ॥ दोगचरवर्ष, सी, ( रोगचरं रोगनाधर्म व्यम्।) रोगनाभ्यक्तवस्तु । यथा,----अवानारिक्वाच । "त्रवासि सञ्चरादीनि दस्ये रोगहराययदम्। शाकिविधिकागोधूमचीरचैव तथा मधु ॥ भव्यास्त्रावस्यवस्य देशा दस्यो खुरम्। सम्भारी पौष्करं वीजंबाका स्रष्ट्रकं वका ॥ नारिकेते चातासुप्ता विचारी च पियानंकम्। मधुनं तालकुद्माव्हं सुख्योश्यं मधुरी गयः; ॥ म्कृदिश्वप्रमानः विकृत्रियप्रचादनः । क्रसिक्षत् कपज्ञत् उम्य एकोऽत्यर्थे निवेषितः । चारवाशासमाधुर्यसरकाताः हानि च। शक्रमकश्चीपदानि गुज्वेपादि कारयेत् ॥ 🗢 ॥ राविमामनकामच कथित्यकरमध्की। मातुलुक्षाकारमञ्ज बदरं तिश्विदीयलम् । द्धितकं काञ्चिकच् जक्क्षं चान्ववेतसम्। काला एक्स प्रकायुक्ती चारकः पाचनी रसः । क्रिको वासस्तत् हम्बी विदाशी चातुकोमनः। धानोश्यार्थे रेखमानः कुर्वाहे दमाप्रवेशम् । अर्शेरस च श्रीधकासरक्षकवसद्भवेत्। क्तिभन्नवारीनि पाचयविष्मानतः ॥ 🏶 ॥ सबबादियबचारः वर्णकारिच लावयः। श्रीधन: पाचन: कोदी विश्वेषसपैकादिलत् ॥ मार्गरीधी मार्थकात् च एकः परिवेषितः। माजनक्षां की उद्योपिव वस्य जनसम्बः। रसावातं रसाविशं प्रेक्षिणयस जाहिकन् । 🗢 । कीवशियुं क्रानम देवदाय च क्रुडनम्॥

कदबं चम् चपर्वं सुका गुग्यु बुका अपी। कट्को दीपनः धोधी क्षष्ठककृतकानासत् । स्मीत्यालस्यन्तम्हरः सुक्रमेदीविरोधनः। रकी त्यां सेवमानी समदाशादिल इपेत्। 💵 क्तनगतः करीराचि इस्टिन्स्यवास्त्रचा। खाडुकाएटकवेत्राणि स्वयंत्रेवयम् क्रियो ॥ गुक्चीच दवनीच चिष्टभाकृकपरयंपि। कार्वेक्षकवार्ताकुक्रकीरकवासकाः ॥ रोखियो प्रदायी च कर्कोटी वैजयम्बद्धाः। चाती वरतकां नियो च्योतिश्वती पुनर्जवा । तिक्षो रसक्वेदनः छाद्रोचनो दीपनक्तया। श्रीक्षनी जरस्याक्षी क्रव्यशंक्षक्र तिकारि वितृ । विष्णुत्रक्रोदसंग्रीविकात्वर्धेतक संवितः। मन्यास्त्रसन्ते पकार्तिधारः मूलववादि सन् ॥#॥ जिषकाश्रक्तकीणम् आस्त्राज्ञातवटार्दिकम्। तिन्द्रको वञ्चलं ग्राको निच्यावं सङ्गण्डिकारः ॥ <sup>अ</sup> निव्यावस्थाने पालस्था इति कचित् पाठः। "कवायी चाइकी रोपी क्लमनः क्लंदशोयवः। एकीश्यर्थ संवामानी जुएगाएय पौड़तत् । मुखग्रीयक्वराध्वानसन्वाक्तकारिकारकः ।#। इरिदा कुरुलवस्यमेषऋङ्गीवलाहसम् ॥ क च्छ्यी ग्रामकी पन्नो पृत्रज्ञेवा श्रातावरी । व्यक्तिमञ्जो त्रकारकी सारंग्रेगक के तथा। यवकोलकुलत्यादि कर्षासीद्सम्मलकम्। पृथक् समस्तो वातान्तो बङ्गित इरसया ॥ भ्रतावरी विदारी च वालको भीरचन्द्रम्। दूर्वा वट: पिप्पणी च वदरी ग्राप्तकी तथा। करकी चीत्पर्कं पद्मसुख्यरपटो जक्षम्। 🕸 । काय क्षेत्रकरी वर्गी करिता गुक्क अकन्॥ भ्रतपुष्पीच कातीच योगस्यधनाक्को। 🛊 । समिक्तीलवसामच्या खेडियु प्रवरं इतम्॥ तथाधीस्त्रतिमेघाधिकाङ्गियां प्रस्रते एतम्। केवलं पेलिके सर्पिञ्चातिके लवगा(म्बलम् ॥ देयं नहुकां वापि योवचारसमन्वतम्। यम्पीनाक्षीक्रसिञ्चेष्रसिद्दीसारुतरीसिष्ठ ॥ 🗢 ॥ तीलं जाचवराष्ट्राय क्रमोश्वेष देखिए। वातातपास्वभावातियायासचौक्षधातुष्ट 🛊 क्ति क्षेत्रचयात्वविवासाष्ट्रतप्रचेष्ठ च । तथा राधा चलक्षणा योगिकस्मा धिरोध्णि ॥ उत्तमस्य पर्वं भाषा विभिषाचीय मध्यमे । जयमञ्च पताहिन संस्कायीयध्य प । 🖝 🛭 जबसुबां, इते देयं एथक् तेवे न प्रस्ति । की प्रीतंतु हवायां पिने दुव्योदनं नरः॥ गताञ्जोमदीप्राध्यवकाश्चिष्यमं सतम् । क्ष्मक क्षेत्रयं कार्यमतिकाथस्य क्ष्मयम्। म्बामानकोरद्वागतकपिग्याकवरिभः। वालक्षेत्रस्थि वाले वाक्षीवासीद इत्यति ॥ न सोर्येदतिस्मलकः चरुकंतन्यः (क्तान् ॥" इति मार्च्य योगसारे १०० व्यक्षाय; ॥॥॥ सम्बन्ध(रहवाच । "इततेनारि वक्षांमि ऋग्र सञ्चन रोगतुत्।

शक्युच्यो प्रचा चीमा त्राक्षी तक्षक्ष्यकेता ।

काभया गुक्षी चैव काइक्टवनवाइची ! यतेरच समेभागे वृतप्रसंविपाचयेत्। कव्हकायां रसप्रसः चौरप्रस्यसम्बतः। रतद्त्राची एतं नाम मुतिमेघाकरं परम् ॥ 🗱 विवासाचित्रवावना निर्वे खीनिवासकाः। पुन्नेवा गुङ्की च इन्ती च प्रतावरी अ रतेर्वृतं यथालाभं सर्वारोगविमहेनम् । 🗰 । वकाश्चलवदाये तुतिजखार्हाएकं प्रचेत् ॥ कक्के के धुकम झिछा चन्द्र भीत्य तपदा वी:। खचीनाविष्यनी मुख्यमेना गुबके प्रशे: । जन्माचनीयच जीराहकसमाधितम्। यतनृत्वद्वायमा पत्रं स्थापयेवजते सुने । सर्ववातविकारोसु समिधासनाराभयान् । तिजनेतत् प्रश्रमधिङ्गलाखाः राजवक्षभम् ॥ 🟶 ॥ ध्रतावरीरसप्रस्यं चीरप्रस्यं तथेव च। शतपुच्या देवदानं सांसी श्रीतियकं वका ॥ चन्दर्गतगरं क्रुष्ठं माजा चांशुमती तथा। रते: कवंसमें: कल्के सीनप्रस्थं विपाचयत्॥ कुलवासनपञ्जां विधरचङ्गक्रिकाम्। वायुना भवगावाकां ये च सीदिना मेथुने । जराजकरमाचार्या चाधानसुख्योवियाम् । लग्गताचापि ये वाताः भिराक्षायुगताच ये॥ स वस्तिर्माध्यकाश्व तेचीव खाइधाज्ञकः। नारायसमिदं तेलं विस्तुनीक्तं समर्गनम् । \*। एयक् तेलं इतं क्रामात् समसीरीवधे: एयक्। भ्रतावर्था गुजूब्या वा चित्रके रोचनायुतः 🕯 निर्मेक्या वा प्रवारक्या कक्द्रकार्था रसा-दिभि:।

वर्गवानलया वापि वासमेन मलिने; । जासारा चेरकमेनापि भक्तराजेन सुक्किना। न्यस्त्या दश्यस्तेन काद्रिंख वटादिनि: ॥ वटिका मोदको वापि चूर्खे स्थात् धर्मगोग-

इतेन मधुना वापि युक्तं खकागुड़ाहिभि:। वाववी: बहुकीयुक्तं यथाभागच रोगज्ञत् ॥ चित्रकार्विव्तामसम्बद्धयमार्कम्। सधा च वाला गर्वाका अप्रपर्वस्विकाम् । च्योतिश्वतीच संभव्य तेशं धीरो विपाचयेत्। रत्विष्यक्नं तेतं भूषं द्यात् भगक्रे ॥ श्रोधनं रोचनश्चेन सम्बद्धं करं परम्। चित्रकादां मञ्चालेकं कर्जशाममञ्जामम् । व्यवमोदः समिन्द्रो इतिसावनिधादयम्। चारह्यं वेनयुतमानेनं सरकोद्भवम् ॥ द्ववावस्यपामार्गक्षके; क्वकी; समे; ।" कन्दने; स्थाने स्थन्दने; इति च पाठ:। "एभि; चर्वपर्य तैवसन्नामःचैत्र योजितम्। नद्धायना पचेदेतन् चक्कीरेय चंयुतम् । व्यवमोदादिकं तेलं सक्षमानां व्यपेष्टति । विदम्बस्तु पचेत् पका पक्षचेव विश्रोधयेत् ॥ दीपर्ध क्षुभाषक ते जेमानेन कार्यत्। क्रजभोदादिकं तेलं सक्षानीयं क रीमकृत्।" इति गार्क् १०० व्यथायः ।

रोगहारी, [नृ] पुं, (रोगं हर्ति तक्होंकः:। हु + किनि:।) वैदा:। इक्षमर:। २। ६। ५०॥ रोगनाथके, चि॥ रोगितवः, पुं, (रोगियां शोकनाथकक्षकः।) बाशोकहवा:। इति राजनिष्युट:॥

सशीकहत्तः । दिति राजनित्रेत्दः ॥
दोशिनसभं, स्री, (दोशियां वस्तभं प्रियम्।)
स्रीशिक्षम्। दिति स्व्यूत्तिका॥दोशिप्रिमे, वि॥
दागौ, [न] जि, (दोशिश्वासीति। दोग+
प्रति:।) दोशपुक्तः। तत्त्वसायः। साधितः २
विस्ततः १ स्वानः ॥ स्वानः ॥ सन्दः ६ स्वातुरः ०
स्रथानः प्रस्तातः ६ दसः १० वरम्यः ११
स्रथः १२। दति राजनित्रेतः॥ सामस्रावी १६ स्वासुः १८। दस्तम्दः ॥ स्था
विकित्वार्धं दोशियः प्रदेशा। तत्र वामस्रष्टः।

"र्थंनवार्धनप्रश्ने: परीचेस्य रोगिमन्। व्यायुराहि स्त्राः वार्थाव्हीतादे: प्रश्नतोश्य-

रम् ॥"
व्याप्तरादि । व्यादिशस्यात् सध्यत्वाचाधःव्यादि । इश्रो दर्शनेन । व्यत्र सम्पदादिश्यव्यति भावे क्रिप् । स्वर्शात् श्रीनादेः । श्रीनोष्णक्ष्टुकतिनव्यादिना परीच्याच्या प्रयतः ।
उद्दर्शाधवगौरवस्त्रधातुस्चावकाववादिना ॥
"सिष्णा इद्या विकारा द्वि दुराक्षातास्त्रपेव

तथा दुर्वारएडाच भोष्ठयेयुचितित्सकान् ॥"
तच दर्धनं नेजिजिहान्यादेः कर्भवम्॥ ॥ ॥
तज नेजपरीचा यथा,—
"नेत्रं खात् पवनाद्यं घून्नवर्धे तथान्यम्।
कोटरानाःप्रविद्य तथाक्तच विजीवनम् ॥
हरिद्राख्यक्षवर्णेच रक्तं वा हरितं तथा।
हीपदेवि वहाच्च नेजं खात् पित्तकोपमः ॥
चतुर्वतास्यानुद्वान् क्रियं खात् विजव-

हुनम्।
तथा धवलवर्षं च च्योतिष्ट्रीनं वलान्तिनम् ॥
नेचं हिरोववास्त्रकात् खाद्येयदयलच्यम्।
विदोधिलक्षं सेवेत तब्बारयति रीशियम्॥
विदोधदूषितं नैक्सन्तर्भयं स्थां भवेत्।
विलिद्धं स्तिलखावि प्रान्तेनोक्षीलयस्यि॥"
व्यथ जिल्लापरीचाः।
"प्राक्षपत्रम्भा रूचा स्मृटिता रसनानिकान्।

"शाकपत्रप्रभाकःचा स्मृटिता रचनानितात्। रक्ता प्रशासा भवेत् पित्तास्तिप्रार्द्धी धवना कषात्। परिकास स्वरस्त्रश्ची कष्णा क्षेत्रस्व स्वरुधिक ।

परिक्षा खरखर्मा क्रमा दीव च ये २ थिये। सेव दीव द्याधिकी दीव द्वितयत्व च मा "
च्या सूत्रपरीचा।
"वातेन पाण्युरं म्द्रजं रक्तं नीव च पित्ततः।
रक्तमेव भवेदका द्ववं पे निकं क पात्।"
च्या प्रारी देखा ज्याब्यादित्रा नार्थे च गूर्ण नं कार्यम्। तत्र नाज्ञीपरीचामाच।
"ध्वी दिच्या द्वसंख्य क्रियो वामकरस्य तु।
च्या सुरुष्य ज्ञा नाज्ञी परीच्येत भिवन्तरः।

चकुनीशस्त तिक्शिनां दीमवेदिन: खुरेन्। त्रवेदवा सर्खं दु:सं चानीयात् कुछ्कीश्रीत-

खवः सातस्य सुप्तस्य सुप्तसालपश्चिताः ।
बारामकालदेशस्य सम्यक् नाकृ न सुध्यते ॥
वाते शिके भवेताकृ प्रकार तर्जनीति ।
पित्ते सम्या सध्यमायां हृतीयाकृतिया कृषि ॥
तर्जनीमध्यमामध्ये वात्तपित्ते शिके स्मृटा ।
खनामिकायां तर्जन्यां सक्ता वातकषि भवेत् ॥
सध्यमानामिकामध्ये स्मृटा पित्तकषिश्चिते ।
खनुतिबितये शिष्टात् प्रवक्ता वित्रपातिनः॥
वाताहकमः तिर्वाकृति पित्ताद्वाकृत्व गामिनी ।
कषात्रमञ्जाक चलित समनी वात्तपित्तः ॥
वक्तमृत्रुव चलित समनी वात्तपित्तः ॥
वक्तमृत्रुव चलित समनी वात्तपित्तः ॥
वत्रुव सन्द्रच वात्रस्र स्माधिके ततः ॥
उत्रुव सन्द्रच वात्रस्र स्माधिके ततः ॥
उत्रुव सन्द्रच वात्रस्र स्माधिके ततः ॥
उत्रुव सन्द्रच वात्रस्र स्माधिके ततः ॥
वत्रमात्रकोषात्रम् वात्रस्र स्माधिके ततः ॥

स्थिता स्थिता चवेद्या सा इन्ति स्थानच्यता सथा।

व्यतिचीयाः च प्रीसा च प्रावान् इति न चंग्रयः ॥

ज्वरकोरित समती सोख्या वेगवती भवेत्। मन्दामी: चीणधातीच स्वेत मन्दतरा गता॥ चपना चुसितस्य स्थान् उपस्य भवति स्थिरा। सुखिनीशिष स्थिरा चीया तथा वत्तवती मता॥" इति भावप्रकाधाः॥

( जचगान्तरादिकमाच । "रोगो बच्चाच्चि रोगौ स सं चिकितस्यसु याडग्रः

थाडग्रचाचिकित्स्शीऽपि वच्यमाबी निग्रज्य-साम्॥"

तक चिकित्यः । "निजप्रकृतिवर्याभ्यां युक्तः सम्बेन चच्छ्या । चिकिन्द्यो भिष्ठजां रोगौ वैद्यमक्तो चिते-

क्रिय: ॥" सत्तं चसनाभ्युत्यक्रियादिम्बविक्रणताकरं तेन युक्तः। चल्लुवा चल्लुवपकचितेन। ततीय्ये-नापीक्रियेच चिकित्यः रोगान् मोचयितचः। भागाच।

"बायुद्धान् सत्त्वतान् साध्यो द्रवादान् विन-धानपि । चिकितस्त्रो भिष्ठणा रोसी वैद्यवानवत्तरः-

चित्रकः॥" चायुर्वेदोऽस्तीति मतिर्थस्य च चास्तिकः॥

वाधाणितात्वः ।
"चकः वाद्यको भीवः जतन्नो व्यां एव च ।
योकाकुको सम्प्रतं च विदीनः करणे च ः ॥
वेरी वेद्यविराधक महादीनक शक्तिः ।
भिन्ननामविष्याः स्तुनीपक्रका भिन्नविद्याः ॥
स्तातुमाचरन् वेद्यो वकृत् दोवानवाप्र्यात्॥"
दक्षीरक्षमकोष्ठशीकः । वाद्यविकः चविषामं-

कारी! भीवभेगप्रीकः । इतहो वैद्यक्तिपिक्तारकीपकः । यथो याकुकः । विश्वीनः कर्वेश्व यः किलेक्त्रियप्रक्तिरिक्तः । वैरी न चिक्तित्वः कर्वाच्यप्रक्तिरिक्तः । वैरी न चिक्तित्वः कर्वाच्यप्रक्तिरिक्तः । वैरी न चिक्तित्वः कर्वाच्यप्रक्तिः । तथा च सुम्नुनः । "य व चिह्नाति वैद्यस्तु यद्व यस्य न पूष्यते ।" प्रक्तिते वैद्यविद्यासर्वितः । भिवक्तामविद्याः ॥ विद्यवचनाविद्याः ॥ भिवक्तियाः । स्ति नीपक्रम्याः न चिक्तित्याः । स्ति नीपक्रम्याः । स्ति नीपक्रम्याः न चिक्तित्याः । स्ति नीपक्रम्याः । स्ति नीपक्रम्याः न चिक्तित्याः । स्ति वृतः स क्रम्यते । "याच्यकित्यक्तसानित्वं याति वृतः स क्रम्यते ।

"यश्विक्रस्वक्रानिसुँ शिति दूतः स क्यते।
व च गावक् सस्चित्तकारुगण निग्निति।
हूनाः सुकानयोऽख्णाः प्रदेशे निम्निकाण्याः।
स्सिनोऽण्यद्याक्त्याः प्रमपुष्पप्रसिर्येताः ॥
वजातयः सुचेराष्ट्र चजीविद्यास्त्रताः।
भिवर्ण समये प्राप्ता रोशियः सुस्वचितने ॥"
चजातयः रोशियमानजातयः।
"यस्यो प्रायमवद्वाति सा नाक्षी जीव-

र्शक्तिता।"

ष्य दूतस्य याचार्या प्रकुतिवचार:।
"वैद्याकानाय दूतस्य गष्ट्रती रोगिय: कति।
न अभं सीन्य प्रकृतं प्रदीप्तन्तु सुकावचन् ॥"
प्रदीप्रमायं दूती रोगी रिक्तच्सी वैदां न
पर्यातः। तथा च।

"रिक्त इस्ती न पश्चित्त राजानं भित्रजंगुरुम् ॥" इति भावप्रकाग्रस्य पूर्वसर्के प्रथमे भागे ॥)

रोग्यं, त्रि, (रोगाय हितमिति। रोग+यत्।)
च्यपच्यम्। चित्रसम्। रति प्रव्यक्तिकाः॥
रोगसम्बन्धिति च ॥

रोचकः, पुं, (रोचयतीति। यच्+ सिच्+
यक्तः।) सुधा। तत्वयायः। दुरुचा २
यध्वा ३ जिचता ४ विषः ५। इति दीमचनः। ६।५० ४ कदती। इति स्व्यव्यावती ॥ राजपनाकः। सवदंशः। इति राजविषेत्रः ॥ यात्रिप्रश्मेरः। भिक्षाचरः इति
नेपानदेशे खातः। तत्वयायः। निशाचरः २
धवष्टः ३ कितवः ४ गणशायकः ५। अस्य
गुगाः। मधुरलम्। तिक्तत्वम्। कटुलम्।
पाने कटुलम्। नधुल्लम्। तीच्यालम्। इतः
लम्। इमलम्। कुष्ठकक्ष्रकथानिकरचीर्शे
स्वेदगेरेशच्यरगन्धविष्ठव्यनाश्चिषः। इति
भावप्रकाशः॥ (काचक्ष्यादिकारकः। यथा,
रामायया। २। ५०। १०।

"मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचका-

सया ॥" "रोचकाः काचकुष्याहिकत्तारः इति कतकः।"

द्दित तहीका।) यचिकारके, भि॥ (यथा, सुम्रते। १। १६। सांखनर्गे। "संयाची रोचको वस्त्राक्षेत्रों क्वरापद्दः॥") रोचनः, पुं, (रोचयतीति। रोचि + नन्यादित्वात स्युः।) कूटमास्त्राचः। दस्त्रमरः॥ (तस्य प्रयोगी स्था,— "इसितः शास्त्रकः श्रीको रोचनः क्ट-प्राकाति: ॥" इति भाषप्रकाशि । १ । १ ॥

कान्यितः । तत्वर्थायो यथा,---"काम्पिकः कर्वग्रक्षको रक्ताको रोचनोशि

इति भाषप्रकाशस्य पूर्वेखके प्रथमे भागे।) चेत्रधिषुः।पणाखुः। व्यारम्बधः। करज्ञः। ष्यक्रीतः। हाड्मि:। इति राजनिर्धेग्दः॥ "कुमाकः; कुम्मदर्शाच रोचनो वेजतोयहः॥" द्विवापुत्रावामणतमः। र च खायम्वमन-न्तरे देवविशेष:। इति भागवतम्।॥।१।०॥ सारीचियमननारे इन्हः। इति च तर्वेव । १।१। ५० ॥ भागतवर्षानागैतपर्भतविधेव:। यथा, मानेक्वे। ५०। १३।

"तुङ्गप्रस्यो नागशारी रोचनः पास्वराचनः॥") भि, **रोचकः । प्रति ने**दिनी। ने, ११६ ॥ (यथा, सुत्रते। १। ४६। प्राक्तवर्गे।

"अध्योषां रोचनं चुटां सक्तेत्रं लघुदीपनम्॥" चैक्तिप्राकी । यथा, इटिवंधि । १२६ । ३५ ।

> "चनचरं रोचनं चार्याखं मदावर्षं धक्तेनेतारमीयम्। सञ्चनेश्रं प्रतवसे। शत्यं मचारेवं विश्वसूर्णं ममसी ॥"

श्रोममानः। यथा, भट्टिः। ६। ७६। "अञ्चातिकी विजन्नुद्भियोश्यने; पश्च तत्त्वागः । रोचनेभृषितौ पन्याससातं सुट्याविधम् ॥" व्यञ्चरामंबर:। यथा, भागवते। १।१०।११। "नस्रक्षान्सक्षद्वः सङ्गो चातुं नोस्यचतं नुधः। कौत्तेत्रमार्गं भग्नी यस्य चन्नदाकार्य्य रोचनम् ॥") दोचनकः, पुं, (दोचयतीति । रोचि 🕂 ख्यः । ततः कन्) चम्पीर:। इति राजनिर्धेग्ट:॥ ( गुकाः-प्योश्ख जमीरप्रस्रे जातकाः ॥)

दोचनप्रतः, पुं, (दोचनं चित्रदं मृलसस्य।) बीजपूरकः ।। इति राजनिधेस्टः ॥

शोचनपना, क्यी, (शोचनं शोचनं पनमखा:।) चिभिटा। इति राजनिष्युट: ॥

दोचना, च्यो, (रोचतं या। वच्+ "बहुलसमा-चापि।" खबा॰ २। ०८। इति युष्। टाप्।) क्यातम्। (यथा, सन्तः। २। २३८।

"कर्बी चर्म च वातांच विश्वं चायुच रोच-

पशुद्ध सामिनां ददारत् कते व्यक्तां व दश्येत् ॥") वरयोधित्। इति मेदियी। मे, ११८॥ (वस-दिवप्रजी। यथा, भागवत्। ६। २८। ४५। "पौर्वी रोडिकी भना सहिरा रोचना रका। देवकी प्रसुखाचायम् पत्ना चानकदुन्हमे: ") रोचिंगका, च्यी, (शेचनैव। खार्थे कन्। विषेष्टः । शुक्रारोचनी । इति रक्षमाचा ।

रोचणी, च्ली, (रोचते इति । रुच्+ जयक्युटी | वहुवसिति काट्।ततो सीव्।) चामवनी। बोरोचना। इति राजनिर्वस्टः । सनःशिलाः। इति हैमचन्द्रः । श्वेतिष्वहता । गुँदारीय-नीतिकासविग्रह्मम्। तत्पर्यायः । नाम्पितः २ कर्कप्र: ६ चन्त्र: ४ रक्ताक्र: ५। इत्यमरः । कभ्यितः ६ तस्यीतः २ कस्यितः ५ काम्पिल्यः ६ रेचनी १०। इति भरत: ॥ पर्यायानारं गुवाच किमानवध्य हरणाः ॥

( देवधीनिविधेय: । यथा, प्रदिवंधी ।१६६।०५। रोचमान:, एं, ( रोचते प्रति । वच् + प्रानच् । ) ष्यचयौरासारीमावर्तः । यया,---

"श्रीहरो द्वरयावत्तों रोचमानो गलोक्षव:॥" इति विकाखप्रीयः

(यथा, माघे। ५ । ।। "खचा: प्यधुवंसुमतीमतिरीचमाना-क्तुर्णे पर्योधय इ.वी.सि.भि.रापतमा: ॥" कृपविशेषः । यथा, सङ्गासारते । १ । ६०।१८। "बाचयीव इति खातः सच्चवान् यो महा-

रीचमान इति स्थात: एथियां सीरभवन् पः॥" दीव्यमाने, चि। यथा, नयासरिन्धामरे। 1 30 180

"रीचमानैः समायुक्तचृडामण्यक्कदादिभिः। गम्बंकुलसभ्तिसंसिश्चे (रव भूवितम् ॥") रोचि:, [स्] की, (रोचतेश्नेनेति। रच्+ बाहुलकात् इसिन्। इत्युज्ज्बलः। २ ।१९२।) प्रभा । इक्षमरः ॥ ( यथा, मार्घ । १ । २१ । "रथाङ्गपायीः पटलंग रो(चघा-

च्हिंबिकः संविक्तिता विदेजिरे॥")

रोचिक्यः, त्रि, (रोचते तक्कीतः । रच्+ "वार्व ज्ञभ्तिराज्ञभिति।" ३। २। १३६। इति रणुच्।) वालकारादिमा दीप्तिप्रीतः। तत्-पर्यायः । विश्वाट् २ श्वाणियाः ३ । इत्यमरः ॥ (घषा, कथासरित्सागरे। ६४।६। "सम सूकरहरूक्ति भिन्दन् वासीर्गरनारम्। क्यामनामररोचियाकामधीव रवि: वरी: a रीचकः । यथा, सुश्रुतः । १ । ८५ । मदावर्गे । "सुगन्ध दीपनं ऋदां रोत्तिष्णु क्रमिनाग्रनम्॥") रोची, चर्मी, (रोचते इति। वच् 🕂 रत्। या द्वीष ।) चित्रमीचिकाः इति ग्रम्थरकावणी॥ रक्तनक्रारम्। गोमित्तम्। गोरोचना इति रोची, [न्] चि, (रोचते इति। रुच् + विनि:।) रोचियाः। इति हेमचत्रः ॥

रोच्चं, जि, (रुप्+स्य:। "यजयाच्यत्चप्रवच-र्षा " । १। ६६। इति कवर्गादेशी ग।) प्रकाध्यम्। प्रीतिविषयः। बचधातीः कर्माश्य यप्रस्थित निष्यक्तीय्यम् ॥

रोट, [ब्] बि, (बब्+ "काक्येभ्योरिष इक्सकी।" ३।२। **०**५। इ.ति विच्।) डिंस;₁ वधक:। दोधतीति विचि गुकः। इति सुग्धबोधडीकार्याः दुर्गादास: ॥

टापि कास रत्वम्।) वैध्रदोचवा। प्रति दाच-, दोटिका, स्क्री, पिश्वकविद्येषः। दोटी प्रति कटी इति च भाषा। तत्कर्कप्रकारमाच।

"मुक्तारोधुमचूर्यन किचित् प्रचाच पौजिकाम्। तमके खेरवेत् सत्वा भूयोश्कारेश्य तौ पचेत् ॥ सिद्धीया रोटिका प्रोक्ता गुवानस्याः प्रचयाचे। रोटिका बनसहचा हं स्थी घातुवहोंनी ॥ वातशी कपसद्गुर्व्यो दीप्रायीमां प्रपृत्तिता । " व्यथ वेटी।

"सहगोध्रमचूर्वेन् धामुगाएं विसर्पेर । विधाय बटकाकारं निर्धुमे भी भूने; पर्वत् । सङ्गारकवेटी स्त्रीवा इंस्की सुझला लघु:। दीण्गी कप इहस्या भीगसन्धासकास वित्॥" अवयवरोटिका।

"यवना रोटिका तथा मधुरा विवदा लघुः। मलशुक्रानिलकरी बख्या इन्ति कपामयान्। प्रीविचासकासांच मेद्रीमेहराकामयातृ ॥" चाय माधरीटिका।

"पूर्वे यच्हुष्कमावावां चमसी साभिधीयते। चमसीरचिता रोटी कथाते बलभद्रिका ॥ कः चोत्ता वातला वध्या दीप्राभीनां प्रपूजिता। मावार्या दानयस्तीय स्वाधितास्यस्तनस्ताः॥ ष्यातपे शोषितायकी पिरास्ता धुमधी सहता। घूमधीर चिता सीय प्रोक्ता आरक्तांशिका दुधी: ॥" भाभोरिकास्थाने सर्भुरिका इति ग्रुग्<u>री</u>रिका इति वा पाठः।

"भर्भोरी कप्रपित्तज्ञी विश्विद्वातकारी स्वयुता॥" च्यय चगकरोटिका।

''चाळका रोटिका रूचा सेवापित्तासनुद्गुतः। विरम्भिनी न चन्तुच्या सद्गुया तिलग्रव्युकी॥" इति भावप्रकाशः ॥

रोड, कर व्यनादरे। इति कविकक्पहमः ॥ ( भ्या०-पर॰-सक॰-संट्।) ऋ, खबरोइत्। इति हुर्गादास: ॥

रोदः, [स्] की ( यह + असन्।) खर्मः। भूमः। इति नेदिनी। से, १६३ (यथा, भाग्येदे। ६। ९२।५।

"रत एडानि रोहमोर्विप्रयक्ती बानशः॥") रोदनं, की, (दद्द + खुट्।) क्रम्दनम्। (बचा,

चामक्यश्रमकं। 📢 २।

"दुनेनस्य वर्तराचा वासामां रोदनं वसम्। वर्तन्य क्षेत्र मीनिर्द्ध चीरायामपूरं वतम्।") चसु। इति मेदिनी। ने, ११८ ॥ तस्य ग्रमानुभं यथा ्—

"अनम् किम्बर्धन्तमदीनं मुभदं वृष्णाम्। प्रचराष्ट्र दीनं कः च च कदितं न सुख्याव हम्॥" इति गार्के हृह् स्थाय: #

कपिताधेनूनां नेचानुना रज्ञसम्बद्धी जातः। यथा,---

"युष्ठे सुनिं कर्तं द्वष्टा वरोद कपिका सुचुः॥" इख्पक्रम्य।

"तदमुबिच्हना सत्ये रत्नसंघो वभूव 🗑 ॥" रोदनाश्वपतनेन सतानां नर्वं स्थात्। यथा,---"क्रा[ननो मा बदनबेद मा रोदी: पुत्र सान्यू-सम् ।

रोधोदका, च्ली, (रोधचा पका।) नदी। इति जिकाकशिय: 1 रोधीवती, च्यौ, (रोघी। इत्यक्ता इति । रोधस्+

मतुष्। कीष्।) वदी। इति दाजविश्वेद्यः ॥ षाती न रोहितवाँ वि क्रिया: कार्या विधानतः।" रोघं, औ, (वध्यतिक्षेत्रन। वध + वाकुलकात् रम्।) व्यवस्थाः । पाषम् । इति मेदिनी । रे, 🖘 🛚

रीदिवका, चरी, (रीष्ट्यं चासु पाळलेन। खबस्येति । रीत्रः, पुं, सीवः । इति मेदिनी राजनिषेत्रच ॥ (यथा, सुश्वते । १ । १० ।

"सध्चिक्षं समधुकं रोधं सच्चेरसं तथा। अञ्चिष्ठां चन्दनं कर्मा विष्टा सर्विर्मियाचयेत्॥")

रोधपुष्यः, पुं, (रोधस्थेव पुष्यमस्य ।) सध्कल्यः । रति राजनिवेष्टः॥ (सकतिवर्षेनाति-विशेष:। तर्यथा।"षादश्रेमकतः चीतमकती रत्तमक विश्वमक्त एवतो रोषपुष्यो मिलि-न्दको गोनसः इत्यादिष्ठ।" इति सञ्जते कथ्य-स्माने चतुष्रध्याये ॥)

रोधपुष्यिको, स्क्री, (रोध इत पुष्पातीति । पुष्प 🕂 **बिन। डीप्।)** धातकी ट्य; इति राज-मिघेय्ट: ॥

"भूभूमि: द्वीराकार्यस्त विद्यति विस्कृति च रोपः, पुं, (कव्यतेश्नेनेति । कप विमोद्ये + घन्।) बाय:। इत्यमर:॥ ( उद्य + खिच् + घण्।) रोपसम्। इति मेरिनी। पे, २॥ (यथा, महा-भारते।१३।५८।२८।

> "यता जात्मसु इचाकां तथां रोपे गुका (स्वमे ॥") क्टिने, को। इति हैमचनः॥

रोपर्यं, क्री, विभोचनम्। उपधातीर्भावेश्नट्प्रत्य-वेन नियातम् ॥ जननम् । प्राटुर्भावः । अप्रमा-**रुप्तातो: पढादेशे व्यन**ट्धत्वयेन निव्यनम्। इति चाकरसम् ∦ (यथा, सुन्नुते । १ । १५ । "सन्धिरं क्षेष्ठम के इनरीपमपूरमावतासीर्य अन्देशीया पच्धा प्रविभक्त उदककी। दुग्र इं करोति।") बाह्ननविश्रेषः । यथा,---

"रोपकंरसकं पिष्टासम्यक् संभाय वीरिका। रक्षीयात्रकालं सर्वे स्केष्णंमधीगतम् । शुष्कच तच्चलं सर्वे पर्यटी सिन्न भे भेषत्। षिच्यये भावयम् सन्यक् निषेणं विषणार्से: ॥ कपूरस्य रसमाच इध्याधिन निचिपेत्। व्यञ्जयंत्रयने तेव नेवाखितार्यस्ट्रः॥"

इति भावप्रकाद्यः ॥

(चि, रोपक:। यथा, सुन्नुते। ६। १८। "केखनान् चिगुनो धार्यः पृटपाकस्तु रोपयः।" व्ययोगं मांसाङ्करणनगर्धप्रक्रियारिकम्। सर्-"चारी विकासनं कुर्थाद्वितीयमवसे चनम्। हतीयसुपमाच्य चतुर्थीं पटलक्रियाम् ॥

पचमं प्रीधनचैत वसं रोपगामिकाते। रते कमा व्यक्तोत्ताः सप्तमो वे शतापदः ॥ निम्नपत्रतिलीः अरख्को सञ्जाचातश्रीधनः। रोपन: चर्णिका युक्ती यवकल्किरणार्थ विश्व: ॥" इति वैद्यक्षक्रपाथिकंपहे वस्त्रीचाधिकार ।) निष्यता रोधवमा च धवनी सिन्धुरापगेति रोपयच्ये, की, (रोपयस्य चुर्यम्।) नयनाञ्चन-विश्वेतः। यथा, भाषप्रकार्ण्यः।

रोमका

चय रोपसमूर्यम्। "शिकायां रसमं पिट्टा सम्बनाद्वाच वारिका। यक्रीयातृतव्यक्षं सन्वं ऋजिषुसँमधीयतम् ॥ शुष्कंतच चर्चसर्वं पर्पटीस विभंभवेत्। विच्न्यये भावयेत् सन्यक् चित्रके चित्रकारसे: ॥ कपूरेखा रकसाच एध्यां ग्रेन निविषेत्। चाञ्चयेत्रयमं तेन सर्व्यक्षेत्रीयशामाचे ! समस्तिचरोगमं चूर्वभेतम संभ्यः ॥"

रीपगीवर्त्तः, की, नेवाञ्चनभेदः। धवा। व्यय रीपकीवर्भः।

"बर्धोतिस्तिजपृयासि वर्षः पिषानितक्ताः। जाता पुष्पाचि यथा श्रम्भ रिचानि च बोक्स ॥ कर्णापिष्टाम्बनावितः ज्ञता क्वसमिकाभिधाः। तिभिराच्युनशुकाकां नाशिनी सांसहस्वित्। रतस्या अञ्चन में क्रिका भाषा साहे करेखा ॥" कुरुमिकावटी रोपणी। इति भावप्रकाष्ट्र: । रीप्यातिरोद्यः, पुं, भाग्यविश्वयः । व्यक्त गुकाः ।

"रोव्यातिरोप्या तथाः ग्रीववाका गुकोत्तराः । च्यदास्त्रिनी दोषस्या बल्ला मूच्यवबर्तना: ।" इति राज्यक्रमः ॥

रोमं, क्री, चलम्। इति ग्रब्दचित्रका॥ (लोम । यथा, मञ्चाभारते । १ । ११९ । ३ । " ही चास्य पिक्डावधरेश कंकडा-रणातरोमी समनोचरी च।"

चनपद्विभेष:। इ.सि केचित्॥) रोम, [न्] की. (रीतीति। च+ "नामन्-भीमनृषीमनृरीमिति।" खळा० ४।१५०। इति मनिन्पत्ययेन चाधुः।) श्र्रीरजाताश्रुरः। रोया इति भाषा। तत्पर्याय:। सीम २ चाङ्गम् ६ लग्णम् ३ चम्नेजन् ५ तन्वचन् ६। इति राजनिषेत्रः॥ स्थानविश्वेषे तस्य शुभाशुभव चकलं यथा,—

"चलपरोमयुना श्रेष्ठा जङ्गा इस्तिकरोपमा। रोमे के कं कूपके ज्यान्त्रपाणान्तु सचात्रमाम् ॥ र्दरोमे पिक्कतानां को चिया गान्त घेव च। रोमवर्ष दिवामां रोगी निमीसकासुक: ॥" इति गावजे ६६ अध्याय: ॥

र इस्तरी की श्रेष्ठा खंबरा, ---"न सर्पश्चितः को इति स्वानि स्वानि न संस्पृष्ठेत्। रोमाणि च रच्छानि नाग्रिष्टेन सहा क्रजेत्।"

इति की में उपविभागे १५ खाधाय: ! (जनपद्विशेष:। सहिप्रवासिनि। पुंभू जि

यथा, सञ्चाभारते। ६१६। ५५। "वानायवी दशा;पार्त्वा रीमाया: श्वास्विद्धव: ") रोमकं, की, (रोमे कायनीति। भी-का:।) पांशुजवणम्। (घषा, सुश्रुते।१। ४२। "सेन्द्वसीवर्धकविङ्गाक्यरोमकसासुद्रकपिक्रम-यवचारीषप्रस्तस्य चिकाप्रस्तीन समासन लवयो वर्गः ॥") च्ययस्त्र(म्तभदः। इति राज-निर्वयदः ॥ (रोमेव। जनपद्विषयः। तहे प्र-वाधिनि, पुं भूष्मि। यथा, मञ्चाभारते। २।५०१९। "भौष्णीकावन्तवासांच रोमकानुपुरवादकानुः").

रोदनाम्वप्रयतनान्वतानां नरकं भुवन् ॥" इति अञ्चविने अवधितख्य २० प्रधाय: । क्यम्बद्धा दोदननिवेधो घषा,---"श्रीशाश्व नामवेर्मुं सं प्रेती सब्की बतीश्वशः। इति मुद्धितत्वम् ।

रोइन + छन्।) यवास:। इति राजनिर्धेष्ट: । (विषयोध्स्य यंदासम्बद्धे जातवः ॥)

रोहनी, स्क्री, (कबातिश्नयेति । बद्द + करवी खाट्। डीप्।) दुराजमा। इत्यमरः। २। ८। ८२॥ रोहसी, आपी, (रोहसू+गौराहित्वात् सीव्।) खगे:। भूमि:। इबमर:।३।३।२२८॥ शोरबी, वा, खर्गः। भूमिः। यथा,---

"द्यावाष्ट्रचित्रौ रोहसी रोहसीति च।" इति भरतप्रतकोषः ॥

रीरसी, स्नी, भूमिसर्गी। यथा,---"प्रकरपापि भूदावी रोहसी रोहसी चते।" प्रतासर: । १। १। २२८॥

दोहसीरोइ: श्रम्हयोर्वाचिते इति भूदावी परा-व्हर्धाते रुतेन, द्रेवनसान्तप्रव्हर्येन रुकवच-

नौकी नापि भूतावी सस्वित उच्चेते। 'रोएच रोदर्श चापि दिवि भूमौ एचक् एचक्। सञ्च प्रयोगिश्यानयो रोदः स्थादिष रोदशौ ॥ इति विश्व: 🛭

'रोदधी रोदधा वार्ड एव्यीखर्गे (दिव (चती ॥' इत्यवयः ।

रीह्षीत्रययमञ्ह्याः यथा। धावार्थयो रोहस्तौ रोहसी रोदसीति चैति।" प्रति सहीकायां भरतः॥

रोधः, पुं, ( स्थाह जनमिति । रुघ् + प्रचाराच् ।) गदीतीरम् । इतामरटीकायां भरतः ।१।१०।०॥ ( रुघ् + जन्। रोधनम्। यथा, मार्कस्रिये।

"बदं वैक्रकृते जाती जन्मकासातु चप्तमे। समतीत तवां दोधं (नपाने सतवान् पुरा ॥") रोधः, [स] स्ती, (वर्षाह्व वार्यगरिकसिति। वध+ "वर्मघातुभ्योश्सन्।" छवा॰ ४। १ ८८। इति षासुन्।) नदीतीरम्। इत्यमरः।१।१०।०॥ (यथा, रहु:। ५। ४२।

"स नक्तरारीधास सीनरामें-मंब्रिशानित्रक्तमाचे। निवेश्यासास विसक्तिमाध्या कानां रणोध्रसरकेतु सेन्यम् ॥")

रोधनः, नि, (चमद्वीति । चध + ज्युः ।) रोधनर्भा । ( क्यू + भावे क्युट्।) दोधे, क्यी। इति व्याक-र्यम् । (यथा, भागवते । १ । १०। ५०। "वातमं मिरिष्टक्षेभ्यो रोधनं चानुमर्गयोः ॥"). रोधवका, क्यी, (रोधन वका।) नदी। यथा। वदीपर्यावे भागुरिः। इति भर्तः ।

## रोमान्दि

बीमकन्दः, पुं, (शैमग्रतः कन्दो म्हजमखा।) पिकालु:। इति राजनिर्धस्ट: 1 रोमकपत्तर्ग, क्री, (रोमकं पत्तराधित कर्मे-घारयः।) देशविशेषः। समृ रति पारस्य-

भाषा। यथा,---

"जङ्गाकुमध्ये यमकोटिरस्ताः प्राक् पश्चिम रीमकपत्तकाः। व्यवस्ततः विद्वपुरं सुमेवः चीम्बेश्य बाच्चे वड्वानलचा। क्वष्टच्यादान्तरितानि नानि स्थानानि वक्तीलिन्दी वदन्ति ॥" दिनि विश्वान्तिशिरोमकी गीलाधाव: ॥

दोमकूपः, पुं, (दोम्बां कूपः ।) कोमविवरम्। यगा,---

"प्रजायतिचाचमानां 攬 वचा नमकतुम्। समसारोमकृषेष्ठ निषश्की क्टिवाकर: ॥" रति मार्केक्वपुराणे देवीमा हात्याम् ॥

(तथाचा

"कई नाचा चिनका खिर्मे एयो निगुरे रथः। क्रितं रोमकूपेच चमको कृत्यवर्तते ॥"

इति वासटे विदानसाने हतीये थाये ॥) रोमनेश्ररं, सी, (रोस्वां नेश्ररमिव।) चामरम्। इति चिकाकश्चेषः ।

रोमगुष्टः, एं, (रोम्यां गुष्ट्सवकः।) नामरम्। इति वैभवनः । २।३८१३ हारावनी च ।२०३॥ रीमगुच्चकः, धुं, (रोमगुच्च एव । खार्च कतृ ।) चामरम्। इति चढाधरः ।

रोमन्त्रः, पुं, उन्नीर्थ चर्नवस्। इत्वसरः। जाकोरकाटा इति भाषा॥ (वया, रहु:।

"क्रोवितिसरोमस्यम्टचाङ्गमभूमिष्ठ॥")

रोमभूमिः, स्वी, (रोम्या भूमिरिव।) समा। इति राजनिवंदह: ।

रोमजता, चरी, (रोम्यां जतेयः) जोमावजि:। इति चैसचन्द्रः। ३। ५०० ॥

दोमवान्, [त् ] जि, जोमविश्रिष्टः। रोमग्रव्हा-द्यवयं मतुप्प्रवयेन निव्यवः॥

रोमविकारः, पुं, ( रोम्या विकारः ।) रोमाचः । इति हजायुष: ॥

रोमणः, एं, (रोमासि सन्यस्त्रेति। रोमन्+ "लीमाहिपामाहिपिक्हाहिभ्यः भूनेलकः।" ५ । २९। १००। इति इष्टः।) मेवः। इति हिस∹ चनः:। पिकातुः। क्रमी। मूकरः। इति राजनिष्यः:। (ऋविविधेषः:। यथा, भागवते। 61241381

"रीमग्रस्यवनी दत्त सास्ररिः सपनञ्जातः ॥" भाषा ऋषिरेवालीमपतने एकेव्हपाली भवेत एवं धर्वतीमपतनवातकास परमायुः। एताहम्। भ्याची जीवासि वा कियंनित दिनानीति (चन्त-यन् निवस्तं यश्चं न निकीमे केवसं वर्षास सारा-पात्रिहत्त्वे मस्तन्त्रियस्तन्द्रस्तप्रचारितः। विश्वविवर्यस्य अध्यवेवर्ते शिक्षायकास्त्रक श्रष्टकम् । अते, उपस्यम्। यथा, व्यवदि । १०।

"सेदी में यस्त रीस में निवेद की विज्ञाति विज्ञासाहित्र उत्तर: "

"निवद्यः भ्यामस्य रोमभ्रहपस्य विज्ञाति विश्तं भवति।" इति तक्काक्षी बायकः॥) ष्मतिप्रयंगीमविधिष्टे, विश्व (यथा, मनु: ।३।०। "द्यीन कियं निष्युवर्ष निश्वन्दो रोमग्राग्रेसम्।")

रोमग्रपनः, पुं, ( रोमग्रं पनमस्य । टिकिश-**ट्य:। र**ति राजनिषंग्ट: ।

रोमग्रा, ची, (रोमाणि चन्यस्था इति। रोमन् + श्रः । टाप् ।) दग्धाष्ट्यः । एति दाजनियेग्टः । 10105915

"चर्चा इमसि रोमग्रा गन्धारी बासिवाधिका॥") रोमश्रुकं, क्रौ, (रोमयुक्तं श्रुकं यस्त्र।) स्थीर्ध-यकम्। इति भावप्रकाष्टः॥

रोमचर्षः, युं, ( रोम्यां चर्षः । ) रोमाचः । इति चनायुभ:। (यथा, गीतायाम्। १। २८। "वैष्युच घरीरे में रोमधर्वच जायते 💵 )

रोमचवर्ग, की, (रोम्या चवयम् ।) रोमाचः । इत्यमर: । (रोम्यां चर्षेयं यसात्। रोमाच-करे, चि । यथा, गीतायाम् । १८ । २८ । "चंदाहिमहमश्रीषमङ्गतं जोमहर्षेणम् ॥")

रोमचर्षकः, पुं, सतः। अस्य वृत्यत्तर्यथा,-"चास्य तै सर्व्वरोमाणि वचना चूबितानि यत्। देपायमस्य भगवेश्वाती वे रीमक्ष्यं गः। भवन्तमेव भगवान् व्याजकार व्ययं प्रभु: ॥" इति कीमां १ आधाय: ॥

(सतु वासिग्रिका:। यथा, भागवते। १०। 95 | 35 |

"सोश्चितः सपरीवारः जनासनपरियपः। रोमक्ष्ममासीनं मक्षें: श्रिकामे चता" सालाना दिवर सं सी महर्ष सप्य दे तर सम् ॥ ) विभीतकष्टचः ॥ इति मेदिनी । ने, ११६ ॥

रोमाच:, पुं, (रोम्लां चच: उद्यम:।) रोम-इवंगम्। इद्यमरः ॥ पुनक्करायकरोभविकिया रोमोन्नमरोम्हबेचात्र। इति भरतः ॥ ( च तु साचिकभावागामन्यतमः। यथा, साचित्र-इपेशी। १। १६६।

"सम्भः खेरीय्य रोमाचः सरभङ्गीय्य वेषयः। विवर्धमञ्जयकाय इक्षष्टी सास्त्रिकाः स्कृताः ॥"

रोमाचिका, की, (रोमाच उत्पादकिंगस्वस्था इति। रोमाच + ठन्।) बद्क्तीह्यः। इति राजनिष्यहः॥

रीमाचित:, 'चि, (रीमाच: बहाती)कीत। इतम्।" ५। २। ३६। इति इतम्।) चात-पुलकः। रोमाक्षविश्रिष्ठः। तत्त्रकायाः। क्रुष्ट-रीमार्≀ इति चिकास्क्रीयः∦ (धदा, ' व्यक्तिकेचे । १००३ ६०।

#### रीसम्बः

"व च प्रामियोते वद्गी परिवृद्धि चेतवा । क्षेरीमाचिततद्वः प्रविदेशाममं सुरी: ") रोमाली, खो, (रीम्बा बाली खेबियंत्र।)

नवःशन्तः। इति ग्रन्दमाचाः। (रोम्यां चानी।) रोसावसी। (वधा, चार्यासमः श्चाम्। १६७।

"विधिनि;चैपस्यानस्त्रीयदि चित्रार्थसिव नता मिहिता।

जीभयति तप तन्दरि जवनतटाडुमरि रोमाची ॥")

रोमालुः, पुं, ( रोमविधिष्ट चातुः।) विकालुः। इति राजनिषेश्ह: ।

कोमग्रा च ॥ (रहसानिकमा । यथा, ऋबेंदे । रोमानुविटभी, [ न् ] एं, (रीमानुदिव विटमी ट्यः।) क्रमीह्यः। इति राज्यिष्टः॥ रोमावली, की, (होम्कामावली।) नामकः है-लोमकेणी। तत्पर्यायः। रोमकता १। इति हेमचन:। १। १०० ॥ रोभाजी १। इति

> भ्रम्याना । नोमरानी ४। यथा,---"सस्याः प्रविष्टा नतनाभिर्त्या रराज तन्त्री नवलोसराजी। नीवीमतिकच्य सितेतरस्य तक्तिकतामध्यमग्रीरिवाश्चि: "

दित कुमारचमावस ॥

वा च बीवनारक्षी भवति। व्यक्तातबीवना

"नीरात्तीरसपागसा अववयो; सीवि स्पृर-ज्ञेचयोः

योजे जयमिरं कितृत्वसमिति चातुं करं म्बस्यति ।

विवालाङ्करण्यक्या श्राशित्तकी रोमावली प्रोम्हति

यान्तासीति सुडु: यखीमविहितयोगीभरा एक्ति।"

इति रसमञ्जरी ॥

रोमाययपत्ता, च्यी, (रोमात्रयं यत्रमस्या:।) निकारिटाचुप:। इति राजनिर्वेदः।

रोभोहमः, पुं. (रोम्कासहमः।) रोमाभः। इति क्लायुष: । ( यथा, कुमारे । ७ । ०० ।

"रोमोन्नमः प्रादुरभूदुमायाः सिझाक्ष्रिः पुक्रवनेतुरासीत्। इतिसयोः पाशिसमाशमेग समं विभक्तिव मनीभवस्य ॥")

"कर्षाञ्चतभयादिश्वी रीमाची रीमविक्रिया॥") रीमीक्रेदः, ए, ( रीम्यासक्केदः । ) रीमाचः । इति चिकाकश्वाः॥ ( यथा, प्रवीधनकोहये ।

> "स्परकीमोद्धेदकारणतरताराञ्चलहर्यो भयोत्कन्योत्त्रक्रकवयुगभरावक्रसभगः ॥")

रोमाच + "तहस्य सङ्गाँतं ताहकाहिमा रोजः, ग्रं. पानीयामककान् । इति श्रव्यक्तिका ॥ (पानीयामलकाग्रन्देश्स गुकार्योश्मिश्वता: ॥) रोजमः, पुं, ( रौतीत । य+विष् । रौ: कुणन

यन् कमति खानान् खानासरं गण्यतीत। जम + अण्।) क्षमरः। इति जिन्हाकारियः।

(यथा, वक्रोक्तिपचाशिकायाम्। १०। "गक्ड दानवनाशिनो गर्यापते: कुर्काना कीलाइलं

रोलमा दनुक्रनुनाग्रनविधी सक्ताः खुरेते क्षयम्॥")

रोवः, ई, (रुष्+घम्।) क्रीधः। इत्यसरः । (यथा, चार्यासप्रश्रास्। ६४६। "सुचास कि सामवनी खबसायाद् दिगुणमन्यु-वेगेति।

को इभवः पयसान्धः, सालवेन च रोष उन्नि-**ধ(**শ ॥")

रोबसः, पुं, (रोधित सम्क्रीलः:। रुच+"क्रध-मकार्थेभ्यका" हा २।१५१। इति युच्।) पारदः। वैभवर्षणीयतः। इति मेदिनी। ने, 🌣 ३ ॥ जनस्भूमि:। क्रोधने, जि । इति हेम-चन्द्रः । (यथा, सार्कक्टिये । ११२ । १५ । "न धर्माः क्रीधग्रीलस्य नार्धभात्रीति रोषणः। नालं सुखाय कामाप्तिः कोपनाविष्टचेत-

सामृ॥")

रोष्टः, पुं, (रोष्ट्रतीति। रुष्ट् + खण्।) चङ्करः। इति हेमचन्द्र: । ( सथा, सहाभारते । १२ । 1501801

> "व्यक्षः, स्तीकी वर्द्धत्रध्याच्यसिक्ती वीजचीकं रोष्ट्रसाष्ट्रसमिति। च्यायचयौ विपुली सक्तिशान्य तसाइकां नावमन्त्रेत विश्वम् ।"

याम्। १३। ५१।

"तन रोक्षमायभुप मेध्यास:।"

"रोषं रोष्टणीय स्वर्गम्।" इति तहाव्ये मर्चीः धर;॥)

रोडिक:, पं, ( रुड् + ख्लु।) प्रेतमेद:। बोहरि, त्रि। इति मेरिनी। के, १८६॥ ( यथा, महा भारते। ५। ५७। ३२।

"सिनौवाली सबुसतिं क्राकृं राकाच्य सुव्रताम्। योक्राणि चक्रुवीचानो रोचकांस्तत्र कर्एट-

कान्॥")

रोक्षमं, क्ती, (रोक्षधनेनितः। सङ्+कर्ण **ब्युटः ।) युक्तम् । इति राजनिर्धेष्टः ॥ जल्मः।** प्राद्भावः। इति वृक्तधातीभविष्वट्प्रव्ययेव निष्णतम् ॥

रोह्ना:, पुं. (रोह्यसिक्तित। रह+सध-करकी च्युट।) पर्व्वतिविधिष्ठः। तत्पर्यायः। विदूरादि: २। इति जटाधर:॥ (यथा, राजेन्द्रकर्णपूरे। ५२ ।

"स्पारपुलिनस्पर्कोश्विव श्विमालये मालये निकामविकटोन्नतं पुरिधरोष्ट्रये रोष्ट्रयो।

महत्वसरभूधरे ग्रहनकन्दरे मन्दरे भ्रमन्त न पतन्त्रको परिश्वता भवन्ती र्भयः । ")

रोक्टल:, पुं, ( ब्ह्यादिति । क्क्ट्+"क्क्टिनिव् जीविप्राणिभा: घिहाधिषा " उगा॰ ३। १२०। इति भाषा) इसमेदः। इत्युवादि- कोष: ॥ ट्यमाणम् । इति संखित्रसारीखादि-

रोष्टन्ती, पुं, (राष्ट्र-ी-मन्त्रा विव्यात् सीव्।) लताभेदः। इत्युवादिकोषः । जतामाचम्। इति संचित्रवारीकादिष्टति:॥

रोडि:, पुं, (रोडतीति। तड्+ "इपिध-क्हीति।" उथा॰ १। ११८। इति इत्।) बीजम्। द्रचाः। इत्युकादिकोषः ॥ धार्मिकः। इति सिद्वानकौस्यास्यादिष्टतिः।

रोक्षियं, की. (तक्+"तक्षा" उगा०२। ५५। इति इनन्।) कालभेद:। इत्युगादि-कोष:॥ स तु दिवसीयनवससु हुत्ते:। पूर्व्या आ श्राह्यस्य गौगकालत्वेनोत्तरावधिः;। व्यपराह्य श्राहस्य पूर्व्याविधः। रकोहिरभाहस्य समा पनकाल:। रीचिंगचास्य नामान्तरम्। यथा। व्यव पूर्व्याक्षे याद्वमभिधाय रौक्षिणम् न लक्षयेदिवाभिधानेन पूर्वाक्षश्राहुस्य सङ्गवात पदी बीडिकपर्थकारोकपूर्व्याक्षकाकः प्रतीयत तेन रोडिंगं पूर्वाज्ञ प्राहस्य गौगकाल लेंगे-क्तराविध: अप्राक्तश्राहरूस पूर्व्याविधिरित्यव-शम्यते। रीचिशन्तु दिवसस्य नवससुकूर्तः। नस्य च्योतिमोक्तरी(इसोदैवनलात् री(इयाल-मिति। वास:।

"बारभ्य कृतपे याहं कुर्यादारी विशे बुध:। विधिज्ञो विधिमास्याय रोज्ञिंगणुन जङ्ग्यत्॥" इति आह्वतस्थम् ।

रोक्सीय, त्रि। यथा, वाजसनेयसंक्तिा- गोक्सिः, पुं. (रोक्सीति। कक् + "करेका" उणाव २। ५५ । इति इनन्।) भूष्टकः। वटप्रचः। रोक्षितकष्रकः। इति राजनिष्यदः॥ (ग्रास्यल-द्वीपरापर्चनविष्रेषः। यथाः सात्र्ये। १२२।८६। "रोडितो यस्त्रतीयस्त रोडिशो नाम विश्वत:॥")

> शेष्टिकाः, क्ली, शेष्टिकीनचवम्। इति ग्रब्द-इक्षावली ॥ (यथा, इक्षत्मं हितायाम् ।१००।३। "धारगावर्षगारी दिया-

वायकाषाहभाद्रपद्योगाः।

च्याष्ट्राप्ट: कुसुमलता:

सत्थाचित्रं दिशां दाहः॥")

रोडिशिका, की, (रोडिश्येव कार्च कन्। टाप् इस्सभा) कोपादिना रक्तवर्णाक्ती। इति जटाधर: ॥

रोडिया, की, ( रह+ रनग्। गौराहित्यात् हीव्।) स्वीगवी। इत्यमरः॥ (यया, मार्घ।

> "प्रीव्या नियुक्ताक्षिष्टती; सानम्बया-क्रियुद्ध पारीमुभयेन जानुनी:। वर्डिण्डाराध्विक रोक्टिकी: पथ-बितं निर्धा दुइत: स गोदुइ: ")

तिकृत्। कटुम्भरा। (यथास्थाः पर्यायः। "कड़ी तुकटुका तिक्ता द्याप्यमेदा कटुम्भरा। व्यश्रीका सन्वश्रकताचकाञ्जी श्रक्तताहनी॥" र्ति आव्यकाग्राम्य पूर्वस्त्रके प्रथमे भागे ॥)

सोमवस्कः:। (यथान्याः प्रकाशी रक्तमानायाम्।

"कट्यल: सोमयस्कारण: सोमष्टच च रोचियो ॥" मञ्जला। तत्पर्यायी यथा,--

"कटभी किनिष्टी खेता मद्राखेता च रोष्टिकी।" इति वैद्यकरत्रमानायाम्॥)

जोहिता। इति मेदिनी। या, १०॥ जिनानां विद्यादेवीविशेषः। इति हैमचन्द्रः। काक्सरी। चरीतकी। मञ्जिला। इति राजनिधेग्ट:॥ कपिलवर्णा वर्षुलाकारा विरेचने प्रशासना सरी-तकी। इति राज्यसभाः ॥ # ॥ वजदंवभाता। सा वसुदेवभाया कश्चपप्रक्रीसुरभ्यं ग्रजाता। यथा, --

"दंवकी गोक्ति चेमे वसदेवस्य धीमतः। रोष्टिकी सुर्भि हैं भी व्यदिति हैं वकी साभून्।" र्ति मधाभारते ऋरिवंशः॥ #॥

सुर्भिकचा। यथा,---

श्रीमाकंख्य खवाच। "इच्च नगया याभून् सुर्भिन्नोम मामनः। गर्वा साला सञ्चाभागामा चर्ननोकोपकारिकी॥ तस्थाना तनया जच्चे काग्रमातु प्रजापते:। नाथा नारोडियी शुक्रा सर्वकामदुवा

तस्यां यज्ञे श्ररसंगाइसोहिति तपोष्णजात्। कामधेनुदिनि ख्याता सर्वनच कसंयुता।"

इति कालिकापुराकी प्रधाधाय: ॥ 🗰 ॥

नवदर्शीया कल्या। यथा,---"व्यष्टवर्षा भवेहीरी नववर्षातु रोहिसी। दभ्रमे कन्यका धोत्ता खन ऊई रजसका॥"

द्रवाह्यसम्॥ # ॥

तृकाम् ॥

( पश्चवर्षा कुमारी। यथा, दंवीभागवते। ६। 2 € । 8 ह् ।

"रोडिको पचावर्शच घड्वर्शकालिका स्ता ।"

रोगनाग्राथेवास्याः पूजा कर्मधा। यथा, सञ्जेव। ₹।२६। 85।

"रोज्ञिकों रोगनाश्चाय पूज्येहिश्वित्रहः॥" व्यस्याः पूजामलो यथा, तत्रीव । इ । २६।५६ । "रोइयन्तीच वीजानि प्राग्जक्षसंख्तानि

या देवी सर्वभूतानां रो हिलों पूजवात्यहम्।" हिरगयकि प्राप्तका। यथा, महाभारते। \$ 1 \$50 1 \$ = 1

"कचा चारोडियो नाम डिर्ग्यक थ्रिपी:

सुता॥"#॥

रोफिनि + पचे डीय्।) खिम्माहिसप्त-विश्विनचत्रानांतसतुर्धनचत्रम्। तत्पर्धायः । रोक्षिणः २। इति प्रब्दरत्वावली ॥ जासी ३। इति हैमचन्द्रः॥ (यथा, महाभारते। १। 1841981

"खरमेर हिन री हिर्गा प्रयाताः पाच गुगस्य ते।

बारबावतमासाद्य दहणुर्नागरं जनम् ॥") त्त प्रकृतास्ति प्रकारात्मकम्। तसाधि-

## रोडिखी

हाची देवता बच्चा । ग्रागनमधी उदिते सति सिंहजमसा चष्टचिंग्रत्यनाधिकद्वः जितयं गतं भवति । यथा,—

"कम्बन्धः ! श्राम्याहती गभी-मध्यमागतवात प्रजापती ! प्रचम गजञ्जपचालिप्रका नि:खता: सुसुखा ! विंचलयत: ॥" दित काविदासकतराज्ञिक्यनिकप्रवाम् ॥ \* ॥ तम जातकवं यथा,---

> "स्ताह्यभैकार्ये क्षप्रलः क्षतीमः सुचारदेशे वित्तसक्तवेदरः । स्नराजिमाक्तितास्त्रिताग्रयो यो रोडियोजः स भगे स मानी॥" दित कोडीग्रदीपः॥ \* ॥

गवरोगिविशेषः। यथा। रोहिशीनामकगण-रोगायां नामानि संख्याचाहः।

"रोहिशी मच्छा मोक्ता क्ष्ण्याल्क एव च।
चाछिकच्च वलयोऽलाधनामेरदृष्ट्कः।

नती दृष्टः ग्रातमी च गिलायः क्ष्ण्यविह्यः।

गलीवः प्रस्तरम्य मौत्तालक्ष्येव च।

विदाही क्ष्ण्यंभी तुरोगा च्याद्य स्तुनाः॥"

तय प्रचानामपि रोहिनीनां सामान्यनंप्रापिनमाहः।

"तके विन्तः विन्तक वी च मार्क्ट्ती
प्रदूष्य मास्य नयेव ग्रीशितम्।
ग्रांचीपसंरोधकरे साथायुरैविद्यासन् याधिर्यं दि रोदिशी॥"
प्रांचाः मार्क्ट्तः परदः कपित्तौ च मार्क्ट्तौ
पित्तं वा मार्क्ट्तः कपो वा मार्क्ट्तः। गतु
चयो विष्तं स्थाः एयग्रोधनाया च विवचमार्गावान्॥ तस्या वातनाया नव्यक्यादः।

"जिकासमनाद्रश्यावेदनास्तु
मांसाञ्चराः कथाविरोधनाः खुः।
सा रोष्टियो वातकता प्रदिष्टा
यानासकोपद्रवगाएकुष्टा ॥"
जिकासमन्तात् जिकायाः सर्वतः। वातासकोपद्रवगाएकुष्टा सम्भादिभिर्त्तग्रयेत युक्ता॥"
पित्तजामाद्र।

"चित्रोहमा चित्रविद्यक्षपाना तीवस्वरा पित्तविमित्तकाता॥"

खेशणामाच।
"स्रोतीनिरोधिकाणि सन्दणाका
सुन्दीस्थिरा साकमस्यभावासु॥"

स्रोतोश्च कच्छकोतः ॥ ॥ सिक्षपातकामाचः । "मभ्मोरपाकिचाकिवास्यविद्या चिद्येषिक्षा चिभवा भवेत् सा॥"

रक्षणामाच ।

"स्कोटेश्वना पित्तसमानिका साथा प्रदिष्ठा विधरासिका तु॥" रक्तजेतरासं द्वारकत्वावधिमादः। "सद्यक्तिदोषणा द्वाना चाद्यात् कपसमुद्भवा। प्रशाहात् प्रित्तसमृता सप्तादात् प्रवनोत्यिता॥"

#### क्षत्रशाल्यमाइ।

"कोलास्त्रिमात्रः कषसभवी यो ग्रिश्मां के वस्टलगूकभूतः। स्वरः स्थिरः प्रस्कृतिपातवाध-स्तं वस्टप्राल्कमिति द्ववित्तः" कस्टकगूकभृतः वस्टकवस्कृतवदेदगाणगवः॥ स्विश्वकामात्रः।

"जिक्कायरूपः भ्ययुः कषासु जिक्कोपरिटादस्कीत मिश्रात्। क्रीयोऽधिजिक्कः खलु रोग एष विवर्क्कयेदागनपाकमेनम्॥" भ्यस्मा मिश्रादेवेलान्यः॥ ॥ ॥ वलयमाकः। "वलाग्र एकायतस्त्रतन्य ग्रीथं करोत्यनगति जिवार्यः। तं सर्वयेवाप्रतिवार्ययेविषयं विवर्क्षनीयं वलयं यदन्ति॥"

#### चनासमाध्रा

"गणे तु भोगं कुक्तः प्रदक्षी क्षेत्रानिनी चासक्जीपपन्नम्। मर्मे क्हिं दुक्तरमेनमाष्ट्-रकाससंज्ञं भिष्ठजो विकारम्॥" मर्मे क्टिं इट्ट्यममे (या क्ट्रिनेव वेट्टनाजनकम्॥ एकहम्हमाष्ट्र।

"हत्तोत्रतीरमः स्थयः सहातः सक्ष्रीरपाक्षम्टर्गं रुखः। नामेक्षरम्दः परिकीतंत्रत्तरसी याधिमेकाग्रः चतनप्रस्तः॥" सनः गनमध्य। स्पाकी देवत् पाकी। सम्बद्धः देवन्षदः॥ ॥ रुन्दमातः।

"समुद्रतं दत्तममन्दराष्ट्रं तीवव्यरं दृष्ट्सुद्राष्ट्रश्ति। तचापि पित्तच्यत्वप्रकोपा-द्विद्यात् सतीदं प्रवनासकस्य ॥" \*॥

#### ग्रतकीमा ह।

"विभिषेगा क्या निरोधिनी तृ चितातिमात्रं (पिएतप्रशेष्टे:। व्यनेकक पाणकरी चित्रीया क्रीया ग्रामझीसहशी ग्रामझी ॥" घना किता। व्यनेकक वातिपत्तकषण-तोरराक्षक क्यारियुक्ता। ग्रामझीसहशी लीक-कारत्वसंक्ष्मा ग्रामझी मक्ती (ग्राला। तम्ल्या यस: ग्रामकरी॥ ॥ श्रामायुमाक।

"यिष्यमेने व्यासनकास्त्रिमात्रः स्थिरीम्ब्यक् स्थान् कफरत्तम्बर्तः । संबद्धते प्रक्रमिवासिक्ष स प्रकासाध्यसु जिलायुसंज्ञः ॥" गकविद्रधिमाष्ट् ।

"वर्ने गर्न वाप्य वस्तिगो सः भोषी रुजः सन्ति च यव वर्नाः। म वर्षदेषिर्गतिविद्यस्ति तस्तिव तुस्यः सञ्ज धर्मणस्य॥" ॥॥ गणीयमाषः।

## रोड़ियो

"ग्रीथी अञ्चान यस्तु मलावरीयी लीवन्यरी वायुगतिनिञ्चना । कपोन जाती विधरान्तितन ग्रांचे ग्रांचीय: परिकीर्नगतिश्वी ॥" वायुगतिनिञ्चा उदानवायुगतिरोधक: ॥ # ॥ खरसमाष ।

"यक्तान्यभानः श्वसित प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कं वितृक्तकक्टः। कफोपदुष्टेष्वनिकायनेषु श्रेयः व रोगः श्वनतत् स्वरत्नः॥" ज्यमानः तमः प्रधन्। शुष्कं वितृक्त

तान्यमानः तमः प्रथम्। शुष्किष्तित्तकष्टः शुष्को विस्तिरिखाधीनः कष्टो यस्य सः। स्यसाधीनता सत्ते गिलितुं स्वप्रकात्वात्। स्विनायनेषु वायुवसीसः। स्वनादातात्। ॥॥ मांसतानमात्रः।

"धनानवान् यः चयणः सुक्षणे गलोपरीधं कुदते क्रमेवा । स मांचतानः क्षितोऽवलकी प्राक्षप्रस्तृ सर्वेक्ततो विकारः ॥" 'प्रतानवान् विस्तारवान् । सुक्षणः च्यतिष्र्यितं कणं यच यः ॥ ॥ विदारीमाच् । "सराच्नोहं भयणुं सुनाका-मनागेंचे पृतिविष्यीकं मांसम्।

पित्ते विद्याह्न विदारी
पार्चे विद्याह्न सतु येन प्रति॥"
प्राचे विद्याह्म सतु येन प्रति॥"
प्राचे विद्याह्म सतु येन प्रति स पृष्ठियो येन
पार्चे विद्याह्म हुन्तेन प्रति तिस्तिन् पार्चे सा
विदारी भवति इत्ययः॥ ॥ अध्य गलरोगासां
चिकित्सा।

"रोडियोगाना वाध्यानां दितं ग्रोखितमोच-

वसनं धूसपानच गळ्यो नखकम च ॥ षातजान्तु कृते रक्ते लवगे: प्रतिवार्थेत्। मुखोग्णान् को इगक्ष्रवान् धारये चाप्यभी क्णायः॥ विसाय पित्तसंभूतां सिताचीद्रप्रियक्ट्रांभः । घषेयेत् सवसी बाचापकः धेः कथिती चितः ॥ व्यागारधूमकट्कीः कमचां प्रतिसारयेत्। व्यागारध्यः भूत इति वीके। कटुकावि युक्डो(पप्यतीमर्क्तान । "चेताविङ्ग्रहकीयु तैलं सिद्धं ससैस्वनम्। नस्यक कैं शि दातकां कवल प कपो प्रूपं ॥" चिता चापराचिता। "पित्तवत् साधयेहेवो रोहिशी रक्तसमावाम्। विसाय कडा भाजूनं साधयेणुकिकेरिवत् ॥ एककालं यवाज्ञ सुक्षीत (काश्यमकाम:। उपिक्रकवचापि साधयेदधिक्रिक्रकम् ॥ रक्षत्रन्तु विसाध विधि धोधनमाचरेत्। श्करन्द्रिव प्राथी रुन्द्य ससुपाचरत्॥ तिलायुचापि यो वाधिकाच प्रकाश सामग्रेत् । व्यमकेस्यं सुचंपकं हिद्येदृगलविद्यम् ॥" द्रति भावप्रकाशः ।

( खूबे, ति । यथा, अशामारते । शहराहरा

"नेव इस्सान सङ्गीन क्रमा नापि रोडियो। गील कु चितकी प्री च तथा दी बाल्य इं लया ।") रोडिकीपति:, पुं, (रोडिक्या: पति:।) चनः। इात हैसचन्द्र:। २। १०॥ (यथा, देवीसाम वति।१।११।१८। "इत्येवं भावमासं तस्वाच दोविकौपति:। गृरं क्रोधसमायुक्तं कान्ताविर्षदु:खितम् ॥" वस्टंव:। ष्टब्स 🐯 🖟 ) रोडियोरमण:, पुं, (रोडिया रमण:।) इवभ:। इति राजनिषेखः:॥ वसुदेवश्वः॥ (चनः:। यथा, गीतगोषिन्हे। १। १०। "विशितं जयदेवकेन चरेरिएं प्रवर्शन। केन्द्रविक्वसस्त्रसम्भवरो द्विधौरमधीन ॥") रोक्सियोवसभः, पुं, (रोक्सिया वसभः।) चनः। र्ति इनायुध: ॥ वसुवेयण ॥ रोडिकीय:, पुं, (रोडिस्या देश:।) चन्तः। इति देमचन्द्रः ॥ (यथा, माघे। ३। ६०। "या रेवती जानिस्येव जातुं

न दीष्टियों न च दोष्टिकीयः ॥")
चस्रदेवच ॥
दोष्टिकी, च्ही, (दोष्टिकीयुक्ता चारमी।)
दोष्टिकीनचाच्युक्तभावक्रणारुमी। यथा,—
"क्षणारुम्याच्योष्टिक्यामह्याच्येनं चरेः।
कार्या विद्वापि सप्तम्या चनिन पापं जिल्ला-

उपीविती विकास सिविभा में च पार्यम् ॥ योगाय योगपत्ये योगभागय योगसम्भवाय गोविन्द्य ममो नमः ॥ स्नानमनः । यद्याय यत्ते भाराय यद्यपत्ये यद्यसमावाय गोविन्दाय ममो नमः ॥ स्वर्षनस्य । विश्वाय विश्वभागय विश्वपत्ये विश्वसमावाय गोविन्दाय ममो नमः ॥ श्रयमस्य । स्वाय सर्वेन्द्राय सर्वे-पत्ये सर्वेसमावाय गोविन्द्राय सर्वे-पत्ये सर्वेसमावाय गोविन्द्राय सर्वे-पत्ये सर्वेसमावाय गोविन्द्राय ममो ममः ॥ पार्यास्य ।

स्यक्तिचे पूज्य ये इवं सचन्त्रां रोडिकी न्तथा । प्रस्ति तोयं समादाय सपुष्पपालचन्द्रम्। जातुभ्यामवनी गला चन्द्रायार्थे निवेद्येत्॥ चीरोदार्यवसम्भूत चाचिनवसस्क्रवः। रहागाध्ये प्रप्राक्षेत्रं रोहिस्या सहितो सम ॥ श्चिये वसुदेवाय बलदेवाय मन्दाय यशीदाये। ध्यमघं वासमं प्रीरिं वेद्यच्छं पुरुषोक्तसम्। यासुदेवं चुवीकेम् वृक्षिष्टं देखसद्दरम् ॥ वाराचं पुष्टरीकाचं श्रीकानामकमण्यम्। दासोदरं पद्मनाभं केप्रावं गरक्ष्यजम् । मोविन्दमञ्चतं देवमगन्तमपराज्यितम्। ष्यधी खजं जगद्वी चं सर्गस्थिता स्वतर्वा । व्यनहिन्धनं विद्यां जिलोक्षेष्यं चिविक्रमन्। नारायकचतुर्वोष्ट्रं प्रस्चक्रमदाधरम्॥ पीतामरधरं दिखं वनमालाविभूषितम्। श्रीवत्साचं चगहाम श्रीपतिं श्रीधरं चरिस्। यं देवं देवकी देवी वसुदेवादणीजनत्। भीमस्य अक्षयो गुप्तेत्र तस्ते अक्षात्मने नमः।

नामान्येतानि संकीकं गळाघं प्राधैयत् एतः ॥ चाचि मां सम्पापन्न दुःख्योकार्यवात् प्रभी। देवकीमन्दन नीम हरे संसारसागरात्॥ दुर्वृत्तांच्यायसे विक्यो ये स्मर्गन सकत् सकत्। सोध्हं देवातिहृषृंत्ताच्याचि मां ग्रोकसाग-

पुष्कराच निममीर सं महत्वज्ञानवागरे।
चाहि मां देवदेवेश लाखतेरची न रचिता।
स्त्रणका वासुदेवाय गीजाक्यकिताय च ।
चाहिताय कथाय गीविन्दाय नमी नम:॥
प्रान्तिरक्ष शिवकास्तु धवद्धिकातिराच्यभाक्॥

हित गार्क १६२ काधायः ॥
रोहित्, पं, (रोहतीत । रह + "तुस्वहियुविभ्य
हतः।" उका० १ । ६६ । इति हतिः।)
स्र क्षेः। इति मेरिकी। टे, १४०॥ प्रकेमेरः।
मत्यभंदः। इति संचित्रसारीकारिष्टितिः॥
(क्ष्यक्यः। यथा, वाजस्वेयसंहितायाम्।
"२४। ३०॥ "मतुष्यराजाय मकेटः प्रार्हलाय रोहित्।" "यको रोहित् क्ष्यः प्रार्हलाय ।" इति तद्वाध्ये महीधरः॥ रोहितवर्णविभिन्ने, ति। (यथा, क्ष्येदः। ११००। १६।
"रोहित् श्राचा समर्शुललासीः।"
"रोहित् रोहितवर्णा ग्राचा ग्रामवर्णा।"
इति तद्वाध्ये सायणः॥)

रोक्ति, स्थी, ( राष्ट्र + "इस्टविषयुग्निम्य इति:।"

उसा०१। हा। इति इति:।) क्यो।

("ऋष्यस्य क्रास्य क्रांगे रोडिंदुचते। तथाच सिंधमः स्ते । गतं रोडिंद्यते रिरमयियु-क्ष्यस्य वपुषा।" इत्युक्ताः । १ । ६६ ॥) जता-भेदः । इति मेदिगी। टे, १८०॥ (वड्वा। यथा, क्रम्यदे । १ । ९८ । १२ । "युक्ताह्यस्यो रथे क्रिंगो देवा रोडितः ॥" "हे देवाचे रोडितः रोडिक्तः रोडिक्तः मिध्यास्तरीया वड्वाः रथे युक्त्युज योजय।" इति तद्वाध्ये साययः ॥ ॥ रोडिक्यामिवीं जानि तक्ष्यते न डिंगोजिन प्रोधकारित तथात्वम् । वही । इति निध्यदः । १ । १६ । १८ ॥ निगमेषु बङ्ग्वच-नाक्ष्यते प्रायपः यवगात् बङ्ग्वचनाक्ष्यत्वम् ॥)

मानतिन प्रायप्रः यवकात् बहुवचनान्तत्वम्॥)
रोहिनं, सी, (कह+ "कहे रख को वा।",
उका॰ २।६८। इति इतन्।) अक्कमम्।
रक्तम्। क्षञ्ज्यकप्रराधनम्। इति मेदिनी।
ते, १८५॥ (यथा, मनुः।१।३८।
"विद्युतोऽप्रानिमेषांच रोहितेन्द्रधन् विच।
उच्कानिर्धातकेत्ंच च्योतीव्युकावचानि च॥")
रोहिनः, पुं, (रोह्नतीति। कह+ "कहे रूच को वा।" उका॰ ६।६८। इति इतन्।) मीन-

विशेष:। (यणाङ्क स्थित्।
"ईलीश्रो जित्रपीय्वी वाचा वाचामगोचर:।
रोडितो नी डित: श्रोक्ती महुरी महुरी:

रोहितमञ्ज्यस अचर्या गुराष्ट्र यथा,--

#### रोहित

"ज्ञाः शल्की चैतक्कित्त महरी यः ब्रेडीय्यी लोक्ति इत्तवक्तः। कीयां वक्तं रीक्तिस्थापि मधि वातं क्ति किम्बन्धाति वीर्यम्॥" इति राजनिर्घगटः॥

चापि च।

रात्॥

"रक्तीदरी रक्तमुखी रक्ताची रक्तपचितः। क्रमपची सम्बंधी रोहितः कथिती वधेः॥ रोहितः सब्धमस्थानां वरी वध्योधहितार्भितितः। कथायात्रसः स्वाद्धांतस्यो नातिपत्तकत्॥ कर्त्वच्यातान् रोगान् हत्यादीहितस्यक्षकम्॥" हति भावप्रकाष्णः॥

(नथाच।

"वासम्भे निष्ट (पत्तलदलकर; खाड्रीष्ट्रित;

इति चारीते प्रथमस्याने रकार्षेरधाये॥
"शैवकार्वारभीजित्वात् सप्तस्य च विवर्णनात्।
रोज्ञितो दीपनीयच जञ्जपाकी महावजः॥"

इति चरके स्वस्थाने सप्तविष्याय्याये ॥ "क्यायानुरसक्तियां श्रव्यश्चित्रकां जनः। रोजितो मारतक्री नाखर्थं पित्तकोपणः॥"

दित सुत्रतं स्वस्थाने १६ व्यथाये॥ स्वनासकातो इश्चित्रक वृपतः पुत्रः। यथा देवीभागवतः। ०।१५ ।१५॥ "राजा पुत्रससं हृद्दा सुस्त्रसाय मङ्करम्। नासास्य रोहितक्ति चकार विधिपूर्व्यकम्॥" व्यस्य विषय्यक्त तचेव दृष्ट्यम्॥) व्यमभेदः। राहितकष्ट्यः। दति सेदिनी। ते, १४६॥ (रोहीनीय्य पाटः। रोहीतकग्रस्टद्र्यनात्॥ यथा, सुन्तते। ६।१०।

"प्रवाधरोडीतमधृकचारसाः चौद्रेणयुक्तामस्दराणसम्ब्रताः॥" चमिचोटकः। इति निचगृहः।१।१५॥ "रोडनि चारोडनि रघं वडनग्रादिवसिति

"रोहिना खारोहिन रथं वहनशादिवभिति रोहिन:।" इति तत्र देवराणयच्चा ॥ यथा, ऋगेदे। १॥ ६॥ १०॥

"यहयुक्या खर्वा रोहिता र्थे॥" "शोजना को हिलवर्णी शेहित इत्यस्याक्या शोहितोध्से शित्रहर्णनात् शेहितनत्वासिई वर्ता ग्रम्थितिसम्बद्धां छ।" इति तद्वास्य शाययः॥) रक्तवर्णः । रक्तवर्णविद्यारे, जि। इत्यसरः॥ (यथा, वाजननेयसंहितायम्। १६। १६। "नसी शेहिताय स्थमतये हत्वास्यं प्रतये नसो नसः॥")

रोहितकः, पुं, (रोहित एव। खार्षे कन्।)
हचविष्रेषः। रोह्ण इति भाषा। तत्पर्यायः।
रोही र प्रोह्णप्रः ६ दाङ्मपुष्यकः ६।
इत्थमरः ॥ रोह्णीतकः ५ रोहितः ६ रोहियाः ६
कुप्रास्त्रातः ११ विरोधनः १२ प्रास्त्रातिकः १६। अस्य गुगाः। कट्ट्यम्। किम्यतम्। कषायसम्। सुप्रीत्वसम्। क्षमिदोष-

व्यक्षीहरत्तने वासयाप इत या । इति राज-निर्धेग्ट: । आपि च।

"रोषितो जीषितो रोषी जोषी राड़िम-

रोष्टीतक; श्रीष्ट्रवाती रुची रक्तप्रसादन: ॥" इति भावप्रकाशः॥

चाच्ये ।

"रोचीयको यहत्त्रीचगुलगेदरचरः सहतः।" इति राजवलभः ॥

(मयाविश्वेष:। यथा, सञ्चाभारते । इत्याहरू। "भन्नान् रोज्ञिनकांचिव चार्ययाच्यालवान्। ग्रामान् सर्वान् विनिजित्य गीतिसन् प्रहसन्ति । प्राप्तकातृ यवनांश्वीव विकासी स्राप्तनन्दम: ॥") रोडिला, च्ली, (रोडिल+टाप्। "वर्षाट्सु-टाक्ताकीपधाली न:।" ॥।१।३६। इ.ति पाचिको डीघ् नकारस्य नकारादंशस्य न।) रागादिना रक्तवर्गा। यथा,----

"रोडियो रोडिता रक्ता लोडियी लोडिता

च सा।"

इति जटाधर: ॥

रोष्टिनात्रः, पुं, (रोष्टितः स्वाधी यस्य ।) स्वयः । इत्यमरः ॥ इरिश्वन्द्रश्चिपुत्तः । इति मेहिनी । ति, इष्ट्रा

रीष्ट्रितका, क्यी, (रीष्ट्रिती वर्गोरस्यस्या इति। रोखित+ उन्।) रागादिना रक्तवर्था। इति जटाघर: #

दोच्चित्रेयः, पुं, (दोच्चित रव। स्वार्धे एः।) रोष्टितद्यः। यथाः---

"भीषारी रोष्ट्रियः स्वात् रक्तपुष्यक

रोडित: ॥"

इति भर्तपृत्रक्तोष:॥

(विवर्णमस्य रोहितकप्रन्दे ज्ञानकम्॥) रोडी, [ मृ ] पुं, ( व्यवध्यं रोडतीत । कड् + चावधार्क विनि:।) रोडितकष्टचः। ( चस्य मधायी यथा,--

"रोची रोचितक: ज्ञीकाग्रजुर्दाक्सपृष्यक; ॥" इति वेद्यक्रमालायाम्॥

"रोडीतको रोडिनको रोडी दाव्मगुष्यकः।" इति भाषप्रकाश्चा पूर्वसंसक्षे प्रथमे भागे॥) षाचत्यवर्षाः। वटवर्षाः। इति सेहिनी। ने,

दो होतनः, पुं, (दो हीत रव। खार्चे नन्।) रोचिनकहणः। इति राजनिषंग्टः॥ (यथा, **इस्त्संसितायाम्।** ५८। ६८।

"रोहितकसा पश्चादिवासश्चीत्रिभः करै-यांच्य ।"

त्रचास्य पर्याय:।

"रोक्षातको रोक्षितको रोक्षी दाखिमपुष्यकः।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्वक प्रथमे भागे ।) रोष्यं, ज्ञी, (क्टचस्य भाव:। क्टच+स्थम्।) क्ता। क्षणस्य भाव द्वार्थे साप्रकारीन निष्यत्रम्। तथा हि।

"तेलं यदी रुपदोषमं तेलं यवाई वं स्टूलम्। तिन त्यां सापयान्यता जगनातरमञ्जिकाम् ॥" इति दुर्गापूनायां महासमीमहानवन्योमहा-कानप्रकर्मा देवीपुरासम् । (तथा च । "ये रसा वातश्चना भवन्ति यदि तेषु पे। रोक्षलाधवधीखानि न ते इत्युः समीरयम्॥" द्रित सुश्रुते स्टबस्थानं ४० साधाय:॥)

रोच्यः, पुं, (रुचेरप्रवामिति। रुचि+व्यग्।) सनुविश्राम:। यथा,--

"रीचादयक्तयान्धरीय अनवः संप्रकीर्तिताः। रुपे: प्रभापत: पुत्रो शिक्यो नाम भविष्यति॥" इति माह्ये ८ व्यथायः ॥

तवान्वनारे देवादयी यथा,---"वर्षादशस्य पर्यार्थ य रोष्यस्य मनोः सराः। सप्तमी का कृपांक्षेत्र वदली में निप्रामय ॥ सुप्रजाय: सुरास्त्रज सुक्रमायक्षथापरे। स्थानायस्तया होने वसका स्वियत्तमः भन्दावली सञ्चावीयेक्तियासिन्द्री दिवसाति:। भविष्यत्वध सप्तर्भातृ गदती मे निश्चामय । प्रतिभागवायक्षेव तत्त्वद्त्ती (गर्तन्सुकः । निकांच: सुनपाचान्या निवासमाच सप्तम: ॥ चित्रसँगो विचित्रच नयलक्तिभयो हरः;। सुनंत्र: क्षत्रबुद्धिक सुरमक्षेत्र तत्सुता: ।" इति भाकेकवपुरासम्॥

व्यन्य (द्विरशो गणियन्द्र प्रष्ट्यम् ॥ 🗰 ॥ विस्थ-काष्ठद्रकः । तत्प्रयायः । वेख्यः २। इति हैम-चनः॥ (क्रां, रोचस्टिस्ति। जास्। सन्ननर-विशेष:। यथा, साके खेंडें । १००। ३६ । "क्रांतिश्रही गुगीर्युक्ती स्वसाव किंक श्रुते। निभागयसार्वलं रीचं मुला नरीत्रम: "") रीट, ऋ ग।दरे। इति कविक्सपह्रमः॥ (अवा०-पर॰-चक॰-संट्।) चतुद्देशस्त्ररी। ऋ, स्राह्म-रोटत्। गार्द्रोश्नादर:। रोटनि खक्षं कोक:। इति दुर्गाहासः॥

रीड, ऋ व्यनाहरे। इति कविक क्यहम:॥ (भ्या०-पर-सक्-सेट्।) ऋ, बादराकृत्। इति दुर्गाद्यस:॥

रौतं, को, ( नदस्येदम् । नद+ व्यम् ।) ऋक्षर-रावाचरसामार्गतप्रवरसः। तत्त्रायायः। उत्रम्२। रत्यमर: ॥ द कीधस्य। अये। यदी ईवला यस्य रोद्रम्। यहाधः भरतः।

"ब्हक्कारो विष्ण्देव: स्थाद्वास; प्रभग्नदेवत;। करणो यसद्व: खानौनो रुनाधिदैवम: ॥"इति र कोधस्थात्रये। उच्चति कुधा समवैति उद्यः। उचियं समवायनं नाम्बीति रक् निपातनाचस्य गः। सन्वाभिभाविता रीषः। यथा, रावस-चरितादि। एषु वौभक्षारींद क्रीवे उरूपमेदात् बान्ये पुंचि वीभक्षारीकी चेति पुलिक्कपाठ रच रीतः, बि, ( रह + व्यथ् । ) तीतः। (यथा, वान-युक्तः। इति भरतः॥ 🕸 ॥ व्यपि च ।

व्यथ शेद:।

"रीदः कोधसायिभावो रक्तो बदाधिहैवतः। व्याजननं रिपुक्तत्र तक्षेष्टीही पनं मतम्।

सुखिप्रचार्यातनविज्ञतक्षेदावदार्यो चीव। संगामसंभमाबीरस्थोदीतिभेषेत् प्रीहा ॥ भृविभक्षीष्ठांनदेशवाचुस्मोटनतर्जनाः। व्यातावरानक्यनमायुधीन् चीपणानि च । चातुभावाकाचा चेपकृरसन्दर्शेनादय: ॥ खगतावगरीमा चले द्विपचवी भदः। मोडाइयरियसात्र भाषाः खुर्वभिचारियः ॥" यथा,---

"ज्ञतमनुमतं दृष्टं वा येरिहं गुत्र पानकं मनुजपश्रुभिनिमेथाःहैभेवक्किव्हायुधिः। नरकरिएमा साह तथां सभीमिकरीटिना-मयमद्दमखङ्भेदीमांचै; करोशि दिश्रीवालम्॥" व्यथः युद्धवीराद्वेदमाचा

"रक्तास्थर्गमता चाम भेदिनी युद्धवीरत:॥" इति साधिकाद्येशी ३ परिच्छेद:॥

रोह:, पु, ( कहस्यायमिति । कह + व्यव् ।) स्वयं-तेज:। तत्पर्याय:। धर्मः: २। इति से दिनी। रे, 🖙 ॥ प्रकाश: ६ स्थोत: ८ स्थातम: ५। इसमर: । तस्य गुका:।

"आतपः कटुको रूचः स्वेदम्यक्षियावदः। दाइविवस्येजनमी नेजशीमप्रकीपम: ॥"

इति राजवक्षम: । 🗰 🛭

सप्तरीहा यथा,---"जठर: पिङ्गलां रीदो घोरास्त्रः कालसंचितः। व्यासनामा इतो रीतः सप्त रीताः प्रकी-

र्त्तिता: #" यन्यान्तरे सप्तमो रीतः प्रागदाचः॥ तिथा पलानि यथा,----

"पिक्रको रोदनामाच कालकःपः प्रजाक्तयम्। सार्थने बहुरोगः स्थात् सर्वश्रीवसस्द्रवः । चठरो रौजनामाच घोरधुलाच कारयेत्। वयादिधित्तरीग्राष्ट्र नानाकी ग्रकरी तृवाम् । व्यक्षिनीका यदा वर्गेरी हो भवति नाम्ययाः। उत्तापन चितिं शुक्येत् नरामां रोगदो भवत् । रीदनामा मचारीदी यत्राव्य चभवेद्धवम्। चित्तोदेशं वर्णं कुर्याज्ञानारी गसमस्थितम् ॥ घोरनामा सहारीही घोरधसाच कारयेत्। उत्तापन बदा दाधं नानाशीगयम विसम । कालनामा मचारीत उत्तापे पीकृतं सहा। नागरोगसमायुक्तं प्रणादिकक्कृतं भवेत्।" इति च्योतिष्यमः

रसविष्रेषः। इति मेदिनी। रे, ८०॥ तदिवर्सं कीवांतक्करीद्रप्रव्दे दश्यम्। देमसा ऋतुः। इति डेमचन्द्र: । यम: । इति धर्याः ॥ (कार्त्त-केय:। यथा, सञ्चाभारते। १।१५८। १३। "बामेयः क्रान्तवापुत्री रीही गाङ्गेय रह्याप। खूबते भगवान् देव: सर्वदंवमयो गुष्ठ: ॥")

निस्यव्याण्याने विजयर्थितेन परिवेशीक्त-ज्वरवर्धनवचनसुक्तम्।

"व्यरिकापादिकाधिराः धङ्भको नवलोचनः। भस्तप्रदेशो रीतः कालाल्तक्यमोपमः॥")

भीषया:। इति मेहिनी। रे, ८०॥ (यथा, महा-भारते। २। इष्टा ५०।

"तस्य ते तदचः श्रुत्वा रीइं जोमप्रचर्ययम्। प्रचन्नुवें हुलां पूजां कृत्यन्तो धतराष्ट्रचन् ॥") बदसम्बन्धिम च ॥

रीती, स्त्री, (रीव + छीप्।) चका । इति मेदिनी। दे, ७०१ सम्बद्धाः इति राजनिर्धेग्दः॥ करदेवज्ञतमधारीयी माया मचारीयीयाची

चातुका च। यथा,---"एक एव मशाहेलो ववसको मशान्छ। स च मार्था महारोशी रौरधी विस्तवके ह । सा माया वश्ये भौमा सर्वदेवप्रमोश्यो। तयातुओ विता देवा: चट्टी निर्दातु ने विदेश देवी च चिश्रिखेनाची तं देखं समताद्यत्। तवातु ताज़िनं तथा देवसा ग्रुभकोचने। चक्तेमुख्डे उभे सन्यक् एचग्भूते कभूवतुः । नरीसु दानवेनस्य चनेत्रस्य चनाद्याः। कांपञ्चका चरेहेवी चासका तेन साभवत् ॥ सर्वभूतमदारीही या देवी परमेचरी। संद्वारियो तुथा चैव कालवानि: प्रकीर्तिता।"

इति वाराचे चिश्रक्तिमाचालाउम्॥ दीयां, क्री, (रूप्यमेव। व्यव्।) रूप्यम्। इति राजनिर्धेग्दः ॥ (यथा, माघै । ८ । ६० । "द्रपेशनिक्नेतासु पतिते वनतिमिरस्य न्योतिष रोध्यभितिष्ठ पुरः प्रतिमलित

सद्भ: ")

तत्वर्थं यथा,--"सभाव्यं गुक्ताव्यक्ष करेका साधिकं रसम्। धमनाच भवतीयां सुवर्शकरसं ऋगा॥"

इति सार्के १८८ व्यधाय:॥ ( भौवधारिय संस्थानाभे यहातयं तद्वया,— "सुवर्कसम्बद्धा रीष्ट्यं न्हतं यत्र न सम्बते ।

तत्र कामीन कमीयि भिवक् कुर्माहिचचराः॥" इति भावप्रकाश्यस्य पूर्वसर्खे प्रथमे भागे ॥ महिशिष्टे, त्रि। यथा, भागवते । ४।२५।२४। "सर्वरीचायसै; ऋष्ट्रैं; सङ्कृतां सर्वतो ग्रचें;॥") रीमं, क्री, (चमायां जनगाकरे भवम्। चमा+ ष्यम्।) प्राष्मरिषवयम्। दश्यमरटीकायां रामायम: #

दीमकं, क्षी, ग्राम्भरितवलम्। तत्पर्थायः। वस्-कम् १। इक्षसर: ॥ "क्मा वाम वही जवका-कर: तच भवं रीमकम्। एषे कादिति का: रौमं तत: खार्थे ज: रौमंजम्।" इति तर्ज्वीकार्या

भरतः ॥ ( पर्यायोग्स्य यथा,---"ग्राकस्परीयं कांचतं गुड़ालां रीमकन्तचा।" र्रति भावप्रकाञ्चल पूर्वक्क प्रथमे भागे ॥) रौमलवर्ष, क्षी, (रोमं लवणमिति।) प्रात्मार-

क्षयम्। इति र्ज्ञमाता ॥ रीरवः, पुं, (बर्च्णमुविधेषक्तस्यायमिति । बर्च 🕂 व्यक् ।) नरकविधिव:। धीर:। प्रति नेदिनी। वै, ह£ ॥ चारासा विवर्णं यथा,—' "रोरवे कूटमाची तु याति यचाकृती नरः।

सका खक्रमं वहती शीरवद्या निप्रामय ! योजनानां सक्के वे दौरवी कि प्रमाखतः। जात्रमाचयमाचन्तु तत्र वर्धः सुदुक्तरम् । तजाजारचयो येन सतं नहरबीतमध्। जाञ्चत्यतातितीत्रेच तापितामरभूमिना ॥ तक्षधी पापकर्माणं विसुक्ति यमानुमाः। स इञ्चामानसीविका विश्वना तेन धावति ॥ पदि पदे च पारोवस्य प्रीर्थते जायते पुन:। च्यकोराचेकोद्धरकं पादकासंस ग्रन्थति। एवं सम्भं विस्तीर्थे योजनानां विमुख्यते।" इति मार्ककवपुराची पितापुत्रसंवादनामा-भाष: । (तथाच देवीभागवते। पश्याप्रश्रा "एतव्यमार्डीमॉत यो भूतदोई व केवलम्। पुष्णाति प्रत्यचं स्तीयकुट्टमं कार्यकम्पटः ॥ रतिहराय चार्चेव खान्नुमेन प्रतिहरू। रीरवे नाम नरके सर्वसम्बभयाव है। इक् लोमेश्सना ये तु क्लिता जनाव: पुरा। त राव करवी भूता परच पौड़यन्त तम्। तसात्रीरवमिताचुः पुरासका मनिविधः। क्तः चर्पादपि क्रूरी जन्तुक्तः: पुरातने:॥") रीरवः, ञि, चच्चतः। भर्तः। घोरः। इति ग्रन्द-सम्बन्धिन च। यथा, मनु:। २। ४१। "कार्व्यदीरववास्तानि चर्नामि अद्याचारियः।

रक्षावली॥ ( तरोम् ग्रस्थेदमिति । ऋश् । ऋग-वसीरज्ञानुपूर्वेश प्रायक्तीमाविकानि च ॥") रोड्टिं, [य] पुं, रोडियन्टगः। यथा। "स

रय रीक्षियां मध्ये चरतीति भवभूति:।" इत मरटीकायां भरतः ॥

रीडिलं, की, (रोडिसमेव। खार्चे खासा) दिनस्य नवससुकृतः। यथा। यात्र पूर्व्याक्ष माह्नमभिधाय रोडिशन्तु न लड्ड बेहिस्स-धानेन पूर्वाऋषाहस्य अञ्चल परी रीहिंग-पर्यमागीमपूर्वाञ्चकालः प्रतीयते। तेन शीहमं पूर्व्याज्ञसाजस्य गीमकालत्वेगीत्तरावधः सप-राक्षमाहरू पूर्व्वविधिश्खनग्रम्यते समस्य पूर्व्वादिने सङ्गवात् परं दी चिकापर्यानां तिथे-जांभे परदिने सङ्क्षेत्रयमाञ्चे त(त्रिधकार्भ पूर्व्यादने साहम्। रीष्टिकान्तरूपगीवपूर्वाष्ट्र खाभात्म पर्राहने तथालाभावात। उभय-दिने सङ्गवनाभे परदिने शुक्कपन्ते तिथियां हा। इति वचनात्। शीक्षणम् दिवसस्य नवम स्कृतंस्य च्योतियोसरो इकार बनलान् रीष्टिकसमिति। इति बाह्यतत्त्वम् ॥

रीडिय:, पुं, (रड-१ दनम्। स्वर्धे स्थम्।) चन्द्रमञ्ज्ञः । इति (चकान्डप्रेयः 🛊

रौचिकें, स्ती, सरकतमिका:। देति राज-

रीष्टिकेय:, पुं, (रीष्टिक्या अपद्यमिति। रीष्टिकी +"जुभादिभाषा।" ४।१।१२६। इति एक्।) बन्देव:। (बचा, सन्दाभारते। १।१६६२।१६ ।

"सभीपविष्टं प्रयुद्धीर्घवासु इंदर्भ श्राष्ट्र: सहरोडियेय: #")

बुधग्रह:। रत्यमर: । (पृत्रधोत्तमस्रातीर्थपच-काम्बनमः। यथा, सीर्धतन्त्रे। "मार्कक्षेये वटे जम्बे रौडिकेये महोदधी। इन्द्र हुच्चर: काला पुनर्जेनान विद्यते॥") रोडियोयः, त्रि, (रोडियया अपस्यमिति। रोडियौ + एक्।) जीवताः। इति मेरिनी। से, १९०॥ रीहिषं, क्री, (रोहतीति। वच् + "वहेर्ड डिच।" खबा॰ १।8८। इति टिवच्। इहिच धाती:।) कत्यम्। इत्यमरः ॥ रोचिवस्यम्। इति राजनिर्धेष्ट: ॥ तदासगुरा: । "कल्बं रीक्वं देवज्ञाशं सीगन्धिकं तथा। भूतीकं आराम पीर्चकामकं घूपमस्थितम् । री चित्र तुवरं तिक्तं कटुपार्कं खपोच्चति । भूक्क ख्राधिपित्ता स्रम् जका सक प्रवरात्।" इति भावप्रकाशः । # #

चमान् क्षण्यास्ट हरकम् । रीडिय:, ग्रं. ( यड् + टियम् । एडिया धाती: । ) च्याविध्यः। इत्यमरः ॥ रोक्टितमत्यः। इत्य-जयपातः रीडियो, क्यी, (रीडिय्+सीय्।) क्यी। दूर्वा। इति चंचित्रचारीचारिष्टतिः ।

ल, लकार:। सनुयवर्गस्य स्तियो वर्को सङ्गन-स्यादाविध्यवर्णेषाः अस्योषार्यस्थानं दन्तः। इति वाकरणम् ॥ (तथाच सिद्वानकी सुद्याम् । "त्वतुलसामां दन्ता: 📲 ) तस्य खरूपं यद्या.— "जकारं चच्चनापाष्ट्रिः। कुळ्डजीचयसंयुतम्। पीति विद्यालता कारं सर्वेरल प्रदायक स्था पच्छवसर्य वर्णे पच्छातासर्य चहा । विश्वासिक्तं वर्ग विविक्षसिक्तं सदा। व्यात्मादिगत्त्वसदिनं चुद्दि भावय पार्व्वति । ॥" इति कामधेनुतन्त्रम् । 🗰 ।

(वङ्गीयवर्धभाजायाम्।) व्यस्य वेखनप्रकारी यथा,---

"कुछकी त्रयसंयुक्ता वामाह्याता लघः। पुगरः द्वेगता रेखा तासु नाराययाः प्रियः । जक्रम् क्रिक सन्तिष्ठद्वागमध्य प्रचक्रते॥" ध्यानं यथा,---

"चतुर्भुं जां पीतवकां रक्तपञ्चको चनाम्। धर्वदा वरदां भीमां धर्वासङ्गारभूधिताम् । योगीन्द्रसंवितां नित्यां योशिनीं योगकः पिकीम्। चतुवर्गप्रदां देवीं नागचारीपणीभिताम् ॥ रवं भ्यात्वा जकारनात्र सम्बन्धं दश्या अपेस् ॥" इति वर्णोद्वारतन्त्रम् ॥

तस्य नामानि यथा,---"लचनः पूतना एकी माधवः ग्रामवाचकः। बलातुल: पिनाकीश्री वापकी मांसरं चन: ! च्याजिनी विगिनी नादः प्रत्युच्यः ग्रीवको प्रदिः। विचालमनी वसी चेती मेर्दार्गरः कता रसः॥" इति नानातनाम् अम् ।

धया, कविकच्यहुमे। ( अनुबन्धविश्वेष:। "हिवाली यादादिक:।" यतन चह जी भच्ची जुगद्भोरपः। स्वति इति। इन्दः-हन्दोमझरी।)

र्क, स्ती, ( जीवते व्यक्ति । जी + व्यक्तिधाना जिन्म-परेश्प छ:।) एव्योबी बम्। इति तकम् । सः, पं, ( कातीति । का + आव् ।) इनः । इति वर्षः सी, (वर्षमतीति । वर्ष + अव् ।) वाषः । के दिनी। वे, १ ॥

क्तक, क स्टाइ स्थापने। इति कविकस्पद्दम:॥ (चुरा०-पर०-सक--सेट्।) खादी रसी-पादावम्। क, लाकयित मीदकं वालकः। इति दुर्गादाय: ।

काकचः, पुं, काक्कचहच्यः। इति प्रन्दरकावको ॥ ककुच:, पुं, ( सक्यते इति । तक स्वादे + बाहु-ककादुरः:।) तृचविश्वेवः। चेडुया इति अ(दार प्रति च अक्षा। तत्वयाय:। विक्रुप:२ भातः ६ कथायी ८ डएवरकतः ५ उत् ६ काम्मे: ६ भूर: ५ स्वृतसम्ब: ६ । जल गुवा: । तिसारस्यम्। संवायत्यम्। उद्यासम्। तमु-स्वम्। क्षकदोषकरत्वम्। दाक्तिम्। सत्त-संबद्धायकत्वच । इति राजनिधेय्टः । 🗢 ॥ व्यपि च।

"तक्कत्तः सुत्रपनसी लिक्कत्ती बहुरिह्यपि। च्यामं तक्कचश्रवाच गुरु विश्वभन्नचा ॥ सञ्जूरच तथाकच दोधानवरक्तहत्। शुक्रासिनाध्वचापि नेचयोर्डितं स्ट्रतम् ॥ श्चमकं तत् अधुरमकं चानिलमित्तत् । कपार्वाञ्चकरं वर्षा दृष्यं विद्यमक्त तत्।" ू इति भाषप्रकाशः ॥ 🕸 🛚

सगव। "जकुचं गुरु विष्टम्भि स्नादम्बं रत्तापित्तकम्। श्रीदाकारि समीरव्रमुखं शुक्राधिनाध्नम् ॥" इति वैद्यक्षम्॥

क्षासकः, ग्रं. (रक्तेन रक्तवर्धेन कायतीत ) के 🕂 कः। रखः जलम्।) बाजक्तकः। इति श्रव्द-रतावनी ॥ (यथा, गो॰ रामायसे ।९।६०।१६। "प्रक्रमाल सकरसप्रक्षील दसर्वार्जती। संबेव रेजसुक्तस्याधारकी पद्मवर्षसी॥") जी सेव का साक्ष्य म् । नेक इराइति भाषा। तत्-पर्याय:। कपेट: २। इत्यगर:॥ नक्तक: ३। र्ति भरतः ॥ इ मिलनलादिदुएजीर्वावकासकी नेक्षा इति काती। जलकादाएकं वक्सभाचे इति केचित् ॥ पटीरकी कर्पट: भ्राट: सिचय-घोतवास्तकाः। इति रभसः ॥ वाकति द्वीने-राखादते चातुभूयते कक्कः; रक कक् क खाद

चापने चुन्धी विचेति विभावितवात् न निः ककी वि सः ततः खार्चे कः सत्तकोश्नाः स्थादिः। चाच्यति सा चात्तं चान्जी: त्तः ग चात्तं वं सुखं बसादिश जिपदबहुती ही मनीवादिलात् चात्तस्य पूर्वतीये वत्तत्वस्तवर्गपच्यादिर्घाः

इति तहीकार्या भरतः॥ तक्तकमा, [न] पुं, ( कर्क्त रक्तवर्थे करोतीत। क्त + सनिन्।) रक्तवयं जोत्रः। इति ग्रन्द-

धाक्योक्ती अधुसंत्रकी ग्रवाविश्वेष:। इति लक्ष, क अ दृश्ने। सङ्घी इति कविकव्यहम:। ( चुरा०-उभ०-सक्कण-सेट्।) क च, तच्चयति जचयते घटं जोकः। प्रश्नात चिष्ट्रयुक्तं करीती-त्वर्थो वा। इति दुर्गादासः ।

> प्रारचाम्। इति मेहिनी। वे, २३॥ (यथा, सन्दः। २ । ५४।

"भौतान् भाषाविदः स्रान् सम्बत्यान् कुलोड्गतान्।

स(चवान् सप्त चारी वा प्रकुर्जीत गरी चि-

लचं, स्ती, स्त्री, (लचायतीति। लचा + व्यच्।) दशायुतसंख्या। इति नेदिनौ। वे, २३ ॥ जाका इति भाषा। (यथा, कथास्रिह्यागरे । ४३।६०८। "तसीकादशभिमिने: सञ्चायाते युतस्य चि। वाच्यमध्यधिकं देव वर्तते वस्वाविनाम्॥") जद्यकं, की, (जद्यनीति। जद्य+एकुः।) ज्ञाच्यति यत्। यथा। ज्ञाचनं नाम जञ्ज्यति। "याडणार्थेस्य सम्बन्धवित श्क्तन्तु यद्ववित्।

तत्र तज्ञ च कं गाम तच्छ त्तिविधुरं यदि॥" याडग्रार्थसम्भवति यज्ञाम सङ्केतितं सदेव ताडग्रार्थे जचकं यह ताडग्रार्थे प्रक्तिमून्धं भवेत्। सेम्बवादयस्तु ग्रम्दाः तुरसादिसम् न्धिनि जवकादाविव सुरमादाविप भ्राक्ता सव। मद्राहयस्तु तीराहावसक्रेतिताः तताम्बन्ध-नीरादिशक्तालेन रहीता एव तीरादालयं कीध-यन्ति तक जवका राष्ट्र। स्वयि च। तदेवं विश्वणच्यावस्याक्षचकं नामापि অছ্ন-स्वार्थादिभेदादनेकविधमित्यर्थः स्थादैतद्यदि तौरादिकचकतया गङ्गादिपदस्य क्यानं भीरा-भवेडेतुस्तदीक्तक्रमेख कद्म का बा विभागो न लेतर्सि । तीराव्यव्यवीधं प्रति तौरादिशक्तिविविषद्यानस्य काचवेव हेतु-तया वाचवायामनवुभावकत्वान् गुरूकामसी ग्री सं साग्रे दिकादी श्रकान दृष्टनादिनेव अङ्गार्था घोष इत्यादी लचितेन तीरादिना साहेम-रहीतार्संसर्गं कस्त्रेव सप्तम्यणीध्यत्नात्रयवीध-प्रविष्टत्वादिति चेता। प्रक्तसर्थाविष्कृतस्थैव प्रता-याचे सा अमेराकारेश्वयमुद्धे स्वात्मसया सीराश्च-विश्रीधितस्य सुवर्धीधेवलार्दचीधारात्रस्थावीधा-योगातु। नच शक्तस्येन परस्य सामाका हु-गदान्तरोपस्पाष्ट्रार्थायां न्वितसार्थेश्वनिकान्वय-बीधं प्रति हेतुलारस्ययनुद्धौ ताचार्यसः प्रवेश:। कुमा: प्रविश्वमीकारी कक्कक कुमाधरादेर-न्वयविश्रेष्यत्वातुपपत्ते: । कुमति: प्रमुदित्वादी तचार्ययोसियोश्वयनोधस्याधन्यभविकत्वाच । तकात् प्रतिरिध भक्तेरपि द्वानमञ्जभावनं भव-होव कार्यतावक्हेरकस्य सङ्गीचाच न श्राम-चारः। इति ग्रन्दश्राक्तिप्रकाशिकाः॥

तचर्यं, अती, (तच्यति≀नेनेति। लच+स्युट्। थदा, "कचीरट्च।" खबा॰ ३। ०। इति नप्रवयसास्त्राङ्गामच।) चित्रम्। (यथा, EB: 1.50 1 € 1

"बावाचिमो भविष्यनथाः नार्थे(वहे हि जच-

गाम। इति मेरिगी। बी, भू। बद्यते द्वावते-३नेनेति कच्यम्। सहिविधम्। इतर्भेदातु-मापकम्। वावशारप्रयोजकचः। इति व्याय-मतम्। याकर्यमते तु।

"क्तर्राह्वतसमायागाम[भवागं नियामकम्। वाद्यवान्त्रविभिन्नार्गा तद्भिन्नागस्यवम् ॥

इति बोपहेव: #

"समानासमानजानीयो ( ৰহানহাৰ্যান্য। चनक्टरो क चबार्थ:।" इति साख्यसम्बकीत-धाम्।५६ सुखदु:खनचबं यथा, मभौ ।४१६०) "सब्धे परवर्षाडुः सांसर्जना सावर्षा सुसान्। रतिह्यात् समासन कचार्यं सुखदु:खयो: "") दर्शनम्। इति वाचाभात्वर्धदर्शनातृ॥

तच्यः, पुं, (तच + "तचेरट्च।" उगा॰ ३।०। इति नक्तसाद्रामधः। सचयमस्यस्रीत यन् वा।) सोमिजि:। यथा, प्रश्वेग्री। ४१ ।१२६ । "जचका हुमने । यच चर्चभूत (इत रहः। चतुर्म वने तमा तभी वर्धाण राधव: ।")

खारसम्बी। इति ग्रस्ट्रज्ञावती॥ नव्या, खी, (नव्य+टाप्।) वारसी। इति मेरिनी। यी, २०५॥ इन्सी। इस्ति सिद्वालन-को सदास्यादिङ्क्तिः ॥ (कासरोविष्रेषः । यथा, मधाभारते। १। १२६। ५८।

"चान्यका कच्चा चैमा देवी रक्षा मनोरमा।") म्बासम्बद्धाः । यथा,---

"नच्या प्रकासनक्तान्यसंत्रुपपश्चतः ॥"

इति भाषापरिक्देर:॥

मक्रायां योव इत्यादी मक्रायदस्य श्रवणार्थे अवाशकारे योवछान्यश्चपपत्तिश्चात्वर्थाद्वप-पत्तिकी यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र तत्त्रकथा तीरका बोध:। साच प्रवासम्बन्धकरणा। तथा वि प्रवाइक्स्पप्रकार्थसम्बद्ध तीरे ग्रही-तमात्रीरस सार्वं ततः ग्रान्स्वीधः। इति सिद्वान्तसुक्तावजी । # । अपि च।

"जदनुसार्याजदनुसार्यानिकः ए। धुनिका-

द्त्रा:।

जच्या विविद्यासाधिकं चर्च स्याहनेकथा ॥" काचिक्रचया प्रकाइतिक्रिय बोधकतया जहत्सार्थेख्यते। यथा तीरव्यादिना मङ्गादि-महस्य। काचिक्यकात्वीभयद्वतिना ग्रक्य- वृत्तिवेव वा क्येबानुभावस्त्राहत्त्रकृत्कार्याः। यथा इबलाहिना नीजवटलाहिना च वटाहि-परसाः नाचिक्रचतावक्षेद्रकीभूनतत्त्रवृपेख पूर्वपूर्वे प्रवादकवातिकः दृशः यथा, यात-य्यादिप्रकारिक सदाव्यवद्रवाहुभावकताहर-बाहिपहेखा। काचिच पूर्वपूर्वे ताहु छैचा-प्रवायकावादाध्विको। यथा घटलाहिना पटारियरसा। चारिना श्रवसदश्रवप्रकारेक बोधकत्रया सीकोस्प्यस्तातः। यथा चान्न-भौगदक प्रवादाविश्वस्त्रभूतादिना अध्यादि-परसा। इति श्रव्यक्तिप्रकाशिका। 🛊 🗈

"सुख्यार्थेवाचे तद्युक्ती ययाम्योर्ग्यः प्रतीयते । क्ट्रि:प्रथोचनादायौ तच्याधित्रर्थिता।"१॥ क्षांक्षः वाष्ट्रिक एखादी कविष्टार्व्याच्यो देश्चविश्वेद्यादिकः पे खार्थे व्यवस्थवन् वया ग्रम्बस्य भाज्या सासंयुक्तान् पुरुषाहीन् प्रवाययति। बचा च मञ्जायां चीव इत्यादी मञ्जादिश्रकी जनमयाराचीवाचकावात् प्रसति वस्भवन् सस्य सामीध्यादिसम्बद्धसम्बन्धनं तटादि नोधयति । का प्रव्यक्तार्पैना साभाविकेतरा रैकरातुर्-द्वाविता वा प्रक्तिले च का नाम । पूर्वक हेतू कः हि: प्रसिद्धियेत । उत्तर्भ सङ्गातटे घोष इति प्रतिपादनादकभास्य भीतत्वपावनत्वाति-भ्रयस्य बोधनक्त्यं प्रयोजनम्। हेतुं विनापि यस्य कस्यचित् समन्त्रिनी जचकी। तिप्रस्त्रः खादम उर्स रूढ़े: प्रयोजनाहित » \* » सञ्ज्ञदानाच ।

"सुकार्यस्तिराचिमो वाक्यार्यिश्वयसिद्धये। खादासमीश्चिपादानादेवीपादानजख्या।"२। क्ट्राव्यादानसञ्चला यथा। चेती धावति। प्रयोजने यथा। कुल्ताः प्रविध्नाति। व्यन-योर्कि श्रेतादिभि: क्युनादिभिष अचेतन-लया केवलिधीवनप्रवेशन(क्रययो: कर्नृत्या-न्वयमक्रमा नेरेलत् सहये चात्रसम्बन्धनी श्वाह्य: पुरुषाहयच चार्चिय्यन्ते। पूर्वान प्रयोजनाभाषाइष्ट्रिः। उत्तर्त्र कुन्तारीना-मतिराष्ट्रनत्वं प्रयोजन्म्। अत्र च सुख्यार्थ-खालमीश्यपादानम्। तच्यतच्यायान् परस्त्रेवीयनचायमियनयोभेदः। इयमेवाचचत्-प्राचेत्वयते ॥ 🗰 ॥

"कार्पयं सारय वाकार्षे परस्याम्यसिद्धये। उपनचनतेतुतादेगा नच्यानच्या ॥" 🗦 ॥ रू (एप्रयोजनयोर्कं चगलचग्रायया। कलिङ्गः साइसिकः गङ्गार्था योष इति च। अन्योद्धि पुरुषतटयोर्वाकार्थेश्ययसिद्धये कलिङ्गाङ्गा-श्रुव्हावास्मानमप्रेयतः । यथा वा ।

"उपज्ञतं बच्च तच किसच्यते 🔸 सुननता प्रथिता भवता परम्। विद्धदीह्यामेव सदा सर्वे सुखितमाक्षा ततः प्रदर्श प्रतम्॥" व्यवागुपकारादीमां वाक्याचें रूलविसहुचे उप-

श्वतादयः श्रम्दाः चालानसर्ययानः। चन्नाप-कारियं प्रति जपकाराद्यितिपादगाव्यक्षाये-वाधः वेपरीखणच्याः सन्त्रन्यः प्रजनपकारा-द्यतिग्रयः। इयमेव जन्नत्सार्थेशुभाते॥ #॥ "बारोपाध्यववानाभ्यां,प्रश्चेतंता व्यपि दिश्वा।" वाः पूर्विकाचतुर्भेदा वचगाः। "(वषयस्वात्रिगौभेस्यान्यतासात्राप्रसीतिस्रत्। यारोगा स्थानिगीवेस मता साध्यवसाः

विकास अ क्ट्रावृपादानमञ्चया सारीपा यथा। व्ययः चेती धार्वात अप (इ चेत्रगुणवान अमी)/न-शीर्वेखकप: खबभवेतचेतगुकताहास्रोपन प्रती-यते। प्रयोजने यथा रते ज्ञन्ताः प्रविश्चन्ति सर्जनाचा क्रमधारिए दश्निहेशात् सारोपालम्। ऋषी जल्लास्त्रका यथा। कांताज्ञ: पुरुषो युध्धान । व्यच पुरुषकांताज्ञयो-राधार्याधारतासम्बन्धः। प्रयोजने यथा आयु-र्घृतम् । अवायुष्कार्धमपि एतं कार्यकार्ध-भावसम्बन्धसम्बायुक्ताहास्त्रान प्रतीयते सम्ब-वेत चर्यवार्याभचारेयायुष्करकं प्रयोजनम् । यथाच राजकीय पुरुषे गच्छति राजासी गक्ति इष्टम संसामिभावनक्ताः सनन्धः। यचा वा व्यथमाचे ३ वयवे इस्तीरयम् । व्यचाव-यवावयविभावजञ्जाः सम्बन्धः। अरक्षकीर्रा तचारी व्यत्र ताकामे) तच्यः सन्वयः । इन्हा-र्थातुस्युवासुक्यमी रन्द्राः स्वत्र तारकोरूपः। एवमणापा। निर्माणिस्य पुनविषयस्यान्यताः दाताप्रतीतिलत् साधावयाना । .व्यस्यावातुर्गु र्भदेश पूर्व्यादरकारयोग ॥ 🟶 ॥

"वाडग्रंगरसम्बनः शुद्धास्ताः सक्तवा चापि। बाडक्यापुमना गीयस्थेन घोड्या

भेद्ता: ॥<sup>7</sup>५॥ ता: पूर्व्योक्ता चारभेदा तद्यका: बाहक्रीतर-सम्बन्धाः कार्यकारसभावादयः । व्यत्र पृक्षानी पूर्व्योदा इत्याचीव । क्ट्राइपादानलच्या सारीपा गीकी यथा। यतानि तेलानि हैमन्ते नैसप्रव्द सिस्माभवक् इस्पं सुखानि चाच मुख्यार्थमुपादायीव साधेपादिकादेश वर्तत। प्रयोजने यथा राजकुमारंब तत्सडप्रेषु च गक्त्सुरते राजकुमारा गक्ता। रूए वुपारानतद्या साध्यवसाना गीकी वया तिजानि देमकी सुखानि। प्रयोजने यथा राजकुमारा गच्छाना। रूड़ी लचनतत्त्वा सारोपा गौबी यथा राजा गौड़ेन्द्र: कग्रहर्न श्रीधयति। प्रयोजनं मीर्व्याह्यतः। ऋही लचक्तत्त्रका साध्यवसामा ग्रीकी यथा करहकं ग्रोधयति। प्रयोक्तने यथा ग्रीक्त-क्यति॥ 🗰 ॥

"बङ्गस्य गूढ़ागूढ़लाद्श्विधा स्युः पन-

काचका; ⊮" ∉ ॥ प्रयोजनकः पर्यासास्य गूड़ागृहतया प्रत्येकं विधा

#### चित्रता

भूमा बोक्यभेदाः । तत्र ग्रूषः वाक्यार्थभावना-परिपञ्च बिविभवसाञ्चेयाः। यथा एपलते व हुतचे बादि। चागू हो वित्त सरवा सर्व कन-विद्यः। यथा जमहिम्राति कामिनीनां शीवन-मद एव जाजितानि । चाचीपद्रिश्तीळनेन च्याविष्करोतीत जकाते च्याविष्कारातिश्वय-चाभिधेयवत् स्मृटं प्रतीयते ॥ 🗰 ॥

"धर्मिधर्मगतलेन पत्तस्त्रीता चापि द्विधा।"०। रता वाननदीकाः बोड्यभेदा जलवाः मज्ञ धर्मेगतलेन धर्मिगतलेन च प्रकेतं दिधा भूला द्वाचिष्रह्मेदाः । क्रमेबीदाच्यति । "चिम्बद्धामलका निर्वाचित्र विद्यात्र विद्याद्वाकाः

वाताः ग्रीकरिकः मयोदस्कृदामान्वकेताः कता:।

कामं सन्तु हुएं कठोर सुद्यो रामोशिस सर्व सह

विदेशीतुक्यं अविश्वति इत्या दा देवि !

चवात्रक्तदु:स्रविष्णुक्ति रामे धर्मिक कस्त्रे तस्येवातिश्रय: फलम्। ग्रहायां चीव इक्षत्र तटारिष्ठ जच्छेष्ठ भीतत्वपावनत्वारिकःपधनी-स्थातिश्यः प्रजम् ॥ 🗰 ॥

"तद्वं जचकाभेदाचलारिंग्र्वाता बुधै: #" कः दावरी पने दानि ग्रदित चलारि ग्रह्मचगा-भेदा: ॥ 🗰 ॥ किया।

"पद्वाक्यगतस्वेन प्रत्येकंता व्यपि दिया।" ६३ ता जानकरोत्ताः। जाच पद्मतस्वन यथा गङ्गाया चीष:। वास्त्रगतस्वन यया उपस्त वह तजेति। रवमधीतप्रकारा कच्छा। इति साहि खद्रेकम् ॥

तचा, की, (तचयतीति। तच् + वाप्। टाप्।) लचम्। दशायुतसंख्याः इति मेदिनीः

कचितः, वि, (लच् + क्तः।) बालोचितः। इटः। (यथा, रञ्ज: १० । ४४ ।

"ये: चाहिता विचितपूर्णकेतृत् तानेव सामवंतया निश्वज्ञ: ")

चाक्ति:। इति लच्छाली: कर्मीया ऋप्रवयेन नियातम्॥ तत्त्वास्ययम्॥

लचितलचामा, च्यी, लचित नचगा। यथा द्विरेषपदेन बहुद्रीहिलच्ययोपसापिताद्रम-ह्रवयुक्तश्रमरपदादभिष्ठयेव सङ्गीपस्थिति:। व्यव रू द्रिस्ति । प्रज्ञते तु रू द्रिप्रयोजनाभावा-क्रियार्थलं इयमेव जिल्लातज्ञासंख्यते। न च ल चयादयाभावात् कथमियं लचित्रलच्छीति वाचम्। यत्र लिताच्छव्यादयाभिमानं तजीव जिल्लाचा काया: परिभाषितत्यात्। इति साहित्रदर्गेगटीकालम् श्रीरामचर्गसर्व-वागीश्रः ॥

प्रयोजने या चारमेदा नचाया द्यांतासाः लिवाता, की, (तचा + साः। विद्यां टाप्।) परकीयानागतनायिकाभेदः। व्यस्या जच्चम्। पुंचलीभावनिषुका। उदाहरवं यथा,— "यज्ञूतं तज्जूतं यज्ञूयात्तदिय वा भ्यात्। यज्ञवतु तज्ञवतु वा विभावास्तव जीवनीपायः ॥" इति रसमझरी ॥

बच्चा, [न्] स्ती, ( तत्त्वधक्षनेत्र बच्चते इति वा। वच + मनिन्।) चित्रुन्। ( यथा, प्रांकुन्तवे १ सङ्घा

"बर्सिजभनुबिधं ग्रेविचेनापि रन्धं मनिकामिप श्रिमांशीर्कच्या कंच्यी तनीति। दयमधिकसनीचा वस्कवेनापि तन्वी किमिष कि सधुरायां सक्तर्ग नालतीनाम् ॥") प्रधानम्। इत्यमरः। १ । १ । १ २४ ॥ ताचार्यं, क्री. चित्रम्। इति ग्रस्ट्रतावली॥ ( यथा, मार्घ। ६। ३१।

"वाध तव्यागात्रातकान्तवपु-जेनधि विनक्ष प्रशिदाग्ररियः। घरिवारितः परित ऋचार्यो-सिसिरीचराचसकुलं विभिन्ने ॥")

नाम । इत्यमरटीकायां भरतः; ॥ (तद्यीरस्य-खोति। बच्ची + पामादिलावः। बच्चारा चर्चति गमक्षेत्रीयालं बीध्यम् ।) वीविधिष्टे, वि । इति मेदिनी : बी, 🖦 🛊

जायायः, पुं, ( तायायमस्यस्येति । अधेयादि-बादच्।) सरस्य:। इति देभचनः:॥ श्रीराम-व्याता। इति मेहिनौ। यी, ०६॥ (यया, व्यध्यात्मदामाययो । १। १। ३५। "भरकाञ्चरती नाम कचार्यं तचावान्वितम्। धनुष्ठं भनुष्टकारमेवं गुरुरभावत ॥") च च चेतायुगे व्यवीच्यायां समित्रागर्भे दश्-र्याच्यात:। इकाविद्धार्यतस्य जतुर्देशवर्ध-मर्मनं आचार्नित्रादिर चित्रतं यथा,ं "यकदा रह्ननाथच भौतवा जान्यायेन च। चातः सरसि तनस्यो रन्ये पचवटीतटे। उवाच बीतां हैमनी चलं सुखादु निमेलम्। तथात्रवञ्चनं रच्यं वर्ने वस्तु सुधीतनम् । पत्तच चयनं चक्रे सीताये प्रदरी पुर:। ततो दरी जवासाय पचाद्रसङ्को स्वयं प्रसः ॥ ज्ञायस्तु ग्रष्टीका च भैव शुरुक्ते पर्ज जनम्। मैचनादवधार्यक सीतीक्षारसकारकात् । निर्माण वाति नी शुक्ति वर्षांकाण चतुर्देश । च एव पुरुषी योगी लडध्यो रावकाताच: ॥" इति त्रकावेवर्ते श्रीतवाजनसङ्के ११५ कथाय:॥ जव्यकप्रकः, स्की, (जव्यक्त्य प्रकर्जननीः)

बद्धावा, की, (बद्धावमस्त्रसा रति। वर्ष व्याहित्वात् व्याच्। टाप्।) क्रीतकसङ्कारी। इति राजनिर्धेष्टः ॥ सारसी । श्रीविधिनेदः । इति मेहिनी। २६ ॥ प्रेषस्तु जन्मकानम्ब इति मान्या कातः। तस्याः पर्यायः। पुत्रकरः २ पुचदा ३ नागिनी ३ नागाका ५ नागपकी ६ युक्तिनी क माज्यका च व्यविन्द्रक्ट्रा ध पुष्ट्रारः । बाखा गुबाः । मधुरत्वम् । ग्रीतत्वम् । |

सुमित्रः। इति भ्रव्हरकावजी ॥

व्यादिक्षावनाधित्वम्। रचायनकरत्वम्। वेल्स-सम्। भिरोषश्मानस्य । इति राजनिर्धेग्टः । व्यपि च।

"गुक्तकावाररक्ताकानिकुभिकौक्किता वहा। कद्मका पुञ्जवननी वस्त्रगत्वाकतिर्भवेत् ॥" इति आवप्रकाष्ट्रः ॥#॥

(सद्राधिपतिकाचा। यथा, आगवते। १०) 121101

"स्ताच अदाधिपतिर्वाचा बचावेर्यताम्। स्तर्यं वरे जङ्गरेवाः स सुपर्याः सुधाः भव ॥") कुर्योधनकस्या। सातु बीक्राध्यपृक्तेस सास्येन विवाहिता। इति महाभारतम्॥ (यथा, भागवते। १०। 🕊 । १।

"दुर्व्योधनसुनां राजन् लच्चायां समिति झयः। स्वयं वरस्थास चरत् साम्बो जाम्ब वती सुतः ॥") जच्मी:, का, ( जचयति प्रश्नति उद्योगिनमिति । तिच + "तचीमुँट् च।" उसा॰ ३।१६०। इति र्रेप्रवायी सङ्ग्रामचा।) विव्युपत्नी। तत्वर्याय:। पद्मालया रंपद्मा ३ कमला ८ ऋी:५ ५४ ६-प्रिया ६ इन्द्रा ७ लोकमाना = मा ६ चीराकितनया १० रमा ११। इत्यमरः॥ जर्जाधका १२ भागेवी १३। इ.स. ग्रव्हरका-वर्णी ॥ इस्विक्षमा १८ दुग्धाव्यितनया १५ च्चीरचागरसुता १६। इति कविक चपलता ॥ 🕸 ॥ वय कर्चामनाः।

"वानां विद्वसमारू एं वासने चेन्द्रसंयुत्रम्। वौजनेतत् सिष: प्रोक्तं सर्वकासमजप्रदम्॥" 🛊॥ व्यस्य पूर्वाप्रयोगः । प्रातः सक्षादिपौठकासान्तं कर्मे विधाय ऋग्यदास्य पूर्व्यादिकेशारेशः सध्ये च पीठणक्तीः पीठमतुच न्यसेन्। 🧈 विभूखे नम:। एवं उन्ने कानचे खटें। की तीं। सन्ने हैं। गुरेत जन्तरेत ऋहेत्र। ततः श्रीकमलासगाय गम:। इत्यासमं निमास्य ऋष्यादिमासं क्रायात्। प्रिर्सि स्गृक्षवे नमः सुखे निष्टक्स्से नमः। इदि अधे देवताये नमः । ततः कराक्रकासी कुर्यात्। यां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। मीं तर्जनीभ्यां साचा। मृं मध्यमाश्यो वदद्। इत्यादि। रव या द्वरपाय नमः: इत्यादिना च व्यसित्। तथा च निवन्धं।

"चाष्ट्रानि दीर्पयुक्तीन रमावीजेन क्षव्ययेत्।" ततो भागम्।

"कालका काचनसन्निर्भाष्टिमशिर्प्रिखे-चत्रभंगें जे

र्षं सोत् चिप्त विरक्षयान्त्र वटेराविष्यमानां श्चियम् ।

विभाषां वरमक्युक्तमभयं इसी: किशीटी-

चौमावद्वश्वितम्बविम्बल्तालातां वन्हे । इविन्हः **स्थिताम् ॥**"

एवं ध्याला मानसे: संपूच्य प्रश्वाधापूर्व क्वामान्। ततः पौठपूषां विधाय कैश्ररेष्ठ मधी च विभू-कार्रियोजसम्बन्सपूर्णा विषय पुत्रकाला खावा- इनाहिमचपुचाञ्चासिहानमर्थमं विश्वाय चाव-रखपूषामारमेत्। अस्यादिनेश्वरेष्ठ मध्ये दिश्व न मां भूर्याय नमः। इतादिना संपूज्य दिन्-द्वेषु पूर्वादिषु 🕉 वासुदेवाय नमः । एवे चन्न-बेकाय प्रवासाय सनिवद्वाय । विदिग्दवेषु 🧀 इमकाय ॐ सक्तिकाय ॐ गुग्गुक्तवे ॐ क्रक-शहकाय। तती देवा दिवा विकी 🥩 प्रश्नामिये नमः। एवं वसुधाराये। वामे 🍪 पद्मानध्ये वसुमारी। पत्रायोष्ठ पूर्मादिष्ठ 🔑 वकाकी वमः । एवं विस्तारी कमलारी वनमालिकारी विभी-विकासे प्राक्तमें वसुमानिकाथे। तइ विरिका-दीन वचादीच पूजयत्। तसी मूमादिष्य-जैनानां भागे समापवेत्। असा पुरुषर्या

"भारतकां क्षेत्रकां दीचिती विकितिभाषः। तत्वच्याच जुचुयात् वसवेसेषुराष्ट्रते:। जपाने जुड़्याकानी विजेवी मधुराष्ट्रते: ! विच्वी: प्रतीना जुडुयाजिभिक्ना वाधनोत्तम: । वाग्भवं विनता विकाशिर्माया सकरकेतन:। चतुर्भोजासको सलचतुर्भरोपनप्रद: " वाग्भवं रों। विद्युवनिता त्रीं। साया 📽 । मकरकेतन: कीं। अन्य पूजारिकं पूर्ववटू-वोध्यम्। तथा चा

डार्प्रकचनपः। तथा च।

"रमायाः काञ्चितं गीठे तक्किणनेन पूजयेत्। कुर्णान् प्रयोगान् सक्त्याननेव साधकोत्तवः । निधिभि: सेयते निसं ऋतिमङ्गिरास्थाते: " ध्याने तु विश्लेष:।

"माणिक्यप्रतिभप्रभां चिमनिमेश्तुक्रीक्षतुर्भिमे जै-चेक्याचित्रवक्षभवक्षित्रेशिष्यमानां वदा। इकाजविरदानमञ्जयुगाभीतीदेवाना दरे: कान्तां काञ्चितपारिचातकांतकां वन्दे वरोचा-सनाम् ॥"

व्यस्य पृरुष्यरम् दार्श्यतच्याः। नथा च। "भावतां इविकाशी नपदमी खरीवहैं। जुडुवादवर्थी: पुर्वेकासाहर्म जितिनिया: ॥" मकान्तरम्। तमः तमतान्ते वासिन्धे वद्यय-मिति मोक्तो दग्राचरः । तथा च निवस्थे । "दीर्घा बादिविसगोन्हो बच्चा भासुकं सुन्यरा। वान्तिसन्ति जिया वहुर्मनुः प्रोक्ती दशाखरः ।" "हीर्च नकारः। याहिमेः। वका सः। भारतम्:। वसुन्धरा तः। वान्ने सिन्धे वासिन्धे। विद्विधिया स्वादा। व्यस्त पूजाप्रयोगः। पूर्वन-वत् पीष्ठमम्बन्धं विमासा ऋषाहिनासं कुर्मात्। प्रिरसि इचक्रवये नमः। सुखे विराट्डम्दरी नमः । श्रुदि श्रिये देवताये नमः। तथा च शार्ययाम्।

"ऋधिरेची विराट्छन्दी देवता श्री: प्रकी

ततः कराष्ट्रमासी। ॐ देखे नमोऽश्रृष्टाभा नमः। 🤒 पश्चिम्ये ममसार्जभीभ्या साचा। ॐ विकापसी नमी सधामाभी वषट्। 🥩 वर्राधे नमीः नामिकाभा

#### लच्याः

अर्थे कमजरूपायी गमः कानिष्ठाभ्यां पट्। एवं स्रदयादिश्व। ७० देवी नमी स्रद्वाय नम रत्यादि। तथाच निवन्धे।

"दंबे इस्यमाखातं पश्चिमी धिर ईरितम्। विष्णुपक्षेत्र शिखा प्रोक्ता वर्दाये ततुष्क्दम्। ष्यक्तं कमसरूपाये वमोश्याः प्रखवादिकाः ॥" तनीधानम्।

"बाबीमा सर्योव है सितस्खी हसामुने-विभागी ।

दानं प्रश्नुषुशासंग्रे च वपुषा खौदासिनी-

चन्निभा । सुक्ताचार विराजभावष्युको सुङ्गस्त नोझा विश्वी

पायाद: कमला कटाच्चविभवेरानन्दयन्ती इहिम्॥"

रावं भारता सामसे; संपूच्य प्रक्रह्मापनं शता पूर्वोक्तपीठश्चात्तरिहतपीठसन्तनां पूर्वा विधाय र्पूनध्यात्वावाचनाद्मिष्यप्रवाज्ञतिहान-पर्यमा विश्वायावर्थपूजामार्यन् । अध्याहि-चतुष्का द्ञुच ७० देशे नमी भ्रद्याय नम:। ॐ प्रदानीनम: शिरसेस्वाद्या।ॐ विणु पत्नी नम: शिकाये वषट्। ॐ वरहाये नम: कवचाय चुन्। ॐ कसलक्तपाये नमीय खाय फट्। ततः: पूर्व्यादिस्तेषु पूर्व्यवत् वलाक्यादि पूज्येत्। तद्वचिरिन्द्रादीन् वकादींचा पूज्येन्। तली घूपादिविसर्जनानां कर्मे समापयेत्। व्यास्य पुरुषार्थः दश्रतदाजपः। तथा च। <sup>\*</sup>दश्कानां जपेकामां समाविद्विश्वितीन्त्रयः। एग्रांशं जुड़्याज्ञानी मधुरातिः; नरोव है: ॥" ☀॥ व्यय लच्छी स्तीवम्।

र्षा उवाच।

"चेकोक्यप्रजिते देवि ! कमजे विद्यावहाने । यथा लं सुस्थिरा क्वांतथा भव सबि स्थिरा॥ र्रेचरी कमता लक्षीचना भूतिचंदिपिया। पद्मा पद्माताया सन्यन्दिशः श्रीः पद्मधारिकी ॥ श्वादश्रीतानि नामानि जल्मी संपूज्य यः पठेत्। स्थिरः बच्चीभेवित् तस्य पुंचदारादिभिः सह ॥"

इति तनसार:॥ वियापुरायोक्तलक्त्रीकोचं तजेव १ अंग्रे ६ काधाये दरसम् ॥ ॥ सथ तदारेपूजा-निक्ष्यसम्। यथा, स्कन्दपुरासी। "पौषे चीचे तथा भाने पूजधेयु: व्यव्यः सियम्। सिंदे धनुषि मीने च स्थिते समतुरक्रमे । प्रत्यब्दं पूज्येक्षच्यीं शुक्तपःचे गुरोहिने। नापराक्षीन राजीच नासित न काक्युधि । दाद्याचिव नन्दार्था रिलायाच निरंशक । चयोदायां तदाख्यां कमलां नेव पूजयेत्॥ न पूजचेतृ भानी भौने न बुधे नेव भार्गवे। पूजयेलु गुरोवरि चाप्राप्ते रविसोधयोः ॥ गुरुषारे चि पूर्वाच यक्तेन यदि लभ्यते । तच पूज्या तुक्रमना धनपुच्चविवर्क्षिनी॥ न क्रुकांत् प्रथमे माचि नेव क्रुकांहिसर्जनम्। न च एटा वाइयेक्स नेव भिन्नाहीं प्रदाययेत् ॥

## लच्याः

यौषे च दश्मी श्रका चेवके प्रक्रमी तथा। नमध्ये पूर्विमा ज्ञेवा गुरुवारे विश्वेषतः ॥ चाएवं धारायसम्बर्धे नानाभरवाभू धितन्। सगन्त्रभुक्तप्रकेष् शुक्रपचे प्रपूचमेत् ॥ मौधे तु पिष्टको स्दात् परमाज्ञका चैनको। पिष्टकं यरमाज्ञच नभन्ते तु विश्वेषतः ॥ गुरुवारसमायुक्ता नभस्ये पूर्विमा शुभा। कमजो पूजयेशक पुगळांका न विद्यति ॥ स्केन कमलेनेव कमलां पूज्येह् यहि। रह लोके सुखं प्राप्य परच के प्रवं बजेत ॥ प्राक्त्यो प्रचयेलयाँ पश्चिमाननसंस्थिताम्। मन्यपुष्यमृपदीपनेदेखाद्यपचारकेः ॥ सन्धरारेतिमसेख सन्धनावाद्यद्यी। खिये जात इति दाभ्यां पुष्पेरावाष्ट्रयेशत: ॥" सतोध्यानम्।

"इरायवर्षे । इरिकी सुवकेरजनस्जम् । चन्द्रां हिर्यस्थी जच्ची जातवेष्ट्रमावद्राम् ॥ गौरवर्णासु द्विभुजौ सितपद्यीपरिस्थिताम्। विष्णोर्ञ्जचः स्रजस्याच जगच्छोभाप्रकाशियाम् ॥ ध्याये हाळां सहा इंबी पूजाका के विशेषत:। सतः पूजादिकं कुर्यात् श्री जयमी नम इत्युचा । क्षाच्छी: पद्माक्षया पद्माक्रमका श्रीधं ति: च्रमा। तुष्टि: पुष्टिकाचा कान्तिमधा विद्या रमा श्रुति:। च्हरिप्रिया तथा विष्यो: प्रिया नारायकस्य च । रताभि: सप्तद्यभिलेक्योकोकाहिनार्क्यन ॥ लक्षीनारायसाभ्याच नभीवन्तन प्रपूज्यत्। धिषयाच कुवेरच पूजयसदमनारम्।" सर्गोच (रचे।

"न लाणपर्त्त रिक्तार्था दश्मीदादशीयुत्तः। अवगादिचतुर्काचे जच्मीपूजांन कारगेत्।"

इति कालचित्रका। दौपान्वितामावस्थायां लच्चीपूचाविधयेथा,---"तुलारासिमते भागी चामावास्थां नराधिपः। स्रात्वा देवान् पिट्नृभक्ताः संपूज्याधः प्रणस्य च ॥ ज्ञाला तुपार्श्वययाह्यं द्धिचीरगृङ्दिभि:। तनी । पराक्षसमये चीवचेत्रगरे हुए:। सद्मी: संपूष्णमां सोका उस्काभिषाभिषेठा-

श्रमावास्था यदा राची दिवाभागे चतुर्द्धी। प्रजनीया सदा लच्छी विज्ञया सुखराजिका ॥ ष्यमावास्त्रां यदा देवा: कार्त्तिकं माधि केश-

वात्। ज्यभयं प्राप्य सुप्ताच जीरोहार्कवसानुष ! जव्यदित्रभयाञ्चला सुखं सुप्रामुजीदरे । चतुर्यं मसइस्रान्ते ब्रह्मा स्विधित पङ्गले॥ कारो । व विधिवत् कार्या मनुखीः सुख्यसिका । दिवा तच न भो ऋषा क्रे वाता तुरा व्यनात्॥ प्रदोषसमये लच्ची पूजियस्या यथा असम्। दीपष्टचाक्तया कार्या भक्ता देवस्प्रीव्य (प 🛊 चतुष्पयम्बद्धारीत् नदीपर्मतसानुत् । ष्ट्रचल्लोयु गोक्षेत्र चलारे**यु स्टे**यु च ॥ बखी: पुष्पे; घोभितवा; क्रयविज्ञवभूभव;।

#### लच्छां:

दीपमालापरिचित्रं प्रदीवे तदननरम् ॥ वाक्षमान् भोनवितादी विभन्य च बुस्चि-

कालपुरीन भीक्तयं नववक्कीपश्रीभिनः। सिन्धेर्मे विद्यापेश वात्यवेश्वेतके: सन्न ॥" धान लाम्मीपूजायां पुष्पदानकाले। "नमसी सर्वदेवानां वरहासि ছरिप्रिये।। या गतिकवत्प्रपद्मानां सामे भूया व्यक्तित्॥" ल जो र नम इत्यनेन वारचर्यपूर्णयेत्। "सुखराच्यां प्रदेषि तुक्क वेरं पूक्ष यांका ये ॥" इति रदधर्छतान् क्वबरमपि पूजयन्ति। "धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च । भवन्तु त्वत्प्रसाहाको धनधान्धादिसम्पदः ॥" इति पठिता जुवैशय नम इति जि: पूजवेत् । नतो देवग्रज्ञादिय होपान् द्यान्। तज

"अधिकोती रविष्योतिसक्षकोतिस्तरीव च । उत्तम: सर्वण्योतानां दीपीय्यं प्रतिग्रस्ताम् ॥" ततो अध्याणान् वन्यं भाभोज (यत्या सार्यं सुद्धाः सर्खं समा प्रत्ये भविष्योक्तं कमा क्रांयात्। तथा,---

"सुखराजेकवःकाले प्रदीपीक्ष्यालितालये। वस्य नेत्वन वस्य वाचा जाश लया भी येत्॥ प्रदीपवन्दनं काय्य लच्चीमङ्गलहिनवं। गोरोचनाचनचेव ददादर्भयु सर्वतः ॥" क्याँपूचामकः।

"विश्वकरपस्य भाष्यासि पद्मी पद्माजये शुभै। महालच्या नमस्तभ्यं सुखराचि कुरुष्य मे ॥ वर्षाकाचे सद्घाषीरे यक्षया दुष्कृतं क्षतम्। सुखराचित्रभाते । य तक्षे तच्या वीपो इतु ॥ या गाचि सर्वभूतानां या च देवेष्यवस्थिता। संवत्सरप्रियायाच साममास्तु सुमङ्गला॥ माता त्वं सर्वभूतानां देवानां ऋष्टिसकावा। व्याख्याता भूतवे देवि। सुखराचि नमी रस्

लची। नम इति चि: पूजरेत्। इति तिचादि-तस्यम् ॥ ॥ तस्या उपास्थामं यथा,----

गारह खवाच। "भी क्राचास्यासमञ्चेष निर्मुमस्य निराक्ततेः। साविजीयमसंबार श्रुतं सुनिक्मलं यथः ॥ तद्गुबोत्की नंगं सत्वं सङ्गलागाच सङ्गलम्। व्यधुना श्रोतुसिक्हासि लच्मापाक्यानसेव च ॥ के नादी पूजिता साथि किस्सूता केन वा प्रशा तद्गुकोत्कीभंगं सत्तं वद वेदविद्वां बर्

श्रीनार्थिय उनाचा क्टेराही पुरा अकान् समास्य परमास्यनः। देवी वासांभ्रयस्थाता बभूव राससक्को ॥ व्यतीवसुन्दरी रामा व्ययोधपरिमक्षता। यथा श्वादश्ववर्षया प्राचन् सुस्थिरयीयना ॥ वितचन्यक्षमाभा सुसंहध्या मनोधरा। भारत्यार्कणकोटीन्द्रप्रभाप्रच्छा दितामना ॥ प्रकाधाष्ट्रपद्धानां प्रोभामी चनको चना ।

#### लच्यो:

साच देवी दिधा भूता सचसेवेश्वरेष्ट्याः समा स्त्रोग वर्गेन तेजसा वयसा विषा। यभ्रसा वाससा स्वत्या भूषयोग सुर्योग च । स्मितेन वीचितिनेव वचवा ग्रामनेन च। मधुरेक सारेकीय नयेनातुनयेन च । तहामांत्री सक्तकच्यीर्वियांत्र्य राधिका। राधादी वरवामात दिसुक च परात्परम् ॥ महालयाभा तत्रका चक्रमे करनीयकम्। शक्तकारवेबीव दिधारूपो वसूव छ। द्विकाश्च द्विसको वामांश्च चतुर्मृतः। चतुर्भुजाय द्विस्ता सङ्गातच्यी ददी प्रा ॥ त्रकते ब्रध्यते विश्वं किरधहरूरा ययानिश्रम्। देवीय याच महती महातव्यीच सा

श्विभुजो राधिकाकान्तो सच्चीकान्तकतुभँगः। शुह्रसत्त्रसास्येच गोपेगीपीभिराष्टतः। चतुर्भुजच्य वेकुच्छं प्रयथी पदाया सह। सक्याप्रेन सभी ही तो सकानारायको परी ॥ मचालकाकियोग नानाकः या अभूव सा। वैकुखंडे च मदालच्छी: परिपूर्वेतमा रमा । शुक्षसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसमनसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसनसम जेम्**का चा प्रधाना च बर्का सुरमकी युच**ा समें च समें कच्छी स शक्रसम्पत्सक प्रिमी। पातालेषु च महाँषु राजनचारिक राजस ॥ राष्ट्रजाच्या रेडिबेंब र ष्टियी च कलां श्या। सम्पत्सरमा यहिंगां सर्वमञ्जलसञ्जल ॥ गवं प्रकः सा सर्भी द्विषा यश्चकामिनी। चौरोद्धिन्धुकन्या साम्रीकः पापद्मिनीष्ठ च ॥ धोभाखकपा चन्त्रे च स्थमक नमकिता। विभूषयेष्ठ रकेष्ठ प्रवेष्ठ च जवेष्ठ च ॥ कृषेषु कृपपक्रीषु (द्याक्क्षीयु स्टेषु च । सर्वशस्त्रीष्ठ वर्णाष्ट्र स्थानग्र संस्कृतग्र च ॥ प्रतिमासु च इंदानां मङ्गलेस घटेयु च। मार्थिकेयु च सुकासु माल्येयु च मनोक्रा ॥ मशीकीषु च चीरेषु चीरेषु चन्द्रेयु च। हत्त्रपाखासु रन्यासु नवसेषेषु वस्तुषु ॥ विक्रकेटे पूजिता भादी देवी नारायग्रीन च। दितीये अक्षका भन्ता स्तीये प्रकृरेग च ॥ विष्णुना पूजिता था च चीरों हे भारत सने ।। खायम्भवेन सनुना सानवेन्द्रेश्च सर्वतः । मरवीन्त्रेष सुनीन्त्रेष सङ्ख्य यश्विभनेते। गन्धवादीय गागादी: पाताखेव च पूजिता ॥ शुक्राष्टम्यां भाइपदे ज्ञना पूजा च प्रकाशा । भक्ताच पद्मपर्याननं चित्रु लोकेषु नारद । ॥ चैत्रे पंचिम भावे च पुगर्य मज़लवासरे। विकाम विकिता पूजा चिष्ठ को केंद्र भक्तितः॥ वर्षाने पौषसंकानयां मेध्यामावास्य प्राञ्जयाः महक्ती पूजयामास सा भूता भुवनचये ॥ राजेन्द्रेस पूजिता सा मङ्गवेनीय अङ्गला। केदारेखीय गीवीन मर्जिन सुवतीन च ॥ भुवेगोत्तानपादेन ग्रज्ञेस वितनातथा। कारमपेन च इत्तेश कहंमेन विवस्ता।

धियत्रनेन चन्द्रेस कुवैर्सीय वायुना। यभेग विश्वना चीव वक्की भीव पूजिला ॥ रावं सर्वत्र सर्वेश्व विस्तापूजिता सदा। सर्वेश्वर्था(धदेवी चा सर्वधन्यम्खकः पिसी॥"

नारह उवाच। "कारायक प्रिया साच वरा विकुक्टवासिकौ। वैज्ञुच्छाधिकात्रदेवी महालद्यी: चनातनी 🛊 कर्षं बभूव सा देवी एथिकां सिन्धुकन्यका। वितं तहातच कावनं सर्वः पूजाविधिकसः।। पुरा केन स्तुनादी सा तका वाखातुम इसि । श्रीनारायम उवाच।

पुरा दुर्वाससः ग्रापान् अस्त्रीच पुरन्दरः। वभूव देपसँच अस्र महोलोक अस्तरहा ॥ लच्ची: स्वर्गादकं यका रहा परमदु:खिता। गला तीना च वैक्षाके सञ्चालच्या अव नारद ॥ तदा श्रीकाद्ययुरेवा दु:खिता बक्काण: सभाम्। वकाणच पुरस्कत्व ययुर्वे क्वयडमेव च ॥ विकुष्टि भ्रस्कापदा देवा नारायर्थ परे। यतीवदिन्ययुक्ताचा गुष्यक्षकाढीश्रतासुकाः॥ तदा लच्छीच कलया पुरा नारायकाच्या। वभूव चिन्धुकन्या सा प्रक्रसम्यत्स्वरूपियो ॥ तथा मधिला चौरीइं इंवा देखागी; सपा। संप्रापुच वरं लच्चारा दहमुक्ताच तत्र हि। सुरादिभ्यो वरं दक्षा वरमालाच्य विषावै। दरां प्रमन्नवद्वा तुष्टा चा रोद्यायिन ॥ द्वाच्याध्यस्यसं राज्यं प्रापुच तदरात्। तां सम्यच्याच सम्भूय सर्व्याच किरापद: ॥" इति मद्यावेवर्ते प्रक्रांतिखण्डे ३५ ।३६ व्यध्यायी। जन्मता कामध्यम् चार्या यथा,— "यं यं रुशे गुरु हेवी माता तातचा बान्धवः । च्यतिथि: पिष्टजीकाच गयामि तस्य मस्टि-

मिथ्यावादी च यः श्वन्नाकीति वाचकः

सच्च इंतिचा दुःशीलो न गेर्च सन्य यान्य इन्। सत्यश्रीतः स्थापाश्वारी मिथामात्त्वप्रदायतः। विश्वासन्नः क्षतन्नां यो न यामि तस्य मन्दिरम् ॥ चिनायस्तो भवयस्तः श्रञ्चयस्तोशतपानको । ऋगयसी श्रीतक पर्यो न गेर्स यामि पापिनाम्॥ दीचाश्चीनश्च श्लोकात्ती मन्द्धीः स्त्रीजितः

पुंचालीपतिषुत्री यौ तद्गेष्टं नेव याम्यह्म्॥ पुंचालावचावौरावं यो सहक्ते कामतः सदा। श्रुदासभीकी तद्याकी तद्शक नेव याम्य हम्॥ यो दुवान कलचाविष: कलि: प्रायदघालय। क्यो प्रधाना रहे यस्य न यामि तस्य संस्ट्-

यज नासि हरे: पूजा तदीयगुणकी रामम्। गोत्सकच प्रश्रंसायां न यासि तस्य मन्दिर्म्। कन्यावदेदविक्रेगा गरघाली च विंसकः। नरकागार्यदर्भं न यामि तस्य मन्दिम्॥

## लच्याः

स्वर्त्ती पर्द्त्ती वा ब्राह्म द्वित्तं सुरस्य च। यो करेद्रानकीनच न यामि तस्य मस्टिम् ॥ यत् कमे दक्तियाचीनं नाष्ट्री: कुरते प्रतः। स पापी पुरुषष्टीनच न यामि तच्य मन्दिरम् ॥ मानरं पिनरं भाषां गुरुपन्नी गुरुच तम्। कानायां भगिनीं कन्यासमन्यासयवान्यवान् ॥ कार्यस्याद्यो न प्रमाति सच्चयं कुरुते बदा। तद्यकाञ्चरकाकाराज्ञ यामि तान्तुनीचराः ॥ म्बनं पुरोवसत् स्टब्स यक्तत् प्रस्नात सन्द्रधीः। यः प्रिते क्रिन्थपादेव व यासि तस्य सन्दिरम्॥ काभौतपाइष्रायी यो नमः प्रेतिश्तिक्तिः। सन्धाधायी दिवाधायी व वासि तसा मन्दि-

कार्ध तेलं पुरी इच्चा बीश्न्यदक्षसम्बर्धात्। हदाति प्रकाताचे वा गयामि तस्य मन्दिरम् ॥ दावा तीलं ऋड्डिमाचे विग्रम्बं यः सप्तत्वजेत्। प्रकार करते पुर्व न यामि तस्य मन्दिरम् ॥ हनं हिन्ति नखरेनंखर चिंति खेना दीय्। गानि पादे मलं यस्य न यामि तस्य मन्द्रिम् ॥ द्धानं वसनं यस्य समजं कः चामस्तनम्। विक्रती यासकासी च नयामि तस्य मन्दिम् ॥ सक्तवद्योपनीया चामयानी (चिकितान:। स्रपञ्च हे बल श्रीव न यामि लस्य मन्दिरम्॥ विवाद धन्नेकार्यं वा यो निद्धन्त च कीपत:। दिवासिध्वकारौ यो व यासि तस्य सन्दिरम् ॥" इत्यादि बद्धविवर्तं गर्येश्यसाखे तद्धीचरित-कास २३ अध्याय: ॥ 🗰 ॥ स्मिप 📆 ।

"कुर्च जिनं इनासकी प्रधारियां वज्ञाधिनं निष्ट्रवाक्यभाषिणम्। क्यांदये चाक्तमये च शायिनं विसुचिति श्रीरिय चक्रपाधिवस् ॥ निसे छे दस्तु खाना धर्णि वितिखनं पादधी-

र्दन्तानामध्यशीचं वसनम्जिनता रूचता महंजामाम्।

है सन्धे चापि निद्रा विवसनप्रयनं ग्रासङ्गात-रेक्

खाङ्गे पीर्व च बाद्यं निधनसुपनयेत् केश्व-खापि जन्मीम्॥

धिरः सुधीनं चरगी सुमार्किती वराङ्गास्यनस्त्यभोजनम्। चान्य प्राधित्य मपर्वमे युनं चिरप्रनथी स्थिमानयन्ति घट ।

यस्य कस्य तुपुच्यस्य पाषकरस्य विशेषितः। शिरसा घार्थमाणस्य जनस्यौः प्रतिष्टमाते॥ दीपस्य पश्चिमा ऋथा ऋथा भ्यामनस्य च। र्जकस्य तुयत्तीयेमणद्यीसाज तिष्ठति॥"

द्रताहि गार्क ११८ व्यथाय: ॥ \*॥ खाङ्गविश्वेष तस्याः स्थितिपसं यथा,--देवा असु:।

"कथ्यस्य जगनाय । केषु स्थानेव्यवस्थिता । पुरुषाकां पानं किं या प्रयक्ति ।

# सच्ची:

दसाचिय उपाच !

हणां पारस्मिता ताल्मी नित्तर्य संप्रयक्ति ।

सक्षित संस्थाता वक्षं रक्षं नाग्यिषं वस् ॥

सक्षित संस्थाता वक्षं रक्षं नाग्यिषं वस् ॥

सक्षित संस्थाता वक्षं रक्षं नाग्यिषं वस् ॥

सक्षित प्रयाम प्रयाम क्ष्रिस्था क्ष्रिश्च ॥

सक्षित्वा प्रयाम क्ष्रिस्था क्ष्रिश्च ॥

सम्भाष्ट्रवस्था कथा स्थ्रेषं प्रयासिमः ॥

सिरासं वाक्ष्याप्रसम्भाषामित्रथान्य ॥

सिरोगता संस्थाति तत्तिभ्यं सति संस्थ्यम् ।

सर्वे स्थिरोगता देखान् प्रस्थानि साम्पतम् ॥

स्ति माक्ष्याप्राचि दक्षान् प्रस्थानि साम्पतम् ॥

स्य कल्योचिवजन् ।

शीखात खवाचा ! "शेक्ष्ण सुखासीनां लच्छों एच्छाति केंग्रव: । केनोपायेन देवि खंतृकां भवस निकाला॥ शीक्षाच !

शुक्ताः पारावता यत्र शृष्टिको यत्र चोज्ञ्यलाः स्वकत्त हा वस्तियंत्र तत्र क्षका वसाम्यस्म् ॥ धान्यं सुवक्षेत्रहश्चं तक्कता रजतोपमाः । स्वक्षेत्रातुषं यत्र तत्र क्षका वसाम्यसम् ॥

कः संविभागी प्रियमान्यभाषी हंद्वीपसेवी प्रियहण्य । स्वत्पप्रलापी न च दीर्घस्त्री तस्तिन् सदाचं पुरुष वसामि ॥ यो धन्नेणीली विलितेन्द्रियम विद्याविनीली न परोपतापी। स्मान्तिते यम सनात्रागी तस्तिन् सदाचं पुरुष वसामि ॥

चिरं काति हुतं सुरुक्ते पुर्वा प्राध्य न जियति।
यो न प्रश्चेत् क्वियं नमां नियतं च च मे प्रियः।
त्वातः सव्यच् श्रीच्च यच एतं मचागृकाः।
यः प्राप्नोति सुर्वानेतान् श्रह्मावान् स च मे प्रियः॥
सर्वेन च्यासधी तु त्वास एवं विश्विष्ठते।
काचे देशे च पाने च च खासः प्रश्न स्वते॥
निव्धासमानके कच्चीति व्यं वस्ति सोसये।
निव्धा श्रह्मे च पश्ची च निव्धा श्रीः श्रह्मवास्ति॥

वसामि पद्मोत्यलग्रहमधी वसामि चन्द्रे च महिन्दरे च। नारायकी चेव वसुत्वरायां वसामि विश्वोत्सवमित्विद्यु॥" वसुत्वरायामिश्चन वसी घरायामिति वा पाठः॥

> "यथोपदिसा गुरुभिक्तगुक्ता पत्रुक्वी नाक्रमन च नियम्। नियम् सुद्धक्ते पितसक्तियमं तस्याः प्रदीरे नियतं वसामि॥ तुसा च धीरा प्रियवादिनी च सौभाग्ययुक्ता च सुधीभना च। कावग्ययुक्ता प्रियस्थाना या प्रतियना या च वसामि नास्। ध्यामा न्याची स्वप्रमध्यभागा सुभूः सुकेपी सुगतिः सुधीका।

# चच्ची:

मभीरनाभिः समरन्तपहितासास्योः घरीरे नियतं व्यक्ति ॥
या पापरत्ता पिशुनसभावा
साधीनकानाः परिभूयते च ।
समधेनामा कुचरिचधीना
तामजनां प्रित्तस्वी त्यनाम ॥
पृश्यं पर्यावतं पूर्तं प्रथनं बहुभिः सद्य ।
समासनं कुनारीच दूरतः परिवन्यतः ॥
चिनाङ्गारकमस्योनि विद्यं भस्य दिन्य गान् ।
न पादेन सापीत् पादं नापीयास्य तुषं गुरुम् ॥
नसर्वश्रीदक्षेव सेयुनं पर्वस्थ्ययोः ।
वर्जयस्यपायित्वसेकाकी सिरुभोजनम् ॥
प्रिरः सपृष्यं चर्यो सुप्तिनौ
निनाङ्गनस्यनमस्योननम् ॥

बनस्या (यत्मपर्वमेषुनं चिर्यनषां श्रियमानयन्ति वट् ॥ समार्जनीरजीवात निर्मेशनो जक्तवनाथा। राची विल्लापलाप्राच्य कपित्यं वर्जेयहिं ॥ स्वमाचामनयावादां अपूजा महापादयोः। उक्तिरमार्थनं महिं सामाभ्यक्तम वर्णयेत्॥ भ्रयमञ्चान्धकारे चराखिवासी दिने तथा। कानावरं कृषेश्च वर्जयत् शुक्तभी जनम् ॥ परेशोइ चितं वचाः सयं माल्यापक्षश्यम्। व्यालस्यमवसाद्यं न क्रायासीएमहेनम् ॥ मुक्रवारं च यत्तेलं (पाला (परुच दर्घके। स्वयं वामेन ऋदानि पाणिना नेव संस्पृप्ति ॥ तारकाः पुष्यवन्तो च ग प्रश्लेदशुचिः पुमान्। ने चिट्युद्धं परस्त्रीयां नास्तं याच्नं दिवाकरम्॥ कृषातान्यधनाकाद्वां परकीणां तथेव च। परेवां प्रतिकृतका उदिनाके प्रशेधनम् । मखत्रस्टकारलेख व्हलिकाष्ट्रारवारिभिः। ष्ट्या विकेखनं भूमी न क्षांगाण्यम काञ्चया ॥ स्वयं दोइं स्वयं मान्त्रं स्वयं घ्टच चन्दनम्। नापितस्थ ग्रहे चौरं श्कादिष इरेतृ श्रिथम् ॥" चयं दोच्चभिवच यथितच्चित वा पाठः। "व निन्हों सणके विश्वे पादयो ने ने नन्तया । प्रतिकृतिवरित् स्वांगां सुक्काःच दन्तधावनम् ॥ बाप्टतं भांसस्यच नमाचीव व्यायमधा। भ द्याष्ट्राचाचीत्र शकादिण इरिन् स्थियम् ॥ मलर्युक्तः परहारस्वी

सन्धारिकोनः परस्वक्षः।
सङ्गिणंचारो परिवादप्रीलस्तं निषुरं दम्मसयं वाजामि ॥
प्रयमसादंपादेन राज्ञिमो दिने तथा।
नोत्तरीयमधः क्र्यात् श्रुष्कपादेन मोजनम्॥
स्राप्तं कामबन्दात् दुर्गन्दाससुख्यायस्यम् ॥
स्राप्तं कामबन्दात् दुर्गन्दासमुख्यायस्यम् ॥
स्राणं च वदन द्वार्था तथा कर्तत्वेशिष सः।
पादे एके तथा नेज न क्र्याद्वसम् ॥
सञ्जये स्तं त्र्यो सुख्यस्ये धनस्यः।
स्रितः क्र्योजसे स्वाप्तं स्वत्यायः॥
स्राणं प्रयं यथा तीये रक्षकेव सस्तिस्।।

#### लच्यीज

यहीतं प्रयमं वस्तं वर्जयेत कदाचन । चाजरतः सर्यणस्या सम्माजनीरणः। स्त्रीकां पादरजी राजन् प्रकादिप सरेन् स्थिम्॥

कुचेजिनं हन्तमस्त्रप्रधाहियां सञ्चायतं निष्ठ्रवाकाभाविकम्। स्वयोदिये चास्तमिते तु शायिनं विसुच्चति त्रीरपि चक्रपायिनम् ॥" सञ्चायत्रमित्यच वज्ञाशिनमिति वा पातः। "नित्यं द्विदंस्तृतानां च्चितिनस्राजस्त्रनं पादयो-द्वप्रशीचं

एका के निवडीन वसनम्बन्धावन मही-

है मन्धे चापि निदा विवसनग्रथमं ग्रासकासा-सिरेकः

स्वाक्ति पीटी च वार्ता इरित धनपते: केग्रव-स्वापि कम्मीम् ॥"

खबस्यनिम्बाक क्ष्मता इति वा पाटः।

"एवं यः क्षवते नित्यं मधीकानि च केश्व !।

तुषा भवामि नन्याचं व्ययेवा निष्यता यथा ॥

श्रीभावितमिदं क्लोकं पात्रव्याप यः पटेत्।

तर्यचं विप्रकं रस्यं नित्यं भवति नामधा ॥

खाधितो मुचने रोगौ बह्नी सुचीत बस्पनात्।

खायदलस्य नश्यन्ति नमः स्थ्यंदिये यथा ॥"

इति स्कल्दपुराखे लग्भीकंश्ववसंबादे लग्भी
चित्रं समाप्तम् ॥ ॥ हुगां। यथा,—

"सुतिः सिद्धिति स्थाना श्रिया मंश्वयाचा या।

लक्षीका स्वता वापि कमात् सा कान्ति-

त्यते ॥

दिन देवीपुराषे ६५ चाध्यायः ॥
सम्पत्तः । घोभा । चाह्यीयधम् । दृह्वनामीघधम् । पत्तिनीयचः । दृति मेदिनी । मे, २८ ॥
मीता । वीरयोगित् । दृति धान्यकात्रमो ॥
मधलप्रानो । चरिहा । धाभी । ह्यम् । स्ता ।
दृति राजनिवयरः ॥ मोचप्राप्तः । दृति
चाह्यायां नाममृः ॥ (धोभा । यथा,
कुमारे । ३ । ३६ ।

"कपाक्षतंत्रात्तरत्व्यमार्गे-च्याति:प्रोहेकदिनैः शिर्याः। व्यापस्त्रवाधिकमीकुमार्था वाणस्य लाग्नो ख्यायन्त्रामिन्दोः॥") लब्योकान्तः, पु, (लब्याः कान्तः।) नारायणः। यथाः,—

"नम: अमलनेत्राय **हर्ये पर्मातने**। जात: पाल यंज च लच्चीका**ल नमीरस्तृति॥"** इति अ**न्तारसी**वतकथा॥

लक्कांग्रहं, की, (लक्काःगः ग्रह्मायासम्प्रातम्।) किलोत्यनम्। इति विकास्त्रप्राः॥ लक्कांक वैद्यास्त्र॥

लद्यां जनाईन: गुं, (लद्याः सहिती जनाईन: 1) प्रात्नकाराविशेष:। तस्य तद्यां यथा,— "स्वदारे चतुस्त्रनं नवीननीरहोपसः।

क्तव्यीजनारं नी क्रियो रहिती वनमालया।" इति जवावेवर्ते प्रकृतिखळम् ॥

( सचा, देवीभागवते । ६ । २४ । ५६ ॥ ) बच्चीतातः, पुं, ( लच्चीयुक्तस्तातः: ) श्रीनाकः इन्तः। इति राजनिर्धेग्दः॥ नीर्धेजिकस्य परिचरेद्विप्रेयः। तस्य इत्रतम्बस्य विरामकमी

"दौ को मृडी विरामान्ती दको मृद्धिरा-सकाः ।

विरामानी हुनी जच हुनी जञ्जविरामन: ।" इति सङ्गीतरकाकरे सच्चीतासः॥

क्तव्यीनारायमः, पुं, (कव्यामिती नारायमः।) भाजबामविशेषः। तस्य वच्यां यया,---"यकदारे चतुच्यकं वनमानाविभूवितम्। नवीननीरहाकारं जच्छीनारायणाभिधम् ॥" इति अञ्चावेवर्तपुराकम्॥

जच्मीवृत्तिं हः, मुं, ( जच्मीयुती वृत्तिं हः ।) भ्रात-यामविश्वेष:। तस्य सन्तर्गं यथा,— "हिचर्क विद्युताख्यच वनमानासमन्वितम्। नद्यीवृत्तिंचं विश्वेयं ग्रहिकाच्य सुखप्रदम् ॥" इति अभावेवर्तपुरासम्॥

साम्प्रीपतिः, पुं, ( साम्बाद्धाः पतिः । ) वासुदेवः । नरपति:। इति मेदिनी। ते, २१५॥ ( यथा, किराते। २ । ८८ ।

> "व्यथ चमामेव निर्क्तविक्रम-चिराय पर्योत सुखस्य साधनम्। विद्याय जच्चीपतिजच्चा कार्म्भुकं जटाधर: सन् जुडुधी इ पावकम् ॥")

लबक्रष्टच:। पूग:। इति विश्व:॥ काच्यीपुत्रः, युं, (जच्यात्राः पुत्रः।) कामदेवः। बोटकः। इति नैदिनी। रे, २८६॥ क्रमः। लवः । इति श्रव्हरकावली ॥

काच्यीपुष्प:, पुं. (लब्यीयुक्तं सीन्दर्थविधि हं पुत्रा-मिवास्य । ) प्रशासिमामा । इति हेमचनाः ॥ क्षंच्यीपकः, पुं. (कक्ष्यास्तननं पकं यत्र ।) विख्य-

ष्टचः । इति राजनिषेग्टः ॥

ज्ञाच्योवान्, [त्] पुं, (जच्मी: घोभायक्यस्थेति। मतुष्। सस्य व:।) पनसङ्खः। इति श्रम्द-माला । भेनरी हिनह्य:। इति राजनिर्वेशः। ( विया: । यथा, सन्दाभारते । १६११ ४६।५२ । "सर्वजच्चलच्च्यो लच्चीवान् समितिञ्चयः॥")

षाचरीवान्, [त्] चि, (लन्द्रीरक्यचेति ।) मीयुक्तः। धनवान्। तत्वर्थाय:। लच्चाय: २ मील: ३ नीमान् । इत्यसरः॥ (यदाच कचित्। "ग्रेंवे घराभराकाको ग्रेवे विश्वकारः श्रिया। सच्याविननो न प्राप्तनित दु:सर्हा प्रदिद्शाम्॥") | सग्रहं, वि. चार्य। इति चिकास्क्रप्रेष्ठः ॥

कच्योविष्टः, पुं, ( जच्योयुक्तो वेष्टः ।) सीवेष्टः । जशितं, वि, सङ्गयुक्तम् । नामा इति भाषा । इति इति राजनिर्धस्ट: ॥

जच्मी ब्राः, पुं, (जच्चारा देश: ।) विक्युः । इति जसुदः, पुं, दक्कः । जानी इति भाषा । इत्यस्यः ॥ मुग्धबोधवाकरयम् ॥

ताचीसमाइया, श्ली, (ताचात्राः, सम साइयो यस्या:।) सीता। इति श्रव्हरतावली ।

क्यासिष्टमः, पुं, (क्याग्रास्थाः चातः इति। चन् + इ:। चीराधिकातवार्ख तथालम्।) चकः। इति श्रव्हरत्नावजी ॥

साधारामः, पुं, ( संख्या भारामः । ) वनमेदः । इति शब्दमाना ।

लच्चं, क्षी, (लच्चते बहिति। जच् + ग्यत्।) श्रवेशस्थानम्। तत्पर्थायः। जज्ञम्२ श्रर-यम् ६। इत्यमरः। २। ८। ८६॥ प्रतिकायः ॥ वेधाम् ५ । इति जडाधरः ॥ वेधम् ६ । इति **प्रस्टरता**वली ॥ (यथा, कुमारे । ३ । ५८ ।

> "कामसु वाबावसरं प्रतीच्य पत्रज्ञवहिष्ट्रसुखं विविश्व:। उमासमचं इरवहत्वयः ग्रासमच्यां सङ्राममग्रे॥")

लच्च:, त्रि, कच्चस्या वोध्य:। इति साहित्य-दर्पमम्॥ (लक्स्रते इति। जच्च-†ग्यतः।) दश्रेमीयः। इति लचाश्राखयंदश्रोगात् ॥ (व्याजः। इसमर: ॥ यथा, रघु: । ६ । ८१ ।

"रोभाष्यपर्येग स गाचयरिं भित्वा निराक्तामहरावाने ग्रया: " चातुमेय:। इति मिक्किनाथ:॥ यथा, क्रमारे।

> "इति दिचातौ प्रतिकृतवादिनि प्रवेपमानाधरलक्यकोपया ॥"

तथा च रघु:। ४।५।

"क्यामकत्तवर्णम नमहद्भा कित स्वम्। पद्मा पद्मातपर्वेश भंजे साम्वाच्यदी चितम् ॥")

लख, ऋषि । इति कविकत्पद्दमः ॥ (भ्वा॰-पर०-सकः -सेट्।) जखित। रूपि गतौ। रूति दुर्गादास: ॥

लख, इ ऋषि। इति कविकल्पद्वम: ३ (भ्या०-प्रर०-सक्-संट्।) इ, जद्याते। इपि गती। इति दुर्गादास:॥

लग, इ. खद्रे। नती। इति कविकलपहुम: 🛭 (भा०-पर--सद्भ चक-ग्रामी सक--संट्।) इ, जङ्गातं। खञ्जो गतिवेककाम्। इति दुर्गा-

नग, क रके। इति कविकस्पद्वम:॥ ( चुरा०-पर - चक - चेट।) क, लागयनि। रके खादाप्रशे:। रके इति रकक खाद व्यापने। इत्यस्य निर्मित्रस्ये भावे व्यक्ति क्रियम्। इति दुगोदास: ॥

लाग, म ए सङ्गे। इति कविकलपट्रमः॥ (भ्वा∙-पर॰-खक॰-सेट्।) म. त्रायति। ए, खल-मीत्। मनति कथर कोन्छ। इति दुर्गादासः॥

सग्रधाती: कर्माख सप्रवयेग गिव्यत्रम् ॥

लगुको वंग्राहिसयो दख:। नाइसयोऽक्समेर:। इति सुभूति:। लेगुड़ी लोश्मधी यश्रिकात्री-पचारादिककी। इति तष्टीकार्या सरतः॥

( चास्याक्ततिपरिमाखादि यया, शुक्रनीती। "जगुरु: खकापार: खात् एष्टं घ: खूलघोषक:। कीचवहायभागक इसदेह: सुपौवर: । दक्षाकारी इए। इंच तथा चक्तहयोजत:। जलार्भ पातनचीव पेषणं पोधनं तथा ॥ चतसी गतयसाख पचमी नेच विद्यते। इएकाय: पत्तिवर्शी तेन युधीत श्रनुभि: ॥") तयं, स्ती, (तमित पते इति। तम सङ्ग्री + "सुध्य-सामुध्यामनयित।" २।२। १८। इति नियातनान् साधु।) राभीनासुरयः। इत्यमरः । राति फर्कं राशिक्तालयश्रकारः। अहोराज-मध्य दादश्राध्य उदयन्ति। उद्यः पूर्वाः चलसंयोगः। तेषां क्रमेण उदयाचलसंयोगो क्षयं च्यो कसूजी ब्रीव्हें चोहित्वातः निपातना-च्यस्य गः। इति तहीकायौ भरतः॥ तियाँ म्यायमा ग्रापरिमासं यथा,— "रामीभावेदे-६। ८० जंजधिसु मेंत्रे-४।६० र्जाको रचे: ५। ६ पच लसागरेचा ५। ४०। वाक: कुवेदे-५। ४१ विषयी र अग्रुक्ती: ५। २ ६ ज्ञसोत्क्रसाक्षेषतुलादिमानम्॥"

तथा हि।

मेवस्य ६। ४०॥ तुलाचाः 雙 1 灰色 11 दयस्य १। १०॥ दश्चिमस्य X 1 83 # मिथुनस्य ५। ६॥ धतुषः K 1 80 # वकोटस्य ५। ४०॥ संवरस्य **4.1 € 1** सिंइस ५। ४९॥ कुम्भस्य # @ ! B कन्यायाः ५। २६ ॥ सीमस्य # 68 1 \$ इति दौषिका । 🟶 ॥ दश्रवङ्गुलाधिकपचाङ्गुल-प्रभ कलिकाताखाईचे वर्तमानीनविद्याधनांचे प्रामाखिककारिका यथा,---"वेदीरुष्ट्रे: ४। ६ चीरुमावेदे ४। ४८ रिष्टरसम-यनै: ५।२० सीरनारीचाम्नायै: ५। ४०। पारावाराश्रयासे-प्राइष्ठ गंगनगनयने; प्राइध

वट्चिभि-५।३६ चन्नवेदी ५। ४९। बङ्गचासिः ५।१६ समुद्रीयस्यचिभ-८।६५ रनलां अरेष्ठाभः १।५० सो अने दे-६। ८०। मैघाइकोनविधे गायतपरिगतं मानमना-,यगंधे ॥" 🛊 ॥

उदयनयासानयभोहिनं प्रति रविभीयां यथा, "जबद्खः पर्लं दिसंतित् चंख्यं क्रमतः पर्लम्। वियक्त व विभीग्वसेवं कक्यनसक्ति ॥" इति ज्योतिषम् ।

रतयोविवरसं यथा,---

तत्र प्राचीनसम्मानम् ।

त्रमाः दिनस्ताम्। मासस्ताम्। षथा यसम्। विपलम्। इकः: । पसम्। १ सेष:। 1 68 1 5 1 85 1 6 २ हम:। C 1 58 H 8 I 60 B क् मियुनम्। १०। १२॥ ५ । ६॥ ८ काकोट:। 22 1 20 1 K 1 80 h **५ सिं**चः। १९ १ ६८ ॥ ॥ १ ७९॥ इंकला। १०।५८॥ ५। २६॥

खविमा

14,

यचाननी हवः क्रभी दिख्यः खुः खिदानि हि। कचा धत्रुच भीनच मियुने दिख्यभावतः ॥ दिख्यभावानि कनैगणि क्र्यादेष्ठ निचचकः। याचा चरेच कर्मचा प्रवेष्टचं खिरेच तु। देवख्यापनविगद्धं दिख्यभावेन कारचेत्॥" इति गारुके ६२ चथायः॥

लघः, गुं, (जाग् + स्तः। निपातनात् साधः। यहाः, तस्म + स्तः। "स्रो तस्मी। तसः लग्नान्। तस्मिरोदतुबन्धवलादिक्भावे नसं स्थात्।" इति सत्वर्षे दुर्गसिंदः।) सुतिपाठकः। तस्पर्थायः। प्रातर्शेयः २ सुतिवतः ३। इति विकास्त्रपेषः। स्तः। । इति जटाधरः॥ तस्पः। वि. (तस्म म + स्वप्रस्थेन साधः।) सकः।

जयः, चि, ( जस्ज + क्तप्रश्रयेन साधुः ।) सक्तः। जच्चितः। इति सेहिनी ॥

लसकः, पुं, (तस एव। सार्धे कन्।) प्रतिभूः। इत्यमरः॥ द्वे लागा इति जामिन इति ज खाते। तत्कार्थे तस्यकः। यो तस्यी बीडे कः। सार्थे कन्। प्रतिनिधिभेवति प्रतिभूः विष्। इति तद्वीकार्याभरतः॥

जियका, फाँ, नियका। इत्यमस्टीका॥ जिय, इ शोषे। इति क्षिक्षण्यहमः॥ (भा०-पर०-चका∘-सेट्।) इ., जिश्वते। शोष इष्ट व्यप्पी-कर्णम्।

'यं याधिरतिरीप्ताङ्गं कराचित्तुण जङ्गति।' दति चलायुधः॥

मतावध्यकी। व्यक्तीं चालशिष्यः ग्रीलान्। इति दुर्मादावः॥

तम्, इ. क लिघि। इति कविकल्पहमः ॥ (चुरा०-मर०-व्यक०-सेट्।) इ. क, लक्क्यति। लिति होग्री। इति दुर्गाहासः ॥

लाष, इ. ड चालुग्तायो:। इति कविकाल्पह्म:॥ (भा∘-चाता-∽चक∘-चक॰च-सेट्।) इ. कहुप्ती। इ., कहुती। चासुक् भोजनासाब:। तथा च।

'वे गुमा जडूने प्रोक्ताकी गुमा जञ्जभी जने ॥' इति वैद्यकम् ॥

तक्षते उपवास इत्यर्थः । इति दुर्गादासः । तस्यः, पुं. (कक्षते मध्यस्मानस्मृष्ट्रोत्तरस्माने पत्तसम्भतं इतस्ततो मच्छतीति वा । लक्ष्मः "तक्षितं तोपचा" उच्चा०१।१६८। इति चाटिः । नतोपच धातोः ।) वायः । इत्युक्षादिकीयः ॥ तस्यटः, पुं, (तस्य गती + चाटिः । इत्यामः ।) वायः । इत्युक्षादिकीयः ॥

लिया, [न्] पुँ, ( बचीर्भावः । लख्नु + "एव्यादिष्य इसनिच्या ।" ५ । १ २ ९ । इति इसनिच् ।) लघुत्वम् । ( यथा, दघुः । १३ । ३० ।

"बाता इविमेच रजीविस्तः

सम्भुते में चिमानमात्मा ॥") तम् भिमस्मादेशमां मार्गत रेशमां विश्वः। गणाः, "चिमा विभित्ते भित्रं भावाणां मिश्रमाविमा। यज्ञ कामावस्थावितं प्राप्तिरेशमामस्था॥"

इति देशचनः:॥

तथा: दिनस्तान्। साधस्तान्।
यथा पतान्। दिपतान्। द्याः। पतान्।
कृताः। १०। ५०॥ ५। ६०॥
८ हिलाः। ११। २०॥ ५। ६०॥
१० सकरः। १०। १०॥ ५। ६॥
१२ क्रमः। ८। १४॥ ॥। १०॥
१२ क्रमः। ८। १४॥ ॥। १०॥

तच खरेशाधुनिकत्तममानम्। लया: दिवसु सम्। माससुक्तम्। प्रसम्। विप्रसम्। द्वाः। प्रसम्। यथा १ झेष:। च्या १२ व्रक्ष हा **द्**। र हम:। E | \$4 8 | 8 = 1 इसिंघुणम्।१०। ५८ ॥ ५ । २०॥ ८ क्रकेट:। 22 | Roll # | 80 || ११ । = ॥ प्रक्षा भू सिंहः । 20 | Y= # X | RE # ६ कान्या। १९ । १२ । ध्रा ५ इ.स. क तुला। प्रविकास ११ । एक संभू। ४१ ॥ ८ वर्षः । ९० | ₹5 # 1 1 1 1 1 1 1 ३० मकर:। Eleon Bitty f ११ कुमा:। 9 1 4 6 1 8 1 7 £ 1 १२ मीन:। 9 1 \$8 H \$ 1 80 H व्यय जन्मकाजीवतसम्बद्धमञ्जूषातमसम्। "लमे सम्बेशियरोगी भूभिति बन्नयुती

भीने बाह्न: सुवामी श्राध्यस्तवये सर्व-

जीने दाला पवित्र: सुकविदय गते भार्मने मक्केश: मक्केश: बौरो वक्क्तिगात्रस्तमसि च नियतं दिस्तो धर्मेशीन: ॥"

इति च्योतिस्तत्वम् । 🕶 ।

कःपदान् वित्तयुक्ती

व्यपि च।

इरिवराच।
"उद्यम् समारभ्य राग्री भागः स्थिती चर।
साराध्यादी बचेदद्वि वद्भिः वद्भिक्तथा
निग्राम्॥

कीने मेने च पण खुणतको द्ववक्रमारीः।

मकरे मियने तियः पण चापे च नकंट ।

सिंचे च द्विके भट च धम कन्या तुळे लया।

एता कमप्रमायिन चटिकाः परिकीर्तिताः ।

प्रस्कावप्रानेष्ठरसाकीव्यक्षियागराः ।

वश्लोदया चि चे वस्तुं कमा मेपादगीर्थवा ।

मेमकमे भवेदक्या इति भवति कामिनी।

सियने सुभगां कन्या वेद्या भवति ककंटे ।

सिंचे चेवाक्यपुष्टा च कन्यायां क्यवंगुता।

सुकायां क्यमेश्वर्ये दक्षिके ककंग्रा भवेतु ।

योभाग्यं भव्यविकाण मकरे नीचगामिनी।

कुम्भे चेवाक्यपुष्टा खाक्योने वेदायमसंग्रता।

सुका क्वंटको मेशे सक्यकेव राध्यः।

प्रकार्यां विक्रमां स्थारकार्यां विक्रमां विवा

(अवसुमतलम्। इस्तलम्। यया, आयांसम-प्रत्याम्। ६०। "अये कविमा प्रचात् महतापि विधीयते विश्व महिला। वामव इति चिविक्तममभिद्धति दशावतार-विदः॥")

लिखः, चि, व्ययमनयोरेयां वा व्यतिश्रयेम लघुः इत्यर्थे इष्ठप्रव्ययेग निव्यतः। व्यतिश्रयसञ्चल-युक्तः। इति व्यावस्थाम्॥ (यया, विस्त्यस्था-सक्ति।

"भविजी रम्भोक विष्णविष्णविष्णा विष्णा स्थाप कार्या कार्या

लघीयान् [स्] चि ध्ययमनयोरेणं वा धात-श्रयेन लखः इत्वर्धे द्रेयस्थययेन निष्यतः। धानिश्रयलख्लयुक्तः। इति खाकरसम्॥ (यथा, महाभारते। १।६३।१७।

"न वे सन्दृष्टि पालयते जशीयान् याचा समानेष्यति राजपुर्वा ! ॥")

ताचु, स्ती, (लक्ष्ते कानेनेति। ताक्ष + "लक्षितं स्तीनंतीपका।" उद्याः १। ६०। इति क्षः।
धार्तानेतीपका।) धीषम्। इत्यमरः ॥
(यथा, रामायया। १। १६। ११।
"यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं ताचु।
रयमावस्त्र गत्क्षामः प्रत्यानमञ्जतीभयम्॥")
क्रात्यागुरु। इति मेरिनी। ये, ५॥ तामक्यतम्।
इति राजनिर्धयटः ॥ (क्षस्त्र पर्याथी यथा,—
"तामक्यतं सुनातं स्तादक्यालं त्यं ताचुः।
इषकापयनं संखं नकदक्षावदातक्षम्॥"

इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्त के प्रथमे भागे ॥ इसाम्बरीपुथ्यनच्यास्य । स्था, हृद्द-इहितायाम्। १८७ । १।

"लघु इस्तान्तिनपृत्याः'

यस्यरित्रानभूवयक्तास् ।

श्रित्योवधयानाद्यः

सिद्धिकराणि प्रदिष्टानि॥"

कालपरिमायविग्रंथः । यथा, भागवते । १ ।
११ । ६ ।

"चवान पच विदुः कालं लघुना द्रम्म पच च ।
कव्न व यमान्ताना द्रम्म च नाष्ट्रिकाः॥"

ग्रे, प्राव्यायमिवग्रेषः । वथा, मार्कक्रिये । १६ ।
१३—१८ ।

"लघुमध्योत्तरीयास्त्रः प्राव्यायामस्त्रधोदितः ।

तस्य प्रमाणं वस्याधि नद्त्तकं ख्रयुष्य मे ॥
जधुद्वादिश्रसामस् विशुष्यः स तु मध्यमः ।
विशुष्याभिस्तु मामाभिनत्तमः परिकीतितः ॥")
जब्दः, स्त्री, एका नाम सीयधिः । इति मेदिनी ।
य, ॥ (तथास्याः पर्याषः ।

"सुमास्म्वासयो देवी सवन्ताना नता नष्टुः। ससुद्रान्ता वधू: कोटिवर्षाचङ्कोपिके सपि ।" रति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमे भागे॥) क्षप्तः, चि, (कक्षा + क्षाः। नजीपभा।) चागुवः। (यथा,---

"हबाद्य तञ्चस्त्रास्त्राद्य च भिच्नः। न नीती वायुना कस्नाद्येप्रायंनग्रहया ।"

रत्रहरः॥)

मनोत्रः । ( ४ए:। इत्यमरः ॥ यथा, रहः। 88 | 2R |

> "नाम्भर्या कमजश्रीभर्गा तथा भ्रासिनाच न परिसमिक्दाम्। इष्ट्रीन त्रभुगा यथा तयो: प्रीतिमापुर्वभयोक्तपिखनः ॥")

नि:चार:। इति नेदिनी। घे, ५ ॥ (यया, रष्टुः। १२ । ६६ ।

"बुला रामः प्रियोदनां मेने तत्सङ्गमोत्सुकः। मद्यार्थवपरिचेपं लक्षायाः परिस्तालघुम्॥") भूसा:। इति वैभवनः । अ । वात्रकोत्त-ल श्रुवं द्वरायधा। प्रस्तो लघु: रीघों गुरुरिस्-चारकवधाक्रकते। तथा संयोग सति इस्हो-२पि सुदर्भवमतीय्ह इति वच्नेनाच । इति दुगेषिं इक्षतकनामद्याः ॥ ॥ इन्द्रः ग्रास्कोक्तं जञ्जनमं यथा,---

"मिखगुरिक्तलञ्च नकारी भारियुवः पुनरादिलञ्चयः । जो गुरमध्यमतो रत्तमध्यः **चो अलशुद:** कथितो ३ नत बुद्धः: 👂 शुवरेको शकारसु जकारो लघुरेकक:।" र्रात इन्दोमञ्जरी ।

कञ्चकायः, युं, (लघुः कांयो यस्त्रः) इताः। रति विकासक्ष्यंतः ॥ जुदग्ररीरय ॥

कञ्चकाष्मर्थः, र्वं, (कञ्चः काष्मर्थः।) कंट्पल-रुष:। इति राजनिवेस्ट:।

जबुस्बाद्रका, स्त्री, (जबु: स्वाद्रका।) चुनसद्रा। तस्यं वा । चासकी २। इति चारा-वली। २०६॥

सञ्चर्यः, पुं, (सञ्चर्येतः । ) अव्यवीपुष्यत्रसन्य-चार्या। यथा,---

"उग्नः पूर्वमधान्तका भुवगवकी व्युक्तरावि

चातारियद्विषयं चर्ममः पुर्माश्विष्टता

लघु: ॥"

इति दीपिका ।

क्षष्टुगर्गः, पुं, (क्षष्टुर्गर्गे इतः ।) चिक्रस्टनसह्यः । \* इति हारावकी। १६०॥

वाष्ट्रविभिंटा, स्त्री, (लवुश्विभिंटा।) क्रीकार। इति राचनिषेग्टः॥

सञ्चलकाः, पुं, जावनपची। इति विकादः-

जञ्चरन्ती, क्यी, (बाधु: खुदा दन्ती।) खुददन्ती-वसः। यथा,---

तचेरक पना भीका छोनवस्टा घुगाप्रयाः। वराष्ट्राष्ट्री च कथिता विश्वकाचा सङ्गलकः ॥" षासा गुषा:। "दन्ती इयं सर्याको रसे च कटुदी पनम्। गुराङ्गराञ्चार्यासकक्कुछविराङ्गत्॥ तो च्यो कां इनि पित्तासकप यो घोदर कि मौन्।" र्ति भाषप्रकाशः॥

तत्पनगुबाः । "स्वद्रस्कीपणम् स्वास्त्रपुरं रसपाकयोः। भ्रीततं दर्शवसूचं राजभ्रीधकपापसम्।"

इति भावप्रकाशः 🛊 लघुतुन्हभिः, पुं. ( लघुदुंन्द्रभिः ।) दगद्वाद्यम् । इति भ्रम्दरक्षावजी॥

त्रमुद्राचा, च्यी, (त्रमु: जुद्रा द्राचा।) कावती-द्राचा। इति राजगिवेदः, ॥

लघुनाम, [न्] काँ, (लघु लघुवर्शेयुक्तं नाम यस्य।) चागुर। इति ग्रब्द् चित्रका ॥

त्रष्ठ्रपचनलं, की, (त्रष्ठु ज्ञदं पचन्द्रलम्।) ज्ञद-पचनस्त्रपात्तनम्। तत्तु धालपकौष्टित्रपकौ-हरू तीक सटकारी गोः श्चारसं युक्तम्। यया, — "भ्राक्षपर्यो एत्रिपर्यो वाकाकी कराइकारिका। गोच्चर: पचिभिचेते: कनिष्ठं पचन्त्रतकम्॥" व्यस्य गुवा:।

"पच्छनं लघ्च स्वादु बद्धं पित्तानिकापचम्। नात्युकां इंड्रणं याडि ज्वरचासाध्यस्थिपस्यत्॥" इति भावप्रकाशः ॥

ल घुपचकः, पुं, (ल घूनि पचािख्यस्य । कप्।) ॄ रोचनी। गुकारोचनी इति क्यातः। इति-श्रव्यक्तिका ॥

सञ्चमकी, क्यी. ( अपृति प्रकाशि बखा:। दीव्।) ष्यभूतीहरू:। रति राजनिर्धेस्टः ॥

बसुधिक्ताः, पुं. (बसुः पिक्ताः।) भूकन्-हारक:। इति राजनिर्धेष्ट: ॥

लचुपुयाः, पुं, ( लचूनि ज्ञुनाबि पुत्र्याचि वस्य । ) भूमिकदमः। इति राजनिवंग्टः॥ (भूमि-करम्म प्रव्हेश्ख विशेषी श्रेय: ।)

त्रघुवरुर:, पुं, ( क्रघु: श्वतो वरुर: ।) श्वतकोति:। तत्मर्थावः । कृत्यापतः २ बहुकरः ३ कृत्या-पन: १ दुवार्थ: ५ मधुर: ६ दरकार: ० शिक्षाप्रियः 🕒। इति राचनिर्धेष्टः ॥ अस्य फन्नगुखाः ।

"वाकंन्धु: श्वदयदरं कथिलं पूर्व्वकरिभि:। ष्यकं खात् खुनवदरं कघानं कथितं मनाक् । क्किम्धं गुरु च तिक्तक दात्तिपत्तापकं सहतम्। शुष्कं मेदाधिकत् सर्वे बच्च सर्वाकामा-

संचित् ।

इति भावप्रकाशः॥

बाख्य प्रकारतायाः । सञ्चराचालम् । कपवात-नाशिखम्। राधावम्। किमावम्। जन्तारक-त्वम् । देवितासार्तिदाष्ट्रश्रीष्ठश्रत्वच । राजनिषेस्ट;॥

"लची दम्मी विश्वस्थाच खादुङ्ग्यरमण्येषि । लघुवण्यी, स्त्री, (लघु: खुना वर्दी ।) भूव-दरी। इति राजनिष्यः।।

लधुवाकी, स्वी, (लघु: श्वदा वासी।) श्वद-बाक्ती। तृत्राभाय:। जलोझवार स्वापना ३। इति राजनिष्द्रः

लबुमन्यः, पुं, (लबुः खुदो मन्यः) खुदायि-मत्यः। इति राजनिषेत्रः।

जञ्जमांतः, पुं, (जञ्ज खब्यं मार्च यस्य । ) तित्तिरि-मचौ। इति चिकासक्षेषः ॥

जञ्जमांची, स्त्री, गत्वमांची। इति राजनिष्येत्हः ॥ जञ्जनयं, स्त्री, (जञ्ज भीमं जीयते रति। जी+ चच्।) वीर्यभाजम्। प्रवासरः॥

लघुसरायना, स्त्री, (सदा पर्न यस्या: सा। त्रघु; सरापताः) तत्रृदुव्यरिकाः। **इ**ति राजनिषेग्दः ॥

जञ्जक्तः, पुं, (जञ्जः चित्रकारी चक्तो यस्त्रः।) प्रोधवेधी। इति हैमचन्द्रः। ३। ४३१॥ (वाच्यकिङ्गीरिप। यथा, कचाचरिस्नागरे। 88 1 8 8 8 1

"स राजपुत्रश्चित्रवेष रचसक्तास्य तिष्क्रः। भूयः खङ्गप्रश्रारेण लहु इस्ती विधाकरीत्।" यया च।

"तत्त्वाधिमनप्राच्याची हरकभी स्वयं ज्ञती। लवुइक्तः श्रुवि: श्रूरः चच्चीपस्त्ररमेशवः॥ प्रख्यात्रमतिधीमान् व्यवसायी विशारदः। सत्तक्षक पर्रोपच स भिष्क् पाद उच्चते।"

इ. यि सुन्नुते ऋजस्याने ३८ च्यथ्यायः ॥ ) लचुडिमदुग्धा, च्ही, (लचुडिंमदुग्धाः) लघुदुन्ध-

रिका। इति राजनिषेग्ट: ॥ लघृदुर्वारका, क्यी, (लघु: चुद्रा उद्दर्वरिका।) चुनोडमरिका। कोट चुसुर रॉल भाषा। तत्रार्थाय:। लघुपचमलार लघुद्देसद्वाका ६ लघुषदापला ८ लघ्नासुद्धसराज्ञा ५। रस-वीर्यविपाकेष्ठ उड्डबरात् किच्छित्रस्येयम्।

इति राजनिष्यः.॥ जच्ची, स्त्री, (जघु∔डीघ्।) जाचनग्रका।

"गुर्वी पिकी खराह्य घं जन्नी चैव विपर्ययान्। धक्तामाशु जीर्थेत ऋदुखाइवकेश्विका ॥" इति वेचक्कपाधिकंग्रहेश्लीसाराधिकारे॥) खन्दनप्रभेद:। इति मेदिनी। घे, ५ ॥ एका। इति राजनिवंग्टः ॥

लक्का, खो, (रमन्तरसामित। रम्+बाष्टु-ककात्कः। रखा कलम्। इत्युज्यवः। ३। ४०।) रच:प्ररी। (यथा, नेघघे। ५। ६०। .

"चेतो न सङ्घामयते मदीयं नाम्यम कुमापि च साभिकावम् ।") च्योति:शास्त्रमते सा च एचिया मधाभाग तिष्ठति । लङ्कोदयात् चरखकेन्यः खदेश्रं लब-प्रमाणं भवति । यथा,---

> "जङ्का क्रमध्ये यमकोदिरस्याः, प्राक्षिमे रीमकपत्रन्यः।

लक्न

1.101.74

षाधकातः सिद्धपुरं सुमेरः सीन्धेश्य बान्धे वज्वानसञ्च। क्कारतपादान्तरितानि तानि स्थावानि वक् सोल विदी वदन्ति ॥" केपिच।

"यक्षद्वीष्णयनीषुरीपरिकृतस्त्रेत्रावृ

ख्यं मेरमतं वृधिनैमहिता सा मध्यरेखा स्व: । चारी प्रागुरयोश्यरच विषये प्रचाति रेखी-

खात्रसात् कियते तहलारभुवं खेटेम्खं सं पालम् ॥"

इति चिद्वानाशिरोमियाः । 🗢 ।

चव तष्ट्रापुरीवर्शनम् ।

लष्टीवाच । "(श्रंग्रद्वीत्रनविद्योर्था सर्वेद्वाकारतीरवाम् । द्विबस्रोद्घेस्तीरे चित्रुटो नाम पर्मतः। शिकरे तस्य ग्रेनस्य मध्यमस्थित्वी। पत्रज्ञिभच दुकामां टक्क्कां चतुर्देशम्। प्रकार्थं मत्इतता पूर्व्ये प्रयक्तात् ब चुवत्सरिः ॥ वसन्तुतव दुर्देशीः सुखं राच्यसपुक्षवाः। व्यमरावर्ती समासाद्य सेन्द्रा इत्र दिवीकस: ॥ लङ्काड्रमें समासादा प्रकृषां प्रक्रस्तराः। दुराधर्षा मिववाला राचने कंदुनिर्ज्ता: 1" इति विद्विपुराधि कपिलद्यौननामाध्यायः ॥ 🟶 ॥ प्राखा। प्राक्तिभी। कुलटा। इति मेर्नि। कें, **३३॥ घान्यविशेष:। तत्य**सीय:। करालकि-पुटा २ का कि का ३ कर्षाया सिका ४। वास्या ग्रुकाः;। दश्यम्। इतिसम्। गौलालम्। पित्तनाधित्वम्। वातकारित्वम्। गुरुत्वचः। इति राजनिधेय्टः ।

लङ्कादाची, [न्]पुं, (लङ्कां दह्यत नच्छील:। दच् + शिक्षाः।) चनुमानः दति ग्रम्दरना-वर्ता ।

जङ्काधिपतिः, पुं, (जङ्काषा अधिपतिः।) रावण:। इति खटाधरभू(रप्रयोगी ॥ (यथा, रषुः। ६। ६९।

"पुरा जनस्थानधिमह्याक्षी सम्बाय सञ्चाधियतिः प्रतस्ये॥")

लङ्कापतिः, पुं, (लङ्कायाः पतिः।) रावणः। इति भूरिप्रयोगः

की, एका। इति श्रव्दरका-लङ्गाधिकाः वली ॥ मिक्सिक् इस्ति भाषा॥ तहायिका सद्गारिका - )

जङ्गास्थामी, [न्] पुं, (जङ्गावन् तिष्ठतीति । स्था + सिन्द्रिः) हच्चविश्वः। लड्डासिन इति भाषा। यथा,---

"लक्कास्थायी राजन्त्रो भवत्रुही विश्रायकः।"

इति श्रव्यक्तिका ॥ ( बङ्कायो तिस्तीति । ) बङ्कावासिनि, वि ॥ कक्कियः, पुं, (कक्काया प्रेशः पतिः।) दावसः। द्रति शिकाषा श्रीय; »

जङ्गोपिका, ख्यो, एका। इति श्रव्हरत्नावजी । कञ्चोभिका, चरी, एका। इति प्रस्ट्रकावकी ॥ जहः, ग्रं, (जहतीति। जह गती+अप्।) सङ्गः। विवृतः । इ.सि. मेदिनी । गे, २६ ॥ नां दति भाषा ॥

लजूनं, सी, चाजूलम्। इत्यादिकोषः ॥ लक्षमं, अती, (लक्ष्मं अयुद् ।) उपवासः । (यथा,

सम्भूते। १। ४६। "तत्रामे लक्ष्मं कार्ये विद्यक्षे वसमं दितम्। विष्टकी खेदनं पर्या दश्यों वे स्वीत च !" यथा च।

"तङ्गनं शंद्रयां काचे कः चर्य केंद्रनन्तया। सोरनं साम्भनचीव जानीते यः स वे भिषक् ॥" "तद्शिवेशस्य वची निश्रम्य गुरुरज्ञवेति। यत्कि चिक्ताघवकरं देचे तक्त हुन्यं सहस्य।" "जञ्चाती इकाविषदं कत्यं सत्यां खरं सरम्। कठिनचेन यद्दयं प्रायक्ता सुनं स्ट्रतम् ॥" ----- पिपामा माखतालपौ। पाचनाम्युपवासाच चायामधीत लङ्गनम् ॥" "प्रभूतक्कंद्रायिचासम्बद्धाः सन्द्रद्यस्य वासः। "लग्दोवियां प्रभीदानां चिन्धाभिष्यन्दिर्हाच-

प्रिधिरे लक्ष्मं प्रस्तमपि बातविकारिकाम्॥" इति चरके सम्बस्यानं दाविधिरध्याये॥

"क्वरे लक्ष्ममेवादायुपदिरुक्ते क्वरात्। चयानिक्रभयकोधकामग्रीकश्रमोज्ञयात्॥ वामाययसी चलामि नामी मार्गान् पिया-

विद्धाति ज्वरं दोवस्तदा लक्षणमाचरेत्॥ व्यनवस्थितदोषायेलेक्स्यं दोषपाचनम्। च्चरझं दीपनं काङ्गारुचिलाघवकारकम्॥ प्रावादिरोधिना चैनं चहुन्नोपपाद्येत्। वनाधिष्ठानमारीम्यं यद्योग्यं क्रियाक्रमः ॥ तत्तु माचतत्त्वत्रवासिकशोषभमान्दितं। कार्यं न वाले हेंद्वे वा न गशियमां न दुर्वे है। वालमञ्जूपरीवामां विसमें मात्रसाधने। ऋत्योद्गारकण्यास्त्रभूद्वीतऋगक्षमे गते। खेदे जाते नची चापि द्धन्पिपासासदीहरे ॥ क्ततं जङ्गमादेश्यं निर्वये चानाराह्यनि ॥ पर्मिनेदी । इसईख काम: श्रीवी सुखन्य च। श्वन्त्रयात्रोध्वश्चित्वा दौर्भकां श्रोत्रनेत्रयो: । भगतः सम्भागीरभी क्यानाई वातकामी हादि । देशायिकाशामिका सङ्गीरतिसर्ते भवेत्।" द्रि वेद्यक्षक्रमाश्चिसंग्रहे स्वराधिकारे॥) क्रमसम्। (यथा, क्रमारे। ५। ६८।

"यथा श्वर्म वेदविद्यंवर त्वया जनीव्यसुचै: पदलक्षमीत्सुक: । तप: किवेदं तदवाभिचाधनं भगोरचागामगतिने विद्यते ॥") अवनम्। इति मैदिनी। ने, १२०॥ अधि-लक्षन (नवेश्वी वया,---

"न चार्यि जङ्गयेष्ठीमाज्ञीपरध्यारयः कचिन्। न चैनं पाइत: क्रुक्यात् सुखेन न धमेड्रध: ॥"

रति कीकों उपविभागे १५ खध्याय: ॥ (चातिकमः। यथा, मद्रोभारते । १। १५६।

"न चाप्यधनीः वल्यास वहुपत्नीकता गृकाम्। कीबामधर्मेः समहान्भत्तुः पूर्वेख वहने।") ष्यचलीयमति:। यथा,---

"शुतन्तु जङ्गनं पश्चिमशसस्तु हारकम्।" इति देशचन्त्रः॥ ॥॥

(च्यी, व्यवसाननाः यया, मार्केक्टेवे। ११६ | ११ |

"व्ययस्थापि स्वयंत्रस्य लड्डाना क्रियते हिया। तो नालं चित्रयः चोटुं कि प्रनः पित्रमार-

लक्, सद्माखाः। इति कविक्याद्मः॥ (भ्वा०-पर०-चक्र०-सेट्।) सङ्क्षि इषं चर्नेया गीपः। इति दुर्गादासः॥

ल ज, अर्नुसे । इ.ति क्विक् कपहुम: ३ ( अवा०-पर०-चक॰-संट्।) लवति। इति दुर्गोहासः।

हक्करीरा विजिनी जक्कनीया विशुद्धिभि: ।" विजन, इ. भर्ति । इति कविकल्पहम: ॥ ( भा०-थर∘-सक•-सेट्।) र, जज्जाते। इति दुर्गाद्।सः त्तन, इ क भावकृष्टिं। इति कविकल्पह्नः ॥ ( चुरा०-पर० व्यक्त०-सक्त० च-सेट्।) इ. क., जझयति। भा दीप्तिः बहुार्थो निकेतन हिंसा-बलदानानि । इति दुर्गादास: ॥

> त्तज, क व्यन्तहीं। इति कविकक्पह्रमः ॥ ( पुराः--पर∘-सक∘-सेट्⊦) व्यन्ति हिंदाच्छादनम्। क, लाजयित चन्द्रं मेघ: ! इति दुर्गादास:॥

> लज, डब्रीकु। इति कविकक्पहुम;॥ (भ्वा०~ व्यातम०-च्यक०-सेट्।) ह, तकति। निष्ठार्थाः लय इत्यन्धे। इति दुर्गादासः ॥

> लज, तृक भासने। इति कविकल्पह्मः ॥ (चाहना चुरा॰-पर॰-व्यक--सृद्।) क, समयि। भाषवं दीप्ति:। इति दुर्गादास:॥

> लजकारिका, स्त्री, (सर्ज सम्ला करीतीय। ल 🕂 ग्लुल्। टापि धात इत्वम्।) सःच्यासुकता। इति श्रन्दमाला।

> लच्चा, स्त्री, (लच्चनसिति। लस्च ब्रीडने+ "गुरीच इतः।" १। १। १०१। इति छ।। टाप्।) च्यना: कर्णकृतिविद्येष:। नागोजीभट्ट:॥ च्यक्तंची कमीण परश्चान-भयम्। जाज् इति भाषा। तत्र्याय:। मन्दाचम् २ जी: २ जमा ६ बीड़ा ५। सा व्ययतचत् व्ययवपादः। इत्यसरः॥ सन्दा-स्यम् ७ लच्या ५ बीइ: ८ बीइनम् १० । इति श्रस्यक्रावली॥ (यथा, क्रुमारे। १। ४८।

"सच्चा तिर्चा यहि चैत्रसि स्या-इसंभूषं पर्वतराचपुत्राः। तं के प्रपाशं प्रमाश्च कुर्यु-विकिप्रियत्वं प्रिथितं चमकः ॥" 🗼 क्षणानुः। इति राजनिर्धयः॥

वर

कव्यातुः, पुं,की,(कव्यास्ता व्यक्तीवार्धे व्यातुः।) तट, वात्योत्योः। इति कदिकत्यहमः॥ (मा०- तकः, त् क स्ति। इति कदिकत्यहमः॥ (व्यक्त पत्रां ६ चृता । सदिरपंचिका ५ सङ्गोचिकी ( समक्षी क समस्तारी च मसारिकी ६ सप्त-पर्यो १० स्वदिरी ११ गंकमालिका १२ लच्या १६ लब्बिरी १८ साम्रीलच्या १५ सास-दोधिनी १६ रक्तम्यता १० तालागता १८ खतुप्ता १६ बाज्जविकारिका २०। इति राज-निषेत्रः ॥ महाभीता २१ वश्चिनी २२ मही-वधि: ६३। इति धन्दचनिता। अस्ता गुवाः। कटुलम्। ग्रीतलम्। पितातिसार-भोपराष्ट्रमम्बासवयञ्चलः कपार्तिवाप्रित्यः ॥ तहेदी यचा,--

"लकासुर्विपरीसामा व्यव्यश्चपहद्भता। विपरीसा च जञ्जालुक्यांभिषाने प्रयोजयेत् ॥ व चातुर्वेपरीखाचु: कटुवचा: कपापनुत्। रसे नियासकार्येव नानाविश्वानकारक: ॥"

इति राजनिर्धेष्टः । व्यन्या व्यवपादीशस्टे द्रव्या । 🗰 । व्यपि च । "तज्जातुः स्थात् ग्रमीपचा समङ्गाञ्जल-

ं रक्तपृदी नमस्कारी नाचा सहिरकेळपि ॥ जच्चाजु: ग्रीजतातिक्ता कथाया कफपिक्त-

रक्तमित्तमतीवारं योगिरोगान् विनास्येत् ॥" व्यत लक्का जुभेद:।

"बाजमुवा सदलक् चतथा मेदीगका सहसा। चलमुवा बहु: खादु: समिप्तिववायका ॥" इति भावप्रकाष्ट्रः ॥

चना दुव्यकाश्रम् बरुया।

ताजाश्रीतः, नि, ( तजा श्रीतं सभावी यसः।) लच्चाविद्यारः। तत्त्रयायाः। चापत्रविद्याः २। रबमरः। कव्यतः ३। इति श्रुव्द्रतावती ॥ र्षान्तः, नि, (बन्ना यञ्जातासः। तन्ना + तार-कादिलात् इतम्।) जम्मायुक्तः। तत्पर्यायः। कोवाः २ क्रीतः ६। इत्यमरः । (यया, रञ्जः। 22 1 DK 1

"नामं चीवति मे नायः इति सा विक्रष्टी शुचम्।

मान् मता सम्मानां जीवितासीति लिकाता 🗗 )

बिबारी, ची, बजासु:। इति राजनिर्धेग्ट:। काणा, आर्थी, काण्या। इति अञ्चरज्ञावकी ॥ कता, तु का भावने। इति कविकल्पहुमः॥ ( चदना-चुरा॰-पर्०-चक॰-सेट्।) क, सञ्च-बति। भावनं दौति:। इति दुर्गादासः ।

जझ:, धं, (जझयति श्रीभते इति। जझ+चन्।) पदः। कच्छः। इति वेसचनः॥ पुच्छः। इति जटाधरः॥

विश्विका, की, (विश्वयति श्रीभते इति। वश्व+ चुन् दामि चात इसम्।) वेद्या। इति हेमचन्त्रः ।

पर - चक - चक - च-सेट्।) कालो/बः तस्त्र भाषी बाक्षं यामोच इति यावत्। कटति कोकः शिषः सात्। किचित्रस्ति वेळ्यः। इति दुर्गादास: 1

चट:, पुं, ( चटनि बधे ऋया बह्तीति । चट+ षाण्।) प्रमास्वत्त्वंम्। दोवः।

लटकः, युं, (जटलीति। लट्+ "कृतृ ग्रिक्य-संचयोरपूर्वस्थापि।" जबा॰ २। ३२। इति मुन्।) दुर्जनः। रत्युवादिकोषः॥

जटपर्थं, क्री. (जटस्यं पर्धमस्यः) व्यचमृ। रति राजनिषेस्टः ॥

लट्टः, पुं, दुर्जनः । इति स्टब्स्कावजी ॥ लङ्गः, पुं, (जटतीति । जट + "बामूपूषिलटीति ।"

उवार १।१५९। इति कन्।) जातिविश्वेष:। नेटुया इति भाषा॥ रागभेदः। तुरङ्गमः। इत्युक्तादिकीय: #

तहा, क्वी, (तट्+कन्। टाप्≀) करक्रमेद;। नाटाकरञ्जा इति भाषा। वाद्यमेदः। पद्यि-विशेष:। यामचटक इति खात:। इति मेदिगी। वे, २२ ॥ ज्ञसम्मम्। इति हेमचनः:॥ भगरकः । भोडरी इति स्वातः । इत्यमर-भरती॥ (शिकी। इति द्वारावकी। २५६॥ त् जिका। क्तम्। यथा,—

"लङ्कातु तूलिका ख्याता सङ्घ ब्रूते श्रीप

बक्सते ॥" इति बाड़िर्भसौ।" इति जबाहिस्तौ उच्चतः।१।१५१॥)

जड, विजासे। इति कविकष्णहमः॥ (भा∘-पॅर॰-चान॰-सेट्।) सङ्क्ति वाला। इति दुर्गा-

जड, इ. कि भाषयी। इति कविकत्त्वदृमः ॥ (चुरा∘-पत्ते भा०-मर०-सक०-सेट्।) इ, ककाते। कि, जख्यित जक्कति। भाष्यं कथवम्। व्ययं के चित्र मन्यते। इति दुर्गादानः॥

लंड, चो इ. कि उन्हों पर्यो । इति कविक क्याहमः । ( चुरा॰-पद्ये आर॰-पर॰-सक॰-सेट्।) आरे, लिखनः। व्यनुवस्वनाहिम्बन्धानेशीय निष्ठा-तस्य वलम्। असात् विष्ठायासिम् व स्वादि-ब्रोके। लड्ड इति। इ. तस्त्राते। कि, तस्वयति जकति तमुणं कोकः। इति दुर्गाहासः।

तस, क उपसेवे। इति कविकत्सहम:॥ ( चुरा०-पर०-सक०-सेट्।) उपसेव इच्चातानापः वा-वस्। क, जाजयेत् प्रवादिक प्रकासित अञ जलयोरेकलाकः लम्। कर्णमायामस्य प्रयोगः। इति रमानायः। खाखयति सतौ वायुः। इति कुर्गादात: #

लक, कड भी भी। इति कविकस्पहमः॥ ( चुरा०० चात्म-चन--सेट्। न र, जाक्यते। ताभ एव इत्राचा विशेषिक चामुसिक्हा वीचा। इति दुर्गाशास: ॥

चुरा॰-पर॰-सन्न॰-सेट्।) चड्चित्। काल जाकृत् । इति दुर्गाद्यः ॥

कड, म जन्मत्वनिक्यो:। इति कविक्याहम:। (आ०-पर०-कान०-कचित् पीड़वादी चैंन०-सट्।) एकारानं पीड़िलोभाव: खत्चिप्ती-भावका । जब्ति जता बायुगा पीकिता छत्-चिप्रावा खादिसयै;। जिक्रा तडिययक्रिया। लड़ति जिड़ा चान्दनवती खादिकार्यः। स, जड्यति वचसुक्षजयव्यक्रिति जक्यति। श्रीष्टवः। पीड्यतीत्वयः। कवाटग्रीमिन्द्रः किरमलकरीसुललयतीति सुरारि:। उत्-चिपती बर्थ:। अभयच उत्तयोरेकता कलम्। केचितु जिज्ञोन्सस्यने इति पठित्वा विज्ञायाः उन्तर्यमं उत्चिपकमिति वाखाय सङ्ति निकां समें इसे वोदाचरिनत। इति दुर्गा-

तकृष्ट:, त्रि, मनोष्ट:। इति विकास्त्रीय: । तकः, मि, दुर्जनः। इति ग्रम्हरवावती ॥

जब्दुकः, युं, पिटकविश्वेषः । जाद्यु इति भाषा ॥ यथा। जड्डुको दुर्जरी सुद:। इति राज-वस्भः ॥ व्यपि च।

"तेविन चविषा पक्तं भवेन् चूर्यंच लब्कुनः ।" इति ग्रन्दचिता।

लकं, की, (लकाते उत्चियते इति। लकः+ बण्।) पुरीवम्। ल्याङ् इति भावा। बचा,-

"समेधमानेन स सव्यवासुना निरुद्धवायुष्परकांचा निद्धिमन्। प्रसिद्यानः प्रदिश्ततीयनः

पपात जलां विक्जन जिती यह: "" इति श्रीभागवते १० स्त्राचे ३० स्थापे च स्रोकः ॥ लक्कं पुरीवसुनृक्षणम् । इति सट्टी-कायां श्रीधरकासी ॥

तकनः, चि, (तक तहाखाईमें जायते इति। जन्+ ड:।) तक्द्रभजातः। यदा,-"पूर्व्याचाचे नवध्रतं वक्ष्मीतः प्रकीतिताः। किरक्रभावया नकास्त्रेषां वंतावनात् सुवि॥ व्यधिमा मळलानाच वंगामेव्यमराणिताः। द्रीजा नव वड् एक जब्दकाकाणि भाविन: ॥"

इति मेचतक्ते २३ प्रकाशः ॥ # ॥ नसन्त वधुना तसन् इति सातः। इ'रेजानां

राजधानी च ॥ कत, वाते। सीचधातुरसम्। इति कविकस्पहसः॥

( भा॰-पर॰-सक॰-सट्।) कता । इति दुर्मा-बता, की, (बतति बेरमते यान्यमिति क्रुवत 🕂 मचा-

वम्। टाप्।) शासादिरचिता गुणूकादिः। तत्पर्यायः। यक्ती श्वतिः १। इत्यमरः । विक्ति: व वेकि: ५ प्रतित: ६। सा प्राखापन-वसायुक्ता चेत्रतानिनी। इति ग्रम्दरजानजी। तत्वमायः । वीतत् २ गुल्किकी ३ उत्तयः । इससर: । . ममायां वीक्यां हरनार्तानेन्दा

#### लताया

यथा,---"अप्सुतस्तिज्ञचौराचे पूर्वे विद्यति चल्रमाः ततो बीबत्स वसति प्रवासके ततः क्रमात् 🛭 क्तिन वीवधी यसु वीचत्वं स्थे निधाकरे। पर्चवा पातयस्थेनं वचा इस्सी स विन्द्ति॥" इति श्रीवित्तापुराची २ व्यंधे १२ व्यव्हाय: । 🛊 🗈 चायमे रोषकीया सभदा लताहियेथा,-"कानावृक्षायि क्रवाकं मायामुक सुकासकः। खर्जी कर्केटी चापि शिविरे सङ्गलपदा । वास्तृतः, कारवेसच्य वार्ताकुच्य गुभपदा। जनापनच शुभरं सर्वे सर्वच निचितम् ॥" प्रतिज्ञकार्वेवले सीक्षाख्याचनसम्बद्धे १०२ वाध्याय:॥ द्यास्ता। प्रियञ्चः । (अस्त्राः; पर्यायी यथा.---"प्रियङ्काः प्रक्रियो कान्ता जना च अञ्चलाङ्गया। शुक्ता शुक्तपता ध्यामा विश्वक् सेनाङ्गना∞ प्रिया 🛚

द्ति भावप्रकाद्यस्य पूर्वस्वके प्रथमे भारो ॥) एका। ( बयाखाः पर्यायः ।

"तस्त्ररोचारवच्चो देवी एका जता नष्ठुः॥" इति वैदाकरक्रमालायाम् ॥)

वाश्वपर्वी। रखमर:॥ ज्योतिश्वती। (वाला: पर्यायो यथा,---

"च्योतिश्वाती स्थात् कटभी च्योतिष्का कङ्गीनी-

पारावनपरी पराया जला श्रोक्ता ककुन्दनी ॥" द्ति भावप्रकाश्चल पूर्व्यक्षक प्रथमे भागे।) लताकक्तृरिका। साधवी। दूर्वा। इति मेदिनी। ते, ५१-५०३ केवर्तिका। सारिया। इसि राज-निर्वेष्ट्:॥ ( हस्तौ । तत्त्रयांची यया,---"भग्डाकी द्वचनी चिंची वार्णाकी राज्ञा-

प्रसद्दारकाच कता हद्दतिका परा॥") नारी। बया,---

"नदा परतता पश्चन् अधुतं यस्तु साधकः। प्रकारन् स अवन् प्रीष्टं विद्याया वक्तमः स्वयम्॥" इति लक्कसार ध्यामस्मिधनम्॥

(तदाच नेबधे । १ । ५५ ।

"नवा कता गन्धवर्षन चुम्बिता कर्मिताङ्गी भकरन्द्रशीकरे:। ड्या वृपेस स्नित्योभिकुड्यला दरादराध्यां दरक(स्पनी प्रपं 🕬

"नवा नवीना तला साधवीलता पक्ते नवा रच्या लताच्छी।" इति तड्डीका ॥ अब अवस्री-विश्वेष:। बचा, सञ्चाभारते। १। २१०। २०। "बाइक सौरमियी च समीची ब्रह्म जता। यौगपर्योग तं विप्रमध्यगच्छाम भारत 🕍 🤊 🤊 तामरज्ञः, पुं, ( कतारूपः करज्ञः । ) कर्ज-विश्वि:। कार्यहकरेण इति शिक्शे आशा। सत्पर्यायः । इत्यार्थः २ वीराखाः ६ वजः-बीचक: 8 बनदाची ५ कग्रहपतः ६ इस्वे राची । चस्य पत्रगुकाः। कटुलम्। उष्यतम्। सपनातनाश्चित्रः । तद्दीचगुन्धाः ।

इति राजनिषंग्रः। बताकस्मृहिका. की, (जतारूपा कस्तृरी नइहू-जिताकी, पुं, (जता व्यक्षे इव तीवा यसा।) गम्बलान्। ततः मार्थे जन्।) जताकस्रही। तत्पर्याषः:। कटुः २ इचिनदेशका ६। यास्या गुगाः। तिस्तलम्। साद्रलम्। दृष्णलम्। श्मितम् । तञ्जलम् । चलुष्यतम् । हिर्गीतम् । क्षेत्रस्थाव व्याखारी अना प्रिष्य 🔻 । इति प्रका-प्रथमविवेक: । अस्पि च।

"लताकक्तरिकातिका कृषा भौनास्य~ रीमनुत् 🛚

इति राजवस्यः 🛊

लसाजिकः:, पुं, (लतेव जिक्रायस्य।) सर्पः। इति श्रव्दमाला।

लतानरः', पुं, ( लतेव दीवैन्तरः । ) नारङ्गङ्चः । तालह्यः। इति भ्व्यालाः। भ्रालह्यः। र्ति चिका ऋषोषः ॥

जनाइसः, (जनेव हमः दीर्घत्वानः ) जनाभाजः । तत्पसीयः । नार्चः २ व्यन्तकर्गः ३ क्रुश्चिकः ४ वन्य: ५ दीर्घ. ६। इति रक्षमाला ॥

जनापनसः, पुं, ( जनायां पनसमिव फलमस्य। ) तन्पर्यायः। चेलालः २ चित्रप्रलः ३ सुखाग्रः ४ राजतेमियः ५ वाटाकः ६ संदः ६। इति चिका का ग्रेंब;॥

लताएका, च्ली, (लनाप्रधाना एका।) सस्-दानना। इति ग्रब्द्रकावसी॥ पिक्शियाक इति भाषा 🖟

लतामनानिनी, क्ली, (लनाप्रतानीरस्वस्येति। रिनः ।) प्राप्ताप्रचयवती सन्तर्। तत्पर्यायः । वीकत्र गुलिसमी ६ उटलप:४। इत्यस्ट-भरती । वीक्षा ५ वक्त् ६। इति ग्रन्टरला-वली ॥ प्रतार्गे । क कच्च : ८। इति जट (धर, ॥ लताफर्ल, की, (लतायां फलमच्यः ।) घटोतः ।

"वाक्त्कः कारविक्षच्य वार्णाकुच्य ग्रुभप्रदा। लतापलचा शुभदं सर्वे सर्वत्र विधितम् ॥" इति मञ्जविक्ते श्रीक्षमाज्ञमसम्बद्धे १०२ व्याध्यायः॥

लताभद्रा, क्यी, (सतया भद्रा बस्था: ।) भद्राली-हच;। इति प्र≉्माका ॥

लतामिंखः, पुं, ('मताबहक्षी मिंखः । ) प्रवालः । इति जिकाकप्रेष: राजनिर्धस्य ॥ ( प्रवास-प्रस्टेश्स विवर्णं जातसम्॥)

सतामस्त, चर्नी, (सतायां मस्त् यसा: 1) एकाः। र्ति शब्दरकावनी #

जनामाधवी, स्त्री, (जनाग्रधाना माधवी।) माधवीनता । इति श्रव्यक्तावली ॥

नतायरि:, की, ( नता यरिरित । ) अञ्चिष्ठा । रति श्रम्दमाना॥

जतायावनं, स्ती, (सतायां याव इव यस्त ! क्रन्।) प्रवाजन्। इति द्वारावली। ६१ ॥ (शुकादयी-असा प्रवालश्रक्दे श्रीयाः । )

की पनत्वम् । प्रधातम् । स्त्रगुद्धानियापद्यत्वचा । त्वतादसनः, पुं, (ततेव रसनः यस्य ।) सपे:। इति शारावली। १५ 🛭

चरित्रलाच्छः। तत्यर्थायः। हुदुम: २ ( इल्लासर: ।

कतालकः, पुं, कृष्ती। इति चिकाकश्चिः ॥ जतावेष्ट:, पुं. (जनवेष बाविष्टो वेष्टमं यत्र।) वोद्रप्रतिवन्वान्तर्गेतहसीयवन्धः । यथा,---"बाङ्घर्या पादयुम्माभ्यां वेश्वित्वा कियं रमेन्। लघुलिङ्गनाञ्च थोनी ललावेदीयस्थत ॥ इति र्तिसङ्गरी॥ 🕈 ॥

पर्मतिविशेषः । यथा,--"कालेवके जिनहरू चरान् बादिएवान् तदा। वान्यनार्च मार्गाणं वाह्यतच्च समनातः ॥ वेश्वभन्नं जनावेष्टं तथा रेवनकं जिरिम्। भाषावनां विशिषेत आर्याध्यं लशिता प्रयी: ॥" इति इधिवंशे वासयुद्धम् ॥

(पर्वतिक्षे दारकाया दक्षिमस्यां दिशि स्थित:। यथा, तजीय । १५५ । १५ । "द्श्विसस्यां जतावेष्टः पश्चवस्यां विद्याजते। इ.स.केतुप्रतीकाग्रः पश्चिमस्यां तथा चुप: ॥") षणजाताविधीयः । तरमुण् इति स्थायः । जताविद्यितकं, ऋती, (जतयेव वेद्यितं वेद्यनं स्था कन्।) चालिङ्गमेन्: । यथा, ग्रम्दमानायाम्। "उद्गहकं यो क्लिकं सतावे हितकं तथा ॥" लनाभ्**ष:,** पुं, भ्रालाहचा:। इति भ्रम्द्रवायनी ॥ जतासाधनं, अती, (लतया चित्रया साधनम्।) योषिद्धिकरणकेष्ट्वेताराधनम्। तद्यथा,---"जनाया: बाधनं वच्चे ऋगुष्य चरवस्तरे। भूतं केथे भूतं भाषे भूतं सिन्द्रस्थाचे ॥ क्तनन्द्रन्द्रे अत्रहन्द्रं अतं नाभी संचेन्द्ररि । भूतं योनी महिकानि उत्याय च भूतवयम् ॥ रुवं दश्यातं जात्। सर्व्यानद्वी भवेत्। व्यथान्यत् चंत्रवच्यासि साधनं सुवि दुर्तभम् ॥ रजोश्वस्यां समानीय तद्योगी संस्ट्रेंबताम्। पूज्यिका सञ्चाराची चिहिनं पूज्येचा दुन् 👂 भ्रत्त्रयक्ष वट्चिं भ्रद्धिकं प्रताचे जपन्। चा होत्तर प्रतंपूर्व्या च क्रवक्षी चपेट्युधः ॥ ततको नवभिः पुर्व्ययंजिद्दशेत्ररं भूतम्। सतः पूर्वाञ्चासं दक्षा जपदछोत्तरं प्रतम् ॥ धनवान् यलवान् वास्मी सर्वयोगित्वियद्वरः। बीड्यादिन च भवेत् सर्वं सर्वं न संग्रस: #" इति सायातका १२ पटलः ॥

व्यन्यत् व्यक्तदाकक्षे १६ पष्टवं गुप्तकाधनसन्त्रे ८ पटले च दर्यम् ।

लतिका, सती, चता। इति जनाभ्यस्टात् स्वार्थे कन्प्रत्ययेन विधक्तप्रत्ययेन वा निव्यक्तम्॥ ( यथा,---

"इयं सन्धा दूरादच्च सुप्राती इन्त अलयात त्रदेकां तद्रोचे विनयवति । नेष्यासि रजनीम् । समीरेको सीवं नवक्षस्य सिना चृतल तिका धुवाना कर्द्धार्ग निष्ट निष्ट नश्रीकीय क्रावते।" 正明禁忌: N)

कतिका, च्यी, (कत कारी 🕂 "स्रतिभिद्यतिन्य: | तभ, कुची रूव प्रश्मी । इति कविकव्पह्यः ॥ कितृ।" उताः ६। १८७। इति सिक्त्।) मोधा। इति धिड्डान्तकोसदास्यारिष्ट्रानः । काप, ऋ भाषे। इति कविकचपहमः। (भा०-पर॰-सवा॰-सेट्।) ऋ, व्यक्तीनपत् व्यक्तसापत्। आव: कथनम्। इति दुर्गादासः ।

भाषमं, स्ती, ( काम्यते श्लेमिति । जप् + वादवी खाट्।) सुखम्। इत्यसरः। (भावे खुद्।) भाष-काम्। इति सपधात्वर्धस्योगात्॥ (यथा, व्याकासप्रश्राम्। १८१।

"प्रकटयति राजमधिकं जपनिमरं विक्तमान-मावहति।

भी बंदित च प्रतिपदं दूति शुक्तस्व दिय-तस्य 🛚

"शुक्तस्त्रेव इथिनस्त्र कपनं सम्भावसम्। पदी वर्गम्।" इति तष्टीका ॥)

कपित, सौ, (जप्+क्तः भावे ।) वचनम्। कथिते, वि। इत्समर: । ( विमित्सक्ताक्तीति। वाच्। वचनयुक्ते च चि । यथा, व्ययमेनेदे । ४।३६।६। "ये मा क्रीध्यन्ति लेपिता इस्तिनं मध्का इव। तानचं सन्ये दुर्जितां जने चाच्यग्रम् (नव॥ ") काश्चिका, स्क्री, स्वाद्यविध्यः। वसी। इति काता। यथा,---

"समितां सर्पिषा सरी प्रकरी पयसि चिपेत्। मिसान् वनीक्षते व्यस्तेत् जवक्रमश्चित्रादिकम्। सिद्धेवा जध्यका व्यवता गुगानस्या वहा-

कश्चिका क्रंचनी इच्या बच्चा पिकानिकापका। किया भेषकरी गुर्भी रोचनी तर्पकी

इति भाषप्रकाशः ॥

लब, इ. इ. संसने । प्राव्दे । इति कविकल्पहम: ॥ ( आ १० - आ सार अवता अने सक ० - प्राव्हे अक ० स्ट्रि) ४, लम्बिति। ४, लम्बि। संघरमिदा-वलव्यनसित्त गोविन्द्रभट्टः । ननाद चरणायुध-क्षद्रि मीनमालमसे। इति दुर्गाहासः ॥

जन्नः, चि, (जम्+क्तः।) प्राप्तः। इत्यसरः । लन्याकः, पु, जन्यटः। देशमेदः। इति वेदिनी। (यथा, श्वितोपदेशी।

"बालवाचीत्र लिखेत लब्धं रचेदपचयात्। र्चितं वर्त्ते भेन् सन्यक् इतं तीर्थेष्ठ (निचिषेत्॥") क्तकावर्षः, पुं, (क्तकावर्षां बद्यां सि येन ।) प्रक्रितः ।

इसमरः ॥ (यथा, रघुः । १९ । २ ।

"हान्द्रजन्मभि तन्त्रवंभाव् तं दिदेश सुनये सलक्ष्यम् ॥")

काळा, क्यी, (काम् + क्तः। टाप्।) वायिका-भेद:। यथा,---

"खक्तिसोलाकिता कथा तथा प्रोधिसमर्जुका। क्षत्र हामारिता वासस्या खाधीनभर्त्तुना ॥"

इति चटाधरः॥

क्रभ, इ.स. सब्दे। इति कविकल्पह्रमः । ( आ ०-व्यातमञ्ज्यान-विद्।) ४, तक्त्राति । ४, तस्ति । इति दुर्गादासः ॥

(भा०-खासा संव - चान्छ।) ह, कश्चिमम्। च्यी, कथ्या। इ., क्रभते। इ., क्रभा। क्रमन्ति पुनक्तानसित मकलतानिवलादिति रमा-गाय:। वस्तुतस्तु समते सभ: प्रचादित्वादन् ततीलभ इवाचरतीति की साध्यम्। इति दुर्गादाच: :

जभवः, पुं, (जभ्+"चास्यविचभौति।" उद्या∘ **१।११०। इति व्यसम्।) वाजिनमानरज्नुः।** इत्याहिकोष: ॥ धनम्। याचक:। इति सिद्वान्तकोसुद्यासुबादिष्टप्ति: ॥

जभ्यं, चि, (ज्ञभ्यते इति । जिभ् + घोरदुपघात्।" १।१।८८। इति यत्।) म्यायम्। इत्यमरः । सम्बन्धा इति मेरिनो। ये, ४६ ॥ (यथा, शुक्रकोपनिषदि। ३। २। ३।

> "नायभाता प्रवचनेन लभ्यो न मेघयान बहुधा श्रुतेन । यमेवेष एक्स्ति तेन लभ्य-

\* स्तरक्षेत्र कास्ना (वृह्याति तत्रृंस्ताम् ॥") जमकः, .युं. (रमति इति । रम्+ "रमेरच जो बा।" उष्ण॰२। ३३। इति कृत् रका जलका) विक्राः। इति सिहान्तकीस्या-सुनादिइति: ॥ ( तीर्थश्रोधन: । इत्युन्यतः ॥ विलासिनि, जि । इति के चित् ॥ )

जन्मटः, पुं, विङ्गः। इति जन्माकश्रन्दाधे मेरिनी। के, १८६ ॥ (यया, कथासरिसागरे।

"चार्यतराज्ञभीकीवं यद्याप क्यी व लब्पटः। तथापि न स दु:खिश्सित्रीहग्न: स्वात्तथा-

विध: ॥")

कासतः। यथा,---

"यधे चिकास श्रिकका अक्षयटः श्वतिष्ठ दारेष्ठ घनष्ठ (चन्नयम् । भक्ति विद्यान् क्रुक्ते वेदरात्रायाद्य-यसास्य यकाः ऋम एव केवलम् 📲 इति त्रीभागवते ५ सकत्वे १६ वाध्याय: ब

की, १८८ ॥ ( यथा, साके के ये । ५० । ६० । "सम्याकाः भूलकाराच्य चुलिका जागुर्देः सङ्। च्यीपघाचा विभन्नाचा किरातानाच जातव: ॥")

लम्पाटचः, पुं, पटक्वादम् । इति कारावली ॥ लम्फः, गुं, भुतमसि:। लाघ इस्ति भाषा। इस्ति प्रसिद्धः । उज्ञस्तनं प्रजन्मानशान ।

जन्म:, पुं, (जन्मतं प्रति। स्रवि ध्यवसंसर्ने+ षाण्।) गर्नेक:। काक्रम्। काक्य:। इति संचिप्तसारीबादिवृत्ति:॥ उत्कोचः। यथा, "प्रास्तं दीकर्ग लम्बोत्कोचः कोप्रालकामिषः। अपाचार: प्रदानका द्वारी वाह्यायने चापि ।" इति क्रेमचन्द्रः ।

षाचमेदः । यथा,---"चरत्रकासा मेदा; पाछकोरचादिचातने ॥" इति भूव्यमासा। क्षेत्रारी सम्बगानरेखा स्वयं या। यथा, — "विभूजे सुजयोगीमस्वननरगुषी स्वास्तो

द्विष्णा भूत्स्वयुवा दलितावाध तथी:

सामाम् ॥

व्यावाक्तभुजन्नकोरनारमः तं प्रजायते लवः। जनगुर्व भूषाह यारं त्रिभुजे यसं भवति ।" उदाहरणम्।

"चेने मही महस्मिता जिसने भूजी तु यत्र त्रयोदश्रतिष्यश्रमतौ (इ यखः । सभावलम्बनमधी कथ्याववाध

चित्रं तथा च समकोष्ठमिति प्रजासाम् ॥<sup>2</sup> न्यासः। भूः १४ सभी १३। १५ सभी च्यावाधि ५। ६। जल्यो जलस्य १२ चित्र-पलक् प्रशाहित जीजावती ॥ (देवाविधेय:। यया, ऋरिवंशे । ३६। २२। "लम्बस्तुलम्बनेवाभः प्रलम्बन्धम्बनः। दिव्यक्षणाती भाति सभी द्वार दर्शासुमान्॥") चि, दीषे:। जमा इति भाषा। यथा,— "दूरतः शोभते ऋकों कव्यशादपटाइतः। तावच शोभते ऋखों यावत् कि(चन्न भाषते । " इति चायक्यश्रतकम् ।

(लनभान:। यथा, रघु:। ६।६०। "पाक्योश्यमं सार्पितनम्बारः क्लप्राक्षराजी श्रदिचन्त्र । चाभाति वालातपरक्तवातुः चनिकोरीतार दवानिराजः ॥")

लम्बक्सं:, ग्रुं, (लम्बी कर्यायस्य।) इटागः। चक्कोडहक्तः। इति मेहिनी। बी,१००॥ राष्ट्रसः । इस्ती। इति श्रव्हरत्नावली ॥ ग्रोन-यची। इति राजनिवेष्ट:॥ (प्रश्र:। तद्यणा, ष्यथ विकेश्येष्ठतम् ग्रग्नः स्थात्। "लम्बकर्णः प्राप्तः मूली लोमकर्यो विजे-

> भ्रय: " इति वैद्यक्रम्॥

कमःकर्यः इति कसीधारवे।) दीर्घमात्रम्॥ तद्युक्ते, चि। (यथा, मक्सभारते। ६। ३६।

"लम्बोदयों लम्बक्यांसाधा सम्पर्धाधदाः ॥") सम्बर्भप्रः, पुं, ( सम्बः क्षेत्र इवायभागी यस्य । ) विषर्.। स तु विवाहकाची वरीपवंश्रनाधी धार्द्ववित्ववामावर्षविताधीसुखा धार्धखात-इर्भाः । यथा,---

"क बुँके प्रो भवेत् वका मन्बके प्रसु विषरः। द्वियावर्तको बच्चा वामार्तस्तु विख्यः ॥" इति संस्कारतस्यम् ॥

केश्रोक्ष्यायम्। इति प्रायचित्ततस्य गङ्गा-माचालें। प्रतिविचतदर्भेषद्वावप्रवर्शिकाख-तम्। 🖚 ॥ दीवनेश्रयुक्तं, चि ॥

लबद्दमा, च्ही, (कामा दका इव प्रकानि वस्ता:।) वेंचनीविष्यसी। इति दान-निषंत्रः । इषद्यनिविधि हे, वि ॥

णमनं, सी. (जमते इति। जम्म-काः।)
नाभिजमितस्यिक्तादिः। तत्यमायः। जलनिता २। इत्यमरः ॥ जमते जसनं मन्यादिजारनः। इति तङ्गीकायां भरतः ॥ (जमभावे काट्।) जमग्रक्यायां चात्र ॥
जमगः, पुं. (जमते इति। जम्म-स्युः।) क्यः।
इति ग्रम्यनित्रका ॥

तम्बीजा, क्षी. (तम्बानि बीजानि यस्ताः।) वेंश्रुतीयपात्ती। इति राजनिर्वेद्धः ।

क्षमार्व, त्रि, त्रव्यायमानवस्तुः क्षमधातोः त्रकाः, को, (त्रभते इति। त्रम इ इ ग्रन्दे + क्षते हि ग्रानच्यस्य वेन निव्यसम्॥ व्यच् । टाप्।) वाटच्यस्रता। इति सारावती॥

वामा, क्यी, तथारिः। गोरीः। तिस्ततुन्योः। इति
मेदिनोः वे, ६ ॥ दक्षकत्याविभितः। यथा,—
"क्षकत्वती वर्त्वं यामी वन्यां भारतं मदलतीम्।
सङ्ख्याच सङ्क्रीच याधां विचाच भारतः।
सनवे दक्षपुत्राय दक्ष यता ददी प्रशः॥"
इति ছবিবলী ক্ষিपतिस्थापनम्॥

विभाजयक्याविश्वेष:। यथा,—
"तत्त्वा ज्वाचः मुला देवीलमासणाववीत्।
गष्ट्य कर्म ग्रीमं लं वाससंद्यमं कृष ॥
सती योगं समाधाय चढ्या विभवन्सता।
सक्याकेक्य तद्द्यं दर्भयत् पार्चमागता ॥
सानावीवनुपागन्य सक्षा चा वाससी पुन:।
परिचायाय वास्य विचयाधितिता ततः ॥
प्रसुखे वासुदेवस्य दिमानाः कोहवी स्थिता।"

दित सहाभारते हरियंशे वाक्य सम् ॥
लिक्षा, की, (तक्यते या। कक्य + खुन्। टापि
धान रवम्।) नालू देखाच्या जिक्षा। तत्यकायः।
धिव्यता २। दिन राजनिर्धेत्यः ॥ सुधासवा १
सन्युक्तिका ॥ दिन देसचन्यः ॥ धानजिक्षा ५ धानिकिता ६। दिन ग्रन्थरमा
वली॥

लभितः, त्रि, (लभ्यानं क्तः ।) स्राधितः । (यथा, गीतगोविष्टे । १२ । १⊏ ।

"त्वर्धर वुम्बनम्भितक्षणम्भ स्व ज्वलय प्रिय स्रोचने ॥")

प्रस्ति:। इति तवधाती: कर्माक क्षाप्रक्षिय (यथा, निष्यत्रम्। क्षम्भाजमास्यादिश्व॥ (यथा, मश्वाभारते। १।१५०। ११। "विक्षिरियं व्यया निष्यः कालस्विक कमितः॥") क्षमीदरः, पुं, (लमसुद्यं थस्त्र।) ग्रोधः। देवसरः॥ (यथा, आर्थासप्रश्राम्। १६०। "ग्रात्रग्रिस्तवर्युवतिः करी क्रपोर्णी करोसु भरमिलनी।

सुखनस्वसाधितस्वर तसीदर कि सदंवष्टि॥" तृपविष्यः। इति भागवतम्। १९।१। १९॥) कौद्दिने, ति। इति देमचन्तः॥ (यया, स्वयाधित्सागरे। २०। १०२। "ततो तसीदरेखिळ पुंसारोपितवाष्ट्रकः। सम्यादितः स यातस्वदनं नेष्यस्वीति॥") लसीष्टः पुं, (तस्व कोहो यस्ता। कोत्वोष्ठयोः समस्वितः। इति वाष्ट्रः। स्वति राजनिर्वेद्दः । जनमानीहरुक्ते, जि । ( लेच-पानदेवताविष्रेयः । यथा, प्रयोगसारे चेच-पानप्रकर्याः

"गुतानो वासमाधाण लमोडी वसवस्तया ॥") लमीड:, पुं, ( तम चोडो यसा ।) उट्:। इति जिकासक्रीव: इ दीवींडविश्रिके, जि ॥

लमानं, की, प्रतिलमाः। इति देनपनः ॥ ध्वनिः। वभि स सम्बे दमकात् भावेश्नद् (स्पृट्) प्रकारित निष्यत्तमिति ॥

व्यक्। ठाम्।) वाटब्ब्बला। इति चारावली॥ लय, इ गळाम्। इति कविकचपहुम:॥ (भ्या०-चाता०-सक०-संट्।)४,लथते। इति दुर्गादासः। लय:, पुं, (ली + चाच् ।) विवाध:। संग्रीव:। तीर्थ-चिकस्य वान्यम्। इति मेदिनी। वे, ५०॥ प्रसयः। इति ग्रन्दरकावकी ॥ 🛊 ॥ चासक्यक्तवसम् नेन (चत्तक्त्तिनिदा। इति श्रीपरमञ्चसदाननः-थोगीनासतवेदानासारः । तत्राद्धं विद्वं तत्त्व-यसि लयस्ताव(दिति। लयो दिविध:। चिरकाल-सत्ताराङ्गर्याच्यानिर्विकार्यक्षसमाध्यभावपाटवे-नातिनप्रको इसक्षिप्रथल विश्वत् तेलर्ड्स-दीयकतिकावच प्रत्यमभिन्ने परमावन्दे (चल-हर्रोतंयः प्रथमः। द्वितीयसु मार्कावस्थावत् काल-खीन चित्रवर्त्तेवाश्चाध्यव्यादिविषयस्यानादरं स्तिप्रत्माता सक्या विभासनात् हरोस्त्यी भाव-कच्यानित्रारूपः। इति श्रीवृत्तिं इचर्खतीहत-सुनोधिन्यास्त्रात्राका ॥ गौतवाद्यपार्न्यासाना क्रियाकाणयाः परचारं चमता जयः। लीयना श्चिम्य मी वेने ने ति जय (मा अण (मा साम्य वा सा-ह्यों ३ जेति वालय:। जी इत्य च्यां चिति लय गत्थां वा चान्। इत्यमह्टीकायां भरतः ॥ 🗯 ॥ जयस्थानविवर्णकं गायकस्य चतुर्धेशसीयान्त-जेतदोषविश्वेषो यथा,---

"ज्ञानितं भीतमुक्तेष्ठ चयक्तमद्वनासिकम्। काकसर: प्रिर:कम्पे जयस्थानविविध्नितम्॥ विकरं विद्रमञ्जेव विश्विष्ठं विषमाञ्चलम् । व्याक्षणं तालक्षीमच गातुरीयाचतुर्द्धा ॥"॥॥ ष्यथ तथा:। श्वर्ष स्थिति: कष्यस्थिति: कपात-स्थिति स्थित स्थानि । व्यापरे तु । "द्विपदी स्वादणतिका अस्तिका क्रिन्नसस्किता। वामभूवसाराण्यता खख्यावा पङ्कानः । जम्महिका कर्जातकः खक्ककः खुरिकस्तवा। कयितचतुरसीव्हेचतुरसोवच नर्तकः । षासः प्रान्दानगवज्ञशा नन्द्रचटीयपि । कारमधर्मरी घट्टा मिमोश्हेरितसा ततः 🛭 षातिचित्रः समयश्च वित्ततीः र्ष्वदेवस्या । षाविष्ठस्य दङ्गवनस्तर्भवविषयकी । ब्याको विक्तमायाच सङ्ख्योश्य विवोजनः। र्मकीवक्तत्वीव करकार्टकरं शकः ॥

द्मकावस्तत्भव करकार्टकत्य श्रक्तः ॥ चलारिंग्रदिने प्रोक्ता कवा वयविष्णारहेः । कवेन दक्को नगवान् कवे जीनो चनाहेनः ॥" इति वंगीतहानोहरः ॥ (चि, चावरणात्मकन्। इति क्रीधरसामी श् यथा, भागवते। ११। १५। "यदा जयेवजः सत्त्वं तमी कृष्टं तमं जड्न। सुष्यति चोकमोष्टाध्यां जित्रया चिंसया च्या॥" क्री. जामक्रकम्। यथा,—— "कामक्रकं सुनाजं स्वाहत्त्वाचं त्रमं लघुः। इटनापथकं सेचं नजद्वावदातकम्॥"

हत आवपकाश्यस्य पूर्वास्त्रके प्रथमे आगे।) लयपुत्री, काो, (लयस्य पुत्रीव।) नर्त्तकी। हति श्रम्थरतावली॥

जयारमः ; पुं, ( जयस्वारभी बसात्।) नटः। इति चिकासः श्रेषः ॥

जयाजमः, पुं, (लयमाजमति इतिः जम + आक्।) नटः। इति ग्रष्ट्रमावली ॥

जर्भ, मती । (भा०-पर०-सन्तःस्ट्।) जर्भति। इति चित्रामकौस्दी॥

जाज, इ क ईप्रायाम्। इति कविकल्पहमः । ( चुरा॰-चात्म०-चक॰-चेट्।) क इ, जाजमते। देखा चामुभिष्टा। इति दुर्गादामः॥

लल, तृत द्वी: इति कविकलपहुम: ॥ ( काइका चुरा०-पर०-सक०-सेट्।) श्रेषा इति काप-धानी: सनकास्य कपम्। श्रेष्ट्याइ इत्यकारेया सक्पोऽपि काल् कथं न नाध्यते इति चेत्र क्यांविक्तिप्रक्षये: कचित् सक्पोऽपि न वाध्यते इत्यस्य वाच्यतातृ काव्या कार्याकार्या-मिमाइयोऽपि न स्थ:। एवं वक्यमारीष्ठ बीक लकं इत्यादिव्यपि योध्यम्। जलयति धनं लोक:। इति दुर्गादासः॥

ताताच्यकः, पुं, (तातानी विकाससः।) उद्:।

जाक्रः। ष्टिसे, वि। इति मेदिनौ। वे, ५६॥
( चवदचनासुक्ते च चि। यथा, व्याचदित्-सामर। १०६। १२६।

"ताव्य प्रकटीभूय भगवान् भैरवाहाति:। उहुतानिकंतिष्यकः तला इंगारमभ्यवान्॥") कतन्, वि, विकासयुक्तः। उष्णस्यविधिष्टः। विष्यदः। उपविवाविधिष्टः। भाष्यविधिष्टः। कत्चेपविधिष्टः। इति सख्यासोः कर्मार ग्रह्मस्ययेन उस्य नकाराष्ट्रेषेन च नियानम्॥ नक्षम्यः, पु, (क्षमत् चन्दम् यम्।) किन्यायः। इति नटावरः॥ (विषयोग्स्य निन्याक्षम्ब्द-

श्यः।)
ललगं, की, (लल + ल्यट्।) केलिः। इति हेमचलः। चालगम्। इति नागोजीभनः। यया,"काली करालबद्दा विनिद्धालाचिपाधिनी। विचित्रतहालुधरा नरमालाविभूषका। होपिचमेपरीक्षाना मुख्यमांवातिमेर्या। व्यतिविद्यारयद्दा जिल्लाकामीयवा।"

इति देवीमाश्वासाम्॥ ललगः, पुं, (लकाते ईपातं इति। लल + कमेनि खाद्।) वालः। चालः। प्रियालः। इति राजनिष्टः॥

### स सितं

कलना, की, (ललयति देखित कामानिति। लल + खु:। टाप्।) वामिनी। (यदा, बला-विलासे। ११५।

"रतिलुलित ललित जलनाक्रमजल लववाहिन सुरुपंत्र ।

श्रय नेश्रवासुस परिसन वासिनदेशा वहनव-निला: ∗")

नारीभेद:। विका। इति बेदिनी। ने, १२९॥ नलनाप्रयं, स्ती, (ललनानां प्रयम्।) स्रोवेरम्। रति राजनिर्धेश्टः k

ज्ञतनाप्रिय:, पुं, ( ललनानां प्रिय:।) - कद्ग्य:। र्ति राजनिर्धेष्टः । कामिनीवस्रभः । कालम्बिका, स्त्री, (जलन्येष। स्वार्थे कन्।)

.नाभितस्यक्षिक्रकारिः । तत्वर्थायः । लक्षनमृ२ । · इत्वमर: । गोधाः। इति ग्रव्हमाला । ललाकः, पुं, मेक्नम्। इति प्रम्दचित्रकाः। चनार्ट, स्ती, (ननं देखामटनि दापयनीति। च्यट्+च्यक्।) व्यवधवविशेषः । कथाल इति

इबमर:। महाग्रस: ३ ग्रस: ५ भास: ६ कपालकः ७ धानीकम् ८। इति ग्रन्द्रतावली ॥ जनाटकम् ६। इति धनञ्जयः ॥ मस्य गुभाशुभ-

साचामम्। यया, — "जन्नते विष्कै: प्रश्चेर्तनाटे विषमे स्वया। निर्द्धना धनवमाच चार्डेन्डनढग्रेन्टाः ॥ व्याचार्याः मुक्तिविधालेः धिरालेः पापकारियः। **उप्रतामिः, ग्रिराभिक्षु स**क्तिकाभिधेनेचराः ॥ निकेतेनाटेर्वधार्याः कृरकमेरताक्तथा। चंहतेच ननाटेच सपमा उन्नतेर्ग्याः ॥ कवाटोपक्ताक्तिको देखाः स्यः ग्रनवर्षिकाम्। वृष्यं व्याचितव्यभिद्यायुः पचनवत्ययः ॥ चारेखेवायुर्ववतिविच्छित्राभिच पुचलाः । केशाम्तीपमताभिषा काश्रीत्वाञ्चनंदी भवेत ॥ पचिभि: सप्ति: वर्भि: प्रचाश्रद्वज्ञुभिक्तया। चलारिग्रच वकाभिक्षिग्रद्भुलयगार्थभः । विध्तिकासयक्राभिरायः ज्ञुनाभिरत्यकम्। न एषु वाकेन्द्रनिभे भुवी चाथ ललाटकम् ॥

इति गावक देश कथाय: । ("बात: परं प्रताष्ट्राणि वक्त्यन्ते । अकाको इरएक-नाभिननाटनाचात्रियुक्तमस्त्रियीया द्रवेता सर्वे-काः। "इति सुनुतै आरीर्काने पच्येरधाये।) कालाटकां, स्त्री, (कालाटसेव । कान् ।) प्रश्रका-नकाटम्। इति श्रव्हकावनी। नजाट-साचम्। इति धनझयः ।

शुभमहेन्द्रसंस्थानमतुङ्गं स्थादलोमधम् ॥"

वालाटनाप:, बि, ( बावाटं तपतीति । बालाह + तम + "व्यक्त येजनाडयोर्द्र शिलपोः।" १।२। १६। इति साध्। सुम्।) जनाटलायकः। (सथा, रधु: । १३ । ७१ ।

"इविभ्रेजामेधवर्ता चतुर्वो मध्ये जलाटनाप्यमस्त्रिः।

धासी तपसा वपरस्तपसी माच्या सुती च्याचारिते म दाना; ।" यथा च, नेषधे। १ । १३८। "क्यं विधानकायि पाक्षिपक्कान नव प्रिया ग्रीत्यक्ट दुल ग्रिक्यिनः। वियोध्यमे विक्रमयेति निर्माता लिमिनेलाटकापनिष्ठाचरा॥")

नलाटिका, स्त्री, (ललाटे भवी । लक्कार:। "कर्या-ललाटान् कनलङ्कारे। " हा का वधा इति कन्।) स्वर्धादिरचित्रजलाटाभरणम्। टिका इति स्थाताः तत्पर्धायः। पचपाद्या २। इत्यमरः । जालटम्यचन्त्रम्। तत्पर्यायः। श्रासुक्षि । इनि श्रव्हर्कावली ∦ (तिलक:। इति मिल्लिगाय: १ यथा, कुमारे । ५ । ५५ ।

"तदा प्रश्लेष्टना पित्रगृहि ललाटिकाचन्द्रमधृसरालका । ग चातुवाला जभने सन निद्देतिं सुषार्थकुरतिश्चितात्वेष्यपि॥")

कातम्। तत्पर्यायः । अलिकम् २ गोधिः ३ । ललाम्, [न्]को, ललामम्। यथा इत्रः । "प्रधानध्यकारक्षेत्र पुरूषालधिकचास्। भूषावाजिप्रभावेष्ठ ललामं न्यात् ललाम च ॥" (प्रधाने। यथा, रघु:। ५ १ ६८। "तज सर्यवर्गमाजुतराजलोको

> क्रमाललाम क्रमनीयमजस्य लिखी: ॥" पुरुष:। इति रघुटीकायां सक्षिनायप्टन-याच्य:। ५ । ६८ ॥)

जनामं, ऋौ, (जड़ विलासे + क्रिय्। तं असित प्राप्नीतीति। स्थम गती + स्था। इन्स जलम्।) चित्रम्। भाष:। ऋक्रम्। प्रधानम् <sup>।</sup> भूषा। (यथा, भागवते । ३ । १८ । ४८ । "पीचक्तव श्रीललगाललार्सं

द्रशस्पुरत् कृत्तलमकिताननम्॥") वालिधि:। पुष्टुम्। तुरङ्गः। प्रभावः। इति मेदिनी। मे ५१॥ बाधललाउँ बन्धवर्धाचङ्गम्। गवादीनो जलाटचिलम्। अञ्चय भूषाः। इत्त्रभरटीकार्या भरतः ॥ (धुंगधुंशकलिङ्गमप्।

"तनामोरकी ननामापि प्रभावे पुरुषे ध्वजे। श्रेष्ठभूषावृद्धक्षदङ्गपृष्क्रिष्ठश्चानिष्ठप्रश

र्ति रघुटीकायां मिक्तिगाच प्रतयादवः ॥ रच्चे बेंडे प वि। यथा, महाभारते। ०। 99 | 18 |

"समामिकंदिमियुँकाः सर्वयम्बनकर्ये छ । राज्ञी मधी महिष्याय: ग्राम्मभीरभ्यवर्षत ॥") जलामकं, क्री, पुरीयकामान्यम्। इत्वमरः ॥ तदेव माकां पुर: संसुखभागे व्यक्षं ननाटपर्यक्त-माग्रतं बाजायकं जलायं तिवक्रांशव इति रवार्धे कः:। इति भरतः॥

"बबाटनायः सूर्यः।" इति विहानानीसुरी । वातामी, की कर्वभूववविशेषः। , तत्वयायः। उव्चिप्तिका २। इति ग्रव्दमाका ॥ विकर्त, की, ( वर्ष + सः।) अक्रारभावविक्रया-विश्वितः। प्रवासरः ॥ सञ्जासार्विष्यानेन भू- ने आदि क्रियास चिवकर्चर खा ह विन्याची लिल-तम्। तथा च। "सुकुमाराष्ट्रविचारे मख्या विवर्त भवेत्॥"

"सञ्भक्षं कर्जिम् जयावर्षे नेरापतन्ती सालिज्यन्तील जिलक जिला लोचन साझनेन। विश्वस्थाननी चरणकामचे लील या खेरयाते वि:श्क्षा च प्रथमवयसा मर्जिता प्रक्रवाची ॥ भ्नेवाहिक्रियाभाजिसुक्रमार्विधानतः। च का पाराक्रविचा सक्त राया ससितं विदु: #" इत्यम् १पि ॥

"आनाचार्योपहरूं स्थाञ्जलितं रतिचेरितम्।" इसमा।

जलन के भी भावे का:। जख विलासे इत्याचा मनीवादिलात् अस्य जलं वा। इति भरतः ।

"विकासभङ्गिरङ्गानौ भृविकासमनोष्टरा। सुक्रमारा भवेद्यच किततं तहुदी हिनम्।" इ.सुक्कृतनी तस्यायः ॥

ल जिल:, पुे, (ल काने देखाते दति । लज 🕂 क कें बि क्तः।) रागविद्येवः। तस्य सक्तपं यथा,---"प्रकृतसम्बद्धारी

युवार्तगौरीश्लक्ष्णोचनश्री:। विनि:सर्न् वासरकात् प्रभाते विलाखिवेशी लिलितः प्रस्टः ॥"

तस्य ग्रानमभयो वया,---"प्रातर्शेयास्त देशागो कितः एउमश्ररी। विभाषा, भेरवी चैव कामोदो गोक्क कीर्याप ॥" इति सङ्गीतहासोइर∵॥

जितितः, चि, (जित ⊢तः।) सन्दरः। (यया, रघु:। 🖘 । 🛠 ।

"बाच तस्य विवाहकौतुकं लितितं विभव एव पार्धिव: ॥") र्रेचित:। इति मेदिनी। ते, ९४०। चर्तित:। इति विच्यास्टरकावस्यौ ॥ बिलनकाला, की, (बिलिता काला च।) मङ्गल-चिक्तकाः। तस्त्राध्यानं यथा,— "येवा जलितकाम्ताच्या देवी सङ्गलचिक्का।

वरहाभयक्का च हिसुका गौरदेकिता । रवको वियवका च सितमका मुभागमा। नवयीवनसम्पन्ना चार्माक्री ल(लगप्रभा॥"

इति तिथादितस्वम् । क्षातिमा, ऋौ, (क्षातिन + ≳ाप्।) कक्तूरी। हारी। इति राजनिर्धेग्दः । मदीविशेषः । यथा,— "निमिनाचसु राज्ये; ग्रापार्वसस्तः पुरा। वशिष्टो ऋषरीरोध्भूत सापाच विभिनक्षणा । सतो बच्चीपदिधेन निर्जने कामकःपने। सन्धाचवे लपसोपे तस्य विकारभूत्रहा । प्रवाचनसम्बद्धेवस्य वरदानान्मशास्त्रतः। ध्यकतात्र्यवनाथात्र कृष्यं ज्ञाता गिरेसाटे। तम काला च पीलाच धरीरं प्राप्र प्रतिम्॥ तक्तरकतक्कानु बत्या नाम नदी वरा।

**स**िनता

नि: खता तत्र चाम्रक चिरायुरमही भनेत् ॥
तक्षात् पूर्वेन् सुख्वान् लितास्त्रा सरिदरा।
सामराइ विधान् पूर्वे महादेवावतारिता ॥
वैशास्त्रप्रकाण स्ति सामा नरस्तु वः ।
सुन्धारे लितासानं च श्रम्पद्यं प्रचेत् ॥
लितायाः पूर्वतीरे भगवाद्याम पर्वतः ।
स्वयं विख्तिष्रकृष्णी तवास्ते भगवान् हरिः ॥
लितायां नरः साला साह्यां मुक्तप्रके।
भगवनं समावद्यं यो यचेत् परमेन्यरम् ।
स्र वाति विद्याभवनं श्ररीरेस विराजता ॥"
इति सालिकापुरासे = १ स्वधायः ॥ ॥ ॥

भोगीविश्वेष:। स्था,—
"चास्त्रकरसान्द्रतम् तिः प्रक्रमर्वचित्रह्रतारका पालिः। कालत्रसामा जलितो

राधाप्रेयान् विधुर्जयति ।

इति भक्तिरतान्दर्शसम् । कतितः स्त्रामका धैया पद्मा भद्राच सूबनी । इति त्रष्टीकार्या जीवगोस्त्रामी ॥ तस्याः स्रकृपं

"या दुर्माचीय कालिता लिलता चेव राधिका। रतासामनारं गास्ति सत्वं सत्वं सि नारद। ॥" इति पादी पातालखके रासलीजायी नार्हे प्रति श्रीक्षकावात्वम् ॥ रागिकीविश्रेयः। साच मेचरामस्य पत्नी। यथा, सङ्गीतरामीदरे। "ककिता माकनी गौड़ी नाटी देवकिरी तथा। मेचरामसः रामिण्यो भवनीमाः सुमध्यमाः ॥" (चातु चन्मकातं चिन्दोत्तरामसः पत्नी । सोमे-श्वरमते वसमास्य पत्नी। यथा, संगीतद्येगी। "वेजावली राम करी देशास्त्रा पटमझरी । निता विद्या एता विन्दोनसः वराष्ट्रमाः ॥" "इसी देविकरी चैव वराटी तो (क्का तथा। लिता चाच चिन्होती वसनास्य वराष्ट्रनाः॥" बास्या आगादिकमाच तबेद। अय ततिता। "हि-प-वच्चीच लसिता खीववा सचया मता। मुर्च्या यहमधा स्थात् वन्यूया के चिद्रचिरे। धेवतव्यवसंयुक्ता दिनीया जलिता सना ॥ ध्यानम् । यथा,---

"प्रकृत्वसम्बद्धमान्यक्याः सुगौरकान्तिवैनती सुद्धिः । विविश्वसनी सम्बद्धाः प्रभाते विवासवेग्राः खलिता प्रदिष्टाः ॥"

जराष्ट्रसम्। स स स स ति स। वास्त्राहु---

स दि स स प घ नि स। इति प्रचमा ॥ ध च स स स घ। इति वित्रेषा॥ इति चित्रिता॥

कृतितासप्तमी, स्थी, (तासितास्ता सप्तमी।)
भावस्थाससप्तमी। तत्र सुसुटीवर्तं कार्यम्।
स्थाभविस्यो।

"भावे साथि थिते पर्य सम्त्यां नियमेन था। स्नाता ग्रिनं वैक्षयिका सक्कवे च चंचानिकम् । पूज्येक तरा तकां दुवार्ष नैव विक्रते ।"

इति कुजुटीवतकोन कातम्। इति तिकादितक्षम् । ॥ ।

तदिश्चिया। तजारी काक्षिवाचनपूर्वकं
कक्ष्मं कुवात्। ॐ चरीकारि भावे मासि

शुक्ते पर्वे सप्तकानियौ यावक्षीवनपर्यन्तं

वस्तकोचा श्रीमरस्वती (प्रवद्याधितिकामा

शुक्ते पर्वे सप्तस्थानितथी याधर्च्यावनपर्यन्तं व्यसुक्रमोचा श्रीमहसुकी श्रिवदुर्गाधीतिकामा प्रतिवर्षीयभाद्रशुक्तसप्तम्या गर्खेप्रादिदेवता-पूजापूर्व्यकश्चितपार्व्यतीपूजायावज्जीवनकोरक-धारसभविषापुरासी स्तवनवया अवसास्य जिल् तासप्तमीवतमदं करियो। तत: सङ्कार-कर्ता परिता सामानाधी विधाय गर्भेशाहीन संपूच्या भूतश्रह्यादिकं विधाय सक्कतादिय पूजामार्मेत। तती भावा संधिरसि पुर्व दल्या मानसीपचारी: संपूक्य अर्ध्य संस्थाप्य पुत्रध्यीता कावाइयेत्। प्रिवपूत्राविधिना शिवं दुर्गापूकाविधिना दुर्गाच यथाश्राह्मप-चारी; संपूच्य च्यावरकदेवान् पूजवेत्। सतो श्टयत्त्रयुक्तकारकं दुग्धेन सिक्तं शिवदुगांभ्या व्यर्णायत्वातत् कोर्सं वामकरे वहा भीच्य-सुनुक्च्य क्यां ऋगुयात्। सर्वतान रदात्। ततो दिच्छा दयात्॥ 🛊 ॥ व्यय कथा।

शैक्षण उवाच।

''लीमधी नाम देविषमें युरामामतः पुरा।
कोट जिंगी वसुदेवन देवन्या च युधिस्रः! ॥
उपविष्टः कथाः पुर्याः कथामास वे तदा।
ततः व्यथितुं भूयः कथामेतां प्रचक्रमे ॥
जासेन निक्ताः पुत्रा जाता जाताः पुनः पुनः।
कतवनसा देविका। तां पुत्रदः सेन दः खिता॥
यथा चन्द्रसुकी दीना सभूव नक्ष्विपया।
तथा तां देवकी भने पुत्रदः सेन दः खिता॥
पन्नाधी कंत्रमा सा तु वभूवा चयप जिका।
व्याची कंत्रमा सा तु वभूवा चयप जिका।
व्याची कंत्रमा सा तु वभूवा चयप जिका।

देवकायाचा। का ठा चन्त्रसकी दीना वभूव महुनिध्या। कृषं चीर्यवतं सन्यक् तस्याः सन्तितारसम्॥ कीमध्य उनाचा।

सयोधायां पूरा राजा महुषो माम विश्वतः ।
तस्य राजो महादेवी माना चन्नस्वी प्रया ॥
पूरोहितस्य तस्येव प्रयो माना च मामिना ।
तयोरावीर्डएप्रीतः, खुष्टमीया परस्यरम् ॥
स्थ तेऽपि च मिनिएपी सामार्थ वर्यण्ये ।
प्राप्त प्राप्तास्त तस्य वष्ट्रपी वरराष्ट्रमाः ॥
सातास्ता मक्षणं चक्रसामध्ये वक्तरूपियम् ।
वेखविता स्रितं सामास्त्रमया वष्ट श्रष्ट्रम् ॥
ग्रम्थास्त्रमेनेना प्रचित्रमया वर्ष श्रष्ट्रम् ॥
ग्रम्थास्त्रमेनेना प्रचित्रमया वर्ष श्रष्ट्रम् ॥
ग्रम्थास्त्रमेनेना प्रचित्रमा यद्याविष्ठ ।
प्रयास्य श्रिरसा भन्ना इटास्ताभ्यां वर्षक्रयः ॥
विभिन्नं विषये साधाः स्त्रम्या वर्षक्रयः ॥
वर्षा वा क्रियते विषयो स्त्रम्यम् तद्यावाम् ॥

चित्रथ अष्ठः । पूजितीः सामिरितसिन् पार्यका यदा प्रकृरः । वहा स्वयमितं शुक्षं ग्रियस्थासा निवेदितः ॥ भारकीयमिदं सावद्यावतु पावका भारवम्। तासान्त्र तद्वप: श्रुत्वा ते क्षत्वा मानसं तथा ॥ लला च सम्मानं तच वदा रोभ्यं सुद्धीरकम्। ततसाः सार्यः चम्मः चस्त्रीभः परिवारिताः ॥ कालेन अक्ता लच्च विस्तुतीतद्वती रूप !। प्रमत्त्रमा चन्त्रसुख्या विस्तृतच सुचीरकम् ॥ चता लेक्सिइफोराची: या बसूव प्रवक्तमी। माजा च कुकुटी जाता व्यवन्यग्वतपालगात् ॥ लचैव ते च भिष्मस्यौ जाते जातिसारे जुले। सन्ध्य भ्यस्तचेव प्राप्तच समय; पुनः ॥ तिहिने तिहिने प्राप्ते प्रनः कार्वे च ते व्हते। चार्वमाहकं देश जाते गोक्कलसङ्क्तो । राश्ची जाया वस्वाय प्रधीनायसा का प्रनः। र्रेचरी नास विच्याता सातुराक्षीश्रतियक्षभा ॥ क्यिमीनदिनसारीद्भायां भूषवनामिना । पुरोक्तिस्य काचेन सक्तुटी बहुपुणिकी । जातिसारा चारुपुत्रा तथैर चारुमप्रजाः। पुननिरन्तरा भीतिबेभूबाच तयोदिन ॥ तत्रिवारी पुत्रमेकं प्रस्तानच रोगियम्। नववर्षे तु प्रभावसमात्रच युधिस्टर ! ॥ त्रच तो भूषणा हरुमाचग।मातिदु:स्विता । सक्षीभावादतिकोष्टादरपुष्ठसम्माना ॥ ष्ययुक्तामरका निर्द्धं स्नभावनेव भूषिता। तां हड़ा पुलियों भवां प्रजन्य विश्व है रहा । ततो सच्चे प्रविधिता तां सक्ती तीव्रमतारा। चिम्तवासास सा राज्यी तस्याः पुत्रवधं प्रति ॥ इता इताच वे प्रज्ञाः पुनर्क्नीवन्यनामयाः । वङ्गुचा जीववस्था प्रयुक्ताभरका कथम्। भ्रोभने इप्रधनं भन्ने तक्ति सौदामिनी यथा । भूषणीयाच ।

भाडे मासि सिते पर्ते चप्तन्यौ कलिताक्षये। काला प्रिवं वैखयिका मक्कवे च सङ्घासि-

भागू म संपूज्य विधिवन् प्राप्तं चिनोस्थे यच विद्यते । तस्व चित्रतं पूर्वं तथा चच सथा कतम् ॥ तक्षयाचरितं भन्या तैनाचं सुस्थिरा चिछ । त्यया नाचरितं चन्यक् द्येशानधरीर्था ॥ तेन ते चन्नतित्वक्षा राज्येश्वि चति दुःखिता। प्रभाव एवं कथितो वतस्यास्य सथा चिछा । ॥ चाई तुभ्यं प्रदास्थास तस्य धन्मस्य सुन्नते । सखीसावात् प्रतीक्ष्रः सं नाच काथा विचा-

रया ।

बंपूष्य प्रकृरं भक्ता करे वहा सुडोरकम्। यावकोवं सया तावत् प्रिक्तासां विवेदितः ॥ दक्षेवं समयं कवा ततः प्रश्नति डोरकम्। स्वोक्तव्यसयं वापि करणास्तासु घारकम्॥ प्रकृरकोसमा वार्डं सौवर्कं राजतन्तवा। ताकपाने प्रतिष्ठाप्य माभ्ययोपपाद्येत्॥ पायकं पिष्टकचेव सक्तं भोकं प्रयक्तः। करोषान् भोजयिका तु खयं सुझीत तत्वरम्॥ सक्ववं धोसब्दर्षं श्चिवस्थाक्षाविद्वसम्। इक्षेवं प्रतिष्ठवाद्व स्वतः॥ वभूव सुप्ता साम्नी रेचरी सुवनेचरी।

प्रमासास्त्र प्रभावेग सुप्ता लाच देवित ।

भाष्याच जिलोनेशां पुत्रच जनविव्यचि।

रत्येद याववित्रा च विरदास सुनिसाद।

जास स्वपुरं पार्थ स्वाय्यंत तवीदितम्।

याः क्वियः स्वाचरियान्त जनसेतद्युधिहरः।

कुन्तुटाकां प्रवक्षाकां देवकाचितं युभम्।

नामां सन्ततिविक्देरी न सदाचिद्वविव्यति।

क्वियचेवाचरियान्त जनसेतत सुखप्रदम्।

प्रसान कोने सुकां सुक्रा यास्यन्ति शिवमन्दि-

या जुकुटोबतिसदं प्रवशीयमेतं देवं विभाव सुद्यं च गुतं निधाय। अक्या करोति कलुगैषविधानद्यं साध्वी सदा भयति प्रोभनकीवयता।" दित भविष्यपुरायी जुकुटीवनक्यां समाप्ता॥ ववं, कौ, (लू+काप्।) जानीपलम्। इति प्रस्वाकिका॥ जवक्रम्। लामक्यकम्। इंधत्। दित राजनिषेत्रः॥

कावः, पुं, (लवणस्ति। लू+काप्।) विधः। ् (बचा,र्जुः।१६।६६।

"वक्रेतराग्रेरलके स्वयान-ष्यांच्यान् वारित्तवान् वसन्ति॥") विनाधः:। हिएनम्। रासपुत्तः। इति विर्नी। वे, २२॥ ध्यव्य विनाध्यानि वित्तासः:। इति विन्धः विस्तवन्त्रष्य॥ (रासपुत्रस्य जन्मविषयणाहिकं रासायके उत्तरकाष्ट्रतो वर्ष्यम्॥) काल-मेदः। यथा,—

"बाहाइग्रविभेषास्त काष्ठा काष्ठादयं जव:॥" इति हेमचन्द्रः॥

( यया, भाषावते । १ । १८ । १६ ।
"तुलयाम लवेगापि न स्वर्गे नापुनर्भवम् ।
भागवस्ति स्वकृष्य मर्नेग्रानां निस्तार्थयः ॥")
लावानामा पत्ती । इति रावनिषेग्दः ॥
( निस्नल्यः । पत्रः । गोपुन्यः नोम । इति रषुद्वीकायां मस्तिनाष्यस्ति नेवयन्ति ॥ यथा, रषुः ।
१५ । ६९ ।

"ब ती क्रयं स्वाक्षिया । काब: क्रयं स्वाक्षिया । काब: क्रयं स्वाद् क्रयं स्वाद क्रयं स्वाद । क्रमं काब: क्रयं काव: काव: क्रयं काव: काव: क्रयं काव: काव: काव: काव: क्रयं काव: काव: काव: काव: काव: क्रयं काव: काव:

भूतन्नसम्। दीपनसम्। समुख्यः। इति राज-वात्तमः। वापि च। "तवन्नं कट्टां तित्तं तम् नेविच्तं विसम्। दीपनं पाचनं वर्षं कपित्तासनामकत्। ख्यां क्टिंत्याभानं भूतमाश्च विनास्मेत्। कासं शास्त्व विकास स्वयं सपयित भूवम्॥" इति भावप्रकाशः॥

( घणा,---"विर्द्धानकसमाप्ता तापिनी कापि कामिनी।
कवद्गानि चसुत्स्च्य यहाँ राष्ट्रवे दहीं।"
"समुद्धट:॥)

लवङ्गकं, क्की, (लवङ्गम् स्वार्धेकन्।) लवङ्गम्। इति ग्रस्टरकावली॥ (लवङ्गग्रस्टिश्स्य विव रसंविज्ञेयम्॥)

भवङ्गकजिका, क्यी, अवङ्गम्। इति राज-विभेग्रहः॥

भवं, स्ती, (सू+ व्यप्।) चानीपलम्। इति स्वञ्चलता, क्वी, (लवङ्गख लता।) ग्रुव्यलता-ग्रुव्यचित्रकाः स्ववङ्गम्। सामव्यकम्। इति। विश्वेतः। यथा, असदवः।

"लिकितव्यक्कलतामरिशीलक्कीमजमलय-

समीरे।

भधुकरनिकरकरिक्तको किलबूजितक्का अन्तर्भ किल्लू क

विश्वरति श्वरिश्च सर्मवसम्ति। । । वृद्धवि युवतिस्तं न समं सस्ति विरश्चित्रस्य दुरम्ते॥"

(यथा च ।

"श्राय ! अवङ्ग ! लवङ्गलतालये पिव सधूनि विधूय सधुव्रतान् । इक्ष वन कि वनचरसङ्खे निक्ष सत्तासस्याच विवचना ॥")

राघायाः, ससीविशेषस्य ॥ लवर्ष, जो, ( घुनाति जाचमिति । जू + नन्धादि-कातृक्युः। एथोदरादिलात् कलम्।) चारर-रसग्रक्तकम्।ंतत्तु पचनिधं यथा। सीव∽ र्भालम् १ केन्धवम् २ विटम् ३ क्योद्धिदम् ७ सासुत्रम् ५ । तथा 🖲 । "सास्त्रं यम् लग्यमचीवं विसम्ब तन्। सेत्ववीरकी प्रीतिध्वं मार्थिमस्य विन्धुजे । शीमकं वसुकं पाक्यं विकृष क्षतके दयम्॥" सीवर्षकेरचनपर्क। राजमरः ॥ (व्यस्त विवर्ण यथा। "सेन्द्रवसासुद्रविङ्सीवर्षेलरोमकीञ्चिह-प्रस्तीवि लवसानि यथोत्तरस्यापि वात चराकिक प्राप्तिक राशि यथा पूर्वे सित्रधाणि स्ताट्रि खण्यस्यपुरीयाचि चेति। "चञ्चकां चेन्धत्रं स्वतां रुकां लक्ष्यायश्यानम्। (काषं समधुरं हत्यं भीतं दोवन्नसुत्तमम् ॥ सासनं मधुरं पाने गालुकामनिदाचि प। मेदनं किष्यभीषक मूलकं गाति(पत्तलम् ॥ सचारं दीपवं ऋचं त्रूच हुदोगनाग्रानम् 1 रोचनं तीत्वासकाम विक् वातातुलोमनम् ॥ ल पुनी वर्षेलं पाने वी यो थि। विश्वदं कटु। गुलाभूलविवन्धनं सुद्धं सुर्वि रोचनम् ॥

रोमकं ती रहा महाणं खवाबि कटुपाकि च। वातनं लवु विद्यान्द स्ट्यां विद्यानि स्थलम् ॥ त्रण् ती रहा व्याप्तं विद्यान व्याप्तं क्षेत्रम् ॥ चित्रतं कटु वचारं विद्यान व्याप्तं क्षित्रम् ॥ कपवातिन सिद्धरं वेस्तरं पित्रकी प्रमम् ॥ दीपनं पाचनं मिद्द लवसं गुटिका कथम् ॥ कवस्ततं वाच्यकं स्थलम्हणाकरोद्धवम् ॥ लवसं कटुकं स्थित् विद्यां कटु चीच्यते ॥

ह्त सुन्नते सम्बद्धाने ६६ सध्यायः ॥ ॥ लू + अपि खाद्।) हेर्नम्। यथा। जवीव्श्नतावी जव्यी। हति चासरः (सङ्ग्रहुदप्रकारविध्यः। यथा, हरिष्ये भिष्यपर्वति। ५६। १०।
"स्वाहितं चिन्नकं चिन्नं कृतवं जवर्यं छत्म्॥")
तावयः, पुं, (जुनातीति। जू + एयुः।) सिन्धभेरः।(यथा, महाभारते। ६। ६। १५।
"त्ववीन समदेश समन्तात प्रविद्याति।")

"सविधित्र वस्ते सम्मात् परिवारितः।")
राज्यविधितः। रविधितः। इति मेरिनी।
की, ०८॥ (यथा, भागवते। ६। ६१। ०।
"कट्रतीच्छां व्याजवणचाराच्यादिभिक्ष्यकः।
माळसुके रमस्युष्टः सम्बाह्मीस्यानवेदनः॥")
पृथ्यसम्मुकवाङ्ग्यास्त्रकः। इति चक्रपाणिदक्ततम्बगुकोपरि शिवदासीयटीका॥ सत्पर्यायः। पटः ६। तस्य गुवाः।

"नवयो रिचन्नस्थितिहायी प्राप्तः साद्वरण सार्वणः। द्वितो नितरा जराण पितं प्रितिसावण स्टाति ज्ञास्तारी॥" द्वि राजनिष्युटः॥

व्यापि च।

"तवयः क्रीवनसीच्यः पाचनी दीवनः मरः। किन्धो वचितरः सन्दी द्वश्चितवरो सपुः॥" समाव।

"त्तवयः ग्रांधनी वच्यः पाचनः त्रप्रापत्तदः । पुंच्यवातद्वरः कायग्रीचक्कव्यत्तातदः । ' चार्वतपुक्तीरिचमानास्त्रपत्तकृत्वयापत्तन् ॥" दत्ति राजवक्कभः ॥ ॥॥

("नवसः खन्द्यकात्तं क्षेत्रेत्रज्ञहाङ्कतः।" "लवसः सम्मस्रातस्यविद्यापनीश्यकत् ॥ केदनः खेदनसीक्षी रोचनम्बेद्दिकत्। योश्तिमुक्तीश्यवपनं स्वततं प्रवितं विस्तृ ॥ स्टट्कुरुवित्रवीक्षप्रांत् चन्यत् चप्रयद्वन् ॥"

इति वाग्धट सम्माने द्यमेश्थाये ।
"तावको रसः पाचनः सेहनः हीपदः चावनः
हैदनः महनसीत्वाः सरो विकास्यधःसंस्वनसाधानरो वातहरः साध्यनमसङ्गतिवधमनः
सर्वरसप्रवनीतम्त चार्सः विसाययितं कर्षः
विस्वत्वति मार्गन् घोधयितं सर्वप्रदिन्
वयवान् सद्वरोति रोचयवाहारमाष्टारयोगी नाव्ययेगुदः सिन्न उधाषः।

ख एवं गुकोश्येष एवालचेत्रपशुष्पमानः पित्रं कोपयति दक्षं वर्षंयति तर्पयति मन्द्रं- TP T T

यति नापयित इत्हाति क्रकाति मौदानि
प्रमानवित क्रहानि विशं वह्नयित श्रोकान्
स्कोटयति इन्तान् भ्रमावयित पुंच्यस्पद्यन्ति
इत्ह्रियाग्युपद्यक्ति वर्तीप्रजित्यसातित्वमापास्यति च कोहिनियत्तांकप्रभवीत्यमेवानरक्तविचिकिक सुप्तप्रस्तीन् विकारात्यभनयि।
"प्रकीयन् केश्रिविष्यक्ताचनं क्रवते सुखे।
यः श्रीभ्रं जनको चेथः सविद्यहक्तस्य च॥"

प्ति चरके समस्याने २६ व्यक्षायः । "तावगाः संशीधनः याचनी विश्लेषणः स्रोहनः भ्रोचिल्यक्षदुकाः सम्बर्चप्रसनीको सागेविभ्रो-धनः सर्वध्रीरावयवमार्वकरकृति च एवं-शुकीश्योकच वासधेमासेयमानी माचवच्यूकोठ-ष्टी पर्वे वर्ण्य पुंच्यो प्रचाति ऋषी प्रतापात् तथा-रऋषित्तवासधीयिनाचीका-सुखा चिपानं प्रभतीनापाद्यांत ॥" "थो भक्तरचित्रत्यादयति कपापसेकं जनयति माईवचापादयति स तवन:।" इति सुत्रुते सद्भागि हर साध्याय: १ 🗰 🛊 🕽 त्तवगासुरस्य विवर्षायया,— "पूर्वे जतयुगे राजम् ! देतेय: समज्ञानिः । लोलापुचीरभवच्चेत्रको मधुर्गाम सहासरः ॥ च मधुन्वीयंसभ्यत्री धन्मे च सुसमाचितः। बङ्गागाच रहेग एतत्तसाहमो परः॥ श्रूलं श्रूलाहिनिच्युका सद्दावी सी सद्दाप्रभम्। हरी महात्मा सुधीनो वाका चैनद्वाच ह । यावत् सुरैच विशेच न विकाशिक्तेचासर !। नावच्हलं तवेदं खादमाचा नाम्रकेश्वात ॥ यश्च त्वामभियुद्धीत युद्धाय विगतच्वर:। तं मूलो भस्नतात् ज्ञला पुनरेष्यति तै करम् ॥ यवं दबाहरं जब्दा भूय एव सहासुर:। प्रस्थिपता अचादिवं वास्त्रमेसदुवाच ह ॥ भगवन्यम वंशस्य शूजमेतदतुत्तमम्। भवेतु धनसं देव सराजामीत्रारो इस्ति । सं जुवाकं समुं देव: सर्वभूतपति: शिव:। प्रश्रुवाच संचाहेवी नैतदेवं भविष्यसि ॥ भाभूते विषका वागी मन्त्रचादलता शुभा। भेवतः पुत्रनेवानाः ग्रूणनेतद्वविष्यति । भावत् करकाः मूलोध्यं भविष्यति सुत्रस्य ते। व्यवध्यः सर्वभूतानौ भूतवस्तो भविष्यति । रवं सधुनेरं जन्ता देवात् समहदद्भुतम्। भवनं सी/सुरश्रेष्ठः कारयामास सुप्रभम् ॥ तस्य पत्री महाभागा प्रया कुम्भीनसीति याः विचायसीर्पश्चं साधानतायां सञ्चापभा॥ तस्त्राः पुत्री सञ्चावीयों नवसी नाम दावनः। बाच्यात् प्रश्टित दुरात्मा पापान्येव समाचरत्॥ तं पुत्रं दुर्विगीतन्तु दृष्ट्वा क्रोधसमन्त्रितः। मधु: स प्रोक्तमापेदे न चेनं किष्यदववीत् । स विषय इसं को कं प्रविष्टी वर्षणालयम्। म्पूलं निवेधक लवको यहं तस्ति न्यवेदयम् ॥ च प्रभावेक मूलका दौरास्मानास्मवस्त्रचा। धनामयति जोवांकीन् विश्वेष च तापसान्। चाहारः सम्बन्धानि विशेषसः च तापवाः ।
चाहारो रीवना निर्मा वासी समुवने तथा ॥
हला महुसहसासि विह्यावनसास्त्रास्त्रम् ॥
सात्रवासि कृतते निर्ममाहारमाहिकम् ॥
सम्हला राघधी वान्यस्वाच न महामुनीन् ।
घातविद्यामि तक्ष्णी चपगच्छतु नो भयम् ॥
प्रतिद्याय सहा तथां सुनीनास्यतेज्याम् ।
स भाद्यन् सहितान् सर्वानुवाच रह्यन्दनः ॥
को हना लवकं भीरः कर्षाग्रः स विधी

भरतस्य महावाही प्रवृत्तस्य च धौमतः ॥ राश्रवेशीयसक्तास्तुभरती वाक्तासञ्जवीत्। चाइमेन विध्यासि मर्माशः, स विधीयताम् ॥ भरतसावचः श्रुवाधेयं ग्रीमंसमन्दितम् । लचागावरजक्तस्यौ चित्वा श्रीवकंमासनम् ॥ ध्रभुभव्यत्रवीक्षाकां प्रशिषस्य नराधिपम्। जनकरो। सञ्चाबाङ्गमंध्यमी रधुनव्याः ॥ च्यार्थेक च्रिपुरा जूचा वयोध्या परिपालिता। सन्तार्पं भ्रुट्ये क्षत्रा कार्यस्थागमनं प्रति। प्रेच्चे मधि स्थित राज्य भूषः क्रोग्रमाप्रयात् ॥ तया मुवलि प्राचुचे राघवः पुनरमयीत्। र्वं भवतु काकुन्स्य कियमी सम भाषनम् ॥ स व्यं इता मधुसुनं जवलं पापनिश्वयम्। राज्यं प्रप्राधि धर्मिंग बाक्यं मे सदावेदासे ॥ यदातुयुद्धमाकाङ्गन्यदिकाचित समाक्रवेतृ। तदा पूर्ण ग्रहीला तुभसारचा, करोति चि स व्यं पुरुषशाह्ला। तसायुधिवनाक्षतम्। च्यप्रविष्टे पूरं पूर्व्ये द्वारि तिष्ठ भूतायुधः। व्यव्यवा कियमार्थे तुव्यवध्यः स भविव्यति ॥ तनः प्रभाते विभवे तस्तिन् कावे स राच्यः । निर्मतस्तु पुरादीरी भच्चाञ्चारप्रचीदितः । यतिकातन्तरं वीर उत्तीर्थं यसनां नदीम्। तीर्त्वा मधुपुरङ्गार धतुष्पाणि रतिष्ठतः। तती १ द्वेदिवसे प्राप्ते कृरधनेना चराच्चयः । आगक्दइचुचाइसं प्राधिनां भारसदहन्॥ ततो ददशे प्रजुष्टं स्थितं दारि प्रतायुषम् । तस्याच तनो रचः किमनेन करिष्यति॥ तस्येव भाषमायस्य इस्तकः सङ्ग्रुंहः। प्राचुको वीर्यसम्पन्नी रोवादकृगयवास्टकत्॥ उवाच च सुसंकुद्धः ग्रामुद्धः स निग्राचरम्। योह्नमिक्समि दुर्बेहे दद्युहं लया सप्त । तच्छुता भावितं तस्य प्रजुप्तस्य महास्रानः । कोधमाचारयत्तीवं तिष्ठ तिस्तेति चामवीत् ॥ चाक्तस्तु पुनस्तेन प्रकृतेन महासाना । लवर्षः क्रोधचंयुक्तो बृह्वाय यसुपस्थितः ॥ व्याक्तर्गात् स विक्रयाय तद्वतुर्धेन्विगौ वरः। स समोच महावासं जव्यका महोरसि । उरक्तस्य विदायाशु प्रविवेश रकातलम्। पुनरेवागमसूकं मिस्ताक्ककनस्वम् ॥ प्रज्ञनप्रमिन्नो जनमः स निषाचरः। प्रधात सक्ता भूमी वकाकत इरायता: 8 तक मूर्व सङ्ख्यं इते वनगराच्ये।

पञ्चली समेदिवानी चत्रस्य वश्मस्वगात् ॥ इते तु जनके देवा: सन्ता; सामिपुरीगमा:। क्रचः समध्री वासी प्रमुतं प्रभुतापनम् ॥ वरदासु अञ्चानाश्ची सर्व एव समागता:। विजयाका द्वितासुभ्यममोधं दश्ते छिन: ॥ देवाणां भाषितं श्रुता त्र्रो सः हिं जताञ्चलि:। प्रख्वाच अञ्चाबाञ्चः प्रजुष्ठः प्रयतासवान् ॥ दर्धं मधुपूरी रूषा मधुरा देवनिकिता। निवेधं धाप्त्रया ऋषिक्रीव मेळ्लुवरः परः ॥ सं देवा: ग्रीनमनची वाप्रमिखेव राचवम्। भविष्यति पुरी रम्या ऋ्रसीना न संग्रय: ॥ ते तथोक्रा भदाकाणी दिवसावरक्षकारा। प्रामुद्रीय स्थातिकाका संगी वस्पानयेत् । सा संना फ्रीक्षमागकः तृ श्वला प्रचुक्त श्रासनम् । विवेशनच श्रमुप्तः सावयेन समारभन् ॥ लां पुरी दिवसञ्जामां नानापग्योपभ्रोभिताम्। निरीच्य परमप्रीतः परं चनिस्पासमत्॥ तस्य बुद्धिः चसुत्वका निवेध्य सधुरा पुरीम्। रामपादी निरीक्षेश्वं वर्षे दादश खागत ।" इति त्रीरामायके उत्तरकाके एकष्ट्याहिसप्त-त्यन्ताधायेभ्यः सङ्गातिसम् । 🗯 ॥ जवशससुद्र-खांत्पत्तियेथा,---

"विरचा चा रजीयुक्ता एका वीकंममीषकम् । सदी वभूव तचेव धन्या गर्भवती सती । तस्यौ तच स्वामीना साई पुक्षेच सप्तभाः ॥ रक्तरा हरिया रुई उन्हारण्य स्विजेने । विज्ञार पुनः साखी खक्कारामक्कमानसा ॥ रतस्वित्रकारे तच मातुः कोड़ं जगाम ह । किन्छपुत्रसाखाच भाष्टभः पीदिती भिया ॥ भीतं स्वत्रयं हद्दा तत्वाच तां जपानिधः । कोड़े चकार वालं या क्यो राधारणं ययौ ॥ प्रवोध्य वालं या साखी न दह्यां क्विके प्रियम् । विज्ञाप स्त्रयं तच खक्काराखप्रमानसा ॥ प्रयाप सस्तं कोपात् जवयोदो भविष्यति ॥ कहापि ते चल किच्तृ न खाहिष्यक्ति जीविनः ॥ प्रयाप सस्तं न वालंच यान्तु कहा मृची-

तनम्।

गक्तकं च महीं कड़ा जमुहीपं मनोषरम्।

स्थितिने के बुद्दाकं भविष्यति एचक् एचक् ।

हीपं हीपे स्थिति हाला तिरुत्तु सुखिनः सुताः॥

हीपस्थाभिने हीभिष्य सप्त कीड्न्तु निर्णने।

कानरी मास्ट्रप्रापाच जनको हो नभून प्रः।

कानरी मास्ट्रप्रापाच जनको हो नभून प्रः।

कानरी क्यामास मास्ट्रप्रापच कालकानः।

स्थान विषर्यं सर्वे प्रजम्मधर्योतत्तम्।

प्रयच्य मासुष्यस्यं भित्तनकात्मकत्त्रराः।

कानसीपे सस्त्राच सप्त तस्याविभागग्रः।

कानसीपे सस्त्राच सप्त तस्याविभागग्रः।

कानसीपे सस्त्राच सप्त तस्याविभागग्रः।

कानसीपे सस्त्राच सप्त तस्याविभागग्रः।

कानसीप्रस्त पर्या स्थार्थेच भविष्यति।

स्तिवाच चलं एच्या सस्यार्थेच भविष्यति।

स्तिवाच वलं एच्या सस्यार्थेच भविष्यति।

त्रवसः, त्रि, ( सर्वेषेत्र संस्टः । सम्या + छण्।

"त्रवसात् सुक्।" १ । १ । ११ । इति उनी

सुक्। यदा, त्रवसो रसीरस्य सिति। स्पर्धः
स्थायम्।) त्रवसारस्य सः। इति ग्रेटिनी।
सः, २५ ॥ (यया, समृते। १ । २१।

"मपुरक्षविद्याः स्थादिद्यभी त्रवसः स्त्रतः॥")

नावस्य युक्तास्य ॥

स्वयक्षिश्वा, की, मचाण्योतिश्वती। इति राजनिर्धेष्ट: अ

सवक्षार: पुं, (सवक्ष चार: ।) सोकारचार:।
इति रावनिर्वेदट: 3

जनसञ्जाताः, की, ( लवसस्य खानि: सनि: । ) जनसाचनः, पुं, (जनसनिमित: सचनः ।) हानार्थ-भ्रास्थात्रिक्वसीत्पत्तिस्थानम् । तत्त्रस्थायः । जनसाच श्राहिक्वस्थात्रस्थानम् । तत्त्रस्थायः । जनसाचनः । स्थानः संप्रवस्थात्रि लवसाचनस्त्रसम् । क्रमात्रभा

काषक्यं, सी, (काष्यस्विधि हं हम्।) हम-विशेष: । तत्प्याय: । को महम्म २ हम्माम १ पट्डमाकाम् ३ व्यक्तवास्त्रम् । व्यव्य गुमाः । स्वीरतम् । व्यक्तवम् । काष्यतम् । व्यक्तम् । सम्। व्यक्षहिकारत्वयः । इति राजनिष्यः ॥ सम्बद्धकारत्वयः । इति राजनिष्यः ॥ सम्बद्ध । इति राजनिष्यः ॥

सवस्त्रेतुः, स्त्री, (सवस्तिमिता चेतुः ।) हानार्य-सवसादिनिमित्रचेतुः । तिद्ववरसं यया,— स्रोतोवाच ।

"जयक्षेत्र वच्छासितां निवीध सदीपते। चान्न किमें सचीएडे स्वार्शन न न भी तरे । धेवु' जवकमधी कला बोद्यप्रसामंगुनाम् । वतृसं चतुभी दाजेन्द्र दक्षुपादांच कारयेत्॥ चीवलेस्साम्बद्धाः खरा रोप्यमयास्त्रया । शुखं शुक्रमयं तस्या दन्ता: फलमया हुप 💵 विकां धर्करया राजगृत्रालं गल्यमयनाया। नेके एक सबे कुर्यात् कर्सी पत्रस्थी तथा॥ कीक्षकं ब्रह्मकोटी च नवशैतमया, सना:। क्रवपुक्ती ताक्षपृष्ठां दभरोम्खों पर्याद्धनीम् ॥ कांच्योपदोषां राजेन्त चय्टाभर्यभूषितान्। श्चामापुर्वाभूपेश्व पूर्वायत्वा विधानतः। व्याक्ताता वकायुमीन माक्षायाय निवेदयेत् ॥ ध्यक्तवि वाच शंक्रामती श्वतीपात तथायने। मचन्यस्यीकास्य सर्वकालं प्रदापयेत् ॥ दिवाय बाधुरताय कुलीनाय च घीमते । वेदवेदाक्रविदुवे योजिवायाक्ति। यथे ॥ देखप्राय प्रसातका नवामक्कृतिक हुए !! जासकोव समान्तु गुन्कविष्ठेति दिखात: । श्चिकोयामको देवी सुनिकापर्ययक्ति । धाण्यास वक्षयुक्तव दश्चिमां कवनं रहेत्। पूर्व्यासिय विकासिय खण्णाया कार्यन सुन इसां ग्रहाय भी वित्र राजक्ष्मे नसी/सु ते । रसञ्चा सम्बद्धनामां समेदेवनसम्बद्धाः। कामं कामदुषे कामा चारचेनी नमीव्यु तै ॥ एका धेवुं सरवेष स्काइक्षेत्र तिस्ति। सार्थ भिदार्थ विश्वेश तथेव सवशाधिना ।

सहसेस प्रतेनाच सप्रक्रा कनकेन तु । इस्त्रेमां सर्गमाप्तीति यस देवी त्रवध्वजः ॥ य इदं प्रयापादक्रमा सावयेदापि मानवः । सुचाते सर्व्यपिष्यी कन्नोकच गच्छति ॥" इस्रादि वाराहपुरासि चेतीपास्त्राने कवस्येतु-माचास्त्रम् ॥

सवसामहः, युं, ( लवसास्य महः । ) कोकारचारः । इति राजनिर्धेष्टः ॥

तवका, क्यो, (खुनाति या। लू + ब्सु:। टाप्।)
नदीभेद:। दीप्ति:। इति मेहिनीश्वन्दरह्यावत्यौ ॥ महाच्योतिश्वती। इति राजनिर्धेग्ट:॥
लवगानकः गं (लवगनिर्भेगः खन्तः ।) दानार्थ-

लवणार्दि निमितपर्कतः । यथा,---"बायानः संप्रवच्यामि लवगाचलसुत्तमम्। यत्रहाता नरी लोक प्राप्नीति शिवसंयुतम् । उत्तम: घोड्प्रहोस: कर्मयो नवसाचन:। मध्यम: स्वात्तद्रहेन चतुर्भरवम: स्वृत: 🛚 वित्तर्जीनो यथाभूक्या दोगाटू इंन्ह्र कारयेत्। चतुर्थोपीन विष्कास्थान् पर्वतानु कारयेन एचक्॥ विभागं पूर्व्यवन् कुर्यान जकारी गाच सर्व्यहा। सङ्गृहिमतनून् सर्व्यान् लोकपालाक्षिवेष्ययेत् ॥ सरांसि कामदेवादीं सहसाच विवेशयेत्। क्षुक्षां ज्यागरमञ्जापि दानमञ्जानिबोधत ॥ सीभाग्यस्यसम्भूतीयनोध्यं लव्यो सनः। तहाताकलेन चर्मा पाचि पापानगीत्रम । यसाइत्ररमाः भन्ने गोत्कटा लवणं विनाः। प्रियच प्रिययोगितः तसात् प्रान्तिप्रहो अव ॥ विख्यदेश्वसद्भूतं यसादारोग्यवर्हमम्। तसात् पर्वतक्षंस पाचि वंसारसागरात् ॥ चानेन विधिना यसु ह्यासवसपर्वतम्। उमानोके वसेन् कच्छं ततो याति परौगतिम्॥"

इति माह्ये २० व्यध्याय:॥ लवगास्थिनं, स्ती, (लवसास्थी लवगसमुद्धे व्यायते इति। जन्+वः।) सासुद्रलवग्रम्। इति राजनिर्धेयटः॥

त्रवस्रारणं, स्त्री, बोसारचार:। इति राज-निर्वेद्धः:

कवकोत्तमं, क्री, (कवकेष्ठ उत्तमम् ।) वैन्ववम् । इति रक्षमानाः॥

जबकोत्रं, की, (जबकादुत्तिस्तीति। उन्+स्था+ कः।) जोगरकारः। इति राजनिर्धस्टः ॥

खबबोदः, पुं, (जबकं उदकं बखा। उत्तरपद्ख चेत्रुदकक्तीदादेशः:।) खबक्कसुत्रः। दख-सरः॥

कवर्न, क्री, (जू+ भावे च्छुट्≀) क्रीरनमृ! इ.स.-

कवनी, क्यी, फक्ट्याविषयः। कोना इति आधाः। तत्त्रकायः। योद्यका २ व्यक्तिमा ६। इति प्रव्ह्यक्तिकाः॥

नवती, खी, (तर्व केशं नातीति। जा+कः। गौराहिलात् दीष्।) यनत्त्विकेतः। नोयाक् द्रति भाषा। तलकायः। सुगल- म्ह्या २ प्रमु: ३ को मलयक्त का ४। इति राजिकिय्ट: ३ तस्य प्रजगुणाः । इति सम् । स्मान्धिलम् । जपवातमाग्रिकच् । इति राज-वक्षमः ॥

"वावणीयवाससाधींवातिषक्षरं वासु॥" इति केचित् ॥

(यथा, राजेन्द्रकर्षप्रे । ३० । "हाला वेजापुनियंत्रकारणीयक्षवयासमीसी दिख्यातन्ताः सममय सरिजायपायः

> पिवनितः।") यकतीति। व्यक्त+

तवाकः, पुं, (तवार्षे क्रेरनार्थे स्वकतीति । स्वक् + सन् ।) क्रेरनदयम् । इक्षुवाहिकोषः ।

जवासकः, पुं, (ज्यतेश्नेनितः। जू+ "चासकी जूर्ध्यात्वद्याण्भ्यः।" जनाः ६। च्६। इति चासकः।) दाणादिः। इत्यादिकीयः॥

लावः, चि, (जूबतेश्नेनेति। जू+ "चाच दः।" जना॰ ४। १६८। इति दः।) हिह्दः। इत्युकादिकोतः॥

कविनं, क्री, (लूयते विनेति। लू + "चार्तिक्यू-स्थानसङ्कर दच:।" १।२।१८८। इति इत:।) दानम्। इत्यासरः॥

त्राप्त, क शिक्ययोगे। इति कविकक्यहमः॥ (चुरा०-पर०-व्यक्त० सेट्।) क, लाग्नयति क्राग्रली कृत्वे शिक्षं गुनक्तीक्रयः। इति दुर्गादासः॥

लगुनं, क्रो, (बाधात स्थात इति। बाध्
"वार्षेत्र च।" उका॰ ३।५० इति उनन्।

नग्रद्ध बानोः।) रसुनः। तन्त्रकायः।

मचीवधन् २ रस्नः ६ बार्यः ४ मचा
कन्दः ५ रचीनकः ६। इक्रमरः॥ रचीनः ०

वेष्ट्वरः ८ भूतप्तः ८ उपगत्तः १०। बाख्य

गुगाः। वाक्षर्यन कन्तन्। गुरुत्वम्।

उपातम्। क्ष्यातनाश्चिम्। बाध्यतम्।

किम्बुद्दीमशीपप्तसम्। र्वायनस्य। इति

राजिनचेत्रः ॥ ॥ स्विष्णः ।
"तम्बस्त रचीनः स्वाद्यसम्बो महौयसम्।
स्वर्णे लेक्त्रस्य स्वनंदो रचीनकः॥
स्वर्णे लेक्त्रयो जहार सुरक्तभात्।
तदा ततोश्यतिहृद्धः सुरचीनोश्यतक्ति॥
पद्मभिष्ण रचेर्युक्तो रचिनाक्षेत्र बिक्तिः।
तसाहचीन श्रमुक्तो हचास्तां सुक्षविद्यतः।
नात्र स्वाय उद्दिशे नाताये स्वयः स्वतः॥
नीचे तु ससुरः श्रोक्तो रचक्यद्रुक्यविद्याः।
रचीनो हं हसी हस्यो (कान्योव्यः पाचनः

रते पाने च कट्नक्षीच्या मधुरको मतः। भमसन्यानकत् कष्ट्यो गुवः पित्तासङ्ख्यः। बजनस्वतरो सेधावितो नेत्र्यो रसायमः।

> सुत्रीमणीर्यं च्यर्कु चित्र्स्तं विवस्त्रमुख्याव चित्रस्त्रभोषात्। पुर्वासकुष्ठानस्त्रभाद्यस्त्र-स्त्रीरस्यायक्षां स्वस्ताः।

## चाचांस

सर्वे सार्वे तथाक्य दितं वजुनसेविनाम् ॥ षायासमातपं रोवमतिनीरं पंथी गुक्म । रचीनमञ्जन् पुरुषस्यजेदेनविरन्तरम् ॥" इति भाषप्रकाशः । 🛊 ।

"लयनः चारमधुरः कष्ट्यो हक्यो ग्रुकः सरः। भवनवागनद्वारा रक्तपित्तप्रवृषयः।

इति राजवज्ञभः (तवाचासा सुना(दिवययो यका,---"बहुव्यवीयों जनुनी विनय चिन्नो सुद: खादुरची/य वद्य:। ष्ट्रक सेषा सर्वयं च श्व-भैयास्थिमनानकरः सुतीक्षाः । चुडोराची बंज्यर कु चित्राल-प्रवेद्धिकाद्यागुरुप्रशीपान् । दुर्गामकुष्ठ(नजमान्य वन्तु-ससीर्यं वासककाजिस्ता ।" इति चारीते कव्यकाने हनीयाधाये । "ग्रीतवात हिमदम्थतन् गां सम्बद्धयङ्गाटिकम्बाबतास्थान् । भवजस्य पवनीपञ्चतानां वकात विधिरसी जञ्जका ।" "ग्रीक्षयेक्क युनं ग्रीते वसन्ते ३ पि क फोल्यकः ।

चनोट्येश्रीय वातानं; सदा वा चौद्यातीलवा ॥" इति वाग्भटे उत्तरस्थाने ३६ सम्बाय: ३ "क्रिशिकुरुकिलासही वातही गुळागाण्यः।

चित्रभाषीयाचा प्रयाच जगुन: कट्नी गुरु: " इति चरके समसाने २० सधायः।)

कम्बनः, पुं. (रसेन कवः रस्य कत्वम्। एषो-दराहिलात् सस्य ग्रः व्यकारकोभका) लशुनः । प्रि ग्रन्द्रज्ञावली ।

ताव, क शिकायोगे। इति कविककाद्म: । ( चुरा ॰ - घर ॰ - चान ॰ - सेट्। ) न, जा घयति कुमली हत्ये प्रिक्यं युमक्तीत्ययः। इति दुर्गा

स्रव, ज स्पृष्टि। इति सविनस्पष्टमः । (भा०-छभ•-खक•-सेट्।) ज, जयति जयते। इति दुर्गादास: 1

वाव, य ण सुद्धि। इति कविकल्पहुमः॥ (हिवा०-उम•-सन्दर्।) य म, सम्पति सम्पति। इति दुर्मादायः

काळा:, पुं, ( कावयति कृत्वे शिकां ग्रुनस्तीति । सम् + "सर्व्यविष्टम्बरिवेति।" उका॰ १।१५३। इति वन्प्रक्रवेण वाधु:।) नतेन:। इत्- जाचिकाः, गुं, तच्यया प्रतिपाइन:। इति खादिकीयः ॥

कार, क्रिक्षि। क्रीकें। इति कविकाणपहुन: । ( भ्वा •-मर०-चक्-सेट्।) जस्ति। इति दुर्गाहास: ॥

सस, क शिकायोगे। इति कविककाहमः। (चुरा०-पर ॰ व्यव ॰ सेष्।) क, जास्यति क्रम् की मुक्ते शिकां युमक्तीतार्थः। इति दुर्गाशकः ॥

सवा, स्की, (तसर्वीतः। सस् + अव।) चरिना। इति चारावसी। ८३॥

लसिका, च्यी, ( जसतीति । लस्+चन् । ततः | जाचा, च्यी, ( जच्चति ≥ नयेति । जच्+"सुरीच कव् ततसापि चात राज्यम्।) काका। यथा,---"बाषावी पिष्ण्या कारतः विश्वका वाविका तया 🕍

इति प्रव्यक्तिका ॥

तसीना, की, इञ्चरसः। लङ्गांसमधागरसः। इति केचित्। (यथा। "समीका उरक-विश्वेष:। यथाच चरक:। यतु मांगलगन्तरे उद्दंतक्रतीकाश्रम्यं जमते।" इति विजय-रचित्रज्ञतप्रमेष्ट्रीमवाकाने :

"यत्तु स्वतन्तरे व्रथमतं जसीकाश्रस्यं जमते।" इति चरके द्वारी रख्याने सप्तमेश्चाये ।)

लस्क, द्रै क्यों ड ब्रीकें। इति कविकल्पहम; । (भा०-चाता०-चत्-सेट्। निष्ठायामनिट्।) किपि संयोगी दिलीपे लक्। द्रे की, बयः। इ, लच्चते। इति दुर्गोदासः॥

लस्तः, नि, ग्रिष्टः । क्रीक्निः । ग्रिकायुक्तः । जस-घाती: ऋग्रवयेन निष्यत्र:। इति संस्तर्वश्रव्द-ज्ञाती भरतवा।

तक्तकः, पुं, घतुषो मध्यभागः । इत्यमरः ॥ तकानी, [न्] पुं, (जक्तकोऽस्थस्थेति। जक्तक 🕂 र्गि:।) धनु:। रति श्रम्द्रमाना ।

वहरिः, हे की, महातरकः। तत्रकायः। बहरी, 🤰 उझील: २ कलील: १। इति हैम-चन्नः श्रद्धावनी च॥ (यथा, आर्था-सप्तामाम्। ६१८।

"सरित इव यक्त गेर्ड मुकान्त विग्राकः

गोत्रका गार्थः । चाराखेन स हम्मति जलनिधिलङ्गिय जलह

ना, ताराते। इति कविक्तवाहमः॥ (बादा०-पर॰-सक॰-सनिट्।) स, ताति। यहो यह-बम्। इति दुर्गादावः ।

ला, खाँ, यञ्चम्। दानम्। दति मेदिनी। वी, १॥ जाचकी, च्यी, सीता। यथा,—

"राधवते इयं सीता दारकं ग्रस्थ खल्लाशी। विष्कीर बतारमा चस्य कच्ची मां कमका कथा ॥ वाराख्यां विधानाची विमला पुनवीसमे। विक्रकी तुमका समागि राधा कृत्यावने वने ॥ कच्चप्र: कमला दास्यो यस्या: या लाजकी

एवं ज्ञासक्याकामीकरी राधिकाधिका॥" इति पाद्योचरसके ५५ वाधायः ॥

साहितद्यं सम् 💵 स चागात्मक द्वत्ति मत्पदस्वं कार्ज्ञकलम्। इति सारमञ्जरी । (यथा, विभक्तितत्वार्यवादे ।

"प्रसो बाचगिको रूप्रो योगरूप्य गौगकः। कचित् श्रीमिकस्टएक श्रद्धः बोहा निमदाते ॥" (बच्चमधीते वेद या । बच्च + "कतुक्रवादि-क्रजानसात् उक्।<sup>37</sup> ४। २। ६०। इति उक्। बच्चाभिन्ने, वि॥)

चनः।" शश्रू ०३। इति चः। टाप्। यहा, "बाष्ट्रजकात् राजतेरपि यः। कपिजिकारित्वात् वा कलम्।" इत्युष्चकः । ३ । ६२ । ) रक्त-वर्षेष्ठज्ञनिर्यासिविधेषः । जाचा इति भाषा ॥ तत्पर्यायः । राच्या २ जतु ३ यावः ८ व्याजनाः ५ हमासय: ६। इत्रासर: ॥ खदिरिका ७ रक्ता ८ रक्तमाता ६ मणकृषा १० क्रिमिका ११ हम-वाधिः १२ व्यवस्थाः १६ प्रवाधी १८ सुनिकी १५ हीप्ति: १६ जन्तुका ६० गत्वमाहिनी ६८ नीना १८ त्रवरमा २० वित्तारि: २१ । **बा**स्या गुजा:। कटुलम्। तिक्तलम्। कघायतम्। क्रेब्रियत्तार्तिशोषधिवरत्तविवस्ववर्गाश्चिष । इति राजनिर्वेदः । भयविष्येत्वग्रीवनाधि-

व्यतुष्या अवधितास विकास विवयर प्रयुत् । वनीर:जनवीचपँक्तभिष्ठसदापचा। व्यवस्ताको सुब्येक्ट विशेषाह्यस्त्राचानः ॥"

लम्। वल्यालच्या इति राजवक्यमः । व्यक्तिचा "काचा वर्धा चिमा वल्या किन्धाच तुवरा

इति भावप्रकाष्ट्रः

( ग्रानपत्री । सेवती । सुताव इति च । तत्-पर्यायी बचा,---

"ग्रमपत्रीनरग्युक्ताकश्चिताचावकेग्ररा। महाक्रमारी गन्धात्रा जाचा क्रमाति-

मञ्जा ॥"

इति भावप्रकाश्चरम् पूर्वासके प्रथमे भागे॥) लाचातकः, पुं, ( काचोत्पादकक्तवः । ) प्रजास-इच:। इति ग्रस्माखा॥ (पजाग्रस्रेश्स विशेष श्रेय:॥)

जाचानेजं क्यी, (जाचादिभि: पक्षंत्रेजम्।) पक्ततेवविद्रेष:। जाचाहितेवसिति खातम्। तद्दिविषं सार्व्य उच्च । यथाक्रमं तत्प्रकारं तर्गुक्काच ।

"नाचाइरिदामञ्जिषाकभ्केत्रेत्रं विपाचिनम्। सद्गुक्षेनारकार्वेन दास्त्रीतस्वरापसम् ॥" र्ति खक्यकाचातेकम् ।

हहर्यया,— <sup>ल</sup> नाच्चारसाएके प्रस्थं तेजन्य विषये क्रियक्। मक्बाएकसमायुक्तं विद्वा चात्र समावर्षत ॥ प्रतपुर्वा व्हरिहाच कर्ना क्षर्श चरेस्नकाम् । कटुको सप्तुको राज्ञासन्त्रसम्बद्धाः ५ ६ स्यानं कन्द्रमचेव एथ्याच्यमानकेः। त्रचेरेलेच तत् विद्वं चभ्यक्राचावतायसम् ॥ विषमाच्यान् उचरान् सर्वानाश्वेष प्रशूर्म

कासंभासं प्रतिकार्यं सक्टूं रीगेन्यगौरवन् । जिक्छ उर्ष मूर्ज गावाकां स्मृटननाचा। मापालक्षीप्रश्चमनं सर्वयक्षिनशर्यम्। चाचित्र्यां निर्मितं सम्बक् तेनं नाचादिकं

> सचत् ॥" इति प्रस्काचानेतम्। इति सुखबीधः ॥

साङ्गल

काक्षाप्रसादः, युं, (काकायाः प्रसादो सकात्।) पहिकालोध:। इति राजनिर्धेतः । काचाप्रवाहनः, पुं, (काचा प्रवाहयतीति। प्र-सह्+ किच्+ छः:।) रक्तकोषः। तत्पयेषाः।

ऋसकः ९ पहिका ६ पष्टी ॥। इत्यमरः॥ (तथासा प्रयोधः।

"श्वितीय: पहिकालीय: ऋतुष: स्पूजनकाज: । भीकंगमी रुषताम: पट्टी लाचाप्रसादम:।" प्रति भावप्रकाशस्य पूर्वस्य प्रयमे मारी ।)

बाचाएकः, पुं, (बचीत्याहकी इचः।) भोधान्तः। इति राजनिर्वेद्धः ॥ पनाधरचः। इति शारावजी ॥

कास, वर प्रोपायमधेयो:। प्रति कविकयःहमः। ( भा०-पर०-चाक०-सेट्।) ऋ, चाक्तवाखत्। इति दुर्गादायः ॥

नाव, ना छ प्रको । इति कविकलपहम: । (भ्वा०-व्याह्म - च्यक - सेट्।) वर, व्यक्तकाधन्। द, जावते। प्रक्तिः चामध्येम्। इति हुर्गाहानः ॥ कावर्ष, आरी, (काबोओराय: कार्यन वा। काञ्च + "रग माच जनुर्वात्।" ५ । १ । १३१ । इति ष्यक् ।) चारोग्यम् । इति राजनिर्धयः: ॥ तञ्च-स्वम्। लबोभांव इत्यर्थे स्वप्रत्ययेन निव्यत्नम् ॥ ( ग्रीवलम् । यथा, मश्वाभारते । ५११ पर्। ०।

"ताचा अरूपं भारत योग ध्रकां तिव्यक्तिकात् काचवाक्रीव वस्तान् ॥" व्यक्तवम्। यथा, मार्कक्रेमे । ३१ । १० । "बाजीको गुक्शुम्या ग्रीचमाचारजावयम्। किवासाध्याय रत्येते नियमाः वच कीर्तिताः ॥" क्षेत्रम्। मणा, क्षमारे। २। २६। "बम्नोद्धपि विलिखन् भूमि द्खेनाकामिनलिया। काक्रकं, करी, (जङ्गतोतिः। चक्रिंगती⊹वाक्ट-जनात् ककष् । एतिक धातोः । इति उकादि-इसी उज्जात्स: । १ । १०८ । ) सनामस्यात भूभिकवंश्ययक्रम्।.तत्प्रस्थाय:। चलम् २ गोदा-रकम्६ चीर: ४। इत्यमर: । इतः ५ इतिमृद् चानः, क ग्रीरः २। इति भरतः । (यथा, बाक्कनेयसंहित्याम् । १२। ०१। "काष्ट्रकं ववीरवत्सुद्धेवश्योम(पत्यव 📲 ) लिक्षः। इति (चनाकार्यमः । पुर्वावर्यमः। सासहयः । यष्टराय । इति मेरिनी । वे.१९८। नाङ्गलयमः, ऐ, नयकः। नाङ्गलं यक्ताति घ रतार्थे व्यन्प्रतायेन निव्यतः । ("प्रक्तिकाञ्चला-क्रुश्चरितोसरचटचटीघतु: व च चे र पसंख्या-मम्।" १। २। १। इ.स.स. वार्त्तको ह्या चन् ॥)

क्रके कि सुभासुभगवन चलकार चलविश्वः। यथा। व्यथ वाष्ट्रवाचनं संरोदये। "साङ्गर्सं दिककायुपयोक्षदयसमन्त्रतम्। रिक्रवादि लिखेत् भानि दिनेशाकानाभादित:॥ इसिकाइलय्पानां द्विधिस्थाने जिलं जिलम्। ं बोक्सबोच जिन्हें मध्ये प्रचायके हिन्मू ॥

काष्ट्रवचर्त्र, की, ( जाङ्गजाकारं चक्रम् । ) कवि-

दक्कती च गर्वा चानिव्यासी खामित्री मधन्। सन्दीतां क्रवायोक्ते सात् चित्रायमहिनचैते ॥" इति च्योतिसालम् ॥



लाङ्गलस्थः, पुं, (लाङ्गलस्य स्थः:।) नाङ्गल-मध्यस्थकाष्टम्। लाङ्गलेर देश्र इति भाषा। तत्पर्यायः । द्रेशात्र । इत्यमरः ॥ द्रेषात्र । इति ग्रन्दरकावणी ॥

लाञ्चलप्रहातः, की, (लाञ्चलस्य प्रहानः ।) लाञ्चल-रेखा। विराज इति भाषा। तृत्यस्यायः। भूतितार । इत्यमर: । चौता**३ । इति भ**न्द-रज्ञावणी ह

लाङ्गलिक:, युं, (लाङ्गलवत् चाक्ततिरच्याखेति। जाक्रल+ठन्।) स्थावरविषमदः। इति चैम-

लाङ्गलिका, की,(लाङ्गलमिवाकारीश्व्यका इति। काष्ट्रत+उन्। टाप्।) लाष्ट्रकीष्ट्रचः। इति भ्रास्ट्रतावली ॥ (यथा, गात्के १८२ भाभावे । "बदवाङ्गलकाम्यनं दिष्णलस्य सरीव च ।

तैन वबसुखं लिप्नं भ्रज्यो नि:सर्ति चयात्।") क्रदतेश क्रित्रमोधिश्प निर्मास्यानासनाचयम् ॥")। नाङ्गनिकी, स्त्री, ( नाङ्गन + ठन्। दीष्।) ছঅ-विश्वेष:। लाङ्गलिया इति विवलाङ्गलिया इति च भाषा। तत्पर्यायः। व्यक्तिश्रिकारः। रत्यमर: । व्यायण्याला १ लाजूलिका । लाञ्चली ५ । इति ग्रस्ट्रब्रावली ॥ ग्रेरी ६ दीमा 🧆 इलिगी 🗢 सभैघातिगी ६ आसि-विकार • इन्द्रयार १ व्यक्तिसकी १२ वर्षि शिखा १३। इति रजनाणाः अस्या गुगः। क्रिष्ठदुरुवक्रजाधिलम्। इति राजवक्रभ:॥ राजनिर्घयटोक्तगुखपर्यायाः कतिकारीश्रान्दे प्रदेशाः ।

> लाजनी, [न] पुं, ( लाजनमध्यस्त्रेति । लाजन + इनि:।) बलराम:। इति ग्रस्टरह्मावली। (यथा, ऋरिवंधी। ६८। ६८।

"स्यापिका विकास रियदून काष्ट्र किना सन्द। प्राष्ट्रियमा विश्वकान्तु खाव्यवनं स्टर्श 😮 ॥") मारिकेल:। इत्यमर:॥ (यथा,---"नारिनीको इटफको लाज्नको कुर्कशीर्मकः।

तुष्रकात्मक केय प्रवाराचः सहावतः ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसके प्रथमे भागे ।) यपे:। इति ग्रस्टचित्रकाः ( लाङ्गलविधिएः, भि।यया, रासायकी। २। ३२। ३०।

"तवासीत् विक्रती माम्येन्तिकटी नाम वे द्वितः। चतवत्तिवेने जिलं माजकुत्वासनाकृती ।" तया, महाभारते । १। २२२ । ५३ । "राम: पावित्रइतिकं दरी पार्थाय काकुकी "" क्थियां डीम्। नदीविभ्रय:। यथा, मार्केकीय। HOIREI

"वाष्ट्रविनी वंश्वरा महेन्द्रप्रभवाः स्टूलः ॥") बाङ्गची, ची, (बाङ्गबाबाशी) स्वयक्षा प्रति। जाज्ञज + व्यक्। हीत्।) जाज्ञजाकारपुव्य-जनजराकविधेय:। भाषा इति भाषा। सल्यंग्यः। भारदी र तीवांगयाती ३ भक्का-रनी थ। रत्यसरः । जनाची ५ जनप्रियानः ६। इति सन्दरमानती। मित्तता क सामा-दिगौ " मह्यगन्ता ६। इति जढावर: । क्व-कारी १०। इति राजनिष्युटः । (श्राकपकीं। तत्पर्यायो बचा,---

"स्थिरा विदारिजन्याच भ्राजमग्रेकासळि । जाक्रकी कलवी चैनकोसुपुष्टा ग्रहा सता।" इति गावके २०८ व्यक्षाय: ॥ )

वाक्षुतं, सी, पुष्यम् । इद्यमस्टीकाधारसन्दरी ॥ वाङ्ग्वं, की, (वङ्ग+"सर्विपद्वाधिभ्य सरी-লবী।" ভৰা৹ ৪। ১০। ছবি জলব্। बाङ्ककात् दृद्धिका । ) पशुपकादिक्तकमान-कोमायावयविद्याय:। स्थाच इति भाषा। तत्पर्याय:। पुष्टम् २ जूम ६ वालप्रका: ८ वालिधः ५। इत्यसरः । लङ्गलम् ६ लाङ्गलम् ७ शुकाम; प कावाल; १। इति श्रव्यकावकी ॥ जक्ष: १० पिच्छ: ११ बाज: १२ । इति चटा-घर:॥ ( यथा, क्रमारे । १ । १६ ।

> "लाक्ष्णविचीपविश्वपिद्योभे-रितक्तककमरीचिमीरे:। मसार्थेयुक्तं गिरिराचग्रम्द कुर्काना वरतवाजने खस्यः ॥")

गोलाक्ष्मजनमाद्यासंत्र यथा,----"लाज्ञविनोहतं सीयं कड्डी यज्ञाति थी नरः। सर्वतीर्थपतं प्राप्य सर्वपापै: प्रशुचाते ॥"

इति वाराचपुराणम् ॥ धिय:। इति मेदिनी। वे १२०॥ कुम्यून:। इति

सिहानकौसवास्यादिहास: ।

जाङ्ग्राजना, क्यी, (काङ्ग्रुवाङ्गतिरस्थस्या इति। जाकृल्+ छन्।) प्रत्रिपस्त्री। इति राज-

लाक्नुली, [न् ] एं. ( प्रश्चलं लाक्नुलमस्वस्थेति । वाष्ट्रता + इति:।) वानर:। इति सम्दचिक्रका ॥ ऋषभनामीषधम्। इति राजनिर्धेग्दः॥

लाक्, इ. लाक्स व्या । इति कविकल्पह्मः ॥ (भ्या०-'पर०-सक्र-बेट्।) इ, जाक्काते। जाक्क्ति। इति दुर्गोदासः ॥

जाज, अर्थने। अर्थे। इति कविक्खाहरः॥ ( भा•-पर०-सक्०-सेट् । ) बाससि ।

तान, इ अनुसने। अर्थे। इति कविकरपष्टमः । (भरा० प्रर०-समा० सेट्।) द्वी

सासनं

स्वरिगी। जाणति। ४, जाक्माते। भन्यन स्व के स्विन् प्रवाति। भर्मी अच्छेनम्। इति दुगाँदास: ध

जाजं, की, (जाज्+ जाज्।) उपरेश्। इति मेरिनी। जे, १५ ॥ ( अष्टभावाम् । खद इति भाषा ॥

"येषां खुक्तकुवास्तानि वाचानि वतु-

वाकि च।

श्रद्धान स्मृद्धिताचाषुक्रां जानीति अनीविकः ॥ काजा: स्मृत्मेधुरा: ग्रीता कववी दीपनाच ते । स्राच्याम्बर्गा क्या व्याः वित्तवप्रक्रितः। क्ट्रातीसारदाकासमेक्मेरक्वापका: i"

वाष:, पुं. ( नाव् + वाव् । ) चाहेतकुव: । इति सेदिनी। जे, १५ ह

षाचा, च्यो, व्यक्षतम्। इति मेहिनी। चे, १५३ (यथा, सुम्रुते। ८। १६।

"पे चिकं प्रकरावाजामधुके; वारिवा-

युति: 📭 )

काजाः, पुंभूचि, (ताञ्चान्ते येते। काण्+ घन्।) सरुवाचन्। जाचीया इति खद्र इति च भाषा। (यया, रामायर्ख। २। ४३। १३। "कहा प्राविधवस्थाणि राजमार्ह्य ममास्मजी। लाजेरवकरिष्यांना प्रविद्यानावरिन्दमी ॥") तत्पर्धाय:। चाचतम् २ । इत्यमर: ।२।६।४० । काचा ६ चाचता: १। इति भरत:॥ चाख युष्णः । ऋष्णा ऋद्येत्रीवारप्रमेश्वमेदः कपनाधि-लम्। कावपित्रीपश्रमनलम्। व्यायकारितम्। नव्यम्। प्रीतनन्त्रः असा मक्यायाः। धायकारित्रम्। दाशक्षकाच्यरातीतारगाप्र-त्वम्। काश्चिदीवामपाचनत्वच । तस्य पेया-गुवा:। चामकष्ठसः समज्ञत्वम्। चुधाद्यवाः-म्बानिदीकेकाक्कविदोगना (श्रवचा दिन दान-वक्तभः । 🗯 । व्यपि च ।

"यत्य बीषयो स्टासी जाजा रति

र्वाच्चताः।

यवादयच ये मराक्ते धानाः परिकीर्तिताः ॥ काषाच्य यवधानाच्य तमेखाः विक्तनाग्रनाः। गीधूमयावनाजीत्याः (कचितुव्याच दीपनाः ॥ स्वकाती वारम्मना धातुम्मकरः परः। अन्द्र(अधिक्रमार्थ) गां वालस्यविद्यी धिताम् । ह्यस सञ्ज्ञमारायां जाजमकः सर्वस्कृतः ॥" इति राजनिष्यः ॥ ॥॥

तस्य चूर्वगुकाः। "बाचादाव्सिसम्बर्जरकदिनामुचग्रवोरम्। षाज्यां समज्ञान्यं चन्तर्पवश्रदास्त्रम्॥" का ज पूर्वे द्राचा (इंज क प्रवेरामध्वा क्य सहितं नपैगरुक्तस्थियः। वाजयक्त्युवाच गुव्ययन्थे। "बाकानां प्रस्तवः चीवस्वतायुक्ताः विधेषतः। क्रोतीवारक्रदाक्षिवन्यक्षिवरापकाः ॥"

"तत्र तर्पयमेवासी प्रदेयं वालग्रास्तुनिः।

व्यरापहै: पालर्ये पुँसां समध्यकरम् ॥" इति भाषप्रकाशः।

लामहर्वकी, (जामह+काट्।) गाम। चित्रमृ। इति केदिनी। ने, १९९३ (यथा, कुमारे। · 1 84 1

> "दिवापिं निष्ठुत्रतसदौषिभाचा बालाइनाविक्तवाक्ष्रेन । चकेब निकं प्रतिमन्नगीचे: चृश्मियी: किं सच्चं चरसा ।")

लाम्बर्गः, युं, (बाम्ब्सीति। बाम्ब्र+स्युः।) रागीधान्यम्। इति राजनिषेखः:। अचित् पुक्तके काञ्च्योति च पाठ:॥

इति भावप्रकाञ्चस पूर्णसंख्ये प्रथमे भागे ।) जाटः, युं, देशान्तरम् । (यथा, कथाधरिखागरे । 1388130

> " इसी तक्ती चपुक्ताय प्रीक्षा वीरवराय च । जाटदेशे ततो राज्यं च कर्याटयुतै कृप: 🛚 " ) वकाम्। इति मेदिनी। टे, २०॥ जीर्यभूष-वादि। रति ग्रब्दरकावनी ।

लाड, त्क चीपे। इति कविकल्पहमः ॥ ( व्यक्ल-चुरा० पर०-सक०-सेट्।) लाङ्यति काल-काङ्ग्। इति दर्शादायः ॥

कापः, पुं, कथनम्। कपधातोभावे चण्यस्येन निष्यत्तम् ॥

नाष्टं, चि, (नष्टते इति । नम्+ स्यत् ।) कय-कियाज्ञम्। इति सुग्धवीधकाकरकाम्॥

काभः, ग्रं, (लभ + घण् करके।) मालधगादधिकं वाश्विच्योपाच्चितं घनम्। सत्पर्यायः। प्रक्रम् २। इ.ब.मरभरती । जभ्यम् ३ इद्धि: ४। इति ग्रम्बरकावली॥ (यया, रामायखे। २। **₹**२ | २२ |

"सुखदु:खे भयक्रोधी नाभानाभी भवाभवी। यश्च कि श्वित्तचाभूनं नतु देवस्य कभी तत्॥") प्राप्ति:। इति क्षमधात्वयेदप्रौगात्॥ (सप्त-धर्माः (वत्तासमेषु व्यन्यतमः । यथा, मनुः । १० । 224 1

"सप्त विकासमा धर्मग्रा दायो जाभः ऋयो जयः। प्रधोगः: कर्म्मयागञ्च सन्प्रतियञ्च रव च 📲 ) काभ्यं, क्री, (जभ्∔ख्यत्।) काभः। इति ग्रस्ट्रकावली ।

नामच्चनं, क्री, वीर्यम्बन्। प्रत्यमरः । चरा पर्यायगुकादृशीरणब्दे प्रथ्यो । अधीरवन् भीतच्छविष्टगाविष्रेषः । तत्पर्भायः । जम् २ चान्टमालम् ३ लबम् ४ लघु ५ इ. टिका पथिकम् ६ प्रीष्ठम् ७ दीर्घक्तम् = जला-ग्राबस् ६। चास्य शुकाः। हिमलाम्। तिक्ता-वातपित्रवेष्ट्राष्ट्रममस्पर्शतिरस्त-**ञ्चरापऋत्वच। इति राज(नघेग्ट: ॥** 

वालगं, क्री, (वाल्+श्विच्+स्टुट्।) चायना-प्रेमपूर्णकवाजकादरयम्। भाषकरणम् । भो इत्रा इति भाषा। क्षष्ट की पसेव उपसेव **८ इ. काल्यना** पाल कर्। क, काल येतु प्रचावर्काणि पुत्रमिति चाच कतयोरेकलाक्षत्रम्। इति कविक्रक्यहमटीकायां दुर्गाहासः । तथा हि । "जालने बच्चो होवास्ताइने बच्चो गुकाः। तकात् प्रक्रम शिष्यम ताङ्येस तु जाजयेत्।"

"नास्त्रयेत् प्रच वर्षाया रहात्वर्षाया ताष्येत्। प्राप्ते तु वोद्धी वर्षे पुत्रं सिचवदाचरेत्।" इति चावका प्रतकम् ॥

जाजवा, पुंच्ही, (जस्+यद्। ततः "चाप्रय-यात्। "शहार ०२। इति च:। ठाए।) महाभि-कास:। इत्यमर:॥ चीत्स्यम्। याच्या इति मेदिनी। सं, ३८ ३ दोष्ट्रंम्। यथा,---"रोक्टर रोक्टर महा नालमा क्रिमाचि सु।" इति देशचनः ।

लोकः। इति नानार्थे स एव ॥ (कोलुपे, जि । इति याह्यः ॥ यया, माघे । ८ । 🌓 ।

"क्षायां निजकी चटुनानवानां सदेन किषित् चटुनानचानाम् । कुलं किसुत्पिक्षरणासपने-विषय्भागी अवजातपत्री: "

सथा च जामारे। । १६। "तक्षित् सङ्क्ते पुरसुन्दरीया-मीभागसन्दर्भनजाजसागाम्॥")

कालसीकं, जी, पिक्टलम्। इति ग्रम्दरकावली । नीयम्। जपन्नातीः कर्माख ध्यक्षस्थमेन साला, स्क्री, (तल्+श्विच्+स्वच्। टाप्।) सुखभवजनम्। जान इति भाषा। तत्वर्थायः। ख्खिका २ स्थन्दिनी १। इत्यमर: । त्राविका ४ खर्णीका । इति ग्रन्थरकावकी । सुक्र-साव:। इति राजनिर्वेद्ध:॥ ( यथा, सुभूते। 81221

"द्वीनच्हेदातृ भवेच्छोको जाजानिहासन-

जालाटिकः, चि, ( ललाटं प्रभातीति। जनाट + र्चन्नायां समाटकुक्टी पद्माता" **३।४।**३६ । इति ठक्। टूरेस्थिता प्रभोक्षेकाटं प्रद्यति न तु कार्येषुपतिस्ति इत्यर्थः।) प्रभोर्भाषदधौ। काथाचमः। इत्यमरः। यः चेवकः क्रोध-प्रसादि च द्वानाय प्रभोर्त्तनाटमेव प्रस्नति। यश्व प्रभी: नार्योश्च मीश्यक्त स्ती जाजाटिकी पूर्वन वन् व्याकः । के चित्तु कार्याच्यम इ.ति भाज-द्धिंग एव विशेषवास्त्रा एकमेव जानाटिक-माडुर्न तु द्वाविति। भाषद्यौति च पाठः सालाटिकः सदालस्ये प्रसुभावनिद्धिन। इत्ध-खय; ॥ इति तर्हीकायां भरत; ॥ श्राक्षेत्रण-विश्वे, पुं। इति सेहिनी। के, २०१ ॥ ससाट-संबंधिन, चि। यथा। प्राप्तिस्तु काकाटिकी-व्यादि ॥

नानाभेष:, पुं, (नाचावत् भेषतीति। भिष्य+ व्यत्।) धमेचविश्वः। यथा,---"वालातन्तु युनं ऋषं वालामे देन पिष्क्रितम्।" प्रमेश्वीति ग्रेय:। अस्तीवधम्। "गुक्चाः खर्यः पेयो सञ्चा ध्यंमेष्टाचत्।

चरित्राचूर्ययुक्ती वा रखी भाषाः समा-विकः ॥"

स्वित ।

"चलप्रमा वचा मुद्या भूनिमं सुरहाव च।

इरिमालिका हार्जी पिप्पलीम् लिचनम् ॥

एटहलीपमस्य समेला चंग्रलीचना ।

प्रत्येन सर्वमाचाचा स्वादिलांक बुद्धमान् ॥
धान्यमं निषया चंग्रलीयात बुद्धमान् ॥
धान्यमं निषया चंग्रलीयात् चव्यम् ॥
धान्यमं निषया चंग्रलीयात् एवन् एक्न्।
दिस्य हनसोडं स्वाचतुः नर्वा स्वता भवेत् ॥
धानामन्यमं स्वाद्यौ मनांच गुग्रुलीः ।
विधिना बोजिनेरेनेः सन्या गुटिका सुमा ॥
चन्द्रमातिविस्ताला चर्यरोगप्रवाधिनी ।
निष्टान विग्रुति मेद्यान् सन्यम्यविधं तथा ॥
द्वादि भावप्रसाधः ॥

( तथास्त्र जेखानारम् । "तन्त्रवद्वभिवाजानं पिष्क्तिं थः प्रमेश्वति । स्वाकानमेश्विनं विद्यानं नरं स्वीकोपतः॥"

द्रित चर्के निर्विक्याने चतुर्घेश्याये।)
जानायितः, जि, कार्जाविद्यरः। कात्र द्रित
यावत्। जानाद्यस्ति नमस्तिपोषरियः कष्ट्रादिश्यः काः सतौ द्रित सुम्बवोधवाकर्यस्त्रेय
काप्रस्ये सते स्वयस्याद्यस्यः। यथा। सन्न
सावायितः प्रसी। द्रित सनन्तदेवोक्तायोग्रजिखितपाविनिधाकर्योयम्हाभाष्यम्।
स्वि

"परिकारकयक्षेन या म परेसी यश्वस्य गोषरः। प्राचभाषितभाष्यप्रक्षिका विषया श्वक्षकमास्यापिता॥"

हित् पूर्वनिष्धे २ सर्गः ॥

परिस्ति । प्रत्रुवां यहकागोचरो नेशसितः
स्वाद्यापन्यवाजन या प्रती कुळ्जनां
प्रापिता विश्वाचित प्रतः । पश्चिना भाषिताः
वा सहाभाव्यपिक्तना तहिष्ठसमा वापि परेषां
चानगोचरो नेशसित कला वाच नालायितः

पश्चीक्षेतं कुळ्जनां प्रापिता प्रकितेरिति

प्रेषः । इति भवदत्तकततहीकाः ॥

काकावियः, पुं, (काकामी विश्वं बस्तः ।) जूताहिः । व्यक्ति विभवनाः । ८ । ३०८ ॥

कातासायः, प्रं, (जाणां साययतीतः। सु+ सिण् + अव्या) कर्जनाभः। इति देशचनः। (जाकाचारने, जि। यणा, सुत्रते। २।२६। "सकासावी कृषिक्रीयः नक्ष्मान् ग्रीविरो

20 M . H 25 )

वाचिकाः, युं, अक्टियः । इति हेअचन्दः 1818,888 वाचिकां, की, (विकित्त + व्यव्यः ।) विकित्तस्य आवः।

"प्रीति भक्तजनसा सी जनपति विन्नं विनिन्नन्

क्षं हन्दरदक्षत्रम्यन्द्रतपदं नक्षा अतकाननम्।

पार्टी चन्न विश्वका वच्मि चतुरप्रीतिप्रदी
प्रस्तुट

मं चिप्ताचरको मनासनपरेकां जिल्लाना-वतीम् ॥"

इति जीवावती ॥

जा(व) पः, यं क्यों, पिक्य विशेषः । जाकीया इति
भाषा । इत्यास्मरती ॥ (वया, सुम्नते । श्राप्तः
"याक्यानुपोदनै स्ति विकारि जांबा से स्वित्तः । याः क्यास्य भाषागुनाः । जञ्जुलम् । कटुलम् । मल-बह्न विकास् । कादुलम् । क्षित्तसम् । किदोध-गाधिलक्षः । इति राजवक्षमः ॥ (तथा च । "संयाकी दीपनकी व जवायो महुरो जच्छः । जावः सट्विपाकक्ष स्तिपति च पूजितः ॥" इति सुम्नते सम्मानि १६ काधायः ॥)

( वधाका गुकपयावी ।
"लावा विव्यवदर्गेष्ठ ते चतुर्घा मता वृष्टेः ।
पात्रको गौरकोश्चासतु पीक्तकोरभरकाथा ।
लावा विद्यक्ताः क्रिया गरमा याहिका

चिता: ॥

पांतुकः क्षेत्रक्कित्व वीर्व्योक्कीश्विक्तनाम्पनः।

गौरी जञ्चतरो क्ष्मो विद्वनादी जिद्दोश्वित् ॥

पौज्यकः पिकत्वत् किचित्वञ्चवातकमापदः।

इति भावप्रकाम्रच्य पूर्व्यक्कि दितीये भागे॥)

जा(व)वभः, पुं, (जाव एव। सार्थे कत्।) जाव
पत्ती। मत्यंवायः। जञ्चलक्षकः १। इति

विकास्त्रमेषः॥ (तथास्य मांसगुवाः।

"पिच्याच मदामेशे जावको वाङ्गलासकः।

खंगादी दीपनः प्रोत्तः कवायो मधुरी जञ्चः।

स्या विपान समुदः चित्रपातिश्विप्रक्रितः॥

इति द्वारीते प्रथमे स्थाने एकाद्यीश्वावे॥

वद्या, सुन्नते। ॥। १६।।

"विरिक्तवानी हैरिकी कलावना: ग्रामा सेय: समयूरितिशिट: ॥" जुनातीति । लू + मुन् । हिरक: । यथा, मार्क-केये । १६ । १६ । "वथा प्रामाथापन: सेमी पाननी जावन-

[स्त्रवा काषका-अल्लाका ॥<sup>39</sup> ।

जावर्ण, जि. (जवस+ प्रम्) जवसीय वंस्कृतम्। यथा,—

"शायिकं दाधिकं शर्पदेधिकां संस्कृतं क्रमात्। जवकोदकाक्षासदकं जाविकसहंभिति। चौदिकतमोदिकत्वं जवके स्वात्तु कावकम्॥" दति देमचन्तः॥

जनवासम्बद्धि च। (यथा, इरिनेशे। १३१०।
"च मां परिभवनेत को बेलां ससुपानसन्।
केरियामास चपले लिंकोरम् विकते । ")
नस्ते, जो। इति रजमाला ॥
लाविकां, चि, (जनवा+ठण्।) लवकीन संस्कृष् तम्। इति देसचन्दः। जनवानका च। लावविकां, दि, (जनवा+ठण्।) लवकीन संस्कृष् "लीलबैंद सुतनोसुस्विवा जीरवाएउमपि लावस्थिकेन ॥")

लवगपाने, सी। इति केचित्।
लावर्यं, सी, (लवन + स्वन्।) लवसलम्।
लवकत्व भाव दश्ये क्याप्रस्थेन निव्यत्तम्।
(लवका लिट् विद्यति यस्येति लवसः। स्वर्भव्यादिश्वीऽच्। तस्य भावः। इटादिलात्
स्वन्। यद्वा, लवगा लिट् सेव। चतुर्वगादिलात् सार्थे स्वन्।) सौन्द्यं विशेषः। तस्य
लच्चं स्था,---

"सक्तामवेष्ठ ष्टायायास्तरजलमियानारा। प्रतिभाति यदक्षेष्ठ तक्कायस्थामञ्जासति॥" शृङ्क्ष्यनगीलमणिः॥

तथा हि।
"नीतिभूभिस्वां नित्रुं व्यवतां श्रीरङ्गनातां भृति-

र्रम्यत्वो: शिश्रवो सक्ष्य कविता नुहः: प्रवाही शिराम् ।

तावस्थं वयुष: स्ट्रतिस्तु मनसा शान्तिर्देणसा

ग्रक्तस्य द्रवियां रुक्तसम्बद्धां स्वास्थां स्वतां सस्त्रमम् ॥"

इति नवर्ज्ञास्तर्गतासरविश्वः॥ (श्रीकनेपुरव्यादि। व्यक्ष प्रमासं जावर्यार्जित-श्रव्दे त्रस्यम्॥)

जावगयार्जिनं, की, (जावग्रीन चार्जिनम्।) विवाद-काजीनं चमुराश्यां इसं घनम्। यथा,---"प्रीता इसच यक्तिचित् चमुा वा चमुरेष

पादनक्तिकं यसकावययाजितत्वते।"

इति विवादिक्तामिकश्वतकाकायववचनम् ।

सावययं ग्रीसकेषु या किथे च्यारादिना इसं
द्वतीयं कीधनमिकथेः। इति तद्याकाम् ।

सावा, की, (लाव + टाप्।) प्रसिविधिशः। सतप्रायाः। सावकः २ लावः १ सवः ॥। क्याः

मास्युवाः। प्रथमम्। प्राविकम्। सञ्जलकः।

इति राजविष्टः ॥

नाइ:, } की, कानाइ:। इति सम्बर्धावनी । नाव:,

तायः, पुं, (तस् + चन्।) त्रत्नमानम्। स्तीयां वृत्तम्। दति सम्बरकावती॥ (यसा, ऋतु-संदारे। ६। ३१।

"महनवित्रतांचेड हिमातेन वीकान् सनभद्यतगार्थः सामयकि प्रशानान् ॥")

यूष: । इति प्रम्यानिका ॥

जासकं, की, (जयसीति । जस + खुल्।) महस्तम्।

इति श्राराको ॥ मट्ला इति भाषा ॥

जासकः, युं, (ज्यतीति । जस + खुल्।) खाखकारी । मयूर: । जसकः । इति मेहिनौ । के, ॥
वैदः । इति धर्याः ॥ (होप्रकारकः । सथा,

शतुरंशारे। २। २६।

विशेषस्त सन महवा: ।) शिवन्हां तिवशेष: । इति

मेहिनी। गे,२३॥ वाफम्। वक्तम्। पुंच्याहि:। इति जिक्ताकप्रोधः ॥ (यथा, सतु:। ५ । १३६ ।

सावयं परतकं चात्रं विपरीतमयत्तम् ॥"

"रका लिङ्गे गुदे तिसस्त्रियेक व करे दश्रः।

सामधेम् । यथा,---

उभयो: सप्त दातवा ऋदः शुद्धिमभी सता॥")

"यावनामेव धानूनां जिङ्गं कः हिंगतं भवेत ।

इति तिथादितस्य एतकारिकाषाख्यायां रघ नन्दनः ॥ 🕸 ॥ व्यय प्रेमार्थस्य तिङ्गस्य पर्यायः।

शिन्त्र:२ खरकान्म: इ उपखा: 8 महनाषुपा: ५

कन्टपेसुवन: ६ ग्रैंफ: ७ मेचनम् ५ ग्रेफ: [स्]८

मेषु: २० लांगु: ११ ध्वण: ११ शामलता ५६

चक्र;१8 । इति स्वद्तावली । चाक्रूनम् १५

साधनम् १६ सेप: १० कामाञ्चर्य: १८। इति

जटाधर: । 🗰 । लिङ्गस्ती वादिलामावर्श्ययुक्त-

खाधिसाननामकवस्र्तपद्ममस्ति। यथा,---

"कृताधारे चिकीगाको एकशानिक्रयास्म ।

मध्य स्वयम् जिल्लानु को टिस्थ्यसमप्रभम् ।

तह है ? यिवसपत्त्रं घड़ दर्ज ही रकप्रभम्॥

लहान्त्रे डिमवर्काभं व स वर्षे चतुर्वतम्।

कार्यकेवाभिधेयस्तु तावज्ञिग्रीगविग्रहः॥"

**चित्र** लिख:, बि, (लिखसीति। चेख + "इगुपधर्मित।"

" "नव जल कवासेना च्हीतता माद्धानः क्रसमभरवतानां वासकः पाहपानाम् ॥") जासकी, स्त्री, गर्भकी। इत्यमरः । वाविका, क्यी, (जासी श्रस्यन्या इति । जास 🕂 उन्।) नर्भकी। इत्यस्यः ॥

लास्फोटनी, स्त्री, स्नास्फोटनी। वैधनिका। रव्यमरटीकायां रायसुकुट: ॥

बाखं, क्री, (बस् + "ऋचनोगर्यन्।" इ।१।१२८। इति एयत ।) वृक्षम् । इत्यमर: ॥ तीर्था विकम् । इति मेरिनी । भावासर्यं ज्ञाम् । त्राणलयात्रयं कृत्यम्। इति भरतः ॥

"पुंत्रकं ताकः वं प्राक्तुः की तृष्यं लास्य मुच्यते।" इति सङ्गीतनारायये नारदसं हिता ।

( यथा, महाभारते। १।६८।१०। "सम्भोगको इचातुर्थे इविकास्य मनोहरे:। राजानं रमयामास तथा रेमे तथेव सः ॥")

जासः:, एं, ( नास्यमस्यस्यति । नास्य + वाच । ) **णणेक:: इति भ्रव्ट्रका**यली ॥

जास्थकं, क्ती, (जास्थमेव। साथे कन्।) कृत्यम्। इति ग्रस्टरकावनी ।

लाम्या, च्यी, (जास्यमस्यस्यादितः। जास्य+ काच्। टाप्।) नर्नकी। इति प्रव्दरकावली॥ जिञ्जर्ष, स्ती, (लक्यते आयस्तं द्विति । लक्+ बाचुलकात् छच:। ,ष्टबीहराहिलान इलम्।) चुक्रम्। इति राजनिवेदः। ( प्रदुः। बस्य गुवा यथा,---

"वित्तञ्जेबापकीपीति कर्केन्ध्रतिकृतान्यपि॥" इति चरके स्वस्थाने २० व्यध्याये।)

जिन्नचः, पुं, जन्नचः। इत्यमरः ॥ लिका, च्ली, विचाः । इति भ्रव्यक्तावली ॥ लिचा, क्री, (लिग्रागती + वाकुलकात् स:। सच किन्। इत्युवास्टिको उज्जलः। १।६६।) यूकाष्क्रम्। इत्यमरः॥ लिकि इति भाषा। इत्यमरभरती। तत्वयाय:। जिल्ला २ जीचा ३ लीका । जिचिका ५। इति शब्दरकावली ॥

इति वाभटे निदानस्थाने चतुर्दश्रेष्ट्याये॥) परिमाणविशिष:। यथा,--

( यथा,---

**"वासाम्बर्जतं भागीयभाग्यर्**ग्यतेरणः । ते चतुर्भिभेवे सिचा सिचायष् भिष्य सर्वपः ॥" इति श्रन्दचनित्रका ॥

वयकारकवर्गदिनीयवतीलार्पं पातः । जिख, र अपि। इति कविकल्पहुमः । (भा०-

पर∘- खक्क ∘ - सेट्।) इ., कि इत्रतं। व्यपि गती। इति दुर्गादाय: ।

किस, प्रकेशने। इति कविकव्यहमः॥ (तुहा०-पर॰-सक॰-सेट्।) ग्र. जिखित पुस्तकं वैखकः। क्षयं विभावया कुटादिरित के चित्। तेन किखितं विश्वकोशिय ग्रिक्शिंगरिति। लिखितकं वेखितकं विखर्ण इक्षादि चिह्नम्। इति दुर्गादासः ॥

१।१।१६५। इति क:।) वीखक:। इति लिखधाती: वप्रत्ययेन निव्यक्तम् ॥ लिखनं, क्रौ, वेखनम्। लिपि:। इखमर्टीकायां चारसुन्दरी॥ (यथा, मार्ककोबे। ५१। २२। "प्रसिद्धमन्त्रलिखनात् प्रकामान्यादिधारकात। विश्वद्वगेष्टावसयादनायासाच वे दिज्! ॥") विधिलिपिरस्कानीया यथा,----"यस्य याज्ञासनं पूर्वे यत्र काले निरूपितम्। सदेव ग्वश्वितुं राधे चान्ये नाइएच को विधि:॥ विधातुक विधाताक येषां यक्तिस्वर्गे ज्ञतम्। अकादीमाच सुदायां न सन् खक्टा कदाचन॥" इति जक्षविवत्ते की क्षया जन्म खके १५ व्यथ्याय:॥ लिखियं, की, (लिख+भावेता:।) लिपि:। इत्यमर:॥ वेखनम्। इति भरत:॥ ( लिख+ कम्मेखि क्त:।) विश्वितपत्रादी, त्रि । यथा,---"प्रमागं निखिनं सुत्तिः, साचिक्कीत

इति सिताचरायां याज्ञवल्काः ॥ सुनिविधीचे, पुं। यथा, ऋाह्नताचे याचवस्क्री:॥ "पराधर्यासभूक्षविक्षिता द्यगीतसी। ग्रातातमी विश्वष्ठच धर्मेश्राच्यप्रयोजकाः।" लिखा, की, परिमाखविद्ययः। यथा,— "जालान्तरमसं भागी यचागुर्हे इयते रजः। नैश्वतुभिभेदं (क्रम्या लिखाध्य भिश्व चर्षपः।"

इति ग्रस्ट्चिन्द्रका ॥ भिग्र, इ. ग्रमी । इ.सि. कविक्क दुम: ॥ (भ्वा०- पर०-मक॰-मेट्।) इ., लिफ्छते। इति दुर्गोदासः॥ लिश, इ. क चित्रे। इति कविकल्पदमः ॥ (चुरा०-पर०-सक्त०-सेट्।) इ. क. लिज्ञयति ग्रब्स क्क्षांनपुंसकीः प्रास्टिकः चित्रं करीशीलर्थः।

जियु, की, (लिक्नीत विषयान् विषयान्तरं सच्छ-सीति। (लग+"खर्या क्यीयनीलकृतिगृ।" उषाः १। ३०। इति कृप्रखयेन साधुः।) सनः। इति विद्वान्तकीमुद्यासुकादिष्ट्रति; ॥

इति दुर्शाहास:॥

"बहुपादाच क्रयाच यूका लिखाच नामतः ॥" लिगुः, गुं, ( लिग + कृ: ।) मखैः । इति चिद्वान्त-कौसदासकारिङ्काः । भूप्रदेशः । ऋगः। इति गागार्थरकमाला ।

(लक्क्षं, क्रों, (लिक्क्यते कानेन दिन । लिक्क ⊹ चर्। श्वभिधानात् क्वीवनिक्रमम्।) चिक्रम्। (यथा, मशाभारते । १ । १ । ११ ।

"येव तिर्जून यो देशी युक्तः समुपलक्षते। तेनैव नाच्या तं देशं वाष्यमाद्वर्मनौधिकः 🗗 🕽 प्रेष:। रक्षसर:। धनुमानम्। साम्रोक्त-प्रकृति:। (यथा, शंकाकारिकायाम्। ५५। "तत्र वरामरकत्तं दु:खं प्राप्नीति चेतनः

तिहस्याविभिवृत्तेस्यसाद्दु:खं सभावेन ॥" प्रक्रतिकार्ये विक्रतिका विषा, तजेव । १०। "चेतुसद्विक्षमधापि सक्तियमनेकमास्यितं

शिङ्गम् ।

कौर्भितम्॥"

वाह्नि। नामकृशैन युक्तचा धिष्ठानसं सकन्। स्वश्रम्देन परंतिकं स्वाधिष्ठानं ततो विदु;॥" इति तकाम् ।\*। ष्मस्याधिकाष्ट्रदेवतादियेथा । "प्रजनः चर्चभूतानासुपम्गोरभ्यासमुख्यते ।

व्याध्रभूतं तथा शुक्रं देवतच प्रचापति: ॥" इति सङ्घाभारते चान्धमैधिकपर्व्य । 🛊 ।

बास्य श्रभाशुभवच्छं यथा,--"सक्ये लिङ्गेच धनवान् स्थाच प्रचादि-ষ 🗺 ন:।

स्युललिङ्गो दरिष्ठः स्वादः वित्रकष्टवयौ भवेत् ॥" इति गाचर्ड ६३ चध्याय:॥ #॥

व्यपि चा "अइ द्विरायृरास्थानं त्यक्पलिङ्गो धनी नरः। व्ययत्वरिक्तचेव क्लिक्ति धनोज्कितः॥" 🕆 महद्भिजांतुभिहित श्रेष:। "मेर्देवासनते चैव सनातर हिनो भवेत्। वक्रियथा पुष्तवान् स्थात् दारिद्रं विनते

व्यक्ते तु तमयो लिक्के शिरावेश्य सुखी नरः। खूनयम्बारते निक्ने भवत् पुत्राहिषं युतः ।" इति गार्के ६६ कथायः॥

कामामा। "दीर्घाकक्रीन दारित्रं प्रमुक्तकिक्रीन निह्ननः। न्या सिक्षेत्र सीभाग्यं चसालक्षेत्र भूपति: ॥ क केंग्री; क विने किंग्री; परदाररत: सदा। रमते च यहा दाखीं निहेनी भवति भवम् ॥ स्मातिक्षेत्र स्वीय रस्तिक्षेत्र सूपति:। परच्यी रमत निवं नारीची वसमी भवेत्। सम्विद्धीय रक्तीय वाभते चौत्रमाञ्चमाम्।

सिक्ष

राज्यं सुखच दिवाचाः कत्यकायाः पति-भेषेत्॥"

इति सासुद्रकम् ॥

प्रियस्य विक्रक्तपस्य विविभीस्यायाद्यवस्य च कारमं यथा,---

हिनीय उपाच। "वेद्य सार्च दिजयेष्ठ । यह स्किपुर चन्तकः। कथाद्विगचितं सत्पं प्राप्तवान् यच आर्थया ॥ योनितिष्मसक्यक्षक्षे स्वात् सुमहात्मनः। प्रवाह्य बहुवां हु, भूलपाधि विक्रवे । चनः ॥ क्षयं विशक्षितं कर्पे प्राप्तवात् विचयुङ्गवः।। यवं धर्मं धराचचु सिचाव बयनस्य ॥

बीवशिष्ठ उवाच। अस्यु राजन् प्रवस्थामि यन्तां एक्ट्सि गौरवात्। स्वायक्ष्यदी मद्यः पूर्वे सन्दरे पर्वतीत्तमे ॥ द्याच सुविभिः सार्चे दीर्घनत्रमनु । निकान समाजना: सर्वे सुनय: श्रीसनवता: ॥ व्यन्तेषु देवतातत्त्वं मियः प्रोत्तक्तपोधनाः । विभाषां वेदविद्धां कः पूज्यो देवतावरः ॥ इति तक्क वच; श्रुत्वा सर्म एव अक्वयेय:। भर्युं सपीनिधिं वित्रं धोत्तः प्राञ्चनयस्तरा ॥

ऋधय जातु:। व्यक्ताकं चंग्र्यं देशुं समयोश्वि शुभवतः जक्षविक्रुमचेश्रागामन्तिकं वज सुवत ॥ शाला तिथां समीपन्तुतथा इष्ट्राच विश्वकान्। शुक्षसत्वगुवाक्तेषां यक्तिन् संविद्यतं सने । ॥ स रव पूच्यो विप्रार्था नेतरसु कहाचन। सकात् लं चित्रिकेष्ठ विद्धानां निरासनम्॥ चित्रं क्षय स्वित्रेष्ठ सम्बोक्षक्तं प्रभी ॥ यवस्त्रस्तानस्यं नेतासं स्नियत्तमः। क्षमाम वामद्विम यत्राक्ते हथभक्षक: ॥ यच्चारसपामस्य प्रकृरस्य संचाहानः । श्रुकच्यां सदारीतं निर्व् बद्धाववी(इच: । चंत्राप्तो चिभगुविधी चरं त्रष्टुं सुरोत्तमन्। निवेदयस्य मां भी व्यं शक्कराय महातानं॥ त्रस्य तदचनं श्रुत्वा नन्दी सम्बेशक्यरः। खवाच पर्यं वाक्यं महविम्मितीलसम् ॥ व्यवासिधाः प्रभोक्तवा देवा कौद्रि श्रृहरः। निवर्शका निवर्शका यदि जीवितुमिक्ति । यवं निराज्ञतकोन सचातिष्ठकाष्टातपा:। बसूनि दिवसामास्मिन् ग्रहदारे सुनीचर:॥ ततः क्रोधसमाविष्टो भगुः प्रोवाच प्रकरम्। विषयक्तमसाक्त्रों मां व जानाति ग्रक्षर: । वारीसङ्गमत्रीश्वी यसाव्याभवस्त्रते। योशिलिङ्गसरूपं वे ऋपं तसाझविष्यति । काञ्चर्यं भी न जानाति तमसा चाणुनामतः। व्यवस्थायमापनी न पूज्योवसी द्विजवानाम् ॥ ससाम जनसम्मुतसी दर्भ दिवस्या। श्चिवत्यामं अवस्थि मनं पुर्वा मनादिकम् ॥ विकाखिमका चायाकां भविष्यति व संश्वः ॥ स्वं प्रमा सञ्चातेचाः प्रकृषं कोकपूजितम्। खवाच गर्यमतुषं नन्दिं स्त्वधरं इप ! ॥

न्द्रभक्ताच ये लोके भद्म (लङ्गा खिधारियः। ते पावकत्वमायका वेदवास्ता भवन्त वै॥ र्वं ग्राप्ता समिकात्र वर्त्र चिपुर श्वनाकम्। चराम बचानोकं वे सन्वंशोधनमस्तृतम्॥"

द्रति याद्गीत्तरखकीयानस्प्रतितमाध्यायात् सङ्गातितम् । 🛊 । शिवतिङ्गस्य पूजाधारत्वं यथा, "पूषास्थानानि वक्षामि यसिन् चातिध्यतौ

लिङ्गस्यापूजये हेवीं स्थक्तिस्यातिथेव च। पुक्तकारणां महादेवीं पाषुके प्रसिमास च ॥ तक्तिक्रयात्रयेभाकी शुक्रादियेत् प्रतिष्ठितम् । कत्ता बीर्यन् सर्ता लिक्षं वच्चे नीयना साधके: ॥ व्यक्पसीस्वप्रदं प्रीत्तं वेदमको: प्रतिष्ठितम् । साविकारम् सिलाक्षं शुक्तभोगं तथेव च । भातवं साधकेन्द्रेय सिद्धिद्याणि सिद्धिद्रम् ।

देवानाच । साविकारन्तु यक्तिकं सन्तर्भीनं प्रतिष्ठितम्। निवंतियविकारच चास्रयम् स्रयम्भवम् ॥ कुर्व्यक्ति भक्तिवासाल्यं जोकानां वामनात्मकाम्। दुर्विद्येयभिदं ज्ञानं योगिनामध्यमीचरम्॥ महीं जेड़ धिये नीय कर्य विश्वायत विभी ॥

र्श्यर उवाच । साधु साधु मदादेवि । रहस्यमिदसुत्तमम् । यस्वया चीदितं भद्रे । तत्त्रधेव न चात्र्यथा ॥ द्विचियं सुरेकापि किं पुनमंगुलन्तिः। च्याधिष्ठा साधकः चीर्च चुद्यानन्दकारकम् ॥ इतिस्यावाच चौत्सुक्यं दरामि विक्रदर्शने। सेखमानं ततो लिङ्गं निखमानन्दरायकम् ॥ स्खप्नान् प्रधाते निर्ह्णां विमानस्यौ वराज्ञनाम्। भेरवं प्रश्नतं विद्यां क्रीड्न्तं साह्यसंख्यते ॥ उमामदेवर्षापि संत्र पद्यति साधकः। व्यतिवर्त्तिताधिकारं लिक्नं विभवनव्यरि 🕕 च्याकर्मान्त सञ्चाविद्याः सहेत्या राच्यसाहयः ॥ न्यूचागारं यदा देवि। चाक्रमन्ति नराः प्रिये। व्यविषेतन्तु भुक्कानित तथा तिष्ठान्तु करूपवा॥ प्रेतं यथा सुराध्यचे व्याक्रमान्त पिश्राचकाः। मूम्बच चङ्गालङ्गम् ब्याययान तथा (ui a" इका देवीपुराकी नव्सक्तकप्रवेष्राध्याय:॥ 🛊 ॥

व्यथ तिष्कृतदासम्। तत्र वाथलिङ्गस्य सच्चां यथा,— "वागिक इतिया चियं शक्तिसक्तिप्रशयकम्। जन्मित्तं वागलिकुस्य तथायां प्रेषतः प्रदेशाः ॥ गर्मादादेविकायाचा अङ्गायसुनयोक्तया । सनिन पुरायनदीनाचा बाया किङ्गानि यव्या छ। इन्त्रारिपृष्वताम्यस तथि द्वेति हतानि च। यदा यजिष्टितसाच प्रिवः सर्वाणेदायसः 🖟 इन्द्रसिक्कानि तान्धाकुः याच्याण्यार्थे प्रदानि

व्ययायेयकिङ्गतच्यम् । "बार्यं विवकीनाकस्यासर्थं करीयनम्। चार्नेयं तत् ग्राक्तिनिभसयवा ग्राक्तिका विक्तसृ॥ इरं किङ्गवरं स्थाप्य तैजसाधिपतिभेवेत् ॥" 🛊 ॥

षाच यान्य सिङ्गतत्त्र याम्। "दक्काकारं भवेद्यान्यमध्या रसनास्ति। यद्यदुक्तं सङ् तेने निनिक्तं ऋषित तदा । विधिक्तं निधनं तेन क्रियते स्थापितन तु॥" का षाच नेऋत्तिक्कित्तवाग्। "राच्यसंखद्गसद्धां ज्ञानधीरामलप्रदम्। कर्करादिप्रजिप्तन्तु कुण्डकुचियुतं तथा। राचर्य निष्कृत लिल्लं गार्चस्ये न सुखपदम्।" खय वाडमा लिङ्गतचयम्। "वार्य्यवर्षुं लाकारं प्राधार्यं चालिय्येसम्। एडिम्बाद: इसकं संभोगाप्तना मध्ये ॥" षाय वायुक्तिङ्गलच्यम्। "त्तर्या घूनां गवार्या भाषाभं भाषास्वत्म् । मक्तके स्थापितं तस्य न्यूनन्यूनमितस्ततः ॥" #8 व्यय कुनेर्तिज्ञतचाम्। "त्रापाणगदाकारं गुत्ताकेष्यस्य सध्यगम्।" वाच रीद्रतिष्गतचायम्। "दिनं वाष्ट्रयवा राजिं सधीयं रविवर्षसम्। श्वस्थित्र्ता द्वितं रीवं देनजुष्कतवर्षसम् ॥" वाच विषावतिङ्गतच्याम्। "च तुर्व्वर्णभयं वापि वैचावं चायते यतः। विवार्वप्रक्रमकाक्रमदाब्स दिविभू विसम् ॥ श्रीवत्सं की सुभाक्त्य सर्वसं श्रासना क्रितम् । वेननेयसमाङ्कं वातचाविष्युपदाङ्कितम्॥ विधार्वनास तन् प्रोक्तं सर्वेश्वयंप्रजप्रस् प्रात्तयामादिसंखानु प्रशाक्षं श्रीविवहेनम् ॥ पद्माक्षं खस्तिकाक्षं वासीवस्ताक्षं विभूतये ॥" इति वीर्गमोदयञ्जतकाकोत्तरः ॥ 🛊 ॥

नारह खबाच। "बाध वर्षाां भ ते विष्य चिन्नमेकाद्र्यं परम् । सवसाद्यस्य पापाणि नाध्मायानित सत्

मधुपिक्रवयर्थाभं स्वयञ्चक विकायतम्। स्वयम् विक्रमाच्यातं सर्वविद्वेतिष्वितम् ॥ नानावयोचमाकीय चटामूजसमन्तितम्। व्याष्ट्रयाच्यं लिल्लं सुरासुरमस्कृतम् । दीर्घाकारं शुभवनी समाविक्समिनिम्। नीलककं समाखातं लिङ्गं पूर्णं सुरासरे: । शुकाभं शुक्रमेश्रण नेजनयसम्बद्धाः विजोत्तवं सञ्चादेवं सर्व्यपापप्रकोदनम् ॥ व्यवसिक्षं यदाचूटं सयाभं स्पूत्रविग्रहम्। कालाधितदमास्त्रातं सर्वसन्त्रे विधितम् ॥ मधुपिष्मत्तवयां भे चितयचोषवीतिनम्। चेतपद्मसमासीनं चन्त्ररेखाविभूविसम् ॥ प्रवाक्षसम्यक्षं विषुरारिसमाक्रयम्। शुक्तामं पिङ्गलङ्गटं सुख्यमाताधरं परम्। त्रियो लक्षरभीयानं लिल्लं सक्षार्थसाधनम्। चिम्लासम्बर्धः मुख्यताहेभागतः॥ चर्डवारीचराक्रानं सम्बद्देवेरभिष्ट्रतम्। देवनक्तमयं कानां स्पूजं विङ्गं ससुण्डवतम् 🛎 महावार्षं चमाकातं धमाकामार्यमोत्तरम्। रततु कथितं तुभ्यं सिङ्गचिष्टं महिशितुः।

एकेनेव कतार्थं: स्यात् बहुभि: किस सुवत ॥"

दित हैमार्जिएतज्ञासस्य म् ॥ ॥ ॥
"उत्ताद्वां श्रोधरी बीच्यं धीर्षश्रमः विवर्णयेत् ।
यमवर्षेषु यक्तिकः यमाद्वां वा कमकामृ ॥
एक्षाद्वां स्वचां वा कमकामानितं समम् ।
धिश्चवर्षे सद्याकाजं नन्दीशं पद्यरागयत् ॥
पद्यरागिभं वर्षे सद्याभं विद्वपूजितस् ।
सौतिकामं नीजिभं वद्यादिस्तः प्रपूजितस् ॥
वसदैः सम्यक्तिशं गुद्धावर्षात्थानकः ।
णावावर्षेमयं नीजं श्राशाद्वासक्षत्रसम् ॥"
दित वीर्सिनोदयप्रमकालोत्तरः ॥

इति वाकाणिङ्गलचागम् ॥ ॥ ॥ भाषा तत्त्र प्रशेचा । "इ.सेनकचानं प्रोक्तं प्रशेचा तत्त्वको विदेः । जि: सप्त पच वारं वा तुलासान्यं न जायते । तदा वानं समात्त्रातं ग्रेषं प्राथाणसम्बद्धाः" इति वीर्मानो द्यस्तम् ॥

तुलाकरकम् तक्षुतेन । यपरतुलादिष्ठ मखुला यश्किमाः स्युक्तदा तिक्षम् यहिंगां पृण्यमय-धार्यं तिक्षमदिधकं नदोदासीनपृण्यमदिति किं वदम्तीति चेमाविष्ठतलच्याकाष्ट्रम् ॥ "सप्रक्षमञ्जाकएं दृद्धिमित न घोषते । वाणिक्षिमित् स्थातं ग्रेषं नाम्नदस्यते ॥ विषयमगरं यस्त्रेव तुलासाम्यं न भाषते । तदा वाणं समास्यातं ग्रेषं पाषाणसम्मयम् ॥" दृति स्तर्मवंद्विता ॥

"नदौ ना प्रक्रियह्याह्यदा तद्यक्ष्यते । वाजिक्कः सदा विद्धि क्यूनं सुख्विवद्येनम्॥" इति वीर्मिकोदयः॥ ॥॥

बाबाग्रस्टब्लातिरपि तनेव। "बाध वार्वा समास्वातं यथा वस्य तथादितः। वार्यः सदाग्रिको देशो वास्त्रो वास्तरोऽपि

तंन यसी लतं तसात् वाणिक स्त्रहालुतम्। सदा सक्षितिका प्रिवः सम्बार्थदायकः॥ जातप्रतिष्ठं तक्षित्रं वामास्त्रीन प्रिवेन च।

शतप्रतिश्वं तिक्कितं वाकात्वन शिवंन च। पङ्गान्य फलाकारं कुळकात्य समास्ति॥ सक्तिसम्बद्धेव वाक्षिकसराज्ञतम्॥"

पङ्गलपतं पद्मशीनम्। "प्रमाणकार्यः जनगणम्या

"पक्ष जमुमलाकारं ज्ञाबुटाक्ष यमाज्ञात ।" इति हिमादिशतक्ष यकाके पाटः ॥ ॥॥

देवीं प्रति शिववाकाम्।

"प्रश्च नामेदं जिङ्गं पक्रम्मुक्तान्नति।

सभुवर्षे तथा युक्तं नीलं सरकतप्रसम्।

इंस्डिमालति पुनः स्थापनायां प्रश्नायते।

स्ययं संस्वते जिङ्गं शिदितो नमेदालचे।

पुरा वाकासुरियाचं प्रार्थितो नमेदातटे।

स्थावरासं शिरौ तथ जिङ्गरूपी सद्दिन्दः।

वाकाजङ्गमपि स्थातसतीऽर्थास्मातीतचे।

सम्बेवां कोटिजङ्गानां पूकने यत् पर्कं

लगेतु। तत् मजं लभते मर्व्या वाचिलि हैनिपूच कात्॥" तथा,— "तान्ती पा स्काटिकी स्वावीं पाषानी

राजाशी तथा।
विदिका च प्रकर्तवा तज संख्याय पूज्येन ॥" ॥ ॥
प्रात्म यो विदेशिक के नामे दं भिक्तभावनः।
ये चितं कि फर्ज तका सिक्तक्तक करे स्थिता॥"
इति प्रवाद्यवाय जिल्लाम् ॥ ॥ ॥

"संस्थाप्य श्रीकाशालाञ्चं रजकोटितुर्वं भवेत्। रस्तिके तती वासात् पर्वं कोटितुर्वं स्ट्रतम्। गुम्मेस्तु रस्तिकस्य वक्तं प्रकोति प्रक्षरी। सिक्षयो रस्तिके स्वर्शवसाद्याः सुर्वस्थिताः॥" दति स्तर्वास्ता॥ ॥॥

"रत्नधातुमयाचीव जिङ्गानि कायितावाणि। पविचार्यित पूच्यानि चर्वकामप्रदानि च ॥ रतेवामणि चर्वितां काद्मीरं चि विधियति। काद्मीरादणि जिङ्गाच वास्तिकं विधियति। वास्तिक्षात् परंगाच्यत् पविचमिच हद्मते। रेडिकास्तिकं सर्वे पूजाकर्तं: प्रयक्ति। दिन वास्तिक्षप्रयंगा। इति केदारस्वक्रम्॥॥॥ गिच्यानिङ्माच तस्ति।

"कर्केष वायालक्के तु प्रचारच्यी भवेत्। चिपिटे पूजित तस्मिन् ग्रहभक्को भवेद्भुवम् ॥ यक्तपार्श्वस्थिते धेतुपुक्तहारधनच्यः। प्रित्र स्फुटिते वाया वाधिमीरयमेव च ॥ स्टिक्तक्किशाचेन वाया विदेशसम्म भवेत्। किक्केच कार्यकां ह्या धाधिमान् जायते

युमान्। जात्मुद्राति विकासी तु गोधनानां चयो भदेन्। क नीद्यास्य वक्रभीषं च सम्मल्डं विवर्णयेन। जातिसम्लचातिक्रम् स्वस्यं वा भूषमान्वितम्। ग्रही विवर्ज्ययेत्ताहक् तहि भीचार्थिनो

चित्रम्≇"

दित दुरुवायातिङ्गलच्याम्। दित चेमादि;॥#॥ शुभतिङ्गमाच ।

"वार्यं किषिनं लिक्नं घनाभं मोचकाक्तियः। लबु वा किषिनं स्मूनं ग्रष्टी नेवार्षयेत् किचित्॥ पूजितवं ग्रष्टस्थेन वर्धेन अग्ररोपमम्। तन् सपीठमपीठं वा मन्त्रसंस्कादवर्णितम्। सिहिस्तियदं लिक्नं सम्बंधासादपीठगम्॥" इति सुभवायानिङ्गलच्याम्। इति वीर्यम्भो-दयः॥ ॥॥ वायानिङ्गल्यावाष्ट्रनाद् न कर्त्रसं यथा,—

"वायाणिङ्गानि राजेकः ! स्थिनानि स्वन्त्रये । न प्रतिष्ठान संस्कारस्तेषासावाद्दनं न प ॥" दति सविष्यपुरासन् ॥

"त्राक्षीर सङ्कर्ते चोत्याय यः कार्रहासालङ्गकम्। सर्वेच जयभाष्ट्रीति सर्वः सर्वः महेचरः । ॥" इति योगसारे ५ परिच्छेदः ॥ ॥॥

व्यव नार्वासङ्घाष्ट्रम् । "ॐ प्रमत्तं प्रतिसंशुक्तं नावास्त्रव्य सदा- कामबाकाम्बतं हेरं धंसाइएइनचमम् ॥
प्रक्राराहिरसीकासं वाणाकं परमेश्वरम् ।
एरं ध्वाला वाणाजकं यजेलं परमं प्रियम् ॥
मचसा मन्धुष्पादी: संपूष्पास्य मनुं स्वरेत् ।
प्राकायामं ततः कला वाणाजकृत् तोषयेत् ॥
तहिएदेवयोरिकां विभाषाः वाग्भवं जपेत् ।
ततो जपं समाप्पाय स्ववनानेन तोषयेत् ॥"
कश्च स्वरः ।

"वायलिक महाभाग संसाराक्राहि मां प्रभी नमस्ते चौत्ररूपाय नमस्तिश्वस्तयोगय ह र्धशरकारियो तुभ्यं अभस्ते सच्चारूपपृत्। प्रमत्ताय महिन्द्राय कालस्ट्रपाय वे नमः ॥ दहनाय नमञ्जुभ्यं नमस्ते योगकारिया । भोगिनां भोगकर्षे च मीचदार्षे नमी नमः । नमः कामाञ्चनाञ्चाय नमः कल्प्रवद्यादिकी। नमी विश्वयदाचे च नमी विश्वसक्तियों। वामस्य वरदाचे च रावमस्य चयाय च। रामस्यानुग्रहार्थाय राज्याय भरतस्य च ॥ सुनीना योगहाच च राज्याना चयाय च। नमसुभ्यं नमसुभ्यं नमसुभ्यं नमी नृम: 🔋 र्षे दाहिकाप्रक्तियुक्ताय महामायाप्रियाय च भगप्रियाय सर्व्याय विशिष्यां नियम्बाय स परिचारणाय योगिनां को जिकानां प्रियाय च । कुलाङ्गनानौ भक्ताय कुलाचाररताय च । कुलभक्ताय योगाय नमी नारायकाय च ! मधुपानप्रमत्तायु योगेषाय नभी नमः ॥ कुलनिन्दाप्रयाधाय कोलिकानां सुखाय च। कुलयोगाय निष्ठाय श्रुहाय प्रद्यासने । परमात्मसक्पाय विक्रम्याममाय च। सर्जेश्वराय सर्व्याय प्रियाय निर्मुणाय स्व 🛊 🛊 🖡 इसेनन् परमं गुन्धं वाका जिल्लास्य प्राक्षर। यः पर्देन् साधकाश्रीकी गाव्यपत्यं लगेत सः 🛭 क्तवस्थास्त्र प्रसादेन योगी योगित्वमाप्रयान्। राज्याचिनां भवेदाच्यं भोशिनां भोग रव च ॥ साधूनां याधनं देव की जिकानां कुलं भवेत्। यं यं कामयत मन्त्री नं तमाप्नोति जीजया॥ वाणां जङ्गप्रसादेन चर्चमाप्रीति सखरम्। किमन्यन् कथयामीष्ट सर्व्व देखि कुर्तेश्वर ! ॥ मद्राभवे समुत्रक्षे राजदार क्षांचेश्वर !। देशानारभयं प्राप्ते दस्युचीरादिसङ्कते। घउनात् सत्वराजसान भयं सभते ऋचित्॥ भागालिक्षस्य माचात्रांत्र संचिपात् कथितं

तस्य अवस्थानिक वरो भीक्षमवाप्रयात् । वास्तिकं सराराध्यं थोशानां योगनाधनं । कौलिकानां कुलाचारे प्रमूनां प्रज्ञानयंत्र ॥ वेर्द्यानां वेर्पाटे रोशियां रोगनाधनं । यो यो नाराधयेरेनं सन्ते तक्षिकलं भवेत् ॥" इति श्रीयोगसारे सम्बागमोत्तमे पानंतीधिव-संवारे वास्तिकं क्ष्योनं समाप्तम् ॥ ॥॥ व्यय रीविकं कृत्वाच्यम् । "न्हीसमुद्धवं रीवमन्योगस्य विषयेयात् । नदीवेगान् समं सिन्धं छंजातं सीहसुचाते ॥" इति भौर्मिचोद्यः।

"सरित्रवाच्यसंस्थानं वासालङ्गसमस्ति। तदम्बद्धि बोह्यं रीव्रतिकं सुखावचम् । नदीसार्गर्भेदाया वासासिङ्गससाहाति । तदमाद्य बोह्यं ति कं रीहं भविष्यति । रीद्रसिक्षं तथास्त्रातं वावसिक्षसमाहाति। श्रीतं रक्तां तथा पीलं क्रकां विप्रादिपूर्णितम्॥ स्त्रभाषात् क्रामावर्शे वा सर्वजातियु सिहिदम्। नसीदासभावं रीजं वार्वालक्षवदी रितम् ॥" इति दीविक्किक्कक्षम्। इति लच्चसस्यशेष्याः व्यथ प्रिवनाभितिक्रतव्यम्। "उत्तमं मध्यमधमं चिविधं निष्नमौरितम्। चतुरक्रुलसुन्सेधे रम्पवेदिकस्त्रसम्॥ **उत्तमं विङ्गमान्त्रातं सुनिभिः प्राच्नको**विदेः। तरहें मध्यमं श्रीतं तरहेमधमं स्ट्रतम्॥" तस्य महिमा। "श्चित्र (भिमयं लिक्क प्रतिपूज्य सद्दिति।:। क्षेत्रच वर्कालक्ष्मचन्द्रसात् पूज्यं विशेषतः ॥" इति शिवनाभिकिक्कणचाम्। इति वीरमियी-ह्यञ्जलिश्वणार्द्संबाद: 🛚 🤏 🖡 व्यथ देवताङ्गलचासम्। सिद्यान्तप्रेखरे। "करसंपृटचं साधी ज्ञाटक्वेन्डभूषितम्। रेखाकोटरचंयुक्तं निफोन्नतसम्बनम् ॥ होर्चाकारच यक्तिक्रं त्रक्तभागाहिवकितम्। लिक्न गीवासित प्रोक्त गोववं प्रोच्यतेव्युना ॥ कुशास्त्रस्य पलानारं नागरक्षपत्रोपसम्। काकिष्णपकाकारं गोलिक क्रिस्तीरितम् ॥" इति गोजलिङ्गलच्यम् ।

ख्यापेतिक्रतच्यां तचेव। "नानाकोलफलाकारं जक्तास्वितिनेनम्। भूति स्मृतक यक्तिकं कपित्यप्रक्यित्रभम् ॥ भाजसादा पताकारं मध्ये स्थूजव्य यद्भवेत्। मध्ये खानं वरं तिङ्गन्दविवासस्त्रानुत्रम् ॥" र्थावैलिङ्गलच्यम् ॥#॥

व्यथ तिङ्गतच्यम्। "सिक्नं चि दिविधं प्रोक्तं समिमास्तिमस्तत्। लिक्क दिविधं चेयमचलक चलनाया। प्रत्येकं चिविष्ठं चीर्यं सिक्कं तदुभयासम् ॥ प्रासादे स्थापितं (जङ्गमचनं तक्किनादिवम्। स्वापितं सचलं मेचे स्वारं लिङ्गमबीचितं । पच्चधा तत् (स्रातं क्षिकं सायम् देवपालकम्। आर्थेय मानसं तिष्टं तैयां सच्यस्यते ॥"

इति सिद्धान्तश्रेखरः ॥ "बाचायस्यये सेरं सयमृती महेचरः। बच चैव खर्च कक्षं जिल्लमस्तु सबस्तु तत् ॥ धमनी बखा संचार्शात् दहति विप्रमेव तु॥" इति वट्कास्नेदीपिकाः॥ 🗯 ॥

"नाना चिट्ट ससर्वेषुक्तां नानावयो समन्त्रितम्। ग्रहरूकं यक्षिष्टं कर्षेष्टं सुवि हम्मते ॥ सिबाङ्गन्तु खबस्त्रमपरं तत्त्वस्थातम् । खयम्। तिङ्गामिख्यां तथ नानाविधं सतम् ॥ श्रष्टाभमस्तकं तिक्कं वैकावं ततुदास्त्रम्। पद्माभमक्षकं अक्षांत्र क्वाभं धाक्रस्थते ॥ श्चिरोयुमं तहायेयं विषदं याभ्यभीरितम्। स्वक्रामं नेक्टर्स लिक्क वादयां कलसास्रति ॥ वाययं ध्वनवश्चिष्ठं कीवेरन्तु गरान्वितम्। प्रैग्रागस्य त्रिश्रूलामं लोक्स्पालाहिनि:खतम्। चयन्तु लिङ्गमाखालं चर्नशास्त्राविधारदे: ॥" इति खयम् जिङ्गलश्यम् ॥

इति सिद्धान्तश्रेखरः॥ # ॥ "हर्षा लिक्न' महिम्रास्य स्वयम्भूतस्य पार्व्वति।। सर्वपायविनिमैत्तः परे जन्ना व तीयते ॥" रतियां पूजाफलं तजीव। "विश्वाक्टिननं सम्बे सक्तये चानुवङ्गनः। पाधियं सक्तये प्रक्तं सक्तयं चानुवक्रतः॥ ं एवं वे दावजं ऋयं चित्र्लिङ्गं तथा पुत्र: । स्थिरताच्यीप्रदंत्रीयं हीमं राज्यप्रदक्ष ततः॥ पुत्रहाहिकरं नाम्ने राष्ट्रमायु:प्रवहेनम् ॥"

इति मह्यक्तमञ्चातकम्॥ 🗰॥ "पारद्व महाभूखे सीभाग्याय च मोक्तिकम्। चन्द्रकाभां च खुणित् स्याद्वाटकं चर्वकामदम्॥" इति पद्मपुराखम्॥ # ॥

"सर्व्यपानप्रदाभूमिर्मगयसाङ्गदेव दि। व्यननात्याः स्ट्राता ऋषी मययो विद्युद्धनुनाः॥ राजी प्रकाशकाः सञ्ज्ञवियाद्याचातकारियः। नानावर्णास्तु विज्ञेया रसेगेन्येस रूपत: ॥ वकाद्याः स्पाटिकाद्याच गुक्रावादिविनि-

चर्नकामप्रदे पुंसी लिङ्गे तात्कालिकं मतम् ॥" र्तत वीरमिचीद्यपृतकालोत्तर:॥ \*॥

"गांच्यं सीभाग्यदं लिक्कं पौष्यं सुक्तिप्रदायकम्। नानाम्यनोद्धयं लिङ्गं नानाकामप्रदायकम् ॥ सेकतं गुगदं (लक्नं सीभाग्याथ च लावणम्। जबाटने तु पाधाप्तं मोलं भ्रम् चयाव इस्। ताला जिकंदरित काला भन्या समर्थित्॥" दिति लचायाससुचायः ॥

काय गत्विङ्गस्। गत्र उपरायो । "कसूरिकाया हो भागो चलारऋन्दक्ख च। क्षपुरस्य वयस्वेव प्रशिवाच चतु.समस्॥ रतदेगत्यकिङ्गन्तु चला संपूज्य भक्तितः। ग्रिवसायुज्यभाग्नीति बन्धुभि; सञ्चिती वर; ॥" पुष्पभविषक्षं यथा,---"कार्ये प्रवासर्व जिङ्गे च्याम्बसमस्वितम्। नवखकां घरां सुक्रा गयोग्री। धिपति भवेत्।" अव रजोमव (जक्रम्। "रजोभिनिकितं लिङ्कं यः पूजयति भक्तितः। कियाधरपदंग्राष्ट्र प्रचाचिक् वसमी भवेत्॥" व्यथ गोप्रक्षक्षम्। "सीकामो सोग्रहां कक्षं कत्या भन्नाः प्रपू-

ष्ययेत् । आर्फ्टन का (पर्वनिव ग्रीमधेन प्रकलप्रधेत्।" साक्ष्म सूमियतगरिश्तिगः सूबोहुतेनीत बरवत् । 🛊 ।

व्यय यवगोधुसभातिविव्यक्तम् । "कार्यं यश्किमं लिर्ज्ज यवगोधूमश्रालिजम्। जीकाम: पुष्टिकामच पुत्रकामचारचेयेत्।" षाच सिताखक्रमय विक्रम्। "सिताखकमयं जिङ्गं कार्यमारीययद्वेनम्। वश्चे लवकार्ण लिक्कंतालिकाटुकाव्यितम् ॥" तालं इस्तालम्। जिन्दुकं शुक्कीमिपाली-मरीचं इति प्रसिद्धम्। "ग्रव्हतमयं तिष्नं संपूच्य बुह्निवर्द्धनम्।"

"लव्छिन च सीभाग्यं पार्चिवं सर्वकामदम्। कामदं तिलापि छोत्यं तुषीत्यं मार्के स्ट्रतम् ॥ भक्षोत्यं सर्वपन्दं गुड़ोत्यं भौतिवह्नेनम्। गन्धोत्यं गुन्दं भूरि ग्राकेरोत्यं सुखप्रदम् ॥ वं शाक्करोत्यं वं शकरं गो सयं कर्यरोगहस्। केप्रास्थिसकार्व लिक्कं सर्वेग्रज्ञ विनाधनम् ॥ चौभवे भारबे पिरसम्भवं लिङ्गस्तमम्। दारित्र इं हमी हुतं पिष्ठं चारस्तप्रदम् । द्धि दुग्धोद्धवं लिङ्गं की किंतच्यी सुख्य दम्। धान्यदं धान्यणं लिङ्गं मृलीत्यं मलदं भवेत् ॥ पुष्पोत्यं दियभोगायुर्मेक्ये बाबीपजीद्ववस्। नवनीतोद्भवं तिङ्गं की तिसीमायवद्यनम् ॥ दूर्व्याकास्ट्रसम्भगमम्बद्धानवादसम्। कर्प्रकम्पर्यालक्षं चलं वे सिक्तस्किरम्। व्ययकानां चतुर्धातु क्रीयं सामान्यसिहिष्ठ ॥ सम्ब नवभवं क्रेंड तच वच्यम[रिच्हिहि । यमिलङ्गं महाभूळे जीभाग्याय च मीत्तिकम्। 🝈 पुष्टिम् लं मचानीलं च्योतिकीरसमुद्रदम् ॥ खार्यकं कृतसङ्गती तेजसं स्वयंकान्तज्ञ। चन्द्रापीचं चलुजितं स्माटिकं सर्वकासहस्॥" चन्द्रापीक् चन्द्रकाम्तमित्रयः। "म्जाकामणिजं ग्रचुचयार्थं मीत्तिकं तथा।" यन्सिवधानात् सूलरोगनाष्यः स सूलमणिः । **ंचापुत्रं कीरकं क्षेयं रोगक्क्की क्षिको**द्धवस्। शुभक्तत् पुष्कतं तीर्थे वैदूर्या प्रभुदर्प मृत्।

इति खार्चंबई॥ "मशासक्तिप्रदं होमं राजतं भूतिवह्ननम्। चारकूटं तथा कांस्यं प्रया वासान्यसक्तिहम्।" चारकूट पित्तकस्।

नीलं लच्छीप्रदं सेयं स्माटिकं सर्वकामदम्॥"

"चयु यीसायसं लिक्कं समूखां नासने हितम्। की तिंदं कांस्य जं किङ्कं राजतं दुष्टियद्वेषम्। पेरा जं सुक्ति समार्थ समार्थ समार्थ समार्थ ॥" मिश्रजमद्धातुनिर्मितम् । इति कालोत्तरः । "पितृवां समावे लिक्कं पूज्यं रजतसमावम् । हिमनं बद्धनीवस्य प्राप्तये पूज्यत् पुमान् । पूजवेत्ताळाजं जिङ्कं पुष्टिकामी हि मानव: "

इति प्रिक्नार्ट्संवादः ।

ताकादि तिष्णपुणमन्तु कतीतरपरम्। "तामानिक कती गार्चत् रैयस्य सीसकस्य पः। रक्तचन्द्रविष्ट्रच प्रश्वनांस्थायमं तथा । तुष्टिकामसु सततं तिङ्गं पित्तत्वसभवम्।

"शुक्तं चिपार्थिवं लिक्नं निक्नाय यस्तु पूज येत्।

च (ऋयसुवरारोचे रक्तं निक्ताय पाधिनम्।

स च घेषाो सद्देशानि ! चिनगं फलभाग्भवेत् ॥ भाववं स्थिपाधिवं लिक्कं निर्मेत्य यस्तु पूर्णयेत्।

स एव प्रमेशानि (चवर्गफलभाग्भवेन् ।

पूज्येत् सततं यस्तु (जवर्गपलमाप्त्रयात् ॥ इरितं पाधिवं देवि ! निर्माय यस्तु पूजयम् ।

की तिकामी यजे कि खं लिएं कां खसमुद्रवम् ॥

भ्रमारसकामस्य निक्रं नौडमर्यं बदा। चरा चीचमयं लिक्रमायुष्कामी १ चीचेत् नरः ।" इति मत्यकत्तमकातन्त्रम् ॥

"स्थिरताच्यीप्रदंष्टेमं राजतंचेव राज्यहम्। प्रचाद्रविकरं राक्षं नाम्ममायु:प्रवर्षेमम् ॥ विदेवकार संकौसां रीति जंग्रज्ञाश्यम्। रीमनं चेसकं लिङ्गमायसं प्रज्नाशनम्॥ षारली हमयं लिङ्गं कुटरोगचयावहम्। जिली च सम्भवं लिङ्गं विद्यार्थं प्रति सिहिद्रम्॥" इति जज्जससुचयः ॥

"श्रीपदं वक्षकं तिङ्गं शिकाकं सर्वसिद्धिदम्। षातुर्ज धनदं साचाद्दार वं भीगसिद्धिदम्॥"

र्ति लिङ्गपुरायम्॥ "गन्तपुष्यमयं लिङ्गं तथा द्वादिविनिनेतम्। कस्रीसम्भवं लिङ्गं घनाताङ्गी प्रयूज्येत्॥ भिक्षं गोरोचनीत्यच कःपकामसु पूजवेन्। कान्तिकाससु सततं तिङ्गं क्रक्रुमसभावम्॥ चेतागुर्वसमुद्धतं सङ्ख्रिविवद्वेतम्। धारकाण्यात्तदं लिङ्गं क्रव्यागुरुवसुद्भवम् ॥ यचन ईमबम्भुतम्।" इति कालोत्तरः ॥ "पार्थिवे शिवपूचायां सर्व्वसिद्धियुती भवेत्। पाषायी प्रिवपूजायां दिशुगं फलसीरितम् ॥ स्वर्थे लिङ्गे च पूजायां अञ्चां नाश्चनं सतम्। मर्व्य सिद्धी त्रारो से पेये पानं तस्माच तुर्गुंगम् ॥ तान्त्रे पुष्टिं विजामीयात कांस्ये च धनसंच्यः । गङ्गायाच जन्तगुर्य जाचायां रोगवान् भवेत् ॥ समाहिने चर्चसिद्धिः स्थात्तया सर्वते प्रिये। की इक्तिके रिपोर्नाधः कामदं भक्त लिक्न कम्। बालुकायां काम्यसिद्धिगीमये रिपुर्व्धिमम्। सर्वालङ्गस्य माष्ट्रातां धर्मकामार्थमी चरम्॥"

इति माल्लकार्भदलन्त्रे १२ पटनाः ॥ "बच्चा संपूज्ये (ज्ञत्यं लिङ्गं ग्रीलस्यं श्रुभम्। तस्य संपूजनात्तेन प्राप्तं जन्मत्वसुत्तसम् ॥ इन्हरीक्षमयं (कङ्गं विष्णु: समर्कयेत् सदा। विश्वासं प्राप्तवान् तेन सीरभूद्भृतिकपालकः ॥ स्माटिकं निर्मेलं लिझं वस्कोरभ्य चैरेन् सदा। तिन तद्वरकार्लं हि माप्तं तेजोबलान्वितम्॥"

इति षट्कर्मदीपिकाञ्चलशिवधर्मः । "पूजयेत् मार्थिवे लिङ्के पावासालिङ्गके २ घवा । खर्शालक्वेश्यवा देवि शीधे साम्नीच कांस्त्रके । पार्ट वाथ गङ्गायां स्काटिके मर्कतेशिव वा। कार्यमेरे जीविज्ञ भक्तिर्मित्वाध्ये । या बुका विक्तिते जिक्के गीमचे वाच पूज्येत्। संस्कारेस (वना देवि पावासारी न पूजरीत्।"

इति माहकाभेद्रस्त्रे ६ पटकः ॥ इति प्रिविलिङ्गविकाखदयाथि॥॥ अथ प्रिविक्रिमंस्कार:।

"संस्कारण प्रवच्यामि विभीव रुष्ट शहवेत्॥ रीयाच सर्वेतिक्रच सर्वे पार्च निश्चाय च। तकादुत्तीका तक्षिष्ठं दुग्धमध्ये दिनत्रथम्। च्यानकेन चापियला कालावर्ग प्रपूज्येत् ।

घोक्येनोपचारेख वेद्यान्य पार्कती बजेत्। तसाडुत्तीका तक्तिक्ष गङ्गातीय दिनवयम् । लिङ्गपूजोक्तासा.चपूजा। "लिङ्गं सुलच्यां कुथात्त्रजे सिङ्गसलच्याम्। रेघाष्ट्रीने भवेद्वप्राधिरधिके प्रभुवह्रेनम् ॥ मानदीने विनाधः स्वाद्धिके च धिषुटायः। पीठचीने तु हारिहाँ। शिरोधीने कुलच्यः। व्रक्षसम्भविष्ठीने च राष्ट्रां राष्ट्रच मध्यति।

इति साहकामेद्रका 🍳 पटल: 🛚

देखवाचा। "इन्द्रिये रिह्निते इंबः मून्यक्तपः सदाधिवः । च्याकारी नास्ति देवस्य किंतस्य पूजने फक्तम् ॥

গ্মিব ভাৰাৰ। प्रेने पूजा महिशानि कहाचित्रास्ति पार्वती। कदस्य परमेश्रानि रोदी श्रात्तिरितीरिता । दीती सुपरमेशानि च्याचा क्राव्य लिनी भवेत्। वर्त्तन परमेशानि अञ्चलिखाशिषरिक्तिकाः । सार्क्ष जनस्याकारी: शिवं वेष्टा सदा स्थिता । प्रसिं विना अहेगानि प्रेमलं तस्य निश्चितम्। श्रात्तिसंयोगमार्थेग अनेकर्ण सदाश्रिवः।

च्यत्तरव महिमानि पूजयेन्हिन्तिङ्काम् ॥<sup>॥</sup> दति सम्भातिक (भवितञ्जपूजनमलान् । इति सिङ्गाचीनतम्त्रं २ पटल; ॥ 🟶 🏗

देवायाच ।

"लिङ्गप्रमार्गं द्वेश कथयस्य मधि प्रभी। पार्थिवे च शिलादी च विशेषो यच यो भवेत् । श्रीश्रिव खवाच।

ऋत्तिकातीलकं याद्यमधवा तीलकद्वयम्। एतदम्बन क्वाचीत कद्माचिद्रि पार्चित ॥" इति माञ्चकाभेदनके २ पटनः ॥

অদিখা "न्हर्तिकातीलकं याद्यमयवा तीलकद्वयम्। श्चिम् अस्य प्रमासीन घटनं कारयेट्नुधः ॥ स्ताश्वरपञ्चमानम् कत्वा लिङ्गं प्रपूजयेत्। स्टाहिलिक्षघटने प्रमासं परिकी (कितम्। मलसुक्तस्याप्नोति अनाया चेत्रद्याया ॥"

इति घटकाकेदीपिकाञ्चलविश्वसारतनाम् ॥ "खिक्के वैद्या सिया पीठे समस्त्रज्ञानपातनात्। समञ्चेव विजामीयाजिसक्षेत्रिकस्य मिलदम्॥" इतिकालोत्तरः ।

सक्तिकाभिदेन बाह्मणादीनां पूजापतास्य प्रश्-क्तालं घषा,---"चतुर्धा पार्थिवं सिङ्गं स्टत्साभिदेश पार्व्यति । भुक्तंरकांतथा पीतं क्षयाचा परमेच रि 🛭 शुक्रनु वाष्ट्रवे शक्तं चक्तिये रक्तमिकाते। भीतन्तु वे क्राजाती स्थात् कार्या गुडी प्रकी (र्श-

ततो वेदोक्तविधिना संस्कारमाचरेन् सुधी: " पूर्व्वोक्तिवचनै: फलदिशेषकामनया नानाविध-विस्तारे चाधिके कीने राष्ट्रनाष्ट्रो भवेद्ध्वम् ॥ तसात् सर्वप्रयतेन लिङ्गं कुर्यात् सलचयम्।" इक्षारिना सुलच्यालिङ्गस्येव फलदाहल्यसुक्तम्।

स ऋदः परमेशानि । जिवगंपलभाग्भवेत्॥" इति लिक्नार्चनतक इ पटल: ॥ #॥ "भिलाही च सर्वभानि। खृतच मनदायकम्। चाश्रुष्ठमानं देवेधि । यहा हैमानिमानकम् ॥ क्रमेग देवदेवे। यः। मलं बहुविधं जर्मेन्। क्राजात् स्राजतरं जिङ्गं बहाच्यं परमेचारि । ॥ पूजनाहारगाईवि । पानं बहुविधं सहतम् ॥"

ख्वान् स्युक्तिति पार्थिवितिक्किनरपरम्। व्हत्तिकातीलक्षिति विश्वेतवचनातः। श्रिका-स्काटिकसरकतादीनां प्रचासचीकरणसक्ती बधा,---

"प्रिवलिक्कस्य यव्यानं तक्यानं दक्तसम्योः। योत्यन्नमपि यन्नानं तद्योऽपि तथा भवेत्।" इति तिङ्गपुरासम् ॥

"(जङ्गस्य याद्यत्वसार; परियादीशीय ताहग्र:। लिङ्गस्य दिगुगा दंवी योनिसाद्हेनिसामा ॥ कुर्व्योताञ्च्यको इसमंग कहाचिहिय कचित्। रकादिशिवनिकेशंग्रं मानमिक्शवशाद्ववे 📲

इति तकाकरम्॥ लिङ्गचुत्पत्तिथेषा,---"आकार्य तिद्रमित्राङ्घः पृथिवी तस्य पौठिका। व्यालय: बर्वद्वानां लयना क्रिक्रमुखते ॥" इति स्कल्पुरासम् ॥

तिङ्गमिश्मा यथा,---

श्रिव उवाच। "त्र तुष्यान्यार्थं तो । र्यायां पुष्यध्पनियेदनैः । किक्रेरिकित नथालये परंतुस्थामि पार्वति । श राष देवि । पुरा क्षत्रे भोनां रहं सर्वदेवते ।। ति क्रवाशिक्षक्रियात्त सद्वासुर्विकरे. । प्रयच्छामि दिवं दंवि । यो मिक्किक्वार्चने रतः । त्यका सर्वार्थ पापानि निर्मदी दम्भक्तस्य ।। मनुमना सत्तमस्कारी मामेव प्रतिपद्यते ॥"

द्रति वीरमिचीदयभृतस्क्रस्पुर्शसम्। इञ्जिप्रेषेस पूजादिएलं यथा,---"वक्कपूतचलेतिं क्रंभापिता सम मानवाः। लकायाचाचमेशानां मलमाप्नीति चक्तमः ॥ सुग्रस्थिचन्दगर्धे विद्वमाविष्य भक्तितः। षालियते सुरकीभि: सुगन्धेयं न कहमी: " इति तचेष ॥ 🛊 ॥

सिङ्गपूजाया व्यवस्यी दोषः तत्पूजामसम् यथा, "विना लिक्नाचीनं यस्य कालो सच्छलि नित्यग्रः। मचाचानिभवेत्तस्य दुर्गतस्य दुरात्मनः। रकतः सर्वदागानि व्रतानि विविधानि च। लीयांनि नियमा यज्ञा (सङ्घाराधनमेक्सः ।

न विज्ञाराधनाद्यान् पुरा वेदै चतुर्जितः । विदाते चर्त्रशाकाकासम् यव तुनिक्तिः ॥ शुक्तिस्तिपदं विक्रं विविधापनिवारणम् । पूज्यका वरी निक्षं शिक्तास्यम्यमाप्रयात् ॥ सर्वसम्यन् परिक्षक क्रियाजानमधितः । सम्बद्धारस्या विदान् विज्ञसेनं प्रपूजवेत् ॥" दति कान्दपुरायम् ॥॥॥

"वाक्षतेषसञ्चावि वाकपेयश्वति च। सच्चित्राचीनपुर्वयस्य कर्तानार्ष्ट्रील वीक्ष्यीम्॥" दत्ति सक्ष्यस्यक्त १६ पटनः॥

"बहुनाच किस्कीन चराचरमिहं जगत्। भिवित्रक्षं समध्यका स्थितमञ्च ग संस्थः॥" इति सिक्षपुरायम्॥॥॥

"शिवस्य पूजनाहिति चतुन्नेगां विघो भवत्। जारे चर्चायुतो मन्ने: श्रम्भुनाचस्य पूजनात्। सन्ने नाराययिनोक्तं यदि श्रम्भु प्रपूजयेत ॥ सन्ते मन्ने च पाताचे ये देवा; संस्थिता: सदा। तैवां पूजा भवहिति श्रम्भुनाचस्य पूजनात्॥" हति जिल्लपुरायम्॥#॥

"बाबारे अनु अंबारे बारमेत्बतुरयम्। काम्मा वादः वर्ता सङ्घो मङ्गान्मः ग्रम्-पूर्वनम्॥"

र्शन घटकन्नदीपिकाञ्चलकाकोत्तरे गारस-वाकाम्॥ ॥॥

"विधिश्वीचार्विदाच यद्याच बहुद्विकाः । द्विवित्रहार्चेनस्ति कोटंग्वेनापि तं वसाः ॥ हिस्सा भिस्ता च भूनानि विकासमिर्द

सचे हैं वे विक्रायार्थं न स पापेन जियते । सनिक्रणकाशास्त्रं आच्यात्रायाय योविष्ठ । कः समाप्नोति वे सुक्तिं विना जिङ्गार्थनं नरः॥"

इति स्वन्यपुरायम् ॥ ॥ ॥ "त्रास्ययः चित्रयो वेद्यः मूडो वाष्युक्तेसनः । पूज्येत् सततं तिङ्गं तत्तम्बन्धेक सार्रम् ॥" तत्तम्बन्धेकि यथायोग्यं वेदिकतान्त्रिकनाम-सम्बद्धियः । इति वीर्यास्त्रोदयभृतस्त्रन्द-पुरायम् ॥ ॥ ॥

"सक्षेत्रकातया मध्ये विण्यक्तिश्वननेत्ररः। क्रिजोपरि सङ्गादेगः प्रकारकः सदाधियः॥ क्रिज्ञवेदी सञ्चादेवी क्रिज्ञं वाचाम्मदेत्ररः॥ तथोः प्रपूजनाज्ञितं देवी देवस्य पूजितौ॥"

इति जिङ्गपुरायम्। 🗱।

ष्य पारद्शिविलक्ष्माचात्राम्।
"कोतिसीयं प्रचालिक्षं केलासनगरे प्रिये।
तस्त्रेन वोक्षांश्रेकः नाम्यां विश्वेचरः स्थितः॥
पूर्वेलिक्षं प्रचेशानि श्रिववीणं न चान्यया।
श्रिकामध्ये यथा चन्नं जच्मीनाराययः परम्।
पारद्धः श्रतीश्रेको लच्मीनाराययो न चि।
पकारं विश्वेक्ष्पच चाकारं कालिका स्वयम्।
रेषं श्रिवं दकार्च वच्मक्ष्पं न चान्यया।
पारदं परयेशानि वच्मविष्यश्रिवात्मकम्।
सो यजेन् पारदं लिक्षं च यव श्रम्भदक्यः॥

धानकामकी यो देवि एकदा यदि पूज्येत्। स्र एक क्यो देविशि त आवी स्य तत्वित्॥ स्र अक्योत्ता संघनी स्राचा स्वि पूज्यते। धिकमादिविभूतीमामीचरः वाधनीत्तमः॥"॥॥

चाय पारद्शिवालङ्गास्त्रीवाविधिः।
"पारदे प्रिविवक्षास्त्र नानाविद्यं यतः प्रिते।
चत्रद्य सर्वेशानि शानिस्त्रस्थानं चरेत्।
पारदं शिवनावं चि तादनं चि न कारयेत्।
ताइनादित्तनाशः स्वात्ताङ्नाद्वित्रचीनताः।
ताइनादीसवुक्तस्यं ताइनाक्षर्यं भवेत्।"

्रांति साह्यक्षाभेद्तमो प्राटकः; ॥#॥

षाय श्रिविलङ्गोत्यत्तः।

बच्चीवाच ।

"पुरा ला चचनं जाला लह्ये न प्रकाशितम्।

रहानी योगिनं जाला कथ्यामि न संश्वः ॥

व्यातगुद्धमतिगुद्धमतिगुद्धं न संश्वः ।

श्वोपितसं गोपितसं गोपितसं लयापि च ॥

श्वमुना गोपितं तन्ते तनान्तरे प्रकाशितम्।

श्वमुना गोपितं तन्ते तनान्तरे प्रकाशितम्।

श्वमुना स्वाप्तं स्वाम्यद्धं सावधानो विधार्यः ॥

सर्वा विविधाः सर्गं मया स्टा हि नारदः।

देनदानवदेताच ग्रन्थं यच्चराच्याः ॥

सर्वे क्वीवश्वमाः संद्धा मेथुनाच्यायते प्रकाः।

कंवनं हि श्वदः श्वमुदारयष्ट्यक्षकन्तिश्वः ॥

सामेव श्वर्यां चम्मुः सन्द्राद्यप्टयक्षकन्तिश्वः ॥

श्वीवपत्य स्तृति कृत्वा स्वयस्यः स्वयाद्वारः ॥

श्वीचपत्य स्तृति कृत्वा स्वयस्यः स्वयाद्वारः ॥

श्वीचपत्य स्तृति कृत्वा स्वयस्यः स्वयाद्वारः ॥

श्वीचपत्य स्तृति कृत्वा स्वयस्यः स्वयाद्वारः स्वयादः ॥

देवाद्या कतुः।
उदाहिता वयं वर्षे अवाविष जनाईनः।
केवर्ज हि महाईवां देवदेवी जनत्वतिः।
विवादि न मनचके कया वा मीत्रातं ग्रियः।
उपायं चिन्तयं विभा सदारः सथमीचरः।
येन स्माज्यस्तां नायस्तत् क्रबस्य दयानिधे ॥
दित श्रुत्वा वचकीषां दूती अच्चा प्रकापतिः।
सह सिर्गवहास्त्रः जनाम कमलासनः।
उवाच तं जननायं विष्युं कमललोचनम्॥
वासीवाच।

ष्टदा सया सुरश्रेष्ठ साहवा सेष्ट्रनोद्धवाः। चर्चे कीबा विना भ्रम्भुं यत् कर्त्तवां बदख से॥

> श्रीभगवातुवाच । (इराको गच्छासम्बद्धकः (

यभि: यह महाबाही गक्कामकामहं भिवम्। कर्मयं स्वितं तेन चानुज्ञातियेथाविधि। किन्तु तह्योग्यनारीन्तु विवाहार्थं प्रकल्पय॥ असीयान।

इतं गक्शमहे सर्वे चातुत्रापय तं हरे।
चातायक्तं महामायां प्रसादयतु वे लनु ॥
कत्या भूला महायम् मोहियमित प्रहरम्।
एवसुका तु ते: साहें चम्मतुर्विधिकेश्ववै।
यम दची महातेचा: धोचतुः कार्यमास्यवः ॥
उनाच दचं तद्युक्तं तपक्षमुं प्रचापतिः ।
वक्षा विक्षुक वर्ये ते तपका तोवयेक्वितम् ॥
चार्यमभूत् या हेवी कालिका चमदीच्यी ।

प्राह्म मा व: किमधेना सस्त्कृतकाः सरासराः ॥ देखुवाच ।

भी कं सत्पंययाकामं भवतां प्रार्थने वसम्। काचिरातृ तत्प्रदास्थामि सत्वं सत्वं व संभय: ॥

देवाचा जणुः।
भूता तु इक्षकमा सं प्रश्नरं परिमोश्च ।
ध्यक्षानं वाम्कितचेतन् कृत विश्वं वदा प्रिते ॥
एमत् स्रुता वश्वकोषां निरीक्ष कमनासमम्।
ध्याच विकाशाविद्या कानिका समहीचरी ॥

देखवाच। प्रभारतस्को वालः किंगो सम्बोधियाति। समयोग्यं प्रमाचना व्यन्यं वै परिकल्पय॥ अक्षोवाच।

ग्रम् संवंगुवर्देनो ग्रामाकं परमेषरः ।

सहावच्यो स्वातेषाः च ते तोवं नरिम्मति ॥

प्रमृतुत्यः एमानाचि कदाचिद्य ग्रम्पत् ।

द्यामा अध्या देनी नाट्मित्राच चेष्यदी ।

द्याम द्यानं द्या उनाच उच्चती वरः ॥

द्योटिय उद्या तां देनी सङ्गकर्तृषरा पराम् ।

सर्वी जमीदरी याष्ट्रचमी वरप्रदाम् ।

कतन्त्रसम्बानं मेने द्याः प्रचापतिः ॥

दश उनाच ।

यित में वरदासि तां देवानामिय वांक्तम् ।

सहीयनगया भूत्वा श्रङ्गरं किल मोद्य ॥

तथे दुक्का जगहाली चन्तर्हाणं गता तदा ।

देवताच ततो नता यच तपे नमी हरः ॥

चच्छीकाः परमातानग्रपतस्युनंगत्वातम् ।

प्रवास्य सुन्ना धाहुगँहरमाविषः॥

हेनाया जातुः।

अगनन् हेनदेवेश लोकनाय सवाशय।

वयं सर्वे तु सक्तीकाः खरुष्यं परमेश्वर।

कातकां कृत चोदावं करिरचा यथा भदेन्॥

हचाने से महाकाली मायेति परिकीत्तिमा।

जाता ते प्रीत्ये श्रम्मो सा ते योग्या न

संग्रयः॥

र्षर उवाच। भवतां प्रौतवे सम्बक् करियो नाम संग्रयः। ·उद्योगः क्रियसां चित्रं विवादाय मसीव दि ॥ दल्कास्त सराः चर्ने ईचरेय महासना । जतज्ञत्या गंताः सर्वे भवनं सर्वसुन्दरम्॥ दचाय कवयामासुः प्रश्नुरेगोदितं वचः। ततो विवाचं निर्ध्वत्ये क्षतक्तवा यथा गता: ह मताः सब्बे भद्देशीश्चिम सत्ना सद्य तदा ग्रहम्। जगाम रेमे चला च चिरं निभेरमानसः॥ अय काचे कदाचितु सता सप्ट मर्डेन्स्:। रेमे व प्रेकी सं चीष्टं सती व्याक्ताभवत्तदा । उवाच दीनया वाचा देवदेवं जगद्गुरम् । अमनवर्षः प्रक्रीमि सब भारं सुदुःसञ्चम् । चमस मा महादेव सपा जुर चालते । निश्रम्य वचनं तस्या समनान् इवसध्यमः। निभैरं रमवं चन्ने नाएं निर्वयमानसः ।

काला चन्यूबंदमखं चती च सक्तमेधुना। उत्यानाव मनवज्ञे जभवीक्षेत्र उत्तमम्। पपात घरकीएडे तेवांत्रमखिलं जगत्। पाताव भूतवे कर्ते शिवितक्राक्षदाभवन् । तैन भूता भविष्याच धिवितिङ्गाः संगीनवः ॥ यच विञ्नं तच योगियेच योगिसात: शिव:। समग्रेचेव तेजीम: शिवतिङ्गं सजायत ॥" इति ग्रिविक्रिकेषिक्षधनमिति नार्यपच-राजानागैतहतीयराचे प्रचयाधावे गारद-जक्षसंबाद:। 🗢 । शिवितिज्ञपूकार्या बर्ळेश-सिकारी बणा, ---

"ग्राक्ती वा वैकावी वाणि वीरी वा माकपी० चवा। शिवाचैनविद्यीनका जातः विद्विभवेत् प्रिये ॥ व्यकाराध्य च मो देखि योध्यैये है वतानारम्। न सक्रांशि सदादेवि भागं दल्वा क्रजेन् पुरम् ॥ पॅनेतायसमं देवि मिटासादि समेख हि। मजानि वचुचान्येव पुव्याययेक बचाविधि ! समेक्यहर्थं चार्च नानाविधं महिष्यरी। खगादिकं महिशानि यदि खात् सागरीपमम् ॥ यह चं पुष्पनिवेदां सब्ये विद्यासमं अवेत्। शिवाचैनविष्टीनी यः पूजविद्वितानारम् । विभिन्नतः कलियुगै स नरः पापभाग्भवेत् 🕬

इति जन्मस्तिनमे ६६ घटनः । 🗢 ॥ "सर्वयूजास देवेशिए ! लिङ्गपूजापरं परम् । लिक्नपूर्णा दिना देवि व्यन्धपूर्णा करोति य: ॥ विकास तस्त्र पूजा स्वादकी नरकमाप्रयात्। तस्मा क्रिक्न संविधानि प्रथमं परिपूज्येत् ॥ यदाच्यं किञ्चपूचायां रच्चितं चतर्तं प्रिये। तदाच्यं पतितं सन्धे विद्याभू सिवसं स्टानत ॥ असा विट् च चियो दैवियदि किङ्गं न पूज्येत्। तन्च कात् परमेश्रानि चयचका ततामियः। मृदं च परमेश्राणि सदा मृक्रवद्भवित् ॥ श्चिवाचैनम् देवेशिय यक्तिन् मेचे विवर्ष्णितम् । विद्यागनैसमं देवि तत्यर्थं विद्वि पार्व्यति। च्यनं विचा प्रयो काचंतिसान् वैद्यानि पार्न्नति॥ भ्रास्तीवावेषावीवापि भ्रत्वीवापरमेचरि !। कारी लिङ्गं प्रयूक्ताय विकापचे कंरानने । ॥ ग्रमादम्यं सर्वे भ्रानि । लिङ्गं प्रार्थे प्रपूर्णयेत् । कामाधानसभवत् सर्वे शिर्वपूर्णाविता प्रिवे ! ॥" इति विकासीनसकी १ पटकः॥

खपक्रमीपसंचारादि। यथा। क्रिक्शानितु जपनमीपसं शाराकन्यासापूर्वतामकायेवारीप-पद्धारकाति। तदुक्तम्। "उपन्नभीपसंशारावभ्यासी/पूर्वतावतम्। कार्यवादीपपत्ती च लिक्नं तात्पर्यम्बाय ।" सञ्ज प्रकर्मप्रतिपादास्थाचेस्य नदादानायोत्तपा-दानं उपक्रमीपसंचारी । यथा छान्दोग्ये वस्रे मकर्मप्रतिपाद्यस्यादितीयवसुन रकमेवादितीयभिकादी ऐतदाक्षामिरं अर्थ-शिक्षकीय च प्रतिपादनम् ॥ १॥ प्रकर्यप्रति-भाद्यस्य वस्तुनः तस्यध्ये पौनःपुन्धेन प्रतिपादनं व्यन्यायः। यथा तजीवाद्वितीयवस्तुनी अधी

रकप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाकान्तरेकाविषयी-वस्तुनी मानान्तराविषयीकरकम् ।३॥ प्रक्रम् । प्रकरकाप्रतिपादास्याक्षाचानस्य तस्तुष्ठानस्य वा तच तच म्यमार्थं प्रयोजनम्। यथा । तजीव व्याचार्यवान् पुरुषी वेदं तस्य तावदेव चिरं यावस विभीचे व्यथ सम्पत्ने रतावितीयवस्त-चानस्य तत्प्राप्तिप्रयोजनं ज्यते ॥ ॥ प्रकारस-प्रतिपाद्यस्य तथ तथ प्रश्नामं अर्थवादः। यथा तजेव जत तमादेशमप्राची वेनामुतं मुतं भवत्यमतं मतमविद्यातं विद्यातमिनाद्वितीय-वस्तुप्रशंसवन् । ५ ॥ अकरमप्रतिपाद्यार्थसाधनै तच तच भ्रयमाचा युक्तिः खपपक्तिः। यया तक यथा सीन्येकेन कत्त्वक्रेन कर्ने कस्त्र्यं विज्ञातं स्थात् वाचारस्थायं विकारी नामधेयं क (त्तिकेतीव सद्यम्। इत्वादाविद्वतीयवस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्थकमात्रत्व युक्तिः श्रूयते ॥६॥ श्रीपरसङ्खनदानन्दयोगील विर्चित-वेदान्तमारः ॥ (पुरावविग्रवः । यथा, देवी-भागवते। १। इ। १०। "रकाद्यसद्याण लिङ्गान्यं चातिवस्त्तम् ॥"

व्यस्थानाष्ट्रवरमं पुरामश्रम्दे तस्वाम् ॥ वितुः । यथा, नर्ककी सुद्याम्। "लिङ्गचानजन्यं लिङ्गि-ज्ञानमञ्जासति: । "ज्ञायमार्ग लिङ्गच्च करणं न डि।" इति भाषापशिच्छेदः ॥ स्रद्धाप्रशैरम् । यका, यंबद्धाम्।१।२३। "बुद्धिक्रमीत्रियपाणपञ्चक्रेफेनसा स्थिया। श्ररीरं सप्तदश्रभिः खर्चा तिश्चित्रस्थते ॥") लिङ्गकः. पुं, (लिङ्गेन कायनीति । की 🕂 कः ।) क[प्रसष्टिच:। इति भ्रान्टचिक्किता। (गुगा:-द्योऽस्य कपित्यप्रक्टे विश्वेयाः ॥)

सिङ्गवहे:, पुं. (लिङ्गवहेंचतीति। ट्य् + सिच् + व्याच्।) कपित्यष्टच:। इति ग्रव्यचित्रका। शिन्नहिकरणम्। नस्तीवधं यया,---"कटुतीलं भक्तातकं दृष्ट्वतीयलदाविसम्। वल्काली: साधितं लिप्तं लिङ्गंतिन विवर्द्धतं ॥" व्यथि च।

"कुछमाषमरीचानि नगरं मधुपियानी। व्यवामार्गात्रमन्या च इक्ती सितसकेषाः । यवास्तिलं सेन्धवच पाविको द्वर्णमं शुभम्। लिङ्गवाचुकानाचा कर्ययोक्त दिस्त वेत्॥" इति गार्के १८० व्यथाय: ॥

लिङ्गवर्द्धिनी, स्त्री, (लिङ्गवर्द्धिनिया। इध्+ किच् + इति । डीय् ।) अपामार्गः । इति ग्रव्हचिका॥

(लक्करितः, पुं, (लिक्क्सेव प्रतिचीयनोगायी यस्य।) जीविकार्येणटादि चित्रघारी। तत्-पर्याय:। धन्मध्वजी २। इत्यमर:। २।०।५१॥ "जीविकादिनिमित्तन्तु यो विभक्तिं चटाहिकम्। धर्मे काणी (ताक्षृष्ट्ति है वं तथ निजयति ॥"

इलि प्रव्यकावली ॥

तत्त्वमचीति नवस्त्वः प्रतिपादनम् । ए । प्रत- तिज्ञानिका, च्यी, श्रुहम् विकः । तत्त्वमायः । दीना २ । इति चारावजी । २१० ॥ करकं अपूर्णतम्। यथा। तजेवाद्वितीय- तिङ्गनी, की, (तिङ्गमख्यस्या इति। तिङ्ग+ इति:।) जताविशेष:। पचगुरिया इति दिन्दी मावा। तलामाय:। बच्चपथी २ ईन्परी १ बिविविधिका ८ सर्थमा: ५ लिझ्सम्भूता ६ जेल्ली 🌢 चित्रप्रवाट चाळाती ६ विल्ला १० देवी ११ चळा १२ चामसामानी १३ प्रियणा १३ भिवनक्षी १५ । व्यक्ता गुवा: । कटुलम् । उधालम्। दुर्गेन्धलम्। इसायगलम्। सर्व-विद्वितर्वम्। दिखलम्। क्यालम्। रस-नियासनला । इति राजनिर्धेस्ट:॥ (सक्रा-वाहितिष्मधारियो। यथा, सुन्नते । ॥ । ५४। "तिजिनी गुरुपतीच समोचामय पर्वता । हताच सन्धवीचापि तच्छती जीवितद्यव: ॥"). लिङ्गी [न्], पुं, ( तिङ्गमस्यस्थेति। इनि:।)

क्की। इति चटाघर:। चि, क्रमेम्बजी। यथा,---

"चालक्री लिक्कविधान यो लिक्कसपनीवति। स लिङ्गिषा प्रदेशिक्तां ग्रायोगी च अच्छति। इति कौर्मे उपविभागे १५ अधाय: ॥

(वासनात्रयः। इति अधरसामी । यथा, भागवति। । १६ । ६५ ।

"तेनास्य ताहर्य राजन् तिक्रिमो देशसम्भ-

अद्धतस्वानतभूती वर्षां न सनः स्पृष्टीस व्हाति॥") क्षिय, (अर्थको इर्पण विषे । इ.सि. कविकाकप्रहम:॥ (तुरा - जभ - चक - अनिट्।) जि, जिप्ती-श्रीस्त । च्यी, लीप्ता । ग्राप च, निर्म्यति निर्म्यते चन्दनेन गार्च सुखी। इति दुर्गाहास: ।

लिय:, गुं, (लिम्यतीति । सिम + क:।) खेपन∼ कत्ती। इति लिपधाती: कत्तेरि कप्रसमिन

लिपि:, स्त्री, (लिप + "इग्रुपधात् कित्।" उत्था० 8। १२८ । इति इतृ । सच कित् ।) लिखित-वर्णेम्। नत्पर्यायः । तिखितम् २ पाचर्यं स्था-नम् १ लिबि: ४। इत्यमर: । लिखनम् ५ वेख-नम् ६ ऋचरविन्यासः ७ लिपी ८ लियी ६। इति तङ्घीका ॥ अचररचना १०। इति चटा-धरः ॥ लिपिका ११ । इति शब्दरक्रावली ॥ (यवा, नेबचे। १। १५।

> "ब्ययं दरिही भवितेति वैधर्सी लिपिं ननाटेश्येणमस्य जायतीम्। स्था न चक्रीशिक्षतकलपपाद्यः प्रक्षीय दारिक्दरिक्षती गृप: "

चास्थाः पञ्चविद्यस्यं यथा, वाराष्ट्रीतस्त्रे । "सदाकिपः विकासिपिकिपिकेखनिसम्भवा। गुष्किका भुकसम्भूता कियय: पचधा स्ट्रता:॥") निखितपुस्तकारि। इति कैचिदिति भरतः ॥ लिपिकर:, पुं, (लिपिं करोतीत। किपि + ज + "दिवाविभानिभैति।" १। २ । २१। इति ट:।) वेखकः। रत्यमरटीका ॥

"कर्षे गुद्धं अटलं लाम्यं सिम्प्राका हिंदूल याँ यत्तम् 🕷 इति रसेन्द्रसारसंग्रहे भीडि यसद्विती है।)

जिम्पाकः:, पुं, जम्बीरः । स्वरः । इति ग्रम्ब्रह्मा-

क्षिप्रा, इ. य ज्यी सीच्छेत्रः। इस्ति कविकरणहमः ॥ (हिषा०-चासा०-चास०-चानिट्।) तीच्छा-मलपीभावः। इ. य, लिग्न्यते धर्मेः कली। ची, खेटा। इति दुर्गादासः ॥

सम् । इति चटाधरः ॥ ( बचा, कचासरित्- लिग्र, ग्रा को ग्राताम् । इति कविकत्तारः ॥ (तुहा०-पर०-सक्त०-पानिट्।) लिप्राति । च्यो, व्यक्तिचात् वेदा। इति दुर्गादासः॥

> क्तिव्यः, पुं, नर्भेकः। लघधातोः कर्भरि वन्प्रत्य÷ येन निपातनात् सिद्धः। उपधाया इत्समिपि। इ(त सिक्षाम्तकीसुनासुगादिष्ट्रातः । १।१५३॥ ( जञ्च इति पाठ: साधु: ॥ )

> लिइ, त म की खादे। इति कविकतपहमः॥ (बाहा॰-उभ॰-सक॰-मागिट्।) ल च, विदि पुष्पास्य घट्पदः। की है। औ, कालिक्तन्। इति दुर्गाहासः ॥

> ली, कि दावणे। इति कविक कपहुम: ॥ ( चुरा०-पच्चे भाग्यर०-सकण्चानिट्।) द्रावर्णं द्रवी-करगम् । कि, काययति जयति। मिन्यो-र्घन्याविति लापयति लोडमसौ कर्मकारः। केंद्रदवे तुलाल्योलंबनावित जनो एतमयौ क्षीनयकापि। इति दुर्गादामः ॥

काभिकासुतः ६ कोतुपः ६ को लुभः ए। इति | ली, मि झिषि। इति कविकल्पहमः ॥ (कारा०-पर०-अपक०-अपिट्।) गि, लिगाति बाला लावग्यं प्राप्नोतीत्वर्थः। नम्नाविवचायानु निनाति जनधी नदी। लीन: लीन:। खयं व्यक्त:साहर्मीयादि:। इति दुर्गोदास: ॥

(दिवा॰-कात्स॰-काक॰-कागिट्।) इ. य, लीयतं चन्द्र: स्वय्ये । स्वी, लीन: । इति दुर्गाः

लीका, की, निचा। इति ग्रन्ट्रवावली ॥ की चा, को, कि चा। इति श्रव्हरत्नावली ॥

लीए:, चि, व्यास्तादित:। इति विषयाती: कर्ने विकास प्रवासेन निव्यासः ॥ (यथा, श्रीकव्यः-चरिते।१।५३।

"सा पुढ्ये रसु प्रिषपादन कावनियों भक्ता यदीयक चिली एललाटप्रकृतः ॥") तिम्पः, पुं, ( जिम्पतीति । जिम्प + "बाहुपसर्गात् | लीनः, जि, ( ली + क्तः । "ब्योदितव्य ।" प । २ । ८५। इति विज्ञातस्य नः ।) त्रयप्राप्तः । श्विष्टः।

> ५ ति वाकर्थम् ॥ च्यपि च। "दिवाकराहचानि यो गुकास

क्षीनं दिवाभीतमियात्वकारम्। क्षुने श्रीम नृतं भारकं प्रपत्ने ममलमुचै:शिर्यसामतीव ""

इति कुमारस्थाने। १।१९॥ सम्। चुरांत्रम्। इहिंग्नमम्। नातिपित्रक्रम् च। लीला, च्यो, ( लयनमिति । सी + सम्पद्दादिसात् किम्। जिसं जातीति। जा + कः ।) के जिः। सीसाव

विलास:। ऋकारभावचेष्टा। इति मेदिकी। ते, 89 । तिजा। इति विम्नः । (यदा, भाग-वता १।१।९५।

"चयाखाचि चरेघीमज्ञवनारकयाः सुभाः। जीजाविद्धतः खेरमी खरखात्ममायया ॥") स्कृतिश्वविदेश थे चालक प्रियसमागमवा प्रियस्य या वेश्वगतिङ्क्षिस्तिभक्षितेरसुक्तिः क्रियते चालीला। तथा च।

"खप्राप्तवस्त्रसम्सागसनायिकायाः चन्धाः पुरोश्च निजित्तित्तवनीस्बुद्धाः। च्यालापवेश्यातिचास्यविनोकनार्यः

प्रामेष्यरावृक्ततिमाक्षयणि कीकाम् ॥" इति । धियातुकरणं जोजा। यथा विनीदितं बदति याति तथा तथासावित्यादीत्यन्त्रीशिय। जी इ य को बिधि गाकौति लक् जीला। रत्यसर-टीकायां भरत: । # । सा प्रकटाप्रकटनेदेन द्विधा यथा,—

"प्रकटाप्रकटा चैति कीका सैयं दिशोच्यते।" इति पद्मपुर्कम् ॥

तथा (इ.। "सदामनीः प्रकाशीः स्त्रेजींनाभिषा च दीवाति। तजेकीन प्रकाश्चिम कादा चिष्णप्रदक्तरे । यद्भेव स्वपरीयारे व्यंक्तादि सुवते द्वरि:। क्षयाभावानुसारेय जीलाख्या प्रक्तिरेव सा ॥ तियां परिकरागाच्या संतंभावं विभावयेत्। प्रयच्योचरत्वेन कालीला प्रकटास्ट्रता ॥ ष्मयास्वप्रवटा भानित ताइक्सस्योचरा:। तव प्रकटलीलायामेव खातां गमागमी । मोक्क वे मधुरायाच दारकायाच प्राक्तिंगः:। यासाच तथाप्रकटासाच तचेव समित ताः ॥" इति श्रीभागवताच्यतम् ।

कीलावती, की, (लीलास्यस्या इति। सीला+ मतुष्। मन्त्रवः।) के जिञ्जला । विकासवर्ती। खङ्गारभावचेषान्विताः खेलाविश्विषाः **र**ति की नाग्रच्याचे दश्रोनात् ॥ 🗰 ॥ भास्क्रराचार्यस्य पत्नी। तत् जता क्राप्रस्थः । यथा । सो दावरी सीर-विवासिनी सञ्चाराष्ट्रदेशोद्धवस्य श्रीभास्करा-चार्यस्य यत्र्यवर्तुः सप्रियाः कीकावती विश्व-विचिसाद्वरयस्य तो पदेलींनावस्या सीला-वतीमिव। इति जीजावतीयन्यस्य मङ्गला-चरयाञ्चोकस्य टीकार्या भवेग्रः ॥ 🗰 ॥ ( व्यवि-चितरूपते: खौरियोग:। यथा, मार्कक्रेये। 1291901

"की लायती वीरस्वता बीरभद्रसुताविभा॥" ) वेश्वाविधेव:।। यथा,---

"सभिक्षेय सम्पन्नान् चतृयित्वा विना भृतिम्। धनमें का येमिति चात्वा न श्काति कथ चन । बोरसी सुवर्णनारच दरिहोरण्य सम्बदान्। ण म्हलामादादेशसातः सभामा महिह्नसंयुतः। सप्तश्रीयपतिष्मीतः स्वयंग्युतसम्प्रभः ॥" इति सत्यपुराये जीजावती वैद्याया जवणाचल-दाने इसत्रघटनचा तथाविधपतद्यीगात्।

किपिका, क्ली, (किपिरेव। किपिन सार्थे कन्। टाप्।) लिपि:। इति ग्रब्ट्रवावली ॥ किपिकार:, पुं, (किपिं करोतीत। स + अख्।)

वेखक:। रह्मर:। २। ८। ८१६॥

कियी, स्थी, (लिपि:। इंदिकारादिति डीघ्।) लिपि:। इति ग्रव्ह्वाबली ॥

लिप्तं, चि, (लिपं + क्तः।) भिचतम्। ज्ञत-वीप्रमम्। नत्यकायः। दिख्यम् १। इत्यमरः॥ विकिम्पितम् ६। इति ग्रन्टरकावली । चर्च-सागरे। १। १८।

"तिक्षिप्राचित्रसक्याच चत्वारी विचित्रास्तया॥") मिलितम्। इति सिद्वान्तकी सुदास्यादिष्टतिः॥ विष्यिभम्। इति मेदिनी। ते, ५२॥

. तिप्रकः, पुं, (सिप्त एव । स्वर्षे कन् ।) विवासः-वासः। इत्रसरः। २। ८। ८। <sup>८८</sup> ।

क्षिप्तिका, चनी, (तिप्तेत्र । स्वर्धि कन्।) रच्छः। यथा। विश्वस्य चतुर्थोशं ग्रः स्रवगारी जिप्तिका-चतुष्यं सभिणिन्। इति सतृत्वयसुत्तावली ॥

तिश्वा, की, (तक्किक्शा तभ + वन् + च:। टाप्।) इ.च्हा। इ.स्थमर:॥ (यया, इ.रि-वंशी। ३८। २६।

"लिखां चक्रे प्रवेगासु मश्चरते सामन्तरे। गोविन्दो व च तं तेभ प्राक्तीयिम न जहार ह।")

लिसु:, त्रि, (लभ + सन् + उ:।) लश्व्यासक्तु:। मत्पर्थाय: । राष्ट्राः इ सहैन: इ स्टब्यान् ४ जुन्न. ५ चैसचऋ:॥ (यथा, कथासस्त्वागरे।२४।

"बीय्युपायमकाभात्तत् ऋद्धे कव्यितायति:। खपप्रदानं (लासूनामेकं स्ताकर्षयीषधम् ॥")

किं(वि)विः, क्यी, (तिप्+दन्। वाङ्गलकात् की, ह यद्यी क्षिषि। इति कविकल्पह्मः ॥ यस्य बलम्।) किपि:। इत्यमर: ॥

क्तिब(वि)करः, पुं, (किबिं करोतीति। हा+ "दिवाविभाविधेति।" ३। २। २१। इति ट:।) किपिकर:। किपिं करोति इत्येथे क्ष कुछ इत्यनेत्र कर्त्ता टिप्रत्ययेन नियास: ॥

शिव(वि)क्ररः, पुं, (सिपिं करोतीति। सः + टः। एबोदरादितात् दितीयाया चालुक्।) लिपि-कार:। रत्यमरटीकायां भागुदीचित:।

किवी, की, (किवि + लिदिकाराहिति कीष्।) लिपि:। इति भ्रव्दरकाव्ली।

विजयविष्टिति।" ३ । १ । १६८ । इति ग्रः।) केपनवर्ता। इति क्रिन्यधातीः कर्तरि प्राप्रवय-विषयमम्। इति सुम्बोधवाकर्मम्।

क्षिम्पटः, पुं, विक्शः । इति चारावकी । १६२ ॥ सिल्याकं, स्ती, निम्नूनविशेष:। पातिबेद्ध इति भाषा । तस्य गुवा: । सुर्भिलभ् । सादुत्वम् । नासास्त्यम्। असारी चनत्वम्। वातस्त्रे ब्राचर-द्रि राजवल्लभः । (तथा च।

## लुग्रहाकः

इति तिचादितस्वम् ॥ 🗢 ॥ सायग्रश्चविद्येषः । तस्य दितीयश्चीको यथा,---"दर्धं नाकुलसुज्ज्जती सुवासवः कमेरिकं शाखते

चाति विश्वतिमागता व च प्रवः द्वाध्या विश्वव-स्थिति:।

सम्बन्धः सञ्चलो गुकादिभिर्यं यशासु सन्-

प्रीतम थानीचा गववेद्धातनेनुद्राका श्रीन्वायकीका-वसी 🕷

इति मक्कनमित्रः ।

लीलोन्यानं, क्री, ( लीलार्यस्यानम् ।) देववनम् । इति विकासक्षेत्रः॥ (यथा, कथावरित्-सागरे। १०६। ४१।

"अय मानसमुक्तद्वा देववित्रातसेवितम्। व्यतीत्व गळधीलव जीलोदानं त्योधिताम्॥") खुक्, रच् ] युं, कोयः । यथा । स्यमोर्ज् कौवात्

परयो: खामोर्जुक् खात्। इति सम्बर्गध-, वाकरवम् ॥

लुकाबितः, वि, ( लुक् काबस्य बस्य ताढ्य दवा-चरती(त। चुक्काय+किए। तत: क्त:।) व्यन्तचितः। यथा। व्यन्तर्धानं लुकायनभिति पकायते जुक्कायते जुक्कामनीति जुक्कापनयने-र्थप बुक्। जुक्काय: धरीरं यस्य स जुकाय: ततः स इव चाचरतीत की नाध्यम्। इति निव्यक्तीश्यम् ॥

लुबुष:, युं, क्रोलङ्ग:≀ इति रक्रमाला ॥

लुक, इ क भावद्वार्थे। इति कविकल्पह्रमः॥ ( चुरा - पर - चक् - चक - च संट्। ) इ. क, जुज्ञयति। भा दीप्तिः। षष्टायीं विकेतन्त्रियाः वजदानानि । इति दुर्गादासः ॥

जुच, खपनवने । इति कविक्यहर्मः । ( भा०-पर॰-सकः॰-संद्।) चौध्युचीत् क्रायेनासिकम्। युड, मन्द्रः। इति क्रियकच्यहमः॥ (भ्वा॰-प्रद०-रति दुर्गादायः ।

सुट, विकोटविकोङ्गयो:। इति कविकक्पह्रम: 🗈 सेट्।) जोटिकि इति दुर्गाहास:॥

जुट, इ सुनी। इति कविकवपद्रमः॥ (भ्वा०-पर ॰- सक ॰ - सेट्।) इ, सुरह्यते । सुतिकोकम्। प्रति दुर्गादासः ।

जुष्ट, सर बह य विजीटविजी इनयो:। इति कवि-अखाहमः । (हिवा - पर् - विसे टे सक्- विसे -इने सकः सेट्।) सः, बालुटम्। ऋ, बाजूलु-भाष:। तम जुम्मन् संद्रीको श्रवि द्रीबदावान्। द्रांत भृष्टि: ॥ विक्रोक्ते सुन्यत्यकृतिकान् दुर्गान् कवाटानि च कोटति । इति इजायुक्षः । इति

चुट, च र रोबिप्रतिस्थो:। एति कविनक्षद्वभः। चुत्रहाकः, पुं, ( चुप्रहतौति। चुप्रः + "जकाभिच-

क, चलुटत्। इ. नोटते। प्रतिছति: श्रीका-दिना पतनं पुनक्षेत्रनं वा। इति दुर्गौदासः ॥ जुट, क भासे। इति कविकत्यंद्रमः । (चुरा०-पर॰-व्यक्त॰-सेट्।) क, लोडवित। भाषी दीप्तिः । इति दुर्गाद्यः 🛊

जुठ, उपवारी। इति कविकल्पद्वयः॥ (भ्वा॰-पर॰ चक॰ सेट्।) जोडति। इति दुर्गाहास:॥

तुठ, इ गयानस्यस्त्यसोटे। इति क्विककाद्यः। (भा॰-पर०-सक०-सक० च-सेट्।) ४, खुकाता धालसां मन्दीभाव:। स्तेयं चीर्थम्। खोट: स्वीक्षम्। इति दुर्गाहासः ॥

जुट, ला र प्रतीघाते। इति कविकच्यद्रम:॥ (भा॰-चाता--चक॰-संट्।) छ, चालुष्ठत्। ङ, जीवते। इति दुर्गादाव: N

णुष्ठ,क चीब्यै। इति कविकलपहुम:॥ (चुरा०-पर•-सक•-संट्।) क, कोठयाँत। इति दुर्गा-दास: ॥

जुठ, थ्रि जोटे। इति कविकस्पद्गमः॥ (तुरा०-पर∘∼चक∘-सेट्।) ग्रि, जुठित चाजुठीत् जुलीठ। लोट: समन्दीमाव:। द्वारीरयं इरियाचीयां जुटति ज्ञनमक्कते। इति दुर्गा-

यावत्। यथा गुरीरम्तद्वेतं भ्रिशः; निर्तायतं जुटनं, क्री, (सुठ नीटे+स्युट्।) व्यक्तस्य भूमी पन: पुन: श्रमीपक्षतम्। लोटा इति गङ्गाङ् ५(त च भाषा। तत्प्रकाय:। वेस-. वस् २ । इति जिकासङ्ग्रेषः, ॥

कारकटीकायां दुर्गादास: । कर्माता क्तप्रयम जुित्य: चि, ( जुठ + क्त: । ) सङ्भैवि पराष्ट्रकः । श्रमणान्यर्थे पुन:पुनर्भूमी तुःहिनोयनः। तत्-मर्थाय:। उपाष्ट्रत: १। इत्यमहभरती॥ विसितः ३। इति ग्रब्बर्कावली ॥ व्यपाष्ट्रतः ८ पराइतः ५। इति देमच्चाः । (यदा, कचा-चरित्रसागरे । १०२। ७०।

"प्रिकाककाषी जुष्ठिनः किमञ्जनगिरेरयम्। विस्तानाननम्पानाभेषीतः यतिनी भृवि ॥<sup>3</sup>)

सक॰-सेट्।) लोक्ति। सन्धो विलोक्नम्। इति दुर्गाद्दास: #

( भार-पर-विकोटे अक--विकोणने बक्र-- जुन, प्रि संहती। क्रवे। इति कविक्रकाहुम: । ( तुदा०-पर०-सक् १ - सेट् १ ) য়ি, স্তুজ্নি भाजुदीत् जुकोक् । दति दुर्गादासः ॥

> हुत्र, कि अवश्वाचीयां। इति कविकत्त्रदमः॥ ( चुरा०-पश्चे भ्वा०-प्रश्निकाल-सेट्। ) इन्छ-नकारप्रकृति: टयोगान्युष्टकः । तेन भादिपची व्यवादी सक्रोपे जुकान इक्षादि। किं, जुग्रयि स्वादिति। इति दूर्गादानः ॥

टत् खलुकोटत्। य, लुकाति । विक्रोटः सम्मरी- सुराहकः पुं, ( जुराहतीति । लुराह + ख्लुम् ।) प्राक-विश्रीत:। गचा इति भाषा। तत्प्रकाय:। कारतः ५। इति ब्रब्द्वन्त्रिका ॥

> लुस्टा, की, (लुस्ट+ चड्। टाप्।) जुडवम्। इति काचित् भ्राव्हरकावजी ।

( भा १- चास ०- चात ०- पुनर्श्वने सक् ०-बेट् । ) कृतुब्दरसः प्रात्तन्।" ३ । २ । २५५ । इति

वाकन्।) चौर:। जुटधाती: वाकप्रस्थिन निष्यत्तः ॥

खुगहाकी, क्ली, (लुगहाक + घिलात् हीप्।) चीरा कौ। इति साधनोधवाकरणम्॥

जुक्छकः, चि. ( जुक्छतीति। जुक्छ + च्लुल्।) स्त्य-कारकः। जुटेश इति भाषा। यथा,---

"ये चौरा बिंद्रमा दृष्टा ग्ररदा ग्रामकुक्ककाः। सारमेयादने ते वे पाळको पातकान्विता: " इति पादी पातालख्डम् ॥

खुष्ठनं, क्री, (खुष्ठ+ख्युट्।) खुटनम्। इति काचित् ग्रस्टरकावनी॥ (यथा, देवीभाग-वते। प्रार्थः

"करवां जुक्छनं तक्षत् तत्पक्षीनां नराधिष ! ॥") जुच्छा, च्ली, (जुच्छ+चार्। व्यापी टाप्!)

**जुउनम् । इति काचिन् ग्राब्द्रबा**यली ॥ खुच्छाक:, पुं, ( खुच्छ + घाकन्।) काक:। इति जिकाकपंषः॥ (चीरः। यया, कलाविलासे १२।३। "विद्वीयभिसारिकाणां भवनगणस्माटिकप्रभा-

यत्र विराज्ञित रचनौतिसिर्पटप्रकट-

खुष्टान: ॥" )

लुच्छी, च्ली, लुठनम्। इति काचित् प्रस्ट्झावली ॥ सुक्ट, क चौर्ये। इति कविकलपहमः ॥ (चुरा॰~ पर∘-सक∙-सेट्।) क, खुक्कयति। इति दुर्गादाय: ॥

लुक्टिका, क्ली, ( मुक्की। म्बार्थे कम्। तत्रदाप्।) व्यायसारिका । इसि चारावली । एकच वेथित-मेवलोमाहि:। चुड़ि इति चुटि इति च भाषा #

"सैन्धवच प्रताभ्यत्तं नामभाजनमात्तव । प्रमप्तमां या एएं तकालक समाकरेत्॥" तास्त्रभाजने इतं सेन्धवं दत्ता श्रीकेतमं जला मेधनीमन् किनया एट्टा सत्तम् इतिका तिन काचयेत्। इति भेवण्यस्कावली ।

नुका, कां, वायवारियो। इति जिलाक्योय: । जुच, इ. क्रम्ये। इति कविकक्पहमः । ( भा ०-प्ररूप्तक - संस्।) इ. लुल्हाते । क्रुन्सी वध-क्रियो। इति दुर्वादाय: ॥

लुप, ऋष्य म ऋष्य च्यों हिसे। इति कविकस्प-हुम: ॥ ( तुरा०-छभ०-सक०-व्यतिष्ट्। ) त्रह, चाकलुपत् चालुकोपत्। द्या प न, खुन्मति जुम्प्रते। उट, चाजुपत्। चौ, जोप्ता। इस्ति हुर्गाद्शस: ॥

लुप, रर्य युपि। रित कविकलप्रहम; ॥ (विवा०-पर॰ चन्ना॰ सेट।) दर्, कालुपत् कालोपीत्। व्यक्तात पुचादिलाक्तिसं ह इत्सम्ये। म, जुप्यति । युपि व्याक्ततीभावे। पातुं लुप्यस्य सावग्रं नेचाक्कार्वापुटेनेंद:। इति चवायुध:। इति दुर्गादाय: ॥

बुप्, पुं, (बुप् ऋदेदे + क्रिप्।) लोप:। समा। व्यमीमगीव्यीव्योव्ये खुम्। इति सुन्धवीध-वाकरवम् ।

भावा । तत्पर्थाय: । तत्त्वाय: २ कर्णवाम: ३ मकॅटकः १। इक्षमरः । मर्केटः ५ सूतिका ६ कर्यनाभि: क ग्रम्बः प्रतन्तायः १। इति क्रव्यकावनी । (बचा, आर्थासप्तक्रवाम्।

ख्ता

"जूतातन्तुनिवह्नदारः मून्याजयः पतन्यस्याः। प्राथके तिस्त्रवच्यापि इतस्यो रोहितीव संखि ! ।")

पियौजिका। रोगविधिकः। इति मेरिनौः। तैं, पूर्व श्रीवर्ण पर्यायः । सभीत्रयः २ वृकाः ६। इति राजनिर्धेग्दः । सनीगस्य निरानादि जुतानां जन्तुविशेषाकासन्त्रतिः संख्याचारः। "यसाम्रनष्टर्यं प्राप्ता सनैः प्रसिद्धिन्द्यः। तेभ्यो जातास्त्रतो जूता इति स्थानास्तु श्रीष्य ।"

चाच सुश्रुत:। "विकासिको हपवरः कराविडिवियसमम्। वशिष्ठं को पयसास गला असपई किल । क्विपतस्य सुनैसास्य जनाटि खेदविन्द्व:। व्ययतन् दर्शनादेव साधकात्तीववर्षसः । न्ते लगे संघर्षेश्व धनार्थे संभतेश्व च। तती जाता क्यमा चौरा नानाकपा महा-

विषा: । तासामधी करसाध्या वर्ष्यास्तावतः एवं 🗑 🕊 हनमञ्जाप्रकृतयोग्ड क्रशायाः। सीवश्विकाप्रश्रतियोऽहावसाध्याः। साद्यां सामा-व्यती दंशलच्यमाच् ।

"ताभिर्रेष्टे रंग्रकोश्यप्रदक्तिः चत्रवस्य च। ज्यरी दाचीव्यतिवारच गदाः सुप्प चिदी-

पिक्ति विविधाकारा सक्तानि सञ्जानि य। धोधा सद्याना कदवी रक्ताः क्यावाश्वना

सामार्थं सर्वज्ञानामेतर्भ्यस जस्मम् ॥" दंशकोऽध्यदंशसभ्ये पूरिभाव:। "दंग्रमध्ये तुथत् कथां द्यावं वा जालकाष्ट-

रम्पासति अर्थपानं ओर्थोथच्यरामितम्। बूबीविवाभिर्मृताभिसाइडिक्कि निर्दिग्रेत् ॥" सौनविकादयोऽरावसा**ध्यप्राक्षेष्टरास**ासा

बचकाइ। "ग्रोध: चेनासिता रक्षा गीतः च गिरुका

प्राथानिको भवेदादः श्वासी (एका प्रिरी-

तस्रीवधं यथा,---"र्चनी युग्समत्तक्रकाक्किशाना विद्यारे । श्रीतामुपिष्टेराखेप; चद्यो मूर्ताविनाश्रमेतृ॥"

व्याप च । "चभयां रोचनां कुष्टमकेषुष्यं तथोत्वतम्। गलबेलसम्बाधि गर्यं सुरसां तथा । वक्तिक्ष' समक्षिष्ठामननाच अतावरीम् ।

खुमं, स्त्री, (खुप्+क्तः।) चौर्यधनम्। जीत इति स्वातम्। इति इएव्ट्रबावकी । कोप-यति, चि।यया,---

"चसुवारिति सुप्ताचे चाकार्यं वाकथित च। प्रशंसा विन्द्रनं द्वेवात् पदवात्र विधिष्यते ।" इति तिचादितसम्

(ययाच, आर्थायप्रश्राम्। ३५३। 🎍 "पर्हितामि सुप्तमिन्ति द्यामस्तनाय-

भुव कि इ काईने। इति कविकक्पद्रमः॥ (चुरा०-प्रतिभाग्-पर्ण्सक्०-सेट्।) कि, जुम्बर्यात स्थति। इ., सुन्यातेः व्यदेनं वधः। इति दुर्जादाय: #

सुभाः, प्रं, (सुभ + शक्यंति स्तः।) वाषः। ( यथा, मचाभारते । १६ । ८ । २१ । "व वंशिवहे न्यियवार्मनास् शिष्ये महायोगस्पेत सकाः। जराय तं देशम्याजगाम लुक्स साराजी चग्रचं लिप्स वय: 1")

लन्यदः । इति ग्रम्बरवावनी ॥ मुब्धः, वि, (जुभ ने क्तःः।) व्याकाङ्गी। इति मेहिनी। घे, १८॥ तत्वर्षायः। यध्तुः २। अर्ह्न: २ व्यक्तिताह्नक: ३ स्टब्यक् ५ । इता-सर: ॥ (यद्या, कथासरित्सागरे। ५५ । ३**०** । "मुखी यद्यस्य नलर्थे भीतः पापात प्रमुतः । माली: प्रदायवादिश्व नच शास्त्रीष्ट योश्भवत् ॥") श्वभकः, पुं. (सुभ रवः। व्यक्तिन्।) व्याधः। इज्जमरः॥ ('यथा, कथासरित्सातरे। ५। २६। "चाच्याक्रमीडग्रं सचि दर्दी लुखका इति ॥")। कम्पटः । इति लुक्षग्रन्दाथेदग्रेनात् ॥ (पायः ।-यथा, भागवते । ८। २५। ५३। "विक्रीतर्गाम प्रचाद्द्वास्तवा याति प्रज्ञनः ।

वैद्यसं नाम विषयं लुक्ककेव समन्तिन: ॥") श्वुभ, य ४१ गाध्ये । १ति कविकचाद्वम: । (हिवा०-प्रर॰-चन॰-सेट्।) गाध्येमाकाङ्गा । जुन्यति धर्म जुन्मः। १२२, व्यज्ञभत् व्यवेशभीत्। व्यक्तात् प्रवादिकात् निकांड- रकान्ये। रति बुगोदाय: ॥

ज्ञुम, श्र विमोचने। इति कविकव्यह्म: ॥ (तुरा --यर - जान - सेट्।) श्र, जुभवासान कामे च। इति इतायुध:। कीभिता कीव्या। इति दुर्गादायः । िक्तप्रसमेग निव्यक्तः ॥ श्रुभितः, चि, विमीष्टितः। विमीष्टवार्थेशुभधातोः जुजा, विसर्ने। इति कविकव्यहमः॥ (भ्वा०-यर • - सक् • - सेट्।) चीच धातुरयम्। सुनाय:।

प्रति दुर्गादासः । चुवापः, ग्रं, (चुळाते इति । चुल विमर्शेने + भिटा- | जू, म शि किहि । इति कविवक्यहमः । (क्रा०-दिलात अस्। जुर्जा आप्रोसीति। आप्+ ष्यक्।) मधिषः। इ.स.सरः॥(यथा, दुर्गा-भक्तितर्श्विष्याम् ।

"नुवापं खड्गेष (इस्वि इस्वि ॥")

(तवास्त्र प्रयोगः ।

"मधियो घोटकारिः स्थातकासरस रज-

गौनस्त्रत्थः सम्मकाषी जुलामी यमना इन: a" इति भावप्रकाशस्य पूर्व्यक्षके वित्रीये भागे ।) बुक्तापकन्दः, पुं, ( जुजापप्रियः कन्दः । ) महिष-

करू:। इति राजनिषेखः:। कुजापकाका, क्यों, (जुजापस्य काका।) महिषी।

इति राजनिर्धेयः; 🕽 ब सुधवल बधनरेखं वपूने पुरुषायितं सहते ॥") सुतितः, बि, ( सुत + क्तः ।) चान्दीतितः। यथाः "प्रेक्नो जिलकार्या जतो जुजितान्दी जिलाविष ॥"

> इति भूरिप्रयोगः। (यथा, कथासरित्सागरे। १०। २०। "इतार्याची श्रिकेट शिरो लुलितक्क क-

विकीयः;। इति श्रीधरः । यथा, भागवति । १।

"युधि तुरगरणी विधूळविस्वक् कचलुक्तितम्यसगर्यतक्तास्ये॥ चाप्तः।यचा, रामायके। २। ६५। १८। "न सः विभाजते देवी श्रीकाञ्चलुक्तितानगर ॥" म्लानः । यथा, आर्थासप्तश्रक्ताम् । "प्रातिनेदाति यथा यथाताचा जुलितनिः सर्छे-

जामातरि सदित्मनास्त्रचा तथा खादरा चत्रु: ।<sup>∨</sup>

उन्तितः। यथा, भागवते। ३ । १८ । १८। ं "विशीर्थवाक्रश्चित्रशिक्षेशयतस यथा गोन्द्रो जुलिती गभसत्। " सिंखित:। यथा, सर्वेष । ४।६। १०। " विव्यक्तका विजुषितात् पतर्शा विमागात् ॥" विष्यस्तः । यथा, तत्रीव । ० । ६ । ५६ । "येश्सात्पितुः क्वपितकायविज्ञानानः-विक्स्मृष्णितन लुलिता: स तुति निवक्त: ")

जुव, क्तेये। इति कविकष्णहमः । (भ्वा॰-पर०-वक॰-सेट्।) जीवति । इति दुर्गाहासः ॥ जुव, इंसने। इति कविकास्यह्मः ॥ ( भ्वा०-प्रद०-चक॰-सेट्।) चीचधातुरयम्। जुष्यः। इति

दुर्गादास: 🛭 जुबभः, पुं, ( दोवतीति। इत्व इंब्लायाम्+ "क्षिनिम्राष्ट्रा" उत्था॰ १। १२४। इति व्यभच्। नुवादेश्व धातो:।) अत्तवस्ती। इत्यादिकोषः

लुइ, चौ गार्थे। इति अधिकल्पहुमः॥ (अया०-पर॰-चक॰-व्यनिट्।) की, जालुचत्। आर्थी णम् मिच्छा। जो इति धर्ग जोकः। इति दुर्गा-

उभ- सक-- चनिट्।) भ मि, जूनाति जूनीते। जूनः जूनिः। इति दुर्बोदासः॥

जुता, च्की, ( जूनातीति । जू + वाञ्चलकात् सम्। श्वाभावक्षः) कीटविशेषः। माकक्षा प्रति खकाटकं समक्राच महाकेशरमिकाणि । कत्वतीक्रम मचेत् वर्षिः प्रयो ददाचतुर्गंबन् । सन्यक् प्रकेश्वतीर्थे च श्रीते तक्षान् विवि:। क्षिमेत् ॥

वर्षाक्यं भिषक् चौतं कतरचं निधापयेत्। विश्वाक्यं चित्रं दुर्गाक्षं गरेरपक्षताति च ॥ स्वर्षाक्षति विशं चर्मं गरेरपक्षती वचाम्। शोगक्तमकं कक्षुं भीववादं विसंग्रताम्॥ शाम्यकञ्चनाध्यकं पानवस्तिष्ठ योजितम्। सर्पकीटासुजूतादिदशानं विश्वज्ञत् परम्॥" स्वसुपाश्चर्वेदि प्रतम्। इति भावप्रकाशः॥ (तथा च।

"कोटियो दाव सन्दा जूता; वोष्य ता चगुः।
खटाविस्तिरिकेने तती श्या तु भ्यवी: ॥
खड्सरसागुचरा वर्नवा वर्षयः ।
बहूमवरूपा तु जूनेकेन विधासिका ॥
ख्यासि नामनसस्या वृत्तीयान्यत्वक्ररात् ।
गासि सानवान्या च दोवतीश्तः प्रच्यते ॥
सच्यासा एयग्दोवरसाधा निचवन या।
तहंसः पीतको दावस्ट्रसोटज्वरदाद्यान् ॥
ख्योद्या रक्तपीतामः केदी वाचा फलोपमः ।
खिकाः कटिनः पाष्यः प्रक्षकप्रकोतः॥
विवा शीतज्वरं नासं कळ्ण इतते स्थाम् ।
वातिकः प्रवयः स्वावः प्रक्रिक्चरप्रदः ॥
सद्विभागं यथास्य दोवलिक्वेविभावयेत् ।
स्वाधायान् स्वनीहक्याविक्वाह्याः

श्रेताः पीताः चिता रक्ताः पिटिकाः चयणू-द्भवाः ॥

विषयुन्तमयुद्धिक्ष्यकृत्यां वक्षनावता।
काविश्वतक्ष्यत्यां प्रद्वश्रीवावमञ्जान्॥
पक्षनस्यवयं च दंशात् सर्वति श्रीवितम्।
वर्नापि वर्मना प्रायो व्यवस्यकु भूयवा॥
तोष्णमध्यावर्कन वा विश्वा चन्त्रुपंचिताः।
वप्ताचन दशाचन पर्वे च च परं क्षमात्॥
व्यतदंश्च वस्त्रीश्या दहसक्षत्वक्षिमः।
वितीश्वतीश्वयः पीतः दशस्य वस्तु च-

मध्ये क्षणीरथवा साथः पर्यनी जान-

काहतः ।
विस्पेवान् शोषयुत्तकायते बहुवेदनः ॥
व्यराश्चापाविक्रिकोदावदरवालितः ।
क्रेंदिन यत् स्मृश्चताह्न त्यापि क्रवते व्रवाम् ॥
न्यासदंद्वाश्चलम् अश्चलालानकार्यवेः ।
व्यराश्चित्रकाश्चित्रकालानकार्यवेः ।
व्यता नामेदेशस्त्रकृति विकारकात् ॥
त्या नामेदेशस्त्रकृति एक्तं विकारकात् ॥
त्या व्यत्रक्ति वृत्तां वृत्ताविष्ठोद्धवः ।
सद्युवितच वृत्तादिदेशि एक्तं विकारकात् ॥
दिनावें क्रव्यति नेव दंशी कृताविष्ठोद्धवः ।
व्यत्तिव्यव्यत्ति तत्तोय्यी प्रथमेश्चित्त ॥
व्यत्तव्यत्ते ।
विकारकार्यः ।
विकारित्रव्यक्तियः विवारकारः ।
विकारित्रव्यक्तियः विवारकारः ॥
व्यक्तवर्यां नती मध्ये क्रव्यूमान् चित्रविकारः ।

ह्रतीये सञ्दर्श रोमचर्यक्रमसम्बनः । धरावक्षकोदाध्यो रोसक्षेत्र वसनः। महाबतुर्थे चययुक्तापवायममप्रदः । विकारान क्रवति सांस्तान् प्रश्रमे विवकीयजान्। वर्ष्ठे वाप्नीति मनी। वि वप्तमे श्राम जीवतम् ॥ रति तीच्यां विष्यं सध्यं श्वीमण विभन्नेहतः। यक्षिप्रतिराजेग विषं प्रान्यति सम्बद्धाः व्यथाशु ज्तादरस्य प्रक्रियादंशसङ्गतः। द्वेष जानवीद्वादीनं तुधित्तीत्तरं द्वेत्। क्रवेशं भिन्नरोमायं सक्षेत्रव्यादिसं (यतम् । प्रस्तं सर्वतो दंशं मिक्टीत रहेन च । खेपये**इण्यमंग्रहे**क्षेध्रु**से खब्संयुर्ते:**। सुग्रीत: सेप्येचातुकताये; चीर्हचण: । सर्वती । पहरेदसं ऋषाती: सिरवाधिता। रीका केपास्तत: भीता वीधिश्वेशान्तकात्तर: । एकिनीद्वित्रशाचीत्रवर्षिभिः पश्चकाञ्चयः। च्योषन्ताकीटानामगरः सम्बन्धानिकः ॥" "रोधं सेर्यं पद्मकं पद्मरेखः:

ाश सय पद्मक पद्मरकः कालीबाखाः चन्दमं यच रक्तम् । कान्ता पुष्यं दृष्णितीका खळाकं जूताः खळा प्रान्त खळाकियाभिः ॥" इति वाग्भटे उत्तरस्थाने ६० व्यध्यायः ॥) जूतारिः, पुं, (जूताया व्यव्हः ॥) दुष्यपिनीच्यपः ॥ इति राजनिर्वेग्दः ॥

ल्लिका, स्वी, (ल्लेव। सार्थे कन्। टापि सत इत्तम्।) अकेटकः। इति ग्रम्बद्धावली। ज्नः, (ज, (ज्यते स्ति। जू + क्तः। "स्वादिम्यः।" ८। १। १८। इति निष्ठातस्य मः।) (इतः। इत्यमरः॥ (यथा, कथासरित्यागरे। १०११ १३। "देवेन वैदिया संस्तं जूनवास्त्रमः सतः॥" खपत्तिः। यथा, जुमारे। १। ६१। "तस्याः स्वीभ्यां प्रस्तिपातपूर्णे स्वस्तान्तः। श्रिश्रात्यस्य। यकीम्यन नामकपादस्तं पृथ्योषयः प्रस्त्रभक्षभितः॥") जनकः, पुं, (जन एव। सार्थे कन्।) भेदितः।

पन्धः। इति मेहिनी। कै, १५६॥
लूनिः, च्योः, (ल्+क्तिन्। "च्यकारच्यादिष्यः किन्निष्ठायद्भवतीति वक्तव्यम्।" द्रा ६ । १८८। इत्यस्य वार्तिकोक्तात्रस्य नः।) होहः। इति सम्बनोधवाकग्यम्॥ (जीक्दः। इत्युज्ञ्यक-दक्तः। ८ । १०५॥)

ल्मं, क्री, ( ज्यते इति । जू + वाचुलकात् मक्।) जाजूलम्। इत्यमरः ॥

लूमविष:, पुं, (लूमे लाजुले विषमछ।) हिच-कादि:। इति हेमचन्द्र:॥

जूब, क वधि। क्षेये। इति कविकक्पहमः॥ (जुरा०-पर०-सक्त०-सिट्।) क, जूबश्रति। इति दुर्गाहासः॥

वेखः, पुं, (किखति इति । किछ्न्- चण्।) देवः। इक्षमदः । चेकः। इति भेदिनी। खे, ४३ (यथा, कुमारे। १। २।

"त्रचलि विद्याधरसन्दरीकासनक्रवेसिक्रियसेपयोग्रम् ॥")
वेस्रकः, पुं, (विस्रतीति। विस्तृ + म्युन्।)
वेस्रकः पुं, (विस्रतीति। विस्तृ + म्युन्।)
वेस्रकः पुं, (विस्रतीति। विस्तृ + म्युन्।)
वेस्रकः १ म्युन् १ । इस्रमरः। १।८।१५॥
वोक्रकः ५ करकः १ मधीपय्यः ६ करप्रयीः ८।
इति स्व्यरकावको ॥ वर्षः १। इति स्वराधरः ॥ ॥ तस्य वस्ययानि यद्या,—
"सम्बद्धाचराभित्रः सम्बद्धास्त्रविद्यारः।
वेस्रकः कथितो राज्ञः सम्बद्धास्त्रविद्या विद्या

भौषपितान् सुचंपूर्णान् समधी स्थातान्

समान्।

आधारान् वे लिखेद्यस् चेसकः च नरः स्ट्रतः । उपायवाशवक्षप्रतः चर्लप्रास्त्रविद्यारदः । वड्यंवक्ता चाच्पेन चेसकः स्वाद्स्यगूचम ॥ वाक्याभिप्रायतस्त्रो देशकाजविभागवित् । स्वताद्यार्थे हुपे भक्तो चेसकः स्वाद्भगूचम ॥" दति मास्ये १८८ अध्यादः ॥ ॥ ॥

चिति च।

"वलद्त्रस्थीनाथीं जञ्जूचली जिताचरः।
वर्मशाक्षयमाजीकी प्रक्रशी नाम जीसकः।"

दति चायकार्यपदः॥ ॥ ॥

राजलेखकानचर्यं यथा,—
"वाखयो मलकाभिन्नो राजनीतिविद्यारदः।
वानाजिपन्नो मेधावी नानाभावासमन्दितः ॥
मलकाचतुरी धोमान् नीतिद्याख्याचेकीविदः।
सन्धिवयद्यमेदन्नो राजकार्ये विष्ण्यायः॥
सदा राजिह्नान्विते राजधित्वधिर्यक्षातः।
कार्याकार्येवचारद्यः सळवादी जितिन्त्रयः ॥
सक्ष्पवादी गृहासा धर्मन्त्री राजधमीवित्।
एवमादिगुगेर्युक्तः स एव राजचेखकः॥
वृपानुवन्ती सत्तं वृपविश्वासर्चकः।
वृपतिहितकान्वित्रो स एव राजचेखकः॥
वृपतिहितकान्वित्रो स स ॥

वेखानमा नायस्थेन नर्गयम्। यथा,— "वेखनानपि नायसान् वेखानते विचच-

कांग्रहित्रोव:। रित पराग्रद्धं हिलायाम् १०
कांग्रहित्रोव:। रित पराग्रद्धं हिलायाम् १०
कांग्राय:॥ ( कवंग्रस्तु महाभारतस्य वेखकः।
वया, सहाभारते। १।१०८—०६।
"श्रुवेतन् प्राह विष्रेग्रां यहि मे वेखनी च्यम्।
लिखनी नावनिष्ठेत तदा स्त्रां वेखकां स्थाप्त्रम् ॥
कासीश्यायाच मं देवमबुह्या मा लिख कचिन्।
ॐसिख्का सखिग्रीश्री वभूव किल वेखकः॥")
वेखनं, स्त्रो, (लिखनं च्याः) हहनम्। स्व्यत्वव्यायः। रित मेहिनी। मे, १२२॥॥॥
भूमी वेखननिष्ठेशे यथा,—

"न भूमी विलिखेद्वर्थं अन्तं न पुक्तकं लिखेत्॥" इति योगिनीतन्ते स्तीयभागे क पटलः॥

वेखनाञ्चनम् । यथा,— "दचाकलक्षिताकाचप्रकचन्दनसेश्वरेः । चूर्वितरञ्जनं प्रोक्तं पुत्रामीहिन्द्यनानम् ॥" शिका। इसि भावप्रकाशः ।

नेस्र निक: पुं, (नेस्वर्ग ध्रिकामका। जेस्वर + ठन्।) नेखणारकः। परचल्तेन तेखकः। सङ्क्तेन लेखन:। इति मेहिनी। के, म्१९ ॥

वेखनी, स्त्री, सिस्यतेश्वया। (जिख+स्रुट। क्षीच्।) सेखनसाधनवस्तु। तत्पर्यत्रयः। वर्ग-कृत्विकार। इति भारायणी । वसंत्ली ३ कलमः । बाचरत्लिका ५ । इति चटाधरः ॥ करामयः ६ चित्रकः ६। इति ग्रस्ट्रका-षती ॥ 🗰 ॥ ( यथा, महाभारते ।१।१।०८। "श्रुत्वीतत् प्राष्ट्र विद्वेषो यद् ये जैन्द्रनी चलम्। जिस्तो नायतिष्ठेत तदास्यां वेसको हाइम॥") क्रेसनीकरवायुभायुभं यथा,—

"वंश्रास्त्रा किलिक्कों तस्य ज्ञानिभैवेट्ध्वम् । ्रमा**लाक्यका तुविभवी भवेच सम्**कथी भवेन्॥ सक्रालक्त्रीभैवेतिस्थं सुवर्णेस्य प्रलाक्या । ष्ट्रप्रकारम स्वा वे मतिहाँ प्रकायते ॥ लवा व्यक्तिसबहिति प्रश्नमीत्रधनातमः।"

चायमग्रीचचनाहरूये: । "रैलिन विपुत्ता लच्छी; कांच्छेन मरवां भवेत्॥ च्यष्टाञ्चलप्रकातीन एश्वाञ्चलेन वायवा । चतुरङ्कासःच्यावायी जिखेन् पुस्तकं श्रुभे। नक्त कर संख्ये तुक्त क्या युर्वात वे दिने ॥" यथा रेह्मेनेकादिवचने स्कामेव विधिनिवेधी मयाबाध्यराङ्क्ष कद्याङ्ग मयोविधः विवेशकत् रक्षुचे। इति योगिनीतन्त्रे हतीयभागे ० पटनः ॥ ( खटिका । तत्त्रयायो यथा,---"स्विटिका कि जिया पापि जेस्त्र नी च निमदाते॥" इति भाषप्रकाश्यका पूर्वकाक प्रथमे भागे ॥) वीखनीय:, वि, वेखाम् : वेखितवाम् । इति विश्व-धातोः क्रक्तेस्वनीयप्रकारेन नियानम्॥ (यया,

सुभूते । ६ । १५ । "को चनो जेसानीयचा रोपमीयचा स जिथा ॥") खेखर्षभः, पुं, ( तेखिष्ठ देवेद्व ऋषभः श्रेष्ठः । तेख क्टवभ इवेति वा।) इन्हः। इत्यमरः ॥

बेसचार:, पुं. तेखं चरति रचये अवाग्रह्मयेन निव्यतः। पत्रवाञ्चनः। इति विद्वास्तकौतुर्दी॥ ( यचा, क्याकरिस्टागरे । ५ । ६५ । "निवर्षं स भूगसात्र वेसाहारं वसर्कंयत् ॥")

चीलाचारका: पुं, (बेलाचार एव । खार्चे कन् ।) पणवाचनः। ( यया, कथासरित्सातरे। ३६.।

"बाजानायं सनगरे सितनी कृत्रजास्ति:। भातुष् मणिससीच प्रचिती वेखचारकः ।") वैखा, च्यी, (तिन्द्यते इति। विखाने वाह्रजनात चाम्। टाम्।) किणि:। मङ्क्तिः। इति मेदिनी। खे, 81

वेसार्षः, पुं. ( वेसी कर्षः ।) बीतानश्चः । इति राजनिषंग्दः । वेखन्योग्यं, वि ॥

द्यः क्षमुटः तस्याकस्य लक्। धिका मणः- विकातं, त्रि, वैस्थते यत्। कारितविक्षितम्। इति व्यामालिखभातीः ऋषवयेव विवासम् ॥ नेसन नः, पं, (लिख + एए:।) काछ:। इति राज- वेस्वं, त्रि, (लिख + एवन।) वेस्विनवाम् वेखनीयम्। इति विख्यातोः क्रमेखि यग्रतः येव निव्यत्तम्। 🕸 ॥ ध्यवश्वाराष्ट्रकात्रियापादा-क्रम् । यथा, ---

> "भारमासिकेशिय समग्रे भारतः संजायते यतः। भावासराणि ख्टानि प्रवास्त्रासतः पुरा । लेक्यमु विविधं प्रोक्तं सदसायकतन्त्रया। क्षमाचिकं साजिमक सिद्धिरेशस्त्रितेश्वयी: न्द्रतास्त् साधियो यच धनिकश्चिकास्यकाः। तद्यपार्थे करजन्दते चाधे: सिग्रात्रयात्। दर्शिने प्रतिकात्तच पंडितं व्यवितच यत् । लेखा सिधाति सर्वाच कतिस्विध च साचित्र ॥" इति व्यवद्वारतस्ये दृष्याति: ॥

चापि च। साम्युनं सेक्यं निक्तप्यते । तत्र वैद्यां क्वित्रम् । प्रासनं जानपद्खेति । प्रासनं निर्दः-पिथम्। जानपद्मभिधीयते। सण दिविधम्। अइस्तज्ञनमग्रज्ञतयि। तत्र सप्रस्तज्ञतम-साचितम्। यक्षकतं समाचितम्। चनयोच देशाचारानुसारेख प्रामाण्यम्।

"वैष्यम् द्विविषं प्रेयं सक्ताम्यक्तमाया । व्यसःचिमत् साचिमव सिद्धिदेशस्थितेक्तयोः ॥"

तवाग्रज्ञतमाइ ।

"यः किश्वदर्थो निष्णातः, स्वत्यातु परसारम् । बैक्यान्यु साच्चिमत कार्धान्तस्मिन् धनिवापूर्ववास्॥" धनिकाधमवंथोधीं श्रेष्यां इरायादिः परचारं खरुषा इयता कालेगेतावहेयसितीयती च प्रतिमार्च हिहरिति विकाली व्यवस्थित-क्तसिवर्धकालामारे विप्रतिपत्ती वस्तुसत्त्व-निर्योगार्थ केस्प्रम्। साचिमद्रक्तवचर्वं साचि-युक्तम् । धनिकः; पूर्व्यो यास्त्रन् तञ्चलिक्पपूर्व्यकम् । धनिकनासर्वेक्षनपूर्वेकसित यावत् कार्ये क्तेयम् । उक्तलच्याः साचियो वा क्तेयाः । "कर्षातुयत् इतं कत्या विद्वायं नास्त

शाधिकः। प्रवर्शन्ते विवादेषु सक्ततं वाष्ट्रवेष्णकम् ॥" इसि सार्यात्∄

व्यपि च ।

"समामासनदर्जाचर्नामुजातिस्वयोजनेः। सब्बाचारिकाक्षीयपिष्टवासाहिचिद्वितन् 📲 समा संबद्धार:। मामजीवाहिस्तवहे: प्रच: शुकाः क्रम्बो वा। च्यक्तिचिः प्रतिमदादिः। गाम धनिकाधमक्रेयोः। चातिकीक्रकाहिः। क्षमीचं वाश्विष्ठाहिमीत्रमेते: समादिशिश्विष्ट-सम्। तथा यत्रकाचारिकं यक्रवारिकाःना-प्रयुक्तं गुकामामवक्तः कठ रति। स्पाक्षीय-पित्रकाम धनिकाँचैकपित्रकाम। बाहि यक-माद्यजातिसंब्राचाराहेष्ट्यम्। इतिच-जिल वेखा कार्मिमित गतेन सम्बन्धः। किया।

"समाप्तिरेर्धे ऋगी नाम अञ्चलेन निवेश्यीत्। अतं मेश्तकपृत्तस्य यदकोपरि से सिनम्॥" धनिकाधमणेबोबी/घै: खदचा वयस्यत-कासमध्ये समाप्ते लिखित काणी अधमधी नामात्रीयं सक्सेनास्त्रिके यदुपरि वेश्वितं तव्यसासुकपुत्रस्य सत्यभिष्रेतस्ति निवेश्येन् पंच लिखेन। तथा,--

लेख

"साधियम् अष्टांग पिहनामनपूर्णकम्। व्यवाह्मसुकः साची निखेशुरिति ते समाः ॥" तसिन् वेखं ये चाचियो , निविताकी । ध्या-सीर्याप्रह्मा अवेखनपूर्व्यक्त मध्यक्षे व्यक्त स्वा देवदत्तः, मार्चीति स्वइस्तेनैबेकग्री जिखेशसी च यमा: संस्थाती गुक्तच कर्मदा:। यदा-अमर्गः राजीया विधिको न भवति तराध-मर्वारकात साली च साच्यकरेख समसा(च-सनिधी कामतं लेखाँयत्। यथाश्व नारदः। "कार्तिपद्म ऋषी यः स्त्रात् स्वमतन्त्र स वेस्त-

साची वा वा (चाका ना सर्वसाची सभीपत: "" इति ।

व्यापि चा

"जभयाभ्यर्थतं मैतमया श्रास्त्रव्यतुगा। जिखितं इत्सुकेनित चेखको १ की मती जिखेत्। ततो वेखको धनिकाधमश्चिकाभ्या सभाभ्या पार्थितन अशासुकेन इंग्रह्मीन विद्युमिनक्कतुना यत्रज्ञे कि वितिभित्राणी विखेत्। # । साम्पृतं खन्नतचेत्यभाष्ट ।

"विनाधि चाचि भिजेषां अवस्तातिखानन् वत्। लत प्रमार्खं स्तृतं र्थस्यं वलीप्रधिकताहते॥" यलेखां साइसीन जिखितं अधमकीन सत् साचि-भिविनापि प्रमार्ख स्तृतं सन्वादिभिः। वकीप-भिक्षनाडते। वर्षेण बलात्कारेखा उपधिनां क् जजीभमो बभवभदा दिलाच संग धन् ऋतं तसा-दिन। नार्दोक्ष्याच ।

"मताभियुक्तकोवालवलात्कारस्रतक यत्। तद्प्रमार्गं विखितं भवीप्रभिन्नवन्तर्यति॥" तजेतत् साइसालतं परइसालतक यसामां देशा-चारानुसारेण सनस्यकव्यवद्यारं वन्यक्यवद्यार-युक्तमधेनमापरिकोपन कियाधरापरिलोपन च विकासिकतावन पुनः साधुप्रव्हेरव प्रातिस्विन-देशभाषयापि वेखनीयम्। वयाच पारहः। "देशाचाराविवद्वं यद्यसाधिविधिसच्चम्। सत् प्रमाखं स्नृतं वेकामविज्ञप्तममाचर्य॥"

विधार्गं विधिराधिविधिराधीकरणन्तकः कच-गम्। गोध्यासभीमाधिकालकत्मित्रादि तद्-वार्त्तं विवारं अधिंकद्वांसाधिविधितच्यम् । व्यविज्ञुप्रक्रभाष्यरं खदीनाक्रमः क्रमश्राष्ट्रायि च कमाचराकि कविश्वप्तानि कमाचरावि वसिं-कार्विज्ञप्रक्रमा व्यरम्। तदेवं भूतं विक्रितं प्रमा-क्रम्। राजद्वास्वयम् राधुप्रस्थियमी विक्रमिः प्रायः । वेष्क्रप्रसङ्गेन बेखाकः एमप्रायं निभिरेव

व्यवेखासाचिक हैवी व्यवकार विविद्यिहितः क्षारकात्। रतका जानप्रदं धवस्यापत्रम्। राजनीयमपि व्यवस्थापचमी हश्मेव भवति। द्रयोस्तुविशेष:। "राजः सदसमंग्रुलं स्नम्द्राचिद्रितमाथा।

तथान्यद्धि राजकीयं जयपचं वस्विधि हो तीलन्। ययोपनासाधार्थसं युक्तं सोत्तरक्रियम् । सावधार्यकाचेव जयपत्रकासिम्बते। प्राव्यिकातिकस्तार्क्षस्तिनं राजस्त्रया । चित्रे रेचे वादिने ददाच्या धने अथप अवस्थित ॥ तथा। सभासदीश्रीप मतं मेशस्त्रपुत्रस्थिति सहसं दव्:।

राजकीयं स्मृतं जेखां सब्बेंब्वचेषु सार्जिमत्॥"

"सभासद्घ ये तत्र स्ट्रानिशास्त्रविदः स्थिताः। यथा खेळा विधी तहत् सक्त संद्युरेव ते॥" इति सनुसारगात्॥

सभासदाच परसारानुमित्यितिरेतेण व्यवहारी नि:प्रक्रो भवति। यघाइ नारदः। "यच सभ्यो जन; सन्त्रं; साध्ये नहिति अन्यते। स नि:प्रको विवाद: स्थान् सप्रत्यकान्यया भवेत् ॥" इति ।

रतचतुषादावद्यार एव। "साधयेत् साध्यमधे यचतुव्यादान्वित्रच यत्। राज्ञसुद्राक्तित्वीय अयपनक्तिस्थते ॥"

दिति सार्यात्॥

यच सुद्दीनता यथा। "ब्यन्यवादी क्रियादेवी नीपस्थाता निरुत्तरः। च्याकृतप्रपत्तायी च कीन: पक्षविध: स्तुत:॥"

तक न जयपचर्मास्त अपितु दौनपचरेन तक काना कारे दक्क प्राप्त्रार्थे जयमचं तुः प्रार्कायः-विधिमिह्यधंमिति विशेषः। निर्मयनिमित्तान्याद्य ।

"सन्दिष्यं काष्ट्रहिः स्थान् सहस्रतिस्ति। (इभि: ।

युक्तिप्राप्तिकियाचित्रसम्बन्धाममन्दिन्भः ॥" शुद्रमगुद्वयति सन्दिगस्य लंग्डास्य श्रुह्यः खहस्तिवितादिभि: खात्। खहर्मेन लिखितं यक्तस्थान्तरम्तन प्रक्षिः। यह सहग्रान्यच-राशि भवनित तदा शुद्धिः स्थादिवर्धः। स्थादि-श्रमहान् साचित्रेयकसङ्क्तिवितानार्समा-दाच्छ् द्विरिति । युक्या प्राप्तियुक्तिप्राप्तिः । देश-वास्त्रिस्ट्री वास्तिन् काले वास्त्र पुरुषस्येदं दर्थ चटत रति युक्ति:। प्राप्ति: क्रिया तसाच्यप-न्यायः। चित्रमसाधारयं मीकारादि। सनन्यः ऋषिप्रव्यक्षित्री: पूर्व्यक्तिप परसारविकासन सन-ग्रह्मवादिसम्बन:। चाममोरस्रीतावनीरर्थस्य सम्भावित: प्राप्तापाय:। एत एव हेतप:। रभिषेतुभि: सन्दिष्धवेश्वायुद्धि: साहित्यवः। यदातु तेखी सन्देष्ट (गर्ययो न जायते तदा

काचिभिनिकंय: कार्य:। यथाच कात्वायम:। "दूषिते पत्रके वादी तदाकः गृंबतु विद्यित्॥"

साचिसमावविषयमिदं वचनम्। सास्त्रसभाव-विषयना द्वारीतवचनम्।

<sup>अ</sup>न मधेतत् लालं पर्चक्टमेतेन कारितम्। व्यवशिक्षत्य तत् प्रवमय (द्व्यन निर्णय: ॥"

दिति ॥ ∰ ॥

र्वं ग्रोधिते पचे ऋखे च दासकी प्राप्ते यदा ज्ञत्समेवर्यस्तिमयमधेकरा कि कर्णधिमधत

"वेख्यस एउँ।भिविवेह्म्या दक्षांचिको धनम्। धनी चीपमत दद्यात् सक्सपरिचिद्वितम् ॥" यदाधमर्थित: चनलक्ष्यं दातुमसमयेक्षदा प्रकार्या देखा दत्वा पूर्वकातस्य वेखास्य प्रकेश्भिविखेदैनावक्या दत्तमिति। उत्तमकी वा उपगतं प्राप्तं धनम्तस्थीव विस्त्रास्यं एके दद्या-द्भिणि खेदेनावन्तया जन्ममिति। वर्षे सम्स-परिचिद्धितम्। सञ्चलिखिताचरचिद्धितम्। यदीपमतं प्रदेशपत्रं अहस्ति खितिष्ठित-मधमवार्थीत्तमर्थो ददान ॥ 🟶॥ ऋषे तु छत्की दर्ति खेळां किं कर्त्तवभिद्यत च्याइ।

"इल्लामें पाटयेली एवं शुडी चान्य सुकार येत्।" अमेण सल्हें वा लत्कारण स्था पूर्वला वेष्यस्पाटयेन। यहा तु दुगदेशावस्थितं वेष्यं नएं वातदा मुद्धी काधमणीत्विनष्टत्तार्थमनाजैनां कारयदुतुमर्णमधमर्थः पूर्वालकमेणीत्रमर्थी विश्व विषय विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व ससाचिते ऋगे सन्दो सत्यो कि कर्मय-सिखत चाइ।

"साचिमच भवत् यहा तद्दातवं ससाचिकम्।" यत् ससाचिकन्दशन्तन् यूर्वसाचितमचमेव ह्यात। इति वेखापकर्यम्। इति सिता-चरायां यावद्वाराध्याय: 🖫

लेखाच्यिका, क्ली, (केखाख च्यिका।) तूलिका इति ग्रम्दरहायली॥

लेखापचः, पु, (लेखां केखाई पर्यं व्यन्यः।) ताजवचः। इति भावप्रकाशः॥ संस्त्रनीय-पचे, क्यी। 🍍

लेखास्यानं, की. (लेखासा स्थानम्।) लिखाते यजाः आधिस इति इप्रस्थाना इति च को कहमाया। तत्पर्याय:। यन्यकुटी २ । इति ग्रन्दरकावली॥

कालपुरुषायां द्रच्या सद्य सम्बद्धः प्राप्तिः। लेकः, की, गूर्यम्। उद्याख इति भाषा। यथा,---" उत्सरकं हदलेखं समय भयमाप ह। इति अभावेवसे श्रीक्षणाणन्मखळे धेनुकासुरवधे ९२ व्यध्याय: ॥

लिप, कर र गमने । इति कविकरपद्म: । (भा०-याह्म ॰ स्वत ॰ सेट्।) मर, व्यक्तियम्। इ, नेपवे क्षिनेपे। इति दुर्गादास:॥

केप:, पुं, ( जिप + घण्। ) लेपनम्। (यथा, मार्कः केंगे। ३५ । १५ ।

इपिमियाच । ऋगं केखालतन्देवं पुरुषेकिमिरेव सु। यथा साद्यादिक्षतम्हणान्त्रभिरेव देयं तथा वेन्त्रज्ञतमधाञ्चन्युञ्जतत्युञ्जिभिरेव देवम्। म चतुर्थादिभिरिति नियम्बते। गतु पुत्रपी छी-ऋँगन्देवभिव्यविश्रेषेशर्यभावाकाभिरेव देवभिति नियतमेव। वाएमस्येवीत्सगेखा पचारूएणे-विषये स्टूलमार्घभवासपवादशक्रासपनं सुसिर् वचनमार्थम्। तथा चि। पत्रलच्यसमिधाय काबायनेनाभिक्तिम्। एवं कालमितिकानां पितृवान्दाप्यते ऋगमिति। रत्यं पत्रासः ए-मतिकालाकालमपि पिष्टु गामपि पिष्टु गौ सम्बन्धि दायते। अत्र पिछ्वामिति बहुवचननिर्देशात् कालमसिकान्यमिति वचनाश्वतुर्धाहिर्दायत इति प्रतीयते । तथा द्वारीतिनीपि । खेखां यस्य भवे-इस्ते नाभनास्य विनिर्देशेदित । च्यत्रापि यस्य इसी पत्रमिक्त तस्पर्यनाम इति सामान्येन चतु-र्षादिभ्योऽष्ट्रायनाभोऽकीति प्रतीयते । सूनस्रे-सराग्रञ्जानिष्टक्त्रार्थे एतङ्कचन्नामिति युक्तम्। वचन-ह्रयस् योगीत्रस्वचनानुचारेण योजनीयम् । 🛊 ॥ चास्यायवादमाइ। चाधिस्तु सुच्यते तावद्-, यावत्तन्न प्रदीयते । सवन्धकेशीय प्रचारकृष्टिकासी विभिरेव दैयमिति नियमाह्यापकरकानधि-कारिकाध्याद्वरकीश्यनधिकारप्राप्ताविद्सुच्यते । यावचनुर्धेन पचनेन वा ऋगंन दीयत ताव-देवाधिभैज्यत इति वदता सवत्वकर्गापाकर्गी चतुर्यादेरप्रधिकारी दर्शित:। नन्तेनद्ययका मेव फलभोग्यो न नध्यतीति सत्यम्। तर्ध-सत्यपनादवचने पुरुषचयविषयमेव स्यादिति सर्वभनवद्यम् ॥ #॥ प्रासक्तिकं परि-समाध्य प्रकारमेवातुसरति।

"देशान्तरसो दुलेखे नदोन्चर द्विते तथा। भिन्ने इन्धेश्यवा चिक्ने खेळामन्यण् कारयेत ॥" व्यवद्वाराच्यमे पत्रे प्रत्रान्तरं कृष्यंदिति विधीः यतं। खनद्वाराज्यमलखात्यकायवद्वितदेशाका रस्ये पर्के दुर्शस्त्रे दुरानि सन्दिश्चमानान व्यवाचकानि वा जेक्शानि लिप्यचरायि पदानि वा यसिंस्तद्द्रेलें खंतिसम्द्रलें खेर नह कालवर्शन उन्दरे मधीदौर्वकादिना कदिते लियाचरे भूत तस्तराहिभिभिन्ने विद्वित देखे अधिना क्ति द्विधा भूते वित दिभवित। एतचार्थ-प्रत्यर्थिनी: परस्परातुमती सत्यां विमत्यानु व्यवद्वाराप्राप्ती देशान्तरस्यपत्रागयनाध्याना-पैचाया कालो दातय: दुई ग्रावस्थित नरे वा पचे साधिभिरेव खवडार्गिर्धयः कार्यः। व्याच् नारदः।

"वेखें। देशामरमस् शीर्य दुर्लिखते स्ति। सतस्य तुका सकर समयतो हरदर्भ नम्॥" इति॥ सती विद्यमानपत्रसु देशान्तरस्यस्थानयनाथ काताकारमं कालाविधिदातचः। असनः पुनर-विद्यमानस्य प्रवस्य पूर्व्य ये द्रष्टारः साध्यक्ते-देशोनं वावचारपरिसमायनं कार्यम्। यहा तु दाचियी न सन्ति तदा दिखेन निर्मय: कार्यः:

लभूभिविनुधाते कालात् राष्ट्रमार्क्नगोकमें:। लंगादुक्षीलनात् स्थादेशस्यंमार्जनार्चनात्।"/ भोजनम्। इति मेहिनी। पे, १०॥ (लिप्यते-२नेनेस्त ।) सुचा। इति विन्यः ॥ चुन इति भाषा ॥ पनः, पं, (निम्यतीतः। जिप् + व्युक्त्।) जाति-तत्वर्थाय:। प्रकारक: १। एत्वसर: । लेपी १। ्रति प्रव्दरजायती । जेपासत् । रति हेम-चनः:॥ ( लेपनकर्तर, जि॥) को पर्न, करी, (जिष्+क्युट्।) लेपः। लेपा इति भाषा । यथा,---

"वैद्यासन्त्र सिते पन्ने स्मीयान्त्रयसंस्थिता। तज मा जेपयेक्ष्यकेषनेरितशोभितम्॥" रति तियादितसम्।

विक्रम् स्त्रेपनपतं यवा,---

वराष्ट्र खवाच । "ऋक्षा तंचित्र ने देविः किप्यमानस्य यत् पनम्। वर्क ते क्रविषयामि यथा प्राप्नीति मानवः॥ जोसमं राह्म वे भूमे सस वेच्छोपकीपयेत्। न्यक्षाहितत्र यावन्ति पदानि च विलिन्यतः ॥ लाबद्ववंसद्यकाचि दिखानि दिवि मोदते। थरि द्वादश वर्शीख जिप्यते सम कमें सु ॥ कायते विपुत्ते शुह्रे धनधानासमाक्रले ॥ हिबेर्गमस्त्रनी इंवि ! कुप्रदीयाय गच्छति । आध्यक्षिमसञ्जाषा सञ्चसं भौवते दश्र। **महत्त्वेष जायेत महिमागुरु**वान् मुचि: ॥ श्राम्बीपात् परिकारी सम कर्मप्रावयः। राजा वे जायते सुधु सर्वधमीय निष्ठित: ॥ लेपनस्य प्रभावेग सस कर्नेपरायगः। भक्ता व्यवस्थितचापि सर्वशास्त्राक्षि गण्डते॥ देवि । जार्यते सम्बं सम चायतकानि च । कार्धित्वा यथान्यायं सम लोकाय शक्रति॥ गोमगस्य तु वस्तामि तऋग्राव्य वसुन्धरे। गोमयनु समाराख यावज्ञीकोश्हराक्ट्रति ॥ समीपे यदि वा दूरे गतानयति गोमयम्। यार्वानः तत्पदान्यस्य तावश्ववेसस्यकम्। गीमधानविता चैव सार्गतीके मधीयते । रकार्मयक्षां कि एकार्म्मतानि च। नतः च प्रास्त्रके द्वीपे रमते चै सदा युतः ॥ प्रात्कालरल् परिभटो राजा भवति धार्किकः। मझक्तचीव जायेत सर्वाधकी विद्रावर: ॥ षाय दाइग्रवर्गावा मिलतः सुहर्वतः। वहते गोमयं सुभु मम लोकाथ गच्छति।"

इति वराचपुरासम् ॥ देवीस्वचेषनपत्तं बचा, --"देषा ग्रष्टन्त्र यः युक्त गोमयेगानुतिपयेत्। **खियो वा यदि वा प्रंस**: वर्गासन्तु विरन्त-

य समेरीश्वितान् कामान् देशा सीकव मक्ति।"

इति देवीपुराखे हर अध्याय:। (राजी जीपन्तिधी यथा,—

शुष्कमासस्पिचेत प्रदेषे पीइनं प्रति ॥" इति मधासके चयोविधारधार प्राक्रियर-

विश्वेष:। राज इति चैकर इति च भाषा। विषयः, पुं, (विन्यक्रिनेति। विष्+ करणे स्रुट्।) तुक्ञकामग्रसद्यम्। इति राजनिर्धेग्टः ॥ खेपी [ मृ ] पुं ( जिस्यानीति । जिप् + विनि: । ) वेपकः । धेकर इति भाषाः। इति ग्रव्टरका-वली ॥ जेपकर्णर जेपविधि है च जि ॥ लेष्यं चिन, (लिय् + स्यात्।) विषनीयम्। सिन-चम्। लिपभानोः कर्नेति यप्रस्रयेन निवासम्॥ (यथा, भागवते। ११। २०।१२। "ग्रीला दारुमधी जी ची वेष्या जेख्या च

> मनोमयी मिकसयी प्रतिमारिका सहता ॥") लेप्यचन, पुं, (लेप्यं करोतीतः। ज + किए।) लेपक:। इति देशचन्त्र:। इ। ५८६ । जैष्यमयी, च्यी, (जैष्य + मयट् ! डीप् ।) काङादि∹ घटितपुत्रसिका। तत्रायाय:। कारिका २। इति चैमचनः॥ लेप्यक्ती, क्ली, (लेप्याक्ती।) सुगन्वद्रव्यक्तिप्रा

को। इति ग्रब्टरवावली॥ लेयः, पुं, सिंहराग्निः। इति च्योतिस्तत्त्वम् ॥ लेलिष्टानः, पुं, (पुन:पुनरतिग्रायेन वाले हीति। लिइ + यह + भानच।) भिषः। इति भ्रूट-रतावली । सर्पः । इति हैमचन्त्रः ॥ पुनःपुन-र्लेष्टनकर्त्तर, चि॥ (यया, सञ्चासारते। १। २३३।४।

"सप्ताजकाननः क्रो लेलिकानी विसर्पत ॥") लेलि इरागा, क्यी, (लेलि इराग+ क्यियां टाप् ।) सुद्राविशेष:। यथा,--

"वक्षं विकारितं क्षत्रायधी जिक्राच चाल-

येत्। पार्श्वसा स्टियुगणं जैलिकानेति की तिता ॥" रघाताराराधने । चन्याले लिइए नावल्लाया। "यो(नन्नायाधर; सन्दर्वधः कूर्चे क्रमादिदः ॥ बीजानि चोचरन् सकी सुदाबस्यनमाचरेत्। तव्यंगीमधामानामाः समं क्रुगांद्धोतुखम् ॥ व्यनामायां विपेद्यद्वां करच्यों सत्या करि-

छिकाम्। लैलि हागा खासुदेयं जीवन्या से प्रकीर्त्तिता ॥" इति तन्त्रसारः ॥

केग्रः, पुं, (लिग्र् + वन्।) कवा। इतामरः ॥ (यथा, सङ्गाभारते । १९ । ५८ । २८ । "रुष ते राजधन्मिको जेग्रः समनुवर्धितः ॥") तेषु:, पुं, (लिग्रहेते इति। लिग्र्+वाचुत्तकार्त्ं लिङ्गं, क्री, (लिङ्गमधिकत्व क्रतो यन्य इति। तुन्।) लोटम्। इत्यमरः॥ (यथा, महामारते। 

"बाच यो जानाबान् सुद्धः पराभवति यो ४-

वया महार्थवे विश्व शामवेदुर्विषक्षाति")

बेट्जः, यं, (बेट्रं चन्तीसः। चन् + टक्। बेट्भेर्नः। इति ग्रन्ट्रवावली॥ वेटुभेरन:, युं, ( वेटुं भिनतीति । भि दु + खुट् ।)

जोडभक्रचाधनसुत्ररः। सर इति खातः। इति केचित्। इति भरतः। तत्पर्यायः कोटिए: २। इक्समर: ॥ कोटीए: ३। इति रतकोषः । तेषुप्तः । तेषुप्ति । पूर्णद्खः ६। इति श्रम्हरतावली ॥

बेसिकः, पुं, इस्वारोचकः । तत्पर्यायः । वाटि-रोडकः २। इति प्रव्यमाला ॥

वेड:, एं, (लेडनिसिति: लिड्+घण्।) चाडार:। भचवम्। इति वैभचन्द्र:। तत्-पर्यायः। स्वादमम् २ इसनम् ६ स्वदनम् ४ स्तरि: ५ । इति राजैनिकंग्टः ॥ (यथा, इक्त्-र्चं चितायाम्। ५१ ४६ ।

"स्थापस्थले इयसनगरीयायमह्नारीहाः। चावातं मधातमस्तमोश्य इति ते दश्र

याचा: 👬 कर्मेणि वर्षः । यया, सुन्नते । १ । १८ । "पचे से इं सिता चौद्रं पक्षाई कुड़वान्वितम्।" लेढ़ीत। लिइ + पचायम्। लेखनकर्तर, वि.। यथा, भट्टिः। ६। ५२।

"हरीं। इं मधुनी के हैही वैच्छेयेथा शिरि: ॥" व्यवलेष्टः। तन्पर्यायो यथा,--

" काथस्य स्यात् पुनः पाकात् वनत्वं सारस-क्रिया।

सी/वलेडफ लेड: स्यात्तमाचा स्यात् पनी-

सिता चतुर्यं का कार्या चूर्याच (इसुको गुड़:। इवं चतुर्गे कं ददादिति सर्वेष विषय: "

द्रति मधासकि रहमे। धार्ये माक्नें धरेगोत्तम् ॥") लेक्ष्मं, अती (सिक्+क्युट्।) जिक्क्या रस-यक्षम्। चाटन इति, भाषा। तत्पर्यामः। चिहासार: २। इति देमचनः: ॥

लेक्टिन:, पुं, (लिक् + बाहुलकात् इनन् ।) टक्क-थम्। इति ईसचन्त्रः ॥

लेहां. क्षी, (जिड्+एयत्।) खन्दतम्। इति प्रव्हमाला । लेक्नीये, जि । (यथा, कथा-सरिन्धागरे। ४५। ६६०।

"तत्तन्नागाविधं भव्यभोच्यतेन्नादि वष्ट्यम्। दिवामकं बुशु जिरे पपुः पानमधीत्तमम् ॥"

जाहारविशोधी यथा,— "बाहारं वह विश्वच्यां पेयं विश्वानाधेव च। भोज्यं भव्यनाया चर्ली गुर विद्यादृषयोत्त-

रम् ।" इति भावप्रकाष्ट्रस्य पूर्वसाक प्रथमे भागे । ) तिज़र्सोद्मिति वा। ∗तिज़ + अथा। ) जिज्ञ-

पुरायम्। यथा,--"बाह्य की की नहा लेक्ष हो वे स्कान्स्लाचेव च।" इ.साहि पाद्योत्तरसके ३४ व्यक्षाय: ३

( अस्य विवर्णादिकं पुराखद्यव्ये नश्चम् ॥ )

लानना

1

ते हो, ची, जिल्लिनी। इति राजनिर्वेखः। विक्र समान्धांन, 🞾 🛊

लोक, ऋ क दीप्ती। इति कविकल्पद्रमः । (चुरा०-गर•-अवन•-सेट्।) ऋ, अञ्चलोकत्। क, लोक्स्यति। इति दुर्शाहासः ।

सोक, ऋ स ई.चि । इसि कविकस्पहसः ॥ (स्वा०-बात्स • - सम • - सेंट्।) व्ह, बाजुली बत्। र, लोकते। विजोकणनयो वपुरापुरच्यां प्रकास-विकारपर्यं परिग्यः। रत्यादौ विकोकनं विजीक: पचात् कं करोतीति जी साध्यम्। इति दुर्गोदासः ।

लोकः, युं, ( जहेन्यते इति । जोन् 🕂 चण् । ) सव-नम्। जनः। इत्यसरः । अप्रलोकनामानि यथा,-

"भूभुवः सामाच्याव जनवा तथ एव च । सक्षतोत्रक सप्तेते जोकास्त परिकौर्लनाः॥" इलायपुराकम् ॥

ष्यधि च ः

"भूजोंको सुपः स्तर्जोक्षकोक्यभिदस्यति। सङ्क्रेनस्तयः वयः वप्त जोकाः प्रकीर्तिताः ॥ भूलोंन: पार्थिनी लोक: स्मनरीयं सनः

भाषो जोको दिवि होतक्षेषादृई यथाक्रमम्॥ भूतखाधिपतिस्रोधिसतो भूतपतिस्तु य:। वायुर्वभयोश्धिपतिक्तेन वायुर्वभवातिः । भावास्य स्पर्धाधिपतिस्तेन स्वयो दिवस्ति:॥ शस्त्रकां प्रसम्बेष गुद्धकाः सन्दराचासेः। भूलों जवासिन: सब्धे व्यक्त री चावरान् ऋगु॥ अयत: सप्तभि: खान्हे यदाक्ताधेव चान्धिनी । ष्मादिका वसव: सब्बें तथेव च गवाष्ट्रना: ॥ चतुर्ये तुमञ्जीके तिष्ठनी कलपदासिन:। प्रमामां प्रतिभि: सर्वे: संबते प्रमा भदान् ॥ मनुः समन्कुमाराद्या विराजक सुताकाय:। वर्षे तुर्विस्थाना क्षेति देवा देवविरोधकाः । चलान्तु सप्तमो जोको चापुनभेषवासिनाम्। ब्रह्मकोकः समाख्याती स्वाप्रतीयातस्ययः ॥ मदीसनात् यष्टमां प्रस्तत कर्हे दिवानरः। दशं तानि भूवे यावदृद्धिगुर्वे द्विगुकान्तरे ॥ दश्योचनकोचास्तु मेरकर्वे भूवः स्थानः। षयीर्षियतिषणाचि षेषीक्येयेव उष्यते ॥ दिशुर्वीष्ठ सङ्ग्रेष्ठ योजनानां ग्रतिष्ठ च। लोकाल्लरमधेवेकं घुवादूर्वं विभीयते ॥ द्वेवद्दानवग्रस्क्वयच्चराचसप्रगाः। भूतिद्याधराचीय चारी ते देवयोगयः । ति अकाकस्य मध्यस्याः परतक्तमसाहतम्। ततो अधिवायुराका भंतती भूना दिवयतं॥ सलो सञ्चान् प्रधानच्य प्रकातिः पुरुषकातः। पुरुवादीश्वरी भेयी यस्य प्रकारत जात्। धिवीमाभात्तदेवानां परायरतरा सता: " इति देवीपुराची जेतीकााध्युदये सद्दाति-नीमाध्यायः ॥ # ॥ दिक्पाकानां कोका वया, "प्रजापतिस्तु भगवान् गुरातः ग्रेका देवतास् ।

च्याधिपत्वेत् ह्युक्तेषु न्ययोजयन योगवित् । चयाकामपि कीकार्ग देवतार्ग हिं जीतमा:। चकार शक्तं राजानं देखानां दितिपूर्वं अन् ॥ पूर्वेच्छीको शिको राजा दक्षिक छायमो

ववय: पश्चिमायाणुं उत्तरस्तां सदा धनी ॥" 🕬

पुरायवतां जोका यथा,----"य्वं विभव्य राज्यानि पुरा घोत्तानियानि च। वोकांच विद्वे दिवान दहावय एचक् एचक् ॥ कस्यचित् सर्वेसङ्गाधान् कस्यचिद्वद्विनिमो-

कर्लि हिष्णा विद्योतान् कस्त्र चिन्द्र निमेन-

नानावकान् कासमयाननेकध्रतयीकनान्। स तान् सुक्तिनां जोकान् पादनाय च संस्थि-

भागृहे ये सपछान्त सीन्यासारागयाः घरा। रत सञ्जलिनां कोका व प्रान्ताः पुगयक्कें भि:। ये यज्ञानि संखे: पुरुष्यै: समाप्तवरद्वानी:। क्वहार विरुत्ता हानता ऋषव: सत्यवादिन:॥ दीनानुभाइकर्तारी अक्षाग्या लोकपूर्विताः। थोगपुत्ता महात्मानो यान्ति तच तपोच्चलाः॥ सर्वे सन्दाः चमायुक्ता कीपिता ये तमीजिनाः। र्वं नियोज्य तनयान् स्वयं लोकपितामहः। पौष्करं ब्रह्मस्त्रभावगोधः प्रजापति: ॥ मर्थे स्वयम्भ्दसेषु पावन्यु दिवीक्स:। रेमिरे खेषु कोकेषु सर्देक्ट्रयाभिपालिला: ॥" इति विश्वपुरायी वाराष्ट्रप्रादुर्भावनासाध्यायः । ( जनार्थे विषयीशस्य यथा,---"यथा लोकस्य स्वार्गाहरूचा गुरुवस्य गर्भा-भागंयचा क्रतशुगमेत्रं काल्यम्। यथा जेता

महमानेनानुक्तानामपि लोकपुरुषयोर्वयव-विश्रेषावाससिवेश्रयामार्यं विद्यात्। "तत्र वंद्योगापची लोकग्रन्दः वर्धातुसस्रहायो हि सामान्यतः सन्नेतोकः। तस्य देतुरुन-पत्तिर्वृद्धिकपञ्चवी वियोगच तत्र देतुबन्पत्ति-कार्यं उत्पत्तिजैका दिखराष्टायमं उपन्नवी दु:स्नामम: मङ्घातु विभागी वियोग: स जीवापक्रमः स प्रायमित्रीयः स भक्तः स लोक-स्तभाव:।" इति चर्के शारीरस्थाने पचमे-

तथायीवनंयथा दापरक्तथा स्वाविर्धया

क्र किरेवमा तुर्यया यथा बुगान्त क्राचा मरण मिसेव-

"तसिन् क्रिया सी अधिष्ठानं कसात् लोकस्य देविध्यान्। स्नोकोक्टि डिविध: णक्रमका श्विधाताक एवासेय: सीम्यक तद्भूयकात्। पकास्मकोषा।" इति सुन्तते स्वस्थाने प्रथमेश्याचे ॥ # ॥ )

लोककाष्ता, चती, (लोकार्गकाष्ता प्रियाः) ऋदिगामीयवम् । इति शाननिर्धेग्दः। (लोकप्रिये, चि। बया, मो॰ रामावर्षी। र।₹८।६।

"लोककामां प्रियं पुश्चं कुश्चीराव्यरं वनम्। प्रस्थितं पद्धातो मेश्या सुदर्धं विं न दीर्थते ॥") लोकपत्तुः, [स्] आती, (लोकानां चक्तुरिवः) छमं:। इति श्रम्द्रभाता । जनस्य लोचनस्य ॥ लोक जित्, युं, (जोकं जितवानिति। जि + किय्।) बुद्धः। इक्षमदः । (कोकनेतरि, वि। यथा, श्रतपथनाकावी। १८। ८। १। ३३। "यं कामं कामयते तमागायति तदे तज्ञोक-जिहेव 🛮 ")

स्वीनपा

लोकतुषारः, ग्रं, (लोके तुषार इव।) कपूरः। दित राजनिष्येष्टः ॥ (कपूरिण्ड्ये खेन गुकादिकं

लोकनायः, ग्रं, (कोकानां नायः।) बुद्धः हुद्दति विकासक्षेष: । (यथा, राजनरङ्गिस्याक्ष्यः १।

"लोके भगवती लोकनाचादारभ्य केचन ये जन्तवी गतक्षेत्रान् वीधिसत्तानविश्व नान् ॥") त्रकाः। इति ग्रम्बरकावलीः॥ विक्षाः। इति तस्य सङ्खनामस्तोत्रम् ॥ धि्व: । यथा,---

"व्यक्तिचनः सन् प्रभवः च सम्परा स लोकनाथ: पिष्टसद्यगोत्तर:। स भौमक्त्यः शिव इत्यूदीर्यते न सन्ति याधार्ष्यावरः विद्याक्तिनः ॥" इति कुमार्मभवम् ॥

(तया च मचालिङ्गार्भननके शिवश्रननाम-स्रोजे।

"जेलोक्ये लोकनाचच रुद्रलोके सर्वेचरः॥" यटिकीवधविश्रेष:। तद्यथा,---"पारहं गत्यकचिव समभागं विच्गीवेत्। च्याकं रसतुत्राचा पुत्रस्तेनेव सह्येत्॥ रसाद्दिग्कर्नाष्ट्य लोचनुत्यय नाम्नकम्। भसावराटिकायाच मान्त्रतिकार्यं चिपेत् ॥ मागवलीद्वेनेव सहँ येद्यल्लो भिएक्। पचेत्रजपुटेनेव स्ताङ्गधीतं ससुद्धरेत्। यक्तन्त्रीकोदरकरः गुलाखयय्नाधनः। विष्यकीमधुसंयुक्तां सगुकां वा इरीसकीम् ॥ गोन्द्रचच पिवेचातु गुड्रं या जीरकाचि-

इति लोकनायो रसः॥ इति वैद्यवर्सम्मसार-संगर्धे यक्त मी दाधिकारे ॥ #॥ को कप्रभी, चि। यथा, गो॰ रामायस्य । २ । ३६ । १६ । "लोकनाचन्छ रामस्य पीड्या पीड्तं जगत। व्यपर्वकारित सीमस्य राष्ट्रग्रहस्वर्धीक्या ॥") लोकपाल:, गुं, (लोकान् पालयनीति। पास + गिम् + ष्यम्।) राजा। इति इलाग्रधः। (यया, राजतरिक्तसमाम्।१।३८६। "उत्तमो नोकपाली स्यमित नद्या प्रशस्तिष्ठ । यः प्राप्तवान विका यशं चल्रमे न प्रमुख्यम्॥") दिक्पानः। यथा,---"इन्द्रो विद्वः पिक्षपतिर्मिक्कतिर्यवयोश्मिलः।

धनदः प्रक्रदक्षेत्र लोकपालाः प्रशासनाः ॥"

दति विद्युराकम्॥

( यथा च, मतु: । ५ १ ६ ६ । "मोमायार्कानिलेनामां वित्ताप्यक्षीर्यम्ख चं। चाराना जीकपालाना वपुर्धारयते हुप: ॥") लोकबात्ववः, पुं, (लोक्समां बस्तवः।) स्टब्यः। द्ति चटाधर: ।

लोकवास्तः:, पुं, (लोकान् लोकसमाचान् बाह्यः।) सर्वाचारविष्येत:। यघा,---

"सोकवास्त्रस्तु यो वाजिमवाद्याचारविर्कातः॥" र्ति जटाधर: ॥

लोकमाना, चत्रौ, (जीकानां मातेव।) लच्छी:। द्रह्मर: । ( जचागया लोकजननीसमापि च । यथा, भागवते । २ । ३ । ५ ।

<u> "प्रतिश्वामः प्रवयो रोहसी जोकमानरौ॥")</u> को चर्च, स्ती, (लीकानां लीचनमिन।) क्यां। इति ग्रस्ट्रज्ञावली । (जनस्य लोचनच। क्रचा, क्रधासरित्सागरे। १८। ६२।

"भीर मस्तत्यार्थियातेन यस्त्री संदितः घरः। जगाम काव्यतिजवादतच्यो लोकलोचने: ")

क्षीक्षविनायक:, पु, (क्षीके विनायक इव।) यह-विशेष:। बया,---

"स्क्रम्यचार्यो वे च आर्थकत्रासकार्यः। कीमाराक्ते भूवि ज्ञेया ये च लोकविनायका:। सञ्चयम्तर्यस्थाता मह्येजीकविचारियः॥"

द्ति विद्युराखम्॥

कोक्सविश्वतिः, स्क्री, (लोके विश्वतिः।) जनस्रुतिः। किंवदन्ती। इति केचित् ।

जीकायनं, ज्ञी, (लोफेयु खायनं विस्तीमेमिव।) तर्कमेद:। चार्वाकप्रास्त्रम्। इत्यमस्भरती॥

कोकायतिकः, पुं, ( कोकायनं ग्राच्यमस्यस्थिति । लोकाधन + उन्।) चार्व्वाकः। इति हिम-चन्द्र: । (मार्किक: । यथा, इतिवंधा ।२८८। ३०।

"रेकानासाक्षासंयोगसम्बायविष्रारदेः। लीबाय(तकस्याच्य शुत्रुवु: खनमीरितम् ॥") . जोकालोक:, पुं, (जोकातायी इति जोक:। न लोक्सतेरसी इति अलोक:। तम: कमा-चक्रवाड़: २: इत्यसर: । दे वास्थिकीयां सन्दीमाविधा प्राकारवन स्थित गिरौ कोकालोक इति सनामस्याते। सन्तर्लोक्यते सूर्यर सिनः क्युद्धामानलाम् इति लोकः। तथा विष्ठः कार्यकारगास्त्रप्रीतृनलोक्यते इति सलोकः। लोत मीजि कर्माशा घण् लोक चासी व्यलोक-चिति लीकालोक:। चक्रं मचीचकं वकति वेष्ट्यति चक्रवाड्:। विक् ड वेष्टे च वस्-चापकसिष्ठच्यानित्यमान् व तुस् । इति भरतः ॥ (यथा, रम्नु:।१। ६८।

"सी? इसिक्याविमुद्वाता प्रकालीपनिभी जिस:। प्रकाश्रकाश्रक्ष लोकाकोक इवाचन: " ष्मस्य विवर्षं यथा देवी सागवते। ५१८। १-१५।

श्रीभार्यक उवाच । "ततः परकाद्चको लोकाकोनीतः गामकः। ज्ञनार्षं च कोकाजीक्योर्यः परिकल्पितः । यावद्क्ति च देवर्वे ज्ञानारं भाष्ट्राचीत्तरात् । सुगेरोस्तावनी शुक्षा काचभी भूमिरिका चि द्ये बीदरतुकातासर्व्याकविविकता। यस्यां पदार्थः प्रश्वितो न किस्मिन् प्रख्यदीयते ॥ स्तः चर्चप्रात्मसङ्ग्रहिता साच नारह !। कोकाकोक इति काल्यायदच परिकल्पिता॥ जोकाजोकाकरे चास्य वर्णतं सर्वदास्थितः। र्षेश्वरेख सलोकानां त्रयाखासन्तगः हतः । छ में । होनां भुवानतानां रक्षायो यदश्यादि इः। व्यर्जाचीनाचा जीं क्षोकानातम्यांनाः कदापि

पराचीनलभाजी हिन भवन्ति च नारह!। तावद्वष्टनायामः पर्वतेन्त्री सष्टीद्यः : र्तावाक्षीकवित्यासीय्यं संन्यामानलक्ष्यी:। कविभि: चतु पंचाप्राकोटिभिगे (कतस्य च। भूगोलस्य चतुर्धाभ्रो लोकालोकाचलो सने 📳 तस्योपरि चतुर्दिश त्रश्चा चात्रायोगिना । निवेशिता दिगाचा ये तज्ञामानि निवोधत । ऋवभः पुव्यक्षीरच वामनीरचापराजितः॥ रतं चमक्तानोकस्य स्थिष्टितव ईरिताः। तेषाच स्विभूतीमां बहुवीयांपष्टं इबम् । विशुह्नसम्बद्धीन्त्रय्ये वह्नयन् भगवान् इरि:। च्याको सिहारकोपेतो विष्वक्सनाहिसंसत: । निजायुधे: परिष्ठती भुजद्खेः समं ततः। व्यास्त सकललोकस्य खस्तये परमेश्वरः॥ व्याकरणमेवं वर्णसाति । विष्णुः सनातनः । क्यमायारचितस्यास्य गोपीयायात्मसाधनः ॥ योग्निर्धिकार एतंन हानोकपरिसासकम्। याखातं यहचिलांकाकोकाचल इती-

रयात्॥" #॥ लोकचा व्यलोकचा नौ। स्ट्रमाटालोकविशिष्ट-तहाइतदेशी। अब द्विवमप्रयोग: स्पात्। यथा, भागवते । ५ । २० । ५८ । ' "तनः परकात् लोकालोकनामाचलो लोका-लो कयो र~तराले परित उपक्लाप्त;॥") श्वारय:।) स्त्रनामस्त्रातपर्वत:। तत्पर्याय:। लोकेप्र:, पुं, (वोकानामीप्र:।) बचा। इत्व-सर: ॥ बुद्धमेद:। इति जिन्नाकार्यात:॥ पारदः। इति राजनिवंद्यः ॥ ( इनः। यथा, रघु:।३। ६६ ।

"यथा च एत्तानतिममं सदोगत-क्लिकोचनेकां ग्रतया दुरासदः। सर्वेव सन्देश्हरादिशीपतिः प्रकोति लोकेशः । तथा विधीयताम् ॥" लोकपाल:। यथा, महु:। ५। ६०। "लो के प्राधिष्ठिलो राजा मान्या प्रीचं विश्वीयते । भ्रीचाभ्रीचं कि मर्चानां कोकेश्रपभवाष्ट्रयम्॥" कोकाधिपती, (च। यथा, भागवते। ३। "पादावस्य विविभिन्नी जीविश्रो विस्तुराधि-

भ्रात्॥") कोकिश्वरः, एं, (कोकानामीश्वरः।) वृद्धमेदः। प्रसुख । (बचा, महाभारते। ३।११८। १८। "अवंधीरम भीनीय इत्तमाचा सभी तदा। उवाच चापि कुपिता लोकेन्यर्भिवं प्रसुन्।") लोकपान:। यथा, महाभारते। ८।३४१६ । "ग्रह्मच्चताराभिष्यमे चित्रं गमक्कम्। सुरामुधेतविकानां पतीन् जोकेचरान्

चयान् ॥")

लोकेन्द्र**ात्मना, स्त्री**, (**लोकेन्द्रस्य नृहस्य चात्म**-जेव!) बुद्धप्रक्तिभेद:। तत्वर्थाय:। तारा २ ' मदात्री: ३ को द्वारा ३ सादा ५ मी: ६ मगोरमा ७ तारिगी प जया ८ वानना १० शिवा ११ सदूरवासिनी १२ भना १३ विधा १8 नीतसरस्रती १५ ग्रांखनी १६ महातारा १७ वसुधारा १८ धनन्ददा १८ जिलोचना २० जोचना २१। इति वैसचनः: #

कोच, कर का भासि। इति कविकक्षाहम:॥ ( चुरा०-पर०-व्यक०-सेट्।) ऋ, व्यञ्जीचत्। भासि दीप्ती। किन्तु पुरुषोत्तमग्रह्मा देवी भाष इति मार्डेन्यथकारं मला वचनार्थमाइतः। इति दुर्गोदासः ।

जीच, ऋ ४ ईची। इति दुर्गादास:॥ (भ्या०-च्यात्स∘-सक∘-सेट्।) ईच्च; प्रयालोचनं प्रस्थि-धानिमिति यावन्। ऋ, ऋजुजी चत्। स, जीचते कार्ये सुधी:। इति हुर्गाद्दास:॥

लोचं, की, (लोचन प्रवालीचयत सुखदु:खा- ' दिकमिति। कोच+काच्।) काश्व। इति जटाधर: ॥

लोचकः, एं, (लोचते इति। लोच+च्लुज्।) मांदिपकःम्। काचितारका। क्तीयां जलाटाभर्यम्। कदली। नीजवकाम्। निर्मेहि:। कर्यपूर:। मध्यी। भुष्ठयचर्माः। इसि मेरिनी। के, पू॰॥ निक्कोंकः। इसि ग्रब्दरकावली।

लोचनं, क्री, (खोचतेऽनेने सि । सोच+ख्युट्।) चचु:। इयमर:॥ तस्य शुभाशुभवचर्य

"वकान्ते: पद्मपत्राभेलीचनै: सुखभागिनः । मार्जारकी चने: पापी महास्ता मधुपिङ्गकी: । क्राः केकरने वाश्व इरियाचाः सकलाघाः। जिश्वीच कीचने: क्रूरा: सनाम्धी गणतीन्त्रना: । गन्भीराचा द्रेषराः सुमेनियः स्पृतपञ्चयः। नीकोत्पकाचा विदांत: घीभाग्यं ग्रावचन्तु-

स्थात् क्रम्णतारकाचायामस्यासुत्पाटनं किस। सक्काचाच पापाः खुनि:साः खुरीचे-लोचनाः ॥

इक् बिन्धा विप्रका भीने चका युनीस-

विश्वाकोक्तता सुस्तिनो दरिहा विषमभुवः ॥" इति गावड़ ६५ षाधाय: ।

कोचन हिता, की, (कोचनाभ्यां हिता।) तुत्याञ्च-इति जिनाकप्रेय: । स्वनानां जनानां नम्। इति राजनिष्यः ।

कोचना, की, (कोचत प्रथाकोचयतीता कोच + काः । टाप् ।) बुढ्यस्तिमेदः । व्यक्षाः प्रमार्थः पर्यायाच्य लोकेच्यराह्मणायम् प्रदेशाः ।

कोचनामयः, पुं, (लोचनयोरामयः।) चल्रोग-विशेष:। तत्राकाय:। व्यक्तिम्बः २। इति चिकाकश्चेतः।

कोचनी, स्वी, (कोच्चतेऽसी। लोच्+स्युट्। डीप्।) संशासिकाः। इति राज-

कोचमकेट:, पुं, जोचमसकः। रत्यभरटीकावां चामी !

कोचमक्तकः;, पुं, (कोचं इक्षं मक्तवं मध्रशिखेव यस्य।) सय्रश्चिकीयधम्। रहणटा रति · क्यान:। चेचयमानिकेति के चित्। तत्यर्थाव:। कराचार कारवी ह होया: ह सपूर: ५। इत्यमर: । भोचमकेट: ६। इति भरतः ।

कोचिका, क्षी, दशिष्ठतमहितीक्यीदकविद्या-· द्राजनमञ्जलाकार्यिकीतञ्जलस्वभिना। सुचि इति भावा । इति पाकराजेश्वर: #

कोड, ऋ उक्तादे : इति कविक्रक्पप्रसः ३ (भ्या०-पर - चन - सेट्।) ऋ, चनुनोटत। नोटति लोकः उच्नाद्यतीलर्षः। इति दुर्गादासः ॥

कोट्नः, पुं, (जोटतीति। जोट्+बाहुलकात् खतम्।) अभिजीदनः। इति विश्वप्तमारी-माहिव्सि: ॥

लोड, ऋ उम्मारे। इति कविक्यपहुम: ॥ (भ्या०-पर॰-वाक॰-सेट्।) का, बालुलोकृत्। इति दुर्गादास: 🛭

लोबहर्ब, की, (जीबं जवबरस्युक्तं हर्वम्।) जवग्रहम्। इति राजनिषेत्हः॥

लीबा, की, (सरवामस्वस्या प्रति। व्यन्। टाप्। प्रवीदरादिलात् चाधु:।) श्वदाश्चिका। इति राजनिवंददः ॥ (तथास्त्राः पर्भावः। "नोबा जोबी च नियता इस्त्रीबी तु

चोटिका।"

इति भावप्रकाशस्य पूर्वसम्बद्धे प्रथमे भागे ॥) कोखारं, क्री, (जवसं ऋष्क्तीति। जवस+स+ व्यक् । प्रवोदरादिलात् साधुः ।) चारविद्येषः । तत्पर्यायः । जनगीत्यम् २ जनगाकरजम् ३ त्रवस्तरः । जनजन् ५ लवस्यारः ६ तवसः ।। व्यक्त गुणाः। चालुकालम्। तीक्षालम्। पित्त-इद्धिकारित्वम्। चारत्वम्। देवस्ववकत्वम्। वात-गुल्बादिम्बनाधित्वच । इति राजनिर्वेष्ट: । जोगाच्या, की, जुनाचिता। इति राजनिर्धेग्रहः ॥ मोतं, स्त्री, (सुनातीति। जू+"इविष्यधिति।" जका॰ १। म्हा इति तन्।) क्रीयधनन्। तत्पर्यायः। जोपूज् २। इति जटाधरः॥ लोगी ३ लोजम् ८ जुम्यम् ५। इति अम्दरका-वसी ।

बोतः, द्वं, क्रो, ( जुनातीति । जू+"इविक्यि-किति।" खबा॰ श्रद्धः इति सन्।) नेपास्य । इ.ति विकासकोशः । विकास । इ.सि सिझाना- रति संजिप्तराशीयादिष्टातः।

लोचं, स्रो, (जुगातीति। जू + "वर्मश्रातुम्बद्द्य्।" खबा॰ ८।१५८। इति दुन्। यहा, ,का+ "काशिकादिश्य इकोको ।" उत्ता० ४ । १०२ । इति उप:। इक्षुण्यण:।) कीतम्। इति प्रव्यक्तावली। नेचललम्। इति संचिप्त-सारोबादिइत्ति: ॥

लोष:, पृं, ( वयाङीति । वश् 🕂 वाच् । रखः तः ।) खनामकात्रहचः। रक्तवर्वस्य तस्य पर्यायः। तिरीट: २ सार्व्यंद: ३ रक्त: ४ कोप्र: ५ तिन्द्रकः । चेतस्य तस्य पर्यायः। ग्रुकाः २ भावरकोन्न: ३ अव्हालोन्न: ४ भावर: ५ । **५**(त रक्षमाला ॥ व्यक्त गुका:। व्यक्षमपनात-नाशिलम्। चच्चमतम्। श्रीयशिचम्। सर-लच्च। इति राजवज्ञभ: ॥

जोध:, पुं, (क्याह्रौति। दध + वाष्ट्रजकात रन्। रक्ता तः।) जोधद्रयः। (यदा, शिशुपाल-वर्षे। ६ । ४६ ।

> "वाधरेष्यकुत्रावारसः सुरुधाः विश्रदं नयीं कश्चि को भरकः। नवसञ्जनं नयनपञ्चनयो-

विभिन्ने न ग्राह्म विक्तित् प्रयस्तः ॥") नत्पर्काय:। गालव: २ ग्रावर: ३ तिरीट: 8 तिकाः ५ मार्थनः ६। इत्यमरः ॥ घट् लोध-मात्रे लोक इति स्थाति। वट् चिनलोध इति सुभूति: । भाखपाद: चेतलोधे श्वी रक्तलोध इति कामी ॥ तत्य पर्यायान्तरं यथा। सीध:० भिक्ततः = निस्वतः ६ काळकीलकः १० कोधकत्रचः ११ धन्यः १२ इक्तिरोधकः १३ लितक; १८ काळकीलक; १५ चेमपुण्यक; १६ भिक्की १० प्रावरकः १८। जन्य गुकाः। कशयतम्। ग्रीतत्वम्। वातकपासनाभित्वम्। चन्त्रव्यवम्। विषक्षात्रम्। तत्र विशिष्टो वस्त्र-लोधक:। इति राजनिवैद्य: । चामि च । "लोप्रक्रिक्वकिरीटक शावरी गालवक्तथा। द्वितीय: पहिकालीध: क्रस्क: स्पृत्तवरूकः ॥ भौगंपची हस्त्यचः पहीलाचाप्रसादनः। जांधी याष्ट्री जञ्ज: प्रीतकश्चयः कप्रमित्तत्त्रत्। कवायो रक्तपितासग्वातातीचारश्रीयसृत्॥" इति भावप्रकाशः ।

(तयाचा

"तिव्यवसुगमी लोधो हहत्वप्रसिरीटकः। त्रस्य म्हलस्यं युष्यासम्बद्धस्य विस्तिताम् । भूकं येत् जिया सला ही भागी भग्नेतयेत्ततः। कोप्रस्तेव कवायेबा हतीयं तेन भाववेत् । भागं तं दश्यालस्य पुत्रः कायेत्र भावयेत्। शुर्व्या पूर्वि पुत्रः क्रांचातत अर्ह्हे प्रयोजवेत् ॥ द्शिलकसुरामकम् नेवेदरशीधुना । रसेनाभनवानां या ततः पाचित्तं पिवेन् 📲 "सूरो जोधकवायेश चाता पचासाता विवेत् ॥" इति चरके कव्यसाने वक्ते३धाये । )

कीसवास्यास्वारिवर्ताः । तक्कम् । व्यष्ट्रपातः । | जीधनवस्यः, पुं, ( जीध यव जीधकः । व यव रुच:।) सोध:। इति राचनिष्युट: ॥ कोषः, प्रं, हेदः। चाकुकीभाषः। खुमधासोर्भावे जन्प्रत्ययेन निष्यसीश्यम्। (चाशाव:। यथा, रहा: १११६८। "सीरङ्गिन्याविशुद्धासा प्रजाकोपनिमीसितः। प्रकाश्चाप्रकाश्च लोकालोक दवाचन: ॥")

काकरकामते वृद्धेनाधः । तथा चि । नाध्-

विधियेथा। जीपी श्लोमाशीर स्वादि । चापि च।

"समरोध्यो विधिष्यः स्वाइकी सोपविधसया।

नोपखराई प्रयोश्वः खराई ग्रो विधिक्ती ॥" इति दुर्गादासः ।

जीपा, श्रा, सामस्य मृगिपनी । इति जहासर: ॥ लोवातः, पुं, ( लीपं ग्रीव्रमदर्भनं व्यक्ति ग्राप्नी-नीति। चन्⊹कव्।) प्रकासः। इति जिकाकाभेषः॥ ( यषा, समृते । १ । ४३ । "ऋाविच्छ अञ्चलोधा ग्रम्म हवदं शको पाकको सञ्चल वाक्षेत्रहरूती च्यमध्य का जगरचर्ये ग्राह्य क्षेत्रकृषा-मचारुभुग्रभ्तयो (वर्षेश्रया: 📲 )

लीपायकः, पु, ( जोमं हतसद्यं च चात्रोतीति । च्याप् ⊢च्लुल्।) व्ययाजः । इति प्रश्वदश्याला । कोप्रापिका, क्यी, (कोप्रायक + व्यवस्थां टाप्। चात इत्वम् ।) प्रमानी । इति प्रम्दमाना ॥ लोपासुद्रा, ऋते, कारास्क्रसनिभाग्याः। इस्रासरः॥ कोषयनि योषितां क्रपाभिधानमिति कोपा पचाळन् चासुद्रयति सप्: क्विमिति चासुदा व्यन्ततः कम्मेधारयः। किंवान सुदंराति व्यनुदा यनित्रुकृषाया लोगे व्यनुद्रा लोगा-सुदा। कोपाच।

"कोपासदातुर्वेदभीं कोवा करी क्रम्भजननः॥" इति ककामूषकम्। इति भरतः ॥#॥

च्या स्वार्धेदानं चस्या चर्चेदानप्रसङ्गन जिखते। व्यवस्थार्थंदानम् धौरेय विषराग्रौ विधानात्। यथाः, वश्वविवत्ते।

"काप्राप्ते भाषत्वरे कचा श्रेषभूते (काश्मिदिने:। व्यर्धे दशुरमञ्जाय गौक्देशमिवासिन: " नार्सिंई।

"शके तोयं विभिन्निया सितपुष्णाचरियंतम्। अन्वेबानेन वे द्वाह्त्यिगाशासुकस्थितः ॥ काष्ट्रपुष्पप्रतीकाष्ट्र खिस्मारतसम्बन्धः। मिचावस्थयो: पुच कुम्भयोने नभीश्सु ते ॥" प्राचेनचुः

"आतापिभेषितो देन वातापिच मदासुर:। समुद्र: श्रोवितो येग स में श्रेमस्तः प्रसीद्तु ॥" मन्दारिकन्तु धाराष्ट्राय नम इत्यनेन देयं विशे-वानुद्देशी मामान्यतः प्राप्तवात् । द्विकाशासुक्षस्थित इति गन्धादाविष ग्रयो-माक्रकर्त्तृप्रकीलादिति रवाकरः॥ 🛊 ॥

तत्वब्राघोदानमन्त्रस् । "जोपासुद्रे सदाभागे राजपुक्ति पंतिवते । श्रद्धार्था स्या दत्तं मेजावर्षावस्त्रभे ॥" इति अवभायतत्त्वम् । सोम

( खला क्षमादिषवरकता सदाभारते वव-पर्काष ६६ कथायमारच बरुषम् ॥) कोपासुन।पतिः, पुं, (कोपासुनायाः पतिः।) खनस्वसुणिः। शति पुरायम् ॥ कोपाश्चनः, पुं, (कोपं चाकुकीभावं चिकतमवाति।

आध्य + क्षेत्रं।) अक्षतानः। इति कारावती। कोषाधिका, क्ष्णी, (कोषाधिक + क्षियं टाप्। क्षत इत्यम्।) अक्षाकी। इति कारा-वती।१०२॥

जीम्नं, स्ती, (जुप्+इन्।) खीयधनम्। सीतम्। देखसरः॥ (यथा, सङ्ग्लारते ।१।१००।४। "ते तखावधये तीम्नं एखावः ज्ञवसत्तमः।। निधाय च भयासीनाक्ष्मवानातते वर्षः") सीम्नो, खो, (जीम्मं विकात् कीष्।) तीम्म्। दति सन्दरसावसी ॥

कीशः, पुं, (जुभ् + कण्।) काकाञ्चा। पर-इकाशिकायः। तत्वकायः। इका १ तिका १ वद्यः १ कृषा ५ काञ्चा ६ ग्रंबा ६ गर्दः ६ वाक्षा ६ द्रका १० सट् ११ मनोरकः १९ काशः १६ कशिकायः १४। प्रति देशकतः १४॥ तका कथावं वया,—

"यर्विसाहिकं हुष्टू नेतुं यो सुहि कायते। व्यक्तिकाषी दिवसील य कीम: परिकीर्तितः॥" दति पान्नी विषयोगकारे १६ व्यथ्यायः॥#॥

च जजावीरवराज्यातः । यया,--"भूमभावभवत् क्रीधी जीभजाधरसम्भवः ।"
दित मात्सी सुजीत्पत्तिर्गम ६ जन्यायः ॥॥
स तु नाश्चार्यं यथा,---

"कीभप्रमाद्विचानै; पुत्रवी नश्चते चिभि:। तकाळीभी न कर्त्तव: प्रमादी न न विचरित्॥" दति गाद्वे नीतिवारे ११५ व्यथाय:॥

चिति च । "विविधं नरक्षिणं दारं नाग्रनमास्नवः । कामः क्रोधसाचा कोभसाकावेतस्यं सर्वत् ॥"

इति कीभगवहीतायाम् १६ व्यथायः ॥ ( कोभनिव्यधिषयकश्चीताणि यया,— "त्तीभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रद्यत्तित्तेभ यव व । देवकोधादिकनको लोभः पापस्य कार्यम् ॥ कोभात् कोधः प्रभवति लोभाक्तामः प्रजावते । वोभाकोष्ठक वाष्ट्रस्य लोभः पापस्य कार-

कोभान् कोष: प्रसद्धत कोषाह्दोड: प्रवर्तत । त्रोडिक नर्क याति प्राच्छकोश्य विच्छक: ॥ भातरं पितरं पुत्रं भातरं वा सुक्रुत्तमम् । कोभाविधो वरो इत्ति खासिनं वा स्टो-

वरम् ॥

जीभन बुद्धिकाति जीभी जनयते स्वाम् ।

स्वासी दुःसमाप्रीति परवेष च मानवः ॥

जीभाविशे नरी विश्वं वीकति न च चापदम्।
दुःचं प्रस्नति भाष्यारो यथा न जगुन्-

इतिम्। धारीक धनित्रामेव धनकोभी निर्काम्। पद्म कीटिडयोपेनं लचाय प्रवतं धरः ॥ गामध्मप्रिया जुम्मारे करेष्णमम्। ष्रियापरकं श्लीमंग्रमागोश्यवदिषम्॥ जीमः घरा विचिन्धी जुम्भेषः सम्मेती मर्थ

कार्याकार्यविचारी जीभविकाएसा नास्त्रेष ॥ सत्त्रप्रमत्त्रोभिः प्रस्काधनैः प्रास्त्रवेदि-भिविजितः।

कोंभी वत प्रविष्ट: क्वाटिल सुर्व किराती-

के घोषपत इति पूर्वेद्याविशय-भाजी कामात्मित वसुप्रकरं निधाय। लखोदये तमय स्कृति पद्मनची दोषा भवन्ति कसुषा बलवान् दि लोभ:॥

होपा भवाना काजुवा कलवान कि लाभ: ॥ यह्दुगांमटबीमटिन विकटं कामिन देशानारं ग्राह्म ग्रह्म चसुद्रमध्यक्षेत्रं हार्थं कुर्यते । स्वन्ते सप्यं पति ग्रह्महास्वरं सप्रेम प्रधमं घनात्मितस्यस्वाभीमविस्सू-क्लितम्॥" •॥)

नोभी, [न] जि. ( जोभी क्या क्योति। जोम नि र्वा:।) नोभग्रकः। तत्वर्यायः। ग्रह्मः श् ग्रह्मनः ३ नुभः ४ स्थितावृकः ५ द्वव्यकः ६ नोनुपः २ नोनुभः २। द्रति चटाधरः॥ निद्यः १। द्रति सम्मन्तः॥

कोभ्यः, पुं, ( जुभ्यते इति । जुम + यन् । ) सृष्टः । इति चैमचनः । जोमकीये, ति ॥

नोम, [न] की. (ज्यते इति इति इति । ता + "नामसीमन्षीमन्दोमन्जोमन्पामन्पामन्पामन्।" ज्या ६। १५०। इति मिन्ग्ययेन साधुः।) प्रीर्थकिपः। तत्त्वस्य १। तत्वस्य १ दोम १। इत्यमरः॥ तत्वस्य १ तत्वस्य १। इति प्रस्तावता ॥ (यथा, सुक्तोपविवद् । १।१।०।

"यथी वेनाभि: क्वत एक्कने च यथा एथियामी घध्य: समावित्तः। यथा सत: पुरुषात् के प्राचीमानि तथाच्यात् सम्मवतीच्च विश्वम् ॥") तत्तु गर्भकास्य यष्ठ मासि भवति। इति सुख-बोध: ॥ यापि च।

"वर्ष्ठ मानि च गारीको वैदिनै गाधिकारिता। उदरक्षान्य वालस्य गखलीमप्रवर्शनात॥"

र्ति स्ट्रिति:॥

(तचास विष्टति;। "बस्यो मणानि कोमानि व्यवस्थानि भवन्ति

सन्ति यावन्ति जीमानि तावन्ती जीम-

क्रुपकाः ॥

सङ्ग्रसङ्गतिवृत्तिः स्थापादेव जासते। स्वित्रेणस्य मात्रायां नाभास्त वारहान्तरम्।" निवृत्तिः सिक्षः स्थापात् द्रेश्वरात्। स्वित्रेशो रचनाविश्रेषः। द्रति सावप्रकाशस्य पूर्णस्यके प्रथमे भागि॥)

लोमं, स्ती, जाजूनम्। इति जटाधरः ॥ (रोम। यथा, ते तिन्धीयनं इतायाम्। ५। १। ६। २। "वयो शक्तायाजनोमें: संख्वकीया वा व्यमेः प्रिया त्यायदेविति॥")

जी अकरकी, की, मांसक्ता। दिन दाजिव घेरहः ॥ बो अकर्थः, पुं, (जो अयुक्ती कर्यो यथः।) भ्रम्कः। द्रति देशचनः॥ (कास्य पर्यायो यथा,— "जलकर्यः ग्रमः मूर्जी जो अवर्थो विवेश्यः॥" द्रति भावप्रकाशस्य पूर्वसार्थे दितीये भागे॥) जो अयुक्तकर्याविश्वारे, जि॥

लोमजं, जो, (जोमानि इन्तीति। इन + टक्।) इन्द्रलुप्तकम्। इति भूरिप्रयोगः । टाक इति भाषा ॥ लोमघातके, वि ॥

कोमपादः, पुं, (कोमानि पादयोर्थसः।) सङ्गदेशीयराजनिर्धादः। स तु क्षस्त्रस्तुनिस्प्युरः। इति रामायसम्॥ (सर्थं दि स्त्र्यंपंशावतंत्रस्य दश्रयस्य ससा। निपानमानगति एवासी साध्यपं ऋष्यक्षक्षं सराद् सानीय शानां गाम दश्रयक्त्यामसे दनवान्। एतद्वतानम् महाभारते वनप्रस्थि ११० स्राधायते विशेषतो हष्यम्॥)

नोमधारपूर, च्छी, (नोमघारच्य पूरा) पुरी-विशेष:। चाधुना भागनपुर इति च्छाता। तत्त्र्याय:। चन्या र मानिनी १ नर्योपूर ४। इति देमचन्द्रः॥

लोमपर्क, क्री, (जोमयुक्तं पत्तन्।) भद्यम्। इति राजनिषेयट:॥

लोमविष:, पुं, (लोजि विषं यस्त्रः।) बाहादि:। इति हमचन्द्रः॥

नोमशः, पुं. (नोमानि सन्त्रस्थितः। नोमन् +
"नोमादिषः श्रः।" इति श्रः।) सुनिविश्वाः।
(सुनिवरीय्यं तीर्थमनाभिनाधियः सामुनस्य
सुधिष्टरस्थानुसामी सर्वतीर्थद्वनान्तमस्ने[वज्ञापयामासित महाभारतं वनप्रव्यास्य हरस्यम्॥॥)
मेवः। स्वतिनोमान्तिते, जि। इति मेदिनी।
श्रे. २०॥ यथा,—

"कराचिह्नुरो ग.कं. कराचिक्रोमधः सुखी ॥" इति चासुनकम्॥

( आन्यामण्डरणक्यमक्तिमस्तात् लोमधी भवति । यथा, मणाभारते । ११ । १९९ ।११६। "आत्वं कृत्वातु पुरुषी लोमधः; संप्रकायते ॥")

कोमग्रकास्टा, च्छी, (कोमग्रः कास्को यस्थाः।) कर्कटो। इति राजनिर्धेग्दः॥ (कर्कटीग्रस्ट २स्था गुकारको ज्ञातकाः॥)

जोमश्यक्षिनी, खी, (जोमश्यं पर्यं सस्यस्य इति। इति। डीप्।) साध्यक्षीं। इति श्रस्द-

नोमग्रुक्यकः, युं, (लोमग्रानि पृत्याकि यस्य । कप्।) धिरीषष्टचः। इति राजनिर्धेतः ॥ नोमग्रमार्प्णारः, युं, (लोमग्री नोमक्षुनो सार्प्णीरः।) सानारितिश्वाः। सन्तमकुना। जातक: ६ सुगम्धी ७ मज्यातम: ५ गम-सञ्जगुगाः ।

"गन्धमार्ज्यारवीर्यम् वीर्यकत् कप्रवातकृत्। कस्तुकोष्ठदरं नेत्रंत्र सुग्रन्थं सोर्गन्यतुत् ॥" इति भावप्रकाशः

लोमग्रा, श्ली, (जोमानि चनवस्था इति। कोमन् 🕂 ग्राः। टाप्ः) काकज्ञाः। संबीः। ( चला: पर्यायी मया,---

"नजरं निक्नी पेनी मांची क्षवाजटा जटी। किरातिकी च चटिका कोमशा तुत्रपासिकी ॥" इति विश्वषरक्रमानायाम् ॥)

षचा। ( व्यक्ताः प्रयोगी यथाः — "वर्षायमसा वष्यका गोनोमी प्रतपर्मिका। श्वदमकी च सङ्गला जटिकोया च लोमशा॥" इति भावप्रकाशका पूर्वकाके प्रथमे भागे ।) न्यूत्र(श्राम्यः। सन्दारेहा। कासीतम्। श्राकिनी-भेद:। इति भैदिनी। ग्रे, २० ॥ व्यतिवता। इति दिश्वः ॥ भ्रायपुत्र्यो । र्यम्बद्धः । गत्यमंत्री । इति राजनिर्वेखः: ।

को मधातनं, की, (जीकां भातनम्।) लोस-पातनम् । तन्त्रीवश्वानि यथा,---"इरितालं प्रचच्यें करजीदलभक्तनाः श्तद्वीय चोड्नां जोमग्रातनस्त्रमम् ॥ लवर्षे इंदितालच तक्कुकाच प्रलानि च। लाचारययमायुक्तं लोमग्रातनमुगमम् ॥ सुधा च ऋरितालच श्रवचित मनःशिला। सिन्धदेन सर्हेकच छाराम्यस्य पेषवेत्। तन्त्रकोञ्चर्तनादेव कोमग्रातनस्त्रमम् ॥" इति गायके १८५ सभाय: ॥

(तथायाः

"भक्तातकं विङ्क्षच यवचारच सेन्यवम्। मनः श्रिका श्रक्तपर्धे तिवपनं तथेव च। लीमानि प्रात्यकीय नाच काथा विचारका॥" इति वैद्यके भैवन्यधन्यनारी वधीकर्याद्यधि-कारे। #॥)

कोमचर्यमं, की, (कीनां चर्चममन।) रोमाचः। इखमरः ॥ (लोखां चर्यं समसादिति। रोमाच-कारके, त्रि। यथा, सङ्गाभारते । ६।६०।१३। "तसान् मदाभये घोरे तुस्के नोमद्येयो। ववर्षः प्रकालाम चिमया युद्धदुकेदाः ॥") सोमक्षेय:, पुं, (विचित्रपुरावक्षयामवगात् कीका चर्वयं खद्ममी यसात्।) खन:। यथा, "पुराममं ऋतां चक्रे पुरामाधेविधारदः। प्रकामी वासिश्विशिभूत् खनो वे जोमस्बंबः । पुरावर्धिकां तस्ते दरी याची मदास्ति: " इति विवापुराकी ३ व्यं घे ७ व्यथ्याय: ॥ # ॥ स च वलरामेण चतः। यथा,---

"तथा चैने सत्युत्री निषती लीमदर्गनः।

न तरामा च्याष्ट्रकात्मा ने सिवेशभूत् स्तवा मह्या॥"

इति करिकापुराची २० सध्यायः ॥

इति भाषा। तत्वर्थाय:। पृतिकः २ सार- जीसञ्चत् ग्रुं, (जीसानि चरति नाग्रयतीति। भू + किए।) इ.रितालम्। इति हैमचनः॥ मार्जारक: ६। इति राजनिर्वयः । ज्यस्य जीमानिका, की. (जीमात्मा जीमन्रेयया काय-सीति। की+काः। टाप्।) ऋगाविकाः। यथा,—

"लोगालिका दीप्रणिका किसिक्ल्लासुख्ये च सा ॥"

इति जिकाकप्रवः

लोतः, चि, (सोइसीति। सुड़ विलोड़ने + चाच्।) चक्रतः। (यथा, साहित्यदर्गे वे ६ मरिक्टेंदे।

"पञ्जवीपश्चितिसाम्बस्पर्यः द्रवत्वधर्विक्रमभोद्रे। पर्यक्षि सर्चेव तरस्या स्तारलो तदनयेन करेग।") साकाष्ट्रः। रत्यसरः॥ (यथा, रह्यः। भारहा

"च्रीयक्रवामानशिरे मनोज्ञा-मधोन्यकोत्तानि विकोचलानि ॥" युं, तामसमयुः। इति भाकेकवपुरासम्। •818¢ # )

को का, च्यी, (को क+टाप्।) जिक्रा। लच्मी:। इति मेरिनी। चे, ४०॥ चचता क्यी प। लोजुमः, जि. (भ्यां सुभानीति। सुभ + मह्+ (यथा, कार्यासप्त्रप्रताम् । ६०८ । "सर्व्वाङ्गमपेयकी जीला सुप्तं व्यमेख ग्रय्यायाम् । च्यत्तसम्प्रभाग्यवभागिति पुरुवासित्व श्री: ॥" चतुर्वेशाच्यरवृत्तिविश्वः। इति इन्होसक्षरी॥ व्यस्य तवासादिकं हन्दः शब्दं प्रस्थान् ।) कोकाकोः, पुं, (जीलमामा कार्काः ।) सम्पः । यथा,

पुनस्त उवाच ।

"सतः; सुकेशियवधनात् धर्नं रुवं निधाचराः;। तेनी दिवचा ते धर्मी चकुर्मे दिसमानचाः॥ तनः प्रवृद्धिं सुनरामगञ्चल निशाचराः। युक्तप्रीक्राधेसंयुक्ताः सदाचार्यसन्विताः ॥ तष्मत्रीतिक्षेणवा तेषां राज्यसानां मशासनाम्। मनु नाम्रज्ञन् सर्व्यो नचत्राति च चन्त्रमाः,॥ सल्लास्वनं जन्नन् निम्राचरप्रोक्भवत्। दिवा स्थांस्य सङ्ग्रः चगादायाच चन्दवन् ॥ ततः ज्ञोधाभिभूतेन भातना विप्रभेदिभिः। भातुभी राज्यपुरं तद्दृष्ट यद्येष्ट्या॥ तझानुना तदा दृष्टं क्रांधाधातेन चक्ता। निषयाताम्बराह्यः चीयपुग्य इव यहः । पतमानं समालोका पुरं ग्रासङ्गटङ्गटः। नमो भेदाय सर्वाय इदस्चेरधीयत ॥ तिषां क्रन्टिनसाकसर्वे चारवा गगनेचगः।। का देव कुत्रुश: सर्वे क्रश्नः पत्थसी । तचार्यवयः ग्राप्यः श्वतवान् सर्वतीय्ययः। श्वाम चिनायामास केनासी पाळते सुवि ॥ चातवान् देवपतिना सञ्चलिर्यान ततः। पासितं राज्यसपूरं ततः जुड्डक्किकोचनः॥ मुद्धस्तु भगवाम् इग्राभिभद्विसम्तमपद्भतः। हरुमात्र (काने भेवा निम्मात सती व्यवसात् ॥ तती बच्चा सरपतिः सरीः चाई चम्पयात्।

रन्धं महिचरावासं मन्दरं रविकारणान् । जाला इन्द्राच देवेश् श्राक्षरं मूलपासिनम्। मसावा भाषकरार्थाय वारामस्यासुपानयत् व ततो दिवानारं भूषः पाक्षिनादाय प्रक्ररः । क्रांचा नामास्य लोबेति रचमारोपयम् पुनः 🛊 🕐 चारोपित दिनकरे जचान्येत्व सुक्षीप्रमम्। सवान्त्रवं सनगरं पुनरारोपयहित ।" इति श्रीवासनपुराके सुर्फिश्चिरते जीलाके-चननं नास १५ चाध्यावः ॥

बोलिका, च्छी, (जोजनीतिः। लुज+ज्वुल्। टर्पि चन रत्नम्।) चार्ह्नरी। यथा,---"जुत्रा दनाग्रहामना चाह्नेरी नोतिका च सा॥"

रति जटाघर:

कोजित:, भि, इयः। भोजाः इति भाषा। जुल विमर्दे असाहावे चाण लोत: सीरख जात: इक्षर्षे इतप्रक्षयेन निव्यक्त: ।

जोलुपः, चि, (गर्किनं लुब्येनीति । लुप+यक्+ माच्।) कातिलुक्तः। रक्षमरः॥ (पदा, माचै। १। ४०।

> "तथापि वाचालतथा युवक्ति माँ मिचक्वराभाषयाजीलुपं मनः॥")

व्यच्।) लोलुप:। इक्षमर:॥ (यथा, कथा-सरिह्यागरे। ११०। ४६।

"क्षियोऽपोक्सांन पुंभावं यं हट्टा कपलोलुभाः। वस्त्रास्ते को भवेत्रार्थी तुक्त्रसःपः स किं पुनः ॥") लोट, र संद्रती। इति कविकल्पद्रमः ॥ ( भा०-चात्र--तक०-सेट्।) ड, कोरते धार्म्य लोकः। रति बुर्गाश्यः ।

जोटं, की, (जोटते इति। जोट+अप्।) लोक्सलम्। इति राजनिधेखः ॥ वेष्टः। रवमर:॥

लोटः, गुंकी, (कोटाते इति । लोट+चन्। यदा, जूबते इति। जू+ "लोडपलिती।" उकाः १। ६२ ! इति क्षप्रखयेन निपातितः ।) व्यक्तिकास्व स्था । केला इति भाषा। नतु-पर्यायः । लोषुः २ । इति शब्दरक्रावली खन-रचाः लोटुः ६ दलिः ४। इति चैसचन्तः । (यथा, वेतालपचविश्रस्थाम्। १। "व्यची वा इरारे वा वस्रवति रिपी वा

सुद्धदि वा मकी वा लोके वा कुसुमग्रयने वा दर्वाद वा। ल्यो वा कोयो वा सम समद्वारी यान्तु दिवसा: कचित्प्राये १र वर्षे प्रिव प्रिव प्रिविति प्रकपन: "") लोडज्ञ:, पु, (लोडं इन्तीति। इन + टक्।) जैट्भेरन:। इत्यमस्टीकायां भरत:॥ लोडभेदन:, युं, (भिनसीति। भिद् + ज्यु:। सोडस्य

भैदनः।) जोरुभक्तसाधनसङ्गरः। सद् इति क्याते इति के चित्। सन्य थाय:। वेष्ट्मेदन: २ कोश्चाः ६ केषुन्नः ८ कोटिशः । कोटीशः ६। रत्यमरटीका ।

लोटु:, एं, लोट:। इति हैमचन्त्र: इ

नोर्च, की, चगुर। इतमरः । (चयास पर्याय:।

"चगुर्यवरं लोखं राजाचे योगजनाया। वंशिकं क्रिसिनं वापि क्रिसिन्यमार्थेनम् ॥" इति भाषप्रकाशका पूर्वकाको प्रथमे भागे ।) लोड:, युं आहे, ( लूबतेश्नेनेसि । जू + बाह्यजकात् इ:।) जोइम्। जोङ्गसम्। सर्वतेणसम्। इति 'मेहिनी । है, ८ । वश्वरम्। इति राजनिषेश्वः ॥ चाच सुक्रतोष्टल वर्षावः। सुक्रम् २ सुका-बत्तम् इवत्तारम् । शिकालाणम् ५ वाका-अम् ﴿ अधिलोधम् ७ चारम् प सखायसम् ८॥ चाच तील्यानी इन्छ प्रमाय:। तील्याम् २ । प्रकारकान् ६ प्रकान् । पिकान् ५ पिका-<sup>4</sup> यसमृक्ष प्रतम् कुषावसम् ५ निश्चितम् ८ नीतम् १० आक् सम् १९ सक्काम् १२ वायः १६ चित्रायसम् १८ चौनचम् १५। व्यस्य गुर्याः। क्चलम्। उक्तलम्। तिक्तलम्। वातिपत्त-कषप्रमेषपासुन्नलगाधिकम् । तीर्शासम्। मुखाधिकगुरुक्ष । इति राजनिष्युट:॥ 🐡 ॥ व्यव को इस्तोत्पत्तिनामनवागुकाः। "पुराको मिलविकानो निचतानो सरियुधि । जन्मकानि प्रदीरेभ्यो जोशानि विविधानि च । लोकोश्या प्राचानं तीच्यां पिकां कालाय-

गुरुता इएतोत्कीद्कवदाष्ट्यः वादिता। व्यक्तरीय: सुदर्भन्यो दीवा: बन्नायनस्य तु । को चंतिक्तरचं भीतं सधुरं तुपरं गुरु।

चायभी ।

क्तजंबयस्यं चल्लुकां जेखनं वातकं जबेत् ॥ कर्षा वित्तं सरं श्रूलं भोषायः भीषपाक्ताः । मेरोजेन समीन् क्वरं तत्क्वरं तद्वरेव विश

> वक्तकक्कामयक्त्युरं भवेत् ऋदोगभूली कुरुतिश्रमरीच । जाजारजाचापि तथा प्रकीर्भ करोति चुक्ताचमशुद्धलोडम् ॥ जीवकारि अहकारि चायर्थ चेदम्बिम्बर्यस्ततं भूवम्। माहरं न तनुति धारीरके दावको सुदि बजाच यक्ति।"##

त्रच सारको चिक्का कचार्या गुवाल्य । <sup>अ</sup>चमान्ध**ः अधानारायम् मान्यमेन** वेपिते। की के खुर्वेक कष्पाचि तसारमभिषीयते। वोष्टं वाराक्षयं श्रवाद्ग्रश्यीमतिवारकम्। चार्रसम्बाह्मजं वातं श्रूतच परिचासनम्। क्रिंच पीनसं पित्तं कासमान् वधीदति ॥ व्ययं कानाकोष्टला कव्यं गुनाव । "धत्पाची न धनारति चने तैसविचः प्रसन्नी विद्वार्थं स्वयंति च निर्च सिसानां निमकारः। सप्तं दुखं भवति शिक्षराकारकं नेति भूमिं हाबाष्ट्र: स्थात् यजनाच्याकः कामालोचं ,

गुक्तोएरार्थः त्रूलाममामवातं अगन्दरम्। कामकाञ्चीयञ्चलानि खर्म काक्तमयो जयेत् । श्रीकानसन्तिमाच यसकापि भिरोक्जम्। सर्कानोज्ञान् विभवते कानाकोषं व संध्रवः। वर्ण वीर्यो वपु:पुष्टं क्लकते विष्ठें विष्ठें वेतृ।"

"भाषमात्रस जोइस मनं मक्रमुकते। कोइसिंद्रानिका किट्टी सिंद्रानच निमदाते । बलोचं यद्गुयां प्रोक्तं तत्विष्टमाप तनुवाम् ॥" व्यव जोड्खान्रहुख दोनमाडः।

"यक्तकृतामयक्ष्यारि क्रतीमभूली क्रतिश्वसरीचा नानाचणानाच तथा प्रकीर्ष

कुर्याच कुकासमगुद्वकोष्टम्।" वाच लोक्सा होवणानाचे श्रोधनमभित्रीयते। "पत्तलीक्षसम्बासि लोक्स्याची प्रतापयेत्। गिविष्वेत्रप्रतप्तानि लेवे सक्षेत्र काश्चिके ॥ गोन्हमें च कुलत्यानां कथाये च जिद्या निधा। रवं लोक्स प्रवासी वित्रितः संप्रवायते ॥" ष्मय जोष्टस्य मार्गविधि:। "मुह्नजोचभवं चूर्ये पातात्त्रमसङ्गरसः। महंयिला पुटेरची रक्षादेवं पुटह्रयम् ॥ पुटवयं भ्रमाचाच कुटारिक् सिकारये:। पुटबट्कं ततो स्दादेवं तीच्या कति भेवेत्॥

"चिषेदादशस्मिशिव दरदंतीच्याचर्यातः। सहयेन् कमाकादाविर्यामधुरमं ततः प्रदेन् । र्यं चप्रपृटेर्मृत्युं नो इच्छेमबाप्रयात्॥ वस्रोरनुभूतो योशीन्द्रैः क्रमीरन्यी लोचमार्यो । कथाते रामराजेन कोतृष्टलधियाधुना 🛊 कतका द्रिशुयां गत्यं दत्त्वा क्रुग्याच कच्नलीम्। दयो: समं तीक्ष्णूकं महीयेत् कत्यकावते: ॥ यामयुग्नां ततः पिकं ज्ञाला ताम्त्रस्य पात्रके। वन्ते प्रत्या कत्युकसा प्रजेश च्छादये हुनुधः ॥ यामद्रयाञ्जवेदुकां घान्यराष्ट्री व्यक्तितः । दस्वीपरि प्ररावच श्विदिनामी बस्हरेत् । पिट्टाच गालयेडच्छादेवं वारितरं भवेत्। दाक्रिमस्य रजं पिष्टा तश्रुतुरे वकारिका ॥ लबसेनायसक्त्रें बन्नीयाम् ज्ञावयद्गि । च्यालपे श्रोषयेत्तच पुटेदेव पुन: पुन: । एकविंग्रतिवारे स्त्रम्भियते नात्र संग्रय:। एवं वर्जाम लोहानि सर्मादीनाप मार्पेत्॥" यवं मारितलोश्वसः गुकाः । "बोर्ड निक्तं सरं शीनं कथासं सञ्चरं सुव। क्टचं वयसां चसुयां विखनं वाततं स्रथित् ॥ कर्ष यित्तं अरं भूकं क्रोकाक्षे; क्षीक्षमाक्षुता:। मेरोमेचलमीन् जुद्धं तत्कृतं तह्नदेव (इ.स. गुक्रामेकां समार्थ्य यावन् स्तुनैवरिक्तकाः । तावलोचं समन्तीयाद्ययादीवानलं नर: ॥ क्रमाकं तिवतेलक्ष माधानं राजिकान्तया।

मद्यमन्त्रसञ्चेत्र वर्णवेक्कोश्वरेवक: ॥" इस्ति भावश्रकाश्चः ॥

लोक्स पार्च भक्त का विक्री वका, ----"बरा तु वायसे पृत्वे पक्तमत्राति वे द्वितः। स मापिडीश्पि सब्सीश्रमं शीर्वे परिपचनि ॥ इति सक्षकत्वन् ।

"व्यय:पाणे पय:पार्ण शक्य विद्वात्रसेष च । अराहिकं अधु गुइं नाहिकेणोरकनाया ॥ प्रकं न्याच विकाचित्रभक्तं सुनिरमधीत्।"

इति त्रश्चवित्तें वीत्तवानमञ्ज्यम् । ( अभाव स्वास्थ अमाति: बूबते। वदा, मदः। 医主英甲氧丁

"बद्धोश्यवंत्रतः चचमसनो बोइनुस्वितम्। तैयां सर्व्यमं तेण; साञ्च मोनिष्ठ प्रान्यति ।" पुं, काम:। य तु जचना नितः स्रकानको रस्त-वर्वावा।यया, सञ्जः । ३ । २ ७ २ । "कालपार्वं अचाप्रकाः कड्तकोचामित्रं सप्ता काननवाधेव कव्यक्ते सुन्धनाचि च सर्वाधः ॥"

पार्कतनातिविध्यः। वया, महाभारते। १। ९०। २५।

"जोचान् परमनान्नोचात्रविचात्रकरायपि। कवितांकान् मचाराण वाणवत् यान-

भ्राचितिः ॥<sup>?</sup> रक्तवर्वे, त्र । यथा, मचाभारते ।१।११४।२१। "अमतक वरावस्य जोवस्य प्रमुखे समम्। पचनावान सुवंशक्तान् च सुभोचेकवाकवत्॥") लोडकस्टमः, युं, (लोडवत् मस्टकं यच।) मदग्डंचः । इति ग्रन्दचित्रका । लीहमय-कव्हकचा (वया, कार्याचप्रश्राम् १८०८। "सिंख जो इकार्ट्जिनिमक्तया तथा सहन-

विशिक्षीयपि, ॥")

वोडनामं, क्री, (बोड: नामोः) स्थेति ।) अय-**स्कालनम्। इति राजनिर्वेश्टः** ॥

जोडकारः, पुं, (लोडं जोडमर्यं प्रकादि वरी-तीति। क्र+चय्।) जीवकारकः:। इति क्रमायुष: ॥ (सथा, गो॰ रामायगा ।९।६०।२३। "प्रकाताचनेकाराच लोचकाराक्षयेव च॥") लोडकारक:, युं, (लोडं तव्ययग्रकाहि करो-तीति। स+ खुल्।) वर्यमञ्जलातिविशेष:। कामार इति भाषा। तत्प्रयाय:। खोकार: ६ इत्समरः । सोचकारः ६ व्ययकारः । कर्मा-कार: ५ कमार: ६। इति भरतरभवी। तस्योत्पत्तियेया ।

"गोपाचात्तकवास्यां वे कर्मकारीश्रयभूत्

सुत: 4" इति पराश्ररपद्गति: ॥ जोइतिहं, सी, (जोइस विष्टम्।) जोइसवम्। तलांबारः। किहुन् २ जो चणुर्वेम् ३ व्यवीमलन् ध लोडजम् ५ सबाच्यांम् ६ सोसम् ० सोध-सत्तम् ६। (वया, समृते। ६। ४४।

"मूचिस्त्रतं सेन्ववसंप्रयुक्तं मां पवेदापि दि को इकि हम् ।") चाला गुनाः। सधुरतम्। कट्तम्। जव्यतम्। क्र भिवातपित्तम् अभव चर्चने व शुक्ताक्षी कवा (ध्-लापा इति राजनिर्वेद्धः । कापि च ।

"धायमानसा नोष्ट्या मनं मक्रमुखते। नोष्ट्यिषानिका किट्टी विष्णाल्य निम्हते॥ वलोष्टं यद्गुवं प्रोक्तं तत्क्ष्टमपि तद्गुवन्॥" प्रति भाषप्रकाष्टः॥

(तयाखोहरवादिविधः।
"श्रतोहेक्षणमं विष्टं मध्यचाश्रीतिवार्षं जम्।
चाममं वाद्यवीयं ततो चीर्णं विवीपमम्॥"
दित वेद्यवादवेष्णवादयंथचे वादयमादवादाश्रिकारे॥

"क्रायं प्रधास्त्रें दिवलमन्दाक्षातोषिकहणः। शुद्रद्यसार्द्धपतं शहस्य दसं नेग्रदाजस्य ॥" इति वैशक्षकपाक्षितं यदे प्रदिवासम्भूताधि-कारे ॥)

कोइप्यां, सी, ( कोइस्य प्याम् ।) कोइनिस्म्। इति दाचनिर्वेष्ठः । (यथा, इच्त्वंदितायाम्। कहा १।

"माचीकधातुमधुपारक्लोचणूर्य-प्रचाश्चिमाजतुर्विक्श्वस्तानि योग्दात्। स्रोकानि विद्यातरचानि चरान्यतोग्धि स्रोग्धीतिकोग्धि रमयस्वनतं युवेव ॥")

कोष्टनं, को, (कोषात् नायते इति। नन् + कः।)
नीष्टिक्षम्। इति राजनिष्युटः॥ (पर्यायो२ख्य यथा, "सक्दां नोष्टनं निष्टम्।" इति
विदानरकमालायाम्॥) कोष्यम्। इति हेमचक्षः॥

को इवाबी [न्] पुं, (लोक्षानि द्रावयतीति । ह + विच् + विनः।) टक्कः। इति राजनिवेदः॥ (टक्कमस्टेश्स विषयी विज्ञयः॥)

तीस्नातः, युं, (तीस्य नार्तस्कोयन।) नारायः। इति जिकाकशेषः॥

लोक्पछः, पुं, (जोक्क्किव कितने कामर्जना एडं यस्यः) अक्षपचीः इत्यमरः॥ जीकमय-एडयुक्ते, वि॥

लोडप्रांतमा, खा, (जोडसा प्रतिमा।) जीड-मबी प्रतिमा। तत्त्रांगाय:। सम्माँ २ स्यू जाइ। इस्रमर:॥ श्रुम्माँ ३ श्रुम्मि: ५, श्रुम्मे: ६। प्रति भरत.। श्रुम्मिका ६। प्रति ग्रन्थरकावनी ॥

लोशस्यं, चि, कोशस्यकम्। लोशिक्सितम्।
लोशस्यक्दात् तह्पार्थं समद्प्रस्ययेन निष्यतम्।
(यथा, इंट्योग्योपनिषदि। ६।१।५।
"यथा चौष्यकेन लोशम्यक्तिना चर्मं लोशस्यं
दिश्चातं स्थाहाचारम्यं विकारो नामध्यं
लोशस्यकेव सत्यम्॥")

को हमारकः, ग्रं. (को हं मारयति जारयतीति।
कः + विष्+ खुक्।) शांक दशाकः। इति
विकास श्रेषराजनिर्वस्ते॥

विवास्त्र श्रम् (जाप वर्ष्ण ॥
कोइवः, युं, (लोइं कातीति । वा + वः ।)
प्रवचनार्थामः । इति मेदिनी । वे, १२६ ॥
कोइवः, भि, (कोइमिय वातीति । वा + कः ।)
प्रवचनार्थाम् । इत्यम् । वोइयाद्यक्ष ॥
कोइवरं, को, (चोइस् सम्बत्ति वर्षस् । स्वर्थम् । इति जिकाकस्स ॥

जोश्यीययः. युं, (जोशानि सर्वतेषयानि श्रेष-यति योषयतीति। श्रेषि + स्टुः।) टण्ल्यः। इति वैमचनः।

जोश्यक्तरं, की, (जोशानां सङ्गरो यज ।) वर्ण-बोश्या । इति राणनिर्वस्थः । सिमिततेण-सभा ।

जीकार्या, की, (जीक्मेर कार्यायका यकाः) कार्यः। इति रक्षमासाः।

जोशाभिचारः, पुं, ( जोशानां प्रकारीनां चिभि-चारो यत्र ।) जोशाभिश्वारः । इसमरटीकायां भरतः ॥

वोषाभिषारः, पुं, (वोषानामभिष्ठारो यथ।)

ग्राक्थरतां राजां नीराजनाविधः। रक्षमरः ॥

महानवभौदीचायां क्रवादीनां नीराजने सति

ग्रात् ग्राक्यधारिकां राजां यः ग्राक्योक्तो

निर्माक्षवप्रधानो विधः प्रकानात् प्राक् स

वोष्ठाभिष्ठारः। वोष्ठस्य प्रकास्य क्रमिष्ठारः

वर्मतो ष्रव्यमजेति बहुजीषः। वोष्ठाभिष्ठारः

रक्षको विधिनौराजनोत्तर रक्षमरमानाः॥

वोष्ठीथ्कौ ग्राक्ककं वोष्टे रति मेदिनी। वोष्ठा
सिम्धार रति पटनव्यक्षे तत्र वाष्ट्रनायुधादे
विद्याप्रविध राजनं यस सा नीराजना नीरस्य

ग्रान्थदकस्य क्षमनं चेषो यस सा नीराजना

वा। रति भरतः॥

लोक्टार्गलं, क्की, (लोक्ट्स व्यर्गलमिव।) तीर्घ-विग्रेयः। यथा,—

वराष उवाच।

"अध्युद्धिचतत्त्वेन यक्तां लंपरिष्टक्साः गुज्जसन्यच वच्चामि सदतः कमोको गतिः। ततः चित्रवर्दे गला चिद्रस्योजनदूरतः। को ऋमधो बरारो ई इिसब्कं बसास्नितम्॥ तत्र लोक्शगंत्रं नाम निवासी में विधीयत । गुद्धाः पश्चरशा यत्र समनात् पत्रयोजगम् ॥ सुलभं पुराययुक्तानां सम कम्मावुसारिकाम्। तत्र तिलाम्यचं भने । जदीची दिश्रभास्यितः ॥ तव वचा च रत्य स्कट्चच अरहणाः। वादिया वसवी रुदा व्याचिनी च मद्दीलय: । सोमो हक्ष्याससीय ये चान्ये च दिवीकसः। तिवाचीवार्गसं रच्या चक्रं ग्रह्म मच्चोजसम् ॥ ततों में दानवा: सर्वे क्रमको सोकस्तमम्। भवा चैवाक्तरं सत्वा सत्वा भावाच विकायीम्। भ्रतकोटिसक्यामि भ्रीव्रमेव निपालितम् । एवं बोडामें के व्यासी जाम में नव कारितम्॥ र्कषारा प्रमान इन्ह्रगीपक्रमतिभाः यक्तम क्षेत्रते कार्य सप्तराभी विती नर: ॥ जक्षकोर्व समासाय जक्षका सक् मोदते। 🖠 व्यथाच सुच्रते प्रावानस्कार्गिव विवि ज्ञालीकं प्रसिद्धाच्या समाजीकं प्रपद्मते। गुद्धास्त्राने सङ्ग्रामा चैत्रे नोज्ञाने सस् ॥ सिद्धिकारेन सर्वेन गलार्च नाज संद्या: 🛊 युत्तरी मध्यतं अत्री लीक्शनैलिनश्चिनः।

साशातंत्र प्रमापका कि गुश्रं पक्षमश्रीक्षम् । मङ्गल्यक प्रविषक सम भक्तमुक्काव के मू ॥" इत्यादि वराषपुराके लोशार्ग लमाश्वास्त्रवर्षणं गासाध्यायः ॥ ॥ ॥ लोशकोलके को को च ॥ लोशि, को, चेतटक्षमम् । इति क्षिदाज-विषेग्दः ॥

लोखिका, क्यी, (लोखमस्सर्जिति। लोख+ छन्।) जोद्यपाचम्। तत्पर्यायः। स्वर्कोन्दः १ सर-पाचम् १। इति चिकाक्यप्रिः॥

लोक्तिं, की, (यक्ति क्ति। यक्ष + "यकेरक्ष को ना!" उका॰ १। ८८। इति
इतन् रसा जलका।) रक्तगोशीर्षम्। कृषुसन्। रक्तकल्यन्। इति मेदिनी। ते, १८०॥
पत्तकृम्। विरक्षनम्। ख्यकृषुमन्। यधिरम्। इति राजनिर्धेग्दः॥ (यथा, सन्नः॥
४। १६।

"नामु मः चंपुरीयं वा श्रीवनं वा सस्तृक्ष्णित्। च्यमेध्यां जनम्बद्धा जोष्टितं वा विवासि वा।") युद्धम्। इति चेमचन्द्रः॥ (सरीवर्रविष्टेशः। इति सात्स्ये। १२०।१२॥ साधिक्यम्। तत्-पर्यायो यथा,—

"भावित्रयं पद्मरागः स्वाच्हीयरक्रच तोडि-सम्॥"

दित आवप्रकाशस्त्र पूर्वक्षको प्रथमे भागे॥) लोक्तिः, पुं, (कक्ष + इतन्। रस्य कः।) नद-विशेषः।(सागर्विशेषका। यथा, रामायका। ४।४०।१६।

"ततो रक्तजर्णभीमं नोश्तिं नाम बागरम्। गता प्रचत ताचेन स्वतीं क्रुट्याला-

जीन्॥") भौसः। (यथा, इष्टत्संष्टितायाम्। ६। ८। "मधीन यदि संघानां गतागतं जोष्टितः

करोति ततः।

पाक्को हपी विश्वास शक्कोट्योगाह्यम-इटि: 1")

रत्तवयः। इति भेरिनी। ते, १४०॥ रोकिन
मत्यः। काविध्यः। इति प्रव्यकावती ॥
वर्षः। (यथा, महाभारते। ए।६। ए।

"वासुक्तिकाणकथिव गराखिरावककाथा।

क्रम्याच नोहितचेव गराखिरावककाथा।

क्रम्याच नोहितचेव गराखिरावककाथा।

स्राक्तरः। इति धर्णः ॥ मक्ररः। इति

प्रव्यक्तिका ॥ रक्ताखः। रक्त्याकिः। इति

राजन्विधः॥ (यथा, स्रुते। १। ॥६।

"वरिका यवगोधुमा नोकिता ये च प्राक्तयः।

स्राप्ति मक्रराच धार्णेष्ठ प्रवराः ख्राताः॥")

वक्तमेरः। इति दिमचन्तः॥ (पर्वातविध्यः।

इति मात्स्ये। १२०। ११॥ क्रम्यदीपस्थवधेविध्यः। इति तचेव। १२९। ६५॥)

लोकितः, जि, रक्तवर्धयुक्तः। इत्यमरः॥ (यथा,

सन्तः। प्राद्धः सन्तः। प्राद्धः "कोश्वितान् द्वश्वनिर्याचान् प्रश्वनप्रभनश्चिश्याः प्रित्तुं अश्वश्व पेयूवं प्रयक्षेत्रः (ववलेयित्॥") to the fact of the

कोशितकं, सी, (कोशितसिवा इवार्धे अन्।) रोति:। इति राजगिर्धस्ट: ॥ लोचिनकः, पुं, (लोचित घट। कार्ये कन्।) मक्रलयकः। इति श्रव्यमाना । पशुरागमनिः। इति देशका: । (यथा, साथै। १३। ५२। "लयनेषु जीक्तिवानिकता सुवः प्रितिरमेर्**कार्यस्**रितीसतानाराः ॥" रक्तवर्षेषुक्ते, नि । यथा, सन्दानारते ।२।८।३। "नीलपीतासिनक्यामै: खितेली इतकेरिप। व्यवमानिकाचा गुक्तीसंज्ञदीजानचादिभः ।") मीडितचक्षं, की, (बोडितं चक्रमध्य।) श्रदुसम्। रवसरः । रक्तपन्दनम् । (वथा,

> "वरिक्रमन् मी चित्रचन्द्रनीचितः पदातिरणांगीरिरेखव वित:॥")

जोचितपुर्वाकः, पुं, (जोचितं पुर्वानसा। कप्।) दाष्ट्रिसंबच्धः। इति भावप्रकाशः ॥

शिरासार्जनीय । १ । ६४ ।

मीक्षितव्यक्तिका,क्वी, (मोक्षिता क्षत्तका।) ग्रीर- नौकिकायः, पुं, (मौकिकोश्यः।) व्यर्थव्यु-सम्। इति रजभाता । रत्तवसंख्तिका च । भी विना, चौ. (को वित + कियाँ टाप्।) रागा-दिना रक्तवर्याः। इति चटाधरः॥ वराष्ट-क्रांक्ताः इति ध्रस्चिक्तिकाः । इक्तपुनर्वतः । प्ति राजनिवेद्धः ।

नी दिताच:, पुँ, ( नो दिही व्यक्तिशी बस्य। सन्-व्यक्ती: सामात् वच्।) विव्यु:। इति ग्रन्दः| आचा । की किन:। इति प्रव्यानिका । रक्त वर्वे च च में से, जि । ( यथा, सक्षाभारते । १ । 44141

"यथा कती नीविताची मवासा पौराणिको वेदितवान् गुरस्तात्॥")

वीकिताङ्गः, द्वं, (वीकितमङ्गं यथा।) मङ्गल-यशः। इक्षमरः । (यथा, श्रदिश्ची। १२५।१२। "वामे च द्विमं चैद स्थिती शुक्रहच्छाती। धरीवरो नोधिताको नोधिवाकंसमदाति:॥") कस्पिक्ककः। इति राजनिर्धेयदः॥

जीविसानवः, पुं, ( जीविसमावनं सुखं यस्य । ) गञ्जातः। इति राजनिषंग्दः । रक्तवर्धमुखे, त्रि ॥ की दिताय:, [स्] क्री, ( को दितमय: ।) ताझम्। एति जिकास्त्रप्रेय:। (विशेषीयस्य तास्त्रप्रदे विश्वीय:॥)

लोचितायसं, स्ती, (जोचितमायसम्।) रक्तवर्ण जोचनाति:। इति सम्बर्धधवाकरणम् ॥

को दिनी, की, (को दिता + "वर्णा दशुरात्ता-दिति।" । १। ३८। इति जीम्। तकारख नकारादेश्यमः।) रक्तवर्याः को। यथा,---"रोडियी रोडिता रक्षा लोडिनी लोडिता च सा 🕯 "

द्रि चटाधर: ॥

जीकीतमं, की, (जीविष्ठ सर्वतेनसम् उत्तमम् ।)

सर्यम्। इति चेमचनः । जीकामतिकः, पुं, (कोकामतमधीते देव या। कोकायस+ "क्रत्क्थादि समान्तान् उक्।" |

धार। **६०। इति उन्।) तार्किक्मेर:। (बया**, गी॰ राभायके। ए। १०६। ए६। "कवित्र कीकायतिकान् अध्यक्षाश्चमधेनसे। ष्यभवेषुत्राचा होते सहा: प्रकारमानिन: 🕬 चाम्बीनशाकावेता। जीकावर्ध वेशि दक्षर्थे। व्याकप्रधारीत निष्यक्षीरेवस् ॥

वीकिय:, वि, (वीके विदित: प्रसिद्धी दिती जीकं विति या। जोक + ठम्।) जीक अवधार विद्वः। षथा,---

"वेदिका कौकिक ग्रेख ये यथोक्ताकार्यव ते। नियोत्तार्थासु विश्वेषा जोकात्तेषामधंबाष्टः ॥" इति केलापका करकी सन्विष्टती प्रवस्प्रकरकम्। लोकायं दित रखर्चे च किकप्रसम्भिष्यः। र्ति सुष्योधयाकर्यम् ॥

जीकक्षा, की, (जीकिकस्य भाष:। जीकिक+ सन्।) सोमधवद्यारतिह्यसम्। प्राचारिश्स भूष्प्रयोगः ।

मास्ति:। यथा, बाह्रतस्ते।

"न मैनाय चायो की मो जी जिला भी विधी-यते "

जीक, ऋ उक्षादे। इति कविक्षक्षद्वाः ॥ ( भा ०-पर०-धक०-सेट्।) चतुर्पस्यरी। भर, आस्-चौड्त्। इति दुर्गादासः॥

जीइ:, पुं, (लोइ यथ। प्रज्ञादान्।) सीध:। इत्यमरटीकार्या भर्तः॥ स च पच्चिधः। बचा। काश्वि: ३ माखिट: २ काल्य:, ६ कालिङ्गः ८ वक्षकः प्रा खास्य वयोदग्रविध-संस्काराः । यथा । साक्षित्रवंशम् १ उद्वर्णनम् २ व्यक्तभावनमृह् व्यातप्रशोष: ४ विवेज:५ मारतम् ६ इलगम् ७ चालभम् ८ सर्थणाकाः ध्यालीपाकः १० चूर्यनम् ११ प्रदयाकः १२ पाक नियाद: १६। चास्य गुगा:। चापुर्व्यात-वीर्यकासदात्रलम्। योगनाश्चिम्। स्रेष्ट-तमरसायनत्वचः हत्तावर्शस्य तस्य गुणाः। भोचग्लाभा कुछपा क्या मे धेने द्वायु-नाश्रिकम्। वय:स्थेयं च चुक्त ज:कारिसम्। यारकत्वम्। गुरत्वय । प्रोधितस्यास्य गुर्यो । सर्वरोग-नाधितम्। सरगवाधितयः। चापुद्वस्य तस्य गुगाः। जारमायोग्यतम्। आयुर्गाभ्रकत्वभा इति रक्षावल्यास्य:॥ ॥ ( व्यथास्य प्रीधंगादि-

"चिषकाष्ट्रमुखी भीचे (अपलामी इर्धा पलम्। सतः कार्ये पार्याचे लीकस्य पलपचक्रम् । कला तप्तां भवाशि सप्तवारं विवेचयेत्। भ्वं प्रकीयते दोधो शिर्कि कोइसकाव: ॥" दिन जीस्प्रीधनम्॥ #॥

"मानुमाकात्त्रया स्थाकीयाकाश्व गुटपाकतः। विरुत्यो जायते लीको ययोक्तपने भवेतृ॥" र्ति संचिप्तकोष्टमार्थम् 🛊 🛊 🖡

"दारभागिन दरदं ती स्थान्यं सा मेल वेत्। ककानीरन संसर्ग यामयुग्यं संपृष्टे।

प्रटिष्यं जीष्टचूर्णं सप्तथा सार्यं प्रजित् ॥" दति वैद्यवरसम्बद्धं यदि जार्कमार्काध-कारे : ") अन्यत् जी च शब्दे प्रस्थाम् । ( छा ग-विशेष:। यथा, महाभारते । १६। ८८ । १६। "काजेन वापि जीविन संवाखीय बत्रवतः। विधिवत् वास्त वास्त वास्त वास्त्री विशम्॥ जीवसम्दार्थीश्यम ।)

नीचचारकः, पुं, ( लीडिन भीचनिश्चन चारः प्रचारी यथ ।) बरक्रभेष्: ॥ यथ (त्राष्ट्रवेध)की। इति पुरावाम् ॥

लीवर्ण, की, (बीवान् भागते दति। अन् + कः।) मध्यम्। इति रमभावा ॥

जी इमाकः, एं, ( जी इस भाकमिवाज्ञ (तर्यक्षः) व्यक्तभाषम्। इति क्षव्यक्तिया। प्राप्तन्-दिका इति भाषा। जीवनिकितमाके, की । जीवभू:, की, (जीवसाधू(रव।) कठिनी। या तु जीकपाणविश्वदः। यथा,---

"लीकात्मा चायुगा सीका सीक्यू: महिनी-

स्पपि ॥"

इति ग्रन्थका भ

जीव्यनं, सी, ( भीवत्य मनम्।) लोवसनम्। रति राजनिषेद्धः । (तथास्य विषयः। "चयो नीवमनाव्यमाचिन(वत्यामाः सम् भागत:

पाची तास्त्रमये दिनास्त्रमधितं संस्थापये-दात्तपे

मचालद्वनतां प्रशीय र्जनीमेकां व[च: स्यापभेत्।

याचे ताव्यमये विधेयमथवा पाने प्रवि-अधिति ॥

मचाच्यावचतुष्टयं प्रतिहिनं चराच्या जलं स्रीतलम् ।

पेयं भोजनपूर्व्यसध्यविरतीयसम्बद्भीकीर्नरीः॥ जेतु भूल हुना ग्रमान्य कसने शासामा पित्र क्यरी-चाराप द्वितेष्य वैण्डरार्ज । वादि वर्वा

**ছল: ⊭**"

रति भेयव्यधनानारी मृति चतुःससमाहरम् ॥) की चप्राष्ट्र:, पु, (ली चन्द्रा प्राष्ट्रयम ।) नरक विश्वप:। यव खर्चाभिभिद्यते। इति पुरासम्॥ कीष्ट-विकितकीलक्षा।

जोडा, स्थी, जोइभू:। इति प्रबद्धक्ति॥ नोहाता, की, (लीह जाता बखा:।) तीहमू:। इति श्रुब्द्चिक्सा ॥

गीवितः, ग्रं, कोवितः। इति नोवितग्रन्दान् खार्थे वा-( अक्) ग्रह्मचेन निष्यतः ॥ को दित-सम्बन्धिन, चि ॥

ली दितीक:, जि, (लो दित रव। लो दित + "कक-लोक्तिरिक्तक्।"॥११९०। दति देकक्।) कोष्टितमणंतुष्यः। इति सिद्धान्तकीस्थी ॥

जीइवं, की, (जोइंतस्य भावः। सोच्रितः व्याण्।) जीवितत्त्रम्। इति मेदिनी। वे, १०२ ।

लौशिकाः ग्रं, (कोश्वित स्व। खार्चे धाण्।) नदमेदः। स च जन्नाग्रचः। इति मेदिनी। मे, १०२॥ सामदः। इति ग्रम्समाना। तस्य

मद्विश्रेषस्य जलातिवैद्या,---

पत्रर ज्वाच ।
"यमोवायां चर्च कर्च क्रीहिक्को त्रच्याः स्तः।
कर्य ग्राम्मद्यभाषायां रतः च क्रमत्यायाः ॥
पारक्वीवयुक्तो पा कर्य वज्ञे वितासवात् ।
तन् सर्व कीतुनिक्कामि क्रयं व्यक्ति वितासवातः ॥
सीम क्रयंचाः ।

व्यक्ष से व्यव्याद्वेत कथवानि स्वत्तरम्। व्याक्षानं त्रक्षप्रस्त जीवितका स्वतिमः। । विद्यत्वे स्वाप्ये प्रान्तद्वनांस नामनः। सुनिराधीक्षवाभागो ज्ञानवान् सुत्रपोधनः॥ तका भाषा स्वाभागा व्यमोवाक्षा स्वा-

हिर्ग्याभेसा भनेक् बहन्ता सभी द्वा । लया चार्डे स कैतासमयादापनितेश्वत्। लीचियाकासा वरवसीरे वे गत्यमार्ने ॥ रमदा स तपीमिकी विजयुक्तादिगीयरे। कराम वनसभ्यन्त चिन्वन् वकुपताः वि च । लिखाज्ञवसरे बचा बन्देलीकपिलासदः। सत्राज्याम बचास्ति चमीचा ग्रान्तनी: प्रिया ॥ तां हक्। हैमगर्भाभां युवतीयतिसुद्दीम्। मोक्ति मदनेनात्र तथाभूदृदूषितेन्त्रयः ॥ उदीरितेन्द्रियो भूता विष्टचुको महास्तीम्। ष्यवाधानत्तरा अका नंतुको सरगाहित: ॥ घावमानं विभातारं हड्डामीचा महासती। भेदं भेदमित प्रोहा प्रवेधातां वातीयतः। इर्चोवाच धातारममोचा क्वांगता तदा। पर्याशालाकरगला द्वारमाष्ट्रय तत्वकात्॥ व्यकार्यं न अया कार्ये सुनिषक्रा विविधितम्। बलात् प्रसच्ये चार्चं तत्त्वया लाच धपान्यद्रम् ॥ कासीववा चेवसक्ती (वधातुका तदा हुए। रेतचसम्द च तदेवायमे प्रान्तनोर्मुनं: ॥ चृते रेनसि भारतापि चैसवार्गसमास्थित:। सम्मयातिपरीतासा इतं वे खात्रमं ययी॥ शत देवति श्रामात्रुगिजमाश्रममागत:। भागत हुए। इंसामां प्रकार स्था स्वि॥ तंजचा पतिसं भूमी विधासुच्येजनीयमम्। कामीयां परिपप्रकृ पर्यक्राकान्तर खिताम् ॥ क्तिमैतर्म शुभगे प्रकृषं सम्मते तु यत्। पिकाराच पर्योभं तेलकोरच की हश्रम् ॥ सा तसा वचनं श्रुता प्रान्तनुं सुनियत्तमम्। च्यमधितेव व्याप्राञ्जला विकालानना । चंसयुक्तस्यस्तेन की श्यामता चतुर्मेखः। नमक नुकरो भी स्टर्ति मां चमयाचत । तती मया मन् सित्य उठणाणारकी नया। प्रचाय तेज: संयाती मम ग्रापमयार्हित: । क्कर तथ प्रतीकारं वदि शक्तीवि शानानी। न दि मां धर्षवां चीषुं क चित् प्रकीति जीव-

## चौड़ित्य:

च तका रचन युवा सर्व मका समागत:। इति निकित्य मनसा तक भ्यानपरीय्भवत् । दिष्यानेन तन्त्राता देवकामेसुपस्मितम्। तीर्थायवारबचापि चिताय जगतां सुनि: । क्याचीयमें चिन्नधिया सभागांशिद्यत्रवीत्। इदंतेची ब्रक्षां विकासीचे समाज्ञयां ह विताय धर्मनमत्त्री देवकार्मार्थ(सङ्घे। अवद्धा विक्षष्टं बच्चा खब्दोव समाग्रत: ह मामप्रायः मशास्त्रसमावयोः, स समय्ये च । त्रती निणाधारं तत्त्वं कर्तुंभवेषि तद्वयः 🗚 तत् श्रुत्वा द्वाभाषीर्माक्यममीचातीय कव्यिता। चान्त्रयन्तीव ते प्राच पति नत्वा संदासती । गायास्य तेची बास्यामि न पेत्ते विमनस्कता। व्यवद्यां व(६ कर्तवां गीत्वा संगयि चीत्व्यण ॥ ततकास्ता वयः शुका युक्तं तत्त्राय प्रान्ततः । खबं पौता च तत्ते वसासा मर्भे धर्मचयत् ॥ संक्रामिते; भ्रामानुगा तेजोभित्रं खन: यतौ । गर्भे द्धानामीयाच्या हिताय चगतां तत: । तस्यां काले तु संप्राप्ते संजाती चनसवयः। तकाधी तनवकाणि नीनवासाः किरीटप्रक् ॥ रक्षमाचायमायुक्तो रक्तमीरच जचावत्। चतुर्भुंचः पद्मविद्याधरशक्तिवरक्षया ॥ शिश्वमारशिरः स्थच तुकाकायी जकीकारेः। तं जातच तथा भूतं ग्राक्त दुर्लोकप्राक्त हु:। चतुर्को पर्ञतानाच सध्यदेशं व्यवेशस्यतः॥ केतासकोत्तरे प्रार्थे द चियो सन्धमाद्यः। जाव(ध: पश्चिमे ग्रील; पूर्वे समर्भकाइय: क्ष तेषां अध्ये खर्यं कुकं पर्वतानां विधे: सुत:। स्वातिबरुचे निर्द्धं स्र्र्शेव निद्धाकर: ॥ तंतीयमध्यगं पुत्रमानादा दृष्टिनः स्वयम् । क्रमतस्तस्य संस्कारामकरोहे इन्द्रहर्य। व्ययकाले वक्तिये व्यतीत ब्रक्तगः सुनः। तीयराधिकरूपेश वष्ट्ये प्रचयोजनान्। तस्मिन् देवा; पपू: सक्त्रितीय इव सामरे। भीतामनजने चुदी देवकाधारमां गर्गी; ॥ सस्मित्रवस्य रामी जामहमाः प्रसायवान्। चक्रे मालवर्धं घोरमलुर्यं पिसुराज्ञया ॥ तस्य पापस्य मोचाय स्वधितुचीपदेशतः। स जमास महाकुष्डं ब्रजाखां कातुमिक्ह्या ६ तम आला च मीलाच माहद्या यपानयत्। वीधी परशुका कला तच च्यामवतास्यत्॥" इति का जित्रापुरायी जासद्योगपाकाने ८४ ष्यध्याय:॥ 🕸 ॥ क्यांप च । "जातसंप्रधयः सीध्य तीर्धमासाद्य तं वरम्। योधी परशुका सत्वा बचापुक्रमवाच्यत्॥ जवाकुष्यात् सुतः चोश्च कायारे लोचिताक्रये। केवासोयत्वकायान् व्यमनद्वनसकः सुनः ॥ तस्यापि सर्यस्तीरं सहस्याय महावल:। क्षुष्ठारेख दिश्वं पूर्वाभनयद्श्रक्षाणः सुतम् ॥ तलोश्मरवामि मिरि देमध्यक्तं विभिन्न च । कामकःपान्तरं यीतमवाचयदसं चरिः॥

तस्य गामी विधिकाते खर्च की किनगङ्गकम्।

जी हिलात् बरसी जाती जी हिलाका सती-१ अवत् ॥

व कामक्पमस्थितं पीष्टमान्नाच वार्या।
ग्रोपयम् वर्मतीर्थातं वृत्तिच्यं याति चागरम्॥
प्रागेव दिवयसुगां चंद्यका व्यक्तः सतः।
पुनः पतित जीविक्षे मना बाद्ययोजनम्॥
चेत्रे मावि वितारक्यां वी नरी नियतित्रयः।
काति जीविक्षतीयेष्ठ व याति व्यक्तः पदम्॥
चेत्रम् वक्तं मार्च श्रुवः प्रवत्मान्यः।
जीविक्षतीये यः काति च क्षेत्रस्थमग्रुवातः॥

प्रतिकालिकापुरावे क्यू ख्यायाः ॥ ।

क्यी, ति शिवि । दितं कविक्यहमः ॥ (क्रा॰
पर॰-वक॰-खनिट् । ) खोडावर्गायोगमः ।

क्यिगाति क्यीनः क्योनिः । ष्यनः स्वादोगमः

दितं रमानायः । क्यिगाति । इति दुर्गादावः ॥

क्वी, ति त तक्याम् । इति कविक्याहमः ॥ (क्रा॰
पर॰-सक॰-खनिट् । ) वकारोगमः । त,

क्योगति क्यीतः क्योतिः । ति, क्यिगाति

क्यीगति क्यीनः क्योनिः । किनेव क्यादिल
सिंडी तकर्वं मृहिक्विक्यायायम् । इति दुर्गा
हासः ॥

a

य, वकार:। स च चञ्चनस्य जनिर्मायकं:। यय-ग्रेस्य चतुर्धेवर्षक्ष । बास्योचारसम्यानं हना: कोष्ठका । इति बाकारसम् ॥ (यथा, ब्रिचा-साम् । १७ ।

"विकाल के तुक्कः प्रीक्ती एनकी हो वः सहसी वृधे: ॥")

दनवावकारः शिव च चान्तः स्वावताः । यथा । चान्तः स्थाय र ल वाः । इति क्रांतामकाक- ' रणम् ॥ चाणिच ।

"ततोश्चरसमाकायमस्कद्वग्रवाननः। सन्तःस्रोग्नस्यस्यंद्वस्वदीविहनस्यम्॥"

र्तात श्रीभागवते १२ स्कर्त्य ६ स्वध्याय: h "ततसी भ्योरचाराणां समाचार्य समाहारं तम-वाहा कानतः स्था यर ल वाः। उद्याशः ध्र घ स द्वाः। स्तरा व्यकाराताः। वार्धाः कार्यो मावसाना:। प्रव्या शीर्याचा। च्यादि-प्रास्टात् जिक्काम्हलीयादय:। त राव लच्चगं खक्तपं यस्य तम्।" इति तष्ट्रीकायां श्रीधर-खामी ॥ #॥ "यवहलीयवकारस्य प फ व भ म वा इत्यमपरीक्या जलात्तस्थानभीष्ठमुक्का दम्स-कार्थार्थं दल्खमध्येश्वित घद धन ल साव इति भिन्नपदे पदिनवान्। यथा संवुव्धेषि इलाही वकारस्य खोस्रालान उर्दनस्यकात चातुम्बर्गस्य मकारी न स्वात्। वेहिकास्तु अस्योत्पशिस्थानं दल एवेळाडू:। असर्व तिवयो: परमं परं इत्यादीं नचेथी बारबन्ति।" इति सम्बोधटीकायां दुर्गादामः॥ \*॥

सस्य प्रथायः। "वी वाको वार्यो सच्चा वस्की देव-

नोयं जानाचा वामांग्रं: ।" इति वीजवर्जाभ-धानम् । 🗢 । चापि च ।

"वकारो वशको बाखः खेदः खण्गीचरो जवः।" इति दहवामची मन्त्रकोष: ॥ 🛡 ॥

स्पि च। "वी वाच्ची वाच्ची खच्चा वर्गनी देवर्गचकः।। क्षक्तीश्री ज्वालिनी वचः क्लसध्वनियाचकः । खकारीध्रसु नानौतो वचा स्पिन् सामरः

थियातुः ग्रह्मरः सेहो विश्ववो यमचादनम् ॥" इति नानातन्त्रशाचाम् ।

तसा सरूपं वया,--"वकारं चचकापाकि कुकती मोचमवयम्। पश्वप्रक्रमयं वर्षे जिथ्रसिस्हितं बदा । जिविन्द्रसञ्चितं वर्षेमासादितालयं युतम् । पश्चरेत्रमयं वर्षे पीतविकुक्तरामयम् । चतुवंगीप्रदं वर्षे भवंगिहिप्रदायकम्। जिञ्चक्तिचित्रं देवि । जिविन्हसदितं सरा ॥" इति कामधेतुतकाम् ॥ 🗰 🛊

वङ्गीयवर्षेमालायामञ्जलेखनप्रकारी यथा,— "को क्रूजययुक्ता रेखा ज्ञाचाविष्युधि वास्तिका। माया प्रस्ति: परा नित्वा धानमस्य प्रचस्वते ॥" इति वर्षोद्वादलकम् ॥ 🗰 🖁

चासा भागम्।

"कुम्दपुव्यप्रभां देवीं दिस्तकां पञ्चलेखकाम्। श्रक्षमाज्याबरधरां रत्रचारीज्ञालां पराम्। चाधवाभीरदां चिद्वां चिद्वरां चिद्वसेविताम्। श्वं ध्यात्वा वकारना तच्नकां दश्रधा जपेतृ॥" इति विशेष्ट्रारतन्त्रम् ॥

व, च, प्रवार्थ:। इति केदिनी। वे, १॥ (यथा, रघु: । । । । १२।

"ताम्ब्रजीमां रजेसाच रचितापानभूमयः। नारिकेसासवं यीधाः ग्रामवं व यशः पपः ॥") वं, क्री, (दाज शसन(इंसबी: + क:।) प्रचेता:। प्रति मेहिनी। वे, १॥ वस्यानीणम्। प्रति तमम् ।

बः, प्रं, (ब्रावसिति। वा + भावे वः ।) चान्त्र-नम्। ( वाति मच्हतीति । वान ममने + कः।) वायु:। वयव:। इति मेहिनी। वे, १ व बाष्ट्रः। समामम्। कळाकम्। वनवान्। ससति:। वदावालय:। इति श्रव्यकावली॥ ग्राद्रेल:। वकाम्। ग्रालूब:। वन्दनम्। इति नानेकाचारकोषः।

थः, [स्] भि, एदान्। इसभ्यम्। एकाकम्। युद्धान्क्रम्बद्धाः द्वितीयाचसुर्थीयसीवसुवचनाना-क्तपीरयम् । इति वाकरणम् ॥ (यथा, सुन्ध-मोधे।

"बुखातुवी मी३पि इटिवंगं वो दहातु नी चन्त्रशुभानि वो नः ।"

पारवाक्यारी तुष्यक्ष प्रशेगी न अवति। इति। वियाकर्थिका:॥)

वैधः, पुं, ( वसति छन्निर्ति पुष्यान् वस्पति इति वा। ट्रायम जन्निरकी इति धालोगेंदा येन प्रम्हे इति धातीनां चुक्कतात् ग्राः। यद्वा, वश्चि अंग्रहते इति वा। वश्च कामनी + काच्च भृवा। ततो दुन्।) पुच्चपौचा(इ:। तत्पर्थाय:। सन्तर्तः; २ ग्रोचम् ३ चनम् ८ कृतम् ५ व्यभिजनः ६ व्यन्तयः ७ व्यन्तवायः ८ वन्तानः ८। इस्रमरः। १।०।१॥ निचनम् १० जाति; ११। इति चंटाधर; ॥ कुतन्य विद्यया जन्मनावा प्राचिनामेकतत्त्वयः सन्तानी वंग्र इति चयादिखः। धनेन विद्यया वा ख्यासस्या-पत्तवारा वंश्र इति सुभू:। वमति खन्निरति पूर्वपुरवान् वंशः नाचीति शः। रक्षमर-टीकार्या भरतः ॥ # ॥ ( यथा, रक्षः। १। २। "का भूर्यप्रभवी वंद्यः का चाक्यविषया मितः। तितीषुँदुंसरं मोशादुवुपंगासि वागरम् ॥" पुत्र: । यथा, भागवते । ६ । २ । १७ । "हुपस्य वंशः समित्रभूतच्योतिस्ततो वसः ।") क्रमजासिविधेषः। वैष्य इति भाषा। तत्-प्रयोगः । लक्षारः २ कमेगरः ३ लक्षिरारः ॥ द्रमञ्जा ५ प्रतियम् । व्यवस्तः ६ वेसः ८ मस्तर: ६ तेजन: १०। इत्यमर:। २।६। <०। किब्कुपर्मा१९। इसि चटाधर:॥ वस्मः १५। इति शब्दरजावनो । त्र्यनेसुवा:१६ कर्यटालु; १४ कर्यटकी १५ मचावता; १६ डए-यस्य:२० डएपव: १८ धतुर्म: १८ धातुषा:२० हर्द्रकाष्टः २१॥ ( यथा, ऋतुर्वद्वारे ।१।२५। "ध्वनति प्रवनविद्धः प्रश्चेनानां दरीधः स्पुटति पटुनिनादः श्रुष्टावंशस्यकीद्य ।

प्रवर्ति ह्यामध्य जलाष्ट्रीतः चालाव चापवति चगव्यं प्राप्तवको दवावि: ") वास्य गुकाः। वाकालम्। कषायलम्। वंशकानं, क्री, व्याकाशीकृीयमानस्वम्। यथा,---किश्वित्तिक्तलम्। ग्रीतनलम्। म्रश्रक्यू-प्रमेष्टाप्रें:पित्तदाष्ट्राश्वनाशिक्षचः इति श्राज-निषेशह: । 🕸 । ऋषि 🔏 ।

"नंधः, खरो विसः, स्वाटुः, कवासी नस्ति-ग्रोधन:।

क्रेरन: कफिपिकाः क्रुष्ठासत्रमाश्रीय जित्। 🛊 🕸 तत्करीर: कटु: पार्करसे क्टको ग्रुव: बर:। नाधाय: कपञ्चत् खादु (स्नेदाष्ट्री वातपित्तत्तः ॥ तद्यवासु घरा ऋचाः कवायाः कटुपाकिनः। वातियत्तकरा सम्बादक्षाः, क्यापदाः, ॥" द्रति भविश्वकात्रः ॥ # ॥

(स्टोइकाडम्। यथा,--"वंग्र; एडास्प् मेशोईकाई देवी अबि क्रवी ।" इति रञ्जलेकामां मक्षिणाच प्रतकेक्षकः। २०।३८३) प्रसावस्तः। पिठेर दाँका इति भाषा 🕯 (स्था, भागवते। ११। 🐃 । ३३।

"यर्सियभित्रिकीसवंद्यवंद्रहरू-सूबं,लचा रोमगर्के; (पर्वेड्सन् ి ) वर्तः । इति मेदिनी । श्रे, १६ । ( यथा, रहुः ।

"जलापितः संयति रेखरणेः साम्बीसतः स्थम्बनंश्यक्षे: 📲 ) वाराभाकविश्वेष:। इति धर्थि:। वाश्री इति भावा । ( यथा, रहु:। २। १२।

" व की चक्रेमां इतपूर्वरम् : क्र्जिक्षियादितवंश्रक्तकम्। शुकात क्षक्रीत वशः समुच-वहीयमानं वनदेवतासिः; ॥"

विष्टतिरसः वंधीधम्ये प्रच्या॥) द्याः। सालहरू:। रति राजनिषंखः:। ( प्राधामभं-सम्मृताचरोविश्रेव, खी। यथा, सञ्चाभारते। 1 1 4 K 1 84 1

"चनवद्यां सर्वं वंद्राससरां सार्वेकप्रियाम् । जन्यां सभगां भाषी(मति प्राधा जजावत 1") यंध्रकं, सती, (वंध्र इ.व कावतीति । की 🕂 का:। व्ययुक्त। इति इत्रावनी । १०४॥

वंग्रकः, क्यौ, (वंग्र इत प्रतिक्रतिः । "इति प्रति-क्षती। "५। १। ६ ६। इति कन्।) मत्यविशेष:। इति ग्रन्थ्याना ॥ वैश्यपातामाक् इतिभाषा ॥ इच्चविश्व:। इति रज्ञमानाः । वैश्वाद इति सामग्राका इति च भावा 🏿 कास्य गुर्खाः । "वंद्राकस्वनभिष्यन्दी जञ्जहाँवस्वापद्यः।"

इति राजवक्तभः ।

(यथा, सम्नुते । १ । ४५ । "पौक्रुको भीत्रकचित्र वंद्रकः; द्रालपोरकः ।" "स्विद्राष्ट्री मुसर्वेष्यः पौष्ट्रको भीततस्या। व्याभ्यां तुल्यगुषः किवित् वचारी वंशको

(इस्से) वंद्य:। "संद्रायो कान्।" ५ । ६ । ८०। इति कन्। श्वदवध्ः। इति सिङ्कान्त-कीसुदी।)

"रहस्त्रकाम्बाम्बर्गम्यं मनीविष्यः। श्रीक्षद्वार्थं वंश्रक्षयं वाततूर्तं सर्वज्ञम् ॥"

इति शादावली। २३३ वंश्रकपृंदरोचना, च्यी, (कर्पृद इव दोचत भोभते इति। दच् + खुः। ततः घडीतत्-पुरुष:।) वं प्रशेषना। इति राजनिवेद्य:। वंग्रचीरी, स्वी, (वंग्रस्य चीरमिवास्त्रा सस्तीति। व्यम् । गीराहितात् हीष् ।) वंश्वरोचना । इति राजनिर्वस्टः ।

वंधानः, पुं, (वंधाच्यावते इति । जन् । ॥ वैद्ययव:। इति राक्षणिषेग्दः।

वंग्रकः, त्रि, (वंग्रात् सदृवंग्राष्ट्रायति एति। जन् + ड:।) सरंशकात:। तत्पर्याय:। मीण्य: र वंद्याः ६ । इति देशचन्यः । १।१००॥ (वेसत्-मनोश्मा सवा, व्याचावप्रश्रह्माम्। ४०६। "बजियत्तिर्मुखं यज्ञ वं प्रूजं यच निकानिका-

किं कुकी का ज़िल्डितं अहु; पदे देवराजिन ॥")

वंशासु

वंश्राचा, सत्री, (वंश्री चायते इति। जन्+ ड:+ डाप्।) वंश्ररोचना। इति श्रव्हरकावली । (षसा गुना: यथा,---"वंशका रंक्यी रूपा वस्या काही च शीतला। समाकाम् कर्याचचयपित्रासकामनाः। इरित् क्वर्षं बर्णं पार्क्षं कवाया वातक स्कृतिन्।" इति भाषप्रकाशस्य पूर्वसाके प्रथमे भागे।) वंशनक्तुनः, पुं, (वंशनातक्षक्तः।) वेग्रवः। इति राजनिषेत्रः॥ वंश्रधान्धं, स्रो, (वंश्रस्थ धान्यम्।) वेस्रववः। इति राजनिषेश्यः ॥ वंश्वनाकिका, स्त्री, (वंश्वनाकी व्यवस्था इति। वंशनाल + अन्। टाप्।) वंशी। इति शब्द-रकावली । वंधनेत्रं, स्ती, (वंध्रस्तेव नेत्रायवस्त्रः।) प्रजुनस्त्रम् । इति राजनिष्यसः। वक्रप्रवः, पुं, (वंश्रस्थ पत्रासीव पत्राव्यस्त्रः।) नकः:। इति राजनिषेग्टः॥ (वंश्रस्थ पत्रम्।) वंश्रस्य दले, स्ती। (इदिताचम्। यथा,---"तालकं वंग्रपचास्त्रं क्षयाकच्छाले चिपेत्। सप्तधा वा विधा वापि दध्यक्तिन च वा पुन:॥ भोधियत्वा पुनः शुष्कं चूगेयेत्तकुलाज्ञति। लतः भ्रारावके पानि स्थापयेत् क्राभ्रजी भिवन् । वहरीपचकस्केन सन्धितेपच कार्यत्। ध्यत्काभसधः पात्रं तावच्याचा प्रदीयते 🎉 काष्ट्रधीसं यस्ड्रां माजिकाभी भवेदय: ॥" इति वैद्यत्रसम्बद्धारचंद्रहे मुखाधिकारे ।) वंश्रपत्रका, काँ, (वंश्रपत्रभेव। साथे कन्।) हरितालम्। इति हेमचनः:। ४। १२४ ॥ वश्रयचकः, पुं. (वंश्रस्य पचिमदाक्तिरस्यति। इवार्थे कन्।) चुनमस्यविशेषः। इति ग्रस्ट-माला। वाध्यपाता माक् इति भाषा। ननः। मेतेच्यु:। इति राजनिर्वेग्द्र:॥ वंग्रयभगिततं, सी, वप्तद्याचरपादक्को-विश्रीय:। यथा,— " (इ.स. निर्येष पचप (ततं भ र न भ न ज गे: ॥" उदाचर्कम्। "भूतनवंद्रायचयतितं रचनिकललयं

पद्म सुकुन्द ! भौक्तिकसियोत्तममदकत्मम्। रव च तं चकीरनिकर; प्रपिवति सुदिती वाक्तमबेख चन्द्रकिरवीरक्तकक्षमिव ।" मध्यप्रचारितिति नेपित्। यंग्रहणमिति ग्रम्नौ। द्रति इन्दोमञ्जरी। यं ग्रापची, स्त्री, (वं ग्रापच + गौराहित्वान् दौष्।) नार्दीचिष्ठ्रः। स्वाविश्वेषः। तत्पर्यायः। वश्र-एला २ जीदिका ३ जीखेप जिका 8। अस्या गुका:। सुमधुरतम्। शिशिरतम्। पित्ररत्न-होधनाशिलम्। बचालम्। प्रमूनां दुग्धरायि लाचा । रति राजनिषेग्दः । तत्मधायगुगाः । "अञ्चलकी देशापणी पिकडा चिक्कु शिर्दाटिका। शिक्षपत्रीशुवा विश्ववेश्यमत्री च कीर्तिता ।"

र्वज्ञायीत:, ग्रुं, (वंद्य: वंद्यप्रचामव पीत:।) कश-गुग्गुजु:। इति राजनिषेद्ध:॥ वंश्रपुच्या, च्यी, (वंश्रस्य पृत्याबीव प्रचाकि

वंशपूरकं, स्रो, (वंशस्त्रेव पूरकमसा।) इत्तु-क्रजम्। इति राजनिषेग्दः ॥

वंधरोचना, खरी, (रोचते इति। चच+नव्याः हिलात् क्ष्यः। टाप्। नंग्रस्य रोचना।) खनामस्यातवंश्यमंस्यितचेतवर्योवधविश्रमः। वंश्लोचन इति भाषा। तत्पर्याषः । त्वक्-चौराए। इतामरः। ए। ६। १०६। पंध-कोचना ६। इति भरतः॥ तुगाचीरौ 8 मुभा ५ वीष्री ६ वैष्रणा २ । इति रक्षमाणा ॥ चीरिकाण। इति भ्रव्यकावली । तुगाः १३ त्वक्रारा १८ कर्मरी १५ चेता १६ वंश-कपूररोचना १० तुक्रा १८ रोचनिका १८ पिक्राप्० वैद्यासकेराप्त्र। कास्त्रा गुर्गाः। कः चलम्। कषायलम्। मधुरतम्। चिमलम्। इक्तपुर्विकारित्वम्। तापिनीविकच्चतव्य। इति राजगिर्धेस्ट: ॥ व्यपि च ।

"नंभूका दंदकी हव्या बख्या खाद्वी च भीतला। हणाकाचञ्चरभाषचयपित्रासकासाः। इरितृ क्रुष्ठं त्रकं पाक्षुं कथाया वातसक्कृत्वित्॥" इति भाषप्रकाष्ट्रः

वंश्वकोचना, चडी, (वंश्वरोचना।रस्य ल:।) वंश्ररोचना। इति हैमच्त्रः । ष्यस्या गुवाः । "कवायमधुरा कत्वा वासन्नी वंश्रकोचना। सुग्राचीरी चयश्वाचकासभी मध्राकिमा॥" इति राजयस्यः ॥

वंश्राम् करा, क्यी, (वंश्रस्य श्रकेरेय।) वंश्रकोचना। इति राजनिर्धेष्टः ॥

वंग्रयानाका, चर्ना (वंग्रस्य ग्रानाकेव दार्हेतात्।) बीगामालम्। इति हेमचन्तः। २।२००॥ ( वंश्वानिकाता भ्राकाकति सध्यक्षेभी समाय: ।) वंश्वविभित्रश्चाका च ॥

वंश्रस्तवितं, ) क्री, दाइग्राचरमाहक्त्रहो-वंद्यस्थविलं, 🕽 विदेशव:। यथा,---

"वर्णन वंश्रक्षावितं जती जरी॥"

उदाचर्यम् ।

"विकासवंश्रस्यविनं सुस्तानिने; भ्रपूर्ण यः पचमरागत्तरिंग् । ब्रजाङ्गरागामपि मागग्रालिनां चक्रार सार्वस करि: पुनातुद:॥" यंश्रुक्त नितमपि कापि। इति इन्दोसञ्जरी 🏾 वंशायं, क्षी. (वंशस्य व्ययम्। प्रथमजातत्वात्।) वंग्राष्ट्रर:। इति राजनिर्धेस्ट:॥

वंग्रातुचरितं, स्ती, (वंग्रस्य चतुचरितम्।) वंग्र-चरित्रवर्षेनम्। तसुपुर्वाख्यः पचलचकाना-र्गतज्ञच्चविद्रेव:। यथा, ग्रम्दरकावव्याम्। "सर्गेच्य प्रतिसर्गेच्य वंद्यो सन्वन्तराखिच । वंशानुरितकति पुराबं पक्तककम् ॥"

(यथा, भागवते। ६। १। ८। "तेषां वंश्रं एचग्वचान् । वंश्रानुचरितानि च। कीर्तयस्य सङ्भागः । क्रियं शुस्त्रमतौ किन: ॥") यस्याः । ) सक्वेत्रीकता । इति राजनिवेग्दः । विशाक्तरः, पुं, वंशस्याक्तरः । वाशिर कोंका इति भावा। तत्पर्यायः । करीरम् २ पंद्रायम् ३ ववमचाषुरः। अस्य गुवाः। बटुलम्। तिस्त-सम्। चन्त्रम्। कथायलम्। तस्तम्। भीतकावम्। भितासदाश्च च्छक्तवम्। रचि-कारित्मम्। तत्पर्वको निगु सत्तम्। इति राज-निचंग्ट: ।

वंश्रिकं, स्ती, (वंश्रीव्स्यस्थिति । उन् ।) व्यगुरु । रबमर:।२।६।१२६॥

र्दश्चिका, स्की, (वेश्विक 🕂 ट्राप् ।) स्वयुर । इत्वयुर-टीकार्या भरत: । वंग्री । इति ग्रम्दरक्रावली ॥ लक्षीरी १० ठभा ११ वंशकीरी १२ वेंकवी वंशी, अभी, (वंश: कारकसेनाच्छाछा:। आच्। गोराहिलात डीव्।) स्रली। इति ग्रस्ट्ला-वर्ती ॥ वाष्ट्री इति भाषा॥ (यथा, काव्यचन्त्र-कायाम्।

> "निर्मित। कापि गोपीनां कुलधीलविनाधिनी। विधिना पामरेकीयं न वंगी सुरवेरिका: ") कर्षत्ततुष्टयम्। इति राजनिषेत्रः॥ अंग्री-वाद्यस्य विवरमम्। यथा,---"ताले न राजते गीसं नाची वादि असमाव:। गरीयसीन वादिनं तचतुर्विष्ठशुक्रति ॥ ततं मुविरमानद्रं चन्मित्यं चत्विष्यम् । ततं तन्तीगतं वाद्यं वैद्याद्यं शुविरं तथा ! चर्मावनहमानद्वं घनं तालादिकं सतम् ॥" शुधिरं यथा,---

"वंशोश्य पारीमधुरीतिसिरीश्रक्षकाच्याः। तोड्डीस्रजीवृद्धाः व्यक्तिसास्य नाभय: । प्रदक्षं कापालिकं वैग्राचने वैग्रस्ताचा परः। रत मुविर्भदास्तु कथिताः पूर्वेकरिभः ॥ वने तः चरलच्चेव पर्मदोषविविच्चितः। विभाव: स्वादिरी वापि रक्तचन्द्रनजीश्यवा ॥ श्रीखक्क जोश्य सीयवर्षे इम्लिइन्समयोश्चित्र वा । राजराकाका वापि तौष्टकः स्माटिको-

कनिष्ठाङ्गुलितुन्सेन गर्भरम्युक भौभितः। शिक्यविद्याप्रवीयीन वंशः कार्यो मनीश्वरः ॥ वंश्वीव मनोश्यीति मनक्षमुनिनोहितम्। सती व्याप्ति विद्यास्य विद्यास्य स्वीतिता: । तज त्यका भिरोदेभादधो हिमितसङ्गलम्। पुरकाररम् कुर्वित सितसङ्ख्या ॥ प्रवास्तान संवय्य ताररम्यां कारयेत्। कुर्ये। तथा न्यरम्यास्य सप्तसंख्यानि की भ्रतात् ॥ वदरी नौजतुक्यानि संख्या संबिभक्तम्। प्रामायोक्ष्यमं कार्यं साराधीनी इति । सिक्यकेन कवा देया तेन सुखरता भवेत्। मचाक्रुकोव्यं वंशः खादेकेकाक्रुकिहासः । वक्ष्मुकानि नाचा खात् यावदशद्याष्ट्रकम् । कुत्कारताररन्युख यावदश्वांकमन्तरम्। सदेव गाम वंग्रस्थ वांश्रिकी; परिकीर्ताति ।

द्रति भाषप्रकाशः ॥

रकानुनी हाङ्गलच चाङ्गलचतुरङ्गलः। कातिनार्तरत्वेन वाशिकोः समुपेक्षितः । जबोदशाङ्गुली वेग्रीश्लारः पषदश्राङ्गलः । निन्दिती प्रशासकी संभागप्रदशाञ्चलः । महागन्दकाचा गन्दी विजयोश्य सयसचा । चलार उत्तमा वंश्रा मतक्षम् निसम्तताः । दशाङ्गली प्रचानको नन्द एकादशाङ्गलः। दाप्त्रणाञ्चलमामस्तु विषयः परिकोत्तिः । चतुर्शाङ्गक्तिनी चय रत्यभिष्ठीयते । ब्रचा रही रविविधाः क्रमात्व यवस्थिताः । ने क्टिंग प्रीएना चापि सुखरलच प्रीवता। माध्यमिति पचामी पुन्ततेत गुजाः स्त्रताः ॥ शीकारवञ्चल: सब्बो विखर: स्कृटिनो लघु:। व्यमधुर्व विशेषाः पक्रीकाः फुन्तते क्रमात्॥ ष्ट्रणायोगमाचुल्यसम्बना गीतवादने । ए अर्थे वे बे तो श्रीव विन्दिती वां शिको सतः ॥ स्थानकादिनयाभिन्नी गमकाष्टाः सम्टाचरः। भीव्रक्तः कलाभिन्नी वंशिको रक्त उचते। प्रश्निक्षश्चरिक्षच यक्तिकेवष्ट्रलेग्नाः । सुर्यानलं सुकारलं चकुतीनारवकिया। समस्तामकचार्वं रामरामाङ्गवेहिता ॥ ज्ञियामापाविभाषास इचना गौतवादने। क्षसाने चापि दु:साने नादनिकासनीयत्तम्॥ ज्ञानृत्वां स्थानदाळ्खं तद्दोषाच्छादनं सद्याः। वाधिकस्य गुका रते संबा वंदिष्य दक्षिता:॥" इति चंगीतहामीहरः ॥

वंद्राः, श्वि, (वंद्रे भवः । वंद्रा + "हिगाहिन्दी यतः ।" ८ १ १ १ ४। इति यत् ।) सदंद्रजातः । ताप-र्थायः । 'क्रकाः क् वीत्र्यः ६। इति जिनाकः-प्रेषः ॥ ( यया, सन्तः । १। ६१। "सायभ्यवसास्य सनीः यक् वंद्र्या सनवीरपरे॥" वंद्रीत्रक्तसाने च। यथा, रघुः । १८। ८८। "वंद्र्या गुणाः सास्यपि जीनवान्ताः

प्रारम्भक्षणाः प्रश्मिनमापुः॥"
सञ्जीवैकास्त्रविष्यः। एस्वययविष्येवणाः एति विश्वसम्बद्धांनात् ॥ यथा, भागवति ।११। । । १३। "यदस्मिनिकीतवेशवंश्य-

स्त्रसं सचा रोमनर्खः पिनहम् ॥")
वकः, इ व कौटित्से । गती । इति कविकस्त्रमः ॥
(भा०-स्राह्म-स्वतः-स्वतः च-संट्।) कौटित्ससिच कुटिकीभावः कुटिकोववस्त्रस्य । इ, वक्काते ।
इ, वक्कते कासं कुटिकं स्मादित्सर्थः । वक्कते
कासं कुटिकं करोतीवर्थः । इति दुर्गाकासः ॥
वक्का, स गती । इति कविकस्पद्धः ॥ (भा०स्वाह्म-स्वयः-सेट्।) इ, वक्कते । इति दुर्गाए।सः॥

यक्ताः, भि, (ब्रूवस्था + तथः।) क्रासितः। स्विः। (यथा, महः। = । ६६। "नाध्यधीनो न पक्तयो न दस्पृतं विकस्पक्तत्।") यथनासः। इति मेहिनी। ये, १०६॥ (यथा, महाभारते। १४। ०६। ६६। "वक्तयासापि राजानः सर्भे सन्धासुस्यानीः।

युधिहरस्याचमेधो सबिहरद्वस्यताम् ॥"
यम् + भावे तथा। ) वचने, क्षी ॥
वक्षा, [क्ष] चि, (यम् + हम्। ) धोनक्षं जानाति
सः। इति सहतः ॥ जीचित्वान् वहु विधिष्टं
वहति। इति सुकुटः ॥ (यथा, द्वितोषदेशे।
"सबं जतं लतं भीनं को कि जेज्जे वहाससे।
हर्षा यम वक्षारकाण मौनं चि धोमनम् ॥")
तक्षायाः। वहः २ वहावदः ३। इत्यसरः।
३।१।२५॥ वदान्यः ॥ यहानः ॥ ति जटाधरः ॥ सुद्वक्षाः। इति सहतः ॥ वद्यमानी।
इत्येते। तस्यायायः। वाचीयुक्षियदः २ वाम्मी ॥
यायद्वाः ॥ । इत्यस्याः॥ भण्यतः । स्वचाः ६
प्रवान् ०। इति जटाधरः ॥ प्रक्रितः। इति
देविनी। ति, ५३॥

वर्त्तं, स्ती, (विक्तं चानेनितः। वच् + "गुष्ठवीप्राचिष्यमिसहित्तदिश्वकः:।" उत्ताव १।
१६६ । इति भः।) मुख्यम्। इत्यमरः। २।
६। प्रश (यया, मनी। प्राप्ता कुर्जातः।
सम्मासिचयेत्तेनं वर्त्ते स्रोधे च पार्थियः।")
तगरस्तम्। इति श्रव्दमानाः॥ वक्तमिहः।
इति ग्रेहिनी। रे, प्रश ॥ हन्ही(वश्वाः। इति
सेमचनः॥ सस्य जन्नगादि यया,--"भवत्वर्षसमं वर्त्ता विषमच कराचन।
तयोद्योकपान्तरभ च्ह्रव्यक्ष्यार्थिते॥
वर्त्तां ग्रुग्थां गगी स्राप्तामव्य्योर्थ्युष्ट्भिः
खातम्॥"

श्राच हिरावका स्नीकः प्रियतयः।
"वक्रामोजं सदा स्नीरं चल्लानीकात्वलं पृक्षम्।
वक्षत्रीनां सुरारातिकाती सङ्गं जल्लारीकाः॥"
इति कृष्टीसञ्जरी॥

वक्रासुरः, ग्रं, (वक्त्रस्य चुर इत प्रयोदरादिकात् स्व:।) दन्तः । इति जिकासक्रम्मः ॥

विक्तृतः, पुं, (अक्षामी विकाद् जायते इति। जाक्षामीरुख सुख्यासीत इति स्रुते:। जन्-ड:।) जाक्षाम:। इति चिकाक्षप्रेषः॥ सुख-जाते, चि॥

विक्रातालं, की, (विक्रस्त तालम्।) सुख्याद्यम्। इति कंचित्। चिकाच्डप्वि सुख्याद्यं यक-नालसिति लिखितम्॥

वक्रपट्टः, पुं, (वक्रस्य पट्ट इतः) काम्याझभीजन-पाजम्। तीवक्षा इति भाषा। सत्पर्धायः। तलिका २ नजसारकम् ३। इति देशचण्डः। ४। ११०॥

वक्षभेरी, [न्] एं, (वक्षं भिनत्तीति । भिट्न बिनि:।) तिक्तरसः । इति दिभचन्दः । ह्। २५॥ सुखभेटके, चि॥

षक्रवासः, पुं, (वक्रं वासयति सुरभौकरोतीति। वार्ति+ "क्रमीयसम्।" ३। २। १। र स्थाः।) नारकः। इति राजनिर्वेग्दः॥ (विवर्णसन्स नारकृशस्टे जातसम्। वक्रसः वासः।) सुख-सन्दक्षाः वक्त श्रीक्षणं, स्ती, (वक्तस्य श्रीधनमित्रः) भवाम्। इति राजनिर्वेद्धः॥ (वक्तस्य श्रीधनम्।) सुखशुद्धिकरणाष्यः॥

वक्रशोधी, [वृ] पुं (वक्षं शोधयतीति। सुध्+ विच्+ किवि:।) जमीरः। इति जटाधरः । सुखाशोधवी, चि॥

वक्रास्त्रः, पुं, (वक्रसः व्यासनः।) व्यासरमधुः इति भिकास्त्रप्रेषः॥

वकं. की, (वक्कते रित । विक कौटिकी + रन्।

एवोर्राहिलात् न जोगः। यहा, वक्षतीत।

वक्षु गतौ + "स्कायितव्यवक्षीत।" खका॰

२।१३। रति रक्। नाह्राहिलात् कुलम्।)

नदीवकः। तत्पयायः। पुटमेदः २। रतः

मरः॥ वक्कः ३। रति भरतः॥ (तगर
पाहिकन्। तत्पर्यायो यथा,—

"कालानुशारिया वक्तं तगरं कुढिलं श्टम्। मधोरगं वर्तं विक्षं शेणं तगरपारिकम्॥" इति वैद्यकरत्रमालायाम्॥

तयास्य विषय:।
"ग्रताक रक्षन्यलीया वक्षवाक्षीयती: धतम्।
तेलं नस्य मदन्धीयातिमरोद्वेगदापसम्॥"
दिन ग्रताकाद्यं तेलम्।

दित चक्रपाणिसंयचे प्रिरोगेगाधिकारे॥)
वक्र:, पुं, (वच्नतीत। वच्न गर्नी + "स्माधितचिवचीत।" उकाः २। १६। दति रक्।
चक्रादिकात् कुलम्।) धनेखरः। दति
मेदिनी। रे, ६५॥ मङ्गलप्रदः। दति हैमचक्रः। २। ६०॥ चनः। विप्राह्मरः। दति
घरिषः॥ पपेटः। दति राजनिष्यटः॥ वक्रगतिविधिष्टयद्यः। च तु यस्य यहस्यामितात् रयधिष्ठितराधौयविध्रीध्राक्तगत्दंधान्
पचमयष्ठीध रविचिष्ठति। यथा,--"वकाः स्यः पच्यक्षेठेकै व्यतिवक्षा नगाष्ठी।

वनाः स्युः पचवक्षण्याः व्यातवनाः नगाएगः। वसमे दश्मे भानौ वायतं चक्षणा गतः। बादश्मेत्रादशं कर्ये नभन्तं श्रोधनां पुनः। दविख्यत्वं श्रकां कर्यान्यं । चंच्याच कत्त्वाने ॥ व तु राध्यन्तरस्मश्चीत् दितीयादिनक्ष्पसम्। राष्ट्रकेत् सदा वन्नौ श्लोधनी चन्द्रभास्करौ॥" दति च्योतिक्षास्त्रम्॥

( कक्षिदेशीयवृपतिभेदः। यथा, मश्वाभारते। २।१८।११।

"तमेव च महाराज! शिषावन् समुपस्थितः।
वकः कक्षाधिपतिनीयायोघी महावलः॥")
वकः चि, (वहःते हति। विक कोटिको + रन्।
एवेंदरादिलान् न लोपः। यदा, विच + रक्।)
चाष्टुजुः। वाका हति भाषा। तत्पर्यायः।
चारालम् २ द्राजम् ३ जिषाम् ८ किमिभत् ५ कुष्तिम् ६ नतम् २ चाविहम् च कुटिलम् ६ स्यम् १० विक्तिम् १९। हत्यसरः।
११र। ११ वहुरम् १२ वेषु १३ विशतम् १८ उद्धरम् १५। हति शब्दरकावली॥ च्यवतः १६
च्यानसः १० भहुरः १८। हति जटाधरः॥#॥

## वक्रोति:

(वधा, मचामारते। ५। १६२। १२। "व वे तथा वक्ष स्वाध्यकाय-एटावक: प्रथिती वे महर्षि: ")

वकार्यि यथा। ज्यलका ६ भालः ६ भू: ६ नसिविष्टम् ६ चर्षुंधः ५ कुचिका ६ सयदङ्ग-कम् । वातीन्हः = दाचम् १. कृदालः १० चनकः ११ सनाधाम् १२ पनाप्रपुच्यम् १३ विशुन १८ कटाच: १५ ग्रक्षवतु: १६ ववा १० प्रवीध: १व्य कर: १६ प्रस्तिहमा: २० अपूकर-एना; २२ खिंचनखादि: २२। इति कविकव्य-कता । ज्ञानः । इति मेहिनी । रे, इप ॥

वक्रकर्यटः, पुं, (वक्राः कर्याः करटका यस्य ।) वदरहेचा:। इति राजनिषेग्टः॥ (वजः) कर्टः।) क्वटिनवरहक्य ।

वक्रकारहकः, पुं, (वक्राः करहका व्यस्य।) खरिर-ष्ट्रचः । प्रति राजनिषेत्रः । (विषयोश्स्य खहरप्रदे विश्वेय: ॥)

वक्रखक्गः पुं, (वक्रः खक्गः।) करवालः। विक्रः, चि, सिच्यावार्दः। वक्षधालाः किन्यस्ययेग इति राजनिर्धेयहः ॥

वक्रकीवः, पुं, ( वक्रा करिवासः ।) उष्टः । इति वक्री, [न्] पुं, (वक्रो वक्रतास्यास्तीति । इति: । वस्त, रोयसंस्रत्योः । इति कृतिकस्यद्रमः । (स्वा०० चिकाकामेव:॥

यक्रचचुः, एं, (यक्राचचुर्यस्य।) शुक्रपर्या। इति ग्रस्ट्रहावसी ।

यक्रताल, क्री, (वर्क्स लालंबच।) वाटाविधेत:। तत्पर्यापः । मुख्याह्मम् २ । वज्ञनालमिति वा पाट:। इति चिकाकः प्रियः॥

वक्रमार्की, च्यी, (वक्रमास + ग्रीशहिलान् कीय्।) स्यायाम्। इति श्रम्हरतावजी ।

वज्ञतुब्दः, पुं, (वज्रन्तुब्दं यस्य।) मुजयची। इति ग्रव्हरक्षावकी ॥ (वक्रीके, त्रि। यथा, भागवते। ६।१। २८।

"स पाग्रचकांच्यीन् ढद्दा पुरुषानितरास्यान्। वज्ञतुक्तानुर्देशेक खात्मानं नेतुमामनान्॥")

वक्तरंबु:, युं, (वक्ता संबुध बच्छा।) मूकर:। इति र्कचित् ॥

षक्रनक्र', पुं, (षक्र: ज़ुटिल: नक्र इव चिंसाचा।) पिश्वन:। शुक्तपची। इति मेहिनौ। रे, २५५॥ वज्रगालं, की, सुखबादाम्। इति सुदाक्कित-चिकास्ड श्रेष्ठः ॥

वक्रगामिकः:, पुं, (वक्रा नासिका यस्य।) पेचकः। इति चिका खाँगेयः ॥ कुटिलना सायुक्ते, वि॥

वकपुच्छः, पुं,क्जी, (वक्षं पुच्छं यस्य।) जाक्तुरः। इति चिकाकारीयः ॥ सलीमकुटिलनाङ्गलच ॥

वन्नपुट्यः, पुं, (वकाश्चि पुट्याग्यस्य ।) वकरुत्तः। इति प्रव्यकाषकी। प्रताप्रकृतः। इति राजनिषेग्दः ॥

वक्रवालिधः, पुं, (वक्री वालिधः केग्रयुत्तीलाङ्गलं यसा।) कुकुर:। इति देमचन्तः। १। १४४॥ कुटिनपुक्षा।

वक्रभियतं, स्ती, (वसं क्वटिकं भवितम्।) कुटिलवाक्यम् । ततुमयंखः । देखोत्तः १। इति चिकासप्रीयः ॥

वक्रमः, पुं, ( व्यवक्रमधानितः। व्यव + क्रम + भावे थण्। काकोप:।) मलायनम्। इति प्रव्यका-

वक्रजासूजः, पुं, (गर्कजाङ्गलं यन्त्रः ।) इत्रकुरः । इति राजनिर्वेष्टः । मुटिलपुच्छे, की ।

वक्रवक्षः, पुं, (वक्रवक्षं सुख्यमस्य।) श्रूकरः। इति ग्रस्ट्रजावली । ज्ञटिलसुखविग्रिष्टे, जि । वक्राश्रस्था, क्यी, (वक्रं अर्ल्थानव पचाहिकं यस्याः।) क्यदुब्बिनीस्तुपः। इति राज-निर्मेश्टः ।

वकार्यं, क्री, (वक्रमधं यस्त्र ।) कवाटवक्रष्टचः । इति रिक्रमाला॥॥ कुटिकायभागच ॥

वकाज्ञ:, युं, (वक्रमक्रं यस्य।) इसि:। इति चैमचन्त्रः ॥ कुटिकावयवे, स्ती ॥ ( कुटिकाव-यविविधि है, चि। यथा, इस्तिवेधे । १०२ । १८। "तरक्वविवसापीका चक्रवाकी मुखक्तनौ। वैगगमभीरपकाष्ट्री अस्तरोगविभूवका॥")

वैदिक्धमेनविष्डवाहित्वाइस्य तथात्वम्।) बृहः। इति प्रब्द्रकावली। वक्रनाविशिष्ठं, चि।यया, "लर्मियो यदि वकी स्थान् पुस: कार्योद्व

लग्नेग्रेरकं गते मर्थो दु:बाहिवाधिसंयुत:॥" द्रात च्योतिसासम्॥

वकोक्तिः, ककी, (वक्रा क्रांटला उक्तिः।) काकृत्ति:। यथा, कामधेनुकत्वातरधनक्य-

"बाय वृत्ते वृष्टोतसर्गी हाता वक्रोक्तिभिः पर्देः। बाद्यगानाच यन् किचिन् भयोत्करन्तु

निर्जने॥

सतुका चिर्मान विभाष्यं यथा जमम्। न बाह्यं न चातन् चीरं पातकां केनचित्

हात्यप्रदीपेरध्येवम् । वक्रीक्तिभिः काकृक्तिभिः। इति मुहितस्वम् ॥ 🟶 ॥ क्वांटलोक्तिः । यया, "वारी व्याकरणं विभेव विदुषां प्रच: प्रविष्ठ:

जन्मज्ञमातः स्थात् पट्वटुर्भूभञ्जवको-त्तिभि:।

च्यो(तर्जित्सद्सि प्रगल्भगगकः: प्रचप्रपची-क्तिभि:॥"

इति सिद्वानाशिशीमशी गोलाध्याय:॥ ( दक्रा अर्थाभारयश्चीम श्राटिका उत्ति:। ग्रव्हासङ्कारप्रभद:। तक्कषाव्यादिकं बचा, साक्षित्रदर्गवी स्थामपरिक्षेत्रे ।

"बाम्प्याच्याचेकं वाकासम्बद्धा योजवेद् यहि। व्यन्यः भ्रोपेश काका वा सायक्रीतिव्यती दिया। द्विचिति क्षेत्रमकोत्तिः काक्कवकोत्तिकः। क्रमे-बोदाचरकं यथा,---

"के ब्यं काल एव सन्युति वर्ष प्रश्नो विश्वेषात्रयः किं जूते विद्याः स वा प्रियमितयेचासित सर्पा च्चिः।

नामा यूयमची विङ्गरसिवः कौडक् सारी

येनासासु विवेकम्तामनसः पुंख्यं योधिद् भ्रम: ॥"

व्यक्त विशेषपदस्य वि: पची शेषी नाम इति व्यर्षद्वययोगात् सभक्षः भ्रेषः। व्यव्यव तु व्यभक्षः। "काले को किलवाचाने सहकारमगोहर। **छतामसः परिकामात् तस्यास्ती न दू**यते ॥" अञ्च कथाचित् सरका निवेत्राये नियुक्ती नज व्ययमा नामा द्रवत रहित विध्यर्थे चटिन:॥") वकोष्टिका, क्ली, (वकोष्ठीः स्टब्स्या इति। उन्। देशहरनेन हि बोहस्य वक्रता जायते व्यता-**श्लाक्तवालम्। यदा, वक्त क्षोत्रो बस्या:।** ततः कार्ये कन्। टापि कत रत्वम्।) आहरू-ररहास्यम्। देवहास्यम्। तत्रभाषः । सितम् २।इति होसचनः: 🛭

पर ॰ रोवि बाक ० - यं इती सक ० - सेट्।) व खिता। इति दुर्गोदासः॥

वचः, [स्] क्री, ( उच्चतिश्नेनेति । वच + "पचि-विचिन्यां सुट् च।" उचा॰ ४। २१६। इति चसुन् स्ट। घचतरसुन् इति रमानाय:। षानुप्रदीपचाः) चाङ्गविष्ठीयः । स सु क्रुद्यीपरि-कच्छाइयोभागः। दुक् इति भावा। लख-र्थाय:। क्रोडम् २ स्जानारम् ६ उर: ६ वन्सम् । इत्यमरः ॥ चाङ्कः ६ उत्सङ्कः २। इति जटाधर:॥ वच्यम् = गक्योउकम् ८। इति ग्रब्दचित्रका। च्यपिच। "अध वराच वन्सं स्याइरी वर्षस्यवे वयम्।"

हित श्बद्बाष्टी॥ तस्य शुभाशुभनचयं यया,—

"बाबवान् समनचाः स्थात् पीरैर्वचीभि-

क् जितः।

वचीभिर्विवर्मीनिम्बः प्रस्तेस निधनसाथा।" इति गार्ड ६६ व्यक्षाय: ॥

( पं, वह्नतीत। वह + "वहिहाधामम्य-श्वनद्**सि।" उद्या० ४। २२०। इति श्वासुन्।** सुद् च। व्यनजान्। इत्युव्युलदत्तः॥")

इति: सनुप्रवासमिति गणकी गीलानभिश्वस्त्रणा वचर्ग, क्री. (वचळानेनेति । वचरोवसंश्वती: + क्युट्।) वच:। इति ग्रब्टचिकका ॥ (बाहरे, चि। यथा, करमेदे । इ। २३। ह।

"क्रियास वचका विषेत्रः।"

"वचकानि वाचकानि कोचानि क्रियासः करवास।" इति तद्वाक्षी सायण: ॥)

वचोर्ज, की, (वचिन जायने इति । जन् + ख:।) क्तनः। इति ग्राव्ट्रकावली। (यथा, साहिता इमेगी ३ परिच्छे दे।

"मध्यस्य प्रथिमानमेति जवनं वन्तोजयोर्मन्दतां दूरं बाह्यदरच लोमलतिका नैचार्णवं धावति।

वगसा

कन्द्रपे परिवीच्य मृतममनीराज्याभिविक्तं चन्द्रत् खड़ानीव परचारं विद्यते निर्मुख्यमं सुभुवः ॥") वचीकद्वः पुं, (त्रच्यवि रोष्ट्रतीति । वष्ट + कः।) स्तनः। रति जिकाकियेतः॥ (वया, चार्या-सप्त्राखाम्। ॥॥६। "मा स्वरतस्य पीवर्षणोर्ष्यीभेरेक भन

गर्मम्।

निमांकिरिप शोभा ययोभुँ जङ्गीभवज्यक्ते: ॥")
वत्त्रमाणः, चि, भविष्यक्ष्यनीयपिषयः। वचधातोः स्वमानप्रकारीन निष्यतः। यथा। धान्य वत्त्रमाणवचनात् मध्यराजपाप्तावेन ,जयन्तीव्यम्। इति तिष्यादितस्यम्॥ चाप्त च।
"तन्त्रीव दादशीमध्ये पार्यं सन्वीर्श्यने।
वत्त्रमायाच घटतेरम्या प्राग्वदिया नतम्॥"
दति वीष्टामाक्ष्यवास्तर्भावे १५ विज्ञायः॥

इति कोश्वरिभक्तिविज्ञास्त १५ विज्ञासः॥ वस्त, खणि।इति कविक्तस्यह्मः॥(भा०-पर०-सक्-सेट।) वस्ति। खणि मतौ। इति दुर्गादासः॥

वस्त, इ. स्ट्रिंग इति कवित्रस्थहमः ॥ (भाक-पर-सक्त-स्ट्राइवित्।) इ. वश्चाते । स्ट्रिंग गसौ। इति दुर्गदासः ॥

वग, इ सक्के। इति कविकत्त्वद्वमः ॥ (भा॰ पर्०-क्रक्र॰-सेट्।) इ, वक्किने। इति दुर्गाश्चादः ॥ वगला ) क्की, दश्मकाविद्यान्तर्गतदेवी-वगलामुखी विश्वयः। तदुक्तं नन्त्रान्तरे। "जक्काकं संग्रवकामि नदाः प्रत्ययकारकम्। वाधकानां कितावीय सामानाय च वेदि-

वास ह

यस्ताः सरवमाञ्चेव पवत्रीशिव स्प्रिरायते। . प्रशावं स्थिरमायाच शतच वगलास्रुश्चि । तहकी सम्बद्धानां सतो वाचं सुखं पदम् । क्ताभावेति त्ती जिक्कां की जर्वति पद्ययम् ॥ बुद्धं नाष्ट्रय पचालु स्थिरमार्था समाजिसेत्। तिखेच पुनरोष्ट्रारं सार्चित पर्मनतः। वट चिंग्ररचरी विद्या सर्वसम्यकारी मता।" स्थिरमायां क्याँ। तथा चः। "विक्रिष्ठीनिक्रमाबायुक् स्विर्माया प्रकीतिता ॥ अं औं वमलासुखी सम्बद्धानां वाचं सुखं स्त्रभाय (जन्नां कीतव कीतव वृद्धिं नाग्रय की ॐ खाचा। ।। तमान्तरे। "विश्विषिक्रमायायुक् वसकासुखि सम्बयुक्। दुरानां वाचिमिलुका शुक्तं साम्यय नीर्नयेत् 🛊 श्रिष्ठां कीलय बुद्धं तत् विनाध्य पदं वदेत्। युनव्यस्यि ततस्तारं विद्वणायावधिभेषेत्। साराहिका चतुर्विग्रहचरा वगवासुखी।" अं ही वसलासुखि वर्भदुरानी वाचे सुखं स्तरभव जिक्का कीलय युद्धि विनाश्य की 🕉 स्वाचा। इद्यपि सम्बाक्तरम् । के । कानधीः पूजा। प्रात:सतारिपाकायामानां विश्वाय च्हकादिनाचं कुर्यात्। यदा, धिरशि नारद-ऋषये नमः। सुखे ऋषुम्कृत्वस्य नमः। ऋदि वमलासुका देवलाये नमः। गुक्के की बीजाय नमः। पाद्योः आद्याग्रात्तये नमः। "नारदोश्च कर्षि नहीं इत्ये विन्यस्ततः। श्रीवमलासुकी देवी इत्ये विन्यस्ततः। की बीजंगुद्धदेशे तु खाद्याग्रात्तस्तु पाद्योः॥" ततः कराष्ट्रन्यासी। ॐ की अङ्गुलाम्यां नमः। वमलासुक्ति तजेनीम्यां खाद्या। सम्बद्धानां मध्यमाम्यां वबट्। वाचं सुक्तं काम्य ध्यना-मिकाम्यां कूँ। जिक्को कीलय कीलय कनि-लामां वीयट्। वृद्धिं नाग्रय की ख्ये खाद्या करनलप्रलाम्यां प्रदं। एवं ब्रुट्यादिन्न। तथा च दिश्यमकी।

"युम्मवाबीयुसप्ताशियार्थेश मन्द्रवै:। करणाखास तलयो: कराष्ट्रमासमापरेत्।" ततो म्हलाने ब्राह्मतत्त्ववापिनीयमलासुखीत्री-पाइका पूज्यामि इति म्हलाधारे। म्हलाने विद्यातत्त्ववापिनीयमलासुखीत्रीपाइकां पूज-यामि श्रिर्शः। म्हलाने श्रिवतत्त्ववापिनी-वमलासुखीत्रीपाइकां पूज्यामि सर्वाष्ट्रि। तस्य।

"नहिं भारे डग्री: योचे गक्योर्नासयी: प्रनः

कोहयोभी खरुते च दिवामां से च कूपेरे । माध्यक्षिय कृषे में ते में च कुचयो कु दि । नाभी कचा ग्राहेश वामां से कूपेरे तथा । माध्यक्षिय कृषे में ते मतक विकासत पुन: । दक्तामे चोदका मां ज्यापित कृषिक क्षायो: । क्रमेस मक्षवर्थ क्ष्म मास्य ध्यापित् यथा विधि॥" ॥। तथी ध्यानम् ।

> "मध्ये सुराश्चिमिक्यस्य परत्न वेदी-विद्यासनी परियोग विद्योग वर्का मृ । पीता स्यराभरण साला विश्व विद्या स्था किंदी देवी स्यरामि छत्त सुरवे रिजिका सृ ॥ जिकायमादाय करें छ देवी वामेन प्राणुं परिपोद्य की मृ । गदाभिषातिन च द्वि बेन पीतास्य राजां विस्ता नमामि ॥"

श्वं धाला मानसे: वन्युन्य विश्वः पूजामारमैत् ॥ ६ ॥ तव प्रथमती 2 र्यस्यापनम् । यथा ।
स्वर्ष्णुकं चतुरसं विश्वास ईश्वानाहिकोसीस
पूजारिहिन्दु च कृतुमाचतरक्तचन्द्रने ज्वे । तसी वार्ष्ण्य तेन
मधुना वा सर्व्यापनमापूर्यत् । तसी वार्ष्ण्य
विद्यास वंपून्य सङ्गानि विन्यसित । तसी धिनुयोनिस्त्रे भद्धं तैनोहेकेच स्वासावं पूजीपकर्वसाध्यच्येत् ॥ ६ ॥ स्वास्य सन्तम् । त्रासं
वज्यं इत्तमहर्ष्णं भूपुरास्तितम् ॥ तसी स्वनसुवासं ३० साधारम् तिक्रमत्वासनाम् नमः ।
यवं स्विपद्यासनाय नमः । पूज्येवत् स्वाला
पीते स्वायास्य सङ्क्षानि न्यसित् । तसी सुवी
प्रसंत्र पुरतः सङ्क्षेत्र मक्यां स्वेत् । तसी
स्राले सन्त्रास्त्रास्त्राह्यं स्वालां स्वेत् । तसी
स्राले सन्त्राह्यं सङ्क्षेत्र सक्यां स्वेत् । तसी
स्राले सन्त्राह्यं सुवीतिस्त्रे प्रदेशे स्वाला

विद्याधियेकाचे विकास विद्यास्थित स्थान क्रुष्ठयोगेन साक्रावरका वज्ञलासुक्षी सर्पेयेत्। तती वधासम्भवस्यवारी: संपूज्य साव्रकपूजा-मार्भेत्। बट्कीयोषु पूर्वे ॐ सुभगाये वम: र्वमियकीकी भगवर्षिक्षी। ईपाने भगाव-श्वाचे। पश्चिमे अमसिद्वाचे। नेर्श्वते अग-मातिन्ये। वायौ भगमाजिन्ये। ततोश्रव्हल-पत्रीष्ठ जाकारात्याः पूज्याः। पत्राधिष्ठ 🥩 कयाये नमः। रवं विजयाये। श्वांजताये। श्वापरा-जिताये। कासिन्ये। जिस्मिये। मोक्सिये। च्याकर्षियये। ललो द्वारेष्ठ 🥩 भेरवाय नमः। तद्वाची दनारीम् वचारीम् पूज्येत्। नता म्हरीन धूपादिसं दत्त्वा यथाशक्ति अपं विश्वाय विम्लस्मं प्रदाने पुष्पाञ्जिक्यं द्वा देवी-योगिसना प्रदर्भयत्। ततो भेरदाय वर्षा द्यात्। तती विवर्णनानां कमी समापयेत्। चासा पुरसर्थं लचनपः। तथा च। "पौतामरधरो भूला पूर्वाशामित्रखखित:। ल च मेर्न जये व्यक्त इरिवाय विद्यासम्बद्धाः । शक्रकर्थरती निर्द्धं प्रयती ध्यानतपरः । प्रियञ्च ज्ञासमेनापि पीतपुर्व्येख डोमयेत् ।" 📲 दितीयमत्तस्य तु न्यासाहिकं सम्में पूर्वावत्।

"राम्भीराच मदीवानां खर्वाका विस्तमप्रभान्। चतुर्भेणां विनयनां कामलाजसमानसान्। सहरं द्विणं पार्थं वामे जिल्लाच वचकम्। पीताबरसरां देशीं इत्पीनपयोष्टराम्। देमकुक्तकाभूषाच सर्वासंहासनस्थिताम्॥"०॥ चय प्रयोगः।

"क्षाचित वाम्मतिक्तमं दृष्टावां वृद्धिनाध्यनम्। जमहोमप्रयोगे च मन्तं चाप्ययुतं जमेत । हरित्राहरितालाभ्यां लववां जुड्याविध्यः। काम्मयेत् पर्सेन्याति नाच कार्या विचारका ॥ व्यवता पीतपृष्येच चिमक्ततेच होमयेत्। काम्भनेयु च सर्वेष्ठ प्रयोगः प्रत्ययावहः॥ ॥ ॥ यन्तन्।

"ॐकारयी: वंशखयीक्द्वीष:श्रिरवीर्जिखीत्। मधागं नाम साधास्य तदास्त्रे चाचरद्वयम् ॥ बौजं दितीयवर्गस्य स्तीयं विन्द्रभूषितम्। चतुर्धसरोपतं संविखित् एचिवीमतम् ॥ ठकारेख समावेषा चतुच्चोकपुटं बह्दिः। त्रकोषरेखायंचत्ते: मूर्तिवंचाइकं विदेत् । जिम्लमध्यरेखायाः एक्ती बीजानि पार्श्वयीः। ष्टिया च को येष्ठ तद्व चित्रं स्वासी (तस्ति है। प्रियम्नरितं पास्ये मालकापरिमक्तम्। व्यावेटा चाटमा पद्मालद्वासी स्मारमायया । निक्षभाष्ट्रभवीजेन नास्त्रीभितिताङ्खिखाः। किखेत् पूर्ञवहावेष्टा पचाच वशलासुखीम् । मही पायाणपही या चरिती व्यक्तातासकी:। दिबस्तमे सुखसमे तिखिला गाएमात्रमेत् । विवास अन्तरमा जिल्हा भूकों तेरेव वस्तुभि:। कुम्बक्तिस्य चक्रस्य असती विषयीततः ।

चित्रकां समुपादाय प्रथमं कार्येत्रतः। यन्त्रं तस्योपरि व्यक्त तालकेन विलिप्य च तज्ञासायां विनि: शिया मीतरण्युं निजे स्त्री। चार्षयेत्रं चतुच्कालं निर्द्धं गीतोपचारतः। दुरुसा स्तमायलेद सुखं वाचयातेर्पि।" इति वगलापरिक्ट्रेंस् # #

विश्ववारे । "काली तारा सञ्चाविद्या घोड्यी सुवनेत्ररी। भैर्वी व्यवस्था च विवा ब्रुमावती तथा। वगता सिद्धविद्या च मासङ्गी कमल! सिका । श्ता दश्र मञ्चाविद्याः खिल्लविद्याः प्रकी-

र्निताः ॥"

- व्यय वगलासुखीको व्यम्।

"मध्ये सुधा सिम सिमक पर तरे दी-चिष्टासनोपरिशनां परिपीतवर्गाम्। मौतामराभर्यमात्मविभू विताली देवी भजामि इतसुद्रदेशिकाम् । जिक्रायमादाय करेख देवी वामेन प्राच्या परिपरेष्यनरीम्। मदाभिधातेन च दक्तियोन मौतामरां तां विश्वजां मजामि ॥ चलकानकपुष्कलोश्रस्तिचार गस्त्रस्थली

लसकानकाचन्यकायुतिमहिन्द्रविव्याननाम् । गराज्यविप्रज्ञको क्रितिलोलिका चलां सारामि वसनासुखी विसुखसन्नन:स्तिभागीम्॥ पीयुवीद्धिमधाचार्याक्षणसङ्गीत्मले अक्टपे यन्सिं दाचनमी जिपानितरिपुत्री तासनाध्यासि-नीम् ।

खर्णाभां करपी विशासिर्यनां आव्यहराव-भग-

मित्यं भ्यायति यान्ति तस्य विजयं सद्योध्य सर्वापरः॥

दैवि लाचरगाव्य जार्चन इति यः पीतपुर्वाञ्चलीन् भल्या वासकरे निधाय च सत्तुं सन्ती सनी-चाचरम् ।

मीतधानपरीय्य कुल्भनवभात् वीजंसारेत् पार्थिवं

नसामित्रसखस्य वाचि सहये जार्यं भवेत् तन्चयात् ॥

बादी सक्ति रङ्गाति खितिपतिर्वेश्वानरः प्रीतित

कोधी प्रान्यति दुर्जनः सुजनति चित्राद्यमः स्रष्ट्रति ।

ज्ञानी सर्वति सर्वविष पड्ति त्यमक्रणा-

मीनिये दशलासुखि प्रतिदिनं कट्यांचि सुन्यं

अम्बद्धावदर्श विषय्यहरूतने की यं पवित्रच ते मनां वादिनियन्त्रयां विकातां जैवच चिर्च

भात; सीयगवेति नाम कवितं बच्चा कि मको मंबि लजामग्रह्मीन संगदि सुखसामी भवेद-वाहिनाम् ॥

दुषसमानस्यवित्रश्मनं दादित्राविदावयां भूरुद्रुष्ट्रसर्वं वलन्त्रसद्भा चेतः स्माकवेखम् । सीभाग्येकाविकतमं सम इशी: कावर्णपृथ्वन्ति ऋक्षोमीरकमाविरसु पूरतो मातकादीयं वपु: । भातभेज्ञय मे विषयावद्यं (मकाचलां कीलय वाची समय नाग्रयाय धिषवासूची गति

प्राच्च्यां य देवि ती इत्तामदया गौरा आप पीतामरे विक्री चंपसती इटर प्रवासता का त्रायपूर्वी चर्मी॥

सातभेरति भद्रकालि विजये वाराच्छि विचा-

श्रीविद्ये समये महिश्रि वगते कामेश्रि रामे रमे। मातिष्ट्र विश्वदे एरात्यरतरे खगांपदगैपरे दासी । इंप्रास्तानतः क्रयाया विश्वेश्वरि त्राचिमाम्॥

विद्यावाचे विवारे प्रकृषिततृपती दिखकाले (नद्यायाम् ।

वक्री वा स्तमाने वा रिपुवधसमये निर्णने वा

गच्छं सिष्ठं खिकालं यदि पठति शिवं प्राप्त्या-दाशु धीर:॥

निर्धं को जिसदं पविज्ञसिष्ठं यो देखाः पठलाइरा-

बुल्वायक्तमिहं तथेव समरे वाष्ट्री करेवा गचे ।

राजानी चर्यो अशासक(रख: सर्पा स्टोन्हा-दिका-

क्ते वै यान्ति विमोद्दिता रिपुगका लच्छी: स्थिरा: सिक्षय: ॥

लं विद्यापरमा जिलोकजननी विद्यीघ-सं है दिनी

योत्राक्षमाकारियो जनमनःसमी इसन्दायनी। क्तमोत्रार्थकारिकी पशुमनः समोक्संदायिनी जिक्राकीलमभैर्वी विजयम ब्रच्चादिसकी यया।

विद्या जन्मी; सर्वसीभाग्यमायुः पुत्ते: पौत्रे: वर्जसाम्बाज्यसिद्धः। मार्गभोगी वक्तमारोग्यचौद्धां. प्राप्तं तत्तक्षतिवेशियान् नरेग ।

यन् सतं जबसक्ता इंगदितं परमेश्वरि । दुरानां निम्नदार्थाय तद्यदाया नमोश्स्त ते । अक्षाक्यमिति विकातं त्रिष्ठ लोक्षेष्ठ विश्वतम् । गुरुभक्ताय रातयं न देयं यस्य नस्य चिन् । पीतामर्कं द्विभुजाच चिनेजां ग्राचको ज्युताम्। भिलासकरकसाच सारेकां वगलासुखीम् । प्राप्तमीधाष्ट्रकाचे कावप्रजनमिदं कार्णसिहिमदं स्यात् ॥"

रति रहवामचे वगलासुखीक्तीत्रं समाप्तम्। 'इति क्रकानम्द्शतसमारः 🛭

वगाइट:, पुं, (अव+ग्राइ+भावे धन्। चलोप:।) व्यवगाच:। इति सुग्धकोधवाकर्या भरतभ ।

वसुः, गुं, (वक्ति इति। वच् + "वचेर्गस्य।" उदार-३।३३। इति तु: सकामगद्या:।) वक्ताः इति सिद्धान्तकौसुद्यास्यादिवृत्ति; । वावदूकः । इति चं चित्रवारी बादिष्टतिः॥ ( प्रव्दः। यथा, ऋग्वेदे। २०। १०३। २।

"गवासाइनमायुवंत्सिनीनां

सक्तानां वयुर्वासमेति ॥" "सक्टूकार्गायमु: ग्रम्द: धमेति चङ्गच्हते॥" र्ति तहाच्ये सायवः ॥)

वय, इ. इ. सति(मन्दारमाणपेषु; इति कविकलप-हमः ॥ ( भार-न्यात्म ०-सेन ०- कवे व्यक ० च-सेट्।) इ., वंध्यते । इ., वंचते । कादे एव के चित् पवाते। इति दुगांदासः॥

वद्भः, पुं, (बङ्गतीति । बङ्का 🕂 व्याच् ।) नदीवकस् । रव्यमस्टीकार्या भरतः ॥

संरक्षेचीरसङ्घेपचरक्षसमये वन्धने वाधिमध्ये | वद्वा, खी, (वद्वा + टाप्ः) वल्गायभागः:। लन्-पर्याय:। पल्ययगम् २। इति जिकाकाप्रीय: ॥

विक्रिलः, पुं, (वङ्गाल इति। यङ्ग+इलच्।) कार्टकः । इति जिकाकश्रीयः ॥

वइह्य:, त्रि, (वर्ष्+स्यत्। "वर्ष्वेगैसी।" ०। ३। ६३। इति च्यात्यर्थे कुलच्या) वक्तम्। यथा, वद्गां कालम्। इति सुरुषवीधवाकर-यम् ।

विक्रु, को, (वक्रते इति । विन कौटिको + "वड्-क्रारियस।" उगाः । ६६। इति किन्-प्रक्षयेव विषातिलम् ।) पार्श्वास्त्रि । तत्प्रयोगः । पर्शुक्तम् २ । इ.ति चैसचन्द्रः । ३ । घट्ट ॥

विद्युः, पुं, स्ती, (वद्वते दति । विक कीटिस्टे⊹⊢ "वद्यादयका" उका० ४। ६६। इति किन्-प्रत्ययेव निपास्यते।) वादाभेदः। इत्यूगाहि-कोषः। ग्रहदारा । पार्चास्त्रि । इति सिद्वान्त-कोसदास्यादिष्ट्राः ।

वङ्गगः, पुं, (वच्चति संहतो भवतीति। वच्च+ खाः। प्रवीदरादिकात् द्वम्।) कवसन्धः। इत्यमर: । २ । ६ । ७३ ॥ क्वांच्की इति भाषा ॥ (यथा, सम्रति भारीरस्थाने ५ व्यथ्याये।

"चतुर्यास्यां संघातः। तैषां चयोगुलप-जानुबङ्गयम् ॥")

वज्ञः, काः), (वष्टतीसि । वष्ट + वाष्ट्रकतात् क्वन् । बुम् च।) बङ्गासीनीविश्वः। यथा,---"तस्याः स्रोतित सीता च बङ्गभेवा च

कीर्श्तिसा॥"

काच केतुमालवर्षेक्या गङ्गाः। यथा। सर्व माल्यविक्साक्षियतकी तत उपरतवेगा केतुमालमभिवद्चु: प्रतीच्यां हिप्रि सरित्यति प्रविष्यति। इति श्रीभागवते । स्क्रम्ये १० क्षभाय: ।(यथा च महाभारते ।१३।१६५।२२। "मीदावरी च देण्याच काण्यदेखातचा दिना। इवद्वती च कारंवी वश्चुमंद्याकिनी तथा॥") कतिक्वीद्वास्त्रकिष्यकाविष्यम्बर्गस्यः। इति कोतिसालाधतकू में चक्रवचनम् ॥ तसा सीमा यथा,----

वज्ञातः

"रज्ञाकरं समारम्य जन्नापृत्रान्तर्गं विदे !। बङ्गदेशी समा भीताः अर्थविद्विष्टरमेनः 🗚 र्ति प्रक्षितज्ञमनको ७ यउल: ॥

वक्रः, युं, चभ्रवंशीयवलिशाचपुत्रः । यथा,---"विशः सुनपसी जज्ञे चान्नवन्नविज्ञाताः । श्वकाषीकाच वालेया वानपानक्षयाक्रतः ॥" इति ज्ञानके १४३ काधाय: ॥ 🕈 ॥

(स च बङ्गो दीर्धंतमस ऋगैरसी क्ले; चीच-जन्म। यथा, मन्त्राभारते । १ ।१ • ८।४० ५९। "ततः प्रसाहबासास पुत्रकाणविसत्तरम्। विलं सुदेवां भार्यां खां तसी तां प्राविकोत्-

ता स दीवंतमाङ्गेषु खाद्या देवीमयात्रवीत्। भविष्यनित कुमाराक्षीतेणकारिक्षवर्णकः॥ थाही बङ्गः कलिङ्गच पुष्णः सङ्घच ते स्ताः। तिषां देशाः समाभ्याताः सनामप्रयिता सुवि॥ चान्नस्याक्षी भवेद श्री वक्षी वक्षस्य च स्त्रतः। का तिल्ल (वषयच्चे व का तिङ्गस्य च स स्कूतः ॥ पुष्ट्रस्य पुष्ट्रा प्रसाप्ताः सुषा सुष्यस्य च

स्टताः । श्वं वले; पुरा वंग्र; प्रख्यासी वे सद्दविज:॥") वार्काकुः । कार्यासः । इति मेदिनौ । गै, २५ ॥ वङ्गर्ज, क्री, (वङ्गात् धातुविधेवात् जायते इति। अन्+ ७:।) सिन्द्रम्। इति रतनाता॥ वेश्वदेशाचाते, त्रि ॥

वक्रमः, पुं, (वक्रतोति । वशि 🕂 ख्युः ।) वार्लोकः । इति भ्रम्दरज्ञावजी । विगुन् इति भाषा ॥ ( गुनादयोश्स्य वार्ताकुप्रस्टे भातवा: ॥) वङ्गला, क्ली, राशिमीविद्यय:। इति कतायुध: । वङ्गालीति च नामान्तरम् ॥

वङ्गपुर्वार्ज, सी, (वङ्गनुर्वार्था रङ्गतामाभ्याविष, लच्ची काचि । इसि कविक स्वयद्भाः ॥ (चाहा०-जायत इति। जन 🕂 छ:।) कांख्यम्। इति रिमचन्द्र:। ४ । ११५ ॥

वङ्गसेन:, पुं, वकश्चा:। यथा,— "वङ्गर्धनक्षमक्षिद्वः सुक्षनाधी सुनिद्द्यः। व्यन्ति: क्रुनर्जी ॥" इति विकासस्येष:॥ वामृ ॥ अ ॥ भीसकम् । देश्राविश्वेषे पुं भू (का । वक्नसेनकः, पुं, (बक्नसेन + खार्थे कत्।) बकहत्तः।

"रक्तपुष्पी सुनितक्रमिकार्यक्षसेनकः ॥" इति रतमावा॥

वासा पुव्यगुशाः । "वासकस्य च पुच्यास्य वक्करोकस्य चैव कि । कटुपाकानि सिक्तानि कासच्यकराकि च ॥" इति सम्जयसभः॥

वक्षारि:, पुं, ( वक्षस्य रक्षधातीरहि:। अंस्य वक्ष-भातुजारकलात् तथालम्।) इतिराजम्। इति

बङ्गालः ;, युं, भीरवरामस्य पुत्रः । यथा,---"वङ्गालः पच्यमः वडी मधुरी इवैवसायाः।

नक्रं, की, (वक्रतीति । वश्रि मती + अच्।) बातु-विश्वि:। रौ इति भाषा । सत्यवाय:। वयः ० सर्वाजम् ६ नामजीवनम् ६ चहत्रम् ५ रेज्ञम् द शुरुपणम् । पिषष्टम् च चन्नसं च न् ६ तसरम् 🧖 १० नागजम् ११ कक्षीरभृ १२ धाकीनकम् १३ सिंहतम् १८। इति हैसचनः। १। १०८॥ मावेलम् १५ भागम् १६ भपु १०। इति ग्रम्द-रकावली । व्यख्य शुकाः । तिस्तवम् । मधु-रत्तम्। मेदिलम्। पाक्रलम्। लसिवात-

लचगगुगा:। "रक्तवक्षं चयु भोक्तं तथा मिचटमियपि। खुरकं भिषकचापि दिविधं वक्रसच्यते ॥ खत्तमं खुरकंतच भित्रकन्तवरं मनम्। रक्षं लघु सरं रचसुकां श्रेषकप्रक्रिमीन् । निक्षानि पाक्षः सन्दार्श्व चलुक्य पित्तलं सनार्त्।

ना(ग्रत्वम्। वेस्ननत्वम्। कि चिन्धिक्तारि-

साचा प्रति राजवस्तभः । (बाध वङ्गसा नाम-

सिंधी यथा इस्तित्रकं निइन्ति संघेष वङ्गीरश्चित्रमेष्ट्वर्गम् । इंड्स सीखं प्रवेशियलं जरस्य पुरिः विद्धाति नूमम्।" इति भावप्रकाश्चला पूर्वस्वक प्रवने भागे। व्यस्य शोधनमारकांवधियेषा,— "वर्ष्ण चर्योदकी स्त्रिज्ञं यामार्श्वेन विश्वभाति।"

इति बङ्गमुहिः ॥ "वर्ष्ट्रं सतालमकेस्य पिट्टा दुग्धेन संप्रदेत्। शुरुका चरव भवे वंद्यको : सप्तधा भवातां वयेत् ॥" मता नारम्।

"वर्ष खर्ष रके कला चुक्ता भंस्यापयेन सुधी: ! द्रवीभूति पुनस्तक्तिन् च्यार्यान्धेतानि रापयन् ॥ प्रथमं रजनी चूर्यं दिलीये च यमानिकाः क्षतीय जीरकचैव तत्विचालगुद्धवम् ॥ चात्रायसमासीसाच चूर्यं तच विनि:-

व्यिपैत्।

श्वं विधानती वर्षं अधित नाच संघ्य: । वर्ष्ट्र तिकाश्यमं चर्चं किष्यहासप्रकीपन्। मेन्:श्रीशासवल्य किसिसं मेचनाशमम् ॥" इति वक्कमार्थम्। इति वैद्यवर्धण्यारसंग्रह जारमभारवाधिकारि ।) धन्यत्रक्रथस्ट दर-इति मेदिनी। में, २२॥ (यक्षवचनान्तीर्धम। बचा, महाभारते। १। १०८। ५०। "बङ्गसाङ्गी भवेदेशी वज्ञी वज्ञस च

स्रत: 1") स तु प्राचीदेषास्तर्गतदेशविशेषः। यथा,---"चाष्ट्रवाद्वा मन्द्रीरका चानागि(रवहिर्विदा: 1"

रहापज्ञच्य । "प्राख्या माराधगीनहीं: प्राच्या जनपदा:

> ख्ता: " र्यानां मत्यपुराणवचनम् ॥

यतानारं यद्या,---"बार्ययामक्रवक्षीपवक्षविषुरकीयताः। देशाको माधवः सिम्बुर्भे दवपुत्राः प्रकी-क्तिता; ॥"

वासा धानम्।

"क्षां विश्वित्रक्षक्षक्रमध्यो भासिक्यू नवरिमक्तितवामहस्तः। भक्षी जुली जिविष्यत्व जटाकलामी वक्रां वास्य भिष्यस्था स्था संवर्षः ॥ वाक्ती देववङ्गाली ग्रचीचन्वाधमध्यमः। प्रचर्षे विनिधीक्तकः श्रीक्तीव्यं सुनिना स्वयम् ॥" इति वर्षीतरकाकरः॥

वक्राणी, खी, भेरवरांगचा राशियौ । बचा,---"भेरवी की शिकी चैव भाषा वेजावजी तथा। वक्राकी चेति राशिक्यी भेरक्कीव वक्षभा: ॥" इति वङ्गीतसामोदरः ॥

चसा भति:।

"मनोज्ञसक्तागुक्तभूषिताष्ट्री श्रुवं दधाना धर्की घरका। प्रांतः ज्ञामारी कमनीयमः र्ति-र्मका किये युष्या स्था स्था ता । <sup>अ</sup>

इति चक्रीतरकाकरः ॥ "वक्राणी व्योद्धा श्रेवा राष्ट्रांश्रम्थासम् ज-

क्टबर्शनाच विद्येगा अदर्कना प्रथमा मता। पूर्वा वा महयोपेता कक्तिनाधेन भाविता॥" इति चक्नीनस्पंखम् ॥

वक्त, व्यो वाचि। सन्देशी। इति कविकरपद्रम:॥ (भा०-पर०-संभ०-व्यनिट्।) क्यो, वक्ता। चार्यं सेम् (सेट्) इत्येकी। न वचत्यधियं वच:। द्ति इवायुधः। इति दुर्गादासः ।

वष, का चन्देशे। इति कविकल्पद्रमः ॥ ( चुरा०-मर०-सक∙-सेट्।) चन्देशी वचनविशिषः। क, वाचयव्यक्तिका किपिमिति चलायुधः। रति दुर्गादासः॥

थर∘-दिक∘-संट्।)ल,वित्ताः च्यी,विताः। व्यक्तादिशामिकं प्रयोज्याः एत्यालका-रिका:। इति दुर्गाहान:॥ ( यदा,---"वचरनधनुष्रमृङ्भिः प्रयोगी माभिधीयते । जबतेर्नास्ति प्रचन्या उत्तम: पुरुष: क्राचित् ॥"

इति बच्चस्मतम् ।) वचः, पुं, (वक्तीति। वच् + अच्।) कीरप्र्यी। इति मेहिनी। चे, ६ ॥

वरः, [ स् ] की, ( उचते रति । वर् + "सर्ल-भातुम्बोध्सन्। " खबा॰ ॥१ पर । इसस्न । ) वाक्कम्। इत्यमरः ११।६१९॥ (यथा, रघी १२।४१।

"इति प्रमल्भं युव्धाधिराको क्याधिराणस्य वची विश्वस्य। प्रवाचनाको मिरिश्रप्रभाषा-दालन्यवद्यां प्रियिजीचकार ॥")

वचन्:, पुं, (वस्तीत। वच्+ "स्युविषध्यी-श्युवाम्बन्धम्:।" उद्याः १। प्। दति कासुच्।) नाचायः। इति मेदिनौ। ने, १२०॥

वचनु: चि, (वस्तीति: वच्+"क्युवचिष्य: वचनपाष्टी [नृ], चि, (वचनं स्वातीति। प्रति। "अका॰ ६। ८१। प्रत्यनुष् ।) वावसूकः । इति मेहिनी। ने, १२७।

घचकती, क्यी, ग्रादिका। वर्षिः। ग्रक्षानेदः। वचनीयः, वि, (वच्+क्षानीयर्।) कयनीयः। इति श्रव्हरकावकी । मेहिनां वचका इति वरका रति च गाउ: ।

क्चर्म, खी, (खच्चतेव्रेनीति । श्रीग्रामायकारस्य तवालम् । वर् + क्युट् ।) शुक्ती । इति सस्द-चित्रका ॥ वाक्यम् । सन्यक्षायः । "हरा वरकती बाकी भावा वाकी च वारदा। शिरा गीच शिरा इंदी गीईंदी भारती-

बालाचा बचवासीधा बाम्देवी वर्धेमाळका । वचनीवता, क्यी, (वचनीयस्य साव: । वचनीय+ वचनं भाषितं चोक्तियां दारो तपितं वच: ह षाम्देवीषष्ठसीरेव प्रसास: परिकार्तित:। बचास्थानं यथायोग्यं भेद कस्यो मनौर्षिभः ॥" इति ग्रम्दरज्ञावजी ॥ 🗰 ॥

( यथा, क्रितोषदेशे । " बर्सिविते चरदारमङ्ख्विरञ्चयम् । खनुत्तकीषवचनं अन्धं नखायि जीवनम् ॥") तत्तु विविधम् । यथा,---

বিহাত ভৰাব। "वचनं चिविधं ग्रील लौकिके वैदिके समा। सर्वे जानाति प्राकाशी निकेतज्ञानचन्त्रा॥ व्यस्तामाच्यतं प्रचात् सोप्रतं स्वतिसन्दरम् । सुबुबिध खुर्व्यद्ति नक्षितियाँ कराचन ॥ च्यः पदः प्रौतिजनकं परिकासस्रकाष्ट्रम् । दया जुर्धकी भ्रीकाच्य को सम्बद्ध व कान्यवम् ॥ श्रुतिभाचात् सुधातुः संमंताते सुखावदम्। सर्वं सारं चितसरं यचनां श्रेडमौचितम् ॥ एवं च चिविषं श्रील नीतिसाइनिकः गितन्। कथातां चिष्नुसध्ये किंवदासि वाक्यमी। च-

इति अक्षरेवर्षे श्रीष्ठकानकासके ४१ व्यथाय: ॥ विभक्तिः। चा तु खादिस्यादिसः। यदा। सुम्बोधवाकर्यम् । तदेदिकपर्यायः । ज्ञाकः १ धारा २ इ.टा १ मी: ४ मीरी ५ मान्धली वचतुः, वं, इामुः। यथा,---६ गभीरा ७ गम्भीरा प मना ६ सन्तावनी १० वाद्यी १९ वास्ती १२ वास्तीची १६ वास: १४ पवि: १५ भारती १६ धमनि: ९७ नाळी. १ = मेना १६ मेजि: २० स्पा २१ सरस्ती २० निवित् २६ खाचा २४ वस्तः २५ जपन्टिः २६ मायु: २० काकृत् २५ विका १६ थीव: ३० सार: ११ प्रास्ट: १० सान: ११ फान १४ फीना 8 - विभा 8१ जना ४२ कथा ४३ थियका ६४ ग्राची ४८ वास् ५० व्यक्तस्प् ५१ धेष्ठः ५२ वल्गु: ५६ गल्दा ५८ खर: ५५ सपर्गी ५६ वेक्षरा ५०। इति समयक्षाभ्यत् वाद्वासावि। इति वेद्रशिष्ट्रयाही। १। १९॥

यच् 🕂 जिनि:।) वचने स्थित:। इत्यमरटीकायां रमागाय: ।

इति वच्छातोः कर्कै वि जनीवप्रस्थिन निव्यतः। (विन्हार्थी, जी। वर्षा, जुमारे। ४। २१।

<sup>4</sup> अर्गेन विना समा रति: च कमार्च किल चीविति में। वचनीयसिहं खबस्तितं

रमच । वामनुषामि यद्यपि ॥" "इति वचनीयं निन्हामे सम व्यवस्थितम्॥" दित तष्ट्रीकार्या मिलिगाय: ॥)

तज्।) जोकापवादः। यदा,---"जनपवाद; कीलीनं विज्ञानं बच्चनीयसा ॥" इति इंभिचनः:।२।१८८॥

( तया, म्ह्याटिकनाटके ह्रितीयाष्ट्री । "कामं की चमिदं बद्क्ति पुरुष: खंग्ने च यहर्दत

विश्वक्रीय व वचनापरिभवक्षीयी न प्रीयी चित्रता

काधीना वचनीयतापि दि वरं बही न सेवाञ्चलि-

र्मार्गो इसेव परेकासी प्रक्रवधी पूर्वक इसतो द्रौश्यवा॥")

वचने व्यातः, (च, (वचने तिष्ठति सोति । स्था+ "गव्यर्थेति।" ३।४।०२। इति क्तः। "सतपुरुषे क्तत्वकुत्रम्।<sup>22</sup>६। ३११६। इति सप्तन्वा यसुक्।) वचने तिस्रति यः। वचनस्यः। तत्पर्यायः। विषय: १ विनयसाधी ३ व्याखव:। इत्यसर:। हा १। २४ ॥ वद्य: ५ प्रश्येय: ≰। इति कंचि∽

वचनोपक्रमः, पुं, (वचनस्य उपक्रमः ।) वाक्या~ रकः। इति भर्तप्रव्हरत्नावक्तौ ॥ तत्पर्यायः। उपन्यात: २ वाङ्सुखम् ६। इत्यमर: ॥

"क्तेरेक्वेकं वचनं क्रमात् ब्रह्मसंद्यं स्थात्।"इति वचरः, पुं, (खवान्तरे चरतीति। खव+चर+ चन्। चक्रोपः।) ज्ञज्ञुटः। ग्रटः। प्रति मेरिनी ॥

> "पुंमि मन्तः चुपग्यस वन्तलुक्षेत्रसुस्तरा। भरग्रुच प्रारग्यु: खादमित्रे व्हागरिकामि ॥" इति शब्दमाना॥

वचर्चापति:, पुं. (वचर्या वाचा पति:।) हरू-स्रति: ्षणा,---

"जीवोऽक्रिशः सरगुद्धंचसांपतीच्यी।" इति दीपिका।

१ ६ गीं: १६ गाया १० गय: १८ घेगा १८ या: विचयक्तरः, त्रि, (करोतीति । क्र 🕂 अर्घ्। वचसः कर:।) वश्वनि सिग्नतः। इति केचित् ॥

नी: अथ चचरम् अ६ मही ४२ चहितः ४८ वचा, की, (वाचयतीति। वच्+ विच्+ वाच। विपासवातृ क्रम्मः। यदा, व्यक्तर्भाविक्षयीत् वचः अच्।) च्योषधविग्रीयः। वच्द्रति भाषा। तत्पर्यायः। उत्रात्मा२ वङ्ग्रस्या ६ मोलोमी ४ श्रतपर्विकाए। प्रकारः। २ । ४ । १०२ ॥

तौर्या' ( चटिका । मङ्गका प्रविचा । उया १० रचोन्नी ११। इति रतमाना। बच्चा १२ जोमणा १६। इति चटाधरः॥ भद्रा १८। व्यक्षा गुवा:। व्यक्तिनीक्क व्यम्। कट्लम्। उवालम्। कपामयन्त्रियोषमात-ज्वदातिसारसारभूतनाशिलम्। वानिकारि-लाषा इति राजनिवेद्दः । 🗰 । व्याप्रचा "वचीचग्रन्था वक्ष्याया गोनीभी भ्रतपर्धिका। चुनपत्री च मक्तस्या जटिलीया च कीमग्रा॥ वचीव्यगन्धाकष्टुकातिक्तीच्या वान्तिविद्वज्ञन्। विषयाकानम्यक्षी ग्रह्मक्ष्मविधीधिनी ॥ च्यपसगरकपीकादभूमचक्य निजान् परित्।" ष्यय खुरासाभी यचा।

"पारसीकवणा श्रुका भ्रोक्ता है मवलीति साः डिसवस्युद्दिनातद्वत् ग्रजं इतनि विशेषमः॥" व्यय मद्याभरी वचा। यस्या लोके कुलीजन इति गामान्तरम्।

"सुग्रम्बाष्ट्रयम्या च विशेषान् चयकासनुतः। सुल्यस्वकरी कथा चुल्ककामृत्वप्रोधिकी॥" व्ययरा सुगन्या स्थ्नयस्थित को के सन्दासरा इति गाम।

"स्पृतयस्यः सुगन्धान्या ततो श्रीनगुव्या स्टला।" च्यप्र चीपचीनीति सीके प्रसिद्धाः तस्या

"दीपान्तरवचन कड्डी तिक्तीव्याविद्वरीमिक्तन्। विवन्धाधारमञ्जलक्षी प्रामन्ध्यविष्रोधिनी॥ वातचाधीनपसारसमारं ततुवैदवाम्। वामोच्यति विश्वेषेका फिरङ्गामवनाश्चिनी॥" द्रांत भावभवाभः । \* ।

व्यपरचा "वचायुष्या वासकमत्रक्षाची सद्धासदिश्वनी॥" इति राज्यसभि;॥ # #

छाचा । "बाह्मका प्रयसाचीन साधमेकना सेविना। वका क्रायाद्य प्रक्रिक्ष मुनिधारक संयुवस्। चन्द्रक्ष्यं यह पीतं पलमेकं पर्योशिकतम्। वचायास्तम् चर्मं कुर्याष्ट्राधा द्वास्तितं नरम्॥" इति गार्क १६८ काधाय: ॥

वचीयदः, पुं, (यक्तातीति। यद+यम्। वचर्मा यह:।) कर्ग:। इति राजगिर्धेस्टः॥ वज, ब्राती। इति कविकलपहुम:॥ (भ्या०-प्र६०-सक्-सेट्।) वजिति। इति दुर्गोदासः॥

वज, कसंस्कृती। गती। इति कविकरणदमः॥ (चुरा०-पर्०-सक्र०-सेट्।) व्ययं भागमां स्कार इति प्राच:। भागेगस्य ग्रूरस्य पचादिना संस्कारी मार्थाणसंस्कार:। क, वाजयिन मची-र्वागं कास्क्रकार:। इति रमानाय: । माग्रज-संस्कारयोशित कश्चित्। इति दुगोदासः ॥

वका, पुं, इसी, (वज्रतीति। वज्र गती + "ऋट्ये-<del>ब्रा</del>यवक्षविप्रेति।"खगा०२। २८। इति **र**न्-प्रव्ययेन निपानितः ।) इन्द्रस्याकाविश्रेषः । याज् इति भाषा॥ तत्पर्थायः। द्वादिनीय कुलिश्रम्

चि: पर्वे की भिनीयोऽस्मि प्राष्ट्सकी वाष्ट्रहरू-सक्षः ॥

तस्य साभूहयं चोरं वित्तृतीयोश्वनीहति ॥" इक्षान्त्रिकतन्त्रभूतत्रसपुराजम् ॥

"सुनै: कछायसिक्छ जैमिनेकापि कीर्तनात्। विद्युद्धमधं नास्ति पठिते च यहोदरे॥" विद्युद्धमधं नास्ति पठिते च यहोदरे॥" विद्युद्धमधं नास्ति । इति वा पाठः । "जैमिनिक सुमनुष्धं वैद्युक्षायन एव च । पुलस्ताः पुलक्किव पक्षेते वक्षवारकाः॥" इति पुरायम्॥ ॥॥

रक्षविश्वेष:। श्रीराश्विभाषा। तत्प्रंश्यः। श्वायुधम् श्रिष्टे सिंहरम् ४ कृष्णिश्वम् ५ पवि: ६ क्षमेदाम् २ व्याश्वरम् ८ रक्षम् ६ श्रुप् १० भागेवकम् ११ षट्कोचम् १२ वस्रुधारम् १३ शतकोटि: १४। कास्य गुवा:। यक्र्धो-पेत्रसम्। सर्वशेगापशारकतम्। सर्वशिश्वम-वसम्। सौखासम्। देशदाधाकरसम्। स्था-यवस्य। तह्योषो यथा,—

"सक्दं विद्यातामं काणं सीन्दर्यं तसु वेखनम्। षड़ारन्ती द्याधारच सुधान्यारं सियं दिसेत्॥" तस्य कुलच्यां यथा,--

"भक्ताभं काकपादच रेखाकानन्तु वर्तुनम्। बाधारमान्तरं विन्द्र चंत्रासे स्फुटितन्त्रथा। नीलाभं चिषिटं कचं तबकं दीवनं स्पेतित्॥" वक्तस्य चतुर्वकान्त्रकं यथा,—

"र्म्वताली दिनपीतमेचकतया द्यायास्तसः

विपादिलमिद्यास्य यन् सुमनसः ग्रंबन्ति सर्वं ततः।

स्कीनां की (निमनुत्तमां विवासिदं दत्ते वदा संभूतं

मर्क्षानामयथायथं तुक्कालिण् प्रश्ने क्रितं जास्तरः॥"का

ताच्य परीचा यथा,—

"यन् पायावातके निकाशनिकरे नोट्डवाते

निवरे

यचान्योपललोचस्त्ररस्खेलेंखात्र याक्षाचनम्। यचान्यं निजनीलयेव दलयेहचेख वा भियते तच्चातं कुलिश्चं वदन्ति कुश्चनाः श्वाष्ट्यं सन्। र्थेच तत्॥"॥॥

तस्य वर्णगुर्यो सचा,—
"विप्रः सीर्थाप रसाधनेतु वलवानराङ्गसिङ्गिप्रहो राजन्यस्तु कृषां वलीपलित्रजिन्त्रस्तुं जसेन-

क्रवा। हवासर्वससिंहिट्सु सुतरां वैद्योश्य सूद्रो भवेन

सर्जवाधिहरस्तदेव कथितो वजस्य वर्षा ं गुनः, ॥"

इति राजनिष्युदः । ॥

व्यापिचा

व्यय वक्का गामवच्यायाः। "इरिकः ऐवि वकोश्वकी चक्को मध्यवर्ष सः।

> "बह्दहिं पर्मते शिखियानं लहासी वर्षं सम्पंततत्त्व ॥")

खंशीत्य (त्येया, —
"तये कुक्तः त रिवागः भमी क्षत्या दिवाकरम्।
एषकं चकार तत्ते जचकं विक्योरकक्ष्यम्॥
विम्नूकचायि वक्त्यः वच्चित्रक्षः चाधिकम्।
देशदानवर्षं चर्नं: वच्च किर्मास्तवम्॥
क्रियच प्रतिसचके क्ष्या पादाहते स्वत्।
न प्रशासाय तद्वनुं पादक्षं ददेः युनः॥

च्यर्चस्किपिततः पादीन कचित्कारयेत् कच्चित्।

यः करोति च पापिडां गतिसाप्नीति निन्दि-

ताम् ॥

कुषरोग्रमवाप्नीति लोके स्मिन् दुः स्वसं गुतम् । तस्मात्र धर्मेकामाधौँ चित्रेष्यायतनेषु च । त्र कचित् कार्येत् पादौ देवद्वस्य धीमतः ॥" द्वति माह्ये १९ स्थायाः ॥ ॥॥

चाप च।

प्रविद्या जडरं मुही देशमातुः पुरन्दरः।
दह्यों हेसुकं वालं कटिन्यस्तकरं महत्॥
तसीवानिश्य दहशे पेशी मसिसा वासवः।
मुहस्तटिकसंवाधां कराभ्यां जरुदेश्य ताम्॥
ततः कीपसमाभातो मसिपंशी ध्रतकतुः।
कराभ्यामदंयामास ततः सा कठिनाभवत्॥
सर्वेगाईच वहथे तथी।
ध्रतप्रमां च मुक्षिधः संवातो मासपंध्रतः॥

दित वामने (८ व्याधायः ॥ ॥ ॥
हजासुरदश्यधं दश्लीचित्तनेरस्या दलाच्या
विश्वसन्त्रेया निर्मितववास्य प्रमायं यया,—
"एवं व्यत्यवित्तो दश्यद्यस्य स्वत्यन् ।
परे भगवति जन्नस्थास्तानं सत्तयन् जन्नौ ॥
यताचासु मनो वृद्धिसाचढक अस्तवव्यनः ।
स्वास्तितः परमं योगं न देषं वृद्धे गतम् ॥
स्वीनो वच्यस्याव्य निर्मितं विश्वकस्येवा ।
सने: सक्षितः सर्व्यास्तिक्तो भगवत्ते जसान्तिः ॥
हती देवगवः सर्व्यास्तिक्तो भगवत्ते जसान्तिः ॥
स्वासानो स्विगायक्तिकोष्यं स्वीयन्तिय ॥
स्वासानो स्वाग्यक्तिकोष्यं स्वीयन्तिय ॥

त तु चेत: स्ट्रतो विधो लोडित: चॉलयो भत:

योती वेश्वीरिवतः स्वस्तुरंशांताकस्य सः ॥
रवायने सती विशः सर्वविद्विष्ट्यस्यः ।
चित्रयो खाधिविश्वंसी चरान्यस्यः परः ॥
वेश्वी धनप्रदः प्रोत्तस्यचा देशस्य दार्णे सन्।
मूदो नाश्यति याधीन् वयस्तमं करोति च ।
पृत्वी नप्रस्ताचीतं जचकीयानि जचकीः ॥
सृष्ट्रताः प्रतसंपूर्णास्ति जोप्रसा दृश्वाराः ।
पृत्वास्ते समास्ताता रिक्षाविद्धाविद्याः ॥
देखाविद्यमायुक्ताः वृद्धास्ते स्विषः स्वताः॥
वश्वसाः वट्कीकाः।

"जिकोगाच्य सुरीवांच्य ते विज्ञेया नपुंसका: ॥ तेशीय स्य: पुनवा: श्रेष्ठा रसनस्वनकारिया:। स्त्रिय: कुर्विन्त कायस्य कान्तिं स्वीवां सुख-

महा:

नपुंसकात्ववीर्थाः स्युरकामाः सत्त्वविर्व्यताः । स्थियः भ्रतीभ्यः प्रदातव्याः क्रीवं क्रीवे प्रयो-

सर्वेशः सम्बद्धा हैयाः पुरुषा वीस्वर्ष्ठनाः ॥ स्वातं कृततं वसं कुछं पार्वययां तथा। पारकृतां पशुरत्यत्व तसान् संग्रीध्य भारयेत् ॥" भारितस्य वसस्य गुरुषः।

"बायु: पुटि वर्त्त वीर्यं वर्षे चीत्वं करोति च । सेवितं सर्वरोगन्नं कतं वर्षं न संग्रय: ॥"

प्रति भाषप्रकाशः ।

(सथ वजुमारकम्।

"जिवसंक्ष्ण्कार्यास्त्रस्य प्रियोत्। जिवसंनागवस्त्रास्तु निजन्नायः प्रपेषयेत्॥ तक्षोलके जिपेदणं रहा गजपुटे प्रयेत्। एवं समपुटेनैव ज्ञियते कृतियां भ्रुवम्॥" मतान्तरम्।

"कांस्थपाचे तु भेकस्य म्हणे वजुन्तु निः चिपेत्। जि:सहत्वः सन्तप्तं वजुमेनं न्हतं भवेत्॥" चायान्यः।

"(न: धप्रस्तः चन्तरं खरम्बे व वेष्येत्। सहरे दालकं पिदा तहां वे कुलियं चिपेन्। प्रथातं वाजिम् चेया विक्तं पूर्वक्रिये तु। भया भवति तहुन् वज्वत् कुवते ततुम्। भागुम् चौक्यजनमं वलकः प्रयुक्तया। रोगनं सत्युष्ट्यं वज्भस्य भवस्यतम्।" इति वज्ञारसम्। इति वेशकरविक्रधारस्य चे जारस्यारस्याधिकारं। ॥॥) सम्बद्धः स्थ वक्षासम्। विक्षास्योक्तरे।

वस्तानाः। विष्णुधन्निरितः।

"वस्तं मरकतस्व पद्मरागस्य मौक्तिकाः।
रजनीतं मद्दानीतं वेद्यं गम्बद्धसम् ॥
चन्द्रसानां स्थानां स्पाटिकं वसकं तथा।
कर्मेतरं पुष्परागं तथा श्योतीरसं द्विण ॥
स्पाटिकं राजवर्तस्य तथा राजमतं सुभम्।
सौगन्वकं तथा गद्धं प्रस्तस्यमयं तथा ॥
गोमेदं विध्यास्य तथा मक्कातकं द्विण ।
प्रकीमरकतस्व तुत्यकं सीसमेद्र स्था

वजन

पीतु प्रवालक्षेत्र शिदिवज्य भार्ततः । सण्डमामविष्येत तथा वजमितः ग्रभः ॥ तित्तित्य तथा पीतं भामद्य तथोत्वम् । वजायतेताति सर्वायि श्रीययित मश्रीस्ता ॥ सुवयोप्रतिवश्चाति स्थारीयसम्बद्धते ॥"

र्ति ग्रसिक्कात्रतः।

तस्त्रोत्यत्तिपरीत्वासत्त्वादि यथा,--"वच्मिपरीत्वारकामां क्ली नामासुरीय्भः

दमाचा निक्तितासीन निकेतु तेने ग्रास्तवे ।" दस्यप्रक्रमा ।

"मकाप्रभावं विवृधेयेकाङ्गलस्य स्त्रम् । वक्षपूर्वा परीक्षेत्रं ततीयकाभिः प्रकीर्तत्रे ॥

तस्त्रास्त्रिकेशो विषयति वेषु भवः प्रदेशिषु क्यास्तिदेव । वस्तास्त्र वस्तापुष्ठविष्कितीधी-भविक वावास्तिमिक तेषु ॥ हैममातङ्गसीराद्याः पौष्ट्रकासिङ्गकोषकाः । वेस्तातस्त्राः ससीवीरा वसस्त्राश्चाविष्ठाकराः ॥ स्रातास्त्रा स्विमग्रीकसास्त्र प्राध्मा वेस्ता-

तटीयाः स्टानाः सीवीरे तुविताकानेषसस्याकाकाका सीरा-दुनाः ।

कातिकाः; कनकावरात्वरात्वाः पीतप्रभाः कीयवे

द्यासाः पुष्कुभवा सतक्कविषये नात्रकापीत-प्रभाः ॥

स्रवर्धं लघु वर्णतम् ग्रुव्यवत् पार्भेषु सन्यक् सर्म

देखाविक्रक्तकक्काकपदककासादिशिक्षं किंतम्। लाक्षिश्सान् परभाखुमाकमपि यत् वर्षे कचिद् इस्ति

तिक्कान् देवसमात्रयो द्वावतयकी द्वायधारं

वर्षेषु वर्षेषुक्या देवानामणि परियद्दः ग्रीकः । वर्षेभ्यक विभागः कार्यो वर्षाश्रवद्दिव । दृश्यितस्वित्तपीतिणिक्षश्रामातान्त्राः स्वभावनी वर्षिराः ।

इरिनवस्थाना हुत्वदिष्ठिम् तिस्वती खका वर्धाः

विषय प्रवास्तर्मस्यादिकावदातः
स्थात् च्यात् स्थात् प्रावस्य प्रप्रवस्तिकावदातः
व्यास्य काल्यक्ष्णोद्यविक्षविक्षापः
ग्रद्धः धीतकरवाणसमानदीपः ॥
सी वचववी प्रधिवीपतीनां
चादः प्रातस्त्री च तु चार्वणसी ।
.वः स्थाच्यवाविद्यमभञ्जर्भागो
यो वा द्याद्याद्यस्तकायः ॥
देणसात् चव्यवयांचा गुण्यवत् वास्त्रविक्षम् ।
काभावते धार्षेत्राचा च स्वयोश्यत् व्यच्य ॥
स्थात्तर्द्यस्याः हि वादक् स्थादक्षमञ्चरः ।
ततः वद्यस्यो वची वक्षीनां चक्ष्यो मतः ॥

ग च सार्गविभागमानक्त्रा विदुवा वक्षपरिषक्षी विधेव:। गुजवदृशुज्जसम्बद्धाः विभूति-विषयीतो समगोदयस हेतु: ! एकमधि यसः ऋत्रं विर्वातसम्बद्धीन्यते विष्टीर्थे वा। शुक्रवद्धि तन्न धार्मी वर्ष श्रेषीश्रिभेवने ॥ स्मुद्भिताचित्रियी कं अक्रिके मलवर्षे: एवते वरतमध्यम्। निह वज्यतो। ति वज्यानः श्चियमन्याश्चयतात्त्रशंत कृष्यातृ ॥ बस्केनदेश: चतजावभाको यदा भवेको चित्रवर्गे चित्रम्। न तब कुर्याद्वियमायमान्य खच्चन्द्रस्थोरपि जीविनानाम्॥

कोषः पार्श्वाच बर्ग्य बर्ग्य हार्ग्यति च।
उत्तु समतीक्षाचा वज्ञाकरका गुकाः ॥
बट्कोटियुह्ममकं स्तुटतीक्षाधारं
वर्षावित्रं लघ्व सुपार्थमपतर्थिम् ।
इत्तायुधांश्विद्धतिक्ष्विरतानरीकिमेवेविधं स्व भवेत् सुक्यं व वज्ञम् ॥
तीक्षाचं विमक्तमपत्वक्षीवं
चर्ते थः प्रयत्तत्वः सर्वेव वज्ञम् ।
इहिक्तं प्रतिक्षिमित याषद्यः
मीचस्यत्मुत्तधनधान्यगोपस्नाम् ॥
बालविष्विवचाद्यतस्वराम्भयानि च।

हूरात्तस्य विवर्त्तानां कामेगाययायार्वाकाशि च ॥ यदि वज्यम्येतसर्व्यदीयं विश्वयात्तास्त्रातां गुरुत्व । मावाद्यात्तावदी वदन्ति तस्य विगुकं कामकात्रावसमांग्र मस्यम् ॥

विभागद्दीवाद्वैतद्द्वेश्वेषं वयोद्द्यं विश्वद्तीर्श्वेभागाः। व्यक्तीतभागीर्थ्य ध्रताश्वभागः व्यक्तिभागोर्थ्यसमान्योगः ॥ यत्तव्यक्तिद्वांद्यभाः स्तरस्य वज्ञस्य सत्त्यं प्रथमं प्रदिष्टम्। इ।भ्यां क्रमाहानिस्पागतस्य स्वेकावसानस्य विविक्योर्थ्यम् ॥

न चापि तक्त ने व वजायां सार्यक्षमः।
सद्याभः वर्षेगेरिकाकुलं मिर्कक्षयेतु ॥
यस्य स्वीयुर्वेक्तं वज्रं तर्रात वार्षितः।
र ज्ञवर्गे समस्तिः। मध्य धार्याम्याते ॥
स्वीयापि च दोषेण सस्याप्तक्षये द्विसम्।
सम्बद्धात् द्यमं भागं वर्षं समति मानवः ॥
प्रकटाने करीयस्य सम्बद्धाः महतीः। यस्याप्तिम्यो ।
सम्बद्धाः स्वीयस्य स्वाप्ति व विधीयते ॥
सुद्धां सम्बद्धाः पृष्ठं तथ्य अध्यते ।
र नामां परिकर्माणं मुख्यं तथ्य अध्यते ॥
प्रकां सुक्यसम्बद्धाः सुरेतं

प्रतिवद्धं बसुपति बचा दीवम् ।

चालमाभरकेन तत्त्व राष्ट्री
शुक्कीनोऽपि भिक्षिकं भूषकाव ॥
नाका वज्रमधार्थे सुक्रवदपि सुत्रधस्तिमिच्छन्या।

साय दी चे चिपिट इसा द गुगे विस्तास ।
साय प्रमागिय तथा गोमे देश च ।
बे दूर्य स्माटिकाश्यास का चे सापि एच ग्रिसे: ।
प्रतिक्याय कुर्मित मण्या कुप्रता जनाः ।
प्रतिक्यायि कुर्मित मण्या कुप्रता जनाः ।
प्रतिक्यायि कुर्मित मण्या कुप्रता जनाः ।
प्रतिक्यायि कुर्मित मण्या कुप्रता जनाः ।
प्रतिक्षा वास्ति स्मानि ये चान्ये की स्भातः ।
सामिय वितिक्षित्र ज्ञाति से चान्ये की स्मात्यः ।
सामिय वितिक्षित्र ज्ञाति से वितिक्षाते ।
युक्ता सामिय भागे गोरवाधारका सम्म ।
वर्षे वासिक्षाति मान्ये वितिक्षात्र ।
वर्षे वे वितिक्षात्र मान्ये विक्षात्र ।
वर्षे वे वितिक्षात्र मान्ये विक्षात्र कुर्म ।
वर्षे वितिक्षात्र मान्ये विक्षात्र कुर्म क्षात्र ।
वर्षे वितिक्षात्र मान्ये विक्षात्र क्षात्र कुर्म ।

हमते।

विकासिकास्यानानां सा पार्णकापि स्थाते ।

यद्यपि विश्वीर्यकोटिः

यविक्रवेखान्तिती विवर्णी था।

तद्य सनसान्यपुत्रान्

करोति सन्यायुधी नवः।

सौद्यासनीविस्मुरिताभिद्यानं

राजा वशोक्तं स्थानः।

पराक्रमाक्षान्यपुत्रतापः

सभस्यसासन्तभुवं सुनक्ताः।

इति गार्के ६० कथायः॥ वकार्ये वेदिकप्रकाशी यथा। दिश्चन् १ नेशिः ९ दिति:३ नमः ॥ प्रवि:५ स्टकः६ टकः २ वधः ० वजः ६ कार्वः १० कृत्यः ११ कृतिशः १९ तुनः १६ तिसम् १॥ सेनिः १५ कथितः १६ वायकः

१६ तिसम् १४ अति १५ स्वादातः १६ यायनः १७ पर्युः १८। इत्यद्धादशः क्षण्नासामि । इति वेदनिचर्द्धौ । २ । २० ॥

यर्थ, स्ती, (यत्र गतीं + क्रिकेति रत्।)
वालकः। धावी। इति मेदिनी। रे, ६॥
काक्षिकत्। इति घर्षः॥ वत्रप्रवान्। इति
ग्रस्त्वावली॥ लोइविग्रतः। स च वस्त्वधी
यथा। नीलियक्षत् भ व्यवाभम् २ मोरकत् ६
नागकेग्रत् ॥ तिलिराक्षत् ५ स्वंत्रका ६
ग्रेयाजनका ॥ धोयनका ५ दोष्टिकी ६
काष्ट्रीकम् १० य्यायक्षका ११ मदनाका मृ १९
इत्यादि। तेषा नामानुका चित्रम्। इति
ग्रायम्॥ व्यविग्रतः। तथ्योत्पत्ताहि
यथा,—

"तुरा यथाय हमस्य विषया वणस्तुतम् । विस्तातिकास्ततस्य गागने परिवर्धिताः ॥ वै निषेतुर्घनभागास्तियत्तेषु मण्डीस्ताम् । विश्व एव अञ्चलसं तत्तिविद्य चाभवाम् ॥ तद्वमं वस्त्रवातासस्यमभरषेद्ववात् । धिनाकं रहेरं नामं रखनित चतुर्विधम् । वधाना वधावत तिहित् समाध्यी विहार्ति अनित् ॥ समीभिष्य वरं वर्षा श्वाधिवाद्येक्यकतुत्त्व ।" इति भावप्रकाष:

वच:, पुं, (वज्+रन्।) कोनिलाचक्च:। चित्रज्ञायः । ५ति राजनिर्वयः । 'रीष्टुच्य-कृषः। इति भावप्रकाशः॥ बीजव्यप्रयोगः।

"व्यक्तिवद्यात् सभकायां वच्यो नाम नृपोठभवत् । प्रतिवाष्ट्रवेषातुत्ववाच्छास्य सुतीवभवत् ॥" इति गाचके १४३ कथायः॥

व्यपि 🕊 । "प्रयुक्त चाचीत् प्रचमः पिष्टवहक्तियोस्तः। . च बक्तिको दुष्टितरसुपग्रेमे मचारय: ॥ तस्त्री ततीव्रविष्ट्रीव्यूत्रासायुत्ववास्त्रितः। व चापि दक्तियः पीची रीडियो जगहे ततः। वकतासभूद्वस्य भीवकादवधितः। प्रतिवाष्ट्रस्थ्र्तकात् सुवाष्ट्रस्य चासनः ॥" इति बीभागवते १० स्कृत्वे ६० साधाय: १०३ ( विश्वासिषपुत्रमेद: । वया, सञ्चासारते ।१३। 814854E1

"वन्युवक्षक भगवान् गानवन्त सदावृतिः। विविवेशकाषाकातः वाजकायन एव च॥" "विचासिषासामाः यन्त्रे सुनयो वसवादिनः।") विकास (दिसप्तविद्यतिवीतानार्गेतप पर्यायोगः) त्रसाद्यनदस्या वर्णनीया यथा,---"बाबादी एक विकास यस पूर्व क नाविकाः। गक्क व्याचातयोः घट् च नव इवेगवच्ययोः ॥ विश्वतिषातियाती च समझी परिवर्णयेत्। भ्रेषा वचार्यनामानी योगाः कार्योद्व ग्रोभनाः॥"

चान जातपतं यथा,----"सुखी सुख्यो बजवान् सञ्चीजाः सम्बद्धाहियरीचनः स्वात्। यवासिधाने वह चेत् प्रकतो वक्तोपमः खानियुकाशिमीनाम् ॥"

इति च्योतिसासम्॥

इति कोछीप्रदीपः चलकं, क्री, (वल + यंद्रायां करू।) वलचारम्। प्रति राजविषेकः:। (यथा, सुत्रुते चिकित्सित-स्थानि ६ अरधाये। तेलं वचनसम्बद्धार्थे॥) षांत्रतीभद्रचक्राणारीसद्धांभीगानचवात् वयी-विद्यमचनातान उपयदः। यथा,---"सर्वभात् पत्रमं धिष्टंत्र जीवं विद्युक्तसाः-

भिभग् । ्रम्यवाष्ट्रमगं प्रोक्तं विवयतं चतुर्देशम् । केतुमदादर्भं भोक्तसुरका खादेवविश्तिः। द्वाविध्वितमं सम्यं चयोविध्य वचलम्। निर्वातम् चतुर्विग्रस्ता चरावृषयदाः ।"

इति च्योतिसत्तम् ॥

वक्षकदृष्टः, पुं, (वक्षः सङ्घटो देशावरवमक्षा।) **चन्मान्। इति विस्थलः:।३।३०० ॥** 

कतात्।) भुषीरचः। इति वराधरः । नीकि-काषारुषः। इति राजनिर्वेग्छः 🛭

वजनम्हः, पुं, (वजानारः मन्द्रिश्वः।) वजनमः। रति रज्ञमाचा । सकरभव्द चालु रति

वचकपाची, [तृ] पुं, (वचकपाको2स्थास्तीति। इति:।) बुद्धविद्येष:। सत्ययाय:। हिरमः २ प्रैयकः; ३ चक्रसम्बरः; ८ देवः, ५. विशुस्थीमः; ﴿ वचकालिका, स्की, (बच्चीयलच्चिता काजिका।) मायादेवी। इति हैमचन्द्रः 🛊

वक्षकेतुः, पूं, ( वर्षा केतुश्विङ्कास्य ।) वरतराषः ।

"गते विश्वष्ठे वरकः भीन्नं विस्तयसंयुतः ॥".

इत्ययक्रम ॥ "इति यासीकतिसस्य वक्षतेतीस्तरः चवा। दूतच प्राविधीत् यक्तं वाशका नगरं प्रति ॥" इति काजिकापुरायी ३८ व्यध्याय:॥

वचचारं, स्रो, (वचरंद्रकं चारमिति।) चार-विधेव: । तत्पर्याय: । वक्तकम् २ चार-घूमोताम् अधूमनाज्ञकम् ८। व्यस्य गुवाः। चाबुक्षालम् । तीच्छालम् । चारलम् । रेचन-लम्। श्रुत्कोदरार्तिविष्टक्षश्रमप्रश्मनतम्। चरत्वच। इति राजनिर्घेष्टः । (भज्ञवीयोषध-विशेष:। तद्यणा,---

"वासप्रं वेन्धवं काचं बवचारं सुवर्षक्रम् । टङ्गमं सभ्योकाचारं तुल्यं सर्वे (यच्चेयेत् । व्यक्तिरी: ब्रुडीचीरेरात्मे भावयेत् व्याडम् । तेन लिम्नाकंपचच्च बद्धा चान्तः प्रटेपचेत् ॥ तत् चारं चूर्ययेत् पचात् चूत्रवम (च्यापत्तारणः 🕕 जीरकं रजनी विक्ति गवभागं समंसमम्। चाराह्में वृक्षच एकौत्तम प्रयोजयेत्। वज्रजारमिरं सिक्षं क्षर्य प्रोक्तं पिनाकिना। सर्व्यादरेष्ठ गुर्खाष्ठ श्रूलदोषष्ठ योजधन्। व्यविमान्द्रोश्यक्षीर्वेशिय भक्तां विव्यवस्यं दयम् ॥ वाताधिके जलंकी व्यां अपनं वा पीलिके जिलम्। कप्रे गोमाचसंयुक्तमारमालं चिहीयचे ।" इति वैद्यकर्सेन्डसारसंघडे औष्टाधिकारे ॥॥) वक्तमा, [नृ] पुं, (वक्तनत् दुभैदां चर्का यस्ता ।) खक्मी। गक्कन्। इति राजनिषेत्रः॥ वक्राजित्, पूं, (वक्षं क्षयति तस्याद्याससद्वनेनेति। जि + किय्। "श्रुखस्य पिति ज्ञाति तुक्।" ६।

१। २१। इति तुगागमचाः) गवदः। इति देसचन्त्र:। २।१४५ ॥ वच्चचाचा, क्यी (वच्चस्य क्याचाः।) वचास्य:। इति इतायुधः । ( यथा, माझ्ये। १२९। १८। "नकार्जा (कार्जार समः । भारता वाष्ट्रा कार्या कार्या । ") मच्छीक:,-पुं, ( वर्षोग वजनमावेग डीनते प्रका-प्रति रति । टीका + का:।) व व्यवसमाची वासक-इबः। इति जिकाकश्वः ।

मगनात् स्वाजितं यक्षात् मगनच तती मतम् । विकास बहकः, पुं, (विकास कास्त्रकानि नदार-विकातकः, पुं, (विक् विकास कास्ति विकास वास्ति।) गर्वः । गर्वेशः । इति जिनाक्यिमः ॥ सप्तः । मश्यः। इति राजनिषेखः । ( भजतुक्रधरे, चि । वया, भागवति । ५ । ९६ । ६५ । "बिचाइ वा चालियोगभागतान् वा सहपति-रसम्बद्धमातसम्बद्धिम्बद्धित पापेन चम्रुवा निरी चति तका चापि निर्धे पापहरेरिकशी वजनुका सप्रकृष का सवडाहमः प्रसन्ती बनका-दुत्पाटयभितः ॥" 🍞

म्मिसेसर: २ वचटीक: ८। रति हैमचन्त्र: । वचरनाः, ग्रं, (वचिमव कठिवा दन्ता यस्त्रः) अर्थरः । अर्थिकः । इति प्रव्यमाणा ॥ वचादश्रनः, पुं, (वच्यभिव कठिनं एश्रनमस्य।) न्ह्रविक:। इति हैमचन्त्रः। ४। १६६ ॥

वच्चद्रः, पुं, ( वचवारको ह्रः।) जुडौडचः। प्रय-

वचहमः, पुं, (वचवारको हमः।) आर्थीहचः। रति ग्रव्हरजावणी । (तयाखा पर्यायः । "सेषुकः सिंष्तुकः छाषको वजहमीश्रीप च । स्धारमनादुष्या च मुक्षिया चार् सुषी-गुका ॥"

इति भावप्रकाशस्य पूर्वकको प्रथमे भागे।) श्रीष्ठम् ६ विदारकम् ८ चारः ५ चन्दनारः ६ वच्छधरः पुं, (धरतीति । ४ + चाच् । वचन्छ धरः।) इतः। इति इतायुषः॥ (यथा, सदा-भारते। १। १११। २१।

> "व्यवस्थाना सुभगा पश्चिष्ठं कीपासुद्रा वापि यथा क्रागस्यन्। मलखावा दसयमी ययाभूट यथा प्रची वव्यधरस्य चेव।")

किनविशेष:। इति चिकाकश्चेष:॥ (वहा-पुराधिमतिराचविद्येषः। यथा, राजतरिङ्ग-स्वाम्। ६।५४०।

**ंजपरागे नवे सक्ने पार्म्नतीयाकायी कृपा:।** चाम्पेयी चासटी वच्छधरी वक्षापुराधिम: #") विक्रमियाः, पुं, (विक्रस्य निर्वावः ।) विक्रमित-प्रस्यः। इति चलायुषः ।

वजनिर्वेष:, पुं, (वजायां निष्केष: संघर्षेक्षानि:।) वज्निष्ठीयः। तत्पर्यायः। स्तुजेषुः १। इत्य-मरः।१। १। १० ॥ "क्विष्णवित्रशब्द। व्ययोग्यसंघष्ट्रनात् भयं साध्यिमेष्यक्षकं वक्तिव वर्ष तस्य साटोपध्वनी इयमिति केचित्। दी स्मुच्या वर्षामध्येष । नियोष: संघट्टध्यान:। ष्यग्रसाधात रहीके। निकीयसूर्यनं साटीप-ध्वनिचर्चतुध्वनिर्धिप्रेतः । श्ववा विस्तु-जेयुप्रकां निनादं परिदेशिनौति भड़ि:। दिनी-2थुरिति आधु: विमातनान् दीर्थ:। स्युणे-रण्टित दीर्घाषे परसम्म। के चित्र दीर्घ ने च्छलि। केचिद्विशावया दी प्रसिच्छलि। वज्ञा निव्येषी वजुनिव्येष: भी पिष क चूर्वने चम्। निर्मानी द्विनाह्वेन्यः।" इति भरतः ॥ वजुषाबिः, पुं, (वर्षं पासी यसः।) इन्तः। इति

जिनाक्रयेन: । ( यथा, सहाभारते। (११६।०)

"एव ब्रूषामि ते ब्रूषं राजसत्तम दुर्जयम्।

## विचितः

भाषतं नाम वचारकं विश्वतं वच्चपाशिनाः॥" वचाग्रानः, ग्रे. वचन् । इति जिकास्त्रग्रेशः ॥ ब्राक्षस:। यथा, महाभारते। १ । १०१ । ५१ । "मनुपाबिकां स्रावः स्वात् चर्त्रां बनुर्यं स्टतम्। विका ने साववजान जन्मवजा संवीयत: 1") वजुप्यं, की, (वजुशिव पुष्यम् ।) तिलपुष्यम्। रवामर:।२।8।०६ ह

वजुपुच्या, च्जी, (वजुनिव पुद्धं यस्त्रा: ।) शतपुच्या । इति राजनिषंखः ।

षचादीशवः, प्रं. (वर्षामव कठितं वीलमस्य। कप्।) जनाकरञ्जः। इति राजनिषेग्रहः। बजुनाली, च्यी, (बजुमिव कठिन नालं बच्या:। दीष्।) सावपन्ती। इति राजनिवेत्टः । ( विवर्णमस्या भारतपर्योशस्य द्वातयम् ॥) बन्दशः, पुं, (वचसिव रघो पश्चाः) चचित्रः। इति युरावन् । ( बचा, मशाभारते ।१।१०२।५१। . "वच्चपानिर्वाच्ययः स्त्रात् सर्व्यं वजुरयं

स्मतम्।")

बचरदः, पुं, (बच्यावरदोश्खा) मूकरः। इति विकासक्षेत्रः ॥ वजुतुकादनाव ॥ यज्ञका, च्यो, (यज्ञासन कालना वसी।) व्यक्ति-चंचारणता। इति चारावजी ॥

वचवाराची, च्यी, मायादेवी। तत्वर्थायः। मारीची ए चिसुखा इवच कालिका ४ विकटा ५ गोरी ﴿ पोचिर्या • िर्दात जिकास्कर्णवः ॥

'सच्चकृत्तः, पुं,.( यचनिवारको वृत्तः।) संहुकः-पर्याची यथा, विद्युकरत्रमालायान्।

"खुषी खुक्ष मदाइको वजहक: सुधा-

गुका।")

वच्चम्राज्यः, प्रं, (वक्यमिव कठिनं प्राच्यं गाम-लोमग्रजाका यस्त्रः) भ्रत्यक्षकामा जन्तः। इति राजनिर्वेखः ॥

वयप्रदेशता, स्त्री, (वक्षवत् प्रदेशतं यस्याः ।) विषयः, पुं, (वक्षति प्रतास्थनौति। वस्प + विवादेवी (इति हैमचन्त्रः । २ । १५३ ॥

वज्ञक्रकः, पुं, ( चातिचारवत्वात् वच्चमिव तेचस्ति-कात् स्रमं रव च।) बुद्धविशेषः। इति जिनाकप्रेय: ॥

वचाः, चन्नी, (वजति गच्छतीति । वज गती + "ऋजैकेति।" खका०२।२८। इति रक्। डाम्।) आक्रीत्वः। गुक्की। इति मेदिनी। रे, २१ । दुर्गा । यथा,---

"वचा क्रुग्रकरी देवी वच्चा तेनी प्रतीयते ॥" इति देवीपुराकी ४५ व्यध्याय: ॥

वचाष्ट्र:, पुं, (वक्ममिव चक्रं यस्ताः) सपे:। इति राजनिषेत्रः ॥ वकाङ्ग इति वा पाष्ठः । वचा-मुख्याङ्गयुक्तं, वि ॥

वकाङ्गी, स्त्री, (वक्षमिव बार्क्स बस्ता:। कीव्।) विश्वतः, त्रि, (वश्वाते सीति। वश्व + विच् + गवेधुका। इति ग्रन्थ्यकिका। व्यक्ति-खंचारी। इति भावप्रकाशः ॥

वकासः, ग्रं, (वक्तस्य श्रीरकस्य कामा दव कामा यसः।) दुम्धपाषायः। इति राजनिर्वेखः॥ चौरवतुकादीप्तिमति, वि 🛭

क्यासिक्षकता, च्यो, कोशिकाचरुष:। इति राजनिषंस्टः ॥

वर्ची, [न्] पुं, (वर्जीश्वस्यस्ति। वर्ज-!- "बात र्यावनकी।" प्राया ११५ । इस्ति इस्ति ।) रन्तः । इत्रामरः । १ । १ । ४ ॥ ( यथा, र्ष्षुः । ६। ९६।

"यसकृषेर्जने चरविषयी धमपुरं मधुरिश्वतविक्रमम् ॥") अुद्धाः इति के हिनीः ने, १२६३ (त्रचा-विभिन्ने, भि । यथा, महामार्थे । १६ । १८ ।

"पिनाकिनं विकासं ती एका दंदुः नुभाक्षदं चालयद्योपवीतम् ॥) वची, चर्ता (वज्+रक्। गोराहिलात् कीष्।) क् इतिह:। इसि मेरिनी। रे,८१ ॥ (तयासा: पर्याय:।

"संजुक्तः विंचतुकाः स्वादको पक्षत्रभौरिष

सुधासमभादुम्या च सुन् व्ययां स्वात् सुषी

रति भावप्रकाशस्य पूर्वसम्ब प्रथमे भागे॥) वश्वकः, पुं, (वश्वयते प्रतारयतीति। वश्व+ बिच्+कुन्।) अगानः। इबमरः॥ यदः वर्भुः । ४६ ति मेहिनी । की, १५८ ॥

ष्टचः। इति राजनिर्धेग्दः। (तयास्यान्यः विश्वतः, त्रि, (वश्वयति इति। वश्व+ियम्+ ब्लुल्।) स्वलः। धृतः। इति मेदिनी। कें, १५८॥ (यथा, कलाविनासी। १। ३८। "अयु पुत्र वचकानां सकतकताच्चरयसार-

> सतिष्ठाटितम् । चाते भवन्ति यस्मिन् चयत्चिचपलाः व्ययो-३ष्यचलाः ॥")

"प्रीह्प्रयोति।" खळा० १। १११। इति काथ:।) धूर्त:। इक्षुवादिकोष:॥ वचना। यट, वेष्ट। इति कविकातपद्दम:॥ (भा०-पर०-की किल:। इति संचित्रसारी मारिष्टति:॥

वश्वर्यका, (वश्व + आर्वक्युट्।) प्रतारकाम्। इति हेमचन्द्र:। ३। ४३॥ तस्य गोपनीय-त्रम्। यथा,—

"वज्रवजापमान्ज मितमान प्रकाश्येत्।" इति चानक्षसंयदः ।

वच्चना, चनी, (वच्+विच्+युच्+टाप्।) प्रतार्था। यथा,---

"ते कार्या सुनयो दिखाः प्रेच्य क्षेमवर्तपुरम्। खर्माभियाच सुसतं वचनामिय मेर्निरे ।"

इति कुमारसभवे। ६। ४०।

क्त:।) वच्चनाविधिष्ट:। प्रमारित:। तत्-गर्माय:। वित्रताथ: २। इति हैमचनः। **३ । १०६ ॥ ( यथा, क्रा**सरी । ४। २० । "विधिगर् अन एव विश्वत-

व्यारधीनं खतु देशिनां सुखन्॥")

वचुकः, भि, (वचति प्रतारयतीति। वच+ उक्तम् ।) अनारकप्रीतः । तत्पर्यायः । घूर्णः र वक्तः ३। इति सम्बर्भावली ॥

वर्षा, वि, (वनुष्+ वयत्। "वर्षानी।" २। ३। ६३। इति कुलां न।) ग्रामनीयम्। इति ग्रास्य-वन्चधाती: सर्वेशिक ध्यम्प्रत्ययेन निव्यक्तम्। इति सुम्धनोधयाकर्यम् ॥

वज्रुतः, ग्रुं, (वजतीति । वज गती + वाञ्चलकात । उत्तर्शन्य।) तिनिध्रष्टचः। (तथास्य

"(तिनिधः खन्दनी नेमी रथद्रश्चे झुतस्तया।" रति भावप्रकाशस्य पूर्वसंख्ये प्रथमे भागे ॥ ) ष्मग्रीकरूषः। इत्रामरः। १। ४। २०१ क्यजपद्महत्त्व:। इति ग्रम्दरज्ञावलीः। पश्चि-विश्वायः। इति इकाश्वधः ॥ वैतयबन्धः । इति 🕆 मेरिनी। के, ९२८॥ (अस्य पर्याधी वदा,----"वेतसो नव्यतः प्रोक्तो वानी रो वद्यकतस्या। चक्षप्रचा विदुत्ती साथ शीतक कीर्तिन: ॥" इति भावप्रकायः ।

यया च रामायके। ६। ८। ८६। "चिर्यक्ता सधूकाच बङ्गला बङ्गलाक्षया ॥") वज्ञुलहमः, एं, (वज्ञुको हमः।) व्यश्नोकत्रचः। इति राजनिधेयट: ॥ (वेतसष्टभादिरपि नर्द्ये वज्ञालद्यान्य ॥)

वञ्चलिधियः, पुं, (वञ्चलस्य प्रियः । बञ्चलः प्रिय-चिति कम्नेधार्यो वा।) वेत्रसष्टचः । यया. "विदुली बेतसः श्रीती वानीशी बङ्गलियः ॥ इति इक्रमाचा ॥

वञ्जला, क्ली, (रञ्जल 🕂 टाप्।) वज्जुन्या गों:। इति देमचन्दः। । ३३५॥ (नदौषिप्रेयः। यथा, माल्ये। ११६। २८।

"गो दावरो भी मरधी सध्यवेसी च बङ्गला। तुङ्गभवा सुप्रयोगा वाद्या कावेरी चैव तु। द्चिकापचनदासाः सत्त्रपादाद्विनि:स्टताः ॥")

चक ॰ - संट्।) वटनि इच्चं कता। इति दुर्जा-

वट, इ.स.चे। सौजधातुरयम्। इति कविकस्प-इम: । (भ्या॰-पर०-सक०-सट्। प्रदित्।) प्र, वर्टकः। इति दुर्गास्थः॥

वट, इ. कि.बग्टने। इति कविकल्पह्म: ४ (चुरा०-भ्या०-पर्०-सक्०-सेट्।) विभागः। ४, यग्ट्राते। कि, वग्टयति वग्टित। वस्टिन्त् द्वाटकं यसात् प्राप्य विषा: परचारम्। इति चलायुधः। व्ययं चुरादो के विकापकाते। इति दुगेसिं हादय:। इति दुर्गाहास:॥

वट, तृक वेष्टे। भागे। इति कविकत्यहम: 🛊 ( ब्यहम्तसुरा०-पर०-सक०-सद्।) वटयति। इति दुगोदासः ।

वट, म उसी। इति कविकत्पद्दमः ॥ (भ्वा०-पर॰-चन्द्र ) म, बटयति। इति दुर्गाः दायः॥

वट:, पुं, (वटित वेष्ट्यति न्यूवेन क्वान्तरिमिता) वटकः, पुं, (वट एव। खार्चे कत्।) पिछक-वट्+गचरवण्।) स्थाविश्यः। वण्याक् इति भाषा । सत्त्रव्यावः । ऋषोधः र वेषु-मात् ६। इसमर: । २। ४। १२॥ उच्चाच:४ यमियः पूः इति श्रव्हरकावनीः रक्त-पतः इ. खन्नी २० समातः प्रभुवः ६ चीरी १० विश्रववादासः ११ भाकीरः ११। इति चटा-घर: । चटाक: १६ रोष्टिय: १८ व्यवसोषीरभ् विष्ठेपी १६ साम्बर्ड: १० मक्की १८ महा-च्छाय: १८ अङ्गी २० बचावाच: २१ बच्चतव: २२ प्रावरोच्याः २३ भीतः २४ प्रिमार्थः २५ बहुपादः ६६ वनस्रतिः ६७। व्यस्य सुकाः। क्षप्रावलम्। मधुर्लम्। प्रिप्रिर्लम्। कप-पित्रकारहाइत्यामोइवस्योपनाश्चित्रः। इति राजनिर्धेयः: । अपि च। "वटः ग्रीलो गुरुर्याक्षी कपवित्तत्रकापकः। बस्यों विवर्षेदाइक्ष: कथायो योगिदीबद्धत् ॥" इति भावप्रकाशः ॥ # ॥

स च बहसस्यः। यथा,---

भाषय जच्दाः। "कर्यं त्ययाच्यावटी गोवाच्यावसी हती। सर्वेश्वीरिप तरभवसी कयं पूज्यतमी हती ॥ स्त उवाच।

व्यक्तत्रक्षो भगवान् विक्ष्रिव न संग्रयः। कदम्हेपी यटलाइत् पंताश्री जन्नकप्रकृत्त दर्भगवार्थस्वासु ते वे पापवराः खुनाः। द्वः खागद्वप्राधिद्दानां विनाधिकारिको भूतम् ॥"

इति पाद्मीत्तरखळं १५० व्यथायः ॥ कार्यम् पनाध्यान्दे बद्धम् । 🕬 नपहेः। इति भेदिनी। टे, ५८॥ कड़ि इति भाषा ॥ गोकः। भक्षम्। वद्धा इति भाषा। खाम्यम्। इति देमचनः ॥ 🗰 ॥ सी, त्रजम्ह्यताभानारीयवट-संज्ञनारीकृश्वनानि सथा। काथेका तट्-साम्मवनानामध्यमारे सङ्गीतवटाव्या वसुनाया-चतुरभौतिक्रोग्रमर्यादानारे दश्चिकोत्तरतटकोः को बुक्क बनानि । पार्चा। "चक्केतवटमादी तुभाक्कीराच्यं वटं दयम्। मात्रकारको स्तीयच वटं ऋषारसंज्ञकम् । तूर्यं विश्वषटं सिष्ठं पण्यसं श्रीवटण घट्। चप्तमच चटाज्हं कामाकावटमस्कम् ॥ अनी श्येवस्य नाम वयमं परिकी तिलम्। ष्याद्यावटं सङ्घ्येष्ठं एक्सं शुभरायकम् । चाशीनासंत्र यहं येष्ठमेनादश्रस्त्र स्त्रम् । नाम केलिवटं खेडं द्वाइष्टं परिमीर्किलम्॥ नाम बच्चवटचेव चबोदश्रमसंश्रकम्। नाम प्रवटं मेर्ड चतुर्ग्रहराञ्चलम् । वीधराकां वटं स्थातं पचरश्रसमीरितम्। साविकाकां वटं कोशं वंद्याची इस्तिनितन्॥" इति व्रजमक्ष्यानारे वीक्ष्रवटानि। इति गारायमभष्टक्रातवजभक्तिविवासः । 🗢 । बट:, बि, (वटलीति। वड् + ऋच्।) शुक्र:। इति मेरिनी। टे, २०। वेटे इति भाषा 🖡

विश्व :। इक्षमस्मरती । वद्या इति भावा । व्यक्त गुर्को। विदाधित्वम्। स्रव्यातारित्वच। इति राजवक्षभः । जागि च। "मात्रावा पिटिको युक्ता सम्बाजेनिक्क्युमि:। क्रमा विस्थादटकोस्तकिषु परिष्कृतिः॥ विशुक्ता बटका बख्या हं इका बीर्याबहुना;। वातामयहरा बचा विश्ववादहितामहाः ॥ विवन्त्रभेदिनः स्रेत्रानाशिकोश्वाधिपूजिताः। र्वभूगर्ये निविधेत्तके सर्वे भौरविद्यु च ॥ सवर्षं तच वटकान् सक्तान्पि मण्डवित्। शुक्रकसम्बन्ध वटको बलक्षद्रोसनो गुरु: । विवन्धसहिदाची च स्रेश्नल: पवनापड:। राज्यक्तयातिरोचित्रा पाचन्या तांसुभचयेत्। तत्रकारा यथा। करलसुमनमायकोदसस्मीरम्स्ये-केरिचसुघनदुग्धेः समतुष्मं (तचनीः। इत इड इत्यको यः धर्तत् खळायाते वेटकमन्द्रतकेलिं या यधार्सं (प्रयेष्टम् ॥ १ ॥ वामिन्नै: शामिषुर्वेदेधिमदिष्यसितानादिकेता-द्रेष्ट्य-र्जाबेकायक्तावक्रान्टसमहस्तपतीः पेवितेः

पिएसक्रे:।

व्हर; पको इते व. प्रपत्ति समधी दुम्बपूरे प्रमाहि सेन्द्री कपूरके (वंतिमिष्ट सुवटकं सा श्रधात्

संप्रियशम्। २॥ य ज्यवद्वटिका किसीर्य थे: स्टातु या प्रतत्। पचान्द्रते वक्षात्तां ता पीय्ययञ्चपालिकान् ॥३

सचीरचारम्मितक्तनगर्दिकेत-जातीजवङ्गमरिचे: सक्ति: सुमिर्हे: । रक्षेत्रया च इतभावन्या भवद्या का तामनङ्गगुटिकां विद्धे प्रियेदाम् ॥॥॥ कर्जमरिचरुग्धेः अक्रगोध्मपक-प्रकटितवटकीर्थं भूरिकालीपलाएं। नवविधुमधुमध्ये यो विकासं विश्वती रचित इक तयाची चीधुपूर्मी विकास: १५॥

सवज्रेषेन्द्रमरिचे: संयुत्ते: प्रकराचये:। चक्री गङ्गाजलाखानि लल्बुकाव्यपराखि च ॥६ तैसीवैतैः चीरमारेसाथा लाङ्गालग्रक्तः। जन्यान्यध्याच्यकंश्रष्टेः सार्सेः सरपू(पका ॥"० इति रञ्जनावभक्तते गोविन्दलीलाकते १६ खरो: । # । व्ययान्तिकावटकः । "चिक्तिकां स्वेद्धिया सु श्रवेन सद्द मह्येत्। तभीरं सत्तवंस्कारे बटकान् सव्यवेष्णनः॥ व्यक्तिकावटकाकी सुवव्या विश्वपदीपनाः। बटक खा गुर्बे; पूर्जे रेतेशीय च समस्विता: 🕬

षाय तक्षवहकः। स्त्रानी वटकाकाने मध्यता कर्यने क्रिमाः। संस्कारणप्रभावेख जिसीसप्रसना विकास स्का भाष माभवत्यः।

मावार्वा पिरिका विश्वजनवार्वभवं कृता;।

तथा विर्चिता वर्षे विटनाः साधु भौविताः । ताकिताकामतेषे ता व्यथा सुप्रवेशिताः। बटकका गुर्वेदेसा चातचा क्षिदा स्थम्। व्यय मुद्याक्षपटि:। क्रमास्त्रकवटी चेया पूर्व्योत्तर्वाटकाशुका। विशेषात् पित्तरक्तभी कच्ची च कथिता वृष्टे: ह

षाय सुप्तवटिका। सन्नानां विद्यात्ता सद्द्रविता साधिता तथा। पच्या तचा ततो तच्यो सहस्रपशुक्या स्मृता।", इति भाषप्रकाशः । 🐠

( वटी । विक्र इति भाषा ॥ यथा,--- 🧨 "वटका व्यथ कथानी तज्ञाम गुटिका ;।) भोरको वटिका पिकी गुड़ीवर्तिसाधी के इवत् साधाते नद्दी गुको वा प्रकरा एख-गुग्तुन्वं चिपेत्तच पूर्वे तिविकाता वर इति भावप्रकाग्रसा पूर्वमसके हितीये भा। यया च।

"मकूरं पूर्ववेषमुखं मामके उद्युखे विषेत्। पक्षा च वटनं जला देवातकाश्वपानतः ॥" इति प्राक्षिरे सध्यक्षके सप्तमेश्वाचे सक्र वटने । 🛊 ॥) चारमायक्परिमाखम् । यथा,---"दश्राञ्जास्तु मात्रः स्थात् भाषो मात्रचतुर्यम् । दो ग्रामी नटकः कीमसीतको प्रश्नम सः॥" इति ग्रन्दमाना ।

(तयाचा "भाविष्य पुर्भिः ग्रामः स्वाहरकः स निगद्यते । टक्क: च एवं कथितकाइयं कील उच्चते। श्वनकी वटकाचीय मञ्चयः; च निराद्यते ॥"

इति शाक्रीधरे पूर्विखेकी प्रथमेशधारी ॥) बटपनः, पुं, (बटस्वेव पर्ण बस्ताः) सितालेनः। इति राजनिर्धेष्टः ॥ (तथास्त्र प्रमांबः । "वर्जरी सुवरी तुक्री सारप्रभाषामा सिका। पर्याध्यक्ष कर्वे तुक्तिकक्कित्ती । तज शुक्तं अचेतः प्रोक्तो घटमजक्तता । परः 😘 इति भावप्रकाध्यम्य पूर्वसम्बद्धे प्रथमे भागे । वटमचा, च्ली, (बटखीव प्रममस्याः।) विपुर माजीपुष्यहचः। इति रक्षमानाः 🛭 वटपची, खी, (वटस्तव पर्च बस्ताः। मीराहिः लात् र्हाम् ।) पामायभेदीविष्ठेतः । सत्वर्धायः । इनानी २ रेरावती ३ गोधावती ४ इरावती ५ ग्रामा ﴿ खड़ाङ्गरासिकः । वास्ताः शुकाः। हिमलम्। गोकालम्। ग्रेषक्षकृतिनाशिक्षम्। वजराहलम्। व्यक्तलस्। कि विद्रीपन-कारिलचा इति राजनिष्युट; । आपि च। "वडपकी सुकथिता मीकियोरावती वृत्ते:। वटपत्री वावायोग्या यीतिम्बन्यतद्वास्य ॥" इति भावप्रकाशः

वटरः, पुं, ऋकृदः। वेष्टः। प्रतः। चीरः। चचतः । इति स्बद्धावली ॥ वडवाची [मृ] पुं, चनी, (वटे वटक्टी वसनीति। वस्+खिवि:।) यथः। इति हेमचन्तः। १ १०८॥ वटरचवासक्तिरि, भि ॥

वटुकः

वटाकरः, पुं, रुनुः। इत्यमरदीकार्या रामा-

बटारका, च्यी, रच्युः। एक् इति वेटे इति च

देस । इस्ट । इट ।

"चवारियां सत्यमधीं धर्मे ही येवटारकाम् ॥" पुंतिक्रीश्यायं ग्रन्दः। यथा, सन्दासारते। \$ 1 5 0 1 8 0 1

"वटार्कमयं पाध्मय महस्य मह्यंति। मनुमेनुक्यार्क ! तस्मिन् ऋषे व्यवेशयत्।") बच्चकाकः, पुं, चौरविश्रेयः। यथा,---

ही व् अचीरी वटावीक: सन्वचीरक्ष द्वारक: ॥" इति शब्दमाना । वज्रणः की, (बटतीति । वट + "सर्वधातुभ्य दन्।" प्रकार १ । ११८ । इति इन्। ) उपनिक्षिका ।

"गया,---'उपजिक्तिनेपाहिका च वटियहे हिका देवी ॥"

इति हारायती । ११० त

वटिका, ख्वी, (वटिरेव। खार्चे कन्। टाप्।) बटीं। वड़ी इति भाषा । तत्र्याय: । विक्रली २। इति श्रव्यक्तिका । अय वटिकाविधि:। "वटका अध्य कथ्यका तक्कामा वटिका घटी। मोदको गुटिका पिक्की गुड़ो वर्किक्तथोच्यते। ले इत्याध्यतं बच्चौ गुड़ी वा ग्राकेराधवा। गुग्गुलुर्शाचिपेत्तच चुर्कतद्वित्मिता वटी ॥" सम पद्धिसिक्षे गुड़ादी।

"क्रुमादविद्वित कचिद्गुग्गुतुना वटीम्। द्रवेख सधुना वापि गुटिको कार्यद्वुध: ॥ सिता चतुर्गुंगा देया वटीष्ठ हिमुको गुड़:। चूर्वे चूर्वेसमः कायों गुग्गुलुमेधु तत्समम्॥" तत्समं चूर्णवसम्।

"द्रवन्तु दिगुणं देयं मोदकेषु भिषयकोः ॥" दवं चतुर्गुं वासिति वा पाठः । दवं दवरूपं देखम् । द "अर्घमस्या तनावा वर्त स्पूर प्रयुच्यते।

वजिमिति काजादेरप्युपकच्चम्। इति भाव प्रकाष: । \* । बाज्रगोपयोगितवम् । बास्यापि

वकी इति भाषा। यथा,---"माषायां पिष्टिका चित्रुजनयार्वतसंस्कृता। तया विरुचिता वस्त्रे विटनाः साधु श्रीविताः । तालितासप्ततेने ता अधना सुप्रवेश्वितः। वटक छ। सबेयुँका भातवा कचिहा अग्रम् । इत्यास्कनवटी चेया पूर्व्यास्तवदिकासुखा। विशेषात् पित्तरक्तवी कच्ची च कथिता वृधी: । स्त्रागां वटिका तष्ट्रदिता साधिना तथा।

द्रति भावप्रवाद्यः ॥ वष्टी, स्त्री, (वट् + स्वयुः गीराहित्वात् कीष्।) वटिका। इति भावप्रकाष्टः ॥ वृद्धविष्रीयः । तत्वर्थाय:। नदीवट: २ यश्चक्रश्च: १ सिद्वार्थ: 8 वड़क: ५ खमरा ६ स्ट्रियी ७ चीरकाडाण। वास्या गुवाः। कवायलम्। सधुरत्वम्।

मचा बचाततो जच्ची सुद्रस्पगुबा स्ट्रता।"

शिशिर्तम्। पित्रनाशितम्। राक्षकाः-असवास्तिवष्क्रहिंग्रसम्बद्धाः इति राज-

भाषा। इति पुरावम्॥ (यथा, सञ्चाभारते। वटी, जि. रच्नुः। इत्यमरः। २।१०। २०॥ व(ब)टु:, युं, (बटलीति । बट् + "कटिवटिन्यास ।" जबा•१।६। इति छ:।) माववकः।

> "वटु: पुनमे। खपको भिचास्य यासमाचकम्॥" इति हैमचन्त्रः॥

> बचाचारी । यथा। वटुर्म**र्थी बचा**चारी । इति भ्रम्हरकावली । (यथा, सञ्चाभारते। १। १८६। १५१

"तसाद्युवन्त सर्वेश्च बटुरेव बद्यमेदान्। चारोपयतु प्रौषं वे तथेखुत्रहिनवंभाः ॥") कुटबटरुचः। यथा,—

"सक्त्रवपर्वः स्त्रोणातः मुक्तनासः ज्ञाटक्रटः। कर चो वटुकी वंहनी ही वंहना का सक्षपि ॥" इति च श्रव्हरवावली ॥

बालकः। यथा,---"वालको भागवो बातः किशोरो वटुरि-व्यपि 🖁

इतापि प्रव्यकावजी ।

बटुकः, गुं, (बटु+कार्थं संज्ञायां वाकन्।) वालकः। इति प्रम्दरकावली ॥ (यथा, पादी ल णाचन इंग्री ल स्टे।

"कुमारीवट्कान् प्रच्यातया श्रीवनपोधनान्। राजस्वयक्तं तेन प्राप्यते नाच संग्रय: 📲 अच्चारी। यथा, भागवते । १०। <sup>८८</sup>। २०। "तंतथा यसनं उष्टा भगवान् इजिनाईनः। हरात् प्रवृदियादु भूला वटुको योग-

मायया ॥")

भैरवविशेष:। (यथा, सञ्चानिक्वास्तरके १२।२,४। <sup>ल</sup>भैरवाचीव वेताला वटका नायिकागणाः। ग्राक्ताः ग्रीवा विद्यात्राच्य सीरा ग्रागपतादयः॥") बास्य सन्तादियेथा,—

"उद्धरेह्न इंग्लं हैं। निमापद्वारणं तथा। कुरुद्वयं पुनर्हेश्नां वट्टकच समुखरेत। र्कविंग्रवचरात्मा प्रक्तिरहो महामनु: ॥" व्यस्य पूजा। प्रात:क्रवादिपावायामान्तं विश्वाय पीठन्यासं कुर्यात्। यथा। धन्मांहि-व्यविद्यामां देवे विन्यस्य ऋष्यादिन्यासं कुर्म्यात्। यथा भ्रिस्स ॐ हच्चरस्यकक्त्रवये गम:। सुखे गायचीच्छन्दसे गम:। द्वदि बटुकमेरवाय दैवताये नम:। ततो भार्ति-न्यास:। क्री वीं द्रैप्रानाय नमीऽश्रुष्ठयी:। क्रें वें तत्पुद्रवास ममस्तर्कामी:। दुंदुं आधी-राय नमी मध्यमधी:। किं विं नामहेनाय नमीक्ष्नाभिक्योः। प्रवं सद्योजाताय नमः कानिष्ठयो:। पुनक्तत्तत्वभूषीभि: प्रिरोददन-इट्गुद्धपादेव तत्तद्वीजादिकाकात्त्वती-र्षसेत्। तथोद्वेषाम् दिल्योदीच्यविष्येषु स्वेषु चताम् व्यक्तिम्। तथा च निवन्ते।

"बाङ्गुलीदेश्वनक्रेष्ठ मालीन्यंसद्यथा पुरा। कतादिपचन्नकाठाश्रास्तवीचपुर:सरम्। वकारं पचचकारामीभागाविष्य योजयेन् ॥" ततः कराक्रमासी। तद्यया ॐ क्रां सं सङ्घ-स्था नम इत्यादि । ॐ द्वां वां सुद्याय नम इ.बाहि च। मन्दीर्घेदीजडयेन कुर्यात्। तथा

" वड् दी घेयुत्तया भानवा वकारे वापि तदता। भाजानि जातियुक्तानि प्रस्ववाद्येन कष्पयेत् ॥" ततो ध्यानम्।

"तस्त्रध्यानं विघाप्रीक्तं साक्तिकादिप्रभेदतः।" सालिकम्। यथा,--

"वन्द्र वालं स्कांटकसहग्रां कुक्सलीझासिवलं दियाकक्पेनेयम किसबी: कि क्रिकीनुपुराबी:। हीप्राकार विषदवद्गं सुप्रसन्नं चिनेषं इक्ताकाभ्यां बटुकसनिम्नं त्रूत्तरको दधा-

मम्∦"१∦

राजसंबधा, ---

"उदाङ्कास्करस(त्रभं विषयणं रक्ताक्ररागमणं सीरास्य वरदं कपालसभयं ऋलं द्धानं करे:। नीलधीवसहारभूषणधनं भौतांश्वनुकोन्ज्वलं बन्धकारकवासम् भयद्वरं देवं सहा भावसे॥"२॥ तामसं यचा,---

"धायेनीनादिनानं प्राप्रक्रमधरं सुक्रमानं

दिख्कां पिञ्जनेयां उमनमय खर्णा सङ्ग-श्रुलाभवानि ।

गागं वयदी कपालं करवर विवर्षे मिंभतं भी मद्दू

सर्पाञ्चल्यं जिनेत्रं स्वासयविलयन्कि क्रियो-न्पुराध्यम् ।" ३ ॥

"सालिक धानमात्वातमपन्ध्युविनाग्र्नम्। चायुरारीग्यजननसपवर्गपालप्रहम्॥१॥ राजवं ध्यानमाखातं धर्माकामार्थशिह-

इम्।२।

त्रासर्वं श्रेष्ट्रासर्गे क्षत्राभूतग्रदापद्मम् ॥" ३ ॥ एवं ध्याला मानसे; संपूज्य प्रश्नस्थापनं क्वांत्। 🗰 ॥ व्यस्य पूजायकाम्।

"धर्माधर्मादिभिः क्लप्तपीठे पञ्चणशीभिते। घट्की काल्लिकी करेंग्रे घोमपङ्ग संयुति ॥" ततो क्लंग क्लं सकुल्या पूर्ववत् धात्वा-वाइनाहिकं कुर्यात्। तच कम:। ऋषेन सदी-जातमन्त्रेयावाष्ट्रनम्। स्टलादिवासदेवेन स्थाप-नम्। म्लोन सानिधाम्। व्यवीरेख सनिवीध-नम्। तत्पृक्षेण योनिसुदाप्रदर्शनम्। ईप्रा-नेन वन्दनभिति विशेष:। ततः कर्शिकायाः दिश्व को योध देशान। दीन् यजेत्। तती योम-पश्चनदतेषु चासिताङ्गादिभेरवान् यजेन। "का सिताक्रो करकाकः; को धीक्न ती च भेरवी। कपाली भीवस्थीव संचारीव्ही च मेरवा: ॥" यसैरक्सेरविद्वितीयावरसम्। नतः वट्कीसेयु द्वां वां सुद्याय नम र स्थानेन पूज्येत्।

. च द्रश्यासकरमासकी वन्त्रासस्य सन्त्रम् ।

नतः पूर्व्यादिषाकिनीराकिनीकाकिनी-ईवी पुरान् याकिनीयाकिनीमाकिनीपुत्रान् जमापुचान् वदपुचान् माहकापुचान् दिचिके यकेत्। कर्ने कर्नस्खीपुत्राम् व्यधीवधीसकी-पुत्रान्। तद्वचिर्द्यपन्नेषु जोक्षेत्रान् घटुक-कःपान् पूजायेत्। तङ्गचिः पूज्ये ॐ जच्चाची-पुत्राय नमः। एदमीशानि माहेन्यरीपुत्राय। उत्तरे वैधावीपुत्राव। अनिवे नीमारीपुत्राव। यश्विमे एकाबीयुक्तायः। नेक्टते सञ्चालक्यी-पुक्राय। यार्ग्य वाराष्ट्रीपुक्राय। व्यन्ते चामुक्कापुत्रायः। तथा च निवन्धे। "अञ्चाकौपुञ्चनं पूर्व्यं माडिप्रीपुञ्चमैत्ररे । विवावीपुत्रकं भीन्ये की मारीपुत्रमानिते ॥ इन्हानीयुच्चकं भूयः पश्चिमे पूजयेत्ततः। महालक्षीसुतं प्रचाहकोदिशि समर्वयेत्। वाराष्ट्रीयुञ्जकं बान्ये चासुक्तायुक्तमान्ते ।" नहारिंद्यदिसु च । त्रितुकं त्रिपुरान्तकं वेनालं विश्विक करालं कालान्तकं एकपादं भीम-स्ट्यं व्यवसं चाटकेव्यरं पूज्येत। तती योशिनीसिंहतिहस्योगीयाय नसः। यवं योशिमीसस्ति। करी चयोगी प्राय कम: । एवं थोशिनीविचित्रभूमिष्ठयोगीशाय नमः। ईग्रा-नामिनिक्टेनिय पूजयेत्॥ ॥ व्यस्य पुर-चारमञ्जूषिप्रतिलचा वाप: । "वर्षेत्रचं जपेन्सम्बं इविद्याभी जितेन्द्रियः। तह्यां प्रमुह्यातिने भृरवंयुते: ॥"॥॥ व्यय दिलहानम्। "पूर्वे विज्ञं दुर्गो समाराध्य वर्लि स्त्रात्।

"पूर्ण विज्ञं दुगी समाराध्य वर्णं दशातः। धाखाद्यं पलनं विपेत्रां जपूर्यानि धर्कदाः ॥ शुक्कमित्तुरसापूर्णे मेध्यतः । परिमित्रतः। जला कवनमाराध्य देवं प्रागुक्तवर्भना। रक्तवन्द्रनपुष्पादीनिधा तसी वर्णं दरेतु॥"

"बन्यासमनं कता राज्यं प्रागुरीरितम्। यक्तप्रदानसमये रिप्छां सर्वमेन्यकम्। निवेदयेदक्तिने बटुकाय विध्यस्थीः ॥ विद्मेवेक्स्मुनाका विकामनं तथा सुधीः। प्रामुपचस्य विधरं पिधितक दिने दिने ॥ भचयस्य गर्थः वार्द्वं वारमेयसमन्तिः। विकामकीर्यमास्त्रानः सर्व्वंदः विकायप्रदः॥ ध्यनेन विकास कृष्टो वटुकः प्रस्तेन्यकम्। सर्वे गर्थेश्यो विभन्नेकामियं मुद्धमानसः॥ यवं इति प्रवर्तं चीयते नाम संग्रयः॥

व्यय वट्टकभैरवस्तीत्रम् । "कैनाविध्यस्तराधीनं देवदेवं नगदुगुरुम् । प्राकृदं परिपयक्क पार्वती परमेश्वरम् ॥

् श्रीपार्वात्वाच । भगवन् सर्वधनेत्व सर्वधाःकागमाहित । न्यापदुहारमं मन्तं सर्वसिहिप्रदं तृगाम् ॥ सर्वेदाचिव भूतानां चिताधं चाञ्चितं मया। विभेषतस्तु राजां वे म्यान्तपृष्टिप्रचाधनम् ॥ वक्तमर्थं स देवेश सम प्रशेविवहेनम् । शीभगवाशुवाच । क्ष्या देवि मञ्चामक्षमापद्वहार हेतुकम्। सर्वदु:खग्रधमनं सर्वश्रम्तवर्षेत्रम् । व्ययक्षाराहिसीमार्वाच्यराहीनां विद्यवत:। नाप्तं सद्भातमाचीक सकाराजासमंप्रिके॥ यक्रासभयागाच गाध्नं सुसावहनम्। कें बाबकामि ते मनां सर्वसारमिम प्रिमे ॥ सञ्जामार्थेहं मनां राज्यभोगप्रदं कृषाम्। प्रकावं पूर्व्यस्थार्थः देवी प्रकावस्कारेत् ॥ वटुकाये(त वे मचादापदुत्तारकाय चै। कुरुद्वयं ततः, पचाह्नटुकाय पुनः, चिपेन् । देवी प्रश्वसम्बद्धाः सन्तराणिसमं प्रिये। मकोद्वारमिमं देवि चै नोकास्यापि दुर्लभम्। व्यप्रकाश्चरिममं सकं सर्वे श्रित्तसम्बितम् ॥ स्मरकादेव सम्मस्य भूमप्रेतपिशाचनाः। विद्रविका भयाचा वे काल दर्शाद्य प्रचाः॥ परेहा पाठवेदामि पूजवेद्वापि पूजनम्। गाबिचौरभयं वापि यष्टराजभयन्तया। न च आरीभयं तच्य सर्वज सुखवान् भवेत्॥ जायुरारोग्यमेश्वयं पुत्रपौचादिसम्पदः। भवन्ति चतर्तं तस्य पुस्तकस्यापि पूजनात् ॥

त्रीपार्वा खाणाः।
य रव भेरवी नाम ज्यापद्रहारको सतः।
त्या च कथिनो ईव भेरवः कव्य उत्तमः॥
तस्य नामसङ्खात्य ज्युतान्य बंदानि च।
सारसङ्ख्य तथा व नामारण्यनकं वह॥ ॥॥

श्रीभगवानुवाच । यसु संबोर्भयेदेतन् सर्वदृष्ट्रावर्षेषम् । सर्व्वातृ कामानवाप्नीति खाधकः; सिक्षिमेव 📆 🖡 क्ष्यादिव प्रवच्छामि भेरवस्य सञ्चातानः। व्यापद्वबारकस्येष्ट नामाच्यातस्त्रमम् ॥ सर्ज्ञपापच्चरं पुरुष्यं सर्ज्जापद्वितिवादकम् । सर्जनामार्थरं देनि साधकानां सुखावसम् ॥ देशाङ्गगसनचीन पूर्णे अर्थात् समाहितः। भैरवं महिं विश्वस्थ जलाट भौमद्योगम् ॥ भाचनोभृतासयं वास्य वदने तीचनादर्धनम्। चीवपं कर्ययोर्भध्ये चीवपालं स्नुद्धि सासित् । चीचार्खं गाभिदेशे च कर्चा वर्जावनाग्रमम्। चिनेचम्, अविवास जक्यो रक्तपातिकम्॥ पादयोरें वदेवेशं सर्वाक्ते वटुकं मासंत्। एवं न्यास्विधि सत्या तदनकारसुत्तमम् 🛊 गामार्थ्यतकस्यापि इन्होंश्तुरुवृहाञ्चलम् । हड्दारएयको गाम ऋषिचा मरिकोर्तितः 🛊 देवता कथिता चेक सङ्घर्वेट्डकभेरव;। धर्मार्थकाममोचेष्ठ विवियोगः प्रकीर्तितः ॥#॥ ॐभेरवो भूतनाचच भूताता भूवभावन:। खेबर: चेवपालच चेवच: चचियो पराट्। क्रमभागवासी मांचाभी खर्पराभी संख्यान्तकत्। रक्तमः प्राचमः सिद्धः सिद्धिः सिद्धसेवितः ॥ कराजः कालग्रममः कलाकाष्ठातनः करिः।

भिनेको बहुनेक्य तथा प्रिक्रललोचन: । न्यूजपाकि: खब्रापाकि: बङ्गाणी घूनाली चन:। व्यभीवर्भेरवी भीवसूतिषी घोगिनीयति: ॥ धनही धनश्रारी च धनप: प्रतिभाववान्। मामहारी मामकेशी कोमकेश: कपालसत्। कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधः। जिलोचनी क्यल क्षेत्र क्षित्रिकी च जिलोकपात्। चित्रत्तवयनी खिलाः प्रान्तः प्रान्तजनवियः । वटुको वटुकेश्यक खड़ाक्रवरधारकः॥ भूताध्यत्रः पशुप्तिभित्तुकः परिचारकः। भूतों दिशमरः सीरिडंटिनः पाकुलीचमः॥ प्रशान्तः शान्तिनः शुद्धः श्र्युरिययान्धवः ! षाद्यस्तिनिधीश्य ज्ञानपञ्चसमीमयः । च्यराधारः कलाधारः चपेयुक्तः प्रश्रीग्रिकः। भूषरी भूषराधीणो भूपतिभूषराह्मकः ॥ कङ्गालधारी सुब्की च व्याजयस्रोपदीसवान्। जुमाबी मोहन: समी मारव: सीमबसया। मुह्ननौजाञ्चनप्रखदेशो सुक्कविभूवितः। विलिधक् विलिभूनाता कामी कामपराक्रम: # सर्वापत्तारको दुर्गो दुष्टभूतनिवेदित:। कासी कलारिधिः कान्तः कासिनीवश्रक्तदेशी । सर्वति अपरो वेदाः प्रभविष्णुः प्रभाववात् ॥ षारोत्तरहातं नाम भेरवस्य महास्नतः। मया ते कथिनं देवि रहस्यं सर्वकामिकम्॥ य इहं पर्वात स्तीवं नामाच्यातस्तमम्। न तस्य दुर्दितं किष्णित्र रोगिन्यो भयं नया। न ग्रचुन्थो भयं किचिन् प्राप्नोति सानव; कचिन्। पातकानां भयं नेव पठेतृ स्तीत्रमनन्यधीः। मारीमये राजमये तथा चौरायिने भये । चौत्य। तिवै मद्याचीरे यथा दु:सप्तप्रदर्शन । बन्धनं च तथा चोरे पठेन् स्तीचं समाहित: । चर्चे प्रश्नमनं यान्ति भयाद्वीरवकौर्तनात्। एकादश्भद्रसन्तु पुरचर्यस्थले । जिसम्बंयः पडेद्दि संवत्तरसतिकतः। स सिद्धं प्राप्त्रयादिष्टां इलेभामपि माद्युष:॥ वक्साचान् भूमिनामस्त च चम्ना तमतं मदीम्। राजा प्रमुदिनाग्राय जर्मकासास्य पुनः ॥ राजी वारचयक्षेत्र माध्यस्थेत ग्राक्षवात्। जपेक्सासचयं राजी राजानं वरामानयेतृ॥ धनार्थी च सुनार्थी च सारार्थी यस्तु मानव:। पठेड्वारत्रयं यहा वारमेकं तथा निध्नि धनं युत्रीसाचा दारान् प्राप्त्रयात्राच संग्रय: ( रोगी रोगान् प्रसुच्छेत बढ़ो सुच्छेत बन्धनात्॥ भीतो भवात् प्रसुचीत देवि सर्वं न संश्व: । यान् यान् समी इते नामांकांकानाप्रीति निचितम् ॥

विश्वसम् ॥

स्वात् स्वीत्रस्यं व देयं यस कस्यचित् ॥
स्वात् सीत्रस्यं प्रायं सर्वकासम्बद्धम् ।
स्वात् सीत्रस्यं प्रायं सर्वकासम्बद्धम् ।
स्वातं वस्त्वासि देवस्य यथा ध्यात्वा प्रतिहरः ॥

श्रेष्ठा स्वस्ति दिवस्य स्वस्ति दिवस्य स्वस्ति ।

स्वस्ताह्य प्रतिवस्ति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति ।

भुजक्रमेखनं देवमियवर्गे प्रिरोत चम्। दिसमरं क्रमारीयां बटुकालां सवायलम् ॥ खहाक्रमसिपाग्र्य गूलचेव तथा पुन:। दमर्च क्यालच वर्द भुजरानाया । नीतजीधानसङ्गार्शं नीताञ्चनचयप्रभम्। संदालरालवरनं नृपुराञ्चरभूवितम् । चात्रवर्वेसमीयेतसारमेवसमान्तरम्। ध्यात्वा अपेत् सर्वे इटः चर्वात् कामानवाप्नुयात्॥ रतक्तुका ततो देवी नामार्थानस्तमम्। भेरवाय प्रश्रदाभूत् स्वयचेव मदेश्वरी।" इति विश्ववारीक्षारतके चापदुद्वारककी भैरव-**स्तवरायः समाप्तः ॥ ॥ व्यय बटुक्तभेर**वकवचम् ।

श्रीभेरव जवाच । "देवेशि देवरचार्यकारसंकथनां धुवस्। जियमी बाधका ग्रेन विना अस्यानभूमिय ॥ रक्षेष्ठ चातिषोरेष्ठ सञ्चावायुणलेष्ठ च। अस्तिमकरवचेषु व्यश्वादियाधिविद्विष्ठ श्रीदेखवाच।

क्रययामि ऋग्राप्राच वटोस्तु कवचं शुभम्। जीपनीयं प्रस्तिन साक्ष्यकारीयमं यथा ॥ तस्य ध्यानं चिधा प्रोक्तं चात्त्वकादिप्रभेदतः। साल्लिकं राजसचीव तामसं देव तत् ध्रयाः। वन्दे वार्तस्माटकसद्यं कुळालोझासिवक्रां हिचाकक्षेनियाणमये: किश्वितेनुपुरादी:। हीप्राकार विषद्वद्वं सुप्रसद्गं जिने च चक्तावाध्यां वटुकमनियां श्रुलखंड्गी

इधानम् ॥१॥ उद्यक्षास्त्रमात्रभं जिनयनं रत्ताप्ररागसणं क्षीरास्त्रं वरदं कपालसभयं त्रूलं दघानं करेः। मीलवीवसदारभूषगणतं भीतांश्वच्हीच्नुलं वत्युकात्कवासर्वं भयष्टं देवं सहा भावये ॥२॥ ध्यायेनीकादिकानां प्रशिष्यक्रकधरं सुख्यमालं

रिलक्षं पिद्रकेशं उमरमय दिणं खड्ग-मूलाभयानि ।

नागं चत्रां कपालं करसर (च र हे विभलं भीमदंदं

सर्पाक्तकां चित्रेचं सविसयविलस्ति क्रिकी न्प्राचाम् ॥ ६ ॥ ॥॥

ष्यस्य वटुक्सीरवकवचस्य संचाकाल ऋधिरतु-ष्टुप्रहन्द: श्रीवट्रकभेरवी देवता वं बीचं भी प्रक्तिरापदुडारणायेति कीलनं भम सर्वाभी छ-सिह्यये विनियोगः।

"ॐ (प्ररोमे भैरव: पातु जलाटं भीषणक्तया। नेचे च भूतक्षननः सारमेथानुगो भुवौ । भूतनाथका में कर्यों करोली प्रेतवाकनः। भातापुरी तथोष्ठी च भसाजः सर्वभूषणः ॥ भीवणास्त्रो ममास्त्रच प्रक्तिचस्त्रो गलं सम। स्त्रकी है व्यरिपु: पातु वाचू व्यतुलविक्रम:॥ पाणी कपाली मे पातु सुख्डमालाधरी इहरम्। वचा:स्थलं तथा ग्राम्तः कामचारी कानं सम 🖟 जररण स मे तुष्ट; चित्रेश; प्रोक्येतस्तथा।

क्षेत्रपातः एष्टदेशं चित्राको गाभितस्तया । कर्टी पाणीचना अस्य बटुको कि इन्हें अकम्। शुदंरचाकर: पातु ककः रचाकर: यहा ॥ चानूच सुर्वदारावी कर्क रचतु रक्तपः। शुक्की च पादकाशिष्ठः पादएकं सुरेश्वरः ॥ चापादमस्तकचेव चापदुद्वारवस्त्रयाः। सक्ष्यारे सकापद्धे कपूरधवजो गुरः॥ पातुर्मा बटुको देवो भैरव: कर्वकर्मसः । पूर्व्यसामिताङ्गो में दिशि रचतु सर्वदा॥ व्याखेळाच रुद: पातु इचिके चकाभेरवः। नैर्ऋत्यां क्रोधनः पातु मासुकात्तस्तु पश्चिमे ॥ वायवां मे कपाली च (नतं पायात् सुरेश्वर:। भौषको भैरवः पातृत्तरस्यां दिश्रि सर्वेदा ॥ संचारभेरवः पातु दिश्लेशान्यां महेत्यरः। ऊर्दे पातु विधाला वे पाताचे मन्दिको विभुः॥ सद्योजातस्तुर्मा पायान् सर्वेतो देवसेवितः। वामदेवो ३ वतु प्रौतो रखी चोरे तचावतु । जले तत्पुरुष: पातुस्यको पातुगुरु: सदा। साकिनीपुज्जकः पातु दारांस्तु लाकिनीसनः ॥ पातु चाक्त को भातृत् श्रियं मे चतर्त गिरः। लाकिनौपुक्रकः पातु पन्न्नभानजीस्तथा ॥ मञ्जाको । वतुष्ट्यं सेन्यं वैकाल मेरवः । राज्यं राज्यश्रियं पायात् भेरती भीति-

र चाक्री बन्तुयन स्थानं दर्जितं कवरीन च। ल नुसर्व्य रचामे देव लायन: सर्वर चक:॥ रतन्किवच मीधान तव चे दातृप्रकाधितम्। गाक्कोर्यं गरकोकेषु सारभूतव्य सुव्यियम्॥ यसी कसी न दात्यां कवनेशं सुदुलंभम्। न देयं परश्रिष्टीभ्य: लग्गीभ्य स प्रकृर ॥ यो ददाति निविश्वभ्यः स वै अही भवेद्ध्वम् ॥ व्यनेन कावचेशीन रचां ऋत्वः द्विजीत्तमः। विचरन् यत्र कुलापि विभीषे: प्राध्यते न सः॥ मलेग लियते योगी कवचंयत्र रचितः। तसात् सर्वप्रयक्षेत्र दुर्लभं पापचेतसाम् ॥ भूजेरभालचे वापि लिखिला विधिवत् प्रभी। धारयेत् पाठयेदापि सम्पर्वेष्ट्रापि विल्लाम् । सम्याप्तीति प्रभावं वै कदचस्यास्य वर्शितम् ॥ नमी भेरवदेवाय खारभूताय वे नम:। नसक्त्रेलोक्यनाथाय नायनाथाय वे नमः ॥" इति विश्वसारोद्धारमको आपदुद्धारकको भैरवन भैरवीसंवादे बट्कभैरवकवर्षं समाप्तम् 🛊

वट्करगं, क्री, (वटो: करगम्।) उपनयनम्। 🛂 इति जिका खप्रीय:॥

षठ, स्यौद्ये । इति कविकत्त्वद्वम:॥ (भा०-पर०-व्यक्त-सेट्।) स्थील्यमिष्ट सामर्थम्। वटति दाता दातुं समयः खादिवयः। इति दुर्गाः

वठ, इ. इ. इ. क्षेत्र के विकल्पह्म: ॥ (स्था०-कात्म०-कात्र०-सेट्। इहित्।) रक्षकर्तृकचर-णम्। इ, वस्क्राते । इ, वस्क्रने चीरकोर[यसु रकाषरतीवाषे;। ६ति दुर्गादास:॥

वतरः, पुं, (वक्तीति। वच्+"विचमिनभ्यां चित्रा" जवा॰ ५। ३६। इति चरप्रतयः। उच्चान्तारेष:।) मर्ख:। इत्रुगारिकीय:॥ 🕐 श्रम्बहः । इति हैमचन्त्रः ॥ श्रम्दकारः । वक्रः । इति व चिन्नसारोकादिइति: ॥

वतरः, चि, (वच्+ चारः । तचान्तादेशः । ) -श्व:। सन्दः। इति जिकाखशेष:॥

वक, व्यारोक्ति । सीत्रधातुर्यम् । इति कवि-कच्चहुम: ॥ (भ्वा०-घर०-खक०-खेट्।) वड्भी। निक्मम्। इति दुर्गादासः॥

वक, इ. क विभागे। इति कविकच्पह्रमः ॥ (चुरा०-पर०-सक०-सेट्। इहिन्।) इ. क, व्यव्यति। व्ययं के विकास प्रकाते। इति दुर्गादासः ॥

वड, इ. इ. वेर्ष्ट । विभागे । इति कविकलपद्दम:॥ (भा०-कात्म०-सक०-सेट्। इहिन्।) इ, वस्त्रते। **र, वक्टते। र**ति दुर्गाहामः॥

वड़भी, स्त्री, (वदात आरहातेश्वीत। वड़ + बाह्र-लकात् आभिच्। इत्काराहिति डीष्।) यष्ट्रम् इ. १ इ. थमर: १ सुद्वि । इति भाषा । तत्पयाय:। गोपानसी २। इति तङ्गोकासाद-सुन्दरी ॥ चन्द्रशासिका ६ क्र्टागारम् । इति जिकासाधियः ॥

"चन्द्रशाला च वड्भी स्थातां प्रासादम्द्रद्वीत॥" इति श्रीघर:॥

खेलायां वड़भी चुड़ा। इति चदः॥ "वङ्भी चक्रशासित प्राचादादी च सक्कपे॥" इति को वानतरम् ॥

"श्रहाकते वङ्भी चक्तप्राचे सीधोई वेदसनि॥" इति रभस:॥

इस्सान्तापि वङ्भिः। नां वास्त्राचिद्ववनवङ्भी सुप्तपारावतायाभिति। मेघदूतम्। वड़िभ: वड़भी वलिभ; वलभी चेति चातूरूय-मिति रहा:। इति भर्तः। (यथा, इरिवरी)। E8 1 22 1

"सुवासिता वपुद्धान्त उपभौतोत्तरऋदाः । जियनां मचवाटाच वहम्यो वीषयस्त्रणा ॥")

वड़ा, इकी, (वड़्+काच्+टाम्।) बटक:।

"करवेनाथवा तालेयुँ तांयत्ताव्हलं पिड्म्। पिइं चूबें वटी वड़ा। इति ग्रन्दचित्रका॥

वर्डु, जि (वस्ते इति। वस् + वस्तुलसम्बना-पोति रक्।) हज्जत। इत्यमरः। ६।१। €१ । पास्य भाषा वड़ा

वण, क्ह ग्रस्टे। इति कविकलपहुम:॥ ( भ्वा०-पर॰-सक्क॰-संट्।) ऋ, आयीवसत् अववागत । दति दुर्गोहास: 1

वर्ट, तुक भाग। इति कविकल्पहमः॥ (चुरा --पर॰-चक॰-सेट्।) वण्डयति वस्टापयति। इति दुर्गादासः ॥

वएटः, पुं, (वराट्यते इति। वराट् + घण्।) भागः। हात्रसृष्टि:। इति हैमचन्त्र:। ६। २०॥ (वस्ट् + अप्।) अक्षतोदाष्ट्रः। इति प्रबद्भाला॥

वराटकः, पुं, (वराट एव । खार्चे कन् ।) आसः । वर्त्वं, स्ती, (वदतीति । वद् वासार्यी वाचि + इतामर:। शाधान्ध ॥ (वयह + क्वा । विभाग-कर्लार, चि 🏽

वक्छ:, पुं, (वक्छते इति। विक्र सकचरे + आच्।) वताः, पुं, (वहनीति। वह + "रुह्वदिइनिकमि-व्यक्ततोदाचः । सर्वः । कुन्तायुषः । इति + मेहिनी। छे, ⊏॥

वकरः, पुं, स्वशिकारच्युः । क्रुक्तुरस्य जाकूलम् । करीरकोषः। ताजस्य पक्षवम्। ययोधरः। इति मेरिनी। रे,१८८॥ तच बोडावकाराही गवितो-२यम् । किन्तु विट इ एक चरे इत्यसात् खरच्-प्रत्ययेन निष्यद्वतान् दन्यवकारादी विखितः ॥ वर्कातः, पुं, शूरयुद्धम्। नौका। खनिचम्। इति मेदिनी हैमचन्त्रभ ॥

ब(ब)काः, पुं, (वनते इति वतुसम्भक्ती । वन् + "नमनात्षः।" उथाः १। १११। इति चः ।) च्यनादृतमेषुः । तत्पर्यायः । दुच्यनेग २ दिनस्क: ३ धिपिविष्ट: ४। इति हैस-

वक्काः, चि, (धनते इ.सि । वन सम्भक्ती । वन् 🕂 "नमनात् इ:।"जवा॰ १।११६। इति इ:।) ष्टकादिविकित:। इति बेहिनी। हे, २४॥ वेँ इंदि भाषा॥

वकरा, क्ली, (वक्रा+टाप्।) पांशुला। इति मेदिगी। के, २४॥

वत्, का, (वातीति। वा + जिता) वास्यम्। तत्वर्थाय:। या २ यथा ३ तथा ४ एवं ५ एवम् ६। इत्यमरः ।

वन, ख, खेद:। खतुकम्पा। (यथा, प्रकु-नतायाम् । प्रथमाङ्गे ।

"क यत इश्यिकानां जीवितवातिकोतां क च निश्चितनिपाता वचनाराः भ्रराप्ते।") सम्तोष:। विस्तय:। जासमायम्। इत्यसर:। 5 | 5 | **3 | 5 | 5** |

वर्तमः, पुं, ( चावर्तस्यति चावर्तस्यतेश्नेत्र वेति । व्यत् + तिवृ + व्यव् । वज् वा । व्यवस्थाक्षीपः ।) कर्योपूर:। कर्योभूवयम्। प्रस्वर:। प्रिरो-भूत्रसम्। इति मेदिनी। छ, १०॥ (यथा, बीतबोविन्हे। २। २।

"च (लतहसच्च जचच्च जमी (जक्यो व विजी ज-

रासे इरिमिइ विश्वितविजासं सार्ति सनी सम सतपरिचायम्॥")

वतकः, पुं, (वनतीति । वन् + "व्यक्षन् जवस्र-हम:।" जबा० १। १९८। इत्यन्न वनतेस्तका-राम्तारेग्रः। यतक रति काचिद्वश्तिरिह्य-ज्ञ्जलक्तोतवा व्यक्षन् प्रव्यवेन साधुः।) सुनि-भेष्:। इत्युगादिकोष:॥

वत्:, पुं, देवनदी । सत्यवाक् । प्रसाः । व्यक्ति-रोगः। इति संचित्रसारीयादिवत्तः ।

वतीका, की, ( खनमतं तोवं कापतां बस्या: खन- | वसमरः, पुं, (प्रचमनवा वताः। "वत्योचाकांभीका-ख्यालोप:।) व्यवतीनाः। इत्वसर्टीकार्थाः भरत; 🛊

"इपृवरिष्ठनिकसिकधिभ्य: य:।" **ख्या**० इ। ६२। इति सः।) वर्षः। इत्यमरः॥

कविश्य: स:।" जया० ६। ६२। इति स:।) वर्षः । गोधिषुः । वाद्युर इति भाषा । तत्-पर्यायः । प्रक्तत्करिः २ तक्षेकः ३ । इति वैद्य-वर्गे नागार्थे चासरः ॥ दोम्बा ८ दीवतः ५ दोष: ६। इति शब्दरवावणी ॥ रौष्टियेय: ७ बाहुतेयः ८ तन्तुभः ६। सद्योजातस्य तस्य पर्याय:। तर्यंक: १ तर्येभ; २ तत्तुभ: ६ क्षः । इति चटाधरः । पुत्रादिः । इति मेरिनौ। से, २१ ॥ वाइटा इति भाषा। (यथा, भागवते। ४ । ८ । ११ ।

"न वसः ! इपते धिंखं भवानारो पुमर्चेतः । न ग्रहीतो मया यत् लं कृचाविष हपासान! " रिवोदासपुत्रः। बुमानिबादीन्यस्य नामा-न्तराणि। यथा, भागवते। ६। १०।५—६। "तत्पुत्रः केतुमालस्य यज्ञे भौमरथस्ततः। दिवोदायो बुमांकास्मात् प्रतद्देन इति सद्धतः ॥ स एव ग्रक्त जिन् वस्य ऋतध्य ज इतौरित;। तचा कुवलयाचिति प्रोत्तीव्लर्कास्यस्रतः ॥" देशभेद:। यथा, कथासरित्सागरे। ६। ७। "कान्ति वसादित ख्यातो देशो दर्पोपशाननये। कार्रेख निकितो धात्रा प्रतिमन्न इव चिती॥")

वत्सकं, क्रो, (वत्स + संद्रायां इवार्ये वा कन्।) पुत्र्यकासीसम्। इति राजनिवेग्ट: । (विव-रणमस्य पुष्यकासीसप्रबद्दे ज्ञातकाम् ॥)

वसकः, पु, (वसः 🕂 कन्।) क्वटकः। इत्यसरः॥ ( चस्य पर्यायो यथा,---

"टच्चकः भ्रक्रपर्यायो वह्यको ग्रिस्मिक्तकाः। ज्ञाटत्र स्वत्याल चेन्द्रयव चापि क्रांतिज्ञ कः ॥" इति वैद्यकरत्रमातायाम् ॥

तथानः: पर्याय:। "कुटजः कूटजः कीटो वस्रको शिरिमक्रिका। कार्किङ्गः भ्रजभास्त्री च मिलकापुष्य रखिप॥" र्ता भावप्रकाप्रस्य पूर्व्यक्षक प्रथमे भागे। इन्द्रयम्:। इति राजनिवेस्ट:॥

वस्रकवीर्ण, असी, (वस्रकस्य वीक्रम्।) इन्द्र-यव:। इति राजनिवंग्ट:॥ (यथा,---"योषं वस्यकवीलचा विस्तरभू विस्तराक्षेत्रम्। चिषकं रोक्सिं पाठां दाव्यींमतिविवां

समाम्॥" इति वैद्यक्षकपाश्चिषं यद्वे च्यरातिसारे योगायमुर्वे ।)

वसाकामा, स्थी, (वहाँ कामयते इति। कम्+ च्यच्। टाप्।) वह्याभिकासिनी ग्री:। तत्-पर्याय:। वसाता२। इति राज्निर्वेदः। पुचारिकामा क्यी च 🛚

क्षेति।"५।६।८१। इति रुस्य् ।) प्राप्तदस्यकाल-गवः। दोषाने वासुर इति भाषा। लल्पमायः। दम्यः २। इत्यमरः । २।८। ६२ । हुक् माः ३ गढ़ि: १। इति राजनिवंग्ट: ॥

वसातरी, स्की, (वत्स्तर+डीम्।) द्ववीसर्वो द्वपत्रीतिन कव्यिता किष्टायकी मी:। यथा, कात्वायनसम्बन्। प्रयक्षिन्याः प्रची यूर्धे च क्रपवान् खात् तमजङ्ग्य ग्रथस्याचतसी वस्तर्यसाचानम्य एनं युवानं पति वो एदानि तेन की इन्ती भर्ष प्रियेण सन: सामण नुवा सुभगा रायसोपिक समिका महेम इस्रेतर्ये व ऋचीत्व्वजेरतिम। ऋगर्यसु दे बह्यतयी वो युद्याकं रुनं युवानं पतिं स्वाधनं ददानी हुक्तं प्रार्थयामि तेन उपेण सह क्रोइन्सी; खिलन्य-चरण अमय है वसतयों यूबमपि मान: नासान्खलविषया भविष्यय किन्तु मया व्यक्तयाः। वयं द्वस्य वस्यमरीयाच्य स्वागेन रायकोविक धनसन्द्रह्या साप्तजनुषा सप्तजन्म-वापकेन इवा खन्नेन च सम्मदेश क्रुटा भवास: सुभगा जीकस्य प्रिया इति सम्मदेम इति भविष्यसामीये वर्तमान इति पासिनिस्वर-साद्धविष्यदेशे वर्णमानः। 🗰 । बह्यतरीर्व्विश्रे-वयति स्ट्रिति:।

"च्ययतो लोडिसापक्षीपार्थाभ्यां नौलपार्काः एकतस्तुभवेत् कथा। हयभस्य तुमीचये ॥" तासां वयः प्रमाणं यथा,----

"विद्याययौभिषंगाभिः सुक्तपाभिः सुग्री-

सर्वोषकरकोषेतः सर्वशस्यचरी मधान्। उत्सरको विधानेन श्वतिस्तृति निदर्भनात् ॥" इति शुद्धितस्य द्वोस्तर्गेविचारः॥

षत्यनाभः ग्रुं, (वत्यान् नभ्यति दिनस्तीति। न भ चिंचायाम् + "कर्मन ग्रायम्।" ५।२।१। इत्यक् ।) विषठचविष्येषः। इत्यमरः १।८।११ स तुस्यावर विविभेद:। प्रायी वन्सान् मध्यिः चिनक्ति वन्सनाभः अभ्य स चिसे छान् अनिति वन्। वन्षस्य नाभिरिव वन्त्रनाभः खाः व्यन्ति-चेति न इहि: चर्षं सिन्धुवारपत्रसङ्ग्रपत्र:। इति भारतः ॥ 🛊 ॥ (यथा, इतिबंधे। २२३।

"ववका वत्सनाभाच पनसाचन्दनै: सप्त ॥) तन्पर्याय:। चान्दतम् २ विषम् ३ उप्रम् ४ सङ्गीवसम् ५ शरलम् ६ सारसम् ६ नागः = स्तीककम् ८ प्रायद्वारकम् १० स्थावराहि ११ । बासा गुवा:। वातिमधुरतम्। उवातम्। वातकप्रकब्दक्रक्तिवातनाभित्वन्। पित्त-धनतापकारकलाचाः इति राजनिर्धेग्दः॥ 🯶 ॥ षास्य खरूपनिरूपमां यथा।

"सिन्धुवार्सहक्पभी वन्सनाभ्याक्तिसाया। वत्पार्चेव तरीवृद्धिकंत्सनाभः स भाषितः ॥" तसः सामान्यगुगा यथा।

"विषेप्रावाष्ट्रं धोक्तं व्यवायि च विकासि च 🕷 व्यान्त्रियं वातवापच्च दृयोगवाचि मदावचम् ॥" चवासि सक्ष्यं स्वायापमपूर्वकापाकासमाधीलम्।

विकासि को जः शोवकपूर्वकं सम्बन्धशिषकी करणशीलम्। कार्ययं कथिकार्य्यम्। योग-वाहि संसारीयकाष्ट्रकम्। मदावर्षं समी-सुवाधिकीन बुद्धिविध्येषकम्। "तदेव युक्तियुक्तं तु प्रावदायि रसायनम्॥ योगवाहि विदोषकं वं दर्या वीर्यवर्षं नम्॥ वे दुर्गवा विविश्यद्धे ते सुप्रदौना विधीधकान्। समाहिषं प्रयोगेष्ठ शोधियता प्रयोगयेन्॥"

(क्वीचेशित हस्तते। यथा,—
"चलारि वनसमाभानि सुस्तके हे प्रकोणिते।"
"श्रीवास्तमो वनसमाभानि सुस्तके हे प्रकोणिते।"
हित सुश्रुते कर्त्वस्थाने हितीचेश्याचे॥)
वनसपत्तमं, क्री, (वनस्त्या वनसरामस्य पत्तनम्।)
भारतवर्षस्थात्तरे देशविश्वः। तन्प्रयांयः।
कौधास्त्री २। इति हिमचन्तः। १। ११ ॥
वनसपालः, पुं, (वनसान पालयनीति। वन्स+
पालि + चाम्) श्रीकाणः। वनदेवः। यथा,—
"हन्हावनं गोवर्षमं यसनापुलिनानि च।
वास्त्यासीदुसमा प्रीती राममाधवयीनृप ॥
गवं वनीकसां प्रीति यस्त्रमौ वालपेशितः।
कलवान्यः स्रकालीन वन्सपाली वभ्वतः॥"

इति श्रीभागवते । १० । ११ । २६ ॥
( वन्सपालके, जि । यथा, इरिवंग्री । ६ ६ १ २ ४ ।
"स नव वयसा तुर्क्येकंत्सप्राक्तेः सङ्गवः ।

रेगे वे दिवसं कृत्याः पुरा स्वर्गगतो यथा ॥")
वन्सरः, पुं, ( वस्त्यास्तिन् व्ययन्तुंभासप्यवारास्य इति । यस निवासे । "वनस्य।" उगाः
१ । ६१ । इति सर्ग्। "सः स्यार्ड्यान्ते ।"
६ । ४१ । इति सस्य तः । ) द्वारप्रमासात्मक्तालः । स्यमद्वयात्मक्ष्य । सन्पर्यायः ।
संवन्सरः ६ स्वयः १ श्रायनः १ ग्रारम् ५ समा
६ । द्वामरः । १ । ४ । ४० ॥ ग्रारम् ६ वस्म
स्वर्गस्यविद्याद्वि च वन्सर्परिकत्यनमान्द्रासार्याः ।

व्याधानपूर्वमेने प्रस्तिपूर्वे सदानं तु॥" सौदस्यमगरस्य ज्ञान्त्रभेदेन चतुर्विधो ननसरः। यथा चुडीपनयनारिद्य वर्षतामना सावनन मुभागुमगणनन्तु सौरेणिति सिह्नम्। मावनसंवन्-सरेण एकदिनाधिकवत्सरी नालाको भवती-सन्योभेदः। सौरस्तु प्रच्छन्दाधिकविप्रम-दिनेभेदति। यथा,—

"सेबादी नामच वृद्धं वसां सप्तारचन्द्रकम् ।१००।
तुलादीनामस्यप्रचन्द्रक् लिखेशतः ॥"१००॥
चान्द्रवत्सरीशिव हाद्यमासीश्वति । सलमानपाति तु न्रवीद्यमासीश्वति । तथा च श्रृतिः ।
हाद्यमासाः संवत्सरः क्षाच्ययोद्यमासाः
संवसर इति । चयोद्योक्षधमासि । स्थितः ।
यक्षित्रव्ये हाद्योक्षच यथा इति । यथो मास्
इति । यथा मासाः स्रमेकः संवस्य इति
प्रतपयमुखाययः स्रमेक-म्रम्द्योमास्ववेष्पर्याय-

तीका। इति अक्तमायतत्त्वम्॥ अय वर्षितेष-

"श्केन्द्रकातः प्रथमाकति-२० ज्ञः भ्रभाभूनव्हान्त्रधुत्री: ४०६१ समेत:। भूराहिवस्त्रिक्-१८०५ हुतः सक्नः चर्यावशिष्टाः प्रभवादयोधन्दाः ॥ वर्षवर्जना यक्ट्रेचं क्रयें: संपूर्ण स्नोक्तिमि:।६०। क्षुत्रच्युतक्रमतः स्वाध्यक्षति भी माचकादयः॥" व्यस्यार्थः भूकीव्यकालः भ्राकराचाव्यकालः। एचक् चाक्रतिहः २२ हाविंग्रत्या पूरितः। प्राप्ताक्रमस्याचियुगोरेकनक्षाधिकप्रासद्वयाधिक-चतु:बञ्चस्री: समेतीरक्र:। प्रश्रादिवस्त्रिन्तुन्त्रतः इं तंं पश्चमप्रविधका छा स्प्राप्त्र नियावत्सं ख्य प्रातोति तावता चनः कत्तेषाः। सलब्धः पूर्वन-प्रकाब्द: प्रदेखारिका लब्धसंस्थ्या युन: कार्था:। षष्ट्राप्तप्रेषे पश्चाईमीरङ्गः पूर्ववन् घष्ट्राच्चतत्तव्यस्यावधिरे प्रभवादयः। स्काव-भूषे प्रभव, द्वारायविश्व शिभवादि:। वधै-वर्जन्तु यच्छे वं वर्षातिकितां ग्रारादिवस्विन्द्रस्ता-विद्यारं तत सम्बद्धां दश्रमिः संपूर्ण को मिन्सिः घष्ट्या स्ति खुनक्रमत इत्यनेन घरिस्ताय-प्रिष्टा व्यक्तः एकतः: घिष्टक्षतत्रव्यां प्रके स्वाधि-हुते जिल्ला हुते।विश्वरा अंग्रका सञ्जा मासाः स्यूरिति । प्रभवादिवयागयुपक्रन्य । "बाद्यातु विग्रतिर्शासी क्रिनीया वैकावी

क्टतीया कट्टैवला खेला मध्याधमा भवत्॥" भविष्यपुराणि।

भेर्व उवाचा "घष्ट्राव्हं कथयाच्यत्र क्राः मीन्यास्य ये प्रिये 🕕 संबक्षरप्रकं सुरुवं प्रभवादी वर्गने ।॥ बहुतीयास्तया मेत्रा बहु ग्रस्याच मेटिनी। बहुचीराक्तचा गावी चाधिरोगविविक्तिता: ॥ प्रमास्ताः पार्थिवास्त्रेव प्रभवे परिकोक्तिः ।१। सुभिन्नं त्रीममारीयां सर्वे वाधिविविक्ताः॥ प्रभाक्ता मानवास्तत्र बलुप्रस्या वसुन्धरा । श्रुष्टास्तुष्टा जनाः सळे विभवे च वरावने ।॥२॥ गोगा बङ्गिधाक्षीव समुख्या वाणिक्यक्र हाः। सम्बं एव प्रकारस्थानन प्राकृति वर्षे वरानने । ॥ ६॥ उकाराच कार्य सर्व धनधान्यनमाकुलम्। निश्वीस्तव: प्रकार्यक्ष: प्रमोर्ट जायत प्रिमे ॥॥। नीरांगाच निरावाधा मानवा विमनद्विधः। बक्कीरासतचा जावः प्राचापत्ये वरानने ॥५॥ विश्तक जान् सर्वे घनवीवनगर्वितम्। व्यक्तिरसि प्रकाः सर्वा नित्योत्साचा वरानने ॥६॥ सुभिन्नं क्रिममाशीयां वर्षाकालं सुभीभनम्। ग्रसाहितं विकामीयान् बीसर्खे सरवन्दितं ॥ २॥ वहुचीराक्षया गावी धान्यव वतवत्तरम्। णायमी सर्व्यप्रस्थानि भावे वर्षे वरानने । 🖙 मञ्चार्षे जायते सर्वे श्वततेलरसादिकम्। प्रजानाचा भवेदृष्टश्चिम् नि संवस्तरे अभारश निवातिः, सव्ययसानां मध्या धानरि कीर्तिता।

इल्लाभिगुड़ाहीनां प्रयक्तस्य वरानने ॥१०॥ सुभिन्नं चेममारीयां कार्पासस्य महाघेता। लवर्ग मधु गयम ईचरे दुर्लभं प्रिये ॥ ११ ॥ सुभिन्नं त्रीममारीम्यं प्रशानाः पाविवाः प्रिमे । तस्करीपद्वर्तं वक्तं बहुधान्ये वरानने ॥ १२ ॥ राष्ट्रभङ्गच द्रभिन्तं तस्करेचीपपीड्नम्। जानीबादियहं धीरं प्रभाषिनि वर्गिने ॥१३॥ चायको सर्वध्याम मेरिनी निरुपद्रवा। सबसं सम् गराच सहार्चे विक्रमे प्रिये ॥१८॥ कोहवाः ग्राजिसहाच ग्रास्त्रमाघास्त्रचेव च। सङ्घार्त जायते सन्धे इवे च सुरवस्टिते ॥ १५ ॥ चलका सुहमाचाच वात्राक विदर्श प्रिये। मक्षां जायते सञ्च चित्रभागी वरानने ॥१६॥ सुभिन्नं नेममारीत्यं विश्वच निरुपद्रवम् । व्यवकारी भवेत कुछ: स्वभानी देवपूजित ॥१०॥ व्यातप्रदिष जायेत ध्यामस्याय प्रभी इनम्। ग्रस्यं भवति सामान्यं दाच्या सुर्यन्दिते ॥१,८॥ वस्त्रास्यानि चायका सर्वदेशे सुलीयने। सीराक् नाटरेगा च पार्थिव नाच संभाय: ॥१६॥ दुर्भिन्नं जायते चोरं सब्बीपदवसंयुतम् । ष्मगाष्ट्रीय: समाक्षाता चये मंदस्परे प्रिये ॥२०॥ उदानो वर्षकी मेची जलं नेवोपचायते। सङ्खिं सर्वे जिद्धे सञ्चमेव बरानने ॥ २१॥ कोंद्रवाः प्रातिसृहाच्य कङ्गुमावाक्ययेव च । सुलमं जायतं सुर्श्यं जगरे सर्वसादिशा ॥२२॥ व्यवस्थितवला लोका धार्मीविधिप्रपोड्नम्। जायते मान्ये कष्टं विरोधिम न संग्रय: ॥२३॥ सर्जा: प्रजा: प्रपीत्रानी वाधि: ग्रोकच जायत। शिरोवचीश्चिरोगाच प्रापादि विकति भ ८३ ६ : उक्क

उपदर्भ जगान सर्वे नस्करेन्द्र विके: खर्गे:। पीडिनाच प्रजा: सर्वा देश्मजाः खर्गे प्रिये ॥ २५ ॥

सुभिन्नं चिममारीग्यं ग्रास्यं भवति ग्रोभनम्। वह्रचीरास्तवा प्रावी नन्दनं नन्दनं प्रिये ॥२६॥ बालातीयासाया मेत्रा वर्षे कि खक्षमक्षेत्र। मञ्ज्ञालि सर्वेष्ठास्था (न विजये माच संप्रयः) २ ०॥ चालियाच नचा विक्याः मृहाच नटनर्नेकाः । पीडिताकी बरारों है जब समें न संग्रय: ॥ = - ॥ सरोग्राच नचा देवि दाइच्यरसमन्वितम्। श्राभिभूमं जाग सर्व सक्ति सुर्वन्दित ।२८॥ त्यभाग्यच्यो देवि सर्वश्रास्त्रम्याचेता। यवद्वाराख नायमित दुर्मेख दुर्मेखाः प्रजाः॥३०॥ घोषाकी सर्वप्रस्थानि देशे देशे श्रीचिसिते। देमलके प्रचा: सर्जा: स्तीयकी नाम संग्य:॥३१॥ तस्तरीः पार्थिवेश्वेष श्रामभूतमिहं जगत्। चार्ची भवति सामान्धी विलब्धे तु भयं महत्॥३०॥ विषयसां जारत सब्बें विरोधि भयसंग्रवम्। विकारी सर्वतीश्पायी सम वाकाना माश्यम् ॥ ३३ ॥

बच्दिसँति पर्कागी देशी संक्रिसमण्डल:। दुर्भित्रं श्रुवंशीवर्षे वावद्वारा विपर्णम: 1281

वत्सरः

याधिभयं मिचेरिय भूपानां जायते हैरम् ॥०.॥ शुभक्तव्यातः पौषो निष्टत्तवेराः परसारं

च्यारी स्वतृष्टिधान्या चैसम्यदी वित्तलाभचा ॥ ८ ॥ पाल्गुने वर्षे विद्यात् क्वचित् क्वचित् चेम-इन्द्रादिशस्थानि ।

दीभांग्यं प्रमहानां प्रवत्ताश्चीदा हृपाश्चीयाः ॥५ चैत्रे मन्दा हृष्टिः प्रियमज्ञं चेममवनिया

एडिस कोषधान्यस्य भवति पौड़ा च कप-

वताम् ॥ ६ ॥ वैग्राखि घक्तेपरा विगतसयाः प्रमुह्ताः प्रजाः

सनुपा: । यज्ञाकियापन्नतिभैचात्तिः सर्वेग्रस्थानाम्॥ २ ॥

च्येष्ठं द्वातिकुलधक्तेश्वेशीक्षेष्ठा हृपाः सर्व-धन्मद्वाः । पौचानते धान्यानि च चित्वा कक्षुण्रसीनानि ॥

पौचानी धानाति च हिला कहुमारीणाति । प्र बाधार्हे जायनी प्रस्थाति कचिद्दरिश्याच । योगलेमं मध्यं प्रस्थाया भवन्ति भूपा; ॥६॥ भावर्ण वर्षे चेमं कामं प्रस्थाति पाकस्य-

यानितः। च्हुदाये पार्थिवास्ते पौद्यन्ते ये च तद्वक्ताः॥

भादपदे वक्तीचं निव्यक्तिं याति पूर्ववास्यच । न भवक्षपरं ग्रस्यं विचित् सुभिन्नं कि चिच दुर्भिन्तम् ॥ ११॥

च्याभ्ययुजेश्याज्य पति वर्त्त प्रसृहिताः प्रजाः चीमम्।

प्रायक्यः प्रायक्तां सर्वेषामधंवाङ्ख्यम्॥<sup>"</sup> १२॥

र्ति च्योतिसासम्॥ #॥

समाद्याहिपचवत्तरा यया,--"श्रकाञ्दात् प्रचभिः श्रेषात् समाद्याहिष्ठ वत्सर्वाः।

सम्परी दानु पृथ्वे भा तथे दानु विकास मता: "
संवत् सरादि फलसुक्तं विष्णु धम्मं क्तरं ॥
"संवत् सर्र तथा दानं तिलस्य तु महाफलम्
परिपूर्वे तथा दानं विषासमां किलोक्तमाः ॥
इदा र्व्वे कवका यां धान्याना चानु पूर्वे के ।
स्वार्वे कवका यां धान्याना चानु पूर्वे के ।
स्वार्वे कवका यां धान्याना चानु पूर्वे के ।
स्वार्वे कवका यां धान्याना चानु पूर्वे के ।
सन्वार्वे दानं र जतस्य महाफलम् ॥
कोति विद्वि च्यामध्यात् प्रभवदि च सम्भवम् ।
कच्च मध्यात् । सुरु सम्थाभी सम्भवन् ॥
इच्यामध्यात् । सुरु सम्थाभी सम्भवन् ॥
॥
(भ्रम पुनः । यथा, भामवते । ॥ १० । १ ।
"प्रकापते दे चित्र सं प्रामुमारस्य विभ्वः ।

दुर्भि चं जायते सक्ता मेदिनी दुष्यति प्रिये। प्रवे प्रवक्ति तीयानि पीड़िता मानवा सुवि॥इ५॥ सुवर्णकृष्यधात्र्यानि जात् सक्त्रं सुधोभनम्। ब्राष्ट्रक्षा विक्रमुष्टाः सुभिष्टे ग्राभक्तन् प्रिये॥ १६॥

सुभित्तं चिममारीयं हमा गोनाष्मणाः पिये। सुस्थिताः श्रोभने वर्षे प्रचाः सर्वाः सुली-

विषमसं जात् सर्वे वाकुलं सस्दाहतम्।
जवानां जायते भद्रे क्रोधं क्रोधः परस्यस्म ॥६८॥
सर्वेत्र जायते चीमं सर्वेश्वस्यमङ्गार्थता।
विश्वावयौ वरारो हे काणंसस्य मङ्गार्थता ॥६६॥
पाण्यिकृपसंन्येश्व समस्तेः स्वक्षमक्रवे।
प्रपोष्टान्ते जनाः सर्वे भयभीताः पराभवे ॥८०॥
स्वाधानानि पीष्टान्ते संभी वर्षति वासवः।
प्रवङ्गे पीह्नतः सर्वाः प्रजास सुरवन्दित ॥८१॥
जायन्ते सर्वश्रस्तान स्वान्तं निरुपद्रवम्।
सोन्यङ्गिनेवदाजा कालिकं च गुभं वहेत् ॥८२॥
सोन्यङ्गिनेवदाजा संक्षित्र संव्यः प्रकान्त्रवम्।
सोन्यङ्गिनेवदाजा संक्षित्र संव्यः प्रकीक्तिम्॥ ८३॥

तीयपूर्णी भवेकी घो वधैते च हिन हिन । निरमत्रवाच राजान: सर्वसाधार्णी प्रिये ॥ ८ ८ ॥ वाचनी वकैत देनि देशे चारकक्षमक्षणे। चाचकी कार्यक्रकी निरोधी कविनाश-

क्रिम्सं करत् समें के श्री के हुविधे: प्रियं। भारती: फलदाहिक परिवारित श्रोभने ॥४६॥ निकाल: सर्वप्रस्थानां सुभिन्नं भवति प्रियं। प्रमाधिन जलोहारी जलदो मोदत प्रणा॥४०॥ निकात्त: सर्वप्रस्थानां सर्वप्रस्था हार्चना। इनं सेलसमं याति क्यानर्कं नन्द्रि प्रजा॥४८॥ कोहवा: श्रालिसहाक पीडान्तं वरवर्षित। सक्वीधवानि सान्यानि राच्यं निकुदा:

प्रजा: ॥ ३६ ॥

दुर्भियं जायते चोरं धान्यौवधिप्रमीङ्गम् । ज्यनवे च समाखानं नाच कार्या विचा

र्या। ५०॥

देशभन्नः सुद्धितं समासात् कथयान्यहम्।
पित्रवे चावपद्यात्ति दुर्भितं नर्भदात्ते ॥५१॥
गोमहिक्यो निमग्रान्ति ये चार्त्य मटनर्चकाः।
यासवा वर्षते देवि श्रस्यच नहि चार्यतः॥
तिकसर्वप्रमाद्यादिकार्णसानां महार्चता।
गोमहिक्यः सुद्यानि कांच्यताव्याद्यश्चनः॥
तत् सर्वे देवि विक्रीय कर्त्रको धान्यसम्यः।
तिम धान्येन कोकोऽयं निक्तरिक्यति दुर्ह्नम्।
पार्थिवा मोनका दीनाः कालयुक्ते प्रधी-

व्याः ॥ ५२ ॥

भोयपूर्वाः स्तुमा मेघा बहुशस्या च मेरिनी। निष्ठराः पाणिया देवि। सिर्हार्थे च वरा-

नन १ ॥ पू श्र

व्यक्ततीया घनाचीव कीटकाः प्रवक्ताः स्ट्रानाः।

विकड़ा: पार्थिवा देवि रौड़े संवतारे प्रिये । ॥

दुर्भिनं मधामं प्रोक्तं व्यवस्थारी न वर्तते। भवंश्वी मध्यभा दृष्टिदुर्मितौ चसुपस्थिते ॥ ५५ ॥ सुभिद्यं कायते सोकः सर्व्योपद्रवर्गक्तः। प्राश्विमां जायते इसं दुन्द्रभी वरविश्विम ॥५६॥ महिषीगोष्टिरस्यादिनामकास्यादाप्रवतः। तत् सर्वे एषि । विक्रीय कर्तको धान्यसम्बद्धः॥ रक्ती संवस्थरे देवि । क्रारवृद्धिनेराधिप:। सामवा: क्रचेराचा संघाने न णयो भवेत्॥५० दुर्भित्तं सर्गं रोगो घाग्यीषधिप्रपीड्नम्। पापरीगी भवेद्देवि । रक्ताचिरमस्वन्दिते ॥५८॥ रोगी सरणहर्भिचं विरोधी यह संकुतः। क्रोधि तुविवसं सर्चे समाख्यातं इरप्रिये। ४५६ मेरिगी चलते देवि ! सर्वभृतं चराचरम् । देशभङ्गच दुर्भियं चयं संचीयतं प्रजा। सीराई मालवे दंशे दिलायों को क्रुगी तथा। दुर्भिक्तं जायन घोरं क्षये संवत्सरं प्रिये। । कीमुदीचर्मनयोच यमुनानमेदातटे। विन्यायां सैन्धवे चापि विनश्चाति न संग्रय:॥ सिंह्लं अध्यद्शस्य काल्झरं तथेव च। द्यं द्ययं त्र सर्वाति गान्यया वरवर्ति ।"

कार्त्तिकारिहारश्वधीख यथा। वराष्ट्रसंदिन तायाम्। "मच्चिता सङ्गोरयमस्तं वा येन याति सुर-राजसन्ती॥"

त्तर्ता तं वक्तयं वर्षे मासकमेणेव । वर्षाण कार्तिकारीन आर्मयाद्वदयातु-

योगीन। असमास्क्रिमच्च पच्चससन्धम्पान्धच्च विज्ञेयम्॥" न न ने क गुरुभुज्यसाननच्चे या। आर्थेये इतिका। पचसं फाल्गुनं वर्षम्। व्यन्य-

माश्विनम्। उपानयं भादम्। "अन्योपानयो निभी जेयौ फाल्गुनच निभी

ग्रेषा माचा दिभा श्रेया: क्रांतकार्व्यवस्थया॥ दे दे चित्रारिताराणा पूर्वपर्वेन्द्रसङ्गते। माचार्षेत्रास्यो श्रेयास्थिके: घष्टान्वसप्तमा: ॥" द्रति सङ्ग्रंयकार्व्याच ॥

पूर्णपर्वेन्द्रसङ्गते पौर्णमासीयुतं हे हे तारे सद्कवाक्यतया पूर्ववक्षत्रे पौर्णमासीलामः।
यथा मासानां पौर्णमास्यां क्रिकादिस्वव्यात् कार्तिकादिस्वव्यात् कार्तिकादिस्वं तथा वर्षाणामाप गुरोः क्रिक्तिहावस्यं तेन कार्तिकारिस्वं तेन कार्तिकारिस्वं तेन कार्तिकारिस्वं तेन कार्तिकारिस्वं वर्षम्। यवं मार्गग्रीवादि। अच वर्षद्यघटकग्रीनं चावयोरेकसर्मिन् चस्तं गतो गुरुश्वरस्मिन्द्रस्ति तच्या मार्गिकारित चेत् कार्तिकार्ति। महार्ग्याधिकारिकार्तिः पंतिस्वादिकामाङ्गतिहितः। महार्ग्याधिकारिकारां प्राथमित्वादिकामाङ्गतिहितः। महार्ग्याधिकारां स्वाद्यानिकारां प्राथमित्वादिकामाङ्गतिहितः। महार्ग्याधिकारां स्वाद्यानिकारां प्राथमित्वादिकामाङ्गतिहितः। महार्ग्याधिकारां स्वाद्यानिकारां प्राथमित्वादिकामाङ्गतिहितः। महार्ग्याधिकारां स्वाद्यानिकारां स्वा

उपयेमे अभि गाम तत्स्ती कळावहारी।") म सराम्तकः, पुं, (वन्सरस्यामने काथति ध्रीभते इति। की + कः। यदा, वत्यरस्याको नाम्रो यसात्।) पाल्गुनमासः। इति राजनिर्धेग्टः॥ वन्सल: कि, (,वन्से पुष्टा(दक्षे इपाचे कामी-३ खास्तीति। वन्स+ "वन्संसाभ्यां काम-बर्वे।" ५ । ६ । ६ ८ । इ.सि. तच् ।) को इर-युक्तः। तृपर्यायः। श्विग्धः २। इत्यमरः। इ। १। १८ । (यया, भागवते । १। ५। ६०। "ज्ञानं गुज्ञानमं यत्तत् साचात् भागवनी हिनम्। चानवीचन् ग्रामिचानाः क्षपया दोनवतमलाः ॥" वन्तं काति सङ्घातीति । ला 🕂 कः । वन्त- वहनासवः, पुं, (वहनस्य व्यासवः ।) व्यक्षरमधुः कासुके च॥)

वन्षलः, पुं, (वन्स ∔ जच्।) अङ्काराहिरग्र-रचानतांतरसविशेष:। तत्पर्याय:। वाह्यकाम् २। इति जटाधर:॥ (अन्य लदासोदाहरगी तुरसम्बद्धे भागवी॥ ॥ स्कव्दानु चरविशेष:। यथा, मशाभारते। ६ । ४५ । ६६ । "वन्सली मधुषर्णेष कलसीहर एव च ॥")

वनसता, स्त्री, (वनसे कामी) स्टबस्या इति। लघः। यद्वा, वन्सं लातीति । ला 🕂 कः ।) वन्सकामा मी:। इति चेमचन्द्र:। ४।३२०॥ (यथा, रामायगा । २ । ४३ । १८ ।

"साइं गौरिव चिंदेन विवनुसा वतसला क्राता। क्षेत्रिया पुरुषचाच बालवनसेव गीर्वलान ॥")

वनुसार्का, स्त्री, (वनस्थासीव सास्ति हूं यन्या:। यच् समासे।) गोड्माः इति जटाधरः॥ वन्सादनः, पं, ( कातीति । चार्न खाः । वन्सानी व्यद्गी भक्तकः।) एकः। इति राजनिघेर्टः॥ वन्सादनी, स्की, (वत्सेरदाते प्रियत्वादिति । स्पद्

खाट्। डीप्।) गुड्ची। इत्यमरः ।२।४।८६॥ व(व)द, इ. इ. हात्यभिवाहयो: । इति कविवालपद्रम: ॥ (भा०-वाता०-सक्त०-सेट्।) अभिवादी गम-स्कारः। इ., घन्यते। उ., वन्दर्तगुर्वलोकः। नमकारोति स्तीति वा रत्यर्थः। रति हुर्गादासः 🛚

व(ब)द, ऐ वाचि । इति कविकच्यह्म: । ( भ्वा०-पर॰-सक॰-सँट्।) ऐ, उद्यात्। इति दुर्गा-ए। । ("किपि संवत् दल्खीलव्यात् पर्चे सातु-नासिकी वकार; सञ्चन् यस्तु अत्यते नायं संग्रसारियो। वर: प्रधीग: जिल्लार्क वद खोर्य इत्यस्य खोष्ठावकाराई: तक्कते सकारवर्षि सम्बद्धि वर्णदेशना।" इति मनीरमा ॥)

षर्, क वाकसम्बद्धायी:। इति कविकलपहराः॥ ( चुरा०-पर०-सक्त०-चात्म०-इत्येत्री-संट्।) क, वादयति । सन्देशी वचनविश्रीयः । व्ययमात्मन-पदी बिके। इति दुर्गोहास; 🖡

वर, ण य वाक्सन्देश्यो:। इति कविकत्पद्दमः॥ ( भार-सम्बद्धाः - इत्येके-सक् सेट्।) ज, बद्ति वद्ते। इ., बद्ते। व्ययमात्मनेपदीत्वन्ये। इति हुर्गाहास: ॥

षदः, चि, (वदित वस्तीति । बदु-\पचाळाच्।) वस्ता। इत्यमरः। १।१।३।३५६

वदर्ग, स्ती. (वदनकार्नेनितः। वद् 🕂 करसी स्कृष्ट् ।) विश्वः, पुं (इटननिनितः। इन् 🕂 व्यप्। वधादेशः:।) स्लम्। रत्यसरः॥ (यथा, चार्यासप्तराम्।

"द्रश्यविनीतमाना यश्चिमी ऋषीं सक्षयोता-

मुम्मन निवेध सिमतो बदनं पिरधाति पावि-

लचायवा व्यथमामः । यथा, सुश्रुते । १ । ७ । "भौगयन्यानि (यन्त्राणि) जाव्यवयद्गानि भौग्यक्रुप्रवदनानि घड्वाधिकभेखभिप्रेतानि॥" वद 🕂 भावे लग्र्। कथनम् ॥ )

इति भृश्यियोगः॥

वदिना:, } काी, (वट्ट + "वटेक्ट।" इख्रुक्तल-वदक्ती, ∫ दत्तीक्या (आच्छयय:।३।५०॥ तद कारादिति वाङीष्।) कथा। इति सिक्कान्त-कौमुदी॥ विसर्गयूनां वद्यानिषदं क्रियापदं भवति ॥ ( यथा, मनु: । १२ । ११५ ।

"यं वद्यान तमोभूता सर्खा धर्ममतहिदः॥") वदन्यः, चि, वहान्यः । इत्यमर्ग्टीकासारसुन्दरी ॥ वदानाः, चि, (वद्दि सञ्जेभ्य एव दान्यामीति मनीः हरवाक्यभिति। यह + "वहंशान्य:।" उगा॰ ३ । १०४ । इति व्यान्यः । ) बहुपदः । (यया, रवु:।५ ! २८ ।

"असो बदान्यान्तरसित्धर्यं मे

माभूत परीवाइनवावतार: ॥") वल्गुवाक् । प्रत्यमरः । ३ । १ । ६ ॥ ( स्वनाम-ग्यात ऋविविशेषे, गुं। यथा, सद्दासारते। 24 | 26 | 22 |

"निवेष्कामसुपुरा खटावको महातपाः। ऋषेरथ बहात्यस्य वज्ञे कचां अञ्चाकानः ॥")

वद्सिं, को , पलिविशेषः । वृद्धिम इति भाषाः॥ त्रत्यर्थाय:। सुफलम् २ वातवेरि: ६ नवी पमम् ४। चास्य गुणाः । उगालम् । सुन्निम-लम्। घातप्रतम्। गुरुलम्। शुक्रकारित्यच। दिति राजनिर्घेष्टः ॥ स्थाप च ।

"वातादो वातवेश स्थान्नचोपमकलकाया। वासाद उषा: सुक्तिग्धो वातज्ञ: मुकलत गुक:॥ वाताहरूका सध्यो हुन्य: पितानिलापह:। किम्बोत्ताकफहन् यं छो रक्तिपश्चिकारियास्॥"

प्ति भावधकाशः॥

बहाल:, पुं, (बह+ घर्णार्थे क:। बर्दन बहनेन व्यलति पर्याप्नीतीति। वह + व्यल् + व्यल् ।) सहस्य विशेष:। वीधालि इति भाषा। तत्पर्याय:। पाठौन. २ । इति चिकाराष्ट्रीयः ॥ इत्यक्तवयो-क्तर्सापयोजित्वं यथा, सनु:।

"पाठीनरोष्ट्रितावाद्यौ (नयुक्तौ क्षत्रकव्ययो: ॥" वदालकः, पुं, (वदाल एय। खार्थे कम्।) पार्ठी-नमस्य:। इति भू(र्घयोग:॥

वहायहः, जि, ( आरुक्तं वदशीति । वद् 🕂 धाच । "चरिचकीति।" ।१।२३८। इत्यस्य वार्त्तिकोत्या निया(ततम्।) वक्ताः इत्यमदः । ३।१। ३५॥ <sup>।</sup>

पासविधोगपलककापार:। तत्पर्थाय:। प्रमा-यसम् २ निवहंसम् ६ निकारसम् ८ निधा-रसम् ५ प्रवासनम् ६ परासनम् ० निसः-दनस् ६ निर्श्विसनम् ६ निर्ध्वासनस् १० सं ज्ञ-पनम् ११ निर्यक्षणम् १२ खपासनम् १३ निक्त इंग्रम् १६ निइननम् १५ चागनम् १३ पश्विकनम् १० निकापणम् १० विश्वसनम् १८ मार्गाम् २० प्रतिवातनम् २१ उद्दासनम् २२ प्रमथनम् ए३ ऋषमम् २३ उच्चा धनम् ६५ व्यालम्भः २६ पिञ्जः २७ विश्ररः २५ वातः २८ उधमरः । उष्मत्यः ६०। घातनम् ६० विदारसम् इह पिञ्जसम् ६८ पात: इप परिच: इड् परिचातनम् ३० कर-नम् ३८ निवारणम् ३८ समाघातः ४० निरो-न्धनम् ६१ मारि: ४६ मारी ४६ उत्पातः ४६ मारक: १५ भरक: १६ मार: ३० संघात: ४८। इति भ्र=द्रजावली ॥ 🛪॥ पुरस्यप्रद्रम्**। यथा**. — "ग्रकास्य यत्र निभने महत्ते द्रकारिंगः। वक्रनां भवति क्षेत्रं तस्य पुरुषप्रदी वधः॥ रुकास्तिथी सुरापच प्रसाद्या गुरुतलपगः। च्यात्रानं चातयेद्यस्तुतस्य प्रगयप्रदी वधः ॥" इति कालिकापुरायी २० काध्याय:॥

ग्राधि च । "कर्णमुक्तीवधं कुर्यामधापालकिनामपि। कावधे तु महापापं यथा ब्रह्मवर्ध सने ॥ द्रांत रासवचः श्रुला विश्वामित्रसमाह वे॥ थस्यास्त् बच्चवी मासान् स्त्रियन्ते । दिनसनः । न पार्ष विदानि तेन न दौषा कुपनन्द्रण ॥ यस्यास्तु निधनाहाम जनाः स्यः सुखिनी स्थम् ।

भवन्ति सततं नसालस्याः पुग्यप्रदी वधः॥" इलियुरायाम्॥ 🐐 ॥

ष्यपिचा "मैकस्थार्थं बङ्गन् इत्यादिति प्रारकेषु निश्चयः। एकं इन्याद्वहर्गा इ न पापी तन जायते ॥

इति यासमप्रासी ५५ खाध्याय:॥ 🕸 ॥ "नातनाधिक्यं दीषी समुभयति कासन।" इति ग्रीताया: १। २६ झांकटीकायां स्वामी॥ पापजनकवधः प्रायासत्तप्राब्द द्रष्टयः॥ 🕸 ॥ यधवन्धी पूज्यकर्मवदर्शीय था,— "न कश्चिमात केनापि वध्यते इत्यतेशिय वा। वधवन्धी पूर्वकामीयक्की वृपतिगन्दन ॥"

इति वामनपुराण ६० साधाय: ॥ # ॥ पारिभाधिकवधी यथा,— "वपनं अधिगादाणं देशासियांपनणाया। एव दि अक्षामन्त्री वधी नान्धी रस्ति देखित: " इति सद्दाभारते सीप्तिकपर्व ॥

(वधप्रकारो वधिलभेदादिक च यधिकितिश्र व्य द्रष्यम् ॥ )

वधकः, पुं, (इन्तीति। इन् 🕂 कृन्। "इनी वध च।" उठा० १। इड् इति वधारेश:।) वधकर्णा।

चिंग:। इति सिद्धानाकी तृद्या सुकारिष्ट्रति: । वाधि:। ऋतु:। इति चंचिप्तसारीकादिवत्ति:॥ वधक्तमे, स्ती, (वध: एव कम्मे।) प्रावावियोग-मनवाबादः। सहदिवपर्यायः। दभीति १ স্থান ২ আন্দে ২ খুঠনি ৪ বললি ৬ वृद्धति ६ हार्खात २ हान्तति ८ चिति ६ नभते १० चाईयति १६ जुगाति १२ चो इ-यनि १३ वातयति १४ स्पुरति १५ स्पुलति १६ निषयमु १७ धार्वनिर्ति १८ वियातः १८ च्यातिरत् ६० तद्भित् २१ चाखकतः २२ इ.साति २३ रचाति २४ ध्रयाति २५ भाषाति २६ छयील्डि २० ताल्डि २८ नितीशते एट निवर्षयित ३० मिनानि ३१ मिनोति ३२ धमित ३३। इति चयक्तिंग्रह्मध-कसीकः:। इति देहनिषय्टौ । २ । १६ ॥

वधयं, ज्ञी, (वधाति रेनेन इति। वध + "अभिनचि-यक्तिवधिपतिभ्योऽचन्।" उसा० ३।१०५। इति व्यवन् ।) बाकान् । रह्यगाहिकोषः ॥

वधस्त्रली, स्त्री, (वधाय वधस्य वा स्वली स्वानम्।) प्राणिवधस्यलम्। सम्रान इति भाषा। तत्-पर्याय:। काचान:२। इति जिकाकारीय:॥ प्रधात: १ वधस्थानम् ४। इति भ्रव्हर्कावको ॥ ष्याचातनम् ५। इति द्वारावली ॥

वधस्थानम्, स्ती, (यधाय वधस्य वा स्थानं भृभि:।) वधस्यली। इति चारावनी। १६६॥ य(व)भाक्षक, अती, (वध: बन्धनं एवाक्रं यस्य। ततः कन्।) कारावेधनः। इति जिकाकारीयः॥ वधाष्टं:, चि, (वधं अष्टेतीति । यर्च + अग्।) वध्य:। इननयोग्य:। यथा, हइस्प्रि:। "वधार्चः सुवर्णेग्रातं हमं दाप्यस्तु प्रकाः। ष्यक्र परेदाई कलाई सन्दंशाई सदहंकम्॥" चन्दंग्री इडाक्नुलिनजैन्धोर्फ्डेट्:। इति प्राय-च्चित्रविवेजः ॥

वधी, [न्] चि, (प्रायविधीगपलक्षापारी वधः च नियात्यस्तिकः पित्रनियाद्वत्यमा-ख्यस्येति । यभ । इनि:।) यधकत्ती। प्राय-वियोगमलक्यापारी वधः तक्षियादकलम् साचातृ परम्परोहासीनं स्ट्रांतकारपरिशामितं विधित्रम्। तच पचविष्यं स्पृतिखर्साम् कर्ता अयोजको । सुमन्दार्या इकी निमित्ती चेति। नरान्तरबापार्ञ्यवधानेन वर्धानव्यादकः क्ला। १। यः कर्तारं कार्यति स प्रयोजकः। १। स च द्विविष्ठ:। यतः सतीरप्रष्टत्तरेव प्रदानि वेतनाहिना प्रेरयति । अपरः स्नतः प्रष्टत्तमेव अक्तोपायोपदेशादिना प्रोह्याद्यातः अनु-भितिहातातुमन्ता। ३। चतुमति 🔏 दिविधा रका यहिरोधाइननं न सवति तस्य विरो-धिनी सया निरोध: कर्नच इति प्रयुक्तिरनु-मितः। जापरा रचं चुक्तीति वचने ग्राप्ता छ।। ञ्जतिवैध रव। व्यतुष्टाच्चतीः पि द्विविधः। एको वध्यप्रतिरोधकः। जापरः खब्पप्रहर्ने।।।। उद्देश्यले चित हन्तुमं न्यूत्पादको निमित्ती। ५। स्त्र प्रधोजकस्य कर्नृप्रयुक्तिकारेख वधकार-शास्त्रम्। अञ्चयना्च इनुर्किभेयक्षेत्र इएतर-प्रशारीत्वशिष्ठारेया । व्यतुव्याञ्चकस्य प्रजायना-दासकादेव इननीयक्रीयें कुर्जतः प्रशासकः-लेक्यां न्या वा कार्याव्यम्। निमित्तिनी **च नु**र्भे गृत्यादगदारं गीति । प्रयोजका ही गां चतुर्को वावश्वितद्दननकारगानामवाकारभेदा-द्वेत:। चात: पच्चविधं विध्यम्। इति प्राय-श्चिक्त विवेक: ॥

वधोदात:, जि, (वधाय उद्यत:।) परवधायोद्-युक्तः । तन्पर्यायः । सङ्गद्वः २ च्यानतायी ३। इत्यमर:॥ चातनायिवधापवादमाच छच-

"नामनानिषये इन्ता प्राप्नयान् कि खित्रं कचित्। विनाद्यार्थिनसायान्तं चातयज्ञापराध्रयात्॥" कात्यायमः ।

" याततायित्रमायान्तर्भाष वेदान्तपार्गम्। जिद्यांसमां जिद्यांसीयात न तेन ब्रक्ता हा भवेत्॥" किन्नांसी सन् ईयात गके दित्यथे:। देवल:। **"उन्नम्य प्रकासायान्तं** संगमप्याततायिनम् । निष्टत्व असप्टान स्मार्क्तवा अम्म सर्वेन्॥" भर्गा त्राक्षमाविश्वयः। दोषदश्चेनं नियमार्थम्।

"गुरुं वा वाल टडी वा प्राचार्णवा व इन्युल-म्। व्याननायिगमायान्तं इत्यादेवाविचारयन्॥" एवकारो नियमार्थः । तथा ।

"गामतायिवधे दोधो च मुभवनि कश्चन। प्रकार्धनाप्रकार्धना सन्युक्तकमन्युक्त ५०% (त. ॥" यसाह्न सुर्म न्युक्त्यमानमन्य् नाग्रयति न पुनः पुरुषो ऋग्ति इत्यति वेति इननविधेरपवादः । च्यातताविनमाञ्च विश्वतः।

"कासिदो गरदसीय प्रकामाणिर्धनामदः। चैजदारापचारी च वड़िने चातनायिन:॥" विद्याकात्यायनी।

" उदारा मिविषा सिच्च ग्रामी खारकारं तथा। व्याचर्वकेन इन्नारं पिशुत्र चैव राजसः॥ भाषातिकाभिगक्षेत्र विद्यात् सप्तातनायिनः। यभीवतिष्ठानवानाषुर्धनीर्धषारकान्॥" विश्विमाञ्च काळायगः।

"काना चारितपृक्षीं यक्तपराधि प्रवर्तते। प्राक्षत्रकापकारे च प्रवत्तस्यातमायिता॥" कानाचारितोश्वपञ्चतः। तेन पूर्वज्ञतापरा-धस्य मारकोदातस्य नाततायिता। इतेन प्रत्यपकारियधे दीव एव । नतु खालनायिनी-र्या गोजास्मयोर्धनने दोषमाच सुमनाः। इन्यात् प्रायस्त्रिकं कुर्यात्।" तथा भविष्ये। "चुसानामपि मीविर्धन चन्यादै कदासम्॥" चातः पूर्वविष्वविद्योधः। चाच व्यवस्थानाञ्च काव्यायनः।

"व्याततायिति चीतृहारी तपः आध्यायनवातः । वसकान तुनीव स्थात् पापे स्थीने वधी अन्तु: ॥" जनपदेव जातिकुलकोकते। तेव इक्तपेचया त्रयोविद्याचातिक्रजेरत्तरो नाततायी वध्य: तरमो वध्य एव। भगवहीतायाम्। १।३६।

"पापमेवाअयेदस्नान् इत्वेतानाततायिन: ॥"

भीवादीनतानोत्सरगुणानिताये:। रवभूतासतायिमभाद्यनी फ्लमधाच हद-

"बातनाधिनमुन्हरं उत्तम्बाश्चायसंयुतम्। यो न इन्यादधप्राप्तं सीर अमेधमलं लमेत्।" यदापि गुर्कं बच्चभुतं चन्यादिति स्र्वते तथापि गुरी: सकाधात् कुलविद्यामधीश: शिष्टाच्या-प्यत्क वेसम्भवादेवं व हु श्रुताद्य । यवमध्मवर्गेस्व उत्तमवर्गी न वध्यः पूर्वापराधन्नतविषयं वा सुमन्तवचनम्। गौरातनाव्यपि च वध्यः। "निविनो प्रक्रिगाचीव दंष्ट्रिगाचाततायिनाम्। इस्यचानां तथान्येमां वधे चन्तान दोष-

भाग ॥"

इति कात्यायनवचनं गोचितिरिक्ताविध-यम्॥ विश्विमाइ काळायनः। " खद्यतानान्यु पापानी इन्तुर्दीयो न विदाते । निष्टत्तास्तु यदारम्भाद्यश्चर्यं न वधः स्टुतः ॥" इति प्रायश्चित्तविवेतः ॥ '

वध्यः, चि, (वधमर्जनीति । वध+यत् ।) वधार्छः। तन्मयायः। प्रीवंक्टियः २। इत्यमरः ।३।१।८५॥ "किनवयान श्वनं लोके व्यवध्याः प्रामुयोषितः। चीनवर्णोपसत्ताया त्याच्या वध्यापि वा भवेत्॥"

इति प्रायस्थिततत्वम् ॥

व्यवध्या यथा,---

"गोनाचार्यं रहमयापि सप्तं बालं खबन्धुं ललनां सुद्रुष्टाम्। इति।पराधानपि नैव वध्या-राचार्यसम्बद्धा गुरवस्तयेव a"

इति वासनपुराखे ५५ व्यथ्याय: ॥ वध्यपालः, पुं, (वध्यं बन्धनस्थानं कारागारं पाल-यतीत। वधा + पात + धार्ग।) कारायह-रचनः। यथा,---

"साध्वीविकयकद्यामालः सेग्ररिविक्यी। तप्रजी हे तुपचार्मी यचा भक्तां परित्य जित्।"

इति विद्यापुरायो । २ । ६ । ११ । वन, सन्मिक्ताश्रम्द्यी:। इति कविकच्यद्वम:॥ (भा - पर - सन - सेट्।) वनति। संभक्तिः वैवनम्। इति दुर्गादासः।

"चाततायिवधे न दोधीश्रमाच गोजाचागात् यदा वन, उम चाएती। इति कविकचाद्रमः। (भा०-गरः-चाकः-चेट्। उस्चित् क्रावेट्।) उ. विभिन्ना वत्वा। म, प्रवनयति। मिल्बरिप खासा भी व्यक्तक्रवेत्वादिना केवलस्य सुस्वि-कस्तनातृ सीपसर्गसीय निर्ध इसः। वनयति बानयति। चाएतिकापारः। अयनु कगैवत् क्रियामात्र इत्यन्ये। इति दुर्माहास: ।

वन, कि उपस्रतिश्वाधार्त्रश्राम्योपतापेद्व! इति
कविज्ञयपद्वमः॥ (पुरा०-पच्चे भ्वा०-पर०-सक०स्र का चन्ति ह्। कि, वानयति वनिकृ। स्रयं
के स्रि मन्यते। इति दुर्गादायः॥
वन, द उ उपचि। इति कविक्तस्यहुमः॥ (तवा०स्रात्तः०-दिक्। उदिस्वान् हाषेट्।) द उ,
वनुते। उ, विन्ता वत्वा। इति दुर्गादासः॥
वनं, को स्रो, (वन्तीति। वन्। पचायाच्। यदा,
वन्ते स्र्वते इति। "पुंति संज्ञायां यः
प्राप्तिया।" इ।११९८। इति यः।) वहुटचयुक्तस्यानम्। (यथा, मनुः। ६। १५६।
"परिक्षयं योश्भवदेत्तीर्यश्रर्थे वनेश्वा वा।
नदीनां वापि सस्ते स्र संग्रस्यमाप्रयान्॥"
स्रियान् यथा, साक्ष्यदर्पणे सार्थियक्षनायान्।

धौरा वह नि र्तिखेदहरा: समोरा: ।
कें जीवनीयमाप वझ नक्क समझ
 हूँ रेपति: कथ्य किं करकोयमदा ॥")
तत्त्रांपाय: । घटनी २ घर्ण्यम् ३ विषिणम् ७
गहनम् ५ काण्यम् ६। इत्यमरभरती ॥
हाव: ० हव: ७ घटनि: ६ भीवकम् ९०
काःटम्११ गुह्मिन्दिः । इति घ्रष्टरलावली ॥ ग्रम् १६ ॥ इति घटरलावली । ग्रम् ॥ यान्यमाः ।

"कालो सधु: कुधित रुव च पुरुषक्षा

"पिविराध्यक्तरे भन्ना खापिता तुलसी कृणाम्। धनप्रक्रप्रदाश्री च पुरुषदा इरिमक्तिहा। प्रभात तुलसी उद्घा खर्णदाभवलं लगेत्॥ मालती यूथिका क्रान्टं माधर्वी केलकी तथा। नागचरं सिल्काच काचनं वक्कलं शुभन्॥ ज्ययराजिता च शुभदा तेषासुद्यागमी चितम्। पूर्वे च दिश्वार्थ चैव शुभदं नाच संध्रय: " इति त्रक्षावेदलें श्रीष्ठवाजन्मखर्क २०२ व्यध्याय:॥ सप्रायां द्वादम् बनानि यथा,---"रन्यं मधुषनं नाम विख्युख्यानमनुत्तमम्। शह्या महाजो देवि सर्वात् कामानवापुरात्॥ वनं तालवनचेव दितीयं वनसुत्तसम्। नच कात्वा गरी देवि जनजबी कि जायते॥ स्रतीयं क्षसुदं गाम वनं चैवी समं तथा। तम गला नरी देवि जतज्ञकी दि जायते॥ रकारभी क्रमापचे माचि भावपदे चिया। तथ साती नरी ईवि रहतांके अधीयते । चतुर्घ काम्यक्षमां वनानां वनसुत्तसम्। सम गला नहीं देवि मस लोके महीयते ॥ विमजसा च क्रके तु धर्मी; पापी: प्रत्यते। मसु प्रसुष्यते प्रायान् सम जोनं य राष्ट्रति । पचर्म बहुलवर्ग वनस्थानमनुत्तसम् । तम् गत्वा गरी देवि काबिस्याणं च गच्छति । बसुनायाः परे पारे देवानासपि दुर्लभन्। वास्ति भनवनं गाम वर्षं वनभन्तसम् ।

त्व गला तु वसुध सहतो मत्तरायकः । तदनस्य प्रभावेग नामकोकं स मच्छात ॥ स्वामन्तु वनं भूमे स्वादिरं लोकविश्वतम् । तव गला नरी भद्रे मुम लोकं स गच्छाति ॥ महावनं चारमन्तु सदेव तु मम प्रियम् । तस्मिन् साल्या तु मनुको इन्ह्रकोके मही-

लोखनं घवलं नाम लोखनं सेन रिक्तम्।
नवमन्तु वनं देवि मद्यापासनाम् सः
वनं वित्ववनं नाम द्यमं देवपूजितम्।
सन्न सत्वा तु सनुनो बच्चलोकं मद्यायते ॥
यनाद्यम् भावतीरं योगिनां प्रियम्त्तमम्।
तस्य दर्शनमान्नेया नरो गर्भं न गच्छति।
भावतीरं समनुप्राप्य वनानां वनमृत्तमम्॥
वासुदेवं ततो इष्ट्रा पुननंका न विद्यते ॥
वन्दावनं द्वाद्यमं वन्द्या परिर्धातम्।
मम चैव पियं भूमे मद्यापासनाम् ॥
वस्त्ववनन्तु गोविन्दं ये पद्यम्भि वसुन्धरे।
न ते यमपुरं यान्ति वेकुच्छं प्राप्तुनं सः।
पति वाराचे मध्यातीर्थनमङ्गाद्यक्षकं न
नामाध्यायः ॥ ॥ वनविद्यये मर्यप्रसं

"यहेव कथिन पुगर्य स्वा सक्तम्सा ब्रातम्। तत् समग्रं भवेत्तस्य चरग्येषुवरेषु च ॥ चरग्यानि प्रवच्यासि तथा चैशेषराशि च। सेन्यव रक्षकारग्यं गेसियं कृष्णाङ्गलम् ॥ उपलाहतसारग्यं जम्मसाग्रंथ्य पुन्करम्। क्रिमवासक्ततोररग्य उत्तमः परिक्रीनितः ॥ नवनित्यस्ग्यंषु यस्तु प्राणान् परिक्रान्। स्वानेतिय्यभूत्वा स्याति प्रसंपदम्॥" इति देवीषुराशी चरग्यंषरप्रश्चा ॥ ॥ ॥

चाराये वर्णनीयानि यथा,—
"चरायेश हवरा है भयाय विं हारयो द्रमा: ।
शुक्रकाक कपीतासा भिक्रमक द्रवाहयः ॥"
उद्यानि वर्णनीयानि यथा,—
"उद्यानि मर्गाः सर्चेष कपूर्यान्तराहमाः ।
प्रिकालिक किंदादाः की इत्याय ज्यान

स्थितः ॥"

इति कविकल्पलतायाम् १ स्ववंते १ श्वसुमम् ॥

(श्वश्वराचार्यश्राष्ट्रस्य इस्तामलकस्य श्वर्याः

क्षासुपाधिविश्वेते, पुं। यद्वतं प्राव्यतिष्याः

स्वस्त्रप्रकर्यो ।

"स्रस्ये निर्भारं देशे वन वासं करोति यः।

काश्वापाश्चितिमैक्तो वननामा स उच्चतं॥")

वनं, क्रां, (वन्यते संव्यति इति। वन् + "पुसि

संज्ञायां चः प्रायेखा।" १ । १ । १९८ । चः।

इति निच्यद्दो देवराच्यक्या । १ । १२ । ६ ।

जन्म । (यद्या, रह्यः। ६ । २२ ।

"नमयति सा च केवलस्वतं वनस्ते नस्विरस्ये प्रारः॥") विवास:। आवाय:। प्रति मेहिनी। ने, १८॥ (चसस:। स्या, ऋगोदे। २ । १८। ६। "बाब्यंवः कर्मना श्रुष्टिमस्तै वने निपूनं वन उद्यक्षम् ॥"
"वने संभवनीयै वने उद्ये निपून्तापायम्न ग्रोधितं सोमसुत्रयध्यस्दं नयतः। यहा वने तहिकारे चमसे निपूनं स्थापविजेगा ग्रोधितं सोमं वने चमसे जमस्य प्रस्थान् ।" इति तहास्य सामगः ॥) प्रस्वगम् । इति देमचनः ॥ (रक्षिः । इति निचयः । १।५।६॥ "वन घणः समस्तौ भूवादः परसौ पदी । पृक्षि संज्ञायां घः । वच्यते संव्यतः ग्रीतादिनिषारणाय । व्यथा वनतिस्तित्वारः । वन्यते जिस्मतिर्भन नमः । यहा, वनु याचने तनादि खालाने भाषा । वन्यते याच्यते हरिप्रहानाय । यहा, वन्यतः स्वयतः भूवादः परसोपदी वन्यते प्रस्ति स्त्रयतः स्त्रातः । इति वन्यते प्रस्तिपदी वन्यते प्रस्ति स्त्रयतः स्त्रातः । इति वन्यते प्रस्ति स्त्रयतः स्त्रातः । इति वन्यते प्रस्ति स्त्रयतः स्त्रातः । इति तच्यते प्रस्ति स्त्रयतः स्त्रातः । इति तच्यते प्रस्ति स्त्रयतः स्त्रातः । "इति तच्यते देवराज्यस्य ॥ यदाः ।

"त्राबुधे काजायक गो वनस्य ॥") वनकरली, स्त्री, (वनोह्नवा करली।) काछ-करली। इति राजनिष्येग्टः॥ (विष्टित्रिस्सः: कास्त्रक्तीशस्ट्रेशानवा॥)

भागवद्दी १ । २८। छ।

नामाध्याय: ॥ 🗰 ॥ वनविद्यये मरणपालं वनकन्दः, पु, (वनजातः कन्दः।) वनग्ररणः। यथाः—

वनकार्पासी, क्यों. (वनोद्धवा कार्पानी।) वनी-द्धवकार्पास:। तन्पथाय:। विषयां २ भार-दाजी इवनोद्धवा ८। इति रत्नमाला॥

वनकी लि:, क्यी, (वनी द्ववा की लि:।) वनज-वदरोः। तत्प्रयोग्यः। कर्कश्चिका २ फल-कर्कग्राहः। इति की धान्तरम्॥

वनसीचरः, पुं, (वनं सीचरी देशी यस्य।) याधः। इति केचित्। (वनं जसं सीचरी निवासस्यानं यस्य। नारायगः। इति भाग-वनटीकायां श्रीधरस्वासी। ३।१८। ३॥ चि, जस्चरः। यथा, भागवते। ३।१८। २।

"तृणान्तमञ्जा स्वतची दिताशिया जहास चाही वनगीचरी का: " काननविहागी। यथा, सगु:। ८। २५६। "नामनावासभावे तु सौनावां सांचि सांचि

गाम्।

इति कविक्रक्यनतायाम् १ स्तवके १ श्वासम् ॥ इमानधानु द्वनि प्रुपान् वनगौचान्॥") (श्वाप्राचार्याश्वास्य इस्तामनकस्य श्विष्याः वनगौः, स्तीः, (वनस्य गौः।) गवथः। इति कासपाधिविश्वेषे, पं। यद्कः प्राचनोधिषयाः ।

> यनचन्दर्ग, क्री, (वनजातं चन्द्रनम्।) चागुरः। दंबदाकः। इति विश्वः।

> वनचित्रका, स्त्री, (वने चित्रका व्योत्स्त्रेयः) सक्तिका। इति राजनिषयटः ॥

> वनच्याकः:, पुं, (वनजातक्याकः:। प्राक्षपार्श्व-वन् समावः:) वनजच्याकप्रयाद्यः। नन-पर्यायः:। वनदीपः २ देमाकः: ३ सुक्रमारः १। व्यस्य गुवाः। कट्लम्। उत्यात्वम्। वातकपः वाश्चितम्। वग्येत्वम्। चस्त्रव्यम्। व्यस्तिम्। रोपमात्वम्। वग्रस्तम्भकारित्वस्। इति राज-निर्धेग्यः:॥

वनक्कारः, पुं, (वनस्य क्कारः।) व्यरस्य-च्छाल:। तत्पर्थाय:। यङ्क: २ शियु-वास्त्रकः ६। इ.सि. चिकासक्त ग्रेषः ॥ (वने इट्राग रव।) शूकर:। इति ग्रन्टमाला।

यन जं, सती, (वर्षे जांबे जांबते इति । जन् 🕂 ड:।) च्यस्त्रम् । इति मेहिनी । चे, २८ ॥ ( यदा, रघु: । ४ । २३ ।

"दीर्चेष्वभी नियमिनाः पटमक्रपेत्र नियां विश्वाय वनकाच्य । वनायुद्धे स्थाः । वक्रीयागा मिलगयन्ति पुरीसतानि वैद्यानि सेम्बन्धिलाश्कलानि वाद्याः ॥" चनजात बनोइवे च चि। यथा, रामा-यक्षे । ए। ५४। २।

"हारू वि प्रशिक्षानि वनजे रूपजीविभि: ॥") बनजः, पुं, (वने अन्ते अपरायेवा जायते इति। जन् + स: ।) सुस्तकः । इति मेहिनो । जे, २८॥ अणः । इति विषः ॥ यनग्रसः । इति राज-निचेसहः ॥ (तुम्ब्रजनम् । तत्र्यायायो यथाः — "तुम्बृष: सीरव: सीरी वनज: मानुजीरन्यज:॥" इति भावप्रकाष्ट्रसः पूर्वसङ्घे प्रथमे भागे ॥)

वनवा, अकी, (वन जायने इति । जन् + खः । अप्रदेशयकारप्रकीः। वन्धीपीदकीः। अरक्षप्रन्याः। शन्धपत्रा। सिक्षेषाः रेन्द्रम्। इति राच-निर्घेश्टः ।

वनजीरः, पुं, (वनोज्ञवो जीरः।) वनोज्ञव-श्रीरुक:। तत्पर्याय:। ष्टप्रत्याली २ खचा-मन: ३ व्यरएयजीर: ८ करा: ५। व्यस्य गुकाः । बाद्वम् । भौतवम् । प्रयागिष्याचा । इति राजनियंख्यः ॥

मनतिक्तः, पुं, ( वनपु वनोझवेतु तिक्तः । ) चरी-तकी। इति अञ्चयमाना॥

बनतिका, की, (वनेषु बनोझदेख मध्ये तिका।) वनतिस्तिका। इति रतमाला 🛊

वनति सिका, को, (वनतिसा + कन्। टापि च्यत इलम्।) पाठा। इत्यमरः। २,१४, ५४॥ ( गुणादिकमस्या: पाठाप्रन्दे क्रयम् ॥ )

वनदः, युं, (वर्वजलं ददानीति। दा+कः:।) मेघ:। इति भ्रम्यमाला । वयदाति (च । बनदसनः, पुं, (बनचाती दसनः ।) खबर्यदसनः ।

इति राजनिर्धेष्टः ॥ वचक्षेपः, पुं, (वनस्य दौप इकः।) ववचम्यकः ।

इति राचनिषेग्टः ।

मनधेनु:, पुं. (वनस्य धेनुद्व।) गवधी। इति राजनिषेग्दः॥

वनपक्षवः, पुं, ( वनश्चिव विविषः पक्षवे यस्य । ) भोभाञ्चनश्चः। इति जटाधरः॥ व्यवस्थव-

वनपांशुकः, पुं, ( दने पौशुक्तः पापिष्ठः ।) काधः । इति ग्रन्दरकावली ॥

चनपिष्यकी, चंदी, (बनोझवा पिष्यकी।) बनीझव-पिपाली। तत्त्रायायः। इत्यापिपाली २ शुन- लम्। उधालम्। तीच्यालम्। राष्यलम्। दीप-गलम्। सा स्थामा गुगाद्या । गुल्का खर्प-गुगा। इति राजनिष्यदः ।

वनपुष्पा, आसी, (वनसिव निविद्यं पुर्ये यस्थाः। टाष्।) भ्रामगुब्धा। इति राजनिर्धेग्ट: । ( श्रुतपृथ्याश्रक्टें स्था विवरणं ज्ञातश्रम् ॥ )

वनपूरकः;, पुं, (वनजातः; पूरको वौजपूरकः:।) यमबीजपूरकः। इति राजनिर्धेग्टः ॥

वनप्रियं, अती, (वनेषुवनकातषु सध्य प्रियम्।) त्वचम्। इति राजनिषेग्ट: ।

वन[प्रयः, युं, (वनं प्रियं यस्य।) को किल:। रत्यमर: १२। ५।१६॥ ( यथा,---

> "व्याय वनप्रिय विश्वास एव किं विजिसुको विश्वसी सवताधुना। यहमधेव कुक्रशित विद्यया न पननच्चरणी धरणीतव।"

> > इत्युद्धट: ३)

चार्ग्यप्रियमाच, चि ॥

वनवीज:, पु, (वनन्य वनोद्भवी वा बीजो बीज-पूरक:।) वनवी वपूरक:। इति राजनिषंग्रट: ॥ टाए।) सुन्नपर्काः । इति मेदिनी । जे, २८ ॥ वनवी जकः, यु, (वनवी ज + खार्षे कन्।) वनवी ज-पूरकः । इति राजनिर्घेग्टः ॥

> वनवीचपूरकः, पुं, (वनोक्षवो बीचपूरकः।) चार्गयजातकी जपूर:। तत्पर्याय:। वनज: २ वनकी जकाः इत्वनवीजः ४ व्यत्यक्ताप्रान्धास्त्राह बनोझवा ७ इंबहू । प्रोता ६ इंबदासी ९० दैवेटा ११ मातुलङ्गिका १२ पचनी १३ महा-मता १८। अस्य गुणाः। अस्तवम्। कटु-त्वम्। उकात्मम्। क्षिप्रदत्वम्। शातामहोष-क्रामिकपन्धासनाधित्वच। इति राजनिषेश्टः॥ वनभदिका, स्त्री, (वने भद्रं यखा:। तत: टापि

व्यत इत्वम्।) भद्रक्लाः इति केचित्॥ वनस्रक, [ज] पुं, (यर्न सुङक्त इति। वन्+ भुज्+किए।) ऋषभीवधम्। इति ग्रब्ट-

चन्द्रिका॥ वनमध्यका, स्की, (वनस्य मध्यका।) दंश:। इयसर:।२।५।२०॥

वनसङ्गी, क्यों, (वनोद्धवा सङ्गी।) वनोद्धव-मिलिका। इति प्रव्हरकावनी॥

वनमाला, क्ली, (वनोक्षवपृष्यदत्त्विता माला। मध्यपदलोपियमासः।) बीलाखस्य माला। तन्स्रक्टपं यथा, ---

"बाजानुक्तिनी माला समन्तुसमोण्ड्यला। सध्ये स्मृतकरम्बाद्धाः वनमाचेति कीर्तिता।" इति ग्रन्दमाला ॥

(वनपुष्यसक्।यषा, रह्यः।६।५१। "यधितमी किरसी वनभालया तरपताध्यसवर्धतनुष्कृतः ॥")

वनमालिनी, ऋी, (वनमाली ऋस्यस्यामिति। दनि:। डीम् ।) दादकापुरी । दति चिकाकः प्रयः ॥ वाराष्ट्री । इति राजनिश्रेग्टः ॥

पिप्पली ३ वनकथा ८ । धास्त्रा गुकाः । कटु- वनमाली, [मृ] पुं, (वनमाका चास्यस्थिति । इनि:।) श्रीलच्छः। रत्यमरः।१। ६। २९॥ ( नारायकः । यथा, प्रतुक्तविजये । ३ चर्षे । "कमलयामलया वनमालिनं विशिच्या विशिष्ण निष्या विश्वम्। सुविष्टता परियोजयती विधे-चतुरता द्वातुरूपसमागमे 🗗 )

वनसक्, [च्] पुं, (वनं जलं सुचनौति। सुच्+ किए।) मेघ:। इति श्रव्हरकावली। (जल-वर्षिता, वि । इति रघु । ६ । ३२ ॥ )

वनसङ्गः, पुं, (वनोद्धवो सङ्गः।) सङ्ग्राप्टकः। ५ छ-मरः। १।८। १७॥ तत्रायायः। वरकः २ निग्रुक: १ कुलीनक: ४ खब्छी ५। इति हैम चन्द्र: 1812 हुट ॥ कास्त्र व्यन्यप्रयायगुर्गी सङ्ग्रह-मकुरकश्रन्दयोद्रेष्ट्यौ ॥ (यथा, सुश्रुते ११:8६। "वनसुर्वायमकुरमस्सम्स्याकस्तीन-त्रिपुटक इरेग्ला एकी प्रश्तियो दित्ला: ॥)

वनसङ्गा, च्योर, (वनसङ्ग+टाप्।) सङ्गपर्णी। इति राजनिषंग्टः॥

वनकृतः, एं, मेघ:। वनं आतं न्द्रभं बहुं व्यनेन वनं सुचति इति वा मनौषादि:। इत्यमर-टौकायां भरतञ्जतको ऋत्रश्रस्य युन्य सिद्धी नात ॥ वनमञ्जेना, क्यी, (वनस्य मृह्युं जायते इति। जन् **ख:।)** वनकी जपूरका:। इति राजनिर्धसद्धः॥

वनमोचा, चनी, (धनोद्भवा मीचा।) काछकद्ली। इति राजनिवेश्टः ॥

वनरः, प्रं, (वानरः। प्रवीदरादित्वात् पूर्खे साधुः।) वागर:। इति भरतदिऋषकोष:॥

वनराचः, पुं, (वनस्य वने मा राजा। "राजादः-सिंखिम्य दृष्य १ । ४ । ६१ । इति उचा ) सिंदः । इति श्रुब्द्भाषाः ॥ वनस्य राजाः च ॥ वनलक्षी:, की, (ननस्य लक्षी: श्रांभा।) कदली। इति राजनिषेखः: ॥

वनवर्ज्यरः, पु, (वनोक्समो वर्ज्यरः ।) क्राध्यार्जनः । इति राजनिर्देखः, 🛊

वनवर्वारका, क्यो, (वनजाता वर्वारका।) व्यर्ग्यजवर्जरी। वनवाषुद्र इति भाषा। सत्-पर्याय:। सुगन्ध: २ सुप्रसन्नक: ३ दीघा-काधी । विषयः ५ समुखः ६ सःचापचकः ध विदालु: प्रोपषारी ६ सुवक्र: १०। धासः गुगाः। उषालम्। सुक्षाचितम्। पिशाध-वान्तिभूनम्लम्। भागसन्तर्थयत्व । इति राजनिषेस्टः॥

वनवासरी, को, (वनोज्ञवा वसरी।) (म:अविका-स्वम्। इति राजनिषेत्रः॥

वनविद्धः, पुं, (वनस्य यनोद्धवी का विद्धः ।) हावा-बत:। इति डिमचनः:। १। १६०॥ ( यथा, कषाषरित्रागरे। ५६। १८१। "फबार्कप्रभाचालचटिसं वनविद्वताः

सर्चीतस्मिन तेनोचकेतिहरूने सर्हान ॥") वनवासन:, पुं, (वनं वासयति ग्रन्थेनेति । वासि +

क्यु:।) खङ्काब:। इति जिकाकप्रेय: ।

## वनायुः

वनवासी, [न्] पुं, (वनं वासयति सुरभी करोतीति। वासि + क्षिनि:।) ऋषभनामौषधम्। सुव्यक-ष्ट्यः । वाराष्ट्रीकन्दः । प्रात्कालीकन्दः । वील-मश्चिकम्दः। इति राजनिर्धग्दः॥ (वने वस-नोनि। वस्+शिनि:।) वनदासकर्भीर, त्रि॥ ( यथा, महः। ६। २०।

"तापसेम्बेष विश्रेष्ठ यानिकं भेचमाइरेत्। रहमे(ध्यु चार्योष्ठ द्विजेयु वनवासिष्ठ ॥")

धनप्रमाकी, क्षी, (यनका बन्ताकी वार्णाकी।) ष्टक्ती। इति राजनिर्धेग्टः॥

वनवीक्दः, युं. ( वनस्य वीक्दः । ) नौवारः । इति चिमचन्त्रः। १। २४२॥

वनमूनरी, की, (वनस्य मूकरीव रोमग्रलात् मांस-ललाचा) कपिकच्छु:। इति राजनिष्युट:॥ (वनस्य श्रुकरी।) स्थारण्यवराष्ट्री च ॥

धनमूर्यः, पुं, (वनचातः श्रुरतः ।) वनोद्भवीतः । वन च्योल इति भाषा। तत्त्रयोग्यः । सितम्पर्यः २ वन्यः ३ वनकन्दः ३ व्यर्गयम् रयाः ५ वनचः इ श्वतत्र्रणः ६ वनकञ्चलः ६। अस्य गुगाः। रचलम्। कट्लम्। उत्तलम्। कमिगुला-श्रुलादिदोधसञ्जारीचकनाश्रिकच। इति राज-निघंग्ट: ॥

वनस्त्राटः, पुं, (वनस्य स्टङ्गाट इव कच्छका हम-लातृ।) गोच्चरकः । इत्यमरः । २ । ४ । ১ ८ ॥ (चस्य पर्यायो यद्या,---

"गोजुरः चुरकीश्रम स्थात् चिकग्टः स्यादु-

गोकग्टको गोस्तरको वनग्रहसाट सत्वपि । यलक्ष्मा सर्द्या च तथा स्वादिख्यान्यका।" इति भाषप्रकाशस्य पूर्व्यखण्डे प्रथमे भागे॥)

वनप्रदङ्गाटनः, पु. (वनप्रदङ्गाट + स्वार्थे नन्।) गोच्चरकः । इति राजनिष्येखः ॥

वनग्रोभनं, क्री, (वनं चलं ग्रोभयतीतः। ग्रुभ 🛨 गिच् + ल्यु:।) पद्मम्। इति भ्रव्यक्ति॥ वनस्य शोभाकर्नार, त्रि॥

चनच्या, [न्] पुं, (बनस्य दने वा श्वा कुक्क्र:।) मन्द्रभार्जार:। वश्वकः । याञ्चः । इति मेदिशी । में, २००४

वनमञ्जटः, पुं. (वने सङ्कटी वास्त्रत्यं यस्य।) 'सस्रः। इति ग्रब्दचिक्तका॥

धनसम्बद्धः, पुं, (वनानां सम्बद्धः।) च्यरग्य-संइति:। तत्रायाय:। वन्या २। इसमर:। 明明明明夏日 1

बनसरी जिनी, खाी, (वनस्य सरो जिनी पश्चिमीव ग्रीभाकरत्वात्।) वनकार्पासी। इति ग्रम्द-रकावसी ॥

षनस्य:, पुं, (यने निष्ठशीति । स्वा + क: ।) क्या: । इति श्रव्हचित्रका॥ (वानप्रश्यः। यथा, मतुः। 412451

"रमक्रीचं यहस्यानां द्विगुर्वा बद्धाचारिकाम्। भिगुनां स्थादनस्थानां यतीनान्तु चतुर्ग्यम् ॥") वनवासिनि, जि॥ (यथा, ऋरिनेप्री १९५०।२१। "प्रवृत्तपक्षी कृपतिवेशस्याम्

ग्रजान् गर्जी: स्वेरिष वीर्यादीप्राम् ॥")

वनस्था, इकी, (वने तिस्रति या। स्था-1 क:। टाप्।) खन्नत्यीष्टनः। इति राजनिषेक्टः॥ वनसासि:, पुं, (वनसा पति:। पारस्कराहित्वात् सुद्।) विना पुर्व्या फलिहुम:। (यथा, सतु:।

क्ष्माचम्। इति मेहिनी। ते, २१६॥ (यथा, महाभारते। १। १८१। १६।

"कर्षतु भ्राखाकि हैं। शिक्क करें वनसाती।") स्थालीह्य:। इति राजनिषंग्ट:। ( ग्रस्य पर्यायो यथा, —

"नन्द। हक्षी वश्वत्यमेदः प्रशेषो गनपादपः। स्थाली इनः चयतवः जीही च स्थाहनस्राप्तः ॥" क्रि भावप्रकाशि। १।१॥

ष्ट्रतप्रस्य पुत्रविश्वेष:। यथा भागवते। ५। २०।२१॥ "बाला मधुत्हों मेचएछ: सुधामा आजिलो जोक्तिवकों यनसामिशित प्रतप्रक-सुना: ॥" वटहत्त: ॥ तत्वर्थायो यथा,--"वटो रक्तफल: ऋड़ी व्ययोध: स्कब्ब की भूव:। कीरो वेश्रवकावासी बङ्गाटी वनस्त्रतः ॥" इति भावप्रकाग्रस्य पूर्व्यख्या प्रथमे भागे॥)

वनच्दिता, स्क्री, (वनीद्भवाच्दिताः) स्थर-शयकद्दा।तत्त्राधायः।ग्रीकौ २ ग्रीकिता ३ वनारिषा ४। चास्था गुमा:। कट्लाम्। गोलाबम्। राचालम्। तिक्तत्वम्। दीपम्लचः। इति राजनिर्घेग्टः । अपि च ।

"व्यरस्य इलही कन्दः कुछ यात स्स्र ना प्रानः ॥" इति भावप्रकाशः॥

वनचास:, युं, (वनस्य चास इव प्रकाध कत्वान।) काभाष्ट्रमम्। इति जिकास्त्रप्रेथ: ॥ कुन्द्रुच: । इति राजनिषंग्ट: ॥

वनद्वासकः, पुं, (वनदान + ग्वायं कन्।) काग्र-ल्यम्। इति ग्रन्टरकावली ॥

वनाख:, पुं, (वनस्याख:।) प्रायक:। इति चिका बढ प्रेम: ।

वनाखुकः, प्ं, मृतः। इति विकास्वर्णेषः॥

वनाजः, पुं, (वनस्त्र काजः ।) वनक्कागः । तत्प-स्थाय:। इ.डिका: २ शिशुवाहक: ३ एछ-ब्दंब: 8। इति हैमचक्द: । 8। इत्र त

२ । ४ । ४ ॥ वान्या ३ । इति प्राव्टरकावको ॥ विवादः, पुं, वर्वका । वीक्तमिका । इति प्राव्ट-

वनामलः, पुं, (वनस्य धामल च्यामलक इव ।) लाषापाकपालः । इति शब्दमाला ॥

वनस्याः, पुं, (वनस्याच्याभ्यादवः) कीधास्यः । रति राजनिर्घाट:॥ (गुबाहिविश्योश्स्य कोशासम्बद्धि ग्रेयः।)

वनायु:, पुं, देश विशेष:। यथा,---

"ग्रहा ग्रयश्व वानायुवेनायुयेदुसालसम्।" इति मञ्द्रकावसी॥

(वया, महाभारते। 🖛। 🤊 । ११। "बाजानेये: सेन्धरे: पार्ज्ञनीये-नेंदी जनाम्यो जवना गुदाक्रिके: ॥"

दानविश्वितः। यया, महाभारते । ११६५। ह ः। "ग्राश्चिष वनायुष दीर्घाणकथ दानव: ॥")

वनायुष्ण:, गुं, ( बनायी देशे जायते इति । जन + **७:।) वनायुरेग्रोह्मवधीटन:। व्यस्य र**ङ्या-ननरं वानायुन:। इति प्राव्दरकाषली 🛭

"व्यपुत्र्याः मलवन्ती ये ते वनकातयः स्टुताः ॥") वनारिष्टा, क्ली, (वनकाता व्यरिप्टेन ।) वन-चरिदा। इति राजनिर्धेस्ट: ॥

> वनार्श्वकः, युं, (धनस्य व्यवैकः इव। नियमपुष्य-चायितात् तयात्रम्।) पुष्पनीयी। माना-कार:। इति वटाधर:॥

> वनावेका, स्त्री, (वनोद्धवा चार्डका।) वनभवा-देकम्। इति राजनिर्धरतः॥ व्यस्याः पर्याय-गुर्मो एन्द्रप्रस्ट द्रस्थी।

> वनालिका, काँ, (वर्ग कालि भूषयसीति । काल 🕂 मन्त्। टापि व्यत इत्वम्।) इस्तिश्वकी। यथा,---

"वक्षप्रहास्थिनं इशासे इस्ति शुक्री वनालिका।" इति हार्यक्ती। ८५ ॥

वनात्रयः, पुं, ( वनमेव च्यात्रयो यस्ताः । ) होण-काक;। इति जटाधर्:॥ (चार्ग्याध्यिणि, त्रि। समा, सार्कण्डमा १०६ । ४३ । "संदिष्यत्यस्विलो लोकस्वयि भूप । यना-

श्रद्धे ॥"।

वनाधिरः, पुं, (वनस्य खाधिरः।) स्रकरः। इति चिकायङग्रेमः ॥

विनि:, पुं, व्यक्ति:। स्विनिकवि व्यक्ति व्यक्ति विसि सनि ध्वनि यस्त्रि विलम्यस्य। इत्यनेन वन-धाती: पूर्वानुहत्त-इप्रत्ययेन निष्यप्त:। इति मिहानाकीस्यास्यादिङ्गिः,। ४। १६८॥

विनितः, त्रि, (वन + क्तः।) याचितः। सैवितः। द्रांत मेदियो । ते, १४८ ॥

वनिता, क्ली, (वन + क्ताटाम्।) जातरामका। क्कीमामात्र्यम्। इति मेदिनी । ते, १८६॥ (यथा, रघु: । २ । १६ ।

> "वश्चिष्ठधेनीरत्यायिनं त-मावर्षमानं वशिना बनान्तात्। पर्यो निमेघालसपद्मप्रदेशिन-क्योधिताभ्यासिव कोचनाभ्यास्॥">

वनी, स्त्री, वनम्। इत्यसरटीकायां भरतः, ॥ (यथा, साश्चित्र एपेंगे। २।

"केलीवनीयमाप वञ्चलक्कासञ्चाः॥")

वनी, [न्] पुं. (वनं च्यान्ययस्वेनाच्यास्येति । वन + इ.नि:।) वानप्रस्थः। यथा,---

"रहमेधी ग्रहसम्तयोः क्री हियमान्या यजेत वनी वर्धास ग्रामाकिरापत्करूपे भी: पुरा-सर्वेदा।" इति खाह्यस्तामगौ हारीत: । वशीक:, त्रि, याचक:। इत्यमस्टीकामारसुन्दरी॥ वर्गीयकः, जि, (वर्षियाचनस्मिक्तीति । कथच । ततो खुल्।) याचनः। इत्यमरः । १।१।४८॥

वन्दन

वने खुदा, खरी. (वने खुद्रा। खबुक्समाय:।) करझ:। इति रक्षमाका॥ वनेचर:, चि, (वने चरतीति। चर + "चरेष्ट:।" इति ट:। तन्पुरुव झतीब बुक्।) बारस्य-चारी। यथा,—

"वनेचरानां वनितासकानां दरीयद्योसाङ्गनियक्तभासः। भवन्ति यत्रीयधयो रजन्या-भतेनपूराः सुरतप्रदीपाः॥"

इति कुमारसम्मवे १ सर्गः।

वनेच्यः, पुं, (वने इच्यः पूज्यः।) बहुरसातः। इति राजनिषेग्टः॥

वनेसर्कः, पुं, (वने सर्कं इव।) अधनहत्तः। इति स्वामाला॥

वनंहिन, स्त्री, (वने सहयो यस्या:।) वनकार्यांसी। इति रक्षमाला ॥

वनीका:, [स्] पुं, (वनसेव च्योको सर्व सन्धः) वानर:। इत्यसर:।०।५।६॥ (वनवाधिनि, चि। यथा, भागवने।।।।।९१॥ "धन्तर्थिन: काग्रम: प्रको सनयो ये वनी-

क्स;।

चरिन दिच्योक्षय भ्रमनो यत् वतारकाः॥") वस्का, खी, वस्राः यथा,—

"वन्दाका श्रेखरी सेवा वन्दाच वन्दकेव्यते॥" इति भरतपृत्वदुः॥

वस्यः, ग्रुं, (बन्दते स्तीति बन्धते स्तयते द्रति वा । वन्द + "ग्रीकृष्णियग्रामिवस्कितिविद्याशिष्यो-उथः।"इत्यत्र बस्तीत्यस्य स्थाने बन्दीति पाठोऽपि बहुतस्मतः इस्तरीऽथः।) स्तीता। स्तुत्थः। वन्दिधातीरथप्रक्षयेन विष्यतः। इति सिद्धान्त-कीस्हो॥

वन्दनं सी, (वन्दते वेनेति । यन्द + करकी व्हट्।) वहनम् । इति ग्रन्दचिनका ॥ (वन्द + भावे काद्।) प्रकासः । सतु योक्ष्यधामन्त्रनर्भतः मिस्तिष्रेषः । यथा । पाद्योत्तर्वके ग्रियन् ग्राकिश्वीसंवादे ।

"त्रातां तु विधावं प्रोतां प्रक्रचलाञ्चनं हरेः। धारस्यचित्रे प्रक्राकां तक क्षायां परित्रहः॥ धारस्यचित्र जयो ध्यानं तक्षासस्मरस्यं तथा। कोर्ननं अवस्यचेव वन्दनं पार्सेवनस्॥ तत्यारोहतसीवा च तक्षिवेदितभोजनस्। तदीयानाच संस्वा दादधीव्रतमिष्ठता॥ तुलसीरोपसं विद्योदिवदेवस्य प्राक्तिंयः। भक्तिः बोद्यमा प्रोक्ता भवक्षविस्त्रत्ये॥"

दित इरिभक्तिविवासि ११ विवासः । भोड़ ग्रीपचारपूजानार्गतग्रेसीयचारः । यथा,— "आवनं खागतं पात्रभव्येमाचमनीयकाम् । मधुपकांचमनखानवयनाभग्रवानि च । गत्मपुत्री यूपदीपौ नैनेतां वन्दनं तथा ॥" रखाड्नितत्ते खाचारचिनामश्चः ॥ ॥ ॥

व्याय बन्दमम् । "प्रथमेदय याषाङ्गं तन्तुमान्य प्रदर्भयेत् । पठेन प्रतिप्रवासच प्रचीह भगविति।"
तद्दल्तमेकाहण श्रीभगवता।
"स्विव वावणे: स्विभी: पौरावी: प्राक्तिरिप।
स्वाया प्रचीह भगविति वस्ति एकवन्।"
व्यथ प्रवासविधि:। कालिकापुरावी:
"यः स्वयं गद्यपद्याश्यां चित्ताश्यां नमस्कृतिम्।
प्रिरो मत्याहयी: काला वाहुश्याच परसारम्।
प्रपत्रं पाहि मामीश्र भीतं ख्लुमचार्यवात्॥"
किच्यामे।

"होश्यां पद्माच जातुभ्यासुरसा ग्रिरसा हणा। मनसा वचता चेति प्राणामी श्टाङ्ग देशितः ॥ जातुभ्याचीव बाचुभ्यां ग्रिरसा वचता थिया। पचाङ्गतः प्रणामः स्वात् पूजासु प्रवराविमौ॥"

"ग्रावर्ष्ट्र इचिया काला क्रायास्तरप्रका वृधः। व्यवस्थास प्रयागास्त्रीन् स्वस्त स्टिश्वाधिकान्।" तथा च नारदपस्राचे। "सन्धं वीत्य स्ट्रं चार्च गुरून् सगुरमेव च। क्रियत्विं प्रदयवा चतुर्विं स्वस्त्र कान्। नमेत्तदर्बम्यवा तद्शें सर्वया नमेत्॥" विव्युधमानित्।

"देव शिंदग्रेनादेव प्रकामकाशुक्षद्रम् । स्थानापिता न कर्त्रशा दशकी दिनमत्त्रमाः । देवाखी इत्यूनं वि गृचि सर्व्य प्रकी नितम् ॥" स्थाय नमस्कारमा इत्याम् । नार्रासं हे । "नमस्कारः स्क्रमी यद्यः सर्व्य स्थित् चीत्रमः । नमस्कारेग चिकेन नरः यूनो इर्ष्ट क्रिन् ॥" स्वान्दे ।

"हक्कप्रकामं कुरुते विकादे भक्तिभावितः। रेक्कपंद्यं वसंत् खर्गे ग्रतमन्त्रन्तरं नरः॥" तस्त्रेव श्रीकृष्णनारहमं वादे।

"प्रक्रम्य दक्कपङ्गमी नमस्कारेक योश्चित्। सं यो गतिमवाप्तीनि न तो क्रतुशतरिप । नमस्कारेक चैकेन नर: पूनी इटि वर्जेत्।" तजीव शिवोमार्थवादे।

"भूमिमापीका कातुभा धिर कारोव्य वे श्रुवि। प्रथमेत्यो चि द्वेषां सीश्वमेषप्रकं कमेत्॥" सत्रेवान्यक।

"तीर्यकोटिसइसासि नीर्यकोटिशनानि च । नारायकप्रधामस्य कर्ता नार्ह्यन् योक्श्रीम् ॥ भ्राटीमापि गमस्तारं कुर्यनः साक्रंसिको । भ्रातकस्यान्वितं पापं तत्वसादेव नम्मनि ॥ देसगुक्तिनालस्य क्या देवे भवन्ति ॥ तावह्यसस्यास्य विद्यानोके महीयते ॥

"चिभित्रात्व जगनार्थं सतार्थेच तथा भवेत्। नमकारिजया तस्य धर्मपापप्रकाशिनी ॥ जातुष्यां चैन प्राविष्यां शिर्धाः च विच्छनाः। तत्वा प्रवामं देवस्य चर्मात् कामनवासुयान्॥" अक्षपुरात्री।

"चनादिनिधर्गं देवं के के का समावदार्थम् । ये नमन्ति नहा निध्यं निक्षं प्रशासित ते यमम् ॥ ये जना जानां नायं निर्श्व नारायणं हिजा: । नमन्ति निष्टृति विष्यो: स्थानाद्यम मासिन:॥" नारदीये।

> "यकोश्य सक्तायामी एमान्यमेयावस्तेने तुल्यः। एमान्यमेथी पुनरेति जन्म स्वायामी न पुनर्भवाय॥"

भक्तस्थीहरे।
"विकाहिष्णप्रकामार्थे भक्तन पत्रता स्वि।
पातितं पातनं कत्कं नोक्तिष्ठति पुनः सद्यः।
कापि पापं दुराचारं नरं खत्रावतं परे।
नेचने विकास वान्या उन्वास्तपनं यथा।"
श्रीविकापराये। श्रीयमस्य निकासटानुभाकतं।

"श्रारममरगणाचिताङ्ग्रिपद्मं मणमति यः परमाधेतो श्रिमकैः। तमपगत्वमस्तपापवन्धं वन्न परिश्वत्य स्थाजिमान्यसिस्तम्॥"

अस्वविन्ते ।

"ध्रणागतरणयोद्यतं

दिसीधं प्रणमित्त वे नरा: ।

न पतिता भवाष्ट्रधौ स्पुटं

पतितानुद्वरति सा तानसी ॥"

व्यदमस्तिने च विज्ञाविष्ये ।

"चही प्रणामाय हतः तसुद्रमः प्रपन्नभक्ताचेविधी समाहितः। यक्तीकपाली खदतुत्रहीरमरे-रलअपूर्वापसहरस्ररेरियतः॥"

चातर्व नारायसम्बद्धति। "चादी भाग्यमदी भाग्यमदी भाग्यं वृक्षा-

येथां श्वरिपहालाचे प्रियो चक्कं यथा तथा व"
किश्व नार्सित्ते श्रीयमोत्ती।
"तथ्य वे नार्सिश्च्य विक्योर्सिनतेजम:!
प्रकासं ये प्रकृष्टेलिन तेषामपि नसी नम: व"
भविद्योत्तरे च जन्नचेतुपसङ्गे।
"विक्योर्ट्वजगद्वातुर्जनार्द्वनजगत्तर:!
प्रवासं ये प्रकृष्टेलिन तेषामपि नसी नम: व"
स्वासं ये प्रकृष्टेलिन तेषामपि नसी नम: व"
स्वासि वका

ष्यथ प्रसासितिकाताः ष्टचनारदीयेतु हकोन् पारकानारसीः।

"सल्हान नमेह्यस्तु विकादे ध्रक्तेकारियाः । ध्रवीपमं विकानीयान् कराचिर्ण नालपेत्॥" किच पाद्ये। विध्यास्त्रमाष्ट्राक्षेत्र यमनाष्ट्रय-संवादे।

"प्रश्नमो भगवद्दारं नामग्रक्षपरिक्षदम्। व्यक्तवा तत्प्रकामादि व्यक्ति ते वरकौकसः।" व्यक्त नमकार्गिवद्वानि । विव्युक्तिते । "व्यक्षप्रश्नात यक्किष्यत् प्रमान् वे धन्नमाप्तरेत । सर्वे तनिकालं याति एकष्टकाभिवादगत्।"

"वक्षाप्रावसदेशस्यु यो नरः प्रसमित माम्। भिन्नो च जामते सुखं: चप्रजन्मनिभामिति।॥" विश्वास्त्रम् ।

"स्राये एके वासभागे ससीपे समेमन्दरे ।

सम्बारान् न कुर्यात् केम्रवासये ॥"

स्राय स्र

"सहद्भौ नियानिती न शक्तः प्रवानेन्स्षुः। उद्यायोत्याय कर्णवं दक्कवत् प्रविधाननम् ॥ नतः प्रदक्षियां कृषात् भक्ता भगवतो इरेः। नामानि कीर्त्तयन् शक्तौ नाच घाटाङ्गवन्द-

गाम्॥"

द्रित हरिभक्तिशिकासि च विकासः ॥ ॥ ॥ जन्मन् नसस्कारप्रस्ट प्रकामग्रस्ट च हरुवान् ॥ (विषयिगोषः । घषा, क्रम्पेटे । ० । ५१ । ० ।

"यदिकामन् प्रकृषि वन्द्रनं भुवन्॥" व्यसुर:। रचौषियेष:। इति क्रम्भाव्ये सायण:। २०।२१।५॥)

वन्दनमाता, क्यों, (वन्दनार्था माला यण सा।)
नोरतान्। इति इत्तायुष्धः। २। १८६॥
(वन्दनार्था माला इति कन्मधारये।) रम्मासम्भन्त्रयवेदिनास्त्रपत्रर्थनमाता। यथा,
"कृष्यादन्दनमाता यो रम्भाक्तमः सुप्रोभनेः।
चनरचोद्धवेः पत्रेजीगरे चक्रपाणिनः॥
यगानि पत्रसंखानां स्वर्ग नस्लोस्यो भदेन्।
पूच्यते वासवादीच क्रीइते चाष्ठरोहनः॥"

द्दिन इरिभिक्तिश्वनासे १६ विलास: ॥ बन्दनमाणिका, क्ली, (वन्दनमात्ता + व्यार्थ कन्।) बह्दिरोपरि सुभदा माना। यथा,— "तोरगोर्दे सु मङ्गक्यं दासवन्दनमाणिका॥" द्दित देमचन्द्र: । ৪। ६८॥

वस्ता, की, (वस् + "वृत्विस्विद्भ्यक्षीत वाच्यम्।" ३ । ३ । १०० । इत्यस्य वार्तिकोस्वा यृष् । टाप ।) सुति:। तत्यभाष:। सभीकी २ । इति त्रिकाकक्ष्मय:। दोमभक्षका तिलकम्। यथा,—

"पेशान्यामाष्ट्रदेशस सुचा वाथ सुवेश वा। वन्दर्गा कारयेचेन श्रिर:कथडोशकेयु च। कथ्रपस्येतिमकेश यथातुक्रमयोगतः॥"

इति निष्णादितस्य विश्व द्वापनम् ॥ वन्दनी, स्त्री, (वन्द + स्युट । हीए।) मितः। जीवातुः। वटी। याचनक्तमे । इति मेहिनी। ने, ८०॥ काचित् पुस्तने वटीस्त्राने कटी याचन-क्तमस्याने झाचलक्तमं इति च पाटः। तम् तु पवर्गीयवकाराही किस्तितीर्थं ग्रन्दः। किस्तु वहि व तुत्राभवादयोरित्रसान् स्वनद्प्रस्थ-निष्यस्रसान् स्ननःस्थवकाराही किस्तितः॥

ानवान्नतात् जनाः स्ववनाराद्या तास्ताः । वन्दां । विद्यम् जनीवर् । ) कावनीवः । वन्दाः । विद्यस्यः । वद्यस्तिरनीयप्रस्ययेन निव्यनः ॥ (यदाः, सङ्गास्ति । २०१० । १० । "ततः सुद्वाप्रसावाद्य जातुन्यां सूनने विद्यतः । स्रिर्वा पन्दनीयं तस्तिनवन्द्य जनन्तित् ॥") वन्दनीयः, ग्रं, (वन्द्यति भेषजार्थे कृत्वते इति । विद्यम् समीयर्।) पीतश्चन्नराजः। इति राज-विश्वसः ॥ वन्दनीया, खारी, (वर्ति + कमाँखि वानीयर्। व(व) निद्याष्टः, युं, (वन्तिमाव सद्यस्यं स्वासीति। टाप्।) गोरोचना। दति विकाखधीयः ॥ यद्य + वः।) व्यवसायुधदेवतागार्मेहकः। (विष्टतिरस्या गोरोचनाश्रस्य विश्वया॥) (वाकारत दति भाषा॥) यथा,——

वस्ता, स्ती, (वस्ती स्परहस्तासित। वितिस्ति । टाप्।) हसीपरिहसः। वाँह इति
परमाहा। इति स भाषा। तत्त्रस्यांदः। हसादनी र हस्तर्भा इ जीवित्तका छ। इत्यमरः॥
बन्दाका ५ प्रोस्वरी ६ तिया क वन्दका ६।
इति भरतस्त्रस्तुः॥ वन्दकः ६ नीलवक्षी २०
इति रक्षमाता॥ वन्दाकी १९ परवासिका १२
इति प्रव्दरकावली ॥ विद्यमी १३ प्रस्थिकी १८
वन्दा १५ परपुष्टा १६ परायया १०। इति
प्रस्तिका ॥ सताविध्वः। भिस्ति । इति
मेहिनी। है, १०॥ स्त्याः प्रस्तायान्तरं गुणास्य
वन्दाक्षस्त्रे हृद्याः॥

वन्दाकः, पुं, उचोपरिष्ठचः । याँ दा इति हिस्री
भाषा । तत्ययायः । पाद्यवद्या ६ शिखादी ३
तबरोहियां ४ इचाद्यो ५ इचक्दा ६ कामउचः ६ ग्रेखरी ८ केश्क्या ६ तबर्चा १०
तब्सा ११ ग्रम्भाद्यो १२ कामियी ११
तब्सा ११ ग्रम्भाद्यो १२ कामियी ११
तब्सा ११ ग्रम्भाद्यो १२ व्यक्षी १६ । यास्य
गुणाः । तित्तव्यम् । शिश्चिरत्यम् । क्षापणग्रमापद्यत्यम् । व्यातिचिद्दित्यम् । इच्छत्यम् ।
व्यायत्यम् । द्वायगत्यच्या १ति राजनिचेस्टः ॥
व्यायत्यम् ।

"वन्दाकः स्याद्धिमिक्तकः कथायमध्रौ रसे। मङ्गस्यः कपवानास्त्रचीत्रसदिवापकः ॥"

इति भावप्रकाशः ।

वन्दाका, की, वन्दा। इति भरतभूतक्षुः । वन्दाकी, की, वन्दा। इति ग्रन्थरकावली ॥ वन्दाकः, चि. (वन्दते कीति व्यभिवान्यनीति। वन्द + "ग्रवन्योरावः।" ३। २। १०३। इति व्यावः।) वन्दनभीतः। नन्यव्यायः। व्यभिवादकः २। इत्तमरः। ३।१। २ ॥ व्यभिवादकः २। इत्तमरः। ३।१। २ ॥ व्यभिवादकावितः। इति ग्रन्थरकावितः। (यथा, क्रम्बेदे ।१। १८०। २।

"भीयति त्वी चात्रुक्षी ग्रज्ञति वन्दा रुख सर्व्य वन्दे ज्यसे ॥"

क्तीके, क्या। इति क्टग्वेटभाको सायसः । । १३ । १॥)

व(व) न्दः, स्त्री, (वस्ति स्वीति तृपादिकं स्वस्आर्थामित। विह्+ "सर्वश्वातुभ्य इतृ।" उका॰
३।११०। इति इतृ।) चात्रसम्बद्धमावादिः।
समेदी इति भावा। सन्यायायः। प्रयद्यः ए प्रयद्यः १ वस्ति ॥ इत्यमरभरती ॥ वस्तिका ॥। इति भ्रष्ट्रसावकी ॥ सोपानकः। इतु-स्वादिकोषः॥ (आषः। यथा, भागवते। ६। १। १९।

"बन्ध में: बेनवे श्रीयें भे वितां हत्तिमास्त्रतः।" पुं, खुलिमानकः। यथा, व्यस्तिमे । ११२।

"सत्तमाग्रधन्दीनामेनीकास सङ्क्षिकम् ॥")

(व) विद्याण्डः, युं, (विन्द्यिय स्वस्य स्वासीत।
यण्ड + कः।) स्वयायुष्ट्वतावार्मेट्कः।
( खाकारत रति भाषाः। स्वया, --"विव्याण्डांकचा वाजिकुक्षरायाच्यण्डारिकः।
स्वक्षयात्रिक्षेव स्वावार्मेमेकरान्॥
विद्याणारीन् वेलावरमीन वासकांच्य नरान्
स्वावारीप्रयेतः। स्वयच व्यवसार्विद्योगेपटेशः।

"बयागारायुधागारहेवनागारभेदकान्। इस्यव्यक्तृं च चन्यादेवाविचार्यन्॥" इति मतुक्षर्यात्। इति मिलाच्यरायवचार-कार्क्षर्व्यक्रयम्॥

व(व) क्लोरः, गृं, (विक्तियं विधाय चौरः आप-हारकः। ग्रहस्यं विक्तिव क्लां व्यक्तियाः। सामप्रधारकलादस्य तथालम्।) विक्याचः। तल्पयायः। भाचनः २। इति हारावनी। १४५॥ वन्दीकारः ३। इति जिकाकश्यः॥ व(व) व्यातः, ग्रुं, (विदि + भावे हत्। विदः स्तुतिस्तस्याः पाठो यच।) स्तुतिग्रसः। तन-प्रयायः। भोगावनी २। इति जिकाकश्यः॥ व(व) व्हो, स्त्रों, (विदः + "ल्लिकाराहितिनः।" हति दीष्।) विदः। इत्यमर्टीकायां भरतः॥ (यथा, क्रमारे। २। ५४।

"गोप्तारं सुरसेन्यानां यं प्रस्कृत्य गोषभित्। प्रवानिष्याति प्रजुष्यो वन्दी सित्र जयश्वियम् ॥") व(व)न्दी [न], पं, (वन्दते स्तीति स्पादीविति । वदि स्तुती + सिति:।) वाजादं योष्तारी वीर्यादिस्तुतिकारकः। तत्त्रय्यायः। स्तुति-पाठकः ९। दखसरः॥ भागधः । सगधः ॥। दखन्ये। इति तङ्गीकायां भरतः॥ (यया, रखः।॥। ६।।

"परिकाल्यनसाम्निधा काचे काचे च विन्दि । स्तृश्रं सुनिभिर्द्याभिरुपतस्ये चरकती ॥") वास्त्रोत्पत्तिर्यथा,—

"चचियाविष्रकत्यायां छती भवति चातितः। वैद्यास्मागधवेटेची राजविष्राञ्चनास्तौ॥"

इति सानवे १० आधाय: १०। श्राहोत्तरससे शक्तियो हानस्याकरणी निन्दा यथा.—

"विष्णियं वे वर्षाणे था श्वार्थिश्य च क्रमणितः । यहि तच न इद्याण विषकं श्वास्तती भवेत्।" विक्ति वे विषक्तीतारः । जार्थितः चनृ यहि यभ्योऽकं न इद्यान् आसं विषकं भवेदिक्यर्थः । "स्रताः पौराणिकाः प्रोक्ता सामधा वंग्र-

ग्रंचका:।

विक्तिस्व अन्य प्रशाद प्र प्रशाद प्र

"बोमिखादेशमादाय नला तं सुरवन्दिनः।

**डर्मधीमधर:श्रेशं पुरस्कृश दिवं यम्: ॥**" "सुरमन्दिनी देवसत्याः।" इति सङ्गीकायां श्रीधरस्वासी।)

ष(व)न्दीकारः, पुं, ( बन्दीवत् यश्चसां करोतीति । स + "कर्मग्राम् ।" ६ । २ । ९ । प्रसम् ।) यन्त्याच:। प्राकारत रनि भाषा। तत्-पर्यायः। साचनः २ प्रसञ्ज्योरः १ चिक्राभः ८। रति विकास ग्रेष:॥

बन्दा, की, (बन्दाते स्वयंते प्रति। वर्दि+ एसत्।) वन्दा। इति श्रव्यक्तिका। गोरो-चना। इति भावप्रकाष्ट्रः॥ ( वन्द्रनीये, चि । यथा, नाइत्राहपेंची १ परिच्हें है। "बाधी: परम्परायम्यान वे सला लपा

यया च भागवते । । १२ । २६ । "बातिष्ठ चगतां मन्यं तदियाोः परमं

षच्मु ॥")

वन्त्रं, क्री, (बन्यते स्तृयते इति। वह सुती+ "स्कावित्रचौति।" खवा॰ २। १३। इति रक्।) ककारवम्। इति सिद्वानानीस्था-सकावित्रति: ।

त्रमः, चि, ( वन्दते स्तीति देवादीत् पूचाकावे इति। वहि+रक्।) पूजकः। इत्युकादि-

बर्मा, क्री, (वने भदम् । वन + यत् ।) त्वचम् । इति राजनिर्वेष्टः । ( क्युटबटम् । तत्पर्यायो

"क्षटल दे परं वन्धं सुक्ताभच परी लवम् ॥" इति वेदाकरलमाजायाम् ॥)

घषाः, चि, ( वने भवः । वन् 🕂 यत् । ) वनोङ्गतः । दति मेहिनी। चै, ५३ ॥ ( यदा, रघु: १९१८५ । "वैयक्षधीनमादाय चोववद्वातुपस्यितान्। नामध्यानि पुष्क्ष्मी बन्धार्थं सार्वेद्याखन

बन्धः, ग्रं, (दव + यत्।) वनमूदनः। वादान्ती-क्षच्: । ऐक्नकः । इति राजविधेस्ट:॥ (चीर-विदारी। तत्पर्यायो यथा.--"चीरी प्रवर्षण्यांखाः सुन्हरः कुष्रनाप्रनः।

पत्री म्लक्स्लाभ: क्सन्द: स च कचुकी।" इति वेद्यकर्जनावायाम् ॥)

बच्या, ख्वी, (दनानासर्ययानां चलानां वा संद्रात:। वन्+ "प्राथ्यादिम्यो य:। " ॥। ६। ३६ । इति यः।) दवसमूचः। रतामरः। १। ध । । । जलसंहितः । इति मेरिनौ। ये, ५८॥ सम्मानी। (तत्वकायो यथा, रजमानायाम्। "सम्बद्धी सुन्धका कासम्म सिंकपर्थिका । यभार कार्याद्रशस्थित सूर्यप्रकात्मे च ते ॥"} जीपालककेटी। गुजा। मिस्रेया। भदसुक्ता। ग्रमप्रमा। इति राजविषेत्रः । (अध्यस्या। तत्वभाषो यथा,---"इयमसाचासाखा दाविमसाचमसाः।

वचा तुरमग्रमा च कुनुकाचावरी इकः।"

क्ला कचित् इक्सते। इति वैद्यक्रकमाणा-

वन्योपोदकी, च्यी, (वन्यावनोङ्गता खमोदनौ।) लताविश्रेषः । वनपुँदः इति भाषा । तन्यये । वः वनका २ वनवाक्रया ३। व्यव्या गुणाः। तिसा-लम्। कट्लम्। एकालम्। रोचनलच। इति राजनिर्धेष्ट: 🛚

वन्:, पुं. ( वनति भागमर्चतीति । वन सन्मक्ती 🛨 "ऋजिकाधनकीत।" खणा० १। इति इनुप्रत्यय:।) आरंग्री। अग्री। इति सिद्वासकोसदासुगादिवृत्ति; ॥

वष, च्यो च डुचे सुक्डनन्तुवीचीप्रशे:। इति कविकलपद्रभः ॥ ( भा०-जभ०-सक०-व्यविट् ।) च्यी, बप्ताः। च, वयति वयते । हु, छप्त्रिमम् । सुख्डो सुख्डितकर्थम् । वर्षात्र मञ्जकं नापितः । वर्णात तन्तुं तन्त्रवाय:। यदि वपति श्रवाय: चैत्रमायादा वीत्रम्। इति दुगोदाय: ॥

वप:, पुं, (वप् + घ:।) केश्सकतम्। वौजवप-नम्। इति वपघातीभाषि≯ल्प्रत्ययेन निष्यज्ञः, ॥ वपनं, क्यौ, (वप् + भावे ख्युट् ।) के ग्रह्मकनन्। (यषा, महः। ५। १८०३

"श्रूदायां मासिकं कार्ये वपनं न्यायविजनाम्॥") वीचाधानम्। इति मेदिनी। ने, १२२॥

वपनी, क्षी, (उष्टते मक्तकारिकमस्याधित । वप् 🕂 व्यक्षिकर्णे खुट्। हीप्।) नापिनप्राजाः। रति हैमचनः । ४। ६६ । (तन्तुवायशाना। इति तन्धालयंदधेगात्॥)

वपा, को, (उप्यत्रवित्र विष् + भिहाबाङ् । टाप् ।) क्टिनम् । ( यथा, अतमधन्नाक्षयो । इ । १। १।५।५ । "अथ वृद्धाीकनमा सुविरा सभी निस्ता भवति॥") सेदः। इ.स्यमरः। २।६। ५८॥ (यया, रामायसे। १। १८। ६६। <sup>अ</sup>मतत्त्रिकक्तास्त्र वमास्**त्रुक्त** वियतिन्तियः। ण्टलिक् परस्थन्यतः जापयामास ग्राच्यातः॥" सा च भ्रादयसाक्षातु:। यथा। "लक् च वोडितच मधिष महस्य गाभिस हृद्यस सीम च यहाच प्रीष्टाच दुक्की च वस्तिच प्रशिवा-धानकामाध्यक पकाध्यकोत्तरगुरकाधर-गुर्च श्वदानाच्य वपा च वपावश्वच्यति साष्ट-णानि।" इति चरके शारीरस्थाने द्वतीये-

पिता। रख्यादिकोषः ॥

वपुः, [स्] क्षौ, (खप्यको देवान्तरभोग्नसाधक-वीजीभूनानि कभेराययजेति। वप्+ "व्यक्ति-मृष्यिमजीति।" प्रका॰ २ । ११८। इति जिसि::) भ्रारीरम्। **१ स्थासरः ।** २। **६। ६० ।** (यया, रघु:।२।४२।

"यकातपत्रं चयतः प्रसुनं भवं वय: कामाभिदं वयुष्य ॥") प्रशास्त्रकातिः। इति मेदिनी। से, १६॥ (व्यंश्रः)। यथा, मद्रः। १ । ६६ ।

"बारानां जीकपालानां वपुर्धारयते हुप: 1" "वपुरतेकोः य:।" इति मेधातिथः। खी, सनामकाता इचनचा। सातु प्रमेरानस्य पत्री । यथा, मार्कक्षेत्रे । ५०। २१। "बुद्धिलेच्या वपुः ग्रान्ताः खिद्धिः कौर्तिकायी-

यकाचे प्रतिषयाच धन्नी राचायकी:

ਬਜ਼: ")

वपु:सव:, पुं, (वपुष: प्रारीशात् सव: चारण यस्य।) प्ररीरखरचभातुः। इति राज-विषेष्टः ॥

वपुन:, पुं, ( यप + खनच् । वपुन + प्रश्रीसराहि-त्वात् यस्य पः इति केचित्।) देवता। इति ग्रव्दकावली ॥

वपुषा, की, सबुषा। इति भावप्रकाश्यः। (क्र-पे, की। यथा, ऋग्वेदे । हा १। १५।

> "र्षं न चित्रं वपुषाय र्प्रेतं मनुर्श्वितं सद्भित्राय द्रेमचे 🖟 "

"वपुषाय रूपार्थे इग्रातं इग्रेनीयम्।" इति तहाम्य मायगः ॥)

वपुरमा, च्यो, पद्मचारिकी। इति चढाधर:॥ (काग्रीराजस्य कन्याः जनमेवसस्य पर्जाः सातुरका नामाधराः चनमेणयसताधनेध-कार्त इन्द्रें बेयमश्रद्भविष्टेन वर्षिताशीहरी जनमे-जयेनेयं परिवासापि पुनर्शन्यर्थराजविषावञ्च-वाक्येन ग्रातीमा । एतदिवर्यानु श्वरिवंश्रे १८८ व्यध्याये द्रष्टवम् ॥)

यक्षा, [ऋ] युं, (वर्णात कीजॉमिति। यप्+ क्टप्।) चनक:। इति मेहिनी। क्षति:। इति जटाथरः । (वापितः । यथा, ऋग्वेहे । १८ ।

"यदा ते वानी व्यतुवाति ग्रीचि-

वैभेव शस्त्रुवयस्ति प्रभूम।" "यया वप्ता नापिती वपति सुकायति तथा भूम भूमि प्रवपति प्रकर्षेण सुक्रयसि॥" रात तहास्ये सायगः । )

यक्षा, [चर] चि, (वपलीति । वम् वीलोप्ती + त्रच्।) वापक:। इति मेहिनी। (क्षकः। बधा, मनु: । ६ । १४२ ।

"यथेरिकी बीचसमूत्र न वक्षा नश्रते प्रसम्। सथातृचे इविद्रमान दाता सभते प्रकम्।") विषित्तः, ग्रं, (वपति बीजिमिति। वप् + इत्तव्य।) विषे, स्त्री, ग्रं, (खप्यत्यविसित। वप + "त्विधविष्णणां रत्।" जगा॰ २। २०। इति इत्।) दुर्ग-नगरे परिस्थाया उद्धनकत्तिकाक्त्रपवद्धे घटु-परि प्राकारी निवेश्वते सन्। तथा चार्थ-भाष्यम्। कातादुद्दतन्त्रदा वर्षं कार्येत् तक्षां-परि प्राकारसिति। सत्पर्यायः। चयः १। रत्यमरभरती । क्लिकास्त्रः १। इति श्रम्द-प्रजानती ॥ ( यथा, कार्यायप्रप्रताम् ।५०५ । "सर्यं कवने सस्याः सुविधाचे कसितकरि-

> करकी दि वप्रे बक्तं दिपसिव स्टङ्गारको विभूषयति ॥")

महावपी यथा,--"सहोबानां सहावपां नहागप्रत्योभिताम्।
प्राकारयहचनाधामिनस्विवासरावतीम्।"
सहान् वपी यस्याः।

"प्राकाराधारभूता समिमोक्सिता भूमि संप्रसंदा ॥"

इति विक्रुप्राधी भू कांग्रे एक काकाधि ॥ ॥ विमान वीकासव । स्ति इति भाषा । तत्-प्रकाशः । केहारः २ चीकम् ३ । इत्यमरभरती ॥ विक्षुटः ॥ वक्षम् भू पाजिका ६ पाटीरः २ । इति जटाधरः ॥ ( यथा, हस्त्वं चितायाम् । १६ ।१६ ।

"श्राणी सुमस्य पि घरा घरकी घराभ-धाराधरी वृद्धितपयः परिपूर्णविष्या ॥") देखाः। तटः। इति मेहिनी कर हम चण्डी ॥ (यथा, किराते। २। ११।

"तत् पूर्णं प्रतिविद्धे सुरापशाया वप्रान्तस्वलित्विवर्तनं पर्योभिः॥" पर्वतवातुः। यथा, विराते। ५। ६६। "नानारज्ञच्योतियां चित्रपाते-

ऋद्रेजमाः, साजुवप्रामारेषु ॥")

वर्ष, जी, (वप्+ "व्धविष्णां रन्।" उका॰
१।१०। इति रन्। चीसकम्। इति हैं सचन्दः। १।१६॥ (तथाद्य प्रयोधान्तरम्।
"सीचं वप्रच वप्रच घोगेष्टं नागनासकम्॥"
इति भावप्रकाग्रस्य पूर्वककः प्रथमे भागे॥)
वप्रः, पुं, (वप्रति वीजमिति। चप्+रन्।)
ततिः। इति मेहिनी। रे, प्रश प्राकारः।
इति विन्नः॥ प्रवापतिः। इति चैचित्रधारीव्यादिवृत्तिः॥

वजा, क्यो, (वप्+रन्। टाप्।) मित्रिका। इति राजनिर्धेष्टः॥ (विवर्णसस्या मित्रिका-ग्रन्दे कानव्यम्॥)

वित्र:, पुं, (वपति बीचमत्र । वप् + "वर्काा-दयस ।" खणा । ४ । ६६ । इति किन्द्रत्ययेन साधु: ।) चेत्रम् । इति सिद्धानानीस्या-सुगाद्शितः ॥ दुर्गतिः । सस्वः । इति संविध-सारोगाद्शितः ॥

मग्री, आसी, (वस्ती + प्रवीदशादित्वात् साधु:।) वद्याकि:। इस्ति अत्ताग्रध:॥

घगः, पुं, एकार्यकरबान्तर्गतप्रयमकरखन्। स्राधिपतिरिन्तः। तत्र विश्वितानि यया,— "पौरिकस्थिरशुभानि वगस्ति।"

इति च्योतिस्तत्वम् ॥

व्यत्र कातपक्षम्।

"ववाशिधाने चननं हि यस्य म्र्रोश्तिधीरो मनुषः कती स्थान्। पद्मालया निक्तये निवासं करोति निक्षं सुविच्ययः स्थात्।" द्रति कीडीयदीयः॥

हात्तिकात्रमते जस्य प्रस्तुः प्रयमनकारः प्रवर्गीयः प्रोधनकारीयनःसः ॥

वस्त, ग्रह्माम् । इति कविक्तत्वह्माः ॥ (भा•-प्रर०-सकः-सद्।) वकारादिः । चोद्यावर्गपतुर्थो-पद्यः । वभति । इति दुर्गादासः ॥

वम्. यः, (उ + भा + मृ।) शिवपूजाकी कपील-वाद्यविप्रयः। ततु उकाराकारमकारासकं शिवप्रयवस्रकः पम्। यथा,—

"डिम् डिम् डिम् डिम् डिख्म् डिम् डिख्म् डिख्मर उसर्वे वार्यम् स्ट्यानारं

दम् दम् दम् वस् वदम् दम् कांगितद्याशिहाः स्तालमानेन कृत्वन्।

कपूँराविक्तभसापदिनपटुवटाविक्रहाच-सालो

माथायोगी दशास्त्री रशुरमणपुर; प्राक्षयी प्रादुगसीन्॥\*

हित रामलीलाक्तलायम् । ● ॥ वर्णवीलम् । यथा । नाथापृटौ एखा विमित् वर्णवीलस्य चतुःपरिवारलपंत्र कुम्मलं छता तथात् ललाटस्यचन्त्राहितसम्घया माळ्का-वर्णात्मक्या सम्बन्धं देखं विर्चय लिमित् एव्लोबीजस्य हार्विग्रहारलपंत्र देखं सुढ्ं विचित्र द्वियोत् वायुं रेचयेत् । हित भूत-

शुक्तिपकर्णे तनासारः॥

वस, या जु टु उजिहि । इति कविक क्या हुम: ॥
(भा०-पर०-सक०-सेंट्।) वकाराहि: । सन्
वेसतु: ववसतु: । सन्धे तु तन्कार्यावश्वासकसन्धे प्रमादी वैसं न पटलि वेतुष के चिहुसरमिळाहिचाधनाय नतस्य देन्यवकाराहिद स्माव्यानियतां सीकुर्लाना । केचित् 'पुनर्नर्यावकाराहिद्यासनारमध्यक्ति इति प्रकर्माना ।
सन् वास: वस: । उ. विस्ता वास्ता । टु.
वस्य: । उजिहि वान्ती । वसित स्मानीर्यवान् । समनास्विश्व भी ज्यलक्षक इत्याहिना
केवलस्य भूस्विकस्यनात् सीपसर्गस्य निर्धः
इस्य: । वस्यति वास्यति प्रवस्यति । इति
दुर्गादासः ॥

वसः, पुंच्छी, वसनम्। इति वसघातीरच्यत्वयेन निष्यतम्। इति चिडालाकीस्यासमादिश्वाः ॥ वस्यः, पुं, (वसनसिति। वस्+ "द्विते व्युच्।" ३।३। प्रा दित चयुच्।) वसः। (यथा, सञ्जते उत्तरतकी ४५ च्यायः।

"दौर्भात्यवासकाश्रच्यद्वमणुमदाः पाकुना-दादमञ्जूः॥")

इस्तिमुक्तिमंतजनका। तत्प्रकायः। कर-भूकिरः २। इसमरः। २। ६। ५५ । (यणा, नेषधे। १६। ६।

"रजनिषमञ्जातियास्यः समझमसंस्थतः भुग्नाक्षणसम्बद्धाः स्थापिकस्य सम्बद्धाः ॥")

वसनं, स्ती, (वस् + भावे आहुट्।) इन्हेनस्। (यथा, सुम्नते। १।१२।

"मधुराको रसी वापि वसनाय प्रदापमेत्।" वसनहस्रमणि। यथा, अधासरिन्यागरे। ६८।१७। "स इत्या प्रभवं हत्यूहातृ स्टनकच्यमची-प्रथत्॥")

चहुँगम्। इति मेदिगी। ने, १९६ ॥ चार्हातः। इति विचः॥ (चार्ष्यम्। यथा, रम्रः। १५। १६।

"या सौद्याच्यप्रकाद्याभिवेभी पौद्रविभूतिभि:। स्वर्गाभिष्यव्दवमनं सर्विषोपनिविद्यता ॥" ॥ स्वय वसनकत्त्रीयविधि:।

"वसने सहनं खेळं चित्रक्तूर्लं विरेचने। निव्यमन्यस्य तु वाधि विश्वविक विश्विष्टना ॥ प्रजानि नानि पाक्त्रनि न चातिवस्तान्यपि । व्यादायाचि प्रशस्त्रक्ते अध्ये ग्रीश्ववसन्त्रवी: । प्रकथ्य क्रम्म स्त्री खार्गिया वद्गा प्रवेपयेत्। गोमयेनातुसुत्रीली धान्यमधी विधामयेत्॥ कदुभूतानि मध्विटगन्धानि केश्ववैद्यान्। निष्कुच्य निर्मेत । एवं स्रोध मेलान्ययानपे । तियां ततः सुयुष्काणासुद्धाय कन्धियालीः। द्धिमध्वाच्यपसलेन्द्रे(इला प्रोधयेन पुनः ॥ ततः सुगुप्तं संस्थाय कार्यकाचे प्रयोजयेत । ष्यचादाय तती भावां जच्जेशील स्व वास्थेत : भ्रावंदी मधुयट्या वा को विदारस्य वा जर्ते। कर्मुहारस्य विन्त्राका गीपस्य विवृक्तस्य वा ॥ प्रावापुच्याः सदा प्रच्याः प्रस्वक्युष्यादकेश्यवाः। ततः पिवेन् कवायं तं भारामुँहितगास्तितम् ॥ काची दितेन विश्विना चाधुतेन तथा वसेत्। संयुज्यरप्रतिक्षायगुल्धाना चित्रधीय च ॥" "पित्ते वापस्थानगते जीनाता (इचलेन नन् । च्रहा देव थी । समित च चौरं तत्वियाली

श्वतम् ॥ चैरेथीं या कमक्क्षिप्रश्चेक्तममनेग्रु च। द्रभुत्तरं या द्रश्चिमा तत्सुतचीर्कक्षमयम्॥ कलादिकायकक्काभ्यां विष्ठं सन् विद्वदुग्ध

सर्थिः कफाभिभूति क्ष्मी शुष्य हे है चवा सतम् ॥ 🖰 "वत्सकाद्मितीवायः कथायः फक्तमञ्जवः। निमार्वाच्यतरकायसमायुक्ती वियच्छति॥ वद्रमानिष चाधीन् सर्वाम् समापेणोद्धवान् । वाटगुष्य रजञ्च क्छ चूर्यों की ल्यं सुरू चितम् ॥ बमेन्सक वसारीमां छप्ती जिन्नम् सुरखं सुरखं। " "इ जाकुर्वमने श्साः प्रतास्यति च मानवे। कलपुष्यविश्वीनस्य प्रवालीसस्य साधिनम्। पित्तक्षेत्राच्यरे चीरं पित्तीहिक्तं प्रयोगवेतु ।" "चलुभिन्ना पिवनार्यं तुन्नीखरचभाविते:। कपोद्धवे क्वरे कार्स सलरोगेष्ट्यरोचकं॥ सुख्ये च्वरे प्रवक्ते च कस्कं मांसरसे: पिवेत्। गर: साधु वमतीवं न च दौर्बातामधुत ॥" "जीवजयभकीवीरा कपिकच्छः ग्रसावरी। काकोलीयावकी मेदा स्वामेदा सञ्चिका । तनवीभि: एचकी हा धामार्गवरकीशिक्ता:। कासे भूद्यदाचे च ग्रस्ता मधुसिनाञ्चना: ॥" "सर्वेषाको सघुकानां तीयेन जनसम्य वा। पाययेत् कीटभं वीजं युक्तं सप्रयायवा 🛚

विम:

सप्तारं वार्कदृष्णासं तसूर्यं प्राथयेत् ष्ट्रचक् । पत्तजीस्थ्रमे चाञ्च जीवन्ती श्रीवकोदनेः ॥ वमनीवश्रमुख्यानासिति सच्यद्गिरिना । वोजेषानेन सनिद्धानमान्यपि च कच्ययेत् ॥" दति वासटे कच्यस्याने प्रथमेटध्याये ॥)

वसनः, पुं. (वसनीव सुक्षवर्णसिति । वम् + खाः ।)
प्रामः । इति राजनिर्धेग्टः ॥

वसनी, स्त्री, (वसन + डीप्।) जनीका। इति राजनिर्धादः॥ (विद्यतिरस्था जलीकाम्बर्द जातवा॥)

वमनोबा, क्वी, (वसयतीति । वम् + न्यर्थविवका-वाम्। क्यांभिधानात् क्रांतिः क्यानीयर्।) मक्तिका। इति राजविकेस्टः ॥ वसनयोगी, वि ॥

सिमः, स्त्री, (वसनसिति। वस् + सर्वधातुभ्य इत्। उन्ना॰ ४।१९७।) प्रस्तिहिता। द्रवस्यः। १९१५॥ (ब्रस्ताः समस्याप्तिस्यवितित्सितं प्रवापकस्य ब्रह्मा,—

"आसने मूनरीयार्कः पर्यभेदो असः ससः । प्रीयः प्रिरोजणा सेवे तेचे गम्भीरमिक्ति ॥ यसौ वा चेतनं वापि क्रजीयांक्यायते वसः । गम्भीरनेची वसते वित्वन्यो वातियार्थते ॥ गार्जे ससौ वारं मूनं तथा प्रोधोश्तिकक्षेता । विक्रजाङ्गी असार्क्य असत्तदीक्षते जगगु ॥ प्रिरोक्तिंपतिश्वर्षं करपादी हिसोपसी । यसीजेक्नेस्त वंग्रक्तां हिंदें दूरे परिव्यनेत् ॥"

> चिक्तिसा। वर्षीचिक्तिसः स्टब्स

"त प्रकृतीक्षितः कथायः वर्षे स्वत्यामकत्य करकः। कार्थं प्रविक्तिस्त्रतिष्यतीकं स यामक्षेतिंतिवार्यकः॥"

"आसन्तका रसेनाय छुटं चन्द्रकं मधु। गृदिनासन्तमानेन वेडी इन्ति वर्सि धुवम्॥ चित्रकन्तदुनरजनीहयस सन्तिकं मधुना च यावस्तसः।

समज्ञतक्षिति चूर्वभैतकाधुना युतं वर्धा (नवा-रयति ॥"

"काक्षीली काकमाची च कार्च ग्रर्करका पुतम्। लाचा श्वाद संयुक्तं श्वान विश्व सम्बद्धाः वृक्षाम् ॥ मातुत्तु क्रम्य केव पच्चा धर्करया युन:। इन्ति कार्य पिराभवं वर्धि प्रीव्रं नियक्ति । हका पित्तवसि बोरा सराक्ष्ममरायिनीस्। मजारव्यधपनासि सधुप्रकरेगान्वितम् ॥ भीरपानं प्रद्रकं वा सुक्ताग्राकीरवाजितम्।" "जजान्त्रयो: प्रदाजानि हाक्रिमासक्रमन्या । सक्तुनीधोषितं पानं चन्याच्छी श्रवभिं त्रवान् ॥ मक्किनं अववरमककील पूर्व शुक्ता च भाव्यवित्तं वगुरं पददात्। क्रीद्वोद्धवं वसनसाम् निकृत्तिः पुंसां मुक्तीकका समुविक्ष्मयुनीर्श्य लेख: ॥" "जर्बभागगते रोषे विरेकी कि प्रश्चिते। त्रक्षित् जातेश्यधोभागं वसनं शास्त्रति भ्वम् । चाय हिभागमात्रचेत्रदा वैयाभया मधु।

क्षितिकं वसर्गं शाला क्षितीकां ग्रमनित्या ।

न चीकां नातिचात्वक्ष न तीक्षां न तथा क्ष ।

तक्ष तीयक्षां वा न सत्यं का क्षिणं न तथा क्ष ।

विभिन्ने च कथितं प्रथम् क्ष क्ष क्ष म ते ।

वान् गं ग्राकिसक्त ग्रात्यका च वास्त्रम् ।

वान् से सुद्रयम् दिध स्प्रिगं वास्तिम् ।

वान् से सुद्रयम् दिध स्प्रिगं वास्तिम् ।

वान् से सुद्रयम् दिध स्प्रिगं वास्तिम् ।

वान् से स्वाक्तं यथाकालं यथारोगं यथानकम् ।

तथा स्वाक्तं प्रयुक्तित्व वसी चास्तिमारके ।

विक्ताभि तथा क्षिणं विभक्तदेश्यवा पुनः ॥

व चोत्यतोयपानच्य नातिभोजनमेव च ।

व चोत्यतोयपानच्य कर्त्रयं वर्क्यदेशमाहिते ॥"

क्षि वेटाके ॥)

या क्ष्में विकार:। तथ क्ष्मिं विप्रक्षरमंतिश्राटीनहानं पूर्व्यक्षणं संप्राप्तिषाष्ट्र।

"यातिहर्ने रिताक्षणे रक्ष्में विकारिया ।

याता विकारिया चित्र विकारिया स्ति भी जने:॥

यामाद्वया तथा देशाहणीयां न समिदीवत:।

नाथा व्याप्तमच्याया स्यापित्तमञ्जनः॥

दुष्टेरोवे: एयक् सन्धे वीभासा लोकशाहिमः।

योभन्से केत्रिभाव्य भी तस्तु क्षा क्ष्मेत्र विकार् ॥

योभन्से केत्रिभाव्य भी तस्तु क्षा क्ष्मेत्र विकार् ॥

यामान् यसम्यक्ष प्रकादमान्। यानीयां न् यया
स्थानाङ्ग कान्। याप सम्यायाः प्राप्त मार्यायाः।

यानी वीभान्से विकार्य केत्रिभः क्ष्मा कार्यारमः

यानक्ष्मवण्यायान्त्र क्षा स्वाद्व क्षित्र यते॥ ॥ पूर्व्यक्ष प्रमाद्वाः।

यानाः।

"क्रामोद्रारोधी च प्रसेकी लवणास्था। हेगोऽन्नपान च स्थां वसीनौ पूर्वलस्थम्।" रुद्देः सामान्यत्रमाइ। "हाद्यन्नाचनं वेगेरद्यन्नस्भन्ननैः। निक्चाते स्ट्रिति दोवो वर्त्तं प्रधावितः॥ स्ट्रियन् पूर्वन् सङ्गमञ्जनैः सङ्गिदेः सर्द्यम् स्ट्रात्य पीष्यन्। वर्त्तं प्रधावितः वर्त्तं प्रति सावितः होवः स्ट्रिनिक्सते॥"॥ वातस्याया

"हुन्यार्चपीड़ामुखयीषयीषगांश्यणिकासकर्मस्तीहै:।
उन्नारप्रस्प्रवर्ण उपेवं
विक्रित्रक्तकां तरुषं क्यायम्॥
सक्तिक चाल्यं महता च देगेगर्लोऽनिजाक्ष्रहेंयतीय दु:स्रम्॥"
स्थायं क्यायर्म्। दु:सं दु:स्रम्॥ हैयत्॥ ॥ पित्रजासाहः।

"न्द्रश्रीविषातासुक्षश्रीयवर्षे-तात्वाचिक्तापतमीश्रमार्गः। पीतं कश्रीवां इरिनच्च तिर्श्तां धूलच्च पित्तेन वसेन् वहाइम्॥"॥॥

क्षणामाञ्च । "तन्त्रास्त्रमाधुर्वज्ञणप्रसेवं सन्तोषनिहास्त्रिमौरवार्तः । श्चिषं वर्गं सादु सपाद्धि युक्तं सनीमस्वीश्चारणं वमेतु॥" सनीमस्वितः॥ ॥ शिव्योषणामासः। "म्रेत्वाविपाकार्याचास्त्रम्। सामप्रमोस्प्रवनाप्रसत्तम्। स्वित्वेद्योषाक्षवणास्त्रम्। सान्त्रोणारत्तं वमतां वृष्णं स्थात्॥" सामगुनामासः।

"स्वताताजा च किस्वामना च वीभताना ही हुँ हजा च या दि। सा पचमी ताच विभावयेच होशोष्ट्रयेशीव यथोक्तमाही ॥" एता: पचातनुज्ञीन सान्याहे के चानएव सा चागनुजा पचमी विभावयेन चानुबन्धयेत्॥॥॥ सप्तवानाच ।

"कासः श्वासी ज्यरसृष्णा हिन्ना वैचित्रमेवण। इतोगस्तमकश्चेत श्रीयाक्ष्मेचपदवाः ॥ वैचित्रं विस्तिचित्तस्वम् । तमकीश्च तमः । श्वासपदेनीय तमकाख्यस्यापि श्वासस्थीस्नवान्॥ स्वस्थां साध्यासासः ।

"जीवस्य वा ऋदिरितप्रवक्ता कोपद्रवा प्रोधितकः पश्चका । सचित्रका ता प्रवदेण्याध्यां वाध्यां चिकिन्सेत् निरुपद्रवाच्या" सचित्रका मयूरिपकः चिक्तकाप्रभावका ॥ ॥ ॥ व्यय क्टेंचिकित्या। "व्यामाग्रयोत्कोष्रभवा द्विस्त्यां । श्व्यामाग्रयोत्कोष्रभवा द्विस्त्यान् ।

विधीयते मादतजा विना तु संग्रीधनं वा कर्णापत्तकारि॥" स्वत्र दिनौयणादे स्ट्रॉग्लस्टः॥ "दृत्यात् चीरोदकं प्रोतं स्ट्राह्यं प्रवनसमा-

वाम्।
स्तामलकय्यो वा सस्पिकः सस्वाः॥
चीरोदनं नाधितस्य चीरस्य उदक्षम्॥२॥
"गुकुचीकिमलानिक्यपटोतः क्षियं कलम्।
पिकेसपुष्ठतं तम स्हिनेष्यति पित्तसा॥६॥
स्रीतकानां चूर्यन्तु लिस्याकात्तिकसंग्रुतम्।
स्थीमागौलते होधे स्हिः शीषं निष्कतंति॥॥
विक्षप्रकालपलाविन्याच्यां सप्युत्तं पिकेन्।
विक्षप्रकाश्यदीनां चूर्यं वा कमनां विसम्॥
"
सर्व केक्तीस्साम्। गुक्तकी इति नोके॥ ५॥
"(पद्रा धाचीससं नाकान् स्करंगं च पको-

रत्या मधुपलचापि कुड़वं सितलस्य पा। वासमा गामिलं पीतं चनित हर्द्दं विदीध-

जाम् ॥६॥

गुड्णा रचितं हनित हिसं सध्यसम्मान् ।

दुर्ववारासीय कहिं विदीयक्षणितां वतात्॥०

यत्ताववञ्चवकेश्चरकोत्तसक्त
वाचित्रश्च वनचन्द्रमीयस्तीवाम् ।

चूर्यावि साचिक्षितासहितानि बीद्रा

हिं निश्वास कममार्गितानाताम्॥" द्वि एतादिचूर्कम्॥ ८॥ "वन्यत्वदेखकं मुख्यं राषं निर्माचितं जते। तष्मतं पानमाचेक हिं जयति दुष्णेयान्॥६॥ प्रथानिकट्धान्याक्षणीरकायां एको निश्चम्। मधुना नग्रावेष्कदिमत्तिक विदेशकाम्॥१०॥

इन्हें जिह्ने न जो इन्ति प्रफोट: पित्तको सद्या ॥११॥

चान्त्रास्त्रिविक्तनियुष्टः पीतः समध्यक्षेरः। निष्टन्यात् इत्तेतीसारं प्रेश्वानर दराष्ट्रतिम्॥" दत्तिं नियुष्टकायः॥१२॥

विकासची गुक्का वा काशः चौदेश संयुतः।

"जब्बाक्यसम्बद्धनं लाजरकः संयुतं श्रीतम्। भ्रामयति मधुना युक्तं विमामतिवारं त्रवार्ण-सुवाम् ॥१३॥

वीभसाजां इतानमें दिशेदी इदणां पर्णे:। जङ्गनेरामणां छहिं जसेत् नासीप्रसासप्र-

जाम् ॥१८॥

ज्ञसिन्द्रजोगवद्वन्यात विभं ज्ञसिससुद्धवाम् । तत्र तत्र यथारोषं क्रियां कुर्यात् चिकित्-

सकः ॥"१५॥

रित इर्वेधिकार:। रति भावप्रकाश:॥ विमः, पुं, (वमति उद्गारित घूमाहिकमिति। द्वम उद्गिर्वे + "हक् कथाहिभ्य:।"हतीक्।) ऋभि:। रति मेहिनी। मे, २६॥ घूर्न:। रति शब्दरकाषणी॥

विभिनः, वि. ( वम् + कः । ) वाक्तः । (यथा, — "विभिनं तक्ष्येन् प्राची लक्षिनं नतु वासयेन् । वसने स्वेश्वाञ्च्यात् चन्याकञ्चनकितम् ॥" दत्यक्षटः ॥")

वमनक्रतवस्ता इति साधवीधयाकर्वम् ।

थका:. पुं, नेग्न:। इति श्रन्दरकावली॥ विक्रीकृट:, पुं, विक्रीक:। इति होमचना:॥ वय, इ सत्वाम्। इति कविकलपहुस:॥ (भा०-च्यात्म०-चक०-सेट्।) इ, वयते। इति दुर्गा-टास:॥

वयं, चि, व्यक्तदादि:। व्यामरा इति भाषा। व्यक्तव्यक्ष्यव्यादेशे विक्तविश्वम्। इति व्यक्तियम्॥ (यवा,---

> "रको भवामि सा भवेश्वमादी हारेरघोभी सा भवाव आवाम्। वर्ष भवामी ववव: सा पृष्ठे-सामाधवाद्यापि विभी प्रतीद ॥"

> > रति सुग्धवीधवाकरणम्॥)

वधः [स्] क्री, (वसते विति स्वज्ञतीति वा। वस समतो वीमती स्वज्ञाती वा + प्रसृत्। स्वज्ञते-वींभावः ।) प्रची। (सथा, विस्तुपुराणे। १। ५। १६।

"तत: खच्छन्दतीरनाति वर्षास वयसी-

2 खजत #")

वाल्यादि:। इत्यमद:। ३ । ६ । २२६ ॥ (यथा, महामारते । ३ । ६८ । २३ । "तुकाशीलवधीयुक्तां तुल्याभिष्यवधीयुक्ताम्। वैषषीय्रकृति वेदभीं तच्चयम्बितिष्या॥" ष्यतम्। इति विषयुः। २। ०॥ यथा, ऋम्-वेदे। २। २०।१।

"वर्ष ते वय इन्द्र विश्विष्ठन; प्रभराम है वाज्यु-भैरणम् ॥")

यौदनम्। इति बेहिनो । से, ३५ ॥ ॥ वयो-विश्वेषे नर्रामा यथा,----"भीषानेश्वकत्वानां यौकने विश्वयेषिकासः।

"श्रेष्टवेश्र्यस्तिद्यानां योधने विषयेषिकाम्। वार्ह्वके सुनिष्टत्तीनां योगेनान्तं तसुळाणाम्॥" इति रधुवशे १ चर्गः ॥॥॥

खाय च।
"प्रथमेन: चिता विद्या दितीये नाष्मितं घनम्।
हतीय नाणितं पुग्यं चतुर्थे किं करिष्मति।"
इति चाणकाग्रतकम्।

वयोविशेवाकां नियमा यथा,—

"कौमारं पश्चमाच्दानां पौगकां, दश्चमावधि।
केशोरमापश्चदशात् यौयनश्च ततः परमृ॥"

द्रति प्रायश्चित्तत्वध्यवस्मम्॥॥॥

चारि च।

"चारोष्ग्राइवेदालक्षरगस्त उच्यते।
इह: खात् सप्तरुष्ठ पर्यायान् नवते: परम्।"
इति भरतभृता स्ट्रति: ॥॥॥

क्रमच ।

"बालां दृष्टिवंयो क्यं च ज्ञान मोनरेतसी। इश्केन निवर्त्तने मन, सन्नास्त्रवाणि च॥" इति महाभारतम्॥॥॥

("कालग्रमामाविशेषापे चिमी कि प्रशेरावस्था वयोश्मधीयते । तद्वयो यथा स्मृत्भदेन विविधम्। बार्कं मध्यं शीर्यामिति। तच वाल-मपरिपन्नधातुगुगमनात्रश्चनं सुनुमाराक्षप्र सहस्तर्यार्थेवर्षं क्षेत्राचातुप्रायं व्याघीड्यावर्षम्। विवर्द्धमानधातुमुणं पूनः प्रावेगानवस्थितसत्त्व-माचिंग्रद्वेस्पदिष्टम्। सध्यं पुन: समर्थागन वन्तरीयोपीक्षपर (क्रमयञ्चलसम्यवचन विज्ञान सर्वधातुगुर्यं पित्तधातुप्रायमावष्टिवर्धसृह्हिम्। चनः परं परिश्रीयमात्रधाति ऋयवनपी रुषपरा क्रमञक्षधार्यकार्यवचनविद्यानं अध्यमान-धातुगुर्वं वातघातुपायं क्रमेगप्रजीर्वेस्वातं च्या-"वयस्तु चिविष्ठं वासं सध्यं दृद्धमिति। तजीन-बोड्यावर्षा वालास्त्रीय चित्रिया: चीरपा: चीराज्ञादा अप्रवादा इति। तेषु संवक्षरपराः क्षीरपा द्विसंबत्धरपरा: क्षीराक्रादा: परली-व्याहार्ति॥ वीज्ञानप्रकीरलारे मध्यं वय-श्तास्य विकारणो हड्डियौविनं सम्युखेता श्वान-रिति। तचाविश्रतेष्टिहराजिश्रतो यौवनमा-चलारिशतः सर्वप्रालिन्द्रययस्वीयेषम्य्येता । चात कक्की मीमतारिष्ठा विद्यावित् अप्रतिरिति ॥ सप्तते स्ट्हें चौबमा बधा (लिन्द्रियवजदी मोह्या ह-मद्रमद्रशिवलीयजिलस्याजित्यजुरं कासमास-प्रश्रुतिभिद्रपत्रवैर्भिभूषमार्गं सर्वक्रियाखसमय

षौर्धाशारमिवाभिष्टस्मवसीहर्नं रहमाप्यते ॥
तत्रोत्तरास वयो व्यस्याक्तरोत्तरा मेवजमावाविद्येना भवन्नुते च परिष्टाके क्षणायापेत्रया प्रतिकृष्टीतः भवन्ति चाच।
वाते विवर्डते स्रोमा मध्यमे पित्तमेव सु।
भूयिष्ठं वहते वायुष्ट हो तहीत्व्य योजयेत्॥
व्यस्तिवार्थिके सु वात्तरहो पिवर्णयेत ।
तत्वार्थिक विवारिष्ठ कहीं कुर्यात् क्रियां

प्राने: ॥"

द्रित सुञ्जते स्वास्थाने ॥५ व्यध्यायः॥ वयःस्थः, त्रि, (वयसि यौदने तिष्ठतीसि । वयस् + स्था + कः ।) युवा । इति हेमचनः । ३ । ३ ॥ (यथा, महाभारति । १ । ३९ । ॥ ।

"(पत्रा प्रको वय:स्थोरिप स्तर्म वाष्य एव तु॥") वयस्य:, जि, युवा। इत्यस्य:। २ । ६ । ४२ ॥ वयस्य योवने तिष्ठति इति वयस्य: इ. निपा-नाडिसर्गस्य गालुक् वय:स्यस्य ॥ वय:पणिका वाल्यादी वयी योवनसात्रकं। इति विष्य:। इति भरत:॥

वय(य:)म्या, कां, (वयो योधनं निष्ठत्वनयेति। वयस् + स्या + घण्यं कः । निपातनान् वा विसर्गस्य लापः ।) कामलकी । इरीतकी । सीमवस्तरो । इत्यमरः । २ । ४ । १३० ॥ गृब्रूची । स्वयोता । काकोली । ज्याली । इति मेहिनी । ये, ३२ ॥ घाल्यालः । इति देमचन्दः ॥ चीरकाकोली । इति भावप्रकाशः ॥ कात्यन्तपर्गी । (यथा, सुन्नुति ज्यारतन्ति । ३२ ।

"वचा ययस्या गोलोसी इतितालं सनः (श्राका। कुछं सर्च्यसम्बंद तीलार्थं वर्गे इत्यति॥") सत्याच्यो । युवनो । इति राजनिर्वयटः ।

वयस्यः, पु, (वयसा तुल्यः । वयस् + "जीवयां-धर्मातः ।" १। १ । १ । १ ति यत् । ) समान-वयस्तः । तत्पर्यायः । स्त्रियः १ व्ययाः १ । १ त्यमरः । २ । २ । १२ ॥ (यया, स्राप्यांसप्त-भात्याम् । १०३ ।

"बहुयोधिति लाक्षाव्याश्चिर्धि वयस्यैन टियत उपद्यक्ति।

तत्कालकित्तत्वचा पिशानयित चर्कोष्ठ सीभा-स्यम् ॥")

वर्षश्रमम्।" इति चरकं विमानस्थाने श्टिमेश्याये ॥ वयस्था, स्थी, (वयस्थ + टाप्) सस्थै। इत्यमरः। "वयस्य (चिविधं वालं सध्यं दृद्धमिति। तजीन- २। ६। १२। (स्था, कथाचित्सासरं। १०। क्षेत्रप्रकर्षा वालाक्तिय चिविधाः चीत्रपाः १८५।

"ज्यस्यें सा च हष्टा त्वां जायते महनातुरा। तां भजका वयस्यों मे ततः स्त्रेममवास्त्रासि॥" इस्का। यया, श्रतप्रमास्त्रयो १०।८।३।१५। "ग्रक्या न विश्वतिस्थास्त्रा ग्रक्तचलारिश्— हितीया चिति:।" तथाच, वाजसम्बसंस्थिना-भाष्ये। १८। ६।

"वयस्थार्यक्रका इन्ना उपद्वास्त्रेकोविश्राण-सन्देशिसर्थः॥")

वधुर्ग, आरी, (वीयते शब्यते प्राप्यते विषया धानने-नेति। अस्य शतो + "अस्वियमिक्रीरुभ्यक्ष।"

खगा॰ इ। १९। इति जनग्। स च कित्। व्यक्तिस्थाः:।) शानम्। यथा,---"इक्षाणाची रचयति विधि पीठको हसलादी-फिट्ट समिषिक्तवयुनः शिक्यभाषामु तदिन्।" इति श्रीभागवते १० स्कन्धे ८ व्यथायः॥ श्चित्रधभावनेषु खाना विश्वित्रदश्चारी वयुनं ज्ञानं यस्य सः। इति तङ्गीकायां श्रीधरस्वासी ॥

वयुनः, पुं, (वीवति अन्यति २ चेति । व्यव अती + खनभा।) देवतागारम्। प्रव्यगादिकीयः। ( स्तर्धे क्वीवितद्भः। इति उज्ज्वनस्तः। १६१ । विषयाग्रभेवातः क्रशास्त्रस्य प्रवः । यथा, भागवते। ६। ६। २०।

"क्रशाचीर र्विति भाष्यीयां घुमकेतुमधीजनत्। विवसायां वेद्शिरं देवलं ययुनं भनुम्॥")

चयोधा:, [स्] पुं. (वयो योवनं द्यातीतः। वयम् 🕂 धा+ "वयसि धानः।" खना० १। ४२८। कीय: । ( चाज्रम् । यथा, वाजसनेयसंहिता-यान्। १५ । २ ।

"वयोधसाधीतेनाधीतं जिन्दा" "बयोधका वर्षो इद्यानि पृष्णानि वयोधा व्यक्तं वरकः, पुं (बियते लोकेरिनि । छ + व्यप् । नतः जिला" तेनाभौतेनाभ्ययनायोप चिताधीतं इति तक्काम्बे मचीधर:॥ चायुदीतरि, जि। यथा, वाजनगर्धा हतायाम्। २८। ५८।

"च्यांसिन्द्रं वयोधसम्॥" "देवी श्रोता कार्या वयोष्टमान्त्रश्र यनतु वय च्या बुई श्वाति वयो धास्त्रमा युवे दातारं घार्य-सारं का:" इति तद्वाकी मधीधर:॥)

वयीवक्षं, ऋौ, (वयसा वक्षभिवः) सीसकम्। द्रति राजनिषेग्छ:॥

मर, तृका द्वेप्रो। इति कविकलपद्भः॥ ( अदन्त-इति दुर्गाहासः ॥

वरं, स्ती, (ब्रियते इति। इनकर्मकि अप्।) क्षक्रमम्। सनाक्ष्यम्। इत्यमरः । नथा च। "वरं प्रकासकाच्यान च प्रिशुविनां ग्रेथ्विभरति-बंदं भीनं कार्ये न च वचनसुक्तं यहतृतम्। वर की वं भार्थ न च पर्क्तवाभिग्रमने वरं भिचाप्रिलं न च परघनानां हि हरणम्॥" इति वासनपुराधि ५६ चाध्याय: ॥

स्यम्। कालकम्। खानेकम्। इति राज-निर्भग्ट: ।

करं [ म् ) वा, भनाक्षियम्। यथा,— "सवाशिष्टे वरं स्तीवं के चिदाक्त स्वयम् ॥" इति मेदिनी। वे, इक्ष

बरंबरा, सती, (वरं इक्वीतीति। इ न वाच्। सुम् था।) चक्रपत्रीं। इति प्रस्ट्चिक्तका । चाकुशिया इति भाषा॥

धरः, पुं, (स + चाप्।) वरणम्। तत्पर्यायः। इति: २। इत्यमर:।३।२।८॥ के वेदने। प्रार्थनाविद्रविद्रकार्ये। इति भरतः ॥ देवाद्-सतः। देवसकाधात् याचितः। उत्तर्

"तपोभिरिषाते यसु देवेभ्यः स वरो मतः ॥" इति च भरतः ।

कामाना। (यथा, रघु: । ६। ८६) "प्रमुद्दिनवर्षण मेकतस्त्रन्

चितिपतिसक्कलसकारी वितानम्॥") विक्ता:। इति मेदिनी। रे, ६२॥ गुल्गुलु:। इति भ्रव्हरकावणी। यति:। १ति हेमचनः:।३।१८०॥ (नियइ:। यथा, ऋगवंदे। १। १८३ । ५ । "न यो वराय सक्तासिव खनः सेनेव खरा" (द्याययाश्वि: ॥"

"धी३ बिवेराध वरणाय नियदाय प्राक्ती न भवति ॥" इति नद्भाष्ये चायणः ॥)

वरः, त्रि. (ह + अप्।) श्रेष्ठः। इत्यमरः। १। १। १६० २॥ (यथा, विकापुरासी। १। ११। १८। "काकासनं राजक्यः चंदराक्षा वर्वारगाः। यस्य पुरायानि तस्येत मलेतन् भारम्य पुत्रका॥") इ.ति कासि:। स च कित्।) युवा। इत्युगादि- वरकं, क्रो, ( जियते व्यर्गाट 🕂 व्यप्। ततः: संभाषां अन् ः) पोताच्छादनम् । इति चारा-वली। ६६ ॥ घौताधीतसाधारणवस्त्रम्। इति भ्रब्रहावली ॥

> कन्।) वनसङ्गः। इति चैमचन्द्रः। ४। २३६॥ पर्पाट:। इति राच(नर्धाट:। लगभानाभंद:। चीना इति भाषा । तत्पर्यायः । स्वत्तक्षुः र कत्तः ३ स्तूलविधङ्गः । चस्य गुगाः । सधु-रलम्। रूचलम्। कषायत्वम्। वामपित्त-कारित्वच। इति राजनिष्युटः ॥ (वर ने स्वाधै कन्। प्राचेनाविशेषः। यथा, महाभारते। \$ 1 4 0 0 1 4 5 1

"स वज्री सुरगंतच प्रथमं यक्त कारकात्। द्विभीयं घरकं वज्जे पिळ्गां पावनं चस्या ॥")

भुरा॰-पर॰-सक॰-सेट्।) रेफोपधः । वरयति । वरक्षतुः, पुं, (वराः श्रेष्ठाः कनको यस्य प्रता-भागे धिलात् तथालम् । यदा, यरः ऋसुयंसन्त्। पूर्वक्रयुत्वात् नयालम्।) इन्द्रः। इति ईम-चान्द्र: । २ । ८०॥

> वरचन्दर्ग, को।, (वरं श्रेष्ठं चन्द्रम्।) काली-यम्। देवदाक्। इति मेदिशी। नं, १४२॥

> परटं, क्यी, (ब्रियंत इति। इ+ "ग्रकादिस्थी-रहन्।" उद्या∘ ४। **६**१ इति चाटन्।) कुल्दपुष्पम्। इति प्रब्दरकावणी ॥

वरट:, पुं, (वरति सेवते सरीवरमिति। ए ज संवायाम् + "प्रकाहिस्योद्धन्।" उणा० १। ८ । इ.ति. घाटन् । ) इतंसः । इति मेदिनी । टे, ५१ व कोटविशोष:। बोल्या इति भाषा। तत्वर्थाय:। मन्धोली २ वरटा ३। इत्रमर: ॥ ग्रन्थोलि: ४ वर्का ५। इति प्रस्ट्रकावली। वरकी ६। इति चटाधर: ॥ सुदा ६ क्रा = चुनवर्ववाध। इति राजनिर्वरहः ॥

वरटा, खी, (वरट+टाप्।) इंसी। (धवा, ने सर्थः १। १३५।

"मदेकपृष्ठा जनकी कहातुहा मवपस्तिवेरटा तपस्तिनी 🗚") वरला। इत्रमर:।२।५।२५। इसम-भीजम्। इति भावप्रकाशः॥ ( खस्या गुगा

"वरटा सधुरा जिन्धा रस्तविस्तवापायसा। कवाया भौतला गुर्व्यो स्थादक्ष्यानिलापदा॥" द्ति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमे भागे ॥)

वरटी, खी, (वरट + जाती दीष्।) इंसी। इति मेदिनौ । टे, ४१ ॥ गन्धीकी। इति चिकायह-श्वः॥ (यथा, सुम्रुते कल्पस्थाने १ अध्यापे। "स्यानुकोचिटिङ्गवरटीश्रम परीयूक्षवल-भिकाष्टक्रीसमराः स्वतुक्कविषाः ॥")

वर्डिका, स्थी, जसम्भवीचम्। तत्पर्धाय:। वरटा १ व्यस्या गुगाः । सधुरू वम् । व्याध-लम्। र्क्तपित्तकप्रापञ्चम्। क्यायलम्। श्रीमललम्। गुरुलम्। चार्यालम्। चनिला-गहत्वचा इति भावप्रकाष्ट्रः #

यरणं, की, (ह+ भावे खाट्।) कन्यादिवरणम्।

(यथा, मञ्चाभारते। १११६०। ६१ "न च विश्रेष्ट्रधीकारी विद्यति वस्याप्रितः। ख्यंवर: चलियाणामितीयं प्रथिता श्रुति:।")ः विष्टनम्। इति मेहिनौ। सी,६५॥ पूजनाहि। इति भ्रव्हरतावजी ॥ 🗰 ॥ व्यथ वर्षविधि:। तेघा-साचार्यादीनां श्रोममाध्ये कर्माश होसा-रम्भात् पूर्विमानवर्धे यक्तमानेन स्वयं वर्गा कार्यम्। दानवाचनाम्बारम्भवर्यात्रसप्रमार्थिषु यजमार्गे प्रतीयात्। इति इदिश्रामधनकात्या-यनस्यान्। तत्र अस्वर्गं प्रथमतः। स्याति-ष्टीमे। जक्षीहात्रकोत्रक्षायायारिकसद्यंत-नान्यजाकाक्ष्या डरपरिकर्णनाया माय-लात्। सगितसीपानप्रभाषीयधिषम्। वर्गन्तु। मन्यादिदानद्वारा भौतिसत्याद्य कर्माकरणाय-प्रेरणम्। तत्र च। सर्वत्र प्राह्सस्रो हाता सहीता च उर्डम्खः। इति वचनात् धन-मानख प्राइस्तवनं चानायादीनास्ट्रस्यलं प्रतीयते। वरणविधिमाच कात्यायमः। खासन-साञ्चायं चाहि साधु भवानास्तासर्वयव्यामा भवनामिति। चासनमाञ्चार्यानीय संस्थाचा इ साधु अवाकास्तामिति। साध्यद्यसी इति प्रतिवचनम्। कार्षविकासी सवन्तिसित पुन-वर्त्त अर्थय इति प्रतिवश्वनं सामधान्। इति दरिश्काः। इति संस्कारतत्वम्॥ \*॥ मे (इनीमतं प्रवर्शीयवकारा (इप्रक्ष्टी) बम्। किन्यु चानाः स्यवकरा (द्रष्ठधातोर मह्म स्थिम निवास-लादच जिखितः।

वर्गः, पुं, (ब्रियते कानेन हर्गोतीत या। ह+ "सुयुष्ट्रमी युच्।" समा००। ७४॥ रति युच्।) प्राकार:। वक्षष्ठच:। इत्यमर:। २। र। इ। (यथा, किराते। ५। २५।

"इष्ट चिन्यवच वर्गावर्गाः

करियां सुदे सनलहानलहाः ।") खदू:। इति कारावली। ए।। संक्रमः। इति इलायुष्णः। बाको इति भाषा ॥

वरमा, चती, (वरसा+टाप्≀) नदीविधीष:। सीमा। तस्या जन्यन्तियेया,—

इरियमाच ! "महेन्द्रर प्रयाम्बेमी मम वार्च कलखनाम्। जवाच्याच्यकरी ग्रभरा पृत्यविज्ञीम् । धीरसी पाष्ट्रकचे प्राये सर्भप्रभवीरवायः। प्रयागे वसते निर्द्धं योगप्रायी तु विश्वत: । चरमाद् चिमालस्य विनिर्याता सरिष्टरा। विश्वता वर्षी वेवं सन्वेपाप हरा श्रभा॥ सव्यादन्या दितीया च व्यक्षिरित्वेव विश्वता। ते उमे च सरिष्क्रेष्ठे लोकपूर्ण्य वसृवतुः ॥ ताभ्यां सध्ये तुथी देशकात् श्रेत्रं योगशायिन:। चेतोक्यप्रभवं तीयं सर्वपापप्रभोचनम् ॥ न ताइप्रोक्ष्सि समने न भूम्यांन रसातचे। नवास्ति नगरी पुरस्या ख्याला दरराखसी शुभा। यस्यान्तु भौतिको नाम्यं प्रयान्ति भवती लयम्॥" इति वामने ३ अध्यायः॥

वरकः, पुं, (हकोतीति। ह+ "ब्राव्डन्डस्थ-ष्टकः।" उच्छा० १।१२८। इति बाव्हन्।) ष्यन्तरावे(इ:।सन्दर्य:।सखरोग:। संतुव्याः इति वयस्पोदा इति च भाषा। इति सेहिनी। के, ३३ ॥ सम्प्रति पवर्शीयवकाराहिस्यं किन्तु धानः:स्ववनारादिष्टम्धानोरीयादिक अयहन् प्रश्यमियद्वस्याद्व लिखितः ॥

वरण्डकः, पुं, (वरण्ड + स्वर्धः संचार्यावा कन्।) मातङ्गवेदिः। चालीर चार्चोदा दति भाषा। यौवनकाष्ट्रकः। वयस् फोइन इति भाषा, वर्त्तुत:। शील इति खात:। इति शेदिनी। के, २०३॥ भित्तिः। इति हैसचन्द्रः॥ सेदिनी-कारेण व्यर्थ पदार्शियकारादी लिखित:। किन्तु हैमचर्कन श्रम्धातुनिव्यवस्यात् अन्तः स्थ-वकारादी परिगणितः।

वर्ष्डकः, त्रि, (वर्ष्ड+कन्।) विधालः। भय-सम्बद्ध:। इति ग्रब्द्शकाम्र्ली॥

वर्ख्या, ऋती, (वर्ष्ड + टाप्।) सारिका। विति:। शास्त्रभेद:: इति मेदिनी ! ते, ६६॥

वरकानुः, पुं, (वरणः इव बानुरत्र।) ररकः ष्ट्यः। इति चिकायकप्रोयः॥

यर्गिक्तः पुं, (वरः श्रेष्ठक्तिक्तक्तिक्तरसो यस्य।) कुटजह्यः। इति राजनिषेत्रः॥ (प्रपटकः। तत्पर्यायो यथा,---

"पर्पटो वर्तिक्तका सहतः पर्पटकका सः। काधितः प्रौत्रुपर्यायक्तयाकवत्त्रमामकः ॥" इति भावप्रकाशस्त्र पूर्व्यक्षक प्रथमे भागे ॥)

वरतिस्तिका, कडी, (वरतिस्त + स्डार्थे कन्। टाप्। ष्याक्तनाहि इति भाषा॥ (यथास्याः पर्यायः । "पाठावधावहकीच प्राचीना पापचेलिका। रक्षांका रसामीसा पाठिका वर्गतिसका॥" इति भावपनाप्रास्य पूर्वाखके प्रथमे भागे ॥)

इति प्रव्हरक्रावली । सा तु दारायस्थुत्तर- वरचा, क्ली, (व्रियतेश्वयेति छ+ "छच्यायत्।" जबा॰ ३।१००। इति ब्यमन् । टाप् ।) इस्ति-चूषा २ कच्या ३ कचा ४। चम्मेरच्युः । तन्-मध्याय:। मद्रीय बढ्री इ बहुर्री छ बाह्री ५। इत्यमस्भरती॥ (यथा, ऋग्वेदे। १०।

"यथायुगं दर्जया नज्ञति धर्गायकम् ॥") वरत्वच: पुं, (वरा चिनकरी त्वचा यस्य।)

निबद्ध:। इति रक्षमाला॥

वरहः, चि, ( वरं हहानीति । हा + "बातीय्तुप-दाता। तत्पर्याय:। समहेक: २। इत्यमरः। इ.।१.। ६० ॥ समझैं:इ्वाव्कित्नार्थेद: ৪। इति भ्रब्ध्रकावली॥ (यथा, महाभारते। १। 212801

"वर्दलं वरं वज्ञे माइतार्थक्रियनां सस । ग्राल्य ल सी प्रतिश्वत्य जमामी (इध्य पा खडवान्॥") प्रमन्तः। इति मेरिनी । दे, ३० ॥

वरहा, स्त्री, (वरह+टाप्।) कम्या। इति मेहिनी। है, ३०॥ च्याहित्यभक्ता। इति राज-निर्देश्ट:॥ (पर्यायो यथा,— "सुवर्धनास्त्र्यंभक्तावरदावद्रापि च । स्ट्रयंगवर्तार विद्रीता परा जन्मसुवर्षेता॥" इति च भावप्रकाशस्य पुर्वस्वरहे प्रथमे भागे॥) चात्रात्मा । इति भावप्रकाशः । वरदानौ च। ( यथा, भागवते । ३ । १€ । ⊃२ । "धर्मास्य ते भगवतस्त्रियगन्तिमः स्वैः

पद्धिकरा चरमिदं द्विजदेवनार्थम्। गर्नभृतंत्रसभिचाति रशक्तसञ्च सच्चेन नी वरदया तनुवानिरस्य ॥") बरदाचतुर्थी, चन्नी, (बरदास्था चतुर्थी।) माघ-

श्रुक्तचतुर्थी। तस्योगोशी पृत्या। यथा। भवि-च्योत्तरे माषशुक्तपचमधिनत्व। "चतुर्थीवरदानाम तस्यांगौरी सुपूजिता। सीमारायमतुलं कुर्यात् पचन्यां श्रीरिय श्रियम्॥" इति तिष्यादिनस्वम्॥

वरदात्:, पूं, (इदानीति ॥ दा + सुन्। वरस्य हातु:।) वृद्यविशेष:। भूइसइ इति इन्दी भाषा । तत्पर्थाय: । भूभीसप्ट: २ द्वारहातु: ६ स्वर्क्हर: ४। वस्य गुर्णो। प्रिप्रिरलम्। रत्तिपत्तप्रसादनत्वच। इति भावप्रकाप्रः ॥ वर्षणांख्यः, पुं, (वराखि पर्गाण्यस्य । वर्षशिति व्याका यसा) चीरकचुकीटचः। इति रव्यभाजा ॥

व्यत इत्वम्।) पाठा। इति राजनिष्युढ: ॥ वरप्रदा, कां, (वरं प्रदातीति। प्र+दा-कि:।) कोपासुद्रा। इति हैमचन्द्र:।२।१०॥ वरदातरि, चि॥

> बर्भनः, पुं, (वरं पलमस्य ।) नार्किनद्रचः । इति भ्रव्यक्तिका । तत्रको सेष्ठको च को ।

वरणसी, च्यी, वाराणसी। इति ग्रस्टरतावली ॥ वरलारी, स्त्री, रेखकानामगन्वद्रवम्। इति ग्रस्ट- वरसञ्जी, स्त्री, (वरं सखमस्या:। डीय्।) रेख-कागामगत्वदयम्। इति भ्रव्हचन्द्रिका ॥ वर्यिता, [ऋ] पुं, (ह + शिश्या । छच्।) भना। इति हैमचकः । वर्णकार्यिका च ॥ कचारच्युः। काइटरही इति स्थाता। तत्स्यायः। वरकचिः, पुं, (वरा कचिरस्य।) कविविधिः। तचर्याय:। पुनर्वस: २। इति जिकासप्रेशेष:॥ स च विकासाहित्यराजसभास्यनवरहाल्तरांत-रक्रविषीयः धया,----

"धन्वकारिः चपणकासरसिं इशक्रू-वेतालभष्ट्घटकपेरकालिहासाः । ख्याती वराष्ट्रीमिक्टरी मृपतः सभायां रत्नानि वे वपक्षिनेव विक्रसन्य ॥"

इति मवर्कम्॥

सर्गेति।" ६।२।६। इति क:।) व्यभीष्ट- वरलः, पुंच्ली, (ष्टवातीति। ह+व्यलच्।) वरटः । वोल्ता इति भाषा । यथा, "विषद्की सङ्गरीली वरलस्त्यषटपदः ॥" হলি স্ভহ্মালা।

> वरलक्ष:, पुं, (वर: उलकर्षालह: पुर्व्यव्यागः) चन्यकष्टचः। इति चिकाराध्येषः॥ (वर्षे लब्ध:।) वर्षाप्ति, व्या

> बरना, क्ली, (४ + व्यक्तच्⊣टाप्।) इंसी। र्ता मेदिनी। खे, ११६ ॥ तत्र प्यारीयवका राहौ पविनोश्यम्। वरटा च ॥

> वरली, क्यों, (वरल । डीध्।) वरटा। इति चटाधर्: ∦

> वरवत्प्टला, क्ली, (वरे जामातरि घत्राला।) श्रपुरभाषा। इति प्रव्हमाला ॥

> वरविश्वेनी, क्ली, (वर: श्रीक्षी वर्म: प्रश्चक्त: पीता-दिवीस्त्यस्याद्रातः। वरवर्णे + द्रनि:। इंपि।) च्यवुत्तमा स्थी। तत्वर्थायः। वरारोद्याः मनकामिनौ ३ उत्तमा १। इत्यमर:। २। इ। १ व मत्तकाधिनी ४। इति भरतः ॥ (यथा, विष्णुपुराखे। १।१५। ०। "रत्रभृताच कर्न्ययं वार्चियी वस्वर्गिती ।

भविष्यत् जानता पृत्ये सदा ग्रीभिर्व्विवहिता॥") लाजा। इस्दिः। रोचना। फलिनी। साध्वी क्की। इति मेदिनी। ने, २४६। सीरा ॥ (यथा, मञ्चाभारते। ६। २२। २१। "भदकालि। नमसुभा मञ्जाकालि नमीशसुते।

चिक्तः। चक्तः। नमसुन्धं तारिणः। वर-विशिंगि। ॥")

सरस्वती। लच्चाः । इति ग्राब्टरतावली॥ वरवाजीकं, क्री, क्राङ्गमम्। इत्यमरटीका॥ वरहडः, पुं, ( घर: श्रष्टी हडः पुरातनः।) (प्रवः। इति चिकाराष्ट्रपंघः॥

वरा. करी, (ह । चाप् । टाप् ।) फलचिकस् । इति मेदिनी। रे, ६३॥ रेगुकानामग्रन्थन्यम्। इति ग्रब्दचिक्तिका ॥ गृहची । मेदा । ऋश्वी । विङ्क्षम्। पाठा। इरिदा। इति राज-निर्धाद:। येषा च ।

वराकः, पुं, ( द्वाति तच्छील इति । द्व + "चक्य-भिषाकुरुलुग्दरुष्ठः माकन्।" १।२।१५५।

इति वहाटशुद्धिः॥ 🗰 ॥ इति वेद्यकरसेन्द्रसारसंघ है जारसमारसाध-कारे॥)रच्नुः।यद्याः रच्नुः श्रका वराटी गा। इति खीकाके रजनोध:। इसमर-होकार्या भरतः ॥

बराटकः, पुंच्छी. (बराट + स्वार्थे कन्।) कप-हेंक:। इत्थमर:॥ कक्षि इति भाषा। तस्य संस्काभेदेन संज्ञामेहा यथा,----

> "वराटकार्गी एग्रकस्यं यत् सा काकिनी ताच प्रवासतसः। ति घोड्य द्रम्य इवावशस्यो

> > इति लीलावनी॥ 🗰 ॥

च्यपि च। लास्त्रिक: काधिक: पर्ण:। इति याच्चावस्कावचनेन गुज्ञाः प्रशासमाधकस्ते घोडणाचः कर्वाः काः। इत्यमरसिं दोस्तेन च अधीतिरत्तिकापरिभिनतास्त्री पश्रास्तः सङ्गी-तिमः स च तावनसंख्यकषराटकेलंभ्यते इति वराटकंष्यपि तथा व्यवद्वारः। सतन्त्रकं भविष्यमस्यानसयो जंचनं यदा, — "च्यग्रीतिभिर्चराटकै: पर्याद्रस्यभिष्ठीयते। ति: बीडग्री: पुराणं स्मादनतं सप्तिस्तु तै: ॥" इति प्रायचित्रतत्त्वम् ॥ 🗰 🎉

ते च दिवागार्थं विधीयक्ते। यथा,---"इतमञ्जीवयं दानं इती यञ्चल्यद्वियः। क्षस्नात् पर्यं का कियों वा प्रकंपुच्यमधापि

प्रद्यात् दिखाणां बन्नी तया च च फली भनेत्॥"

षराटकः, पुं, (वराट एव । म्बार्धे कन् ।) रच्नुः। पद्मवीजम्। इति मेहिनी। के, २०२ ॥ क्टपाणि । वदाणि काङ्गरूपाणि तैत्रेमतः ।) वराटकरणाः, [स्] पुं, (वराटक रव रणी या ।) नामकेश्वरक्षाः। इति श्वर्माचा ॥ बराटिका, स्त्री. (बराट्+ स्त्रार्धे कन्। टापा वरामिः, पुं. (बरी: क्रेडि: स्रास्त्रते चिप्यते इति। व्यत इत्वचा) कपईंकः। इत्यमस्टीकार्या भरतः राज्ञ (नर्षं बटचा। (यथा, नेषधे ।२। =८।

> "बहुनम्मसिर्वराटिका गबनाटकारककेटीम्कर:॥") तुष्क्वाचिकाच । यथा,—

रसाइटः । दरात् दीर्घः।) इन्द्रः। इति चिकावडप्रेयः।

वरायकी, की, (वारायसी प्रवीदरादिखत् साधु।)

"काशी वरावसी वारायसी शिवपुरी च सा ॥"

रति हेमचन्द्र: ।

द्रम्येक्तया घोड्ग्राभच निष्कः ॥"

इति शुह्तित्वम् ॥

"प्रयोगे म्हचाते ग्रेन तस्य गङ्गा वराटिका॥"

पराकः, पुं, (जियते इति। छ + युच्। एघी-वकराष्ट्रचा:। इति ग्रब्दर्कावली ॥

काशी। यथा,—

वरायनं, इती, (वरें राजभिरदाते दति। साद्+ खुट्।) राजादनम्। इति भ्रव्यक्तिका।

इति वाकन्।) ग्रिवः। इति मेदिनी। की, १२६ : युद्धस्। इति चैमचन्दः : वराकः:, जि, (व+"जल्पभिन्नेति।" ६।६। १५५ । इति वाकन्।) ग्रोचनीयः। इति मेरिनी। के, १२६ ॥ व्यवरः । इति ग्रम्द-

माला ॥ (यथा, मुक्कुम्ब्मालायाम् । १०। "नाचे श्रीपुराधीत्तमे जिल्लातामेकाधिये चेतना में ये साम्या प्रस्य हासरि परे नारायकी निष्ठति। यं कचित् पुरुषाधमं कतिपयन्नामधामस्पायदं में वार्थी करमदासदी नरसदी स्टावराका

वयम्।")

बराङ्गं, क्री, (वरमङ्गानाम्।) सस्तकम्। ग्राम्। इस्समर:।इ।३।२६॥ गुड्लक्। योनि:। इ.वि. चिकाक्क ग्रेव: ॥ में छ। वयवे च ॥ ( धरा-रायद्वानास्य ।) तद्युक्तं, चि ॥ (चीचम् । यथा, "लक्षत्रच वराष्ट्रं स्थादृश्च च्योचं तथोत्-

कटम्॥"

इति भाषप्रकाशस्य पूर्वस्वके प्रथमे भागे ॥ ) वराज्ञः, पुं, (वराणि स्थलान्यङ्गानि यस्य।) इस्ती । इति चिकाकारीयः । विक्यः । यया, — "सुवर्णवर्थो चिमाक्नी वराज्ञचन्दनाङ्गरी ॥" इति तस्य सहस्रवामसी वस् ॥

वराष्ट्रकं, क्यो, (वरमङ्गमस्य । कप्।) गुड़लक्। इसमर:। २।४।१३८ । मेलावयवयुक्ते, जि ॥ बराज्ञना, ऋती, (वरा श्रेष्ठा अज्ञना ।: ) काति-

प्रमासाङ्गयुक्तास्त्रीः थया,— "शिर: सपुष्यं चरगौ सुपूजिनौ वहाक्षनास्वनस्काभोजनम्। चनस्या विवसपर्वसे युनं चिर्मगर्था थियमानयन्ति यट्॥"

इति लद्योचरित्रम्॥ बराक्रकपोपेत:, चि, (अङ्गानां क्रपाणि अङ्ग-मोडक्पयुक्त:। तुन्दर रखर्थ:। तत्पर्थाय:। विञ्चलं इननः १। इत्यमर ॥

वराष्ट्री, काँ, (वरमक्रमन्तरवयवो यस्याः।) चरित्रा। इति राजनिधेस्ट: ॥

बराङ्गी, [ न् ] युं, ( वराङ्गमस्यस्येति । इति: । ) व्यक्तवेतसः। वराक्षवाक्ववेतसं इति वा पाठः। दति रक्षमाजा। येळाज्ञयुक्ते, चि।

षराष्टः, पुं, ( वरं सन्द्सटतीति । व्यद् + कक्नेगि व्यक्।) नगर्कः। इति राजनिवेद्यः। ( व्यस्य ग्रोधनादिवययी स्था, — "भूगर्ते च समे मुद्धे पत्तनी स्थापयेत् सुधीः।

तुवेश पूरयेत्रस्याः विविकाधां भिष्यवरः ॥ वराटे; पूरितां ऋषां तक्काध्ये विनिवेशायेत्। कारीषाधिं तती द्यात् पालिका यन्त्रसन्

व्यानेन व्याप्तते मूर्व बराष्ट्रः चर्वाहोगणित् ॥"॥॥

"वराटंतक चाक्केरी कमीराकां रसेन वा । क्रामीयामपि चाक्कानां यावत् पीलंग प्रक्टित। वराष्ट्र:

वशाभिधः, पुं, काकावेतयः । इति हाजनिर्धेग्दः ॥ (वरा व्यक्तिधा वस्तः।) श्रीष्ठनामा च ॥

वराकाः, युं, (वरः श्रेटः खम्बीश्रम। रस्य ललम्।) करमहै:। इति रक्तमाला । करान्स इति वा पाठः ॥

वरारकों, स्ती, (वरं श्रेष्ठं धनिनं ऋष्कृति ग्रष्कृति । ऋ 🕂 खत्।) घीरकम्। इति हेमचन्द्रः। ।। १३१॥ (गुणादयीरस्य श्रीरकण्ये शासवा: ॥) वरारोष्टः, पुं. (चलिन उचलात् कायतप्र-लाच वर चारोधी यन।) च ख्यारोच:। चव-रोहः। इति विश्वः॥

वरारोचा, क्या, (वर बारोचो (नतमो यस्या: ।) उत्तमा स्त्री। इत्यमर:।२।६। ४३ (यथा, अञ्चानिर्व्यागतन्त्रे। १।१६०। "यहातु वेहिकी दीचा दीचा पौराखिकी

न स्थास्थित वरारोचे । तदिव प्रवतः कतिः।") कटि:। इति ईमचन्द्र:॥

बरालिका, क्ली, (वरा क्यालिका सखी जयादि-येखाः।) दुर्गा। इति जिकाकः श्रेषः ॥

वराधिः:, पुं, स्यूलवकाम्। मोटा कामक इति भाषाः। तन्त्रयायः । स्यूनग्राटकः । इत्य-मर:॥ वरासि: ६ स्पूलबाटनम् ४ स्पूल-ग्राटिका 🐰 । इति तड्डीकायां भरतः 🕸 स्यूल-पष्टाकः ६। इति शब्दरवावली ॥ वराशि ०। क्षीवमिति जटाधर: ॥

वरासनं, क्री, (वराये दुर्गाये आस्त्रते चिपाने दीयते इति यावन्। आस्+स्युट्।) स्रोदु-पुष्यम्। इति सम्बमाताः॥ (वरमासम्मितिः)।

यरासनः, पुं, ( वरांस्तीयां नारीं व्यस्यति स्थल-तीत । अस्+ ख्युः।) विज्यः। (वरानिध जनान् खर्यात दूरीकरोतीत।) द्वारपाज.। इति विचः

वास् + रम्। ) ख्लशाटकः । (वरीव्धयेखा।) खड्गधर:। इति धर्कि: ॥

वरासी, स्त्री, भागवास:। इति ग्रन्दमाला ॥ वराष्टः, प्रे. (घरान् क्याक्टन्नि प्रति दुर्गः। हित्∘ 8 । ३ । 8**६ । इन्+ इ:**।) पशु-विशेष:। वरा इति आशा। तत्वर्थाय:। म्बर: २ ष्टि: १ कोत: ४ पोची ५ किहि: ६ किटि: ७ इंद्री प घोणी ८ स्तवरीमा १० कोड़: ११ सूदार: १२। इत्यमर: । किर: ५६ सकादः १४ सुखलाङ्ग्लः १५। इति चटा-घर: ॥ स्यूलनासिक: १६ दलायुघ: १० वस-वताः १८ दीर्घतरः १८ आखिनतः २० भूचित् २१ बहुकः २२। इति मृब्दरका-वर्षी। चारः मोरास्य गुवाः। हवालम्। वातज्ञतम्। यतपञ्चनतसः। इति राजवज्ञभः॥ बहुन्द्रज्ञासम्। विकृत्वयालयः। इति तस्रेष पाठानारम्। यन्यन् मूकर्थस् द्रष्टसम् ॥ ॥॥

वराष्ट्रः

सायसुव जवाच ।

तकार्ति विकाद व दियम्। यथा। "वाभक्षं निवेद्यार्थे अच्छेळ्यामाइषीचीरं वर्णयेत्। पचनसम्सावराचमां वाचित।" इह्याद्भित-तत्वधतविद्याद्यम् । 🐞 ॥ वराष्ट्रमधि सका विश्वपूजादि विषयी यथा, —

बराष्ट्र जवाच। "सका वादाच्यनांचनायो वे साम्रयसपंति। यतर्गंतस्य वस्याभि यथा भवति सुन्दरि !॥ वराष्ट्री दश्र वर्षा सिभूला तुत्र दते दने । याधी भूला सञ्चाभागं समा: सप्त च सप्तति: ॥ क्तमिभूवा चमाः सप्त तिहते तस्य पुष्कले। व्यथीचेम् विको भूत्वा वर्धायाच चतुर्धा ॥ यक्तीनविभावयोकि यातुष्ठानच जायते। प्राचनचारवर्षां कायते भवने वच्च ॥ च्यात्रक्षियतिवर्धाया जायते पित्रिताश्चाः। एव संसारिताञ्चला वाराचामियभचकः॥ जाबते विपृत्ते सिद्धे क्वाचे भागवतक्तया। इतिम्यवसः श्वला चर्ननम्यंनचयम् ॥ प्रिरसा चाञ्चलि लला वाका चेदस्याच छ। रतको परमं गुद्धां तव भक्तस्खावहन्। बाराइमांसभचास्तु येन सुच्चन्त किल्लि-

वाराष्ट्र उवाच । सर्जि मानवा बेन तिर्थक्षं चारचागरात्। सोमयेन हिनंपच कवा छारेख चन्न वे ॥ मानोयन्तुतनो सक्का तिष्ठेत् सप्तदिनं ततः। ष्यचारतवर्गसप्त प्रसुभिद्यतया वयः॥ तिजभचो दिनान् सप्त सप्त पादासभचकः। मयो सङ्खादिनं सप्त कारवे ऋहिद्यालानः ॥ भ्रान्तदान्तपराः सत्या व्यवकारविविक्तिताः । (इनाम्बोनपचाधाचरेत सत्तिचयः ॥ प्रसुक्तः वर्षपापेश्वः सर्वज्ञो विगतच्वरः । द्याता सम कर्माचि सम जोकाय गच्छति।" ्वाराच्यांवभच्यापराधप्रायभित्तम् । इति वाराचपुराखन्। •। बन्धवराष्ट्रमांसं आहारी विहितम्। यथा व्यक्षनीत्वतुहती हरितः। महारण्यवासि-मच बराष्ट्रांकाचेति। एवच विवदनो खना-च्यान्युकरांचिति वशिष्ठोक्तं भेताचितया चव-स्थितम्। कच्यतरस्तु। आहे नियुक्तानि युक्त-तबेति। विष्यमासकस्य धर्नेषा निवेधः। यथा वाराचे भगवदाकाम्। "सक्का वाराष्ट्रभांचनु यसु मासुपवपेति।

बाश्वरकाः। "इविद्यान्त्रेन वे मार्थ पायसेन च वतारम्। मात्र्यकारिककोरअधाकुनिक्रागपावेतेः । चेबरौरववाराष्ट्रश्रीमें विषेषाक्रमम्। माचवद्याभिक्षयानि एसेनेच पितामचाः ॥" इति आहतत्त्वम् ।॥।

मराची दश्वर्धाय भूत्वा वे चरते वर्ग॥"

विकारिक्तार विशेषः। यथा,--

सनुरासीन्।" इति श्रीभागवतमनम्॥ ॥ तद-वतारक कृत्रचिरण्या चवधी यथा, --"वराष्ट्रपर्श्वती नाम यः पुरा इहिनिस्मितः। स एव भूनो भगवानाजगामासरान्तिकम्॥ ततस्य प्रतीका प्रमरका ऋ क्षर तम्। सच्चारं ततस्रक्षं ख्यंविष्ट्रसम्प्रमम् ॥ यो वेकुक्छ; सुरेन्द्राणासनन्तो भोगिनासपि। विष्णुयों योगविद्वां यो यन्नो यन्नक्तेयाम् ॥ विन्धे यस्य प्रसादेन सदनस्था हिवीकस:। व्याच्यं सद्घिभिद्रतसञ्चान सुधानुतम् ॥ ततो देखदवकरं पुरासं शहसत्तमम्। वक्रीया दभारी बेरान विक्रियन देखाजी वितम् ॥ ततः संरक्तनयनो हिरग्याची महासुरः। कीश्यक्तिति वस्त् रोधाजारायणस्टिचत ॥ वाराइकः पियां देवं स्थितं पुरुषविग्रहम्। श्रक्षकोद्यतकरं देवानामार्भनाश्रनम् ॥ रराज प्रज्ञचकाभ्यां नाभ्यामसुरस्टनः। क्रयाचनक्रमधोर्मधी पीर्वमास्यामियामुदः । तती हिरगयाचसुखाच धर्मे समाद्रवन् देवगयाः सरेशम्। निञ्जुकामाः सञ्चा बराज् यहीतप्रकावनपूर्वेदपी. ॥ ते अध्यमानी शतियायेन या सी-हैं बासुरैहानवपुक्रवेशः। नासी चचालासुरवन्द हा वे मेचे; सुवद्या इव मन्दराहि: ॥ देखसानी 2 सी वृषरा इमा इव निपातयामास राषा स्वलन्तीम्। प्रतिंथया विदातमाशुक्तक

देखां स्थया साल मनो इंद्र देवान्। च्चतस्वकीयान् सुनयोपपदान् ॥ संस्थापयिकाति न संध्योऽत्र देशे अद्यं: कतु महाभी पे । र्वं हुवति वाक्यमु विक्योवं च स्थमातयत्।

स वाकुश्तमुद्धान्य सम्बद्धार्थः ।

प्रवर्षभाषोशिप गिर्शि सुमेष: ॥

प्रोवाच देखं ब्यराष्ट्रस्तर्भः।

व्रजेश क स्वस्ति यथा सुरेन्द्र:॥

विनाम्यकाष्यक्रमेवमाजी।

स इन्द्रमानी गदयाप्रमेय:

प्रजापते: सेतुमिमं निष्टत

बलं समासादा परेरजेयं

दानवाचापि समरे मयलारपुरीसमा:। "क्रम प्रका: स्थास्थित एथिवी तावत् प्रक्षया-उदातायुष्धनिचित्रंशाः सन्वे तं सस्पाद्यम् ॥ योवे मधा तसा उहर ये यह कुर। इति श्रुता व ताचमानोऽतिवत्ते हें हो: सन्नायुधीयते:। त्रचा भगवनां व्यातवान्। ध्यायतक्तस्य नासा न चचाल वरा इस्तु भेगाक इव पर्वतः ॥ विवरातृ व्यक्तुष्ठप्रभागो वराष्ट्रपोतो निरमात । कोषधंरत्तनयनः ग्रह्मचक्रधरो हरि:। स च बाकाशस्यः सन् चगमाचेय पर्मतीयमो व्यवद्वेत व देगेन व्याप्तवन् सर्वती दिश्रम् ॥ वभूतः। लंबिणां सला बक्तातुरु व । स च तं जयायासुरेन्द्रायां वहुँ मानं नमस्ति। तिन स्तुत: प्रजयार्थावणलमध्ये प्रविद्या दन्तायंग ऋषयः सञ्च मत्यन्त्रेसुदुदर्मधुस्त्रहणम् ॥ एष्वीसङ्ख निजवारसभावा चंस्याय चना-दीप्राध्यस्य वारं दर्शनीयसुद्रश्रम्। र्कितो क्रमूव। सतः एथियां राजा सायन्भुव-स्वयरेग्रुपयेन्तं वक्तनामं भयावश्चम् ॥ मेरोरिकामकार्याधरे: सिर्ता दानवसमावे: । चाहिनीयं प्रचारेस्तु चुरपर्धनामकासम् ॥ सग्हाममाला (वतर्तं कामगं कामरूपियम्। चक्रसद्यम्य समरे वाराष्ट्रः स्वेत तेजना ॥ चिक्छेर बार्ड्सकेस चिरस्याचन्स के तथा। च व्हिन्नवाङ्घर्षिधिरान प्राक्तस्यस दानव:। कवन्यवन्स्थितः; संस्थे विश्वासत इव माद्यः ॥ ततः स्थितस्येव शिरसास्य भूमावपातयतः। हिर्यस्यं वक्तविषं मेरी: ऋज्ञासवीत्तमम् ॥ चिर्ण्याचे इते देखा थे ग्रेवाकीय रानवा;। सञ्जैतस्य भयात् त्रस्ताजम्मुरात्ती (दर्शाः इति विद्विपुर्वासम् ॥

व्यथ वराष्ट्रावतारकारयम्। प्ररमकः प्रमणः -देवक कृत्रत चहरीर नाग्र चा "चेलो त्रयमस्त्रिलं इर्ग्यदा कालाग्निना तदा। ष्प्रवन्तः पृथिवीं स्थाना विक्योर्शनकसाप्रतः ॥ तेन व्यक्तातु एथिवी चक्रमाचादधीयता। ततो वराइकः पेग निममां पृथिवीं जर्ने। मयां समुद्धारामु त्यधात् तह्मजिलीपरि ॥ वराष्ट्रीशिष खर्य गता लोका जोका क्रयं गिरिम्। वारास्त्रा सच रेमे स प्रथिका चारु स्पया ॥ स तया रममाण्यसु सुचिरं पर्वतोत्तमे। नावाय तोयं जोकेश: भोची परमकास्क: ॥ एचिया: पोश्चिरः पावा रमयन्त्वासात: सुता: । जयी जाता हिजश्रेष्ठास्त्रेषां नामानि वे ऋगा । हुवृत्तः कनको घोरः सम्बं रव सकायकाः । स तै: पुन्नै: परिवृती वाराश्वी भाष्यमा समा । रममायसदा कायवार्गं नेवाराक हिया। इनक्ततच ध्रिशुभि: क्रीवृद्धि: पोचिभिक्तदा । षामानित्व भयानि नहीः, कत्यतरुः साधाः। ततो देवगवा: सर्वे सिहता देवधीविभि: ॥ शकेश सहिता सन्तं चक् सम्यक् जगाहितम् । ततो निश्चित्व ते सर्वे ग्रक्ताचा सुनिभि: सद्य। प्रारक्यं प्ररचं जम्मुनरिष्यचमजं विसम्॥ तं समाचादा शोविष्टं वासुदेवं व्यालातिम् । प्रवास्य सर्वे (कहणासुधुवुर्ग रङ्घ्व जम् ॥

देवा जमु:। नमस्ते देवदेवेगा। जगत्कारसकारका। कालखक्षिन् भगवन् प्रधानपुरुवासकः । इति क्तुतो देवदेवी भूतभावनभावनः। खेली हैं वस्यो करचे तान् सर्वान् मेच (नस्वन: ॥

द्रलेकाद्रशीतस्वम् ॥ ॥॥

वरिव

## वराष्ट्रः

श्रीमगवातुवाच । बद्यमागता यूयं यश्वी भयसुपस्थितम्। यज यहा सथा जार्थ्य तहे वाक्त्र्येशच्यताम् । देवा कचु:।

श्रीयते वसुधा निसं की द्या यश्रपोषिकः। जोकाच सर्वे संख्या नाप्तुवन्युपद्यानिताम् ॥ एति तैषां निगदनां श्रुत्वा वाक्यं जनार्न:। खवाच ग्राक्षरं देवं जक्तायच विशेषत: । यमुलते देवताः धर्माः प्रजाच धकता इसाः। प्राप्नुवन्ति सच्च : खं भी यंते सकलं जगत्॥ वाराचं तदचं कार्य कक्तुमिक्तामि ग्रद्गर। निदेशभाक्तंतत् याक्तुं स्तेष्टया निक्ष भाष्यते ॥ स्रं व्याचयस्य तत् कार्ययनासाः प्रश्नराधुनाः। क्षमाप्यावय तेजोभिनेषन् कार्यरं सुष्टुः ॥ चायायत्तुतरा देवा: ग्रङ्गरो चत्तु पोविश्वम्। रजकातायाः चंचनीत् विप्राणां सारवात् तया॥ काय: पायकरो भूनकं वात्तुं सङ्गतेरधुना। प्रायश्वितेवयेतेयः, प्रायश्वित्तमञ्चलतः। श्वरिकास वर्षे ने तत्र्येत्रेन पात्रताम् । धका पात्था सम बदा या हि तीदति निवध:। भन्कते प्रवाचं तस्मान् व्यक्षे कार्यप्रकाति ॥

श्रीमाकेक्ट्रय उदाच । इत्युक्ती कास्तुदेवेन तदाच अवस्यक्रदी। लया यथोक्तंतत् कार्यमिति गोक्टिक्च तुः ॥ वासुदेवोश्री तान् सर्वान् विक्रम विर्शा-

वाराषं तेषवा पत्तुं खयं ध्यानपरीय्भवत् ॥ श्रानी: श्रामियेदा तेज चा चरतीय माधव:। शहा देखना बाराचं सम्बद्धीनं घणायत । जचात्रा (कार्या: धर्मे महादेवतुमापतिम्। चारुजम्मुलचा तेज चाधातुं सारनाशने । सतः सर्वेर्दवमयः संसंतेषा रूपध्यते । च्यार्चे तेन वजवान् सी>तीव समजायत : सतः श्रमकः भी च तन् च वाहिरिश्रोश्भवन्। **कर्मधीभाषतकारु**यादयुक्तः सुभेरवः ॥ दिशाचयोजनीय्हायः सार्डलचीकविस्तृतः॥ कर्षे पराश्चेकायस्य कचयीननविकृतः ॥ श्राद्वीषक्तः पार्श्वे वर्द्धमानकाराभवत् । समायानां तती ह्या कीवाहावन्तमञ्ज्ञा । सुरुतः कनकी बोर कार्यदः क्रोधक क्लाः। खिबिष्यां युगपन् योचवातिसँचावताः । ततसुक्तप्रशिष प्रामः कक्तमधातः। भित्रा वपुर्वराष्ट्रस्य पातयामास तव्यवे । लं यात्रिका प्रथमं सुष्टर्भं कनकं तथा । घोर्य कळरेशेष्ठ भिष्या भिष्या कचान ह । श्रास्त्रप्रायास्तुति सर्के पितुक्तीये महास्वेतः। चलश्रक्षं विजन्मानाः कालानलसमर्थितः । मसिते व वरा है व मसा विकार रसाया। खरार्थे (चन्तवासास: पुनरेव समागता: a रति वालिनापुराकीयादाविधानूनविधाना सत् सञ्चलितः। 🗰 । विष्युः। सावनेदः। प्रजेतनेदः। सुखाः। इति नेहिनी। हे, २०॥

"वेषारी विषुत्तः श्रीको वराष्ट्री व्यमसत्त्राः। तया ऋषितिरिक्तात सुभाषितकपष्पाः।") श्रिश्चमारः। वाराष्ट्रीकम्दः। इति राज-

"ग्रम्भानिक्यः सीन्यो वराष्टः नक्क एव चः कुसदय करित्य गागो भदारकक्षण। चन्त्रेन्द्रमत्त्रयाः प्रश्वयदाङ्गकामश्चिमान् । शाकाकुष कुमारी च तत्र द्वीपाः दशारुभिः ॥" इति भ्रम्दमाता॥

( ज्ञाणिकीर:। तन्पर्यायी यया, — "वराष्ट्र: श्राणांपाकीर: श्राणांपाकीतकस्तु सः॥" इति वैद्यकरत्रमालायाम् ॥)

वराइकन्दः, गुं, (वराइप्रियः कन्दी यस्त्रः।) वाराष्ट्री। इति राजनिषेत्रः ॥

वराइकान्ता, चर्नी, (वराइस्य कान्ता प्रियेति।) वाराष्ट्रीष्ट्यः । इति श्रव्टरत्रावली ॥

वराष्ट्रवाली, [मृ] युं (वराष्ट्रवन् कलते इति। कल् 🕂 (या (ग:।) स्रायं मधिपुष्प द्वा:। सत्प-माय:। सुर्थावर्तः २। इति चारावली।

वराक्षत्राना, च्यी, (वराद्वेन क्रान्ता च्यतिप्रिय-लान्।) चुपविशेषः। इति शब्दमाला॥ तपामायः,। तच्चालुः २ घमङ्गा ३ सत कारिका ४ वरा इनामा ५ वहरा ६ ऋकरी ० तिक्तमस्थिका प्रमस्कारी है गण्डकाली १० खदिरौ ११। इति रत्नमाचा ॥ जन्माजुका १२ श्रञ्जलिकारिका १३ जनाज्ञालि; १८ गण्डकारी १५ समोक्दा १६। इति बळालारम् ॥ याराष्ट्री। चामाराजु इति छातं। इति सुभूति:। इत्रमरटोकायां भरतः॥

वर। इतिमा, [नृ] पु, (वरा इस्त्र नाम, इव नाम यस्य ।) वाराष्ट्रीकन्दः। इति ग्रन्थ्याला ॥ वराव्यका, वर्जी, कपिकव्यकु:। इ.सि. राज-

निधेस्ट: ॥

वराष्ट्री, चरी, (वराष्ट्री भचकलेकाद्वयस्त्रीतः। चप्। गौराहिलान दीष्।) भद्रमुसा। श्रुकरकन्द:। इति राजनिर्धस्ट:॥

वरिवसितः, चि, (वस्+"नमोवरिवचित्रदः कार्य।" ३ । १ । १८ । इति कार्य। ततः क्तः । "कास्य विभावा।" ६। ८। ५०। इति यसे यलोप:।) उपाधित:। इत्यमर:। १।१।

वरित्रस्ता, च्यी, (वश्विस: पूचाया: कश्वाम्। वरिवस् 🕂 "नमोवरिषच्चित्रकः साम्।" ६ । ९ । १८ । इ.सि. काच्। "च्या प्रस्रवातृः इ.। इ.। १०५। इ.स. । टाम् । ) अध्यक्षा । इत्यमरः । २। ०। ६५ ॥ (यथा, ऋगेरे। १।६८१।

"भूवे वदा वारवस्था यकानी विद्यासेषं इणवं भीरदाशुस्॥")

(पर्वतार्थे उदाहरवम्। यथा, अकामारते। वरविद्यतः, नि, (वरिष्या संवाता व्यय तारकादिकाहितच्। धडा, वरिषद्धः 🕂 📆 । "काश्वा विभाषा।" हाइ।५०। इति पन्ने यकोपा-भाव:।) खपाचित:। इत्यमर:। शशार ०२ ६ वरिश्री, की, विद्श्री। इति श्रव्हरकावती । विश्वेष्टः । व्यष्टास्त्राष्ट्रीपान्तर्गतस्त्रुप्रदीपविष्येषः । वरिष्यं, स्ती, (४+ घः । वास्त्रवसात् इट्।) वस्ररः । इति ग्रन्दरकावर्ती ॥ ("वर्षः स्थात् वरिवं। भिषा। "इशुक्तकत्त्रभूतकत्वन नम्। १। (२॥)

वरियाः, आही भूमि, (ए+सः। बहुवणमात् इट्।) वर्षाः। इति भरतद्विक्षकीयः। वरिषाप्रियः, ग्रुं, (वरिषा वर्षा प्रचा मध्यः।) चातकपची। इति श्रम्बर्तनावली ॥

परिसं, को, ( कातिम्येन वरम्। वर 🕂 इसन्।) ताष्ट्रम् । इत्रम् । १ । १ । १११ । (वथा,---"रत्तं गरिष्टं को ऋष्यं तालं गुलतपुनरम्।" इति वैद्यकरत्रमाजायाम्॥)

महिचम्। इति मेहिनी। ते, १५ ॥ वरिष्ठः, चि, (चायमेवासतिग्रयेन वर छदवी व्यतिशायन रहन्। प्रियस्थिरति वरादेशः।) इति काकरणम् । वरतमः । ( यथा, भागवते ।

"हवा खरिक्षकुध चातताविनी युधि हिरो धने धनो विरह: ॥") उरतमः। इति मेरिनी। हे, १५॥ (यथा, च्ह्या वेदे । धापूद् । १ । "यत्वी वरिष्ठे इक्तरे विभिन्नसु

बसाः। इत्यनयः ॥

वरिष्ठः, पुं, (वर + इष्ठन्।) तितिरिष्ठा । इति मेरिनौ। वे, १५॥ नारक्रडचः। इति राज निवेदः । ( चाच्चवसतुपुत्रः। यथा, सन्दा-भारते। ११। १८। २०।

वह्रो चापप्रचानि(भरेवे: ॥")

"वरिष्ठी नाम भगवीचाच्छत्रका मनी: सुत:॥" धनीचावर्थिनव्यक्तरसः ऋषिविश्वेषः। यथा,

भाकेक में। ६४। १६। "इविद्यांच वरिष्ठच ऋष्टिरमध्यचाद्यः। निषरचानवषेव रिक्रियाची सदाञ्चलः। सप्तवेयोवनारे सिकान(सब्देवचा सप्तम: ॥" देखविशेषः । तथा, इतिबंशे । २३२ । १५ । "वरिष्ठच गविष्ठच भूतलोकायको विश्वः। सुप्रचाद: किरीटी च खचीवक्को अश्वासर: #") वरिष्ठा, की, (वरिष्ठ + दाप्।) व्यादिश्वभक्ता।

इति राजनिषेयुटः ॥ वरी, खरी, (इंबोलीसि। इमप्राद्यम्। शीरा-दिलात् कीष्।) ग्रामावरी। इसमरः। २। ह । ९०० ॥ स्वयंगकी । इति विकासभी शः ॥

वरीबान, [स्] चि, ( कायमनयोदतिश्र्येन स्वय-वेरो वा। इयसुन्। प्रयस्थिरित वराई भा:।) क्रीष्ठः। (बया, भागवत्ते। २ । १ । १ । "वरीयानेव ते प्रश्नः सतो लोका विती हुए ! १") वरिष्ठः। व्यतिश्ववा। इति मेदिनी। के, १६ ६

मरीयान्, पुं, विकासादिसप्तविधेतियोगानागैता-रात्प्रयोगः । तथ जातपत्तम् । "हाता द्याणः सुत्रशं सुवेधः स्तामेकाना महुरस्थानः । जरो वकीयान् सनवान् जनाठो योगो परीवान् यहि जनाकाले ॥" दति कोष्टीप्रहोपः ॥

षरीयः, युं, कामः। इति विकाखधियः॥
विकटः, युं, कीक्वातिविद्येषः। यथा,—
"युविन्दा नाक्वता विद्याः स्वरा विद्याः।
माताः भिक्ताः विद्याताच वर्ष्येश्य केक्ट्-

णातय: ॥" इति देमचन्द्रः ॥

विष्णः, पुं, व्यत्वज्ञातिविश्वेषः । यथा,—

"रजक्षभौकार्षं नटी विष्णं स्व च ।

क्षेत्रमेद्भिकाष् समेते चान्यजाः स्तृताः ॥"

एवां क्षीमभगादौ दीवो यथा,—

"रतेवाम् क्षियो गला एका च प्रतिरहा च ।

प्रतक्षमाननो विश्वी भागात् साम्यम् गक्ति॥"

द्रि प्रावक्षिमः,सम्बद्धसम्बद्धमम् ॥

चासीत्यांत्रचेषा,—
"केवर्तस्य च कत्यायां ग्रीक्टिकादेव सीत्तिकः। सीचिकात् ग्रीक्टिकाच्चात्रो वटी ववड्

হৰ ঋ"

इति पराभारपद्वति:॥ घर्गाः, पुं, ( हर्गोति सर्वे व्रियते सम्बेरिति वा। /ह+ "हाहदारिभ्य उनन्।" खळा० ३।५३। इति उनन्।) देवताविश्वयः। स च कथ्य-मस्य व्यदितिमाचि पत्रमां जातः । तस्य चर्वस्यां पत्रप्रां भगुदासमीकी पुत्री जाती। इति श्रीभागवतम्तम्॥ य च जताधिपतिः पश्चिम-दिक्पालचा । तत्पर्यायः । प्रचेताः २ माधी ३ यादशीपति: ॥ चायति: ५। रत्यमर: ॥ याद:-पति: ﴿ अपोपति: ६। इति तहीकार्या भरतः । जन्तुनः च मेचत्रादः ६ जर्जेश्वरः १० परक्षय: १९ देखदेव: १२ जीवनावास: १६ नन्दपाल; १८। इति भ्रव्टरज्ञावली ॥ वारि-कोम: १५ कुळकी १६ राम: १० सुखाय: १८। इति बटाधर: । \* । जनाम्योत्सर्गादी वासा पूजाविधियेथा। इयग्रीविधवराजा

हिशुकं इंबए उद्यां इचितीनाभयप्रस्म ॥ बामेन नामपाश्चल धार्यकां सुभोगिनम्। कालकं वाममाभोगं कारयेद्याद्यांपितम् ॥ वामे सु कारयेद्दक्षं दक्षियी पुष्करं शुभम्। नामेन्दीभियांदीभि: बसुने: महिवादितम् ॥ कालेवं वर्कं देवं प्रतिकाविधियार्थयेत्॥" युक्षरं तम्पुक्षम्। सनो ध्यानम्।

"अथ वाष्प्रामतः कुर्यात् खचारकादिनिर्मिः

"प्रसम्बद्धं कीम्बं विसञ्ज्ञेन्द्रविभम्। धर्वाभरकसंतुक्तं सर्वेतच्यातिवासम्॥ किर्योः भौतनेः सीम्यः ग्रीवयन्तमवस्थितम्। जावरहासतभाराभिकार्पेयनामिय प्रजा: । राजकंषसमारूष्ट्रं पाण्ययकरं श्रमम्। पुष्कराद्येगंबी: सन्ती: समनातु परिवारितम् ॥ गीर्था काल्या चात्रुगतं गदीक्षः, परिवारितम्। नागैर्यादोगसेर्युक्तं ज्ञकासामन चापरम् ॥ क्टिसंकारलतीरं नारायश्रमवापरम् ॥" इति ध्यात्वा पूज्येत्। वद्यसम्बोद्वारस्तु तश्रेव। "क्षष्ठाविद्यामाबीजेम चतुर्वश्वकरेक च । काहेन्द्रविन्ह्युक्तेन प्रयवीदीपितेन च 📲 तेन ॐ वीँ इति सन्तः। "प्रतिमायौ स्थिति कत्वा प्रयदेग निवाधयेत्। पुणवेद्गन्वपुष्पादीः वाद्मिष्यं पाश्चमुद्रया ॥" स्थिति प्रतिष्ठाम्। निरोधयेत् व्यक्तगेताङ्गुष्ठ-सुष्टिभ्यां निवीधसुन्नां द्र्ययेत्। नमस्तारमकासु "वरको धवलो जिक्युः पुरुषो निकासाधिपः । पाग्रहती महावाहुससी विद्यं नमी वम: "

इति जजाभ्योन्सर्गतस्वम् ॥ 🗢 ॥

हराये वासा चपनीयमका यया,— "पुष्करावर्त्तक्षेमेचे; प्रावयक्तं वसुन्धराम्। विद्युह्नित्वत्रवृद्धं तोयास्नानं नमान्यद्रम् ॥ यस्य केंग्रीय जीवतो नटाः चर्चाङ्गसन्तियः। क्षची वसदाचलारकाकी नोयासने नम: ॥" क्रालमकं जपेत्। प्रजापतिकाविकारुप् इन्दो वर्षो देवता रतावद्र। दुम्सिकाच्य सुद्रस्प्रचे चपं विनियोगः। मन्त्रस्तु गुरुसस्यात् ऋषः। संबंधा। 🕉 इरिस्हिनायन्तर्यो सर्ता-भाग्रती गण्डवभागमिङ्खादिवं गण्डत तैनो ष्ट्रिमावद्र। इति मक्कस्य सङ्खनपाननारं सुद्धमिती वसुमती भवति। अभ सन्देषो न कार्थ:॥ 🕊 मकाकारम्। कूर्वे लच्ची तथा माज्ञजलमध्ये प्रविध्य यदि जमति सदा व्यना-इष्टि इरित महाद्वारिभेवति। खरमहस्रजए: संख्या चतुर्गेमा तेत्र दक्षिंग्रत्सइसच्प:। दिनजयाननारं चतुर्थदिने जपसमाप्ति:। "नाभिमात्रजाते स्थिता जपेत्रात्रां प्रसन्नधीः। वसुसक्तं क्षेत्रकां किदिनं वाष्य यत्रतः ॥" ष्यचन ।

"धट्स चर्च जिपेतिकां तहा दृष्टिभेषेत् ध्रुवस्।" इति वट्क सेंदिशिका ॥ ॥॥

प्रकारणारे वं इति एका चारमन्ती श्री जय-लिंग जिल्लासः ॥ ॥ मञ्चापातिका देखायां स्वीव्या राजा वक्षाय प्रतिपाद्येत् । यया,— "नाददीत वृषः चामुमेद्यापातिका धनम् । चाददानस्त तकोभात्तेन दोवेश जिल्लासे ॥ चाप्स प्रवेशस तं दक्षं वक्षायोपपाद्येत् । सुनवृत्तीपपन्ने वा बाच्यो प्रतिपाद्येत् ॥ इशी दक्षम् वस्तो दानां दक्षप्रे दिसः । र्रेग्र: सर्वस्य जगती ब्राम्बगी वैद्यादश: 1" इति मानवे ६ स्वधाय: 148

खनामकातहकः । तत्यं याः । इतकः ए सेतुः इतिक्तधानः ॥ क्रमारकः ॥ इतकः ॥ १।३।९॥ क्रारीयमः ॥ सेतुकः ॥ घरायः प्र ध्रिक्षिमकनः ॥ इति प्रमहरत्रावनी । त्रेत-एकः १० चितहमः ११ वाधुवकः १९ तमानः १६ मावतापकः १॥। जस्य गुणाः । कट्-वम् । उक्षतम् । रक्तरीवधीतवातकरत्यम् । क्रिय्यम् । दीपन्यम् । विद्वधिरोग्राजिकः ॥। इति राजनिष्येदः ॥ व्यपि ७। "ववकः प्रित्तनी भेदी भ्रमक्षाक्षममावतान् ।

"वर्षः पित्तकी भेदी श्रीक्षक्तकाक्षममास्तान्। निक्षित्त गुलावातास्त्रिमीक्षोष्णोर्धस्तिमः। कथायो मधुरस्तितः कटुको कः चको कश्चः।" इति भावप्रकाशः।

ষ্ম্ম ।

"वर्षोश्वित्रमूलको भेदी चीत्रशेशकारी हरः। पृथ्यं वर्षा वं प्राह्म पित्तकं च्यामवात जित्।" दति राजवस्तमः ॥ ॥ ॥

जलम्। इति मेहिनी। यां, ह्यू ॥ स्वयः । इति विचः ॥ (यथा, महाभारते । र । ह्यू । र्यू ॥ "धाता मिची श्योमा धकी वर्षकां श्र स्व च । भगो विवस्तान् पूथा च सविता इध्रमस्त्रधाः" स्विम्भेजातक स्यप्युचनिष्यः । इति महाभार-तम्। १ । ह्यू । १२ ॥ )

इति श्राबा मानसैतपचारै जन्म बाराध्य वनगासाचा, का, (वनस्य जनस्य बासाचा भ्रातमकं जपेत्। प्रजापतिकं विस्तरुप् इन्दो सदुइवलात्।) सद्यम्। इत्यमरः १२०१३६॥ वन्नो इवना रनावद्राद्यभिषाप्य सुदृष्टार्थ (विवर्णमस्या महाप्रवर्षे चीया॥)

वर्णानी, स्त्री, (वर्षास्य प्रती। वर्षा + "इक-वर्षाभवेति।" ४।१।४६। इति कीष् स्त्रानु-गामस्य।) वर्षापत्ती। इति सटाधरः॥ (यथा, स्विदे।१।२२।१२। "इचेकाणीसुपकृषे वर्षाणीसस्यो।

"इंड च्याकी सुपत्रुमे वद वाकी सक्ताने। सम्मानी सोमपीतिये॥")

मायां तित हुँ भी ही दित का चरमकं नाभिन्म माक्षकामध्ये प्रविध्य यदि जपति सदा ध्यन-वृद्धि हरित महावृद्धिभेवति। ध्यन्यहस्य जपः संख्या चतुर्गुंगा तेन दाविध्य त्यहस्य जपः। दिन जयाननारं चतुर्थदिने जपसमाप्तिः।

वरुलः, पुं. (ह + उतः। ) संभक्तः। इति संचित्र-सारोगाद्दिक्तः॥

वरू थं, की, ( विषते प्रशेरमनेनेति। ह वर्षी +

"जृहक्ष्यास्यन्।" उथा० २।६। इति
जयन्।) ततुत्रायम्। इति हेमचन्द्रः॥ चर्मः।
इति मेदिनी। ये, घरः॥ तज प्रशीयमकारादी
गिवितीर्थं प्रष्टः॥ ( रहम्। इति निचर्दः।
१।८॥ यथा, ऋसेदे। १।५८।६।

"भवा वक्त्यं स्कते (वभावो भवा सघवन् सघवद्गः प्रामी ।" विकाम । यथा, भागवते । ६ । १० । ६० । विकाम । यथा, भागवते । ६ । १० । विकाम । विकाम विकाम । विकाम विकाम । विकाम विकाम । वि

जन्द्र में विदिगदेश विदश्रदाशाः योताभिमवेश्वसमञ्जारावकेशातृ॥") वरूण:, प्रे. ( विषते रची विनित्त । हण् वर ते + "ज्हम्थानस्थवृ।" खवा॰ २। इ। इति कथन्।) पर्प्रश्रद्याभिवातरकार्थे रथस्य सञ्जाह्मकृयद्विर्वकादि दर्व सत्। सत्यकाय:। रचगुप्ति: २) इत्यमरभरती। २।८। ५०॥ र्यसंद्रति: ३। इति जटाधरः॥ (यथा, रामायधा ६।५०।२६। "उरराभ्यजदुर्हेषे सुबक्त्यं खपकारम् ॥" कासविधेव:। यथा, तत्रीव। २। ४९। ११। "तोर्शं इत्विवाहिन जन्मूपस्यं समागमत्। वक्टयच यसी सन्यक् धार्म इप्रार्थात्मजः ।") वर्गः, पुं, ( त्रव्यते इति । त्रवो ने वव्यो ने घण् । ) षदः विनी, क्यी, (वदः वं ततुत्रावादिकमद्यस्या इति।वरूच+इनि:।डीप्।) संगा। इता सर: । २ । ८। ७८ ॥ ( यथा, रहा: १९१५८। "तस्य जातु सरतः प्रतीपगाः

वसंसु ध्वजतद्यमायिनः। चिक्तिशुक्षेत्रतया वर्क्तवनी-अत्तदा इव नदीरयाः क्तजीम् ॥") बरेख्यं, आही, (ब्रियते लोकेरिति। ह+ "इन **रुख्य:।" उचा॰ ३।६८। इति रुख्य:।)** क्ककुमम्। इति राजनिषेश्टः ॥

वरेक्य:, वि, (त+रक्य:।) प्रधान:। इत्य-**अर: १६।१।५७** ॥ (यथा, भद्रि: ११18। "युक्ती मचात्रसमस्य खुरः

सम्मर्थको भाकसदा वर्गयः॥" वर्षीय:। इति मिक्काचः ॥ यथाः, कुमारे।

"संस्कारपृतेन वरं वरेस्यं मधू सुख्याह्म (नमस्तेन ॥" प्तुं, पिष्टगकानामणतमः । यथा, मानकये। & ( 1 BK 1 "वरी वरेग्यो वरदी पुष्टिद्सुष्टिह्साचा ॥"

अश्युष्प्रविद्येष:। यथा, मचाभारते। १३। **=**4 | 3 **₹ €** |

"श्रामितु पुत्राः बन्नासन् वर्षे तुल्या समो-

कावनी वक्तप्रीर्वक मुस्तिरी जेक्तपेव च । अको बरेख्यच विशु: सवनचिति सप्त ते ॥" सन्दर्भ:। यथा, सन्त्रेय शिवसन्तरमाम-भौकेने। १६। १०। ११६।

"वरी वराष्ट्री वरको वरेक्यः सुमकास्त्रनः ॥") बरेन्द्री, क्ली, जीव्यदेश:। इति भिकाकार्यव:॥ बरेखरः, पुं, ( वरः खेल ईषरः । ) प्रिवः । इति श्चरकावणी ।

बरीटं, की, (बराबि मेखानि उटानि इलानि बाखा।) सन्वकपृष्यम्। इति प्रम्हमावाः। बरीतः, पुंचीं, (व+कोलच्।) वरटः। इति

(चक्राक्षध्य: म वर्षरः, पुं, ( इक्यते ग्रह्मते दति । इक व्यादाने + बहुत्तवचनात् बारः। इबुज्ब्बलदतः। ३।

१६९ ।) युवधस्य: । इत्यामर: । २ । १० । २६ ॥ शेषध्रावन:। इति तष्टीकायां भरत:॥ परि-श्वास:। (यथा, व्यमवश्रमके। 🐠 । "कान्तः ने किर्दायगुंग सङ्ख्यसाष्ट्रक् पतिः

कियो वर्करकार्करै: प्रियम्बर्तराज्ञम्य विकी-यते ॥")

क्राम:। इति नेदिनी । रे, २१०॥ वर्कशाटः, पुं: (वर्कशं परिकासं व्यटित सक्ट-नौति। चट्+ चच्।) कटाच:। तर्गाहिता-नारीपयोधरोत्सङ्गकान्तरमञ्ज चात:। इति मेहिनी। टे, इप्रा

खणातीयसम्बद्धः । ( यथा, रघुः । २ । ४ ।

"इताय वंगानुचरेख धेनी-क्षेपि ग्रेबीरणनुवाबिषमे: ॥") समानधीं सिभाः प्राकिश्वरप्राकिश्वरणितं हन्दम्। यया कथगे:। अपत्र कत्यखळादिना विजानीयत्वर्धा स्वानसान्यमस्ति । रत्यभर-भरती ॥ ग्रज्ञपरिऋदेः । यथा,— "सर्गो वर्गपरिक्तेदोद्घाताध्यायाक्रसंग्रहाः। उच्छासः परिवर्णेश्व पटलः काखामिकायाम्। स्थानं प्रकरणं प्रव्यक्तिक का बाज्यसम्बद्धः ॥"

इति जिनासप्रीयः॥ समानाक्षद्वयस्य पूर्णम्। तत्पर्यायः। ऋतिः २। विशे करकास्त्र इसदयम्।

"समदिघातः हातिरचात्रथ स्प्राप्तीरमधवर्गी द्विगुयानस्य निष्नः। खस्योपरिष्ठाच तथापरेश्का-ख्यकान्यस्नमार्थे गुनच राश्मिम् ॥ खक्रद्वयस्था भिष्टति दिनिही नत्रख्या वर्गे कायुना क्रांतिका। रष्टोनयुवाधिवधः सति स्था-हिष्टस्य वर्शेया समन्त्रिती वा ॥" # ॥ व्यवीद्याकः।

"सरी नवानाच चतुर्दशाना वृद्धि विद्योगस्य शत्रवस्यः। पचीत्रस्याध्यवस्य वर्ग जानासि चैदगैविधानमार्गम् 🔭

न्यास: ६। १८। १६६। १०० भू। एवां यथोक्तकरस्रित जाता वर्गाः ५१। १६६। EE २०१०००२५ ॥ व्यथना नवाना खब्हे हा प्राच्यनयोगाञ्चलः २०। क्विनिन्नीहर्वा सन्खण्डवर्गेक्येन ४१। युना जाता सेव लति: पर ॥ व्यथवा चतुर्देशानी स्वयहे 👔 🕒 । व्यनयोराष्ट्रति: ४८। द्विनिही ८६। सत्स्वयः-वर्गी ३६। ६४ । अपनयोरिकान १००। ग्रुता जाता सेव क्रति: १६६ । अप्यवा खक्के 8 । १०। सथापि सेव सति:१६६ । वाथवा राश्चि:१६०। कार्यं विभिक्तनः प्रथम्युतक २८३। ३००। क्षत्रवीर्धात: क्ष्य ००। विवर्त श्रुती जाती वर्गः स एव प्रदश्का सर्व सर्वेत्रामि इति

सीजावद्या वर्मे: । (क्यी, अधरीविधेव: । यथा, मञ्चाभारते । १ । २१० । २५ । "वाष्ट्रासि मचावाची देशर्ग्यविचार्गी। रहा धनपतेनियं वर्गा नाम महाबत ।" स्विधापात्याचक्षिवाचे चार्जुनान् भाष-सुक्ताचीत्। यसद्हक्तानान्यु समिव प्रस्यम् ॥) वर्गेक्स्नं, ज्ञी, (वर्गेखा समानाङ्गद्वयस्य कस्तम् बाधाष्ट्रः।) पूरितसमानाष्ट्रसम्बाद्याष्ट्रः। यथा। कांमले करणसूत्रं उत्तम्। "त्यक्रान्त्यादिवसात् लाति द्विगुक्येक्नू लंसने तहते। व्यक्तालव्यक्ततिं तदाद्यविषमास्त्रव्यं विष्णं

पर्का पर्क्तिकृति समेश्यानकमात् सकाप्तवर्गे

यह्ना तद्द्विगुर्ख व्यवेदित सुद्धः पर्कारेतं खात् घरम् ॥" \*॥

चाचीही प्राकः।

"कलं चतुर्काच तथा नवानां पूर्व सतानाच चर्छ सतीनाम्। एथक एचमार्गि विक्रि बुद्धि मिंबुद्धियेदि तेश्य चाता ॥"

न्यास: ४।६। च्या १६६। च्वर ०६। १०० १०००२५। लब्बानि अभेश अर्जानि २। ३। ६।१४। २६७। १००००५। इति जीला-वत्यां वर्रोभ्यलम् ॥

यजातीयाक्सचयस्य चातः वनः। तस्य तन्त्र-लख च समुद्रायक्षकोदाच्याणाति पूर्वे न लिखितानि प्रसङ्गादम पुनिसंख्यनी। धने करमास्यं ष्टमानयम्।

**ेत्रमनिचातच चन: प्रदिष्ट:** स्थाप्यो चनोश्नयस्य मतीश्नयवर्गः। आर्रिजिमिस्तत आर्रिका-कामधाइतीव्याहित्रमस्य सन्दे । स्थानान्तरखेन युना चनः स्थात् प्रकल्पा सत् खळायुगं तको र स्वाम् । एवं सुदुर्व्याघनप्रसिद्धा-वाचाक्कतो वा विधितेष कार्यः ॥ सकाभ्यां वा इती राग्नित्तः सक्ववनेक्यपुत्। वर्गभूलवनस्वक्षेत्र वर्गश्चिष्को भवेत् ॥"#॥ वाकोहिशकः।

"नवधर्ग जिवनस्य चर्ग तथा कथ्य प्रचलक्य चनच है। घनमद्भ ततीश्री घनात् सर्वे यदि धनैश्चित घना सबती सति: ॥" न्यासः ६।२०।१२५। जाताः ऋमेग घनाः कर । १८वंष्म् । १६५३१२५ ॥ व्यथवा सार्ग्य: ह। जाना सके छ। ए। जाभ्यां राशिक्तः १८० विविश्वच ५४०। इत्याधनेकीन १८८। व्रती जाती वन: ७२८। व्यथना राष्ट्रिः २०। अस्य सर्वे २०। का भाग एतीका इस

११३४०। सामाचनिकान च्रथह। युती भाती

षनः १८५८६ ॥ व्यथा साथिः । वास्र

स्लग् २। वन: ए। वार्य खन्नी जातवानुवी चन: ६४ ॥ व्यथना राशि: ६। वास्य म्लम् ६। धम: २०। ऋखा वर्शी नवानां धम: ७२८। य एव क्योर्पप्रकाः स एव वर्गम्यसम्बद्धाः ।

> "बाद्यं चनकानमधावने दे पुनक्षणास्याद्वनती विश्लोध्यम् । चर्च एचक्सां परमध्य समा चित्रमा तदार्खं विभजेत् वक्तन्तु ॥ पर्का यसेत्रज्ञतिसन्धनिही विश्वी विजेत्तत्रयमात् प्रकश्च । वर्ग तहाबाइनम् जमेर्व पङ्क्तिभैदेदेवसतः पुनच ॥"

षानीहें प्रतः । पूर्ववनानां न्हतार्थे न्यासः ६०८। १८६ वर् । १८५ ६१ वर्ष । क्रमेख लब्धानि म्हलानि ८। २०। १९५। इति की वावतां घनस्तम्। वर्गोत्तमः, युं, (वर्गेष्ठ उत्तमः ।) चरामां व्यव्हि मेवककें **टतुषाधकरराष्ट्रीनां** प्रथमीर प्राः। स्प्रिरामां अयोद्द्वपतिंचद्यिवकुम्भराधीनां पचनीर द्याः। दशस्त्रकानां चर्यात् सियुनकचा-धनुमीनराभीनां नवभोश्याचा यया,--"चराकां प्रयमे चौद्रे स्थिर (यां प्रथमे लया : नवसे बहात्मकानाच वर्गोत्तम इति स्ट्रतः ।" व्यापि च। राष्ट्रीनां स्वकीयनवां प्र:।यथा,---"जनवां असु राष्ट्रीनां वर्गोत्तम इति स्ट्रनः ॥" इति च्योतिस्तसम्॥

वर्ज, ह दीप्री। इति कविकलपद्रम:॥ (अवा०-व्यात्स • - व्यक्त • - संद्र्र) इ., वर्षते । । इति दुर्गाः हास: 🛚

वर्षः, [स्]क्ती, (वर्षते इति। वर्षे + "सर्व-**भातुभ्योऽसुन्।" उताः १। १८८। इ**ति चासुन्।) करपद्मा विका। (यथा, सुत्रुते उत्तरमञ्जूषः व्यथायः।

"मूजाविष्टः सत्ताम्बन्धे समूजी कसापानः सम्बद्धारकष्ः। वची सुच्याक क्या स्टब्स से प्रेम यद्यं कावं वानिसं मायतेन ॥")

तैषाः। इति मेदिनी। से, ३५ ॥ (यदा, परग्-पेद्धे। ६। ६६ । घर । "कार्ये प्रवस्त खाषा कार्की वर्षी: सुवीर्माम् ॥" "क्ष्यं; तेजः।" इति तद्वाखे वायवः ॥ अत्रम्। बया तजेगः ६। २८। १। "स्ये वष्टस एतना सभिमातीरपास्य। दुष्टरस्वरन्गरातीवेषांघायम् वाष्ट्ये ॥" "वर्चोद्याः चर्त्र घेषि।" इति तहास्ये

त्राथवः:॥) वर्षसः, पुंक्षी, (वर्षसू+कार्षेकन्।) विदा महाभारते। १६। २५। १८ ॥

"देविकायात्पक्षक स्रथा कुन्दरिनश्चि । चा (चन्यां कः पवर्षकां प्रेस में सभते वर: \*") वर्षकी, [न्] पुं, (वर्षोत्रसासरीत। वर्षसू+ "बस्मायानेचेति।" प्रश्रा इति | विनि:।) चन्तः। बचा,----"रोडिकामभवदची वर्षकी वेग चन्त्रमा:॥" इति वक्तिपुरावम् ॥

चक्कपुत्रः । इति मेदिनी । से, ३६ ॥ व्यन्य च । "रोष्टिरशासभवद्वर्षा वर्षकी येन चन्त्रमाः ॥" रताये विष्युराखे सर्गात्रकी नेने सली देश-क्षाजनामाधाय: ॥

वर्ष्णनं, क्री, (ष्टण्+स्युट्।)स्वागः। डिसा। इति मेरिनी। ने, १२२॥ सारवन्। इति

वर्ष्णित: चि, कक्त:। इचधाती: क्तप्रकायेन निव्यन्नः । वया,----

"व्यवद्यातचावधनं वरोषं विकासान्वितम्। गुरोर्णि न भीक्तयमनं सत्कारविकेतम्॥"

इति कीमी उपविभागे १६ वाश्यायः । वक्रेनीर्यं, वि, (इव्+क्रानीयर्।) वक्रेनथीय्यम्। खत्त्रम्। वर्जनीयात्तं यया,---"राजानं गर्नकानम् तक्षीरन्नम्ककारियः। शबारं स्थाकात्रच घकात्रचेव वर्णेयत् ॥ चक्रोपजीविरजकतस्कर्ञ्जाजनाया। ग्राम्बर्वकोष्टकाराज्ञं सनकात्रं विवर्णयेत् ॥ जुलाजिचनकमानि वाह्ँवे: पतितसाच । पौनभवच्छा चिकयोर भिग्रक्तस्य चैव ছ 🛭 सुवर्धकारधेनुषयाधितस्वातुरस्य च। चिकित्सकसा चैवाझं गुंबाल्या दास्किकसा च ॥ क्तिनाक्तिकयोरझं देवतानिस्कस्य च। सोमविकयिखाचात्रं चपाकस्य विशेषतः । भार्याजितसा चैवामं यसा चौपपरिर्म्ह । उन्धरस्य कदयंस्य तथेवी स्थिरभी जिनः॥ व्ययाङ्क्तान्नम् संवातं प्रकाणीयस्य चैव हि। क्रीवस्थानधासिनचाक्रं मत्त्रोन्नतस्थ चेव हि ॥ भीत्रका दरितकाद्रमदक्षुष्टं परिचितम् । वस्तियः पायरचेः साद्वातं स्टलकस्य च ॥ त्रयामाकस्य चैवानं शावामं वाशुरस्य च। व्यवकानामु नारीयां क्रमप्तस्य नचेव चि । कक्रतातं विश्वेषिण श्रक्तविक्रविक्रक्षणा। भीकानं घटकात्रच भिवजासत्तमेव च 🛊 विद्वप्रजननस्थाकं परिवित्तत्रज्ञमेव च । पुत्रभूषो विशेषिय राष्ट्रेत दिस्त्रपते: ॥ चावद्यातचावधृतं घरोतं विकायान्तितम्। गुरोरपि न भोक्तवां बाद्यं बक्तारवक्तिम्। हुकार्त हि महायासा यर्जमहोब्बहुहितम्। यो यखात्र वमत्राति च तस्यात्राति किस्व-

इति श्रीकृषीपुराणी उपविभागि १६ व्यव्याय: ॥ प्रतामर:। १ । ६ । ६ । ( शीप्ति:। यथा, विकात: (का + समत्।) वर्कनीय:। सथा,— "कातः परंग्रहसूम्य लंबच्यविच्चेप्रतिक्रियाम् । भीव्यमनं पर्युवितं को द्वालं चिर्चं स्थितम् ॥ वाक्षेत्राचापि सोधूमयनगोरकविक्रियाः । श्रामः, कच्छमी मीधा विधा मत्स्रीव्य श्रामकः, ॥

भक्ता होते वहा वष्यों धाममूकरकृत्यो। पित्रदेवादिशेवच बार्ड मास्रकताच्या। प्रोचितचीवधार्थच खाद्य मार्च व दोवभाव ।"

इति मानेकियपुरामे वहाचाराधाय: । इतिषमः । 🗱 वाच वनम्यी करवासमं इत्तवयम्। वर्षाः, [स्] एं, (वर्षते इति । वर्ष 🕂 वासन्।) वर्षः, क वर्षः । इति कविकवाहमः ॥ ( पुरा०-पर॰ चक॰ - सेट्।) का, वर्षेषति। धार्यं कि धार भन्यते । वर्षे: श्रुकादिक्रिया । इति दुर्गादास: ॥ वर्णे, त् व स्तुतिविकारशुकातुरुवृक्तिरीयने। इति कविकवपहुमः॥ ( आहमा चुरा०-पर०-सक०-शीपने व्यव-सेट्।) वर्षेयति वर्षापयति कवि: कौतीयर्थः। वर्षेयति तमुंविकारयतीव्यर्थः। वर्षयति प्रतिमा शुक्रास्विया वरीतीसर्थः। वर्णयति उद्युष्ति दीयते वेळ्ये:। शुक्राय-त्युक्तिहीयने इत्यपि पाठ:। इति दुर्गोदास: ॥ वर्षा, की, (वर्षयतीति। वर्षे + अन्।) कुषुमम्।

इति इसचनः: । वर्षाः, पुं, ( क्रियते इति । ह 🕂 "कृष्टकृषिद्युषक्य-निस्तियधी (निन्।" जनाः हो १०। इति न:। व च निन्।) जाति:। वा च बाक्सक: चित्रियो विद्याः भूत्रचा रवास्त्रवत्राहिबँधा । यदा भगवान् पुरुवक्तपेय कृष्टिं सतवान् तदास्य ग्र्रीरात् चलारो वर्षा जलाना:। सुकाती जाकाया: वाकुत: चाक्रिया: करती वेद्या: पादन: मूदा जाता:। यतेशं वर्कानी अभैतः ग्राक्तेषु निक्धिताः चनितः तथ त्राक्षवधनेता उच्चनी। व्यध्ययमं यजनं दानविता जीविका-काव: जध्यापनं याजनं प्रतियक्किति। १ । चित्रयस्य त्रयो धन्नाः। चश्चयमं यजनं हानचा । प्रचानां रचार्यं की विकास्य जयी धर्माः। अध्ययनं यजनं हान्यः। चतस्रो जीविका:। क्रमि: गोरचर्च दासिन्यं चुग्रीह-चिति। ३। श्रदस्यतु तक्काचक्रविक्रां श्रमूषाः धम्मी जीविकाच । ४ । ब्राइम्बा काश्यम-चतुरयवन्ती भवन्ति। अञ्चलारी यष्ट्यः वानप्रस्य: सध्याक्षी च। तच उपनवनाननार वियमं कत्वायो गुरो; चक्रिषी स्थाला साञ्ज-वेदाध्यमं करोति स बचाचारी सुख्येत । १। वाज्ञवेदाध्यमं समाध्य यो दारपरित्रहं जला क्षध्मेगचर्यं करोति व यश्च्य उच्चते। २। पुत्रसुत्याचा यो वनवासं सत्वा खसरप्रधासनादि भच्चिता ईचराराघनं करोति व वानप्रस्य उचते। १। यः सर्वे ग्रहादिकं स्थाता सुफित-सुख्यो सेरिककी पीना च्छा दर्ग दक्कंक सक्छ जुला विश्वत् भिचाष्ट्रतिमं जैने तीर्धे वा स्थिता ने वय-भी चराराधनं करोति च सन्धासी अचित ॥ ॥ ॥ चाचियवेशवयोश्व प्रथमात्रमवयं विचितम्। न्यूदर्श्वेक एव एकायमः। द्रेश्वराराधनन्तु वर्वेषां वर्णानामायमायाच वाधारको धनीः । तन्मधि प्रश्त विख्यापासकः स विद्याव उच्यते। शिवीयासनः श्रेषः । इत्रांदिश्रम्ययासनः शाकः। क्रकोपाचकः सीरः। संग्रेष्टीयावको सामपत्त खचाते। इति पुरावार्षप्रकाशः । ॥ विभिन्त ।

"सर्गाहत्रस्वरिषीय पूज्यः स्वायम्यवादिभिः। विप्रायी: स्त्रेन धर्मीय तहुमी वास वे प्रयु । यकनं याचनं दानं ब्राह्मयसा प्रतियहः। व्यक्षापर्य व्यक्ष्यवर्ष वट् कर्यनाचि विजीतने ॥ दानमध्यवनं बच्ची धन्मः चक्रियमेश्रायीः। एक काचा च विषयसा स्विवेद्यस्य प्रस्रते । मुख्येव विकातीनां मुदायां धनीनाधनम्। कारकमेन्द्रभाषाणीयः पाक्यक्रीश्रीप धर्मतः ॥ भिचाचयाय सुम्बा गुरी: खाध्याय एव च। सम्बानभी। यिकायाच धर्मी व्यंत्रकाचारियः। धर्मेवामायमायान्तु हैविधन्तु चतुर्विधम्। जक्षचार्यपञ्चर्याको ने दिनो जक्षतत्परः ॥ योक्षीय विधिवदेदान् यष्टस्यायममात्रजेत्। खपञ्चर्यायको सेयो ने एको सरका मिका: ! व्ययबोर्शतिथशुत्रुषा यज्ञो हानं सुरार्थनम्। ग्रष्टकारक समासन धन्नों हिन्दरमा: । खहाश्रीत्रः याधकक ग्रह्मो दिविधी भवेत् । कुरुव्यमस्य ब्रुक्तः, साधकीरसी ग्रष्टी भवेत् ॥ ऋशाति जीक्युयात्तव सक्ता सार्थाधना-

हिकम्। शकाको बस्तु विचरेत् उदासीनः च मौचिकः। भूमी चलकलाभितं स्वाध्यायकाम एव च। षं विभागी प्रधान्यायं घक्नोरियं वनवा (सन: )। तपक्षध्यति योश्रक्षे यजे हेवान जुडोति च। का आधा ये चैव निरती वनस्यका पनी सतः॥ सपसाक वितीर वर्षे यस्तु ध्यानपरी भदेत्। भक्ताभी इस विज्ञीयो वानप्रसाधिमें स्थितः। योगाध्यासस्तो निखमावर्त्तार्शतन्त्रयः। श्वात्राय वर्तते भिष्तुः भौष्यते पारमेष्टिकः । धक्याक्षरतिरेव क्याक्षिक्षस्त्री महास्तिः। क्षाच्या च द्रासम्पन्नः, स योगी भिच्च राष्ट्रते ॥ भीनं श्रमण मीनिसं सपीधानं विशेषतः। सम्बद्ध सानवेरायं धमां। यं भिश्वके मतः॥ भाजसम्मासनः, केचित् वेद्सम्मासिनीऽपरे । धक्तिसद्धाः सिनः वेचि चिविधः पारमेष्टिकः । भोगी च चिविधी चीयो भौतिको मीच एव च। स्तीयोश्नवाश्रमी प्रोक्तो बोगम् (र्शसमात्रित: । भवना भाषना पूर्वे भोचि सक्तरभावना । क्षतीय चाक्तिमा धीक्ता भावना पारमेन्द्ररी ॥ धनेशत् खंणावते मीचः ष्यर्थत् कामीर्श्य-चावते ।

प्रदूशका निरुक्तका विविधं कर्क वैदिकम् ॥ भागपूर्व निरुत्तं स्थात् प्रक्तवाधिदेवकत्। चामा इसी द्या रागमतीभी स्थाय यव च । चार्धवस्थानस्या च तीथानुसर्गं तथा। सतां सन्तीत चा स्तिकां तथा चे निप्यनियहः । देवताभ्यचीनं यूचा ब्राह्मकार्वा विशेषतः । व्यक्तिमा प्रयवादिलमपेशुन्यमक्ता। एत व्यामभिका असी भातुर्मक्य मदीन्यतः। प्राचापकं व्राक्षकानां स्टुतं स्मानं क्रियावतान् । स्थानमेनं च्यानयां संयानेच्यतायाम्।

विक्रानां भारतं स्थानं स्वयनामनुवर्णताम् । शान्त्रक्षं शूरकातीयां परिचारं च वर्णताम् ॥" इति गावके ३६ व्यथाय: । 🛡 ।

यग्य।

"त्राचानस्य तु वच्यासि ऋग्रह कार्ने वसुन्वरे !। यानि कर्मोशि कुल्देरैत सम भक्तिपरायणः॥ धट्कर्मिनिरतो भूला खद्यार्विवज्जितः। लाभानामं परिवन्य भिचाचारी जितिन्त्रयः॥ सम कर्में समायुक्तः पेशुकोन विविध्यतः। भाषकातुमारी सध्यम्यो न इतः (भ्रमुचेतनः ॥ रतद्वे बाक्सयः कमे एक चिक्तो (जतिन्त्रयः। रशापूर्णय कुरते स मामेति वस्तवरे । । क्षज्ञियाण्। प्रवक्तामि सम कम्मस निष्ठताम्। यानि कमे। कि कुर्यन्ति चलिया मध्यसंखिता;॥ इतनप्रच सम्मेजी यज्ञेश कुशल: शुचि:। मम कमास मधावी बाइक्रार्विविकात; । चास्यभाषी गुलक्क शिलां भागवत्रधियः । मुक्तिधावस्थाता गुज्ञकर्मेव्यतंत्रतः ॥ क्राभ्यत्याना (दक्काग्रजः पे ग्रुक्येन विवक्तितः। रतेराँगे: समायुक्ती यो मां प्रचित चित्रय: ॥ भनतं सम यो निर्द्धं सम जीकाय गच्छति। वेद्यानान्तु प्रवच्चामि अस कन्ने सु निस्नताम् ॥ यानि कमीरिक श्वरते सम भक्तिपचे खात:। रतेर्गम: स्वध्येन जाभानाभविविज्ञतः ॥ ऋतुकालाभिगामी च प्रानातमा मोइ-वर्षितः ।

मुचिरेची निराद्वारी सम कम्मेरतः सदा। शुक्संपृत्रको गिलां युक्तो भक्षानुबत्सकः। वैद्यार्क्षवन्तुर्वयुक्तीयो शुक्तनीति कार्येत्। तस्यारं व प्रकाशासि स च मे व प्रवासाति॥ व्यय भूत्रका पच्यामि कर्मनाणि स्यामाध्यत !। यानि कर्माश्चिकतातु मुद्दी सत्तां खदस्थित:॥ इम्पती सम मक्ती यी सम कर्मापरायणी। उभी भागवती भक्ती मत्त्ररी कर्कात्र(इती ॥ देशकाकी प जागाति रचका तससोज (क्रितः । निरचद्वारयुक्ताला आनिचयो विजीतवान्॥ यद्धागीवतिवृतासा लोभभीश्वविवर्णितः। नमस्तार्शियो निर्मं मम चिलाधवस्थितः । ज्यवसमानि मे देवि। य एवं च समाचरेत्। सक्रा ऋधिसङ्क्षा कि मूद्रमेव भनाम्बङ्गम्॥" इति वाराचे विधिकमोतिपत्तिगामाधायः ॥ यापर्य ।

सुकेशिकवाच ।

"विप्रायां चातुराश्रयः विस्तरानुमे तपोधनाः चाचिमं न में हिति: प्रस्ततः प्रतिविदति ॥

क्षयं जच्: !

लतोपनयनः सन्यक् त्रकाचारी गुरी वसन्। तच धम्मी । सा घराच कथामार्थ (नग्रासय अ खाधायीऽयोऽचित्रुकृषा कार्व भिकादकस्था। गुरी निवेदा तकादामगुत्रातिन विख्या: श धर्मार्थकाममीचार्या सन्यक् प्रसुपपाद्धम्। तेमाकूतः परेचेव तन्परीभूव नित्वप्रः॥

व्यवाध्य सक्तलान् वेदान् भाव्यं भाष्यं गुरी-मेखान्।

तती वराष्मुदा दळादगुरवे दक्षिकाकतः। गाइंकासमामसु गाईकामसम्मयंत्। वानप्रशासमाचापि चतुर्थे खेच्छ्या वसेतृ । तथेव च गुरोगेंचे विजी निकासमाप्त्रपात्। शुरोरमाचे तत्पुचं तहरेव निवेचेत् । र्यं जयमि क्याँस दिनः प्राजङ्गटङ्गट ।। उपाइतक्तनसमात् रहसाममकाभया। व्यवसम्बद्धाः क्यासङ्गति निधाचर । । खनकी वा धर्म लक्षा पित्र ईवाति धीनपि। सन्यक् संपीयायेद्वक्या सदाचाररती दिन: । गहिंस्यंत्र ज्ञास्ययेषः वागप्रस्यं वयास्यसाः। चित्रयस्याणि महिला य चाचारा द्विजस्य हि ॥ विखानसर्वे गार्चस्यामात्रमञ्जिषं विद्यः। गाइस्प्रमुत्तमं त्वेतं मूबस्य चगदाचर । ॥ स्वानि वसास्यमोत्तानि कसी।शीच न चापयेत् यो शापयति तस्यासी परिकृत्यति भासकरि: 1"

इति वासनपुरायी १८ व्यवसाय: ॥ 🐞 🛭

योजनं उपाच। व्याचायाचित्रविद्धी सूदायाच्या ययाक्रसम्। लमेकायमना भूता ख्या धर्मान् मधोहितान् । दानं दबाद्यजेहेवान् यद्भैः खाध्यायतस्यरः । रित्योदकी भवेदिप्रः कुर्णाचान्यमध्यक्षम् । ष्टनायं याजयंजानामधामधापरेत्रथा। क्रयोत् प्रतिसद्वादानं शुक्रायां स्थायती द्वितः ॥" यकाषांत् यकः शुक्षी न्याबीपान्त्रिती व्या तस्मात्। इति तङ्गीका। "वर्जनोवहितं कुर्योद्याहितं नद्यचिद्वः। में जी समसासक्षेष्ठ अध्याज्यक्षी समें धनम् ॥ काव्याहर्केच पारको अक्रवृक्षिभेवेत् द्विजः। कतावभिग्नः प्रत्यां प्रकात कास्य पार्धिव। ४१

दानानि ददादिक्शतो दिन्नेभ्यः स्विधीर्शप

दि। यजेच विविधे में होरधी भीत च पाणिव । प्रकाणीयी सम्बोरचाप्रवरा तका भीविशा। तखापि प्रथमे कर्ण एथिवीपरियालगम् । अधिजीपासर्गेनेव सतस्यो नराधियः। भवनि वृपतिरंशा यतो वज्राहिककेशाम् । दुरामी शासनादाका शिरामो परिपालनात्। प्राप्तीव्यभिमतास्रोकाम् वर्षासंस्कारको वृषः ॥२॥ पानुपान्यं वाश्विष्यच हविष्य महजेष्यर्। वेद्याय जीविको बच्चा ददी लोकपितास इ:॥ तस्वाध्यथ्यमं यश्ची दानधनीच श्रस्ति। निवनिमित्तिकादीनामजुद्धानम् कर्मनग्राम् ॥६॥ शिकातिसंख्यं कर्मे ताइश्री तेन पीष्रश्रम्। क्रयविक्रयने जापि धर्मेः काश्चन्त्रवेश वा ॥ दानच दयात् भूदीश्य पाक्यक्रेयं हिन्। पित्रादिक्ष समें वे मूद: कुळींस तेन च । 81 स्वारिभरवाथीय समें शक् परिश्रमः। जरतुकालाभिममनं सहारेष्ठ मधीपते ॥

दया समस्त्रभूतेषु तितिका गाभिमानिता।
सत्तं श्रीचमगायासी मङ्गणं प्रियवादिता।
मेण्यमृष्ठा तथा तबद्वार्थेयां नरेश्वर।
स्वत्रस्या च सामान्या वर्णाणां विध्यता गृताः।
स्वास्त्रस्याच सर्वेषामेते सामान्यलच्याः।
गृत्वास्त्रयाच सर्वेषामेते सामान्यलच्याः।
गृत्वास्त्रयाच सर्वेषामेते सामान्यलच्याः।
गृत्वास्त्रयाच स्वास्त्रे विध्यस्त्रमे स्वापितः।
सामर्थे वित तत्त्राक्तस्याभागम्य पार्थव।
तदेवापित वर्णवं व क्रम्यांन् वर्ण्यस्त्रम् ।
स्विते क्षिता राजन् वर्ण्यस्ता मया तव।
समीमान्यस्त्रयां सन्यान्वतो मे निश्रामव । ॥
श्रीष्ठकं स्वाप्तः।

बाल: क्रतीपनयनी वैदाधरणतम्बर:। गुक्री है वसेद्भूष अक्षकारी समाहित: । प्रीचाचारतवा सच कार्ये शुक्रवर्ये सुरो:। अमानि चरता याच्या वेदाच जतनुद्धिना 🛚 खमे सम्बे रवि भूष तथैवासि समाहित:। उपतिक्षेत्र्या क्रुयोद्गुरीरप्यभिवादनम् ॥ स्थित तिक्ठेद्वजेद्याति गाचेरासीत चासति। श्चिम्बी गुरी रूपमें छ प्रतिकूत न संभजेत् । तेने वोक्तः प्रष्टे द्वेदं नरम्य चित्तः पुरस्थितः । षातुचातचा भिषात्रमत्रीयाद्गुरुवा तत:॥ व्यवशाचित्रः पूर्वमाचार्येयावगाचिताः । समिक्ननारिकं चास्य कत्यं कत्यास्पानयेत्॥ यहीतयात्त्ववस्य ततीश्वत्रामबाध्य वै। गार्चेस्यप्रमावसेत् प्राची निष्मत्तगुरुनिष्कृतिः॥१॥ विधिना चाप्तदारस्य घरं प्राप्य सक्तक्षेका। गृहस्यकार्यमिखिलं क्रयाह्भूपाल । प्रक्तितः । निव्यक्तिय पितृनचेद्यक्तेदेवांकायातियीन्। **भवेगुनीच काधायेरपक्षेत्र प्रजापतिम्**॥ विकिक्कीखा च भूतानि वात्यक्षेत्राखिलं जगत्। प्राप्नीति लोकान् पुरुषी निजक्तसम्मान्त्रतान्॥ भिचासुजक ये केचित् परिवाट् बचाचारियः। तिश्रेष्ठाचेव प्रतिक्रमी गार्चस्यं। तेन वे परम् ॥ वेदा चर्याकार्थिय तीर्यकानाय च प्रभी।। माट्या वसुषां विपाः एषिवीहर्षानाय च ॥ व्यक्तिता स्वनाचारा यव सायं ग्रष्टास्तु थे। तैवां सप्त्याः सर्वेवां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ तेवां कामनदानादि वक्तयं मधुरं वचः। म्हाग्रतानां द्दाच म्यग्रसनभोजनम् ॥ व्यतिधिर्यस्य भनाशी सहात्रातिनिवर्तते । स इला बुब्बृतं तसी पुगयमादाय गक्कति। व्यवसानमञ्जूषो दम्भवीय ग्रंते चतः। महितापीयवासी च पावव्यच न म्रस्यते ॥ यक्षु सन्यक् करोत्येवं ग्रष्टस्य: परमं विधिम्। सर्ववत्वविमिन्नी सोकानाप्रोळगुरमान् ॥ वय:परियसी राजन् सतकाली ग्रहाचमी। पुत्रेष्ठ आर्थाः (निकास वनं सक्ट्रेत् यद्वेव वा ॥२॥ मयोन्द्रसम्बादारः नेम्ब्रस्युज्दाधरः। भूमीशायी भवेत्तच सुनिः सर्व्यातिथिकृप । चनीक्(श्कुषी; क्वायात् परिधानोत्तरीयके ।

सङ्क्षियवर्गं सार्गं प्राक्तमस्य गरेन्द्रर ॥ देवताभ्यर्षमं शोमः सर्व्याभ्यागतपूष्णमम् । भिका विविध्यानचा प्रकारका गरेन्यर ॥ वन्धक्के हैन गानाबामन्यक्रकान्य प्रस्रते ! तपस्रतम् राजेक भीतोग्गादिस इन्नुता। यक्तेनां नियतकार्या वानप्रसाक्षरेक्तानः। स रहत्यानवहोत्राम् जयेक्कोकांच प्राचनान्॥३॥ चतुर्यभाममो भिची; प्रोचतं यो मगीविभिः। तस्य स्वरूपं गरतो सम स्रोतुं वृषार्हे सि ॥ पुत्रदश्कतां वेषु त्यतः के हो नराधिय। चतुर्धभात्रमस्यानं गर्यते विधीतमत्त्ररः। चैवशिका स्थानेन् सर्वातार सानवनी पते। सिकारिय सभी मैच: समक्तेम्बेद कक्षुयु ॥ जरायुजाक जादीनां वाङ्मन:कर्माभ: कचित्। युक्तः कुर्व्वीत न दोर्चस्य सम्बंध स्थापित्। रकराचिकातियांके पचाराचस्थितिः पूरे ! तथा तिरुद्यचा प्रीतिक्वेषो वा नास्य जायते ॥ प्राथयाचानिमित्तच बङ्गारे सत्तवकने। का जे प्रश्रक्तवर्णां नां भिक्तार्थे पर्यटेड्ग्रइराज् ॥ काम; क्रीधसाया इपेमोक्कोभादयक्ष ये। तांस्तु दीवान् परिव्याच्य परिवाट् निसीसी

चभयं सर्वस्ति स्वी दला यश्वरते स्वाः।

ग तस्य सर्वस्ति स्वा स्वाः स्वाः

दति विष्णुदासि इ कांग्रे पाट कथायी । ॥
प्रकारान्तरेक तथामाहिस्टियेपा,—
"ततसी जीमयं दिखं पदां स्टं स्वयम्नवा।
तसात् पद्मात् सममवद्वसा वृहमया विधि: ॥
प्रजाविसमें विविधं मानती मनसास्ट्रजत।
यास्ट्रज्वास्त्राम् वृद्धं मानती मनसास्ट्रजत।
यास्ट्रज्वास्त्राम् वृद्धं मानती मनसास्ट्रजत।
यास्ट्रज्वास्त्राम् वृद्धं मानती मनसास्ट्रम् ॥
यापारस्वि ग्रीचच सर्गाय विद्धं विशः।
हेवदानवमस्त्री हिसास्त्रम् सर्गास्त्रमः ॥
यापारस्व ग्रीचच सर्गाय विद्धं विशः।
हेवदानवमस्त्री हैसास्त्रम् सर्गास्त्रमः ॥
यापारस्व ग्रीचच सर्गाय विद्धाः ॥
यापारस्व ग्रीचच सर्गायः वृद्धाः ।
सास्त्रमाः चित्रा विद्धाः स्ट्राच्य कृपसत्तमः। ॥
यापास्त्रम् वित्रा विद्धाः चित्रमास्त्रमः ।
विद्यास्त्र पीतको वर्षः चित्रमामस्त्रस्य ॥

भान्यातीयाच । चातुमंबास्य वर्षेन यदि वर्गो विभव्यते । सम्बेदां खलु वर्गानां हास्यते वर्णसङ्गरः ॥ काम: क्रीधी भयं लीभ: श्रीकश्विका सुधा सम:

सम्वां न प्रभवति कस्तादको विभन्यते ॥ स्वेदमानपुरीवाशि प्रभापितं स्थोशितम्। ततुः चरति सम्वेदां कस्तादको विभन्यते ॥ जङ्गमानामसंख्याः स्थावराकाच जात्यः। तेषां विविधवयांनी ज्ञती ध्योविनच्याः ॥

नारद उपाच । न विग्रेषोऽस्ति वर्णानां सम्बंबसमयं नगत । जस्मगा पूर्वेक्टरं जिल्लामी स्वेगीनां मतम् ॥ नामभोगिशियास्त्रोस्स्याः मोधनाः प्रिय-

सःइसाः। वक्तस्वधना रक्ताङ्गास्ते द्विजाः चन्नता

गोभ्यो हितं समाखाय पीताः स्थानुत्रीविषः । स्वथम्यातातुतिस्तितः ते द्वित्रा वैद्यमा गमाः ॥ विद्यापृतिपया सुन्धाः सम्बन्धीपशीविनः । स्वणाः ग्रीचपरिम्णासे द्विताः सूक्तां

गताः ॥
इत्येतेः क्रमीभवंसा द्विका वर्णामारं गताः ।
इत्येते चतुरी वर्णा देवां ब्राक्षी सरस्ती ॥
विक्ति अपाणा पूर्णे ले,भारचानना गताः ।
आक्षण धन्मैनक्ष्यास्त्रस्ति । नयम् स्वा धारयनां निर्धं बनानि नियमांस्था ।
असा घारयनां निर्धं बनानि नियमांस्था ।
असा घेव परं ऋषं येन जान्नि नहिनः ॥
पर्धिभः स्वेन तपना स्व्यान्ति चापरे परेः ।
व्याहिरेवसमुद्धता अभाग्रतास्त्रमाव्याः ।
सा ऋषिमानसी नाम धन्मैनक्रपरायकाः ॥

मान्धातीवाच । बाद्यसः क्षेत्र भवति चित्रियो वा दिलीन्छ ।। वै यः: सूत्रक देववे सद्द्यूहि बद्दतांवर ॥ नारद उवाच ।

जानकमारिभिवेश संख्यारे संख्यातः

श्रीः।
वेदाध्ययनम्यतः यट्सु कर्मस्यवस्थितः ॥
श्रीचाचारपरो नित्यं विषयाशी गृतिष्यः।
नित्यव्रमी सम्बर्तः स वे आक्ष्मस्य उच्यते ॥
सत्यं दानस्योग्दोष्ट व्याकृश्रंस्यं कृषा पृजाः।
निप्य उद्यते यच स आक्ष्मणे एति स्तृतः ॥
चत्रवं सेवते कर्मने वेदाध्ययनसंयुतः।
दानादानविद्यंस्तु स वे चत्रिय उच्यतं ॥
विश्वसाषा प्रमुभ्यस्य कृष्णादानविद्यः श्रुचः।
वेदाध्ययनसम्पन्नः स वेश्व इति संचितः॥
सर्वेभव्यार्तिर्वित्यं सम्बन्धन्यमेकरोग्धाचः।
स्वत्वेद्यवनाचारः स वे श्रुद्ध इति स्तृतः ॥
श्रूद्ध स्त्वे अवेक्षचं दिले चेष्व न विद्यतः।
स वे श्रुद्दो सवेष्ट्दो अव्याद्यो न स आक्षाणः

भान्यातीवाच । के धर्माः सर्वववाती चानुर्ववंश्व के एयक्। चातुर्वग्याश्वसायाच राजधकाच के मताः॥

नारद जनाच। स्रक्रीयः सह्यवचनं स्विभागः चमा तथा।

प्रजन: खेव दारेव शीचमनीच रव च । ब्याकीये सत्ताभरकं वृषे ते वार्वविकाः। नाचायस्य तुयो धर्मेक्तं ते वन्त्रामि नेवनम् ॥ हममेव मचाराच धन्तमाष्ट्रः प्रातनम्। साधायाभ्यसम्बेद तत्र वर्मे यमायति । तं विद्वित्तश्चपागुन्द्वेदर्भमानं सकर्माण। व्यक्तकार्थ विकक्तांकि यानां प्रजानतिपत्तम् । क्रार्कीतीपेश सन्तानसय द्याद्यकेत च। मंविभन्यापि भोत्तयं धनं सङ्गिरितीसाते॥ परिविद्धितवार्थस्य खाध्यायेनेव बाक्सकः। क्षुकारमात्र वा क्षुकाकीको प्राक्षण उचाते। \*। चित्रवस्थापि यो धमोस्रं ते वस्यासि पार्थिव। इद्याद्राजा न याचेत यजेत न च याजयेत् ॥ नाध्यापयेर्धीथीत प्रजास परिपालयेत्। विकोद्रयुक्ती दख्युवधे रकी क्षयात् पराज्ञसम्। ये तु अतुभिरीजानाः श्वतवनाचः पाधिवाः। यं तु युद्धे विजेतारकी तु सीक जिली हपा; ॥ व्यविक्रतस्वीरी कि संग्रहाद्यी निवर्तते। क्वकियस्य तु तत् कर्म्न नीभयत्र यश्च:प्रदम्॥ चित्रयाकसमां धन्मी निर्वाती सुनिभिः परः। नाम्य ज्ञासनमं निष्याची रस्यविनियहात् ॥ दानसभायनं यञ्जो राजां जिमोश्भिधीयते। सकात्राचा सकाराण योद्वयं धनायीतिना ॥ प्रवा: खोद्व च धनोंद्व स्थापनेत संचीपति:। धकी प्राथमें व कि कर्मा कि कार्येत् चनतं

यरमां चिद्विभाष्ट्रीति वृषतिः परिपालनात्। कुर्यादमञ्जूषा कृषाचीची राजना उच्चते ॥४॥ वैद्यास्त्र च प्रवस्ताभि यो धन्मो वेटसम्मत:। एरनमध्ययनं भूषिं यत्रक धनसक्यः। यालवेच प्रभूत् वेखः, विह्नवह्नामान्यन् ॥ विकास तक्षविद्यात् कर्म वन् स समाचरेत्। र जवा व हि तेवां वे सहत् सखमवाप्रयात् । प्रचापति है वैकाय कट्टा परिदर्दे प्रजा.। ब्रास्थितिक राम्ने च सर्वाः परिष्रे प्रजाः । तस्य द्वार्तं प्रवस्था(स यश्व मस्योपकीतमम्। वसामेको पिवेश्वेष्ट्रं अताच मियुनं भवेत् । तकाच बच्चमं भागं तथा ऋक्षेत्रनस्त्री। श्राणी वर्मनीकानि रुवा नांवस्था अति: । न च वैद्धासा काम: स्वात रचीमं प्रमूनिति। वैक्की रचति नान्वेन रचितवाः नयचन ॥॥॥ जूनकामि वि वी भनेकां ते वकामि भूपते। प्रभागति हैं वर्षानां दार्थं मूक्सेक कायत् ॥ मध्याच्यूत्रस्य प्रयोगं यरिचर्या विधीयते । तेशा शुक्रवाचेव सदत् स्थासवाप्त्रयात् ॥ श्र्य द्वान् परिचरेत् चीन् वर्वानतुपूर्येष्यः । सक्तरीय न क्रम्पेत यातु स्तः नवचन ॥ माधीयान् कि सर्वं सन्तु। नप्रे क्वांगाहरीयसः। प्राचा वा वसकुद्धाल; कार्स कुम्बीस वार्त्सिक: । ससा एति प्रवासाया यथा तक्षीपणीवनम् । भावासं भरकीयी हि वर्षानी सूत उचारी। इसं वेष्टमधीशीरसुपानदाजनानि च ।

वातवासान देवान मूझाव परिचारिया ।
च्याचाव प्रदेशान तका ध्रमेयन दिचातिथा:।
मूदाचेन प्रदेशान तका ध्रमेयन कि तत् ।
यक्ष कचित्रजातीनां मूद: प्रुम्हरावजेत् ।
कच्यनेटक तु तैनाहुर्नृतिं धर्माददो चनाः ॥
देव: पिकोटनप्रवाय भन्तेयो उडव्कंगी ।
मूद्रेय च न द्वातची भन्ता कच्याचिद्रापि ॥
चातरिकेन भन्तेयो भन्ता कच्याचिद्रापि ॥
चातरिकेन भन्तेयो भन्ता कच्याचिद्रापि ॥
उत्तक्ष्याचां वर्थानां सञ्चाक्ष्य च पार्थित ।
काद्याचां वर्थानां सञ्चाक्ष्य च पार्थित ।
काद्याक्ष्य वर्थानां सञ्चाक्ष्य च पार्थित ।
काद्याक्ष्य वर्थानां सञ्चाक्ष्य च पार्थित ।
प्रवापाक्षयो माद्या प्रावचित्र वर्षास्य ।
पूर्वपाक्षययो माद्या प्रावचित्र दक्षियाम् ॥॥।

श्रीनारद उवाच। इरानीमासमाखाच अमा बच्चामि भूमिए। क्रक्षचर्यात्रमं तावत् प्रदेशु सर्वाधिवासन् ॥ गला गुनग्रहं भिष्यो नमक्तव गुनं नुनिः। **ब्यादध्येतुमायातः, शिष्योश्यं तव मारिष**। नतस्त्रसाज्ञया निव्यमध्येतयं नराधिम ॥ सरा विचार: **प्राक्तका गुरु**पादाभिवादनम् । तदाचापालनचापि धार्गदेवतभावना । काभेन येन केनापि तुष्टिः सङ्क्षिः समागमः । समाप्तियो गुरवे दिलागां प्रतिपादा च । 🕸 ॥ यहात्रमं नतो मक्टेर्गुरोराक्टामधिव्रजन्। उद्वरेत् क्वतंत्रां कयां सुधीतां वर्कवारिकीम्॥ कान इंगारिनी सौन्यां सुचरिचां प्रियंवराम् । गृहिनां प्रथमी ध्रम्मिति (यपूजीव पार्थिव । चाप्राय्य पूजामतिधिवेख मेचानिवर्तते । च याति नरकं घोरं पुगरं तक्षे प्रदाय च ॥ प्रथमं खागतं एक्ट्रियनकापि संदिशीत्। पादाच मधुपकेच स्वात् प्रवतिपूर्वकम् ॥ संवादक प्रियालामं क्वायालिन सकानात: [ भोजनच यथाश्राता कारमेद्रिशं कृप ॥ देवाच पिनरचापि घीषणीः। तिथिपूजने । व्यातिच्यसङ्ग्रंकमे सङ्ख्यानां अधियते॥ यस्य नित्धं स्थितिर्गास्ति चौरतिथि;परिकीर्तितः। सम्बाधामाधामधिको स्वाधम उराक्षतः । वकात्तवित् समावानि भिकार्यमात्रमाश्वयः। पिछ्हेवार्चनं कार्ये यहिंसा सुखितित्कृता ॥॥॥ वानप्रस्थासमं वस्त्रे क्षतीसं जगतीपने। वानप्रसायमं गच्छेत् जलहात्री सक्षासमात्॥ तदारक्यक्याच्याकि यमधीस स वसीतित्। कदेरेता: प्रव्रक्तिका राष्ट्रकचारसाहानाम् ॥ सुति भार्यो परिन्यस्य वर्गसम्बद्धेत् सम्बेव वा। प्रान्तः ग्रहानाराज्ञाः च वर्तसूति इतः । चित्रकाचकंका ब्राइक्का विश्वास्ति। यर्गचामीह राजेन सम्बन्धे स्विपुक्षवे: । भेक्ष चर्यासधीकार: प्रशक्त रह सीचित्र:। यणास्त्रामाया सान्तिरचिर्तिनेतनः । यथोपत्रवाजीयो खान्सविर्मानो (कतिवाध:। निराधी: सात् धर्मसमी विसीमी विसिनार-

मान्।

विवेशी धनपूत्राही विष्टकः करकः यदा।
शंबारं कामधीक जानाः चनुष्टमानमः ।
पनवावववाषारी जनामी वास्त्रभीननः ।
निराहारीय्या स्वीयविष्टं तम् जाचरेत् ।
एवं क्रुमंन् महामान नाक्ष्यः विश्वमाप्त्रभात्।
चतुष्याचमं वक्षे सुक्तिशोपानमेव विश्व
गुरोः प्रोधमाषास्य मिन्तः वक्षावस्त्रभित् ।
विचरेत् सक्तां एक्ष्रं नथासी माना स्वादः ।
धमाधसंविष्टीनो वा मिन्नतः विद्वमा-

भुवात् ॥" रति पाद्ये सर्गसक्ते २५।२६।२० सध्यायाः ।#। क्रमत् नारसिंचपुराकी ५६ कथाय मार्कक्रेय-पुरावी सदालकोषास्त्राने कूर्केनपूरावी २।३ चातीर भुज् इति भाषा। तत्त्व्यमि:। प्रवेशी र बास्तरकम् ६ मरिस्तीमः ४ क्रथः ५ कुणा ६। इतामर: । प्रविका: क महिचीम: प क्षयम् ६। इति भइतः । शुक्रादिः । रङ् इति खातः। स च वहुविधी वधा। चेतः १ पाच्छः २ धुसरः ३ जव्यः ॥ पीतः ५ चरितः ६ रक्तः ६ ग्रोबः = व्यवनः ६ पीटनः १० ब्यावः ११ जुन्नः १२ पिक्रकः ११ कर्न्यः १८। इति चामरः । गर्भस्यवानवस्य वहे गावि वर्को अवति। इति सुखनोधः ॥ यशः । गुनः । श्तुति:। इति मेदिनी। बै, २६॥ सक्यम्। व्यवस्थान्य । व्यवस्य । नेदः । गीतक्रमः । चित्रम्। तालविशेषः। अङ्गरागः। इति

वर्णः, युं क्री, (वर्ण्यते भिराते इति। वर्णः + चन्।) भेरः। (वर्ण्यते दीक्षति। नेनित।) वर्णः + चन्।) कःपम्। (वर्ण्यते । वर्णः + चन्।) वर्ष्णसम्। (वर्ण्यते रच्यते इति। वर्णः + चन्।) विवेषनम्। इति मेदिनी। के, २६ १ शाः वर्णः च विषितः। धन्याक्षनः च चराक्षनः ॥ चर्योत्यस्तिप्रकारो यथा, — "चर्षे वर्णाम् क्षत्रोनमार्गस्याविवदाच्यरम्।

"सवित्रशास्त्रकाश्वरम् । स्वयस्तं प्रकपित यदा शा श्वरको तदा । स्वताधारे विक्रमति सुद्धस्य वेशवे सुद्धः ॥"

दित प्रयादाः ॥
आखाणः । स्वायोजनार्यकाविषयात् वानेकाव्यादितीयेदा या कृष्यती व्याद्यकाच्यां व्याद्यव्याद्यतीयेदा या कृष्यती व्याद्यकाच्यां व्याद्यव्याद्यकाच्यां करोति तदा म्हणाधारे विष्यव्याति स्वायति स्वयुक्ताचा स्वयुक्तेते । इति
तदीका ॥ ॥ ॥ च्या कृष्यतीस्वरूपसं यद्या,—
"अव्यतीभूतसर्पाचामक्रियस्पेयुवी ।
विश्वास्वयाद्यां प्रवास्वयक्तियो ॥
विश्वास्वयाद्यां प्रवास्वयक्तियो ॥
विश्वास्वयाद्यां स्वयं कृष्यतो प्रदेशता ॥
विश्वास्वयाप्रदेशता ॥
विश्वास्वयाप्रदेशता प्रवास्वयं प्रवास् ।
स्वया स्वयाप्रदेशता स्वयं प्रवास्

ार्यं चयम ।" i

चिपुष्करं सारान् देवी बचादीनां त्रयं चयम्॥\* इति चारदानिकवाः॥

ससार्थः । विधानेति चन्नस्कांशिक्षणा । हिचलारि प्रदिति भूतिलियमन्नमयो । पचाणदिति माह्यसामयोत्वर्थः । सर्वनाचित्र सर्वयो न
गुक्ति पदार्थमितिना सती मन्नमयं जगत् सते प्रकाश्यति द्वार्थः । सन्ताधारे सर्पयन् स्वते प्रकाश्यति द्वार्थः । सन्ताधारे सर्पयन् स्वतः प्रकाश्यति द्वार्थः । सन्ताधारे सर्पयन् स्वतः भूता गाड्नी वर्तते तन्त्रधस्याधिक्यादियं स्वतः । सर्वविश्वत्रभयोपादानात् प्रव्यार्थ-स्पोभयप्रतिपादिकति स्वतित्रम् । चिपुष्कर-मिति ज्येष्टमध्यमकनिष्ठकेन तीर्थनयम् । स्वरा-विति जदानाब्रद्यास्यमाद्यारान् । दिति तङ्गोका ॥ ॥ स्वर्णाण्यमाद्यारान् । दिति

"डिचलार ध्राता करो गुणिता विचनायका। सा प्रस्ति कुण्डलिकी ध्रस्त्रक्रमयी विश्वः ॥ शक्तिं ततो ध्रानिक्तकात्राहक्कालादिकीधिका। ततोऽहेन्द्रकतो विक्रक्तकाहाकीत् परा ततः॥" इति सारहायामाच्याः॥

सले मुलाधारे विचलारियना गुलिना विचनायिका जुलाधारे विचलारियहालिका भृतिलिप-सकारालां विचलारियहालिकां भृतिलिप-सकालिकां वर्णेमालिकां खते दल्लाख्यः। क्रम-माद्य प्राक्तिमित्त चा जुल्लाकां प्रक्तिं छते तमः प्रक्तिभित्ति चोषणा। ततो ध्वतिहादि स्थ्रम्। ख्यक्ष क्रमः सञ्चाचिने त्यती श्रीयः। तत्र स्थ्रप्रक्रमः सञ्चाचिने व्यव्या। पुनराकाणस्या सेव सक्तप्रविद्या रची-वृविद्वा सती ध्वतिश्रस्वाच्या। च्यक्तावस्या सेव तमी श्वदिद्वा नादशस्वाच्या। च्यक्तावस्या सेव तमा प्रविद्वा नादशस्वाच्या। च्यक्तावस्या सेव तमा प्राचुर्याहिको धिकाशस्वाच्या। सेव त्रद्रभयपाद्यां हर्लेक्ष्यस्वाच्या। उत्तत्त्व प्रदा-च्यां हर्यो।

"इक्षाधित्तवलोट्घुकी जानसित्तपरीपकः। युक्तिपकी च ना सित्तः जियाच्या स्टनति प्रसः॥"

व्यक्षविव विनद्धः स्थानान्तरमतः प्राद्धारको भवति।

वस्त्रको सध्यमा वाची वेखरी ग्रन्टकक्ष्यः ।
तत्र परा कृते प्रश्नमी खाधिकाने सध्यमा
चुर्ये वेखरी सुखे। तद्क्तं पराणांदर्शे।
"स्त्रमा कुळालनो सध्ये व्यातिमां जासकापिगी।
आयोजनिवया तसादुत कुळ्ळूड्यामिनी ।
स्वयं प्रकाणा प्रथमी सुदुक्षामाध्यता भवेत्।
सेव कृत्यकूजं प्राध्य सध्यमा नारक्षिणी।
ततः संकल्पमाचा खार्विभक्तोर्ड्यामिनी।
सेवीर:कल्डतालुक्षा ध्रिरोबाणररिक्षा।
ग्रन्दप्रपचननी भीजवाद्या त् वेखरी।
ग्रन्दप्रपचनानी क्षेत्रक्षा वर्षमाक्रिकान्।
ग्रन्दप्रपचनारामा द्विचलारिश्वद्यास्तिकान्।

स्तते तदक्षेतो भिन्ना; कला त्रहाहिकान् कमात्॥" इति नङ्गोका॥

"वरी स्थानानि वर्णानासुर: कस्छः ग्रिरक्षणा। जिक्राम्द्रज्ञ दन्तास्त्र नासिकीष्ठी च तालुका।" दति ग्रिजास्त्रम्॥॥॥

किय।

"यथा भवनि देहानारमी प्याग्रद्याराः!

मेदा येन प्रकारंग तथा व्यामि नचतः॥

समीदिताः समीरेग सुद्वनारन्ध्विगंताः।

यक्तिं प्रयानि वदने कव्यादिखानघष्ट्रितः॥

उनेवनारंगो वायुवदानं क्रवतं खरम्।

नीचेगंतीयत्रदात्तव खरितं तियंगागतः॥

यद्विवसंखाभिमांत्राभिक्तंपयः क्रमात्।

सयञ्जनहस्वदीधं ज्ञतसंद्वा भवन्ति ताः॥

यकारेकारयोगांत्रकारो वर्ण दय्यते।

तस्यवेकारयोगेन स्यादेकाराच्यः स्वरः।

तस्यवेकारयोगेन स्यादेकाराच्यः स्वरः।

तस्यवेकारयोगेन स्यादोकाराच्यः स्वरः।

सस्यच्याः स्युष्वां मन्ताः मन्तां स्वां स्वां स्वाः।

स्वयं वेकारयोगेन स्यादोकाराच्यः स्वरः।

सस्यच्याः स्युष्वां मन्ताः मन्तां स्वां स्वां स्वाः।

नचरः सर्ग गव स्थान भोच्छासः प्राणकस्तु हः।
स सर्गः श्रीवतः कर्ण्ड वायुना कादिमं।र्थन् ॥
पर्मचार्यनमात्रेण कं स्वर्चार्धनात् स्वम् ।
स्नोकगम्भीरसंचार्यात् गर्चा दृष्ट विद्यात्म ॥
विस्मौकालुगः सीम्रा प्राचमच यं तथा।
ऋद्रेष्टसकारक महीगो दन्तमस्त्रमा ॥
ऋत्वरेष्टसकारक महीगो दन्तमस्त्रमा ॥
ऋत्वर्मसमानीस्त्रातुप्रधानसंच्रकान्।
दन्तीसाम्यां वस्र तत्त्रस्थानगोऽर्कान् सभी-

विक्नगांत्रमोर्थित्तसमसोरचया वदेन्।

कण्ठातु भि:तरनृसगे: प्रायो≀चात्मकतः∹

र्येत् ॥"

इति प्राचकारे ३ मटल: ॥ सर्गो विसर्ग एव मचरी विज्ञत: सीच्छास: सकारकः प: उक्तसीश्ना:प्रवेश्वशाली वायु: स्माहित्यन्तय:। एवं प्राणको विश्विर्ममन-भाषी वार्युष्टं: स्थात् स रुव उ ऋूखः: सी क्कूामः। प्रायकासी की वर्यकृति प्रायक:। इति अवर्णक्वांच्विसर्जनीयाः कष्ट्याः । १ । इवर्णचवर्गयशास्त्रास्त्राः । २ । भरवर्णेटवर्गस्या भद्रहेन्छा:।इ। उष्टवर्णतवर्ग-क्तमा इन्स्था: । ४ । उन्नर्ण प्यार्गी प्रधानीया क्षीष्ठ्राः । ५ । वो दन्यौष्ठ्राः । ६। ए ऐ कप्ट्रा-ताज्यो। २। यो स्रो कयत्रीस्रो। ५। इति शिचास्वम्॥ 🕫 ॥ स्विच। "यद्रगुद्धं सर्वलन्त्रेष्ठ वर्व्योचारविधि शिषे !! त्रव क्षेत्राका देशानि ! तद्य कथयामि ते ॥ पचाप्रकाष्टकावको चार्यं गुरुतीः भ्यस्त्। व्यक्क च टुसु पृष्ठ शु व्यष्टी वर्गाः प्रकी निताः॥ ष्य क् षाः कष्मती श्रेयाश्कालुनख्यग्राः

स्थताः। २।

च्ह हुर्वास्तु ऋहवा: इ दल्या ल्ह तुल सा सता: 11 2

मता: ॥ ३ ॥ उपवक्षीष्ठधंभूमाः ५ स्थानानि कचितानि ते। विशेषं कथयान्यदा प्रोचार्थः कराइनः साराः ॥ कर्द्वयं जिक्रया मह्यू कर्यं जिक्रदम्स सम्। सुखकानाहुलो बाच्याः चनारः कर्द्रधानचः ॥ यञ्जनदयसंयोगे भवेत् पूर्वस्वरी गुरु:। पदान्तादिसवर्णस्य संयोगेषु श्रुतिहेयाः ॥ श्रमहाक्ताद्संयोगे योरश्वच तथे खते। यो. श्वतिस्तुतिरोभूय खरवत् श्वतिना व्रजेत्। श्रिया वीजे धकारस्य कृष्ठितः, प्रमेश्वरि ।। क्ष्युतिच गादिस्मी तथाहिस्ये तु चयुति: ॥ सइस इक्षादी नमस्तस्ये च्यास्या इक्षादी च। रेफादिके नद्रकी वा इकारे समवाच्यला ॥ वर्षः इत्रद्रायादी । किन्तु वैजात्यभाष्मित्य स्फुटं नाजास्य बाद्यता ॥ चुतूर्थध्वनिमाप्नीति यादिस्ये परमेश्वरि।। वास्त्र इत्थादी। पु चतुर्थध्वनि याति वादिस्ये तु विधेषतः ॥ व्याक्तामसित्यादी । सादिम्बेरव्यथ मादिस्ये वैजातां सक्यवाधाना । प्रकार चाहाय इत्यादी। मादिखों ने च मखापि नासिकान्द्रलवाच्यता ॥ उढ्यान भार विन्द्रनं सिकाम्हलजा: सहना:। यकारच् छतीयत्वं पदादी सर्वदा ब्रजेत्॥ केयुराहादपि नधा स्त्रकाच कराइका सा ना(द्स्यप्रसर्थोत्कर्त्वं स्वर्थोगानाथर्गर्कः ॥ प्रय: सान दळादी। वर्धोत्तरेयु इष्टयोञ्जङ्गाजिङ्गादिवाच्यसा । वैजात्मिप तचास्ति गुरीरेव समभ्यसेत्। च्या दिरेफ स्तु संशो सो हणे रन्यो वजे इतान् । र्वं जाला सहियानि । पठित् स्तीर्ज जरमातुम् ॥ कवचच्च सद्देशाचि नाम्यया फलसाप्त्यात् ॥" इति प्राचनारे ३ पटनः । 🗱 ।

चाप च।
"इसः स्वरेष्ठ पूर्व्याक्तः परी दीर्घः क्रमादिमे। शिवप्रक्तिमयास्त स्युविन्द्रसर्गावसानकाः॥ विन्द्रः पुमान् रवि, प्रोक्तः सर्गः प्रक्तिनिधाः

स्वरामां मध्यां यत्तु तसतुष्कं गपुंसकम् ॥ विना स्वरेस्तु नाम्यमं जायते व्यक्तिरञ्जसा । व्यव्यक्तिस्यान् प्राष्टुक्तसादमान् मनीविनः ॥ कारबान् पचस्तानासङ्क्रमा मास्टका यतः । वतो भूतास्यका वर्षाः पच पच विभागतः ॥ वाय्यिभूजनाकाषाः पचाप्रक्तिपयः क्रमात् । पच इस्ताः पच दीर्षाः विनद्दन्ताः सन्धिस्भवाः । पच्याः काद्यः य च क स द्दानाः सभी-

इति सारहा ॥ \* ॥

खचरकारकं वया,— "वाक्सासिकेश्विससके आत्तिः संजायते यतः। धाजाकरामि करानि पनाकः एकाः पूरा ॥" इति च्योतिसामे हच्छाति: ।

थर्मा ने खनप्रकारस्तु तत्त्रहर्मी द्रष्टवाः । 🗰 ॥ वर्म-गासानि यथा,---"तन्त्रसङ्केतनोधार्थमाञ्चळ तन्त्रप्राच्यतः। वर्णनामानि कतिचित् बच्चामि विदुर्धा सुद्दे ॥ ॐकारी वर्षं लखारी वामचा इंसकार सम्। भकाताः धगावः सत्तं विक्रश्रातिकिदेवसम् ॥ सर्वजीवीत्यादकच पचदंवी वृव्धकः। साविकी विश्वित क्या विश्वती गुराकी वन: ॥ च्यादिकी जं वेदसारी वेददी जसनः परम्। यं चरस्मि ख्रिकृते च विभवे भवना ग्रनः ॥ गायक्रीवीकप्रवाशी मकवित्राप्रकः प्रसः। षाचरं माष्ट्रकास्त्रकानादिरद्वेतमोचदौ ॥ ॐ॥ चा: श्रीकचट: सुरेश्रच ललाटचेक्सा(चक:। पूर्वोदरी खधिमेथी सारखत: प्रियंदद: ॥ संदाका की वासुद्वी धनिया; कंशवीर कतम्। कौर्तिर्वदत्तवीग्रीशो नरकारिकेरी मरुन्॥ भक्का वासाद्यको इस्त्रः करकः प्रख्याद्यकः। वकासी कामकप्रव कामेशी वाशिनी विवत् । विचितः भीविष्यंकच्छी प्रतिमक्तिचिरं (प्रकीः व्यक्तीमक्षत्रवर्णाद्यौ बाक्षयः कामकर्षिणी ॥व्यः॥ चाकारी विजयानकी हीर्थकायी विनायकः। चीरीदवि: पर्योदक पाछी दीर्घास्त्रहत्तकौ ॥ धचक स्वको बही नारायम इमेन्द्रः। प्रभिष्ठा सानदा कालो विश्वालकाजालकः॥ पितासको दिठानोश्सू; जिया कान्तिक

दिनीया सामदा काशी विष्नराज: कुर्जा विष्यु। खरान्तक चुर्यसङ्गृष्ठो भगमा(लनी ॥ च्याः ॥ इ: कच्चा शालाली विद्या चन्द्र: पूषा सुगुताक:। सिमचं सन्दरो वीर: कोटर: काटर: पय: ॥ भूमध्यो साधवस्तु हिद्दे श्रतिभक्ष वासिका। भानाः कानाः कासिगी च कासी विप्नविना-

नेपाली भरकी रुदी निका सिन्ना च पावक; । AT.

द्रै चिम्नू तिमेशामाया लोलाची वामलोचनम्। मोविन्द: ग्रंखर: युद्ध: सुभदा रत्नसंज्ञक: । विकार्जकी: प्रश्वासचा वास्त्रिहः प्रापरः। कती गरीयी भेरकारतिक पौक्रवर्द्धनः। श्वोत्तमः शिवा तुष्टिश्वतुर्धौ विन्द्रमानिनी। वैकावी देन्द्वी निक्राका सका सनाहका॥ यावकः कोटरः की (कैमें चिनी कालकारिका। क्च च दन्द्रंत को बी च भ्रा (का क्कियु र सुन्द्री ॥ई;॥ उ: ग्रहरी वर्त्ताची भूत.कल्.ाखवाचन:। चमरेश्री रचकके: वज्वती मोधन: ग्रिव: ॥ छयः प्रसृतिविक्षुविश्वक्ती महत्र्वरः। प्रवासकेटिका पुष्टि: पक्षमी बिल्लवासिनी ॥ चैटिकास्थाने चैचिका इति वा पाटः। कामनः कामना चेत्री भोचिनी विवस्तकाषी। णडकः कृटिना भीनं मारहीयो दशे हरः ।

च्डकः रति कुष्रचित् पातः। उ: । सः कराटको रतिः ग्राम्भः क्रोधनो मधुग्रहनः। कामराजः कुलेशक महाधी वामक्योकः । क्षक्रकस्थाने क्रम्हक इति वा पाछ:। व्यवीधो भेरवः सत्यो दीर्घवीवा सरस्रती। विवासिकी विश्ववर्तता जन्मायो क्यविकी। महाविद्येषरी यहा वक्षी भू; काच्यक्रक्रकः ॥

कः: पूरीर्घमुखी कत्री देवमाता विविक्रमः। भाषभूति: जिया क्रा रेचिका नासिका छल: ॥ श्कपादिशिरो माला मकला शानिकी जलम्। कर्यः; वामकभा मेधो (वष्ट्रस्तिकेकायकः:। वी चियाँ शिवकूनी च पूर्याति रिच सप्तभी ॥ केधः स्थानं केथ इ.सि.च पाटः ॥ ऋ: ॥ ण्डः क्रोधोऽलिथियो वार्थी वासनीरगीरथ भौधंति:।

क हे सुखी निग्रानाच: पद्ममाना विनरधी: ॥ श्राश्चा मोचिका खेठा देखमाता प्रतिष्ठिता। एकद्नाइयो माता इरिता मिध्नौह्या ॥ माता खाने माया इति वा पाठ:। कीमलः खामला मेधी प्रतिष्ठा प्रतिरहमी। व्यक्तगयमिव कीलाखे पावकी गन्धकर्षिणी । मिवस्थाने सर्वति वा पाठ:। ऋ:॥ खः स्थाखः श्रीधरः युद्धो नेधा धन्त्रो वको वियत। दंवयोनिदं समाकी वर्षे प्राः की सनदहकी ॥ वर्षे भ्रम्थाने वाह्य इति वा पाछ:। विषिधारी दीर्घणिका भक्तको लाक्नलः परा। चित्रका पार्थियो धूत्रका दिदला; का सबहेत; अ शुचिसिताच नवसी कालिरावालके धरः। चित्राकियां काश्रक हनीयकुलसुद्री ॥ चित्ताक विवासियां ने चित्ताक विवा इति वा पाठः । हः ॥ व्हकार; कमला इवां ऋषीकेशी सपुष्ठत:।

वियम् । क्रमभी सुस्थिरी साता नीनपीती ग्राणाननः॥ कामिनै विश्वघाकाको निका प्रदुष्ट: सुन्धिः श्चरी ।

धालिक त् स्वस्तिका धको साथाकी लोखपो

स्च्या का लिवांसम्बद्धी रुदः कासीहरी सुरा ॥

विश्वप्राम्याने विसाया इति वा पाठः। स्पर्धो घेर्षाकवंशी च एकाकी एतुलप्रसः ॥ खः॥ एकारी वासवः प्रक्तिर्भिग्टी भीकी मर्ग मक्त्। सच्या भूतोरहंकेशी च न्योत्सा शहा प्रमहेंगः॥ भूतस्याने प्रत्त इति वा पाछः। भर्य चानं लगा धीरा जङ्गा सर्वमसुद्भवः। विद्वितामुर्भगवती कुछकी मीडिनी वस: ॥ योधिराधारश्क्तिक चिकीमा इंश्रेसंदात:। सम्बरिकार्या भड़ा पद्मनाभः कुलाचलः ॥ एः॥ रेलीच्या भीतिकः काम्या नायवी मी विनी

हैचा दामीदरः प्रज्ञीद्यरी विक्रतस्थापि॥ चमाताको चगद्योनिः परः परनिरोधकत्।

चानाकता कपहीं श्री: पीर्टिशाचि: समाहक: । जियुरा लोक्ति। राजी वास्मवी भौतिकासनः। महेचरी दार्गी च विमलच बर्खती। कामकोटो वामवादुरंशुमान् विकथा जटा ॥ µ ऐ: №

भोकारः वलपीय्त्री प्रश्विमाखः स्नृतः स्थरा। सटीचाती वासुदेवी मामनी शैर्घजकृत: । चायायनी चोहंदलो लग्गीवांग्री सुखी द्वित.। उद्यादधीनक्षीतः केनायी बसुधाचरः ॥ प्रवादांशी जवास्यमनेष्: सर्वमङ्गता। वयोदधी दीर्घनाचा रतिनायो हिमसरा ॥ बेलोक्यविजया प्रचा प्रीतिबीजादिक विकी । ाव्योः।

चौकार: ग्रासिको नाग्रकोचनी वासनदान:। मनुबद्धयदिश्य प्रकृत्वर्थः सहाश्चितः ॥ चाधोदनाच करको छी सञ्चर्यणः सरस्रती। षाचा चांडेनखी ग्राको यापिनी प्रकृत:

व्यवना क्यालिनी योमा चतुर्दशी इतिशिय:। ने चमात्राक्षियी च ज्वालामा विनिका सगुः । योमाम्यानं रोमा इति वा पाठ:। खी:॥ चङ्कारक सुधी दन्ती बटिका समग्रह्मकः। प्रयुक्तः श्रीससी धीतिवीं असी निष्टे वध्यकः ॥ दक्तस्याने दक्त इति वा पाठ:। परं प्रश्री प्रसाबीष्यः सीमस्टिकः सलानिधिः। चक्रचीतना नागपूर्वा दु:खदरः प्रिवः । श्चिरः प्रमुनरेश्च शुखदुःखप्रवर्ततः। पूर्विमा रेवनी श्रुद्धः कन्याचरवियद्रविः ॥ चन्ताकर्विकी सूर्वं विचित्रा क्षीसकः पियो। केदारी राजिनाभूच कुलिका चैन बद्द्रहः। । अं

चाः कष्टको मद्यासित्रः कका पूर्णान्दता इदः। इच्छा भदा गर्थे एक रति विदासिकी सुखन् डिविन्द्रसमा सोमार्गस्ति है। इ.खक्तमा:। द्विजिषः कुळलं वक्षः सर्गः स्रात्तिनिधाकरः । सन्दरी सुवधानमा समनाधी सहैचर: ॥चः॥ कः कोधीश्री सञ्चाकाणी कासद्व, प्रकाशकः। कपाची तंत्रमः भाक्तियं सुईवी जयानतः । चक्री प्रवापति: एष्टिईचस्क्रम्यं। विश्वास्पति:। व्यवन्तः, पार्थियं। विन्द्रकापिनी परमाक्षकः,॥ इचकान्धसानं इचकचो इसि वा पाटः। वर्गात्यस सुखी बचा चखावीरमः (ध्वी

माहेपरी हुना युव्या सङ्गतप्रकां कर:। निका नामेश्वरी सुखाः नामकः पो गर्नेन्यनः।। श्रीपुरं रमणो रङ्गः कृतुमः परमातानः ॥कः॥ खः प्रचणः कामकः यी ऋदिनंदः, बरस्तरी। चाकाग्रमित्रवं दुनां चकीश्रकाणिनौ गुडः। धिखकी दमावासीय: कपोक्तिगंदती यदि। मूर्च नपाली का साम्यो सर्पकर्गीट जरामर: ब यक्षासीयां चकालाङ्गी चनायाङ्गारखङ्गको ।

मो मौरी मौर्षो मङ्गा मखेशी मोक्कियरः। प्राह्में प्रचानको गाया मन्धर्नः चर्नमः

सर्विविद्वः प्रभा धूष्मा दिनाकाः प्रिवर्णनः। विश्वातमा गौः एयणूपा वालवहक्तिनोचनः॥ गौतं सरखती विद्या भीगिनी नव्यभी घरा। भोगवती च हृदयं शानं जालव्यरी जवः॥ लवस्त्राने नर इति मा पाठः। गः॥ धः खक्गी हुर्युरो कस्तृती चस्तुग्रा-

वायु: शिवोत्तमः ससा किष्टियो घोरनायकः । भरीत्रिक्वको मेधा कालक्षी च दानिकः। मुन्नोदरा ज्यालकृतं नन्देशो इननं व्यक्तः। भेनोक्यावृद्धा संचता कामाक्यमन्द्रामयः॥६ः॥ इ: श्राची भेरवक्षको विद्यत्तंत्रः श्रिष्ठिप्रयः। एकत्री दचनसः स्वपंदी विषयसृष्टा ॥ काल्तः चेताक्रयो धीरो द्विजाता ज्यालिनी

सम्बद्धात्ताचा महती विद्वेशी चातानायक;॥ रुक्ततंत्री महानन्दी दुर्बरच्यन्तमा यति:। शिद्दशंदा तीलक्षण्ठ; कामेशी च मयांशुकी॥

णः पुष्करी चली वाकी चाकासकिः सुदर्धनः।
चर्मतुष्कधरी भूका महियाचारस्मिनी ॥
भूकास्थाने भीम इति च पाठः।
सक्तर्थे रुचिः कुर्मेश्वासुष्का दीर्ववाजुकः।
वामवाणुर्मेलमाया चतुर्क् किंककिष्यं। ॥
द्यतस्य द्विचल कच्चीकितयलीचनः।
चर्मतं चन्द्रमा देवस्य तनी दृश्चिकी दुधः ॥
देवी केटसुर्खे क्रास्मा कीमारपूर्व्यक्षकमुनी।
स्थान क्रीस्तका वार्युर्मे दनी च क्रकावशी ॥ चः॥
हम्बन्दं सुद्धना च प रः प्रमुप्तिकतिः।
निमीतं तर्क विद्वभूतमाचा विकासिनी ॥
स्वतंच्य द्विची द्विस्ता वासक्तपरः।
शोकार्या काष्ट्रकी वासकासमत्ता सद्धितः॥
स्वासा विद्याचरः पार्युर्विचनः स्थितिस्वद्यकः॥

भः भाषी वानरः श्रूली भीगदा विजया स्थित। जनदेवी जयी जेता धातकी सुमुखी विशुः ॥ लग्नेद्री सुम्तः सुम्ता सुप्रभा कर्नुका धरा। दीवंबाच्च कविद्यं वो नर्न्दी तेजाः सुराधिमः ॥ जवनी विश्वतो वामी मानवाचः सदास्वः। जन्माक्तंत्रशो वेगी चामोदा मद्विज्ञतः ॥ जः॥ भा भाज्ञारी गुष्टी भावभावायः स्वः ष्ट्रस्तः। खन्नेशो दावियौ गादः माग्री जिज्ञा जर्ने स्थितः॥

विराजेन्द्रो अनुर्द्धाः कार्यमा नादणः कुणः। शीर्षवाष्ट्रवली स्वयमाकान्द्रतः सुचचलः॥ दुर्मुखो नष्ट स्थातमा वान् विकटा कुचमस्कलः। कल्डंबिप्या वामा स्वकृत्तीमध्यपन्तिः। एस्याबाहृष्ट्यास्य पायाला सञ्जनः सरः॥

138.1

णकारी वीधनी विचा कळकी मसरी विचन्। कीमारी वागविद्यानी सवाङ्गलनस्तरी वकः । कळकीकाने कुळकी मसरकाने सुखर इति वा पाठ:।

सर्वे प्रचित्ता बृद्धिः खर्गासा घर्षरध्वतः। धर्मिकपादौ सुसुखौ विरक्षा चन्द्रनेचरीः॥ बृद्धिसाने सिद्धिः खर्गसाने सर्गे इति वा पाठः।

भाषनः पुरुष्यधन्या च राजात्मा च वरा-चिक्षी क्ष्यः

टरकार: कपाली च सोमवा: खेचरी व्यक्ति:।
स्कुल्टा विनदा एच्यी वैकावी वावकी नव:॥
सोमवा स्थाने सीमेश्र इति कचित् पाठ:।
दचाक्रवाहेचन्द्रच जरा भूति: पुनर्भव:।
टह्साःतर्भवृश्विचा प्रमीदा विस्ता कटि:।
राजा विदिक्षेष्ठाधनुत्रांगात्मा सुस्ती

ठ: शूचा सञ्जरी बीज; पाणिकी लाहुली

मरुष् । ट: ।

लाचगम्॥

क्यंक: ।

वनको नन्दनो निका सुनद्भायंतः सुधा ॥ वन्तुंतः अष्टको विद्यान्दर्भक्तः । एकपान्द्रभावक एवभक्षो उद्यक्तिः ॥ एकपारी विभूतिक न्नाटं धर्वमिषकः । उपहा निकां विश्वाक्षेदिशो यामकोः प्रशी ॥ उ: ॥

कः स्तुतिक्षिको नन्दिकपियी योगिनी प्रियः

की मारी ग्रङ्करका ग्राख्य वक्रो गहको ध्वांन ॥ दुक्त हो जटिली भीमा दिलाक: एथिवी सनी। कोर्रागर: चमा कालिपांभि: खानी च

चितिस्थाने चिति इति कान्तिस्थानं ग्रान्ति-रिति वा पाठः ॥ चः ॥ हो हका निसैयः पूर्वो ससीधादनदेश्वरः । चार्डनारोश्वरक्तीयमीश्वरी चिश्रिस्तं नवः ॥ ससीधादनदेश्वर दक्षण ससीधी धनदेश्वर

द्याप पाटः।
द्यापदाञ्चनं में लं सिहिद्दी विनायकः।
प्रश्वास जिद्दा महित्रों गो निधनो ध्वनिः॥
प्रश्वास खाने प्रश्वास दित वा पाटः।
विभेषः, पालिनी सक्तधारियों को द्युष्टकः।
रलापुरं लगातमा च विष्यास्वा मीन्नेनो रितः॥
तक्तस्याने वक्ष दित या पाटः॥ एः॥
यो निर्मु बंदिन्जानं लक्तनः पिद्यास्तः।
लया प्रस्ती नरकाजित् निष्कला थोगानीपियः॥
दिस्खं कोटवी स्रोतं सण्डहियोधनी मना।
विनेषी मानुषी चोमद्यपदास्त्रेमेखम्॥
माधवः प्रश्विती धीरी नादायग्रस्त विगयः॥
सुख्याने चर्छं दित वा पाटः॥ यः॥
सुख्याने चर्छं दित वा पाटः॥ यः॥
सुख्याने चर्छं दित वा पाटः॥ यः॥
सः पूलना चिरः प्रहः प्रकी प्रक्तिभेटी ध्वना।
वामस्यक्वामक्यों च कामिनी मध्य-

हरिकाने हिन: हित वा पाठ: ।

वाधारी तकतुक्ष कामिका प्रशुक्त है।

रक्ष प्रमाममुखी वारा ही मक्षरीर का ।

वाधारी तकतुक्ष वस्ताने व्याधाना रूम चुन्य हित रक्ष वस्ताने रक्ष की दम्य का: ।

सुमतीर हें सुखा बुह जातुक्ष की दम्य का: ।

मुखाने दिवासक क्ष का सुराधा च सीरक: ।

नुहस्ताने हह हित सीरकसाने सैविक हित वा

णयम्त युलको आस्तिरनङ्गमहनातुरा ॥ नः ॥ यः स्थिरामी अञ्चायन्थियं श्वियाण्डो भयानकः । यिकी शिर्धिको हको भद्रकाली शिलोच्यः ॥ छाणी वृद्धिकंकमा च हचनाश्चाधियोग्यारः । वरहा भोगहा केशो वासवान रसीरणकः ॥ छाणी वृद्धिकंकमा स्थान छानो यञ्चिककां ।

लोलीजज्ञियनी ग्राः प्ररक्षकी विदारकः ॥
लोली इत्यादिस्थानं जीलीज्ञियानीपूर्गं साप्ररचलदिवाकरी इति वा पाछः । चः ॥
दीव्दीश्री धार्तावर्धाता दाता दर्लं कलज्ञकम् ।
दीनं ज्ञानच दानच भिक्तराच्चनी धरा ॥
दाता दलं स्थानं दानादतु इति वा पाछः ।
स्युक्ता योगिनी सताः कुक्छली वासगुल्पकः।
काक्यायनी प्रिवा दुर्गा लक्ष्मा गाचि

क सामा क्षेत्रको । ल इत्यास्थाने सङ्घना क सामा की स्थानि क सामा की इति वापाठ:।

खिका कृटिला रूप: लगाधीमाजिनिन्दय:। धनीतृदासदेवस अमा बहुसुचस्ता॥ धनीतृत्याने धनीतृ बहुस्याने बहु प्रति वा

हरिता पुरमकी च दचपाणि स्विरंखकः ॥ हः॥ धी धनायों विचः स्वास्तः स्वाकती योगिकी-पियः।

भीनेश: प्रसिधी तें सं नागेशी विन्धपावनी ॥ धनार्थस्याने धनास्य इति वा पाठ:। धिषया धरणा चिन्ता नेन्द्रपूर्म प्रियो सित:। धीतवामा चिनकां च धाता धनेत्रवङ्गम.॥ धरणाचिन्तास्थाने धरणी चिन्ना इति वा पाठः।

मन्द्रश्री मोहनी लच्चा वजतुका धरं धरा। वामपाहाश्रुलेन्द्रलं च्येष्ठा सरपुरं भवः। स्राश्रांका दीर्घणहा च धनेश्री धनसन्ध्यः॥धः॥ नो मन्जिनी खमा मीरिजीतकी विषयायनी। मेयक स्वाना नेचं दलुरी नारदीरञ्जनः॥ धावकीस्थाने वक्षणा इति वा पाटः। उद्देवामी दिरण्डस्य वामपादाङ्गुकामीकम्। धननयस्तुनिवंक्षं नर्शाःश्रांकरातमः॥ वामनो च्यानिनी दीर्घो निरीष्टःसुगतिक्यित्। प्राव्हांका दीर्घचोणा च स्वानापुरमेचकः। गिरिणायकनीली च शियो नाहिमान्थाः

मिति; । नः ।

वगा:

पः प्रशियता नीक्षा लोक्तः पक्षे स्मा।
गृक्षकर्ता निधः श्रेयः काकरात्रः स्वादिता॥
तपमः पात्रमः पाता पद्मरेक्षिदिश्चनः ॥
मावित्री पात्रिनी पार्ग वीरतस्वी घन्दैरः ॥
पात्रमधानि पात्रम क्षि सस्यक्षानि तस्म दित

दणपार्श्वच सेनानी मरीचि: यवन: शनि:। उज्जीशं जयनी कुम्भोश्नसं रेखा च मोचक: । कुम्मस्याने कान्ना इति रेखास्याने रेखा इति वा पाठ:।

न्द्रला द्वितीयसिन्द्रासी जीकाची सन

व्यात्मनः ॥ : स्थाने व्यात्मन इति वा पाटः। पः॥

आसन: साने आसक इति वा पाटः। पः ॥
फ: सकी दुर्गिकी धून्ता वासपार्थी जनाईन:।
जया पाद: श्रिका रोही पेनकार: शासिनी
पिय:॥

उमा विश्व ज्ञमः कालकुलिनीप्रियपावकौ।
प्रक्रवास्ति वृद्धिकारः प्रमुप्तिः प्रश्नी ॥
प्रक्रारी यामिनी कक्ता पावनी मोश्ववर्षनः।
विकालवागश्रक्षारः प्रयामी न्यामणीः फलम्॥
श्रक्तास्थाने भक्ता दति प्रयामस्थाने प्रयाण
दति वा पाडः। पः॥

बो वनी भूधरी मार्गो घर्षरी कोचनप्रिय:। प्रचिमा: क्रांत्रस: पर्ची स्थलगक्त: कपहिनी ॥ एडवंश्रो भवा मातुः शिखिवाची युगत्वरः। सुख विन्दु अंकी चयहा योहा जिलोचन प्रय: ॥ सुखाविन्ह्रस्थाने सुखाविन्द्रशित वा पाछ:। केदिनी लापिता भूमि: सुपनिन्दवलिधिय:। सरमिस्यविष्युच चंदारी वसुधाधिपः ॥ **ज्ञपनिकस्थाने सुगन्धिके**ति वा पाटः । वडौ पुरुष पेटा च मोहको गगर्न प्रति। मूर्व्याचादामध्यक्तिङ्गी प्रामिः कुम्महर्त्रायको ॥यः॥ भः (क्रिज्ञा अमरो भीमी विश्वकृत्तिर्वे शासवम् । दिरको भूषणी ऋजं यज्ञ छ अस्य वाचकः । निश्चालवस्थाने निश्चाभयं इति वा पाठः। नचार्च असवा दीप्तिवेषी भूमि: पयी नभ:। नाभिमन भद्दाबाष्ट्रविश्वकार्त्तवितास्त्रकः ॥ वय:स्थाने भय इति वितास्त्रकस्थाने विन्तर्त्तक इति वा पाठः ।

प्राचाता तापिनी वचा विश्वरूपी च चित्रका। भीमग्रेन: सुवासेन: सुखां मायापुरं चरः॥ मचस्याने तता इति सुखस्याने सुख इति वा पाठः। भः॥

मः काली केंग्रितः काली महाकाली महा-नकः।

वैक्त बही बहा घा चारी रवि: प्रधाराणकः ॥
वहाधास्थाने वस्तुदा दित वा पाठः ।
कालभन्नो क्या मेद्या विक्त दांत्रसंज्ञकः ।
जात्रस्य असानार्गं कच्चीसातीयवन्त्रनी ॥
दोत्रस्थाने दीप्र इति वा पाठः ।
विविं शिवो सद्यावीरः श्रिश्चप्रभा जनेत्रदः ।
प्रसन्तः प्रवस्त वदः सम्बाद्यो विद्यसम्बद्धन् ॥

भारतक्रमाणिनी विन्तः सवयाभरणी विष्तृ ॥
रथस्याने मख दिन वा पाठः । मः ॥
यो वाखी वसुधा वायुविक्तनिः पृववीत्तमः ।
युगान्नः श्वननः श्रीक्षी घृमाणिः प्राणिसंवकः ॥
युगान्तस्याने युगाभ दिन वा पाठः ।
प्रका भमी कटी लीजा वायुविगी यश्चकरी ।
सक्किनः चापा वाली श्वद्यं कपिला प्रभा ॥
सार्ययो यापकारस्यागी होमी यानं प्रमा

चकः: सर्वेचरी धमचामुकः सुमुखेचरी ॥ प्रमाम्याने प्रभा इति वा पाठः । त्वमात्मा मलयो माता इतिनी स्ङ्किनायकः । तेनमः शोषको मीत्रो धनिसाल्हेवेहिनौ ॥ त्वमात्मास्याने विमात्मा इति तेनमस्याने येमन इति या पाठः ।

मेल. नीम: पत्तिनामा पापका प्राथानंत्रकः ।
मेलस्यानं संस्ट इति वा पाठ: । य: ।
दो रक्तः कोधिनी नेफ: पावकक्योजनो मत: ।
प्रकाधा दर्धनो दोपो रतलखा परं बली ॥
क्योजनस्यानं कोजन इति रतलखास्याने रक्तः
क्राण इति वा पाठ: ।

सुजङ्ग्यो मितः स्यों घातृ रक्तः प्रकाशकः। चापभी रेवती दानं कुत्यंथी विष्टमस्कलम्॥ दासम्याने दानमिति कुत्यंशस्याने द्वांश् इति वा पाटः।

उत्रशेखा म्युल्टको वेदकण्डमला पुरा।
प्रक्रातः सुगलो त्रक्षाप्रस्थ गायको धनम्॥
वेटकण्डमलास्थान वेटकस्यमला इति वा पाठः।
श्रीकण्ड उग्ना स्ट्यं सुक्की निप्रसुन्द्री।
स्विन्द्र्योतिको क्याला श्रीश्रीलो विश्वतीसुखी॥
श्रीप्रीलस्थाने श्रीश्रीण इति वा पाठः। रः।
लक्षन्दः पूनना एखी माधवः प्रक्रवाचकः।
वलात्तः पिणाकीश्री व्यापको मांससंज्ञकः॥
माधवस्थाने माधवी इति वा पाठः।
स्वर्धा नाहौन्द्रतं देवी लव्यं वाक्यी पतिः।
श्रिक्षा वाणी क्रिया माता भामिनी कामिनी

स्तम्याने ऋड्मिति जवसस्य ने सर्वासिति वा पाठः।

क्वालिनी वेशिनी नाइ: प्रतुष्तः श्रोधनी हरि:। विद्यासम्मी वर्ती चेसी शेक्षिरः क्ला रस: श मन्त्रस्थाने मन्द्र इति क्लास्याने क्या इति वा पाट:। न:।

वो वालो वानगी सम्मा वनको मेहसं चन:। सम्भागो ज्यालिनी वक्ष: कलसम्बन्धिकः॥ वक्षमाने रक्ष इति कलसम्बन्धिने कलसंहिव इति वा पाठ:।

खलारी प्रस्तुना बीतो बचा स्थिक् सागर:

शुनि:। विधातु: शक्षर: येडी विश्वेषी वसकार्वम् ॥व:॥ श्र: सवाच कामकृषी कामकृषी सञ्चामति:। सीखानामा कुमारी/स्था श्रीककृति उपकेतन:॥ हचन्नः भ्रायनं भ्रान्ता सुभगा विस्कृतिहुन्ते ।
च्छादेवी महाज्ञामित्रीकः कुलकौतिनी ॥
वाहुर्वेवी विषद्वकं कुदनङ्गाष्ट्रुषाः स्वतः ।
वागीतः पुक्रशीकात्मा कान्तिः कर्यास्यवाचकः ।
हंसचाने हिंसा हित वा पाठः । शः ॥
यः क्रीते वास्तदेवच पीना प्रचा विनायकः ।
परमेसी वास्तदेवच पीना प्रचा विनायकः ।
परमेसी वास्तदेवच पीना प्रचा विनायकः ।
परमेसी वास्तवाकः श्रीसी गर्भविभोचनः ॥
पीतास्याने भ्रीता हित प्रचास्याने सद्वा हित
वा पाठः ।

लमोदरी यमीलेश: कामधुक् कामघूमक: । सुत्रीक्शा हवो कच्चा मठह्नच: प्रिय: प्रिव: । कामधुमकस्थाने कालधुमक इति वा पाट: । स्थांत्मा चटर: कोशे मत्ता घचोषदारिकी । कलकच्छी मध्यभिन्ना बुहात्मा मलपू: शिव: ॥ ॥ सो इंस: सुयशा विचार-विश्व चक्च चक्का: । जगहीलं शिक्तनामा मोचं वेशवती भगु: ॥ सुयशास्थाने सुनन इति मोइस्थाने सीरचं इति वा पाट: ।

प्रकृतिरीचर: यहाँ प्रभा चिता कुलोब्ज्ल:।
रचपारो कर्त नाको परमाना परीश्चर: ।
सुक्पा च गुणेप्रो गौ: कलक्वा हकोररी।
प्राणादाच प्रादेवी कव्यी: मोमो हिरस्यप: ।
हुर्गोत्तारिण सक्तोहाच्चीवी सर्तिमंगोहर: ।
रुर्गोत्तारिणस्माने दुर्गोत्तारिण इति सक्नोहात्साने सक्तोहादित मनोहरकाने मनीयव
इति वा पाठ:। स:।

इ: प्रियो गगनं इंसी नागलोकी शब्दका-

पति:।

नकुलीशी जगत्यायः प्राचिषः कपिका सकः।

सक्ताने सत रित वा पाठः।

परमात्मात्मको जीवी धवाकः श्रान्तिदोऽङ्गनः।

क्यो भयी कणास्थातः कृटकुपविरावणः।

यवाकस्थाने वराक रित चङ्गमस्थाने चङ्गक्त

रित कृटकूपविरावणस्थाने कूटकीपरिवारस्थ

रित वा पाठः।

लच्चीमेविष्ठरः ग्रामुः प्रागणि दिलेलाटणः। सकीपवारणः भूली चैतन्यं पास्पूरणः। मविष्ठरस्थाने ष्टरिष्ठर इति सकीपस्थाने सकीप इति वा पाठः।

महालची: परं वादो मेवनाही हरिकंत: ।
विद्वर्देशी प्रिया देवी मेवामाने घर: पुमान ॥
दचपाद: सदाप्रका: प्रास्तोट: सोममक्तनमाह:
ळ: एव्वी विमला मोघोरनको हचवहा सिता।
वापिनी प्रिवदा केतुलगतारसर घट: ॥
ग्लीखंडानी च वेदाधे: खारी नारायवा: स्वम्।
चटरो नम्रुलि: पीता प्रिवेधीरनङ्गमातिनी ॥ळ:॥
ज: कोपस्तुन्व: कालो क्ला: संवर्षक: पर:।
वृधिंडो विद्युता माथा महातेला युगान्तक: ॥
स्तुम्बनस्थाने सुबुक इति कद्यस्थाने बच्चामिति
परस्थाने प्रव इति वा पाट:।

परात्मा कोधसं द्वारी वलान्तो सेस्या चकः। सर्वात्रः सागरः नामः संयोगानयस्त्रिप्रकः॥ इति वा पाष्ठः।

चैचपालो अश्वाचीभी साहकान्तानवद्यः। सुखं कथवद्यानना कालिका गरीन्दरः। क्रायापुत्रक संवासी अलगः श्रीलंजाटकः ॥"चः॥ इति नन्दनभट्टाचायेविर्चितं वर्णाभिधानं

मर्थकं, आरी, (चर्यायनीति । वर्य → पत्रम् ।) इस्ति-सालम्। इति रक्षमाला । गाणानुवेपनयोग्य पिष्टं घरं वा सुगन्धित्वम् । इत्यमरः ॥ चन्द-नम्। इति ग्रम्बर्कावसी ॥

वर्गकाः, पुं, अती, (वर्षो + स्वार्थे संज्ञायां वा कन्।) विखेपनम्। चन्दनम्। इति मेदिनी। के, ९५२ ॥ ( यथा, संशाभारते । १३ ।१९१।१०० । "वर्णकादीक्षणा ग्रत्यांचीर्यविष्य मानवः। क्कुन्दरिकमात्रीति राजन्। तीभपराय**य: ॥"**)

वर्णकः, ग्रं. चत्री, (बर्याती रच्यति श्वेति । वर्णे 🕂 वन्। सार्थे कन्।) डिकुल इरितालका चनीली-कादि:। इत्यमर्भरती ॥ (यथा, आयंश्यप्त-भ्रत्याम् । १८८।

"कस्ती निन्द्ति लुम्पति कः सारप्रतकस्य वर्णकं

को भवति इज्ञकारहक्रमकते कस्याव चित्र देनि॥") बर्धकः, पुं, (वर्षयित वृत्धादीन् विस्तारयतीति। वर्शा 🕂 ख्लुल्।) चारगः। इति मेहिनी। के, ५२। सकतम् । इति ग्रस्टरवावली ॥

वणकति;, ∌पुं, क्ववेरपुक्त:। इस्ति चिकासक-

वर्षकृषिका, स्त्री, (वर्षात्रां कूपिकेवः) अस्या-सार:। यथा,---

"मधीधानी मसिमाणसैनान्धवेर्गक्षिका ॥" द्रति चिकायहर्श्यः ।

वर्णचारक:, जि, (वर्षान् नीलादीन् चारयति विकारयतीति। चर + शिच् + खुल्।) चित्र-कार:। इति शब्दभाना ॥

वर्षक्षेत्र:, युं. (वर्षेष्ठ चतुर्षु मध्ये क्येन्ड: प्रथमीत्-पनात् गुकोतृत्वस्थाचा) नाच्ययः। इति श्विकाष्ट्रश्चि: 4

वर्वाच्छेस:, चि, (वर्गेन च्योतिषोक्तपारिभाधिक-वर्णन भ्येष्ठ; श्रेष्ठ:।) स्वत्रविधित्तास्यवर्थः। मारिभाविकश्रीनवर्गक कृत्वमारिभाविकवर्धन च्योष्ठकच्याविषाञ्च निषेधी यथा,---

"भीनककेटहिककविपाः सिं इतुलाधतुः, चित्रय उत्तः। कुम्भनरह्नयमेवविष्य: खु-मेन तर इवकी क[यतावर जाति: 8

वर्षाच्येष्ठा च या गारी वर्षेश्वीतच यः पुनान्। तबोर्जिवार्ड ऋतु: स्त्रात् वस्तावातात्र

र्षप्रय: 📲 प्रति च्योतिक्तको वर्षकोटनम् । बर्केत्र्लि:, प्रजी, (वर्कानी त्रिक्तिः।) जेखानी। इति ग्रन्दरज्ञावली ॥

वनान्तस्थाने नलान्त इसि सम्बाह्नस्थाने सम्बाग वर्षेत् (तका, की. ( दर्शनी त्रिकेव । ) वेसनी । इति चारावली। २१२॥

वर्के तूली, आफ्नी, (वर्कानां तूलीवा) खेळानी। इ.ति चिकाकशिव: ब

वर्थेंद्रं, अती, (वर्धे ददानीति। दा+"व्याली-८श्चर्येक:।<sup>9</sup>३।२।३। इ.सिक:।)काली-यक्तम्। इति चटाधरः ॥ वर्णदातरि, जि ॥ वर्यादाची, चती, (वर्षे ददातीति । दा + स्टच् + कीए।) इरिद्रा। इति राजनिष्यः ॥ वर्ष-दालदि, वि॥

वर्श्यदूतः, ग्रं, (वर्कायव दूतायवः ।) लिपि:। तत्पर्याय:। जेख: २ वाचिकचारक: ३ खक्ति-सुका: ८। इ.नि चिकाका ग्रेंच: ह

वर्णधर्मः, पुं,क्की. (वर्णामां क्राफ्सकादीनां धर्माः।) वाक्षमाचित्रयवैद्यान्यूद्रासां कर्त्तयं कर्मे। सट्ट-

"यजनं याजनं दानं त्राधासस्य प्रतित्रहः। व्यथापनं चाध्ययनं घटकमाश्चि द्विजीत्तमाः ॥ दानमध्ययनं यज्ञो धर्मा चालियवैद्यायौः। दको युद्धं चलियस्य क्षविवेद्यस्य प्रस्ति । शुत्र्वेष दिजातीनां सूदायां वर्णेसाधनम्। कारकमे तथाजीयः पाकयश्चीशप धन्नतः । चामा हमो हया हानमलो भस्याम यच च। व्याच्नीवं चानस्या च नीष्टांनुसर्गं तथा। सर्व्यं सम्तोष च्यास्तिकां अद्वाचेन्द्रियनियक्तः। देवनाश्यक्षेत्रं पूजा काकाकार्ता विश्वत: ॥ का चिंसा ग्रियवादिल सपे श्रुत्य सकत्कता। समासिकाममं धर्म चातुर्व्यारे विशेषाति:॥ प्राजापतां वाश्ववानां स्मृतं स्थानं क्रिया-

स्मानसेन्द्रं चान्त्रयायां संचामेळ्यलायिनाम् ॥ विश्वानी मात्रसं स्थानं स्वधक्तमञुवर्त्तताम्। ग्रान्थर्के मूद्रचातीनां पश्चारे तुवर्णताम् ॥" र्रात की में २ व्यथाय: । 🛊 ।

ऋप्रिच।

मार्केक्ट्रेय उवाच। "शारीतकाशुवाचाय नेरेवं चौहिनी सुनि:। खन्तनु समग्रः यन्ते धनेतन् वन्ताम प्राय-

वर्षातामात्रमायाच घोगशाकाच सत्तमाः। यक्त्राता सुनयो निष्टं सुकाते कव्यवस्थानात् । अरकारधं जाकार्यानेय जन्मकी अरक्षान: सहस:। तस्य धर्मी प्रवस्थाभि तं योग्यं देशमेव च ॥ शकासारी कभी बच स्थभावाच् प्रवर्णते। तसिन् रेप्रे वसन् धर्मे कुरते जाकाकोत्तमः । काध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं सधाः। दानं पतियञ्जलेव कक्षेषदक्तिक्रीचते ॥ ष्यथापनष जिविषं धने।यं चासकारतम्। शुक्रवाकारकक्षीत जिविषं परिकीर्तितम् ॥ में वामनाममी वाणि इसते यन मानदे। तम विदान दातचा पुरनेव चितिवा। बोस्मानभाषये व्यान् यञ्चानिय च बोज येत्।

विदितान् प्रतियञ्चानि स्ट्रेट्य इसके प्रतिहरी । वेदमेवाश्यसेतिकं शुची देशे समाहित:। यजेद्यम् यथाध्रम्या द्याद्विसानुसारतः ॥ निवां ने मित्तिकं धर्मे कर्म कुर्यात् प्रयक्तः। गुरु मुश्रम्बन्धीय यथान्यायमतिन्त्रतः । सार्वे प्रातस्यासीत विधिनायि दिनोत्तम: । क्षतकान: प्रकुळींन वैन्यदेवं दिने दिने ॥ व्यतिचित्रागतं भव्या पूजयेव्यक्तिनो ग्रही। व्यक्षान्याग्रमान् विद्यान् पूज्येद्विरोधनः ॥ खदारनिर्यो निर्धापरदारविव चिनेतः। सह्यवादी जिलक्षीय; ख्रांचन्नी निवत् । व्यक्षकी कि चर्च प्राप्ति प्रमाद्दे नेव रोच येत्। प्रियां किलां वदेवार्च परलीका विरोधिनीम्॥ र्घ धर्मे; समुद्दिशे वाक्षकका समायमः । घन्ने मेवन्तुयः कुर्णात् स याति बच्चनाः प्रदम् ॥

हारीत उवाच। चकाहीनां प्रवच्छामि यथावदतुपूर्वकाः। येन येन प्रवर्तनी विधिना चान्त्रधाहय; । राजा च चल्लिय चीव प्रका धर्में सा पाल सेतः क्वायादध्ययनं सन्यक्षुत्रयुक्तीयधाविधि ॥ ददादानं द्विजायेभ्यो धर्म्भवृद्धिसमस्वितः। देवकासायभस्तक पिळकार्यपर्साथा॥ क्षम्भेग वे जयाकाच्ची चाधमीस्य विवर्जयेतः। उत्तर्भा गतिमात्रीति चलियो द्वीवमाचर्त् ॥ 🛊 ॥ जोरणं सदिवाशिक्यं कुर्याष्ट्रीस्थाविधि। दानं धम्मे यथा शाक्षा द्विज श्रश्नुष्टगांतचा । कोभक्काविनिक्तः सत्यवागनस्यकः। स्व हार्र निर्तो इ। मा; प्रहार्यविविर्णित; ॥ धनै विप्रान् समध्यक्षेत्र यञ्चकाति स्वयाचितः । व्यप्रमत्तः खधकां हु वर्त्ततः देशपातनात् । यज्ञाध्ययनदानानि जुर्थादित्यभतन्तितः : पित्रकार्यक सकाते नार्सिक्वार्कनं तथा। रनहेश्यस्य कमोक्तं स्वध्मैमनुतिष्ठनः । रतदासंख्यागस्तु सुक्तः स्थात्राच संग्रयः ॥ #॥ वर्षेत्रयस्य गुज्याः क्वांपान् भूतः प्रयत्नतः । दासवत् त्राक्षाणानान्यु विधिषेण समात्तरेत्। व्ययाचितः प्रदाता स्थात् क्षवि एत्त्रप्रयमाम्बर्गः पाकयजाविधानेन यजेद्यानतिष्ट्रतः॥ श्रुद्राणां मासिकं कार्य्यं वपनं श्रायवर्तिनाम्। धार्यां जीर्ववस्त्रस्य विप्रस्थी व्हिटभी कनम्॥ श्वदारेष्ठ रतिश्वेव परदारविवस्थित:। पुराकश्ववकं विधानारसिं इस्य पूजनम् ॥ तथा विप्रमासकार साथा सर्व दिने दिने । सत्तं समाप्यमं चैव रागद्वेषविवर्ष्णनम् ॥ इत्यं कुर्वेक्तचा मुद्रो मनीवान्। वाक्मीम: । क्यानमे कामवाप्नीति व्यक्तपापः प्रयुग्यकत् ॥"

दित गारसिंचे पूर्। पूर व्यथायी । \* ।

सहाजसीवाच । "दाममध्यमं यश्रो माश्रमस्य भिधीदितः। धनों नामधतुर्धोश्या धनेस्तस्थापदं विना ॥ श्वाचनाध्ययने बज्रसाचा युक्त प्रतिमञ्जः।

एतत् सन्यक् समाखातं जितयं चान्य श्रीविका ।

द्रानमध्ययनं यज्ञ: च्रात्रियस्त्रायः विधा। धर्मः प्रोक्तः चिते रचा बक्याजीवच जीविका। दानमध्ययनं यश्ची नेश्वस्यापि जिसेव स:। वाशिक्यं प्राश्रुपाल्यच क्षश्रिकोवान्य कौविका ॥ दानं यश्रीव्य शुक्रवा द्विजातीनां जिल्ला सका। चारकात: भूबधवारेशीप जीविका कारककेणा। सद्विजातिमुख्या पोषकं ऋयविऋषे:। वर्णधन्मा किमे प्रीताः भूयतामा समास्त्रयः ॥" इति मार्केक्वेयपूर्वी मदालवातुष्ट्यमाध्यायः ॥

"ब्राम्मका ब्रम्मयोगिस्था ये सक्येनस्यवस्थिताः। ति चन्यगुपकी वेयु: बटकानेगाकि यथाकामम् ॥ क्राधाः पगमध्ययां यजनं याजनं तथा। हानं प्रतियञ्ज्ञचेष घट क्रमी। श्ययज्ञनान: घसानु नकेगामसा चीति ककेशिय चीतिका। थाजनाध्यापने चेत्र विशुद्धाच प्रतियष्टः ॥ वयो धर्मेग निवर्तनो जाकावात् चलियं प्रति। च्छापनं बाजनच हतीयच प्रतियहः ॥ वैद्यां प्रति तथेवैते विवर्त्तेर विति स्थिति:। व तौ प्रति चितान् धर्मान् मनुराच प्रजा-

यति: 🖡

भ्राकारकारकं चक्रस विवक्षश्वविद्यः। व्याजीवनार्थे धन्नेस्तु दानमध्ययनं यजि:॥ वेदाभ्यासी बाद्यास्त्र चित्रयस्य चरचयम्। यार्गाक्षामें व विद्याला विधिष्टावि सामामासु । वाजीवंसु वचीक्तेन जावागः खेन कर्मागाः। जीवेत् चक्तियश्चमें स दाख प्रताननार:॥ खभाष्यामध्येषां क्यां क्यादिति चेद्रवेत्। स्विगोर जमासाय जीवेदेश्यस्य जीविकाम् ॥ विधारतापि जीवंसु त्राक्षणः चलियोश्य वा। चिंवाप्राची पराधीनां क्षसिं यक्रेन वर्णयेत्॥ क्षत्रि माध्यति मन्यने वा इति: सदिगदिता। भूमि भूमिश्यांचेव इनि कासमयोस्यम् ॥ इर्नु इतिवेकस्यास् कजती अमेननेपुणम्। विर्मण्यसङ्गोद्वारं विश्वयं विश्ववहेनम् ॥ सर्वाम्यामधीकेत स्ताप्रय निवा: सव । आक्रमी जवण खेव यश्र्षी ये च मानुषा: । सर्वेच तामवं रक्तं प्राणचीमाविकावि च। यापि चेत् खुररक्तानि वनस्ते तथीवधीः ॥ ष्मप: प्रकां विषं सीसं सीसं शत्यां प्र सर्वधः।। चीरं चीनं दक्षि इतं तेलं सधुगुढ़ं कुणान्। चारराखीस पण्न सकान् रंड्रियस स्थासि च। मधं गीकीच काजाच समिविक्यपांक्तया ॥ कामसुत्पादा क्रमान्तु स्वयमेव क्रवीवतः। विक्रीबीत तिलान् श्रुद्वान् धम्मार्थेमचिर-

स्थितान् ॥ भोजवाभ्यञ्जनादृहानादृयद्यात् कुरुते तिली; । श्वामभूतः श्वविष्ठायां पिष्ठिभः सच मज्जति । मदा: पत्ति भौसेन लाच्या लव्योग च। चारिय मूहीभवति बाख्यः चीर्विक्रयात्। इतरेषाणु प्रव्यानां विक्रयादिक कामतः। ब्राक्षायः सप्तराचे व वेद्यस्थायं वियक्ति ॥ र्मार्छिनियालकान स्वेत सप्यार्मीः। लताज्ञकालताज्ञेग तिला ध्यान्यंग नस्यसाः । जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेद्याप्यनयङ्गतः। व स्वव व्यायसी इतिमाममभेत कर्षित् । यो जोभारधमी जात्या भीवेदुन्सरकर्माभः। तं राजा निर्हेनं ऋत्वा (चाप्रसेव प्रवास वेत् ॥ वरं खाधकां विगुवो न पारकाः कातुष्टितः। परधर्मीय जीवन् दि सदाः पत्ति जातितः ॥ वे ह्यो र जीवन् खधमीण मूहहत्त्रप्रापि वर्णयेत्। व्यनाचरक्रकार्याश्चिमिवसेत च शक्तिमान्॥ व्ययमुदं व सुम्बा सूदः कर्त् दिनव्यनाम् । युक्त राह्य यात्री जीवेत का रक्किमें भि: । विकर्माभ: प्रचरिते: श्वश्रुष्यकी द्विचातय:। सः निकार्ककमः शिख्यानि विविधानियः। वैध्यष्टतिसनातिष्ठन् जाञ्चणः खे पणि स्थितः। व्यव्तिकार्यतः सौद्धिमं धम्मे समाचरेत् ॥ सर्वतः प्रतिरक्षीयाद्वाश्वयक्तनयङ्गतः । मांचर्च दुव्यती खेतत् धमानी नीयपदाते ॥ नाध्यापनाद्याजनादा गर्हिताद्वा प्रतियहात्। दोधो अवति विद्याणां ज्वलनामुखमा ছ ते ॥ जीवितात्वयमापत्री योरतमात्र यतस्ततः। ष्याकाप्रास्मिव पङ्केन नस पापेन लिप्यति ॥ व्यजीमर्नः सर्गं इन्त्रस्पाचपद्वस्यतः। न चालिप्यत पापेन चुत्रानीकारमाचरन्॥ चमांविवक्ताचीरच्चं धमाधमीविच्याः। प्राकानां परिरक्षाचे वासर्थो न लिप्नवान् ॥ भरदानः शुक्षानस्तु सपुन्नो विवन वर्ते । वर्ष्टीर्माः प्रतिवयाच्च वर्ष्टीकाच्छी सञ्चातपाः । खुधार्चवात्तुमधामाहिकामित्रः कत्रावरीम् । चळालहक्ताहाहाय बम्माधर्मावच्याः # प्रतिग्रहाद्वाजनाहा तथेवाध्यापनाद्य । प्रतियद्यः प्रत्यवरः प्रत्य विष्रस्य गर्द्धितः ॥ याजनाध्यापने निर्द्धाक्रयेते संस्कृतासनाम्। प्रतिग्रहस्तु क्रियते ग्रुदाह्यमञ्जूषा । षपश्चीसेरपेब्रेगो याखनाधापने: इसम्। प्रतियक्ति(असम्ब लागेव नपसेव च । धिलोञ्डमधाददीत विधी जीवन् यतस्तनः। प्रतियशास्त्रितः स्रेयांकाभीऽएउक्ः प्रशस्ति । सोहि कुर्णामक् हिंधेनं वा प्रविवीपति:। याचाः स्थात् सासवीर्विग्रेश्हित्यं स्थानमर्कतः । व्यक्ततव्य स्वात् जेत्राहीरवीविक्रमेव व । विरुषयं धान्यसम्बद्धः पूर्व्यः पूर्वनसदीववत् ॥ सप्तिकारमा धर्माता हायो जाभ: क्रयो जय:। प्रयोग: बन्धंयोगच सत्प्रतियह एव स 🛊 विदा भिक्षं श्रति: सेवा मोर्चं विप्रकि:

प्रतिभेदां क्रसीहण दश जीवन देतव: । मास्याः क्षत्रियो वापि इद्धि नैव प्रयोजयेत् । कामन् खलु धम्मीय दद्यात् पाधीव छ । चिय-

चतुर्थमाइदानीश्वेष चचित्रो भागमापदि। प्रवारचनुपरं भ्राका कि व्यवस्य प्रतिमुच्यते ॥ खधमाँ विजयस्तस्य नाष्ट्रवे खाल् पराइस्कः । श्कान विकान् विका धर्मा माहार येह लिम्॥ भाकी । इस विद्या प्राप्तकं विद्या कार्यापणा-

कर्मापकर्थाः ग्र्डाः कारवः प्रिक्षियक्तया ॥ मूदसु इतिसाकाङ्गन् चल्लमाराध्येद्यदि । धनिनं वाध्यपाराध्य वैद्धं भूदी जिजीविश्रेन् । क्षर्राधिसभवाधे वाविपानाराधवेतुसः। जातमा सम्मान्दस्य सा हास्य जलस्यता । विश्वस्व व श्रहसा विशिष्टं सम्में की नाति। यहतो। न्यां हुकु वते सञ्जयस्य निकालन् । प्रकल्पा तस्य तिवृत्तिः सञ्चद्माद्वयाचेतः। प्रक्तिचावेचा राच्यच स्टामाच परिषद्रम्॥ उच्छित्रममं दात्रयं जीयांनि वसनानि च । पुलाकास्त्रेव जाम्यानां सीमांस्रेव परिच्छताः ॥ न श्रुवे पातर्का कि चिन् न चर्चक्का रमर्चेति । नास्याधिकारी धर्मीशिक्षा न धर्मात् प्रतिस्थ-

धर्मे स्वस्तु धर्मे द्याः सतो इत्तिमत्र्धिताः । मन्त्रकां न दुर्खान्त प्रश्लेषी प्राप्त्रवन्ति च । यथा तथादि सद्वत्तमातिष्ठव्यनद्वयनः । त्रवातयेमचासुच की कंप्राप्नोत्वनिस्तः ॥ म्रलीन।पि वि सूदीय न कार्यो धनसक्यः। यूत्री चित्रभाषाळा क्राच्च गाने व वाधने 🕯 रतं चतुको दक्षांनामापहकाः प्रकीशिताः। यान् सन्धरम् तिल्लाः व्रक्षांनाः पर्मा गतिम् ॥ एत धर्माविधः सत्वाचातुर्माणंखः कीर्तितः। व्यतः परं प्रवक्तामि प्रायक्तितिधि शुभम् ॥" इति सामवे घम्मेश्राक्षे स्युप्रोक्तार्था संचि-तायां दश्मोध्यायः ॥ ॥ सन्धत् वर्षप्रव्दे

वनोर्ग, स्त्री, (वर्णस्तुनी विस्तारे रञ्जनादी+ क्युट्।) क्तवनम्। (यथा, भागवते। १०। -8 1 8º 1

"इत्यं विश्वस्य इमचोषसुतः स्वयौद्या-दुराय सवागुगवर्गन नातमन्तुः। उन्चिप्य वास्त्रांसदसाच सदस्यमवाँ चंचावयन् भगवते पद्धायसभीतः ॥") विकारसम्। श्रुकादिवसैयोजनम्। दीपनम्। इति वर्षकालीभविश्वद्यव्यवेन निव्यत्तम् ॥ षयोगा, च्यी, (वर्षाने किन् + युन्। टाप्।) गुवक्यनम्। तत्वकायः। इड़ा २ सावः ३ कोत्रम् ८ कृति: ५ इति: ६ शाधा ० प्रशंसा = व्यर्थवाद: १। इति देसचन: । २। १५३॥ (मया, कथासंस्त्यागरे। इर।

"विदाधा व्यपि वस्य की विष्टवर्णका स्थित: ") वर्णनीयं, चि, (नर्ण+कर्माण समीधर्।) वर्ण्यम्। वर्षितवम्। (यया, सावित्रदर्पे ६ परिच्छेदै।

"वर्णेगीया यथायीमं खाक्रोपाक्रा समी TTI")

वस्याः पदार्था यथा,---"अध्य वर्ष्यांनि कष्यन्ते तानि यानि करी-भरी: ।

महानाषप्रशिष्ठ प्रवश्वि ववस्थिरे । राजा राजवधूपुरीश्विक्षमारामा ससेवाधियाः देशयामपुरीवरोश्राव्यविद्वावाह्यर्व्या-

मनी दूतर्गप्रयाक्षकायाचे भवितेन्द्र्या वीकारो विरक्षः सर्ववरस्या वृत्यामुखेला

दति कविकाण्यकताबाम् १ सावके ३ क्रस-मन्। (स्तवार्ष:। वर्षधालयदर्शनान्। बया, साग्रवते। इ। ए०। इका "रत्ते चादिराजसा मनोचरितमद्भुतम्। विधानं वर्ते नीयस्य तद्यक्षीद्यं प्रदेशः॥") षबंगार्च, आही, (क्लंका गांचम्।) चित्रकारसा नी व्यादिशतास्त्राधारः । वया, — "मक्षिका वस्त्रपार्वे स्थात् तूलिका जेखा-

> कृषिका॥" इति प्राव्दमाला ॥

मर्कपुच्यकः, पुं, (वर्षोविक्ति नानावर्षानि पुच्यावि वर्षात्रोक्षयः, ∫ करके चच्। रत्नयोरिक्यम् ः) कठिनी। यसा। कप्।) राजतच्यीपुष्यष्टचः। इति 🌣 राजनियेग्टः ॥

वर्लपुर्यी, स्त्री, (वसंविक्त प्रयासि यस्या:। निषेष्ट: ॥

वर्गे प्रसादनं, क्री, (वर्णस्य प्रसादनं वस्तात्।) ष्यगुरः। इति राक्षत्रिवेग्दः ।

वर्णमाता, च्यारे, (वर्णसा मातेव ककारादाचार- वर्णावलोड्कः, पुं. (वर्षान् विलोड्यभीति। वि + घकानात्।) लेखनी। इति चारावली ॥ वर्णमास्त्रका, स्त्री, (वर्णानां वर्णमालानां मास्ट-

र्मव।) सरस्रती। इति ग्रस्टरत्नावली। वर्णेभाला, ख्री, जातिभाला। (वर्णीनां भाला। सम्बद्धः ।) व्याचरमेगो । तत्र संस्कृतवर्खाः ५० चपमालायाम् ५१। इङ्गरेजीयवर्गाः २६। भरातीया: २३। चित्रकः अर्थात् रहु-दीयाः २२ । व्याववीयाः २८ । पारसीयाः ११ । तुरक्तीया: ३१। वशीया: ४१। चिक् अर्घात् रयुनानीयाः २४। लाटिनृदेशीयाः २२। ७७ व्यथीत् कोलव्याजीयाः २६। सान्देशीयाः २०। इटाजिदेशीयाः २०। तानारीयाः २०२। क्रमारेशीयाः १८। चीमसेशीयवर्गाः ग्रब्दा-हाका: तव्हब्द्रवंखा: ८००००॥ 🛊 ॥ व्यका-रादिचकाराभावर्शक्तियकाश्चलपाकाः। बरा, सन्यकुकार्सं चितायाम्। "क्रमीत्कमगतीर्याला माष्ट्रवार्थीः चमेवनैः। षविन्द्रवे: साध्वर्षे रक्तर्यजनक्रकी 🗷 ి क्यादिकाचुटुतुपुग्रुष्योश्सी कर्माः प्रकी-

र्तिता:। अनारादिवर्कान् सविन्दृत् प्रत्वेनं

क्राला प्रतं संजय व्यकारादीमां कदर्शा-

दीमाच वर्षाणां काल्तमवर्षे सामुकारं साला पूर्व सुचार्य अनाजप: कार्यः। चनेन प्रकारिकाष्टीत्तर प्रतसंख्यी जयी भवति । ज्यन्त-यं जनसिद्धायसाचा सम्।

"विविद्धां पर्यासामा यक्ता स्वतं अपेन् सुधीः। व्यकाराद्यकारान्तं विक्युक्तं विभाव च ॥ वर्षमाना चमाकाता चनुन्धमिनिका। चाकारं मेबनेवाच तच मनां जपेन्न हि॥" इति नार्दीयवचनात्॥

प्रकाराकारं विशेष्ट्रेक्टरे। "बाबुलोमविलोमेन वर्गाष्टकविभेदतः। मनीबानारितान् वर्वान् वर्वेनानारितान्

मन्नु । कुर्याद्वर्षमधी मार्जा सर्वतकाप्रकाणिकीम्। चरमार्थी सेराक्टर्य साक्षानं नेव कारयेत ॥" इति तकासार: #

चापि च। "चानुनीमविनोमेन क्लप्रया वर्णमानवा। बादिलान्तलादि बान्तक्रमेख परमेश्वरि !! चाकारं मेरकरपचा खड्डायेझ कराचन॥"

इति सुख्यालानसम् ॥ वर्णरेखा, ) की, (वर्णा लिखानी वर्णते। लिख + इति जिका करीयः ॥

वर्णलेखिका, स्की, (वर्णलेखा + खार्चे कन् । डापि च्यत इत्वम् । ) कठिनी । इति इत्रमाणा ॥ दीत्।) इष्ट्रकाकरीप्रयादयः। इति राज-्वर्णवती, क्ली, (वर्णीश्स्यस्यामिति। वर्षा+"इसा-क्षिका" ५।२।६५। इति मसुग्। मस्य व:।) इहिना। इति चटाधर:॥ वकंविशिष्टे,

> लो(इ.+ व्युल्।) स्नोकस्तेनः। सन्धिचीरः। इति मेहिनी। की, ए३६ ॥

वर्णभक्कर:, पुं, (वर्णती ज्ञाकाणादिन्य: वर्णानां वा सङ्करी मित्रवां यत्र।) मिश्रितजाति:। तिह्वरमं घया,---

"अभूदुर्मकाणो वक्रास्मा काक्राणकातयः। बचागो बाङ्ग्देशाच जाताः चचिववातयः ॥ कवरेग्राच वैश्याच पाइतः श्रूदकातयः। तासां सङ्गरजातेन वभूबुर्व्वयंसङ्गराः ॥ गोपनापितजीलाचा तथा सोदककालवी। ताब्ब्जिमर्यकारी च तथा विश्वकचातयः ॥" जीलास्थाने भाला इति न्हलवस्थाने नूवर इति च पाउ:।

" रक्षेत्रमाद्या विग्रेनर । सम्बद्धाः परिकीर्तिताः । अदाविक्षीस्तु करकी। मरी वैद्याद्विजनानी: । विश्वकारी च गुहार्या वीयाधानं चनार मः। ततो वभूदः पुत्राच्य नवेते प्रिच्यकारियः। मालाकार: कर्मकार: प्रक्रकार: कुविन्दक: । कुल्लकारः कंचकारः वहेते शिक्षिनां वराः॥ स्रमधारश्चिमकरः सर्वेकारशयिव च । मिलताकी अकामापादणात्मा वर्षेनकराः ॥"

च जात्वा इत्यच च्ययाच्या इत्यपि पाठः। "सर्वेकारः सर्वेचीयात् ज्ञासकानां द्विणी-

वभूव सताः प्रतिती जन्मग्रापित कर्मनगा।। करमधारी द्विजातीनां प्रापेन पतितो सुवि। प्रीव्रच बचकासच न ददी तन हेतुना ॥ वातिक्रमेख चित्रायां सदाचित्रकरक्षया। पतिती बचाशापिन बाचायानाच कीपतः ॥ क (श्रद्धकाशवद्भीवश्रद्ध संसर्गात् स्वर्धेकारियः । म्बर्णचौर्व्यादिद्विक प्रतिती प्रकाशापतः ॥ कुलटायाच भूमार्था चिचकारस्य वीर्थतः। वभूवाङ्गालिकाकारः प्रतिती चारशीवतः ॥ चकुणिकाकारयीयान् क्रमकारस्य योधित। बभूव कोटिक: सद्य: प्रतिभी ग्रह्मकारक: ॥ क्षम्भकारस्य वीर्येक सदाः कोटिकयोधित । वभूत्र तेलकारच क्वाटिलः प्रतितो स्वि। सदाः चित्रयवीर्येख राजपुत्रस्य योषिति । वभूष तीवरचीय प्रतिनी जारहोक्तः॥ तीवरस्य तु वीर्योक नेजकारस्य योधित। वभूव पतिनो दस्युजेटच परिकोत्तित: ॥ वेटस्तीवरकचायां जनयामान वसारान्। माओं महां मातरच भड़ं कोलच कन्दरम्॥" करूरस्थाने कलन्दर इति वा पाठ:। " त्राक्षस्यां स्द्रवीस्थे सातिती जारदी बन:। सद्यो बभूव चाण्डालः सम्बद्धादश्वमीरश्रचः॥ तीवरेखेव चाक्टाल्यां चर्मकारो क्रमूव छ। चनीकार्थाच चाकालात् भांसच्हेदी बसूव ह ॥ मांसक्हें द्यां शीवरेख को चच परिकी किंग:। को चिक्तियान्तु कैवनात् काळारः परिकीर्नितः॥ सदाचाकालकवार्या तीटवीर्येग ग्रीनक।। वभूवतुक्ती दी प्रती च द्वित भी (बाकी लधा।" प्रक्रिकशीकाकावित्यत्र दृष्टी प्रक्रियमी रत्नि

"क्रमेश इच्चिक्यायां सराचाकालवीयंतः। वस्तः पचपुत्राच अद्यावनचराच ते॥ वेटात्तीवर्कन्यायां गङ्गातीरे च प्रीनक। वभूत्र सद्यो यो बाली ग्रह्मापुत्रः प्रकार्भितः॥ गङ्गापुत्रस्य कन्यायां वीय्येक वेश्वघारियाः। वसूष वेशाधारी च पुत्री युक्ती प्रकीतिन: ॥ विक्रमाणीवरकन्यायांसदाः शुक्की वसूव 😮 । मुख्यीयोथिति वेद्यात् पौछ्यक्य प्रजीकितः ॥ चन्नान् करमाकन्यायां राजपुन्नां वसूव ह। राजपुत्रानु करणादागर्नात प्रकीतित: । चाक्तवंश्रेयेय वैद्यायां कैवर्णः परिकीर्णनः। कली तीवरसंसर्गाह्वीवरच प्रकीर्शन: ।" प्रकीर्फिल इताच पतिसी सुवि इति वा पाछ:। "तीवर्था घीवरात् पुत्री वभूव रजकः सहुतः। रजक्यां लीवराचापि कोशाली च वभूव इस् ॥ नापिताहोपनम्यायां सम्बंखी तस्य धीवित । चन्नाद्वभूव बाधस बलवान् स्माहिसकः ॥ तीवरात् श्रक्किकन्यामां वसूयः सप्र प्रश्नकाः। ते कतौ चाजुनं सर्वा ।

त्राचार्यास्थिवीय्ये स कती: प्रचमवासरे। कृत्मिनकोहरे जात: कूद्रकोन कीर्तित: ॥ नदशीचं विष्रतुत्यं पतित ऋतुदोषतः। सदा: कोटिकसंसर्गाद्धमी जगतीतके । च चवीखेंबा वेद्यायाच्यतोः प्रथमवासरे। जान: पुत्री सञ्चादस्य केलवीच धरुक्टर: । चकार बागनीतच चलियो वारिमस्तया। तेन जात्वा स पुत्रच वामनीतः प्रकीर्त्तितः॥ च चरीया भूदायाच्युदीधेस पापनः। बलवत्री दुरमाच वश्युक्तेच्छवातयः ॥ व्यविद्वकार्याः अराच्य निभेदा स्वाद्व्येदाः । शीचानारविद्वीनाच दसर्वा धर्मविक्ताः ॥ भोकात् कुविन्दक्षायां जीजाजातिम्भूव ए। जोलात क्वविन्दकन्यायां घराकः परिकालितः ॥ वर्गसङ्गरहोषिण वक्तान्व प्रतनातयः। सासा नामानि संख्याच को वा वर्त्तु दिज

विशोधिकाशिक्षमारेण जातक विषयोधित । विदायोधिक स्वायो वस्तुकं क्यो जनाः ॥ ति च यान्यगुणकाक सक्तीविधयरायणाः । तिभाक जाताः स्वायो ते यालगाक्षिको

इति ब्रह्मविवर्ते ब्रह्मसके १० मधाय: ॥#॥

"अयं विजेषि विद्ञि: प्रमुध्यों विग्नष्टितः! ।

सन्ध्याक्षाम्य प्रोक्ती वेथी राज्यं प्रमास्ति ॥

स महीमस्त्राजां भुक्षन् राजिष्मयरः पुरा ।

वर्गानां सङ्गरं चक्रे कामोपचनचेततः ॥

लतः प्रथति यो मोचात् प्रमीत्यतिकां क्तियम्।

वियोजयस्वयस्यं ने विग्नष्टिन्ति साधवः ॥॥॥

साध्यः चित्रयो वैद्धकायो वर्गा दिजातयः।

चत्रये एकजातिस्तु मृत्री गास्ति तु पच्मः ॥

सव्योधि तुस्तासु प्रमीव्यक्तयोनिष्ठ ।

स्वाज्योधित सम्भता जात्या चियास्य यव ते ॥

स्वाध्यन्तर जातासु जिज्ञत्यादितान् सुतान्।

सद्यानेव तानाचुर्मास्यदोविग्राष्ट्रेतान् ॥

स्वाक्तरासु जातानां विधिरेष सन्धनः।

देशकान्तरासु जातानां धर्मा विद्यादनुं

जियम् ॥

जास्यान् विश्वकत्यायासमधी नास जायते ।

जिवारः स्वकत्यायां यः पारस्य उच्यते ॥

चाल्यास्ववत्यायां स्राचारविष्टारवान् ।

चाल्यास्वव्यां स्वाचारविष्टारवान् ।

चाल्यास्वव्यां स्वाचारविष्टारवान् ।

विश्वस्य वर्षे चैक्कस्मिन् वर्षतेश्यवदाः स्वानाः ॥

चाल्यास्यकत्यायां स्वतो सवति जातितः ।

विश्वास्यायस्ववेदेषौ राजविप्राकृतासुनौ ॥

प्रदादायोगयः चाल्या चक्कालस्वासमे वृत्वाम् ।

विश्वराज्यविप्रास्त जायाने वर्षवद्याः ॥

यक्तान्ये साम्राक्तीम् स्वाच्यां स्वाच्यां ।

चाल्विरेष्टकी तद्वत् प्रातिकोत्येश्य जन्मान् ॥

प्रभा विश्वनम्यकीत्राः समेग्योक्षाः द्विजन्मवान् ।

प्रभा विश्वनम्यकीत्राः समेग्योक्षाः द्विजन्मवान् ।

तानननद्गासस् साहरोगात् प्रचलते ।
साधानाद्यनगायासाधाना गाम नामने ।
साधानाद्यनगायासाधाना गाम नामने ।
साधीनविक्र चना च चकालकाधमी हवाम् ।
प्रातिलोग्येन जायनी सूद्राहमसहास्त्रमः ॥
विक्राकामधवेदेशी चित्रयात सत रव तु ।
प्रतीपमेते जायनी मरेश्यपमहास्त्रयः ॥
जानी निवादास्त्रुह्मायां कामा भवित पृक्षमः ।
सूद्राकानी निवादान्तु स व कुक्कुटकः स्तुनः ॥
चन्तु चानस्योगायां चपाकं इति कीर्नाते ।
विरेष्ट्रकेन लक्कप्रामुत्त्रम्भी वेम उच्यते ॥
हिजानयः सवकांस चनयनधन्नांस्तु यान् ।
सान् साविश्रीपरिभारान् जात्रा इति विन-

इपीत्।

बाबात् जायते विप्रान् पापात्मा भूजेक व्यवः । व्यावन्यवाटधानी च पुष्पश्च: ग्रीख एव च । भाषो सक्ताचराजणात् बात्वाविष्टिविरेवच। नटचा करकाचीत खाग्री प्रविक्रक चा॥ वेश्यानुकायते वात्वात् सुधवानार्थः एव च । कारवध्य विजन्मा च मैत्र; साखत रुव च 🛊 व्यभिचारेस वर्मानामवैद्यावेदनेन च। व्यक्तमें बाच लागेन जायमे वर्णसङ्गराः ॥ 🛊 ॥ सङ्कीनेयोगयो ये तु प्रतिलोमानुलोमलाः । व्यन्धोन्धयनिवक्ताव्य तान् प्रवक्तास्यप्रीयतः ॥ क्रमी वेदेक्कचीव चक्रालच नराधमः। माग्रध: चक्जातिय तथाथीगव रव च ॥ रति घट सहधान् वर्णान् जनयनित साजीनिञ्ज। माञ्चनात्यां प्रस्तयमी प्रवराश च योजिश्व । यया चयाणां वर्गानां द्वयोरास्त्रस्य जायते । ष्याननार्यात् स्वयोन्यान्तु तथा वान्नीव्यपि क्रमात् 🖡 ते च(पि बाह्यान् सुवङ्गं सतो) प्रधिवङ्गविन

परचारस्य दारेषु जनयन्ति विमक्तिंग् । 🛊 ॥ यथेव सूत्री जाक्कासर्था वाद्यां जन्तुं प्रक्रवते ॥ तथा बाह्यतरं बाह्यचातुवने प्रस्यत । प्रतिकूलं वर्णमाना बाह्याबाह्यसदान् वृतः। क्षीना क्षीतान् प्रक्रयन्ते वर्वान् प्रकृक्षीय सु ॥ प्रसाधनीयचारक्रमदासं दासजीवत्रम्। चेरिल्यं वागुराष्ट्रां सती दस्यरयोगवे ॥ मैचियकणु वेदेको माधकं संप्रस्वते। नृत् प्रशंसक्ष जयां थी अध्याताको ३ व को दरे । जिवादी सार्गवं सति दासं गीककी की विवस्। केवर्तमिति यं प्राष्ट्ररायावर्त्तववासिनः अ कतवकारम्स नारीषु गव्हिमात्राधनासु च । भवनकायोगवीस्वेते जानिष्टीनाः प्रथम्बयः ॥ कारावरी विवादानु चन्नेकारः प्रक्रवते । वेदेषकादस्मेदी विषय्रांमप्रतिस्थी ॥ चकाकात् पाक्ष्यीपाककाक्षारवादशादान्। माजिएको निवादेन वैदंत्रानेन जायते । चक्कावित तुर्धीयाकी काजवसम्बक्तिमान्। पुत्रस्थाम् जायते प्रापः यहा सञ्जनग्रहितः ॥ तिवार्की सु अक्षांवात् पुक्रमनवाववायतम्।

इसधानगोत्तरं कते बाल्यानामधि शर्चितम् । सङ्गरे जानवच्चेनाः पिसमास्यद्शिनाः। पक्ता वा प्रकाशा वा वैदितवा: खक्रकेशि: ! खजातिचानगरचाः वट्सुता द्विचप्रस्मियः । मुबाकान्तु सक्षमाकः सर्वेश्यभंत्रकाः स्तृताः ॥ नपोवीलप्रभावेश्व ते मक्ति युगे युगे। जलमेशापकर्षेत्र मनुखेलिए जनात: । श्वनतेसु विधालीयादियाः चात्रियचातयः । द्यमलता अना लोके जासकार्थोंनेन च । गौक्काकोक्प्रविद्याः काम्बीका अवनाः ग्रकाः। पारहा: पङ्गाकीना: किराता: हरहा: खग्रा; म सुखवाष्ट्रसम्बानां या लोके जालयो विद्यः। को ऋवाचचार्थवाच: सम्बे ते एखाव: स्कूमा: ॥ वे द्विजानामप्रसदा वे चायार्थ्यसचाः स्ट्रियाः । ते निन्दितेवैत्तेयेयुद्धियानामेव बाक्तीभि: ॥%॥ खतानामचत्रार्थामवदानौ चिकित्सितम्। वेदेशकानां कीकार्ये मामधानां वश्विक्षयः ॥ मस्यवाती निवादानां तरिकायोगवस्य च । मेदान्युच्चमद्रम्मामारव्यपद्रविचनम् ४ च जुजपुक्त सामान्य विकीको वश्ववस्थनम् । धिलागानां चन्नेकार्ये वेकानां भाकावादनस् ॥ चेत्राहमसम्बद्धानेत्र स्तित्रप्रविद्य च । वसेयुरेते विज्ञाना वर्णयन्तः, स्वकर्माभः, ३ # ३ चळालचपचानान्त विच्छीमात् प्रतिश्रय:। व्ययपाचाच कर्नवा धनमेशं चत्रहेमम् ॥ वार्त्तास कराचेलानि भिन्नभाक्षेत्र भोजनम्। कान्यांयसमलङ्गारः परित्रच्या 🐲 नित्रप्राः ॥ न से: समयमन्त्रक्त पुरुषो धर्ममाचरन्। भारकारी मिथकीयाँ विवाद: बहनी: सह ॥ व्यवनेषां पराधीनं देशं ख्याञ्चित्रभानते। राजी न विचरेयुक्ते बामेशुनगरेशुच ॥ दिवा चरेषुः कार्याचे चिक्किता राजग्रासने:। व्यवान्धवं ग्रवचेत्र निष्ट्ररेगुरिनि स्थिति:। वधांच चन्तुः बततं यथाशाकां हपाद्यया । वध्यवासीं व स्क्रीयुः सम्बाकाभरणानि च । वकारितसविज्ञातं नरं कालुवयो विजम्। व्यार्थक्टपमिनानायां कक्कोशः स्त्रीवैभावद्येत् ॥ व्यवस्थेतः विद्युरताकुरमानिष्क्रयास्त्रताः । पुरवं बङ्गयनी इ लोके क्लुक्यों निषम् । पित्री वा भजते शीलं सासुव्योभयसेव वा। न कथकनदुर्थोनि: प्रकृति स्वीनयक्ति॥ क्रवे सुक्ये।पि जानस्य यस्य स्वाद्योगिसक्राः। संख्यकोद तच्छीनं नहीं। क्लामपि हा बहु॥ सम वितेरिपिविश्वांचा जायको वर्मेद्रुवकाः। राष्ट्रिते: सक्ष तदाद् क्षिप्रमेव विश्वशति । जासामार्थे गवार्थे वा देशसागीशतुमस्त्रमः। कीवानाभ्यपमती च वाद्यातां विद्विकारयम्। व्यक्तिया सत्त्रमसीयं शीचभिन्तियशियहः। रतं वामाधिकं धर्मा चातुर्वर्ध्येश्वीषातुः ॥॥॥ म्हार्या माञ्चनाच्यातः स्रोधसा चेत् प्रकाशते । वामेयान् वीयवीं जातिं शक्त्वासप्तमार्युगान्। मूत्री नाक्षमतामेति नाक्षमकेति मूनतान्।

चित्रवाकातमेवम् विद्याविकासयैव च । व्यनाधायां सञ्चलको ब्राक्षमान् वहव्ह्या। त्राचाययामधानायानु क्रीयकं क्रीत चेह्रवेत् । जासी नार्वाभनार्वावासार्वादायों भवेद्-

गुर्खे: ।

जातीश्र्यमार्वास्यां बाबासमार्वे इति निष्यः। ताबुभावध्यसंस्कार्धाविति धली व्यवस्थितः। वेशुरायाच्यक्षयः पूर्वं उत्तरः प्रतिनोमतः । सुदीजक्षेत्र सुक्तिके कार्त सम्बग्धते यथा। तथायाच्यात आयायी समें संस्कारमहीत ॥ बीजमेके प्रशंसन्ति चिजमको मनीविनाः। बीक्कोचे तथेवाची तचेयन्तु खवस्त्रिति: श व्यक्षेत्रे वीकसुत्वराज्ञानरेव विनयाति। व्यक्षीजक्रमधि वीचं केवलं स्थक्षिलं भवेत् । यसाद्वीचप्रभावेस तिथंग्जा ऋवयोऽभवन्। पूजिताच प्रशस्ताच तकाक्षीजं प्रशस्ति । कानार्थमार्थकसँगासमार्थकानार्थकस्मितम्। बन्ध्रस्थात्रवीद्वाता न समी नासमाविति ॥" इति मानवे ६ । १० व्यथ्यायी ॥ 🗰 ॥

वर्शनक्ररका कार्यं दीवाच यया, — "चाधमां भिभवात सवा प्रदुष्यान्त कुलक्षियः। क्कीत दुरासुवार्योग जायनै वर्णसङ्गरः ॥ सङ्दो नरकासैव कुलजानां जुलस्य च । यनिक पितरो स्त्रेषां सुप्रपिकोदकक्रियाः ॥ दोक्षेरेते: कुलक्षानां वर्णसङ्घरकारके:। उद्याद्यको जानिष्ठको: कुम्धकोच प्राचना:। उक्त त्र तुल्या में विषया वा चना हेन !। नरके (नयतं वासी भवतीत्ववृशुसुम: ॥"

इति बीभगवद्गीतायाम् १ व्यध्यायः । वर्शनः, पुं, (इयोति स्थक्तिसिति। इन व्यावर्शि + "नामसिवर्वाचपर्यासीति।" उत्थाः ४। ५००। इति कक्षिः, भारतीर्मुक् च ।) जवम् । इत्युवादि-कोषः ।

वर्षा, क्यो, ( इत्येवे भक्षते इति । इत्यु भचकी 🕂 हेमचन्द्र: ।

वर्ताष्ट्रा, स्त्री, (वर्णा बाह्यकी? नवेति। बाह्र+ करकी घणा। नत्याम्।) वंखनी। इति प्रस्रकावली ।

यर्थाटः, पुं. ( वर्षान् चटनीति । चट + चन् । ) गायम:। चित्रकर:। खीलतजीवन:। इति मेहिनी। टे, ५५ ॥

वर्षातमा, [न्] पुं, (वर्ष: आचारं व्यातमा सारूपं य्खा।) ग्रन्द:। इति जटाधर: ।

वर्षाधियः, पुं. (वर्षानां ज्ञास्त्रायादीनामधियः।) मास्यचित्रविषयपुरायामधिपतिग्रहः। यथा, "बाख्यो युक्रवाशीयौ चांच्ये सीमभास्तरौ। चको वैद्धा युध: ग्र्ये पतिकांकोश्मयचे जने "

दति ॥ "साधाये वेद वसाधिय इच्च सुभद्दे चौरमे वाहिसी च।" इति च क्योतिसाचम् । वर्कार्च:, गुं, (वर्केसर्चेतीति । कर्क + कक् ।) सन्नः ! इति श्वाजिकेसः ।

वर्षा, अती, (वर्धते सूचते इति । वर्षे स्तुती 🕂 इन्।) ऋखेम्। इति सिद्धान्तकौसुरीः। ("वर्षेवेलिका क्रियसे।" उका॰ ६।१२३। इसुक्ते: चाचिरग्ये तुविविश्चिव ॥ ऋचित् पुंक्तिकोशिष ॥) वर्थितः, पुं, (वर्था जैकाविन चन्त व्यस्येति।

वर्षे + ठम् । ) वेखक: । यथा,---"वेखकेश्चरपृत्राः सुचवजीवकचणवः । विविको लिपिकरचाचरम्बासे विपितिवि:॥" इति हेमचन्द्रः। ॥।१८८॥

वर्शिका, स्त्री, (वर्षाचाचारा विद्यालीन सनस्यास्था रति। वस्ये + उन् + टाय्। ) कविनी। यथा,-विखन्यां कशिकापि स्थातु कठिन्यामपि

> विशेका ।" इति हारावली। २६६॥

मसि:। इति जिकाकार्ययः । काश्वनदा उत्-कर्ष:। यथा,---

"वर्णकाचार्यी ३ चरीतु चन्दने च वितेपने । दयोगींकादिषु चर्ना स्वादुन्क हे का च नस्य च॥" इति मेरिनी। मे, १५२॥

विशितः, चि, (वर्कः + क्ताः) स्तुतियुक्तः । तत्-पर्थाय:। द्रेलित: २ प्रस्त: ३ पवायित: 8 पनाधितः ६ प्रशासः ६ पश्चितः ६ प्रशिकः ⊏ गीर्वः ६ व्यभिष्ट्तः १० द्रेड्तिः ११ स्तुतः १९। इत्यमर:। १।२।११० ॥ जुन: ११। इति 31919021

"चत्र्येमेतद्विपुत्तं वैराटं पर्स्व वर्क्षितम् ॥" कयितः। यथा, कथाचरित्सागरे।१६। ३६। " अभर्तुक्तचन मया दश्तिक्यापि वर्शितम्॥") विश्वेनी, खा, (वर्षोध्खाखा प्रति। वर्षे + प्रति:। दीम्।) इरिद्रा। इति राजनिवेद्दः । वनिता। इति चैमचन्द्रः। १।१६८॥

कर्माण चन्। ततद्यम्।) चाएकी। इति वर्गी, [नृ] पुं, (वर्णा चन्द्राण वेस्कालेन समय-खीत । वर्षी + इनि:।) वेखका:। (वर्षानील पीताह्यः वेकालेन सन्यक्षीतः र्वाः।) विच-जरः।(यथा, सञ्चासारते।१२।∢६।५०। "चाङ्गारक्षप्रसुद्धानां प्रकाशप्रप्रदेशकास्। यवसेन्धनदिक्षानां काश्येत च सम्यान् ।"का वर्षे + "वर्बाद्वज्ञाचारिका ।"५। ६। १६८॥" इति इति:।) अख्यारी। यया,----"वर्गीस्प्रात् वेखके चित्रकरेशिय अक्षा~

चारिबा।" इति मेरिगी। ने, १२० ।

(सथा, कुमारे। पू। पूर।

"सक्ती तदीया तसुवाच वश्चिवं निवीध साधी ! तव चेत् कुत्कतम् ॥") वर्कोविधिर, जि । (वर्कोत्तरमदात् तु "धनीः भीत-वर्णानतामा। "५। २। १३२। इति इति: स्वात्। वया, कामन्दनीये जीतिवारे। २।१६।

"बाजनाध्यापने सुद्धे विनुद्धाक्ष प्रतिवाषः;।

इतिचयमिरं प्राष्ट्रम् नयी ज्येश्वर्यानः ।" च्ये स्वधिनी जाञ्चल खेळाई: ।)

वर्गे:, पुं, ( इड संभक्ती + "खांबरशिम्दी निम्न ।" उवा॰ ३। १८। इति शु:। स च नित्।) नद्विभिन:। इत्युवादिकीम:॥ आदिताः। इति चंचित्रचारोखादिइति:॥ (देश्विशेष:। इत्युज्जदत्तः । )

वर्त्तका, आरी, (वर्तते इति। इत्+ खुल्।) वर्त-कोश्रम्। इति देशचन्त्रः ॥ विश्रि इति भाषा ॥ (पूजके, चि। यथा, गो॰ शास्यवे। । 1001221

"निवेध्स संनां भरतः पद्मां पाइवतां वरः। व्यक्षित्रान्तुं स काकुत्स्यमियेष गुरुवर्शकः ॥") वर्त्तकः:, पु, (ष्टन् + खुल्।) यध्यविषेषः:। भारः दित भाषा ॥ (यथा, महाभारते। १३।

22212021 "कौधिक सुतनो सुत्वानरी जायति वर्णकः ॥" चन्द्र पर्यायी गुमाच यथा,---

"वर्त्तार्को वर्त्तेकाश्चनसारीय्या वर्त्तकाः स्त्रताः। वर्णकोऽध्यिकरः भ्रीतो ज्वरहोयत्रयापत्रः। सुरुष: शुक्रदो बल्गो वर्तकात्वागुबास्तत: ॥" इति भावप्रकाश्चरका पूर्व्यक्षके दितीये भागे॥)

चक्या श्रुरः। इत्यमरः। ६ । ६ । ११ ॥ वर्भका, उकी, (वर्भका + टाय्। "वर्भका अरङ्गारी प्राचाम्।" इति वार्त्तिकोत्या व व्यत इत्वम्।) वर्तकपची। इत्यमरटीकार्या रायसुकुट:॥ जटाधर: ॥ (विस्तारित: । यथा, सञ्चाभारते । वर्षकमा, [न्] पुं, (वर्षकि स्वाकाग्रपर्य जन्म

> यस्य।) मेच:। इति ग्रव्हमाजा॥ वर्तनं, स्ती, (वर्तते । ने ने ति । इत् + करणे व्युट्।) इति:। इत्थमरः। २ । ६ । १ ॥ ( वया, भाग-वते। । ११। यह ।

"चन्नार्च्जनीयवेपाभ्यां ग्रह्मकन्वर्त्तनीः। स्वयच मिकता निर्शं परिच्छपरिच्छ्दा ।") वाधारकवर्त्तं जम्। इति ग्रव्हरकावकी ॥

वर्त्तगं, की कां, (बर्ततेश्नेनेति। इत्+ क्ट्रा) तूजनाजा। तर्मुपीठ:। जीवनम्। इति मेरिगरे। ने, १०६॥ (यथा, मार्कक्रमे ।५०१७२। "दंवतापिष्टमसर्गानामतिशीनाच वर्तनम्। यसावशिष्टनाजेन पुंचल्तस्य रहं कान ॥")

वर्भगः, पुं, (वर्णते इति। इत्+ "च्युवाशेतच चलाहे:!" ३। २। १३६। इति युद्धा ) वासव:। इति सेदिमी। ने, १२५ । विश्विती, चि। इत्यमर: । ३ । १ । २६ ॥ ( यथा, भाग-वते। इ.। ११। ५६ ।

"एव हैन स्टिन: सर्गो झासकीकीकावर्तन:। तिर्गेष्ट्वृपिष्टर्चानां समादो यच कर्माभः॥") वर्शन:, पुं, पूक्षदेश:। इति चिकाकश्चेत:॥

(की, वर्ततेश्वयति । हत् 🕂 "हतेष ।" खगा-२।१०७। इति व्यनिः। प्रयाः। इत्युक्तमः

वर्त्तनी, ऋी, (वर्त्तन 🕂 ऋदिकाराहिति मखे दीव्।) प्रस्थाः । पेषसम् । इति प्रस्रकावसी ।

वर्त्तमान:, पुं, (वर्त्तते इति । इत् 🕂 ग्रावक । सुक्।) प्रयोगाधिकर्याभूतकातः। इति वैदादिकाः॥ ताकाल इत्ते, चि। तथी: प्रयायी। व्यवसन: ६ वर्णमते तु। चारभापरिसमाप्तर्वत्तमानः कालः। यथा। महाभारते पठति। च तु चतुविध:। यथा,---

"प्रष्टतीपरमञ्जेव इत्ताविरत एव च । निवाप्रकृतः सामीयो वर्त्तमानस्तुर्विधः ॥" क्रमेगोराष्ट्रयानि। मसिन खादति आदी प्रष्टलं मधिभोजनं निक्तयति इत्वये:। इष्ट कुमारा: क्रीकृत्ति तदानीन्तनक्रीवृनाभावेशिय पूर्वकी इता वृद्धी वक्तमानत्वात्। पर्वता-क्तिष्ठांना निवाप्रकृत्तवात्। किथ पर्यताना खिताचे वर्तमानलेशीप भूतभविष्यत्कालाभी सम्माविवद्यया प्रमेतासम्युः स्थास्यन्ति इत्यपि स्त्रात्। सामीप्यो दिनिधः । भूनचामीप्यो भविष्यन्-षामी श्रच। भूतवामी धे यथा। कहा ज्यातती-असि इति प्रश्ने अध्यखेदाई क्तोमानवान् एषी-**अक्षमामञ्चामि इति व्या**मतोश्चि वदति। अवि-कातृ कामीयी थया। कदा गशिकाति इति प्रश्रे यशेश्च राष्ट्रामि इति गमनकियमायोदामी-राप बद्ति। इति सुर्धवीघटीकायां दुर्गादासः॥ भक्तेरुकः, मुं, (वक्ती क्लेनं राति रक्तातीति। दा + बाक्य जनात् उनकः।) गरीभेदः। कान-नीकः । जनावटः । इति मेरिनो । कं, २१२॥ ष्टारपातः । यथा,---

"मन्त्री प्रतिवृद्धारमात्यो दाःस्थितो वेत्रधारकः। दौ:साधिको वर्षक्को गर्वाटो इक्षवासिन ॥" र्ति जिका खडेंग्यः॥

मर्गलोच, क्ली, (वर्तते इति। इत्+च्यच्। सतः कव्यधारयः।) को इविशेषः। विदृश् इस्ति भाषा। इस्ति के चित् ॥ तत्पर्यायः । वर्ष-ती इसम् ६ वर्षकम् ६ लो इसङ्गरम् ८ मील-कम् ५ नीतालो छम् ६ नीत जम् ७ वर्तलो छ-कम् =। आसा गुणाः। कटुलम्। तित्तलम्। शिशिर्वम्। कषदाचपित्रनाशितम्। सधु-रत्वम्। पित्तराच्यसमत्वचाः दति राज-भिषेद्र: ।

वर्ति:, क्यी, (वर्ततेश्वया इति । उन्+ "स्विधि-ब्राइइतिविद्िक्दिक्षेक्षे किथा था।" उका० छ। क्षमम्। वेखः। सामानुकेषमी। दीपदधा। (यथा, भागवते। ५। ११। ८।

"यथा प्रदीपी शतवर्शमञन्

शिक्षाः सम्भा भवति सम्बद्धाः खन् ॥") दीय:। इति मेदिनी। ते, ५५ । 🛊 ॥ वर्ण-विश्वेषो बचा,--

"कातकस्य पतां ग्राम्तः स्थानम् वृत्रसम्बन्धाः धेनो रसाञ्चनं चौनं विक्कानि मनःशिला। एको वर्तिकेलिन कासं तिसिरं पडलं तथा ।" इति गावके १८८ काधाव: ॥

(वर्षतेरमयेति। इत्+"इतिश्वन्यति।" उवाः धारह∙। इ.सि.इ.:। वाकुल कातृ जीके शिमा योगक्रमेवयम्। इत्युक्ककदत्तः ।) काधुनातन: ६। इति राजनियेस्ट:॥ वैया-विक्रिकः, ग्रं. पश्चिषिश्वः। वटेर इति विक्री भाषा। तत्पर्याय:। वार्तिक: २ वर्ती ३ शाञ्चिकायः ४। बास्य मांसगुकाः। "तदभ वार्त्तकं मांचं निहींवं वीमेपुटिस्म्।" तदम् तित्तिर्वम्। इति राजनिर्धेयहः ॥ वर्त्तिका, ख्यौ, वर्त्तकपची। इत्यमर: । वर्त्वान वर्षत इत्यच् वर्षः। खोचे वः वर्षकः। भारद इति ख्यात:। इतिजलिभ्यो तिक: वर्षिका क्लीलङ्गा। बाट्भार इति खाला। नाम-इयमिद्सित्रमरदौषिका। वर्त्तिकेति विद्यया-मालप्रतिवेधार्थे ह्रयोदपादानमिति माधवी।

> गाणा काता। यस्या मांसगुकाः। "वर्शिका सधुराकटचा कजमाकतनाधिकी॥" इति राजवस्मः ॥

> ऋपभेदप्रदर्भगार्थमिति रायमुक्तटः। इति

महीका सारसन्दरी । साच वर्टर पची इति

व्यजप्रक्री। इसि राजनिष्ठेस्टः॥ (मर्नि+ खार्थे कन्। टाप्।) वर्तिः। वाति इति भ्रालिता इति पंतिता इति च भाषा। इत्यादि-कोष:॥ 🛊 ॥ सामच्यिधा। यथा,— "पद्मस्रवभवा दर्भगर्भस्यवभवाधवा । भ्रालभावादरी वाधि फलको घो ऋवा थया। वर्त्तिका दीपक्रतीष्ठ चदा प्रचविषा स्त्रुता॥"

इति कालिकापुरायी 🐫 अध्याय:॥ वर्त्तिकाः, चि, (वर्तते इति। हम+ "खलक्क्यू विराज्ञम्यक्षेत्रचीत्पतम्बर्ययप्यप्रमृत्र्यु-सञ्चर राणुष्।" ३ । २ । १३ **१** । इति इक्क्षुच्।) वत्तं नधील:। सत्पर्याय:। वर्त्तन:। इत्यमर:।३।१।२८॥ वर्ती। इति हेम-चक्दः । ६ । ५६ ॥ (यथा, भट्टी । ५ । १ । " विराकरिष्णु विक्तियाः विर्धियाः परितो रुगम् । उत्पतिकाृ पश्चिम् च चेरतुः खरदूचकौ ॥") वर्त्तित्रामागः, चि, (इत्+भविष्यति स्यमान-प्रत्यय:।) भविष्यत्कालादिः। वर्त्तमानप्राग-भावाययः। इति राजनिर्धेखः॥ (यथा, साक्षित्रदर्भेगा ६।३०८। "रुत्तवत्तिष्यमागानां कर्षामानां निर्दर्भकः ॥ संजिप्ताचेस्तु विष्यास्य चादावद्वस्य दर्शितः ॥") ११८ । इति इत्। ) भेषजनिक्यां यम् । नयना- वन्तीं, स्त्री, (विश्ति + हादिकाशादिति द्वीष्।) वर्त्ति:। इत्यमर्टीका ॥ (यथा, महाभारते। १।२१। १६। "बासीदभाषिका चास्य श्री; थियं प्रसु-

निकायकार्षे दीपस्य वत्तीं भिव दिश्वतः ॥") वली, [म्] (वर्तते इति। इन्+श्विनः।) यक्तित्ताः। इति देशचन्तः। १। ५०॥ वर्त्तं, चि, (वर्तते इति। इन्+वाङ्ककान वर्ड, का पूर्कि क्ट्रि:। इति कविकस्पद्धमः। जनम् । जोतवस्तु । सन्धर्मायः । निस्त-जम् ६ वर्षम् ६। इलगरः। ६। १। १। १।

सक्ताबितम् । इति श्व्यस्कावजी । का ( यथा, भागवते । ५ । १६ । ५ । "यो वा कार्य द्वीप: कुवलयसमलकी प्राध्यन्तर-नियुत्रयोजनविधालः समवर्त्तुको यथा पुन्कर-पत्रम् ॥") सम्पूर्णमभैष्टतानि यणाः — "सम्पूर्वागभेदतानि स्राप्तपद्मित्रपंगाः। चकावस्टुतिसक्तस्त्रपुटग्रायकाः ॥ च्यावर्त्तः कमठी जुनायचं इट्चमपूपकम्। चालवालमञ्जीवालचकेकं भारतकादयः ॥"#8 ष्टतानि यथा,---"ष्टतानि वाचुनारङ्गस्कन्धधिनक्षमीएकाः। र्याङ्गलावकककुन्कु स्मिक्कार्यः । क्रयेपाश्रभुवापाश्रास्त्रचामचढानम् ।

वर्तुं जं, की, यञ्जनम्। इति राजनिर्वेद्य: ॥ वर्त्तुंतः, पुं, कलायविद्योषः,। वाहुता। दनि आधाः

इति वर्षिकव्यलतायाम् २ श्रेष्ठकावके १ क्रसु-

सुदिकापरिखायोगपङ्कारसमाह्य: "

"कतायस्य वयो भेदा स्क्रिपुटो वर्तुको० इटी।" इति शब्दमानाः ॥

वर्तुला, स्त्री, (वर्तुत्त+टाप्।) तर्नुपाठी। इति कारायजी। २१६॥ टेनीर वाटुल इति

वर्तुली, क्ली, (वर्तुल+गीरादिलाम् डीव्।) गजिपियाजी। इति राचनिर्धेश्टः ॥ (विवर्श-मस्या शर्जापयानीश्रव्ह शातवम् ।)

वर्का, [न्] क्यी, (वर्तत्विश्नेना स्मिन् वेशि । छन् 🕂 मनिन्।) पत्याः। इत्यमरः। २ । १ । १ ॥ (यया, मरम्बेदे। १। =५। ६।

"गोमातरो सच्छभयनो ऋक्रिभि-क्त नृष्ठ प्रभा दक्षिरे विक्यात:। वाधन्ते विश्वसभिमा(तिनमय-वसान्धियामबुरीयते इतम् ॥ "वस्रोति भागीनहस्त्य।" इति तहाच सायण: ॥ यथा च रघी । २ । २० ।

"पुरस्कृता वर्त्मन पाणि देन प्रत्युष्टता पार्थिषधर्मापन्नाः। तदनारे सा विरशाण घेतु-हिनचपासधातीय सम्भाष")

ने जच्हदः। इति मेदिनी। मे, १२८॥ ( यथा, श्चन्यवेदाने। २।१०।

"सितासितच तनाधा नेत्रयोमां कलं चितत्। प्रकारनं अवेद् वर्ता चाचिक्टमतः परम्॥") वकोविः, क्यी, (दर्शते इतिः इत्। इत्। "इतिका" ख्या॰ २।१०२। इति व्यनि:। चकारात् सङ्ग्रामी व्यक्ति के चित्। वहाँ निहित मीव-र्डनः । इत्युज्ञ्यसदयोक्या साधुः । ) प्रत्याः । रत्युवाधिकोषः ।

( चुरा॰-पर॰ सक॰-सेट्।) क, बर्डधित। इस क दीप्ताविकाचेव पूर्णिष्ट्दीचा प्राष्ट्रादिद्शिहा- वस्य पाठवारादिश्वी नेदनिकार्ता बीधयति। तेन कराचिन् केरप्राप्ती बगारी द्रव न प्रवास इधते इज्ञाहि कास्त्र तुव्हेते इक्षाहिमेदः। प्रति दुर्गादासः ।

वर्ड, क्री, (बहुबित पूर्यतीति। वर्ड + व्यच्।) थीतकम्। इति वैभवनः । ८।१०६॥ वह:, पुं, (वहते इति । इध् छैदने + काच्।) ब्राच्ययख्याः इति चटाघरः । पूतिः ।

क्रिन्:। इस्ति वर्षेचात्वचेन्द्र्येनात्॥

वर्डकः, पुं, (वहुते इति। दृष्+ म्लुण्।) ब्राक्सस्यरिका। इत्यमरः। २। ३। ६०॥ (बर्बयनीति। वहं पूर्वी द्वेरने च + ण्युल्।) पूरके छैदके च, वि 🛊

मर्श्वीकः:, मुं, (मर्द्वते व्हिनतीताः यक्ते + काच्। वर्ष्ठे कवतीताः कव दिसायां + वाहुलकात् कि:।) लच्छा। इत्यमरः। २। १०।६॥ (बचा, रामायवे। १। १३। ०।

"क्कांश्विकाम् ग्रिकाकरान् यद्वेकीन् स्वन-

कानिष्। शासकाम् शिक्यिनचेव तथैव मटनर्तकान् ॥") वर्डकी, [न्] युं, (यहंकी वर्डी/स्त अस्येति। वहुँक + इनि।) विषेसकूरजातिविश्वेषः । घटर इति चिन्दी भाषा। तत्पर्थायः। लटा २ वहाँकि: ६ तचा ध स्त्रचार: ५ रणकार: ६ रधकर: २ काष्ठतट् = काष्ठतचक: ६। इति प्राम्द्रज्ञावली **ध (यथा, ट**चन्छं चिनायाम् ।

१ प्रमा इड "बारभक्के बलमेदी नेन्या नाग्री बलस्य विश्वेयः। व्यर्थवयोश्वमङ्ग सचा सिमक्रेच वह किन: ")

बर्डनं, क्यी, (इध् ऋदिपूत्तर्भोः + छाट्।) हिदनम्। (यथा, महः।२। २६।

"प्रार्गिभवद्वेगातृ पुंसी जातकसी विधीयते ॥") इद्धि:। इति नेदिगी। ने, १०६॥

वस्रेनः, चि, (वर्द्धेयतीति । द्रध्+वन्दादिस्वान् ख्युः। यद्वा, बद्धेतं तच्चद्दील इति । इध् पूर्ती 🕂 "व्यवदार्ततकेति।" १। २। १७८। इति युष्।) वर्तिष्युः। इत्यासरः। ३।१। २०॥ (यचा, ऋग्वेदे। १। १२। १२।

"यज्ञी कि त रन्त्र वर्त्वनी भूद्रत प्रयः सुत्रकीमी मिये**ध: ॥"** )

पहुंगी, खा, घटी। इति मेदिनी। ने, १२३॥ संमार्कनी। इति देमचन्त्र:। ४। ८०॥ सनात्तपात्रविद्येषः। बहुना इति भाषा। यथा, "आजु: की कर्नरी पारी वहनी च तत-

श्लिका ३"

धीम् ।

इति चटाघर:॥ 🛊 ॥

प्रतिष्ठादिककीकि तन्प्रयोजनं यथा,--"प्रतिष्ठा यसा देवसा तदान्तां कलवं भारति । चेद्रामा पूजवेद्याकी भाकाविक च वर्ड-

कलसं पश्चिमी क्षेत्र यहान् वास्तीव्यति तथा। व्यासने तानि वर्माक प्रशासकं जपेद्रशृकः ॥ स्वयीवं रत्नाभें वक्षायुग्मेन वेश्तिम्। चर्चो वर्षीमन्य लिसंपूज्येत् कलसंगुदः ॥ देवम् कससे पूज्य वहुँचा वकास्तमम्। वर्षेचा तुचमायुक्तं कलसं भामयेदतु ॥ वहेनी धारया सिचन्नयती धारयेकतः। ष्यभ्यक्षेत्र वर्षेत्रीकृष्णं स्थक्ति वे देवमक्येयेन्॥" इति शावके १८ वाधाय:॥

वर्षेमानः, पुं, (वर्धते इति। इध हडी + भानप्।) एरकट्य:। इस्यमर:। २। ४। ५१ । (चस्य वहांपनं, ज्ञी, नाडी फेंट्रनम्। घणा.-पर्याची सचा,--

"अज एरक चामकुचिची समर्मप्रकः। पचा भूतो वहंमानो हो चंदको । प्यत्कतः। पानारिक्त वशकापि वृत्रका विश्वति ॥" ६ ति भावप्रकाशस्य पूर्वेखके प्रचमे भागे॥

"तथा गाः कपिका दोम्बीः सवस्याः पाणु-

हैमञ्जूषी क्रायालुरा हक्का चक्री प्रहालियम्। सक्तिकान् वहेमानांच नन्यावर्तांच काच-

नान्॥<sup>2</sup> व्यक्तित्रचें कीवितिक्षेश्य हथ्यते। यथा, नचीव। 1481321

"भजासु तिलपूर्वाति वर्ह्यमानानि मानवः। प्रहाय पुत्रपश्चमानिक प्रेत च मोहते।" तथा च समृति सम्बद्धाने १८ व्याधारी। "स्त्री पृत्रिको सबस्या गोवेड्डमानमलङ्गा। कन्या मह्या: कर्ल चामं खस्तिकं मोहका हथि॥") विष्णुः। इति मेहिनी। ने,२०८॥ (यथा, मकाभारते। १३। ९८८। १९। "वर्डनी वर्डमानक विविक्त: श्रुतिकागर: ॥") किनविश्रेष:। तत्पर्याय:। घीर: २ चरमनीये-कृत् ६ मदावीर: देवाया: ५ खजातनव्यन: ६। इति हैमचनः:।१। ५०॥ धनिनां ग्रहविशेषः।

यथा,— "खक्तिको वहुँमानच नन्दावकादयोशि च ॥ इति इलायुध: ॥

( यथा, इष्टत्सं विभायाम् । ५६ । ३३ । "दाराजिन्दीं। नागतः प्रदक्षिणी। नाः प्राभक्तनः स्राम्य:।

सङ्ख वर्डमाने द्वारम् व दिख्यं कार्यम् ॥") खनामकातदेश:। यथा.— "प्राचनं सामध्योगौ च वारेन्द्रीगौड्राह्काः। बह्रमानसमी जिप्तप्राग्च्यी (तवीद्यावय: ॥"

इति चोतिसाचं कूमी वक्षम् ।

( अन्यक्षक्षेत्र कुलयन्त्रतिष्ठाः । यथा, आर्कः छन्दे । ५६ । १२ ।

"विभातः कव्यकः क्राणी जयको धरिपर्वतः। विद्योको वर्द्धमानच सप्तेते कृषपर्यताः ॥" ছাদ্ধাৰি ছিন্ট, সি ॥ )

वर्डमानकः, वि, (घड्रमान + स्वार्धे संभायां वा कन्।) इहिविधिरः:। पुं, धरावः। इस्यमरः। शहाक्षः ( यथा, सञ्चाभारते । २४ । ४५।२४। "शङ्काराणि कटाष्टानि कलसान् वर्धमान-कान्॥") खार्थे कप्रसाये रहस्ड एचका । (काराजिकम्। दित सङ्गाभारतटीकायां भीतकच्छ: ॥ यथा मद्याभारते। ७। ५५। ८।

"नटनर्तनगर्यन्तैः पूर्वनिर्वर्द्धमाननेः। निश्ची बी श्रेष की इंद्रिक्त का परिष्ठिता;।")

" कार्हराजे वनोर्धारां पातवेदुगुद्धपिषा ।

ततो वहांपनं वसीं नामादेः करवां सम ॥ कत्तेर्थं तन्चयानाची प्रभात नवमी हिने। यथा सम तथा कार्यो भगवया सहोस्रव: ।" वद्धांपर्गगाङ्गेच्छेदनम्। इति तिच्यादितच्यम्। पशुभेदः। घरावः। (यथा, मङाभारतः । ०। विश्वतं, चि, (वध्+क्तः।) प्रकृतम्। विश्वम्॥ पृरितम्। इति शेषिनी। ते, १४८ व (परि-पूर्वम्। यथा, सद्यः। ३। २२४। "पाणिभ्यान्त्यसंग्रह्म खयमन्नस्य विहितम्। विप्रान्तिके पितृन् ध्यायन् प्रानकी तपनि चिपेत।" "व्यवस्थेनि ह्यतीयाचे वडी। वहितं पूर्क पिट-राहिमाचम्।" इति तड़ीकायां क्वज्ञक्रभड़: ॥

ष्ट्य 🕂 णिष् 🕂 स्तः । इद्धिं प्रापितम् । यथाः,

भागवते । ८ । २३ । १ ।

"इष्ट्रातमाणं प्रदेशसमेकारा विराध आयासामान्। च्यात्मना विश्विताधियस्वातुस्योः प्रजापतिः ॥") विर्क्षेष्णुः, त्रि, (वर्श्वते इति। इध+"व्यक्तकुः⊸ चिति।" ३। २। १३६। इति इत्युच्।) घडेनग्रील:। तत्पर्थाय:। घड्डन:६। इहः-मर: १६।२।०८॥ (यथा, अहि:।५।१। "निरामरिया विजेका विद्विषा परितीरकान्। उत्पतिका सहिका च चेरतुः खरदूषकी ॥") वहुँ, की, (वहते दीषींभवतीति। वृध्ने "वृधि-विषिश्यां रन्।" उताः २। २६। इति रन्।) चर्मा इत्याहिकोषः ॥ (यथा, व्यथक्षेत्रे ।

10315185 "लटा पिषेश मधानीश्तुवर्द्धाण्या नी व्यक्त सुमङ्गकी।")

वहाँ, करो, (वहुं + गौशादिस्वात् कीष्।) चर्मनः रच्युः । वदी इति भाषा । तत्त्र्ययायः । नङ्की व यरचा इ। इत्यमर: ॥ यहाँ १। इति भरत: ॥ वर्ष:, [स्] की, ( ष्टगीत संप्रता भवनीति । इ.+ "ष्टर्गीरच्यां सरूपाइयोः पृट्च।" एकाः । २००। इति चासुन् पुहागमधा।) रूपम् द्रत्यवादिकोषः ॥ ( यथा, ऋरवं ई १९१९ ॰ १५ ।

"बाइस्य ते ध्वस्यको ह्येरते सामामभा अधि वर्ष: करिक्रत: " क्लोजम्। यथा, सञ्चेव । १। ३८ । १। "कसा करा भवतः कसा वर्षमा के याथ

कंष ध्तय:॥" "बस्य युष्पमानस्य कत्वा कतुना चङ्गस्थ्य इति

प्रेव:। तथा तस्य यजमानस्य वर्धसः स्तीचन महत्त्वहर्ते॥" इति तज्ञाको सायवः॥) वर्ष, सत्याम् । वधे । इति कविकारपहुम: ॥ (भा०-पर--सक--सेष्ट्र।) वर्षेति। इति दुर्गादासः ॥ वर्का, [न] स्ती, (धर्माति चाच्छाइयति ग्रारीर-मिति। ह+सनिन्।) ततुनम्। इतामरः। २। =। इष्टश (यथा, रञ्जः। १। ४६ । "अध्यभूयत वाष्ट्रानां चरतां ग्राचिधि ज्ञितेः। वक्तभः पवनीहृतराजताजीवनध्वनि: ॥" ग्रञ्जम् । इति निषयुट्: । ३ । ४ ॥ यथा, इडिन्-मंहितयाम् । ५१ । ३। "क्रिज्ञभिज्ञज्ञभिकातकार्यः जिन प्रवस्त्वज्ञदिने सत्त्र है:। क्र्यकियुननिन्दानासभिः शुष्कशीर्कं वसुपशंदमां भि: ॥") वस्में करहक:, युं, पर्पट:। इति राजनिर्धेरह:। ( विद्वतिरस्य पर्पटश्रक्ये विश्वेषा ॥ ) बर्म्भका, क्की (बर्म्म कावतीनि । कव + काच्। टापः) सप्तलाः इति श्रस्ट्रतायली । चामार कवा इति भाषा । वस्ता, [न्] पुं, (ह+मनिन्।) चिक्सि पहेति:। "श्रमानं त्राच्यासास्य स्याहमानि चतियसाच । गुप्तदावान्तकं नाम प्रप्रक्तं वैद्यान्त्रयो: ॥" इति आहत ऋष्टनशातानपवचनम्। वस्ति:, पुं, मस्य्विधितः: वानि इति भाषा। व्यक्त भारतगुषा: । गुरुतम् । त्रवाम् । केवाय-त्वम् । इतिपत्तनाधित्वच । इति राजवल्लभः ॥ ( यया, सुश्रुत । १ । १३ । "विकासस्यवदायता किन्नोन्नतक्वाचः कर्न्या।" त्रचास्त्र गुका वद्या,--"विक्तिमह्यो चरेद्वातं पित्तं क्षिकरो लघु:॥" इति आवप्रकाश्चला पूर्व्यक्षको द्वितीये आगे॥) बर्मितः, बि, (वर्मे बरोतीति । वर्म + विच्। ततः कमोशि ऋ:। वने बङ्गातमस्यति। इतच् वाः) वक्तेयुक्तः । ज्ञत्तवश्राष्टः । तत्वर्धायः । वब्रहः 🔻 चच्चः ६ इंग्रितः ६ व्युट्कङ्कटः ५ । इतामरः । २। =। ६५ । कएकञ्चटः ६। इति सभूतिः । (यथा, गो•रामायधाः २।६९।१५। "वाजिनां विक्रिताच्चानां क्रहस्य सम साबकाः। ष्यद्व सिल्पा प्रवेद्यानि श्र्रीरावि मयेरिता:॥") वर्भवः, पुं, सत्यविशेषः । वासिकःष इति भाषा । व्यस्य मांचगुवा: । दातनाशित्वम्। क्रियत्वम्। ग्रह्मोधनाधित्वच । दति राजवस्रभः । वर्षी, त्रि, (वर्षति प्राचीते इति। बरत् क ईश्वाकाम् 🛨 "काणी यतुः" ६। १। ६०। इति यत्।) प्रधानम्। इत्यमरः । १।१।५०॥ (यया, भागवते। १। ५। ६। "वथा ध्रमाद्यकार्था सुनिवक्षातुकी तिताः।

न तथा वासुदेवसा अधिमा सामुवर्थित: 1")

किरावे। २। २०।

में छम्। इति सुन्धवीधवात्र्वम्। (वया,

वर्मरी "माविषा नगमभितः करेखवर्षाः पर्धानाश्चितचसदा दिव: पतना: ३") वर्षः, पुं, (वर्षते प्राचाते इति । वर ने वर्षः ।) कासदेव:। इति सेहिनी। यै, 8० ॥ वर्था, की, (विवते इति। छ+ "व्यवस्थान्य-वर्थेति।" ३ । १ । १०१ । इति आयितिकसी यत्।) पतिवरा। इत्वमरः। १।६।६॥ वन्या। इति सम्धनीयवाकरणम् ॥ वर्जका, खी, (वशिखचलाग्रव्हेंन वसति ग्रव्हायते इति। वस शब्दिं+चाच्। टाप्।) शील-मधिका। इत्यमर:। २। इ। २७ । गौना-कारवर्षा मध्यका वर्षणाः भणभणिया इति ख्याता। मिल्लिकाच्यायां इत्येकी। वरिति वयति वर्धका। व्रवादक भवा ग्रव्ये पचादिकादन् च्याय्। किंदा इन्हें ते प्रतिदर्ध भचते इति हड़ो विचि वर्। वकतेरकि वका ततः कर्मे-धार्ये वर्जनाः इति तङ्गीकायां भरतः । वर्ज्यरं, क्री, (इ.स.ते वरयति नानागुर्व्यान् इति। ह+ "कृगृधृहविषयः स्वरच्।" उका॰ २। १२६ : इ.(त घ्वरच्।) विक्रुतम्। पीतचन्द-नम्। दोलम्। इति राजनिवंगहः॥ वर्ज्जरः, पुं. ( हवा)ति दीवानिति । ह + ज्वरच । ) पामरः। संचं गीचवातिः। केष्यः। वावरी इति भाषा। चक्रलः । देश्यविशेषः । (तद्देशः-वासिनि, गुंभूचि । यथा, मार्केक्टिये। ५.२। ६ न। "काम्बोजा दरजाचीव वर्त्वरा इर्धवश्ववा: ॥") पक्रिकाः। इति मेदिनी। रे, २०६॥ वृत्त-विश्वयः । काम वाद्यद रति भाषा । तत्य-र्थाय:। सुसुख: २ गरप्त: ६ खवादर्भर्क: 8 सुकन्दल: ५ गन्धपन: ६ पूनगन्ध: ७ सुवा-इन: 🕒 मस्य गुरा:। कट्लम्। उक्कलम्। सुगन्धित्वम्। वानिविसर्पविषयम्। वानिविसर्पाविषयम्। लाचा। इति राजनिषंद्र:॥ वर्जरकं सती, (वर्जर+स्वार्धेकन् ।) च≉दव-भेद:। तत्त्रकोष:। वर्कशोतामुक् भोतवर्ज-रकम् ६ भौतम् ६ सुमन्धः ५ पित्तारिः ६ सुर्भि: ७। बाख गुका:। श्रीतललम्। तिह्न-लम्। कपमावतिपत्तकुष्ठकक्ष्रवनाशिकम्। विश्वयात्रक्तदीविक्याचा । इति राजनिवेश्टः ॥ वर्जरा, की, (वर्जरपुवास्त्रेव चालतिरस्वस्त्रा इति। वर्जर+काच्। टाग्।) गुक्यमेदः। भाकभेद:। इति बेहिनी। रे, २०६॥ (वर्ज इति श्रम्बं रातीति। रा+कः।) मध्यकाभेदः। इति भ्रम्दरकावली । खी, ( दर्भर + टाग्। पन्ने विस्तात् वर्करी, ∫ कीष्।) सुबद्रस्यविशेषः। बायुर इति भाषा। तत्पर्यायः। कररी २ तुर्का ३ खरपुच्या । चाचगन्तिका ५ चाचगन्या ६

कावरा ७ खरपुव्यिका 🖛। इत्यमरप्रव्यह्ना-

"वर्जरी कवरी तुन्नी सरदुग्धालक्षशिका।

पर्यायका कथि तु कठिक्ररकुरिको ॥

वक्षी । नक्सा; प्रकारा गुकाचा।

वर्षे कालमारः करात्व मल्बः सम्बन्धाः तम शुक्रिकान: प्रोक्ती बटपणकातीश्पर: क वर्कशीचतर्य कर्त्त भीतं कटु विदाधि च । तीच्छं दिवारं क्षयं दीपनं त्रसुपानि च। विश्वर्षं नमवातासदहस्रसिविधामसम् ॥" द्रति आवश्रकाशः । वर्जरीकः, पुं, (इस्रोते स्ति। इन् वरकी + "ग्रृष्ट्-हर्मा के क्रक् चाध्यासस्य।" खबा० ४ । १६ । इति ईकन् दिवेचनं बान्यायस्य बसाग्रस्य।) वास्वयध्काष्ट्रच:। ज्ञुटिकक्कन्तरः। राज्ञु-शाहिकोष:। खजगन्तिका। वाष्ट्र तुलसी इति भाषाः। इति इत्यद्विकाः। सका-काल:। इति देशचन्त्र: । तम प्रवाशियका-रादौ पठिलोश्यं किन्तु मेदिन्यां चर्चेदीकश्रम्-स्रायमघे: ॥ वर्ञा, का, वर्जरी। इति श्रम्द्रशामका॥ वर्जि:, त्रि, ( ए + "वर्ष्णां विम्।" समा० धाप्स इति विन्।) घस्नरः। इत्युक्षाहिकोषः॥ वर्न्दः, पुं, (ह⊹वाञ्चलकात् व्रक्।) इक्त-विशिष:। वावना इति भाषा। तत्पकाय:। युगलाचः २ कत्दानुः ३ नीक्साकस्ट्रकः ४ मोखन्न: ५ पंक्तिबीच: ६ ही घेनखः: 📭। समा-नानः = इएवीजः ६ व्यक्तमचः १०। व्यस्य गुनाः। क्यायलम्। उक्तसम्। कपकाशास-रक्तातिवार[पत्तदाश्वाशीवाशिवका राजनिर्घेग्ट: ॥ वर्ष, पुं, उसी, ( ट्राचित इति । इतु क्षेत्र ने काञ्चिधी भयादीवास्त्रपर्यकानसिकाच्। यदा, वियत प्राचित इति। ह + "वृत्वदिश्वनिकामिक-विभाः सः। " जनाः १। (६। इति सः।) हर्टि:। ( बचा, सतु:। १।१०६। "विद्युत्सानितवयेद्य सश्चीत्कानाच संप्रवे। चाकालिकमनधायमेतेह महरवदीत्।" जमुदीपोद्यः। वस्यः। इत्यमदः॥ (यदा, मतः। १। ५३। "वर्षे वर्षेश्यमेश्वन यो यज्ञेन यतं समाः। मौरा (न च न खादेष् यसको: पुरावयनं सममृः") जमुद्रीप:। इति सेहिनी। वे, २८॥ (वर्ष-तीति । इव्+पचाद्यम् । ) सेवः । इति हैंस-चनः:।२। ३८॥ अस्य चप्रद्वीपार्वा वर्ष-वर्णनम्। तज जम्मदीयस्त्र नववर्षवभागी वर्णा। यत राव सता: सप्त भावी दीमा जल्दास्य-भाजमालकुभक्षीकमाक्षुव्यस्यं द्वाः। परिमानं पूर्वकात् पूर्वकादुत्तरोत्तरो वथा-र्संखा दिशुक्तमानेन विदः, समन्ततः छष-क्लप्ताः। चारविस्वरचोदस्रोद्ष्मोदसीरोदः द्धिमकोद्वहीदाः सप्त जलघयः। सप्तक्षीप-परिखा इवाश्वनारशीयसभाना स्वीकामिन वयाह्नपूर्वे नमस्रीय विश्वहीयेषु प्रथक प्रदिन खपकाष्यताः। तेषु पुरुष्णेन्याकास्यि वश्चिवाती-

पतिरत्वतानाह्मजानयीशेषाजिश्रयश्रवाष्ट्र-

विरय्यरेती इतपृष्ठमेशाति विवीत वीचर्य शान

वध

ययामं छोन एके किस्मिने कमेवाधिपति विद्ये। तस्य प्रवा यते भोकाः। "प्रियत्ननततं कर्मा कोश्तुनुर्यादिने चरम्। यो ने सिन्नि चरकरो च्छायो प्रव् सप्तवादि-भीन्॥"

इटाबाह्न समी निश्चान् । "भूसंस्थानं जातं येन सरितिरियना दिभिः। सीमा च भूतनिष्ठे से दीपे दीपे विभागण:॥" इर्ष पितरि संप्रष्टली तद्तुशासने वर्तमान क्यामीधो जम्बुद्वीपीकसः प्रजा स्वीरसवहनर्सः वेजमामः प्रयोगियायम्। तदुपत्रभ्य भगवानादि-पुरुषः सद्सि गायनी पूर्व्याचिति गामाधरम-मिसयापयामातः। तत्यासुच वात्राजान् स राजवर्थ आयोधी नाभिकंपुरवहरिवर्षेता-ष्टतरम्यभ-चिर्यस्य-कुरभदात्रकेतुमालसं ज्ञान् नव पुत्रानजनयत । आध्वीश्रसुतास्ते मातु-रतुयकादीन्यश्विकेनेव संक्रननवलोपेताः प्रिचा विभक्ता काह्मतुत्वनामानि वयाविभागं कम्-द्वीपनर्घाता बुभुजु:। यसिन्नव वर्घाता नव-.बोजनसङ्खाबामानि चर्डाममेथादागिरिम: सुविभक्तानि भवन्ति। एषा मध्ये इला-इसं नामाध्यनारवर्ष यस्य नाध्यासवस्थितः सर्वतः सीवर्णः कुलगिरिराजी मेरहींपायाम-समुद्राप्तः कार्गिकाभूतः ज्ञवलयक्षमलस्य महिन दार्त्रियत्सद्यसयोजनवितनो कृते घोड्य-साइसं तावनान्तभू न्यां प्रविष्टः । उत्तरोत्तरे-ग्रांलाहर्म नील: चेश: प्रहङ्गवान् इति चयो रन्यक चिर्श्सय कुरू गांवर्गनां मर्गादा गिर्यः प्रामायता जभयतः चारीरावधयो दिनहम-योजनप्रयव एकेनग्रः पूर्वकात् पूर्वमाद्तरो-त्तरी दर्शाशाधिकांग्रेन देखे स्वाइसन्ति। र्वं दक्षियनेलाइतं निगधी हैमन्टी हिमालय इति प्राज्ञायमा धया मीलाइय:। अयुगयोज-नीत्सेधा इदिवर्धकिंपुरुषभारतानां यद्या-संख्यम्। नधेवेलाष्ट्रतसपरेम पूर्वेण च माल्य-बहत्वमादनावानीलनिवदायती दिसदसं पप्र-चतुः केतुमालभद्राचयोः सीमार्गं विद्धाते । भारतेश्यासान् वर्षे बरिक्षेताः सन्त बहवः। सलयो सङ्गलप्रस्रो सेनाल स्वाकूट ऋषभ: कूटक: कोख्त: सद्धो देवशिरिऋष्यम्बक: श्रीधीको वेडूटो सर्वेट्यो वार्यघारो विन्धः गुल्लिमावृत्त-शिरि: पारिपाची दोखिचक्टो गोवहनी रेवनकः बकुभो गीलो गोकास्य रजकीलः मामशिदिदिति चान्ये भातसङ्ख्याः ग्रीलासीयां नितमप्रभवा नदा नवच सन्धसंकाताः। एतासामपी भारतः प्रजानामभिरेष पुनन्ती-नामासाना चोपसाग्रस्ति । चन्द्रवश्रातास्त्रपशी व्यवटोदा सत्माला वैशायमी कावेरी वेसा पयस्त्रिनी श्रकेरावर्त्ती तुक्रभना कवापेसा भीमरणी मोदावरी निर्वित्या प्रयोखी तापी देश सुरक्षा मकीदा चकीकाती व्यन्तः ग्रोमव न्दी मश्रानदी वेदस्यतिकविक्कारता (ज्यामा

की शिकी सन्दाकिनी यसना सरस्की दशहती गोमती सर्युरोधवती घन्नवती समानती सुधोमा प्रतहकालामा सक्दृष्ट्या विलक्षा व्यक्ति विश्वेति सक्षानद्यः । व्यक्तित्रव वर्षे पुरुषे लेख-स्वार्क्षन युक्त जो सितज्ञ वावया न कर्मां गारियमानुषनारक ग्रातयो वक्तर व्याह्मन च्यातुपूर्वेक सर्वा स्रोव सर्वेषा विधीयनाः यचावर्णविधानमपवर्षेषः भवति ॥ १ ॥ 🐲 ॥ धातः परं प्रचादीनां प्रमाखसच्यसंस्थानती वर्षे (वभाग उपवर्ग्यते। अची जम्बुप्रमागी द्वीपारक्यातिकरी चिरम्बय खिल्यती यत्रासि-कःपास्ते सप्तजिकः। तस्याधिपतिः प्रियत्रताह्मज इभाजिक्क स्तं हो पंसप्तवर्धां अध्यक्ष सम्बयं-नामभ्य चात्राजेभ्य चाक्लय्य स्वयमात्रायोगे-नोपरराम। अधियं वयसं सुभदं ग्रान्तं चिममन्द्रतमभयमिति वर्षाण । तेषु गार्यो नदाच समेवाभिज्ञाला:। मणिकूटो वच्यक्ट इन्द्रसेनी च्योलियान सुवर्गा (इरग्यडीव) मेघमाल इति सेतुशीला:। चारका वृस्या चाङ्गीरसी चावित्री सुभाता ऋषभरा सत्यक्तरति महानदा:॥२॥ ॥ ॥ अचस्तु समानेने चुर्भोदेना इती यथा तथा दीपी १ पि शास्त्राली द्विगुणविश्वाल: समानेन सुरोदेना-हम: परिहड्की। यज व वे ग्राख्यकी जला-यामा। नद्दीपाधिवति: प्रियत्रनात्मजी यज्ञ-वाष्ट्र: म्बसुतंभ्य: सप्तभ्यस्तज्ञामानि सप्तवर्षाण चभजत्। सरोचनं सीमनस्यं रमककं देववर्ष पारिभद्रमाध्यायनसभिज्ञातिमति। तेषु वधीः हथी नदास सप्तिवाभिचाता:। सुरस: श्रतश्रको वामदेव: कुन्द: कुतुर: पुष्यवधे: सञ्चान्नुति-रिति। अनुमती सिनीवाली सरसती कुछ रजनी नन्दा राकेति ॥ ३ ॥ 🟶 ॥ एवं सुरी-हाद्वचिका द्रिया: समाने गाइनी इतोदेन यथा पूर्णः क्षप्रदीभी यस्मिन् क्षप्रकामी देवजत-क्त द्रीपाच्छापना स्वलन द्रवापर: सुग्रम्थ-रोचिषा दिश्री विराजयति । सङ्गीपपतिः ग्रीय-त्रती राजन् विरययस्ता नाम संदीपं सप्तभ्यः स्तपुक्तेन्यो ययाभागं विभच्य स्वयं तप साति-छन् । वसुवस्रवागडएकत्विगाभिगुप्तसत्ववत्वप नामदेवनामश्यक्तेचां वर्षेष्ठ शीमाशिर्यो नध-चाभित्रासाः सप्तेव । वसुचतुः ऋतः कपित-चित्रकृटो देवानीक अर्हरोसा दविक इति। रचकुला मधुक्कला मिकविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भाष्ट्रतच्युनासन्तरमञ्जित ॥ 🛭 🗱 ॥ तया निष्टः की चदीपी हिगुनाः समानेन चीरोदेन परित उपक्खनः। इतो यथा कुन्नश्चीयो इती-देग। यसमन् क्रीचनामा पर्वतराची द्वीप नामनिर्कत्तं का का को। तक्तिक्षयि प्रेयवती एत-पृष्ठी मामाधिपति: स्त्रे दीपे वर्षीण सप्त विभन्ध ति प्रजनामस् सप्त ऋक्षादान् वर्षपान् निवेश्य खर्व भगवान् भगवतः परमक्लाबदश्च मा (सभूत सा क्रेचरकार्षक्सपत्रगाम।

व्यात्मा मधुरको मेवए४: सुधामा भाजिको जोश्चितानो वनस्पति (ति प्रतप्रसुता:। तैयां वर्षेशिरयः समेव नदाका(भरकाताः । शुक्रां वर्डमानी भीजन उपवर्षणी नन्दी नन्दन: सर्जनोभद्र इति । स्थाया स्थल्तीचा सार्थका तीर्यवती कप्वती पवित्रवती मुक्कीत १५॥ 🛊 ॥ यवं परक्तात् क्वीरीहात् परित उपवेश्वितः भाकतीयी दार्त्रिम्सचयोजनायामः समानेन द्धिमख्डोदंन परीतः। यस्मिन् चिप्राको नाम महीवहः सचित्रवपदेश्यः। यसः वि महा-सर्भगयकाहीपमनुवासयति। तस्यापि प्रेय-वत रवाधिपतिर्गाका मेधातिथः। भीरिप विभाज्य सप्तवर्वातः पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजवसनी जववेपमानध्यानीक चित्रदेषबहु-रूपविचाधारसंज्ञान् निधायाधिपतीन् सर्धं भगवत्वनन आदिशितमतिस्तरोवनं प्रविदेशाः। र्याषां वर्षेमधादामिरयो नशक सप्त सप्ति। देशान उराव्ह्यी बलभदः श्रमकेश्ररः सप्तय-स्रोता देवपाली सञ्चानस इति। चायुरी उभयस्षिरपराजिता पचपदी सहस्र-मुतिनिज्ञितिरिति । ६॥ ॥ एवमेव द्धिमण्डी-हात् परतः पुष्करदीपस्ति दिगुवाय।मः सम-नात उपक्लाः, समानेग साह्दकेन समुद्रीय विद्याहमः। तद्रीयमध्ये मानवीत्तरनाभैक रवार्वाचीनपराचीनवर्षयोर्भयादाचलः स्रयूत-योजनोच्छायायाम:। यत्र तु चत्रच्यु (दच्यु चलारि पुराधि लोकपालानाम् । यहुपरिष्ठात खर्यरच्छ मेर् परिकासनः नंवतसरासनं चर्न देवाद्योरात्राभ्यां परिश्वमति। तद्वीपस्याधि-पति: प्रेयवती वीतिचीची नाम तस्यासम्जी रमणकथानकनामानी वर्धयनी नियुच्य इत्य पूर्व्य जवद्भगवत्क कैन भी ज व्याक्तां। तक्ष घेषुसवा भगवन्तं ब्रह्मरूपियां सक्तमीकेय कम्मेयाराध-यन्ति । ६ । इति श्रीभागवते ५ स्कन्धे १ । २ । १६।१८।१० काधाया: । 🛊 ॥ कामि च। "कर्चे हे दश्रप्रचाच सकाट् कुविच ते उमे। ते चन्ने भातरः सूराः प्रकापतिचमा दश्र । व्ययीप्रवास्त्रवाहुच मेधा नेधातिथर्वपुः। च्योतियान् स्तिमान् इचः सवनो मित्र एव वा। मेधायिना हु। मचासु चयो योगपरायया:। णातिसारा अञ्चाभागा न राज्याय सनो एपु: 🛊 प्रियवनोक्ष्यविश्वलान् सप्त सप्तसु पार्थिवान्। द्वीपेष्ठ तेषु धम्मण द्वीपांच्यांच्यांच्या निवीध से ॥ जम्दीपंतयासीधंराचानं जतवान् पिता। अचडीपंचरचापि तंत्र मेधातिथि: स्ट्रात: ॥ भारताचे तुवपुदानां च्योतिदानां क्षपाइये। की चढीरे युनिसन्तं इयं ग्रामाक्ये सुतम् ॥ पुष्कराधिपतिष्वेव सवनं सतवान् सुनम्। अष्टावीतो धातुक्तिच पुष्कराधिपते: सुती ॥ दिधा क्रतातती वर्षे पुष्यारे साम्यवैभायत्। चयस्य पुत्राः चप्रास्त्रासनस्वादिनोधं मे ॥ जनस्य कुमार्च सुकुमारी मधौषकः।

कोषः॥ 🛊 ॥ कान्यचा । ম্বন ভৰাব। "केतुमाचे नराः कालाः सर्वे पनसभीजनाः। क्षियकोत्पक्षपञ्चाच जीवन्ति च वर्षायुत्तम् ॥

इति मार्केकेयपुराये खाममुवे मन्तनरे भुवन-

भदाचे पुरुषाः युकाः चिषचचायुवनिभाः । इष्ट्रवर्षसञ्चाकि जीवन्ति वायुभीजनः । 🕬 रव्यक्षे पुरुषा नायों रसवयार चनप्रभाः। एश्वरंसक्यांकि सतानि एश्रपण च । कीविक्त तब सत्त्वज्ञा क्योधप्रक्रभोजनाः। दिरस्मे दिरस्थाभाः सर्वे च बन्नचास्याः॥ रकादश्यक्षाणि भ्रतानि दश्यक च । जीवित्त कुरववर्षे तु ध्यामाङ्गाः चीरभीजनाः ॥ सन्वे मिथुनणाताच नित्यं सस्तिविविकः। चन्द्रदीये सङ्गद्देवं यजन्ति सत्तर्व शिवम् ॥ तथा किंगुक्वे विप्रा मानवा देमस्तिभाः। रश्चवर्षसम्बाधि जीवन्ति प्रचनोजनाः ॥ यजनित समनं देवं चतुम्हे (तें चतुम्हें खम्। ध्याने सन: समाधाय सदा वा सिक्तसंयुता:॥# तथा च चरिवधैशीय मचारजतसन्निभाः । द्भवधंबद्दमाश्चि जीवनीश्वरसाधिनः ॥ तक नारायमं देवं विश्वयोति समातनम्। उपासते सदा विच्छुं मानवा विच्छुभाविताः ॥ तज चन्द्रपर्भ गुर्ध युह्नस्मिटिकनिम्नेजम्। विमानं वासुदेवस्य पारिचातवनास्मितम् ॥ चतुर्दारमगीयम्यं चतुर्कोर्यसंयुतम्। प्राकारिर्धाभर्यंत्रं सुगन्धच चतुत्रमम् ॥ स्फाटिके में ऋषेर्यं तं देवरा चश्हीयसम्। खर्यसम्बद्धेय सर्वतः समजङ्गतम् ॥ दैमसोपानसंयुक्तं नानारकोपग्रोभितम्। दिवसिं दासनीपेतं सर्वधीभासम्बितम् ॥ सरोभि: बादपाणीयेर्नदीभिक्षोपश्रीभितम्। नारायणपरे: मुहैर्नेदाध्ययनतस्परे: ॥ योगिभिष समाकी यें ध्वायदिः, पृत्वं इस्मि। सुविद्धः सनतं मन्त्रीनंगस्यद्विश्व माधवम् ॥ तच देवाहिदेवस्य विकारिमततेवसः। राजानः सर्वकातस्य महिमानं प्रकृति ॥ गायिन चैव वृत्यांना विजासिन्धो सनोदसाः। क्तियो यौवनग्राशिनाः सदा सक्तनतस्यराः ॥ द्रवादते पद्मदर्शा जम्मद्रवरसाधिनः ॥ चयोरप्रसम्बाक वर्षामां वे स्प्रशासुधः॥ भारते तु स्थियः पुंची नानावर्णाः प्रकीत्तिनाः। नानादेवार्चने युक्ता नानाकमेनाशि कुर्व्वते ॥ परमायुमेलं तेषां भूतं वर्षाता सुवता:। नवयो जनसा इसंवर्धे मेतत् प्रकी शितम् ॥ कर्मेभू मिरियं विषा वराखा गाधिकारियाम् । महेन्द्रो मलय: सहा: श्रृह्विमावृत्तपर्वत: । विश्वाच पारिपात्रच सप्ताच जुलपर्नताः। इन्द्रीयः क्येग्सांसालवर्षा गर्भास्तमान् । गामदीपस्तया सीन्धो मन्त्रकंत्रय वादयाः। व्ययम् नवमस्तेषां द्वीपव्य वागराष्ट्रतः ॥ योजनानां सञ्चला दीयोध्यं दक्तियोत्तरः। पूर्वे किरातास्त्रसाम्ये पश्चिमे यवनाक्ष्या। बाक्समा: च चिया वैद्धा मध्ये भूदासाधैव च। रच्यायुधवश्यच्याभिर्न्नत्रयक्यव मानवा: ॥ स्वक्ते पावना नदाः पर्वतंभ्यो विनिःस्ताः । प्रतहकम्मभागा च सर्यूथेसमा तथा ॥

दरावली विलक्षा च वियाधा देविका क्रहः। मोमती ध्रुतपापा च वासुदा च हम्रदती । कौशिको लोखिमा चैव खिमवत्यादिन:खता:। वेहस्तुति वेहमती वतनी विविदा तथा । प्रकाशा बन्दना चैव बदानीरा मनोरमा। चक्ले खती तथानुपा विविधा वैद्वतापि ॥ श्रिश्रुः श्रश्चित्रापि तथा पारिपात्रामयासाथा । नर्भेदा सुरसा भाना सभागर च मचानदी ॥ मन्दाकिनी चित्रकृटा सामया च पिशाचिका। चित्रीत्यला विपाशा च माञ्जना बाहुवाहिनी । व्यावत्याद्जा नदाः सर्वयायचरा वृक्षाम्। तापी पर्याच्यी निर्वित्या भी बोदा च अकानदी ॥ बेन्या वितरकी चैव वजाका च क्रसदती। तीया चैत्र अवागौरी दुर्गी चाना:श्रिका सवा । विश्वयाद्पस्तास्त नदाः पुग्यजलाः शुभाः । ऋविकुक्ता जिसामा च सन्द्रशा सन्द्रशासिनी । रूपा पात्राधिनी चैव ऋधिका वैधकारिकी। शुक्तिमन्याद्वं जाताः धर्वयापचरा हवान् ॥ व्यासी नशुपनशक्त भ्रतभी द्विष्यपुक्रकाः। सर्जाः पापचराः पुरुषाः सानदानादिकसंसु । मास्थिते कुरुपश्चाका मध्यदेशाहयो जनाः। पूर्वे देशादिकाचीय कामकःपनिवासिनः ॥ चीतुः कतिङ्गमगद्या राज्यसामाच सर्वपः। तथा परान्ताः चौराष्ट्राः ग्रुत्राभौराष्ट्रयाः

मानका माजवाचीय पारिपाचनिवासिन:। सीवीराः से अवा कृषाः प्राक्ताः कन्यनिवा-

मदा वासाक्तयाम्हाः पारतीकाक्तथेव च। आवां प्रवन्ति चलितं वसन्ति सरितां सदा ॥ चलारि भारते वर्षे युगानि कवयी शतुवन् । क्रतं चेता दायर्था क्रिकाश्यम न क्राचित् । यानि किंपुरुषात्यानि वर्षाययशी सञ्चर्धाः। न तेव धोको नायासी नोदेग: शुद्धयन च १ स्याः प्रजा निरातकाः सर्वदः खविविक्ताः। रमन्त विविधीनवि: सर्व्याच स्थिरधीवना: ॥"

इति कूम्मेपुराखे ४४ व्यथ्यायः ॥ वापर वामनपुराखे १३ वाधाचे द्रष्ट्यम् ॥॥॥ प्रभवादिषश्चिषांकि वहारश्च्ये त्रश्चानि । तम षश्चिमा पूज्या देखो यथा,----"संवसारप्रमाधीव देखः सत्वा पुरो हि ताः। यरया विधिना नात सम्बेकामप्रसिद्धः । सञ्चामविकाञ्चाव सञ्चारियुवधाय च । मचान्युदयकामाय मचाविद्विप्रवाय च। पूज्येतृ तद्यजे हेवी विष्धा परमेश्वरीम् ॥ ऋतुनागस्ता यौका यचरचोयकोञ्जवा। यं बहारमञ्जादीवजन्मचे सुप्रमह्ना ॥ केतूरकाण्यानराष्ट्रतो भीमार्कसितभाव्याः। ग्रमयद्यजमानस्य देवीशोमरतस्य च ॥ मकलादिविधानेन महाकानाभिषयने:। च च हं पूर्यो पुष्य के पत्त रक्षा (भपूज ने : 🛊 मञ्जूषा मञ्जूषा धत्ते विधिया पूजिता समे । ॥

उत्पातचीभविषांतविक्षतानां समाव च। व्यवासि सद्दाप्राच प्रस्मानेवसनाधुना ॥ ॥ ॥ सक्रता विवया भद्रा शिवा शान्तिष्टं ति: चमा। चहिष्टं हुप्रति: चिक्क्सिंटः पृष्टिः विया उमा। दीप्ति: वान्तियंथी व्यक्तीरीचरीति प्रकीतिता। विश्वताचीत्तमा देखः सच्चभावववस्थिताः ॥ प्रथमं वंस्थिता वस्तः। सर्वविद्विप्रदाविकाः ।२० जान्नी जयावती श्राको चिक्ता चापरा-

जिता ॥ जरमती सामग्री सामा दिति: चेता विसी-

प्रराया की प्रकी भीरी विभन्ता निलयानया । व्यवन्यती क्रिया दुर्गी राजया इति वायुना। मध्यभागे स्थिता देखो युगानामधुभापणा ॥२०॥ काजी दीवी कपालीच चयहाकर्मा अयुरिकी। ब कुक्पा सुक्पा च जिनेचा रिपुष्टा विका। माचित्ररी क्रमारी च वैकावी सुरपूजिलाः। विवस्तरी तथा घोरा कराती विकटाहिभि: ॥ चर्षिका चैति भातुस्मा देवक्क्षेत्रोक्यविश्वनाः। पूजितचा सुनियेष्ठ । सर्वमामप्रसाधिकाः ॥१०॥ विद्यासुरगन्धवंदचरचोगर्थेनुंताः । भावकालाम्याः कार्यद्रयक्षप्रकाप्रहाः । प्रविवास: समस्ता वा कर्मधा सुनिमत्तम ।। ष्यथवा युग्नमेदेन प्रश्व प्रश्व प्रपू जिता: ॥" र्ति देवीपुराचे संबह्धरदेवताविधातिविध-नामाध्याय: ॥ ( वर्षेत्रे, चि । यथा, भागवते । **३ | २१ | २० |** 

"नमान्यभी चर्ण नमनीयपारं धरोजमन्यीयसि कामवर्षम् ॥") वर्षकारी, स्त्री, (वर्ष ततुस्त्रचनं स्वय करो-तीति। वर्ष+त्र+टः। श्रीप्।) भिक्षिका। दति डिमचन्तः। ॥। १८२॥

वर्षेकेतुः, पुं, (वर्षेक्य इष्टः केतुरिव। सति वर्षे भूरिश्च जत्मज्ञात्क्य तथात्वम्।) रत्तपुनर्नवा। इति राजनिवेद्यः॥ (जावकेतंश्रीयकेतुमतः पुजः। यमा, श्वरिवंश्चे। ३२। ४०।

"चेष्यस्य नेतुमान् पृक्षी वर्षनेतुक्ततीश्भवत्॥") वर्षनायः, पुं, (वर्षस्य वस्तरस्य कीव दव। सर्ववर्ष-प्रानवन्तात् तथात्वमस्य।) देवकः। दति प्रस्टरमावनी॥ (वर्षस्य जन्तःस्थितपनकीम दवनीयः।) मासः। दति प्रस्टमाना॥

वर्षेणं, चि, (वर्षात् जातकिति। जन् + कः।) दृष्टि-जातम्। वस्यरचातम्। जम्बुहीपजातम्। द्वीपौश्चातम्। मेघजातम्। इति वर्षेश्रम्ब-पूर्म्यजनभातीकप्रस्थित निष्यत्रम्॥

पूर्वनिषधातीकेप्रस्थित निष्यत् ॥
वर्षणं, स्ती, (इम् + ज्युट्।) दृष्टि:। इति श्रव्यरकावती ॥ (यथा, मार्ककेयपुराणे। १०८। १।
"तमेव स्वातः सर्वे दर्ध वे वर्षणाय यत्।
क्रममाप्यायनं मार्ककासी मेघाव ते नमः॥")
वर्षणः, क्षी, (इय् + क्षानः।) वर्षणम्। क्षतिः।
इत्युवादिनोषः॥ अतुः। वर्षणम्। इति
संचिप्तधारोगादिद्यतिः॥

वर्षपर्यतः, पुं, (वर्षामां भारतादीनां विभाजकः प्रयंत इति सध्यजीपी समातः।) वर्षावभा-जकमिरिः। यथा,—

"विभवान देमकृत्य निष्धी मेवरेन च । चेन: कर्यों च खक्की च धर्तेने वर्षपर्यता: "" इति द्वारावती ॥

वर्षपाकी, [नृ] पुं, (वर्षे वर्षाकाचे पाकी श्र्यस्थिति। वर्षपाक + इति:।) आस्त्रात्कः:। इति देश-चन्तः। ४। २९०॥ (तथास्त्रः प्रथायः। "आस्त्रात्को वर्षपाकी।" इति वैद्यकरक-मानायान्॥)

वर्षपुष्पा, स्त्री, (वर्षे वर्षस्वकावे पुर्वा यस्याः।) सञ्चरेवीनता। इति राजनिर्वयः॥ (धश्वदेवी-नताग्रन्थे)स्या विद्यतिर्मेषा॥)

वर्षित्रयः, गुं, (वर्षो वर्षेणं ग्रियं यस्य ।) चातकः-मची । इति चिकासक्षेत्रयः ॥

वर्षवरः, पुं, (वरतीति। वर आवरकी + आण्। वर्षस्य रेनोवर्षक्या वर आवरकः।) धर्कः। इसामरः। २। ८। ६॥ खोजा। इति भागा॥ (यथा, रकावस्थाम् २ आङ्के। "वर्षं वर्षवर्षे भैवस्थायानाभावाद्यास्य स्था-

"न इं वर्षवर सेतृष्यग्रयनाभावादपास्य चपा-मनाः कश्चुकिकशुक्तस्य विद्यानि श्रासादयं

वामन:॥")
वर्षत्रहाः, का, (वर्षस्य द्वाराधिकां यव।)
जकातिथः। इति स्नात्तं बास्यादर्शनात् ॥ अथ
जकातिथिक्तत्रम्। सकात्रमासी न कर्त्तवं चानमासीयत्ने सावकाण्यतात। न च तस्य सौरमासीयतं तथात्वे तकासे तत्तिथे: कदाचिदप्राप्ती तक्कते तत्त्वत्वत्वोगपकः। न चेसप्पत्तः
प्रतिसंवत्सरन्तदिधानात्। यथा अक्षपुराणं
वर्षम्

"वर्षेच जमादिवसे कातिमें क्रलपाणिनः । गुतदेवासिविप्राच पूजनीयाः प्रयक्तः ॥ स्वनच्चच पित्रौ तथा देवप्रचापितः । प्रति संवस्तरचेव कर्षथ्य मधीस्थवः ॥" स्वातिस्तिकसातिः । प्रचापतिक्रमा । तथा च तत्तिथिमधिकस्य ।

"तिलोदत्तीं तिलकायी तिलकोमी तिलप्रदः । तिलभुक् तिलवापी च वटितली नावचीदित ॥ मङ्गलपाणिभिः, चामिप्रेतापेविडिम्मेङ्गलं तहीतु-तया गोरोचनादिकमपि मङ्गलं तेन धृत-गुग्गुख्वादिपाणिभिदित्वणे:। तथा च हत-चिन्तामणी।

 मासनसाप्रामोक्तप्रक्षादिनमीरकान नाकेष पूजाविधानाचा। तर्ज्ञाने सनज्जाय नम रक्षतेखान् । ॥ पूजायामधानकरं पाय-माष्ट्र मत्यपुरायम् । अध्यं पार्टादिककाच मधुपकं प्रयोजयेन् । पाद्यानकारं अध्येमाष्ट्र मरसिंखपुराकम् । पाद्यानकारं अध्येमाष्ट्र प्रसाययेन् । इतीयया पुरुषक्रकीयस्तीयया प्रसाययेन् । इतीयया पुरुषक्रकीयस्तीयया प्रसाययेन् । इतीयया पुरुषक्रकीयस्तीयया प्रसाययेन् । अभिपतिचावक्षार्शियये । "नवाबरधरो भूता पूज्येच चिरायुषम् ॥"

"हिसुणं जिटलं सीन्यं सुष्टहं चिरकोविनम्।
मार्कक्रेयं नरी भक्ता पूचतेत् प्रयतकाथा ॥
तती दीर्घायुवं धासं रामं दीर्थं क्रपं वित्तम्।
प्रजादच इन्ममं विभीवक्षमथाचैयेत्॥"
रामीयच परशुरामः। चिरकीविवाहचर्यात्।
दीर्थरणत्यामा ॥ ॥ तथा,—
"सनचर्चं जन्मतिर्थं प्राप्य सन्यूवयेतरः।

"सनचनं जन्मतिथि प्राप्त चन्यू नयेतरः। वहीच द्धिमक्तीन वर्षे वर्षे पुनः पुनः।" योगियाच्चवक्ताः। "धायेत्राराययां नित्यं क्तानादिषु च कन्तसः।

व्याविद्यारित मर्केण कावाद्यु पृतः पृतः । ताइणारिति मर्केण कावाद्यु पृतः पृतः । सावक्री विणावी क्रोवा विणाः संस्करणाय वै॥" भगिन सारेन् । स च मन्तः।

"तङ्किणोः परमं पदं चदा पद्धान्त करयः। दिवीय चक्तुरासतम्॥"

वामनपुरायम्।

"सर्वमञ्जलमञ्ज्ञां वरेग्यं वरदं नुभम्। नाराययां नमस्कृतः सर्वकामायाः जार्येत्॥"॥॥ सङ्क्षाकर्ये निन्दामाञ्च भविष्यपुराणम्। "सङ्क्षोन विना राजन्।यत्विष्यत् कुरते

फलचाल्यात्मकं तस्य धम्मस्याद्वं चयो भवित्॥" जच्चपुरागम्।

"प्रवादासमागुलं नमकारान्तकी तिसम्।
स्वनामस्वेदाकानां मक्त रह्यमिष्ठीयते ॥
स्वनेवे विधाने न गम्यपुर्वे निवेद्येत्।
स्वेकक्त प्रकुर्व्यात स्थोदिसं क्रमेस तु॥"
गम्यपुर्व्यमार्चं प्रकोपकाराद्यक्तमे ।
"मन्ताक्तगुर्वं प्रोक्तं भन्ना जचगुर्वोत्तरम् ॥
सक्तमक्तम् कोटि कोटि गुर्वोत्तरम् ॥
सम्बद्धमार्यं प्रवाद्यक्तिर्चेयेत्।
तथापंदेशस्मिष पूज्येक ततो गुर्वम् ।
न पूज्यते गुर्वंच नरिस्नाक्ता क्रिया ॥"

इति मत्यपुराणवणनात्॥ ॥ ॥
ततः वक्षाननारं तिवाशोमस्तु पूजिलदेवतागामभिः वार्षः।
"गर्नेको क्षेत्रमा राष्ट्र सार्विताः

"यक्तिकां देवतां राम समृद्धिय यथाविधि । समुद्यान्ति धन्तिम् नाचा च प्रणवादिना ॥ श्रीमदयमधेकेकं स्तर्धस्त्रम् श्रीमधेत्॥"

इति विद्याधर्मोत्तरदर्भेगात्। यवं होने खाद्यानता च मलस्य। "साक्षावसाने जुडुयात् श्वायन् वे सल्लदेव-नाम् ॥" इति स्टिने: ॥

स्यक्ती तु देवीपुरावाम्।
"होमो सहादिपूषायो ग्रामस्रोत्तरं भवेत्। स्राविग्रामिरही वा यथाग्रात्ति विश्वीयते ॥"॥।
स्कान्दे।

"खण्डनं नस्तिशानां सेष्माध्वानस्य च। ष्यासियं कलचं हिंसी वर्षत्रही विवर्णयेत्।" ष्यध्वानं ष्यध्वासनम्। कलक्ष्मत्वच सङ्गर-सिति कचित पाटः। सङ्गर गुह्रम्। वष्ट्रही जन्महिने॥ ॥ ष्ट्रह्ममुः।

"खतं जन्मनि संज्ञानती यात्रे जन्मदिने तथा। चासुद्धसार्थने चैव न स्नायादुष्टवारिया॥" जन्मनि पुत्रजन्मनि । च्योतिये।

"काला जक्क दिने क्लियं परिहरन् प्राप्तीतः -भीषां श्रियं

मत्याकोचयतो दिचाय इट्नीरप्यायुक्तिरं

वहते। प्रास्तृ खादति यच तस्य रिपदी नार्यप्रयानित धर्य

सुद्रक्ते यसु निरामित्रं स दि अवेष्णकामार्गे प्रकृत: ॥" ॥॥

दीपिकायाम्।

"चन्नचंयुक्ता यहि जनसासे यस्य भ्रुव जन्मतिथिभविषे । भवित्त लहुत्सरमेव घाव-विरुण्यसमानसुखानि तस्य ॥ स्तानाक्षणयोद्धारे यस्य जन्मितियभैवेत्। चात्रचोगसंपामी विश्वसाख पदं पदं ॥" लतान्तकुषयोः प्रविमक्षस्योः। "तस्य सम्भीविधकार्यां यष्ट्विप्रसुरार्धनम्। महातुद्यः होनी वा ग्रहामां प्रीतिभिक्ता। मीरारयोदिने सुक्ता द्यावृत्ति तुकाश्वनम् ॥ सरा मांधी वचा कुछ प्रेतियं रक्षनी हुयम्। घटा चन्यवस्य समीवधिगमः स्ट्रतः ॥" रजनीडयं प्रदिश हारुप्टरिदिति। एतियां भवादीनां यचसम्। कषायावयवयच्यी मह्य-पुराविष्णुधनातिरयोक्तया दर्भगान्। तद् यथा,--

"य्वा पचाणि वाराणि म्हलानि कुसुमानि च। क्वमारीनि चान्यानि लवायाख्यो गनः स्ट्रानः॥" चायुर्वेरीका परिभाषा।

"सङ्ग्रेथ्यतुक्ते विश्वितन्तु सूर्वा मागेश्यातुक्ते समता विधेया ॥"

तान क्रमः । तिलोड तेनम् । तिलयुक्तकलेन कानम् । नवनकापरीधानम् । गुग्गुलुनिय-सिक्षाचे दूर्व्वा-गोरीचनातात्रकाकार्यस्यं द्व्यां पायौ वश्रीयात् । गुरुद्देवाधिविषाक्य पूक-नोयाः । खनैक्वं पूजनीयम् । अत्र कः । एका काती अवता कात्रीवे । कार्यारो वश्रीय स्थात् । गुरुक् सुपूष्यौ । स्था वर्षी (क्यां प्रेवा:। इत्यनेन किङ्गनिर्धयः ॥ । वर्षी:, क्यों स्थित प्रेक्षमञ्ज्ञासु इति। वर्षे + क्यां व्यापितात् क्यां । द्यां, व्याप्त क्यां । वर्षे + क्यां व्याप्त क्यां। वर्षे + क्यां वर्षे क्यां। वर्षे + क्यां वर्षे क्यां। वर्षे + क्यां वर्षे क्यां। वर्षे क्यां वर्षे क्यां। वर्षे क्यां वर्षे क्यां क्यां

"चिरत्रीवी यथा त्वं भी भविष्णामि तथा सुने। कृपवान् वित्तवांस्वेव श्रिया गुक्तस्य सर्व्यहा॥ मार्वेख्य मधामाग समकत्व्यान्तत्रीयनः। च्यापृदिष्टार्थसिद्धार्थमसार्वं वरसी भव॥" ससी व्यासपरपुरामाश्वर्यामत्रपवित्रक्षाद्द-स्वन्मदिभीषयाः पूजनीयाः। वस्तापि पूज-नीयाः।

"केलोक्ये यानि भूतानि खावराणि चराणि

वस्तिष्णुणिवै: सार्क्षं रत्तां कुर्वन्तु तानि मे ॥"

दित मक्ष्यपुराणीयं रत्ताचे पठेत् ॥ # ॥

पिल्लमालपाइयद्याक्रमस्तु विद्युप्राणाइवेय:।

"शिक्षाोविष वसुदेवस्य पादौ जगाइ सत्वरः। देवत्वाच महावासुर्वतद्वसङ्गयवान्॥" रवसः।

"सइसन्त पितुमांता गौरवेगाति दिखते ॥" इति मतुवन्तर्ग पितुरपेत्त्वा यत्र सइसं मातु-गौरवतृक्तं यत् पीषण्रचार्यम् । सात्रव मतु:।

"क्त भर्गर पत्रस्तु वाच्यो मातुररचिता॥" वाच्यो महंगीय:॥ ॥ गुक्दुम्बतिकपाने तु मन्तः।

"सित्तलं गुडसंभित्रमञ्जन्यह्मितं पयः। सार्थक्रियवशं लक्षा पिवास्यायक्षहेतवं ॥" जन विदिनेतरमन्त्रपाठे स्दार्थस्यधिकारः। जन्मतिथेः प्रागुक्तकक्षपुराधीयत्वान् पौर्णमा-स्वनमासादरः॥ ॥ जन्मतिथेवभयदिनवामे तु देवीप्राणम्।

"युमाद्या वर्षतृहिच्च सप्तभी पार्वतीप्रया। रवेरहयभौच्यक्ते न तच तिथ्युम्मना। चस्रहमे चच्चतिथ्यहि स्थात् पूच्या तथा चच्चभसंयुतिय। चसङ्गता निन हिन्हयेश्व

पूज्या परा वा अवतीह वजात्॥" भंगजनम्। परवचनं हच्छाजसानेकिश्वा। पूजाहि तिधिनजजाम स्वदं लच्छते। "नजजे खाळतं बेन प्राप्तः कालस्त कमीकः। नजजकमारायजीव तिथिकमी संधेव च॥"

दित श्रष्टसातिवचनात् ॥
स्वाकिते खक्कद्वययुक्ते येग नच्च त्रखक्केन विश्वित-काकः: प्राप्तः । नच्च नद्देशं तु गौधायमभाके क्वेयौ । "तक्षच्च सम्बोराचं याच्यक्तकं सती रविः । याच्यक्तकृदित स्वाता तक्षच्चं दिनं स्त्रुतस् ॥" दित्त तिक्यादित्वस् ॥

वर्षे 🕂 व्यार्थे व्यादित्वात् व्यव् । टाम् । यदा, व्रिमनी इति। ह+ "हतृवदीति।" खणा । १। ६२। इति स:। तत्रहाप्।) सानामखात ऋतुः। तत्रकाय:। प्राष्ट्र। इत्यमर: ११।८१६॥ जनकालः ६ जलाबीवः ४ प्रहट् ५ मेघाममः ६ घनाकर: । इति भ्रव्हर्मावसी ॥ पाष्ट्रका ः। इति चिकाकार्यमः ॥ स च महतुः सीरमावया-भावमासहयात्मकः । व्यावादादिमासचतुरया-सक्ता अधिसाममागम्। यथा। तपस्त-पस्त्री श्रीशराष्ट्रतु:। मधुष माधवच वासना-नाहतु:। युक्तच शुचिच येशाहतु:। अधेत-दुदमवनं देवानां दिनम्। नभाक नभस्यक वार्षिकाष्टतु:। इषच कार्योच प्रारदाहतु:। सदाच सदस्यच द्वीमान्तावृतः। चार्येतद्-द्चितायनं देवानां राचि:। इति मलमास-तत्त्वध्ता श्रुति: ॥ ग्रेषस्य प्रमार्थातत्र चातु-र्माखनननियमच यथा। वाराहि। "चाधाएशुक्तद्वारकौ पौर्यमास्यामयापि वा। चातुर्मास्यवतारमां कुर्यात् कर्भेटसंक्रमे । काभावे तुतुजाकि । यमकी या जियम असी। कार्त्तिते सुकादाद्यमा विधिवत्तत् समापयेत्॥ चतुर्धापि दि नचीर्ये चातुर्मास्यं वर्तं नरः। का (के क्यां शुक्तपकी तुदाद आयां तत्वसाप चेन्॥"

मधुसरो भवेति हैं नरी गुड़ विवर्णनात्।
तेतस्य वर्णने दिव सुन्दराष्ट्रः प्रचायते।
कट्ने नपरिखागान् प्रचुनाधः प्रणायते।
कर्ने नपरिखागान् प्रचुनाधः प्रणायते।
कर्ने नपरिखागान् प्रचुनाधः प्रणायते।
करा तिनः सदा योगी सधुसांसस्य वर्णनात्।
विराधिन् ने गोजस्वी विखासत्तस्य जायते।
एकान्तरोपवासिन विद्यालाकमयापुयात्।
धारसात्रस्र लोगास्य गङ्गासानं दिनं दिनं।
तास्य वर्णनाङ्गोगी रक्तकस्य चायते।
छन्छागान् सुनावय्यं सर्चे स्विष्यं प्रभुवेत्।
प्रच्यागान् सत्तिमान् वस्तु प्रस्य जायते।
नमी नारायणायेति चमुगन्धननं प्रचम्।
पादा भवन्दना द्विक्योल भन्नो द्वानं प्रचम्।
एवमा दिनतेः पाषे तुष्टिमायाति केष्यवः ॥"
सन्वक्तमारः।

"चतुरी वाधिकान सासान् देवस्थीत्यापना-

"इहं बनं मया देव ! यशीनं पुरसक्तव ! विश्विमां विश्विमामीतु प्रश्वी लांध के शव ! ॥ यशीते श्वान् वते देव घटापूर्वे लाहं (मांध ) तक्षी भवतु सम्पूर्वे लाग्नवाहाकानाहैन ! ॥" समामी च ।

"रहं वर्त सया देव लतं प्रीत्वे तव प्रभी। वृत्रं सम्पूर्वतां यातु लत्यसाहाच्यमाह्व ॥ " ॥ वाचेव वर्तमधिलत्व काठकरसून। "एकराचं वसेट्याने नगरे पचराचकम्। वर्षाचीश्यम वर्षासु सार्वाच चतुरी वसेतु॥" नैकसानवादी इति शकीसी:। इति तिथादि-तक्षम् । वर्षेत्री वर्षमीयानि यथा,---"वर्षासु चनश्चिक्षवर्षसम्भाः पद्मनन्त्रो-

जातीकस्मकेतकमक्तानिजनिक्धास्ति-प्रीति: ।"

इति सविवस्यजतायाम् १ स्वयं ६ ज्ञासुमम् ॥ (एनत्काननच्यादिनं घया, —

> "सचनवारिद्वारिसमाञ्जला निक्किक्यू: प्रवलीहकपूरिता। समस्यातकरा विदिधी दिशी सुद्तिको देसम्बन्धा मही। बीलश्रस्थ हरितोच्युका मही, क्कार्यकायकिनसंग्रुता चरित्। इन्द्रगीयकविदाणिता धरा पञ्चभूवयविभूविता च सा ॥

वजी कूणति कानने च बरसी कानासुपूर्णा तथा इंसा मानसमात्रजनित कमलात्यकानतां यानित

मर्जनेयमहेन्द्रकन्द्रहरीयस्थाष्ट्रना द्यामका भाक्षेत्रं पत्रनस्य कोपनकरो वर्षास्ततुः ग्रोभिनः।" "किष्विद्वलीं भवेदत्र श्रखानां हरूता भवेत्। बहुश्सा भवेडाची वारिपूर्वा चरिन्सहु:॥ बङ्दकथरा सेचा बङ्खाटा घनम्बनाः। एवं गुबसमाञ्जला वर्षा चेया ऋतूत्रमाः ॥ तास वातकषी कृषी जायेते कि हुयां स्थम्। इति चाला भिषक् भेड: कुर्मादस्य प्रति-

खोदनं सद्देनं प्रद्यां निकाति प्रयनन्त्या । गौररामारतं ग्रस्तं वायामः कमविकमः । क्रमुकाचारसुरसाः सेवा नामकपापचाः। निक्टचा विकासमाद्याः कप्रवासवजापष्टाः ॥"

इति दारीते प्रथमे खाने चतुर्पेश्थाये ॥ "बाहानम्बानवपुषामिषः सन्नी/पि बीहति। वर्षास दोवेर्क् व्याला तेश्लुलम्बान्तुदेशमरे ॥ सतुवारेन सरता सक्ष्या शीलवेग च। भूवाक्येखास्त्रपाकेन सिलनेन च वारिया । विश्वित च मन्दिन तैष्टितायोग्यद्धितः। भजेत् साधारसं सर्वस्थागक्ते जनच यत् ॥ च्यास्थापनं शुद्धततुर्जीसंधान्यं रसान् जतान्। जाक्कर्स पिश्चितं यूगान् सध्वरिषं चिरना-

मशु सीवर्षनाछं। वा पचकोतावचू किंतम्। दिशं की पं क्रतसास्थी भोजनम्बतिद्दिंगे। यासाम्बलवयक्षेत्रं संशुष्यं चौत्रवज्ञाञ्जः व्यपादचारी सुरभिः समृतं भूपिताम्बरः । इर्म्बप्रहे वसेदायाग्रीसभीकरविष्टेत । नदीचकोदमन्याषः सन्नायासातपांस्यजेत्॥"

र्ति वाभट्टे ख्यासानि सतीयेश्याचे ।) वर्षोधः:, पुं, (वर्षेका वत्वरका वर्षेग्रः ।) सामः । द्रति विकासक्रक्षेयः ।

स्तर्भक्तविषयम् । काई वार्षिकाण्यां बाचाण्यां | वर्षावीय', पुं, (वर्षास घोवो मचान् भ्रम्दी३खा ।) | वर्षुतः, वि, (वर्षात तक्कील इति । इय + "लघ-मद्यासङ्कः । इति राजनिषेद्धः ॥

वर्षो द्वः:,पुं,(वर्षेखः वस्तरस्य ब्यङ्गमितः। व्यभिधागात् पुंचनम् ।) माचः । इति चारावली । १८॥

वर्शाङ्गी, च्ली, (वर्षासु चक्रं बस्था:। तच जाता-क्रुरवह नाइस्यास्त्रचालम्।) पुनर्नेदा। इति प्रम्हरत्नावली। (विषयी) स्वा: पुनर्नवाप्रव्हे च्चातवः: ।

वर्षाभवः, पुं, (वर्षासु भवतीति । भू+व्यच् । वर्षासुभव उत्पक्तियेखावा।) रक्तपुनर्भवा। इति राजनिषंग्ट; श्यक्षीचाते, चि॥

वर्षाभूरं, पुं, (वर्षासु भवनीति । भू+किए।) मेकः। इत्यमरः।१।१०।२३॥ (असस पर्यायो यथा,---

"मक्क् नः प्रवागे मेको वर्षाभृर्देहरी ऋगि:॥" द्रित भावप्रकाप्राच्य पूर्व्यखळे हितीये भागे॥) इक्रगोप:। इति राजनिर्धेग्द्र:॥ भूतता। इति सेरिनी। में, १८॥

वर्षाभू:, च्यी, (वर्षास भवतीति । भू + किए।) पुननेवा। इति मेहिनी। भे, १८॥ (यथा, सुचुते स्टबस्याने ४५ काध्याये ।

"तिलप्रकित्रावर्षाभूचित्रस्यक्षेपोतिकातस्यन-पलाक्ष्वलायप्रस्तीनि ।") मेकी। इति भरत-ष्टलक्टपरकाकर:॥ वर्षासवे, चि॥

वर्षाभी, की, (वर्षाभू + दीए।) मंकी। दलसर:। १।१०।२८॥ पुननेवा। इत्यमरमात्रा भागुरिया॥ वर्षामदः, पुं, ( वर्षासु माद्यतीति । सद् + व्यप् ।) मयुर:। इति केचित् ॥

वर्षाम्म:पारयवतः, युं, (वर्षाम्भी दृष्टिचर्तां तस्य पारकं उपवासानते गानं इत्सिव यस्य।) चातकपची। इति केचित्।

वर्षात्रात्रः, ग्रुं, (वर्षायां राज्ञिः। ततः समासान्तोः २च् ।) वर्षाकाजीनराजिः । इति प्रेतिकृसंग्रष्ट-टीकायां भरतः ॥

वर्षार्थाः, [स्] पुं. (वर्षास व्यक्तिंशीप्रस्थाः) मञ्जलग्रहः। इति ग्रन्टरत्नावली ।

वर्गालक्कायिका, स्वी, एका। इत्यमरटीकायां

वर्वावस्थानः, ग्रुं, (वर्धायामनसाममः ।) प्रारत्-काल:। इति राजनिर्घेग्ट:।

वर्षिकं, चि, वर्षासम्बन्धः। वर्षसम्बन्धः। वर्षाग्रन्दान् पर्वे शब्दा वा परेवा विद्यक्त प्रस्तावे व विच्या सम् ॥

विधिष्ठः, चि, चातिग्रयष्टद्वः । चायसमयीरतिग्रयेन विभे, क्षी, ग्रारीरम् । इति द्विरूपकीषः ॥ रहा: रत्यथें रहस्मानं वस्तिम् इस्प्रस्थेन निष्यतः ।

षर्वीयान्, [स्] चि, ( अयसन्योरतिस्थेन इद्व:। वह + दयसुन्। वर्षदेश:।) वातवृतः। तत्-पर्याय:। इश्रमी २ च्याबातृ ३। इत्यमर:। ३।२।२३८॥ (यथा,---

"व्याचीवृश्चाषु भवेषुवातासाव्यस्ततः उचाते । एकः स्वात् सप्ततेकः ई वर्षीयान् नवतः परम्॥" र्ति स्ट्रति; १) पसपदस्याभूत्यद्वनकसग्रसम् जनम्।" १। २ । १५८ । इ.ति उक्तम् । ) वर्षकक्ता । इष-षालीम्कप्रकारेन निष्यतः । (यथा, भट्टी। 21801

> "जम् : प्रसादं दिजसानचानि द्यीर्वर्धना पुत्राचयं नभूव। निर्धात्रधा वष्टते वच्य भूयो वभाषे सुनिना श्वासार: "")

वर्षकान्दः, गुं, (वर्षकचारी व्यन्दचेति कर्म-धारय: । ) वर्षेणभीत्रमेथ:। इति जटाधर: । वर्षेज:, चि, (वर्षे जायते इति । जन 🕂 छ:। सप्तम्या अलुक्।) वर्षाकालकातः। वसार-जात:। सप्तन्यन्तवर्धश्रब्दपूर्व्यक्तजनशालोक्षेप्रत्य≁

येग निष्यतः । वर्षोपलः, पुं, (वर्षामासुपलः।) भैषभवधिला। करका। इत्यमर: ११६। १२॥ (यया, हरून्**च (इतायाम् । ८१ ।** २४ ।

"वर्षीपलवच्चातं वायुक्तन्वाच सप्तमाद्भरम्। द्वियते क्रिल खाहिशेसाइनामं मेचसम्तम् ॥") वर्द्ध, [न्] अती, (बर्चित दृष्यते वैति। इस 🕂 मनिन्।) प्रहौरम्। (यथा, कथावरित्वागरे।

"ददर्भ च समीपेश्स्य पिश्राचानां ग्रांतर्हतम्। कार्वाभूतिं पिद्याचं तं वर्षावा द्वालयक्रिमम् ॥") प्रसाथम्। इत्यसरः। ६। ६। २२६ । प्रसाय-मनोत्रतिरिति खामी । (यथा, मदाभारते । \$ 1 ₹ ₹ 1 5 1

"अयापभाडवीन् इस्तान् चाहुरहीररपद्मेशः। पलालहिन्तकामेनां वहतः संहतान् पश्याः") इयता। इति भरतः॥ चातिसुच्रास्तिः। इति मेदिनी। ने, १२८॥ ( उन्नते खारेच, त्रि।यथा, ऋखेदै। १०। १८। १।

"सरोकबद्दलभिकासम्बद्धाः

वर्षा नास्त्री वरिमन्ना प्रथिषा:।" "वधान्यव्य उन्नतवत्त्रनः स्थिरवत्त्रनो दा।" इति तद्वाची चायव: । वर्षीयान् । यथा, भाग-वते। प्रार्थः । ३० ।

"ॐ नमी भगवतिश्कूषाराय सर्वयासगुरुविधे-वयाय नमीरनुपलचितस्थानाय नभी वर्षेत्र नमी भूने नमीश्वस्थानाय नमसी।" "वयोवी वर्षायसं।" इति सङ्गीकायां श्रीषर: ।)

वर्ष, क वधे। दीप्ती। इति कविकत्वपद्रमः॥ (चुरा०-पर०-वधे सक०-दीप्ती सक०-सेट्।) रेषोपधः। क, वच्छित। इति दुर्गादाचः ।

वर्ष्ट मेर्डी। इति कविकत्यहमः॥ (भा०-काला - चान - चेट्।) इ, वहते धरी सर कादिक्यः ।

व(व) हैं, की, (वर्ष्टबित दीयति इति। वर्षे + व्यक्।) अयुर्विक्स्मृ। इसमर:।२।५। ३९ 🛚 (यथा, महाभारते। १२। १२० । ४।

विश्वा: "बया वर्षांक चिवासि विभक्ति शुक्रताग्रवः। नधा बहुविधं राजा कः पं कुळीत धर्मे (वत्॥") मस्यिपस्मृ। इति भरतः ॥ ( वर्षतीति । एक व्हीं + अप्।) पचम्। इति श्रव्रकावली। (यया, रघु: । ६ । १० । विकासिनी विश्वमहन्तपन्न-सापाच्यरं केलकवर्षमणः । प्रियानितमो (चत्रसद्भिवेश) -विपाटयामास युवा कक्कार्य: ") परीवार:। इति हमजनः॥ षचें थां, स्त्री, (वर्चतीसि। तच तक्षीं+च्यु:। वर्षेयित भौभते इति। वर्षे दीप्तौ+ छावां।) प्रथम्। इति श्रव्हरकावली ॥ ष(ब) चि: [स्], पुं, ( हे चिति वह्ने ते इति। हहा वृद्धी + "इंदेर्नेलोपचा" उवार २/११०। रति प्रसि; नलोपकाः) कप्पः। इति गेरिनोः से, ३६॥ दीप्ति:। इत्यादिकोष:॥ यक्त:। इति हेम-चन्त्रः ॥ (यथा, ऋग्वेदे । २०। २५ । ८। "नृतो जोसष्टीरवर्षे 🕸 रजन श्वभो काचावन् पुरुभीको काको। मानी वर्षिः पुरुषतः निदेव-र्ययं पातच्च चिन्निः । रहा नः ।" "नी क्यां के किये जम्।" इति तहास्ये सायगः॥) चित्रकाम्। इत्यमरः॥ (हद्यतानस्य प्रतः। यथा, भागवते । ६ । २२ । १३ । "हद्वद्रावस्तुतस्यापि विदेशसान् हत-व(व) र्ष: [स्], पुं.सी, (वं व्यति वह ते रति । वर्ष हड्डौ+ "हं हेर्नजोपचा" खबाः २ । ११० । इति इवि: वकीण्या ) क्या: । इति मेहिनी । में, इष्ट्रं (यथा, क्वमारे । १ । ६१ । "बावचितवतिपुच्या वैदिसमार्गे दचा नियमविधिजनानां विश्विष्योपनेत्री ॥") वर्षि. [स्] की, (इंडतीति। इडि इडी + इनि: भक्तोपचा) यज्ञिपयम्। इति ग्रन्दरता-वर्ष्टि,पृष्पं, भी, (वर्ष्ट्रेदींप्रिस्तद्युक्तं पृथ्यमस्य । ) यक्षिपयोम्। इत्यस्टीकायां भरतः॥ वर्षि: मुझा [न्], पुं, (वर्षिवा क्रियोन वर्षिव वर्या वा शुश्च तेनी यस्य ।) क्याय:। इत्यमर: ११११५०॥ बर्कि.इं, क्री, (बिक्सिव निष्टमीति ! स्था + कः!) वर्षिष्ठम्। भीवेरम्। रत्यमरभरती ॥ वर्षिनुसुमं, की, (वर्षि वर्षेयुक्तं क्रसमं यस्य ।) ग्रत्थिपसम्। इति श्रन्दचित्रका । व(व)विंव:, पुं, (वर्षमस्यस्यति। वर्षे+"पता-वर्षाध्याध्यमम्।" इति इनम्। यदा "वष्टुल-मनाबामि।" ज्या । २। १६। रताच वर्ष बल्ह प्राचामी। वर्षियी सयूरः। रख्ण्यकरतीकाः

इनच्।) सयर:। इत्यमर:। २।५।६०४

" क्क्न्ट्रि: शुभान् गत्थान् पत्रशासन्तु दक्षिंगः।

श्वावित् वातानं विविधमनातानम् प्रस्तकः ।"

( यथा, मणी। १२। ६५।

क्षी। तगरम्। सत्पर्याची यया, — "काजानुकार्ये तगरं कुटिनं सधुरं सतम्। कापरं पिकतगरं दक्क इन्ती च विश्विम् ॥" इति भावप्रकाश्रक्ष पूर्वस्त के प्रथमे भागे॥) वर्ष्टिणवाष्ट्रनः, पुं, (वर्ष्टिको सयूरी वाष्ट्रनं यस्यः) कार्तिकेय:। रति इकायुध:॥ विश्विभागा, स्थी, (विश्वीभाषी विश्वित्यस्था:।) च खडी। इति विकास्ट ग्रेष: ॥ वर्ष्टिपुर्व्य, की, (वर्ष्टि वर्ष्ट्रभाति पुष्प घस्य।) यक्षिपणेम्। इद्यमरः । २ । १ । १३० ॥ वर्षिकाति, [स्] एं, (वर्षिष यद्ये क्योति-विष्युंख:, पुं, (विष्ट्रियमुँखं यखा।) देवता। इक्षमर: । १ । १ । ६ । ६ ॥ वर्ष्टिषरः, [रू] पुं, (वर्ष्टिय व्यमी क्रमासने वा सौहिता वे ते। विश्विम् सह्+ किए। एको-दरादिलान् साधु:।) पिष्टमणविश्रेष:। यदा, "व्ययक्वानच्य यक्वान; पितरी त्रचाय: सुना:। चायिसात्ता विश्वेषदी दिधा तेषां चवस्यिति:॥" इति की मों ।२ व्याध्याय:॥ चामिचा "ब्यपमञ्जनमः ज्ञाता सर्व जातु च भूमते।

सुकालिनी वर्ष्टिबद ब्याज्यपंसिर्पयेत्रतः। नर्पयेच पिहन् अक्या सनिनोदक चन्दने:॥ दर्भपाणिक्तु विधिना इक्ताभ्या तपेयेत्रतः॥" काच केचित् पिळधर्मातिदेशात् दिवापिळ्या-मपि अञ्चलिचयदानम्। तदसन्। "क च का जंगलं सी न्यंय समयं सर्वतया। श्रायानाताः सोमपाच वर्षिषदः मलत सहत्॥" द्रति च्छव्योगपरिधिष्टेन विधिष्टेकाञ्चलिवधा-भाम। इहाइकित्सम्॥ (पृच्वंग्राचस्य इवि ह्वनि, पुत्र; । यथा, भागवते । ।।२।। = − ६ । "इविद्वांनाद्वाविद्वांगिविद्वरास्टल घटसुलान्। वर्ष्टियदे पर्यशुक्तं दृष्णां सत्यं जिल्दातम् ॥ वर्ष्टियम्स सदाभागो इविद्वानिः प्रजापतिः। क्रियाकाक्तेष्ठ निकानी योगेष्ठ च क्रक्टबन्ह ॥" विश्वियचे सीदसीति। यश्रस्ये, चि। यथा, भरखेदै। २ | ५ । ६ ।

व्यक्तिकात्तीस्तवा सीन्यान् इतिवानस्योग्न-

"स आ वह महती प्रधी आक्रतमिन्ने नरी वहिंगई यजध्यम्॥")
विद्यात्यः, पु, (विद्विद्धीप्तरेव केष्र हव यस्त्रः।)
ध्याः। हित प्रोत्तिक्केष्रप्रक्रहर्भगत्॥
विद्विद्धाः कित्रतीति। स्वा+कः।
ध्यामिति भत्तम्।) हविष्म्। हत्वस्रः॥
(यथा, सुन्नते उत्तरस्त्रे ११ अध्यायः।
"स्वदं विद्धाः च्यात्वतेषं
विद्धाः च्यात्वतेषं
विद्धाः च्यात्वतेषं
विद्धाः दित्याः । यथा, स्वावेदे। १। १६। १।
"प्रवो द्वायायये विद्यस्मी स्वाः")

व(व) हों, [न्] पुं, (वहमास्तासीति। वर्ष + इति:।) मयूरः। इत्यसरः॥ (वयः, ऋतु-वंहारे। २। ६।

"वहा मनी जाम ह्याहची त्सुकं विभाति विकी में कलापणी भितम्। स्विभागालिङ्ग च स्माकृतं प्रकृत्वं जालमश्च विश्वाम्॥" प्राथामभैवस्तः कासपपुत्रविश्वेषः। यथा, महाभावते।१।६५।४०। "(सहः पूर्णेष विश्वी च पूर्णांशुच महा-यथाः॥")

रस्य।) विद्वः। इति हिमचन्तः। ४। १६४। वल, मि इ संवर्षः। इति कविक्षसण्डमः। इस्याः, गुं, (विद्वरिधर्में संस्था।) देवता। (भा०-धातः १-सक् ०-सेट्।) मि, वलसि वाल-इत्समरः। १।१।६॥ यति। इ., वलते सर्गे जोकः संद्रसोतीत्सर्थः। इपदः, [द्] गुं, (विद्वि कस्त्री कुधासने वा

वन्माः, की, (वन्माः + सहिकादादित वा वन्मी, होष्।) वद्भी। दति प्रस्ट्का-वनी स्मारटीका च ॥ (यथा, क्षास्टिन्-सागरे। ८०।१०। "इन्धेपासादवनभीव्यव्यान् योष्टभमविधि॥" युरीविधेष:। यथा, भिद्धः। २१।३५।

"कार्यामदं विद्वितं मया वलभ्यां श्रीधरचेननरेन्द्रपालितायाम् । कीर्निरनो भवनानुगस्य तस्य जीमकरः जितियो यनः प्रजानाम् ॥")

वलयः, पुंकीः, (बलते काल्योति इसार्कमिति। वल्+ "विलम्धिति स्वार्कः स्थानः"
उगाः १। ६६। इति क्यन्।) स्यादिरिचलप्रकोलाभर्यम्। याला इति भाषा।
तल्यायः। व्यावापकः १ परिष्ठायः ३
कटकः १। इत्यमरः॥ पारिष्ठायः प्रांतकः ६।
इति ग्रन्द्रजावनी ॥ कम्बुः २ कुक्कतम् ८।
इति ग्रन्द्रजावनी ॥ वस्युः २ कुक्कतम् ८।
इति ग्रन्द्रजावनी ॥ वस्युः २ कुक्कतम् ८।

"सहमार्क्षिमिति। क्यार्रे व्यक्तियेरित ॥" मार्क्षणम् । यथा, मार्क्षण्ये । २० । ४८ । "आयानाः सक्षणं भूमेर्वेत्रयं तुर्गोत्तमः । समर्थः क्षान्तुमर्वेत्र तथायं प्रतिपादितः ॥" आस्मिविश्वेषः । यथा, सुद्धते श्वादीरस्माने ॥ अध्यादे ॥

"कपालक्षकम्बन्धवन्तकसं द्वानि।"
"पाणिपादपार्ष्वेष्टश्रीस्टःसु वन्तयानि॥"
वैद्यकोक्ताध्यकमेषिषेषः। यथा, सुश्रुने।१११६।
"नव दोमाधिष्ठानभेदादध्यकमे चसुर्थाभदाते।
सद्यथा वन्तविद्यक्षेत्राप्रतिसारणानीति द्वनविद्यक्षाः।" ॥ वेष्टनम्। यथा, रघुः।
१।३०।

"स्वेकानप्रवन्तयां परिक्षीकृतसाग्रराम्। कानव्यभासनास्त्रवीं भ्रमास्त्रेकपुरीसिव॥") पणयः, पुं, (वन्नयमहास्त्रिरक्षक्रीतः। क्यमे व्यादिकान् क्षेत्रः। अस्त्राह्यस्त्रवरीमानग्रेत-गक्तरोगविष्रामः। स्था,—

"बलाच र्वायमसुझत्य भोचं करोत्यक्रमति निवास्य । तं सर्वधिवाप्रतिवासं वीस्थे विवर्क्जनीयं पत्तमं वद्दन्तः ॥" • ॥

ष्यथ शलरोशाचा चिक्तिसा । "क्छरोगेष्यस्कृतिसीक्षीक्षीकं सादिकमाभिः। चिकित्यकचिकित्याम् क्षप्रकोश्य समाचरेत् ॥ कार्यं एदाच दान्त्रीलङ्गिस्तार्क्येकलिङ्गवम्। इरीनकीकथाया वा इसी माजिकसंग्रतः। कटुकातिविवादाचपाद्यासुक्ताकतिङ्गकाः । गोन्सचक (चता: पीता: कव्छ रोगविना ग्रामा: ॥ मदीका कटुका को घा दार्थी लक् चिपला

पाष्टा रसाञ्चन दूना तेजोक्कीत समूर्णितम् ॥ चौत्रवृक्तं विश्वतयं गलदोगे महोवधम् । योगास्त्रीतं वयः भीता वातपित्तकपापदाः॥

> जवायनं तेनवतीं सपाठां रशासनं दात निधां सक्तव्याम्। चौड़ेय कुर्यात् गुटिकां स्खेन तां धार्येत् सर्व्यमतास्येष्ठः"

> > इति भावभकाशः । \* ।

विता। कङ्कणम्। इति जटाधरः । ( दखयह-विशेष:। यथा, कामन्द्रकीये गीतिसारे। 121341

"मुखाक्यो बलवचीव एक्टमेदाः सुदुर्ज्यः ।") वलिथितं, चि, (वलयदम् क्रांतमिति। वलय 🛨 तनुकारोतीति विष्युत्तनः क्तः। यद्वा, वलयं तम्। इत्यमरः ॥ (यथा, मौतगीविन्दे । ११।२६। "बीलन्तिन्मिव पीतपर्गगपटन्मर्वक्यित-भाजम्॥"

यथाच, वेराशिसङ्गवै। "इन्यनमानावनवितवानुः परधनद्यो साचात्राहुः। र आध्योदनभञ्जनवीरः वांशिनपतने सक्षयशिरः ॥")

विलरः, चि, (वलते चंत्रगोति चच्चचारामिति। वल + वाञ्चलकात् किरच्।) केकर:। इ.ध-HC: #

व(व) तिथा, सी, (वितिना सन्ववदृदया सुप्रहारेण आस्त (क्षमस्ति मसानिति। प्री+कः।) वहि-भ्रम्। इति भ्रम्द्रकावली ॥

ष (व) (जिथि:, क्ली, (विजिना क्या कारी पकारेग महादीन् कांत विनाधवतीति। श्री + बाङ् णकातृ कि:।) विक्रियम्। इति श्रव्यका

व(व)लिधी, की, (विविधि + हादिसारादिति कीष्।) विद्याम्। इति प्रव्यक्तावली ॥

म(ब)ल्बं, की, (यलते इति। वंच संवर्धी + "वर्धे-ब्ह्कः।" जमा॰ । ॥ । इति जकः। पद्म-म्रलम्। पञ्चित्रप्रेवि, युं। इति विद्वानाकी सुद्याः सुगादिक्ति; जगादिकोषच ।

# वस्गर्न

## दिना कलप्रवायेन निष्यतः । इति सुम्बनीधयाक-रसम् । प्रस्य पवसीयवकारादिखेशेप तथा-विखितलाइय विक्रमम् ॥

पक्का, का भाषयी। इति कविकक्पद्रमः॥ ( चुरा०-पर॰-सक्त॰-सेट्।) का, वस्त्रायति। भाषणं कथनम्। इति दुर्गाहासः॥

व(व) लवं, को, (वलते इति। वल चंबरकी + "श्व-वतकोक्काः।" उट्या० ३। ४२। इति कम्रत्य-याच्ती निपातितः ।) वस्कतः । ( यथा, रघी । F1 11 1

> "गुणवन् सुतरो पित्रश्रियः परियामे हि दिलीपवैश्वा:। पदवी तरवक्क वासरा प्रयता: संयक्षिनां प्रपेहिरे ॥<sup>2</sup> )

ग्रल्कः । इति मेरिनौग्रम्बरज्ञावस्त्री ॥ खकाम् । इति विष्य: ॥

व(म) ल्याः, प्रं, (वल संवर्शी 🕂 कः, निपातित 🖦 🕕 पङ्कितालोबः । इति राजनिर्वेग्हः ॥

वल्कानतः पुं, (वल्काप्रधानस्तरिस्ति सध्यजीपी समास:।) पूगवच:। इति राजनिर्धेवह:॥ वल्कदमः, पुं. (वल्कपधानो हमः।) भूक्वंदचः। रति राजनिर्वेग्टः॥ (विवर्णमस्य भूक्वंश्रस्ट कातयम्॥)

व(व)ल्लाकं, अती, (वलति संष्ट्रकोतीति। वल + नाष्ट्रणकात् कलन्।) त्वचन्। इति राज-निचे एट: ॥ खाल चिनि इति भाषा ॥

सदास्तिकतिमस्येति । वस्तय + इतन्य ।) वेष्टि- वि(वेश्व्वालः, पुंक्रीः, (वस्ते संदर्गोनीति । वस्त + बाह्यलकात् करान्।) उच्चला । दाकल प्रति भाषाः। तत्पर्धायः । त्यक् २ वस्क मृहः। इत्य-मर: । लचा । लचम् । चोचम् । चोलकम् २ प्रात्काम् ८ इस्ति १० इस्ती ११ चोतकम् १२। इति ग्रब्ट्रकावली ॥ (यथा, महाभारते। १ । १५६। २ ।

"तौ तु पूर्व्वेय का जैन तभीयुक्ती वभूवतुः। स्तृपिपासापरिकाली जटावस्कलक्षारिकी ॥")

वर्लकाला, चन्नी, (बल्काला + टाप्।) भ्रियलावर्लका। इति राजनिषेग्दः॥

वरकालोभः, पुं, (वल्काप्रधानो लोघः।) प्रकृता-ल । ४:। इति राभ विधेस्ट:॥

वस्कावान् [त्] पुं, (वस्काः प्रास्कारियस्य स्वानि। वस्क + मतुम्। सस्य वः।) सत्यः। इति जिकाख्योघ:॥ वस्कायुक्तं, जि॥

विकाल:, पुं, (बल्को स्वास्तीति । वस्क + इलच्।) काइक:। इति भ्रन्दरकावली ॥

वल्लातं, काी, वल्लालः । इति प्रस्टचिताः॥ वस्म, मती। इति सविकस्पद्रमः॥ ( भाव-पर०-च्यक-सेट्।) वल्कति। चार्यं प्रुतगताविति भक्रमतः। इति दुर्गादासः ॥

वर्णार्ग, आसी, (वर्णा+च्छाट्रा) ह्रासामनस्रा बहुमावकम् । वस्यभातीभ्वित्रद्धस्यन নিখলদ্।

### वलाकः

म(व)लूल:, चि, वेलमान्। वलग्रस्टात् सोळकेता- |वल्सा, क्यो, (वल्स्यतेऽचीऽनवेति। वल्सा+ करकी चन्। टाप्।) दश्लाविका। लागान्। इति आधा। तत्र्ययाय:। व्यवचिषयी २ रक्तिः २ कृशा ४। इति देमचनः । (यथा, राजतरिक्स्याम्। ५। ३१०।

> "वल्गकाध्येश्ववादायां तृत्वते वायवाजिना। वल्याक्विगेट्वच्यक्तव्यं शिव्यकं वासपालिना ॥") वल्शितं, को, (वल्ग्+भावे स्त:।) खन्तस्य विशेषम्भनम्। तत्तुवेगेन विश्विभीपरिचरणम्। द्रव्यसरभरती ॥ जुत्रसम्मन्। (यथा, भ्रिशुपाल-षधे। २। २०।

"व्यक्तिलें कितका भैस्य वाग् वालं वाग्मिनी इया। निमित्तारपर।क्षेत्रीर्धातुष्कस्थेय वर्णातम् ॥")

बसुभावसम् ॥ व(ब)ल्गु:, पुं, (बलते,इति । बल प्रासने + "बर्वेर्ग्-क्च।<sup>9</sup> उगा०१।२०। इति उपसमः। गुमामस घातो:।) क्रामः। सुन्दरे, वि। इति सेहिनी। में, २५ ॥ ( यथा, रघी ।५।६८।

> "तहल्गुना युगपदुन्तिक्रितेन तावन् खदाः परखरतुलामधि**रोचना दे**। पसम्द्रमानपर्वतरताहरमा:

चल्लुक्तव प्रचलितसमर्च वद्मम्।")

व(व)ल्गुकं, क्री, (वल्गु+ चंद्रायां स्वार्धे वा कन्।) चन्दनम्। विधिनम्। पराम्। विचिने, चि । इत्यक्षयः । तच पवर्शीयवकारादी लिखि-तो व्यं प्रक्:। असाभिस्त तजानिस्तितवादज लिखित: ह

वलगुपचः, पृं, (वल्गु मनोद्धं पत्रं यस्य।) वनसङ्गः:। इति भ्रव्यचिक्तका।।

वल्गुला, स्क्री, (यल्गुलानीति। जा+क:। टाप्।) वाकुची। यश्चिविश्रीय:। ग्रीयस्य पर्याय:। चक्रविष्ठा २ दिवास्था ३ निमा-चरी 8 स्वीरिकी ५ दिवास्तामा ६ सांसेषा ६ माल्याहिको ए। इति राजनिवेखः।

बल्गुलिका, स्त्री, (बल्गुल+संज्ञार्या कन्। टापि चात इत्याचा।) तेलपाधिका। यथा,---"वस्युलिका सुखिविष्ठा परोक्की तेलपायिका।" इति चेमचनः, ॥

(यथा कथासरितागरे। ५५। २६। "तती वन्यु जिकातकां सञ्चा पटमद्यायन्। स विज्ञतां चित्रसां राजे मदनसुद्धरीम्।") वस्म, इ. भण्यो। इति कविकलपहुम: ॥ (भ्याः--व्याह्म-मना-सेट।) वल्यातं व्यन्नं कीकः। इति दुर्गादामः॥

वल्भगं, स्ती, (वल्भ भक्त भी भावे स्पृट्।) भक्त यम्। इति हैमचन्द्रः ।

विस्त्रात्रः, पुंक्ती, वस्त्रीकः:। इति भ्रम्ट्रकावसी । विद्यावितः, पुंक्ती, चल्कीकः। रत्यमरटीकायां

व(व)क्यांकः, पुं, की, (वलते इति। वल चेयर्गी + "बाजीवास्यभा" खनाः १। ९५। इसन वलतेमां मामस्यति उच्चलदशीका कीकमनी नियात:।) उधीकाक्तत्वः तिकाक्त्यः। नत्-प्रमाय:। वामन्दः २ वाकः ३। इत-मर:। विकात: ३ वाक्योतः ५ वाक्योतिः ६ वाक्यिकः: ७। इति तृहीकायां भरतः ॥ प्रग-त्वतः = प्रमानकां ८ क्यांभ्येत्वः १०। इति प्रम्दरकावती ॥ ७। (यथा, मेघदृते। १५। "वक्योकात्रात् प्रभवति चतुः क्षक्रमास्रकः-

सस्य॥<sup>४</sup>) तन्कत्तिवया श्रीचनिवधी यद्या। विण्णुपुरा-

"वस्तीकनः विकीन्छानां चर्मनावेनां नया। श्रीचार्वाग्रहां महाच नाह्यासेषयभवान्। चनाः प्राव्यवपद्वाच ह्वोन्सानां न नहे

माम् ॥"

इ.साझिकाचारमचन्॥ ॥॥ देवप्रतिष्ठायी खानान् पूर्वे सिक्यिदोबसान्यर्थे समृक्यक्तिकाया चाकनं यथा,—

"वस्तीवकत्वाभिस्त गोमयेन सभस्ता। काववेत् विकार्यस्याद्देशवासास्यमान्तय॥" वस्तीककदादिकाने मकविभेवाद्यपादानात् मकावादेशे गामकीति श्रूकपाविकस्तितात् गावका तत्तक्वमक्वेय वा कार्ग वार्यित्यम्। तथा कार्ययाः

"कापयेत् प्रचमं देवं तीयै: प्रचावधेरणि । प्रचावतै: प्रचगचे: प्रचात्रकाकेरणि ॥ कत्तिका करिद्दलस्य प्रचंतात्रस्युरस्य च । कुग्रवस्तीकसम्भतं सत्यचकमुदीरितम् ॥"

इति द्वप्रतिहानसम्॥ बद्धीकः, ग्रं, (बद्धीक उधीकाहतन्त्रिकासूपः उत्पत्तिकारकमेनास्यक्षीतः स्वत्।) वाख्यीकि-स्वाः। रोगविष्यः। इति विषः॥ स्वय बद्धाीकरोगस्य नस्यस्।

> "सीवा चकचाकर पार देशे समी गणे वा चिभिनेत रोवे:। यात्रा: व धसीक वह किया थां जात: क्रमेश्वेष गत्र प्रहार ॥ सुद्धेर ने के च्याति तो चतार्थे:। देशे प्रवाद संपति चो चतार्थे:। देशे प्रवाद संपति चो चतार्थे:। देशे प्रवाद संपति चो चतार्थे:। वस्तीक गांडु भिष्यों विद्यार वा ""

श्रीवा क्रवाटिका। संतः स्वन्धः। कत्ता बाहुम्हन्। ग्रकः कच्छः। वद्धाीकविद्धानंन प्रचुरिश्चस्त्रत्वस्त्रम्वमनगाद्ग्यललम् स्वन्ते। निधासनीकं उपचारायोग्यम् ॥ ॥ अध सस्य चिक्तिका।

"क्रकोर्कता वस्त्रीकं चाराधिभ्यां प्रसा-धरेतु।

विधाननार्जुहोत्तीत भीश्रधिता च रीध्येत् ॥ बस्तीकन्तु भवेद्यस्य नातिष्ठसमम्भेजम् । तम वंश्रीधर्यं समा भीश्रितं मीचयेद्रभिषत् ॥ कृतत्यकाणां स्तीच गुजूषा सवस्य च । सारेषतस्य स्तीच स्मीम्लीसप्य च ॥ क्रामाम्त्रते: सपनते: प्रक्तुमित्री: प्रकेपमेत्। सुक्तिषेष सुक्षीयाच भिवन् तस्पवाद्यते ॥ प्रक्तं तद्वा विज्ञानीयाहती: सर्वा यथाक्रमम्। व्यभिन्नाय गतीत्रक्त्वा प्रदिश्वाक्रातिमाम् मिवन् ॥

वंगीक दुरमांवानि चारेण प्रतिवारयेत्। वर्षा विश्वादं विद्याय रोपयेन्यतिमान् भिष्ठक् ॥ अनः श्रिकावभक्षातस्त्रचीकागुरुक्तेः । जातीपक्षवतके च निमते कं विपाचयेत् ॥ वस्त्रीकं नाम्येनिश्च बहुत्क्तं बहुत्वम् । पार्विपारीपरिष्टान् व्हिने वेहुभिराष्ट्रतम् ॥ वस्त्रीकं यन् वस्त्रीपं स्वाह्नकं तह विजा-

मन:शिकादां तेलम्। इति भावप्रकाशः।
( असा करो कावष्टरेण रोमनाशिकं यथा,—
"चौद्रसवंपवस्त्रीककाकिकासंयुर्वं भित्रक्।
माद्मुत्सादनं कुर्धादूरसम्भे प्रकेषनम्॥"
इति वैद्यकचकार्यिकं सक्षे अवस्त्रभाधिकारि॥)

वस्तीकः:, पुं, वस्तीकः:। इति ग्रन्दमानाः ॥ वस्तीकग्रीषं, स्ती, (वस्तीकस्य ग्रीषंभव स्तीषं-मस्य।) स्रोतोश्क्षतम्। इति राजनिर्षेष्टः॥ वस्तीकृटं, स्ती, (वस्तीकस्य वस्तीकस्वितं वा कृटम्।) वस्त्रीकः। इति हमचन्तः॥

कूटम्।) बस्तीकः। इति हमचन्तः॥ वळ्यात ) त्क लृतिपृत्धोः। इति कविकक्षपदृशः॥ वळ्यात ( च्यह्मन्पुराः-परः-सकः-सेट्। ) बळ्यात्रयति ख्यवस्थासत्। इति दुर्गाटासः॥ वज्ञा, इ संवर्षी। इति कविकस्पहृमः॥ (भाः-ख्यात्रः-सकः-सट्।) इ, वज्ञते धनं कीकः संट्रणोतील्ल्यः। इति दुर्गाटासः॥

वक्तः, पुं, (वक्तते संष्ट्योतीतः। वक्त+व्यव्।)
गुक्रात्रयपरिमाणम्। यथा,—

"वझां खारुको धरणच तेश्टी।"

द्वि लीलावती ॥

डिगुझा। दति वैद्यकपरिभाषा। (यथा, —

"विषटक्ष्विक्षिक्ष्दलीषीणं क्रमादकु।

इन्यम्महितं यामं रविक्षपुरभैरवः॥

वक्षं योगिय चार्त्रस्य दसं च वितया सक्षा"

दति वैद्यकरसेन्द्रसार्ययक्षे ज्वराधिकारे॥)

साहेगुझाः यथा, — "गीधूमद्वितथेक्सितातुक्षिता गुक्का नथा साहेग

वज्ञी वज्ञचतुष्टयेव भिष्यां सावा समस्त्रचेतु:।" इत्यादि राजनिर्धेत्तः ॥

वस्नकी, क्की, (वस्नते इति। वस्न + कुण्। गौरा-दिलागृ डीघ्।) वीसा। इत्हमरः॥ (यथा, इत्यंग्राण्या १११।

"वलकी वाद्यमानी कि सप्तस्य विकासिक ताम्।") चलकी हत्तः । इति राजनिर्वेष्ठः । ( जस्याः पर्यायो यथाः —

"वक्क ने गणभाषा च सुवका सुरभीरचा। महेबया कुल्यको पक्कि च वक्ष्मवा॥" इति भाषप्रकाशका पूर्णकाके प्रथमे भागे॥)

वस्तमः, पुं, (वस चंद्र्य + "इत्तिविक्तिभाष ।"
ज्ञा॰ ३ । १०५ । इति कामण् ।) इतितः ।
क्राध्यः । वस्त्रकाकृद्रश्रमः । इति मिदिनी । मे,
१८० (जन्नुवंग्रीयवस्ताकाष्मस्य पुनः । स च स्वितः ।
क्राध्यः पिता । यथा, मणाभारते । १३।८१६ ।
"वस्तमस्यस्य तनयः साचाह्रको इवामरः ।
क्राध्यः समस्यस्य तनयः सच्याह्रको इवामरः ।
क्राध्यः समस्य तनयः सच्याह्रको इवामरः ।
क्राध्यः सम् । वस्त्रम् । । । । । । ।
क्राध्यः नमस्य विद्याद्यातः । । । ।
क्राध्यः । इत्यमरः । सम्बद्याद्यातः ।
इति सामी ॥
वस्त्रमणलकः । क्राध्यः । इति भूरिप्रवीमः ॥

वसभा, की, प्रिया। यथा,— "प्रेथकी द्याना कामना प्राचित्रा वक्कभा प्रिया। इंद्येग्रा प्राचनमा प्रेहा प्रचयिनी च सा॥"

दिन चेमचनः ॥
वसरं, की, (यसते दिन। यस + चरन्।) सव्यागुवः। दिन राजनिर्वेद्यः। मझादः। दिन प्रस्रतावजी ॥ गष्टनम्। कुझान्। दिन घरावः ॥
वसरः ) की, (यस + किए। यसं संवर्धं
वसरो । करकारितः। स + भाज दः। सदिनारादिति वा बीग्।) मझरी। दसमरभरती। (जना। यथा, कुमारे। ॥ ११।

"कानपाधिन वंश्वयहमें गणभये पतनाय वसरी।") चित्रमताम्। मेथिका। इति राजनिषेग्दः॥ (कास्याः पर्यायो यथा,— "मेथिका मिथिनमेथिहींपनी बण्डपृण्लिका। वोधिनी बण्डवीणा च जातिग्रस्यका तथा॥ वसरी चैव कामस्या मिसपृथ्या च केरकी। कृषिका बण्डपश्ची च पित्राज्ञिक्षक्रिया॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमे मागि॥)

वसनः, पुं, (वस भीतौ + किए। वस भीतं वातीति। वा + कः।) गोपः। इसमदः॥ (यथा, माथे। ११। ॥। "इततरकरद्याः चिमवैद्यासस्यै इसति इसनि धीरानारवान् वारिकीन।

ग्राचित्रव स्रीवाः धारसम्भौते कलिस्ट्पियुव्यों वस्तवा लोक्यांना ।") भीमसेवः। इति मेहिनी। वे, 98 । (विराटनगरे इदावासकावे यवास्त्र स्तमाम व्यासीत्। वयामकाभारते। ४। १। १।

"गौरोगको जुवाखोश्यं बक्तको नास नामतः। जपस्यास्त्रासि राजानं विराटमिति मे सितः॥") वक्षवः, जि, (वक्षमानम्यं वासीति । वा + कः।)

क्षपकारः। इक्षभरः ॥ वक्षवी, च्यो, (वक्षव + छोष्।) वक्षधकारिक्यो। वक्षवपत्री। तत्प्यायः। च्याभीरी ६ मीपिका ६ नोपी ६ सचामूत्री ५ गोपाकिका ६। इति श्रन्दरतावत्री॥ (यथा, विराते। ४) १०।

"स महारायम्(तस-पीवरकानीः वरिष्यमञ्जानाविकी चनी त्यकाः। निरीचितुं नोपरराम महारी-र्शियक्ता एव वारयोजित: ")

विक्तः, आहे, (बक्कते संख्योति स्वादीनिति। वस + "सम्बंधातुष्य रृष् ।" खना । ४ । १६० । इतीव् ।) चता। इत्यमरटीकार्या भरतः। (यथा, अष्टाभारते। १२:१८८। १३: "वासिवेश्यते देशां सम्बंताचेव अच्चति ।") पृथियो। इति सन्दर्भाता ।

विक्तिशह्यारिका, भी, (विक्रिक्या करहकारिका।) व(व)व्यवः, युं, (वच्ये प्रश्वते कावते दति। जन् षायिद्मगीच्चपः। इति राजनिषेग्दः।

विज्ञदूर्वा, च्यी, (विज्ञास्त्रा दूर्वा।) आसा-हूमा। इति राजनिषेदः ।

विक्रमानद्योतिका ्यी, (विक्रप्रधाना मानट-मीतिका।) ऋषपीती। इति राजनिषेत्रः ।

विक्षकर्यः, पुं, (विक्षप्रधानः करणः ।) चालचा-पर्वी । इति राजनिवेद्दः #

वज्ञी, क्वी, (वॉक्स+डीव्।) बता। इत्यसर:॥ वाच भूमिप्रवारा वर्षमाचयायिनी कुन्ना-काद्यां। (संवाच।

"विहारीसारिवारचनीसुक्चोऽक्रमक्रीसेनिवली-संज्ञ: ।" पति सञ्जते समस्याने ३८ वाध्याव: । यथा च, राजाबकै। २। ८०। ६। "वताबक्रीक गुरुमीक स्थान्नक्रान एव च । जनाके चित्रदे मार्गे हिन्दनी विविधान

हमान् ।")

व्यवभोदा । इति मेदिनी । ने,३८। केवर्णका । चयम्। इति राजनिषेद्धः।

वस्त्रीतकः, इं, (वस्त्रीकःपो सकः।) मह्यविशेषः। भोजा इति वातिक्वा इति च भाषा। व्यस्य गुका:। सञ्चलम्। कः चलम्। धावभिकारिः-लान्। अचलार्लम्। समालान्। कपनाप्रन-त्वचा इति इक्विक्सः

वज्ञीजं, स्ती, (वज्ञां कतावां जायते इति। अन+कः:।) भरीचम्। इति राजनिर्वेग्ट-ध्रम्यकि । (यथा, उच्छं दिलायान् ।८।१३। "भावपदे वज्ञीयं नियासं वाति पूर्वश्राख्य ।")

वज्ञीवहरी, आही, (वज्जीकामा वहरी।) भूवहरी। वर्श, अती, (वज्र + "व्याग्रहण्योकपर्यकाश्रम्।" इति शाजनिषंस्टः ।

वक्षीसुत्र:, ग्रुं, (वक्षीय जाती सुद्ग:।) मकुएक:। इति राज्यनिर्धेग्टः ।

वस्ति हमा:, पुं, (वसीवत् दीवीं हमा:।) साजहमा:। इति राजविषेतः ।

वस्य 🕂 वाष्ट्रकसात् खरच्।) कुञ्जम्। सञ्जरीः। चित्रम् । तिर्भेकस्यानम् । शादकः । इति हैम-चम्र: शक्तम्। इति मैदिमी। रे, २९०३ विश्ववर्गमावलीत वस्त्रमिति पाठ: ।

वहरं, चि, (वहाते वंत्रियते इति। वहा 🕂 "क्राच्य-विश्वादिष्य करोजची।" जन्ना॰ १/६०। प्रति कर्यु । ) भारतपादिना सुम्बस्येन् । मनः। ५११२।

"निमण्यतम् सङ्ग्राहान् सीनं पक्रुरसेव च।" "वसूरं मुख्यसांसम्।" इति तहीकायां मुसूत-मष्ट्र:।) भूकरमधिम्। इति मेरिनौ। दे, २१० । वनचीचम्। पाइनम्। आधरमुसि:। इति देशचन्तः ।

वक्षाः, चरी, (वक्षा + भावे चर्ना वक्षाय संवरकाय यापु:। वक्त+यत्।) धाजीव्रचः। इति चारावजी ॥

+ च:।) खलप:। इति देशचन्त्र: । बाव इति खातस्वम्। इत्यमरः ॥ वजते भुवं वेडयति विधादिकात् वप्रकारी वच्चः प्रकातः नच चाता वस्तजाः इत्यन्ये। स्वभावात् बहुत्वे वस्तजाः। रकी वक्षक इति भाष्यकारवचनाईकव्यमप चतरव समनीरसरीवस्वजादेचेति पाचिक-वकुकार्य क्रमदीचरक्रमम्। इति तड्डीकार्या भरतः॥ (यचा, सद्य:। २ । ८३ ।

"सुञ्जाकाभे सु कर्त्तेकाः क्षुत्राध्यान्तकवव्यज्ञेः। जिल्ला यस्त्रिनेक विभि: प्रथमिरेष वा ॥") व(व) व्याजा, व्यो, (वक्ये पर्यते जायते इति । जन 🕂 इ.:। टाप्।) समाविषीय:। सावे वागे इति हिन्दी भाषा । तत्थाय: । डप्टपनी ९ टबंह्य: ३ हरावकाता । सीक्षीपचा ५ डएहका ६ भागीयात्रा ७ इए जुरा ए । खला गुना: । मधुरतम् । श्रीतलम् । पित्तदाच्छवायचलम् । वातप्रकोपस्रतम्। वच्यतम्। वच्छप्रुविकारि-लाचा। इति राजनिर्वेद्द: 🖡

वक्ष, क लिवि । दिल कविक क्याइम: । (प्रा॰-पर• व्यक्त•-सेट्।) क, वलइयित। विवि रीप्ती। रात दुर्गाराय: ।

वल्फ, संबेडे। इति कविकस्पद्गः ॥ (अवा०-ष्याता∙ षम ० -सेट्।) इ, वत्षते वनी श्रीष्ठ: खादिखयै:।

वश्र, जुन्म 😼 । इति कविकल्पद्रमः ॥ (ऋक्रः -पर • - सक • - सेड्।) शु, विद्यानं जोक:। इति दुर्गाश्वास: 1

३।३।५०। इताचा वार्तिकीयमा व्यम्।) इच्छा। प्रशुलम्। चावत्तता। इति प्रस्ट-रकावजी । (यथा, महामारते। १९। 101895

"वज्ञे बजबतां बर्क्नः सुखं भोगवतायिव।") वसुरं, स्त्री, (बस्राति च्यात्रियते चातादिनेति। वद्यावदः चि, (वद्यां सवार्च वद्या दात वाक्यं वद-तीति। बद्ध+वट्ट+"प्रिववधी घट: सन्यु।" **१।२।६८। इति सन्। "वार्यवेषद्गा**स्य सम्।" ६। ६। ६०। इति सम्।) वया वहति म:। चावलकरकाव्यवस्थाः इति सुख्यकोध-वाकरवम् । ( वधीशूतः । वया, राजतराङ्ग-ख्याम् । ॥ । १६५ ।

रवानर:। १ । ६ । ६६ । ( तस्त्रामकार्तं वया, विष्य:, कि, (वधीतः। वश्य + व्यव् ।) कावतः । इति श्रव्यक्तावनी । (यथा, क्यासरिक्षामरे । ५०। "गुकाछ्योव्धि सदाकस्यं सदाः खिद्यशी-

क्यः, पुं, (क्य. ⊹सावैच्यम् ।) इच्छा। इति संबोधेकों समर: । ( उद्यति इसते इति । वश्+कमंबि चप्।) वैद्याग्रहम्। चाय-त्तता । प्रश्लम् । इति विकाकप्रेय: ॥ अवन । इति हेमचन:।

नग्रका, क्यी, ( बग्रेन कायस्तया कायति ग्रीभते इति। की + कः।) वक्का नारी। इति शब्द-रजावकी ।

वस्त्रिया, स्त्री, (वस्त्यः क्रिया कर्यम्।) वस्री-करणम् । लच्छायः । वंबर्गम् २ । इक्ष्मरः ॥ सक्तिमन्त्रीवधे कंग्रीकर्यं संवदनं संपूर्की वहि-र्मग्रीकरमें भावेश्वट्। संबद्धा च इति कैचित्। कर्योश्नटि वर्षाक्रयासाधने समि-मन्त्राद्यावि । अयश्चियः संबद्धं यतस्त्रिति रघुः। संचलणं इति पाठाकारम्। इति तष्टीकायां भरतः॥

वद्यमा, च्ही, (वर्षं सच्च्लीलि । मझ + च:।) वधीभूता। इति ग्रन्दरकावकी॥ (यथा, **हरू**त्वंदितायाम्। ४३ : ३२ #

"गाङ्गादिवाकरसुताजलचारुष्टारी धानी ससदरसनां वध्या करोति।" व्यक्तिवर्षे बाव्यनिष्ट्र ग्रवार्थं भ्रव्दः। बचा, महाभारते । । । ६ । १९।

"दरानिते जनत वरं बक्ति ज्रास प्रधाधि मस्यान् वध्योश्कात्रकं तव ॥")

वमा, क्ली, (वस स्वृक्ति 🕂 काच्। टाम्। "वसि-रख्योरुपसंस्कानम्।" इति आपप्या। बन्धाः। ( चन्द्रा धर्गराचारचितवम्। वया, मद्र: । 21521

"वशारेपुत्रासु चेवं स्थादचर्या निव्युतासु च । पतित्रतासुच चौद् विधवास्तातुरासुच॥") सुना। योघा। व्यागनी। करियो। इति गेहिनी। श्री, १३ । (यथा, कथासरितसागरे । ६।११० । "काखिकात व ताभिक वद्याभिरिव वारकः॥") बन्दा गर्वो। रजगर: ॥ (वथा, ऋग्वेदे।२।०।५। "लं नो चित्र भारताये वशाभिवचित्रः।" "वद्राभिर्मात्थाभिगौभि:।"इति तद्वाखे बायशः । वशीस्ता। यथा, तातक्। १८६ वाधाये। "यप्तभिमेन्त्रितं ज्ञाना करवीरस्य पुष्पकम्। कीवामये भामयेच चयाई वर वधा मदेत्।") बद्याध्यकः, पुं. ( वद्यया काष्ट्र्यकः । प्रचुरवद्या-

बन्दान् तथा मन्।) शिनुमार:। इति श्रम्द-रकावली ।

वधापायो [न], पुं, (वधां पिवतीति। मा+ विणि:।) कुनुर:। इति श्रम्दमाना । विधि, जी, (वश् + माने दन्।) विधिलम्। इति श्रम्बाजा ।

"म जवाद उरावादी सूखत् बीसवर्यवरः a") विश्ववः, भि, सूखम् । दवसरः । १ । ९ । ५ ६ ॥

वयंभ

षशिका, की, (वधी वशीकरकं वाधाले वास्त्रका दितः। वश् + छन्।) कागुकः। दित श्रकः-पनिका। विश्वता, की, (वशिको भावः। वशिन् + तक्।) वशिकम्। दित विभक्षमः॥ (यथा, भाग-पते। १२। १५। १६। "वाराधिये तुरीधाको भगवक्षम्बद्धिन्दि।। भनी भव्याव्यस्थोगी सहस्ता विश्वतासमात्॥") वशिकं, की, (वशिको भावः। वशिन् + ल।) वशिकं, की, (वशिको भावः। वशिन् + ल।) वशिकं, सी, (वशिको भावः। वशिन् + ल।) वशिकं, सी, (वशिको भावः। वशिक् मेथ-साराधितोऽपि इपतिः परिश्वकोयः। वश्वके वशिकापि प्रवतः परिश्वकोयः। वश्वके वशिकापि प्रवतः परिश्वकोयाः।

प्रैशितक वशिकक तथा कामावशाधिता ॥" वशिकं कातकंत्र वेन सतककरित इत्यमर-टीकार्या भरत: ॥

श्चित्रशाहेनायां नागंतेन्वयं विशेष:। यथा,—

"च्यानमा कविमा प्राप्तिः प्राकान्यं महिमा

अधिनी, की, (वधी वधीनरणं वाध्येनेनास्यका इति । वस् + इनि:। डीप्।) वन्दा। धर्मी-इत्तः। इति सम्बरमावनी ॥

विश्वरं, भी, ( जक्षते रव्यते रति । वस् + वाहु-वसात् किरच् । यहा, वश्चिं वस्रवं रातीति । रा + का: ।) चासुम्रवयम् । रस्थारः ॥

विधारः, षुं, (वध + किरण्।) गणियाणी।
दक्षमरः ॥ (अधा पर्यापी यथा,—
"कदिपियाणी जवना किपवती किपिक्तिका।
केवधी विधारचापि गणाका मणियाणी।"
सुविटा दित कातः। अध्य पर्यापो यथा,—
"मामंतिवच करभी विधारः कपिपियाणी।
चामाताची किपानोत्तः स्र्यांवर्णः विशोश्परः॥"
दित विश्वकरक्षमाला॥)

चयम्। इति राजनिर्वेग्द्रः । व्यामार्गः । इति
भेषिवी। दे, १०८॥ वचा। इति ग्रन्द्वन्तिका ।
विविद्याः, युं, ( वश्रवतां विश्वनां सेष्ठः । वश्रवत् नेइष्टम् । "विकातीर्जुन्।" ॥ ११ ॥ ६५ ॥ इति शुक्।)
यहा, वरिष्ठः । एवीदरादिकात् वाधुः । व्यस्य
विवेक्तियेषा, भणाभारति । ११ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥
"वश्रिकोश्वा वरिष्ठोश्वा वश्रे वास्यक्षियः ।
वश्रिकाष्ट्रवाष्ट्रवाष्ट्रवादः । व्यत्यतिवश्रिकाष्ट्रवास्त्रवादः । वर्ष्यत्यति ।
वश्रिकाष्ट्रवादः । वर्ष्यत्यादः । व्यत्यतिवश्रिकाष्ट्रवादः । इति द्रेमचन्नः ॥ व्यत्यति ।
प्राविद्यः ॥। इति श्रव्यद्यादकी ॥ यत् मचन्यः
प्राविष्यो चातः । तस्य भाषा कर्ष्यकाणा व्यत्वती । प्रश्नाः चप्तवेथः । इति श्रीभागवतमनम् ॥
व्यति च ।

चित्र ।
"विद्यास्य संयोष्णीयां सम् प्रचानकी जनन्।
सम्याच प्रवारीकाच्यां सम्यामासम्बद्धान्।
रची माणीईवाकुच मनन्यानमस्या।
सुत्याः सुक्र समेते यम प्रचा मशीनसः।

सर्वे तपश्चन: घोका: वर्षे बह्य भागिन:। स्वन्तानच यच्यान: पितरो जक्रक: सुता: व प्रति सौनों १९ साधान: ।

सिचारवययोः पुत्रः । थया,—

"इति एटा वरेले व कव्यताभिति भूगते ।
वाश्वष्ठं चोदपामाद्यः यमकाको तपोधनाः ॥
सुनिभः प्रेरितः योश्वि यथावर्यतमानयः ।
योगमाकाय द्विष्टं मेनावर्यकराज्ञवान् ॥"
व्यवस्थ

"मिनावत्ययोश्वेव क्रांक्रवो वे परिश्वताः । एकार्षयाक्षणेवाश्वे विद्याला गम विश्वताः ॥ एते पत्ता विद्यालां स्मृता श्वेकाद्येव तु । श्रद्धावेते चमात्वाता क्रक्यो मानवाः सताः ॥" इति विद्युराखे एतपितुविधिवाराष्ट्रपादुर्भावा-भागी ॥

वधोकरणं, की, (वध + का + भावे खाद । सभूत-तद्वावे चि: ।) स्वामकोवधेरायत्तीकरकम् । इति भरतकटाधरौ ॥ खखा पर्यायः वधिक्रया-धन्दे तरकः ॥ ७॥ तत्वाधनौवधानि यथा,— "त्रस्त्वी वचा सुदं वियक्तनातिधरम् । द्यात्ताम्वयंतुक्तं खोणां समीच तद्वधम्॥" ॐ नारायवाय साहिति ।

"तामूलं दीयते यथा व नधी स्वाझ वंश्रम: ।"
ॐ दि दि स्वाद्या ॥ १ ॥
"गोदनं द्वितालक वंश्रसं काकिष्ठया ।
कुवं स्वता यस्य शिरे दीयते स दश्री भवेतृ॥२॥
सम्मादेक्य गांधन्तु मध्ना वद्य पियोत्।
स्वतुकाचे यीतिवेपात् पुत्रघो दासतामियात्॥६॥
स्वतुकाचे योत्रवेपात् पुत्रघो दासतामियात्॥६॥
स्वतुकाचे योत्रवेपात् पुत्रघो दासतामियात्॥६॥
स्वतुकाचे योग्युनुष्टेव नीकोत्यन्त्यम् स्वत् ॥॥॥
स्वतापराजितान्त्रकं पिष्टं रोचनया सुत्रम् ।
यं प्रसित्तिकोनेव वश्रीकृत्यान् व्याक्रये ॥॥॥
साक्षाविका वचा इतं तिम्यवनं वक्षुप्रम् ।
साम्राक्ष स्वभविष्यो नमः । सिद्धं कृत् कृत

"वप्रभिमेतितं क्रेका करवीरसा पुष्पकम् । क्रीवामये धामयेष ख्वाद्वे वा वधा भनेत् ॥०॥ ब्राह्मकी वचा पर्ण भन्ना वस्त्र विषयेत् । ख्राह्मकेपास वनिता वार्ण भन्नारमिस्कृति ॥०॥ व्यां ज्यान्या वह्नसं ख्वादारे व्याप्तम् ॥८॥ स्वां ज्यान्या वह्नसं ख्वादारे व्याप्तम् ॥८॥ स्वां ज्यान्या वह्नसं ख्वाद्वे व्याप्तम् ॥ ख्वाद्वे व्याद्वाद्वाद्वे व्याद्वे व्याप्तमम् ॥ १११॥ व्याद्वे व्याद्वाद्वे व्याद्वे व्या

रोचर्या नागपुष्पास्ति विस्तपुर्धः (प्रथन्नितः । कुषुमं चन्द्रभवेत तिस्त्रोत जग्रहति ॥ १६ ॥ इराजमा वचा कुटं कुषुमक्त ग्रहावरी । तिस्रतेवेत संदुक्तं योजियेयात् वद्यी त्ररः ॥१८॥ जिल्लाहरू धूरिन सूप्रक्रिया भगं रिका: । शुभगा खान् सा च दन प्रतिश्कि भविष्यति ॥ १५॥

माचित्रं नवनीतमा कुरुच मधुमिटिका। सौभामां भगविपात् स्थान् प्रतिस्थि। भवेतदा ।

पश्च रक्तानि प्रयाशि एयग्नाबा समास्रेत्। इसुमेन समायक्तमास्त्रस्त्रसम्बद्धन्। प्रयोग तु स पिट्टा च रोचनावा समेकतः। स्थिपा प्रेमा सतो यह तिसकोश्यं वश्चीकरः।

प्रचारकी तु पृत्येव याने पाने वधीकर: ११०। ॐ गं सम्पत्ये काचिति । व्ययं सम्पत्मको धनविधाप्रदायक: ॥ इसमद्यवस्थ जाता वहा शिक्षां तत: । व्यवहारे जय: स्थाच ध्रस्ताध्यान्त्वां प्रिय: ॥

तिलानाम् इताक्तानां सकानां यम दोस्येत्। करोत्तरसङ्कम् राजा वक्काक्षामिहिने: १२०॥ हींकारं विविधीच प्रात: स्वंबससुतिम्। कींकां जनाटे विकास वक्कतां नवति भुवम् ॥

मस्त जुडुयादयुतं श्रुचिः प्रयतमानयः । इधिमाने यदा तस्य वश्रमायान्ति वीधितः॥२२॥ भनःश्रिका पत्रकच्च यगोरीचनच्चकुमम् । रुभिः जते च तिजके सदास्थी वश्रतामयात्॥

सक्देवी सङ्गराजः वितापराचिता वचा।
तिनेव तिजवं काला चैकोकां वध्नतामधात्॥२८
गोरोचना मीनपित्तमान्याच कातवर्त्तिकाम्।
यः पुर्मोक्तिजवं कुर्याहामक्काक्तिस्या।
य करोति वर्धा वर्षे चैकोकां नाम संध्यः।

गोरीचना सवादेव कतुशी कतशावता। ततः क्रताच तिनवाम्मानवं यं निरीचते। तच सर्वे वसं कृषाक्षाच कार्यो विचारका।

नागेषरण ग्रेषेवं लक् प्रत्रण श्रूरीतकी। चन्द्रं कारुक्कीका रक्तमाविष्ठमन्ता। यतेर्थूपी वग्रकर: सारवाक दवेषर । २० ३ रतिकाके मणादेव पार्कतीधिक ग्रक्तर । विजयकं रहीला तु वामण्यतेव वः पुमान्। कामिनीचरकं वामं विक्यत् व खात् खिया; प्रिय: १ ए ॥

विन्यवस्य सङ्दिष पाराधतस्य सम् । रमितिनम् तिकं वे कामिनीवधस्त्रवेत्। २६॥ पुष्पाचि प्रसरकाति सङ्गीका यापि कावि सः । तक्तस्य प्रसङ्ख्य वेषयेदेवयोगतः । स्मेन तिम्रतिङ्काकामिनी वश्चतामियात् ॥"

र्व । इति मार्के १८६ । १८६ । १८८ व्यक्षायाः ॥ "व्यक्षासन् चंत्रकासि व्यक्तिरकसुकामम् ।

प्रतिमां काश्येद्वि । यदिन रचसस्य 🔏 । मनार्जन अन्नेशानि । चाध्यका प्रतिमां शिने । चरितालं यलाईच चरित्राच्चेनं तथा। गत्ते सता सार्वेषकं यत्र नि:चिय सन्दरि ! ॥ रक्तासर्गतम एका विश्वेतप्रतमानसः। चतु हिंच्यु अविधानि ! पलाका विविवेध येन् । रक्तावने चोधनिक्का पूर्व्यक्ती वयसारमेन्। पूजाया निवसं देवि । जानीहि नगर्गान्ति ॥ तिल रूबेच टेलच स्थाप येत्तच देशि हा:। प्राचप्रतिष्ठामकेव प्राचान् षंग्रापयेत्व्यः । व्यथः स्टब्सः पूर्वायका प्रवासकारकार प्रयेत् । दश्रवादसमापेन प्रयोगाची अवेत्रतः । धवरं पूर्वस्वार्थ भाषावीचं दितीयकम्। का कं लक्षा किया गुक्तं वासकार्ये कृश्रू विसम् । नती रक्तपरं ज्याचासुके तदनन्तरम्। काध्यकाम सती वाद्या वद्यमानय तत्परम् । विद्वायावधिकामी विषेद्ग्रयव्यक्तम् । दब्राम्यादिप्रमायित क्रोसादीं व समाचरेत् ॥ प्रातः काला कविकाशी द्विभूता जिते-

प्रातः कार्ज समार्थ जपेकाध्यक्तित्रावधि ॥ जपे जमान्ने देवेग्निः । जुनेहिने दिने शुभे । जातीयुव्यस्य क्रीमैन वश्चेत्रस्य संध्यः । कर्पूरमिश्रिते क्योबे कार्य येत् परदेवताम् । पूर्वे प्रवत्सद्धा चासको प्रवदेशनः ॥ तपेयान्यधिकायानां सन्तं जानीति सन्दरि !। ष्यनेनेच विधानेन संतयों परहेवताम् ॥ चिद्धिः प्रयोगाईदेशिः । जायते गाज संध्यः । व्यभिषेतंतन: क्रायांत् ग्रह्मार प्रायवक्रमे । प्रवादक सहिन्नाति । चासुका तद्वनतरम् । व्यभिविवासि तत्ववात् द्वदनीनाभिविवयेत् ॥ तह्यां क्रेन देवेथि । जासवान् भोजभेत्तरा । र्वं क्रते महिद्यावि ! वशीकरकप्तसम् ॥ जायते नात्र बन्देश: सत्तं यक्षं न संप्रय:। कासतुख्यक गारीको रिपूर्का समनोपम: । वाशक्कीवितयकेनां सारवाक रवेश्वरि ।। कायते नाम सम्बेष: सद्यं सुरगणार्चिते ॥ 🕫 श्वेतापराजिताम्यकं पेषयेत्रीचनायुगम् । ध्रतेनामिकतं सत्वा निषकं कार्येत्रतः ॥ वद्यवेद्वाच वर्ष्टेष्ठः, सत्यं सत्यं अरिषरि ।। चन्त्रक्की यदि हया तदा निकासभाग्भवेत् ॥ रक्तवक्षीय पामका तीववेदह्यज्ञतः। सुवर्के दश्चिका देया विकातसारतः प्रिमे । । चात्रक्तं सप्तती पूजां क्वायोत्तस्या वरानने ! । प्रवादिशप्रयोगेश राजानं वस्रमानयेत् । तव प्रीत्वे मचाईवि । कथितं श्रवि दुर्जमम्॥" इति हक्की जतनाम् ॥

मग्रीभूतः, वि, बस्त्रता बान्नः। व्यवग्री वश्री भूत रावर्षे चित्रवामेन निवात: । वधीरः, पुं, (वस् + द्रेरन् ।) तणापणकी । इति जराचरः ।

येन विद्यानमाचेन मना: विद्वारित तत्त्रवातातृ। विद्यां, की, (विद्याय विद्यान वाह्य । "तम विकाय:, पूं, (विचात प्रति । सन्य मती न वाहु-काषु:।" ४। ४। ६ ६ ६ ५ इति यन्।) जनभू। इति प्रावदचिका ॥

> वक्षाः, चि, (वक्षमधीनमं गत इति। वक् 🕂 | "वर्ष्यं जलः।" शाश्चाम्द्राप्रति यत्।) व्यायत्तर्ता गतः । तत्पर्यायः । प्रवियः २ । इ.स.-मर:। वद्य: ३। इति स्ट्रकावकी ॥ (यथा, मार्केक्षेषपुरायै । ३८ । १० । "न्दुर्लं सेवाभागास्तु सिंइ शाद्दू तकु इता:।

> > योशिन: ॥"

व्यक्तिस्य प्रथमः प्रश्नः। वया, सार्केकेवे। 4 6 1 6 8 1

यथा यान्ति तथा प्राची वध्यो भवति

"इरिवेबेक्नतीयस्त चतुर्थोगभूरिकाइतः। वशास प्रसः पुनी (दश्या: वह उचाते।") वद्याका, करी (बद्धाः + खार्चे कम्।) यद्यगा की। इति श्रम्दरकावकी।

बद्धा, स्त्री, (बद्धा + टाप्।) वद्यीभूना नारी। तत्पर्यायः । वधागा २ वधाखा ३ वद्यका ४। इति ग्रम्बरकावकी। (यथा, उत्तरराम-चरिते १ चर्चे । १।

"यं जास्यामियं देवी वाग्वक्रीवासुवत्तेते। जत्तरं रामच (रतंततृप्रकीतं प्रयोक्ताते ॥")

वष, वधे। इति कविकच्छहुमः। (आ०-पर०-चक्र०-सेट्।) वर्षात्। इति दुर्गाहासः 🛚

दघट्, **वा, देवीक्षेत्रकक्ष्मविद्यागमननः। इ.व**-मर: । साधा जीवट् वीवट् ववट् सत्था रत प्रभाग्नदा देव क्षतिक्षांने विश्वसम्बाह्नती वर्त्तानी। देवाय प्रविद्यो हार्ग देवप्रविद्योग तप देवा इन्हादयः। व्यव पितरो देवता इति खुतेसी-अधि देवा: इविद्रिक इसनेन रति सका इति इद्रचितम्। इति सरतः ॥ (यया, ऋग्दैदे। 301394161

> "इति लागे द्विष्टीषसा गुका उपसुतास ऋवयोऽवोचन्। तांच पाचि सकत्व सरीन् ववस् वयदिक्र्याची व्यवचन नमी नम रखूर्वाची व्यनचन्।")

वष्ट्कार:, पुं, (वषट् इक्षान्त्र कार: करवं यज्ञ।) देवोहिकाकयातः । तत्पर्यायः । देवयद्यः २ बाहुति: ३ होम: 8 होचम् ५। इति हेम-चन्त्र:॥ (यथा कातन्त्रे अतृषष्ठे रत्युगादिकेषु कारभव्येन वा समासः। यथा वषट्कारः। खादाबार: ॥)

वधट्सतं, वि. (ववक्ति सर्वेच सतम्।) चुतम्। रयमर: ।

"बायी चुतन्तु यहवं तत् स्वासिष्ठ वषट्-

इतम् ।" इति श्रम्हतावली च ।

वच्या, इट शती। इति कविकायप्रमः । (भ्या०-चाल-चन-चित्।) किप बद्ध ह, वज्यति। इति इतीहानः ।

जकातृ व्ययम् ।) एकश्वायमी वस्तः। श्रत्वसर-टीकार्या रायसुक्रुटश्लग्राकटायमः ।

वध्ययकी, ुकी, (बक्कय एकचायनी यहा:। वष्कविकी, ∫ तेन नीमते इति। भी + क्रिया गौरादिलात् डीव्। "पूर्णपरात् संभाधा-सगः। 🗢। ४। १। इति व्यवम्। वव्यवि कीति पाठे। वष्यकोश्यक्ता इति। "कत इनि हनी। "इति इनि:। खड् ज्ञायुगिस्ति बलम्।) चिरप्रकृता गीः । इत्यमरः । "वक्कत परिकामित विकाय विरकाणीनवासः वक्ना पति कात:। वन्त्र र जती नामीति काय: वव्यवस्थितशासनी वसः पति कोषः तस्योगात् वव्यविको नेकाणादिति प्रम्। वव्यवस्योति पार्वे गोहिषेत्वादिनामामाहित्वात् न: नदा-दिलाहीम्। दुव्यस्यती सर्वायनकामधीति क हुं माध्यभे अहिं है:।" इति सहीकायां भरतः ।

वस, ये भारी निवासे। इति कविकल्पहमः ॥ (भा०--पर॰-व्यक॰-व्यक्तिहा) ऐ, ख्रुखातु। व्यौ. चवात्सीत्। इति दुर्गाहासः ॥

वस, क को इस्टिइरोक्षा इति कविकल्पह्नसः। (चुरा॰-पर०-सन०-सन्-च सेट्।) संघ रच प्रीति:। क, वासवति वन्धु:। चकारात् वर्षे च। इति दुर्गादायः ।

वस, तुकः वास्रे। इति कविकलपहुनः ॥ (ऋहनन-चुरा॰-पर॰-चाक॰ सेट्।) वसयति। इति दुर्गाहास: ।

वस, य उ इर् क्लम्भे। इति कविकस्पद्दम; । (दिवा०-पर०-स्व ०-सेट्। उदिलात् क्रावेट्।) य, वस्त्रति । उ, वसिता वक्ता । ४.र्, व्यवसन व्यवसीत् व्यवसीत्। व्यक्तात् पुषादिलादिलां क, इलाची। सामा इच नवातारचितीमानः। यो वस्त्रवारिष्विति इनायुधः। इति दुर्गा-

थस, साह स्तृती । इति कविकस्पद्वस: ॥ (व्यदा०-चाला • च क ० - सेट्।) स्तिरिष्ट चा च्छा दन-पूर्णक्षधारयम्। च ह, वस्ति चीकः वस्त्रम्। इति दुर्गीदास: ।

वसति:, स्त्री, (वस निवासे + "विश्वनस्त्रार्थन-चित्।" उचा॰ ८। ६०। इति भागधि-करबादी वात:)। वास:। (यथा,व्यमव-श्रतके। ११।

"धीरं वारिधरस्य वारि किरतः श्रुखा निग्रीये

दीधों च्छुरसस्य स्वया विरक्षिती वालां चिरं ध्याबता ।

व्याज्यक्षेत्र विशुक्तकव्यकस्यां राजीतया क्रन्ट्रतं यामी खेब जलो जनसा वसतियानि निविद्वा

यदा ")

यामिनी। निकेतनम्। प्रति मेरिनी। ते, १५०॥ ( बया, कुमारे। १। ११।

वसन्तः

"रजनीतिश्वर्वगुष्किते दुरमार्गे चनक्रमद्दिकाराः । वसति प्रियाः साश्चिनां प्रियाः व्यक्ते प्राप्तिसुं स देखरः ॥" ) वसती, खोरे, (वसति + क्षत्काराद्ति सीम् ।) वासः । वास्मित्री । विकेतनम् । द्रति मेदिनी । ते, १५० ॥ वसनं, स्ती, (वस्तरे काल्कास्ति विनेति । वस् +

वसनं, स्ती, (वस्त्रते स्वास्त्राद्यतिश्वेनेति। वस् + स्थाद्रः) वस्त्रम् । इस्तमरः ॥ (वस्रा, तीत-वीविन्दे। ९ । १२ ।

"वश्रीय वर्षाय विद्यादे व्याणं व्यक्तार्थं श्रिकश्रीतिर्धाणितवस्थानम् । विद्यवश्रतश्रीक्षश्रद्धयः ! व्यवश्रतश्रीकृष्णे । ॥"

वसनिमिति। वस्+भावे खुट्।) हाष्ट्रमृ। इति मेहिनी। नै,१९६॥ (वस् + चाचारे स्नुट्।) निदाव:। (वस्मा, महाभारते। ५। ३६। ६०। "मीनाम स सुनिभीनित नारण्यवसनास्तृति:। स्रात्त्रचसन् मे बेद स सुनि: मेस उच्चते॥") स्रात्रद्धस्यसम्। इति ग्रन्स्र्यावजी॥ वसना, स्रोते, (वस्तुन्।) स्रोत्तर्द्धभूवसम्।

मधा,---"सार्यनं सार्धनं नसना नद्यना तथा।

"सार्यनं सार्धनं प्रकार प्राता तथा। वयनं वक्षनचेति चौतटोशूनचे अपेत्॥"

हित स्वस्त स्वती ॥

बवनाः, पुं, (वयनवन महनोस्ना हित । वस

+ "ब्रुभूष दिवसिभा विकाधि गर्जिम किना विद्
श्व ॥ " छवा। ६ । ११८ । हित आण् । )

सत्विसेवः । य च चैनवे सास्त्रमास स्वास्तः ।

स्वा । सम्ब माधवन वावन्ति ना छतुः । हित

सस्त्रमान ॥ अ॥ ) तत्व संताः ॥ (वाज्युनचे ना स्वचीति के चित् । वचनाः सम्मानवो हित्यो ग
हर्यात् ॥ अ॥ ) तत्व संताः ॥ प्रचासमः १ सहि।

ह । इत्वसरः ॥ सप्तुः ॥ । हित सम्बर्गावनी ॥

साधवः ५ पन्युः ६ । हित सम्बर्गावनी ॥

साधवः ५ पन्युः ६ । हित सम्बर्गावनी ॥

साधवः ५ पन्युः ६ । हित सम्बर्गावनी ।

साधवः ५ पन्युः ६ । हित स्वान्यः ६ कानाः १०

साधवः ११ ॥ तत्वा जोनवान गुवाः । कामप्त्रम् ।

सम् । सप्तरमम् । स्वान्यवा । हित राज
निचयः ॥ (यणा, स्वन्यं हो । ६ । १ ।

"हमा: कपुष्पत: यक्तिकं यम्बः' क्तिया: कस्तमाः यवणः सुगन्धः। सुक्ताः प्रदीषा दिवसाच एन्या सत्ते प्रिये ! चादतरं वयक्ते॥"

वया च ।

"वैसनी चीयते श्वेद्या वयनी च प्रकृत्यति ।
प्रावेक प्रदर्भ वाति खयनेव वनीरकः ।
श्वरकाचे वयनी च पित्तं प्राटबृती कपः ॥"
प्रतिपूर्वस्तको दितीयेऽधामे प्राप्तंत्रीकाम् ॥

"तु दिनको क्रिक क्रूकित करवर्गे सद्वक चलकि शुक्रको भितम् । क्रुसुमधीरभरक्रिक क्ष्रक्रिः ॥ ॥ क्रुसिम्पारम् स्वतंत्रक्रक्षे ॥ ॥ मन्द्रकेतवनास्वयस्याकः स्वितमेव यमक्तास्य वसत्। मजयमास्त्रक्षास्त्रुवान्तिः सम्बद्धी हि वयमक्तुमेवेत्। समजकीपवित्राद्धनारुकं यमकमावनकः स्वित्रवसम्॥

विविधः सुरताननः संध्याः कथवारनः । कटुचाराण्यकाः सेष्याः श्रीयनं समयक्षेत्र ॥ धायामश्रमसंदीशस्त्रिती विश्वास्त्रमाननः । एवं क्रियासमापत्री नरः श्रीतं सुस्ती भवेत्॥" दति वननोपचारः ॥

र्ष इररीते प्रयमकाने चतुर्वेश्थाय । 🛊 । "कफ चिती हि ग्रिग्रिरे वसन्तेश्वेशातुनापितः। इत्याचि कुरते रीमानतक्षं लरमा वयेत्॥ लीक्ले वेंमनमसादी ने घुक्ट चैना भोजने:। थायामीहर्तनाचाति जिला स्रेग्नावस्थलसम् । कातोरविताः सप्रचयनागुरुकुमः। पुरावयवज्ञोध्मचौरचाङ्गवश्रुकास्व । शक्ताररसो सियानासाता प्रिययापितान्। प्रियास्यसङ्गसुरभीन् प्रियानेचीत्वलाङ्गितान् ॥ सीमनन्यक्रतो च्रुदान् वयस्त्रेः विवते पिवेत्। निर्मदानासवारिष्टसीधुमादीकमाधवान् ॥ अन्तराम् साराम् सव्यक्ष चलराम् वा **।** दिच्यानिस्थीतेषु परितो जसवादिषु 🕸 षाइएनएस्योष्ठ मशिकुह्मिकान्तियः। परपृष्टविषुचेषु कामकमेगन्तर्भाष्ट्र 🛭 विचित्रपृष्णवृत्तीयु काननेतु सुगन्धियु । गोडीकपामिक्याभिसेधाष्ट्रं गमवेत् सुस्ती ॥ गुरुष्टीत दिवास्त्रप्रकाशास्त्र मधुरां स्वाचेत् ॥"

दशि वामटे सम्माने हशीमेश्या ।
"चेमले निचितः श्रेषा दिनसङ्गाभिरीदितः।
कायामि नायते रोमांकातः प्रकृतं मकृत् ॥
तस्माद्दस्तं कामाणि यमनादीनि कारवेन्।
गुर्वावाक्षम्भानुरं दिवासम्भ वर्ण्यते ॥
यायामोदनेनं यूमं कवद्यसम्भानम् ॥
स्मानुना श्रीचिविधं श्रीतवेन् कुसुमानमे।
चन्दनागृबदिम्बाङ्गो यवशोधूमभोकनः ॥
प्रार्भ प्रश्मीचीयं मार्च कावक्षिश्चलम्।
भण्योक्तिनं सीधुं पिवेम्बाध्नीकमेव वा ॥
प्रसन्तिश्चमित् स्मीयां कावनावाक्ष यीवनम् ॥
प्रसन्तिश्चमित् स्मीयां कावनावाक्ष यीवनम् ॥

रति चर्क द्रणकाने वहरणाये !
"मधुमाधनी वसना: । बाल्गुनचेजी वसना: ।
ता स्वीवधयः कालपरिकामात् परिकलवीयां
वलवातो हमने भवनवापक प्रवताः (क्रापा कार्यो धुन्याका खपशुन्तकाना मन्द्रकारक वाद्वानोः सतुवारपक्रीपक्षाम्भतदेशानो हिन्दि-गामविहामाः क्रिष्टाक्रीयकान्त्रति । स्वाप्यमाप क्रिक्षणः सम्बद्धमापारयन्ति स सक्ष्यो प्रस्तेन एकर्रामाविहामार द्रेमस्कासदेशानां हिन्दानां क्रिक्षणः क्षायाम् क्षायानः "पूर्वाक्रिय विकास क्षायाम् ।"
"हिम्रो वसने विभक्षाः कानवैद्याक्रीक्षिताः । विश्व काम्नोजनकृषापूराशीकारियुचिते: व कोकितावट्यएमजैवयमीता मनोक्या: । दक्तिवानिवर्वविता: सुन्तका: पक्षणीव्यवा: ।"

शति समुति समझाने वर्षकथाने । (०) वासाधिकासदेवतीत्वतिर्थवा,—

"करिकेश्वं सव विभी वचनाहरमोद्यम् । विन्तु योधिकादाकं मे ततः वान्तां भवान्

मया वंभोषित इस्मी यथा तखाइमोष्ट्रमम् । कार्यं मनोरमा कामा तां निदेशय जोकसत् ॥ तामकं निष्ट प्रसामि यथा तखाइमोष्ट्रमम् । कत्तेषमधुना धातकजोपायं ततः श्रुष ॥

मार्ककेष छवाच । श्वेवाहिन कन्द्रमें धाता जीकपितामकः । कया वंभीक्षणीयोध्यमिति विकास कन्नाम क ॥ विकाबिस्ता तत्त्वाच निःवासी यो विणः-

तकाहसनः संजानः पुत्रावातिभृतितः ।

गूनापुरांसाकानिकां विश्वद्वभारसंस्तिन् ।

किंद्रकान् यार्या रेजे प्रमुक्त देव पाष्पः ॥

प्रोकराजीवन्द्वायः पुक्रवामरस्यायः ।

यन्योदिनाक्षकप्रश्चिप्रतिमाखः सुनासिकः ॥

प्रदन्कृत्यावर्तः स्नामकृषिनमद्वेतः ।

यन्यासुमानियद्यः सुक्रवद्वयस्याः ।

प्रान्यात्वायम् तिविक्षीयं द्वयस्याः ।

प्रान्यात्वायम् तिविक्षीयं द्वयस्याः ।

प्रान्यात्वायम् त्वयस्याविक्षायः ।

प्रान्यात्वायम् स्वय्योविक्षाय्यस्यः ॥

स्वर्तावकरीजकः स्वय्योविक्षायस्यः ।

गूएजकः प्रोनवकः संपूर्वः सम्यक्षमादः ॥

ताद्याय्य समृत्यक्षे सम्पूर्वे स्वस्यायः ॥

प्रकाष्यः समृत्यकः स्वय्याः सम्प्रस्याः ॥

प्रकाष्यः मन्द्रस्यः सम्प्रस्याः ।

प्रमुक्षपद्वाः सम्वन् सरस्यः सम्प्रस्याः ।

प्रमुक्षपद्वाः सम्वन् सरस्यः सम्प्रस्याः ।

प्रमुक्षपद्वाः सम्वन् सरस्यः सम्प्रम्यदाः ।

दित कानिकापुरास १ काकाय: १०६ हरमोहनकाने कहा कर्माति श्रथा,— "मधुक कुर्तत कर्मा ग्रह्मताका विमोहने। तत् ऋकुन महामाग निर्म तक्षीचितं पुन: ॥ कम्मकान् केश्वरानाकान् क्रकान् वाटकां-

नागनेखरवृत्तागान् किंशुकान् केसकान्

मनान् ।

माधवीमिकितापर्यासारान् कृत्यकांस्त्रसाः।
उत्प्रकायति तक का वक तिस्ति वे बरः ॥

सरां सात्प्रकापद्यानि वीक्यम् मक्तवानितः।
समिकि सत्वाम् यकात् कर्ताय स्वप्राममम् ॥

सताः वक्याः समन्यो नृत्वाकुरमक्याः।
उत्पान् विश्वसाधिन वेस्यन्ति का तक च ॥

तान् स्वाक्षाक्ष्याधानिः सगन्यस्यो।

इता कामन्यं यातो न तक तृष्टिस्मते ।

इता कामन्यं यातो न तक तृष्टिस्मते ।

समन् क स्वराः विद्वा वे व वर्गम समिक्षाः ॥

न तसस पुनस्कामित सं मोहस्य कार्यम्।

वसन्त

A TOPEN

#### वसन्त

भावं न कुरते कामं काषोत्यमिष प्रक्रर: ॥"

दित काकिकापुराधि ० व्यथ्याय: ॥ ॥
वसने वर्गनेष्याच यथा,--
"सरभौ दोका कोकिकमाचतस्यंगतिनकदलोदिस:।

चातीतरपुवाचयाक्षमञ्जरीनमरकङ्काराः॥" इति कविकव्यकतायां प्रचमकःवकः। #॥ व्यतिवारः। इति ग्रम्दरजावकी॥ वक्रामान-

गंतिहरीयर्भाः । यथा,—
"रागाः वर्षेत्र तु प्रोक्ता रागिण्याच्चां प्रदेत तु ।
भैरवीश्य वसन्तव नटनारायणक्तथा ॥"

रताति । तस्य पचराजिस्यो यथा,— "बान्दोजिता च देशास्त्रा जीला प्रथममञ्जरी। मन्दारी चेति राजिस्यो वसनस्य सहातुगा:॥" बस्स धार्न यथा,—

> "शिकाकिवश्येषयवश्च कृतः प्रवाम् पितं चूतकताष्कृरेख। भमन् सहा वामसनीचनः र्लं-स्तेनक्रमत्तः स वसन्तरागः ॥"

ज्ञस्य गानसमयो यया,— "ग्रीपचन्याः समारभ्य यावत् स्याक्त्यनं हरेः। ताबद्दचन्तरागस्य गाननृत्तं मनीविभः।"

इति सङ्गीतहामीहर:॥

कितायमते अस्य वर्गागयो यथा।
यानुनी १ गमकी २ पटमझरी ३ गीड़करी
४ घामकली ५ देवप्राखा ६॥ इन्मकते
इन्होनरागपुत्रनामानी १ व्याप्टी पुत्राः। किन्तु
नेवां मध्ये विभासस्याने इन्होन इति किख तम्॥ सोमेश्वरमते तस्य वर्गागयो यथा। देशी १ देवगिरी १ वराटी १ टोड़िका ४ किता ५ इन्होनी ६॥ तक्तते अस्य रागस्य रागिगी वहितस्य वयन्तुंगानसम्यः। इति स्टीतप्राक्तमः॥ ॥ शत्ताविष्रेषः। यथाः—

सङ्गीतप्रास्त्रम् ॥ ॥ तालविशेष:। यथा,— "चयमङ्गलगस्यवंशकरन्द्ष्मभङ्गसाः। रितालो वसन्त्रभ जगन्मन्योऽय गाविषः॥"

"वसन्ताचे कर्त्रची नगको मगक्त्रचा। नगन्भम्ये गुदबेको विरामान्यस्य सहयम्॥" इति सङ्गीतहामोहर: ॥

वसमा भः, पुं, (वसमा + खंचायां कन्।) ग्रोनाक-प्रभेदः। इति रानिष्युटः ॥ (वसन्ति निर्मे-सन्दः पुत्रः। यथा, कथासिरसागरे। १८। ४८। "सुप्रतीकस्य पुत्रच वसन्तियागरायतः। योगस्य नम्मसुन्त्रस्य पुत्रोग्निनि वसन्तकः।") प्रस्ताकस्य मः, पुं, (वसन्ति क्रसम् यस्य।) द्वा-विश्वाः। यथा.—

"वसन्तकृत्सः चेतुः श्रयितो दिजकृत्सितः ॥" इति श्रम्दमाका ॥

वसल्बन्नस्माकरः, पुं, चौषवित्रिवः। यथा,— "प्रवाजरसमीक्तिकास्वर्धाः चतुर्भागमाक् एचन् एथमच स्त्रुते रकतन्त्रेमतो होप्रके। स्रयोसुणगरङ्गकं विजवनं विस्त्रांखिकं मुमेश्वा विभावयेत् भिष्ठादं धिया चप्तग्नः ॥ सर्वे विकाश्वाचेः कमलमालतीप्रव्यक्षेः पयःकद्रिकन्द्रजर्मलयकीमनाभ्युद्धेषेः । वसन्तकुसुमाकरो रचपतिविक्षोश्वितः समक्तमद्वद्धवेत् किल विजात्तपानेर्यम् ॥" दति त्वस्योगतर्द्धियो ॥

( आधापरचा

"हिभागं द्वाटकं चनं चयो वङ्गाद्विकालकाः। चतुमांगं गुह्रमभं प्रवातं मौत्तिकल्या ॥ भावयेद्वयुष्टिन भावने चुरसँग च । वासालाचारसोदी च्यरम्भाकण्यप्रस्नकोः ॥ ग्रात्यचरसँनेव मालखाः द्वाङ्गोदकः । प्रचाद्व्यमदेभांचं सुग्रात्यदससम्भवम् ॥ जासमाकर्विच्यातो वसल्तपदप्रमंकः । गुद्धादयेन संस्वः सित्रामध्याण्यसंयुतः ॥ मेद्वतः कालितद्वेव कामदः पुष्टित्वच्या । वलीपालतनाष्ट्रच्या स्वत्रभंगं विनाध्यत् । पुष्टिदो वच्या चायुष्यः पुच्यसवकारकः ॥ प्रमेष्टान् विग्रातिचेव च्यमेकादग्रन्था । तथा सोमवजं प्रति साध्यास्थ्यमथापि

इति वैदाकरसेन्द्रशास्त्रं यदे रखायनादाध-कारे॥)

वसन्तवीयी [न], पु, (वसन्ते वसन्तकाले घोषति विरौति वसनां घोषयति विद्यापयतीति वा। घुष + व्यिनः ।) को क्षिणः । इति कं चिन् ॥ वसन्तजा, क्षीं, (वसन्ते जायते इति। जन + डः।) वासन्तीकता। इति राजनिर्घयदः ॥ (वसन्त-काजोद्धवे, जि॥)

वसन्तिलकं, क्री, (वसन्तस्य तिलकसिव।) पृष्यविष्येषः। चतुरंशाचरपादच्यन्यं।विष्येषः। यया,—

"चीयं वसकातिककं न भ जा ज मी गाः ॥ पुत्रं वसकातिककं तिलकं वनाल्या की जापरं पिककुकं कलमत्र रौति। वालीव पुत्र्यसुर्शार्भकं व्याहिवाली यानो चरिः स मधुरां विधिना चनाः साः ॥" दिन क्रन्दोमञ्जरो ॥ ॥॥

श्रीषधविशेष: । यथा.—

"आवादल्टक्टनसेन्धविवश्याकःपूर्वां करञ्जस्वितं मध्यतेन पीतम् ।

वेवं प्रशेक्ति पुनर्गंदण: सक्तीसासी वसन्ततिनकेर्ण कृष्यकर्णम् ॥"

दति हत्तरकावस्थां गुरुजरोगचिकित्सा ॥

(ग्राम्बिधमीषधम् । यथा,—

"हैको भस्रकम्भकं द्विग्रवितं जीशास्त्रयः

पारदाः चलारो नियनम् वङ्गयुगल्येकीकतं महंगेत्। सक्ताबिह्मयो रसेन समता ग्रोस्ट्रवासेस्याः सम्बंदित्यकरीयकेण स्टूटं गुनंपचेत् सप्तथाः। कस्तूरीयनसारमहित्तरसः प्रशात् सुसिक्षी

भवेत्।

कासन्त्राससम्बद्धाः स्वत्रासम्बद्धाः स्वत्रास्य स्वत्रास्य स्वत्रास्य स्वत्रास्य स्वत्रास्य स्वत्रास्य स्वत्रा

मूलारिय इधी विवादि इरको मेडी स्वथा विश्वतिम् । इतोगारि इरो स्वशादिश्यनो हको वयोव ईन

ज्रहोगादिहरी ज्यरादिश्मनी हच्यो वयोव हैन: श्रेष्ठ: पुष्टिकरी वसनातिजको न्द्रस्त्र येगीहित: ॥" इति वैद्यकरसेन्द्रसारसंग्रहे रसायनाद्यधिकारे॥)

वसनाहूत:, पुं, (वसनास्य दूत इव।) चाम्बर्णः। कोकिल:। पण्यसरागः। इति विश्वमेदिन्धी ॥ वसनाहूती, स्त्री, (वसनास्य दूतीव।) पाटली-

टचः । माधवीलता । इति मेहिनी । ते, २६३॥ गण्यिकारी । पिकी । इति राजनिष्युटः ॥

वसम्बद्धः, पुं, (वसम्बद्धः हुर्वृद्धः ।) व्याद्धश्रद्धाः । इति प्रन्दमालाः ॥

वनन्तपच्चमी, स्त्री, (वसन्तस्य पच्चमी।) त्रीयचमो।यथा,---

"मकरस्ये सङ्क्षांशीयुक्तपचे यद्यास्त्रान्।" इत्यारभ्यः।

"पचन्याच जगहाची प्राप्तरेव नदीचली: ! स्वाप्यिता सन्द्यीको कुमीमार्कतेर्ण ॥ वसन्तपचमी नाम मर्जपापप्रमोचनी । वसन्तच समस्यची कन्द्रणं सरति पिये ! ॥ वमन्तरागश्रद्यात् सियमाप्त्रोत्यभीचिताम् । श्रीपचमीन् केचितां सन्यः प्रवहन्ति ये । वर्त्तयदेकमन्ति सिथो न विच्यतिभीषत् ॥" द्ति सत्यद्यक्ते ५५ पटनः ॥

यम्यच ।

"मायस्य प्रक्रिपचार्या महापूर्णां समाचरेत्। गर्वे: प्रवाले: कुसुमेरनुर्वेपे(क्यियत: ॥ गीराजनीत्मय कुल्या भक्त्या संमान्य विचायान्। यसन्तरागं जनयन् गीतनृत्यादि कार्यत्॥" गहक्तम्।

"श्रीपचर्मा समारम्य यावत् स्थाच्यमं हरे:। वसन्तरागः कर्तवो नाम्यदा तु कदाचनेति ॥ कृतवा वसन्तपचन्यां श्रीकृष्णस्यार्चनोत्सवम्। स्थाहसन्त इव प्रेयान् कृन्दावनविद्यारियः।॥"

दित हरिभक्तिविलासे १४ विलासः ॥ वसन्तम्खः, पु. (वसन्तस्य सखाः "राजाहः सख्यश्यश्च्।" ५ । ८। ६९ । इति टच्।) कामदेव:। इति हनायुधः ॥

वसन्तिस्यः, पुं, (वसन्तस्य उत्मवः।) फान-गुनोत्सवः। यथा,--

"पालगुन्धां पौजंमात्यान् विद्धादेखावे : यह त्रीत्राषा प्रियमक्तस्य वसन्त स्थार्च नोत्सवम् ॥ भविष्योत्तरता हीयस्ति दिश्च देपचितं। यः त्रीयुधिष्ठिरस्थोक्तां चक्तं भगवता स्वयम् ॥" तन्ना हात्माश्च तचेव।

"रवं यः क्रवतं पार्च भाक्तीक्तं फाल्गुनीत-

सत्रम्।

मनासादाचा सिद्धानित तस्य सर्वे मनोर्थाः ॥ वृक्तं तुवारसमये सितमचद्याः प्रात्मंत्रनतसम्ये सत्तुपस्थिते च।

वसुः संवाद्य पूतक्तसमं सप्ट पम्हनेन सर्व कि पार्थ प्रवोध्यस्थातं सकी स्वात्।" इति श्रीष्ट्रिंभिक्तिविजासे १८ विजास: ॥ (वसन्तकातोङ्गदोत्सवमात्रम्। यथा, कथा-सरित्यागरे। ४। ६६। "अय तक्षित् अभावेशो वसन्तीत्सववासरे। चायवी प्रथमे बामे क्रमारचित्र निधि।") यसा, च्यी, (वसति वस्ते वा। वस निवासि वस व्याक्शहने वा + वाच्। व्यायामाप्।) मीत-प्रभवधातुविधेवः। रज्यमरः । (यथा, समुते प्रारीरसाने ३ व्यथाये। "शुद्रमिषस्य यः सेषः वा वसा परि-की(मैता ॥") षाखा विवर्षं मेद:श्रम्हे दृष्टचम्॥ मास-रोक्किगो। इति राजनिषेद्रः ॥ वसाध्यः, पुं, (वसमा च्याध्यः । प्रचुरवसावस्यादसा त्यात्वम् । ) शिम्बमारः । इति जिकाकशेषः ॥ वास:, पुं, ( वसी चाच्छा दयत्वनेन वस्त्रते चाच्छा-हनपूर्व्यकं वियते इति वा। वस चाच्छाहने + "सनियासङ्गीत।" उदा॰ ४। १३६। इति ९८:।) वस्त्रम् । इत्युवादिकीयः ॥ वधिरं, क्री, (वस्+किरच्।) सासुद्रसवयाम्। गर्णापव्यक्ती। इति घरण्यसर्टीके॥ ( अस्य सुका यथा,--<sup>अ</sup>वसिरं श्रीसपाकाच सारकारनिकलनम्। विष्टां क्ष दुर्जारं कर्या भीतलं वातको पनम्॥" रति सुश्रुति इदचस्याने ४६ व्यथ्याये॥ पुं, रक्तापामार्गः । तत्पर्यायो यथाः — "रसोक्ष्मो विवरी इत्तपसी धामागैवीक्ष्म च। प्रत्यक्षयम् केप्रपर्यो कथिता कथिषियानी ॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमे भागे॥) वसिष्ठ:, पुं, (वधिष्ठ: । एगोदरादिलान् ग्रन्स न: ।) पश्चित्रस्थाः । इति द्विक्यकीयः ॥ वस्, क्यो, (वसवानेनेति । वस + "ग्रृप्निक्वीति।" ख्याः १। ११। इति उ:।) रलम्। धनम्। रत्यमरः ॥ ( बया, रमुः । ८ । ६९ । "वज्ञभानभयोपश्रान्तये विद्रवां सम्बातये बच्छातम्। वसु तस्य विभोगे केवलं गुग्वसापि परप्रयोजनम्।") हर्षीयधम्। ऋामम्। इति मेदिनी। से, ६ ॥ श्राटकम्। इति विश्वः॥ जलम्। इति सिक्षान्त-कौसदास्यादिवत्तः । वसु:, पुं, (वसतीति। वस + उ:।) वक्षष्टच:। ष्यमत् । रश्चिः। गणदेवताविश्वेषः। इत्यमरः॥ च चार चंखात:। यथा,---"धरी ब्रुवच सोमच विष्णुचीवानिलीरननः। प्रकृष**क प्रभावक व**सवीश्टी क्रमात् स्ट्रता: ॥" इति भरतः #

दची दितीयणकानि घडमकानारे अधिकार्ध

मक्रां वरिकामा जनवामाच। ताः प्रजा-

पतिभवो दशवान्। धन्ताय दशः तासा

100

नामानि । भावतीमा बच्चद्यामिविचा साम्या सरलती पसुमुक्ता सङ्करा। व्यासी सध्ये वसोरकी वसवः पुत्रा सथाः श्रीकः प्रावः भुवः चर्कः चर्चः होतः वास्तुः विभावसुर्वितः। द्रोबस्य अभिमर्ता पत्रा प्रवेधीकभवादयः पुत्रा: ११। प्रामस्य स्वकंसत्यां ही पुत्री सन्द-सायुः पुरोजवस्र । २ । भुवस्य शारम्यौ पुरः वुभ: । १। व्यकेखा वासनायां तर्वादय: पुका: । १। व्यक्षेत्रीर्घारायां द्रविशंकादयः पुत्राः। ५। दीवस्य प्रार्विकी प्रिश्वमारी दरिरंगः। ६। वास्तीराज्ञिरस्त्रौ विश्वकसेताः विश्वकसेत्रः पुत्रकात्त्रयो मनुरभूतः विके साध्या सनी: सुता:। २। विभावसी रुपायाँ व्यय: पुत्रा: खुटरोचिषातपनामान:। 🖺 रति श्रीभागवत-सतम्। 🛊 । मतान्तरे खरौ वसवो यथा,— धरः १ घुवः २ स्रोसः ३ चावित्रः ३ चानिणः ५ व्यनतः (प्रत्यूषः ७ प्रभावः ८। इति सञ्चा-भारते दानधकाः । चापि च । "आगो ध्रवच सीमच धरचीवानिलीऽनजः। प्रत्यूषच प्रभासच वसवीरटी प्रकीर्किता: ह चापस्य पुन्नो वैतस्त्राः समः सामनो ध्वनि-सया।

भ्वस्य पुत्री भगवान् काली लोकप्रकालनः ॥ सोमस्य भगवान् वर्षा वर्षस्वी येन जायते। धरस्य पुत्री विवयी हुती हरावहसाया । मनोहरायाः प्रियसः प्रामोव्य रमणस्या । व्यक्तिस्य प्रिवाभार्यातस्याः पुत्रः पुरोजवाः॥ व्यविद्यातमानिष्वेव दी पुत्रावलिनस्य सु। व्यायपुत्रः, कुमारस्तु ग्ररक्तमे बकायतः॥ तस्याः प्रास्त्रो विद्यास्त्रसानेगमेयस एएजाः । प्रत्यवस्य विदु: पुत्रं ऋषि नाच्या च देवसम् ॥ दी पुत्री देवलस्यापि चमावन्ती मनीषिसी। ष्ट्रस्तिच भागनी वरकी ब्रक्तचारिकी ॥ प्रभावस्य तु सा भार्या वस्त्रवामदसस्य च। विश्वकर्मे। महाभागसास्त्री जन्ने प्रचापति; ॥" इति विद्विपुराणी कथायीयप्रकासग्रेनामाध्यायः कौर्मी १३ वाधायचा ॥ #॥ (सते वधिष्ठस्य धेर् गन्दिनीसपञ्चल तच्छापग्रसा एथियां प्रक्ततुषुच्चा कासन्। तेष्ठ द्यीनामा वसुरेव कुरुद्धो भीद्य:। एमहिनस्यं यथा, देवीभाग-वते। २। २। २४--- ४४। "श्तक्तिन् समये चारौ वसवः वर्तासम-

विश्वकृत्यान्यमं याप्ता रममाना वहन्त्या । एखादीनां वस्त्राख मध्ये कीश्रीय वस्त्रमाः। दोनीमा तस्य भाषाय निस्ती गो दर्शे 🖫 इत्रापतिं सापप्रक्रक्षयें धेवुक्तमा। योक्तामाच वशिष्ठसा गौरियं ऋ**या सन्द**रि ! 🛊 दुरधमस्याः पिवेद्यस्य नारी वा धुक्षवीश्चवा । च्ययुगायुर्भवेद्यमं सदेवामतयौवनः । तप्त्रवा सन्दरी प्राष्ट्र मधीलोकेश्वल मे सखी। ख ग्रीनरस्य राजमें: पुन्नी परमश्रीभना ॥

तसा देतोमेशभात ! दशसी गा पय-स्थिनीम्। चानयसात्रमञ्जे निस्ती कामरा गुभाम् । यावरस्थाः पनः पौत्वा सभी सम सदेव हि । मानुषेषु भवेदेका जरारोगविव जिता । तच्छुलावचर्गतस्यादी जेहारच मन्दिनीम्। व्यवसळ सुनि हानां प्रव्याती; सहिनीवनधः ॥ भूतायामय नन्दियां वशिष्ठश्च मञ्चातधाः । चानगामाश्रमपरं प्रताखाहास सलर: ॥ नापश्चन् च यहा धेवु सवस्रां खाक्रमे सुनि: । क्रमधामास तेजसी शक्रदेश सनेव्यपि ॥ नासादिता यहा प्रेतुष्मुकीपातिश्रयं सुनि:। वाविकापि विद्याय धानिन वसुभिन्नेताम् । वसुभिर्मे जुता घेत्रयेकाष्ट्रामधमन्य वै। तसात् यन्ते जनिष्यन्ति माधुषेष्ठ न संध्य: । एवं ग्रगाप धनीता वर्ष्तान् वाविशः स्वयम्। श्वला विमन्यः चर्ने प्रमहर्देः खिताच ते ॥ ग्रप्ताः सम्दर्ति जानना ऋषिं तसुपचन्नसुः। प्रवाह्यकासान्धर्यं वसवः प्रदर्भ गताः । सुनिक्तानाच धक्नीता वसन्दीनान् पुर:-

षातुसंवत्सरं सर्के शापमी चमवाप् छ । येन्यं विक्रमा घेनुनं न्हिनी सस वसाला। तसार्त्योमानुष देवे दीर्घनानं वसिष्यति ॥ ते ग्राप्ताः पथि गण्डनी गङ्गो ह्रष्ट्रा वरिद्य-

जनुक्तां प्रणताः सर्वे ग्रप्तां चिन्तातुरां नहीम् ॥ भविष्यामी वर्ष देवि ! कर्ष देवा: सुधाग्रवा: । मात्रवामाच्य जठरे चिक्तेयं मचती हि न: ॥ तकात्वं मातुवी भूत्वा जनवाकान् वरिद्वरे ।। भ्रम्ततुर्वाम राजविस्तस्य भाषा भवागधे । ॥ जातान् जातान् जवे चास्तान् विचिपस

सरायमे ।। एवं शायविनिर्मीकी अविता नाच खंश्य: ॥ तयेखुकाच ते चर्चे जम्मुलीनं सानं पुन:। मङ्गापि निर्मता देवी चिनवभागा पुन: पुन: ॥") योक्रम्। राजा। इति मेहिनौ। छे, ६॥ धनाधिप:। इति विन्धः ॥ साधुः । इति ग्रम्बर्जायकी ॥ पौतसप्तः। इचः। इति देमचन्द्रः । पुष्करिकी। इति सिद्धान्तकीष्ठवास्यवादिष्टतिः॥ शिवः। खर्थः। इस्रनेकार्थकोषः॥ (विष्णुः। धर्या, मदाभारते। १६। १८६। ८०। "वसुप्रदी वासुदेवी वसुवेंसमना हरि: " "वसन्ति भूतान्यत्र यतिष्ठ सायमपीति वद्यः।" इति तत्र प्राक्टरभाष्यम् ॥)ः क्वतीनकायस्यस्य पञ्चलिषियोवः । यथा मूहाशा नामकर्ये वसु वोधादिपद्वतियुक्तवाभवाष्यं वोध्यम् । इत्वदाष्ट-त्राचम् ॥ व्यष्टचं व्याः । यथा,---"युम्माधिकतभूतानि वयुन्धोर्वसरन्त्रयोः ॥"

इति तिचादितसम्। ( वक्कतः। रुष्ट्वीत सरीति च कातः। मस्य पर्यायो बचा,-

वस्धा

"शिवसकी पाशुपत एकाडीको दको वसः॥" इति भावप्रकाश्चल पूर्णकेके प्रथमे भागे॥) वसः, को, (वस् + जः।) दीप्तः। वडीवथम्। इति शब्दरवावकी॥ (दक्षक कम्पाविश्वेषः। सातु धर्मेख प्रवीवासन्यतमा। इति विका-प्रामम्। १। १५। १०५॥)

वसः, जि. (वस् + जः।) मधुरम्। शुब्लम्। इति देसचनः॥

वसुर्व, क्री, (वसुवत् काथतीति। के + नः।) वाक्षरिकवयम्। दस्यमरः। योग्रवम्। वास्तू-कम्। दति राजनिष्येष्टः।

वसुतः, यं, (वसुः स्वयंकानाचा नायतीतः। के +
काती । इति मेरिनी । वे, (५० ॥ प्रव्यविधेशः । यः
तु चितरक्तमेरिन द्विविधः । तत्त्रयोग्यः । वसुः २
द्विवः १ वनः ४ शिवमक्तिना ५ पानुपतः ६
दिवमतः ० सुरेष्टः प शिवधिकाः ६ । वस्य
गुवाः । कटुलम् । तिक्तलम् । उत्तालम् । पाने
द्वित्तलम् । दोपनलम् । वाजी वैदातगुद्धानाशित्वम् । चितस्य रस्यानलम् । इति राजनिभेग्दः ॥ (वस्य प्रयोग्यान्तरं वया,—
"वक्तपुष्यः काकश्रीवः स्वूलपुष्यः शिवपियः ।
वसुतः काकश्रमा च वसुष्टः स्वपूरकः ॥"
दिति वैद्यकरक्रमालायाम् ॥ )

वसुनीटः, पुं, (वसुनि धने कीट इव प्रार्थन-स्वात्।) याचनः। इति चादावनी। ३८॥ बसुच्छिता, च्ली, महामेदाहचः। इति रतमाना राचनिषयहचा॥ (तथास्थाः प्रयायो यथा,— "महामेदा वसुच्छिता जिद्नती देवनासिमः॥" इति भावपनाग्रसः पूर्वस्त प्रथमे भागे॥) बसुदः, पुं, (वस्ति द्दातीति। दा+कः।) कुबेरः। इति धनद्यास्ट्रग्रनात॥ (यथा, इरिवंशि। प्र।१५।

"सवन्दगीपस्य राष्ट्रं वासाय वसुदीपमः। अवनीयं ततो यानात् प्रविवेश सञ्चावतः॥"॥॥ वसु धनं ददातीति। विष्णुः। यथा, सञ्चा-भारते। १३। १८८। ४२।

"सुस्की दुईरी वाम्मी महेको वसुदो वसु:॥") धनदातरि, त्रि॥ (यथा, महाभारते। १९। १२०। १०।

"बागोधकोधकवेत्य स्वयंक्रतान्ववित्तिः। बाह्मप्रव्यवेशिक्स वस्टिव वस्तुन्धरा॥") वस्ट्वः, पुं, (वस्तुना धनेन दीवातीत्वः। दिव् + बाच्।) श्रीक्षव्याजनकः। तत्पर्यायः। बानक-दुन्द्रभः २। इत्यमरः॥ भूरः ३ क्षव्यापिताः। इति श्रष्टरक्षावजी॥ बास्य विवर्णं यथा,—

नारायण जनाय।
"काग्नपो वसुदेवचा देवमाता च देवनी।
पूर्वपुर्यमधेने व संपाप शिवार स्वत्म ॥
देवमी हाच्यारिवार्या वसुदेवो प्रचानभूत्।
चानकच सवाहराः श्रीहरेकं नवच तम्।
चनः पुरातनाकी वहन्धानसदुक्षम्॥"

दित बचावैवर्ते श्रीकृष्ण वस्त्रक्षे क व्यथायः विद्युराज्यकः । (खनामक्षातः कृष्णियुगराज-विश्वयस्त्र देवसूतिरं सामाः। स तु देवसूतिं निष्ठतः स्वयं राज्यवकार। यथा, भागवते। १९।१८।

"युक्तं इता देवभूतिं कस्तीरमाद्यशु कामि-

नम्।
स्वयं करिकाते राज्यं वसुदेनो सञ्चानतिः॥"
वसनो देवता यस्यः। धनिष्ठानच्यने, स्तीः।
यथा, वराष्ट्रसंखिनायाम्। ०।९१।
"वोरा अवस्वताद्यं वसुदेनं वात्यस्येव।")
वसुदेवता, स्त्री, (वसनो देवता बस्याः।)
धनिष्ठावच्यनम्। एति वस्यन्यः। २। २८॥
(यथा, परिवंधे। १२२। १५।

"देवपत्राक्तचेवात्या देवाच वसुदेवता ॥") वसुदेवभू:, पुं, (वसुदेवान् भवतीति । भू + किए।) त्रीक्षव्य: । इति डेमचन्त्र: । ३ । १६१ ॥

वसुधा, च्छी, (वस्ति शक्तानि दश्चाति धारय-तीति। धा + कः। सुवकादीवामाकरत्वात् सथात्वम्।) प्रथिधी। इक्रमरः॥ (यथा, खाद्यित्रदर्भेष १० परिच्छेदे।

"राज्ये सारं वसुधा वसुधायां पूरं पुरे सीधम्। सीघे तत्त्वं तत्त्वं वराञ्चमा सर्वेखम्॥" \*॥ वसुधनं दधाति दक्तं रति। धा- किप्। धन दातरि, जि । यथा, वाजसनेयसं दितायाम्। २०।१५।

"वसुक्षितिष्ठी वसुधानमस् ॥"

"वसुधानमः वद्धनां धनानां हाह्नममः। किव-नात् तमप्।" इति तद्वाच्ये महीधरः॥)

वसुधाःखर्म्मारका, स्त्री, (वसुधाचाता खर्म्मू-रिका।) भूखर्ज्हिका। इति राजनिर्धेष्ट:॥ वसधारा, आसी, (वसवन रक्तस्येव धारा यश्रो यस्याः ।) (कानप्रस्तिविशेषः । ततार्थायः । ताराव महात्री; ६ चोङ्कारा ८ साहा ५ त्री; ६ मनी-रमा ६ तारिगी ५ जवा ६ व्यनना १० भिर्वा ११ को केश्वरा १२ च्यात्मणा १३ खदूर-वासिनी १८ भदा १५ विचा १६ जीलसर-क्षभी १० प्रक्रिनी १८ मञ्जातारा १८ घर्न-हहा २० चिकोचना २१ व्यकोचना १२ । इति हैमचन्द्र: । (वस्त्रनो रक्तानां घारा सन्ति-र्थतः ) कुवैरपुरी। इति प्रास्ट्रमाता ॥ ( तोषं-विश्रेय:। यथा, सञ्चासारते । ३ । ८२ । ६२ । "ततो गच्छेत धर्माक्ष । यसुधारामभिष्ठुताम् । गमनादेव तस्यों हि इयमेश्रमनाप्त्यात्।" \*! वसीसिं दिराजस्य प्रिया धारा । यहा, — "वसुद्रयं एतमाण्यमकृतं इविकामिकम्। तस्य धारा चहा देवा वसीर्घारा दिसा मता।" इति देवीपुराकोत्तवचनात् वसुनो एतस्य धारा।) इड्डियाद्वपूर्व्यक्तर्भवादिराज्यस-देश्यककृषासम्बद्धाराः। यथाः। इन्द्रीगपरि-प्रिष्टे कात्वायण:।

"कुषानयां वसीयारां सप्तवारान् प्रतेन तु ।

कारयेतृ पचवारानृवा नातिनीचां न चेल्किसाम् ॥

चायुग्नानित शानवर्षे जमा तत्र वसाहित:।
वक्ष्यः पित्रभक्तदम् माहदानस्पक्रमेत्॥"
विवीचिदिराजस्य विचीधीरामिति विचीधीराधिपातिनेत्वादिर्श्येनात् चातुक्तसमासेनैव प्रवीगः
कर्त्यः। इति माह्यसन्तम्॥ ॥ वासमानां
तनुपातनसन्तो यथा,—

"यह चों चिर्ग्यस्य यहा वचीं गवातृत। चळास्य जचायो वचीं सीन सीने खणामित।" यजुषी यथा। "वची: पविचमित ध्रतधारं वची: पविचमित सहस्रधारं देवच्या स्वतित्त पुनातु वची: पविचेण ध्रतधारे सुन्या काम-धृच्या।" इति आह्ययोगतस्यम्॥ ॥ अध्य-विहिनां यथा।

"अपवस्य जागक्ती भूरिधारे प्रयस्ती एनप्रवात सुकते सुचित्रते। राजभ यस्य यस्य स्वनस्य रोहसी जासा रेत सिच्छतं यक्तनु-कतम्।१।

चाचा इव वत्तमे तथासुझना चामिचाक-वीमि। वच सोम: श्रूयते वच सन्ती पटती इतस्य धारा सधुससु वधनी ॥ २॥

ष्ट्रनवती स्वनानामभिष्ययोद्धी पृथ्वी मध्-द्घे सुपेणचा द्यावा प्रशिवी वद्यास्य सभीवा विष्क्रभिते चाणरे भूरि रेतचा ॥ ६॥

भ्रतधारस्तरामी जमार्गं विपश्चितं पितरं कक्षाना स्थामहन्त पित्रीकपस्थेतं रीहसी पिष्टतं सहवाचम् ॥ ॥

श्रानधारं वायुमकंविषयं हुचणुधिकीःश-चलते श्रवः। ये च प्रथाना प्रयक्तानि बङ्ग-मेति दृदुहे सम्धारम्॥ ॥

वसी: यविज्ञासि श्रातक्षारं वसी: पविज्ञासि सञ्चलकारं देवच्या सविता पुनातु। वसी: पविज्ञेन श्रातकारेन सुला कामधुणु ॥ ६॥

सुद्धीनिक्षीरति पृथिया विश्वानर कत बाजामध्ये कवि सक्ताजमितियं जनाना-मासन्ना: पाषं जनयमा देवा: स्वाहा॥ ०॥ दक्षितेमेकी: सम्द्रनभारा दद्धात्। दति कालेसि:॥ ॥ विश्वेषयसुभारा यथा,— "नाूना या वृष्टते भारा मानान् सर्पने सा

नाधिका प्रस्तते विष दुभिष्यक्षिकारिका ॥
चुष्यते वहमाना या प्रमते च जुतास्नम् ।
सवर्मा देमवर्णा च धारा राष्यविष्ठद्वये ॥
सन्तता पतने या तु तनोतीव च पावकम् ।
तनीति वृपराष्ट्रच वसोधारा न संग्रयः ॥
सुमन्ध खच्छविमकं क्रिकीटविविष्णितम् ।
प्रस्तते च वसोधारा या स्पर्मियपूषिता ॥
सभावात् मवकाजं वा होत्यन्तु सुग्रीमनम् ।
हसरौद्रपयोधारा सम्प्रीकानिवारिकी ॥
वसु वसं इत्माण्यमस्तं हविकामिकम् ।
तस्य घारा सदा देया वसोधारा हि सामती।

वसुस्थली, चरी, (वस्रमां घनानां स्प्रली।) कुवेर-पुरी। इति ग्रन्दमाला ॥

टच;। इति र्वमाला ॥

वस्टहरूः, पुं (वस्टह + खार्थे कन्।) वक्टचः। इति श्रव्याला ॥

वस्तर्ज, क्री, साम्भरिलवयम्। इति हमचन्त्रः॥ वकपृष्यम्। इति द्विष्टपकोषः ॥

वस्क, इ.स.सी. इ.सि. कविकरूपट्रस;॥ (भ्या०-कात्म॰-सक॰-सेट्।) इनयमध्य इति दुर्ग-सिंद्यः ॥ किथि वक्। स्टब्रेश्यमध्य इत्येके। किथि

वस्कः, पुं, (वस्क्+भावे धण्।) व्यध्यवसायः।

वस्कयः, पुं, (वस्कतं इति। वस्क सनौ 🕂 बाक्तुल-कात् अयन्।) एक इत्यनी वत्सः। इत्यमर-

वस्क्रयनी, इसी, (वस्क्रय एक इटायनी वन्स:। तन

"वस्कयिन्या चित्रदोध प्रंतर्पर्यावन सन् पय:।"

वस्कराटिका, स्त्री, दृष्टिकः । इति द्वारावसी ॥ वस्त, करः वधे । इति कविकक्षाहमः । ( चुरा०-श्चातम॰-सक॰-सेट्।) कड, वस्तयते। ग्रांत इसियाचनेव्यति रमानाय:। इति दुर्गाः

व(व)स्त: पुं, (वस्थते यशार्थं मध्यते इति। वस्त 🕂 कर्म्माण चन्।) इहागः। इत्यमरः। २।६। e 🛚 । ( यथा, मार्के ऋधे । ४३ । ९२ ।

"यस्य वस्तममी मन्त्री मात्री भवसमीरिय दा। तस्याह्रेमाधिकं ज्ञेयं योगिनो वृष् । जीवितम्॥")

वस्तकर्यः, युं, (वस्तस्य इहागस्य कर्याष्ट्रातः पचावक्हेरे स्वयुधस्येति। धस्तकर्ध-स्वर्ध-व्याहितादच्।) भ्रातद्वा:। इति श्राम-निषेत्र: ॥

वस्तान्ता, च्ही, (वस्तस्य गन्ध इव गन्धी बस्या: 1)

वसामोदा, खाँ, (वसां क्षामं मोदयतीतः। सुद्+ बिच् + वया।) बनमीदा। इति राज्ञिकेदः ।

वसुलः, पुं, (वसुं दीप्तं जाति रुक्कासीति । जा 🕂 | वक्तवः, पुं की भूजि, (वस् + "वसेस्तः।" जना० वसुर्श्वेतं, क्री, (वसुना दीम्ना श्रेष्ठम् ।) रूप्यम् । दित राज्यिषेष्टः ।

वसुस्रेनः, पुं, कर्वराचः । इति चिकासकप्रोपः । (यथा, सञ्चाभारते । २ । ६० । १८० । "राधाया; क कपग्रमास पुकां सी⊁धिरथकादा≀ चक्रतुर्वासध्यस्य तस्य पानस्य तार्यमी। दम्यती वसुसेनिति हिन्तु सर्व्वासु विश्वतम् ॥" कचित् वसुधे शिलि या छ:।)

वसुइट्टः, पु (वस्रुनां ही प्रीनां इट्ट इ.व.) वक-

वट्। इ., वस्कते। इति दुर्गादासः ॥

इति भूर्प्रयोगः ॥

टीक।यां रायमुक्तट, ॥

नीयतं इति । नी ⊹िक्कप् । डीष् ।) चिरप्रस्ता गी:। इत्यमस्टीकायां स्यमुक्तटः॥ अस्या दुग्धगुगा:।

प्ति भावप्रकाश: n

वन्तर्वः, क्री, ज्ञाचिमजयमम्। इति हेमचन्द्रः 🛊

इति राजनिधेयुट: 1

४।१२६। इति तिः बहुवचनान्तीरभम्।) वकाखा दशाः। यथाः, वासरः। २। ६। ११८। "खियां वहुत्वे वकास्य दशाः सुर्वेकयो

वस्तान्त्री, स्त्री, (वस्तस्येष सामामस्या:। मीरादि-त्वात् डीष्।) इष्ट्रगलास्त्रीचुप:। तत्त्वर्थाय:। हवमन्यास्त्रा २ मेवान्त्री ५ हवपचिका 8 च जानती ५ यो तड़ी ६। च छा गुवाः। कट्-रसत्म्। कासदोपविना(श्रातम्। वीजदाहत्वम्। ग्रभेजनकलाचा । इति राजनिर्धेग्दः ।

वस्ति:, पुं, की, (वसित ऋचारिकमण। वस् 🕂 "वसेक्ति;।" उत्या• ८। १०८। इति वि;।) गार्भरघोभागः। इत्यमरः । वस्ते चाच्छादयति मःचाप्रयपुटं वस्ति:। इस ल स्तृती नार्कीत तिक्। मजाप्रयपुटी विश्विदिति रक्षमाला। इति तङ्गीकायौ भरतः। 🚸 ॥ व्यथ वस्ति-

"विकारियानुवासाख्यो निक्टच्च ततः परः। यः क्रिहेर्द्यिते स स्यादनुवासननामकः । कवायचारतेनीयों निकःचः स निगयते। विक्तिभित्रीयते यसान् तसाङ्गक्तिरित स्थतः ॥" वस्तिभिः च्यादीमां ऋषाप्रयेः। "तचातुवासनाख्यो हि वस्तियं: सी८च कथ्यते। व्यवुवासनभेद्य माध्यावस्तिवदीहितः ॥ पलदयं तस्य भावा तस्तादहै।पि वा भवेत्। व्यवाखसु क्यः सातीक्णा(यः मिवता-

निसी ॥ नाववाखास क्रशे खार्माषी स्पूनक्रधोदरी। नास्याया नातुवास्ताः स्युरजीयोंनादहरू-

ग्रीयम्ब्यातिमयमासकासस्यातुराः । नेनं कार्यो सुवर्णोदिधातुभिनं चनेस्सभि:। नलेदंग्लेविषायाध्येमेशिभवां विश्वीयते ॥" ने वंगाड़ी। तथाच (यन्त्रप्रकार्य)। ने अपिय गुणी वस्त्रे तक्तृती विकोचने । नेजबन्धे च नाबाच्च नेजी नेतरि भेदवहिति ! " रक्तवर्षातु वक्षवर्षे यावक्षानं तक्ष्मुलस्। तती द्वादश्वकं यावन्नानं स्वादश्वधीमतम् ॥ ततः परं द्वादधासरङ्गलेनं बदीर्घता। सद्र विकास में इंदिन की नास्थिर स्वाम् ॥ यथा संख्यं भवे से चं सत्त्वां गोपु च्छम सिभभू॥" म्हवे स्थलम्। तमः क्रमात् सप्रम्। सक्रक्तिहर प्रमासं नेचं अपनेस घड्वधीय दाइप्रवर्षाय तदू बेवर्वाय श्रीयम्।

"आतुराङ्गुष्टमानेन ऋषे स्यूलं विघीयते । करिस्कापरीयाचमये च गुटिकाससम्॥" परिकादोश्य स्वीकाम्।

"तन्मते कर्थिक हे च कार्ये भागाचतुर्धकात्। कर्यिका सराहिक सेंवत्। कर्यिका इस्वाकारा शुदाधिकानाः प्रवेषारी धनी कर्किकेति । कर्षिः काकारलात् कार्यकेति कथते।

वस्रो

बसुना खर्मकारेन इन्द्रेगा च सङ्कासना।

कासामक करिया धारावाना प्रपादितम्।

देवी साम्रिधामायाता सर्वकामप्रदाधिका ।

तकात्त्वमपि राजिन्द्र । वदोधारी प्रपातय ।

नात: परमरं पुरुखं विदात कृपसत्तम । ।

वसीषांशाप्रहानस्य एकाइमपि यद्भवेत्।

त्रृपेशायुषकाभेग पुत्र राज्यविगीयुगा।

द्रवाभावे इताभावे हुए तस्करचे भये।

देया धारा सदा वसा । रिपुणाशाय बुद्धिमन् ॥

य(इ. मी वच्चते धारा तदा क्ट्रियं न विद्यते ॥

कार्निकां साधचेत्रेतु चित्रायां रोहिसीय च ॥

वैद्याख्यानु प्रदातव्या च्येड्यां च्येड्स्य सत्तम ! ।

व्यावाद्वादधी होमं व्यष्टमी पूर्तिमा नमे ॥

नभस्ते री विकी वसा। चतुर्थ्या हार्या दिन ।

संज्ञानित्व च सम्बास गुरुशीरभवास च ॥

चन्नस्योपरागेष्ठ प्रतिष्ठायश्चकसेथि।

भूको कृषे प्रदालका जक्तपुष्पाभिषेत्रने ॥

मार्गे बलनिवन्धे तुन्त्रभे वाक्ये तु दश्रेने ।

मक्तकोपसर्गेषु धारा देवा: मुभावका: ।

र्वधो वाइयेद्वाराः प्राक्तदर्येन कर्मेग्या।

तस्य भू: विद्वाते वर्षां सनागा सहसागरा॥"

इति देवीपुरागी वसोर्धारानाम ३५ अध्याय:॥

"संज्ञायां भ्रष्ट्यत्रिधारिसच्चितिपदमः।" ३।

र 18 इ. इ. ति स्वच्याः "स्वच्यि क्रस्य: । वृ 18 :

८९। इति इस:। "बर्ब्डियरणमस्य सम्।"

दा शाह्य हुका इति सुम्।।) एथियो। इत्य-

सर: ॥ (यथा, विष्णुपुरायी। १० ४ । ११।

"निरीक्य तंत्र हिंदी पातालतल मागतम्।

तुराव प्रकास भूवा सिक्तनका वसत्वरा॥"

भूषस्कास्य कान्या। यया, इतिवर्ष । ३८।५३।

क्त्ययीवनवस्पन्ना सम्बस्त्यमगोष्टरा ।"

माह्मानं वेदेन यजनी ।")

चार्यः । इति ग्रम्दरवावली ॥

(यथा, रघी। = । = ३।

"नद्रकं तद्यायिकाया

वसुधेयमवेच्य तां लया

सिद्धानावीसुद्यास्यास्यास्या

विषदुत्विसमतासुपस्थिता ।

वसुमदा चितृपाः कलविकः ।)

वसुरीचि:, [स्] की, (वसव: रीचनी खासा-

तिता तप दीप्रौ+"वसी क्षे: संज्ञाबाम्।"

उवा॰ २ । ११२ । इति इधिन् ।) बच्च: । इति

"विश्वता प्राव्यमिषिधी कन्या चास्य वसुन्धरा।

पुं, प्रशाहीपसा वर्षेपुरुषभेद:। यथा, भागवते।

प् । २०।११। "अच्चवनेपुरुवाः स्वृतिधरवीर्थः-

घरवसुन्धरेषुन्धरमंत्रा भगवन्तं वदमयं योम-

बसुप्राच:, पुं, (वसु दीप्ति: प्राचा दवास्य।)

वसुमती, स्त्री, (वस्रवि घनरतानि सन्यस्था इति।

वस् + मतुष्। कीष्।) ष्टाचवी। इत्यमरः॥

वसुत्वरा, खरी. (वकःनि धारयनीति। ए 🕂

महाव्यान्यनमासे तु व्यवसीनवसीतु च।

"योजयेत्राच पश्चित्र वस्तरयविद्यानतः। ज्याजिम्बर्गरां सिंहत्रस्यापि वा अवेत्॥" यस्तिरिति ग्रेयः।

"म्बनी बस्य विस्ति तहनाभे सु धर्मनः । कथायरक्तः सन्दर्वेस्तः किन्धो हितः ॥ प्रमावस्ति नेनं स्वात् अस्यम्बाङ्गनोत्मतम् । सुप्ति स्वयं वर्षे वन्तमारीयमायुवः । सुवते परिवृद्धित्व वस्तिः सन्यगुपासितः ॥ दिवा धीते वसन्ते च कोष्ट्रवस्तिः प्रदीयते । धौदावर्षाभरकाचे राजी स्थादतुवासनम् । वरातिक्रियमप्रनं भोजयिकात्रवासयेन् । महं स्वर्शित कन्येत् द्विधा कोष्ट्रयोजितः ॥" दिधाभाजने वस्ती च ।

"क्लं सुक्तवसीरतानां वर्ता वर्णेच द्वापयेत्। युक्तको द्वमती जन्तं भीजवित्वानुवासयेत् ॥" युक्तको द्वं यथोस्तितको दं भीज्यं भीजवित्वा द्वार्थः।

"हीनमात्राहुमी वस्ती नातिकार्यकरी स्तृती। स्वतिमात्री तथावाद्यक्तमातिसारकारकी॥" उभी वस्ती सनुवासनिकः हास्त्री। "उत्तमा स्वातृ पत्तीः वद्गिर्मध्यमा स्वात्

यलेखिभि:। यलङ्कृयेन चीमा स्यादुक्ता सावाद्यवासने॥"#॥ स्वय खोच्चिक्ति:।

" ग्रताक्वासी स्वयाभ्यांच देयं को देच चूर्योक न्। तकाचीत्तममधान्याः वट्चतुरंयमायकेः ॥ विरेचनात् सप्तराचि गतं जातवलाय च। शक्तानायात्रवास्थाय विस्तिदेयोग्द्रवासनः ॥ व्यवाद्यवाद्यं साध्यक्तस्रव्याम् स्वेदितं धने:। भी कथिता यथापाकां कर्त चंत्रमयं तनः॥ उन्स्थानिसाम्ब्रं योजयेत् खेषविद्यागः ॥" उच्चान्सेरितं उधान्त्रा सामितम्। "सुप्रस्त वामपाचेन वामणकाप्रसारिणः। क्कितापरजङ्गस्य नेचं स्त्रिकी गुदे नासत् । कर्र्म पित्रस्यां क्षेत्रिकाम इसीन धारयेत्। पीक्येहचिकानिव सध्यवेगन धीरधी: ॥ ज्ञाकायक वादीय विकास के न कार येत्। चित्राचाचामितः कानः प्रोक्तो वस्तेस्त पीइने॥ लतः प्रविद्वि खेडे उत्तानी वाक्यतं भवेत्। खजातुन: करावर्त कुर्याच्ही टिक्या युत्रम् । र्षा साचा भवेदेका सर्वाचे वैघ निष्यः। निमेशोक्नेवयां पुंचामङ्ख्या छोटिकाच वा । शुक्रवारीकारणं वा वास्त्रावयं स्त्रना बुधेः। यसार्ति: सर्व्याभिष्यामीय प्रसप्ति।" ययापीयां सोचादि।

"ताक्येत्रताधोरेर्ग वींक्जीन वादान प्रने: प्रने:।

सिक्षेत्री स्वा क्षेत्री स्वाचित्रेतिकपेत्रतः । सिक्षेत्रीचेनं सपाधिष्यां पूर्वनताष्ट्रयेहुधः । स्वाच पारतक्षस्य कीन् वाराद्वतृत्विपेत्रतः । काति विकाने तु ततः क्षुकांत्रिकां घषासुखम् ॥

खानित: सपुरीयच चोच: प्रकेति यखा तु । उपनवं विका भौने स सन्यगनुवासितः ॥" उपदरस्थाने उवचीकाविति सुन्नृते माठ:। "जीर्मात्रमण चायाक्के के हे प्रतामते पुत्रः। जम्बन्नं भी वयेत् कामं ही प्राप्तिसतु नही यदि ॥ चात्रुवासिनाय देयमिनरे० द्विस्वोदकम्। धानाशुक्कीकवायं वा को इकापत्तिनाधनम् ॥" सुखोदकसुखोदकम्। व्यापत्तिर्घाघः। "कानेन विधिना घडुवा सप्त वास्त्री नवापि दा। विधेया वस्तयक्तेषामको चैव निसः इसम् ॥ दत्तस्य प्रथमी विक्तः के इयेइक्तिवङ्गसी। सन्यग्रतो दितीयस्त सहस्यमनियां जयेत् ॥ वलं वर्षेषः जनयम् स्रतीयसु प्रयोजितः। चतुर्थपच्यमी दत्ती कं इयंतां वसाक्टजी 🛭 वडी मांसं को इयात सप्तमों मेद रव च। भारमो नवसचापि सञ्जानच यथाकसम्॥" यचाक्रममिति वचनाद्रमी>स्थि के इयेत्। "एवं शुक्रगतान् दोषान् इिगुणः चाधु चाध-

हिगुणः चरात्यात्वाधिको विचाः।
"अराद्याशाद्यकान् वर्कानां यो निषेत्रते।
च कुत्रस्वकोश्चस्य रथे तुल्योश्मरप्रभः॥
कृत्याय बहुवानाय खेद्दक्तिं दिने दिने।
द्यादेदाक्त्यान्यंनामयानाधभयात्त्राहात्॥
खेदीश्लपमाची कृत्याणां दीर्घकालमन्द्रस्यः।"
खन्यस्योश्याधकः।

"तथा निकृष्ट; व्याप्यानां सलसाष्ट्रः प्रथ्यस्यते ॥ भाचवा यस्य तत्कालं खाँही निर्याति केंबला:। तस्यात्वीर कातरी देवी निष्ट क्रिज्ञति (तस्रति॥" किस्ति किमी निष्ठित दत्तकोष्ट इति ग्रेषः। "श्रपुद्धस्य मलोक्निथः को घो नेति यदा पुनः। तदाङ्गवेदनाभाने मूर्ले व्यासभ जायते 🛊 पकाश्ये गुरुषच तव हदाक्तिरूच्यम्। ती इन्हों ती इन्हों यधे युक्ताफल वर्ण इति । यदा ॥ यथानुसोमगीवायुर्भमं क्रीहरू जायते। तथा विरंचनं हदात् तीच्यां नस्यं च प्रास्तते। यस्य नौपद्रदं कुर्यात को इवस्तिविनि:स्टन:। सर्वोध्यपो वा इतो रीच्यादुपेच्य: स विजानता॥ व्यमायातं लडोराजे कोडं वंग्रीधनेडरेत्। को इवस्तावनायाते नास्य: स्केडी विधीयते 🛊 गुड्चेरकापूनीकभागीं द्रष्याकरी व्यक्त ग्रतावरीसक्चरं काकनावां पक्षो व्यताम् ॥ यवमायातयीकोत्रज्ञात्यात् प्रस्तोत्यात्। चतुर्दोकी ३ व्याचः प्रकादो क्या प्रेक्षेक तेन च ॥ पचेत्रीलाएकं पेथ्येनीवनीयै: पनीक्सिते:। व्यव्यासम्भेतिष्ठि सर्मवातिकारवृत् ॥" पूर्तिक: ऋरक्क:। शैक्षित्रं शेक्षिव इति सुगन्त-क्ष्मविधिष:। काकमाचा कीयाहोडी। प्रस्तं पत्रवयम् ।

"वट्सप्तिकापर्सु जायकी विश्वकर्मणः । दूषितात् समुरायेण ताचिकासासु सुश्वतात् ॥" समुरायेण व्यक्तिकेणारिकासयाः ।

## वस्ति:

"पानाङ्गरविष्ठाराच विस्ततक्षीति सत्सम्म:। च द्रपानसमा: कार्या नाच कार्या विचा-रसा ॥" \*।

वाय निक्षविकाविष्ठः।
"निक्ष्णविक्तवेष्ठुधा भिद्यते कारणामारैः।
तेरेव तस्य नामानि स्तानि स्निपृङ्गवैः॥"
कारणामारैः समवाधिकारणमेदैः।
"निक्ष्णस्यापरं नाम प्रोक्तमास्यापनं नुधैः।
सस्यानस्यापनाद्दोषधात्नां स्यापनं मतम्॥
निक्ष्णस्य प्रमास्य प्रस्यः पादोक्तनं परम्।
मध्यमं प्रस्यनुद्धं श्वीनश्च कुष्वाक्ययः॥"
परं श्रेष्ठम्।

"व्यतिकिम्भोरिकारदोषः चतोरसः; लप्रस्तरा।" खिक्ति एरोव: खनुक्ति एरोव:। खन्तीतकी प्रम इति यावन् । चतीरस्क, उर:चतवान् । "व्याधानक्टिकार्यः भोचनासप्रपीक्तः। गुद्धोपातिसारात्ती विक्रमीक्रुष्टसंयुत्रः ॥ ग्रसिकी सधुमेडी च नास्प्राप्याच्याच्याच्याच्या वातवाधावुदावर्से वाताव्हाववमञ्चरे । मः चर्यविकोदरागाष्ट्रमञ्जाच्यासारीयु च । वृद्धका दरमन्द्रा जिप्रमे देश निक्ष्य गम् ॥ मूलेश्कापत्त हुदीमे भीक्षविद्विधवद्वुध: । उन्दरानिलविष्याचिष्यं सिन्नसभी जित्रम् ॥ मध्याचे ग्रहमधी च यदायीता निक्ष्यत्।" किर्णं सभ्यक्तम् । सिन्नं उच्छाम् अपितम् । "क इविकिविधानेन बुधः क्रुर्यातिक इसम्॥ जाते निक्षेष्टे च ततो भवेडुत्कटकासनः । तिहेम्पूर्णमावन् निरूप्तामनेक्या ॥" व्यव स्कूर्तमात्रग्रब्दे नेतर्पि बौधितम्। निरुष्टप्रवागमनकाको सुषूर्तमात्रः। "व्यनायातं सङ्क्तील् निरुष्टं ग्रीधनेर्डेरेत्। निक्ष्षरेव मात्रमान् चारम्बामासेत्ववै: ॥ यस्य क्रमेख ग्रऋन्ति विद्यपित्तकप्रवायवः। लाचवचायजायेत सुनिस्हं नसाहिन्ने । विविक्तता सन्दर्शिष्टः क्रियना वाधिनग्रहः। चास्यापनको इवस्यो: सन्यग्दाने तु लचा-

खन्॥"
विविक्तना इत्तीयधनिः मरणम्।
"अनेन विधिना युक्काक्तिरूचं विलादानवित्।
इत्तीयं वा स्तीयं वा चतुर्यं वा यथीचितम् ॥
सखेच रकः पवने पित्ती ही पयसा सच्चः।
कवायकद्वा समा कपी स्वणाष्ट्राये दिताः॥
पित्तश्चेशानिकाविरं चीर्यवर्थः कमात्।
निक्ष्णं भोक्यात्वा च तत्तसमसुवाययेत्॥
सक्तमारस्य स्वस्य वालस्य च स्ट्रिंतः।
पित्तश्चीच्णा प्रयुक्ता चि तेवां च्याद्वनायुभी॥

हदादृत्क्षेप्रनं पूर्णं मध्ये दोषहरं सत: । प्रकात् संघमनीयच ददाइक्षिं विच्छाः ॥ गर्मात् संघमनीयच ददाइक्षिं विच्छाः ॥ गरमावीनं मधुनं पिप्पाली सैन्यतं वचा । हपुषा प्रतासकाच विक्षत्क्षेप्रनः स्थात: ॥" दक्षत्केप्रनवक्तिः ॥ ॥ ॥ "श्रताका मधुकं विष्लं मीटजं प्रतमेव च। धनाक्तिकः धरोग्रची विल्लदेविष्टरः स्कृतः ।"

इति दोवहरविश्वः॥ 🖷 ॥

"प्रयक्तमेधुकं सुक्ता तथेव च रसाञ्चनम्। वचीर: ग्राक्तते विक्तरीवार्गा ग्रमन: स्ट्रत: ॥" इति ग्रमनविक्त: ॥#॥

"विक्रकाकाथगोन्द्रवाद्योवचारयमायुताः।
काववादिप्रतीयाया वस्तयो वस्त्रवाः स्टुताः ॥"
काववादिप्रतीयायाः काववादिग्रविद्यवाद्याः
प्राचिषाः। इति वस्त्रवाद्याः। \* ॥
"श्रंच्यवद्यानः काथः कस्त्रभेधुरवेर्युताः।
सर्पिमीचर्योपेता वस्त्रयो श्रंच्याः स्टुताः।

इति हंड्यावस्त्रयः ॥ ॥ ॥
"वहर्योशवतीभोजुभास्त्राजीपुर्याजाषुराः ।"
चेशवती नाराङ्गी । भोजुः वहुतारः ।
चौरसिद्धाः चौद्रयुक्ता नाचा पिष्टिजसंजिताः ॥
चानोरश्लेखन्यि चैक्ता देया विचच्योः ।"
ध्याजम्हामः । उरश्लो मेषः । एषः सम्बन्धाः ।
"माचा पण्डिजवक्तीना पर्वोहांद्यभिर्मता ॥"

इति पिक्लावस्तयः ।\*।

"दस्वादी दिन्ववस्थाचं मधुन: प्रस्तिष्टयम्।
विनिर्मेषा ततो द्यात् के इस्य प्रस्तिष्यम् ॥
यक्षीभूते ततः के दे कल्कस्य प्रस्तिं चिपेत्।
संद्रक्तिते कद्यायम् चतुःप्रस्तिस्मितम् ॥
यक्षीयाचे तदावापमन्ति दिप्रस्तोत्मितम्।
चित्रा विमया द्याच निक्चं क्रम्मलो भिष्यक्॥
यवं प्रकृतियतो विचिद्वदिष्यप्रस्तो भवेत्।
वाते चतुःपनं चौदं द्यात् के इस्य षट्पनम्॥
पित्ते चतुःपनं चौदं के इं द्यात् प्रज्ञयम्।
कृषे तु षट्पनं चौदं चिपेत् के इं चतुः-

यज्ञम् ॥"

इति निरुष्टमात्रा ।

"यरक्षकायतुल्यां संधुतिकं प्रकारकम्। भ्रतपृत्र्यापनार्द्धेन चेन्द्रवार्द्धेन चंग्रुतम् । सधुति (जन्नसंश्ची) यं विलादां विविज्ञो (कृतः । मेदी गुल्जा क्षामित्री इसजी दावने ना भ्रतः ॥ यज्ञका कर्षेष दृष्यो दीपन हं च्याः॥"

दति मधुते विकर्वास्तः । "चौद्राष्यचीरते वार्गा प्रस्तं प्रस्तं भवेत् ।

श्रुषा केन्द्रवाश्वांशी विक्तः खाद्यापनः परः।"

यापनः सारनः। इति यापनवस्तिः ॥॥॥
"रहस्यन्तिन्वन् ॥॥॥
एरस्यन्तिन्वन् ॥॥
एरस्यन्तिन्वे वस्तिः सनचापिप्यकीयनः॥"

इति युक्तरचवस्तिः॥

"प्रश्वस्तास्य निष्कायस्त्रीनं मामधिका मधु। सर्वेत्रस्यः स्वयद्याष्टः विद्ववस्तिरिति स्टूतः।"

इति सिड्डक्सि; ।

"कानमुकोदनैः कुयाद्वासप्तमनीसेताम्। वर्जयस्परं सर्वमायरेत् के द्ववस्ववत्।" स्रयोत्तरविश्वितिशः।

"्वतः परं प्रवच्यामि विसस्तत्तर्यं ज्ञितम्।

विक्षाद्वारी प्रसात्तमादुत्तरसंद्रकः । दादशाक्षुतकं नेत्रं मध्ये च सतक्षिकम् । मास्तरीपुष्पद्वनाभं हिन्नं यथैपनिर्मेशम् ॥ पञ्चविद्यातवर्षायायधीयाचा दिकारिका। तरूई पनमात्रा च को इस्रोक्ता भिष्करें। चाच स्वापनमुद्धस्य स्वप्तस्य कानभीचने:। स्मितस्य जानुमाचेव पीडेशन्यव्य ग्रानाक्या॥ क्रिया मेह्मार्यमुतती नेचं नियोजयेत्। भागे: भागे है ताभ्यक्ते भेट्रम्ये ३ क्रूलानि वट्॥ सती व्या कृयेदस्तं ग्रामें में विनिष्टरेत्। ततः प्रकागते के है के इवस्तिकमी दिनः॥ च्यीगां कानिश्विकास्यूलं नेचं कुथाह्याङ्गुलम् । सङ्: प्रदेशं योज्यच योग्यनचत्रकृतम् ॥ दाकुलं ऋजमार्गे च सत्पानेचं विधीनधेत्। कः चलक्र विकारिय कालागं स्वेकसङ्गलस् ॥ श्राने निष्कान्यमाध्यं सत्तां नेचं (वचचयी:।" मालतीपुष्पद्रनामं नेविमियुक्तवात् पुनः ऋचा-ग्रन्दाभिधाने बालानां तती। पि नेच ख खजाता-बोधगार्थम् ।

"योगिसागों व गरीनां को इसावा द्विपालिका। माजसागे पंजीक्याना वालानाच द्विकार्विकी। उत्तानाये किये द्वान् कर्नुकान्ये विच्यायाः॥ व्यवसागक्विति भिषक् वस्तावृत्तरसं चिते। भूयो पंक्तिं विद्ध्याच संयुक्तं शोधने गुँगोः॥ पलवक्तिं विद्ध्याच संयुक्तं शोधने गुँगोः॥ पलवक्तिं विद्ध्याच योगिसागे दृष्टं भिषक्। स्वीदिनिक्तितां किय्यो शोधनद्यसंयुक्ताम्॥ द्यामाने तथा वस्तौ द्वाद्वक्तिं विश्वारदः। चौरिव्यक्तवायेग प्रथसा श्रीत्रकेन वा॥" द्यामाने वस्तौ यक्तिन् स्थाने विस्तर्दत्तस्तासान् द्यामाने वस्तौ यक्तिन् स्थाने विस्तर्दत्तस्तासान्

"विस्तिः युक्तकणः पुंची स्वीयामार्भवणा कणः। स्न्यादुत्तक्विस्तु नीचिता मेस्नि क्षां क्षित्॥ सन्यग्रतस्य लिङ्गानि व्यापदकम रव च। यस्तिकत्तरसंक्षस्य समानः स्वीद्वविस्ता॥"॥॥ व्याप क्षणवित्तिविधः।

"ष्टताभ्यक्ते गुद्दे चिम्ना स्रद्याः स्वाङ्ग्रस्थक्तभा। सन्नप्रवित्तेनी वर्षः, पन्नवर्षिषः सा स्कृता॥"

इति भावप्रकाष्ट्राः 🛊 🛊 🛙

("चतुरकुलां विश्वमयीं गाड़ी प्रतिलचणं कलां तया विश्वपतिककी कुथात ।
गातिचोण च काले च ग प्रीते ग च भोजिते ।
ग निहालो च मनाने विष्ठाने ग च वेहभाक ॥
पक्तिककी निक्ष्यच्य कारयेनं गिरस्य च ।
जादी मानविष्ठोस्यां कला गुदं प्रचाल्य माति
प्रियलप्रयायां प्राथियला वाभाक वाभगादं दिचनाक हिलापाद्य सक्रोच जहीं प्रधीः
संख्याय गुदाभ्यकरे द्राकृत्यभानां गाड़ी सुधीः
संख्याय गुदाभ्यकरे प्रावीक्षां जिल्लां
क्रिक्षिकान् भोदेनेत्। ततः सुखां स्थां

स्वीताधामाग्रयं मसस्यानं बीघयति । वस्य-दरवातान् दोवान् निवारयति । पिकत्तास्तं वस्तिनिक्टसं तदक्तिकमे च विदु:।" इति सारीते समस्याने हतीयेश्याये ॥

"जतचर्या श्रीकवरस्य रम्य श्चिमं धनेशायतनस्य पार्ने। मद्र्षिसंघेषे है तममिवेश: पुनर्भसुम्याञ्चलसम्बर्म् विक्तिनेरेभ्यः किमयेच्य दत्तः खात् चिह्निमान् कित्रयनस्य नेषम्। कौडक् प्रमाखाक्तति कि क्रुब च केवाच कि योनिगुराच विद्या: ॥ निक्हनमें प्रशिधानमानाः को इस्त वा काः ग्रमने विधिः कः। मं वस्तयः नेषु मता इती इं श्रुकोत्तरं प्राप्त वची सप्तर्थिः ॥ समीच्य दोवीवधदेशकाल-सास्राधिसस्वीकवयोवलामि । विक्तः प्रयुक्तो (नयलं गुकाय खु; चर्वकर्माश्चिच विद्विमिता। सुवयं रूपात्र पुतान्त्रवीति कांखारकारुमनेगुर्नी:। गले विषायी भीवा भिषा ते सी: कार्यां विज्ञाशिसुकार्यकानि॥ य ब्दाद ग्राथा क्रुलच कितानि यक्विंग्रतिद्दिश्वमंगानाम्। खुमंद्रावकं सुबती नवा हि-क्टिदां विश्वेष पिद्वितानि चापि॥ यथावयीश्कृष्टक निष्कि । भ्यां मजाययोः खुः परिकाष्ट्रवन्ति । ऋजूनि गोपुच्छसमाज्ञतीनि इन्छानि च स्युर्गु जिनासकानि ॥ खान् कर्यिके कायच तुर्धभागे न्द्रलाधित विश्वतिनन्धन है। जरदूगयो माज्ञिक्षारियो वा खात् भौकरो विकारणखा वापि ॥ हर्मातुर्गेष्टिश्ररो विशन्धः कवायरक्तः सुक्दुः सुशुक्तः। रुणां वयो वीच्य यथा तुरूपं नेचेषु योष्यसु सुबद्धसः॥ वस्तेरमावे प्रवानां गली वा खादक्षपाद: सुघन: पटी वा। ष्यास्यापनार्षे पुरुषं विधित्रः समी एवं पुराये ३ इनि श्रुकाप दी । प्रशास्त्र च च स् सू क्रियोगे जीर्णावसेकायसुपक्रमेतः। वालां गुक्चीं (चिषवां सराकां है पष गते च प्रतीकातानि # व्यष्टी पलाव्यह्रतुलाच्य मांसा-च्छा मात् यचे दसु चतु येथे वस् पूर्व यवागीपाया विकासाछ-व्याध्ताका चन्यायाकी नाम् ॥

करकेर्गुंड चौत्रयुत्ते; स तेजे-र्युतं सुखोषां तु (पचुप्रमावी:। गुड़ोत्पर्क द्विप्रस्तान्त मार्घा को इस्य युक्ता सधुरीन्यवादि ॥ प्रचिष्य बस्ती सधितं खणेन सुबद्वसुच्छान्य च निर्व्याजीकम्। ष्यक्रुष्टमधीन सुखं विधाय नेचायसंस्थासपनीयवर्तिम् ॥ तेजाक्तगाचं सनमच विट्कं नाति श्वधारी प्रायने मतुन्यम्। समेश्य वेधवस्त्रीर्सेवा मास्य व्यक्ति सास्तर गोपपने । स्थिन पार्चेन सुखं प्रयानं द्यार्क्ट्रं खस्नोपधानम् । निकुषा सर्वतरमस्य सक्षि वासं प्रकार्य प्रकारिकतकाम्॥ किन्धे गुद्दे नेजचतुर्यभागं बिस्थं प्रतिकेष्जुएस्वंप्रम्। व्यक्तम्यनावेपनलाचवादीन् पागवीर्मुं सांचापि विद्यायम् विश प्रमीच चैकयव्येन इसं नेजं श्रुपेरेव तती श्वक वेत्। तियं क्प्रकीते तुन याति धारा गुदत्रयः स्याचरिते च नेजे॥ इत्तः ध्रानेनीध्रयमेति वस्तिः मध्यं प्रधावत्यतियी क्रिनचः। भौतक्यतिकासकरी विदार्ष मस्टिष क्रमादितमात्रस्याः। किन्धीर्रसणायां पवनन्तु रूच-स्तत्वस्पमात्रा जवस्वयोगम्। करोति साजाभ्यधिकोश्तियोगं चामना सान्तः सुचिरेण चेति 🛊 दाकातिसारी लवसोशति**क्र**कां∽ त्तकात् प्रयुक्तं सममेव दवात्। पूर्वे इट योज्यं मधुसेन्यवन्तु को सं विनिर्मेश्य तती । तुक्कम् ॥ विमया संयुक्त पुनद्रवेसात् वस्ती निद्धायन्थितं खजेन। आमाश्रयोश्ययं च्योगुर्य तत्पार्श्वसंखासा सुखीपति 🗃: 🛚 लीयन एवं वलयच तसात् सयं प्रयानी । रतिवस्ति दानम्। विज्वासवेगी यदि चाईदत्ते निष्कृष्य दले प्रस्थेदग्रंषम् । उत्तानदेशस्य कतोपधानः खाडीर्थमाप्रीति तथास देवम् रको ध्यक्ष संस्थितं सामार्गात् पित्तं वितीयस्य क्यां खतीयः । प्रवासते कोष्याचचाविकः: ग्राज्यसमदात्रस्वा रसेन। जी में तु चायं लघ्घ चाल्यमाचं

सक्ते र ब व स्थः प्रश्चिष वार्षम् ॥"

"किम्भोधा एकः पवने निक्सी ही सादुश्रीती ययसाच पित्ते। चयः सन्धनाः कटुकोक्यतौक्याः क्षेप किल्लाम परं विधेया; ॥ रसंग वाते प्रति भोजनं स्थात् चौरेक पित्ते तुक्षी च यूबे:। त्रवाश्वास्त्रेष्ठ च विस्तरीलं स्याच्यीवगीयं मात्रसाधितच ॥"

इति चर्के सिद्धिकाने हिनोयेशधाये॥ "तच स्रोदानी कमेखा विस्तकमेप्रधान-तममाचुराचार्याः। कसादनेककसीकरला-दक्तीरक विकामानाविधवयसंयोगाहोवायां संशोधनसं ग्रमनसं यक्षानि करोति। चौब-शुक्रं वाकीकरीति क्षयं डंडयित स्यूलं कवे-थति चन्त्रः प्रीकथित वजीपिजतसुपद्यन्ति वयः स्थापति। ग्ररीरीयचयं वर्षे वलमारीयः मायुष: परिष्ठांद्वच करोति वस्ति: सम्य-गुपासितः। तथा अवरातीसार्गतिमरप्रति-इहाय[ग्रहोरोगाधिसस्याहित। चेपकपचाचाते-का क्रमञ्चाक्ररोगाभागोहरशकेराञ्चलहरूप-इंगानाइम्बह्यक्रमुक्रावातभो (वतवातम्बन-पुरी घो दावर्त्तभूका ने वस्तव्यवात्रा सन्नुम गयायहा श्रीरकारी ऋद्राभेप्रस्तिषु चात्वयंस्पृयुच्यते ॥" "तच दिविधी वस्ति: नैक्ट हिन: के हिन का ध्यास्थापनं निरुष्ट रत्यनर्थान्तरम्। तस्य

विकरणो माधुने। लकः। तस्य पर्यायप्रव्हो यापनी युक्तरण: सिहवस्तिरित । सदीव-निर्हरणाष्ट्ररेररीग्रहरणादानिक्षः । वयः स्थापनादायुःस्थापनाद्वास्थापनम्। माधुति लि-कविधानच्य निरुष्टक्रमचिकित्सिते वच्यामः । तम यथा प्रमाणगुर्याविहितः से हवस्ति-विकल्पो/नुवासनः पात्रायल्लाः। बानुवसम्प

न दुष्यक्षतुद्विसं दीयत इत्वतुषासनः ॥ तस्यापि विकल्पीरङ्गीसंमाचावक्रशीरपरि-ष्टार्योमात्रायक्तिरित।" इति सुत्रुते चिकित् सितस्थान ३५ व्यध्याय: ॥

"व्यत अर्हे प्रविद्यामि व्यापदः के इविक्तिनाः। बलवन्तो यहा दीवा: कोछे स्पुरनिलाहय:॥ चारपवीर्यं महा के इमिभ्यूय पृष्णियान्। क्वार्वन्य्यमहरान् के छ: स चापि न निवर्तते ॥ तच गताभिभूते तु स्ते हे सुखक्यायता। जुम्भावातरकास्तास्ता वेपयुर्विधमञ्चर:॥ पित्ताभिभूते के हे तु सुख्य कट्ता भवेत्। दाइ खुष्णा च्यर: खंदो नेच सचाङ्गपीतता॥ ग्रेपाभिभूते के है तुप्रसेको मधुरास्त्रता। गौरवं इन्दिंक च्छास: क्रच्छ: भीत क्वरी श्विच:॥ तज दोषाभिभूते तु का है विस्तं निधापयेत् । यदासं दोवध्रममान्युपशेच्यामि यामि च । व्यक्षाधितेश्जाभिभवात् के को नैति यदा

गुरुरामाभ्रव: शूर्वं वायुश्वाप्रतिवश्वर: । कृत्वीक्रमुखनेरसं भाषी स्तर्का अमी। विचः।

तजापतर्यवस्थानते शीयनी विधिरिष्यति ॥ व्ययुक्त अलीब्नयः के हो नैति यदा पुन:। तदाज्ञसदगाधाति भास: मूलच जायते ॥ पकाश्यगुरुष्य तत्र ददाविक्षाम्। व्यतितीक्त्रीयधेरेवं विद्वचाधातुवासनम् ॥ श्रुतस्य दूराइस्ते के हे के हस्य दर्शनम्। गार्त्रेषु सब्बे (ऋयाबासुपर्वेपी) वसादनम् ॥ क इमिन्यमुखन्तव कासवासावरोचकः। व्यातिपोड्तिवत्तच विविधा स्थापननाथा । च खित्रसाविश्वष्ठसा चे हो रुक्यः सम्पूर्यी-चितः।

भीतो ऋदृश्च नाभ्येति ततो सन्दं प्रवाष्ट्रयेत् ॥ विवन्धगीववाधानमूलाः पकाम्र्यं प्रति। त्रचास्यापनमेवाशु प्रयोज्यं सानुवासनम् ॥ व्यक्षं युक्तवसीरक्यो डिक्टोमन्दगुगासाचा। इत्तो नेति कामोतृको धी क्षयं वा रतिमाव-

तच वास्यापनं कार्ये शोधनीयेन दक्तिना। व्यन्तासनव के देन श्रीधनीयेन श्र्वाते ॥ चाडोराबादपि को इ: प्रतासकी प्रकृति । क्ष्याहि जिग्रवाचापि जीवे काक्यगुको भवेत् । यस्य नोपदवं कुर्यात् का इवस्तिर्नि:खत:। सर्वो । क्यो वा हती रीखा दूपेच्यः स विका-

व्यनस्थाननस्व को राजात् के चंद्रीप्रनिर्वयेत्॥ को इत्रकावनायाते नानाः को द्वी विधीयते । रुषुक्ता कापद: सर्व्या: सलच्च यचिकित्- 🥻 বিনা: ॥"

इति च सुम्रुते चिकित्वितस्थाने३० व्यथाय: #) विक्तिकमाएग्रः, पुं, (विक्तिकमीका तच्छीधनथापा-रेग चाह्य:। वस्तिशोधने स्वास्त्र प्रचुरकार्य-करलान् तथालम्।) अरिडहचः। भूरिटा इति खातः। यथा,---

"व्यरिष्टो विकासमाछ्यो वेगीर; फेनिक;

च्चाः ।" इति ग्रह्चिकिका।

विस्तिमलं, क्री, (वस्तिर्गाभ्ययोभागस्य मलम्।) **भवम्। इति हेसचन्द्र:। १। २६० ॥** वस्तु, क्ली, (यसतीति। वस + "वसेस्तुन्।" उमाः १। २६। इति तुन्।) वयम्। यथा,--"बुहदयं स्तीपिकं खात् सम्बंदयम वस्तु च।" इति ॥

( तथा, भागवते । ६ । ८ । ६ ० । "रहेष्ठ हारेष्ठ सुतेष्ठ बन्धुष्ठ दियोत्तमस्यन्दनवाधिवस्तुष्ठ । चचयरत्राभरगाम्यास् व्यनन्तकोवेष्यकरोहससातिम् ॥" माज्ञभूतम्। यथा, रघो । इ। १६। "बाधोपनीतं विधिवद् विपश्चिती विनिम्पुरेनं गुरवी गुरुप्रियम्। चावन्थयताच वभूयुर्व ते किया कि वस्तूपिकता प्रसीहित ॥") परार्थ: । यथा,--"भाव: परार्थी वभी: खात् वर्त्व तत्त्वच

वस्तु च ।<sup>3</sup> इति विकास द्वीव: ।

( बचा, प्राक्षणकावाम् १ चक्के । "सर्ता क्षि सन्देवपदेषु वसुष्ठ प्रमासमन्तः करसपद्वत्तयः ॥" )

जाति वसुद्वयं भावीः भावतः । इति न्याय-प्राच्यम् । विष्यानन्याद्वयं त्रचा । इति वेदाना-सारः ॥ ( यथा, क्यासरित्यात्ररे । २१ । ८६ । "च्यदो वसुनि मात्यस्यमदो भक्तिरवसुनि ।" कार्यम् । यथा, क्यामन्द्रतीयनीतिसारे । १५ । १५ ।

"वसुत्वध्योग् वसुदामधेत् श्रकोत् भोषाद्वस्वसम्ब । श्रकोत्र कालेन वसुदामध विधेत कार्यव्यवनं वहन्ति॥"

षायै:। इति मिलिनाय:॥ यया, कुमारे। इ। ६५।

"काषाक्षिरसम्बर्गम्यास्य इरम्बस्तुतः। व्यवयो नोह्यामासः प्रत्युवाच संभूषरम्॥" इतिहत्तम्। वया, विक्रमीकं स्थामः। "वाक्षमस्यां कालिटास्य वित्यस्य ना नवेन सीट

"बह्मसां नानिदाधयश्वतवस्तुना नदेन जीट-जेनोपस्यास्त्रे ॥")

वस्तुर्कं, की, (वस्तु + संज्ञायां कन्।) वास्तुकम्। द्रति सम्दरक्रावकी राजनिष्यस्थः॥

वस्तुकी, क्यी, (वस्तुक + गौरादिलात् कीष्।) व्यतिकतिकाकः। इति राजनिर्वतः।

वस्यं, की, (वस्+ित्तन्। विश्वविश्वश्चारः) साधुः विश्वन् + "तत्र साधुः।" १ : १ । ६ ८ । इति यन्।) सत्रन्। इतामरः॥

वक्कं की, (बक्कते काक्कादांतर नेनित। वस काक्कादने + "संक्रिश्वातुम्य: दून।" उता । १। १५८ दित दून।) परिधाना सुप्रयुक्त कार्पासादि-निक्षितवस्तु। कापड़ दित भाषा। नत्पक्षाय:। काक्कारसम् १ वास: १ तेलम् १ वसनम् ५ कंश्वतम् ६। इत्वासर:॥ तिक्य: ० प्रोत: ८ कक्तक: ६ कपेट: १० घाटक: ११ कप्रियु: १०। इति कटाधर:॥ वासनम् १३ द्विचयम् १४ प्रोतम् १५ क्षादम् १६ वासम् १०। इति प्रम्द्रवायली ॥॥ कास्य परिधान विधियेषा, स्य:।

"विकासीश्वासरीयस नयसावका एव च। सीतं सार्तं नया कमे न नयसिनावेद्धि॥" विकास: परीक्षानासंहतकाक:। तथा च। "परीक्षानादिहःकचा निवद्वा सासुरी भवेत्॥"

काता.। "वामे एक तथा नाभी कव्यवस्तान्तम्। एभि: कव्ये: परीक्षक्ते वो विष्य: स स्वत्तः स्वतः।" वीक्षायमः।

"नाभौ भृतच यहक्कभाष्ण्यस्यति जातुनी। चन्तरीयं प्रश्रक्तं तद्ष्वित्रसमयोद्धयोः॥" प्रचेताः। दशा नाभौ प्रयोजयेत्। स्कृतिः। न स्थात् सम्मेखि कचुकीति। उत्तरीयधारणं चीपवीतवन।

"यथा बज्ञोपवीतक श्रार्थते च हिजोत्तमे:। तथा बलार्थते यज्ञादुत्तराच्छादनं सुभम्।"

हति स्तिः ॥

खन यथा दिनोत्तर्भः सखापस्यकादिना उपवीतं सार्यते तथा उत्तराकादनम्यि द्विनीत्तमीदिति प्रदर्भनमात्रम्। प्राग्नुत्तस्यगुवचनेन
सन्दिनं द्विकाताप्रतीतः। पारस्तरः। एक सिदासो भवति तस्य उत्तराहिन प्रकादयतीति।

रक्षाद्वितत्त्वम्॥ ॥ । व्यस्य घारणगुवाः।

यथा.—

"कान्यं यशस्यमायुष्यमकस्त्रीतं शहवैसम्। श्रीमत्यारिषदं शस्तं निर्मकासरधारणम्॥"

इति राजवसभः । 🖷 ।

साति च।

"सातस्याननारं सम्यावकीय ततुमार्णम्।
कानिमदं प्रशेरका कक्यादोषनाग्रम्॥
कौषयं चित्रवक्षम् रत्तवकां तथेव च।
वातस्यमुष्टरं तत्तु ग्रीतकार्ण विधारयेत्॥"
कौषयं प्रशामरं तसर्वकाम्।

"मेथां सुणीतं पित्तन्नं क्षायं वक्षस्यते।
तहारयेदुष्णकारे तकापि लघु ग्रस्यते॥"
क्षायं कोकची इति कोकी। क्षायरागर्तं

"शुक्तन्तु गुभदं वस्तं प्रीतातप्रविवादगम्। न चोणां न च वा प्रीतं तत्त् वर्षासु घारयेत्॥ यप्रस्थं कान्यमायुष्यं श्रीमदानस्वर्धनम्। त्वच्यं वर्षोकरं वर्ष्यं नवं निक्षेत्रसम्बरम्॥" कान्यं कामोद्दीपकम्।

"कहापि न जनै; चिद्धिर्धार्थं मिल्लमम्बरम्। तत्तु कव्यक्तिमिकरं स्वाम्यलच्यीकरं परम्॥" यक्तव्यीर्थोभा हाहितं वा। इति भाव-प्रकाष्णः॥ ॥॥ (यथ क्षप्रे वच्छाहिहर्थनात् शुभषकं यथा,—

भुभवत यथा,---"कयां कुमारकान् गौरान् शुक्कवच्छान् सुते-कवः।

यः प्रभोक्तभते थी वा क्षत्रादर्शवित्राभित्रम् । श्रुकाः सुमनशे वक्तममेधालेपनं फलम् । यस्य स्थादायुराशीयां वित्तं वसु च सीव्युते ॥" इति वाभटे शारीशस्त्राने वस्त्रेश्याये ॥)

खाय नववद्यपरीधानहिनम्।
"नवातुराधवस्तिव्यविद्यासम्बद्धचित्रीत्तरास्यपननादितिरेवतीयु।
जन्मचेजीववुधसुक्रहिनोस्यवादी

धार्थं नवं वस्त्रमीचरदेवतृष्टी।" इति क्योतिकालम् । # ॥

चापि च । "सम्बे चाच्यसर्ग वसः श्रास्त्रिं संग्रः सदा भूमिन

वस्त्रामां वसुमा वृत्ते सुरगुरी विद्यागमः

बमार्:।

नानाभीतयुतः प्रभोदशयनं दिखाङ्गना भागंवे श्रीरे खुः खलु रोगश्रोवकलका वक्के प्रत नृतने ॥"

इति क्षेत्रवीचनम् ॥ ॥ ॥

खस्य चारसंयोगनिविद्वदिशानि यथा,—

"मन्दमञ्जवकीत वाद्यां भाद्ववासरे।
विद्यार्थां चारसंयोगो दश्वतासप्तमं कुलम्॥"

दश्वाद्विकाचारसम्बम्॥

सङ्ज्यमं यथा,— "वासीरचन्नसानीत्रामन्त्रसानीत्रामन्दः ॥" इति शृद्धतत्रम् ॥

च्या च।

"हिनानां ये तु सततं ग्रुभवक्षप्रशानराः।

पक्षग्रमपुनः प्रशाक्तियां शुक्रकप्रीतकः॥"

रत्यावे विद्वपुराखे यमश्चिक्तिपार्थाननामा
थ्यायः॥ ॥ ॥ तन विक्षपूक्रविध्येषाः,—

"दुक्रूलपङ्गविध्याक्तकार्याक्तवारिभः।

यासीभः पूक्यविद्युं सुशुभैरात्मनः प्रियः॥"

इति तजेव क्रियायोगनामाध्यायकः । तद्ग्रह्णविधियेषा । विष्णुध्रमत्मित्म । "वस्तं द्शानमाद्यात् परिधाय तथा पुनः । स्थारुग्रोपान्ही यानमारुग्रेव च पाइके ।" तस्याध्रपतियेषा । तजेव । "वार्ष्वस्यं स्ट्रतं वासः सीन्यानि रजतानि च । प्रत्याक तथा सर्वे वायकाः परिकौत्तिताः ॥" तत्रत्यक्रप्रायक्तिं यथा । हारीतः । म्या-वासोगवादीनां प्रतियष्टे सावित्राष्ट्रस्तं जपेत । स्टस्हसं स्टोत्तरस्यम् । इति सुहि-तस्तम् ॥ ॥ स्याप् च ।

श्रीभगवातुवाच ।

"कार्पाचं कामकं वास्कं कीयनं वस्त्रिध्यते ।

तत् पूर्ण्यं पून्यत्वेद ममोद्देवाय चौत्स्त्रिक्ते ॥

विदंशां मिलनं नीयां क्रियं गानावित्तित्तम् ।

परकीयं वास्त्रद्धं सचीविद्धं तयोचितम् ।

परकीयं वास्त्रद्धं सचीविद्धं तयोचितम् ॥

प्रदाने देवताश्यस्त्र देवे प्रत्री न कर्मावा ।

वर्ण्यत् ग्रामयोगन यन्नास्त्रुपयोजने ॥

प्रामयोगन दश्यन स्त्रीपयोगन दति कचित्

प्रसाने पातः ।

"जन्मीयोजनायस्त्री विक्रोको सोद्यास्त्रम्

"उत्तरीयोत्तराघद्वी निचीको मोरचेककः:।

परिधानकः पर्येतानास्यूतानि प्रयोजयेत् ॥

प्राक्षतकः नीधारकः तथेवासपवारवाम् ॥"

कचित् पुस्तके प्राव्यक्षयिक्यकः मिववस्यमिति

पाठः।

"चकातकं तथा दूखं पच स्मूनाम्यदृश्ये। पताकाध्व महकारी स्मूनं वक्षं प्रयोजयेत। सम्बन्धवरशाही च तहिना प्रस्तानेऽपि च। इक्तं कीषयवश्य स्वदृश्ये प्रमूखि । जीतं तथेव कीषयं वासुदेवाय चीत्रकृतेन्। इक्त क्ष्मकं ह्यात् शिवाय परमास्थवे। विचित्रं सम्बद्धियो देवीभ्योऽंगुं विदेशयेन्। कार्णासं सम्बद्धीभये देवीभ्योऽंगुं विदेशयेन्। नैकाम्मरक्तं स्वाण् वासुद्वाय चेत्रकम्।
तथा नैकाम्मरक्तम् श्चित्रय विनिवेदयेन्॥
नौतीरक्तम् यञ्चलं तत् सर्वम् विविवेदयेन्॥
नौतीरक्तं प्रभादाण् यो स्यादिष्यवे वृधः।
निकाला तस्य तत्पूणा तदा भवति भेरव ॥
विचिवे वास्ति पुनर्त्वं नौतीवर्द्धितम्।
वस्तं स्यान्मद्दिये नामको तु कदाचन ॥
दिपदां बाज्ययो यदन् देवानां वास्त्वो यथा।
नथा भूगखर्योषु वस्त्रस्त्रमस्च्यते॥
वस्त्रीय भागते क्ष्णां वस्त्रीय जायते त्वयम्।
वस्त्रीय साम्रोतं क्ष्णां वस्त्रीय जायते त्वयम्।
वस्त्रीय साम्रोतं क्ष्णां वस्त्रीय जायते त्वयम्।

इति कालिकापुर्श्यो ६० सध्यायः ॥ राजा सदा वक्षाच्छादितप्रदीरं कर्मचम्। यचा,— "सर्वदा मङ्गलं रतं धारयेत सह द्वंया। सवकाच्छादितं गात्रं न विप्रेभ्यः प्रदर्शयेत्॥" इति समीव प्रक्षायाः॥

नीतारकां परिधाय विकापूणनानिवेधी यथा,---

वराष उपाच ।

"भूषिती नीजवक्षेण यो चि मासुपसपित ।
वर्षावाच धर्म प्रच क्रिमिन्द्वा स तिस्ति ॥
सस्य वच्चामि सुन्नोिक च्यपराधिवधीधनम् ।
धायिक्षं विधालाचि येन सुर्चेत कि ब्विवात् ॥
वर्तं चान्तायमं क्रता विधिद्दर्धनं कसीला ।
सच्चते कि व्विवात् भूमे स्वमेनक बंध्यः ॥"
इति वाराचि नीजवक्षपरीक्षानपायिक्षन्तनामाध्यायः ॥ ॥ विष्णुपूजने रक्तवक्षपरीधाननिवेधो यथा, —

वराष्ट उवाच ।

"रत्तवक्षेत्र संयुक्ती यो ष्टि मासुपर्यात ।

तस्यापि प्रस्य सुन्नोलि कम्म संसारमोज्यम् ॥

रक्तकास नारीस रको यक्तत् प्रवक्तेते ।

तेनासी रक्या प्रष्टी कम्मेदोपिय कानतः ॥

वर्षासि द्यपक्षेत्र वनते तक निक्यः ।

रजी भूला महाभागे रक्तवक्षपरायकः ॥

प्राथिक्तं प्रवक्षामि तस्य कायविधीधनम् ।

येन मुध्यन्ति वे भूमे पृष्टाः धाक्कविक्ताः ॥

रकाष्ट्रारं ततः ज्ञाता दिनानि दश्य सम् च ।

वायुभची दिन्नौकि दिनमेकं कलाधनः ॥

एवं स सुन्यते भूमे मम विधियकारकः ।

प्राथिक्तं ततः क्राता ममासी रोचते सृष्ट ॥

एतत्ते क्रायतं भूमे रक्तवक्षविभूषितम् ।

प्राथिक्तं महामागि स्रवं संवारमोज्याम् ॥"

दित तसेव रक्तवस्तपरीधानप्रायस्तिनम् ॥
परिभृतस्तावस्त्रस्य विस्तृपासन्तियेशी यथा,—
"यः पुनः स्वायवस्त्रस्य सस कर्मपराययः ।
देवि कर्माया सुन्नीत तस्य वे पतनं प्रस्तु ॥
सुवा वे पत्रवर्षाया सास्त्रभक्तस्य कायते ।
सम्बन्धीया वर्षाया सम्बन्धीया च पत्र ॥
व स सम्बन्धीया वर्षाया सम्बन्धीया च पत्र ॥
व स सम्बन्धीया वर्षाया सम्बन्धीया च पत्र ॥
पार्वस्त्रस्य कायत नववर्षीया प्रस् च ॥

जाती ममापराधिन खितः पारावती भृति । तिस्ति मम पार्चेत्व यनेवासं प्रतिक्तिः ॥ प्रायक्तिं प्रवक्तामि तस्य संवारमीक्षणम् । येनासी जभते सिद्धं स्वायक्तापराधतः ॥ सप्तासं यावतं सुक्ता जिरानं ग्राक्तपिक्किताम् । जीकि पिकान् जिरानन् एवं सुक्ति किस्ति-

य एतेन विधानेन देवि कमीशि कार्येत्। शुचिभागवती भूत्या सम सार्गानुवारकः। न च गच्छति भंतारं सम लोकाय गच्छति॥" इति तज्ञेव क्रव्यवच्छपरीधानप्रायश्चित्तम्॥ परिश्वनाधौतवच्छस्य विश्वाकमैकरणनिवेधो यथा,—

वराष्ट्र उवाच !
"वासमा न च धौतेन यो से कर्मायि कारयेत्।
मुचिर्भागवतो भूला सम मार्गानुसारकः ॥
तस्य दोषं प्रवच्यासि न्यपराधं वसुन्यरे ।
पत्तित्र येव संदारं वाससो च्रिट्टकारियः ॥
देवि भूला गजोक्तचासिन्न येकं नरी सुवि ।
उष्ट्रचेकं भवेष्णमा जन्म चैकं खरस्त्या ॥
गोभायुरेकजन्मा व जन्म चैकं खरस्त्या ॥
सारङ्गचेकणन्मा व न्या भवति चैकतः ॥
सप्तजन्मान्यरं प्रभात्ततो भवति मानुषः ।
महत्तस्य गृणज्ञाच सम कर्म्मपराययः ।
निरापराधो दच्च चम्ह इत्दिविक्यंतः ॥

धरगगुवाच । शुतमेतत प्रयक्षेत्र याच्या ससुदाह्नतम्। संसारं वासमीच्छ्यं येन गच्छान्ति मानवाः ॥ प्रायच्चित्तच्च मे ब्रुच्डि सम्बंककेतसुखायञ्चम्। किञ्चितात् येन सुच्चान्ति तय कर्मण्यायखाः॥

वाराष्ठ उवाच!

प्रस्तु तस्वेन से देवि कष्णसानं स्थान्छे।
प्राविक्तं प्रवक्षास्मि सस सिक्तप्रायणः॥
यावकेन दिनं जीनि पिग्थाकेन पुनस्त्रयः।
व्यावकेन दिनं जीनि पिग्थाकेन पुनस्त्रयः।
व्यावकेन दिनं जीनि पायसेन दिनव्यम्॥
एवं क्रम्या स्थानागे वाससी क्ष्म्यकार्याः।
व्यापराधं न विद्येत संसारक्ष न गक्ति॥"
एति सचैव व्याधीतवासः परिधानप्रायक्षिणः
वासाध्यायः॥॥॥ व्यापरिश्वितपरकीयवस्त्रस्य
विव्युप्तादिकरकी प्रायक्षित्तम्।

वाराण उवाण।

"यः पार्व्यव वक्षेय नावध्तेन माध्वः।

प्रायचिती पुमान्यूओं सम कर्मपर।ययः॥

करोति सम कर्माणि स्पृष्टा ते मां तमः स्थितः।

करोत्पादेन जायेत चैक्षण्य वस्त्यरे।

स्रव्य क्षेप्रचित्र कायेत चैक्षण्य वस्त्यरे।

स्रव्य व्यामि सुत्रोणि प्रायच्यतं मधीलसम्।

येन गण्यति संधारं सम मक्षेपरायणः।

सावस्त्रेन तु माधस्य सुक्षप्रचस्य द्वाद्यी।

तिस्रेण्यताग्र्ये तत्र चान्यो द्यां। जितिक्यः।।

खनन्यमानसी भूत्वा मम चिन्तापरायगः । प्रभातायान् धर्मणं उदिते च दिवासरे । पख्यखंतनः पीत्वा धीतं सुच्चेत किव्विदात् । य रतिन विधानन प्रायख्यनं समाचरेत् । सर्मपापविनिम्नोत्तो मम लोकाय गच्छति ॥" दति वाराचे परकीयवक्षपरीधानप्रायख्यन-नामाध्यायः ॥ ॥ का खननिम्मित्यक्षप्रमागं यथा,—

"यावत् काष्णगवकायां वाहिका गोपकगकाः।
काष्णिकाययुः ग्रीत्रं यत्र कत्रावकी सुदा ॥"
इति अद्भवेषकं त्रील्याजनसङ्के २ प्रकाशाः ॥
"आसनं वसनं ग्रया जायापत्रं कमकत्रः।
आत्मानः ग्रुकितानि न परेषां कदाकन ॥"
ईपदीनादिवकास्य प्रकाशादिमचादिनवकास्य च स्रधीतस्य यथा,—
"ईपदीतं क्रिया धीतं यद्गीतं रक्षेन तु।
स्रीतं तदिकानीयाद्गा दिक्तगिष्वमे॥"
इति कस्नेकोक्तनम्॥#॥

सत्यतपा:। "प्रागयम्हगयं वाधीतं वक्कं प्रसार्धेत्। पश्चिमार्यं दिवागार्यं पुनः प्रकालनात् शुचि 📲 खानायं दशाः वचन् ॥ 🗰 ॥ प्रचेताः । "खयं धौतेन कर्त्तवाक्रिया धर्मगा विपश्चिता। न चराजकधीतेन नाधीतेन भवेत् कचित्॥ पुत्रमिषकत्रजेव स्वजा[तवान्धवेन च। हासवंग्रेग यद्वीतं तत् पविश्वमिति स्थिति: ॥" कानीतरं उच्छीतवकास्य धार्मसं यचा। जक्कीवधारणं शिरोजलापनयनाय। तेन तद-नन्तरं न धार्यम्। तथा संशासरतम्। "च्याज्ञृतः, साधिवासिन जलेन च सुप्रस्थिताः राजइंसनिभं प्राप्य उच्छी वं शिष्टिला पितम्। जनचयनिमित्तं वे वेष्टयामास ऋईनि ॥" ग्रिंचिनापिनं स्थाएनश्चम्। **स्था** नितिञ्च-वकाणियया। भारते। "न स्थतेन न दर्जन पारक्षेण विशेषतः। मधिकोत्कीर्याणीर्यं न कर्न क्रुयां दिचा वा: ।" नार्सिं है। "न रक्तमुख्यगं वासीन नीलच्च प्रशस्त्रते।

"न रक्तमुख्तगं नासी न नीलच प्रश्नसते। मलाक्तय दशाष्ट्रीनं वच्नेयेदमरं वृधः।" उद्यगं उत्कटरक्तिशिष्टम्। आचाररश्रे उप्रनाः।

"इग्राइंग्निन वस्त्रेण कुर्णात् कर्माएयभादतः।" विकायमारिहे।

"वस्तं नान्यधनं धार्यं न रक्तं मिलनं तथा। शीर्यं वापदशस्ते चेतं धार्यं प्रयक्तः ॥ जपानस्तं नान्यधनं जसस्त्रस्य धारयेत्। न जीर्यमलवदायो भवेस्य विभवे सितः ॥" योगिया स्वत्काः।

"कालें वाससी धीत चालकी परिधाय च। प्रचाल्योकः खरद्धिच चसी प्रचालयेकतः ॥ चामावे धीतवकाको शाखचीमाविकाणि च। कुत्रपो बोगपट्टं वा द्विकासा चेत्र वा भवेत्॥

व्यभीतेन च वक्केस निअवे मित्तिकी क्रियाम्। कुर्वन् कर्लन चाप्रीति एकं भवति निव्यत्तम्।" क्कतथी नेपालकानतः । अ.॥ तयेवात् पूर्व्य कामवकानिम्योक्त्रनिष्ठीयणा,—

"निकाक्यित यः पूर्व्य कानियकान्त तर्पेवात्। निराधासस्य अक्शन देवा: पिष्टमखें: यह।" यावासि:।

"सानं सत्वाद्येषास्तु विग्रानं क्रवते यह । भारतायासम्बर्ध लाला पुन: खानेन मुह्याति ॥ ॥॥

भावनेक्षण वसनं परिद्धात् क्यणन ॥" चारीत:। आहेच समवात इतमपि शुद्ध-मिति। \*। सदनपारिचाते पारस्कर:। श्वक्षां क्षेत्र अवनि तस्त्रीत्तरार्द्धेन प्रकारय-भौति। इत्याद्विकतत्त्वम् । 🐡 । संकाल्यादी वक्षानिकीक्षानिषेदी यथा। घट्चिंधकात-विश्वभी।

"संक्रालयां पचदध्याच दादध्यां आखवासरे। वकां न प्रीकृतित्तव न च चारंगा योजरीत्॥" इति तिथा। दितत्वम् ॥

वक्क ब्रह्मि, क्री, (वक्क निस्तिन क्राइस-भिव।) इवम्। इति जिनाकप्रेयः ॥ (वदास्य कुड़िमं चुनग्रम्।) वकारस्य ।

वक्कसर्व, क्री, (वक्कनिकितं सदम्।) वक्त-निकित्रपाचा। ताँ इति भाषा। तत्वयायः। इति चिका अधियः ॥

वस्त्रपत्थिः, पुं, (वस्त्रस्य ग्रन्थः।) परिवान-वस्त्रस्थः स्नायम्। तत्र्यायः। उत्तयः २ वदः, ऐ ज स्वीपापर्या। इति कविकस्पद्गः॥ मीवी इ। इति भिकाख्डप्रेंगः ॥

वक्कपञ्चलः, पुं, कोलकन्दः। इति राजनिष्यटः । यक्कप्रक्रिका, क्यों, (यक्क्षिनिक्केता प्रक्रिका प्रक्र-विका।) वक्कविकितपुत्तिका। इति ग्रब्द-# 7郡[塔

वस्त्रभूवगः, पुं, (भूषमतीति। भूषि + न्यः। वस्त्रस्य भूषतः रञ्जन रत्ययः।) शक्तरस्य-ष्टचः। राति राजनिधेस्टः॥

वक्तभूषवा, की, (वक्तस्य भूषवां राधी वस्ता:।) मश्चिषा। इति राजनिषेग्दः । ( गुकादयी-श्का महिलाश्ने शातवा॥)

बस्थवीवः, स्वी, (दस्त्रस्य योनिबन्धशिकार-खन्।) वसनीत्पत्तिकार्यम्। यथा,— ं "लक्षकक्षांसरीमाणि वक्षयोगिर्देश विद्व ॥"

वकारञ्जनः, युं, (रञ्जयतीत। रञ्ज्+ विच्+ स्य:।) वच्छासां रझन:। क्रसम्भ:। इति राजनिर्वेग्दः। (तथास्य पर्यायः।

"स्रात् क्रुसुक्तं विश्वप्रिस्तं वक्तरञ्जनशिकापि॥" इति भाषप्रकाशस्य पूर्वकके प्रथमे मारी ।

वक्त, स्ती, (वच निमासे काचकादने वा + "धाए-वस्त्रच्यातिभ्यो नः।" जजा० १। ६। इति करवादी बधायणं मः।) वैतनम्। ऋकाम्। (यवा, ऋग्वेदे। ८। २६। ८।

"भूषसा वक्रमचरत् कत्रीयोश्विकीतो व्यका-मिन्नं पुनर्यन् 🕬 )

वसनम्। दशम्। इति विभाः । धनम् । स्टिः। इति हेमचनः ॥ ( वस्ते बाच्हारयति श्रारीर-

वक्षः ;, पुं, (वस् + व ।) म्हलाम् । इत्यमरः 🛊 वस्तर्व, कटीशूषश्रम्। इति ग्रम्बरकावली। वकासा, करी, (वकां चर्ना सीवाति। वका+ सिव + इ:। क्लियां टाप्।) कायु:। इक्षसर:॥ यारा । ) इन्द्रपुरी । ( यथा, रघु: ।१६।१०। "वस्वीकसारामां भभूय साहं

सीराच्यवद्वोत्सवयाविभूत्या। समग्रभक्तीलयि सः भेवास स्ति प्रपन्ना करकाभवस्याम् ॥")

इम्प्रमधी। (यया, सद्दाभारते।३।१८८। 808 1

"वस्त्रीवासारां निकारीं निकाराचित्र भारत।॥") क्षवेरपुरी । (यथा, महाभारते । 👁 । ६५।१५। "नैताहर्षा डलपूर्वे कुवेरसद्भव्यपि। धनच पूर्यमार्थं नः (सं पुनसेतुनिम्बित । वक्तं वस्त्रोकसारेयभित्रृषुस्तत्र विस्तिताः॥") कुवेरमदी। इति हेमचनः ॥

पटवापः २ पटमयम् ३ टूब्यम् ८ स्थलम् ॥। वङ्, र क लिवि। इति कविकराहमः ॥ ( चुरा ०-पर॰ चका॰-सेट्।) इ.क., बश्चयति। लिधि दीप्रौ । इति दुर्गाद्स्य: 🖡

> (भा॰-उभ॰-दिक॰-व्यनिट्।) प्राप्याभिष् न्यान्तस्य रूपम्। रे, उत्तात्। न, वश्चति वहते भारं यामं जन: प्रापयती खर्य:। च्यी, व्यवार्चात्। व्यर्थानारे व्यवस्थिकोश्यम्। यथा। ज्ञानः चरिद्रज्ञति बीमनि कानुककोति नेवचे। मन्दं मबहुक्ति मर्क्तत वारिवाकः। इति महानाटके। ववाह रक्षं पुरुषास्तिहे जाताः सम्बद्धाः। इत्यादि सिक्वायमोन्ताः दिश्व वद्यशतुं मन्त्रते वर्श्वद्रशाहरणदेवी। वस्तुतस्त वक्राधसम्मनत्वादेवीस्त्रादिर्वेनीपे-चित:। ननाइ इति चक्डीप्रयोगस्य तु काञ्च र यम इत्यसात् मणकतानिश्चलात प्रसीपद-सिक्षिः। व्यनकार्यत्वात् सुमाव द्रव्यर्थः। व्यथवा वव इत्याच्च इत्येव व्याख्यानम्। इति धुर्गा-

वष्टः, पुं, (वष्टति युगमनेनेति। वष्ट+ "गोचर-सचरेति।" इ। इ। ११६। इति घप्रकायेन साधु।) द्रष्ठस्कत्थप्रदेशः । इत्वसरः ॥ (यथा, महाभारते। ४। २। २१। "थस्य बाह्र समी दीर्धी ज्याधातक विकल्पणी।

दिवाकी चीव सकी च अवासिव वक्कः स्रातः।" वस्तीति। वस् + वाष्।) घोटकः। बाहुः। इति मेदिनी। हे, 🖘 प्रमा:। इति विकासन ग्रेयः । गरः। इति देशचन्तः। (वाक्रके, कि ।)

यथा, मनुः। १। ०६। "आवाद्यास विक्रांवायात् सम्बद्धाः

श्रुष्यः ।

बनवान् जायते वायु: स वे सहसंसुयो मत:॥") मिति। कर्त्तरिनः।) लक्। इसमरटीकायां वहतः, पुं. (वहतीति। वह + कातच्।) छवः। पात्र्यः। इत्युवाहिकोषः ।

वहतिः, पुं. (वहतीति । वह्+ "वहिवसार्तिभा-चित्।" उत्का॰ ३। ६०। इति व्यक्ति:।) वायु:। इत्युकादिकोष:। गौ:। कविष:। इति मेदिगी। ते, १४८ 🛊

व(स्तो)स्त्रीकसारा, च्यी, (वस्त्रीकेन्न स्वाकरिन वहती, च्यी, (वहतीति। वह + चाति। वा क्षीष्।) नदी। इति केचित्।

> वष्टतुः, पुं, (वस्+"रुधिवद्योचतुः।" खळा० १। 🔑 । इति चतुः।) पथिकः। इत्रमः। इति मेहिनी। ते, १४८॥ (विवाहकानी कन्याये देयवस्तु। सद्या, ऋग्वेदे । १०। ५५ । १३। "क्याया वच्तुः प्रामात् विवितायमवाक्यात्।" "बहतुः कन्याप्रियाचे हातची गवादिपदाचै:।" इति तद्वाक्ये सायगः । विवादः । यथा, ऋग्-षेद्रे । २०। **८५ । १**३ ।

> "यदिश्वना प्रक्रमाना वयातं चित्रकण वहानं सर्व्याया: #" "स्र्याया वस्तुं विवास्त्रित्यमें.।" इति तट्-भाष्ये साययः॥ वश्वकार्यो, श्वि। यथा, काग्वेदे। २।१।१२। "उभाक्त का वचतू सियेषे।" "उभी वहत् वहन हेत् की वं प्रकास जासतः कुर्वन्तो मियंधे।" इति तहाकं सायशः॥) वश्चनं, कौ, (उद्यातेश्नेनंति। वश्च+कर्यो खुट्।) डोड्:। हुड़ी इति भाषा। यथा, — "सर्यो भेलके वारिस्थो गौकारिकः प्रवः। कोक्क्तरान्धुर्वकनं विक्तिं वार्वटः पुनान्।"

(यया, कथाचरित्सागरे। १५। ४५। "चणानारे च वश्यिनामाकचेसीकपूरितम्। भरादिव तदुन्यत्व वच्चनं सम्मञ्चत ॥" वर्षः + भावे क्युट्। प्रापयम्। धार्यम्। यथा, मश्रामारते। २ । ३१ । ४१ । "वावनात् पावकाशासि वश्वनात् एकावास्नः॥" वक्तीति। वक् 🕂 ज्युः। याक्के, चि। यथा, कथाचित्सागरै। १२६। १८६। "देखानामधिमो विमानवन्तनः सामाःपुरः

इति जिकाखाई।

सानुगः 🔭 ) वस्ताः, पुं, (वस्ति पातीति । वस्त + "तृभूवसि-वसीत।" उचा० १ । १९८। इति आच्।) वायुः। इति चिडान्तकीसुवास्याहिङ्क्तिः॥ ( उद्यते इति । वस्मेखि आच्।) वाले, चि। इत्यादिकीयः ।

व(व) इवः, पुं, (जस्रतिरनेनेति। वहः 🕂 बाहुलकात् कालच्।) योत:। इति द्वारावली।१८०॥ बढ़े, चि। इति कैमचनः । (बहुते च यथा, उत्तरपदिते। १।

विक्रि:

"रसावस्याः साथीं वयुधि वचलक्षक्ररसः।" यथा वा प्रयोक्षत्रकोदये। १। "येन चि.सप्तस्तां गृपवञ्चलवसामांसमस्तिष्वपङ्ग-प्राग्भारेश्कारि भूरिश्वतब्धिरं वरिवारिपूरे-रभिषेक; "")

षक्तान्धं, सी, (षक्तः प्रतुरी मन्धे यका।) भ्रावरचन्द्रम्। दति राजनिषेत्रः ॥

वष्टलचल्छ:, [स्] पुं, (वष्टलानि प्रचुराखि चल्छं-वीव पुर्व्यास्यस्य।) मेवसङ्गी। इति रत-माला । पुस्तकान्तरे ।

"नव्दीवृत्ती सेषध्यक्षी लया सेषविधीलिका। चल्लंडनं चल्लं मेपूछक्री ग्रहसाः।" श्यमि यातः॥

षञ्चललचः, पुं. (वज्ञका हणा तका वस्कर्ण यस्य।) श्रीतलोषः। इति राजनिर्धेयः।

वक्ता, च्यो, (वक्तानि प्रचुराबि प्रचावि वनवस्था इति। व्यश्चादिलादम्।) धन-पुष्पा। इति दावनिर्धेष्टः । स्रूलेना । इति भावप्रकाश: । ( अस्या: पर्यायी बचा,---"रुला सुवद्धता स्मृता सावियं ताङ्काकलम्॥" रति वैद्यकरत्रमानायाम् ॥)

थचा, चत्री, (वच्नतीनि । वच्र + व्यच् । टाप् ।) ∤ नदी। इति हैसचन्दः। । १८८॥

व(व)(इ:, [स्] च, बाह्मम्। इत्यमर: ॥ (यथा, मनु: । १०। ४५।

"सुख्य प्रमुख्य चलानां या लोके जातयो वहिः। क्षेत्रहवाचचार्थनाचः चर्वे त रस्यवः स्ट्रताः ॥" यथा च, रामायसी। २ ! ५३ । २ ।

"कादोर्य प्रथमा राज्ञियांता जनपदात् वहिः। या सुमन्त्रेय रहिता तां नोत्किष्ठतुमर्शन ॥") म(ब)हि:कुटीचर:, पुं, (बहि:कुव्यां चरतीति। चर+ट:।) कुलीर:। इति जिकाकः ग्रेय:।

वहित:, त्रि, (खत्रधीयते सीति। ध्यव 🕂 धा 🕂 क्त:। न्यवस्थाती कीय:।) व्यवस्थित:। इति विकटप-कीधः ।

बहिनं, की, (बहति प्रवासीति। वह + "बद्धिना-दिश्व इसीची।" जगा॰ BI१०२। इति इतः।) भोतः। तत्र्यायः। वार्मटः २। इति चिकाष्ट्रभेष:॥ (यथा, गीतगोविन्द्र।१।५।

> "प्रलयपयोधिकते ध्रुतवानसि वेहं विश्वितवश्चित्रचरित्रमखेरम्॥")

वश्चिमां, स्ती, (वश्चिम + खार्चे कन्।) जलयानम्। यथा, हेमचन्त्रे।

"सीया चिकाः मीत्रविषक् यानमार्जं विश्वजन्। वीश्वां वहनं पील: पीतवाची नियामन: ॥" व(व)चिद्वीरं, क्वी, (विचि:स्यं दारम्।) तीरवाम्।

रत्यसर:। (यथा,-

"धिमस्वेता विद्या धिमपि कविता धिक्सुकनता वयो रूपं धिक् धिमपि च यशी निह्नेनमत:। व्ययी जीयादेवः; सवावशुवादीनीविध धनवरन् विश्विदि वसात्त्रवसभसमाः सन्ति गुविनः ॥" इत्यहरः ॥)

व (न) चिटरियमोसनाः, धुं, (वचिटरियसः प्रकी-सकः।) यस्या दाराद्वकः प्रकोत्रम्। तत्य-र्थायः। प्रवासः २ प्रवतः १ वालिन्दः । इबसर:।२।२।१२॥

व(व) विभूतः, चि, (वविस्+भू+साः।) ववि-गेत:। विष्ट:प्रव्यपूर्णकप्राप्त्राचेभूषाती: कर्णर क्तप्रक्रयेन निव्यक्त:। यथा। "प्रचिविधिता-यश्चिभूतचाध्यविषयिताचित्रतधकाविष्ट्रव्रप्रति-वध्यताभाषिकं भ्रयः पचता ॥ इति जगदीभः ॥ व(व) विभीख:, जि. ( विद्विश्विवधये सुखं प्रवणता बस्य।) विसुख:। यथा, नर्सि द्वापार्थपृते-श्चानसंहितायाम्।

"भी वो वः विधावो वापि यो वास्त्राहन्यपूजनः। सर्वे पूजापलं इनित प्रिवराजिक इम्याः ॥" इति तिथादितसम् ।

व(व) विश्वरः, पुं, (विश्वयंतीति । चर 🕂 टः । ) कर्केट:। इति हेमचन्त्र:॥ (वश्चिष्टग्राधि, चि। यथा, मार्कस्टेवे। २३। <sup>८</sup>३। "युवयोये व्यादीयं सच्चामकं युवयो: काकम्। रुत्तसः विजानीतं युवां प्राथा विद्यासरा: ॥") वहेडुकः, पुं. विभौतकृष्यः । इति राजनिषेष्टः ॥ विद्यः, पु, (वह्नति घरति हवाँ देवार्थेमिति। বছ+"বচিলিস্থয়িবি।" ডকা∙ ৪। ५९। इति नि:।) चिचनः। भक्तातक:।(यथाः, सुश्रुते । चांक सिलमानि ६ व्यध्याये। "मञ्जिष्ठाची वामकी दैवदाय

पथ्यावद्वी योषधानी विक्रुप्तम् ॥") निम्ना:। इति राजनिर्वेग्दः॥ रेपाः। इति तकाम् ॥ व्यक्तिः । इ.स्थमरः ॥ । तस्य नामानि

"ते जातवेदसः सञ्जें कस्त्राष्टः कुसुमस्तया। दहन: ग्रोवणचेव सर्पयच महाबल:। पिटर: पन्मः सर्गक्तमाधी आज एव च ॥" व्यव्यव सुनामान्तराय्यकानि यथा,— "नुभकोद्दीपकचिव विश्वमसमध्योभनाः। व्यवसम्बाह्यभीयी दिच्यासिक्तचे व च। व्यन्वाष्ट्रायों गार्चपता इत्येत दश बहुय:।" बर्यरमधोक्तानि यथा,— "आजकी रञ्जकचीय कोदकः को इककाया। धारको यन्धकचीव दावकाखाचा सप्तधा। व्यापकः पावकश्चेव श्वेश्वको दश्मः सहतः ।" भ्रशेरसावद्वेः स्थानानि यद्या,— "बच्चयो दोषद्रकोष्ठ संलोगा दश देविन: ॥" दोषदूष्यी यथा,---

"वातपित्तकमा दीवा दूखा; स्युः सप्त धातव: ॥" इति सारदातिजकः ।

तत्र निविद्धक्तमां वि यथा,---"नाश्रुक्षोधियां परिचरेत्न देवान् कीर्नयेडवीन्। न चार्यि सङ्घावेडीमान् नोपदध्यादयः कचित् ॥ न चीनं पाहतः क्रायात् सुखेन न धमेरुवृषः। व्यक्ती व नि: विपेद्धिं नाहि: प्रश्नमधेलवा ॥ न वर्ष्ट्रं सखनिकासे व्यक्तियेत्राश्चिम् धः ।

खर्मार्थं नेव इसीन खुश्जाप्सु चिरं वसेत्। नाय चिपेत्रीयध्रमे ज स्ट्रपेंग च प्रामिना । सुखेनायिं समिन्नीतं सुखाद्यायन॥"

दित की में उपविभागे १५ खखाय: । चसोचितर्यशा,---

प्रीनक उधाचा "सर्चे श्वनं सङ्गाभाग परिपूर्ण मनी सम। व्यपुत्रा भोतुनि क्हामि वद्गेरावसिमी विताम् ॥ सन उवाच ।

रकदा ऋधिकाले च ब्रह्मानन्तमं हेच्याः। में तही पं यद्य: सन्ते अष्ट्रं विष्णुं जगत्यतिम् ॥ परवारच नंभाषां जला सिंदासनेषु च। कड़: बर्वे सभामध्ये सुरन्य पुरती चरे: ॥ विष्णुगार्थोद्धवस्त्रिच काशिन्यः कमकाकलाः । तच वृत्यन्ति गार्थाना विकासाधाचाच समारम्॥ तासाचा कठिनां भोगिं कठिनं सानसकत्तम्। च सितं स्वयद्मच ह्या बच्चा च कास्कः । भनो निवार खंकर्त्तुन प्राप्ताक पिताभद्य:। वीर्थे प्रपास चच्छाट जच्चया दासना दिशु: । तङ्कीर्ये वकासचितं प्रतप्तं सामतापितः। चौशीदे प्रेरवामाच सङ्गीत विरते दिच ॥ जलादुत्याय पुरुष: प्रज्यतन् सञ्जतिजसा । उवाच बद्धाण: कोड़े लिजितस्य च संवदि # रमस्मित्रकारे वदी जलादुत्याय सत्तर:। धगन्य वक्षो देवान् वालं नेन् ससुदात: ॥ वाली दधार अकार्ण वासुभ्याच भयाइदन्। कि चित्रोवाच जगतां विधाता जव्यया दिन ॥ वालकस्य करे प्रत्या चकाराकर्षकं कथा। वर्णच सभामध्ये तं (चचित्र प्रचापति:॥ पपात दूरतो देवी वक्को हुर्वकक्त्या। कः उद्देश संप्राय कतवत् की पहरूपा विधेर हो ॥ चेतमं कार्यामासाम्बन्हरा च प्रकूरः। सप्राप्य चेतनां तत्र तस्वाच चलेश्वरः॥

वहता उवाच । वाली जर्व समुद्रुनी सम पुत्रीश्यमी प्रितः। चार्च राष्ट्रील। याखामि प्रकार मां ताक्येत क्यम् ।

ब्रह्मीवाच । वालकः प्रकापको समि विधाने संचेत्रर। नार्यं दास्यामि भौतन्त्र सदन्तं प्रार्गागतम् ॥ ध्रयागतदीनासंयो न रचीदपक्तितः। पच्यतं विर्ये सावद् यावचन्त्रदिवाकरी । उभयोर्च वनं श्रुत्वा प्रइस्त मधुस्टरमः। उवाच सर्वतस्वतः सर्वेश्व यथोचितम् ।

भगवानुवाच । डष्ट्रा सुकामिनीयोशिं यौर्य थातु: प्रपात तत्। सज्जवा प्रेरवामाच चौरोदे निर्माते जते । ततो वभूव वालच्च धम्मेशो विधिपुचनः। च्चेत्रजव सुतः ए।कं वर्षस्यापि गौमतः ॥

महादेव उवाच। यो विद्यायीनिसम्बन्धो वैदेषु च निक्हिपित:। प्रिष्टी पुले च समता चैति वेदविदी विदु:॥

सम्बंदरातु वर्तको विद्याप्य बालकाय च। पुत्री विधातुर्विद्विष प्रिकास वर्वास्त्र च । विकारदातु वालाय दाश्विमां प्राक्तिसुख्वकान्। मर्व्वदर्भी चुताग्राच निर्वासी वर्षात च ॥ विष्णुक्ष दाचिकां प्रक्तिं ददी तस्ति प्रिवाज्ञया। मन्तं विदास वस्यो रत्नमानां मगोचराम्॥ कोई जला चर्न वालं चुच्च मायया सर:॥" इति ब्रश्नविवर्ते श्रीकृषाज्ञनाखळ वद्गुत्पत्तिर्गाम २३० व्यध्याय: । \* । तहाइनिवारकी वधानि "सासुत्रसीन्धवयवा विद्युद्ग्धाच चलिका। त्रयानुलिप्तं यदेशस् गायिना इत्यते छ्य ! ॥" इति मास्ये राजधमें राजरचानाम १८३ घः॥ च्यां यवे हातां तच्छा निष्य यथा, — "समायादीं कित यस राष्ट्री यस्य निरित्यनः। न दीयते चैन्धनवान् च राष्ट्र पीचते हुपे: ॥ प्रज्ववेदप्सु मार्भवा तथाहेचापि किचन। प्रासाहतोर बदारं वृपवेचस सुरालयम् ॥ कतानि यच एच्चम्ते तच राजभयं भदेत्। विद्युता वा प्रदक्तानी तजापि कृपते भेयन्॥ भ्रमचानिक्षको यच तच विद्याच्यक्षयम्। विनासि विस्तुलिङ्गाच दश्यनी यत्र कुल्लित्॥ चिराचोपोवितचात्र पुरोधाः सुसमाहितः । सिमिति: चीरहचायां सर्वे पेस्तु घतेन च 🛊 द्यान् सुवर्णेच तथा दिलेश्यो गाधीय वक्ताणि तथा श्रवचा रवं कति पापसुपेति नार्श यद्यिवेज्ञतःभवं द्विजेन्द्र ।॥" इति तचेवाञ्चनश्चासिर्धियेत्रलं नाम २०५ ष्प्रधाव:। 🛪 । सुख्यासयो यथा,— "गाइंपल्लो दिच्चामिक्तचेवाचवनीयकः । रतिरमयकायी सुखाः प्रेषाचीपसदकायः ॥" इति विश्वपुरायी समभेदनामाध्याय: ॥ 🗰 ॥ वहित्रमध्यामन निवेधी यथा,— "द्वी विभ्नी विद्वविभी च दश्यकोर्गुरुधि व्ययोः। चनाचे चन गननयं बचाहता पर पर्व।"

व्यक्षिचा "नामित्राक्षसयोरमारा घपेयात् नामार्गने जाचावयोर्भ गुरुप्रिष्ययोरतुत्रया तु वर्षयात्। इति तिच्यादितस्वष्टतप्यनम् ॥ 🛊 ॥ व्यथ विद्य-

इति कमिकी चनः ॥ # ॥

(सिद्देग्॥

"भारतघस्य वसां यस्य जलीकां तत्र पेवधेत्। चनी तु वैपयेत्रेन खिक्कामानस्त्रमम् । भास्त्रातीरसमादाय खरस्त्रे निधाय तम्। व्ययासारे चिपेत्रेन यमिक्सनसुत्तमम् । बाधकी उदर्गस्य मञ्जयस्या सञ्चा गुड़िकां कार्येत्तन तती। मिं प्रकिपेद्वप्री । र्वमेतत्रयोगेष चायिक्तम्मनस्तमम्। मुक्की नवचा युक्तं मरीचं नागरं तथा। चित्रंताच इसंसदी चिक्रया ज्वलनं

गोरोचना सङ्गराजं चूर्के सला छत् समम्। **दिशक्तमभाष पीला उदाव्यक्तियानेग ने तथा।**" व्यथाय: । ( देखविष्ठिय: । यथा, मश्राभारते । १२ | २२० | ५० | "वाताः कार्त्तसारी विद्वितिश्वहं द्वीरूच वैन्हेलिः ॥" मिनविन्दागभेजातः जाणस्य पुत्रविश्वेषः। यथा, सामवति। १०। ६१ । १६।

"मद्यांग्रः, पावनी विद्विभित्रविष्टासाचाः

**खुधि: ॥"** तुर्ञसपुत्रः । यथा, इष्टिवंग्री । ३० । ११० । "तुर्वसोस्तु सुतो विद्वारीभागुक्तस्य चाताणः।" क्षकुरपुत्र: । यथा, भागवते । ६ । २८ । २६ । "कुकुरस्य सुतो विद्विकोमा सगयक्ततः ॥") यद्भिकरी, चर्नी, (विद्धि देखस्यविद्धि करोतीति। क्त ⊦ट:। द्वीप ।) धाचीचरी । इति ग्र्ब्स्-चिन्त्रका 🛭 घाद फुल दिल भाषा 🛭 विद्विकार्छ, की, (बिद्विचन् दाइकं कार्छम्।) दाइरागुरः । इति राज्ञानिषेत्टः 🛭

विद्यान्धः, पुं, (विद्याना विद्यायोगेन द्वनेन गन्धो यस्य।) यचधप:। इति भ्रम्द्रशन्द्रका॥ विद्निगर्भः, पुं, (विद्विर्गर्भे यस्य।) वंशः। इति **भ्रव्यक्तिका** ॥

विद्वार्मा, की, (विद्वरिक्षिमें यस्या:।) प्रामी-ष्टचः। इति श्रब्द विद्यका ॥

विद्विचका, चन्नी, (बङ्गीस्य चक्रांच्यावर्णवन् चिङ्कं यच।) कलिकारी हक्तः। इति भावप्रकामः ॥ विद्वाला, सतो, (विद्वेज्योविव दाइकालात्।) धातकौ दृष्यः । इति राजगिषेग्दः ॥ (तथास्य पर्यायी यथा,— "धातकी वातुपृत्र्यीच ताक्त्रपुत्र्यीच कुझारा।

स्भिचा वसुपूर्यो च विद्वालाच वा इति भाषप्रकाशस्य पूर्व्यखक्ते प्रथमे भागे ॥)

विद्वहमनी, स्थी, (हमयति ग्रामयतीति। इस+ बिष् + लाः। डीप्। बह्वेरमेनी। अधिदाश्च-क्रेप्रधमनकारिवारस्यास्त्रधालम्।) आध-इमनोक्षप:। इति राजनिर्धेस्ट:॥

विद्विरीपकाः, ग्लं, (विद्विदीपयतीति । दीप + विच् + ख्ला वर्षेपक इतिया।) क्रसम्भम्। इति ग्रम्ट्रकावजी। (गुबादिविश्योग्रस्थ क्समाग्रम्दे जेव: । )

विद्वितीपिका, स्की, (विद्वेजीतराजलस्य सीपिका उत्तरिकता।) व्यवभीदा। इति राजनिर्धस्टः । विद्विनामा [न], एं, (विद्वेतीम नाम यस्ता।) चित्रकः:। सम्जानकः:। इति र्वमालाः ॥

बिद्भियो, स्क्री, (बिद्धं तहल्का निनं गयतीति । नी 🕂 **डः। गौरादिलात् डीप्।) जटामांची। इ**ति

विद्विप्रयो, चरी, (विद्विष्टिय हाइको इसावर्यो वा पुष्पमस्थाः। सीम्।) भागकी । इति राज-निषयदः ॥

वहित्रंघू :, क्यी, (वर्षे वेंधू :।) खाद्या। इति ग्रस्ट-रकावली ॥

🕉 व्यायसम्मनं कुत्। इति शादकं १८६ विद्विषीनं, स्ती, (वद्वेवीनम्।) रंबीनम्। इति तन्त्रम् ॥ ( विद्वरायकं वीजसस्य ।) निम्न-कम्। इति राजनिषंत्रः॥ (वर्द्वेशं वीर्थम्।) सर्वेम्। इति देशचम्त्रः । तस्त्रोत्पत्तियेथा,--"एकदा सर्वदेवाचा सन्द्युः स्वर्गसंसद् । तच लावा च तृत्यच गायसथप्रस्यां गणाः ॥ विजीका रम्भां सुक्षीयीं सकामी विद्विते च। भगात वीर्थं चच्छाद जच्चया वाससा तथा । उत्तरधी खर्यापुक्ष वर्षा चिमा स्वतात्रभः। चर्यान वहुँयामास स सुमेरुर्यभूव 🗑 ॥ चिर्ययरेलसं विद्धं प्रवद्श्लिमनी विषा:। इति ते कथिनं चर्चं किं भूष: श्रोतुनि ऋचि॥" इति वसवैवर्ते श्रीतयाजनायके हिर्स्योत्यातः र्नाम १३० काध्याय: ॥

> विज्ञभोग्यं, क्री, (विज्ञेरसेभींग्यं भौगार्चे चय-लात् ।) प्रतम् । इति ग्रस्ट्च ऋका ॥ विद्रमन्यः, पुं, (वद्भये अनुप्रत्यादमार्थे सव्यतेः इति। मन्य + चन्।) गणिकारिकाष्ट्रचः। इति

जटाघर:॥ ( बाखा पर्यायी यदा, — "ते जो मन्यो च विमेन्यी च्योतिच्को पावको श्रामः। विद्रमञ्जीश्यामञ्जूष मधनी गांवकारिका ॥" इति वैद्यक्रक्रमालायाम्।)

व्यक्तिमञ्जः। इति राजनिष्येष्टः॥ विद्यारकं, स्ती, (विद्धं सारयति विवाधयतीति । न्द + शियम् + समुल्।) जलम्। इति ग्रस्ट-चित्रका 🖟

विद्वसित्रः, पुं, (विद्विसित्रं बखा।) वायुः। इति प्रस्चित्रिका।

विक्रिरेताः [स्], एं, (वक्कीरेनो यस्य । स्वस्ति-निधिक्तवीर्यालादेवास्य तथालम्।) शिवः। इति चनायुधः ।

विज्ञितोष्टकं, की, (विज्ञिदेवताकं तोचकम्।) कोस्यम्। इति राजनिर्वेग्द्रः ।

विद्ववर्ष, क्री, (वर्द्ध हिच रक्ती वर्षी बद्धाः) रक्ती-त्यसम्। इति ग्रब्दचिक्तका।

विद्विवसभः, पुं, (वर्ष्वेतसभः प्रियः खद्यीपकालात्।) सक्तरमः। इति जिकासारीयः।

विचिधिस्वं, की, (विचिधित धिसाधसा।) कुस-सम्। इत्यमरः ॥ ( चस्य पर्यायो यथा, ---"सात् क्रसम्भं विद्वश्चिसः वक्षरञ्जकामिष्यपि॥" इति भावप्रकाग्रास्य पूर्वास्त्रकं प्रथमे भागे॥)

विद्विधिखरः, पुं, (विद्विरिव धिखरं थसा।) लोचमसाकः। इति ग्रब्ट्रकावली॥

विद्वशिष्टा, स्त्री, (विद्विदिय शिष्टा यस्ता:।) पिलिमी। इति धर्शिः ॥ किलिकारी । धातकी। इति राजनिर्धेग्दः ॥ (लाङ्गलिकी । लाङ्गलिया विष इति ख्याता। तत्पर्यायी तथा,—

"गौरी जाङ्ग जिसी दीपा इलिमी गर्भे घातिनी। श्वविकित्रप्रयाचित्रकी विष्वित्रका च सा॥" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्य श्रेष्टि श्रेष्ट्री भागे ।)

षड्सिंद्रकः, पुं, (पक्के: संज्ञा संज्ञा यस्ता: तत: | कन्।) चित्रकः। इत्यमरः॥

विद्रवसः, पुं, (बह्नेजेंटरायः चया। टच् यमासे।) वायु:। इति वश्चिमित्रश्रस्दश्चेनात् ॥

वस्रां, स्ती, (वक्षतीति। वक्ष + "वाप्रशादयका" खबा• B। १११। इति यक् प्रत्ययेण साधु: ।) दाचनम्। इति चैमचनः ॥ ( वचन्यनेनेति । वश्च 🕂 "वश्चां करकम्।" ६ । १ । १ • २ । इति यत्।) श्कटम्। इत्युकादिकीयः॥ (यया, व्यथकंदिरे। ४। २० । इ।

"साभूमिमा वरोडिय वर्तामाला वयु-रिव ")

वस्रा, स्त्री, सुनिपत्नी। इत्युकादिकोषः । वा, का सुखाभिगतिसेवास् । इति कविक्षपद्दमः । ( पुरा०-पर०-सुखाप्ती चाक -- चान्यच चक०-सेट्।) का, वाययति । इति दुर्गादासः ॥

वा, त ग्रामनचिंसयी:। इति कविकरपहमः। ( खश•-पर•-सकः-सेट्।) जोक्यादिरणय-सिल्बिके। ग्रमनिष्य वासुकर्तृक्रमेव। ज, वाति बायुः। (चंत्रनं ऋचनमिति चतुर्भुनः। इति दुर्गाहास: 🛚

वा, वा, (वा 🕂 किए।) विकल्पः। (यदा, सतुः। 2 1 5651

"धर्मार्थीयवन व स्थातां शुक्रुवा वामि तदिया। समा विद्यान दप्तयानुभं वीज (संवेषरे॥") उपसा। ( रवार्षे। यया, रघु: १९६ । ५१ । वार्क, चि, (वकस्यद्मिति। वक + "तस्येदम्।"

"बोम पश्चिमकलास्थितेन्द्र वा पश्चित्रशिव वसीपत्वलम् ॥")

विनर्के:। ( यथा, सञ्चाभारते । १ ।९५ ८। २३। "किंत दिक्षिय रनेवां सुखसुप्तेः प्रवोधितेः। मामासाहय दुर्मुं हे तरसा लंगराधन ! ॥") षादपूर्णम् । ( यथा, रामायके । १ । २५ । ३। "देशसुरस्थान् वापि समल्योरमान् सुवि। येरासमान् प्रसद्धाजी वश्रीकृत्व चयिष्याय ॥") ससुक्रयः। इति मेदिनी। वे, ७८ । खवायेः। प्रति विष्यः ॥ ( यथा, किराते । १ । १ १ ।

> "सुतान यूर्व किस तस्य राज्ञः सुयोधमं वा न गुर्वोरतीता: ")

वांग्रः, चि, वंश्रसन्वन्धी । वंश्रस्थायभित्वर्धे का(व्यग्) प्रत्ययेग निष्यद्य:॥

वंशिकाः, पुं, (वंशीवादनं शिक्यमध्येति। वंश+ ठक्।) वंधीवादकः। इति जटाधरः ॥(भार-भूतान् वंग्रान् चरति यद्यति च्यावद्यति वा। "तहरति वच्चावच्यति भाराह्येशाहिष्यः।" प्।१।५०। इति उस्। भारभूनवं प्रकारके तदाइके च चित्र)

मंद्री, चरी, (वंद्री भवा+वंद्रा+चन्छ्। सीव्।) वंधरीचना। इति राजनिर्धेग्दः । (तत्प्रयायो

"तुमाचीरी सुभा वीशी वंश्वका वंश्वकोचना।" इति वेदाकर लगरका ।

"सारं धरोचना वांधी तुमाचीरी तुमा शुभा। लक्षीरी वंग्रजा मुखा वंग्रजीरी च वेंसवी।" इति भाषप्रकाप्रस्य पूर्वसाखे घणमे भागे॥) जीरकः । इति राजनिषेयटः ॥ ( पहेः सखा ।) | वाः [र्], स्त्री, (वार्यते स्वानेनेति । स्निष्+ किए। यद्वा, "हम वर्षी। सार्थिकीश्रम् इरान्ट्स:। तदनतात किए। चर्या कोष:। इर्ज्-ह्यादिलीप:। रेकसा विस्त्रेगीय:।" इति निषय्टौ देवराजयच्या । १ । १२ । ८ । ) जनम् । इत्यसरः ॥ (यथा, भागवते ।३।१५।१६। "इनतो में चितिवर्शनः प्राथमाना रसा-

> फ्रता ॥") वा:किटि:, पुं, वारी अनस्य किटि: श्रूकर:। शिशुमार: । इति केचिन् ॥

वा:सदर्ग, स्त्रो, (वारी जलस्य सदनम् ) जता-धार;। इति चिकाकाग्रेय:॥

वाक् [च्]. स्त्री, (उच्चते≥सी व्यवया देति । वच् + "क्रिप्वचित्रच्छीता" उगा॰ २।५०। इति किए हीर्घोध्सम्पृतारकचा) वाकाम्। (यथा, मतु:। २। १५६ ।

"चर्चित्रयेव भूतानां कार्ये श्रयोश्तुषासनम्। वाक् चैव सञ्चरा छद्या प्रयोज्या धर्मा-

(सऋता॥")

सरस्रती। इत्यमर: । (यया, क्यासिर्ग्-सागरे। १। इ।

"प्रयाच्या वाचं नि:ग्रोगपदाधों ह्योलदी पिकाम्। हक्रलाचायाः सारस्य संग्रहं रचयान्यहम्।")

8 । १ । १२ ॰ । इ. त्याग्।) वक्सम्बन्धि । वक-खोदं इत्वर्धे व्याप्रत्ययेन निव्यातम् ॥ (क्री, वकस्य सम्बद्धः। "तस्य सम्बद्धः।" १।२।३०। इस्त्रम्। वकसम्बद्धः ॥ उच्चते २ सी व्यनेनित वा। वच् + घण्। वाकाम्। यथा, उत्तरराम-चरिते। १।१।

"इ.इंक विभ्यः पूर्व्यभ्यो नमी वाकं प्रभासने है।" वेदभागविशेष:। यथा, महाभारते।१२। 801241

"यं वाक्षेत्रसूचाकेष्ठ निष्यम्बर्धनियम्स च । प्रगिन सहाककी। वां सक्षेत्र सहित्र सामग्रा।" पुं, वकस्यायययो विकारी वा। प्राक्षित्वादम् । वकावयविष्युष: 🛊 )

वाकृषी, स्त्री, (वासीति वा वायुक्तं कुचति सङ्की-चयति पूर्तिगन्धिलात् । अच् + कः । गौरादि-लाम् कीष्।) हचावियेष:। चाकुच इति भाषा । तत्पर्यायः । सोसराजी २ सोसवली ३ सुविक्तिका ४ सिता ५ सितावरी ६ चन्द्रलेखा ० चन्द्रो प्रमुप्तार कुल्डकी १० कामीकी ११ प्रतिमन्ता १२ वल्गुला १३ चन्द्रराजी १८ कालमेवी १५ त्वग्चदोषायचा १६ कान्तिहा १० व्यवस्युकार्य चन्द्रप्रभार्धः। बास्या गुवा:। कटुलम्। तिक्तलम्। उत्रालम्। स्मित्रहकपत्वग्दीवविषक्षक्रवर्ज्याश्चिम्। रति राजनिष्युः ॥ तत्वर्धारागुकाः ।

"अवल्गुजो वाकुचौ स्वान् सोमराची सुच-किंका।

प्रश्चित्रवा क्राच्यापना सोमा पृतिक्लीति चा चीमवल्ली कालमेवी कुछग्री च प्रकीर्शिता। वाक्रची सधुरा तिक्ता कट्टपाका रसायशी । विद्रमञ्जूष्टिमा बच्चा सदा श्रीक्षास्त्रपत्त्र । क्चा इता वासक्तरमे इच्चर समिप्रशृत् ॥ ततपालं पित्रालं कुछकभागिलकरं बट्टा

केशं लच्चं क्रमिचारकासधीयामपास्त्रस्त ॥" इति भावप्रकाशः ।

वाकुलं, क्री, ( वकुलस्पेदिमिति । वकुल + "तस्पे-हम्।<sup>" ४ । ५ । १२० । इत्यास्</sup>।) वञ्चलपलम्। चसा गुगाः।

"वाज्जलं मधुरं याचि दलस्येयंकरं परम् ॥" इति राजवक्षभः 🛊

वाकारः, पुं. (वाचि कौतुक्तवाक्ये कीरः शुक्र १व प्रियतातः) प्रशालकः। इति प्रान्द्रवावकी । वाक्टलं, की, (वाचा छलम्।) वाकावान:। यथाः वचनविचातोऽर्थविकत्वोपमत्त्रा इक्तम्। तक्तिविधम्। दाक्क्लम्। दासान्यऋजम्। उपचारक्कलका अविधेनाभिक्तिरथे बह्मभि-प्रायादयां नारक त्याना वाक् इति सुध १ ॥ सम्भ-वतो २ यं स्थातिका मान्ययोगात् चासकाताच-कत्यृतासामाच्यक्तम्॥२॥ धर्माविकत्य-निह्मे कार्यसङ्घाविष्येय उपचारक्रमम्॥ ३ श इति गीतमस्त्रचम् ॥ प्राक्षेकार्षे प्राव्दकोधनात्प-यंकप्रव्यस्य प्रक्रा व्यर्थन्तरतात्पर्यकत्वकत्प-नया दूषसाभिधानं वाक्क् जलचयम्। यथा। नेपालादागतीव्यं नवसम्बलयस्वात्। इत्युक्त क्वतीरस्य नवसंस्थानाः कवनाः ॥१॥ सामान्ध-विशिष्टसम्भवद्यांभिप्रायेण उत्तस्य सामान्य-योगारसम्भवद्यंकष्पनयाः दूषगा[भघानं मामान्यक्तम्। यद्याः। ब्राह्मणीय्यं विद्या-चर्यसम्यत्न इत्युक्ते ब्राह्मसन्तिन विद्याचरण-सम्यदं साध्यति इति कक्ययित्वा परो बद्ति कृती वाक्सयत्वेन विद्याचर्यसम्पन् वाह्ये स्थान-चारात्॥ २॥ प्रक्तितच्ययोरेकतरहत्त्रायः प्रतिवेध: स उपचारक्षम्। यथा। सचाः क्रोग्रामित इत्याच सम्बद्धा एव क्रोग्रामित न तु मचा:। एव धार्च निता एति प्रका प्रयुक्ती व्यसकादुत्पन्नकां कथं नित्य इति प्रतिविधीरप्राप-चार्ष्क्लम् ३३॥ इति सङ्घेका॥ अर्थिच। "सर्वेष्वयविषादेषु वाक्छ्वे नावसीहित।

प्रमुखीभून्युवाहानं ग्रास्त्रीरव्यर्थातं भीयते ॥" इति अवशास्तत्त्रम् ।

बाक्पति:, पुं, ( वाचां पति:। ) हच्छाति:॥ इति ग्रन्दरजावली । (यथा, हचत्सं चितायाम् ।

"उद्गारीत्यस्थिच चेमकरी वाक्पतिचरन् भागाम् ॥")

बाक्यति:, त्रि, (बाचां प्रतिरिव पटुत्वात्।) उद्यापना:। इति रायमुक्तट: । वानवदाी-

श्वभादिपदुवचन:। इति भरतः। खनुह्या

वाकारचतः। इति चारसन्दरी ॥ पटुवचनः।

इति ग्रहायेकीसुदी । यक्तवाग्चमः । इति

नीजक्षक: । सत्पर्याय: । वागीश: १ । इत्य-

मरः । अनवकोशमवयाः ६। इति जटाधरः ।

"वामनी वामिनविद्रको वाची यक्तिपटुचाया।

चैविदाकृपदेवानां चोप उत्तससाइषः । सध्यमो जातिपूतानां प्रथमो चासदेशयोः ॥" इति सिताच्चरा ॥#॥

वाक्यादक्षी चाभियोगमानिक्तीय प्रक्राभियोजने प्रतिप्रस्वी यथा,----

"कुमंगत् प्रश्वभियोगच कलचे वाचविष्ठ च।" वाक्षावये प्रकादिपचारंश्च च यया पूर्व-सच्चमध्यनेनामुचः प्रकीय चतः इत्यप्रशाधा-भावाय प्रश्वभियोगं कुमंगत्। इति व्यवचार-सच्चम्॥

वाक्यं, क्रों, ( उच्यते इति । वच् 🕂 स्यत् । "चजीः कु विस्यतो:।" 🗣 । ६ । ५२ । इति कुलम्। भ्रम्दसंज्ञातात् "वचीरभ्रम्दसंज्ञायाम्।" । इ। ६०। इति निषेधी न।) पदससुदाय;। इति याक्रवम् ॥ तिङ्कत्त्वयः । सुवक्तवयः । कारकान्विता क्रिया। इद्यमरः। इच्च स्नुति-लोक्तयोस्किविधं निरुक्तं वाक्यसक्तम्। तिरु सुवनायो चयः समुद्रायः कारकान्विता क्रिया च वाक्यम्। तिर्श्नेट्व तिवादान साधीति-**भ्**रतसंख्यकानि वचनानि उच्चन्ते। स्वे सुप्-ग्रन्देन स्यादीर्म्यकि विश्वतिष्यान्ते इन्द्वात् परं यः त्र्यते सभतिश्यी प्रत्येकं यभिसम्बद्धासयन-ग्रन्द उभयोरपि समध्यते। याच तिरुक्तसमूही यथा। पचति भवति पाको भवति रत्यथे:। एतच्छान्द्समेव। सुवन्तसन्द्रशोधवा। प्रक्षान-चिडमिरं हि महासगाम्। धालये: निया कारके: कच्चीदिभरिम्बता समन्यार्था कारका-मिता चन्तिलच जियाकारकाणां चाकाङ्गा-योग्यनासिविधिवप्रात् क्षेयम्। तिरुसुवन्त चया-ताकेश्य सम्बद्धार्थेना बीध्या असमहार्थस्यापयी-गात् चातएव परसाराभिसम्बन्धः परसन्दर्धो वाक्यभिति रहाः। कारकान्त्रिता क्रिया यथा। देवदत्तो यामं गच्छति। इति सट्टीकायां भरतः। 🕪 वाक्यसम्प्रमाच्छ।

"वाक्यं खात् थोम्यताकाङ्गाचित्रगुक्तः पदी-व्ययः।

वाक्योचयी सञ्चावाक्यसित्धं वाक्यं द्विधा सतस्॥"

उत्तय। "स्वाधनीधसमाप्तानामक्वाक्तित्वधेश्वया। बान्धानामेकवान्यसं पुन: संभूध जायते॥"

काच वाकां यथा। मूर्का वासग्रहिमकादि। सद्दाराकां यथा। रासायकसङ्दाभारतर्थु-वंग्रादि;। दति खाडिकदपेयी २ प्रकृष्टिः।॥॥ वागीशः

श्वप्रियम् क्यान्य क्षिमी यथा, — "न चित्यात् सर्वेभूतानि नावृत्य पदेत् क्षित्। नाचितं नाप्रियं वान्यं न क्षेत्रः स्थात् कदा-सन्। स्था

धावक्कादिभिभाषकनिषेषी यथा,—
"यावकिनो विक्रमीकान् नामाधारीकारी प।
पश्चरात्रान् पाद्यपतान् वाङ्माविकापि नार्थयेत् ॥"

हति की में उपिकार १६ व्याचा । १६६ व्याचा । १६६ व्याच्या महाना व व वार्येख दामि। ।
प्राप्ति वार्येन सहता न व वार्येख दामि। ।
प्राप्ति वार्येन सहता न व वार्येख दामि। ।
प्राप्ति वार्येन सहता न व वार्येख दामि। ।
वार्ये त्रावरी: धार्ये सहिव वेथं सुभावितम् ॥
दाग्रदेश हत्वोधनासळ्या हुवारि यत् ।
वार्ये (नर्ये हेतुलात् तह्मा(वत्सुव्यते ॥
वार्ये (नर्ये हेतुलात् तह्मा(वत्सुव्यते ॥
वार्ये (नर्ये हेतुलात् तह्मा(वत्सुव्यते ॥
वार्ये (प्राप्ते विश्व वार्ये द्या ।
विद्या दाग्यां वार्ये दागाही वार्ये ।
विद्या दायां विश्व वार्येन विश्व वार्येन वा

धाय: ॥ ( चान वान्धदीधी यथा, —

"वान्धदीधी नाम यथा स्वत्यस्ति ने जूनसधिकमनथकमपार्थकं विवहचिति। तन देत्दाचरकोपनयानगमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं
भवति यहा वक्षपदिष्टदेतुकमेनेन साध्यत देतुना
सच न्यूनं यतान स्वन्तरेग प्रक्षतीय्ययं: ॥ प्रयध्रात। दित चरकं विमानस्थानं रश्योर ध्राये॥)
वाच्य, द काङ्घि। दित कविन्द्यपद्वमः॥ ( भा०पर०-सक्-सट्।) द, वाङ्गति। नमध्यपाठवैदेशसद्दी दश्यास्यो वंद्यूचार्याभेदायः।
दित तद्दीकायां दुर्गादासः॥

वागरः, पुं, (वाचा दयक्तं गच्छतीतः। म्ह+ व्यच्।) वारकः। म्हासः। तिथ्यः। वाक्वः। हकः। सुसुद्धः। पिकतः। परिश्वक्तभयः। द्रति हमचन्तः॥

वातायः, चि, (वाचि चाण्यावाची चायः कर्वट इव सम्मेच्हेदकत्वात्।) चाण्याक्ता। यथा, "चाणां वजवर्ती दक्ता यो क्ति पिश्वनो जनः। स जोवाची>पि वातासहं चो दातुसु दासरि॥" कृति ग्रस्ट्याकाः॥

वागाण्यानः, पुं, बुद्धः । इति भ्रष्ट्रवावनी ॥ वागीणः, पुं,(वाचां देणः ।) हच्छातः । इति भ्रष्ट्-रकावनी ॥ (यथा, हक्ष्त्वाक्षतायाम् ।१०)२० "व्ययं विभ्रेषीर भिच्चिते क्षतानां कृष्ण्यावागीण्यास्तासितानाम् ॥"

जशा। यथा, कुमारे। २। १।

"वागीयं वाग्भिरव्यांभिः प्रविपत्योपतस्थिरे।")
वागीयः, त्रि, (वाचामीयः।) वाक्पतिः।
सञ्ज्वता इति यावत्। इत्यमरः॥ (भया,
महाभारते। १०। ०। ४१।

"नितानस्प्रसुद्ति। वागीया वीतमस्रदाः॥")

वागीशो वाक्पतिकति बहेते सुद्वकति ॥ द्रति श्रव्यत्वावकी ॥ (बचा, करिवेशे । ११५ । १८ । "सम्मवं सर्वजोकस्य विद्धाति स वाक्पति: ॥") वाक्पादकां, आं, (वाचा कतं पारूकम्।) वाध्यवाक्योचेरिसम्। तत्तु सप्तधावस्वाकत-वात्वस्वविश्वादः। स्था,—

"समयाचाः व्ययः पानं वास्पार्व्यार्थदूषये । इक्रपारव्यमिक्रेसण्चेयं यशनसप्तमम् ॥"

इति हेमचनः 💵

सक्तवर्थं नारदेवीक्तम् ।

"देशकातिकुकादीनामाक्रीश्रमक्षयं युतम्। यहचः प्रतिकृकार्यं वाक्षायक्षयं तदुच्यते।" देशादीनां काक्षीश्रम्प्रसंयुतम्। उत्तिभिष्या-माक्षीशः सङ्गमवद्यं तदुभययुक्तं याप्तिकृतार्थं क्षरंगकननार्यं वाक्ष्यं तद्वाक्षारक्षं कच्यते॥ तक्ष्यं च दक्षतारसम्बार्थं निदुरादिभद्देन के विधा-मभिषाय सक्षयक्षं तेने वोक्तम्। "निदुराभ्रोकतीक्षकात्तर्शि चिविधं स्ट्रनम्। गौरवाकुक्तमात्रस्थ दक्षोश्रिष स्थात् कमाद्-

वाचिपं निद्धः चेयमचीलं शक्ष्यंग्रनम् ।
पतनीवेदपाकोग्रे कीवमाहुक्षेत्रीविकः ॥"इति॥
नव निद्धाकोग्रे कावकेविवये दखमाष्ट ।
"वज्ञासकात्व्यपाकोश्रेक्ष्रंनाकृष्ट्रियरोगिणाम् ।
चेपद्भरोति चेद्द्रकाः प्रवानकृष्ट्रयोदश् ॥
काव्यवाद्यवा खञ्चमक्षं वापि तथाविधम् ।
तव्येनापि मुदन् दायो द्द्रां कार्यप्रयावरम् ॥"
इति यक्षत्ववचनं तदितदुर्वृत्तवकंविवयम् । यदा
दुनः पुकादयो मान्नादीन् श्रामना तदा ग्रतं

रक्कतीया इति तेनेवीक्तम् । "भातरं पितरं जायां भातरं सुक्कहं गुतम् । चाचारयम् ग्रतं दायः प्रस्थानचादहरूगुरोः॥"

पति च । रतम सापराधिष्ठ माचारिष्ठ गुरुष्ठ निर्ध-राक्षामाच जागामां प्रदेशमृत ॥ व्यक्कीता-चिपे रक्षमाच ।

"आभिग्नलासि भगिनी मातरं वा तविति छ । अपन् तन्दापयेदाका पक्षविधातिकं दमन् ॥ दक्षप्रवयमं नार्धे वर्गकात्मुत्तरावदेः । प्रातिकीम्बापवादेश्व विगुग्नाचिगुगा दमाः ॥ वर्षानामाञ्जोम्बेन तसादश्चिषानितः ॥" ॥ मनः ।

"शतं बाख्यकालुका चित्रवी दक्षमहित। वैक्रोध्यह्नेश्वर्तं द्वे वा मूत्रसु वधमहित। मुचामदुवाख्यको दक्षाः चित्रवस्त्राभिश्चेत्रवे।

"वागीया यस्य वस्ने लच्चीर्यस्य च वच्छ। यखाकी चुद्व संवित् ते वृश्विष्टमसं भन्ने॥" इति भीसङ्गागवतटीकायां श्रीधर्ष्यामी । वागीचरः, ग्रं, (वाचामीचर् इव ।) मञ्जूषीयः । इ.सि विकासक ग्रेव: । (जेन विग्रेव: । इ.सि च जिकाकप्रेवः। १। १। २३॥ ष्टक्कातिः। मचा। इति युत्पत्तित्रक्षीर्थः॥) वाचा-मीचरे, ति । यथा, मानके १८६ कथाये। "वदामणवय्यां वे मधुते वयमस्वितम्। जन्दा मार्च युवा खाच नरी वागी चरी

नागीचरी, खी, (वाचामीचरी।) सरस्ती। इ.सि. चिका व्यापेयः । (यया, तन्त्रचारे। "वागी-भरी ऋतुकाताम्॥")

षागुणी, स्वी, सीमराणी। इत्यमर:। २।४।६ इ (यथा, विद्यासचामा। विश्वयद्य द्वाराधकारे। " घर्म सेवी करुष्णेन वारिया वः गुनी पिवेन्। चीरभोजी जिसप्ताचात् कुछरोगा(इस्चृत ।") षागुकः, पुं, कन्नेरङ्गः। इति ग्रब्दमाला ॥ षागुरा, स्त्री, (बातीति। वा गतिबन्धनयो: 🕂 "मह्गुरादयभाः" उगा० १।४२। इति उरक्-प्रत्ययेन गुरुरासेन च दाधुः।) स्थानन्धनार्थ-जातविशेव:। इत्यसर:। २११०।२६॥ (यथा,

कयाचरित्रागरे। २१ ! १६ । "श्वान: श्वभा वने तसिंधास वसस वागुरा: ॥") वागुरिक:, पुं, (वागुरया चरतौति। वागुरा 🕂 "चरति।" ॥।॥। ८। इति उन्।) वाधः। वागुर्या कागाहीन् वभातिः यः। रत्यमरः। ६।१४।४४(यया, रघु:।६।५६।

"चर्ताखवागुरिकेः प्रथमास्यितं खपगतामलदस्यु विवेश चः॥") बाग्राह:, पुं, ( वाचा गोहते की वृत्तीविति । गुहू क्रीकृत्याम् + कः।) पत्तिविभवः। इति जिलाकार्याः । एतर्योनिकार्यं यथा,--कार्पास्तानावं क्रोची गोधा गांवाग्युदी

इति मानवे १२ व्यध्यायः ॥ बाग्यूकिः, पुं, ( बाचा गुड़ित रचतौति । गुड़ 🕂 "इग्रुपधात् कित्।" उग्रा॰ ३।११८। इति रन्। सच कित्।) ताम्यूली। राज्यां ताम्यूल-हाता। इति श्रव्हमाला ।

धाग्युलिकः, पुं, (वाग्युलि + खाये कन्।) साम्बुसद्:। इसि भिकारकधेष:॥

वासद्दितः, वि, (वाचि द्रित इव।) मिल-भाषी। सत्पर्याय:। वास्य:२। इति ग्रस्ट-

बाग्दर्ज, क्री, (वाचां दलभिव।) क्योडाधरी। इति चिकाणकां ग्रमः ॥

बाग्डुरः, पुं, (बाचा बाक्यमाचिख दुरः।) बाकः। इति जडाभरः॥

पामीग्रा, ऋो, (वाचामीग्राः।) सरस्रती । यथा, | वाग्दुत्तः, त्रि. (वाचा शुद्धेऽपि वस्तुवि स्राप्तुद्ध- | क्तपत्रदर्भावयेन दुष्टः।) वाचा दोषयुक्तः।

"वाग्भावदुधाच तथा दुरेभोपहतास्तथा। वाससा चावधूतानि बच्चे ग्रानि साक्षक्रांनी ॥" इति याद्वतत्वम् ॥ ॥ ॥

तर्त्रभच्यप्रायश्वित्तम्। तत्र श्वः। "वाग्द्रशंभावदृष्टच भाजने भावदूषिते। सुक्राः वाषायः, पषात् जिराजन् व्रती भवेत्॥" एतरभ्यासे व्रती यावकेन लच द्वार्प्रप्रया देया:। इति प्रायश्चित्तविकः ॥

वाग्देवता, क्यी, (वाचां देवता।) सरस्रती। यचा.---

"पचाशकिपिभिविंभक्तसुखदोःपक्षधवचः-

भाक्षन्मी (लगिवहचन्त्र प्रकलामापी नतुक्र-क्त नीम्। सुद्रामचगुर्यं सुधाकाकार्तं विद्याच एका-

विधार्यां विश्रद्प्रभां जिनयनां वासदेवता-मायये॥"

इति तकाचार: #

वाग्देवी, क्ली, (बाचां देवी।) सरखली। इति चिकाककाषः ॥ (यथा, राजतरक्रियाम्।

"द्विण साथोर्गायका खो गौरी प्रसुरस्यानी:। चातुर्विद्यः सतस्तिन वाग्देवी कुलमन्दि-

रम्॥") वाम्मी, [न्] चि, (प्रश्वसा वागस्यस्वेति। "वाची सिनि:।" ५ । २ । १२८। इति मिनि:।) वक्ता। इत्यमर:॥ (यथा, काम-व्दकीयमीतिसारे । 😢 । १५ ।

"धारमी प्रमात्मः स्त्रुतिमातुर्यो बनवान् वभौ।")

पटु:। इ.सि. मेदिनी । ने, १३० ॥ "कीवर्धाति (त्तिरकुता चौमं कुता तु दर्दरः । वाम्मी, [मृ] पुं, । (प्रश्रक्ता वागस्वस्थिति । वाच्+ स्मिनि:।) सुराचार्थ:। इति सेस्मि। ने,५३०॥ (पुक्वंग्रीयमकस्थो: पुऋविग्रेष:। यया, मद्या-भारते। १। ६८। ७। "प्रक्तः संष्टननी वास्मी सीवीरीतनयास्त्रयः।

मनस्रोरभवन् पुत्राः श्वराः सन्त्रे महारथाः ॥") वान्यः:, चि, (वाचं परिसिनवानयं याति ग्राच्छ-तीति। या + कः । ) वाग्हरितः । इति भ्रस्ट-माजा॥ मिर्जेर:। कला:। इत्यनय:॥

दाग्यतः, (च, (वाचि वाक्ये यतः संयतः।) वाक्यसंयतः। यथा,---

"प्रत्येवं नियतं कालमात्मनी वतमादिशीत्। प्राथित्रसम्पासीनी वाग्यतिकासवनं सुप्रेत्॥" इति प्रायश्चित्ततत्त्वभूतप्रश्चलिखितवचनम् ॥

वाग्यामः, त्रि, काश्रक्तादिना वार्चयऋति यः । इति चिद्वान्तकीसुदी ।

वाष्ट्रः, पुं, ससुत्रः। इति जिकाकाग्रीयः ॥

वाक्त्रनी, स्त्रों, (स्तुतिकःपा वागस्यस्या इति। वाच् 🕂 अतुष्। ठीम्।) नदीविश्वाः। यथा,---"हिमाने सुद्रशिखरात् श्रीद्रता वाख्यती नदी। भागीरच्याः प्राप्तगुर्धे पवित्रं तच्यलं स्थातम् । तत्र कात्वा प्रदेलींकानुमस्य दिवस्रतः। त्यक्रा देशं नरा या लिंग समाजोकां न संग्रय:॥ " इति वाराचे मोक्यमाचास्मेत्र जर्जे घरमाचास्नात-वमननामाध्याय;॥

वाष्ट्रायं, भि, (वाक्सक्तप्रम्। वास्+सयट्।) वाक्यासकम्। यथा, — "न्यरकाजभुगेलिमोरेभिद्याभरकरीः। समर्स्त वाङ्मयं याप्तं श्रेलोक्यमिव विद्यागा ॥" चापि 📆 ।

"पर्यं गदामिति पाचुकां द्वार्थं द्विविधं वृक्षाः। प्रागुक्तक चर्च पदां गदां चंप्रति गदाते ॥" पर्या यथा, —

"मर्दं चतुव्यदी सम्र इत्तं जाति दिति द्विधाः। हत्तमचर्संखातं जातिमांचाज्ञता भवेत् । सममञ्ज्ञेसमं इसं विषमच्चिति सालाधाः। समं समचतुष्यादं भवत्यद्वेनमं पुनः । चादिक्ततीयवद्यसः पाएक्तूयो हितीयवत्। भिज्ञचिक्क्चतुब्धाइं विषमं परिकी किंतम् ॥" मदां यथा।

"चापाद: पदसन्तानो गर्यं तत्तु विधा सतन्। च्यं की कि लिका प्रायहत्तरान्धिप्रमेहनः । व्यक्त टोराचरं व्यक्पसमार्थं चूर्यकं (४९;। ति विदर्भशीतिस्यं गर्दा द्वदानरं अवेन ॥ भवश्कि जिकापायं चमाचा छे। हराचरम्। वृत्तीकरेश्रसम्बन्धादृष्टलगान्ध पुनः सञ्चलम् ॥" इति इन्दोगन्नरी । # ।

वाञ्चयपापानि यया, ---"पारुव्यमनृतचीव पेशुन्यचापि सर्व्वश्रः। चासन्तरापच वाजायं स्याचतुर्विधम् ॥" तथा पर्ववचनगपवाद: पेशुन्यसनृतं तथा-कामी निष्ठ्रवचर्न इति बाङ्मयानि घट। परेषां देशजातिकुलविदाशिक्यरूपहत्ताचार-परिच्छद्य्रीरकां प्रत्यच्यां पर्वम् ।

"यथान्यत् कोधसन्तापत्राससंजननं वत्तः। पर्वतं तस विज्ञेयं यसान्यस तथाविधम् ॥ चन्तुवानिति लुप्राचं चाकालं ब्राइन्येति च। प्रश्नंसानिन्द्नं देवात प्रवाद्य विधिष्यते॥" तेषासेष प्रवायवागां परीचसुदाइरमं गुव्षृपतिबन्धु आस्ट्रीय सका घ अपवाद:। ष्यर्थीयचातार्थे दोबोपाक्यामं प्रेश्रुक्यम्। खानुलं दिविष्यं खासत्यमसंवादस्थाता। "देश्रराच्यसङ्घाच परार्थपरिकक्षणात्। नक्षेत्रसम्भाषा भाषणं ययेभाषणम् । गुल्लाङ्गामध्यसंज्ञानां भाषयां निषुरं विदुः। बद्बाद्वा वची नीचक्तीपुर्विर्मिषुनाश्रयम् । इत्येवं वस्यिकत्वास्य दुरुवाक्यस्य भाषकात्। रक चास्त्रच च करमनर्थे प्रतिपद्यते ॥"

प्रश्नंसया निन्द्नं प्रश्नंसानिन्दनम्। यम चतु-विधयक्षिधयोरनिरीधः। समज्ञलासमञ्जल-भेदानादरेख पार्व्यापयादयोरेक्यात् निद्रस्य प्रवशन्मभीवाच । व्यवसद्धप्रलापयाधभाव-कयोः प्रयायलाज्ञार्थान्तरम्। इति तिच्यादि-मन्दम्॥

वाक्षायी, क्ली, (वाक्षाय + + डीप्।) सरस्रती। इति केचित्।

वाड्नुखं, क्षी, (वाचां मुख्यमितः) जपन्याय:। इत्यमर:।११६।६॥

वाचंयमः, पुं, (वाचो वाच्यात् सम्झति विर-सतीति। यम उपरमे + "वाचि यमो व्रति।" ६।६।४०। इति खच्। "वाचंयमपुरम्दरौ च।" ६।६।६६। इति खमलत्वं निपा-त्वते।) सृतिः। इत्यमरः। १।०।४२॥ मौन-व्रती। इति किचिदिति भरतः॥ (यथा, इत्य-स्नोपनिषदि। ६।६।

"वार्चयमी । प्रवाद: च यदि कियं प्रक्रोत् सन्दर्श कर्मीति विद्यात् ॥")

वाच:, युं, (वाचवति गुकानिति । वच् + किच् + व्यच् ।) अत्यविद्येष:। वाचा दति भाषा॥ (यषा,—

"ईलियो जिनपीयूची वाची वाचामगीचर:। रोचिती नी चित: प्रोक्ती महुरी महुरी: प्रव:॥" रख्डट:॥)

चास्य गुवा:। साहत्वम्। गुवत्वम्। चित्रधत्वम्। चीव्रतत्वम्। वात्रपित्तनाधित्वस्य। इति राज-वत्तभः।

वाचनः; पुं, (विक्त सिंभिधातत्त्रा वोधयक्षणांत् हति। वच् + खुन्।) श्रव्दः। यथा। शास्त्रे श्रव्दशु वाचनः। हक्षमरः॥ हे वाचने। श्रक्तिश्रव्यवदारेकाणंका वाचनो गवाहिकःषः शास्त्रे सानरणे तर्नाही च श्रव्द उच्यते। कोर्न शु संस्कृतोश्चंस्कृतः श्रव्द उच्यते। वक्तीति वाचनः सनः। हति भरतः॥ तत्व्यायः। स्था। श्रव्दामिकाषौ लिमधामिधानं वाचनो आनिः। द्वासः कृष्टरत्विति जिनास-श्रेषः॥ ॥॥ (तक्षच्यां यदुत्तं सुभ्ववोधदीकायां वुगांदानः।

"वाचान् बङ्केतितं योऽर्थमभिधत्त व

वाचकः ।#।

वाचयतीति। वच् + सिच् + स्तुल्।) कथकः। पुराकादिपाठकः। यथा,—

"ब्राह्ममं पाचकं विद्यात्राचवर्यक्रमास्रात्। श्रुत्वाच्यवर्यावाद्राकृत्वाचकात्रस्कं वजेत्।"

"देशाचां मयतः कला जास्यानां विशेषतः। यत्यस्य शिध्यं कुर्यादाच्यतः कृष्णन्यनः। पुनम्भाति तत् स्त्रं न सुक्षा धारयत् कचित्। दिश्मयं रचतं गास्य तथा कास्योपदोचनाः। दस्या तु वाचकायेष्ट श्रुतस्याप्नीति तत्यकम्॥" कास्योपदोचनाः कास्यामोहाः। "वाचकः पूजिती ग्रेन प्रवक्तासाखा देवताः ॥" स्या।

"चात्वा पर्वसमाप्तिच पूजरीहाचकं मुधः। चात्वानमपि विक्रीय य इच्छित् सपनं क्रतुम्।" तथा।

"विश्वरमहतं श्रामां खराचरपरं तथा। कालसरसमायुक्तं रसभावसम्बितम् ॥ बुध्यमानः सरात्ययं यन्यायं कात्सभी हृष। बाक्सवारिष्ठं सर्वेषु यन्यायं चापयेकृप।। य सर्व वाचयेद्वकान् स विभी बास उच्यते।"

"वन्नसरसमायुक्तं काले काले विधान्यते। प्रदर्भयम् रसान् सर्वाम् वाचयेद्वाचकी हुए ! ॥" इति तिष्यादितस्वम् ॥

वाचनं, अती, (यच्+ शिच्+ च्युट्।) पटनम्। यथा,—

"युद्धेनानव्यचित्तेन पठितर्यं प्रयक्तः । न कार्य्यासत्तमनदा कार्ये स्तीत्रस्य वाचनम् ॥" इति वाराष्ट्रीतन्त्रम्॥

तथा।

"दानवाचनात्वारम्भवरणवत्यमाणेषु यश्रमानं प्रतीयात्॥" इति कालायनस्त्रम्॥ (प्रति-पादनम्। यया, साश्चित्वदर्पेषे १० प्रशिक्षेदे। "ग्रब्दे; स्मावादेकार्थे; श्वेषोठनेकार्थवाच-

नम्॥")

वाचनकं, क्री, (वाचनेन कायतीति। के + कः।)
प्रदेशिका। इति इत्तरावली।१५२॥
वाचकान्यतिः,'पुं, (वाचकां सर्व्यविद्याक्तपवाकानां
पतिः। व्यभिधानात् वद्या व्यक्तकाः।) हइव्यक्तिः। इति प्रव्यक्तावली॥

वाचकातः, पुं. (वाचः पतिः। "वछाः पति-पुत्रोतः।" प्रशिष्ठः। इति वछीविचर्गस्य सः।) हक्कातिः। इत्यमरः। १।३। २८॥ (यथा, कुमारे। २।३०।

"वाचकातिववाचेदं प्राञ्जालकोककासनम्॥" सन्दर्भातपालके, जि। यथा, ऋषेदे। ९०। १६६। ३।

"वाचकाते निवधि मानाथा महधरं वहान्॥"
"हे वाचकाते वाच: प्रश्रदस्य पालियतहेव॥"
इति तद्वाक्ये वायगः॥)

वाचा, स्त्री, (वाच् + भागुरिमते टाप्।) वाक्। इति जिक्कास्त्रीय: ॥ (यथा, कातको। "विष्टि भागुरिस्कोषस्वावाधीकपसमयो:। टापस्वापि स्वकानां सुधा वासा निम्रा

यया च, पचतको । ८ । ८८ । "तत् सुका ब्राइकोन ग्रुचीभूय तिष्टभिनांचासि: स्रजी-विताहीं एदी ॥")

वाचातः, त्रि, (ज्ञात्सितं वश्व भावते इति । वास् + "स्वालनाटची वश्वभावित् ।"५। २। १२५। इति खाटच्।) वाचातः। इसमरः ।१।१।१६॥ (यथा, मदः। १। ५। "नीइ हेत् कृषिकां कन्यां नाश्चिकाक्षीं न रोति-श्रीम ।

नाजोशिको नातिजोशी न वाचाडी न पिक्क-जास्॥")

वाषातः, नि, (वह क्षत्यितं भाषति इति । वाष् - "व्याननाटणं वहुभाषिवा ।" ॥ ११११ ॥ १ इति कान्यः। वहुकृत्वितभाषी । तत्त्रकायः। जव्याकः २ वाणाटः ३। इत्यमरः ॥ सुवहु-भाषिग्यपि जव्याकादयक्तयो वर्षको वाणाटो वाणानो जव्याकः सुवहुभाषी स्थादिति स्रोताह्रपयावे वोपालितः। नित्यप्रास्थ-वाणानसुपतिन्ने सरस्वतीम्। इति सुरादि-दिति सहीकायां भरतः॥ (यथा, कथा-वरित्सागरे। ४०। १४।

"वाचाती: कतन: क्रीवेश्वपालद्वानुधाति-नाम्॥")

वाचिकं, चि, (वाच् + ठक्।) वाचाकतम् । यथाः—

"ग्राहीरजै: कर्मीदीविष्ति स्थावरतां नरः। दाचिकै: पश्चिकातां मानसैरन्यजातिताम्।" इति ग्रायश्चितत्त्वम्॥

व्यपि च।

"कायिकं वाचिकचिव मानशं यच दुष्कृतम्। एक वायेन तत् चर्चं प्रवास्त्रीत ममाग्रतः,॥"

इति प्राक्षपुराणे स्वयंक्षोकम् ॥

वालाव। कायिकं सामचल् नसस्तारं दिला

वालायंग कथं नाचिको नसस्तारः सतः।

इति सुम्धनो शिकायां दुर्गादासः॥ (नामन।

वाक्+ "नाची चालुतार्थामम्।" ५। ॥३५।

इति उन् र द्योक्ती, की। इति चाराननी।
१६६॥ अथा, राजतरिक्षय्याम्। ६। ६५।

"स्त्रमेकं निवानेक्स प्राविको इत्तराचिकम्॥")

वाचिकः, पुं, (वाचा निव्यक्तः। वाच् + ठक्।) वाक्यारमः। यथा,—

"कालाम्स (वतामस संलामस प्रलामकः । स्वतापोऽपलामस सन्देशसातिदेशिकः॥ समर्वेशोपदेशौ च निर्देशो समदेशकः। कौतिता वसनारमानुद्वादशासी सनी-

विभि: ॥"

इत्युण्यसनीसम्बः॥

वाचिकपर्न, क्री, (वाचिकस्य मन्देशस्य पन्नम्।) विधि:। संवाहपणम्। इति केचित्॥

वाचिकचारकः, पुं, (वाचिकस्य वन्देशस्य कारकः।) वेखनम्। इति चिकाकशिवः॥ (दूतः। इति खुत्पत्तिकस्योऽधः॥)

वाचीयुक्तः, चि, (वाचि वाक्ये युक्तियेखा।) वाम्मी। इत्यमदृश्चितायां शामाध्यमः॥ (च्ली, वाची वच्चो युक्तिः। "वाग्दिक्पग्रसङ्गो युक्तिएक-करेड्ड।" ६। १६९१। इत्यस्य वार्तिकोक्या

नद्या चलुक्। वास्यधितन्यायः॥) वाचीयुक्तिपटुः, चि, (वाचीयुक्ती वास्यधित-वाची पटुः।) वास्ती। इत्यस्यः। ३। १। १॥ षाचं, (त्र, ( उच्चते इति । वच् + स्यत्। "वची~ वाजसनेगः, पुं, जननेजनकत्तवेदार्थसः। स तु रम्बद्धं शायाम्।" रति न कुलम्।) कृत्-शितम्। द्वीतम्। वचना देम्। इति मेर्नि। ये, ५५ ॥ ( यहुक्तम् । "श्रकोरपि गुका वाचा रोवा वाचा गुरी-र्षि ।")

प्रकाम्। यथा, — "व चावपाववज्रुत्वाभ्यो प्रयोगाको विशिष्यते। षाच्याचकभाषी। यसच्यादादिश्रम्दवत् ॥ विभीतकेश्याचाम्बरी वद्यप्रकोः प्रयुच्यते । तथापि बाचनसास बावते प्रकटाङ्गवन् ॥ इति सबस्यतत्त्वष्टत्रभट्टवार्त्तकवचनम् ॥

व्याप्त च। "अर्थो वाक्यक वक्षक वक्षकेति विधा मतः।" रशं खळपमा ।

"बाच्ची ३ चीं २ भिषया बोच्ची तत्वी तत्वा वाच बया

यक्ती यञ्जनया ताः सुन्तियः ग्रन्दस्य श्रास्तव: ॥"

इति वाश्विवदर्यवे र परिक्टिदः । बाचां, क्री, ( वच् + स्यत्।) प्रतिपादनम्। दूष-बन्। इति धर्बि: । ( यथा,---"परवाच्येष्ठ विपृष्ठः सन्त्री भवति सर्वदा।") वाकः इ कामे। इति कविकक्ष्यदुमः । (स्वा॰-पर०० थाजं. स्ती, एतम्। (यया, वाजसनयसंदिता-

याम्।६।१। "वाचकातिर्वाजं नः सदतु॥") यश्चः । अन्नम् । (यथा, ऋग्वेदे ।४ । ६२ । ६ । "यो देवो देवतमी जायमानी मची वाचेभिमैददिश खबी: 🖟 "वाजिभिर्ही:।" इति तहाक्ये सायवा:॥) वारि। इति मेहिनी। जे, १४॥ ( वंदाम:। यथा, ऋग्वेदे। ५ । ३५ । १ । "बाक्षामां चर्ववीसचं सक्ति वालेह दुरुरम्॥" वक्तमृ। यथा, तत्रेवा ५। ५ । ५ । "वनेष्व व्यक्तरिकं ततान वाक्रमर्वत्स पय उधियासु ॥")

बाज: पुं, भूरमच:। इत्यमर:। २। ८। ८०॥ ( यचा, भागवते । १०। ५६ । १६। "(बश्चिववाजैनिश्चित्तै; श्चित्तीसुखै: ") निवान:। पचा:। वेग:। इति मेहिनी। चे,१६० सुनि:। इति विष: ॥

वाजपर्व, और पुं, ( वाजमनं छतं वा पेयमचेति ।) याग्रविश्वः । इत्यमरभरती । सतु भौतसप्त-वंखामग्रीतप्रथमयागः,। यद्याः व्यक्तिसीन **२ खासहोसी उनचा: बोड्ग्री बाजपेयच**। प्रज्ञानकायनकामम् । ऐनः मौकारीकचिति वसयामा: ।

बाजभीकी [मृ], पुं, (बाजं सहस्र इति। सज + किनि:।) वाक्षेययागः। इति प्रक्रका-वयी ।

विश्वस्थायनशापादुक्तः । इति सङ्गपुरावम् ॥ ( वाणयने; स्वयंत्रा श्रात्रः । नालयनि 🕂 एक् । वाश्चरका:। वया, इष्टराश्यके।"भादिला-नीसानि शुकानि वर्जुवि वाजसनेथेन याज्ञ-वस्त्रीमाकायमी।")

वाजसनेयी, [न्] पुं, (वाजसनेयेन प्रोक्तं वेदसन्थ-खेति। रनिः।) यक्षुर्योदौ । यथा,---"बावेक्रप्रेय सर्जन भूदा वास्तरीयनः ॥" इति मञ्चाजनपरिग्रञ्जीतवचनात् यज्ञुर्वोदविधि-वेव करने कुर्युः । इति सक्त सावतत्त्वम् ॥ (यथा, ऋरिवेशी। १८०। ए।

"क्राचाको यात्रवरूपास्त्र प्रिच्या घननगुर्वान्यतः। ज्ञचादराति विख्याती विद्यी वाजसनेविनाम् ॥") वानिमना, स्वौः (वानिनी चीटनस्य मन्वीरस्यस्या-मिति। पाच्। टाग्।) वाचगला। इति रत-माजा। (यथा, सुश्रुते चिकित्शितस्थाने ३० व्याध्याचे ।

"सरता गुरुविकामु वाजिमनाधि-

द्रहिंभि; ३")

वाजिहनाः, ग्रं, (वाजिनां हना इव पुष्पं यस्य।) वासकः:। इति एकमाला ॥ वाजिह्नाकः:, पुं. (वाजिह्ना एव । स्त्राये कृत् ।)

वासकाः। इत्यमरः। १ । १ । १ ०६ ॥ सका - सेट्।) इ, बाक्टातं। इति दुर्गादासः ॥ वाजिनं, क्षी, व्यामिकामसु। इति विसर्क-चिकासक्ष्में से इंश्वार जल इति भाषा । ( यथा, वाजसनेवसंद्वितायाम् । ९६ । ९१ । "सोमस्य कः पं ऋविव चामिचा वालिनं सधु॥" चस्य गुकाः प्रसुतिनियसच यथा,— "द्धातक्रेया वा नदं दुग्धं वर्त्तं सुवाससा। गरदुष्धभवज्ञीरं सोस्टक्के काटीवज्ञवीत् । सुकाप्रीवक्षयादाश्वरक्तपित्तव्यरप्रसात्। जञ्जवेजकरी वच्ची भीरटः स्थान् शितायुतः ॥" इति भावप्रकाधास्य पूर्वनसास्त्रे प्रथमे भागे॥ क्षवि:। यथा, वाजसनयमं हितायाम् । १६।१।

> "वाजी वचन् वाजिनम्।" "वाजिनं ऋवि:।" इति तद्भायो मशौधर:॥॥॥ पुं, व्यर्थः । यथा, व्यक्तिदे । २० । ७२ । ५ ।

"नैन' इन्दनस्याय वाणिनेषु ॥" "वाक् इना द्रैन्यरा वेवाम्।" इति सायतः ॥) वाणिनी, स्त्री, व्यवसम्बा। घोटकी। ग्रेषस्य पर्याय:। वक्षा २ वामी ६ प्रश्वका 8 कार्त्तवीधा व्यक्षाः चीरगुकाः। "सम्बाचीरम् कःचाकां सवसंदीपसंतस्। देवस्थे पंकरं वसांगीरवं का निवत् पर्यु॥" तह्धिगुबा: ।

"चार्च इधि स्ताच्यधुरं कवार्यं वपार्तिम् व्यमिषदारि कः चम्। वाताक्यकं दीयनकारि नेष-शोगापर्च तत् कथितं प्रथियाम् ॥" \* ॥ समयभीतग्रया: ।

"व्याप्यन्तु नववीतं स्थात् कवायं कपकासन्तित् । Ì

च खर्कं कटुक को कामी बदाता प्रदारकम्।" तद्वतसुकाः ।

"बाचाचिष्यु चटुकं मधुरच कवायकम्। प्रेवद्रीयनदं का चर्चा शारि वाता वयदं शुक्र ॥" इति राजनिषेक्षः । 🖝 ।

चामि च।

"कचोष्ठां वड्वाचीरं वट्टां श्वासाविसापसम्। व्यनां कटु कञ्च साइ धर्वमेकप्रफंतथा।"

इति भावप्रकाशः । वाजिष्ट :, पुं, (वाजिन: प्रसमिव चार्तात-रखें(त।) समागहच:। इति ग्रस्चिमका । वाजिभचः, पुं, (वाजिभिभेखते इति। भच+ क्षमें विषय्।) चवन:। इति राजनिषेदः। (विवर्कमस्य चक्रकाश्रव्हे चात्रवम् ॥)

वाजिभोजनः, पुं, (वाजिभिभी चाते इति। भुज् 🕂 कर्मिक छाट्।) सुनः। इति राजनिषेश्दः॥ वाजिमान् [ न् ], पुं, पटोलः । इति रत्नभाजाः ॥ वाजिञ्चाला, कर्जो, (वाजिनां ञ्चाला सञ्चन्।) योटकर्यम्। व्याक्तवम् इति व्यारवी भाषा ॥ सलार्थाय:। सन्द्रा २। इत्यमर:॥ ( प्रचा, राजतरिक्षस्याम्। ४।१६६।

"कामीनानां वाशिष्राता जाधके सा वयोज्-भिता: **।**" )

वाजी [मृ] पुं, ( वाजो वेगी श्र्यस्थित । वाज + इ.नि:।) घोटक:।(यथा, रखु:। ६। ८६। "श्लेखमञ्जामां नमेषहत्ति।

र्चरं विदिला चरिभाच वाणिभि: ॥" वाजः पचीवस्थस्येति।) वाकः। पची। रख-सर: । वासक:। इति श्रव्हरकावकी । (वश्रति गच्छतीत। यज् + विकात:। चि, चलनवान् यया, वाजसनयसंस्थितायाम्। २६।१। "वाजी वहन्याजिनं जातवेदी देवानां वास-

प्रियमात्त्रभक्षम् ।

"दलति वाची। वजगती चलनदान्।" इति तद्वाच्च महोधर: ! # ! वाचमन्नमखाश्चीति च्याजवान्। यथा, च्यमेद्रं ⊦ इ.। २.। १७ । "तमीमदे नमसा वाश्विनं हदत्॥" "वाजित सम्मननाम्।" इति तहासी सायस: । वाजः पचीव्यस्यति। पचविश्वरः। यदा,

भागवते। । । । १६। "सर्वास्तेन उपानीतसास्प्रेंब सीन-

वाणिवा ॥")

वाजीकरसं, स्ती, (स्रवाजी वाजीव क्रियते हेन-नेति। ज्ञाने खुट्। व्यभूततद्वार्ष चि:।) यीर्यः-हडिकरम्। <sup>१</sup>इति राजनिर्धस्टः ॥ याची-कर्यद्रवास्य जव्यसाहः।

"बद्दको पुरुषं क्रार्यात् वाजिषत् सुरतचामम् तदाजीकरमाख्यातं सुनिभिभिषजां वरे: " व्यव प्रसङ्गातृ की वस्य सम्बं संस्का निर्मन-TIT!

"क्रीवः खात् स्रताप्रक्रकादाः क्रेचसुचते। तक सप्तविधं भीकां निदानं तका कथावे

## बाजीब

"वानववायग्रीनी यो च च वाजीकियारनः । ज्ञानवाप्तीति च मुक्तव्यक्तुसम् ॥" पुक्रव्यनं हतीयम् ॥ ३॥

शुक्रचयमं हतीयम् ॥ इ ॥
"सञ्चता मेपूरीगेषा चतुर्थी क्रीवता भवेत् । ह ।
वीर्यवाणि सिराहेदाको चना द्वातिभवेत् ॥ ५ ॥
विजयः खुक्रसम्बो निरीधाद्वयाच्यातः ।
वहं क्रे वे खातं तत्त् शुक्रदास्थनिमत्त्वम् ॥"
विजनः पृथ्वा पृथ्वस्य खुक्षसम्भनिमत्त्वम् ॥ ।
विजनः पृथ्वा पृथ्वस्य खुक्षसम्भनिमत्त्वम् ॥ ।
विजनः पृथ्वा पृथ्वस्य खुक्षसम्भनिमत्त्वम् । ।
विजनः पृथ्वा पृथ्वस्य खुक्षसम्भनिमत्त्वम् ।
विजनः पृथ्वा पृथ्वस्य खुक्षसम्भनिमत्त्वम् ।
विजनः पृथ्वस्य पृथ्वस्य खुक्षसम्भनिमत्त्वस्य ।

"जण्डास्तियत् क्रीयं सच्चंतिह सप्तमम्॥" २० ज्यसाधां क्रीयमाच ।

"सवाधं सवनं सेषं मभे केदाच यहवेत्।" मभे केदात् वी केवा चित्रिया केदात्।" \* ! यथ से वस्त्र चित्रित्यामां वाची तरक्षविध-माच।

"वरो वाजीकराव् योसाव् धन्यक् शुद्धौ तिरासय:।

वप्ततानं प्रमुखीत वर्षाद्रमेन् बोड्गान् ॥
न च वे बोड्गाहमाक् वप्तताः परतो न च ।
चायुक्ताभी नरः कीभिः वंयोगं कर्तुमर्थति ॥
चयवसुग्रपंत्राद्या घोराचातीवद्रक्याः ।
चक्तावसरक् चार्भकर्ताक्यमम्या ॥
विवासिनामर्थनां क्ष्यीवनग्राकिनाम् ।
नरावां बहुभायांनां विधिवन्तिकरो हितः ॥
व्यवराक्षां रिरंग्रनां कीशां वास्यस्मिकः

ताम्।

योषित्प्रवद्गात् चीवाणां क्रीवानामक्षरेतवाम्। दिता वाजीकरा बोमाः प्रीत्रभव्यवजप्रशः। यतेश्व पृथदेशामां सेवाः कावावपंचया॥" वाजीकरायगणः।

" भोजनामि विजिज्ञाकि पानानि विविधानि

वाच: श्रोजाभिरामाश्व लच: खर्छसुसावणाः। यामिनी सेन्द्रतिलका कामिनी नवयीवना। गीतं बोजमनोशारि तालूनं महिरा खज: ॥ गन्या मनोज्ञा क्रणांखि चित्रास्युपवनानि च। मनस्याप्रतीवातो वाजीकुर्लन्ति मानवम्॥

भाषीकश्वातुमधुपारस्तोषपूर्ये पम्माभिकाचनुविक्षण्णाति किसीत्। रकायविद्यतिष्ठियाणि वहाहितीविधि चौवशीतिकीविधि रखेयेत् असरा छुवैद । वर्षा विक्तपृत्रसामां विश्वं ययवि पाचवम् । सीध्ययूर्वेष तथा विताससुष्ठतान्तितम् । सक्ता कृष्यति जीर्थोविध रक्षदारातृ वष्यति ॥" ष्यय रताता ।

"रधार्काएकसीवस्त्रसम्बर्ध खक्त चन्न छुतै: प्रस्रां चौत्रयनच यच चनिव: सुच्छा चतुर्माव-

रजामासचतुर्धं मरिचतः कर्षे जवकं तथा एला पुकापते प्रनेः करतवेनीव्यय विका-

चङ्गाके कमनाभिकन्दनरसस्वृद्धिगुक्तकूषिते कपूरिच सुमन्त्रिकं तक्षिकं संबोध संस्था-

पयेत्। श्रास्योर्थे मधुरेश्वरेश्व रश्चिता स्रोबा रसाजा स्रवं भोक्तुमेण्यपदीपनी सुस्रकरी कार्योव निर्धं

प्रिया ॥ 🗰 ॥

गोस्तरेस्तरकोषाणि वाणिमस्या प्रतापरी।
स्वानी पानरीकीनं यही नागवना वला ॥
रवा चूर्या दुग्धसिद्धं ग्राक्षेणाच्येन भिर्मतम्।
सितया मोरतं स्वामा भक्षं वाश्वीकरं परम्॥
चूर्वाररगुवं चौरं एतं चूर्यसमं स्वतम्।
सञ्जतो द्विगुवं स्वसं खादेरसिक्षं वया ॥
वाश्वीकरायि भूरीयि संग्रह्म रचितो यतः।
सस्माहसुत् योगेतु योगोश्यं प्रवरी मतः॥
ग्राह्मसुत्रे भोरकः॥ ॥ ॥

वातवहुना साहकः ॥ ॥ ॥

"पिप्पतीलवयोपिते वक्ताकः श्तवाधिते ।

कक्ष्मकाथ वा खादेशे तु वाजीकरे स्थान् ॥

पूर्ण दक्षिणदेशकं दश्मतीकानं स्थां कर्णयेत्

तिक्दां जनयोगतो कद्तरं संकृष्ण चुर्थों-

स्तम् । तसूर्वे पटशोधितं वसुगुर्वे गोशुस्तदुर्वे पचित् मयाच्याञ्चलसंयुतिश्तिनिविदे दद्यानुनार्द्वा सिमाम् ॥

पक्षं तज्ञ्ञकात् क्षिति प्रतित्रयेत् तस्तिन् युनः प्रक्षित्

र्यातत्त्राहरामि क्षुता ह्याररात् संदिनाः ।

रका वागवला वका सम्प्रमणा जातीक्चा-सिक्टिका

जातीयज्ञस्यज्ञचिकत्रवृतं तक त्वचा संव्यतम्। विश्वावीरकवारिवारिद्धशावांग्री वरी वानरी दाचा चित्रुरगोस्त्राच महसी कर्ज्याह्याः चीरिका।

घान्याकं सक्तसेवकं समधुकं खन्नाटकं औरकं एब्बीकायमन्तिका वर्राटका मांसी मिसि-

ं में यिका ॥ कन्दे जाव विद्यशिकाच सुपती मन्द्र मन्द्रा तथा कन्द्र दे करिकेग्रर समिरिकचारका बीवं नवम्। वीवं ग्राज्यातिसम्भवं करिकथा बीवाच हाजी-

वर्ष

मेतं चन्त्रमण रक्तमिष च सीवश्रप्रकीः समग्र सम्बद्धि एथक् एयक् मलसितं संचूत्रमे तच चिमेत्

सतं बङ्गभुजञ्जलोष्ट्रगमनं सम्मादितं से स्था । कस्तूरी पनसार चूर्वमिष च प्राप्तं सथा प्रस्तिपेत् पश्चादस्य तु मोहकान् विरचये दिख्यप्रमाखा-

तान् भी साति वहा वधानवनने सुन्नीत नामां इसं

पूर्विश्वाति प्रति परिवर्ति प्राग्भीजनात् भक्षकतः

निकं बीरतिवसभाष्मकाममं वः पूरावाकं भनेत् स खाडीर्थावरहिरहमदनी वाजीव प्रक्ती स्वी ॥

दीप्राधिकंतवान् वतो विरक्तिते श्रष्टः स पृष्टः सदर

इक्षो थोश्रिप युवेव सीश्रिष किसर: पूर्णेन्द्रवत् सन्दर: "

वसुगुक्षे बारगुक्ते। सञ्जालरङ्कष्मराधम्। तुकार्द्वा पचाग्रत्यनभिताम्। चंचिताः सुन्नुताद्याः। नागवना गुरसकरी गुरसकी इति च लोके। वला वहं लियार तस्या भूतलका चमला पियाजी। जातीपजनं जाइपजी। विचा शब्दी। बीरखं एतसा नातं जग्रीरं यासान्। वारि सुगन्धवाता। वारिदः सुक्तनः। दरा चिक्ता वंधी वंधरोचना। वरी ध्रतावरी। वानरी कपिक चर्चत्या भीनं ग्राह्मम्। दच्चरः कोकिलाच: तस्य योजम्। गोच्चरस्याप वीजम्। अक्ती खच्चेरिका क्षोक्षारा। चौरिका चौरी। एक्षीका कारवी सगरेला इति लोके। बहाटिका वर्दे इति लोके। भ्राल्क-मेवां कन्द: खाडीणकोवी वराटिका। मांगी जटामांसी। मिसि: सीम:। ग्रन्थनंगन्धाः श्रन्थ-मन्दानस्यान्द्रतम्। त्रीसंद्रं सदङ्गम्। धन-सारः कपूरः । विस्वत्रमाचान् पलप्रमाचान् । रतिवसभाकापूरापाकः: ॥ # ॥

"यसिक्षान् तिवक्षमे यदि युनः सम्यक् खरा-

प्रामिका

युक्तस्य तु भीणमकंत्रस्था यासीः विश्वीत-

सकामृपजनंतया ससम्जलक् वापि निः चि-

चूर्कार्डाविजयातदास चिभवेत् कामेच्यर: संचया॥"

इति सम्राकाशेषरः ॥॥॥

"रस्विताधिकारोक्तः सम्बद्धासको स्वान । रस्वितादिरीमभी स्वावाचीकरः स्वतः ॥ ॥॥ प्रकामस्य रचे नीसे वितासादृक्षधं स्तितम् । एतप्रस्थासिनं द्वानागरस्य प्रकारकम् ॥ स्रितं कुद्वोन्यानं पिष्णकी स्वितसम् । स्वितस्यादृकं दस्या सम्बद्धेकन कार्यत्॥

पचेत्रमृष्टब्स्य पाचे दारदर्ज्या प्रचालयेत्।

माश्रामाएकचेतिहमीक चाधवेदपाम् । रसेनाएक प्रेविक पर्वेशन इताएका । रसा विदारीधाची सुरवानामा एका एक मृ॥ इताबतुर्गुंबं चीरं पेयाबीमानि चावपेत्। वीरां आसम्राप्त काकोस्यो यञ्जी धल्गू कि पिप्प-

हार्खा विदारी सार्जुरं सञ्चलानि श्रतावरीम्। तत्विह्रपूर्वं चूर्वेखा एचकू प्रस्तेन योजयेत् ॥ प्रकेरायास्त्रनायाचा पिष्यकाः सुक्रेन च । मरिचसः प्रकृषिन एथगर्बे पको व्यातः । लगेलाकेवरे: सक्ती: चौदाहिकुक्वेन च ! पणमार्ज ततः सादित् प्रवाष्टं रसदुर्थभुन् ॥ तेगारोज्ञस वाजीव क्रुकिल इव क्रुकात। विदारीविष्यनीभाषि (प्रयाचे सुरकाष्ट्रकः । एयक् सगुप्तानाजाच चुद्रवीशं तथा मधु। तुलाह्यं प्राचेरा चूर्मात् प्रस्थाह्यं भवस्यिषः। ॥ सीव्यमाचमतः सादेद् यसा रामाध्रतं गर्ते । वालागुप्तापनान् चीरे गोधूमान् वाधितान् क्रिमान् ॥

माधान् वा सप्टतचौदान् खादन् ग्रहिपयो-2 चुय: ।

जाग्रार्भ राचि सवनामखित्र; खेर्मेत् खाय; ॥ वक्ताका सिंही प्रयसि भाविमानसञ्जातिकान्। यः खादेन् समितान् गच्हेत् स क्षीश्रतमपूर्मेषत्। चृत्रों विदार्था वच्च प्र: सरसेनेव भावितम्। चौदवर्षिर्युतं की द्वाप्रसदाश्रतक करित ॥" "लक्षावाची वत्रकः स्वर्तेन सुभावितम्। प्रकेरामधुचिपिभिजेरिंद्रा योश्वपयः पिवेत् ॥ स नरी । श्रीतिवर्षो । प्रवेद परिक्रमाति । कवं मधुकच्यांस्य एतची दसमन्दितम् ॥ पयोश्तुमार्गयो जिल्ला जिल्लीयाः च ना भवेत।" "उचटाचुर्यमध्य श्रातनयाच योजयत्॥ चन्द्रमुक्षं इधितरं समितं प्रशिकौदनम् । पटे सुमार्कितं शक्ता दक्षीश्यि नवसायते ॥"

"आचरेश सकलौ रसिषया कासप्राक्षविष्टितसम्बद्धाम्। देशकालवलश्रकातुरीचारू-वैद्यतनासमयोक्यविष्ठाम् ॥ व्यभ्यञ्जनोद्दर्भनस्काम्ब-सक्पचवकाभरवप्रकाराः। गाम्यकंताबादिकथा प्रवीकाः समस्रभावा वश्मावयस्राः। हीर्चिका साभवनान्तिविद्या पदारेखमधुमत्तविष्ठकाः। नी ज्ञान विश्व विष्य विश्व विश्य विश्व विष काननानि पुरक्षकातानि॥ हरिसुखा विविधा तक्षाति: व्योचसुद्धः कन्नको (कलगारः । व्यक्रसाखन्तविशेष विभूषा-

चित्रसुख: धक्तः परिवार: ॥ ताम्बनमक्मदिरा कान्ता कान्ता निशा

NULLE LE LE LE

मचढक्रमितासासु वार्यं प्रातस भचयेत्। चानेन ग्रीव्रतांची यो यच स्तात् पतितव्यचः । बोर्राप प्राप्नीति सुरते सामर्थामति वाजियत्। नानेन सहस् किचित् वर्षं वाजीकरं परम्॥" रति वानरीयटिका । 🯶 🛭 "वाकारकरभा शुक्की जनमं कुकुमं कवा। जातीपर्व जातिपुर्य चन्दर्य नाविक एवक् ॥ चूर्वेयद्विषयम् तत्र ददात् पनीव्यतम्। यमंत्रेकी हार्गमायमार्च चौद्रेस मचयेत्॥" युक्रक्तव्यकरं पुंसाधिस्मावन्दकारकम् । गारीमां प्रीतिजनकं सेवेत निश्चि कास्या: "

(यथा च ।

"(वहारीकन्दां शुमती हक्त्यो। काकी जिकाभी राष्ट्रकार है। ब्ह्लाटकं मागविका वजा च चृत्वे विताद्वेत्र वितया प्रयोच्यम् । कौर्यो पय: पायसमेव योज्य करोति पुंचां बलमेवमोण: ! कीयां बद्धं भजतेशिय वक्षी मासदयेगापि च सेवमानः ॥"

इति भावप्रकाशः:

इति ष्टारीते चिकित्साखाने ४६ व्यथायः ॥ "वाजीकरखमस्विष्कृत् सततं विषयौ पुमान्। सुष्टि: पुष्टिर्यवाच गुजनत्त्र संधितम् ॥ व्यपत्यसम्तानकरं यन् मद्यः संप्रकृतेत्रम् । वाजीवातिवली येन यात्वप्रतिक्रतीरक्षनाः ॥ भवव्यतिप्रियः कीमां येन घेनोपचीयते । तद्वाजीकरणं तहि देवस्योष्ट्रेस्करं परम् । धर्मेत्र यद्यस्य भाषुव्यं जीकदयरसायनम्। व्यव्योदामचे व्रवाणयंग्रेकानाविक्तान् । बाल्यसम्बद्धा तु क्रेबीवीध्वमात्रस्य रागियः। भ्रतीरचयरचार्धं बाजीकरव्यमुखते । कव्यस्थीरयवयसी वाजीक्रश्यासेविन:। सर्वेम्यतुव्यष्टरण्योवाको न (नवार्मते॥ व्यय विश्वविश्वद्वार्थां निक्ष्यान् सातुवासन्।न्। प्रततेनरबचीरशकराचीवसंयुतान् ॥ योगविद्वोणयेत् पूर्वे चीरमांवरवाशितम्। तता वाजीकरान् योगान् यक्तापत्वविर्धनान्॥ व्यव्यायः पूर्तिकृत्तुमः भवेग रहिलो दुमः। वर्षेकचेनशासच निर्मत्वस्रायानरः । च्वलप्तमनम्बक्तवचनं धृतिवसरम्। व्यपि जाजाविजसुक्षं ऋष्याक्राहकारकम् । व्यपत्यं तुकासा केन इर्प्रेनसाग्रैनाहिया। किंपुनर्यद्यप्रोधर्मेमानमीजुक्तवश्चेत्रम् । शुह्रकार्वे यथाप्रसित तथ्य योगान् प्रयोजयेत्। प्रारेश्वनुप्रकाप्रामा विदाया वीरवास्य च ॥ मालानि कास्त्रकार्याच जीवनवेशकी वलाम्। मेदे हे दे च काकोस्त्री मूर्पपगर्यी भातावशीम् ॥ व्यवसम्बद्धाः तिवलामात्ससुप्तां पुरवेवास् । वीरां पयस्यां चीवन्तीं ऋहिं राक्षां विकस्ट-

मधुकं प्राक्षिपकाँच भागी खिपकिकान् एवक्।

षुर्कात्वेषी विपेत्रम वनीसूरीव्यतारिते । घान्यनं कीर्वं पत्रं चित्रकं सुसानं अच्छ । द्रवार्यासम्बद्धाः विवर्ते नामकेश्वरम् । रवादीचे वदक्रच एयम् जातीयवं पवम्। विश्वं शीत प्रकाश मधुनः चुन्यद्वयम् । सचयेह्रोजनाद्वीक् पनमान्यसिदं नरः। व्यथवा विवता नाच मात्रा खादेह्यथानतम् ॥ भागवः सेवबारका चाजीव सुरते भवेत्। समर्थो बनवान् पुरी सुधी निर्द्धा निरामय: ह यहची नाम्मदेव चर्य चारमरीचनम्। व्यवित्रच वित्रच रत्तवित्रच पाकुनाम्।" हङ्कीर्वं नानासरेवा। इति बालमानः ॥ "समयति जीसुरमूर्धं हागचीरेय याधितं

शक्तं चपवति जाचां वज्जनितं क्रमधोगेस । द्रवाबि चन्द्रगदिस्तु चन्द्रनं रक्तचन्द्रनम्। पत्तक्रमय कालीयागुरक्तकागुर्काक य । देवहमः वयरतः पश्चमं तुर्वाकोश्चि च । कर्पुरी ज्यानाभिष जताककृरिकाणि च सिक्र कः कुत्रुमं नयं जातीयजनमन च । जातीयत्रं सवक्रच खब्दीना महती च वा । काक्कोल कलकं अवत् च पत्रकं गागके श्रम्। वातकचा तथोधीरं मांबी दाद वितापि या ॥ सुरा कपूरिकचापि धेवैर्यं भवसुक्तकम्। रेक्टकाच प्रियक्तच श्रीवासी गुग्गुलुकाया ॥ लाचा नक्कच राजच चानकी कृसमं तथा। या विषय वेच मिल्ला तारं चिक्यकं तया॥ श्तावि भावसानानि कल्कीस्ट मने: परेत्। तिकं प्रश्रामितं सन्यक् रतत्पाचे शुभै चिपेत्॥ व्यनिनान्यसामावसु इस्रोरशीतिश्रमोश्य यः। मुओ भवति मुकाएा: कीबासकमावक्षभ: 🛊 बन्धापि सभते सभी बक्कोशिप तक्यायते। चापुत्रः पुल्लमाप्तीति जीवेच प्रदर्श घतम् ॥ चन्द्रनादिमदालेलं रक्तपितं चयं व्यरम्। दाक्षप्रसीददीर्मनमां क्रष्ठं कक्ष्मुं विनाध वेत्।" पत्तक्तं वक्तम् इति लोकी। कालीयं कलव्यक इति जोके। जताकस्त्रादका सञ्जनहाना इति संबि। सल्लोसपास्थाभावे जातीपुर्यं यास्यम्। तह्लाभिश्रीय तवक्रं यास्त्रम् । हावश्रिता दाव-चित्री। ग्रेंबेशं इश इति क्रिके। भीवास: गुगुरी इति सोने। यस्यमयः गठिवन् इति सोके। अभीतिसमः अभीतिवार्थिकः। इति चन्द्रगाहितेसम्॥ 🗰 ॥

प्रस्ते जीभवषुक्ते दुक्तं यावज्रवेताएम् ॥ लयक्ति। च कामा खणां संपन्नीतानि। मिटिक्या जञ्जकिताः सता गर्वे पचेदाच्ये । ब्रिगु विल्या केरया वा वटिकाः संप्रक्रया

"बीजानि की शक्याः क्रव्यमितानि सेर्वे-

वेष्याः ।

प्रकृतकै:।

वटिका माचिकमध्ये मञ्जवबीम्येश्विकाः सापाः । एमा प्रवीमाहणास्य सञ्जेनापूर्वरेतवा ॥ ग्रेमचा वाजिबद्वाति वावहिण्कृत् व्यापी

प्रति हस्यपूराणिकयोगः । 🛊 ।

"मक्के जीतक्यका तथा एव प्रमः स्तम्। व्यवस्थानमं तित्वं सञ्जलकी मध्यक्रम्॥" "व्यवस्थानं स्टाम्स्यमं स्टाम्स्य प्रमरीच वा। तप्ति सर्पित्व सः साद्त्वं संस्थितं च्योधं व

ष्ट्रतम् रामे कामे रोकितान् प्रवासिते । चाह्यतरसान् सिक्षानम्बाधी प्रयोजयेत् ॥"

दित गर्भा धानवरी योगः । । ।

"नर्ते वे योज्बाइषांत् वप्तव्याः परतो नच ।

व्यायुक्तामो नदः क्षीभिः संयोगं कर्तुमर्थति ।

व्यातवाची त्रावस्य वस्त्रं चार्याः क्ष्म्यो तजन् ।

उपत्रदेत सक्ष्मा तज्गामान काणजम् ॥

सुक्ष्मवर्षं यथाकान्नं जन्तुरुषं विज्ञकरम् ।

व्यायात्र विष्रोर्येत तथा दृहक्षियी त्रजन् ॥

जर्या चिन्तया तुकं व्याधिभः कर्माकवयात् ।

व्याद्भवाद्यास्मात् क्षीवाच्यातिनिधवयात् ॥

व्याद्भवाद्यासमान् क्षीवाच्यातिनिधवयात् ॥

व्याद्भवाद्याद्मिचाराद्मीवनात् ॥

हमस्यापि व्यायो गन्तु न प्रक्तियम्पायते ।

देष्टकस्ववतापेकी हर्वः प्रक्तिच हर्वना ।

दिष्टकस्ववतापेकी हर्वः प्रक्तिच हर्वना ।

वाक्ष्मा, क्षी (वाक्ष्मामितः। वाह्य दक्ष्मायाम् ।

गुरोचेताः। टाप्।) चालाटितगुणविश्वः।

साच द्विष्ठा यथा। उपायविविध्यो पतविष्ठियो वा। पत्नं सुकं दुःखाभावचः। तच

प्रवेच्यां प्रति पत्नचार्गं कार्यम्। उपायेच्यां
प्रति प्रत्याधनताचार्गं कार्यम्। इति
सिक्षान्तकावतीः। तत्मयायः। इच्याः २

काञ्चाः ३ सृष्टाः ३ देषा ५ छट् ६ किचाः २

मनोरथः पत्नामः ६ चभिकावः १० तवः ११।
इत्यमरः ११। १।२०। चाताञ्चा १२ कालाः १६।
इति सम्दरकावतीः। तक् १० विषः १५

मतिः १८ होष्टः १५ चाभिकावः १६।
सति सम्दरकावतीः। तक् १० विषः १५

मतिः १८ होष्ट्वम् २० छचः ११। इति

चटाधरः॥ (अथा, कथाविद्खागरे।११।१०।

"सन्दिदेश च मद्यकि वाक्या मिक्काती प्रति।

लत्पुच्याकारिके विधा भवता प्रेष्यतामिति ॥") वास्कितं, चि, (वास्क्र + स्तः।) चाभिववितम्। यथा.—

"अविक्हेरं पठे ही भाग भागा देवीं घर खतीन्। शुक्राभर घरां देवीं युक्षाभर वभू विवास् ॥ वास्क्रिं वजमाप्तीति व जोके नाव बंद्रमः । इति वक्षा कर्य प्राष्ट्र सरक्षाः सूर्व युभस्॥"

हति सन्त्रवादः॥ वान्त्रियो, च्यो, (वाञ्च्यतीति। वाञ्च्र+ व्यानः। डीव्।) वाञ्चनीचा नादी। सतुपद्यादः। वाञ्चिका २ कतत्त्रिकाहः। हति जिक्काकः-विवः॥ वाञ्चनीयमाने, चि॥

बद्ध कि चिदि शंगणी वाजीकर तत्त् ।

मध्कानिव वीत्वर्ण प्रियायाः

कतरं वणापरिवादिनी प्रियेथ ।

कृतुमच्दमगीरमा च ग्रव्या

किस्त्रायिनी ततिवेद पृथ्यताच्या ॥
देशे प्रदीरे च न का चिद्दिनर्योष्ठ वाक्योयि मनोदिषातः ।

वाजीकराः स्ति चित्राच योगाः

कामस्य कार्म परिपूर्याना ॥"

रति वाभटे उत्तरस्याने ॥ बण्यायः ॥

तथाय।
"वाजीकर्यमन्त्रकृत पुर्वयो वित्वमास्मयान्।
तदायतौ वि धर्मार्था प्रीतिच यग्र एव च ॥
पुत्रत्यायतमं ज्ञीतद्गुवाचीते सुतामयाः।
वाजीकर्यमन्त्र्य चीनं च्यो या प्रवर्षणी ॥
दश ज्ञीकेक्योश्यार्थाः परं प्रीतिकराः स्त्रताः।
किं पुत्रः च्योग्ररीरे ये संघातन व्यवस्थिताः ॥
सङ्गती चीक्यार्थानां च्योग्र भाग्यच विद्यते।
च्याद्ययी चीक्यार्थायः स्मीतिजननोश्रीकः॥"

"चित्रदीपः चरःप्राष्ट्रमधातुर्धातुर्वात्रभः। निवाजकाणपूर्वाति चात्वः पुरुवाकतिः॥ व्यप्रतिष्ठं व्यवस्य मून्यस्थिनेत्रियस्य गः। अन्तको निकायचे व यस्यापतां न विद्यते ॥ वकुन, भिवेकु सुख्यो वकु ख्राकी वकु कियः। बहुचत्तुवेषुद्धानी वक्रासा च बहुप्रजः ॥ मञ्जल्लोश्यं प्रशास्त्रीश्यं धन्योश्यं वीर्यवानयम् । बच्च्यास्त्रीश्विति च ख्यते ना बच्चप्रणः ॥ प्रीतिर्मनं सुखं हत्तिविसारी विभवः कुणम्। बद्योनोकाः सुखोदकांसुरिचापत्यसंत्रिता ॥ तसादपत्रमान्यम् गुर्याचापत्रधं मितान् ॥ वाजीकरवानळ: खादिक्तेत् कामसुखानि च। आवासामात्रागुप्ताया वीचानामाएकं नवस् ॥ चीवकवेभकीवीरं मेराव्ह हां ग्रतावरीम्। मपुत्रवाचाचाच वाषयेत् कुड्वीव्यताम् ॥ व्हेत सिन् इतप्रस्थं गर्व दशगुर्व पयः । विदारीयां रसप्रकां प्रसामित्तरसस्य च । इसा अद्यक्तिमामाध्यं सिद्धं अपिनिधापयेत्। श्रकेरायाञ्चामाश्रमाः चौतस च एयन्

प्यक् ॥

भागांचात्र्याकांकाच पिष्पस्याचावपेत् पक्तम् ।

पक्षं पूर्वमती कीष्टा ततीश्वत्तपयीजयेत् ॥

य रक्षेर्यायं शुक्षं श्रेषयक्षीत्तमं वक्षम् ।"

दति वाणीकर्यं एतम् ॥ ॥॥

"चटकानां चहुंबानां दचावां शिक्षिना-

शिश्वामारखा नक्तस्य भिषम् यकात्व संचरित्। मर्खं यर्पिनेराष्ट्रस्य कृतिकृष्य नयामापा। यटिनामाष चूर्कानि चूर्कं मौधूममेव च॥ यमि: पूपिननाः मानेरः ग्रम्बुल्यो वर्तिका

साया ॥ पूपाधानाच विविधा भक्ताचान्ये एवम्बिधाः । वार्ट, की, वरक:। माचभद:। इसमरहीका।

यथा,--"वाट: यथि इती वार्ट वरके गावभिष्यी:।"
इति हैंग: ।

वाटः, पूं, (वटाते वेषाते इति । वट + धम्।) मार्गः। इतिस्थानम्। इति मेहिनी। हे, २०॥ स्थिति स्थानम्।

"सुखं नि:सर्के वाटे प्राचीनावेशमी हित: ।"
इति देशसम्बः ।

(वासु । सक्षप: । यथा, भागवते । पारणाश्ह । "इत्रं सदकं समझं समक्ष्युं

विवेश विश्वहयमेधवाटम्। <sup>श</sup> वटस्त्रेहिमिति। वट+ साम्। वटसम्बिनि, स्त्रि। यथा, मनु:। २। १५।

"जाक्समा विकामकाशी काकियी बाटका-दिशी।

पैतावीद्वसरी वैद्यो रक्षावर्शनः वक्षातः ॥") वाटब्रह्मता, की, (वाटरोधिका ब्रह्मता। प्राक्तपार्थवादिवत् मध्यपरकीपः।) पथरोधक-ब्रह्मता। तत्त्रकीयः। कष्मा २। इति श्वारा-वक्षी॥

वाटिका, ख्वी, (वटाते वेटाते प्राचीराहिभि-रिति।वट वेटने + चंद्वाबामित खुन्। टाप्। खत इतन्।) वास्तु। (यथा, कथावरित्-सामरे। २२।२०३।

"वा कानाय गति तक्षितृ शाकार्य शाकारि-कान।

प्रविद्या वावनस्यरं खादनां शाक्रमेणत ॥") पाणानन:। इति श्रन्टरमावनी ॥ विस्तृपनी । इति श्रन्दचनिका ॥

इति वाटी, स्त्री, (बस्पते वेद्यते इति । वट वेद्यते + स्वा २ वस् । गीराहितात् शीष् ।) वास्तासकाः । श्वा २ इति ग्रान्दरज्ञावसी । क्वटी । वास्तु । इति ११। मेहिनी । टे, २०॥ ग्रेमस्य पर्यायः ।

> "वास्त्रको वेद्धा भूजाडी वाटिका एक्कोतक; ।" इति श्रव्हरणावती ।

तसा वचवादियेचा,---

निषकारक्षाण ।

"के ते हणाः प्रमुक्ताण निविद्याणापि केणन ।
भना भनप्रशासाणि तान् वर्षा कमहृतुरी ।
केवासन्तिगृक्षण शिविरण गुभागुभम् ।
दिशि कुण जलं भन्नसमृभण वर प्रभी ।

वाराकाच राषाकाच प्राकार को प्रसादकम्।
सम्प्रदेश को उच्ची दिश्चि कुन प्रवर्णते ॥
कि प्रमाव राष्ट्राकाच प्राक्षकानी कम्मसूरी।
सञ्चल क्रसमोदान दिश्चि कुन तरीक्षवा।
प्राकार किंप्रसाद्य परिकार्ण स्रेचरः।
दाराकाच राष्ट्राकाच प्राकाराकां प्रसादकम् ॥
काव्य काव्य तरी: कार्य प्रकर्म विवित्र प्रभी।

नका कथा तरीः काडं प्रश्चर्यां प्रिविरे प्रभी। कामक्रवं वा कैयां वा वर्में मां वक्तुमर्शेख । 🕫

श्रीभगगधुनाच । व्यायमे गारिकेतच रहियाच धनप्रदः। नाड

मारो शिविष्या यहीशाने पूर्वे पुत्रपरसाय: । धर्मम सङ्गणाचेच तरराची समीचरः। रचात्रप्रच: पूर्वे खिन् वृष्टी सन्यत्प्रहणा ॥ गुभग्रह्य वर्षण सुरकारी ! निग्रामय। विष्याच्या पनसञ्चीय जन्मीकी वहरी तथा। प्रजाप्रदेख पूर्व्यक्षित् एषिक धनरकाया । सन्यन्त्रस्य सर्वात्र यतो विवर्तते स्थी। जम्हण्य राष्ट्रियः बर्द्धामातकस्या । बसुप्रहच पूर्वसान् इचिचे मिनर्राया॥ वर्मन शुभरक्षेत्र धनवृष्णशुभप्रदः । चर्षेपची गुवाकच दक्ति पिचिने तथा। र्रशाने सुखर्षीय सम्बनेतं निश्रासय। सर्वेष चन्यकः शुक्तो भुवि भन्नप्रक्राचा 🛊 व्यवाद्यवामि क्षयाकं मायामुक सुकासकः। ख़र्चा कर्केटी चापि भिषिते सङ्गाप्रदाः ॥ वास्त्रकः: कारवेकाच वार्काञ्च शुभग्रदाः। ततायतम् युभदं वर्के वर्कम निचितम् ॥ प्रश्रद्धां कथितं कारो निविद्यव्य निश्रामय ॥ वन्त्रहत्त्वो विविद्वत्त्व प्रिविदे वसरेश्वेष च । वडी विधिष्ठ: शिविरे निर्त्व चीरभयं तत:। नगरेत्व प्रसिद्धाच दश्रोगात् पुर्ययदस्तया ॥ है बारो तिन्तिकृष्टियो यत्नातं परिवर्णयः॥ श्रदेव धनकानिः स्वात् प्रजाकानिभदेत् ध्रवम् । श्चिवरेश्तिनिविद्याच नगरे किच्चिदेव च ॥ न निविद्धः प्रसिद्धः नगरेष्ठ तथा पुरे। वाव्यामतिनिविद्यच प्राचकां परिवर्णयेत् ॥ खज्रेच उड्डीन निविद्व: ग्रिनिरे तथा। न निविद्ध: प्रसिद्धका व्यासिद्ध नगरेद्ध च ॥ रुच्य प्रवादीनां धानाय महालप्रदम् ॥ थासेष्ठ नगरे चापि क्रिविरे च सथैव च ॥ र्चुरच्य ग्रुभरः चन्ततं शुभरक्षणः। षाधोकच धिरीवच कदमच शुभपद: । कची प्रदिना अभरा अभर्षानेकसाथा। चरीतकी च श्रभदा यामेड नगरेह च। न वाच्यां भद्रदा निर्कातचा चामलकी ध्वमृ । गजानामस्य शुभदमन्त्रानाच सथैव च । ककाश्वसुची: ववनां वास्तो स्वापनकारियाम् ॥ न नुभग्नद्रमन्त्रवासुक्तकार्या परम्। वावराकां नराकाच महेभानां गवामपि ॥ कुक्राको प्रशासामां मार्जारावामभदकम्। भंडकानां जूकरायां वर्जेवाचायुभप्रदम् । र्रेश्राने चापि पूर्व्यासन् पश्चिमे च तयोत्तरे। श्चित्रस्य जसं भत्रमन्यवाशुभमेव च । हीचे प्रश्लो समानचान सुर्थाचनन्दरं नुधः। चतुरसे यह कारो यहिंगा धननाप्रनम् । दीर्षप्रसाः परिसिती नेवाक्षेत्राप संसतम्। अूर्त्वेष रक्षितं भन्नं अूर्त्वं अूत्वप्रदं वृक्षाम् । प्रस्रो इस्तद्ववात् पूर्णे दीवे इस्तववं तथा। यश्चिमां शुभरं द्वारं प्राकारस्य यहस्य च । न सम्बद्धि कर्तकं किष्णिक्यूनाधिके सुभन्। चतुरमं चन्द्रवेषं श्रिवरं मङ्गलप्रदम्।

काभगर् सर्ववेशे प्राज्ञाञ्चनं सर्वेश च । 🤁 । शिवरान्यकारे भवा स्थापिता तुक्की वृक्काम्। धनपुष्ठप्रदाची च दुख्यदा इरिभक्तिदा । प्रभाव तुलवी ढड्डा सकोदानवर्ण लगेत् ॥ माजती मृषिका क्षन्दमाधवी कैलकी तथा। नागेष्यरं सिल्लाच काष्यनं वज्जलं सुभम् ॥ चपराचिता च शुभरा तैवासुद्यानमौचितम्। पूर्व्ये च दिवासी चैत तुमहं नाज संग्रस: # कहें योक्सक्की को भैने कुर्याद्यकं यकी। कई विंधतिश्वलेखः प्राकारं ग शुभप्रदम्॥॥॥ सम्मारं तेजकारं सर्वकारण चौरकम्। वाटीमजे वासमध्ये न क्रायात् स्थापनं नुधः ॥ वाचानां चाचित्रं नेद्यं सच्छूतं तसनं नुभन्। भट्टं वेदां पुर्वाचारं स्थापयेत् प्रिविरान्तिकं ॥ 🖚 🛭 प्रसीच परिखामानं ग्रतक्कां प्रशक्तनम्। परितः प्रिविराजाचा ग्रामीरं दश्र इस्तावन् ॥ सङ्केतपूर्वकचीव परिस्नाद्वारमी चित्रम्। प्रजीरमस्यं मित्रस्य मन्यमेव सुखेन च । 🐠 । भारत्यकीयां सिन्तिकीयां विकासानां तथेव चा

निमानां चिन्धवारायां उद्ध्यराकामभन्नम् ॥ भुक्त्रावां वटानाचाधोरकानामवाव्यिनम्। रतेयामितरिक्तानां शिविरे कालमौधितम्॥ हणाच नचाइतकं दूरती वक्केयेद्वधः। पुचरारधनं चन्यान् दक्षाच् कमलोज्ञव: ॥ कथितं लोकशिक्षाच क्रय कालं विना पुरीम्। मुभक्त चाप्यश्चना मच्च वहा बवासुखन् ॥" इति जवावैयते श्रीक्षयाणव्यस्यकः १०२ व्यः॥ वाटीरीचें:, पुं, (वार्चावासुभूमी दीर्घ: सर्वी-चिकात्।) इब्बटह्याः। इति रक्षमानाः ॥ वाहुकं, क्री, श्रष्टयव:। इति भ्रव्यक्तिका ॥ वाक्यपुर्व्यी, ऋषी, (वाश्यं वार्व्या साधु वेरुपीयं वर पुर्वाबस्याः । गौराहिलात् ग्रीव् ।) वाद्याः-कक:। इति इक्कमाला ≉ वाच्या, क्यी, (वच्यते वेद्यते इसि । वट वेद्यने + ख्यत्। यद्वा, वाच्यां वास्तुप्रदेशे विता। वाटी 🛨 यत्।) वाद्यालकः । इति रक्षमालाः ॥ वाष्ट्रातः, पुं, (वाटी चलति भूषयतीति। चल+ कास्।) वाकासकः। इति ग्रास्ट्रकावसी॥ ( गुगादयी । स्टानामा काक प्रस्टे ज्ञातका: ॥ ) वाष्ट्रासक:, पु. (वाष्ट्रास एव । स्त्रार्थे कन्। वार्टी भावति भूषयतीति । अर्व + मृत्व् वा । ) द्युप-विश्रेषः। वाक्यिका इति आधा। तत्प-र्थाय:। धीलपाकी २ वाच्या ३ मझीहती ८ वला ५ वाटी ६ विषया ६ वाच्याकी प्रवाटिका ६। इति प्रव्यस्कावनी । व्यक्त पर्यायानारं गुळाच वजाप्रक्टे प्रथ्याः ॥

वाच्याको, क्यो, (वाटीमकति भूषयतीति। व्यव

वाड, चा रू व्याजाते। इति स्विककाटुन: श

इति श्रम्दरक्षावकी ॥

🕂 व्यक्षः गीरादिक्षात् कीष्।) वाकालकः।

(भाग-बाह्म--अक्--सेट्।) ऋ, व्यवस्थित्।

डं, बाड़ते जीका:। आधाय: आनम्। उन्न-ज्यमम्। इत्येके। इति दुर्गादाय: ॥ वाड़:, पुं, (धात्नामनेकार्थत्वात् बाड़ वेटने + भावे घण्।) वेटनम्। इति श्रष्टमाताः ॥ वा(वा)वि:. क्यो. (घड + श्रिष्ट + "सम्बेधातथ्य

वा(वा) वि:, ख्वी. (वक + क्विच् + "सम्बद्धातुम्य इत्।" ख्या • छ। (१०। इति इत्।) वप-नस्। तत्वर्धायः। ख्रि: २। इत्यसरः। २। १८। २०॥ ख्रि: ३। इति तृष्टीकार्या भरतः॥ (कर्षे इत्।) वापद्खः। इति हैमचन्तः। ३। ५००॥

वा(वा)किनी, क्ली, (वस सम्हें + विनि:। कीए।) वर्णकी। हेन:। सत्तकी। इति वैस्थनः॥ (यथा, रह्य:। ६। ०४।

"यसिन् सर्हो प्रास्ति वाणिनीनां निर्मा विष्टाराईपये गतानाम्। वातोऽयि नासंस्यसंग्रुकानि को जन्मयेदाष्ट्रगाय ष्टसम्॥"#॥

वीड्याचरक्रम्होविश्वः। तज्ञच्यं यथा,— "नजभणरेयंदा भवति वाधिनी मयुक्तेः॥") वा(वा)को, क्ली, (वाबि + वा सीम।) सरकाती।

इत्यसरः । १। ६। २॥ वचनम् । (घणा, सार्क-क्रोये। ७१। ७।

"चन्तुःपूर्तं मासेत् पादं वक्तपूर्तं पिवेष्णतम् । सत्तपूर्तां वदेदावीं वृद्धिपूर्तक चिन्तपेत् ॥") वपनम् । इति झन्दरज्ञावनी ॥

वात, तृक गतिसेवधोः। सुर्ते। इति कविकस्पहमः॥ (खदमा सुरा०-पर्व-सक०-सेट्।)
खववातत्। अयोश्याः। रमानायसु गतिसुखस्ययोरिति मला गतौ सुखं गतिसुखम्।
बातयति पात्यं वातः गन्धनां सुखयतीवर्थः।
दलाषः। सुखस्वनयोरिति चौमराः। इति

ुपुं, (वातौति।वा+क्तःः।) मच-भूतानार्शतचतुर्थभूतः। वाताच इति भाषा। तत्वर्थायः। ग्रन्थवद्यः २ वाद्यः ३ पवसानः ८ सञ्चानलः ५ पदनः ६ खार्धानः 🌼 ग्रन्यवाषः 🗢 मदत ६ काश्वमः १० न्यस्यः ११ मानरिचारर नभसान् १३ साबतः १४ चनितः १५ धमी-रवः १६ जगन्यायः १७ समीरः १८ सहामतिः १८ जीवन: २० एघटचः २१ तरस्ती २२ प्रभ-ज्ञन: २३ प्रधावन: २४ व्यनवस्थान: २५ घूनन: १६ मोटन: २० साम: २०। चासा गुगा:। स्वेरत्वम्। लघुत्वम्। भीतत्वम्। स्टचत्वम्। क्यातम्। संज्ञानकत्मम्। कोककारित्यः। सस्य कीयकारकं यथा। साधुमेशक्रमस्यम् । वाभकातः। व्यापराञ्चकातः। प्रत्युवकातः। व्यक्तजीयंसमयका दित राजनिषंस्ट: ॥ \* ॥ रोगदिशेष:। यथा। अय वातवाध्यविकार:। तम वातवाधीमां चामानातो विप्रक्रविदाना-

"कथायकटुतिस्तकप्रश्चितक्षणक्षम्यतः दुरःभवनजागर्भवस्या(भजातम्यः ।

व्यभद्रदं क्रमेवेधं शिविदं अञ्चलाप्रदम्।

नातः

श्चिमादमधानात्त्रचा विश्ववनात्र धातुष्ययात् मलादिरपधार्यात् मदमधोक्तांचन्तामयः ॥ ध्वतिध्वनमशेष्यात् मदक्रतातिमांच्यया-दतीन नमनावृत्र्यामतिविरेचनादामतः । प्योदसमये दिनध्ययद्योस्तृतीयांध्रयो-ध्वामात्रविरुद्धिते शिक्षिरचंध्रकाविर्धा ॥ ॥ देखे खोतांसि दिक्तानि पूर्याव्यानिको नली । करोति विविधान् रोगान् समाक्षेत्राक्षकाक्ष्यं भ-

धान्।"
प्रक्रित्याच वैपरीसे प्रोपसर्गक्तिन व्यपरिक्तित-भिस्त्रये:। प्रकृषेत्र भित्रस्त्रव्यं वा जव्यक्र-भित्रपुराकं प्राच्यादि। क्रितिच्द्यानि नवा-न्यपि वात्वानि। यत व्याचः। शुक्रसम्बद्धाः

नीवार खिपुट: यसीनच व कथा माक सङ्गा एकी-निकाराच मञ्जरकच वरहा मङ्गकाक:

नियानाच मकुष्यच नरहा मङ्गलाकः रते वातकरा इति श्रेष:। गीवार: प्रसाधिका तीनी प्रति जीने । विषुट: यसारी । सतीन; सकाय:। निष्याची राजमाव:। बीड़ा इति लोके। मक्कटक: मोड़: इति लोके। वरटा वरदिका बररे इति कोके। मङ्गल्यकः मस्री इति जोकी। पुरःपवनः प्रान्वातः। व्यासतः व्यामेन मार्गावरकात्। यत उक्तम्। वायोडीतुचवात् कोषो मार्गस्यावर्ग्यन चेति। भयोर्स्सवे वर्षासु । जदासतिगतिश्वाते सुली-2तीव जीवंताङ्गते। देचे स्रोतांसीत्धादिना कवाया(इभिचेतुभिव्यव(दी समने चेतुभूते बक्ती व्यक्तिः प्रवृक्ती वायुः करोति विविधान् रोगान्। ते रोगाः कथानी। "शिरोयश्वीरकानेश्रलं जुम्भावर्थे दनुग्रहः। निकासाभी मद्गर्वं मिन्निनवच स्वता ॥ वाचालता प्रकापच र्वानामनभिक्षता। वाधियों कर्यनार्च सार्धक्रावं तथा हितम् । मन्याक्तभोश्य गांवती वाष्ट्रशोधीपवाष्ट्रकः। चर्बिता चैव विचाची कहेवात उदीहित: ! ष्याधानच प्रकाशानं वातार्शना प्रकशीला। तूकी च प्रतित्यी च विश्ववेषस्थमेव च । आहोप: मार्चमूलच चिकमूलं तथेव च। सञ्च म्हनसं मन्त्रियको मनगाएता । युरीषस्थाप्रदक्तिक स्थवी च ततः परः । नवापसञ्जता चापि सञ्जता पहुता तथा। क्रोड्धीयंक कल्यी च वातक स्टब्क एव च । मादश्वरं पादराष्ट्रः चाचियो दक्कनाभिधः। वातियशक्षताचिमकाचा दक्कामतानकः । व्यभिषातज्ञताचेम व्यायामी दिविष: स्वत:। ष्यानहरस्य तथा बाद्धी घरुर्गतच कुलकः । व्ययसकोपनागव गवाषासीर्शवसाङ्गकः। सन्यः सान्धी यया तीदी नेदश्व सन्दर्गतया। रीचं काम्रोय कार्यात्रच में सं लोगाच दर्ध-

अञ्चमहोरङ्गविशंधः शिरामक्रीच एव च ॥

समग्रीयस भी दर्भ भो सभ्यक्तिता । विज्ञानाग्रः स्वेदनाग्री वक्तप्राविकाये वृत्तः । स्वक्तयो रचीनाग्री गर्भनाग्रः परिकाशः । स्व स्वाग्रीतिर्वका रोगा भीतेन स्वप्तिः । वात्याधीति नामानी सुनिभः परि-

कीर्तिताः ॥"

शत एव शिरोग्रश्वादय एव । योगेन वातेन ।

वातावा वाधिकातकाधिरित निवक्ता तदा

वातकारिकाप प्रसङ्घः खादत काष्ठ

कः दिनः प्रसिद्धनः । शिरोक्षश्वादयोग्रशीतिरेव

वातकाधिका प्रसिद्धा न तु वातक्वरादयः । ॥॥

खण वातकाधिना वामान्यचिकित्तामाष्ट ।

"सपुर्ववक्षवाककाकाकाकाकाव्यावानिहा

"सध्रतवश्वताकाकाकार्यवानिहा
गुत्रविकरविक्रिकेर्यन्यमध्यानि ।
एक्षणकर्येताध्यक्षसंग्रहेगानि
प्रकृषितपवमानं भ्राक्तमधानि कृष्युः ॥"
इति भावप्रवाद्यः ॥ ॥ ॥

व्यपि च। "वलपुष्टिकराष्ट्रीय वायुवीचं विद्यासय। भोजनान सरंसद्यो ग्रामनं धावनं तथा। क्टेरनं विश्वतायस ग्रासद्धमसमेगुनम्। रहक्षीममनचैव सन:सन्ताप एव च ॥ व्यतिकः चमनाद्वारं युद्धं कलद्व एव च। कट्वाकां भयं भ्रोकः कैवर्जवायुकारणम् ॥ चाज्ञाखाचक्रे तज्जन निद्यागय तदीवधम् ॥ पकरकापनचीन सभीजं प्रकेरी इतम्। गारिकेलोएक चेव वद्यस्ततं सुभिरकम् ॥ सः इंडक्ट्धि सिरुच केवर्जवा संश्केरम् । खबः। पर्यो वितासचा सौवीरं भौतको दक्षम् ॥ पक्रतिलिशिषक्य तिलतिलक् केवलम्। नाक्रतीतानक्षण्रमसमामननीद्रवम् ॥ भ्रीतलोश्योदककार्गं सुक्षिम्यचन्द्रगद्दम् । किष्यपञ्चयक्तस्यं सुक्रिश्चक्तराणिकाम् ॥ रुत्तते कथितं वत्से खद्यो वातप्रमाध्यम् । वायविकाविधाः पूंची क्रीप्राचनतायकामणाः ॥" इति मीत्रकावेवरी जक्षसाको १६ काधाय: ॥॥॥

"विकासिमसामीनाकपाटकापादिभवकम्। प्रवारस्युत्रमन्ता च इन्हती कर्यटकारिका॥ वका चातिवचा राक्षा चर्नु च प्रवर्गवा। ररक्षप्रारिवा पर्योगुङ्चीकपिकच्छवः॥ रुषां दश्पविकान् सामान् क्षाण्येत् विकी-

तेन पारावधिक तिलं पाचे विपाचकेन् । चाजं वा यदि वा गर्वा चौरं दस्वा चतुर्गेकम्। धनावरीरसचीव तेलतुक्कां प्रदापकेत्। कः। द्रवाकि यानि पेकाकि तानि वस्तानि

श्तपुन्या देवदाव प्रावपनी वचातुतः। कुठमांनी चैन्यवच प्रतमेषां प्रवर्गना। प्राप्त नक्षी स्थान्यक्षे तेवमेत्रम् प्रदापवेत्। प्राप्त प्राप्त नाममाताच नाम्येत्। चापसारं वातरस्तमासुद्धांच पुमान् भवेत्। गभैमचत्तरी विच्यात् किं युनमांत्रवी धिष ॥ चचानां वात्तभन्नानां सुद्धारायां स्था तणा। तेत्रभेतत् प्रदातयं समयातिकारिकाम्॥" पनचः।

"पणक्षयं सैन्यवच मुख्यी चित्रकपणकम्। पणप्रकां नारमानं सेनप्रकां परेशतः। यष्ट्रसम्बद्धानश्रीष्टम्बद्धातविकारतृ॥"

इति गावडे १८८ वाधाय: ।

(तथास्य गुकादय:। "वातस्य बच्चलञ्चचनकुत्रीवद्योत्तपववविषदा-क्तस्य रोक्शदातका कचा प्रवित्राक्ष्यश्रदीराः प्रतत्व च चामभित्रयक्त व च्येरसराः वागक्-काच तञ्जाच तञ्ज्यपनगतिचेराष्ट्रारञ्ज-प्राराः चवानादनवस्थितसम्बक्षिभूषन्वीविज्ञाः शिरः कालपालिपादाः वहुत्वाह्रहुप्रजापककरा सिराप्रतानाः शीवलात् शीवसमारकाणीभ-विकारा: भीक्रीचासरागविरागाः याहिकोश्रचमस्त्रनयस धीत्वात् धीताचहिकातः प्रततप्रीतकोडे पक्ताच्या: यावच्यात् परुष-केश्रक्तसुरी अनस्त्रहरू नवद्त्रपार्थिया दाङ्गा देव-चात् स्कुटिताङ्गावयवाः सततसन्धिश्रम्हगामिनः त एवं गुरूयोगात् वातजाः प्रायेगाच्यवजाः षाच्यायुष्ठकाच्यापत्याकात्त्वसभगाकाः" इति चरते विमानस्य निश्चतेश्रधाये । खद्यास्य रहिच्यमम्बर्ग यथा।

"तत्र वातरही तक् पार्यं कार्यं कार्यं कार्यं गाजस्पुरवश्चाकामिता विश्वाचार्योश्चानकारं गाएवर्षकाषा"

"तम दातचार अन्दर्भद्यताम्यवाक्तप्रस्पद्यां महण्डेताच।" इति सम्भूते समस्याने पच-द्यारधारी ॥ ॥ स्थानदिश्वीरवस्थास्य चिकित्सायणा,—

"विशेषतस्तु कोष्ठसी वाते चारं पिनेतरः। आमाश्यसी शुक्षका यथा दोषचरी किया ॥ आमाश्यस्ति वाते इहिताय यथाकमम्। देयः वृश्वस्यो योगः सप्तराजं सुस्तास्तुना॥" "पकाश्यस्ति वाते चितं कोचविरेचनम्। वद्धयः श्रोधनीयाच प्राशास्त्र स्वयोत्तराः॥"

"सुडीलवस्वार्ताकुकी दान् इसी घटी दरेत्। गोमयी: को दलवसं तत्परं वातनाधनम्॥ कार्यो विस्ताते चापि विधिवेत्तिविधीधनः। सङ्मोदाद्यक्षिरा प्राप्ते कृष्यांचेत्त्वम्

विमोध्यम् ॥
कोष्ठावाद्यायक्षेत्रस्त्रोक्षद्गाति च ।
कागुसम्बद्धा वंशामे क्ष्यादातं विष्ण्यः ॥
स्विराध्यक्षावताद्यांच द्वय्यात्रस्त्रात्यते ।
धीताः मदेदा रस्तस्त्री विरंको रक्षमोण्यम् ॥
विरंको मांचमेदःस्री निक्त्याः स्रमनानि च ।
वाज्याध्यन्तरः कोदिर्सम्मानं ज्येत्॥
द्वर्षोऽन्नमाणं सुकस्यो नक्षयुक्तवरं श्वितम् ।

विषयमार्शे युक्तम् हृष्ट्या दृश्याद्वरियमम् ॥

गर्भे युक्के तु वातम् वालामाचायि युक्यमाम् ।

सितामधुक्तकाद्यार्थिवेतसृत्यापमे पद्यः॥"

इति वैश्वक्षक्रमाश्चिकं यदि वातकाद्यविकारः॥)

वातकः, पुं, (वात इव चक्कः। इवार्षे कन्।

यद्वा, वालं करोतीति। छ + क्यान्थिशेश्यीति

इ:।) क्यानपर्थी। इक्यमरः। २।३।१८६॥

वातकमै [न्], (वातक्य कमै।) स्वतृत्विया।

पद्यम्। यथा,—

नराष्ट्र खनाण।
"खुद्धमानिन में भूने ! बातकार्ये प्रस्चिति।
यर्ने ष्ट्र पुष्यो हुक्ती वातपी (क्तमानन: ॥
मिस्ता पण्य वर्षी व्यक्ति वर्षी का वर्षा का स्वकः ।
या चैन जी कि नर्मा क्रमों के जायते नन ॥
यह ने तामनं देवि ! मेक्सं मम प्रस्ति ।
यो ने प्राच्ये विज्ञानति सम क्रमें प्रश्यातः ॥
मुना वाष्ट्र भगवती प्रश्याण वस्त्यरा ॥

धरस्यवाच । चातुकं सभति पापंतव कक्षेपरायगः । तस्य देव सुखार्थाय विशुद्धिं वस्तुमर्थेव ॥ वाराष्ट्र खबाच ।

म्बस् कार् की जिन में देवि ! क्या मार्ग मयानये । स्पराधिममं क्षवा सक्तरेतृ येन कमी का ॥ यावक्षन दिनसी कि नक्तिन च पुनस्त्रयः । कमी चैत्रं ततः क्षवा स च मे नापराध्यति ॥ सम्बद्धा परिस्थन्य मस की काम ज्ञान्ति । एतत्ते कथियं भन्ने सस्तक्षमा पराधिनः ॥ दोशसीव गुमसीव यस्त्रया परिष्टिक्तम् ॥"

इति वराष्ट्रपायं सन्तक्तमेप्रायक्षितम् ॥ वातमी, [न] कि, (वातोश्तिश्वायितोश्यास्त्रीत। वात + "वातातीचाराक्षां कुक्षा ।"॥।२१६। इति इति: । कुक्षा । ) वातशेग्रयकः। लग-व्यायः। वातशेगी २। इत्यमरः। ।१।६।५८॥ वातक्तमः, ग्रं, (वातस्य कुम्म इव।) गणकुम्माधी-भागः। इति विमचनः। ॥। २८६॥ वातकेतुः, ग्रं, (वातस्य केतुरिव।) घृत्तः। इति जिकास्वर्षमः॥

वातके विः, पुं, ( वात स क स स के + भावे चण्। वातेन स्थिन के लियेण।) भावाबापः। विक्ग-एकाचतः। इति मेदिनी। चे, १६३ ॥ यातगामी, [नृ] पुं, ( वातेन वाग्रना चक्र गच्छ-

नीति। सम + विनि:।) पची। इति केचित्॥ वातशुक्ताः, युं, वातुकः। यथाः,—

"वातुनी वातगुकाः स्थाचारवागुनिराचनः। अच्छातिनः प्राद्धविनी वासनी मनयानिनः।" इति निकाकश्चिः।

( वातेन जाती सुखा: !) दोगविशेष: ! (यथा, मानेक्किये : ६६ । ५७ । "वातसुकाप्रशानवर्षस्य स्वाति तथीस्रे । यवागू वार्ष प्रवर्ग वासुकार्य प्रतिचिपेतृ ॥" मास्य विकित्सा यथा,—— "वासस्यवागीनिक हुद्याम्यकी चर्च स्वत् । काषकीकी हितः पाने वाक्यागरकीऽयवा । वातगुलाय वर्षेष्ठ कारेष्ठ विश्वमेष्ठ च : राकाद्यपक्षकं गापि वातगुलाका याचनम् ! यही सीवर्षणं मुख्यी याचनं वातगुलाने ।" "नागरं क्रिसिचित् प्रधा विश्वता चिग्रमा-

चूर्वे गुड़ाब्बर्त देवं वातगुक्ताविरेचनम् ॥ दनवाच भाग एकस्तु दी भागीच चरी-

विष्टतायाध्विभागः स्थात् शुष्ट्राञ्चलार

प्राचित्र वर्षमेकच वर्षतुत्तागुक्ति तु ॥
वटकं भच्चेत् प्रातकाखोपर चर्च पिचेत् ।
काधितवा विवेकच वातगुत्त्रोपग्राच्ये ॥"
इति वातगुत्त्राचिकित्या ॥ इति चारौते चिकितित्तस्त्राने चतुर्थेश्याये॥) तस्त्र गिरागारिगुँत्साप्रस्टे प्रस्य: ॥

वातन्नी, खाते, (बातं इन्लीति। इन+टक्। दीष्।) झालपर्यों। सम्यमस्याः शिस्टक्री-सुप:। इति राजनिषेखः:॥

वातत्तं, स्तो, (वातेन उड्डोबसानं त्तम्।) व्याकाशोद्वीयसानकःचम्। इक्टि कता इति भाषा। तत्यव्यायः। इष्टकःचकम् १ इत्यत्तम् ३ गीक्षकाम् ४ नैश्रकषम् ५ सव्हचम् ६। इति कारावली। २३॥

वातिषत्तज्ञातं, क्री, (वातिषत्ताची जायतं इति। जन्म इ:। तच तत् मूलचिति।) मूल-रोगविष्याः। तद्य चौन्धं यचा,— "भातुषुक्षा निर्धातं गुक्षाच्येन समस्तिम्। वातिषत्तज्ञाति इत्ति वे पात्रयोगतः॥" इति गावक् १८८ वाधायः॥

(सचास्थास्या चिकित्या। यथा,—

"दुरानमा पर्यटकक विका

पटीनिमामुद्दिनिक् निम्।

धग्रकरं कस्कामिदं प्रयोज्यं

सपित्रवानीह्रवम्बद्धान्यं ॥"

प्रति द्वारीते चिकित्यितस्थाने स्टमेर भाये॥)

वातपुत्तः, पुं, (वातस्य पुत्रः।) भीमस्यः। दुन्
मान्। सद्याद्वतः। प्रति मेदिनी। रे, ८६॥

वातपोचः, पुं, (वातं वातरोगं पुष्यति द्विन
स्ति । पुष्य + चान्।) पत्राम्यस्यः। प्रत
मरः। १। ॥। १८॥ (चान्य प्रयायो यथा,—

"वातपोचः प्रवादः स्वावन्यस्य विद्याः।

राजादनी अक्षत्रची द्विक्यां स्वोर्थरः॥"

वातप्रमीः, युं, क्यी, (वातं प्रामिमीते वातामि-सुर्खं गक्तिति। वात + प्र+ मा माने + "वातप्रमीः।" उचा॰ ह। १। इति ईप्रक्षयेव साधुः।) वातक्याः। इक्षमरः। २। ५। ०॥ वाकोट् इरिक इति भाषा॥ नक्षतः। क्याः। दित व चित्रसारी वादिष्टच्तिः ॥ ( वाद्यवहान-गामिनि, चि । यद्या, ऋषिते । ॥ । ५८ । ० । "श्विमीरिय प्राध्वने मूचनासी वातप्रमियः पत-यन्ति यद्याः ॥")

वातपुक्ताकाँ, सी, (वातेन पुक्कं विक्षित् यर-कं तत्।) पुण्युस:। इति भूरिप्रयोग:। वातमण:, पुं, (वातमभित्रसीलाय काणति गण्ड-तीति। वात+ क्षण+ "वातपुनीतिकाय हैं ज्ल-घेट्तुह्णकातीनां उपर्यक्षानम्।" १।२। १८। इतस्य वात्तिकीत्रमा साम्। "कार्डियर-जन्तस्य सुम्।" १।१।६०। इति सुम्।) वातन्तरः। इति जटाधरः॥ (वातगामिनि,

वि। यथा, भष्टि:। २ : १० :

"मेघाळयोपात्तवगोपशीमं कदमकं वातमणं खताळाम्॥") वातमक्तती, की, (वातस्य मक्तती।)वाळा। इति विकाकशियः॥

वातन्त्रगः, यु, (याताभित्तस्वग्रामी न्द्रगः।) वात-प्रमीः। इत्यमरः। २ । ५ । ० ॥ वातरक्तां, क्रीं, (वातकृषितं दक्तं यक्तः) रोग-विग्रेयः। तस्य विग्रक्तसं निदानमाच्च। "स्वयास्त्रक्रकार स्विग्रोकाकीक्रोकार्योः।

"लवयान्यकट्डार्डिकायाचार्यकर्तकः । क्रिन्यकाम्यावयाकार्यकः । क्रिन्यकाम्यावयाकार्यक्रिः । क्रिन्यमावर्यकार्यक्रिः । स्थारनाजसीवीरमुक्ततक्रस्रास्यः । विवहाध्ययम्ब्रीधरिवास्त्रमास्यागरेः । प्रायमाः स्कृतारायां निष्याद्वारिकार्याः स्वानां स्वानां चापि प्रकृत्येदातसीस्तिम् । हर्म्यभीवृगेक्तस्याम्यस्य

विदास्त्रज्ञं संविदाचा श्रामस्य । 🕸 ॥

कारी यवकाराहि:। कार्वाक्रभोकने: कार्वाकार्य भोजने: । कार्तमाक्रभोकनेहितार्थ:।
कित्राहोनि मांसस्य विश्वकानि। कित्र श्राटितम्। युष्पमानपे शोधितम्। काम्य मह्यादिमांसम्। कान्यं भौड़ाहिपूर्वदेशकं मांसम्।
पिग्याकं तिकखितः। मत्तकं भसिद्धमेव।
विव्यावः वोक्षशाकम्। भाकं पक्षशाकम्।
वाहिश्वस्त्र वृत्ताकाशीनि पक्षशाकानि रस्यका।
पत्तकं प्रटितवाहिदोषरिहतमि मांसं वानशोधितं प्रकोपयेत्। श्राटिनाहि सु मांसं
विश्वकी वानशोकितं प्रकोपयेत्। धार्यकां
सम्यानभेदः। सकं कतुर्याभ्यकाभुकं वक्षपुनं
हिश्व। सुरा सम्यानभेदः। कार्यकः सम्यान-

चनीयों सच्यते चनु तह्याश्चास्त्रम् । चात्रजागरो निश्चि । प्रायशः वाष्ट्रम् । स्कू-साराणां चान्यतरकायचापाराचाम् । चाच्या सिच्याकारविष्ठारिणाम् । चायचाष्ट्रारिका-राभ्यां स्यूनानां सुखिनाच रक्तद्रह्या । इस्थ-चीक् मंच्यतः यतो वाष्ट्रस्वित्रहेते व्यवस्थाधो सम्बद्धतः इस्याद्य उपन्नवासि । पद्मा-

भेद:। विवद्धं चौरमह्यादि। व्यध्यशम्।

मधित चलतः । वाचतः विद्यास्यसम् । विद्याद्य निधावकुलत्यस्यपद्यासादि। वंविद्याद्यास्य । संविद्याद्ये वाच्या सुत्ती विद्याचे तदुपरि सुद्यानस्थे वाच्याः । वाध्ययनस्य स्थितस्य ने विद्याचीयं भीचनस्य विद्यानी दित्तवार्यम् । य वात् वालभीकितं प्रकृष्यिद्याने नाम्यः । स्तिष्ठी सारकानां सध्ये कैनचिदायुः कैन-चित्रभवस्य प्रकृष्येन् ॥ ॥ वंभासिमाद्य ।

"श्रास्त रक्त विरुद्धात् तच युरं सक्त पाच्योत्त्रीयते तु। तत् संप्रक्तं वायुना दूषितेन तम्यायकाातुष्यते वात्तरक्तम् ॥"

प्रविसिश्चित्रां सत्यां घमसां रक्तां विरष्टति वाच र्षधातुरविष्यितकामीकः। तेन विर्ष्टिति विष्यां अवतीवर्षः। तच दुरं रक्तम्। वास्तां वाधीकतम्। पार्योषीयते स्वितं भवति। नह्यारं दूवितेन खहेत्वाङ्गा संएक्तं अधितं वातरक्तं छचते। नतु चैवस्य रंप्राप्तिकता सुन्नतेन।

"शीवं रक्तं दृष्टिमायाति नव वाबोर्मार्गे चंत्रवह्याशु वातः। मुहोश्वयं भागंशीयात् व वायु-रक्षांक्रतं दूषयेदुक्तमाशु ॥"

आच प्रथमं रक्तव्य दुष्टिरती रक्तवातमिति व्यपदेषुमुचितं भवव्यतः व्याच्च । तत्पावव्या-दिति । तत्व्य वातत्व्य दीववित प्राधान्यादात-रक्तमिति व्यपदिकाते ॥ ॥ शूर्वक्यममाच । "व्यदिशवर्षे व वा काक्ष्मं व्यक्तिवानं च्तिश्ति-

विक्री विस्तामान्यं वहनं पिक्नोहमः ॥ जात्रवृत्तीयन्यं श्रष्टस्तापादाङ्गवन्यिष्ठः। निक्तोदः स्तुर्यं मेदो गुवलं सुप्तिरेव च ॥ निक्तोदः स्तुर्यं मेदो मुखा ज्ञाति चास-

हत्। विवस्यं मक्कात्यिति नामाक्ष्य्यम्बल्यम् ॥" व्यथाधितत्वातस्य वातरस्यः कल्यसमादः। "वातिश्विनेश्विनं तत्र मूकस्कृरकतिहनम्। भ्रोचस्य रौत्यं कव्यालं स्थावताहिष्टानयः॥ धमत्रकृतिसन्धीनां सन्नोचीरङ्ग्यहीर्यत्वक्। भ्रोतदेवानुपश्यौ स्तम्भवेपयुस्तप्यः॥" तत्र पादयोः मूलादिकस्थितम्। यस व्याष्ट् सृष्ठतः।

"आश्रों हिन्नी नोहभेदमधोषी काणीयेती वासरक्तिन मादी ।" दिन । आन सुप्तिः साथीश्रता । ॥ आधिकरक्तं वात-रक्तमाद्यः।

"रसे श्रीयी>तिवक् तीरसामाध्यमिविमा-

कियस्ची: वमं नैति कक्षृत्केरसम्भाततः " व्यक्षिकाण्यं तराष्ट्रः। "प्रिते विराष्टः वीमोष्टः सेरो क्ष्यां सर-

स्रोगा ।

कार्यावक्षं वग्दाकः श्रोवपानी क्योक्ताः। विदाक्ष पादावेव नीहवाः। यत व्याचे सुमृतः। पिताक्त्रवात्तपदाकी भवेता-मक्ष्यीक्तौ रक्तशोषी त्रष्टू च व पदाविति शेषः ॥ व्यक्तिककं तदाकः। कपेकीमत्रगुरुतासुप्तिकित्यात्रशीतताः। गुरुताद्यः पाद्योदेव। यत व्यक्ति सुमृतः।

कक्ष्मनी खेरधीती वधीयी

पीनसाथी स्वाइष्टे तु रस्ते ॥ \* ॥
सानिकवभावधानरसास्य उपप्रवानाच ।
"व्यवप्रारी चनवासमांचनोच्छारीयचाः ।
साव्यां च मन्दर्क ह्या ज्वरमोच्यकोपनाः ॥
चिन्नायाङ्गुखावीयपेपासतोस्थमक्रमाः ।
सङ्गुलीवक्रतास्योटहाच्यमेयचार्युंहाः ॥"
मान्नीचो मांचाजनम्॥ \* ॥ स्वाध्यताहिक-

"रतेवपहरे कंकं भोडे ने केन वापि यत्। सालत्कोपहर्व यापां साधां स्वादित्वपहरम्॥ रुक्तोवन्नसाधां साधां नवं यापां हिरोबनम्। सिरोवनमसाधां स्वार्यस्य च स्ववपहराः॥" स्वाय वारारत्वस्य चिकित्सामादः। "वानग्रोखितिनो रक्तं किरमस्य बहुग्रो दरेत्। स्वास्यां रच्चेदायुं यथारोवं यथावलम् ॥ स्वाप्तां रच्चेदायुं यथारोवं यथावलम् ॥ स्वाप्तां रच्चेदायुं यथारोवं यथावलम् ॥ स्वाप्तां सच्चेद्वा कर्तेत्। स्वाप्तां स्वार्थां स्वाद्यां स्वाप्तां स्वात्। स्वाद्यां स्वार्थं स्वाद्यं सच्चे वातोत्तरस्य यत्। समीरं चय्युं स्वानं कन्यं न्वानं ग्रिहा-

रोगानमांच वातीत्वान् कुर्व्यादायुररचितः॥ विविधान् वातरीमान् वा ऋतुं बात्ववरीविसम्। रक्तं कुर्यात्ततः किन्धात्तन्यमायीन निर्देशः विरेचवेत् पितासी सोचयुक्तिविरेचने:। वाञ्चाकोषपनाभ्यक्रपरिवकोपनाप्तनै:। विरेकास्थापना के स्पानिशेक्षीरमाचरेत् । दिवास्त्राच कीयच बागामं में युवं तथा। काट्रकां गुर्काभकास्य लवकाच्यीच वर्क्यत् ॥ पुराक्षा यवगीभुगग्रात्तयः वश्वितास्त्रया । भोजनार्थे रसार्थेतु विव्यवसाः प्रतुदा हिनाः॥ चारिकाच्यका सप्ता सस्राः सकुनत्यकाः। युषार्थे बहुसपिच्या: प्रश्नका वातश्री (गति । सुनिषस्वकवेत्रायं काकमाची ग्रतावरी। वासन्कीपोदिकाधार्का प्राकं सीवर्षकं तथा ॥ प्रतमांबरविशेषं प्राक्रमतस्या च दापयेत्। क्ति गोष्मपूर्वेच कागचीरवत्राती: ! वैपक्त दक्तिना श्रष्टाः पिटाः यथसि निर्म्नुताः ॥ चौरपिरातशीक्षका वर्षमानपातिर्घि । दुम्धपिटै: प्रवेषे: खादित: पवत्रश्रोतित ॥ शुक्रवीकाषकस्कारमां समयकां वर्त कतम्। वातरक्षं विश्वनवानु कुठ श्रश्त पुषारम्।" शुक्जीष्टतम् ॥ 🛊 ॥ "तुवां पविद्युक्षासु जवनीववद्वदेवे ।

पाद्शिवः वावायस्य गीदुःशं त्रीशकसाणाः ।
तिवतिवाएकं ताभ्यां प्रचेतृबद्धायाः भिषक् ।
वस्त्रमाखेसाती त्रवेः वन्यक्रक्षीकतः पचत् ॥
अक्षिण सञ्चनं कृषं जीवनीधमकसाणाः ।
एकागृद च नदीकाः भांसी व्यावनको नकी ॥
इरेखः सावको वोवं स्थिता लामजकी तथाः।
ऋत्री ग्रामा प्रताका च विक्रमाना च
पत्रकम् ॥

नागकेश्वरवानत्वक्षयञ्चाकीत्वन्यनम्।
स्तानि कस्कवस्ति कथितानीष्ट नोविदेः ॥
पानेश्यक्षेश्ववासे च तेनमेतकिषिविक्षम्।
वातरक्तं तहक्ष्त्रोपमवानाश्च नाश्चित् ॥
सर्वः पंचवनं स्तीकां गर्भदं वात्तिपत्तवृत्।
स्वरकस्त्रवायामिश्वरःकस्याहितामयान्।
द्याद्वस्ततान् दोवान् गुद्चीतेनस्तमम्॥
"
दित गुद्चीतेनम्। द्रति भावमकाशः ॥

(यथाय। "हुताविष्टोत्रमासीनव्यविमध्ये पुनर्वसुम्। प्रवान् गुरुमेकाष्यासमिक्षीश्विष्यमेसम् ॥ व्यक्तिमावतमुकास्त्र संसमेखानिकास्कीः। चितुल चाराभेवण्यानाचा स्त्रे सुकरवयीत् ॥" "सभिवातास्य हा च प्रदुष्टे श्रीसित वृद्धाम्। कवायक दुतिका क्या चाचारा दभी जनातृ ॥ ऋयोज्यानयामानुकोक्। क्रवनतक्षमात् । उच्चे चाळकामनाद्वावायाहेगनियदात् ॥ गायुर्विष्टको उद्देश रक्तेनावारितः प्रथि। जुडक्त दृषयेत्रक्तं तज् क्षेयं वातश्रीकितम् ॥ खुर्ड वातवलाताख्यभाष्ट्रं वातच नामभि:। तस्य स्थानं करी पादावक्षास्थः । लायारी इसामादे तुन्द्र जंदेशी विधावति । चौच्यातात चर्त्रसवत्वाच देशं राच्छन् विरायवै:। पर्वसभिष्ठतं सुन्धं वक्रवाद्भितिस्तै। स्मितं पित्तारिचं खर्चं नास्ताः ख्रजति वेदनाः ॥ करोति पुःसंति जेव तसात् प्रायेण सम्बद्ध ॥ " "उत्तानमय मध्नीरं दिविधमात् प्रचयति । खड्यांचाश्रयस्तावं सभीरस्वतरावयम् ॥ कक्टाइकमायायनोहस्सुरवक्कचनैः। व्यक्तिता स्थापरका समान्त्रे तामा तथेयते । जन्मीरे चयष्: साम: कठिनीर नामेशार्तिमान्। क्यावसाम्बोरयमा दासतीहरू क्यामवान् ॥ विवदाशास्त्रितोऽभीक्षां वाषुः वन्धस्त्रिमच्यसः। क्टिन्द्रिय चरतानार्वक्षीकुर्केक वेगवान् ॥ करोति खझं पहुंवा प्ररीते सर्वतचरम्। सर्वे लिल्लेच विश्वेषं वातास्त्रुभयामयम् ॥" "रक्तमार्गे विष्टलवाशु धास्त्राचित्र मार्थतः। निवेध्यान्योन्यभावायं वेदनाभिष्टरेदस्यन् ॥ तम सुचेद्रक्षप्रज्ञानीकः स्थनावृधः। पुच्छनेना भिराभियां यथादोवं यथायसम् ॥ रम्हारम्बतोदानाद्यक्यायं वर्वीक्या। ऋष्ट्रीसामीकेरेत् सतिककृषिशिविमायनात् । देशाहेशं अजत् काषं शिराभि: प्रकानिका।" "वर्षिकीयवदाजकायानाभाजनविक्तिः।

बातरो

सुखीक्षे वपनाश्चेश्व वालोक्तरस्याचरेत् ।
विरेचनश्चत्वीरपानै: सकी: समस्मिः: ।
प्रीति निर्वापनैश्वाप रक्तपित्तोक्तरं जवेत् ॥
वमनं महनावधं श्रेशकाहितश्चनम् ।
कोष्णवेपाश्च प्रस्तन्ति वालप्ति क्षणोत्तरे ॥
कमवालोक्तरे प्रीति: प्राविभे वालप्रोणिति ।
विदाश: प्रोध्यवक्षकृविहृद्धिः स्तम्भनाञ्चवेत् ॥
पिक्तरक्तोक्तरे द्वाशः स्तिरोध्वर्यकं भवेत् ।
उद्योद्धसम्हिष्यम् दोवनकं वृद्वाचरेत् क्रियाम् ॥"
"दस्वापक्षवकदाचाकाष्ट्रार्थेश्वरसान् समान् ।
एथिवद्रार्थाश्व रसं नथा स्तिरंचतुर्गं सम् ॥
गत्त प्रायोगिकं स्रिपं: प्राक्षवक्षिति स्त्रतम् ॥
गत्त प्रायोगिकं स्रिपं: प्राक्षवक्षिति स्त्रतम् ॥
गत्त प्रायोगिकं स्तिः प्राक्षवक्षिति स्त्रतम् ॥
गत्त प्रायोगिकं स्ति स्रोति विकर्ण प्रसम् ॥ ॥॥

"मधुपयर्थीः पर्व पिष्ट्रा तेनप्रसं चतुर्गुये।
चीरे साध्यं भ्रतनस्मास्त्रेतं मधुनात् भ्रते ॥
सिद्धं देयं जिदीवे स्वात् वातासम्भासनास्त्रत्।
स्वाक्षद्रोगवीसमेनामनादाद्दनाभ्रमम् ॥
वनाक्षयमक्ष्यान्यां तेनं चीरसमनया।
सञ्चभ्रतमानं वा वातास्वात्यात्रातृ ॥
रसायनं श्रेष्ठतमं द्रत्त्र्याकास्त्र्यादनम् ॥
"वन्नपादास्त्रं स्वयं भ्रातास्त्र्यास्त्रम् ॥"
"चन्नपादास्त्रं स्वयं भ्रातास्त्रत्वीनिते ॥
चन्दनामं नदार्श्वाद्धः प्रिया नाम्यः प्रियंवदाः।
स्वर्यते भ्रीतसस्यस्यापं भ्रात्त्रद्रातं क्रवं क्रमम्॥"
"ग्रामीरे रत्त्रमाकानां स्थासद्वातुं विवच्चयेत्।
रत्त्रपत्तात्रद्वातं तु पानमात्र नियस्ति ॥
स्वर्यते स्वर्तते वा रक्तं विद्राधं प्रयमेव वा।
तयोः क्रिया विधासयाः स्थः भ्रोधनरोपयौ ॥
कुम्पाद्वपद्रवायाच्च क्रियां स्वात् स्वाच्चितन्-

इति चरके चिकित्सास्थाने २८ खध्यायः ॥
"गम्बकं पारदं लोकं वनं नालं मनः शिला।
शिलाजतु पूरं मुद्धं समभागं विच्यं येत्॥
विङ्कं चिपता खोवं वागुली च पुनर्नवा।
चित्रकं देवकास्य दार्वी चेतापराजिता॥
च्यंमेयां एच तुन्धं सम्येकेकच कारयेत्।
विभाक्ष भच्चयेत् प्रात्मांषमाचं दिने दिने।
कमातुपानं निन्त्रस्य प्रचं पुन्यं त्यचं समम्॥
शासमाचं प्रतिदेवात् सम्बानिकारत्त्।
वातरकं महाचोरं गमीरं सम्बक्त्रक्रयेत्॥
सम्बोगद्रवसंग्रकं वाध्यासाधं विक्त्यक्रयेत्॥
सम्बोगद्रवसंग्रकं वाध्यासाधं विक्त्यक्रयेत्॥

प्रति दातरक्तान्तको रसः ॥ ॥ ॥ "अय युद्धेन तालेन गत्मतुन्त्रेन मेनयेत् ॥ द्वयोस्तुन्नं जीर्यतान्तं दानुकायक्तने पचेत् ॥ व्ययक्तालेचरी नाम रसः परमदुर्श्वभः । प्रत्यात् कुष्ठानि सर्व्याणि वातरक्तमथापि वा । प्रत्यमण्डिमं चित्रं रसन्तालेचरी महान् ॥" प्रति महातालेचरी रसः ॥

इति वैद्यवर्गन्यार्थयन्ते वातर्ताधिकारे ।

ज्याच मचायचाविधि:। "दयोरसञ्जतः स्रचीजनीकाञ्चकावः।। श्तभौतप्रताभ्यक्षो मेवीदुग्धावसे चनम् ॥ यववदीकनीवारकक्रमाच्याश्राक्षयः। गोधूमाऋवना सङ्गास्तुवर्थीरिप सङ्गाटकाः ॥ व्यकानां मिश्रिवीयाच्य गवामपि पर्यासि च। कावति (त्रिसर्योद्धट्ताच्च चूक् (दिविष्क्रिरा: ॥ प्रतुदाः ग्रुवदास्युष्टकमीतकटकादयः । उपोदिकाकाकमाची वेत्रायं सुनिवसकम् ॥ वास्तुकं कारवेख्नाचातव्ह्रवीय; प्रसारको । पन्तो हडक्याखं सपि: प्राम्याकपक्षवम् ॥ पटोनं रावृतिलक्ष सद्दीकाचीत्रधाकरा। नवनीतं सीमवल्ली कस्त्री सितचन्दनम् ॥ शिश्यागुरुदेवाक्रसरलं केंद्रमहंतम्। तिक्कष पचसुद्दिणं वातरक्तमदे ह्याम् ॥ दिवाखप्राध्यसन्तापचायामातपमेथुनम् । भाषा: कुलत्या निष्यादा: कलाया: चारसेवनम्॥ व्यम्बुकानूपमांसानि विरुद्धानि दधीनि च । इचवी ऋतकं मदां पिरायाकी श्वानि काञ्चिकम्॥ कट्च गुर्वभिष्यन्ति जनसानि च प्रक्तिनः। इत्यपर्यं निमिद्तं वातरक्तमदे नृगाम्॥" इति वैद्यकपथापथाविधियस्य वातरक्ताधि-कार:॥)

वातरक्तज्ञः, पुं, (वातरक्तं रोमविश्वयं क्रिनोति। कृत्र+टक्।) कुक्त्ररुचः। इति श्रब्द-चित्रका।कुक्तरसृहा इति भाषा॥

"ग्रन्भीरे रक्तमाकानां स्थाधेद्वातुं विवर्ष्णयेत्। वातरक्तारिः, पुं, (वातरक्तस्य स्थरिगांशकः।)
रक्तपित्तातिष्टद्वातं प्राक्तमात्र नियम्हितः। पित्तभी लता। इति श्रन्दमन्द्रकाः। गुलस्य
भिन्नं सर्वति वारक्तं विद्रार्थं पृथमेव वा।

तयोः क्रिया विधालकाः कथः श्रोधनरोपणौ ॥ वातरङ्गः, पु, (वातेन वायुना रङ्गो यस्य। निर-कुर्मादुपद्रवायाच क्रियां क्यात् स्वाचिकित्-सिलान्॥" इति शब्दरकावली ॥

वातरयः, पु, (वातो वायुरधो यस्त्र।) मेघः।
दान चिकाकः प्रोयः॥ (वातो रथः प्रापको
यस्त्रीत वायुप्रापको, चि। यथा, भागवते।
इ। २६। २०।

"यथा वातर्यो वाखमाद्वर्तते गन्य चाश्रयात्। गर्वयोगरतं चेत चात्मानमविकारि यत्॥")

वातराययः, पुं, (वातेन वायुक्त नितरोगेया रायति प्रस्टायते प्रति । रे प्रस्टे + ख्युः । ) उम्मतः । नियायोजनपूरुषः । काष्ट्रम् । करपात्रम् । कूटः । परसंक्रमः । प्रति मेरिनी । ने, ११६॥ सर्वाद्रमः । प्रति प्रस्ट्रकावनी ॥

वातकः वः, पुं, (वातेन कः काते भूकाते इति । कः व + चन्।) वातूलः । उत्कोचः । ग्रज्ञधतुः । इति सेदिनी । वे, ५०॥

वातरोगः, पुं, (वातजनितो रोगः।) वायुवाधिः। ततृपर्यायः। वातवाधिः २ चलातदः ३ व्यवितासयः ३। इति राजनिर्धेष्टः॥ (यथा, "वातरोगं निष्कल्याय व्यक्तिं सापत्मकस्।" इति वैद्यकचक्रपाश्चिसंग्रहे वातवाधौ खन्ध-रसीनपिक्के।) वातरोगी [न] जि, (वातरोगी) स्वस्थिति। वात-रोग + इति:।) वातरोगशुक्तः। तन्भायः। वातकी २। इसमरः। (यथा, इस्त्यं हिता-याम्। ८०। ११।

"यरतोऽपि दर्शनं वातरोशियां चन्द्रवागुत-प्राक्षतः ॥")

वातिहीः, गुं, कास्त्रतीकीभवनिर्मितपाचम्। तत्-पर्थाय:। कास्त्रीकी २। इति जिकासः-शेव:॥

वातलः . पुं, (वार्त जातीति। जा+कः।)
चणकः। इति प्रम्चिक्ता॥ वायुकारकै
जि॥ (यथा, सुमुते खणस्याने ८६ व्यः।
"वातलः प्रांतमधुराः सकषाया विष्वच्याः।
कणप्रीणितपित्तवाख्यकाः पुंच्यनाप्रनाः॥")
वातलमख्यको, क्यो, वात्या। इति भूरिपयोगः॥
वातवान् ति ) चि, वायुक्तः। वातो विद्यते-

रस्य इत्थणे वतुप्रत्ययेव निष्यनः॥ वातवेरी [न्]. पुं, (वातस्य वेरी।) वाताहः। इति राजनिर्घेष्टः॥ वायुग्राची, चि॥

वातवाधिः, युं, ( वातकतिशी वाधिः ।) वात-रोगः । इति राजनिषेग्दः ॥ (यथा, "ऋनं सुप्तवकं भगं कस्याधाननिषीड्तम् । क्जाकिंमनकः नरं वातवाधिविनाश्येत् ॥" इति माधवकरकति विनिक्यये वातरोगाधि-कारं प्रोवांशे ॥ )

वातशार्भि, कार्रि, (वातस्य श्रीवैशिषः) वस्ति:। इति राजनिर्धेग्ट:॥

वातशी कितं, की, (वातकं शी कितं दृष्टरकं यत्र।) वातरक्तरोगः! इति भावशकाशः॥ (अस्य सन्दिश्वसम्पाप्तिकं पूर्वकःपं कदासभ यथा,---

"विदास्त्रनं विवहचा तत्तचावक्षयूषयम्। भजता विधिष्टीनच सप्तजागरसैष्ट्रनम् ॥ प्रायेण सुज्ञमाराणामचंत्रमणप्रीलिनाम्। व्यभिघातादशुद्धक तृयामखिण दूषिते ॥ वाननी: ग्रांननी वीयुर्वे स: क्यो विमार्गग:। ताहभेगासणा वदः प्राक्तदेव प्रदूषयेत् 🛭 चार्रारोगं खुइं वातवलासं वातश्रीवितम्। तहा हुर्नाम भिक्त च पूर्वे पादी प्रधावति ॥ विषेशाद्यानयानाचे: प्रजम्बी सस्य जन्मम् । भविष्यतः कुछसमं तथा सादः स्वयाक्षतः । चानुजङ्गेवकवांग्रचसापाराङ्गसन्धिष्ठ। कक्ष्म्रयाणिकोदभदगौरवसुप्रताः। भूता भूता प्रयासन्ति सङ्ग्राविभविन च । पादयोश्चलमास्याय कदाचिह्नस्योरिप । भारतीरिय विषं कृदं सन्धां देशं विधावति । खर्मां साम्रयसुत्तार्गतत्पूर्वे चायते ततः 🖡 कालान्तरेख गम्भीरं सर्व्वान् धातून[मदवत्। कक्दाद्धंयुतीत्ताने लक्तामायावजीहिता । सायामा ऋग्रहाकोग्रा गम्भीरेश्वकपूर्वका। श्वयपुर्ये (यत: पाकी वायु: सन्धरियम्बास 🕽 क्रिन्द्विव चरत्रमार्वकीक्कानंस वेगवान्।

वातारि:

करोति साझं पशुंचा प्रारी संस्थातमारम् ॥ वातेश्क्षिकेश्क्षिकलाच मूजस्युर्वतीदनम्। भोषस्य रीकासम्बद्धावताहिङ्कानयः ॥ धमखङ्गालसन्दीनां सङ्गोचीर ज्ञायसीर (तरक्। भौतद्वेषात्रपद्मयौ स्तम्भवेषयुसुप्रयः । रसे द्रोपोश्तिरक्तोहसार्काकिमिविमायते। चित्रधरचे: प्रामं नेति कक्क तेर्यमन्तिः। पित्ते विश्वाचः सम्मोचः स्त्रेदी मृक्किमदः स-

षाप्रीचसलं वयामः प्रीषपाको अधीदाता ॥ क्षेत्रक्रीसत्त्रगुरता सुधिकाथलधीतताः। कळ्मेन्द्राच बग्दश्वसंत्रिक्रच सङ्गरे । यक्त्रीधातुरां साध्यं नवं याप्यं दिदीयकम्। विदीवणं व्यंजेत् सावि स्वथ्यसर्वेदकारि च ॥ रक्षमार्गे निचन्यात्रु ग्रास्त्रासन्त्रिष्ठ मारतः। निविध्याम्योश्च्यसाचार्ये वेदनाभिक्रत्वसन् ॥"

रति वाभटे निदानस्थाने वीद्धीश्थाये ॥ "यातधीयातनो रक्तं काथस्य बहुधी हरेत्। व्यक्ताच्यं पालयन् वायुं यथादीष्ठं यथावलम् ॥ चिकित्सितं चितं पर्याप्रायचित्तं भिषग् जितम्। भिषजं ध्रमनं ध्रक्तं पर्याये: स्प्रतमीवधम् ॥" इति च वाभटे चिकिल्सित्याने दाविधातिनमे-७ ध्याये। ष्यमदातरक्तप्रस्टे जातवम्॥॥॥) बातसञ्चः, भि, ( वार्तः वातजनितरोगं सञ्चते । सक् 🕂 व्यव् । ) व्यक्षन्तवायुगुक्तः । यथा,— इति प्रास्ट्रकावली ॥

(वायुवेशसङ्बद्धील:। यथा, मङ्गभारते । १ । 282141

"तनी वातसङ्गी नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्। वातसार्याः, पुं, (वात: सार्याः सष्टायो यस्य ।) व्यक्तिः। इति नेवित् ॥

भातरकान्य:, पुं. (वालच्य स्कन्ध इव 1) च्याकात्रास्य वातचा, [नृ] चि, (वार्त चन्तीति । चन् + किए ।) बातम् । वायुगाभ्यकोषधम् । इति वेद्यकम् ॥ बाताटः, पुं, (बात इव बाटति गच्छतीति। बाट् + अप्।) कर्माचः। इति विकाकशेषः॥ वासम्बगः। इति श्रूव्हरत्नावली ॥

भारताकाः, ग्रं, (वासदूचिनी व्यक्ती वस्तात्।) सुष्करोतविश्वेष:। तस्य जच्यं यया,— "स्वयो दूषयेदायुः श्रेदाका यस्य संहतः। तस्य सुव्यास्तातिको रोगो वातास्त्रसञ्चलः ।" इति माधवकरः ॥

बाताए:, पुं, (बाताय वात्रनिष्टत्तये व्यक्षते इति । बार् + चन्।) फलत्यविश्वः। वादाम इति खात:। तत्पर्याय:। नातवेरी २ नेत्रोपम-पतः १ वातानाः १। व्यथा गुगाः । उधालम् । गुरुवच। चासा मण्णगुणाः। मधुरवम्। ष्ट्रयासम्। पित्तानिकाषध्यम्। कित्रथत्यम्।

जक्तनम्। कपकारित्रम्। रक्षपिकविकारियाः ग्रेक्टलम् । इति भावप्रकाशः ॥ वासापि:, पुं, व्यसुर्विश्वेत:। स च कादका धमनी प्रक्रमां कातः। वासम्बोग मध्यितः। इति श्रीभागवतस्रतम् ॥ कवपान्तरे तु विप्रवित्तः शिंडिकार्यां जात:। यणा,---"सिं (प्रकायामधीत्यका विप्रवित्ते चसुद्देशः । श्रंवः श्रवजाराणचा काष्ट्रः श्राय्वकःथिव च । इस्वनी मसुचिश्चेव वातापी श्रद्धमी जिन:। इरकत्यः काणगानी भीमच गरकत्त्रया॥ राचुकों सब तेवां वे चन्त्रसम्प्रमह्नः। इत्रेत सिंचिकापुत्रा देवेरपि दुरासरा: " इति विद्युरायी काञ्चपीयवैद्यः ।

"विप्रचित्तिः से दिवेदान् सिंहिकायामणी-

क्षिर्ययक्ति पोर्वे वे भागिनयाकायोदश । वसः: ग्रालाचा राजेच्यो तसो वातापिरेव चा रक्तनो नमुचिचेन सस्मचाञ्चनस्या। गरकः कालगाभच्च चरमाथक्ययेव च। कत्ववीर्यक्ष विकाती रतुर्वप्रविषद्वेतः॥"

इति साह्ये ६ वाधाय: । (सुजिवरी । गस्बस्तु एवं जक्क दे हारं भित्तन-वान्। एतद्रतानासु मञ्चाभारते वनपर्वाख ८६ जध्यायमार्भ्य द्रस्य:॥)

"वातासक्षी वातसक्षी वातूको बातुकोश्रीय चा।" वातापिडिट्, [ध्] पुं, (वातापि देखीता। डिष्+किप्।) वागस्यस्तिः। इति देम-चन्द्र:।२।३६४

वातापिखदनः पुं, (वातापि खद्त इति । खद्+ क्यू:।) वागस्य:। इति विकाकशेष:॥ कालियमा इतां कला कुन्तीमिद्सवाच च ॥") वातापिदा [न्] पुं, (वातापि दन्तीति । इन् 🕂 किप्।) व्यास्यः। इति विकासः ग्रेषः । वातामोदा, ब्ला. (वातेन प्रव्यंत कामोदो यस्या:।) कक्दी। इति ग्रब्दमाला ।

भागविश्वेष्ठः । यत्र वायुर्वेष्ट्रति । इति केचित् ॥ वातायर्ग, क्री, (वातस्य व्ययरं गमवागमन-भागे:।) मवाचा:। इत्यमरः॥ (यथा, वार्षा-सप्तथास् । ५१०।

"कीकामारस्य विदः ससीय चरणातियौ मधि प्रियया ।

प्रकटी जतः प्रचादी दस्वा वातायने याजनम्॥") तेन परवाधानिवधी यथा,----"परवाधां न क्रम्बीत खलवातायनादिभिः। कार्यित्वातु कर्माश्चिकार्चयमात् न वच-

बेत् ।" इति की में उपादभागे १५ वाधाय: । वातायमः, पुं, (वालस्योव स्थयनं गतिसेस्य।) चोटनः। इति जिकाससीयः। ककात् उच्।) इरिकः। इत्यमरः।

वातायु:, पुं, (वालमयते इति। व्यक्त+वाचु-सुक्तिम्थलम्। वातन्नलम्। शुक्रकारिलम्। वातारिः, पुं, (वातस्य वातरोगस्य व्यरिः।) पर्वायी यथा,---

"श्रक्षररक चामकुचित्रोगसम्बद्धनः। पचाकुको वर्डमानो दीधंदकोश्यादकनः । वातारिकत्यकापि वर्षक विभवति। १। रस्तोरपरी रुवृत्तः स्थादुरवृत्ती रुवृस्तवा। यान्नपुष्क्ष वातारिष्यषुरुत्तानपमनः। १२॥ इति भावप्रकाशका पूर्वका प्रथमे भागे॥) श्तमःली। इति श्रव्हचिता। पुत्रदात्री। भ्रोकालिका। यदानी। भागरी। खुद्धी। विक्षः। प्रकः। भन्ताततः। चतुका। इति राजनिषयहः

वानाजी, चडी, (वालच्छ च्याजी वच।) प्रस्था। इति चिकाकारीय: ।

वालान्य:, पुं, (वाल इव क्षीत्रमोश्न्य:।) क्वली-नामः। तत्त्रयायः। इयोत्तमः २ जातः ६ न्यजानेय: ४। इति जिनाकधिष:। (यथा, कचायरिसागरे। ६६। १०४।

"ति हिमं मां विकारी कि लच्छी सेनं बराजने। कागीत(मञ्च वाताचीनाक्तव्याखेट(नगतम्॥") वातासच:, चि, (वासं वामकवितरोगं कासचते रति। का + कच्च + कच्।) वातुलः। रति प्रस्कावली।

वाति:, पुं, (वाति सच्छतीति । वा + "वार्रिनित् ।) उच्चा॰ ५ । ६ । इति श्वति:।) वाष्ट्रः । यद्या, "वातिवर्धिर्मेखद्वातः ऋचनः पवनीय्रानतः।"

द्रथमरटीकायां भरतप्रतवाद्यवाङ्गः ॥ स्रमे:। चन्त्र:। यथा। वातिकाहित्यसोमयो:। इति रभम: ॥

वासिकः, पुं, (वातादाग्रतः। वात 🕂 छण्।) बायुजवाधि:। यथा,---

"वातिको वातजो खाधिः पैत्तिकः पित्तसम्भवः। चेशिक: चेश्रचंभूतः सम्बद्धः साहिपातिक: ॥" प्रति राजनिष्येष्टः ॥

(स्ती, वानस्य ग्रमनं को पनं वा। "वातिपत्त-श्रीशभ्यः श्रमनकीपनयीचपर्यकारम्।"॥ । १। ३८। रथस्य वार्ति । उन् । वातिकरोगाकाना वाचार्ते, त्रि। यथा, सञ्चाभारते ।३।२५६।३। विषयरे लखनं साज नातिका सांमधीपतिम्। युधि छिरसा यञ्चेन न सभी स्रोध त ऋतु: ॥")

वातिमः, युं, (वाति वायुं मक्तीति । समृ+ कः।) मत्यानी। धातुवादिनि, नि। इति मेरिनी। में, अर. ॥

वातिममः, पुं, (वाति वायु गमवतीति प्रापयति । ग्रास + अच्।) वार्णाक्षः। इति स्वद्रका-

वातिक्रमः, पुं, वार्त्ताक्षः: । इति विकासक्रीयः ॥ वातीयं, की, (वाताय वात्तिवृत्तये (इत:। वात + हः।) नाझिनम्। इति ग्रस्चिकाः॥

वातुकः, पुं, बाब्या। इत्यमस्टीकायां अर्तः ॥ वातुत्तः, वि, वातविकारासयः। खव्यतः। इस-

मरहीकार्या भरतः । ररकवरः। इति ग्रस्ट्रवावलो । (श्रस्य वातुलिः, स्त्रौ, तदत्तिकाः। इति श्वारावसी । वादुक् इति भाषा ।

वादमं

वातृतः, पुं, (वातःगां सकदः। "वाताद्वाः।" वात्सीपुत्रः, पुं, गायितः। इति जिकाकप्रेवः । शराहर। इत्यस्य वार्तिकीक्या जनः। बहा, वाताः स्त्रमधिकामितः। वात+ "विश्वादि-भ्यक्षा<sup>\*</sup> प्राप्त । १९६० । इति तक्। "वातक्त-वकेति।" कड्। यदा, वातानां चम्छः वातं न सञ्चति इश्ति ना। वात+"वातात् सन्द्रवे च। वासं व सक्ति रति च।" ५,२।१२२। इत्रसः वार्ति । कालच् ।) वाला । वातासदै, चि । इ.स-सर: # "वाका वातसम्बद्धः । व्यत्र जनस्ततादि-गोर्घवातादिति कतः। वातावद्यी वात-ऋगेब्रासद्रः। दाद्रया इति खातः। यज गी~ विकारादिया काल: वातूल:। बातेर्गामीति तुवी क्रस्थोकारवानपि वातुलः । वातूलो वातुलोशिप खादिति द्विकः पकीषः ॥ जन्मत्तेश्प वातूनः।" रत्वसरटीकायां भरतः ॥

वातीना, ख्वी, (वातन्त्रनयतीति । जन + खन्।) गोजिज्ञाचुप:। इति राजनिषेग्दः॥ वायु-भौने, 🖾 🛭

वात्या, ऋी, (वालामां सम्बद्धः । वास 🛨 "प्राच्या-निभ्धो य:। ४ । ६ । ६ । इ.ति य: । ) वात-' सम्बद्धः । यथा,----

"आसिक्तिंच वाताकी स्थात् वाता वात-मचडली ॥"

इति जिकाकः श्रेयः॥

( यथा, भागवते। १।९०।५। "वर्वी वायुः सुद्धार्थः फिल्कारानीय्यम् सुद्धः। उम्मृत्वयद्रमपतीन् वात्वामीको रजोध्वज: "") वात्मर्त, स्ती, (वत्मानां सक्तकः। वत्म + "गोत्राकी-क्ट्रेसि।" ४। २ । ३६ । इ.सि. बुज् ।) वस्प-सम्बद्धः। इत्यमरः b ( वत्यक्तां इमिति । वत्यक + वास्। कुटणसम्बन्धित इन्द्रयवसम्बन्धित च त्रि। यथा, सुम्नुते। ६ । ४० ।

"नागरातिविधासस्तं (पणको वास्यकं फलम्॥") नात्सक्यः, पुं, (वत्सक्त स्व। स्वर्धेक्यञ्।) रसविश्वेष:। यथा,---

"वासाकाधालती सुरसी प्रकार: की धिक:

स्तृत: <sub>∦</sub>"

द्ति चिकाकश्यः।

रतद्रसाधिकारी वचा,---"प्रान्ते नाक्षमा एव स्थात् प्रीते दाघः प्रकी-शिंत:।

प्रेथित स्थु: सक्कायो कि यभी दा बताते सहता:॥ मधुरे राधिका चैया शासी स्वामानुमक्रकः। सखीय्षी । इति श्रेषो वीरे पारण गोष्ट्रधाः । कव्ये वस्रष्टचादिजेटिलादास्तु रोहके। मोबद्धनेश्मिमन्युच भयानक उदास्ती। लपस्त्रिकारयो साच वीभत्ये परिकीर्तिताः। त्रजस्या नियता श्रीया खालव्यमदिभावका: "

र गुज्जन नील मधि: । (वसालस्य भावः। वसाल 🕂 व्यञ्।) वसालसा "चरमां विश्वसृष्ट् वास्त्रकासीक्सक्षणम्।")

वात्यः, पुं, (वत्राच्य मोत्रामत्रम्।वत्रा + "गर्गा-रिभ्वो यण्।" १ । १ । १०५ । इ.ति यण्।) सुनिविधेष:। यथा। वात्रश्रसाविधारीचयी-रीर्मच्यवनभागंवजामस्याप्रुवत्रवराः । इत्रु-

वास्त्रायमः, पुं, (वस्यस्य गोचापस्यं युवा। वस्य + यण्। ततो यूनि पन्।) सुनिविश्वः। सत्प-थाय:। मन्दनागः २ पचितः ३ कामी ४। इति चिकाकप्रीयः॥ (अर्थे चिकामस्यक्तर्तः। यथा, कुङ्गीमते। २०।

> "वासायनमयमवुधं बाह्यान्द्रेय दत्तकाचार्यान्। गणयति मकाचनको पशुक्यं राजपुत्रच ।")

नार:, पुं, (वरू+घण्।) यथाधेत्रोधेच्छो-र्वाक्यम्। यथा,----

"विजिजीयोः कया जरूपो वादकः ऋक्वि-

दिवो: ।"

र्ता जटाधर: #

बाख सक्तर्य यथा। प्रमासतकं साधनीपातन्मः सिक्षानाविषद्वः प्रश्वावयवीपपत्नः प्रश्वप्रतिपश्च-

"वर्गाबामादिश्नाच मध्यविषदमर्जुन!। व्यथास्त्रविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामसम् ॥" इति भगवहीतायाम् १० व्यथायः ॥

"प्रवहता वाहिनां सम्बन्धियो वाह्जक्य वितख्डा-ख्याक्तियः कथाः प्रसिद्धास्तार्था मध्ये वादी-३ इ.म. । यत्र दाभ्यासिप प्रसासतकेतच स्वपत्तः स्याप्यते परपचन्कलचाति वियवस्या वेटू यते धनासु इसनातिनयहरानिस्तृ पर्च दूषयति न तु स्वयन्त्रं स्वापयति सा वितका नाम कथा। सब जक्पवितको विजिशीवमासयोगीदिनीः श्राक्तिपरीचामात्रकते। बादस्तु बीतरागधीः प्रिका चार्मयोरमयोगी तस्व विरूपगपतः। व्यतोश्सी श्रेष्ठलाव्यद्विभूतिशिव्यर्थः।"द्रति तही-गाम थ: परकारेख सप्त प्राकापूर्वकं विस्ता कथबति। स वादी दिविष्ठः संश्रेषेस जल्पी वित्रका च। तम प्रचामित्रयोगेचनं ज्ञानः । लक्य विषयेथी वितक्का।" इति चरके विमान-स्थाने रहमेरधाये ॥)

वाहक:, जि, (वाहयतीति वद् + बिन् + ब्लुल्।) वाद्यकरः । (यथा, सागवते । १० । १८ । १६ । "क्रचित् कृत्वभृक्ष चान्वेद्य गायकौ बाहकौ स्वयम् । ग्रमंत्रमं हाराज साधु साध्यति वादिनी।") वक्ता। वद्द्रवाती: कर्करि वाक(व्युक्त्)प्रकथन

भावे, की । (को ए:। यथा, भागवते । ८। ६। ३६। वादर्ग, की, (वद्-भिष्य-काट्।) वाद्यम्। ( बचा, संगीतरपंचि । ३३ ।

"वौद्यावादनतस्वज्ञः सुतिकातिविद्यारहः। तालक्षचाप्रयासेन मोचमार्गे नियक्शत ।") वा(बा) दरं, चि, (बदरात् बदराकारकार्यास-फलाद्भवम्। वदर + अस्।) कार्यासमिनिन-वस्त्राहि । इत्यमरः । २।६।१११ ॥ वाहरायाः कार्पास्त्रा जातं रत्यर्थे च्याप्रवयेन निष्यमम् । वा(वा)दरः, पुं, (वदर + स्वाचे व्यक्।) कार्पास-टच:। इति हेमचक:॥ (वहरीष्टच:। कुलगाक् इति भाषा । )

वादरङ्गः, पुं. व्यव्यत्वद्यः। इति विकास्त्रधेवः ॥ वा(बा)हरा,को, (बहरवत् मतामस्यस्याः । बहर + व्यच्। ततः टाप्।) कार्यायष्टचः । तत्प्रयायः । कार्णासी २ सः अपूर्वा ६ वद्री ८ ससुद्रामना ५ सुक्किनेरी ६ कार्पासिका । इति ग्रस्ट-रतावली॥ कास्तर: पर्धायानारं गुगाचा कार्पासीप्रब्दे म्हवाः ।

वादरायण:, पुं, ( वहरायणी वहरिकाणमे निवस-तौति। वदरायस + व्यम्।) व्यासद्यः। इति प्रव्दकावनी #

वादरायिकाः, पुं. (वादरायका ग्रव। स्वार्थे रुम्।) वासदेव:। इति प्रव्हरतावनी॥ (वादरा-यगस्यापत्यसिति चपत्यार्थे इच्। सुकदेव:॥)

परिचक्की वाद:। इति गीतमस्त्रम्॥ #॥ वादरिकः, भि, वदरचयनकर्ता। वदरं चिनीती-त्यथे व्याक्तप्रत्ययेग निव्यन: 🛊

> वादलं, की, सधुथण्काः । इति ग्रस्टचिन्नकाः ॥ वादवादी [न्], पुं, (बादं बदलीति। बद्दू+ शिनि:।) जिनसेद:। सत्पर्धाय:। खार्चेत: २। इति हैसचन्द्र.॥

> वाहामं, को, खनामख्यातपत्तम्। तस्त्र गुखाः। उगावम्। सुक्तिभवम्। दातन्नवम्। दल-मुक्तकारि**ष्य । इति रा**जव**स्थः ।**

स जनवी नाम । यत्र स्वितः स्वपद्यं स्थापयति वाटान्यः, नि, (वदान्य एव । स्वार्थे स्वन्।) वदान्य:। वङ्प्रद:। इति भरतदिकःपकोष:। वाहाल:, पुं, सत्स्यभेद:। वीयालि इति भाषा। तत्पर्याय:। वहसर्दद्: २। इति हेमचन्द्र:॥

> वादिः, नि, (वादयात यक्तमुखार्यतीत । बदु + शिच् + "वस्विपयजीति।" उगा॰ १।१२१। इति इच्।) विश्वान्। इत्युगादिकीयः ॥

कार्या श्रीधरसामी । ("तत्र वाद:। वादो वादित्रं, क्रो, (वाद्यते। वद् + विच् + "भूवाद-मृभ्यो विचम्।" उचा० ४।१००। रति शिचम्।) वाद्यम्। इत्यसर: ॥ ( यथा, भाग-वते। इ। २८। ७।

> "चवादयंसादा चोक्ति वादिचासि धनायना:॥" वादिनोऽधिनकायते इति। जे + कः। अधि-रचके. चि।यथा, वक्रोक्तिपचाप्रिकायाम्। २८। "काला त्यां प्रकाशकां निश्व स्था तृतिन न प्रीयते

नेवाकं प्रवाद: क्षप्रोहरि चित: प्राक्यो विधासुं त्यया ।

कि बाह्यिविद्यायात्र द्यिते को वाह्यिकावति स्त्रमा निर्णितश्चीत्राजशुत प्रवाद्याक्यां-हुजेटि: ")

वर्तदरं, की, वदरीयङम्ख्यापणवयः। इति ध्रम्यस्कावकी ॥ वादिराट्, [ज्] ग्रं, (वादिष्ठ वस्तृष्ठ राजते इति। राज+काए।) मञ्जूषोषः। इति चिकाष्ट्रधिष: ।

वादिशः, वि, साधुवादी । इति श्रम्दमाना । वादी, [म्] खि, ( वहतीति । वहू + खिनिः । ) वक्ता।(बषा, मनुः। २।६१। "न च चन्यातृ स्थलारू एंन स्तीने न सता-

व सक्तकेशं वासीनं व तवास्तीति वादिनम्॥") व्यर्थी। विदादकत्ती। फरियादी इति पारख-भाषा ॥ यथा, सभापते: कर्तसमाष्ट्र कालायन:। "बाच चैत् प्रतिभूनोस्ति वादयोग्यस्त वादिनः। स रचिती दिवस्थानी दशाद्भावाय वेतनम्॥" वादिनी भाषावादिन: जत्तरवादिनच ॥ # ॥ स्तर्यं विवादाश्वक्ती प्रतिनिधिमाच नारदः। "अविना संनियुक्ती वा प्रत्यधिप्रचित्री व्या यो ब्रह्मार्थे विवदते तयोर्जयपराजयो ॥" सयोक्यीं इप्रतिवादिनी:। काळायन:। "महुष्यमार्थे क्षेये परदाराभिमधेये। व्यभक्षभक्षये चैत्र कत्या चर्याचूपये। धाराक्षे क्रूटकरकी हपड़ोड़े तथेव च । भ्रतिवादी न दासचाः कर्त्तातु विवदेत् खयम् ॥" आषाहीतरस्य पचस्यितस्य रखनीयनमाइ

"बो न भाता पिता वापिन पुत्रो न नियोजितः। मराचैवादी एका: स्थात् यवकारेषु विश्ववत्॥" नारदः।

"पूर्वेषादं परिवास्य योश्यामानमते पुनः। बाइसंक्रमवाल्चीयो शीनवादी स वे नर: ॥" प्रसामी बहि कचित् कार्ल प्रार्थयते स लभते। व्यथीं तु कार्ल प्राध्यम् व्यथितमेव चन्यादिति तिन कालो न प्रार्थनीय:। तदाइट। "प्रतार्थी जमते कालं नाइं सप्ताइमेव च। व्यर्थी तु प्रार्थयन् कालं तत्व्यसादेव शीयते ॥" क्राचित् प्रवार्थी कालं न कभते। याज्ञवरूकाः। "शाइमसीयपाच्यागीयभिग्रापाळये व्याम्। विवाद्येत् सञ् रव काकोश्माजक्षया स्टूतः॥" षाच भाषापाद:। तच भाषासक्तपमाचतुः काळायमहत्त्वस्थाती।

"प्रतिचादीवनिर्मृतं सार्थं सकारकान्वतम्। निश्चितं सीकसिष्ठच मर्च मर्चावदी विद्वः । सालपाचरः प्रभूतार्थो नि:सन्दिन्धो निराक्ताः। विरोधिकार के मुँक्ती विरोधिप्रतिरोधकः॥ बदा त्वेवं विध: पच्च: का व्यतः पूर्व्यका दिना। ह्यात्तवासम्बन्धं प्रतिवादी तदीत्रस्म्॥" नारहेनायि।

"सारस्तु वावद्वारायां प्रतिष्ठा यसदाञ्चता । तहानी भीवते वादी तरंस्तासुत्तरो भनेत्॥" तच्छोधनमाच ह चयाति:।

"न्यूनाधिकं पूर्वमर्चतावदासी विभ्रोधयेत्।

न रदादुत्तरं यायन् प्रक्रवर्षे सभ्यनविधी ॥" इति वावदारतत्त्वम् ॥

वार्त्यं, आरी, (बदू + किच् + यत् ।) वारवन्ति ध्वन-यिक यत्। वाज्ना इति भाषा। तत्पयायः। वारिषम् २ च्यालीटाम् ६। तत्रातुर्विधं यथा, "सर्वं वीकाहिकं वाद्यमानश्चं सुरजाहिकम्। वंद्रशादिवाणु गुधिरं कोस्यताकादिकं चनम्॥" रव्यमरः

"दर्द सप्तादि चतुर्विधं चतुःप्रकारं वाद्यादिग्रस्ट-

'इहं चतुर्विधं वार्त्यं वाहिचादिहिवामकम्।' वाद्यमितिसमस्तं प्रथमान्तं विशेष्यपदं इति कलिक्वादय:। पात्रती न विधेष्य:।" इति तड़ी-कायां भरतः ॥ # ॥

ष्यच वाद्यानि ।

"ताचेन राजते गीतं ताली वाहिचयम्भवः। गरीयसीन वादिनं तचतुर्विधशुच्यते ॥ ततं युधिरमानहं चन्मित्यं चतुर्विधम्। ततं सन्तीगतं वादं वंद्रयादं ग्रुविरं सथा। चर्मावनहमान्हं वनं तालादिकं सतम् ॥" #॥ तच ततं घषा,—

"व्यक्तावकी अक्तवीका किन्नरी जञ्जकिन्नरी। विषयी वस्नकी व्येष्ठा चित्रा व्योववती जया। इस्तिका कुलिका कूम्मी धारङ्गी परिवाहिनी। चिमवी भूतचन्त्री च नकुलीखी च एंसवी ॥ चौड़बरी पिनाकी च निवन्धः गुष्कलस्तवा। गदावारणक्ताच तहीश्य प्रस्कलः। कपिकाको मधुस्यन्दी घोर्केत्यादि ततं भवेत्॥" ब्रालावणी यथा, —

"किनिस्निका परिधर्श्विमध्यक्तिय संयुनः। द्रप्रयष्टिमिती द्रष्टः खादिरी वैगवी व्यवा। व्यथः जरभवानृत्रे क्षावकाः भिष्रीभितः । नवाङ्गुलाइधिष्टिकीयरि चन्द्राहेसिक्रभाम् ॥ निवेश्व चुनिकां भद्रालाबुखकं निवेश्येत्। द्वारभाकृत्वविकारं द्वरूपकं मनोहरम् ॥ तुमिकावेषमधीन एक फिल्डे तुनिकीताम्। व्यवायुमध्यमां कीवीं सत्वा कावपाना काछि-

तथा संवेष्टा तकाधी काष्ठिकां आमयेसत:। यया स्वाजिक्षनाशावुक्तम्बक्ष करभीपरि॥ मचाक्रुतियु संत्यच्यासावु स्वत्याच्य वन्धयेत्। केशामाविकिता प्रकृतियी सम्माराधना ॥ चभाः खच्या हृ एतं तत्र तत्त्री देशा विच्यासेः। रतलच्यासंगीयान्यालावशी प्रकीतिता । विन्द्रमान सञ्चितं तुम्बं नि:चिष्य वश्वसि ॥ मध्यमानामिकाभ्याच वाद्या दिवासपाशिया । सारे महेच घोषेच विस्थाने विन्द्ररिष्यते। तुमीमलं समुख्य वामामूछेन चार्यत्। नतकाभिस्तु सर्वाभिः सरकक्तिविधीयते । विखरो द्वाय: पाणिर्वायसण चतु:खर:॥ व्यवायसर्गं किता क्रेयाः सप्तावक् कार्यः स्वराः। रामबात्त्रवंचा रागे भवेत् वक्तादिनेद्तः ।

व्यंश्रशासिक्षेहाच तथाचापि विधीयते। इयमकावकी प्रोक्ता सनः सम्बन्धनी । प्रश्नचा सारदा देवी दीका रूपेश संस्थिता।" इलावणी। अनोवं जद्यं विसर्भवा-कोक्तम्॥ 🗢 ॥ शुधिरं यथा, — "वंष्योश्य पारीमधुरीलित्तरीग्रक्काक्ताः। तोङ्हीस्रजीयुक्ताऋङ्गिकासरगाभयः ॥ प्रकृतापालिकं वंश्र्यकीवंश्रक्तथायरः। रते अविरमेदासु कथिताः पूर्वेकरिभः । वर्तुतः सर्जाचीकपर्वदोषविविचितः। वैसवः खादिरो वापि रक्षाचन्द्रमध्यो । श्रीखळ जोश्य सीवयों इन्तिइन्तमयोश्रीय वा । राजनसाम्बनी वापि नौष्टनस्पाटिकीश्चवा । कनिष्ठाङ्गु जितु छोन सभेरम्बे या श्री घितः। शिक्यविद्याप्रवीयोग वंश्रः कार्यो अनो इरः ॥ वंभेनेव मतीर्थीति मतक्षस्तिनौहितम्। तती व्योवधि तदाकारा वंद्या एव प्रकी तिता: ॥ तन वका शिरोदेशाद्यो दिस्तमञ्जन्। फुल्काररन्वं कुन्वीत मित्रमञ्जू विपर्नशा । पचाक्रुवानि संत्यच्य सावदन्याचि कारवेत्। क्वायात्रात्रात्राक्षां सप्तरंखानि की श्वात् 🕽 वहरी नी जतुकानि संताज्या हाँ है महू सन्। प्रान्तयो व्यव्यक्तं कार्यं स्वरादी न (इन्हेल वे ॥ सिक्यकेन कला देया तेन सुस्तरता भवेत्। पचाकुको० वं प्र: स्वादेकीका कृति छ छ न: ! वक्षुकानि नामा खाद्यावदशाद्याक्षकम्। पुत्कारतारर खुख यावदश्वातमन्तरम् ॥ तदेव गाम वंध्रस्य वांध्रिकी: प्रशिक्तिते ॥ यकाङ्गुलो हाङ्गुलच नाङ्गुलचतुरचुलः। चातितारतरतेन वांधिकी: ससुपेचित: # चयोदशाङ्कलो वीकापर:। निन्दितो वं प्रतस्य होस्तया सप्तदश्राञ्चलः ॥ महानम्द्रसाचा नन्दो विजयोश्य जयसाचा। चलार उत्तमा वंशा मतञ्जस्तिसम्मता: 🛊 दशाञ्चलो अञ्चानन्दो नन्द एकादशाञ्चल:। द्वादशाङ्गुलमानस्तु विजय: परिकीर्तित: ॥ चतुर्देशाञ्चलमितो जय इत्यभिधीयते। ज्ञान वही दविष्यिषु:क्रमादच व्यवस्थिता:॥ नैविषां प्रोहता चापि सुखरवाच भ्रोत्रता। माधुर्यमिति पचामी पुत्ततेष्ठ गुवाः सहनाः ॥ भीत्कारवष्ट्रतः साब्धे विसारः सप्टती लघ्वः। व्यमधुराच विश्वया: वष्दीया: फुत्लते कमात्॥ त्या प्रयोगवा हुन्यमस्पता गीतवादने। रमिद्धियुँनोव्तीव निन्दिनी पश्चिको सनः । स्थानकारिजयाभिज्ञी गमकाष्ट्राः स्फुटाचरः । 🕜 धीक इस्तः कताशिको वंधिको रक्त खबाते । प्रसत्ति वेहस्तिष युक्तिकेवहुवेर्याः। सुख्यानलं सुखरतं चाहुकी सावन क्रिया । वसकामकचार्ग रागरागाङ्गवेदिता। क्रियाभाषाविभाषासु इचता गीतवादने ॥ क्षस्थाने चापि दु:स्थाने नार्गिकायकी प्रवाम्। गातृयां का नदास्रलं तदीया ऋहरनं तथा ।

वाद्यं

वंश्रिक्क गुवा एते मया वंश्विष्य एप्रिता: ॥" एति वंश्रा: ॥

काचना की निवजः। तोष्टि सुरनी दुका इत्येत च कियां चमसरायां माभिरिव कर-गाभि: कियां वर्णते। इतरेषां विकारभया-ग्रोसम्॥ ॥ बानहं यथा,— "बानहे महंन; भेयान इत्युक्तं भरता(हिभि:॥" व्याप च।

"स्रजपटश्चिका विमन्नी द्यैवाद्यं पणवचनस्त्रक्षा जावजाश्चिवत्यः । नारवनस्त्रभेरी स्थान् कुड्का शृङ्का भानसम्रति भाकी एकाली दौस्त्रियाना । स्मरटस्तिमञ्जुः कुळ्लीस्तृनामा रणमभिषटवाद्यं दुन्तभी च रचन्न । नाचदिप एएकी स्थान् दर्दरं चात्र्याक्षं प्रनाटितमनवन्त्रं वाद्यसित्यं जगत्वाम् । निप्रमणनक्षंसाक्षवे तत्त्रयास्य

ततमखनुविरचानहमित्रां चनच । 🛊 । सहैत: खादिर: खेडी चीन: स्वारमदावन:। रक्तचन्द्रनची वाद्यो गभीरच्या (नर्यके: 8 चाई इसप्रमाजना देघोमसा विधीयते। चयोरपाञ्चलं वासमयवा बादपाञ्चलम् ॥ दक्तिमञ्ज अवेद्धीनमेकेत्राद्धीकृतेन वा। कर्णानद्वयस्त्री मध्ये चैव एण्भवेत ॥ वाक्सानीयो भवेत वक्तकाकमे करकं सतम्। क्टलिकानिकितचेव क्ट्यू: परिकीर्तित: । पातमेत् स्वर्णि वाद्यं मादनाचैच महेखे। विभूतिर्गेरिकं भक्तं के ऋकेन च समातम् ॥ यद्वा (चिपीटकं देयं जीवनीसस्वभिधितम् । सर्वमेकच पिष्टमाक्षेप: खर्निक्चते ॥ षामास्ये पूरिकां क्रांका वैषंददाच दक्तियो । रव महैलक: प्रोक्त: सम्बंबाबी समी मत: ॥ ष्यस्य मंयोगमाचाद्य सर्वे वादाच्य भौभते। म्तरक्षे वीजकान्ते रजमद्वौद्यूलं विदु. ॥ 📲 त्रधिधोतिमिति श्रेया: पाएवर्था ऋदञ्जा:। थों दं हैं सिकाटका ही तार्क दं दं थी शंक्षि ॥ स्तर्भे भिरं वं गटं दं या क्रूटपाए। सता क्रमी। तथिंथों हें तका भी दों इंदं धिग्यांततं

तिश्व।
तक्का तं शं शिरों तशि माएसके वयं क्रम:।\*।
तथा च यतिमाने पाएसकः। व्रात्येकां
व्यात्त्रयेकां श्री श्री शिक्ष ताशिका योकां योकां
तक्क तता शिक्षा योता वगत ताशि शि शिधिकामता कड़ना योशिक योकां श्रीता वगतता
वगतता वगतता श्रीत व्यातमा

"यितिरोहाध्यवकेरी मजरी क्रमकं भुवम्।
मक्रमः वारिमोबी च नार्च कथितं तथा ॥
प्रकृतं कृत्वनच प्रम्या दाद्य ब्रह्माः ॥"
यथा दं यात रक्षिकतास्थां वितः ॥ ॥
ब्रोड्वार्य यथा। दां तथी तथिक तथिक दं
प्रा दं या योधि योधि तत्त तत्त विव

दिक्कां दिक्कां टटुनिक टटुनिक तदटक वदटक खनटकु खनटकु तमिनीय तमिनीय दांदांदं दंदी दीं दंतातथा। इत्योखवादाम्। 🛊। व्यवक्टिदवातां यथा। इंघातः इंघातः विका धिकि दिनां एं यात:। इत्यवक्टेदवाळम्।#। गजरवार्ययया। योकटे म नेम हें हैं गयी गयोष्ट्र टेश योगतिन धिकतिक धिक टेझन धि धि कटतक थोक तथि कटतक कतथी ग्रतङ्गीम्। इत्येकतास्तां गणरः॥ 🛊 ॥ रूपक-बार्ययथा। तक धिक सक धिका यविनिक यवित्रक्कि धिका दं थात:। इति कः पकवादाम्॥ भूवकवार्त्ययाः। तकातकार्टाधकाधिकारः। इति निसादताले भुवनः । 🟶 ॥ गलपी यथा। तिधि धिकतक तिध्याल गंथा था दें नथा टेमन। इत्वेकताल्यां गलप:॥ श्री वारिगोर्गा यथा। घोज़ टेम नका धिका तकाधक तकथी इटक्रम इटक्रम योगक्रकयो:। इति प्रथम-खक: । \* । टेमजो: धिस्रोष: टेम टेम रक नगरकाधिका नरिस्का दंगदं गस्तो गस्तोक तक तक धिकत धिकत घोट्रेन घोटेन घटेगल खोग गल खोग खोइट में टमें खोइटन इत्यस्य इन्स्नम्। इति सारिगोशी॥ #॥ नादो यथा,----

"हांकारजिनयं पूर्व्यंदां श्विताति तत्रकायम्। हां दां धिकचयं यत्र रति नादः ग्राचीप्रियः॥" स्ति नादः॥

"हतं मानसमारखं गुधं क्टविनिमेतम्।
सप्तवस्त्रमयं वादां करिमं तिर्ष्टीचिते ॥"
हतमानहान प्रतिताले यथा। तत्तत तत्तत तक्कि दिदं धिमनस्त्रो धिमनस्त्रो धिक धिक धिक धिक गिन नगमि थे। थे। धि धि धि: दां दां धिक थे। थे। थे। षे। प्रत्योध निच्यो निच्यो थे। षे। थे। षे। प्रत्योध योष्ट्र तिट तट्क गींगीं धीम धीम तत्त तथे तथे तत्त तम सीमदी योग थोग थों योग गयो गयो तत्ताता।

"इति समप्रामाषु: कथितं वाद्यपिकता:!

प्रतितालेग तालेग पाइवर्णसमासतः!

गम्बद्धपितगा पूर्मसुर्व्वप्रीतास्त्रवर्तने!
सुधमारस्नगर्थच करीमं प्रकटीस्तम्॥"
प्रकृत्यं यथा। थोगक्का तहिकाथा गकटग
गों हं थोग दिहिक धिका धिकटेच। इकेननात्सां प्रकर्णम्॥

"वार्य विमुचित येन इन्दर्ग महागदाते।"
यथा। महियो दिन टेन तकः। इति इन्दर्ग ॥
"कसासी विकलासस टाकली चार्डटाकली।
जोकाटा किकता चैन गोमुद्री सुरजस्त्रण॥"
स्वाद्रजनार्य से क्रवाद्यम्। महंतः अभीद्याहुस्त्रामसुखो द्वाद्यम्हृत्वदिश्यसुखः। सुरजस्वर्धाद्वाद्याङ्कृत्वामसुखः सप्तद्याङ्कृतदिच्यसुखः। महंत्रसुरज्योह्यं मेदः॥ ॥ ॥ अर्ग
यथा,—

"व्यन्तरसां विरक्तच दिविधं भनवाद्यकम्। गौतातुगमनुरक्तं विरक्तं तालसंभयम् ॥ करतालः कांस्प्रवली जयघरहोश्य युक्तिका। किमका पटवादाच पहातीचच चर्चरम् ॥ भाषातालाच मझौरकर्त्रायुष्ट इत्यपि। बादधीते सुनीन्त्रेय कथिता घनसं सकाः ॥ चयोदशाङ्गुलयामी शुद्धकांसाविनिसिती। सध्यसखी कानाकारी तव्यध्ये रच्नुगुन्पिली। पश्चिमीयमसङ्ग्री कराभ्यां रच्लुयकिती। करताला प्रभी वाद्यी पार्ट कानटकेरित । यहा वयोदशयवचामं वक्रयवीव्यतम्। यदपचक्रमभीरं मध्ये च यवसप्रकाम् । विन्दर्त वर्तुलं (नमां यवश्रयसितं ततः । एकतो मधादेशे च शिवलिङ्गसमाज्ञतिम् । व्यत्यन्त्रपे शीमदेग्यगुष्टकां स्वविकिक्षितम् । संरक्षाष्ट्र लिस् किय्थ सुदीर्ध मधुरध्य निम् ॥ घना निसा विसंरत्तं ढएं शुष्टकं सनी इरम्। कार्यसीरादिमसुद्धतं नासमाञ्चर्भनीविगाः ॥ सुनाइं दिच्यां तालं तती श्रीनच वामकम्। क्रवीत तह्रयं कार्यं नच्छेत्रक्षृष्ठयोगेत:॥ वामहक्तस्यतालस्य मध्यमं उन्निवादितम्। तियंग्दविस्तालस्य परिचंदीन तालयेत् 🛊 तालाही वाहयेचेव मुतहीर्घल बुहते: " इति कर्नालविशिवः। कर्णरीधनविशिवः। उङ्क-रच घनविशिधोऽहलतरेपालतपुलिङ्गः। चान्येयाः लच्चां विस्तरभयात्री सम्॥ # ॥

जामवत्वा नामजित्वा सद्यागाभद्रयोदिष ॥
सम्बद्धारमण्डियो पुरोहाण्डमणेत्वं ।
तनं सुविरमानहं चनच युगपज्जनाः ॥
स्वाद्यद्वसंख्यातिमितं पौराणिकी सृतिः ।
ततं वाद्यन्तु देवानां गन्धवांगाच शौषिरम् ॥
स्वानहं राच्यानान्तु कित्तराक्षां घनं विदुः ।
विज्ञावतारे गोणिन्दः स्वीवानयत् चिनौ ॥
सावन्ति वाद्यभाष्टानि रामराव्ययोधैष ।
सावत्वो नाममन् सनाः कृद्धपाक्षवसङ्गरे ॥
किच ।

"विकारयाः सत्यभामायाः कालिन्दीमिष-

विन्हयो: ।

"विविध्य भृत्वसानती मरेख र्थे सुरारेर्भणनात् सुरेख। स्थाभूमतादी रूपि सिंधनारे: सा प्रमुख्योति क्यादवाद: ॥

यह विन्यानां योश्कृषाहर्यः स सिंक्नाहः।
ततादिभिरेभिष्यतुर्भिर्वाद्येष्मस्नां सिंक्षनाहेष्म
पष्यम्बेषायमभून्। सिक्नाहेन सक्ष वादां
पष्यविष्यं भवतीत्वर्थः। इति सक्षीतदामीदरः ।
विष्युद्धः वस्यवस्यापनं यया, —
"सन्योपकारीविविधेष्ठंतकीराभिष्यनैः।
गीतवादिनवृत्वाद्योक्षीवयस्याष्युतं वृपः ।
पुरवस्याष्यु गोविन्दं गीतवृत्वस्योष्युतेः।
भूषजागर्योभैक्षा तीवयाष्युतमय्यम् ॥
येवां न विनं तेभैक्या मार्क्यनाद्युपवेपनेः।

#### वानप्र

तीधिनी भगवान् विद्यादेशकाभग्ननं प्रलम् ॥ देवसमीया चलानां तेषां संस्कृतिसंस्तवै:। तोधितीश्मिमतान् कामान् प्रयक्ति जना-र्शनः ॥"

इति विद्युराखे क्रियायोगनामाध्याय: ॥ देवप्रतिष्ठायां वाद्यविध्यंचा,— "ततः प्राचादे स्थाप्योश्हं गीनवादिचमक्नुलें:। सर्व्यक्यांस्रानो यहा इसं मन्त्रसुदाहरेत॥"

इति वाराचे ग्रेकाचास्यापनाध्यायः । देवताविश्वयस्य वाद्यविश्वविधी अथा। योगिनीतन्त्रे।

"शिवामारे भामका क्र्यामारे च श्रक्षकम्। दुर्गामारे वंशीवादां माधुरीच न वादयेत्॥" भामकां कांत्रिनिमीतकरतालम्। मह्यपुराणि॥ "गीतवाद्चिनवीवं देवत्याचे च कारयेत्। विरिचेच एवं एकां चग्टी लच्चीएवे खजेत्॥ घर्षटा भवेदशस्त्रत्य सर्ववाद्यमयी यतः॥"

इति निष्यादिनस्त्रम्॥ वाद्यमाच्डं, क्री, (वार्वं वाहनीयं भाष्ट्रमिति।) वाहनीयपाचम्। सुरजादि। यथा,— "पुष्करं क्रिक्सायं वाद्यभाष्टस्ते जले।" इत्यमरक्षोकटीकायां भरतः॥

खिप च।

"वाद्यभाष्णभिदं देवि ! नानास्वरसम्बितम् । भैरीपटइसंयुक्तं मया भक्त्या निवेदितम् ॥" इति दृष्टकस्विकेदपुरायोक्तदुर्गोत्तावपद्वतिः ॥ वाध, कर क विश्वती । इति कविककपद्रमः । ऋ काववाधन् । इ., वाधते । इति दुर्गादामः ॥ याधुन्यं, स्तौ, विवादः । इति चिकाय्वयं थः ॥ वाधुः, पुं, विश्वम् । इति प्रव्यक्तावली ॥ वाधीनसः, पुं, वाद्वीयासः । खड्गी । इति इला-ग्रुषः ॥

वानं, चि, ध्यों वे ग्रोधयो + का:। चोहितक्रीत नत्वम्।) युष्काणकम्। इत्यसरः॥ युष्काम्। इति मेहिनी। ने, २०॥ (वनक्षेदिस्ति। वन + च्याप्।) वनसम्बन्धी॥

वानं, स्ती, (वा + ज्युट्।) स्युतिकर्मा। कट:। गति:। इति मेहिनाः। ने २०॥ जलसं सुत-वातोश्मि:। सुबङ्गा। सौरभ:। इति हेम नवः॥ गोचीरनं तथसीरम्। इति राज्यिश्यः॥

गोचीरनं तमकीरम्। इति राजिनिधेग्टः॥
वानप्रसाः, पुं, (बनप्रसा नातः। सम्।) मध्न रुषः। (स्यस्य पर्यायो यथाः,— "मध्नतो गुरुप्यः स्यान्तपृष्यो मधुस्रवः। वानप्रसा मधुर्शको जलनंत्रमधूलकः॥" इति भावप्रकाशस्य पून्यस्य प्रयमे भागे॥) प्रकाशस्यः। (स्यस्य प्रयोगी यथाः,— "वानपीयः प्रकाशः स्थादानप्रसम्ब किंग्रुकः।

हित विद्यवरक्रमालायाम्॥)
हितीयास्यमः। हित विश्वमेदिन्दी ॥ ॥॥ पुक्र
रात्पात्व वनवासं सत्वा स्थल्यप्रस्तादि भणयत्वा देश्वराराधनं करो(त यः च वानप्रसः।

राजारनी बचारजी इस्किसी स्कीटमरः॥'

स च हिविधः । ध्याक्षकः हम्मोद्दस्तिकः । हित क्षीभागवतमसम् ॥ तस्त धर्मो यथा, — 
"भूमी सम्मकाशिकं आधायस्त्रम रव च । 
संविभागी यथान्यायं धर्मित्वं वनवासिनः ॥
तमस्त्रधाति योव्हर्यो यजेह्वान् जुहोति च ।
साध्यायं चेव निरसो वनस्यक्तामची मतः ॥
तमसा किनोव्हर्यं यस्तु ध्यानपरी भवेन् ।
सम्यासी इ स विज्ञयो वानप्रसामके स्थितः ॥"
हित गारुक् १६ वाध्यायः ॥

च्यपि च।

याच्चवका उनाच ।

"वानप्रसाम्म वच्चे तत् प्रस्वन्त मच्चेयः ।

पृत्तेतु भावां निः चिष्ण वनं गच्छेत् सच्चे वा॥

वानप्रसो मच्चारी सामिः सीपासनः चमी।

वामान्तरीच पिष्टदेवातिथीं स्वण ॥

भरतांस्त तपेयेत् सम्मुजटालोमभदासवान् ।

दान्तव्यावववकायी निरुक्त प्रस्तियद्दात् ॥

साधायवान् ध्यानशीलः घर्नभूतव्ति रतः ।

बाद्या मासस्य घसां वा कुर्याहानपरिग्रहम्॥

सत्यं व्योदान्ध्योते नयेत् कालं वतादिना ।

पत्ते मासे तु वाश्रीयाद्द्योत्विक्तो भवत् ॥

चान्तायवी स्पेद्रमी कर्म्य क्यांत् फलादिना ।

श्रीव्र प्रचायमभ्यसो वर्षस् स्वव्यविष्यः ।

व्याद्रवासास्तु देमन्तं योगान्यासादिनं नयेत् ॥"

दति गावद्धे १० र व्याधायः ॥

पुनर्षि।
"जटिलमांसहोत्तिलं भूश्याजिनधारणम्।
वने वास: पयो ऋणं नीवारणलहित्ता ॥
प्रतिषिक्षाक्षिट्रिष त्रिलानं वलधारिता।
हेनतातिथिपूना च धम्मेटियं वनवासिन: ॥"
हित गावई २१५ ख्याय: ॥

आगाधा।
"वानप्रशाश्रमं धर्मां ते वक्तामीरवधार्थताम्।
यपश्चमनति इष्ट्रा प्राची देषस्य चायतिम्॥
वानप्रशाश्रमं मक्तेदात्मनः सुद्धकार्यम्।
तवार्ययोपमोगेन तपोभिकासम्प्र्यनम्।
भूमौ प्रया त्रकाचर्थं पिल्ल्डेवातिचित्रया॥
होमिक्यवयक्तानं चटावस्क्रनधारगम्।
वन्यक्रेष्ट्रिविद्यं वानप्रश्चविधिक्यम्॥"
इति वामने १७ क्याधायः॥

चपर्च।

थास उपाच।

"रवं ग्रहाश्रमे स्थिता हितीयं भागमायुषः। वानप्रसाश्रमं मच्छेत सदारः साधिरेव च ॥ निः चिष्य भाषां पुलेषु मच्छेद्रगमयापि वा। हृष्ट्रापत्रस्य चापत्रं जर्ज्यतिस्तविष्यः॥ श्रमाण्यस्य पूर्वाके प्रश्नस्ति चीत्तरायशि। मलाप्यरस्य वियमां स्त्राः कृष्यत् समाहितः॥ प्रतम्हानि पत्राशि निक्षमाष्ट्रारमाष्ट्रदेत्। यदाष्ट्रारो भवेत्ते पूर्वायेत् पिळ्देवताः॥ पूर्वायद्विष्टं निक्षं काला चान्यस्येत् सुराम्। यामादानीय वाश्रीयाद्षी पासान् समाहितः॥

जटाच विश्वयानिकं नखरीमारिक नी खलेत। ब्बाध्यार्थं सर्वदा कुर्यात् नियम्हे द्वाचमन्यतः ॥ काविष्टोत्रम् अष्ट्रयात् पष्टवर्षं समाचरेत्। सुना ने विविधे में थी: आक्राक्र कप्रकेष तु । चीरवासा भवेजियं सायात् श्रिवनयं श्रुचि:। सर्वभूतातुक्तम्यी खात् प्रतियश्वविवर्णितः ॥ इग्रेन पौर्यामासेन यजेत नियतं हिजाः। पश्चिष्ट्या आवणे चैव चातुर्भाखानि चाचरेत् ॥ उत्तरायमञ्ज क्रमधी इच्चायनमेव च। वासनापार्देमें धीर्मुनाति; सायमा परेत्॥ पुरी खार्था गुक्तं चीव विधिव विश्वपेत् एथक्। देवताभ्यक तहुला बनां मेधातरं कवि: ॥ शेषं सम्प्रभुद्धीत जवगण सयं क्षतम्। वर्क्यक्षप्रभावाहि भीमाणि करकाणि च ॥ भूलायं शियुक्तकीव क्षेत्रातकप्रकाति च। न पालक्षसन्त्रीयान उत्रहस्मपि केनचित्॥ न ग्रामजाताच्याती वा प्रव्याखि च मलानि च । श्रावयी चैव विधिना वर्ष्ट्रिपरिचयेत् सदा ॥ न द्रह्मेन् सर्वभूतानि निर्देश्वी निर्भवी भदिन्। न नर्सा (काश्वदकीयात् राजी भ्यानपरी भवेन्॥ जितिन्त्रयो जितनोधस्त्रस्यानविचिन्तकः। जवाचारी भवेजिलं न पत्नीमिष संश्रवेत्। यस्तुपत्न प्रावनं गल्या से धुनं कासन करेत । तद्वतं तस्य सुर्धेन प्रायम्बत्ती भवेत् दिन: । तच यो जायते मभी न संस्पृत्रो द्विजातिभि:। ग कि वैद्धांक्षकारीयस्य लम्बसप्येवमेव कि ॥ याधः प्रायीत सत्ततं सावित्री जपतत्परः । भूर्गयः सर्वभूतानां संविभागपरः यहा ॥ परिवादं खवावादं निदालस्थे । पि वर्णेयेत। रकायिर निकेत: खात प्रीचिनां भूमिमात्रयेन ॥ न्दरी: सन्द चरेड्डासं ते: सहैव च संवसित्। शिलायां प्रकरायां वा प्रयीत सुसमाहित: ॥ सदा: प्रचालको वा स्थान् माससभावकोशप

वर्तामनिचयो वा स्थात बमानिचय एव वा ॥ नक्तचार्य समन्नीयान् दिवा वास्तव प्रक्तितः । चतुःकालिकिको वा स्थान् स्थादा खरम-

कालिकः ॥

चानायमविधानेवी मुक्ते क्रको च वण्येत्।

पची पची समग्रीयात् यवागुं अधितां तथा ॥

पुष्पमलपलेवीपि केवल र्र्जायेत् सदा।

स्वाभाविकः स्वयं धीर्योर्नेसामसमते स्थितः ॥

स्मौ वा परिवर्तेत तिष्ठेदा पपदेदिनम्।

स्थानासमान्यां विष्ठरेत् न कचित्रं समुस्यस्य स्वतः ॥

स्मौ प्राचनान्यां विष्ठरेत् न कचित्रं समुस्यस्य स्वतः ॥

स्थानासमान्यां विष्ठरेत् न कचित्रं समुद्रास्य स्वतः ॥

स्वाद्यासास्य हमन्ते कमधी वर्त्त्यं स्वतः ॥

पद्यास्य स्वतः पर्वतः प्रिवेतं प्रवेत् सदा ॥

पद्यास्य स्वतः स्वतः स्वाद्यापन्ते तु गोमसम्॥

स्वीक्षेपनीयां वा स्थात् कच्युयी वर्त्त्येस्यः।

स्वीक्षेपनीयां वा स्थात् कच्युयी वर्त्त्येस्यः।

स्वीगाभ्यासरती वा स्थाद्वाधायी भवेत् सदा ॥

वानलः, पुं, वावयः । इति भ्र्य्यचित्रका 🛊 सम्ब-वादुर इति खातः।

ग्रम्दरकावसी।

वानसामा:, पुं, (वनसाती भव:। वनसाति+ " (दिलाहिकाहिकीता" ४।१। ८५। एष:।) पुष्णवातप्रवाहचः। स तु काव्यवम्।दिः। प्रतामर: । (वनसातीनां सन्द्रच: । "दिख-दिखेति।" ग्य:। वनकातिसम्बद्धे, स्ती। इति काधिकाः । वनस्पतिकाते, चि । यथा, वाकः सनेयसं हितायाम् । १ । १८ ।

"चात्रक्स वागसायः।"

"है उद्रुखन लं यदापि वागसाय; दारमय-स्तथापि डएकान् व्यक्तिरसि।" इति तद्वाकी महीधर: ॥ यथाच, महाभारते । १।१२१। ।। "तस्य सप्तस्य यद्भेषु सर्वमासी (त्र कायम्। वानसात्रच भीमच यह्दयं नियतं सखि। चवालयूपचमसाः स्थाल्यः पाचाः सुचः

स्वा: 🖹

वानं वने भवं प्रतादिनं रातीति । रा + कः । ) वानायुः, पुं, देशविग्रेषः । स तु भारतवर्षेन्य उत्तरपश्चिमे वर्गते । इति ग्रन्टरकावली ॥ वानायुजः, पुं. (वनायी हैग्राविग्रीये जायते इति । जन् + हः । ) वनायुदेशोत्मक्षघोटकः । इत्य-

प्रवक्ष: १२ प्रवम: १३ प्रवक्षम: १४ प्रवक्षम: वानीर:, पुं. वेतमहत्तः । इत्यमहः ॥ वासून् इति खातञ्च च । तत्मर्यायः। त्रतपुषाः २ शास्त्राणः ३ जलदेतम: ८ दाधिचात: ५ परिवाध: ६ तिकालम्। प्रिप्रिवम्। रचोघलम्। वणः पिनासकपदीयनाशिवम्। भोधन वम्। संयाच्छित्रम्। क्षायत्वचः। इति गाजनिषंगटः॥

वानीसकः, पुं, (वानीस इव प्रतिक्रिति:। इवाधी क्तृ।) सुञ्जाळकाम्। इति राजनिषे स्ट: ॥ वानीरजं, क्ली, कुछम्। इति राजनिधेस्ट: ॥ वानेयं, की. (वने जले भवन्। यन + छण्।) कैवर्त्तमु । इसमर: ॥

वान्तः, चि, वसिनवस्तु। वसघानोः कसोणि क्तप्रखयेन निव्यतः ॥ (यथा, साधि खदपेगी । "लमप्रवृत्तिराचार्यं कविवांनतं समयते ॥")

वाक्तादः, पुं, (वाक्तं स्रतीति । बाद् + स्रण् ।) कुक्रः। इति चिकायः ग्रेषः ॥

वास्तिः, ख्वी, (वम् 🕂 क्तिन्।) वसनम्। वांति इति भाषा। यथा,—

"वाश्नितसीखनं क्र्इिवेसनं वसण्जिसि: ॥" इति रक्षमाणा॥

स्येयमिति । वानर + आण् + कीष्। वानर- वान्ति हृत्, पुं, (वान्ति हृतिति । हृ + किप्।) भौधकग्रहकष्टचः। इति श्रव्यचित्रका ॥ मयना द्रति भाषा ॥

वान्तिहा, स्त्री, (वान्तिं वसर्गं इदातीति । दा + क:। टाप्।) कटुकीट्य:। इति ग्रन्द-चित्रका ॥

खधर्यं ग्रिरसोपेती वेदान्ताभ्यासस्तरः । यमान् सेवेस सततं नियमां चार्यतन्त्रतः ॥ -क्तव्या चिनी सोत्तरीयः सुक्तवद्रोपदीतवान्। चयवादीन् समारोप्य खालानि धानतत्त्ररः ॥ कानियरनिकेतः स्थान्तुनिर्मोक्तपरी भवेत्। तापरीव्यव विषेष्ठ याचिकं भेचमाहरेत्। स्हमेधिय चान्येय दिनेय वनवासिय। थामादाञ्चम वाचीयादछी यासान् वने दसन्॥ प्रतिरहा पुटेनेव पाकिना सक्तवेन वा। विविधाचीपविषध चात्रसंसिद्धये जगेत् ॥ विद्याविश्रेषान् साविजी रदाध्यायं तथेव च। मद्राप्रस्थानिक सासी क्षर्याद्नश्रमन्त्रथा ॥ का सिप्रवेशसम्बद्धाः ज्ञाप्येय विश्वी स्थितः ॥

ये तु सम्बशिसमाश्रमं ज्ञित-भाष्यसम्बद्धाः वपुत्रना प्रमम्। ति विश्वाचित पद्रसे खरंपरं बाल्ति चैव जगती ३स्य संस्थितिम् ॥" इति क्रुकेपुरावी उपविभागे १६ वाधाय: ॥ खन्यत् विषापुरायी ३ वां प्री ६ काधाये द्रव्यम् ॥ वानरः, पुं, क्ली, (या निकक्तियो नरः। यहा, वाना, क्ली, वर्तिकापची। इति जटाधरः ॥ स्त्रनामस्त्रातपञ्जः। वाद्र इति भाषा।तत्प-र्थ्याय:। कपि: २ प्रवङ्ग: ३ प्रवग: ४ प्रास्ता-म्हगः ५ वलीसुखः ६ मलेटः ६ कीशः ८ यनीनताः ६। इत्यसरः ॥ सर्वे: १० जनः ११ १५ मोलाङ्ग्लः १६ कपित्यास्यः १० द्धिशोगः। १८ इरि: १६ तराहम: २० नमाटन: २१ भारमी २२ भारमानः १६ कलिप्रियः २४ । इति ग्रव्हरत्नावली ॥ कि.खि: २५ ग्राकाटक: २६ इति जटाधर:॥ ( गतहनने प्रायिक्स यथा, मनु: । १९ । १३६ ।

"इत्वा इंसं बलाकान्य वर्त बर्द्धिंगमेव। वानरं ग्रोनभासी च चार्ययेन् ब्राच्याय साम् ॥")

वानरप्रियः, पुं, (वानरायां प्रियः ।) चौरिहचः । इति रक्षमाना ॥

बानराचः, पुं, ( वानरामामिक्यीव ऋचियी यस्य।) वनच्छा गः। इति चारावणी ॥

वानहाधातः, पुं, (वानहाकासाधाती यन।) लोध्यसः। इति ग्रब्द्चिन्द्रका।

वानरी, स्त्री, (वानरस्य स्त्री। डीव्।) मर्कटी। ( यथा, कथासरिक्षागरे। १२३। ६२। "बाचावतीर्थ छत्तान् ती वानरी वानरीत्त सा। व्यवती बोस्य मे पादावग्रक्तीता दुभाविष ॥") त्र्वाभिन्ती। इति भ्रव्हरतावली। (वानर-

सम्बन्धिमी। यथा, सञ्चानाटकी।

"सुयीवे करणा म सांकि करणा क्रमा धरा

सधीषा का खबा सबैब भविता नी वा अवैन् कुष्पचित्॥") वापी

टाप्।) वनसम्बद्धः । इति भ्रव्यदक्षावनी ॥ वापः, पुं. वपनम् । वपधारी विष्यूप्रत्वधेण (नव्यक्षः ॥ (यथा, सहस्भारते । इ.। ३८। १८। "कालं प्रतीत्तव्य सुखीत्यसा मङ्क्तिं फलानाध्मिव बीजवाय: ॥"

सुक्रमम्। यथा, सभौ। ९१। १०८। "उपपानकसंयुक्ती गीन्नी मांसं यवान् पिवेत्। हातवापी वसंद्रोहि चन्नेगा तेन संयुत: ॥" उधाते व्यक्तिकिति । यप् 🕂 व्यधिकरकी घण । खेवं रित । प्रशास्त्र । पाणिनौयसचे भट्टोजि-दीजितः। तन्दादेवयनं वापद्यादिद्योगातः।) वायकः, चि. वयनकारियसा। जानसवप्रधातीः

कर्नार सक्यस्येन निष्यतः ।

वापदक्द:, पुं, (वापाय वपनाय दक्द:।) वप-न। धेइच्छ:। वैयुक्त भाषा। तत्रार्थ्याय:। वेसार । इ. वस्य : ॥ वेस ३ वेस: ४ वायदक्त: ५। इति भर्तः ॥

वापि:, क्यो, ( उप्यते पद्मादिकमस्यामिति । वप् + "वसिवरियनिराजिवकी सि।" उत्था॰ १। १२४। इति इच्।) वायौ। इति अर्तदिक्प-

वापितं, वि. (विष + गिच् + सा:।) बीचासतम्। सु। वहतम्। इति मेदिनी। ति, १५०॥ आमा-विगेषि, जी । वाक्योयाधान इति भाषा । तस्य

"वापितं गुरु नहान्यं कि चिह्नीन मवापितम् ॥" इति राजवशाम, ॥

नादेश: 9 जलमभाव: 🕒 ग्रस्य गुना:। वाषी. स्त्री, (वाषि । त्रहिकाराहिति डीघ।) रीपिका। इत्यमर:।१।१०।२८॥ उपने पद्मादिकं त्र्यस्थाम् । वाष्यां वाषिर्षि सहसा। इति दिस्त्पकोष:॥ इति तट्टीकायां भर्म:॥ 🕸 ॥ तस्या लच्चमां यथा। मयवहेमामध्यो वशिष्ठ: । ग्रतेन धनुभि: एव्करिगी। चिभि: ग्रते-दींचिका। चनुर्सितींगः। पचिभित्तदागः। दीगाइप्रग्गा वार्या। तम चनु ई सू पचर्त्रिण-इक्तान्यनगर्या द्वादप्रभातककान्तरान्यनस्यन र्टीविका। चनुहिन्तु चलागिग्रह्नसामाननायां घोषप्रधानहस्तान्तरात्यनत्वेन होतः। चतु-हिंचु विंग्रदधिकशमहस्तान्यनतायां घोडग्र-मइसइसान्तराम्यनत्वेन वापी। इति अला-प्रयोत्सर्गनाम् ॥ 🗰 ॥ तन्यनगपनं यथा, — "यो वाषीमध्या क्रुपं देशी वारिविवर्क्णितः। क्षानयेत् स दिवं थाति विन्दी विन्दी ग्रातं

> समा: ॥<sup>22</sup> इति कार्यनरी वायुप्रायम् ॥

> > इनि राजवसभः ।

तव्यसगुगाः । "वाष्यं गुरु कटुचारं पित्तलं कमवात जित।"

मतासनने दिस्निवेदी यथा,---"वाषीकूषतद्वारं वा प्रासारं वा निकेतनम्। व क्र्यांदृष्टदिकामस्तु कानला (नलने क्रिते॥

वामः

चार्ययां सनस्तापो नेक्तं क्रूदनमेन्त्रत्। वायवां वनविन्तं पायमाने जर्ने प्रिये ॥ स्थानस्य पावते भागे वापीक्रूपतङ्गतनम्। स्थानस्य पवते भागे वापीक्र्यतङ्गतनम्। स्थानस्य वदा कृष्यात् समात् वचतुष्यदाम् ॥ नेक्टंते पीयमानन्तु चाक्रमा दुःखितो भवेत्। कन्यापि तच्नतं पीत्रा पति सक्राति कामनः॥ इति देवीपुराखे नन्दाकुक्षप्रवेग्राध्यायः॥

तत्करसपतं यथा,— प्रामित उवाच । "सन्तरोगनवापीयां समावासिक वन प्रतस्

"तड़ागीदकवापीनां जतानामिक यन् पलम् । विश्विक पिळकेट वक्तुमईस्प्रीयतः ॥ यम उवाच ।

धनेस्यार्थस्य कामस्य यस्य दिवोत्तमः ।
तद्यां सुप्रभूतान् परमायतनं स्तृतम् ॥
देवताः पितरो नामा मन्यव्या यचराच्याः ।
प्रमुपचिमस्याच्याच्य संभ्रयन्ति जलास्यम् ॥
लत्यं तारयते वंस्यं पद्म खाते जलास्यम् ॥
तावः पिवन्ति पानीयं मनुष्याः प्रस्वक्तयाः ॥
स्रद्धतौ तद्याग्रेष्ठ स्त्रलं यस्य तिष्ठति ।
व्याव्योभपानं तस्य प्रवदन्ति मनीवियः ॥
येवां सिश्चिर्वाचे तु पानीयं प्रतितिवृति ।
वाजपेयातिस्वास्यां पत्नं विन्दन्ति मानवाः ॥
वसन्ते चैव सीसी तु सत्तिनं यस्य तिष्ठति ।
रावद्याच्योभास्यां स प्रनं सस्य तिष्ठति ।
रावद्याच्योभास्यां स प्रनं सस्य तिष्ठति ।
सम्मात् वस्यस्यानां जीवनन्तु (द्वानिस्म् ।
सम्मात् वस्यस्यानां वस्य तद्यामस्य कार-

कात्कां कि तार्येडं ग्रं पुरुषस्य न संग्रयः।
सावतारः क्षतः कूपः सम्प्रभूतजलस्या ॥
यस्य खादुजलं कूपे पिवित्तं सततं जनाः।
स नरो विरजो लोके देवविद्वि मोदते ॥
पौलेवेच्यसं चौरं दिध मधु सुरासवम्।
सावत् पिपासा नापैति यावक्तीयं न पौयते ॥
सीवित्तं चात्ररिता दिवसानि बङ्ग्यपि।
स्वितस्तीयरिह्तो दिनमेकं न जीवित् ॥
तसाद्दाति यो निसं पानीयं प्राणिनामिकः।
स द्दाति नरः प्रास्तु मास्ते स्व संग्रथः॥
प्रास्तान् परं नाम नात्र्यहानं कि विद्यते।
ससाद्वापिक कूपांच तक्तागिन च कार-

वत्। श्रुक्कं परिविधानन्तु सः कारयति प्रक्तिः । श्रुक्कं परिवधानन्तु सः कारयति प्रक्तिः । सन्तारयति भ्योशीय दिशुक्यं तस्य वे फलम् ॥" इति विद्वपुराखे तद्वागञ्चप्रधां वाजामाध्यायः॥ वापीदः, युं, (वापीं ज्ञातीति । का त्यागे + कः । पाने वापीक्षजवक्कं नारस्य तथालम् ।) चातक-पक्षी। इति निकाकः स्थः ॥

विष्या स्ति स्वाक्षित्र । वाषी + "दिगा-दिष्यो यत्।" १ । १ । ५१ । ६ति यत्।) क्वाडी-वधम्। श्रव्याद्र । १ । १ । १ २ ६ ॥ वाषीभवे, चि ॥ (यथा, सुकृति क्वमस्याने १५ वाष्याये। "ताङ्गं वातकं साष्ट्र क्वयायं कटुपाकि च।

"स दिला त्यास्यित वामं व्यापारयत् इस्तमलकाताणी । व्यापारयत् इस्तमलकाताणी । व्यापार्यक्र सम्बद्ध योहुः मौन्यों वाकात् सुद्धवे रिपुन्नात् ॥")

भाव्यक्ष वाकान् सुतुव रियुष्ठान्॥") प्रतीय:।(यथा, वैराग्यप्रातके। ५३। "दु:खेनोपाच्येन्ने पाल्यन्ते प्रत्यश्च लाल्यन्ते। वामा: ल्यायो विन्द्रितपशुक्राणाः सुखं विगु-स्वम्॥"

ययाच, साज्ञियदर्भवी। १०।
"वामा यूयमणो विङ्ग्यरसिवः कीडक् सारी वर्षते ॥")

सच: । रखमरमेहिंगीकारी ॥ (यथा, राज-तरक्रिक्याम् । १ । २ ।

"भालं विद्विशिखाङ्कितं दश्वदक्षिश्चोचं वहन् सम्भत

क्री इत् कुक तिजृ निमर्ग जल धिज क्याया क्यें-कच्छ क्यें वि:।

वची विभव्दीनकचुकचितं वहाङ्गनाईस्य वी भागः: पुङ्गवनचकांश्स्तु यश्से वामीश्यवा

हत्त्व: a")

व्यथमः । इति सिद्धान्तकौसुद्धासुकादिइतिः ॥ वामङ्क्षेत्र जनपात्रभोनन्तियेशे यथा। ज्ञारीतः।

"न पिनेत च सङ्गीत हिनः सर्थेन पाशिका। नैकड्सीन च जलं भूडेशाविष्यंतं पिनेत्॥" इति खाड्यिकसम्॥

व्यपि च ।

"न वासक्सीनोहता मिनेइकिन वा कलम्। नोत्तरेदनुपस्पृष्ण नामसुरेत: ससुनृक्कीत्॥" दति कौर्से १५ फाध्याय:॥

"वाम: कायो बाक्सणोश्रीय मौक्रमशाहिसक्त्री। ततो मया मोहनाय चार्व्याकाहिप्रवर्त्तेक: ॥"

दित काजिकापुराबी २० आधायः॥ (पननीयः। यथा, स्रम्वेदे। ६। पूर् । २। "स्मिनो नयां वसु वीरं प्रयसदिश्वसम्। वासं सहपतिं नय।"

"वामं वननीयम्।" इति तक्कांच्ये सायखः। वननीयं याचनीयं वतु याचने इक्षस्य प्रयोगी चातवः॥)

चि । (यथा, सञ्जति क्षणकाने १५ वध्याये। वामः, गुँ, (वातीति। वा गतिगवनयोः + मन्।)
"ताक्षां वातकं साह जयायं जहुपाकि च। करः। (यथा, भागवते। १।३। ८।

"प्रजापतेसं क्षणुरस्य साम्प्रते , निर्मापिती यज्ञमधीत्सवः (क्षणः । वयस्य तमाभिस्याम नामः । ते यव्यस्तामि विनुषा वन्नि ॥") कामदेवः । प्रयोधरः । इति मेदिनी । मे,२६ ॥ (श्रीक्षण्य मद्दामभीत्मतः प्रव्यविश्वः । यथा, भागवते । १० । ६१ । १० । "संग्रामितः इद्यत्मितः सूरप्रद्रश्चीर्यामितः इद्यत्मितः सूरप्रद्रश्चीर्यामितः ॥") वामदक् [ग्रू]. स्त्री, (वामा मनोष्ट्रा हक् दृष्टि-यस्थाः ।) नारी । इति रास्ति विग्राः ॥ वामदेवः, पुं, (वाम यव देवः ।) श्रिवः । इत्यत्मः । १। १। १। १॥ (यया, मद्दाभारते । १६ । १० । ०० । "वापनेस्या स्वापनेत्र । ""

"वामदेवच वामच प्राग्द्विकच वामन: ॥"
काविप्रमेद: । यथा, पच्दक्राम् । ६ । ६५ ।
"चागामिप्रतिवत्वच वामदेवे समीदित: ।
एकेन जन्मना चौको भरतस्य विकल्पाम: ॥")
वामन:, पुं, (वामयति वसति वा मद्मिति।
वस + किच्+ स्यु: ।) द्विकदिक्वच: । (यथा,
भागवते । ५ । ६ ० । ६६ ।

"तद्रपरिष्ठा चनक्ष्या आस्त्रास्त्र योगिनास्तिन-जगहगुरुका विनिविधिता ये द्विरहणतयः ऋवभः पृथ्करचुड़ी वामनीऽपराजित दति स्वक्षाकोकस्थितिहेतवः ॥") इसः । इस-मरः । २ । ६ । ८६ ॥ (यथा, द्वी । १८। धरः ।

> "वीमपश्चिमककास्मितेन्द्र वा पश्चमेषम्यक्तम्। राज्ञि । तत्कृतमभूत् ज्ञवातुरे वामनाश्चिदिव दीयभाजनम्॥"

ययाच तचेव।१।३। "प्रांशुलभ्ये फर्क लोभादुङ्गासुरिव वामनः।" चक्कोठरूचः। इरिः। इति मेहिनी। ने,१२८॥ (यथा, सञ्चाभारते । १३ । १८८ । ५० । "उपेन्द्री वासनः प्रांशुरसीयः श्रुचिवर्जितः ॥" **भिवः। यथा, सक्षाभारते। १३। १०। ००।** "वामदेवच वामच प्राग्दणियाच वामनः।" व्यक्तभिदः। यथा, व्यक्तविद्यकी। १।१५१। "यक्तेगाङ्गेन भौनेन भिन्नेन च विशेषतः। यमणं वाणिनं विन्यादासनं वासनास्तिस् ॥" हनी: युक्तमेद:। यथा, इंश्विंधे । ३ । ८२ । "व्ययोस्यः भ्रम्बर्थः कपिनो यासन्साधाः।" सुजक्रमेद:। यथा, मञ्चामारते । १। ३५ । ६। "कालियो मिलनामस नामसापूरकस्ता। नामसाचा पिञ्चरक एलामबीश्च वासन: " मर्जनंत्रीय: प्राचिषित:। यथा, सम्रासारते । K 1 208 1 20 1 "यद्भविदयनिष्कुमी वैनतेयीश्य वासनः।

"पद्मांबरकानकुमा वनतयोग्य वामनः । वातवेगो विश्राचसुनिमिनोश्निमिषस्तया ॥" विरयागर्भस्य सुतभेदः । यथा, इतिवेशे । १५३ । ६ । "गामें: एथुकायैवाय्यो जाम्बी वामन स्व स ॥" क्रीचदीपसापनंतिविह्याः। स्था, सङ्घाशास्ते । १ । १२ । १०---१८ । "क्रीचदीपे सङ्गराच । क्रीची वास सङ्गा-

क्रीचात्वरो वासनको वासनाहत्वकारकः ॥ जन्मकारात्वरो राजन् । सेनाकः पर्वतोत्तसः । सेनाकात्वरसो राजन् । गोविन्दो शिरि-

वत्तमः ॥

तीर्थमेद: । यथा, सञ्चाभारते ।६। १८। १२२। "तत्रसु दामनं जला सर्वणापप्रमोचनम् ॥" मञ्जापुराकात्मतमः । यथा, देवीभाजवते । १।

"बायुनं वासनास्त्रच्य वायद्यं घट् प्रतानिच। चतुर्त्त्रियतिसंस्थातः सम्बाखितु ग्रोनक।॥") विष्योः पचसावतारः । तस्य प्राइसंवी यथा।

सीसराधित उदाच।
"प्रहादस्य सती यशे विरोचन द्वीरितः।
तस्य पुत्रो सदावाहुवीतिवैन्यानरप्रसः॥
स तु धक्तीवरां अठः सत्त्रप्रशे निविन्त्रयः।
हरेः प्रियतमी भक्तो निव्यं धक्तेरतः श्रुचिः॥
स निव्या सकतान् देवान् सन्त्रां स्व समरहः-

काम ।

विजीकान् सवधे स्थाप्य राज्यं चक्रे सहावलः ॥
इन्हादि विद्धास्तस्य विद्वारः चनुपस्थिताः ।
धरराज्यं सुरपति दृष्टा तस्य पिताहितः ॥
कार्यपो भाष्यपा चाहि तपसीपे हृदि प्रति ।
स्मित्या तह धर्मतासा प्रयोजतसम्भानतः ॥
स्मियामास देवेष्यं पद्मनाभं जनाईनम् ।
तनो ववेसहसास्य तेन चंपूजितो हृदिः ॥
तथेवाविरभूतस्य देवा सह स्वतातनः ।
मं दृष्टा सगतामीष्यं हृष्टीनभेरचेत्तसा॥
पक्षा तह नमस्कृत्य तुराव च हिल्लोत्मः ॥

काग्रम उवाच। नमी नमको लच्मौद्र । सर्वज्ञ जगदीचर । सर्वातान् सर्वदेवेशः। दश्यं हारदारकः 🛊 इत्वादिश्तुविभि: सन्वक् क्यूयमानी मचर्थिया। प्राष्ट्र गर्भीरथा वाचा परितृष्टी जनाहेन; ॥ बनुष्टी। सि दिजयेष्ठ ! लया भन्ना समर्थित: । बरं ह्याच्य भइंति करोमि तत वाञ्चितम् ॥ ननः प्राच चुर्घकियं भाग्यया सच्च कथापः। पुचलं सम देवेश संप्राप्य चिद्यां हितम्॥ कुरुष्य विजना देव जेलीकां निर्फितं बकात्। इन्ह्यावर्णो भूला उपेन्द्र इति मामतः॥ येन केनात्ममार्थिय वर्षितं निक्लितः मायया । जेलोक्यं मम पुजाब देशि श्रक्षाय शाखतम् ॥ प्रमुक्त स्त्रेग विश्वेष तथे वाच जगाईनः। यं स्वयमान स्विद्यो स्वचिवानार धीयन 🛊 एन सिन्न नगरे कार्य कश्चपस्य महाह्मनः। चाहित्या समेमापेदे भगवानु भूतभावनः ॥"

र्ति पाद्गोत्तरसक्ते ४० सभायः ॥ श्रीधित उपात्तः। "स्यय वर्षसम्बाक्ते सर्वकोकमदेश्वरम्।

व्यदितिजेनचामाच वामनं विश्वासम्बन्धः। श्रीवस्त्रकौश्तभोरकां पूर्वेन्द्रचडप्रदानम्। सुन्दरं पुष्टरीकाचं चातिसर्वतरं चरिम्। षटुषेश्रधरं देवं सर्ववेदानागोचरम्। मेखनाजिनह्यादिचिङ्गेनाङ्गितमीश्वरम् ॥ तं हड्डा देवताः चर्चे धतकतुप्रोगमाः। सुखा महर्षिभिः साई गमचत्रुके हीजसः॥ ततः प्रवत्नो भगवान् प्रोवाच सुरमत्तमान्। किं वर्त्तर्थं गया वाद्य तर्ववीत सुरोत्तमाः ॥ ततः प्रक्रुष्टाक्तिर्धास्त्रक्षः, परमेश्वरम् । अधिन काले क्लेब्झं वर्तते मधुक्दरन॥ प्रथमं दानकालोव्यं तस्य देखपते: प्रभौ। याचिता जिदिवं लोकं ननस्वं दानुमहेसि ॥ र्यक्तिकिद्यीः सर्वेराजगाम वर्ति इति:। याग्रहेश्चे समासीनकधिम: साह्यमचये: । षाभ्यागतं वटुं बङ्गा महसीत्याय देखराट्। क्यभ्यात्रतं स्वयं विण्युं सञ्चार्ष्यं समस्वितः ॥ पूजयासास विधिना निवेद्य कुसुमासने। प्रशिपता नमस्त्रता प्राप्त गर्गस्या गिरा ॥ धनो/सि जतकको/सि सफलं जीवितं सम। क्यामचीयित्वा विग्रेनरः। विगेकरोसि तव प्रियम्। च्यागतीर्थका यहचे सं मास्डिक्स दिचीत्तम। तत् प्रयक्तामि ते प्रीघं कृष्टि पेदमिदां गरः॥ सलः प्रक्रुटमनसा तमुवाच मञ्जीयतिम्। इट्या हाजेन्द्र | विध्यामि ससारासनकार्यम् ॥ चाचित्रकरस पृथिवी देशि देशपते सम । भग जिविक्रमं पार्टमही संदातुमहेसि ॥ सर्वेषामेव दानानां भूमिदानमनुत्तमम्। यो इहाति महीं राजन् विप्रायाकिस्नाय विश चाक्रुष्ठमात्रमध्वा स भवेत् एधिथौपति:। न भूमिदानसंहर्ण पविश्वमिष्ट विदाने 🖟 तसाहमिं मद्योपाल प्रयक्त चेपदं सम। रतरकामची दातुं मा विश्वक्ष मचीपते । जगन्नयप्रहानन्तन् सस भूप भविष्यति । ततः प्रञ्जरवद्वसाधिताष्ट्र महीपति: ॥ सम्मे मधीप्रदावना कर्त्तुं मेने विधाननः। तं इष्ट्रा देखराजानं तदा तस्य पुरोहित: ॥ उधाना कामवीद्वावयं भाराजन् दीयतां सद्दी। रव विष्णु: परेशो यो देवें: संपार्थितो तृप । ॥ वश्ववा महीं चर्ला ततः प्राप्तामशागतः। तका अवधी व दासचा तकी राजनुसक्षाताने ॥ व्यवसर्वे प्रथक्षक वचनाव्यम भूपते।। ततः प्रक्रस्य राजासीतं गुरुं प्राक्ट सेथंतः ॥ प्रीतये वासुदेवसा पुग्यं धर्ने क्रतं सवा। व्यदा धन्त्रीरकारचं विष्णुः स्वयमेवामती यदि ॥ तस्त्रार्पयास राज्यं हि जीवितच महत्रमा। त्रसाहसी प्रथमहासि चीन् सोनागणि साचिरम्। इत्का भूपतिकासा पादी प्रचासा भक्तितः। वाध्यिक्तां प्रदर्शे भूमिं वारिपूर्वनं विद्यानत: ॥ परियोध मसस्कृत दत्ता वे दिख्या वसुः उवाच संवदुं विश्वं प्रकर्षेका नाराह्म ना ॥ वन्योरकारमुख्कीमोर्शका सव दस्या सर्की क्रिना

षघेरं तव विप्रेन्द्र तद्ग्रहाय महीसिमाम् ॥ पचाप्रकोटिविकार्थां सकाननमधीधरान्। ससागराच सङ्घीषां सहेवासुरमानुषाम् ॥ पाईनैकेन पुरुषी विकन्य मधुस्तदन:। जवाच तं देखराजं किं बरोमीर्ति (ग्राचतम् ॥ तच चैविक्रमं रूपमा चरस्य महीजसः। धकात्मणि देवानाच्धीयाच महासनाम्॥ न वस्तुमणि ध्रक्यं स्थात् अस्त्रमः ध्रङ्करस्य च । तत्पदं एथिवीं सर्वाभाक्रम्य गिरिजे शुभे ॥ ष्यतिरिक्तं धमभवत श्रतयोजनमायतम्। दियं च खुरेंदी तसी देश राचे चनातम: । तसी सन्दर्शयामास स्थकं रूपं जनाईनः। त्रहिचरूपं देवस्य हृष्ट्रा है विश्वरी वृत्तिः॥ प्रचयमतुनं तेमे सानन्दाश्वपरिभृतः। हरू। देवं नमस्कृत्य स्तुत्वा स्तुतिभिरंव च प्राप्त सद्ग्रह्या वाचा प्रचर्यना न्तराह्मना । धन्योऽसि क्षतक्षयोऽसि लां हरू। परमेश्वरम् ॥ लोकचय मसेवितत राष्ट्रांग सञ्चलहरू। व्यथ सर्वेश्वरी विद्यार्थितीयं एट्सव्ययम् ॥ जर्दे प्रसारयामाच प्रचानीकान्तमणुतः। सन्जनमहोपेतं सर्वदेवसमाहतम्॥ पादेनापरिपूर्वोक्स्ट्रच्युतः स ज्ञुभानने । तनः पितासको उष्टा चक्रपञ्चाविचित्तिसम् ॥ श्रीपारं देवदेवस्य इवंबंधभचेतना। धन्योश्योति यहन्त्रका ग्रष्टीत्वा सर्वे कम-क्रजुम् ॥

भक्ता प्रचालयासाय तत्र संस्थितदाहिया। खचयमभवत्तीयं तस्य विक्यो: प्रभावत: ॥ तत्तीचे मेरिश्वर प्रापतिश्वमतं जनम्। जगत: पावनार्थाय चतुर्हिच्च प्रवाश्वितम् ॥ योता चालकनन्दा च वड्चुभेवा यथाक्रमात्। प्रचङ्गादिदमाख्यानं मङ्गाजन्म स्मनुष तती नारायण: श्रीमान् वलेसे व्यप्त: प्रस:। र नातलं शुभं लोकं घट्टी भक्तवत्वलः ॥ सन्वयां दानवानाथ नागानां याद्सास्पतः। राजानच बलिचक यावदाइतसंप्रवम् ॥ प्रतिरस्य बर्जनीकान् बट्वेप्रन है कहा। महन्त्राय ददी प्रीत्या काम्यपिविधारवयः। तती देवा: समस्या ऋषयच संघीषधः। सुरुषः, स्तुतिभिद्वी: पूजवामासुरच्यमम् ॥ संचिष्य तका चरूपं तेवां सन्दर्भगाय वे। संपूच्यमान रिजद श्रेरन्तर्धानं यथी फरि: n"

इति याद्वीणस्यक्त ४६ कथायः ॥ ॥॥ तद्वतारप्रकारान्तरं यथा,—

नारह उवाच।

"सांप्रसं भगवान् विद्यारक्षेत्रोक्याक्रमणं वपः।
करिष्यति जगत्स्वामी बतेबंत्यनमीत्ररः॥
तत् कर्णं पूर्वकाचेश्वपं विस्रासीत् विविक्रमः।
कस्य वा बन्धनं विद्याः सतविद्यासीत् विद्या

पुरसद्ध उवाच। श्रूयतां कथायध्यामि योध्यं प्रोक्तास्तिविक्रमः। यस्मिन् काले सम्बद्धाः यच विश्वतवानसी॥ वामनः

भावीन् भुन्ध्रिति कातः कक्षपस्मीरयः स्तः।
दशुगभैवसृद्भूतो महावनपराक्षमः ॥
य वमाराधा वरदं बद्धावां तपवासुरः।
धावधावं सुरेः सर्वः प्रार्थयत् स सुनारदः।
वदरं तस्य च प्रादात् तपवा प्रश्नुलोक्षनः।
परितृष्टः स च वती निर्कागाम विषयपम् ॥
चतुर्वस्य कवेरादी जिला देवान् स्वासवान्।
भुन्धः प्राक्षसम्भरोत् चिर्णयक्षिप्यो वति ॥
तस्मिन् काते स वनवान् चिर्णयक्षिपुस्ततः।
चवार मन्द्रशारो देवां भुन्धुं समास्तिः॥
सनोश्वरा यथाकामं विषर्णत जिप्रिष्णे।
सम्भनोते च विद्याः वंश्वाना दृःसवंग्रताः॥

तनीर मरान् अक्षसरोनिवासिनः

शुक्षा च धुन्धुर्दितजातुवाच छ ।

मक्षाम देका वयमयनस्य

सदो विजेतुं जिद्यान् सम्मान् ॥
ते धुन्धुवास्यन् निम्मादेकाः

प्रोत्तनं नो विद्यति जोकपान ।

गतियंवा याम पितामक्षानिरं
सद्ग्रीमीर्थं परतो हि मागः ॥

दतः सक्ष्येकं चुवोजनास्ये
स्रोती मक्ष्याम मक्षिज्ञ छ ।

येथा कि नासापननोदितेन

दक्षाना देकाः सक्ष्येच्येतन ॥

तिवा वचनमाकार्ये धुन्धुः प्रीवाच दानवान् । **गन्तुकास: स सदर्ग अस**यो जेतुमेश्वरातृ॥ कथन्तुक्रमीका केन ग्रन्थते दानवधेभाः। क्यं तत्र तप्रसाचः संप्राप्तः सप्र देवतेः ॥ ति धुन्धुना दानवेन्द्राः एटाः घोत्रवेचोश्घयम्। कर्म तब वर्ष विद्याः युक्तकारेत्रासंग्रयम् ॥ देखानां वचनं श्रुत्वा धुन्धुरे सपुरो दितम्। पप्रच्य शुक्र कि कर्मे जला नक्स वहे। गति: ॥ तत्त्रीरसी कथयासास देखाचार्यः कर्तिप्रयः। भाकस्य चरितं श्रीमानृपुरा हवरियो: किल 🛭 श्कः: श्रतन्तु पुर्यानी कत्नामचयत् पुरा। हिसोन्ड । वाजिमेधानां तेन अक्ससदी गतः ॥ तदाक्यं दानवपतिः श्रुत्वा शुक्रस्य वीर्यमान्। यशुं तुरममेधानां चकार मतिसत्तमाम् । ष्यासन्त्राष्ट्रासुरगुरं दानवांचाप्यत्रनात्। धोवाच यन्त्रां यज्ञीरश्वमधी: सर्वियी: ॥ णाष्ट्रयन्ताच निधयचाचाधन्ताच गुराकाः। प्रयामी देविका यत्र शक्ता प्राचीनवास्ति। सा 🗑 पुग्या सिंद् क्ट्रेंडा सर्वे सिंह करी शिवा। जलं प्राचीनमासाद्य वाजिमेधान् बजाम है। इत्यं सुरादिवचनं विश्वन्यासुर्याणकः। वाद्शित्ववरी इंटी निधय: चन्दिश च: । तती शुन्धदेशिकायाः प्राचीने पापनाप्राने । भागविन्द्रेश मुक्केश पां (क्रमेधाय पी चित: #

> ततां श्री सम्मेन मही समीता यामा दियः सं विद्यस पूर्णाः । तेनोयमसीन दिवसुमिन सबदवी वसलोसं भद्दर्भे ॥

तं गत्मभाषाय सुरा विषया जानन पुत्युं स्थमेषदीचितम्। ततः ग्ररणयं श्ररवं जनादंनं

जमुः सप्रका जातः पराययम् ॥ प्रवस्य वहदं देवं पश्चनामं चनाहेनम्। प्रोषु: सर्वे सुरमवा भवमद्गदया विरा । भगवम् देवदेवेशः । चराचरपरायमः ।। विचित्रिः: अप्रयोगं विक्यो। सुराकासार्णिना प्रयः। ॥ धुन्धुर्माका सुर्पतिनेतवान् वत्तप्र'स्ति:। मुक्तस्य मतमास्थाय सीवन्तः । प्रतंकत्न। सिङ्गाची वक्कालोकं सङ्ग्रहरः। ष्यारोष्ट्रांसम्बर्धतं वर्षौ विचेतुं चिद्धानपि ॥ समारकालकोनन् चिनायस जगद्गुरो। उपायं संख्विष्वंस भवामी येन निष्टेता; 🛭 श्रुलासरायां यचनं सगनाव्यधुस्ट्नः । दल्लाभयं मञ्चाबाञ्चः प्रेषयामास सीश्य तान् ॥ विक्ष्य देवताः सर्वा चाला जेतुं सहासुरम्। वचनाय मितच्चक्रंच धुन्धोरध्वरस्य वे ॥ ततः स लाला भगवान् वामनं कः पर्मीचरः । देशं सत्या निराजनं कालबद्देविकाणचे ॥ चगाननंसयोगनन्तुक्तां यहक्या। बरोश्य देखपतिना देखेशाची: सुर्दाधि: # ततः कर्मे परिताच्य यश्चियं जाचार्योत्तमाः। ससुत्तार्थितुं विप्रमद्रवन्त समाञ्चलाः ॥ सदस्या यजमानाच काविजच महीजय:। निमच्चमानसङ्घर्षे संवेतं वासनं दिचम्॥ समुत्तार्थ इसलास्त प्रयक्तुः सर्व एव दि। किमचे पतिती । सी इकिन चिप्ती । सिवा वह ॥ तिषाभाकास्ये वचनं कम्पमानी सङ्म् हु:। प्राच धुन्धुपुरोगांसान् श्रृयतामत्र कार्यम् ॥ त्राचायो गुखवानाधीत् प्रभास इति विश्वतः। तस्य प्रजाहवं जातं सन्द्रमातं सुदु:सहवम् ॥ तस्य ज्येषो मम भाता कनीवानवरका इम्। नेजभाल इति ख्याती च्येष्ठी भाता तसी-

मम नाम पिता चक्की इति भाषी2तिकी सुकात्। सत: कार्वन मक्ता आवयी: स मिता कत: ॥ तखोहँदंहिनं सत्या रहमावां वसामती। ततो मयोत्तः स भाता विभनामी रहाँ वयम्। तेनोक्तो नेव भवतो विद्यते भाग इत्यक्ष्म् । कुलवाम नखक्कानां की वार्ता चित्रकाम (म। जनतानां तथान्यानां धनभागो न विद्यते । यवसुक्ती मया सौंश्च किमचे प्रकाद्मचम्। धना हुम। गमर्छा मिना इंन्या येन केन वि ॥ र बुक्तवित वाक्येश्ची भाता में की प्रसंयुत:। सस्त्वियाचिपज्ञयामस्यां मामिति कार्यात् 🛚 ममास्त्रां निवासायाम् मध्ये च पुरती सतः। काणः संवसराकासु युवाभिरिष्ट चोह्नतः। के भवन्तच संप्राप्ताः सक्केचा वान्यवाद्वः॥ ते वासनवर्षः श्रुत्वा सागेवा द्विश्वसत्त्रसः।:। मोचुरें अपति सर्वे वामगार्थं कर वच: ॥ इति दिवानां वचनं श्रुत्वा देव्यपश्चित्रक्षः ।

२सुरा: N

प्राच दिक दशमीति याविष्क्षि में घनम् । तदाकां दानवपते: शुला देवीश्य वामनः । प्राचासुरपतिं धुन्धुं खायेचिद्विकरं वचः । सीदरेगापि दि भाषा दियते यस्य सम्पदः । तस्याच्यसस्य यह्तं किमची न द्वरियति ॥ सम प्रसागमानीका सामकच क्रमचयम् । संप्रयक्षस्य देशोन्त नाधिकं रचितुं चमः ॥

> इब्रेक्सले वचने महासा विषयः देशाधियतिः समातिक्। धादाद्विज्ञाय पदमयं तदा बदा स नान्यत् जरहे च (कच्चन # क्रमत्रये लोयमदेश्य इसं महासुरेन्द्रेख विश्वयद्या । चक्रे तती जक्क्षितुं चिजीकी त्रिविक्रमं कप्रमननाग्राक्तिः ॥ क्रवातुरूपंदितिणांच इत्या धणम्य चर्चीन् प्रचसक्रमेणः महीं महीथे: वहितां वशासेवां जद्दार रज्ञाकरपत्तनीयुँताम् ॥ सुवं समानं जिद्याधियासं चोमाकं ऋचेर भिमक्ति नभः। देवो हिसीयेन जगास वेगात् क्रमेख इंद्रधियकोक्तमीत्वरः ॥ क्रमं ऋतीयं न यदास्य पूरितं **सदातिकोपाइनुपृङ्गबस्था** यपात एड भगवां कि विकसी मेरप्रमायोग तु विग्रहेस ॥

पनता वास्त्वेष दागवीपरि गार्द !!
विश्वद्योजनवाष्ट्रसी भूमिर्मूना घटीलता ॥
ततो देखं ससुन्पात्व तत्वां प्रत्याय वेशत:!
वर्षतिक्ताभिष्टया तां गर्भभूमिमपूरयत् ॥
तत: खशे सङ्खाची वास्त्विप्रसादतः ।
स्राच सर्वे चेलोक्यमवापृष्ठिपदवा:॥
भगवागिप देखेलं घत्त्वाय सिकतार्थवं ।
कालिन्यां रूपमाधाय तत्रिवानारधीयत ॥

इति वासने २५ काध्याय: श वासन:, वि, (वासयतीति। वस+शिष्+ एतः।) कातिस्तुतः। तत्त्र्याय:। न्यहः २ नीचः २ स्वनं: ४ इस्तः ५। इत्यसरः। च्यत्र्यः ६ च्यत्रायतः २। इति जटाधरः॥ (यथा, नेष्धं। २२।५२।

"विधिश्वायार्ष्ट्रवाशि वर्षः कर्षः विशिष्ट्रीति तर्णाति तर्णाति है। ज्योत्कानि चेत् तत्प्रतिमा दमा वा कर्णं कर्णं कर्णं तानि च वामनानि ॥") वामनवर्त, क्षी, ( वामनदेवतानं वत्न । ) अवया- दादशीनत्त्री वामनदेवतानं वत्ति । अवया- दादशीनत्त्री वामनदेवतानं वत्ति । अवया- व्या श्रीवामनवर्ति । "नत्वा गुदमवृत्ताण पद्माव्यममाचरित्। न दि चिद्वेटुगुरीभित्तं नियमच विना पत्तम्।" नियममन्तः।

"रकाद्याः निराष्ट्रारः स्थाना चैवापरेश्यन।

वासव

सर्वास्त्रध्यमये प्राचितास्त्रवंश्रमयेशीय वा श कुकिको स्वापयेन् धार्मे इचिकापादुकास्त्रथा। मुभाष वेशवी यहिमचास्य पवित्रकम् । युव्येतंन्ये: फलेर्स्य: प्रदीयेचाचयेद्धारम्। नाना विषेच नैवेदी भैचाओ की बी को एने: ३ चागरं निधि कुळोंत गीतवादिवनर्गने:। एवसाराध्य देदेशं प्रभाते विमन्ते चति ॥ च्यादावधी प्रदासर्थं प्रचाहेवं प्रपूज्येत्। गारिकेवेन सुभेग द्वाद्यांच पूर्ववन् ॥" त्रव अन्तः।

िवासनाय नसस्तुभ्यं क्रान्तिश्चवनाय च । राषाची सवा इसं वासनाय नजीवस्तु ते ॥" वासनाय व्यथी नमः।

"मह्यं कूर्मा वराइक नरसिंदक वामनम्। रामं रामच ज्ञाचाच जमातृ दी वृहक्तिकानी । पाइयोक्जीवनोर्गुन्ते नाभ्यासराव कच्योः। समयोक्ष्मी (द्वी सन्वाक्षेत्रक्षेत्रदायुषानि च । सञ्चापूजां ततः; सत्वा गोसर्थं काचनारिकम्। प्रकारियांचे दातचं जास्योभ्यस सन्ततः । ब्राक्षसंकापि सम्बेख प्रतिग्रक्काति सन्त्रवित्। दराति अन्तरी स्रोव दाता भक्तिसमन्त्रतः ।" तच दानसकः।

"वामनो बुद्धिहो हाता प्रथस्त्री वामनः सवम्। वासन्य प्रतिपादी तेन से वासने रति: ॥ वामनः प्रतिग्रज्ञाति वामनीश्रीय द्राति च । वामनकारको द्वाभ्यां तेनेदं वामने नम: ॥"

"र्वं सता विधानेन भी जनं एवदा व्यवस्। पूर्वे ददादृत्रासायोध्यः पचादृभुञ्जीत बन्धुभिः ॥

यदामनपुराखे च यहुभ(वच्चोत्तरे व्रतम्। वामनस्योदितं तस्यानुनाराक्तिस्ततं विदम्॥" ज्ञानिवर्ते।

"राष्ट्रीत्वा नियमं प्रातर्शत्वा नद्योष्य सङ्गमे । सीवर्णवामनं सत्वासीवर्णभाषकेण वाः यथाप्रकाय वित्तस्य क्वम्भोपरि जगत्यतिम्। खर्यपाचे स्थापयिका अलेरितेच पूजरेत्। 🥩 वासगाय गमः पासी कटिं दासीदराय च । जरू श्रीपत्ये गुत्तं कामदेवाय पूज्येस् । पूचिकातां पशुक्दरं विश्वधारियो। चुद्धं योगनाथाय क्यं श्रीपतये नमः ॥ मुख्य प्रकृताचाय (श्र्रः सक्षासने नमः। इत्यं संपूज्य वासीभिराक्काद्य च जगदृगुरुम्। ददात् सुखद्वया चार्घ्यं नार्श्विकादिभिः पर्वे: । ॐ गमी गमकी सीविष्ट् बुध अवयसंज्ञक ।

च्यचीचसङ्घयं सत्ता प्रेतमोच्यप्रदाभव।" रत्यथमनाः ॥

"क्ष्मोपानस्मोदानं ददाद्य कमस्त्रम्। विश्विक द्विजायग्राय वासनः प्रीयतासिति ॥ इध्योदनसमायुक्तां वारियानी प्रदापवेतृ।

पूर्विवा वसतार्थं वासनः प्रीवतासिति । यथाभाष्ट्रा च होनानि डिचायोभ्यः प्रदापयेत्। क्र्याच्चागरखंराची शीतशाक्त्रसमस्वितम्॥ अङ्गया परवा युक्ती निधामनिभिष्ठेचायः। प्रभाति भी कथे विद्यान् द्वादद्यः पारकंततः। कुर्यात् सर्वे महवातत् सर्वे सक्तता वजेत् ॥" तना दाह्याच्या तत्रीय ।

"एवं क्षते तुकालेय व्रतेश्वसन् विवयादिने। न दुखेंभतरं कि चिद्धि को के रेथवा घरे ॥ फलमख व्रतस्थीतां दच्या पिषीर्गेशीलमः। वंद्योद्वारकरो सुक्तिं याति पेत्रप्राडकादमि ॥ न पावनतरं कि चित्तः यर्गमधीचते। विजयात्रतमुख्यः च परं परिपद्यति ।" भविष्योत्तरे चा

"समाप्ते तुत्रते तस्मिन् यत् पुरुर्णतिश्रिकोस मे। चतुर्युगानि राजेन्द्र ! सप्तसप्ततिसक्ताया ॥ प्राप्य विद्युपरं राजन् क्रीकृतं कालसम्मयस् । इष्टागळ भवेताचा प्रतिपचभयकूर: ॥ च स्य घरण्या गार्गहाता भोक्ताविभक्षर:। रूपयौभाग्यसम्पन्नी दोर्घायुगिरको भवेत्। पुक्रमोक्षे: परिष्ठतो जीवेच ग्ररदा ग्रतम् ॥"

इति श्रीष्टरिभक्तिविलासे १५ विलास:॥ वासनेक, की, (वर्षकास वाम नेक सुद्धां येन।) **दीवेंकार:। यथा,**—

"ई (खन्द्र सिमा हामाया लोला की वामली च-नम् ।"

प्रवादि वयां भिधानम् ।

जिपि च । "र्रभी विकानरसाः भ्राभ्यध्यक्तिसहासने जेव

बीजमी दन्द्रमचिद्रगिलितचिक्करे कालिक य जपन्ति।"

इति तक्वधारे सञ्चाकालविर्यितं ध्यामा-सोवम् ॥ (वामचन्नुच ॥)

बाच्चलकात्रक्।) बलग्रीकः। इत्यमरः। २। १ । १८ ॥ ( यचा, काफ्रीखक्ट । २२ । १६ । "चटाटवीकोटरानाः सतनी कृष्टिणाच्या प्ररूप्तामक्राङ्गाः सायुनहास्यिसस्याः ॥") वामजीचना, ख्ली, वामे चारुकी लीचने बस्या:। कीमेंदः। इत्यमरः। २।६।३॥ (यथा, क्ति। पर्देश्चा २ । १५६ ।

"गायिक्तृष्यति काष्ठामां गायगानां सद्घोदधिः । गाक्तक: सर्वभूतार्गं ग धुंसी वासली चना ॥") वासवेधमुद्धिः, च्या, (वासे प्रतिकृति यो वेध-साहिष्ये पुर्विविशोधनम् । यहा, वामेण विष-रीतेन वेधन शुद्धिः।) खराश्चर्यचया हादश्-चतुर्धनवसराहरूको (वर्षाहोशिप चन्द्र: यदि युक-ग्रानिक्रवाक्षेत्रकारकात् सममग्रहे तिस्रति तदा नरायां चाभिलांबतपालदाता भवति। यदि तु सितश्रानिश्वाचणीवाकंयुक्तरकात् दश्रम-

पचमारमग्रह तिस्ति तदा नरासां सराधा-

पैचवा यवासंखां असमप्रमहितीयग्रहमीर्शा चन्द्र: अचुर्यन्तराता भवति। यथा,---"सित्रशिकुणजीमार्कास रक्षेत्रसा चयसुखनवमस्योग्धी हराता तथेवाम्। खसुत्र निधनमञ्जून खतु चार्चगोश्य प्रचुरम्भवतं खाद्वामवेधेन मुहि:।" यामविधायण दानजनीत रवमचेति वद्यमाग-वचनान्यामेकार्यकाद्वोध्यम् ॥ 🗰 🛊

> ष्यय दश्चिषवेधवासवेधकष्यनम् । "लाभविक्रमखण्युष्ठ स्थितः श्रीभनी निगहिली हिवाकर:। खेचरे: सुनतमी जना नवाने-र्चाकिभियेदि न विधाते नदा # वृगजकारियुक्ताभखाका-चन्त्रमाः सभागतप्रदत्तरा । म्बाह्मजान्धन्दिनवन्धुधर्मग्री -विधाते न विबुधिये(इ ग्रञ्ड: । विक्रमाय रिएग: शुभ: क्रज: खात्तदान्यसुनधकेंगे; खगे;। चंत्र विद्व इनखनुरणसी किन्तु चन्ने पृथिता न विध्यते ॥ खामुश्रचुकतिखायगः शुभी ऋक्तरान खलुविध्यते यहाः। चास्मजित्रवकाराविधन-प्रान्त्यसे विविधासने सच्चरे: ॥ स्वायधक्तंत्रनयद्युन (स्वात) नाकनायकपुरी(इत: गुभ: । रिम्परन्युखनन निगेर्यहा विध्यंत गगनचारिभने चि **च्यास**तारमतपो वयायगो विश्व चास्सु जिदशीभनः सहतः। नेधन।स्ततनुकर्मधर्मधी-लाभवेरिसइजस्यखेचरै: 🛚 "

इति च्योतिस्तत्वम् ॥ वामलृरः, ग्रं, (वामं यथा तथा जुनातीति । लू 🕂 बे.सा, छत्ती, (वसित सीव्युर्धे इति । वस 🕂 ज्यका-दिलात् व्यव्। टाप्। यदा, वमित प्रतिकृतन-मेवार्थं कथयति। यहा, वामः कामीश्रस्यस्या इति चयर चारिन्योश्च इत्यम्।) सामान्या चती। इत्यमर:। २।६। २३ (यथा, गीत-

> गोविन्दे। १। ४६। " शिखति कामपि चुम्बति कामपि कामपि र्मधलि वासाम्।

> पश्चिति सस्तितचाचपरासपरासनुगक्ति रामाम् ॥")

> दुर्गा । घषा,---"वामं विरुद्ध रूपमु विपरीतम् गीतवे। यामेन सुखदा देवी वामा तेन मता बुधे: ॥" इति देवीपुरार्के ४५ ख्रध्यायः ॥

व्याप चा "बालान्तु बाल्यदाचिष्यभावाभ्यामपि पृज्येत्। धाग्रानभेरवीं दंवीसुग्रतारां तथेव च । उक्तिरमी चकी तारां चिपुरभेरवीम्।

#### वामाचा

हतासु वामभावेन वजे जिल्ला श्रीरवीम् । सर्वेच पिछद्देवादी बस्ताद्भवति दक्षियः । देवी च दक्षिया बस्तात्तसात् दक्षियग्रस्थते । या पृतः पृष्यमाना तु देवादीनानु पृक्तः । यज्ञभागं स्थयं भ्रते वा वामा तु प्रकीतिता ॥"

इति कालिकापुराखे ०० सधाय: ॥ वामाखि, क्षी, (वाममिखा) वामस्य: । (वर्ण-न्यासे न्यस्यं वाममिख येन ।) दीर्घ देकार: । यथा.—

"क्तपूरिसध्यमानवस्परिरचितं सेन्द्र वामाचियुक्तं

बीजनी सातरेतजिपुर इरवधु चि; कर्तये जपन्ति॥"

रतारिकपूराकाकोणम्॥

वासाची, की, (वासे मनोक्टर कविकी कथा: । यन् । ढीष् ।) वासनीचना । इति हेमचनः ॥ वासाचारः, पुं, (वासी विपरीतो वेदविष्ठी वा काचारः ।) काचारविष्ठीवः । यथा,— "पचत्रकं काप्रवाच पूजवेत् कुनवीवितम् । वासाचारो सवैत्तन वासा भूला बजेत्

यराम्॥"

इद्याचार्भेद्रतसम् ।

तहाचारवतां नरकामनं यथा,—

"स्वधमीरचितां विदा वेदान्यसंदिनः सहा।
भराचाराच्य वामाच्य ने यान्ति नरकं घुवम्॥"

इति बचार्ववर्ते प्रकृतिस्वके २८ चथायः॥

तत्त्रश्रंचा वया,---

"चलारो देवि बहाबाः पशुभावे प्रतिष्ठिताः। वामाबाक्यव आचारा दियो वीरे प्रतिष्ठिताः॥"

इति विद्यातन्त्रम् ॥

"त्र के श्वासीत्तमा देवा वैदेश्यो वैद्यावं महत्। विवाबाद्यमां भ्रवं भ्रवाद्यात्रसम् ॥ द्याबाद्यमां वामं वामात् विद्वान्तसम् । विद्यान्तमं कौलं कौलात् भरतरं विद्वा

दति कुलासंयतन्ते २ खक्तम् ॥ ॥ महाचार्युक्तस्य निविद्वक्तमास्य यया,—
"न एदात् वाक्षस्यो मर्द्यं महादेखे कथकन।
वासनामी वाक्षस्यो हि मर्द्यं मार्थं न भचसेत ॥"

नर्तुकारो यथा। कुलप्षामणी।

"यजास्वमव्यान् वास्यण्तु विश्वेषतः।

नम गुड़ाई वं द्दात् ताके वा विख्नेकाष्ट्र॥
देशासु द्विया भागे चक्रपार्थे निवेद्येत्।

यतद्यम् मूदस्य नान्येषान् कदाचन॥
वैद्यास्य माचिकं युढं चित्रयस्य तु साच्यकम्।

वास्यस्य मर्वा चीरं ताके वा विख्नेकाष्ट्र॥

नारिकेषोद्यं कांस्य सर्वेषां प्रव्योधनम्॥

चित्रयं स्वयोधन् गौद्यो माध्यो च दान्या तत्र

तयोर्धकारात् तदभावे चतुकत्यविधानम्।

तथा च।

"गोचौरं माजको स्यात् दयमाण्यच

बाष्ट्रणः।

### वासाचा

विश्वक सार्वितं वर्षं मूनः पेट्याहितं पुनः ॥"
तिन मूत्रख नातुक्तवाः ॥ ॥ ॥ जुलायवि ।
"जनं चीरं छतं भन्ने सञ्च मेरेयमे चनम् ।
मौद्यं तक्तमनं धान्यसम्भनं तक्तनिक्षितम् ॥
सहकारभनं देवि चिविधं बहुभेदकम् ।
साहतं धक्षमंभेदात् वच्चामासीन् सुलोचने ॥
जानेन संस्कृतम् । महापालकनाधानम् ।
तहाने पालकाभाषी दिखभावविषयं वा ॥ ॥ ॥
साकन्दपत्ताचं दन्धं हथं सेचं द्विचातिसः ।
खमादकताहेविध् ऐच्चं सेचंत वृधेः ॥"
एतेन चित्रयादिभिरमादकं वर्षं सेचं भादकस्य
पापहितुक्तवस्ताम् । भैरवतन्ते ।
"मदं मांचं विना वस्य यात्विधन् जुलसा-

धनम ।

ग्रात्मी दत्ता तनः श्रेषं गुरवे तक्तिवेदयत्। तद्युश्चां मृद्धिं हत्ता श्रेषमात्मनि योषयेत्॥" तेत्र चात्रियादीनां सुख्यदाने चाविकारः। न पाने। यत्।

"भीता पीत्रा पुन: पीत्रा पतिता च महीत्ले। उत्थाय च पुन: पीत्रा पुनर्जमा न विद्यते॥" वत् चयुर्णाश्रमिपरम्॥ ॥ तद्यकर्णी जातिचिन्तो न कुर्णात्।

"महिराया मेथुन च जातिचिनती न कार-

रतेवां श्रोधनस्यावस्यकत्वम् । नथा च । "संशोधनमनाचर्य क्योष्ठ मद्योग्र सावकः । भाषां सिंडिकानिः स्थात् कृष्ठा भवति सुन्दरी ॥"

भदीत मुख्यातुक्षणीतु ॥ ॥ तथा कुलपूजाया-मस्यावद्याकलम् । तथा च । "मधु मांसं विना दंवि कुलपूजां समाचरेत् । चक्षान्तरसङ्खस्य सुक्षतं तस्य न्यासि ॥"॥। स्थय मांसादियोधनम् ।

"मांसन् जिविधं चीयं जलखेचरभूचरम्। मांसन् जिविधं प्रोक्तं देवनाप्रीतिकारकम्॥ मात्सच जिविधं देवि उत्तमाधममध्यमम्। उत्तमं जिविधं मात्स्यं प्राज्यावीनरोष्ट्रितम्॥ प्रवीयं कार्टकेचींनं तेलाक्तं देख्कांत्रेष्ट्रतम्। देवाः प्रीतिकरचेव मध्यमं तचतुर्विधम्। ज्ञुदानि तानि चन्नाणि चधमानि विदुर्युधाः॥" भूचरमोद्यचः।

"गोमेषाचलुलापोत्यगोशाणोद् स्वगोद्भवम्। मचामांचादकं प्रोत्तं देवताप्रीतिकादकम्॥" मांचामाचे चनुकच्यः। चमवाचारे। "खबवार्ककपिग्याकतिलगोधूममाचकम्। कशुनच मचादेवि मांचप्रतिनिधिः खुतः॥"॥॥ सृता तु द्वित्रगः। कुलाववे। "जक्दं मक्कलाकारं चन्द्रपद्मानमं शुभम्। चार्यपद्मभोचारि प्रकरातीच् पूरितम्।

"भरपान्यादिनं बावत् चर्वसीयं प्रकथ्यवेत्।

पूजाकावे देवताया सुद्रीवा प(रकीर्त्तता ॥"

## वामीक:

तेवां संदा ज्ञता सुदा सदासोरप्रदायिनी ।" तैयां ग्रोधनन्तु स्वतकातको। 🕉 प्रतद्वित्यु-रिवादि मांतम्। जामकासवादि सीनम्। तिह्योदिकारि सुदाम्॥ #॥ अपभ प्रक्ति-भोधवम् । तच भावचुदामगौ । "सदीचितज्ञानासङ्गात् सिहिष्टानिः प्रजायते । तत्कयात्र्यवयं चेत् स्वात् तत्तराध्यमननं यदि । स क्रुजीन: कथं देवि पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥" श्रीक्रमे। संधीधनसनाचर्येति। कौजिकतन्त्रे। "अभिवेकाञ्जवेक्षिकेन्त्रस्योचार्यिक्ष्मः। बलाद्वा यक्षतो वापि सभिवेतं सभाचरेत्॥" खभिषेत्रमन्त्रस्य । "कादी वाणीं चसुकार्य क्षिपुराये ससुद्धरेत्। नम: ग्रन्ट् सतुचायं इसां ग्राम्तिः तती वदेत्॥ पविश्रीकृत ध्रन्दानी सस वि(इं कुर प्रिये। विद्विज्ञायां समुच्चार्य शुद्धिमन्तः सरेश्वरि । तस्त्राः वार्याश्मेरवृद्धाः भाषावीणं वसुद्धरेत् ॥"

द्रांत ग्राक्तिशोधनम्॥ \*॥ ततः ग्रोधितद्रवसर्धे चिपत्। श्रीक्रमे व्यर्धे विभी।

"पूर्व्यक्षो सितम्बन्तः ग्रुप्ते नेव चर्चाचिमेत्॥" स्वतन्त्रतन्त्रः।

"चाद्यवयमधीपात्री निः(चाय प्रयतः सुधीः। कृष्णगोत्तीद्ववं व्ययं खयम्ब्रुस्मां तथा। बाधीं दस्ता महिप्रानि सर्वतिव्योत्तरी भवेत् ॥ सुरया चार्ष्यदानेन योगिनीनौ भवेत् प्रिवः। सहायोगी भवेद्दि पीटप्रचातिती क्लेतेः ॥" सेरवतन्त्रीः।

"पच्चमात् सुपरं नाधित भ्राक्तानां सुख्यमीच्योः। कंविकः: पच्चमें व्यापि सिक्षो भवति साधकः:॥" तिन पच्चमकारेखः पूचाकक्तेद्याः। इति तस्त्र-सारः:॥

वासापे। इतः, पुं, पी खुड्याः। इति ग्रन्दचित्रका। वासिका, च्यो, (वासा + खार्षे कत्। टापि चात इतन्।) चिक्कितः। यथा,—

"बद्धास्तु चिष्ठका देया वासिका सर्तयः

क्ट्रताः। कच्माम् वामिका कृतिक्ता दश्चनभैरवी॥ नाध्यदाशं पुरयासमन्दिरेषु करोक्षकम्। चपूजिता महालच्छादिश्वां तास्तु पूज्येत्॥ वाग्भैरवी सरसावा वामिका कृतिरीदिना। तस्या मकं पुरा प्रोतं सुकाववां तुषा स्टुता॥"

दित कालिकापुरासं ०० सध्याय: ६ वासिल:, चि, (वास + दलच्।) दान्मिक:।. वास:। दित मेदिनी। से, १३१ ॥ दासी, स्त्री, अस्त्राली। बड़वा। (यथा, रघी। ४।३२।

"अयोद्वामीश्रतवाद्यितार्थं . प्रजेन्दरं ग्रीतमना महर्षिः।") रावभी। करभी। रति मेहिनी। मे, ३०॥ वामीकः, स्वी, वामी सुन्दरी स्वस्त यस्ताः। ("संदितश्रपतस्य सवामादेशः" ॥।१। २०।

#### वायसा

इति अवस्।) नारीविष्येषः। इति साधनीध-वाकरणम्॥ (यथा, मधि। ८। २८। "बस्रमी चलग्रमरीविष्टितोसः-वीमोस्रितिश्यमाप विश्वमसा। श्वाभ्यक्ति प्रसभमद्दी विनापि हेती-वां(वाभि: किस चित कार्या तद्या: "") वायकः, पुं, (वयतीति । वे + ग्नुल्।) सन्द्रष्टः। इति ग्रन्ट्चिका॥ (तस्त्रवाय:। यथा, भाग-

वते। प्रार्द्रा वृद्रा "यच च वित्तयचं पापपुरुषं धर्माराजपुरुषा वायका इव सर्वती रङ्गेषु ऋषी: परिवयन्ति॥") बाधहरू:, पुं, (वायस्य हर्यः । यदा, वायते विनेति

वाय;। वाय एव एक इति कर्नेधार्यः।) बायद्यः । इति भरतद्विकः पक्षेयः । बायनं, ऋौ, पिष्टकविश्रेष्ठः। तत्पर्यायः। व्रती-पायनमृ २ । प्रदेशकामृ १ । इति विकाखः-

वायत्री, चत्री, (वायोदियमिति। वायु+च्यम्। कीप।) जत्तरपश्चिमदिक्। इति णटाधरः ॥ (कार्षिकेयस्यातुषरमाहगणनेहः। यथा, मचा-

भारते। ६। ४६। ३०। "वाश्यक्षाय कीमार्या जाकाम्य भरतर्थमः। विव्यायक तथा सीर्था वाराह्यक महावना;॥") बायकां, श्वि, ( वायुद्दैवनास्त्रीति । वायु + "वाय्वृतु-पित्रुवसी यत्।" 8।२।३१। इतियत्।) बायुसम्बन्धिद्शादि। यथा। विख्वयुग्मस्पन्नस्थ गवाचातको ।

"वायव्यस्यं नेक्टेतस्यं न ग्रक्तीयात् कदाचन ॥" इति तिथादिनत्वम् ॥

( वायुद्धेवताकपपुच्चविरादि । यथा, ऋग्वेदे । 1-103108

"तसाद्यशात् वर्ञञ्चतः सम्मतं एवरान्यम्। प्रमुक्तां आक्री वायवाना र ग्यान् यामा अर्थ॥" "वायकान् वायुदेवलाकान्।" प्रति तञ्चास्ये सामबः । 🗰 । की, घट्शताधिकचतुविश्ति-सञ्चर्याकात्मकवायुन।सक्षमञ्जूरायम्। यथा,

देवीभागवते। १ । १ । ७ । "आयुर्तवासनास्त्रज्ञ वायसंघट्यतानि च। चतुर्विश्रतिः संख्यातः सद्यवाधितु ग्रीनमः॥" ष्यकाविद्रोवः । यथा, सञ्चाभारते ।१।९३६।१६। "आयोगस्वदिशं वादयानास्वत् पयः।

वाययीनास्वद्वायुं पालेग्येनास्वद्वनान्॥") वायसः, पुं, (वयतं इति। वयं गती। "वयसः।" खका। ३।१२०। इति असम्। सम खित्।) के, इण्॥ ( यथा, मचामारते । ६ १२७० । ३९।

"ऋग्रभकञ्चलाकोलभासगोमायुवायमाः। चाष्ट्रपंक्षच्{बीरायां चतानां मांचप्रोयिते: ॥") ष्यस्रोत्पत्तिर्यथा,---

"चार्यस्य भाषा स्त्रेनी वीर्यवन्ती मञ्चा-

सम्मातिच जटाग्रच प्रभूती प्रविशतमी।

प्रति विच्युराखे वाराच्यादुर्भाव: १६३ षाख एका चित्राभकार संस्था, — मानेकीय उनाच।

"गते तुभरते तक्तिन् रामः क्रमजजीचनः। लच्याचीन सञ्च भाचा भागेया सीतया सञ्च। भाक्तम्बलकाष्ट्रारी विचचार मदावने॥ यक्त संख्या करते रामदेवः प्रतापवान् । चित्रकृटे वने देशे वेदेखा बङ्गमास्त्रित:॥ सुम्बाप सुसुकृतेचा ततः, काको दुरास्ववान् । सीताभिमुखमभ्येत्व विद्दार क्रानान्तरम्। विदायं द्वामाचन्त्र स्थितोय्यौ वायसाधमः ॥ ततः प्रवृक्षो राभोव्यो इष्ट्रा रक्तं कानान्यरम्। श्रीकाविद्यानु सीतां तास्वाच कमचेच यः॥ किमिटं स्तरानारे भन्ने तव रक्तसा कारणम्। इत्युक्तासाचनं प्राचनिर्मानं विनयान्विताः। पग्रत राजेन्द्र दक्षाये वायमं दुष्टे (एतम् । येनेतच इततं कभेंग सुप्ते त्वधि महामते॥ रामोशीय डच्चा तंकाकं तस्मिन् कोधमणा-करोत्र।

रेपिकास्त्रं समाहाय अधास्त्रेगाभिमन्त्रितम् । काकस्हित्रा चिच्छेप सीरवधावद्वयान्यितः॥ स (व्यक्त स्य सुतो राजन् इन्द्र जोकं विवेश इट। रामास्तं प्रस्वलं दीप्तं तस्यागुप्रविवेशा वि ॥ विहिनार्थक्ष देवेन्द्री देवें: सर्जी: समन्त्रित: । निकामयचे तं दृष्टं राधवस्थामकारिसम्। तसीरसी सर्वदंवेस्त दंवलाकाहिष्टक्ताः। पुनः सीरभ्येता सामाच राजानं प्रस्थां गतः॥ त्राष्ट्रिम महाबादी खज्ञानादपकारि-

दित युवन्तं स प्राप्त राम: कमललोचन:॥ यमीय।य ममास्त्राय चांच एकं प्रयक्त मे। तली जीवसि दुशासन् मेरपराधी महान् सतः॥ इत्युक्तीय्ची व्यक्तं नज्ञेक्समञ्जाय दक्तवान्। व्यक्तकान्य नेव्यमेकन्तु भक्षीकृत्य ग्रमं यथी। ततः प्रश्रति सर्वेषां काकानामेकनेवता। च चुर्षेकेन प्रायम्त चेतुन निगपार्धिव । ॥"

इति नरसिं इपुराणी ३३ व्यध्याय: ॥ (वायसस्यन्धिन, जि। यथा, सञ्चाभारते। 351 251 0-21 "स काकं पञ्चारं बहा विषयं चीमदर्शिनः। भव्ये पर्याचरद्युक्तः प्रवत्तार्थी पुनः पुनः ॥ व्यक्षीकं वायमी विद्यो भ्रमिति सम वायमा:। च्यनामतमतीतचा यचा संप्रति वर्णते ॥")। काशुक्त हा चा भी वास:। कात:। कात में दिनौ। वाय चादनी, की, (वायसेन कादाते कात। काद + कर्मे वि ज्युट् + डीप्।) सद्वाच्योतिश्वाली। काकतुक्की। इति राजनिर्वेदः । वामधारातिः, पुं, (वायसस्य कारातिः ।) पेचकः । 文明可定: 1 宋 1 义 1 2 火 4

वायसामा, च्यी, (वायसस्य चाका नाम

द्राजभिद्धेश्रः,

यखाः।) काकागामा। काकामाची। इति

सम्मातिकंत्रयम् सप्रान् काकाः पुत्रा जटायुषः॥" । वायसी, स्त्री, ( वायसामासियसिति तत्प्रियत्वान् । वायस + कान्। शीष्।) काकी बुमारिका। काकमाची। इति मेरिनी। से, ६८ । मदा-च्योतिदाती । काकनामा। काकतुच्छी। इति राजनिर्घेष्टः ॥

> वायसैन्तः, पुं, (वायसानासिन्त्रहिव प्रियत्वात्।।) काष्य:। इति राजनिर्वेस्ट: ।

> वायसी जिका, स्की, (वायसी जी + स्वार्थे का न्।) काकोकौ। इति ग्रस्टरकावली।

> वाययोजी, च्ली, (वायसान् च्योजकायतीति। व्योतिक उन्तेपे + "व्यनेव्यपि क्रम्भते।" इति डः। प्रकन्धादिलाम् अस्य कोषः।) काकीकी।

इब्सर:। २।8।१38 H वायु:, प्रं, ( वातीति । वागितमन्यनयो: + "ज्ञवा-पाजिमिसहिंसाधामूभ्य उग्।" उगा॰ १।१। इति उष्। "यातो युक्चिण्ज्ञतो;।" 🗣 🛙 🗧 👢 इत युक्।) उत्तरपश्चिमकोवाधिपति; इ वाति य:। वातास इति भाषा। स च पचभूतान्तर्गतभूनविश्वेष:। निश्चिषविवर्णं यथा। वायव: प्रायापानकानोदानसमाना: । प्राची नाम प्राचासनवान् नासायस्थानवत्तीः अपानी नाम अवागामनवान् पाया(दस्यान-वर्ती। व्यानी नाम विश्वनामनवानखिलप्रहीर-वर्ती। उदान: कष्टस्थानीय कहेगमनवातुत्-क्रमण्यायु:। समानः प्ररीरमध्याताप्रित-पौताझा(रसमीकरमकर:। समीकरममु पर्-प≀वकर्खं रसर्वधरयक्षपुरीयादिकरणम् । नागकूनी सकादेवदत्तधनक्षयाख्याः पचाम्ये वायव: सम्मीत्याष्ट्रः। मद्र मात्रः उद्धिरगकर:। कूर्म: निमीलनादिकर:। क्तकर: श्रायकर:। देवदत्त: जुन्मणकर:। धनञ्जयः पीत्रणकरः। एतेवां प्राचादिव्यक्त-भीवानु प्राथादयः पचिवेति केचित्। इहं प्राखादियचकं व्याकाधादिशतरजीश्रेष्टीश्यो मिलितभ्य उन्पद्यते। इहं प्रावादिपचकं कर्मी जियस हितं सत् प्राथमयकी भी भवति। व्यस्य कियाताकातीन र्जोशं प्रकार्यत्वम्। एतेषु को धेवु मध्य विज्ञानमयो ज्ञानश्रक्तिमान् कर्नु-क्पः। मनोमय इच्छाश्रात्तमान् कर्यक्पः। प्राचमयः क्रियाभिक्तमान् कार्यस्थः। इति वेदान्तसारः ॥ तत्पयायः । श्वसनः इ सार्थनः क् साति रिचा 8 चहाराति: ५ एवर्ण्य: ६ राम्ध-वष्ट: अ शत्यवाष्टः = अनिताः ८ आश्रागः १० समीर: १६ मावत: १२ मवन् १३ जगन्यास: १८ समीरण: १५ ममस्तान् १६ वात: १० भवन: १८ प्रवसान: १६ प्रश्रञ्जन: २०। इ.स.-सर:। वाजगत्याय: २१ स्त्रशास: २२ वाष: २३ घुलिध्वण: २४ पश्चिमिय: २५ पाति: २६ नभःप्रातः २० भोतिकानाः २८ खकम्पनः २६ व्यक्ति: ३० कम्यकच्या दृश् भ्रसीति: ३२ भावकः ३३ परि: ३४ । इति प्रस्ट्रज्ञावसी ॥ बास; ३५ सुखाय: ३६ लगवाहन: २० सार:

१८ पंचल; १६ विष्माः १० प्रकारमाः ११ नेशःस्वरः १२ विनाधकः ४१ सानूनः ११ प्रवान्
प्रतः । इति चटाघरः ॥ ॥ । य च स्टिकाचे आकाणाच्यातः । यथा । तसाङ्गा
रतसादाम आकाणः चंनून आकाणः
डाधः । इत्यादि तेतिरीयम्रुतिः ॥ ॥ अभपचादण्रहायुर्रादतेः पुत्राः । ते वर्धे आप्रजाः ।
इत्ये देवसं प्राप्रिताः । प्रदीराज्यकां स्वभिद्वे 
रश्चाः । यथा । प्रावः १ । तस्य कर्मा व्यक्तिमनम् । आनः १ । तस्य कर्मा आग्रिसमनम् । आनः १ । तस्य कर्मा आग्रिसमनम् । सानः १ । तस्य कर्मा आग्रिसमीन
रवादि । समानः १ । तस्य कर्मा आग्रिसमीनाहोनां समं नयनम् । उदाकः १ । तस्य कर्मा 
कर्षव्यकम् ।

"उद्गारे बाग ६ चालात: कूमें ० उम्मीतने

सकरः प्रस्तारी होयी देवदत्तीः विज्ञमणी। न जदाति स्तत्वापि सम्ब्रापः १०॥" इति भागवतटोकायो त्रीधरस्त्रामी॥ ॥॥

व्यव्य । "द्वितीयं भावतो भूतं त्यमधात्रक् विश्वता । व्यर्टवमधिभूतक विद्युत्तवाधिदेवतम् ॥"

हित सहासारते आत्ममेधिकपर्य ॥ तथा गुणा: । यथा,— "वायोरिक्यसखाशीं वाहस्थानं स्वतन्तता । वर्ण श्रीवाच मोण्ड कमी चेटासता भव: ॥"

दित महाभारते मोचधनीः ॥ ॥ ॥
आनियमचार्यः । आह्मचार्यात्मचार्यः १ । हाएआनम् । वाधिक्यमोजनानि २ । सतकता ।
गमनादौ १ । जन् १ । भीवम् ५ । मोचः
खनादः ६ । कन् । उन्दीपणादि ० । चैरा
वासप्रभासादि ० । आस्ता प्रामक्षिण चिद्याधितम् ६ । भथः । सभामस्यो १० । दति
तहीना ॥ ॥ वाप्यमते चान्य गुमादियेषा,—
"आपाक्षजान्याभीतसार्यस्तु प्रवने मतः ।
तिमाग्ममवानेष स्रेयः सार्थादिनिङ्गकः ॥
पूर्व्यक्षित्वमात्रुकं देश्यापि क्यातित्र्यम्।
प्रामाविस्तु सहावायुपम्मन्यविषयो मतः ॥
प्रामाविस्तु सहावायुपम्मन्यविषयो सतः ॥

द्रित भाषापरिष्केट्:॥
"वायुं निक्ष्पवित क्रपाक्षण द्रि। क्रमुखाध्रीतकार्यका एथियाभि वक्षात् क्रपाक्षण
द्रि। क्रपाकणकार्यस्य क्लाइपि कक्षात्
क्रमगुकार्यात द्रि। रतेन वार्थार्विणातीवकार्यो द्रियतः। तक्ष्णनकतावक्ष्ट्रेकं वायुक्रमित भावः। स्व वायुः क्षार्यादिणिङ्गकः।
वायुष्टि कार्यास्व ह्रितकस्य द्रुमीयतः। विणातीयकार्ये क्रिक्षणकार्यस्त क्रवाहीनां इत्या
ध्राक्षादीनां कन्यनेन च वायोरत्रमानात्।
तथा च वायुने प्रकाचकार्याये वक्षते। वायुवित्योशिकार्यो वा प्रमास्वक्रपो निक्षकार्योरिक्ताः क्रमचेतका। धीरिंग जिविभः स्रोरीक्रियविष्यमेदात्। श्रम ध्रीर्मेशिनं

पियाचाहीनाम्। देख्यापिति। यहीरवापनं सप्तीयाचंकामिनायं स्वक्। तच वायवीयं रूपाहितु मध्ये स्वयंक्षितं बद्धानात्वत्। स्वयं र्यपति प्राकाहिहित। यद्यप्रक्रियो वायु-धतुर्विधः तस्य चातुर्विध्यं प्राथाहिना रह्यक्त-माकर। तथापि संचेषात् धाव जैविध्यसक्तं प्राथकिक एव जुहाहिनानास्थानवद्यात् सुख-निमेमाहिनानाक्रियावद्याच नानासंश्रो कमते रह्यथः। "हति सिद्धानासुक्तावली । ॥ बाख्योत्-प्रतियंषा, —

पुनस्य खवाच ।

"प्रविद्य खटरं शुही है समातुः पुरस्रः ।
हर्शों हे सुसं वालं कटिन्यस्तकरं सहत् ॥
तेनेव गर्भे हितिकं वर्षाक श्रत्मर्थका ।
चिच्छे ह चप्तधा स्नान् च करोह सुविस्वरम् ॥
श्रिकोऽपि प्राह्म मा नाट् कहस्तीत संघर्षम् ।
इत्येषस्ता चैनेकं सूर्याचच्छे ह सप्तधा ॥
ल जाना मक्तो नाम देवा हिताः श्रतकतोः ।
मानुरेवापचारेय कनवीर्यपुरस्कृताः ॥"

इति वामने ६० खाधायः॥ "यहमी भवता प्रोक्ता महतो हितिसम्भवाः। तत् केन पूर्वभासन् वे भक्तमार्गेष काखताम्॥ पुलस्य उताच।

त्र्यतां पूर्वमस्तास्त्रातां कथ्यामि ते । स्वायस्थवं समारभ्य यावव्यस्त्रकारं सिद्धः । स्वायस्थवस्य पृत्वीयस्त्रकार्वाम् प्रियवतः । सस्यासीत् सवनी नाम प्रश्रस्त्रकीकापृत्वतः ॥

खतुत्वपाताच च कामचारी समंगहिष्या वसुमानपुत्ता। रराम तन्त्रा सह कामचारी ततोऽसरात् प्राचवतास्य शुक्रम्॥

पतिभिः; समनुज्ञाताः पपुः पुष्करसंस्थितम् । तं शुक्रं पाधिवेकस्य सम्बद्धानास्तदान्द्रतम्॥ पौतमात्रीस मुक्तेस पाधिवेन्द्रोझवेन च। ज्ञातेनोविष्टीनासा जाताः पत्रासपस्मिनाम् ॥ सुयुद्धः सप्त तनयस्ति चदन्तीय्य भेरवम्। तैयां बहितग्रब्देन सर्वमापूरितं अगत् । खयाचगाम भगवान् ब्रह्मतीकात् पितामद्यः। समन्वियाजनीद्वालान् मा रुद्धं महाबलाः । सन्तो नाम यूर्व ने भविकार्थ वियक्तराः। इस्वेवस्ता देवधी जवा लोकपितामदः॥ भागादाय विवकारी मावसागादिदेश ह । ते चासन् मरत्वाद्या मनी; खायभुगानर ॥॥॥ कारोचिषे तुमचतो वच्छामि ध्यसु गारेह। खारीचिषसा पुत्रस श्रीमानासीत् क्रतुष्मणः ॥ तस्य प्रचा भवेन् राप्त सप्तार्थिः प्रतिमा सने ।। तमी उर्चे ते सताः ग्रीमं सञ्चामेचं नभक्षाः ॥ काराध्यको जवाकं पदमेश्वमधेपारः। ततो विपश्चितामाच सद्याची भयातुरः। एतमामधरीसुका पाच गार्द वाकावित्॥ यथा हि तपसी विन्नं तेषां भवति सुन्दरि !। तथा कुरुष मा तेवां विद्विभेवतु वै यथा । इत्वेषस्ता श्रमे क एतना क्ष्मशाणिनी । तकाणमाम करिता यक्ष तथाका ते तथः ॥ धार्यमस्याविहूरे तु नदी मन्दोदवादिनी । तस्यां कातुं समायाताः स्त्री एव वक्षीदराः ॥ या तु कातुं सुचार्यक्षी त्ववतीयां मक्षा-गदीन् ।

रदशुक्ते हुपा; खातु तत्र खुशुभिरे सन ॥ तेषाचा प्राच्यवत् शुक्तंतत् पर्पौ चक्तच। रिशीः प्रविनी याचस्खाद्य महाप्रवास्य पताना। त्तं वे विवधनपत्तो जम्मू राज्यना मेखकम्॥ काकी बहुतिये काचे वा चाकी प्रवर्ताकी। बस्हृता अचाचाली मेत्रवन्यंत्र अश्विती॥ च तां हपूर महाश्रहीं स्वतस्थां मह्यकीवनः । निवेदयासास तदा अतुध्य असुतिषु वे ॥ तथार्थेव महातायो योगिनी वीगवारिकः नीला समन्दरं चर्ने पुरवायां वसुत्कनन्॥ ततः क्रमाच्छक्तिनी सासुद्ववे सप्तवे धियून्। जातमात्रिष्ठ पुत्रेष्ठ मोचभावमगाच या ॥ व्यमात्रीयत्वा वाला चलमध्यविचारियः। क्तन्याधिनो वे ववदुर्याभ्यामात् पितामयः ॥ भा बह्ध्वनिति प्राष्ट्र भावती नाम पुलकाः । य्यं देवा अविष्यार्थं वायवीरमन्त्राहिकः ॥ इ.से बसका थाराय समीसाण् देवतान् प्रति। वियोज्य च मरुकार्शे विशाजभवनं ज्ञतः ॥ श्वमार्थं क सबतो मणी: खारोचिषामारे ॥#॥ स्त्रीत्तमे मदतो यं च तान् ऋश्वात्व तमीधन। योत्तमस्यान्ववाचे च राजासीविषधाधिय:। वपुद्धानिति विच्हाती वपुषा भास्त्रदीपम: । तस्य पुत्रो गणश्रेष्ठो च्योतिद्यान् धार्मिको-

य प्रतार्थी सपक्षेपे वर्षी अन्दाकिनीमत् ॥ तस्य भाष्या च सुमीयी देवाचार्यस्ता शुगा। तपश्चरमञ्जलस्य वसूव परिचारिका ॥ तिचोयुक्ता सुचार्त्रकृति उष्टा सप्तविभिन्निने। तां तथा चार्चक्षां इत्राच तपसा क्षाम्॥ प्रयक्तपसी देतुनास्वास्तद्वर्त्रेव च। चात्रवीत्तनयार्थाय व्यावाभ्यां वे तपः क्रिया। ते चास्ये वरहा बचान् जाताः सप्त सच्चयः ॥ त्रज्ञां नगयाः चप्त भविषाणि न संग्र्यः। युवयोर्गुणसंयुक्ता सक्ष्मीणो प्रसादतः। इत्येवसुक्षा जम्बुक्षी सम्ब एव स्वर्षयः। कोश्प राजविर्वासन् समायों नगरं निजम् ॥ तती वहुतिये कावे वा राजी मक्ती प्रयाः व्यवस्य मर्भे तव्यक्षी तक्षाकृपतिसत्तमात्॥ गुर्विष्यामय भाष्यायां ममाराधी नराधियः। मा चाष्यारी हुसिम्बर्ग्नी भक्तरिं वे प्रतिव्रता ॥ विवादिता तदामाळे वे तथापि यातिसत । तस्त्रामालिका भर्तारं चितायामावक्ष्य सा ह ततोश्यमध्यात् चलिते मांचरेश्यपत्रभूते । बाभाचा सुखप्रीतेन वंशिक्ता सप्तधाभवत्। तिः जायनाथ सर्वत कोत्तमसान्तरे मनोः ॥#॥

तस्य प्रशासनाकारणम् । यथा,--

तामस्यानारे वे च अवतीश्यामवन् पूरा। सानदं कीर्नथियामि गीततृत्वकािप्रय ! ह नामस्य मनी: पुत्र ऋतव्य प इति श्वत:। स पुत्राची जुडावायी सामार्थ राधरं तथा ॥ व्यक्तीन रोस केशीच जायु सच्चा वज्ञद्वलम्। नुक्रं च विषयो राजा स्तार्थी चेति नः

सप्तार्थिमें भाष ततः शुक्रपाना रंगनारम्। मा मे चिषसोक्षयरत् प्रास्टः सीव्या वृषो स्टनः॥ नतसामाह्रनवदात् यप्त तत्तेवधीपमाः। धिश्रवः समजायमा वै कदमास तन्त्री । तियाना व्यक्तिमाकार्यं भगवान् पद्मसम्भवः। कमागन्य विवासीय स चन्ने मकतः सुतान् ॥ ते लासम्बद्धी वर्षासामसे देवतागया: । 🖦 वेश्भवन् वते तांच प्रस्माच्य स्वंतपोधन ॥ रैक्तस्थान्यवाये तुराजासीविपूर्णिइली। रिपृणिकाम व खाती न तखाधीत् सुत:

स समाराध्य तपना भासकरं तेजसां निधिम्। व्यवाप कम्बी सुरति तो प्रयस्य यहं ययो । तस्यौ विष्टयंदे त्रकान् वसत्याच पिता न्टन:। सापि हु: अपरीताङ्गी स्वां ततुं सक्त्रदाना ॥ तनस्तां वार्याभासुक्टें वयः सप्त भानसाः। संख्यामासक्तिचास्तु सर्व एव नपोधनाः ॥ व्यपार्यक्तीतर्दुः खंप्रच्वाख्यान्धं विदेश ह । तं चापग्रम्म ऋषयस्यविकाभावितास्तया ॥ मां कतां ऋषयी हड्डा करे करेति वादिन:। प्रजम्मुच्य जनाचापि सप्ताजायमा दारकाः ॥ ते च माचा विना भूता रुवदुक्तान् पितामकः। निवार्थिला अनवान् लीकनाथी सरहणान्॥ रेंवतस्त्राम्तरे जाता सचली हमी त्रपंधन । 🗱। प्रयुक्त की नेविकासि चाल्लास्यानारे मनी:॥ ष्याचीकाङ्गीत विख्याती तपसी सत्यवाक्

सप्त सारखते तीर्थे कीश्तयात महत्तपः ॥ विक्रार्थे तस्य तपनी देवाः संप्रेरयन् वध्मृ। सा चाम्येळ नदीतीरं चीभयामास भाविनी॥ तनोऽस्य प्राच्यवच्छ्कं सप्त सारस्रते जवे।

लां चेवायाध्यक्तां सुनिन्माक्कां वध्म ॥ शाच्छालच्चेति छुट्ने लंपापच्याच्य प्रशंशच्युः विष्यंसिषधानि इयो भवती यज्ञसंसदि ॥ एवं भ्रम् । ऋधि: श्रीमान् जगामाच खमाश्रवम्। सरस्रतीभाः सप्तभाः सप्त वे सरतीः भवन्॥ यते तथोक्ता अवतः पुरा यथा काता विवह्नासिकरा सक्वे। येवां श्रुति चक्कान पापकान-

भवेष धनी। श्वद्यो महान् वे ॥" इति वासने सचतीला चिनांस ६८ अध्याय: ॥ 🕸 ॥ षाया ।

"अतः, परं प्रवच्यामि भवतीय्मीन् पिष्टृन्

प्रामाची निवचचीव उद्गय: संबच्चाया ।

विवद्य: प्रवृद्धवे परिवाद्यस्यवे च । व्यवस्थितं च वास्त्रेते प्रचक्तार्गविचारिकः । मदैक्यप्रविभक्ताञ्चा मरूत: यप्त कीर्त्तिता: । 🛊 । व्ययोगं पुत्रपीकाव कलारियक्रवेद तु। मरनामपि सब्बेंधां विश्वीयाः सप्त सप्तकाः ॥" राति ऐरीपुराची कालचावस्थानामाध्याय: ॥०॥ **जनपञ्चाद्यहायुनामानि यथा,—** रक्षाको हिश्केष जिल्लाम महावय: ॥ इन्द्रभ गत्यहस्यक् ततः, पतिचल्लागरः । मित्रच वंभितचेव सुभितच सङ्गावता: 🗈 चनजिन् सद्यजिचेत सुवेग: सेनजित्तथाः व्यक्तिसभोश्वरमञ्जूष पुरुष्मित्रीश्पराजितः ॥ करतक करतवाक क्ष धर्माच धरुको भुवः । विधारली गाम तथा दंबदेगी महावल: ॥ र्रेडचचाच्यडचच गते इस् मिताशिनः। व्यतिनः प्रसङ्ख्य सभर्ष स्हायप्राः धाना दुर्गी वितिभीमस्वभियुक्तस्वपान् सहः। इत्तेकोगाचा पचाम्रामरुतः पूर्वसंभवाः ॥

इति विद्विपृशाची ग्रामीद्वामाध्यायः ॥ 🗰 ॥ घाषोविकार त्रेसुयेषा,— "थायामादपतर्पेखात् प्रपतनाद्वञ्चात् चया-ज्यागरात्

वेगानाच विधारकादतिशुचः ग्रीबादति-व्यासतः।

कः चचारकवायतिक्तकटुकेरेभिः प्रकोपं ब्रजीत् वायुक्तारिधराममे परिसते चासे २ परास्ते १ पि

च n"#n तस्य लच्चाम्। "बाधानसम्बरीस्वस्तुटनविमयनस्रोभकस्य-

कफडध्वंसावसाही अधकविलयनं संसमूल-

प्रभेदाः ।

पातकं कर्णनारी विषयपरियतिश्रंशहरि-प्रमोद्या

विसाण्टोहरूनादिस्लपनमनप्रानं ताइनं पीइ-नच् ॥

गामोक्तामी विवादी समपरियदनं जुम्मणं

विचीपासीपश्रीषयस्मात्रुषिरता हिन्नं वेस्नस्। वयो: ग्रमाची श्रवणी वा सङ्गिच सङ्गी स्नाप-विश्वीषसङ्गा

विद्यात् कर्मारायम् वि प्रकृपितपवनः स्थात् कवायो रमच ॥"#॥

"वदमविरसता खादमीसः क्रकेश्रासं भवति वपुषि कार्ये राजिनिदानिष्टत्ति:। लाचि च प्रवचता स्थान् स्थासः विषय्यमयो-रिति प्रविकारे जच्यां प्रोक्तमेतत् ॥"#॥

ख्यांसिख युचिनांसा वेद्युत: पावक: स्कुत:॥ निर्मेन वा वाच्या नो ३ स्थिक यः प्रोक्ता इमेश्ययः । "एकच्चोसिच (दच्चोंतिच्चिच्चोनिच्चोंतिरेव च। **ञ्चतिषेपुरनाष्ट्रीरथ वास: कामी जयी विराट्**।

"कः चर्मानो जम्नः स्टब्स्यान्य जीव्य विश्वदः स्वरः। विषरीतगुर्वेद्रेचेमं दतः संप्रधान्यतः । कियोणस्थिरहष्यस्याजवगस्य हुसति लातप-कानाध्यञ्जनविक्तमस्मिहिरासेवाचनोकाहेने.। किमक्षेद्रिक्ष्यग्रेपश्चन: केष्ट्रीपनाष्ट्रारिकं याना चारविचारभेष जासदं वालं प्रशानां गधित् ॥"#॥ ऋतुभेदेन विचारादिना च तत्य चयप्रकोप-प्रश्रमनानि यथा,— "औध्ये सर्चीयते वायुः प्राष्ट्रकाचे प्रक्रायांत । चवकोपग्रमान्दोषा विद्वाराष्ट्रारस्विनै:।

प्रायेणीपश्चमं थाति साथमेव समीएक: ॥ प्रारकाले वसन्ते च पित्तं प्राष्ट्रहर्ती कपः। समान्विं नयका लेरिय विपरीते विपर्यय: ॥" 📲 स च प्राकारिभेदेन पच्चविश्वः। यथा,---"पित्तं प्रक्लुं कपाः प्रक्लुः; पङ्गवी अलधासवः । वायुका यत्र कीय की तत्र वर्षे कित से घषत् ॥ वायुरायुर्व्वतं वायुर्वायुर्धाता भारी रिखाम्। वायुर्जिश्वसिदं सक्वं प्रभुक्तायुः प्रकीतितः ॥ वास्त्रमण्डलचक्रेषुयथाराचाप्रश्रस्थते। तथा प्रशेषमध्येश्य बायुरेकाः परी विश्वः ॥ वायु: प्राकाहिभेदिन सत्त प्रश्विध: स्टूत:। कृरि प्राची सुदेश्यानः समानी नाभिमध्यमः ॥ उदान: कर्वद्धाः तु यान: सर्वेद्धरीरगः। योश्विको रक्तसभारी स प्राची नाम देशक ॥ सीर्वं प्रविष्यसम्तः प्रायाचिवावजन्दते । कुपित: कुरुते रोगान् किकाभानारिकानीय ह उदानी नाम यस्त्रुत्ते सुपति पवनीत्तमः । तेण आधितगीता(द्विश्वेचीयमि प्रवर्तते ॥ जड्जनगतान् रोगान् करोति कुपितचा सः। च्यासपताध्यचरः समागोऽध्यसद्यायवान्॥ व्यक्षं प्रचिति तव्यांश्च विकारान् विविनक्ति सः। गुल्मास्मिसाहातीसाहान् क्वपितच करोति व:॥ पका ग्रयस्थी श्यानस्त का वे कथित चाटाधः। वातम्द्रअपुरीयाध्य शुक्रमभक्तियानि च ॥ जुडच कुरत रोगान् घोरान् विस्तगुदास्रवान्। सर्वदेषचरो यानो रससंवाष्ट्रनीयातः। स्वेदासक्षावगचापि पच्छा वेस्यसपि। अञ्चल कुरत रोगान् प्रायम: सर्वदेशगान् ॥ शुक्रदीयाः प्रमेष्टाच यानापानप्रकीयजाः। युगपम् कृषिताचामी देशं हन्युरसंध्रय: ॥" ## तत्रज्ञतिकस्य जचर्च यथा,-

"चल्पकेशः सधी कर्ती वाचालचलमानमः। व्याकाग्रचारी खप्नेत्र वातप्रकातको नर: ॥" \* ॥ प्राका(दपचवायूना यथाक्रमं संज्ञान्तरमाष्ट्रः "प्राचीरपानः समानश्चीदानवानौ च वायवः। नागः कुम्मेख सकरो देवदली धनझयः ॥ 🛊 ॥ प्राथस्तु प्रथमो वायुगेरायामधिपः प्रसः। नित्यमावापयेत् सर्वान् प्राधिनासुरसि स्थिन: ॥ नि:चासीच्छासकचीय पागी जीवं समाश्रित:।

प्रसाराकुषनी वायु: प्रकाशी धारयस्या ॥

वायु:

प्रागक्ते वंदिशंकुर्मात् प्राणिनं प्राग्यधारकः। प्रागनंकुदते यसातृतसातृप्रागः पकी-र्णितः ॥

प्राची कि भगवान् देश: प्राची विका: पिता-सक:।

प्राचीन धार्मति लोक: सर्वे प्राचमयं जगम् ॥ इ. जिया कि प्रवर्शकी यावन् प्रायानिक सुदि। गरेन इञ्चित सन्वेतसात् प्रायन्तुरचयेत्॥ रच्नुबद्धीयणा ग्रोनी गतीश्यात्रयते पुनः। गुगाबंहस्तथा जीव: प्रागापानेन कथित ॥ च्यपानयंस्तथा शारं मनुवानां यतो व्यमः। मुक्रमद्भवजे वायुर्पानकीन की लिंत;॥ ● । पौतं भिच्चतमाञ्चानं रक्तं पित्तकपानिकान्। समं नयति यात्रीयु समानी नाम माउत: । समाभीश्रायसमीयस्यः कोष्ठेच वाति सर्वतः। श्रद्धं ग्रञ्चाति पचति विरेचयति सुख्ति ॥॥॥ द्यान्द्यत्वधर् वक्षं नेजगाजप्रकीपमः। अक्षेत्रयति सम्मांश्यि उदानी नाम मादत; ३०॥। चानी विनामयत्यक्षं चानी चाधिप्रकीयमः। प्रीतेर्विनाप्रकाचार्यं वार्डकीत्मादकस्त्रया॥"≉॥ वायूनो स्थानानि।

"श्चिरची नायिकाशानास्हानस्थानस्थते।
नामे. पादतलं यावदपानस्य प्रकीक्तिम् ॥
प्रदीरवापको चानः प्राणः सकलनायकः।
उत्तारे नाम रत्युक्तः कूर्मचीन्नीलनं स्थितः ॥
ककरः चुधिते चैव देवदको विकृत्मिते।
धनञ्जयः स्थितो मेर्द्र कतस्थापि न सुचितः।
भूतावाधिकारस्थावायते क्यापेचरात् ॥॥॥
उत्याची च्याचितः स्थावचेषाधातुगतः समाः।
समो मोचे गतिमता वायोः कम्मविकारकम्॥"
इति सुखवोधः॥॥॥॥

ष्मच हिर्मभववायुगुगाः । "प्राप्ताती मधुरः चारी बिच्चमान्यकरी युकः। वेरसागीरवीक्कानि करोत्यप्स्थोवधीयुच ॥ भयोत्पिष्ठचतादीव्व रागमयधुराष्ट्रकत्। विज्ञातक्यर्चासलग्दोषाश्रीविधिक्रमीन्। कीपग्रहासदातच धनसंघातकारग्रम् ॥ इं (चिको मारतो बलाच सुर्यः प्रस्पे घातकः। मधुरकाकदाकी च कवायान्रसी लघ्वः ॥ रक्तिपक्तप्रधानी न च मार्थिकोपनः। गळ्मरादिकीटानी चनक: प्रायकारक: ॥ माश्चिमीक्ष्यवपुर्वजंबकारीस्यविवर्शनः। कथाय: भौक्य: अस्यों रोचनी विग्रदी लघु:॥ व्यपां राष्ट्रविद्यश्चित्रविमञ्ज्ञासारकः। सर्जाहक्षेत्रशिक्षप्रभावर्खवीर्यञ्जत् । व्रणसंशीपमालाची दास्त्रीचलवापदः । चौत्तरो मारतः चित्रको न्दुम्बेधुर रव च। क्षवायात्रसः भीतः सर्वदोषप्रकोषयः ॥ चीयच्यत्रविधार्चामां हितो दाह्रष्टधापदः। श्रीताधिकः समीपारः समिगुन्सनयित्यान् ॥ विश्वनायुरमायुष्यः प्राक्षिमां मे करीयञ्जत् । वर्ञनुनिद्यो प्रना ज्ञायातपुर:सर:॥"॥॥ खजनवायुगुवा:।

"अव्यक्षित्रस्ता संद्रममाने वाजनानितः।

ताजवन्तमयो वातिक दोवग्रमने जयु:॥

वंश्याजनको वातो कः दोव्यो वातिमत्तरः।

वाजयजनमोजस्यं मिकारौन् व्योष्टितः।

मायूरा वक्याजा वैत्रा वाता दोवत्रयापदाः॥"

इति राजवस्तमः॥ ॥ ॥

व्यपि च। तच वायो: स्ररूपमाच। "दोषधातुमलादीनां नेता भीत्रः समीरगः। रजीगुगमय: सच्यो रूच: श्रीतो अधुवात:।" नेता ख्यानान्तरे प्रापयिता। भ्रीप्रः व्याप्रा-कारी। अगमा। "उत्सादीक्षास्तिः चासचे टावेगप्रवस्तेः। बन्धगुरात्वा च धातूनामिन्त्रियाणाच पाटवै: ॥ बानुरुद्धाव्यविज्ञतो द्वर्योत्त्रयाचनभूम्। रजोगुगमयः सच्यो रहणः श्रीतो लघुषातः॥ खरी ऋदुर्थीमदाची संयोगादुभयाधे जन्। दाइइ तेजसा युक्तः भीतकत् सीमनं समान् ॥ विभागकरणाद्वायुः प्रधानं दोवसंयद्ये:। पकाश्रयकटीसक्षियोत्रास्थिसार्वेन्द्रयम्। स्थानं वातस्य तचापि पकाधानं विशेषतः ॥" रको वायु: पित्तवधानामस्यानकर्मभेदैः पच-विधः ॥ 🛊 ॥ तेयां वायुनां नामान्याच । "उदानस्तर्तु प्रायः; समानीश्यान एव च । वामक्षेतानि गामानि दायोः स्थानप्रभेदतः ॥" च्यथोदानादीनां स्थानाच्या 🗑 । "कच्छे द्वदि तथाधस्तान् कोष्ठवद्गेर्मनाध्ये। सक्तिकेशि प्रशैरेश्मी क्रमेण प्रकी वर्धत्॥" अधि तेषां कर्म्सास्याइ । "उदानो नाम यस्त्रुक्तेसपेति पवनोत्तमः। तेन भाषितगीनादिप्रवृत्तिः कृपितस्तु सः। क इंजन्मतान् रोगान् विद्धाति विशेषतः ॥ यो वायु प्रायनामाची सुखंगच्छति देइ एक्। सी । अं प्रवेश्यवन्तः प्राणांचा प्रवलस्ति ॥ प्रायम: क्रवत दुधी विकायासारिकान् ग्रहान् ।

खामपकाण्यचरः समानी विद्वसङ्गतः । सीथनं पचिति तच्यांचा विशेषान् विविनति । सि ॥"

तज्जानिकाच स्वज्ञजान्। रसमलक्त्रचादीन् एयकारोतीलयः।

"च दुरो विश्वमान्यातिसारगुक्तान् करोति हि।
प्रकाश्यालयोऽपानः कावे कर्मति चाष्य्यम् ॥
सभीरणः श्कन्मचन्रकगर्भानंवात्राधः।
अनुसन् कुरुते रोगान् घोरान् विस्तगुराश्रयान् ॥
नुकर्ते प्रमेशांच यानापानप्रकोपचान्॥
स च।

"तात् सदेशयरी खाणी रगसंदशको यतः। स्वेदारक्षावणसापि प्रथम चेट्यत्वपि॥ गत्मप्रेपसीत्चेपनिमेशीन्मेषया(दिकाः। प्रायः सन्तीः तियास्त्रसिन् प्रतिक्याः ग्रही-दिवाम्॥ प्रसन्दर्ग चीश्वष्टमं पूरस्य विरेचनम् । धारस्य चिति पचिताचिटाः प्रोक्ता ममस्रतः ॥ कृदः स कृदते रोगान् प्रायशः सम्बद्धमान् । युगपन् कृपिता सते देखं भिन्द्युरसंश्रयम् ॥" देखं भिन्नं कृष्यं मिर्येयुरित्यपः । इति भाव-प्रकाशः ॥ ॥ ( चासुर्विश्वयः । स्था, छरि-वंशि । २ ॥ प्रा

"दीर्पंजिकी? कंत्रमती सद्चापी सद्विय:। वायुर्गादकी नस्चि: प्रमही दिल्यी महान्।") वायुक्ति: की, (वायु: केतुष्मंजी वाह्यनं वा यखा:।) घूलि:। इति हारावती। १५०॥ वायुग्जाः, पुं, वाजीयां:। इति चिकाखप्रिय:॥ वायुगुजाः, पुं. (वायुगा कती गुद्धा दव।) सम्मत्तां स्रमः। इति जिकाखप्रिय:॥

वायुदारः, गुं, (वायुना दीयंते इति । दू + उस् ।) मेचः। इति विकासक्षेषः ॥

वायुषुत्रः, पुं, (वायोः पुत्रः।) भीमः। इति धनद्रयः ॥ इन्मान्। यथा,— "इन्मानद्राव्ययुष्त्रो सञ्चावनः।"

द्रित तस्त्र दाहग्रनामकी जन्। वायुपालं, क्री, (वायुना पालं (त प्रतिपालसीति। पण्लं + जाण्।) ग्रक्रथतः। (वायी: पलमिव।)

करका। इति मेहिनी। थी, १६६॥ वायुभक्यः, युं, (वायुभक्योगस्यति।) सर्पः। इति राजनिवैद्यः॥ वातभक्षके, जि॥ (यथा, मो॰ रामायये। ६।१५।१६। "स हितेपे तमक्षीनं मन्दक्षिमे हासुनिः।

दश्यवेश्वच्चाणि वायुभक्तः धिलासनः ॥") वायुवस्य , [न्] स्ती, (वायोवेर्स्म ।) व्यस्ताधः । इति ग्रस्टचन्द्रिका ॥

वायुवाचः, पुं, (वायुका उद्धते इति। वह्+ धण्।) घूमः। इति हिमचन्द्रः। १।१६६ ॥ वायुवाहिनी, ज्जी, (वायु वहनीति। अस्+ धिनिः। दीप्।) वायुधचारिधी धिरा। इति वैद्यकम्॥

वायुषः, पुं, मत्यविद्योषः। कालवायुषपीना इति भाषा। तस्य गुर्काः।

"वायुषो हं इयो तथ्यो सधुरी धानुवर्छणः ॥" इति राजवस्त्रभः॥

वायुक्तस्यः, पुं, (वायोः सखा। "राकाष्टः सख्यय-ष्ट्या" ५। ६। ६१। इति टच्।) व्यक्तिः। इति भरतः॥

वायुससा, [सि] पुं, (वायु: वसा यस्त्रीत विश्व हे टनभावात्। "चनक् यौ।" २। १ १ ६३। इति चनकादेश:।) चिनः। इत्यसर: (१।१।५८॥ ४ वायुसारं, सी, (वायुनाभाषारं सम्बर्धसानम्।)

वायासरं, की, (वाय्नाभाषारं सम्वर्गस्थानम्।) काकाम्।। इति धनञ्चयः।

वार्, क्रो, (वारयसीति । त्रण् + स्विष् + स्विष् ।) जनम् । इत्यमरः । १ । १० । ३ ॥ (यथा, भागवते । १० । ३३ । २२ ।

"मल्यम्पालिभिरहृहतं श्वाविश्रह् वाः भान्तो मजीभिरिभराष्ट्रिय भिन्नसंतुः ॥") वारं, स्ती, (दार्थते श्रेनेनेति । इने किच्ने वर्षा)
महिरापाचन् । इति वैसचकः ।
वारंवारं, का, पुनःपुनः । यथा । वारंवारं सृष्टुः
ध्राचहिति स्रब्द्रकावनी ॥

वारः, युं, (वारयति वियति वेति । ह + विष्+
भाष् । ह + वण् था।) सम्बद्धः । व्यवस्ः ।
एक्षमदः ॥ (प्रथा, मधाभारते । १।१६१। ० ।
"एकेक्षापि पुन्यक्तम्यक्ति भोधनम् ।
स वारो वष्ट्रसिवेषे भवक्षस्तरो नरः ॥")
स्त्रीपित्रसरः । द्वारः । चरः । क्षमदृष्यः ।
स्वाः । इति मेहिनी । रे, ६५ ॥ ७ ॥ व्यथ
वारास्त्री वंद्याः ।

वारायां वंदा।

"चरः गौन्यो गुरः चिमो चटुः मुको रिवर्षेदः।

प्रांत्र दावणो सेयो भौम जयः प्राप्ती समः ॥

चर्राचितः प्रयानवं प्रवेश्यं चटुवृदेः।

दाराणोयेष शोहवं चक्तिये कंवकाक्तिः॥

हुपाभिष्रकोश्यकार्यं स्ट्यंवारे प्रशस्तिः॥

हुपाभिष्रकोश्यकार्यं स्ट्यंवारे प्रशस्तिः॥

सोने तु वंपयानच कुर्याचेव यक्तिक्तम्॥

सेनापत्यं प्रांयेयुढं प्रकाश्यासः कुले तथा।

विदिक्तायंष्य सम्बच्च याना चेव वृधे स्तुता॥

पटनं देवपूजा च वक्तावाभरणं गुरौ।

कत्यादानं गणारोषः शुक्रे स्वात् समयः कियाः।

स्वायं गुन्नपुत्र स्वात्वाः प्रानी शुनः॥

स्वायं गुन्नपुत्र स्वायः ग्रानिक्ताः स्वायः।

द्रति गावज्ञे ६२ प्रध्यायः ॥ सावनहिनदशारप्रकृतिः स्वयोदियावधिरेव ।

ख्यंसिहानी।
"स्त्रकादिपदिष्क्वेदी दिनमासास्यपासया।
मध्यमयस्यस्यस्य वावनेन प्रकीर्त्तताः॥"
स्वत्र दिनाधिपस्य दियादेभीग्यं दिनं नाररूपं
सावनगत्यनोक्तं यवसादीशिप साहगेव। तिथि-विवेतिशिप। भवतु वार्योगे सस्तिष्ये स्वं तस्य दिनद्विश्वस्थवादित्वसम्। सावनदिन-मास स्रमेसिहानाः।

"उदयाहोदयं भानोभौँ मसाननवासराः ॥" भौमेल पिचादिदिनचाहत्त्रप्रम् । यत्तु रेखा-पूर्व्वपरयोशिखादिना च्योतिष वारप्रहत्तिरुक्ता सच्चोतिः शाच्छोक्तवानचेरादिचापनार्थभिति च्योतिस्तच्चे बहुधा विष्टतम् ।

"नेवाक्तमनमकंका नोदयः वर्धदा वतः। ज्ञदयाक्तमनाकां कि दर्धनाद्यानं दवेः ॥ विवेष इस्मति भाष्मान् च तेवासुद्यः स्मृतः,॥" दिन विक्षपुराकान् स्वयंदधेनयोग्यकालादेव वारघटकावनंसु च यव कालः। इति च्योति-साक्षम्॥ ॥ अथ स्रोभनवाराः।

"र्विः क्षेमो मञ्जूष नुधो जीवः वितः श्र्विः। यतेषां नामतो वारा विख्याताः सर्वकसेसु ॥ वितेषु नुध्यीवानां वाराः सर्वक श्रीभनाः। भाइभूस्तमस्थानां गुभकसेसु केळ्या ॥"

इति च्योति;वागरः

षाण वारवेणा । "ज्ञतस्रनियमग्रहमञ्जल-रामनुषु भाष्ट्रस्टरामार्ह्य । प्रभवति चित्रारवेला य मुभाशुभकार्धकरकाय॥" व्यथं काकवेला।

> "जाजसा वेजा रवितः प्रराधि-जाजागजामानुभयो गरीन्द् । दिने निशायान्द्रवेदनेय-गरीषु रामा विश्वदन्तिनौ च॥" दति ज्योतिस्त्रसम्॥ ॥॥

तथी वर्ष्यं चतु:पच सीमे सप्तह्रयं तथा।
कुले वहह्रयचे व नुधे वागळतीयकम् ॥
गुरी सप्ताह्यं चेव जिचलारि च भागवे।
ग्रामादाच वहच प्रेषच परिवर्णयेत्॥ ॥
रवी वहं विधी वहं कुलवारे दिनीयकम्।
मुधे सम् गुरी पच अगुवारे छनीयकम्।
ग्रामावात् तथा चान्यं राजी कालं (ववर्णयेत्॥"
हति सारसंग्रहः॥ ॥ ॥

चाय च्ही गां प्रयस्त सकायां वार प्रतम्।

"चारित विधवा नारी सीमे चैव पतिवता।
वेखा मङ्गलवारे च बुधे सीमाग्यमेव च ॥

हच्चानी पति: श्रीमान् युक्ते पुत्रवती भवेत्।

प्रती बन्धा तु विश्वीया प्रथमस्त्री रजस्कता।

इति मण्डेप्रकृतवार संग्रहः॥

(बाला:। यथा, ऋग्वेद्दे। २ । ८ । ४ । "विद्योभद्भिद्विद्यीषु जिक्का

मत्यो न रच्यो दोधवीति वारान्॥"
"रच्यो रचार्षोव्योन वाजी घणा वारान् दंधवारणसाधनान् वाजान् दोधवीति कम्पयति।"
दित सहाव्ये सायणः॥ वरणीये, जि,। यथा,
ज्यान्दे। १।१२८।६। [ रूच्यति॥"
"विश्वस्ता दतस्त्रते वारम्ख्यक्याधिद्वरित्न्
"वारं सर्वेदंश्यीयम्॥"दति तहाच्ये सायणः॥)
वारकं, क्यो, (वारयतीति। छ + विज् + च्युक्।)
करस्यानम्। दति द्वारावजी। १२८॥ द्विवेरम्। दति द्वेभचन्दः। ।। २२४॥
वारकः, पुं, (छ + व्यक्तः । ।। भ्यविग्रियः।

रकः, पुं, (ह+ किच्+ क्लुल्।) आव्यविधिषः। इति विचः। अव्यागितः। जिनेधके, चि। इति मेरिकी। के, १३१॥ (यथा, महाभारते।१२। ३९९ । ३६।

"पूरा धन्यलवान्धवं प्रसृष्ट्रत्यदु:खविन्। सर्वेष जीवितं यसी गणास्ति तस्य वारकः॥") वारकी, [नृ] पुं, (वारकी श्रस्थस्ति। इनिः।) चिष्पाणः। श्रजुः। पर्णाजीवी। पर्योधः। इति सेहिनी। ने, १६५॥

धारकीरः, पुं, (वारो वस्कीयः कीरः प्रचीव । यहा, वारे कावसरे किर्रात कीतुकवाकंप्रमिति । जू + कः । विरक्षतकको दीर्षः । यहा, धारे कावसरे कीताति बंशाति कीतुकार्धे रूष्णा प्रम्या वा । कीता + कः । कस्य रत्वम् । ) प्रशाककः । प्रति विकाकप्रेषः ॥ वारमाष्ट्री । वाष्ट्रवः । यूका । विविधिनी । तीराज्ञितश्रमः । प्रति नेरिकी । रे, २०००॥

वारष्टः, पुं, पची। द्रति विकाख्योवः ॥
वारष्टः, पुं, (वारयतीति वियते द्रति वा। इने"स्टक्षोद्देविषा" खबा॰ १। १२१। द्रति
खन्नप्। धातोद्देविषा।) खन्गादिस्टिः।
द्रति चिद्वानकौस्यास्यादिद्रतिः ॥ सुद्द्रति
वाट द्रति च भाषा ॥ (यया, स्युते। १। ७।
"तच खस्तिवयनावि ॥ ॥ ॥ स्युते। १। ७।
स्तव खस्तिवयनावि ॥ ॥ ॥ स्युते। १। ७।
दश्यने ॥ ॥ वास्यविषद्यस्योद्वरवार्यस्यदश्यने ॥ )

वारटं, क्ली, (वार् जलसटात प्राप्नोतीत। चट् + चच्।) चेत्रम्। इति जिक्तास्त्रीयः। चेत्रसम्बद्धः। इति सन्दरतावलीः।

वारटा, की, (वाद जले जटतीति। चट्+
चन्+टाम्।) इंबी। इति हेमचन्द्र: 181६६३॥
वारमं, की, (इ+ सिन्+ क्यूट्।) प्रतिषेष: । इति
मेटिनी। मी, ६६॥ (यथा, इदिवंधे १९८०। ६५॥
"चकामां वारमधाय वासुदेवी रूप्यस्वता")
इस्तवारमम्। इति जटाघर: १०॥ दाननाति
वारमनिष्धी यथा, —

"न देवगुरुविपाणां दीयसानन्तु वार्येत्। न चाह्यानं प्रभासिङ्का पर्तनन्दाच्य वर्ष्येत्॥" दति कौर्मे उपविभागे १६ व्याध्यायः॥

वारगः, प्रं, (वारयति परवलिमिति । ह + क्यः ।)
इन्हीं। इत्यमरः । २। ८। ६८॥ (यथा,
कुमारे । ५। २०।

"इयच तेश्या पुरती विक्षणा यह्एया वार्यराजचार्यया ! विजीका वडीचमधिहितं कथा महाजण: सीरसुखी भविष्यति॥")

वागवार:। इति ग्रन्थरतावली ॥ (यथा,
सहाभारते। १। १०। २।

"वारणा यन्य चौवर्णाः एकं भावित्त इंधिताः।
सुपाचें सुग्रहचेव कच्छीनद्वतृत्त्तमम् ॥"
वारि जले रणित चरतीति। वार् + रण +
जन्। जनकाते, चि। यथा, हरिवर्षा ।६९।४८।

"ततो वैभाव्यक्तिकास्य वार्णं ग्रक्तवारणम्।
जवतार्यामास महीं मन्नेवां हत्त्रसम्॥"

"वारि जले रणित चरतीति वारणः ससुनोद्धव इल्लंशः।" इति तहीकार्या जीकक्षकः॥)
वारगव्या, क्लो, (वृष्यते इति। वृष्य छत्सर्थो +
कः। वारणानी वृषा। यशा, वारणान् पृष्णातीति। पृथ + कः। एषोदरादिलात् पद्ध वः।)

कहती। इत्यमरः । २ । ४ । ११६ ॥ वारखवसाभा, च्यी, (वारखानौ वसभा प्रिया।) कहतीवृद्धाः । इति विकाखिषाः ॥

वारक्यों, की, (यरकाण क्यसी च नहीं हर्यं तस्य क्यदूरे भवा। "क्यदूरभवका" शराकः। इत्स्वक्। कीय्। प्रतीहरादिलात् साधः।) वाराक्यों। काग्री। इति देभचन्तः।

वाह्यीयं, चि, (ह + शिच् + अनीयर्।) वाह्य-योग्यम्। हमधातीः मानाएनीयप्रवयन नियम् ॥ (यथा, कथाधरिखागरे ।५०।१।

## वाराख

"वावारकीयं रिएसिर्वारकीयं करं तुनः। हरमस्य विव्युत्सविं दूरस्विक्ट्स्।") वारमं, की, चमैनन्त्रनी। इति केचित्। वारम्यः, की, (वारामां जनसम्बानां नधः।) वारस्का। इति देशचनः। १। १८०। (यथा, कार्यासमञ्जानः। १००॥ "निजमाणनिर्विधेवस्यापितमपि सारम्बिल-

निर्मोक्षय स्वापी स्वापित प्रवास वारवधू:॥") धारवाय:, पुं, स्ती, (वारं वारवीयं वार्ग यसात्।) कचुक:। इत्यमर:। २। २। ६३॥ (यथा, माघे। १५। ८४।

> "भीनकुचतटनिपीड्डत-दरवारनावसुरवा जिलिक्करे ।")

वारनुधा, क्यी, (वारानृ वालकानृ पुष्णातीति।
पृष् + कः। पृषोदरादिलात् प्रस्य वः।) कदली।
दति ग्रम्बरकावनी ॥

बारस्रका, की, (वारेष्ठ वैद्धासम्बेषु सुन्या सेखा।) जनै: सत्कता वेद्धा। रत्यसर:।२। ६।१८॥ (यथा, भागवते।१।११।२०। "वारस्काख धनधी यानैकहर्शनोस्नुका:॥") बारयिता, युं, (वारयति दुनैतिरिति। ह+ णिच्

वारना, खी, (वारं नातीति। ना+न:।) वरडा। इंसी। इति हेमचन्द्रः। छ। ३६३॥ वारनीनः, पुं, वर्चना। इति श्रन्दरतावनी॥ वापुद इति खातः॥

🕂 ऋच्।) प्रति:। इति इलायुधः॥

वारवाणिः, पुं, (वारं ग्रन्थनमधं वगते इति। वस + दम्।) वंगीवादकः। इति विकासकः पृवः॥ उत्तमगायकः। इति ग्रन्थरतावनी॥ धन्नाध्यक्तः। दवनयपानः॥ एत-कते पवगौयादिः॥

वारवाकिः, कती, (वारे कार्यदानायसरे वाणिः प्रियालामी यस्त्राः।) विभ्राः। इति जिनायह-भ्रेषः॥

बारवाको, स्त्री, (बारवाणि + पर्छ डोघ्।) वार-सुख्या। इति ग्रान्ट्रतावली ॥

वार्षिकासिनी, स्त्री, (वाराणां जनसम्रहानां विकासिनी स्त्री।यहा, वारान् विकासयतीति। वि+ कस+ शिष्+ शिनिः। डीम्।) विक्रा। इति श्रष्ट्रकावकी । (धणा, कणास्त्र-सागरे। १२। ७८।

"बस्ती इसयुरा नास पृत्रीकं प्रारिजन्मभूः। तस्यां रूपनिकृत्वासीत् खाता वार्याजा-

feral 1")

बारसमा, खाँ, (वारान् इस्तिमस्हान् वर्षतिति। श्व + कः। टाप्। इस्तिभस्त्रात्वेनास्यास्त्रधा-लम्।) अद्वी। इति श्रव्दरताववी। वारसन्दरी, खाँ, (वारायां नरसम्हानां सुन्दरी।) देशा। इति हाराववी। १८८॥ वारसेवा, खाँ, (वारे व्यवसरे सेवा।) देशानां कमः। तावां सयः। इति जटाधरः॥

वारकी, की, (वारावां जनसम्भागं की।)
विक्रा। इक्षमर:। २ । ६ । १६ ॥
वारांविधः, एं, (वारां जनसम्भागं विधः। व्यक्तं
समाय:।) समुद्रः। इति प्रम्दरमावनी।
वारावनी, की, (वरका च व्यने च। तयोगंदीरहरे भवा। "वाहरमवव्यः।" १। २ । ० ॰ ।
इक्ष्यं। हीप्। एवीदराहित्वात् वाष्टः। व्यक्षाः
विरक्तिवया,—
"वरवासी च नदी हे पुर्वे पापचरे उमे।
तयोरकार्यता या तु सेवा वारावसी सहता॥")
मोचदपुरीविष्वः। वनारस् इति विक्दी
भावा। तत्वर्यायः। वार्यसी २ काधी २
प्रिवपुरी १। इति हमचन्दः॥ जित्ररी ५
तपःसाली ६ वरवसी २ तीर्यराजी = काण्याका
६। इति प्रम्दरक्षावनी॥ तस्या माचात्रां।

देशर खवाच।

"परं गुद्धानमं चित्रं सम वाराणकी पुरी। सर्ज्ञेषामेव भूतामां संसाराखेवतारिकी ॥ तत्र भक्ता सञ्चादेवि ! मदीयं व्रतमाश्रिताः । निवसन्ति महातानः परं निवममास्थिताः॥ उत्तमं सर्वतीर्थानां स्थानानास्तम्य यत्। कानानासुत्रमं क्रानं व्यवसुत्तापुरं मस ॥ स्थानान्तरं पविश्वाशि तौर्धावायतनानि च। क्सप्रानसंस्थितान्त्रेव दिचभूमिगतानि च ॥ भूलोंके नेव संलगसन्तरीचे समालयम्। व्यमुक्तास्त्र न प्रथ्यन्ति सुक्ताः प्रथ्यन्ति चैतसा ॥ भाग्रानमेतदिखातमविस्तामिति श्रुतम्। कालो भूला जगदिहं संखराम्यच सुन्दरि।॥ देवीदं चर्वगुद्धानां स्थानं प्रियतसं सस। थङ्गक्ताक्तच राष्ट्रित सामेव प्रविप्रक्ति ते॥ दर्श जर्म हुतं चेष्टं तपस्तर्भ क्षत्र वत्। ध्यानमध्ययमं ज्ञानं सर्वे तत्राच्ययं भवेतृ ॥ जब्तान्तरसद्दसेष्ठ यत् पार्यपूर्वनिष्ठतम् । म्यविसुक्तं प्रविष्टस्य तत्सुव्ये वज्ञति चयम्॥ बाद्याणाः चित्रया विक्रमा मुद्रा ये वर्णसङ्गराः। क्लियों को काकाका से चाम्ये संकीशा; याप-

योनयः॥
कीटाः पिपी तिकासिव ये चार्क स्थापित्रसः।
कार्चन निधनं प्राप्ताः स्वित्रक्ती वरानने ।॥
चना हमी स्वयक्षाचा महाष्ट्रभवाह्याः।
पिते मम पूरे देवि ! जायन्ते तत्र मानवाः॥
गाविसक्ती स्वनः किस्तादकं याति किस्त्रिमी।
देश्वरानुस्हीता हि सर्वे यान्ति परा गतिम्॥
मोचं सुदुर्त्तमं मला संसारकातिभी स्वम् !
स्वामा चर्यो ह्ला वारायस्यां वसेत्ररः॥
दुर्त्तमा तपसा चापि पूतस्य परमेश्वरि !।
यत्र तत्र विपयस्य गितः संसारमी हाली॥
प्रसाहाच्यायते स्वीतन्तमम प्रतिन्त्रनिक्ताः॥
स्वामा चर्योक्ति मम मायाविमोहिताः॥
स्वामा के प्रसन्ति मम मायाविमोहिताः॥
स्वामा के प्रसन्ति मम मायाविमोहिताः॥
स्वामा वर्ताः मधी तेषां वासः प्रतः प्रतः॥
विग्रवित्रवां मधी तेषां वासः प्रतः प्रतः॥

इन्यमानीयियो विदान वसेश्वित्रश्लीरिय। स याति परमंस्थानं यच ग्रसा न स्रोचिति। जनान्त्र जरायुक्तं परंयानित ग्रिकालयम् । चपुनमेरकानां दि सा गतिमी चकाद्विकाम् । यां प्राप्य कतस्रयः खारिति अन्यन्ति पंकिताः। न हाने ने नपी भिष्म न बच्चे नीपि विद्यया । प्राधित मतिचत्लचा या विस्त्ती तु सम्पति। मानावको विवयोच चाकामादा सुगुधिता: ३ किस्किने; पूर्वेदेशा वे विधिष्ठे: पातकेस्या। भेषजं परमं तिषामिषसुक्तं विदुर्म्भाः ॥ व्यविसुक्तं परं ज्ञानमविसुक्तं परं पदम्। च्यविसुक्तं परं तत्त्वमिवसुक्तं परं धिवम् ॥ ज्ञाबा वे ने हिकीं दी चाम विसुक्ते वस्तान थे। तेषां तन परमं ज्ञानं ददान्यन्ते परं प्रस्मु॥ प्रयागं ने सिषं पुर्यं श्रीधीलोश्च विसालय:। के दारं भद्रकर्संच गया पुष्करमेव च ॥ कुरु जैवं बदवी टिन में दा कातके भरम्। ग्रालयामच कुलालं कीकातुलसहत्तमम्॥ प्रभार्च विषयेग्रामं गोक्तर्यो भद्रकर्यकम् । रतानि पुगयस्यानानि जेलीक्ये विश्वतानि तु ॥ न यास्थिति परंभी चंदाराणस्थातचा ऋताः। वारावास्त्रां विश्वेषक गङ्गा विषयगासिनी ॥ प्रविष्टा नाप्रयेतु पापं जन्मानारप्रति: जसम्। अन्य च शुभगा मङ्गा आहां दानं तभी जपः ॥ वतानि सर्वमेवेतन् वारायस्यां सदुर्वभम्। यजेन जुडुयानितं दहालार्चयतेरमरान् ॥ वायुभक्तम् सततं वाराकस्यां स्थितो नरः। यदि पापी यदि भ्राठी यदि वा भ्राक्तिकी नरः। वारायकी समासादा पुनाति सक्तं कर:॥ वारायस्यां सञ्चादेवं ये । चैयाना सुवाना वै। सर्ज्ञपापविनिर्म्काको विक्रीया गर्थोभारा:॥ व्यव्यव योगचानाभ्यां सद्यासाद्य नामातः। प्राप्यते तत् परंस्याणं सच्च स्मेवि च चन्नानः ॥ ये भव्यादेवदेवेषां वाराणस्थावस्थान वै। ते विन्द्नित परंसो च से कंने व तुकामना॥ यज योगस्तया ज्ञानं सुतिरंकेन जव्यना। चाविसुत्तं तहासादा नात्यत्र च्हेत्तपीवनम् ॥ ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठानां परमानन्द्रमञ्ज्ञाम्। या गतिर्विष्टिता सुभु चाविसक्ती न्दतस्य तु॥ यानि चैवाविस्तास्य देवे सुक्तानि सत्काय:। पुरी वार्। यासी संभ्यः स्वानिभ्यो चाधिका शुभा॥ यत्र साजाक्षकादेवी देखानी स्वयमीत्ररः। वाचरे तारकं त्रका तचेव द्वाविस्काने॥ तत्तत् पर्तरं तत्त्वभिष्मतासिति श्रुतम्। एकेन जन्मना देवि वारामस्यो तदाप्रयात् ॥ म्मध्ये नाभिमध्ये च हृदये चैव सर्हित। यथात्रिसुक्तमादिले पारागर्या यवस्थितम्। वारकायाकाचा चास्त्रा मधं वारावसी पुरी 🛊 तजीव संस्थितं भदं निक्षमेवा विसुत्तानम्। वाराख्याः परंख्यानं न भूतं न भविष्यति ॥ यज नारायको देवी सञ्चादेवाधिरीत्रारः। तव देवा: समलकाः समलोरमशासाः।

वाराख

जगासते मां सततं देवदेव: पिनामह: ॥ मदायातकारो वे च ये च वे पापलतमा:। षाराणासी समासाद्य ते बालित पर्या ततिम्। तकाम्यस्य विवधी वसे दे भरणान्तिकम् । वारायास्त्रां सचादेवाज्यानं लब्दा विस्थाते। किन्तु विज्ञा अविष्यन्ति प्रापीयञ्चलचेत्रतः 🛊 यथा नारायमः; श्रेष्ठी देवानां पुरुषीत्तमः। यधेन्त्रराकां कि रिग्रः स्थानानां वे तदुत्तसम् ॥ थे: समाराधितो यत्रः पूर्व्यासान्नेव जकावि। ति विन्द्श्लि परं चैचमविसुक्तं ग्रिवासयम् ॥ ये सार्गन यहा कालं वद्नि च पुरीमिमाम्। तैयां विनम्राति चित्रसिष्टासुष्ट च पातकम् । व्याचनाध्वसिरं स्थानं सेवितं मोचना द्वियाम्। क्टनावाच पुनर्जेका न भूयो भवसागरे । तस्तातृ सर्व्यप्रयक्षेत्र वारासस्यावस्त्रारः । योगी वाष्ययवायोगी पापी वा पुग्यक्तमः ॥" इति की मेर्ने २८ आधाय: ॥ 🟶 ॥

वागवा। "वाराक्की नाम पूरी गङ्गातीरे मनोहरे। वरनायास्त्रया वासेर्मध्ये चापालतिः सदा ॥ खयं व्यध्यजस्तत्र नितां वस्ति योगिनाम् । सदा प्रीतिकारी योगी खयं चाष्यात्म चिन्तक:॥ वियत्स्या चा पुरी निर्द्धं भगेयीगवलादृश्टला। हियां चार्न हदाळेब तथा यो स्मियते जनः॥ तसी खर्य अश्वादेव: संवारय त्यिसक्तये। घ भूता परमो योगी स्टलकाच भयाचारे॥ सुलमेनेय निकासमाप्रीति सनर्दासमः। योगयुक्ती सष्टाईवः पार्वत्या सश्वतः सदा ॥ देवगम्बर्वयचामां मातुषाकाच नित्यमः । श्रीयो हर: प्रकाशस्य दीवंतच प्रकाशितम् ॥ म तच कामरी देवों न चिराख प्रसीरति। च्याराधितच्चिरं भन्या निर्वाणाय प्रसीहति ॥ गौर्थादिव चितासातुपूरी तत्र न गच्छति। योगस्यानं अञ्चाचीमं कदाचिद्धि प्राङ्गरी ॥ कासमं युवयो: चेत्रमिहं वारागधी तु यत्। कथिनं नातिदूरे च वर्ततेश्मरसत्तमी ॥"

द्दांत कार्षिकापुराधी ५० काध्याय:॥ \*॥ व्यथ काष्मीयाजाधिध:।

स्तन उवाच । "याचापरिक्रमं बूचि जनानां चितकास्यया । यथावत् विद्विकामानां वत्यवत्याः सुतो मम ॥

वास उनाच।

निमासय सद्याचा लोसहर्षण वच्छित ते।

यथा प्रथमतो याचा नर्त्तचा याचिके महि ॥

सचेतासदी संखाय चक्रपृष्का रिग्णी खर्जे।

सन्तर्ध देवान् सिष्टृत् ब्राक्ष बांच तपस्तिनः ॥

सादित्वं दीपदी विद्युं देखपाणं सदिवरम्।

नमस्तृत्व नतो सच्चेत दर्षु पृण्णि विनायकम् ॥

सानवापी सुपसुद्ध नन्दिने मं ततो रेचे येत्।

तारके मं समस्यके महाका जेव्हरं ततः ॥

ततः पुनद्क पाणि सित्ये वा एचती थिका।

देवस्ति विभातवा सहाक समी स्थिः ॥ ॥॥

तती वैश्वेश्वरी यात्रा कार्या कर्यार्थसिह्यी। दिसप्तायतनामाचा कार्या याचा प्रथततः । क्षका प्रतिपरं प्राप्य भूतावधि यथाविधि । षाधवा प्रतिभूतच चेत्रचिश्विमभीय्सुभि: ॥ तस्तीर्येशतसामसामास्त्रक्षत्रसार्यनः। मीनेन यात्रां कुर्वाबः पर्जप्राप्नीत यात्रिकः॥ ॐकारं प्रथमं पश्चीत् मह्योदयां कतोदकः। चिपिष्टपम्हादेवं नती वे जलिवाससम्॥ रक्रे प्रचाय चर्चे प्रंकेदारचानती बजेत्। घष्णेत्ररचा वीरेशां गच्छेत् कानेत्ररं सल:॥ विश्वकर्मोश्वरकाच स्थानमा निर्माततः। व्यविस्तिवरं हृष्ट्रा नती विश्वेश्रमवैयेत्। एषा यात्रा प्रयक्षेत्र कर्त्ते या क्रित्रवासिभिः॥ यस्त चीत्रस्थितापि नेतां यात्रां समाचरेत्। विश्वास्तस्योपकायर्मा को जो चाटन रूपका: ॥ ॥॥ च्यष्टायतगयाचान्या कर्त्तया विष्ठशानाये॥ द्वीग्रः पार्वतीग्र्य तथा पशुपतीत्ररः। गञ्जेशी नर्मदेशस्य गभक्तीशः चनौत्ररः॥ ष्यरमक्तारकेश्च प्रत्यरमि विशेषतः। इक्श्राम्धेतानि लिङ्गानि सञ्चापापापम्या न्यये। 🛊 🛭 व्यपरापि शुभा थात्रा योगचीमकरी मदा। मर्व्यविद्योगङ्खी च कर्णवा चेवनासिभि: । भौतेशं प्रथमं वीच्य वरणाच्यानपूर्व्यकम्। सारम्य मङ्गमे सत्या दरकः सक्रमेश्वरः ॥ स्त्रनीलनीथे सुकातः प्रश्लेत् स्वर्गीलमीत्रासम्। काला मन्दाकिनीर्मोधे दहवी मध्यमेश्वर:॥ पद्मीद्वरण्यगर्भाखं तज्ञ नीर्घं क्रतीदकः। पच्च जुड़ इटे काता को उसार्गतरी २ में येत्॥ चतु: चसुदक्षे तु सात्वा देवं ततोश्रेषेयतु । देवन्याये तृया वापीतचो पद्मार्थने ऋते। शुक्रीचरं ततः प्राय्येत्तत्कूपविद्वितीदकः । दक्क खाते नर: काला चात्रे प्रं पूजवेत्तत: 🛊 भ्रीनके चरकु के तुकानं झल्या सती स्वीयत्। जम्केशं सञ्चालिकं क्षता याचा सिसां गरः ॥ क चिन्न जायते भूयः संसारे दु:खनागरे। समारभ्य प्रतिपदं यावत् क्षण्यां चतुर्देशीम्॥ यतनक्रमेग कर्त्तवात्वीतदायतगान वै। इसां याचा नर: जला न भूयोग्प्यभिनायते ॥ बान्या याचा प्रकर्णकीकाद्यायतनोद्भवा। व्ययोधकुष्टसुकातः प्रश्लेदमीधमीव्यरम् ॥ उर्जधीर्धननी गच्छेत्तससुनकुली वरम्। बाधादीयां नती हृष्टा भावभूतिश्वरं नतः 🛊 लाञ्चलीध्रमथालोक्य ततस्तु जिपुरानाकम्। तनी मन:प्रकामेश्रं प्रीतिकेश्रमधी बचेत् ॥ महालसेश्वरं तसारत् तिलपणेश्वरं ततः। याचिकादश्लिङ्कागामेषा कार्या प्रयक्तः 🛊 इसां याचा प्रकृत्वाको कदलं प्राप्त्रयाहर. 🕸। चतः परं प्रवच्यामि गौरीयाचामकुत्तमाम् ॥ शुक्तपच्छतीयायां या याचा विश्वविद्या। गोप्रेच्यतीर्थे सुसाय सुखनिमालिकां बजेत्॥ भ्येष्ठवाच्यां नरः कात्या न्येष्ठां गौरिं समर्वे येत्। सीभाग्यमीरी संपूच्या आनवायां जतीहते; !

ततः प्रकारगौरीच तचेव च क्रतीरकः। कात्वा विधालगङ्गार्था विधालाची तती व्रजेत्॥ सुकाती निनतानीचे निनतामध्येशनाः। श्वात्वा भवानीतीर्थे तुभवानीं पश्यूष्णयेत् ॥ सङ्गता च ततीरभ्यचेत्रा विन्द्रतीर्थक्षतोहकी:। ततो गच्छेचाचालच्यों स्थिरणच्योसस्टक्षये॥ दमां याची गरः सत्वा चेनेश्वाम्नुत्तिजनाम। न इ:खिर्मिभूयेत इचातुचामि कुचचित्। 📲 कुर्यात् प्रतिचतुर्योचः पूजां विश्वेश्वितः सरा। ब्राह्मणेश्यक्तदुही प्राह्मा वे मोदका सुदे। भोमे भेरवयात्रा च कार्या पातक शाहिकी। रविवारे रविधीचा घष्ट्रा वा रविसंयुणि ॥ नचेव रविसप्तस्थां सर्वे विद्वोपश्चाननये। गवन्यामध्या घष्टां चक्कीयात्रा शुभावका ॥ ॥ व्यक्तर्गृष्टस्य यात्राविकर्तया प्रतिवसारम् । प्रात: आर्मिवधाय। दी नत्या पचा विनासकान्। नसस्तवाच विश्वर्थस्याता निर्काणसङ्घे। चन्तर्गहरूय याचां हि करिस्पे 2 वीच ग्रान्तये ॥ ग्रहीला नियमच्ति गलाय म(खकर्शिकाम्। काला मीनेन चात्रस्य मसिक्सर्शीप्रसर्घेयतः। कस्वकात्रतरी नागी वासुकीयं प्रथम्य च। पन्नेतरांततो हता गङ्गाकं प्रथमणायः। नतरतु जालितां डड्डा जरासन्धे घरं ततः। तता व सोमनायक वराकक तता वजित् ॥ अक्षेत्ररं ततो नवा नवागस्तीत्ररं ततः। कार्यपेशां नगरकृत्व इतिशावनम्बयः। वैदानार्यंतनो प्रकाध्यविद्यसम्य वीक्य चा गोक ग्रेशं तलीर भ्यर्षेत्र हाटके भ्रमधी ब्रजेत्। चास्थिचेपतङ्गिरच द्वष्टा वे की कर्शक्रम्। भावभूतंततो गला चित्रग्रेते भरंततः। चित्रचर्टा प्रयम्याथ ततः पशुपतीचरम्। पिताम हे यहं गता तनस्तु कलसे चरम्॥ चन्द्रेश्वास्त्रय घीरेशी विष्ठे शीरकी श्रास्त्र च ॥ नागेखरी हरिधनः धिनामशाविनायकः। संगानियकसाय दृष्यः सर्विवस्तुत् । विश्वासदेवी च नः चिरूपधरावुभी। दृष्यो यद्भतः काष्यां मञ्चावित्रविनाग्रनी। सीमाविनायकं नायं कर्यामां तती वजित ॥ जिसत्येशो विश्वालाची धर्मेशो विश्ववाङ्का। चाश्राविनायकचाय इहादिवस्ततः पुनः ॥ चतुर्वक्री कार्र लिख्नं ब्राफीयस्तुत्ततः परम्। ततो मन:पकाष्ट्रीय ईयानयस्ततः परम् ॥ च बड़ी च बड़ी खरी हक्की भवानी खक्करी सत:। **ट्रिक्ट प्रमम्ब च तनो राजराचं समर्थेयेत् ॥** लाङ्गलीग्रक्तनीरभ्यचेंग्रसतस्त नक्क्षीयरः। परागांश्मधो नत्वा परहवाचरं ततः॥ प्रतियश्चिर्षापि विष्कलक्क्षेश्रमेव च। मार्कक्षेत्रेश्चमभ्यक्री ततः अधररीक्षरम् ॥ मञ्जेष्रोध्कां प्रकारी ज्ञानयाच्यां ज्ञानं समाचरेत्। मिन्दिकेशं तार्केशं महाकालेकरं नतः ॥ द्क्षपाणि महिम्द मीकिम् प्रकामकतः। घीरभदेश्वरं नला व्यवसुक्तेश्वरं ततः।

वारि

विनायकांस्तत: पश्च विन्यवार्य तती व्रजेत्। नतो भीनं विख्ण्याय भन्तमेनसुदौरवेत् ॥ व्यक्तर्गृष्टका याचियं यथावद्यकाया कता। म्यातिरिक्तया प्राम्यः प्रीयतासनया निसः ॥ इति सक्तं ससुचार्यं च्यां वे सुक्तिस्कपे। विकाल्य यायाद्ववर्ष निष्यापः पुरायवाद्वरः 🕬 संप्राप्य वासरं विच्छो विच्छाती येष्ठ सर्वतः। कार्या बाजा प्रवजेन महापुर्व्यस्त्रहरे ॥ महन्यां पच्याच कुलकामां समर्थे येत्। द्रु:खबद्रिप्राचले न भवेदस्य पूजनाम् । श्रुत्वा पूर्व्योममा बाचाः कर्त्तवास्त्रीथेवासिभिः। पर्वसाप विशेषिक कार्या याचाच सर्वत: # न वन्धं दिवसं कुर्यात् विना यात्रां कचित् जती । बाचादयं प्रयत्नेन कर्त्तेचं प्रतिवासरम्। चारी सर्वतरक्रियासती विचि चितुर्भवम् । यस्य वन्धां दिनं चार्तं काध्यां निवसतः सतः। **गिराधाः पितरकाखा तक्किन्नेव दिनेश्मवन् ॥** म वष्टः ज्ञानसर्पेस स दशे ऋतुना स्याटम्। व सुष्टक्तम दिवसे विची भी यत्र ने चितः ॥ सम्बंतीर्घेतु सच्ची स सर्घ्यात्री बाघातृ स च । मिक्क बर्मान्य यः काली थी विश्वेष्टं निरेचत ॥ सत्यं चर्च पुन: सत्यं सत्यं सत्यं पुन: पुन: ।

णास उवाच। इत स्वान्द्रसिमं श्रुत्वा काश्रीमाचात्रामुत्तमम्। वरी न निर्यं याति झताध्यवसद्यकम्॥"

इस्से विश्वेत्रदी निर्द्धकातवा समिक थिंका॥

इति काशीखळे १०० चाथाय:॥ घारावसीय:, जि, (घारावसी + "नदादिश्यो एक्। "८।६:६०। इति एक्।) वारावसीचात:। वारावसी श्रम्थात् कीयप्रक्षयेन निष्यत्र:॥ वारावसी, की. (वारां चाथनम्।) जनाधार:। तत्ययाय:। वा:सदनम् २। इति विकायः-शेथ:॥

वाराच:, पुं, सद्दापिकीनकष्टच:। इति राज-विषयुद्ध:। वराच एव (वराच + खार्चे चाण्।) वाराच:। (काल्यभेट:। यथा, भागवते। ३। ११। ६७।

"अवन्तु कथितः कल्पी द्वितीयस्मापि भारतः। बाराच दति विख्याती यथासीत् मूकरी

वराष्ट्रसिति। वराष्ट्र + तस्त्रेद्रमित्रक्ष्णः।)
तस्त्रावसिति, वि ॥ (यथा, मण्डाभारते ।२।३।२।
"साच्येव पायसेनेत मधुना मिस्रितेन च।
मच्येर्वतीः पत्तिक्षेत्र मांसेर्वाराष्ट्रण्डार्योः॥"
स्ती, तीर्थभेदः। यथा, मण्डाभारते ।३।८६।
"ततो गच्छेत समेत्र । वाराष्ट्रं तीर्थमुत्तमम्।
विक्षावराष्ट्रक्षयेय पूर्वे यण स्तितीःभवत्॥"
पुराविष्येषः। यथा, देवीभागवते । १।३।८।
"चतुन्तिप्रतिसाष्ट्रं वाराष्ट्रं परमाहुतम्॥")
वाराष्ट्रकर्यों, की, (वाराष्ट्रकर्यं दव पण्डमस्यस्थाः।
वाराष्ट्रकर्यं + अण् । गौराहित्वातृ डीण्।)
प्रत्मम्या। इति राणनिर्थसः॥

वाराष्ट्रमको, क्यो, (वाराष्ट्रस्तृकको दव पकमद्धार्थाः। क्यम्। मौरादिलात् छीष्।)
क्रममका। इति राजनिर्धेष्ठः ॥
वाराषाञ्जो, क्यो, (वाराष्ट्रमिवाङ्गमस्थाः। छीष्।)
हम्गोष्ट्रसः। इति भावप्रकाशः॥
वाराषी, क्यो, (वाराष्ट्र+ छीष्।) ब्रष्टाय्याव्यटमाळकान्तर्गतमाळकाविश्वेषः। यथा,—
"वराष्ट्रक्रपधारी च वराष्ट्रीपम उच्यति।
वाराष्ट्रमको चाथ वाराष्ट्री वरवाष्ट्रमा॥"

इति देवीपुराखी देवीनिवक्ताध्याय: 8५ ॥ योजिनीविष्रेव:। यथा,---"दुर्गा चक्केचरी चक्की वाराष्ट्री कार्तिकी .तथा।

हरसिंहा तथा काली रक्षायी वियापी तथा।
भवताली विश्वालाची भेरवी कामक्षिणी।
एका: सन्वाच योगियो स्ट्रारे: च्यापयमु ते।"
तौर्यविश्वयः। यथा,—"वाराही यसना गङ्गा करतीया सरस्तती।
कावेरी चक्षभागा च स्त्रुभैरवसागराः।
प्रमुकानविश्वानाय साजिश्वभिष्ट कच्चय ।"
रति हहत्वस्ति चरपुराकोक्तदुर्गापूजापहतिः।
वराहदेवस्य श्रक्तिः। यथा,—

"बज्ञवाराष्ट्रमतुलं ऋषं या विश्वती घरे:।

ग्रास्तिः; काष्यावयीतक वारार्शी विश्वती तत्रम्॥ भ इसि चक्की॥

व्यपि च। "वाराष्ट्ररूपियौं देवीं इंग्रेष्ट्रनवसुन्वराम्। शुभरां सुप्रभां युक्षां वाराष्ट्री तां नमास्वष्टम् ॥" इति इच्च व्हिनेचर पुराबोक्त दुर्गापू नामहति; । वराष्ट्रकान्ता। चामाचु इति खातः। तन्-पर्याय:। विव्वकसेनप्रिया २ ष्ट्रहि: ३ वहरा B।इत्यमर: 1 यटि: पू । इति भरत: 8 शुकरी ६ क्रोड़कचा २० विध्वक्सैनकामा ५ वराष्ट्री ८ की भारी १० चिनेचा ११ ब्रह्मपृक्षी १२ को ड़ी १६ कम्या १८ ग्रहिका १५ माघवेषा १६ श्रुकरक्षच्द: १० क्रोक्: १० वनवासी १८ क्राष्ठ-माध्राम: २० वस्त्रा: २१ व्यन्डन: २२ सव्हावीर्था: २३ शकीवधम् २८ अध्वरकन्द: २५ वराच-कम्ट: २६ वीर: २० ब्राष्ट्रीकन्ट: ५८ सुककन्ट: २६ हिंदद; ३० चाधिक्ता ३१। खखा गुका:। तिक्तालम्। कटुलम्। विषयिक्तकपक्किप्रमेश्व-किमिनाशिलम्। इकालम्। बल्यलम्। रसा-यशस्य । इति राजनिर्धेग्टः । व्यनाम । "वाराष्ट्रीकम्ट एवाम्येश्वर्मकाराजुको मतः। व्यक्षे स अवेद्धे वाराच इव लोमवान् ।"

इति भावप्रकाशः । श्वामापचा । इति राजनिष्यः ॥ मेदिनीमते पवर्गोयनकारादिर्गं ग्रम्ः । वारि, जौ, (वारयति क्षणामिति । ए + विच् + "वासविषयिज्ञानिन्नांज्यदिक्षनिवाशिज्ञादिवा-

रिभ्य हण्।" जवा०४। १२४। इति हण्।)

कलम्। इत्यसरः । १ १९० । ६ ॥ ( यथा, सभी । ६ । ६६ । "न कुळ्ति द्या चेटां न वार्यक्रिका पिषेत । नोसक्ति भद्यतेन भच्यात जातु स्थात् कृत्हती॥") दिन्दिप्रेषे तस्य निषधिवधी यथा,— "ईशानि चापि पूर्वसिन् पश्चिमे च सथी-

शिविरस्य जलं भनभन्यत्राशुभमेव च ॥"
इति जन्नविर्ते शैलियाजनस्वके १०२ व्यक्तः यः ॥
जलकी इत्यां वर्षनीयानि घणा,—
"जलके तो सरः चौभणक इंचायसपंगन्।
पद्मकानिपयोविन्द्रस्यागा भूत्र वाच्यतिः ॥"
इति कविकत्यलनायाम् १ स्वके ३ क्रुसुमम् ॥
इविरम्। इति देमचनः ॥

पारि:, क्यी, (जारयतीति। वारि + रण्।) वाक्। सरस्रती। गणवन्त्रती। व्यक्तिवन्त्रन-भूमि:। (यणा, रघी। ५। ४५।

"संशादिव जिपक मुक्तियेग श्रुक्तिन तीराभिसुखः सग्रस्टम्। वभौ स भिन्दन् हष्टतसारक्षान् वार्य्यमेलाभक्षः श्रुव प्रकृतः।")

विन्दः । करहीति भाषा । इति मेहिनीकार-देमचन्त्री ॥ ( वर्रक्षीये, नि । यथा, वाणसनेय-संद्वितायाम् । पर । ६१ ।

"वक्षुभ्य का सङ्गतिभ्य एव मे देवेश वसु वार्का-यक्षते।"

"रवीय्यमें मस्यं देवेष्ठ वादि वरीतुं घोत्यं वादि वरकीयं वसुधनमायक्यतः।" इति तद्वाकी मक्षेषरः ॥)

वारिकारङकः, पुं, (वारिकाः क्रास्टकः इव । ) ऋष्टाः टकः । इति चटाधरः चिकायङग्रेषच ॥

वारिका श्री, (वारिष्ठ कर्णा इय प्रचा-स्थस्या:। गौरादिलात् कीष्। कार्ये कत्। टाप् पूर्वक क्रक्यः।) सम्प्रकीः। इति भ्रस्ट-रकावकी ॥ पाना इति भाषा॥

वारिकपूरः, ग्रं, (वारिष्ठकपूर दय।) दक्षिय-सन्स्थः। दति जिकास्कर्षयः ॥

वारिकृतः, पुं, (वारिष्ठ कृतः इव वक्ततात्।) स्कृताटकः। इति ग्रन्यरमावकी ॥

वारिकृत्वकः, युं, (वारिकृत्व + खाँचे कन्।) ऋकृष्टकः। इति चिकाच्छिषः॥

वारिक्रिमः, पुं. (वारिखः क्रिमः।) चर्चीकाः। इति विकाकश्चित्रः।

वारिचलपः, पुं, (वारिश्चि चलप् इतः) कुम्भिका। इति विकास्क्षेत्रः ॥

वारिचरः, प्रुं, (वारिष्ठ चरतीति । चर + टः।) सन्धः। इति धनक्कयः॥ (यथा, भागवते। ६। ८। २३।

> "यस्योवसङ्गे जाती सनावं समुख्यावध्य ततार दुर्गम्। य सव नक्षाद्रभयाद्दरनात् मातासितान् वारिषरीशिप गूणम् ।")

#### वारिरा

1216841261 "यया वारिचरः यची न लियानि जले चरन्। विसुक्तात्मा तथा योगी गुमदोवेने लिप्यते ।")

वारिचासरं, की, (वारिकचासर्मिव नदा-कारपुत्रवाचात्।) धीवाताः। इति जिकाख-

बारिजं, स्ती, (वारिति जायते इति। जन + है।) द्रोकीकवसम्। गौरसवर्णम्। पद्मम्। (यथा, ष्प्रधातारामायगा । २। ६। २।

"स तक वचाकुश्वादिवान्तिन-भ्वजादिचिञ्चानि पदानि सम्मेत: ॥") लवक्रम्। इति राजनिषेष्ट: । (वारिजात-माजे, जि। यथा, सङ्गाभारते ।१।८९।१८। "केना खर्चेन वृपत ! इसं देशसुपारात:। जिल्लावीरिलं किविद्यवा स्मालस्या।" "वारिनं सीनंपद्मारि देति।" सङ्गीकायां नौल-कपड; ।)

वारिकः: युं, (वारिका कायते इति । जन + डः।) प्रज्ञ:। इति हेमचन्त्र:। प्रम्कः। इति प्रन्द-

वाहितस्करः, युं, (वाहिमचास्करः। धलचित-भावेन तरपशारकतात्तथात्वम्।) मेघ:। इति प्रान्टमाला॥ वारिग्रोधककर्त्तरि, त्रिः। यया, "सक्त्यपारियाँ चैमामानिनाय निचा-

षंद्वां भार्यां प्रीतिमतीं भारकरो वारितस्कर: ॥" इति मानेक्डयपुराणम् ॥

वारिवा, क्वी, (वारिककायते इति। चे + डः। टाप्।) इत्त्रम्। इति चिकाण्डपेवः॥ वारितं, स्ती, वाला। इसि ग्रव्हरतावली ॥ वादिदः, यु, (वादि ददातीति । दाने "कार्ताः-८ सुपसर्गें का;।" ३। २। ३। इ.ति का;।) मेच:। (यथा, ऋष्कृटिकनाटके। ५ वार्क्स) "विश्व द्वारिहरा किते: सचितता तह्यं ना-का(क्रुबी।

मादी नूप्रजन्मकर्मधरी प्रचालयन्ती

स्थिता ≢") सुक्ततः। इत्यमरः॥ (यया, सुन्नुते चिकित्-सितम्याने । ३८ स्रधाये । "राक्षारम्बधवर्षाभूकट्कीश्रीरवारिटेः। चायमाकाकतारकापचन्त्रविभीतवीः॥" वारिहातरि, चि। यथा, मनी। ॥। २२६।

"वारिहक्त्रप्रभाग्नोति दीर्घमायुर्चिरययदः। ग्रष्टरीव्यार्थि विक्सानि रूपदी रूपस्त-**मम् ॥"**)

वारिधि:, पुं, (वारी शि घीयने व्यक्तिति। धा+ "कर्मनग्यधिकर्यो च।" १।१।६२। इति कि:।) चसुनः। इति श्रव्हरकावली॥ ( यया, कथासरिसागरे। १८। ६०१। "महद्वीश्वमलारेव वारिधी च विद्वकः।। न जालवसरे प्राप्ते सत्तवानवसीहति।")

जलचरजन्तुमार्जे, चि ॥ ( यथा, महाभारते । वारिनाथ:, पुं, (वारीकां नाथ:।) वक्णः। समुद्र:। मेघ:। इति केचित्॥

वारिनिधिः, पुं. (वारीकि निधीयने वानीतः। नि+धा+कि:।) सतुद्र:। इति ग्रब्द्रजा-वकी ॥ (यया, राचतर्क्किग्याम् । ५ । ६ ८ - । "पाराद्वारिनिष्ठै; प्राप्ताः काक्सौरेष्यधुनापि थे। राज्ञी याचास निर्यास खाता वारिक्वण:

वारिपधिकः, चि, (वारिपचेन अच्छतीत। वारि-पथ 🕂 "उत्तरपर्धनाष्ट्रतचा" ५ । १ । २०। इत्यत्र "आकृतपकर्यी वारिजङ्गलकान्तार-पूर्व्याष्ट्रपसंख्यामम्।" इति वार्तिकस्त्रजान् उक्।) जलपयगामी। बारिपयं गच्छतोत्रयें ध्याक-प्रत्ययेन निष्यक्षः ॥ (वारिपर्धन आसूतम्। इति काशिका ।)

वारियमी, क्ली, (वारियि पर्णासयस्या इति । वाक्तिपर्या 🕂 "पाककार्यापर्योपय्येति।" 🛭 । १।६८। अस्या गुवा:।

"वारिपकी चिमा तिसा रुदी खाडी सरा पटुः। हो बचयकरी करचा भ्रोगितन्यरभ्रोष झत्॥" इति राजवल्याः ॥

वारिपालिका, स्त्री, (वारीमि पालयति स्र्यं-रक्सप्रादिभ्यो रच्चनीति । प्रानि + ग्वुल् । टाप् । वास्विरं, क्री, करमई कम् । इति जटाधरः ॥ ध्यत इत्यम् ।) ख्रम्भिका । इति ध्रम्दमालाः । वास्विक्षभा, च्यी, (वारि वक्षभमच्याः । स्वचनकः-वा(रप्रवाष्ट:, पुं (वारिंग: प्रवाष्ट:।) निर्भोर:। इति प्रब्दमाला ॥

वास्त्रिक्षी, स्त्री, (वास्जिता प्रक्षी।) वास्-पर्की। इति श्रव्दमाला ।

बारियहरा, ऋी, (वारिपरिपूर्णा बहरेव।) प्राचीनामलकम्। इति जिक्का शेव: ! वारिवालकं, क्ली. (वारियो वालकम्।) क्रीव-। रम्। इति चारावर्गी।१७५॥

तौति। भू+काच्।) क्रोतीः क्षतम्। इति राजनिर्धस्ट:॥ (जनभवमात्रे, त्रि॥)

यस्य। वजलमेवस्येव स्वापार्यात्वात् तथात्वम्। मेथ:। इति जिकासाप्रीय: #

वारिसक्, [च्] युं, (वारि सुचतीत । सच+ किए।) मेघः। इति श्रम्दरत्नावर्ती। (ययाः रघी। १। ८५।

"स विश्वजितमाजक्रीयश्चं सर्व्यवद्विणम्। जाहानं कि विसर्शीय सतां वारिस्चामिव ॥")

वारिन्यली, खी, (वारिणि न्यलं यस्या:। "पाक-वर्णपर्वति।" ४।१।६४। इति दीष्। वारिपवर्षे। इति भ्रव्टरकावली ॥

वाहिर्यः, पुं, (वाहिष्ठ रच इव गमनसाधनलात्ः) भेजनः। इति विकास्यश्चितः॥

वारिराधिः, पुं, (वारीयां राष्ट्रवो यच।) समुद्र:। इति जिकाकक्षेत्र:॥ (यथा, कथा-**श्राहित है। ६३। ६**५।

"तस्य भचयतो इस्ताबुत्रतमेनसदुम्बरम्। जवास शिशुमारी । वारिराशिकतास्रय: । वादीका राशि:। जलसन्द्रच्याः यथाः, रवी ।

"ग्रीकोपमः भ्रीवलमञ्जरीयां चालानि कवेतुरचा स पद्मात्। पूळें तद्वतीक्षितवादिशाधाः सरित्रवाइसटमुत्रसस्पै।")

वास्तिष्ठं, क्षी, (वास्थि रोष्ट्रित जायते इति। क्इ + "इगुप्रधक्ताधीकिर; क;।" ३।१।१३५ । इति कः।) कमलम्। इति राजनिषेग्टः।

(यया किरानाच्युनीय । ५। १३। "विकासवाहिक इन्द्धतं सरः मकलक्सगर्थं शुचिमानसम्। शिवसगासणया च जतेष्येया सक्तक्षंत्रायां गुविमानसम्॥")

जनजाते, जि

इति होषा) कुस्मिका। इत्यमरः। १।१०।६८॥ वाहिकोमा, [न् ] पुं, (वाहिका कोमानि यस्य। यदा, वारि लोचि यस्य ।) वदसः। इति चटा-

> वास्विहनं, क्ली, (वास्युक्तं वदनं यस्नात्। त्रत्रेवनेन सुखे जननिखावात्त्रयात्तम् ।) प्राची-नामनकम्। इति भूरिप्रयोगः ॥

त्वान । ) विदारी । इति राजनियेग्टः ॥

वास्वासः, पु, ( वास्तिसीपे वासी व्याः। यहा, वारि पर्याचनामादिक्यां वासयति सुगन्धीकरी-र्ताति। वास 🕂 चाण्।) भ्रीव्यकः। इति हैम-चन्द्र:। ३ । ५ ६५ व

वारिवाष्टः, पूं, ( वारि वष्टतीति । वष्ट + "कर्म-क्ष्यका्" इ.। २ । इ.सि. चन्या् ) सेघः । सुक्ता। इबसरः ॥

वारिभवं, की, (वारियो नेजनलाय भवति प्रभवः वारिवाचनः, पूं. (वाचयतौति। वाचि + च्युः। वारीयां वाहन:।) मेघ:। इति श्रूव्हरता-

वारिमधिः, पुं, (वारि सिंधरिय ऋ।सताजनकं वारिधः, पुं, (वारिणि सागर्णले ग्रेते इति। भूरी + च:।) विण्युः। इति चिकाणकर्पेषः॥

वादिसम्भवं, की. (वादिप्रधानदंग्रेषु सम्भव ज न-पत्तिर्यस्य।) लवङ्गम्। सोवीराञ्चनम्। उद्यो-रम्। इति राजनिर्धेष्टः॥

वाहिसम्भवः, प्, ( वाहिप्रधानम्यानेष्ठ सम्भव अत-पक्तिर्यस्य।) यावनालध्रः। इति राज-निर्धेत्ट: । ( वारिष्ठ सम्भवी ध्या वारिचात-माचे, वि। यथा, रामायणे। ५ । ६६ । ६.। "इतस्तु किंदुः खतरं यसिमं वारिसन्सवम्। मक्षि प्रशासि चौसिने । वैदेशीमागतं

वि**गा** ॥")

बारी, खाी, (वार्यतेरनयेति। इ + णिच् + "वस-विषयि जिहा जिल्ला जिल्ला हिन्दा शिवा दिवा हिन्द इ.म.। " खब्या॰ ३ । १२४। इति इ.म.। वा ढीष्।) जनवन्धिनी। (यचा, रञ्जूनंग्रे।५।८५।

वाक्या

"वभी स भिन्दन् ष्टचतकारकान् वार्यर्शनाभक्त इव प्रवत्तः ॥")

क्तसी। इति धर्बिः।

षारीट:, पुं, ( बार्या गजनसम्भूम्यासेटसीति । रट्+कः।) इस्तै। इति ग्रब्दमाला ॥ वारीभः, पुं, (वारीखामीभः।) सर्मः। रति

हिसचन्द्र: । १ । १३६ ॥

वादः, पुं, ( वारयति रिपूर्निति। ह + विच् + वाङ्कतकात् खब्।) विजयक्ककरः। इति चारावली। १६० ॥

षारुठः, पुं, स्राहः। स्थलप्रयाः। इति त्रिकास्ट-

भारतां, स्ती, (वर्तां देवतास्येति। वर्ताः+ श्रय्।) अञम्। इति राजनिषंग्टः॥ ( भ्रत-भिधानच्चम्। यथा, तिथितन्ते। "वाद्यान समायुक्ता मधी स्वया चयोदगी। गङ्गायां यदि तभ्येत सर्ययद्यते; समा ॥" खपपुराव्यविभेवः। यथा, देवीभागवते।१।

"वात्रकं काकिकाखाच ग्राम्भं निस्तातं

सौरं पाराश्ररप्रोक्तमादिलं चातिविक्तरम् ॥" पुं, भारतस्य खक्कविश्रेषः । यथा, विक्षुपूरायो ।

2 | 2 | 4 |

"रक्षशिक्तचा सौच्यो गत्धनंक्तच वारवः॥") वर्षयस्य न्यिति, चि । यथा, — "पिकाने प्रव्यदनतक वात्रक क प्रश्रास्त्रते। **उत्तरेक तु भक्ताटं सीम्यच ग्रुभदं भवे**त्॥ **उडुम्बरक्तचा** याच्ये वाक्यो पिष्यल: ग्रुभ:। प्रचानित्तो घन्यो विपरीतास्व सिद्धये॥"

इति मात्ये २२८ चधाय: ॥ ( यथा च सञ्चाभारते । १ । १०२ । १ । "समुद्रं ते समाश्रिव वाज्यां विधिमन्तसाम्। कार्तियाः संप्रवर्तनते चैकोन्यस्य वित्राध्यते ॥") धारणकार्ये, की, (वार्यं जलसम्बन्धं कर्मा।) जनाश्यखनगदि। तस्य शुभाश्वभकानाहि

यषा,---

यम खवाच।

"सुद्नि शुभनचाचे चन्द्रतारावलीयुति। षहतुस्तु भवेद्यत्र काले तस्मिन् विधि: स्प्रुत:॥ सडती तु छति कर्त्तुः संपूर्वे स्तव्यनोर्थः। कर्नटे पुचनाभसु बीखं तु मकरे भवेत् ॥ भीने यश्रीव्येवाभस्तु क्रम्भे च सुवकूदकम्। इसे च सिधुने दक्षिष्ठं खिके निष्केलं भवेत्॥ पिल्ला भिस्तु कत्यायां तुलायां सत्यसङ्गति: : सिंहे मेघे धर्म गार्थ जलस्य कुरुते श्विष । तथा चैतेषु तसेषु वार्यं कमे नो दिश्त् ॥" इति विद्युराखे वावयारामप्रतिष्ठानामा-ध्याय: ।

बार्काच:, पुं. (दर्यस्थापत्यं पुमान् । दर्ज+ इ.भ्।) बागस्यस्ति:। इति विकासस्याः। (यथा, मचामारते। ३। १०५। ३।

"समुद्रं स समासाद्य वाक् किभेगवानुधि:। उवाच सक्ति। वृद्धावृत्री खेव समागतान् । व्यक्षं सीक्षक्तार्थे वे पिवामि वर्गालयम्।" विश्वरः । यथा, सञ्चाभारते । ९ । ६६ । २० । "स वाक्षाक्तपक्तेपे तक्किन् भरतस्त्रमः!। वने पुरुवक्तनां स्रेष्ठ; स्तादुक्तजपली दके।" विनतापुत्रभेद:। यथा, मणाभारते ।१।६५।८०। "तार्थाचारिष्टनेमिच तथेव गर्वावयौ। चार्वावर्वाव विषये विषये मनी र्तिता: ॥" भ्रमु:। यथा, भ्रतपथत्राद्ययः। ११। ६। १। "भ्रमुई वे वादिशाः। वदयं पितरं विद्ययाति-

मैने। तस वचको विदाचकार॥") वादणी, स्त्री, (वदणस्त्रीयम्। "तस्त्रीदम्।" १। ३।१२०। इत्यस्। डीप्।) सुरा। (यथा, मनौ । ११ । १८२ ।

"चात्रानाद्वारकीं पीला संस्कारेशीन ग्राध्यति। भतिपूर्भमिनिहें ग्रां पाणानिकसिति स्थिति: ॥" सहिराधिष्ठाची देवी । यथा, विष्णुपराणे । १ ।

"किमेनदिति सिद्धानां दिवि चिनायतां ततः। वसूव वाक्णी देवी महाघ्षितली चना।" "वारकी महिराधिष्ठाची हेथी।" इति सङ्गी-कार्याक्रीधरस्वासी॥ वरुषपत्नी। वारुषी-वक्तभद्रस्ट्योगात्॥ यथा, सङ्ग्रारते। २।

"यखामास्ते स वनगी वाहर्या च समन्दितः। दिखरतास्वरधरो दिखाभरतभूषितः ॥" महीविश्वेष:। यदा, गो॰ रामायं ।२।००।१२। "पूर्विव वारवीं तीर्वा करचेत्रे सरस्रतीम्। वराचि च प्रकृतानि नदीच विभवीदकाः ॥") पुष्पिमहिक्। इत्यसर: १९।३ । ५१॥ (यथा, नेषअचिरिते। ४। १०।

"वह विधुनाहमाणि मदीरिते-दयणसि निंदिजराणधिया विधुम्। किस दिवं पुनरेति यहोडग्रः पतित एवं निषेच हिं नार्योम् ॥"

विद्याविष्रयः। यथा, तीत्तरीयोपनिषदि। ३ स्तीयवस्त्राम् ६ घष्टातुवाके। "ब्यानस्त्रेन जातानि जीवन्ति। चात्रन्दं प्रयक्षभिसंविध्-न्तीति । सेवा भागेवी वाद्यावी विद्या ॥" व्याचार्नाक् । यथा, व्यश्वेदाके।

"शहर्काटकसङ्कामा सुक्षित्वा चेव वादशी॥") भ्रतिभवागच्यम्। इति हेमचनः: ॥ गकः-दूर्वा। इति मेदिनी। यो, ६०॥ इन्द्रवाक्यो। दूर्वा। इति राजनिर्वेष्टः । प्रतिभवानच्च-युक्तचेत्रक्षणात्रयोदध्री। यथा, स्क्रन्टपुराखेः "वारु क्षेत्र समायुक्ता मधौ क्षणा अयोदधी। गङ्गायां यदि सभ्येत सूर्ययद्वप्रते: समा ॥" वादयं ग्रतिभिघा।

"प्रविवारसमायुक्ता सा महावावकी स्टुता। गङ्गायां यदि जभ्येत कोटिस्थ्ययस् ; समा ॥

त्रुभयोगसमायुक्ता भूनी भूतिभवा यदि। महामदेति विखाता विकीटिक्कसहरेत्। अन संजाविधे: सार्थनत्वाय निसत्तत्वेन साम-पचितियासीसाननारं भन्नावावणीमनामना-वाकस्यादुक्केखनीये। तेन चेने मासि समा-पर्च बयोदस्यां तिथी मदावारस्यां भदा-मचावात्रायां यथाययं प्रयोज्यम्। न चात्र । "क्यार्यकृत्र्विन्तया नार्यक्रम्त्री प्रतिभिन्नां गति । सप्तक्रम भवेयुक्ता दुभैगा विधवा भुवम् ॥"

"त्रयोद्यां ष्टतीयार्थं द्याच्याच विशेषतः। मूद्रविट्याचियाः कार्ग नायरेषुः क्यथन ।" इति प्रचितीजावालिवचनाभ्यां खाँखां सूदारी-नाच काननिषेध इति वाचम्। "भोगाय क्रियते यतु कार्ययाङ विष्ट्यं परे:। तिविद्धं दग्रम्बादी नित्यने मित्तिके न तु॥" इति विसादिधनवचनेन रामप्राप्तकान एव निषेधात् नचाचेश्पि सद्या कच्यनात्। व्याच चयोद्ध्यां पूर्वायां पूर्व्याक्षेत्रकावे नचचादिः सस्ते पर दिने पूर्व्याच्चि तिधिनच जलाभेश्रपि पूर्वन-दिन एव स्नानम्। राजाविष वार्ययादिष्ठ अञ्चा जानम्। "द्वा राजीच सन्धायां तङ्गायाचा प्रयङ्गतः।

कात्वाचनेधर्च पुग्यं रहिरणुहृततव्यते: 🕷 इति जक्काकपुरावी चामान्यतः प्रतिप्रवदात्। इति तिथ्यादितस्वम्॥ 🗰 ॥ यक्यप्रेरितहन्दाः वनस्य कदम्बलक्कोटर्भि: व्हलवलदेवपीलवाकर्याः।

पराध्र उवाच। "वने विचरतक्तास्त्र सक्ष गोपेभेक्षासनः। मातुत्रक्ट्रास्य प्रथस्य धरणीष्टतः । निचादितीवकाथस्य कार्येखोळीविचारियः। उपभोगार्थमतार्थं क्वतः प्राष्ट्र वादगीन् । वाभीषा सर्वदा यस्य महिरे लं महीजसः। व्यवनास्योपभोगाय तस्य गच्छ सुई युनि ॥ इत्युक्ता वाजयौतिन यज्ञियानसमाकरीत्। हन्दावनवनीत्पन्नकस्वतन्त्रकोटरे ॥ विचरन् यलदेवोऽपि महिरागन्धसुत्तमम्। चान्नाय महिरात्रवेमवापाच पुरात्नम् । ततः कदमात् सच्या मदाधारा स जान्नती। पतन्ती वीक्य मैचेय प्रथयी परमां सुद्रम् ॥ पयौ च गोपगोपीभि: सम्बन्धी सुदान्वित:। उपगीयमानी लिखतं गीतवाद्यविष्यार है: ॥"

इति विकापुराकी ५ अपंग्रे २५ अध्याय: ॥ वार्रणीयक्रभः, गुं, (वार्र्ग्यायक्रभः। वार्र्गी-वसभा यखीत वा।) वक्षः। इति प्रव्यमासा। वार्कः, पुं, फांचिनौ राजा। इति नेदिनौ। के, ३३॥ तकाते पदर्शीयादि:। (क्षमु दक्षाती: उक्क-प्रव्यनिष्यत्रवात् ज्ञन्तः स्वादी विखितः । वार्कः, ग्रंकी, (ह+ उक्तः।) गौर्सकपाचम्। नेजसत्तम्। क्योंसलम्। इति मेरिकी। ति,

बावकी, की, (वावक + गौरादिवात हीव्।) ष्ट्रार्थिक डी: इ.सि. मेरिनी। से, इ.स. घारेन्त्री, स्थ्री, देश्चविश्वेष:। इति शब्दरज्ञावकी ॥

"प्राच्यां माग्रभ्रशेयां च वारे की गोक्राइकाः। चङ्कं भागतमी (कप्तप्राग्च्यी तिषीदयाहव: #" इति च्योतिसत्त्वम् ॥

ष्यधुना राजग्राष्ट्रीनामकदेश्रीकदेश: ॥ वाक्यं, क्री, (इचामां सम्बद्ध प्रति। इच + "तस्य थमः हः। " ४। २। २०। रति खया।) वनम्। इति हैमचनः:। ( इच खेंद्मित्यस्। ) उच-सम्बन्धिन, चि। यथा,---

"व। भी वित्तप्रदं तिङ्गं स्माटिकं सम्बनागरम् ॥" इति तिथादितस्वम् ॥

वाचीं, स्त्रो, (हचस्यापसंस्त्रो।हच+वाण्। डीप्।) ख्वीविशेष:। (यथा, महाभारते। 219201941

"तचेव सुनिना बाची तपीसिभीवितालनः। सङ्गताभूद्या आह्नदेवनाचः प्रचेतसः ॥" इयं हि मारिवापरनाची ५ अनुसनेरीरचात् प्रकोचागर्भगता वसी प्रचात् दृष्टीम्य उत्पना । सत्कथा यथा, विकापुराची ।१।१५।२ — ५३। पराधर उवाच।

"तप्रधरत्स प्रथिवी प्रचेत:स महीरहाः। च्यरक्षमायामावत्रुकंभूगच प्रजाचयः॥ नाग्रककारती वातुं इतं खमभवद् इमें।। द्रश्वर्षस्वस्माश्य न श्रेक्किश्वरितुं प्रजाः । सद् हष्टा जलनिक्तानाः सब्बे बुहाः प्रचेतसः। सुर्खेभ्यो वायुमिधाच तिश्व्यन् जातमन्यवः ॥ उन्नानच तान् हचान् ज्ञाना वायुरशोषयन्॥ मानिज्यद्भद् घोरकावाभूद् हमसंचयः ॥ इमचयमयो उदा किषिष्टिरेषु ग्राखिष्ठ। उपमन्यात्रवीदेतान राजा सोम: प्रजापतीन् । की पंथक्त राजानः अध्याध्यक्ष वची सम। सत्यानं वः करियामि वद चितिवहेरहम् ॥ रक्षभूताच कको यं वार्चियी वरविश्वेती। भ(वर्ध जानता पूर्वे सथा गीभिर्विवर्द्धता ॥ मारिवा नाम नाचेवा इचाखामिति निकिता। भार्या वीश्सु संचाभागा धुवं वंशविवहिणी ॥ युवार्कं तेजसीरहें न मम चार्डिन तेजय:। भास्त्रासुत्वत्व्यते विद्वान् दची गाम प्रजापति: ॥ भम चौग्रेन संयुक्ती युवात्ती जोमधेन वै। खासिनासिसमी भूय: प्रजा: संवक्षेत्रिखाति ॥ कक्काम स्वतः पूर्वमाधीर् वेरविर्देगः। सुरन्ये गीमलौतीरे च तेपे परमं तपः॥ सन्चीभाय सुरेन्द्रेश प्रकाचाका वराप्तराः। प्रयुक्ता चोभपामास तन्ध्यं सा ग्रुचिस्मिता। चौभितः च तथा साह्यं वर्षामामधिकं प्रतम्। चातिष्ठमान्द्रजीयमां विषयासत्तमानसः । सातं प्राष्ट्र मद्वासानं गनुभिष्काम्यदं दिवस्। प्रसादसुस्यो अचान् चातुर्जा दातुम्हे सि । तयेवसुक्तः च सुनिक्तसामानकमानवः।

दिनानि कतिचिद् भन्ने स्थीयतामित्रामाधत ॥ एवसुक्ता तमस्त्रीन सार्श्व वर्षेश्रलं पुनः । नुभुषे विषयांकान्त्री तेन चार्ड्ड सकात्राना ॥ चातुच्यां देखि भगवन् वजामि चिद्वालयम् । उक्तक्रयेति व सुनि: क्षीयतामित्रमावत । पुनर्रते वर्षे प्रति साधिके सा शुभानना। यामीताच दिवं त्रचान् प्रवायसित्योभनम् त उक्तक्तयेवं स सुनिक्पगृद्धायतेच्याम्।

तच्छापभीता सुत्रीबी सङ् तेनिविबा पुन:। प्रतदयं कि चित्रं वर्षा वासन्वतिष्ठत । गमनाय मचाभागो देवराजनिवशनम्। प्रोक्तः प्रोक्तक्या तन्त्रा स्थीयनामित्यभाषतः। तं चा भ्रापभयाद् भीता दाचिषयेन च

प्राचाखता चवां सुभु चिरं कालं गमि-

प्रोक्ता प्रथयभङ्गार्शनेदनी न जडी सुनिम्॥ तया च रमतस्तसा महर्ये सदहर्गे प्रम्। नवं नवसभूत् प्रेस सकायाविष्ट्येतसः ॥ रकदातु बरायुक्ती विश्वकामीटवाक्युनि:। विकासनाच कुर्वेति सन्यते प्राच सा श्रभा॥ इत्युक्तः संतया प्राष्ट्रं परिष्ठत्तमण्डः अभे । सन्धोपास्तिं करिष्यामि क्रियासोपीरम्पथा

ततः प्रच्या सुदिना नं ना प्राच मचासुनिम्। निमदा सर्वधक्तेत्र परिष्टतमञ्जूषः वङ्गां विष वर्षायां परिवासमञ्जाह । गतमेतन कुर्त विकथं कस्य कथाताम् ॥ सुनिचवाच ।

पातकामामना भद्र वदीतीरमिदं शुभम्। भया द्वराचि तत्वङ्गि प्रविद्या च ममायमम्॥ इयच वर्तते सन्धा परिकाससङ्गेतम्। उपहास: किमचों १ यं घट्भाव: कच्यतां सम

प्रकोचीवाच । प्रत्यवस्यागता ब्रह्मान् सत्यमेनद्र ते व्यवाः। किन्द्रया तस्य का सस्य गतान्य ब्द्रप्रतानि ते ॥ सोम खवाच।

ततः ससाध्यभी विप्रसां पप्रच्छायते चयाम्। कप्यतां भी च कः कालक्षया मे रमतः यह ॥ प्रकाचीवाच ।

सप्तीत्तरास्य भीतानि गवववेष्यतानि ते। मासाचा षट् तथेवान्यत् समतीतं (दनचयम् ॥ ऋषिकवाच ।

सर्वं भीत वदस्येतत् परिचासीरथ वा शुर्भः दिगमेकमचं मन्ये लया साहिमशासितम् ॥ प्रकोचावाच ।

विद्याम्बहुलं ब्रह्मन् कथमत्र तवानिको। विश्वेषकाद्य भवता एषा मार्गानुवर्त्तना ॥ सोम खवाच।

निश्रम्थ तर्वणः शतां स सुनिष्टु पनन्दनाः। धिड्मां चिड्मासलीवेखं निविन्दातानमा- वास्त मः

स्विद्याचा

तपांचि सम नटानि इतं ब्रह्मविदां धनम्। इतो विवेक: केनापि योधिकोक्षाय निकिसा। जिनिषट्कातिमं ज्ञास स्यमातानयेन मे। मितरेषा इता येन धिक् तं काममदायदम् ॥ बतानि देदविद्याप्तिकारकान्यखिलानि च। नरकयासमार्गेष सङ्ग्रीमाम्हरानि से ॥ विभिन्दो त्यं स धर्मे प्र: खयमात्मानमात्मना । तामचरचमाचीनामिदं वचनमन्नवीत् । गच्छ पापे यथाकामं यत् कार्ये तत्क्वतं व्यथा। देवराजख मत्चोभं क्रमन्या भाववेरिते; ।

न त्यां करोच्य इंभक्त क्षीधती विकास विद्वार सर्गा साप्तपरं भी चसुधिती हन लया सन्।। व्यथवातव को दोष: किंवा क्राधाव्यक्तं तव 🕫 ममेव दोषो नितरा येना इम्बितेन्त्रियः ॥ यया भ्रक्तप्रियाचिन्या कती मे तपसी चय:। लया विक्तां महामोहमञ्जूषां सुजुगुश्चिताम् ॥ , घोम उवाच ।

यावहित्यं च विप्रविकां जवीति सुमधामाम्। तावद् गजत्खेरणजा सा वभूवातिवेपस्: ॥ प्रवेपमार्था चलतं (खन्नगात्रलतां चतीन्। गच्छ गच्छेति सक्रोधं खवाच श्रुविसत्तम: 🛭 चातुर्निभेस्मितातेन विनिष्काच्य सदाश्रमात्। व्याकाश्यामिनी खेदं ममार्क्त नरपक्षते: ॥ ष्ट्याद ष्ट्यं यथी बाला तद्याक्षपक्षवे:। विकारणमाना गाचासि गलहरहर्जनानि वै॥ ऋषिका वस्तरा गर्भसस्या देवे समाहित:। निर्ज्ञाम स रोमाच खेरक्पी तर्कतः । सं हचा जरहुर्गर्भे एकं पक्री तुमारतः। मया चाप्यायितो मोभि: स तहा बरुधे धने:॥ ष्टचायमभेर्चभूता मारिवाख्या वरानना । तां प्रदास्य क्ति वो एका: कोप एव प्रशास्त्र-

काकोरपत्थमेवं सा ष्टचिश्यच समुद्रताः समापतां तथा वायी: प्रकाचा तनसाच सा। स चापि भगवान् लख्डः चीगे तपसि सत्तमः। पुरुधोक्तम। खांमें त्रेय विद्योरायतमं ययौ ॥ तविवायमतिभूवा चनाराराधनं हरे:। ब्रह्मपार्मयं कुर्वन् चपमेकायमान्यः। जहेबाडुर्मचायागी स्थिलासी भूपनस्ता: ") वाची:, पुं, इंस:। वारि चरतीत्वर्धे इप्रक्रयंत्र निव्यतः। इति सुग्धशोधवाकरवम्। वार्किकः, त्रि, (वर्णतेखनं प्रिकामसा । वर्ध + उभ्।) लेखकः। इति भ्रष्टमाला॥ वार्ता, क्यां, व्यवारम्। व्यारोग्यम्। इत्यमरः। # 1 × 1 + 1 × 1

वासी:, जि, (प्रतिरस्यस्थेति। "प्रशासद्वाची-ष्ट्रतिभ्यो ख;।" ५।२।२०१। इति या:।) निरासयः। इत्यमरः। ए। ६। ५० ॥ उत्ति-शाली। इत्यनयपाल: ।

वार्चकः, ग्रुं, पश्चिविश्रयः। वटेर इति भाषा। यथा,---

## वास्तीलः

"वानीकी वार्तक विवक्ततीर गावर्तका सहसा। वर्तकीव्यकरः ग्रीतो व्वरदोवव्यापदः। सुरुष्णः शुक्रदी बस्यो वर्त्तेकाच्यगुका ततः ॥" इति भावप्रकाद्यः ।

वार्त्ता, की, ( इतिरक्षां ककीति। "प्रजायहा-र्षाष्ट्र(त्रस्थोसः:"५। २। २०१। इति सः। सत्रहाष्।) दुर्गा। यथा,—

"पन्धादिपात्तनाद्वी क्षधिकसीन्तकारणात्। वर्षनाह्वादापि वार्त्ता सा एव गीयते।" इति देवीपुरायो ४५ व्याध्यायः॥

इसि:। जनमुति:। इत्यम्य:।१।६।६॥ **खर्नः:। (यथा, मोध**सहरे। ८।

> "यावश्चित्रीयाच्येनग्रलः त्तावक्रिकपरिवारी रक्त:। तदत्व जरया जजेरदं है

बार्सी कीश्रिप न एक्ट्रित गेर्ड ॥") वातिक्रकः । ज्ञव्यादि । इति मेदिनौ । ते, ५६॥ (यया, मनी । ८ । ३२ ६ ।

"वैद्याशु जतसंस्कारः जला दार्परियदम्। कार्त्तायां नित्ययुक्तः स्थात् प्रमुनाचीव रक्ताये ॥" वार्कीयं चतुर्विधा। यदा, भागवते ।१०।२४।२१।

"क्रविवासिन्यगोरचाक्सीरं तुर्यसच्यते। बाली चतुर्विचा तच वयं गोहलयोश्निश्रम् ॥") बात्तरैकः, सुं, (वर्त्ततेश्नेनेति। इत् 🕂 "इवेर्ड द्विष ।" खबा॰ ६। ६८। इति काकु:। "वाहु-ककात् अकारस्थास्त्रेस्वे वार्त्ताकवार्तास्त्री।" इत्युष्णुकदत्तीत्वा सिद्धम्।) वार्ताकुः। इति वार्तावद्यः, युं, धाम्यत्यकुलादेवित्ती वहति यः। क्षिकाक्कप्रमः। वार्त्तकप्रदी। इति भाव-प्रकाश: ह

वार्त्ताकी, [ वृ ] पुं, वार्त्ताकु:। सत्वमस्टीकार्याः भरत: ॥

वार्त्ताकी, स्त्री, इस्ती। इति भावमकाय:। वार्षाञ्चः। इत्थमरः। २।८।११८॥

बार्क्ताकुः, क्यी, (वर्त्तते इति। इत्+"इति-देशिका" जना० १। ७६। इति काक्तः।) क्षानासकातपातरक:। वेगुन इति भाषा ॥ तत्वयायः। विश्वाची २ विश्वी ३ अस्टाकी ८ बुष्यक्षियी ५ वार्त्ताकी ६ वार्त्ता ७ वार्ति-क्रयाः च वाक्तांकाः ८. प्रश्वावितवाः १० दाण-कुञ्चाकः: १६। इति जटाधरः ॥ वार्त्तिकः: १२ चानित्राम: १६ ष्टन्तान: १४ वक्ट्रक: १५ च्यक्रक: १६। इति भ्रम्दरकावती। कराट-इन्लाकी १० करहाबु: १८ करहपविका १६ निज्ञालु: २० मोसनपता २१ हनानी २२ मशोटिका २६ चित्रमता २६ काएटिकानी २५ सक्ती २६ कट्फला २० सिश्ववर्षेषता २० नीलफला २६ रत्तापता ६० प्रावसीका ६१ कटुलम्। रकालम्। मधुरलम्। पित्रना-प्रिलम्। वक्षपुष्टिकारित्वम्। इत्यत्वम्। गुर-व्यक्षिच ।

# वासन्न:

"व्यायप्रदा मादतनाधिनी च मुक्रप्रदा प्रोक्तिवर्डिनी च। कुक्तासकासाव(चनाशिनी च वासाञ्जरेवा सुक्यप्रयुक्ता । या जाता कष्यातही एका वचारियका। सहायना चिह्नेत्रमी इक्तपिक्तप्रसाहनी । व्यक्रारपका वार्शाक्षः कि विश्वित्यत्तकरी मता। कफ्रेदीश्विलच्या चरा लझ्तरा परा॥" इति शाजवसभः।

" हक्ता कं स्वादुती क्यों कां कटुपाक समिक्तक मृ। च्चरवातवकासन्नं दीयमं शुक्रकं कथु । सदासं कपायिक्षचं वर्ड यिक्तकरं गुरा। इन्तानं पित्तनं किष्यदङ्गारोपरिपाचितम् ॥ कप्रमेदीविकासम्मस्यन्तं जञ्ज दीयनम् । तरीय कि शुरु किरधं सतीतं लवगान्यितम् ॥ व्ययरं चेतरन्तानं कुक्तुटाक्टसमं भवेत । तहर्ष्य:सु विशेषेण हिनं कीनच पूर्वत: ॥" प्रति भावप्रकाशः ।

वाक्तीकु:, प्रं. ( ष्टस् + काकु:। ) वाक्तांकी । इति जिकाकप्रमः

बार्त्तायनः,पुं,(बार्त्तानासयनसर्वेनेति ।) प्रवृत्तिन्तः । तत्तर्थायः । देश्कः २ मृत्पूर्यः ५ प्रशिधः ह यचार्श्वर्गः ५ अध्वसपः ६ सन्त्र वित् ७ चरः ५ बाष्ट्र: ६ चार: १०। इति हेमचन्द्र:। ३।

यसारी इति भाषा। तत्यसाय:। वैवधिक: २। दत्यमरभरती। वाक्तीवक्कः ६। इति ग्रन्द-रतावली ॥ संवादवा चने, चि॥

वार्त्तिकः, पुं, (दत्तिं वदिति। द्वति + जक्यादिलात् ठक्।) प्रदक्तिज्ञ:। चर:। इति चिकास्क-घेष:। (यथा, कथासरित्सागरे। ३३। ०६। "दुर्भतो वार्क्तिकजनो जोभात् किंगाम ना

(वात्तां लक्षादिस्तच साधु:।ठक्।) वेद्या:। (वार्त्ते आरोग्ये बाधुरिता उन्।) विशेष-प्रची। इति राजनिषेस्ट: । वार्ताकी। इति भ्रव्यकावली॥ ( इसी वाध्यिशि । इसि+ "कथादिभ्यस्त्।" १। १। १०२। इति उत्। भूजद्रतिनिपुर्यी, (म ॥)

वार्षिकं, क्री, (श्रात्येत्र्यक्रवविष्ठति:। सच बाधु:। इति + "कथादिश्वस्तक् ।" ४।४।१०२। रति उन्।) उक्ताग्रक्तदुवक्तायेयक्तीनारक-धन्यः । यथा,---

" उत्तानुतादृ व सार्थे चिनावारि सुवार्तिकम्।" इति हैमचनः ।

हसकता ६९ हप्राथमका ६६। खास्या गुमा: वार्तिका, स्वी, (वार्तिक + टाप्।) प्राचिविश्वेष:। वार्द्धेष:, पुं. (वार्द्धेषित:। एवीदरादिलान् वटेर इति भावा। तणकायः। विकृतिकी २। इति सारावजी॥

त्वम् । वातिषु विन्दितत्वच । इति राजविषेग्धः । वार्क्षः, पुं, ( त्वत रच्छापतः पुनान् । त्वचन् 🕂 क्षय्।) कार्कुनः। इति त्रिकाकार्प्रेयः।

## वाबुधि:

जयका: । वृक्षप्रसम्बन्धिन, नि । (यया, भाग-वती है। १२। 🗷

> "तदा च खे दुक्समे विनेदु-गेन्ववेसिद्धाः समञ्जविसङ्गः । वाजेबिक केंस्सम्भिष्ट्वावा मनोर्मुदा श्वासमेरभ्यवर्षेत् ॥")

वाहर, की, क्षणकावीजम्। दक्षिणवर्तप्रकः। काकचिषा। भारती। इति मेरिगी। रे.१११॥ क्रसिवम्। जलम्। आक्रावीत्रम्। इति विचः। ॥ वाई जं, स्ती, (वाभि: खिल के दें सतीति। इस + चार्। चदा मेघाच्छत्रवृधिपातात्रयालम्।) दुहिंगम्। इति मेदिनी। खे, ११८॥ तकात यवगरियादिः ॥ ( वाक्ल इति भाषा ॥ )

वार्देता:, ग्रं, (बार्देव्हाति विता एता + "ग्रंसि संचार्या च: प्रायेख।" ३। ३। ११८। इति भ:।) मेलानम्दाः सातुमखाधारः । इति मेरिनौ। खे, ११६ ॥

वार्डकं, की. ( एक्षाणां चन्द्रण: । "शीमोचीक्षीर-भेति।" १।२।३६। इस**न "हडाचे**ति।" काधिकोक्तीः दुण्।) एडचंवातः। ( रहस्य भाव: कर्म देति। भगोद्यादिलात् दुण्।) रहस्य भावः। रहस्य कर्मः। इति मेहिनी। के, पूर्व ( यथा, सार्कक्रियपुरायी । १०६ ।

"बाच्छे वालक्रियापूर्वे नदन की सारकेच या । यौदने चापि या योग्या दाई के वनसंख्या॥" जि, इद्व:। यथा, नैवधे । १। ६०।

"धलानि पृष्याणि च पक्षने करे वयोश्तिपातोद्गतवातविपिते। स्थिते: समादाय मञ्चिवाह काट् वने तद्यतिष्यमधि चि ग्राखिभि:॥"

"सम्बींगां सुनिखेलामां मध्ये यो वार्ह्यको बहु-स्तरमात। चित्र स्थाद्वार्डको रहे क्रीवं तर्भाव-संचयोदिति चल:।" इति तङ्गीका॥)

वाह्रेक्यं, क्री, (बार्डकमेव। वार्ह्धतः 🕂 चतुर्वेगादि-स्वात् भ्वार्थे काण्।) हद्वावस्था। तत्त्रकायः। बार्डनम् २ इहलम् ३ स्थाविरम् १। इति चटाधरः ॥ (यथा, सञ्चाभारते ।:६।५०। व । "बाह्मार्वं समामानापि जनज्ञ असाम्बिता। वार्डकोन चराजेन्द्र । तपना चैव कर्विता ॥") वाद्धिः, पुं, (वारि जनानि घौयन्तेश्वीत । घा + कि:।) ससुद्र:। इति जिलाकाप्रीय:॥ (यथाः

देवीभागवते। ८। ५०१ हर्। "सीवननी भगवान् देवीवननसन्ती महाग्रय:। व्यवनागुणवाहिष बाह्दिवी मशादाति: ॥")

वार्डिभवं, करी, (वार्डी: समुद्रे भवतीति। भू+ व्यव्।) हो गीलवसम्। इति राजनिर्धेग्दः ॥

कलोप:।) उद्घाजीय:। इत्यसर:।२।१। ( बचा, भनी । ६ : १५६ ।

"प्रेच्यो यामसा शाचाच ज्ञानसी आगवदनाकः। प्रतिरोद्धा गुरोषीय व्यक्तास्विहिं विकाश ॥")

वाह्य विवा:,पुं, (ब्रह्मार्थं ब्रह्मा ब्रह्माः तां प्रयास्तरीति। "प्रवर्ष्ण्यति सम्तोम्।" ८। ६। ६०। इति उत्तः। "रहेर प्रविभाषी वक्तवः।" रात वार्तिकोक्तेः द्यपुषिभाव:।) एडिजीवी। सम्बस्त् । वाहि-खोर इति सुदखोर इति च भावा। तत्र-माय: । कुसीद्व: ५ दक्ष्माणीव: ६ वार्ह्नव: 8। इसमर: । जुनीद: ५ जुनीदन:६। इति प्रस्रकाषकी । तसा लच्च यया,---"समर्वे धान्यमादाय मदार्थे यः प्रयच्हति । च वे वा**ड्रीवको नाम इत्यवस्ववि**ष्कृतः।" इति स्ट्रति: ।

मस्य प्रहिचच्चानियमी यया, महः। "चर्चातिभागं यद्वीयात् माचादार्द्धीवकः

धिकं प्रतं दा राष्ट्रीयात् वतां धर्मेमसस्मरत् । दिनं ग्रतच रकानी न भवत्रयंकिष्तियी। भ्रतकाद्यीपकीश्यीतिभागं विभ्रतिकाः पकाः॥" दिकं पुराखद्वसम्। एकंविष्ठं नियसमतिक्रम्य व्यनापदि क्षयमन्त्रद्वारा दा काव्यन्त्रीन यो चवच्चति तस्त्रीव प्रायधिक्तम्। चापदि तु खयं कर्या निवमातिक्रमे च न दोष:। इति प्रायश्वित्रविकः। इवाज्वितत्त्वम् ।

घान्यवर्द्धनम्। इति चिकास्कर्षेत्रः । (यथा, सनी।११। ६२।

"क्तमाया सूपसभिव वार्तुमा वत्तकोपनैन्। तइ। गारामदारागामधन्त्रस्य च विकयः ॥")

बाहियं की, (वाहें: समुद्रख्येदामति। वाहिं 🛨 एकः ।) दोक्षीतवसम् । इति राजनिर्वेग्दः । वार्त्त, स्त्री, स्त्री, (वर्त्ती) इदिसति। वर्द्धी + "चर्मायो ब्स्। १४ । १५ । इसि खन्।) चनेर**न्**:।

इत्यमरटीकायां रायसुकुट: 👂

बाह्योंबाय:, पुं, (बाह्योंब नाधिकास्त्रीत । "धान् मासिकाया: संद्वाया नर्सं चास्युकात्।" ५। 8 । ११८ । प्रति काम् नसारेश्वक । "पूर्व-पहातृ चंद्रायासगः।" ८। ६। ६। इति खलम्।) पशुविश्वमः। यया,---"चिद्वयं विन्दियचीयां चेतं द्वसम्भागतिम्। वाह्येंशयः प्रोच्यतेश्यी वये कथे व वंतृकतः।" प (चिविश्रेष: । यथा,---"भीक्षयीयो रक्तप्रीयेः ज्ञक्षपादः सितच्हदः।

बाबुरियस: स्थात् पचीश्रो मम विक्योर्शत-प्रिय: 1"

तेवां विल्हानपळम्। यथा,---"रीश्वतस्य तु मत्यस्य मांवे वाह्यां करस्य सः। हिंपिमाप्नोति वर्षां ग्रांतानि भौवि मन्त्रिया । महिषायाच खड्यामा राधरीः भ्रतवार्षि-,

कौम्।

ह्यामाभीति परमा छाद् जन्धिरेकाथा।" रति काश्विकापुराबी ६६ व्यक्षाय: । ... तकांसन (पहलक्षियंथा,---

"बाधीं वसामित्रं की हं का कप्राकंतचा मधु।

दी चिचा सिवसमाना यह तं तत् क्रुको द्वरि: । व्यवनाताप्रवक्ताता अप्ति श्रीरीसत्तकाथा। पिद्यां नाम सन्देशी समामादं च्युज्ञक ॥"

इति मार्केक्वेयपुराचे यात्रकत्याधायः । "विविषं त्यिन्त्रयचीयं श्वेतं रहामनाप्रतिम्। वाह्नींगसन्तु तं प्राष्ट्रवीत्रिकाः साह्रकसैक्षि ॥ रक्तपादी रक्तप्रिरा रक्तपचुर्विषक्रमः। क्ताध्यवर्थेन चतथा पची वार्थीययो सत:॥" की इंस्ताच्याः।

"रीक्षिकं सक्त्रमिकाचुरपर्यं दुवितुक्तिनाः। क्षपिकाया इतसीव दीविकशित चीचते।" गौरीसुतः दश्वयोदात्रः। इति तद्दीका ॥ वाद्वी(क) त्रसः, पुं, वाद्वीव नासिका यसः । नासाया नसादेशः ।) गक्क कः । गक्कार रति भाषा ।

यथा,--"वाद्वीं नरको कचरी गयी साइच गळकः।" इति (अकाकश्चेष: ह

वाभेटः, पुं, (वारि कर्ते सट इव ।) क्रम्भीरः। इति चिकायाधियः।

वाक्षेत्रं,की, (वक्षेत्रा सम्बद्धः । वक्षेत्र 🕂 " भिष्याः दिश्योग्या । "४।२।३८। इति, व्यया ।)वस्तपक्षः । इसमरहीकायां चारसुन्दरी ॥

वार्डुं कां, क्री, (वार्ड्डमिर्गव:। वार्डुंवि + बाणा ।) वास्मियां, क्री, (वस्मियां सम्बद्ध:। वस्मिन् + बाग्।) विक्रियस्य:। रह्ममर्टीकायां खामी ।

वार्म्भक, [ च् ] पुं, (षा: वादि सुचतौति । सुच्+ किए।) मेघ:। इति श्रस्रकावणी। (यथा, भागवते । १०। २८। ६।

"तंतातः। वयमकी च वाम्नुचा पतिभी चरम्। द्रचेकिहेनसा सिद्धेयेवकी ऋतुभिवेरा: ॥")

बार्युद्धवं, क्रो, (बारिब उद्घय उत्पक्तियेखा।) यद्मम्। इति धनञ्जय: ! जलजे, जि !

वार्थ, चि, (वारि + घन्।) वारिसम्बन्धि । वारि-ग्रन्दान् काप्रप्रतायेन निष्यतम् ॥ (हर सम्भक्ती + "ऋश्वलीस्येत्।" ३।१ । १२८। इति स्यत्। वरकीये, चि।यचा, ऋखेदे। ३। २१। २। "स्त्रप्रकीन् देववीतये श्रेष्ठं नी घे (इ. वार्थम् ॥" निवारकीय:। यथा, सञ्चाभारते ।५१९८६। "क्वीभारे परिनिक्षिसा पुंचनार्थे इतनिक्या। भीके प्रतिचिकीयांमि नाचिन नार्थित वे पुन:॥") वाराधिः;, पुं, ( वारां राधियेत्र ।) वसदः । इति पुराचन् ॥ (वाराधनभ्यस्ति भागसं स्थात् ॥)

वार्वेट:, पुं, (वार्भिवेखते वेद्यते इति। वट+ वन्यें क:।) यक्तिम्। इति विकासम्बद्धाः ।

वार्वका, स्ती, गीलीमिक्ति। रति ग्रम्द्रका-

वायक, स्ती, (वर्षेखेदम्। वर्षे + व्यम्। स्तार्थे कम्।) सुबुञ्चलतप्रयिवीदम्भागामागैतभागविष्रीयः । यथा,---

"र्ध्या विभजन् चेत्रमकरोत् एविनैसिमान्। रचाकुर्वेष्ठदायादी मध्यदेशमवाप्रवात्। भीरवे वार्षकं चीत्रं रवत्रहर्वभूव 🗷 🛚 " इति दक्षिप्राचि सामरीपाख्यानाध्यायः ।

वार्तभाकावी, क्ली, ( इषभाकार्यकां क्ली ! इत-भाग्ध-। व्यवसायक्याः कीराधाः।

"बचा परात्पर: लकाक्षचंचं वाचभावनी॥" इति पञ्चीत्रसम्ब ६० मधायः ।

वार्षिक, क्री, (वर्षासु जातमिति। वर्षा 🕂 "वर्षान्य-हक्। अधि १९८। इति हक्।) आय-माखा। इति मेदिनी। की, १५६ ।

वार्थिनः, चि, (वर्षे भवः । वर्षे + "कालात् ठण्।" **८। १। ११। इति ठन्।) वर्षभवः। वास्य**-रिक:। इति मेहिनी। के, १५६ । (यथा, भागवते। ११। ११। ५०।

"याचाविविधानच सर्ववाविकपर्वसः")

"धरत्वाचे सञ्चापूचा क्रियते याच वार्थिकी । तखा ममीतकाषाह्मा पठितवं बमाष्टिते: " इति भाक्षेत्रयपुरायम् ।

वर्षकालोद्धवश्व ॥ (यथा, व्यथाहारामायवी।

"तत्र वार्षिकदिनानि राधवी जीलया सनिगुष्टास वष्टन्। पक्रमुजपूर्वभीगती[वर्ती

क्तव्यायीन विश्वतीश्ववत् सुखम् ॥") वाधिको, स्क्री, (वर्षासुभवा। वर्षे + "वर्षाभ्य-चक्।" ८। ३ । १८ । इति छक्। सीव्।) चाय-साया। इति राजनिषेत्रः :

वार्षिला, करी, (वार्काता भ्रिका। "भ्राकपायि – वाहिनासुपर्भंख्यानं उत्तरपदकोपचा।"२।१। ६०। इत्यस्य वार्त्तिकोतया प्राक्षपार्थिवादिवतृ समास:। एषोदराहिलात् प्रस्ताव:।) करका। इति ग्रब्दचन्द्रिका॥

वार्धुकः, चि, वर्षयग्रीतः। द्वषधातीर्भुकामस्योग निव्यक्तो वर्षकः। नतः खार्थे व्याप्रत्ययः।

वा(वा) हेर्न, की, ( एहळा: मनसित । "बचादि-भ्योध्या" ॥ ३ । १ ६ ॥ इ.ति व्यक्। विधान-नामणात्तस्य पर्वे न सुन्।) इष्ट्रतीयसम्। इत्य-

वा(वा) चंदय:, पुं, (रुष्ट्रयस्वापत्वं पुमान् । रुष्ट्रय + व्यव्।) जरासन्धः। इति ग्रन्दरक्रावती ।

( यथा, देवीभागवते । ८ । १६ । १६ । "कंस: कुजीव्य यवनेन्द्रसुतक्ष केप्री-

बार्र्डनची वकवकीखरभारकास्त्राः।" इष्ट्रबर्धेर्मिति व्यग्।) इष्ट्रव्यराजमञ् न्धिणि, भि

ना(ना) चेन्नचिः, पुं, (ष्टब्बचस्यापत्वं पुमान् । एड-दय 🕂 इम्।) णरायन्य:। इति चिकास्क्रयीय: 🛊 वा(वा) जकः, पुं, अती. याशिष्टार्थः । चानूशीयके, जि। इति मेदिनी। के, १५३॥ जन्यार्थान-रामि पवर्शीयवकारादी प्रख्यानि । (गन्धयुक्त-मध्यविष्वे,पुं।यथा, स्वत्यं वितायाम्। कश्या "त्वक्षुष्ठरेग्रानिका स्वारस्तराश्वासी सुद्धीः। नेध्रयचितियोगं ध्रिर्:बानम्।")

r1; \*

वालवः, पुं, ववात्रेकार्श्यकर्षान्तर्गतदिनीय-कर्मः । तच जातपत्रम्। "नार्थस्य क्रमा स्वजनस्य भर्मा रेगायवीता कुलशीलयुक्तः। उदारमुक्तिकेतवाम् सनुष्य-चेंद्वालवाकी जनमं दि यस्य ॥"

इति कोश्वीप्रदीय: ॥

वात्कां, चि, (वत्कास्य वस्कालस्य विकारः। यसका + "तस्य विकार:।" ४।३।१३८। प्रति खन्।) वक्कवन्यविवक्कम्। श्रीमादि। रह्यसरः॥ (यथा, मार्केक्ट्रेयपुराची । १५ । २५ । "संघेदाजादिकं स्वता वन्तं श्रीमच जायते। कार्पाश्वके चुते को चो वास्काद ने। वकसाया।") वात्कर्ण, चि, वस्कर्णनिसितम्। वस्कतस्त्रेरं इतार्थे काप्रतायेग निष्पत्तम् ॥ षाच्यानी, स्वाी, मदिरा। इति विकार्क्षप्रेतः॥ वा(ल्याका:, पुं, (वस्त्रिके भव:। वस्त्रिक 🕂 इच् ।) वाख्यीकसुनि:। इति विरूपकोष:॥ वास्त्रमीक:, पुं, (वस्त्रीके भव:। यस्त्रीक + व्यक्त्रा) राभायगक्तां सुनि:। तत्पर्थाय:। प्राचितसः

२ बालग्रीकि: ३ कविच्येत्त: ४ क्वाप्रीवद्य:५ वस्त्रीक: ६। इति चिकाखडश्यः ॥ कृति: ७ चादाकविः 🖺। इति जटाधरः ॥ षास्त्रीकि:, पुं, (वस्त्रीके भव:। वस्त्रीक + इच ।) भ्रमुवंग्रीयसुनिविभ्रेषः,। इति त्रिकायः ग्रंषः,॥ यथा ---

"रावशानाकरी राजारघ्यां वंशवर्द्धनः। वास्त्रीकियेस्य चरितं चक्रे भागंवसत्तरः ॥" इति सात्ये १२ अधाय: ॥

(यचा वा काचादर्श्वभूमिकायाम्। "जाते जगति वाल्गीकौ कविदिद्यभिष्टाभवन्। क्षवी इति ततो चासे क्षयक्षवि इस्किनि ॥") वावदूकः, कि, (पुन: पुनरतिप्रयेन वा वहतीति। वद + यह् खुक् + "उलुकादयश्व।" उगाः १। 8१। इति कतः। "सर्वस्ते तु 'यजजप-दशासिति। ११०।१६६। इति बहुलयय-नाइन्यती ३ पि भवसूक प्रस्ययः; इति कला वाद-हूक रति वाधितम्।" रत्यवादिङ्कौ उच्युज-एतः।) व्यातश्यवचनशीतः। तत्वर्थायः। वाचोयुक्तिपट्र, २ वास्मी ६ वक्ता ४। इतासर । वचकाः ५ सुवचाः ६ मवाक् । इति वटा-धरः ॥ ( यथा, मञ्चाभारते । १२। १६। २८। "अन्दरस्यावसन्तारो वक्तारो जनसंसहि।

चरिक वसुधी कत्स्री वावटूका वसुश्रुकाः॥") थावयः, पुं, तुलसीविष्ठेषः। इति प्र्व्यन्त्रिका॥ स्थायाद्वद दति भागा ॥

वाइटः, पुं, विश्वम्। इति श्रव्दरकावली ॥ वाहत, य स उ संभक्ती। परवी। इति कदिकका-हम: ॥ (दिवा०-चाह्म०-सक्त०-सेट्। हावेट्।) य र, पाइस्रते। उ, वावर्भिता वाष्ट्रका। बाष्ट्रवामाचाचिति अद्वि: ॥) ं

वाष्ट्रतः, चि, सतवर्षः । इत्यमरः । श्राध्य वाधा, य उर कर प्रास्दे। इति कविकालपहुमः॥ भ्रव्य इक्ष तिरुक्षाक्षेत्र। तिरुक्षां वाश्रितं कत-भिक्षभरात्। य **ङ, वाद्यति पच्चीः** ऋं, जावः वाग्रत्। उन्नाम्यमानः पित्तरं च राममिति व्यनेकार्थेत्वादाक्रानार्थे:। वासितं सुरभीकते। शानमाचे खगारावे वासितं वस्त-वेष्टिते। इति विश्वप्रकाश्चाह्यसाम्बोध्यमपौर्ति। इति दुर्गोदाय: ।

वाधा, क्यी, (वाद्यतं इति। वाध प्रव्दे + "गुरीच इत्तः।" ३।३।१०३। इतिकाः। विद्ययो टाम्।) वासकः;। इति ग्रम्दरक्रावली॥

वाशि:, युं, (बाग्राते इति । वश्र + शिच् + "वसि-विषयिक्रा चित्रचित्र सिद्ध निवाशि वादीति।" उगा॰ ४। १२४। इति इन्।) व्यक्तिः। इतु-सार्कोष: ॥

वाधिका, स्त्री, (वाद्या + स्वार्थे कन् । टाप्। स्मत इत्वम् ।) वासकः । इति ग्रास्टरतावजी ॥

वाधितं, क्रौ, (वाद्य ग्रब्दे + भावे क्तः।) पशु-पच्यादीनां प्रस्टः। इत्यमरः । (यथा, महा-भारते। ६। ३१। ५३।

"चार्तप्रकापान् मा तातः । सलिकस्यः प्रभा-विचा:।

नैतन् सनसि से राजन् । याग्रितं प्रक्तने-

वाणितः, त्रि, (धातूनामनेकार्यत्वास् वाण सुर्भी-करणे + सः:।) सुरभोक्ततः। इत्यसरटोकायां

वाग्निता, स्क्री, (वाग्र 🕂 क्ता। टाप्।) स्क्रीमात्रम्। करिगो। इसमर: 🛊

वाभ्रिष्ठ:, त्रि, वभ्रिष्ठसम्बन्धी । वश्रिष्ठस्येदं इत्यचे काप्रव्ययेन निष्यनः ॥ (यया, महाभारते। **% 1 ? ? ¼ 1 % 1** 

"कोमग्रसस्य तान् सर्वानाचक्यी तत्र नाप-

स्मृनङ्किरसञ्चीव वाश्चिष्ठानच काश्चयान्॥" की, उपपुराणविश्रेषः। यथा, देवीभागवते। 2121261

"मार्चकरं भागवतं वाशिष्ठक सविकारम्। रतान्युपपुराकानि कथितानि महास्राभः ॥<sup>2</sup> तीर्धभेद: । यथा, अञ्चाभारते । १। ८४ । ४५ । "ऋधिकुळां समासादा वाशिष्ठचेव भारत!। वाणिषुष्ठं समातिज्ञाच्य सर्वे वर्गा द्विजातय: ॥")

वाशिष्ठी, की, (वशिष्ठस्थेयमिति। वशिष्ठ 🕂 अया। डोप्।) शोसतीवदी। इति चेसकन्दः॥

वाशुरा, च्ली, (वाक्सते चास्त्रामिति। वाक्स प्रस्टे + "मन्दिवाधिमधिचतिचंकाङ्किषः छर्च।" उचा॰ १। १६। इति उरम्। टाप्।) रावि:। रत्यसादिकोष:॥

संभक्ति:सेवनम् । इति इर्गाहासः॥ ("ततो वार्त्रं, क्री, (वास्त्रतेश्वाकिति। वास्त्रं स्कायि-त्रिविचिश्रकीति।" उका २ । १३। इति

रक्।) अन्दिरम्। चतुयाधः। इति मेदिनी। रे, ⊏३ ॥

(दिवा॰-चात्म॰-चाक्म॰-चाक्माने सवा॰-सेट।) वाक्मः, ग्रुं, (वाक्सतेऽस्त्रिति। वाक्स्ट + "स्क्रायि-सच्चीति।" उद्याः भार्क्। इति रक्।) द्विस:। इति मेहिणी। रे, ८३ ॥

> वाचा:,पुं,(वाधत इति। वाध जोड्ने + "सम्बद्धां व्य-भ्राच्यवाच्यकःप्रमणेतन्त्रयाः।" ख्या॰। १। १८। द्रति पप्रत्यये भ्रष्य धत्यं निमातनात्।) खद्मा । (यथा, रघी। ०। ६८।

> > "तखाः प्रतिवृद्धभवाद्विवादात् चयो विसुक्तं सुख्यावभासे। निषासनायापमसात् प्रपन्नः प्रसाद सात्रीयभिवात्मदर्भः ॥")

लोक्:। इति मेदिनी। पे, ११ ॥ काश्व:। इता-मर: ॥ ( यथा, चार्यासप्तश्राम् । ३८४ । "प्राङ्ग एव कदा मां श्विष्यन्ती मन्युकस्यि-कुचननस्।

चांध्रिषसासुखी सा कापयति वाच्येख सम एकम्॥")

वाव्यकः:, पुं, (वाव्य + संद्यायौ कन् !) आहिषः । नटिया प्रांक इति भाषा । बया, ---"मारियो वात्र्यको मार्थः चितो रक्तचाच स्थातः। मारियो मधुर: श्रीशी विख्या पित्रतुतृतुष: । वातश्चिमको रक्तपित्ततुद्वियमाचित्। रक्तमार्थो गुर्काति सद्यारी सधुरः सर:। श्चीभागः कटुकः पाने खळपरीय उदीस्तः ॥" इति भावप्रकाशः ।

वाष्प्रका, स्त्री, (वाष्य । चंद्रायां कन्। टाप्। च्यभिधाना(दिद्भाव:।) विक्रुपत्री। इति श्रव्द-रकावजी ॥

वाध्यिका, **च्छी, (वाष्य+संचायां कम्**टाष् व्यत इत्वम्।) चिङ्गपत्री। तत्राये।य:। कारवी २ एव्वी ६ कवरी ४ एथु: ५ । इत्य-मर:॥ त्वक्पणी ६ वाष्यीका ६ कर्चरी। दति तड़ीका।

वार्थी, स्त्री, (वास्प + मीराहिसात् श्रीष्।) वाव्यिका। इति ग्रन्ट्रकाव्ली॥

वाष्पीका, की, विष्टुपभी। इति राजनिर्धेत्दः । राधुनी इति खातचा चाखा गुवा:। कटु-त्वम्। तौ न्यात्वम्। जयात्वम्। श्रामिश्वेद्यानाध्य-त्वभा। इति राजवश्रभः॥

वास, त्क उपसेवायाम्। इति कविकक्पहमः। (धादना चुरा - पर - खन - सेट्।) उपसेवा सु गुवान्तराधानाम् । व्यवकासङ्ख्यं चन्द्रतः । इति दुर्गोदासः ॥

वास:, ग्रुं, ( वसन्त्यचेति । इस निवासे 🕂 "इसम्ब ।" ३।३।९२१। इति वर्ष्। रहम्। इत्य-मरः ॥ ( यथा, इरिवंशे । ९०४ । ३४ । "उत्तिकी तिष्ठ अवस्ति विवादं आक्षयाः सुनै। नैवं विश्वेष्ठ वासेष्ठ भयसक्ति वरानने ! ॥" वास्त्रते इति। वास + धन्।) वकाम्। इति तङ्गीका ॥ (वस 🛨 भावे चन् : ) चक्रकानम् ।

इति डेमचनः॥ (सया, महाभारते। १। १२८।५०।

"विश्वारावस्थिन वीरा वासमरीचमन्॥") वासकः । रति ग्रन्थरज्ञावस्ति । सुगन्धः । रति वासभासभेदग्रीनात् ॥ ॥ स्थानविश्वेषे वासस्य कर्तवाक्तपेयतं यथा,—

देवशान्यवाच ।

"वेदारं तात वालापि कार्यायान्य गतागतिम्।
कोधे चैवाभवादे वा वेद चापि वलायलम् ॥
श्रिष्यस्याधिष्यवत्तीष्टं न चनार्यं वृश्वता ।
तस्तात् सङ्कीकंद्रसेष्ठ वासी सम न रोचते ॥
पुंची पेनाभिनन्दान्त दस्तेनाभिननेन च ।
न तेष्ठ च वसेत् प्राश्चः स्थि।ऽधौ पापवृद्धिष्ठ ॥
ये सेवस्शिकानन्ति दस्तेनाथि जनेन च ।
तेष्ठ साध्युष्ठ वस्त्रयं स वासः श्रेय उच्यते ॥

"रित सास्त्रे २० सध्यायः ॥ ॥ ॥

स्वास्ति वासे न वाधिवहुने स्यम्।

न मूनराकी निवसेत् न पावकाने वृति ॥

हिसविद्वास्योभीकां पूक्षेपिकामयोः शुभम्।

सक्ता सस्वयोरीकां गूक्षेपिकामयोः शुभम्।

सक्ता सस्वयोरीकां नामक निवसेत् द्विनः ॥

सक्तोग्रासदीकृतं वर्जयिला दिजीत्तमः ॥

वास्त्व निवसेत् पुर्यं नामकाम्यामस्विष्ठी ॥

न संवसेक पतिने चक्काले पुकाग्रेः।

न सर्वोर्णवित्रिक नामग्रेन्तिश्वावसायिभः ॥

दित कीमी उपविभागे २५ व्यथ्यायः ॥

वास:, [स्] की. (वस्यति निता वस व्याच्छा-हते + "वसे वित्।" उगा - ४। २१०। इय-सुन्। स च शित्।) वच्चम्। इत्यमर:॥ (यथा, सनौ। ४। ६६। "उपानशी च वास स्वतस्य ने भारयेत्॥")

पत्रकाम्। इति राजनिवस्ट:॥ यासनः:, पुं, (वासयनीति । वासि + खुल्।) इच-विश्वेष:। वाक्षक इति भाषा। तत्वर्थाय:। वैद्यामाता २ सिंडी ३ वासिका ३ इव: ५ खटरव: ६ सिंदाख: ७ वाजिदन्तत: ८। इत्यमर:॥ वाद्या ६ वाद्यिका १० हम:११ क्युटक्टव: १२ दाग्रक: १६। इति तर्हीका ॥ वासा १८ वास: १५ वाजी १६ वेटा(संची १० माळसिंची १८। इति श्रव्हरतावली। वासका १८ सिंचपर्वी २०। इति जटाघर: ॥ सिं इका ११ भिषडमाता ११ वसाइनी २३ चिं इस्सी २४ कक्डीरवी १५ प्रितकर्वी २६ वाशिक्ती २० नासा २८ पच्छा ३६ सिंहपत्री ६० स्टोन्हाकी ३१। अस्य सुवा:। तिसालम्। सट्लम्। प्रीतलम्। काप्ररक्त-पित्तकासकाकपविकत्यक्वरकासच्चरगाभित्वच। तत्पुष्पगुराः। कट्पाकित्वम्। तितःत्वम्। कास-श्रयस्थलमा । इति श्रामिश्येष्टः । अपि स । "वासको वासिका वासा भिष्यस्माता च

सिंहिका । सिंह्यास्त्री वाजिन्मः स्वाहाटक्षीग्टक्ष्यकः॥ षाटक्यो वृषो नामा (वंद्रपर्धं स स्मृतः । वाषको वायकत् वर्षः कषित्तासनाग्रः ॥ तिक्तस्तुवरको स्वयो तथः श्रीतकृक्तिसन् । धायकासन्वर्षः व्यो तथः श्रीतकृक्तिसन् । धायकासन्वर्षः व्यो स्वयं स्

तानाक्षविधिनः । यथा,—

"अवीक्षरीव्य कान्द्रपेक्षावनन्दन एव च ।

चलारी वासकाः प्रोक्ताः प्रकृरेस सर्यं पुरा॥"

कीशक्षिकति नामान्यपि एथक् ।

"विनीरी वरस्थिन नन्दः क्रस्ट एव च ।

चलारी वासकाः प्रोक्ता गीतवाद्यविधाररेः ॥"

इति सङ्गीतरामोदरः ॥

(वासरः । इति वासकस्त्रभाष्ट्रमार्थे सालक्षा-

रिका:॥) वासकार्गी, क्ष्मी, यश्वाधाका । इति श्रव्हरत्नावली॥ वासकस्व्या, क्षी, (वासके प्रियसमागमवासरे सम्बद्धीता सम्बद्ध सम्बद्धाः वासकं

यासवैका सज्जयतीति। सिंज्जि + अया। टाप्।) स्रोयास्निषिकाभेदः। (यथा, गीतगीविन्दे। ६। प्।

"भवित विजिध्यि विश्वतित्वल्या ।")
तस्या तस्य यथा। ज्या में प्रध्यासर रूखं
विश्वत्य या सुरतसामग्री सच्चीकरोति सा
वाससस्च्याः वासको वासरः। ब्यस्यास्थ्या
मनोर्थमखीपरिष्ठासदूतीप्रश्रसामग्रीविधानमार्गविलोकनादयः। सुरुवावासकस्च्या यथाः
"श्वारं गुम्मति तारकातियाचरं यथाति
कासीलशा

दीयं त्रास्थात किन्तु तत्र बहुतं को हं न दत्ते पुतः। चालीनामिति बासकस्थ रणनौ कामाद्यस्याः

क्रियाः साचिक्षरसुक्षी नवोद्रसुस्की दूरान् समृद्री-चति॥"

मधा वासकसच्चा यथा,— "धिलपं दर्भायितुं करोति कृतुकात् कङार-ज्ञारस्रजं

चित्रप्रेच्य केंत्रदेव किमिष द्वारं समुद्रीच्ते। स्वात्याभरकं वर्व सच्चरी भूगां विश्वासिषा-दित्यं पद्माद्य: प्रतीक चरितं सीराववीयभून् स्वर: ॥"

प्रोहा वासकसम्मा यथा.—
"क्षतं वप्रवि भ्वयं चिक्रस्थीरकी घूपिता छता प्रयमसिक्षी अमुक्वीटिकासम्भृति:। स्कारि श्रदिकीहन्ना भवनमेळ देश्वत्वचा स्करत्कनककेतकीकृत्तमकान्निभदुदिनम्॥" मनीरण्य यथा,— "कावयोरक्रथोर्डें भूयो विरश्यक्षवः।

"कावयोर क्रथोर है भूयो विरश्वयक्षवः। चारते च सितस्मीलं न स्थादकोष्यकीच-सम्॥"

परकीया वासकस्त्रका वदा,--

"क्षत्रं खापयितुं इतिन च तिरोधक्ते प्रदीपा-क्रुरान् धक्ते कौंचकापोत्तपोतनिन्दैः साक्वेतिकं

चेटिसम् । श्रचत्पाचे विवक्तिताक्तचितकं जीजत्कपील-

कापि कापि कराम्बर्ध प्रियक्षिया सक्यानिसमं न्यस्यान ॥"

इति रसमञ्जरी ॥

(तथाच साहित्यद्भेषी। १। ण्८।
"कुरते मक्कणं यस्याः सिष्णिते वासनेकाणि।
सा तु वासकसम्बा स्थाडि दित्तीप्रयङ्गमा॥")
वासका, स्थी, (वासक + टाण्।) वासकष्टचः।
दित् जटायरः॥

वासरहं, क्री, (वासाय रहम्।) ग्रभीगारम्। दत्यसरः ॥ "हे रहमध्यभागे ग्रथनरहे च रहान्तर्गृहे दत्ति निर्मातत्वात् ग्रभे द्वागारं गर्भीगारम्। वासाय रहं वासरहम्। बास-वेषसाहि चान्।" दति भरतः॥ (यथा, हहत्-संवितायाम्। ४६। २०।

> "वासग्रहाणि च विश्वाद् विप्रादीनासुदग्दिगाद्यानि । विप्राताच यथा भवनम् भवन्ति तास्वि व्यावसः ॥")

वासतः, ग्रं ( वास्ति दित् । वास्त् प्रक्रि + वाष्ट्रतः -कात चातच् । ) गर्देभः । इति प्रक्र्यकावली ॥ वासतेयी, स्त्रीः ( वसती साधुदिति । वसति + "पर्यातिधिवसितस्पर्तिष्ण् ।" १ । १ । १०४ । इति एण् । ) राचिः । इति जिकास्त्रीयः ॥ (वस्तिसाधुमान्ते, जि । यथा, भट्टी । १ । ए । "वनेषु वासतेयेषु निवसन् प्रयोसंस्तरः ।

शस्योत्यायं च्यान् विध्यक्षातिययो विश्वक्षमे ॥") वासनं, क्षी, (वास्यते इति । वास्य + स्युट्।) ध्यनम्। वास्यानं । वस्त्रम्। इति मेहिनी। नं, १२८॥ वासः। इति श्रस्टरक्षावली॥ ज्ञानम्। इति धर्णः॥ निश्चेपाधारः। यथा, याज्ञवस्काः।

"आधिसी मोपनि चेपन ख्वान धने विना। तथोपनिधरान क्योत्रोचिया छां धने (रहा" उपनिचेपस्त।

"वासनस्यमनास्थाय समुद्रं यह्विधीयते ॥" इति नार्दोक्तीः ॥

वासनं निर्म्वपाधारभूतं सम्पुटाहिकं समुद्रं बास्त्राहिश्वतम् । इति व्यवश्वारत्त्रसम् ॥ वसन-सम्बन्धिन, त्रि ॥ (वसनेन क्रीतिमिति । यसन + "भ्रतमानविभातिकसञ्चयसनाहम्।" । १। १। १।

द्ति व्यक्। वसनेन क्रीते च, वि ॥) वासना, क्ली, (वासयति क्रमेन्यायोजयति जीव-मनांसीति । वस + किच् + ग्रुण् । टाप्।) प्राथाद्या। (यथा, भागवते। २। २। २।

"ग्राब्दका हि तक्षण एव प्रसा यद्यामभिष्यायति धीरपार्थैं;।

## वासन्ती

परिश्रमंसाण न विन्दिरणीतृ

मायामये वासनया ग्रायानः ॥")

भागम्। इति मेदिनी । ने, १६० ॥ स्त्रतिष्टेतुः।
तत्मांमाः। संस्कारः ए भावना १। इति जटाधरः ॥ देशासन्दिजन्यस्मित्यासंस्कारः। इति
स्वायप्रास्तम्॥ दुगी। यथा,—
"वसस्त्रद्धा सर्वेष्ठ भृतेष्यनार्थिताय च।
धातुर्मेश निवासित वासना तेन सा स्तृता ॥"

इति देशीपुरायि ४५ कास्यायः॥

( धार्मस्य भाष्या । यथा, भागवते । ६।६।१३ । "धार्कस्य वासवा भाष्या पुत्रास्त्रवदियः

खता: 🕷 )

वासनः, पुं, (वसन्ते भवः। वसन्तः + "सन्धः-वेलादातुनचन्येयोऽणः।" शश्रदः । इति च्याः। उदः। इति मेहिनी। ते, १५२॥ कोकितः। इति राजनिषेत्रः॥ मलयवाषुः। सुनः। इति चिनाक्षप्रेषः॥ कत्वासुनः। इति देभचन्तः॥ भहनदचः। इति ग्रम्टमाना॥ व्यवस्ति, चि। इति मेहिनी। ते, १५२॥ (वसन्तोगे च जि। इति सिक्षान्यतीसुन्ते। ॥। ३। ॥ ॥

वासम्तकं, (च, वसम्तसम्बन्धः। वसम्तस्त्रेद्रस्तिसर्थे क्रम्प्रस्तवेग निष्यभम् ॥ (वसन्ते उप्तम्। वसम्त + "योग्नवसम्तादम्यगरस्याम्।" ४। ३। ३६। इति दुम्। (वसन्तोप्ते, चि॥ इति सिक्कान-कौसुदी ॥)

वासिनाकः, त्रि, (यसन्तमधीते वेद वेति । वसन्त + "वसन्तादिभ्यस्कः ।" ॥२।६३। इति ठक्।) विद्वतः यदा । वासिनाकः कैलिकिलो वेद्या-दिको विद्वतः । इति चैमचन्तः ॥ (वसन्त-खोदमिद्द। "वसन्तात् च।" ॥ । ३।२०। इति ठन्। वसन्तत्वस्थिति, वि। यदा, भागवते । ५। ६। ५। "समक्षत्रिप्रक्षिप्रशं व्यवित्री विश्ववासिन-

"सप्रस्वशिद्धिपदां यावित्रीं येशवासिन-सान् भाषानधीयानमध्यसम्बेतकपं याच्या-मास्र॥")

बावन्ती, खी, (बचनासीयमिति । वचना + चान् । सीत् !) भाधवी । यूणी । इति मेहिनी । ते,१५९॥ (षणा, रामायवी । ४ । २०० ।

"भाकतीमिक्ककापद्मकरवीराच पुष्पिताः। कितकः सिन्धुवाराच वासन्यच सुपृष्पिताः॥") पाटका। दिनि विचः॥ कामोस्रवः। तत्ववायः॥ चवावकी २ सध्स्यवः १ सुवसनः ॥ काम-मदः ५ कर्नी ६। दति जिकाच्यायः॥ प्रचलताविष्यः। तत्ववायः॥ प्रचलताविष्यः। तत्ववायः॥ प्रचलता १ प्रधानताविष्यः। तत्ववायः॥ प्रचलता १ वसन्यका १ मध्यक्वता २ वसना-दूती । ज्ञाचा गुणाः। प्रिधिरत्वम्। च्यत्वम्। सुर्भात्वम्। यसद्यारित्वम्। धन्धिसामोरित्वम्। सर्भावे व्यवस्यार्थः दित्व राजविष्यारः॥ वयम् ज्ञावायः। नेवादि दनि चिन्दी भाषा॥ वयाः

"नेपाली कथिता तज्ञीः सप्तता नवमालिका।

# वासन्ती

वायनती भौतका कच्ची तिस्ता दोवश्रयास-चित्।"

इति भावप्रकाशः॥ 🛊 ।

वाय वासभीदुर्गीपूज्यप्रमात्रम् । तत्र भविष्य-पुरासम् ।

"भीनराधि स्थिते स्थ्यं श्रुक्तपन्ते नराधियः सप्तर्भी रधानी वावत् पूज्येरिककां सरा ॥" भृतिस्थीकरेः

"चेत्र मासि सित पत्ते सप्तवादिरिक्त्रमे । पूजयेदिसवहमी दश्कात्त विस्क्रीयेत् ॥"

कानकी सुद्धां जावालि;। "चैत्रे भासि सिते पत्नी सप्तन्यादिदिनत्रसे। पूजयेद्विविधेर्देशेर्जवक्रकुरामेश्वया । भागाविश्रेच विलिभिसीवाभीदीं घव चित्रेती:। विचित्राभर्योः पार्थे प्रवृत्रकादिभिक्तया ॥ एवं यः कुरुते पूजां कर्ते वर्षे विधानतः। देशितान् सभते कामान् पुत्रपीकादिकान्त्रप॥" वाच भविष्योत्तरे निरापपरमासभ्यस्यक्केतात् भविषापुराजवचने भीनराधिस्तित मीनसारवारव्यक्तमाचीयतिविषरम्। चौर-रचारक्षेत्रे कराचित् सप्तच्यादितिचित्रयाजा-भात् तद्वर्षे तत्क्षत्रकाीप: स्थान् । न चेरापत्तः भिषयपुरायी बहापदीपादाशास जावालियचने वर्षे वर्षे प्रख्यादानाच निस्तत्वम्। एतदिव्यां कालविने । एवं जावाली प्रेषवचनपराहे पुत्रादिकः पणलयवणात् कान्यलम् । ततम् काम्यतया पूजने सते प्रसङ्गात् नितालसिद्धिः। "धितारम्याना चेत्रसा प्रयोक्तत्काममध्ये: । आधीकेरपियः अर्थात् मन्त्रेकानेन पूजनम्। न तस्य जायते श्रोको रोगो वाष्यय दुर्गेतः ॥" इति कालिकापुराययचनात् सेवलाइमीकव्य उत्तः। चैत्रमासमधिक्तव। "नमन्यां पूजयेदेवीं महिषासुरमहिंजीम्। कुषुमागुरकस्रीध्पाद्यस्यतपेथी:। दमने में रपचे च विचया स्वापदं सभेतृ॥" इत्वनेन केवलनवसीकसप उत्तः। व्यवस्थासु

कुषुमागुरुक सूरी धूपा कथ्य लगे गै:।

दमने में रपणे श्व विषया खापरं लगेतृ।"

इत्तने के वलनवमी कच्च उत्तः: यवस्या तु

प्रादिशयपुनाप्रकरणोक्ता माद्या। विशेष ख्यम्

बोधनप्रक्रिया गास्ति बोधिताया बोधनासभा-वातः। इति प्राक् विष्टतम्। शोमाहिक खपूर्ण-वर्ण स्थिमाति हिक्। इति दुर्गो स्वविवेकः । ॥॥

खाप च।

श्रीनारायम जनाच ।

"पुरा स्तुता सा गोलोके साम्यान परमासाना ।
संपूष्य मधुमारी च प्रीतिन रासमकते ।
मधुलेटभयोर्सुं हितीये विक्ताना पुरा ।
तस्त्र काले सा दुर्गा अक्षामा प्रावसकटे ॥"

इति अवविवर्ते प्रकृतिसके ६३ व्यथायः। ( चतुर्देशाच्यरहत्तिविशेषः। इति क्ष्यी-सञ्जरी। व्यक्षा जच्यादिवे क्ष्यः श्रूब्दे तठ-यम्।)

वासनीपूचा, क्यी, (वासनी तराक्यापूचाः) चेत्रमाबोबदुर्गापूचा। वैद्या,—

#### वासागा

"चेत्री साधि चिति पची नवन्धादिदिनचये । मातः प्रातमंचादेवीं दुगी भन्ना प्रयूज्येत् ।" इति ॥

तवाद्यां सम्पूर्वाप्या यथा,—
"ववाद्याममपूर्वी पूर्वाञ्चे वाश्वकोत्तमः !
रक्षवादेरतापुर्वेविकिभः पूजवेष्ट्रवाम् ॥"
दति च मावातस्त्रे २ पटनः ॥

व्यपि च। "विश्वेषाचेत्रमासस्य या तिथिः स्वात् स्ति।

तस्त्रां यः पूजवेञ्जन्या प्रसारयति सौ ध्रुवम् ॥" इति प्रात्मावीसन्त्रे १८ पटतः ॥

वासयोगः, ग्रं, (वासाय सगन्धार्णे युक्तते हित । युक्त + चक् ।) चूबोन् । हतासरः ॥ "हे स्वाधिर हित खाति । पटरवा चीदे हताकी । चूब्योंनी प्रेमिन चूर्यानि चूबों प्रेरेकी चान् । वासे सुरभी-कर्यो युक्यनी उपयुक्तको हित चिक्त वास-थोगः।" हित तहीकायां भरतः ॥ तत्प्यायः । सम्बद्यान् २ पटवासम् ६ चूबोंकम् ८। हित सम्बद्यान् २ पटवासम् ६ चूबोंकम् ८। हित

वासरः, पुं क्यी, (वासवतीति। वस् + क्यिक् + "चर्तिकसिक्षसिक्षसिक्षिवविष्णां चत् । "उथा।

३। १३२। इति चरः।) दिवसः। इक्षसरः ॥

(यया, कथाविद्यागरे। ॥। २६।

"प्रकृते चावयीविष् प्रयाताः सप्त वासराः॥")

वासप्रमेदे, पुं। इति मेदिनी। रे, २९३॥

वासवः, पुं, (वसुरेव। प्रचाध्यम्।) इन्हः। इक्ष
मरः॥ (यया, सङ्गाभारते। ३। ४३। २२।

"सङ्खाचिनियोगात् च पाषः धक्रासनं मतः।

चाधकामदमेयाता हितीय इव वासवः॥")

वासवी, च्ली, (वधीरपत्यं च्ली। वसु + च्यम्।

दीप्।) खासमाता। यथा,—

"वासक्यान्या सक्यवती वासवी गन्धकातिका।

योजनगन्या दास्यी प्रोतं कायनजीवकः॥"

( यथा, महाभारते । १ । ६६ । ६० ।

"हियां तां वासवीं कथां रम्मोकः स्विपुक्षवः ।

सङ्गमं मम कछायि । कुरम्बेतभ्यभाषत ॥")

दाससम्पा, को, (दावं रृष्टं सम्प्रमति । सम्प +

शिष् + ध्या । टाप्।) नायिकाभेषः । यथा,

"स्विकतोत्कव्हिता सम्प्रा तथा प्रोपितभर्तृका ।

वातशामहिता वाससम्प्रा साधीनभर्तृका ॥

श्राभवादिकाव्यशे ता मन्यक्यो प्रामुलावतो ॥"

इति मटाधरः ॥

इति देशचन्त्रः ।

आधाः विवर्णं वासक्षर्यणाण्यस्ति वृष्टयम् । वासा, च्ह्री, (वास्यतीति । वस् + शिष् + चाष् । टाप्।) वासकः । इति श्रन्यरक्षामकी ॥ (यथा, वैद्यके ।

"वासामां विद्यमानाथामाधायां जीवितस्य च। दक्तपित्ती चयी कासी किमधेनवधीदातः") वासामारं, की, (वासाय वासस्य वा सामारम्।) वासम्बन्धः तत्त्रस्यायः। भोगस्यम् क्ष्याटः १ 門等二

क् मलप्रातः । किन्नुतः १। इति विकाकः- वास्तियः, १, (वस्तिकशामसमिति। वस्तिव -प्रेयः । "सम्बन्धकत्विकृतिभाषाः" ॥ १। ११९।

वावि:, पुं, (वस्तिवाचे + "वस्तिविध्याचिदा-जीति।" जवा • शार्य । यति रूज् । कुठार-भेद: । वाद्य इति भाषा । रत्युकादिकीय: । वाविका, जी, (वायेव । सार्थे कृत् । टाप् । जन

इसका। वासनाः। इति ग्रन्ट्जावकी । वासितं, की, (वास्तवे सोति। वास+काः।) कतम्। इति मेदिनी। ते, १५२ ॥ ज्ञान-ग्रामम्। इति देशचकाः । कति

वासितः, भि, (वास्तते स्नीतः। वे सि सुरभोकरणे + सः।) सुरभोकतः। तर् वे त्यः। भावतः १। दश्रमरः॥ वे सुर्गान्यस्त्र स्वासितः स्वो। भाषाते प्राप्यते भावतं भ् वास्त्रस्ताति कर्माणः सः। वार्वं धौरभं करोति । जन्मातः। कर्माणः से वासितः। इति विश्वस्तावनी॥

खातः। वक्षवेष्ठितः। इति धर्वः रो । वासिता, खाः, (वायवतीति वस निकेश्तिः) विच् + कः। टाप्।) खाँमाचम्। करिया। श्रामरः। वासित्रो, खाः, (वाचीऽस्या बक्षाति।॥ वास + इति:।) शुक्रासिकाः। इति शब्दचानुस्ता।

वासिन्नं, क्री, विध्यम्। दति हैमचन्तः ॥ । वासिन्नं, त्रि, विसन्नत्योगग्रास्त्रादि। २ हिन स्तिमकादमें (स्वग्) प्रसमन निक्। । वसिन्नम् च ॥

कार्यो, उद्योष । त्रास्थलीति वास्य उपन्। गौरः। -लात् दीष्।) तज्ञकी। वादत दति उद्या जाम्। दति जिकाकार्यकः।

वासुः, पुं, ( सन्निधिक वसति सर्वाचारी वसती सा । वस + वाङ्गलकात् उक् । इति १११ वं काः उकादिस्ववदत्ती उक्कादत्तः । ) नारायमः । इति स्वकाकार्यमः । सीनियासीय्याकी वासः । इति सटाधरसा । विकास्त्राः । पुनर्नसः । इत्य-कादिकोतः ॥

वास्तिः, प्रं, वस्तवसापकाशितः। वस्तक + रण्।)
चिच्चितः। तत्त्रकायः। सर्पराणः २। रख-शरः॥ वास्तिः ३। रति सन्दरकावको। तस्योत्यस्तियंया,—

"सुरक्षा जांचरे वर्षोक्तीयां राजा तु तथक:। वासुक्षिचेव वामाणां मका: क्रोधतमीश्विक:॥" इति विश्वपुराखे काम्मपीयवंग्र:॥

( जरत्वाचमुनियमी मनसाईवी तु बारीव

"आसीक्ष सुनेर्भाता भविनी वासने क्षणा। जरकावसने: पत्नी नामसातर्नभोश्स ते॥"

इति मनशास्त्रकामनतः ॥) बासुक्यः, पुं, (वसुकस्त्रापश्चमिति। वसुक + एन्।) वासुकिः। इति ग्रन्थ्यस्त्रावली ॥ वासुकेशस्त्रमा, [का ] स्त्री, (वासुकेवस्त्र वासुके:-स्वस्त भश्चित्र।) मनसाहेवी। इत्रम्भः ॥ सिवः, एं, (वस्तिककापस्मिति। वस्ति ने
"स्वाध्यकति स्वाध्यक्ष ।" ४। १। ११३।
इति स्वाध्य स्वाध्यक्ष । अ। १। ११३।
इति स्वाध्य स्वाध्य स्वाध्यक्ष विश्वस्थ स्वाध्य । स्वाध्य स्वाध्य स्वाध्य । स्वाध्य स्वाध्य स्वाध्य । स्वाध्य स्वाध्य स्वाध्य । स्वाध्य स्वाध्य

सीसमत्वार उवाच।

"भड़ं वो सुनयः श्वास्तारसां एकमी(श्वतम्।
क्षास्त्र कृश्वामप्तं श्रिवदीनस्य निष्यसम्॥
चाम्मृतं कृश्वां वश्व दश्वेनं परमास्त्रनः।
भक्तावरोधाद्देशस्य परस्य प्रक्षतेरपि॥

निर्मुकस्य निरीष्टस्य सम्बन्धिस्य तिषयः।
भारावतार्यायेव चाविभूतस्य साम्युतम्॥

श्रीकृषा उवाच। श्रीरक्षारिक्षापि कृश्वलप्त्रमीश्वितम्। तिकारं कृश्वलप्तं मयि विश्व न विद्यते ॥

भगतक्षमार उवाच । प्रदौरे प्राकृत गाय नम्ततक प्राभाग्रमम् । निखरेचे क्षेमबीचे प्रिवप्रश्रमगर्यकम् । श्रीभगवातुवाकः ।

यो यो विश्वच्छारी चंचच प्राव्यतिकः सञ्चतः। इच्चो न विद्यते विष्य तांनिकां प्रक्रातं विनाः।

सनत्कुमार उवाच ।
रक्तिविष्ट्रवा देशकी च प्राक्तिकाः स्ट्रताः ।
क्षणं प्रक्रित्राण्य वीज्ञस्य प्राक्ति वपः ॥
सर्व्यास्त्रवाण्य वीज्ञस्य प्राक्ति वपः ॥
सर्व्यास्त्रवाण्य व्यादिभैवांच भगवान् स्वयम् ।
सर्व्यास्त्रवाण्यां प्रधानं वीज्ञस्ययम् ॥
त्रव्या वद्यास्त्र वहास्त्र वित्रं किलं स्वाद्यम् ॥
च व्या स्त्रुव्याचेव मानेधं निर्मु सं परम् ।
राष्ट्रिक च वेदाङ्गास्त्रया वेदविदः प्रभो ॥
स्रिक्ति च वेदाङ्गास्त्रया वेदविदः प्रभो ॥

श्रीनः विमृत्कुमार खवाषः ।
वाक्षान्यभिनवासम् विमानि यस्य लोमसः ।
तस्योपे में परं त्रका वास्ट्रेव दतीदितः ॥
वास्ट्रक्षम्ये तक्षाम धेरेष्ठ च चतुर्तं च ।
पूराविश्वरेट क्षासिष्ठ याचादिष्ठ च सम्मते ॥
रक्षाविश्वरिक्षणानि सेष्टः कते वेदे निक्रियतः ।
साचि क्ष्यानिक्षणान्य समीः समीन एव चि ॥
साच्यान्य स्वीतिक्षणान्य समीः समीन एव च ॥
साच्यान्य स्वीतिक्षणान्य समीः च मास्यानम् ॥"
दित त्रचीतिकार्योक्षणान्यक्षणान्यक्षणान्य पर क्षयायः॥
सस्य गामगुन्यानः ।

वका गामपुलावः। "कर्ममाची समकाषः अस्त्रमेशतः वे यकः। ततः च नासुदेनेति निष्ठक्षः प्रतिगीयते ।"

इति विक्षुप्राणे १ चंग्रे २ कथायः ।

वाप च।

"सर्वाक तच भूतानि प्रसाल प्रशासनि।
भूतेव्यप च सर्वाक्षा वासुदेवस्थतः स्थानः।
सास्त्रक्षण च सर्वाक्षा वासुदेवस्थतः स्थानः।
साम्यास्त्रामननस्य वासुदेवस्य तच्यतः॥
भूतेष्ठ वसते सीऽनार्व्यक्षणाच च तानि यत्।
धाता विधाता जमतो वादेवसातः प्रसः।"

इति तजेव। ६। ५। ६०--- ६ ॥ ॥ ( तथा च महाभारते। ५। ००। ६।. "वसनात् सर्वाभूतानां बहुत्वात् देवधोतितः । वासुदेवसाती वेद्यो हचलात् विख्युवच्यते ॥") बास्य बाह्नप्रसङ्गसन्ता यथा,— "बीजस्य वरस्रदेवस्य पुरेव प्रतिपादितम्। तदङ्गमनं राजेन्द्र सार्याचरतुच्यते । 🕉 नमी अगवते वस्तु देवाय वे प्रस्तृ। चाङ्गमकं तथेतस्य वासुदेवस्य कीर्कितम् । व्यक्ष प्रताकृत्यम् इधिवासनसंभावम् । नस्य मन्त्रं नरमेन्द्र ग्रम्भुना भावितं ऋग्रह । ॐ नमी विधावे पूर्ले पदंतस्य प्रकीर्तितम् । पहला सुरपतये चतुष्यं नां महायलम् ॥ काषामां चुर्यासनं प्रक्रप्नं वियावं सत्यम्। सक्त इयन्तुयो वेद बीमं प्रत्यक्तमन्त्रम् ॥ स पूजा देवकायस्तु न स भूथोश्भृषायते । शर्जन्तरतकोत्तः क्रमो याद्यः प्रयूजने ॥ जिद्य मन्त्रेष्ठ च बुधी विश्वेषं ऋग्नु भूपते। रूपम् बीजसमास्य प्रयसं ऋता भूपते ॥ पूर्वोचनोपमः श्रुकाः पश्चिराजीपरिस्थितः । चतुर्भुवः पीतवस्त्रीस्त्राभः संवीतदेशभतः द्विको के बदां धत्ते तद्धी विकाधान्युजन् ! वामोहे चक्रमत्युर्वे धत्तिश्वः शक्रमेव च ॥ त्रीवसावचाः सततं को सुभं ऋदि चाह्नुतम्। धत्ते ककी साधी वामे त्यीरं वागपूरिसम् ॥ दिचिकी कोषगंखन्गं नन्दकंसप्रराधनम्। भीवें किरीट नदातं कर्ययोः कुळकदयम् । प्राणादुलव्यिभी चित्रां सर्वासालां गर्माखा-

वास्तु

शुक्रवक्षधरं देवं प्रमाणादामनं करा। र्षेषद्वाससमायुक्तं विक्रोकेशं विवित्रमम्। चिनायेष्टर्यं देवं सर्वकाशप्रवाप्ट्रम् ॥"

र्गि कालिकापुराखे प्रशास: !#! तस्रोत्पत्तियंथा,— "तकस्त एम्से साचि विधी बचार्यसङ्गते। चरन्यासद्वेराची च तत्थां जाती जनाईन: 🗷 इन्हीवरदलस्यामः पद्मपत्रायते चयः। चतुर्भेच: सुन्दराङ्गी (द्याभरयभूवित: 🛊 वीषस्वतीसुभोरको वनमावाविभूवितः। वसुद्देवस्य जामीयसी वासुदेवः सवातनः ।

इति पाद्मीत्रसक्ते ६० व्यथाय: 101 तस्य चतुर्था स्त्रीयेथा, -"यक्षित्र कात् इत्यं वाष्य नाराययः स्थितः। चतुर्वावस्थिती आपी समुखी निर्मुकीश्रीप या ॥ एका भगवती कॉर्कक्रांनरूपा भिवासका। वासुदेवाभिषाचा था गुकालीला सुनिष्कला। द्वितीया कावचंत्रान्या त्यसी धेवसंदिता। निञ्चलि सक्तांचानो वैद्यादी परमा ततुः। सस्तीविता सतीयाचा प्रद्याचे ति च संचिता। च्यात् स्थापयते सर्वे धाविसाप्रकृतिभूवा ॥ चतुर्यो वासुदेवस्य म्हानिमासी सुर्वाचता । राजरी चानिरदाका प्राद्यामी खरि-

भारिका ॥ यः खिपिस्य विश्व चित्रा प्रदानि व च प्रसः। नारायवास्त्री नकासी प्रवासर्वेकरी हिसः । था सः नाराधकतत्तुः प्रद्राचास्त्राः तुनीचराः। सया संमोषयेदियं बदेवासुरमानुषम् । खेव सर्ववगत्छति; प्रक्षति; परिको निता। बास्ट्रेबी सम्बन्धास्त्र केवली निर्मेशी हरि: । प्रथानं पुरुषः कालस्तात् चयमस्त्रसम्। भासदेवासमां भित्रमेतत् विज्ञानत्यते । एकदेहं चतुव्यादं चतुक्का युनरच्युतः। विमेद वास्तिवेशिश्यी प्रदानो परिरचयः ॥" दति भूमेगपुराये ४८ व्यभायः॥

वासुदेवप्रवद्वरी, क्यो, (वासुदेवस्य प्रवद्वरी।) भ्रतावरी। इति राजनिषेत्रः । श्रीज्ञाकाभिय-कारियो च ।

क्षासुपूर्णाः, पुं, (वासुर्वारायक रव पूर्णाः।) (स्वतिष्ठेष:। इति हेमचन्द्र:।१।२०॥ षासुभनः, पुं. भी इच्छाः । इति ग्रम्दमाता ॥ (यदा, विद्याप। इत्हि-केश्रान्द्रवर्धेन को के। ३१। "या वायावाश्चनुत्वात् सर्ति सविवचा भाष-मायाचमाया

बानं वाक्यमंसे वर्कत विरुवती वासुभनं सुभव्रम् ॥")

वासरा, की, कीमाचम्। करियी। राजि:। भूमि:। इति हेमचनः । बास्तः, स्त्री, (बास्ति सम्दे इति। वास + वासु-सकात् छः।) नाम्बोक्ती बाबा। इत्यमरः। वाधीक:, [स्] क्षी, (वादाय चीक: स्थानम्।) वासग्रम्। यथा,---

"सर्भातारेश्पवस्की वासीकः प्राथनासादम्।" इति चैमचन्त्रः ।

वास्तरं, और, (वस्तेष । वस्तु + वास्त् ।) सवाय-भूतम्। वया,---

"धर्मः प्रोम्भितनैतनीः च परमो निकेसराचौ

वेशं वास्तवसत्र वस्तु श्रिवटं तापत्रवीत्र्वनम्।" रतारि जीभागवते प्रथमकान्वे १ वाधायः ॥ "वाक्तवं परमार्थभूनं वस्तु। यदा, वास्तव-ग्राब्देन वस्तुनीर ग्री जीव: वस्तुन: कार्ये जनच सत् सम्बं वच्चेत्र न ततः प्रथक्। "इति तही-कार्यानीधरकासी॥

वास्तविक, त्रि, (वस्तवे वस्तु + ठक्।) परमार्थ-भूतं वस्तु। वास्तवभेव रतार्थे वास्तवभाग्दात् 

वास्तवोद्या, चर्नी, राजि:। इति जिल्लाकाधीय:॥ किन्तु वाक्तवा कवा इति नामदयमिति साधु-

वास्तवः, (भूवनतीति वस + "वसेसावत् कर्तरः शिषा।" १।१। ८६। इत्यस्य वार्तिकोत्या वासकर्ता। कर्त्तरिसथत्। इति विद्वाना∘ कौसदी 🛊 ( बया, जायासदिन्सागरे । 🔫 ।

"इष्टेबाक्स सक्राराच वाक्सको नगरे द्वित्रः।") वासयोग्यच । वसती, पुं 🛭

वास्तु, क्री पुं, (वसन्ति प्राधिनो धन्न । वस निवासे त्र का पु, (पण्या नार्या नार्या नार्या । कः । रिक्रिय तुक्तिकपुरान्तक स्रामित तालको यमः । तुन्। स च वित्।) ग्रकरवयोग्यभूमि:। त नित्वितिकः कालकस्त कराची स्रोकपादकः। पर्याय:। वेश्वसभू: २। इत्यमर: ॥ पोत: ६ व ध । इति णटाधर: । वाटिका ५ यदमो । 4। इति प्रव्हरकावनी । दासुकरण कारियेथा,---यो

श्रीष्ट्रियाच । <sup>अ</sup>वास्तु संचिपती वक्ती सकारी विज्ञन द्रैशानकोशादारभ्य स्त्रेकाशीतपदे । इँगाने च भ्रिर:पादी नैक्टेंत्रस्त्रान च्यावासवासविक्सादी पुरे व्यामे वि प्राचादारामदुर्गेष्ठ देवालयमठेव शाचिश्रमु सरान् वास्त्री तरमा द्रैप्रकीवाय पर्जाची जयनाः क् स्थां: सत्यो भग्नाकी जाकार्थः, केंगा। पूरा च दिनसभैत राज्योत । गुषा च विश्व विश्व करा: 1 किंदी । अव: । हीवारिकीश्य सुचीव: पृष्किति । अव: । क्यसर: प्रथमापी च रोग्यां विश्वाय: व च । भक्ताट: घोतवर्षी च के विकास का । विश्वश्री स्थाप स्थाप कर्यो । भारति । इति मध्ये नवपदी जचा तस्त्राधी च समीपमान्। देवानेकोत्तरानेतानु पूर्वेगदी वासंत; ऋशा 👢

वार्यमा सविता चेष विषयान् विष्याधिय:। मिबीर्थ राजयका च तथा एक्वीधर: क्रमान् श ष्यरमचापवसाच परिनी मचाय: स्थाना:। देशानकी यादारभ्य दुर्जेथी वंश खन्दन । चायकीचादारभ्य वैश्वी भवति दुर्हरः। काहिति श्विमनभाष जयनाच दर्य वस्तृ। नारिका काशिका वास शकाहम्बनेशा पून:। वासुदेवान् पूर्वाधावा राष्ट्रपाचादसञ्जवेत् । सुरेष्यः पुरतः कार्ये दिकार्ययां अञ्चानसम्। क्रपनिर्गमके येन पूर्णतः समसक्रपम् । गत्वपुष्यस्यं कृषंसिधान्यां प्रमुखंयुतम् । भाकागारच तीवेथी शोकागारच वायवे ॥ उद्गाययम् शावस्यां वातायगस्म नितम्। विभित्क्षेत्रिकानमञ्ज्ञान मे करि॥ काचागता र्ंरम्यं ध्यासभसपाडुकाम्। तोयाध्यर् विद्श्यवेर्युक्तं दिवसतो भवेत् । यशानार्म् व सर्वावि सम्मन् । नद्नीयहैं:। मचनकी म क्रास्त्री: श्रोभितानि प्रकृत्यनेत् । प्राकार् ,।इडिरंबात् प्रचर्कं प्रमासतः। रहे 🌱 ग्राममं क्रमांदने की पवने सेतम् । च रेखें देपदी वास्तुः प्रावादादी सुपूर्वितः । ्री , तुव्यदी त्रका दिवशास्त्रवं मादम: । क्रिकेवाय पच्चाद्यास्त्रया देवा: प्रकीतिता:।

वा अध्यमसतः सार्का सन्धेश्य विषयः सराः । मित्र विषय है देवा इसेवं परिकी किता:। वास्तु, अती, वास्तुक्तभाकम् । इति राजनिष्येखः । निर्देशीकी च विदारी च पूतना पापराचिसी । । (शनाद्यासम्बा बाह्य देवाद्या हेतुकास्य: । 🖍 देशान्यां भौसक्तपस्त पाताचे प्रेतनाथकः ॥ चाकाग्रे मन्द्रमाजी खात् चैत्रपालांकाणा

> विकाराभिष्ठतं दीवें राधिद्वारम् कार्यत् ॥ वसुभिभौतश्रीबच श्रेवाङ्गादायमादिशेत्। वृत्रग्रीशितमदाभिक्षेत्रभागकः भाक्षेत् । यक्षं तद्भवेडचं भागे केल वयं भवेत्। कत्यं चतुर्ग्यं सत्या नवशिभाग्यारितम् ॥ शेवमधं विजानीयात् देवलस्य सतं वधा । ष्यष्टाभिगुँ विर्तिपिकं दृष्टिभिभगिष्टा क्रियाम् 🖁 य क्रियु भवेष्णीवं सर्यं भूतदारितम्। वास्तुकोड़े यहं कुर्यात् व एके मानवः सदा ॥ नामपान्धेन खपिति नाच काथा विचारका। सिंहकचातुलायाच हारं शुह्वेदशीत्तरम् ॥ यदम् र चिकारी खात् पूर्वन क्षिण पश्चिम म्। इत्यं दीर्वार्क्षविकारं द्वाराययही स्वताधि च। सुताच्यप्रेकानीचलं सुयानं सम्मूषकम्। पुत्रकीनम् रोबेस वीर्यप्तं रचिके तथा। वंडीश्वन्यचायुर्वेडिः प्रभवाभश्चक्रप्तिई । भगदं कृपपीकाइमधेशं रोगहं खर्व । ष्ट्रपभीतिन्देतापक्षा चानपताच वेरिदम्। व्यर्थेदं वायेषात्वेव दोवदं ग्रुष्टक्ष्ट्रम् । द्वाराय्युत्तरसंद्वानि पूर्ववाहासि वच्चवद्वा।

चित्रभीतिनेषुकृषा धन्यमानकी परम् । राजवं सीपरं पूर्णे पकतो द्वारमीरितम् । दंशानारी भवेत् पूर्णे चासेवारी तु र्राच्छे ॥ नेजंबारी पांचमे खात् नावचारी तु चोत्तरे । चरमामे क्षतं भागे द्वारावाच पकापकम् ॥ चनस्यप्रचन्यमेशाः पूर्णारी खात्रुज्ञम् । एष्ट्य सोभनः प्रोक्ष दंशाने चैन साक्षाकः । पूर्णती विश्वपारी स्थान् प्राचारस्य स्वस्त

इताहि मार्यहे वासुमाननचर्यं १६ चधाय:। प्राचादनचर्तम् प्राचादशस्ये प्रथम् ॥ 🏶 ॥ चित्र च ।

श्चाय क्त्युः । "श्वासाहभवनाहीनां निवेशं विकाराकृषः । क्यांशातृक्षेत्रं विकाराकृषः ।

छन उवाच। भ्रगुर्विकेशिष्डच विषयमेश यमस्य । ' नारदी भग्नामधेव विद्याचाच: पुरन्दर: । सका कुमारी नव्हीग्रः ग्रीनको गर्गे एव च। वासुविवीश्विष्यक्षम तथा शुक्रत्वस्थाती। चराद्यीते विकाता वासुधाच्यीपदेशकाः। भं चे वेथोपदिर्धं यक्षनवे सत्यक्षिया ॥ सहिदानी घवच्छ। सि वासुधाच्छमतुत्तमम्। पुरान्यकवधे घोरे घोरकपर्य भूतिन:। ननाटखेर्यनिममपतङ्गविभीययम् । कराकवर्गं तसात् ससद्भूतं सस्काग्। धनमानस्याकाम् सप्तदीयां वसुन्वराम् । लनीर खनानां स्थित्स पिनत् प्रतितं चिन् । तेन तहामरे चर्चे पतितं यन्न दौतवे। तथापि स्वित्रमामत्त्रम्तं न नदा यदा । तदा शिवसा प्रतस्तपक्षेत्रे सुदावसम्। चुधाविष्णु तह्नुतमा इतुं जगता चयम् ॥ ततः कावेन धनुरी भेरवस्तव्य चाहरात्। वरं हवी व्या भद्रं त यहभी दं तवानव । तस्वाच ततो भूतं वेकोकायसनचमम्। भवासि देवदेवेश तथेखुक्तच मूलिना । ततसातृ विद्वं चर्चे भूमकतमध्यत:। सादेश्वनामाशीयचा बन्धाणं प्रापतद्भवि ॥ भीतभीते स्तातो देवे ब्रें सामा वाय श्रांतवा। दानभासुर्रको(भर्दस्थं समन्ततः । क्षेत्र अधिव चाक्रामां च संघेदाभवत् प्रनः। निवासात् सम्बद्धानां वासुरिक्राभिधीयते ॥ व्यवस्थीन तेनापि विद्यप्ताः सर्वद्वताः । प्रसीदर्भा सुराः यञ्जे सुद्याभिनियमीकतः । साकामि विषयाकारमवरव्यमधीस्खम्। तनी बचाहिम: भीक्तं वास्तुमध्ये तु यो वितः । षाधारी वैश्वदेवानी खूनम् आन् भविष्यति। वास्त्रपद्ममी यञ्चलवाष्ट्राको भविष्यति ॥ रवस्कृत्वती द्वष्टः च वासुरभवतदा । वास्तुयद्यः स्कृतकासात् ततः प्रभृति ग्रानाये॥" इति साइखे वास्तुभूती इवी नाम २२६

स्थाय: । • ।

वास्तु

"अथातः संप्रक्यासि रक्षांजविनिवेयम्।
वयाकातं द्वतं काला यश अवनशादम् ॥
येथे व्याधिमवाभौति थी यशं कार्यकरः।
वैशासि अन्द्रशांच च्येक्ट स्कृतयेव च ॥
व्यापादे स्वयंचाति प्रदेवच्चेमवाभ्यात्।
सावसे स्वयंगास्य द्यानं भाषपदे तथा॥
प्रतीनाशीश्यक्षे विच्यात् सार्तवे धन-

मार्मधीर्षे तथा भक्तं पीच तकारती भयन् ॥ जाभच बच्चभी विन्यादियं आधि विनिद्धित्। पाल्युने काचनं पुत्रानिति काजनतं स्ट्रतम् ॥ व्याचित्री रोक्षियी स्त्रमुक्तरावयमेन्द्रप्र। काती क्लानुराधा च ग्रक्तरको प्रश्रखते । चाहित्यभौमदर्जन्तु सन्दे बाहाः सुभाषषाः । वक्षवाचातत्र्वेषु वनीयासा(तगक्षयो: । विष्य भगकपरिषवर्णे योगेष्ठ कारयेत्। चिते मेचिय माहिन्हे गान्धर्केश्विष्टि । तथा वैराजवाविके सुकूर्ते रहमारभेत् ॥ चकारिश्वदर्शं सञ्जासयं युभनिरी चितन्। क्ताओं क्यायादि कई श्रमध्य परिवर्क वेत्। प्रायादेखेवभेव स्थात् क्रूपवापीश्च चेव चि । पूर्व भूमि परीचित पचाइराजुं प्रकलायेत्। चिता रक्ता तथा यौना क्षत्या चैकाइपूर्वकाः। विश्रादे: ग्रस्थते भूभिरतः कार्यं परीचावन् । विप्रामां मधुराकादा कथाया चलियस च। कवायकट्का नदद्वे छात्र्वेष्ठ श्रास्त्रते । र्जिमाचे तु वे मर्त्ते जद्कि हे तु सर्वतः। इतमामधरावसां जन्या वर्त्तिचतुरमम्। च्यातयेत् भूपरीचार्थे पूर्वा तत् सर्वेदिष्युखन् । दीप्ता पूर्व्यादि यशीयादवानिसमुपूर्वमः। वास्तुः वाम्रक्षिको नाम होप्यते सर्वेवस्तु यः ॥ श्वभद्दः सर्भवर्षानां प्रासादंद्व ग्रहितु च । रितमात्रमधी गत्ते परीक्ष स्नातपूर्यो ॥ अधिके क्षेयमाप्रीति नाने शानिः समे समस्। "कल्डिश्यवा देशे श्रः नंबी नामि वापयेत् । विश्वसप्रमानित यत्र रोष्ट्रांस तान्यपि। <sup>तिभ्</sup>रतमा कमिछा भूषे कंत्रीयतरा मता । व्यासिकते: परीचिता च सेचयत् । रों के पितियहं सत्ता रेकाभि: कनकेन सु। वर्<sup>त भार</sup>पटेन चालियोत् क्षेत्रकाकोषा सर्वतः । दर्भ<sup>न: प</sup>्यता रेखा दश चैथे चरायता:। सर्जात्म्य पुविभावेषु विश्वीया गवका नव । रकार्वे में भरं कत्वा वास्तुवित् सम्बास्तुव। पदस्य में भे प्रदेशी खंग्रन् पचद्री व तु । हाजिंदे<sup>हर्ट भि</sup>: पूज्या: पूज्याकानाव्यवीदग्रः। नामतक्षिका विकास मि खानानि च निवीधत । र्रमानक्<sup>राभेना</sup> श्वान पूजयेश्वविषा नरः। प्रिसी चे यहाँ चिन्हों चयल: कुतिशायुध: ॥ स्यंखकी सम्बद्धि काकाणी वाहरेव च। पूषा च वितवस्थि ग्रहचतसमायुभी ।

गमनो धन्नराजक कमः पिद्रगणकाथाः।

होवारिकोश्य सुयोव: प्रयहको सकासिए: इ सहर: प्रिथमायी च होगोश्चिमुँखा एव च । भकाट: बोभवर्षी च स्मादित दिनिक्स्या। बह्विद्वीचंत्रदेते तु तदक्तस्तुत: ऋषु इ देशानाहिचतुम्कोयि संस्थितान् पूज्येद्यया। स्माप्येवास सावित्रो स्थाप्येव च ॥ मध्ये नवपदो नचा तस्त्राही च समोपगान्। साम्बा नेकान्यरान् विद्यात् पूक्तांद्यान् नामत:

व्यथेमा सविता चैव विवकान विवधाधियः। भियोश्य राजयच्या च तथा एव्योधरः स्मृतः॥ व्यटमकायवत्त्रस्तु परिती त्रक्षनः स्तृताः। आपचे वायवन्तच यर्थन्योश्चिद्धित्तक्षया ! परिकालाच वर्गीध्यमेवं क्षीबिव्यश्रिवतः। तमध्ये तुविविधत् दिपराक्षे तु समानः । क्षेमा च विवसांच मित्र; एकी घरकाचा। नक्षय: परिधी विका जिमहाकी सु सर्मत: ३०३ वंग्राविदानी वच्छ। सि ऋजूनिय प्रथम् प्रथम्। वायुं बावलया दोगात पिक्टम्य: शिक्षिमं पुन: 4 सुक्तादृश्यमधी प्रवात् वितयं यावदेव तु। सुयीवाददितिं यावन् समी: पर्जेम्बमेव च ॥ रते वंशाः समाखाताः कचिहुक्वेय रव च। रतेवां यस्तु चन्यातः पदं मध्यं चमक्ततः ॥ भने चेतन् समाख्यातं विमूतं कोखाच यत् । स्तमानासे सु बर्च्यान तुलाविधिष्ठ सन्दर्धः की जो चिक्को पचातानि वच्च ये द्यक्र सी वरः। सर्वच वास्तुनिहिरः पित्रविचावरायसः । सङ्ग्रीय: समाविटी सुखे चाप: समाहित:। एम्बीघरीध्यमा चिव तथी सावद्धि (हती । वचः स्थवे चापवस्यः पूजनीयः सदा बुधैः। ने चयो (देशियणंत्री मोश्रेश्दित अयना की । सर्वेच्या वंश्रसंख्यी च पूचनीयौ प्रयक्ततः। सत्यरीमादयस्तददाकी; पश्च च पश्च च ॥ रुप्तच राजयच्याच वामचले समास्थिती। यादियः चविता तृष्टश्चक्षं द्वियमास्रिती ॥ विवस्तानच मित्रक जठरे खंबावस्थिती। पुषा च पापयच्या च इस्तयोर्भविषस्त्रने । तवेवासुरसंमी चवामपाचे समास्मिनी। मार्चे तु दिवसे सहदित्यः स्टब्स्यतः । उन्हें भ्यमान्त्री क्षेत्री जामोर्गन्यमं प्रयासी। चक्योध्युसयीवी सिमक्सी दीवादिकी कराः। जयग्रकी तथा बेर्द्धे पाषयी: पितरस्तथा। मध्ये नवपदो जच्छा चुद्दे चतु पूज्यते ॥ चतु:ब्हिपदी वास्तु: प्रासादे बचावा स्तुत:। त्रका चतुव्यस्काच कोविष्यक्षंप्रहासातः । यक्षिकोया तुचारी तुचार्द्वाचीभयकं स्थिता:। विभाति विषदाचीमां चतुःवश्चिपदे स्कुताः । 🦚 । रहारको तुकक्तिः खान्यक्रेयच चायते। भ्रास्त्रक्षपमयेत्रक प्रासादे भवनेश्व वा । सश्कां भयदं तसाद्याखां शुभदायकम्। चीनाधिकाञ्चभावांस्तु सर्वयां तु विवर्णयेत् । नगर्यामदेश्रीय सम्बन्धे प्रकल्पयेतृ।

षास्त

चतुःशालं विश्वानम् द्विशालक्षेत्रशालकम् ॥ नामतस्तानि वक्षामि स्वरूपेय द्विजोत्तमाः ॥" इति मात्स्ये स्काशीतिमस्वास्तुनियंथी नाम २२० साधायः ॥ ॥ ॥

खत खबाच।

"चतुःश्रातं प्रवस्थामि खक्तपाद्रामनस्वषा। चतु: भ्रातं द्वयदारे रिलन्दे: सर्वतोसुखम् । नाच्या तत् सद्यंतीभदं शुभं देवहपात्रये। पश्चिमद्वारहीनन्तु नन्यावर्ते प्रचस्रते । दिवासद्वारकीनं तदूर्वमानस्वास्त्रम्। पूर्वेदारविश्वीननात् स्वस्तिकं नाम विश्वतम्॥ क्चकं चोत्तरदारविद्योगं तताचलाते। कौन्धभाताविद्यीनम् जिम्रालं घन्यनम् तत् ॥ चिमद्विकरं नृषां बहुपुचमलप्रसम्। भाजया पूर्वया शीनं सुजैवसिति विश्वतम् ॥ धनां यक्तामायुष्यं भोकमोत्रविनाभनम्। चुक्की तुयान्यया चीनं विश्वालं शालया तुयत्। कृतच्यकरं नृजां सर्वेद्याधिभयावहम्। चीनं पश्चिमया यक्त् पश्च क्रंतास तत् पुनः ॥ मिष्रवन्धुसुतान् इनित तथा सपेभयावद्यम् । याच्यापराभ्यां प्रालाभ्यां घनघान्यप्रतप्रस्म् ॥ चिमहिश्वकरं नृवां तथा पुलक्षणप्रस्म्। यमं क्ष्यंच विद्येयं पश्चिमीत्तरग्राजकम् ॥ राजाधिभवदं गृषां कृतचयकरण तत्। खरक्पू में तुन्ना वे हे रक्षा खेयत्र तह देत्। श्चन (तत्त्वत्वत्रुभयदं परचन्नभयाव द्वम् । धनात्रां यामपूर्वाभ्यां प्राताभ्यां यहिष्रात्तवाम्॥ त 🐲 च्छाभयर्द नृष्णी पराभवभयाव इन्। चुली पूर्व्यापराभ्यानु वा भवेत् ऋख्यानी ॥ वधवन्त्राय प्रकारणामनेकमयकारकम्। काचनुत्तर्यासाभ्यो प्राकाभ्यो भयरं कृकाम् । सिद्वार्थेवर्ण्ये वर्ण्यानि द्विष्यानानि सदा बुधे: ॥#॥ च्यचातः संप्रवच्यासि भवनं पृथिवी पतः। पचप्रकारं तत् प्रोक्तसत्तमादिविभेदतः । चारीत्तरं चक्कध्रतं विकारचीत्तमो मतः। चतुव्येम्बेश्व विकारी क्षीयते चार्राभः करेः॥ चतुर्थोग्राधिकं देखे प्रचसपि निगदति । हुवराज्य वच्छामि तथा भवनपचकम् । षड्भिः, षड्भिक्तयाधीतिष्टीयते तत्र विका-

जं गोपन चाधिकं देशें पचकाप निगदाते ॥ ॥ सेनापते: प्रवच्छासि सदा भवनपचनम् । चतु:परिन्तु विसारात् षड् भि: षड् भिस्तु चीयते ॥

पचलतिष्ठ देश्येच वह्मागेनाधिकं अवेत् । \*।
मिक्काभय वद्यामि तथा अवनपचकम् ॥
चतुचतुर्भद्योना स्थात् करमण्डः प्रविसारे ।
स्रशीमनाधिकं देश्यं पचलिप निगत्तते ॥ \* ॥
सामकामास्रजीकानां वस्त्री भवनपचकम् ।
चतारिंग्रचार्थो च चतुर्भिद्योगते क्रमात् ॥
चतुर्थांग्रा, कं देश्यं पचलतिष्ठ ग्रस्तते । \*।
ग्रिस्मनां कच्छीनाच विश्वानां यद्यपचकम् ॥

षाष्टाविधान् करायान्तु हिन्दीनं विकारेय तत्। हिगुयां देश्यमेवोक्तं मध्यमेव्येवमेव तु ॥ ॥ ॥ दूतवान्तान्तिकादीनां वस्त्रो सवनपणकान्। चतुर्णोग्राधिकं देश्यें विस्तारो सादशेव तु ॥ व्याध्यक्षेत्ररहानिः स्वात् विस्तारात् पणसु

ज्ञमात्। 🛡 🛭 देवच्युक्वेद्यामां सभाक्तारपुरोधणाम् ॥ तियासपि प्रवच्छामि सहा अवनपचनम् । चलारियच विस्ताराचेतुर्भिष्ट्रीयते क्रमात्। पश्चस्तिषु देशोश्व वष्भागेनाधिकं भवेत्। 🕪। चतुर्वयोत्य वत्यामि सामान्यं रहपचनम् । द्वाचित्रकं करावान्त चतुर्भिष्टीयते क्रमात्। काषोद्धादिति परं मूनमन्यावसायनाम् ॥ इक्षांक्रेबाडभागेन विभागेणाच पादिकम्। थाधिकं देर्घमित्रा हुर्का क्रमादे: प्रशस्ति । सेनापतेष्ट्रेपस्तापि रहस्त्रेवोत्तरेण तु। वृपवासर्द्धं कार्ये भाख्यामार्क्तचैव च ॥ सेनापतेर्गृष्टस्याचि चातुर्श्वस्यंख्य चान्तरम्। वासकीयग्रकं कार्यं राजपूर्विष्ठ सर्वदा । व्यन्तरप्रभवाकाच स्वपितुहूरमिष्यतः। तथा इक्त शतादर्भाक् गदितं वनवासिनाम्॥ संगापतेर्गृपसापि सप्तवा सिहतेर विते। चतुर्वेश्वकृतं चारे भाजान्यासः प्रकीर्भितः। पच्चित्राह्ते तसिन् बालन्दः यस्दास्तः। तया वट्विंग्रहकातु बन्नाब्रुलसमस्थितः ॥ वित्रस्य मद्यती ग्रालान देख्ये परती भक्ता द्याङ्गणाधिका तहत् चित्रयस्य विधीयते ॥ पचित्रं प्रत् करा वैद्यो बाङ्गुलानि चयोद्यः। तावलारे सुत्रवस्य युना पच द्रशाङ्गतीः ॥ धानायासु जिभागेव यसाये वीधिका भवेत्। सीधार्या नाम नदास्तुप्रभाष्ट्रायीच्छ्यभावेत्। पार्श्वयोवीयिका यश्र सावद्यभक्तद्रकाते। समनादीयिका यत्र सुस्मितं तहि दोचते ॥ शुभदं सर्वमेतन् स्थान् चातुर्वस्यं बतु विध्ना विकरात् योक्षो भागस्त्रया चस्त्रचतुरम् 🦅 प्रथमो भूमिकोच्छाय उपरिष्ठात प्रची । ! द्वादप्रांधन चळास भूमिकास तथीनः हर् मकरके भवेद्वितिः वोक्षांश्रेग विस् । ह दानवेन विकल्प: स्थात् तथा कस्प्रितः 🏸 ने । गर्भमानेग मानना सर्व्यवस्तु ग्रा 🙅 🥕 यक्षतस्य प्रचाम्रदशद्यभिरं 🔧 संयुत्तो द्वारनिष्यक्तो दिगुवा 💥 बारजासास बाहुत्यस्क्रायं में कर्ना में: । बारणासास वाष्ट्रव्यस्य प्राप्त विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष उद्देश विशेष विष विशेष विष विशेष विष विशेष विष

माम २२ व्याधाय: ॥ । श्रिक्तीय स्त उन्हें "व्याधात: संप्रवन्तामि । श्रिक्तिविध्यम् । स्ता सम्प्रविभाग्यां सदा सम्मुखं सुद्रः ॥ व्याधीत्मनं एचलं स्वादयं नवसुवी: सद्द्रः । रूपनाचतुरसः स्वादर्शी वन स्वते ।

दिवचः घीड्यासस्य हार्यासः प्रजीननः। मध्यप्रदेश यः सामनी इसते इस इति सहतः रते एक मकाकाकाः प्रशक्ताः सर्ववास्तुत् । पद्मवलीलता कार्या यज्ञदश्चेनसः पिता । कामाख नवमधिन पद्मकुमीत्तराणि च। क्तमातुल्या दुना घोक्ता चौनाको पतुका ततः ॥ जिमानेकेच वर्जन चतुर्भानेस वा पुन:। दौर्ग दौनचतुर्थोधात्तवा सम्बंस भूभिष्ठ । वासगैष्टानि सब्बेंधी प्रदेशी दक्षियीन तु। 🕸 । बाराणि तुप्रक्यामि प्रश्चानी इतानि तु। पूर्वे ग्रेन्त्रं जयन्तच दारं सर्वेच प्रस्थते। वान्यस वितयसीध दश्चिम विदुर्वधाः । पश्चिमे पुष्पदन्ताच वावणच प्रश्नस्थति। उत्तरेख तुभक्ताटं योज्यच शुभवं भवेत् ॥ तथा वास्तुस सब्बेच वेधं दारस्य वच्जेयेत्। दारे तुर्मया विश्वे भवेत् खर्वकृतच्यः ॥ तरका दोषवाञ्चलं भोकः पद्मेन जायते। व्यप्रसारी भवेतूनं भूपवेधेन सर्वदा ॥ यया प्रसद्योग स्थान् कीवेनाधिभयस्थवेत्। विगाधी देवताविहे सम्भेन कौन्द्रती भवेत् ॥ सहभन्ति विवाधः स्थात् रहिक च रहि सते। कामेधावस्त्र है किंब्रे यहिंगीवत्यनभावेत् ॥ तया प्रकाभयं विद्यादनसम्बद्धा ए देग तु। उच्छायहिगुणां भूमिं त्याका विधी न विद्यते ॥ स्वयस्तादिते दारं जन्मादी यहमेशिनाम्। स्वयच पिचिते विन्दात् भुजनार्धे विभाग्रमः ॥ मागाधिके राजभयं जीचे तस्कर्ती भयम्। द्वारोपरि च बदारं तदनक्त क्रसंस्कृतम् ॥ षाध्वानं सध्यदेशे तुषाधिको यस्य विकारः। वजन् इक्ट मध्ये सत्यो भर्नृविनाधनम् ॥ तयान्यपी (इतद्वारं बहुदीवकरस्मवेत्। भ्रत्तदारं तथात्रान्तुनाधिकं ग्रीभनभ्भवेत् ॥ कुम्भश्रीपश्चित्रको भिन्न, जदारमु प्रोभयनः। पूज्यं चापि तमित्रं विजना चाचतोदकी: 1481 भवनस्य वटः पूर्वे हिग्भागे सर्व्वकालिकः। उड्मरस्या याच्ये वासकी पिप्पतः गुभः॥ प्रचानरती धन्यो विपरीतस्वधिद्वये। कर्दकी चीरहचच बासनः सपनो हुमः। भयं कार्नि प्रकाकानि कुर्व्वान्त क्रमग्रः सदाः न च्छिन्याद्यदि तानन्यानन्तरे स्थापयेत्

पुत्रामाधोकवकुत्रधानीतितकक्षम्यकान्।

दाङ्मी पिष्यकी दाचा तथा कुसुममञ्जमम्।

वसीरपूर्यगतसहमकेतकीश
कांतीवरीचधारपिकमास्किनामिः।

यत्रारिकेतकहतीहत्तपाटकाभि
युँक्तं तदस भवनं श्रियमासमीति॥"

दित कात्रखे वास्तुविद्यास विध्यपिवक्रमी नाम

२२९ ष्रध्यायः॥ ॥ ॥

खन उवाच । "उदगादिप्रवं वास्तु समानग्रियसमा। मरोक्ष पूर्ववत् कृषात् कम्मोक्कायं विचल्लयः।

.वर्षुनेयचिवचत्त्रवाची समीपतः। 🎇 🦓 कारवेद्ववर्गं प्राची दुःखप्रोक्रभवं वतः 🛭 तसः प्रवेशास्त्राम्ससीसङ्गीत्यतः सुभः। एकतः एक्सक्स्सु सवावर्तः प्रशस्ति ॥ व्ययसकी विनाधाय एकिये प्रीयंककाया । चर्नेनामको नृयो संपूर्वी नाम वामतः । एवं प्रवेशसालीका यक्षेत्र यहमार्भेत्। 🛊 । चाच संबक्षरे पूर्वे सुकूर्ते शुभवदावि । रक्रोपरि श्रिकां सन्ता सर्वनीत्रसम्मिताम्। चतुभिर्वा क्रांके का स्वं वच्चा जन्नारपूषितम् ॥ शुकामरवर: शिक्षी सिंहती वेहपारते:। श्यापितं विश्वमित् तदन् सर्वे। प्रविधमन्तितम् ॥ नानाश्चलप्रकोपेनं वक्तताध्वलपंयुत्तम्। अश्वाचीवेय दाखेन सीतमञ्जलनिसनी: ॥ पायकं भोक्षयेदिपान् श्रीमस् मधुक्षपिता । वासोस्रते प्रतिकानी वि मन्त्रेयानेन सर्वेदा ॥ सम्पति तथा कार्यमेवै स्वस्भीद्ये पुन:। दारक नो चक्ट ये तक्षत् प्रवेशसमये सथा। वास्त्यग्रसमे तदत् बास्तुयञ्चस्तु यच्छा। र्प्याने खत्रपातः खादासीये खत्मरीपणम् ॥ प्रदक्तिसम् कुर्स्नोत वास्ती: प्रदविवेखनम् । तर्व्य नी सधामा चैत्र तथाश्रुष्ठस्तु द्वि व । प्रवासरज्ञकानकं प्रस्पिरज्ञतीरकाम्। सर्ववास्त्रविभागेषु ग्रस्तन्यद्विखने । न असाजारकाक्षेत्र न प्रकारतकाक्षिः। न च वास्थिकपातेन कविदासमुप्रतेस्वयेन् । र्भिविवेखितं क्रुयात् दु:खधीकामयादिकम्। घरा राज्यविद्याः स्थानिक्तपी तचीपलेखयेत्॥ क्तम्भक्तवादिके तद्वत् श्वभाशुभवतोद्वम्। # : चारिकाभिसुकं शीत ग्रज्जन; पर्वा यदि । तुकाकालं चाणेर्कं सहभत्तुः समातानः। याच्याके तदिकानीयात्ररशकां भयप्रस्मृ॥ श्कुतानमारं तच इंद्याचचायरभावेत्। सर्ज्ञसम्भवं विद्यात्तच प्रस्तं विचच्याः 🛊 प्रवास्त्रभाषी खले तु चरीमायुविलक्षिते। तच प्रकां विजानीयात् खरशस्टेच भेरते ॥ यहीशानीश्य दिश्भागे मधुरं शैति वायव:। घननाच विजानीयादक्षे वा स्वाम्यधिष्ठिते ॥ कान करेंदे भवेन्ष्यस्थाधिः की वे स्वप्रीस्खे। व्यक्तारेष्ठ तथीकारं क्यावेष्ठ च सम्प्रम्। कम्बुधरक्ये च जानीयान् पुंच्यक्यं क्वीष्ठ वास्तुवित्। ग्रह्मत्ये इस्यापि विनाधः प्रिस्पिसम्बर्गे ॥ क्राक्षास्थाने चुते क्वार्क्स प्रिस्टोरोगं विकिहिंग्रीत्। कुरभागचारे सर्वस्य कुलस्थापि चयो भवेत् । कत् मानचुते क्रमी भये वन्तं विदुर्वेषाः। करसंख्याचित्राची तुत्रार्था ग्रन्थमिति है: ॥ भी नौतिधिविष्टीने तु भूतेभ्यो सवसादिश्रेत्। धाग्रक्षियोग विन्यस्य साम्भे ऋवं विवेधायेत् ॥ ततः प्रद्वियोगान्यश्चरित् स्तर्भः विच्यायः। यसाञ्चयकरं मृथां योजिलान्यप्रद्विकम्॥ रचा क्रमीत यक्षेत्र सम्भोपहवनाश्चित्राम्। तथा प्रवन्ती भारतां साम्नोपरि निवेशयीन् ।

प्रागुदक्षवनं कार्यो दिशुखनु न कारयेत्। क्तरभावा भवने वापि द्वारीवा स्वयुक्तिया । दिरुष्यों कुलमाशः खात्न च सम्बद्धेयेद्यक्त्। बहि समाहेंबेर्डेच सर्वाइस्तु विवर्डेवेत् । पूर्विक विदेतं वास्तु कुर्याहिरायि वे सहा। दिचिके विश्वेत वास्तु ऋकवे स्थात संसव: 1 पकादृत्रतन्तु यद्वास्तु तद्यं चयकारकम् । वर्द्वीयतं तथा सीन्ये वक्तुसन्तापकारकाम् । बार्यये यत्र हर्ष्टि: स्वात् तदस्यभयदम्भवेत्। विद्वितं राचासे की वी प्रिशुच्चयक रंभदेत्॥ वर्द्वायितन्तु वायचे वातचाधिप्रकीपसन्। र्रभाने सुप्रजाद्वानिर्वासी चन्द्रिते सदा ॥ 🛊 ॥ ई. भ्राने देवतामारं तथा भ्रान्तिरुष्टं भदेन्। सञ्चानसं तथायेथे तत्यार्थे चीत्तरं जलम् ॥ ग्रहस्रोयस्करं सम्बं नेऋते स्थापयेट्नुधः। वन्धस्थानं विद्:कुथात कावमकप्रभेव च ॥ धनधान्यच् वायशे कर्नेशाला तती विदः । रवं वास्तुनिवेद्यः स्थात् ग्रह्मर्सुः शुभावष्ठः ॥" इति मात्से वास्तुविद्यायद्दविसेयो नाम २३० बाधायः । 🛊 🖡

स्त उवाच। "अयानः संप्रकामि दार्वा हरममुत्रमम्। धनिष्ठापंचकं त्यका विद्यादिकसनः परम्॥ ततः साम्बद्धरोद्दि दिने यायादनं वुधः। प्रथमं बलिएजान्त कुर्यातु एकाय सर्वदा ॥ पूर्व्योत्तरेक प्रतितं शहे द्वेत प्रश्चात । व्याक्याव प्राभं विद्याद्याक्यापरनिपातने ॥ चीरष्टचोद्धवं दार न स्टेविनिवेश्येत्। ञ्चताधिवासं विद्योरनिकानकपी हितम् ॥ ग्रचादभवस्य नया विद्युतिर्घातपीक्तम्। भाहें ग्रुब्कंतया दास भया गुर्व्वतयेव य । चैबद्वासयोगार्ज्ञ मदीयङ्गमजन्तयाः। क्रम्यामकूपनिवयं तक्रागादिचसुर्भवम् ॥ वर्ज्ययेन् सर्वधा दास यदी के दिपुत्तां श्रियम्। तथा कर्यहिक्तो द्रचात्रीपनिक्विभीनकान् । श्रीवासकान् रसतकःन् वक्षयेत् रष्टकर्मेशि । क्षप्रवं भाक्तमधुक्तसञ्जेभाकाः ग्रुभावद्याः ॥ चन्दर्गपनसं अन्धं सुरहारु इरिनका। का भागमे केव वा आहर्यात् सिभिन्वा भवनं शामम् ॥ बहुभि: कारितं बसादनेकभयदं भवेत्। रके के प्रिंग्रामा अन्या श्रीपकाँ तिन्द्रकी तथा। एता गाम्यसमायुक्ता कदाचिक्कुभकारिकाः । खन्दनः पनसस्तद्वत् सरलाष्ट्रनपद्मकाः ॥ श्ते गाम्यसमाञ्जला वास्तुकार्यके श्वसप्रदाः। त्वक्दे महापीते गोर्था विद्याद्विषण्याः ॥ मा(क्राप्तवर्धे भेक: स्थात् नीते वर्धे विनिद्धित्। ष्यविधारं विद्यान् सत्तामे श्रुवसाहिप्रोत्॥ कपिते ऋषिकां विद्यात् खड्गामे जलमादिश्रेत्। र्यविधं सगभैना वर्णवेशासाकसैकि । पूर्वे द्वित्रम् शक्कीयात् निमित्तं प्रकृते: श्रमें: । 🛊 । वारेग गुबित देखें जहभिने इते तथा । यक्तिमायसं विद्यादक्षमेदं वदामि वः।

ध्वजो धुमच सिंहच चा दृष: खर एव च । इस्ती आङ्गस पृत्यांताः करिशेषा भवत्यमी। ध्वज: सर्वसुखी धना: प्रताग्वारी विशेषत: । उद्दुस्को भवेत् चिंदः प्राष्ट्सको स्वभो भवेत्। द्चिमाभिसुखो इसी सप्तभि; स छदाहुत; । र्केन ध्वन उद्दिश्किभि: सिंह उदाह्नत:। पचिभवेषभः प्रोक्ती विकीशस्यास्तु वच्जेयेत् । तमेवारमुर्थं कत्वा विद्यादाशि विचन्नमः। सप्तविग्रद्धते भागे ऋचं विद्याद्विच्छा । । चार्यभभी जिते ऋची यच्हेषं स वयो सतः। खयाधिकं न कुळ्यैत यसी दीवकरम्भवेत। ष्यायाधिके भवेचहा (किरिबाष्ट भगवान् प्रशि.)।

कलायतो हिणवरानयं पूर्णेकुःसं द्धाः ताम्मदलपुर्वापलोपभ्रोमम्। दाचा चिर्गयवसनानि तथा दिजेभ्यो माजुक्यपानितिलयाय रार्च विशेष ॥ यस्रोक्तकोमविधिना यश्विकके क्रायान् प्राचादवासुत्रामने च विधिये उक्तः। चन्तपेयेत् दिजवरागच भक्ताभोज्ये:

शुक्ता अवर्ष भवनं प्रविशेत् तधमम्॥" इति मात्ये वास्तुविद्यानुकी नर्ग समाप्तम् १३१ व्यथाय:॥ 🗰 ॥ व्यव्यवः। व्यथ वास्तुपुत्ति:। सच स्थाननिर्णय:।

"नदीक्स ग्रामधीलानां वनस्य मिकटेतथा। न वास्तुकर्मन कुर्व्वीत न इन्ड-नगरानायी: ॥" 📲 ॥ सच दिङ्गिणेय: :

"राचसानिलवङ्गीनां यमस्य दिश्चि वेदसनः। नारकं कार्येद्राचा भीवग्राष्ट्रचयप्रदम् ॥" त्रवा द्वि।

"भोगः की तिर्धनं रोगः स्थिरता च भयः चयः। दाइ इ. होव कथितो दिश्चि वास्तुषकोद्भव:॥" भीत्रेचा

"यक्तमे जायते राजा तथ्य जमस्य यः पतिः। था दिक् तस्य व्रयक्तस्यौ वास्त्रारक्षां समा-

चरेत्।"

"कु जाधिपतिके मेथलये जातस्य भूपते; ॥" क्रुजाधिपतिकायां इचिगस्यामपि वासुर्ने बुष्यतीति। पराग्रस्तु। 🔭

"यह ग्राचिति राचा वास्तुस्तमस्तु तिहिग्रि।" रतेन सम्पादिणनितस्य ष्टपते: पूर्व्यादिहिन्तु वास्तुकरगम्। तेग शुक्रदशायां जानस्याधी-यामपि न दुष्यति ॥ 🛊 ॥ अथ जद्मसम्। "वास्तु कुर्याचारीयालः समं सुव्यायकत्तिकम्। प्रागुदक्षवनं रम्यं रम्यद्यीपश्रीभितम् ॥ त्राचीद्दिः चयो भीतिर्धनमाश्रीयभ्यम्माना । सम्पर्टिखिरिति भोत्तं पूर्व्यादिवाक्तमां भवाम् ॥" तथा चिन्नवनसन्धत्।

"जन्मजर्मन दिक् पचात्राज्ञां वास्तुप्रवीमतः॥" एवेन स्वयंक्षिपतितुसासये जातस्य भूपते. स्रथे। भिपते: पूर्वास्या: पचात् पश्चिमश्रवीरिप न इषाति। अयो तु।

"यह्माजनिती राजा तहिम्रीयमधी मत: ॥" शतिन गृत्रमाजातस्य कृपतहै चिम्मस्वीर्थान दुष्पति। सम्बन्धः तु।

"नमाचित्रयविद्यूदाः पूर्व्यादिहिंग्युगे क्रमात्। वास्तुत्रवनसिच्छन्ति निवसम्पत्तिदेतवे॥" नीतिधाच्ये च।

"वास्तुकभी हमः क्र्योहकवर रिको दिशि । दीषां वा चतुरसा वा वास्तुभूमिके दीचिताम् । यत्त्रयोकं चर्या तदम् प्रतय नगरे यथा ॥"॥॥ चर्य मानम् ।

"राजकाक्केन वृपतिर्वाच्यारमं समाचरेत्। जयो भङ्गः सुखं दुःखं प्रीतिभौतिष्य यः स्थिरः। दब्दौ वास्तुनामानि राजकाक्केरतुक्रमात्।" ष्याचन तु।

"जब्बस्य मशीमत् दृष्ट्योरन यय हि। राजवाक्षेत्र तावित्रवास्त क्यांमाशीपति: ॥ सुर्ग्राष्ट्रम्दर्शकान राजपन्न भूपते: । वास्त्रकमेसमारको घनधान्यजयपद: ॥" रतयोर्गि पूर्ववद्याक्षानम् । "राजव्यक्षित क्रवाणि वास्तुपत्तनम्बते । तस्त्राणि पूर्ववन्नानमिति भागुरिभाषितम् ॥" स्वय दोवगुर्यो ।

"पर्विक्तितवासुस्यो न तिस्रति चिरं गृपः। न सुरक्षाय न भक्तीय तत्तस्य सुवि जायते ॥" सम्बन्धापि।

"राजान्यवीर्यप्रयाधी परवास्तुक्ततिस्यतिः। न सुखाय भवेन्नृया यका पर्यत्वे यकः॥ यः स्विनितवास्तुस्यो निजनस्यादिसंयुतः। विचारितपुरो राजा स चिरं सुखमनुत॥"

व्यव्यवस्य । "राजा खवाङ्गवीर्याष्ट्रो विजनिकीतवस्तु-

भाक्। स चिरंततृते सीखां खग्रद्यो सदीयघा॥" चाय काल:।

"वर्शनीं भारित मुक्के केन्द्रे सुरगुरी मुने। वास्तुक्रमीसमारमा मुक्कचन्द्राके भूमिने॥ मञ्चयुक्ती यः समयः कर्त्तवासात्र वे शुने। वास्त्रारमाः कार्यः भुभसन्यक्तिकासिना

राचा।"

दित वास्तुसुकी वास्तुद्देश: ॥ ॥ समीवा यथा। यदा स्वास्तुद्देश स्थाम्। 
"साध्म स्ति सद्धुभः स्थाद्द स्ति वेव मापयेत्। 
स्ति मे भयक्ष्रो भयः श्रोजलाह्द जयः श्रुचः ॥ 
संग्रकत् पापकारी च विकारी श्रोभनः श्रियः। 
स्त्रमणः कामदी धून्नो भीन्यां भनदरस्त्रथा। 
भनदः सुख्कक्षेति वास्योऽश्राद्दश्च कीर्तिताः॥ 
तद्यथा।

"बायासपरियाचाध्यां योऽक्षिक्कोरिभवायते। जनविद्यतिकृते सागे प्रविधीता यथाकसम् ॥ चैमे सम्बंधिं सिद्धिभैयकारी भणकरः। भक्षो भीगं प्रकृतते प्रोक्तकक्ष्मसम्बद्धः। विचयः कृतते दृद्धं युद्धः सम्बद्धाः वदेतु। वंग्रहत् कृषते वंग्रं पापकारी कृषापषः । विकारी कृषते इ:खं भोननः ग्रुममावचैत्। शिवः सन्वार्थसिद्धेत्र स्थात् कृष्णः सन्वाग्रनः । कामरोठभीश्वाभः स्थात् मृष्णे रचति सन्वग्रः। घोन्ये सन्वाभः स्थात् सृष्णे रचति सन्वग्रः। धन्ये भनवाभः स्थात् सृष्णकत् सुस्कारकः। रति प्रोक्तोठितसं स्थादासुक्तस्य सन्वग्रः ॥" भोनस्तु। रक्षमानं तथेव किन्तु वृक्तिरमा। सर्गान्यतो हिगुके स्तः ग्रुभावदः-

तत्र कालनियंयः ।

"वैद्याख्यावयावाष्ट्रमार्गपालगुनकार्त्तिकाः ।
सुप्रम्ना यषारभी प्रश्लीपुष्रवस्तिहराः ॥
शुक्रपचे भवेत नौक्यं क्रयो च भवते भयम्।
साहित्यभौमवर्जना चर्वे वाराः सुभावष्टाः ॥"
तथान्यव ।

"पूर्विमात्यस्मी यावत् पूर्वास्यं वर्ण्येद्रस्यम् । उत्तरास्यं न कुर्वीत नवन्याद्चतुर्द्भीम् ॥ स्थानास्त्राप्टमी यावत् प्रश्वमास्यं विवर्ण्येत् ॥ नवन्यादि तथा यान्यं यावत् स्वक्षचतुर्द्भीम् । वक्षवाचातम्बर्ते च वसीपातातिमक्षयोः ॥ विव्यक्षममक्षयोचे व स्वारम्भं व नार्येत् ॥ साद्यद्वसरोद्यिया स्वम्याद्यरो स्वस्ता

रेवव्याच सचातुराष्ट्रश्रिः सृद्धेः सभा-वादिभिः । सौन्यानां दिवसेश्य पापर्श्वते योगे विश्किः तिची

विशिताक्तरिने वद्कित सुनयो विश्वसादिकार्ये शुभन्॥"

मत्र्यपुराबीः पि।

"चन्नाहित्यवर्षं सन्धः सम्मानशीचतम्। स्तम्भोक्ष्णयादि कत्तंत्र्यमम् तु विवक्तंयत्॥ सन्धिनौ रोहिको म्लस्तराष्ट्रयमे स्वम्। स्नातिष्टेक्तास्याच वास्तुकसीकि प्रस्थते॥" सणाचः।

> "चिभिक्किभिवेष्मान क्वांतकाकी-र्पेषयुक्तिभिनानि श्लोकोः। प्राचीभेयं राचमयच चत्रुः सुक्षं प्रवासच्य नव प्रमेदाः॥

नार्यं दिश्वास सक्तराजिक्कारियः
भेषे घटे भव्या सम्मेस दी वेस्य नेमकः।
कामाभावे नियुवने भुषसर्थकाभी
व्योतिर्मिदः कामसं इश्वेष्ठ दृष्टिम् नः।
कामेर्ये वक्षसम्मातः सोवद्यानिक ग्रीतारी।
काम्मेस्यराप्त्री कम्मे सुस्तसम्बदः॥
जीवे धम्मार्थकामाच सुतीत्मित्तक भागवे।
ग्रामेक्ये सुद्रादिनंग्र राज्ञावक्षं प्रवर्गते॥"
व्याप्तिवेश्वकालः।

व्याधानेश्वक्ताः।
"श्रद्धिक्षिक्षक्रेत्रे विश्वक्तायाँ क्विये केन्द्रगत्रेश्वया सुरगुरौ देत्रयपूष्णिश्या ।
सम्बारक्षक्रप्रसिद्धवस्य राष्ट्री च भर्तुः शुमे स्वयास्थास्यरतोदये च भवनं कार्ये प्रविद्योश्य

at a

पौष्णे अनिष्ठा अय वाद्यीष्ट .
सामम् वर्षे चित्र पोश्वरेष्ट ।
अधीयपत्री सुभवावरे च तथा विश्क्ति च स्वप्रवेगः । तिथिकारस तथादि समारम्भे स्थोदितम् । प्रवेग्रेश्य सस्त्राष्ट्रस्था च्योतिर्विही चनाः ।"
अथ दारम् । ।

"नैकडार वास्तुखकं न चतुर्कारमारमेत्। रक्तदारं दु: प्रदर्भ चतुर्कारं दुरावरम्। विदारमेव इपतिकांस्तुकमे प्रशस्त्रतः। है सुख्ये तन चात्यत् खादसुख्यमिति विक्येयः॥ राजदारस्तु तनेको यमहारख्यथा परः। स्पाद्वारं तथान्यत् खादिति हारस्य निक्येयः॥ तस्त्रचित्रविकानां प्राग्तुक्पध्यमेः क्रमात्। राजहारं रिच्यक्त परं तस्त्रापि द्विका॥ वक्तवह वैरिस्खां हारमिक्यक्यक्ततम्। राजहारेश्यमूपानां प्रिराणां प्रविध्येत्॥ याज्ञाप्रवादप्रकाशि राजदारेष्ठ कारयेत्। यमहारे हिद्यक्तमे हिस्ताच्य प्रवेश्यनम्॥ वि:चारकं क्रतावाच्य दुर्धानाच्य निकत्यनम्। स्राप्तिरेश्यरीप्रस्त्र ग्रमनाग्रमनिकायः॥ राज्ञे विकाययाचा च गम्बद्धस्त्र प्रवेश्यनम्॥"

क्य प्राचीर निर्माशः ।

"सर्वे स्मेद्धा समुजेरक्याः ।

प्राचीरक्याः मृप्तिर्भवितः ॥

राजदकोत्रलाः कर्ले प्राचीराः एषित्रीश्वः ।

विद्यतिस्ति श्रु प्रकार्य पार्व्याः प्रकार्य प्रकार ।

प्रकार प्रकार विद्याः प्राचीरा एथिनीश्वः ।

सर्वे प्राक्ति कावरयो नाम प्राचीर उच्चते ॥

प्रतिप्राकार वे स्थानं दारं नाभिश्वक्यितम् ।

तन न्याकास्य दीर्घस्य मासुक्षकस्य निर्योगः ॥

तद्यया ।

"राजक्षानारे प्रच राजदारे मधीपते:। राजदक्षण्ये साहु जगहारे प्रतिष्ठता:॥ चाहारे राजदक्षार्थे प्राचीरा: एथिकीपते:। यर्व जवस्थिते स्थाने मध्यमतिह तिहति॥ राजक्षण्यदेवं साहुमायामे जयवास्त्रानः। प्रतिकाषे एक राजदक्षास्तिक्षातः सध्यतः॥ ्वतः भिषानेन स्थानमेतित्रायते ।

क्षित्ये यतं वृषः सता स्विरं स्थामपुते ॥

तत्तानाद् दस्मती राजा योश्यान सदमार्थेत्।

वोश्चिरात् न्यसमान्नीति रोमं श्रीकं भवं तथा ॥

यमद्योदयद्यी केनाव्यतिवप्रवः ।

य वासी वासुदोवाः खुः सान दोवाच ये

क खुद्धते राजपकृषीः वर्णेगैवको यथा ॥

दिशुकादिरतेश्वि खात क्रमाद्वकादिश्व ।
राजक्वितिश्वितं प्राचीरं गुक्षदीवकी ॥"०॥
यथ जयाकाश्व पशुरुषका वासुसकानिक्यः।

"राजश्वरि वि प्राकारा राजक्वान्तरे में ये हुए।: ॥
यमदारे वार्ष्ट्र राजक्वान्तरे में ये हुए।: ॥
यमदारे वार्ष्ट्र राजक्वान्तरे में ये हुए।: ॥
यमदारे राजव्कं जिता चारमिताः पुनः ।
यद्वारे भूपतेस्तकः राजवक्वाव्यान्तरे ॥
यवं वार्षकृते सानि मध्यमे तत् प्रदेश्वते ।
यायामे राजक्वाित काति मध्यमे तत् प्रदेश्वते ।
यायामे राजक्वाित वाववक्व उत्तहतः ।
याय सम्मी भागी वास्तिमेवित शीमनः ॥
यस्तिन् यसं वृषः ज्ञाता स्वितं पाति मेदिनीम् ।
यस्तिन् यसं वृषः ज्ञाता स्वतं प्राति मेदिनीम् ।
यस्तिन् विजयविद्वा सौकाक्ष समवागुयात् ॥

य उत्ती राजदक्कोश्यं तस्त्रें स्थानपचकम् ॥ गणी यात्रच विष्टच स्गी स्क्रीयधाक्रमम् । सिंडे सिंडासनं स्थानं यात्रे स्थात् दारमन्दि-

चरेत्।

यो राजादक्ततोश्चन देश्हारकां समा-

गने यात्रात्वयं क्र्यांत् को केलिनिकेतनम्। समरंग्नः पुरं कुर्यात् क्रमेण एप्रिवीपतेः ॥ तिय मध्यमेव सिंश्लानं दीर्घेख चतुरसके.॥" तत्र भविष्योत्तरे।

"भेषादिचने जातस्य वृपतेः स्यरक्रमात् । बाद्यीय एषान् वस्य तथां जच्चसम्यतः ॥ सनन्दः वर्मतोभृतो भयो नान्दीस्यस्या। विनोदस्य विजासस्य विजयी विभनस्या। रङ्गः केलिजयो वीरो हादस्त प्रकास्तिताः ॥"

खायेशं लख्यानि ।

"यद्यत्रेवोद्यतं भानं तस्य तेनेव वास्त्रना ।
दाद्यः सम्बद्धमेकन्तु दीर्ध सक्तंत्र निर्मापत् ॥
जायामेन सन्दरः स्त्रात् राज्यस्ते स पद्यमः ।
परिवाद्ये सत्भिष्य राज्यस्तेः प्रतिहितः ॥
जास्याधिदेवता भीमो रचतीदं वसुन्यरा ।
दाराणि विद्यतिस्वास्त रस्तिच्चात्रतानि च ॥
रस्तपद्वातो गेष्टः सक्तार्थभस्यः ।
सन्द्राहतो गेष्टः सक्तार्थभस्यः ।
सन्द्राहतो गेष्टः सक्तार्थभस्यः ।

नीम्॥"
दीर्षम् ५१ । प्रस्तम् ४० । इति सुन्दरः ॥॥॥
"दौ राजस्थापायामे परिवादि तथेव च।
इत्थयं सर्वतीभनः सुक्रसास्त्राधिदेवता॥
दानवा रचकासेव पूज्यास्त्री चान सन्तरः।
चतुर्देशास्त्र हारावि क्रयाचिनाह्यां च।
गीतपहाद्वशो स्त्रीय स्क्रीनिष्टविनाह्यनः।

साथ स्थितः महीपातः सन्धीत् श्रामून् नितः-न्तति ॥" दीर्धम् २१ । प्रसाम् २० । इति सन्धेतीभवः॥ ॥

"ष्यक्षीयो भवेद्भयः कोयो इक्तचतुष्टयः। राजप्रकोत्रतः कार्यो बुधभास्याधिहेवता । रचना वस्वकासा पूज्याकी स्वासताः। वासी दाराणि चास्य खु: मीतचित्राहतानि च ॥ पीलपङ्घाष्टती क्षीव चर्ळानिकविनाश्चन: । व्यत्र स्थाता वित्यातर्गे रिष्टेरवन्द्रधते ॥ राजद्यो भवेद्दीयः; प्रसरे राजक्काकः । राजक्को राजक्को प्रकोष्ठां साम कारयेत्। व्ययं नाम्दीसुस्तो नाम चन्त्रवास्याधिद्वता। नश्चमलीकः पूच्चीय्य स्यक्ताइस्य रच्चकः ॥ द्वाविग्रातिका दाराणि शोर्जे दग्रातवाकारे। ष्यनाम दीचे एकं स्थात् प्रसरे एकमेव च 📲 दीर्घाष्ट्रतये दश्र द्वाराशि प्रसर्दाह्रतये एकं खला दितयं एवं २२ द्वाराणि। "सुका चित्रेव सिंदाः शुक्रपष्ट्री म्योभितः। मर्व्यार्थसाधको राज्ञां लद्यां।विजयवर्हनः॥" दीर्घम् ११ । प्रस्थम् १० । इति नास्दीसुखः॥ 🛊॥ "होर्चेत्रयो राजइसाः प्रवरेदौ प्रतिहिनौ। विनोद रव द्वाराणि चिंग्रन्कोल्डयं भवेत्॥ रक्तचित्रेय चित्राङ्गी रक्तवस्त्रीयम् इतः। व्यव स्थाता नर्यातभेषम् की (संधताप्रधान् ॥ स्याधिदेवता चास्य रचकाः सक्तवग्रहाः॥" दीर्घम् ११ । प्रस्थम् २०। इति विनोदः ॥ #॥ "दीर्घेण राजदक्कार्सं प्रसरं राजदक्तकी। विजास एवं दारांकि चलारि प्रस्वधा विदु: ॥ गन्धर्वारचाकाच्या प्रकोशचित्यं सर्वत् । चित्रपञ्जेन प्रक्रीन चित्रवक्कीम प्राॅश्भित: ॥ द्भिष्णप्रमनी स्रोध प्रस्थनम्यतिकारकः। तम स्थिता गरपति: प्रचुरं सुखमभूते ।" दीर्षम् ५१ । प्रस्यम् २०। इति विलास-रहम् । • । "बादग्रहस्ताः प्रसरे दीर्घ ही राजहस्तकी

विकये द्वारम् भवनद्वाराणि स्युजयप्रताम्य ॥ स्र्योक्षिद्वेषता चास्य रचतीमं विद्वप्तराट्। स्रवणाम्भोजिचाङ्गो स्रवणाम्बरभूधितः। तच स्थिता नरपतिः स्रतृक्षां शास्ति वसुन्ध-राम्॥"

दीर्घम् २१ । प्रस्मम् १२ ॥ ॥ ॥
"स्वायामे राजद्रका दी प्रसरे राजद्रकाः ।
प्रत्वारोपचिक्तः प्रकोश्चेद्याभर्यतः ॥
दिक्पाला रचकाचाच्य कुजच्चान्याधिदेवता ।
नानावर्षेन चिक्रेश वसनेन विभूषितः ॥
स्व स्थित्वा नरपः स्वित्रं सुलसम्बते ।
यस्मिन्य्ये प्रतिश्चेश विस्ती स्वस्त्याः ॥
दुर्भिचं नाच चायेत नेत्योनं च विष्ट्रवः ।
न रोगो नापि ध्रीक्ष मेवीत्पातस्यक्तया ।
द्रस्ताद गुरानाष्ट्रस्यसम् क्यितं चुप्तः ॥
द्रिम् २०० । प्रसाम् १०० ॥ ॥

"आयामपरिवाचान्यां राषः घोड्णघचनतः। बाराणि योड्णीवास्य गुरुरस्याधिदेवता॥ रिचना देवता चास्य मुक्तवस्त्रीर्वभूषयम्। स्वत्र सिम्ना नरपतिः सन्धार्थान् स्वतः

दीर्चम् १०। प्रसाम् १६। इति रङ्गः । 🟶 ॥ "बायामे राजदकः खात् प्रसरं च तदद्वेकम्। दश मकोन्डा दारायि ग्रानिरस्याधि देवता । पिशाचा रचकाचाख गीजवळा(एभूवयम्। नाच्यायं के लिराच्याती भयरोगदिना ग्रनः। चात्र स्थिता नरपति: सुखं विश्वते रिपून् ॥" ष्टी चें मृ १००। प्रस्थाम् ५०॥ 🗰 ॥ "राजद्यसीन कोषः स्थादेवं नैतिस्नसुर्देशः। चतुर्देशीव दाराखि राष्ट्ररस्याधिदेवता ॥ नक्त चरा रचकास्तु नानावकां वरा दिकम्। ष्ययं जयः प्रकटितः सर्वेचीय जयप्रदः ॥ व्यायामे राजध्याः स्यात् परिवाचित्रदश्याकः। नानाकः पः क्षाटीकः पो बीदी नाम यजप्रदः ॥ ष्ट्रस्मित्रेवतास्य रचकाषास्य विचराः। विक्षित्रवसमीपेतः धर्मकामार्घदायकः ॥" दोर्घम् ११। प्रस्थम् ८। इति वीद: ॥ 🗰 ॥ "यो यस्य महितो वर्णसाचा स्थापनामरी ४ पि च। राजहस्तानारे पश्च चागराः स्युनीहीभुजाम् ॥ चन्त्रीर्श्य दर्पेके इन्त उपरिक्रमती न्यसंत्। पनाकाध्वजयुक्ताच रहरचक-रचनाम्। क्त्रयुक्तं सर्घं राद्यां विद्ययं चक्रवर्तिनाम् ॥" रुषां नियम: परवत् । "इति दादग्रचिद्वानि सञ्चाकौ कथित। नि ने ।

विक्तिश्वेतावि वृपतिगृं हारमां समान्त्र ॥
इति सिं हासवस्थानामित रावृद्ध मस्तकम् ।
इतोश्वे चित्तहवांथाः प्रासादाः पृथिवीसुणः ॥
जलयकादयी येश्वे तेवां नास्ति विविश्वयः ।
स्वत्रसगेहसंद्धां यो वृपतिः शुभवेतनः ॥
स चिरं पृथिवीं प्रास्ति सर्वार्थान् साध्यव्यपि ।
यो वा तत्परगेहस्यो दुमां हान् धरकीपतिः ॥
न चिरं पाति वसुयां घोरं रोगस्य विन्हति ।
स्वलयपतिमिनस्य एष्ट्यारी न दुख्यति ॥ ॥
परस्थ ।

"होरकस्य विश्वस्य अद्यानाते ने हा ब्रुति:। स्वयाह साथी भाषिका वसती ही प्रमास्क्रस्वा:। यहाये धारयेदाचा तहत्ये वस्त्रवारणम्॥" यास्यस्त ।

"राहेषु आंगियिन्यामी विश्वयो न च हण्डवत्। विशुड्डहीरकचामी विषेय: महनापरि। वेन स्वीर्णि नासन्ति खरिष्टानि सन्दी-

सनाम् ॥"

भोजोर्धाः

"वास्तुखकोश्वक्षस्यः स्त्रात्यवार्धेर्नासभः सर्वैः । यसद्वारात् समारभ्य यात्रस्टारसिष्यते ॥" तद्यवा,---

"ऋखुभैय: स्थिर खखो धर्ग विभव एव च । वीरक्तापच इक्षष्टी वास्तुभागा यथाक्रमम् ॥ यमने ऋँ तती ये प्रवायुव चे प्रशक्तराः। इन्हों विद्वदिति मोक्ता विभागानासधीत्वराः । क्टती कारालयं क्रयात् भयसाने च पत्तयः। म्यारे सहचरान् रफीन् चक्के वाजिशजादयः । धने घान्यादिकं रचित् विभवे को धरचनाम्। राजपट्टे भवेडीरो तापै कव्यवराजयम्। प्राचौरप्रतिभागाने इति भोजस्य समातम् ॥" इति युक्तिवाच्यत्री राजयच्युक्तिः । 🟶 । "वाष्ट्रामानेन नियमी ग्रन्थमायीन निर्मयः ॥" सत्र दासुद्रवलकाम्। "पूर्व्यप्रवो दक्षिकरो धनस्थोत्तरप्रवः। दिचार्यो ऋत्यदो वास्तुर्हनका पिक्समनः । कीयी वेस्तादयं कता सध्ये रेखादयं तथा। रेप्रानकोवानो रेखा द्विवातीक्षेणासाचा । नाचामरो नामसिच नापनाकापि नाध्वणः। नाकुमास्निवितानी ना चित्री नातिचित्रहरू । नात्युची नातिनीची ना नाप्रकी ग्रेप्रकी ग्रेक:। ना धातुनीगवाचाच न चिकानेकद्वारभाक्॥ विषयी/स्तु सदीनावी सर्वसम्यशिहतवे॥"

समीवान् यथा वास्तुमानेन नियम:।
"अवी समस्तया सिंष्टः चा त्रवी गर्दभी गणः।
काक इत्वेव गरिती वास्तुस्थानस्य निर्णयः।
ध्ययमे सुख्यसम्पत्तियुग्नच विपदास्थदम्।"
स्वसन्त्रवाणि।

रति राजग्रह्युक्तिः । ♦॥

"खने विभूतिविषद्ध धूमे सिंहे विभोग: मृति सर्वनाश:। इवे सुखंग्रहेमती विनाशी ग्राचे धनं काकपदेच च्ह्य:॥

की गरेखा की यश्चि: सुखसन्य तिना शिनी। पूर्वपश्चिमतो एक उदयाखाः सुखावदः॥ द्विकोत्तरतो दको देशका यमदक्कतः। यशासि पानयेद्वीमानेषां एक वधान्तरे ॥ 🛊 🛚 रका चेड्जियी भाजा हे च दक्तियपिस्से। तिसचीत् पूर्वती चीनाचतुः ग्रातं सुखावचन् । पश्चिमार्थ्यं भाजे वेच्या चिंडे तूरहमुखं स्थम्। पूर्वातवं प्रवस्थाने इत्विगाभिसुखं गर्ने । प्रदाचातः परिखाधातः प्रयाधातसयेव च । अन्नदीको हचादीको दोवा रत्येवसादयः । गच्छतौ पदनाजन्य ऋष्यं यदि वेदसनि। प्रदाचाती नाम दोष: पुत्रपोत्रधनापच: । परिखादकायोधीनी वास्तुनी: प्रतिवेधिनी:। परिखाचाती नाम दोव: कुलवी यंधनायह: ॥ प्रयाचाती नाम दीव खावाती वासुन: पथ:। स इन्ति भोगं वंश्रच तस्य भेर्मतः ऋगु ॥ शक्तमार्गे सुखं क्वथात् द्विपधं क्वलवर्हनम्। त्रिपर्यं कुलनाभाष सर्वनाभाषात्रे । स्ववाचा परवाचाच पश्चिष्ठति जलाभ्यः। तहोबी जनदीय: स्वान् स इन्ति कुनसम्पद: ॥ ऋहिमानसुखेन्यमेन्द्रयुक्तीग्रभयामयाः । रते जलाग्रये दोवाः पूर्वादिविश्व च कमात् । खवासुरचती दोषः क्रजनम्यशिनाश्रमः।

वर्जयेत् पूर्णतीय्वासं प्रचं दिवानस्तया ॥
येत्राचां रक्तपुष्यच कार्ययां चौदिवस्त्रयाः ।
यज तत्र स्थिता दृष्णा विकादाद्रिमंत्रेश्वराः ।
पत्रसा गरितेताच तुमं कुर्वति तिचयम् ।
विश्वा गीती पताश्य चिचा चेतामराजिता ।
कोविहारच सर्वेच सर्वे विश्वति मङ्गतम् ॥॥॥
यहपानमभिक्ति नागस्य स्वपने क्रमान् ।
पूर्वादिषु प्रिरः स्वा गानः श्रीते चिमि-

भाषावीव्यां मपार्चित तस्य कोड़े एषं शुभम् ॥" तत्र प्रमाणम् । "खामिष्कसमाणित व्येष्ठपत्रीकरेण वा । एष्ठाध्यक्तरसंस्थानं मापयेद्शिती तरः ॥" ॥ तत्र सामान्यकष्ठणम् ।

"ग्रह्म् प्रिसमाहतिष्कपदं वस्तोत्तवरत्वाजीगै जितम्। रिविभ्धरिकं श्रद्योगस्तं भवनाय व्यक्षितिकः चप्रसम्॥ रकाशीतिगृणे इस्ते दिवागे कहते च ते। विक्ष्यमसम्भक्ते पिकः; स्थान् वर्भवेदसमः॥" तदयया।

"धनाएंग्रेड्संखाने यहमानं गुभावहम्।
होर्षे भातः परीमाहे सम चैताकृषिहयम् ॥
हरं पुत्रमलं गेष्ठं हमसानिश्युदीहितम्।
होर्षे घट्मसरे पद्य चतसीश्कृतयोश्या च ॥
हरं पुत्रमलं गेष्ठं गानसाने प्रकीतितम्।
हीर्षे वयोहम् भुजाकृतयस्रेकविम्रातः ॥
प्रसरेश्टी सुखपलं गजसाने एकं विदुः।
हति हादम् ग्रेलं एक्सां सर्वसंगतम्।
एवं एकं समाचयं एक्सः गुभामकृति ॥"कः
भीनस्तु।

"आवामपरिकाशाध्यां योरश्रूपिको विजाबते। येन केनापि चाक्केन श्रोधनीय: स इचाते ॥ र्वेकद्विपचसप्राणि श्रभावाचाणि चानाचा । व्यायामपरिकाद्याच्या साहेदारप्रवस्तकम् ॥ रत्तु मङ्गतं नाम यष्टं सुखविवर्श्वनम्। वायामपरिवाष्ट्राश्यां साह इसाचनुर्देश । इदं कमलकं नाम ग्रन्थं सम्पत्तिकारकाम्। व्यायामपरिणाद्याभ्यां साहेष्ट्यास्तु वीव्याः इदं इट चर्चतो भदं खामिन: सुखकारकम् ॥ वायामपरिकाष्ट्राभ्यां सार्वाचादश्रक्तकम्। कल्यागनाम वेश्सदं धनशान्यसुखप्रहम् ॥ चायामपरिगाञ्चान्यां साहेविश्वातिज्ञक्षाकम्। इदं हि सखदं नाम भर्त्तं; सुखनिवर्द्धनम् 🛭 अया यहिन्सहिन् यक्षप्रक्रमह्भुतम्। न तेषु स्थाननियमः सब्बेज्नेसानि कार्यन् ॥ स्राणं सामच दोवाच ये प्रोक्तास्तु सया क्रमातृ। त्रविषार्थ एकं सत्वा सक्ताः सुखमज्ते । चजानार्थं मोखाद्वा योग्यया ग्रहमाचरेत्। स विधीद्ति नभ्रति तस्य की भिः; कुलं वलस् । प्राचौरायां न नियमो ग्रह्मागाच विद्यत । मयावास्तु ययाश्चरित प्राचीराम्मयेद्रश्चीत

रहरोधो यथान खात् सया प्राचीरकव्यना ।"

इति युक्तिकव्यतरी यश्चतुक्तिः । \* । काच वासुवामप्रमाळम्। लेक्नि। चतु:वरिपरं वास्तु समंदिवराई प्रति। रकाष्ट्रीतिपदं बास्तु माउवं व्यति विद्वित्म् । व्ययतः ग्रोधवेदासुभूमि यस प्ररोहिताम्। चतुचे संदिक्तं वा जनानां वाधि ग्रीध्य च ॥ स्वमच तरा सला सराचैनं तती भवेत्॥" पुरोहिता जासाबाहिभेदेन प्रश्चक्तिनोपपादि-ताम्॥ 🕸 ॥ तथा च सत्यपुरासम्। "बार्जिमाचे गर्ते वे धातुलिप्ने च धर्वप्रः। इतमामग्रावस्यं जला वर्तिचतुर्यम् ॥ ञ्चालयेतु परीचार्थे पूर्वेतत् सर्वदिहसुसम्। दीप्तरा पूर्व्याति राक्षीयात् वास्त्रुणासञ्जूष्टेशः ॥ वासु: चक्डिको नाम दोष्यत सर्वतो हि य:। शुभर: सर्वेषकानां प्रासादेष्ठ स्टेष्ठ च ॥" वास्त्रक्तुं ररितमाचे गर्ते तचेव सापित साम-श्रावे पूर्व्यादिक्रमेस वर्तिचतुरसं क्रसा गय-ञ्चतनापूर्य वर्तिचतुरुयं प्रच्यानमेन्। तच भाष्यां दीपश्चिकाया उच्चुलले तद्वास्तु प्राचन कसा प्रश्चम्। एवं इक्तिकादिविधि भिकाया-स्वाते चित्रवादे:। सर्वश्रिखासमते सर्व-वर्णामं वासुदेश: प्रश्चा:। जनानामिति तु मह्यपूरायपरिभाषितं प्रावादपरम् ॥ # ॥ तथा च मात्रस्थ ।

"प्रवाध: श्वितं ध्रकं न ग्रहे दीवरं भदेत्।'
प्रावादे दीवरं प्रकं भदेद्यावच्नतानिकम् ॥
प्रावादभवनादीनां निवेधं विकाराह्नदः।
क्रूबात् केन विधानन कच वास्तुकदाक्रतः॥"
प्रश्रुपकम्य वाष्यादीनामभिधानादादिपदात्
क्रूपादयो ग्रह्मने। प्रावादेश्योवसेन स्वात् क्रूपवाषीव्र चेद वि । प्रतिभिधानाच क्रूपादाविष ॥
वास्तुष्ववच्यः।

"कछापस्य स्विधी तु विविधाः राष्ट्रवास्तुतक्यावजीषमत्। पूर्वाची प्रतिकत्तकस्वरी देवतेरवरची विमानितः॥"

तथा।

"चेत्रे वाधिमवाप्तीति यो एडं कारयेग्नरः।
वैशाखि धनरत्नानि व्येष्ठे च्युमवाप्तुषात्॥
वावाद्दे ध्यारत्नानि पशुवक्तेमवाप्तुयात्।
वावाद्दे सिवकाभस्तु चानिर्माद्भयदे तथा॥
वाविने पत्नीवाग्नः स्वात् वार्तिके धनधान्य-

आर्गेशीर्षे नया अक्तं पौध तस्करती सवम् ॥ आर्थे चामिभयं विद्यात् बाखनं वास्तुत्रे

त्रकापचे भवत बीखं कवा तस्करतो भयम् । व्याचनी रोडियी म्हलसत्तराजयसेव्यम् । कातो इकासरावा च स्वारम्भे प्रमुख्ये ॥ व्यादिवामीमवर्णन्तु वर्णे वाराः त्रभावदाः । वस्त्रवाचातमूचे च वतीपात्त्रात्वस्त्रकोः । गसु

विकाससम्प्रदेशवर्ण योगद्ध सार्येत्।

चेतमित्रेयमान्यस्थानिकासिक्र्रीक्षियेश्य च ।

तथा विकायसाविके सृष्ट्रते यष्टमारमेत्।

चनाविकातं तथा तथा त्रमानरीचितन्।

प्रासादेश्येयमेव कात् सूपवाधीय चेव वि ॥

येव्हर्य कर्माधारः ॥ ॥ सृष्ट्रते संवर्तः।

श्रीहः चेत्रच मेचियसाया प्राप्ततः स्वतः।

वाविकाध वयनाच गान्यमः कृतपसाया ॥

रीव्हियस् विदिच्छि विचयो नेक्रतसाया।

सादिको वाव्यकीत वटः पण्डम स्वताः।

सादिको वाव्यकीत वटः पण्डमानः

सादिको वाव्यकीत विद्यकीत स्वताः।

सादिकाला वर्यके देवयके सु प्रतिस्वतानः

"यस्य देवस्य यः कालः प्रतिष्ठाभ्यकरोपमे ।

गर्नापूरिप्रकाल्यासे सुभरस्वस्य पूजितः ॥"

यस्य देवस्य प्रतिष्ठाभ्यकरोपमे यः कालः सुभदस्तस्य गर्नापूरिप्रकाल्यासे ग्रष्टारमे स कालः
पूजित इति ॥ ॥ प्रतिष्ठाकालम्य मातृस्य ।

"चेचे वा भाजगुने वापि श्येष्ठे वा माधवे तथा।

माधे वा सम्बद्धानां प्रतिष्ठा गुभदा भवेत् ॥

प्राष्ट प्रसं सुभं सुक्रमतीते शोक्तरायसे ।

प्रभी च द्वितीया च हतीया सप्तमी तथा ॥

दश्मी पौर्यमासी च तथा खेडा स्थीद्यी ।

स्रास्त प्रतिष्ठा विधिवत् कता वसुष्ठा भवेत् ॥"

प्रतिष्ठासस्यये ।

वद्यात् नत्काकपरियद्यः । 🗰 । तया च कत्य-

तरी देवीपुरासम्।

"माचे वा भाज्यने वापि चैत्रवैशास्त्रवाहिष् । चौद्रावाहकयोद्धापि प्रतिद्वा सुभदा भवत्॥" कत्पनरी देरीपुराखम् ।

"मक्षित्रहरक्ताच प्रतिष्ठा दिवासायने ॥" च्योतिषे ।

"गुरोशेगोरस्वास्य वार्डे के निष्मे गुरौ। गुर्व्वाद्यावनायातातिचारिग्ववस्य । पूर्व्वाद्यावनायातातिचारिग्ववस्य । प्राग्राद्यान्नुकीवस्य चातिचारे विपक्षके । कम्याद्यस्त्वसाचे नीचसीक्य स्तिन्त्रवेसे । पीषादिक्षचतुन्ते।सं चरवाङ्गिववस्य । एकेनाचा चेक्किंगे डितीयेन दिनव्ये । स्तीयेन तु वप्ताचे साक्षक्यानि विवर्वेयेत् ॥ अतारस्थातस्त्रे च स्वारस्थावेद्यने । प्रतिकारस्था देवक्ष्मादेः परिवर्वयेत् ॥"॥॥

"उत्कापाते च भूकम्ये काकाजमधार्जिते। मक्कोतुमभोत्याते यक्को चन्त्रक्षमेथोः ॥ प्रमाणका क्षेत्रेत् यूदः सप्तराधमनः परम्। बाक्षयः चित्रयो वैद्याद्यजेत् क्षेत्र विरा-

म्बद्धता चेनदार्थं ततः कर्म समाचरेत्॥" मरागरः।

"प्रयाखे सप्तराचन्तु चिराणं व्रतदन्धने । रकराचं परिवाच्य कुर्यात् पाविवाचं यदे ॥" सत्यपुर्श्यः । "नवयष्टमसं क्षणा ततः कसी समाचरेत्। ष्यन्यया कत्रः पुंची न काल्यं जासते कत्तित्॥" नवयद्गमानभृतवचनम्।

"पिक्रम्यो इद्वये इद्विचार्त्वं दस्ता सद्विचम्। स्राभूतवास्त्रेव संपूच्य वास्तुदेवताः ॥" एकदिने वास्तुवागग्रकोत्वागयोः करवे सस्तदेव इद्विचार्त्वं करणीयम्।

"गगगः क्रियमार्थे तु मात्रभः पूजनं चलत्। चल्रदेव भवेत् बाह्यमार्थे च एचगादिव ॥" इति क्रन्दोगपरिधिदात्॥

मान्छी।
"कदापोद्यार्थतत्त्वज्ञी वासुग्राक्तस्य पारमः।
भाषार्थेष्य भवेत्रियं चर्नदा दौषविर्नतः॥"
देवीपृराकम्।

"प्रासाद च चतु:विटरेकाग्रीतियहं ग्रहे। चतुरसी कते चीचे चाध्या नवधा कते ॥ कीयो रेखास्तरो इस्तावव भागान् प्रकलायेन्। र्रेग्रः की वाहेती द्वीयः प्रजेखः प्रदर्शस्थातः ॥ ड्रिपरस्यो जयमाच प्रतः खादेककोस्याः। भास्करच्य पदी द्वीयी दिपद: सळ उच्चते॥ भग्नः परस्यो चातको चीम चैव पराह नम्। चुताधनः परार्डे तुपूषाच पदसंस्थितः ॥ वितथा द्विपदी चीय: परेकस्मी सञ्चल:। वैवस्तत: पदकस्थो गन्धर्व्यो द्विपदस्थित: ॥ सङ्गचीकपदी चौथी समसाक्षेपदिसात:। पितरोश्ह पदं क्रीया: पदं दीवारिककाचा ॥ सुयीवो हि पदे श्रीय: प्रदेश: पृष्यदेशतक:। पथमां पतिरेकस्योश्सरो (६प१मंस्यित: ॥ भ्रोषचीक पदी क्रीय: प्रापी ३ र्ड पद उच्यते । रोगचाह्रपदी ज्ञेंथी नागचापि पदे खित: । द्विपरे विश्वकर्मा तु भक्ताट: पदमंस्थित:। यज्ञीत्रारः पदी जीयो नामराकृदिपदस्थितः ॥ पादस्था त्रीमेदादेशी दितिचार्ह्वपदस्थिता। बापान्तपादसंखः स्यादापवताः पदस्थितः॥ चतुव्यदस्यो विश्वयकार्यमा मध्यपूर्व्यमः। सावित्रस्तु पदी श्रीय: सावित्री पदर्सस्थाता ॥ त्तती विवस्तान् विज्ञेयचातुष्कीर्मध्यसंख्यितः ॥ इक्केकात्मणकोभावेकेकपदशंस्थिती। मित्रकातुव्यद्षीव पश्चिमे च वावस्थित:। बद्रचिकपदी क्रीयो राजयच्या पद्यात: ॥ घराधरच विज्ञेष उत्तरे च चतुव्यरे। चतुव्यद्श्यतुर्वस्तो मध्ये ग्रेय: प्रचापति: । देवताबुचरा वाक्से सर्वे चानाक्यासुराः । र्वं प्रसन्ध कोष्ठानि रजसापूर्य देशिकः। रतिवामेव देवाणां वर्षि दक्षान्तु कामिकम् ॥" रवसीत पश्चवंदणीभि:। तथा च भ्रारहा-

"उत्तानामपि देवानां प्रवासपूर्यः प्रश्वासः। रचीभिष्योग्रेचीत्त्रेषः प्राथवाद्येवेतिं प्रदेत्॥" तथा।

"पीतं दरितापूर्वं खात् वितं तकुक्यभावम्।

क्रम्भ पृथीम वर्ण क्रम्यं दास पृजाक जम्। विक्यादिए चर्ण क्याम सित्यक्तं वर्ण प्रकाम्।" खान् पृजाक सुच्छा मर्थे इत्यम रोक्ते: तुच

"पूज्या सक्तवाची तु पूर्वासय्यादितक्तमात। स्क्रम्यके विदारी च चर्ममा पूत्रता तथा। जम्मका पापराचन्द्री पिलिपिञ्च भरकापि॥" सक्तवरकासामर्थी भाक्षयाससमीप सर्व

"आज्ञामशिकाकः पी सव तिष्ठति कंशव;। तव देवासुरा सचा भुवनानि चतुर्देशः॥" इति पद्मपुरासवचनात्॥

तत्रावाहनविसर्काने न स्तः। "ग्राक्तपाने स्थावरे च नावाहनविसर्काने॥"

ह्रिवचनात् ॥
तहस्य स्वे चटाहिन चे । प्रतिसाख्याने स्वपृद् च्यावाचन विचन नवर्णम् । इति बौधायन वचनात् ॥ ॥॥ एषां विद्याचन निर्मेश्यपृदा चहिने पुराका न्यास्ति । किन्दु सह्यपृदाको स्वप्यम् इति न विद्यानः । किन्दु सह्यपृदाको सपायम-विन्दु चिते । तथा च ।

"पायसं वापि दातयं खनाना सर्वतः क्रमात्।
नमस्त्रारंग मन्नेया प्रणवादीन सर्वतः ॥"
वात्रयं प्रागुक्तप्रारदावान्ये पायसमानमूक्तं
तेन यय पायमवितः ॐ ईप्रागाय नमः।
दखादिना प्रयोगः। न च वाचस्यतिमिम्योक्तममुकदेवताये यय पायसवित्रभे इत्यादि
ध्यावादिनमस्त्रारानस्यगामस्यम्यम्मभ्ये देयप्रवेशस्यायुक्तलात्। तथा च वस्तपुरागम्।
"ॐकारादिसमायुक्तं नमस्त्रारान्तकीर्कितम्।
स्वनाम सर्व्यस्त्रानां मन्न द्यमिधीयते।"
दित देवीपुरायम्॥

"यवं भूतग्रयानानु वित्रियेश्व कामिकः। रतान् प्रप्रवयह वान् क्रशप्रयाचिते मुंधः॥ र्षं प्रपृत्रिता देवा: ग्रान्तिपृष्टिघटा पृकास्। च्यपूजिता विभिन्न निर्मा कारकं स्थापकं तथा । रतान् प्रपूजयेहेवान् क्षयपुष्पाचतिकाचा ।" व्यव पूजाया निळलात् वक्यमाव्यमस्यपुराण-वचने श्रोमाननारं विलिदानाश्व वर्ती: कान्यत्वातु पूजा होमाननारं विज्ञानाचारः । तया च । "बच्चस्थाने तथा कुर्यादासुदेवस्थ पूजनम्। विषाच पूजनं कुर्यादासुदेवगवास्य च ॥ मन्यार्थ्यप्रविद्यभूपाधीः सुरस्त्रमः । ततः संपूजयेत् तस्मिन् चर्मकोकधरां सदीम् ॥ सुक्तपां प्रमहाक्तपां हिकाभर्यभूषिताम्। भ्यात्वा तासभैवेद्वीं परितुष्टां सिताननाम् ॥ तत: खनाममनेय वर्षदेवमयं चरिम्। क्याला समर्कवेत्तच यजेदास्तुनरं परम्॥ बचासाने तती विद्वान् क्रायादाघारमचते:। तक्षितृ खंखापयेत् क्रम्भं वह्नेत्या यदः पूरितम् । चीमं वाराजलं पाचं न्टब्स यं वाडएं शुभम् । वर्ववीचीवधीयुक्तं सुवर्षर्णतावितम् ॥

बचासानि तती मन्त्री कलसं स्थाप्य पूजवेन्। तसिंचतुर्मेखं देवं प्राजेशं मकविष्यदम् । गत्मेः पृथीच वृषेच जैवेदीः सुमनोचरैः । तती मक्डलबाही तु प्रतीचां प्राव्सकः स्थितः । काचार्यो रहा सभारं त्रकादीक्षपेयेत् सुरान्। प्राजेशं तपेयेदिहान् चाहुतीनां प्रतेन च । इतरान् रम्भिरेवानाचुतिभिः प्रतमेयेत्। मतः प्रमम्य विद्याप्य क्रांता वे स्वस्तिवाचनम् ॥ प्रयस्य कर्करी सन्यद्भावकानाः प्रदिष्यम्। स्वमार्गेत देवेन तोयधारेय कार्येत् । पूर्विषम् तेन भागेना सप्तवीजानि वापयेत्। च्यारक्न तैन मार्गेय तस्य स्वातस्य कारपेतृ ॥ तती गर्ने खनेकाधे इसमानप्रमायतः। चतुरङ्गाजभाषं सद्धः खन्यात् सुवस्मितम् ॥ मोमयेन प्रसिद्धाय चन्द्रनेन विवेधितम्। मधी दक्षा तुपुर्वास्य शुक्तान्यचनमेत्र च । चाचार्यः प्रायसको भूता धार्यहेवं चतुम् सम्। त्थंसङ्गलकोषेण जक्तचोधरवेस च॥ जार्थे दयात् सुरसेष्ठ क्रम्भतीयेग सन्त्रवित्। धयस्य कार्केशी सान्तु तन खातं पूजवेष्णले: ॥ सर्वरत्वसायुक्तिविमनेच सुगन्धिमः। तिसन् पृष्यार्थि भ्रुतानि प्रचिपेदे। मिति सारन् । नदावर्ते परोचित द्धिमक्तान्वितं चिपेत्। शुभं खाद् चिकावर्त्ते । यभं वासे भवेत्ततः ॥ की जि: प्रालियवादी नां गर्से तंपूरये ततः । चित्रकाभिः पश्चिमिभोद्धिशेत्तं प्रपूर्येत्॥ र्वं निवादा विधिना वास्तुयानं सरोत्तम । सुवर्के गाच वकाच जाचार्काय निवेदयेत्।" इतरानीधादीन् शोमस्तु प्रवादास्यादान-नक्तमाम्। : तथा च विव्युधम्मीकरे । " रुक्ते कादिवला राम च सहिद्या यचाविछ । चतुर्थ्यन्तिन धर्मनद्यीन।च्याच प्रख्यादिनाः क्षीसहबस्धेकेकं भ्रतसङ्घाना क्षीसंधेत्।" प्रतिषष्ठाभिति पूर्व्योत्तिवचवात्रुवारेख वास्तु-यागेनरपरम्। सद्धतिः। "साचावसाने जुहुयान् ध्यायन् वे अलादेव-

श्रीमहित्यणासम्मद्दानमाश्व श्रुष्टीगपरिशिष्टम्।
"अश्राणे दिवाका देया यत्र या परिकीत्तिताः।
कर्तमान्तिःशुष्यमानायां पूर्णपात्रादिका भवेत्।
विद्ध्याश्वीत्रमम्बद्धित्याश्व श्वरो भवेत्।
स्वयश्वदुभयं कुर्णाद्यस्य प्रतिपाद्येत्॥"
स्वयो यत्रमानसितः। उभयं अश्वकत्ते श्वीतः
कर्मा च। उपसंशारे वास्तुयागसिति स्रतेः
सञ्चयवायये तिनेवोक्केसमाचर्तनाः स्वस् मिस्तितामिस्तितद्विषादानात् प्रकतारसन्यम्॥ ॥ मात्स्यो।

"ततः चलींवधिकावं यणमावसा कारयेन्॥" देवीपुराणम्।

"काजज्ञस्थमती पूज्यों विकायान् प्रक्तितोऽर्वमेत्। बाद्यमान् भोजधित्वात् कृत्यमीतादिकारचेत्। प्रासादंकारयेदिकात् गृष्टं वापि भनोद्यस्य। कार्यस् पचिनिक्विक्विक्विवानि राष्ट्रिया पि वा !

हो सानी सक्त भी क्विच वासुवाने विविधानात्

हित सन्द्रपुराचे हो सानी विविधानात्

क्षत्राचि हो से क्विच वृद्धादिपागुदितस्र के किनेकर्षाचारः ॥ ॥ अने प्रचारितमागितः ।

"प्रसिद्धावे को हितच वासुवाने प्रकार्यातः ॥"

हित सन्द्राक्त क्षत्रचनात् । स्वाधीतिपद्वास्तुयाने सन्द्राक्त क्षत्रचनात् । स्वाधीतिपद्वास्तुयाने सन्द्रापुराक्षम् । सूच्यक्ति है ।

"पच्च क्योपिष्ट क्वा रेखानिः क्विकेन तु ॥

पच्च क्योपित्य क्वा हित्या स्वीक्ति स्वीतः ।

हश् पूर्वायता रेखा हश्च क्वेच क्वितः ।

स्वा प्रवीयता रेखा हश्च क्वेच क्वा ।

पच्च वास्तुविभागे तु विश्वया नवधा नव ॥"

पच्चा क्वा स्वीक्ता स्वा विश्वया नवधा नव ॥"

"गायल्यादाय गोमलं गमदारित गोमयम्। चाष्यायस्थितं च चीरं द्वान्तान् ति व द्वाः तेजोरसीति एतस्व देवस्यता क्रमीद्वम्॥" स्रोधधीराष्ट्र कात्यायनः।

"ब्रोइयः प्राजयो सुन्ना गोघुमाः सर्वपास्तिताः। यवाक्षीयघयः सम विपदो न्नाना धारिताः।" ब्रीहिः प्रात्मकथान्यं विष्कारकम्। प्राजयो हैमिनिकाः। इपिति वासुमक्कतवाययी उप-विक्रम पूर्वाभिस्थो गुनः उत्तरत कारभ्य द्या-रेखाः प्राइसखीयं यादिक्यं कुर्यात्। एवं ने भ्रत्यासपविष्य पिक्रमतः पूर्वापरगा द्यो-सरायता रेखाः कुर्यात् कनकप्रकाकादिना। बद्यासके तासां नामानि।

"भ्रान्ता सभीवती कानता विभ्रान्ता प्राज्य-

ग्रची समनमा नम्हा सुभदा सुरथा तथा ॥"

रखावा दश रेखा: ॥

"हिरण्या सबतालच्छी विश्वतिविस्ताप्रिया। जया कलाविश्वीकाच इक्षासंज्ञा दशी-

त्तराः ॥"

इत्यन्तद्रारंकाः।

"यकाधीतिपदंक्तवावास्तुक्तम् सर्ववास्तुद्धाः पदस्थान पूज्यकेवान चिश्रान् मचदश्रीव तु ॥ द्वा चिंग्रहास्रतः पूच्याः पूच्यासान्तस्ययोदम् । नामनक्तानि वच्यामि स्थानानि च निवोधः मे ॥ द्रंप्रामको व्यादिष्ठताम् पूज्येष विधानतः । प्रिस्ती चेवाच पर्जन्ती चयनतः कुलिग्रायुधः ॥ स्र्यं: चलो स्ट्राक्षेत्र स्थानाश्ची वाह्यरेत च। पूषा च वितवसीव ग्रष्टचत्रवसायुभी ॥ गम्बर्भे भ्रह्मराजम्ब न्द्रगः, विक्षत्रवास्त्रम् । दीवारिकोव्य सुगीव: पुष्पदको जनाधिय: ॥ व्यस्र प्रोपमापी च रोगोश्यम्थ्य एव च। भक्षाटः सोमसर्पी च चहित्सक हितस्या। कहिदां विश्वदेते च तरमा चतुरः प्रदेशाः। र्रमानाहिचतुष्कीलसंस्थितान् पूज्येद्वुधः ॥ चापचिवाच सावित्रो जयी बदलाचैव सा। मध्ये नवपदे मका तस्याही च नमीपगा: ।

सर्वानिकान्नरान् विद्यात् पूर्णाद्यासामतः स्वयः ।
स्वयंमा स्विता चैव विवस्तान् विव्याधिषः ॥
मिन्नोरय राजयद्या च तथा एक्वीधरः समान्।
सरम्भापनस्व परिनी इस्तयः स्वनाः ॥
सापस्विपानस्व परिनी इस्तयः स्वनाः ॥
सापस्विपानस्व पर्यार्थेतिस्तिस्तवा ।
पारिकानाच वर्धोरयमेवं कोगीष्ठ प्रेयतः ॥
तम्बस्य तु विविधिष्ठपरास्ते तु सर्वतः ।
सर्वमा च विवस्तां मिन्नः एक्वीधरक्तया ।
सर्वमा च विवसां मिन्नः एक्वीधरक्तया ।
सर्वमा परिनी विच्नु भिपदास्ते तु सर्वतः ।
यवमित् यथा र्पानकोगी कीस्चतुर्ये सन्नस्वितिक्वोस्यिष्टिते देवनापचक्रमेवमार्थयारकोणीक्योत्वर्थः । दिच्नु पूर्णादिस्त्वः ॥ ॥
"वंशानिहानी वच्यामि वच्नुनिष एवक् एक्क् ।
वार्यं यावत् तथा रोमात् प्रस्थः प्रिस्तिनं
प्रयः ॥

सुन्द्राह्म्स्यमयो श्रोवाहितयं यावदेव हु। सुयीवाददितिं यावदृश्कष्टाव्यक्तमेव च । रते वंगाः समाच्याताः कचिष्णढर रव च। रतेवां चैव सम्मातः पदमध्ये समजाया । समी चेतत् समास्त्रातं चिम् संकी यशंच यत्। क्तमान्यासेष्ठ बन्धीन तुत्ताविश्वद्व तर्वेदा ॥ कीलो व्हिन्दो प्रधाना जि वर्षकी वृद्ध वालाने नरः। सर्वज वास्तुनिहिंदः, पिष्टवैच्यानरायतः, । महेगाय: समाविष्ठी सुखे चाप: समाधित:। एक्दोधरीव्यमा चेव क्तनयोक्तावधिहिली # वचः स्थवे चापवतः पूजनीयक्तया दुधेः । नेचयो हितियच्ये स्वी स्रोचे हिति जयनाकी ॥ सर्पेन्द्रावं ध्रसंस्थो च पूजनीयी प्रयक्तः । भोमकर्यादयस्तद्वद्वाकोः पच च पच च । रुष्य राजयन्त्राच वासच्च समाभिती। वाविन: यविता तदहक्षं दिवसमासिती 🛊 विवखानय भिज्ञक जठरं संववस्थिती। पूषा च पापयन्या च च खयो मी विवस्थ के 🖈 तथेवासरश्यो च वासपाचे बमायिती। पार्थे तु रचियं तह दितयः सम्बद्धाः । उर्वोगमान्यो ज्ञेयो जानोगमान्यक्ष्यनी। जस्योश्हेन्न सुर्याची कच्चा दीवारिको स्था: ! जयः ग्रजस्तया बेट्रे पादयोः पितरस्तथा। मध्ये नवपदी बच्चा श्वद्यं छ तुपूज्यतं ॥ चरकीच विदारीच पृतका पापराचकीम्। र्पाययादिकोवीष्ठ मळलाहास्यती संकेत्।" पिष्टभ्य इति पिद्धराखादारभ्य विद्विपावत् यो वेश: प्रसारितका इदायती वास्तुपूरव:। अञ्चर्धी वत्याः । पुष्यकः पुष्यहनाः । सया । "प्रदिचयन्तु कुळ्रीत वाक्तोः पद्विचेखनम्।" को छानां जिस्तर्गं प्रदिवर्णं कार्यम्। तथा। "तर्जनी सधामा चेव तथा हुए च द्विषः। प्रवालरत्वन वर्षे प्रतपुर्व्याच सोस्कम्। सर्वेच वामभागेषु शक्तं प्रद्विवेखने ॥" 🛊 ॥ 🥞

"वास्ती परीक्ति सम्यग्वास्तु दे हे विचयणः । वास्तू पद्मर्गं कृषात् यसिक्ष वेशिकस्मिकाः ।

जीवोद्वारे तथोद्याने तथा राष्ट्रनियाने। द्वाराभिवर्क्षने तहत् भावादेषु सम्बद्ध च । वास्त्रप्रामनं सुधात् पूर्वमेव विचल्यः। गकाप्रीतिपदं सेख्युं बेखकीवांस्तुपिएकी:। कोमिकिमेखवे नाथै: कुके चन्नप्रमावने ।" विश्वक्रमेरा।

"सामाधिके भवेदीयी भीने धेतुधनचयः। वक्रकुक तु समापी सर्वं हिन्नसेखते । मेखनार चित्र भोको स्थिक वित्तर्यच्यः। भाष्यां विना सर्व कुषां प्रोक्तं योग्या विना सतम्। ष्प्रयत्यभांसर्व प्रोक्तं कृष्यं यत् कष्क्रविकेतम् ॥" वशिष्ठवं (इनायाम् ।

"तसात् सन्धक् परीच्छे वं कर्तवं सभवे हिकान्।" स्वैविधकुकासम्बद्धे क्रियाधारः। "कुक्क मेवं विश्वंन स्थात् स्थायिक लंबासमा-

मधेत्॥"

सत्यपुरासम्।

"यवै: ज्ञव्यतिजैस्तङ्गत् समिद्धिः चौरसम्भवैः। पालाग्री: खादिरेरापामाग्रीकुमरचन्नवै: # कुश्रद्भामयेकापि मधुश्रपि:नम्बती:। कार्थस्तु प्रकृभिविस्विधिस्व वीजी रदापि वा। षोमान्ते भक्तभीव्येष वास्तुदेशे वर्लिष्टरेत्॥" व्यव द्वीमे सन्वागाइ विकाधनमें तरम्। "वास्तीव्यतिम सन्तेश यजेचा राष्ट्रवनाम्।" वास्तीव्यतेन वास्तीव्यतिदैवतेन पद्मान्त्रेया। वितिहयाचा पायसं प्रागिव तिवितन्॥ 🗯 ह नक्षस्थाने ततः क्रार्याद्वासुदेवस्य पूजन-मिलादि । सुवर्षे गां वस्त्रयुगमाचार्याय निवे-र पेत्। इत्वन्तसभापि बोध्यम् कल्पलरो सत्य-पुरासम्।

"तत: सब्बीविधिकानं यजनानस्य कारयेत्। दिनांच पूजवेद्भका ये चालो ग्रहमागताः॥ रतहास्त्रप्रसमं कला कर्म समाचरत्। प्रात्ताहभवनीत्यानप्राहम्भे परिवर्त्तने ॥ पुरवेश्मप्रवेशीषु सर्वदोवापनुत्तये। इति वास्त्रपद्मनं लखा सम्बेखवेष्ट्येत॥" इति सत्स्यपुराये उपक्रमीपसंदारयीर्वास्त्रपः प्रभगवेगाभिधागात वास्तुपश्रमणं ककीकी नामधेयं इति तनेवीक्षेत्रः सर्वदीयापनुत्तव इति श्रुतिचा वास्तुमन्यदीवापनीदमं फलं संकर्ता तु लड्डमेखः कार्थः। एतन् प्रारम्भप्रविधान्य-तरसिक्तवर्यं कर्णवम्। व्यावद्यकत्वे प्रमाणं प्रागेवीक्तम्। इति ग्रीरघुनव्दनभक्ताचार्थवर-चितं वासुयागतत्त्वं समाप्तम् ॥

^वास्तुनं, स्त्री, ( वास्तु स्व । वास्तु + स्वार्णे कन्।) वास्त्रकाशाकम्। इत्यमस्टीकायां भरतः॥ (यथा, सम्रते। १। १८।

"तकुलीयकजीवन्तीसुनिषसक्वतासुकै: ॥") वास्तुनी, चनी, चिक्की ग्राचन्। इति राजनिर्वेदः। वास्तूनं, स्त्रौ, (वसन्ति ग्रुग्धाकाचेति। दस+ इति भाषा। सत्पर्धायः । वास्तू २ वास्तुकम् ६। राण: २ राजग्राक: = चक्रवतीं है। अस्त गुंबा:। मधुरत्वम्। सुधीतकत्वम्। चारत्वम्। वास्ययः, पुं, नामकेशरः। इति इत्रमाताः । व्यरहरू तम्। सहाधेची नाधनतम्। सत-म्बन्धिकारित्रच। इति राजनिवेग्द:।

"बाख्रू के वाश्वकच खातृ चारपत्रच ग्राक-

तदेव तु ष्टक्रताचं रक्तं स्थाद्गीक्वास्तुकम् ॥ प्रायभो वनमध्ये खात् यावत् भ्राकसतः स्ट्रतम्। वान्तृकाहितयं खाइ चारं माने कटूरितम्॥ दीयनं पाचनं तच्यं लघु श्रुक्रचतप्रदम्। सर् क्री हा समित्रास्त्रक्त भिरोष क्या पहन्।"

इति भावप्रकाशः॥

वाक्तियं, त्रि, विक्तसम्बन्धिः। वक्तसम्बन्धाः । वक्तु-सम्बन्धः। वास्तुसम्बन्धः। वस्तिवस्तवस्तुवास्तु-ग्रब्देभ्य: क्षीयप्रत्ययेन (त्रव्यक्रम्॥ (दस्ती भवम्। वस्ति + "इतिकृत्तिकत्राश्चवस्य स्वा हे-प्रेम्।" **। १।५६। इति** प्रम्। वस्ति-भवम् । यथा, क्लान्दोग्योपनिवस् । ३ । १६ ।

"तत्यत् रज्यं सियं प्रथिवीयत् सुवर्णे वा द्योयंच्चरायुति पर्वता यदुक्तं समेदो नीक्षारी माध्रमनयस्ता नदीयदास्त्रेयस्टकं स सस्तः । " वस्तिरियः वस्ति 🕂 "वस्ति हेन्।" ५ । इ.। १८१। इति एण्। वस्तिसङ्ग्रम्। इति सिङ्कान्त-

वास्तीयातिः, पुं, (वास्तीयं इचित्रसा पतिरधि-हाता। "वाक्तीयतिग्रहमेधाक प।" इति निपातनात् अञ्जुक् वलचा यहा, "वास्त्रकः विर्यंतस्य पतिः पाता विभुत्वेन।" इति निचसट्टीकायां देवराखयच्या । ५ । ६ । ६ ।) इन्द्रः। इत्यमरः॥ (देवतासाधम्। यथा, मागवते । १०। ५०। ५३।

"वाकोष्यनीनाष ग्रहिवंतभी भिष्य विक्तितम्। चात्रवंशयेननाकीर्मे यदुदेवस्कीससन्।" "किन गगरयकारी वास्तीयातीनां देवानाच यचेवंत्रभीभिक्रक्रमातिकाभिक्य विक्रितम्॥" इति तड़ीकायां खामी। राष्ट्रपालयितरि, जि। यथा, ऋग्वेरे। ७। ५८। १।

"वाकोष्यते प्रतिकाशीश्वासाम् स्नावेधी स्थनमीवी भवान: #" "है वास्तोव्यते राष्ट्रस्य पानधिमदैन सं खस्तान् खदीवान कोहानिति प्रतिकानी है।" इति तझाखे सायगः ।

वाख्यः, पुं, (वस्त्रेण परिवृत्तो रथः। वस्त्र ने "परि-रतोरय:।" हारा १०। इति खग्।) वस्ताष्ट्रतरयः। इत्यमरः। २। ८। ५८॥ जि. वकासमन्धी ॥

जन्कादयक्षेति साधु:!) ग्राकविशेष:। वेतुया वास्य:, चि वारि तिस्ति य:। ग्रार्थास्त्रपूर्ण-स्माधातोकं प्रत्ययेन (नव्यक्ष: ।

वस्कान् ४ वक्त्रकान् ५ विकाशिका ६ शाक- वास्यः, पुं, उग्ना। को हम्। इति के चित्। महेन्य मधा इति चाधुपाठः ।

मादनलम्। चिदीयनिचन्। रीचनलम्। वाङ्, च ढ सर्ते। इति कविकल्पह्सः॥ (भा०-चाक्र--कान-सेट्।) भर, व्यववाष्ट्रं। डः वाहते। ववाह रक्तं पुरुवास्ततो जाता: सह-सगः इतारि सिद्वार्यमोस्यादिक वहसातुं मन्यते वर्णे देशाग्रकदेवी । वस्तुतस्तु बहुवाटा-सम्मतलादेवोछप्रादिरमेगोपेश्चितः घवादिति चकीप्रयोगसातु वाच कर स्थान रत्यसात् गणकतानिक लात् पर की पर विद्वि: अने कार्य-लात् सुसाविष्यर्थः। अध्यवा वव इत्याष्ट्र इत्येव षाकानम्। इति दुर्गादासः ॥

> वाडः, पुं, ( उत्तातेश्नेनेति । वड + कर्यो घण्।) घोटकः । (यथा, व्यथात्मरामायके । १।५।५ ६। "इत्याच्या: सम्मन्नोश्चिष्यं वाचेरयोज्यम् ॥") परिमाण(वर्षेष:। इत्यमर:। यथाचू:। "पनं प्रकुषकं सुष्टिः कुड्वक्तवतुष्टयम्। चलार: कुडवा: प्रसाकतु:प्रसामधाहकम् ॥ चरा एको भवेन् दोगो दिवीय: सप्रे उच्चत । यार्डकर्पो भवेत् स्वारी है स्वार्थी गोश्युदाङ्करा। तामेव भारं चानीबात् वाची भारचतुर्यम्।" इति भरतः: #

चतुर्देशभेदात् संख्यात्ययात्वम् । तथा च । "चनुराहको द्रोगः घोषुधद्रोका स्वारीः विभ्रातिदीयाः कुम्भः दभ्रक्षाम्भो वाष्टः। इति स्वासी 🛊 🛊 भुज:। इष:। वायु:। इति प्रव्यक्तावली । (प्रवाष्टः । यथा, क्रथासरित्-सागरे। ६३। ८९। "यत्राचिराच्यधूमादिमार्गाविव समागसी।

गङ्गायमुनयोर्वाची भात: सुमत्रये कृष्णाम् ॥" वाह्नम्। यथा, तत्रीव। ६२ । १५०। <sup>"</sup>तच्छृत्वातच भेकानौराना वाचनसुसुकः। जलादुत्तीर्थं तन्ष्द्रमारी इत् गतमी सुँदा ॥")

वाह्यकः, जि. ( वह्यतीति । वह + खुल् । ) बहन-कत्ता। वष्टति यः । इत्यर्थे सक्तप्रस्थेन निव्यक्तः। (यथा, भागवते। १०।१८। २१।

"आचेत्रविधाः क्रीषा बाह्यवाचनवाच्याः। यजारी हिम्म जेतारी दहामा च प्राजिता: "") वाह्यसम्, [त्] पुं, (वाहानां घोटकानां द्विषत् भ्रञ्:।) भहित:। इत्रमर:॥

वाइन, स्ती, (वइतानेनेसि । वइत् + करकी स्ट्रा "वाक्षममाक्षितात्।" ८ । १। ८। रहाच "वहते को टिष्ट हिर्देश समे निपातनात्।" इति अङ्गीणक्षीत्वसीत्वा विपाननात् ब्रह्मः।) इस्य चर्यदीलादिः। तत्रांगायः। यानम् २ बुग्यम् १ पचम् ४ घोरणम् ५। इतामरः। २। ८। ४८॥॥ (यथा, रघु: । ११। १०।

> "पूर्वरत्वधितैः पुराविदः सागुजः पिष्टमखस्य राधवः। उद्धमान इव बाचनोचितः पादचारमपि न चमावयत्।")

देखा वाष्ट्रगानि बधा,---"विधानसधिवेहें वे शियते या जगकायी । सिमप्रेती संचादेवी बच्चा कोच्चित्रपञ्चनः। इरिप्टेरिसु विज्ञीयो वाचनानि मधौजय: ह स्त्रकर्तेत्रा शाचनवन्तु तेषां यसाज्ञ युण्यते । तसाम्मर्कान्तरं ज्ञासा वाचनसं गताकाय: ॥ यसिन् वसिन्धामाया बीबाति सत्तर्व

तिन तेनेव क्पेश खासनात्यभवन् चयः । " इति वालिकापुरायो ५० वाधायः ॥॥॥ देवरानवानां वाचनानि वया,---

पुलस्य खवाच। "ध्यक्षय कथियामि समेवामपि नार्ह। बाद्यनानि समासेन एकेकस्यानुपूर्वधः । यत्रच्यातकोत्वद्यं स्टाकायं स्टाराजम्। भीतवर्थं सञ्चावीर्थं देवराजका वाचनम् ॥ रोडोकः चक्तवं भोसं क्षयापर्वो सनीवयस्। - पौक्क नाम महितं धन्ने राजस्य नार**ह** । ब्दमानस-सम्प्रतं ग्रामं चलधिरं ज्ञकम्। शिश्वमारं दिखातिं वाष्ट्रनं वरवस्य च ॥ रीवं भ्रवटचकाणं भ्रीजाकारगरीसमम् । कानिकापादकम्भूतं वाचनं धनदस्य तु ॥ रकार्धानां रहासां वाचनानि सहासने। गत्वनाथ मदावीया भुजगन्ताः सुदादवाः । चैतानि सौरभेयाथि ष्टवास्युग्नजदानि च । र्थं चन्त्रमसमाही सहस्रष्टंसवाहनम्॥ च्योद्रचवाचाच चार्तिका सुनिसत्तमः कुद्धाच वसवी यचाच नरवादनाः ॥ विज्ञरा स्वास्ट्रा स्यारूढ़ी तथा विनी। धारक्राधिकिता बचान् सत्तो घोरदर्यना: ॥ शुकाकः ए। च वावयो मन्यव्योच पदानिनः। ष्पारक्य वाक्रवास्थिवं खानि खान्यमरीत्रमाः ॥

नारइ उनाच। गदितानि सुरादौनां वाचनानि महासने। हैत्वाना वाक्रनाम्धेवं बचावदक्तुमकेंसि ॥

सन्नस्य निर्धेयुष्ट्रं टा युद्धाय सुमचीजसः ॥॥॥

पुतास्य उवाच । अग्रुष्य एतिवादीनां वाचनानि द्विजीत्तम । वयपियामि तत्त्वेन यथावत् श्रीतुमईषि । ष्मत्वकस्य रथी युक्तः घेडः परमदाजिभिः। लक्षावयाः सञ्चारिकामकापरिमाणवान् । प्रकारका रथी दियाः चीतवर्को ईयोत्तरीः। जन्मानक्षणांचाम: चेतर्यमस्य: गुभ: । विरोचनस्त तु गनः सुम्मस्य तु तुरक्रमः । जम्मस्य तुर्थो दियो पर्यः काचनवश्रिमेः 🛊 श्रकुमचेख सुरमो इमग्रीवस्य कुन्नरः। रषो मयस्य विस्ताती दुन्द्रमेश्व महोरगः। प्रकरस्य विमानी>भूदायः प्रश्लोकेर्गाधियः ॥"

इति श्रीवामनपुराये ८ चध्याय: ॥ ( वास्यतीति । वस् + खार्थे शिष् + त्यु: ! वास्त्रिगितः, युं, ( बास्त्रियाः क्षेत्रायाः प्रति: । ) वास्के, चि। यथा, मयाचरित्सागरे। १२८। 280-2561

"च वाइकानौ नामानौ शीकरानुमदासरी। मूनरप्रेवचीएके खर्य चन्ने क्रिकं हुए; ३ "नामाना वाचना मेचा: मूकरप्रेयसी चिति:। विका: मूकरकः पद्धा वा हि प्रियतमी चति ॥ त्तका मेघामुभिर्घाणसत्तकं चेत् किमह्तम् ॥") वाष्ट्रभेष्ठः, पुं. ( वाष्ट्रेष्ठ वाष्ट्रवेष्ठ भेष्ठः । ) षाषः । इति राचनिष्येदः॥

वाचसः, पुं, (जस्रते इति। वच+"वचियुभ्यां बित्।" जबा॰ १। ११६। इति व्यवच्। सच वित्।) वाजगर:। रत्यसर:॥ (यथा, ते(त्त-रीयचं कितायाम्। ५। ५। १८। १। "लायुः; प्रतियक्ताये शक्यः ॥")

वारिविधास्यम्। सुनिषस्यकन्। इति मैदिनी।

वाद्या, ख्वी, (वाद्य + खनादिलात् टाप्।) वाहु:। इत्रवस्याल दिक्यकोषी ॥ वा(वा)श्वावा(वा)श्ववि,च, (वाहुसिर्वाश्वुभि: प्रश्लाय इन् उन्ने महत्तं तत्।) वान्नुयुक्षम्। वाता-षाति इति भावा। इति सुम्बवीधवाकरवम् ॥ वाचिकः, पुं, (वाचेन मरिमास्यविग्रेविक क्रीतः। वाच + "वासमासे विष्वा(दिश्य: ।" ५।१।१०। इति उक्।) एकता। गोवाइहः। ध्यकटाहि। इति धर्गाः ॥ भि, भारवाचका ॥

वाष्ट्रियं, स्त्री, गणकुम्भस्याधीभागः। रायमरः॥ वार्डिनी, स्त्री, (वाद्या वाद्यवानि घोटकारीनि चन्यस्यामित । वाच + इति:। डीए।) सेना। (यथा, रघु: । ११ । ६ ।

"ताषाकातुत्रसमेव राववं नेतुमे ऋडविश्लिसी हुए:। च्याशिषं प्रयुवि न वाश्विती सा क्रिक्य विधी तयी: चमा ॥" ॥॥ वाचः प्रवाची । स्वयस्या इति ।) वदी । (यथा,

रामायये। २ । ५६ । ६ । "उत्तिष्ठत प्रविधाओं भड़मस्तु वि वः सहर । नावः सरापक्षेष्यं तारिययाम वाश्विनीम् ॥") र्सनामेद:। तद्यथा। मणाः एकाभीति:। रथाः एकाधौतिः। अश्वास्त्रिण्वारिंश्रह्यिक-भ्रतदयम्। मदातिकाः, पचाधिकचतुः श्रतम्। वसुद्यिन द्याधिकाष्ट्रम्तं वाष्ट्राः सन्धस्याम् । इत्वमरभरती ॥ ( यथा, मशाभारते । १ । २ ।

"यको रची मजचैको नराः पच पदातयः। वनक तुरगाक्तज्ञी: पत्तिरिद्यभिधीयते 🕫 मतिसु जिगुकाभेतामाचुः सेनासुखं बुधाः। त्रीं व सेनासुखानों को गुख्य इत्वभिधीयते ॥ चयो गुल्या मणो नाम वाक्तिनी तुमगान्त्रयः। स्थानास्त्रसम् वादिनः एतनेति विचन्नसै: " प्रवाच्यीचा। यथा, साक्ष्यक्रिये। ७०। २८। "यसना चनदी जञ्जी किकिस्तानस्वाधिकी॥")

संगापति:। इकसर:॥ ( यथा, सञ्चासार्तः। 1312818

"प्रवादेनेच मत्यानां राजा नाजायसुच्यते । चाक्रमेव कि सत्यामां राजा वे वाक्षिमीयति:॥' वाक्तिया नदाः पतिः।) ससुद्रः। इति द्यार

वाश्वीकः, पुं, देश्मेष्:। तत्म्यायः। ष्यष्ठमः २। इति हैमचनः:। जर्तिकजातिः। जास् इति भाषा ॥ यथा,---

"तव रहः प्राहताः क्याः कविद्वितासः। वाष्ट्रीकवेशं सर्वाच कुत्स्यम् वाक्यसम्बोत् ॥ पचानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां धंश्चनदासितः तान् अन्तरास्त्रानशुचीन् वाशीकान् परिः

भाकतं नाम नगरमायगानामनिषया। जिस्ति। नाम बाष्टीकाक्षी वां इसं सुनिष्ट-त्रम्∦"

इति मञ्चाभारते क्रवीपर्वति २०० जाध्यायः । षा(वा) हु:, पुं, ( वाधत प्राभूतिति । वाध लोकः + "चर्तिहश्चिममीति।" खगा०।१।२८ इति क्व: चकारादेशस्य।) कचावश्यकूलाः पर्थम्तावयव: । यथा । शुजवाष्ट्र: प्रवेषी वोि समरः॥ वष्टस्वेन वाष्ट्रः नाचौति उग्। घ वाष्ट्रीव्दलः। वाष्ट्रीव्यश्चमाः पुनान्। 🤄 दामोदर:। (क्यां वाचा च। वाची ः श्रुजा वाकुर्दोधी दीवा च दी: पुमान्। इ को वाक्तरम् ॥ इति तङ्गीकायां भरतः ॥ कूर 🐣 रस्थोद्देभागी वाष्ट्रसास्त्राधीभागः प्रवा

"तुखं वाचू पवाचू च मनः सम्बेन्द्रियाणि च । रचालवाइतेश्वयंसन गारायकोश्यय: 📲

इति विग्नुपुरार्थे ५ कांग्रे ५ काश्यायः ॥ वाकुप्रवाच्च च कूर्परस्योद्धीक्षीक्षासी। इति तर्जीका ॥ व्यन्यम् पदार्शियवकारादिवाचुग्रस्टे इटचम् ॥ # ॥ चासा सुभागुभनचनं यथा, — "निर्माची चैव भयाच्यो श्विष्टी च विषुणी सुजो। व्याजातुल व्यानी वाकृत्वती योगी हुपेन्यरे । नि:स्वानां रोमधी अस्तो सेही करिकरप्रभी। प्रकाञ्चलय एव खुरायदां नानिताः शुभाः ॥ मेधाविनाच सत्याः सुर्फेगानां चिपिटाः

क्रानाक्रुजीभिनि:सा: स्तुनेना:स्तुवेचिरनारा कपितुक्तकरातिः खाचात्रतुरसम्बिनम्। यश्चिवविर्विग्रहेच स्वाच्य्यभवाचिभि: । कृपा की ने: करक्ट्रेट: सञ्चल्डियेनवर्ष्णिता:। पिळविश्वविश्वीनाच निकात् करतकात्रराः ॥ संहत्तेचीव निक्षेत्र धनिन: परिकीर्तिता:। त्रोक्ता नरकरातारी विषमी विषमा नरा: 8 करे: नरतने भीव नाचा भेरी घरासनी: 🥕 परदाररता; पीते अस्चिनि:स्वानरा मतः तुषतुत्वनसाः कीवाः कृष्टिसेः स्फुटिसेने नि: खामामनसिसादहियाँ परतक्ताः । तानीभूपा धनाएगाच बाक्रुष्टीः सववेकाचा । बङ्गारु स्तार्वे: प्रेया: खाइ विष्णु विष्यंत: ।

## वाष्ट्रल:

दीर्घायुः सुभगस्वेव विश्वनी विश्वासृतिः । धनाष्ट्रांतच सधनस्तिको रेखाच वस वे ॥ ष्ट्रपते: करतलगा मणिवन्ये चतुत्थिताः। युगमीना (क्रूलकरी भवेत् समप्रदी नर: ! वकाकाराच धनिनां सहयपुच्छनिभा वृधे। भ्रसातप्रविधाविकामजपद्मीपमा वृपे ॥ कुमाक्षुधपतामाभा कवालाभा निरीश्वरे। हामाभाष गवाध्यानी खिक्तकाभा वृषेत्ररे । चक्रासितीमरश्रनु:ज्ञुन्ताभा वृषते; करे। एडू खनाभा यज्ञाच्ये वैदीभाषाध्यक्षेत्रिक ॥ ापीदेशकुलाभाच विकोधाभाच धार्मिकै। बाङ्गुष्ठम्बन्धाः देखाः प्रचाः खच्याच रारिकाः । प्रदेशियोगसा रेखा कांगळान्दलगामियो। भ्रामायुष्य क्रावत क्रिज्ञया तवतो भयम्। विन्हाच बहुरेखाः स्मृनिर्देशास्त्रदकेः हमेः ॥" द्रति गार्के ६६ अधायः ॥

का(वा)कृत्रलं, क्रों, (वाकोर्म्लम्।) स्वहयका व्यात्मभागः। काँक् दलि वग्नक् दलि च भावा। ललावायः। क्रजाः । दल्लमरः॥ स्वजोटरः ६ दोन्धं लम् ॥ खिल्कः ५ क्रजाः ६। दलि हैमचन्तः॥ (यया, चाक्तिवरपेषे। ३।१२॥ "कापि कृत्रलचं वानसंयमयपदेशलः। उक्तिकमालं वानसंयमयपदेशलः। वा(ग)कृतः, पुं, कार्णिकमासः। दल्लमरः॥ व्यय कार्णिकमाकांक्रम्।

नारद उपाच । "कार्तिकाख तुमाचालांग्र मायख वक्तुमचैति । पूर्व्य कार्तिकमाचालागं ययावत् वक्तुमचैति ॥ अक्योवाच ।

साधु एषं लया पुत्र कोको द्वार गरिन वे। क्षययामि न सन्देशस्त्रस्यमा नास्ति वेधावः ॥ स्कतः सर्वतीर्थान सर्वे यदाः सर्व्याः। कार्तिकस्य च मासस्य कोव्यं शं गापि विश्वति॥ रकतः पुष्करे वासः कुरुक्तेत्रे हिमाचले। रकतः कार्किको वसा ! सर्वपुरुवाधिको मतः॥ खर्णानि मेरतुत्वानि चर्चदानानि चेकतः। स्कतः कार्किको वस्ताः चर्चदा केप्रविप्रयः॥ कत्वा कोटिसक्सांक पापानि सुवक्रयपि। निमेधार्क्षेन सर्वास्य विलयं यान्ति नार्तिने ॥ यात्काचित् क्वचते प्रगयं विष्णुसिह्धः कार्त्तिने। सदचायं भवेत् सर्वे सत्योक्तं तव गारद ! ॥ तका चर्यं व प्रधासि सव्यस्त स्तावन । सीपानभूतं सर्गसा साहुत्यं प्राप्य दुलैभम् ॥ तथास्नारं समादध्यात् यया न स्वादितः प्रनः। दुव्यापं प्राप्य भाववां कार्किकोक्तं चरेत्र यः । धमों धनीभाता श्रीष्ठ च माह्रपिष्टचातक:। कार्रिकं खञ्ज वे भार्यं सर्नमासेष्ठ चौत्तमम् ॥ 🧸 पुरवानी परमं पुरवं प्रावनानाच पादनम्। कांकान् मारी कथिकं प्रहेवाः सर्विष्टता ऋषे॥ ष्मच कानानि दानानि भोजनानि व्रतानि च। तिक धेतु चिरस्याना रचतं भूमिवाससाम् 🛊 गोप्रदाना (न कुर्वान्त सर्वभाविन नारदः।।

## वाहुच:

जाश्वामाणाच्य वे कर्मा दास्त्रक्ति विधिवज्ञरा; । दानावां मलमेतेवां प्राप्नुयुक्ते विधानतः। तानि दानानि यञ्जनित दत्तानि विधिवत् सुरा: ॥ यत्वि चितृकार्तिके दर्ततप्रचीव तया सतन्। तदच्यपर्वा प्रोक्तं विकाम जोककर्तृया ॥ ष्टवार्या मीचवां चैव कार्णिके मासि ये; कतम्। 'व्यन्त्रमेधादिकं पुर्ण्यं तेव्य प्राप्तं न संग्र्यः॥ तकाद्यक्षेत्र विशेष्ट कार्णिके मासि दौयते। यांका चित् का निके इसं विकास हिया मानवे: ॥ चुतं इत्तव विघेन्द्र तम्बीव तथा छतम्। तद्वयं जभनते ते प्रस्थदानं विशेषतः ॥ यथा नदीनां विशेक्त ग्रीलानाचीय ,ारह। उरभीगाच विप्रवे चयो गैवोपमदाते। लक्ष्म कार्तिकमासे तु यत्कि (च्रहीयते सुने। न तस्यास्ति चयो विप्र पापंयाति सङ्ख्या । तस्मात् सर्वययने न कर्मेग्या सनसा शिरा। पार्थं समाचरेले व कार्लिके विश्वासन्तरः॥ चानादा यहि वाजानाहुदुष्कृतं येन यतुक्कतम्। तत्त्व नम्मति चिपं वायुना पांशवी यथा॥ चंप्राप्तं कार्त्तिकं इष्ट्रापराकं यसुवर्क्ययेत्। दिने दिने च कच्छून्य कर्जप्राप्तीक्षसं ग्रयम् ॥ प्रवृत्तानान्तु भचार्यां कार्तिके नियमे कते। व्यवध्यं विष्णुरूपत्वं प्राप्यते सक्ति इं शुभन् 🛊 न कार्त्तिकसमो सासी न क्रांग समं युराम्। न वेदसङ्घं प्रास्त्रं न तीयं गङ्गया सममृ॥ न चाजीन समें दानं न तुम्बं भार्यका सम्मा न क्रवेस्तु समं विक्तं न काभः सुरभी धरः । न नघी व्याने स्तुल्यं न दमात् परभी जयः। न च धर्मी स्यातुःखी न च्योतिसञ्चा समम्। न स्टभी रसनातुल्यान घीतिस्त सुतं विना। न कार्त्तिकसभी माथी वैष्यवानां प्रियः चहा 🛊 व्यवतेन चपेद्यस्तिमधं दामोदरप्रियम्। तिर्थेग्योगिसवाद्गीति सर्वधर्मेगिष्टव्युतः ॥ दुर्क्तभंविष्णप चानंदुर्मभाविष्णवी कथा। दुक्तभावेणावी दीचा दक्षोभी जागरक्तचा । दुर्सभं कपिलादानं दुर्सभं जास्वीजलम्। दुर्कों भी विकादी विश्री दुर्क्षभं नील भी चार्याम्॥ दुर्कार्भ पुष्करे दार्ग दुर्काराः कार्तिके तिलाः। दुर्क्षमी जागरी विष्णी: प्रचयोरभयोर्गय । वृक्तमा कार्णिके विष्र शादधी श्रविशोधनी। दुक्षोभा भाषातीपूजा दुक्षोभा तुलसी सुने ॥ दुर्क्षेभं कार्तिके कार्ग दुर्क्षभं साधुवन्द्रगम्। ग्राजयामश्राजापूषा द्रसंभा सुनिपुक्षव । ससुद्रगा नदी यत्र दुखेमा कानग्रातिनाम्। कुलधीलवती कमा दुक्तेभा दम्पती शृकाम् ॥ दुक्तभा जननी जोके पिता चेव विद्येषत:। दुर्क्कभं वाध्ययमानं दुर्क्कभी वास्मिक; सुत; ! दुर्कभिकादग्री जोने दग्रमीसक्रवर्णिता। पश्च द्वयं ब्रह्मं वत्स स्थापने दिश्योगितरे ॥ दुर्क्तभं वैकावे दानं माचकारनं नदील है। च्येषाधारे तुपानीयसिन्धनं पीवनावयी: ॥

अध्यायां दुर्वाभं वित्र दुर्वाभं तीर्यं वेवनम् ।

## वाष्ट्रवा

चायेनीपार्व्यतं विसं दुक्तभं कुलवर्डनम्।
दुक्तभं वस्य द्रवायां पाचे यत् प्रतिपादितम् ।
पाचावामपि तत्पाचं सदाचारिक्रयान्वितम्।
संप्राप्य कार्तिकं भासं विसुखा ये सनाहिने।
तेयां यमपुरे वासः पिष्टभिः यह नारद् । ॥"
इति पाद्यात्तरस्यके कार्तिकमाहास्प्रेर ९ ३ गः ।
स्वीवाच।

िकार्णिकस्य तुमाचात्रारं प्रनरेवध्यसुष्य मे। यन् श्रुत्वासुनिधार्द्त्वः। सर्वान् कामानवा-भासि॥

वतानाभिष्ट सञ्जेषामेकजन्मानुगं पलम्। कर्त्तविण्यात्रतस्थीकां भ्रतजन्मानुगं प्रक्रम् ॥ च्यान्त्रिनस्य सिते पचे स्वाइस्यौद्विजीत्तमः ।। विधावविधाय धर्मी प्रारम्भी रख विधीयते। यावत् कार्त्तिकशुक्तस्य पौर्णमासौ तिथिभवित्। नावदस्य बनस्थोत्सं सन्यगाचरमां बुधै: । चानायातु कर्ता विष्र व्रतमेतम् सुदुक्की भम्। कार्य्ये चिद्धः: प्रयत्ने कार्त्तिकं तु विग्रेष्ठनः: 🛊 चिंध्रहिनानि पुग्यानि विश्वश्रीतिकराणि वै। का चिकस्य वर्त्त विष्र । श्रीविष्णुष्री निकारसम् ॥ तदह भीकास्य वर्तसने तुश्वितरं परम्। पुगर्य पच्च दिनं प्रोक्तंदक्तं तस्ते च विष्णुना ॥ नरी वायदिवान। री क्वरते वैद्यावं ब्रतम्। हिने हिनेश्सस्त्रपालं भवेत्तस्येव कार्रिकी ॥ च्यनचर्वविधवत् पुक्तः विष्यावं व्रतस्तासस् । श्रीदामोदरतुष्टार्चे प्रक्षार्व्य समाहित: ॥ कर्णे मासि सुनिश्रेष्ठ प्रातःकाते तथामते। मोय्यदेश्य नर्व कार्न स्वर्ग पापिनामिषा" द्ति पादी उत्तरखयो ११५ व्यथाय: ॥॥॥

#### बच्चीवाच ।

"पूरावाश्रवणं यच कुर्व्याना दिणसत्तमः। तैवां करस्थिता सुक्तिविदात नाच यंद्रयः॥ कार्तिके मासि यो भन्ना कुर्यादृशास्त्रवभीज-

प्रसाहं विद्याल्याधं स याति भवनं हरे: ॥
कार्त्तिके मानि थः क्रांयात तिकार्तिने हीपकान् ।
कार्तिके मानि थो दद्यात पाद्यायं दिकान्ति ।
स्वाहक्कान्तितं वस यमं नैव स प्रस्ति ॥
यक्तीपवीतं यो स्वात भूमिं व वाक्त्याय तु ।
स याति वक्तसस्यं पुनराहित्तिवर्णितम् ॥
ताम्लक्षेत्र यो स्वात् सपूगं विधिवहिल ।
ग्राथ्यंत्रोक्तामाप्तीति सुक्ता भौगान् मनोरमान् ॥
सीचन्द्रम् यो स्वात् देवपूजाचेमादरात् ।
विप्राय वेदविद्वि पुरस्दरपुरं क्रेत् ॥
गारिकेकमलं वस्न सवक्तक्ष सहन्तिम् ।
यो स्वाहिदविद्वि स ग्राचन पुन्नवान् भवेत् ॥"

प्रति पाद्ये उत्तरख्ये १२६ च्यायाः ॥ पा(वा)कुन्त्रं, क्षी, बक्तम् । वक्तस्य भाव द्रवार्षे व्याप्रत्ययेन निष्यसम् ॥ वाकुवारः, पुं, स्विशान्तवरुषः । प्रति राजनिर्धस्यः ॥ समात् प्रवाशिवकाराद्तित्वकृन्दे तरुषम् ॥

## विकचः

बाह्मं, की, (वाह्मते चाल्यते इति वाह्य + ययत्।) | विद्याकः, वि, (विद्याला कीतः। विद्याति + "विद्याति-यानम्। यथा, देमचन्द्रे।

"यात्रं युग्यं पत्रं वाह्यं वह्यं वाक्ष्यक्षीरकी ॥" बालाः, वि, ( यक्ष + स्थत् । ) वक्षनीयः । ( यथा, रघु:। ६। २०।

> "सञ्चयानां चतुरस्यान-अध्यास्त्र कथा परिवारप्रीभि । विवेश संचान्तरराजमार्ग पतिबराक् ऋप्रविवाचित्रसा॥"

विद्यु + ध्यम्।) विद्यः। विद्यु इति भाषा। धधाः, सद्धति:।

" स्प्रपृत्वित्रः, प्रतिजी वा सञ्जावस्प्री गली ३ पि वा। यः सारेत् प्रकरीकाचं स वाद्याभ्यनारः शुचिः॥" का(बा) हो लियं, स्तौ, (वाद्यामि लियम्।) वहि-लक्। भोजन्। एतदेनेकगुकाः,। यथा,— "रुते तु द्वीन्त्रययास्या व्यय सार्यानाग्रस्टकाः। वाश्चीकेके विषयपाश्चा गुरुत्वाहरू भावना॥"

इति भाषापरिक्रेदः॥

बाह्निकः, पुं, वाज्ञीकदेशः। इत्यमस्टीकायां भरतः । (तहे प्रणाते, त्रि। यथा, भद्राभारते । 2 1 222 1 86 1

"पृष्ठ्यानास्य पात्रानां वाक्रिकानां जनार्देन:। **एदी ध्रुतसङ्खा**मि क्रम्याधनसङ्ख्यासम् ॥")

भासिकं, ) की, क्रहुमन्। हिंहुः दसमर-वाक्षीकं, र मेदिनीकरी ।

षाङीकाः, पुं, इध्यम्दः। वतस्य इति स्वारवी भाव। तहेश्कातघाटकः। इत्यमरमेदिनी-मादी । शास्त्र निविद्येष: । दति प्रस्टरतावली ॥ (प्रतीयपुक्तविशेषः।यथा,सन्दाभारते ।१।६५।४४। "प्रतीपः खब् ग्रीकास्प्रयेमे सुतन्दौ गाम तस्यो युक्तानुत्पादयामास देवापि प्रान्तनु वाक्नीक-चें(त 🐶 )

वि, धा, विश्वच्य: । वियोगः । परपूर्णम् । विचयः । व्यसञ्चम्। चेतु:। व्यवाप्ति:। विनियोगः। डेव-द्धे:। परिभव:। शुक्षम्। व्यवज्ञम् । विद्यान नम्। इति सेहिनी। वे, ६ ६ । विशेष:। सति:। चालभाः। याजनम्। इति ग्रन्ट्रवावजी । उप-सर्गविशेष:। अस्त्रार्था:। वि विशेषविष्ट्यमण्यं-गतिदानेषु । इति सम्बन्धितीकायां दुर्गादासः॥ a:, पुं, च्ली, ( वालि अन्व्हर्लीत। वा+"वाले-किंगा" खबा। अः १३६। इति इया। स च क्ति।) पचौ। रक्षमर:॥ (यथा, साहिता-इपंचे १० महिकदे।

"के यूयं स्थल एव चन्पृति वयं प्रश्नी विश्वेषा-

चरिः ॥")ः

विंग्रः, त्रि, (विंग्रति + पूर्यो छट्। तेलोंगः।) विंग्रते: पूर्यः। इति चिद्धान्तकौसुदौ। (यथा, सद्धः। ८। ३८८।

"क्रमुंदर्षे यथापर्यं तती विशं ह्यी इरेत्।")

चिंश्ह्यां **ज्युनसंभागा**म्।" ५ । १ । ९ ८ । १८२ । इति तिलीप:।) विष्यतिकाति:। इति विद्वानको सुदी।

विद्यातः, करी, ( ही द्या गरिमामका। पक्तिविध-त्तीति निपातकात् सिद्धम्।) संख्याविधीय:। विव इति कुद्धि इति च भाषा। यथा,--"विभावादाः सरैकले सर्का संख्येयसंख्याः। शंखार्थे दिव हुर्ख स्त्रसाञ्च चानवते; खियः ।"

सदाचकानि। रावसवाष्ट्र:१। अष्ट्रांतः २। इति कविकलपत्ता। गखन् ३। इति चत्ताय-सुत्तावजी ॥

रिक्तियम्। तद्यया। चच्चः। विक्रा। नासिका। विभातिकः, जि, विभातियोग्यः। यथा। संख्यायाः। कक स्थादाक्षींचेव्ये। यिश्रसिचिश्रह्मां कन् संभाषाम्। सभ्यां कन् स्वात् ससंभायाना उदुन् स्थान्। विश्वाः : संज्ञायान्तु विश्वसिकः । इति सिद्धानाकौ सुदी ॥

> विश्वासिनमः, चि, (विश्वते: पूर्यः। विश्वास + षट्। "विश्वादिश्यक्तमङ्खतरसाम्।" ५। २। ५६। इति तमङ्गागनः।) विधः। इति सिद्वामाकीस्दी।

> विधी, पु, विधाति:। इति सिद्धान्तकोसुदी ॥ विकं, को, चरा:प्रस्ताया गी: चौरन्। यथा,— "चीरं चदाः प्रकारायाः पैथुमं पालमं विकस्।" इति श्व्यानिका॥

विकङ्कटः, पुं, गोच्चरः। इति श्रम्दमाला ॥ विकारतः, युं, वरशीसङ्ग्रस्याफलरुषः। वेंद्रच इतिभावा। तत्पर्यायः। खादुकग्रहतः २ सुवाल्यः ३ यन्धिनः ४ व्याप्रपात् ५। एख-मरः॥ श्ववारः ६ मधुपर्यो ७। इति रक्ष-माना। कष्ट्याइ: प्वच्चकः ध मोपचस्टा १० खुनाहमः ११ च्हुपतः १२ दम्सकाषः १३ यक्तीयनकामादमः १८ मिक्टारः १५ क्रिमनः ९६ पून: १२० कि क्लिकी १० वेक क्लान: १८ दुनि-इ.स. २० काल्टकारी २१। इ.स. प्रस्ट्रका-यली । विक्रिरी २२ सुगदात २१। इति षटाघरः । अस्य गुणाः । समामधुरलम् । याके श्रिमधुरलम्। सञ्चम्। दीपनलम्। कामलास्त्रीहराधिलम्। प्राचनलस्। इति राजनिष्ठेग्ट: । व्याम च ।

"स एव यश्रष्टच व्यक्तस्टकी व्याक्षपाद्यि। विकञ्चलपालं पक्षं सञ्जूरं सर्व्यदोध (जत्॥"

इति भावप्रकाशः । विकङ्कता, च्यी, च्यतिवला । इति राजनिर्धेग्टः ॥ किं मूरी विषय: स वा प्रशिप्तियेत्रास्ति सप्ती विकत्तः, युं, (विगत: कत्ती यस्य केप्राण्यकात्। यदा, विधिष्ट: कची यस्य प्रभूतकेश्वलात्।) चापयाः । केतुः । इति मेहिकी । चे, 🛊 ( यथा, रुष्त्यं हितायाम् । ११ । १६ ।

> "विकचा नाम गुवसुता: चितेकताराः (श्राखपरिश्रक्ताः ।

षष्टिः पश्चभिर्धिका किया याच्याश्रिता; पापा: #") इति ख्युन्। "ति विश्वति किति।" ६। 8 । विकयः, जि, (विकयिति विकश्वति । वि+ कथ् + खच्।) विकथितः । इत्यमरः । ( मथा, माथै। ११। १६।

"विकासकामनाम्बरम्यम् भः समाजाः सुर्भितमकरण्डं मन्द्रभाषाति वातः। ग्रमदमद्गमाखद्यीवनोद्यामरामा-रमगरभवति इसे द्विक्ट्रिक्यः । "#।

विसतः कची यस्य।) केष्रमूचः। इति सेहिनी। चै, ॥ (यथा, संचाभारते। ५। २५६। १२। "विभवागियलं विश्वसुव्यक्त एव प्राव्यव । विकच: परवा वाची आहरन विविधा

**स्रांग: a"**)

विकथा, की, महामाविका। इति राज-

विकासकः , वि, (विगतः कासको ग्रस्तः) कासकः-रहित:। सत्तककः:। इति स्ट्रति:।

विकटः, पुं, (विकटित पूयरक्तादिकं वर्धेनीति। वि + कट + पदाखचाः) विस्कोटकः। इति प्रास्टरकावली। साक्षरकाष्ट्रचः । इति राज-निषे 🕼 । ( भृतराष्ट्रस्य पुत्रविशेषः । यथा, मञ्चामारते। १। ६०। ६६।

"दुर्मारी दुवारवेष विविन्सुविकटः समः ।") विकटः, चि, (वि+ "संग्रीद्य कटच्।"शाश्रहः। इति कटच्।) विद्यातः। (यथा, साथै।१०।४०।

> "उत्तरीयविषयात्रप्रमाणा बन्दती किन तदीच समार्शम्। च्यावरिष्ट विकटेन विकीए-विचारीय क्राचमकत्तमका ॥")

विकराजः। इति मेहिनौ। टें, । सुन्दरः। इति विच: । दन्तरः । इति सर्वाः । (यथा, मार्व-🖷 ये। ४३। ५०।

"करात विकटे: जली: पुरुषे रशसायुद्धे:। पावाक्येसाहितः सप्ते चदी ऋतुं लभन्नरः ॥") विज्ञत:। इति जिकाकश्चेत:॥

(विकटा, 🗷), (विकट + टाप्।) मायादेवी। सा च बौद्धदेवीमेद:। लक्ष्याय:। आरीची २ विसुका ३ वचकालिका । वचवाराष्ट्री ५ गोरी ६ पोजिरणा ७। इति जिकाका शेष:। विकारहकः, ग्रुं, (विशिष्टः कारहको अस्य ।) यथासः। इति घटाधर: । हच्चविद्रीय: । तत्रायाय: । चहुपत: २ म्यास्त्रतः १ खाहुकस्टकः ४ गोकाहक: ५ काकशक: ६ काक्ष्माह: ० वन-हुम: ८ गर्जायक: ६ खनयक: १० ग्रेयक्क(नर्त)-द्भवः ११ सुविरमणः १२ प्राष्ट्रकाः १६ प्रास्य-क्षतः १४ कानितपकः १५। व्यस्य गुकाः। कवस्यलम्। बहुलम्। उद्यालम्। वरिप्रद-लान्। दीपनलान्। कालादारिलान्। व**लार**ङ्ग-विष्यायकत्वच । इति राजगिर्धेष्ट: ।

विकत्यनं, की,(विकत्याते इति। वि+कत्य श्वाधा-याम् + भावे खाट्।) सिच्याद्वाचा। यथा,---

## विकल्प:

"ञ्चाचा प्रश्रं वार्षे वादः वातु मिष्याविकत्यनम् 🖟 र्ति हैमचनः: ।

(यथा, भागवते । १ । १५ । १८ । "प्रयासनाटनविकत्यनभोजनादि-म्बेकाह्यसा ऋतवानिति विप्रसम्बः ॥ विकासते बात्मानसिति। वि+कस्य+क्य:। चास्रज्ञाचाकारियः, चि।यया, मद्दाभारते। R 1 98 1 88 1

"बाद्धवितारं हेरारं प्रवक्तारं विकत्यनम्। भामसेन्त्रियोगासे हन्ताई क्याँमाहने श्रंका द्वाचा। यथा, विखातविजयनाटके। २। "सन्भवोक्तापि ग्रक्तानां च प्रग्रक्ताविकत्यना। ध्रद्रीयचनध्वाने काचीनः (तं भवाडधान्॥")

विक्रास्थितः, वि, विशेषिक कन्यविशिष्टः । विपूर्णक-कम्प्रधातोः ऋषवयेन निव्यनः ।

विकरः, ग्रुं, (विकीर्यते इस्तपदादिकसनेनेति। वि+ कृ+ "ऋदोरप्।" इत्वप्।) दोगः। इति भ्रव्दचनिका।

विकरातः, वि, (विश्वेष करातः । ) स्यानकः । इति विकटग्रव्हार्थे मेहिनी । ( यथा, मार्क-क्ट्रिये । ११८ । ६८ ।

"विकरालं सञ्चावक्रमतिभीवगद्योगम्। चतुवातमचात्रुलं प्रभूतमतिदादणम् ॥")

विकासी:, पुं, दुर्खोधनपचीयणूर:। यथा,---"अन्यत्यामा विक्योच घोमदत्तिर्जयदयः। अधि च वद्यवः गूरा मद्ये सत्ताकी विताः ॥"

इति भगवद्गीतायाम् १ व्यधायः ॥

विक्रायिकः, पुं, चार्जतरेग्रः । इति हैमचन्द्रः ॥ विकर्त्तन:, पुं, (विद्योविया कर्तनं यस्य । विश्वकर्या- रिकल्प:, पुं, (विराद्धं कस्पनसित । वि+ थक्तस्वोदितकादस्य तथावम्।) स्रमाः। स्वते-ष्ट्यः। इत्यमरः ॥

विकासीकात, चि, (विकासी विकाह कभी करी-तीति। स + किए।) निविद्यक्रमेनारी। यथा, ''न चार्ची कृपतिः कार्यो न कार्यककुशीलवी। · न अर्थानियो न (तक्कास्थो न सक्क्रीस्थो (वनिर्मात: ॥ नाध्यधीनो न वक्तको न दस्युनं विकर्मालत्। न हस्रो न (प्राप्तिकी नानको न विक्रवेन्त्रियः ॥" इति मागवे। ७। ६६॥

"विकामी सत् निविद्यवामी कारी।" इति कुछा क-

विक्रमेंस्या, चि, (विक्रमेंस्या विक्रहाचारे तिष्ट-लीति। स्था + कः।) निविद्वज्ञत्। यथा,---"पाष विकामी विकामी स्थान् विकास प्रतिकान्।

दितुकान् वकद्वलीच्य वाष्ट्राचिवापि गार्चवेत्॥" इति विकापुराची ६ वर्षे १ ८ व्याधाय: ॥ (तथा मनी। १।३०॥)

विकर्षः पुं, (विज्ञव्यतेश्ची इति। यहा, विज्ञव्यन्ते परप्राचा कानेनेति। वि+ क्वष्+, वन्।) वाश:। इति जिकाकाधिय:। (वि-क्रिय+ भावे धन्। विकावेखम्॥)

विकर्षेसं, क्रौ, (वि+क्षय+स्युट्।) आवर्षेयम्। विपूर्वक वधावीर नट्पक येन नियत्न मु । (यथा, किराते। १। ५०।

"व्यक्तिकाविकवं परैः प्रधितच्यार्वकर्मकाम् कम्॥" विभागः। यथा, भागवृति। १। २०१ "वर्शात्रमविभागांच रूपश्रीतसमावतः। भरवीयां जमानमे। यि वेदस्य च विकर्षेयम्॥") की, विन कत्य + सिष्मु + सुष्। टाप्। काता- विकताः, जि, (विशतः कर्तो सक्ताजविर्यसः।) विक्रतः । इति घटाधरः । स्तभावक्षीनः । इति भरत: ॥ (यथा, मञ्चाभारते। १। BE । १६। "विभवानाथविकतान् सपनांच वसार सः। सुद्धः सर्वभूतानामासीत् योग द्वापरः ॥") विकलपाणिकः, ग्रुं, (विकलः, पाणियेस्य । कम् ।) स्त्रभावक्रीनपाणियुक्तः। यथा। कुणिविंक्ता-पाणिकाः । इति इतायुधः ।

> विकला, क्यो, (विगत: कलो मधुरालापी यस्या:। ऋतौतु विवया भौनिल विक्तिल्यान्।) ऋतु-कीनाः इति भ्रम्दरकावली 🛊

> विकलाङ्गः, चि, (विकलानि खङ्गानि यस्य ।) स्त्रभावती कृनाङ्गः। ततार्थायः। अपीगकः २। प्रकार ॥ पीगकः ३ चाहकी नकः ॥। इति ग्राव्टरकावली ॥ (यथा, सञ्चाभारते। 2 | 52 | 58 |

"जनयामाम पुत्री दायकर्ण गक्द तथा। विकलाङ्गीरकणकाच भावतरस्य पुरः घरः ॥") ( विगती कर्यो यस्त्रेति विग्रंड कर्योर्डिते, विकली, क्यी, (विगता कला यस्त्राः । ग्रीरादि-

लात् कीष्।) ऋतुष्टीमा। इति श्रम्दरक्षा-

क्तप+ घण्।) भाक्ति:। (यथा, देवीभाग-वते। १ : १६ । ३० ।

"विकरपोपक्रतस्वं वे दूरदेशसृपाग्रमः। कषणनम्। इति मेहिनी। पे, 🛚 (यथा, भाग-वती। प्रार्द्धाः व

"तचापि धितवनस्थ चरक परिकातीः सप्तिः सप्त सिन्धवः उपक्छप्ताः। यत एतस्याः सप्त-दीपविशेषविक्रक्षक्या भगवन् खसु स्रचितः॥"

संभ्रय:। यथा, रघु:। १०। ६८। "राजिन्दिविभागेषु यथादिष्टं सञ्चीचिताम्। तिलाधिवं नियोगेन च विकक्षपराह्सुख: ""

नानाविधः। यथा, सनुः। ६। २२८। "प्रच्छन्नं वाधकार्धवातिन्नपेतिन यो नरः। तस्य रक्टविकक्पः स्याद्तयेषं वृपतेसाथ। ॥") विविधकक्प:। ख च दिविध:। व्यवस्थित:। पे विक्तका। यो ३ प्याका च्चा विर्क्षे युक्तः । तथा

"स्द्रतिग्रास्त्रे विकल्पस्तु व्याकाङ्गापृर्शे सित्।" इक्षाविकस्पेरस्रोधाः। यथा,---

"प्रमावलाप्रमायसपरिखागप्रकस्पनाः। प्रक्रुक्तीवनदानिभ्या प्रक्षेत्रमण्डीयता ॥" ब्री इस्थियं जेत यवेथं जेत इति सूयते। त बी (इप्रयोग प्रतीतयवप्रामास्यपरिखागः षाप्रतीतयवाप्रामास्यपरिकल्पनम्। इस्नुपूर्व क्षात् एथक् वानयं कान्यया ससुक्रयेशीय याः विद्धिः खात्। धतरव विकल्पे न उभा प्राक्तार्थं इक्ट्रुलम् । प्रयोगान्तरे वर्वे उपा दीयमाने परितास्यवद्यामाय्योच्नीवनं स्वीसन यवाप्रामाययशां विदित्त चलारी दीवा:। र बीकाविम चलार:। प्रवासी दीवा प्रचा विकर्त्य। तथाचीक्तम्।

" एवमेवाष्ट्रीषीऽपि यद्त्री च्रियववाक्ययोः । विकल्प चराश्रितस्तच गतिरच्या न विद्यते ॥"

एकार्धनया विविधं कष्पाति इति विकल्प: तसादरदीष्ठभिया उपीष्य है तिथी हताः न इ.च्छादिकस्यः किन्तु श्रवस्थिनस्यः इत्येकारप्रीतस्यम्॥ (व्ययान्तरः कस्पः। यदा भागवते। २। २। ११।

" धावान् कल्पी विकल्पी वा यथा कालोश्तु-मीयतं "

देवता। यथा, भागवते । १० । ५५ । १२ । "वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुष्रायि-

न(मृ॥"

"विविधं चाधिरैवाध्याताधिभूतमे देग करा अले इति विकल्पा इवास्तेषां कारणंविकारिक: सास्त्रिकी । इङ्कारक लम् ॥ "इति सङ्गेकायां स्वाभी ()

विकच्चरः, त्रि, (वि+क्यर् + वर्ष्)) विकासी। द्रकारटीकायां भर्तः ॥ (यथा, नेवर्ष । २।५।

> "चायमेता तङ्गानी इसे-ले बुपर्यक्रियमाथ प्राक्रिते:। उर्ड़ीयत वैक्तात् कर-यहजारस्य विकश्वरस्रदे: "")

न में विकल्पसन्दे हो निर्व्धिक क्योरिस सर्वेषा।") विकया, क्यो, (विकथतीति। वि + कप गर्ती + चाच्। टाप्।) मझिष्ठा। इत्यमरटीकाया रायसकुट: । मांधरी इकी। इति राज-निष्यूट: ॥

> वका वरः, चि, (वि+क्ष + वर्ष्) विकस्तरः । इत्थमरटीकायां भरतः।

विकसः, पुं. (विकसतौति । वि + कस + खम्।) चन्द्र:। इति चिकाव्डग्रेष:॥

विकसा, ख्री, (विकसतीति । वि + कस + व्याच् । टाप्।) मझिष्ठा। इत्यमर: ।

विकसितं, चि, (वि ने कस + फ्तः।) इकानामन्धी-न्यविश्वेष:। तत्त्वभाष:। उच्चित्रसम् २ उच्च-म्भम् ६ सितम् ॥ जिमिषितम् ५ विनिधम् ६ उन्निहम् ७ उम्हीलतम् ८ विज्ञासितम् ८ उद्बह्म १० उद्घिद्रम् १९ भिन्नम् १२ उद्-भिज्ञम् १३ इचितम् १४ विकखरमृ १५ विक-चन् १६ वाकोषम् १० पृक्षन् १८ चंप्रक्षन् १८

विकार: ०३ स्क्टिनम् २४ उत्प्रक्षम् २५ प्रमुक्षम् २﴿। द्रि राजनिष्येष्टः॥ (स्था, कार्यासप्रय-त्याम् । ४०६ । "यहवधिविष्टसमाचा विक्चितज्ञसमो करा ध्राया श्रेमी। पीतांशुक्र(प्रवेशं तहवधि प्रसीपते: प्रजी ॥") विकसारः, जि, (विकसतीति। वि+ वस गती+ "स्प्रीग्रासिपसक्ति वरच्।" १। २। १०५। इति वरच्।) विकासधीलः। तत्पर्यायः। विकासी ए। इत्यमरः ॥ "विकसति कस ज गती इनद्यान्तः यायाय भासकसंति दरे विकस्तरः। विकास: स्मुटने चाक्ताविति इनचाकी घर्डाः। 'कुग्रेग्रयेरच जनाग्रयोधिता सुदा रमने कलभा विकखरें:। घर्गीयते सिद्धारीच योषिता सुदारमने कलभाषिक खरें: " इति माच्यमकेरपि दन्यवस्थन्। (४।३३) कथ वधे सहामाना इत्यस्य कः प्रमिति के चित्। कथ भ्रम्हे इत्थला ताजवान्तत्व रूपमिति केचित्।" इति तङ्गीकायां भरतः । ( यथा, कथाचरिन्-खागरे। १।१५। "य्वास्थाः सोस्यका दृष्टिवृ पालोकविक स्वरा।

श्रुतिः पात्रं सपद्मन्दान्दान्दान्दानुमिवाययौ ॥") विकस्तरा, करी, (विकस्तर + टाप्।) रक्तपून-र्मेवाः इति राजनिष्येदः ॥ (विवर्णमन्द्राः रक्तपुनर्गवाध्यस्य ज्ञानव्यम् ।) विकार:, पुं, (वि + क्व + क्वा) प्रकृतिरन्ययाभाव:।

तत्राची था । परिकाम: २ विकति: ६ विकिया श इत्यमरः ॥ विक्रता ५ । इति भरतः ॥ । केचित् पूर्वदयं प्रकृतिध्वंसजन्यविकारे यथा काङ्ख विकारी भस्त । ऋतिष्क ख घट इति। यरद्वयं विकारमाचे यथा सुखस्य विकात: कोधरत्तता। काष्ठस्य भक्त च। इति भरतः॥ (यथा, श्वमारे। का ध्रा "व्याप ग्रवनसस्त्रिभ्यो इसवार्यं कथ वित् प्रमथसुखविकारीक्षीसयामास ग्राहन्॥" प्रक्रातिविक्ततिः। यथा, इस्विप्रे। २४८। ३५। "श्रद्धः सार्थे कः एक रसी गत्यकाधेव च। प्रक्रातिचा विकारचा यचान्यत् कार्यं सच्तृ ॥" बासा विशेषविवर्धं विज्ञातिस्ट देख्यम् ॥) रोग:। इति मेरिनी। ये, २१८। ( यथा,--

इति चरके खजस्याने नवमेरध्याये । मक्य:। तत्पर्यायी यथा,---"मह्यी मीनी विकारच अपने विद्यारिको -

"विकारी धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिक्चते ।

शक्ष चंद्रकमारीयां विकाशे दु:समेव च ।"

प्रकृतो एथुरीमा च **स**म्प्रांम इत्यपि॥ रो चिताबास्तु ये जीवास्त्री मह्याः परि-कीर्त्तितः ।" इति भावप्रकाश्रस पूर्वेखके दितीये भागे ।)

स्मृत्रम् २० उदितम् २१ इजितम् २२ दीर्थम् | विकाश:, गुं, (विवञ्क: कार्य्यावर्ष: कार्या:।) | देवपेत्राहिक मीखि विश्वतालाः। वेकाल इति भाषा। ततुपर्यावः। बायः २ दिनाकाः ३ थायाद्वः । सायम् ५ । इति प्रव्हरतावली ॥ अस्व: ६ विकालक: २०। इति जिकाकप्रेय: ३ (यथा, साजेब्डेबे। ३५ । ३० । "न लक्क्ष्येत् तथेवास्टक् सीवनोदर्भनानि च । नोद्यानादी विकाविद्य प्राज्ञक्तिष्ठेन्कदाचन।") विकासकः, पुं, (विकास एव । सार्थि कन्।) विकाल;। इति जिकास्करीय: ॥ विकालिका, स्त्री, (विचातः काली यया । कन्। टापि चत रतम्।) मानरन्याः तास्त्री। द्ति चिकाकः ग्रेवः ॥ ताँवौ दति भाषा ॥ विकाधः, पुं, (वि + काप्र्ट दीप्ती + घण्।) रचः। प्रकापः:। इत्यमरटीकार्या भरतः । विकापो विजने स्फुटे। इत्यजय:॥ (यया, हाजतर-

क्रिएयाम् । ८ । १५५८ । "विकाशः कंषा चित् नयनविषमे वित्तुदुद्येः परेवासङ्गाः, स्रवणकटुभिद्यैषर्थिते,। नचेटा काप्यचोपज्ञतिपरिष्ठीना जलस्ची ज्ञाद्यां क्यां का स्वादित सुर्वानास्य तुष्यन: ३००)। विकाशनं, को, (वि+ काश्य+ छाट्टा) विकाश:। विपूर्व-काध्य क दीप्ती इत्यक्तात् अनट्प्रत्ययेग

विकाशी, [न्] चि, (विकाशीश्रस्थास्तरित। विकाश 🕂 इश्व: ।) विकाश श्रील: । इस्सर-टीकायां रायसक्तरः ॥ (यथा, माकेकेरी। "कात्वायमी तुरव्दरिस्कामात्

विकाधियकास्त विकाधियनाधाः ॥") विकाधी, [न] चि, (विकाध + इति:।) विकाधा-शील:। रत्यमरटीकायां भरतः ॥ विकासी, [म] जि, (विकास + इनिः। विकासते इति। वि+कास+ विश्विदी।) विकस्तर:।

विकिर:, पुं, (विकिर्ति कत्तिकाशीन भीजनार्थ-मिति। वि+कृष्य विश्वेषे+ इग्रुपधिति कः।) मची : इत्यमर:॥ (अवस्थ पर्यायो यथा,---"पची खगो विस्कृष विस्माय विस्कृतः। ग्रमुनिविं; पराक्षी च विध्विरी विविधी-

इति भावप्रकाश्यस्य पूर्वस्त्रके द्वितीये भागे ॥) क्र्यः । इति जिकाकश्चेषः ॥ (विकीर्यते इति । वि + कृ + घण्यें कः । ) पूजाकातीनविद्योत-चारकार्थचेपभीयतक्षुतादिः। यथा। पदिसि सम जप्तान् विकिरानादाय। "जपसर्पन्तुते भूता ये भूता सुवि संक्षिताः। वे भूता विष्नकत्त्रारक्ते नद्यानु दिवाद्यया ॥" इति विकिरेत्।

"लाचचन्दरसिद्धार्यभसाद्वीमूधाचाताः। विकिरा इति विन्द्राः वर्वविष्ठीक्ष्माभ्यकाः ॥" इति समसारः ।

चाचिद्रभादीनां पिकम्। यचा, मद्र: ।३।१८५। "अशंक्तप्रभीतानां योगिनां क्वाचीविताम् । उक्तिएं भागधेयं खाइभेंद्व विकार यः ॥"

"पिकानिमायर हितंबतु साई विधीयते। साधावाचनकोषीयच विकिरस्तुन लुप्यते ॥" इति याद्वतस्वम्॥

(यचाच सार्के के वे ! ११ । १२ । "ये वा दरभाः क्रवी कालाः क्रियायोग्या

इसंस्कृताः। विषनास्ति व्यविविश्यमाञ्चेन सनाधिन: ॥" ॥॥ जलविशेषि, की। तथा च चिन्हामविश्वतवच-

"नदाहिनिकटे भूमियां भवेद्वासुकामयी। **उद्घायते ततो यत्तु तष्ममं विकिर्ध विद्व: ॥** विकिरं भीतलं साम्हं निहीं संबद्ध च सहतम्। तुवरं स्नादु पित्तन्नं सनाक् कपकरं सद्धतस्।") विकिरगं, क्रों. (वि 🕂 कृ + समुद्र। इस्तं ६ पर-लम्।) विक्रियसम्। विश्वितम्। विश्वामम्। इति कृषालयंदग्रीनातृ॥ (ऋकेष्टचे, पुं।

रवसर:।९।८।८०३) विकोर्यः, पुं, चकंडचः। इसमरः। २।८।८० ॥ (तयास्त्रपर्यायः। "व्यक्तको गुगक्तमः स्थानम्यारो वसकोश्राप च। चेतपुद्धः सरापृद्धः सवावार्कः प्रतीयसः ॥

रक्तीपरीव्जेनामा स्वादकंपस्री विकीरयः। रक्तपुष्यः शुक्रफलकाषास्त्रोटः प्रकीर्त्ततः ॥" इति भावप्रकाशस्य पूज्येखकः प्रथमभागे ॥) विकीयः, त्रि, (विकीयंति स्रोति। वि + कृ + क्षः।)

विचिप्त:। इङ्ग्न इति भाषा ॥ यथा,---"काथ सा युनरेव विक्रता/ वसुधालिक्रनध्सरस्तनी। विक्रताय विकीयां सद्भेता समदु:खामिव कुर्वती खलीम्।" इति कुमारसम्भवेश सर्गः ।

विकीर्थरोम, [म्] करी, (विकीर्भान रोमास्यस्म-किति।)स्योगियम्। इति राजनिर्वेग्दः॥ विकी यें संसं, स्त्री, (विकी योगिनित संस्वायस्य ।) खीसेयम्। इति राज्यविदः॥

विज्ञाचिः, पुं, रचाक्तरानपुत्रः। यथा,---"वेवसातमनोरासीहिन्युकः एथिवीयतिः। तसा पुत्रप्रतयासीहिक्किकोस उक्तते। सीव्योधाधिपतिवीरसस्य पश्चदश खता: ॥" द्रति विश्वपुराखे सागरीयास्त्राननामाध्यायः । विकृष्यायः, चि, (विकृषते एति। वि+ श्ल+ प्रानच्।) चर्यमाया:। रत्यमर:॥ (विक्रति

प्राप्ते च ॥ यथा, चांख्यदर्भंगे । १ । ६२ । "बाकाशस्तु विकुर्वासः सार्धमार्थं समर्के छ। वसवागभवदायुक्तका कार्यो गुगो मस: "") विक्रमः, युं, (विक्रस्तीति। वि+क्रस+"वौ

कसे:।" खबा॰ २ : १५ । इति रक्। खलको पश्चायाः ।) यनाः । दत्युक्यास्किषः ॥

#### विद्याति:

विकृष्णिका, क्यी वाधिका। इति देमचन्द्रः । विकाल, चि, (वि + इत + फ्त:।) वी अस्त्रभू। रोगि-सम्। आसंस्कृतम्। इति केदिनी। ते, १५८॥ (सङ्गविष्टीनम्। यथा, अतु:। ६। २४०। "वालाचन प्रभीयमी विक्रतंत च चायते।" ष्पप्रक्ततिस्यः । यथा, मद्दाभारते ।३।१११।९८। "बाचको सर्जा विस्तां समीका पुन: पुन: पीचा च कायमखा। व्यवेच्यमामा प्रमक्षेणेगाम

श्रावाद्याच्याच्या तहापदेशम् ॥"#॥ मायावी। यचा, रञ्जः । १२। ६८। "क्यानः प्रथमं श्रुका को किलामञ्जूषा दिनीम्। शिवाधोरसर्गापचात् नुनुधे विज्ञातिताम्॥") विक्रतं, स्त्री, विकारः । तस्य जनस्यम् । यथा,---"भीमानेष्ट्रिभयेच नोच्यते स्वं विविध्यत्तम्। ष्यण्यतं चेरयेवेदं विक्रतं निहर्वेघाः ॥" द्रशुक्तनीलम्बाः॥-

प्रभद्र (दिमहिसंबत्धरानार्गतत्त्वीं प्रविषेत्र । यथा, भविष्यप्राणे।

भेरव उवाच । "सर्जाः प्रजाः प्रपीचकी वाधिः ग्रीकच

शिरोबचीक्ष्यरोगाच पापादि विसते जना:।" इति च्योतिकत्वम् ॥

( नायिकालकार्यविश्वेतः । यथा, साश्चित-हमें भी। १। १४६।

"वक्तयकानीश्यवची ब्रीइया विजनं सनम्॥") विक्तलि:, क्यी, (वि+क्त+ितन्।) विकार:। इत्यमर: ॥ (यथा, जुमारे। 🗢 । ३४।

> "बचाप्रदेशं भुजगेश्वरागां करिचातामाभरगान्तरत्वम्। घरीरमाचं विल्लानं प्रपेदे तचेव नस्यु: प्रणायक्र ग्रीभाः ॥")

मीस:। विम्य:। महादि:। इति विभवनः॥ (संस्क्रीक्तविज्ञति:। यथा, संस्क्रकारिका-

याम्। ह्।

"ऋजप्रक्रांतरविक्रात-केच्याः प्रकृतिविज्ञतयः सर। घोड्यकस् विकारो म प्रक्रतिने विक्रति: पुरुष: " संचिपनः ग्राष्ट्रस्य चतस्री विधाः । कष्टिर्यः प्रकृतिरेव काञ्चदर्थी विक्रांतिरेव काञ्चन प्रकृति-विज्ञतिरेव कश्चिरगुभवरूपः। तच का प्रकृति-रेवेचन उसं मजपस्तिर्वित्तिरिति। प्रक-रोतील प्रक्रति: प्रधानं सत्वरणसामसां साम्या-वस्था का प्रकृति: प्रकृतिरेव इत्थये:। कस्माहि-स्तर उत्तम् स्रोति स्तवासी प्रशासिक्षीत न त्वस्ता म्हलामारमस्तीतिभाषः । नतमाः पुनः प्रसर्तिविसमय: क्रियत्वच इत्वत उसं मह-दाचाः प्रक्रतिविक्रसयः सप्तीतः । प्रक्रतयकः ता

## विकोष:

भूगरस्य प्रक्रांतिविद्यातिक मूजप्रकृते:। एव-सङ्क्षारतमां तमात्राकामिश्वयायाच प्रक्रात-श्चित्तिक सक्तः। एवं प्रकामानाकि भूतानामाका प्रादीनां प्रक्रतको विक्रतयका ह-क्वारस्य। अध्य का विक्वतिरेव कियती च इतात परिभिनो संगः वीक्ष्यकः। तु प्रभ्दोश्वन्नार्यो भिज्ञक्रमच । पचमहाभूनाम्येकार्धे क्रियाणि चेति घोड्धंको गयो विकार एव न प्रक्रांत-रिति। यद्यपि एथियारीनामपि मोघटहकारयो षिकाराः एवं नदिकारभेदानां दथ्यक्करादय-साधापि गवादयो बीजादयो वा न पृथियादिश्य क्तकानारम्। तत्वानारीप।दानवच्च प्रज्ञतित्व-मिचाभिष्रेतमिति न दोषः वर्ळेषां गोवटा-दीनां स्थलता इक्तिययाद्यता च समेति न तत्त्वान्तरम्। बारुभयकः पसृक्तं तदाञ्च न प्रज्ञति - । में विक्रति: पृष्य इति ताच्यकीमुदी ॥ 🕏 🛊) विक्तर: त्रि, विशेषिण क्तर:। चाक्तर:। विपूर्व-श्वधाती: क्षप्रथयेग नियम: ॥ विज्ञष्कालः, पुं, (विज्ञष्टः कालः ।) विर्कातः । "विज्ञीरकालैयाँ वेगी भेन्दे; सम्भावतंते। चुदिका नाम सा विका जन्मलात प्रधावति।" विहारकाले; चिरंखा। जत्रुकचोरचो; चन्धि:। दलि भावप्रकाग्रः ॥ विकेशी, खरी, (विशतः केशी थस्ताः। डीव्।) केप्राविकता। पटवर्ण:। इति धरिकाः। महीक्ष्पश्चित्रवा पत्नी । यथा,--"स्यों जलं सची विश्वविद्याकाश्रमेव च। दी चिनी काचायः, चीम इत्येताक्तववः, क्रमात्॥ सुवर्षका तथेवीया विकेशी चापरा शिवा। काषा दिश्रस्तया दीचा रोष्टिकी चयया-क्यंगदीनासिमाः पत्रशे बदादीनीमभिः स्वा" इति सार्वेक्षेयपुराखे वदसर्यः ॥ विकीकः, पुं, हकासुरपुत्रः। स च काल्किदेवेन इन: । यथा,---"कांस्काः को कविको काश्यां ग्रहापा किये थां

युप्रध विद्याने विद्यालीकानां जनयन् भयम् ॥ हकासुरस्य पुत्री नौ नप्तारी प्रकृतेई रि:। तयो: कास्कि: संयुग्नध मधुके टभयोर्यथा ॥ तयोगेदापष्टारेण चुर्विताङ्गस्य भूपति:। कराच्यती । पत्रमी हन्नी चरित्रको जनाः ॥ ततः पूनः ब्रधा विष्युक्षेत्रचिष्युकैत्रासुनः । नव्दकेन ग्रिरस्तस्य विकोतस्यास्थिनत् प्रशः॥" इति क क्लिपुराकी २१ काधाय: ॥

म्रलप्रक्राति: विश्वव्य कार्ययं चात्रका का मरलं विकोध:, कि, (विश्वत: कोषी यक्षा।) कीष-रिक्ति:। निष्कोतः। इति पुरासम् ॥ (यथा, मकाभारते। १। (२।९८) "यहिधादत्रय नज इतक्षेत्रक भारतः। च्यावसाद सभी देशे विकोशं खड्गसुत्तराम् ॥"

#### विज्ञना

ष्याच्छादनरिकतः । यथा, सनीः । ११ । १८ । ञ्चोकटौकार्या कुछ्नुक:।

"गुरुभार्याजामी विकोधमेक्शकामिति।") िकाः, युं, (विक् इति कायति श्रव्दायते इति। के 🕂 कः:।) करिश्रावकः:। इति विकास्टश्रेषः:॥ उक्तं वीक्यकस्तु विकार इति वोक्यसंख्या- विकासः, पुं. (विशेषिय क्रामतीति। वि+क्रम+ चन्।) विष्णुः। यथा, विष्णुसइसनामक्तीचे। "द्रैत्वरी विक्रमी धन्त्री मेधावी विक्रम: क्रम: ॥" (वि+क्रम+षण्।) भ्रौमेशितभ्रयः। तत्-पर्यायः। चाति शक्तिता २। इसमरभरती ॥ ( यया, रहु:। १०। ८०। "व्यन्योत्यदर्शनप्राप्तविक्रभावसरं चिरात्। रामरावणयोर्धे इं इरितार्थे सिवाभवत् ॥") काल्लिमाचम्। इति मेहिनी। मे,५८ ॥ (पाद-विचेप: । यथा, रामायकी । ९ । १ । १० ।

> विक्रमादित्यराजा। यथा,— "धलनारिचपणका सर्तिच प्राङ्ग-वैनाजभङ्गचडकपंरकालिहासाः । खाती वराइमिडिरो इपतः सभायां रकारि वैवर्याचनेव विक्रम्स्य 🛚 "

"व्याजातुवाहुः सुधिराः सुत्तताटः सुवि-

新书: #")

रित नवरव्यक्षीकः । इति राजनिर्धेष्टः ॥ चरम:। इ.सि.। (स्थिति:। बचा, भागवते। २। ८। ५०। "संप्रयः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंत्रमः । ररापूर्णस्य काम्याशी चिवर्गस्य च यो विधि: 📲 "विक्रम: स्थिति: प्रतिसंक्रमी सञ्चाप्रकथ:।" इति नड़ीकायां श्रीधरचामी ॥ 🕸 🕦 प्रभवादि-यक्तिंवसाराज्यगेतचतुरेश्वर्यम् । यथा "जायनो सर्वप्रस्थानि मेदिनी निरापदवा। लवयां सधु गवाचा सद्दार्घी विक्रमे प्रिये।"

इति च्योतिस्त्रसम् । ( सनामखातकविविधेय: । स च नेमिटूनाखा-खक्क कार्य विर्धितवान्। तथा च ने मिलूते उत्तम्।

"तहः खार्थे प्रचरक दितुः का लिहासस्य कामा-दन्यं पादं सुपररचितान् मेचदूताद्ग्रहीला। श्रीमत्रमेश्वश्चित्राई साङ्गास्या प्रजन्मा चक्र कार्य बुधजनमन:प्रीसचे विक्रमाण्य: ।" वस्पप्रीयुक्तः। यथा, सार्वक्केचे । ११० । १ । "तस्य तस्यां सुनन्दायां पृत्रा द्वादश जित्री। प्रांशु: प्रवीर: सूरच सुचको विक्रम: कमः ॥"। विक्रमाहित्यः, पुं ( विक्रमेखाहित्य इव ।) स्वनाम-कातो राजा। स च उच्चयनी ऐपाधिपति: संबत्कक्षीचा सम्पर्धाय:। साइसाङ्क: २ भाकारि: ३। इति चटाधर: ॥ चास्य विवर्गा दाचि ध्नुपुत्रशिकाकथायां नथा विक्रमानेशस्ट च द्रष्टक्षम् ॥ (सोटक्षनिग्रेष्ठः । बहुक्तं चिन्ता-मगौ। यया.---

"इते सुन्दपनं विशत् पचिन् सन्यम्भिष्टस्यः । जरायं च चिप्रदेशं खबाच पक्षविध्रति: ।

विज्ञतयश्व ता इति। तथादि मश्रासम्बन्धः

#### **विक्रमा**

नालमूली तुरस्री च शुब्ही चेति पलाई मम्। जामी प्रतच्य कक्को जंसद इस्येशि कार्यिक स् । मालतीच चुलिझच चवार्य कर्भ त्यचम्। श्तेषां कीलमाचाच बायसस्य पलद्वधम् ॥ पलेकं भोदकं सला एकेकं भचयेद् दिने। श्चातु जीसीश्वास्त्रास्त्र बलागलकर परम् । नेवरोगेद्व सर्वेष्ठ कासचारे च कामते। प्रमेश्वान् विश्वति श्रमादिकमादिलमोदकः ॥"/ विक्रमार्कः, पुं, (विक्रमेण व्यर्के इव ।) विक्रमा-दिया;। इति केचित । ( अध्य विक्रमार्कवर्णनं सन्दर्धात च्योतिर्व्वदाभर्यचमाप्री श्रीकालि-

"इमें श्रुतिस्त्रुतिविचार्यिवेकर्ग्ये श्रीभारते खध्तिसम्मित-१८० देशपीठे। मत्तीवध्नालतिर्यं चति भाववेन्त्रं श्रीविज्ञभाकंतृपराजवरे समासीत्।" धयमं प्रमसभायां प्रक्रितवर्गवर्णयति । "श्रह्नः सुवाग् वरक्षिकीणरंश्वरको जिल्लाको चनचरी घटक पराख्यः। व्यक्षीश्रीम काला काल्यीरमरसिं इपूर्व्या यखीय विक्रमञ्चयस्य सभावदीरभी ॥ सत्थे वराष्ट्रमिष्टरः श्रुतसेन्नामा श्रीवादरायकर्मीकत्यक्तमारसिं हाः। श्रीविक्रमार्कष्ट्रपर्श्वदि सन्ति चेत क्रीकालतन्त्रकष्यच्यपरे भदादाः ॥ धन्न कारचायाका सर्विच प्राप्तु-वंताकभष्ट्रचटसापेरकाकिदासाः। आयाती वराधामिधिरी वृपतः सभायां रक्षाणि वे वर्राचर्गव विकास साथ ष्यय परिजनान् वर्णयति । "आर्टी यक्ष भ्रतानि सकत्वधराधीभ्रा; सभायां

खुः चंत्रत्यरियाचकोटिसुभटाः सत्पक्षिताः देवज्ञा दश्र विस्तानाच्य भिष्यो भट्टाचाया

वेदका रस्तरक्रमा १६ विजयते कीविक्रमः खोऽधिभू: ॥"

ष्ययास्य चैन्यं वर्णयति। "यसाराद्धयोजनामि कटकी पादातिकोटि-जयम् ६००००००

षाचानामयुतायुत्व १००००००वति (क्याना-श्चति-२८५०० इस्तिनाम्।

नीकाकचाचतुरुषं ४०००० विजयिनी यस्य प्रयाची सवेग

कोश्यं विकासभूपतिर्विजयते नाची धरिज्ञी-तवे।"

खयास्य प्राक्षप्रशक्तं द्रप्रयति । "येगासिन् वसुधातके प्रकारकान् सर्वा

द्य: चक्करे चला पचनवप्रमान् प्रप्रप्रप्रप्र क्रियोगे श्चाक 'खित: जाता।

## विश्वय:

श्रीमहित्रमभूश्वा प्रतिदिनं मुक्तामविसर्वामी सप्तीभावापवक्रीन विश्विती धर्मा: सुवर्धा-

व्यथासा दिग्विवयमाच । "उद्दासद्रविष्टुमैकपर्युक्टिटवीपावकी बन्गह्रम् सम्बद्धाः वर्णे गौकृश्यित्रस्थी स्व:। राकं द्रगृष्करराजिसम्बर्ष्टरिधीरास्वकाराये मा काम्बोजाम्बुजचन्द्रमा विजयते श्रीधिक्रमार्की त्रुप; ॥"

अयास्य प्रभुत्वाहिगुलान् वर्गयति । "येनाकायमधीधरायविषये दुर्गागयस्यामाधी भीका बानि नतीक्षमासाद्धिया दत्तानि तेवां

इन्द्राक्षोध्यमरहमसारस्रक्षास्त्रूगीगञ्जसः श्रीमहिक्रमभूभताखिलजना भोजेन्डना

मक्क वे ॥"

व्यस्य पुरी वर्णेयति ।

"यदानधामा नियमी सहाप्री सहा सञ्चाकालसच्चेत्रयोगिनौ। समाधित प्राचयपवर्गद (यिनी श्रीविज्ञसाकों ४वनियो जयस्य । यो क्लमदंशाधिपतिं प्रतेश्वरं जिला गृष्टीलोज्जयिनी महाष्ट्री। व्यानीय संस्थान्य सुमीच तन्त्रही श्रीविक्रमार्कः समसङ्ख्यावक्रमः ॥ लिसन् सदा विक्रममेटिनी ग्रे विश्वमाने समदिक्तकाथाम्। सर्वप्रजासकत्त्रमीत्यसम्य-इभूव सर्वत्र च वेदक्सी ॥ धार्कादिपक्षित्तवराः कवयस्वनेके च्योतिर्विद: समभवंख वराष्ट्रपृर्वा:। श्रीविक्रमाकेष्ट्रपसंसदि भाष्यदृद्धि-क्तीरप्यक्षं कृपस्रखाकिक कालि दास;॥"

रति ज्वीति विदाभर्भभू॥) विक्रमी, [न] पुं, (विक्रमी) स्थल्येति। विक्रम+ इ.नि.।) किंद्य:। इ.ति राजनिर्घष्ट:। विक्यु:।

"द्रैश्वरो विक्रमी धन्त्री मेधावी विक्रम: क्रभ:।" इति सङ्गाभारते चाशुभासनपर्व्याय तस्य सङ्ग्र-नामकोत्रे १८८ व्याधार्य २२ श्लोक: ॥ व्यति-श्रक्तिविश्विष्टे, वि॥ (यथा, सङ्घामारते। 118561861

"प्राथवान् विक्रमी चैव भौर्योग महता-

खर्डते चापि विश्वनानकानेको छकोदर: ॥") विकायः, पुं, (विकाय वासिति। वि + की + "सर्च्।" १।३)५६ । इति चाच्।) विकायणक्रिया । वंचा इति भाषाः । तत्पकायः । विषयः ६ । इत्य-भर:। विषयनमृश्यणनमृशः। इति ग्रस्ट-रकावसी। व्यवकार: ५ प्रधाया ४। इति षटाधरः । भाखा विदिताविदिताकुत्राशि यवा,---

## विमय:

"यमाहिम्बाधिषुतामपूर्णाः नेषाः क्रये विक्रयंथी प्रश्रक्ताः । पोध्याभिचित्राध्यतिनद्वाताः अपने चिता विक्रय में निविद्धाः ॥

र्गत ज्योति:सारसंग्रह: । # ॥ क्रयविक्रयनियायो प्रथा। म्ह्रम्यं दास्यामीति लता यहवाद्पि अयसिद्धिः। तथा च विवाद-चिनामगी काळावन:।

"परायं सक्षीत्वा यो भारतासक्षीय दिशां बर्जित। ऋतु चयस्योपरिकान् तह्न व द्विसाप्त्रयात् ॥" অনত্ৰ হছমানি:।

"यदचेनादिनं कीला तुत्यक्रसाचरान्तिनम्। पर्ण कारयते यतु क्रयखेखां तदृष्यते ॥" क्रयविक्रये समयविश्वेषाध्यन्तरे प्रभानापाद-मिहि:। यथा मनु:।

"क्रीना विक्रीय वा (का चित् यस्ये चातु प्रयो

बोरमाई प्राचित द्यां दशा बेवादशीत वा ॥" रतद्याभवल्काभेलितरपरम्। यथा याच-

"द्श्रीक्षयसप्ताचमात्रभाषाद्वीमासिकम्। की जायोका स्वरत्न की दो ह्यपुसां परी चाम ॥" चाच हहसाति:।

"कामारेक्षीक् परायदीवस्तु यदि संजायते

क्रचित्।

विक्रेतु: प्रतिदेयन्तत् क्रीता सख्यमवाप्रयात् ॥" व्यतक्षद्रवपरीच्यकानात्। काक्षायनः। "अविकातन्तु वत् कीतं दुष्टं पञ्चादिभावितम्। क्रीतंतत् खासिने इंबंपण्यं कार्केश्चिया न

काले प्रागुक्तपरी चाकालाध्यक्तरे। परीक्ति तुं हड्यानि:।

"परीचित स्वयं पर्याच्याच्याच्याच्याप्य प्रदर्शीयेतृ। परीचितं बच्चमतं यशीला न पुनस्य जेतु॥" अव विश्वेषयति नार्दः।

"कीता मत्योग यो वर्ष दुस्कीलं सन्यते क्रयी। विकेतु: प्रतिद्यं तत् तस्मिज्ञेवाष्ट्रप्रविच्नतम् ॥ दितीयेश्व दर्ग केता कल्या सिंधां धमा हरेत्। द्विगुराम् हरीयेश्वः परतः क्रतुरेव सत् ॥" च्याकरेतृ स्वात्विकेचे इति द्वारा द्विगुर्या त्रिंध्राध्यस्य । याश्चवस्कारः ।

"राजदेवोपचातेन पर्या दोव उपावते। क्षानिविक्रोतुरेवासी याचितस्थाप्रवस्तः ।"

"अपद्रश्येत वा पस्यं दस्तीलापद्वियेत वा। विक्रीत्रेव सीरमर्था विक्रीयासंप्रयम्हतः ॥ दीयभागं न सन्नाति कीलं परायनु यः कथी। च रवास्य भवेद्यि विक्रीत्यरिप्रयस्तः ॥"

इति प्राथिकतत्त्वम् । \* ॥

व्यक्तिचा "न्यासंक्रमा परनाधिकत्वा वार्थिक होति च। विजयं वा क्षिया तथ पश्चिमा वसवसरा ॥"

विकालि:

न्यार्थ क्राला चाधि करोति चार्घि छला वा विक्रयं करोति । विक्रयपरं कालाभांचकत्वात दानं ल ल्याति परा क्रिया सिद्धे खर्थः। एवच

विक्रीहराचीसँरकादिना आधानुहारे विकय-दाने तलार्पृतुन्धसालाणनगत सम तत्क्रीट-

तम च ।

ें 'न च सारवर्षा समसाखा गीचनाधारवसा च। निक: कुर्यात् कर्यं दानं परस्परमतं विना॥ विभक्ता व्यविभक्ता वा मधिका; स्थावरे चमा;। रको हानोधः सर्वत्र दानाधसन्वित्रये।" इति वासवचनाभ्यामेकस्य दानवन्यकविक्रया-धिकार: इति वाच्यं यथेरिविनयोगा इति स्पर्ध सालास्य द्रशालार इवाचाय्यविशेषात् वच-नच सामिलीन दुर्जृत्तपुरुपगोत्तरविक्रयादिना कुटुम्ब विरोधादधक्ते का प्रनार्थे (नविधक्त्यं न सु विक्रयाद्यनिष्यक्षयेभिति दायभागः॥ 🗰 ॥

"स्थावरे विकयो नास्ति क्वांयाहाधिमनुद्यया॥" इति खावरस केंबलविक्रयप्रतियेधात् रवं भूकिंय: प्रतिशक्कातीत्वादिवचने दानप्रभंसा-**दर्शनाचा विकायेश्या कर्मको सक्तिग्यस्टकं** इला दानकः पंथ स्थातर विकास इति विज्ञाने-न्धरः॥ वस्तुतस्तु स्यावर् विक्रयनिवेधा व्यवि-भक्तस्थावर्षिययः। सत्रापि यदि विक्रयं विना व्यवस्थितिनं भवति सदा विकय: कर्त्तेष्य:। पूर्वापुराक्षां समसीहार विश्वयति सिता-चरायाम्।

"स्थावरं द्विषदचेव यद्यपि खयमच्जितम्। ष्मसम्भूय सुतान् चर्वान् न दार्गं न च विक्रय:॥"

च्यापनादमा ।

"रकीशीप स्थावर क्वायाहानाधमनविक्रयम्। म्बापलकाचे क्षष्टुव्यार्थे धनमार्थे च विशेषतः ॥" इति दायतस्वम् ॥

द्रयाविद्राविक्रयणिवेधी यथा। स्ट्रांत:। "विक्रीयन् भदाभांसानि द्यानचन्द्य च भच्ययम्। क्काचित्रगन्य। सभनं सूद्रः यतित तन्त्रकात्। भ पिला चौरपानेन जा भागी ग्रामनेन च वैदाचर विचारं अपूदका का वर्ता बजेतृ॥" का लिकापुरायम्।

"(वक्रयं सर्व्यवस्तृनां क्वार्वन् स्पृत्रो न दोषभाक्। मधु चम्ने सुरां जाचां क्षका मांचच पचमम्।"

"बद्धः प्रति को देन लाक्ष्या कर्वेषन च। न्य देश सूदीभवशि बाषायः चीर्विकयात् ॥ ष्मभक्षी भवजस्त्रार्धे यज्ञदेतीकाचैव च । यदावध्यन्तु विक्रयाश्चित्र(धान्धेन तत्प्रमा: ॥"

इवाद्वितसम् ॥

"गवां विजयसारी च गवि सोमानि यानि च। तावह वेस इसाधि गया गांडे कि मिभैवेत् ॥ इति वसवयनम् । "भोवनीऽयाच्यसंयाच्यपारहायासावत्रयाः। लड्रासार्यसर्वर्याभपकारा च विक्रयः। श्रताचाध्यगदानसपस्यागाच विकयः ॥" इ.साहि मानवे ११ काधाये उपपातकमध्ये ग्रांक्सम् ॥

प्रतियाधीसंभ्यामाध्युद्धारः कार्यः। इति। विक्रयगं, की, (वि + की + क्युटः) विक्रयः। यथा, "यमा विश्वकाषिकुताश्रप्रकेते नेष्टाः क्रये विकथिते प्रश्चनाः । पौध्यासिचिचा ग्रतविन्द्रवाताः क्रये चिता विकथ्यी निधिद्वा: ॥"

> इति च्योति'सार्संग्रहः ॥ विक्रयिकः, पुं, (विक्रयेश जीवनीति। विक्रय + "वक्क अभयविक्रयात उन्।" १ । १ । १३ । इ.ति ठन्। यद्वाः, विक्री व्यानीति । वि + क्री + "क्रिय

इकन्।" उचा०२।४८। इति इकन्।) विक्रीता। इत्यमरः । (यथा, मञ्चाभारते।

१२ । इद् । ३० । "दी चित्रस्य कदर्थस्य क्रतुविक्रयिकस्य च । तक्ता अभी विकर्ते अयुक्तिया रणकस्य च। चिकित्सकस्य यचानमभीच्यं रचियक्तया ॥")

विक्रयी, [न्] चि (विक्री खालीति : वि + क्री + गिन:।) विकायक मा। इति ग्रस्ट्रावणी॥ ( यथा, याज्ञ यस्की राग्या १०३ ।

"क्रेता मःख्यमवाप्रीति तस्नात् यसास्य

विक्रयी॥") विक्रान्तं, क्यो, (वि+क्रस+क्त:।) वैक्रान्त-মঞি:। ছলি হাঙাৰিও ফুট:॥ (বিৰিদ্ধনাৰ-तारस्य विकार्वितीयपादचेपेया कानारिकं विकास्ति कातम्। तथा च वाचर्गय-संचितायाम्। १०। १६।

"विधाोविक्रसगमसि। विधाोविकान्तससि। विष्णीः क्रान्तमसि।"

"दे दिलीयप्रक्रम व्यं विष्यो विकास दिलीय-पाइप्रचिपंश जिनमनारिचमिता" "इमे व लोका िष्णीविक्रमर्गाविष्णीविक्राण्यं विष्णी: काश्नमिति श्रुते:।" रित तद्वाच्ये मधीक्षर:॥)

विकालनः, पु, (वि+कम +क्तः।) श्रूरः। इत्य-सर:॥ (वाच्यक्तिङ्गेश्वि हम्बति। यथा, सदा-

राचसं।१। "विकालोर्वयग्रालिभिः, सुसचिवेः, श्रीर्वकः-नामा(द्भि: ")

विंदः। इति राजनिर्धेष्टः। ( मदालसामभे-जात-ऋतभ्यवपुत्रः। यथा, मार्यक्रये । २५।८। "महासरायाः सञ्जाची पुत्रः प्रथमचन्त्रतः । सस्य चक्रे पिता गाम विकाल इति धीमतः॥" हिरएयाचपुत्रविशेषः । यया, हरिवंशे । ३। 130---

"विश्वाचस्ता: पच विश्वाय: सुमदावला: । भाभीर: प्रकृतिकीय भूत्रसम्लापनकाचा । महानामक विकाला: काजनामकाचिव च॥") विकालित:, च्डी, (वि⊹कम्+क्तिन्ः) ज्ञान्त-मति:। तत्वकावः। पुतायितम् २। इति जिकास्ट ग्रेष: । विक्रमचा (यथा, राजतर क्रियाम्। । १२६।

"पार्थिवः प्रयुविकान्तियँधि क्रीव समीच यः ॥' पादन्यात:। यथा, ग्रातपथत्राक्षायी।१।१।२।१६। "विज्ञाच्याक्रमनासिति यद्यो वै विज्ञाः स देवैस् इसां विकारितं विचक्रमे येथासिमं विकास्ति-रिस्मेव प्रथमेन पदंत्र पसाराधेदसनारिसं डितीयन दिवसुत्तमेनेतां वर्षेष एतसी विद्याः येची विकालिं विकासते॥")

विकायकः, पुं, (विकीयातीति। वि+क्री+ थ्वल् ।) विक्रेता। इति **डेमचन्त्रः । ३**। ५३२ । ( यथा, महाभारते । ५ । ६८ । ८ ।

"चिक्तिसकः प्रकानावकीगी-की गः कृरी सद्यपी भूग चा सेनाजीयी श्वतिविकायकचा म्हार् प्रियोश्याति चित्रोह्काई: ॥")

विकिया, ऋती, (विकर्णामिति । वि 🕂 🖷 🕂 " 🛱 🕶 🖰 श्राचा" १।३।१००। इति श्रः। टाप्।} विकार: । इत्यमर: ॥ ( थथा, रघु: ।१६।०१। "प्रसञ्जयहां द्विका विभागन विक्रियोच्य

प्रचान् प्रशेषक टिलानिय मिल्लिह्डान्॥" प्रक्रतरत्वयाभावः । यथा, मार्कक्टिये । ३५।२। "अर्के इश्यापि गोधूमधवगोरसविक्रिया: ॥" विरुद्धा निया। विरुद्ध कार्यम्। यथा, रघु:। 1 28 1 45

"इत्याप्तवचनात्रामी विनेष्यन् वर्षोविक्रियाम् । दिश: पपात पत्रेगा वंगानिष्यस्यकेतुना ॥")

विकीतः, चि (वि+क्री+क्षाः ।) सन्धिकयः । यथा, हहस्यति:।

"नाधिकाचीन क्वारति तहनं द्वातिभिः, स्वक्तम्। व्यदत्तव्यक्तिविक्रीतं कालासां क्रमति धनी॥" इति प्राथिचित्रतस्त्रम् ॥

विकुरं, वि, (वि + कुष + क्तः।) निष्ठुरम्। इति चेमचनः ।

विक्रता, [ ऋ ] जि, (विक्रीसातीति। वि + क्री + रूप्।) विक्रयक्ती। तत्प्रयाय:। विक्रथिक: २। इत्यमर: । विकयी ह। इति ग्रन्दरका-वर्ताः। विकासकः, ४। इति द्वेमचन्द्रः॥

(यथा, याचवल्याः । २। १७३। "विकेतु इयो नान् शुक्षिः स्वामी क्यां कृषी इसम्। क्रोता मः स्थामवाप्रोति तस्ताद्यस्य स्वक्यी॥") विक्रेयं, चि, (विक्रीयते इति। विने क्री + "श्रमा

यत्।" हाराध्का इति यत्।) विज्ञययोग्यद्रधम्। तत्पपर्याय:। पणितवाम् २ पर्यम् ३ । इत्य-मर: । विक्रययोग्यायोग्यानि यथा,---"इरनु इतिविष्णात्त्राचनी धनीनेपुणम्।

विट्पर्यसङ्ग्रीहारं विकेशं वित्तवर्ह्णम् ॥ सर्वान्यानपी देत सतासच तिली; सच । ष्यक्रानी सवस्व होव प्रश्ची ये च मानुषा: ॥ कर्वक तालावं रत्तं भागकीमाविकानि च। व्यपि चेत् खुररक्तानि मजक्ते नथौषशी: ॥ व्यपः ग्रकां विवंसीयं योसं गलांका सर्वेशः । चीरं चौतं राध इतं तेलं मधु गुड़ं कुछान् । बार्स्यांच पश्नृ सन्नान् इंद्याच वयांति च। मदं भी नी च लाचांच सर्वा से कहा मां स्वया । कामसुन्यादा संस्थास्तु स्वयमेव सधीवनः । विक्री कीत तिजान श्रुह्वान् धर्मे । धर्मे । प्रमाध्याच्या

खितान् 📲

इति मानवे १० अधाय: 🛊

विकाय:, वि, (विकायते इति। वि+ मा + पचा-द्यन्।) विक्रमः। इत्यमरः॥ (यथा, साथै।

"नृनं सदायेन वियोगविकावा पुर: पुरस्कीरपि नियंधी तहा॥" 🛊 ॥ क्ती, दु:खम्। यथा, रामायग्री। २।८४।२५। "किमिदानी मिदं देवि। करोति सुदि विस्तवम्॥") विक्रिज:, चि, (वि + क्रिट् + ल: ।) जरवा जीयें:। प्रीबः । आ वं:। इति मेदिनी । ने, १३३॥ विचात:, बि, (वि + चार्य + त्ता:।) विश्वविक चात:। (यथा, महाभारते। २। ४६ । ३६ । "अद्वारेख विनिधेक्कन् द्वारसंस्थानकः पिखा। व्यभिच्च ग्रिलां भूयो जलाटेनास्मि विचतः॥") विचाय:, पुं, (विचवगमिति: वि+ च्हु+"वी क्तुश्रुव:।" ६। ३। २५। इति घण्।) श्रब्द:। इत्समर: ॥ ( यथा, भट्टि: । २०। ३६ । "यात युर्वयसमार्थ दिश्रं नायेन दक्तिगाम्। विद्याविद्योयविद्यार्थं तर्क्कयन्ती सद्योदधेः ॥")

कास:। इति स्वामिक्तिङ्गौ। इति भरत: ॥ विचित्र', वि, (वि+चिष्+क्तः। (यया, महाभारते। १। २०। ०। "वायुविक्षिप्तकुमुमेक्षयान्येश्य पाद्यैः ॥" कान्यितः । यया, भागवते । 🖭 🖳 । ४६ । " स ब्रीड्डिमत्रविधिप्रभूविजासायलीकनै:। देखर्चपचेतःसु कामसुद्गपयन् मुष्टुः ॥" क्री चित्तविशेष:। यथा, पासञ्जलभाष्ये ।१। "चिप्तं ऋइं विचित्रमेकायनिवहसितिचित्त-भूसय: ॥" "चिन्नादिशिष्टं विचिन्नमितिमधि-भग ॥" )

विचीर:, पुं, (विधिष्टं चीरं यव।) व्यक्तिच:। इति राजनिषंग्टः ॥

विचीपः, पुं, (वि+चिष्+चण्।) प्रेरगम्। त्वातः । विश्वेषसम् । यथा,---

"नेके सामिष्ठविचिपमतीत्य द्यधिकं स्वम् ॥" र्यायाधिकाचारतसम् ॥

( कन्यनम् । यथा, कुमारे । १ । १३ । "लाष्ट्र लिखिपविसिपिश्रीमे-रितस्तनभाषामरी चिगौरे:। यस्याचेयुक्तं गिरिगाचप्रव्हं क्रुर्व्याल वालवानने क्रमर्थः।")

व्यक्तियवक्षवकवनेन चित्रस्य व्यन्यावसम् नम्। इति वेदान्तवाद:।

विचेपशस्तिः, स्त्री, (विचेपाय शक्तिः।) माथा-श्रक्तिः। यथाः राज्यानं खाउतरच्यी स्वयका सर्पोदिकसुद्वावयात । यदं अज्ञानसपि स्वाष्ट-

तास्त्र विचा विचेपश्रक्या चाकाश्राहिप्रयच-सद्भावयित ताइधं कामधंन्। इति वेदाना-सारसवीधिनौटीका ॥

विखाः, त्रि, (विस्त्राः। निपाननात् यजीपः।) गतनासिकः। इति भरनदिकःपकीयः॥

विखनाः, [स्] पुं, त्रश्चा । यथा, ---"नं साजु गोपिकानन्दनी भवा-नखिनदेषिनामन्तरायदक्। विखनसार्थिती विश्वगुप्तये सक्त उदेयिवान् सात्वतां कृते।" इति श्रीभागवते । १०। ३१। 🛭 🕸

विया: चि. (विग्रता नासिका यस्य । बहुत्वच च-नात् नासिकायाः खः।) गतनासिकः। इति भरतदिक्पकोषः॥

विख्रः, पुं, राचनः। इति जिनाकश्चिः॥ चौर:। इति संचित्रसारोगादिवत्ति: ॥ विकाः, जि, (विग्रता नासिकास्त्रीत । "ख्य**वा** ।" ८। ४। ३८। रखन्य वार्तिकोक्या नासिकाया: का:।) गलनासिका:। इति केचिन ॥

विष्यातः, चि, ख्यात्धापद्मः। विपूर्वकाधातीः क्तप्रत्ययेन निष्यनः ॥ (यथा, सञ्चाभारते । १ । 194103

"चन्द्रवर्मेति विख्यातः काम्बीजानां नरा-धिप: ॥")

विख्याति:, क्यी प्रसिद्धि:। सुन्वाति:। विपूर्वन-ख्याघाली: क्तिप्रत्ययंग निष्यतः ॥

विकायनं, की, (विनंस्था+ विज्+क्युट्।) बाख्यानम्। विपूर्भन्यान्तखाधातोरनट्गय-बेन निष्यतभू ।

्रे चि,(विक्रतानासिकायस्य।"खू-विख्ं:, ेखीच वक्तशी।" इति वासिकाया खुः खुषः।) व्यनासिकः। इति देसपदः॥ क्रिज्ञगासिकाः। इति भ्रस्ट्रक्रावली ॥

विश्वनं, की, (वि+गध+लुट्।) ऋवसुक्ति:। इति श्रिका कार्येषः । (यथा, पासिशानः । १ ।

"चंमाननोत्सञ्जनाचार्यकरमञ्जानस्तिविसस्तर-व्ययेषु निय: ॥""विशयार्ग ऋणाद्देनियांतनम्।" इति काशियका॥)

विगतः, त्रि, (वि + गम + क्तः।) प्रभारहितः। शन्पर्याप:। निष्यभ: २ अ.दोक:३। इ.ख-मर: । वीत: १ । इति कद: । विशेषिक ग्रम: । इति हेमचनः ॥ (यथा, माघे । ११। २६। "विशतनिभिरपङ्केषश्चाति क्योश यावतः धुवति विरक्षक्षकः, पश्चली व्यवस्व। रथचरगयमाऋसावदीतृसुक्यनुद्रा सरिहपरतटाक्तादाग्रमा चन्नावाकी ॥")

विगतनीय: जि, श्रीरक्ति:। विगता श्रीर का इति बहुती की कप्रस्थित निवास: #

विमतात्तेवा, की, (विमतं कार्त्तवं रखी यसा: ।) पचापचाश्यस्थि कर्वं विष्टत्तरच्याः। तन्-पर्यायः। निव्यक्ती २ तिथ्याला ३ निव्यक्ती ह जिळाला ५ विकाली ६ विकाला । इति ग्रस्ट-

विगमः, पुं, (वि + गम + "यह महिनिधिगमधा" **३।३।५८। इति व्यम्।) नाग्रः। यथा।** यक्दिका देशिकासु यदुगाधानविक्रमस्य बक्षमी विशुद्धक्यमा लाहग्रीपाधिविमस स्व केवळाम्। जिद्धानस्य च्यानन्दसयपरसास्य जीवासनी जयो भोज:। जीवासपरमासनी-रमेदेशि उपाधिविशेषविशिष्ट्यातानी जीव-कःपनवा नस्गीपाधिकः; परमास्रभेदः। इति भेदकीपाधिविगम एव जीवस्य परमात्नि लय:। यथा घटाकाश्रस्य घटविगम एव श्रह च्याकाधितस्य जयः। जिङ्गभरौराविक्तनस्थे-वाक्षनो जीवभाव इति लिङ्गप्रशैरवाश्र स्व पर्यवसिती सीच:। इति सुक्तिवादः। (विच्छन्दः । यथा, भागवते । १ । १३ । ८३ । "यया क्रीकोपस्करामां संयोगिवगमाविष्ट। इक्टयाक्री ड़ितु: स्थातौ तथे विशेषस्या

न्याम् ॥")

विशन्यकः, पुं, (विश्वते सन्धी वस्तिन् । बहुवीहि-लच्चनः कः।) रङ्ग्रही हन्तः। इति राजनिवेदः: ॥ विमान्धिका, स्त्री, स्पुष्ताः। इति राजनिर्धेग्टः । विग्रहेंगं, की, (वि+गर्ह + क्यूट्।) निन्दनम्। भन् सम्म । (यथा, इहिनेग्रे। २६। २३। "क्रांके च भवती द्वेष्ये वसुदेवविराष्ट्रेगात् ॥") विश्वर्षेता, स्त्री, (वि+शर्ष-धिष्+युप्। टाप्।) निष्ट्रम्। भर्धनम्। (यथा, मदा-सारते। १२। ११४। २१।

> "विगर्चवां परसद्दात्सना सता सद्देत यः संसदि दुर्ज्जान्नरः ॥")

विगर्फिन:, त्रि, (विग्रंविक सर्फिन: ।) निम्दिन: । (यया, नैष्ये। १।१६८। "न केवलं प्राणिवधी वंधी सम

स्वदी चना दिश्व सिंतान्तरास्त्रनः । विमिश्चितं धर्मधने निवद्देशं विश्विष्य विश्वासञ्ज्ञवां (इक्षामपि॥")

निविद्ध:। इति विपूक्षशक्षेधाती: क्ताप्रत्यवेत नियम् ॥

विगलितः, चि, (विश्विमं गलितः ।) स्वतितः। यचा, गीतगीविन्हे ५ सर्गै;।

> "विगालितवसनं परिस्तरसनं घटय जवनम्पिधानम्। किश्लबश्यने प्रकृतन्त्रने निधिमिव इवेनिधानम्।"

विमाए:, जि, (विमास्त्रते स्ति। वि+ माच + क्तः।) कातः। व्यवमाद्यितः। विपूर्वनेगायः-धानी: साप्रवयेन शिवाय: ॥ ( प्रशाए: । यथा, महाभारते। ५ । ४६ । ५ ।

"निर्योग्य चन्द्रीदयनं विगार्हे रजनीश्वति। प्रस्थिता का एथुक्रोकी पार्थस्य भवनं प्रति।") विभागं, की, (विवर्ड गानं यदस्य।) निन्दा। इति देमचनः ।

विधात:

विगाचमानः, चि, (वि+गाच+धानच्।) विसोद्गक्षा। व्यवशायनकत्राः त्रिपूर्व-गाइधाती: ग्रानप्रवायेन निव्यतः । (यया,

रञ्च: । १३ । १ ।

N.

"व्यथातानः ग्रन्दगुवं गुकतः यदं विभागेन विगाह्मानः। रकाकरं वीका मिथ: स जायां रामाभिषानी परिविद्यापाय (")

विगुगः, चि, (विपरीती गुयो यस्य ।) गुग-वैपरीत्वविशिष्टः। यथा,---"यथा मनी ममाच्छ नेयं माना तथा सम। विगुबीच्यपि पृत्वेष्ठ न साता विगुवा भवेत् ॥" इति मार्ककेषपुरावे वैवस्ततमन्त्रनाधायः॥ ( खन्म:। यद्या, भौगवते । ७। ६। ४८ । "सम्बंखिन सगुको विगुराच भूमन् नाम्यत् त्वस्स्यमि सनी वचसा निरुक्तम् ॥" गुगाक्षीन:। यथा, प्रिप्रापालवधे। ६। १२।

> "व्यवसन्नतापमत्सिक्समभा-दपदीयनेव विशुखन्य गुणः ॥")

विग्रुष्टः, चि, (विश्वेषिया ग्रुष्टः।) गर्छितः। गुप्त:। इति नेदिनी । 🖟, ६---१० ॥ विय:, चि, (विगता नासिकास्य। "वियो

वक्तवः।" 🗀 ४। २८। इत्यस्य वार्तिकोक्या ना(वकाया: गः ।) मतनाचिकः । इत्यसरः ४%॥ (चि, "विविधं सम्भात्ययां निति विपूर्व्वात् सम्भाते: 'व्यक्येव्यपि इध्यते।' इति इतः।" इति देव-

, दालयच्या । मेधायी । इति निचग्दुः । इ. १९५॥ यथा, ऋग्वेदे । १ । ८ । ८ ।

"परेषि वियमस्तृतसिन्धं प्रकाविपश्चितम्॥") वियहः, पुं, (विविधं सुखदुःखादिकं ग्रज्ञानीति। वि+ यह + अच्। यदा, विविधे दुः खाहिभि-र्गृद्धते इति। वि÷श्रद्ध†"बद्दददिणि-गमचा"३। १। ५ ⊏। इति चप्।) धरीरम्।

(यया, रघु:।११।१३।

"विग्रहेण मदमस्य चारुणाः सीरभवत् प्रतिनिधिनै कलीया ॥") युष्टम्। इस्टमरः ॥ (यया, मनुः। ६०। १६०। "सन्धिष विषयस्थित वानसासनमेव च। रेशिभावं संश्रयक वक्षुवाधिक्तयेत् सदा॥" विरोधमाचम्। यथा, रच्चः। ६। १०।

"त्याचन माणमानं वत वियाची-में पुनरेति गतं चतुरं वयः। पर्स्ताभिरितीव जिवेदिते

सारमते रमते सा वध् जन: ॥") विभाग:। इति मेहिनी। है, २३॥ (यथा, | भागवते। इ. ३१। इ. "भासेन तुधिरो डाभ्यां वाक्रहुगाचड्ड-

वियष: मखजीमास्यमना वि विज्ञानिहत्रे इव-

**कि** भि: 🕯 " ) बाक्यभेदः। स तु समासवाक्यम्। सत्ययायः। विकार: २ । इत्यमर: । (वीनां पश्चिवां यहो | वक्रीत्तिपचाशिकायाम् । १। "नो चल्या चित्रसस्य रातव तनो बस्थाच्यर्च

न प्रीतासि वरोच चेत्कथय तत् प्रक्रोमि किं वियक्षम् ।

कार्यो तेव न किचिद्धित एउ से दीवां यहे-बीति घी

दिश्याद्व: प्रतिबद्धकेलिश्चियो; खेथांचि वकोक्तय:॥")

देववियञ्च करका दिप्रमासां श्रीऋ (पंश्वक्टे द्रष्टवाम्। विश्रप्तः, पुंजी, (विग्रह्मको प्रश्रदी यश्वित्। वि + यह + चप्।) युद्धम्। इत्यमदः ॥ (यथा, सर्:। ० । १७०।

"यहा प्रक्रुष्टा मन्येत चर्चाक्ताः प्रक्रतीश्रेष्टम्। चात्र[प्कृतं तचातानं तदा कुरू (त विश्व इन् ॥") विषयावरं, की, (विषयामात्रभोतीति। जा+ ह + बाच्।) एडम्। इति ग्रन्दचित्रका। विघटिका, उद्यो, (विभक्ता घटिका यथा।)

प्रजम् । इति राज्जिघेस्ट: ॥ विषड्टिसं, चि, विशेषेण चालितम्। विपूर्वेषट्ट-घाली: ऋष्ययेन निम्यनम् ॥ (यथा, इन्दर्-संक्षितायाम् । ३५ । १ ।

"सूर्णस्य विविधवर्षाः, पवनेन विविकृताः कराः | काओं।

वियति अतः संस्थाना ये डक्कान्ते न (इन्क अतु: ॥" विद्वम् । यथा, साघे । 🖰 । २४ । "त्रसामा चनग्रपरीविष्ठहिसोकः-र्वामोक्रितिश्वमाय विश्वमस्य ॥")

विधरं, क्षी, । विशेषिय खदाते इति । वि 🕂 खहू 🕂 "उपक्रोरिदः।" ३। ६ । ५ ६। इ.ति इथय्। "घमप्रोक्षा" २ । ६ । ६ - । इति घस्छ-व्यादेग्रः:।) सिक्षकम्। इति राजनिष्येदः॥ विषयः, पुं, (वि+ व्यद्+ व्यप्।) भोजनप्रोयः। इति भरतः॥ (यथा, मदुः। ३। १८५। "विषयाधी भवेत्रिकं निर्ववाक्तभोजनः।

वित्रसी सक्ताप्रेयम् यक्तप्रेयं तथान्डतम् ॥") षाश्वार:। रति ग्रम्ब्रकावती ॥ (यथा,---"च्यय वनप्रिय! विस्तुत रव किं विक्रियुक्ती विषयी भवताधुवा। यरमयेव कुषूरिति विद्यया

> न पत्रतच्चरकी धरकी तव 🗥 रत्इट: । )

विचातः, पुं, (विश्रोवेगा इमनमिति। वि + इम + घन्।) वाचातः । यथा, वामरे । "श्रहिवेषे तड्डियातेश्वयाद्यावयदौ समौ ।" षाचात:। (यथा, मश्राभारते। "चक्री ग्रविघातचः क्रीवृत्तिव पितासदः।" विनाधः। यथा मञ्चासारते। १। २६। १३। "सुन्पिपासाविद्यातार्धे भक्तामासु मे.

सवाव् ॥")

यक्तमधिति वाक्षे विकल्लयक्षम्: बचा, विवाती, [नृ] सि, निवारक:। वातक:। विवास-भाम्दादिन्प्रव्ययेन विपूर्व्यक्षनधातीर्यकादिला-सिन्धतस्येन वा निव्यन्तः॥ (यया, चर्र-वंभी । ६० । ६४ ।

> "रवम्बितवीयंसा ममामरविचातिनः॥") विद्वः, प्रुं, (विद्ययते कानेनेति । वि+ द्यन 🕂 "वनर्धे कविधानम्।" १।१।५८। रत्यसा वार्त्तिको क्या क:।) खाचात:। तत्पर्याय:। चनरायः २ प्रसृष्टः ६। रसमरः । ( यथा सुदाराच से। १।

"प्रारम्यतेन खालु विद्वसयेन नी चें; प्रारम्य विव्रतिश्वता विरम्नित सधाः । विन्ने: पुनः पुनर्पि प्रतिश्वासाना पारव्यसत्तमगुगाक्यमिवोहस्ता।"

क्रमापाकप्रकाः। इति ग्राव्यक्तिकाः। शेवाये अमरे अविष इति यातः ॥

विञ्चकारी, [न्] जि. (विञ्चं कर्त्तुं भीजमस्येति। क्ष + खिनि:।) घोरदर्धन:। विचाती। इति मेहिनी। ने, २५५ क

विञ्जायकः, पुं. (विञ्जानां नायकः विञ्जाधीन्धर-लात्।) गर्धेष्:। इति स्ट्रतावली । विज्ञनाग्रकः, पुं, (विज्ञानां नाग्रकः ।) गयोग्रः ।

इति ग्रम्दरतावली । विम्ननाभागः, पुं, ( नाभ्यतीति नाभ्रमः विमानाः नाधन:।) गरीध:। इति ग्रन्टरवायली ॥ विश्वराज:, पुं, (विश्वानां राजा। "राजाइ:

सरिवाध्यस्य ।" ५।४।६१। इति टच्।) गयी घर:। द्रत्यमरः ॥ ( यथा, कथासरित्सागरे ।२०।१०१। "बार्थपुत्र पुरा मला विवराजनपूज्यत्।")

विञ्जविज्ञायकः, पुं, (विञ्जानो विनासकः।) गर्योग्रः। द्ति काशीखकः ॥

विव्रहारी, [न] युं, (विव्रं चतुं प्रीलमस्य रति। चु + मिन:।) गर्धेग्र:। इति चिकाखर्ग्यः । विञ्चनाग्रके, चि॥

इत्यमर: । देविपित्रतिथिगुर्वादिभुक्तस्य प्रेष: । विद्नित:, चि, जात्ववद्ग: । विद्वीशस्य जात इत्यर्थे विज्ञश्रद्धादितच्प्रत्ययेग निकासः॥

> विज्ञेशः, पुं (विज्ञानां देशः।) गर्णेशः। दिन अञ्च-रक्षावर्ती ॥ (यथा कथासरिम्सागरे ।२०।८३। "विज्ञोरच तब जातीरयं विना विज्ञे प्रपूच-

> > नस् ॥")

विश्लेशकाञ्चनः, पुं, (विश्लेशक्य वाचनः ।) सचा-म्हवतः। इति राजनिर्घेग्टः॥

विद्येशानकाला, क्यी, (विद्येशानस्य असीशस्य काला प्रिया। तत् पूजायां एतस्याः प्राप्र-ब्द्यातः। श्वेतदूर्व्यो। इति राजनिर्धेग्टः।

विष्ठ: पुं, चम्चखुर:। इति चिकाकप्रेष:॥ विच, रर्शन घणी च प्रवक्ती। इति कवि-कत्पह्मः ॥ ( अहा - का - रुधा - च-उभ --च्यक॰-सक्षच-व्यन्टि।) रर, व्यविचन्। ष्यवीचीत्। ति, म, वेवेक्ति वेविक्ते मर्स्योप पिकतः प्रथक् स्वादिवार्थः। विस्त इति जान्ती यः व यव चान्नांश्पि मक्ते कस्यचित्रुरोधात्

विवाद:

तेन नियां खेरेकुरिकास इसी विजयक्षी-नैवास यहकात् सेर्गुण:। व म, दिवस्ति विद्क्ती। विविगण्मि दिव: सुरान् इति प्रथम् करोमीत्यणः । ची, वेक्ता । इति दुर्गा-

विचित्रताः, पुं, सङ्गीप्रमेदः। सरमवाष्ट्यः। रति मेरिनी। वी,२५४। (यथा, राचिमासर्थपूरे। २०। "कुन्द्: कन्द्रालतवार्थं विचिविताः कन्याकृषां केतकः सातषुं अदयः सर्वेग्ययवर्षं सक्तीरतिसक्तद्वमः॥") विचक्त सः, पुं, (विश्वेषिक चर्चे धर्मादिसुमदि-ध्रतीत । वि + चच + "बाउदात्तीतच चलाई:।" क्। २।१४८। इति कर्णस्य युच्।) प**ब्धितः**। इ.समर: । (यथा रह्मवंशे : ५ : १६ ।

"ततो यथावद् विश्वताध्वराय ससी सामादेश्विव जिलाय। वकासमाना गुरवे चवकी विषयमः प्रस्तुतमाचचचे ।") नियुक्ती, चि। इति राचनिर्धेष्टः ॥ (यथा भाग-

"विषयकोश्सर्यति वेदितं विभी ष्मननापारसा निष्टतितः संसम्॥" मानार्धरफ्रीं। यथा मर्स्बरे। ४ । ५३ । २ "विचचनः प्रथयताष्ट्रयतुन्नेजीजनत् स्विता सुक्रमुक्षम्।"

वते। १। ५। १६।

"विषयाः विविधं प्रष्टाः" इति तहास्ये

विषयमा, की, नागदनी। इति राजनिवेद्दः ॥ विचन्त्र:, [स्] जि. (विसर्त प्रत्यचितिश्वि वस्तुनि षपगतं चत्तुर्येखाः।) विमनाः। इति विकास्तः-शिष:॥ (विगति वरे च जुषी बच्चा) विगतच जुषि, चि ॥ (यथा, महाभारते। १२ । ६५ । ६४ । "व्यक्तरा विजयं यानित यथा प्रथि विच-

'खुष: ۱\*<sup>2</sup>। विधिष्टे चलुषी यस्य सः। द्रश्यावंश्रीयः कश्चिट् योबा।यया, सर्विग्री। १४१। १.। "क्तवन्मी सुरंद्य विचक्तररिमहेन: ॥") चि चयरं, की, (विश्वेषेश चयनम्।) अ। ग्रेशम्।

इलमर: # विचर्षिका, स्त्री, (विग्रेषित सर्घेत्रते माकिपादस्य लक् विदायित व्यवया इति। चर्च तर्लने 🕂 "रोगाख्यायां क्षुत्रं बहुत्तम्।" शश्रश्रणः इति ब्युज्ः टापि काल इत्यम्।) दोग्रविधीयः। · विकाष इति भाषा । तत्पर्याय: । कच्छू: २ पास

६ पामा । इत्यमरः । चापि च। "कच्छु: कच्छू: पास मासा पाइरोगे विच-भिका।"

दिति शब्दरकावकी।॥।

तदीवधम् बचा,---"करवीरं सङ्गराजं सवयां कुछककेंडम्। चतुर्गं योग मध्येया पचेत्रीमं इदेलतः। मामा विचित्रियो क्षरमध्यक्राहि वसानि वै॥" द्रति गावके २५० षश्यायः । # ।

"अरीचं (चट्टलं क्रुकं चहिनाकं अनः क्रिका। देवदाद परिते हे कुछ सीती च चन्दनम्। विद्याका करवीरच चकेचीर सन्तर्भणम्। एवाच काविको भागो विषक्ताद्वेपनं भवेत् । प्रकां कट्कतेलाख गोक्किनेश्रुखे पचेत्। अध्तृपाचि लोक्पाचे वा प्रशिक्षेत्र विना परीत् । मामा विचिचिंका चैव रहविकोटकानि च। ष्यभ्यक्षेत्र प्रकारमञ्जाको को अन्तव प्रकार । प्रस्तान्यपि नियासि तैविनानेन साचयेत्। चिरोत्थितमपि चित्रं विवर्धे तत्चनाद्भवेत् ॥" दति गावड़े १६८ चघाव: । 🛊 🗈

व्यवपञ्चन्छविष्ठीयः । वया । "रकं क्वारं सहतं पूर्वे गणचर्मे ततः सहतम्। ततक्यमेन इर्जधोक्तंततक्यापि विचर्किया। विपादिकाभिधा चैव पामा कष्ण्यातः परा । ततो रहेचा विच्योट: विटिमच ततः परम्। ततकालमकं प्रोक्तं धतावक ततः परम्। श्वद्रश्वष्ठानि श्वेतानि कथितानि भिवनरी 🛊 सक्छु: पिड़का खावा बहुसावा विच-

(चेंका ॥"

पिड़का चुद्रपिड़का। " हा काते लाग्सारा रूचा जामोर्चीया विच-

मादे विपादिका ज्ञेया स्थानभेदादिचिकिता॥" दास्यते विदार्थते । केचिडिचिधिकाती विधा-हिकां विभिन्नमाञ्चः। इति भावप्रकाशः । ( या च अद्यापासक ग्रेवभोगचित्रं वेदिक कर्मे-प्रतिबन्धिका च। यथा, शुद्धितत्त्वभूतभविष्य-पुराकीयमध्यतके वदाध्याय ।

"इस् कुरुगर्या विप्र उत्तरीत्तरती गुरुम्। विषिचिका तु दुचना चर्चरीयक्तंशयकः ॥ विकर्जुर्वयताओं च लक्षकित सर्वारकम्। एषां मधीतुयः कुडी मधितः वर्धकर्मसः॥ त्रभवन् सर्व्याचित्र गर्ये भागे तथानसि। न्दते च घोपयेत् तीथे खणवा तरमालके a" बदाचित् अधिजन्धभूभिकन्धिः विचर्चिता खत्मद्यते। यथा हक्षत्संक्षितायाम् । ३२।१८।

"बार्ययश्चिदनाशः स्वापायसञ्चये कृपतिवेरम्। दद्विचर्षिकाच्यर-विषयिकाः, पाच्छरोगभ्रा ॥")

विचलः, त्रि, व्यस्तिरः। विपूर्वेचलयातीरल-प्रतासेव विष्यतः ॥

विचलितः, त्रि, पतितः । क्वसितः । विपूर्वेचन-धातोः क्तप्रव्यवेग निष्यतः॥ (यथा, मनुः। 01951

"रको इट सुमचन् तेजो दुईरका इतासभि:। धर्माहिष्कितं स्थान मुप्रेव स्वाभवन् ।") विचार:, युं, (विश्विक चर्म प्रदाध दिशिकोये) द्यानभिति। वि+ चर्+ घन्।) तस्विवयेयः । इति व्यवशास्त्रासम्॥ सन्दिकी वस्तुनि प्रमा-

कीव तत्त्वपदीच्या। इति सोयीचन्द्रः । प्रसार्थे -रथैपरीचर्यं विमधीमाणभिति केचित्। रति भरतः । तत्प्रयायः । तर्कः २ निर्धयः ३ शुक्रा ८ चची ५ । इति जिकास्ट श्य: । संख्या ६ विचारका ७। रत्यमर: । चर्चनम् ८ धंस्थानम् ८। इति तङ्गीका। विचारमम् ९० विलको: ११ खुष: १२ व्यूष: १६ खाष: १८ वितक्षेत्रम् १५। इति ग्रम्थरकावली। प्राण-धानम् १६ समाधानम् १०। इति जटाधरः ॥ (यणा, कथासरिह्यागरे। इहायया "न चैनं चमते नारी विचारं भारमी हिता। बर्दियं क्रमते राज्ञीतव कार्ल्यं विपन्नतम् ॥"

नान्त्रीत्तलक्षकविष्ठेवः। तक्षक्षकं यथा,वाहित्य-द्रमें वी। व्। ४८०। "विचारी युक्तवाक्येकं स्प्रतः चार्च चाधनम्॥") विचारमं, की, (वि+चर+सिच्+स्पृट्।) विचार:। इति ग्रम्बरकावली। (यथा,

भागवते। १९। १३। १८। "तत्र ज्ञानविरागभक्तित्रहर्तं में व्यक्तिया

विष्कृतम् ।

तच्कृष्यन् सुपठन् विचार्यपरी भन्ना विस्थे-**घर:** ।"

"एक सिन् धर्मिक विषक्षाना चैविसर्वो विचारतम्। सः च संप्रयक्तिधा स्नात् रको विशेषादशैन समानधनीदशैनात्। श्राचित्रुं-रण्युष्त्री। दिनीयी विश्वेषादश्रीनमाची। अञ श्रव्दो विकोश्विको वा। स्त्रीयोश्वाधारम-धर्मेच: यथा भूनिता चनिता वा। व्यव शन्धी-**श्लाधारणधर्मः: विशेषमपश्लम् संशेते मन्या**धि-करकं निर्धायनिर्धि वैति दिव्।" इति। "विचार्ये पूर्वसा।" इति श्रीपतिदशक्षतका-तन्त्रपरिश्चि गोपीनाचतर्नाचः ।)

विचारया, की, (वि+चर+विच्+युच्। टाप्।) विचार:। इत्थमर:। ( यथा, देवी-भागवते । १ । १८ । ४२ । विशेषो सक्त घरेबाएं बाज कार्या विचा-

भेदवृश्चिस्तु संसारे वर्त्तसावा प्रवर्तते ॥") मोर्मासाम् स्वाम् । इति हेमचनः: । विचारधीर्यं,त्रि, विचार्यम् । विपूर्वमाना(विचना) चरधातीरनीयप्रतासेन विवासन्। सी,प्राच्यान्। इति देशचन्त्रः॥

विचारितः, चि, (विचारः संचातोऽस्य इति विचार + "तद्सा संवातं तारकाहिषा इतच।" ५।२।३६। इति इतच्।) स्रतिचार:। तत्पर्याय:। विद्य: २ वित्त: १। इत्यमर: । (यथा, सभी। ११। २८।

"आपकाळीन यो धर्म क्रुतिरनापहि द्विष्ठ:। च नाप्नोति यानं लख्य यरचेति विकारितम् ॥") विचार्ये, चि, विचारितव्यम्। विचारकोयम्। विपूर्विचरवातीचार्यातात् यप्रतावेव विद्यासम् ॥ (यया, मार्कक्षेत्रे। ६६ । १८।

विक्रम्

"दा:सीमा दुरञ्जरयाभाराय विकर्त वने। परिद्याणाशु नैतत्ते विचार्यं त्रचनं सम ॥") विचालं, त्रि, धान्यनारम्। धानाराजम्। इति हेमचनः ॥ (पुं, संख्यान्तरापादनम् । यथा, विचित्रतः, त्रि, (विचित्रमस्य जातमिति । पार्विनी। ५ । १ । १६। "वाधिकर्वे पिचावे ৰ ∦")

विचि:, युं स्थी, (वेवेक्ति जनानि प्रथमिव करोति । विच + "इग्रुपक्षात् कित्।" खबा॰ १।११६। इन्। स च चित्।) पौची। तरक्रः। इक्सर-डीकायां भरतः ।

विचिक्तिसा, को, (विचिक्तिसानिमिति। वि+ (कत+धन्+धः । टाप्।) सन्देशः । इतः मरः । ( बदा, भागवते । १। ६। ६६।

"सुर्व्यं सदिचितिस्यायामास्मा मे दश्चितोत्विष्टः। मावीन व्यक्तिचे मार्क पुष्कारस्य (विचिन्वतः ॥")

विचित्रं, करी, (विशेषिण चित्रम्।) कर्नेरवर्गः। -इति प्रम्बरकावनी । तदति, चि। (यथा, **सहाभारते । ३ । ५३ । १० ।** 

"विचित्रमाळाभरकीर्भक्तेह ग्रें! खक्त्र ते: ॥") चाचमम्। यया,---

"विचित्रसिद्माक्यातं भगवन् भवता ससः। देयाचरितमाचास्या रक्तनीजवधाश्रितम्॥" इति देवीमाशासाम् ॥

( यथा च, उपदेश्यशतके। ३३। "दुष्टिता विदेशभर्तु द्वीप्रदर्धभीमित्री सीता। वसमाप राज्यभौनां विधिन्नि चित्रा गति-

व्योधा।"

पुं, रोचामनुपुत्र:। यथा, मार्जेक्टमे १८८। ११। "चित्रसेनी विचित्रस नयतिर्निभेषी हरः। सुनेषः चल्रवृहिष सुव्रत्येव तत्सुताः ।" व्यर्थातद्वार्विधेवः। यथा, वादित्यर्पेसे। 301-0241

"विचित्रं सङ्बद्धस्य स्तिरिष्टमताय चेत्।

प्रयम्भव्यक्तिचेतो जीवन देतो व्यंत्र प्रवासन्। दु:खीबात सुखदेती; की ग्रह: संवकादम: ॥") विचित्रकः, पुं, (विविधानि चित्राशि वसिन्। बहुबीची कन्।) भूर्व्यव्याः। इति राज-निषेश्दः ॥

विचिष्णदेष:, पुं, (विचिषा देशा यसा य:।) मेघ:। इति श्रम्ब्चिकिका। आध्यंश्ररीरे नानावर्णसेचे च, जि ॥

विचित्रवीर्कः, पुं, (विचित्राणि वीर्थाणि वस् सः।) चन्तर्वप्रीयराजविष्येषः। सः च प्रान्तनी-र्षायकचार्या भात:। तस्य चेत्रे सळक्या-श्राया वासी इतराष्ट्रं पास्त्र जनयामास। रति सीभागवतस्यम् ।

विचित्रवीर्थेक:, क्षी, (विचित्रवीर्थेक स: प्रस-र्जननी।) सत्यवती। इति प्रक्रमावती। विचित्रा, स्त्री, (विचित्रं नानाविधवसंग्रस्था दति। अर्थे आदिलाएम्। आवर्ष टाप्।) म्हांक्शेव:। इति राज्यमध्यः ।

विचित्राष्ट्र:, बि, (विचित्राधि बङ्गानि यखा।) मध्रः । इति ग्रन्ट्रजायनी । व्यावः । इति

ग्रन्थपनिकाः। काक्यंप्रदीरे, जि ॥

विचित्र 🕂 रमच् । ) मानावर्षे ग्रुसाः । यथा, — "बाधनं सर्वप्रोभार्ष्य सहज्ञसमिनिनिनम्। विचित्रिक्त पर्वेश रहाती भ्रीभन हरे ॥"

इति बचावैवर्शे ग्रीकवाजनसक्के प्रचाम: ! विची, की, (विचि + क्षरिकाराहिति छोत्।) तरकः:। इति विकःपनीयः ।

विचेताः, [स्] चि, (विग्रतं विचर्तं या चेती वस्य ।) विशतचित्तः । ( यथा, आगयते । ६ ।

"एवं सरमवान् बुद्धी भीवयन् वपुषा रिपून्। व्यवदत् सुमद्दाप्रायो येन लोका विचेतवः ॥") विवडिचित्तः । ्दुरुचित्तः॥ शत्यर्थायः। दुर्मेना: ६ वानासेना: ६ विसना: छ। इति हेमचन्द्र: । ( यथा, महाभारते । १।८८।१०। "ये चाला सचिवा सन्दाः वर्के बीवणका-

हयः।

ते तस्य सूयसी दीवान् वर्ष्वयन्ति वितेषतः । " 🛊 🛚 विशिष्टं चेती यसाहित। विशिष्टचानचेतु-भूत: । यथा, ऋग्वेदे । ९ । व्हा १ ।

"तमित् एकांच वसुना भवीयचा

सिन्धुमापी यथाभिती विचेत्रतः ॥" "विचेत्रसः विधिष्टकान्देतुभूता आगी वया चाभितः सर्वास दिश्व सिन्धुं सस्त्रं पूर्यन्त सङ्घन्।" इति लङ्गाक्यो सायवः ॥ # ॥ विशिष्टं चेतो यस्त्रेति। विशिष्टकानः। यथा, ऋग्-वेद्दे । १ । ४५ । ९ ।

"मुष्टीवानी कि दाशुधि देवा व्यसे विचेतम: ॥" "देखारी विचेतनी विधिष्ठप्रशाना देवा;।" रति तद्वाच्ची सायवाः ॥ )

विचेशितः, चि, (विशेषेक चेशितं सतियेखा) विगत:। (विशेषेक चेहित:।) देखित:। इति मेरिन्धां चेडितशब्दार्धरश्रेनात्। चेश्तिमस्रोति वाक्ये चेशाशूनाचा 💵 स्त्री, वि +चेड+भावे ऋ:। विशेषेण चेडा। यथा, भागवते। १। ५। १३।

"उरक्रमध्याखितवसम्सर्भये समाधिनाशुक्तर तदिचेष्टितम्॥")

विच्छ, काविषि। इति कविक्षणप्रमः ( चुरा०-गर्०-चाक--सेट्।) क, विच्छवति। तिवि होशी। इति दुर्गाहास: 1

विच्छ, ग्रामती। इति कविकल्पहम: । (तुरा०-पर्-तक्र-सेट।) विकायति विकायति आयमत्वादुभयभिति चोपरेव: । पर्दे विश्वति। ग्रा, विच्छती विच्छमी। इति दुर्गादास:॥

विच्छन्दकः, पुं, द्रैणरसद्याग्रभेदः। इत्यमरः॥ विधिष्ठण्याक्रीरशिष्ठाक्रीरण विष्कृत्वकः। किंतर विधिष्टेच्याविभिती विच्यन्दकः एवे कादिति कः। एवं सत्त्वस्पमासं वाक्षेत्र। अधाः,—

"उपर्युपरि यद्गेषं तद्विच्छन्दत्तरं जनम् ॥

इति भरतः

विच्छहंबः, पुं, विच्छन्टमः। इसमरटीका? रायसुक्रट: ।

विच्छायं, अती, पश्चियां इरायाः। इत्यसरः समासे बढानात् परा अकावा कादि स्थान् चा चेत् बच्चनां सम्बन्धनी स्थात्। स्वयस्य इरति। बीनां प्रचिकां चाया विष्कायम् इत्यमरहीकार्या भरतः । (यत् भागवत 10136161

"विकासाभिः प्रशावन्ते मक्नः साध च चनी: ॥"

इति उप्रवित तत्त्वै: पश्चिमचाया विष्काय तत रक्षोवहन्द्रे सते विक्शयास्ताभिविक्शया भिरिति विद्धं स्थादिति सुधीभिविँभाषम् ॥॥। विगता ऋष्या यस्य।) इष्टायारचिते, चि। (विक्रतः च्छाया कान्तियेखः । कान्तिरहिते च जि। वया, भागवते १२ । २४ । २४ ।

"विजीक्योदियसूर्यो विक्शयमतुर्णं हुए!! एक्ति सा सञ्जनधे वंसारज्ञारहेरितम्॥") विष्कायः, पुं. (विशिषा काया कान्तियेखा) अध्यः।

दति याण्तवर्शे इत्याग्रश्यदीकामां भदतः ॥ विक्टितिः, स्त्री, (वि† छिट्+ त्तिन्।) सङ्ग-

रामः । विक्टिरः ॥ (यद्या, कामन्दकीयगीति-सारे। १४। ८४।

"सीभी धर्माक्रियासीयः कर्मग्रामप्रवर्णम् । चत्यमाग्रमविच्छित्रसङ्घः सञ्चवनेनम् ॥") ष्टारभेद:। इति मेरिनी। ते, १८५ ॥ व्हेद:। विनाधः । इति जिकाख्योधः ॥ (यथा, हस्त्-संक्तियाम्। १२। ६।

"दिनकरर घमागेविष्कित्तयेश्युदार्तयसन-

षाङ्गचार:। गेचावधि। इति वैसवनः:॥ (वैचित्राम्। यथा, साहित्यद्रयेवे ।१०।६११। "व्यनुमानन्तु विच्छिता चार्नसाध्यस्य साध-नात्।"

क्तीयां काभाविकालक्षार्विग्रेष:।) यथा,---"व्याककायक कारणाच्यापि विक्टिशः काश्रियोष-सन्॥"

इत्युक्तनीलम्बाः

(यथा च साहित्यद्र्येम । १ । १६०। "सोकाध्याककार्यशाविष्टितिः कालित-मोधळत् ।")

विचिहत्तः, चि, (वि+छिद्+ क्तः।) समालकः। विभक्तः । इति मेहिनी । ने, १३३ ॥ (यथा, शाकुनावे १ आहे।

"बहालोने खळां प्रजति सक्सा तिहपुळतां यदका बिक्किकं भवति ज्ञातसन्धानस्व तत्। प्रक्रात्वा यद्वनं तहिंप समरेखं नयनयो-ने से पार्चे कि चित्र च बसपि न दूरे र ध-

जवातु ।")

कुटिता:। इति हैमचन्द्रः ॥

विभया

विष्यहेदः, ग्रं, (वि+स्टिद्+षण्।) विशेषाः। षिर्ष:। मेर:। यथा, बचारैवर्के समापतिसकी। "कामायाः कामाविष्टेशो सरकाहति-रिचते ।"

( सोप:। सथा, बसुवंधी । १। ६६। "नृतं सत्तः परं नंध्याः पिकाविकोददर्धिनः। न प्रकामभुषः साहि समास्यप्रतासाः ॥") विश्वतः, भि, विग्रनः । विपूर्वश्वधातीः क्षप्रवयेन निष्यद्व:। विद्यश्ति:। विपूर्वच्यतधाती: कप-खरेन निष्यन्न: । (यथा, भागवते । ११२। ११। विच्यतिः, 🖦ी, (वि + च्यु + स्तिन्।) वियोगः। यथा,---

"सीश्रप वैद्यास्त्रती ज्ञानं वज्ञे निब्बिज्ञमानसः। ममेब इमिति प्राचः सङ्गविष्युतिकारकम् ॥"

इति मार्कक्षेपपुराखे देशीमा इत्याम् ॥ विक, इ.र. लि.च.च्यों वेजे। इ.ति कविक तपहुनः॥ ( आदा • - ऋा • - खभ • - क्या निष् । ) वेक राम विचिलि भी म रुगक्के रवस्य चम कट्पम्। इ.र, व्यक्तित् व्यक्तित्। लि व्य, वैवेक्ति वैविक्ते सर्खात् पष्टितः लयक् खादि-व्यर्ष:। भी, वेस्ता। इति दुर्गादासः॥

विज, इंच्यो अभीकर्म्य। इति कविकल्पह्रमः ॥ ( सञ्चा०-पर्०-व्यक्तिः । व्यक्तिः । ) र्भ च्यो, विमा:। ध, विनक्ति। इति दुर्गादासः॥ विज, इ. ग्र. ई. ची भीकम्पे। इति कविकल्पह्रमः॥ (तुरा•-व्यासा•-व्यव•-सेट्। निश्वायामनिट्।) ह श, विजते। ई. को, वियः। द्वावर्थी। इति बुग्रीदास: ।

विचन:, जि. (विभनी जनी बसात्।) निर्जन:। तत्वयायाः । विवित्तः २ छन्नः ६ नि: प्रकातः ४ र्षः ५ उपात्र ६। इत्यमरः । (यथा, महा-भारते। १ । १५२ । १५ ।

"ततो भीमी वर्ग चीरं प्रविद्या विचर्ग सद्दत्। मानोधं विपुत्त चहार्यं रमणीयं ददधे 🗑 ॥") विकास के, क्री, (वि + वान + एपुट्।) प्रस्तः। विजयनन्दनः, पुं, इच्लाक्र वंशकराजविशेषः। तत्-इति डिसचनाः ॥

विजिधितं, स्ती, प्रश्नः। यथा,---

"पिष्क्र लंखात् विकिष्मिनं पद्गः ग्राही निध-

हर: ∦" इति इवायुध:

विजया, [न] त्रि, (विरद्धे जया यस्य ।) जारजः। विवस्त्रज्ञन्मविधिष्ठ:। इति कोनप्रविद्य: । (युं, वर्षेसक्करचातिविश्वेशः। यथा, मनुः।

1 . 1 PE 1 "वैश्वात् तु वायते त्रातात् सुधन्ताचार्यं एव च। कारकः प्रश्नाविज्ञानाच भेचः सालात रव च ।")

विजयः, पुं, (वि + जि + भावे व्ययः) जयः। इक्षमर: । ( वथा, मनी । २० । ९१६ । "स्वयम्मी विजयसास्य नाष्ट्रवे स्वात् पराष्ट्रस्यः। श्कात वैद्यान् रिकाला धर्मनं वादयेवतिम्॥") व्यार्जुन:। इति मेदिनी। ये, १०३॥ (यथा, मधाभारते। १। १९। १४।

"वाभिषयामि संयाने यक्षं युद्धवन्तिकान्। वाणिता विभिन्नाकि तेन मां विषयं विद्य: ॥" यथा च विस्तातविषयगाउने। १। "इतो भीमः क्रो इपतिसञ्जनानमवधीतः रतः इत्हो दनसं अध्यति प्रदेषिया विजयः। क के चैत:स्प्रीयें हाइयति संखे कुच गमनं विशेशं तर्जूषि व्यस्ति सर्सङ्घान्यविषय: ॥") ष्ट्रलाञ्चेन्पिता । जिनवसदेव: । विमान: । इति प्रेमचन्द्र:। यम:। इति ग्रम्द्वन्द्रिका। कल्किपृत्तः। यथा,--

"ततः किल्लाचा पद्मार्था जयो विकाय एवं चा दो पुत्री जनवामास लोकखाली महावजी।" इति श्रीकालकपुराखे १३ व्याधायः ।

भेरवर्गशीयक व्यराजपुत्रः । स काशीराजः खास्त्रवनकर्माच। यया,---"सुमतेरभवत् कल्यः सुतः सत्यस्य (कक्किमः। विक्तपस्याभवद्गाधिमधिकिकोऽभवत् सुतः ॥ तियां करूपोर भवमाचा करूपाचु विजयोश भवत् ॥ यो विजित्य चिनि सर्वी पार्शिवान् भूरितेजसा। भ्राक्रस्थानुमते चक्रे खाळवं भ्रामधीलमम् ॥ यत् स्थराची द्वादञ्ज् पाकुपुत्रः प्रताप-

ष्यावद्भन् परमा प्रीति ज्यलनस्य महात्मनः ॥" इति कालिकापुराखे भेरववंशानुकीर्भनम् ८० ष्मध्यायः । विकानुत्रत्रस्विमेनः । यथः । विकानु-चराचकप्रचकव्यविषयाह्यः। इति पुंतिङ्ग-

विजयक्रश्लरः, पुं, (विषयाच यः क्रम्नरः ।) राज-वास्त्रहक्ती। इति चिकायः ग्रेव:॥

विजयक्त्रसः पुं, (विजयस्य इन्दोयसात्।) पच्यतमोत्तिकचार:। इति हेमचन्द्र: ॥ ( यथा, इष्टनसंष्ट्रितायाम्। ८१। ३१। "सरभूषणं जतानां सच्चमधोत्तरं चतुर्वे साम्। रमः चर्म्यो नामा वित्रयच्छ न्दस्तद्धेन ॥")

पर्यायः। जयः २। इति हेमचनः ॥ विजयसहेल:, पुं. (विजयाय सहेल: ।) एका । इति जिकासकेषः ॥ जयदाक इति भाषा ॥

विजया, क्ली, तिथिविधिधः । साविजयादश्वसीति खाता। तन्हतं दुर्गाशस्टे इरवाम्। उमा-यखी। इति वेदिगी। वे, ४०३ थातु गोतम-क्या। नथा,---

"व्यमागर्या सती हक्षा जयामेकासवाच हा। विसम्ये विजया नामाच्यायकी चापराजिता। का देशा वचनं भुत्वा उदाच प्रशेषशीम् ॥ गता विभक्तिताः चर्वा मखे मातामञ्चला ताः। सर्भ पित्रा गीतसेन सात्रा चायः सुराधया ॥"

इति वामगपुराये ३ अध्याय: १ काशिकापुरावी १७ व्यथ्याचे ८ धेवस्थ 🛊 ॥ विवा-मिषीपासितविद्याविद्रीतः। यथा,---"विद्यासधेन विकयां अया आह रचोगवं चित्रुमविचतासा।

अध्यापिपम् गाधिसती वयाय-क्रियातविष्यन् युधि मातुधानान् ।" इति भड़ि:। २ । २१ 🗯

पुर्शाः। इति देशचकः । तथा च । "विकास प्रदानाभागं देख राजं सकावजन्। विषया तेन सा देवी जीने चैवापराजिता॥" इति हेवीयुराखि ४५ व्यथ्यायः । का

यमभार्था। इरीतकी। इति घटाघर: । वचा। इति रक्षमाचाः अधनी। ग्रेया-लिका। अज्ञिष्ठा। भूगीभेदः। खिकासस्यः। इति राजनिष्युदः ॥ साद्यादयाविष्युवः । भारु इति चिह्नि इति च भाषा। तत्प्रयाय:। चेलोकः विजयार भङ्गा ६ इन्द्रासनम् ८ वयाः प्राद्यां प्रकाश वीरमचा क्रमञ्जा क्रा चपला = काणया ६ काणन्दा १० वर्षिकी ११। ष्यस्या गुणाः । कदलम् । कवामलम् । स्वयः-वम्। तिस्तलम्। वातकपापच्यम्। यया-चित्रम्। वाक्षदत्रम्। बच्चमम्। सेधा-कारित्रम्। श्रेष्ठदीमनताचाः इति राज-निषेस्ट: । चापि च।

"भङ्गा गञ्जा मातुकानी मादिनी विजया

भङ्गा समस्री शिक्ता यासियी पाचनी सञ्चः। तीन्त्रीत्वा पित्तता मोश्रमद्वामश्रिषद्विनी ।" इति भावप्रकाशः ।

सम्ब

" ध्काधनंतुती च्योकां मो इतत् कुछना धन बस् ।

वक्तमेघानिलात् स्वीदादोषचादि रसायवस् ॥ जाता सन्दरसम्बनाच्नतिधी पीय्वकःपापुरा चैलोक्से विजयप्रदेशि विजया श्रीहेवरा जिप्तया। लोकानां दिनकान्यया चितिवर्ष प्राप्ता नरी: कामदा

वर्वातङ्कविनाग्रहर्षेत्रको ये: सेविमा सर्वहा॥"

इति राजवसभः ##॥

चरमचादाद्यानागैतश्वादशीविशेषः। वया, ष्यय विजयावतम्। वश्वापुरास्त्री। "यदातुशुक्तदारुग्यां न चार्च कावर्यभवेत्। तदा या तु सञ्चापुराया शावधी विषया सहता ॥ मखा सात: यर्चतांचे कातो भवति मानव:। चंपूच्य ववेपूचायाः सनामं प्रसम्बुति ॥ रक्षात् सहस्या अप्रकाप्तीत् वत् वतम्। दानं सक्तस्युनिसं तथा वे विप्रभी जनम ॥ क्षीमकाकोपवासक वहस्रमुखिली भवेत् ॥"##

ष्यय ब्रतिविधि:।

"बादी गुरुं नमस्त्रव ततः सञ्चलमाचरेत्। भरभाक्ष्यरं देवं धौवर्धे रचयेत्वराम् ॥" बङ्गालमकाः।

"हार्यार्षं निराष्ट्रारः शिलाष्ट्रमपरेश्वनि । भीच्ये चिकिमानना ग्रह्यं मे भवाच्यस 🕯 सोपवीतन्त कलसं पूर्ववन् स्थापयेषुक्रती।

पार्च तदुपरि व्यक्षिताओं वैव्यवमेव वा ॥ तचीपविद्या स स्रोध्य देवे विश्वद्यन्दर्गः। चालिय मुर्भ वसर्व दशाच्छवच वाहुके । बासुदेवावेति भ्रिटः सीधरायेति वे सुसाम्। क्तवाविति च कवां वे वचा: बीपतवे इति । शकास्त्रधारिय बाच्न कचे च बायकाय थे। सवीक्षाधीदरं मेपूं जैजीन्यजननाव च । अधर्य कार्यं वेदिवान् वर्माधियनचे प्रति। यांचाताने इति पदावेवसङ्गानि पूचयेत् । शक्तवज्ञगरापद्मश्राक्षेश्वरिक्षितम्। रहावाची मधा दलं शाङ्गेपाव ! नमीव्यु ते । रसार्क्य पूर्ववत् सत्वा धूपदीपी समर्थ च। च्रतयसप्रधानाति नेवेद्यानि निवेदयेन् 🛊 साम्बुजादीन दत्त्वाय इतता जागरमं निद्यि। प्रात:कामार्चेयलेशं प्रयाञ्चलमयार्चेयत्॥ नमक्ते व्यक्त गीवन्द नुध ऋवगसंचन । व्यवीरं चाच्यं इत्या सर्वसीख्यप्रदी भव 🛊 इति प्राच्ये ततः वर्षे दस्वा नार्ध्ये प्रतोख

श्रका विप्रान्भी जयिका सुर्खं भारसमाचरेत् ॥ भात्रे मासि बुधस्याद्वियदि स्वादिजयात्रतम्। तदा सम्बद्धिका माजास्त्रमातिर्यते ॥"

इति बीचरिभक्तिविवासे ५३ विकाव: 🛊 (सच्चिपक्री। यथा, सञ्चाभारते ।१।६५।७०। "सद्देवी । पि मान्नी मेव खयंवर विजयां नामी-मयेमे मत्रराजका खुनिमतो दुधितरंतकां पुष्तमणगयत् सुष्टीषं नाम । " \* । EX 1 98 1

"भूमन्युः सासु राधावीं सपयेने विचयां नाम तस्यामस्य जब सर्वाचः ।")

विजयासम्मी, (विजयासमा समगी।) दविवार शुक्रपचीया चप्तमी। यथा,---"स्वक्रपण्यस्य सप्तन्यां स्वयं वारो यदा अवेत्। चप्तमौ विजया नाम तच दत्तं सञ्चायलम् ॥"

इति तिच्यादितस्वम् । 🗰 ॥

षाच विजयोत्सवविधि:। "रचमारीत्य देवेषं चर्नानकारप्रीभितम्। याचित्राधनुष्यं श्रिपासिं नक्तपरानामम् ॥ समीतवा जगनातुम।विभूतं रघृषस्य। राजीयचारे; श्रीरामं ग्रमीहचतनं गर्वेन् । बीताकाकां ग्रमीयुक्तं भक्तावासभयपूरम्। षाचे विषया समी एक मर्च येट् विषया प्रये॥" तच मनः।

"इस्मी इत्सयते पार्प प्रभी जो इतकस्टका। धरित्रप्रजीनवायानां रामखा प्रयवाहिनी । करिष्यमाका या याचा यचाकालं सुखं मया। तच निर्विद्यन्तम् तं सव श्रीरामपूजिता । महीला वाचनामाद्री प्रमीभ्रतगर्ना कर्म्। जीतवादिकाविषों बिस्तती देवं शक् विश्वत् ॥ के चिड्डणेसाम भागं के चिद्धायम वानरे:। के चित्र तासुखीमां यो ग्राचेण छ। तुर्थे ।

निर्जिता राज्यसा देखा विदियो जगतीतचे । रामराच्यं रासराच्यं रासराच्यांसति द्ववन् । काभीय सापवेड्वं विवसिंदावने सुखन्। लतो गौराच्य इंवेश्रं सबसेइक्षवद्ग्राव । मचापसादवकादि धारयेदेखावे: चद्रः। इति श्रीविषाध्यमितानुषारेश वावेकायम्॥ विधि: श्रीशामविषयोस्यवस्त्रीत्सवतान् चताम्।

तजात् ॥"

इति श्रीइशिक्षितिकासे १५ विलाखः। विज्ञधिनं, जि, विज्ञित्। इत्यमस्टीकायां राय-

चौता इन्होंन इनुमदाकां मुलावरीत्रासः ।

विषयं वानरे; खाई वाचरे/सान् प्रमी-

विषयी, [मृ] चि, (विशेषिक चेतुं धीलसस्य। वि+ जि+ "चिडचिवित्रीति।" १।२।१५०। इति इति:।) जययुक्तः। यथा,---"बच्चपञ्चरनामेइं यो शासकवर्च पठेत्। स चिराष्ट्र: सुखी पृत्री विनयी विचयी

भवेत् 📲

इति तक्तवादः ।

( पुं, चर्जुंग:। यथा,---"बार्जन: पात्रुनी चित्रा: किरीटी चेतवा-

वीभगुसुर्विचयी क्रकाः स्थासाची धनक्रयः ॥ क्तामार्ज्यनामानि प्रातकत्याय यः पठेत्। **उदातेव्य(प प्रकोद्य जन्मा मस्य म विदाने ॥**" इति तर्ज्ञणनप्रसिद्धम्॥)

पुनर्वभीयभूमन्द्रोः मजी। यथा, तत्रीव । १ । विकशीस्त्रवः, पुं, (विजयायासन्सवः ।) च्याचित्र-मुक्तद्र्यभीविक्तिभगवदुन्मवविष्यः । यया, "च्यान्धिनस्य सिते पन्ती दश्रम्यां विकासीतावः । क्रार्तिको विकासे: सार्क्षे सर्वाच विषयार्थिना।" षाच विजयोत्सवविधि:।

> "रचमारोप्य देवेष्यं सर्वाजक्वारशीभितन्। सामित्यधनुर्वायमार्यं नक्तवार।नामम् ॥ सभीलया जगचातुमाविभूतं रघ्रस्म । राजोपचारी; बीरामं प्रमीष्टचलतं वयेत् ॥ धीताकान्तं धमीयुक्तं भक्तागामभयकूरम्। वार्षविता श्रमीवच्यमचेयेद्विजयाप्रये ॥" तच सका ।

"ग्रमी ग्रमधते पापं ग्रमी लोक्तिकार्टका । प्रतिजान्गेगवायानां राज्ञस्य प्रिववादिनी ॥ करिकामाका या वाचा यथाकालं सुर्खं मया। तच निर्विद्यवर्षी संभव श्रीरामपूषिता।"

"रक्षीला वाचतामाद्री ग्रमीनकातौ कदम्। जीतवादिवनिवीं भेसती देवं राष्ट्रं गयेत् ॥ के चित्रची का नावां के चित् भावाच वानरे:। कैचिन्सासुसीर्भायं कोशकेनस्य सुरुवे । विष्णिता राष्ट्रसा देता वेरियो जगतीत्वे। रामराच्यं रामराच्यं रामराच्यामित भुवतृ । बावीय स्थापवेद्यं निजसिंद्यासने सुखन्। तती नीशाच्य देवेश्चं प्रवासेह्यावत् सुवि।

## विकिगी

मश्राप्रवाहवकादि धारयेत् वे तावै: सन् । ॥। इति जीविणा्घमनीकानुसारेश वर्षेन्ययम् ॥ विधिः श्रीरामविषयोद्धवस्योत्सवज्ञत् सताम् चौता इष्टेनि इतुमदाकां सुलाकरीन् प्रभु:। विजयं वानरे: चाहें वासरे श्रिमन ग्रमीनसात् इति श्रीष्ट्रशिक्तविजासे १५ विजास:।

विजरः, जि. जरारचिनः। विगता जरा बध्ये बचुत्रोडियमाचनिष्यप्तः । (यथा, कयावरिः सामरे । ४९ । ९१ ।

"यः चन्द्रिधियुक्तिश्चके चिहरचायमः। काक्षानं तचराजानं विजरं चिरजीवितम् । विजलं, जि, विजिलम्। इति हैमचन्द्रः ॥ (विश जर्त यसात्।) निजेतच । (यथा, इष्ट चं चितायाम् । १८। २०।

"नरक्षेत्रकाकरणानिर्कोऽयनद्वा लोबाप्रयाच विजला: सरिलोश्य तन्त्रा: " वित्रकाः, पुं, (विश्विक जन्मनिमित्र। वि 🕂 जन्मन चन्।) वाक्यविग्रेवः। बघा,----"कक्तथास्यया गृएमानस्रदान्तराज्या। व्यवद्विति कटाचौक्तिविजनपो विद्योगनः॥' रखुण्यानीत्रमध्यः ॥

विचातः, त्रि, (विसर्क्षं जातं जन्म यस्य ।) विचन्मा, इति कोकप्रसिद्धः ।

विजाता, क्यी, (विशेषिय जात: पुत्री यखा:। जातापशाः यथा,---

"विजाताच प्रजाताच जातामका प्रस्त-

तिका 🖠 🎾

इति देसचन्दः

विवातीय:, चि, {विभिन्नां चातिमधैतीति। विचाति 🕂 इष्:।) त्रिभित्तधस्माकाला:। यथाः "प्रायश्चित्ताद्विजातीयात् ताहक्पापविजा-

धनम् ॥"

दित प्रायखिततत्वम् ।

(यथा च साहित्यहर्षेते ७ महिक्हें। "यवं पददोधसनातीया वाक्ये दोवा उकाः सम्यति तक्षिणातीया उचानते॥") विशेष-जातिविधिष्ठः । यथा,—

"प्रवाची नादिसानेव न विजालीकप्रस्तिसान्। ताचे यववता भाषामन्ययक्तिरेक्योः ॥" रुष कार्यकारगप्रवाची वाहिसान् खनाहि:। विकाली वेश्व सकारिष्ठ एकश्वासमान् न प्रवासः। वामयवातिरेक्योक्तक नियतमे नियताल-निकासी यनवना आयां यन: करकीय: बेजाता-मिति भाष्:। विद्यासाम्यं प्रति विजाती-थीताचार्यवत्तेत्र एव कारतम्। इति इहि-क्रासीयकुसुमाञ्जलिटीका ॥

विजिमीयः, जि. ( विजिमीया व्यक्त स्वीतः। व्या -कादिलाइच्।) जर्भेच्छः। इति सिक्षामन-

विजिजीका, क्यी, (विजेतुमिक्शा। वि+िक्य+ सन् 🕂 व्यः । व्यियां टाप् ।) स्तीररपूरमा प्रक्ति -विभित्तकविन्दाबागेच्हा। रश्मरटीकायां

यवदारः। कचित् प्रकर्यः। 'रमानायः ॥ इति तमेव भरतः । विजयेन्द्रा च । ( यया, कषासरित्यागरे। १६। ७३। "दारे विधिमिनार्थं तरुत्रका विजिमीयवा। व्यागतं पुर्वतं सचिद्दर्शास्त्रवेदायकम् ॥") विजिजीवायिवध्यितः, चि, (विजिजीवया विव-चित्रः । ) जीवससदराधीनः । तत्र्यकानः । कासूत्रः २ कीएरिकः ३। रत्नमरः ३ विणि-शीवा व्यवद्यारः कचित् प्रकार्वे वा तैन विव-चिनेती विष्टीनी यः केवलसदराधीनः तत्र दाविमी तर्रेत द्वाधे। चिगीवा चेतुमि- महायां अवदारप्रकर्षयोः। इति मेहिनी॥ तत्र बोहरपूरवाग्रसिनिमित्तवनिन्दावांगे छ। विभिन्नीया तथा रहिते द्वयमिति रमानायः। इति तड़ीकायां भरतः ।

विभिज्ञीद्वः, नि, (विजेतुमिष्टः । वि+िष्-सम्+ "सनाद्यंत्रभिष्य छ:।" ३।२।१६८। रति ड:।) जयेक्हाशील:। यथा,---"चेतुमेवसधीलष विविजीष्ठरिति सहतः।" रति शस्याना ।

( बचा, जामन्द्रकीयनी तिसारे। 🗢 । ३। ं "रोचते सर्वभूतेशः ध्ररीरासकमकतः। सम्पूर्णेमकलस्त्रसाहि जिमीष्ठः सदा भवेत् ॥") विचित्तः, जि, (विग्रेपिक जितः।) पराचितः।

> "प्रचाशिएनां श्रीजयकां नदावां सद्द्वतिभाजौ विजितिक्रियाकाम् । र्वं विद्याना मिद्रमायुर्व चिनलं चदा एक्सिव्यवाद: "

इति अखमासतत्त्वम् विकिता, कि ] कि, (विक+ छन्।) एयक्। भौतः । क्यितः । रति विज्ञालयंदर्भगत्॥ विचितिः, च्यौ, (विक्रिक्तिक्तिः) विजयः। विच्निनं, चि, विचित्तम्। इत्यमरटीकायां राय-यथा,—

"चितिविचितिकातिविचितिवतरतयः पर-

**जबबबधुर्गं व दुधुर्यंधि क्वरवः सामरिक्वलम् ॥"** रति द्वा ॥

विणिनं, त्रि, विणित्तम्। इत्यमस्टीकायां राय-

विजिलं, जि, र्वित् सर्वज्ञानादि। सत्यक्षावः। पिष्क्लमृशः इत्यमरः । विक्रायनमृश् विजिनम् । विज्वतम् ॥ उज्जतम् ॥ तात-चौकम् 👁 । इति वाचयाति: 👢 विजिविक्तम् 🗢 विकलम् ८ । इति देशचन्तः । "पाककः परसासक्ते बाज्ञने तु अवेत् त्रयम् । नेजपानस्यंस्कारे प्रायक्तस्पसंस्कृतम्। पिष्किलं जाजबीक्य विधिनं विक्रितक् तत्॥" इति भ्रव्दरकावली ।

विजिवितं, वि, विजिजम् । इति देशचन्त्रः ॥ विजिक्तः, जि, (विशेषिय जिन्हाः।) वज्ञः। क्वदिनः। इति केचित् ॥ (यया, रष्टुः ।१६।३५।

"शिकाबार्य उसग्रेम देखिला-क्षं विविध्ययमा बालीमयन्॥") विश्वपाः, पूं, प्राक्षाजीकम्यः । इति राजनिषेत्रः । विज्ञानं, सी, (वि+जुमा+कुट्।) जुमानम्। (यया, सञ्चते। ५। २। "विद्रागुरुवय विज्ञायय विश्रीयक्षयविषयाक्रमहै: ") विकस्तरम्। इति केचित्। (सवा, रष्टः।

"वनेश्व सायनानमक्तिकानां विज्ञाकोत्राचित्र कुट्मवेत् ॥" क्रव्यनम्। सङ्गोषः । यथा, भागवते । २०१५। ३६। " (जतं लयेकेन जगन्नयं भुवी-विज्ञाचनसम्बद्धाः विज्ञापम् ॥")

विषु मितं, की. (वि+णुभ + क्तः।) पैदा। र्ता मेरिनी। ते, २१०॥ ( यथा, नयाचरित्-चागरे। ४। १६।

"ष्यागम्य समास्यातं तत्सस्या मिकानस्यम्। **उद्राइत्यकेशाया नवानक्रविज्ञासम् ॥")** विज्ञासितः, जि, (वि+जृम्स+कः।) विज-सार:। इति मेदिनी। ते, २१०॥ यथा, भागवते। ४। ६१। ८।

"तदादिराजस्य यस्रो विज्ञासितं शुक्रिश्मेर्यं नवस्यभाजितम्॥" थाप्तः। यथा, रम्नः। २ । ४२ । "बाइकतो जोचनमाजभाजौ रचोऽन्यकारसः विकृष्भितसः॥"#॥ विज्ञा पञ्चाता चार्चित। तारकाहिलाहि-सन्।) जुम्भायुक्तचा (यदा, चरितंसे।

"वग्ररं सधव्याच बङ्गामानं विज्ञाभितम्। ततो नगद भूताता (क्वयमभीरनि:क्वन: ॥ ) सुबाद: ॥

विकातं, स्त्री, नाशम् । यथा,---"पत्रवाची विकर्षीश्य ही रंविष्णकशायके। जोक्ष्माजक्षु नाराचः प्रसरः काळगोचरः ॥" इति जिनासारीयः।

मि, विजितम्। इति हैमचनः। (सचा, हन्द्रतं हितायाम् । ५५ । ५८ ।

"छेग्रामकस्य वीजानि निष्कृतीताल भावसेत् प्राश्चः। अञ्चोलविक्तवाञ्च-श्रदायां सप्तक्ततेवम्॥")

विकासं, त्रि, विक्तिस्। इति प्रव्हरतावसी ॥ विष्युर्व, क्री, सचम्। इति राजनिष्येखः॥ विष्णुतिका, स्त्री, जतुका। इति राजनिर्वस्ट: । विश्व:, जि, (विश्वेत कामातीति। वि+श्वा+ "कातकीपवर्गे।" इति कः।) प्रवीकः। इत्रमरः ॥ (यथा, भागवते । ६ । १६ । ६९ । "सर्व विपर्ययं युद्धा दृशां विश्वाभिमानिनाम्। चासन्य गतिं कृष्णां सान्यम्वितक्षसम्॥")

चन्द्रा पर्याची निषुवाद्यक्ते त्रष्टवः । पश्चितः। इति राजानचैग्द्रः ॥ (बर्चां, नेषधे। ५। ६६। "विश्वेष विश्वायमिदं गरेन्द्रे तकारवर्गाकम् चमर्य प्रतीचाः चात्रमाकाचिद्विविजनचिद्व्योः कार्यस्य कार्यस्य गुभा विमाति ।") विज्ञवृद्धिः, च्वी, जटामांसी । इति ग्रम्यचित्रका ॥ विश्वातः, चि, (वि+श्वा+क्तः।) खातः। इत्य-मरः ॥ (विहितः। बचा, इर्दिशे। १६५।

"विद्यातीव्यव मवा चिन्नीवैना चन्नं करा-

विज्ञानं, सनी, (वि+ज्ञा+च्युट्।) ज्ञानस्। कर्मा। इति मेदिनी। ने, ११६॥ कार्नेस्सम्। इति देशचन्त्रः ।

"मोचे धीर्जानसम्बन्ध विद्यानं विका-

श्राक्तयी: ॥"

रहासरः ॥ "विशेषिय सामान्येन चावबीधी भोची सुक्तिः शियां चिनारिशाकां चाकरणारि। मौची शिक्ये प्राक्ते चया श्रीः सा श्रानं विश्वानक्यो -चाते एका विशेषप्रकृति:। चान्यम घटपटादी वा घी: सापि चार्न विचानचीचते। एघा नामान्यप्रवृत्तिः। मोचे धीर्ज्ञानं विद्यानच यथा। द्वाणामुक्तिरिति। या याचिताच विकार तुष्टा कर्षा प्रयक्ति इति। समाज यथा। ज्ञानमस्ति समसास्य जनोविषयगोत्तरे रति। चटलप्रकारकद्वारमिति। ये केचिन् प्राचित्री लोके सर्वे विद्यानियो मना इति। जक्रको निकारिकानानक्रक्षयस्य त् इति । एवं चित्रज्ञानं चाकरसज्जानं घटमटविज्ञानमिद्या-दिकं प्रयुज्यत एव। तदिशमे शरुक्षदादिश्च-वत् गरुक्त-क्रम्दो हि गरुके पश्चिमाचे च वर्तते। मोच रति विभित्तसम्मी मोचविभित्तं श्रिष्यश्राक्षवीयीचीनसुष्यते। स्मिमचर्ता-अ्चिनिमित्तं या तथीधीं: सा विद्यानिमिति केचित्। मोचविषया मोखयका शीर्यानं व्यवधीर्विद्यावम्। क्षावाच प्रवाद प्रिका-धाक्यमेरिति वैचित्। धवशेष रत्यधान्तव मोक्षविषयेश्वयोधी श्रीचीर्य सम्बद्ध चटपटाहि-शिकाशाक विवय विद्यागमित के चित्। जान ति इचट् चार्च विविधं विकर्षे वा चार्न विचानम् ।<sup>अ</sup> ब्रह्मसरहीयाची भरतः ॥#॥ तत्त्वास्यस्य तत्त्वविष्ठितः। यथा,---"चमा द्या च विद्यार्थं वसचिव दम: ग्रम: । व्यक्षांस्रविक्षता भागमेतपुत्रास्ववं व्यक्तम् ॥" चानविद्यानयीकेचयं वया,----"चतुर्वेग्रामा विद्यानां बारमं दि मधार्थेतः। विद्यानमितरं विवाद्येन धन्ते विवहते ॥ व्यक्षीता विश्विवदियामधेनीवीपतामा ता

वसेकार्थाविष्टक्षेत्र तडिकाशिकाति ॥

बया व देवो भजवान् विदात वल विदात ।

साचादेव महादेवकाण्यानमिति वीर्तितम्॥" इति वौकी उपविभागे १८ खळाव: ॥

विद्यानपारः, युं, (विद्यानमेव पारं तक्यं यसः।) वेदकासः। इति कैचित्।

विज्ञानस्वकोवः, पुं, (विज्ञानस्यक्तदात्मकः कोष रवाष्ट्रादकत्वात्।) ज्ञानिक्षयः स्विता दृष्टिः। रति वेदान्तवारः ॥

विज्ञानमाक्षतः, युं, (विज्ञानं मातिष यसः। वहु-ब्रीही कान्।) युद्धः। इति हैमचन्तः।

विद्यानिकः, चि, (विद्यानसम्बद्धिति । विद्यान + उत्।) द्यानविद्यः । विद्यः । इति वैद्यानिक-ग्रान्दशीकायां भरतः ॥

विद्यापनं, क्री, (नि+द्या+ थिच्+ ज्युट्।) वीघ-वस्। जावान इति भाषा। विपूर्वे ज्युल-द्याधातीरवट्पक्षयेन निष्यत्तम्॥ (थया, क्षणवरिक्षाग्रहे। १९। ५८।

"तया विद्यायनायाचं प्रीवतः स्वीकृतव्य ताम्। युवदोरस्तु योगोध्यं कीस्त्रीचक्रयोदिव ॥" ॥ स्त्री, वि + द्या + जिच्च + युच्। टाप्। विद्या-यवा। यथा, रञ्जः। १०। ४०।

"ततः प्रमामस्त्रचीमनस्यनिवेषितैः। युथीस प्राकाभिसुस्त्रीर्थत्यान् विद्यापनापनीः॥")

विज्ञाप्तिः, स्त्री, (वि+ज्ञा+णिच्+क्तिन्।) विज्ञापनम्।विपूर्वस्थानत्ताधातीः क्तिप्रस्थेन निव्यक्ताः॥(विक्तस्पेन इस्ते विज्ञाप्तरपि॥)

विज्ञीयं, जि. (विज्ञानं घोष्यम्। वि+ज्ञा+

"काषी यन्।" १।१।६०। इति यन्।

"हेट्यति।" ६।१।६५। इति च्यात हैन्।)
विज्ञातव्यम्। विज्ञानीयम्। विपूर्वज्ञायातीर्धप्रतयि निव्यन्तम्॥ (यया, मन्दः।२।१०।

"श्रुतिस्तु वेदो विज्ञीयो धकीश्रास्तन्तु वे

स्तिः ॥") विञ्चासरं, स्ती, चच्चःश्वसन्तिः ॥ दिञ्चोत्ती, स्ती, पङ्क्तिः । इति चिकास्त्रीयः ॥ विद्यः स्वासीये । स्ती । इति कविकल्पद्रसः ॥ (भा०-प्ररूक्तः-स्वते स्वक्तः-सेट् ।) वेटति ।

(भार-महर-सन्। स्थान स्थान स्थान: स्ट्रा स्रामीस:। मैसिन प्रस्ति। सन: स्ट्रा स्ति दुर्गादास:॥

विट:, पुं, (वेटतीति । विट + कः ।) विकृतः । इळ्यस्यः ॥ (थणा, भागवति । १०।१६। १ ।

> "बतामयं चारणतां नियमों धर्धवाकोश्वनिवेतसामपि। प्रतिस्तां नवावरस्तरस्य सत्

क्षिया विटागामिय वाधु वाला ॥") कामुकातुचरः। घूनैः। इति भरतः॥ काम-सन्त्रकाकोविदः। इति रसमझरी ॥ पर्यत-विश्वाः। क्षवगमिदः। खदिरविश्वाः। अधिकः। इति मेहिनी। टे, ५०॥ नारङ्गद्वाः। इति श्रुष्टमाकाः॥

विटक्कः, पुंक्षी, (विशेषिकटक्क्षते वौधारिष्ठ रति। चि + टक्क वस्ते + चन्।) क्रेपोतपाकिका। पायवार खोप रति भाषा। रत्नमरः व हे यौधारिष्य प्राणी कालारिश्चित श्रष्ट्राचि-स्त्राने। कपोतान् पावयसीति कपोतपाती प्रान् वस् इति वस् सार्थे कः कपोत्त रक्षपत-व्यां प्रविभाजपातिकेति बोध्यम्। वीन् प्रविक्षण्याति वभ्राति विद्यां दक्षि क वसी प्रस् विश्वविद्य दक्षपक्षिति वा कास् घण्या। इति भरतः ॥ (वसा, भाषे। १। ५५। "रतानारे यभ स्वानारेष्ठ

वितानार यम ग्रहानारम् वितिहिनिर्य्हिनिटक्वनीष्:। कतानि ग्रदेखन् वयसां ग्रमीः वासित्यमाय स्मृटमक्वनामम्॥" ॥॥ सुन्दरे, चि । यथा, भागवते । १ । १५ । १० ।

धुन्दर, त्व । यथा, मानवता है । १५ ग "देवावचच्तत ग्रहीतगरी पराह्य-नेयूरक्ककांकरीटविटक्कवेग्री ॥")

विटङ्कतः, पुंकी, (विटङ्करवा खार्षे कन्।) विटङ्कः। इति ग्रन्थरकावकी ॥

विटपः, पुं क्रों, (वेटिन ग्रन्थायते रति। विट +

"विडपपिरपविशिषोत्तमाः।" उद्याः इति क्षत्रक्षये किषाननात् साधुः।) ग्राखाः
प्रत्वसमुद्दायः। तत्त्र्यायः। विकारः २।
रत्यमरः ॥ सामः १। रति मेदिनी। पे, २०॥
प्राखाः। (वंदाः, रसुः।३०।११।

"वाषुभिविटपानार दिवामर समूचितः।
चाविभूतमणं मध्ये पारिकास मिवापरम् ॥")
प्रस्ताः। रति ग्रन्थाः वृत्तीः॥ (यद्याः, ऋतुः।
संद्रारे।१।०॥।

"तर्वटपनतामाणिक्षनचाकुवेन दिशि दिशि परिस्था भूमयः पावकेन॥") क्री, सुष्कवङ्गान्तरम्। यथा,— "विटपन्त सञ्चाबीष्यमन्तरासुष्कवङ्गवम्॥" "स्ति सेमचन्तः॥

(यया, सुस्रते। १। ६। "वङ्गाक्यायोरनारे विटर्पंगाम तथ बाग्टा-मक्यशुक्रता वा भवति॥")

विटपः, पुं, (विटान् पानीति । पा + कः ।) विटा-धिपः । पार्रारिक मेलः । रति मेरिनी । ऐ, २०॥ खार्कियणः । रति राजनिषेग्दः ॥

विटपी, [न्] पुं, (विटप: श्रास्त्राह्मस्यास्त्रीत। विटप + रिन:।) टचः। रत्यमरः॥ (यथा, स्राथासप्रयाम्। ६८६।

"यूचपते सव काश्वित्रश्विभागस्यानुकाप इन्ह विट्यो ।

प्रेय दिनं निहासनाचीयः क सन् ते क्लाया।")
वटः। इति राजनिष्यः ॥ (विट्यपुक्षे, जि।
वया, महाभारते। १। ४३। १०।
"बहुरं सत्त्वांत्त्व ततः पर्वद्ववान्तितम्।
पनाधिनं धास्त्रिन्यं तथा विट्यिनं पुनः।")
विट्यियः, पुं, (विट्यानं प्रियः।) सुन्नरकृषः।
इति राजनिष्युः॥

विष्टमाचिकः, पुं, (विष्टिषिधो माचिकः ।) धातु-विद्येषः । तत्प्रयावः । ताष्यः २ नहीजः ३ बामार्थिः । तत्प्रयावः ॥

बौधारिष्य प्रान्ते काकारिश्चिते शक्यांच- विटलवर्ग, क्री, (विटचं ज्ञनं सनग्रम्।) विक स्थाने । क्रयोतान् पालवतीति क्रयोतपाली सम्बन्धा इति केचित्।

> विष्टः, चनी, (विट्तीति । विट्+ इन् । सः चित् ।) पीतचन्द्रम् । इति ग्रन्थ्याजा ॥ विट्, [ग्रु] एं, (विश्+ चित् ।) वेद्यः । (यथा

सन्:। २। ६६।
"गर्भाष्टमेश्वर क्रव्यौत काश्वराख्योपनायमम्।
गर्भादेकारचे राज्ञो गर्भाष द्वारणे विद्य: "
मन्त्रण:। इत्यसर: ॥ (यथा, रघु:। १। ८३
"व्यथ प्रदेषि दीवश्व: संवेद्याय विद्यापितम्।
सन्: सन्तर्भकात्वाक् सन्: विद्यसभीदिनिविद्यम्॥"
प्रवेद्य:। इति विष्य: ॥

विट्, [ब्] की, (विष बासी + किए।) विष्टा इक्षमरः । कचा। इति विट्यतिश्रव्यद्शे नात्॥ (वासे, चि। यदा, कस्त्रेवे । प् १८।११।

"इका वा वेविषडियः।" "विष: व्याप्तान् देवान् वेविषत् प्रापयेन्।" इति सङ्ख्यां सावकः॥)

विट्कारिका, च्छी, पव्यिविशेष:। तत्पर्याय:।
कुणपी ए मोराष्टी ६ मोकिराटिका ४। इति
भूरिपयोग:॥ विट्मारिका ५। इति चारा-वकी॥

विद्सिरिः:, पुं, (विक्वतृ दुर्गन्यः सिरिः:।)
विकावहर्गन्यसिरः:। सुधेवावका इति भाषा॥
तत्पर्णायः। करिमेदः १। इसि प्रस्टरजावकी ॥
हरिमेदः ५ कालकान्यः ६ करिमेदकः ०।
कस्य गुनाः। क्षायत्वम्। उत्यात्वम्। स्वदन्तगरास्कक्ष्वविषय्भेग्राक्षमिकुष्ठव्याक्षनाधितक्ष। इति भावधकाधः॥ राजनिर्वेग्रोक्तगुन्यपर्णायौ करिमेद्स्स्ट हरुवौ॥

विट्चरः, पुं. ( विधि विश्वायां चरतीति । चर + टः ।) याम्ययूकरः । इत्यस्यः ॥

विद्पति:, ग्रुं, (विषः कत्याया: पति: ।) जामाता । इति जटाधर: ॥ ( यथा, मनु: । १ । १८८ । "मातामणं मातुकण खन्नीयं चागुरं ग्रुवम् । दोष्टिचं विद्पतिं बन्धुन्हत्विग्याच्यौ च भोज-येत् ॥" ॥ ॥

वैद्धानां पति: । यथा, भागवते । ४१० । ६० । "वैद्धाः पटन् विट्पतिः स्थात् सूत्रः सत्तमता-सियान् ३"

"विश्रा पन्धारीमां वेश्यादीमां वा पति: स्यात्।" इति तहीका ॥)

विट्षारिका, च्यी, (विट्षिया चारिका।) मचि-विश्वेय:। इति चटाचर:॥ गुमे कालिक् इति भाषा॥

वितरः, युं, बाम्मी। इति संखिप्तवारीकादि-वृत्तिः॥

विक, चाक्रीधे। इति कविकत्पहमः॥ (भ्या०-पर०-सक०-सेट्।) विकृति प्रमु वर्ती। इति हुगौहासः॥ "न वेद का चित्रगर्व चित्री चित्रें

तवेषमानसः शृथां विक्यनम्।

न वसा वासिह्यितीऽस्ति कार्यिन-

नेविषी। में, हर 🛚

विदं, की, (विद् चात्रीय न रशुप्रीति क:।) विदंश: वि, (विद् + चक्र्य्।) चभित्र:। इति कवणविष्रेष: । विट्लुख इति भाषा । यथा, — "पार्का विकृष क्षतने दमम्।" इसमरः ॥ विकृषनं, औः, (वि+कृष+कुट्र) चतुकरवम्। द्वे समुद्रतीरासद्रभगं सर्वकरिकां पाचिता शिक्यादिते सवस्ते । विद्ववकी । इति केचित्। स्तर्भे समिते। पाक्यविद्धवक्योभे देशेष सत-नामात् रेका(मति साभी । यचते इति पाकान्। बुपच नवी पाके इक्ष्याचीरित खब्द चनोचि तीतिकः पानेन निचादितसिति खारीया। बेड्ति भिनति विक् विकास्य रज्ञास्तात् का:। इति भरतः। तत्यव्ययि:। विवृशन्यम् २ काललबसम् ६ विङ्गवसम् । रति रत-माला । प्राविष्कम् ५ खळम् ६ जतकम् ० चारम् = चासुरम् ६ सुपाकाम् १० खळ-सवयम् ११ घूर्तम् १९ कतिमनम् १३। असः शुक्ताः। उद्यालम्। दीपनलम्। रूचलम्। यानाजीयोन्यूत्रगुकामेश्वाद्भिष्य । इति राज-निधेवह: । चामि च । "विक् सच्चारमञ्जूषिः कमे वाताद्वसीमनम् ॥ कार्रे कप्रमधी वालं सचार्ये (एलाये: । दीपनंत्रधुतीच्छोकां कः यं वर्षं खवायि च। विक्तानाइविङ्ग्साहगीरवञ्जातुन्॥"

इति भावप्रकाशः॥

অবহ। "विक् सबकासुन्की दिवद्वेत विवर्द्धनम्। अजवातामविष्टभागूजाटोपविवन्धनुत्।"

इति राज्यक्रमः । विङ्क्षं, आरी पुं, (विङ्गाकोधे + "विङ्क्षियः कितृ।" खबा। १।१२०। इति व्यक्तप्। चच (कत्।) सनामकातीयधम्। (यथाः हर्द्यक्तियाम्। ५५। ०। "इतोधीरतिजचौत्र(बङ्क्रचीरसं) सर्वे:। व्यान्यसम्बद्धाः विद्यानम् ।") सम्बर्धायः । वैज्ञान् ६ व्यमीचा ६ चित्रसञ्जाह सक्तः ५ किमिन्नः इ। इत्यमरः ॥ इसायनः ० षावनः 🗢 भक्तनम् ६। इति चटाधरः । विद्धाः १ - भोषाः १६ तक्षुतुः १२ । इति ग्रन्द-रकावली। जन्तुज्ञम् १३ चित्रसङ्ख्यम् १६ क्रिमित्रम् १५ किमिश्रभु: १६ गईभम् १० कीवलम् १८। एति रजमालाः । विज्ञाः १८ क्रमिका २० विका २१ तक्त वा २२ तक्ती-बका २३ वासारितकुता २८ अनुद्री २५ मरागाभिनी २६ केराकी २७ गकरा २८ कापाली १८ वरास: ३० चित्रवीचा ३१ चन्-क्षा १९। असा गुवाः। कटलम्। उवालम्। बहुत्वम्। दातकपार्त्तेयमान्यावचिश्रान्ति-क्रसिदीयविगाशित्यथः इति राजनिर्धस्टः देव(शक्तत्वम्। क्रिमिवियगाधित्वच। इति राजवस्यः । "विद्रक्षं कट ती स्कोरं स्टर्ण विद्रकरं तहु।

भूकाशानोदरश्चेशकिमिवासविवत्वतु ।"

इति भाषप्रकाशः ।

क्षेत्रका संस्थित विषया सतिर्वेषान् ।" इति श्रीभागवते। १। 🗢 । १८॥ प्रतारचम्। यथा, तश्रेव। "जन तमे च विचालकणसावर्षेराहानः । तिथेदन्विद्य याद:स तदकानाविक्यानम् ॥"६०॥ विङ्गाना, स्त्री, (वि+क्रम+किष्+युष्। "असति लवि वाक्योमदः प्रमदानामधुना विद्रमना ॥") प्रतारखम्। (यथा, पश्चतन्त्री। ८ । ८६ । "नो चेदेतेषां सकाशान् विक्रमनां प्राप्य सरि-वासि।" 🛊 । परिकास: । यथा, कुमारे।।। ६०। "प्रयम्प तेश्या प्रती विक्यना बदूटया वार्यशाच्या । विजोक्य इक्षीचमधिक्रितं त्वया मदाजनः सोरससी भविष्यति॥")

विकृश्मित: (वि + इम + क्त: ।) ज्ञतविकृ व्यव:। तत्रायाय:। यक्त: २ काकुत:३ दुर्गत: 8। इति ग्रन्दमाला॥ (ऋतुज्ञतः। यथा, रञ्जः। ६। ५२।

"ब्रातिष्ठहाजी द्विषेषश्चोभिना वपुःप्रक्षेत्रं विक्रितिकरः ।") विदारतः, पुं, (विदास एव। खार्चे कन्। तस्य विद्तः, पुं. वैतयदृतः। इति हेमचनः: र:।) विकाल:। इति प्रव्हरवावली ॥ वि(वि) डाज:, पुं, (विङ्घाको मे 🕂 "तमिविधि-विकीत।" उचा॰ १। ११०। इति कासन्।) नेजिंगिकः;। इति मेदिनी। खे,१३३ ॥ नेजीवध-विग्रीय:। इति भावप्रकाश: । खगामख्यात-पशु:। विज्ञी इति चिन्दीभावा। तत्पर्याय:। कोतुः २ मार्कारः ३ द्वरंप्रकः ४ व्याखसक् प्। इत्यमरः॥ विशालः ﴿ विकालः ६। इति तष्ट्रीका ॥ दीप्राच: ८ नक्तचरी ६ जाइक: १० विकारक: ११। इति शब्दरतावनी । विश्वकु: १२ जिक्राप: १६ मेगाइ:१८ खलका:१५। रति चटाघर: । शूषिकाराति: १६ ग्राकाष्ट्रक: १० मायानी १० दीप्तकोचन: १८। इति राज विषेत्रः॥ (यथा, महः। ११। ९४०। "विकास का का क्ष्मिक्टं जन्भा भागभासक्य चा केश्वौटावपत्रच (पवेद्वकासुवर्षेकाम्॥") वि(वि)कालकं, की, हरितालम्। इति हैगचनः॥ वि(वि) इ। तकः, पुं, (विहास एव। खार्च कन्।) विकृत्तः। नेजरीमस्य श्रीधमविश्रेषः। अथा। षाण विकास कविधि:। "विकासको विश्वतीयो नेचे प्रव्यविविध्यति।

तसा मात्रा परिज्ञेयो सुखात्रेप(बघानवत् ।"

तुखावेपी बचा,--"बाङ्गुलखा चतुर्थोधी सुज्जावियः कनिस्तिः। अध्यमसु विभागः स्वाद्यत्रभी । इत्रिको भवेत् । ख्यितिकाकोऽपि तस्त्रीक्ती वावन् कस्को ग शुष्यति । तेनापि गुणचीन: खात्तया दूवयति स्वयम् ।" स मया। "वश्मिरिकसिन्ध्यदास्त्रीतार्खेः समाग्रकेः।" जलपिष्टेवेषिलेपः सन्वनेशामयापषः ॥" ताक्षं रसाञ्चनम्। "रवाक्षनेन गालेयः प्रचाविक्षवस्त्रेर्णि। वचा हरिदाविको तथा नामर्गे रिके: " इति भाषप्रकाशः । टाप्।) चातुकरकम्। (यदा, कुमारे । ४।१२। वि(वि) इत्तपदः, प्रं, तोत्तकद्वयपरिभावम्। यथा, "तोको द्वी पिषुरचाच सुवर्धकड्वघष्टः । विङ्क्षिपदकर्शे च पासीतकसुन्धरम् ॥" द्वि भ्रम्भावा । मार्जार तर्यी, क्री ह वि(वि)कृत्तपदकं, की, वर्षपरिमाखम्। पति विद्यानपरिभाषा ॥ वि(वि)काली, की, विदारी। इति राजनिर्वेग्दः ॥ (मार्जारी ।)

विडीनं, स्त्री, (वि+डी.+क्त:।) स्त्रग्रात-विध्येष:। यथा,---"कीनं प्रकीनसङ्गीनं संकीनं परिकीनकम्। विक्रीनस्वक्रीनच (नक्षीनं क्षीनक्षीनक्रम् ॥ मतामतप्रमतित्वस्यताद्याच पविचाम्। मतिनेदाः पर्वियदं कुकायी नीक्मरिक्षवान् ॥" इति जटाधर: 1

विङ्गेजाः, [स्] पुं, (विष्याप्ती + किप्। विट् वापनं को जो यस्य।) रमः:। इत्यमरः॥ विक्रीजा:, [स्] पुं (विक्रं चाक्रीश्र ग्रामुडीवम-यचिष्यु योजी यसा।) इतः। इति भरतीय-श्चिरुपकीय: । (यथा, रघी। १। ५६। "रधुः प्रशाकार्द्रस्खेन पश्चिता ध्रातनकामजुनाह्मिन्य: 🕻") विक्, [ म् ] पुं, (विभ्रतीत। विश् + किए।) विध्यः। यथा विट्विज्विधी विधः। इति सम्बोधकाकारसम् ॥ (समुखः । विश्लोपति · ग्रम्बद्धीनात्॥)

विङ्, [म्] च्यी, विद्याः। इति विङ्यन्यारिशस्य-दश्नात् ।

विष्यमं, स्त्री, (विष्युत् गम्बी यखा । ) विष्युत्तव-सम्। इति रक्षमाचा ३

विद्णः, जि. विश्वाणातः । विव्यास्यपूर्वास्त्रज्ञ-भातोकं प्रश्वीन निष्यक्ष: ॥

विक् जनमं, स्ती, (विक्यत् दुर्गमं सवसम्।) विकृम्। इति रक्षमाचा। विट्चुक् इति भावा। विक्वराषाः, पुं, (विद्धियो वराषाः।) साम्ब-म्बनरः। इति चटाधरः॥ (यथा, सतुः KIZEL

वितान

"इत्राकं विक्राइक लशुनं यामजुक्तुटम्। यलाच्छं यञ्जनचेव सत्था जम्बा पति हिन: 1") वितंतः:, पुं, (वि 🕂 तंत्र 🕂 घण्।) पीतंतः:। 🖘 ग-पश्चियां बन्धनीपकर्णम्। इक्षसर्टीकायां

भरतः । विसक्ता, क्यी, (विसक्ताते विश्वनाते परपञी-2नवेति। वि+तक्क+गुरोक्चेत्यः। टाप्।) स्वपचास्थापना परपचयुदासः। इकसर-भरती ॥ ( यथा, सष्टाभारते । २ । ३६ । ३ । "एवमेतन चाप्येवमेवं चैतन चान्यया। प्रकृषुर्वेष्ठवस्त्र (वतस्त्रावि परस्ररम्॥") कचुीद्याकः । द्यिकाष्ट्रयः । करवीरी । इति केंदिनी। कें, व्हादमीं। इति कारावणी। वित्तर्त, त्रि, (वि+तन्+क्त:।) विद्युतम्। ( यथा, प्रयोधचन्द्रीहरी। १। ५। "उद्गाधनित यश्रीस यस्य विनते नहिः प्रचका-

प्रचुष्यव्यश्चिमकूटकुष्टरथती रणची खय: ॥")

वीशाह्वित्यम्। इत्यमरे नतश्रस्टार्थेदश्रोगात्॥ विनतिः, क्यो, विश्वारः । विपूर्वनन्धातोः तिप्रत्य बेन निष्यद्वा । ( यथा, भागवते । ६।१०।१५ । "वभी हि सेतु मिक्र ते यश्रमी वितत्वे जायांका दिन्यणयिनी यसपेळ भूपा: ") वितर्च, त्रि, सिष्या । इत्यसरः ॥ (यघा, सनु:। 18312

"व्यवाक्(ग्रराक्तमस्यन्वे किस्त्वियो नरकं

बचेत्। य: प्रश्नं वितयं ज्यात् एष्ट: सन् अभौतिषये ॥" निष्मतः । वर्षः । यथा, भागवते । धार । ३५) "तस्त्रीयं दिलये वंशे तद्यं यजतः सुतम्। मबल्लामेन मबली भरद्वावसपादहः ॥" यु, भरद्वाचपुत्रः । च च दीवानोर्भरतस्य पीछः । बधा, इरिवंधि। १२ । १५--१६ । "ततीश्य वितयो नाम भरद्वाचात् सतीश्भवत्।

वित्रयश्वाभिषिणाय भरदाणी वर्ग ययी॥") वितथां, चि, व्यवसम्। वितथमञ्हात् खार्थे खाप्रत्ययेन निव्यज्ञम् ॥

पौक्तिरेच वितये जाते भरतक्तु दिवं ययौ ॥

विमद्दः, क्वी, (विसमीतीति । वि+सन+"ज्ञान दयसा" उसा० ४। १०२। इति सप्रत्ययेन साधुः।) नदीविधेषः। साच पक्षावास्त्रदेशे वर्षते। इत्यादिकोषः॥

वितरकं, काँ, (वि + व् + भावे खाट्।) दानम्। इत्यमरः ॥ (यथाच्च किष्णत्।

"विर्त्तन कि वितर्यं यदि नास्ति तस्य ॥")

विनको:, पुं, (वि+तको+वन्।) जद्यः।(यथा,

भागवते। १०। 🗠 । १ । "सर्खायाधाटे राष्ट्रम् ऋषयः सम्मासत्। संप्रय:। इति मेदिनी। के, १५०॥ (यया, मशाभारते । १ । १६० । ९६ ।

"यो तो कुमाराविव कार्किकेयो श्वाविश्ववेदाविति में वितकें: 1")

श्चानकाचन:। इति ग्रन्ट्रजावनी। # 8 चाची उताची किस्त किं किस उत रते बट् विकलपवितक्षिये। यथा स्थाशुराको पुरुष:। इति व्यक्षो असादि च। विकली विसायेश्यको इति वहः । कितु क्रकानां उत इखादि। चकारात् उताष्ट्रीखत् चाष्ट्रीख-दिति च यथा भारते। "उताहोस्यिद्भवेदाचा नणः; परपुरक्षयः ।" इति चाद्योखिन्सखिमिति भारवी। इति भरतः॥

वितर्कर्ण, स्ती, (वि+तर्क+स्युट्।) वितर्कः। इति प्रब्द्रकावली ॥

वित(हि)हैं:, स्क्री, (व + तई हिंसा करम् + "सर्व-षातुभ्य इत्।" खळा० हः ११०। इति इत्।) वेदिका। इत्यमरः ॥ (यथा, माघे।३।५५।

"रतानारे यच ग्रहानारेष्ठ वितिहिनियं इविट्यूर्नी इ: ॥")

विन(हिं) हिंका, ऋती, (विनहिंदेव। स्वार्थे कन्।) वैदिका। इति शब्दरत्नावकी ॥ (यथा, राज-तरक्षिण्याम्। ८।२६८५।

"चैत्रराजाभिवानेय खासरेशेन सी४ व्यत:। श्रिलां विनिद्दिकात्न्यामध्यास्त स्वप्रमध्यगाम् ॥") विनहीं, खी, (विनहिं + सदिकारादिनि डीम्।) वेदिका। इसि ग्रब्द्रकावकी ॥

वितक्षीं, चनी, देदिका। इ. श्रमस्टीकायां भरतः। वित्तलं, क्यी, (विश्वेषा तसम्।) पातालभेदः।

"अनर्ज निमन्त्रीय विमन्त्र गभक्तिमन्। तकां सुवजपाताचे पाताचा हित्यप्रवै॥" द्रति भ्रब्द्रज्ञावली॥

(श्रास्य विवर्धां यथा, देवीभागवते । पा १६ । **⊏**---१२ |

"द्विभीयविवरस्याच वित्रचस्य निबोधत । भूमलाधक्तको चैव वितको भगवान् भवः ॥ चाटकेषर्गामायं खपावंदमसीष्ट्रतः। मनापतिक्षतस्थापि सर्गस्य उंच्याय च॥ भवान्या सिथ्नीभूय व्यक्ति देवाधिपूजितः। भवयोवीर्थयंभूता शाटकी सरिदुत्तमा ॥ समित्रो सत्ता विद्योजसा पिवसीव हि। तिन्न हातं चाटका खांसुवर्णे देव्यवस्त्रमम् ॥ देवाङ्गमाभूषयाचे सदाधन्यारमन्ति (इ.॥") वितिस्तिः, पुंच्की, (वि+तसु उपचीप+ "वी वितुन्नकं, स्ती, (वितुन्नमिय। इवार्धे कन्।) तसे:।" खका० ४। १८९। इस्ति ति:।) विस्तृतसक्तिष्ठाङ्ग्छ:। विगत् इति भाषा॥ नत्वधाय:। दादशाक्रुल: २ : इत्वमर:॥ (यथा, मार्क्षक्रमे । ४६ । ५६ । "हे वितस्ती तथा इस्ती माञ्चातीर्थादिवेट-

नम्॥") वितर्कः समभूतियां विकाधीप्रीष्ठ को मदान् ॥") वितानं, की, (वितन्यते यत्। वि + तन + घण्।) इसिविध्यः । इति मेहिनी । ने, १३९ ॥ अव-सर:। इति विक: #

वितानः, गुंको, (वि+तन्+घण्।) कतुः (यथा, साधि : ५८। १०।

"सोमपायिनि भविष्यते सथा वाष्ट्रितोत्तमवितामयाकिमा॥") विस्तार:। (यथा, भागवत । इ। ०। ११। "यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पर्ध प्रभी। नेव्यक्तेस्य च चास्त्रस्य तन्त्रं वा भगवत्-

स्ट्रतम्॥")

उलाच:। इत्यमर:। चाँदीया इति भाषा। वास्य पर्यायश्वनद्रातपप्राब्द् दश्यः ॥ (यथा, रबु:।१०।२८।

"विनानमिद्धतंतच भेजे पृष्टकसायमम्। चुड़ामिबिभिनदृष्टपारपीठं महीचिताम् ॥" सम्बद्धः। यथा, साधै। ११। ४३।

"नवकनकपिग्राकुंवासरायां विधातुः ककृति कुलिग्रपार्थिभोति भाषां वितामस्॥" ब्रथनसम्बद्धाः । यथा, सुम्रुते । १ । १८ । "तत्र की ध्रहाम खिल्लका तुवे सिनप्रनौती मख्टल-स्यगिकायमकखद्दाचीनविवस्यवितानगीफ्याः पचा क्षेत्रे चेति चतु ई प्रवस्थ विदेश हा: ॥") वितानः, चि, (वि⊦तन ∤ घष्।) तुक्तः। (यथा, रघु:।६।५०।

"गगनसम्बद्धरोद्धसरेश्वाध-त्रेचिताचा वितानसिवाकरीत्॥")। मन्दः। इत्यमरः॥ यून्यः। इति धर्गिः॥ (यथा, माघे। भाषा

"बद्दत्तेरधातुले वितान-मालापिनहेरपि चावितानै: ") वितानक: पुक्री, (वितान एव । स्वाधे कन्।)

चन्द्रातप:। इति ग्रब्द्माला ॥ (यथा, क्या-सरिसागरे। ४८। १६। "तदा तेमैं समयोग्यं वासकालं वभी दिवि । रक्ताच्या तपत्यके वितानकसिवाततम् ॥" सम्बद्धः। यथा साधे। ६।२०।

"चानुययो विविधोपल क्राच्छल-

द्यनिवितानकसंवित्ततांशुक्तम् ॥") वितानकः, पुं, (वितान इव प्रतिक्षतिः । वितान 🕂 कन्।) साङ्क्रचः। इति राभनिर्धेस्टः 🛭 विताबस्तकं, क्री, (विताबतुत्तां ऋलं घन्त्र। बहु-बीची कन्।) उधीरम्। इति राजनिर्धग्टः ॥ वितुज्ञं, की. (वि + सुद् + क्तः।) सुनिषसाकम्। इत्यमर: ॥ ग्रीवालकम्। इति मेहिनी । मं,१३१॥

धान्यकम्। तुत्यम्। इत्यमरः॥ वितृत्वकः, पुं, च्यासलकौ । इत्यस्यः । विनुद्रा, च्यौ, भूम्यासलकी । इति राजनिर्धेस्ट: 🛭 वितुत्रिका, चनी, (वितुत्रा⊹ म्बार्धक न्।टापि चत इलाम्।) भूम्यामलकी। इति राज-निर्घेश्ट: ॥

वित्त, त्वा व्यागे। इति क्यिकक्पहुस: ॥ (बादक्त-चुरा०-पर०-सक०-सेट्।) वित्तवति । विता-पवति । इति दुर्गादासः ॥

वित्तं, क्री, (विद + क्त:। "वित्ती भोगप्रत्वययी:।" ८। १। ५८। इति साधुः।) धनम्। इत्य-मर: ॥ ( यथा, मतु: । ८ । ६६ । "चावृतन्तु वदन् दस्याः स्ववित्तस्यां ग्रासरमम्। तस्त्रेव वा निधानस्त्र संस्थायास्वीयसी

वित्तः, त्रि, (विद्+क्षः। "गुद्विदेति।" 🖘। २ । ५६। इति पचे नताभावः ।) विचारितः । रामाध्यमः ॥ (विकातः । धव विकी भीग-प्रकथियो: इति साधु:। यथा च पाकितः। "तेन वित्त<del>युष</del>्प्पयमी।" ५ । २ । २ ६ ॥ )

वित्तवः, चि, धनदाता । वित्तं ददाति य इत्यर्थे विद, य रु चौ भावे । इति कविकक्पह्मः ॥ डप्रस्पेन निष्यतः ॥

वित्तिः, स्थी, (विद्+ित्तान्।) विचारः । जामः । ( यथा, वाजवनेयसं हितायाम् । १८ । १४ । यश्चेत कव्यकाम्।") सम्भावता। इति मेरिभी। ते, ५६ ॥ ज्ञानम्। इति देमचन्द्रः ॥ वित्तेष्र:, पुं. (विक्तानाभीष्र:।) क्वनेर:। यथा,—

"त्वंत्रका इरिइरवंत्रितकामित्रो विसेध: पिटपतिरम्ब्य: समीर: । सोमोरियर्गेगनमश्रीधरीरव्यिक्पः किंदावं सकलतरस्वरूपधाच्यः॥"

इति मार्बे के यपुरायी। १०४। ३०॥ वित्रकाः, ति, वासयुक्तः। विपूर्वविषधारोः क्त-

प्रत्ययेन नियात: ॥ विश्वास:, पुं, भयम्। विपूर्वाचसधानीभवि धण्-प्रत्ययेत्र निष्यन्न:॥ (यथा, भागवते।१०। प्र∙ार्€ा

"तनोऽभूत् परसीन्यानां ऋदि विचासवेषषु:॥") विस्थान: पुं, ष्टमभ:। इति ग्रब्दचन्त्रिका 🛭

विष, ऋ उद्याचे । इसि कविक व्यद्गः ॥ (स्या०-ष्यातमः - विक ॰ - सेट्।) वेचते । इति दुर्गाहासः ॥ वियुरः, पुं, ( खचते रितः खच भयचकनयोः। "वाचे: संग्रसारमं किया" जगा १। 8०। विदासता, स्त्री, विदासत्तन्।

इति उरच्। सच किन् वस्पृवारमञ्च थातीः।) चौरः। राचयः। इत्युषादिकोषः॥ (कती, भर्मुवियुक्ता गारी । यथा, ऋग्वेदे ।१।८०।३।

"प्रीवासन्मेष्ठ विष्टेव रेजते भूमिः ॥ "विष्टेव यथा भर्जा विद्युक्ता जाया राजीपद्र-बादिशु सत्सु निरातका सती नम्पति तदत्।" र्ति तद्वाची सायगः।)

विच्याः की, गोजिका। इति ग्रव्ट्चस्त्रिका ॥ विद, एड प ग्रामी लामे। इति कविक स्पद्रम:। ( तुहा॰-एम॰-सक॰-व्यनिट्! ) ऋ, व्यक्टित्। म ग्राम, विम्दति विन्दते। खी, वेत्ता। रित दुर्गाहास: #

विह, क द न चेसनास्थानवासवादे। इति कवि-कक्पह्मः ॥ ( चुर्र०-कात्म०-उम०-च-सक०-बासे स्प्रीये च व्यक ० - सेट्।) चैतना चानम्। बाद, स्प्रेयम्। का इ., वेदयते प्रास्त्रं कीरः तील्यं:। देरवते तीर्थे साधुवंसतील्यं:। वेरवते हक्तः स्थिरः स्थादित्वयः। म, वेदयति वैद्यते । के चित्तुवादं न पडिना। चेतनास्थाने वेदनेति पवित्वा वेदयते सद्धः खयते रत्यथे:। इब्रह्मका। असाच परसीपद्ममन्यमाना (जना सपत्रेव निवेद्धिकास इति निवेदनं करो-ती वर्षे जी समाद्धते । इति दुर्गादासः ॥

विद्यात:। इत्यमर: । स्ता :। इति तष्टीकायां दिए, य घी भीमांसे । इति कविकव्यहम: । ( इधा॰-बाह्म०-सक॰-वानिट्। ) भीमांची विचारणम्। इ.घ. विमो ग्राच्यां धीरः। भौ वैत्ता। इति दुर्गादास:॥

> (हिवा०-व्याता०-व्यक०-व्यकिट्।) भाव: चत्ता स चेष्ट विद्यमानतेव । य रू, विद्यते विष्णुः । चौ, वेला। इति दुर्गाहासः ॥

"मे विक्तच मे विक्तिच से भूतच मे भूतिस मे विद, क मती। इति कविकव्यहम: । ( च्यदा०-पर∘ चका∘-सेट्।) ल, वेत्ति। इति दुर्गा-

> विहंग्र:, ग्रं. (वि + हंग्र + चन्।) व्यवहंग्र:। इति राजिभिघेष्ट: 🛚

नियाद्य: 🖁

विद्ग्धः, जि, (विं-न्द्रह+सः।) नागरः।इति चिकाकार्यमः ॥ (यथा, देवीभागवते । ६ । "विद्रभाषा विद्रश्वेन सङ्ग्री गुगवान् भवेत् ॥") निप्रमा:। इति जिकाकप्रैष:॥ (यथा व्याप्या-सप्तप्रवाम् । ५०६।

" जिमंत्र सुखं राष्ट्रं न प्रचली चर्चाः परा-

श्वामृश्रतेव निलन्धा विद्याप्तमधूपेन सञ्च पौतन्॥") पिकतः। इति श्रव्हरकावर्ती ॥ (विश्वेषेण दग्ध:। यथा, सुञ्जते। ४।१।

"ग्रोषयोगपनाचनु कुर्याहामविद्य्ययोः। श्चविद्रभः प्रामं यासि विद्रमः पाकन्नेति च ॥'') विद्रावस्य भाव इत्यये नाप्रतायम मिष्यका ॥

विद्राधा, स्त्री, (विद्राध + टाप्।) परकीया नाम त-न।यिकाभेदः। यथा। गुप्ताविद्यशासचिता-कुलटानुष्यानासु(इताप्रभःतीना पर्कीयाया-भेवान्तर्भावः । व्याख्यालक्षणम् । वाक्कौधाल-युक्तत्वम्। सा च दिविधाः। वास्विदस्या क्रिया-विद्रमा च। प्रथमा ययः।,---

> "(विविक्तसत्रमालम (सवसी-विचिक्तिसराचिराचिभीपक्छ। पथिकससुचितस्तवाद्य सीबे सवितरि तच सरिश्तटे निवास: "

दितीया यथा,---"दासाय भवनवाचे वदशीमपनेतुमादिश्राति। इंसम्ते इहिंगाची पयसि कुठारं विनिचि-

> पति 🕷 इति रसमञ्जरी॥

चात्रामीलार्थः । वेद्यते स्वार्थे लोकः खाख्या-∤विद्यः, पुं, (वेत्तीति । विद+ "वविदिश्यां छित्।" उगाः ३।११६। इति व्यथः। यच हित्।) योगी। इसती। इसि मेहिनी। घे, २४ ॥ (यद्य:। इति निष्युट्:।३।१०। "विद् चाने विद विचारके विद्वलाभे विद् सत्तायाम्। 'क्दि-विदिन्धां हिन्। इति अध्यप्तस्य: । जायते चि यज्ञ:। सभते हि दिच्चगादिरच। विचामते क्टि विदक्षिः । भावयव्यनेन पलम् ॥" इति तत्र देवराज्यच्या ॥ 🗰 ॥ वेहित थे, 🖼। यथा, ऋयेदे। १। २०। ०। "चोता देवी व्यमशैः पुरस्तादेति सायया। विद्धानि प्रचीद्यम् ॥")

विदन्, [त्] चि, पिष्डतः । विद्धातोः प्रत्रप्रवयेन निष्यद्य: ॥

विदरं, की, (विदीर्थंगीति। वि+दृ+कम्।) विश्वस्कम्। इति भ्रस्टचित्रका । प्राधीसनसः इति भाषा । (विदीर्थे, चि। यथा, कामन्दकीये गौतिसारे। १६। १०।

'अञ्चरचो पता (च्रुटा तिका विद्रासियरा। नि: प्रकेरा चनि: प्रद्वासापसारा च

वारिभ्द्र: 🔻 🕽

विहः, पुं, पिक्कतः । विद्धातोः कर्त्तरि कप्रव्ययेन विहरः, पुं, (वि 🕂 हृ + "ऋदोरप्।" ३।३। ५०। इति अप्।) विदर्शम्। फाटन इति चेर्य इति च भावा। तत्पर्यायः। स्मुटनम् २ भिदा ६। इत्समर: ॥ हारचम् ॥ विहारचम् ५ । इति घान्द्रज्ञावली #

> विदर्भः, पुं, स्त्री, (विधिष्टा दर्भाः क्रमा यच ।) कुल्लिननगरम्। इति हेमचन्त्रः । स तु वक्क-देशसा दश्चिणपिक्रमे वर्तते चाधुना वहनाग-पुर इति खात: । \* । यथा, पूर्व्यनेषधे २

"स जयहारिसार्धं सार्थकी ज्ञतमामा किल भीम-भूपति: ।

यमवाप्य विदर्भभू: प्रशुं इस्ति द्यामपि भ्रम-भक्ताम् ॥"

(यथाचरञ्च:।५।६०।

"रको यथौ चेत्ररथप्रदेशान् सीराच्यरच्यानपरी विदर्भात् ॥" # # पु, कृपविशेष:। स च च्यामचान् श्रीकाया चातः। अस्य कृश्रक्रयनीमपादाः पुत्राः।

यथा, भागवते। १। २४। १। "तस्यां विद्योरिजनयम् पुत्री नाच्या कुम्रक्रघी। ळतीयं रोमपादच विद्रभेषालगन्द्रम्॥" ष्यस्य नाम्बेद विदर्भनगरी ससुत्पन्ना॥ सनि-

विग्रेष:। यथा, इतिवंश्रे। १६६। ८८। "देपायनो विदर्भक जैमिनिमीटर: कट: #")

विदर्भना, स्थी, (विदर्भे नायते इति। नन + छ:।) व्यमस्यपन्नी। तत्पर्याय:। की भ्रीतकी २ की पा-सवा १। इति जिनाकः भेष:। इस्यक्ती। यचा, पूर्व्यमेषधे ए सर्गः।

> "धृतनाष्ट्रगामयाचनं विधुमावीपनपाक्षरं विधि:।

व्यवस्थाति विदर्भेषा-नननीराजनवहुमानकम्॥"

क् किस्सी च ॥ विद्रभैदावः, पुं, (विद्रभिनिः दाजाः। "दाजाहः-सिखिमाद्या" इति टच्।) विदर्भदेशाधि-पति:। तस्य गामान्तरं भीमराजः। यथा,--"सारीयतप्रोशीय स्थान स प्रभु-

विद्मेराजं तनयामगाचत । त्राजनयसन् प्रार्मे च मानिनी वर स्थलना न त्वेवस्याचितवतम् ॥

इति पूर्विषधे। १ । ५० ॥ विदर्भसभू:, च्यी, (विदमस्य सभू रमयी।) दम-यन्ती। यथा,---

> "विदर्भे सम्मानतुङ्गताप्तये भटानिवापध्यद्वं तपस्यतः। मनानि धूमस्य घयानधीस्रवान् स दाकिने दो इदस्पिनि हुने ॥"

इति पूर्वनिष्ठे १ सर्गः॥ विदर्भाक्षिपतिः, पुं, (विदर्भागामधिपतिः।) क्कांकानम्(त:। च च भौग्रकराज: व्यक्तिसी-

पिताच। यथा,— "तं ये विदर्भाधियतिः समध्येत्वासिवाद्य च ।

निवेध्यसमास सुदा कतिताम्यनिवेधने ॥" इति श्रीभागवतीयदश्रमस्कत्वे ५३ अध्यायः ॥ विद्रतं, स्ती, (विषष्टितं एतं यस्य ।) द्विधातत-ककायादि । दाकि इति भाषा। ऋर्णादेख-यवः । दाक्षिमकस्काः । वेग्रादिकतपात्रविग्रेयः । इति क्लीवलिङ्गसंघ है व्यवस्थरती ॥

विष्टलः, पुं, (विषद्धितानि दलानि यस्य ।) रस्त-कार्चन:। इति ग्रस्ट्रकावनी । पिष्टक:। इति प्रव्यक्तिका॥

विहला, स्त्री, (विषष्टितानि हलानि यस्या:।) विहारियो, स्त्री, (विद्वयासीति। वि+दु+ विनः। बिष्टत्। इति राजनिर्धाष्टः ॥ पत्रमुखा । यथा, "(वधीर्याविस्का इस्तावका स्रूजा द्विधा-

क्रमिह्हा च दीर्घाच समिधी नैव कारयेत्।" इति तन्त्रम् ॥

विदा, की, (विद् शाने + "विद्विदादिभ्योग्ड्।" इ.। इ.। १०४। इत्यद्। टाप्।) चानम्। नुह्य:। इति मेहिनी। दे, १०॥

विद्याः, पुं, (विग्रती दायः साचात्वस्यादिकप-ऋषां येत्र ।) ग्रमनातुमति:। यथा,----"च्यां वा चम्पकवनं गच्छ वा तिष्ठ सुन्दरि!। चारां राच्य यास्यामि विभिन्नं कार्यम स्ति मे । विदायं देशि मंधीत्या खर्मा मे प्रास्टवसमे ॥" इति जक्षिवैवर्त्ते जक्षकाक्षक श्रीराधां प्रति श्रीलया-

विदारः, युं, (वि+दृ+घम्।) जलोच्हासः। विहारणम्। इति मेहिनी। रे, ११६॥ बुह्रम्। इति हेमचनः।

विदारकं, की, (विद्वातीनि । वि + दृ + प्युक्त्।) वकदारम्। इति राजनिधेय्टः ॥

विहारकः, पुं, (विद्वयाति चजयानाहीनिति । वि + दृ- । अनु।) अनमधस्मिततचक्रिनादिः। तत्पर्भाय:।भूपक: २। इब्बसर: ॥ जलवन्यक:। इति श्रम्दरकावती ॥ शुष्कनदारी चताव-स्मानार्थं शर्न:। १(त सर्वधर: । सतस्य कूपा इत कूपका:। कुत्सिताच कूपा इति वा। विदार्यमीति विदारकाः । जजानगंतास्व-शिकाद्यीश्वाताक्षीकादिविदारकाः कूपकाः। इति चाच्काः। बहुत्वमतत्त्रम्। इति भरतः। विदार्श, क्री, (वि + दृ + शिष् + भावे स्युट्।) विडमः। भेरः। इति मेरिनी। बी, २००॥ (यथा, इहिवंधी। ६५। ७६। "बायुधावापिरचैव वपुषी वैकावस्य च ! लव्याच तेजसचीव जूहानाच (बहारजम् ॥") मार्यम्। इति ग्रस्ट्रवावली ॥

विदारगः, पुंच्ही, (विदार्याने प्राविधिक्ति। वि+ हु+ सिच्+ इस्ट्।) युद्रम्। मेदिगी। यो, १००॥ (विद्यारयतीति। वि+ दृ + बिच्+ क्युः। विदारके, चि। यथा, सार्थ-बढेये। २०। २।

"तस्यात्मची महावीर्यो वभूवारिविहारसः॥") विदारगः, पुं. (विदायं तेश्सी इति। वि+ दृ+ बिच्+कर्मीब ल्युट्।) कबिकारहचः। इति **भ्रव्यक्ति**।

विदारिका, क्यी, (वि + ड + विष् + खुन् । टापि ष्मत इत्वम् ।) शालपर्वां। इति श्रम्द्रतावर्ता। (यया, ष्टञ्चं हितायाम् । कहा पूर

"विदारिकाया सरसेन चुर्के सञ्ज्ञेषुभावितश्रीवितश्व। भ्रतिन दुम्धेन सप्रकरंग पित्रेत् स यस्य प्रमदा: प्रभूता: ॥")

ढीप्।) काक्षारी। इति राजनिर्धेष्ट:॥ (विदारमानची। यथा, कथासरिसागरे। N\$ 1 3 05 1

"एकानंभे भिवेदुर्भेनारायश्चिसरस्वति। भद्रकाली मञ्चालिक्या सिक्के राविद्यारिक ॥") विहारी, खी, (विहास्यतीति । वि + हृ + बिन् 🕂 व्यच्। गौराहित्वात् दीष्।) भातपश्री। इति मेहिनी। भूमिकुद्याकः। तत्पर्यायः। चीर-शुक्तार रच्चमला३ कोष्ट्री । इसमरः। विदारिका ५ स्वाटुकन्दा ६ सिता ७ मुक्ता ८ प्रसालिका ६ व्यवस्था १० विवासी ११ ष्ट्रव्यविकार्यभू भूभावदी १३ व्याद् लता १८ गलेष्टा १५ वास्विक्षभा १६ गन्धपला १०। षान्या गुणाः । मधुरत्यम् । श्रीतत्वम् । गुरु-त्वम्। (काध्यवम्। व्यवपित्तनाधि (वम्। कपः कारित्यम्। पुष्टिनलवीभैविवद्वेनस्वच्यः। इति राजनिषंग्द:। विदारी वार्तापसञ्जी द्रस्या वल्या रक्षायनी इति राजवस्तभः॥ \* ॥ ष्यष्टादश्र-प्रकारकच्छरीगाक्तर्गेत-रीगविश्रेष:। यथा, खय विदासीमा इ।

विद्रीगाः

"सहाइतोदं श्यमं सुतास्त्र-मन्तर्वेषे पूतिविष्यीर्थमां सम्। पित्तन विद्याद्दने विदाशी मार्श्वविद्योषात् स तुरीन द्वीते॥"

स पुरुषो सेन पार्श्वन विशेषादाञ्चलीन ग्रेती तक्षिन् पार्चे वा विदारी भवति इत्यये:। इति भावप्रकाशः । अस्याश्विकित्सारि रोष्टिकी-ग्रस्ट द्रश्यम् ॥

विदारी, [न] वि, विदारखक्ती। विपूर्वेद्घाती: कर्त्तरि विन्यसयेन निष्यसः ।

विदारीमत्वा, स्त्री, (विदाया भूमिक्सास्य स्वेव मन्ती यस्याः।) शालपणी। इत्यमरः।

विदायः, पुं, अनचपादः। समनासः। इति ष्टारावणी। २१८॥

विदासि, [न्] को, (विदस्तीति।वि+दस+ णिनि:।) इन्हजनकदश्यम्। अस्य गुर्यो। पित्तन्द्युकारित्वे। इति राजवक्तभः; ॥ (दाइन जनसम्बे, चि । यदा, शीलायाम् । १०। ६ । "बङ्ग्बनवगात्रुणानी क्या कः च विदाहिनः।

व्याचारा राजनस्त्रेटा दु:खभीकामयप्रदा:॥") विदिक्, [ म् ] स्त्री, ( दिम्भा विगता ।) दिश्री-मध्यम्। व्यक्तिकहेतियायीशानकोणचतुरयम्। चपदिश्रम् २। इत्यमरः ॥ तत्पर्यायः 🎼 प्रदिक्ष। इति चटाधर:॥ विदिश्रम् ।। इति ग्रन्ट्रवायजी । कोण: ५ । इति राज-निर्धेय्ट:॥ (यथा, भागवते । ४ । १० । १६ । "सा दियो विदिशो देवी रोहसी चान्तरं तयो:। धावन्ती तच तचीनं एरण्डियसायुधम्॥")

विदिक्चङ्गः, युं, इश्हिक्षक्रमचीः इति मृब्द-चित्रका॥

विदितं, (म, (विदू+का:।) व्यवग्रमम्। द्रश्य-मरः ॥ (यथा, महाभारते। ७। २८। ५२। "सवायः सधतुचा इंससुरासुरमानुषान्। धको लाकानिमान् चेतुं तथापि विहितं

व्ययितम्। इति मेहिनी। ते, १०६॥ उपग्रमः। इति ग्रन्ट्रबावनी ।

विदितः, पुं, (विदितं चानमस्याक्तीति। आर्थ-बादिलात् अच्।) कवि:। इति जटाधर:॥ (चानास्रये, चि। यथा, किराते। १। १।

"स्यः कुरूणामधिपस्य पासनी प्रजास हति यमयुद्क्त वेहितुम्। सविधिलिक्नी विह्ति: समाययी यधिष्ठिरं ह्वीतवने वनेचर: ॥"

विदियः, पुं, पिकतः। योगी। इति ग्रव्हरता-वकी इकाचरमेदिनी च ॥ सुदाक्कितमेदिना हेमचन्त्रे च विद्य इति पाठ: ।

विदीयोः, नि, (वि+दु+कः।) क्रसविदार्गः। चेरा इति भाषा। यथा,—

> पितर ऊचु:। "बाह्यानि गोरिधनुभुत्ते प्रसमं तन्त्री-दंतानि तीर्यंत्रमयेश्यपिवत्तिकास्तु।

तस्योदराजस्यविदीयीवपाद्य ध्याच्छी-चसी ममी वृष्ट्रयेशिसमभौगोर्जे ॥" दति श्रीमद्वासकते क स्कर्णे - ध्यस्यायः॥

कार च। "बहीपे चिपती समझवाती ससीक्शोका-खुषौ

राधा समृतकाकुराकुतमधी चक्रे तथा अन्दनम्

येत स्थन्दनने मिनिसितमस्याधीयनादस्मादिदं सा सर्वे सहयापि निभैरमभूदृदूराद्विदीर्खे

रत्यव्यक्तनीत्रसम् ॥

विद्वः, पुं, (वित्त संद्वामनेनेति। विद् + वाद्वः चारित्रणाते, चि। इति केचित्। सकात् क्षः।) शजकुत्मस्यमध्यभागः। इत्य-मरः ॥ (व्याधकवाधिभागः। यथा, धान्य-विद्यक्षे। २। २॥। देववानुपद्वच देवश्रेष्ठी विदूर्यः

"विदुर्ममंबिदुचीय कर्णस्याधः वष्ट्रकृते।") स्थानितः। दति कियापदम् ॥ (यथा, महा-भारते। १। १२०। २८।

"स्पाद्धं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धन्मेचं द्विता। इति क्वान्त । विदुधींदाः प्रान्थतं धन्मे-

मादिन; **॥'**")

विदुरः, ग्रं, (वेक्ति सच्छीतः। विदु + "विदिभिदि-चिद्धः द्वारण्।"१।२।१६२। इति द्वारण्।) भागतः। चीरः। कौरवायां भन्नी। इति मेदिनी। रे,११५॥ विदुरीत्मक्तियेथा,— "सेकि। प्रकास वे आसुमाचीको वादराययः। धनराष्ट्रभ पाळ्य विदुरकाण्यकीवनत्॥" इति मीभागवते। ६। २२॥

चातरि, चि। इत्यमरः ॥ ॥ ॥ विदुत्तः, पुं, (विश्वेष्य दोलयतीति। धि + दुत्त + ॥ कः।) देतसः । व्यक्षवितसः । इत्यमरः ॥ गत्य-रसः। इति र्वमाता ॥

विदुषी, की, (बेकीति। विदेः ग्रतवैतः। खागिन-किति डीप्।) पक्तिता की। इति सुम्बवीध-वाकरताम्॥ (यया, नैवर्ष। २।

"चिक्रस्प्रकरा जयांना ते विदुषी मुद्धीन चा विभक्ति यान्॥")

विद्वाती, भि, (विद्वानिक अस्थामिति। विदयु विदूरातिः, पुं, (विदूरनामकोश्वः।) विदूर-मतुष्। व्यिषं डीष्।) पिकतवती। यथा,— पर्वतः। इति जटाधरः ॥ "द्योनं। चस्तिनेव पत्रगपुरी ग्रेषाचिनेवा-

चेनेकेन विद्याती वसुमती सुर्खान संस्थान-ताम्॥"

र्ति वीपदेवप्रशंसा ॥

क्रात्।

विदूः, ग्रं, विदुः। गजकुकार्योर्भध्यम्। इत्समर-

विहूर:, त्रि, (विधिष्ठं हूरं यस्य।) स्वातिहरसा-देशादि। यथा.—

"माधानणी तर जनधरीकाक्ट्या शुष्कककः: सारक्षीक्षी ग्रुगम्तिमः वानिनायातिकः- ष्याक्तः तारत्रवणस्वाभाजनतं पिदूरे वर्षार्क्षप्रथमसमये हावणी वव्यपातः ॥" इति चातकारकम्॥

(पर्नतिविधेने, प्रे। यथा, क्रमारे। १। २४। "तथा दृष्टिचा सुतरो चिन्नी-कारताभामकल्या चकार्थ। विदूरभूमिनेवमेषधन्दा-दुद्धितया रत्नधक्षाकयेव।")

विहूर्गः, चि, चालिटूरमन्ताः। विदूरे मच्चरती-वार्थे कप्रदायेन निव्यक्तः॥

विदूरणं, क्यों, (विदूरं पर्वते जायते हित । जन--हः।) विदूरपर्वतजरत्नम्। वेदूर्यमस्यः। व्यातदूरजाते, जि। हित केचित्। विद्रुष्यः पं. कालविष्यः। यथाः--

"मनोस्तु रचपुत्रस्य दारप्रस्यास्त्रजान् प्रस्यः । देववानुपद्वस्य देवश्रेष्ठी विदूर्णः ॥ सिल्लवान् (मलदेवस्य सिल्लवस्य वीश्रेवान् । सिल्लवास्यः सवसांस्य रचपुत्रमनीः स्ताः ॥" इति गार्वकृष्ण सम्मायः ॥

(कृतपुत्र:। यथा, मधाभारते। १।६५। इ.स. १०।

"ब्रावः खलु दाशा हाँ स्प्यमेन सभाकी नाम तस्यामस्य जते विदूरणः। विदूरणसु माध्रवी-सुप्यमे संप्रियां नाम तस्यामस्य जत्ते स्वन्या नाम॥" \*॥ इत्यावंत्रीयानामन्यतमः। यथा, भागवते। ६। ६८। १८।

"एषुर्विदूरणाद्याच वहनी दिक्षानन्दनाः॥" चास्य पूत्रः भूरः। यथा, तनेव ।६।२८।२६। "भूरो विदूरणदासीत् भन्नसानस्त तत्सुतः। भिनिकासान् सर्य भोजो श्वटिकस्तत्सतो

विदूरभूभिः, स्त्री, (विदूरस्य भूभिः।) विदूर-इंग्रः। यस वेदूर्णमिक्तिन्पवतः। यथा,— "तया दृष्टिता सत्तरां चिवित्री स्पुरत्यभामकातया चकाशि। विदूरभूमिनेवमेषश्च्या-

दुभिज्ञया रत्नभूकाक्षयेव ॥"

इति क्रमार्यसम्॥

पर्वतः। इति जटाधरः ॥

विदूधकः, जि. (विदूधधित जात्मानिमितः। वि +
दूध + शिक + श्वतः। कास्तः। तत्प्रधायः।

विद्धाः ६ वालीकः ३ घट्पणः ॥ कामनेतिः
६ पीठकंतिः ६ पीठमहेः ७ भविनः पहिटुरः
६ विटः १०। इति जिलाक्षण्यः॥ चाट्वटुः
११ वासन्तिनः ११ केलिकिनः १३ वेषाधिकः
१८ प्रष्टासी १५ प्रीतिहः १६। इति हेमचन्दः॥ पर्विन्दाकरः। इति मेदिनी। के, ६१८॥
सम्प्रधायः। सनः ए रक्षकः ३ ज्ञानेतः ॥ क्रूरः
६ स्वतः ६ वास्टकः ७ वामः प्रक्षितास्थः
६ परविदी १०। इति प्रस्ट्रमाताः॥ चतुर्धा-

नायकाकारेतनायक(विशेष:। तस्त्र सन्दर्श

यथा। अङ्गाहिने करो कांच्यकारी विदूषकः। अस्तीदाकर्यं यथा,—

"सानीय नीरजस्त्री प्रयनीपक्छ-सुत्कछतोश्क क्रुचकचुक्तमीचनाव। स्राचनरे सङ्ख्कारि विद्रूषकेक प्रातस्त्रक्षस्यकुकुटक्छनादः ॥"

इति र्चमञ्जरी।

(खयन् ऋङ्गारसञ्चाय:। यथा, साहित्यदर्भेषी।

"ब्ह्रहारस्य वश्वाया विटकेटविदूषकादाः स्यः । अक्ता नमासु निषुणाः कृषितयधूमानअञ्चनाः शुक्षाः ॥"

दूषणकारके, जि । यथा, भागवते । १।६।१०। "येनच्च वाव कतौ भनुजापसदा देवमाया-विमोच्चिताः \* \* \* \* मचानाचास्यद्वपुरुष-जीकविद्यकाः प्रायेश भविष्यान्ति ॥")

विद्धसं, को, विश्वेस दूषणम्। विपूर्काष्ट्रान्न-दुषधातोरनट्(क्युट्)प्रस्थेन नियसम् ॥ विदेश:, पुं, (विश्वको देश:।) परदेश:। देशा-नारम्। यथा। काशीचकालाभारे विदेशसा-शीचसवर्षा सेवाचे: सुद्धि:। द्रति सुद्धितस्वम्॥

"कोश्तिभार: समर्थानां किंदूरं खनसाध-नाम्।

को विदेश: सविद्यानां कः पर: विश्वसदिनाम्॥" इति सागक्षे॥

ष्यात् देशान्तरप्रव्हे तष्टवाम् ॥ विदेश:, पुं, जनकान्ययभूमिपः,। (यथा, देवी-भागवत्। १। १६। ५०।

"इष्ट्राच्छाम्य इं भूपं विदेश हुपसत्तमम्। वर्षं तिष्ठति संसारं पद्मपत्रमिवाक्यसि॥" विगती इंडी यस्ता।) कायम्बी, जि। इति मेरिनी। तो, २८॥ (वया, महाभारते। इ।१०७। २६॥

"हिन्द्यीयां विदेशाच भिन्नवास्थितस्थाः। प्राध्यनः सम्बद्धाना प्रतिप्रीरण सञ्चम् ॥") विभिराणसः विदेशत्वसारणम् । यणा,— "स्वसमाने ततो बन्ने विश्वस्थागमहिनः। तं द्वशः कृषितः प्राष्ट्रपास्थातोऽस्मि

पाधित। यसगणसात् ग्रपेयं लां विदेशकां भविष्यस्थि॥" इति विञ्चपुरायो स्टब्यंवग्रस्माप्राधाय:॥

विङ्गः २ वलीकः ३ घट्प्रणः ४ कामकेशिः विङ्डा, क्ष्णी, मिथिसा। इति इमणकः ॥ (यथा, प्रीटकंशिः ६ पीटमहैः २ मिवकः प इन्दुरः रघः । १५ । २६ ।

"वर्धो तसत्त्राष्ट्रको विदेशाधिपतेः स्ताः।
प्रांतिविद्वापि के केया जयादिव गुकोक्सको॥")
विद्वः, चि, (विध्वते स्रातः। यध+कः।)
हितितः। इतस्यरः॥ चिप्तः। सहग्रः।
वाधितः। इति वेदिनोः चे, १६॥ (यथा,
सार्वेग्डेये। ५०। ००।

"तवगुळ्मादिभिद्यारं न विश्वं यस्य वेश्वन: । मर्मभेदीय्यवा पुंचस्तत् ऋयी भवनं न ते ॥") विद्या

ताबित:। रक्षणयमातः । ( वया, वियापितः ताबाम्। २०। ६४।

"नाकाचे ज्याने काच्यत् विद्यः स्टब्स्तरिम । क्षास्त्रिकाणि संब्धुष्ठः प्राप्तकाको न जीवति ।") विद्यक्ताः, ग्रं, (विद्यः क्षाचे एव प्रकारका ।) विद्य-क्षाची । इति स्टब्स्यकोषः । (विद्वी क्राची विद्योति । क्षतकाचीवी, वि ॥)

विश्वकातं, क्यों, विश्वकार्ते। दति भरतदिकाप-

विश्वचार्त्तमा, च्यी, (विश्वचर्ता। खार्चि नम्।) विश्वचार्त्ती। शक्ति श्रम्थरकावनी ॥

विश्व कर्णें, च्यों, (विश्वः कर्ज रव प्रयम्खाः ।)

इक्षविभ्रः । च्यावाद रित भाषा ॥ सत्प्रमायः । पाटा २ च्याक्ता २ स्थापनी ॥

क्रिक्षी ५ र्षा ६ स्काष्टीका २ पाप्रीकी =
प्राचीवा २ व्यक्तिक्तिका १० । रत्यमरः ॥

वश्वकार्यो ११ च्यविह्यकार्यो १२ । रति
सहीका ॥ च्यावह्यकार्यो ॥

विद्यमानां, चि. (विद्+श्चानच्।) वर्तमानाः।
इति वच्चन्ददीकायां भरतः ॥ (वया, विद्यक्ते।
"वावायां विद्यमानायामाश्चायां जीवितस्य

विद्यां, च्यों, (विद्यानेश्यों इति। विद् + "संद्यायां समजाविष्टिविषितं।" ११११६८। इति स्वय्।) दुर्गा। इति ग्रन्थरकावती । स्वि-सारिका। इति ग्रन्थपिका। ज्ञानम्। तत्तु सीचे यो:। इति चटाचरः॥ परमोत्तमपुत-वार्थवाधनीभूता विद्या बचाचानकःपा। इति नागोजीभट्टः॥ मन्तः। यथा। ग्रारदायाम्। "भान्तं वियस्तनयनं चेतो सिद्देशि टह्न्यम्। चटाच्यरे समाखाता विद्या महिन्नि।" विच्यरे।

"प्रश्ववाद्यां अपेदियां सावाद्यां वा अपेत् सुधी:।"

मिश्वमिष्गिमकः । "द्याचरी वमाकाता विद्या निस्वनेषरी । प्रविष्य स्था मावा भवेदिद्या पुनर्षेष्र । वामं प्रवद्मिनुक्तं भवेदिद्या पुनर्षेष्र ।" दुर्मामकः ।

"वाग्वीकाच्या वहा विद्या वागीस्त्वप्रशासिकी। बामाच्या च वहा विद्या वर्णकामप्रदर्शिती। तारमापाहिका विद्या मोगमोचिकदाविकी। बहीजाच्या भवेशिका तहीजेनाष्ट्रकच्यका॥" चामपूर्वामचाः। इति तक्तवार: ॥ ॥ मचा-विद्या। क्षणी तच्या जानाव्यंत्राच्यामधी पूजा वर्णक भविता। चामुना वा वारोष्ट्यारीपूजा इति व्यादा। स्ववा,——

"बांस्मन् कार्वे सुरेशानि प्रकाशी जायते सुनि। तमोक्ष्मीय समेत्र देवताप्रतिमां सदा । क्षारुष्याच चतुर्दमां नवन्तां श्रामिनीः। र्वज्ञास्य प्रस्तास्य प्रस्तीद्रभगोर्षि । सन्तरं दु प्रसिद्धान्तः अकारियां सभीर्वास् । विद्यास्य भिविको देवि तथान्यप्रतिमौ तथान् । यवं वि तामको प्रसामशिक्षास्य भवेत् कसी ।"

द्वि माद्यातम् १० प्रवेषः । श्राचम्। तत् ज्ञादश्रविश्वम्। वथा।श्रिका १ कवाः १ व्याकरणम् ६ विवस्तम् ॥ ज्ञीति-वम् १ इन्दः ६ क्रावेदः ० वसुर्वेदः ण ज्ञाम-वेदः १ व्याक्षेदः १० मीर्माश ११ व्यायः १० यस्त्रीयात्वम् १६ प्राचम् १॥ व्यायुर्वेदः १५ वस्त्रीयात्वम् १६ व्याव्यवेदः १० वर्षश्राचम् १०। वथा, विक्षप्रयान् ।

"बहानि वेदाखकारी मीमांवा वायविकार: धनैयाकं प्रावक विद्या क्रीताकतुर्वेश । बाहुर्वेदी वहर्वेदी गानकंकित हे क्य: । बर्थशाकं चतुर्वक विद्या कहादश्वेव ता: ॥" दति प्रायक्तितकाम् ॥॥॥

नौचारपुष्तमा विद्या पाद्या वया,—

"सर्वानः सुभी विद्यासारहीनावरादि ।

प्रम्यादि परं समीं कीरसं दुव्युकादि ॥"

इति सानवे २ प्रधायः । ॥॥

विद्याप्रशंखा यथा,----

"ये वालभावात पठिला विद्यां ये वीवनस्ता स्थाना स्ववादाः । ते योचनीया दश्च जीवलोकी अनुसार्क्षण खतास्वद्गि ॥ भोजने भोजनं चित्तं न कुर्यास्वास्वयेतकः । स्वपूरमपि विद्यार्थे त्रजेत् तस्व्वेतवात् ॥ ये वालभावात पठिला विद्यां सामातुरा योवनन्दित्ताः । ते इह्यकाचे परिभूयमानाः सन्द्यमानाः श्चिश्चरे स्थासम् ॥

वन्द्रमानाः । श्राह्यस्य वर्णानम् ॥
माता श्राह्यः पिता वैदी वालो वेन न पाष्टितः ।
न श्रीभतं सभागश्री श्रंथमध्ये वलो स्था ॥
विद्या नाम कृष्ट्यरूपमध्यनं प्रश्रमनाहेनं
विद्या साधुलनप्रिया श्रुक्तिहरी विद्या श्रुक्तवा

विद्या वन्त्रकार्तिनाञ्चकरी विद्या पर देवता विद्या भोन्यकम्म: कृतीमतिकारी विद्याविकीन;

यदी पाध्यक्तरे हम्बं वर्ष केन तु इस्रते । मधीनं करकीनम् विद्या न क्रियते परी ॥<sup>३</sup> इति साम्बे १९०११५ मध्यासी ॥

व्यव विदाहानकतम्।
"यशु देवा यदे वित्तं विदाहानं प्रवर्तयेत्।
स अवेत् सर्वेतोकानां पूच्यः पूजापदं अवेत्। विद्याहानं प्रवक्षामि येन तुव्यक्ति आतरः। विद्याद्ये देवते वेन विधिना तं आस्त्रव्य नः॥ सिद्धानामी वृद्धाव्याव्य वेदान् सर्वोदिवाध-

तस्क्रामीतिष्ठाणानि देश समीविद्यस्य । सादम् दाणतमाच भूततनाणि भेरपम्। शास्त्राचि पष्टनास्त्रनात् मातरः प्रकदा

वृत्राम् ३ च्योतिवं वेदाशास्त्राचि सवाकार्यं सभाग्यतः। रावादारीव्यमाप्रीति अव्यर्वे कभते पदम् । विद्याच्या वर्षते सोको धर्माधर्मेष इश्वये । तकाविया चरा देवा ष्टराहरू बना विभि: 8 सदीरामच गोरामं चेसम्बातिना जनम् । धान्यरीपात्रदानच्य सञ्चादावानि रानसु । रकाम चीवते हानं शीपवाणं नशाक्षिम । विद्या द्वश्विमवाष्ट्रोति दीयमानापि निवापः । यकोषारेव भूरानं रसं भवति भूमिय। निक्ति तकियते भूम देखपातारमञ्जरम् ॥ विदारानं न तह्नसा रक्षा रशका भवेत। ग्रतथा कोटिया सच्छेरिकाम्ब च पारस: । राज्ञा तस्कर्यासाबीकैतविष्यरीस्पे:। सम्बद्धानानि कृतियम् विद्या क्षेत्राचि कृति । विद्यादानातुपरंदानं न भूतं न भविद्याति । विद्यारानेन रानानि निक्त तुल्लानि वृद्धिसन् । विद्या रुव परं मन्ये यत्तत् प्रदेशनास्त्रयम् । म्बलनुष्यते भक्तिभेन्या ग्रंबस्यायते ॥ स च विद्यासमानु पत्ति विद्या पुष्पाधिताः

विद्याविषेणवेषित सभास्मभिणारिकाम् । विद्यात सर्वकामगित्रसम्माहित्या प्रदा मता । विद्यादानात् परं दार्गं न भूतं न भविद्यति । येन द्त्रेव चाप्नोति (प्रदं परमजार्कम् ॥ विद्यादिषारतसम्मा राष्ट्रः सम्मागेगामिनः । सृज्ञतेश्वि वि भोजानि गण्डाना प्रदर्श

गतिम् श चनवना चिप या प्राप्य क्रीकृती शहराचर्चः। या विद्या क्रीन सीयेत बखाः क्रीश्रन्थः ससी-प्रिय व ह

ज्यरेन जुझरं हिन सर्वेपेस तुर्द्धमम्।
मिवापरमाणस्य विवक्ष विद्या मितः ।
एवंविष्ठं विश्वं विद्यासम्बद्धभावतः ।
जोयंते भिक्तं पुंभिक्तकादिद्या परात्यरा ।
नहि विद्या कुर्जं जातिक्यं पौरुष्ठपाणसाम्।
वस्ति स्थंनोकानां पहिता उपकारिका ।
भूतेस होता विकक्षा रहा वा सहप्रस्ताः।
विद्या जल्यापनेत् वस्त सम्बक्षकापि सन्-

खिता।

सर्वेदामेद इहार्ग विद्यादं है कि मासता ॥

ववीरही कि मूहार्ग विद्यादं है कि मासता ॥

विद्यासान्त पीर्थित विद्यासां ध्रास्त्रपारमः ॥

वित्तं देश्वेदकेष विद्या विद्या संघोत्तरम् ।

पूलगीयानि वर्वेषां विद्या तेवां मरीयवी ॥

गुद्रमुष्ट्रया विद्या पुष्याचेत्र धनेन वा ।

विद्या सम्बद्ध सदी द्वात् मेददुव्यक् काक्-

ान्य व धरमायतः प्रक्रेत्र तस्त्रीपरिधेत् कचित् ॥ श्रृतंत्रिशं सञ्चासाम विद्याक्तर्यं हि वश्रितम् । बद्धा

विका वंचियात्र च विकारात्तका राज्यके व्यव । मीता दीप वर्षे वर्षे प्रमाप्त विश्व विचित्रमं विमार्थे च चलायां बरटोसते ह रसीय व्यव संख्येन कहा नार्वाह्य तेन च । रएसमस्वस्थानं स्वेतिसक्षरीत च । यसु द्वादश्वादशी वीवतास्ववस्वत् ! इदाति चाभिष्कताथ य वाति **परमी ततिन्** । पूर्व्यासरप्रदे रेग्रे सर्ववाधाविवन्ति । शोशयेण शुमेनेच कुर्काव्यव्यवर्ग प्रसः ह चतुर्वस्तप्रमाविष ग्रभण चतुरवसम्। मका भाषी विखेत पद्मी विसरसारका दिभिः । सर्वनुक्यये: पुर्वेभूववेत् सर्वती दिशम् । विसानं दाययेन्द्रह्वे स्रभावविविविक्तम् । पाचैतः सितदकीसु चच्चक् शोभा प्रकल्पवेत् । कन्द्रसेरहेचमीच दर्वजेचामरेखवा । वश्टाकिष्टिकार्व्येक वर्धक उपकथायेत्। तका मधी व्यसेद्यकां पात्रदक्तमर्थं समन् । व्यथः कविजिवसम् यार्वती सरिद्विभिः। श्रीभिसं डएवस्पेन वहं खर्जेक वृहिमान् । सक्षी है विक्रिक्ष होता: पुक्तक किस्तितं गुमन्। चार्वेक्समधि संबेद पूजवेद्विधिना सतः । विषद्रतेक्या पुर्यः क्षत्रिकीटविष्यितेः। चन्द्रमेन बदा तथ अक्षता चाय यूनयेत् ॥ चूपच सुन्युलं देवं सुब्ब्बास्वस्मितम्। क्षेपमानी सथा चार्च नेवेदां विविधं पुनः ॥ कार्य पेवानितं वैद्यं चीवाचापि निवेदवेत्। पूजवेदिशिपालांकु जोकपालान् यथाक्रमभ् ॥ मन्याः क्षियकु बंपूच्या मातरः मन्ययेव ताः। पुष्तमं देवदेवीच विप्रावा दिख्यां तथा । व्यक्तमा चित्र दातवा कृषं भौरांच पूजवेत्। तवा संपूज्येदत्य वेखकं धन्मभागकम् । इन्दोकचकतत्त्वचं सत्ववि मधुरस्रम्। प्रबर्ध कारते यार्थ केडं पुक्तकरीक्षकन्। वाशियमातविष्टिनेये प्रक्लीने च कर्येष्टे:। मन्दिगाशर्के अंबे के अपे (पहचपुत्ताकन् । प्रारमी वश्वभोद्यानि पुत्रः प्रान्तिन्तु कारयेत् । राजी जागरतं क्रमात् स्वापेतं प्रकल्पयेत् । नष्टचार्यप्रजेश देखाः अधनसम्भवेः। प्रमुप्त पूजरीकीकांकतः सन्ते विवक्तीर् ॥ रवाली सुअवसीन विश्वभेत हिने दिने। निष्यायां विधिनानिन सार्ची च ग्रुभवासरे ॥ तत: पूर्व्योक्तविधिना पुन: पूर्वा प्रकव्ययेत्। तथा विद्याविमानम् सप्तयचिम्स्मिकम् । विविभवकारीभाष्ट्रं शुभकवायववितम्। कार्येत् समातोभनं विश्विवरकामितम् । इपेसेरहें चन्त्रेच वस्ताचासरमस्वतम्। तकिन्ध्यं असत्थिय समर्वे चन्दरागुरम् ॥ तुक्कं गुम्बुचु वस प्रकेशमधुमिश्रितम् । पूर्णवत् पूजवेत् सन्धान् कन्याकौदिनपौरवान् ॥ तथा तं पुचाकं वक्ते विन्यसिदिधिपूजितम्। र्षे क्रका सवा विभवा मातर: प्रीवर्ता मम।

यखीय श्रद्धां सच्छाचां पुन्ते पुरि विश्ववययित्।

सका समक्षितः पूज्याः समिद्याकार्थेगार्थाः । शिरदात्रवरा संस्था विस्तृष्टनेपराच्याः । महतः चवरंषेन रचकं पातावाहने; । प्रधाने अर्थित सम्भेषं बच्च देवका वांग्रजम् । सामार्क्य (प्रवतीर्घेष्ठ भातनी भवनेष्ठ च ॥ सक्तिन पूर्वा सवा क्रमा देवऐदेन मूक्ति। धनपंचित् प्रकलेशं मात्तरः गौवतां सम । यहाध्यवयञ्चलाय विद्यादावरताय सः। विद्यार्थयस्युक्ताय वर्नशाक्रकतायमे ॥ तेचेच वर्तते बस्तु तस्त्र तं विभिन्नेदवेत्। वक्षक्षिताय वे शानितं कत्वार्यां वाचवेत्रया ॥ तैन तोयन दातारं चार्क्कं बसांशिषायीत्। वरजेतु नतः अञ्चसुचार्थं अजनसाया । र्यं सते अवाका मिर्देश्या नगर्या 📲 🛚 व्यनेन विधिना बक्तु सर्ववाधाः प्रसन्ति च ॥ क्षनेन विश्विना वस्तु विद्यादार्गं प्रवक्कृति । क भवेत् सम्बन्धीकानां स्थानास्वनाधानः। मतीर्था सन्दर्त सार्व बचाविक्यमस्त्रस् सप्त पूर्व्यावराम् वैद्यावास्त्रनः सक्तं एव 🐿 🛭 उद्धार पापवातिना दियाकोके सक्रीयते । बावत् तत्वचर्यकानमच्चराचि विधीयते । तावन् स विव्यालोकेन क्री इते विविधे: ससी: । तदा चिति समायानी देचा भक्तिरती अनेत्। समस्त्रभोगसम्बद्धे विदान् संभावते कृषि । विद्यादानप्रभावेत योगप्रास्तं द्वेर्यदि । बाह्मवित्तानुक्तपेन घः प्रयक्ति मात्रवः। काशराक्षात् भलमाञ्जीति सर्वा सर्वा न संश्वाः । क्षिया वानेन विधिवा विद्यादानवर्ण समित्। भर्तुर्वादश्रया दर्श विधवा वा तस्हिशन ।#8 विद्यार्थिने चरा देशं वकामध्यक्रभोजनम् । कृष्तिता उदमं दीपं यक्तात्तेन विना निष् विक्षनीषटनं ती क्छम्बिपचन् वेसनीम्। राचा तु जभते बाह्य विद्यादावसञ्चलमम् ॥ पुक्तकास्तरकं दत्ता तत्प्रमार्थं सुधीभनम्। विवादानमगाप्तीति क्षत्रवस्यन्तु बुश्चिमान् ॥ पनकामाजनक्षेत एकाश्वनमधापि वा । विद्याधारयधीलाय दसं भवति राज्यदम् ॥ व्यक्तनं नेचपादानां एसं विद्यावरायसे। भूमि यहन्तु चेषन्तु कर्मशाच्यक्षप्रदाश् । ' यख भूग्यां स्थिती निर्द्ध विवादार्व प्रवर्तते । संख्यापि भवते स्वर्गे तत्राभाषात्रशास्त्र ॥ तकात् धर्मप्रवज्ञेन विद्या देवा सदा करें:। द्य बीर्तिभवाप्रोति कतो बाति यहां शतिम् ।" इति ईनीपुराचे विद्यासायमञ्जाभाग्यका-भाव: । 🕶 । चपि 🔏 । "र्शवापीयमा कवा भूमिहान्य तत्वमम्। म्भिरानाइग्रमुसं विदारार्थं विश्विकति ॥ यथा सरायां वर्नेतां रामच परकेश्वरः। सधीव सर्वदानामां विकादानमु देशिनास् ॥ राजस्यसङ्ख्या सम्यागरस्य यत् पत्रम् । तत् वर्षं वर्भते विभी विद्यादानेन पुरस्तवान् ।

वर्मम्साममापूर्वी वर्षरजीपग्रीभिताम् ।

विप्राय वैद्विद्वे मधी एका ऋष्टिय है। वत्यलं जभते विप्नो विद्याशनेव सत् सक्तम् ॥ क्षिकानी सञ्चलेक सन्यस्ट्रीन यत् कलस् ! तत् यसं समयात्रीति पुक्तकस्य प्रदानतः । वाक्य गतकं तेव सर्तं वकाश्तेर्पि । तत् कर्ने नाष्ट्रयक्षाशु विद्यादानेय भी द्विष ॥ धर्म्मोपदेशं वः जुकात् शाकां जाता तु वेखवे। क्षत्वा वरिनी वी स्वात् क्षभवीकात्वर्धा

विद्यादागात् परं दार्भ म भूतं म अविश्वति । वेन इत्तेन चान्नोति शिर्व परमकारसम् । विद्या च यूवते जीने सर्वाधकाष्ट्राधिका । तकाशिया वदा देवा मकितेशं किनेशिंगे! च्यात्रविधाप्रदातारी वे अवस्ति बदा सुनै। न पुनक्तिश्व निर्वे प्रविद्याला सुनिष्णयम् । विपाव प्रस्तवं रूचा धमीशासासा च विस्त । हराजका च की स्थान स देवलसवासुधात् ॥ ग्राकरका वसत् वर्षे सुत्रुतक शुभाशुभन्। राकात् प्राच्छं प्रवजन द्वादिप्राय कार्तिके । वैद्विद्याच्य यो द्यात् आरों अध्यक्षयं प्रदेत्। चाला विदाच यो इचात् तस्य वंख्यान

जीब तुकाप्रदानानि जीब तुकाप्रकानि च। प्राच्यं कामदुधा धेतु: प्रथिवी चैव भ्राचनी ॥ यत्मिचित् कार्तिने इत्तं विख्सिह्यस सानवे:। सर्चमच जभते सम्मागाविधीयसः 🛢 इक् जोने बकून भोगान सक्रा बाति ज्ञिबा-वयम् ।"

> रति पाद्गीत्तरसम्बे ११० व्यथायः । ष्यप विद्यारभारिनानि ।

विक्षां समिति है। "र्रुपाप्ति पश्चमे वर्षे अप्रसन्नि अवार्षने। षष्टी प्रतिपद्षित वच्नेवित्वा तथाद्रमीम् ॥ रिकां पचदशीचेव सीरिभीभद्दिं तथा। यवं सुनिचिते काखे विद्यारकान् कारचेत् । पूजविका इर्शि कची इंदीकाम वरसतीम्। काविद्याक्षणकारांच काच विद्यो विद्येषतः । नमकी वकुकःपाय विकाद परमाहाने। साविद्यानेन पश्चिम (पूचकेत्। अवकाकी नमी निर्माधरकती वभी वस:। वेदवेदानावेदाक्षविद्यास्त्रानेभ्य राव 🕶 🛊 कारित मचापुराबीयेन च जि: पूम्बेत् । "## क्रिसनिविधनाच निक्पृरासन्। "शुमे नचत्रहिवसे सुमै वारे हिनसहै। केळवेत् पूज्य देवेधान् वनमञ्चनाहेनान् । पूर्व्यक्तिक्वो भूत्वा सिविक्री विकासीत्तम:। निरीयो एक्सवाकोच संवीपनावधार्य ।" अस्तपुराचच ।

"श्रीयोपितान् सुर्वपूर्यान् समन्येशीततान्

षाचरात् विकिशिद्यसु वेक्षकः च परः

नाधीयीतेसहरूको सदः । "बश्चरे गु सते माभात् प्रक्षेत्र च परीचते ।" विभरवर्ग विवा प्रकाय चलमाकेश्व । रोपि-

"तत्रुषर्थियमताधोशसम्याधा-ग्राधिय च चरियोधे सक्तवीयार्वेशरे। जिएतवति च चीने नेनामोनिय शीम्बे-रपटनर्वन क्षेत्र प्रचार के सर्वपारिषाति ।

"विदारको गुवः येष्ठो सक्तमी अग्रुभाकारी । मर्खं प्रतिभौगाभ्यामविद्या पृथसोमयो: ह विद्यारमाः सुरयुव्यवित्रश्चेषभीकार्थश्वरे कर्तुचायुष्परसपि करोजंग्रसान् सध्यसीऽच । नीकारांग्री भवति जड़ना वक्ता भूविपुक्ते क्रावाक्तनावणि च सुनयः कीर्नयस्यवसादाः । दर्वम् दोन्द्रगोर्भये तत्क्रिक्तेश्यीऋत्वतः। गुमंकेन्द्रवृत्रको च विद्यारमाः प्रशस्त्रते ।"#।

"पाइसको गुरुशयीनो वरकाभिसकं गिन्दम्। व्यथाप्रवेष प्रथमं दिवाशीर्भः प्रपूर्णतम् ॥" कूकोपुराळम् ।

"आध्यायखाचयो नेदा वाचिकोपांत्र-

मानसा: "

शिषधर्मे । "चंक्ते: प्राकतेर्वाक्षेत्रं श्रिष्ममहक्त्पतः। देशभावातुपायेच वीधवेत् च गुरः स्थतः ।" षादिः यसक्रकादिः। 🐠 । निक्पुराकम् । "प्रश्रक्तप्रव्यवंगी क्वांत् यतिवरामचम्।" विरासकं तिह्नपाठसमाप्तिम् । 🟶 । "समाप्ते वाचकाभीतं कुर्यादेव विचक्रयः। सुम्रुतं सुत्रतं भूयादस्तु वास्त्रातु निक्षका ॥ लोकः प्रवर्गतां अस्ते राषा पास्तु सदा वयी। धक्तेवान् धवसन्यक्षी गुरुचास्तु निरामय: १०० पति प्रोष्य यथायातं मन्तवाच विभाविते:। शिक्षीः परसारं प्राक्तं चिनानीयं विकक्षवीः ॥ क्षचावसुप्रविष्ट्रेन नानावास्त्रामसम्बद्धः। युक्तिभिष्य कारेर्याच्यां विश्वेषापि खर्यहते:। रुवं दिने दिने काखां अञ्चयात्रियसी नदः ॥" विक्युर्यकम् ।

"पुष्टी र ध्वापिता ये च ते यतना चभी जने ॥"

क्रत उदाच। "प्राप्तक्थकी नक्ष नरका विद्या प्रकां वया कायुक्तका चर्चा। न स्प्रिमुत्पादयते प्रदीरे कालाखा हारा इव दर्शनीया: ॥"##

तिक्षपुरामम्। "भो ग्रुवं पूजरेतिकां तस्य विद्या प्रभीदति। तत्रवादेन यकात् च प्राप्नते वर्कसम्पदः ॥" ्षुकासाः ।

"सम्बार्या गर्ष्यित शेषे प्राच्याच्या करोति

क्षार्श्त सम्माना पार्श्विया यही कलम्॥"

भाषीतस्त्रार्थिने दावसावस्त्रकं तथा च श्वति:। विद्याचयः, ३ (विद्यमा वित्तः। विद्या+"तेनः मोरशीयाधिको विद्यां न प्रथक्ति व कार्यका खात् चेनको द्वारमाद्ययात् इति। 🗣। तहानक कथाप्रवेष काकवा विविकार्यक्षेत्र च सभावभौत्रतो सौमञ्जिषियमः (जयते । 🦚 । तथा च विष्युरावम् ।

"प्राक्षिकासुप्रकाराच बदेवेच परक च । कक्षेत्रा अवता वाचा तदेव असिमान् भवित्।" ष्ट्रचातिर्धि ।

"बद्धानतिमरोपेतान् सब्देश्यटकाव्यितान्। निरासवान् यः क्षवते प्राक्षाञ्चनप्रजाक्या । इच की तिंशाचयूको लभते सहतिच सः। वाच्याविके तु समये काम्ति; सञ्चावते यतः । शाकाश्वराधि बद्धानि प्रकास्कृत्यातः पुरा। उपरेशात्रमना च कोने तुवापकी स्तृती ॥" ज्ञतः चतो यञ्चकर्तुः सुतरा सुवजन्। यथा, मशाभारते।

"कारकागद्वसंप्राप्य सत्ता प्रोत्रं सङ्गीमधम्। त्रसिद्धाचार्यष्ट्रतिच परमामास्थितसादा 🚁 इष्टकी योगमातसी परं निषयमातत: ।"का प्रकृषिकिती ।

."न वेरमनधीलानां विद्यासधीबीतात्र्यत्र वेदाङ्ग-स्तृतिभा; ३" ♦ ३ माङ्गानि च ३

"भिया कथी वाकरमं इन्दी च्योतियमेव च। नियक्तकि चाहानि वेदानां नदितानि वट्॥" स्त्रतिस्तु धर्मेगर्गाष्ट्रतेश्वसरः। ।। प्रियस्य बुबद्ध ऋषिनमाञ्च सञ्जूषारीतः ।

"र्वमणचरं यसु ग्रुवः सियो विवेदयेत्। एषियां गासि तबुवं यहाना बीश्वणी भवेत्।" निक्षुरासम्।

"यक्त कुलानातः धाक्यं नंसकारं प्राप्य वे डएम्। व्यव्यक्त जनसेत् कौत्तिं ग्रुरो: स बवादा भवेत्॥ विकरित तथा मीद्याद्यीश्य प्रात्मसङ्क्रमम्। च याति नरकं घोरमचमं भीमदर्थनम् ॥"०॥ व्यवस्य स्वकादीनाभिष पुनरभावनमाद व्यापक्तकः । यथा विद्यवान विरोधित प्रनरा-चार्कसुपेश साधवेदिति । 🗢 । विद्याः । यथा विद्यामासाध तया जीवेत् न च सा तस्य पर-सीकपत्तप्रदा भवति यश्व विद्यापा परेवां यश्री क्षणीति। 🕈। देवल:।

"इष्टं एसमधीतं यदिवद्भवाद्ववीर्तनात्। प्राचातुद्वीचनाभ्याच भयतेची विभिद्यते ॥ तकाशासासर्वे प्रस्थे तथा न परिकीर्तिवेत् ।" काबुकी तेनं कथनम्। साधा प्रशंसाः वाबु-भ्रोचनं धनमधेन पचात्तामः। भयतेजः कत-व्यवस्य सिक्षीवम्। एषा रचा हिप्रयोजनं विशा । \* । वैषायान्तते भविषापुरासम्। "उपाध्यायस्य यो उत्तिं एकाध्यापयति

क्षियाम् । कित एसं भवेत्तेत असेकामार्थमम्बरा ।" इति च्योतिसासम्। विद्याचुचुः, ∫ वित्रचुचुम्बचगी।" ६। २ । २६ । इति चक्रम् चनुष् च।) विद्यया खातः। इति वाकरकम् ॥ विदादतः, र्वं, भूष्णेहचः । इति ग्रम्बमाता ॥ विखास्ता, [ऋ] जि, (विद्यां स्ट्रातीति। दा+ हन्।) विदादानकर्ताः वया,— "सन्नदाता अवसाता प्रजीतातकापेव च । विद्याहाता चक्कहाला प्रचेत पितरी हुणान ॥" इति अक्षवेवर्ते अक्षक्षके १० व्याधासः ॥

"न च विद्यासमी बन्धुनांक्ति कव्यित् ग्रुरीः

विद्यासातु: युक्रवारी तहासी नाम संध्य: " रति अञ्चविवर्ते शकपतिसाकी वह व्यथायः । व्यक्त । व्यक्तकीनावुपदेशांम त्रोबाकार्थों सुनः विद्यादार्थ, स्नौ, (विद्याया दातम् ।) काश्वापनम् ।

पुक्तवहानम्। वया,---

मधिष्ठ उवाच । "विवादार्गं प्रवस्तामि याचावस्तानवाधुना । तथा देशें प्रजंबन तच्युद्धान प्रमोत्तमः । ॥ पुर्वयेश्व शुभन चर्च सक्षेत्रं शुभवेदिकम्। चतुरसं विनानं वा क्राल्यातची प्रविपर्यत् ॥ मोमयेनीप(जप्ते तु पुष्पप्रावदक्षीभते। तम ऋखासनं दिश्वं दिश्वनमादियाशितम् । चंस्राय पुकार्व तत्र धर्माश्राक्षक्ष धीमता। जास्यान् वेदचंपूर्णान् इन्होलस्यपारमान् । वेखविवातु यज्ञेन सञ्ज्ञामचं गुभाचरीः। चन्त्रस्थ्योपरागे वा संज्ञानस्थनवासरे ॥ पुर्वेश दि तत् सुर्वपूर्ण वका वाद्वार भूवती:। इतिथेन्या युतं रबीदंदात् गुच्यवते ततः । शास्त्रसङ्घावविद्वे वाचकेश्तिप्रियंवहे। तच्छाकां अस्तुनां नित्यं जनानां नाग्रयस्ययः। दातुक्तकाद्भवसेवं मर्ज तच्छ्या भूपते ॥ यत् पुरुषं सम्बनीयांनां विधिवद्यन्तां तथा। लत् पुर्यं समवाप्रीति विधिवव्यासादः पुरान् ॥ कपितानी सक्सेय सम्यम्दलीन यत् प्रतस्। तदाजन् सकर्ज केमे धर्मेश्वाकाप्रदायकः ॥ पुरायां भारतं वापि रामायसमधापि शा। द्रावा यत् पालमाप्रोति न सत् धर्नोर्मचामसी: ह देवानामाजये निर्शं धक्तशास्त्राख्या थः पुमान्। व्यक्षापयति धनेनाह्मा तस्य दानवर्गं प्रदेश । जनस्मिचिराय्यानां रानेन यदवायाते। सर्वतत् सक्तं राजन् निसंकारापत्रसा चा योवधीत धर्माशास्त्राकावि देवाचा पुरतीविश्रम्। विजी वीप्सुरवार्यावामेनमेवार्यत अवम् ॥ प्रात्तवत्याय यो वेदं वेदाक्षं प्रास्त्रमेव वा। प्रचिवीदावतुकां स्वात् पत्रं तस्य वृपोत्तमः दानियों । विभक्ते ताननी प्रसुधं की तत् पर: । द्विशुवं एचिवीदानात् फलं तस्य भवेद्रम ! ॥ यो स्टतं पटमानानां करोखहरिनं नृप !। स वज्रवनगार्ने दानाच्यादनभी खने: a विवेशी जीवित दीयें धर्मकामार्थंबचार:।

विद्यासा

वर्षे तेन भवेद्रां शाक्षावां मोधक हते । वाजपेयसम्बद्धा समाजित्सा यत् प्राम् । मत् वर्षा समाजिति विद्याम्। जात् संग्रयः । तसादिवाजये नित्रं समाग्राक्षस्य ना सृतेः । पठनं कारयेत्राकन् यदीक्तिकमातानः । जोभूक्रिययस्यासि स्थानाव्यसनानि य । प्रस्तं तेन दत्तानि भवनित नृपयत्तमः । ॥ समीग्रसमें च जानाति सोकोश्यं विद्यसा विना।

तकात् घरेन धन्तासन् विद्यारान्यतो भव ॥"

रति विद्युराधि विद्यारान्यतामाधायः ॥
विद्यादेवी, क्षी, (विद्याया देवी:) वित्रवोक्ष्यदेखकार्यतदेवीविद्यायः। रति देशचनः ॥ सरस्थी च ॥

विद्याधर्ग, स्रो, विद्यमा चन्त्रितधनम्। यथा। विद्याधनमाच काल्यायमः।

"खपमक्ते तु यक्तमं विद्यवा प्रसप्नेकम् । विद्याधनम् तिद्यात् विभागे न नियोज्येत् ॥ शिकादात्विच्यतः प्रभात् चन्दित्वप्रभानविद्यात्। स्वभागसं सनादादाक्तमं प्राध्ययनाम् वत् ॥ विद्याधनम् तत् प्राष्ट्रविभागे न प्रयोजयेत्। शिक्येचपि वि धमों। धं महत्वाद्यचाधिकं

भवेत् ॥

परं निरस्य यक्षयं विद्यया खुतपूर्णेकम्। विद्याधनम् तहिचात् न विभाष्यं रच्यातः ॥" यहि भवान् भद्रसुपम्बस्यति तदा भवत एव अवेतह्यानित प्रकितं यत्रोपन्यासं निक्तीये सभते तम विभाष्यम्। शिष्यादध्यापितात् च्यास्त्रिच्यतः यजमानाइच्चियरा तसंधनं व प्रतियञ्चलकं वैतनक्पलात्तस्य। तथा बल्कि-चिश्वियामचे विकारिकेश्पिकतं यदि कचित् परितोधाइदाति। तथा यो स्वक्षित् प्राच्यार्थे चासार्वं यंश्यमपनयति तसी धनमिहं ददा-भीलपर्यातस्य संप्रयमपनीय यक्तमम्। तथा वाहिनोक्षाइसक्षेत्रे नायक्रकार्यमामतयोः सम्बद्धिस्परी यक्षमं वर्षाश्चादिकम्। तथा म्हास्याद्यस्यक्षार्थं सन्भाषं वत् प्रतियक्षा-दिना सव्यम् । तथा शाकात्रानविवादे वान्य-चामि यम कुम्बिरम्बीक्ष्यचानविवादे निष्मित्व यक्तस्य । तथेकाकान् देवे वक्ताश्यक्षवे येन प्रश्रद्धात् बक्कसम्। तथा श्रिक्यादिविखया चित्रकरश्चवंकाराहिभिषेक्षवम् । तथा वृते-भाषि परं निष्मित्व ब्रह्मकं तत् समैमविभाष्य-मितरी:। तका व्यवा स्वाचित् विश्ववा कथ-भर्जनस्थित तम्र रतरेवाभिति । प्रदर्शनार्थनु श्राक्षायनेय विश्वादितमिति द्रवंशातः॥ नार्यः।

"कुटुनं विश्ववाद्भातुयों विद्यासिमाक्तः। भागं विद्याधवात्तसातृ च बमेतात्रुतीश्री

सन्॥ विश्वयादिकी कार्यप्रतिर्देशात विश्वयादिकी कार्यप्रतिर्देशात विश्वयादिकी कार्याः विद्यामध्यक्षती आताः विद्यामध्यक्षती आताः विद्यामध्यक्षती स्था

सहित्याणितस्य तथाधियारः । अञ्चली मार्थः । अञ्चल मार्थाय स्थान स्यान स्थान स्य

विद्ययो:। विश्वेन विद्या: गुनविशेषयति।
"श्वेषे विनीतविद्यामां आनृषां पिछतीऽगिवाः।
श्रीर्येषातम् यक्तिं विभाष्यं तदृश्यकातः॥"
श्वेषे सञ्जषे गितामश्रीप्रस्थादिश्यः पिछत स्व वा शिचितविद्यामां आतृषां विश्वयाशीर्यक्षाप्तं भनं तदिभणनीयमिति वृष्यतस्यामरौः।
इति द्यतस्यम् ॥

विद्याघरः, पुं, इवयोजिनियोषः। इक्रमरः ॥ विद्यो सन्तारिकं धरति पचारित्वादः। पुष्पदमारिः कृमकृपौ खेचरः। इति सरतः॥ (यथा, 'रश्चः। १। ६०।

> "तिसिन् चर्चे पाणियतुः प्रकाबा-सत्त्राक्षतः सिंग्रिनगतस्यम् । व्यवाद्यस्थोपरि पृष्णदृष्टिः यपान निराधरणस्यस्थासुका ॥")

तकोत्मनाहियंगा,—
"ने ने यं चार्यकां मं जे जो कुम महारामकें!!
तिवास त्यादिताची मं सहाम महामान का प्रवाद के दाः!
विद्याधरे पराक्षेत्र विकास व्यवद्याप्त ।
विद्याधरे पराक्षेत्र विकास व्यवद्या ।
विद्याधरे पराक्षेत्र विकास माध्यक्ष ।
विद्याधरे मा किपनः स्वोमा माध्यक्ष ।
विद्याधरे मा किपनः स्वोमा माध्यक्ष ।
विद्याधरे मा किपनः विद्याभी के स्वाद्या ।
विद्याधरे मा किपने विद्याधरा विकास ।
विद्याधरे मा क्ष्ये को को विद्याधरा विकास ।
विद्याधरे मा क्ष्ये को को विद्याधरा विकास ।
विद्याधरे मा क्ष्ये को को विद्याधरा विकास ।
विद्याधरा विद्याधरा विकास ।
विद्याधरा विद्याधरा विकास ।
विद्याधरा विद्याधरा विद्याधरा विद्याधरा ।
विद्याधरा विद्याधरा विद्याधरा ।

आम्।
विद्यावरात्त्रयात्विशिष्ठिताः । अ
दित्यावरात्त्रयात्विशिष्ठिताः । अ
दित्यावरात्त्रयात्विश्वाचित्रयाः । अ
विव्यावरात्त्रयात्विश्वाचित्रयात्विश्वाचित्रयाः । अ
विव्यावर्षित्वस्थान्त्रयात्विष्ठाः । अ
विव्यावर्षित्वस्थान्त्रयात्विष्ठाः । अ
विव्यावर्षित्वस्थान् ।

"नामा अवयुर्व भूना बदाव्या ताकृतित्

पुन:।
बामयेतिभेरं नामी नन्नी विद्याधरी मत:॥
विद्यावान, [तृ] मि, (विद्याच्याकीति। विद्याः +
सतुम्। मच्च व:।) विद्याविद्यप्त:। विद्याप्रस्यात् वतुप्रवयेन विच्यतः॥ (यथा, प्रवीधवन्नीवये। २। ११।

<sup>त</sup> विद्यायकाणि चौर्षिमकाणि चहाचाराप्रदा-ताम्ययि । घोके मौदयम्यकात्रक कृतान्त्र तुनिष्ठः व्यान् ॥")

विद्युष्णिकः, द्वं, ( विद्युद्धि चच्चा विका यखा।)
राज्यविद्यातः । यथा,---

"व्यक्षित्रेष दुवेशे रक्षिकेतुम मौर्क्षात् । विद्यालको द्विकाम सम्बद्ध राज्यः ।"

इति रामावन्ने इत्तरकान्ये ६० वर्गः । (च्यो, क्रमाराष्ट्रचरमाक्रमचित्रेषः। वर्षाः, महाभारते (६। ४६। ६।

"मेचकवा भोगवती सुभूष वाववावती। चकाताची वीर्ववती विद्युष्णका च भारत।॥") विद्युष्णाका,, ची, (विद्युत दय ज्याका वसाः।) कविकारीहणः। दति राजविष्युटः । (विद्युती

विद्यातं, की, (विश्विक कोतते एति तक्षीका वा। विने द्यातने "आजभावित।" ११२१२ ००। एति किए।) कम्बा। एति मेरिकी। ते, १५५ विद्योतते या। तम्बंधारः। प्रकार प्रतक्षाः श्वादिनी ह ऐरावती ५ क्षाप्ता ६ विद्यं ० वीदामिनी व क्षाप्ता ६ क्षाप्ता १०। एक्षा ११ वीदामिनी व क्षाप्ता ६ क्षाप्ता १०। एक्षा ११ वीदामिनी १६ क्षाप्ता १० मेषप्ता १६ व्याप्ता १० मेषप्ता १६ व्याप्ता १६ विद्याप्ता १६ वीदामिनी १६। एति प्रव्यापता १० मेषप्ता १६। एति प्रव्यापता १६ वीदामिना १६। एति प्रव्यापता १६ वीदामिना १६। व्याप्ता विद्यासम्बाभी विद्यासम्बाधा विद्यास

दित विकायराधि १ अमि १५ अधायः ।

चतसी विद्रातस्य ।

"वाताय कपिता विद्रादातमाय दि कोदिता ।

पीता वर्ताय विद्याप दुश्तिकायास्ति कोदिता ।

पीता वर्ताय विद्याप दुश्तिकायास्ति भवेत् ।"

दित कोति:धाको प्रसिद्धाः । दित तहीका ॥

विद्रात्, कि, (विगता द्वात् काक्तिक्यः ।)

विकाशः । दित मेदिनी । ते, १५५ ॥ (विद्यादाः द्वात् देशिम्यक्येति विवादे । विद्यात् देशिम्यक्येति विवादे । विद्यात् देशिम्यक्येति विवादे । विद्यात् देशिम्यक्येति काता क्षवन्तः ॥"

"इस्कारादिद्वातक्येति काता क्षवन्तः ॥"

"इस्कारात् देशिकारात् (वद्वातो विद्यात् देशिमानात् ।" दित्व सद्वायो वायकः ॥ )

विद्यत्वेधः, यं, (विद्यात द्वादिश्वाः । वद्याः,——

भवाम् । उदावक्दमेवामा क्यमेव मक्तमिति: ॥ स तत्यां जनवामास चैती राजस्युक्तः । एकं वृक्तमता मेठी विद्यात्मेश्रामित स्रुतम् ॥"

"च कासभसियीं काम्यां भयां नास सङ्घा-

दित रामायके उत्तरकाके ह वर्गः । विद्यत्मियं, की, (विद्यतः मियम् । सहकार्यक-लात् ।) कांकाम् । दति देमचकः ॥ विद्यत्वाम्, [तृ] चि, (विद्यतः यन्यसिति। विद्यत्व+महुण् ।) विद्यहिश्रकः । विद्य- ष्ट्रस्थात् वशुप्रस्थेन निष्यसः । (यथा, मैच-दृते । ६६ ।

"(बहुत्रसन्तं जित्तविन्ताः सेस्यापं विषयाः सङ्गीताय प्रश्नतत्वरणाः सित्यग्रमीरकोषम् ॥" पुं, प्रस्तविश्वयः । यथा, प्रतिवेशि ।२२०/६१। "विद्यास्तान् प्रस्ततः सीमानायतः स्रत्योज-

नम्। विद्वासी यत्र सम्यासर निपालको नगीसमे ॥<sup>3</sup>) १ - विद्वास्माना, स्की, स्वटाश्वरपादस्थलोविशेषः।

मचा। "भी भी गो गो विद्याकाता।" "वासी वज्ञी विद्याकाता वर्षमेकी प्राक्षकापः। यक्षित्राक्षां तापोक्षितीय गोमध्यस्य: क्रव्या-स्मीद: ॥"

इति इन्दोमझरी।

ष्यपि च । "सर्वे नर्वा दीर्घा यस्ता विभागः स्थाई देवेदेः। विदृद्दन्देवीं व्यावाति । व्यास्ताता ना विद्रा-व्याना॥"

रति श्वतवोधः ॥

विद्यालाकी, [न] एं, राज्यस्विशेषः। यथा।
विद्यालाकी नाम किल्याच्ये मार्चेष्यः तसी
क्रिय सीवर्यं विभानं इत्तं ननीश्लेख एउनी
भमन् विभानदीत्रा राज्यं विकोषिनवान्
सतीश्लेख निजतेणका प्रावधिका नद्विमानं
पातिनं तष्टुला कृषितं दहें भयादकः पराप्तवन् तती कृष्या कृष्या द्वारा दस्द्यमानः
पनन् वारायाच्यां पितनी कोलाकनाच्या
विद्यातः। इति वीभागवतं १ स्क्रमी २ व्याधायटीकायां श्रीधरकासी । व्याप च ।

"धमेन्य पृत्रो वनवान सुधेन इति विमुतः। स विदुश्मानिना साहे अयुध्यत महाकपि:॥" इति रामायसी युद्धकाके छह सर्गः॥

विनं, की, किन्ना इति ध्रन्दचनिका । विनंधि:, पुं, रोगविधेव:। तत्त्रकाव:। विदर्शन् खुद्यस्थः ६ खुद्वव: १। इति राजनिर्धेग्टः। तत्र विनंधे: चंद्राप्तिपूर्वेकं सामान्यं तत्त्रका

"लयक्तमांवमेदांव प्रदुष्णा(श्रासमाणिताः। दोवाः भोगं भागेवांदं जनयन्यांचाता असम्। महान्यं वजावनां उत्तं वाष्य्यवायतम्। स विविधिदिति कातो विक्रीयः प्रकृषिध्य सः॥" ष्याध्यसम्भिता दोषा दति वक्तमाःखाद्वल-भोगादिवधेभेदार्थम्। यतो व्याधांचे दोवा-सामस्यसमाभयवियमो नास्ति। चोदं वक्त-ग्रीपाद्यसम्। सायतं दोषम्॥ ॥ ॥ वक्-विध्यां विद्योति।

"एयम्द्रीमें: समस्तेष चतेनायस्का तथा। मसामि दि तथानु कच्च संप्रचलते ।" \* । तम यातिकस्य कच्चमाइ ।

तम वातिकास्य कच्चकमाइ।
"सम्मोश्यानेप्रमास्य विवसी भग्नमत्य पविदन:।
चिक्रीत्यानप्रमास्य विवसिक्ष्यांत्यसम्बदः॥"
विवसी स्वर्धां चामस्यः चार्कं महानु। चित्री-

स्मानप्रयाम: । चित्री नानानिधी उक्तमप्रयासी यस्त्र व: ४०० में शिक्तमाच ।

"पक्कोबुम्बरसङ्काषः क्रावी वा स्वदहासवात्। चित्रोत्वानप्रपाक्षच विद्वधिः पित्तसम्बद्धः।" खेशिकसम्बद्धः

"श्रराववदश्य: पाकु: श्रीतिकाणीय्वयवेदन:। चिरीत्यावपपाकक विद्विः श्रेश्वयमवः। तद्यपितविताकेवामाकावाः क्रमश्री मताः॥" वाज्ञियातिकामकः।

"गागवन्त्र सावो चाटाको विवसी सहान्। विषसं प्रचात वापि विद्वश्चः वाजिपातिकः।" गाग धानेकविधाः। वर्धाः स्रध्यस्त्रपाक्ष्यमाः। वजः तोस्दाक्षककुरिक्ष्याः। सावाः ततु-पोत्तसिता यस्य। चाटाकः चाटा स्वाटिका-स्वास्ति प्रति चाटातः। स्वाक्त्रताय प्रवर्थः। विषयः निचोन्नतः। विषयं प्रचाते चापि स्वास्त्रप्रभागोशोक्षित्रेन विषयं यथा स्वास्त्रप्रभागोशोक्षित्रेन विषयं यथा स्वास्त्रप्रभागे । ॥ अभिवासनस्यामनोः संप्राप्तिप्रभक्तं स्वस्त्रसम्यः।

"ते सीभांवेरभिषितं कतं वापयकारियः। कार्यश्चा वायुविकतः सर्तं पित्तमीरयेत्। क्वरस्तृत्वा च दाष्टकं वायते तस्य देखिनः। क्यामनुविद्रधिस्त्रेषं पित्तविद्रधिसंक्षकः॥" तैसीभीयः कारुलोधपायावादिभिष्ठते यया रक्तसावो न भवति तथाभिष्ठते कते वति वा। स्वया सङ्ग्रम्यूलादिभिः कति यथा रक्तसावो भवति नथा कति स्ते कते व्यत्रेषा स्वयं कत्यस्त्रेन क्षतमात्रस्त्रकते। तेनाभिष्ठतक्षत्रयोरणुद्यवायु-विकतः। क्याम्बतः सभिष्यतात् कते रक्त-क्षवात् कृपितेन वायुना प्रकतः द्रैरयेत् कोप-येत्॥॥॥ रक्तनमाष्टः।

"तथास्मीटारतः प्रयावसीत्रदाष्ट्रमणाञ्चरः। पित्तविद्यधिनिक्ससुरस्तविद्यश्चिते ॥" ॥ । व्यथिष्ठानविश्रीयेण चिक्कविश्रयं वोधियतुमाध्य-नारान् विद्यशिनाष्ट्र।

"आध्यक्तरावतस्त्र्वं वित्रधीत् परिचल्यते । गुर्क्रमात्मविष्ठात्र सुष्क्रमाकात्रभोजवात् ॥ व्यत्वच्यीयवायामवेगाचात्तविदाचिभः । एयत् सम्भूष वा दोषाः क्रपिता गुक्कास्ति-

पद्धीकतत् धस्तक्षस्यतः कुर्णाना विद्रिधम्।
गुद्दे विकासके नाभ्यां कृष्णी वेष्णमयोक्षया ॥
गुद्धे विकासके नाभ्यां कृष्णी वेष्णमयोक्षया ॥
गुद्धे विकासके यानीयात् वाद्यविद्रिधित्वण्याः ।
सम्यय वा मिलित्वा वा सस्तकः तदुत्रतम्॥" ॥
स्थानविभिषेण क्ष्मिविधाः ।
"गुद्धे वातिरोधस्त वस्ती ज्ञष्णात्वस्यता ।
नाभ्यां विका तथाटीयः कृष्णी मावत्वोपनम्॥
कटीएष्ठथाष्ट्वति श्रोष्टः चासिनरोधनम् ॥
सम्भाष्णमयष्ट्यति । द्वार्थे व्याप्ति ।
प्राची यक्षति विका च क्षीं व्यापीयते पर्थः॥"

खावमार्गमासः।

"नामेवपरिचाः पका यान्त्रद्वीमनरे स्वधः।
व्यथः सुतेद्व जीवेच सुतेष्र्द्वं न जीवति॥"

नामेवपरिचा दुक्षादिकाताः। यान्ति स्वविनः
क्षतेस्रसात्। दतरे वस्यादिकाः।, व्यथः
गुदात्। नामिषक्ष्मास्थां मार्गाभ्याम्। स्वयः
च द्वादीतः।

"कर्नप्रभिनेष्ठ स्वात्तराणां प्रवर्ततेश्वक्षणितो चिप्यः। व्यथः प्रभिनेष्ठ तुपास्मागोद्द-काम्यां प्रवृत्तिकाच गामिनेष्ठ ॥" कश्

वाधाताहिका। ।

"बाध: खतेष जीवेल सुतेषूर्वं न जीवित।

इन्नाभविकामयाये तह भाष्टेष बाह्यतः।
जीवेत् कदाचिन् एत्यो नेतरेष कदाचन।"

इन्नाभविकामयाये बीक्कीमादिजातेषुः

वाह्यतः प्रकृतिवाद्यामारेख भन्नेषु एवषः

कदाचित् जीवेत्। इत्तरेष्ठ इन्नाभविकाचेषु

तथा भिन्नेष्ठ न जीवेत्। इदादीनां मन्नेलात्।
धानस्य भोजः।

"स्वाध्यो मन्ने नो सेयः प्रकीश्पक्तस्य विद्विः।
स्वाध्या नाभरधीलस्य वाध्या मन्नेवसीपतः।
स्वाध्या नाभरधीलस्य वाध्या मन्नेवसीपतः।
स्वाध्या नाभरधीलस्य वाध्या मन्नेवसीपतः।
स्वाध्यानं वह्वनिष्यस्य स्विष्टिक्कास्त्रधान्यतम्।
राजाश्वस्यमायुक्तं विद्विक्वास्त्रधान्यतम्।
वाद्यविद्वधीनां घाध्याघाध्यतमासः।
स्वाध्या विद्वस्यः पस्य विवच्नाः चान्निपातिकः।
स्वाध्या पक्तं विद्यस्यः तथा श्रीध्यवद्विद्यत्।"
स्वाध्यवत् वस्त्यमाग्रवस्य स्वाध्यवत्। सः।
स्वाध्यवत् वस्त्यमाग्रवस्य स्वाध्यवत्। सः।
स्वाध्यवत् वस्त्यमाग्रवस्य स्वाध्यवत्। सः।

"जलोकापालनं सक्तं सर्व्यक्तित्रपि विद्रधी। च्दुर्विरेकी जव्यत्रं खेद: पित्तीत्तरं विना ॥ क्रयक्तविषयी युद्धपादृत्रसभी घवदी यस्त्रम् । नामप्रमालकारको जां। यसारी जञ्जाम्बरीः ॥ सखीयां वहली लेप; प्रयोच्यो वानविद्रधी। यवगोधसस्त्रेश पिष्टेराच्येन सेपयेत्॥ विकीयते चार्यनेव साविपक्रस्तु विवधि:। पेतिकं वित्रधिं वैदाः प्रदिक्षात् सर्पिषा ग्रतीः। पयस्रोधीरमधुकचन्द्रने द्रं स्थंपिते: । पयस्यानेकार्थलात् आज जीरकाकीकी गुर्धा-धिक्यात। तस्या व्यक्तामे व्यव्यान्धाः धास्त्राः। "पञ्चवस्कालकस्कान छुनमित्रीय सेपयेत्। पिवेड्डा चिपलाकार्थं चित्रकारका स्वयं युलम् । इंडिकासिकतालोक्की है गौं ग्रह्मता सह। मने: सुलोणोर्जे पन खेद्येत स्रोधावद्यम् ॥ दश्रामीकषायेवा सक्ति हैन एतेन च। ग्रोधं वर्षं वर की ग्रान समू लंपरिवेच येत् ॥ पित्तविद्वधिवत् सर्वाः क्रिया निर्वरोधतः । विद्रधी क्रम्रल: कुर्थान् रसाक्षस्त निमित्तयी: # रक्तचन्द्रनमञ्ज्ञाहायामधुकगीर्कः। चीरेख विद्रधी खेपी रक्ताकृतु निमित्तमे॥

क्षकाजाजी विधाला च धामसंबद्ध राया। पीतं होते विकत्याय विवधीन् कोष्ठयक्तवान्।" धामागेवपर्यं की वातकी बलम्। "चीतवर्षाभुदी ऋलं ऋलं दर्शकस्य च। जलेक्स वाचितं पीतसन्तविद्यक्षित्र परम् । गायक्रीविषकानिव्यक्ट्रका मधुकं समम्। जिन्नत्वदोजन्दनाभ्यां चलारीरं ग्राः प्रयक्

मसराज्ञिस्तान् दद्यात् रव काची छता ज्यस्ति। विद्रधिगुत्सवीसर्पदाचमोद्यस्यरापदः। र प्रक्रिक्शिमापित्राच्यम् कुछनामलाः ॥" वाश्भदात्।

"श्रियुम्यसं चर्चे भीतं विष्टं बच्छेग गानधन्। तदसं अधुना यीत्वा चन्यमार्वेद्रसं नरः । भ्रोभाञ्चनकानयूँ ही हिल्लुसे अवसंयुत:। क्रम्बन्तवित्रधि कन्तीः प्रातः प्रातनिविदितः ॥" नियुष्टः काषः। इति विद्रश्यक्षिकारः। इति भावप्रकाशः ।

वित्रधिनाश्चनः, पुं, (विद्रधि रोगविश्चित्रं नाश्चनः तीति। नग्र+ विच्+ क्युः।) ग्रीभाज्ञन-ष्ट्याः । इति चिकासः श्रेषः ॥

विज्ञवः, पुं, (विज्ञवस्मिति । वि+द्र+ "ऋरो-दम्।" ३। १। ५०। इत्यम्।) पलस्यनम्। द्रवाभरः ॥ (यथा, मञ्चाभारते । ७ । १०६। ३८ । "तै: ग्ररेक्तव सेन्यस्य (वहव: सुमहानभूत् ॥") बुद्धि:। इसि मेहिनी। दे, ५१ ॥ निन्दा। इसि भ्रव्दक्षावली। चरमन्। ार्ति केचित्॥ (विनाधः। यथा, हचत्सं हितायाम्। ३४।१३। "भीमे ज्ञामार्यणपति-

सेन्यानी विद्ववीशीनप्राक्तमधम्॥") विद्रावः, पुं, विदयः। विपूर्वेहघातीर्घेण्यस्ययेन निष्यम् ॥

विद्राचित, चि, (वि+ह्र+सिच्+क्त:।) पर्णा-थितम्। यथा,---

"विद्राविते भूतशयी ज्वरस्तु जिश्रिराभ्ययात ॥" इति श्रीभागवते बाक्युह्रम् ॥

विष्टुतः, जि, (वि+ह+क्तः।) प्राप्तद्रवीभाव-ष्ट्रतादि:। तत्प्रमाय:। दिजीन: २ दृत: ३। इत्यासरः ॥ प्रजायितचा ॥ (यथा, रघु: १११।८८।

"विद्रतक्षतुक्यानुसारिकां येन वास्त्रसञ्जन् द्रमध्यजः ॥" पीबितः। यथा, अबुः। २। १। "बर्गिक कि को के श्वान्य व्यंती विद्वी भयात। रचार्यमस्य सर्वस्य राजानमञ्जलत् प्रशः ॥") विह्नाः, पुं, (विशिष्टी हमः। यहा, विशिष्टी "बुह्रम्यां मः।" ५।२। हुवं चीर स्थ संति। १०८। इति मः।) प्रवातः। (यथा, ऋतु-संश्रुरे। ६। १०।

> "व्यान्सणती विद्वसरागताचाः सपक्षवं पृथ्यचयं दश्वानाः । कुर्वनसम्भोका भूदयं सम्भोकं निरीक्षमाचा नवयीवनानाम् ॥")

रकष्ट्य:। रति वेदिनी। वे, ५३॥ ( वया, । रश्व: । १३ । १३ ।

"तवाधरचाहिषु विहमेव मर्वास्तरेतत चच्चोकिवेगात्। कहां पूरप्रोतसर्ख कथ चित् लेशारपनामति श्रुयूथम्॥")

विद्रमलता, 🖏 । (विद्रम इव लता । ) नजीनाम-शम्बद्रधम्। रखभरः ॥

विह्रमलिका, ख्यी, (विह्रमलता। खार्चे कन्। टापि चास रत्वम्।) मणिका। इति राज-निषेश्टः।

विद्वासन्ताः, त्रि, (विद्वस्+ सन्ताः।) द्रैबहूनो विद्वान्। इति सुग्धवोधवाकर्यम् ॥

विद्वत्तमः, चि, (विद्वस्+तमः।) व्ययमेधामति-श्येन विद्वान्। इति व्याकर्याम् ॥

विद्वत्तरः, नि, (विद्वस् + तर।) व्ययमनयोरति-भ्रवेन विद्वान्। इति वाकर्णम्॥

विडहेशीयः, चि, (र्रेष्टूनो विद्वान । विद्वस्+ देशीयर्।) विद्रकातपः। इति चाकरणम् । विवह या:, जि. (देवलून) विवान । विवस् + दंग्य:।) विहत्कत्वः। इति सुग्धवीधवाकर-

विदान, [स्] चि, (वैत्तीति। विदू+ ग्रातः। "विदे: भतुर्वेसः।"कार। १६। रति भतुर्वेसरादेशः।) च्यात्मवित्। प्राच्यः । प्रक्रितः । इति मेदिनी ॥ (यथा, मनु: ११।६०।

"ब्राइप्रकृषु तु विद्वासा विद्वतसु क्षतवृद्धयः। ज्ञतनुहिद्ध कर्णार; कर्णुषु वक्तवे(दन; ॥")

विदिध:, पुं, (विश्वेष श्वेष्टीति। वि+श्विष्+ इस्रुपधेति क:।) ग्रामु:। विद्वेषके, चि। विपूर्वेक दिवधाली: कप्रस्वयेग निव्यक्त:॥

विदेश:, पुं. (वि + दिश् + घण्।) प्रभुता। तत्-पर्याय:। वेरम् ६ विरोध: ३। इस्रमर:॥ काकुप्रय: ३ हेन: ५ सतुष्ट्य: ६ वेरत्वम् ६। र्ति जटाधर: ॥ हेघगम् २। प्रति प्राव्हरता-वली ॥ (यचा, चार्यासप्रश्रासाम्। ६०२ । "सुभग खभवनभित्ती भवता संमर्द्ध पीड़िता

का पीड़येव जीवति इसती वैतीस विक्रेष्ठम्॥") विदेवकः:, त्रि, विदेशा। देवकक्ती। विरोधकः:। पेरी। विदेशीत विपूर्विद्वच्यातोर्कक(स्त्रुल्) ुप्रवायेन निष्यतः ॥ ( यथा, सन्दाभारते । ९७ ।

"न मिच षुड्ने क तिकाः कातकाः प्रठोरह्लुधैर्मनिदेवक्य ।") विद्यार्थ, की, विद्वेष:। विपूर्व्यद्विधातीरणट् विदेश(वि)सी, की, की(विश्वेष:। सथा,-(खाद्)प्रवयेन निष्यवस् ॥ (यथा, सन्दासारते।

"विदेषणं परमं जीवलोक्ते कुर्यातः पाधिव याच्यमानः । ताचां एक्शमि कथयम् राजन रदाज्ञवान् द्यितच मेरदा॥")

१ । १६५ । १ ।

काभिचारककेविद्येषः। तस्य विश्वितदिवादि यथा,---"सर्थोद्यं समार्श्य चटिकाद्यकं कमात्। करतवः खुर्वधनताद्या चाचीराचं दिने दिने ॥ वसनाजीश्ववर्षाच श्रदष्ठेमनाश्रीश्रदाः। हेमना: शामिन प्रोक्ती वसन्ती वस्मकर्मिक व शिशिय: क्षामाने क्रियो विदेव यौद्या देशित:। पौर्वेमासी मन्द्रभातुष्ठका विश्वेषक्रमेखि ॥ वद्यं पूर्वेशिच सधाचे विवेधीचाटन तथा। भारतिपृष्ठी दिनस्यान्तं सन्धानाते च मार्कम्। कृषांच समार्ग कार्थे चर्यच्छिकीस्य । देशी चाटा दिकं कर्मा कुकी रेगा तुली दये।" भूतोदयनियममाच । "अवं ग्रान्तिविधी ग्रसंवश्ये विश्ववदीरितः।

स्तमने प्रधिवी प्रस्ता विश्वेष बोम मीर्ति-तम् 🚏

दिव्तियममाइ। "याच्ये रचसि विदेशं शामिनं वारकवायने ।" नचन्नानयसमाहः। "विशेषोचाटनं विद्वाययोगे च कार्येन् ॥॥॥ चाय विद्वेषयां वस्त्ये मिची विदेषयां रिपी:। करणीयं महिद्याणि । यदुत्तं माजिनीमते ॥ व्यन्योत्र्ययुद्धसंरक्षर्यात्रती समरे युती। तदीयगखरोड्डीनध्लिमादाय वाधनः

धूजिना तैन विदेवस्तास्नाद्शिकायते । 🗰 🛭 परकारं रिपोर्नें रं भित्रेश सङ्ग्रिकास्। मिक्रियाचपुरीवाध्यां गोन्सचेय समालिखेत् ॥ यस्य नाम तयो; धीक्षं विदेवसा परसारम्। रक्ति महिवाकीन काधानवकाकी जिलित् । यस्य नाम भवेतस्य काकपश्चेम वेखितम्। वेष्ट्येत् द्विणचाकालके ग्रेरेका नरेसतः ॥

गर्ते आमग्रहावन् पित्रकाननसधातः। वट्कीयचक्रमधे तु रिपीर्नामसमन्त्रित्म ॥ सकराणं प्रवच्छासि सङ्गिरेयवं ज्ञक्तम्। अ नमी महाभेरवाय रहरूपाय साधान-वाधिने आसुनासुक्योब्बिडेबं ज्ञुद कृत सुद स्र हुँ हुँ पट्।

रतमामां लिखित्तन विहेवी चायते भुवम्॥" इति वट्कमैन्दीपिका ॥

(विग्रेविक हेरीति। वि+विश्व + क्याः। विके-वने, चि।यचा, परिवंशि । २८। ६०। "नास्ति-वादार्थभाकां दि धनेन विदेवमां पर्म्॥" तया च महाभारते। १६। १२६। २। "बाक्तवानां परीवादी सस विदेशमां सहत्। त्राक्षायी: पूजितिनिकं पूजितीय्हं न संभ्रव: ।") "विदेषकी तुया कचा भक्तटीकुटिकानमा। तस्या ही तनयावास्तामयकारप्रकाशको ॥"

इति मार्केकविषुरायी दु:सक्षवंश्रीत्यति: ॥ विवेशी, [मू] चि, (विग्रेधिया चेंग्रीति। वि+ द्विव - शिनि: I) यहा, निर्देषश्रक्टादस्यणे दम्पत्य-बेन निव्यक्ष:। विद्वेषवि(ग्र्फ:। वैरी। (यथा,

महामारते। १६। १४५ । ५८ । ५८ । ५८ । १८ । १८ । १८ । १४५ । ५८ । १८ । १८ वर्षित् न । १७ । वर्षित प्रति के प्रति के

्बिधः, पुं, (विधाते क्रियते इति । विध + घणधे कः ।) विभागम् । इत्यक्षम् । प्रकारः । वैध-गम् । ऋकिः । इति भरतध्तरभत्ताणयी ॥ विधवनं, क्री, काम्यवम् । विपूर्वाध्यातीर्भावे चनट् (क्युट्)प्रक्षयेन विषयाम् ॥

विधवा, की, (विश्वती ध्वी भर्त्ता यस्याः ।) व्यत-भर्त्तुका । तत्त्र्यायः । विश्वस्ता २ । दत्यमरः ॥ ज्ञानिका ६ रक्षा ३ यतित्री ५ यतिः ६ । इति प्रस्ट्रवावनी ॥ ( यथा, ऋषेदे १९०१८०।१।

"की वां प्रश्वना विश्वेष देवरं मयं न योगा हत्याते सक्षमा खा॥") तस्या: कर्तवाकर्तवानि यथा। वित्या:। "क्तेभर्तत् क्षमाचर्यं तद्ग्वारीक्ष्यं वा दति।" ब्रक्षचर्यं सेषुनवर्ष्णमं ताम्ब्रहादिवर्णन्छ। यथा, प्रवेता:।

"नाम्बाध्यक्षनं चैव कांच्यपामे च भीजनम्। यनिम् वस्तारी च विधवा च विवच्चेयेत्॥" स्राध्यक्षनं स्राप्तेवेतेक्तं पारिभाषिकम्। स्रुतिः। "यज्ञाद्यारः सदा कार्यो न वित्तीयः कदाचन। पर्यक्रपापिनी जारी विधवा पातयेत् पतिम्॥ गत्यवस्यस्य सम्भोगो नेव कार्यस्यया पुनः। तर्पयं प्रवश्चं कार्यं भर्षः क्रम्यतिकीदकीः॥" स्तत्त् तर्पयं पुत्रपीकायभाव दति मदनपारि-स्ताः॥

"विशाखि कार्तिक माघे विशेषिवियमच्चरेत्। कार्गदानं तीर्घयाचां विश्वानीमध्यदं सुद्धः॥" इति शुद्धितस्वन्॥॥॥

चामि च। "ब्राच्मधी पतिष्ठीना या भवे बिच्कासिनी सहा। रक्षभत्ता दिगान्ते या इतिकानस्ता यदा ॥ न धर्मे दिवाबकाच गम्बदयं सुतीननम्। साजच चन्द्रक्षेत प्रक्षिन्द्रभूवसम् ॥ त्यक्का भित्तिनवच्या स्मातिलं नारायमं सारेत्। नारायकस्य संवाच कृषति नित्यमेव च ॥ तक्षाभीचार्गं प्रचत् कृतते १ नव्यभक्तितः। युक्ततुक्यस पुरुषं सद। प्रश्नति धर्मेत: । मिष्टातं न च सुडले सा न कुर्थाहिभनं वलम्। य्काद्ध्यां न भीक्तयं क्रयाणनाष्ट्रभी द्रिने॥ श्रीरामसा नवन्याचा (प्रवराची प्रवित्रया । व्यवीरायाच्य प्रेतायां चन्त्रस्थीपरामथी: ॥ अष्टत्यं पश्चित्याच्यं भुष्यते परमेद च । ताम्बुलं विषवास्त्रीयां यतीनां व्रश्वाचारिकाम्। सम्बासिनाच गोमांसं सुरातुकां श्रुती श्रुतम् ॥ रक्षप्रानं सक्रर्च जन्नीरं पर्वापेन च।

धातावृर्वर्स्वाकारा वष्णेगीया च तेरवि । पर्यक्ष्मशाधिनी नारी विधवा पातवेत् पतिन्। यात्र आरोक्क्यं ज्ञाला विश्ववा नरकं त्रजेत् ॥ न कुर्यात् ने प्रचंकतारं सामर्थकतारमेव च । के भाके की जटाकरणंत त्रची रंती संकंतिना॥ तेनाभ्यक्षं व क्राव्येति व क्रियम् । सुखाच पर्वचाच याचा इसं महोत्सवम् ॥ नर्भकं ग्रायमचीय सुवैद्यं पुरुषं श्रुभम् ॥" इति ब्रश्वविक्ते श्रीत्रधाजनाञ्चले 🔫 व्यथाय:। (विधवायास्तु प्रत्यकार-ग्रष्ट्यं निविद्धं न तदिवाच्यान्द्रवाच्या । तत्तु विश्ववती विचा-रेख चळविस्तृतिभेवेदतसञ्जीतः वेवसं कति-पर्यात क्षत्रानादृष्टतः दर्शयासि तानि सुधीभिक्षिचारकीयानीति । तच याश्चवस्त्राः। "अविद्वतज्ञक्षचर्यो जचायाः कियस्वदेत्। व्यवस्पूर्णिकां कान्सामस्पिकां वदीवसीम्॥" व्यवस्थृ व्यवस्था दाने नीय भोगनदा पुरुषान्तरा-परिष्ट्रीताम् । चासः । २।३। "सदक्षीमसमानार्घाममाऋषिसमोत्रजाम्। द्यमनापूर्विकां लक्षीं सुभवत्वकशंग्रताम् ॥" शोलम: । । १ । १ । "रुष्टकाः, सडग्री भाषां विन्हेनानगपूर्विन

विधिष्ठ:। १।१। "राष्ट्रस्यो विनीतकोधष्ठभौँ गुनुबाहुश्चातः स्नाता स्वसानायो सम्बर्धसेथुना सार्या विन्देन ॥" सारीतः। १।१।

"कात्रभागार्थभोचां चिकत्यां चभास्कां तुभाम्। कार्यावयवसम्पन्नी सुरुत्तासृङ्गतेत्रदः॥" पारस्करण्ह्यसम्म।

"व्यक्तिसम्बाय क्रमार्थाः मार्थि यक्तीयात् चित्र चित्रसमारिष्ठ ॥"

कत्याप्रक्टाघे: कायते। "कत्या कुमारी" इत्य-मरः। "कत्यापरस्यादसक्तीमाजवचनेन।" इत्यादि दायभागटीकायां व्याचार्यक्तान्।" इति रञ्जनक्षनः॥ "व्यनू दालेन कत्यापरस्य वपत्रीकत्या वीधकत्या व्यमुख्यत्यवक्तेः तद्र्ये-येव कत्यापरस्य प्रकीः।" इति त्रीलक्षातकी-तक्कारः॥ पूर्व्यक्तिः कुमारीयामेव परि-क्यो विवाष्ट्रप्रस्वाच्यतं नत् द्रानाम्॥

मनु:। प्र। १५१--१५२।

"यसी द्यात पिता लोगां भाता वानुमते पितु:।
तं सुत्रृषेत कीवनां संस्थितक न तक्ष्येत्॥
मङ्गलार्थं स्वस्थ्ययं यज्ञक्तासां प्रकापते:।
प्रयुष्यते विवासिष्ठ प्रदानं स्वान्यकार्यम्॥

तज्ञेव। १६०--१६३।

"स्ते भर्तर वाष्ट्री की बच्च वर्षे वर्षाता। कर्म मक्त वपुत्राण यथा ते कच्च परियाः। व्यपत्रकोभात् या तु क्यी भर्त्तारमतिवर्तते। स्टिनिन्दामवाप्नीति पत्तिकोकाच क्षीयते॥ नामीत्यसा प्रवास्तीक न चाएस्य परियते। न दितीनक साध्वीनां क्राचिक्सत्तीं परिकाति ॥ प्रति चित्रायक्तरं सातृत्क्वरं सा निवेतते । निन्धीन सा भनेक्कोके परपूर्वेति चौच्यते ॥" सञ्जूषारीतः ।

"स्त्रभोषाह् अस्त्रते नारी विवाहात् सप्तमे पदे। पतिगीचेय क्रमेषा तस्त्राः पिस्टीदकक्रिया।" सर्वः। १.१७०।

"बक्त दंशी निषति सक्ताकाचा प्रदीयते। सक्त दाहु देदानीति भौग्रवितानि सत्तां सक्तत्॥" तभीव। प्रध-६५।

"दंबराडा समिकाङ्गा किया सम्मन्तिमुक्ताया।
प्रजिधिताधिताम्ब्या सम्मानस्य परिषये ॥
विश्ववार्या नियुक्तस्य इताक्षी वाग्यती निश्चि।
एकसृत्पाद्येत् पुत्रं न द्वितीर्यं कथणनः।
दितीयमेने प्रजनं मन्यनी स्त्रीयं कथणनः।
दितीयमेने प्रजनं मन्यनी स्त्रीयं तथणनः।
स्त्रीयमेने प्रजनं मन्यनी स्त्रीय तक्षिः।
स्तर्यायां नियोगार्थं पद्मातो धन्मतक्षयोः ॥
विश्ववायां नियोगार्थं पद्मातो परक्षरम् ॥
विश्ववायां नियोगार्थं दिव्या वर्त्तेयातान्तु कामतः।
सात्रभी पतिती स्त्रातां क्ष्ववाय-गुक्तक्षयोः॥
नात्यस्मिन् विश्ववा नारी नियोक्तमा द्विताः।

चान्यस्मिन् हि नियुक्ताना धर्मी हन्युः सना-तनम् ॥

गोदाधिनेय मन्त्रेय नियोगः तीर्त्ताते काचित।
न विवाधिवधाभुक्तं विश्ववादिद्शं काचित्।
"न च विवाधिवधायसधान्ये व्यक्षेत पुरुषेयः
सक्ष पुनर्विवाध उक्तः।" दति कुक्षूकः।
सन्तिव। ६=—००।

"ततः प्रस्ति यो मोहात् प्रमीतपतिकां खियम्। तियोजयव्यपव्याणें तं विग्रहेलि साधवः ॥ यस्या क्रियेत कव्याया वाचा वक्षे तते पतः। सामनेन विद्यानेन निजो विन्देत देवरः॥ यथाविधाभिमध्येशं तुकावक्षां प्रचित्रताम्। मियोभजेराप्रस्वात् सत्तत् चल्लहताहतौ॥" "चामभ्यक्षात् सत्त् द्वारमनोपरेप्राच यसी वाम्रता तस्येवापव्यं भवति।" इति क्षकान् भट्टः॥ तत्रवि । ०१।

"न दत्ता कस्यचित् कत्यां पुनर्देवाहिषचयः। दत्ता पुनः प्रयक्तत् हि प्राप्तीति पुरुषातृतम् ॥" तस्ति । २६ ।

"उन्नत्तं प्रतितं स्तीवसवीचं प्रापरोशियाम्। न सागोशिक्त दिवन्त्याच नच दायापवर्त्तनम्॥" तचेव। ८०।

"कवायां दत्तपुरुकायां नियते यदिगुरुक्त दः । देवराय प्रदातचा यदि कवातुम्बते ॥" जानकायनग्रस्ट नम् । १ । २ । २ । तातुत्यापयेत् देवरः पतिस्थानीयः जानकासी जरद्दायः । उदीर्जनार्थाम जीवजीकम् ॥ ज्या पत्नीतृत्यापयेत् तः देवरः पतिस्थानीयः स पतिस्थानीय दस्य जते । जनन सायते पतिकर्मृतं कभी गुंसवनादि पद्मसम्भवे देवरः ४। १५---१६।
"च्येष्ठभाता यहा तिस्ति चाधानं नैव कार्यत्।
चात्रज्ञातस्तु झम्मीत ग्रांखस्य वचनं यथा ॥
नदी कते प्रवक्ति स्ति च प्रतिते प्रती।
पश्चापन्शु नारीकां प्रतिरच्यो विधीयते।"
पराग्रदः। १०। १५--- १०।
"विद्यादिस या सत्ता चला वहावलाद्-

भषातृ

ज्ञलासान्तपर्गज्ञच्छं शुध्येन् पराधरी-श्वदीत्॥

मज्ञतुस्ता तु या नारी नेष्यमी पापसमीशः।
प्राचापत्वेन मुद्धीत स्तुप्रस्वयोन तु ॥
पत्तवाई स्रीरस्य यस भाषा स्रां पिनेतृ।
पतिताई स्रीरस्य निक्कृतिने विधीयते ॥
गायसी सपमानस्तु तर्कः साम्तपन्यरेतृ।
गोम्सं गोमयं सीरं द्धि स्पि: स्थीरकम्॥
स्वराभीपवास्य त्रष्टं साम्तपनं स्तुतम्।
सार्थ समयद्गमं गते सक्ते क्ते पत्ती ॥
ना स्वर्वेद्यमं गते सक्ते क्ते पत्ती ॥
ना स्वर्वेद्यमं गते सक्ते क्ते पत्ती ॥
ना स्वर्वेद्यमं ग्रेक्तं पायकारियोम्।
नास्यो तु प्राम्भेत्र परप्ता समन्त्रा ॥
सा तु नदा विविद्देश न तस्या गमनं पुनः।
काराम्भोद्याद्य परा गच्हेत् सक्ता नम् स्तान्

सा सुनदा घरे नोके मानुषेष्ठ विशेषतः। दश्मे तु दिने प्राप्ते प्रायक्ति सं न विद्यते ॥ दशार्चम व्यक्ति। योजनस्मातया। भनेत चैव चरेतृज्ञच्छं जच्छाई चैव वास्थवाः ॥ तैयां सुक्राच पौलाच व्यक्तीराचेत नुधात। काक्स की तुबदात करेतृ परपुंचा विवक्तिंगा । राला पुंची प्रतं याति व्यजेषुक्तान्तु गोजियः। पुंची महि सक्षेत्र सहत् तहत्व सक्षेत्र । पिष्टमाष्ट्रम् यस्य चारस्येव तु तद्रश्चम्। खिलाका तद्गार्थं पचात् पच्याचीन शुहुः।ति ॥" द्वसारदीयम्। उद्वाचतक्ते। "समुद्रयाचाकोतारः त्रमकतुविधार्यम्। दिजानामसरकोसु कन्यासप्यमसायाः॥ देवरेक सतोत्वालकाध्यके प्रश्लीकथः। सविदानं तथा याह्ने वामप्रशास्त्रसम्बर्धाः रक्तायाचीव कमायाः पुनद्धि वरस्य च। दी चेत्रासं लक्षाचर्यं नरमेशाचमेशको ॥ मचाप्रस्थानगमनं गीमेधच तथा मखम्। दमान् धर्मान् कर्तायुगे वर्ण्यानाकुमेनी(वय:॥" दिमानियराग्रमाव्योराहितापुरावन्। "दीवंशासं अक्षापर्यं वारकच समकती:। देवरेण स्तीत्पत्ति हेता कत्या प्रदीयते ॥ सन्धानामधनयांगां विवादम द्विजातिमः। चातताबिदिजायायां धक्येयुक्के निर्द्धिनम् ॥ वानप्रसात्रमसापि प्रविश्रो विधिदेशितः। इससाध्यासमाचिपमधसङ्गोचनमधा ॥ प्रायक्षित्तविधानक विद्यार्था सर्वाभिक्य।

विध:

यं सर्गरिकेश पाषेतु भा मिश्रिकेश ।
इसीरकेश पाणेतु भा मिश्रिकेश ।
स्तित्व दालगीपालकुलिम पूर्वितिकाम् ॥
भोज्य मा सक्तास्य तौर्यकातिदूरतः ।
भाक्ष्यां देव सूत्रका प्रक्रतादिक्रियापि च ॥
स्वाधिमरक्षये व द्वादिमरकं तथा ।
स्तापि कोकगुप्राधें कवीरारी मक्तासिः ॥
ति जैतानि कर्माणि व्यवसापूर्णकं वृष्टेः ।
स्तापिका प्रमानं वेदवह्नवेत् ॥
स्तापिका प्रमानं वेदवह्नवेत् ॥
स्तापिका प्रमानं वेदवह्नवेत् ॥
स्तापिका प्रमानं वेदवह्नवेत् ॥
स्वापिका प्रमानं वेदवह्नवेत् ॥

"चक्रण प्रदीयते कच्या करंक्तां चौरदक्कभाक्। दक्तार्स्य करेतृ कथां सेयांचेद्वर व्यावसेतृ ॥" गीतर्र्

"प्रतिश्वकाषाध्यावश्वकाष व द्यातृ॥" वश्चिः।

"कुलग्रीणविश्वीनस्य सक्तार्शितितस्य च । व्यापमारिविश्वमस्य ही याकर्णधारिकाम्। 'इत्तामपि चरेत्वक्र (देवदुक्) अधिवच ॥" विश्वष्ठः उदाञ्चतस्य

"चाक्क मार्चा प्रक्तायां व्यितोक्कें वरी यदि। नच मकोपनीता खान् कुमारी पितुरेव का ॥" जहाचनकी। यमः।

"नोहकेन न वा वाचा कत्यायाः प्रतिरिक्षति। पाणियञ्चासंस्कारात् प्रतिसं सप्तमे प्रदे॥" अञ्चाहताचे कासायतः।

"अनेकेस्वोश्रेष दत्तायासमूहायान्तु तक वै। वरामस्य सर्वेदां इतं पूर्वदरे इरेत् ॥" मान्योत्पना प्रजास्तीह नचाप्यन्यपरियदे। न द्वितीयस्य साध्वीनां कचिद्वत्तींपदिचाते॥ समिचाराणु भर्तुः स्त्री कोके प्राप्नीति निन्दितम्। स्वमाजयीनं प्राप्नीति पापरीगेस पीसते॥" नारदर्भ हिता।

"आधातदीवेगोग्या निर्होग नाम्यसासिता। वन्धुभि: सानियोक्तया विश्वेशः स्वयसास्ययेत्॥ वर्धे क्रते प्रवन्ति क्षीवे च पतिते पत्ती। पत्रसापत्सु नारीसां प्राक्ति विधीयते॥ वर्षो वर्षाययप्तित ब्राक्षणी पोत्रितं प्रतिस्। व्यक्तित च या नारी प्रतीक्ष्यं समाद्ययेत्॥ व्यक्तिया वर्षे समास्तिहे तृ व्यस्तिता समा

वयम् वैद्या प्रस्ता चलादि है वर्षे इसरा वसेत् ॥ म सुदायाः स्तः कातः एव प्रोधितयोजि-

जीवति भूगमात्री तु साईव द्विश्वको विधिः । भारोध्यामने स्वीवां एवं दोन्नो न विद्यते ॥" भरते है । १० । १० । २ ।

"को यो प्रश्ना विधवेत देवरम् ।"
"तन् हरानं दर्णयति प्रश्ना प्रथमे विधवेत
यथा कत्मकृषा नादी देवरं मकृष्णातरं कांभसुखीकरोति।" "तथाच वाक्कः कचित्राची
भवषः क दिवा कांभिप्राप्तिं कुत्रयः क वस्त्रः को वां प्रथमे विधवेत देवरं देवरः कक्षाहितीयो

#### विधाता

वर उचते। विश्ववा विश्वास्त्रका भवति विश्वव-वाशा विश्वववादिति चनौद्धिरा चाप्रिवा श हति मनुष्यनाम तिष्योगादिश्ववा देव होयितिकालेश सम्बो मनुष्यो मरबश्चेना शेर्व यौतराक्षवते चष्टकाने हति। "हति तक्षः वायकः।

यतेन पूर्विश्वितिष्ठामाव्ययालीयनेन यतत् प्रतीयते यत् विश्ववाद्या विषयो नास्ति किन्तु देवरादिना नियोगोऽस्ति । सीऽपि कर्वी सेप् व्याद्यक्षत् नास्त्येत् । नरेक्ति देवादि वर् मृश्ववात्वत् नास्त्येत् । नरेक्ति देवादि वर् मृश्ववात्वत् नास्त्येत् । नरेक्ति देवादि वर् मृश्ववात्वत् नास्त्येत्व । नरेक्ति देवादि वर् मृश्ववात्वत् वाग्रामाव्ययं वाग्ययं वाग्रामाव्ययं वाग्रामाव्ययं वाग्रामाव्ययं वाग्रामाव्ययं वाग्य

विधा, च्यी, (विधानमिति। वि+धा+क्षिप्।) विधि:। प्रकारः। श्रत्तमशः॥ वधा, तेरिः, रीयोपनिवरि। ३११०।१।

"तस्तान् यया कया च विश्वता वक्क प्राप्त- ॥" सात्॥")

कहि:। राजाझम्। वैतनम्। इति मेहिनी- । ग्रान्टरजावकाते । कसी। इति हिमचनः । वेधनम्। इति जिलाकश्चिः । (कामः। वधा, वाजवनेयसंहितायाम्। १८। २।

"राज्यतेतुभिः स्वृतिधाभिः राज्यतेतुभिः।" "विधाभिषा तः राज्यत्ति विद्यति स्वर्णना जग-दिनि विधा स्वापसाभिः। स्वापो ने विधा स्विष्ट्रीदं सर्वे दिस्तिमितिश्वतेः। स्वप एव स्वर्णादी दति स्वतिश्व ।" दति तद्वास्ये सर्वं सरः॥)

विधाः, [सृ] पुं, त्रका। श्रत्युकादिकीयः ॥ विधाता, [क्र] पुं, (विद्यातीति। वि+धाः हर्षः) त्रका। श्रत्यभरः ॥ (विक्षः। यथा सकाभारते। १६। १८६। ३४।

"सविज्ञाता वहसां सुविधाता सत्तवस्यः ॥'
"विशेषिय श्रेषद्भाजभू भूषरात् ससस्रभूता ान-च द्धातीति विधाता।" दति तस श्राप्टर- ह भाष्यम् ॥ ॥ सहित्यरः । यथा, महाभारते । ११ । १० । १०॥।

"उवसुष विधाता च गात्वाता भूतभावनः।") कामदेवः। इति मेदिनी। ते, १६ ॥ मदिदा। इति राजनिषेत्दः॥ खगुत्तनिप्रणः। तस्य भार्या मेदकचा नियतिः। तस्य पृत्तः भाखः। तस्य सुतः चेद्धिराः कविषा। इति मीभाग-वतमतम्॥ ॥ ॥ विधातुषिच्या गतियेषा,—

नंश खवाचा

"हासेन पर्वतं चनुं शक्तो धाता च दवत: । कीटेन विच्छाक्तं मशकेन गर्ण तथा ॥ शिम्यना च मचावीदं महानां खुद्रकलुभि: । भूविकेस च मार्कादं मक्किन सुक्कमम् ॥ धवं कत्येन चनकं भक्तयेष च भच्चकम् । विद्वता च जर्म नदं विद्यं मुख्यहासेन च ॥ पीता: यह समुद्राक्ष द्विकेनेकेच कड्नाः।

भनक्त उवाच। ीव" "समन्यो दिविधिवधी न मे साध्यो जनाधिप। प्रचापतियोगिकती जन्मदाताहरेव च 🛭 का कुछापनी कन्या वायर: को वा संस्थान: ॥ क्रमाहुक्रपमक्रदः सन्वेषां कार्या विधि:। भवितयं सर्वं कर्म तहसीयं श्रुतौ श्रुतम् ॥ 🧣 धन्यया नियमतं धर्नमनीशस्त्रीदामी यथा। ष्ट्रवभाषुप्रिया धात्रा लिखिता चेत् सुना सम ॥ पुरा भूलीय को वार्च केनाचीन निवार्यति ॥" इति अभवेदर्भे श्रीतयाजनस्वके १० वा: ॥ ॥

> ज्ञा जशद्विधातापि न विरक्तः कलजवान्। सारी दोधस्तत् कदाचित्रासाकं स्थलयोधि-ताम्॥"#॥

> "स्थारी दोषः कासकीर्ना प्राप्तभाक् पापभाक्

अपर्च। "बान्तर्,खेन दु:खात्ती यो यं ग्रयति निश्चितम्। तं धापं खक्कतुं ग्राक्ती न विधाता जजन-प्र**स**: ।"

इति जस्त्रवेवर्से श्रीतवाजनसम्बद्धे २० च; ॥≉॥ षाची जगतां प्रतियेचा,---"द्वी घाता च विधाता च पीरावी जगर्ना दी प्रास्तारी जिलोनेश्यान् धर्माधर्मी प्रकी-

र्भितौ ॥"

इति विद्विप्रासी गयभेदनामाधाय: ॥ (चि, मेघावी। इति निषय्ः। १।१५॥ विश्वितक्षेत्राज्ञाता । यथा, महः ।११।३४। "विधाता द्याचिता वक्ता मेची ब्राइमक उच्चते । तसी नाक्कायलं व्यात् न शुष्यां सिरमीरयेत्॥" स्रष्टा। सर्वेस्समये:। यथा, रघु:।१। २०। ं "तबा इरीनं विभासमें। कर्णप्रसन्न दूयसे। सिलां साथ[भव साथादन्यमात्रमपाद्यम् ॥" भगविता। इता। यथा, कुमारे। १। ५०। "स्वयं विधाला तपसः प्रसानां

भेगापि कामेन तपचचार ") विचात्रमू:, ऐ, (विचातुन चर्मा भूवत्यक्तियेखा।) गार्ट्सुनि:। इति भिकाख्येष:॥

विश्वाबाय:, [स्] एं, (विश्वासुरायुष्णीवित-काक्षपरिवार्यं यसात्। सम्पेकियां विना वस-राच्चित्रानासम्बद्धियास्य तथालम् ।) स्र्याः। यथा,---

"वैश्रदानी विश्वाचायुद्धियवच्छी दिवाकर. ।" इति श्रुव्दचिताः

की, जवागी वय:। तद्यया। चतुर्ध्य-मन्द्रणारी बंद्धाया: एकं दिन भवति । तक्षाशुच्य-मानिनेक: कव्यक्तिंग्रस्कत्ते ज्ञान यको यवाडग्रीदीरग्रमाधेनेस्य: भाषो भवति।

तच पचामतृहि एक तीताः। रकपचामरा-रमोश्चना <sub>(प्राप्ते वर्</sub>। इतका:। याच सम्बन-राणि चतीर में अद् कधुना है जतमनकरं वर्तते। इति बीभागवतमतम् ॥ रमेष

विश्वाभी, की, (वि + शा + स्प्। दीप्।) पि जी। इति ग्रव्यचित्रका । विद्यानकारी । यथा,---"ग्रमासनां वाचुपवरज्ञतकाचीपरिजय~ जिल्ला दिख्या जिसुवनविधार्थी 🚩 धनाम्। क्षात्रावसी मक्षी प्रवक्कदि सक्ष कारण <sup>क</sup>रत-प्रयुक्तां का ध्यायन जननि रेज्यानि वापि

कति तक्कचारे कर्पूरा<sup>क्</sup>कोत्रम् ॥ विधान, स्ती, (वि+धा+ ख्राट्।) <sup>(सि</sup>ध:। रति

षटाघर: । ( यया, सतु: । ६० । १८९ । "यदातु यागमातिकोतृ परराष्ट्रं प्रति प्रभुः। तहानेन विष्कृत न याबाहरिपुरं भूनै: ") करमम्। <sup>४ दानेन</sup>। त्यानाचे विश्विक्ट्टीकार्या भरत: ॥ ("्॥ यान: । '०। १८।

"परसारेण साहियीवशीम् न चेदिरं इन्द्रमयोजया 🚓 । कासित् द्वाये ऋपविधानयतः

पत्तुः प्रचानां वित्योरभविष्यत् ॥") कारिकवन:। इति कारावशी।१८१॥ (वेहादि-श्राकाम्। यथा, सत्तः। १ । ३ ।

"लगेको सासा धर्मस्य विधानसा सम्मानः। व्याचिनवस्त्राप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थेवित् प्रश्नो ।॥" नाटकाञ्चविशेष:। यथा, वाष्ट्रियदपंगी। ६।

"तुक्षदु:खक्तनी योऽर्थकाद्विधानमिति स्वतम् ॥" यथा, वालपरिते।

"उत्याद्यातिश्रयं वहातव बाल्यच प्रश्ननः । मम ऋषेषियादाभ्यामाकानां युगपन्तनः ॥") विधानकं, क्री, अथा। इति श्रव्दरजावली ध ( विधि:। यथा, कथायशिक्षागरे ।४८।१८०। "ततस्तुदो भद्रमोऽसौ तसायादिवय्रभेवो। द्दी सुकोचनामक्तमधितं सविधानकम्॥") विभागवेत्तरि, जि ॥

विधानगः, पुं, (विधानं गायतीति । में + टक्।) पक्षितः । इति भ्रव्हरतावली ॥

विधायकः, चि, विपूर्वेधान्यातीयंक(क्ल्)प्रस्थ-येन निष्यम: । विधानकत्ती । ( यथा, राज-त्राक्षास्याम् । १ । १६६ ।

"स विचारस्य निर्मेशना सुव्यती सुव्यतपुरस्य यः। जयसामिप्रस्थापि ग्रुह्वचौ: स विद्यायक: "") विभिन्नापनः ।

विश्वाधी, [न्] चि, विधानकत्ती । विपूर्व्यवधाण्-श्वामी विन्यवारेन निवाद:॥ (यथा, कथा-सरिक्षांबरे । ४२ । १२६ ।

"आयाच कावातद्वारी लाडक्कायेविधा-धिनीम् ।

भूयदे स विचित्रेष पार्या तां गुज्जवातिकीम् ।")

विधि:

संवस्र रो भवति हाए वर्षे प्रते बक्का बायु: । विश्वार्य, की, कम्पनम् । विपूर्वपूक्षातीर्घे ग्रत्यये विष्यद्रम् ॥

विधि:, युं, (विधति विद्धाति विश्वमिति। वि विधाने + "इशुपधात् कित्।" उका० छ। ११६ इति इत्। य चिकित्।) बच्चा। (यथ ने बच्ची। २२। १०।

> "विधिविधनो विधुना वध्ना किमाननं काश्वनसञ्ज्ञेन ॥"#1

विधीयते सुखदु:खे कानेनेति। वि+धा+ " उपसर्धे थो: कि;।" ह। इ। ६.२। इ.ति कि;। भाग्यम्। (यथा, मार्वकिये। ८। १८२। "राज्यनार्धं सुञ्ज्ञकारो भाष्यासमयविक्रयः। परिचान्त्रस्य राजये; किं विधे । ज इतलं स्वया॥" क्रमः। विधानम्। इत्यमदः । कातः। इति मेदिनी। घे, १०॥ विधिवाकाम्। (यथा, मीतायाम् । १६ । २६ ।

"यः धाक्कविधिसन्दच्य वर्णते कामचारसः । न स सिद्धिमवाप्रीति न सुखंन परां स (तम् ॥") प्रकारः । नियोगः, । इति हिमचनः ॥ विश्वाः। इति इलायुष्धः । वाकी । इति विकास श्रेषः ॥ (यथा, देवीपुराकी।

"नसात् कर्णः ग्रामाञ्चस्य चयत्रद्विविविसः ॥") अजाद्मम्। इति जटाधरः॥ वैदाः। इति राजनिष्यहः ॥ यागीपदेशकयन्यः। इति भरतभूतकामः॥ यङ्विधकः चलाचा गानाग्रीत-लच्चविश्वेष:।यथा,---

"संज्ञाच परिभाषाच विधि विशेष एव चा। चितिदेशी रिधिकारच वक्षिधं समतच्याम्॥" व्याप्राप्तको विधि:। सतुद्विवध:। कर्जोत्-पाइनकः पीरभावकः पश्च । वर्शोन्पाइनकः पी बचा सङ्गेषं इत्यादि। स्थानवस्त्रो दिविधः। नाम्यो निवधकः पञ्चः नाम्यविधिर्येषाः। सीर्याः-**४ छोमाडोरिबारि। निषेधविधियैथा। नाजी-४ न्त इत्यादि । सामान्यप्राप्तस्य विश्वेषावधाद्यां** भियमविधि:। यथा। रङो वि: सुपि इत्यादिः। व्यवधर्मस्याग्यवारोपसम्मिदेशविधः यथा। इ.स. दिक् इ.स. दि। पूर्वे साम्र सिस्य पर-क्रवेव्वस्थितिरधिकार्विधः। स तु चिविधः। "सिं चावलोकितासामा सम्मकन्नुतिरेव च। मङ्गाचीत इति खातकाधिकाराक्षयो सता:॥" सिंलावनोकिनो यथा। वावगोद्दीने इत्यसान दान्ते इति पदस्य ऋत्यक्षियनीष्पस्यितः।

"कार्यों कार्यं निमित्तच चिभि: समहरा-

मक्तमातिर्येषा। टाभिन्हें इसी समात् यत

इति यद्खा चाक्तिमभवि इत्यचीपस्थिति:।

गङ्गामोतो यथा। वे; विभी जस् इत्यक्षात्

वैशित पद्य तक्षितपर्यमन्त्रपर्यातरित।

श्रम्। कदाचित् कार्यिकार्याभा कचित् कार्यविध-

बच्छ (विद्याने कार्यं च कार्यों ग्रहितो बुधे:।

कियते यत्तु तत् कार्यमादेशप्रत्ययात्तसम् । यसान् परंपरे यस्तिन् तनिमत्तं दिशा सतम्। जाकाञ्चायान्तु वर्षेषामहृद्दत्तिः परे भवेतृ।"

र्ष्य ।

"विचरक्षविधिमाः स्मादनगरङ्गविधिक्येती। प्रक्रवाश्वितकाथेन् विद्वस्तराज्यम् ॥ प्रक्तकोष्टितकार्ये स्टाइन्तरङ्गभिति भुवम्। प्रस्तिः पूर्वपूर्वक स्थादनगरक्रतरं तथा । सावकाप्रविधिभ्यः स्थाद्वली निरवकाप्रकः। कश्चितिज्ञकायंख प्रथमे परतस्वया। सभवेदिषयी यसा स भवेत् सावकाश्वकः । च्यादी विषयो बसा परतो न वि संभवेतु। स प्रकारमधेरली विधिनिर्वकाण्याः। नया सामाकायाँभा विशेषकविधिर्मेती। यहवी विषया यस्त्र च सामान्यविधिभेवेत् ॥ व्यक्पः स्थाद्विषयो यस्य स विशेषविधिकतः। व्यागमादेशयोभैभे वे वेलीयानागमी विधि: ! प्रकार्तं प्रव्यवस्थापि यो न इन्ति च व्यागमः। च्यादेश जपवाती यः प्रज्ञतः प्रत्ययस्य वा ॥ सक्तवेश्वो विधिश्वः खाइली लोपविधिद्यया । कीपकाराचे प्रयोक्त कारा देशी विधिवेती।" इति सुम्बोधकाकरणटीकार्या दुर्गादास: ॥ #॥ च्यच विधिनेदाः। तच कचित् प्रधानविधिः। स तु स्ततः प्रकरितुक्रिया बोधकः । यथा । यजेत स्वर्गेनाम इत्यादि। कि भिद्रहेविधः। च तु म्बत: मनदेतुकियायां कचमित्राकाङ्घायां विधायमः। यथा। रक्षे यजति रत्यादि। काश्चित् प्रयोगविधिः। च तु यावरक्षयुक्तकिया-भोधकः । यथा । याबदङ्गयुक्तं यजेत वित्रच्याः सार्यकास ए साहि। कि चिट्रुयण्य विधि:। चतु च्याकाङ्गानिहत्ती व्यधिकप्रसाय प्राप्त-कर्माण गुराविधः। यथा। गोदोष्टेनापः प्रवायेन् मशुकाम इत्यादि। प्रधानविधिच द्विविध:। खलातियोगचेति। तत्रीत्यतिसु कर्मसक्त्य-बीधन:। यथा खासीबाटाकपाल; व्यमा-वाखायां पौर्यभास्त्राचाचातो भवति रत्वादि। नियोगच सर्गेकामाध्यधिकारिनोधकः। यथा। स्वर्गकामी यजेत प्रवादि। सङ्गविधिस्त काल-देशक्षे विशेषकत्या स्वभियत एव। प्रधानाञ्ज-विध्योविधेवाप्राप्तियाप्तिथां जैविध्यम्। तज चप्राप्तिती हैविध्यम्। तचायात्रक्ताप्राप्ती चापूर्व्यविधि:। पच्चतोरपाप्ती नियमविधि:। विधेयतत्त्रतिपचयोः प्राप्तौ परिसद्ध्याविधिः। खतरवीक्तम् ।

भातस्वाक्तम्।
"विधिरत्यक्तमप्राप्तौ नियमः पाचिके सति।
तम् चान्यम् च प्राप्तौ परिसक्ताः विधीयते ॥"
तम् प्रधानस्य विधिनेदो यथा। अक्टर्षः
सम्ब्रास्यपाधीतः इत्यादिरपूर्व्यविधः। आम विधिस्य सन्धादः भ्राक्यती रागती न्यायती वा कचिद्यप्राप्तिः। तथा भारती भार्यासुपेयात्
इत्यादिर्गंगमविधः। विधियस्य भार्याभि-

प्रीस्<sup>तृषि</sup> रागाभावात्। रामनसा रागतः द्यादि: परिचक्राविधि विधेत्रमं सांचं सङ्गीत इकारि: परिचक्कारिधि पार्रोहण्यस प्रीक्षित-मासमञ्ज्ञास च रागहः स्तरी:। स्वक्रस विधिनेदी यथा। भारदीयपूजायामचन्या-सुपवसेत् इक्षादिरपूर्व्यविधिः । व्यव विविधस्यो-पदासस्य एतरमध्यास्त्रतो रागतो म्यामतो वा कचिद्पाप्ते:। तथा आहे सुञ्जीत पिछसेवित-सिलादिशियमविधिः। विधेयस्य अहिप्रोव-भोजनस्य रागतः प्राप्ताविष रागाभावात् पच्चतीरुपाप्ते:। तथा। इक्षिमार्क्षे प्रातरामिकः तान् वियान् इत्यादिः परिसद्ध्याविधिः। तज विधेयसा प्राप्त निमन्त्रणसा सताति प्रसास पूर्म-दिनसायं निमन्त्रणस्य च पार्वणनस्यायतः प्राप्ति अञ्चले वराष्ट्रयम्। इति धर्मे-ही विकास 🛊 🛊 महायमते विधियया,---"प्रष्टांतः क्षतिरेवाच या चेच्छातो यतच या। तज्ञार्गं विषयसास्य विधित्तज्ज्ञापकीश्यवा॥" विधिजन्यज्ञानात् प्रवृत्तिर्देश्यते सा सच्छातः चिकीयाँतः चिकीयाँ च कतिनाधालेण्याधनल-भागात तर्ज्ञानस्य विषयः, कार्यस्य इष्टसाधन-स्य विधिश्ति प्राचीनमतम्। समतमाइ तमञ्चापकां ३ चर्नत इष्टसाधनला नुसापक च्याप्राभिप्रायो विधिष्ठत्वयायः। इति इरि-हासीयक्तसमाञ्जलः ॥ 🟶 ॥ जांग च चात्रयत-सम्बन्धन प्रत्ययोगस्याधितस्याधनत्वान्वतस्याये-परप्रचटितवाक्यत्वं विधित्वम् । भौसांचक्रमते इष्टसाध्रमलं क्रिसिध्यलच एथम्विध्यये:। इति ग्रहाधरभङ्काषार्थेकतिविधिव्यस्पः॥ विधिदश्रीं, [न्] पुं, (विधि व्रष्टुं श्रीतमस्य। इग्र + विनि:।) सदस्य:। इक्षमर:। विधिदेश्वतः, पुं, (विधि दिश्वभौति। दिश्व+ ज्ञुल् ।) सदस्य:। इति ग्रब्दरक्रावसी ॥ विधिवत्, च, यदायिधि । विध्वनुत्रारेख । यदा,— "तोषयत् सततं भार्या विधिवत् पाणिपौड्-ताम् 🛮

इति का जिकापुरासे १८ अधाय: ॥ 🛊 ॥ स्मित्र च।

"सन्ध्यासुपास्य विधिवत् विस्वपन्नासुपाः-व्यवेदि ॥"

इति प्रिवरात्रिवसकथा॥ 🗰 🛊

अयव।

"पूजियेद्वजाविष्युकेशस्वसात्राकं शिवम् । असोपवाजे विधिवत् अक्षया च विसत्तारः॥" रति सत्त्वपूराणे योगसाजाताम् १८ वाधायः॥ वापरच ।

"इति नचनपुरुषस्पीष्य विधित्रतृ स्वयम् । सम्मान् कामानवाप्नीति विद्यालोके मङ्गीयते॥" इति सम्मेव ५१ व्याधायः॥

विधः, पं, (विश्वति विरक्ति विश्वते राष्ट्रकीति वा यम ताड़े + "पृतिहिवाधीति।" खबा॰ १। २१। दति कः। (यथा, —

"पित ! विधुक्तव क्षान समं तम-कामि चन्द्रविशोधकुकूरत: । तदुभयोर्गियं कि विशेधिता क्रथमकी समता सम तापने ॥"०।

विश्वति असुरागितः) विश्वः। सपूरः।

इति मेदिनी। थे, १६॥ मणा। इति प्रमदरजावणी। राणकः। इति विश्वः॥ आयुक्षः।
वायुः। इति संचित्रवारीकादिवतिः॥ ॥ ॥
चान्तः इदिप्रावस्थासन्प्रवादिश्व यथा,—

"चान्तः ददिप्रावस्थासन्प्रवादिश्व यथा,—

"चान्तः ददिप्रावस्थासन्प्रवादिश्व यथा,—

"चान्तः ददिप्रावस्थासन्प्रवादिश्व यथा,—

विष्ठ निष्ठ च न्द्रचेषु अन्तिन्धादि वदान्यकृ॥

प्रवासस्यं पुननेष्टं न्द्रतावस्यं अथावक्ष्मः।

हास्यावस्यं कीद्रावस्यं प्रमोदावस्यमेव च।

विवादावस्यभोगस्यं ज्वद्रावस्यं व्यवस्थितम्॥

कन्यावस्यं सुस्थावस्यं वाद्यावस्यां भवेत्॥

प्रवासो व्यक्तिमृत्यं जयो व्यक्षितः।

प्रोको भोगो क्वरः कन्यः सुस्थावस्याक्रमात्-

जनसा. क्रवते छिन्नं हितीये नास्ति निर्वृतिः।
छतीये राजसमानं चतुर्धे कलकामसः॥
प्रभूमेन क्रमाक्रिम क्रीकामी वे तथा भवेन्॥
धनधान्यामसः बर्छे रतिः पूजा च बममे।
ज्यस्मे प्रामसन्देशी नवसे कीषस्वयः॥
दश्मे कार्यानियात्तिभूवमेकाद्ये जयः।
दाद्यान प्रशाद्विन स्कृदेव न संग्रयः॥

रित गार्क्षे। ६१। ६— ८। ॥॥ चन्द्रस्य च्याष्ट्राह्यास्याम् यथा,— बच्चीवाच्याः

"राका चातुमनी चैव दिविधा पूर्णिमा सनाः सिनीवाली कुच्चेव चमावाच्या द्विधेव तु । व्यमा नाम रवे रक्तिक्षन्त्रलोके प्रतिहिना। यसात् योमो वयवध्याममावासी तत: स्मृता। पूर्व्वोदितकवाभिन्नपौर्यमास्या निशान्तरे। पूर्विमानुसनी जीवा प्रचास्त्रसिनभास्करे । यसात्तामनुमन्यन्तं देवता: पिक्षभि: सद्द। तस्मारतुमती नाम पूर्णिमा प्रथमा सहता ॥ यदा चाक्तिति क्यें पूर्यंचकत्व चीहमः। युगपत् धोत्तरा रागस्त्र श्रम्भातपूर्विमा । राकान्तामनुमन्यने देवताः पिष्टभिः स्था रञ्जनाचीव चन्त्रस्य शामिति कवयोश्ववन् । सिनीवालीप्रसानन्तु चीनश्रेषी निधान्तरः। ध्यमानास्यां निधात्वकें सिनीवाली तत: सहता ॥ कुदित कोकियेगीको यः कालस्त समाधते। लत्कातरंत्रा लेवा वे व्यमावाच्या क्षकः व्यक्ता। चातुमळाण्याः कार्या सिनीचाच्याः क्षृष्ट् विगा।

हता वा विर्णाः कालः क्रमाचित कुष्टः स्टुता ॥ कलाः वोद्धा खोमस्य श्रुक्ते वहुँयते रिवः। स्वन्देशान्त्रते हार्क्षे पीयते देवतेः क्षमान् ॥ प्रथमा पित्रते विद्विदेतीया पत्रतः कलाम्। विचेदेशकृतीयान्त चतुर्थीन्त प्रकापतः ॥ पत्रमी वरुषभाषि वहुँ पित्रति वास्तः। विधृति:

सप्तमीक्ष्मयो दिया प्रवीश्र्यी तथास्मीम् 🛊 गरमी क्षात्रप्रका पिवतीनः कवामपि। दशमीं मरतचापि रहा रकारशी कवान्। बारशोन्त कर्ता विकार्धनस्य यथोरशीम्। चतुर्देशी पश्चपतिः कर्ता पिवति निस्तराः। सनः प्रभावशी भीव पित्रन्ति पितरः कवाम् ॥ कातावशिष्टो निष्यीतः प्रविष्टः स्थ्यंमकालम्। व्यमायां विश्वते रक्षी व्यमानाची ततः स्ट्रनाः 🚕 पूर्वाचे विग्रत चार्के मधाचे तु वनस्रतिम्। ं कापराक्षे विश्रक्षण्यु संयोगिवारिसक्तवः ॥ 'आपः प्रविद्यः' योगस्य प्रेषया कलयेकया। त्रमयुक्तमतारुणाजिष्यादयति चौषधीः ॥ त्रमोधिधं स्थितं गावचरनथापः पिवन्ति च। नर्ज्ञातुमतं गोभ्यः चौरत्वसुपमक्कृति । तन्चीरमस्तं भूवा मक्तभूतं द्विचातयः। व्याचाकारववट्कारे ज्ञैकक्याचुतयः क्रमात् 🔉 क्टुतमध्यद्व देवस्य पुत्रः सोमं विवर्षेयेत् । र्वं बंबीयते सीम: चीयकाष्ट्रायत पुन:। तसात् स्यां: ग्रामाङ्गस्य चयर्टाह्नविधिर्वसः॥" इति इंबीपुराकी चन्द्रचयहिहः॥ # #

व्यक्षीवाचा "यर्यं वर्ते जोको वालिग्रत्वाकाश्वामते। तर्हं संप्रवस्थामि चन्द्रस्थीपराशिकम् । यदि सत्तमयं यक्तकोषीराधि दिवानरः। तत्क्वयं नोदरस्रोन राष्ट्रनं सम्बन्धात् छतः। क्षयवा राष्ट्रकाऋच्य भ्रजुवक्कं प्रवेशियतः । तन् कर्य दश्र ने स्तीक्ती क्याः श्रतघा न विख् व्यक्तः । विमृत्तच पुनर्ष्यक्षचेवासक्यमक्षणः। ण चास्थापञ्चनं तेजो न स्थानाइपसाहित: # मदि वा द्वीव निष्यीतः क्षयं दीप्रत्रहोरभवन्। तसाव तेक्यां राष्ट्री राष्ट्रीवंक्रं ग्रास्थिति॥ भक्तार्थं सर्वदेवानां सोसः खष्टः स्वयस्त्वा। तत्रखासक्तवापि सम्भूतं स्रयंति जसा ॥ पिवलयस्मयं देवाः पितर्थं स्वाकतम्। चयच चित्रतचेव चयस्त्रिंग्रक्षये च ॥ भवक भिषद्धाक देवा: भोर्म पिवन्ति ये। राष्ट्रीरप्यकर्तमायं पुरा खर्च खयसनुवा । तसात्रदाषुरागता पातुमिक्ति पर्वस्। उद्गुख पार्चिदी झार्या सदाकारान्त्रमीमय: 1 पातुमिक्न् ततके इमाकात्यति छ।यया। शुक्ते च चक्रमध्येति क्षको पर्वाण भास्तरम्॥ स्र्यमकत्तं सानु चन्द्रभेव निर्धापति। तकात् पिरति तं राष्ट्रकतुमखाविनाधयन् ॥ चाविश्विन् यथा पद्में पिवति समरो मधु। चन्द्रसामस्तं तददभेदात्राचुर्यते । चन्द्रकामरी मधार्यदत्तृष्टिनं चरते चयात्। चारस्रवि न चौयेत तेणसा नैव सुच्यते । यथा स्वयंमिकः, स्वयंदुत्याच्य पावकं शुभन्। म भवता क्ष्मिकी श्री विभवा नेव सुखते। रवं चलक क्रिक हारिताक्ष राहुण। स्रतेजसा म मुख्येत नाष्ट्रकोनी बभूवतु: ॥ पर्नस्य च चन्नस्य माचित्रस्य कार्याङ्गतिः।

योमो दैवतसंयोगात् झायायोगाच पार्थिवात्। राष्ट्रीय वरत्रकार प्रभारेद कर्त प्रभी। खदीश्वकाचे संप्राप्ते बत्वं द्वष्ट्वा च गीर्येथा । स्ताक्षादेव चारेन् चौरं तर्थेन्द्रः, कारतैश्वातम्। पितेव द्यायों देवानां घोमी भातेव लक्षाते । यचा मातुः स्तर्ग पीला जीवनो सर्जननावः। पीलाक्तंत्रया सीमात् हप्यन्ते सर्वदेवताः । थभातं सर्वेथीनेष्ठतथायं चारते प्राणी। तं चरनां यथाभागसुपचीवना देवता; । निसान् काचे समर्थेति राष्ट्रस्यवकर्षति। सर्व्य प्रकृति भागच्य पार्चयाराष्ट्रीय च ॥ च्याक्रम्य पार्थियो कृष्या यावती चन्द्रसक्तन्। स्मृतः स भागो राष्ट्रोस्त देवभागास्तु ग्रेषकाः । क्टप्तिं विश्वाय देवानां राष्ट्री: पर्≈गतस्य च । चन्द्री न च्ययस्याति तेनसा नेव सुच्यते ॥ तिचिभागाच्य यावन्तः पुननयके प्रभागतः। सर्वेष्ट्रायास्थितः कालकावानेव प्रकीर्तितः ॥ धनो राष्ट्रभुषः योगः योगादृष्टद्धिं दिवाकरः। पर्जकावे स्थितिकोवं विषरीता: पुन: पुन: ॥ चानकाद्यंत राष्ट्रस्थवक्तशिभास्तरी। राचुरश्रक्षसंस्थानः सोममाच्छाद्य निस्ति ॥ उद्गय पार्धियी कार्या घूममेष इदोत्यितः। चन्द्रस्य यदवस्तर्भं राष्ट्रका भासकरस्य च । गायावस्य कितंतस्य केवसां यामली सतम्। कर्मन यथा वर्कं अक्रमप्यथ हमाते । रको देशेश्य नर्कता राष्ट्रमा चन्द्रमासाधा। प्रचाताति तस्वेष पुन: शुक्ततरं भवेत्॥ राष्ट्रयुक्तं भवेत्तद्दितनेलं चन्द्रसम्बद्धन् । राष्ट्रयाच्छा दिली वापि इष्टाचन्द्रदिवाकरी । विप्रा: प्रान्तिपरा भूला पुनराच्याययन्ति तम् । र्वं गयत्त्रतं द्रांचक्रमास्त्र यदाते। व्यव्याक्तं ग प्रायमा मात्रवा मांस्य शुवः। जात्यकोष्टनं चेतन् ग्रह्यं चन्द्रस्ययी: ॥" इक्षाति देवीपुरायी शहगविकारपः॥ 🛊 ॥ विधोर्दविषत्रादाज्ञकारणलं राजयत्यादिकार-यातचा कालिकापुरार्थ २०११ ष्रधाययोदेष-थम्॥ ₩ ॥ (कर्णरि, चि। यथा, ऋग्वेदं।

"विधु दहार्या समने वचूनां युवानं सन्तं पितती जगार ।" विपूर्वी दधाति: करोत्वर्थे।" इति तद्वार्थ सायसः ॥)

विधुतः, जि, (वि+धु+तः।) त्यकः। इत्य-मरः ॥ ( यथा, भागवते । ६ । ९६ । २५ । "स तच विस्तृत्तसमस्तमङ्ग

च्यासामुभूत्या विश्वतित्रतिङ्गः। परेश्मके बद्धाकि नासुरेवे र्वमे गर्ति भागवती प्रतीत: "")

कस्यित्रकः॥

विधुति:, काौ, कम्यनम् । विपूर्व्यभुधाताः क्तिप्रताः बेन विष्यता ॥ ( यथा, भागवते ।१०। इहा ।

विधूत <sup>अ</sup>पादन्यासेर्भुजविधुति(सः सस्तितेर्भुविकासे-भेष्य अध्ये चलकुत्तपटे: कुळ वेशेळ सीने: " निरास्ति:। यथा, तचीव । ४। १२। १८। "यसिवारं सर्सराह्मतया विभाति-माथाविवेकविधृतिस्राजि वाश्वितुहिः ॥") विधुननं, क्रो, (वि+धू+धिष्। स्तुट्। दुक् च। प्रयोदरादिलात् इस्थः।) कथ्यनम्। इति विञ्चलुरः, पुं, (विञ्च तुरति पीक्यतीति। विञ्च + तुद + "विध्वरधोस्तुद:।" ३।२।३५। इति खग्।सम्।) राष्ट्रः। रत्यमरः॥ (यथा, माधे। २ । ५१ । "वीनिराप (इ.स.च्यः घरका व्यानिनी चित्री। विधुविधुन्तुरस्थेव पूर्णसास्थीत्भवाय सः ॥") विधुपञ्चरः, पुं, (विधीः पञ्चरः वकास्थि प्रवतन्-साडश्यात्।) खड्गः। इति ग्रव्हमाता। विधुनिया, स्क्री, (विघीश्वन्तस्य प्रियाः।) चन्द्र-मकी । यथा। दाचायग्यो विधुप्रिया। इति को वान्तरम्॥ विधुरं, क्यौ, (विगना भूभोरी बक्कान्। समास थ्यः।) प्रविश्वेषः। इत्यस्यः, । कैवळ्यम्। इति जिकायक श्रेष:॥ ( प्रत्यवाय:। क्रष्टम् । यथा, किरानटीकायां मिल्लिनाधभनवे जयक्ती। "विभुरं प्रकार सात् कष्टविश्वेश्योर्गि ।" तयाच किराने। २। ६०। "विधुरं किसतः परं परे-रवगौनां ग्रासित ह्यासिमाम् । व्यवधीदति वत् सुरेरपि व्यय सम्मावितवृत्ति पो द्वम् ॥") विधुर:, जि, (विगता छ: कार्यभारी वसात्। ऋक्पृक्तियः ।) विकलः । इति मेदिनी । रे, २१६॥ (यथा, कुमारे। ४। ३२। "तदिहं क्रियतासनन्तरं भवता बन्धु ननप्रयोजनम्। विध्रां अवजगतिसर्कनात् न जुर्मा प्रापय पत्युरिन्तक सृ॥") विधुरा, की, रसाला। इति नेदिनी। रे, २१६॥ ( जन्हे कायुममा । यथा, सुम्रुत । १।६। "जन्हें समी। यि चनसी वसनी। श्री साष्ट्रका है स्वादिने दे विधुरे॥") "विधुं विधानारं सर्वस्य युद्वादेः कर्त्रारं विधुवनं, क्री, (वि+धु+स्तुद्। क्रुटादिस्तात् चाधु:।) कन्पनम्।इत्यसर:। १। २। ४॥ विघूतं, चि, (वि + धू + क्तः।) कल्पितम्। (यथा, कलाविलासे। २।२८।

"तं वर्ति सीरन्यडरिः समूभङ्गं विभूतष्टकायः। व्यक्तवचरः पापी दृत्तिचीयः क्रुतीव्यमा-

यात: #" **)** 

बक्तम्। इति हैमचन्द्रः । (यथा, सञ्चागण-पतिस्तीच । १। "योगं योगविदां विध्वविविधवासङ्गत्रहाश्य-पादुर्भूतिहुधारसप्रसमस्थानाधाराधारा

नाम्॥")

विनयः

विधृति:, क्यी, सन्यनम् । विपृत्वेश्वृष्टातीः सिप्तस-वेन विव्यव्यक्तित ह

विधुनमं, स्त्री, (वि + धू + खिच् + खुट्। तन् च।) कम्पनम् । तत्वर्थायः । विधुवनम् २ । इत्त-सर:। ६। १ । ॥ । विधुननम् ६। इति शस्द-रजावणी । (चचा, साहित्यदर्गेग । ३ । ९४२ । "केश्रक्तनावरादीनां यह इतेश्रम सम्बन्धात्। पाञ्च: क्रुट्टीमतं नाम थिर; करविधूननम् ॥")

क्तप्रवेशक निष्यतम् । विश्वतं, स्टी, विशेषिक श्रतम् । यथा,---"स्थानसम्य विष्मूचं जोरुका स्टका (इना । **जर्सा**याचा जत्तिकेषुढ़ विश्वतमेष्टनः #"

रसाम्बनतत्त्रम् ।

विधेयः, नि, विष्ठासुं प्रकाः । (वि + धा + "आची यत्।" इ।१।६ क। पति यत्। "रेट्यति।" ६।४। इप् । इति चात ईत् ।) वाकास्यः । तत्वस्यायः । विनययाची २ वचने श्चितः ३ व्यासनः ४। इत्य-मर: । ( यथा, महाभारते । ५ । ९३ । १३ । "कर्को। भारतः कुछ्की तात कचित्

सुयोधनो बस्य मन्दो विधेय: ॥") विधिजन्यदोधनिषयः। यथा,---"चानुवाद्यमञ्जलातु न विधेयसदीर्थेत्। म स्थायक्ष(सार्व किष्यित् क्षत्रचित् प्रतिसिष्ठति ॥" इत्येकादग्रीतत्त्वम् ॥

बुधी न विषयीभवति श्रम्दादेव तस्त्र कर्मन्य खपिकातिरिख्यादेचे विधेये कमेकि पूजादी शुचितव्याजणीयिनः बच्चीधकारात् प्रसाया-भारकभाविषयाका (त्रापादिग्या: ) तिथारितक्षम्॥ (कर्तवम्। यथा, दृष्टत्-र्श्वशिवाम्। ६५ । ३६ ।

"द्वार्त्विग्रात्प्रविभक्ते दिक्चक्रे यद्यचा सस्-क्षिम् ॥

सत्तचा विधेयं गुखदीयमतं वियासनाम्॥" #॥ ष्मधीनः। यथा, रघुः। १६ । ४। "समिवेश्व सचिववतः परं खीवियमवयीवनीरभवत् ॥" तथा च तत्रेम। का (२।

"तस्मी भवस्तमानवसदेष विशाविधेवं तरहेवसीन्यम् ॥")

विधेयसा, स्त्री, (विधेयस्य भाव:। विधेय + तल्।) विश्वियत्वम् । विश्विजन्यवोधविषयत्वम् । यथा । बचा बचावधादिषु पापस्य निविद्वतयोपयुक्त-आचायाहिकाने वेशुस्यं तथा मञ्जाकानाहिय पुरामका विधियताव के द्वाराष्ट्रा दिशाने दे गुराधम्। इति प्रायश्विततत्त्वम् ॥ ( अधीनता । यथा, किराति। ११। एए।

"परवानधेर्यसिक्षी नीचष्ट्रसिर्यक्षरः। व्यविधिमेन्त्रिय: पुंचां गौरिवेति विधियताम् ॥") विष्यंत्तः, एं, (वि+ष्यंत्त+षण्।) विनाधः:। मया, तिथादिनचे ।

"इरित रोगीव्यतापः प्रकामामौतिभिष विधास:।

कविषे श्रीव्रमसम्बद्धां क्षेत्रेश्य दुर्भियम् ॥" (व्ययकारः । यथा, विद्रातः । ३ । १३ । "विषाय विश्वं समनास्नानीनं प्रमेनहत्तेभैदतम्बदेव । प्रवाशितवकति श्रीतवाराः कालीयका दादव (विद्यक्ते।")

विभूतिसं, वि, वन्यितम्। विपूर्वेषाम्बभुषासोः विनतः, वि, (वि + नम + क्तः।) प्रवातः। (यथा. षायाचनग्रताम्। ६१६।

"सस्य दुरवगाचगचनो विद्धानो विधियं प्रियं जने हिं।

खत रव दुर्वच्यस्तव विवतस्ख्योपरि स्थितः कोष: n")

श्यः। ( यथा, ष्टवत्त्रं वितामाम् । ६६ । १। "दशसप्तचतुर्देन्सः प्रवम्यसुकानवा विनतएकाः। प्रसार्वियोग यनमध्या दारितखराच ॥") प्रिचित:। इति मेहिनी। ते, १५६॥ (सङ्कु-चितः। यथा, रामायखे। १। ४६। २८। "विनतं कचिदुझूनं कचिद्याति श्रने; श्रने:। स्तिवेनेव स्तितं क्रिस्थाइतं पुनः 🕍 पुं, सनामकातवानर्विश्रेषः। यथा, अष्टिः। PIKRI

"प्राची तावद्विरखयः कपिशिविनसो ययौ । व्यव्रवाहित्वाहित्वो वानिभिङ्ग्पातिभिः॥") कापि च। प्रमावान्तराचिकि दितं कर्ने प्रथमं | विनता, क्यी, गरुवृमाता। (सा तु द्राप्रवापितः कच्या। यथा, सञ्चासारते। १। ६५। १२। "क्रोधा प्राधाच विचाच विवता कपिका सुनि:।

कहच मनुजयात्र दक्षकचिव भारत ।") पिड़कामेंदः। एति मेदिनी। ते, १५६॥ (यथा, सम्नुते। २। ∢।

"महती पिड्का नीता पिड्का विवता स्ट्रता॥") विनतास्त्रः, पुं, (विनतायाः ऋतः पुत्रः।)

व्यवः। इति डेमचनः । गर्ज्यः । निनदः, पुं, (विधिवेश भद्ति श्रव्दायते पत्र-मनादिनेति। नदु + व्यव्।) विवासहस्यः। इति ग्रस्चिका । हातियान् इति खातः । विज्ञाकं, को, समरपुष्यम्। इति राज-निषंग्ट: ॥

षिनयः, त्रि, वशिक्। विप्तः। निस्तः। विक्ति-क्रिय:। इत्राज्यपातः ॥ (विश्वेषिय नयतीता। नी + चाच्। विशेषिय प्रापतः। एचकार्ताः। यथा, ऋगेरे। २। २८। ६।

"स संमय: स विनव: पुरोश्वित: चस्युतः चयुधि अवाक्यकातिः । "विनय: संगतानां विविधं नेता एथक्कक्षां स रव।" दति तज्ञाक्ये सायकः ॥) विभयः, पुं, (वि+गी+धाष्।) शिका। (वधा,

₹8:121281 <sup>6</sup>प्रजामां विनयस्थानाव्यक्षसञ्ज्ञाद्धि । क पिता पितरकासां केवसं जन्मदितक; ॥") प्रवाति:। इति मेदिनी। वे, १०√ तम-"वितिनियालं विनयस्य का<sup>ा</sup> शुक्त प्रकारी विजयाद्याधात । शुक्रप्रकारेश जनोश्यरच्यत जनातुराजप्रभवा कि सन्धव: 🕍 🙀 है: 🛊 🔆

Kalit mag-ख्य विशयप्रमुखा । H: 1 "हडांच निर्द्ध सेवेन विधान वेदविद: शुन्दं 🔒 ते भ्यो दि भिष्येन् विनयं विनीतात्मा दि निवाधि 📳

समयो प्रामां कुर्यात् ष्ट्रियीजाच संभ्रमः 🚛 वञ्चोव्यवनवाद्भरा राजानः सपरिक्रा वनस्थाक्षेव राज्यानि विनयान् प्रतिपेदिरे 🖰 रति सत्सापुराची १८६ व्यक्षायः...

(विधिष्टी नय:।) दक्कः। यथाः। "यमु। 'पूर्वमाचारयेद्वयसु नियतं स्वात् स दोध-भाग ।

पचाद्यः सीरुष्यस्कारी पूर्वे तु विनयी ... ded( "E; 11"

समाप्तम् । तत्पूर्वापेचया परसाधि जाव्यावयोत्या रकस्त्रापि सक्यर्कः विधायकम्। युगपस्रोपः

र्भने अधिकर्काभावभाष स एव। 'पासको साष्ट्रसे चैव युगपत्संवर्तयोः। विशेषचेत्र जभ्येत विनयः स्त्रात् समस्त्रयोः धिनयो दकः।" इति व्यवकारतस्वन् ॥

विषयमाची, [नृ] चि, ( विषयं यञ्चातीति । र 🕂 शिनिः । ) वचनेस्थितः । ऋगमरः ॥

विश्वस्थः, चि, (विश्वे तिस्तीति । स्था + कः आञ्चाकारी। तत्वयेषः। विधेयः २ आः **क्वचनस्थितः ध वस्तः ५ प्रयोगः ६। 🔻** 

हेमचमः। १। ८६ १

(वनया, चरी, वाक्यालक:। इति मेदिनी । विवश्नं, क्यी, (विवश्यति जन्तदंशति सर्खः कित । वि + नग्र + किवार के प्याट् । )।

चेत्रम्। तच चक्तिनाया उत्तरपरि<sub>ति। ।</sub> इति विकाक ग्रेयः । (यथा, महाममः। ER 1 20 K 1

"तती विनद्यनं शच्छे वियती नियम स्व शक्तामार्थित यत्र मेरएके सरकात ॥ वि+ मध + भावे खुट्।) विनाधिकारः।

विनदः, त्रि, (विनेनधनः। / व्यस्ता । क्षंचविधिष्टः। यथा। भ्रिस्ती विवस्पाद्यते। नष्टः । इति विशेषकाप्तिशैक्षाका ६-न् स्वता ।

पतित:। यथा नार्दः। "विनष्टे वाष्णश्रदे पित्रक्षेपरतस्य हे विना।

विनरी पतिते। इति दायभागः ॥ विशक्षिः, स्त्री, विनाद्यः। दति विपूर्वेनग्रसारः क्तिप्रस्थेव विव्यवस्थित। इति चि।

> "तथाय सुमाद सुद्धादनश्चि वर्ग यथा वेश्वजनश्चिमंश्रवम्।

कौसुकी । (यका, मासवतः १।१।५३

सप्तमीसवः भवमी क

स्तानाभवाना वया, रखुनसः रा १०।
" राक्ताय क्यापि विज्ञा द्वाचिः ॥"
पर्क करिने ज्वाने ता, सांख्यकारिकायाम् १८१।
"विष्करने भवन्दते स्वात्वादिश्यो विज्ञा वया क्याया ।
तक्किता विभिनेवै तिस्तति जिराश्ययं जिक्कम् ॥")

नास्तरं, चि, (विना चनारेच सतम्।) व्यक्तम्। दित चिकाकप्रेषः॥
नायकः,पुं, (विभिन्नो नायकः।) नुहः। गविभः।
दक्षमरः॥ (यथा, कथावरित्सागरे।३०। ५५।

<sup>२ त</sup>चाचीच प्रमहोदानि तहसक्ततमध्यतः । <sup>य</sup>रटप्रभावी वरहो देवहेवी विनायतः ॥") <sup>२</sup>सवम्: । विन्नः । (यथा, चरिवंग्रे ।१८१।६५। "राचवाच पियाचाच भूतानि च विना-

यकार: #")

ग्य:। इति मेदिनी । के, ११८ ॥ \* ॥ विना-ज्ञाको चया, जयकां थी विकादकीय ही विद्यारी विनायकी ।" राष्ट्रीरपत्र विष्युराखे ग्रेशमेदनामाध्यायः ॥ 🗱 ासात्रद्रश्लीतात्रयंथा,--उद्गुख म प्रभाषाम उपाच। पातुमिक्षमप्रीजेका म्हिमका स्तामा।। शुक्ते प इंग्र्यं हिन्स इतिकरं खवस्थितम् ॥ स्थ्यमकः भवातपा उवाच। सस्तात् विक्रमाः सर्वे ऋषयचा नपीधनाः। माविष्टिं नुर्ने विष्या प्राप्ताः चिद्धि ते च न संप्रयः। चन्त्रसार्थाश्चित्रध्वात् यचा विश्वाने विश्वतः विद्याः। चन्त्रकाक्षारिष्ठ सर्वेषु तद्वदेवमविद्यतः॥ चरमूद्भियाः समितरं चिनावामास्य रोजसा । यथ सम्बायो ह विद्यार्थे सम्ब रवान्य मन्त्रयम् ॥ <sup>ण</sup> लक्षीयां तदा सन्तं क्रुवंतां विद्वीनचाम् । <sup>अ</sup>श्रिष् बृद्धिर्मभने 'बर्ड प्रति सञ्चासते । <sup>व</sup>ते तत्र ब्रह्मासका केलाचवित्रयं गुरुम्। खतुः, चवित्रसं सर्वे प्रशियातपुरः वरम् ।

देवा ऊचु:।

# विनाय

विश्वार्थमविश्विरानां जलाद्वितुम्बेसि ॥ र्यमुक्तकादा ६वेभैवः प्रस्वा सुदा । जर्मा निरीचयासाच चच्चवानिमिषेच ਞ 🛊 देवानां सविधी तस्त्र प्रश्नाती मां महात्रानः। चिनामुद्योचि कर्तेथी इक्षते केन चेतुना । प्रथिया विद्यति सर्तिरयां न्यतिसायेव च। तेषधः अधनस्थापि ऋतिरेषा तु इध्यते । यानाध्यस कर्ष नेति मत्वा देवी जन्दात च। चानप्रक्तिः परान् दक्षा यद्दं को नि प्रान्ता । यकोत्तं बक्षमा पूर्वे घरीरना धरीरिकाम्। यचापि इसितं तैन देवेन परमेखिना 🛊 रतन्कार्याचतुष्केष एथियाहिचतुर्विषि । म् (त्रेमानतिवस्ती एसतः प्रमेष्टिनः । प्रदोतास्यो मदादीतः समारोभामयन् दिश्रम्। परमे छिगुको र्युक्तः सः चाहद रवापरः । उत्पन्नमाची देवानां योधितः संप्रमोद्यन् । कालवा दीप्तरा तथा भर्तरा रूपेश च

नं दृष्टा परमं क्यं ज्ञमारस्य सञ्चालनः।
उमा निमित्रनेषाभ्यां तमपद्मत भामिनी ॥
तं दृष्टा कृपितो देवसीवकोषयमन्त्रतः।
मला कृमारकपम् ग्रोभमं मोष्ट्रमं दृष्टाम्।
ततः ग्रथाप तं देवो मक्यं परमेष्यरः ॥
कुमार गणवास्यं प्रतम्यक्षरस्य ।
भविष्यति तथा सर्पेत्पवीतगनिष्वम् ॥
एवं श्रशाप तं देवसीवकोपयमन्त्रितः ॥
धूमम् ग्रहीरस्ताय ततो देवो चवान्तिः॥

महास्वान् ।

यथा यथानी स प्रशेरमार्थ भुगोति देविकशिखाकापावि:। तया तथा चाञ्चनहाचकास जनं चिती संग्यपतंत्रायाचे । विवाधकानिकसुखा ग्राणास्या-क्तमाजनीजाञ्चनसञ्चिकाञ्चाः । उत्तर्यविविधासास्ता-स्रातस्य देवा मनवाकुवेग । विमेत्र स्था त्रवन्त्र कारी होकः वरीलप्रतिमं सक्त । कार्ये सराखां सतमेतिहरं भवेत्रचेतं परितं कुतकात् ॥ (इंबीक्सो चिन्तयतां तथा तु विनायकी: ग्राः श्वभिता वभूव। चतुर्मे खचाप्रतिमी विमान-भावन्त्र के वाकामिर जगाइ ! धन्तासु देशा सुरुष। यकेन विजीयनेगातुतस्यिका यः। व्यव्यक्तीताः परमेश्वरेक शुरदिभौ विश्वज्ञती नती चाः इसेवस्था प्रपितासक्का-तुवाच देव चित्रशिका आपायिम् । यकी विभी वज्रससुद्धवः प्रश्त-विशासका नाम वस्त्रक्रिक्त्राः ।

#### बिनाय

लया च तृष्टसु घरोरचारी ! चाना एमेल इच्छा चन स्थल लया चेकी वस्तां ते प्रयाता:। प्रसुभैवलप्रतिमाचापाणिनः दमान् चि चाक्ते: सुवरांच देचि । इत्येवसुक्राभिमते पितामहि विजीचनवालमवं जगाए। विनायको विष्नकरी जनास्थी गबिधनामा तु भवस्य पुत्रः । रते च सर्चे लगयानु सता विनायकाः क्रह्मः प्रच्छाः । उच्च्यानादिविवद्यदेशाः कार्येष्ठ विद्धिप्रतिपाद्यकः । भवांच वेदेव तचा मखिव कार्येष्ठ चात्रीष्ठ सष्टातुभावात्। चार्येष पूर्ण जभतेश्चया च विनाश्चिष्यस्थय कार्यसिक्षम् ॥ इत्यवसुक्तः परमेश्वरेख सुरी: समं काचवकुम्भसंसी:। जले साचानावीं भिवित्तानी रराज राजेन्द्र: विनायकानाम् ॥

रराज राजनः । वनायकानाम् ॥ इष्ट्राभिषिष्यमानं तु रेशासं ममनावकम् । सुरुद्दः प्रथताः सर्वे विश्वतास्त्रस्य सन्निधौ ॥ देशा सन्दः ।

विमयंत्र नमस्ति प्रकार ।
विनयंत्र नमस्ति नमस्ति चक्क विकास ।
नमिश्निति विम्न के नमस्ति चम्मेस्ता ।
नमस्ति नमस्ति ममस्ति चम्मेस्ता ।
नमस्ति नमस्ति प्रकार ।
सर्व देवनमस्तार । दिन के जुन सम्मेदा ।
सर्व देवनमस्तार । दिन के जुन सम्मेदा ।
सर्व देवनमस्तार । दिन के जुन सम्मेदा ।
स्ति स्तुत स्ति विमे क्या मामना यक्षः ।
स्ति स्ति स्ति ।
स्ति स्ति विभागि पर्या तिथिः ।
स्ति स्ति विभागि मम्मित् प्रकार ।
स्ति विभागि स्ति विभागि सम्मेद्या ।
तस्ति विभागि सम्मेद्या ।
तस्ति विभागि सम्मेद्या ।
स्ति विभागि सम्मेद्या सम्मेद्या ।
स्ति विभागि सम्मेद्या सम्मेद्या ।
स्ति विभागि सम्मेद्या सम्मेद्या ।
विभागि सम्मेद्या सम्मेद्या ।
विभागि सम्मेद्या सम्मेद्या ।

मीविष्णुवनाचः

"गिर्विण्योकष्माच हेरमं विश्वनावकम्।

तमोदरं तपंक्षयं गणनकं गुणायजम्।

नामाटकार्यं पुजला न्द्रस्य सन्ती प्रदक्षियं।

स्तीपायां नारभूतच्य सर्व्यविष्ठवरं मरम्॥

प्रानायेवाचको गण्य कच्य निर्व्यावनाचकः।

तयोरीर्थं परं बच्च मधीर्थं प्रयमान्यचम्॥१॥

रक्ष्यच्यः प्रधानार्थे दमस्य नक्षाच्यकः।

वर्षे प्रधानं सर्वसादेकदम् नमान्यचम्॥२॥

दोनार्थवाचको हेण्य स्यः पालमवाचकः।

परिपालकं तं दीनार्गा हेरसं प्रयमान्यचम्॥३॥

विपत्तिवाचको विज्ञो नायकः स्रक्षनार्थकः।

विनाय

विकारतेन जेने वेथेना समीदरं प्रता । विचा इते व विविधेनेन्द्रे समीदर्ग सम् ॥५॥ भूगंबारी य सम्बर्धे वित्रपारवसारको। मन्यदास्त्राक्षक्रमी च स्वयंत्रके नमान्यसम् ॥६॥ विक्षुप्रवादद्वाच वन्त्रृह्वि सुनिदशक्त् । सहजेनावस्त्रक्तं सम्बद्धं नशानाचन् । ० । गुष्टकाचे च बातोश्वकाविश्रेतो परयते। थन्ते गुष्टाध्यकं देवं सर्वदेवायपूर्वितम् । ८ । यसम्बाद्धाः दुने नामाचेन दुसं परन्। गुलका पात देवे च तदा कीयं तथा क्षत ॥ श्तनाबादकं स्त्रीचं नाबार्यचंत्रतं शुभम्। विवर्भायः प्रतिक्षित्रं च सुक्ती वर्षती जयी । मतो विद्याः प्रकाशमे वेनतेवाद्ययोदगाः । वायेचरप्रसारित अक्षाञ्चानी अवेतुनुपन् । युत्रायों सथते पुत्रं आक्षायों विप्रकां कियम्। अकाषद: क्योक्क विवादांक भवेद्पुरम् ॥" इति इस्विवसे मक्पिक्कि । अध्याय: ।

भारत् ववातः।
"वंबारमोष्यकासः ववत्रकः प्रवादिः।
वावित्रकासः इत्रति देशे वजीदरः स्वयम् ॥
धर्मगर्षकासमोषिः विविद्योगः प्रवीतितः।
धर्मेषां स्वापाणक वारभूतिमां होने ॥
धर्मेषां से वी से विद्यान काषा मे पातु

चल कर्च यथा,---

हाजियक्षको सन्ती क्लाइं से बकावतु । अ हो सो के स्थाति क कता प्रस्तु को क्लाकस

तारकी कातु विशेष: कततं घरकी तथे ।

अ ही की सीमित कततं कातु नाविकान्।
अ मी मं क्षेत्रकांक काका नामकरं सम ।
दमांक ताकुको किसी वातु वे मोक्सकरः।
अ सी क्योक्सकेति काका वकं परावतु ।
अ मी मं समाक्षावित साका सम्मे करा

ची औं करिस्ति कड़ार्य पाह वक्सका मं। मासने वाकी सका पासु कर्मा क्षेत्र विद्याविद्यक्त । क्षाच्यां क्योप्रदः यातु चार्येयां विक्रमायकः । एचिम पातु विक्षेत्री में क्रिकाना मणाकन: । मिकि पार्वतीपुको वाषका ब्रह्मरात्मकः। शक्तकां प्रकोशने तु परिपृष्ठकास प । रेशाम्याकेक्ष्यकाचा चेरकाः यातु चीवंतः । जवार्ष्यपेश्यथः पातुः पर्यपुष्यश्य वर्णलः। क्षप्ते काक्षर्यीः कीय वातु ने वोशिकां ग्रुवः । इति ते स्वावतं वत्यः। सर्ववस्तौकवियसम्। संबद्धकोत्वरं रहम सवर्ष परमञ्जूतम् ॥ ग्रीसक्षेत्र पूरा एकं ग्रीकीचे रावसक्षे। इन्दावने (वर्वताय सम्बं ज्ञिकाराक्रम । मया एकक तुम्बक यकी ककी व शम्ककि। धरं वरं स्ट्रीपूज्यं स्टेन्स्इटलाव्यक् । गुरमध्यपेर विधिवन् सदयं धारवेत् यः। ककी वादिक के बादी कोश्याविक में बंधका ।

यानीयवस्त्रावि राजक्यात्ताति च । यदेनक्ष्यस्यास्त्र कर्ता गार्चील बोड्यीम् । इतं क्ष्यमञ्जाला वो भवेत्स्त्रुराक्षणम् । यत्स्त्रुप्रमीश्रीय च सकः विश्वित्रकः ॥ अ इति क्ष्यवर्त्ते सम्मानिक्कक्षे स्वीद्यक्षणं नास १३ स्थानः ॥ ७ ॥ स्या विनायस्थालाः ।

याज्यस्या उपायः।
"विज्ञायसीयस्था सस्याणि नियोधतः।
सप्तीवराग्यदेशसर्थं यसं सुकांच पद्मति।
प्रित्रण विप्रकारमः स चीर्मनिश्चितः।
राजा राज्यं कृतारी च पति पुत्रच सुर्विकी।
गाप्त्रवात् व्यवन्यस्य पुर्विशिष्ट्रविष्ठपूर्वेषम् ।
गौरसर्वयनस्योगं सभीनोत्यारितस्य च ।
समीवर्थः चन्तरतिर्वित्ताधिर्वस्य च ।
सतिसां रोचनां सभान् सुन्यस्य च विष्यु सुन्तरः।
सतिसां रोचनां सभान् सुन्यस्य च विष्यु सुन्तरः।
स्विकां रोचनां सभान् सुन्यस्य च विष्यु सुन्तरः।

या चाच्छता क्रीतवर्षी कतुभिः कत्तरे इंदात्। चकेरवाद्यकृति रस्ते कार्य्य अनाववं तवा । सङ्गार्थ जलभारं ऋषिभः शार्य जलम् । तेन लामभिविषामि पार्ययानः पुरस्त ते । भगन्य दरको राजा भनं कर्यो एककातः। भगसिन्द्रभ नाष्ट्रभ सर्व नजनेनी रहा: ३ यत्ते को बहुचौभाव्यं की मन्ते यथ बहुँ वि । वाताटे बळबीरच्योरापका इन्द्र ते वरा अ कातस्य वार्षेषं तेनं सुपैकी एनरेक तु । श्वकृषानृत्रप्रेति कृत्रान् वस्तेव परियद्ध च ह भितक संभितकेव तया प्राक्तकरंकराः। जुबाका राष्ट्रकाचे क्षेत्रे काकाक्यन्ति । रवाषतुम्पन्ने कर्षे क्रुद्धानास्त्रीर्थ क्षेत्रः। लतालतां<del>काळ्ळाच ४५कोदम्बे४ ७ ३</del> पुर्य चित्रं सुवश्विक सुराक विश्वकारीय। मालकं पूरिका पूक<del>ाकाकेवेर कि.का: स्वा:</del> ॥ इति पायसमञ्जूष्य सुकृषिशै बसीएकम् । एतान् वर्वानुपाञ्चल भूगी सावा तकः प्रिरः । व्यक्तितास्य स्टार्क्क स्टाइक्क सतास्रातः। दूर्जासबंग्युक्षेत्र युक्तजन्त्राध्यक्षतः क्षतकार्ययमं चैव धन्धंयेक्तिका बतीम्। क्षपं देखि वज्रो केचि अर्थ भगवति देखि मे । पुचान् देखि जियं देखि वर्णवनसंख् देखि है। माभावात् भोजवेत् प्रचातुः शुक्रवकातु-

विपने: व वक्षत्रमं तुरोक्ट्यादाकंप्रका यक्षांकवा। भियःकमेषकं विद्यात् कृषाचैनवतक्कवा॥" दत्ति मावकृ १०० चक्षायः ॥॥॥

षाय गर्थेश्मकाः ।

"पणानानं शक्षित्रं नीषं क्रकपतिनंदुः ।"

पणानानो जकारः । ध्वामण्य सम्बद्धिः स्थानिकाः ।

प्रदेशका । ष्याप्रदेशका चतुने क्षित्रः ॥ ॥ ।

ष्या मणाजकपतिकानाः । तिवस्ते ।

"तीश्रक्तिकारम् विक्रवीचानि प्रवसं वर्षेत् ।

हेरनं गरापति प्रकान् वरानि वर्षं वर्म् ॥

स्ता सर्ववर्ग ग्रेश्न वश्वभागय उदयम् । भारामिश्रक्षस्यदेश्यं ताराची सहरीरितः ॥" भूगोनमादः । "श्वातस्यं मांसमीनिष्ठस्यां भूगोषमीरितम् ।" स्वातिगंतारः । मांसं समारः ॥ ॥ ॥ भारा भागम् ।

वी वापूरगदाधशुक्तिक क्रिकड्रक्षां व्याप्तिकोत्-यक्त

हीस्वयस्थित्हास्त्रस्थकस्थान् **एके वेएनां** भन्ने

मक्यानिमक्यानप्रकाशयसान्यान् । दिरेगान् नयतानाभां वारवणं सृष्ट्येषुः ॥ करायप्रतसायसम्भवस्वितः एतः । स्यवर्थः प्रोयस्यां वाश्यां सद्याप्यत्वतन् ॥ सायिक्यत्वस्थितं रजासरस्य्यत्वतन् ॥ साय प्रक्रयं कतुर्वक्षणः ॥ आयि च । "सास्यद्वनियं कीषं स्थानस्यति व्येत् । स्रोतस्य प्रशासि सम्बोध्यं वाष्ट्राचरः ॥" सार्वक्षानम् ।

"हक्तामीरं सहमजसुखं चक्क्ष्यं किनेषं इस्ते: जीवेर्धतसर्विष्टपुत्री रक्क्ष्यस्य ६ ष्यञ्जनायाः वर्शवज्यक्षेत्रस्यार्थः देशा योगी विविधतकरं रक्षसीक्षं

अवाभि ॥ "
वास पुरचरवं अव्यवः ॥ ॥ मनानारम् ।
"ग्राक्तवदं निवं वीचं व्यक्तवय उद्यवः ।
काराको सङ्गानाती व्यवंकाक्ष्यांक्तः ॥"
काराको सङ्गानाम् ।

" इ से विश्वत निष्मुष्का पर दी कारा श्रुवती गुण्कर-या रका प्रसाद स्थापन कार्यक्र कार्या व्यवस्था । प्रमादा विश्वतक्षा विषय विश्वतं क्षत्र हो पूर्व

रक्तं पश्चिमुखं चाराजि वसतं भीकातिकीवं विस्तृ।"

अवा पुरस्वरकं त्रस्यस्वकाः । शाः जय प्रेरकान्यः । स्व स्व स्वतारपुत्ती समारः विक्यः । प्रविद्यः । स्वर्थः । स्वर्थः । स्वर्थः स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्थः । स्वर्यः । स्वर्यः

चस धारम्। "सञ्जाकाचनकीयञ्चलभूत्रवाकाचे किनेवा-णिते-भीजाक्षेत्रीरदाश्चर्यं ग्रामिषरं देशसमर्वेद्यभम्। वर्म दानमभीतिमोदनदरम् दक्षे ग्रिरीव्या-मार्का सत्रदमङ्गर्य विशिक्षणं रोभिरेणार्य चस पुरचरवं विस्तवसंख्यक्षयः ।७। मका-भारम्। तं विप्रप्रवादयाय अन्। तया व विषय । "वंदर्भको नेवयुतः याच्यां दश्रायने व्यातः। प्रवादवाव कुन्नमः; सनीवाद्यो दशासरः ।" चना भागम्। "पाणाषुणी कव्यवती विशासं दशत् ऋशुकाचितनीचपूरः। रस्यानेत्रस्य वसंस्थानि-र्वारोज्यो इसिस्कोश्यतात्रः 🕊 व्यक्त पुरुषस्यं वज्रवादः । 🛎 । वय द्रश्हितः-राविष्ठशनाः। "प्रचानको वरार्थको विक्रभूवितसक्तकः। वकाचरी मदासकः सर्वकासक्तप्रदः ॥" ध्यानन्तु । "श्रदित्रामं चतुर्काषुं शादित्रवसमं विश्वम् । पाधाकुद्धरं देवं मोहकं दन्तमेव च ।" व्यक्त पुरवरकं कतुकंक्यपः। इति तकः-बार: । ७ । ( प्रेष्ठकानविद्य: । वया, द्वीभागवते। 🗢 । ६० । 🤏 । "करकोरे महाकद्मीवमादंवी विनायके। व्यारीच्या वेद्यनाचे तु अकावाचे अविवारी ॥" क्रियनी नायकी वस्त्रीत क्यांचे चनाचे, नि । ) विनाधिका, श्री, (विनायकस्य श्री। मार्कार्धे कीम्।) तबक्षजीः इति ऋव्यस्मानाः । विनाबचा, कारे, (विना कामर्य रोइतीति। यश् + वः । (कार्या द्वाप् । ) विश्वकिता । इति राजनिष्युद्धः ।

विनाधः, पुं, (विनध्यवस्थिति । विनेनक्क + वर्षः ।) विवक्तनम्। (जयाः, गीतायाम्। २। ९०। "व्यक्तिपश्चित्र त्राचित्र येण चर्कासम् ततम्। विवाह्मसम्बद्धास्त १ कचित् कर्तुमहैति॥") सन्पर्कायः। व्यवस्थानम् १। इत्यमसः। इत्यस्ट् १। वया, कीसामधते।

"यवा कोरतमा सन्या गोकहक्ट्वरी विभागे 🗗 क्ष्यक्षिवाचर्वं विवासि कर्ततः। इति नीधर-षामी ।

विवासकः, व्यः, विवासकार्ताः। विपूर्वकानसकारकारहे-केंक(खुल्)प्रक्रमेन निष्यतः॥ (यथा, सद्दा-भागते। रूप । ८१ । ६। "राजेक करों। भूतानां राजेव च विवाधकाः। धन्येत्रका यः च कर्ता साद्यमाहिता विका-

MESE: N<sub>20</sub>)

विषाधी, [वृ] भि, विषाधवाद्यश्रीयः । विपूर्व-नप्रभारतिर्वेन्प्रकाषेत्र निष्यक्षः । (यथा, सञ्चा-भारते। १२ । १००। ११ । "तोभमेषो पि इस्ति सरीश्मधंमणणारम् । ती श्रमक्षक द्वाराय मानक विवाहिती। यकाच समी। १। ५०। "चक्यो माचाविनामिनी व्यास्तित्व याः

ताभि: याद्वीमदं यर्ज जन्मवत्रपूर्णमः ॥") विनाशीक्षकं, कि, (विनाशाय प्रत्याय संस्तु-सन्।) पथम्। इथमरः । पाष्ट्रीवातेष । विकासकः, वि, (विकता नावा वेख । वक्षकीकी मन् प्रमास ।) मतना विष्यः । दति व्यष्टां वदः । विवादः, द्वे. ( विशेषिय वदारी व्यनेत । वि 🕂 वद + "प्रवाच्या" ३ । ५ । १ य१ । प्रति याण् ॥) ज्ञानकषित्रावकः । इति प्रम्यकावकी । विनिचित्रः, चि, विनिचेषायाधः। मेरियासः। विविष्येकचिषवातीः सामग्रीय नियातः । ( वचा, देवीभामवते । २ । २ । २ ७ । "पितु: कक देश में बेन विनिधियों करी-

विविधासमा, च्ही, स्वतर्यचपातिनी सुन्नि:। एकतरावचारचा। वचा। छचतै। रकदेशी-पालसीन भूकिरस्याराष्ट्रग्रतस्य समस्य विनि-मनाप्रमाचाभावेत विधिवक्यव्यारान्येतया व्यवश्चितस गुडिकापातादिया अञ्चर्ग किमात:। इति दायभागः ॥ चच्चतः इति मूहिरकारादुवनका रक्षेत्रीयात्रस्य संसर्द-शाविष्यव्रद्धा विविधमका पद्मसुक्या वान्य-खीवपशारकस्पा तलमाकमानेन वेशिवन-वाक्षार: गरकारनेश्यक्तिक शानविज्ञायाहि-सञ्ज्ञादनदंतमा व्यवदिशतका वतो। धवन्-काव्यक्त वृद्धिकावाताहिना बद्धार्य दर्व कासक-क्षेत्रवचार्यं विभाग दक्षकी । इति सङ्गीकायां बीजकातकांत्रपूर्यः 🕫

विकित्रः, त्रि, (विकता नित्रा सुत्रका वस्त्रः।) उच्चीतित:। इति ग्रव्यमाणाः। (यथा, नेवर्षः। 1 89 1

"विनिद्दोसाजनि ऋक्तवी नक्तव्।" राषा च सा चनाव्येके। १० परिचारि । "उत्पासिक्रिक्षेत्रिय निष्यतेन डण विकिश निकती व येव 🗗 ) निहारचितः। (यथा, महाभारते। १। 电焊接 计电影子 "सम्यमान्यनमन्त्रं विनित्रं राज्यसाहिएः।

तती । जनी इप्रयोगः, क्रमकर्या सङ्ख्याम् ॥") विनिजलं, करे, (विनिजला नाव:।) प्रकोष:। इति हैमचन्द्रः। निद्रारक्तिलयः।

विनिधासः, ग्रुं, (विभिन्नेश विभूतवक् । कि 🕂 वि 🕂 भत + चन् ।) नियस्त:। देवनदिव्यक्ष्यम्। इति केंदिकी। ते, ५१०० इं व्यवसान:। इ.सि. क्रिस- विनीत:, वि, (वि + नी + सः।) विनद्यान्त्रिय:। फमा: । (यथा, अमी। १। १८८)

<sup>अ</sup>अञ्चलकारहस्रानी निश्चच प्रवेगस्त्रानाम् । चपता चुक्रताचीव विभिन्नाती म विद्यासे ॥") विनिमयः, युं, (विक्रीक्षिक्षीक्ष्यम् ।) परि-रानम्। प्रतिदानम्। इति धन्दरभावसी॥ ( यथा, रष्ट्री । १ । ५ ( ) "पुरीष ग्री स संभाग श्रीकाश शिवना दिवस् । सन्य हिनिसवेगोभी एवतु भूववदयम् ॥") नमान:। इति शृष्ट्यानाः। वर्षाः,---"विषयोगी विविधयेषेषा भाषां वास्तावन । वर्ष चान्यस्य क्षेत्रीश्वष्टि श्रीचार्यकी भवेत्।" इति प्राविषित्तेत्रेष्ट्रस्तीं मिलवत्त्रम् । विनियोगः, ग्रैं, (वि+नि+ग्रेज्+ज्ञाः) धर्वे व्यपेश्वम् । इति वैभित्रकाः । विभिन्नीजनम् । " अने ने एक् कर्तार्थ विविधीत: प्रकीतित: 1" दवादिशतकम् ।

(यया, सम्बाधियो। "ॐषंरिका अक्षणविश्वीक्षिक्ः सविता देवता प्रांथायामे विविधीम: 🗗 ) विविधीक्ताः, वि, विविधिक्ताः। विविधूर्विकान्तिः युजधाती: ऋघवयेन नियंत्र: ॥ विनिर्मृतः, वि, (वि+विद्+धू+कः।) इरम-साया चिततः। समा,--<sup>क</sup>सती देश विनिध्का अध्याच्याः प्रा-(जिता: । श्वराविकाराक्षिक्षासान्धी सर्वे निरा-

**चिता: १**" इति मार्केक्ये देवीमाहासाम् । विनिभेष:, धु, (विदेशिय निनीक्ति भवं येखा।) चा धाराणविश्विष्ठः। यथा,---"सनो सन्ता तथा धानी नरी यानच शीर्ध-चान्।

विभिर्भयो नयसेव चंदी नारायसी हव: । प्रमुखेति बमाकाताः वाध्याः बार्य पीर्विका: ॥"

इति विद्युराधि काश्चरीयवेश: ॥

भवर्षितंश्व 🛊 विक्निनेकिः, युं, अतिरेताः । यथाः (एवाकरवार-विनिकाँकि तु गर्भै:। इति चुड्राप्रकार्या च्योति-काल्यम् । (विगती निक्योंकी यस्य एति विग्रहे स्तकष्के, चि।)

विनिर्वेत्तः, वि, वैस्तिष्टः। निव्यक्तः। विनिर् पूर्वक वृत्धातीः साधकायेनं निष्यमः ।

बिनिक्सः, भि, निक्षितिविधिकः। धानीः। निरक्तः। विनिपूर्वेशस्त्रेशस्त्रोः साप्रवायेन निक्काः । (वका, गीलायाम् । १५ । ५ ।

"निकामग्रीषा विस्तवस्ति। कवासिमिता विविष्टत्तवासाः ।")

विनिक्तः, कि, विषये:। विषिधूर्ककक्रमधातीः साधवानेन निवातः ।

विजयः प्राप्तानः संस्कारः एक्टियग्रेषी वा ।

विन्दः

तत्वर्थायः। विश्वतः २ प्रक्रितः ६। इवसर-भरती । ( बचा, रञ्जवेषे । १८। ७५। "तपश्चिमं सर्गे विनी तसके सपोवने दौतसवा दशासन् ॥") कितिन्द्रथः। (यथा, तन्त्रयारे।

"श्वानी रानाः क्रुकीनच विनीतः सुद्ववैश्व-व्ययमीतः। (यथा, सङ्गभारते । भाररः। ५६। "विजीतग्रद्धां सुरमां चतुरो हैसमा लिन: "") कृतः। एति मेरियीकारहेमचन्त्री। विप्रः। इत्याजयमाताः ॥ समर्थः । इति स्तृतिः ॥ ( चाबुद्धतः । बचा, सनौ । ८ । ८९ । "तत्राचीन विभीतेन चानविद्यानवेदिना ॥") विभीतः, पुं, (वि+नी+स्तः।) सुवदाणः। तत्वकाय:। साधुवाको २। रकमर:। सन् वाश्वभाविषः १। इति सम्बर्धावली ॥ (घणा, मञ्चाभारते। २। ११०। ५६। "वांक्षद्य क्यावर्वाभान् विनीतान् श्रीत-ग्रासिन: ₽")

विश्वक् । इति मेदिनी। ते, १५८॥ व्मनकष्णः। ( व्यक्त पर्याची बवा, — "उस्तो इसनको राक्तो स्विप्रसस्पोधनः। अन्वोत्कटो अञ्चलटो विनीतः मलपत्रकः ॥<sup>3</sup> इति भावप्रकाशका पूर्वका प्रवने भागे ।) श्चित्रवयभादि:। इति राजनिषेदः ॥ विजीवनं, की पुं, वेशीतकम्। परकारावाचनम्।

रत्वमरहीकार्या रावसकृटः 🗈 विजीय:, पूं. (वि + जी + "विपूर्यावजीय जिल्लीति।" **३ । १ १२ क। का**प्पक्षयेन निपातितः । ) कर्यः । इति शुक्षवीधयाकर्यम् ॥ (यया,---"एकातुबब्बनधुनाभतया विशेष:।" इति विद्यवत्त्रक्षपाविषयं यद्वे वातवाधी रजा-

तिवे॥) पापम्। इति चिडान्तकीसुदी॥ विनेता, [भा] पुं. (वि+नी+टच्।) राजा। च्यादिश्रक, चि। प्रति नेहिनी। ते, १५६। (यथा, रश्चेषी । १८। २३।

"तेवास जोकः पिह्नमान् विवेचा ॥" शुवः। भिष्यकः। यथा, मकाभारते ।११।९६। "चन्द्री नस्य विनेतारमाचार्यं सात्रकेश्वया। र्त प्रश्न प्रतितं भोवं क्षास्का द्विषयत्त्रम् ॥"

बयाच रघुवंशे। १। ६१।

"च तथेति विनेतुवदारमतेः प्रतिसन्धा वची विसम्बन्धे सुनिम्।") विवेद:, जि, (वि+ वी + यत् ।) नेतव: । विपूर्ण-नीवातीर्यप्रवादेव विष्यवः । रक्षनीयः । यथा, "कोतिक्षि तथीमात्रसविद्या तु ये द्यान्। भावयमधर्यकोभेन विवेदाक्तिक्ष यत्रतः ॥" विनेया; इक्कनीया; । इति च्योतिसात्मम् । विनोदः, एं, (वि+ हद न भ्रम् ।) कीत्वतम्। इति इनायुधः । (यथा, कथावरिद्धागरे। 24 1 5 BK 1

"वाधते तथ नैकचान् समें च मगधेषरः।

तत्तत्र रचाहितोचा विकोश्यतकस्य ताम् ॥") बोदा । इति भूरिप्रयोगः । ( वया, भाग-

वति।३।१६।२४। "बेतावता चार्षियतेवेत विवसर्य-क्तीज:चतं तक म तक्त च ते विनोद:॥" खपनयनम्। यचा, श्रिष्ठपालवधे। १। ८८ ॥ "विनोद्शिक्तय द्रमेवकानी र्सीय कक्या विकास हो: सर्म पुन: 🕍

प्रमोदः । यथा, वितोपदेशे । व्यवनेन च न्यसंभि निवसा कतरिन वा।") नाशिकाया दिवाबपादं वामपादं वा समध्य-देश सर्विकयारं वामपारं वा नायिकामधा-देशे निधाय बचाचि बच: ओडे चोडं दावा यहा शिवति तत्। इति का समाज्ञम् । राज-रक्षिक्षेतः। यथा,---

"दोर्चे चयो राजक्काः प्रवरे ही प्रतिकिती। विनोद एव दाराबि विद्युत कोल्ड्यं भवेत् ।" रति युक्तिकस्पनसः॥

व्यादग्रीने सञ्चान् वक्ते तेवां तक्तकस्पतः। सुनन्दः सम्मेतोभदो भयो नान्दीस्सस्तया । विमोइस विलासस विजयो विस्ततसारा। रक्ष: के कि जेंगी वीरी द्वादश्रीत प्रकीर्तिता; ॥" इति भविष्योशरपुराष्ट्रम् ।

वि(वि)न्द्रः, पुं, (विदि व्यवधवे + बाङ्गलकादुः।) जनक्षाः। तत्पर्यायः। एवत् २ एवतः १ विपुट् । इसमरः ॥ एवलि ५ विश्वट्६। इति तष्ट्रीका । ( यथा, पचतर्ने । "जलविक्द्रप्रपतित क्रमणः पूर्वते घटः। स देतु: सक्रेग्राक्षस्य धमीसा च धनसा च ॥") इमाचतविश्रेय:। अवीर्मध्यम्। वस्पकार्यः प्रस्तिः । इति मेदिनी। दे,१०-११। व्यवसारः। यथा।"विन्द्रशिक्समात्री वर्गी समानुती वं श्री का:।" इति सुरक्षकोधवाकरवाम् । व्यपि च । "शिवी विष्टिमायुक्ती वामाचिविन्द्रभूवितः।

रकाचरी महासमा: बीस्रयंचा प्रकीर्तित: " इति स्रायेकवयम् ॥

विक्रुत्पत्तिथेया,--"सम्बद्धानक्षिभवात् चक्रकात् प्रदेशेषरात्। बाधीक्तिकतो नाही नाहाद्वित्तवसुद्धवः ।" इति चारहातिजके १ पटनः।

আদি ব। "बाबीदिश्वकातो गारी वादाश्वक्तिः वसुद्ववा । भारकत्या महिलानी (चन्या परमा नवा । नादाचेव समुखद्यः खर्डविक्संकिक्टिः। बार्ड चितयविन्द्रको सुबद्धी कृतकृष्णती ॥" इति क्वकिकातकी १ पटकः।

"विक्रवृद्धि बीजमिति तस्य मेर्गः समीरिताः। विन्द्रः श्रिवाझको बीजं श्रास्तिन्दिकाबीसियः । समनावः समास्त्रातः सन्त्रामनिधारदेः ।" इति सार्रातिकनः।

विन्ध्य

"विन्द्रः विदासमस्य वीजं सम्बद्धानं स्थानम् । तयीयींगे भवेजाद्याच्यो जाताव्यासमः ॥" प्ति क्रियाचारः ।

वि(वि)क्:, वि, (विकासक्तिः। विवदानि 🕂 "विक्रशिक्षुः।" ३।२।१६८। इति खप्रकायो तुमागर्भक निपासते।) काता। इसमरः ॥ दाता। इत्याचयपाता: । वेदितच:। इति ग्रस्कावजी ।

"कावपाकविनेदिन कालो अकृति क्षीमताम्। वि(वि)कृत्विवतः, पुं, (विकृतिकिकृविधेविक्वकः इव:) स्थानेद:। इति श्रम्बरकावती ।

च्या (ताक्रु निविधित:। ताक्र चर्या । नायको वि(वि)न्द्र वार्ल, स्त्री, (विन्द्रनी चालम्।) प्रस्ति-गुक्कोपरिविचिष्वमृष्यमृष्टः। इति देमचनः। ्वि(वि) मूजालकं, स्ती, (विम्यूनी जालकम्।) शक्त सुक्षाहिको जिन्ह्रकम् इ:। तत्पर्याय:। पद्ममन् १। इसमरः। पद्ममृह्। चत्रव गर्गी इसीति भरतः ।

> वि(वि)म्हसमाः, पुं, (विम्हचित्रं समां यसा।) आश्व: । इति श्वादावती । तुरङ्गकः । यथा, ---"रिक्सलकः युमान् शारिपलके च तुरङ्गके ॥" इति पवर्गीय कारी से दिनी ।

> वि(वि)कूपनः, पुं, (विक्: पने बखाः) सूर्यष्टचः। इति रतमानाः

> वि(वि)मूरेखनः, पुं, (विन्द्रविधिष्टा रेखा यम। कृत्।) प्रचिभेदः । इति ग्रन्दचित्रकाः ॥

> वि(वि)न्द्रवासरः, पुं, ( विन्द्रपातस्य वासरः ।) गर्भे सन्तानी विक्तिकार क्षेत्रप्रमात दिनम् । ज्योतिषम् ।

> (व(व)न्द्रसर:, [स्] क्री, (विन्द्रनामनं सर: ।) सरीवरविशेषः । यथा, — भाष्यत्तरेख केलावं जिने सम्बोधि गिरिम्। जीरना प्रजंतकेष्ठं इरितानमधं प्रति।

(कर्यवस्त्रः समदान् दिखीधधिमयो

शिदि:।

तस्य पादे मश्रहियं सरः काचनस्त्रिभम् ॥ रम्बं विन्द्रसरी नाम यच राचा मगीरयः। गहार्थे व तु राजवित्वाच बहुता: समा: ॥ दिवां बास्य कि मे पूर्वे गङ्गातीयपरिमुताः। तच (चयणगा देवी प्रथमन्द्र प्रतिहिता । चीमपादात् प्रस्ताः सा सप्तसा प्रतिभच्छते। बूपा मिक्रमयाकाच चित्रयच चिर्यस्या: । तर्भेष्टा अतुभि: सिक्षः भ्रमः सुरगर्थः वर्षः। दिवाकावापवक्षण वच्चणाया सक्तमम् । इक्षते आसारा राजी देवी जिपयमा तुचा। भारतीयां दिवसीय भाववित्वा सुवं गता: क भवस्य साङ्के पतिता संवन्ना योगमायया। तिसा वे विन्दवः मेचित् सुम्यायाः पतिना

सतस् तैवियुत्तरसाती वियुत्तरः स्टतम् ॥" इति साव्ये । १२०। ६० -- ११॥ विकासभी, की, कारामधा। इति प्रव्यानिकार । वैकशुँदा इति भाषा ॥

विश्वसः, पुं, चनाः । इति चिकाकाषेतः । विश्वाः, पुं, पर्नतिविधेतः । इत्वसदः ॥ (यथा, सनी । ९ । २१ । "द्विसपदित्यकोर्मधं यः प्राप्तिवधनाः दिवा ।

प्रस्तोष प्रधाराच सकादेश: प्रकीशित: ॥") वाध:: इति मेदिनी ॥ विश्वप्रमेतका निच-स्ट्रक्तकारकम् । यथा,----

नारह खवाच ।
"नियार्थमितं भगवानगास्यसां नियार्थमें सतवान महिं:।
ससी सति नेन च नार्थीय
नियार्थमास्तिस्तास्य ते ।

पुनस्य उवाचाः
पुरा हि वित्योग दिवाकरस्य
ग्रातिक्षेत्रहा गगनेचरस्य।
रविस्ततः कुम्भभवं समेखः
स्रोतावसाने वचनं सभाव ॥
समाग्रतीः स्य दिक्यंभ लां
स्राच मण्डरचं मुनीनः।
ददस दानं मम यन्ननीवितं
चरामि येन चिदिने सुनिहंतः
स्रां दिवाकर्यनो गुज्यस्थ्योगि

चरामि येन चिद्व सुनिष्ट त: ।
इत्यं दिवाकरवची गुळचप्रयोगि
श्वका नहा कलसकी वचनं वभावे।
हानं हहामि तव यव्यनमा लभीवं
नाथीं प्रयाति विसुको मम कचिद्देव ।
श्वका वचीर कतमयं कलसोहदक्य
प्राच पंतु: करपुट प्रशिष्ठाय कहि ।
स्थीरत मे शिर्वर: प्रतमिह मार्गे
वित्यस्य निकत्यये भगवान् यतम्य ।
हति र्विवचनाह्वाच कुम्मक्या
हति तिह भवा चि नीच्यक्म।
सव किरणजिसो भविद्यतीनि मचीवी
सम चि प्रस्वसमागतस्य का च्या ते ।

इत्वेवसुक्का कालसोझवसु स्रथं च संस्त्य विनन्य अव्या। जगाम संवाज्य हि दखकं हि विनवाचनं हसुवपुर्मेचितः। गला वच: प्राष्ट्र सुनिसंची बं बास्त्रे मञ्चातीर्थवरं सुपुरायम् । ष्टद्वीवयासमाध्य तदाधिरीएं तसाद्वधान् गीयतरोश्सु चदाः । इसेवसुन्ती सुनियमधैन य गीचभ्रञ्ज्ञसभवन् सङ्गीषः। समाक्रमचापि महर्षिस्खः प्रोत्तत्वा विन्धं द्विल काह ग्रेलम् । यावत भूयो निजमावजामि सदाखर्म श्रीतवपुः सुतीर्थात् । त्वया न नावस्थित विद्वितयां न चेत् प्रिष्किर इसवज्ञया ते । प्रतिवस्ता भगवान जगाम रिश्रं च यासीं सच्चानारी छम्।

चाक्रम्य तस्यीय दिनां तदाशी काचे बचान्यच यदा सुनी का मनावर्धस्थातरं हि सना वं गृह्वजाञ्जदनोर्यान्तम् । तवाच वि:जिया विस्मैपुत्री कामाध्यमं योष्यशुपाकराम ॥ करताहरी कार्यपरी समस्यो निलंतहा साथमगादसत सः। धेषच कालं संहि एककस्थ-क्तपचचाराभिनकानिसम्मृति; ह विञ्चोऽपि ह्या ग्रामे मचायमं एडिंग बाखेर भयाव्यक्ती:। गायौ निष्ठत्तेश्मिमात् निधाव स संस्थितो नौचतरायञ्चलः ॥ एवं लगस्येन सङ्घाचतेन्त्रः स बीच खड़ी हि सती महर्षे। नचो हे अक्ते स निसं सुता ना पुर्वास्थिता दानवप्रासनार्थे । देवाच विश्वाच महीरमाच विदाधका भूतग्रकाच वर्जे। चळाखरोभि: चड्टिना दिवानियाँ कात्वायमी नस्त्र्येतश्चोकाः ॥"

इति बामनपुराकी देवीमाञ्चाकी १ एकाळाय: ॥ "काकावर्त: पुरुषभूमिमीधाँ (बम्बाज्यानावी:।"

"विश्वास पश्चिम भागे मत्स्यस्य पतिलो भवेत ॥"

इति प्राचीना; ।

विश्वज्ञटः, पुं, (विश्वे जूटं सासा कैतवं वा यस्य।

कालेन तस्यावनतीकरनाइम्य तथासन्।)

कास्यमुनिः। इति जिकाकप्रीयः ॥

विश्ववासी, [नृ] पुं. (विश्वे वसतीति। वस+

किनिः।) वावस्याः। इति देमचनः ॥

विश्ववादिनी,की,(विश्वे वसतीति। वस्+ किनः।

ततस्य यां दीप्।) इर्गा। यथा,—

"सहस्राचीश्प तां स्ताविश्वं वेगाष्णगाम ए।

तक्ष ग्रस्य तथावाच तिस्रकाच महावने॥

पूष्यमाना सुर्वे निका स्थाना सं विश्ववादिनी॥

तक्ष स्थाय हरिरेवीं हत्या विष्टं वाह्नम्।

भवामरारक्षति सुक्षा स्थामवाप्रयान्॥

"

द्रित वामन ५१ वाधाय: ॥ ॥ ॥
वान्य देवीपुरासे ३५ वाधाय: ॥ ॥ ॥
"विश्वीरवतीयं देवायं द्वतो वोदी मद्याभट: ।
वाद्यापि तत्र वावायः तेन सावित्यवासिनी।"
विश्वायः, पुं, (विश्वी विश्वपर्मते तिहतीति । सा
+ भ: ।) वाव्यित्रानः । दति व्यव्याद्यः ॥
विश्वा, खी, जवलीह्यः। दति मेदिनी ॥ ष्टिः ।
दति देमचन्नः ॥ स्वाचि दति भाषा ॥
विश्वावती, खी, विषयती । वाव्यराजमाताः दति प्रायम् ॥ (व्या, भागवते । ६ । ६०।
१०।

"दिम्बावकी नदाग्रस यक्षीकासकामा सिमी ॥") !

विश्वावजीपुत्रः, पुं, (विश्वावत्याः पुत्रः।) वाख-राजः। इति विकासक्षेत्रः॥

विन्धावलीह्नतः, पुं. (विन्धावल्याः सुतः ।) वाब-राजः । इति चटाधरः ॥

विज्ञः, चि, (विद्-तिः । "तुद्धिद्धिः।" प्राप्तः। विकारितः । प्राप्तः । इत्यसरः । कातः । स्थितः । इति विकारः ॥

विन्यक्तः, जि, (वि+जि+क्स+सः:।) सत-विन्यकः। यथा,---

"सदृत्रका गुकगुन्धिता सुन्नतिनां सत्ककां वां चापिका

वस्यामान्यविद्येष्णिश्वसिवितः भावप्रवर्शेण्-

विक्योविचिषि विश्वनाशक्षातिना विद्वालतमुक्ता-

विष्यसा समसी सुरं थितस्तां सद्युक्तिरेवा चिरम्॥"

इति सिद्धान्तसृत्तावती ।

विन्ताकः, पुं, (वि+वि+व्यक्ष+घण्।) विद्व-दृष्यः। इति सम्बद्धान्त्रवा ॥ द्वातियान् इति भाषा ॥

विकासः, पुं, (वि + नि + कास + कण्।) स्थाप-नम्। रचनम्। यथा, श्वानार्कते। वैकाने तु। "यक्तेकवर्णस्यार्थं स्ताधाराण्यकोश्लकम्। नमोश्लिमिति विकास सामारः परिकीर्तितः।" स्ति च।

"बोमाखन्तो नमीठनो वा सविक्षिक्त विकास:। यचाशक्ष विवास: क्रमाहुको मनीविभ: ॥" इति भट्टः। इति समासद: ॥

यगच।

"रहेषु मिक्षिकाची विजेषी न च दक्कत्। विज्ञुह्मीरककाची विषेष; घट्नीपरि। तैन वर्जाबि नग्रांल खरिटानि मधी-

> स्चाम्॥" इति युक्तिकव्यतवः॥

German I

"तया जनितया किंवा नया वनितया च किन्। ग्रह्मिन्यासमाचेक स्था नामचूत सन; ।"

TREE:

विष, क चिपै। इति कविकचाहमः॥ (चुरा०-घर० • कक॰-सेट्।) क, वेपयति। इति दुर्गादासः॥ विषचः, पुं (विदक्षः पच्छो घच्छा।) प्राचः। इत्थ-सरः॥ (यथा, चहित्रेष्रे। ५३। ५॥। "तच वंद्रा विभव्यातो विषचः पच्च यव च। पुचार्या चित्रयो राक्षो भविता विषयो सक्षातृ॥"

वणा च रघुवंशे । १६। ६५। "इन्होरमतवः पश्चे स्वयंस्य क्षस्टरंश्वः। सुकासस्य विषयेश्य स्वयंत्रो वेशिरेश्ल-

27 El a 23

न्यायमते चाध्याभाषकत्त्रचः। यथा, भाषा-परिक्ट्री ७६। विपरी

"सपचिषपचर्याः नाधार्यः। साध्यवान्। विषयः साम्याभाववान्।" इति थया, व्याचीसमञ्ज्ञाम् । ३५७ । "प्रतिभू: शुकी विषयी दकः प्रकारसंकवा

विगतः पची वस्ताः पचक्रीने, जि ।) विपश्चिका, क्यी, (वि+पचि विसारि+स्तुन्। (आवां टाप् चत इत्यम्।) पीवा। इति श्रम्बरमानजी।

'विषची, खी, (वि+पच+ चच्। खिमी गौरा-(इसात् कीष्।) वीथा। इसमर:॥(यथा, क्षधासरिक्षागरे । ३६ । २ > ।

"बाइं द्वीन(दवानामि तन्त्रीमद्वारवयारेः। दश्का गुक्का संकाला विषयी समीच यः ॥") के सि:। इ.सि. मे दिनी। चे, १० ≉

विषयः, पुं, (वि+षय विवहारे + वण्। वैद्या-पूर्वकालात् न दक्षि:।) विकयः। रवसरः । (बचा, भनी। ६।१५२।

"विपयेन च जीवन्ती वर्ज्या:स्युचेयकस्यो: ॥" विश्वविया प्रत्यतिश्विति । विप्रवि:। यथा,

मशामारते। १२। ५६। ५६। "विद्याक्षान् राजमार्शाख कारमेत नराविषः। प्रयाच विषयांचिव वयोहे सं समादियेत् ॥") विषयि:, पुंच्यी, (विषय्यतेशस्त्रिति।वि+ मस+"समेसातुभा रन्।" उगाः ४।११०। इति इत्।) प्रयविक्रयशाचा । इति इता-इक्षः। चष्टः। इक्षम्ये। विक्रयायेप्रसारित-नानाज्यायां दश्यिग्रीर्घाः वासियावियो इति वाजार इति च खातायामिति केचित्। चुरुमकापः। इति केचित्। चुरुमध्यस्यपग्य-विक्रमधीधी। इति नेचित्। इति भरतः ॥ त्तर्यक्षायः । पर्यवीधिका २ । इत्यसरः ॥ च्यापयः इ परायवीणी १ परायम् ॥। इति र्भवः । निववा ( विवक्षथम् । रत्यमर-इत्तः ॥ विषयम् प्यीची ८। इति कीयः ॥

परायविश्वयभाषायां भवेषेनश्रतुरवम्॥" इति ग्रम्टरकावली ।

"विपश्चि: प्रयुक्तिभाष भवेदापसम्बद्धयो:।" श्रात मेहिनी। बी, Ф° ॥

(बचा, सञ्चाभारते। ६। ६५। ३०। "विषयमाप्रमायानां नानाचनभ्रतेम् तः ॥" बाधिष्यम् । यथा, सनी । १० । ११६ । "विद्या शिक्यं स्टतिः सेवा गोरच्यं विप्रविः

भृतिर्भेद्यं क्रुसीट्च एग्र जीवनचेतव: "") विषयी, [न] पुं, (विषय: विक्रयोध्साकीति। विप्रत + इति । इति चटाधरः ॥ ( बचा, शिष्युपासवधि । ५ । २ ८ । "पूर्णापका विपालको विषयीर्विभेनुः।")

"शः समन्त्री विभवी च भवेत् साधार्यक्तु सः।" विभयी, क्यी, (विभवि + वा सीव्।) चड्टः। इति दिस्पनीय: । (यथा, नवाचरित्सागरे। २०।६५। "ययी भोजनमञ्ज्ञाची (वपयीमात्तनसकः ॥") सक्तावली । विकथ्यः पचः। जक्ताकरणम्। विपत्तः, च्यी, (वि+पद+क्तिन्।) च्यापत्। विषत्। इक्षमदः ॥ यातमा। इति नेदिनी। ते, १५६। यथा,--

> श्राह्याच । "श्वतं सर्वे सुर्येष्ठ मारोही अंचर्नं प्रया। न कालरो चिनीलिफ्री कियलीच कदाचन। सन्यत्तिव्या वियत्तिव्या मण्यरा सप्तरस्थित्यो। पूर्वसक्तवायताच सर्वकर्तातयोरिष ॥" रति जक्षवैवर्ते प्रजातिकके ३० कथाय: ह

विभाषा:। यथा,----"यसिन् राधिनते भागे विपक्तियाना

तेषांतचीय कर्णचा प्रिकादानी इक किया ॥ " इति मजमाचत्राम् ।

विषयः, पुं, (विरुद्धः प्रस्थाः। "ऋक्पूरस्थःपथा-मानचे।" ५। ४। ७३। इत्वकारप्रवय:।) निन्दितपथः। तत्पर्यायः। खाषाः २ दुराधाः ३ कद्ष्या ८ कापधः ५ । इत्यमरः । क्रापधः ६ वजी ॥ (यथा, मञ्चाभारते । १९ । १५८ । ११ । "सत्त्रष्टं नाथस्तरहरूय याखामि विषयं वर 📲) विषत् रे की, (वि + पद्द + सम्पदाहित्वात् किए।) विषद् । विषति:। इत्यमर:॥ ( वेथा,--"की वर्णकार्का ग्रांकरात् च परच्याती ३ पि जावे पुनर्निपतितः सपरो विपाकः । हैवासती विमित्तिली मिलिसी वर्कन बागे विधी वह अन्यं विषदी विष्टित्तः॥"

ययाच मामवते। १।६।१५। "यत्र घर्नेसती राजा मदापाणिक्के तेररः। क्त खोश्खी गांकिन चार्यसुत् क व्यक्त तो (बपतृ #")

विपदा, खाँ, (विपद् + भागुविसते कलनानां टाप्।) विषत्। इत्वमस्टीकायौ रायसुक्कटः ॥ "निषया विपर्णि: मण्यवीधिका चापणिकाषा। विपन्नः, जि, (वि+ पद् + क्तः।) विषदाकाकाः। इति मेदिनी। ने, १६८ । नष्ट:। इति ध्राब्द-रकावजी ॥

विषज्ञ:, मुं, सर्पे:। इति मेहिनी। है, ९६८॥ विषरीत: (व, (वि+परि+इ+क्ष: ।) विष-र्षयः। उत्त्वा इति भाषा। तत्त्रयायः। प्रतिस्थः २ प्रतिकृतः २ अपस्थः ३ अपन्ः ५ विलोमनः ६। इति घटाघरः । प्रस्यम् पराचीनम् प्रातीयम् ६। इति प्रव्हरता-

वजी ॥ (यथाच श्रक्करदिविजये । "मत्तो जातः कलञ्चान्त्री विषयीलानि भावसे। धकं मधीध पिरुषत् लाली जातः, तौषद्वासक् ॥" सम्बर्धः। वदा, रामायके। ६। १०। १५। "स च न प्रतिक्रमाच रावयः कालचोदितः। उच्चमानं दिलं वाक्यं विषयीत दवीयधम्।")

बोद्रप्रतिबन्धानागैत्रद्रश्रमन्थः । यथा,---"पादमेकनारी सत्या दितीयं कठियं स्थितम्। गारीष्ट्र रसते कामी विपरीतस्तु बन्धकः ।" **ंदति रतिसञ्जरी ॥** 

व्यपिच। "पारमेनन्द्री साला हितीयं स्कत्यवंस्थितम्। कामिनाः कामयेत् कामी वन्यः स्वादिपरी-तकः ॥"

इति सार्दीपका 🛊

विपरीता, च्यी, काशकी। इति अवश्चयः । विपर्यकाः, पुं, (विभिष्टानि पर्यानि मस्यः ।) प्रकास्य-हचा:। इति स्वद्यन्तिका ॥(पबोर्डित, त्रि॥) विषयंथः, पुं, (वि+परि+इ+" बरच्।" इसप्।) यतिक्रमः। तत्वयायः। बयाचः ५ विषयाचः ६ जलयः । इस्तरः । विषयं वः प्। इति भइतः ॥ (यथा, भागवते । १० ।

"विपर्ययो वाकिंव स्वाइ गति घति दुरस्या। खपस्यिती निवर्त्तेत निष्टम: पुनशापतेत् ॥" चां छानचे विषयं या: प्रचा ते च चां छाकारि-कायां द्रष्टवाः: ॥)

कारतपच: ६ कुल्सितवला -। इति ग्रब्दरज्ञा- विषयायः, पुं, (विगत: पर्यायो यस्य । यहा, वि+परि+इ+चन्।) विपरीतसवनम्। वानासात्वकपग्रक्षम्। इति भरतः । "(यप्रयाये कृतं नास्ति न कृतं रकः यित्तयो:।" इति कुलाचायकारिका ।

> विषये। सः, प्रं, (वि + परि + व्यव् + व्यव् ।) विष-यंयः। इत्यमरः ॥ ( यथा, उत्तरंचरिते। २। "पुरायच स्रोतः पुलिमसञ्जना सच सरितां विषये। संयाती चनविरत्तभाषः चितिरहाम्। वद्दोर्द्धं कालाह्यरमिव सम्बेवनसिर्द निवंधः ग्रीकानां तरिहमिति वृद्धिं प्रवृत्यति ।" व्यवसातानवृद्धिभेदः। यथा, भाषापरिच्हिदे। "तच्क् चेतव्यतियांच्या इप्रमाचा विकःपिता। तत्र्यको विषयासः संध्योश्य प्रकारितः। व्याद्यो दे हे सामगुद्धिः श्रवादी पीतता-

> > सति; 🛊

"बाद्यो विपर्णावः।" इति सुक्तावली ॥) विषयं, जि, (वि+पू+"आयो यत्।" इति यत्।) शोधनीयम्। विपूर्वपृष्ठालीयेप्रतायेन विष्यक्षम् ।

विषयी, [न] युं, बुह्नमेदः । इति हैमचन्त्रः ॥ विपस्थित्, त्रि, (विशेषं प्रकाति विप्रसन्धं चेति चिनीति चिनायति वा। प्रयोदरादिसातु बाधु:।) पिकत:। इसमर:॥ (वणा, मनी।

"वर्लेयान्तः विशिष्टिन नाक्षायीन विपक्षिता।") विषाकः, पुं, (वि + यच + भावे काकी विव वा घण्।) भचनम्। (यथा, भागवते। ५। १६। ५०। "वावदुभवीरपि रोधसीयी कत्तिका सबसँगान्न-विश्वमाना वायुक्षेचं योगविपाक्षेत्र सहामर-लीकाभरणं चाम्नूषरं गाम सुवर्णे भवति ॥") सीदः। कामेसी विश्वकृषक्षम्। इति में दिनौ । रं प्रजमाणम्। यथा, भागवते ।१०।२९।१०। " जरासन्वयधः स्था भूषेर्यायीपकच्याने । प्राय:पाकविपानेन सर चाभिमत: ब्रह्म: ।" चरमोत्कर्षः। यथा, नचेव। ४। ८। २। "चर्षे शिया योगविपाकती ह्या

इत्पद्मनोध स्पृहितं तसित्यभम् ॥") परिभाम:। दुर्शत:। स्वादु:। इति देश-चनः । जातिः। चायुः। भीगः। इति श्वासमाञ्चातिः । 🛎 । ( शक्तिपत्तरूपस्तिव विपा-जस्य जेविधान्। यथाच यातप्रकी। २ : १३। "कति करी महिपाकी जालाश्भीशाः 📲 "सतस् को प्रेष्ठ कार्ये । व्याकारकी भवति नी चिन्न तेशकाली श्रीत । यदीव तुवावनहाः प्रातितक्तुता दाधनीजभावाः प्ररोक्षमर्या भवन्ति नापनीतसुद्धा दाधवी सभावा वा । तथा कोधावनहः कक्षाधयो वियाकप्रशेष्टी भवति म। पनीतक्षेक्षीनप्रमंतकाम इत्यवी जभावी वेति।। स च विपानिकानियों जातिरायुभीमचेति।" र्ति तहाखम्।)

"वातरेयाधिना योगान् वदुदैति रचाना-

रसानां परिकासान्ते स वियाक रति स्तुतः॥" दति सञ्चतः।

"भिटः कटुच सञ्चरमकोश्चं प्रचति रसः। कटुतिक्त कवाबाको पाकः खात् मायग्रः

तयाच वाग्भट:।

"विधा स्वानां पानः स्वान् साहस्त्रनट्ना-

ग्राय: पदेन बीचि: स्वादरकावियाक:। श्रिवा कवाया सञ्चयकाः। श्रुपती कट्कसञ्चरपाकेः त्वादि: । 🖚 । ष्यथ विपाकानां गुवा: । "झी ब्राज्ञ व्यथुर: पाकी वात पित्र वरो मतः। व्यक्तास्त क्षवते पित्तं वातक्षेत्रग्रदापदः । कटः करोति मचनं कर्षा मित्रच नाप्रयेत्। विश्रेष एव एसती विधानानां निद्धितः ।" इति भावप्रकाशः॥

( तथास्य विवरकम् ।

"नेवाक्टरमा विपानः प्रधानसिति कसात् सम्बद्धान्याविपात्रतादिष्टं सम्बद्धाग्राम्यव-इतानि सन्यह्भिचाविपत्रानि गुर्खदीर्घवा जनमन्ति। तजाधुरकी प्रतिरसं पाक इति। कीचां अविवासिक्शन सधुरमकं वाटुक चिति तत्त्र सभ्यक् भूतगुगाहागमाचान्त्री विपाकी नास्ति वित्तं वि विद्यासमातास्योवध्येभंन्द-ल्यात्। यद्योवं सावक्यो⊋प्यन्यः पाकी सविश्वस्ति ची बार्चिवदम्भी जवसतास्पेति मधुरी मधुर-ख्यास्त्रीयस्थीवं सर्वेदासितः के चिदासुद्धे सानां चीपविद्यान्ति यथा तावत् चीरं स्थानीयत-मिमानं मधुरमेवस्थात्तया भारतियवसुद्रादयः। प्रकीर्या: स्वभावसुत्तरकावेश्य न परिक्रकाना तददिति।" "किष्यमधीयाकाश्या दीवं प्रान करोति

इति सुत्रुते सम्बद्धाने ४० व्यः ॥) वियाट, [ क् ] की, विषाकानदी। रवामरः। (यया, ऋमेदे। ३। ३३। १।

"गावेव मुखे मातरा रिष्टाची विपाट्छ्तुकी पवसा चवेते।"

"विषाट् कूलविषाटनात् विषाधनात् अतपुक्त-मरकोज्ञूनतमोद्रतेम् वर्षेविष्यक्षय पाशा बास्ता श्रमास्त्रका विभोचनादा विषाट् । श्रुत्रदी श्रचित्रं तुका तुक्षेव व्रवति सम्बद्धतीति श्रुतुकी एल-नागके नदी । प्रजवेत समुद्रं प्रति प्रीष्ट्रं गच्छत:। ♦♦♦ विधाट् पटकती। प्रश्नवाधन-चार्येणयोदिनिया स्थमावेसी विपूर्वी सकारस्य बचादिना वलम् ॥ <sup>भ</sup> इति तहासी साययः ॥ ) विषा(ट)ठ: पुं, वायः। इति जिकास्कप्रेषः॥

(यथा, महाभारते। १। २००। १०। "एक्रेकेन विपालेन जन्ने आव्रवतीस्नः, ।" चनी, दुर्यमराजभाष्याः। यथा, मार्केक्टेये। 1381 80

"विपारों मन्दिनी चैव वेश्विभार्यो रहे डिय ±")

विपादिका, स्की, पादस्कोट:। इसमर: । ( यथा राजनरिक्तरयाम्। = । ११६। "क्तिजोपानन कथायन्धे धर्लं चर्मनत्तिः। पितम्। "वैपादिकं पाकिपादे स्फुटनं तीववेदनम्। कष्ट्रमद्भिः सराग्रीच गर्करतसकं चितम्॥" विषादिका वामधेयोज्ञवा । इति साधवकर: ॥ व्ययं क्रुष्टरोगः । (व्यस्या लच्चयम् । यथा,---

"क अप्रमती दाइक जीपपना विषादिका पाइग्रतेयमेव " इति सुश्रुते निहानस्थाने पश्चमेशधाये।)

प्रदेशिका। इति श्रम्दमाना॥ 🛊 ॥ विषाणा, चा, (पार्थ विमोचयतीत । याश + "सकापपाचिति।" श्राः १४। विमीचने विच्। तत: पचाळच्।) नदीविशेष:। इत्यमर:। पुत्रशोकादेव मखे पार्श बद्धा प्रविष्टं वश्रिष्ठं पाग्राक्ट्रेदान् विपाधितवती विस्तामार्थं सत वर्तीत विषाधा (भ: कस्यादेशित पार्ध विभोत्तवित इत्यर्थे जि: पचाहित्वादन् व्याप् ! र्वं किपि विपाट्। इति तष्ट्रीकार्या भरतः। 🗱 । (यथा, प्रतिवंधे। १६६ । २०।

"श्रावती विपाधाच वरयूर्यसुना तथा।") तस्या जतगुव्याः ।

> "प्रतिद्रीर्विषाभाग्रम: सिन्धुनदा: सुभौतं लघ्नु स्तादु स्वामयप्रम्। जलं निक्तेलं दीयनं पाचनच प्रदर्श वसं बुद्धिमेधायुवच्य 📲 इति दाणनिर्धेष्टः।

( आरखा नासनियक्यादि विश्वेषविषर्यं सेव भारते । १ । १०८ । अधार्ये द्रस्थम् । यस् क्तीरे पौठसाने क्यमोबाची दंबी वर्तत । यर देवीभागवते। २०। १०। ६५ । "विषाधायामभोषाची पाटला प्रकृतहेने॥" तथा व्यत्र यथ्यस्करनामकविष्णुम् किर्पि वर्कते यथा, नरसिं चपुराकी ६२ व्याध्याये। "यशस्त्ररं विपाशायां माचियायां चुनाश्र-

विगतः, पाश्रीयस्य।) पाश्यविचिते, चि। र घरिकाः । ( यथा, सञ्चाभारते । १।१६०।६। "ध्यत्र वे पुत्रश्रोकेन वश्रिष्ठी समवादृषि:। वद्वास्थानं निपतिती विषाधः; पुनवस्थितः ॥ पात्रास्त्रक्षीने च चि ॥ यथा, इदिवंशी। 8.0

"निर्यापारः जनसीन विपाधी वर्षो ऋधे।" विधिनं, स्त्री, (वैधन्ते जना सर्वति। "वैधितुद्धी इंख्या" उका॰ राध्या इनन्। इस लका) वनम्। इत्यमरः ॥ (यथा, महानाटके

"यिचिनितं तिहक दूरमरं प्रयाति यचेतवा न गांचतं तदिशाभुपेति। प्रातभेवामि वसुधाधिपचक्रवत्ती सोऽ इंबनासि विधिने चटिन सपसी #<sup>27</sup>

भौतिप्रदे, त्रि । यथा, भागवते । ६.१५॥ १३। "स रक्षातु कार्याविचरन् विपिने वने। यहच्छ्यासमपदं जमद्रमे द्पाविध्रत्॥" विजने वने इत्यपि कचित् पाटः ॥)

विपादिकाऋते दास्त्रा कीतं प्रश्वाद्यती इतम्॥") विपुत्तः, चि, (विद्यवेश पोसतीतः। वि 🕂 पुर मद्दर्भ कः।) हद्द्रा रवसरः॥(यथा साहित्यद्रमेची। १०।

> "विप्रयोग सागरप्रयस्य कृष्टिया॥") काराधम्। इति मेदिनी। ले, १६२ ॥ विपुतः, पुं, (वि + पुत + कः।) मेरपश्चिमभूधरः इति में (इनी । खे, १३२॥ ( कार्य कि सुमेरी। विष्क्रमपर्वतानामन्यतमः। यथा, विद्युपुराये

> "वियुक्त; पश्चिमे पार्क्य सुपार्क्यकोत्तरे स्मृत: " कासिनंसु पीठकाने विपूर्वित पीठदेवी वर्तत। यथा, देवीभागवते । 🔊 । १० । ६६ । "विपूर्व विपूर्वा देवी क्ल्यायी मजयाचरे ॥") मुनेकः। इत्याचनः। इति धर्णाः॥ (वसुईव-पुत्तः। यथा, भागवते। १। २८। ४६। "बसंग्रहं सारयण दुन्ने हं विपुत्तं भुवन्। वस्देवस्तु रोडियमं जतादी बुदपाद्यत् ॥") विपुत्तरसः, युं, (विपुत्तो रसो यम।) इन्हः।

> इति केचित् 🛭 विपुता, की, (वि + पुत्त सङ्खं + कः। तत्तिवार्या टाप्।) प्रथिवी। चार्याच्छन्दोमेदः। इति हेमचन्द्र:॥ अस्या बच्चाद्रियेथा,---"प्रच्या विद्वला चपता सुखाचपता जवन-

गीलुमगीलुद्गीतव चार्यागीतिच ग्वधाया।

# विमृति

र्वजन्त गरानयमाहिमं वननयोदैयोभैवति पारः।

यसास्त्री पिष्ट्रचगामी विप्रवासित समा-स्त्राति ॥

युंसी कालिकालकालकात्रानी नाक्युपद्यतिर-व्याधि।

बोर्धविषुका सुखे चेत् खात् गोविष्टास्त्रमण्ड-

इति इन्दोमञ्जरी।

(विषुक्तप्रमास्यादेवी। इति देवीभागवतम्।
कारु। १६॥)

विपुलासवा, की, (विपुलं रचं व्यासवतीति । व्या + सु + व्यप् । टाम् ।) राषकमा। इति राष-

निष्यः:। विपूयः, पुं, (विः--पूं-- "विपूयविनीयेति।" ह।१। १९०। इति क्रमीय क्यमन्तिपातः।) सुद्धाः।

इति सुग्धवीश्ववाकर्यम् ॥ यथा,— "वाकामां वस्त्रते शुद्धे विपूर्यः स्तरमेखकाम् । चासामञ्जापिकाभां एकिनीमजिनास्तराम् ॥"

इति भट्टि: (६) ६०३

विप्रः, पुं, (वप + तक्किनाम्बकित।" उका • १। १८।

निपासनान् रप्रत्ययेन साधुः। ) नाक्किः। इक्षभरः। विभेषेक प्राप्ति पूरविस् घट् कर्माकि

विपः। प्राः स्पूर्ती इक्कान् सम्मवेशः। किंवा।
स्प्यते सम्मवेशिसम्ब इति वपनांचीति रे
निपासनाइत इक्षम्। इति भरतः। सस्य

"चन्नना बाच्यको ज्ञेय: संस्कारे हि न उच्यते। निराया याति विप्रतं निभि: श्रोणियलच्चम्।" दति प्रायचित्रविवेश: ॥

( सथाय मगी। १। ६८। "उत्पत्तिरेव विप्रस्य क्र्रिकंकेस्य प्रायती। य दि सक्षार्थम् त्यती त्रस्त्रभूयाय क्रस्यते॥" यास्य पादोदक्तमाष्टातांत्र वया, त्रस्रवेवर्ते। १। ११। २६—३१।

"एचियां यानि तीर्यानि तानि तीर्यानि यातरे।
कातरे वानि तीर्यानि निप्रपाद्य तानि च ।
विप्रपादीदक्षिक्षा यानिक्षिति मेदिनी।
तावत् पुष्करपाचेद्व पिनाक पितरी जक्षम्।
विप्रपादीदकं पुर्व्य भक्तियुक्तभ यः पिषेत् ॥
व कातः वक्षवीर्येद्व सक्षयक्षेत्र दीवितः।
महारीती विद् प्रिनेत् विप्रपादीदकं दिव ।
सुष्की चक्षरीमेश्यो मासमेक्षम् भक्तितः।
स्वित्योवा सविद्यो ना सन्धापुती चित्रयो

विणः ।

स एव विण्यस्त्रश्रो मा घरी विसुस्तो यह ।

सभा विष्रं ध्रमनं वा ग चन्यास्त्र तं ग्रापेत् ।

सोभाः ग्राससुकां पूच्यो चरिमस्त्र काच्यनः ॥

पारोह्सच नैवेदां सुद्त्ती विष्रस्य यो दिण ।

नित्तं नैवेद्यभोजी यो राजस्वयप्तां समेत् ॥

स्कार्द्रशां न सुद्त्ती यो नितां विष्युं समर्चेवेत् ।

सस्य पारोहदां पाष्ट्र खावं सीधं भवेद्भुतम् ॥")

व्यवस्थः । इति रावनिष्येत्वः ॥ (जि. मेघापी । यथा, क्रावेदे । १० । ११२ । । ॥ ।

"तिह्नी ए समापते समिद्ध का साक्ष्मियलमें जनीनाम् ॥")

"विषयसं व्यक्तिश्वीन मेश्वाधिनम्।" इति तहास्त्रे साववा: ॥ स्वयक्ताः । यथा, व्यवेदे। १०। १०। ९॥

"विश्वस्य वा यणभागस्य वा रहम्।"
"विश्वस्य मेश्वाविनः स्तीतुर्माः" रति तहास्ये
सामस्यः ।)

विप्रकारः, पुं, (वि+प्र+क्ष+भावे चण्।)
चपकारः। तत्वर्यायः। विकारः २। इत्यभरः॥ (यया, मचाभारते। १। ६०। १৪।
"तेवान्तु विप्रकारेत्व तेत्व तेत्व मचामतिः।
भोचाने प्रतिकारे च विद्रोऽविच्नोऽभवत्॥")
क्रणीकारः। इति कामी। तिरक्कारः। इति
हेमचनः॥ (विविध्यकारः। यथा, मचाभारते। १। २०५। १।

भारत । १ । १ २० १ । १ ।
"स वाधते प्रचाः सम्मा विष्रकार में दावतः । ।
तती नच्चातु भगवाज्ञाच्यकाता द्वि विद्यते ॥")
विष्रकार्छ, क्री, तूलदचः । दति राणि विद्यतः ॥
विष्रकतः, चि, (वि + प्र + क्ष + क्षः ।) तिरस्कृतः ।
तत्यां वाः । निस्तः २ । दति देभचनः ॥
(यथा, क्षमारस्कावे । २ । १ ।

"तक्षित् विप्रक्षताः काचे तारकं व दिवीकसः। तुरावाष्टं प्ररोधाव धाम व्यावक्षादं यदः॥") विप्रकृतिः, च्ली, विप्रकारः। विप्रपूर्वकक्षधातीः

त्तिप्रत्यभैन नियासिस्म् ॥ विद्यस्तरः, चि. (वि+द्र+स्वय+काः।) हूरः। इति इत्रायुधः॥ (यदा,—

ैसजित स्विप्रलाश्य भिचारिप्राधानिक मेहा चतुर्घो इति। वच ते चया (इक भे चेचने) विप्रकारी यथा। देशकी विचितः स्था वचकी
कपरोगकतः। किंवा सक्तिक हो क्यर खा च चाहि
सेवा विप्रकारी करकोपः। यहि साधवस्त विविविकाय शास्त्राने विचयः ॥)

विप्रलय्सं, त्रि, (विप्रलय यव। साथि सन्।) दूरम्। इसामर:॥

বিমবিদি:, पুं, হরুদুল:। বহা,— কম ভবাৰ।

"वाभवहत्तृकाच वंधे स्थाता सङ्गसुराः । विप्रवित्तिप्रधावाची धतं तीवषराक्रमाः ॥" इति विद्वितृराधि काद्रसमीधवंद्रः ॥

(त्रणाच सङ्गाभारते। १। ६६। २१। "चलारिंग्रह्नो: ग्रुजा: खाता: वर्ज्ञ

भारत। तेषां प्रयमको राजा विग्रवित्तिकेशावज्ञाः।") विग्रतिपत्तिः, खौ, (वि+ग्रति+पद+क्तिन्।)

विरोध: । यथा, —

"परस्यरं मनुष्यामां सार्थेविप्रतिपत्तिष्ठ ।

वाक्यास्थायाद्यवस्थानं स्ववस्थार छत्। स्वतः ।

भाषीत्तर्यक्रवास्थायाद्यक्षानं स्ववस्थार स्वतः ।

चाचित्रचतुरं स्यु चतुच्यादशिक्षीयते ॥"

वित सिताज्यायं जवशास्माळका १०॥
विज्ञति:। वया प्रयमाळाये वाळायनळकम्।
ग्रन्देश्वपितप्रतिदिति: प्रतिविश्वितप्रकृतग्रन्दः प्रयोज्यः। ज्ञुतद्रवद्वप्रा प्रतिविश्वप्रदानात् ग्रन्दाक्तरप्रयोगे प्रयाक्तरप्रदिश्वप्रयात्।
इत्येकादग्रीतक्षम् ॥ (व्याव्याभावः। व्यदिविभेवः। यथा, सञ्जते । १।६०। "व्यानाः पर्वकियार्थवप्रतिपत्तिसथार्यं व्याख्यासाः।"
सर्वं हावाविष्ठतिपत्तिः। व्याभावविप्रतिपत्तिः।)

विप्रतिसारः, मुं, (वि+प्रति+स्+सण्।) विप्रतीसारः। रक्षसरटीकायां राषस्कृटः। (यया, प्रिमुपानध्याः। १०। १०।

"ग्रापि चैतिक स विप्रतिकारे

सुनामक्षर: तरकेख ।"
"विप्रतिचार पश्चानागयुक्ते। पश्चानामी>श्वतापश्च विप्रतीचार रक्षि। रक्षमर:।" रति
तङ्गीकायां मक्षिनाच:॥)

विद्यतिषित्तं, चि, (वि+प्रति+विध+क्षः।) निविद्यम्। इति स्ट्रातः ।

विष्यतीसारः, पुं, चानुतापः। इत्यसरः। कौन्नत्यम्। चानुष्ययः। रोषः। इति मेहिनौ। रे, ३००॥ विश्वरुषः, पुं, (विश्ववित्य प्रकरण दश्चते इति। दश्च + घः।) प्रवन्त्रवादिशुष्यव्यम्। इति श्रम्भावाः।

विष्रिष्यः, पुं, (विष्राका विषः। वश्वीबहसत्वात्।) मनाष्ट्रवः । इति केचित्॥ वाश्वायवस्मी, वि। स्थाः—

"रामं जव्यावपूर्वकं रह्यस् वीतापति सन्दरं काकृत्यां कर्यामयं सुवनिधि विप्रप्रियं

> वासिकम्।" इति रामायकम् ॥

विषयाचाँ, काँ, (विश्विक प्रयायम् ।) प्रतायनम् । इति केचित्॥

विप्रयुक्तः, चि, (प्र+युक्+भावे क्तः। विगतं प्रयुक्तं प्रयोगो सक्तात्।) विश्वितः। विभिन्नः। इति केचित्॥

विषयोगः, पुं, (विगतः प्रक्तको योगो यजः) विषजन्मः। इत्यमरः ॥ विरक्षो विक्षंत्रको वाः इति खामी ॥ दागिको विक्षेत्रः। इति सुभूतिः॥ (यथा, मनौ। ६। १।

"पुरुषक्ष व्याचीन धर्मी पत्ती । वंशीमें विश्वती:। वंशीमें विश्वीमें च धर्मीत् वक्षामि शाच-

ताम् "

वंगीताभाष:। यथा, वाश्विद्यंग्री।२।
"संगीतो विप्रवीतत्त शाश्चममें विरोधिता।")
विग्रजन:, चि, (वि+प्र+वभ+क्ष:।) विश्वतः।
श्रीत श्रेमचन्दः। (यथा, मशाभारते।५।
१८९।२१।

"द्धार्कराजो राजंकाश्मिदंवचवसवदीत्। व्यक्तिप्रकृति प्रकृति विष्यक्तकारावच ॥") बिपुट्

विश्व कथा, की, (विशेषिक प्रतक्षा प्रतारिता।)
सीवाहिनाविकामिहः। तस्ता वक्षकं वथा;—
सङ्केतिन्मेतने शिवस्तवकोकः वसास्तकहरवा
विश्वतका। वास्ताकेटा निर्देशिकासस्तिविश्वतका। वास्ताकेटा निर्देशिकासस्तिविश्वतका। वास्ताकेटा विश्वतिकास्तिकास्ति।
स्वाधिकास्तिकास्तिकास्ति।

"आश्वी(म: ग्रवचेरनेककपटे: क्रुझोदरं नीतया मूर्च तम निरोक्त विक्तुभितया न प्रक्रितं न

ख्याः किल वत्रीएनीरणदशा क्रुक्कीमक्तक

भ्राच्यद्वसङ्ग्रहमस्मरपमत्त्रारण्यो इच्यः ॥ \*\* \*\* ॥

मध्य विश्वत्वा यया,—
"वर्ष्ट्रवर्षेणस्यभेता विशेषा स्वामेबीडयो निभतनिष्यिताधरायाः।
सर्वाचारं वचनमञ्जीवकाद्यि नेषं,
ताम्बनसङ्कवनोज्ञतमेव तस्यो ॥"॥।
प्रमत्तमा विश्वतमा यथा,—
"स्वं स्वस्यसं निरीष्ण कृदिनं विद्यात-

चैतीभवं दूती नामि निवेदिता वस्परी एटापि नी वा तया ।

श्रमो श्रहर चलश्रकर घरमीकक जूतिन् श्रि

चायकीत परचा पञ्चचढग्रा भगेला चन्ने चुतिः, ध"क स

मरकीया विभ्रतका यथा,—

"द्वा सेर्यस्त्रज्ञला हूँ चरवाद्वास क्वावरी-

मञ्जीक्षम चनात्मकार्यटकं तन्त्राः न इटः प्रियः।

. धन्तापाञ्चनमा तथा च प्रदितः प्राणीधरे सन्दर्भत

क्रोधाक्राणकतालासत्तमत्त्रमध्यभाषया दश्री योजिते ॥

वामान्य विश्वनात्रा यथा,—
"क्रमटवचनभावा केवचिष्ठारयोषा यक्तर्यक्रमोद्योवच्यका वाचतायौ । इति तर्यक्रिक्षकृष्टकृषिक्षप्रचन्नु-चैवति विक्रचक्कृत्यकृष्टकृषिक्षप्रचन्नु: ।"

इति रसमञ्जरी ।

विश्वकाः, षुं, (वि+प्र- कम + कन् । हवः ।)
- विश्ववाः । (वया, मकामारते । १।११।९०।
- "विश्ववाः । (वया, मकामारते । १।११।९०।
- "विश्वकाः वयान् यदः क्षरप्रताः विश्वाः ॥")
वश्ववाः । (वया, मकाभारते ।५।१६१।१६।
- "ततो एश्यां (६पतेः । येथाः वर्षा व्यवेदयन् ।
विश्ववां वया इतं व च चुक्रोच पार्थिनः ॥")
विश्वयाः । विष्कृतः । द्रतमरः ॥ स्वार्यवमेरः । यथा, मृन्दरनावकान् ।
- "वामान्तितान सङ्घारे विश्ववः सुविष्कृतः।
वान्तीती विश्वकाष तका नेर्द्वनं भवेत् ॥"

अक्षाराष्ट्रविष्ठेव:। षणा,— "यूनोरञ्जाक्षीभाषी युक्तयीकांच वी मिणः। सभीराणिक्षवादीनासनवात्ते प्रस्टव्यते। स विश्वकती विश्वविश्ववेक्षीतीश्रातकारकः॥" हेस्सुक्ष्युक्तनीनसम्बद्धः॥

विश्वज्ञापः, युं, (वि+श्व+ व्यप+ व्यप्) विदी-धीतः। एकस्यः ॥ परनचनविदीक्षिण्यणं विश्वव्याः । व्यक्षिण्यविद्यास्ति वानत् । वया यको वृते व्यासता कल्लाबीति व्यक्षी वृते नचौति । तथाव्यक्षाच्याद स्वक्षीनवः । "यकः स्वव्यक्षित्रविक्रमदेति वद्य-सन्यः स्वव्यक्षित्रविक्रमदेति वद्यः स्वश्राक्षित्रविक्षाविक्रमदेति वद्यः । विश्वाक्ष्यक्षपुश्चराजिमतामनानि ॥" विश्वदः प्रकापो विश्वजापः चण् । विरोधे व्यक्षित्रविक्षेतिः । इति सरतः ॥ (स्या, सङ्गाभारते । ६। पर । व्य ।

"स अमेराणका वची विश्वण कृषाचर विश्वणायायविश्वम् ॥") व्यवचेत्रवाकाम्। इति देमचनः॥ (यथा,

महाभारते। १।५।२१। ः "सर्वा केनः पाकाच विश्वतार्यः . तुकाचानं यह भोज्यं यहायेः ।")

विप्रजोभी, [न्]पुं, विकिशतपृष्यः। इति राष-विषेयः।

विश्वज्ञिका, ख्वी, (विविध: प्रजीटख्यस्ता इति। विश्वज्ञ + "स्मान इनिडनी।" ५।२।११५। इति छन्।) देवज्ञा। इत्यमद:॥

विभिन्नः, प्रे, (विवर्त्तं प्रीकातीति। प्री कः।)
व्यवस्थः। तत्वकायः। मन्तः २ वजीकम् ३
व्यागः: ॥। इति दैमचनः ॥ (यथा, भामविते। ६। ५। ॥२।

"यहकां क्रकेषकातां वाष्ट्रतां यहकेषिताम्। सत्त्रात्वि दुक्तेषे विधिषं तत्र मधितम् ॥") व्यक्षिते, जि । ( वषा, महाभारते ।१।१६०। । । "पिकं पिकृषां सुक्षियोत्तत्तेषां विधिषं

भवेतृ॥") विष्ठुट्, [घू] च्यो, (विषेधेन भोषति एकति पावाति। वि+पुष्+ चिष्।) विन्दः। इता-सरः॥ (ध्या, सक्षाभारते। १६। १००। १६५।

"विष्णुवाची वात्रमा नियमित नशस्त्रमात् ॥") वेदपाठ विष्यो स्वातिगीतमात्रमात् । जण-विच्य प्रमान । ते शुक्षाः वषा, — "स्वाका निष्णुवाद्याया जीरणः स्वर्णेरकाणः । रची भूगीशुरुणिया साही स्थानि विकिशेन ॥"

दति शुद्धितस्ये सञ्जवचनम् ॥

(यया च मनी। ५ । ९ ११ । "नीच्छ्डं क्रुकंते सुख्या विश्ववीरक्षे यतनिवयाः । न क्षामूचि जतामार्ख्यं व एन्यामार्थिष्टतम् ॥") चाचमनकाचे सुक्रविसेता विश्ववी व खण्डिए-व्यक्तिः । यथा,— "नोष्ट्रणं क्रमंति स्वा विषुवीरेणं नयन्ति याः। एक्तवस्थानयम् जिक्रासामे रेन्द्रचिभेनेत् ॥"

"इति कीर्ने खप(वभागे १३ काधाय: । विश्रीवित:, कि, प्रवाधित: । विश्रपूर्वकाषवक्षाती: काधनावैन निकात: ॥

विश्ववः, ग्रं, (वि + श्व + काम्।) परचलादिभयम्। दति भदतः । राष्ट्राशुप्रवः । इति वाद-श्वन्दरी । तत्त्रायायः । विष्यः २ क्षसदः ६। दत्त्रमुदः । (यथा, राष्ट्रतः स्वस्त्रम् । १०१९। "वर्षा मक्षराच्योक्यें वीदः स्वित्विष्ठ-

वाम् ।")

चक्कतकः। इति खामी ॥ (संघः। उप-नवः। वका, भागवते। ॥। १६। ६। "विस्रवीरभूद्;स्तितानां वुःषयः कव्यास्मनाम्॥ विनाधः। यथा, कथायित्सागरे। १६। ६९। "वंश्वन्य कौतुकात् पापाक्षद्वायाञ्चीकविष्ट्रयम्। चिक्षविषे यथः यौत्रं तालाक्षित्रसम्बद्धातः॥" विश्ववते इति काच्। क्लोपयंवस्थितः। अथा, सक्षाभादते। ६१६। ५।

"विकाश नामि समाधासमाधि विक्रवा इत ।") विकायः, दं, चाचचा क्षुतगतिः। इति विपूर्ण-कृषातीषेण्यस्योग निचकस्य ।

विभुद्, [घ्] क्यी, (विभेषेण भीषतीति। वि+ भूम् + क्यिप्।) विभुद्। विक्यः। इक्समर-टीकाणां रामासमः॥

विश्वतः, चि, (वि+ शु+ क्तः।) यवनार्कः। तत्-पर्यायः,। पचभनः २ यसनी १। इति हेस-

विक्रजं. चि, (विशतं कर्जं यस्त्रः) निर्धेक्षम्। तत्त्रयायाः। सोघम् र चर्षम् ३। इति चटा-घरः॥ (यथा, क्रसारसम्बद्धाः ६६।

"परचारेल मृष्यगीयश्रीमं न चेदितं इन्द्रमधीमधियात्। व्यक्तिन् इये क्तपविधानसनः पस्तः प्रजानां विषयोऽभविष्यत्।")

विषका, श्वा, (विगतं पर्वं वस्ताः ।) केतकी। इति राजविषेग्रहः ॥

विजन्तः, पुं, चार्गाइरोगः। इत्यमरः । सम्ब चिक्तिसाः

"तुत्वकारवकार्यंत्वातृ उदावकेश्वरी क्रियाम्। चानाचेश्वि च कृष्ट्यीत विशेषच्यासधीयते ॥ विद्यतृत्वाया चरीतको व्रिच्यु:प्रथमातिकाः। गुक्ते तुत्वा वर्टका चरन्यानाचस्यक्यम् ॥ वर्तिच्यकट्येन्यवयंप्रच्यस्यक्षसम्बद्धाः। सञ्चविग्रदेश प्रकृतिका चानुष्टपरिमावा ॥ वर्तिरसं दरमवा ग्रमे: प्रविच्ति गुरेष्टरा-

व्यागाचीवावर्ती ग्रममति जठरं तथा गुक्तम्॥" निकतुकाता वर्तिः। इति भावप्रकातः॥ (विशेषेश्व वन्यः। विशेषवन्यनम्। यथा, सद्धा-आइते। १८१०।॥॥। "पारोदरविवन्ये व सूमाद्वद्वसम्बोद्धाथा॥") विभक्तानवर्गक्येयुर्वेकामध्यकर्म तातृ ॥

मामासंदिक्षासरि । द्व । १०५ । इति चलायुषः । (बची, भागवति। १। ४। १०। "व स्वमाराधितपादतीर्धाः एकोल तत्त्वासाविकोधमार्थः ।" शीसपश्चिष्ठः । यथा, जाकंकी वे । १ । ११ । "पिकाण्य विवेधिय सुप्तः सुरुक्षस्याः। नीवपुष्ठाः सत्रमेशकास्त्रभाः शास्त्र-<sup>म</sup>तुकाव योगनिहानानेकाळश्चरयक्यातः । विनोधनायाँय प्रेप्टिनियलतासम्॥" इति इंबीमाचास्राम् १ (जामरवम्। वचा, समाभारते १२११ ००।५० "बीतश्रीक्रमवानाचाः सुसस्त्रप्रविशेषकः: 🕬 <sup>अ</sup>व्यक्ताची विवीधनम्।" विभक्तः, वि; (वि+अज्+क्षः ।) प्राप्तविभागः । विभिन्नः। एचन्। वया । इचनितः। <sup>।</sup> विवेदानाच वे तेव पिष्टभागस्यास्त ते। विभक्तजी विभागावनार वर्भाषानेत्र जास: ह यापि च। वास:। सरभावे विभक्तामां धनीक्षेत्रा विषक्षी ।" ं विभक्तानां कमरमधने वैदिक्कमीक्रवात्रका-भश्रकेति समृहश्रिदिक्यः ।

निवाचा, भी, विवेडनम् । इति विकासविधः । वियुध्नः, पुं, (विश्वविश्व मुख्यतः कृति । मुक्ष + क्षः ।) देव:। इक्षमर: । ( यथा, शर्मी । १६ । ४० । "अन्यर्भ सुद्धाना कका विनुधात्रपराथ वै ॥") पिकतः। इति बेदिनीः। ध, १६ । (सवा, "वेद्रीस विद्या: खिदं सनानां निश्चते कथश् ॥" व्यक्तिसर्थे वाश्वासिङ्गेश्वि स्वासि ॥ 🖘 ) व्यक्तः । विद्ववार्थः, पुं, (वि+ श्रेषः + शांवर्षः ।) व्याप्तार्थः । पंचित्रः। देवः। इति संचित्रवारीकादि-,विनोधः, एं, (विशती नीधः।) व्यनवधानता। ं इति विचित्। (विजिष्टी नौध:।) प्रवीषच । चित्राकाः; 🕍) विनीयन, स्त्री, (ति + मुख + स्तुद्रः) प्रनीधनम्। वाप्तिवीषके, वि। यथा, ऋतिहै। १८। २८। "रायी धनन्य विशेषनं विशेषन क्षेत्रकं बच्च-धनप्राप्तिचेतुसिखर्यैः। "देति तक्काक्षे सायकः॥) "पित्रा वक्षविभक्षा वे बावम्या वा वक्षीद्राः । भनीय: पूर्वेत्र: पित्री श्राष्ट्रभाने विश्वल्यः " "आह्ना बीनमी: पित्री: बच्चाची विधीयते। "विभक्षा व्यविभक्ता वा व्यवकाः, स्थावरे ्यकी कारीय: चर्नच दानायमन्त्रिक ॥ · #(# TI "पानवस्थापनसम्बन्धनपरिणचाः । · विसन्तानी प्रथम् श्रेयाः पाकधनातासवाः । काश्चिमं प्रातिभावत् वानं प्रकारिक थ ।

विभक्ता भातरः इक्षेत्रांत्रिभक्ताः प्रवारम् ।

विषामिताः विषा क्षीये प्रवर्तमी अवस्थानः

इति चार्यमञ्जाम । तवा । "आतृ वामय सम्बद्धीः विदुः वृक्षसा चैव हिः। प्रातिभाषका वाकामविभक्ते न तत् स्वतम् ॥" द्वि याश्रयकार्यभवम् ।०।

"विभक्तो यः पुषः पित्रा माश्रा चेत्रश्र व विकतः। पित्रचेशाच्या प्रोस्था स सु संस्थ संस्था । व इति प्रश्वातिवयमे वेवामेव वि विश्वधात-पिक्रवादीनां पिक्रपितामद्वीपाच्चित्रहेवा-विभक्तवसुव्यक्तितः वस्त्रवित स्व विभक्ताः यनाः परसारशीयाः पूर्वकातिभागार्वसेन यत्तव धर्मतकाम् धर्मयकास्य सर्वस्तानाम् इक्रीकः कित् वार्के एकस्थिक्यतया किताः वंबदाः। न लेनं कपायां धनसंसर्गमात्रीयः। नापि विभ-सार्वा ग्रीतिपूर्वकाशियकार्य विमा १७॥ तथा । "बन्धुवासविज्ञक्तार्था भोगं चैव धशापवेत् ॥"

"भातुवांमविभक्तानामेनी बन्नैः प्रवक्तेते । विभागे सति बक्जोंऽपि भवेकोवा एवक्एसक् ।" "भागुवामविभक्तानां बबुत्यानं भवेत् शकः। न तम भागं विषयं पिता स्टात् कवश्व ॥" रति समुष्यवस्य ।

इति कालायनवचनम् ।

तया। काळावनः। "व्यविभक्ते व्यति पुत्री ततृक्षतं व्यक्त्यभाक्षिणम्। श्रामीत जीवन बेच सम्बं नेव विकासकात्। जनेतां इं व विजंत च विक्रवात् तस्य वा

तथा। विकाः। विक्रविमस्ता विभागावकारी-त्ममञ्ज विभागं दक्षुः ॥ 🖶 ॥ व्यपि 🖘 । "व्यक्तिकातायां क्षयातां वसतां सङ्। भूयो दायविभातः सावाचतुर्वदिति स्वितः ।" इति कात्यायनवत्त्रम् ।

व्यक्तिसामी सक्ष बस्ती खंग्रहानी या दुन-विभागी आहतत्त्वतत्त्वतत्त्वतम्यमानेव तत्त्ता-चतुर्वाजिवमति । इति । तथा । "बाविभक्तं स्थायवं यत् समीवामेव तक्षवेत्। विभक्तं स्वावर्रं ग्राप्तं वाचीर्थ्ये: क्लावन ।" इति यमक्चनम्। सतानि यचपारीनि साम-ताकशतानि । । । अधि च। "व्यविभक्ता विभक्ता वा कुर्युः वास्त्रवेशिकम्।

मनात च तथानंत गाधिकार: एयक् विना ॥" इति बाहतसम् ।

विषय: खुर्यदा प्रशाः पितृरेशक काशितः। चर्मकाणु असं साला चीकेनिय तु वन् असम्। त्रयेख कावित्रक्षीय कर्कीरेव क्षतं अविन् ।" . इति शुक्तिसम् ।

(ये. कार्किनेयः। यथा, सकामारते ।श्रह्शहा "क्टीप्रियम् धनीका परियो सास्त्रस्थाः। अन्याभर्ता विस्ताय काविनी रेक्ट्रोसुत: १") निमक्तवः, है, (विश्वक्ते विश्व कायते वृत्ति । जन ·+ ७: । ) विभागात्रकार्य सर्भावानेत्र जात: । वया। इष्ट्याति:। "पित्रा वस विभक्षा वे वापन्ता वा वसीस्राः। जननजाज के तेशो विक्रमासक्राक्षा ते । वानीशः; पूर्वेणः पिक्रेश्वाश्वमाने विशक्तणः। वया धने सथबेंद्रिय सुद्धाः श्रीकीक्कांत्रवाः ॥" इति दायमसम् ।

विमक्ति:, औं, (विमचनविति। संव्यासकी देवी क्रमा विभव्यकी व्याभिस्ति या। वि+भव+ क्तिन्।) विभागः। आदि: आस्थि। अथा। "रंजालकार्यसमानीः शक्तमान् प्रस्वकु W: 1

या विभक्ति होता हो सुरिह वेति श्रमे-₹#; 3"

वं स्थातावानारभाश्चविष्यश्क्तिमान् मलकः का विभक्तिः। सुप् तिक प्रति मेंदा-दिविधा। इति स्ट्र्स्सियनास्ति। एअ-मार्मीपाकरमञ् । यथा, निवधे । १ । १६ ।

"क्रिवेत चेत् वाधु विभक्तिविका। वक्तिसारा का प्रवमानियेग। या स्त्रीणमा साध्यितु विकासी-

कावत् कमा नाम पर वहु खात्।") विभवनीयं, चि, विभाज्यम्। विभाजयीत्वम्। यथा। यद्यसा प्रयोजनार्षे पुस्तकारि तन्-कार्माहिमि: यह पश्चिमाहिमिने विभवनीयंम्। इति हायतस्य । भजनार्श्यः विपूर्णभण-क्षातीरजीयग्रहायेज जिल्लासम् ॥

विभवः, पुं, धनम्। ( सवा, सभी। १। १॥। "न जोवंगतरहासा अवेच विभवे चिता है") मोचः। रेणकंम्। इति मेदिनी। मे, ५१॥ ( यथा, भागवते । ७। ८। ५५ । "भवता चरे व विचिन्नोऽवसाहितो बर्धिक बाच विभवाय की अब a") 'र

वभवादिष्टिचं बह्मरामार्थतिहतीयवर्षम्। यथा, अविषापुराचि ।

भेरत खबाच। "स्मिणं विममारीयं वर्षे बरविविविभेताः। प्रशासना मानवासाय वसुधासा दश्चमा। करासुदा जनाः धर्मे विभवे च नरामने । 1" इति चौतिस्य मा मृ

विमा, खी, (वि+का+विष्।) किर्यः। इति केमचनः । बकाबः । योभा। यति राज-विषेत्र: । ( यथा, सावित्रहर्मेश । १०१६६० । "कमचेद सतिमतिरिव कमला संबंधित विका विकेत सम्बः। मरबीम प्रतिष्तिरिष धरबी .

चतरं विभाति वत वस्त तथा। प्रकाशक, जि । यथा, समेदे १२०।१५।३। विमाञ्च

"चतुत्र व्यक्तिश्रहः प्रचला विकासम् ।" 🗥 🦈 "विभागां विभागकातां अपनवानादीनाम्।" े इसि सहाक सामकः ।

विजामार्यः, द्वः "(विभागान सम्मान विवाधिना-निश्चिति । "१। १। १। इति हः।) सर्थः। (यका, काश्चिमपर्यं । १०१ मध्ये है। "क्षको भूवकाविकी विमाति च विभावत: i") व्यवेशकः। विषयेशकः। एवंतरः। वयः। . प्रसि मेरिकी । रे, ५६०। (चि, प्रमाणकीयः ।) रिमातः, युं, (वि+भव+चन्।) भागः। चल प्रयाचिः संभ्रम्भव्ये प्रदश्चः । चाना क्षत्रके प्रचा । " **रजा** देशोगात्तस्येव भू (चर्ययादाद्वप्रजासः क्षत्रका विविद्यमगाप्रमाकाभावित विशेशिक-व्यवद्वारावक्षेतवा व्यवश्वातकः गुरिकापाता-दिया कक्षर्य विभागः। विशेषिक भणवं ्र**व्यक्षप्रापनं** का विभागः।<sup>अ</sup> इति दायभागः।

। "विभागीरवैसा पिकासा पुत्रीयैक प्रकल्पाते । यायमान इति ग्रीलं तविवादपरं उधेः "

इति नार्यवचनम् ॥ पूर्वेसामिसलीयरमे सम्बाविश्वेषातृ सन-निना सम्बन्धस्त्रक सक्ता गुटिकामाता-दिना प्रदिश्चिककामकाकामण विभागः ॥ ७ ॥

व्यपिच। कात्रायनः। "जीवविभागे सुधिता ने जे पूर्ण विधियवेत्। निर्भाणकेत् व विवेतसम्बन्धात् कार्यं विना॥"

उल्लाह्यमूची तु नारपः। <sup>अ</sup>व्याधितः क्रामितन्त्रेव विवयासक्तवितनः। व्यवचात्रांच्यकारी च न विमाने विता प्रशः॥" विष्टलरककायामेव मातरि पितामचधन-विभागमाच हच्चाति:।

"प्रिक्षोरभावे भाक्ष्यां विभागः चंप्रदर्शितः। मातुर्विष्टते रचयि जीवतीरपि प्रस्ति ।" वास्य । याचनस्त्रः।

"विभागवीत् पिता श्वर्णादिष्ट्या विभन्नेत्

भी है वा क्रीक्षमारीय वर्की वा खु: बर्मा श्रान: " व्यमिच देवतः।

"व्यविभक्तविभक्तावी क्रुग्याणी वचली सञ्च । भूबी रावविभागः साराचतुर्यातिति स्थिति: ॥" विश्व:। विष्टविशक्ता विभागाननारीस्पर्वस्य विभागं द्युद्धित।

ज मोजना अधिकाता थे सब्दे व सम्पद्धित । मीयविषामंदियाते युतं याचिष्यपदेति ।"

प्रति श्रेष्ठवणकम् ॥ इति दरवलकाम् ॥ बास्यप्रवासन्तर्विक्षात्राचाजेव वक्ष्मा यश्यार-विवाहतदाराष्ट्रकीयकारिय प्रतिपादने वि वि-भाग:। इति याञ्चितिवेशिकाया शिक्षाण-तक्षिक्षार: ॥ क्षायमते यतु विश्वविश्ववाना-भेतगुखविश्वेष:।' च चिविश्व:। यद्या,---"अव्यादिकृषितीयः स्थान् विभागीर्शय विधा

एक्समिद्रिक्याची प्रवसमोद्धवः यरः । विभागवक्तीयः काल्बीयोऽपि द्विशा भवेत्। चैतुमाणविभाषीत्वश्चित्रहेतुविभागणः ॥"

ंदति भाषापरिष्यंदः ।॥। विश्वक्रमञ्जारचं विभागं विष्यवित विभाग दति रक्षकर्मेति। षदाप्रस्मनुः भ्रोनद्रीत-विभागादिक पूर्णवत् कोष्यं क्रतीयो विभागतः कारयमाचेरिभावचन्त्रः कार्याकार्यदिभाग-जन्धचेति चालकावत् यत्र कपालकांने ततः क्षपानश्वविभागकातो चढारकामध्योगनाध्-कती चटनामः ततकोन एकवपानविभागेन वसमेकः प्रधानका देशानारंतिभागो जन्मते। तत जन्मरदेशचंचीय; तत; कर्मनाश दति। व च तेच कर्णांकीय कर्ण देशानायकिमानो म जबते इति वार्थं रक्षा कर्जन्य चारक्षक-संयोगप्रतिष्ठविभाजनगत्रत्वागरकान्य-योगप्रतिवस्थिविभागचनकस्वविरोधात् व्यव्यथा विश्वसक्तमकश्रुट्मकभङ्गप्रयञ्जात् तकार्ययशैरं धवारकाकारं वीतप्रतिद्वत्विभागं अवधेत्रहा चारमानवं योगप्रतिवन्धियामं व चनवेत्। न च कारवादिभागिनेव प्रवानाद्यात् पूर्वे क्वती देशानरविभागी न जवते एति वार्व्यवार-आवर्धीतप्रतिवश्चितिमांगवतः व्यववन्त्र वति अञ्चे देशानार्विभाजायमावात् सत्र इस्त-क्रियं प्रकारकिमारः ततः प्रदीरेशीय दिभक्तप्रकथी भवति तत्र च. श्रूरीइत्रव्यामागे क्षमांत्रवाण कारवं व्यविकरकतातृ ऋरीरे तु क्रिया नाह्य व्यवस्थितमानी नावद्ववक्री-वियक्तलात्। चलकाच कार्याकारचविभागेन कार्याकार्यविभागी जन्मते इति चतर्य विभागी गुजानारं व्यवचा ग्रहीरे विसक्ताविभक्त-प्रवाधी न स्वात् यातः, संबोधनाधिन विभागी गामधामिक्की भवति। इति विक्वामासुक्ता-वजी । ("चामामाधसीविष्याचामेव वक्त्रवी परचारविवस्तर्काधानकेप्रकारिक प्रतिपाद-नम् ॥ वया त्रवायधनाविष्क्रतानां शिखा-दीनां परचारविवद्वेत चितिलजनलादिना व्यय प्रकारकाधीन विशेषिक संघा प्रतियादन नक्ता प्रचित्रभाष्टः । यातः । यया, ऋतिदे । 1 8 1 CO 1 X

"यो भूयिष्ठं नामकाभ्यां विवेध च निष्ठं मित्तः एरते विभागे।"

"यो वज्रशानी विभाग चविन्निभागवति वागे।" इति तहाच्ये वायव: ")

विभाष्यं, वि, विभववीयम् । विभागाचेन् । यथा, "क्रुचे विनीतविद्यामां आतृष्टां विद्यतीवि

श्रीकंप्राप्तकं विकार्क तद्वाक्वाति। ह शिकीमा विश्वकारिये ग्रामार्यका धिक

परं निरम्त प्रक्रमं विश्वमा शूलपूर्णकम् व विद्यापनम् विद्यात विभाष्यं क्षेत्रसन्तिः 💕 "शौर्कभाष्णाधने चीमे यच विद्यासनं भवेत्। चीरसेतानाविभाष्यानि प्रसादी सच पेहनः ॥" रति रायतत्त्वम् ॥

विभाजनेतः, धुं, सुनिविधितः। च तु सम्बद्धक्र-पिता। इति शामायणम् । (यथा, महा-भारते। इ। १११। ६१।

"सीश्यासहाजीवस्पेक पुर्व ध्यायन्तमेनं विषयीतविषम्। विविध्यक्षतं सुषुक्तद्वेद्वरि विश्राक्षकः पुत्रस्वाच दीवस् ॥")

विभाकी, की, वावर्तकीतता। इति राज-निर्घेषदः ॥

विभातं, की, (वि+मा+का;।) प्रकृषः। इति शब्दकावती ॥

विभावः, द्वे, (विशेषिक भावयति इत्वं सामाजि-कानिति। हि+भावि+बाष्।) प्रदिचयः। रचको हो पनादि:। इति मेदिनी। तक्क-माद्यिया,---

"विभावेगातुभावेग यक्तः संचारिका संघा। रचलामेति र जादि: साथी भाष: सचैतसाम् 📲 विभावादयी बच्चनी। विभावादीमां बचा-वंद्यं कार्यकाययक्तारित क्यं वसायाम्। रवोदीचे कारकलसिख्यते।

"कारयकार्ययकारिकः या आधि कि नौकतः। रवोद्वीचे विभावाद्याः कारकान्धेत्र ते सताः । सद्भावाचा विभावादेशीयोरिक्स वा भदेतु । भाटित्यन्यसमाचिषे तथा दोषो व विदात ॥ विभावादिपरामधं विषयनात् सचैतसाम् । परानन्दस्यत्वेत संदेशालाद्धि क्युटम् ॥" 🖦 "अध के ते विभावानुमावस्थिभचारिय इस-पैचार्या विभावमास् ।

रकादुर्विषका जीके विभावाः काथ-नामधी:।

वे चि जोके रामाहिमतरतिचावारीयां उट्-कोधकारकानि जीतार्यका एव काकी नार्के च विवेशिताः चन्तो विभायनी बास्नादाकुरप्रादु-भविष्यायाः जिथमी सामाधिमार्थादिभावा एभिरिति विभावा एकनी।

बाज्ञवनीदीपनाकी तक मेदावृत्ती खती।" इति साचित्रहर्षेत्र ६ परिक्टिश

(विविधमकारेख प्रकाश्यति, चि। वया, अराबद । १। १४८ । १।

<sup>अ</sup>न चित्रं मधुने विभावम्।" "विभावे विविधयकाञ्चकम्।" इति तक्षाया खावनः ।

विभावनं, स्त्री, ] (विभावयति कार्यं विना विभावना, ची, मार्थोत्यति चिनायति पछित-मिति'। वि+ नावि+ ख्यु:। युच् वा।) व्यल-द्वारविधेव:। क च विभाकाश्य उपनिवद्ध-मानीक्ष्म कार्व्यास्यस्यः । वद्या,---विभावना विना हेतुं कार्थोत्मतिबेहुव्यति ।

उक्ताइक्तनिमित्रवात् द्विधा था परि-भौतिता है

उसरेती ग्रथा,---."चनःयाकक्षयं सध्यमग्रञ्जतरवे दशी। - चासूबळसनोन्हादि वयुर्वेयाच सुक्षुवः ॥<sup>ग</sup> .चाइक्षत्रेती बचा,---

"व एव चीबि क्यति क्रमन्ति क्रमुसाइक्षः। चरतामि केन्द्री तस्त्र प्रस्नुगाय क्रतं वलम् ॥" , इति काश्विक्यस्य वे १० यदि पर्वे ।

( पालनम् । यथा, भागवते । । च । २०। '"यक्षाक्षिपदा परिचर्मावना-

विभावनायात्तगुकाभिषत्ते: ।") विभावरी, की, शक्ति:। इसमरः । (त्रया,

राजतराज्ञस्याम् । ३ । २ • ० । "प्रभातायां विभावयां वयाकानवातो कृमः। व्यक्तावेतां माहयुप्त इति चत्तारमादिशत्। सन्दर्शिक्षाधरकन्या । चया, मार्केक्ये ।६६। 181 4

"मन्दर्शिकाधरणा चर्को मम विभावरी ।" श्वमेक्स्यव्या पुरी। वया, भारतते । ०४।२१।०।

"क्रफारत: कीम्यां विभावरी नाम »") कृरिहा। क्षुत्रभी। वक्षयोधित्। विवादवन्त-श्वकी। इति वेदिनी। रे, १८६ । सीखर्थ-निरसक्ती। इति श्रव्हरतावकी । नेदावकः। रति रजमाचा ।

विभाषद्धः, पुं, (विभा प्रभाष्ट्र वस् तत्वविषेत्रा।) कर्यः । (यथा, संशासारते । १ । 👊 । 🤏 । "वहेन; श्ववंश्रक्ष विभावस्यमदुर्गतः ।") चक्रिचः। चचिः। (वयः, सदाभारते। ल् । 4्या का

- "विवद्यां भूमकावेन प्रभासिक विभावकोः ॥") चित्रकद्वकः । एतमरः । चत्रः । इत्निदः । प्रति क्रियमः । (वसुप्रतिश्वः। वया, भागवते । ६ । ६ । १०,१६ ।

"वसवीक्ष्टी वनी: युक्राकीमां वामानि ने सन्धः श्रीय: प्राची पुषीक्ष्मीक्ष्मियहीं वा सुर्मिमा-

विभावनीरसतीया सुर्थ होचियमात्रम् ।" सुरासुरपुष्तः । यथा, सबैव । १० । ५६ । १९। "वाक्षीः नारचः कामको विभावतः ।

वसुर्वभक्षावद्यक वनसः।" इत्रप्रक्रीश्सरविधितः। यया, तमित्र।१।६।६।६। "विस्तार्रे ग्रमरोऽदिको समयौगे विभावसः।") विभावित:, 'बि; विचिक्तित: । विधिवेक छाता-हित:। विशेषिक सापित:। विभिन्नवित:। देति **जान्तभूधाती: ऋप्रस्थेन निव्यक्ष: ३ (कथा,** शियुपानावधे । । १ ।

"चवक्तिवासिश्ववद्यारितं पुरा ततः धरीरीति विमावितास्तिः ।"). वंभाषा, चारे, (विवस्यविष् भाषाते द्वारा। भाष् + "गुरोक्ष क्याः ।" दृश्यः । इ.स. । वतकाष्।) विकथ्यः। वयः। द्योविभावयी-

क्षेत्रो विश्वितिहाः । इति श्वामनीवयानस्याम् ॥ ("जनेति विभागां।" इति सार्विषः १९३९।॥॥) विभिन्न:, भि. (वि+भिद्+श्व:।) विमर्शः। -विशीमाः । वया,---

"त्रदावरश्चक्त्रेक चक्रतोमरज्ञानकैः। 🗀 विभिन्ने वेहवा या कि श्वधना सानि निर्मिताः।" इति इतिकाषक्षक्षः।

(विषष्ट्रित: । वया, जिल्ह्यालवंधे । १ । ५६ । "(वशिक्षक्षक्ष: समुगीभवन्तृषु-

संदेश दशावि शतुष्वधनेत्व: ॥") विसीतकः, वि, रूकविधेयः । विदेश इति भाषाः सार्वाहरः। बाचाः ५ तुनः ६ कर्वकतः । सूत-वास: ५ कशिह्स: ﴿ । इक्सर: । क्काएक: ० संबर्तः ए। इति रजनावाः तेववतः ८ भूतावास: १० संक्षेत्र: ११ वाचना: १२ मालिष्टणः १३ वर्षेणुकः १८ चार्यः १५ विषकः १६ चनितातः १० कालतः १०। (यदाः, सपाः-भारते। ३। ६४। ५।

"पियाजतासम्बन्ध्य दश्रदीतकविभीतकै: ") चासा ग्रुवाः। कहुत्वम्। तिस्तवन्। चरा-वतम्। उवातम्। तपापस्तम्। पश्चातम्। यक्तिप्रसम् । दिपावे मधुरत्व । तक्क-शुक्षाः। समाप्तस्तिववातस्यमम्। वाषु-लम्। मधुरत्म्। अस्कारिलच्या तत्तीत-श्रुवाः। सादुलम्। विभागम्। विभागम्। शुब्दक्षम्। पित्तरनिजात्तिमाशिक्षम्। प्रति राणनिषेद्धः । । ॥ । भवि च । भवि निर्मोतक-नामानि गुवाचा

"विभीतकव्यातिष्ठः काव्यः क्रवेववस्य वः। क्र जिह्नो भूतपाचकाचा क्र जिद्यगाक्यः ॥ तिभीतनं कातुपानं क्रवामं क्रवपिश्वतु । खयावीयं विस्वार्थः नेव्यं काश्रनाश्रनम्। ऋषं नेक्षितं नेमां न्नामिसेसमेवाम्यम् । विभीतमञ्जा हट्ड्ड्बियवातपरी तथः। कवायी सरक्षकाच भागीसम्बाधि तर्युवाः॥" इति भावप्रकाशः । 🖷 ।

मन्य ।

"विभीतं नेदि तीर्वीकं वैक्यं क्रियवाश्वम्। चन्नुयां सादुवासच क्यायं स्वप्यसन्तृ ॥" द्रति राजनक्षभः । 👁 ॥

मंश्री विद्यालकार्य श्रवा,----

युक्तस्य छवाच । "त्तवी गतेश देवेश क्याचीर्य प्रति हिया। चे की करंपा कथा अर्थ व शिक्षे के शिवनः सदाः ! क्रक्तिकारे। धन्नेकृतं वसकुष्टाः अति भया । 🚶 मचार्थे प्ररमं मेने कारावका विवेदवात् । प्रक्रियक तमाकाच तिको जन्माकमी बर्म्। मम सामाची विजया वाश्चिती हेद्यत्तम । तं माच नगवात् योत्री समावी जनतीश्रव चि। न क्षतं हि भवती इतस्त्रीन वलीवसा 🛊 प्रकारा तिक देवेलां वत्रकक समाततम्। भाकरोशी कि शैनलं प्रयाती कि क्वाक्के व

रतिपत्तको देवेष मक्तका क्रिक्टककः। , पुरेनामु ब्रष्ट्रा च अस्कार्थरेषु निस्तीतक्षमनं अतः ॥" प्रति तरसने १० प्राचीया ।

.( जारका:जया, क्रष्टामारी शकर क्रथाने-। ः 'व्यस्मा दसी विद्यालक्ष्यमा विवास है। तव्याचन्त्रवाचक ग्रहीराजि:सन: नकि: । "तं व्यमुसी चात् अपियो निवधा विवस्ति सेयः । समुवाच कविभौती विधवायः सामाक्षाः । कोषं संयक्त इपते कीर्त्ते राख्याकि ते यराम्।" "रवत्रको वर्तो दावा विवयम् कोयम्।सवः। ततो भीतः वक्षः चित्रं अविवेश विभी-

"विभीतक्षाप्रमुक्तः वंद्रकः कविवंक्षात्।") विभीवनः, पूं, (विभीवयसीति। वि+भीवि-"नव्यिष्टिमचीति।" १।१।३१॥। इति काः।) रावकभाताः इति रामाधकाः। (यया, भागवते। ॥। १। ५॥। "रावयः क्रमानकंत्र तपापत्वां विभीवयः । पुलक्क मित्रभाषा भीनकत क्यी श्वतान् ॥") नजहरून्। रति राजनिषेद्धः । भवान्ते (च ॥ (भया, क्रानेदेश प्राव्हा द्रा

"दनो विश्वक दक्तिता विभीषकः ॥" "विभीषय: अयक्षवकः।" इति सङ्घार्थः चाममः । )

विभीविका, च्यी, (विभीवा + चार्चे अनु । च्यिमां टाप् चत इतचा) भवप्रदर्शनम् । वया,---"सना प्रवासभौषिकां कविषयपानेष्ठ हीताः प्रचा:

मयुक्ती विटनकारी बाबताः चीकी समर्थे श्लिकाः ।

विद्वांबोऽपि वर्ष परं शिवासती वर्गस्तितः व्यापदा-

मी प्रकारपरिचर्मया च मिलती पेरेव पारा-

इति शानिश्रनकस् । विश्वः, हे, (वि + भू + "विषयं भी भूवं शायाम्।" १।९।१००। इति हु:।) मधः। (क्या,

श्चिश्चपासम्ब ।

"विश्वमिमलाववर्ष प्रमानिति कमारश कार्य प्रकारित य: a") वर्णनतः। प्रष्ट्ररः। (यथा, मन्त्राभारते ।१३। "निवहविद्यावाच यहः वैवापतिविधः ॥") मका। पति मेरिनी। मे, का सन्ना। पति 🎣 जिकाकश्वेन: व विक्युः। इति श्रम्दमाचा । (बचा, मचाभारते । १६ । १४६ । १०० । "विशामसम्बद्धातिकोर्गेतिः श्वर्षात्र भूतश्रामसः ॥" जीवासाः। वया,---"न अवस्थानुना नहुं देशे सामातमी विश्वः।

डामते चानचन्त्रशिक्षपचन्त्रशिदेव स 📲 इति सम्रते भारीरसामे प्रथानिकाचे ।)

विभः। वर्षम्। इति देशपणः।

विभूति

विश्वः, वि, वर्षक्ष्मंत्रं योगी। परममव्यवात् । व तु व्याक्षान्तः । वथा,— "वाक्षेत्रियाद्याव्यक्षाता कर्याः वि वक्षण् कृत्। . विश्ववृद्धग्रादिशुव्यवात् पृक्षिश्च द्विषमा मता ॥" दति भाषापरिक्तियः ॥

विश्वरिति विश्वलं परममञ्जूषयाचन्। इति विश्वाकासुक्तामकी श

"कामकास्मरियां चन्त्रातलं परमं सक्तृ।" इति भाषापरिक्रितः।

हए: । श्रामयमानः । यापनः । श्रात विम-चनः । (थथा, क्रामेदे । १० । ३० । १ । "प्रत्यविष्यं विभ्यं विशे विशे ॥" "विभ्यं विश्वं व्यापिनम्।"शति तहास्ये सायसः । याप्तः । थया, क्रामेदे । १ । १ ॥ १ ।

"विश्वज्ञो श्रद्धाभवतं न वेद सा विभुक्षीयाम उत राति रिचना।" "विभु: श्राप्त:।" रित तङ्कार्थे सायवः॥ सर्वत्र ममनग्रीतः। यथा, ऋष्टेशारद्शारः।

"रक्ष चिकी विश्वकोको या तुर्धकानृज्ञसर्वे सगीमा।" "विशु वर्केत ग्रमण्योत्तम्।" दति तङ्गार्थे सायकः । देक्षरः । यथा, क्राक्टे। । । । १। "वसप्रवाणे भगयो विष्युक्तेनेश विश्वं विश्वं विश्व विश्वे ॥"

"विश्वं विश्वं रेंचरम्।" इति तङ्कास्त्रे साययः।
सद्यान् । यथा, कालेदे। ५। १८। १।
"स्वरीट इक राधसी विश्वी राति स्तकतो।"
"विश्वी सद्यते।" इति तङ्कार्ये सायवः।)
विश्वतः, स्वी, (वि+भू+क्तिनः) स्विमाहिसमद्या। तल्यांयः। भूतिः २ ऐप्यंन् १।
इक्षसरः। (यथा, क्ष्वेदे। १। ८। ६।

"स्वास्ति विभूतय र ज्ञागति ॥"
"विभूतय: ऐन्नां विद्यादाः ।" इति तहास्यः सायकः ॥ ) शिवधतभक्षा । जन्म शिवन्यः सावकः सावकः शिवन्यः विभन्नां विभूति। विभन्नां विभूति। विभन्नां विभन्नां विभूति। विभन्नां विभन्नां विभन्नां विभन्नां विभन्नां विभन्नां विभन्नां विभूति। विभन्नां विभूति। विभन्नां विभूति। विभन्नां विभूति। विभन्नां विभूति। तिः भवतेः किः भूतिः विभन्नां भावे काः स्वर्धां विश्वसावः देन्द्रस्वन्यं भावे काः स्वर्धां विश्वसावः विभूति। तिः स्वर्धां भावे काः स्वर्धां विश्वसावः विश्वसावः विश्वसावः । तिः विश्वस्थाः स्वर्धां विश्वसावः विश्वसावः । तिः विश्वस्थाः ।

"व्यक्तिमा विकास प्राप्तिः प्राकाणं महिमा

देशिक्षण वशिक्षण तथा कामावद्याविता :\*
प्रति :

व्यक्तमाविमा वेष क्यो भूना विचरति।
व्यक्तं व्यक्ता वेष वायुरित व्यवदो भवति।
प्राप्तिरभोषितप्रापवं प्राकान्यभिष्यानभिष्यानः।
मिश्रमा भवन्तं येन चतुर्यस्वनामकोररे
वर्तन्ते। ईश्रिकं प्रभुता येन क्यावरणव्यमादिभूतान्यादेशकारीवि भवन्ति। वश्रिकं क्यातन्त्रं
येन क्यतन्त्रव्याति। कामेष द्रव्या व्यवधाविवं क्यातुं श्रीकम्या कामावश्रायी श्रीको

श्राहितासित् तस्य भावः कामावशायिताः समावन्यसु अनेकार्येताशात्वां स्वतिरिष्ठ तिस्वयः। अवशायी दन्तमधा स्वाष्टः। इति भरतः । ७॥ आपि ७।

वीभगवात्रवाणः । "यदात्त्रदर्शतः पदं व्यक्षेत्रमध्ययम् । विकानव्यं सम् ज्योतिदश्यं तमसः यदम् । ऐत्यमं तस्य यज्ञिसं विभूतिदिति गीयते ॥" दति कौर्मो १ ख्यायः ॥

( त्राच्यी: । यथा, क्रामेदे । १ । १ ।

"विभूतिरस्त सन्ता।"

"विभूतिनेच्यी: ।" इति तज्ञाकी सावन: ।
विभवतित: । यथा, तजेव । ६ । १ । १ ।

"वर्षाकीराविकार सम्बद्धाः ॥"

"र्थियंभूतिरीयते वच्छा ।"
"विभूतिर्ज्यातो विभवदेतु: !" इति तद्भायो द्यायम: ॥ विविधव्हाद्य: । यथा, मामवते । ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ । ॥ ।

"शक्तिवयसमेताय मीपृष्ठिकं कतास्ति । चेत चाकृतिक्रपाय नमी वाचीविभूतये ॥" सन्यत्। यथा, रश्चवंश्चे। २ । ३६ । "चामिभूय विभूतिमार्त्तवेरैं

सधुगत्थातिश्रोजन वीक्षाम्।") विभूतिश्वाद्यी, जी, (विभूतिवर्श्विता शास्त्री।) अतिश्रोष:। यथा,—

मस्कियर खबाच। "ब्रुख नार्द् । वस्थामि विक्षीतिमनुत्तमम्। विभूतिद्वादशीमाम सर्वेपापनिखद्नम् । कार्तिके चीव वैद्याखि सार्गद्रीवें)य काक्युने। च्यावारे वा दशस्यान्त शुक्रायां लघुसहरः। कत्वा सायनानी सन्धा यश्वीयातियमं वृध: । रकादध्यां निराष्ट्रारः बस्थाचै। जनाईनम्। दारुखी विधिसंयुक्तः करिको भोजनं विभी। तह्विक्रिन में यातु सामकां मधुकहन । ततः प्रभाते चोत्याय क्रतकारणपः ग्रुचिः। पूज्येत् पुक्रशीकाचं मुक्तमाद्याचुकेपने: । विभूतिहास नमः पादावधीकाय च जातुनी । नमः शिवायेक्क च विचन्द्रलेये नमः कटिम् ॥ कन्दर्पाय नमो मेटुमादिकाय नमः करी। इस्मीदरावेलुदरं वास्त्रदेवाय च सानौ। माधवायेति भूद्यं कल्छसुत्कच्छिते नमः । बीधराय सुर्ख निधान् नेश्ववायेति नार्द्र। एक आर्मधरायेश अवसी च स्रयम्ब । क्षत्रीचा प्रक्रचक्रासिशहापर्शुपाचयः। यक्षांसने प्रशो सक्षत् नम इत्यास पूज्येत् ॥ अव्यक्तियवार्वयुक्तं चेर्म कल्या यु शक्तितः। **उर्कुलवजायुक्तस्यतः स्था**पवेदिभीः १ गुद्धार्यं तिज्ञीयुं सं सित्रकाशिवेष्टिमम् । राजी जागरवं कुर्यादितिशासक्यादिना । प्रभाताबाच प्रानंकी जाचावाय कुटुस्वने। सका चनीत्मलं देवं सीहकुमां निवेद येत् । बदा न सुकारी विकारि वहा वर्जावसूर्विभि: ।

तका मासुक्राभिवदुः अधंनार्तागरात् ।

इशावतारकपाथि प्रतिमार्ग क्रमान्त्री। इत्ताचेवं ततो चाससुत्वचेन समस्वतम्। द्यादेवं यमा यावत् यावकानभिवक्येयेत् ॥ समाधीने यथा प्रत्या दादश्हादशी नरः । कं वहाराजी सरकारकंतिन समिक्ताम्। श्रयां रदान्सुनिश्चेष युर्वश्मरचं युताम् ॥ यामच प्रतिसान् दकात् चेनमाभरकाव्यतम्। शुर्वं संपूच्य विश्वित् वक्याजङ्कारभूवये: ॥ व्यव्यानिय यथा प्रकार भी जविला दिजी त्रमान् तर्पेयेदकाशोदानेश्चात्र धनसक्यात् 🛔 व्यव्यक्तिरे यथाप्रात्या स्तीलं स्तीतं समाचरेत्। यकारिनिकाः पुरुषो भक्तिमान् माधनं प्रति । पुन्यार्थनविधानेन स स्थाहत्सरदयम् १ कानेन विधिना यसु विभूतिहादपूरीह्नसम्। क्रमात् स पापनिस्तुतः, पिल्लान्तार्येक्तम्॥ जन्मना ग्रतसाससं न ग्रोकपनभाग्भनेतुः न च चाधिभवेत्तसा न दारिन्ना न बन्धनम् ॥ वैकावी वाच भीवी वा भवेच्यामान जमानि। याबह्युमसङ्कामां झ्लमधीसरं भवेत्। तावन् कार्रो वसेव्यक्तन् भूपति व पुत्रभविन् ॥" रति मास्रोत्र 🖘 वाक्षाय: ॥

विभूषयं, क्री, (विशेषय भूषयवानेनेति । वि +
भूष + किष् + क्यूट्।) कामरणम् । रक्षमरः ॥
(यया, स्थासरिक्षागरे । १० । ६८ ।
"क्षांत पाटलिपुत्राखं पुरं एक्वीविभूयकम् ॥")
विभूषा, क्षी,(वि + भूष् भूषणी + "गुरीख क्तः ।"
६ । ३ । १०० । इताः । क्षियां टाम्।) म्रोभा ।
इति चैमचकः ॥ (यया, कामन्दकीये ।१५।८६।

"ततः प्रवृद्धः शुचिरिष्टदेवः श्रीमहिभूषोण्यक्तितः प्रवृष्टः ॥")
चाभरणच । (यथा, चार्याखप्तश्रासाम् । ४४६।
"मानमच गुरुकोपाद बुद्दिता स्वेष रोचते मह्मम्।
काचनमधी विभूषा दाचाचित प्रदूभावितः ॥")
विभूषितः, जि, (वि + भूष + क्षः। यदा, विभूषा
संजातास्य दति। विभूषा + दत्वः।) चनकृतः। यथा, —

"विश्वहरज्ञां शुविभू विभाक्षी धिनातवे हिमसये सुरक्षे। सुस्तोपविष्टं सहनाक्ष्माश्रमं जमाद वानवं मिहिराजपृत्ती।

र्ति स्कान्दे नीलकखासीचम् । विश्वतः, चि, इतः । पृष्टः । विपूर्वश्रधातोः साप्र-स्रोम निकासः ।

वि(वि) अन्. लि, (स् + ग्रहः।) विभक्तिं यः। धारणपोषयकत्ता। यथा,— "चतुर्देशं नारसिंहं विभद्देशेन्तस्य क्लीतन्। ददार करजेक्दरावेरको कटलद्यथा॥" दति श्रीभागवते १ स्कल्पे ३ व्यक्षायः॥

खपि च।
"सवस्यक्षकाशिन्दोनिश्वती ग्रुश्वकानिः।"

द्यादि तन्त्रवारे सर्वतीधानम् ।
(पदार्गियकारादिः सामुदेव ॥)

IV.

विक्रमः, पूं. (वि+क्षम + वन्।) शावनेदः। ध तु व्यक्ति अञ्चारमायज्ञियातिशेषः। राम-सर: । ( वया, नेपलूरी । १८। "क्कीमामार्थं प्रसम्बन्धं विभागी कि विवेश है") सर्रात्रक्षेक्षविक्षिक्षांती विश्वमः । वया चानविभिक्तमामसाद्वायान्यम वसर्वे विवा-रमक्षामाक्षिया समा स्टाममन्सचेर्चावत-कीथी पुत्राहीमां याच्या वक्षतेव तत्परि-सासः । पक्षाभरगमान्यापामकार्यतः सक्रनं मानन्य। यद्त्राम्।

"ब्रोध: क्रितच कृहमाभरवादिवाच्चा तदर्जनम् सम्बोध विसम्बनम् । चाचिय मानवचर्य समर्वे ससीमि-विष्वारको स्थितमतं वद विश्वमं सन् ॥ "इति। "चित्रवृत्तानवकार्ग अक्राराविक्रमी भवेत्।" प्रमाण प । तथानाथ । "विभवन्त्रकर्या काचे भूवाक्यानविपर्यवः।" यथा,--"शुक्रावातं विष्टः, कान्तमसमापितसूवया । भाविश्वानं द्वारीकांचा क्योचे तिचक: जत: ।"

बोबितां बीवनची विकारी विश्वमः। इस्रेके। विभागितिसमः चन्। इति भरतः ॥ ऋषि च। "वक्कमप्राप्तिवेजायां सद्वावेष्यसंभगात्। विश्वमी चारमाच्यादिभूषास्थानविषयंगः।"

इक्ष्यवनीतस्याः । 🕬 क्यां जिल्हा इति में दिनी। में, प्रा (बया, भागवते। ३१ ०१। १२। "तम्भाष्यश्रीवाचे चत् खरमार्गं विद्यायसा। चातक्तिमद पायकं बीश्यक्तें वर्क्समा: ॥") श्रीभा। (बचा, राजतरिक्वाग्राम्।३१३५०। "वनाटे मूलसुत्राच्चे चरानुकाः छिरोदचाः। सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थः स्थः बचाच कामदशतके। १।

"व्याक्रिवञ्च स्वास्त्रवपाविष्ठ प्रेश्वत्यां गुचयसं वित्तिरे व्यक्तायाः । ला पातुसञ्ज रिनपञ्चवकर्षपूर-नोभसमर्भमर्विसमप्तनटाच:॥") संश्य:। इति चेसचनः:। (यथा, कथा-सरिसागरे। १८। ५५। <sup>अ</sup>पूर्यम् बहुनाराभिनादिनीभिन्दस्तम्। श्चनंत्रकावानिकीचनर्वासमयविश्वसम् ।") अनगम्। इति श्रव्यकावती॥ (विकार-विश्वेष:। यथा,---"लीक्रार्किरपि नाजीकोँ पिनेष्क्तसमीयधम्। कासकतीश्वकी वालं पत्तुं दीवीवधाश्रवम् । निक्त्याद्यि चैतेवां विक्रमः सक्षातुरम्।

चीर्वाधने तु भेषम्यं युक्तात् स्तमगुरूदरे ॥" एति वासटे सम्बद्धानिः रसेश्थाये ।) विश्वमा, की, वाहँकाम्। इति प्रव्यकावली । विभाइ, [न] } वि, (विशेविश भाजते इति। विमहेर्ग, सी, (वि+ कह + कुट्।) इक्कमादि-विक्षाक, [म] वि+माम् + "मर्गाकीश्पि

डक्सते।" श्वेश्००। इति बिस्।) चनक्रा-इरहिया दीप्तिशीतः। तत्ववायः। भावित्याः २ रोजिन्नु: १। इससर:॥ ( वया, कमदे। 1910011

"विश्वात् प्रश्वतिषत् योग्यं सम्बाद्दं बद्धन्नपतावविश्तम् ॥" "विभाष् विभाजमानः विश्वविष दौष्टमानः।" रति तहामी सायवः।)

दिमानाः, चि, विश्वसङ्जाः। विपूर्वश्वसङ्गतीः ऋप्रतक्षेत्र विव्यवः । (यथा, शीलावास्।

"बानेक(चर्चाक्यान्याः भोइजावनगद्दनाः ॥") विभागितः, चत्री, (वि+ व्यस्न + क्तिन्।) विश्वमः,। इति विभमग्रक्टीकार्यो भग्तः । ( यथा, विमहोत्यः, पुं, (विमहोत्रक्तिवि । उत् + स्था प्रवीधचनीद्ये। "स्कुरइदेत्विधान्तिचनान-सन्तमस्यास्यं सार्णितापशारे कर्जीत ॥") विसतः, चि, विवद्धसतिविशिष्टः। विपूर्वकान-

घाती: क्षाप्रकारीय नियात: । विमनस्कः, वि, विमनाः । विनिमहोतं मनोरस्थेति विमर्धनं, स्नी, (वि + क्य + क्युट् ।) परामर्थः । बहुत्रीक्षर्शे कप्रकारेय निष्यतः । (यथा, भाग-

यते। कार्श्व हर्। "विजीका भद्मसङ्ख्यं विसनस्तं द्रष्टभाणम् ॥" ) विसवाः, [स] जि, (विवर्ष्व मनी यस्त्र ।) जिल्हा-दिबाञ्चलचित्तः। तत्पर्यायः। दुनेगाः २ वानाः-मेगा: १। इक्षमर:॥ दु:सितमानस: १॥ इति ग्रन्द्रज्ञावकी । (यथा, देवीभागवते । 11121101

"सिटमस्ति बदा राजन्सदिती विमनासाया। शालाबाच तथा वर्षे समझ्क् स प्रशेतम ! । ") विसयः, पुं, (वि+सी+"एरच्।" रवण्।) विकिस्य:। इति देसचन्तः।

विमद्दः, ग्रं, (विकासतिश्वी इति। वि+कत्+ घण्।) कालकृतह्यः। इति रजनायाः। कानकाञ्चान्दवा इति भाषा। विसर्वेनम् : इति भ्रस्ट्रहावनी । (यथा, रघु:।५:६५।

"तं कर्योभूषया विभी क्तपी वर्गानं-भ्रयोत्तरऋद्विभद्देलक्काङ्गरागम् ॥" सम्पर्वः । यथा, रघुः । १३ । २० ।

"वाशी अनेन्द्र द्विपदानग्रस्त-किमार्गमावीचिवमईश्रीत: " "चिमार्गमा मङ्गा तखा वीचीना दिसर्देन सम्पर्केश प्रीतः।" इति तड़ीकाशं सिक्ष-नाचः । अ। युह्नम् । यथा, रामाययी । १।३२।०। "देवासुर्विमदेस वचाम् विक्रतवयम् ।" नातच्या यथा, सचेत । ०। ६३। २३। "कार्याधिन विसर्धिक राक्षा दोबाय

ककाते।") विमहैन:, युं, (विमहै रव । आर्थे कन्।) चन्न-सब्देः। इति राजनिर्धेस्टः । ( चक्रसहेत्रक्टे-श्या सुखादयी विक्रीया: ॥)

महंत्रम्। तत्पर्यायः। परिमत्तः ६। पत-

मरः। विसर्: १। इति अवदरणावती। विश्विता सर्वेषच । ( सम्रा, सम्राभारते । ३ । "भक्ते सा जानमात्रीय्षं गरिमन्यो सुदुर्मियान्। वर्षं वता कारिकासि मेरोरिव विमर्देणम्॥" त्त्र, विश्वेष क्ष्मातीत । वि ने करू ने खाः । अहेनकारी। पीकास्यक:। बचा, नवासरि-स्रामरे । ११६ ।१६ । "अभू व वारकस्त्रस्य परसेनाविमर्नेन:। सहान् कृष्णवापीच् इति स्थाती सहीतके।" बचा च साचिव्यद्वेती । ३ । २६६ । "बार्यं चरसनी कार्यों प्रीन स्तन विसाईनः ! नाध्युक्त चनकार्या नीवीविस्वनः नरः ।")

बूरमानी मनोचारी गत्म चामीय देखित: ॥" इति श्रम्बर्कावकी । विसर्वः । यथा,---"चितकी खाइनयन प्रशासकी विसर्वनम्। चथाचारकारे कष्टी।स्याचगुवद्वयम् ।"

+ सः।) सहेनाच्यातसुत्रन्यादिः। यथा,---

"बाच तन्ते परिमणी विसहति सनी परे।

र्ति वेशवनः। (विकासतिरनेनेति। करणे खुट्। जानम्। म्राचा, भागवते । ६ । १ । ११ । "क्रमीया कर्न्सनिक्यी न ह्याक्रान्तन रम्पतः व्यविद्वद्धिकारित्वात् प्रायक्षित्तं विसर्धेवस् ॥") विम्(श्री भें:, पुं, (वि + क्य (श्र) म चन् ।) विचा-रका। रति चढाधरः । (यथा, कचासरित्-

साप्तरे। २०। १२४। "सत्ययः आदि सुच्छाति विस(से)मे विदुधा-मपि ।")

विसर्ज, सी, (विसरी मजी बसात्।) तारहम-द्विशाक्ततम्। तत्त्रपरकविश्वेषः। तत्पर्वेषः। विभेताम् ९ साक्त्र समलम् ८ साक्षातु-कम् ५। वास्य गुकाः। कट्लम्। तिस्तलम्। लग्हीवतसनाधिलम्। रसनीमाही तुस्य-लम्। वेधे भिज्ञवीधंकलम्य। इति राज-त्रिवैष्टः । ( तथासा शोधनमारकविष्यः। "म्बारगानतेचेष्व बोदुग्धे करणी रसे। कौलत्ये कोत्रवकाये माध्यकं विमनानाया ॥ सङ्घ: मूरवकन्दस्यं खेद्येष्ट्रश्वर्थान ! । चाराव्यवदश्चीय तेलवर्धाः सम्बाह्म । युटक्यं प्रदातयं ततस्तु शोधितं भवेत्। जनीरसार्वे स्वी सिन्नी मेनसङ्गीरसेकाया। रक्षात्रीमेव वा गान्धं वसं विमलशुक्षये॥" रति विस्वशृक्षिः। रति वेश्वररोक्रसार-संग्रह चार्यमार्वाधकारे ।)

विमर्क, वि, (विमरी मन्त्री बस्तात्।) विसीनम्। तत्त्वयात्रः । गीधम् २ । इत्समरः । ध्रयतम् ६ । दति सम्बद्धापनी । ( यथा, रामामचे । ६ । 821581

<sup>अ</sup>प्रविकासित सीयानि विकासानि मणीधराः । | विद्यायमो विविधान अवश्विषांच निर्शे-**राज् ∗"**)

चारः । इति च म्बद्द्वावको । (यथा, मार्च । 61341

"अविद्यास्त्र भर्तेष्टि स्ट्रप्ट विस्ताः परकोकमण्युपमते (विवशः॥") विमन्तः, पुं, (विवानी बनः पार्वं बन्धात् ।) अर्थेन् । र्त हैमचन्त्रः । ( सुदुान्तवृक्तः । यथा, भाग-यते। ६। १। ४१।

"तस्त्रीत्सनो अयो राजन् विससम् चन:सुता:।") विभक्तदानं, स्रो, (विभक्तं विश्वद्धं दानम् ३) नित्व-ने अभिक्रकाच्यदानम् । द्रेचरप्रीयनार्यदानच ।

"नित्रं वेसिक्तियं काच्यं विश्वकं दानमीरितम्। व्यवनाविक विकासिन्द्रीयते । भाइद्रिश्च मर्च ततृ स्थात् त्राक्षवाय तु निक्ष-सम् ॥

यसुपापापप्रामधे च शिवते विदुवां करे। नेभित्तमं सबुद्धं दानं सञ्जरबुडितम् ॥ व्यप्रस्विक्ये व्यथं स्वक्षांचे यम् प्रदीषते । हारं तत् कान्यमास्यातन्त्रधिभिद्वेनंत्रिनाकः । चैतवा चल्वयुक्तिन दानं तिश्वमलं स्थूनम् ।" इति गावके ५१ कथाय: ।

विस्ततस्तिः, पुं, (विस्तः सम्हो सम्बः।) स्पाटिक:। इति राजनिषेद्र: ।

विस्ता, खारी, (विस्ता+टाप।) व्यक्ता। प्रथायो यथा,---

"भ्रातका चप्तना चारा विस्ताविद्वनाच वा। तचा निमदिता भूरिपेना चन्नैनपेसपि।" इति सावधकाश्यसः पूर्वस्वकं प्रथमे भागे॥) भूभिमेद:। इति नैदिनी। ले, १३१ ॥ देवी-मेद:। यथा,---

"य्थाकामिमता कार्या श्रक्षचारेन्द्रवर्षसा । सुक्ताचक्रवधारी च कमकसुकरा वरा ॥ नावासनसभाकः जित्रमात्वास्य प्रिया। इविजी दोइना दादा नपूरमदचिता। वित्रपञ्जक्षीमेन हाकायुर्वृपवर्श्वनी ।" इति देवीपुराखे संवस्तरदेवताहितीयविध्-सिकाविधि: । 🐞 । जनावा । "पूजरीत् कर्शिकासधी वासुदेवन्तु नायकम्।

विमला गाविका तस्य वास्तदेवस्य कीर्तिता ।"

इति कार्किकापुराखे पर काधाय: ! # ! चपर्च।

"अक्षावे नाभिदेश्य विर्वाचीत्र उच्यते। विमवा का सङ्घादेवी जगनायस्त भैरवः ॥" इति तकाच्यामधी ५१ पीटनियांवः ।

(यथा च देवीभागवते। । ६०। ६४। "सबाबो सङ्घना भीता विसवा पुनवीत्तमे ॥") विभक्ताक्राकाः, जि, (विभक्ती विक्रीत व्याक्षा वस्त्र ।) निक्षेत:। इसमस्टीकार्या रायसकृट:।

विमनात्रिः, पूं, ( विमनः चत्रिः। ) ऋषुक्रय-पर्यतः। इति देशचन्दः। विमकार्यकः, वि, विकेषः। इत्रमस्टीकार्या रायसुकुट: । विशोर्स, स्रो, (विवर्ड शीवम्।) चन्द्रहर्मायम्। तत्तु क्रजुरादिमंबिन्। इति वैचित् 🛊 विमाता, [ऋ] च्यी. (विषद्वा माता:) माळ-नमस्याः यथा, स्त्रुति:। "भातुः पितुः कत्रीयांचं न नमेद् वयवाधिकः। नमसुयोत् गुरोः पत्नी आहनाया विमा-

स्वयंचारे ।

"कियो नमस्या दहाच वयसा वशुरेव सा: ॥" यतः प्रमुर्वययाता विश्वयो द्वता चातः कनिष्ठा षा(प नमस्या:। इति सत्तमावतत्त्रमः 🗢 ॥ विसाहरणोनिष्टतार्वाप पितासच्चनविसास-क्रमेथलम्। यथा द्वज्ञवातिः।

"पित्रीरभावे आतृषां विभागः वंग्रद्शितः। भातुनिक्ते रजांच जीवतीरपि ग्रस्कते ॥" व्यव मारूपर्द विमारूपरमपि पुत्रानारीत्यति-सक्षादनानीक्यात्। इति दायतत्त्वम्। 🗢 ॥ धास्ता अवंशिषं वथा। बोदरभाक्टभिविभागे क्रियमाची माचे पुत्रतमाग्री रातकः। समाध-चारियो भाता इति वचनासाहपदका अन्ती-परलात न सपनीमाळपरतमपि। बलक्तस्य सुकारीयवास्यपत्तः। इति दायभागः ॥

इत्यसर: । चामरक्या इति भाषा । ( च्या: विमास्य:, १, (विमातुर्वायते इति । विमास + **लव+ड:।) बाळसपत्रीपृत्र:। तत्पर्याय:।** वैभाजिय: ९। इत्रासर: । वेसाच: ६। इति

> विभागः, पुंकी, (विमर्तं मानसुपमा मध्य।) देवरण:। तत्वर्थाय:। बोमयानम् २। १.स- विसुखः, जि, (विबर्के चननुतूनं सुर्खे यस्य ।) अर: । ( घषा, कुमारसम्भवे । २ । ३५ । "शुवनात्तोक्तनप्रीतिः स्वर्शिभनीतुभूयते । खिजीभूते विमानानां तदापातभयात् पथि ॥") वार्वभीसरहम्। (तत्तु वप्तभूसिरहम्। यथा राभावके। १।५।९६।

"सर्वरमसमासीर्या विमानस्थ्योभिताम् ॥" "विमानोश्या देवमाने सप्तभूमी च सद्दानि॥" इति सङ्गीका एति विचलुः । )

चीटनः। यानमाचम्। इति मैदिनी। ने, १३२॥ (चि, परिच्छेरकम्। यथा, करलेदे। R | 60 | R |

"सोमापूषका रचनो विमान रप्तरकं रचमविकामिनाम्॥" "विमानं परिक्रिकं अर्जमानसिखयै:।" इति **\$ | \$ | 8 |** 

"पिता वज्रानाससुरी विष्यास्तां विमानस्थित्युनचा वाचलाम् ॥") "(वमार्ग विभीयते≱नेन प्रकश्चित विमार्गः

यद्यादिकानीसाधनम्।" इति तद्याकी सायकः॥ विसनी मानी बस्हेति विश्व है। व्यवद्यातः। यचा, भागवते । ५ । २३ । १० । <sup>अ</sup>का चिकाचित् चुनरयान् विचित्रं-सम्बद्धिकाभिष्येथिती विमानः। तत्राति हान्स् प्रश्चितव्यक्षामी वला (इत्तुक्यनवय तांचाती) न्ये॥") चपत्री। चतुमा इति भावा। चा चनीयस्यपि विमार्गः, युं, विपूर्णनाचवातीचेन्प्रतावेन निव्यप्तः॥ यम्माच्चेतीः (विदक्षी सार्थः।) क्षपयः। (बया, इराक्ष्रकाते ५ बाक्की "नियमवसि विमार्गेप्रस्थितानात्तर्हः प्रश्नमयनि विवादं ककारी रचावाय ।") विसक्तः, त्रि, (वि+सृष्+सः।) विशेषेण सुक्तः।

"येश्लीश्रविद्याच विश्वक्रमाणिन-व्ययक्तभाषाद्वप्रहुबुह्वयः। च्याततः अच्छित्र परं मदं सतः पनम्बद्धी नाहतयुद्धस्यक्षयः ॥" इति मीभागवते १० व्हान्ये १८ व्यथायः ॥ बक्तः। (यथा, सन्दासारते। ७। १८। ३५ । "विसुक्तं परमाक्रिय कक्षि पार्थं महाश्वरम्। वेशियां युचि दुईचें भगदत्तं सुरक्षियम् ॥" युं, माधवी । तत्वयंयो घषा,---"माधवी स्थानु वासन्ती पुत्रुको मस्त्रकोशिय। ष्यतिसुक्ती विसक्तष कासकी अमरोत्नव: ॥" इति भावप्रकाश्चा पूर्वसाम प्रथमभागे ॥) विसक्ति:, की, (वि + सुच् + क्तिन् ।) विमोधनम् । भोजः । यया, प्रायक्तितत्त्वे ।

"पिनृजमस्ये हिति वे च स्त्री: क्षधासुजः नाम्यवताभिवन्धीः। प्रदानप्रकाः चनवे चितानां विस्तिदा येश्निभर्यक्तिया"

यश्चिमुंखः। विरमः। यथा,— "साममे: कल्पितेकं दि जनान मदिसुखान्

माच गोपय येन खात् ऋष्टियोनरीत्ररा॥" इति माद्योत्तरसम्बद्धे प्रियं प्रति विवादवाक्यम् ॥ . विसुत्र:, चि, (विगता सुदा सुद्रकभावी बखा।) प्रपुक्त:। इति हैमचन्द्र:॥ सुदारहितचा ॥ विमोचवं, सी. (वि+मोच+ल्ट्।) विमो-चनम्। परित्यचनम्। यथा,---

"वं धमीकामार्थविस्तिकामा भजना इष्टां मित्रसाप्त्रदक्ति । किचाधियो राखपि देशमधर्य करोतु मेश्चअस्यो विमोचयम्॥" रात श्रीभागवते १०। ⊏३ खध्याय: ॥

तक्षाक्षी सायकः ॥ साधवम् । यथा, तत्रीव । विमीचनं, क्षी (वि + सच् + खुट् ।) दूरीकरणम् । विसुक्ति:। विपूर्वस्यकातोरमद्धातायेन निष्य-ज्ञम् ॥ ( यथा, मञ्चाभारते । १ । १६० । १३ । "व्यवनाष्टं करिकामि कुलस्वास्त विमीपनम्। षक्षं स्था भविष्यामि सामा करने सुदुष्करम्।"

वियम्

सीर्चेषक्षेत्रः। यथा, अक्रासारते ।क्।च्कृश्यू । "विमीचनसम्बद्धाः वितमन्त्राजितित्रयः। प्रतियश्कते हों है: बर्मैं: व परिसुचारे " प्रे, मष्टादेषः। यथा, मधाभारते ।१६११ कायुटा "विमोचनः असुरकी श्वरत्यक्षको इवः ॥") विभोचनं, क्री, वैचित्तीकरकम्। विपूर्वसूच-थातोरनद्(खाद्)प्रश्चयेन विवाहन् । (विमी-चयतीति। वि+ श्रंच + विम् + व्यः। विमी-चके, चि । यथा, मामवते । ११ । २३ । ६ । **ैततो विश्वान्यतो चातो योश्चश्चारी विसो**न

विमोचितः, वि, (वि+सद्य+विष्+कः।) मोच्युक्तः। मोचितः। यथा, ---"ताषयातिवजीकात्ती महामायाविमीहिती। जक्तवन्ती वरोध्याची वियनासित के प्रवस् ॥" दति देवीमाचाताम् ॥

**चन: ॥"** )

वि(वि)मं, सी, ( वी जलादिय + "उस्वादयस्य।" खबा। । १५। इति वन् प्रत्ययेग निपासनान् वाप्तः।) प्रतिविमन्। क्रमक्कतुः। इति वंश्वित्रवारोकारिवृत्तिः । (मूर्तिः । वया, भागवते। इ. १ । ११। "भ्रद्ध्यांतप्तम्पवासविद्यप्तद्वर्शा वृद्धास्। कारायामार्थशत् यसु साविमं जीनको चनम्॥" तयाच राजतरक्रियाम । १ । ४६६। "मेषवाष्ट्रमभूभर्त्तुयस्त्रा भिन्नाख्यया स्ति। विश्वारेक्ष्य तथा बुद्धविश्वं चाधु निवेश्वितम् ।") मेरिनी। वे, ७॥ (वदा, क्षमारे। १। ५०।

"उमासुखे विमयकाधरोहे बापारवामाच विकोचनानि ॥") चाला पर्यापः। तुक्तिमेरी १ रक्तपता ३ विभिका । पीतुमसी । इसमर: । योडी ६ विम्बी के। इति रज्ञसाता॥ विमाप् विमा नंगृ ६ निम्मणा १०। इति सम्बर्कावणी। चका गुकाः। पित्तकवन्द्रहिवगञ्चकाशकुष्ठ-नाशिक्तम्। इति राजवक्तभः । व्यपि च। "विभी रसायका तुमी तुक्किकी च विक्रिका। क्षांचीपमणना मोक्ता पीलुपर्यों च कथाते । विस्तीयनं काष्ट्र भीतं गुष वित्तासनात्वत्त्र। कामानं वेसानं वर्षं विवन्धाधाणका वृक्षम् ॥"

दलि भावप्रकाशः । वि(वि)मः, पुं क्री, (वी + "उच्चादवन्य।" उत्पाः BILL! इति वन्त्रस्थित वाष्ट्र: |) सर्थ-चन्त्रसम्बन्धम् । इत्रस्यः । (यथा, प्रवीध- वियन्, की, (वियम्हति व विरस्तीति । वि+ चनादवे ( सम्।

ने अभी सहन्ती व ववातव: प्रमान् अवान न देवात् प्रवतीत्रकात् पर:। य एव भिन्नसमनाहिसायमा द्विचेव विश्वं क्लिये विश्वकत: ।" वयाच मार्वेक्टिं। 🖙 । १६ । "रेपन्यकासममतं परिपृश्वेत्रकः-विभाग्नकारि कावनीत्तरमा भित्रकालाम् ।"

सक्तमाचेश्पः यया, ऋतुवंदारे । १ । ३ । | "नितम्बिन्देः शुदुक्तिकेकतेः कानै: सञ्चाराभरके: सक्तरने:। शिरोक्षे: कानकश्यवास्तिते: खियो निराधं ग्रमयन्ति कासिनाम् ॥ मयाच जुमारे। ७। २२। "व्यक्तानमाणीका च श्रीभन्नान-मादर्थविमे शिमितावताची। चरोपवाने लरिमा मभूव खीयां प्रियाजीक पत्नी (क वेश: ")

षि(वि)मः, ग्रुं, (वी + वन्धवयेन साधुः।) ज्ञाताः षाय:। इति मेरिनी। वे, ०॥ वि(वि)मर्क, क्री, (विम + खार्चे कृत् ।) चन्नस्रायं-मक्क जन्। विभिक्त विजन्। इति श्रव्हरज्ञा-यकी ॥ (सचकः। संच्य दलि भाषा ॥ यदा, में बड़ी। २१। ३०।

"विधिक्षिक्षेत्रे विधिमा बधुमां किमाननं काचनस्यकेन ।" व्यवः "काव्यनस्य स्वानेन विकासना" इति गारायकोटीका 🔻 ) वि(वि)मणा, क्यी, (धिमं सर्व जायतेश्लामिति। जन् 🕂 ७:।) विक्षिका। इति ग्रब्ट्रकावसी ॥ वि(वि)व्यट: पुं, सर्वेप:। इति श्रव्यक्तिकाः। वि(वि)मा, च्यी, (विमर्व प्रक्रमच्याच्याभिति । वियम:, पुं, (वि+यम+ "वम: वसुप्रविधिष्ठ विम + चच्। टाग्।) विभिक्ता। इति भ्रव्द-

रमावनी । विभिकापत्तम् । देनाक्कचा इति भाषा । इति वि(वि)मिका, क्षी, विवस् । इत्यमहः ॥ (यथा,---"तुली रक्तपचा विली तुकांकेरी च विलिका ॥" इति वैद्यक्रकमानामाम्॥)

चन्द्रसंमकत्। इति शब्दरवावली। वि(वि)मी, ची, (विम + भौरादिलात शीव्।) विग्रुक्तः, चि, वियोगविश्रिष्टः। विपूर्णकृष्णवातीः विक्तिका। इति प्रस्ट्रकावशी। (यथा,---"काकारणी चित्रपत्तां विभी शुक्राच धार्यत् ॥

इति सुम्रुते जगरतमे इर आधाय;॥)

वि(वि) मु:, क्यी, ग्रुवाक:। इति केचित् । वि(वि)मोष्ठः ) वि, (विम + चोष्ठः। "चोली-वि(वि) जीष्ठः ∫ स्थोः समासे वा।" इति पाचि-को क्लारको प:।) विक्ली इव क्लोडी संस्ता। रति सम्बोधकाकर्यम् ।

वियकारी, [न] पुं, (वियति काकांग्रे करतीति। पर + बिनि:।) विश्व:। इति स्व्यमाना। व्याकाश्चर्यासमित, वि ॥

वस+ "व्यविष्यीः पि क्षाते।" ६। १। १०८। इति किए। भी चममादीगामिति मसोपे तुक्।) चाकाश्चम्। इत्रमदः । (यथा, भागवते। विधोगी, [न्] पुं, (विधोगी) छ। स्तीति। विधीम + \$1 E1 \$8 1

"तचीव तन्नाभिसर;सरीच-महार्विभवाः चन्नवं विश्ववः। वस्य देवी जगती विधाना गावः परं लोकविवर्गहरिः 🗗

श्वाप्रशिवी । सम हिन्यनक प्रमीत: कात् । यथा, तेतिरीयशास्त्री १ । १ । १ । ९ । "वावाष्ट्रचिनी तकासाम्। ते विवती सम्ताम्॥" तथाच श्रमधनाक्षव । का १। ६। ६३ "तयीवियक्षीयींश्नारेयासाध्य आसीत् तदमा-रिचमभवत् ॥" ● ॥ वि + वर्र + ग्रष्ठ । शसन-भी के, चि । वया, भागपते । 🗢 । 📢 । ९८ ।

"कुटुम्ममीवास विवक्तिकाश्व-में नुष्यते । यें विश्वतं प्रमत्तः ।" तथा, तत्रेव। १। २१। १। "विविश्वित्ताचा द्रती तमां समां पुभूषतः। निष्यचनसा धीरसा सञ्चलका बीहत:। चतीयुररचन्द्रास्यार्थम् । व्याप्त । व्याप्त । व्याप्त । "वियद्वित्तास्य विथतो गमनादिव खद्यमं विवेव देवाद्यस्थितं विश्वं भीव्यं यस्त्र । यदा विवत् वर्ष प्राप्त्रविदर्श भीग्यं यद्य ।" इति तष्ट्रीकायां श्रीघरसामी ।)

वियह्मक्षा, की। (वियती मक्षा।) सामैमक्षा। इत्यमर: #

वियह्तिः, कौ, (वियती भूतिभैक्षीवः) वान-कार:। इति चिकाकश्रेष: ।

वियक्तिः, गुं, (वियते। समि:।) समि:। इति शारावनी ।

भै।" ३। ३। ६३। इ.स.मृः) संबस्:। इ.स.-मरः । दुःखम्। इति खामी ॥

विवातः, त्रि, (विवर्त्तं निन्दां यातः प्राप्तः।) निकेचा:। इत्यसर:॥

वियास:, पुं, (वि+यस+वण्।) वयस:।

क्तप्रवाचेन निव्यद्धः । (बणा, देवीभासवते ।२।

"किं करोसि क गण्डासि व्यक्ताने प्राथवज्ञासा। न ने जीवितुसिक्शासि विश्वक्तः श्रियमानमा ॥") वियोगः, एं, (वि+सुण+चम्।)विकट्रः। तत्पर्यायः। विषयमाः १ विषयोगः १ विरयः। इति द्वेमचन्त्रः । (यथा, भागवते । ६।१३ । ६.। "यसा बीगं व बाम्ब्लि वियोगमधकातराः। भवित्व चरवाकीकं सुवयी प्रतिश्वसः ।") विधागभाक, [भ] भि, (विधागं भन्ते इति । भण + विक्।) विकट्दगुक्तः। यथा, नैयम । "वियोगभाकी। विषय प्रमाता

तदेव शाचार्यता अभावनम् । पिनेन रोवास्याच खुवा सुद्धः अष्ट्रमाष्ट्रमत जन्द्रविद्यो।"

इति:।) चल्रवाकाः। इति शब्दकिकाः। वियोगपुत्ते, चि ॥ (बया, मार्बक्कं । १२। १५। "ता: श्रोका या वियोगिनी न श्रोका या

भर्त्त (संयोजसम्बा नातुभूत; जतत्त्ववा ।")

4

### विर्जा

वियोजितः, चि, वियोगं प्रापितः। विपूर्वेनप्राना-युष्यातीः साप्रवायेन निष्यतः । विरुक्त:, चि, (वि+रन्च+क्त:।) विरागयुक्त:। वानहरसः। वधा,--"द्यान निकी विरक्ती वा महक्ती वानपेश्वतः। क्रांजक्राणाचमांक्रका परेदविधियोचरः ।" इति कीभागवते १९ कान्ये १० काळाव: ।

(बदाच। "लिय प्रचले सम किंगुकीन स्यप्रसन्ने सम किं गुणिन। रसी विरसी च वरे बधूनी

निर्चेक: क्र्युमराग एष: ॥" रत्हदः 🛘 🕽

विरक्ता, ची, दुर्भेगा। इति चित्राक्षेत्र्। आनतुकूता। यथा, नीतिप्रतके। १। "वां चिनायामि सनतं मधि सा विरक्ता सा चात्र्यसिक्ट्ति जर्गय जनीश्यरसाः। व्यक्षतृज्ञतेऽपि परितुव्यति काचिद्या धिक् ताच तच मदनच दमाच माच।" विरक्तिः, चौ, (वि+रन्थ+क्तिन्।) विरामः।

"देष्टी गुरुसँस विशक्ति धिवेक देतु-(अंभ्रत् सा सत्त्वनिधर्ग सत्तात्त्रीदर्जेम् । तस्त्रात्वनेन विन्द्रशासि यथा तथापि पार्क्यमिखविश्लो विचरान्यसङ्गः॥" इति कीभागवते। ११। ६। २५॥ विर्द्भ, स्ती, क्षपुष्टम् । इति राजनिर्धेग्दः ॥ विरचितः, चि, (वि+रच+क्तः।) विश्वेषेण इचितः। निकितः। यथा,—

"यम श्रीलचन्समा विर्चित श्रीसमामानाटके भीरतीयुपरामचलचरिते प्रतुद्धते विक्रमीः ॥" इबादि महानाटकम् ॥

विर्जक्तभाः [स्] पुं, यत्वगुव्वविशिष्टः । तत्-ममाबः। इयातिमः २। इत्यसरः।२।काष्ट्रश "विमते रजकामती येवां ते रजकामोगुगम्चाः साबेकानश्चाः साचातृहतवासयो जीवस्तुताः थासादयो दयातिमा उचानी। दयं देतं व्यति-क्रम्य राष्ट्रित इति च:।" इति भरतः ।

विरुत्ताः, [स्] क्यी, (विनिष्टतं रणः शीवितं थस्या::) विश्वतार्भवा। इति चटाघर:! (बास्ति रको धूनियंग। धूनिरचिते, वि। यया, सञ्चामारते। १।६६। १५। "सर्वेरिहानी मनायं यह समेनिती वयम्। र्वनो विर्जाः पत्था बद्यति देवसञ्जः ॥" विकाल: । यया, सञ्चाभारते । २ । २ । ५ । "विर्योश्मर्विषमाखी द्वीकी र्तंद्वतिभः

पूं, नागविधेष:। यथा, अश्वाभारते । १।३५।१८। "विरवाच सुवाचुच शालिभिकाच वीर्थ-

विर्जा, ची, कपित्यानीवचः । इति रलमाजा । दूर्या। इति शारावती । वयातिमाता । यथा, ।

जलाजाः पिष्टकामायां विरुव्हायां सञ्चावनाः । यतियेवाति: स्वयंतिरायाति: पचमी बुक: ! तिकां बवातिः प्रचानां सङ्गवलपराक्रमाः ॥" इति कीमों २० चाधाय: ।

श्रीताकावादी। या राधाभयात्रात्तपावा सनौ सरिक्षाभवत्। तस्ताः सम्प्राः तम समुदाः

वाभवन्। यथा,— "स्कदा राधिकास। हैं गोलोके औषर: खयम्। विषयार मधारस्ये तिकाने रासमक्षे ॥ त्तवा विश्वारं श्रीतवासामसङ्गा विश्वाय च । गोपिका विर्णामना ऋतारार्थ जगाम स । इट्टाच श्रीष्टरिक्त्ये विजवार तथा वर्ष। तयाधक्तं श्रीवरिच रत्नमकपर्वस्थातम् । ह्या च राधिकामाच चकुक्ताच निवेदनम् । चताम सञ्चा देवी तं रत्नमक्यं सुने । दारे विश्वसं एदधं द्वारपानं सनी चरम्। तस्वाच द्या देवी रक्तपद्मवतीचना ॥ दूरं गच्छ गच्छ दूरं रतिजन्मटिक दूर !। की डग्नीं सत्परां कान्तां त्रच्यासि तत्प्रभी-

श्रुका की साइकं श्रुव्हं गीपिकानां इदि: स्रयम् ।

क्रालाच को पिनाँ राधा सलाधाँनै चकार इस्थ विर्काश्चिकाशास्त्रात्र कालार्थीनं इत्रिपि । इष्ट्रा राक्षामवाना सा जची प्राकाच योगतः। सदाक्तत्र सरिद्र्यं तथ्क्रीरं वसूव 🗑 । धामच वर्त्ताकारं तथा गोलोकमेव च। कोटियोजनविस्तीर्ये प्रस्थिशितिकमेव च । देवें दग्रसुखंचात नानास्त्राकरंपरम्। राधा रतिग्रहं गला न दस्यें हिरं सुने । विरुवाच सरिङ्गी हुष्टा गेचं क्यास सा। श्रीत्रको विश्वं द्वष्टा सरिङ्गं प्रियो सतीम्॥ उन्ने दरोइ विरकातीरे नीरमनोचरे। लया विनार्ष सुभगे कर्य जीवामि सुन्दरि ! ॥ नदाधिकाळदेवी तां सव कर्तिमती चति। पुरातनं भारीरं ते सरिद्रममभूत् चित । जलाइत्याय चागच्छ विधाय मृतनी तन्म्। चालगाम इरेरयं माचानाधेव सुन्दरी । प्रक्रानां प्राथमाथय प्रश्नामी नक्रचच्चा। ताचा अस्पवती उद्घा प्रमुक्तीत्रेको जगन्यति: ॥ चनाराकिक्षमं तूर्वे पुषुम च सङ्ग्रेड्:। नानाप्रकारऋज्ञार्विपरीतादिकं प्रसः॥ रश्वसि प्रेयसी प्राप्य चनार च पुन: पुन:। विरचा का रजीयुक्ता भूला वीर्कंससी घकम्। सस्यो कश्रुव तजेव धन्या गर्भवती सतीः तस्त्री तत्र सुद्धासीना सार्धे पुत्रेश्व सप्तमः॥ रकरा परिया साहें हन्दारस्ये सुनिकाने। विजञ्चार पुत्रः साध्यी ऋङ्गारासभागानसा । श्तक्षित्रकारे तथ सातुः को क्रियाम इ। क्रनित्रपुत्रसाखाच आद्यमि: पौड़ितो भिया । भीतं स्वतनयं स्टब्स्स तवाच्यानिधः। क्री कृषकार वार्तावा सम्बो राधाय चंययी।

प्रकीश्च बार्लसा साध्वी न ददर्शान्तिकं प्रियम्। विवकाय कर्य तथ सङ्गारास्त्रमानवा ॥ द्राचाय सामुनं कोपान् सदमोदी भविश्वसि । भाषाय सर्वाम् वालांच यानु माहा रसानलम् ॥ श्रुला विवर्णं खर्ने प्रजम्मुधरकीतलम्। सप्रदीपे समुद्राच्य सप्त तस्युर्विभागग्रः । कमिलाइन्ह्ययंथ्यं दिशुगं दिशुयं सुने । बवरी श्रुसुरासपिदै चिदुम्भजनार्येवाः । एतेवाच जर्ज एक्यां एकायेच भविकात ॥" इति ब्रश्नविदर्शे श्रीताधाजनाताके शह वाधायी॥ जगन्नायचेत्रम्। यदा,---"अक्षते नाभिदेशक विर्वाचित्रस्थते । विसवा या सहादेवी जगतायसा भेरदः ।" इति तन्त्रचुड़ासगौ ४१ पीठनियंप: 🕬 तच सुक्रमीपवासी व कर्मचौ । यथा । स्कान्दे । "सुकाचीयवासक सर्वतीयेव्ययं विधि:। वर्जीयला सर्या सङ्गा विद्यानी विश्वनी तथा।" इति प्रायश्वित्ततत्त्वम् ।

विरुष्कः, पुं, ब्रक्ता । इति देमचन्त्रः । विर्चि:, पुं, ब्रक्सा । इति वेमचन्द्रः ॥ विर्णं, की, वीर्कऋषम्। इति ग्रन्ट्रवावली ॥ विरुतः, चि, (वि+रम+क्तः।) विवृत्तः।

"बात्तविद्यी सुनेर्जानी आतुष्णानी निजेभेवात्। विरुत्तिः नार्षिती दृष्टाच्छीकात्रामेस पारितः।" इति सुर्थवीधवाकर्यम् ॥

विरतिः, की, (वि+रम+किन्।) निष्ठतिः। तत्वर्थायः। आरतिः २ अवरतिः ६ उप-राम: १। इत्यमर: ॥ उपरम: ५ विराम: ६। इति भरतः॥ (यथा, कथासरिन्सागरे।

"क्रक्शच दु:खदीर्घायां गतायां विर्ति निधि॥")

विरक्तं, ऋती, द्धः । दिल राजनिर्धेयटः ॥ विरुष्तः, चि, व्यवकाद्यः । माण् इति भाषाः तत्पर्याय:। पेलव:२ ततुः ६। इत्यसर: । (यया, हक्ष्त्कयायाम्। ६०। १। "मूर्णानारविक्षचपाकुरनखी वन्नी शिराय-

संशुष्की विरलाकुली च चरणी दारिहाद:स-प्रदी॥")

विरुत्तहवा, स्त्री, (विरुत्ती निर्मात्ती हवी यस्त्रा:।)

श्चर्णयवाग्:। यथा,--"यवाग्राध्यका आया चैव सुदुनसिक्षिका। विश्वेषी तर्भाच स्थात् सा सन्त्या विरुत्तदवा ।"

इति चटाघर: #

विरद्धः, पुं, (वि+र्द्धाताने भः।) विक्टेदः । तत्वर्थायः। विप्रक्रमः २ विप्रयोग: ६ वियोग: 8। इति हैमचन्त्र: ॥ 🗣 ॥ (यथा, साशिकारपंगी।१०।

"सङ्ग्रस्विर्द्धविक्क्ये वर्शम्ड विर्द्धो न सङ्ग्र-सचाः।

IV

सक्त सेव तथेका जिस्कामिय नमार्थ विर्वे॥"
भर्नु विरुद्ध कीयां दोषाय भवति। यथा,
भर्नु विरुद्ध कीयां दोषाय भवति। यथा,
भर्नु । १६।
"प्रानं पुष्णमयं सर्थः प्रस्ता च विर्वेश्वरम्।
स्त्रीरम्योचे दास्य मारीयां द्रम्यानि यद्॥")
विर्वे वर्षनीयानि प्रया। तप्रः। विन्यासः।
चिन्ता। भीनम्। सम्बद्धान् । योतवे उत्यातादाविद्धान्। चागरसम्। ग्रीतवे उत्याताचानम्। इति कविक्षणकता॥

विर्धि थी, खी. (विर्धी थ्या चालीति। विर्ध रित काशी खळेराव चालति श्वताळ वस्ती जन्। + द्रांत + खियां डीप्।) विष्टेदविश्रिष्टा विराखितः, जि, (वि + राज + कःः।) श्रीभितः। जारी। यथा,—

"रतिः पंची विरक्षियी ग्रियः स्वीविरकी

द्योहें बोच संप्राप्ती कि वभूव हुयी: सुखम् ॥" इति वस्त्रेवर्ते की स्वाजनसङ्ख्यी ४६ जभ्याय:॥

भृत:। इति भ्रम्दभाता । विरक्ति:, वि, (वि+रक्ष+क्ष:।) व्यक्त:।

विष्टीतः। यथा,—
"समिभूतपावमतं श्रक्तस्तु स्टान् यसुण्भितम्।
श्रीतं विरक्तिं सूतसृत्वरविधृते अपि ।"

रति वटाघरः ॥

(यथा, वाहित्यद्वेषे १९०।

"दर्वं वक्षं वाकाहिरहितकतहः ग्राधदः
ग्रुषाधाराधारिकारपरिवातं विकासधरः ॥
दमे नेके राविक्विमधिकामीमे कृष्णवे
तम्भाविग्यानां कलधिरवगारे सुखतरः ॥")
विरही, [न्] पुं, (विरहीरखास्तीत । इति: ।)
विरहिविग्रिश: । वियोगी । यथा,—

"विहरित हरिहिह सरस्वसन्तं ।
कृक्षति ग्रुविस्थनंत समं सिख विरहिकनस्य

दुर्गो।" इति चयरवः॥

विरागः, पुं. (वि+रक्ष+ घण्।) धनग्रागः।

दासम्बाः । यथा,—
"विषयेष्यतिसंदासी सावसी सल उच्यते ।
तेष्येव चि विदासी चि नैसेलं ससुदाह्यसम् ॥"
दति प्रायचित्रसम्म ॥

(चि, विविधवर्णविभिष्टः। यथा, महाभारते। कारकार्थाः

२।२९। ४५। "वनाद्यदीला माख्यानि मानाकाराकादा-

विरागवसनाः सर्वे स्वतिको स्टब्स्टनाः ।" विगतो रागो विषयवासना यस्त्रै वर्षे । वीत-रातः । यद्या, भागवते । ३ । १५ । ८० । "श्रुक्तिमाणविश्वि हेर्स्स्यकोगिः

"यत्तेश्वताप्रविदिते हृष्ट्रभत्तियोगे:
हृद्यत्त्र्ययो हृद्दि विदुर्भागयो विदागाः॥")
विदागाद्देः, चि, (विदागं चार्चतीति। चार्च+
चान्।) विदागयोग्यः। तत्प्रयायः। वैदक्वितः २। इति हेमनमः॥

विराण:, पुं, (विशेषिय राष्ट्री इति। वि+राण + ष्यप्।) विराट्। यथा,— "इत्हाधी बदवातुम्बं पश्ची अलसस्भवा: । कोषधी रोमसस्भूता विराजकां नमीश्चु ते ॥" इति दामने ८३ कथाय: ॥

विराजभावः, जि, (वि + राज + भ्रात्रज्।) दीप्ति-विशिष्टः । यथा,—

"जटाकटाक्सभ्याद्धमन्तिक्यितिकारिकोरी विजीतवीचित्रकारीविराजमानम्हिनि । धमहमञ्जूषकार्वेष्टि पृष्ट्यायो विभ्रोरचेष्ट्रमेखरे रति: प्रतिष्ट्यां सम् ॥" दित काभीखकराव्यक्तिभित्ताकवसीचम् ॥ वराजितः, जि, (वि+राज+क्तः।) ग्रोभितः।

रीतः । यथा,—
"बतीव निकानं सारं स्र्यंभाषविनिन्द्वम् ।
परिष्कृतच मानिकोद्दीरकोण विराणितम् ॥"
दति नद्योवेनों मस्यातस्यको १० व्यक्षायः ॥

बिराट, [ज] पुं, ( विश्विक राजत इति। राज रीप्ती+किए।)चक्रियः। इत्यमरः॥ स्यूत∹ भ्रशीरसम्बुप्रपश्चितचेतनाम्। इति वैद्याना-चार. ३ 🛊 ॥ (बचाओ विराक् मार्भवर्णेन यथा, श्रक्षरविजये ( प्रकर्णे। "ग्रह्मार्कविराट् चतुद्धतोकात्मकः;। तद्यं बच्चाव्यकपैरपर्यक्त-भाकाष्यः ग्रिरः, चन्त्रस्ययौ नेत्रे, प्रागादिदिग्रः श्रोत्रे, जनारीचलोको प्रार्थं, मेर: एउपंग्रः, शिखरत्रयं सजककाः, प्रसम्पर्वताः प्रष्ठपार्च-वचामि, उपपर्वताः प्रात्मान्यादीनि, समुद्रा रक्तं, जता कायुनि, हमहत्ताः रोमाणि, श्रामः क्वति:, दीषा वजय:, भूरेखा रोमराजि:, भूमध्यप्रदेशी वस्तिः, श्रेषः श्रिकं, हिग्दन्ति-पर्क्तिनितम्बीसभागः, चनलाद्सिप्तकं कटि-पादाकाराल:, कूम्म: पादी इति श"क॥) सदा-विराजुलातियंथा,—

श्रीनारायस उवाच।
"चाय कियो जले तिस्तृयावदे अध्यक्षो वयः।
ततः स काले सम्मा दिसा भूतो वभूव ह।
तक्ष्मी श्रिणुरंतस्य श्रातकोटिर्विःभः।
यार्थ रोक्त्यमानस्य स्तवन्यः पीक्तः स्तुषा।
पित्रमात्रपरिस्तो जलमधी निराज्यः।
यसाख्यस्यनायो यो दर्शीर्दमनायवन्।
स्माल्यस्यनायो यो दर्शीर्दमनायवन्।
स्माल्यस्यनायः स्वीविष्याचा देवी महाविराट।

परमाय्येषा सत्यात् परः स्यूतात्त्रषायः मैं से तेनसा धोड्यांशी यः लखास्य परमासनः । साधारोग्धं स्थानियां महान् निष्णुष्म प्रास्ततः। प्रश्लेकं नोमकृषेष्ठ विश्वानि निश्चितानि च । तस्यापि तथां संस्ताच लखामि निष्णु ने हि स्थाः॥ संस्था चेदनसामस्ति विश्वानां न कराधन। अश्वविद्याधारादीनां तथा संस्था न विश्वते ॥ प्रतिविश्वेष्ठ सम्बद्धे महाविद्याधाराद्वेषः । यातालाद्वेष्ण्याकोकानां वश्वास्था परिकीर्तितम् ॥ स्वतः आहे च वेद्वस्थी मधास्त्राह्यस्थो सथा ॥ स्वतः अर्थेष्ठ मोनोकः प्रशासकोदियोजनान् ।

नित्वं सत्तस्यस्पम् यथा ज्यास्याप्यम् ।
सप्तश्चीपामता एम्बी तप्तमागरसंयुता ।
कनपमाप्रदुपदीपासंख्या नमानत्वता ॥
कर्ष सर्गाः सप्त जोना नम्बन्नोकसमन्तिता ॥
कर्ष सर्गाः सप्त जोना नम्बनोकसमन्तिता ॥
यातानान च सप्तासचि न सम्बन्धित परः ॥
सर्वे सर्ग्या भूनोंनी स्वनोंकस्वतः परः ॥
ततः पर्य सन्तेनी जनी जोनस्ताः परः ॥
ततः पर्य सन्तेनी जनी जोनस्ताः परः ॥
ततः परो नम्बनोकस्तामकास्वनितितः ॥
यवं सन्ते सन्तिमस्य सर्वेद्यानिन नगर् ॥
सन्तिमप्ति विनाधस्य सर्वेद्यानिन नगर् ॥
सन्तिमप्ति विनाधस्य सर्वेद्यानिन नगर् ॥
सन्तिमप्ति विनाधस्य सर्वेद्यानिन नगर् ॥
सन्तिमे विनुद्धगोनीकी सन्त्री ग्रामस्तिम्बन् ॥
प्रतिनोमकृपे नस्तास्तं प्रतिनमस्य निक्तम् ।
रवां संस्था न भागति क्रक्योग्नस्यापि का

प्रवीनं प्रतिवक्षाके जक्षविक्षाधिवादवः। तिसः कीवाः सुरासाच संख्याः सर्वेच पुणकः। हिशीशाचीव दिक्षाता नचनाक यहादयः। शुवि वर्णाच चलारोश्यक्षी नागाचराचरा: # व्यय काले च व विराट् कर्ते हट्टा प्रनः प्रनः । क्षिमा नारक ग्राच ग द्विमी यक्ष कक्ष । चिन्तामवाप श्रुद्युक्ती वरीह च पुन: पुन:। चार्जप्राप्य तदा दश्यो क्षयां परमपूरवम् ॥ ततो द्दर्भे सर्वेष बद्धाच्योतिः चनातनम् । वयीनजनद्यासं दिश्वचं पीतवाससम् ॥ सिक्षानं सुरको इक्तं अक्तातुय इकारक मृ। जवास वाजकसुरी ह्या जनकरी भरम् ॥ वरं तस्ते ददी तुष्टी वरंग्रः समयीचितम्। महामा चानयुक्तक चुन्पिपासादिवक्तिः, ॥ ब्रह्माका संख्यानिययो अव वस्य जयाविश्वा (निक्कामी निर्भयक्षीय सब्देश वरही वर्:॥ णरान्द्र हो गणी कपी कारिव व्यक्ती भव । दक्षकाच दचाकर्यो सभाममां तक्ष्यरम् ॥ वि: जलक प्रक्राप वेदागसवर पर्म्। प्रकादा (६ च तुष्यं मां का बा इ सा च र इ यम् ॥ विद्वायामासिष्य सर्वविद्वयरं प्रम्। मकां दच्या तदा इत्रं बच्चयामान स प्रशु: ॥ व्ययतां सङ्घः श्रुला निवोध कथवासि ते । प्रतिविष्येष्ठ यसेवेदां एदाति विवादे जनः ॥ तत्वीकृशीर्श विषयिकी विक्यी: प्रवादशक्त वे। निर्मेशस्यास्मनश्चेव परिपूर्णलभस्य च नेपेबीन च सध्यस्य निच किष्यत् प्रयोजनम्। यद्यहराति नेवेदां बक्षी देवाय यो जन: । स च खादति तत् धर्मे खच्चीहरूमा पुनर्भवेतु । तच मकं वरं दत्वा तसुवाच पुवर्किसः॥ वरमचं किमिएको तको बृष्टि दहामि च । क्षवास्य वचनं मुखा तसवाच महाविराट् ॥ करनी बालकसाल वचनं समयोशितम् ॥

श्रीमदाविराजुवाच। वरंगे स्वत्पदाम्मोर्ण भक्तिभवतु विश्वसा। यक्ततं बावदायुर्मे चर्या वा सुचिरं दिवा।

वहित्त्वा को बाजी भीवन्ससम् धनातम्। सहित्तिकी ने नार्खक जीवन्नपि ज्यो कि न: । किन्तच्चेपेन सपसा यद्भीन पूचनेन च। स्वामितिविद्योगस्य म्हर्सस्य जीवनं द्रया । येगालामा जीवितचा तसेव मचि समाते। यावदात्मा प्रारीरेश्वेत तावत् स प्रस्तितं युत: ॥ पचाद्यानि गते तसिन् न सतन्त्राच श्रक्तय:। य चलाच महाभाग वन्त्राक्षा प्रकृते; परः ॥ से क्रामबच्च सर्लेभ्यो त्रक्षण्योति: धनातन:। रत्नुहा वालककाच विरशास च गारद । खनाच क्राण: प्रमुक्तिं मधुरां श्वसित्तच्दरीम् ॥ मीलवा उवाच।

सुचिरं सुस्थिरं तिन्तु यथा इंतवं तथा भव। व्यक्तीर्थं कापाते च पातस्ति न भविष्यति ॥ व्यं ग्रेन प्रतिज्ञास्के लाच जुद्रविराज्भव। तज्ञाभिपद्मे बच्चा च विचयका भविष्यति ॥ सामाहि अचाराचीय सदाचीकादधीय तुः। शिविधिन भविष्यन्ति ऋडिसच्चारकाय वे॥ कावाधिकद्रक्षेत्रको विश्ववंशास्कः। पाता विश्वाच विषयी चुडौधेन भविष्यति॥ मङ्गलियुक्तः सतर्गं भविष्यसि वरेख मे । भ्यानेन क्रमनीयं मां निर्द्धं क्रव्यचि निश्चितम् ॥ मानरं कमनीयाच सस वर्त्त:खकखिताम्। यामि जोनं तिस्र वत्से कुक्रा चौरन्तरधीयतः अचा स्थलोकं बच्चाकं प्रकृषं स उदाच 🗨 । साधारं सञ्जीशाचा संदर्भारक तत्वसम्॥

भीतवा उवाच । व्यक्तिं सर्वु गच्छ वस्त्र नाभिपद्मी हवी सव । महाविराङ्जीमकूपे चुदस्य च विधे ऋखः। स ऋ वसा सदादंव ब्रद्धा भाजो ह्ववी भव। षांग्रेन च सहाभाग स्वयन्त सुचिरं तपः ॥ द्रबुक्का जशनां नाची विरदास विधिक्ततः। च्याभं अच्यातं नत्वाधिवच्य शिवटायकः 🕸 सद्यापिराज्लोसमूपे प्रकारके गोलीके जर्व। बभ्व च विराद् चुही विराडं भेन सांप्रतम् ॥ प्रयामी युवा पीतवासाः प्रयानी जलतत्त्वके। देवडान्य: प्रसमान्यो विश्ववामी जनाईन: ॥ सज्ञाभिकमचे बच्चा बभूव कमलोद्धवः। संभूय पश्चरकच वक्षाम युग-जचकम् । नान्तं जगाम दक्षस्य पद्मनाभस्य पद्मनः। गाभिकस्य च पद्मस्य चिन्तामाप पिता तव ॥ कास्याने पुनरागता दध्यो चुन्नः, पराम्युणम्। तसी रदर्श सुद्रमां कावेग दियमसुधा । भ्रयानं जासतकी च अच्याकी गीलका हते। यक्षीमञ्जूषे अक्षाकः तच तत् परमेश्वरम्। श्रीलकाषापि सोलोकं गोपगीपीसमन्बसम्॥ तं संस्तृष वरं प्राप नतः स्टब्स्विकार सः। बभूबुजैक्षण: पुत्रा मानसा: सनकादय: ॥ ततो तनाः नपानाच शिवाधिकादश सहताः। बभूव पाता विष्युच्च चुडच्य वामपाश्रेतः॥ चतुर्भुजय भगवान् चेतद्वीपनिवाससत्। श्वदस्य नाभिपद्मेष प्रश्नाविष्युं सस्यां प्रश

खर्म मर्थेच मातालं जिलीकं सचराचरम्। एवं सर्के जो प्रकृषि विश्वं प्रत्येक मेव शा प्रतिविचे सुद्रविराट् बचाविक्।शिवादयः। इ.संवंक थिलंबस आहित का की तेवं परमृ॥ सुसदं भोचादं वारं किं भूय: थोतुनिक्वि।" इति ब्रक्षविक्तें प्रकृतिखळे ३ व्यथायः ॥

खायम्बम्बन्धः। यया,---"गतेषु तेषु स्टार्थे प्रवासावनतामिमान्। उपयेमे च विश्वासा ग्रतकःपामनिक्ताम् । धमभूव तथा धार्डमितिकासातुरी विसः। सल्कांचकमे देव; कमलोहरमन्दिर । यावद्य्द्रभूतं दियां बयान्यः, प्राक्षतो जनः । ततः काचेन सङ्गा ततः पुत्रोयभवव्यतः ॥ स्वायम्भव इति खातः च विराक्ति नः श्वतम्। तद्पगुणसामान्याद्धपृष्य उच्चते । वेराजा यचते जाता बद्धवः श्रीक्षतत्रताः। स्रायम् वा सदाभागा वप्त वप्त तथापरे ॥ खारी चित्राद्या चर्चे ते बचातुक्याः सकप्यवः। चौत्तभित्रसुखास्त्रदृष्येशं सं चप्तमीरश्वना ॥" **४ति मान्स्ये ३ व्यथ्वायः ॥** 

विराटः, पुं, देशविश्लेषः। इति शब्दरत्रावली । विरावः, पुं, (वि+वः + चण्।) शब्दः। इता-( अपनेव पचपाक्कवा: सप्ट दीमटा अचात-सुषितवन्तः। यदा, महाभारते ।४। १। "कर्यं विराटनगरे मस पूर्व्यापनामदाः। व्यक्तातवाससुविता दृथ्योधनभयाहिताः॥") तर्गीयराजा। यथा,---"बाब म्यूरा सर्देखासा भीमाच्यु वसमा युधि । युयुधानो विराटच इपदच महारय: " इति की भगवद्गीत त्याम् १ व्यध्यायः ॥

विराटकः, पुं, राजपट्टः । इति देमचनः: 🗈 विराटण:, पुं, (विराटे जाबते इति। जन्+ च:।) विशाददेशीयकीरकः। ततपर्यावः। राजपट्ट: २ राजावर्ग: ३। इति हेमचन्द्र: ॥ विराउराजनाते, त्रि । ( यथा, मशाभारते । विरिक्तः, त्रि, क्रमविरेकः । यथा,— 12162121

"सुयङ्गान च राजेन्द्र दिवसानि विराटका। नाभुङ्क पतिदु:खार्चा तहाभूकवर्ग मह्म्॥") विराजी, [नृ] पुं, चस्ती । इति ग्रब्दमाचा ॥ विराधः, पूं, (विराधयति लोकान् पीड्यतीति। वि 🕂 राध 🕂 वाच्।) राज्यसमेद:। यथा ---"लच्चामस्य तुलङाआयं श्रुत्वा रामं ततो ३ वयो त्। पिता मेळ्सूत् सुपर्जन्तो भाता मे च प्रातद्वता । विरिचनः, पुं, बच्चा । इति होमचन्द्रः ॥ विराध इति मामाच एथियां सर्वराच्याः। उनक्षका प्रमहामेगां प्रकारितां प्रशाहसुखी । तम्ब्रुत्वा राममाचेदं तत्त्रायः किं प्रतीच से। रमुक्ती लद्मानी बीर जानमा समहतु:। उन्मसर्भ प्रशं चोरं का जदको प्रशंतत: । तक्तरीरं सकाकार्यं भिका पातालमाविश्रम्॥ प्रपातालु अलग्रामः समिनं कश्चिरं वसन्। ततीरवी राममाइदं प्राञ्जलिविंगवान्वतः॥ तुम्दर्गम गत्मनः प्रविकी राष्ट्रमी तुनुस्। अभिग्रापाद्धं चोरं ग्रुप्तो वैश्रवखेन वे ॥

प्रसाद्यमानः स मया प्रावचन्त्रां पुनः पुनः। यदा दाश्रयी रामी भविष्यति मदावल; । ग्रापखान्तीरभविष्यत्तं तेन शक्तेक संयुत्ते । प्रवादात्तव सुत्तीर है गमिष्यामि स्वमात्त्रयम् ॥" रति विद्विपुराया स्रपंशस्त्राकां नासिकी लार्नन नामाध्याय: ।

विराधनं, आरी, (वि+राघ+ण्युट्।) पीड़ा। र्ति भ्रव्यस्त्रावली ।

विराधानं, क्रो, पीक्रा। इति ग्रम्बरत्नावकी। विवाधानमिति च पाठः ॥

विराम:, पुं, (वि + रम + घण्।) ग्रेव:। निवृत्ति:। विर्ति:। तत्पर्याय:। भावसान: १ साति: ३। इति चटाघरः॥ मध्यम् ४। इति चिताखः-धेव: । (बचा, सनौ । २ । ६ ह । "अध्येष्यमामनु गुर् निव्यकालमनन्त्रतः।

चाधीज भी इति ब्रुयात् विरामी शिकातिचार-मेन् ।")

परवर्णभाव:। इति चालरणम्। (यचा, पाकिनौ। १४८। ११०। "विरामी ३ वसानम्॥") विराजः, पुं, विङ्कातः । इत्यसरटीकाः ॥

मरः ॥ (यथा, संशासित्ते। ३। १४६। ६८ ॥ "सिंचनादभयजन्तीः कुल्लारीराप भारत।। सक्ती विराव: सुमञ्चान् पर्व्वती येन पूरित:॥" इक्वलप्रदश्चान्यतरः। यथा, सञ्चासारते। इ। इहा १६०।

"विरावस सुरावस मक्तिन् युक्ती रचे स्यी॥")। विरावी, [न्] चि, विराविधिष्टः। विरावी विद्यतेश्स्थेति इन्प्रह्ययेन निष्यनः॥ (यथा, ष्टक्त्मं हितायाम् । ५३ : ६ ।

"दिश्रि श्राकार्या श्कुनी मधुरविरावी यहा नदा वाचा:।

क्य वेस्त सिन् काने ग्रहेश्वराधिष्ठिते भीवा॥")

"दुविरिक्तास्य नाभसु सम्बना कुचित्रूलवन्। पुरीववातसङ्गच कच्छुमक्डलगौरवम्॥"

इति भावप्रकाशः; ॥

विरिष्यः, पुं, जषा। (यथा, भागवते। १८।६६।

"वलाक्नकेन्द्रक्तिदशाः प्रसादा-व्यन्धोर्मिशी धिष्ठगादिरिषः ॥")

विष्णुः। प्रिवः। इति प्रव्हरत्नावसी ॥

विरिचि:, पुं, ब्रिव:। विच्यु:। विधाताः इति प्रस्टरकावली॥ (यथा, मचाभारते। १। 101139

"एवमच्चिति तं देवाः (यतामश्रमधा

बुषम् । **जक्रीवं वचनं देवान् विशिधिनित्रदिवं ययौ**ः") विरिच्यः, पुं, स्वरः। इति सुन्धवीधवाकरणम् ॥ विकदः, पुं, गुगोत्क परिचर्णमम्। यदुक्तम्। "बाधिकः कम्पितकति विकरी हिविधी मतः। संयुक्त नियमी स्थन वर्षितः पूर्ववद्वधेः।

दिचतुः यङ् एक्याच नातास्तु विचये मनाः। इम्राधी नाविकाः कार्याः कलासु विवदे नुषेः । कक्तिकाभ्यश्च विवादे भिदासाविव कौर्लिता। विवरं कवयः प्राष्ट्रग्रंगीकार्याद्विकेनम् । विषयः वाध्यक्षा चान्ते धीरवीरादिग्रस्टभाक्। इब्रुपोद्वानः । इति श्रीक्प्रमोखामिक्तश्रीमो-विष्विद्वावलीभाष्ये श्रीवलदेवविद्याभूवयः । विच्हायली, खी, (विच्हानामावली।) विच्ह-मेंगी। कारमाना। तस चगादि यथा,--"चाधीवा विरुद्दावल्या तत्त्वर्ये घन्यज्ञत्कतम्। शताचेतृ पटति प्राज्ञसदा बीधोरस्य पुष्पतः। वामान्यविक्तावका गोविन्द्विक्रावली। यीरभाषायि विशेषकी: स तावदिष तिसाते । कालिका जीकविवदेशैता विविधनचर्याः। की (कंप्रतापश्रीटी यं की स्यों को वश्रा किनी ह वालकाद्यमानं समिपदा दोवविविजेता। श्रम्हाक्त्रस्वदा कर्त्तथा विवदावली ॥" इति श्रीक्षपारीखामिलते बीगोविन्दविवद्यवेती-भाष्ये श्रीदलदेवविद्याभूषक:। 🛊 ॥ कलिका-सच्यं कतिवाध्ये विखितम्। विरहतच्यं

तप्रस्थे द्रष्टयम् । विवद:, त्रि, (वि+ वध + ऋ:।) विरोधविधिर:। यथा। विरद्धधमारमवाये भ्यसी सात् सधक्षेत्रलम्। इति केश्मिनीस्वम्। "विवसंगुद्धवाकास्य यदच भाषितं मया। तत् चन्तयं बुधेरंद स्त्रतितत्त्वबुभुन्सया । स्त्रुतितस्वे प्रमाहाद्यद्वित् व हुभावितम्। शुक्रविद्याचरामेव तच्छोधां धर्मेदश्चिमः।"

इति तिथादिनत्वम् ॥ ( इश्ममनीके बाबावया: देवतात्मनम:। यथा, सागवते। ५। १६। २२। "इविद्यान् सुक्षतः चलो जयो मः (र्क्षकारा

सुवायना विवक्षाद्या देवा; ग्रम्भुः सुरेत्ररः ॥" को, विचाराङ्गीयदीयविद्यतः। यथा। "विवर्ष नाम यद्हरानासिहानासम्यिविदहं तन विकाग, की, दुरालभा। वातविद्या। इति हरानाविहानायुक्ती । यमयः पुनयंथायुर्वे (दक व्यमयी याश्चियसमयी मी च्याश्चितसमय रसि। विक्पाचाः, पुं, (विक्पे व्यक्तिकी यस्ता। "सन-तत्रायुर्वे दिवसमयः चतुष्पादसिष्ठः । ब्यासभ्या प्रशाद इति वाश्चियसमयः। सर्वभूनेव्यक्तिति मोच्या विकासमयकान सममयविपरीतस्थ-मार्ग विवस्तिति॥" इति चरके विमान-खानिश्हमेश्चाचे।)

विक्ट्।, मि, चहुरित:। ( बचा, "विक्ट्रजानं ष्णक्रुरितधात्रवज्ञतमञ्जम्।"इति माधवज्ञतवीत्र-निषयि मूलवास्त्राने विजयर्त्तितः ॥) जातः। इति मैदिनी । हे, ६ । (यथा, र हुवंग्रे । १। १६।

"गङ्गाप्रपाताना विख्नुपूर्य गौरीसुरोग करमा विवेध ।") चारोच्यविशिष्टः। वधा। "बन्तु है जिस्सा पुरामिष दिपी कस्तुकदी-

जीनाज्यप्रविक्द्रियसो वीरखा जिप्स-र्वरम्।" इसादि सुरारि: विक्यं, क्रो, विव्यवीभूतम् । इति राजनिर्वेद्धः । विकल्पः; चि, (विक्षतं कल्पं यस्य ।) कुल्लितः। कुरूपः। यथा,---"विक्रपोक्ततिखानामकुह्मापूर्व्वतं हि वत्। पूर्वं दानभावाभ्याभनुषक् उदाहतः।" इति रामतक्षागीशः ।

( यथा, इन्हर्गक्षितायाम्। 🍑 । ५६ । "या तूत्तरोष्ठेन ससुन्नतेन क्तचायकेशी क्रक इश्विया या। प्रायो विकटपास अवन्ति दीवा यभाक्तिकाम गुका वसन्त ।"

परितासक्तियः। यथा, ऋग्वेदि ।१०।८५।१६। "बङ्कियाचरं मर्त्तेजवर्षरात्री; ग्ररदश्वतमः।" "यद्यदा विक्रपापरं सनुष्यसा सम्पर्कात् विग्रतसञ्चलभूतदेवक्याः।" इति तङ्गार्थे सायणः । जानाकः पः । यया, ऋग्वेदे । ३ ।

"इमे भोजा चिक्रिसो विक्या दिवसुन्नाची असुरस्य वीराः।" "दे इक्ट इसे यागं क्रुळ[का भीजा: सीदासा: चा चिया; तेषां याचका विक्पा; विविधकपा मेघातिचित्रस्तयः ॥" इति तङ्गाच्ये वायगः ॥ विवदः। यथा, साहि श्रद्भेषे । १० परिष्टे दे । "विक्तपयोः चंत्रटना या च निद्ववसं सतम् ॥" उदाहरमं वया,--

"का वनंतर्यस्काभूषां ष्ट्रमण्डव्यो; कं संदेखवन्दिता।")्र खार्थे ने विक्लपन थ। विक्पः, पुं, सुमनीराजप्रश्नः । यथा,---"जाताः सुमनसः पुत्राकायः सूरा महावकाः। सुमतिक विकामक वन्नः प्राकार्यपारसाः ॥" इति काजिकापुराके ६० व्यथ्यायः ॥

राजनिषयः ।

व्यक्षी: चाक्रात् वच्।" इति वच्।) ब्रिव:। इत्यमरः । ( यथा, साहित्यद्यं से । २०। "ढग्रा दर्भ भवसिषं जीवसभा द्वरीय थाः निक्तपाच का विमीका सुमी वामकी चना: ") वहमेद:। इति चटाधर: । तस्य पूरी सुमेरी-र्वे ऋतको वे वर्तत । यथा,---"तथा चतुर्थे (दम्भागे नैक्सताधिपते: श्रुता। नाचा कव्यावती नाम विक्रपाचका धीमतः।" इति वःराष्टि बन्नगीता ।

(विक्ट्पे, त्रि। वया, क्रमारे। ५। ०२। "वपुर्विक्याच्यमणकाणवाता (दगमरलेन निवेहितं वसु॥") विक्रियका, चत्री, (विज्ञतं करपं वस्त्राः। कृत्। टापि चन इलम्।) कृष्टमा। यथा,---

"नायायः परिविद्धालतं यद्यान नपांसि च। न च बाई किन्डिस या च क्या विक-धिका ध"

रखुदादतसम् ।

विक्यी, [न] पूं, (विवर्षं कपमस्थासीति। इति:।) चाच्यवन्तु:। इति राचनिर्वेखः॥ कुरूपविधिष्ठे, ति ।

विरेकाः, पुं, (वि+िरच+चन्।) सक्तरेषः। तत्वर्थायः । रेचयम् २ रेकः १ रेचना ४ विरे- 📞 चनम् । इति भ्रव्हकावली । प्रख्यानम् ६। इति रक्षमाचा । ( यया, वैद्यमे। "धूमासुळाग्निरी विरेक्षवसनसोदीपनाचा-

पानाश्चारविद्वारभेवजभिदं श्रीद्वासमुर्य षयेत् 🛊 "

चल वोमायोगा वया,---"नाजद्रव्रव्याचीयपीनवार्त्तभयाद्विताः। कः च भ्रोब हवा युक्ता मिनेकी च नव अवसी ॥ षधी मञ्चति यद्याष्ट्रम् इतिकातष्ट्ररीमियी। नित विरेवयोग्याः खुरस्येताच वलावतम् ॥ नवच्चरेच ये योगा मेदकाः परिकी (त्तेताः । ते नचैव प्रयोक्तका वीच्य देशमणाहिकाम्।" इति वैद्यवर्षेत्रचारचं पष्टे विरेकाधिकारे।) विरेचकः, जि, रेचकः। विरेक्तकारकः। सारकः। सक्तभेदक:। जोक्राव इति चार्वीभाषा । विपूर्वेक रिच्छाती बुन्प खयेन निष्य सः । (यथा,

"पटोलपर्ने पित्तक्षं नाकृतिस्य समापक्षाः। पर्ज तस्य जिदीयमं मतं तम्य विरेषकम् ॥") विरेचनं, सी, (वि+दिच+खाट्।) विरेक्तः। इति ग्रन्दरकावली । तत्कारकी वर्ष यथा,---"करीतकी समगुका मधुका सक्ष पेविता। विरेचनकरी बद्र भवतीति व संग्रमः॥ विषता चित्रकं चित्रं तथा कट्करोडियी। जबसम्बरी द्वीव उत्तममु (वरेचनम् ॥"

"जियला वहरं बाचा पियाती च विरेचलत्। ष्टरीतकी सोतानीरा जनगण विरेणसत्।" इति मासके १८०। १८८ साधायी । 🗰 ।

व्यवन । वय दिरेचनदिधिः । "क्रिन्यखिद्वाय वान्ताय द्वात् सम्यस्तिरैचनम्। व्यवानासा स्वधः सक्ती गष्टवीं छ। दयेत् कपः । मन्द्राधिगौरवं क्वांगाच्यनयेदा प्रवाधिकाम्। व्यथका पाचनिरासं बलावं परिपाचयेतु । ष्यन्यदात्विकि कार्ये श्रीधनं श्रीक्रमेद्दुध: ।" चात्रविमे प्राचयक्ते।

"पिके विरेचनं युक्तग्रहामीद्भूते गर्वे तथा। जररे च तथा भाने को छ शुन्नी विशेषत: ! होवाः कवाचित् क्रयन्ति जिता कक्ष्यमाचने:। श्रीधने: श्रीधिता ये तु न तेवां पुनवह्नव: ॥ वाको हडो सर्म किन्धः चतक्योको भवानितः। मानाकृतार्तः स्मूतक ग्रामियी च नवकारी ॥

व्यक्षीग्ररकामिकी च व विदेव्या विकासकाः।

नवप्रकृता नारी त सन्दायिक सदालयी । प्रस्थावितम कट्याम न विरेचार विजानमा । जीवंज्यही गर्यामी वातरक्ती भगव्यी 🛊 ष्यश्रं : याक्ष्रह्यस्थिक्षक्षीताव विषी दिसा: । योगिरोगप्रमेशार्तगुलाप्रीयवर्गार्द्ताः । विवधिक्षिक्षे दिवस्तो हविस्त्री कुरुवं युता: । कर्णेनाचाभिरोतकागुपसेषुासयानिताः ॥ ब्रीक्ष्रीयाचिरीगार्नाः समिचारानकादिनाः। मुलियो ऋषधानाचा विरेकां की बरा सता: ! बहुपित्ती कडु: प्रीस्ती बहुक्षेक्षर च सध्यम:। बहुबातः कृरकोष्ठी दर्जिरेचाः स कथारी ॥ लड़ी साचा लड़ी को छे सध्यको छेच सध्यमा। कर ती एका मता वये केंद्रमध्यामती एक की: ! कद्रवीचापयच्यस्ति सेरिय विद्यात । भध्यमिक्यतातिकाराज्यसे विद्यते । भूर: सुक्**पम्या वेमचौरीहर्नीफलाहिमि:** ॥" चचुनेजनेरक्कतेजम्। राजवृत्तः धनवदेरा। चिमचौरी चोकम्। दन्तीयलं दृष्ट्यायलं जबपाल इति प्रसिद्धम्। "माजोत्तमा विरेकस्य चिंग्रद्देगीः कफासिका। वेगी विश्वतिभिन्नेष्या दीनी का दशवेगिका। दिएनं बेंडमान्द्रातं मध्यमच पतं भवेतः पक्ताह्रेच कवायाणां कनीयस्तु विरेचनम्॥ कल्कमीदकच्यांनीकवेसध्वाच्यवेष्टनः। कर्षद्वयं प्रसं वापि वयोरोज्ञान्तपे चया ॥ पित्तीत्तरे चित्रकूर्वे हाचाकाचादिभिः पिवेत् । क्रियल (काचगोन्द्रज़ी: पिवेन् चौर्य ककाहित: ॥ चित्रमुसेन्यवशुक्तीयां च्यामानीः (प्रवेद्यरः । वामाहिमी विशेषाय जाङ्गकामां रसेन वा 🛊 शरकातीलं जिमलालाधेन द्विश्वीन वाः युक्तं पीतं प्रयोभिन्दां न चित्रिस विरिचाते ॥" भ्रीध्रमेष विश्चित रत्वयः । "(अष्टता कोटअं वीजं पिष्यकी विश्वभित्रकम्। नमधीकारसं जीवं वर्षाकाले विरेचनम् ॥ तिहहुराजभासुक्तम् कंरोदीचाचन्द्रम् । हाचासुना समुच्याक शीतलंच घनास्थे।"

ध्वामा क्षण्यासः ।

"विष्टमा धर्वरातुन्या गीवाकासे विरेचनम्।

जभमा मरिचं त्रुष्टी विष्ट्रकामकत्वानि च ।

पण्यती पिष्पनीन्द्रकं तक्ष्पचं सुक्तमेव च ।

एतानि समभामानि रक्ती तु द्विगुणा भवेत् ।

पिष्टमारुग्रसा स्वा वर्षमानान् प्रमानतः ।

स्वतं भच्यत् प्रातः धीलचान् पिष्टेन्यतम् ।

सावदिर्चितं वन्द्रविष्ट्रवां च सेवते ।

यानास्वरिक्तं वन्द्रविष्ट्रवां च सेवते ।

यानास्वरिक्तं स्वात् प्रमानः भवित्रवेक्तवः सहा ॥

विक्रमण्यास्वरिक्तं विवाक्तं स्वस्त ।

'पिष्यली नाजरं सिन्धुरक्षामाचिष्टतया सद्ध ।

बिस्नाम् चौत्रेय शिश्रिरे वसको च विरे-

उनीयं वाला । घनाळये शरदि ।

दुर्गामञ्जूषयमार्ग्रोमसम्बद्धीहरश्रमान् । विदास्त्रीसमेहांस बच्चामं नयनामयान्। वातरोगोकायाभार्यसम्बद्धास्य चाद्यारीम्। एडपाचीतज्ञनजङ्गीदरक्लं जयेत्। सत्तरं भीजनादेशं पक्तितानि प्रकाशयेत्। व्यभया भीहका द्वीते रचायनवराः स्टानाः ॥" व्यायामोहको रचायन: 🛊 🛊 🛭 "पीला विरेचनं शीतजले; बंसिया च सुधी। सुगन्धि कि चित्राचाय ताम्यां प्रीक्षेद्रम् ॥ निर्मातस्यो न देशांच भारयेत श्योत च। भीतालुव चाप्रेत् कापि कीखनीर पिवेन्स्डुः। जनासीत्रधविकामि वायुर्वाकी यथा अजेत्। रेकारचा सर्वं पित्तं भेषणं च कमी अचित् । दुविरिक्तस्य गामस्य सम्बना कृष्विमूलवक्। पुरीववातककृष कद्भाष्ट्रकागीरवम् ॥ विदाही । विदाशार्गं अमन्दरिख जायते । र्ने पुत्र: पाचने: क्रेडि: प्रका संस्काइ: रेच्येत्। तेवास्थीपद्रवा यान्ति सीप्ताधिकं भ्रुमा अवेत्। विरेक्क्यानियोगेन स्ट्रिं अंधी गुद्द्य च ॥ ज्यूलं क्यातियोगः स्थानां सञ्चारण सन्निभम्। मेदीनमं जनामामं रक्तचापि विश्वित ॥ तच्य भौतामुभिः चिका भरौरं तच्चुलामुभिः । सञ्जासिकोक्तका भीते: कारयेदसर्व ऋद् ॥ सच्चकारत्वचः; कल्को दभाचीवीरकेशादा। पिटो गाभिप्रवेषेन इन्दातीसारसुक्तवम् ॥ सीदीरम्य यदेशासीः पक्तिका जिल्लामीक्षतस्य 👢 " सीबीरं सन्धानम्। "त्राजंचीरंरमकापि वैष्क्रितं द्वारिकंतया॥ शानिभः वरिनेशुखं मद्दरे नावि भोजयेत्। वर्तिकाणावविकरकपिञ्चलकतित्रः ॥ चकोरक्रकराधाच विव्यत्याः सप्तराज्यताः । कपिश्राल दनि स्थानी लोके कपिश्रतितिद:।" ककर; करुर इति जोके। श्वरिश्वकाश्चवर्ण-म्हनाः । "शीते; वंयाहिभिनेषे; कुकांत् संग्रहणं

लाववे अवस्मृहावत्रक्षीमं मतेऽविके ॥
स्विरित्तं नरं श्वात्वा पात्रनं पाययेश्विष्ठः ।
स्विर्यातां वतं वृष्ठिः प्रकाहो विष्ट्रिमता ॥
स्वात्र्ययं वयः स्वेयं भवेत्रेश्वनस्वनात् ।
प्रवात्रवेषां प्रीताम् कोशान्यक्रमधीर्वनाम् ॥
व्यायं मेथुनं श्रेष न स्वेत विदेशितः ।
श्वात्रवस्वत्रस्ययेवाग्ं भोजयेत् सताम् ॥
सङ्गालविष्यराजां वा रसेः ग्वास्टोहनं श्वितम् ।
स्विग्यक्रस्यां वा रसेः ग्वास्टोहनं श्वितम् ।
स्विग्यक्रस्यां वा स्वः ग्वास्टोहनं श्वितम् ।
स्विग्यक्रस्यां वा स्वः ग्वास्यः ॥
स्विग्यक्षयः प्रयत्वेष सङ्गाला महमाह्यः ॥

समुना मोहकान् क्षाया कर्याकान् प्रमाकातः॥ (वरित्तनः, पुं, (विशेषेया रेजयतीति । वि + दित्त + क्षाया मायावान् प्रमाकातः॥ (वरित्तनः, पुं, (विशेषेया रेजयतीति । वि + दित्त + क्षायावान् प्रमाकातः॥ (वरित्तनः, पुं, (विशेषेया रेजयतीति । वि + दित्त + क्षायावान् प्रमानः प्राप्ति क्षायावान् प्रमानः । पिज्ञ + क्षाः।) पीजुटकाः। दित राज- विशेष्टः॥ (विदेषके, जि। यथा, सुमृते। विशेष्टः॥ (विदेषके, जि। यथा, सुमृते। विकित्तानकानि २६ क्षायावे। विकित्तानकानि २६ क्षायावे। विकित्तानकानि २६ क्षायावे।

विरेक्ष:, पुं, नदमाचम्। इति धनक्कयः॥ रेप-विरेशितः, जि, शस्टितः। विपूर्वेकरेभधातीः ऋप्रश्चेन निवात: ह विद्येक, स्वी, (वि+वच्+धन्। क्रमम्।) क्रियम्। इति जिकास्क्रशेष: । (यथा, माधि। "नासाविरोक्तपवनोन्नमिनं तनीयो रोमाचनामिव जनाम रण: एथिया: ॥") क्रमंकिरणे, गुं। दति इतायुधः। (पात:-कालाः । यथा, ऋग्वेद्दे। १ । ५ । २ । "पूर्व्याकृतस्य संद्रभाषानः संदूती चयौ दुवसी विरोधि ॥" "विरोध विरोधने प्रायः कार्य।" इति सद्घार्थ सावगः ।) विशेचनः, पुं, (विश्वेष शोचतं इति। वि + सच् + "अनुहास्ति अ अलादे: ।"३।०। १८८। इति युच्।) ऋर्थः। (यथा, अञ्चाभारते । ३।३। ३३। "दिवाकर; सप्तचप्तिर्धासके भी विदोचनः ॥") काकेष्टचः। इत्यमरः । अकाद्तनयः। (यथा, महामारते। १। ६५ । १६। "प्रकाहस्य त्रयः पुत्राः खाताः सर्वेत्र भारत । विरोजनम् कुम्भम् (नमुम्भम्येति भारत् ॥") कासि:। चन्द्र:। इति मेदिनी। (येघा, सकाभारते। १। ३५ । ५३ । "सार्शातहत्तनं श्रुत्वा द्यः, मोसमयात्रवीत्। समं वर्शमा भाष्यासुमा लां प्राम्ने विरोचन !॥" रो(इपक्षण्य:। भ्योगाकप्रभेद:। इतकर्ञाः। द्रान राजनिष्ठेरहः॥ ( दीप्तिश्रालिनि, जि । यथा, महाभारते। १२। ३४६। ३४। "तेजसाभ्यधिकी सर्थात् सर्वजोकविरी-

चनान्॥")
विरोचनस्तः, पुं (विरोचनस्त स्तः।) विलराजः। इति जिकास्तस्तिः॥
विरोधः, पुं, (वि + वध + घण्।) प्रमुता। तत्पर्यायः। वेरन् २ विरोधः १। रसमरः ॥ देषः
४ द्वेषसम् ५। इति प्रव्यस्तावनी ॥ समुद्धायः
६ समुच्छ्यः २। इति जटाधरः ॥ पर्यत्वस्ताः ॥
विरोधनम् ६। इति संकीस्वर्ते स्तमरः॥
(यथा, रष्तुः। ६। ४६।
"वीषान्त्रयः प्राधिव एव सम्बा

स्ति स्वास्ति स्वास्ति ।
सिंहा सम्में शामामिनेस स्वीवैसि ति की स्वास्ति स्वास्ति स्वी ।
विसेश्व स्वी हो से स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति स्वासि स्वासि

चगम्॥"

व्यक्ति वा

"न क्रमाहकुसि: साई दिरोधं वसुशिक्षण। व्यासनः प्रतिकृतानि यरेषां व समाचरेत् ।"

इति कीमी उपविभागे १५ पाणाव: । नागमते वाध्यक्षामकाभावप्रतियोगित्वम्। इति चिनामवा: । शाखायामायाचिशरस्यम्। इति दीश्रिति: । 🗣 । प्रभवादिषधिसंबह्यसम्म-मैतन्य चित्रेयवर्षम् । यथा, भविष्यपुराचे ।

भेरव खवाचा

"विषयमध्यं जगत् कर्मे विरोधि भणकंश्वनम्। विकारी समेतीश्वायो मम पाकान्तु नान्यया ॥" इति चौतिशसम्।

षानेकः । विषशीतार्थः । यथा,---"श्रुतिकातिवरोधि तु श्रुतिरेष् मरीयवी। व्यविरोधे वहा कार्ये कार्स वेदिनवत् चता ॥" इति खहति: ॥

( गाय:। वया, संचामारते। ६। २००। ६। "यक्षं प्राव्यविद्येषित जी शिक्षिक्ष वि ग्राक्षतीम्। या ते प्रावान समाहाय ग्रामव्यति न संघ्य: ३" नाटकीश्वप्रतिश्वकाञ्चान्यतमः। यथा, नाचित्र-चर्में बें। इ. १ १ १ १

"विद्येषच प्रसिन्नसे तथा स्थान पर्युपासनम् ॥"

शक्काचीराचरके वचा, तर्वेव । ३५८ । "विशोधी समनप्राप्तिः। यया, चक्रकीशिकी राजा। जूबसचसीकाकारिका सवास्तिक क्षुरिक्क बाबनायी व्यवनः प्रद्रा स्था-

व्याष्ट्रियाद्येखे । १० । ७१८ । "क्रियाक्रियात्रयाभ्यां बदुवं त्रवेख वा मिय:। विश्वत्नभित्र भावत विरोधीः भी दशासतिः ।") विरोधनं, जो, (वि+वध+काट्) विरोधः। द्रवस्यः । ( वया, सवायरिस्रामरे ।५५।१५८। "इंडन्यापवर्तं पुत्र मातापित्रोविरोधनम् ॥" नाधः । वया, रामायवे । २ । २६ । २६ । "बादुरक्षं हि संक्षात्र; चत्रये निरतक्ष च। निद्विद्यि श्रमका श्रुति धनीविशेषगात् ।" गाडकोक्तविमर्शाङ्गान्यतमः। वया, चादित्व-

क्षेत्र । ६। ६००। "शक्तिः प्रसङ्गः खेरण प्रतिवेधी विरोधवम् ॥" सम्बद्धादिकं यथा, तत्रीर । १८०।

"कार्यामधीयममनं विशेधविमति स्थानम् ३") विशेषिनी, स्त्री, (विश्वकि था। वि+ वध+ सिनि। डीप्।) विरोधकारिका। यथा,— "विरोधं कुरुते चान्या एन्पली: प्रीयमाखयी:। दिनस्था:, जि, (विभिन्नं नस्थां यस्थाः ) मिन्न:। वसूनों सुन्तर्रा पियो: पुन्ने: वार्वक्रिय सा । विरोधिनी या तहचां सुर्व्यात विश्वमाया।

इति मानेक्येयपुराये दु:सचर्वश्रीत्वतिः । विरोधी, [ मृ ] पूं, (विवस्तीति। वि+सध+ बिनि।) ग्रमुः। इति इतायुष्यः। (वया, मद: | 8 | १ व |

"चर्चान् यरिक्षजेदर्यान् साधायस्य विरो-विमः । विरोधीः स्वाबिति। विरोध + प्रवि: ।) प्रम-वादिवधिवंबह्यरामधौतववीवंशवर्यम्। वधाः भविष्यपुराचै। भेरव जवाच। "सर्वायप्रवक्ता स्रोका सामग्रीविषयमीवृगम्। जायते साञ्चये कडं (वरोशिय व संप्रय: #" इति चौतिसामम् ।

विशेधविधिके, चि । ( घषा, क्रमारे ।५।१०। "विरोधिय चीच् भातपूर्कमत्वर्र हुमेर्भोडप्यवाचितातिय 📲)

विरोधीक्तः, चौ, (विरोधका कक्तिः।) पर-वचनविरोधिवचनम्। सत्यधाय:। विप्रताप: २ विरोधवास् ६ कोशीत्तिः ६ प्रकामः ५। इति श्रुव्हरकावणी 🛊

विक, प्रकृती। इति कविकव्यद्वमः । (तुरा --पर - सक - सेट्।) सुतिरिष चा च्हारणम्। श्, विकाल कवां कीकः परिस्थाति इवार्यः । वैश्विता। अयं के अञ्चल मचते। इति दुर्गा-

वि(वि) जं, और, (विज 🕂 जः ।) क्रिजन् । इवासरः । ( यया, महाभारते । ५ । २८८ । २० । "पाकवाचापि ते वर्जे यह मात्रा सुदु:खिता:। विश्वेत तेन निर्मेख जम्मुहुत्समक (चता: ") शुक्षाः इति मेदियो । (वयः, कुमारे। 1351

"(जतिर्विष्याया नाता यत्रात्रा विजयीनवः । बच्चाः (कंपूब्धाः धौरा बोधितो वशदेवताः ≥") वि(वि)तः, पुं, उचित्रवा इयः। इति वेदिनी । वैतवः। इति प्राम्द् चित्रका ॥

वि(वि)नवारी, [वृ] पूं, (विनं करोसीति। ज + बिन:।) ऋषकः। इति राजनिर्धेष्टः । गर्ने-कारके, जि

विकच्य:, चि, (विशेषिक कच्चयमीति। वि+कच +पनाद्यन ।) विकासात्मितः। इत्रासरः॥ (यथा, कथासरिक्षागरे। ३८। १५। "इब्ब्रास विकासंतं वेदां सदान्योश्वयीत्। कि तस्य **ऋगजस्यापि भाषामेग्री**योऽपि कका ॥") विकाश्यां, स्ती, (विश्वतं तत्त्वां व्यक्तीपर्गयन।) चितुम्बास्थाः। निवाधीजनस्थितिः। यथाः,---

"(वक्त चर्च मतं कार्च वक्ष विक्रमयी चनम् ।" इति भागुदिः। इत्यमस्भरती ।

(बचा, भागवते। १०। ००। ३०। "यदिवामस्मात्मतवादभासते

तको नमस्ते खवितक्याहाने । # 1) इति चढाघर: । (यथा, भागवते। ६। ६। ६। "अधेवमाखननोकपातसमी विक्रवानिकृ-वरभूतवेशभावाचरिते रविकचितभगवत्रभाव इति । " 🛊। वया च भाष्ट्रापरिच्छेदे । १९॥।

"ससात् प्रथमिरं नेति प्रतीति है विज-

यका, सहस्पूर्या

व्यामीचानाहितीये। विमयां द्वाहिण-

काचनं पुरुषं तदत् प्रजपुर्वसम्बन्धः संपूजा विवदान्यसं नानामस्यभूतये:। इबीत्समें व वर्तवी देया च कपिका सभा ।" डिजरम्यती पूजियला का चन प्रेतप्रतिस्तिकपं पुरुषं वजवकायुतं भ्रष्यायामारीया भूवित-दिवरम्बतीम्बी ग्रया रहात्। इति ग्रुहि-तत्त्रम् ।

विवासं, की, (विशेषिय वासम्) मणः: । वसः,---"मधीव्यवयं विषयं मध्यमीव्य कटः कटिः इ" इति डेमचनः ।

जनसम्। यथा,---"ग्रोचरे वा विलये वा वे पत्ता रिटक्सनाः। पूजवेत्तान् प्रयक्षेत्र पूजिताः खुः शुभाषषाः । गोचरे सराक्षयेच्या यहा करापि। विकयी अव्यक्तयी। इति संख्वारतसम् ॥ वेवादिकय-साचम्। वचा,--

"शुभवकार्यवारे च च्युचित्रवृषेष्ठ च । न्यभराधिविजये च न्यभं व्यान्तिकपी धिकम् ।" इति दीमिका ।

रंबचे, वि। वदा,--"विजयं न विद्या मनी विद्य खालयमायके।" इति सेट्नी ।

विवाणः, चि, (विशता तच्या यस्त्र ।) तच्या-रहित:। निर्मेष्ण:। यथा,---"तनकात दिनेशे ग्रेशन जीकाभागी व भवति प्रक्रभागी यौदने व्याधियुक्तः। चनयति स्तामेशं निकंषं नाष्ट्रयिला चपतमतिवितज्यः बृरक्षमां इपितः।" इति च्योतिवे यथमसावसारविपलम् ॥

विकापनं सी, (वि+काप+व्याद्।) विकापः। भावसम्। विपूर्वनिष्धातीः व्यनद्पक्षयेव नियञ्जन ।

विसाम:, पुं, (वि+जन्म चण्।) सम्मान्। गौध:। यथा, देवीपुराचे ।

"स्थकाचे । प्राथवा काचे तीर्यमाद्वं तथा नरे:। प्राप्तिरेव बदा कार्यं कर्त्तवं पिळतपेलम् । पिकादार्गत व प्रका पितृ वाचाति दुर्जी भम्। विजन्मी बैव कर्तको व च विज्ञ समाचरेत्।"

इति प्राविचत्तत्त्वम् । प्रभवादिवहिर्धवस्थानागैतदाचिष्यवर्षम् । यदा,

"तस्करै: पार्थियेचेव चामिभूतमिहं चगतु । व्यर्थी भवति वासान्यो विकासे तुभयं सञ्चत्।" इति चौतिसामम् । 🔒

विजनमं, जी, (वि+जम+कुट्।) काशीवम्। इति विकम्पितश्रम्ब्टीकायी भरतः । (यथा, चरिवंग्री भविकामकंति । ४१। ५२।

"बागक लरिएं कवा मंते बार्य विकलनम् ।") विश्रिष्टं जन्म वं बच्छा:।) विश्रेषक क्षण गुक्त:। विसम्बर्तः, निः, (वि+क्षम + क्तः।) व्याधीवम् । इत्सरे स्वभूपमाचे विक्वित्रा (मत्र स्वयं नात् ।

( बया, श्रह्मंत्री । १ । ६३ । "विकन्तियसे, भाषां स निगाय मगोरणे: 1") मन्त्रते, स्री। यथा,-रवसरः । मन्त्वभी ब्रम्भ जमवतरत्वपृतेष्ठ वृत्रविषयन-गमग्रिशिवेषु क्रमात्त्रशाद्यास्ययं विकल्पिता-**दीनां चपावां जवावां उत्कादिकाः वंद्याः**। इति सञ्चः । वाक्षे । "इतामध्यमे इसि प्रयोगार्थे तु मध्यमाम्। श्चित्वासासपरोधार्थे विश्वमितां समाचरेत् ॥" र्ति वेद्वपसा । वृक्षगीतादी च प्रक्रेकमवत्वीधार्थे कच्छ-सराषि विश्वमात्। विजननी करचरकाएयः प्रतिवी गतिविध्वप्रवर्धनायाचेति विवाधितम्। कव इ इंसने श्रीकात्मरनार्थादित आधारे क्तः। भावे काः इति सङ्घटः। इति भदनः । विकासमञ्ज्ञास्त्रमञ्ज्ञास्त्रमञ्ज्ञाः । खन् गोरुमचित्रगोसन्बचमरनराष्ट्राः। इति श्वामचंद्धः । विसमी, [मृ] चि, विसमविधिष्ट:। इति विसम-श्रद्धार्त्तृप्रस्थेन निष्यतः । (यथा, जीत-गोविन्दी दाणा "भवति विकासिन विकासितज्ञा विलयति रीहिति वासक्यमा ।" विश्विष समति इति। वि+सम + शिनिः। शान्यमानः: वधा, किराते। ५। ६। "डरितपच सिवारतनि:खनैः प्रध्वतक विकासिक सम्बद्धः । युं, स्ती । वस्त्र विश्वेवः। यथा, तक्त्र विता-याम्। म। १६ । "हेमजब इति सप्तमे युगै क्यादिकां अपरती विकारि च। धूर्मरीति तर्यु प्रव: ख्यती वत्सरी गुरुवधेव पचन: ।") विज्ञासः, पुं. (विन ज्ञान चर्। दुन्।) व्यति-हाभग्। तत्वभाषः। चतिष्ठच्यं नम् २। इतः मर: । वित्तय:, पुं, (विश्वित बीवनी प्रदार्था व्यक्ति-जिति। वि+जी+"यरम्।" रखम्।) प्रकार:। इति ग्रथ्ड्रभावकी । (यथा, भाग-मते। का हा क्र "मखेदमातान जगदिनवामुमधी प्रिच सना निजस्खासभवो निरीष:।" विमाधाः । यथा, साधि। ६। १०। "द्वसी>ह्रीमत्रमगमहिवासं कि(मदाखते वत भयावजया।") विवाका, स्थी, चेतवका। इति रक्रमाका । वि(वि)सवासः, पूं, (विते वासी वस्ता।) जाइक-चमु: । इति राजनिषेकः । वि(वि)वावाची, [ मृ ] पुं, (विवे वसतीति। वस +

शिव:।) सपै:। इति श्रम्दरक्रावकी । (रम्पू-

वासिनि, चि । यथा, सन्दासारते । २८। ४३। २। "व्यविः प्रमूत्रां सर्वेशसदिश्व विश्ववासिनाम् a) में छ इति श्रेष: ।) "विलिखितं इतं मध्यं तक्तमोषी वर्ग जमात् ॥" | वि(वि)कश्यः, यं, (विधे धेते दिन । श्री + व्यक् ।) सर्थः । इति श्रम्दरकायकी ॥ (विकासिनि, चि। वया, मक्सभारते । ५४। ८०। ४। "चलदुत्वच्य तं नारं जाययानी व्यवश्वातान्। माद्वयं वचनं प्राच प्रशो विकश्यो सञ्चान्॥") विकथन्, [ तृ ] जि, (वि+कथ+श्रष्ट ।) विकास-हक्षः। यथा,---"ववस्थानी विजयत्वाताः। ष्मभवन् प्रिया सुरवेरियः । रति इन्दोसझरी । विवापः, ग्रं, (वि+ वप+ वन् ।) व्यव्योच-गोलि:। तत्वर्षाय:। पश्चिषवम् २। इक्षसर:॥ चापि च। "ऋष्वादी विकायः स्तात् प्रदिदेवनभिक्षपि।" इति श्रव्यकावधी । विजापो दुःखर्णं वचः । इह्युच्नुजनीत्रम् विः । ( मया, गीतगीतिन्दे । १ । ७ ६ । <sup>अ</sup> जन्माद्यम्भभोर्यप्रथिक-बधुणनजभित्रविकापे। षातिकृत्वसङ्गतक्षसमसम्बन्धः च-निराकुलवकुलकलापे।") विकालः, पुं, यन्त्रम्। इति प्रव्यविकाः। विकाल:। इत्यमर्टीका ॥ विकास, पुं, (वि+ कस + चण्।) दावनेदः। इ.समरः ॥ (यथा, क्रमारे । ५ । १५ । "सतासु तम्बीद्व विकासचिष्टितं विजीजहर्थ इरिकाञ्जनासु च 1") जीका। इति नेहिनी। (यथा, भागवतै। **% | %% | %% |** "तैर्देश्रीमीयाषयवै बहार-विकासकासिक्तिवासकार्तः ।") "कीमां विकास ह्यः ऋकारभावणाः क्रिया चावप्रस्तृतीचानी। प्रियससीपग्रसने यः स्वाना-सनग्रमनविजीकनेष्ठ विकारीव्यवसाच क्रोध-सितचमकारस्यविकृतनं च विवास:। तथा 'यो वक्षमा चाहुगतो विकारी रात्यायमस्याम् विकोकनेयु । तथा सुतं क्रोधचमत्सती च विक्रममचास्त्रमतं विकासः ।

'साल्का लिको विद्रोवस्तु विकासी ३ द्रक्रिया दिए।' वात्काणिको द्यिनाणीकनाद्भिष:।" इति भरत: । 🛊 । अपि च। "ग्रतिस्थानासनाहीनां सुखनेत्रादिकसैन्छाम्। ताला जिनानु वैशिष्टं। विज्ञानः शिथनक्षणम् ॥" रख्ञ्च्यसगीसम्बाः

"यह्पं तर्ने देव खक्पेश विराजते।

विखोन: च्या सम्यादिभिरच्या दक्ष तदेका सम्बद्धाः । स विकास: स्त्रीश इति धत्ते मेददर्थ पुन: " तभ विजाय:। "खरूपमणाकारं नत्तस्य भाति विकासतः। प्रायेकात्मसम् भ्रम्यास विकासी निगद्यते ॥ परमबोमनावस्तु गोविन्दस्त यथा स्मृतम्। परमधीमनाथस्य वासुदेवस्य बाह्यः ॥ स्रोध: । "ताड्यो न्यूनशक्तं यो वनक्ति कांग्र देशिनः। चक्रवेबारिसंस्थारियेचा तत्तत् सधामस् ॥" इति भागवताकतम् । विकासमस्रं, भी, (विकासस्य मन्द्रम्।) क्रीकृष्यचम्। इति केचित् ॥ विचासविधियं, क्री, (विजासस्य विधिनम्।) कौड़ावनम्। यथा,---"यदीय इकती विकोश्य विपर्द क्रिष्ट्तनया चनोह्नतातिः। विकासविधिन विवेश सक्सा करोतु क्षप्रकं हैती च जनताम् ॥" इति इन्होमझरी । विवासविभवानसः, वि, जुक्षः । इति जटाश्वरः 🛭 विकासिनी, चनी, (विकासी) स्वाः व्यवसीति। विकास + इ.नि: । कीय् । ) नारी । इ.ति राज-निषेद्रः ॥ (यथा, ऋतुर्वश्वादे । ॥ । १ । "न वालुगुम्मेष्ठ विकासिनीनां प्रयामि चक्नं वत्तयाङ्गरानि :") विक्या। इति धनञ्जयः ॥ ( यथा, सञ्चाभारते । 2 | 84 | 78 | "विद्वचारकामधर्में; या प्रयाता विकाशिको । वज्ञाक्येंश्य वे सर्गे दश्रेनीयतमास्रतः।" विकासभातिमी। यथा, गीतगोविन्हे ।१।४०। "विजासिनि ! विजयति केजिपरे »") विवासी, [ नृ ] पुं, (विवासी) खासीति । विवास 🕂 प्रति:।) भोगी। वातः। (डभयार्थे प्रमार्वः यथा, भ्राष्ट्रगीमते । १८। "तस्यो खगपतिततुरिय विकासियां सूर्य-श्रोकसंजननी ॥" "विवे आवत इति विवासिन: सर्पाः पचे विल-चनशीका भोगिन: 1" इति तष्टीका ॥ 🗣 । ) क्तवाः। व्यापः। वनः। इति ग्रेटिनी । सार:। इर:। इति ग्रन्ट्रज्ञावकी। (विकास-भ्रीके, चि। यथा, रघु:। ६। ४५। "परभः नाविष्ती च विचासिनः कारवलीरवलीकरसाः क्षताः ।") विवरिनः, जि, (वि+वी + ऋ:।) प्राप्तद्वीभाव-ष्ट्रताहिः। तत्त्वर्थायः। विद्वतः २ हतः ३।

इत्वमरः ॥ विश्विष्ठः । विश्विष्य लीनः । यथा,---"कराइस्य अहे वतु शिखरियों हाम्रानि शिथो-वितीनाः साः सत्यं नियतमवर्षयं तद्क्षितेः। इति चस्त्रहोपानुचित्रविश्वतावापचिति-सितं विश्वहेवी जगदवतु गीवहँ नघर: " इति क्नोमझरी।

and the state of the state of

## विखोम

विकेश्वर्णं, को, वेश्वनम्। विपूर्णकिश्वासातीरनट् (खुद्) प्रक्षम् विश्वत्वम् ॥ वितिषः, पुं, तेषः। विपूर्णकित्वप्रधातीर्वेण्यव्ययेन विश्वाः॥ ( असा, भागवते । १० । १२ । १ । "अस्य अकन् राजप्रयेव साधवः विश्वे श्वाधिताक्ष्रिकीयसाजकान् । विश्वोत्व कृष्यो ज्ञवती वराननी प्रप्रकृष्ट वाली प्रस्तन् रनप्रदः ॥")

विकेमनं, स्री, (विकित्सने 2 क्वांत्राने देता। वि + तिप + स्रुट्।) माजानुके पण्योग्यं पिटं इटंवा सुमास्त्रिकस्य। सम्पर्थायः। माजानुके पती २ वस्तिः ६ वर्षकस् १। इत्यस्यः। "वे माजानु-केमन्योग्ये वस्ति विकेपने।

'वर्षकारिह्म एडचम्दगादिविषेपने ॥' इति केचिन्। विलिध्यतेश्नेन कर्षिश्निट विषेपसम्।" इति तहीकायां भरतः ॥ कृषु-मादिवेपसम्। नत्पर्णस्यः। धर्माकम्मः २। इति च संकीकंवर्गे कमरः ॥

विकेपनी, क्यी, (विकित्तिष् न कर्माण करणे वाल्युट्। श्रीष्।) यवागू:। सुवेशक्यी। श्रीत शैक्ति॥

विजेपी, च्यी, (विजिय्यतिश्साविति । वि + जिम + ज्ञामीक चन्। चित्रयां बीव्।) यवागूः। इता-

"आसं पचलुकी साध्यं विकेषी च चतुर्गे हैं। सक्क चतुर्देश गृथी स्वानः वक्ष गृथी हे स्वानः ॥" इति वैद्यकोक्को भिष्ट इक्ष नाहतः । इति तही-कार्यो भरतः ॥ चत्य गुखाः ।

"विवेधी तर्पेकी खच्ची व्याष्ट्रिकी खुनुधा-प्रष्टा ।"

इति शंक्षकाभः ॥ विविधी, [वृ] चि, चोपनकत्ताः विविधयति यः इकार्यं चिन्धकायोग निमादाः ॥ (यया, कथा-

करित्वासरै। ५,०। २५।

भारत्वासर र हुआ र प्राः

"ततः प्राश्चरशिय रक्षितः स्थान्तराम् ससः ।

प्रचात् प्रकृषिविधिन्या काक्षरशिक ते करः ॥")
विविधः, वुं, (वि + (क्षम् + यत्।) यवाग्ः। रति

श्वास्तवावकी ॥ विविधनीय, चि ॥ (यथा,
भागवति। ११। ४०। १८।

"समनं त्यविषयामान्यन परिमार्जनम् ॥")
वि(वि)विषयी, [मृ] पुं, (विशे मर्त्त वसनीति।
वस + शिनः: "म्रथवासिति।" ६। ६। १०।
वसन्या असुन्।) वर्षः। दित सन्यरमावली ॥
वि(वि)विभ्रयः, पुं, (वित्ते स्रेते दितः। विशे + म्री +
"स्रथिक्यस्य स्रतेः।" १।१५। दक्षम् । स्रयवास्त्रस्य स्रतेः। दक्षमरः ॥ न्यविकः। दति
स्रवासरः। गोधा। प्रभः। स्रक्षकी। यथा, —
"गोधास्त्रस्य स्रवास्त्रस्य स्रवास्त्रस्य। विवेश्याः।
विवेशस्य वास्त्रस्य स्रवास्त्रस्य व्यवस्त्राः।

विकासी वातकरा मधुदा रक्षांकरीः।
छच्या वहाविकाका वीकांका वापि की (कता:।

इति आवशकास: ॥ (मर्तसायिन,चि । यथा,मक्षामारते ।१।८५।॥।

"स हर्य पितृत् सभी सम्मानानधीससान । इक्तमस्विधि वे बीदमक्तमास्थितान् । तंतन्तुक प्रनिरासुमाहहावं विकेश्यम् ॥") विकोशनं, सी, प्रालीकनम् । विपूर्णमोस्लासी-दनह-(क्षुट्)-प्रतक्षितं निष्यसम् ॥ (यथा, विदाति । ३ । १ ह ।

"कतुचरेक सनाविष्यतेरयो नगविस्रोतनविद्यासमानसः॥")

विक्रोक्तितं, चि, चाक्रोकितम् । विश्वेक्रीक्षधातीः क्रायक्षयेन विच्यतम् ॥

विलोचनं, क्ली, (विलोचते इक्सते विनेति। वि + लीचि + लाड्।) चन्तः। इति जटाधरः॥
(स्था, क्लसारे। १। ६०।

"जमात्त्वे विभवताघरोडे बावारवामास विजीचनानि ॥")

हर्शमधा (विश्वति जोचने यस्त्रीता । विज्ञतनयने, जि । ध्वा, देवीमामदते । १ । ११ । १६ । "यदि ते चक्करेच्हात्ति कुक्त्पा भव भामिन । कमोछी जुनस्वी कृरा ध्वाक्षवर्णा विलोचना ॥") विलोटकः, पुं, (विश्वयिष सुटतीति । वि + सुट् + व्युज् । ) नकमीनः । इति श्रम्द्वन्तिका । विले

माह इति भाषा॥ विलोडनं, क्री, (वि+क्षुड्+ल्युट्।) मन्यनम्। चालोडनम्। यथा,—

> "राधिका र्धिविजीएनस्थिता स्थापिनरिर्धोक्षता । यासुनं तटिविक्क्षसम्भवा क का असाम विकाल तिक्कतात् ।" रति स्वोसभूरी ॥

विलोक्तिं, की, (वि+ जुड़ + काः) तक्रम्। दति राजनिषेद्दः । आजीक्ति, जि ।

विक्रोपः, पुं, विग्रेषेय कोपः। विपूर्णकुपधानी-चंभ्यत्ययेग निष्यतः॥ (यथा, कामन्द्रकीय-नीतिसारे। ५। ४५।

"काबे स्थाने च पाचे च न चि दक्तिं विली-

वेष्यः, पुं, (वि + लिप् + यत्।) यवाग्ः। इति । एसदृद्धतिविधीपेव राजा भवति मिहितः॥") अध्यद्वतावजी ॥ विवीपनीये, चि ॥ (यथा, विकीभः, पुं, विकीभनम्। विशेषक्षीभः। विपूर्णका-

जुमधाती वेच् प्रकारित तथा हा ।
विलोमं, कीं, कार्षकृतः । इति मेहिनी ।
विलोमं, चि, विपरीतम् । तलाकां थः । प्रतिकूलम् २ काप्यक्षम् ॥ व्यवस्य ॥ वासम् ॥
प्रवासम् ॥ प्रतीपम् ७ प्रतिकोमम् ० व्यवस्य ।
इति चेमचनः ॥ व्यवस् १० विकोसकाम् ११ ।
इति चटा घरः ॥ ( यथा, इस्न्वं सितायाम् ।

८८। १२। "हतस्कृतितहरिः स्वत्रज्ञीनी विक्षीमी मयज्ञत्वितमणी नैक्षीरसंकृत्वस्य ॥")

विकोसः, पं, वर्षः। वदकः। क्रुक्तुरः। इति हिस्की।

विजीसकः, जि, (विजीस एव। खार्च कृत्।) विषदीतः। इति जडाहदः ।

विलीमिनिकः, पुं (विलीमा विका यसा।) हसी।
इति विकाक्ष्येतः ।
विलीमत्र्यः, पुं. (विलीम: प्रतिलीम) वर्षः।)
वर्श्वसङ्गरलातिः। इति स्थितिः ।
विलीमी, की, खामलकी। इति मेदिनी ।
विलीणः, वि. (विश्विक कीलः।) प्रकृतः।
यथा,—

"काणि विकास्विजीकविज्ञीचनके जनजित-समीजम्।

धायति सम्बद्धद्यक्षं सञ्चक्ष्यक्षक्षरी-

इति श्रीगीतगोषिकी। १। ४२॥

वि(वि) सं, की, आजवाजम् । वया, --"आवधकावटी तुक्ती तसं विसं तजक तत्।
दिवाप्रपातवाजं स्वात् नेदारः पंशुमद्नः ॥"
दिवाप्रपातवाजं स्वात् नेदारः पंशुमद्नाः ॥"

हिन्नु:। इति ग्रव्हचनित्राः। वि(वि)क्तन्त्रला, क्यी वाराक्षीकन्दः। इति ग्रव्ह-चन्त्रिकाः॥

वि(वि)क्षकः, क्षी. प्रस्तिर्यप्रका । यथा, — "भन्नपुक्षप्रस्तायां सम्बः स्तिरस्करा । विस्तस्रेष्ठपुक्ता खाएँकाधिका तु सहस्रः ॥" इति स्ट्रिशावणी ॥

वि(वि)त्वं, की,विष्णद्वचान्य मृतम्। इति,मैरिनी ॥ (यथा,---

"सन: वर्षप्रमाणाश्चि परिक्रताश्चि पद्मति। भारतनो विकासणाशि पद्मत्रपि न पद्मति॥" इत्युद्धट:॥)

पक्तपरिमाणम् । इति ग्रब्दमाना । (यथा, सम्वति । ४ । १८ ।

'खन जहीं प्रवच्छामि एटपानप्रसाधनम्। दौ विष्यमाची स्वच्छाका (पक्षी मांसस्य पेषिती।

देवार्था विस्तानमञ्जू देवार्था क्रव्यी सतः ॥") वि(व) एवः, पुं, (विक निद्ने 🕂 उच्चाइयकीत साधः।) मलहर्षविश्वेषः 🖟 वेल्माहः इति भाषा ॥ त्रत्यस्यायः । द्वास्थितस्यः २ द्वीलृषः ३ आसूरः ४ श्रीषम: ५। इसमर: । मधाकिपता: । मीच-रीतकी क पूनिवान: = आतिसङ्गरका: & भक्षापण: १०। इति रक्षमाणाः। श्रुख: ११ ह्यान्यः १२ मानाटः १३ कर्कटाहः १८ ग्रीनमणः १५ शिवेदः १६ प्रवासेदः १० विषयः १६ शत्यपयः १६ साम्हीपयः १० शत्य-यतः ११ द्रायकः ४२ विशासम्बः २३ चिश्रिसः २३ क्रिव्युमः २५ सहाप्रतः २६ सतापतः २० सम्तिकः एव समीरशारः २६। \* चसा पतरामाः। मधुरतम्। इदावम्। कवायंत्रम्। गुरुत्वम्। पित्तक्षक्षम्।तिभार-नाधिलम्। दविकारित्सम्। दीपमस्यकः। कता चलगुणाः। विशेषप्रतम्। मधुर्वम्। जवुलम्। वान्तिनाधिसाच ॥ चास्य कीअनपक-शुकाः । विश्वलम् । शुक्तम् । संग्राह्मम् ।

हीयनसम् । मास्य प्रस्वतस्याः । मधुरसम् । स्वतम् । कट्टलम् । तिस्तसम् । क्षायसम् । एक्टलम् । वंधादितम् । विहोवनाशितम् । इति रावनिर्वेष्टः । ॥ ॥ ॥ च । "सीमतस्युपर्श्वसो याद्यो स्ट्योश्यिविस्तत्। वातः स्वाद्यो वस्तो सञ्चलक्ष याचनः ॥" इति भावप्रकाष्टः ॥ ॥ ॥

निष ।

"विकां नातं क्यायोधां पाचनं विद्वापितम्।

धंयाचि तिस्तवाद्वं तीच्छं नातकवाप्यम्।

प्रकां सुमन्धि मधुरं दुर्कंशं व्याचि दोष्ठकम् ॥

प्रतेषु परिपक्षेत्र यो सुनः सनुदाच्यः।

विकादम्य स न्नेयो विकामामं गुयोक्षरम् ॥

क्षयातामिषक्षी व्याचिकी विकापितका॥

द्वि राजवक्षमः॥

कान्यकः। "काश्चिके संस्थातं विकासस्यासन्दीपनं परम्॥" इति वैद्यालम्॥ ●॥

विक्तोत्पत्ताविधेषा,—

"विक्तादिपातनं क्रुकात् सुमं भयदमन्यथा।
कीरुकान् रोपयेत् पश्च यदि सर्गात शीयते।
भूगी खन्नीश्च मा भेतुमोक्तपा का मता
भूगी खन्नीश्च मा भेतुमोक्तपा का मता

तहोमयभवी विका: श्रीच तकार्यायत । निराक्त तिं पतिं उद्घा को घेन सकता ततः। भ्राप्ता का उसवा देवी सर्वभोन्या भवाधने ॥ त्तनः चंद्रवाता भागा मामेवं भवतु प्रिये। प्रयक्षं सर्वतीविधि सरासर्गमस्त्रता । मात( तं सर्वतीकानामक्कानां विशेषत: । क्षमास्त्रभां सत्वा भाषमी चामयाचन ॥ वरंदरी चासा कार्म ग्राप्रमी चप्रदं हुए। चौराकी लं स्वाक्षेत्र सक् ग्रीभवंत्र च । वस्य सथने वावत् ततो विवासवासावि । पति तं वर्वजीकानां पूर्ण केवं सहावजन् । तस्य वचः स्थाता भने दृष्टा स्वं विचरिकाचि । कोक्सोच्या च भूतित्वादम्यचेष्ठ रूपेष्ठ च 🏾 न चातिकः पद्मीर्थादि न वेदस न सुभा सति:। भविष्यति यदा चेषः चष्यता जलविष्यवत् । विवाहणः प्रयः ग्रमोस्तव योनिभेविकाति । सर्वपूर्वात्तमश्रेष्ठी इंवाचारी मगौरमः । 🤏 । मा किश: वर्षकोतामां हे नाताम: यहा इयान्। वे च प्राप्ता पुराचाराः सीतरोष्णेयमारियः। क्षे साथीच्या हिनरके पास्यको अक्षासी दिनम् ॥ सुदु: स्थिता भविष्यन्ति नरा दुष्कु जिनः चदा। तत्र देशे, भर्यनितं चिरं राजान जीवति । न च मचम्तिः क्षिद्वित्वरुषास्य हेरकः॥ क्रियते यत्र विक्हितः सपुत्र्यपत्तिनस्तरोः। व्यवष्टिस्यं घोरं तस्मिन् देशे प्रजायते ॥" द्र्ति विद्युराकी वामननादुभीवनामाधायः ॥ मतानारे तस्योत्य(सर्वया,---

भित्र खनाचा "मातः, सञ्चनतमये भागाः (व्यक्तिस खनं परम्। वक्षी (अष्टक्षकां ने नामी जायतां दुनरेन नः। ज्ञाताते वरमा भक्तिः पूर्वकोन मनोरयः। यश्च (अष्टककानो रस्तो मक्तिकोपरिते सुमे। स्रोम्बद्ध क्ष्यः (ज्ञती प्रस्तो नाका सीमल

मार्तिभाषाय में भितित च: मीमतागामतः ।
मान्योत्ते वितायकां यावष्याद्वाकरो ॥
सावक्षेत्र में जिल्ला प्रमाः सुविधो भवेत् ।
सावक्षेत्र में पूजा भविष्यति न चाण्या ॥
सावत्ताप्रमाणादि पृत्यासम्यानि च मुनन् ।
सीमताक्रद्विप्रस्य बन्तां नार्यान्त कोटिकाम् ॥
यथा में मीमलतवर्यया मन्नाज्यं मम ।
तथा प्रमतमं निवा विषयः सीमताक्ष्यः ॥
सावाः य तथेन्द्राः महित्रोधन्तर्थे सिताः ।
मापासमोचनक्षेत्रे हवाः भीमताकोज्जितः ॥"
दति हक्ष्रमेपुरासि १० व्यक्षायः ॥॥॥

तस्य श्रीसवीद्भवश्चं यथा,—
"यश्चार्गा चेश्व संभूति यथा श्वरिष्ठस्य च ।
गोमयो रोचना चौरं मूर्ण दिध शृतं ग्रानाम् ।
गड्डानि पविचायि तथा सिहिकरायि च ।
उत्थितो विस्तृत्वस्य गोमयान्त्रनियसम् ।
स्वायौ वस्तं जव्यी: बीश्चक्ति चोष्यते ॥"
दित विश्वपृराखे वैद्यावध्यमें शुड्विस्त्रमामाध्याय: ॥ ● ॥

देश्वाचा।

भी शास्त्रक्षपण्य हर्नायायां सद्धि व्याग् ।

णातो वे श्रीपवतर्यन्याद्यास्त्रः तस्य कण्यतः ॥

णाते तु श्रीपवतर्ये दंवाः सम्मे ध्वासवाः ।

शक्षा गारायण्यापि देवपत्राः समागताः ॥

रहतः व्याग्विद्यपं निप्योगंद्रसेर्यंतम् ।

दीधामानं तज्येव श्रिक्त्यं श्रिवप्रस्म ॥

प्रश्रेतः सिविष्याच वास्त्रकृः सुखान्वितः ।

तम्यायाम भगवात्रवाच विद्यार्थ्यः ॥

विष्युचवाच । भागं नाचा विका इति माजूर; बीधलक्तथा। ग्राक्तिकाषाच ग्रेन्य: ग्रिक: ग्रुक्य: भ्रिक्षिय:॥ देवावाधक्रीयंगदः गापन्नः कोमलक्दः। जबो विजयनामा च विक्युच्चित्रयनो वरः 🛊 भूकात्तः शक्कपर्येश संयमी बाहरेरकः। रतिकविश्रतिं गाचा दक्षातिय तत्क्त्रमः । 🛊 । श्रद्ध:शतकाक्ष अज्ञात् सकागापीयेशकते । यधी भूनेकाचा लीचमतकी ग्रेममं सन्ता । खब्दम चं इरो क्रोय: पर्च वामं विधि: खयम्। चार्च द्वाळपणचा जिपचदनसिख्त । जाना ज्ञायाच प्रजच लक्ष्येत पदा क्षेत्। चरते जल्लानासायुः यदा प्राम्योत् व्ययं प्रदेत् ॥ पद्मपुष्यसञ्चलस्य प्रजपनसमापि च। इक्षेत्रे प्रकती साधी स्थानसम्मार्क्तने तथा। पूजने चयने हाने क्रमाच्नका दुधीर येत्। विकारण महाभाग सर्वेश्व वदा शिव;। श्चिष्यंगक्रमेशिः प्रसीदाश्चित्रताक्षण : नर एतेन मचेच प्रपुत्राचाः, प्रगे युभम्।

प्रपद्मित् व शिवं प्रधीत् प्रवामे तहन कारम् । 🕉 नमो विष्कतरवे सहा प्रक्रुरक्टपियो । सकतानि समाङ्गानि कृत्व शिवस्पेंद ॥ मक्त्रे वान्याने नाल्रमराष्ट्री; प्रवसेत् स्तरी। स वैद्यावी सती भक्तः च मे प्रियतरः परः # श्चिष्णक मालूर त्रियकारों महातरी। चुप्रामिलां भद्यापायस्यान् मे प्रवाश्य ॥ देवव्यवरश्रेष्ठ खानली सुमनीपरम्। की इन्दागळ विश्वभा मार्च्य वे तत् प्रसीद मे ॥ मनेवानेन विकास इष्ट्रांसार्य क्रेत्। संगोमय चर्णे: प्रात: समये संतु वैधाय: अ ॐ हुमाय श्रीपताय नमी दश्भिरचरि:। मकीय पूजवंदिकां वर्षे अष्टि सिमासात्तया। पुरुषद्व सदाभाग मालूर श्रीपन प्रभी। महिश्रपूजनार्याय तत्त्वज्ञात्ति (चनोम्यस्म् व अन्त्रेखानेन चितुया(दिख्यप्रवाश्वि अस्तिन:। पचानादादधीसार्यं सध्यः दुसिद्रकाचतः । प्रास्त्राभक्षीन कर्तको नेवारोचित्रचा सरुम्। वरमाबद्धा चित्रयात्र आस्त्राभद्वानं क्रचित्॥ खक्तिच शिवः पूज्यः पचेरचेच खक्तिः। षब्सासानन्तरं विकापचं पर्युक्तिसं भवेत् ॥ पूज्या रतिन वे देवाः स्वयंत्रास्कोदरी विना। विकार चावनं यत्र सासु वारायासी पुरी ॥ पच विच्वद्रमायत्र तत्र तिर्हत् सार्यं इ.रि.। सप्त विरूद्धायत्र तत्र दुर्गायुक्ते चरः । रको विस्तृतवयेत्र तत्र ग्रम्भुक्तेया सञ्चा विकार चायत्र सम्भावे : स्ट्रा यतान्युक्तानि तीर्यानि देवाः सर्वे सरक्रमेः। यत्र वार्ष्यां रहस्यस्य क्षीय देशाक्तासके। जायतं जीपालतराने तज विषदः कचित्॥ पूर्व्यक्षां सुखदः च खाइचिये यमभीतिष्टा। मिक्समे च प्रजादायी हजी विकास सदाकृत:। ब्रह्मश्राने च नदीली दे प्राप्त देवा वनाम्तरे। विव्यवच्यातलं प्रोक्तं सिद्धपीतकालं सुधी: ॥ न मध्यप्राङ्गया दर्जास्थापयेत् सीधलाकासम्। देवादुश्रद् प्रणायेत तदा श्रिववद्रश्रेयेत् ॥ चैनाहिचतुरी माचान् ग्रम्भव परमाक्षन । दत्तं स्त्राष्ट्रिकापचेनं लच्चधेनुसमं सुरा: # मधाञ्चकाचे चे मर्खा विका क्रुर्म्भः प्रदक्षिकम्। ते; सुमेर्जारियर; ज्ञत एव प्रदक्षियम् ॥ न च्छिन्दात् कीयज्ञतर्यन इति काल्योव च। विना त्राच्यव्यक्षार्थे पशिसी विकारिकायी ॥ पक्रविख्यसमुद्धरं यो धत्ते माह्नि मानवः। बमाधिकारी नाच खात् छतः पापीपपातकः। धिस्वपर्ण पसंबीर्ण सूमी प्रतितमी खर:। क्षयं यक्षाति विरुधा वेवर्यभवप्रक्षितः । चै वादिचतुरी भाषान् विचेद्विक्तवर् सती। वका क्षित्रभो अवेद्वचस्त्रधा तत्पितरोश्य च । चैत्राद्चितुरी मात्रात् यदा अमति ग्रञ्जर:। नवीनविष्यपचार्थी शुक्तिसुक्तिप्रदायकः । 🗸 इदिहानगरे प्रश्न वैद्यानाथी भ्रष्टेन्यर:। शक्षाचयो विष्वरचः सर्वरच उदास्तः।

#### विस्व:

कामक्षे कामतवः काच्यासुक्तक्तवाहिमः। काचीपूरे पुरः भोक्तः सीमंत्रीश्रवायपुर्वादः। त्राप तीथेविश्वेषाः सुकीर्येव्यपः वशातुताः ।

देखुदाच । शतकात्रेव काचै सु शम्भुराजल वे सक्ति। मक्तवा विख्वा पर्वे : पूजित: श्रीपर्वेरभूत् । ततः सम्बेषयास्यानं चम्मुर्गरायकास्यः। क चित्तीक्ष्यं अया शखी विकार शक्तासन्तमः ॥ ष्यवं वां कंप्रील: ग्रिवनवकचापुग्यनिचयः प्रवित्रः स्रोतवः सदसर्भकोयः सनु चताम्। शिवे विकार मेहापश्रक छहार: शुमनका सुसिषः; संपाद्यः प्रभवति शिवस्तापि निकटः ।" इति च इच्डमेनपुरावी विकारचामाचालाम् ११ चाधाय: । 👫 तन्त्रमते तस्त्रीत्वशियेषा, — देख्याचा

"कर्ष का विष्कुवनिता विष्ववस्त्रो वसूव सः। क्योतीक्यं मदंशं प्राचिता बक्षादिभः कदा । तत्र मेश्ह्यप्रदासी सम्बेता प्रयता हता । विष्कोर्तिप्रिया निर्मासाभूत् सरस्ती सदा । माहक् भीतिनं बाबागाच जायते केशवस्य च। इति (चन्तापरा कच्छी येथी मी श्रीकम व्हरम्॥ प्राच्य सक्तिहानेकानां तपसीपेश्तरावयम् । क्षप्रापि यदि नेवाभूत् क्षपा से प्रसेच रि ॥ त्राचा दचक्पेय स्थिता तिष्क्राध्या यती। मधे: पुष्पे: मजे: कीये: पूष्पयामाच चन्ततम् ॥ मोहिन्दें सञ्चादंवि तती मेरहयद्दीरभवन् । तिने बाबुध्य देखों व विकारिय प्रस्थिता भवत् ॥ अदेव प्रसिद्धानि विप्रवद्धासदेव 🐨 । व्यतस्य कारवाहेवि तत्र्येव परिप्रिया ॥ सदेव पूजवेनुमां या मझक्ता यातुंका प्रिवे। चातकां इचनाचित्र तिष्ठामि च दिवानिश्रम् । चर्नतीर्धमधी देवि वर्मदेवमयः सदा । नीश्य: परमेद्यानि चतरव न संग्रय: ४०४ तत्पत्तिकाताक्रमें का तत्ववेदेः प्रपूचवेन् । नत्वाडच्य्नेयापि च मे भन्नः च मे प्रियः । मका इच्चनं भावे यो धार्यत सम्मगात्। लक्त शिवपुद्धा या नमेहेवी सुदान्त्रता ॥ चातसाचच्यमं देवि न धार्यति कचन। नव्यनं तत्प्रदानं वा बादापि धारयेज्ञ हि । विकासके महिलाणि प्राक्षिकति यो नर:। चददेशो भवेन सर्व पापकोडियुतीरण सन् s इति योशिनीतकी पूर्वसक्ते ५ पटक; ॥॥॥

व्यपि च। "विकारणं तथा देवि भगवान् प्राष्ट्राः सम्म । सत्चवाचीचमाप्तीति किनाख तीर्यकोटिभिः। यम अक्षार्यो देशक्षिष्ठनि ग्रक्तिदेत्रे । विकाहचातवे सार्वं यदि विद्यारिपृश्तिम्। मध्य प्राष्ट्ररं चीचं सर्वतीयेवयं यहा ॥ सम्पीतम्बं तत् सम्बद्धमर्थं बदा। न सचित् प्राष्ट्ररं विभंग च राष्ट्री समित्

प्रिये।

काष्ट्रीपुरसमं तत्त् तत्त्व प्राचान् अवेद्वरि । विकास कोटितीर्घेन काशीवासन कि प्रिये। "

इति पुरचारसरसोक्षास १० मटल: ३३३ तद्वाविधियेषा,— "पर्ण वा यदि वा पूर्ण वर्ण नेटमधीसुळाम्। यचीत्रातं तथा देवं विव्यवत्राक्यभी सुखान् ।" र्ति भावकातके ५५ पटनः । শ্ৰীমিৰ ভৰাম।

"प्रमु देवि प्रवच्छामि रहस्तं त्रिजटासकम्। यर्च जक्षमधं देवि चाजुर्त परविज्ञीन ॥ मीप्रील शिकारे जात: मीपल; मीनिकेतन: : विक्योतिकर चैव सस प्रीतिकर: चरा । त्रकाविकाधिवाः पत्रे हन्तव प्रश्लिकःपिकौ । इनासले तुबर्कास्टात् मचे प्रकाम दंशिये । जिल्लापनकेकेन चरंगा प्रश्मिणेयेत्। के विकांतस्य तेने व प्रक्तिपृत्रः विशेषतः 🛊 पर्भ पुन्धं पर्ण तीयं गेवेतां घृपसीमक्तम्। इला यहुयत् पार्ज प्राप्तं तस्मात् कोटिगुर्व

शर्कोरर्चनतो देवि चिजटामेकसप्यम्। मीवत्यदी चरिचीव दास्पेश्च ला सास्प्यतान् । लायि केवल्यदं क्रावं धर्मनकामार्थेदं प्रिये। वक्रहीनसिरं देवि प्राप्त्याहाम्ब्रितं प्रजम् ॥ सवक्षे (स्वयते नृगैवकाधातिन पार्व्यति। तसाच वाधकेन्द्रेश वचारीनं प्रदामयेत् । " \*! विकापवदाणग्रह्याननारग्रमनप्रतम्। वया, "भावं ग्रहीला यो गक्तेत् सर्वविद्विमदा-

कई सुदर्धनं इतिहस्रः पान्यपतस्तवा । पुरी माचित्ररी रखेन एडे च मूनवारिकी। इक्षयाचे च श्रीनायो वामपाचे प्रजापतिः। चन्द्रस्यो धनो इत्रमदं यादी करी बदा॥" इति चानभेरवतकी शिवपार्मतीसंवादे ६ पटन: । ( बस्त गुका: यथा,---"वार्ज विस्ववार्ज याचि दीमनन्याचनकृतु। कवायोवां जबुकामं तिसां वातमवायक्ष्य् ॥ प्रकां गुरु जिसीवं खार्डु चेरं पूर्तिमारतम्। विशास विश्वभावरं मधुरं विद्यान्यज्ञत् ॥ क्षेत्र परिपक्षं बद्गुबदत्तदुदाक्रुतम् । विकादकात्र विश्वीयमामणाष्ट्र सुकाधिकम् ॥ श्राच्याविकाशिवादीनां वर्षं शुम्बं शुमाधि-

इति भावप्रकाशस्य पूर्वसर्के प्रयमे भागे ।) विकाहकारी विकास यदि प्राक्षीकाचेत् सुधी:। वि(वि)कापेविका, क्यी, (विकास पेविका।) श्रुष्य विकास क्षेत्र । वैत्रश्रुँ हा इति भाषा।

"कपावाताम प्रकाशी ग्राडिकी विकापितका।" इति राजगिषेश्टः ।

वि(वि)स्ता, स्त्री, (विस्त + टाप्।) हिङ्गपत्री। इति राजनिर्वेग्दः । (गुर्वास्थीग्या विञ्च-पशीक्षक कातका; ))

सभीपे व च चार्लाङ्क विकादची वरि प्रिये। }विवचा, च्यी, वर्त्तामच्या। वननावच्यातीरप्र-त्राचेन निष्यम्भिएम्। यथा। विवस्तावद्यात् कारकाथि भवन्ति। इति याकरणटीका। प्रक्तिः। यथा,---

> "प्रक्रवाचीरिय खाच्चेतद्विष्ठास्य विशेषसम्। संख्या तुकानीतिकार्विक्यां प्रपद्यते ॥" यहोकादशीतत्वम् ।

विविध्यतः, वि, वक्तुसिष्टः । यननावच्छानीः क्तप्र-श्चर्यन निष्पन्नसिदम्। शक्यायः । यथा । उपा-देवरातावाः संस्वाया निवध्यतम् युक्तम्। चतु-पाईयमता संख्या न विविध्यता। इति साधवा-चार्यः। इत्येकार्योक्तसम् ।

विवदमानः, त्रि, विवादनत्ता। विपूर्ववद्धातोः द्यानप्रस्थेन नियमः

विवद्यः, पुं, (विविधी वधी चननं तमनं वा यव।) भ्यांचारः । चतु घान्यतक्तारः । भागे:। यत्याः । इत्यमरभरती । मेरिक्सवादेः पर्या-चरकम्। इति खामी । उपरित्तो बहुशिका-काम्यवाद्यकान्तम्। वाक्षति ख्यातम्। इति भागुदौषितः ॥ भारः । इति सुक्तृत्रपृत्विषः ॥ विवधिकाः, पुं. (विवधिन चरलीति। विवध + "विभाषा विवधवीवधान्।" । १ । १०। इति छन्।) वेवधिकः । इत्यमरटीका खारसुन्दरौ । विवरं, की, (विष्टकोतीत। वि+ ह + पचाबच्।) क्तिम्। इत्समरः ॥ ( यथा, रघुः ।१९।१८।

"यक्षकार विवरं शिकाधने ताडकीर्यं सरामचायकः। व्ययविद्यावयस्य रचरा दारनामग्रमस्कास्य तत्।") दोव:। इति नेदिनी 🛊 ( बचा, सञ्चाभारते । 1 1 5 8 5 1 5 40 1 "एकायः स्थाद्विष्टली निर्धं विवरस्थेकः। राजनुष्यं समझेष्ठ निक्षोडियः समाचरेत् ॥" ष्यवकान्नाः । यथाः, भारतवते । ५ । १० । १९ । "विशेषवृद्धेविवरं सवाक् च

मद्याम यज्ञ व्यवकारतीय्यत् ।") विवरकं, आती, (वि+इ+आहुद्।) चारखा। श्रति श्रलायुष्ठः ॥

विवरनालिका, कर्जी, (विवरपुक्ती नार्कायकारः । )

नेख:। इति जिनास्त्रीय: श विषयो:, पुं, (विरुद्धी वर्ष:।) श्रीच:। एता-मरः १२१२ गरदा ( बचा, सार्वेणीय । ३९११० । "भेषाचर्या विवर्षेषु जवन्या हरितरिकाते ।" चि, विक्तती वर्धी बस्य । ) अक्तिन: । ( बचा, रामायके। २। २६। ८।

"विवर्णवद्व इष्ट्रा तं प्रस्तिसममर्थसम्। बाह दु:खाभिसनाप्ता (कमिहानीमिह प्रभी।") विवर्णः, पुँ, (वि + इन् + घण्।) समुदायः। अप-

वर्त्तनम्। इत्यम्। इति विष्यः:॥ ( प्रतिपश्चः:॥ यथा, नेषधे। १। ६८।

"रेप्रामिसेश्वयं विवर्तसभी को के प्रका के प्रवर्ति समाधि ॥ विवाद:

समदाधिकारकदिशहक्षाव्यत्यिक्तः। यथा,

संख्यतस्व नीस्याम्। "एकछा बतो विवर्तः कार्यकातं वतु वस्तु

विवर्त्तनं, क्री, परिकासवाम्। विपूर्व्यक्टतघाती-रनट्(क्युट्) प्रकारन निष्यत्रम्॥ (यथा, किराति। १। १०।

"कथवति शिवयी: प्रशेरयोगं विषयपदा पद्वी विवर्तनेषु ।")

विवद्य:, भि, (विवद्धं वद्यीति। वि+वद्य+ध्यम्।) व्यवकासाः। व्यक्टिइस्पीः । इति मेरिनी ॥ वे चासम्बद्धस्य चिनलस्यीन द्धितनुद्धी। विसद्धं विष्यः चाल्। चास्त्रसर्वकार्यका किक्रमरिष्टम्। तेन दुष्टा धीर्यस्य च तथा। र्वमरटीकायां भरतः ॥

विवस्तती, क्यी, स्थानगरी । इति मेहिनी ॥ विवसान्, [त्] पुं, (विशेषिय वस्ते च्याच्हाइय-तीति ! वि+वस्+क्षिम्। विवक्तेणी>खा-स्तीति। विवस् ⊹ मसुप्। मस्त्र प:। "तसी सत्वर्षे।<sup>भ</sup> १।८।१६.। इति भतादुवाभाव:।) इद्रम्यं; ः (बया, किराते । ५ । ३८ ।

"भवति दीप्तिरहीपितकव्दरा (तिधिरसंवितिव विवस्नत: 🛚 ")

च्यकेष्टच:। इत्रयर: ॥ देवता । इति मेदिनी ॥ चारवः! इति श्रव्दर्भावजी । वेवस्तमतः। इत्याचय: ॥ (अतुष्य: । इति निषयु: ।२।३।२४॥ "वस निवास इक्षस्थात् 'सम्बेभ्योश्या स्थान्त' इति विच् । इतिहासक्यातृ भावे भवति । विविधं वसर्गं विष: । सङ्ग्लो विवस्तानाः । सर्वसापि मनुष्यस्य यात्काचित् विवसनमस्ति।" इति सष्टीका ॥ ॥ परिचरणधीके, चि। वचा, भरत्वेदे । १० । ५४ । ५ ।

"देवेभ्यो दाग्रहतिषा विवस्तति ॥" "इविशा व्यक्ति हेवान् विवस्तते परिचरते।" इति तद्वाकी वायगः ॥)

विवासः, चि, विवेचनकर्ताः वया,---सञ्च विविमत्ति विवेचयति वा विवास:।" इति भिताचरा ।

विवादः, पुं, विव्ही बादी विवादः। स च धन-विभागादिविषयभाषादिः । इति भरतः ॥ तत्वर्थायः। अवशारः १। रह्मसरः । ऋकादि-चाय: ६। इति जटाघर: ६

"क्यादिश्यकत्ते इयोर्कहतरस्य वा। विवादी वावष्टार्थ हुधमेनतिगवाते ।"

इति प्रस्कावकी ।\*।

भाषादिना विवादनिषेधी यया, — "आधरेनुसर्वधर्मे तदिवद्वन्तुन चाचरेत्। मातापित्रतियोखुद्धेविवादं नाचरंत् यदी ।" इति गायके ६६ कथाव: । #।

चाराय विवादस्यामानि वया,---"तेवासाचककारानं निः, चीनी। सामिनिकवः। यस्य च समुखानं एत्तकानप्रकर्भ च । वेतनस्रोद चादानं संविद्शा व्यक्तिक्रकाः। ऋयविक्रयाचुत्र्यो विवाद: ऋाशियालयो: ३ सीमादिवाइयमाच पार्क्षे दक्षवाचिते। क्तेयच साइसचेद कीसंध्यक्षात्रेय प च्योपुंधकों विभागच खूलमाक्रयमेव च । पराम्बरारशीताणि यवशायस्तिता विदुः॥"

इति सबु: । व्यक्ताचे:। कथनसाम्बक्तिप्रपंतक्तपी निक्तेप:। व्यक्ताभिताच ज्ञती विक्रयः। धव्यूय विका-दीर्ग क्रियात्रस्थानम्। एत्तस्य समस्यापात्र-बुद्ध्या क्रोधादिना वा अञ्चलम्। कर्मेकारस्य अतिर्दानम्। ऋतवावस्थातिक्रमः । क्रवे विकये च इते पचात्या विश्वतिप्रति:। च्यासिपञ्च-पावर्थीविंवादः । यामाहिसीमाविप्रतिपत्तिः । वाक्षारकां चाक्रीधनारि । १०० पारकां ताइ-नारि। सीयं निष्ट्रवेन धनयक्षम्। बाह्यं प्रसद्धा भन प्रकादि किया च परपूर्व वस्प के:। क्शीसिक्तस्य पुंची धर्मन्यवस्या। प्रेष्टकादि-धनस्य विभागः। दूरतं श्रत्यादिक्रीका । श्राह्य प्रयाग्यवस्थापूर्वकं पश्चिमेशादिपाणियोधनम्। इति कुल्लुक्रभष्टः॥ (क्लाबः:। यथा, रहः। 19110

"परचारेख चतयो: प्रदर्भी-जनकालावादीः धमकालक्षेत्र । व्यमन्त्रभाषेश्य कवोश्विदावी-देकाधर:ग्राधितयोशिवाए: "") विवादानुगतः, चि, (विवादं चातु गतः।) दिवाद-कत्ता। यथा, मिताचरायाम् ।

"विवादात्रगतं एष्ट्रा समध्यस्तत् प्रयक्तः। विचारयति येगासी प्राक्षियाककात: सहत:॥" विवादी, [मृ] चि. (विवादीश्रसाक्षीति। विवाद + इति:।) विवादकत्ती । यथा,---"चातुभावी चयः कचित् क्रामात् सार्चाः

विवादिनाम् ॥

इति ववद्यारतसम् । "चार्थिप्रतार्थनोसंचनं विचडाविद्धं सभी: विवादः, पुं. (विधिष्टं वद्यनम्। वि+वद्य+ षण्।) जदाश्वः। वारपरिवश्वः। तत्वयायः। जपवम: २ परिवक: १ जड्डाच: ३ जपवाम:५ पाकिपीकृतम् ६। इ.स.मर: ॥ दारकमे ६ करयकः =। इति श्रम्बरकावकी । पावि-यक्षम् ८ निवेशः १० पाश्विक्रकम् ११। इति जटाधर: ॥ य चारुविध: । यथा,— "जाकात्री विवाद काष्ट्रय सीयते प्रात्यलङ्कता । तच्यः; पुनासुत्रभयतः पुरुषानेकविंध्रतिम्॥ यश्रकाय (केन देवसादायार्थना भोडामम्। चतुर्देशप्रधमनः पुनातुत्रसरजन्म धट् ॥ दतुत्रका चरता धर्म सक्ष या दीयवैर्ध्यने। सक्त्य: पावग्रेक्च्य: मक्वंद्रशंक सक्तासना ॥ षासुरो हविवादानात् गान्धर्नः सभयानियः। द्राच्यो बुद्रचर्यात् ग्रेशाचः कव्यकाच्यात्॥" इति वाजावस्काः ।#। "यहीतविद्यो गुवरे एका च गुस्त्र विश्वाम्। गार्थकामिन्द्रन् भूपात क्वांशाहारपरिश्वस् । वर्षेरेकगुर्का भाषासुद्व दिसगुरः स्वयम् । नातिकेशासकेशांचा नातिकच्छांन पिञ्चलाम्॥ निसर्मतीः विकालनी वा न्यूनाली स्वि नी द्वारत । व्यक्तिष्ठां सरोगां वाकुलकां वातिरोगिकीम् । न दुर्श दुरुवाचारो वाङ्गिभी पित्रमासनः । न सम्बन्धनवर्ती न चैव पुरुवाक्तिम् । न वर्षरसराच्यामयान्या काकस्ररान च। गानिवहें कथां तदहहत्तार्की ग्रेष्ट्रवेश: । यस्त्राच्य रोमग्रे चच्चे गुल्घी चेंद्र तदीव्रती। कूपौ बस्या इसन्याच मक्टयोसाच नीप्रदेत्। नातिकत्वक्वि पाक्षकरकामवजीव्याम्। चापीन इस्तपादाच न कचासुद हेदबुध: ३ न वामना नातिही थीं। नोड हेत् सं इत्र अवस् न चाति च्छित्रदश्यनांन कराल सुक्षीं नरः । गचर्मी मालपचाच पित्रयचाच सप्तमीम्। एक्स को बहित् कन्यां न्यायेन विधिना प्रप त्राक्षाी देवसाधैवार्वः प्राकापत्रक्षश्रासुदः। गाम्बर्गाचनी वान्दी पेद्याचनाटमी श्वम: ॥ रतियां यस्य यो धन्नों वर्षे स्वोक्तो सभीविभिः। कुळ्यींत दाराक्षरकंतिनाम्यं परिवर्क्यत् ॥ च धन्नेचात्वीं प्राप्य गाष्ट्रेस्यंत्र सष्टितस्तया। ससङ्ग हेर्ट्रा होतत् सन्यगुर्दे सञ्चाषकम् ॥" रति विद्युपुरायी ६ व्यंप्रे १० व्यध्याय: १०॥

याच्चलका उवाच। "प्रकाना सुनयो धर्मान् ग्रष्टकासा वतन्ननाः। गुरवे च धनं दस्था काल्या च तदसुद्धाया ॥ व्यविष्ठतत्रकाचर्या जव्यया व्यवस्व हेत्। व्यनचपूर्व्यकां कान्तासस्य पिकां यदीयसीस् ॥ चरोशियौँ भारमतीमसमानार्वजीचनाम्। पचमात् सप्तमातृहीं माहतः पिरतस्तवा ॥ विषयनविकातात् भीविषावा संदाञ्जलात्। सवने: योजियो विदान वरतीयात्विली न च । यदुव्यते दिवासीमां मूहाहारीपसंग्रह:। न तकाम मतं यसात्तवार्यं जायते खार्यम् ॥ निसी वर्गातुपूर्व्येव है नचैका यचाकमम्। वाक्षणचित्रविद्यां भाषो व। सूद्रमञ्जन: 🛊 जाको विवाच चाकूम शैयते प्रकासकता। तच्यः प्रमाल्भयतः पुरुषानेकविश्रातम् । यज्ञस्यावस्थिते देवमादाबावेश्तु मोधुमम्। चतुर्देश प्रथमनः पुत्रात्मस्तव घट् । इत्युक्ताचरतां धर्मासच्या दीयते 2 चिने। सकाय: पावयेत्तकः; घड्वंद्रशानासामा सञ्च ॥ चासुरी दिवादानात् गान्धकं: समग्राव्यथ:। राचनो युद्धकरणात् पेशाचः कन्यकाष्ट्रणात् ॥ चवारी त्राचासायाकचा गामर्थराच्यी। राज्ञक्तचासुरो वैद्यो सूत्रे चामबस्तु गर्हितः । मार्कियां हा: सवर्णास रक्षीत चिक्रिया धारम्। वैद्धाः प्रतोहमाहदाद्वेदने चामजनाः ।

पिता पितासको भाषा सङ्ख्यो जननी तथा। सन्वापतः पूर्णनाये सञ्जातकाः परः परः । भाषाकः पूर्णनाये सञ्जातकाः परः परः । भाषाकः प्रमाप्ति भूवश्वाक्तावतौ । रवासभावे दातृको सन्वा श्वांत् स्वयंवरम् । सञ्ज प्रदोषति सन्वा श्रांता चौरदक्षभाक्। भाषुरां वि सामन् दकाः सुद्दां वि परि-

इति गावड़े ८५ चथायः । \* ।

मापर्य ।

サエ

यस खवाचा "कचां ये सुधयच्छनित ययाद्यक्रमां व्यक्त-

वस्देशं दिवसद वस्तोवं वन्ति तं ।

कलादानम् वर्वेशं दानानात्त्रमं स्ट्रिन् ।

महान्तिप सन्द्वानि जोऽजाविक्यनायतः ।

कोक्यके देशमानि कुणानि परिवर्केग् ।

दीनद्वातिष्ठ पावक सने उद्देशकारिकाम् ।

ह्यास्मवदानाकविवद्विद्वतानि च ।

सक्षास्तु न भवेद्भाता न च विद्यार्थे पिता ।

नोपयक्ते नां प्राचः पुण्वकाधस्प्रद्वया ॥

यतुन्तिमि वर्यानां प्रेत चेद्व दिनाय च ।

कराविसान् समासेन क्रीविवादाविनोधन ॥

वाक्यो देवद्या चार्यः प्राचापयक्यास्तः ।

गास्त्वी राच्यक्षेव प्राच्याद्यारमेऽसम. ॥

प्रसादा चार्यायत्र प्रमुत्रशीनवंत स्रथम् ।

इदान् कमां वधाव्यायं जाकारी वन्ने: प्रकी-

सितः ॥ १ ॥
यत्ते तु वितते सन्ययात्ति कार्मे क्रांगते ।
यात्त तु वितते सन्ययाति कार्मे क्रांगते ।
यात्त तु वितते सन्ययाति कार्मे क्रांगते ॥ १॥
यात्र तिया एवं देशे अस्तः प्रश्चितः ॥ १॥
यात्र गोमिष्णं व वा वरादादाय सन्ततः ।
कान्याप्र वत्ता सम्मामिति सेवातुभाषा तु ।
कान्याप्र राममध्ये प्राणामको विधः स्मृतः॥ ॥ ॥
कार्माप्रदान स्वाष्ट्र न्या कान्याया विधः स्मृतः॥ ॥ ॥
कार्माप्रदान स्वाष्ट्र न्या कान्याया वरस्य च ।
गान्यायः स तु विद्ययो मिथुन्यः कामस्वयः ॥ ६॥
या स्वार्णा च भिन्ना च प्रस्ता स्वती स्वार्णाः ।
या स्वार्णा स्वार्णा व्यव्या स्वती स्वार्णाः ।
स प्राण्यो विवाद्याना मिथानः प्रथितो-

२ हम: ॥ ण ॥

प्रमाण चयो धनां दान्यधनीं विणोणमः।

प्रमाण चयो धनां दान्यधनीं विणोणमः।

प्रमाण चयां प्रमाण धनाः स्वास्तः।

प्रमाण यदि वा मिन्ना कर्त्त्रं स्वास्तः।

प्रमाण यदि वा मिन्ना कर्त्त्रं नाम संस्थः॥

नामां वे तु प्रमण्डाना यथासम्य खनाङ्गताम्।

विनाद्यकाने संसामे यथोली यहसे वरे।

क्रमात् क्रमं क्रतुस्त्रम् स्वास्त्र ते ॥

श्रामात् क्रमं क्रतुस्त्रम् स्वास्त्र प्रपातामद्याः।

विम्रालाः सर्वापिको ब्रम्बनीकं प्रमाण ते ॥

हासीन्य तु विनादीन यस्तु क्रमां प्रमण्डति ।

#### विवाद:

जवाजीकं प्रकेषकीयं बचार्यः पूजितः सुरीः व दियोत सुविवादिक वस्तुकर्माप्रवर्कति । भित्रा प्रारम् सर्वस सर्वतीक्य बष्टि । गान्यस्मेन विवादिन वस्तु कान्याप्रथणकृति । गम्बन्धेकोकमाचास्य कीवृति देवविषयम् ॥ शुस्कीन इत्था नी कवा शां प्रचात् सम्बग्न सेरित्। स कितरे च गमनें; क्रीकृत का कम चम्। न मन्त्रुकारयेतृ तासी पूज्याचा सततं रहि। जक्त देया विशेषिक जाकाभी न्या धदा अवेत् ॥ कन्यायां बचादेयायामश्चन् सुखमन्ति। व्यय सञ्चात यो मोदात् सञ्चाय वरकं व्रजेत् । 🗢 व्यवचायाच क्यायां व श्रुत्तीवात् कराचन । दौष्टिक्स सुखं हड्डा किमकेमस्क्रीक्षि 🛚 मदाचलवमाकौर्याज्ञास्तिते गरकाङ्गयम्। ती गोषां सर्वाषु:खेभ्यः परं सार्गमवाषात्रीय ॥" इ.सारो विद्वपुराची तकागष्टचमधांचानामा-थ्याय: । 🐞 । विवाहकाके मित्र्यावचने दोधा-भावो यथा,--

ग्राकिशोवाच ।
"न नमीयुक्तं वचनं चिनद्धाः
न खोषु राजन् न विवाधकाचे ।
प्रावाखये सर्वधनापश्चारे
पश्चानुतान्यासुरपातकानि ।"
दिस सास्यो ३१ खधाय: ॥ ॥ ॥

विवाचे वर्षेत्रीयाति यथा,----"विवाहि साननुभाष्ट्रभूषांनृतुत्रयीर्दाः । देवो संगीततारेचा काजमङ्गतवर्तवस् ॥" इति कविकास्यकतायाम् १ स्तवके १ क्रमुग्रम् १६३ व्यय विवादीक्तदिनानिः। तत्राध्दाविद्याह्य-"प्रकृत्वाभागनः शुद्धिविषमेश्व्यं समे क्रमात्। विवादि योधितां चन्द्राकेन्यशुद्धनुयोधितोः ॥ यमण्यक्रियारका भन्तुंग्रीचरमुद्धितः, । याचीबारि गर्भकती स्वश्वताप्रीति तत् यत्नम् ॥ प्रारम्य जन्मसम्मात् युवतिर्विवादः-मोजाब्दकेष्ठ सुनय: शुभमाहिश्रान्ति । षाधानतः प्रश्राततः समक्तारेष्ठ घोक्तस्तयोवं सभद्यु विलोभवर्षे । . । व्ययुग्ने दुर्भगा नारी युक्ती च विश्ववा अवेत्। तकाइभिक्ति शुर्मी विवाचे का प्रतिवृत्त 🛊 मानवार्द्ध महत्रवर्षे

सार्वकाष्ट्रदेशयुक्तवर्षे
युमी च सार्वजयमेव सावतः।
विवाधवर्षि प्रवहन्त स्वर्षे
वात्याह्यो च्योतिथि चच्चमासात् ॥
युमाय्यक्षेष्ठ युवतर्राप चच्चमासात् ॥
यमाय्यक्षेष्ठ युवतर्राप चच्चमासात्
सारवर्षे व्यक्षेत्र पर्मस्यपृष्टिम् ।
प्राष्ट्रः समस्तत्वयो विवसे तु वर्षे
सारवयाद्वपरितः सन्तु चच्चमासात् ॥"#॥
राजमार्त्रकः ।

"भाजकोत्र विवरचेत्र ककार्यं वरवेत्र च । इस माचाः प्रशासको चेचपीश्रविवर्णिताः ॥" सन्यासंवरको चस्त्रीश्रविवर्णिताः ॥"

#### विवाह:

A CONTRACTOR OF MARKETINE

"दम्बक्षोविषवादयाधियक्ति वादावक्षे स्वी चर्के चाक्षेक्रणाकिशुक्रविद्वते मध्येऽध्या पापकी:।

सका च चातमातवे श्रतिहिनं विदिच दिस्तां तिर्ध

कार्णिक। गीव प्रेतवती वियोगवङ्का चैके महोच्छाहिनी खन्येश्वेत्र विवाहिता मसिरता नारी समझा भवेत्॥

हरी च स्ति व च रचिकायने
तियी च दिक्ते श्राशिक जयं गते ॥

राजयको नथा युद्धे पितृको प्राश्यसंग्रेये ।

स्मित्रीण च या कत्या नातुकूलं प्रतीयते ॥

स्मित्रीण च या कत्या कृषे प्रकारियोधिनी ।

स्मित्रीण च या कत्या कृषे प्रकारियोधिनी ।

स्मित्रीण च या कत्या कृषे प्रकारियोधिनी ।

स्मित्रीण च या कत्या कृषे प्रकार्यक्य ॥

स्मित्रीण च या कत्या च स्मित्रीधिनी ।

स्मित्रीण च या कर्या च स्मित्रीय मास्करः ।

राशि कर्यटकं प्राध्य कृषते एक्तियायनम् ॥

राशि विख्यप्राणीक्तस्य चूडादावयनस्य परिच्छः ।

राशि कर्याच्याचिक्यस्य विद्यामाच्यापरिच्छः ।

सार्वकातिक इत्यस्य विद्यामाच्यापत्रियकः ।

सार्वकातिक इत्यस्य विद्यामाच्यापत्रियकः ।

सार्वकातिक इत्यस्य विद्यामाच्यापत्रियकः ।

सार्वकातिक इत्यस्य विद्यामाच्यापत्रियकः ।

व्यव्यक्ति रश्चर्ये थ्यो समयः वाश्वर्यानः कवा-कामान्॥

शतन्पर न्तु विश्वयमाञ्चरीय चर्च यथा। कालास्य च कच्यायाः कालदीयी च विद्यति ॥ सत्तमाखादिकालानां विषाष्टात्वे प्रयक्षतः । वृत्यः प्रति चदा दोवात् चर्मदेव चि कच्चेत्रतः।" क्षाविकाससी।

"वायीक्र्यतक्रायशाससम्बद्धीरप्रतिष्ठावतं विद्यासन्दिकविद्यसमञ्जाहावं वनं सेवनम् । तीर्यकानविद्याश्चरेयसमनं सन्ताहिहेवेशमं दूरेनीय विक्रीविद्यः; परिष्ठरेहस्तं गति भागेषे ।" हष्ट्रावसार्वको ।

"समिति गुमक्मीति क्र्यांदर्स गते सिते। विवाहं मेखकावन्तं वाकाच परिवर्क्यत् ॥" याकम्बेति चनारी वचनान्तरोक्तप्रातिजन-विविद्यसम्पान्तरं सस्विनीति। "वाये शुक्रे वहे सुक्रे नहे सुक्रे जीवे वहे।" विवाद:

बाब बीव इसे बीव विकादिने गुर्जादिने । तका मक्षिणुचै मानि सुराचामी/तिकारनै । वामीक्षुवलकासाविक्षताः प्राप्तविक्षाच्याचेत् । . आहरियारं सते कीचे वसे चैव इक्याती। आरमिनी विकास बीसा सवासी। वरिवर्णवेतु । स्रातीयारं हती चौतः पूर्णमं नेव अवस्ति। कमचारिक्षि कर्काणि मेंच समेच संविधि :"01 देवता: अ

**ंवाचि वहें तसेवाके प्रवते रेजमन्तियः।** छहा दिल्ला कनाथी रूपकोरेव वाक्त्रम् । प्रासुत्रतः स्थित्रदश्कितयं वितः स्थात् प्रवाद्धाविमिति सवदिनानि इकः। श्राम् प्रचमेद सामतीश्रम वश्रिष्ठगर्ने-जीवस्त पद्माप वहशिशुक्षिवको ॥ खत्रनाथको राजमार्गकः।

"बाबे इसे च सन्धामि चतुः पचनिवासरावृ। जीवे च मार्गदे चैन विशास्त्रहित वर्जवेत् । वक्षे चैवातिचारे विवयमितसुरी देवपूर्ण च

गुळांदिके/विभागे दिवसकररियो वाक्यती चेषपीव। विद्या नेत्रमे वा बराइ सरगुरी विषयं स्रो भगोचे

वर्वाहाप्रीति चोछा सुनिवतसर्थं देशकवापि भर्तः ॥"का

मुक्तमधिकाल राजमानेकः। "वासे च दुर्मगा वादी इसे वडप्रका भदेत्। वर्षे च कक्षमाभीति वर्वमेतर्तुरावभि । शिष्टे गुरी परिकाला प्रतिमालानमालानान

क्रमण्बिष्ठ विकारिष्ठ विश्वस्थार्मा एवः प्राष्ट्रः ॥ ग्रदी परिका न विवाधमापू-क्रिंदीसार्यप्रमुखा सुनीकाः। यहा न माथी अवसंयुता सात् नदा तु कम्बोदक्षमं वद्क्ति ।"

कानेव मास्यः। "मधाक्याची परिकाल यहा विशेष गुरुभेवेत्। तत्राध्ये सम्बन्धा चीड़ा समग्रा सुविधा भवेत् ।"

"सतीचार' मते कीचे इमे हिमाझमायी: । वज्ञीश्वादादिकं क्रकात् तत्र काको न बुधाते।" श्रमचित्रासमी।

"बारीपारं मते जीवे दवे दक्षित्रमुक्तम्यीः। सन चोदाचिता सना संप्रतीयात कुनदयम् ॥"

क्ट्रीत्वीस्ता मीसपराक्षते । कार्यातचारं सरराजमनी बारोहिस गोमनायमीनसंखाः। व बाति चेद्वकाचि पूर्वराधि . शुभाय पालियक्कं विश्वत: ३ सतीचारं गते जीवे सिर्यामी च संस्थिते। तत्र व सुद्धते आकी वद्धीवे पराधरः व

त्रापीकुपनकात्रादि निविद्यं किंद्री सुदी।

अकरकी च ततु कार्यं न दोष: कालकीयन: " "कुमाइधिकशेषित्र सम्बर्धे च समे इवे। व्यक्तिचारिक्षा कर्त्तर्थं विवाद्याद वृष्टेः चरा ।" इत्रोगक्का है सरिवायेश्यासम् । 🛎 । दीपि-कायाम्।

"विक्रीयकाया धनकाभराष्ट्री वक्रातिचारेण शुव: प्रवात: । यहा तहा प्राप्त अभे विवयी श्विताय वाश्वित्रश्वर्थ दक्षिष्ठ: 🕊

रेबीपुराचम् । "सकरको यहा भी वे वर्णयेत् यश्वमी शक्षम्। प्रिवेष्यांप च भागेष्ठ विवाद्यः श्रीभगी सतः ॥" ओवराणः ।

> "यो जन्मगारी सुरक्षी याचा क्षाबंधा नेशं कुरते च मोशात्। वर्गस रोगं धनशुक्तनार्थ प्राप्नोति क्यो वश्वकतानि व जातं दिनं दूषयते नशिष्ठ-चाटी च नगों जनने रमाजम्। जन्मास्यमस्यं किन भागृरिष चीके विवास श्वरसर्ववेषे।"

ब्रीयतिवसुच्ये । "सार्गहार्जतयो भोनः सर्वमञ्जरायद्वेनम्। उदार्थ सुमारीयां चन्नमासे प्रम्थते।" श्रद्धशिकामकी ।

"जन्ममासे च पुत्राच्या धनाच्या च धनीव्ये। जनमे जन्मराष्ट्री च कन्या वि बुवरमाति: "

"चोडे ब्रांच तथा भागें चौरं परिकर्य वतम्। व्यक्तिपुत्रदृष्टिकोचा सन्नतः परिवर्णायेत् ।" चात्र कोश्यामारिशमें जानसम्। तथा च। "जबासासि व च जबाने तथा

मैब जम्मदिनश्चिति सार्थेत्। चारामभ्यपुत्रक्षको-

र्जीतमाधि म च जातु मङ्गजम् ॥" बाब जनामासारी पुत्रमावसा विवेष; व्योष्ट-मारी तु च्येडपुत्रक्षीति विश्वेष:। "खनिकासां रवि सका जी है ज्ये हसा कार-वेत ।

क्षत्रक्षेत्र व बर्नोड्ड दिनानि दश वर्णावेत् । कः रेवल सहरोक्तिकाकाशिरोम्हलावराधामधा-इसामातिह तौनिवस्मियुनेव्यत्ह पाक्यिएः। सप्ताराज्यविष्:ग्राभी बङ्गताचे नारकाहि विशे ब्रहेक्यायक्क्डतेर्य तु सारी वसे सुच चारमे "

भौतिर्विश्वितमयंत्रात् कश्चिर्व विवासम्बर्गाः धनिसाधियीतसर्वं पारकारीसं वया.---"सुद्धार्थाः प्राप्ति द्वासीयाम् निष्ठं विकृतना-

दिश ।" क्षत्रवस्त्रका विकाशकरा वाद्या विकाशकरमा-त्रपद्दादिलयेश्च वदश्च कथाचेत्रिकार्थः । ७३ और-

"पूर्वाणये विद्याखायां प्रिवासे मचतुरु वे। क्षण काशु भवेत् कथा विधवाती विवर्णयेत् । विक्षारी किने चित्रे क्षेत्रार्थं क्षणने यसे। र्याभिवादिता क्या भवलेव सुद्वाखिता ।" र्वच पारकारीसं यजुर्वेदिविधयमापश्चियं वा बोध्यम् । # । "बाह्य सवाचतुर्भागे गैक्टतस्त्राख एव च। रेपक्षकाचतुर्भागे विवाध: प्राचनाथक: ॥ सर्वेषेष विवादि च प्रति पुंचवने तथा। प्राथि वाश्यक्तां विश्वकर्तं विषक्षेत्।" विश्वभेगा ।

"तिचारप् कृत्वेदी शकार एक्षीर व अविधार ह भेर क्यादशार्श्यादशार प्रिश्र ० वं सारः । रही जुना सुके दुनो इना च

योगाइनको इंग्रमीगभद्र: " क्रमेक् को नगचन स्था स्था स्था मानगचन विभिन्न बर्दि मचद्यात्रावसंभवेच्या भवति तदा न क्रकेमोकामिक्रके:। क्राविधाधिकाले चप्र-विश्वतिसम्बाद प्रेमात् पर्व अन्यदेशसंख्यातु-पपर्तः । । जामनादसुः

"बाद्यमारे सिते क्यें तुरीयोग्नं प्रदुक्तति । श्रितीयको हतीयन्तु विपरीतमतीश्र्याथा ॥" वासमाइ खरोर्य।

"बाद्योधिन चतुर्थोधं चतुर्थेशिन चादिसम्। द्वितीयेन हतीयमु हतीयेन द्वितीयकम् ॥" व्यवेद क्रव्युरदेधः । तथा च इक्रमाता। "एकान्द्रकर्ना चवीर्य तथा तियंग्रानाः

खापयेत् रेखाधकमिरं बुधैरमिधितं साम्पृरिकं तम दु। बादातादि तु मार्थि भगु कथितं तद्वेशरेखा-स्मयो:

क्रवाचनामधीकियो निगहिता हक्षात रकामेज: ₽"

चाचाताहीतिचाचातयोगमं खाच्याची दशा-प्रम्। तथा च चलादीम नचनाब देया-नीतर्थः ॥ अ ॥ अय सप्त्रश्राकावेशः । दीपि-

"कत्तिकादिचतुः अप्तरेखाराष्ट्री पश्चिमन्। यक्षेदेकरेकास्यो देश: सप्तश्चाक्षण: ।

सप्त अप्र विधिष्ठित् प्रदेशिका-कियेग्रेज्य ज्ञालकादिकम्। वेखवेदभिक्ति। वस्तितं चेषरेसारकारेण विश्वति । ने भारत चतुर्घेश्ये सवकारी किश्विताचतुर्भने

माभिक्तिक के कियर विकेशा रोक्शिविका ।" किप्रिकार्यः । # ।

"क्काः प्रजी सम्मानाकशिकः काषेरमापेरकवा विवाध । रक्षां भूके वे व हो इसावा आधारकारि प्रमदा प्रवास :

#### विवाष:

बाखापवादी यथा, राजभाषाँकी। "विषयरिग्धेन कतका मात्रका चगका अर्थि शुअरं चनाउते। यथा तथाचाणुकुमार एव मङ्क्तितोक्ष्माक्ष्मकं शुभावक्षम् ॥" चय गचग्रतास्त्रतम्। "कई रेखांखिताः पश्च तिसेक्षण तथै । र्व दे च कोख्यो रखे वामिणत् प्रशिका-

रिकास । श्माकीक दितीये दु वैक्येत् श्रक्षंकर्णाः । क्रुरेभिजनयो सौन्येर्गचर्च परिचन्त्र यह । नवापात च ये होवा व च चप्रश्रकाक्षे । ति सर्वे प्रभवनस्य वाचा यच्छातासके । भाव चक्रामचे कभातृ पार्षेश्च रहेवाते ।" न इक्तं रवसायायाम् । वेश्वित्तवापीयादै पाद-विश्व प्रति । इति यवश्रकाकावज्ञम् ॥ 🗢 ॥

र तमा का वास् "कर्षं दारप्रसम्बद्धास्वभीकृत्ये गुकः वर्ष चारमवर्षकानु प्रती पन्ति सनुर्व हालवा। मचात् समम्भिक्तक्षु नवमं राष्ट्रः वितः

मणसम्। शार्विश्च परिपूर्णम् तिवस्याः सन्तास्यकेतहत्।" नवापात्रीक्षम् ॥ 🗣 ॥

"पापात् सप्तस्ताः श्रामी य(ए अवेत् पावेत

**युक्तीरुथवा** षजात् तं महिवक्येयेत् सुनिमती होधी भागं कचाते।

माणार्वा विषयी यसे सुतवन: चौरेह रोजीह-भषी-

अमुदादि विधवा प्रते च भरकं मृत्रच हुंका-के वि 1" 0 1

"द्विमन्दञ्जनाक्षाणं क्रमाञ्चात् सप्तमं वजित्।

विशासयाचापुक्रञ्च राष्ट्रकर्मप्रविश्वे ॥ काशिक्षेत्र: 1 . . "सत्तावकीयानिकसन्दिशीश्य पूर्वी मिनक्षेत्रीव्ययक्तीक्ष सदीचिती दा। याशिक्षेषविक्तानपञ्चल दोवान् दोवाकर: शुभसनेकविधं विधक्त ।"\*। भोषरायः।

<sup>श</sup> विषक् दश्चित्रादशको दिनेश: स्वार्यचीभामश्चमप्रदः खात्। विश्वकाताचमराश्चिकाः श्रेषेत्र वर्गपु:साराणः कदीति।"

रविश्वाद्धः । 🛊 । . "बन्धान च चन्द्रवी चाडियाचः ग्रमलत्वाम् । यकाञ्चर्यमिश्रह्मा ह वाचायुक्तीतृस्वाद्यः ॥" विवासरीविकास ।

"प्रवासकः सहतो योनियोविकासकत्युकिः। वात: प्रेचीविती: शक् वत्रमंश्रहाष्ट्रवन् । मोचरश्रहातिकः सन्वाभा यजतः श्रमं शेका। विकाणिरमण पुष: प्रेमेरक्षेर्प विवाप:।

#### **E4.** विवाह:

दितीववृत्राक्षत्रतः प्रभावरः चबीवद्याचात् परतः सभप्रदः। न चनवप्रयस्त्रमञ्ज्ञास्या करोति पुंचामपि ताइम्रा पक्षम् । सवा वनोदशाकात् गरतः । ।। "सरीदग्रदिमाचकी एग्र वक्षश्यीश्वतः। वार्षे दिशव भीतांगुर्भावभेकादशं तसः ॥ चौरः पादाधिकं वर्षे सावामधी शक्काति:। भवनाई ऋगुः श्रीको याददाद्वात्राप्ताः कृतपृष करं ब्रह्मास्कि र्युर्वे सका प्रेयभागगाः । 👁 1 विवेत्यको तृर्वे वदने दशने तथा। श्वभैशुक्त दोवली विवादि वर्तते गुमम् ।" व्यवज्ञेव सुतक्षित्रक्रयोगः: ३ 🌣 ३ "ग्रोधू जिल्ला वर्षा सुनयो नारीविदा-

**प**ार्ट्स हिमको विविदे प्रवाति कड्तां विकीसते भाखरे। थीश दिशासित वयमायमधे भागी मत

हास्रदी कर्षे चाकासुपागते च निवलं प्राइट्यूरत्-

कालयोः । 💵 तामं यहा नासिः विशुद्धमण्यह-गोध्विकां सम श्रुभां वद्गा । वये विश्वहै वति बौर्मशुक्ती गोघ्णिका वैद पर्चं दिश्वरी । 🕬 नासिन् यञ्चा न तिथयो न च विधिवारा ऋषाकि नेव अनवांना कशापि विज्ञम्। ष्यवाष्ट्रतः सत्तमेव विदाधकाचे वाचास चायस्टिनी क्ष्युचेन योगः। 🐠 मार्वे बोध्विषोगे प्रभवति विधवा माष्ट्रमासी

युष्णायुर्धनयीयनेन सश्विता कुर्फी (साते भासहरे। वेद्याखे सुखदा प्रकासनयती व्यक्ते पर्तकी। वदा चात्राही धनधान्यपुत्रवसुका पाणियाहै

**有利有[ | "41** विषाच्याटवे । "सूज़ वर्ति व इकटा ततुपूर्वाई वतीसपरे चयु: 1"+1

ज्योति:सारसंबर्ध। "विवादि हु स्विाभागे सन्ध्र स्वात् प्रक्र-विभेता । विरक्षानवदम्या वा निवर्त कामिषातिकी हरूह मशाभारते। "राजी दानं न ग्रंबन्ति विना चासस्रहाण-

विका क्या द्विक्रमेडा शीपमई प्रतिमक्ष् ।"\*

"रिकास विधवा सन्धा रबीशिय साहिता-इस्वेचर्षिके की वसा रिक्षा विविभवित्। विकिन् विवासिता कथा प्रतिवक्तानयहिता ।"

#### विवाद:

🕮 ति: । "धमार्वकाममोचार्या दादा: संप्राप्तिदेशव: । यरीकानो प्रवर्तन पूर्णनेव करचन्नात् ॥ "##

"बचकाही बीव्यवाची वंचवारकतासिवीस् तक्षीमके प्रशाम कहा हो सक्षीत् कि विश्वस् । " 🏚

"चंत्रका मेवनकी मधुपिक्ककी चनामृ। ताडधी' वर्वेत् कलां सक्ताः सुस्रमेशते ।"का भविष्ये ।

"प्रविद्वितत्त्वाः कव्यक् रत्ताक्षीवयस्तिवः। ताहणाचरका धन्या वीचितां भीगवर्हनाः ।" प्रतिवितो भूमी वय: यमकाकोऽभोभासी येथां ति तथा । 🛊 । अतु:।

"गोड देन कपिको कर्या गाधिकाक्षी व

रोगियोम्। नालोभिका नातिकीकी न नावाजां न मिझ-

नवीरकानदीनामीं नामस्यमितनासिकान्।

न मका विशेषका करिय व भीवसना सिकास्॥" प्रतिप्रसन्भाषः सन्त्वस्ते। "ग्रजा च वसवा चैव मोमती च वर्कती। नदीव्यामां नाम हची मावती तुलसी व्यप्ति । देवती चान्त्रकी मेह रोजिकी सुभरा भवेतु ॥" क्रवाचनामधी।

विश्वे बखाः नेवारे मिल्लके वा खाद्दःशीका क्यावनीवेक्षवा च ! भूमी बसा सक्तवी: संस्थितावा वि;चिक्ति वस्त्री सं वद्ति ॥"## विविश्व सरप्राधी।

"खामा सुकेशी तद्वजीमराजी सभूः सम्मीका समितः सरमा। वेदीविसध्या यदि पङ्गजाची कृषेन श्रीनापि विवासनीया ॥ प्रवा क्रद्रका बाद विश्वकाची चीचा समामीयंसमान्यकः। मधी च पुरा वदि शासकार कुषेश्म योख्या व (दवाक्षणीया । "##

"तकात् क्रमनणविकानीपपनां वर्षेतु ।" वक्तनोपपत्रां वाकीवक्तवक्षीवाम् । 🏶 ३ नाक्षेत्रचनमाच सरोहते। "विनाहि जिल्लेच्यां वर्णकारं निनादिकम् । तम वेशवशाल्यायं विवासादि समाश्वभम् । चित्राड़ीदेधनचत्रसन्त्रियात्रीसरा । इसोस्रवतारस्यः पूर्णसाहपराश्वाचा । याचा: श्रीन्यो गुवर्थोनिवाचा भिन्ननताष्ठ्रयम् श्रविदा भोत्तराभना सध्यवाशीवावस्थिताः । # जिलका रोडिकी वर्गे सका खातीविद्या-

जत्तरा अवका पीवां एसनाड़ीबारसिता: १व चन्द्रादिनाकृतिसर्चे वह ब्रितीसनं कमात्। विवाष:

प्रान्धारित्येत्वेत्र ज्ञतिकारिद्विषट्ककम् ॥ प्रकृतियानेको पत्यामको स्टे सुरी। प्रक्रिकासिसिकी देश यात्रे पूरे स्टि । सक्तकाकीकाभिद्रावि यदि सुर्व्यदक्तवधीः । लदा वेशं विज्ञानीयात् शुक्तं दिष्ठ सधेव च 🛚 प्रवाहं प्रसा चन्नार्थे तथा जनार्थतो यथ:। प्रवर्ष जन्ममं यस्य तस्य पामर्चनी परेतृ 🛊 इयोजेक्समबोर्वेशो इयोगीसभयोक्सवा । भागमानीयोवेशी व सर्पयं सदाचन । यक्तवादी स्थात देतृ स्थात् अर्जनां प्राव

चाक्रमा । तकाज्ञाकी को को विवास सुभासकता। प्राद्याचा वेषती भन्ता सध्यमाचीभवं

तचा ।

प्रशाकी क्षेत्र क्षियते नाम नंत्रय: ॥ एकपाकृष्टिता बच गुरुकेकच देवता:। तक होवं कर्ण कत्नुं क्रमेन क्लमादिशीत्। प्रश्व: प्रश्वाङ्गवासियं देशी याम; पुरं ग्रह्म । यक्षणाञ्चीमता सथा व्यथमा विश्वदिक्तितः । प्रतिप्रवयमाच् न्योतिषे ।

"यकराद्यादियोगे तुनाकी होत्रो न विश्वते ॥" स चचा।

"यकराधीच द्रम्यकोः भूभं च्यात् चमचप्रके। चतुर्थे दश्मे चेव इतीयेकादम् तथा ।" समयक्षाद्विषमसप्तके दोव:। तथा च । "बोटने चप्तने मेवतुचे युग्नस्यौ तथा। विषयको सदा वर्णी ऋति तमानवी ऋव: » बीपति चवचा द्विकं वे ।

"सञ्जदेकाश्विपयोगे तारावचे वद्यराध्यी वा। व्यपि गाचादिवेषे अवसि विवासी श्विसार्थाय ।" राजभात्रे ।

"न राजयोगे सक्षेरिता च च तार्यक्षिनं गयचमं सात्। म नाक्षियों न च वर्षद्धि-मेर्नाइयक्ते समयो वहाना अ"## राजयोगस्त रकराध्यादियोग एव तजेव माधाद्यितप्रस्वात् । सीपतिरक्रमातामाम्। "बाची आवधारिकायच एवस्यमेवोन्ह्यसं विक-चाखर्री: अमग्रकतोश्प महिषी बाष: पुन: चौरभी।

वाजिनी जित्रकुक्री कमिरधोरश्वयं वानरः विश्वीक्षो काराट् पत्रक करटी योगिक

भावाभिषम् । मोबार्च गजसिंदमचम्बद्धं चैबक् वसर्ग वैरं वानरमेवस्य समज्ञनदश्चिमालोग्हरम्। चीकानां वावश्वादतीश्वादिय च जात्वा प्रव-

नार्दिष दम्बकोर पश्चक्योर्ग यहा वर्णः शुभस्ता-थिभि:

सकारकमेलं भियुनं कमाक्रवसी बगेन्द्रमीनी च। इवसतुर्वेश्विमेनी क्षेट्रस्तुरी च सिम्बिनी।" षक्षकावितिश्रेषः । 🛊 ॥ व्यरिषक्षकमाञ्च ।

"सबर: करिकुकरियुका क्रमा मेवेन सङ् अध्युत्तया । स्विवटी द्रश्यद्वशी प्रशिक्षक्रियुने चारिविधी। 🗢 🗈 यदि सम्बादमे भर्ता भर्तुः यक्षे च सन्धका । वङ्डकं विकानीयादिक्तातं विद्योरित । 🕬 पुंची यहात् स्रुत्तरहे सुतहा च कथा। धर्मे खाता सुनवती पतिवक्कभा च । हिट्टाइपे धनगरी धनका च कथा भ्रप्**ये वि**यता चनवती यतिवक्तभाचा" षड्डनादी नाराविष्ममाच भीमपराक्रमः।

तारा बल्ह्यमित्रमित्रद्वनचिमाधेबन्यद्यदि । बट्कार्ट नवपक्षमे खब्धने योगे च पुंचीचिती: प्रीकायु:स्कट्रियुट्यिनकः कार्यो विवाध-स्तरा ।" ● ।

"बौद्धवे सुमगोरं गौरपि तथोरे का विपन्नीश्व

"मर्गं ताराविरोधे यहरियुभावे विरेता। रोगाहि वरवायों; बट्काइके वेरमवधां भवे-दान ॥"##

वार्यः।

"मेचादियोगेश्य वक्षकारी सारा विषयाखरिनेधनाच्याः। वन्यां विवादे पुरुवोद्देशी हि प्रीति: परा जन्मश्च तारकासः । वदाचने कं घरि भिन्नराधि-में एम्पनी तथ सुखं खनेताम्। विभिन्नक्षं यदि चैकराशि-सारा विवाद: सुतवीकादायी । रक्ची चयदा क्या राभीका चयदा

भवेत् । धनपुत्रकती कारी साध्वी भर्तृद्रिया सदा ॥ बङ्डके शोभिय्नं प्रदेशं कोस्तं सक्त्यां नवमचने तु। दिशादशासी कनकालतानां विश्राचैनं देश च नाडीहोंवे ! अर्थं नाक्रीदीय सलकः प्रद्रकारके विध-

शिर्षा।

यानपत्तता विकोसि विदास्थे च शादिनुम्॥" \*॥ व्यविकासकी।

"इस्तासातिश्वतिषग्राहर;वृष्यमेशाविभावि भीका पिसे असुरिष्ट बुधा देवर्ण द्वावि भागि। पूर्वाक्षित्र: धिवसभर गौरोष्ट्रियी चीत्तराष प्राकृमें बांक्यस्यान्यं नुनमेतं सनीन्ताः । विजाबीया विक्रीतिपिष्टमें वासर्व वासर्वा प्रकामग्रीभे ववश्यक्षे च रचोगबीव्यम् ॥" प्रवसाच वीपति:।

"सक्कि चोत्तमा प्रीतिमध्यमा देवमाद्वव । देवासुरे विविद्या च ऋतुमाँ स्वराचि । राचनी त्र यहा सना माहम्या नही भवेत्। तरा कल्प दूरको निजेतकसथाप पा।"

राजमात्तेकी।

"यदि खात्राचाको भक्तिकाका मानुषी भवेत्। विवादि सरामात्रीति वेपरीक्षं विषक्षे वेत् ।" ग्रह्मचार्यं ने।

"देवा व्यवस्य ग्रहेन सर्ज्ञणा नाम संग्रमः। रचर्च मातुषाबाच चंत्रामे विचया ऋति: । कर्किमीनाजयी विधाः चकाः सिंचतुलाच्याः। वेद्धा युग्याचक्क्षसाखाः भूता व्यवकासमाः ॥ सन्ताः परिकारिद्धाः चाक्तियोः सप्ताग्भवेत्। वदावयो भवेदेशास्त्रयः भूते प्रकीर्श्वनाः । वर्षेत्रेष्ठा च वा वारी कीनवर्णे व यः पुरान्। मञ्जापि कुवे जाता नावी भनेदि र्जाते।" इति ज्योतिसाचम् । \* ।

व्यान् उद्वाच्याक् द्रश्यम् । १०४० । तथान यथा । व्यव शतप्रतिवाद्यः संप्रदाता समस्मये संप्रहानशासायां गत्वा उत्तरतः स्वीगवी वहा विष्टादिकं चच्चीत्रक पश्चिमाभिसुकोरनप-(वडक्सिन्तेतु । सनीश्यत जपस्मिते वरे छंप्रदाता श्वताञ्चलिवर्यं क्रुमात् । अ वासु भवानाका-मिति एक्टेत्। जामाता 🧈 वाजवमासे इति वदेन् । संप्रदाता अ वासे विवासी भवना रति एक्टिन्। जामाता औ व्यवैध रति बदेत्। सत: संप्रदाना बाद्याध्योचमनीयग्रन्थमाल्य-मयाधानाषुरीयसप्रकृषशीवनीतसपर्कपृता-दिकं प्रकाय जामानरमधीयेन्। ततः संप्रकाता द्वितं जातु प्रसा 🗗 चरीकादि असक-गोच खासुनप्रस्थासकदेवध्रक्षेय: व्यप्तकारोच का सुकप्रवरका सुकद्देवध्रक्षेत्रः पौर्श्व व्यस्कारोक्सास्कप्रवरसास्व कहेवधकीयः पुत्र चसकारोचं चसकप्रवरं चसकदेवस्मासं खनुकशीचलानुकप्रवर**सानुकद्वप्रामेश:** प्र-अस्वगोत्रसास्वपगरसास्व देव-भ्रमेतः यौत्रीं चतुक्रतीचस्यासुक्रप्रवरस्य व्यस्कदेवश्रमेन: पुत्री व्यस्तरोत्री व्यस्त-प्रवरां श्रीचमुकीदेवीं एनां कथां श्रुमविवादिन दातुं राभ: पाद्यादिभि: चान्यचे भवन्तमर्च इसी। जामाता अ इतीश्वा इति वहत्। संप्रदाता यथाविष्टितं विवाधकमी कुरा। जामाता अ यथाश्वानतः करवाबीति वदेत । शत: क्याचारादिकं कार्यिका सुखचन्त्रका कारयेत्। नतीश्ये खपख्यिते वरे खंप्रदासा चसुं मकं जपति। प्रजापतिक्रविरत्ररूप क्न्द्रीय के नीवा मी देवता मधी प्रशापने विनि-योगः । ॐ बाईया पुत्रवासना वेतुरभवत्य मे सा नः पयसती दुवा सुलरा सुलरा समाम् । तती जामाता प्रचापतिकशिवायित्री क्टो विराष्ट्रकता उपविध्दर्शयीयण्ये विनियोगः। अ इस्मश्रीममा पद्या विराज-महात्यायाश्वितिष्ठामि । इसं सम्बं जपनायने प्राइत्स उपविश्वति। ततः संप्रदातापि पश्चि-माभिश्वसा उपविश्वतः। तती दाता सामप्रक-विश्वित अध्ये दिवीमाधी सुख्यात्रं र्चितं विष्टरं उत्तरायं उत्तावश्वसामां यशीला औं विष्टरो विष्टरं यक्तरं यक्तिस्सातामिकार-भागो विष्टरमयेगाँव । जान्नाता च औ विष्टरं प्रतिरक्षामि एति विष्टरं राष्ट्रीका प्रजापति-क्षांवरश्वसम्बद्धम् सीयको देवता विष्टरस्थाचन-पाने विविधीमाः ।

श्री को स्रोतिकी: संस्थित का स्थापन का स्य

ता अस्य अस्ति स्वास्ति स्वास्ति । स्वास्ति ।

"अ वा कोक्बी: चोमराक्री मिंहता:

पृथियोगम् । ता अञ्चलक्षित् पार्योदिक्ताः श्रमे यक्त ॥" इति पाष्योदयसादुत्तरायं विद्यं सापयेत्। ततः बन्युवाता पात्रीयपाचं यश्रीका ॐ पायाः माद्याः प्राचाः प्रतिसञ्चनामिति प्रानीयपाच-सर्वेषति । जामाता अ पार्व प्रतियज्ञामीति श्रदीला प्रकारतिकंतिर्विदावतावत्री अन्द चामी देशका पाइप्रचालनार्थोदककी चले विविधीय:। 🥩 यती देवी: प्रतिपन्धान्याप-काशी का ऋडिराजऋतु। धनेवोदकं वीचेत्। सती भागाता सकात् पाचादुर्व यशीला प्रकामतिकाविकिहाकृतायकी अकृत्य: बीहें बता कथारार्प्रणाक्षने विविधीय: ॐ सर्थ पार्शनने-किनी व्यक्तिमात्री विश्वं द्वा । व्यनेन बामपारे खहकाञ्चर्षि रखात्। ततीक्ष्यरमञ्जूषि स्थीत्वा प्रवासिक्षेषिकिराष्ट्रावकी ऋन्दः कीर्देवता याचिक्रमाद्मचाक्रने विनियोगः। 🧈 द्चियां याच्यावनेनिके काकानाई कियमानेश्रमानि। कामेन द्विक्यादे जस्काञ्चालं दळात्। ततः गुनस्याञ्चाचां ग्रचीला प्रचापतिकंपिविराक्-शाबची आहें सीहेंबता खभवपार्यचालने विविद्योगः । 💕 पूर्णमन्त्रभपरमन्त्रसभी पादाव-वने विचे राष्ट्रकाहाँ वाभवस्तावरही। वानेव भावक्षेत्र सद्वाक्षातिं रदात्। ततः बन्पदाता वाचतकुकाप्रकान् शकारुपाचे विवासः। 🏖 चर्चेमचेंमचें प्रतिरशातान्। १.व.भ-शाशायोगपेवति। जामाता च 🥩 वर्षी प्रति-शकामीत राष्ट्रीका प्रचावतिष्येषरको देवता व्यक्तमित्राच्या विविधीतः । औ व्यक्तक राष्ट्रि-इक्षि द्वाक्रिको भूयाचन् । कनेनार्थे दिश्व वक्षात् । सतः धन्यवाता अवनपाचं बचीचा । क्षा चार्यक्रमीयसाच्यास्थायसायसम्बद्धः सति-रक्षता रक्षरकपाचमप्रेयति। चरमाता च औ मात्रसमीयं प्रतियक्षाक्षीति यत्रीका प्रजा-प्रसिक्ष विश्वासम्बद्धिकं केवता का कामुनीया करने।

विभियोत:। 🏕 बध्रीः सि यथ्री समि विश्विः। क्षतेनोत्तराभिञ्जकीक्ष्याचामेत्। ततः सम्पु-दाता एतद्विमधुयुक्तं कांखायाचं कांख्याचा-नारेकाविद्याय राष्ट्रीका 🍪 सञ्चयक्की सञ्चयकी अञ्चषकोः वृति रक्षानाभिति सञ्चपके चमपेर्यात । वासावा च 🥩 अधुपन्ने प्रतियज्ञासीति यज्ञीका प्रभागतिकविक्षेष्ठपक्षी देवता व्यर्थकीयमधु-पर्केचक्क विनियोगः। अव्यक्को वहीश्वाः व्यनेन सध्यक्षे यशीला भूमी निश्राव प्रवा-पतिकाविमाधुपका देवता व्यक्तियमधुपका-प्राथमि विनियोगः। 🧈 यश्रयो भण्योऽसि महत्तो मक्योऽवि श्रीमंक्योऽवि विवं प्रविश्वेष्टिः। कानेन सम्बेख वार्ज्यं अच्च विल्वा चलातृ तूर्व्यौ भवपेत्। ततो चामाता चाचाचो मञ्जलौ-विधिक्रिमेन दिवासक्योन ताह्यसेव कमाया दिचित्रदर्भं सद्योगिरि विद्धात्। सनः च च द्वयं व प्राति । ततः सन्युदाता तिल ह्वाप्र-सक्तिसुर्कपार्वं स्कीला वासक्कीनार्विता नवां प्रवा चोमदासुने मावि चसुनराध्य भासतरे व्यस्कि पचे व्यस्कतिकी व्यस्कारीकः गीवारा करेवणका वास्त्रकामः वास्त्रका विवास स्वापवर्क भास्यदेवश्रक्तकः प्रवीकाय व्यस्त-गोजका कत्रकाप्रवर्ता कत्रक्रदेवश्रक्रीयः गौजाय वास्त्रगोत्रकास्त्रप्रदेव-ग्रक्तेय: प्रजाब असुक्रमोत्राय असुक्रप्रवराय श्रीचसुकदेवस्मीवे अध्यक्षाम बराय समि-ताय जातुक्रमीचन्यासुक्रप्रदश्चासुक्रदेवधूनीय: प्रमीकी व्यस्तकानिकासकप्रवरकासकदेव-प्रकेश: योजी असुकगोजक वश्वपदरक्ष वास्वदेवम्केषः पुत्री वास्वगोत्री वास्कः-प्रवरां श्रीचसुकी देवीं इति (जक्षार्थ रहां कर्माववकाजङ्गती प्रकापतिदेवताकी तुथ्य-मर्च यम्पद्दे। इति इक्कदबोपरि वितन-जनकृश्विष्यति । जामाता 🧈 ससीव्यमि-धाय कन्धेर्य प्रजापतिदेवताका प्रति वदेतु। गायको नामसुतिक पटेत्। 🔑 क दरं कसा व्यवात् काम: कामावादात् कामी दाला काम: वित्यकीता कामः ससुद्रमाविव्यत् कामेन ला कारीतका व्यादानकार्यायाः माञ्चलार्थे द्वाच्याकेतत वराव तुष्वमञ्च चन्युद्दे। ततो बाधाता 🕉 हामाओवेकीय प्रतिधं वक्राति । ततः क्रम्यन्ति सका वर्षाका कातामा वाका कार्यत्। ततो मर्चुर्डविक्पार्के क्ष्युक्षपवित्रवेत्। सती वापितेव मौर्गोरिसुसी जामाता प्रति । प्रजा-परिचारिकंप्यती चान्दी अधिकता पूर्ववस्तानी-मोध्यव विविधीय:। 👺 सुक्त मां वदक्रप्राहा-दिवनं वेश्विविष्ट कं क्यासक चीमबोबत्कन ब्राक्ष्मचु समार्थि मिन्दूप्यम् । इति मक्रेवृ । ततो

गांपितेय सक्तायां गांव जामाता पठाँतः। प्रणा-पतिकां विद्यारण कृष्यों यो देवता समुद्धान्य विविधेताः। ॐ भाता जहायां दुष्यती विद्यानां क्षण्यां क्षण्यां विविधेताः । ॐ भाता जहायां दुष्यती विद्यानां क्षण्यायां व्यापानां विद्यानां विद्यानां

"(बियाभादी त्रिके चित्रे ज्येहायां ज्यक्तने यमे। एभित्रिवाहिता कावा निकायेव सुदु:खिता।" इति ज्योतिसाच्यन्॥

वीभाग्यप्रित्वती नाही मञ्जापूर्णकं कृष्य न द्वारा निवास निव

स्वाद्वितपुद्धते विरिक्ता रति पातः । विविधं, जि, नानाप्रकारम् । रत्यमदः ॥ ( वया,

कौतुक्षसम्बद्धि। ६।

"क्रतं विविधवुष्कृतं सतनमेव प्रसूचतः ।") विदोतः, यु. सूमिविधेवः । यथाः,---

"यमकेश विवेशिक करोड़ सिख्यीसम् । विवेशिः प्रचुरक्षकाची रक्षमाकः परिवर्षीती भूपदेशः नदुपचातिः भीतर्श्वेषयमं दक्षं स्वी मिख्यादीनां विकात्। इति सिनाच्यामां कामिपासविवादप्रकरकम् ।

प्रतिरक्षामि कार्मितके। अ। ततः ॐ वाद्येलाहि विवीतम्ली, [चर ] पुं. विवीतभूकार्मी। इति करितकान्यादावकार्मकः वाक्यतार्थे दक्तिकाकेतत् स्मितकाराः ।

सुवर्ष जास्वमीकावासुक्षदेवस्था के कालकाव विष्टता, भी, (मि + हल + सः । श्रिकां टाव्।) वराव सुष्यमधं क्रव्युद्दे । ततो जामाता क्ष्में दुभेगा । इति भूट्रियोमः ।

काकोति वदेत्। वतः पतिपुक्षवती बादो विवतः, वि. (वि+व+कः:) विकृतन्। इति दान्यकोवेकोय प्रक्षिं वक्षाति। ततः क्षत्रयात्वं त्रका वक्षीवाकात्रवीकावकोकां कारवेत्। "दमेदद्वांकतिषुः सक्षविक्रमुक्कशिक्षाः

की के वहारे ।

वर्णेकारसे प्रवस्तिक्षतः । यथा, विद्वासकी-त्रवान् । १ । १ । १ । यो देवत्सुरुविद्यतग्रेशत-भेवात् ।" "विद्वसन्तक्षको सरायाच । इक्स्या-वर्षस्थ्योगे संद्रतम् । प्रक्रिकादणायान्तु विद्वत केव ॥" )

विष्टता, खी, खुबबग्भदः। इति शेदिनी । तक्षचर्य वया,---"विवसास्त्रों मधादाको प्रतीवुस्परवित्रभाम्।

विश्वतासिति सौ विद्यातृ पित्तीत्या परिमञ्च-

परितः श्रीवदतीम् ॥ ७ ॥ चखाचिकत्या । "विष्टतामिन्द्रहान्। गर्नी जातमर्भम्। मे लिक्क विक्रपेक क्रियमा वाधवेदियम्। पाने तु दोपभेशाची: महीकेशुरभेवणे:।"

इति भावप्रकाशः ।

(विवर्तेति कचित् पाठ: ॥)

विहताचः, पुं, (विहते व्याचियो वस्ताः) इस्तुटः। रति देशचनः ।

विष्टतिः, च्यी, चान्या। विपूर्वप्रधातोः क्तिप्रस-मैन निवास सिर्म्। विवरकम्। यथा,---"श्रक्तियकं वाकरयोगमान-को वास का का बादा व द्वार तथा। वाकाक्ष प्रेवात विष्टतेन्द्रिक वाक्रिश्चतः विद्वपदस्य दहाः ।

इति मलस्वतस्यम् ।

विष्टर्भ, चि, (वि+ष्टत्+स्तः।) चित्रतस्। यथा,---

> "विष्टत्तपार्श्वं विचराक्ष्रपार्व समुद्रकार मितलारम्बन्। च।अञ्चलकामानिद्यातार्थः गोपाष्ट्रमावृद्धसम्बद्धसम् ॥"

> > इति भड़ि: 🛭

विष्टतं तिसंक्चितितं पार्श्वे स्वा इति सङ्गोका ।

विष्टलिः, खरी, चन्नवद्शसम्भगः वृज्येनम् । विपूर्ण-द्वतघाली; लिप्रक्रयेन निष्यक्रसिरम् ॥ (विविध-दत्ति:। यथा, भागवतङ्कायां ग्रीक्षरः।३।६।१०। "विश्वस्त्रणं विद्यत्तये विविधद्यशिकाभाष॥")

विवेकः, युं, परचारचाहत्त्राः वस्तुखकःपनिषयः । प्रक्रतिपुरुवयोविभागिन द्वानं रहान्ये। रति भरतः ॥ तत्पक्षायः । प्रचगास्नतः २ । इ.स-प्यम्भावः । इति घर्षाः ।

"विवेको वस्तुनो भेदः प्रसातः पुरुषस्य वा ॥" इति चटाधरः ।

यथा। नित्यानिकावस्तुविनिक्तः नावत् असीव निर्वा धसु सलीक्ष्यद्शिकमनिक्षमिति विषेष्णम्। पति वेदालसारः । ( वचा, मनौ । १ । २४ । "नक्षेत्राच् विवेतार्थे धनीत्राक्षी व्यवचयत् ॥") व्यवसीयी। विचार:। इति मेहिनी। (वचा,

मनी।१।११२। "वस्य कर्कविवेकार्थे ग्रेषामामगुपूर्व्यग्रः ।")

विवेक्तिता, च्यी, (विवेक्तिन् + तत्त्।) विवेक्तिन्।

विवेकिनी भाव:। यथा,---"बौवनं वनवन्यत्तः प्रश्लमनिवेशिता । रविसमधानर्थाय किस तत्र चतुरुयम् ॥"

इति चित्रीपदेशः।

( यथा, वाद्यवज्ञोता ३ । १५६। "बाचार्योपास्त्रं वेद्शास्त्रायेषु विवेकिता ।") विवेको, [न्] पुं. (विवेकोश्यक्ताकोति। विवेका+ इ(न:।) देवसेनराचपुत्रः। यथा,---"देवसेनोऽप्रिकेष्टियां जनयामास पुत्रकान्। सप्त ऋखात तान् यूर्य नामतः कीर्तितीकाचा ॥ सुमना पसुरागचा च्यतवम्यवनः स्रती । नोतो विवेकी सेते वे सर्वधाया विधारकाः ॥" इति काजिकापुराचे भेरववंशायुकीर्तने ६० भाष्यायः । विचार्वना । इति मेरियां विवेत-प्रम्हार्थंदर्भेनात् । विवेक्तविधिरे, कि । (यथा, भाकोकोये। ६६। १८।

"इष्टाइष्टांसाया भोगान वाक्क्याना विवे-

हानानि च प्रवक्तश्रिम पूर्वभ्रक्तीच क्रार्वते ॥") विवेचकः, पूं, (वि+विन्+व्युक्तः) विवेचन-कर्ताः विवेचमति य प्रकर्णे सक्तप्रस्थेन नियज्ञ सिर्म् ।

(विदेचनं, असी, (वि⊹िविष्+ख्युट्≀) विवेक:। इति ग्रन्दरकावनी । (यथा, इरिवंश भविष्य-पर्नका ४३ । १८।

"विवक्तिगरियसे विच्यो अभेव कारतीपति । र्ष्या सर्वमाप्रीषि हराहरविवेचनम् ॥"॥॥ (नवंद:। बचा, सन्:। ८। २१।

"यस्य शृदस्तुकुरते राज्ञी धर्मे विवेचनम्। त्तस्य भीदति तहारं पद्मेगीरिय प्रधात: ") विवेचनीय:, चि, विवेच्य:। विवेचितव्य:। इति

विपूर्व्यविषयातीरगीयप्रवागेण भिष्यवसिद्म् ॥ विवु(वुवन्, [त] त्रि, (वि+वू+ ग्रद्धः।) विवदु-वस्ता। यथा,---

"थीन भाता (पता वापिन पुक्तीन नियो-षित:।

परार्थवारी एका: खात् खवकारेषु विवृवत् ॥" विश्वम् विषद्धं सुवव् । इति व्यवहारतत्त्वम् ॥ विवोद्गा, [ऋ] युं, (वि+वছ+ऋच्।) वरः। पति:। इति वैभचनः:।

मरः । विवेचनम् १। इति ग्रम्बरकावजी । विक्रोतः, पुं, क्लीकां प्रक्रारभावणा क्रिया। इतः-सर: । अभिमतवसुप्राप्तापपि वर्कादनादर: सापराधसाच संगमनं ताकृतच विन्नोकः।

"गर्माभिमानाहिष्टेश्य निक्षोकीश्नाहरकिया।"

"अभिमतवक्ष्यक्रताविष गुरुगर्कादवादर-

काबति विषया चुर्यं संयमताक्रमयना

विस्नोक:।" इति भरतः ।

<sup>ल</sup>विज्ञीककतिमर्जेख वस्तुनीहरूप्यनादर:। न सराक्ष्मेवाताचेश्विताममनास्य ।"

इति चारसुन्दरी । "र्ड%प त्रमामानाभा विक्रोकः खादवादरः ।"

रमुञ्जानीयम्बः ।

विश्र, भी ग्र प्रवेशे : इति कविकव्यहमः । (तुहा - पर - सक - स्थान्।) म्र, विम्रति। च्यो, चाविचत्। विवेश क चिच्च टिल सापोवनम्। विषराजिपरियावक्रीनिविश्रेत्याहिनाक्षानेपएवि-शानेश्व मन्त्रेयक्के निविधासी संयादिति रची। केवलात् प्रक्रप्रकार्यं विभाव पच्चादुपसर्गयोगा-दिति दुर्वेटहिन्छः। निष्यम्द रच उपसर्गप्रति-क्रपकी वा। यक्तादिश्वसिदं वर्षे नसामक्रा मद्राक्रमः। तकादेवोचते विद्यार्विग्रधातोः प्रवेशनाहिति प्रराधी विख्युशक्त चुन्पादनात् महाँगान्तोऽयभिति मेचित् तविनवम् । ताल-व्यानास्थेव सर्व्यसमानसात्। इति दुर्गादासः ॥

विशं, की, (विश्+क:।) च्यानम्। इतमर-टीकार्या राषसुकृष्ट: ३ ( तन्त्रकायी वया,--"पद्मनामं क्यामं खात्तचाविश्वसिति स्थानम्।" इति भावप्रकाश्च्य पूर्वक्षके प्रथमे भागे ॥)

विष्टंबरा, च्यी, (विद्यं सहच्यं हकोतीति। इ 🕂 व्यव्। व्यक्तिश्वात् हितीयाया व्यक्तकः।) पक्षी। इति राजनिर्वेश्टः ॥

विश्वक्यी, भी, (विश्वमिव क्यों यसा:। विश्वकच्छ + दीष्।) वकाका। दति राज-निर्घेशः।

विश्वक्षः, चि, विज्ञता शक्षा यक्षा यक्ष्वतेष्टिः। प्राक्तरकित:।(यथा, रञ्ज:।२।११।

"धन्नभंगोऽपासा स्यार्जभाव-मान्त्रातमना: नर्सी(वैश्वर्ष: 📲)

विश्वक्षटः, चि. (वि.<del>/ वि.</del> श्वातक्ष्क्षटची। **४।२।२≈। इति शङ्कटच्।) विशाज:।** 

इससर: । (यथा, भड़ि: । २ । ५० । "विश्वक्षटो वक्षमि वासपानिः

सम्बद्गतालदयसः पुरस्तात्॥" भयानकः। यथा, कथावरिसागरे ।१०७/१००। "मौवाककुत्तवेतानतानवाद्यविशृष्ट्यः।

चभूज्यका कोरसी भूतपी से रयो साव: ।") विश्रदः, युं, (वि+श्रद्ध-अन्।) श्रीतवर्धः। इत्यमरः॥ ( जयद्रचपुत्रः। यचा, भागवते।

61981981

<sup>अ</sup>हङ्कायकारकास्य पुत्र व्याकीव्यवहणः। तत्सतो विश्वरकास्य स्मेनिवत् समजायत ॥") विभावः, चि, (वि+भाद्+चाण्।) विसवः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, रघु: । ८ । १८। "प्रसारसस्य तिथान् चन्ते च विश्ररप्रमे। सदा चचुवार्ता प्रीतिरासीत् समस्वा दयो: ॥")

वक्तः। इति मेदिनी ॥ ( वया, रघुः। ८। ३। "विश्वदोच्छ्सितेन बेहिनी कथमामास कतार्थतामिव ॥")

त्रक्रमुख्युक्तः। इत्यमरः॥ ( उच्चतः। यथा, साधे। =। ००।

"बक्शमः क्रपनविधीतमङ्गमीछ-काम्बद्धतिविश्व दो विकासिमीनाम् । वासच प्रतत्र विविक्तमस्वितीया-नाकच्यो यदि इस्स्रोष्ट्रया न श्रूचः ।") विक्रमः, हं. (वि 🕂 भी + कान् :) वं ब्रवः । यदा, ं विषयो विषयचेव पूर्वप्रचक्काचीश्वरम् । शिबीयकीत प्रवाहं प्राक्षेश्रीयकर्य स्तरम् ॥" शिवयी विचाराष्ट्रेत्रामाभू । विभवीध्यायमधी म वा इति संभ्रयः। इति तिथादितस्वम् । भाषमः। रति वेचित् ।

विश्वयी, [यू] कि, (विश्वयोध्ययक्रीति। विश्वय+ इति:।) बंध्यी। इति विश्वश्रव्यायेव्ये-

विश्वरः, हे, (वि+शृ चिवायाम्+व्यप् ।) वदः। इत्रमरः ।

विश्ववर्ग, की. (वि+श्व+कुट्।) मारवम्। इति देमचनः

विश्व काः, वि, (विगतं श्रकां वकात्।) श्रका-रचित:। यथा,---

"बद्धात्यः च समाद्राय कष्मायः प्रवीरचा। विद्यस्यो विवजः सीवस्त्रहत्त्वन् सवीतनात् ॥" इति बीरामायने युद्धकाकी १०२ करों: ।

विद्यालयकरमी, चनी, (विद्यास्त्रं क्रियतेश्वरेति। विद्यका + स + लुट्। डीप्।) स्वीवधिविद्यवः।

"पूर्व्यम् अधितो योश्यो वीर जाव्यवसात्रकः। इचिने प्रिक्षरे जाता सदीवविस्थानव । विश्वत्यकरणी नामा वावर्ग्यकरणी तथा। यं जीवकर वीं वीर सत्वानी च सदीवधीम्।" **एति रामायये** वालग्रीकीये ग्रहकाके १०१ चर्मः ।

विश्वकासन्, पुं, (विश्वकां तत्रवारककविदनादि-नार्थः करोतीति । ज्ञ + किय्।) विद्यानीहरूः। चापरमाजीति कथान:। तत्पर्याव:। बाद्धी-इन: २ सुकालक: ३ श्रूपलाग्र: ४। इति रत-भाषा । आस्कोनः ५ आचरतियः ६। इति ध्रव्यक्तिका। विभ्रव्यकारिकि, विश

विश्वत्या, की, (विमतं श्रत्यनात्मचारादिकनित-षेदनादिनाधो यया।) सुकूची। (अस्या: पर्यासी बचा,--

"गुक्ची सधुपणीं स्वादत्वताकतवज्ञरी। किता कित्रवद्या कित्री हवा वसारगीत च ॥ भीषनीतिकासासीमा सोमदक्षीच कुकाबी। चक्रतच्यां का भीरा विभ्रत्याच रकायनी । चन्द्रचाची वयःस्याच अक्रजी देवनिसिता।"

रति भावप्रकाशस्य पूर्णसक्ते १ भागे ।) व्यक्षिकाष्ट्रचः । (अखाः पर्यायो यदा,— <sup>ल</sup>काकिकारीतुकां कान्नकी स्वाप्याप्याप्। विश्वकाषिश्विवन्ता विश्वका च गर्भशुत् ॥"

इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके १ भागे ॥) इन्ती। इक्षमरः ॥ (ऋखाः पर्यायो वया, --"नागुदम्ती विश्वा च स्यादुदुम्बरपर्याति । संघेरक पता भीवा स्थेनच स्टाञ्ज प्रया ॥ वार्ह्याची च कथिना निष्मुक्ताच मनूनक: ।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्यके प्रथमे भागे ॥) जिपुटाः एति मेदिनी । किकारी । व्यक्त-

गया, मशासारते। ५। ८। ५०। "(कम्युना च विकासता च तथा वैतरकी नदी।") विश्वसर्वं, की, (वि+ध्य विवासम् + व्युट्।) मारकम्। रज्ञमरः । ( यथा, प्रतिवेधि । ६६ । "तस्मिन् विभ्वति चीरे अन्नजाम्बर्धनि । राववावि प्रवसावि रचौकौत्यातिकानि च।"

वरकविश्वेद:। बचर, भागरते । ५। २६। ०। "प्रावरीधी विश्ववं वाकाभयः सारमेवादन-सरीचिर्य:पानमिति ।" \*। विनाधकारिक, थि। यथा, अकाभारते। ६। ५८। ५०। "कारकोषमा गुल्धीमकाण्यानसम्बन्धाः। व्यपद्यास सञ्चाराच रौत्री विश्वसनी गदान्।")

विश्वनः, गुं, (विश्वति विशक्तीति। वि🕂 ग्रह विवाधान् + क्युः । ) सन् गः । इति विकाख-भ्रिष:॥ (यथा, सक्षाभारते। १२।१६५। C\$ - E8 1

"बासेरही कि नामानि रक्क्यानि निर्वोध मै। पाकादेय सदा यानि भी नैयम् तभते जयम् ॥ यसिर्वित्रसमः सङ्गकी च्लासारी हरासरः। मीमभी विकासकेव धर्मापानक्त धेव च ॥")

विश्वसित्:, चि, मारित:। विपूर्वश्वासाती: क्तप्रस्थित निष्यक्ष:। इति सिष्ठाणाकीसुदी । विज्ञासः, चि, व्यविमीतः। प्रविश्वसी वैचाली। रती निष्ठायामवित्रवे रवानिटी सः। इसी विश्वक्ताः । आज्ञाच भवितः । विश्वचितः । इति विद्वानकी हुए।

विश्वका, कि ] पुं, (वि+श्वविश्ववाग्म+ ळच्।) चाळात:। इति संचित्रसारीकादि-वित्त: । (विंचाकारके, थि। यथा, मधा-भारते। १२ । ११५ । ४६ ।

"बाइनी चातुमना च विश्वका अयविजयी। वंकार्ताचोपभीकाच साइवः वर्व रव ते।" मापिन इसि श्रीव: 1)

विधाकरः, युं, भनच्छः। इति श्रव्याक्षका। कङ्गासिक इति भाषा ॥

विभासाः, पुं. कार्तिकेयः । इत्रमदः । ( सवा, विभायः, पुं. (वि + भी + "बुपयोः मितः प्रकारिया।" मदाभारते। ३। २३१। ०।

"प्रभुनेता विद्यासाचा नेतानेयः सुरुषारः ॥") यन्ति वित्रकार्या पाइसंसानम्। इति भरत: । याचक: । इति मेहिनीकर्चेमचन्त्री । धुनवैदा। इति राचनित्रेयहः ॥ (विसता श्रास्ता बस्य। शास्त्राविष्ठीने, चि। यथा, प्रदिवंशि। 85 1 421

"क्वन्कीर विकास: संख्ये विकास इव पाहप:॥") विधासकः, पूं, नारकः। इति श्रम्दचित्रका । विश्वाखनाते, नि ॥

विद्यास्त्रजं, सी, युद्धकाचे सध्ये विन्यसापार्द्यभ्।

"विभाजानारविकासी पार्यकी विभाक्षकम्।" विभाजः, जि. (वि+"वै: भाजन्यक्ष्वरूपी।" इति इति सम्द्रमाचा ।

मीदा। इति राजनिवैद्धः । (वदीविश्वेतः ।) विश्वाकाः, की, कठिककः । इति मेरिकी । काचि-कादिसम्बिमितिगचाकानागैतमीक्मनक्त्रम्। तत्त्रवायः। राचा २। रखमरः । "विशासि है। 'पन्नीमेध्यमसस्य स्पीवः वदगिवरः । विशासयीमें समतः संपूर्व पव चलमाः । रति रामायकम् । व्यतस्य दिस्पत्तितं किन्तु स्वकार्तमेचया य्कवचनमित्रोत्तम्।" इति भरतः । तका-

कर्प नोरकाकारचतुकारामधम् । इति सुष्टूर्ण-

(चन्तामकि: ।

"तोरगालतिनि पचनारंकी तारकेण्वरने विश्वासमि। तिन यानि विनुधाध्यमध्यमे ः कुम्मनो रसभुषाः कताः प्रिके ॥" र्दे। ।१६। इति का जिल्लाचस्तराजिकस्थिकः-पक्रमञ्जः । बाल्या चासिदेवते म्हलायी । इयं मित्रमवानागेता। इति न्योतिसत्त्वम् । 🗭 । तव जातपजम्।

> "सदानुरक्तो विविधनियार्था शुवकं कार रिप सम्बमित। बस्य प्रकृती च भवेत् विद्यासना खसान कखापि भवेन् प्रस्तः ॥" इति को खीपदीय: ॥

विद्यालनः, चि, (वि+ग्रत+विच्+व्य:।) मीचनकर्ता। (यथा, सञ्चाभारते । । । । १ । १ ८। "नमस्ते देवदेवेश समातन विशासन। विच्यो जिच्छो परे लच्च वैज्ञच्छ पुरुषीत्रम ।")

"बाधु वीर लघा एडमवतारक्यां करें;। वर्ष एक्सि मर्शनां ऋत्याशविशातनीम् ॥" इति जीभागवते इ साम्बे १८ वाधाय: ।

"बलो: यार्थं विद्यातवति सीचवतीति तथा।" इति तड्डीकायां श्रीधरसामी । (वि+ ग्रम् बिच्+ कुट्। मातने, की। वधा, अशा-भारते। क। १ए। १८।

"यतमानाः प्रयक्षेत्र होतानीकविद्यातने ।

न प्रकाः कक्षया यहे तहि दीवीन मासितस्॥")

३।३।३८। इति घण्।) प्रचरिकादीका क्रमेख श्वनम्। यथा, असरे।

"जमप्राची विश्वायच प्रकायश्रवमार्थकी ॥" विधारमं, सी, (वि+धु+विष्+स्ट्राट्।) मार्थम्। इति देसप्रकः: ।

विशायहः, जि, विशान् । (बया, सहः । २। ६२। "दूतचेव प्रकृत्वीत सर्वाधाकाविष्रारहम्॥") प्रात्भ:। इत्यमर: ॥ प्रसिद्ध:। इति श्वारा-वती । केंद्र:। रक्षकंषपातः। वक्कि, पुं। इति राचिववेस्ट: 🛊

विधारदा, खाँ, खुददुरासभा। इति राज-निषेश्ह:

भाजक्। यहा, विश्व प्रवेशने + "तमिविश्व-

#### वियाणा

विष्यितं ।" अधाः १ । ११% । यति काचन् । ) ब्रम् । ब्रह्मस्यः । ( वया, रष्टः । ६। ६९ । " व्यवस्थितिका विश्वस्थाना कु-विशासकातिक्वित्रमान्यः विशतः प्रातः कामी मचा सम्बद्धतः। विषा, शिलुमालवर्षे। इ । ६०। "सके विकासी होत्र भूरियानी: 1")

विश्वाकः, पुं, (विश्व + कावनः ।) व्यतनिरः । पश्च-मेर:। इति मेरिनी । पूर्यनेदः। इचानेदः। रति सम्बरकावनी ।

विद्यासता, की, (विद्यालका मान: । विद्यान + नम् ।) भागेविसारः । भीषार प्रति स्थातः । तत्ववायः। परिकाषः २ । रक्षमरः । (यथा, ष्ट्रम्बं व्याप्ताम् । । 🖛 । "खब्रमभीव च्लुक्नं गी बंस्माने विद्याचता

चीला।")

ः वाभावविद्याकलम्। इति श्रव्यक्तावकी । विद्यास्त्रीसमभैः, पुं. (विद्यासं प्रचुरं तीर्वं गर्भे यस्य ।) सङ्गीतहत्तः । इति राजनिषेद्धः ॥ विधासलक्, [च] पुं, (विधाना सन्यस्य।) सप्तपर्योहनः । इत्रासरः । ( ययान्य पर्यायः । "सप्तपर्वी विधाललक् ग्रारती विवसक्टरः ।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसाके प्रथमे भागे ।) विभ्रात्मयनः, पुं, (विभ्रात्मानि यत्राव्य यस्य ।) कासासु: । श्रीतास: । इति राजनिषेग्ट: । विभागपनिका, च्यी, (विभागं पर्वं बखाः। तमः खार्चे कन्। टापि चत रत्वम्।) निचानी। इति शाक्षिविद्यः: ।

विश्वाला, की, (विश्वाल + डाय्।) रजवावली। रक्षमर: । यथाच ।

"विश्वाका कप्रवासन्नी देमकुष्टकरा सरा !" द्ति राजयन्तमः ।

ख्यायनी । इति मेरिनी ॥ खपोस्की । महैन्त्र-वासनी। इति राजनिर्धस्टः । (यथा,-"रिक्रीमदावसी चित्रा तवाची च गवादमी। वारकी च शवाधाका सा विशाला संचायका । चेतपुच्या काराची च कार्विवक्रियादमी ।" इति भावप्रकाशस्त्र पूर्वसके प्रथमे भागे ॥)

सीर्थावश्रेष:। यथा,--"सुकानचीपवासचा सन्तेतीचेंव्यवं विधि:। वक्क विका गयी गञ्जी विश्वानां विर्कातया ॥ इति प्रायभित्ततसम्।

रचक्या। यथा,---"मनोरमां भातुमती विधालां बाहुदामय। 🐃 🐧 एषा: प्राक्षाव्यादेव चमस्रीर्व्यक्तिमने 📲

इति गारके ६ चाधाय: । विशासाच:, पुं. (विशाचे चाचिमी यसा। समारी बच् ।) चर: । (बचा, महाभारते ।१२१५६।<sup>६</sup>०। "सतसा भगवानीति पूर्ण जयाच ग्रहरः। बबुक्तपो विशालाचाः (श्रवः स्वासुक्तापति:॥") गर्दः। (तरंग्रीयविग्रेषः। यथा, महा-भारते। ५।३०३। ६।

"व्यक्तिवयान्त्रक्षेव (वद्याताची १व क्रकती।")] सुनेजे, किं। इति नेदिनी। (बया, मदा-भारते। १ । ३८ । ४० । "दरामि है विश्वाकाच चच्छः पूर्कचावि-भेवान् ।")

विक्युः। इति वैचित् । ( इतरावृत्रुचाः। यथा, सक्तमस्यते । १ । ११० । ह । "स्पर्धांचतः कुक्तभायी विभावाची द्ररा-

विभाजाची, को, (विभाव व्यक्तिकी यसाः।) षरकारै। इति विषयः ॥ ( यया, महाभारते ।

1100111 "यनोधितं विद्याताचि त्यया चन्द्रविभागने। तचाच्छवितो भने कृषी कावस्य भामिति।") मागरभारे। इति राजनिर्धेग्द्रः । पानेतीः यथा, चारियामचे ।

द्रेषर उवाच ।

"भुवमाद्यं यसहत्व मायाबीजं वसहरेत्। विशाचाचीपदं के अनं भुदमां मकश्वदरेत् । व्यष्टाचरी सञ्चाविद्या व्यष्टनिद्विप्रहा भिषे । प्रसङ्गात् कथिता विद्या चितोकादुक्केमा प्रिवे । अर्धिरका महिशानि वहाशियो महामसः। मंसिक कृष्टः कथितं विद्यालाची च देवता । प्रक्तिः प्रयादमिल्क्तं तच्चा वीजव वीजवम् । धनौरार्थनाममोत्तीव विनियोगः प्रकौतितः ॥ चाक्रमासकरमासी यथावरशियोवते। प्रकृतीचें भाजा बीजेन प्रकातीन कव्ययेत् ॥ भाजेन बापकं नासा धारोहेवी परा प्रिवाम्। आयिहेवी विधालाची तप्तजान्वदप्रभाम् ॥ द्विस्वामन्त्रका चक्षी सन्गस्येरधारियोम्। नानाकक्षारसभगा रक्षाव्यरवरा शुभाग् । बद्दा बोक्यवर्षीयां प्रसन्नास्यां (कलोचनाम् । सुक्रमानावती रन्ता पौनोज्ञतपयोषराम् ॥ शिवीपरि सञ्चादेवी चटासुब्रुटमां कतान्। प्रमुख्यकरी देवी साधकामी हरायकान् । यनेयीभाव्यवनभी सञ्चायन्यतादी सरोत्। यर ध्याला सञ्चादेवीस्वपचारी: प्रवृणयेत् ॥ पुर अर्थकाचे तु वर्षेण मं जपेत् सुधौः। यक्रमध्ये समावाद्य प्रतिष्ठी कार्येत्ततः ॥ विकोबचारपत्रच तथा वर्ष समानिखेत्। चतुरसं चतुर्द्वारमेवं सकलमालिखेत् । तवानाम् वजेष्ट्री सर्वयीभाव्यसन्दरीम्। विश्वानाची विश्वानाखी यथाविधि प्रपूर्णवेत्। जिकोयानामे इदिनी संपूष्य मातरः क्रमात्। मञ्जाको विक्याकी रक्ताकी चक्कोचना। यकनेचा दिनेचा च कोटराची जिलोचना। रताः पूज्या अविद्यानि पचार्यमञ्जयोगियौः ॥ पश्चिमादिकमेबीय चार्टायद्विकार्यायी:। चतुरके सङादेवि जोकपालान् समर्वेयेत्॥ तह हि चेव वचाद्यान् पूजविद्वाया हैतवे। तती वराशक्ति जमा पूर्णवय समाचरेत्।"

इति समाचार:। \*।

चतु:विध्योगिनामार्गेनयोगिमीविद्योगः। इति हुमीचैभ्यश्वति: ॥

विश्वाली, न्ह्री, . तन्त्रस्य । ५०० -विशिक्षः, युं, (विशिष्टा शिक्षा यस्त्र ।) भूर-च्या:। इति राणगियेष्ट: । वाक:। इत्यम्र: । ( बचा, आजवते । ८ । १० । १६ ।

श्वा यथा । \*\* "ध**न्द्धि विशि** 15 Ta-लोसर:। प्रांत सादगी: (विगता शिखाः यस्य।) शिखार चिते, चि । वधा,---"विधिकोश्यपवीती च जतं भन्ने म तस्

स्तम् 🛊 🤊

श्रुति स्मृति: इ

विशिक्ता,च्यी,स्रुनिकी । रच्या। (यथा, मार्वे। 101185

"विभिकान्तराययतिषयात सपदि जवने; ख वाजिसि: #")

नाजिका। इति मेदिनी ।

विशिषं, अती, (विश्वन्यचिति। विश्व+ "विटप-भिष्टपविद्यिपोक्तपा:।" उका । इति कप्रयोग निपालगात् चाप्तुः।) मन्द्रम्। इत्युवादिकीयः ॥

विधिष्ट:, चि, ( जि + धिव् + क्त: । यज्ञा, धान + क्त:।) युक्त:। यथा। इकानचनग्रा-क्पगुनदयविभिष्टव्यमीविधेयेक्षित् वाहित तज्ञाभसात्र सानम्। इति तियादितस्य सार्ते-भट्टार्चार्यालस्वम्। विश्वेष श्रिट्य । (ष्या,

"समे ब समनां याति विशिष्टेष विशिष्टताम्॥") विशिष्टः, पूं, विक्याः। यथा। विशिष्टः शिष्टकत् शुचि:। इति तस्य मञ्चनामस्तोचम् ।

विशिष्टाह्रेसवादी, [नृ] श्रि, (विशिष्टं युक्तं व्यद्वेतं बद्तीति। बद् + बिनि:।) प्रज्ञाति-पुरुषयोभित्रलेशीय मिलिनयीसायीके सामवादी। तख मतं यथः। पुरुषखद्तिरिश्ला प्रकृतिः किन्त्भयमितितं जचा चयकहिरलदत्। इत्यं बद्धार्थ एकतं यवस्थितम्। चित् परमाख-खरूपो जीवः घमसाविचं ब्रह्मांशः। इति माध्यमान्यादिः । 🛊 । चहितवादिमतं वथा । बचीर वर्त प्रताचादिसम् विश्वं बचान आही पिनम्। यया रच्युः रच्युस्तस्याश्चानात् चपेवत् प्रतिभाति । तथा अश्वाखकःपाञ्चावात् विश्वं बस्तुवत् प्रतिभाति । प्रश्नतिजीवशापि पर्यवसाने असीन असान्यत् सदस्य नास्ति। षाच प्रमासं प्रारीरिकसभसा प्रकृराचाये-ज्ञतभाष्यतृशैकाक्ष्यत्वभाष्यरव्यभाहि ।

विभीनें:, चि, (वि+ द्धं + सः।) शुष्टः। यथा, "विश्रीर्था विद्वा इस्या वका; स्यूवा विधा-स्ताः।

किसिदराच दीर्घाच समिधी गैव कार्यत् ॥" इति सन्त्रसारः ।

विभागियां पर्या: पुं, (विभागियां वि पर्याः वि यस्त ।) निवाद्यः। इति राज्यविषेग्रः।

विश्व हं, चि, विश्वविक सुद्धम्। तत्त्रकायः। उज्जुन सम् २ विमलम् २ विश्वदम् ॥ वीधम् ५ व्यव-दातम् ६ वानाविकम् ० श्वचः ८। ९ति चैश-पत्तः । निश्वतम्। सक्षम्। प्रवाणवपातः ॥ घट्णकाकारतपत्त्रसम्भानम्। तत्तु कष्णसं व्यवा-राद्वीवृश्वस्युक्तपूक्षवयोगेन् सद्वपद्मम् । तक्ष्ये शिव वाकाश्वचाति । यथा,— "तद्वत् विश्वद्यक्तिं वृष्णवर्थे मैच्यमम् । विश्वव्यामाकातमानाश्चाकं मचाद्वतम् ॥" इति सन्त्रम् ॥

चारस्थवं दिनायाम् । चकाराहियो स्थास्य रान् स्विन्द्रम् वो स्प्रहलकाने कस्य न्य वे न्य सेत् । विश्वद्वे भी स्प्रहत्वे भूजाने सरभूषिते । इति समासारः ॥

विद्युद्धिः, श्ली, (वि+द्युध+स्तिन्।) तसः। ग्रोधनम्। इति विश्वः।

"व कं क के खुपाईया विश्वक्रियन तार्योः ॥" रति च्योतियम् ॥

विश्वच्याः, चि, श्रवचारचितः। (वया, वया-श्रव्यागरे। ५१३। "व्याचनायं ततचाचं राजा तावविश्वचचः। सळार्थाचनायाः व्याचमों मेश्यसीद्रति ॥")

त्तावाविष्यावाकानाः खधमां मेश्वयीद्ति ।") खबद्धः । विगता ब्रह्मचा बस्त्रीत बहुवीदि-विव्यवसिदम् ।

विशेषः, दुं, (वि⊹िश्य+चण्।) अमेदः। (सपा,सदुः। ८.।९६।

"प्रकार सहाभागाः प्रकार सहरीप्तयः। श्रियः स्थाप गेरीष्ठ न विष्ठिमेश्क नवन ।") प्रकारः। इति जटाघरः । चल्तः। इति देन-चनः । तिकः। इति द्वारावणी । चप्त-

यदार्थान्तर्गतपदार्थ(विश्वेष:। यथा,— "त्रवं ग्रुवाश्वया कभै वामार्व्यं विविधेषकम्। समवावश्वयाभावः पदार्थाः सप्त वीर्तिताः ॥" दति भावापरिष्टेदः ॥

विशेषं निक्यवितः सन्धे निक्षववित्तः विशेषः परिकीतितः। सन्धिये वर्षते वर्षते प्रति सत्त सन्धः यद्पेषया विशेषी नास्तौक्षयः। स्टिप्यादिने हार्यस्य प्रति स्ति सन्धः यद्पेषया विशेषी नास्तौक्षयः। स्टिप्यादिने हात् परस्थितः। परसास्त्रनी महको विशेष स्व व तु सन्धः यद्य साहतः। तेन तत्र विशेषान्तरा-पेषा नास्ति दक्षपः। दित विहानतिका-प्रति । दित विहानतिका-प्रति । स्ति विहानतिका-

वली ॥ ॥ अवस्थारप्रमिदः । यथा,— "विश्वेषः खाससाधारं विनाळावैनवर्णनम्। सते खर्चीश्रेषि हीमसाध्यान्त्रस्यान्तं तत्त्वदाः १९ विश्वेषः घोष्ठिय यद्येकं वक्षानेकच वर्ण्यते । खानवैषः पुरः प्रचात् वर्ष्णद्यापि चैव से ॥९॥ विश्विदारभतीश्राम्यवक्षान्यक्षतिष्य चः । जा पद्मता सया क्रमं क्षाडचनिदीच्याम्॥"३ दति चनाकीतः ॥

( प्रथिती । यथा, भागवते । २ । ५ । २६ । "विश्वेषसु विश्वर्थासादकायो गन्यवानभूत्॥"

तथाय तमेव। इ.११। ६०।

"विकारे: यश्ति वृत्तीर्वेश्वेशविकारावतः।"

यातश्चिते, जि। तथा, रघु:। २।१६।

"श्रधाम तथ्यापि विना द्वाधिरावीदिशेषा प्रकाप्यवृद्धः।")

विशेषकः, ग्रं की, (विशेष श्व। सार्थे कन्।)

वजाटक्षमत्तिकः। श्रवमरः। (यथा, माथे।
१। ६१।

"(विश्वचनी वा विश्विष्य व व्याः विश्ववे विश्वचे विश्वचे विश्वचे विश्वचे व्याः ")'
तिस्त्र कार्यक्षेत्रं, द्वां इति दास्त्र विश्वचे व्याः (क्री, पद्मविश्वचः। च तु विभिः क्षोकेर्यक्रत केत् तदा भवति। यथा,—
"श्वाच्यान्य युग्नकं प्रोत्तं विभिः क्षोकेविश्वच-

**新年 8<sup>77</sup>** 

विश्वेषयितरि, वि । श्रीस मैहिनी ॥
विश्वेषकक्तियां, क्री, (विशेषकेक्तियम् ।) चसुःगण्डिकालगाँ तथलका । इति श्रीवेतकाम् ॥
सा तु तिककेष्ठ नानाविक्तिद्दक्ताः। इति
दश्यक्तकोथपक्षक्तारिश्राष्ट्रायद्वीकाकास्थाः।
विश्वेषमुगः, पुं. (विश्वेषो गुगः) मुद्राादिषट्कम् ।
सःपादिचतुरुवः । क्रीवः/। सामाविक्रवत्वम् ।
सहरः । भावना । श्रव्दः । इति भाषापरिक्रियः ॥
विश्वेषविधः, पुं, (विश्वेषो विधः ।) स्वस्यवि-

विशेषिक्षिः । पुं, (विशेषो विधिः ।) व्याव्यवि ययकविधिः । यथा,— "तथा यामान्यकार्यभी विशेषकविधिन्येकी ।

"तया वामान्यकार्यभो विशेषकविधिनेता। वह्नो विश्रया यसा क सामान्यविधिमेनेता। याका; ब्राहिषयो यसा व विशेषविधिनेता।" दति सुर्गादासः।

सामायविशेषयोर्मधे विशेषपिधर्यक्रवात्। इति स्ट्रति: ॥

विश्विषं, की, (विश्विष्यतेश्नेनेति। वि+शिष्य+
त्युट्।) विश्वेष्यधनीः। चतु गुणादिः। यथा।
नीकोत्यक्रिकादि। विश्विष्यते यनुध्यते व्यनेगः।
कृषिय क्षाणस्त्राचीदितः। मेदयति व्यव्यपदार्थे
एयक् करोति इति मेदकम्। नावा शिवः
गोत्रिक सान्धः। विश्विष्यं हस्त्रोव मेदयति।
मेदकस्तु व्यक्टमेव मेदयति। इति विश्वेष्यमेदकसीर्भेदः। इति सुख्यति। इति विश्वेष्यद्वाराः।

विश्रेषकाप्तिः, की, (विश्रेषा करामान्या काप्तिः।) काप्तिमेदः। सञ्चक्तं यथा। द्रतियोगिकदि-क्रवस्यसमानाधिकर्गासन्ताभावा-द्रतियोगि-सम्। इति चिन्तामकः॥

विग्रेषितं, चि, (वि-क्षिय् + सिन्ध् + स्तः।) भिन्नम्। यविष्टन्नम्। इति चटाधरः ।

विशेषोत्तिः, स्थी, (विशेषेणोत्तिः।) स्वतक्कार-मेदः। तक्कचणोदाष्ट्रवै यया,---"वार्याणविश्विषेतिः स्वत पुष्यवकारके। स्वद्येष्ट्रयो नासूत् स्वददीये स्वलक्षपि।" द्रति स्वतालोकः। विशेषाः, नि, (विशिष्णते गुवादिभिदिति। वि+
शिव-। व्यत्।) घनिषदायः। स च ह्यादिः।
विशिष्णते यः। षटपटादिः। भाषमानविशिष्णाद्योगीः। ष्यस्य सच्चयं यथा। भाषभागविश्वद्याद्योगितां धास्ति च घट दति
जाने घटादौ तत् तव वि भाषमानविश्वद्यं
घटघटलयोः सम्बद्धसम्बद्धमित्रस्य घटादौ
वस्तातः। यद्यगित्रसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्यद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसमनसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसन्दद्धसनसम्बद्धसन्दद्धसन्दद्धसन्यद्धसन्यस्यस्यस्यसमनसन्दद्धसनसनसन्दद्धस

विध्योकः, पुं, (विक्रतः ग्रीको सकात्।) वाधीध-इचः। इति राजनिर्वेक्टः। (ग्रीकाभाषः। यथा, भागवते। १। १०। ०।

"उविका पासिनपुरे मानान् मतिपयान्

श्वरि:।

सम्बद्धाः विधीकाण कासुच प्रियकाण्यमा ।" युधिलिरकानुचर्विभिष्यः । यथा, अञ्चासार्थः । २ । ३३ । ३० ।

"इन्तरीनो विश्रीकथ प्रकार्णने नसार्थः ।") श्रोकर्डिते, जि ॥ (यथा, आसपते ।१।१८।९१। "स्रोकं परं विरुक्तस्तं विश्रोकं

यास्त्रस्यं भागवतप्रधानः ॥" स्त्री,संप्रद्यानसमाधः पूर्णकासीना विश्वदृत्तिः ॥ यथा, पातञ्जवे ॥ १ ॥ ॥॥ ॥

"विश्रीका वा च्योतिवाली !")

विग्रीधनी, ची, (तिग्रीधातेश्नयेति । वि + श्रव + खुट्। डीव्।) इन्तीडचः। इति राज-विवेदः।

विश्रोधिनो, क्यो, नागदनी। इति राजविष्टः । विश्रोधिनोनोजं, क्यो, जयपातः। इति केचित् । विश्रः, पुं, (विश्व दोन्नों + "यजवाचयतविष्ट्रितः" १११८०। इति नव्।) दीन्तः। इति विद्यान्तवीसुदी। गतिः। इति सुत्ववीध-टोकायां दुर्गादासः॥

विस्तवर्ग, क्रो, (वि+श्रव+ खुट्।) हातम्। इति ग्रन्टरकावली।

विश्रमः, चि, (वि+ मन्भ + सः।) चत्रहाः। सानाः। विश्वसः। (यथा, राचतरक्रियमानः। ८। २१२१।

"विश्वस्थाः सङ्घारनामा चायात्रवीत् घभीः। तं क्रवांस्तृतीयेशङ्ग स्रयमेश्वासं (क्रातम् ॥") चायथेः। इति देमचन्तः॥ साहः। इति मेदिनी॥ (निर्मिष्ठः। यथा, रामायकी। २।१८।५।

"नियुष्यमानी विश्वयः किंत्र कुर्यासर्थं प्रियम् ॥")

विश्वस्वविद्यां, स्वी, (विश्वस्वा विश्वस्वा विद्याः)
सम्भावविद्याः। यथा। स्वीवा विविधाः
सम्भा सभा प्रगत्भा च। यथा स्वकृति-योववा सभा। या च चात्रयोवना स्वज्ञात-योववा च। सेव क्रमग्री सस्त्रप्रस्थाव-द्रतिविद्याः। सेव क्रमग्री सात्रप्रस्था (विश्वस- नवीषा। अच्छा खेटा जिया सनी हरा की ये भारें व नवांक्रमूचि सभीचा च। विश्वव्यनवीहा

"दर्सकृषितने नपाविनी वी-नियमितवा हु सती बयुष्मवन्त्रम् । करकवितक्षचस्त्रतं नवीदा खपिति समीपस्पेत कखा यून: "

इति रसमञ्जरी।

विश्वसः, पुं, (वि. श्रमः च च । इत्त्राभावः ।) वियाम:: इति भरतद्विक्टपकोष:॥ (यया, मातकासत्सा १।१।

"व्यविश्रमं व्यवदिष्टं ग्रदीरं-पतकावसां परिवासदुवंदम्।")

विश्रकाः, पुं, (वि+श्रन्भ+धन्।) विश्वकः। इल्लमर: । ( वया, भागवते । ३ । २३ । २ । "जिलां प्रकंपरत् प्रीता भवानीव भवं प्रस्तृ । विश्वकेळात्मधीचेन गीरवेळ दमेन च ।") के विकलक:। प्रयाय:। इति मेदिनी। में, २०॥ मधः । इति विन्धः ॥

विश्राणनं, करी, (वि+व्यय+िष्म्+व्युट्ः) इलम्। इत्यमर:॥ (यथा, रहु:।२।५८।

"नार्यं सु प्रांत्र्योऽनुनयो सञ्चये-विद्याणनाचान्यपयस्त्रिनीनाम् ॥")

विद्यालाः, त्रि, व्यान्तियुक्तः। विपूर्वेकसमधातोः क्षप्रक्षयेग निव्यक्तसिहम् ॥

विद्यालिः, इती, विद्यासः । विपूर्वकासधानीः क्तिप्रत्येषेन विष्यव्रसिद्म्। (यथा, रासायये। 212151

"कीमैखाख प्रदीरख विकालिमभिरीचवै।") विकः, एं, गमदेवताविष्ठः। इक्षमरः १ सीर्घाष्ट्राप्तः। यदा, —

राच्य ख्वाच।

"पुरी जम्मधनी नाम तस्त्री वासी कि में सदा। भक्तिभिद्य कावेन गतोश्वं विष्णुमन्द्रम् । तस्याचे तिश्रते विद्री वाचको वेदपारमः। विश्वान्तितीर्थभाष्ट्रास्त्रं यावयत् स दिने दिने ॥ यस्य अवग्रमात्रिग सम भत्तिवृद्धि (स्थता । या संदाप श्वनातत्र विमान्ते वास्यान्य ॥ बासुदेवो सञ्चाबाञ्चनंगत्स्वासी नवाद्वः। वियासं सुक्ते तच तेन वियान्तिसंदिका ॥" इति वादाचे विकालिसाचाक्राज्ञानसाध्यायः । विद्यासः, पुं, (व + अस + चन्।) विरामः। इति भरतदिकपकीयः । चन्न गुनाः । "वियामी बत्तहतु सदमम्बित् कास्पादः स्रभः।"

इति राजवल्लभः विभाव:, पुं, (विश्ववस्थिति । वि+श्व+"वी श्चश्रुवः ।" ३ । ३ । १५ । इति घण्।) व्यति∹ प्र(विद्वि:। इत्यमर: । ( भ्वनि:। यथा, भिद्वि:।

"विचाविस्रोयविद्यावं तर्क्यको सङ्गोदवै: ।") विश्वः, रृं, क्याः । इति वंश्वित्रवारीकादिष्टतिः । विश्वतः, चि, (वि + श्व + सः ।) व्यातः । इत- विश्ववदः, युं, व्यायाक्कप्रविक्तः । इत्यारः । मरः १ ( यथा, जज़ाविकासि । २ । ५६ ।

#### विश्वक

"विदान सुभगो मानी विश्वतकर्मेत जायोज्ञतः भूरः। विशेष भवति सल्बी वित्त होन सु सहयो । प्ययुग: 1")

चात:। यंद्धर:। इति विच:। विश्वति:, श्वी, विश्वाति:। विशूर्मश्वचानी: क्ति-प्रवायेन निव्यव्यक्तिस्म् ॥ (यथा, भागवते । ५ । |

"विश्वती श्वतदेवस्त्र भूवि ऋष्यन्ति मेश्सव: ॥") विश्वेतः, एं, (वि+श्विष्+श्रम्।) विश्वरः। ष्ययोगः । इति मेरिनी ॥ (यथा, रघुः ।१६।२६।

"से बास्यकी यच विचित्रकालास्वा अरं सया नूप्रमेकनाःच्याम्। आह्रप्रात त्वचर्चार्विग्द-विश्वेषदु:खादिव बद्धमीनम् ॥")

विन्धं, क्री, (विद्यात खकार्यक्षिति । विद्या प्रवे-भ्रते + "अन्ध्रप्रधिकटिपगौति।" उगा० १।१५१। इति कन्।) जगन्। इति मेहिनौ। पै, २३॥ ( यया, भागवते । ५ । १० । १२ । "विर्यवे अरक्षात अनावं संस्थितं विष्णुमायया। द्रैचरेख परिच्छित्रं कालेगायतान्दर्तिगा॥") शुख्डी। ( व्यस्त प्रयोगी यथा,---"विश्वं स्वतीयधं शुक्ती नागरं विश्वभेषज्ञम्।" इति वेदाकरत्रमाचायाम् ॥

<sup>"</sup> मुख्डी विश्वाच विश्वच त्रागरं विश्वभेजन्। काषमां कट्रभवचा स्वज्ञवेरं सद्यीवधन्।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वस्य प्रथमे भागे ॥) षोक्तम्। इति राजनिर्धेग्टः॥

"वसुषत्वी ऋतुरची कालकामी भूतिः क्रयः। पुक्तरवा मात्रवाच्य विचिरेषाः प्रकीर्तिनाः ॥" इति भरतः । 🕬

"इंटियाद्वे ऋतुरेचः सत्थो नान्धीसरते वसः। नैमित्तिके कालकाशी कान्ये च धूरिकीचनी। पुरूरवा मानवाच पार्वये ससुदाश्वनी ।" इति स्ट्रांति: #

ते तु घम्मात् इचकम्यायां विश्वामां जाताः। इति साक्षेत्र ५ व्यथ्यायः । ≢। नागरः । इति विभ: । स्रोत्तप्रदीरवाष्ट्रपश्चितचेतव्यम् । इति वैदानासारः । 🐠 परिमाखविश्वेषः । यथा, — "गुक्कामसावितस्तीको दश्वं तक्षवेत् प्रक्रम्। विचा विद्यमनं घोत्तं दियं कोडिसुनं हि तत्। सेव कोटिगुळा काफी विश्वाः ग्रस्थारि-

> सम्भवाः 🕬 इति ज्योतिश्वती ।

( सवा, सवाभारते । ६ । २१८ । १६ । "ससु विकस्य जगती वृद्धिमाक्तम्य तिस्रति ! तं प्राच्चरभ्यासमिको विकासकाम धावकम् ॥" गष्टु। इति निषयहः । १११॥) भागः । प्रति मेदिनी । रे, ९८५ ।

#### विश्वज

विश्वनहः, त्रि, सतः। इति मेहिनी। रे, १६६ । विश्वनमेन जा, च्यी, (विश्वनमेन सः जायते इति। जन + ७:।) स्रयंभाया। संभा। इति प्रव्द-रक्तावली ॥

विश्वकरमेश्चना, जी. (विश्वकर्माण: सुना ।) सूर्य-भाषा। चंदा। इति प्रस्ट्रकावली ॥

विश्वकर्माः [न] एं, (विश्वेष्ठ कर्मेन यस्त्र ।) सूर्याः । देवशिक्यो। इस्थमर:। तत्वर्याय:। वटा व विश्वज्ञत् ३ देववह्नेकि: १ । इति देमचन्त्रः । ( यथा, महाभारते । १ । २१२ । १० ।

"हरू च विश्वकमार्था कादिदेश पितामकः॥") सुनिभेद:। इति मेदिनी। ने, २४०। स

प्रभासस्य वसी: पृत्रः । वया,--"विश्वक्रमेर प्रभावस्य पुत्रः ग्रिस्पप्रकापतिः। प्राचारभवनीचानप्रतिमाभूषबा(द्यु। तकागारामकूपेष्ठ खुनः योश्मरवहेकि: ॥"

र्रात मात्को ५ वाधाय: । 💵

व्यवा

"प्रत्यवच्य विदुः पृक्तकर्धि नामा तु देवसम्। विश्वकर्मा प्रभावसा विकासी देववहीं कः । " इति गावक् र कथाय: ।\*॥

व्यापि चा। " डक्स तेस्तु भगिनी वरस्त्री बक्क चारियी। योगसिद्धा जरान् सत्स्वस्यस्ता विचरस्त । प्रभावस्य तु भार्या सा वस्तामस्मस्य सु। विश्वक्षेत्र महाभागसस्य स्त्री सहासति: ॥ कते। ग्रित्यवहस्रायां चिद्ग्रामाच वर्धेकि:। भूवगानाच सर्वेषां कत्ता ग्रिक्तप्रता वरः । यः चर्लेषां विमानानि देवतानां चन्नार ह। मनुष्याचीपजीवांक यत्व श्रित्यं मञ्चातानः ।"

रति विष्णुप्रायी १ अर्थे प्रे १५ अथ्याय: ।

"बी प्रोक्ती विश्वकर्माणी मयस्त्रहा च योग-वितु ।

ष्ट्री घाता च विधाता च पौराकी जगतः-

इति विद्विपुराखी ग्रामभेदी नामाध्यायः । (चेतवाक्षातु:। सदिष्ठांतयेथा। "तम पूर्वे चैतनाधातुः चलकरको गुमयस्याय प्रवर्णते । स दि हेतु: जारसं निमित्तमचरं कर्ता सन्तर वैदिता योद्वा प्रचा धाता क्रमा विश्वकर्मना विचक्प: पुरुव: प्रभवीरचयी मिली गुसरी यहसं प्राधान्यम्यक्तं जीवी च: प्रतुत्तस्वत्वावान् विश्व-र्भूतास्मा चेन्द्रयास्मा चान्तरासाचेति।" इति चरके प्रारीरस्थाने चतुर्थे ३ ध्याये ।)

विष:, जि, (विग्र + जन ।) सनतम्। इसमर:। विचका, स्वी, गङ्गाचिक्की। यथा,---

"ग्रहाचिकी सुदेवही विश्वका जलकुक्टी।" रति शारावली ।

विश्वतात्, युं, (विश्वं करोतीति। ज्ञ + किए।) विश्वक्रमा। इति देसचन्द्रः । (यथा, सन्दा-भारते। १। २१२। १६। "विद्व कोनेद्व यत्किचित् भूतं स्वावरकक्रमम्।

विश्वच

< बमानयह्यों नीयं तत्तरत्र स विश्वज्ञात्॥<sup>39</sup> अक्ता। यथा, भागवते । ६ । ९८ । 🗲 । "निवदिनोऽयाक्षिरचा कोसं विसेन् का विचन

तारां सभर्के प्रायक्ष्यमार्वे जीमवित्यति: ॥") विश्वकेतु:, ग्रु. (विश्ववेद केतुर्थस्य । विश्ववाधी वा विश्ववर्का, क्री. (विश्वत: सम्बंध वक्ष वस्य।) केतुर्भसा।) काविरहः। इतामरः ॥ विचन्, च, वर्जतः । रत्यमरटीका । विश्वक्षेत्रः, पुं, विश्वाः । इत्यमस्टीवायां भरतः । चयोदश्मनुः। यथा,---"मनुर्भूते: श्वनकारत भौत्यो नाम भविच्यति। तस्यु मेरवावर्षत्रचारत्रमेतुः स्टुनः । करतुच करतुषामा च विचक्षेत्री मनुक्तया ।

खतीतानामताचेति सनवः परिकीर्शिताः ॥"

इति माह्ये ८ जाणाय: । 🛊 🛭 विच्योर्निकाल्सघारिदेवता। यया,— "निक्षासारी विद्योस्त विश्वक्षानसतुर्भूनः। श्राचनगरापा चिर्दे चे समञ्जेटाधरः ॥ रक्षपिञ्चनवर्षेस्तु सिनमद्योपरिस्थिन:। य-ऋसीयकाराक्षेत्र संयुनी विन्द्रतन्द्रना । की कितकाका सम्बोध्यं तेन तं परिपूजयेत्। विसर्कनं तथा विष्कीरेग्रान्यां परिकल्पयेत् ॥"

इति कालिकापुरायी 🗢 व्यध्याय: 🛭 (माचित् विश्वक्सेव इति पाठीः।पि बद्धाते॥) विश्वन्द्रीमा, की, प्रियङ्ग्डचः। इति केचित्॥ (की चित् द्विमीय श्कार स्थाने सकारं पर्वाना ।

"दिश्वक्षमा प्रियाकात्मा प्रियङ्गः प्रसिनी पर्ली ॥"

इति वैद्यक्तरत्माणायाम् ॥

"विवद्भः प्रतिनी कान्ता तताच समिताक्या। शुक्रागुन्द्रमता स्त्रामा विश्वक्सेनाष्ट्रवासिया" (त भाषप्रकाश्च पूर्वसके प्रथमे भागे ।)

विश्वमः, पुं, (विश्वं गच्छतीत। गम + छ:।) नका। इति देशचन्द्रः 🕫

विश्वान्यं, क्षी, (विश्वे सर्व्यक्षाने गत्वे यसाः) वोलम्। इति राजनिर्धेष्टः 🛭

विश्वास्य:, पुं, (विश्वे सर्वदेश गत्वी यसा।) 🗸 पनाकु:। इति राजनिर्घेद्ध: 🛭

विश्वसन्ता, क्यी, (विश्वेष समस्तापरार्थेष्ठ मध्ये सन्ता ग्रन्थविग्रिष्टा। जिलादेव ग्रन्थ इति न्यायादस्था-साचालम्।) प्रधिवी। इति ग्रब्दचिका।

विश्वशीप्ता, [ऋ ] पुं, (विश्वस्य गोप्ता।) विश्वाः। इ.न. । इति केचित् ॥ (विश्वपासके, चि । यणा,

इस्विप्रे। २५१ कथाये। "लमेव विश्वगोप्रासि विश्वस्पर पविश्वमिष ।") विभयम्बः, क्यी, चंचपदी। इति राजनिषंस्टः।

किञ्चलायु:, पुं, ( विश्वमाती वायु: 1) सर्वतोगासि-पवन: । बास्य गुगा: ।

"विश्ववाद्यस्वायुद्धं प्राधित्यां ने कदीयक्षत्। म मं भी (लड़ की भन्ता कत्वीत्वातपुर:सर:॥"

इति राजवसभः ।

विचड्, [म्] चि, खर्मचग्रामी। विर्वे अस्ति इतार्थे विष्यतायेन निष्यत्तिहर्म् । वित्रक्षरः, पुं, (वित्रं सर्चे करोति प्रकाधयनीति। ल + बाक्रुलकात् ट: वितीयाया व्यक्त्य।) चल्तु:। इति केचित् ।

सङ्घादानिविश्वेष:। यथा,----

मह्य उवाच । "बाधातः संप्रवक्तामि महादानमतुत्तमम्। विचारक्रिमित स्थातं सर्वेपालकवा श्वम् । तपनीयस्य प्राप्तस्य विश्वचन्नान्तुकार्यत्। क्रेष्ठं पणचक्रकेश तदहेग तुमधामम् ॥ तस्याह्रेन कनिष्ठं खाहिचचक्रसदास्त्रम्। काना द्विष्यत्वला दूद्वे सभाक्ती विषि निवेद वेत् । घोक्ष्यारं ततस्त्रां भूमिनेन्वरकाष्ट्रतम् । काभिषदी स्थितं विद्यां योगारू एं चतुर्भुजम् ॥ भ्राक्षणकस्य पार्चेतु देखदक्षसम्बरम्। द्वितीयावर्थे तदत् पूर्वती जनप्रायिनम् ॥ व्यक्तिर्श्युवैद्विष्ठव्य अक्षाकाञ्चय एव च । मह्यः कूम्मी वराष्ट्रक नर्सिष्टीय्य वामनः। रामो रामच रामच बुद्ध: कल्की चते दश्यः क्षनीयावर्षे गौरी माक्षभिवेद्धभियुंता। चतुर्थे दादभादिता वेदाचलार एव च । प्यामे प्रथाभूतामि यदाचिकादधीव तु । जीकपाजाएकं वर्षे (दश्वातङ्गास्त्रचेव च 🛊 चप्तमेश्कालि सर्वालि सङ्ख्यानि च कार्येत्। व्यक्तराक्तरती ईवान् विकासेद्रमे पुनः ॥ तुलापुरधवन् प्रेषं समन्तात् परिकलपयेत्। कः विद्याकः पर्यभाष्ट्रभाष्ट्राकः विवस् विकायकं ततः कृष्यात् क्रव्याकिनतिसोपरि। तपारादम् भागानि रसाभ जवसाहयः । पूर्वञ्चन्नारकचेव वकार्यि दिविधानि च । माक्ये चुप्रतरक्षानि वितानं चापि कक्ययेत् ॥ ततो मङ्गलग्रन्देन सातः शुक्रामरो एषी। भोमाधिवासनान्ते तु रहीतकुसुमाञ्जलि: 🛚 इमस्वारयेकाकां चि: क्रका तुप्रद्थिकपृ। नमी विश्वभयायति विश्वच्छाताने नमः ॥ परमानस्रूपि लंपा इति: पापकर्मात्। तैजो समस्य यसात यहा प्रश्नाम योगिषः ॥ भूदि तत् चिगुकाभीतं विश्वचन्नं बमाम्बद्धम् । षासुदेवे स्थितचन्नं चन्नमध्ये च माधवन्। व्यक्षीन्याधारकपेय प्रक्रमामि स्थिताविष्ट। विश्वज्ञकिमिदं यसात् सर्वपापज्ञदं परम्। षायुधकाधिकासका भवादुहर साधितः ॥ इ.सामका चयो इद्यात् विश्वचक्रममसारः । विसुक्तः सर्वयापेभ्यो विद्यालोके सञ्चीयते ॥ विक्रकालेकमाचाटा चतुर्व्याष्ट्रः घगातनः। सेकाती श्वारसां संचे क्तिकेत् करण ग्रमणयम् ॥ प्रमाशेषाथ यः कुर्यात् विश्वचक्रास्ट्ने दिने । तस्यायुर्वेहते निसं कच्छीच विषुका भवेत् ॥

इति सक्तजज्ञात्सुराधियासं वितर्ति यक्तप्रशीवशीकृशारम्।

चरिभवनसुपागतः स सिंह-चिरमधिगम्य प्रस्तिति श्रियोभि: १ चारुप्रतिना प्रयाति प्रयो-मेंदनसुदर्धनताच काशिनीनाम्। ससुद्धां नके प्रवाशक्तपं कनकसुदध्नदावदम्बपामः । स्तगुबदुरितारिकोङ्गारं प्रवितरक्षप्रवराक्तिं सुरारेः। क्रिभवति अवोद्भवानि भिष्या भवमभितो अवने भवानि भूय: " रति सात्ये महादानातुकौर्तने विश्वजनप्राहा-निकी नाम २५६, व्यक्षाय: 🖠 विश्वचनाता, [न्] एं, (विश्वचर्क व्यक्तकोव चात्मा खरूपं यस्त्र ।) विक्युः । यथा, — "वसी विश्वस्थायेति विश्वश्वकात्तने वसः। परमानन्दकः पौलां माचितः पापक हुमात् ।" इति मात्ये २५६ अधायः । विश्वजित्, ग्रुं, (विश्वं अधितीति। (च + किए।

तुक् च । ) यज्ञभैदः । इति भटाधरः । (यथा, "तमध्यरे दिश्वणिति चिनीयं

नि: प्रेयविकाशितकोषजातम्। जपात्तविद्यो गुरुएचिमाधी कौता: प्रपेदं वरतमुध्यम्य: "") न्यायविद्यापः । यथा । यतु प्रकाश्वनिर्वेश्वस्त-मभिष्टितं तत् प्रकाश्वती विश्वजिद्यायात् साग्रे: क्षायोते। इक्षनेन विचह्नसिति। कं च न्यायोः यथा। थित्राजिता सजैत इद्यादि स्थिते। इ.स.कारशीतकाम् । वदगपाद्यः । इति केचित् । (व्यक्षिविद्याः। यथा, मशाभारते । इ। ११ व्यक्ति "यस्तु विश्वस्त्र कराती बुद्धिमाक्रम्य तिस्ति। तं प्राचुरध्यास्मिवदी विश्वजिज्ञास्मयावज्ञम्॥" दानविविधितः। सथा, तभीव । १६ ।२२०।५१। "विश्वकित् प्रसिक्टयभ त्रवामो विश्वरी

मधु: ॥" बढ़रचस्य पुत्रः। यथा, ऋत्विंधे। ३१।५१। "बाबीद्ड प्रथसापि विश्व विषयमञ्ज्ञ ॥" सत्तवित्तनयः। यथा, सम्रीव । २० । १६ । "चळणित्रवयसस्य विश्वसितस्य चाम्सनः ॥" विश्वजीयनि, जि। यथा, भागवते । ७।४। ६) "सर्मसत्वपतीन् जिला वश्रमानीय विचित्। जहार जोकपायानां स्थानानि सह तिलया।") विश्वतः, [सृ] य, (विश्व + तसिज्ञा) सर्वतः। इत्रमरटीका । (यथा, भागवते ।१०।३१।३। "हत्रमयासाचादिकतो भयात्

ऋयभ ते वर्ष र(चता सुख: ॥") विश्वदेव:, पुं, (विश्वदिधारीति। दिव 🕂 साम् । ) मबद्दनाविषायः। रत्यमस्टीकाः ॥ "विश्वदंगी अतुद्धी संभीस्त्रिष्टिष्ठ विश्वती। निकां नान्दीसुक्षकाहे वसुसत्वी च पेलके। नवाझ (जन्मनं दंवी काशकाशी सहैव हिं। भावि कम्यानते कर्ये त्राहि च अनिरीचकी।

पुक्रवाचाहवाच विवाहेवी च मर्नात । इति दक्षिपुराके सक्नेदनासाध्याय: । 35E1 341

"वृतं मे विश्वदेवामां यहच्छं महर्षिकाम्। तिद्रं समेदेवामा तत्त्वसम्बद्धवादिनाम् ॥") विश्वदेवा, क्षी, श्रसमयेषुका। मोरक्षाकृतिया

इति भाषा। इति चटाघर:। यागवता। व्यववयुव्यक्ष्णोत्वतः। इति रवमाताः।

♥ विश्वद्राष्ट्र, [स्] जि, सर्वज्ञासमकक्ताः। विष्यक् समनात् वाचित्राकृति विजनाङ् सर्वती-गामी मार्डेन्यसम्यः तालचनभ्योश्योत्रेयो स्वनः मर्भरती ।

विश्वधारियो, खो, (विश्वं सर्वे धरतीत। ४+ ब्यानि:। डीप्।) प्रधिवी। इति केचित्॥ विश्वनायः, पुं, (विश्वसानायः ।) भ्रिवः । इति

भ्रस्रकावकी ॥ ( यथा, वेराव्यभ्रतके । १०९। "न ग्रष्टीतं श्रुश्तश्चर्यं व चन ग्रष्टीतं परिवर्ष हृद्यम् । इच्छामिच धास पर्

गच्छामि तु विश्वनाचपुरीन् ॥" चाक्तित्रहर्पवधयीता प्रकारविद्येतः। यथा, विश्वस्थाः, च्यो, (विश्वविभर्तीतः। सू+आर्थः। चा चित्र द्रपेशि।

"श्रीचन्द्रभेखरमञ्चाकविचन्द्रसङ्ज-श्रीविश्वनायकविराजक्तरं प्रयन्धम् । साचित्रद्रयेगससुं सुधियो विकाश्य था(चलतत्त्वमिखलं सुखनेव वित्त ॥"

🐴 विद्यानिवासभङ्गाचायंपुत्रः पञ्चाननीपाधिकः भाषापरि केर्सम्बान्त तुत्तावनीय बेतापरपण्डि-लविश्रीय: 🛊 )

विश्वयसीं, स्त्री, भूकामतकी। इति राज-विश्वयुः, पुं, वायुः। इति केचित् ॥ निषंस्ट: ॥

विश्वयाः, पुं, (विश्वं मातौति । मा+विश्व ।) विचयालनकर्ताः च सुपरमेश्वरः। इति सम्बन्धियानस्यम् ॥ (यथा, श्वरिवंशे । २५१

"बिन्यस्य पते पृतायसि व्यननाककीन् द्वयय-वंश्रप्तारायंश्र विश्वपास्त्रम्॥")

विश्वचा, [ मृ ] पुं, (विश्वं चार्तीति । चा + भचवी + "चन्द्रचन्पूभन्द्रीष्ट्रवित।" खणाः १। १५८। इति कमिन्प्रकायेन साधुः।) व्यायः। चन्त्र:। इति हैमचन्त्र:॥ हैव:। विकासकेश। भ्रम्बावनी ।

ुषुश्ववीधः, पुं, (विश्वस्त वीधी यस्त्र।) वृक्षः। प्रति जिलाक्ष्यभा

विकासू:, पुं, बुद्धभेद:। इति हैमचन्द्र: । विश्वभेषकं, स्ती, (विश्ववां मैवनम्।) शुक्की। दत्यमर: । (यथा, सुभुते । १। ४४। "विश्वमेषणस्द्वीकाश्वित्रकोक्यभाषिते: 🕬 तथाखागुगाः।

"सक्षेषं दीपनं द्रव्यस्यां वासनापापन्।

विषात्रे संधुरं ऋखे रोचमं विकामियणम् ।" इति चरके छत्त्रस्थाने २० व्याधायः ।) ( विश्वस्य देवतासास्त्रे, वि । यया, परिवर्षे । विश्वभोजाः, [ स् ] युं, सर्वसक् । विश्वसन्दर्भक-भुजधाती: व्योवादिकासिप्रत्येक विष्यक्रमिदम्। (विश्वरचारे, जि। यथा, ऋग्वेदे ।५।८५।८। "पूराभागः। प्रमुखे विश्वभोषाः । " "विश्वभीषा विश्वरश्वताः।" इति सङ्घार्थे सायस: ।)

> विश्वसदा, की, कथिकिहा। यथा,----"काकी कराली च अनो जवा च सुनोक्षिता चैव च मुख्यवर्थी। स्माजिङ्गिनी विश्वमदार्थियोऽसी: सप्तेव जिक्का; कथिता मुनीन्द्रे: ।"

रति इक्टमानाः। भृष्ट्रकीति।" श्२।८४। इति खेष्। "वाद-(ययाच्य काचित्।

"विश्वस्परं । भगासात्रं विश्वसाद्वा विष्टः स्नुरः । ष्यथ पचत्रयाभावे व्यक्त विश्वस्थासम् ॥") इन्त्रः। इति मेरिगी। रे, म्ह्यू ॥

सम्। टाप्।) एषियौ। एवसरः॥ व्यस्या ख्त्यत्त्रयंथा,---

"विश्वभरा तहरवाचाननाननाक्यतः। एथियो एयुक्तमात्वाद्विकृतत्वाक्यशास्त्रे 🕬 र्राम जवादीवर्शे प्रकृतिखके 🔊 व्यध्याय: ॥

( यथा, उत्तरचरिते । १ अङ्के । "विश्वभारा भजवती भवतीमसत

राणा प्रजापतिसमो जनकः (पता ते॥") विश्वकट्यः, पुं, (विश्वमेव क्टर्पं वस्त्वः।) विद्याः।

इति हैमचन्द्रः । ( महादेवः । यथा, सहर-भारते। ७। २००। १२८।

"विषे देवाचा बत्तसिन् विष रूपस्ततः

लङ्ग्रमः । यथा, विष्णुपुराधी । १ ।१५।१२२ । "लड्डाप्यालयः पुत्रो विश्वक्यो सञ्चा-

सर्व्यक्तपे, चिः। यद्या, भागवते । ६ । ६ । २ ⊂ । "स सर्वनामा स च विश्वस्यः त्रचीदवासनिवक्तासम्मक्तः।")

इति चंचित्रसारीयारिवृत्ति:। कृत्यः। इति विश्वकःपर्कं, क्री, क्रव्यागुरः। इति राजनिषीतृहः॥ विश्वरेता:, [स्ं पुं, (विश्वे रेत: प्रक्तियेखा।)

वक्षा। इति हैस चन्द्रः । विश्वरोचनः, पुं, (विश्वान् रोचयतीति। वच्+ ल्यु:।) नाड़ीच्याक:। यथा.—

"बेचुकं पेचुकी पेचुनिकृष्णि विसरोचन: ॥" इति विकास्त्रभेषः॥

विश्ववेदाः, [सृ] त्रि, सर्वेद्धः। विश्वं वेत्ति विश्वाची, स्त्री, स्वयुरीविश्रेषः। यथा,--रत्यर्थे विश्वशस्य पूर्णिविस्धाती रस्प्रकार्येण विश्वस सिर्म्। यथा,—

#### विश्वाची

"सस्ति व रन्द्रो इद्वयवाः स्वस्ति न: पूवाविश्ववेदाः। खिल नकाच्यी श्रिक्तिमः खिक्त नो रुषस्मित्यातु।" इति वसुन्दे दिखाकावाचनमनाः

(यथाचं सामवते। 🖛। ३। २६। "चोर्ड् विश्वस्त्रं विश्वमधियं विश्ववेदसम्। विश्वात्मानसर्वे अक्ष प्रवातीशक्त परंपदम्।") विश्वस्था, स्त्री, समित्रिक्षाविश्वेषः । यथा,— "देति: ध्रिसा च सप्तामिजिज्ञासा सव कीर्णिताः ।

काली कराली सुचिता घुम्बदर्का समीजवा। स्कृतिद्विनो विश्वसञ्चा संज्ञास्तातास्वराञ्चनाः।" इति जदाधरः ॥

विश्वस्मरः, पुं. (विश्वं विभर्त्तीतः। भू+ "बंद्याग्रां। विश्वसारं, क्री. (विश्वेषां सारम्।) सकाविश्वयः।

क्विंदिति।" (।३।६०। इति सुमृ।) विद्याः। विज्ञवारकं, क्वी, (विज्ञवार+ संद्वायां कन्।) विहर्हणः। इति श्रुश्चितिका । प्रश्यिमनसा । इति भाषा ।

> विश्वसितः, चि, (वि+श्वस+क्तः।) विश्वस्तः। इति सुग्धवीधवाकरणम् ॥ (यथा, ने वर्षे । १ : १३ १ । "ग केवलं प्राधिवधी वधी सस

> खदीचणादिचसिमानाराह्मन: #") विश्वस्क, [ज] यु, (विश्वं स्टनमीति। सन्+ किए।) जसा। इत्यसर: । (विश्वस्थरि, जि। यथा, रघु: । १०। १६।

> "नमो विश्व ख जे पूर्व्य विश्वं तद्यु विभते। व्यथ विश्वस्य संइसे तुभ्यं श्रेधा (स्नातासने ॥") विश्वकाः, वि, (वि + श्वस + साः ।) जातविश्वायः। इति मेहिनी। ते, १५५ । यथा,---

"न विश्वसेद्विश्वको विश्वको नातिवश्वसेत्। विकासह्यस्यत्वतं ऋजाद्यि विज्ञन्तति ॥<sup>अ</sup> इति गावजे ११८ काधाय: ॥

विश्वका, को, विधवश इत्यमर: ॥ (यथा, साहिश्य-दर्भेकी । १० म(र प्रकेदि।

> 'स्तनयुगस्ताभर्याः कर्टकक्षिताङ्गयस्यो देव। लिय कृपितेश्वि विश्वसाः प्रामेव रिपु खियो जाता: "")

विश्वस्था, स्त्रो, (विश्वतः सर्वतः तिस्तरोति। विश्व + स्था + कः।) ध्रतावरी। इति राव-विषेग्दः ।

विश्वा, क्यी, (विश्व + कन्। क्यियो टाए।) क्यांत-विवा: इत्रमर:। ग्रतावरी। इति राज निर्धेष्ट:। पिपाकी। इति ग्रब्धचन्द्रिका। ( दचकवाविशेष:। यथा, सन्दासारते। १। **EX 1 28 1** 

"कोधा प्राधाच विन्हाच विनता कपिचा-

" उर्मग्री नेनका रच्ना मिश्रकेशी सामस्या। विकापी च प्रताची च पचचुड़ा तिलोक्तमा 🛊 विश्वाव

भागुमव्यवता वर्षा दादशाखर्यः नुभाः ।" इति विच्चित्रकी समिन्द्राभाष्यायः। ( बाहुरीमविश्वः । तक्कक्कादिकं यथा,---"यय विश्वाचीलचनमाच। 'तर्ल प्रवाश्वामी या ककरा वाचुप्रस्तः। बाफ्री: कर्माच्यकरी विश्वाची गाम या ऋता।" ककरा मन्नाचायुः तर्व प्रचान्त्रीपरिभागः। तताप्रक्री व उपरिवाचक: यथा भूमितल-मिति । तेनायमधः । बाङ्गप्रस्तः बाङोः एष्टं बाष्ट्रप्रद्वमार्भ्य तसं प्रतिष्ठकातसं यावस्रवी-श्राम श्राकराच्या: चन्द्रच्य बाक्रो: प्रशास्त्रा-क्रवारिकमेचयकरा भवति सा इक्ष वात-माधिष्ठ विचाचीसुचते वाकोरित दिलं सक्तवपर्म्। रकस्मित्रपि वासी विश्वाची भवति।" इति भावधकाशः।) विश्वास्था, [न्] पुं, (विश्वयेव स्नासा यस्त्र विश्वस क्यातमा इ.ति वा।) विद्युः। यथा,— "जम्म क्रम्म च विचाताज्ञ जन्या कर्त्तुरातानः। नियेद्गृषिष्ठ याद:स तदलाकाविङ्खनम् ॥"

द्रांत श्रीभागवते १ स्कन्ये = काध्याय: । ( सद्यादेश: । यथा, कुमारे । ६ । १ । "बाध विकासने गौरी चन्दिश भिष: स्कीन् । हाता में भूखतां नाष: प्रमायोक्तियतामिति ।") विकाशया: [सू] एं, देवता । इति सिद्धान्त-कीस्त्रही । विकासम्बद्धाः ( प्रमुक्ते । किस्ति । "मिर्चे

चर्षी।" ६। ६। १६०। इति विचसा दीये:।) अक्षिविद्येष:। सत्त्रयाय:। माधिज:२। इति भिकास्क्रप्रेय: । भिग्रभुयाजी ६ गाधेय: ॥ कौधिकः ५। इति हैमचन्द्रः । गाधिभूः ६। इति श्रव्यकावली । तस्यात्मित्यंथा,-"जतदारं सुतं श्वता त्रष्टुं पुत्रं खकं भगुः। व्ययाच्यास सतिसान् खुवां हक्षा ननन्द च । इन्यती तं खमासीनं स्यां देवगका चितम्। पूजियका वमाचीनं तस्पतुक्ती क्रमाञ्चली । ततो भगु: खुवां खीयां सुपीत रहसववीत्। वरं इसीका दाला। निवाक्तिं वस्वयिंति । चार्रेयं दुष्करं वापि यज्ञ ते वर्गते खुषा । ततः सव्यवतौ पुर्भं तमकाकायमारमम्। मातुच वीरमतुनं पुत्रं वरमयाचत । य चैवमक्तित्वक्रीव भूत्वाधानपरकारा। विक्रमावर्त्ता समसा यजातु चार्च सर्वक सः ॥ तस्य विश्वासनातातु नि:स्तं वे श्वरस्यम्। तस्ये तत् द्वितयं राखा स्मृद्धामिदभनवीत्। चरद्वयं यहाय लं सूप सळवति स्वयम्। आवा कती कती माता तदा अक करिकाय:। च्यातिङ्गात्वरणद्वं ते माता पुंचवनाय वे । चवमारताकं चेमं या भोचाति सुतस्ततः । खची इसर्ष्टचनु समालिया सितं चरम्। भोक्ससीतन पुत्रको भविष्यति पनातनः । रवस्कार भ्रमुयातो यथे वह बापि संस्टम्। व्यवाप माना विक्ता भन्नी पित्रा च भाविती। ष्यय कामरिनेश्चरामा विष्नारं सर्वे चवम्। ष्ययान् सद्यवती तक्षा माता क्ष्मुं विर्ते चक्याः

परिवर्तनातं ध्याचा दिवध्यानी सगुर्म्नाः। व्यथागतः वृथां तानाः वचनविद्यत्रवीत्। विषयं यथाया अहे उत्ता (ता क्रमता में विष् तथा चवप्राधनि च तजेदनो अविवाति । ब्राच्यय: चित्रयाचारक्तव प्रक्री भविव्यति । चित्रयो प्राचाबाचारी मातुको भविता सुतः ॥ इत्युक्ता स्रुग्या साध्यी तदा सव्यवती स्रुप्तः पुनः प्रसार्यामाच पौची मेश्बात ताइधः। र्वमिकाति प्रोक्ता च तजेवानाहँ वे भ्रयु: । व्यय काचे सुलं दीप्तं यमद्यिव ग्राधिका। सञ्जे जनगै तत्या विश्वासियं तपीगिधम् ३ यमहिंयसानी वैदान चतुर: प्राप माचिरन्। प्रादुराचद्वरुर्वेद: सर्व तस्तिन् महाक्रानि । विचामित्रोऽपि सक्तान् वेदानपि तथाचिरात्। धतुर्जेदं तथा जतकं विप्रकाभूत्तपोधनः । जान्वकामानसी नसी यसहिमसी हातपाः। वेदेस्तभोभिः च सुनीनव्यकामस स्रूथंवत् ॥"

रति कालकापुरास ८३ काधायः ॥
(बाय्वेदपारदश्रीं सुन्नतोश्ख पुत्रः । यथा,—
"वाय जानहभा विचामित्रप्रस्तयोशिवदन् ।
ध्ययं धन्तन्दिः काध्यां काधिराजोश्यस्यते ॥
विचामित्रो सन्धित पुत्रं सुन्नसक्तवान् ।
वस्त ! वारावसी गच्छ लं विचेचरवक्तभाम् ॥
सन्न नाका। दिशेदायः काधिराजोशिक्त

य वि धलकरिः याचावायुर्वेदविद्यायः । जायुर्वेदं ततीः धीळ लोकोपकातिष्ठेतवे । वर्जपाणिद्यानीयस्पकारी स्वामस्यः । पितुर्वेचनमानस्यं सुम्नुतः काणिकां गतः । तैन वार्षे वस्त्रीय सुनिस्तृत्रातं ययौ ॥" दित भावपकारप्रस्य पूर्वेखके प्रथमे भागे । "विचामित्रस्तः श्रीमान् सुम्नुतः परिष्ट्यात् ॥" देशुत्तरस्त्रे घट्षदित्रमेः भागे सुन्नुतिनेक्तम् ॥ विचामित्राधिम् मर्ग्यस्त्रे । परम्मित्रम् । यथाः, "नक्षेत्राभिरामाय द्दी राज्यमकर्यकम् । मिचामित्रं प्रस्कृत्व वनवार्यं ततो यथौ ॥" देशुहरः ॥)

विचामिक्षियः, युं, (विकामिक्स प्रियः।) नारि-नेनः। इति ग्रन्द्रकावनी । (कार्तिकः। यथा, मक्षाभारते। १।२११। ए। "विकामिक्षिपक्षेत्र देवसेनापियसचा ॥") विचाराट्, [च] युं, विक्षेत्र राजते यः। विक्षेत्रं राट्राका इति वा। इति सुरुषवीप्रकाकर-यम्॥ ("विकास वसुराटीः।" । १।१।एए। इति हीर्षः॥)

विश्वावसः, ग्रं, (विश्वं वसः यसः। "विश्वसः वस्-राटोः।" ६ । १ । १२८ । एति पृष्कंण्यासस्य दीवें:।) सम्बर्धेनदः। एति सेदिनी ॥ वथा,— "स्थाजोऽस्पादितसादी स्वयंवस्तिस्य स्वाः। चिताः सुच्याः साचित प्रदेशांच सम्प्रामनाः ।

विचावतः क्रपात्रच मन्त्रभावताः ॥

इति विद्युरास मन्त्रभावताः ॥

(विक्यः । यथा, सम्प्रभावते । ६ । ६० । ४६ ।

"विचावस्ति चन्द्रपिर्वेणेशे

विचावस्ति चन्द्रभावताः वद्री च ॥

विचावस्ति चन्द्रभावताः वद्री च ॥

विचावस्ति । यथा, हचन्द्रभावताः मा ॥

"कोधी कतीयः परतः क्रमेच

विचावस्ति विचायस्त्रभावः ॥

विचावस्ति पर्याभवः ॥

"त्रमेच जायते चेमं चन्द्रभावस्त्रभावः ।

विचावसी वरारोडे कार्णवस्त्र सम्वावताः")

निश्चि करें। इति मेहिनो ॥

विचायः, पुं, (वि + चय + घण्।) प्रक्षयः। तत्-प्रयायः। विकासः २। इक्षमरः ॥ चाषायः ॥ चाममः ॥। इति प्रस्टिनावणी ॥ ॥ ॥ "नोसप्रमादिचायः पुष्यो नद्यति चिसिः। तक्षाकोशो व कर्नेषः प्रमादो न न विच्छत् ॥ या कीर्या न महं क्रयात् स सुखी ह्यायोण्-भितः।

तिकार्य यस्य विकास: पुराव: स वितिक्रिय: ॥"
इति गार्क नीतिसारे ११५ काश्याय: ॥
"यस्य यार्वाच विकाससम्बद्ध विश्विच तावती।
सतावानिति झत्वास्य प्रभावः परिभीयते ॥"
इति तकेव २६८ काश्याय: ॥

"न विश्वसेहिनश्रक्ती विश्वकी नातिविश्वसेत्। विश्वसम्बद्धसम्बद्धं मुक्ताइपि निक्तम्बर्धि।"

द्रात च गायक १९८ षाधाय: 8#8
"निवास नदीनाष प्राक्तिग्री प्रकापायिनाम्
विष्यासी नैव कर्मण: कीष्ठ राजकृषेष्ठ च ३
व विष्यस्विष्यसं भिष्यापि न विष्यसेत् ।
नदाचित् कृषितं भिष्यं ग्रादीवं प्रकाशस्य ॥ ॥
द्रात चायकाम् ।

विश्वासचानकः, जि, विश्वासं कृष्णि यः। (विश्व + कृष् + जुल्।) विश्वस्मनाग्रकः। यथा,-"न भाराः पर्वता भारा न भाराः यप्त खाजराः

निक्ता कि सकाभारा भारा विकास-

षातकाः । इति कमीकोचनम्

विश्वेदेवा:, पूं, व्यक्षि:। श्राहदेव:। श्रांत चंति वारोवादिवस्त: ।

"ज्ञतुरेषो वसः सनः काणसाधा भा रोजकपादवापीय तथा पान्छे पुरूरवाः। विश्वदेवा सम्बद्धते स्था सन्त्रेष पूजिताः॥" इति विश्वपृद्याचे गर्मास्थामाध्याद

काका दिन्य श्रेक्ट प्रथम । विक्या था: , पुं, (विकास देख: )) शिव: । इति रकावली । (विका: । सथा, सागवति दे । ११ ।

"चय विकेश विकासन् विकासी सनेश चेडगाएसिमं हिन्दि हुई पासुह हक्सि विष:

विश्वेत्वरः, पुं, (विश्वक्य देवरः।) काग्रीका-मश्चादेवः। यथा,----"सर्वतीर्येष्ठ सक्षी स सम्बंधाणां स्वचात स्व । सविक्यातीत्व अः सातो सो विश्वव्यं विदेश्यतः॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धत्यं सत्यं पुनः पुनः । हान्नो विष्येष्यरी नित्यं कातवा सध्यक्तियंका।" इति काम्रोखकम् ॥

(ययाच समी।

"त्यिन वार्यं यक्तिकेन पार्यं कार्तिकेंदा विष्यद्वेन पूजा। प्रकां पुनस्तस्य अवेदनमां नि:सास्य विश्वेष्यर यव हेव:॥")

विचीवधं, आते, (विचेशमीवधम्।) शुक्की। इति। राजनिष्दृः॥

विव, इर् कि च चौ स बाती। इति कवि-कत्यह्मः॥ (भा०-जभ०-चात्स०-इत्वेके-चक०-चानिट्।) इर्, भाषित् कविचान्। कि च, वैपेटि वैष्टे। चौ, वेटा। स, वेविटे। जभय-पदीत्वत्ये। भाषानवत् कर्णार चात्सने पदार्थो सकारः। इति दुर्शादायः॥

विष, उसेचने। इति कविकल्पद्रमः॥ (भा०-पर०-सक्त०-सेट्। क्रावेट्।) छ, वैषित्वा विद्यादित दुर्गोदासः॥

विध्, म ध्यौ विप्रयोगि। इति कविकत्यद्रमः॥
(क्राा॰-पर॰-ध्यक्॰-धानिट्।) म, विध्याति
धानी पुत्रादिश्यो वियक्तः त्यात् इत्वर्धः। ध्यौ,
धाविधात्। इत्याक्तोव्यमिति। विद्युवाक्तो
सुभूतिः। इति दुर्गादाशः॥

विषं, काः, (विष से चने + कः।) जलम्। इत्य-सरः। पश्च ने प्रारम्। इति तत्रीकाची सुक्ताटः॥ बोलम्। वत्यनाभः। सामान्यविषम्। इति राजनिर्वेग्दः॥

विशः, पुं, को, (विश्व-) विश्वन् । तत्रामीयः।

पूँ इः २ गरंतन् १ । इतामरः ॥ व्याप्तिम् ॥

काकतम् ५ गरंदम् ६ कालकूटम् ७ कवाकूलम्

प्राधित्रम् ६ रक्षास्तिकम् १० नीतम् १९

गरंप् १९ घोरम् १६ श्राताष्ट्रतम् १७ विश्वा
प्राप्तिम् ११ प्राप्ति १८ क्षाताष्ट्रतम् १८ विश्वः १०

रक्षायमम् ११ प्रारः १२ । इति चटाधरः ॥

काकृतम् २६ चाकृतम् २८ । इति प्रव्यं रक्षाः

प्राप्तिम् ११ प्राप्तिम् २८ । इति प्रव्यं रक्षाः

प्राप्तिम् ११ प्राप्तिम् २८ । इति प्रव्यं रक्षाः

प्राप्तिम् ११ प्राप्तिम् १८ । इति प्रव्यं प्राप्तिः

प्राप्तिम् विश्वः प्राप्तिमः

प्राप्तिम् विश्वः प्राप्तिः

प्राप्तिम् विश्वः विश्वः

प्राप्तिम् विश्वः विश्वः

प्राप्तिम् विश्वः

प्तिम् विश्वः

प्राप्तिम् विश्वः

विश्वः

प्राप्तिम् विश्वः

"पृथि खाँवि च काकोककाक कृष्ट इका इका:। बीराष्ट्रिक: ग्रीगल्क केयो जक्ष प्रकाः ब्रह्मेयन: ब शारदी यस्त्रवाभश्व विवसदः स्वभी नव ॥" द्रांत पालाक वर्षे व्यसदः ॥ ॥ ॥

व्यविच ।

"वित्रः खुँड़ी रक्ततीच्छं गरनीश्य इसा-

च्या:।

वस्त्रनामः; कातकूटी मध्यपुत्रः प्रकीपनः ।

भौराड्कः ग्रीस्किकेयः काकोजी दारदीश्य

ष्विष्यो मेवध्यक्षक्षरवाज्ञनग्दनाः ॥ केराटको चेमवनो मर्कटः करवीरकः । वर्षपी चलको गौरामंकः चल्लकक्ष्मी ॥ षञ्चीसावारः कार्लकः ध्वक्षिको मधुविज्यकः । १को लाङ्गलिको विस्कृतिकृषिङ्गलगौत्तमाः । सुस्को दालप्यति स्नावरा विवयानयः ॥"

थाय विषया नामलच्यागुका:। "विषंतु गरतं च्रीकृसत्तर्ह्मदाद्वदाचरेत्। वत्सवामः सदारिदः सक्तुकः अपरीपनः । चौराष्ट्रिकः; ध्टङ्गकच कालकूटस्तयेव च। शालाञ्चली व्यवपुत्री विष्ठभेदा व्यक्षी वर्व 🛍 तच वत्नाभस्य सारूपनिरूपमम्। <sup>क सिन्धुवादसङ्ख्</sup>रभो वन्त्रनाभ्यास्तिकाचाः बत्यार्थे न सरोवृद्धिर्वव्यनामः च भाषितः ॥" व्यव इरार्ड्ड सक्त्यम् । <sup>अ</sup>ष्टरिवातुलाम्हलो यो चारितः च उदास्रतः ॥" चय वक्तवस्य सरूपम्। "बद्यन्धः चलुक्तेव पूर्वमधः च सलुकः ।" व्यय प्रहीपनसः सक्तपम्। "प्रहीपनोश्वितो यः स्वादीशिमान् दलनग्रभः। अक्षादाक्कर; पूर्चे; कवित; ख प्रदीपन; ॥" व्यथ सीराध्रिकका सक्यम्। "सुराकृतिषये यः स्वात् स सौराक्षिक

व्य अव्यक्त स्व सक्यम्।

"यसिन् गोअंक्ष वहे दुर्धं भवति लीक्षित्नः।

स अव कालकृटस्य सक्यम्।

"देवासुर्यं विकेतस्य प्रयुमातिनः।
देशस्य विधराक्षात्रस्यस्यस्यस्यः॥

तिर्मासः कालकृटोऽस्य स्तिभः परिकीर्त्ततः।

सोऽक्षिके अक्षेत्रे कोक्षे मत्त्रये अदेत्॥

वाश्व कालक्ष्यं सक्यम्।

"गोसनाभयनो गुक्कानभक्ष्यस्यः॥

सेक्षा यस्य दस्यनो बजीमस्य स्थाद्यः॥

सनी वालक्षो ज्ञेयः किष्किन्याणं हिमा-

उचते।"

लये।
द्वियाबितटे देशे कोकबीट्य च जायते।
"वर्शन क्षिण क्रमण्या मक्ष्यम्।
"वर्शन क्षिणो यः स्तान्त्रण भवति व्यावकः।
अच्युकः व विश्वे जायते स्वयाचि ॥
आवावः पाकरकीत् च्यान्त्रण क्षिण्याचि ॥
अवावः पाकरकीत् च्यान्त्रणे क्षिण्याः ॥
विश्वः प्रतिवेश्वतः गृतो विश्व उक्तकतुर्विषः ॥
विश्वं क्षर्यविश्वाय स्तं द्वायक्ष्य ।
विश्वं क्षर्य गुव्यः ।
"विश्वं वावक्ष्य गुव्यः ।
"विश्वं वावक्ष्यकृष्योगवाक्षित्रकृष्य विश्वाय स्त्राय च विश्वाय स्

भीजम्। विकासि चोचः भीषापूर्वकं सन्ध-वन्धशि(चिलीकर्काशीलम् । आर्थियं चाधिका-मंत्रभा योगवाष्टि संसर्गेगुकवाष्ट्रकम्। "महावर्षं तमीगुणाधिक्येन बुद्धिविक्षंसकम्। तदेव युक्तियुक्तन्तु प्रायदायि रसायनम् ॥ योगवादि परंवातस्रेद्याचित् सम्पातस्त्रत्। योगवाचि विशेषप्रं हेच्यं वीर्यवर्द्धनम् ॥ ये दुगुँ का विषेठशास्त्र ते खुर्शीना विश्रोधनात। तसाहितं प्रयोगेषु भोषयिता प्रयोजयेत्।" व्यथोपविवासी निरुप्यम्। "अके चीरं खुडी चौरं तथेव कलि डारिका। करवीरीव्य सुस्तूर; प्रच चीप्रविषा; स्थला; ॥" उपविषा गौगविषा:। र्षा सुकासम तत्र त्रखाः। अपि च । "व्यक्तियोरं कुष्टीचीरं लाक्नली करबीरकः। गुञ्जादिकेनो धुक्त्रः सप्तीपविषकातमः ॥" एतेषां श्रीधनं चिन्धम्। गुवास्त्रभ प्रस्थाः । चाच विवासी प्रोधनविश्वि:। "गोम्डचे चिदिनं स्थायं विषं तेन विशुद्धाति। रक्तसर्वेपतिकाक्तंतया धार्यम् वास (स 🛚 येगुणा गरते प्रोक्ताको स्यृष्टीं वा विध्रोधनात् 🦫

इति भावप्रकाश्च पूर्वस्वाकः । खन्न विवाधकारः । तत्र विवक्त हैविधा-भाषः । "स्थावरं जङ्गमचेव दिविधं विवस्ताचते । दशाधिकानमात्रात्त द्वितीयं त्रोदशास्त्रयम् ॥"

लक्षाहिमं प्रवीगेष्ठ शीधवित्रा प्रवीजयेत् ७"

स्वावर्तिवस्य दशास्त्रयानाष्ट्रं।

"मूलं पर्य प्रलं प्रसं त्यक् स्वीदं सारमेव स्व।

वियासी धानवस्त्रस्य: स्वावरस्यास्त्रया दशाः"

तद्यसाः म्हलवियं करवीरादि १। प्रमिवयं

विवपत्तिकादि १। प्रलवियं कर्कोटकादि १।

पुर्वावयं देवादि १। सक्सार्तियां सिवधालि

करम्भादीति ५। १। ०। स्वीरवियं क्रुद्धादि

पास्तुवायं देवाताबादि ६। कस्ववयं वस्तुन्यास्त्रकादि १०॥ ॥ ॥ सक्तमविवस्त्र घोड
प्राम्ययानाष्ट्रः।

"हिलिकासदंद्य श्रम्भ का का माना का ।

गुक्तं लाजा सुखं खर्था: वंदंश्यावमहिं तम् ।
गुद्दास्विपत्तम्कानि दश्य वट् कक्षमास्रयाः ॥"
तद्यथा । हिलिकासविषा दिव्या: वर्षा: ९।० ।
दंद्रावया: भौमा: वर्षा: ६ । दंद्रानस्विषाः व्याप्तादयः ॥। स्वयुरीविषया स्वयोधिकान्द्यः ॥। सालाविषाः व्याप्तादयः ॥। सालाविषाः उच्चित्रयाः व्याप्तादयः ॥। सालाविषाः उच्चित्रयाः व्याप्ताद्यः ६ । सालाविष्ताः उच्चित्रयः व्याप्ताद्यः व्याप्ताद्यः व्याप्ताद्यः ।
स्वत्यः १८ । पित्रविषाः नक्षममस्यादयः १५ ।
स्वतिषाः समस्यद्यः १६ ॥ स्वावर्विषायाः सामान्यानां कार्याग्यासः ।

"स्थावरत्तु स्वरं विक्षां दन्तद्वधं मस्याद्यम्। विवक्तदेविकाससम्बद्धि कृतते विश्वम्॥"

#### विष:

· व्याययभेदेन विधिदानौ विवासौ कार्या-। ्रायाचा तच मलविषस्य वार्यमाचा "छद्देशनं कलविधेसेष्टिः, प्रक्षपनं सवित् 🔊 पत्रविषयः कार्यमात्रः। "जुम्मर्श विप्रव श्वासी वृक्षां प्रश्वविधेनेतृ ॥" फलविषयः कार्यमाचः। "शुष्काग्रीयः प्रकविवैद्धि द्विष्य भीवने ॥" पुष्यविषयः कार्यमाद्यः। "भवेत् पुष्यविषेत्रविद्राधाणं नाष्ट्रेणं सथा।" त्यक् सार (नर्यास विषयां कार्या ग्यासः। "स्वक्षार्गियां सविषे रूपयुक्ती भविन्ति हि। धास्त्रीत्रव्यपास्य शिरोत्रव्यप्रसेशः॥" चौर्विधकार्यमा ह। "केनाज्ञस: चीर्यवर्षे विक्मेदी सुविक्सता ।" धातुविषकार्यमाद्र । "क्रुत्रोड्नं घातुविवेन्द्रेक्ट्रां दावस सालुनि। प्राचिक काकाशालीन विवास्यतान निहित्रीत् । य सानि न्यूनादीनि विवासि नव कालवातीनि कालाभारे मार्काखा 🛡 🛭 कन्द्विषसा काभैमाइ। "कन्द्रजान्युग्रवीयांखि यान्युक्तानि चर्योद्या। सर्व्यास्थितानि च्राप्रतीर्धीयानि दश्भिराधीः । स्थावरं जङ्गमचापि क्रविमचापि यदिवम्। चती विद्वासित् सर्वे गुणैके दृश्मिर्युतम् ॥" सान् दश्रुकाना 🖫 । "क च सुखंतका तीर्षं क यामा सुबन कि च।

"तंत्रीचात् कोमयेदायुक्षीयात्रात् भित्तं वर्षो-यातम्। तेत्व्यतास्यतं भोदयति भन्नेदस्यंश्वितत्ति दि । धरीरावयवात् सौद्धात् प्रविधेदिकरीति च । स्थानुत्वादास् तद्धान्त यवायात् प्रकृतिं द्वितृ ॥

विकाधिए विश्र इंचिव लक्ष्यपावित च ते इश्र 🛚 "

ति गुँगी विवस्य कार्यमाचा

विकाशिकात चपयति दोषान् धातून् मना-

चतिरचत वैश्वाद्धिकत्यच नाघवात्। दुष्करं चाविपाकित्वात्तसात्र क्रेश्यते (चरम्॥" विक्तिप्रश्चित्रस्य नचयमाच्च।

> "श्वाः पाकं याति यस्य कतं तत् स्वेदत्तं पयते चाध्यभी क्ष्यम्। क्षयीभूतं क्षित्रमत्थचं प्रति-चतान् सांगं भी खंते यस्य चापि ॥ स्ट्यातापी दाक्षमः के प्रस्य दिल्याविहेतं सनुद्धं व्यवस्थित्। जिल्लास्थिताचीव कुमादिश्यी-देतः कुद्धो वा स्था यस्य चापि॥"

मचते चामभी चणं पुत्र: पुत्र: पात्रभीता। तापी विच्छित्रता। दाची श्रेष्यकारे। कुर्माहिळच चतं कर्षुपदं बोह्यचम्। प्रायेण राजादीता-महारी प्रचवी विषंददति । । त्रेषां चावार्थ कच्चमाच।

"इक्तिको मगुष्याया वाक्चेशासुखवेलते:।

भानीयाधिषदातारमेशिक हैं भ बुडिमाव ॥ न इहासुत्तरं एटी विवस्तुर्सोषकीति च। व्यवार्थं बक्तु संकीर्यं भावते चापि सहस्वत् । व्यक्ष्णीः स्फोटयेदुव्यैं विलिखेत् प्रश्वसंद्रीय । वेपयुष्टाख्य भवति जक्तविनेत्रमी चति । विवर्णवाली ध्यासच्य प्रखे: कि चिच्चित्र्वित च। व्यालमेत सक्तरीन; करेग च ग्रिरोक्सान् । नियियासुरपद्वारेवींचाते च पुत्रः पुत्रः। वर्णते विषयीतचा विषदाता विचेतनः ॥" इक्रिमभिप्रायक्षचक चाकार:। सुखरेलति सुखदेवस्थादिः। एभिलिङ्गेः वस्यमायीः। व हहा खुत्तरं एष: खीया चला में चित्रवामी-द्यात्। संकी संघासन्टम्। भयजवायुक्तिन पर्वययापनोदायाष्ट्राती, स्फोटयेत्। प्रश्रसित् ष्पंडेतावणि । ध्याम: दम्बसमानवर्ध:। ष्पात-भेनु प्रमुप्ति । विपरीतं यथा खाईवं वर्त्तेत ॥ जङ्गस्विषाणां चासाच्यानां कार्यसम्बद्धः। "निदातन्त्राक्षमं दार्चसम्याकं नीमस्वैषम्। भ्रोयभेवातिसारच क्रवते सङ्गमं विषम्।" जङ्गमेषु ती द्यानस्त्रेत्र सर्पाताइ। "वासपिककपातानी भोगिमक विराजिताः। ययाकार्म समाख्याता द्वालनश दन्दकः पिया: " भोगिन: पश्चित्र:। तंच विश्वस्ति:। "सक्क लेविविधे किया: एथवा सन्दरासिय:। बट्तं अक्षांतिनी क्रीया ज्वनाना कंसमा विषे:॥ चिन्धा विविधवक्किसिसायंग्रहेच राजिति:। विचित्रा इव ये भामि राजिलाक्ते चित्रेरिय

यते षथाकर्म वातिपत्तकषांक्षावः । द्वान्तरा द्वे चन्तरे भेदौ वेवां ते द्वान्तराः । यथा भोगितो सक्कतिष्यां जाताः द्वादि । ॥ भ भोगित्रश्रतिलय्यदंशतत्त्वमार्भदमाञ्च । "दंशो भीगिलतः लखाः सर्वव।त्विकारतृ । घौतो सकक्तिः भोधो ल्दुः पित्तविकारत् । दाजिलोत्यो भवेदंशः स्थिरशोधभ पिष्कृतः। पाल्हः स्विग्धोऽतियान्तास्क् सर्वश्चित्ववार-

देश्विशेवे कालविशेवे च रहस्यासाध्यलमाइ।

"आकत्यदेवायनगरसग्रानवल्गीकसम्बास चतुव्ययेष्ठ ।
यास्य मिपनी परिवर्णनीया
कर्म गरा सम्बस्त ये च स्टाः ॥"
यास्य भरग्याम् । पिनी सघामाम् ।
"दानीकरागां विषयात्र स्वा चर्नाति क्षेत्रे हिंगुगीभदिन्त ॥"
उत्ती व्यास्योगे । दाव्यीकरक्ष्यमाद्य । "रथाङ्गवाङ्गव्याष्ट्रकाकाङ्ग्राधारिगः । श्रीया दाव्यीकराः वर्षाः प्रविवः भ्रीष्ठ-

सामिन: ॥"
भागरेष्ठ येषु विषमाश्र मारकं भवति तानाष्ट ।
"बाकोर्काणकातमप्रीकृतेष्ठ
वालेषु उद्गश्च मुस्कितेषु ।

चीयो चते शेषित कुछत्तृष्टे स्ति वर्षे गर्भवतीय चाम ॥
श्राक्षणते यस्य व रक्तमंद्रा
राज्यो जताभिष्य न संभवति
शिताभिर्द्धिष्य न रोमष्ट्रनी
विवाभिभूतं परिवर्णयेत्तम् ॥
विद्यं मुखं यस्य च कंशश्राती
वासावसाद्य सक्तकभिष्ठः ।
क्राय्य रक्तः च्ययुष्य दंशी
हत्तीः स्थिरत्य च वर्ष्णनीयः ॥
[तः चालवंगात् । नासावसादः न

केष्रशातः आक्रवेगात् । जासावसादः जासाया जतव्यम् । कष्टमञ्जः श्रीवाधारमञ्जलः । सन्दीः श्रिद्धं चतुद्दयसमः । अग्रस्य ।

"विश्विष्ठी यस्य निरीत वक्का-हक्तं स्वीद्र्दंसधाय यस्य। इंद्रानिपातां कतुरस प्रसिद्-यस्याचि वेद्ये: परिवर्णभीष: ॥" विश्ते: रुक्तिस्सान् । एकं स्वीद्रद्वंसघाय यस्त यस्त च नामातुखनिङ्गतुराहिम्बो एकं स्वीत्।

"उन्नत्तमस्यस्यप्तपहतं वा भीनसरं वाष्यचवा विवयम्। सारिष्टमस्यचेशवीगवस्य

णद्धातारं तस्य न कर्मन क्षायात् ॥"

व्यास्ययं सपद्वतं वा स्वरातिसारादि सिर्दातप्रायेनापद्वम् । स्थानस्य वस्तुसस्यसम् । विवर्षे

स्वायवर्षेम् । सार्षं नासाभक्षादियुक्तम् ।

व्यविधानं वेशो विषवेशः सप्तरं इति लीके

सहस्यतम् । ॥ । स्यावरं णक्षमं विषयेष

कौर्येलादिसः कार्योद्वं भी विषयं सां समति ।

सहस्य ।

"की से विवसीय धिद्वातं वा दावासियातात प्रश्लीयं वा । स्थापतो वा गुर्का वप्रदीनं विवंदि दूर्षो विषता सुप्ति॥" भी से स्वाप्तासन्। विषयो विध्वाप्ति। भिरोधधी भिर्द्धों से द्वी नी सत्त्रम्। स्थापतो वा गुर्का वप्रदीनं स्थापता देव द्यानो गुर्कानां सभी दिस्प्रादिगुर्या द्वी नम्॥ ॥ दूरी विषयः सामेश्राद्

"वीयास्यभावात्त निपातयेकत् कषा (स्वतं वघगुणा सुविधः । तेना (इतो (मसपुरी ववर्णो विग्रस्ववेरस्य युनः (पणासी ॥ स्वर्ष्टो असंगत्तद्वाग्यमिष्ट विचेष्टमानी । यानमा प्रयादाः ॥"

व विधातयेत् व सार्यतः । क्षणान्वतं कर्षेत्र
सन्दोलतीय्यादिगुयम् । वर्षगुयाद्यवन्य कर्षवार्यामान्द्यादीयन्याकाचिरसास्थायः । भिन्नपुरीयपर्यः भिन्नपुरीयो हतमकः भिन्नवर्धेषः ।
विषेटमानो विर्द्धा पेशां कुर्वन् सम्क्रीदीन्
याधीन् कमतः ॥ ॥ स्वानविद्यादस्थातं दूषीविषे किङ्कविद्यायसादः ।

" 464 L

विष:

िकासा प्रथमी कर्षधारीणी
पकाम्यक्षिश्विकाप्ति ।
भवेत समुद्रकाशिकीश्वरत्वी
विकृत्रपत्ति सथा विक्षः ॥"
असुद्रकाशिकाः केषाः चक्ष्यक्षि चरीमावि
वास्त्र सः । स्तर्हा जिल्लं पकाम्यक्षे वृश्वीविव वीद्यम् । क्षिरं स्वास्त्रिक तह्यथीकान् करोति धानुष्रभवान् विकारान् । तत् हूबी-विवन् । सथीकान् स्वतं वाधिसस्द्री-वाकान् । ॥ इवीविषक्ष धकोषसम्बग्धाः ।

"ततः करी शक्य सर्विषका-वरोचनं सक्य कोट गमा। सांचयमं पाकि प्रायामी एं न्यकी तथा कहिं स्थातिसारम्॥" ह्वी विश्वं कासळ्यो स्थान् प्रहिंडं भटरस्य चापि। स्थासनः स्थाने सुक्षेतिष-नेव सदः स्थिपाकः। स्था स्थान् दूषे।विष-मेट्न विकार पित्साच।

"जनार्मण्यान्यशास-रागास्मत्यत् चपयेच गुक्रम्। गाद्गत्यमत्याक्यक्येच कृष्ठं त्रोक्षात् विकारांच वसुप्रकारातृ ॥"

भागत ह्यीविषम्। तांकात् विकारात् विषयं-विस्तोटादीत्। ॥। दूधीविष्णं विकक्तिमाष्ट् । "दूषितं देशकालातं दिवास्त्रेरशीच्याग्रः। यसात् संदूषयेद्वातं सकात् दूषीविषं स्कृतम्॥" दंशः चान्पादः। काणो दुर्देनादः। चान्ने स्वात्मात्मसद्वाद्दि। धातुद्द्यकाव्यव्यविक्तमाष्ट्र। "वाष्मात्मवतः च्यो याप्यं चंत्सरोवितम्। दूषीविषमाध्यं स्वात् चीकस्याद्वितम्। दूषीविषमाध्यं स्वात् चीकस्याद्वितम्। द्वाविषमाध्यं स्वात् चीकस्याद्वितम्। द्वाविषमाध्यं स्वात् चीकस्याद्वितम्। द्वाविषमाध्यं स्वात् चीकस्याद्वितम्। स्वायापस्यविष्यं तस्य गरसं स्वा ् त्या च काम्यपसं द्वायाम्। "संयात्वात्व द्विष्यं द्वित्रीयं विषम्चते। द्वीविषम् स्विष्यविष्यं गरस्यत्वः।"

द्वीविषम् स्विधमितियं गर् उच्यते ।" स्वीविषम् स्विधमितियं गर् उच्यते ॥" स्वीगनं स्विम् । दितीयं स्वाभावि-मान्। तम् दिविधम्। ॥। तम् दूर्वाविध-सभिधाय गर् दर्धायनुमासः।

"श्रीभाग्यार्थं (क्षयः संदरजीनानाञ्चलान्

सलान्। भ्रामुप्रयुक्तां का गरान् प्रयक्तन्यक्रसिकितान्॥"# गर्कार्थमा च्र

जायते ।

गरकार्थमात्र। "ते. सान् पाकुकणीभ्रत्यामिक्यूरकास्त्रीप- सम्बद्धमनाभागं एसायी; श्रीयसमातः ॥
जहरं सहसीरोता सम्बद्धाः गुल्लाः न्यां उचरः ;
हर्वत्रस्य नाम्यस्य साधिलं हुन जायते ॥ ?
तै ग्रेरेः स्रोतरजः प्रस्तिभः । ज्वरसास्त्रीप-जायन इति स्थापतात् । मन्त्रप्रधमनं सन्त-स्थापात् । च्यो सत्त्रयः ॥ ॥ जूतानां जन्तु-विश्वयात्तरम्यानं संस्थापाषः ।
विश्वयात्तर्यं प्राप्ता स्तेः प्रस्तेद्वस्यः ।
तेभ्यो जातास्त्रतो जूता इति स्थातास्त्र घोष्णः ॥ ?

राम सुमृतः।

"विचासिनो इपवरः: कदाचित्रविसत्तसम्।
विश्वशं कोपवासास सलास्तरपदं कित ॥
कृषितस्य सुनेकास्य जाजाटात् खेदिनन्दनः।
व्ययत्वर्थं गासेन द्वाधक्तात्तीवन्देनः।
कृते छवे सक्ष्मेस्तु धेन्यर्थं सम्भृतिऽपि च ॥
ततो जाता(कामे घोरा नानाकःपा सङ्गाविद्याः।
तासामदौ करसाध्या यज्याकायन्य एव हि ॥
तत्र हसस्कताप्रस्तयोऽदौ करसाध्याः। सौवविकाप्रस्तयोऽद्यावसाधाः ॥ ॥॥ तासी सामान्यानो दंशलक्षमम्।

"विक्ति दंशलक्षमम् ।

"ताभिर्देशे दंशकीयाः प्रवृत्तिः; चतजस्य च। कारो दाहो। तिसारच गदाः सुच जिहो-

पिड्का विविधाकारा सक्टलानि सञ्चानित च। भीषी सञ्चानती खदवी रत्ताः क्यावास्थलाः

सामार्गं सम्बन्धानामेतहंग्रसा सम्बम्।"
हंग्रसोयः हंग्रमध्ये पूर्विभावः।
"हंग्रमध्ये तु यन् सन्धां ग्रानं वा जानमाष्टतम्॥
हम्बास्ति स्वां पानं सहिग्रीय्यच्यराज्यितम्।
ह्यीविषाभिन् ताभिन्तं दश्मिति निहिंग्रेत्।"
सौविश्वास्त्रीय्यादसाध्याः प्रायक्रराक्तासां
सम्बन्धानासां

"शोचः श्रीता सिता रक्ता पीता या पिड्का ज्याः।

प्रावाणिको भवेदाइ: चासहिका शिरी-

बाखद्वीवियलचासमा । "बाइंग्राक्कीवितं पार्मकतान कारी-व्यक्तिः।

जोमहर्ष शहसाधाखुद्वीविषाहिते॥" प्रायहरम्पनविषकार्यमाह । "तस्हे द्वार्याध्वेषार्यं सेट्यास्टामुलिख्याः । (यरीगृदलं जालास्क्इहिंद्यासाधामप्रकान्॥" यङ्ग्रीयोध्य स्वकाकारी वीह्रय हति तमा-मारे॥ ॥ क्रवतासद्दस्य ज्ञामाह । "प्रीयस्य कार्यमयवा नागावकंत्रमेव च । भोहोध्य वर्षसी मेदी दशस्य क्रवतासकेः ॥" दिख्कविषस्य ज्ञासमाह । "दश्वकाष्ट्रायविषस्य ज्ञासमाह । "दश्वकास्ट्राविषद्य वर्षमात्रमात्र दंशोध्यतिस्ति॥" भवाभाव भिन्दरस्य जञ्चमादः।
"दरी अस्य भिन्द प्रदूषाण स्वनी प्रदो नदः।
गानै: प्रमा नार्यः अद्यासस्य न्
स्वस्थिते भिन्दे भवित्यः। स्वदादिवपदनः स्वदादिकार्ये दिल्लो भवितः। स्राप्तयः
दिद्यार्भ स्थान्यः॥ स्वामस्यस्य स्वाममादः।
"विस्पैः स्वय्यः भूतं स्वर्भ्यद्देश्यापि च।
स्वा स्वा स्वामेद्दे देश्येवाय्याः भेते॥"
क्या स्वामेद्दे देश्येवाय्याः भेते॥"
क्या स्वामेद्दे देश्येवाय्याः भेते॥"

"लवारीभी चिटक्रेन चान्य लिक्को समार्चि-

साम् ।

एट: श्रीतोदकेनेव चिक्तान्यङ्गान सन्यते ॥" क्रम्यरोमा व्यक्षिकतर्ज्ञव्यरोमा। उच्छिन्-क्षीटाकीटविश्वः॥ ॥ ॥ चविषमक्रकररुव क्रम्यमाच ।

"यकदंशाहितः त्रुतः सत्रजः ग्रीतकः सहरः। सनिद्रक्षहिमान् द्रो सक्किः स्विधिनेत्।" यकदंशाहितः सभाषादेकपैव दंश्या द्रशी भवति॥ ॥ सहयविष्या कार्यमाच। "सहयास्तु सविषाः अर्थुदांचंशीयं वर्षं तथा॥"

जलीकोविषकाथैमार्छ।
"कष्कशोर्थ ज्वरं मुक्कं सविषास्तु जलीकशः।"

क्वर्थरित शंघ: । • । यहगोधकाधिवकार्थ-लच्चमाह ।

"विदाहं चयणं तीरं प्रस्ते र प्रश्नोधिकाः।" कुर्यः। इति ग्रेयः॥ ॥ श्रातपदीविषकार्यमा छ। "टंग्रे स्ते रं कर्णं दाखं कुर्यात् श्रुतपदीवितम्।" श्रुतपदी शिकाइ इति सीने॥ ॥ शश्कविय-कार्यमा छ।

"कळ्यान् मध्केरीवक्तोचः स्वाक्तस्वेदनः॥" असाध्यमश्रक्तत्त्वामाष्ट्रः।

"चवाधाकीटवहग्रमचाधां मग्रकचनम्।" ज्ञाचाध्यकीटमहश्रं चाचाध्येः कीटेल्नाभिः सतं यत् चातं तत्सहग्रवेदनम्॥ ♦॥ मचिकादंशस्य लच्चमाद्यः।

"सदा:संसाविकी छावा दाइन्ह्यक्तिवरा-

विवता ।

पिड्का मिन्नाहंगे ताचानुस्यितकाशुद्धृत्॥" तानामित्याहि। ताचां सुन्नुतोक्तानां घसां मिन्नामां मध्ये स्वातकानान्त्री प्रीत्रं प्रात्यं ष्ट्रतीर्थ्यः॥ व्यात्राहिविधानां कार्यमाष्ट्रः। "चतुष्पाद्विधानिक्ष्यं। नर्वेहंन्तेष्य यस चतम्। स्वतं पष्यते तन् स्वतं स्वर्धस्यापः॥" चतुष्पाद्विद्यांवाहिभिः। दिपाद्विनमाद्याः-हिभः। स्वतं स्वतं भवति। ॥ विधोण्कितस्य नच्यमाष्ट्र।

"प्रवन्नदीषं प्रकृतिम्यधातु-मन्नाभिकासं समस्यविट्कम्। प्रवन्नवर्षे (न्द्रयिक्षिष्टं वेटोऽवगक्तेद्रविषं समुख्यम् ॥" प्रवन्नदेशं प्रकृतिस्यदीषं प्रविधासम्॥ ॥॥ विषम:

काय विवासी चिकित्साः। सम्बद्धावर्षिकसः चिकितसः।

"श्चापरेश विविधानंतरं वेतिन वास्येत्। वसनेन समं नास्ति धलस्य चितित्सितम्। विषमत्यर्थस्याच्य तीच्याच्य कथितं यतः। व्यतः सर्वविवि श्रेतःः परिवेकच्य श्वीतवः। व्यतः सर्वविवि श्रेतःः परिवेकच्य श्वीतवः। वासिनं श्रेचयेत्तसाच्यीतवेन कवेन चं। वासिनं श्रेचयेत्तसाच्यीतवेन कवेन चं। वासिनं श्रेचयेत्तसाच्यीतवेन कवेन चं। सामयेक्यस्वर्षिण्यो विषयं भेववं हत्म। भोत्तम्यां रसं द्वात् च्व्ययेक्यर्चातं च्या यस्य यस्य च दीवस्य प्रश्लीक्षत्रानि भ्रिशः। तस्य तस्यौवयः कुर्याद्वपरीतकुर्यः क्रियाम्। प्रालयः विवानं चेव कोरक्षाः प्रवृत्व सेव्यवम्।" प्रियेक्षः केव्यः।

"न्द्रललक प्रवाद्यास्य की वाच्चे ति शिर्दीयतः। अवां ऋजेन संपिष्टं खेपादिवद्यमं भेवेन् 🕸 ष्ट्रीविदार्भ: सुक्षिणमुक्तं चायच 🍱 धितम् । पायंबेदमदं सुस्त्रामिदं दूवीविवाप हम् ॥ पिष्यंनीध्यासमं संसी नोप्रमेना सर्वाचेता। मरिचं वासनं चैता तथा कनकरिकम् ॥ चौत्रयुक्तः क्षायोध्यं दूषीविषमभोद्यति ॥" ध्यासकं दोक्तिवम् । तदकामे उग्रीरं देयम् । कनकारीरिकं की साराके इति को के। व्यवस्ता-मारत्तम् । 🗯 ष्ययं जङ्गमविष्यः चिकित्या । "काभवारी चर्गकुरुमके पुर्वासयोग्यनम्। मनवित्सकालानि गरलं सुरंसी लचा । यक्तिकं सम्ब्रिष्टामननाच प्रतादरीम्। ऋङ्गाटकं समङ्गाच पदाकेशरमिकापि ॥ कर्ल्की झत्व पचेत् विषे: पयो दक्षाभातुर्वेण सृ। सम्यक्पको श्वतीर्थो च भ्रीत सिमान् विनि:-

चित्र पेतृ ॥ खर्षिसुद्धां भिषक् चौद्रं क्रमरचं निष्ठापयेत्। विश्वासि इनि दुर्गीक गर्दोवक्रतानि च । प्ताशीद्धाला वित्रं सर्वे सरी तपष्टितां स्वकान्। योगजन्ममकं कक्षुं मंत्रतादं विश्वज्ञानाम् ॥ नाग्रयस्यक्षनाभ्यक्षयानवश्चित्र योजिलम्। सर्वेकीटा खुज्ता (दिश्रानां विषञ्जत् परम् ॥" कत्मपांश्चिदि एतम् । "धुक्षूरका भिषा पैया चीरेश परिपेत्रिता। चाङ्गीतवेश्रका चापि चवित्रश्री प्रयक्षतः ह र्जनीयुक्तपत्तक्षमञ्जिकानामकेष्र्रे:। भौतान्यपिरीशिम: विकी कृतां विकास्थित् । जीरकंस्य क्षेतः कस्की इतसीन्ववसंयुतः। सुखोकी मधुना वेथी इंचिक्स विषं परितृ । अन्वभाषाय सुदितस्यायनेदलस्य तु। ष्टिकिन नरो विद्वः चयाञ्चवति निश्चितः ॥" इति विवाधिकार:। इति भावप्रकाशः 🛚 🛊 🖡 यारिभाविकविका यथा,--"न विषं विषयिक्षा हु अधार्यं विषये छोते। देवसाधापि वज्ञीन सदा परिश्वरैतात: "

रति कौर्मे उपविभागे १५ अध्यायः ।

चारि चं।
"दुर्धीसा विश्वं विद्या चाणीर्थे भीजनं विषम्।
विश्वं भीडी देशिक्छ इद्वास तक्षी विषम् ।
विश्वं चंज्रमस्यं दाची विश्वं दाचीव्हकूत्रता।
विश्वं चाणीव्यं चाधिदवीचितः।"
दति चार्यस्यम् ।

विषयक्षांति। स्मि:। हीत्।) वन्धांतकोटकी ।
स्तिराक्षिति। स्मि:। हीत्।) वन्धांतकोटकी ।
स्तिराक्षितिहः॥ (क्षस्याः पर्धाधो धया,—
"वन्धांतकोटको देवी कन्यायोगीन्यरीति च।
नागारिनकदगनी विषकगटकिनी स्था।"
स्ति भावप्रकाशस्य पूर्वश्यके प्रथमे भागे।)
विषकस्रः, गुं, (विषयुक्तः कन्धो यस्य।) नीवकस्रः।

दित राजनिष्येदः ॥ विश्वचा, ख्वी, गुक्ची। दित ग्रन्यक्षिका ॥ विश्वचाती, [तृ] एं, (विवं खन्तीति। खन + खिनि:।) ग्रिरीवर्श्यः। दति ग्रन्यमाजा ॥ विश्वनाग्रकी, जिले

विषयः, पुं, (विषं इन्तीति। इन + एक् ।) ग्रिरीय-इन्तः। इति ग्रम्द्चन्तिका ॥ धर्माः। विभी-सकः। इति राजविषेग्रः॥ चम्मकरुन्तः। इति जटाधरः॥ विषमाग्रके, जि॥ (यथा, अतुः। ६। ६१८।

"विश्वप्रेरमरेकास्य सर्वेदयाकियोजयेत्। विश्वप्रानि च रतानि नियनो धारयेन् यदा॥") विश्वप्रीयधानि यथा,—

मनुक्ताच ।

विरचीक्रांति विषक्षाति याति धार्षाश्चिभूसचा। चग्रदादि समाचचु तालि धन्तिस्तीवर ॥

मह्य उराच। विकारकाववदारं गास्ता वाज्ञिकोषका । श्रीपको ब्रह्मकीयुक्ता किष्काच्य प्रोधिका परम्। सविषं प्रीक्षितं तेन सन्ती भवति निमिषम् ॥१॥ यवसेन्धनपात्रीयवकाष्म्यासनीस्त्रम् । क्षंचाभर्यं इन्तं याक्ष्यजनवैद्यानी ॥ श्रेतु: पाटल्यतिविधा भोषी भागी पुनर्नेवा। समञ्जादक्षमानावक्षिप्रस्थाप्रभागिकम्। सप्तिमाठनादत् घोषासं विधनाग्रतम् ॥५॥ वाचा प्रयङ्ग मिल्ला सममेला इरेश्वाका। वधष्टा सधुना युक्ता वक्ष्मित्तव किल्लासा । निखनेदृगोविषाचर्यं सप्तराचं सक्षीतवे। सतः काला मध्यं हैन्या वहं हस्तेत्र बाह्येत्। संबारं स्विवक्तिन सही भवति विक्रियम् ॥३॥ मनी जल प्रभीपृष्यं दुईका चैव कर्वकाः। कंपित्यकुष्ठमञ्जिष्ठाः पिक्षेत्र प्रकलकास्कताः । शुनो मी: कंपिलायाच चौच्याकीवापरीक्रमदः। विविधित् परेशं कार्यं अधिकात्र पूर्वा वन्। कंषिका अनुका वापि इसी वहा विवासका बहा करिका गोकी महिला रजनी शधुका मधुन वाचलक् सरसं भाचरम् पितं पूर्ववर्शव । वरदिवाधि पताकाच पिक्रेरेंगे, प्रवेधिता:। 'श्रुंमा क्षंद्वाच चात्रायं क्ष्मो भवति निर्मिषः ॥५ नायसं गचलवर्गं मंझिडा रचनीइयम्। स्त्योता जिल्लामणं विक्तामणवायकी । मधुकं देतसं चौदं ग्रीवशास निश्वापयेत्। ससादुधानुमा भाषा प्रामुलं बोषयेत्रया । विश्व सुन्ती चार्यति निर्वितिशिप न दीवजात् ॥६॥ धक्तं बर्ध्वरधोपेतं सर्वेषा एकवालुकीः। सुवर्धा तस्त्रदसरी: इससेरण्युं गस्त तु ॥ भूगो वास्य है इन्ति विवं स्वावर जल्मम्। न तम कीडा: सविधा न इड्रसरीखमा:। न सता कर्मकल्य घूपीश्यं यथ दश्चति ॥ ०॥ १ किल्लितेच स्वयारियनाग्रहमवस्कर्नः। दूर्वेजवाजुसुर्यानाजुनीतक्वीयकै:। काय: सर्वेदिकार्थेष्ठ काकमाचीयुत्तेष्टेत: ! 🗢 🛭 रोचन(पचनेपातीक्काक्रुमें किलकोर नक्म्। विधेने वाध्यते स्थाच नर्नारीकृपप्रियः ॥ ८ ॥ चर्ये हेरिहासिक्षका कियाही क्यांगिक जे:। दिग्धं निर्म्विषतामेति मार्च सम्बद्धिम् ॥१० शिरीवस्य प्रसं प्रमं वृत्यं लक्ष्मलमेव च । गोन्दचष्टो स्नगरः सम्बद्धनः स्टूतः ॥११३ रक्वीरमञ्जीषकाः व्यक्त चातः परं द्विण। वन्याककेटिकी राषक् विक्रमानगत्मधीस्तटाः शतकाती शतानकी वजा शोचा पढोकिना । को भाषिक विद्याचित्र तथा प्रविद्याच्या। स्थाने नम्यानीयाच विद्याली श्रामाना ।। चकानी इक्तिचकानी मोचकानी च

रक्ताचेव सदारका तथा वर्षि शिक्षाच्या। की वातकी बक्तमाना पिकाना श्रभनच्या। वारका च सुगम्बा च तथा वे प्रमानाकृती ! प्रैंचरी च शिलीन्त्री चं सीमती वंशतालिका। चनुवाली महाचेता चेता च मध्यदिवा । वजंट: पारिभवच तथा वे सिन्धुवारिका। भौवानम्यः वसुसत्ये वर्तमाग्रह्मस्टकी । नाकता जाकपाताला तथा च वटप (अका । कार्रयोदी महानीता कहर इंसपाह्या। भक्तूकपर्धी वाराष्ट्री दे तथा तक्तुकी वर्ती । सर्पाकी जनमा जाकी विश्वकपा संसक्तरी। रणामका रेखिकरी तथा प्रस्थापका च या। मिका रोष्टिकी चैन रक्षमाना महीवधी ! तथामलकम्ब्राकं या च निषा घटोलिका। काकोली चौरकाकोली बीखुयबी सबैव च । केशिनी इश्विकासी स मसायामा स्नावरी। तया जब्दनेशा च साती कुस्दिनी नथा । क्रकी चोत्पंकिमी या च सञ्चासू सिकता च था। जमादिनी घोमराची सर्वरहावि पार्विष । विश्वेषाक्षरकतान्त्रक कीडयकां विश्वेषतः। जीवजाताचा मनायः वर्भे घायाः विश्वतः । 📲 ॥ रचीनाच यप्रसाच हाता वेतालगाप्रमाः। विश्वासर्वामाच गौखरीष्ट्रसस्त्रयाः । संपेतिशिविगोमायुवभुमक्तकाका व । चिंद्रवाद्यं मार्जारदी प्रवान रसकावा: 8 कपिक्षतात्वरोधा (इम्इविष्ठ भवाष्य ये 🛊

रखेवमेने: सकती वर्णने-भेषेस समें; मापूरं सुर्क्तितम्। राजा वसेत्रच राज्य मुखे शुकान्तितं तकामसंप्रशुक्तम् ।"

इति भात्ये १६९ व्यक्षाय: । (तक्क्ष्मीय:। तत्वर्यायो यथा। व्यथ च वराइ।

व्यक्तमञ्जा इति च। "तक्तुवीयो मेचनादः काक्यरसाक्ष्यवेरकः। भक्कीरसम्बद्धवीयीयो विषक्षभावयभारियः ।" इति भावप्रकाशस्य पूर्वसक्ते प्रचमे भागे।) विषक्षी, च्छी, (विषं इस्तिया। इन + टक्। कियो डीए।) डिनमीचिका। इति जिकाकः-प्रेंब: । ( अखा: पर्यायो यथा,---

"मारी विषक्षी मत्स्वाष्ट्री चक्राक्री क्लि-मो(चका ।"

इति वैश्वकरत्रमाजायाम् ।)

इन्द्रवाच्यारे। वनवर्वरिकाः। स्वरूपकराः। भून्यासन्तरेः रक्तपुननेपाः इरिहाः दक्षि-

काकी: ( अस्या: पर्यायो यथा,---"दृष्टीपत्री दृष्टिकाली विषद्वी नागर्नाका। सर्परंद्वासराकाकी चीद्रध्वरपृष्टिका।" इति वैद्यकरतमालायाम्।)

नत्ययायी यथा,---

"इनुषा पुर्यावन्ता च परान्यत्यपता मता। " सक्ष्यमच्या श्रीच चन्नी विवसी ध्वाङ्गन। श्रिकी 🛚 🗥

देवदानी । तन्यथायी यथा,---"देवदाकी तुर्वेशी स्टान् कर्केटी च गरागरी। देवतावही उत्तकी प्रस्तया चीन्द्रन इकामि। पीलापरा खरसार्था विषक्ती गरनाधिनी।"

इति भावप्रकाशस्त्र पूर्व्यखब्दे प्रथमे भागे।) विष्णिकः, पुं, देवनाङ्डचः। इति रत्नमाणा ॥ विष्वचरः, पुं. (विषयन् प्रामनाध्यको ज्यरो यस्य ।) मिश्वः। इति श्रव्हरत्नावली । विवजन्यर्थः ।

विषक्षं, क्री, न्टयाजम् । इति ग्रन्द्रतावजी । विषयाः, जि. (वि + षद + साः।) विषादप्राप्तः।

"इति विविधमाकार्यं गोधो गोविन्दभाषितम्। विषया भगवष्ट्रक्या (चनामापृद्रेरत्थयाम् ।" इति श्रीभागवते १० स्त्रन्थे २६ व्यधाय: ।

विषयाता, भारी, (विषयास्य भाष:। तल्।) जङ्ता।

"बाषं मीखं विवाही।वसाह: साही विव-स्ता।"

इति चेसचन्दः॥

112

ैविषतिन्हः, पुं, कारस्वरवृत्तः । इति राजनिषेखः ॥

क्रुपीलु:। इति भावप्रकाशः । विश्वदं, स्ती, (विश्वं दहालीति । दा + नः:।) पुष्प-कासीसम्। इति राजनिर्धेग्टः । शुक्रवर्थे, पुं। द्रायस्टीका। (निकीचे प्रसन्ने च त्रि। यथा, रहु: ११० । १८।

"बोमनिद्रान्तविषदेः पावने रक्तीकनैः।")

IV.

विष्यदेष्ट्रा, क्यी. (विष्यं देष्ट्रायां वस्ता: ।) समे-कड्डाजी। इति रक्षमाजा। विश्वद्रकाका, पुं, (विश्वंदक्ती यख्या वान् ।) धर्मै:। इति शब्दचनिका। विषद्भौनकश्वनः, पुं, (विषद्भीने कशुर्येखाः कन्।) चकोरमचौ। इति देसचनः । विषद्भः, पूं. (विषयुक्ती हुमः ।) कारकारक्यः । इति राजनिषेदः। विषधरः, पुं, (धरतीति। ४ + वाण्। विषस्य घर:।) सपै:। इक्षमर:। (यया, गीत-मोबिम्हे। १। १८। "का कियविषध्याञ्चन **करञ्जन ॥**" (क्कियां विषध्यो। यथाच कव्यत्। "धावदृष्टीरविभावशी विवस्तरीमीगस्य भौमी म**िय: ॥"**)

विश्वमी, च्यी, कृतचयाः। इति श्रम्दचित्रकाः। व्यातकृत्री इति भाषा ॥

विषयात्री, करी, (विशामी विषयरसर्पाणी प्रापी भातेव।) जरका बसुनिपकी। इति ग्रन्थ-साचा ॥

विवनाधानः, पुं, (विवंनाधानातः । ख्यु: ।) धिरीयः हुन्तः । इति इत्राज्ञजी । विषयाभ्यके, वि । मचाकरकाः । इति राजनिर्धेष्टः । (इत्याः विषयाधिनी, क्यी, (विष्यं नाग्रयतीति । नाग्रि + (ळाति:।) सर्येकक्वाली। इति ग्रास्ट्चिकिता ध यथा,----

> "त्राक्षुकी सरसा नागसगत्वा गत्वताकुकी। मकुतेना भुजङ्गाची सर्धाङ्गी विवनाधिनी।" इति भाषप्रकाशस्य पूर्व्यक्षके प्रथमे भागे।) विषमुन, पूं, (विषं ब्रुट्स दूरीकरोति। चुट्-क्षिप्।) इशोबानइच:। इति इयन्द्रचन्त्रकाः। विषयुत्रयं, उती, जीलपद्मम्। इति ग्रस्ट्सालाः।

विषयुक्तपुष्पष ॥

विषयुक्यः, पुं, (विषयुक्तं पुष्पं यस्य ।) इहर्रेनकृषः । इति रवमाचा । भन्षच इति भाषा ॥ विषयुष्यकः, पुं, (विषयुक्तं पुष्यं यस्य बङ्घबीष्टी कन्।) सर्वष्ठचः। इति भावप्रकाद्यः ॥ विष-पुष्यभाषागाणगारीमः । राति के चित् । विषभिषम्, [म्] पुं, (विषस्य विषणिकित्सको

वा भिषक्।) विषवेदाः। इति हेमचन्द्रः॥ विषसुजङ्गः, पुं, विषयुक्तसर्पः । इति के चित् ॥ विषमं, चि, ध्यमभावम् । यथा, सनुः ।

"आह्यामविभक्तानां यतुत्यानं भवेत् चक्रा न तच भागं विषमं पिता द्यात् कथच्यन ।" इति दायतस्यम् ॥

(सङ्कट:।यथा, गीतायाम्।२।२। "कुतस्वा कन्नसक्ति है विषये समुपस्थितम् ॥" वानतिक्रमधीय:। यथा, साहितादपँगे । १०। "का विषमा देवगतिः किं दुर्यास्त्रं जनः खलो खोक्त ॥")

विषयं, की, पद्यस्य विषयुक्तान्तर्गत्वस्य विशेष:॥ यथा,---

"पर्यं चतुष्परी तक इसे जातिरिति द्विषाः। हत्तमचर्यंखातं जातिश्चित्राज्ञता भवेत् ॥ थममह्यमं इसं विषमचिति तक्षिषा । समं समत्तत्वारं भवत्वर्धसमं पुन: । चादिस्तरीयवद्यस्य पारक्त्यी दितीयवन्। भिन्नचित्रचतुष्यादं विषसं यश्की (तैतम् ॥" इति इन्होसञ्जर्धा प्रयमक्तवकः ।

वर्गम्बलीक्षीक्षेरेखा। यथा,---"बकानवाद्विषमात् सति दिगुखयेन्म लं समे

मका तब्बज्ञतिनार्त्यविषमाक्षमं दिनिप्तं पर्कापहिला इते समेश्याविषमातृ सकाप्तवर्शे

पर्काणादिगुर्वे न्यसेदिति सृष्ट्वः पर्कारेलं स्त्रात् प्र**स्**धः

इति जीजावनी 🛚

( चर्यानकारविशेष:। यथा, साहित्यद्रेषी।

"यदारम्बसा वेत्रकां चनपैसा च समाव:। विक्लपथी: सङ्घटना या च तदिवसं सतम् ॥"

"का वनं तर्यवक्काभूषर्या ष्ट्रपणच्यी: स सदेन्द्रवस्टिता ॥") ( ग्राथ राका भेरताह इति लोके। तत्वर्षायों विषम:, पुं, व्ययुग्नराग्नि:। व तु मेघ: मिथुन: सिंद: तुला धतु: कुम्मच । यथा,---"क्रोध्य सौन्यः पुरुषोध्यना च व्योजीय्य युग्मं विषयः, समञ्जा चरस्यिरद्यासकनामधेया मेवादयोश्मी क्रमण्य: प्रदिष्ठा: " इति च्योतिसाच्यम् ॥

> तानविशेष: । यथा, सङ्गीतहामीदरे । "चतुर्वित्रः परिद्ययसालः कङ्गणनासकः । पूर्वो: खक: समक्षेत्र विषमश्चेत कथाते 🛭 लचतुन्त्रं गयी पूर्वे लक्के विन्दुदयं गुदः। यगवास्तु समे श्रीयक्षागयी (वश्रमे भवेत् ।" ( जठरामिविधेव: । यथा,---"मन्द की क्योरिय विषयः समस्ति चतुर्विषः। विषमी वातजान शोगान सीच्छा: पित्तनिम-त्राजान् ।"

इति वेदाकविविविश्वये मन्दायाधिकारे ।) विषमऋदः, पुं, (विषम: अयुग्न: इही यस्त्र ।) नमच्हरहचः। इल्लमरः।

विषमञ्बर:, पुं, (विषम: स्वर: ।) स्वर्शीमविष्रीय: । तस्य निदानकथनपूर्विकां संप्राप्तिमाह। "होषोव्योव्हितसम्मूनो स्वरोत्छष्टस्य वा पुत्रः। बातुमन्यतमं प्राध्य करोति विषयमन्यर्म् ।" खयमधे:। ज्यरोतस्टस्य ज्यरेग सात्तसा। सतिहरं जन्मसाह। दोष: खन्प: स्वरसुक्रार खक्योरिष । विष्रक्षरं हेतुमाह । आहित-माचारविष्टारादि तेन सम्मृतः संपूर्णी जातः व्यक्तमं धातुं रसरक्तादिकं प्राप्य दूषविवा

प्रम: विषयः ज्यारं करोति । ज्यारोतृष्टच्या वैति वाग्रन्देनेति षोध्यते । प्रथमतोशीप विषयः ज्यारो भवति । यत उक्तम् । धारकादिषमी यक्ति-स्वादिकम् । धातुं दूषित्वा कं विषयः करोतीसप्रधायासास ।

"समातं रसरक्ताः सनतं रक्तधातुमः।
होवः मुद्दो क्वरं पृथां सीय्योतुः पिधितास्मितः।
मेहीमतक्तृतीयेशद्व व्यक्षिमक्यातः पृषः।
क्रायान्यमं घीरममानं रीमसङ्गरम्।"
समानं समानाधात मारकवान्॥॥॥ विश्वम

"यः स्थादनियतात् कालास्कीतीव्याभ्यां तथेव

च्यर्ख सामाचनचनमा ।

केगतकापि विषमी ज्वरः स विवमः स्टूतः ॥"
यक्षित्रमात् कालात् स्मादिकस्थायमधेः ।
यथाः, वातिको ज्वरः सप्तदिनानि मेतिको द्या
दिनानि स्मिन्नो बादम् दिनानि दोषाकां
मानको वातिककतुर्दम् दिनानि मेतिको
विद्यतिदिनानि स्मिन्नको नियसं कालं व्याप्य न
स्मादित्यर्थः । भौतोक्षाभ्यां गुव्याभ्यां स्मात् ।
"वेगतकापि विवमः कहान्दिप वेगवान् ॥"
कहान्दिपि मानकोः ॥ विवमक्षयस्य मेदानाषः ।

"बन्ततः बततोऽश्वेद्यकृतीयकचतुर्थकौ।" तत्र सन्ततस्य कच्यामाष्टः "सप्तार्थं वा दशार्थं वा द्वादशास्त्रमयापि वाः सन्तत्वा सोऽविदर्शो स्थात् सन्ततः स विग्न-

विकारको वातिकादिनेदात्। सन्तत्वा नेर्नस्वैश काविकारी कामहिलागी । नतु सन्तातुविकार्ण विकारकामित विकारकचार्य नद्य व घटत दति काघमयं विकारेष्ठ पच्यति। घटत र्य दति व दोश: । यन जन्तं चरकेश । "विकारे द्वादेश काला दिवसेश्यक्ततच्याम् । दृक्षेभोपश्रम: कालं दोर्थभव्यव्यक्तते ॥" यनु खरनाद: ।

"ज्वरा; पच च ये प्रोक्ताः पूर्व्यं सतनकाहरः। चलारः चन्तरं चिला चीयाक्ते विषयनकाराः॥" इति। तचिरेक कामाभिप्रायेक॥ ॥ । सतत-चच्चममाच।

"आहोराने सततको हो कालावतुवर्गते।" दो कालो आहम्येकाकाकं राजाविककालम्। यतो रोवाकामहोराजे प्रतिकंदी हो प्रकोप-हाली। यत उक्तं वाग्भटेन। "वधीरहोदाजिभुक्तानामन्त्रमध्यादिकाः

क्रमात्।" इति ॥

भागी दुग्माल भागामा ।
"वारी दुग्माल भागामा ।
स्वारी प्रकार केति।"
एककालं दोषापे भागामा एककाल स्वारी दिनी यं
प्रथमकाले स्वीर दोषास्थिते: । ॥ ॥ स्नीयकनातुर्णकारोकं भागामा ।

"हतीयकस्तीयेशक चतुर्थेशक चतुर्थेकः।" हतीयेशक प्रकामनिक्नं यक्षीला। यस उत्तम्।

"(दमयेक्यातिकम्य यो भवेत् स स्मीयकः । दिनदयं स्रतिकम्य यः स्थात् स स्मित्यंकः ।" इति ।

अवाह वृद्धसुत्रुतः । "कप्रसानविभागेन यथार्थका करोति हि । सत्तानीकुष्कत्रास्त्रचतुर्थक्यकेपकान् ॥ अहोराचाद्हीराचात् सानात् सानं प्रप-

दोव चामाश्रयं प्राप्य करोति विवसक्वरम् ॥" व्ययमर्थः । व्यामाभाषीरः कक्किश्चरः चन्ययः पव कपस्थानानि राष्ट्र सिक्षन् दोवो यदासंस्त्रां सनतारीन् करोति। तचामाध्ये स्थितो रोषः सततं करोति दी जाली अक्षोराचे कालद्ववे दीवप्रकोषात्। इट्टबेसियतो होव व्यासाग्रय-मागत चन्धे युक्तं करीति। एककाशं नैकद्या-देक (काने वाची राजे रोष कामा प्रयमायाति। तन ही दोषकोपकाली एक स्मिन् काचे सुद्ये तिच्यपर्कितामाध्य इति। कके सिती दोषी । इति । इति । इति । इति । आमाग्रयमाग्रव सप्रकोपकाचे हतीयकं व्यरं करोति एककार्लं न तु हो 'काली स्वभावात्। एवं भिर:खितो होबोश्होराचात् कचळ-मायाति। ततः पुनरशोराभाइदयमायाति चतुर्यदिने आसाग्रयसागद्य खंप्रकीपकाचे चतुर्घनं क्वरं करोति। यककालं न तुद्वी काजी काभावादेव । 🗰 ॥ नशु दोषक्याग्रामन-क्रमेख निजस्मानग्रमनक्रमात् क्यं दतीयचतुर्थ-दिवसयोज्वेरागमनम्। उचाते। दोवी कि प्रकोषश्चमसे देशवत्तया लाचवात् सास्त्रातन्तु वेगदिव एवं याति। यस चाच्याः "दीव. प्रकोषकाची कि वेगवक्षेत्र काचदातृः वेगवासर एवायं साम्रागमभिश्वस्ति॥" विविध् शितः प्रवेषं करोति। वत्ववद्यामा-ग्र्येश्वि स्थल तेष्ठ स्थितः प्रवेषकं सम्बद्ध

करोति ॥ ॥ ॥
"निक्तः पुनरायाति विषमी नियति दिने ।
स्तभावं कारमं तत्र मन्यन्ते सुनिपुक्षदाः ॥"
सामावस्य कारमस्य कषस्यानविभागनिर्पेष्णाः
सातुर्यं कादिवपर्ययाः स्त्रापं स्वदाः स्वस्य काले
भवन्ति ।

"व्यविश्रेते यथा भूमिं वीजं काचे प्रशेषति। व्यविश्रेते तथा धात्म्दोष: काचे प्रकृष्यति॥" सम्मतोश्याचः।

"च चाणि विवासी देखं न कराचित् प्रसुच्यति । न्यानिगौरवकार्याभ्यः च यसात् प्रसुच्यते ॥ वेगे तु समनिकान्नी गतोश्यासित सम्बते । सालन्तरस्यो जीननात् सौद्यातिवीपन्यते ॥" डिरोधोस्त्रसम्य स्तीयकस्य सद्यसमात्रः । "क्षणित्तात्त्रक्याक्षी एष्टाइतकात्सकः । वातिवित्ता फिरोमाची विविधः खातृतीः

यकः ॥ विक्रमा विकास स्थापि इत्या । विक्रमा विकास स्थापि इत्या विकास स्थापि इत्या विक्रमा विक्

कुषितानाम्। तथा च सुम्रुतः।

"कुपितानां चि होतायां ग्रहीरे परिधावति। यम छक्षः च वेशुर्ववाष्ट्रग्राधिकाणोपणायते।" एवं व्यव्यक्षानगत्तेन चतुर्वकोऽपि वाच्यम्। दानकाषाक्षकः एकात् व्यव्या एकं व्याप्य भवति दक्षवे:। यद्षीपक्षमध्यधिकर्यः चिति स्वेश्व प्रवासे। कः। क्षीक्ष्यक्षः वातीक्ष्यक्षः च चतुर्वकस्य वाच्यमाषः।

कुरते। उच्यते होवाको स्थाननियमः न तु

"चतुर्धको दर्शयति सभावं शिविष्ठं च्यरः। ज्ञान्थां हीत्रकः पूर्णं शिर्द्योशिवसमंभदः।" हेत्रिकः सेशोल्ड्यः तथा च्यन्तिसंभवः वाती-व्ययः। समातादीनां चिद्येषणसात्। उत्सच्यः चरकेता।

"प्रावद्यः सन्निपातेन पच स्युन्निष्ठमस्य हाः।" इति ।

प्रायमी यहकादेकदीवजा: द्विदेवजा व्यक्ति मर्थान स्ति जीव्यटः । पूर्वे प्रथमं जङ्गाभ्यां व्यथा व्यक्ति काष्य प्रचात् सकतं भ्रदीरं व्याप्तीति । एवस्त्व्यवातजातः भ्रितः प्रविद्वे व्यथा भ्रिते व्याप्तीती व्यथा भ्रिते व्यक्तिती व्यथः ।

"विवस कार श्वामा आतुर्ध कविष्यं यः । आस्य सकारती दोष आतुर्ध कविष्यं यः ॥" आन्यः सन्तता (दिप आता दिप आतुर्ध कविष्यं या व्यो अवरः सोश्वि विषय कार्य र यः । स निधा तुर्ध व इक्षणे चाया मा आसी कारिः तस्य अतुर्ध क-विषयं यस्य कार्य समासः ।

"स अधी ज्वरबत्धद्वीचावाणी च विस्चति।" चतुर्धकविषयेय इत्युपलच्चम्। सत्ताहि-विषयेयोऽपि बोह्यः। यथाः च्रहोराचे ही कालौ सुचति ध्रेषं सर्वमहोराचं तिस्तीति सत्तविषयेयः। च्रहोराचे एकं कालं सुचति ग्रेषं सर्वमहोराचं तिस्ति इत्याब्युक्कविप-ग्रेयः। अधी एकं हिनं ज्वरयति चाहावन्ते च हिने सुचति इति ह्रतीयकविषयंयः। इति विषयज्वरा उपलच्काः च्या राज्ञिक्यरा-ह्योऽपि विषयज्वरा बोह्याः। यथा,—

"समी वातकषी यस्य चीवापितस्य देश्वनः। राजी प्रायो ज्वरसस्य दिवा शीनकपस्यतः " प्रायो वाशुक्षीन ॥ ॥ सन्ततादीनां भीत-पूर्वति दाशपूर्वति च देतुमाशः।

"लक्सी श्रेशामिनी श्रीतमादी अनयसी

च्चरम्।

तथीः प्रधान्तथीः पित्तसन्तर्दाचं करीति च ॥" भूति भूतिसचितं प्रभान्तथीः प्रभान्तवसयीः ।

#### विघम

खनाः सम्यनारे ।

"करोखादी तथा पितं सक्सं दाष्ट्रमतीव च ।
तिखन् प्रधानो स्वतरी क्वतः ग्रोतमन्तः ॥"
खनातः प्रकापादादितः ॥ ॥ ॥ ग्रोतादिदाषादिन्यरपोत्तिदी प्रणातादी स्वरी वंधराजी स्वती ।
"दावेती दाष्ट्रपोतादी स्वरी वंधराजी स्वती ।
दाष्ट्रपुर्वेक्षयोः कटः सुस्रवाध्यतमोऽपरः ॥"
संसर्गे जी धानिपातिको । कटः कट्टाध्यः ॥॥॥
विवसस्वरविधेवानाष्ट्र ।

"(वद्रभेठकरते देवे भ्रेशपित वदस्यते।
तेवाई भीतकं देवं चाहेत्यां प्रणामते।"
व्यानस्ये विद्रभी व्याक्षारचे स्ते दुष्टे कं सुपिते व व्यवस्थिते दुष्टे स्थानि तेन विद्रमा भ्रोतकं कमेन उर्का पित्ते व्यहंतं चाहेनारी नराकारिस नरिसंकाकारित वा।

"काये दुरं यहा प्रित्तं स्रेश्नाः चानते व्यवस्थितः। तेनोकालं प्रशेशस्य प्रीततं चक्तपादयोः।" चन्ते चक्तपादादौ।

"काय श्रेका यहा दुष्टः पित्तशानी वावस्मितः । श्रीतस्यं तेन गाने खाद्यस्यं श्रद्धापद्योः ॥" विवस्तस्य विवस्ताया प्रकृष्ण ग्रद्धापद्योः ॥" "प्रक्षिम्यद्वित गानाया प्रकृष्ण गौरवेया च । सन्द्रस्व स्वपत्तिः च स्थातः खात् प्रवेपकः ॥" गौरवेय स्वपत्तिः । सन्द्रस्व विवेपी सन्द्र-वेगस्य स्वरस्य सहा सम्बन्धीः खास्त्रीत सन्द्र-स्वर्विवेपी कार्य विवसस्वरः । यथा च सुमृतः । प्रवेपकास्त्री विवसः प्रायः क्रियाय ग्रोसिया-सित्त ॥ ॥ ॥ अय विवसस्वरायां सामाय-चिकताः ।

"कराच विषमाः धन्यं सितपाससम्ह्रवाः । चायोत्वयस्य दोषस्य सेषु कार्यं चिकिस्निम् ॥ विषमेम्य कर्त्तवस्तं वाधच प्रोधनम् । चार्यादेशमानेच प्रमयेदियमक्यरम् ॥ ॥ ॥ कार्तिकृतः पटोजस्य पणं कट्ठवरोषिको । . पटोजं सारिया सुन्तं पाठा कट्ठकरोषिको ॥ विमाः पटोजिक्तपाला कर्श्वका सुन्तवस्यको । विमाः पटोजिक्तपाला कर्श्वका सुन्तवस्यको । विमाः पटोजिक्तपाला कर्श्वका सुन्तवस्यको । विमाः पटोजिक्तपाला कर्श्वका सुन्तवस्यको ॥ गुज्ञामककं सुन्तमहं भोक्षसमापनाः । कथायाः प्रमयन्त्रयाषु पच पच्विधक्यरम् ॥ " कालिङ्गकः स्वयवः । वस्तकः सुट्यः । चन्दन-माच रक्तचन्द्रम् । कथायाः पच । पच्यविधं वस्तसस्यतान्तिस्यक्रस्ययेवास्तुष्वकरूपम् ॥ ॥ ॥

"महावताम्यतमहीयधाश्यां
हाथी निह्नादियमध्यरं हि ।
भीतं सक्तम् परिहाहयुक्तं
विनाभ्येतृ दिन्निहिनं भयोगातृ ।
हानास्तानागरपुष्करादी:
हान: सन्नाय: कममादनोत्तरे ।
सन्नासकासादिचिमार्चनग्रम्यरे
सहा निहीयप्रभवेशिप भ्रस्थते । "#1

खनारि । 🗢 ॥ "खनाकतापद्मक्षचन्द्रवैर्धने-

#### विषम

भू निकामपेटयटो तमीकारे:।
निकास सिक् मियुमह्वासकेमेडी वर्ष भागि वितृत्तके: ससे: ॥
सतं पिवेत् पूर्क दिनं सवासं
निड्णा ट्डण्यर स्याधीतम्।
स्यासम्हर्ण रिचाइस्थाकं
डार्च विभं सासमतीव भूतकम्।
सानाइ डिकारिइ विज्ञाति
ज्ञालयदे तनिश्चारी रहायाम्॥
"

टहत्सुदादिविष्ठमञ्जरे । ● ।

"सुक्तामलकगृङ्गीविष्ठीविष्ठकगृटकादिकाणे:।

प्रीतः सक्तवाष्ट्रसे सम्प्रृतिवेशमञ्जरं हृति । ● ।

तिसमञ्जरमणहरते वातवाधीविष्ठांचांचा । ● ।

कालाजाकी सुस्रमुद्धा विश्वमञ्जरमाधिनी ।

सधुनाएग्राभया जीए। हुन्याशुविष्ठमञ्जरातृ।"

कालाजाकी मगरेला इति जीके। सा च

किक्ट्रस्टा गुक्तुक्ता कर्षमिता मज्जबीया। ●

"पीतो मरीच चृर्यान तुलसीपचलो रसः।

हो अपुन्यीभवी वाणि निह्नि विष्ठम-

च्चरतृ ॥ ● ॥

चान्त्राचाः प्रतं चूर्णं वामका परिधोधितम् ।

एचक् घोक्प्रभागाः खुर्गं दमाच्चिकसपिवाम् ।

यथाप्ति भच्चवेरतहरो दितमितास्तः ।

नास्त्र कच्चरेतहरोधिनं करा पिततं न च ॥

व व्चरा विषमा नैव ग्रेक्टनानिकरक्षकम् ।

व च नैसम्तर रोगाः परम्नेतहस्यकम् ॥

मेधाकरं चिरोवन्नं प्रयोगारस्य बुद्धिमान् ।

चीवदवेश्वतं साम्यं यथेवादितिषद्धाधा ॥

गुक्चिकच्कः ॥ ● ॥ च्यातमाच ।

"तक्षमांखं प्रयोगांखं रिधमासम्चापि वा ।

मावमांस्य सुद्धानो सुच्यते विषमच्चरात् ॥ "

चारविश्वः ।

"स्रा तमका पानाय भीवने चरवायुधाः। तित्रा विव्विराः पच्याः बुकुटा विषमच्वरे। चरवायुधा यङ्कुकुटाः। बुकुटा वनकुकुटाः। विव्वराः वर्षिकालाविधित्यकोरादाः॥ ॥ व्यथ सम्तादीमी विध्रदा चिकित्या। "वायमीकटुकानमासारिवाभिः इतं चलम्। धनानाक्षे च्यरे देयं वातादीमी निष्ठतये॥" यनना दुराक्षभा॥ ॥॥

"पटोनाम्हिवातिक्तासारिवाभिः ग्रस्तं जनम्।
मन्तताखां कारे देवं वाताहीनां निष्ठक्तवे॥"
हमा हम्ह्नती यरकावनपम्निवटमा तहनामे
हन्ती च प्राम्हा समानगुगत्वात्॥ ॥॥
"पटोनेक्यवानकाम्य्यारिष्टाकालकाम्।
क्रांचितं तक्कनं पीतं कार्यं सम्ततकं क्रांत्।"
कावना सारिवा। व्यर्थः निष्यः। जनं
वात्रकम्॥ ॥॥

"दाचापटोनिनिमान्द्रशक्षकान्द्रतम्। जनं जनुः पिवेच्हीन्नमये गुर्ज्यस्थानस्य।" स्रकान्नः इन्द्रयवः॥ ॥॥

#### विषम

"कामे वाधारणं सक्षा स्तीयकचतुर्यको ।
भिष्ठणा प्रतिकर्णयो विशेषोक्ताचिकत्विते: ॥
उग्नीरं चन्दनं तुस्तं गुढ्चीधान्यनागरम्।
चन्नवा काचितं पेषं प्रकरामधुषीजितम् ॥॥॥
च्यरे स्तीयके पुंचां स्तावावाष्ट्रसम्बिते।
च्यामार्येचटां कच्चां को दिते: सप्ततन्तुभि:।
वहा वारे रवेस्तूष्टं च्यरं द्वान स्तीयकम् ॥॥॥
स्विरातामककी दावधिवाद्यप्रमुषेष्टे:।
स्तितामधुगुतः काष्यक्तुष्टेकस्टः परः॥"
स्विरा शाजिपण्डों। नामककी मूधाणी। ग्रिषा

"कारितपत्रस्य रसेन नस्तं निक्ति चातुर्यसस्यवीयम्। शिरीवपृत्रस्य निशादयस्य सस्त्रेन वाततृष्टतसंयुनेन॥"

तन् नस्मन् ॥ ॥ ॥
"जबरस्य देगकालण् चिनायन् व्ययेते तुयः।
तस्येटेरद्भते नापि विषये गोग्रमेन् स्द्वातन् ॥
सन्ततं विषमण्यापि चौकस्य स्विरोस्मितन्।
व्यरं सभोजनेः पर्योक्वरप्रः सस्पाचरेन्॥"॥॥
सत्तादिविषयेयाची विषमण्यराची चिकित्सा
सत्तादीगामिव कर्णशा।
"ग्रीमामिभृते पुरुषे कृषीण्यतिष्ठरी क्रियाम्।

हाहाभिभृते तु विधि विद्धाहाहवाग्रनम् ॥
आक्टादने के हुतरे गैंदिमः सम्मनादिमः ।
तूनवत्या महाग्रौतं ग्रौतादिक्वरियो हरेत् ॥"
तूनवती तुनाई दति की के ॥
"तं स्त्रनाथां सुपीनाथां पीवरीदिनित्मिनी ।
युवतिग्रां एमानि हे तेन ग्रीतं प्रशान्यति ॥
काक्ताह्मसंनातं तस्य ग्रीते निवादिते ।
ग्रहादं चास्य विद्याय एथक् तां कार्येन्

श्चियम् । तती दाचे तु चंजाते पन्नेरेरक सम्भवे:। धीतनेश्रीरिते हैं है हाई तखापनीद्येत्॥ तासकं शुक्तिकाचर्यं तुकां तको भयोर्षि। नवमांसचा तुत्यं स्थान मह्येन कन्यकाहते: । सत् तु संशुष्कस्यनेवं न्होग अपूटी: पचेत्। भीतं तक्षांयेक्षं गुझामाकं वितायुतम् ॥ प्रभाते भचयेत्रेन याति ग्रीतव्यरचयम्। वान्तिभैवति कस्यापि कस्यापि न भववापि ॥ रकेन दिवसेनेव भीतज्वर्हरं परम्। मधाइषमये पर्य शिखरियी भक्तानं च ॥" ## ग्रीतच्यरे भूतभीरवचर्णम्। "रका जामी पर्लं योष जिपका जी रकं चन:। सिव इक्षं सितायुक्तं चुर्मे भीतच्यरापष्टम् ॥ कायस्थानाक्क्कीसिक्तावयस्थापुरचीरकै:। सङ्देवावचाकुष्ठै: ग्रीतक्षेत्र्पविपने: ॥ रतरेवीयधीः पिरीर्लवगन्तारसंयुतिः। याक्वीर्व्वपाचितं तेतमधङ्गाच्हीतनाग्रमम् ॥" कायस्या चरिनकी। गाकुकी राखा। मेहसाई इति लोके। वयस्या गुड्ची। पुरी गुगगुलु:। चौरकः। भटिखर। तदकाभै गटिवन। सञ्च-

विषमा

देवा रुष्ट्रका। चारी यवचारः । काय-स्थादिष्यं तेपनं तेताच । "रुरक्तस्य तुपचास्य तिप्तभूमौ निधापयेत्। हाष्टादिस्वरियो देषे तानि पचास्य भारयेत्। तेन नग्राति हाष्ट्रोऽस्य स्वर्णयेवोपशान्यति। हाष्टे शान्ते यहा श्रीयं तच युक्या निवारयेत्।

> ष्यम्बद्धाः चलामा स्थिते स्थलाः चर्माच्यान् चलाविष्याः । वनस्योवे तद्यारिवेष्येत् प्रकाराष्ट्रियोक्तमञ्जनाः ॥

चनः कपूरः। "तरङ्गचङ्गचंचातग्रेशेद्वंचे विवादिते। प्रकादचास्य विद्याय तो च्योसपनथेतृ पुनः।

स्विषिकानागरक्रहम्बी-वात्वानिद्याकोषितयरिकाभिः। विद्यं परितृ घष्णुक्तक्रपण्यं तेवं व्यरं राष्ट्रयमन्त्रिष्य।

वट्तकतेतम् । • । "राजानागरकुरुषण्डनिष्ठायद्याककृष्णावना काचासेत्र्यवसारिवामधुरसाद्देनहरोष्टीतकैः । सोग्रीरामुधिपेनरीष्टियनकैस्तेनं प्रचेत् यष्-

नक्षेत क्रमयेष्युरं इत्तरं दादादिशीताहि-

चन्द्रमत्र चितम्। मधुरसा मृत्यां। रोष्टी-तकः रोष्टिख इति कोके। रोष्टियं रोष्टिस इति ख्याविश्रेयः। जलं वालकम्। मद्यायट्-तक्कतेलम्। ७॥

"पन्नकोत्मककः हारच्यालिवधीव्यदेः इस्दोधीरमञ्ज्ञिषापन्नगिरककट्यलेः॥ सार्वाइयलोधाव्यचीरीस्वर्णसम्सकेः। धाजीधातावरीयुक्तेः काणे कल्के प्रयोजितेः॥ लाचारसपयः मुक्तमस्तिभः सङ् काञ्चितेः। पक्षतिनिदं लच्चं दाङ्क्यरहरं परम्॥" लाचारसादः प्रथक् तीनतुल्यः प्रवृक्षादिन् नेतम्॥ ॥॥

"प्रवेपके प्रयुक्षीत क्षेत्राच्यरहरीं क्रियान्। वर्षटा गोध्यक्षं विकालविद्योरमध्य निस्नीकः। सर्वषणभूतकेष्ग्री वंश्वत्यप्रविक्तीस्थान् ॥ धृतव्यवसयूरचन्त्रच्यानकरोसाव्य वर्षपाः

खय च

चित्रुगरास्त्रिमरीचाः समभागान्त्रागम्य-

ध्यमिशिधा प्रस्यकाते सर्वात् क्यातियतम्।
यह्डाकिनीपिपाचप्रेतिकारानयं घृपः।"
यह्नका कटाधारीः। भूतकेप्री कटामितीः।
स्वित्तमांकां रहिनमांकापुर्यादिः। स्यूर्चकः:
स्व्रप्कृचक्रकम्। माहिषरी धृपः। • ।
"सीमं सातुचरं देवं समाह्यस्यसौचरम्।
पूज्यन् प्रयतः प्रीषं सच्छते विषमक्वरात्॥"
सोमं उसादिसहितम्। सातुचरं मन्दादिसङसहितम्। प्रयतः प्रविचः। • ।

"विष्णुं सम्बन्धांनं चराचरपति विश्वम् । स्वन्नामसम्बद्धेय स्वरान् सर्वान् वापोष्टति ॥" सम्बन्धांनिमिति सम्बन्धोर्थे आहि वेदाभि-दिनम् । नामसम्बन्धेय सारतोक्षेनेव्यथः ॥ ॥ ॥ स्वरस्थापि देवतालात् पूजा कार्यो। यत स्वाम् विदेषः । "तीर्थायतनदेवासिगुब्दशोपस्पर्येः ।

ताव्यतनस्वाचित्रवृद्धाववयाः।

यह्या पूजनेषायि यह्या द्यान्यति क्यरः॥

तीयं ऋषितुदं जलम्। स्वावतनं देवाधिष्ठितं
पुरवोत्तमचेजगीयोजादि॥ ॥ ॥

"तिमयतं वरा योवं ववानी लवस्त्रयम्।

सारी दिल्लिहारोवृद्धिनेत्रक्रमस्रोठं प्रकाः॥

स्कीकीष्ठतं चूबं प्रसूवि मक्तवेष्ठरः।

एकाद्विकं द्राहिक्षः तथा विदिवस्त्रयम्॥

सातुव्यकः भिद्योशोत्यं क्यरं द्रानाच सान
सम्॥

वस्॥

वस्षित्रवस्॥

वस्षित्रवस्य

वस्षित्य

वस्षित्रवस्य

वस्षित्य

वस्षित्रवस्य

वस्षित्य

वस्य

वस्षित्य

वस्षित्य

वस्षित्य

वस्षित्य

वस्षित्य

वस्षित्य

वस

निकाद चूर्यम्। इति विवसक्वराधिकार:। इति भावप्रकाध:।

विषयनयनः, पुं, (विषयसयुग्नं नयनं यस्ता। जिनेकालाक्षयात्वम्।) शिवः। इति शारावाती । विषयमकः, पुं, (विष्विवक्षेत्रो सको वत्रः) सर्प-धारकः। वादिया इति ख्यातः। तत्व्यायः। जाक्षाती २। इति जटाधरः॥

विषयमधं, चि, (विषय + सयट्।) विषयाहा-गतम्। इति विद्यानकौस्दी ॥

विषमरूप्यं, चि, (विषम + रूप्यः ।) विषमादा-ग्रतम् । इति सिद्धान्तकौस्रदी ।

विषमह्निका, को, (विषमह्यतीत । महे + विषमह्नी, छु: हीप्। खार्येकन्च।) गत्मनाकुती। इति राजनिष्य:॥

विषमविभागः, पुं, (विषमो विभागः।) असमा-नौग्रः। यथा, यश्व तु आतर एव विभागमर्थ-धनी तत्र विषमविभागाभावमाश्व मन्तः। "आत्मुखामविभक्तानां यतुत्वानं भवेतृ सञ्च। श्व तत्र भागं विषमं पिता एद्यात् कथश्वन।" श्व हायतस्वम्॥

विषयकाः, वि, (विषये निष्ठतीति । स्था + कः ।) व्यवमानस्थितः । इति केचित् ॥ उपप्रव-देशस्थः । यथा नारदः ।

"आपाप्तयवद्यार अ दूती दानीमासी वती। विवसस्याध नारिध्या न चेतावाक्रयेन्द्रपः ।" विवसस्याः उपप्रवदेशस्याः। इति ववद्यार-तस्यम् ।

विषयशिष्टः, पुं, होषविशेषः। स च सात्राचितः श्रासनकःपः। सम्बद्धिस्यम्। यथा, स्व सामत यय चान्त्रायसत्तप्रकृषीविषयशिष्टसेन इच्छा-विक्रक्पासम्भवात् कामतस्थान्त्रायसं स्वकामत-स्त्राक्षक्रम्। इति प्रायस्थित्तस्यम्।

विषमात्तः, पुं, (विषमं व्ययुग्नं व्यत्ति यस्तः। विषयनत्वादस्य तथात्वम्।) प्रिवः। इति विकास्टिपेवः॥

विषमायुधः, पूं. (विषमा चयुमा चायुधा यसः। तस्य पचराकतात्त्रधात्वम्। यदा, विषमः चायुय चावत्य इत्वर्षः चायुधी यस्य।) चामदेषः। इति इत्वायुधः॥

विषयीयं, चि, (विषय + "गचादिष्यचा" । । ११८ । इति हा:।) विषयादागतम्। इति विश्वानाकौसुदी ॥

विषस्तिः, पुं, क्षुपविश्वेषः । विषक्षे इति कल्सिके इति च क्षित्रीभावा । सत्यम्यायः । केशस्तिः च सस्तिः ६ रमस्थिकः ॥ क्षुप-कोकस्तिः ५ । मास्य सुयाः । कट्लम् । तिक्त-मम् । दीपनलम् । क्षावातकस्त्रामयरक्षापत्ता-दिराक्षनाश्चिम् । क्षाव्यक्ष । इति राज-निषयेसः ॥

विषयः तुः, पुं, ( विषयः तह्यं नमाधिव व्यव्यंखः ।)
भीवञ्जीवपची । इति घटाधरः ॥ चकोर इति
स्थातः ॥

विषय:, पुं, ( "विषिण्यानि विषयिक सैन क्षेत्र विक्षपत्रीयं कुर्वाना ।" इति वांख्यत्रचनी सुदी। वि+वि+ अण्।) चचुरादियाद्यः। स् तु श्रद्धश्रीक्षप्रधानक्ष्यः। तत्त्रमायः। गोषरः ९ इन्द्रियाणे: ६॥ देशः। (यथा, रष्टुः। १२। १८।

> "यचकार विवरं शिकावने ताक्कोरांच च रामचायकः। चाप्रविचयस्य रचातो दारनामभवद्गतस्य तत्।")

चार्यः। इत्यमरः॥ न्यायमते चित्रप्तेची-वायूनां विषया यथा,— "तन चित्रगेन्वचेतुनीनाकः पवतौ मता। वङ्विधस्तु रचस्तच ग्रामी२पि द्विविधी मतः॥ स्याच्यापि विश्वेषी द्वार्च्याशीतपाकनः। नित्रानित्रा च वा विधा नित्रा स्थारस्य-

तचाचा ॥ व्यनित्वातुतरम्या स्थात् सेवावयवयोगिकी । का च जिक्षा भवे हैं इ. इ. क्रियं विषयसायाः ! योगिजादिभैवेदेश दिल्यं भागतश्यम्। विषयो दाखकारिस्तु त्रभाकामा उदाञ्चतः॥ वर्णः युक्तो रचन्नाशीं चन्ने मधुरशीतनी। को इक्त व दवलमु मांसिद्धितस्याद्वनम् । निखमादि प्रथमवन् किन्तु देशस्योगिनम्। रिक्यं रसनं सिन्धुष्टिमादिविषयी मतः । 💵 षार्थं उषा स्तेषससु सार्षं गुक्तभाखरम्। ने सि (त्तक इयस्य सुर्वा स्वास्य स्वाह सुर्ये वत् 🛊 इक्तियं नयनं बह्विकार्शिद्ययेथे सत:। 🛊 । व्यमाकजानुष्णाधीतवार्यसु पवने मतः। तियंगमनवानेष क्रेय: सार्थादिशिक्षक:। पूर्वविज्ञात्वसाद्युक्तं देषयापि लगिनिसम् ॥ प्रावादिस्तु भष्टावायुपर्यक्ती विषयी सतः ॥"

दित भाषापरिच्छेदः ॥ विषय इति । भोगवाधनं विषयः । वर्जमेव चि कार्यं व्यवस्थाधीनं यच कार्यं यदवस्थीनं सत्तदुपभोगं साच्चानपरन्यस्या चनयळेन विच बीजप्रयोजनाच्या विना कस्यचिद्वन्यसिर्कत तेन द्वासुकादिवचाषडामां सर्वमेव विषयो भवतीत्रार्थः। इति चिडान्तस्यकावनी ॥ 🕸 ॥ निटासंबितः। इति अरत्रष्टवानवः। व्यवक्तः। शुक्र:। इत्ययाचयपाताः। चनपदः। इति मेहिनी ॥ काकाहि:। इति ग्रन्ट्रवादकी ॥ नियामनः । यथा,---

"विध्यक्तो श्वि विध्यवार्यः, सिनोतिकंत्र्य उच्यते । विशेषेग सिनोसीति विषयीश्ली नियासकः ॥" इति भट्टकारिका ॥ # ॥

च्यारीपात्रयः । यथा,---"सारोपान्यातु यश्रोक्ती विषयी विषयक्षणा। विषयमा: जातंश्यक्तिन् सा खात् साध्यवसा-

यदा, तीव्योद्योकः । इति काथप्रकाग्रं २ लक्षीसुदी ॥)

विषयाचानं, क्रो, (विषयस्थाचानं यस्थाम्।) विषयनी, क्रो, (विष+ वन + स्च। स्मियां तका। इति राजनिषंग्दः ॥

विषयायी, [न] पुं, (विषयान् व्ययते प्राप्नोतीति । इन्द्रिय:। कामदेव:। विषयाचक्तपुरुष:। इति मेदिनी। ने, २४६ ॥

विषयि, [न्] स्ती, (विषया: चनधन्त्रीति। विषय + इति:।) इन्द्रियम्। इति सेदिनी। ने, २११॥ विषयो, [न्] त्रि, (विनयोश्स्यस्त्रेति। इनि:।)

विषयासकाः । इति मेहिनी । ने, २११ ॥ विषयी, [मृ] पुं, ( विषयी)स्यास्तीति । इ.नि:।) हपितः । कामदेवः । वेषयिकः । इति मेरिनी । ने, २१९ ॥ ध्वनि:। इत्यचयपातः ॥ व्यारोप्य-माकः । यथा,---

"विषयना: सतिश्चासिन् सा ख्यात् साध्यवसा-

रमासान् चारोपविषये सति सा स्थान् साधा-वयानिका। इति कार्यप्रकाशः:।

विवसःपा, खाँ। व्यतिविधा । इति राजनिर्वेष्टः ॥ विवक्तरी, खाँ। मनसाईवी । इति ग्रन्ट्रकावजी । विश्वतं, अती, विषम् । इति श्रुव्यव्यक्तिका ॥

विषयता, चत्री, (विषया जनाः) इन्द्रवासकी । इति दाजनिषेग्टः । (विषयधानजतामात्रे। यया, गीतायां श्रीधर:। २ । ४२ । "विवक्तता-वदापालती रमणीयाम् ॥")

विषयिता, स्त्री, विषयमन्त्रः। इति विषयेदा-भ्रव्हरीकार्या भरतः ।

वैषवेदाः, पुं, (विषया वेदाः ।) विवश्रमान्त्रवेत्ता । च्योभादत खात:। यथा। विषविदां वेति व्यवीते वा विववेदाः कासुमाचाकारित्वादमध-पररहि:। विषक्ष वैद्यासिकस्यकः इति वा। इति भर्तः ॥ तत्त्रयाषः । चाङ्गालकः २। द्रव्यसर: ३ चाङ्गक्षिक: ३ गरेन्द्र: ४ की ग्रिक: ५ कथापवद्गः ( चकाटः । इति चटाधरः । व्यक्तिस्तुब्दिकः ११ व्यावयाष्टः १२ गाव-क्तिः १३। इति श्रव्यकावली ॥

विषयेशियो, क्यो, (विषया वेशियो।) विश्विषा। इति राजनिर्धेग्टः ।

विवधालुकः, पुं, (विवस्य धाल्यः।) पदानन्दः। चाचा गुकाः । गुरुवम् । विद्यक्तितम् । द्रीतत-लाधाः इति राज्यक्तभः ॥

विषम्बनः, पुं, (विषं मूर्क यस्य ।) अङ्गरोतः । इति भूश्यियोगः ॥

विषय्ह्यी. [न] एं, (विषं विषयुक्तं प्राक्तं तदस्या-क्तीति। विवयः ह + इ.वि.:) शहरोजः । इति चारावली ह

विषयुक्ताः, पुं. (विषं स्वचयति विषयुक्ताद्वादि-द्धोने कतः सन् भाषयतीति । स्रच + किच् ने ण्युल् ।) चरोकपचौ। इति देसचन्द्रः ॥

उन्नास: । ("भीगसाधनं विषय:।" इति विषयकाः, [न्] एं, (विषं स्कानि यस्त्रः।) सङ्ग-रोजः। इति जिकाकप्रीयः 🛭

> की प्।) चापराजिता। निब्बिया। इति राज-निधंग्ट: ॥

काय जाती + किनि:।) राजा। वैषयिक जन:। विषयरः, जि. ( वरतौति। खुने व्यच्। विषयः ष्टरः । ) मरजनाध्यकीयधादः । यथा । 🧈 👻

> "मली>यं इरते तत्र सर्वतिकामं विषम्। पिष्यती नवशीतक प्राप्तवरक सैन्धवम्। मरीचं दक्ष क्रुष्ठच गसी पाने विशं हरेत् 🛊 जिपसा टहकुछच चन्दर्ग प्रतसंयुतम्। रत्यानाच तेपाच विधनाशी भवेष्क्रिय । पारावनस्य चाचां वि इदितालं अनः शिला। एवं योगी विषं ऋत्ति वैनतेय इवीर्शान् ॥ सैन्धव युष्यां चर्वा इधिसञ्जाक्यसंयुक्तस् । वृश्चिकस्य विभे इन्ति सेपोर्स्य वृश्चभक्षण ।" कति गावकु १८६ मध्यायः ।

विषयिका चारोप्रभाकीन चन्तः सर्त निशीकें- विषष्टरा, खी, मनसाईवी। इति श्रव्हरवावसी। ( यणा, देवीसागवते । ६ । ८० । ५२ । "जरकारविधयाकीकमाना विषयरेति च ।") ( यथा, देवीभागवते । ६ । ६० । ६० । "विषं चं इत्तुंभी शाया तसादिव इती अञ्चला 🕯"). विषदा, की, (विषद + टाप्।) देवदाकी जना। मिक्वाघा। इति राचनिर्धेयहः ॥

> विषा, क्यौ, व्यालिविषा। इत्यसरः ॥ युद्धिः। इत्य-कार्टिकोष: ॥ (कास्त्रा: पर्यायो गुणाक यथा, "काम्सोरातिविषा चेता ग्रामा गुत्रा विषा-

> > चया ।" इति वैश्वकरवसालायाम् ।

"विदास्यतिविद्या विश्वाद्यञ्जी प्रतिविद्यादया। श्वक्रकान्द्राचीपविषा सङ्गराष्ट्रकान्याः। विवा सोच्या कटुस्तिला प्राचनी दीपनी इस्ति । क्षप्रित्तातिसारामविषकासविमिकिमीन् । " इति भावप्रकाश्चक पूर्वकके प्रथमे भागे ।)

चालयाची प जाक्रुलि: ६ जाक्रिलि: १० विवाक्रुर:, युं, (विवस्ताक्रुर:।) शस्याक्रम्। इति जिनाकः श्रेषः । विधार्य, क्ली, कुरुविधम्। प्रश्नुष्टक्रम्। (यथा,

> साहित्यद्रपेकी । १०। "चिपसि युकं द्वष्टं प्रकाददने करासप्यसि कराइनरहने। वितर्भि तुर्गं मिष्यविधायी विद्धकेती भीगविताने ॥")

इंग्लिस्ना:। इति मेहिनी। ने, २०॥ (यथा, शिशुपास्तवधा १। ६०।

"न जातु विनायकमेकसहतं विषासमद्यापि पुन: प्रशेष्ट्रति ॥")

कोजरमा:। इति हैमचन्द्र:॥ (विश्वेषय मर्-हातरि, चि।यथा, ऋखें है। ५। ४४। ११। "विधार्ण परिपानभिका ले।"

"विधानं विशेषिय महस्य हातारम्।" इति लङ्गाच्ये सायगः ।)

विवास्तिका, इकी, सेवप्रदङ्गी। इति रज्ञसाका ॥ ( अस्था: पर्यायी वया,---

"प्रकृति कर्कटप्रकृति स्वरत् कुलीर स्व विवासिका। चाजद्रद्वी चरसाच कर्वटाखाच कीर्निता।" इति भावप्रकाश्रस्य पूर्वस्वक प्रथमे भागे ।) सामला। कर्कटब्दक्षी। व्यावर्शकी। इति राजनिषेग्दः ।

विवासी, की, चीरकाकीली। अजब्द क्री। इति मेदिनी। यो, २०॥ दृष्यिकाली। इति राज-निर्घेष्टः । तिनित्वी। इति ग्रम्बचन्द्रका ।

विधागी, [न] पुं, (विधायमस्यक्तीति। विधाय--इनि:।) इन्ती। घरङ्गी। इत्याचयः। (यथा, परिवंशी। २०४। २०।

"सङ्गा विषाणिण भीव त्यभा भ निशास्त्रणा।") ऋषभनासीषधम्। ऋङ्गाटकः। इति राज-मिर्घेग्टः ।

विवाद:, पुं, (वि + घद + घण्।) व्यवसाद:।

"जायं मौर्क्या विवाही । वसाह: साही विव-साता।"

इति हैमचन्द्र: ।

(यथा, भागवते। १। ११। १।

"दभी दरवरं तेषां विवादं ग्रास्थविव ॥")

विघादनी, क्ली, यक्ताप्रीलना। इति राजनिर्धेग्दः । विधाननः, पुं, (विधमाननं यस्य ।) सर्पः । इति ग्रब्दमाखाः ।

विघाणनकः , पुं, (विघन्धः व्यन्तकः नाग्रकः । मीत-विषयात्।) शिवः। इति हैमचनः॥ विष-माधाके, चि॥

विधायकः, युं. (विधं अपहलीति। इन + कः।) सुव्यक्तवृत्तः। इति राजनिर्धेग्टः॥ (विष-नाग्रके, चि। यथा, सनी। ०। २१०। "सुपरीचितमद्वाद्यमचान्त्रलेवापष्टे: "")

विद्यापचा, च्यी, इन्द्रवादकी। विक्थिता। इसि राजनिषेक्द्रः । नागर्मनी । इति भाषप्रकाणः

धानेम् जा। रेग्रुरम् जा रति भाषा। रति भ्रव्स-चित्रका। (धान्याः प्रयोगो यथा,---"धानेपचा सुनन्दा स्मादकेम्बता विवापचा।" रति वैद्यक्षत्वमालायाम।)

दिन वैद्यक्दतमालायाम्॥)
सपैकद्वाविका। दित रक्तमाला ॥
विद्याभावा, क्यो, (विद्यत्याभावो यत्र सा।)
निर्मिषा। दित राजनिर्धेग्दः ॥
विद्याग्रुभः, पुं, (विद्यत्याग्रुभं यस्य।) सपः। दित
स्वस्रतावली ॥ विद्यप्तताक्ये, क्यो ॥
विद्यारः, पुं (विद्येश व्यत्यानीति। व्यत्य + व्यत्य।
तस्य रत्यम्।) सपः। दित सन्द्यक्तिका ॥
विद्यारातः, पुं, (विद्यत्यारातः नाम्रकः।) स्वयाधन्दतः। दित राजनिर्धेग्दः॥
विद्यारः: । द्रति राजनिर्धेग्दः॥ (विद्यनाम्कमात्रे, विष्या

विषास्थः, पुं, (विष्ठमास्त्रे यस्यः) सर्पः । इति
ग्रस्टकावती ॥ विषयुक्तसृखे, चि ॥
विषयस्या, स्त्रो, भक्तानकः । इति ग्रस्टचिक्ता ॥
(भक्तातकग्रस्टेश्स्या विषयो विज्ञेयः ॥)
विष्ठ, स्त्र, वास्यम् । इति विष्ठवस्त्रदेशियां
भरतः ॥ नानास्त्रम् । इति रामास्रमः ॥

निर्वाः, पुं, (विद्व सान्यमस्मित्रकोति। "कोमा-दौति।" ५। २। २००। इति नः। प्रकात् स्वस्।) विद्ववम्। यद्या। "विद्व नानारूपं गमनं विज्ञक् तद्स्यासीति विश्वदे स्वगित्रु-त्तरपदकोपस्थाकतसन्विति पामादि स्वन्ये नः स्वस्।" इत्यमरटीकार्या रामास्मः। (नानारूपम्। यद्या, ऋग्वदे। ६। ५८। ए।

"चर्त्यतित्र विद्युकं विजातम्॥" "विद्युकं विचक् नानाकःप्रम्।" इति तङ्कार्थे सायवाः॥ सर्वगः। यथा, ऋत्वेदे। १०१६। १। "वसुरेको विद्युक्तः।"

"विद्वताः विश्वतस्त्रतः" इति तद्वाच्ये सायगः। विद्यक्तीर्थः। यथा, ऋग्वेदे। ४। १२। ५।

"वस्तायसी विष्ठका व्यय एते।" "विष्ठकाः (विष्ठकीर्याः सर्ववाप्ताः।" इति तद्-भाष्टी वायकः॥ पराष्ट्रसुखः। यथा, व्यवेदं। ॥ । १४। ६।

"विक्रचण: सम्दर्गे चक्रमासकी
्रमुक्तो विष्ठण: सुन्तरो दक्ष:।"

"विष्ठण: परायमुख:।" इति तद्वाची सायण:॥)
विष्ठणं, क्षो, विष्ठवम्। इत्यमरटीकायां भरतः।
विष्ठवं, क्षो, समराचिन्दिवकातः। तत्म्यायः।
विष्ठवं, क्षो, समराचिन्दिवकातः। तत्म्यायः।
विष्ठवं, द्वो, समराचिन्दिवकातः। तत्म्यायः।
विष्ठवं, द्वो, समराचिन्दिवकातः। विष्ठपम् इ विष्वक् छ
विक्षक् ५। इति प्रस्टरवावको॥ विष्ठणः ६।
इति रामाश्रमः॥ विष्ठवः ६। इति सक्कटः॥
सत्त्र सम्बन्धाः संकान्ती। यथाः,---
"न्याक्वरंटसंक्राक्ती हे तूदग्दिक्त्वायने।

विद्ववती तुलाभिवे गोलभध्ये तथापरा: ॥" द्रति तिथादितस्वम् ॥॥ ते तुभद्राविद्ववस्तविध्वनामभ्यां क्रमेग खाते ।

यथा,—
"विध्वाभ्यां वहार: स्थाहिति प्रव्हविहां मतम्।
भवाविष्ठवमास्थातं ज्ञातिमञ्जेषाचित्रतम्।
तथा स्थाष्णलविष्ठवं क्रमाहास्थितिष्ठतम्॥"
हति प्राय्टरज्ञावली॥॥॥

विद्ववारभकाली वया,— "क्यासंक्रामितः, पूर्वे पचात् तारा दिनामारे। एकवर्षे चतुः,पश्चयत्तमानकमेण तु। षट्षां एवत्सरानेक दिनं स्वादयनं रदे:। एव चतु:पच्हिनमयनारम्भगं क्रमात ॥ ख्नुक्रमेख च सहस् स्थादुरम्थानं स्वेधुवन्। कि कि संक्रमणी नदद्भिती दिच्च गायनम् ॥ ष्ययगां प्रक्रमेशीव विद्यवारम्भगंतया । रविसंक्रानितो मैयतुलयोरभित् पुनः ॥ विश्ववं मीनकन्या है त्वेकाची ऋधका व्यक्ते। दिनमानाय भीनाक्षां क्षेत्राह्व पातिकं ग्रातम् ॥ तनो ष्टवार्ह्वपर्यम्तमधीतिः, पत्रभाविनी । मिधुनाई चतु चित्रं प्रत्यकानां वर्द्धते क्रमात्। ककेटा हैन्तु बट्चिं धन् सिं इराई न् हुराधीतकम् । कन्याह्रेन्तु द्विनवतिः क्रमान चुच्चति वासरे ॥ कन्यार्क्षादणगीमागं वीध्यं पूर्व्यक्रमेशा चिर दिने दिने भागचाराकार्त बीध्ये दिवानियी: 1 एकमानं दक्षवस्या सकात्रामानानिक्येय:। घट घण्टिवसारानवं सतः स्थात् घो इत्राग्नि । पुनकाहत्सरां काहत् एव चप्तद्यारिके ॥" इति च्योतिस्तत्त्वम्।#1

चाग्रच

"मेवनंक्रमतः पूर्वयकातारा दिनानारे। प्रातिकोम्यानुकोम्यन विद्यवारम्भयं भवेत्॥ चयोदप्रदिने सीरे चैचे नखितशौ शर्क। विद्ववारक्षणं तत्र समं मार्ग दिवानियो: ॥ ननः प्रतिहिनं वेजा समादित्रमलास्मिका । वहते सेवविश्वाध्ययंन्तं स्वलसार्गतः॥ तथा व्यक्षान्तपर्यमां पादीन विपला हिस्ता। ताद्वाघाएपथेका पत्तिकप्रमिता मता ॥ ततः कर्कटविद्योधपर्यन्तं प्रत्यक्षं क्रमात्। सपादपत्तमानेन वेला जुन्यति निश्चितम् ॥ ताङ्गभादाक्यपर्यकां पादोनविपनास्थिता । लाइग्रान्थियशेषामां प्रश्चिपमास्मिका॥ हिवास। नंदक वर्षे स्थळता राचे: प्रसायकम्। वैशास्त्रादी दिवामानं राजिमानं सुकादियः। षट्चरिवसारानेवं तनः स्थान् दाद्रग्रांग्रके। पुनक्त द्वासरां काद्वत् तत रकाइ प्रादिके॥"

इति चन्त्रयमुक्तावको ॥ विद्ववन, को, विद्ववम् । इद्यमर: ॥ (यथा, मद्या-

भारते। ३। १६६ । १८१ ।

"भवति सक्ष्यसुर्यं दिनस्य राष्ट्री-विष्ठवित चात्त्रयमञ्जते फलम्॥" यापकः। यथा, ऋग्वेदे। २। ८८। ९०। "बादोरित्याविष्ठवतो मध्यः पिवित्त गौर्यः॥" "विष्ठवत इत्यमनेन प्रकारेक सर्वेष्ठ यश्चेष्ठ याप्तियुक्तस्य ॥ ॥ विष्कृत वाप्तो असा-

#### विष्याग्:

दौगादिक: कुप्रस्य:। ततो मतुम् इस्तत्र्ड्-श्यांमतुषित मतुम् उदाश्यसम्। अस्येशमपि इध्यत इति संहितायां दीर्घः वस्ययेत्र मतोन्न-सम्।" इति तद्वाक्ये वाययः॥)

विषीयधी, क्यी, (विषक्षीयधी।) नागदन्ती। इति रक्षभाषा॥

विष्यसः, पुं, वप्तविष्यतियोगान्तर्यस्योगः।
मुभवसीय तस्य पश्च इकास्याच्याः। यद्याः,—
"त्यवादी पश्च विष्यस्थे वप्त मृत्ये च वाङ्काः।
गुरुवाचात्रयोः षट् च वव इर्धयवच्योः।
वेष्टतियतिपातौ च समस्तौ परिवर्णयेन्।"

इति सत्कायमुक्तावली । 🐠 🛭

तच जातमलम्।

"विष्यक्षयोगी यह जक्षकाचे कार्ये काननी मनुजक्तहानीम्। सुज्ञक्षजञ्जासमधीखासुग्रं यष्ट्य निर्माणविधी समर्थः॥"

इति कोश्रीप्रदीप: । \*।

विकार:। (यथा, हच्चत्वं हिताबाम्। ५६। १८। "उक्तायोश्वातुत्वो दारकार्ष्ट्रण विकास:।") प्रतिकत्व:। कप्रकालप्रमेद:। योगिनां वन्ध-मेद:। इति वेदिनो। मे, १८॥ हच:। इत्य-जय:॥ व्यर्गता। इति भदन:॥

विष्यकों, [न] पुं, (विष्यभाति त्याहीति। वि +
काम + किनि:।) धर्मता। यथा। "तहिष्यकोदर्मतं न ना। इत्यमरोक्ती कपाटघार्यकाष्ठं
धर्मतं हुड्काएक इति खातम्। तत् कपाटं
विष्यभाति वर्णाह इति यहादिलाखान् तहिब्यमी सर्वेचवत् व्यार्थकष्ममेनत् विष्यभीति
नाम च इत्येके। तहिष्यकोदिमान कतपाट:। विष्यमो बन्धननिमित्तद्काः। इति
भाष्टः। इति सुकुटः।

'विष्क भी योगमें इं खान् विस्तारप्रतिश्वायोः। कपाटाक्रप्रमें च।' इति मेहिनीहप्रवात् विष्क भा इति पाटः।"इति तङ्गीकायां भरतः॥ विष्क ल., पुं, (विश्वं विष्ठां कत्त्रयति भच्चयतीति। कल + जन्।) यान्यमूकदः। इति राज-विषेष्टः॥

विष्करः, पुं, (विकारनीति। वि + कृष्य विचेषे + इग्रुपधित वः। "विष्क्षरः शक्तां विकारो वा।" ६।१।१५०। इति सुद्। परिनिविभ्यः इति वलम्।) पचौ। इत्यमरः। विष्क्षराख्यिति-सयुरक्तकुटाइयः।

"लावाद्या वैष्किरो वर्गः प्रमुदा जाङ्गला ऋगाः। साववः श्रीतमधुराः स्वतवादा दिता दृखाम् ॥" दृति राजवसमः । • ॥ "

व्यथं विक्तिरायां गयनः गुवासः।
"वर्णकालापविकिरकपिस्रलकितित्तःः।
कलिङ्गकुटावास विक्तिराः समुदास्ताः॥
विकीर्य भच्यक्षेते यसात्तसादि विक्तिराः।
कापस्रल इति प्रास्तैः कथितो गौरतित्तराः॥
कुलिङ्ग गववैया इति लोके।

"विष्यारा मधुराः भीताः नवाषाः नटुः भाकिनः।

बल्या हम्बा (कादीवद्या: प्रचाप्ते वाधव: स्टूता:॥"

इति भावप्रकाशः । ( "बार्वातान्यकियञ्चलवन्दिवर्भकावनेक-ममुकावासीकचकोरकजिङ्गस्यरककरोपचक-कुबुटसारङ्गध्तपत्रककृतिसिरिकुरवासुक्यव-जनप्रस्तयक्याञ्चला विध्विरा जवनः ग्रीत-मधुरा: वावाया दोषध्रमनाच्य ॥" इति सुस्रते स्वज्ञाने १६ सधाय: । 🛊 । दर्भीकरामागत-सर्पंतिश्वा:। यथा,-- "पुष्करीको अनुतरी सुखी विष्किर: पुष्पाभिकको मिरिसमे ऋजु-खपै: श्रेतीदरी सङ्गाध्यरा कानगर्ही काणी-विष इति ।" इति च सुन्नते कक्यस्याने चतुर्थे-३ भ्याये ॥)

विष्ट: चि, प्रविष्ट:। विष्यधानी: क्तप्रव्ययेन विषान्नसिद्म् ॥

विरुपं, क्यो, ( "विरुपविरुपविश्विभोनपा: ।" इत्-बारिस्के पिरुपकाने विरुपपाठिन विश्वधाती: कपन्त्रस्यंन साधुः इति केचित्।) सुवनम्। इसमर: । पिछप पिछप:। इति तहीकार्या कपदयम्॥ (यथा, रघु:। ११। ९६।

"वाणभिन्नश्रद्या निपेतुवी सा स्वकाननभुवं न केंबलाम्। विरुपचयपर्। चयस्यरी रावक वियमपि चक्नययत् ॥ ")

विच्यम:, पुं, (वि + ऋत्भ + क्त:।) प्रतिबन्ध:।

(यथा, भागवते । ५ । २२ । १२ । "च इंडिविडमायदोपश्रमगः 🛚 "##

चाक्रमणम्। यथा, भार्षः । १३ । १६ । "प्रक्रिकाचे (जनाइ भिन्न रन्युः

पद्विष्टस्मानिपीदिनस्मद्दानीम्।")

रीयविशेष:। इति मेहिनी। में, २०॥ स तु

बानाइरोगः। तस्य जन्ममाइ। "आरमंत्रलादा निष्यतं क्रमेबा भूयो विवर्षं विगुवानियेन।

प्रवर्त्तमानं नयषास्त्रमेनं विकारमागाइसुदाइरान ॥"

भामं भागकमाचारचारं ग्रहत पुरीयं वा क्रमेख निचितं संचितम्। भूयी विगुर्थानिकेन दुढवायुगा विवर्ष भामग्रीवितं वा यथास्त्रं पूर्व्यवस्थावर्गमार्ग एनं विकारं आनाध-माहु: ॥ # ॥ तत्रामणमानाहमाह ।

"तसान् भववामसस्द्रवे तु क्षकाः प्रतिक्षायिष् रोविदाचाः । बामाध्ये भूतमधी गुरुलं स्त्राम उहार्विघातनम् ।"

विषासमं व्यप्रकृति: ॥ ॥ श्रुष्टतृतव्यकमाइ । "सामाः सटीएष्ठपुरीवस्त्र मूलोश्य मःचर्श प्रक्षतो वश्य । श्वास्य प्रकाश्यकं भवन्ति तथात्रवीक्तानि च तच्यानि 📲

पक्राध्यके श्रष्टक्षाच्यके। चामधोसानि श्चाभागवानक्षिरीधारीकि : 🗢 । व्यानाचीरा-वर्त्रयोचिकत्सायास्तुकाखादुभयचिकित्सा अव किस्त्रते। व्यथोदावर्तामां चिकित्सा। "बाधीवातविरोधीत्वे हादावर्ते दितं मतम्। क्रीइयानं तथा खेदी विकर्यकानुतीसनम् ॥ विष्विधातसमुत्ये तु विष्मेश्वतं तथौषधम्। वर्त्ताभ्यक्षावगाष्ट्रण खेदी विक्रिती मतः।" वर्षिः प्रजयसिः।

"ऋचावरोधजनिते जीरवारिवचां पिवेत्। दुव्यशस्विरसं चापि कषायं ककुभश्वः च ॥ इष्यक्षी कग्टकारी दुरालभा च सुख्यगृगलात्। चर्ळाकवीलं सोयेन विवेद् वा सवसीलतम्। सितामिन्तरसं चीरं दाचारसमधापि वा । सर्वयेव प्रकृत्वीत स्वकृत्यः। प्रसरीविधम्। ज्ञाभिषात्रजे के इं स्वदं चापि प्रयोजयेत् ॥ व्यव्यानिप प्रयुक्षीत समीरगण्डरान् विधीन्। नेवनीरावरीधीत्ये सुचेड्चेहं भीजेलम् ॥ स्प्यात् सुखेन तस्याचे कथयेच कथाः प्रियाः । क्रिकाभिषायणे तीक्षावाकामनस्याकेन्ध्रीने: ॥ प्रवर्तियेत श्रुतं सक्तं भं इस्वेदी प्रभी वयेत्॥ तीक्शां सरीचराजिकारि।

"अक्रारस्यावरोधे तु के दिनं धूममाचरेत्॥ क्हिनियह्यं जाते वसनं लह्नमं हिनस्। विरेचनं चाच सतं तिवेनाभ्यञ्चनं तथा। विश्वपुद्धिकरे: सिद्धं चतुर्गं या जलां पय:। च्यावारिनाधान क्रथितं घीतवन्तं प्रकासतः 🛊 रमयेयु: प्रिया नायेष: शुक्रोदावर्त्तिनं नरम्। तस्याभ्यक्री/वगाइच महिरा चरवायुधः ॥ प्राक्ति. पथी निकत्यका चितं सेथुनसेव च। चुदिचात्रसम्भूते चित्रअसुर्यात्रया सञ्ज्ञा रूक्षमक्षे कितं भक्षं पुत्र्यं संद्यं सुगन्धि यन्। क्षपाविचातसंभूते भीतः सब्बे विधिक्तिः । कपूरिप्राचित्रं खल्यं पिवेशीयं प्राने: प्राने:। श्रमशासे पृते प्रकी विश्राम: सरसीदन: ॥ मिद्रावंगविद्यातीत्वे पिवेन्चीरं सितायुतम्। वातार्वेगविवातजनितानास्टावक्तीनी चिकि-सामिधाय कःचारिकापितवातकानितस्य छहा-वर्षस्य चिकित्सामासः।

"हिन्नुमाध्यिकसिय हो: पिष्टैवेक्तिविनिक्षिताम्। ष्ट्रताभ्यक्तां गुदै व्यख्येदुदावर्शवित्राधित्रीम् ॥" फक्तवितः।

"महनं पिष्यती कुछं वचा गौराचा सर्वपाः। युक्कीरसमायुक्ता प्रजवित्ति हिता।" सहनपत्तरहिवस्तिः । 🕸 🛊

"स्रक्षमार्गमिष्टलाचा; लाकावर्षद्वयोश्वर्यम् । पाग्मी जनस्य मधुना विकालपदनं नरी सिन्द्यात्॥

एतज्ञाद्ध्युरीव देथं विश्वेतदावर्ते । सञ्जूरं नर्पातयोग्यं चूर्यो नाराचर्न नाका॥" इति नाराचचुर्यम् ॥ 🐡 ॥

#### विष्टर:

"सर्योषं पिषाकीम् लं चिष्टद्रमी च चित्र-कम् ।

तच्चे गुड्संभित्रं भक्तरेत् प्राप्तसस्यितः ।

रतद्गुकारकं नान्ता वनवर्षाध्ववहेनम्। उदावसं श्रीष्ठगुळाशीयपाळ्यासयापच्य ॥" इति गुड़ाएकम् ॥ # ॥

"मूनकं शुष्कम। देव वर्षाभूपवास्तकम्। लवमालपलं चाप्स पका तेन छत

घचेता।

तत् पीतं धमयेत् चित्रसदावत्तमधिवतः ॥" पचन्त्रकम्ब रहत्। युष्कम्यकादाष्ट्रम् ॥ 🛊 🛊 व्यथ कामा इस्य चिकिन्सा।

"तुल्यकारमकार्यस्याद्दावसंस्थी कियास्। व्यानारिश्विष व कुर्ज्योम (वर्षावक्याभिधीयते ॥ जिल्लाका चरीतको द्विचतुः यश्वभागिकाः । गुड़ेन तुल्या वटिका परन्याना प्रस्काम ॥ वर्त्ति क्विकट्से स्ववसर्वे प्रश्च ध्रमक्किस सम्बन्धि : । मधुनि गुर्के वा पत्तीनिक्षिता आश्वरूष्टपरि-

वर्त्तरियं इष्टमचा भने; भगिष्टिता गुरे इता-

चानाचोदावतीं ग्रममति जठरं तथा गुस्मम्॥"

विकट्काद्या वर्षि: । इति भावप्रकाग्र: ॥ (जि, विशेषिण स्तम्भयिता। यथा, ऋग्वेदे। E1541541

"दियो विष्यम उपमो विचचना: 📲) विरुम्भी, [न] जि. (विरुम्गानीति। वि+स्तन्भ + विनि:।) विद्यक्तरीमजनकः। यथा,---"वेदला गुर्वो भन्या विष्टम्भिन्द्रमाक्ताः ।" इक्ति राजवक्तम, ॥

(यथा च सुभुते। १। ४५।

"प्रायः प्राभातिकं चौरं गुक विरुक्ति भ्रोत-त्तम्॥"

विष्टम्भोश्यास्तीति । विश्वस + इनि: । ) विष्टमारीमविधिष्टम ॥

सुवाइनं सुग्रयाच हिता: बोचित्रया: कथा: क्षे विष्टर:, पुं, ( विस्तीर्यंते इति । वि+स्तृ+ अप् । "व्यासनयोविषरः।" 🗀 इ। ६३। इति निपाननात् चलम् । ) विट्यी । इभस्टि: । पौठादासमम्। इत्यमरः । चाहिना कुग्रा-सर्वादियह:। इति भर्त:। # ॥ ( ग्रचा, भागवते। ३। २ ८ । १६।

"काचीगुणोक्ससतमीणं चूद्याम्मीवविष्ट्रम्। दश्मीयतमं शान्तं मनोनयनवह्नेनम्॥") विष्टरलच्यमाच । विष्टरस् चार्ह्याह्नस्थवामा-वर्तविताधीसुखाया व्यसंख्यातहर्भाः। तथा च रह्यासंयद:।

"जहें के भी भवेर्त्रका समके प्रस्तु विष्ठरः। दिचागावर्षकी बन्धा वामायर्भस्त विष्टरः ।"

क्न्द्रोगपरिशिष्टम् । "दर्भसंख्या न विश्विता विष्ठरास्तर्योखाँप ॥" र्वेष ।

"पचाष्रद्विभैवेद्वका सदर्हेंग तु विषय:।" इति यदि सम्दर्भ तदा भ्रास्त्रभारीयम्। रुतेन विष्टरं पचविष्यतिचेचा भवदेवभट्टीका गिरसा। एवं विषय्यक्षं कसाभ्यामपि यदुक्तं नहपि शिर्द्धम्।

"यत्रोपदिश्वतं कर्मन कर्तर्षं न चोधते। द्वियासम् विश्वेय: कर्मियां पारगः करः ॥" इति इन्होगपरिधिष्ठात्। इति धंस्कार-

विष्ठरस्रकाः, [सृ] पुं, ("विष्ठरादिव स्रवसी यस्येति। "श्रिशुपानवधस्य १४। १२। टीकार्या अक्षिनाचः। "विष्टरेश्यत्यद्वची सृयते निर्शंतय यसतीति।" उद्याः ४। २२६। रत्यत्र उच्युता-इतः।) विष्युः। इत्यमरः॥ (यथा, इत्वंग्र भ(वष्यपर्थायः । ५१। १०।

"जलाव वर्ष देवेन्द्रः ग्रतग्राखं मद्याप्रसम्। तिन तं योधयाभास विटरसन्तं प्रसुम् ॥") विष्टरा, क्यो, गुक्तांसनी। इति राजनिषेयट: । विष्यक्षा, च्यो, स्वयंक्तिकी। इति राजनिषेखः॥

विद्यारचा इति च कचित् याट:॥ विचार:, पुं, ऋग्दोविधेत्र:। यथा, विचार: पर्कत-

**पहन्दः । इ**ति वलप्रकर्यो दुर्गादासः ॥ विद्य:, क्यी, (विष् + स्तिन् । ) देतर्ग विना इटा-झारीश्वचनाहिसेश:। वेगार पति खात:। तत्पर्याय:। चान्: १। रत्यमर:॥ इठार-स्तिकः क्षेत्रो विचातरूपो विदिश्ति भट्ट-स्तामी । के वितनसभारेख कमीकर्याकर्मा-कारिया चैताको । चित्र कमेकरे विदि: चित्रया-मस्तिक्रमेगाति वद:। रात भरत:॥ \*॥ ( यदा, रामायुक्ते । १। ८२। २०। "विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशीधक-

रचका: ")

वैतनम्। कर्मा। इति मेदिगौ। टे, २८॥ (यथा, भागवतेत्र छ। 🖛। ५५ ।

"वयभौध्वित्रहराबास्ववानुसा दितिचेन विधिमसुनातुकारिता: "") भदा। वर्षेश्वम्। इति विष्यः ॥ प्रेष्ठश्चम्। इति चैमचन्द्रः। वाचभनाववाळीकारशकारणा-नार्मतसप्रमकर्यं पञ्जिकायां तसा धार्च मूचम्। यथा,---

"ववगाजवकी जयते तिज सर्विषणाः सविद्यः सप्ता भ्रज्ञानचतुव्यक्तागाः:

विन्तुप्तक भ्रवाचि वरकावि । श्वकारितिथियोषाङ्कात् पचने तत्तुरीयके। व्याद्यन्तार्द्धात् अमेग ख्रण्डला ववाद्यः॥ रकारका चतुर्वाच प्रवाहे युक्तपत्रके। बरमीपीर्वभाखोष पूर्वाही विरिश्रीरता । सम्बन्धी सतीयाया दश्रम्याच परार्धतः। यप्रन्याचा चतुर्द्ध्याः पूर्व्याही विध्यन्भवः ॥ विष्याय विषयीत्राचि विष्टि सर्वाण वर्ण्यात्।

विक्षिप्रेवि जिल्लो कि पुल्के कार्ये वयावक्रम्।" कर्मन प्रकापी।

"गाचास्त पच वदनं मलकस्त्रधेका वची दश्रीकसंश्विता नियतं चतसः। गाभि: कटि: त्रकृष पुचक्तिनाचितिसी विष्टेर्षेवं निगहिनीयक्षविभाग स्थ: 1 सुखे कार्यक्षास्त्रभवित सर्वा चाथ गलके धनम्लानिवेचस्यय कटिनटे बुद्धिविजयः। कालिकांभी देशे विजयमच पुच्छे च जगदुः प्रहोरे भद्रायाः प्रथमिति पर्ल पूर्वश्राम्यः ॥

मनुवसुस्नितिचियुगद्श-श्चित्रयाचे कासुनिधितु पूर्व्याप्री:। **१**८। चारपा । । ११। मा च्यायाति विचिरेषा एक सुभदा पुरक्क-

मुभदा ॥" पूर्व्याच्योः पूर्व्याच्यादिहिङ्सुखी भवति इत्वर्षः । "रकेन कीना द्विगुबा तिथि सु सप्तावधिष्टंकरणं ववादि । पूर्वे परंश्येदमयं विश्वेषो हिसंगुणा चन्द्रविविष्णेता च । किन्दुधर्म इतं करखं प्रदिष्ट-मार्दक्तिधरादिदकं सदैव। खपानचर्माचे श्र**क्तानस्त** इशे पूर्वे चतुष्यादपरे च नागः॥

इन्द्रकामलणचित्रार्थासभूत्रियः स्वमा ववादेः। कलिह्मपश्चिमारुताः पत्यः प्रक्षमादः ॥" ववाद्यधिषकष्णम् ॥

"पौष्टिकस्थिरयुभागि ववास्ये वालवे द्विजाश्विताद्याय कर्मा। कीलवे प्रसद्भिक्विधानं तिभिवं सुभगतास्यक्से । गरंच कीचाश्रयक्षयंगानि वामच्यपि स्टिश्ववश्विवाक्तिया च । न विश्विमात्रोति ज्ञतम् विद्यौ विवाभिवातादियु तत्र सिहि: । मन्त्रीवधानि प्रकृती च सपीडिकानि शो विप्रराज्य पितः कर्मे चतुव्य देतु। योभाग्यदा र य स ति ध्व क की गार्ग किन्द्रभाषि श्रमपीष्टिकमञ्जवानि ॥" इति च्योतिसत्त्वम् ।

(धया, कलाविकासे। २ । ११ । "किष्मदर्श समेता हवियाँ नि:चिषा चन्न-गक्ता दिता।

भान:परं प्रभात विडिदिनं किं करोच्यख ॥") विष्ट:, जि, (विश्+क्तिण्।) कर्मकर:। इति मेहिनी। हे, २८ ।

विष्ठतं की, (विदूरं सातम्।) दूरकानम्। यथा। विक्रम्भियरिभ्यः स्थलस्य। राज्यः खालका अस्य व: स्वात्। विष्ठलं क्षष्ठलं प्रमिष्ठणं परिष्ठतम्। इति सिद्धान्तकौसुदी ।

विष्ठा, क्यो, (विविधप्रकारें व तिस्रति स्ट्रें इति । वि + स्था + कः । उपसर्वादिति वः । ) विविध- । प्रकारेगोहरे तिष्ठति या। सत्प्रयाय:। अधार: २ व्यवस्कर: ३ शमलम् ३ शकत् ५ ग्रथम् ६ पुरीषम् ७ वर्षेस्तम् ८ विट् ६। एतामरः । वर्षः १०। इति जटाधरः ॥ व्यमध्यम् ११ दूर्यम् १२ कक्कम् १३ मजम् १४। इति श्रव्यका-वली । किष्टुम्१५ पूर्तिकम् ९६। इति राज-निषेत्टः ॥ (यथा,--

"गुरोक्टितं प्रकर्त्तवं वाक्तुन:कायकर्मेनि:। व्यक्तिवर्काद्व विद्वार्था जावते क्रिसि: " रति समानन्दीयतन्त्रभारे ।)

तहर्भगमिषधो यथा, --"न नयां व्यवसी चेत पुरुषं वा कराचन। गचन्त्रचं पुरीषं वागच चंद्रदरसे युनस् ॥", जाजे तद्वसर्गानिवधी यथा,---

"नाची: क्रीकृत धावेत नाप्स विक्तासमाच-रेतु। नो च्छिष्ट: संविधे विश्वं न नयः आयानमा चरेत्।"

इति कीमें उपविभागे १५ खथाय: । तष्टुत्सर्ग विश्वार पुरीवपातः सत्यभ्रव्योर्वष्ट-

विष्णुः, युं, अस्तिः। इति प्रव्यमालाः। ऋतः। वसुदेवता। इति धर्याः । ( दाद्धाद्या-नामन्यतमः । यथा, महाभारते । १।६५।१६। "रकादभाषालया दाइम्मी विक्युक्यता जचन्यजस्तु सर्वेषामादिखानां गुणाधिकः ।") धर्मने प्रायक्ष कर्णुनु विविद्येषः । यथा,----"मन्वविष्णुकारीतयाचवस्क्राीयकीश्वराः। यमापस्तमसंवर्ताः कात्यायवहच्छाती । पराश्रद्यास्त्रक्षितिखता द्वांगिमी। यातातमी विश्वष्ठच धर्मभ्राच्यधयोजकाः ॥"

दति याज्ञवच्का प्रशंकिता ॥ बक्कामी कटपविश्वेषः। तस्य शुन्पत्तियेथा। वैवेधि व्याप्नोति विर्माय:। वैविति सिर्भाति च्याच्यायत विचिमिति वा। विच्याति विद्युनिक्त भक्तान मायापसारयोग संसाराहित वा। विश्वति सर्वभूतानि विश्वति सर्वभूतानि ष्यत्र (त दा।

"यसादिणां सर्वं सर्वे तस्य प्राक्रा सञ्चातानः। तसादेवीचर्त विक्षुविद्यभानी; प्रवेश्रगत् ॥ इति विख्युरायम् । इत्यमस्टीवार्या भरतः । ("डइलात् विष्युवकाते।" रति सञ्चामारते। ५।७०।३३) नलमायः । नाराययः ६ क्रमाः ६ वेकुच्छ: अविष्ठरखवा: ५ सामोदर:६ स्वधीकेष: 🍛 केश्रव: ८ माधव: ६ सम्यः १० हेला(र: ११ पुक्त रीकाचा: १२ मोविन्द: १३ गर्वक्थवन: १३ पीताबर: १६ चन्युत: १६ प्राङ्गी १० विव्यक्-सनः १८ जनार्दनः १६ जपेन्द्रः २० इन्द्रावर्णः ११ चक्रपाबि: १२ चतुर्भृत: २३ पदागाभ: ३8 मधुरियु: २५ वासुद्व: २६ (व्यविक्रस: २० देवकीनन्दन: २० ग्रीरि: २८ कीपित: ६० पुरुषोत्तमः ३१ यगमाली ३२ विकासी ३३ कंसाराति: ३४ व्यघोष्ट्रणः ३५ विश्वकारः ३६

मनस्य खवाच । "सङ्गप्रवयकालानु एतदाचीत्तमीमयम् । प्रसुप्रसिव चातकांमप्रचातमकचारम् ॥ काविज्ञेयमविज्ञातं जगत् स्थाकुचरियाुचः। तमः स्वमार्वासः प्रभवः पुरावकर्मकाम् । वाञ्चयक्रेतद्श्वितं प्रादुराधीत्रमीतुदः। थो। तीन्त्रयः परो बालाएचं च्यायाम् सनाननः । नारायक रति खात; स यव सयसृहभी। स्वयूरीराद्रसिधायन् सिख्युर्विविधं जगत् । व्यय स्व सरक्षांदी तास वीजमवास्वत्। तदेवाकं समभवश्वेमक्ष्णमधं महत्। संवतसर्वचसेय सम्पीयुतसमग्रभम्। प्रविध्यान्त्रकेष्ट्रातेचाः खयमेवासम्बद्धः। प्रभागादपि लड्ढ्याम्या विन्युल्यसम्बद्धाः 📲 रति मातुन्ते २ व्यथायः ॥ 🦚 🛊

बाख तिसी सूर्तयो यथा। "ऋडिस्प्रियन्तकरमात् बच्चविख्याग्रिवासिकाः । स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनाहेन: । जन्मते क्लित चैव विध्यात्वे पाति निवासः। वत्रणे चैव संदर्ता एको देवस्थिधा स्थित; । स रव रूज्य: स च सरोकर्ता

स एव पाता स च पात्यते च। बद्धारावस्याभिर्शेषम् (र्न-र्विकुर्वरही वरही वरंगय: " इति विद्युराकी सर्गानुद्यासननामाध्याय: । 🐠 । नारायमस्य स्तिविद्रोषी यथा।

"योवसी नारायको देव: परात्परतको वृप। तस्य चिन्ता सञ्जूपना खर्ष्टं प्रति नरीत्तम । कड़ा चेयं सदाव्हिः, पाजनीया सर्वेद 👻 । कर्मन का अक्र मध्य महिन कर्त्तुं ने वंद अध्यक्ष । तकात् ऋति कथान्येकां यया पाकानिरं

रुवं चिन्तयतन्त्रस्य सन्त्राभिध्वायिती वृप ॥ क्राक्टरियानं रायम् वे क्रिंग्सन्त्तुरो वभौ। पुरोभूते तसक्तकान् देवी नारावकः; स्रयम् । प्रविधनां एएप्रधि चेतीकां तस्य ऐक्तः। ततः ससार भगवान् वरदानं पुरातनम् ॥ वागादीनां ततस्तुष्टः घादात्तस्य पुनर्व्यरम् । सर्वत्रः सर्वक्षाः सं सर्वजीकनमञ्जूतः ॥ चैतीकाप्रतिपानाच भव विका: समातन:। हेवानां सर्वदा कार्ये कत्तेषं व्रवाणस्त्रया । सम्बद्धालाच्य भवतुतव देव न संध्यः । एवसुका तती देव: प्रकृतिस्पी वभूव 😮 🛊 विष्णुरम्भभुना पूर्वी बृद्धि सम्मार स प्रभः। तदा संचित्रव भगवान् योगनिही महातया: ! तखा चंखाय मतवान् इक्टियाचींद्वदाः

प्रचाः ।

भारता परेश करेश ततः सुम्बाप वे प्रशः । तसा सप्तस्य जठराव्यक्त् पदां विनि: खतम्। सम्बीपवती एक्टी सबस्दा सकानगा। तस्य ऋषस्य विस्तारं पातास्यतसर्वे स्थातम् ।

विष्णुः

केंद्रभनित् ६० विष्ठुः ६८ श्रीवस्त्रकाञ्चनः ३८। रत्यसर: । पुरासपुरवः । । इति: ११ प्रत-घामा ७२ मदायजः ४३ एकप्रकृ: ५८ जम-जाय: ४५ विन्यक्ष्य: ४६ समातम: ४० सङ्ग्रन्ह: ८८ राष्ट्रभेदी ४६ वासनः ५० प्रिवकीर्णनः ५१ नीनिवास: ५२ व्यक्त: ५३ वास: ५८। इति **षटाधर: ॥ श्रीष्ट्राः ५५ कंडारि: ५६ वृष्ट्राः** ५० विश्व: ५८ मधुष्तित् ५६ मधुख्यतः ६० कान्तः ६१ पुनवः ६२ श्रीगर्भः ६३ श्रीकरः ६८ नीसाम् ६५ नीधर: ६६ नीमिकेतन: ६० श्रीकान्तः ६० श्रीषः ६६ प्रश्वः ०० सरवीधरः भ जमदीय: ७२ गहाधर: ०३ नन्दात्मणः ७८ गर्सिंचः ०५ प्रेशः ०६ गोपालः ०० नक्षकः ७८ नरकाचित् ६६ सामग्रभे: ८० व्यक्षितः; 🔫 जितासिषः 👓 ऋतधासा 🗝 ग्रामिक्: ८३ पुनर्कस: ८६ चाहिदेव: ८६ क्रीवराष्ट्र: ८० सञ्चयहरू: ८८ वियात ८८ का बेंदेन: ८० करि: ६१ ग्रम्ब: ६२ यादन: ६३ व्यक्तिकस्वतः ६४ पूलनाविः ६५ सहायोगी ८६ मुव: ६० चाम्रस्ट्न: ६८ हेमग्रम: १६ शता-वर्त्ती १०० कालनीमस्युः ५०१ धेतुनारिः १०३ सोमसिन्धुः १०६ विरिचिः १०४ धरकी घरः २०५ बहुनद्वी १०६ वहाँमानः १०० शतानन्दः १० प्रवास्त्रकः १०६ सपुरेशः ११० दारकेशः १२१ रिनादेव: ११२ खवाकिय: ११६३ इति प्रन्दरज्ञावली । जिल्हाः ११८ दाशाचेः ११५ व्यक्तिश्यमः ११६ इन्हानुषः ११० नरायनाः ९१८ जनप्रय: ११६ यश्चपुरुष: ९२० तार्च-ध्यत्र: १२१ वड् विन्ह: १२२ पद्मीध: १२३ मार्जः १२८ जिन: १२५ जामोदक: १२६ जच्च: १२० वसुः १९८ श्रतावर्तः १२८ सङ्गर्केशी १६० बभारदर विधारदर प्रक्रियक्षात्रहरू बालसूर १३८ पाळवायन: १३५ सुवर्धविन्द्र: १३६ मीवता: १६७ देवकी छत्त: १६८ गोपेन्स: १६८ गोवद्वेनधरः १८० यदुनाषः १८१ गहास्टत्र४२ शाक्तिस्त् १८३ चक्रस्त् १८८ सीवस्थस्त् १७५ प्रकरित् १८६ । া चरा वध्यादयो यथा, — "मधुधेनुकचाण्डपूत्रनायमकाष्कुनाः । काजनिमञ्चयीनप्रकटारिष्टकेटभाः । कंश: केश्रिसरी मास्वमेन्ट(बावहराष्ट्रव:। चिर्णयकश्चित्रवर्षाः कालीयो नरको वितः। शिशुपालकास्य वध्या वेनतेयक वाहनम्। श्कीरुख पाचनगीरकः श्रीवसीरिस्सु

गदा कौमीदकी चापं धार्क चक्रं सुदर्धनम्। मधाः स्थमनाको इस्ते सुवसधी तु कौस्तुभः ॥" इति हेमचन्द्र: ।#।

तस्त्र भूतवामानि पाद्योत्तरस्रके १९१ व्यथाय यञ्चनामानि च सञ्चाभारतीयग्रानिपर्वाक १४८ षाधाये द्रष्ट्यानि । 🛊 । षास्य सन्तो वर्णस

"सरमासं दिशीयच सपामनं चानसमेव च।

वासुदेवी वकः कामी स्वितिकती यथाक्रमम् । प्रयवस्तत् वदिखीतत् चुँचौँ भूरतिमन्त्रकाः । गारायबसाया त्रचा विख्यु: सिंष्टी वराष्ट-

विताबक्षरिवासा बीवाज्ञासवनोषिताः। मेघामिसमुधिक्वाभा वर्जेती नव नायका: ।" **क**ा ष्मसाङ्गानि तैषां सन्तवकोषः वया,----"कंटं वं प्रशासकार काष्ट्रं संवंसुदर्शनम्। खं चं नं मंग्रहादेशी ठंगं संचाचा प्रचानम् ॥ र्घटं भंदं भवेच्ही अप गंजंबं तथा प्रतिकम्। घं वं संवनमाला स्थाच्छी वर्तासंसंदं नं भदेत्। इटं संपंकी सुभ: प्रोक्त व्यानको द्वाद्यमेव च । इ.स.जूर्ग यथायोगं देवदेवस्य वे दश । 🐠 गवड़ोध्युजयञ्चाणी गदा चैवाविताल्लाः। पुष्टिः शिरीवपुष्याभा लयाीः, काचनसन्निभा । पूर्वचक्कान्य: ग्रहः क्षीस्त्रभव्यवस्थात्। चर्त्र क्रयंसच्याभं श्रीवताः कुन्द्यक्तिभः । प्रव्यवर्ग सता सावार चाननो सेववविश्वः। विद्युद्र्यासि चाकासि यानि नीक्तानि वसँत: ॥ इति गायके ११ वाधाय: 1#1

तस्त जतनाजनादियंथा,---"रजीगुणसर्यं चात्र्यक्त्यं तस्यीव धीमनः। चतुर्मेखः च भगवान् जगत्वरी प्रवर्तते । क्टच पाति वक्सं विश्वासा विश्वनीसुक्षः । कत्तं ग्रुवसुपासिक विकासिकेचरः स्वयम् ॥ ष्यनाकाते सार्य देष: सर्वास्ना परमेचर:। तमोगुयं समाजित इद: चंद्रते अग्रत्॥ एकोऽपि सम्महादेविश्वधानी समवस्थित:। कर्मरचाणयमुकी निर्मेकोशिय निरम्भनः ॥ रकः; सन् सङ्काफीय जिसाफ यक्षापुनः । जिधा विभव्य चातार्थ जैनोक्ये संप्रवर्तते । खन्ति वीचति चैव यसति च विश्रेषतः। यसात् सङ्गात्रकाति यसते च पुनः प्रचाः ॥ गुवात्मकत्वात्रीतीमदे तकादेक: च उचते। व्यये प्रिरुग्यमभैः च प्राइभूतः सन्धतनः ॥ षारिकारादिदेवीऽसायजातलाएज: स्मृत:। देवेषु च सकादेवो सकादेव इति स्थात: । पाति यसात् प्रणाः सर्वाः प्रणापतिरिति

हद्यमाच ऋती वद्या परत्यात् परमेश्वरः ॥ विक्रिकारध्यवस्थलाही चरः परिभावितः। भाष: सर्वत्रमातीत हरि: सर्वेहरी यत; । चतुन्यादात् चातुपूर्व्यात् स्वयभुदिति च स्हतः। नरावामयनं यसात् तसात्रारायवः स्टूतः ॥ चर: संसारक्रमाद्विश्वाक्विमानकातः भगवान् सर्वविद्यानाद्वनादीमिति स्मृतः । सर्वेत्रः सर्वेविद्यानाष्ट्रस्यः सर्वेगयो यतः। धियः खातिकालो यकाश्विशः सर्वशतो

तारचात् चर्नवु:स्नानां तारकः परिगोधते। बहुनाथ किसुक्तेन सर्वे विकासयं जरात्।" इति कौर्के । अधाव: । # । विष्णुः

किकार्यातया मेचलक्या जक्का भव: । रुवं हक्का परंतस्य प्रशिक्तातु सम्भवम् । सुत्रचे तप्करीरक्षी वायुर्वायुक्तमं खचत् ॥ व्यविव्यविजयक्षेत्रं शक्षक्षेत्र दाद्य। व्यक्तानव्यदेनायां स खब्तं त्रस्तुतया करे। कालचक्रमयं घोरं चन्नं लं धारयाचाता। व्यवसीराज्यातार्थे गरी घारव केश्रव । मार्चेशं भूनमाता ते क्या तिसतु कर्यहा । की बहा की सुभी चेमी चन्द्रा (इस क्लेन इ । मायतसी मतिबीरः गद्यांक्व कीर्त्ततः। चै नो स्थापिनी देवी तद्योक्तिश्सु यहा प्रवा। दादग्री च तिथिकीश्सु कामकपी च चायते। इनाग्रको भवेद्यस्तु द्वादश्यां तत्परायमः । स्वर्भे वासी च भवतु पुमान् च्छी वा विशेषितः । स्व विश्वासियाकाती कर्मसे देवदानदा; ॥ क्षांत प्रांत प्रशेराचि क्षणकान चासनः। युगे युगे कर्वागी । वं वैदानी पुरुषी स्थयन् । न कीनबुद्धा वक्तको सनुक्योध्यं कराचन ।" इति वाराचे परापर्णिकयनामाध्यावः । 🛊 ॥ ज्ञापिष्णुशिवानामेकलं यथा ---"सतो त्रका ग्रदीरंतत जिल्ला चक्रे सच्चिरः। प्रधानेन्द्रावकान्द्रमोक्तिगुयं त्रिगुयीलतम् ॥ सबूईभागः यंजासम्बतुर्वेक्रमतुर्भेजः । स्तितिकाश्वसः कायः गुक्तः च चन्त्रीसरः । देशकारी वसनाय खरिशां ले ययोजयत्। कार्यमेवाभवन संदा अचारूपेय जोकस्त् ॥

जयत्।

सर्विष्ठं वैष्यवे ताये ज्ञानग्रस्तिं निर्णा तथा ॥

स्वित्तिकत्तीभविश्विष्णुर्वसेव सहेचरः।
सर्वेश्वर्त्तिक्षियोगेन यहा तह्यता सम ॥
स्वत्रश्राक्तियोगेन यहा तह्यता सम ॥
स्वत्रश्राक्तिया जाये शस्त्रवे च च्योनयत्।
स्वत्रक्रियोगेन स्वत्रे स्वय्येव च प्रमेश्वरः॥
स्वतिक्षित्र श्रादीरेष्ठ स्वयेव च प्रमाशतः।
स्वातिक्ष्यं परं च्योतिरनाहिस्सावान् प्रसुः॥
स्वातिक्ष्यं परं च्योतिरनाहिस्सावान् प्रसुः॥
स्वातिक्ष्यं परं च्योतिरनाहिस्सावान् प्रसुः॥
स्वातिक्ष्यं परं स्वतिक्ष्यं स्वत्रसापः एथक्

स्थितियस्ति निर्णामायां प्रक्रवास्थां गयी-

भातकाच विश्वाता च तथाकुमपि नो एथक्। यदं ध्रीरं क्षपच चानमस्ताकमन्तरान्॥" इति कालिकापुरखि १२ क्षथाम: !#!

सन्तमः।
"गुमातीतः स भगवान् चापनः पृक्तः परः।
सननाभीगद्याधी स सन्नाभिकसस्ति।स्मृत् ।
विख्या स स गोविन्द् देन्द्रस सन्तरनः।
सस्ते वेद सदात्राणं स जीवन्ति स्थाति॥"
कृति वासमप्राधि ॥ स्थाताः। ॥ ॥

इति दामनपुरासि ४२ सध्यायः । 🛊 ॥ - तेन ग्रजेन्द्रभोत्तसं यथाः — युक्तस्य उदात्तः।

"भक्तिं तस्याच वंचित्तव नामस्यामीचन्द्रमनः। प्रोतिमानभविद्वाष्ट्रः क्र्यचक्रमन्द्राधरः । स्रातिध्यं कथ्ययामास्य सस्मिन् सर्सि केश्रवः। गर्वस्थी काजायी कीकाधारकपीयनः ॥ धार्यसं गर्नमं तं सच यार्च कलाध्यात्। उक्तद्वाराप्रमेयासा तरता मधुब्दनः ॥ स्थानसं दारयामात यार्च कर्त्वेय मध्यः । मीचयामाय नागमं पापेन्यः धरवामतम् ॥ स दि देवलग्रापेन कृत्वमेन्यस्यसः। घार्यसम्भान् सव्याहरं ग्राप्त दिवहतः। गर्नाश्या पृष्ठो कालो दिवनपः।

इति वासनपुरावे ८१ कथाय: 191 वास्य सम्बद्धारियेचा,—

"बाध वक्षों सञ्चामकान विक्षोः सर्वार्थेवाध-

यस्य संस्तर्यात सन्ती भवाकी: पारमाधिना: ॥
तारं नम: पर सूपात् नरी दी चंसमावती।
प्रवती वाय सन्तीर्थं प्रीक्ती वस्त्रचर: पर: ॥ भ
काल पूजायोग:। प्रान: क्रातादिकानानां
कमे काला पूजासकपमागतः वैद्यावाचमनं
क्रांसान्। तद्यचा गौतसीय।
"केप्रवादीकाम: पीत्रा द्याक्षं प्रचाक्रयेत्
करी।

दान्यामोडी च संख्या द्वान्या खण्यानृसुखं सतः

यक्तेन इसां प्रचास्य पादाविष तथेकतः।
संप्रोक्षेकेन महानं ततः सङ्ग्रेकादिनः ॥
सास्रानस्याचिककी स्नान्यस्य स्वी क्रमातः।
स्राप्रदेवं भवेदाचमनस्य वेणावान्वये।
रवमाचमनं कता साचाद्रारायको भवेत ॥"
केशवाद्यस्य केश्वनारायकामाध्वगोविन्दविक्षुमधुस्तदनचिक्तमवाभनजीधरऋषीकंशपद्मनाभदामीद्रसङ्गर्ययासुद्वप्रयाचानित्दपुर्वोच्यमाधिचन्नस्य द्वायासुद्वप्रयाचानित्दप्रवीच्यावः । वाक्यस्य प्रयावादि केशवाय मम
स्यादि। नेशाचा।

"सत्त्रयों नमी श्ली भागमिति वस्त् सुधी: ।"
ततः वामाधाधी हमाळकानं कसे विधाय
के प्रवक्षी ने ग्राह्मियां कुमात् । भाषा क्ष्माहिम्यासः । शिर्धि प्रकापत्तये क्ष्मये नमः । सुखे
गायत्री क्ष्म्यः नमः । श्लीह भाई बच्ची क्ष्मः देवताये नमः । श्लीह भाई बच्ची क्ष्मः ये
देवताये नमः ॥ शाहि । त्री श्लिष्ट्याय नमः
देवाहि । तथा च गीनमौये ।

"कृषिः प्रभाषतिष्ठक्दो सायक्री देवता पृतः। कर्कत्रक्षीकृष्टिः प्रोक्तः स्रीकीने वद्यक्षकम् ॥" सतो धानम्।

"उद्यानयोतनम्तकार्तं तमस्मावदातं पार्चदेश्वे जनसम्तका विश्वधान्या च जुदम्। नागरनोक्कश्चितविविधानक्यमापीतवक्यं विद्यां वर्षे दरकमक्षकीमोदकीश्वकपालिम् ।" वर्षे ध्याला व्यसेत्। यदाः वर्षे केष्यवाय कीसीं नमः जनार्टः। वर्षोत्रका सार्वेषकात् पुरस्ता-दिकादिद्योगात् धर्मेत् सार्वेष्णात् प्रस्ता-

नारायबाय कान्छ नमी सुखे। ए माधवाय तुष्टी नमी इचानेचे । दें जीविन्हाय पुष्टी नमी वामनेचे। उं विधावे प्रती एक्त स्टी। ऊं सपुदारनाव भागके वामकर्ये। मां विविद्यमाय क्रियाये दचनासापुटे। मटुंगामनाय स्थाये वामनावापुटे। कः श्रीधराय ग्रेक्षाये एक्षगक्के। आर्थं भूषीकेशाय प्रश्नीये बासगकी। संपद्म-नाभाय यहारी चोहे। ऐ रामी दराय तच्याये व्यथरे। व्यो वासुद्वाय सद्योग सर्हेट्स्तपंस्ती। च्यों सङ्गर्धकाय सरमाधी व्यक्षीरणार्गसी। व्या प्रदाचाय प्रीती सक्तते। चाः चानवद्वाय रती सुखे। यं चिक्रिये जयाये। स्वं गहिने दुर्गाये। गंप्राक्रिये प्रभाषे। चं खक्तिने सक्षाये। कं प्रक्रिते चळाये इचकरक्रक्रक्यम्बद्धाः चं इस्तिने वास्ये। इटं सुप्तिने विकासिन्ये। इटं मूर्जिन विजयाये। भाषाधिन विरज्ञाये। जं चाकुशिने विकासे वासकरम्भवसम्बद्धनेता । ट सकुन्दाय विनदाये । ठं नन्द्रजाय सुनन्दाये । कं नन्दिने स्टित्ये। एं नराम सरक्षेत्रः। संनरक-(नतं सन्दर्धी रचपारम्बलसम्बद्धमार्वेष्ठातं पर्वे श्रद्धी। यं कत्याय बुद्धी। दं सत्याय भृत्ये। शं वालताय मही। मं सीराय चमामे वाम-पादमालसम्भायकेष्ठ। पंत्रुराय रमाये दच-पार्की। पंजनाईनाय उसाये बासपार्की। वं भूधराय की दिन्ये एके । भं विश्वनार्णये कि कायि नाभी। मं वेच्चकाय सुदाये उदरे। यंत्रमा-सने प्रवोत्तमाय वसुधराये चूहि। रं अव्द-बाइकाने विकाने पराये दक्षां हो। लंगीसाकाने वजानुकाय पराययाये ककुदि। यं मैदकासमे वलाय खच्चार्ये वासंधि। श्रंच्यसात्रासने इष-न्नाय सन्धाये भूदादिदत्त्वादे। मं सन्धासने व्याम प्रदासि भूदादिवासकरे। यं शुकासनी चंत्राय प्रभावे सुदा(दर्श्यपादे। चं पाकाताने वराष्ट्राय निशामे सुदादिवासमादे। ळ जीवा-हाने विश्वाय अमीघाये भ्रदासुद्रे। चं क्रीधालने वृधिकाय विद्युताये क्रदादिस्खे। द्रति न्यसेत् ॥ 🗰 ॥ तथा च । गीनभीये। "केशवादिर्यं व्यासी न्यासमाचे व दिस्ति। काच्युतलं ददासीय सर्शं सर्शं न संप्रय: ॥ सालकार्वे चसुचार्य केश्ववाय इति सारेत्।

"केशवादिरयं न्यासी न्यासमाचे व दिस्नाम्। आजातलं द्राविद सकं कतं न संग्रथः ॥ सालकार्तं समुचार्य केश्वाय द्रात स्मरेन्। कीर्तो च मनसा युक्तमिळादि न्यासमाचरेत्। केश्वाय ततः कीर्तो कार्ल्य नारायवाय च ॥" द्रात्यायस्य संद्रिताव चनाचार्यं क्रमः। न तु केश्वकीर्तिभ्यां नम द्रतः। तथा श्वक्तितिक्तः। सम्बद्धाः व्ययं न्यासः कर्त्तवः श्रीवीचादिकः। यथा। श्री चां केश्ववाय कीर्तो नम द्रवादि। तथा च ग्रीतमीवे।

"रवं प्रवित्यसंब्याचं ताव्यीवीचपुर:धरम्। स्कृतिं इति मदात्तस्वी प्राप्यान्तं द्वरितां

व्रजेत् ॥<sup>22</sup>

नतस्त्रसम्यासपीष्टमासम्यादिन्यासविकापञ्चरा-दिन्यासन् कृषेत्। सम्बन्धासाहरम् अन्य- चर्त विश्वनिमिन्द्रावसुमतीसं श्रीभिपार्णं द्वयम्। कोटीरा क्षर चार कुळ तथरं पीता स्वरं की सुभी-इति विश्वधरं खरचासि जन च्यीतस्व चित्रं भने॥" एवं श्वासा मानसे: संपूज्य श्रद्धापनं कुर्यात्। सम्ब विकायपाणं मीतमीय।

"तालपानसु विश्ववे विश्वोदितिशियं सतम्। सथैव सञ्ज्ञपाकाकां सुन्तं प्रसं प्रकीर्तितम्। कत्यात्रस्य सथा श्रीकं सुन्धं वा राजतं तथा। प्रस्पात्रं सरे: शुद्धं नान्धत्तत्र विशोजवेत्।" निवेदादाने सुस्त्रेतः।

"सर्वो वा ताल्यपाचे वा दीयो वा प्रकृति दशे॥"

आगमक्षपहुमे। " हरण्यं राजतं को खंताकं क्रयस्य प्रेय वा। मालाधं श्रीकरे: मार्च नैदेशे कक्पवेद्नुध: " पुरचरणचित्रकाषाम्। सुवर्धे राजते रेखे ततः चामाचपौडपूजा-नन्तरं विसमादिश्रासिष्ठिमपीतसम्बन्तं पूर्णा शला पुगर्भाला मुलेग कस्पिनम्लीकाचाच-नारिपचपुच्याञ्चलिदानप्रयेक्तं विद्याय व्याव-रसपूर्वा क्रायान्। व्यवप्रादिचतुव्कोगीष्ठ दिच्य च ॐ क्रुंडीस्काय चुट्याय नम: इत्यादिना पूजरीन्। 🗰 । सतः की प्रारेख्न पूर्वादि 🧈 नमः र्गनम: भी नम: वांनम: रांनम: यंनम: यां गमः यं गमः। ततो इतेषु पूर्वादिदिक्षु 👺 वासुदेवाय नम: । रावं सञ्चर्यवाय प्रद्युकाथ ष्यनिर्द्वाय। व्यक्षप्राहिकी अस्त्रीषु 🧈 प्रान्धे नम: एवं त्रिये सरखती रखे। तत: पवार्यह पूर्वाद ॐ चक्राय नमः एवं प्रश्वाय गराये पद्माय कौस्तुभाव सवलाय सक्राय वन-मावायीः सद्वविषये अध्यावकाय नमः। इत्तिको ॐ प्रक्रांनध्ये नभः। वामे ॐ पद्म-निध्ये नम:। पश्चिमे ॐ भागाय नम:। अयि-कोकी अँ विश्वाय नमः। नैक्टते अँ आर्थाये नसः। बायुकीकी ॐ दुर्गांचे नसः। देशांन ॐ संगामी नमः। एवं सर्वन। तद्दाह-रिकाहीत् वचादींच पूजधिला घुपदीपी दत्त्वा मैदेस एसात्। # । यथा। मैदेसमानीय क्षेत्रतायी महतोन पाद्यार्था चमनायं दत्त्वा पहित मनीय निवर्ध संप्रीका चक्रसहयाभिरका यमित मकांव दोषचन्द्रचं चं भी न्य रमिति दोषं संदश्च वामकरमीधधाराभिपूर्य विमिति सन्त्रेख धासनी तता मतामना मरधा अपेन्। तनो विमिति येतुसुद्रयान्द्रतीक्षय गन्धपुन्यान्यां संपूज्य श्चताञ्चितः सन् वर्षः प्राथयेत्। व्यस्य सस्ति मधः प्रस्वेदिति विभाष साधानां मतासुषार्थः ने देशे चलां दशात्। तती नाजस्थामा एमजिदेशे आसकदेवताथै नमः। तती नैवेश अकाभ्या-

सद्धा अ निवेद्याचि भवते खुवासदं इवि-

र्फरें इति नैदेश समधे बासुक देवनाये रतकाता

मक्तीपसारकमसीति वर्ष दक्षा वासवसी याससुनां प्रदर्श द्विबद्दक्षेत प्राकादिसुदा: प्रदर्शयम्। अ। यथा। 🥩 प्रामाय का हिन कानिकानासिके बाह्यक्षेत्र साग्रीयेतः 🕉 बाया-नाव साहिति तब्बेनीमध्यमे अङ्गुर्केन सार्थयेन। 🌣 बागाव खाईति सधामानामे बाहुहेग षार्थयेत् 🥩 जदानाय खाहिति तर्जनीसधामा-नामा अपूर्णि आर्थित्। ॐ समानाव खादित सर्वाङ्गजीरङ्गुष्टेन साध्येत्। ततः चाक्रुकाच्यासनासिकार्यं शृशन् जी गसः पराय भाकाराताने भानिवञ्चाय नेवेद्यं करूपयाओं ति नेवेशस्त्रां प्रदक्षो स्वतस्थायं आस्कदेवनां सप्यामीति चतुद्धां संत्रधां चामुकद्देवतायी रतक्कमम्बन्धिमम्ब इति वर्षे दक्षा च्याचमनीयादिकं इद्यात ३०० । वैकावे सु नैदेश्हाने सर्वेत्रायमेव विधि:। ततः सामान्य-पूजापडलुक्तक्रमेश विदर्जगानां करें। समा-प्रयेत्। व्याख्य पुरुक्षर्थं धीड्यूकचणपः।

"(वकारताचं प्रवर्गमानुमेनं समाहितः। तह्यायं वर्गविनुंडुयान्मधुरामुतैः॥"

इति तक्षधारः ॥ स्तृत्वाक्षतिकात्रजा साङ्गितस्यारौ द्रश्या ॥॥ श्रिवस्त्राष्टम् (र्मपूजानसरं तक्षेत्र विकारिष्टम् (र्म-पूजा स्या,----

"कतापूजासया देवि चारुक्तीं; ग्रिवस्ताच। यथादि घरमे ग्रानितच्छुग्रस्थ वरावने ।" इत्युपकत्या।

"क्षला पूर्णा सहिशानि कृष्णत्या वाह्यवेष्टने।
चार विच्या मेरिशान नामानि प्रस्यु कामिनि।
दार्ग विच्या महाविच्यां ज्यलकां कंपतापनम्।
द्वां विच्यां महाविच्यां ज्यलकां कंपतापनम्।
द्वां विच्यां महाविच्यां ज्यलकां कंपतापनम्।
रतान् विच्यान् महेशानि यया संपूर्ण्या तच्कृशाः।
सम्बादिकमाई वि पूर्णचे विद्याम्ययम्।
तम्मकां प्रस्या चार्जितं ज्ञानसारं वरानने॥"
ॐ ज्याय विच्यां नमः। ॐ महाविच्यां
नमः। ॐ ज्यलकााय विच्यां नमः। ॐ संप्रतापनाय विच्यां नमः। ॐ व्याच्यां
नमः। ॐ भीवच्याय विच्यां नमः। ॐ भीमाय
विच्यां नमः। ॐ क्ष्यां क्ष्यां विच्यां नमः।
"दित पूर्णा महिप्राणि क्षया विच्यां नमः।
विच्यां मया प्रीक्तं सर्व्याक्षियमंत्रम्मा "
दिति च्यां नमसः। कंपतिस्थानिसमन्तिम्॥"

तस्य नमस्कारसान्यकारिक यथा,---स्रत खनाच ।

"सिक्ति हैत्मगाशान्तमन्यस्यस्यम्। बो गमेत् सम्बेतोकस्य गमस्यो जायति गरः॥ विक्रमागन्दमहैतं विक्रानं सम्बेशं प्रसुद्धः। प्रम्मास्य सदा भक्ष्या चैत्रसः कृद्धास्त्रस्य ॥ बोध्निस्ति स्वर्णे वस्यः प्रस्तोग्रः स्वर्णस्यम् ॥ संस्रोवास्यितं विद्यां नमस्यो प्रस्ते वस्यः। साध्येगापि गमस्तार् प्रसुक्त स्वरूपात्राये ।

#### विष्ण

संवारहणवर्गाणासुद्देशकारो दिसः ॥

जाया समुर्व्यवधीदरचा वक्तःणी

जोकाधिकारिष्ठवे परमेर प्रेमेगे।

एकोर्राप चावगुणमा चातम्यामः

ववः च्याकमाप घोधावतं समर्थः ॥

प्रमाण्य दख्यकृमी नमस्तारिण योर्ध्येग्।

स यां गतिमवाप्नीति न तां कतुश्वरिष् ॥

दुर्भर्थं वारकान्याराकृपारमा समावताम्।

एकः जायान मस्तारः चास्ति वीरस्य देशकः ॥

वासीनी वा ध्यानी वा तिस्तृत्वा यच तच्च या।

नमी चारायकायिति मन्नेकश्चर्यो भवेत्॥

नारायकीति प्रम्दोर्श्य वागस्ति वस्त्वतिने।

स्थापि नरके धोरे पतन्तीति किमकृतम् ॥

चतुम्बाय्यंह कोटिवको
अवतरः कीटिय विशुह्वचेताः।
चर्ने गुरुतासम्तेकहंग्रं
वदेन वा ह्ववरस्त विष्णाः ॥
व्याखाद्या स्वयः स्वयं स्तुवको मधुस्तरम्।
मत्त्वयान्निकक्ति न गोविष्दगुर्वाच्यात् ॥
अवस्तिति यन्नाक्ति क्षेत्रपति ।
प्रमान् विस्त्वति सद्यः सिंह्नस्तिमृगीद्य ॥
सन्नदुष्णितं येन हरिदिक्षच्यदृयम्।
वहः परिकरसीन मोच्या गमनं प्रति॥

स्बप्ने व्यव भागस्त्र निराहिपुंच:

चयं करोत्य चयपापराधिम्।

प्रवादात: किं पुनर्च पूंची वंकी रित नामि जनाई नका। नमः स्याप्यानाननः वासुदेवेत्र्दोदनम्। येभावभावितेवित न त यमपूरं ययुः ॥ श्रमायाणं जलं वद्देश्वमधी भास्त्ररीदय:। चानिः क्षेक्वचीवस्य गामसंशीर्भनं हरेः ॥ क गाकपृष्ठगमगं पुगरायाति कच्छम्। क चयो वासदेवेति सक्तिवीजमकुत्तमम् ॥ गक्तां दूरमञ्जानं सामाना क्रितचेतनाम् । पार्थेयं पुष्करीकाश्चनामसंकीर्शनास्त्रम् ॥ नम रखेव यो जवात्तह्नतः श्रह्मयान्विमः । तस्याचयो अवेकाकः चपाकस्यापि श्रीनकः संसारसप्दरसा (मध्यिचेरिकमेवजम् । लर्वात वेवावं सन्तं जप्ता सन्तो भवनरः। ध्यायन् कते यजन् यज्ञीकीतायां द्वापरेश्चिमन्। यदात्रील तदात्रीत कर्जी संकी भंग के अवम् ॥ गृनं तत्काच्छतालक्षमथवापुरपनिश्चिका। रीगाधारा त्र साजिका या न विला इस्रे-

गुँवान् ।
कुत्से जेव कि तस्य काश्या पा शालिकेन वा।
विकाय वर्तते यस्य प्रदित्य सरद्यम् ॥
विज्ञात दुष्कृतसम्भास्तान्तोशीय
स्वाः पर्णु परिश्वविमभीसमानः ।
स्वाः पर्णु परिश्वविमभीसमानं महस्यः ॥
देवः स्वाः । ।
स्वाः वार्यस्थाः ।

क्त उवाच । "व्यवारभूते संसारे चारमेनं विनिर्हिप्रेतृ। व्यसाराधिवचीकस्य सारमाराधर्वं हरे: ॥ दर्शात् पुरुषकास्त्रीन यः पुष्पाक्षण एव वा। व्यर्थितं खात्तरा चैव तेन वर्षे चराचरम् ॥ मालवत् परिर्वानां खरिसंदारकारकम्। यो न पूज्यते विक्ष् तं विद्यादृज्ञकाचातकाम् ॥ यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्व्यायदं ततम्। साममेवा तसधार्थः। विद्वि विन्द् निर सानदाः ॥ नरके प्रचारी यस्तु यमेव परिभावितः। किंत्यया नार्षितो ऐन: केश्वन: केश्यनाश्चन: ह **जर्केनायभावेन मयाकामर्थित: प्रशु:।** यो रदानि सर्व जीवं स लया विं न चार्चित:। न तत् करोति या माता न पिता नापि

नात्ममाः। यत् करोति ऋषीकेश्व: सन्तुर: अञ्चयार्चित: ॥ वर्वाक्रमाचारवता पुरुषेक परः पुमान्। विख्राराध्यते पत्था नात्यसत्तीवकारकः । म राने (वे विधेर्सीर्म पुर्योगी तुकेपने : । तीषमेति सञ्चालाची यथा भल्या जनाईन: ॥ यम्पदेश्वयं आद्यात्राज्ञात्रात्राम् । विमुक्ते चैकतालम्यं मालगाराधनं चरे: ॥ प्रवासे सुच्यते विकारित है परसंधनम्। ष्ममाया वा विशेषेस कसामर्खितुमद्रेति। इति गार्क पूजास्तुति: २३३ व्यथाय: ॥#॥

छत उवाच। " आलोका वसुधास्त्रास्त्रि विचार्यः च पुन:

प्रदेशेनं सुनिष्यनं ध्येयो नारायकः सदा । निं तखा राने: निं तीयें: निं तपीभि: निम-ध्वरे:।

यो नित्धं ध्यायते देवं नारायक्षमनन्पर्धाः । विदेशीयेयस्यासि विदेशीयेयतानि च। नाराययप्रयासस्य कर्ता नार्श्वान घोएशीम् । प्रायक्षित्राव्यप्रेवाश्व तप:कर्मा(दकानि वै। यानि तेवासध्याकां लक्काशुक्तरकं परम् । क्रत पापेश्वतामी वे यस्य पुष: प्रजायते। प्रायश्वितन्तु तस्त्रेतं इश्संकर्यं परम् । सुक्तमप यो धायेत्राराययमतन्त्रतः। भौ। । प्रतिमात्रीति किं पुनक्तवरायकः । जायम्खप्रसुद्वप्तेषु योगसन्य च योगिनः। या काचिष्णवसी हति: सा भवळाच्यातास्यात्। उत्तिष्ठविषतन्त्रिकां व्रजन् वे विवसंज्ञया। श्रञ्जन् खपंच जायच गोविन्हं माधवं सारेत्॥ स्त्रे स्त्रे कमें स्याभिरतः कुर्याचित्तं जनाहेने। रवा प्राक्षाद्ववारोक्तः किमग्वेवेषुमावितेः । ध्यात्रमेव परी घचनों ध्यानमेव परंतपः। ध्यानमेव परं भ्रीचंतसान् ध्यानपरो भवेत्। ना चित्र विक्यो: परंभ्येयं तभी नानभ्रानात्

ससात् प्रधानसक्तीक्षं वासुदेवस्य चिकानम् ॥ बद्दुर्जभं पदं प्रार्थे मनसी यन्न गोचरम्।

महत्वप्राचितं भातो दहासि अधुक्रदनः ह प्रमाहात् कुर्वेतां क्वें। प्रचवेताव्यरेष्ठ वत् । भारवादेव तदिन्धी: चंपूर्वे स्वादित स्रुति: । क्यानेव सर्वा नास्ति श्रीधनं पापककेनाम्। कागामिदेव हेत्नां सावकी व्योव पावक: । दिनिष्यत्रसमाधिस्तु सुक्तिमचेन जन्मनि। प्राप्नीति बोगौ योगायिक्यकर्मेचयोऽचिरात्। वधायवद्वतप्रियः कर्षं स्प्रति वानितः। तथा चित्रस्थिती विद्युर्वीशिनां सर्वेकिच्चित्रम् । यथाधिदाशात् कनकमपदीवं प्रवायते। संश्विष्टं वासुदेवेन महत्व्याकां तथा मन: ॥ बङ्गाचानसङ्खेद पुष्परकानकोटिष्ठ । यत् यापं विवयं याति स्टितं नक्सति तद्वरी ॥ प्राकाषामयद्वीस्तुवत् पापं नद्धति वृवम् । च्यथमाजेव तत् पापं इरेधानात् प्रवासति । एकसिन्नप्यतिकाको सङ्कर्ते धानविकति। इस्युभिक्षेचिवेशव युक्तमाक्रन्दितं स्टप्रम् ॥ क्रांजप्रभावो इंटोस्तिः पावकानां तथोक्तयः। न क्रमेरन् भनकास्य यस्य चैति कि केश्र्व: ॥ सा तिथिक्तदशोराणं संयोगः, संच चन्द्रभाः। त्तमं तदेव विकार्त यच प्रक्रायंते ऋरि:॥ ता प्रानिक्तव्यव्यक्तिया पालावज्ञाकता। यक्तुक्ते कवं वापि वासुदेवी न किनवते ॥ क(कः; इतियुगन्तस्य कलिस्तस्य इति युगे। भूर्ये यस्य गोविन्दो यस्य चेत्रवि नाच्युतः ॥ यस्याचनस्या एडे मक्तासिखनीः पिया। गोविन्हे नियतं चित्तं जनज्ञः सदेव सः 🛚 वासुदेवे सनी यस्य चयचोशार्चना(द्यु । तस्यानारायो मेचेय देवेनात्वादिकं प्रवाम् ॥ व्यवंत्रकाच गाइंग्रामतप्ताच महत्तपः। क्रिंगत्ति वैकारी मायां के प्रवार्षितमात्रयः । चामा कुर्क्षमा क्षेत्रपुर्या ग्रहीषु मानवाः। सुद्रच वर्माधीवेष्ठ गोविन्हे क्रूर्यस्थिते । ध्वायेत्रारायकं देवं ज्ञानादिव च कर्मासः। प्रायक्षित्तं क्षि सम्बद्धा दुष्कृतस्वेति विश्वतम् ॥ काभक्तेवां जयस्तेवां कुलक्तेवां पराभव:। येवामिन्दीवरस्यामी श्वद्यस्यो चनाईन: ॥ कीटपविमयानाच हरी संग्रस्तेतसाम्। कर्तमेव मर्ति मन्ये कि पुनर्त्वानिनी वृद्याम् व वासुई वतच च्छाया नाति श्रीतान चर्म्मदा। नरक्रहार्थ्यमनी वा किमर्थन संयते। न च दुर्व्यासनः भागो वचाचापि भाचीयते:। इन्। समर्थो (इ सर्वे भूद्गते मधुस्रहरे। वहत सिष्ठती श्यदा स्वेष्ट्या कर्म कुर्वतः। नापयाति यदा चिन्ता चित्रां अन्ये च धारकाम्। ध्येय: सदा सविद्यमक्ततमध्यवनी नारायण: सर्विजासनसन्निविष्ट:। केय्रवान् कनककुळक्तवान् किरोटी कारी विरक्तवपुर्वतशक्षकः । किसव बहुनोक्तेन युशाकसञ्जन हरिन्।

स्वरताक्षणियां विश्वामधीयदुरितापक्षम् ॥

न विश्वानिन सङ्घं पवित्रसम्ब विद्यते।

विष्णुः

चपानेम्बपि शुक्कानः पापं नेवान जियते । यहा चित्तं समासक्तं चन्तीर्विषयगीचरे। यहि नारायग्री ३ भी वं को न सुच्चेत वन्धनात् ॥ प्रसक्तिमतमेहं यत् सत्तासाचमगोचरम्। वचसामात्मसँवेशं तज्ञानं त्रसर्वज्ञतम् । तत्रावया धारखया योजिनी यान्ति से खयम्। चंशारकसम्बोश्येते यानि निव्येचिता

दिया: " रति मार्के धानस्तिः ११८ सथायः । तसा माचामा यथा,—

स्त खवाचे।

"विकाचित्री भवेद्वसत्तः यचेत गमेत् बदा। तमेवेषाति स्त्तीवमासानं इरितत्परः । तहानं यत्र मोनिन्द; सा कथा यत्र केग्रव:। सत् कमे यत्तदर्शय किमग्री के हुभाषिते; । चा विकासा परिं स्तीति तथितं सत्तर्पितम्। सावेव केवजी द्वाच्यो यी सत्पूजाकरी करी।

प्रकाममी प्रस्त प्रिर: पर्ल विदु-क्तदचोर्गपाध्यिक्षकं दिवीक्षयः। सन:पर्जं तर्गुणकर्भाचिभानं वाचस्तु गोविन्दगुवस्तवः पलम् ॥ मैक्सन्दरमाचीश्री राश्चिः पापस्य कर्मेखः। केय्रवं वेद्यमासाद्य दुर्शाक्षिरिव नद्याति । यत्कि चित्र क्वरते कम्मे पुरुष: याध्वयाधुवा। सर्वे नारायकी भास्त्र क्रुश्चेत्रपि न लिप्यति । ह्यादिचतुरास्थानं भूतयामं चतुर्विधम्। चराचरं जगन् सर्वे प्रसुप्तं साथया तथ । यक्षित्रयस्तरमतिन याति नरकं खर्गोश्रीय यक्षि-

विज्ञो यच निवेशिताहासनसी जासीशीप जोकीश्चपकः।

सुर्ति चैत्रवि संख्यितो जब्धियां पुंचां हहा-

विविचे दुरितं प्रयाति विवयं तचाचुते की तिते।

मस्ता पुरवपर्येव येव क्रोतीशस्त्रतं भूवम्। तस्य विका: प्रसादंग इच अध्यत् प्रमुद्धात । व्यायकार्ये जपं कार्ग विक्षीर्थानच पूजनम्। मन्त्रं इ:स्कोदध: पारं क्वर्युर्वेच भवन्ति ते ॥ राष्ट्रस्य प्रदर्श राजा पितरी दालकस्य च। धने च सर्वभवानां सर्वस्य प्रदर्शे प्रदि: ! थे मैमन्ति जशद्यो(न वासुद्वं चनातनम् । न तेभ्यो विद्यते तीर्थमधिकं सुनियत्तम ॥ व्यवचंरत्रपूजान्तु कुर्यात् साध्यायमेव च। तं समुहिद्धाः गोविन्दं ध्यानं निष्यमतन्त्रितः । मूदं वा अगवद्भक्तं विवादं चपचं तथा। डिजनातिसमं अन्ये व याति नरकं नरः । च्यादरेख यथा स्तीति घनवन्तं घनेच्छ्या। तथा इहिष कर्तारं की व सचीत वन्धनात् ॥ यया चातवली विह्रदेशकार्दसपीम्बनम्। तयानिषः स्तुतो निष्णुयोगिनां सर्व्वकिस्विषम् ॥ प्रदीतं गर्यतं यदत् नामयन्ति समादयः।

विष्णुग्र

तदन् पापानि सर्वाणि योगाभ्यासरतं नरम्॥ यस्य यावीच विचायकास्य सिहिच तावती। रतावानिति हायास्य प्रभावः परिमीयते । विश्वादिप गोविन्दं दमघोवाताज; सारन्। शियाणो गतस्तवं किं पुनस्तत्परायणः । म्प्रयं देवी सुनिवंग्दा एव ज्ञाहा हाइसाति:। रह्यास्त्रा चायते तावद्यावद्यावद्यांचते चरिम् ।" इति गाव हे विष्णुमाचाला १३५ व्यध्याय:॥ सस्य पादोदकपानादिपालम्। "इहि रूपं मुखे नाम भैयेशसूदरे हरे:।

पादोदनच निर्माखां मसके यस सीम्ध्रतः । नेवंद्यमनं तुजसीविमिश्रं विद्योघत: पाइणलं पिवेखा। योश्याति निर्वं पुरतो सरारे: प्राप्नोति सप्रेमयुत्री च भक्तिम् ॥ इन्सां इन्ति यदङ् ब्रिसङ्गतुल सी स्तेयच पाहो दर्ज नेवेदं वहुमद्यपानदु(रतं गुर्वज्ञनासङ्गमम्॥" इति पाद्मीत्तरखळे १० व्यथ्यायः॥ #॥

तस्य नान्तां युत्पत्तयो यथा,—

ष्टिश्यवाच । "जानेषु भीषो भवस्य तसाम्बर्धिशास्त्र की तिंतः ॥ | धसभीत्यत्तियुक्तेयु अक्केन्द्रवर्षाद्यु। यसाच चवसंस्थानात्तसात् की नेयसे रच्यतः । व्रच्याय(सम्द्रंत दक्ष यसंवर्ण सेव चः। नियस प्रसं यसात्तसाहरिर्द्राचिस । सन्मानयसि भूतानि वपुषा यश्चा क्रिया। चिरेण वपुषा देव तसाचा चिन्नातन:॥ यसार्वचारयो देवा सुनयकोयतेवसः । न तंरनां लक्षिमक् कितानना स्वस्था । न चौपसंन चर्संक कपको टिशने रिया तसाल्यमचरलाच विष्युवेति प्रकीने । विश्वाच त्या सर्वे जात स्थावरजञ्जमम्। चगदिष्टम्नगाचीव विष्णुवैति प्रकीकांस ॥ विष्टभ्य तिष्ठमं नित्यं चैलोक्यं सचराचरम् ॥ सयचागसर्वनरं समद्भतपन्नगम्। याध्य त्यामेव विध्वे जैलीकां सत्तराचरम्। तसाद्विषारित प्रोक्तः स्वयंगव स्वयंभवा ॥ नारा इत्युच्यते च्यापः ऋधिभिक्तत्त्वदश्चिभः। कायनंतस्य तत्पूर्येतन नाराययः सद्धतः ॥ शुग्री शुग्री प्रनर्शा गांवियधी विन्द्सितस्वतः । भूगोकासीन्त्रयास्याचुक्तकक्षानविधारहाः। द्रीप्रात्वे वर्षसे द्वीवां क्षवीकं प्रस्तयोध्यसं ॥ वसमित लायि भूतानि ब्रह्मादीनि युगचये। तं वा वसिस भूतेषु वासुदेवकादुव्यसे । सञ्चर्षयसि भूतानि कर्क्ये कर्क्ये पुनः पुनः। सतः सङ्गर्ययः प्रीतास्त्रच्यानविधारदेः । प्रवृष्टिन न तिष्ठनित सदेवासुर्राचनः।। प्रतिद्याः सर्वधन्नार्गा प्रतामस्तेन चोष्यते । निरोधो विद्यति यसाप्ताति भूतिष्ठ कव्यन । व्यक्तिरुद्धक्ततः प्रोत्तः पूर्व्यमेव सप्तर्थांनः ॥"

विष्णुलोकसमनकार्यायथा,----"क्मेंभोगी रुकाम: स्वाज्ञिकामी निक्पन्नव; । स याति देखं सक्ता चपदं विक्यो निरामयम्। पुनरामसनं नास्ति तेथां निष्कासिकां चित्र ॥ ये संवन्ते च दिशुनं ऋधामात्मानमेव च । मोलोकं ते नरा यान्ति दिखकः पिषधारियः । ये च नारायसं भक्ता सेवन्ते च चतुर्भं चम् । व क्षाफं या नित ते सब्बें दिश्यकः पविधारियः ॥ यका मिनो विधायाचा राखा विकुच्छमेव च । भारतं पुनरायानित तेषां खब्ध द्विजातिष्ठ ॥

कार्लन ते चनिष्कामा भवनधेव क्रमेख च। भक्तिच निक्तेतां बुद्धं तेष्यो दास्यति विखितम्। इरिभक्ताचनिकामाः व्यथमेरचिता दिणाः। ति । यानि चरेलों के कमा इत्तिवना एको ॥" इ.सि ब्रह्माचैवक्ते प्रक्रांसखको २४ व्यध्याय:॥

विष्णुऋचं, की, (विष्णुधिदेवसानं ऋचम्।) यवगानचचम्। यथा,---

"उपीष्य दादशीं पुगयां विष्णुक्त चैय संयुताम्। रकारमञ्ज्ञ वं पुग्यं नरः प्राप्तीत्यसंभ्रयः ॥"

इति तिथादितकम्। विष्णुकन्दः, पुं, (विष्णुप्रियः कन्दः।) म्हलविश्रियः। तत्पर्याय: । विध्युगुप्त: २ सुपुट: १ वर्षुसंपुट:8 जलवास: ५ हस्तृकन्द: ६ दीर्घपच: २ सर-प्रियः 🕒। अस्य गुगाः । सधुरत्वम् । शिक्षिर-लम्। पित्तदाइधोफ इरलम्। रूथलम्। सन्तर्येगकारित्वचा दित राजनिर्धेग्द्रः ॥

विष्णुकानना, करी, व्यपराजिना। इत्यसद: ॥ व्यपरा-जिताया चान्या चुपचाति:। तत्पर्याय:। इरिकालना २ नीलपुष्या ६ कापराजिताः नीलकानना ५ [सन्धेला ६ विकानना ७ क् द्विता⊂≀ व्यस्या गुर्गाः। कट्लाम् । तिफ्त-त्वम्। जाप्तवासामयविषदीधनाश्चिम्। मेधा-राजनिष्ठेग्ट: 🐠

विण्युप्तः, पुं, (विष्णुना ग्रुप्तः।) वास्थायगस्याः।

"विष्णुग्रस्तु कौ व्हिन्य भागवयो हो सिग्यो र हुलः। वात्र्यायनो मन्द्रनागः; पश्चित्रस्वामिनावपि॥" द्रति चिकास्ट्रप्रयः।

विकासन्द:। इति राजगिषेग्ट:॥ मोविन्दिति ततो नाचा प्रोचासे काविभिक्तचा। विद्याग्रप्तकं, की, चाणकामः कम्। इति राज-

> विष्यायकं, आरी, (विष्यावे प्रतिक्रितं स्हम्।) विष्णुमन्दिरम्। सामपुरम्। इति हेमचनः:॥ विवायक्तरयपनं यथा,---

"व्यर्ष्टकासमायुक्तंयः कुर्याहिमावं ग्रहम्। न तस्थ फलसम्पक्तिये त्रुं भाजधित केन चित्॥"

इति इरिमिक्तिविलासे।२०।१८॥ "ये**स्**तु देवालयं विष्णोः शुभं दाकमयं कतम्। कार्यन्वरास्यं वापि ऋगुतचा पतं सुने ॥ व्यक्तयक्ति योगिन यसती यक्तकाक्तस्। प्राप्तीति तत् पालं विकारियः कारयति मन्दिरम्।

कुणानां ग्रतसामासि समन्तेतं तथा ग्रतम्। कार्येद्वगवहास नयसम्बन्धिकताम्॥ समजनात्रतं पापं स्वरूपं वा यदि वा बहु। विष्णीरालयविश्वासप्रारमादेव मध्यति ॥ सप्तकोकमयो विष्णुयं सस्य कुरुत रहम्। प्रतिष्ठां समदाप्नीति स बर: साप्तजीकिकीम् ॥ प्रयक्तदेश भूभागे प्रयक्तं भवनं हरे:। कार्यव्यक्तिलाम् लोकान् स नरः प्रतिपद्यते ॥ इंडकानाच विन्यासी यावदर्भीय निष्ठति। तावदर्षसञ्चला विवास निवृक्ति दिवि संस्थित: । चित्रीयोर्ग साम्यस्य मन्दरं पुर्यकारियः। नरस्य चयमायाति पापं जन्मश्रतोद्धवम् ॥ ये ध्यायन्ति सहा इत्ताम करिष्यामि इरेगृं इस्। तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म प्रतीद्भवम् ॥ येण्डमीहिन कृषास्य क्रियमाणं इरेर्यचम्। ति श्पि पापविनिम्मुँ ता वैष्णवं लीक माप्तुयु:॥ कनिर्दे मधामं श्रेष्ठं कार्यात्वा इर्गृहम्। स्तर्भ वैष्यमं सीकं भी तथा सभते क्रमात्॥ समतीतं भविष्यच कुलागामयुतं नरः। विमालोकं नयद्याशुकारयिता इरंग्रेडम् ॥ दुव्याप्यं यन् मलं वित्रा वाजिमेघादिभिम्मेखे.। प्राप्यतं तत् सुखिनैव निवंदय भवनं हरे: ॥ वे इताभिमुखाः सूरा गोविपार्थं र्याजिरे। स तन्पलभवाग्नीति कार्यका हरेग्रेहम्॥ पर्केटरिक रम्यं पश्चयासादमं युक्तम्। कार्यस्वा प्रदेशीम धूनपापी वजेहिवस्॥ बचिगार्हसङ्खेण प्रतेनार्ह्मं वा इरं:। तुकां फलं समाखातं तरीश्वरददिवयो: ॥ पतिनं पत्रभावन्तु तथाईपतिलं सथा। सत्तुत्व इरेशीम दिग्यं फलसुप्तमात्।" इति विद्विपुरार्थे वैद्याविक्षयाथींगयमातुष्टासक-नामाध्याय: ॥

कारित्वम्। पावनित्वम्। शुभदत्वचा इति वियाचकं, क्वी, (वियाचिक्रसिवः) इचासारेखाः मयचक्रविश्वः। यथा,— "विगापको कर चिद्वं सर्वेको चक्रधर्तिनाम्। भवत्यवाह्नसी यस्य प्रभावस्त्रिद्धीर्घा ॥"

इति विष्णुपरार्थी १ व्हें ब्री १३ व्याध्याय: 🛊 नेखान्तरानाकुल रेखामयचक्रम्। इसि तष्ट्रीका॥ सद्योगचन्नच्या

विषातिलं, जारे, (विषातामकं तेलम्।) व्यक्तिनी-क्रमारजनपक्रतेनविद्यमः। यथा,— "कानीयं विष्णुतीलश्व सार्वेदीन विनिक्तितम्।" इति अक्तविन्ते गणपतिखक्ते १३ व्यध्याय: ॥ \*॥ व्यथ खक्पविष्यतिकम्।

"धालपर्वाष्ट्रिपक्षीवनागोरचतस्त्रनाः। ररकस्य च म्लानि हक्ताः पूतिकस्य च । ग्रतावरी सङ्चरं प्रवेदती: प्रलोक्सिती:। तिकाप्रसांपया दत्वा गयां वाणं चतुर्गेश्वम् ॥ बास्य सेनस्य पनस्य प्रस्तु वीयंभतः परम्। वामाची मरनामाध्य घीत्वा इट्सनुख्य: ॥ द्वत्याचे मूर्व वातासे भलगके शहत चरे। अवनेराक्सरिपाक्ष्यकामका इविभेद्र ॥

इति मात्ये ९३२ ष्ट्रधायः ॥ 🗰 ॥

चीयीनियोश्नाप्रद्वी च चराचर्कारते हितम्। क्जीगामभनदीगाच्य गर्भस्थितिकरं परम् ॥ रमदङ्गवरं तेलं विषाना परिकी र्भितम्।" मण्डल: गोरचनज्रुत:। इच्चोइंच्योकण्ट-कार्थी:। पूनिको नाटाकरञ्जः। सक्चरी भिन्दी। अन काधानाराभावात् चीरस्य चतुर्गेयां जलं कि चिद्दाति। "सरसचीरमाङ्गलीः पाको यनेरितः विचित्। जलं चतुर्गी संतज वीर्थाधाना वंभारपेत्॥" इति परिभाषावलान्॥ क्राचिदिति पाठात् कायान्तररिद्यते केयल-चीरादिसहिततेवादिपाने शानयं न तु सर्वत्र ।

"एलाचन्द्रवृक्षमागुरस्रावकोत्तर्मांचीयटी-श्रीवासम्बद्यस्थिमकं प्रयस्त्रचीकीध्वनीधी-कस्दिनस्यपृतिग्रीसवसर्मेथीलवङ्गादिकं गम्बद्धानिहं प्रदेयमाखलं श्रीविष्णुसेलाहिए॥"

चाच इच्च द्वियानिकम्। "जनधर्मनामानीवकर्षभकौ प्रटी। काकोली चीरकालोली जीवन्ती मध्य दिका॥ सध्रिका देवदार पद्मकालच सेन्धवम्। मांती चेला वर्ष कुछ रक्तचन्द्रगरी लजम् ॥ मञ्जिला कार्गाभिष चैतचव्यनकुषुमम्। पर्धी कुन्द्रत खोटिच य्यायकच नखी नथा। कतेषां पलिकेभागिसीजस्वापि तथाएकम्। भ्रानावरीरससमंद्राधचापि समंभवेत्॥ विष्णुनैसवरं श्रेष्ठं सर्ववानविकारतुन्। कर्त्वाते सुधीवाते अङ्गविश्वच श्व च ॥ प्रिशेमध्यमता ये च मन्या स्तब्ने गलगरी। यस्य गुष्यति चैकाक्षं ग्रतिर्थस्य च विक्रला ॥ ये वानप्रभवा रोगा ये च पित्तनसुद्भवाः। मर्जास्त्र(प्रयवात्रु सर्यसम इवेदित: ॥"

इति भैषण्यस्त्रावणी॥ विगाहियलं, भारत (विषाहियलं हैयलं वा यस्य ।) विचारैक्यं, } विचाधिष्ठाष्टरेयताकम्। यथा,— "ब्रुतोपकर्णं सञ्चे कथिनं सर्वदेवनम्। ग्रहन्तु सर्वदेवतां यदवृतां हिजोत्तमाः। न ज्ञामं विष्ण्देवतां सन्व वा विष्णुदेवतम् ॥" इति मृद्धितस्य विध्यासीत्रवचनम् ॥

क्री, अवसानचत्रम्। इति च्योतियम् ॥ विणादेवता, स्त्री, (विणादेवतामस्या:।) रका-द्गीतिथः। द्वाद्भीतिथः। यथा,— "ग्रकादभी द्वारभी च मोका श्रीचक्रपाणिनः। रयोर्गी लगद्गसा पिवस्योक्ता चतुर्वेगी।" इति स्कृतिः।

"गकाद्ग्रीमुपोर्खेव दाद्ग्री ममुपोवयेत्। न चाच विधिलीप: खारुभयोदे वता इरि: ॥" इति निष्यादितस्त्रम् ॥

विषाधमा:, पुं, (विषापधानी धन्मीर्शसान् ।) प्राच्छ-क्षित्र । यथा। "ब्रह्मच (दिका ग्रहेश विष्य-पुराणम्।

'खादादश पुरागानि रामसः चरितंतया।

विष्णुधर्मादियाका विश्वधर्मास भारत । कार्काम्य प्रभागे वेदी यक्तपाभारतं सहतम्। शीराश्वधनीय राजेन्द्र मानवीत्ता मधीपते । चयेति नाम स्तेषां प्रवद्शित सनीविमः । चयश्रमेन संसार्थिति चयसत्त्र्यस्य: ॥" इति निचादितस्वम् ॥ #॥ विद्याविश्वेष: । यद्या, — "आस्वाप अप्राचिक्तलं निष्णुधर्मनाकाविदाया। सर्वान् ग्राञ्चन् विनिर्जितः ताच वस्ये महैचर । पादयोर्जानुनोक्त्वीतहरे सुदाधोरसि। सुखे प्रारुखानुपूर्वादोक्कारादि विनिहिष्रीत्॥ ॐ नभी नारायकायिति विपर्ययमधापि वाः। कर्मामं ततः कुर्यात् डाइग्राचरविद्यया ॥ प्रमाश्रद्धकारा स्नमकुख्यभू ४ पर्वता । म्बस्येन ऋद्य ॐकारं नकारं सम ऋईनि ॥ मोकारना भूषोक्षधी प्रावानचा दिस्हेत:। ॐ विशावे नम इति इसं मलासुदाइरेन ॥ च्यात्मानं परमं ध्यायेच्छेषषट्प्रक्तिभिर्युतम्। मम रचां तम: कुर्यान्मत्स्यम् तिजेवी वतु ॥ चिविक्रमक्तयाकाशे स्थवे रचतु वामनः। चाटचां नरसिं इस्तुरामी रचतु पर्वते ॥ भूमी रचातु वाराची घंनी वारायणोऽवत्। कर्मनवन्याच काम्यिल्यदत्तीयोगातुरत्रत्। ष्ययीवो देवनायाः कुमारी मकरव्यजात्। नारदोश्यार्श्वनात् पायात् कूमां वे नैक्टेन:

धन्त्रक्ताद्रपण्याचा नागः: क्रोधवद्यातः किलाः। यज्ञानोकादमः कालाह्याको ज्ञानाच रचतु । बुद्धः पाषळसंघातात् कल्किरचात् कलः समम्। पाया मार्थ दिने विष्णुः प्राप्तनीरायखोरवसु ॥ मधुष्टा चायराज्ञे च नायं रचतु माधवः। ऋषीकेषाः प्रदेविश्वात् प्रव्यविश्वाक्षनार्द्भः ॥ श्रीधरी व्यादर्श्वराचे पद्मनाभी निम्नाक्तते। चक्रकोसोरकी वाया: ब्रम्सु धर्च्य राज्यान्॥ प्राक्रप्रव्यस्य प्रजुभ्यः प्राङ्गीवे गवङ्क्तथा। त्रुडीन्त्रियमनःप्राचान् पानु पावेदभूवचाः । प्रेषे: सर्वेर्म्हापन: यहा सर्वत्र पाना साम्। विदिल् दिल् च सदा नरसिंख्य रचतु ॥ रतद्वारयम। यस यं यं प्रशांत चल्ला। च वधी स्वाद्विपामा च रोगामासो दिवं

ब्रजेन्[ॄं॥" इति गावके २०१ व्यथ्यायः ॥ विष्णुधम्मोत्तरं, क्री, संदिशाविष्रोधः। तथ प्रत्र-कर्ता जगमेनयसुत:। वक्तार: ग्रीनकाद्या ऋषय:। तत्र १०० वत्तान्ताकाद्यस्य दश्या: ॥ विष्णुपञ्चरं, क्री. (विष्णुरेव पञ्चरमिव यश्चिम् । तबार्धितुर्विभेयरचामारिलाइस्य तथालम्।) विषा कवचविशेषः। यथा,— "प्रविद्यास्यपुरा स्वेतिहीयार्व पञ्जरं शुभम्। नमी नमस्ते मीविन्द चन्नं ग्रन्स सुदर्भनम् ॥ गरां कौ मोदकों ग्रह्म पद्मनाभाभितस्ति। याच्यां रच्चन मां विष्णो त्यामचं प्रर्णं गतः। इलमादाय सीनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम । प्रतीचां रच्य मां विष्यो भवनां प्ररक्षागतम् ॥ पाचनका तथा शक्षं शाक्षेचाधथ पश्चनम्। प्रयद्धारच मां विष्णो चार्ययायच्चम्बर ॥ चने स्थाप्तं ग्रह्म खड्गं चन्द्रसम् नथा। गैक्ट धी माच र जस्त दियमस्तै वृक्षेधरित् ॥ वेजयन्ती प्रशस्य त्वं श्रीवत्यवन्तवस्था। वाययां रच मांदव व्यवर्शाये नमी रक्षुते। वैनतेयं समारुह्य चानारी ची अनाईन। मां तांरचाजित सहा नमस्ते श्वापशाचित ॥ विशालाचं समारुद्ध रचनो तां रसातते। चाक्षार नमसुभ्यं महाभीन नभी दस्ति॥ करशीर्घाड्यसब्बेष्ठ तथाटभुजपञ्चरम्। क्रवालं रच मांदेव नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ र्नद्तां भगवता वैचावं पञ्जरं सच्त्। पुरा र चार्थेभी प्रेन कात्यायम्या द्विजीका ॥ यदा सा नाप्रयामास दानवं महिषासुरम् । चामरं रक्तवीनच तथान्यान् सुरक्तरहकान्।" इति वामनं १७ व्यध्यायः,॥

विष्णुपर्दं करी, (विष्णी: पदम् ।) आयाकाश्रम् । इत्यमर:॥ (यथा, रघुवंग्रे। १६। २८। "वसुन्धराविष्णुपदं वितीय-मध्यानरोष्टिव राजश्वकोन ॥") चौरोद:। इति मेदिना ॥ पद्मम्। इति हिम-चन्द्रः॥ (तीर्यविग्रेषः। यथा, सद्दासाहतः।

D1 = \$1 E41 "तत्र विमापदे साला ऋत्रीयला च वासनस्। सर्वयायविश्वद्वातसा विकालोकं स अपकृति॥" केलासपर्वतस्य स्थानविद्येषः। यथा, महा-भ≀रते।५।११९।२२।

" राज्य विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना इतसन्॥" पर्वतविश्वः । यथा, हरिवंशे । ३१ । ४३ । "तन चित्रस्थेनाथ तदा विष्णुपदे सिरी ॥") विष्यी: स्थानम् व्यथा,

"च्यपुरुषयपुरस्योपरमे चीकाशिवासि देसवः। यच मल्यान ग्रीचन्ति तद्विध्यो: परमं प्रस् घक्तेषुवाद्यास्तिष्ठांना यत्र ते लोकसाज्ञिणः। तनगण्डोंत्वनयोगेहासाहिकाोः परमं पदम्॥ यजैतहातं प्रीतं च यझ्तं सचराचरम्। भाषाच विश्वं में त्रिय तहियाों: परमं पदम् ॥ दिवीव चच्चरातर्सं विनतं तथा चातानाम्। विवेतकानदृद्धकाति विका: परं पद्म्॥"

इति विषापुरासी २ अपी द साधाय: ॥ भूमधाम्। यथा, — "अवस्थातीं भुवचीय विष्णोक्ती वा पदानि च। व्यासम्बद्धानी प्रश्लेषतुर्थं साह्यस्व सम् ॥ च्यक्यती भवेच्चिका पुत्री नासाधस्यते। विको: पर्वा भूमध्ये नेचयोक्ताहमाहलम् ॥" इति नार्धीखण्डे ४२ चाध्याये १३।१४ स्रोकी ॥ प्राच्यों रचस्य मां विष्णो लामचं भ्रह्मां गतः। विष्णुपदी, स्त्री, (विष्णो: पदंस्थानं यस्याः। मीरादिलाम् डीप्।) मङ्गा। इक्षमरः ॥ (यथा, मागवते। १। १६। ७।

## विष्णुप

"इति खनिष्क्त्य स पाक्ष्वेयः प्रायोपवेशं प्रति विक्षुपद्याम् । दध्यौ सम्बन्धाङ्कामनन्यभावो स्वित्रती स्क्तसमस्त्रसङ्गः ॥")

बस्याः कार्यं यथा,---

नारद उपाच। "कते: पच्छच बास्टे समगैते सुरेच्यरी। कागता सामचाभाग तन्मे व्याख्यातुम दृषि॥

नारायक' खनाच ! गहा सरसाती लच्ची चितास्तिको हरे; प्रिया:। तुलकी सहिता हसान चतक: की चिता: सुती ॥ नारह खयाच ।

बभूव सा सुनिश्चेष्ठ गङ्गा नारायणप्रिया। साद्यों कीन प्रकारिस तक्की व्यास्तातुमक्षीस ॥

नारायण उवाच । पुरा बभूव गोलोके गङ्गा सा प्रवरूपिणी। राधाक्तकाष्ट्रसंभूता तदंशा तत्वकः विकी। वनाधिष्ठाष्ट्रदेवी सा क्येगाप्रतिमा सुवि। सासकामा क्रकापाचे ससुवास सलज्जिता॥ प्रकृतवद्ना इवैश्ववसङ्गमलालया। म्हर्किता प्रभुक्तपंग पुलकाङ्कितवियञ्चा ॥ यत्सिवन्तरं तत्र विद्यमाना च राधिकाः। मोपीचिय्वकोटिश्वा कोटिचन्द्रसमप्रभा ॥ कोपेन रक्तपद्मास्या रक्तपङ्कलो चनाः सुचाररागसंयुक्तमोष्टं कम्पयती रुघा॥ ताच हट्टा ससुत्तस्यो क्रायाः सादरपृत्येकम्। उत्याय गङ्गा सच्चा समावाच चकार सा ॥ क्षाणं परिषप्रका भीतातिविनयेन च। ध्यानेन श्रमापद्मा श्रीकृषाचरमाञ्जे॥ तहत्वज्ञस्थितो विक्युभीताये चाभयं दरी। वभूव स्थिरिकता चासळे चरप्रस्थाच॥ जार्ड चिंचा वनस्याच राधां गङ्गा दर्भा ना। रतिसाननारे राधा जगदीशस्त्राच सा ॥ ने यं प्राधीपाकल्यामी सक्षितात तन् मृखाञ्जम् । प्रायमी विसार्तपार्श्वे सकामा बक्त नी चना॥ लकायीमां चित्रदीच्य चकामः चिस्ततः चदाः। मधि जीवित गोलोरे भूता दुर्वे सिरी हथी। लमेवैयच दुर्युतं वारंवारं कराविच। चर्मा करोमि प्रमुखा च क्लीजाति: स्त्रिध-

संग्रहीमां प्रियामिधी गोलोकाह ऋ लम्पट।
ख्रियम् हा वि ते भई भविष्यति विजेखर ॥
देशेनमूह्मा सा राधा रक्तपङ्क जलोचना।
ग्रह्मां वक्तुं समारीमें नद्याखां लिख्यतां सतीम्।
ग्रह्मां रक्ष्यां विद्याग योगेन सिद्धयोगिनी।
सिरोभूय सभामध्यात् स्वचलं प्रविवेश सा ॥
राधा योगेन विद्याय सर्वेवाविष्यताच ताम्।
पानं कर्तुं समारीमें गळ्यात् सिद्धयोगिनी।
ग्रह्मां रहस्यं विद्याय योगेन सिद्धयोगिनी।
ग्रीक्षणचर्यामीलं विवेश प्ररणं ययी॥

### विष्णुप

त्रस्विष्णुग्रिवानन्तधमीन्त्रेन्द्रस्वाकराः।

सन्धे सृत्यः सर्त्रे देवाः सिक्षास्तपस्तिनः॥

गोनीकच समानम्मः शुष्कत्रखोस्रतासुनाः।

सर्त्रे प्रविस्तरीविष्टं सर्त्रेशं प्रकृतः परम्।

विद्याय तद्भिपायं तात्रवाच सुरंत्रयः ■

श्रीभगवात्त्वाच।

व्यासनाः सुमञ्चाभागा सङ्गानयनकारगात्। शक्का अध्यरणास्नीचे भयेन प्रार्क गता। राधेमां पातुमिक्दनती इष्ट्रामां सन्निधानतः। हास्यामीमां बह्विकृत्य युवं क्करत निभेषाम् ॥ श्रीत्रणास्य वचः श्रुत्या सस्मितः कमलोद्धवः। तुराव सर्वाराध्यां भां गाधां ग्रीकचापूजिनाम्॥ वके खनुभि: संस्तृयं सिक्त गम्बात्यक स्वरः । भाता चतुर्गा वेदानास्वाच चतुराननः ॥ गङ्गा लदङ्गसंभूता प्रभीच रासमक्टवी। युवयोद्रेयस्पा सा सम्बयोः प्राव्यस्यरात ॥ क्तांग्राच त्वरंग्राचत्वत्क च। सङ्गीपियाः। स्व**न्त्रकाश्चर** के कालाक रोतुपूचनं नय ॥ भविष्यति पतिस्तस्या वैक्वग्रहेश्चतुर्भृतः। ब्रइसागी वत्तर्गे शुलाब्दीचकार च ससिनता ॥ विष्ट्रवेभूव सा क्षणापादाङ्गुळनखास्रतः। तचेव मंद्रता प्रान्ता तस्यी तथा च मध्यतः। उवाम नीयादुत्याय तद्धिष्ठाह्रदेवता। तत्तीयं जनामा कि चिन् स्थापितच कमक्ती॥ किचिइधार धिरसि जकार्दे चन्द्रग्रहरः। राङ्गाये राधिकासन्तं प्रदर्शकसलोद्धवः॥ गङ्गातामेव संपृच्य वैक्षयर्थं धयथौ सनी । गोनोके च स्थिता गङ्गावेक्सके धिवली कके॥ वक्षानीकं तथान्यचयचनव पुरास्थिता। तचीव सा अना अङ्गा चाज्यया प्रमात्मनः॥ निर्मता विष्णुपादा जात् तेन विष्णुपदी सन्ता॥" दति श्रीत्रक्षावैवर्भे प्रज्ञतिस्वयः गङ्गोपार्थार्गः च्यध्याय: ॥#॥ वृषष्टभ्यितसिष्टञ्जन्मसंक्रान्तय: । यथा, भविष्यमातृस्यच्योतिषेषु । "धनुसिय्नकत्यासु भीने च घडधीतयः। हपदक्षिककुम्भेष्ठ सिंहे विणापदी स्ट्रता।" "र्वच पङ्ग्रीताद्यवकाग्रमलभमानम्। व्यर्जाक् भोड़ प्रविज्ञीया नावाः प्रवास घोड़ प्रम कालः पुगयोव्कंसंक्रान्तिविद्धः परिकीत्तितः॥" इति भ्रातात्रधीयं हिवा विष्णुपहीविषयम्। ष्ममर्व जावासी हन्द्रशासी । "प्राधार्था विष्णुपद्याच प्राक्ष पच्चादपि घो एम्राः" तत्र जागादिफलम्। "खयने कोटिगुमितं लक्षं विष्णुपदीय पः षङ्ग्रीतिसद्यस्तु षङ्ग्रीत्यासुदाद्वतम्॥"

इति तिथादितत्वम् ॥

विमापतीचक्रं, क्षी, (विश्वापद्माच्चक्रम्।) च्येष्ठा-

यहायम्भादपालगुनमासीयर्विसंत्रमकालीन

नच्चित्रसाङ्ग अभाश्रमफलचापनगराकार-

"ऋची संक्रमणं यक विष्णुपद्मां सखेतुनत्।

चत्रम् । यथा,---

#### विष्णुभ

चलारि दक्तियो बाकी ची (य जी (य पहरये । चलारि दामबाकी च इत्ये पच निर्हिप्ते । चाक्ती देशं इयं शोष्यं म्हिंदी चेककं गुरे॥ " फलं यथा,—

"रोगो भोगस्तथा यानं बत्धनं लाभ गव च। ऐत्वर्यं राजपूजा च च्यपन्दत्युर्शत क्रमान॥" इति च्योतिस्तच्यम्॥

विणाभिक्तः, स्त्री, (विद्यापे भिक्तः।) भगवन्सेवा। यथा,—

#### स्त उवाच।

"विष्णुभिर्त्तं प्रवच्छामि यया सर्वमवाधते । यथा सक्रमा इटिस्तुर्ध्यत्तथा नार्येन केन (चत् ॥ मञ्चतः श्रीयस्रो म्हलं प्रवसः पुगयसन्ततः । जीवितस्य फलं खाडु ददाति सारगं हरे:॥ भज इत्येष वे घातुः संवायां परिकीतितः। नसात सेवा बुधै: धोक्ता भक्तिसाधनभूयसी । ने भक्ता लोकनाथस्य नामकम्माहिकीर्जन। स्थलसम्भा संहर्षात् से च च्रष्टतम्बहाः ॥ जगहातुमें हैप्रस्य हिचाचा चर्यावया:। इच नित्यक्तिया; क्रार्यु: स्त्रिक्या ये विषायास्तुत्। प्रकामपूर्वकं चानवा यो वदेद्वेषावी हि स:। तङ्कता जनवात्स राम्य जायाचा तुमी हनम्। तत्कय(अवग्री प्रीति: खरने वाष्ट्रविक्रिया। येन सर्व्यात्मना विष्णी भत्त्वा भावी निवेश्चितः। विषेत्रीखरहरिख सञ्चाभागवनां हि सः ॥ विगारिय कारणं निर्द्धं तहतं हम्भविनेतम् । स्वयमभ्यवैनचेव यो विष्णु चौपणीवनि॥ सितरएविधा स्त्रीया यस्मिन् की क्षीरिय वर्तने ॥ म विधेनो सुनि: श्रीमान्सनातः म च पण्डितः। तसी देवं नती का सं स च पूष्णी यथा इति:॥ स्थान: संभावितीश्यावि पूजिनीवा हिजीनसः। पुनाति भगवज्ञत्तास्तपसीर्थय यहक्क्या ॥ प्रणताय प्रपन्नाय त्वास्ताति च यो बदेत्। चभयं सर्वभूतिन्यो दयाहेतद्वतं हरे: ॥ मन्त्रयाधिसष्टस्थः सर्ववेदान्तपार्गाः। नर्जवदान्तवित् कोच्या विष्णुभक्ती विशिष्यते । रोकान्तिकाच्य पुरुषा ग्रच्यूनिन पर्मं परम्॥ एकान्तिनासमी विष्युर्यसादेशं परायखः। नकादिकान्तिनः प्रोक्ताकाद्वागयतचेतसः॥ प्रियागामपि सर्वेषां देवदेवस्य सुप्रियः। काष्यत्यपि महा यस्य भिक्तरयभिचारियी ॥ या प्रीतिरविदेकानां विषयेष्वभपायिनी। विष्णं संसारतः सामे इत्याक्षीपसर्पतु॥ चनार्गतोरिप वेदानां सर्वप्रास्त्राधेवैद्यपि। यो न सर्वेश्वरे मक्तानं विद्यात् पुरुषाधमम् । नाधीनवेदशास्त्रीयिन ज्ञतास्त्रसंसरः। यो भिक्तं यष्टते विष्णी तेन सर्व अतं भवेत ॥ यज्ञानां कतुसुम्यानां सब्बेघां पार्या अपि। न तौ यान्ति ग्रतिं भक्ता यां यान्ति मुनिम लस्स यः क सिष्टी णापी लीके भिष्याचारी श्यानाश्रमी। पुतानि सकलान् लोकान् सष्टसां पुरिवीहित: ॥ ये वृश्चा दुरात्मानः पापाचाररतास्तथा।

तेश्वियानि परंखानं नाराधकपरायकाः ॥ ड़ एा जनाईने भिक्तियेहे वायभिचारिकी। तरा कियन् खर्मसुखं सेव विळ्थि हेतुकी । भाष्यतां सच संघारे नरामां कर्में दुरों से। इस्तावलबानो स्त्रेको भक्तितृथी जनाहन:॥ न प्रत्योति गुमान् दियान् देवदेवस्य चित्रणः। स नदो वधिरो द्वीय: सर्वधर्माविष्ठिष्कृत: ॥ नान्त्रि संकी त्तिने विष्णोर्यस्य पुंसी न जायते। प्ररोरं पुलकोद्वासि नद्ववेन् शुक्कपोपसम् । यसिन् स्ट्रिन दिजयेष्ठ सुत्तिरप्यचिराद्ववेत्। विद्यारे निविष्टमनयाँ कि पुनर्वृजिनचायः ॥

स्वपुरुषमभिवीच्य पाश्रहसं वद्ति यम: किल तस्य कर्यमः खे। परिचर मधुक्तद्वप्रपन्नाव् प्रसरद्यमचनुवां न वैचावानाम् १ व्यपि वेत् सुदुराचारी भवते मामनव्यभाक्। साधुरेव स मनाय: सम्यत्वावसितो हि स: ॥ चित्रं भवति धन्मांता प्रश्वक्तानां नियक्ति। विभ्रेन्द्र प्रतिचानौहि विख्यानको न नम्मति । धम्मीर्घकामेः किन्तस्य मुक्तिसास्य करे स्थिता। यमसानगतां ऋते यस्य भक्तिः स्थिरा इरी॥ दैवी हो वा गुणमधी इरिन्नाया दुरताया। तमेव ये प्रपद्मको मायामेलां तर्कत ते ॥ कियदाराधने पुंसामियाते इस्मिधसः। भक्तीवाराध्यते विष्णुर्नात्वतत्त्रीयकारणम् ॥

न टाने विविधेर्त्तीन पुत्रीनीतुलेपनी:।

संसार्विष्ट्यास्य हे पार्वे श्वान्टतीपने।

तोषमेति महात्मासी यथा भक्ता जनाईन: ॥

कदाचित् केश्वि भक्तिक्तद्भक्तेव्यां समाग्रय: ।

मचं पुर्विष प्रचिष्ठ नोये-व्यक्षणमध्येषु सदेव सत्सु। सम्बेकलभ्ये पुरुषे पुराशी सुक्ये कर्यन क्रियते प्रथतः। च्यास्कोटयन्ति पितरः प्रकृत्वन्ति पितामहाः। वैषावी । सात्कृते जातः स नः सन्तार्थियाति ॥ खन्नानिनः सुरवरं समधिचिपन्ति ये पापिनीश्रांप प्रिश्चपालसुथीधनाचाः। सुति गताः सर्गमात्रविघृतपापाः कः संप्रयः परमभक्तिमला जनानाम्॥ द्यारणंतं प्रपन्नाये ध्यानयोगविव जिल्लाः। ति । पि म्हल्मितिकस्य यानित तद्दे वादं पद्भृ ।

भवीझवक्षेप्रयूतास्त्रक्षया परिभ्रमति ऋषवस्वतै: पर्यै:। नियम्यतां माधव से मनोचय-खार्ड्ड्चिप्रू हो डएभक्तिवस्थने । विकारेव पर अका हाभेद्राक प्रकाश। वेदसिद्वास्त्रमार्गेषु तं न जानन्ति मी हिना: । वसति चुदि सगातने च तस्मिन् भवति पुसान् जगतीयस्य सौन्यक्तपः। चित्रवसन्मतिर्म्यमातानीः नः: कथयति चारतयेव मानपते: " इति गाव के एक्श व्यक्षायः । विणामाया, की, (विणोर्माया।) दुर्गा । यथा,-- | विणावाहर्ग, की, (विणोर्जाहरम्।) गर्दछः। गार्द खवाच।

"दुर्गानारायणी ग्राना विव्युमाया ग्रिवा सरी। निधा सक्या भगवती सर्व्याची सर्व्यभङ्गला ॥ व्यासिका वैकाकी सौरी पार्व्वती च सनातनी। नामानि की युमोक्तानि सुभानि श्वभदानि च 🛭 व्यर्धे धोडभूनाकाच कर्वेनामीचिनं वरम्। वृद्धि देदविदां श्रीष्ठ देदोक्तं सर्व्ययमातम् ॥

नारायम खदाच। खट्टा मार्था पुरा खटी विकाना परमासना । मोक्तिं मायया विश्वं विश्वामाया च

इति जन्नवैवर्ते प्रकृतिखके ५१ मध्याय: ।

जसोवाच।

"विष्ण्मायान्ति एच महासार्या जगमयीम्। नामा संभोष्टकची खात् सत्या सावित्रा-पाशिका॥

तसादर्धं विष्णुमायां योगनित्रां जगत्यसम्। क्रीमि वा चारकपेण शक्ररं मोहियकाति ॥ भनांच दच नामेव यजता विचरूपियीम्। यथानय सुनाभूला इरजाया भविष्यति॥" इति कालिकापुरायो ५ व्यध्याय:॥

विषायशाः, [स्] पुं, (विषाु खापकं यश्री यस्य। नार्यिणपिल्लादेवास्य तथालम्। यदा, विष्णुना ऋडीतव्यज्ञकाना यश्रो यस्य ।) ब्रह्म-यग्र:पुत्र:। स च कस्किमिता। यथा, — नारद उवाच।

"चाही बलवती भाषा सर्व्याखर्णमयी शुभा। पितरं मातरं विक्यों नैंव सुचित कचिंचत् ॥ पूर्णो नारायको यस्य सुन: कल्किः गन्पति:। नं विद्याय विष्णुयद्या सत्ती मुक्तिसभी प्रति 🖁 विविधित्यं जन्मसूत्रः प्राच्च जन्मययः सुतम् । विविक्त विष्णुयग्रसं ग्रजासम्यदिवहंगम्॥

विद्यारय:, पुं, (विद्यो रथ:।) गरुड़:। इत्यमर: ॥ विगषी: स्थम्दन स्र 🛚

इति कक्किपुराखी ३० व्यथ्याय: ॥

विक्षारातः, पुं, (विक्षाना रातो रिचतः।) परी-चित्राज:। यथा,---

"हैवेनाप्रतिचार्तन श्रुक्ती संस्थासपेयुधि । राती बी। मृज्यक्षार्याय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ तसामाचा विष्णुराती लोकं खातिं गमिखति । न सन्देशो भणाभाग मणाभागवती मणान्॥"

इति श्रीभागवते १ स्कब्दे १२ साध्याय: ॥ विष्णुतिक्री, की, विभिकापची। इति जिकाकः-प्रोम:॥

विष्णुवक्तभा, स्त्री, (विष्णोर्ञक्तभा।) तुलसी। इति राजनिर्धेग्टः ॥ सद्योरैः । यथा,— "चैकोक्यपूजिते सातः कसके विव्यापकारी। यथाल मचता छच्छी तथा भव मधि स्थिरा॥" दित तक्तमार: ।

काशिक्षिकारकः। इति प्रस्कितिका।

इति हिमचन्द्रः। २ । १८८॥

विद्यावाद्यः, ग्रं, (विध्याव्यक्तियो येन।) गर्जः। रति ग्रास्टरकावली ।

विक्ताभिका, की. (विकानाधिकता शिला।) भाजयामभिवा। कजी तस्य स्थितिकालो

"बायुताम्हे कर्निर्याते व्यनेतिका शिका महीम्। सद्द्वांच्याच्चवीतोयं सद्द्वां हे वताश्चिता ॥"

इति मैक्तकी पू प्रकाशः ।

विष्यु प्रदक्षतः, पुं, योगविश्वेषः । यणा, सात्स्ये । "हारणो अवगयुष्टा सुश्रीदेकारणी यहा। स एवं वैकावी योगी विकाषुष्यस्तसंस्रितः ॥ तसिनम्पोव्य विधिवन्तरः सङ्घीताकस्त्रापः। प्राप्नोत्वतुत्तमां सिद्धं पुनराइत्तिदुर्कंभाम् ॥"

विणा अमेरितरे द्वितीयविष्णा प्रश्वनयीगमा है। "एकारधी दारशी च वैद्याचमपि भंभवेत। ति हिष्णुष्ट सर्वे नाम विष्णु सायुज्य सद्भवेत । तसिन्नुपोषणाहच्छेच्छ्रेतदीपपुरं ध्वम् ॥"

इति ब्रीइश्भितिविलासे १५ विकास: । विष्मारः, पुं. (वि + स्पुर स्पुर्शी + वन्। "स्पुरति-स्मुलकोर्चन । "६।१।८०। इत्यालम् । "स्मुर्नि स्मुलको निर्निष्यः। "८। ३। ६। ६ ति घलसः।) धनुगुंगाग्रब्द:। इत्यमर:॥ धनुगुंगस्य स्वान-रक्कारो विकार:। स्पार शिष्य स्पानी चले चन्य देघावीदात निपात:। किंवा स्फ्राधाती कर्पविकाशिवादिना पाचिकवलात् विकारी इन्स्यसी मुद्धेन्ययचा। इति भरतः ॥

विच्य:, चि, (विवेश वध्य:। विव + "नीवया-भमिति। "४।४।६१। इति यत्।) विवेश यो षधाः। इत्यसरः । (विषय क्रीतः। विधाय हित इति वा। इत्यर्धे "उपवादिश्यो यत्।" ध्।१।२।इतियन्॥)

विष्वः, चि, डिंबः। इत्युक्षादिकोषः॥ विब्वक्, या, परितः । सर्व्यतः । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते। इ.। १३। "कताना इव लोकानां युगान्तसमये यथा। विष्वत्विवर्श्वमार्गं तमिष्ठमार्थं हिने हिने ॥") विष्वक्, क्री, विद्ववम्। इति ग्रब्दरत्नावली॥

विष्वं अवति इत्यर्थे चितिङ्गम् ॥ (यथा, भाग-वते। १। ६। ३८।

"युधि तुरगरणो विधूल विष्यक्-कचलु जित्रसम्बाधि जङ्गतास्त्रे ।") विम्बन्सेन:, पुं, विद्यु:। इत्यमर: ॥ (यथा, श्रिश्व- " मालवधे। १०। ५६।

"चान्यमाप कमलासखिष्यक्-सेनसंवित्युगान्तपयोधः ॥") विच्यो निमी ज्यमारी। यथा,--"निमालाधारी विकासित विव्यक्षेत्रधतुर्भेषः। ध्रज्ञचकग्रहापा शिद्द्र्यं च्या श्रुचेटा घर: ॥ रक्तिपक्रवावर्षेसु वित्तपद्मीपरिख्यितः।

पष्टतीय; खरान्तेन संयुती विन्द्रनेन्द्रना । की तिसस्य मन्त्रीयं तेन तं यदिपूजयेन् ।" इति काकिकापुराधी प्र अध्यायः।

चयोदश्मनु:। यथा,---"तत्रच मेरवावर्गः वच्चक्युक्तेतः स्टूतः। ऋतुच ऋतुधामा च विष्वक्सेनी मनुस्तथा।" इति मात्खे ८ व्यथायः ।

विष्वक्षेत्रप्रथा, स्त्री, (विष्वक्षेत्रस्य प्रथा।) वाराष्ट्री। इत्रमर:॥ चामार चाचु इति भाषा ॥ लच्ची:। इति मेहिनी । ये, रह्य ॥

विष्वक्सेना, क्यी, प्रियम् :। रत्यमरः । विष्यक्षनं, क्यो, भोजनम्। इति जटाधरः॥ प्रब्दकर्मम्। यथा। विष्वयति वीगा। इति साधवीधयाकरणम् ।

विवाहप्रह, [च्] वि, (विवासचतीति। वाच+ । क्रिया "विष्यग्देवयोखिति।" ड।इ।६२। इति दे: साने खंदीबाइंग:।) सर्वतीगामी। द्रवभर: ॥ (यथा, माघे । १८ । २४ ।

"(वम्बदीचीविक्तिपन् सेम्बरीची-राजायनाः कापि हृरं प्रयातम् ॥") विष्यायः, पु, भच्चसम्। इति हेमचन्तः ॥ विसं, क्ली, म्हमालम्। इत्यमरः ॥ (यथा, कला-विलासी। 🛊 🖡

"ववविस्वित्रसम्बद्धन्तन्त्र-क्षवायकलञ्चलकस्वीयन । कमजवनेषु प्रसर्ति

लद्यारा इव नृष्टारानः ॥") विसंवादः, पु, (वि+सं+वद+वन्।) विप्र-· लक्षः । इत्यमरः ॥ (यया, सञ्चाभारते । १२ । विसर्कार्ग, क्रां, (वि+ सन् + खुट्।) दानम् । च भू⊂ । ११ ।

"ब्यक्षी इसविसंवारं प्रवर्तनी तदाव्ययाः ॥") विसक्तिका, की, (विसन्द्रश: मुभ: कको यस्या इति बहुकी ही कत् टापि स्थत इत्यम्।)

यलाका। इत्यमर: ध विमञ्जस्मं, क्री, (विसन्त्र कृशुमम्।) कमलम्। इति राजनिर्वेद्धः 🛭

विसङ्घटः, पुं, सिंदः। इति ग्रन्थचिक्रकाः। इक्ट्रीडक:। इति राजनिषेखः:॥

विसर्च, स्ती, (विसाक्तायते इति। चन्+ छ:।) पश्चम्। विसंग्डगार्लतच चातत्वात्॥

विसनाभिः, पुं, (विसं नामिस्त्रातिस्थानं यस्य।) यश्चिमी । प्रमुसस्यः । इति चिकाकार्येषः ॥

विसप्रकार्ण, स्वी, पदाम्। इत्यसर: ॥ (यथा, प्रियु-मालवधी । प्। २८।

"ज्ञुर्विषं भूतविकासिविसप्रक्रनाः।") विसर:, पुं, (विसर्ति। वि + ख + परादाच्।) सम्बद्धः । इत्रमरः ॥ प्रसरः । इति सेदिनी । रे, ११०।

विसर्गः, युं, (वि+क्षण + वण्।) दानम्। (यथा, रचुवंशे । ४। ५।

"आदानं दि विसर्गाय सती जलस्वामिय।") क्रातः। ( यथा, मधाभारते । १ । ३९ । १६ ।

# विसप:

"नानाग्रक्षविसर्गे सीर्वभागानः समनानः ॥") मल्पिग्रमः। विषक्षेतीयः। (यथा, भाग-वते। ६। ५ । १०।

"सविसर्भे फड़ नां तन् सर्वे (इ.स. विशिष्ट्रियेन् ।") स्र्ष्यसायनभेद:। इति मेरिनी। मे, ५०॥ मोत्तः। इति इतायुधः॥ विख्यः। इति प्रव्हरत्वावको । विशेषकृष्टि:। यथा,---"पुरुषातुराष्ट्रीमामामेतेशं वासमामयः। विसर्वोध्यं समाचारी बीजाद्वीजं चराचरम्।" इति श्रीभागवतम् ।

विसर्जनीयस्य पर्यायः। <sup>अ</sup>च्यः सर्गो रसना वर्त्ता विस्त्रोच्य हिनिन्द्रताः। नादी । क्षेत्रहर्षं भाजा नना राधी सदाधियः।

चातुचाथे। तुरीया च धिचमाळकता परा॥"

इति वीजाभिधानम् ।

षापि च । **"थः: करळको सञ्चासनः क**लापूर्याख्या **इरिः**। एक्। भड़ा गर्णे प्रच रतिविद्यासुकी सुखन् । द्विषद्भरसना सीमोध्नवही दु:खस्यकः। द्विणिकः कुळलं वझं समेः प्रतिनिधाकरः। सुन्दरी सुयश्रामन्ता गयनायो मर्छन्तर: ॥"

यम् ।

"विनग्रैः समेमास्याती वियद्विधयमासनः। व्यनिरद्वी सदेशानि कानजोश्रीय रसामि च ।" इति धर्याभिधानम् ।

इति की जवर्गा (भिद्याना स्तर्म्।

( प्रयोग: । यथा, भागवंत । १।५ । ११। "तहास्विमगी कनताचवित्रय:॥")

यरितामः । इत्यमरः ॥ (यथा, रघुवंशे। १०१५।

"श्वलदेष्टविसक्जेनं पितु-

**चिरमञ्**सि विसुच्य राज्यः ॥") संप्रियम् । इति मेहिनी । ने,२०५॥ (ग्रं, यहुव-भ्रीयानामन्यतमः । यथा भागवते । ११।३०।१८।

"विसर्कनाः कुकुराः कुन्तयस मिथस्त चम्नुः सुविक्षच्य सीक्ट्रस्म् ॥" विग्रेविक स्टब्धन इति। वि+स्व + कर्मनिक क्यूट्। उत्पादिते, जि। यथा, भामवते। १०।

"लया सप्रसिदं विश्वं धातुम् विवसक्केनम्॥") विसर्पः, पुं, (वि + स्टप + चन् ।) शोगविश्रंषः । तत्पर्याय:। विस्ति: १ सचिवासय: १। रित राचनिषंग्दः। तभ विप्रश्चरं निदानं संस्थी निवसिषाचः ।

"ल वर्षास्त्रकाद्यादिसेवना हो धकोपतः । विसर्पः सप्तधा क्रीयः सर्वतः पश्चिपंगात्॥" च्या(हश्रुक्ट्। चरको ऋचि रित्रमा कश्रिकाक प्रस्ट-तीर्गायक्षम्॥ 🛊 ॥ सप्तधासं विव्योति । " तृथ्या जयं स्त्रिभिक्ये की स्वसर्प द्वन्द्वला स्त्रयः। वातिकः, पेशिकक्षेव कषजः, साहिपातिकः, चलार एतं वीक्षपी वल्यमी हुन्द्रजास्त्रयः ॥ थायियो वालिपत्ताभ्यां प्रस्थाः 🚁; क्षवत्तनः ।

#### विसय:

बस् करमको घोर: स (पत्तकप्रसम्भव: ॥" \*॥ विसर्पदीवद्वाण संग्रहाच ।

"रक्तं जबीका लाक्यांचं दूग्धं दी घाकाधी सला:। विसर्पांगां चसुत्वत्तौ हितव: सप्त धानव: ॥" चयो मनाः वालपित्रकामाः। दोषाः दूषकाः रत्यथं:। धन्यथा दोषा मला रत्यत्र पुनरुत्ति-दोघीरमां जन्मन् ॥ 🗰 ॥ यातिकस्य जन्ममाद्य । "तज वातान् परीक्षपी वानच्यरक्रमणणः। भ्रोपस्प्रगनिस्तीदभेदायामा (लेष्ट्रवाम् ॥" परीसर्पे (वसर्प: । वातच्यरसमध्यः प्रिरी-चुद्गाचीदरमूलादियुक्तः। भेदः विदार्गनेव व्यथा। व्यावासः व्याक्ष्यीनेव व्यथा॥ 🕸 ॥

"पित्रास्ट्रतगतिः पित्तच्यर्किङ्गीरितकोश्चितः।" हुनग्रति: प्रीवयसरकप्रील:॥ 🗰 ॥ भ्रीवान-

पेत्रिकमा इ।

"कपात् कळ्युनः स्त्रिग्धः कप्रच्यस्यमानकक्॥" सामिपातिकमास ।

"स्तिपातसमुख्यम् सर्वेक्ट्पनमन्वितः ॥"॥॥ वातपेत्रिकस्यास्त्रिविवर्षास्त्रस्य च जचकामा इ। "वातिषत्तक्वरकार्द्माकातीमारहक्ससी:। व्यस्थिभेदाभिषद्गतसकारी चनेयुँत: 🛚 करीति सर्वमङ्गच शिप्ताङ्गारावकी श्रवत्। यं यं देशां विसर्पेच संसपेति भवेत् स स; ॥ ग्रान्ताङ्गारासिनो नीलो रतो वास्त्रपचीयने। व्याप्तरस्य इव स्कोटि: श्रीव्रग्नात् तृत्व सः ॥ मर्मानुसारी वीच्पे: स्थाइनीय्रिनवनस्थाः। वाधितालं चरेत् वंदां निदाच वासभीर्यत् । श्चिमाच संगतीयवस्थासी इधी लभते नर:। कचिक्कमीरतियक्तो भूमिश्रयासनाहिष्य॥ चेष्टमानस्तत: क्षिष्टी मनोदेष्ट्रसमुद्रवाम्। दः प्रवोधो । ज्ने निजां सी । विवीसपे उच्छते ॥" स्तोटै: उपचीयन इतन्यय:। समानुसारी श्वद्यातुसारो । इरेन वीसर्प रत्यम्बद्धः । विद्या हिकाम्। ईरयेत् उत्पत्तुं प्रेरयेत्। मनोटे ह-सस्द्रवां नित्रां सर्वक्षाम्। समूते ॥ प्रोति॥ 🛊 वातक्रीयाक्यात्र्यविश्वप्रमाधः।

"कर्षे क कर्त्वः पत्रनी भिष्मा संबद्धाक पन्। रक्तं वा ष्टडरक्तस्य त्वक्शिराक्षायुगांसगम्॥ दूषिया तु दीषां युर्वृत्तस्यृतस्य राह्म नाम्। याचीनां कुरतं सालां रक्तानां तीवस्त्रं जराम् 🛊 चासकापास्यवेरस्यश्लोषश्चिकावसिक्षमी:। मो छवे वगर्यकाका इभक्ता इसहवे थैत:। इत्ययं यत्थियश्चमों वातश्चेषाप्रकीयनः ॥" क्षेत्र खहेतुदुष्टेन पवनीय्या म्बहेतुदुष्टः। तिनार्यं पानक्ष (यक्ष:) नं कर्षं बहुधा भिक्ता रक्तं वा दूषियला इत्यन्त्यः । त्यगादिकमिति रऋविष्यमग् । # ॥ पितस्थिपानं कर्दमाखां

"कर्पायत्त्रच्यास्त्रको विद्रातन्द्राधिरोद्या। काङ्गावसादविज्ञेपप्रसापारोचक्रभमा: ॥ म्बन्ध्रां चित्रातिभेदी स्मृतं पिपासिन्त्रवगौरवम्।

मामीपवेश्वमं खेमसीतसामा विसर्गति । प्राचेनामाप्रये यश्चनेकदेशं न चातिवन्। पिड़कीरवकी वैति प्रीतलो चितपाळ्ये: । चित्रभीश्यिली मेचकाभी मक्तनः शीयवान् गुरः। गमीरपानः पाण्योद्या क्षित्रः क्षिष्टो विदीर्थते। पश्चक् भीयोगांसस्य सारकायुधिरामयः। शावग्रस्थिय वीसपै: कड्मात्वासुश्रां का सम् ॥" म च सपेति एकदेश्मिणन्यः। पिक्कैः विद्वाभि:। वादकीर्यः वापः। वासितः लवा:। मेचकः क्लालवाः। प्राच्योपा प्रचु बीगा। बाट: किनीव्यदीर्मते बुद: बनावी भवति विशेशिते च । प्रकृत्वक् करेमवर्का स्वग्-यत्र सः। प्रीकंशांतः ग्राजितशांतः। चातर्व सारकाशुधिरागवः । \* । चानिपातिक-माइ। "समिपासससुरास्तु सर्वतस्परमन्तिः।"# श्वतज्ञ विसर्ममाहः। "बाह्यदेती: चतातृ जुद्धः वर्त्ता पित्तसीरयतृ। वीतर्पमाचतः कुर्यात् क्रुजत्यस्डग्रीश्वतः। क्कोटे: श्रीयक्वरतका दाकादां आवशी-कितम् ॥" बाह्यहेती: श्काप्रशार्थालद्रमन्खाद्यामन्-हिती:। प्राप्तश्री वितं धुक्त वर्षे रक्तम् ॥ 🕸 ॥ उपनवानाम् । "कारातीसार्वसथ्क्रमांसद्रकक्षमाः। खरोचकविषाकी च विश्वपश्चित्तस्य । वश्चिक्त साधकाहिकमाद । "सिध्यन्ति वातकप्रित्तज्ञता विसर्पाः सक्तिकच्यतस्त्रच व विद्विमेति। पिश्वासमीरञ्जनवपुष भवेदसाध्यः शक्राच मेमेस भवांना च वर्ज एव ।" चित्तासकी श्रेष्ठानवपु: चित्तक: सन् क्राच्यावकः । सर्भ इवासाध्या व्यापा 🛊 ॥ व्याय विसर्पेखा चिवसाः। "विरेक्तमगावेपस्चनास्विभोचर्गः।

राक्ता नी जोत्यर्थं दाशः चन्दर्गसभूकं वसा। इतं चीरयुनी बेपी वातवीसपैनाग्रन: " चन्द्रमञ रक्षं पाद्यम्। "कसेक्द्रक्षाटकपद्मगुन्द्रेः सप्रवितः स्रोत्मकतर्मे सा। वकात्तरी: यित्तकते विवर्षे वेपो विधेय: सप्तत: सुप्रीत: । •। जिपलापद्मकोग्रीरयमञ्जाकर्वीरकम्। नलम्ब्लममन्ता च वेप: भ्रेश्वविवर्षेष्टा । समञ्जा जम्माजुः। "वातिपत्तप्रश्रमणम्बादीसपेशे हिनम्। वातस्य श्राचरं कान्से माज्यिवी सर्पेश (चतम् ॥ पित्तक्षेत्रप्रधानं स्थितं कद्देशसंस्करे। जिदीपनिक्षयां कुर्यात् विस्पे जिसकापदाम् ।\* प्रिरोधसरी बत चन्द्र ने ला

मांधीक्रदिदादयक्कष्ठवाले:।

उपाचरेड्डचारोवं विसर्पावविदासिः ।

विसारि वेपो दशाङ्गः सञ्चतः प्रयोज्यो (तसर्भुष्ठक्यरभोधकारी ।" नर्ततगरम्। चव्दनमञ्ज्ञास्य यसं यास्तम्। द्रशाङ्गी वीयः। # # "परिषेकाः प्रतेपाचा ग्रस्थको पचवरकारीः। पद्मकोधीरमधुकं चन्द्रजैका विसर्पयी 🛊 भू निम्मवासा कष्ट्रका पटील-भूलवर्षं चन्द्रनामस्यदः। विसर्पदाच व्यरशीयक व्य विस्पोटक्ष्यावशिक्षत् कषायः । कुछानि यानि सपिधि असीषु विविधेषु च । विसर्पे सामि योष्यामि सेकाकेपनभी जने: 141 कर्ञ्चसप्रक्रियाज्यीक-क्स्रकंदुम्थावत्रशङ्कराणे:। तेलं निद्यान्यज्ञविषेषिपतां विसर्पेदस्योटविच चिनासम् । द्रति करक्रादितीलम् ॥ 🕸 🕷 "कुरु। भयस्योटमस्र रिकोस्त-चिकिन्सवाधाय चरेडिसप्नि। सर्कान् विकारान् परिशोधा धीमान् त्रवं क्रमेखोपचरेद्यधोक्तम्।" इति विवयंधिकार:। 🛊 । इति भावप्रकाश:॥ (वेग:। यथा, उत्तरचरिते। "प्रमोची निदावा किसु विषविष्पै: किसु सद: ॥" नाच्चातकार्विष्यः। तक्षच्यादिकं यथा, साचित्रधहर्यथी। इ.। ४५५ । "(वसपों यह्ममारक्षं क्रम्माविष्टपनप्रदम्॥" यचा वैग्याम्। रकस्य तादत् पाकीश्यम-विसर्पनं, स्त्री, (वि+स्टप+स्युट्।) प्रसर:। रतामरः ॥ तनुत्रयविटपादेविश्वपेखम्। इति E 1 25 1 "ग्रोघणं सागरस्रोव मेरोरिव विसर्पेसम्। पतर्गभास्त्रदेखेव न ऋषे दीखपालनम् ॥") विखिमी:, युं, विक्षमी:। इति राजनिर्वाट: ॥ विसलं, सी, (बिसं नातीति। वा + क:।) पक्षव:। इति जिलाकाशिवः। विसार:, पुं, (विशेषिक सरतीति ! वह मही + "हिरययकेशी रजनी विनारे

भरतः ॥ ( निचेपः । यथा, महाभारते । 🗣 । "बाधिमस्यविकेष्विति वक्तयम्।" १। १।१०। इत्यस्य वार्त्तिको क्या घण्।) मतस्य:। इत्यमर:॥ (भावे घण्। निर्मात:। यथा,ऋस्वेद्दै ।१७६६।१। रिक्रंधुनिर्वात इव प्रजीमान्॥" "रजस उदकस्य विचारे विसर्धी मैघालाँगँ-मने।" इति तद्वाको सायकः ॥) विसारिया, की, (विश्ववित सरतीति। स्ट+ किनि:। दीप।) सावपर्वी। इति राज-क्रियाम्। ८। ८८१।

"निध्मस्य विचारिस्यो व्याका इयस्त्री

द्य: ∗") [

विशाहित:, वि, प्रसाहित:। विपूर्व नामक्याती: साप्रयोग गियात्रशिदम् ॥ विसारी, [न्] चि, (वि+सह+ सिनि:।) प्रसर्थ-ग्रीत: । तत्प्रयाय: । विकला: २ विक्सा: ६ प्रवारी । १ व्यमरः । (यथा, रघुः ।१।१५। "कारिष्ण्यां परिलो विकारिका सुजन्मनस्तव्य निजेन तेजसा ।") विविनी, स्ती, (विचमस्यस्या इति। विस्+ "गुष्कराहिभ्यम।" इति इति:। छीप्।) महानी। इत्वमर: ॥ ऋषातम्। इति राज-विखित्तका, की, (विख्या + सार्थे कर्।) चानीय रोगविशेष:। इति भाषधकाष्यः ( अस्या विशेषविष्ठतिस्तु अजीबीविस्तीश्रस्द-

बोर्डच्या ॥) विक्रची, की, (विश्वविक क्रमधति ऋतुमिति। वि+क्षम् भाष्। कियां क्षेष्। यदा, विश्विष्टा स्भीव।) अजीकंरीग्रविश्वेष:। श्रीकाउटा रति भाषा॥ तस्य निरुक्तियेषा, — "स्रचौभिश्व गात्रांख तुद्रम् चित्रस्तिश्रतेश्रीनलः। यसाजीर्वोत सा वैद्यैक्टिकीत निगदत ॥" तखा विदानमाइ। "न तां परिमिताचारा सभनी विदिताससाः। महास्तामणितासानी समन्तेश्रयमोत्रुपा: ॥" विह्तिशामा शातायुर्वेदा: १३३

तसा लच्चमाइ। "म्बर्कानियारी वस्यः प्रिपायाः गूलं अमोद्विष्णक्मदाशाः। वैवर्णकर्मी चुर्य रुज्ञ भवन्ति तखाँ श्रिरसम्म मेर्: " जहरेन इक्षपादयो:। शिरसी मेद: शिर:-मूलम् । #। तस्या खपदवानाच । "निद्रामाधीश्र्यतः कस्यो ऋत्राचासी विसं-

व्यमी उपनवा घोरा विख्वा: पच दाववा:॥" कामी उपद्रवा घोरा: कामी विद्रावाशाहब खपदवाः खर्वेदामेव दोगाणां घोरा भवसूराः। विख्या: पच रास्या: विस्थास्य पचापि यदि खुसादा दावयाः प्राथमयञ्जराः ॥ # ॥ तखा चरिष्टमाइ।

"यः प्रमापदन्तीष्ठनक्वीर क्यसं श्च-न्द्रदेशिक्षां निष्या निष्यः। चामसरः सर्वित्मसासन्ध-र्यायात्रर: सी/पुनरासमाय " सर्विष्मुस्तरान्धः सर्वे व्रिमुक्ताः ग्रिथिसीभूताः सम्बंधो यस्थ सः । इति भावप्रकाशः ॥ 🗰 🛭 वास्त्राचिकिता वाणीयप्रव्हे इरवा ॥ विस्तरितं, क्री, खनुताप:। इति जढाधर: ॥ निर्धेग्टः ।) प्रसर्वाद्यीता। यथा, राजतर- विक्तं, जि, (वि+वः + कः।) विज्ञृतम्। इथ-विक्तार:, जि, (विधरति तच्छीत:। वि+स्+

"इस्नम् जिस्तिभा; जारम्।" इ। १। १६६।

विस्पोट:

इति कर्म्। चुन्नकोति तुक्।) प्रवर्वप्रीतः। इलगर: 1 "विसर्वम्। अतिविधियः। विद-लारी मह:। विद्धालरी नदी। विद्धाल शंसेल-मिलादि। विचरति विक्लारः काती च्रप्-क्वी किति चुरम् सास्त्र तन् पिति तन्।" इति

वित्यसरः, जि. (विशेषिक सर्ति तच्छीलः। वि 🕂 सः + "स्वसाद: कारण्।" १। २। १६०। इति कार्य्।) प्रवर्शियातील:। रहामर: ।

विस्टः, मि, (वि+ खण्+ सः।) विचिप्तः। इति जटाधरः ॥ (यथा, ऋक्किटिने। १व्यक्ता "संद्रियचक्रलकटाच्यक्षिएप्रस्टि-

व्याधातुसारचिक्ता चरित्राव यासिः॥") विश्वित स्था । (सन्तः। यथा, भागवते। ₹ | **१ € | २8 |** 

"अन्तर्दितस्य सारती विस्टा कार्नाश्चि किर्माग्विष्यक्षितानि ॥"

प्रीवितः । बया, रहः । ५ । ३६ । "बाप्त; जुसारागवनीत्सुकेन भोजिन हूती रचने निखए: ॥" युं, विसर्गः। विन्द्रह्मयत्त्वः। यया, कातन्त्रे।८१। "रवकारयोर्ज्दरः ।")

विस्तः, पूं, क्ती, (विस खक्तारों + क्तः।) दिक्ती-२च:। चाधीतरतिकापरिभित्तस्वेम्। इत्य-

्रविक्तरः, ग्रुं, (वि+क्कृ+"प्रथने वावसम्बर्धः" क्।क्।क्का इति घनाः प्रतिविधे "नहदोरम्।" इत्यम्।) अस्ट्खा विकारः। इत्समरः ॥ (यथा, श्चिश्चापालक्षे। २ । २ ४ ।

"सुविक्तरतरा वाची माध्यभूता भवना से ॥" वेदाङ्गम्। यथा, भागवते। ५। ६। २। "सान्दीयने; सज्ञत्योक्तंत्रचाधीत्व समिक्तरम्॥")

विकार:। ( यथा, गीतायाम्। १०। १८। "प्राधान्यतः कुरुप्रेष्ठ नाय्यक्तो (वस्तरस्य मे॥") प्रश्य:। इति मेरिनी । पीठ:। सम्बद्ध:। इति ग्रम्दरतावली । (त्रि, बहु:। यया, साधिता-

एपंची। इ.११। "बापे चितं परिवाला भीरसं वस्तु विसारम्।

यदा सन्दर्भये च्छे ध्रमासुख्यानन्तरं तदा॥") विक्तारः, पुं, (वि+क्तू+"प्रथने वावश्रक्टे।" ३। १। ३३। इ.सि. घण्।) विद्याः। विस्ती-र्योगा। तत्र्याय:। विग्रष्ट: २ कास: १) इससर: । (यथा, चार्यासप्तरास्याम् । ५५८। "वंग्रावलमनं यद्यो विसारो गुमस्य याव-

तकालसा सलसा च निजाक्सप्ताप्रवाद्याय।") श्रामा:। इति शेहिनी। रे, २१५ ।

विस्तीर्थः, चि, (वि+स्तु+तः। "रहाध्या-मिति।" ६। २। ४२। इति गः।) विपूलम्।

विस्तिम्। यथा,---"विक्तीयों विकटं वर्षु विशासं विग्रमं एसु।" इति जडाधरः ॥ "पर्णाम सर्व्यवर्णनि विस्तीर्माक्येनी चने। तूर्वमानीयता चुर्वे पूर्वेचऋनिमानने ॥" रमुद्धटः ॥)

विस्तीर्थोपर्यो, क्री, (विस्तीर्थे पर्यो पत्रमस्य।) भागकम्। इति भ्रव्यान्त्रकाः॥

विस्तृतः, चि, (वि+स्तृ+क्तः।) जव्यविस्तारः। तलार्थाय:। विक्तम् २ ततम् ६। इत्यमर:॥ (यया, भागवते। २। २३। 📢 ।

"तत्त्वं त्रकापरंच्योतिराभाष्ट्रसिव विस्तृतम्॥") विचारः, चि, (विशेषेत चारः ।) सुचारः । यथा, "विकारमहर्ते शाननं खाराचरपरं तथा।

कतसर्समायुक्तं रसभावसम्मितम्।"

इति तिथा(दिनस्वम् ।

विस्पारः, पुं, (वि+स्पुर+धण्। "स्पुरति-स्मृलकोर्वाण।" पार्। ०६। इकालम्।) घत-र्गेखग्रम्दः। इत्यमरः ॥ अस्य विवर्धं महोन्य-वकारमध्यविकारशब्दे द्रष्टवम् । (यथा, मञ्चाभारते। १। ९७८। १६।

"विस्तारसास भनुषी यक्तस्येव तदा वभौ ।" विस्तृति:। यथा, साश्चित्वदर्भेषे । ३। २०७। "विस्कारकी मसी यसु स विसाय उदासुत:।") विस्कारितः, जि, प्रकाशियाः । चलितः । विपूर्णेन-न्यानस्यर्घातोः ऋष्यवेन नियम्मासम् । (यथा, महाभारते । १ । ११ । २० । "स नरमायोश्तिवली क्रोधविस्तारितैच्यः। कासन्द्र(लेधर: क्रुर:कालकच्यी चक्रप्रसत्त ॥"

निर्घोषितः। यथा, किराते। ५८। ६०। "उरू एवच: स्थागती बहि इस्खो विज्ञष्टविस्कारियचापमक्तः।")

विस्तुरित:, 🐿, (वि.+स्तुर+क्त:।) स्तृति-विभिन्तः। चच्चतः। यया,---"रक्तरक्तीजनाष्ट्रच रक्तविस्क्रितेचयम्।

वेडित गागपाधीन भुक्कटीभीववाननम् ॥" इति एश्सुचादुर्गाध्यानेकदेशः ॥

विस्मृलिङ्गः, पुं, विष्मेदः। इति हैमचन्तः। (विधिष्ट: स्मृतिङ्गः।) सम्मिक्या च 🛊 विस्कोट:, पुं, (विस्कोटतीत। वि+स्कृट्+ व्यय्।) विवाहस्मीटकः। विस्मीका र्रात भाषा। तत्पर्याय:। पिठकः २ पिटका १ पिटकम् ४। इत्यमरः। विटकः ५ विटका ६ विटकम् ७। इति तहीकाः। स्पोटकः ६ स्पोट: ६। इति राजनिर्धेष्ट:॥ (यथा, क्षणासरिह्यागरे। ५५ । १५ । "विमेतदिति संभानाः प्रबुद्धीरथ ददशै मः।

जत्याय राजा विस्फोटानक्षेत्रस्था विनि-

गैताम्॥")

तस्य विप्रसर्शनदानपूर्विको संपापिमासः। "बङ्गातीक्यारियादिहाडिक्टच-चारीर जीगाध्यश्रनातपे सः। तवर्सदोधेक विसमेगीन कुप्यन्ति दोषा पवनादयस्तु ॥

लक्साधिल ते रक्तमांशासीनि प्रदृष्य च। भोरान् क्रार्वेन्ति विस्फोटान् सर्वेक्वरपूर:-सराम्॥"

ऋतुरीषेण ऋतुचेतुक्यातीका ही गामितयोगन। ऋत्चिताचारविचारवेपरीस्त्रेन स्वचमाश्चित्र विस्फोटावृ कुर्जनीययः। व्यरपुर:सरान् व्यरपूर्णात् ॥ 🐡 ॥ व्हपसाच ।

"बाबिक्य निभाः स्कोटाः सञ्बदा रक्तिमक्ताः। कचित् सर्वेच वा देहे विस्कोटा इति ते

स्त्रता: ।" रक्तपित्रकाः रतेन सर्वेष्ठ विस्कोटेष्ठ रक्त-पित्रथी: प्रधानकारकलम् । यथा भूतेष्ठ वातस्य तथा वातातुर्गातर्गि बोहुखा। तथा च भोच:। "यहा रक्तच पित्तच वातेनानुगर्ने खचि। चामिरमिनिमान् स्योटान् जुन्तः सर्वदेष्ट-

मान्ध"कथ

वाशिकामाच्या

"शिरीदक्यूलभूयिष्ठच्यरहट्पर्वभेदनम् । सहायावर्णतां चेति वातविस्कोटलचाम्॥" मूलसव नीरकपम् ॥ ॥ पेत्तिकसाधः। व्यर्राष्ट्रकापातः; स्रावस्त्राधासम्बनम्। पीनलोडितवर्षेच पित्तवस्मोटलक्यम् ॥" न्जादिवर्वस्कोटेष्ठ ॥ #॥ यानपीत्तकसाष्ट । "वातपित्रज्ञती यसु तत्र स्युक्तीववेदनाः। क्तिमार्थमी इन कक् भेवेदात वका भक्ते ॥" 📲 विश्व श्विममाधाः

"क कर्दाको ज्यरऋ दिं जीयते क प्रमे (तक 🛚 🕆 सामियातिकमा ह।

"मध्य निचोन्नतस्तीष्टः कठिनः सास्यमाकवान्। रागराच्छामोचऋदिम्क्तिनाच्चराः। प्रलापो वेपधुर्वेत्र सीऽसाध्यक्ष चिहीवन: ॥" ओ दो विषरीतचापम्। ऋष्ट्री सर्वया चान-मूनाता । \* रक्तजमाच ।

"वेदितवास रक्तेन प्रैक्तिकेन च हेतुना। गुक्रापलसमा रक्ता रक्तयावा विदाधिन: । न ते विद्विं समायान्ति युद्धेयोग्राम् तैर्पा।" पेत्तिकेन च चेतुना पित्तस्यचेतुना कड्डारिना रत्तस्य पित्तस्य तुस्त्रावात् न च ते साध्याः। "रते चारविधा वाद्या आकारोशिप भवेदयम्। तसिकन्तर्व्यातीवा व्यर्युक्ताभिणायंत् ॥ तिसान् विचाति स्वास्थान्तु वानस्य विचाति:। सच वातिकविस्फोटक्रिया कार्या विजानता॥" उपद्रवामा छ ।

"हृटमासमाससङ्घेषदाङ्कास्यद्ग्यराः। विसर्पमम्मसंरोधास्त्रेषासुक्ता उपद्रयाः ॥" मांससङ्कोषः मांसस्य श्वितत्वम्। मन्नसंरोधी समीचचा । तियां विस्फोटकानाम्॥ 🛊 ॥ केचिदुपदवश्यां जचकान्तरं पठिना। "डिका वासीश्त्रचिक्तृष्णा खाङ्गमहीं स्टदि-

विसर्यन्वर हुमाचा विस्फोटा नासुपद्रवा. ॥" साध्यवादिकमा ए।

क्याचर्यम्। तत्वर्याय:। आरडी २ की ३।

पौतवर्को वस्तुलोकातिममालव्यनं संतम्॥"

"विविधेष्ठ भदार्थेषु जोकसीमातिवर्तिष्ठ।

विस्लारकोनसो यसु च विसाय उदाकृत: ।"

(ब्रक्कात्तप:चयो भवति। यथा,मनु:। ४।२६०।

इति साहित्यद्यं सम्।

इति भावरसयो: पर्यापत्वं अङ्गुतस्य विकाय-

क्यायिभाषात्मक्रावात्। 🤊 इति भरतः ॥ 🗢 ॥

रत्यमरः । "चम्बरङ्गतप्रक्टे दश्यम् । 'बाजुनो विकायस्यायिभावी मन्दर्बदेवतः ।

तस्य कच्चम्। यदा,---

"रकदोषोत्यतः साधाः सक्त्रसाधी द्विदी-विकाय:, पुं. (वि+क्ति+"श्रम्।" प्रवाम्।)[ सर्वस्पासिनो घोरो हामाध्यो भूर्णपदवः।" ष्यय विस्फोटस्य चिकित्वा। "विस्फोटि सङ्गानं कार्यं वसनं पण्यभोजनम्। यधादीववर्ण वीक्ष प्रयुक्षाभि विरेचनम् । 🗰 । जोके: प्राजियेवा सन्ना मसराचाएकी तथा। श्तामाञ्चान विस्कोट शितानि सुनयो सुवन् ॥ हैं पचम्रत्यी राखाच दार्युशीर दुराजभा। गुक्ची धःत्यकं सुक्तमेयां कार्यं पिवेकरः। विस्फोटाकाष्ययाषु समीरगिनिमन्त्रान्॥ द्राचाकाक्षयंखर्क्रपटोलारिष्ट्रयासकीः। कट्कालाजदुकार्यः प्रीतिके ससिनं इतम् ॥ भूविस्वसंवचावामाध्यप्रतेष्ट्रसवसर्वेः। विचुमह्पटीलाभ्यां कफ्जे मधुयुक् म्हलम् ॥॥॥ किरातिनक्षकारिण्यण्याकास्त्रवासकै:। पटोलपपैटोधीर(वपलाकोटनान्विते:॥ अधिनेहां हशाक्ष्यु सर्वेदिस्कोटनाश्चनम् ॥ 🕬 विस्कोडवाधिनाधाय तकुतान्द्रीयते:। बोजें: कुटजरचास्य तेप: कार्या विजानता 18 श्चित्रा प्रशेत्रभूनिस्वासकारिष्टपपेटे:। खिद्रान्द्युमी: काणी काला विस्तोटकं व्यरम् ॥ चन्द्रनं नागप्रयाच सारिका तळ्लीयकम्। श्चिरीदवस्थलं जाती वेग: स्याहादनाधन: ।" " जलालं चन्दनं लोधसुधीरं धारिवादयम्। ज्ञेन पिरं वैपेन स्कोटहाकार्तिनाग्रनम् ॥ 🗱 ॥ प्यजीवस्य सञ्जानं जले पिट्टा प्रवेषयेत्। कालस्पीटं विषस्पोटं वद्यो शन्यान् सर्वहनम् ॥ कचायस्थि तत्त्रयस्थि कसेयस्थिक गाध्येत्। वानाव स्तीटनं तालं पुत्रजीवी विनाधयेत्।" इति विस्तीटकाधिकारः। इति भावप्रकाशः। "मरीचं चित्रतं कुछं चरितालं मन:शिला। देवटाक चरित्रे के कुछ मंधी च चन्दनम् । विशाला कावीरच सकेचीर सकत्यलम्। स्वाच कार्विकी भागी विवस्तार्हेपके भदिन् ॥ प्रस्थं कट्रकतिसस्य गोस्त्वेश्टगुर्वे पचेत्। क्टताचि की क्याचि दा श्रीमृद्धासना पचेत् ॥ पामा विकिश्वा चैव सहविस्मोटकानि च। काम्बक्ति प्रवासानित कोमलत्व कायते ॥ प्रस्ताताचा पि विवासि से से नानेन स्वाचेन् ।

অব্যি বা। "भूनियनिवाधिष्ठनापपेटीच सतं नत्। पटीक्तुस्तकाभ्याच प्राप्तकंत च नाप्रयेत्। विस्कोटकानि यक्कानि नाम कार्या विचा-

चिरीत्यतमपि नियं विवयं तत्वकात्

र्कार क्ष इति गावकं १६८ खधाय: । 🕬 विस्मोटकस सरूपं यथा, भावप्रकाणे। "स्तोटा: ग्रावाववाभाषा विस्तोटा: खुक्तनु-

लपः 🕷

इर्षः। इति मेदिनी ॥ सन्देशः। इति श्रम्द-मरुशस्थें, जि। यथा, भागवते। ३।३०। ६०। "तं वीरमाराद्मिपदा विसाय: प्रिक्स के बीर प्रवे अभिवृत: 1") विसायान्वितः, त्रि, (विसायेन व्यन्वितः युक्तः।) विसायगुक्तः। चाचर्यविग्रिष्टः। तत्रायायः। विलचः २। इत्यमरः । विकाप(य)नः, पुं. (विकाप(य)यनीति। वि + सिन ( विष्+स्य: ।) ज्ञादकः । सन्धर्वनसरम्। क्रामदेव:। इति मेदिनी ॥ क्री, विकायनम् ॥ ( यथा, अभिवंश । १२६ । १६ । "पारिचातत्रोः, पुर्वातस्य दर्तम्यानसः। विखापनार्थ देवेश प्रकीनास्रतेक्यः ॥" विस्मयकारके, जि। यथा, भागवते। १। 94141 "विचित्रीय इंसदाराज इतिया तसुरूपिया। येन मेरपद्धनं तेजी देवविस्तापनं सक्षत् ॥") विकात:, नि, (वि+ कि + ति: ।) विकायशस्त्रत:। यथा,--"महायात्रपतान् हङ्गा सहस्याय सहित्रारः। संपरिव्यक्त कक्तंति प्रयोक्त के वेवरम् ॥ ननसरङ्गतमं इष्ट्रा सम्बागीत्रहाः। सुविक्तिताक्षदा यनाः किमिहं चिनायतिनि ॥ विकालांसान् गणान् हकु। श्रीमादियोशिमांबद्। प्राष्ट्र प्रचिश्ं मूलपार्थि गंगाधिप: । विस्नितामी गया देव सर्व एव सहेकार।

अष्टापायुपनानां (क य्यु ल्या तिक्वनं जतम् ॥"

विस्तितः, की, विसारवम् । विपूर्वसाधासोभवि

विस्त्रतः, त्रि, (वि÷स्त्र÷काः।) स्वर्थाविषयः।

"पठिला सर्वप्राच्याचि विस्तृतानाचराविच।

चाके किचित् सम मान्ते ट्वर्गस्य तुपच्छा: 🕊

विस्तृतिः, की, विसारमान्। विपूर्वकस्त्रुधातीः

क्तिन प्रकारीन निष्पक्षीसद्भु ॥ (यथा, कथा-

तिन्पावयेन निवाद्यशिक्ष्य ॥

चरित्सागरे। १६। ६६।

इति वामने इष्ठ अध्याय: ॥

तत्वर्थायः। बन्तर्राद्मम् २। इक्सरः । (यथा, विश्वतः, पूं, विश्वायसा गच्छतीति। राम् + "प्रिय-

इस्ट्रह्ट; ।)

विश्वगी "जाजातरच स तथा स्वयंत्रभस्पाचरन्। वया तथा निचा भीगाः समे विस्तृति-माययु: ।") विसं, सती, चामगत्य:। इसामर:। इदं चिता-धुमाहिमनी व्ययक्रमांसमन्दे रत्यन्ते। रति भरतः । (यथा, कथावरिन्सागरे ।०४। १८६ । "समाधिषण धाविला विषय धराश्वीमः मीनोदरहरीवासविसं प्रचालयज्ञित ॥" तिक्विष्टि, चि। यथा, कथासरिक्षागरे। "चडमेनं न प्रश्लोमि यडीत् विखिषक्तम्॥") "यश्चीरवृतेन चरति तपः चरति विसायात् ॥") विसागन्या, क्यी, (विसं गन्धी यस्याः।) प्रपुषा । इति राजनिवंग्रः। रजावली। (विज्ञत: साथी प्रकों बसीता विस्तासिः, एं, (विस्तिव प्रसी बस्ता) इरि-तालम्। इति हेमचनः: । विसम:, त्रि, (वि+सन्भ+सः:) विश्रम:। इति केचित्। (यथा, साष्टित्यक्पेसी। १। ०। "विस्थां परिचुम्बा जातपुनकासानोका शकस्थलीम् ध") विसम्भः, पुं, (वि+सन्भ+धण्।) विश्वासः। (यथा, उत्तरचरित । १। "विस्नादुरमि निपत्य स्थानिद्राम्॥") प्रकथः। इत्वसरः । प्रकथः परिचयः ऋष्ट्रार-घाषेना वा । पर्चियप्रार्थेनथी: प्रख्य: पर्कीर्सित: ॥ इयमरमाला है प्रजयः क्रीकृष्पारतकारम्। इति रयाभाषः ॥" इति तड़ीकार्या भरतः । ( यथा, दामार्था । 2160101 "विजने 3 यि जने सीता वार्स प्राप्य शक्तिवाः विस्रक्षं जमतेरभीता रामे विश्वकामात्रसा ।") के विकास इ:। यथ:। इति है समानः:। विसमी, [न्] चि, (विसमते विश्ववितीति। वि + अस्म + "मी वाधलसकारासमा:।"३।२। १८६। इति चित्रुम्।) विश्वासी। (यथा, भागवते। ६। ५। २०। "क्यं तर्वुट्याय गुणविस्नामक्रमेत्॥") प्रजायी। विस्तासम्बद्धार्थे विन्पत्रयोग निवासिस्म् ॥ विससा, करी, चरा। इत्ययर; व विसा, की, (विसंगली) स्वास्ता इति। स्व ततराप्।) सपुषा। इति राजनिर्धेग्टः ॥ विसुनः, बि, (वि+स्+क्तः।) विस्तृतः। विपून

वंत्रसुधातीः क्षप्रवाधेव विषात्रशिद्म।

वधीति।" १ १२ । १८ । इताच "क्वेच विष्यासी

विश्वादेशी वसवः।"रति काश्विकी से: उपक्षेत्रे

विकाय:प्रम्यस्य विकादेश:।) पक्ती। इतः

सरः । (यथा, भागवते । ४। १८। ५४।

"समर्थोवस्या विक्रमाश्वरचात्रस्य च ।")

बाब:। ( यथा, सम्राभारते। २।१८६।४०।

सुर्गः । चनाः । इति भ्रम्ट्रवादली । यहः । र्ति घर्षाः ।

विश्वज्ञ:, पुं, (विश्वायसा गक्तीति । १।२।३८। इत्रव "ग्रमे: सुपीत।" खच्। "विष्टायसी विष्या" पति विषादेश:। "खणाजिदा वक्तचः।" इति स्टिचः।) यची। इत्यमरः। (यथा, रच्चवंग्री । १ । ५१ ।

"सेकान्ते स्वितन्याभिक्तत्वयोज्भितष्टचनम्। विश्वासाय विश्वज्ञानामाजवालान्वपायिनाम्॥") बागः। (बबा, मद्याभारते। ५। १६। ३५। "लन्पेरितेओं हिताक्ने विषक्षे; ॥")

( बागविश्रेष: १२ । ५० ) ११ ।

"विष्कन्नः ग्रारभो मेदः प्रमोदः संच्लोपनः॥") विचन्नमः, पुं, (विचायसा गच्छतीतः। ३।०,३८। इत्वच। "खच्यकर्या समे: सुष्युपसंख्यातम्।" इति काग्निकोक्या स्वच्। "विद्यायमी विद् च।" इति विषादेशः : ) यची । इत्यसरः ॥

(यथा, महाभारते। इ। २७४। ६६। "आक्रम्य रतात्वचरकामरूपी विचन्नमः।" क्रयं:। यथा, मार्ककेये । १०६। ६०। "इन्दोभिरयक्षेष यज्ञद्युक्तीर्व्यक्षः

विषयामा, स्त्री, भारयष्टि:। इति प्रव्टरकावली ॥ वाक इतिसामा॥

विष्टङ्गराजः, पुं, (विष्ठङ्गानां राजा। समास হৰ্।) সৰ্ভ:। হনি স্কান্তঃ:। (यथा, श्रिश्चपालवधे।१।७।

"विश्वकराजाञ्चकश्चीरवायते-क्तिर ग्रम्योळ्या कचा क्षत न्या । ")

विच्छित्रका, क्लो, भारयदि:। इत्यमर:॥ वींकि विचायमं, क्लो पुं, व्याकाशः। इत्यमरटीकार्या इति भाषा ॥

विञ्चत, क्यी, मभींपचातिनी गौ:। इति संचित्र-धारोकास्टिलः ॥

विद्यतः, चि, विदेशिय इतः । विनश्रः । विपूर्वक इनधाती: त्तप्रत्ययेन निष्यत्रसिद्म् ॥

विष्ठनमं, स्ती, (वि+ष्टन+ल्युट्।) विष्ठ:। चिंसा। तूलपिम्नल:। इति मेदिनी। ने, २९०॥ विष्टरः, पुं. (वि+क्षा+क्षम्।) वियोगः। इति विष्टारः, पुं. (वि+क्षा+विष्।) की द्वार्थे पद्मा च्लायुध: ॥

विषयं, क्री, विषाय:। विपूर्वक सुधामीरगट-प्रत्ययेव विष्यवस्य । (यथा, भागवते ।१०। 28 1 80 1

"विष्र्याच ते धानमञ्जन्।" प्रसारसम्। यथा, पास्ति । १। १। २०। "बाडी दीरनास्यविष्टर्यो ॥" व्याष्ट्रकम्। यथा, मार्कक्षये। १६। ३०। "मामिध्रमञ्जीव कलाभावस सन्यते। नवाध्यायनस्यानं विना चोमेन जायते ॥")

विद्यस्तं, की, (वि+द्यम् कः।) मध्यम-विद्यारी, [व] त्रि, (विद्यन् प्रीतमखीत। वि+ शासम्। इवमरः।

"अधीसुर्विक विद्योदिवियधी महार्थान्॥") विद्यतः, जि, चाकुतः। इत्यमरः॥ (यथा, रम्वः। ४। १६।

"रामापरिचागविषयायीयं सेगागियेशं शुसुलं चकार ॥")

रह्छ। २८।

"नानायुष्धविष्ठक्तानां स्वरितानां प्रधावताम्। च्चे दिसीत्कुरणनरीर्मे जर्र हितन खनै: "")

विकर:। (यथा, विख्यातविजये। २ चाह्ने। "विगतर्थविष्क्रं सामास्य प्रमत्त-

स्वालनगतिभयार्शान् नेव चासु प्रवर्शाः") यक्के, पुं। इति भ्रम्ट्रकावली॥

मेघ:। चन्द:। सूर्य:। इति प्रव्दरक्रावसी। विद्या, च, (च्योद्याक् व्यागे+ "विद्याविद्या।" उचा० १। ३६। इति निपासनात् च्या।) खर्म:। इति (धद्वानाकीसृद्यास्यादिवृत्ति:॥

विष्टापितं, की, (वि+ष्टा+ शिष् + स्तः।) दावम्। इत्यमरः॥

विद्यायः, [स्] स्तीपुं, च्याकाग्रः। रत्यमरः। (बया, साइत्यदर्भगे। १०।

"कान्तायते स्वर्धसुरिन वाहि वारीयते स्वक्त्या विष्टाय: ॥ चि, महान्। यथा, निरुक्ते। ४। १५। "विहा-यमस्तिमिरिन्त्रम्।" "विद्यायकी सद्यानाः॥" इति यास्तः: ॥ यथा च निष्यदुटीकायाम् । ३ । ३।१२। "विष्टायाः । विष्टाधात्र्थात्रस्टिम । उगा॰ ४। २१५। इति चहाते विदेश वाच्चकात समभावेशीय सुमामसी निपास्यतः ॥" यथा, ऋग्वेदे । ८। ११ । ८।

"तद्वाजी वाजंभरी विद्याया:।" विष्टायाः, [स्] पुं, पची । इत्यमरः ॥ मधुरेग्न:॥ ( यथा, मञ्चामारते ।१।६.५।१।। "च्यातिष्ठस्त र्घं राजन् विक्रमस्त विद्याय-

विचायसः, ग्रुं, यची । इत्यमस्टीकार्यां भरतः॥ विद्वायमा, य, याकाभः । इत्यमरदीकायां मध्-निपातसवायम्।" १।१।३-०। इत्यन ग्रामितम्॥)

गमनम् । तत्रार्थायः । परिक्रमः २ । इत्यसरः ॥ (यथा, गौनायाम्। ११ । ४२ । "यवावकासार्यमस्त्रस्तोशिस

विष्टारप्रयासनभी जनेषु॥")

अमरम्। स्कन्धः। जीला। (यथा, रहुवंग्रे। 1 28 1 3

"प्रचालमाहारिविद्यारकाची ॥") सुगतालय:। इति मेहिनी । विन्दूरेखकपची। इति ग्रव्यक्तिका॥ वेजयकाः। इति ग्रव्य-

च्च+ियानः।) परिकासी। विद्यारकशीः।

विष्टारश्रम्हाहस्यर्थे दन्प्रस्ये न निव्यक्तिहम् ॥ ( यथा, नेश्वी । इ। १५ ।

"धार्थः कथङ्कारमधं भवत्या वियद्विष्टारी वसुधेकगत्वा ॥")

पिकतः। इति मेदिनी । (यया, इरिवंदी। विद्याः, चि, (वि + घा + काः। विदेयः। यथा, "विश्वितस्यानगुष्ठानाम् निन्दिनस्य च सेवनाम्। व्यक्तिश्रहाचे निष्ठयायां गरः पतनस्वकृति ॥" इति प्राथिकतत्त्वम् ।

> विक्तिः, ख्री, (वि+धा+क्तिन्।) विघानम्। यथा,--

"चितिविजितिस्थितिविचितिवतरतयः पर-

कर रत्तपुर्गं रद्भुवर्यं धिकरवः समस्कितम् ॥ इति हक्ती ॥

विष्टीन:, चि, (वि+ चा + क्त: ।) विशेषिक छोन:। यथा, सक्तवारे।

"वीदान्यामधिकीनो यः प्रश्रमेहिष पार्वतीम्। मी विरान्न्वयमाप्रीति नर्के प्रप्रायते ॥" खतः। यथा, --

"विचीनच धनैहरि पुत्रेरादाय मे धनम्। षणमभ्यामनो दुःखी निरक्तकाप्तवस्युभिः ॥" इति सार्वेक यपुराची देवी साज्ञाका अस्

विद्वतं की, (व + द्व + क्त:।) की गां साभाविक-द्याविधालक्कारान्यांतालक्कारविश्वाः। यथा, "जीला विजासी विच्छिति विव्यविद्योकः किल-

किचितम्

मोहायितं जुट्टीमतं जिलतं विकृतं तथा। विकास के त्यलकारा: क्यीयां स्वाभाविका दश्र ॥" इति देशचन्तः ॥

"विचाया: सचान्।" इति तद्राध्ये सायगः ॥) विच्छतिः, ऋी, विशेषिण च्रमम्। विशेषिण वला-त्कार:। विपूर्वे दूधाती: सिप्रत्येग निष्यत-

> विहेठ:, पुं, (वि-मिहेठ-मधन्।) विहेठनम्। विपूर्व हेठधानीरल्प्रत्ययेन निवासिमहम् ॥

> विदेठनं की, (वि+ देठ + ल्यूट्।) हिंसा। सहनम्। विद्यासनम्। इति सेहिनी ॥ विद्याधाः। इति चिका खडीय: ॥

रेग्न: हेमचन्त्रच॥ (पाणिनीच "सराहि-|विक्रल: चि, (वि+क्रल+ चच्।) भयाहिना-भिभूत:। स्वाङ्गधारखाग्रकः। तलागाय:। विकार: २। इतामर: ॥ (यथा, रघु: । ८।३०।

> "चग्रमाचसर्यां सुनातयोः क्तनयोक्तामवजीक्य विश्वता। विभिनीत नरोत्तमप्रियाः क्रुतचनदातमसेव कीस्तरी॥")

विजीनम्। इति हैमचन्द्र: ।

वी, ल देखवन्। कान्तिमातियाप्तिचीपप्रजनखादने। इति कविकच्यहमः॥ ( च्यहा०-पर०काम्नी व्यव ० - गती वाप्ती शिपं प्रचने खादने च सक ० -कानिट्।) ल, वेति। इति दुर्गाहास: ॥

वी:, युं. (वयनमिति। वी गती + शक्रादिखात् भावे किष्। अभिधानात् पुंच्लम्।) रासनम्। इति-माचरकोषः।

षीतः, पुं, (सजतीति। धान + "धानियुध्नीध्यो दीर्घभा" उगा० ३।४२। कन्। धाने वीभावः।) षायुः। पत्ती। इत्युगादिकोषः॥ सनः। इति संचित्तसारीयादिष्टतिः॥

वीकाप्र:, पुं, ( विक्रम्यक्ति । वि + क्रम् + चन् । वी(वी)जं, क्री, (विग्रेषिस कार्यक्तिम सम्बन् म चन् + "उपसरी च संभा-दीर्घ: ।) रच: । प्रकाप: । दक्षमर: । याम्।" दित छ: । "स्विधामपीति ।" उप-

धीत्तः, पुंच्छी, इष्टिः। विपूर्वेत्त्वधातोरस्प्रकथेन निव्यवस्मित्म्।

वीच गं, की, विशेषण देखणम्। दर्शनम्। विपूर्वेच घातीरनट्(ख्युट्) प्रत्ययेन नियासम्। (यथा, भागवते। ६।१८।२८।

"मनो जयाच भावज्ञा सस्मितायाज्ञ वीच्याः॥") वीचायतः, जि, (वीचामायतः।) विस्तयायतः। इति हेमचन्तः।३।६०॥ (वीच्यापतः। इत्येवमेव॥) वंशितः, जि, (वि+ ईच + क्तः।) विद्योषेण

ईचितः:। डटः:। यथा,—

"पायचै प्रज्ञतसे तु पापसंयुत्तवीचिते।

तथैव चाएसस्थानं दीशियां सरगं दिशेत्॥"

इति दीपिका॥

बोर्च, ज्ञी, (बोर्च्चेत इति। वि+ईच + ग्यत्।) विकाय:। इक्सम्। इति मेहिनी। य, प्रह्॥ बोर्च्य:, पू, (वि+ईच हर्धने + ग्यत्।) लासक:। घोटक:। इति मेहिनी॥ हर्षानीये, चि॥

भोज्ञा, स्त्री, (वीज्ञनसिति। वि + इछ + "ग्रुरीख इत:।" इति ख:। टाप्।) प्रकाशिक्वी। ग्रातिभेद:। नर्तनम्। इति हीमचन्द्रः। खान्य-ग्रातिभेद:। सन्धि:। इति ग्रब्दरत्नावली॥

वीचि:, पुं,क्ती, (वयति चलं तटे वर्डयतीति। वे+ "वीची विक्धु" उगा॰ ४। ०२। देचि:। च च वित्।) तरक्तः। द्यमरः॥ (यथा, रघुवंग्री। १। ४३।

"सरसी व्यर्षिन्दानां वीचि विची मधीतलम्। बामोदस्पि जिल्लां स्वतिश्वासातुका रिकम्॥") स्वस्पतरङ्गः। व्यवका धः। सुखम्। इति मेहिनी। चे, १०॥ क्यत्यः। इति इमचन्द्रः॥ किरकः। इति जटाधरः॥

षीची, कां, (वीच + कार्याराहित कीय।) वीच:। इत्यमरटीकायां भरत:॥ (यथा, हक्ष्त्संहितायाम्। ५६। ८। "सर वृत्तिंक्ष्त्रविर्धास्यः।

इंसांसात्तिप्तककारवीचीविमलवारियु॥") बीचीतरङ्गः, पुं, न्यायविश्रेषः । स तु स्रोचे श्रव्दस्थ

जतात्तकारमारूपः। यथा,— "वीचीतरङ्गव्यायेन तदुत्यत्तिस्तु कीर्तिता। कारमगोत्तकव्यायादुत्पत्तः कस्यत्वकाते॥" इति भाषापरिष्कृदः॥

ननु स्ट्ड्रायव क्ट्रेनीत्पत्ते धन्दे साचे कणस्तृ प्रतिदिक्षण काच वीचीति काद्यधन्दक्ष मध्दिप्रदिगविक्सीरम्यः प्रम्क्नेनैव प्रम्देन जम्बत तेन चापरकाद्यापक रूपं क्रमेग श्रीचीत्-पत्नी रहात इति। कदल इति वाद्यप्रम्दाह्या दिस्त १श्र श्रान्टा उत्पद्यको तैसान्ये दश्र श्रान्टा उत्पद्यको दति भाव:। स्वास्तित कर्त्ये गौरवा-दात्तं कस्यविसते दति। इति सिद्धाकतस्ता-वती ॥

शिकं, की, (विशेषेण कार्यक्षिण कार्यस्य च जायते इति । वि+ जन + "उपसर्शे च संज्ञा-याम्।" इति छ:। "कार्यधामपीति।" उप-सर्गस्य दीर्घः। यदा विशेषेण ईजते कुच्चिं गच्छति श्रारं वा। ईज गतिकृत्यनयोः + पचादाच्। यदा, वीजते गच्छति गर्भाशय-मिति। वीज् + अच्। यद्वा, "वीजप्रजनन-कात्व्यसम्बादनेष्ठ। इत्यस्ताद्व्यत्ययः। तथा च भीजराजीये वियो जक् इति युत्पादितम्। ववयोरभेदः। विति प्रजायते गच्छत्यनेनावृत्यं पितेति वा। ज्ञच चीरन्तामी वीज्यते विति वा वोजं वाजिलीकिकः इति। वीजिः स्थात् प्रेरणाक्रिया इति माधवः॥ प्रयति छ कार्य-करकाय वा बीजम्।" इति निषयदौ छव-राजयच्या। २। २। १५।) कारणम्। (यथा, गीतायाम्। २। १०।

"वीजं मां सर्व्वभूतानो विद्धि पार्धे सनातनम् ॥" यथा च मनौ । १ । ४६ ।

"बदागुमालको भूका वीजंसास चिरणा च॥")
मुक्तम्। इत्यमरः॥ (यथा मनी। १। ८।
"आप एव ससर्कादी तास वीजमवाक जत्॥"
वीजं प्रक्रम्। इति मेधातिथः॥ वीजं प्रक्रि-क्षम्। इति कुक्तुकः॥ यथा च तस्त्रीव ११०।६२।
"यसादीजप्रभावता तिस्माना ऋष्योऽभवन्।
पूजितास प्रश्रस्तास तसाहीजं प्रश्रस्ति॥")
प्रीक्षणस्य सर्वावतादवीजस्यं यथा,—

हानव उवाच ।

"व्यधुना क्रमाक्टपक्सं परिपूर्णतमः खयम् ।
सर्वेधामवतारायां वीनक्टपः सनातनः ॥"
इति ब्रस्कविक्तं श्रीक्रमाजकस्वकं २२ काष्ट्रायः ॥

खद्भरः । (यया. महाभारते । ५ । १२ । १६ ।

"न तस्य वीजं रोहति बीजकाले
न चास्य वर्ष वर्षति वर्षकाले ।
भीतं प्रपन्नं प्रदर्शत भाचवे
न चातारं सभते चामः शिच्छन् ॥")
तत्त्वाधानम् । इति मेहिनी ॥ मच्चा । इति
राजनिषेग्रः ॥ सास्तिवर्ष्णेषः । यथा,—

"वर्षाप्रकं स्वर्णविक्त कर्षे

"उत्पादकं बतावह कि बुहैरिधिष्टितं सन्पुरुचेश संख्या:।
स्रात्त्र सत्युरुचेश संख्या:।
स्रात्त्र सत्युरुचेश संख्या:।
म्बात्त्र मीयं गियातं च वन्दे ॥
पूज्य प्रोत्तं चत्त्र मधत्त्र वीजं
प्राय: प्रया नो दिना चत्त्र युक्या।
स्रात्ं प्रव्या मन्द्रची भिर्मित्रान्तं
यसात्त्रसादच्या भी विकासाय ॥"

इति भास्कराचार्यविर्त्तिते सिद्धान्तिशिरोमणी भीनगणिताधायस्य प्रथमदितीयञ्चोकौ॥॥॥ मन्तः। यथा। अथ सुवनेव्यरीमनः। "बङ्गलीशीश्चिमाक्ट्री नामनेचार्हचन्त्रवान् । बीजं तस्याः समाखातं संवितं सिद्धि-

काक्किंसि:॥"

नक्षतीशो इकार: । सभी रेष: । वामनेषमौकार: । सह चन्ही श्रेसार: । ही । क ॥
स्तर्माया वीजम् । ही नमी भगवित मादस्वि सन्पूर्ण स्वाष्टा ॥ क ॥ स्वय जिपुटावीजम् । मौ ही न्ही । क ॥ स्वरितावीजम् । ॐ
ही हुँ से च हे च की हुँ चे ही फट् ॥ ॥
स्व विस्वावीजम् । ऐ की तिस्वक्षित्रे मद्दे
स्वाष्टा ॥ क ॥ वच्य स्तारित्या: । ऐ ही निस्वकिने महन्दे साष्टा ॥ क ॥ साष्ट्रमित्नीवीजम् । ॐ मिष्ट्रमिद्दि साष्टा ॥ क ॥ साष्ट्रमित्नीवीजम् । ॐ मिष्ट्रमिद्दि साष्ट्रा ॥ क ॥
स्तिनीवीजम् । स्वल स्वत स्तिन दुरस्र हुँ कट् साष्टा ॥ क ॥ वार्षा ॥ क ॥
स्तिनीवीजम् । स्वल स्वत स्तिन दुरस्र हुँ कट् साष्टा ॥ क ॥ वारीक्षरीवीजम् । वद

ॐ क्रोँ दुँ दुर्गाये नम: ! # ! मक्षिमदिनी-वीवम्। ॐ महिषमहिविम्बाष्टा॥ शा जयदुर्गा क्षं कट् स्वाका ॥ 🗯 ॥ वागी चरी वी जम्। वह वह वाग्वाहिनि स्वाष्टा॥ #॥ मारिचात-सरस्रतीवी अम्। ॐ इीँ इसीँ ॐ इीँ सरस्वये नमः 🖟 🛊 । मधाप्रवीचम् । मँ । 🛊 ॥ हिरम्बदीजन्। 🕉 ग्रॅनम:॥ 🗰 ॥ हरिहा-गर्मा प्रवीजम्। ग्लं॥ \*॥ लिल्मीवीजम्। श्री ॥ ४॥ महाल न्योवी अम्। उन से की ऋँ को इसी जगापुरुत्वे नम्.॥ 🛊 ॥ स्त्रयंतीजम्। 🕉 एगि स्रंग बादित्य। 🗱 श्रीरामनीजम्। रारामाय नम.। जानकीयसामाय हुँस्वाचा ॥ 🕸 । विग्रा-बीजम्। ॐ नमी नारायणाय ॥ # ॥ श्रीकृषा-योजम्। गोपीजनवसभाय स्वाद्याः ॥ ॥ यास्-द्वस्य। ॐ नमी भगवत वासुद्वाय॥ + ॥ बालगोपालस्य । ॐ क्यां लखाय ॥ ॥ लखां-वासुदेवस्य। ॐ द्वीं द्वीं श्रीं श्रीं लाद्मीवासु-देवाय नमः ॥ + ॥ इधिवासनस्य । 🕉 नमी विष्यवे सुर्पत्ये महाबनाय खादा ॥ + ॥ इययीवस्य।

ॐ उट्शिरत्प्रगत्रीट्गीयसर्ववागीत्रदेशह। सर्ववंदशयाधिनय सर्ववोधय बोधय॥ \*॥ इसिक्टिया

उयं वीरं महाविणां ज्यलकं सर्वतीस्वमः ।
हिसंहं भीषयां भद्दं स्त्यान्तः नमाण्यहम् ॥ ॥
नरहिवीजम्। ब्याँ हीँ चौँ हुँ फट्॥ ॥
हिरहस्य। ॐ द्वाँ हाँ पाइरनारायणाय
नमः हाँ हाँ ॐ॥ ॥ वराहस्य। ॐ नमी
भगवते वराहरूपाय भूभंवन्यः पत्ये भूपतिलं
मे देहि दरापय खाहा॥ ॥ ॥ धिवस्य।
हाँ॥ ॥ म्त्युझयस्य। ॐ ज्ञं सः ॥ ॥ ॥
हिलागान्तिवीजम्। ॐ नमी भगवते हिल्मास्त्रीय मस्ं मेधां प्रयक्त खाहा॥ ॥ ॥ चिन्तामश्चित्रम् । द्वं म र्य जौँ जं॥ ॥ ॥
नीत्रावस्य। प्रों नों ठः नमः धिवाय॥ ॥ ॥
नक्तस्य। कस्य फट्॥ ॥ चिन्तानस्य ॐ चौँ
विन्यालाय नमः ॥ ॥ वट्नमरेवस्य। ॐ ही
वट्नाय न्यायद्वर्गाय कृतं कृतं वट्नाय

द्वी ॥ + ॥ चिपुराबा: । इमरें । इसकालरीं । इसरों: ॥ ॥ सम्यत्प्रदासीरकाः । इसरें। **च**सककरी । चसरी ॥ \* ॥ कीवेग्रभेरवा:। सक्रें। सक्षकत्तरीं। सक्षरीं। १॥ अध-विश्वंधिनीभैरणाः। इसैं। इसकत्रीं। इसी ॥ मा सकलसिंद्धिशामेश्याः। सहैं। सह-कलरीं। सद्दीं। \* । चैतनाभेरवाः। सद्दें। सकलहीं। सद्दी:। ॥। कामेखरीभेरवा:। सहैं। सकलक्षीं। निल्लाक्षक्रे सहदवे यहरी:। घटकूटाभैरचा:। डरलकसहैँ। डरलकसहीँ। क्रालक्सक्षीं॥ ॥ निवासिर्याः। इसकल-उसें। इसकलरहीं। इसकलरहीं॥ + ॥ यह-भेरजाः। इनखपरें। इसकत्तरीं। इसी: ॥\*॥ सुवनेष्यरीभैरवाः। इसे । इसकलकी । इमी: । ।। सकतेऋथां: । सर्वे । सहकलक्षी । सही: 🕪 चिपुरावालाया: । ऐं कों सी: 🕬 नवकुटाबालाया:। ऐं क्लॉ मी:। इसीं। इमकलराँ। इनीँ:। इसरें इमकलरी इनर्<sub>र</sub>ें:॥#॥ खन्नपृगांभीरवाः। ॐ इंत्री त्रीं क्रों गसो सगवति साचेत्र्यार न्यबपूर्वो स्वाद्या ३०३ श्रीविद्याधाः। कर्ण्यल द्वीँ। इनक्षणद्वीं। सकलक्षीं। ।। कित्रमस्तायाः। श्री कौ ए रों बच्चचैरीचनीये छूं भूँ फट्स्वाइरा॥ ० ॥ प्यामाया:। क्रीं की की चूं चूं ची ची दक्ति ग कालि के की की की कुँ हुँ दें। दें। स्वादा ॥०॥ गुत्त्वका स्विताया. । की की की क् कूंदी दी गुद्धे कालिके की की की हूँ कु की द्वा म्बाहा॥ \* ॥ भदकाल्याः । जी जी की हं इ चीं डो भत्रकालचे कीं कों की वृं हूं डी डो क्याच्या⊪॥ प्रसंधानकालिकाया:। क्रों की की ष्ट्रं की की काशानकालि की की की ष्ट्रं ची ची स्वाष्टा । 📲 महाकास्त्राः । कों को को हुं हूं भी ही महाकालि को की कीं हूं इन्हीं ची स्वाहा॥ + ॥ नाराया:। हीं की हूं फट॥ + ॥ चाडी श्रम्लयागी:। ॐ क्षी हु शियास फट्॥ + ॥ सामक्रिमाः। ॐ द्वीं को दिंमानिक्किये फट्स्वाइराः 🛊 🗈 उच्छिरचाकालियाः। उच्छिरचाकालिनी समुखीदेवी मदापिया (चिनी दी ठें: ठें: ठें: ॥ 📲 धूमावत्याः । धूं धूंस्वाच्या ॥ ४ ॥ अन्नकाच्छाः । क्षीं कालि अञ्चाकालि किलि किलि घट माहा॥ \*॥ उच्छिरागीप्रस्य। ॐ हिस्त-पिशाचि लिखे खाष्टा । । धनदाया:। घं ही श्री इंवि रतिपिये साहा । \* । मसप्रामका लिकाया:। ऐ ही की की का लिक रिं की की की । \* !! वगल (या: । ॐ की वगलासुखि सर्वेट्टानां वाचं सुखं कामाय जिल्ला कीलय कीलय बृद्धि बाग्राय की अ स्थाप्ता । \* ॥ कर्यापिशाच्याः । ॐ कर्यापिशाचि वदातीतानागतप्रव्यं ही म्याष्टा । \* । मञ्ज-घोषस्य । क्रों ही श्री ॥ \* ॥ साहिस्याः। की की समादेवि भी भी रें॥॥ सारखत-

वीजम्। रें॥ 📲 कात्यायम्याः । ऐ इंदी श्री चौँच आक्रकाय वस:॥ 🛊 ॥ दुर्गाया:। दूं॥ 🕈 ॥ विद्यालाखाः। ॐ 😭 विद्यालाखी नमः॥ 📲 शीर्था.। च्री गौर ददर्धित योगेचरि चूं पट् क्वाचा॥ \*॥ तचात्रीयकाः। ची नमी तचा-श्रीराजिते राजपूजिते जये विजये गौरि गान्धारि त्रिभुवनग्रश्रुरि सर्वजीकवग्रश्रुरि सर्ज्ञकोपुरवयप्रकृति सुयुद्धद्वीररावे क्री खाष्टा॥ \* ॥ इक्स्य । इ इक्सय नम: ॥ \* ॥ गरङ्खः। चिप ॐ स्वादः। । । विषद्दरायि-वीजम्। ख: खं॥ + । ष्टच्चित्रविष्ठच्यवीजम्। ॐ मरच स्मः । ॐ चिलि चिमि चिलि चस्पः । ওঁছিলি ছিলি বিলি বিল বন্,। লছাকী पु:। सर्जेभ्यो इंदेभ्यस्मृ:॥ ॥ मृत्विकविष्ट्रहर-वी जम्। ॐ गें कहें हो। व्यागमच व्यक्तायां ॐ गंगांठ; ३ ⁴ ॥ ऋधिक पाञ्च मन्त्र;। ॐ सर्गा पु; कामरकी पु; विसरको पु;। रातकालां अपन्। भोतसर्घेषपञ्जेषात ऋषिकनाशी भवति॥ 🕶 ॥ नूनाविगदरमनः। ॐ इी सी हूं बहत ॐ स्याचा गरु कृं फट्॥ + ॥ सर्वकौटविष**चर**-वीजम्। ॐ वसी अगवने विलावे सर सर इव इन हुं फट् खादा। 🗰 ॥ सुखप्रसदमकः। ॐ सक्तय सक्तय वाचि वाचि लम्बोदर सुच सुक स्वाद्याः 🕉 सुसाः; पाश्रा विपाशाचा मुक्ताः स्वयं वा रामयः । मुक्तः सर्वभयाद्वाभे रहीड मारीच मारीच खाडा। रतयी-रन्यतरेणाएवारं जलसभिसन्त्रा देवं पीत्वा सुख्याच्या भवति ॥ \* ॥ इन्मतः । इं इन्मते कदास्मकाय हु पट्। \*। वीरसाधनस्य। इं पवननस्त्राय स्वाष्ट्रा ॥ \* ॥ व्यथ ब्याद्रेपटी । ॐ नभी भगवति चासुके रक्तवासमें अप्रति-इनक्षपराक्रमे चासुकवधाय विचेत्स साहा। चादेर ऋषटे ना इतः समुद्रगामिनीनदी तटे जधरभूमी वा दक्तिगामुख काईबाचुर्जपेत्। यावन् पट: शुष्यांति तावन् प्राकाः: शुष्यांन्तः प्रजी: 🕒 ॥ ऋस्यामभीरचा: । इसधामभीर्वि नरक विराख्यिक समा विश्व में देखि सम मनोर्यान् पूर्य हु पट्साहा ॥ श ख्वाला-मालिना: । ॐ ममी भगवति ख्वानामालिनि । राज्यकपरिति हुँ फट्स्वाक्षा॥ ॥ सक्षाः कालगाः। ॐ भूंभूं कों को प्रभन् राहास कुं कट्साका। । अय निगदनसन-भी जगस्य। अने गम ऋते निकटते तिस्मते थी। यक्तयं विकेता बन्धमेतं यमेन इक्तंतस्या संविहा गोत्तमे नाके व्यक्षोबोऽपैरम्॥ \*॥ व्यव चिटि-मन्त्र:। ॐ चिटि चिटि चार्र्डाल सद्दाः चागडा कि चासुकं में वध्मानय स्वाका ॥ + ॥ ॐ चामकं यनामचे सुगन्धं पुष्टिवर्द्धभम्। उर्वादकांसव बखनान कलोसैनीयसान्नतात्। अव्यक्तमं की वर्गमनाः। हो ँॐ चुँसः ॐ

भृभीय: भः।

चासकं यजामंत्रे सुमन्धं पुरिवर्ह्नम् । उत्र्वीतक्रमिव बत्धनान् स्वोर्म् सीयमान्द्रनात् ॥ औ सूर्भव . व्यः । इत्यादि सम्बद्धाः ॥ व्याक-वंबादिवीजानि वाङ्ख्यभयात्रीलानि । \* 1 ( अथ वीजाभिधानम् । यथा, "वीजसङ्कारवीघाधंमाञ्चल तस्त्रप्राच्छतः। योजनामानि कतिचित् वच्छामि विद्धां मुद्रे # माया लच्चा परा संवित चित्रुगा भुवनेत्र्यरी। इस्त्रेक्षा ग्रम्भवनिता ग्रासिटेवीत्रशी ग्रिवा॥ मदामाया पार्वती च संस्थानजनकपिशी। परमेश्वरी च सुवना धान्ती जीवनसध्यमा । क्वीं बिल्लिकोनेश्कायुक्ताया स्थिरमाथा प्रकीर्भिता ॥

प्राधिप्रामिशिष्ट्रमारैकेच्यीप्रमव उच्चते । श्रीलेच्योविषायनियासमा चीरमसुद्रका । श्री॥ घोड्यायाञ्जनं बङ्किवासाजिबन्द्रसंयुत्तस्। चन्द्रवी असमारू हं वध्वी अभिहं स्मूनम्। बध्वामे नगा थे। विदेकाची की चका मिनी। की गादिवन्द्रममायुक्ती द्वादशस्तुमुरी भगम्। थोनि: नरस्वतीवीजसघरं वागभवद्य वाक ॥रें श्वकारी वासकर्वाध्यो नादविन्द्रविसृधित:। कूर्च क्रोध उथरपी दीर्घकृष्टार उधन। भ्राब्द् च दी चेक वर्चनारा प्रसव इत्यपि ॥ इर् ॥ कामा जरं विद्विनेष्यं रतियिद्धविभूषितम्। कालीवी जिस्हें प्रीकं रतिवी जंतदेव हि । की ।। कामालारं धरासंस्यं रतिबिन्द्रविभूषितम् । गुप्तकाली वी जिस्ह गोपाल वी जिस्कियि॥ तत्कासवी जंकामेशी वीजंशा सिख्यमी प्रशासी। सळा व्ययक गोससे व्ह्रपीयं प्रामा इसुचार्ते ॥ इहीं ॥ कलातं जेत्तिवीर्ज क्रोक्शरक्षद्भग्राभिष:॥क्रो॥ चाकारा विद्धान् पाशः श्रीयच सम्हीरितः। मकला भुवने धानी कामेश्री वी अभुच्यते ॥ नमस्त चुर्थं स्वाचा दिन्छयुगलं ननः ॥ नम:॥ स्वाष्ट्रा॥ त्तन्त्रयुग्धं प्रावी वेहमाना च्वलनसुन्दरी। स्वाचा परा देवभी ज्यं ठड्डयं चन्द्रयुग्नकम् । श्रुवो इविचेद्माता देवास्यं विद्रमुख्यो। स्वाष्ट्राः। शिखा वषट् शिरोसधा शक्रमाना इर्रायया ॥

भिरता वषट् च । वषट् क्षवचं क्रोधो वर्गकृमि-

कोधारको इंतरुळ च शकादी रिपुर्भ जाकाः ॥ इं॥ व्यक्तने चयुगं धीषट्॥ चीषट्॥ पङ्खां श्रक्त-मायुधम् ॥ फट ॥

तात्तीयमु इमी: पेतवीजम्॥ इसी:॥ इंसी-**७ जपाममु: ॥ इंस: ॥** 

गकारी विन्द्रमान् विञ्नवीतं गगीपापीत्रकम्श्रगं॥ भ्रष्टनिक्यं मांमसीविन्धयुनं भूवी जसीरितस । लं॥ ठानां रहनने बेन्द्रयूतन्तु विखयी जवाम् ॥ खीं ॥ ख्य कामकनावामनयनं विन्द्रमं श्तम्। खकमाचाकनावार्यानारीहेन्द्रः भद्रापादः । व्यनुचार्णतुरीया च विश्वमाष्ट्रका परा ॥ ॥ नाद: 🛊

भूतदामरसङ्केतवोधार्थं भूतदामरीयवीजनामा-न्यपि लिखान्ते। प्रमावी विषवीणं स्थात् ध्रवं शालाश्चलं सहतम्। चनक्षं योमवक्षं घुन्तभेर्यसङ्गम्। नादविन्द्रसमायुक्तं वीजं प्राचाताकं स्टुतम् । श्रीं क्रोधीशं चनमारूढ़ं घुक्रभर्यन्यूतम्। विद्या चिक्रा विन्द्रयुनं पिष्टभूयासिनी स्क्रुतम्।की क्रोधकालासर्वं क्र्याञ्जीतिकं वाग्भवं स्ट्रतम्। नाइविक्समायुक्तं समाधायोगभेरवीम् ॥ वीजमेतन् कथितं युद्धन् विप्रवर्णकम् ॥ ऐ ॥ क्रोधीयां वजस्डुव्यभेरवीनाइविन्ह्रभिः। जिम्हर्त्तमञ्चयं कामराजकीको स्वमो इनम्। इन्हासनगती बचा सक्तर्तस्तु ममन्त्रयः । स्ती । संयुक्तं भूकाभेरकारक्तर्यं व लिभं जनम्। नार्षिन्द्रसमायुक्तं किङ्गिभी वीजस्त्रमम् ॥द्वीं। नाद्विन्द्रसमायुक्तं रक्तस्यं विलभोजनम्। काकरात्र्यासनोपेतं विश्वास्त्रं सङ्ग्रसनुम्। कृष्टे। विद्यार्थातिङ्गितोषाधोवस्त्रस्यत्रभोचतः । नादविद्यसमायुक्ती विज्ञेय: पिसिताभ्रानम् अर्ह्यः धम्बजाधः कालामिः सोर्श्वकंग्रीन्द्रविन्हिभिः। युगान्तकारकं बीजं भेगवेन प्रकाशितम् ॥स्पों॥

चानजस्यं खोसवक्षं चन्द्रचनविभूवितम्। स्वदोत्मिति चंदोक्तं याचित्री कालरात्रियुक्॥ इंहें।

ਤੋਂ ਰੱਤ: ਰ: ।

कपर्दिनं समाराय चतनः चितिविग्रहम्। संयुक्तं घुमने रवां चो इयं नादि ऋमान् ॥ भौ।

कपालीह्यमादाय महाकालेन मखिलम्।

समासन्मिति प्रोक्तं चिक्ककार्द्धाप्रयोजयेत ॥

चतनो चतमाकार्यं गाइविन्द्रविभूधितम्। विदारी भूषितचीव बीणं वैषस्त्रतीहकम् । दूँ।। की भी ख्या कालवका च सक्ता लेग वाधितम्। तद्राद्पिष्रश्चितः कथिस्यिवनतत्रिधः ॥ ॐ ॥ योमखं नामजङ्गास्यं विश्वनाद्विभूवितम्। कूचे कालो सदाकाल: कोधवीर्ज (नरक्षतम्। कृषे इति प्राखनी विकी ।)

बीजक:, पुं, मातुजुङ्गक: इति जटाधर: ॥ हत्त-विश्वः। विजयासार इति सिन्दी भाषा। तन्पर्याय:। पीतसार: २ पीतशालक: इ बन्ध्वपुष्यः । प्रियवः ५ सर्क्वतः ६ स्वासनः ६। खसा गुगाः। कुछवीसपंचित्रमेष्टगृहिकिमि-श्रिशासिपत्तनाशिलम्। बचालम्। केशालम्। रसायनत्वचा इति भावप्रकाष्यः ॥ (यथा, इत्वंग्री । १५५ । २०।

" खचने व्याजने भेव मन्दारे भोपग्रीभतम् ॥") वीजि, स्ती 🛊

वी ज कृत्, क्यी, (वी मं वी मं करोति वर्द्धयतीति। क्र + किए।) वाजीकरसम्। इति राजनिधेस्ट: ॥ वोजनोध: रूपुं, (योजानां कीव आधार रव।) बीजकोष: रेपदावीकाधारचिक्रका। फोरफ इति खातः। इति भरतः। तपर्यायः। णटाधर: ॥ व:रिकु**स: ४ सः**क्राटक: ५ । इति ग्रब्दरझावली॥

काल सुनिपर्यं क्रियं बहु सत्यी निरम्ननम् ॥प्रकायम्॥ वीकार्भः, गुं (वीकानि गर्भेऽभ्यन्तरे यस्य।) पटोन:। इति राजनिर्धेग्ट:॥

वीजग्नि: क्वी, (वीजानी गुप्तियेच ।) ग्रिमी। द्ति राजनिधेग्ट: 🎚

वीजधानां, क्री, (बीजप्रधानं धान्यम्।) घान्य-कम्। इति राजनिधेस्टः 🖡

वीजनं, क्री, (वीच्यति । निनेति । वि + र्ज + कर्यो ल्हार्।) बाजनम्। (यथा, चार्यासप्तप्रात्वाम्। ४५०। "मलयज्ञमपत्तार्थ घनं वीजनविष्नं विधाय

वाङ्घाम् ॥ सर्चन्तापादगणितिवृत्तिमानद्भते मिचु-

वस्तु। कोके जीवक्की वे च पुं। इति सारस्वतः ॥ वीजपादप:, पुं, (वाजप्रधान: पादप:।) अक्षा-नकः। इति राजनिर्धेग्दः॥ (वीजोत्पन्न-ত্লমাৰৰ ৷)

वीजपुर्वा, क्री, (वीजप्रधानं पुर्वायस्य ।) सर-वकः । सद्बद्धः । इति मेहिनी । पे, ४६ ६ बीजपूर:, पुं, (बीजार्ग पूर: सम्बद्धी यज्र ।) फल-पूर:। इत्यमर: । टावा जेव इति वक्नभाषा । विजीरा इति चिन्दी भाषा। तत्पयाय:। वी अपूर्योः २ पूर्योधीलः ३ सुत्तेप्रारः ८ वीजकः ५ केश्रराक्षः: ६ मासुजुङ्गः २ सुपूरकः = राचकः ६ वीजमलकः १० जन्तुनः ११ दन्तुरक्ट्दः १२ पूरकः १३ रोचनपतः १८। अन्य पलगुवाः। व्यक्ततम्। कटुलम्। उत्तातम्। वासकास-पवनग्रसमत्माः कष्ण्योधनकरत्वम्। त्रधु-लम्। जुलालम्। दीपनलम्। विकारि-त्वम्। पावनत्वम्। स्वाधानगृत्वाह्वद्रांगञ्जीहो-विकर्त दिकायां सृते हावर्तनाशिखन्। इर्द्राच ग्रस्थलच । इति राजनिर्धरहः ॥ ॥ ॥ व्यापि चा

"धीजपूरफलं स्वाटुरसेय्क्कं दीपनं लघु। रक्तिपक्षरं कळि जिल्ला सुर्यशीयकम्। वासकासावविष्टरं सुत्रं हृष्णाष्टरं स्मृतम्॥" तद्भदमध्यक्रांदी। यथा,— "वीजपूरीश्परः प्रोक्तो मधुरी मधुकर्काटी। मधुककेटिका खादी रोचनी घीतला गुरु:। रस्तिपत्तवयन्त्रासकाग्रविकासमापदाः॥"

र्ति भावप्रकाष्ट्रः । (यया, संहाभारते। १। १५८। ४२। "सञ्जातकांक्षया जीवान् दाक्रिमान् जीज-

पूरकान् ॥") धी चपूर्णः, युं, (बी जैंग पूर्णः ।) इटो सङ्गः । इ.सि रत्रमाला । वीचपूर:। इति राजनिषंग्ट:। वीकपीशका, का, ( बीजस्य श्रुकस्य पेश्रिकेव । ) काक कोष:। इति राजनिर्धाद:। वीजमलकः, पुं, (वीजप्रधार्गमर्तायसः। कृत्।) वीजपूरः। इति राचनिषेग्दः॥

वराटक: २ । इत्यसर: । कथिका ३ । इति | वीचमाह्यका, स्त्री, (वीचानां वीचमन्तानां मातेव वपमानातादस्यास्यात्मम्।) पद्मशे चम्। वधा, ---

व जव

"पद्मार्चपद्मवीजया वर्षिका वीजसास्टका।" इति इशायली ।

वीजरतः: युं, (वीर्णरत्मिव यखा) माघ-कलाय:। इति हैमचन्त्र:।

वीजबन्नः, पुं, (वीजात् रोचतीति। बन्न+ इगुमधात् कः:।।) भ्राज्यादिः। यथा,---"कुरश्ह्याद्या व्ययवीचा भ्रत्नचास्त्रपताह्यः । पर्वयोगय रचादाः स्कन्ट्जाः प्रक्रकीसुखाः । प्राल्यादयो वी जरुषा संमू अर्थ जास्य गादय:। खुर्वनसातिका यसा धड़ते मालनातयः ।"

इति हिमचन्द्र: ॥

( कचित्र वाच्यलिङ्गी विष हम्प्रति ॥) वीजरेचनं, क्ली, (बीजं रेचनं रेचनं यस्य।) जयपातः:। इति राजनिर्धेग्टः 🛭

वीजवपनं, करी, (धीजानां वपनम्।) केचे वीजव्य चिपकम्। सच्य दिनं दीविकायाम्। "पूर्विधियान्यम्बिपित्रत्रशिवान्धमेषु रिक्तारमीविग्रतचन्द्रतिथि विद्याय। इप्रक्रालिगोसस्य विक्रजाकियारे ग्रक्तक्योगकर्गीयु चलग्रवाचः । इतप्रवाह्यद्वीनवपनस्य विधि: स्ट्रम:। चित्रायाच शुभे केले स्थिरस्वमनुष्ठीदये ॥ डिमवारितिलिपस्य वीजस्वीत्रयतः, शुचिः। इन्हें चित्ते निधायाथ खर्य सुष्टिचर्य वर्षन् ॥ स्तवा चान्योग्ययोसाइं नर्तको स्ट्यानमः । घाड्सख: कलनं ग्रह्म इमं मलत्तिश्येत् । स्वं वे वसुन्धरे सीते बहुपृष्यक्रमप्रदे। नमस्ते मे युभं निर्म लक्षि मेधा युमे कुर 🛚 रोइन्तु सर्वेग्रस्थानि काले देव; प्रवर्षतु । क्रयंकास्तु भवनवन्त्रा धान्येन च धनेन च

उपावीजन्तुतनीय भीक्तर्यं वान्सवै: सद्दा वी जवपनं प्राकापत्यतीर्थन । यथा, चारीत:। करिष्ठायाः पञ्चात् प्राचापस्यसावपनम्। श्रोम-तर्पेथे प्राचापद्धन क्रुथादिति। श्रोमतर्पेथे लाजकीमध्नकाहिनपंबी। पराध्रः। "वैशाखे वयमं श्रेष्टं मध्यमं रोचिनौरवी। च्यतः परक्तित्रधमं न चानु आवयी शूभम्।" च्योतिषे।

"पूर्वभावपदा कर्लं रोचिय्युत्तरफल्गुनौ। विशासा श्रतभिषा वाच धान्धानां रोपके

वरा॥ सदोमा रजनीं नीली पुत्रविकेषियुष्यते। कार्यजाते पुनक्ते हे पालयम् नैव दुष्पति ॥ खारामे यहमधी वा मोद्यात सर्वपमावयन्। पराभवं रिपोर्याति सक्ताधनवनक्षयम् ॥ निधा नीती प्रवाधाय चिया चेतापराजिता। कोविदारक सन्देव सन्दें निव्यक्ति सङ्गलम्॥" निधा इरिहा। कोविदारको रक्तकाञ्चन:।

"हैमामाबा एचवीणं खाती मन्त्रेय शौपवेत्। बसुधेति सुधौतित पुणयद्दित धरेति च। नमस्ते श्रभगे निर्द्धं इसी । यं वहेता मिति । " इति च्योतिसासम्।

बीजहस्तः, पुं, (बीजादिव हस्ती बस्त । वीजप्रधानी हक्की वा i) कासवः। इति राजनिषेशहः # बीजसम्बद्धः, पुं, (बीजानी सम्बद्धः ।) दीनसंयदः । लक्भाशुभद्दिवादियंथा,---"इन्तरिवादितिसातीरेवळां अवलक्षे । सिगरे सम्में गुरी शुक्रे बीजं धार्थे श्रवासरे । माधि वा फाल्गुने दापि सन्वेदीणानि संग्रेडेत्। भ्रोधयेत्तापयेद्रीहे राजी चोपनिधापयेत्। सत्रक पुटिकां बहा भ्रोबयेक पुन: पुन:। खा। प्रवेश प्रवर्तन यथा भूमिश्वन सारीत् ॥ **धीयासिका च संख्धे हट्या चोप इतक यन्।** वर्जनीयंतया वीजंबत् स्थात् कीटसमन्त्र-

यान्याचि सत्राधिविशाखपूर्व्या-माचित्रपिक्षेत्रतरभेः सुभादि । धान्यादिसंख्यापनमेव प्रस्तं क्यास्त्ररह्यान्नरहोदयेषु ॥ सीन्वादितिमवाण्येष्ठः नुप्रत्तरेष्ठः च कारवेत्। भीने लम्बे श्रुम चन्द्रे निवनक्षरविष्यते ॥ क्षेत्रयं को इके भान्यं गर्गो वहति सर्व्यहा। धनदाय सर्वेतोक हिताय देखि में धार्मा

नम र्षाये र्षादेवी सर्वेलीकविवर्द्धनी काम-रूपिय धानां देशि स्वाचाः। खेखांबाका इसं मन्त्रं घान्यागारे विनिचिपेत् ॥" पुरायसर्वसः। "मन्त्रं तिस्तिला पत्रे च मध्येश्वान्यस्य धार्येत्। यचच धान्धराधेस्य स्विकादिनिष्टत्तये । र्चिकदिङ्गुखगमनं स्थाद्भिनवासु नारीयु । व्ययम्पि प्रसामनानां न नुधी नुधवासरी

जिल्लारेष्ठ रेवत्वां धनिष्ठावावश्रेष्ठ च । रतेष्व बट्च विश्वयं धान्य विष्क्रययां बुधे: ॥ मानवाषां विप्रास्ताभुवपीवापुनर्ने सनि पुष्यच । व्यत्मित्राच व्यक्षा धनद्वात्यविवर्द्धिनी कथिला।" इति च्योतिकत्तम्॥

कुर्यात्॥

धीअसः, स्त्री, (बीजानि स्ति इति । स्त + किए।) एख्यो। इति हेमचन्द्रः॥

बोचाक्ततं, चि, (बीचेन सप्टकतं करिसित। "हाको द्वितीयष्टतीयप्रस्विधेकात् कावी।"५।॥ भूमा इति चरच्।) उप्तलचम्। इत्यमदः। द बीजेन सच कर चेत्रे । वीजेन सच कतं करं बीजाज्ञतम्। तीयश्रमवीर्जात डाच्। आहा-युप्तं पखात् लारं उप्तलस्म्। इति भरतः ॥

बीचानां, क्षी, (पीणे चन्नोश्नरसी बसा।) ह्याध्यम्। इति राजनिर्धेग्दः ।

वीकी, [न् ] पुं. (वीजमक्यस्थेति। वीक + दवि:।) [पता । इति देमचनः । ( यथा, जदादतस्व । मारभो खुक्तम् ।"यथा च गौतसर्वा इतायाम् ।

"व्यवसानप्रवरे विवाह कहीं सप्तमात् पिष्ट-वसुष्यो वीजिनस माह्यस्थः पश्चमात्॥") भीजविधिके, चिं। (यथा, मनी। ८। ५१। "तथेवाचे चिको वीचं परचेच प्रवापिकः। कुर्जनि चेजिनामधे न वीजी समते फ्राम्।") बीकोइकं, क्री, (बीजमिंब कठिनसुरकम्। तस्य कठिनला तथाल्यम्।) करका। इति भिकासः-

वीकोन्निचन्नं, स्त्री, (वीकानासप्तवे शुभाग्रभस्रचनं चक्रम् ।) वीजवयवजन्धसुभाश्वभन्नावाधेसर्या-कारचक्रम्। यथा,---

"स्रयंभादुरमः स्थायस्त्रिनाचे नालारज्ञमात्। सुखे जोकि गते जीकि भागि द्वादश तूदरे । पुक्छे चतुर्विष्टः पच दिनभाच कर्त बदैन्। वर्गे चौचर्क विद्यात् गणके । भारतस्त्रचा । उदरे धान्यकृति: स्थात् पुष्के धान्यचयो

भवेत्।

र्तिरोजनयं राज्ये चक्रे वीजोप्तिसमवे॥" स्रयंभात् स्रयंश्राच्यागनतात्। जिनाची-कालरक्रमाहिति यदाश्विकारिकक्रियाना-रभ्य अध्ययेत्। चिनादीयु खन्धिनीभरकी-प्रियस चार्त्राप्र जंसनाकृष्य दक्ता प्रची विश्व: कार्यः । एवं क्रमेणान्या केख्याः । चीचकं ग्रस्यश्रमताम् । देत्यः ।

"चतिष्टरिनाष्टरिः प्रालमा म्यविकाः खगाः। प्रकासकाच राजानः पड़िते ईतयः सहनाः ॥" इति च्योतिसक्तम्॥

वीज्यः, चि, (विद्रोधिक इज्यः पूज्यः । चाणदा वीजाय हित: इति । "उग्रवाहिभ्यो बन्।"५।१।९। इति यम्।) यस्य कस्याचिम् क्रुक्तभवः। तत्वर्थायः। कुलर्सभवः २। इत्यमरः ॥ वंद्यः ३ कौलकेयः ४ कुलक; ५। इति भ्रास्ट्रकावकी । कुलीन: ह कुला: २ कुलभव: 🗀 इति वटाघर: 🛚

वीटि:, की, (विशेष स्टति क्यांगिखात-बर्गार्दं वेश्वात्वा प्रवर्षते । वि+ इट + "इगु प्रधात् कित्। " उचा ० ८ । ११६. । इति इत्। स च किन्।) साम्यनवसी। इसि केचित। सुसञ्जीक्षतताम् जन्। पानेर वीका इति भाषा। दित के चित्र ।

वीटिका, स्त्री,(वीटिरेव। स्वार्थे कन् स्त्रायामाम्।) ताम् जवसी। इति केचित्। सुसच्जी हतताम्-जम् । पानेर वीक्दिति साथा । इति केचित् ॥ ( यचा, राजतरक्रिस्याम् । ४। ४३०।

"भूषं त्रवासि कस्य लं एषाया इति सुभुवः। **एरनवा वीटिकास्तरका हक्तान्तरा**पलव्यवात् ॥") वीटी, च्यी, (वीटि + वाडीष्।) साम्यूलवक्ती। इति केचित्। सुसच्ची जनताम् सम्। पानेर वीषि इति माथा। इति केचित्॥

"बातएव देतिवर्षे येश्प सापिकामकने वीबिन- वीका, क्ती, (वेति हरिमाणमपम क्तीति । वी गतौ+"राक्षासाकासमूनावीका:।" उक्षा॰ १। १५। इति न: निपातनादृशुकाभावी अलचा) विद्युत्। इति मेहिनी। यी, २५ व (वेति अोतुष्यतं चान्नोतौति। वी चान्नों 🛨 नः ।) खनामखातवादाम् । तत्पर्यायः । वसकी २ विपची ३। वातु सप्तनको युक्ताचेल्परिया - . दिनी ४। इष्टमर: । ध्वनिमाना ५। इति जटाधर:। बज्जमसी ६ विपश्चिका । इति प्रस्दरज्ञावली ॥ घोषवती = क्यान्यू शिका ६। (यथा, सक्षाभारते। ६ । १६४ । १४ ।

"सप्तर्थयः सप्त चाध्यक्षेयानि सप्ततकी प्रधिमा चैव वीका।")

सङ्घरा यथा। शिवस्य वीका समी १ सरस्रक्षाः क ऋषी २ नारइस्य सऋती ३ शकानां प्रभा∹ वती । विश्वावसी: हचती ५ तुम्री: कला-वती ﴿ चान्डाकानां कन्छोलवीसा चान्छा (लका च । तस्याक्षादीनां नामादियथा। तस्याः कायः कोनम्बकः। तस्या निवस्तनं उपनाष्टः। तस्याद्यः प्रवातः। तस्याः प्रान्तवज्ञकार्षः क्तुम: प्रसेदक्षा तस्या मूर्ज वंश्र्यूल(का कितिका क्रुशिकाभिच। तस्या वादमं की गः। इति हैमचन्द्रास्यः ॥ भाखाः विवर्गं वाद्यग्रञ्हे

सिनिकास एका रोडियो विद: कार्या स्था- विवादकः, पं, (वीमाया दकः:।) वीयास्विता-जावूपरिकाष्टम्। तत्यस्याधः । प्रवाकः २।

> वीवातुबन्धः, पुं, (वीवाया चानुबन्धः ।) उपनाश्वः। इति शारावनी ॥

> वीकाबाद:, जि, ( वीर्णा वाहयसीति। वह + विच्+ अवग्।) वीगावादकः एः लस्प्रांथायः। वें खिक: २। इत्यमर: ॥ (यथा, वाजसनेय-सं(इतायाम्। ३०। १८।

> "ग्रन्द।याङ्कराचातं सवसे वीकावादमिति।") वौनावाहक:, पुं, (बीकाया वाहक:।) बीकाबादा-कर्ता। इति प्रव्दरकाषकी ।

> वीकास्य:, पुं, (वीका कास्यमिव यस्य। तयेव स्मृट-भागकरयात्।) नारदः। इति जटाधरः॥

> वीतं,को,(वेति स्तावी + क्त:। अध्यता अजन्ति सा। व्यज्+ गत्यथेति सः।) स्रसार इक्य व्यम्। युद्धात्मसमिलये:। इत्यमर: । अक्षुम्भका । इति मेरिनी। ते, ५८॥ ( यथा, माघे। ५। १०।

"निर्धतवीतमपि वालकसुसलन्तं यन्ता क्रमेव परिसानवन्तरकं नाभि:॥" शांखोत्तातुमानविशेष:। यथा, सांखातत्त्व-कोसचाम्।५।

"प्रथमं नावहिविधं वीतमबीत्यः। व्यन्वय-सखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्॥" प्रस्य विशेषविष्यां लच्चेय दश्यम् ॥ चि । कमनीय: । यथा, ऋसदि। ८। ०। ६।

"सं अञ्चलीय साव्य वन चा वीतसमितम्।" "वीतं कानाम्।" इति तङ्गाच्ये साययः ॥)

118

# बीबि: र्थम्।" इति तहाकी सायव: । वशः। सया,

बीतंस:, पुं. (विशेषिक विश्वित सख्यते भूकाते इति।) वि + तन्स + चम्। "उपसमेख चम्लमतुष्ये मचुक्तम्।" ६। ६। १२६। इति शीर्षः।) क्टरपश्चिमां मन्त्रनीपकर्मम्। इत्यसरः। न्द्रसम्बद्धाः विश्वासत्तिः प्रावर्णम्। इति मेदिगी। से, ४० ॥

भौतः, त्रि, (विश्वविश एति सा। वि + दन् + काः।) श्रानतः। इति हैमचनः । गतः। नघाती: क्तप्रक्रयेन निव्यवसिद्म् । (स्था, **श्यो**। ५। २।

"स करास्य भीत चिरसस्य वातृ पाचे निधाय। घोमन घोष्णी सः ॥") बौतदक्तः, वि, (बीतक्यक्तो हक्तो येन घः।) बक्त-इकाः। तत्र्यायः। व्यवस्थानः ए। एति जदाधर: ।

भीतनः, युं, सक्तयः चेंद्वयम् । यथा, हेमलम्हे । " जनशु नन्धरासध्यं जनपात्रीं तु वीलनी ॥" बीतभय:, पुं, (बीतं भयं यस्त्रः यस्तरहाः) विकाः । यथा,---

"चक्र्रः पेश्रजी रची रचियाः क्रसियांवरः। विष्ट्रतासी वीतमयः पुरुषस्यस्यकीर्तनः ।" इति तस्य यञ्चनामकोत्रम् ॥

वीतरागः, पुं, ( वीतो रागो विवयवासना यखा ।) नुद्धः। इति निकाक्षप्रेयः । विगतरागे, चि । यथा,---

"वु:खिळवृद्धियमगः सुखेव विगतस्य हः। मोतरागभयकाथः स्थितधीर्भृतिरुच्यतं ॥ इति अग्रवद्गीला ।

( यथा च महाभारते । १२। इ८६ । ८०। "वीतरामच युक्तकी परमाक्षा भविष्यति। महेचरप्रधाईव वितद्वचनमञ्जया ॥")

बीतशोकः पुं, अशोकष्टचः। इति अन्दमाला। (वीत: श्रीको यकात्। अश्रीकारच्यां तलानेन श्रोकनाश्रकात्तस्य तथालम्। तथा च तिथितत्वे।

"बामग्रोक इराभीड मधुमायबस्द्रव। पिवासि शोकस्वाती सामग्रीकं घरा कृतः" विश्वतः भोको वस्ता।) विश्वतभोक, वि। ( यथा, सञ्चाभारते । १। १०१। १०।

"सर्वकामगुषीपतं वीतप्रोक्तमनामयन् ॥")

वीति:, आपी (वयनमिति। वी + सिन्।) सति:। दीप्ति:। (यथा, गो॰ रामायसी। २।१००।

"सुवर्षे वीतिप्रतिमाः पश्चित्रक्षसप्रभाः। ्र दिया विद्यति वाष्ट्रयाः कृषेरप्रश्विताः (क्षयः।") : प्रजनम् । व्यक्षतम् । घावनम् । इति मेरिनौ । ते, ५६ । (पानम्। यथा, ऋखेदे। का द्वारा "प्रवासन्त्रांवि सदान्यसुररं गनां इविधे

बीतये में ॥"

"इदिनो बीसये पानाच।"इति सद्दार्थे सावगः॥। प्राप्ति:। यथा, करकेदे। इ। १६। हा "च नः प्राक्षाचि वीसमेश्रीयस्तु प्रकामा ।" "शिवमे समाजनाय काणिक्वीकादिकामे प्राप्त-

ऋमेंदें। ६। १। 8। "अध्यक्षेमद्वानां देवानां वीतिमन्दवा ॥" च्यभिगच्छ।" इति तक्काच्ये नायनः ।) वीतिः, पुं, चोटकः । इति द्वेशचन्द्रः ॥ ( यणा,

राजतर्ज्जिएवाम्। ७। ५००। "अधि सुवीतिमारू है वीति दोन धर्मे हुए। कळाताच खदीयात्री हळातासिव प्रस्थि-साम्।")

वीतिश्रीतः, पुं. (वी गतिकानसम्बद्धादनेषु+ कर्मनीक क्तिन्। वीतिः पुरोक्तामादिः क्रूयते व्यक्तिति। "श्वामाञ्चमिषकत्।" उवा० 8 १ १६० । इति अन् । अध्यवा वीतये पानाय होत्रं इसं यसा।) क्याः। इत्यमरः । क्याः। इति मेहिनौ । ते, २६० ॥ ( यथा, राजतरङ्कि-स्याम्। २ । ३०० ।

"बाबांस्त गीनिमाकः है वीतिकोत्रसमे हुने ४" प्रियहतपुक्तान्यतसः। यथा, भामवते ।५।२।०५। "च[सप्रेपाजिक्षयच्या हुमक्। वीर्क्षरस्परेती ष्ट्रमप्रस्वनमेश्वास्त्रीयकोतिकोत्रक्षकवय सर्व रवाधिनामानः।" राजविश्वः। यथा, सञ्चाभारते । कः इ<sup>च</sup> । १० ।

"रचीवाद्यान् वीतिद्योत्रान् विगर्तान् मार्ति-कावतान् ।"

हैच्यवंशीयराजविद्धेष्ठः। वद्या, इरिवंश्चे। 題表 1 號 1 1

"तेशं कृते महाराज हैइयानां सहासनाम्। वीतिश्रोण: सुनाताच भीनाव्यवन्तयः

इति रक्षकोषः ।

भि, प्राप्तवज्ञ:। यथा, भरग्वेदे । १।८८।१८। "कस्ते देवा खावशानात्र श्रोम-

को संसते बीतिष्टोष: सुदेग: " "की निष्टीचः प्राप्तयज्ञः। 🖚 🗰 🛊 । वीतिष्टीचः वीगताहिषु व्यक्षात् कर्माता समेते वविवाहिना क्तितृय चोदात्तः। क्षीवं क्षीमः कृषामाश्व-भनिभ्यकान् इति वन्प्रस्थयः। वीतिः प्राप्ती भोगो येन बहुबीकी पूर्व्यपद्यक्षतिखरलम्॥" इति तहाकी सायकः॥ कान्तयकः। यथा, **म**हस्वेदे। २। ३८। १।

"नृनं देवेच्छी विश्विधाति रक्त-मधामणद्वीतिष्ठीयं सस्ती ॥" "वीतिष्टीषं कानायश्चं यक्त्रानं खस्ती व्यवि-नाभी चीने का कामकहातिनं करीतु।" इति तझास्ये सायस: ।) शीथि:, चरी, (विकातेश्ववाः। विच+ प्रमुपभात् किह्तीन्। बाच्चलकाक्षेत्रे:।) वीधी। मचा,--"पर्कतकर का का के किया है कि वी किया है"

(यया, राजतरङ्गिग्याम्। ३।३६२। "सदिना नगरं क्रम पवित्राः सुवासा श्रुवि । सुमगाः, विम्युवस्मेदाः, क्रीदावयववीचिष्ठः ।"

वक्षींच यचा, राजनरिक्क स्याम् । ३ । ३ • ७ । "चिरं समु सिनीभूनाः सतशसस्य वीषयः। धीर खबें अने खास सचारी बहि एश्वेत ।") "वीर्तियर्ग्न चाल्यसः सानायनि चष्ट चांधवे वीधिका, स्त्री, (वीधिरेय। स्वार्थे कन् ततराए।) वीचि:। इति प्रव्हरकावलीः। (यया, कथा-सरिन्यागरे। २३। १०। "यसि द्विगदिक्षानी प्राव्यो जन्मसूरिव। पिक्तिताको वनभ्यामा भमाखवनवीथिका ।")

> बीधी, स्त्री, (वीधि + वा डीध्।) पर्काः। रहा-क्रम्। (यथा, ऋष्विधे। ५६ । १५ । "तावष्टभी सुवचनी जयमतुष्माच्यकारवात्। वीचीं साल्यापणानां वे गन्धावानी दिपाविवः") काचाकरपकः। वस्त्री। इति सेदिनी। चे, ११ ॥ (यया, मशाभारते। ५ । ५१ । ६९ । "वोषी कुर्वन सहावासुद्रोवयन सस वाहि-

कृत्वज्ञिव शहायाचित्रुंगानां दर्श्यकाति ॥" 📲 ॥) अध दी थी।

"वीष्यामेको भवेरष्टः किष्यदेकीश्य कर्याते। व्याकाश्भाषितेवसीवियो प्रमुक्तिमाभितः । सुखनिबंद्ये सन्धे ष्ययेप्रज्ञतयोश्खनाः । कि विश्वतामी मध्यमी थ्यमी वा अक्रार्यहुल-व्याचास्त्राः केश्यिकीत्रशिवश्वकत्वम् ॥ ॥ ॥ ष्यस्याकायोद्धाञ्जानि निहिंशन्ति सनीविषः । उद्घासकावनागिते प्रमाखागतं हतम्। वाको छाधिवती गव्यमवस्त्र व्याना तिते। व्यसत्यवायवाचारकद्वानि चतानि तु ॥ ॥ ॥ तको द्वात्यकावलगिते प्रकायनाप्रकावे सीदा-इर्यं लि दिते। # ।

भियोगक्यसमुद्धृतं प्रपची चास्प्रसम्भतः ॥ यया, विक्रमी चंत्र्याम् । वद्रभीस्यविद्रवक्षेत्र्यी-रन्धोन्धवचनम्। 🛊 ।

चित्रतं स्यादनेकाथेयोजनं श्रुतिसास्यतः ॥ यथा। नचीव शाजा।

सर्वितिस्तां नाथ हटा सब्बीक्सस्यो। रामा रुखे बनाकी श्लानु मधा विरक्षिता खबा। नेपच्चे नचीव प्रतिश्रव्द: राजा कथं डच्टेबाइ । चच प्रज्ञवाकामेवीलस्वाकालेक योजितम्। नटाहि जिनय विषयमे वेद्भिति का चित् 🛭 📽 🖁 प्रियामेरप्रिये कांकी विलोभा क्लमात् इलम्। यथा, पेरायो भीमा जेनी।

कतां वातच्छकानां जतुमयप्रद्योहीयनः

चोर्शभमानी

राजा दु: शासनादेग्बरतुजश्तस्याङ्गराजस्य सिम् म्।

ज्ञाकातियोत्तरीयवापनयनपदः पाकसायस्य

काको दुर्योधनी। सी कथयतु न कवा हरूम-भ्यागती ख: ।

चन्ये लाष्ट्रम्कर्सं निचित् कार्यमृहिक्स कस्त-

चित्र ।

खरीर्थने सङ्ग्रमं वचनाञ्चास्त्ररीवज्ञत् । ● । वाकेतिक्रीसम्बन्धी दिविप्रवृक्तितीभवेन् । हिमी खुपन चार्च यथा,----भिन्दी सांस्तिवेदमं प्रश्नुष्वे किलान मधं विना मद्यापापि तव प्रियं प्रियमको वाराष्ट्रवाभिः

मासामधेरित: जुलकाय धर्म मूनिन चौर्योस वा चौर्वकृतपरियद्योशिप सदतो नचसः कान्या केचिन् प्रकामावासवस्य सालाक्षुसीव निर्व्यक्ति-विकितिदेवाष्ट्राः चन्ये चानेकसा प्रवसी-

कम्चरम् ॥ # ॥ व्यन्योत्यवाक्याधिक्योत्तिः व्यक्तयाधिवर्तं सतम् ॥ यथा, सम प्रभावत्यां दचनाभः । ष्यस्य वर्षः चार्वानेव निर्माण ग्रह्यानयः। लीलयोब्ब्बियामि सुवनद्वयस्य वः ॥ प्रवृत्रः। करेरे वासुरापचर वाजमसुना बहु-प्रवापेन सम खबु।

चाद्य प्रचक्कशुजरक्कसमिती र-कीद्यानिर्गलितकाळ्यस्यपानी:। ष्यासां समसाहिति वचत जो चितेरं चौको चयेन पिश्रिताश्वनकोभनीया । # ॥ जन्मं प्रस्तुतसम्बन्धि भिन्नार्थे सलर्थं वर्षः 🛊 यया वेग्यां राजा।

व्यधासितुं तव चिराष्ट्रवस्थलसा पर्याप्तमेव करभी र समी रयुग्मम्। ष्यनगारं प्रविद्या कष्म् की देव भयं भवसिद्यादि । व्यव रथकेतनभङ्गार्थं यचनम्बरभङ्गार्थे सन्तन्ते सम्बन्। # ।

यास्त्रानं सरसोक्तस्यान्ययावस्यन्दिनं भदेन् ॥ यया इतितरामे सीता। जाद नाक्षं क्यु उ व्यक्त हिंग गलाचंत इंसी राव्या दिशरक पवाधिद्वी। लवः। अय किमावाभा राजी-पजीविष्यो अवितव्यम्। सीला। जाइनी तुचार्या परा। जव:। किमावधी रञ्जपति: पिना। सीता। साध्यक्षं मा व्यस्था सङ्गध्यां क्ख तुकामा च कालाच्ये एव पृथ्वीयति । 🛊 ॥ प्रदिति नेव दाखीन युक्ता भवति न तिना । र्वदगकार्थ्यरं प्रदेशिका। यथा रत्नावस्थान्। श्वसङ्गता सद्दि अस्त कदेनुमं आस्त्रदासी इधकी व चिट्टीर खाकारिका कक्क कर बार्च च्याच्यदा सुसंगं चित्रप्रज्ञासा। याच सं राजः: क्रते चागतेयायं; संहत: ॥ 🗰 ॥ श्चासत्त्रलापी बद्दात्यामसम्बद्धं लबीतरम्। व्ययक्रतीश्व मास्त्रेचा पुरी यव वित

तचार्वं यथा सस प्रभावत्वाम्। प्रयुक्तः सद्य-कारवक्षीभवणीका भागमं आश्वी कथभिष्टेव ।

चिति कृतमञ्जूतके शी पर्मितवञ्चला रसावश्चा तस्वी। किश्रासमयेश्रासम्हिः मोक्तिककामाविकी विवयसा से ॥ श्वमध्यन्धोत्तरेश्य। खनीयं यथा। वेग्यां दुर्वोधनं प्रति गान्धारीवाकाम्। चाचारी यनुपरस्तार्थे चास्त्रजीभकरं वच:। यथा माजविकायिमित्री। जाखाप्रयोगावसाने मालती निर्मेश्वासक्ति विदूषकः मादवे छप-देश सुध्या सभिव्यति। प्रत्युपक्रमेण दास:। विदूषकं प्रति आये उचनां यसया क्रमभेदी लक्षित:। विदूषक: प्रजर्म। वक्षयः पृत्याभीदि चार सार विश्वना सावती सायत रलादिगा। नायकासा विश्वह्वनायिकादर्शनप्रयुक्तीन चास-सोभकारिया यचना बाहार: । 🛊 🖟 हो वा गुका गुका दोवा यज स्युर्म दर्व कि तन्। क्रमेख मचा,---वियजीवितता कीर्यं नके इतं सतक्रता।

भूयसहर्षेगादेव समिते गुग्रानां गनाः । तस्यास्तद्रपसीन्दर्भे भूवितं यीवनश्चिया। सुखिकायनमं चातं दु:खायेव समाधुना ॥ एतानि चाङ्गानि काटकादिष्ठ संभवनयपि बीच्यामवद्मां विधेयानि निष्यश्रमया नाटकारिष्ट বিলিখিতাক্যমি ছম্বীহান্ত্রনালি। বীঘী ভ नानारसानाचाच मालाक्यनया स्थिनलाट्-वीथीयम् । यथा मालविका। " इति सावित्य-ह्रपेतान् । 🛊 । 🛊 । स्वयंगमनपयः । यया,— "नागनीयात्तना वीची व्यानवीयाचा द्विशी। उमे आधाडमानमु आजवीधादयास्यः । व्यक्तितितृपूर्वतः स्वाती नागवीच्युत्तराक्षयः। क्षक्रिनी स्रत्तिका याम्या नामवीय्युत्तराः स्कृताः। पुष्पाञ्चेषापुनर्ज्ञसीवीथिरेरावती सहता। तिमस्तुवीययो भोता उत्तरी मार्गे उच्यते। पूर्वा उत्तरप्रज्युख्योमेवाचेरावती भवेतृ। पूर्व्वोत्तरं प्रोक्षयदे गोवोधी रेवती सहता ॥ अवका च धनिष्ठा च वार्याच जरहवस्। शताच वीधवस्तिको मधामी मार्ग उच्चते । इक्ता विज्ञा तथा स्नाती नामवीथिरिति च्छता। विभः, जि (वि + दल्य + कन्।) विसलः । इत्यसरः ॥ विशासिकपिक्य मामवीधिरहोक्यने ॥ म्हतपूर्व्यात्तरावादा वीधिवेत्रामरी तथा। सहनासिसम्तुवीधासामार्गे वे दक्ति वे बुधै:।" इति मात्रेषे १०१ व्यधाय: ॥ # ॥

"उत्तरं यदमस्यस्य सम्मीस्यास द्विसम्। पिल्यारं च वे पत्था वेन्यागरपथाइकि:। तवासते सञ्चातान ऋषयो बेश्यक्री विश: ।" एति विकापुराकी २ व्यंको 🗢 व्यव्याय: ॥ 🟶 ॥ तत्र ज्योतिकाको वीशीकामी वाधुनीका:। "सर्वयशायां भीरयेव स्थानानि द्विजयत्तमाः । स्थानं जारक्रवं सध्यं तथेरावतस्त्तरम् । वैचानरं दिख्याती निर्हिटमिष्ट सम्बदः ॥" तदेव मध्यमोत्तरद्वियमार्गवयं प्रश्चेतं वीथि-षयेगा विद्या भिवाते । तथा दि विभिक्तिभ-द्विनादिन समिनी ग्रावीयी गणवीयी ऐरावती चेखुत्तरमार्गे वीचित्रयम्। आर्थमी सोवीधी

जारहवी चेति वेषुवते सध्यमार्जे वीधिक्रयम्। व्यवदीयी करावीथी वैचानही चेति द्वाम-मार्गे वी घी अयम्। तदक्तं सचेव। "व्यायनी कृतिका याच्या नागवीधीति

रोडिगयादी कमशिरो मजनीयाभिधीयते ॥ प्रभाश्चेष तथादिला वीशी चेरावनी स्तृता। गनास्त्र वीषयस्तिस उत्तरी मार्ग उचन ॥ तथा है चापि यन् गुर्यी मधा चैवार्यभी

शब्दिना ।

चका विचा तथा खाती मोबीधीति तु श्रुव्दिना ॥

व्येष्ठा विशासनातुराधा वीधी जारहवी मता। यनास्त वीचयस्तिसी मध्यमी मार्ग उच्चते ॥ म्बनाबाहोत्तराघाहा खनवीथीति श्रव्हिता। मावताच धनिका च मात्री स्त्रभिवस्तया । वैचानरी भावपदे रेवनी चैव कीर्निता। स्तास्तु वीयपक्तिसी दिवागी मार्गे उक्ति ।" यान्या भरगी। चादित्या चादितदेवनाका पुनर्वसः। सात्री ऋगवीथी। यवं सिर्धन चारस्यदुत्तरमणवीय्यास्तु इत्तिमम्। किन्तु चगस्य निरू पृष्ठिनी वैचानरपणाहि छवे चा-नरवीयी विश्वाय स्तावीयीमाचं पित्रयान-मिकार्यः । इति तङ्गीकायां शीधरव्यासी ॥ वीच्यद्गः, चि, ( वीच्या अञ्जीसवाक्षं यस्य ।) नाटकभरः। इति हैमचन्द्रः। अस्य विवर्गा

रोडिसवार्ता कार्यावरी नामवीचिरिति स्थाता । विभिन्न स्थात । विभिन्न स्थाति स्थाति स्ति । वि 🕂 इन्द्र+ "वाविन्धे:।" उत्था∙ २। २६। इति कन्।) नभ:। (यथा, व्ययक्वेदेहे । 🛚 । २०। 💵 "वीधे सर्व्यासव सर्वभां सा विश्वाचं तिर-

वीधीशर्क्ट दृष्ट्यम् 🛊

**स्कर: ॥"**)

वायु:। खाँच:। इति चंचित्रवारीगाहि-वृत्ति: ।

वीनाचः, युं, (विशेविन नदाति इनि । वि 🕂 नइ 🕂 घन । उपसर्भसा दीर्घ: ।) कूपस्य सुसाबन्ध-नम्। इत्थमर:॥ जास्य जूपस्य यज्ञास्तवस्थनं येन सुखंदध्यते तच वीनाचः नान्दीपृष्टु इति ख्यात:। विश्वित गहाते कूपसुखमनेग। वीनाष:। नहा भी बन्धे घम् अनीधाहित्वान वेजा शीर्घः विनाषः बीनाषः कूपसुरवस्य-पष्ट इति साचकः। इति भरतः।

धीया, च्ली, विद्युत्। इति प्राव्यक्ती ॥ वीषा, क्यी, कियागुणदक्षेत्रगपद्वाप्तिक्या।

"सुक्तिने तें व्युतीपान्ति भूतं भूतमभि प्रशः। मको विश्वमभि प्राची गोविन्दमभितिष्ठति ॥" चाचुनोपाचि कते सिक्तने स्थादिकथे:। प्रभुरी चर: भूनं भूनं चाभ सर्वपाणिषु चास्ति इलाये:। वीचायां प्रयुक्तस्य पदस्य दिर्भाव:। इति सम्बनोधडीकायां दुर्गादायः ॥

बोर:

हुम; ॥ च चावि-

वीर, स त क प्रार्थे। इति क्षिककाहुमः ॥
(बहनाचुराः भाकाः । इति दुर्गाहासः ॥
वीरत । धीयंस्यमः । इति दुर्गाहासः ॥
वीरं, क्षी, (बाज् + "स्कायितिविवधीति।"
उथाः १।१३। इत्याहिना रक्। बजे-वीभावः । वीर + काच्वा ।) ऋजी । कड़ाः। इति सेव्लिशः रे, ६०॥ मरिचम् । प्रक्षर-स्ताम् । काञ्चिलम् । उधीरम्। बाक्कम् । इति राजनिवेदः ॥ वीरश्रद्शे सेहिन्यां पव-गाँयकताराहो हरोश्य वीरधातोरनाः स्वनका-

रादी द्यंगदित्र जिखितः ॥
वीरः, पुं, (वीरमतीति । वीर विकालती + पणायण् । वदा, विशेषेक द्रेर्यात दूरीकरीति
यान् । वि + देर + रगुपधान् कः । यदा,
यान् । वि + देर + रगुपधान् कः । यदा,
यान् । वि + देर + रगुपधान् कः । यदा,
यान् । वि पति ग्रान् । याने विश्विद्याः । तत्वयायः । त्ररः २ विकालतः १ । रत्यमरः ।२।५।
००॥ गक्कीरः ४ तरसी ५ । रति जटाधरः ॥
(यया, महाभारते । १ । १४१ । ४५ ।
पत्याराणी स्त्रस्मी वृद्धमानिष कृष्यिकः ।
विक्तिता यस्त्रया वीरास्त्यमादीरतरो भवान्॥"

"वीराक्यानी बन्धामिती वधी-कविकाला; सह्मि ला कवामके॥" "वीरान बीक्यालान्।" इति कायणः॥ पुत्तः। यथा, कसोदे। ५। २०। ४।

यथाच भरवेदे : १ । १९८ । 🐃 ।

"वीरै: खाम चभ्रमादः ॥"
"वीरै: पुत्तेष चभ्रमादः चष्रमादानाः स्थाम
तथा कृतः ।" इति नहास्ये सायकः ॥ ॥ ॥
पति: । पुत्रसः । यथा, मार्कक्षेत्रे । ३५ । ३९ ।
"न चार्कापनिहरां वीरचीनां तथा खियम् ।
ग्रहादुष्क्रिश्विष्म् नपादास्मीसि चिपेह्हिः॥"
यथा च व्यवीरा निव्यतिस्ताः । इत्यमरदर्भनाष्णः ॥ इनायुदेत्यपुत्रः । यथा, सङ्गाभारते ।
र । ६५ । १६ ।

"दनायुषः पुतः पुत्ताक्षाक्षारीयस्यपुत्तवाः। विक्यो बत्तवीरीच दलक्षेत्र महास्यः॥") विनः। षटः। इति हेमचनः। विक्याः। यथा, बौरीयननी घनञ्जयः। इति विक्या सहस्रामा ॥ अञ्जारास्वरसानामे तरस्विभिषः। सत्यस्यायः। उत्बाह्यकृतः २। इत्यमरः॥

"उत्तमप्रकृतिवाँ र जमाह्यायमाहतः। महेन्द्रदेवतो हेमवर्धार्थं समुदासुनः॥" उत्प्राष्टं वर्भ्यति इति उत्प्राह्ववर्धनः नन्यादि-लादनः। दानध्मेगुद्वेषु चौवानपेचोत्प्राह-कारी रसो वीरः। वीर्यन्तं चन्न वीरः। वीर सङ्गत् प्रौर्यो चन् स्कीतस्येव खादाते इति सर्व-रसलच्यं कटाचितम्। इति भरतः॥ ॥ ॥ नाक्षिकभावविग्रेषः। यथा,—

"तर्वेद (व्यविधी भावी दिखवीरपश्चकाः। दिखवीरैकणः ग्रीक्तः सर्वेचिद्विप्रदायकः॥"

इति बडवासवे ११ पटकः ।

चिपि च।
"भावस्तु त्रिविषः भोक्तो दिव्यवीरपशुक्रमात्।
गुरम्स विधा चाच तथैव भक्तदेवता।"
दति तभैष ( यटनः ॥

सात्रकः।
"पशुभावं कि प्रयमे हितीये वीरभावकम्।
इतीये दिश्वभावक इति मावक्यं कमात् ॥
सादी दश्वभदकंत पशुभावमधापि वाः।
मधाके दश्वदकंत वीरभावसदाह्यतम्।
सायाके दश्वदकेतु दिश्वभावं शुभपदम् ॥"
इति च तकेव १९ पटकः॥

कारवा ।
"जनामार्क पशुभावं वर्षको इश्कावधि ।
ततक वीरभावस्तु यावत् पश्चायतो भवेत् ।
द्वितीयांग्रे वीरभावकृतीये दिक्सावकः ।
एवं भावक्रयेयोव भावमे क्वं भवेत् प्रिये ॥"
इति वासकेश्वरतक्रे ५१ पटकः ॥

वीराचार्विध्रष्टः। यथा, —
"कुलाचारस्ती वीरः कुलसङ्गी सदा अवेत्।
संवदास्वनं कुर्यात् सोमपानं महेन्यरि ॥
सर्वया कुरते देवि वीरचोह्ननमानसः।
दिश्रस्तु देवता पायचन्द्रतातुर्वेपनेः।
रक्तचन्द्रनमधेच सुदिन्धी नाच संग्रयः ॥
भगाङ्गध्रसरो वीर उन्मनविद्येष्टितः।
सुरापायस्ती नित्वं विलपूजापरायकः॥
नरन्यामच महियो मेथः स्त्र स्व च।
ग्रम्भा स्वा महियो मेथः स्त्र स्व च।
ग्रम्भा स्वा भिक्षा स्वा मिन्नो द्या

यागरच खरचेव गणाचादिविच्याः। दिलादिभिकंषेदिनैः पूज्येत् स्वेटदेवताम् ॥ विद्वमन्तो भवत् वीरो न वीरो मल्यपानतः। क्लो तु भारते वर्षे लोका भारतवाधिनः। यहं यहे सुरा पीला वर्षभटा भवन्ति दि ॥" देखापत्तिकम् ॥ ॥॥

कली तराचार्तियेषो यथा,—
"दिखवीरमयो भागः कली नाच्यि कराचनः केवल पश्रभावेन सम्बद्धिः भवन्तृत्वाम्॥"

इति महानिकांशतस्त्रम्॥ ॥ ॥
तक्ष्णीयः। वराह्मच्दः! सताकरञ्जः।
करवीरः। स्वर्णुनः। इति राजनिषेदः॥
यद्यासः। इति वीर्षाश्चन्ददीकार्या मरतः॥
उत्तरः। सुभदः। इति मेहिनी॥
वीरः, त्रि, खेटः। इति हेमचनः॥ (कस्मैदः।
यद्या, ऋखेदे। ५। २३। १६।
"इमं घा वीरो सम्यतं वीरं स्वर्ण्यातमन्त्रः॥"
वीरः कर्माख समग्रः।"इति तहास्य सावशः॥
यथा च। तस्त्रेव। ६। २३। १।
कर्मा वीराय सुज्य जलोकं

कता पाराय सुज्य जनाक हामा वसु सुवते कीरणे चित्।" "बीराय बच्चादि कम्मेसु ह्वाय।" इति तद्वायो वायकः॥ प्रदेशिता। यथा, तमेव। १। १५। ।।

"इहा हि वो निधते रक्षमसीहा
कीराव हामुव जनाय: "
"वीराव प्रेरिवने।" इति तझाको वाववः ॥)
वीरकः, ग्रुं, (वीर एव। सार्थे कम्।) करवीर:।
इति राजनिर्वेग्दः॥ (निकान्तः। समर्थः।
वया, ऋविहै। ८।८०।२।
"वावी व विव वीरको ग्रंड ग्रंड विचाकम् तृ॥"
"वीरको वीर: समर्थकम्।" इति तझाको
सावकः॥ अपसारदेश्विभेषवासी। यथा,
महाभारते। ८।४॥। ४९।
"कारस्करान् माहिषकान् कानिङ्वान् केरकां-

काकीटकान् वीरकांच दुवेन्नांच विष्ण्येत्॥" चाच्चवमन्यनारीयस्थान्यसमः। षदा, भाग-वते। ए। ए। ए।

"सगयसम वे राजन् इर्णसाद्वीरकादयः॥") वीर गयन्तिका, कां, (बीरायां स्थानिकाः) रखे वीराणां तृत्वम्। इति हैमचनः॥ वीर्यां, कां, उभीरह्वयम्। तत्वयायः। वीरणम् २ कटायमम् ३। इति भ्रन्दरहायसौ॥ वीरतरम् ४। इत्यासरः॥ वीरभद्रम् ५। इति इतः॥ (वया, भागवते। १०।११।५१।

"तमापतनां च नियस्य तुष्ययोः दोभ्यां वर्तं संबद्धसं वतां गतिः। प्रायत्तु वाचेतु दहार तीलया सुदावसो वीरणविद्योकसाम्॥")

भाग च।
"आहीरकं नीरतर नीरभ बहुमलकम्।
बीरकं पाचनं ग्रीतं स्तम्भनं लघु तिस्तकम्।
मधुरं ज्यरत्वालिमेदिलिन् कपपित्तज्ञन्।
ढ्यास्विष्वीवर्षकष्ट्रश्वकणपण्डन्।
धीरणस्य तु न्यलं स्वादुशीरममयं तथा।
भाजगालभ् सेवाभ समगन्धिकमित्वपि॥
उग्नीरं पाचनं ग्रीतं स्तमानं लघु तिस्तकम्।
मधुरं ज्यरकवालिमदत्तृ कपपित्तत्त्।
ह्यास्विष्वीयपदाश्वकष्ट्रव्याप्यम्॥"

दित भाषप्रकाशः॥
( पुं, प्रकाणितविश्वेषः। वया, सञ्चाभारते।
१२। १८८ । ४१।
"समत्कुमारादणि च वीरको ने प्रकाणितः।
खतारी कुर्याद्व धक्षेत्रेत्रदेशीतवाम्॥"
यथा च मात्ये। ४। ४०।
"वीरवस्यात्मकायान् चलुक्षेत्रस्योक्ष्यत्॥")
वीरतरं, क्षो, वीरकम्। दक्षसरः॥

वीरतरः, पुं, घरः। इति भूरिप्रयोगः। (चि, सामर्थवान्। यथा, मानेहे। ८। १६। १५। "नद्यम्म प्राचन मद्ये वीरतरस्वत्।" "वीरतरः सामर्थवान्।" इति तद्वार्थे सायनः। स्थामनयोदतिभ्रयेन वीरः। वीर-स्रेष्ठः। स्था, मसाभारते। ४। ५६। १६।

"नरवैभाक्ते तु नरवैभेश वीरा रखे वीरतरेख भया: 1") भौरसरासनं, स्वी, ( वीरतरायां सामस्योद्धानां सामस्योद्धानां सामस्यान् । आसनिविधियः । सया,—
"त्वतु सीमस्यास्तीयां संचामप्रतितं दि यत् । स्वतु सामस्याप्ततं वाप स्वतं वा नरमासनम् । सम्यास्यातं वाप मार्थायां योगियां स्वापंतां वाप मार्थायां योगियां

वर्षशिक्षप्रदं देशि वर्षतीयित्तत्तविक्षक्षित् । लाचं वा धौरवस्थानां कुर्याद्वीदतराचनम् ॥" दति सुक्रमानातन्त्रे ३ मटनः ॥

षीरततः, ग्रं,(वीरसानाचा खातस्यः।) बर्जुन-हपः। इत्यमरः॥ कीकालपञ्चः। इति रवमाला। विस्तानारहणः। भक्तातकः। इति राजनिर्वयः।

बीरपर्यं, क्री, सुरपर्यं मृ। इति राजनिष्येष्टः । धीरपर्यो, खी, (बीरामां पत्रो। यक्षा, बीरः पनिर्यासाः। "नित्यं सपन्नप्रादिष्ट्रा" । ११:६५। इति पत्रुवकारादिष्टः। "च्हतेभ्यो द्वीप्।" ।११६। इति दीप्।) बीरभाष्ट्रा। इत्यमरः । (यथा, मार्कक्षेये।१९५। २।

"तेवामेतदयः श्रुला घीटा चीरप्रकावती। बीरगोत्रवसुद्धता बीरप्रकी प्रवर्धिता ॥" मदीविश्रेव:। यथा, ऋग्वेदे १९१९ । ॥। "स्मानी कृतिकृती वीरप्रकी

पयो चिकाना उद्शिभेरकी ।"
"वीरपञ्जी वीरस्य पालवित्री एतत्वीज्ञतासिसी नदा: ।" इति तद्वास्ये साववः: ॥)

बीरयना, क्यों, (वीरप्रयाखि पनाखि यस्त्रा:।) बोररनः, [स्] क्यों, (बीरामां वीरभाविनां घार-विजया। इति राजनिर्धेष्टः। व्यार्थे रजः।) सिन्द्रम्। इति राजनिर्धेष्टः।

बौरपानं, क्री, बौराखां क्रमनाक्राय पानम्। यथा,----

"वीरपानम् यत् पानं हत्ते भाविति वा रखे।" इत्यमरः ॥

("वा भावकरकयो:।" = 181 १०। इति विसन्त्येक कलमपि। यथा, गी॰ रामायकी। 81210व।

"मली व्यक्तित दुर्बं है मो हा का मध्य मण्यते ।
सही व चंत्र हारिश्वा वीरपार्व समर्थताम् ।")
वीरपार्वी, क्यी, सिन्द्रपुष्पी। इति राजनिर्वेद्धः।
वीरवाष्ट्रः, पुं, (वीरा: समर्था: वाष्ट्रवो वस्त्रः।)
विक्या:। वया, "वीरवाष्ट्रविदारकः।" इति
तस्य धष्टस्रवासको वस् ॥ (धतराष्ट्रपुष्ठान्वतसः। यया, महाभारते । १। ६०। १०१।
"उयो भीसरयो वीरो वीरवाष्ट्ररको तुपः॥"
रावक्षपुष्ठः। इति रामायक्षम्॥ वानरिविधेवः।
स्था, गो॰ रामायकी। ६। १०। १५।

"दबानक्षे मचानानः सम्बन् द्वात्वा सती-

सत्यं सुने सती देवी हत्यी चन्ने साजीवतम्।

वीर्षं सिति सुनी तक तक्तवातात्तवाक्षवात्। व्यवानीवरीत्रीऽभूत् वक्तनेपाधिदीपितः। ततकात्त्रीधवाद्वश्चेराविराचीक्षकाद्युतिः। प्रस्रवः प्रतिमात्तारः वातक्त्यः प्रकम्पनः। खवाच च प्रवन्त्रेषं भूसुक्तौ सक्तौ द्वत्। व्याच देवि पितः विन्ते करवे दाव्यस्त्तमम्। वशाक्षमेनाववं करवाकि वदाक्षयः॥ इति प्रतिक्षी तस्त्रेषः श्वता व्यवम्यवतः। कतक्तक्षमिनाक्षणं तं सुद्दा प्रस्रवाक्षयः। वीरमदाक्षया वि सं प्रचितिं प्रमा वृष्णः। कृत से सन्दरं कार्यं द्वावक्षं चर्यं वरः॥ इति काष्रीसक्षे द्रध्यक्षं चर्यं वरः॥

( यथा च महाभारते। १२। २०३ । ५१। "वीरभद्र इति खातो यहकोपादिनि:खतः। भद्रकावीति विख्याता देखाः कोपाहिनिः-खता।")

वीरभवनं, आरो, (वीरभवनेव। आर्थे कन्।) वीरकाम्। इति जटाधरः॥

वीरभाषा, च्यी, (वीराका भाषा ।) वीरपकी। इकसर: ॥

वीरमाता, [कः] की, (वीरावां माता।)
बीरकानी। तलायायः। वीरकः २। इतः
मरः॥ (यथा, भागवते। ६। १६। ४०।
"बानालंकीसुपालकः देवीं व प्रययो पुरीम्।
पुनकान गतीश्रन्दानी उर्ज्या वीरमातरम्॥")
वीररणः, [सृ]को, (वीराणां वीरभाविनां धार-

थार्थं रजः।) चिन्द्रम्। रति राजनिर्वतः। वीरस्य ध्राज्य ।

वीररेग्हः, पुं, (वीरा रेगव इव यस्त्रः) भीमधेनः । इति विकासक्षेत्रः ॥

वीरवती, स्त्री, सांसरी दिशी। इति भाव-प्रकाश:। (विक्रमपुराधी सर्विक्रसतुद्वहण-कर्मन पारिवीरवरस्य कन्या। यथा, कथा-सरिक्षागरे। ५६। ८०।

"यस्त्र धर्मावती नाम भाष्या वीरवती सुता। पुत्र: वयवरचेति चयं परिकरो सहे ॥")

वीरवत्साः कती, (वीरी वस्तः पुत्ती सन्ताः।) वीरजननी। इति चटाधरः।

वीरविद्वावकः, युं, जूजनवेश क्षीमकर्ताः। यथा,—
"वीरविद्वावको सुकृत् धनैः जूतसमाक्तिः।"
क्षति देमस्यकः॥

वीरहचः , पुं, (वीरनामको हचः ।) सक्तातकः । इक्षसरः ॥ चर्चंगदचः ॥ इति चेसचनः ॥ विकाम्तरः । इति राजनिष्युटः ॥ उच-विश्वेषः । देशन इति साना । तत्त्र्येषः । वीरतरः २ इष्ट्रातः १ च्यारीहरः ॥ इति रक्षसाना ॥

वीरसः, क्यी, (वीरान् पुकानेव स्तते द्रातः। वीर + स्व + किए।) वीरमाताः। दत्वमरः॥ (यया, महाभारते। १। २००। २। "जीवसम्बर्धिसमें वहुसीस्वसम्बता। सुभगा भोगवन्यना यश्चपत्नी पतित्रता ॥" पुत्रप्रविती। यथा, ऋग्वेदे ।१०। प्या १८९। "वीरसहैं वकामा स्थोना प्रश्नो भवहिपदे यं चतुस्यहे ।"

"वीरसः प्रशासामेव सवित्री।" इति तद्घार्थी सायसः॥)

वीरसेनं, की, चाक्टकहचः। इति राजनिर्धेष्टः ॥ वीरसेनः, पुं, नलराजपिता। इति नेवधम् ॥ (यथा, सञ्चाभारते। ७। ५२। ५४।

"निषधेषु सङ्गीपाणी बीरसेन इति श्वतः। सस्य पुत्रीरभवद्गाना नजी धन्नार्थकीविदः॥")

वीरसंत्रकः, पुं. ( वीरसंगात् कायते इति । जन+ इ:।) नकराजः। इति नकोस्यः ॥

वीरका, [न] पं, (वीरान क्यांति। क्यक्यां।) नकायानाकायः: क्यां स्थाः। सम्यासिक्षीच्यः प्रमादादिना कार्यान्तरेम ना
कार्यन्थे। निर्म्माणः स्थात् व वीरकोकते।
वीरयति ग्रीर्थं कारयति कति वीर कत् कतु
ग्रीर्थं क्यांसान् चुरादि चिः परिके जान्तात्
पचाद्यांव वीरो यज्ञांकः तं क्रमवान् कति
किपि वीरका। कति भरतः॥ (यथा, वाकवनेयसं वितासान्। ६०। पूः। "नर्काय वीरक्यान्।" "वीरक्यं नकार्यं गृरं वाः।" कति
तक्काष्यम्॥) विद्याः। यथा। चीरका माधवी
समः। कति वित्युवक्यनाम। वीरकार्याः,

शोरा, खा, सुरा। चौरकाकोजी। नामजकी क्र एकतालुका। पतिपुल्लवती। रक्षा। विदारी। दुष्धिका। मजपू:। चौरविदारी। रित मेदिनी। रे, क्षा पुस्तकाकारे सुराख्याने सुरा विदारीस्थाने गम्मारी रित पाठ:। काकोजी मङ्गायतावरी। सङ्कच्या। बाक्षी। खित-विवा। महिरा। रित राजनिष्य छ:। शिंग्या-हथ:। रित रक्षमाजाः। (करव्यमराज्यकी। यथा, माकंके थे। १०६। १।

"बीकेचनस्ता सुकूर्वीरा नाम त्रुभवता। स्वयंवरे सा जयते महाराजं करत्यमम् ॥" नदीविष्यतः। यथा, सहाभारते । स्थाप्ति। "यूजांभिरामां वीराच्य भौमा मोदवर्ती

सथा।"

विक्रमण्यालिको । यथा, मार्कक्रमे । १९४। २।
"तेवामेनद्रकः मुखा वीरा वीरप्रकावती ।
वीरगोवससुद्भूता वीरपक्षी प्रष्टिता ॥")
वीराकः, पुं, पाक्रवेनसः। एति राजनिर्ध्यटः ॥
वीराकः, क्षी, आक्रवानः । एति राजनिर्ध्यटः ॥
वीराग्रंश्वनं, क्षी, (धीरान् आण्यंत्यति खद्या
स्थास्म वा नवेति चिन्तां जनस्तीति ।
आ। + ग्रंस + विज् + स्थः।) जित्सम्प्रदा ग्रह-

भूमि: रह्यसर:॥ वीराखणं, क्री, (वीराखां साधवानामासनम्।) भिक्तप्रदानामिकोपनेशमम्। यथा,— "दिनाहुराक्ट्रेका सास्तु तिस्तृह्वं रक्षः पिनेतृ। वीख

अ सूचित्वा नमस्त्रता राजी धीरासनं वसेत् ॥" इति प्रायश्विभातस्ये मगुः॥

ययप। "रकपारमधेक सिन् विनासेदुद संस्थितम्। इतर्यान् तया प्रचाद्वीरासन्धान विदु: ।" र्ति घेरक्स मंहिता॥

(यया, रञ्जवंग्री। १३। ५२। "वीरासने भ्यान जुला ऋषीया-ममी समध्यासितवेदिमधाः। निकातनिष्यस्यतया विभानि योगाधिकः हा इव भाक्षिमीश्रिष ॥") मौरिया, की, कासिसी। यथा,---"उपयमे वीरकस्य तमयां दश्च प्रैश्चिताम्। वीरियो नाम तस्यास्तु खिसकीत्विप उत्तमाः॥" इति काकिकापुरायी प वाधाय: 🛊

(यथा च मशाभारते। १। ०५। ५। "वीरिएया सद सङ्ख्या दणः प्राचितसी सृनिः। च्यातातुःसानचगयत् चचसं ग्रंचितवतान् ॥" षौर:पुन्नो अस्या व्यस्तीति। वीर 🕂 इति। ढीम्। दुक्तवती। सथा, ऋस्वेदै। २०। ८६। ८।

"जताचमक्कि विरिगीन्द्रपत्नी।" "विरिणी पुत्रवती।" इति तहाच्ये सायगः॥) बीरुन्, [घ्] की. (विशेषिण रेखहि द्वानमान्। वि + रुध + किए। "अव्योधामपीति।" दीर्घः। व्यवदा विशेष्टनीति बीक्त्। विपूर्वस्य कहे: किपि धकारो विधीयतं इति काश्चिका । २०।३। ५३।) विक्ताकता। तत्पर्याय:। गुव्सिनी २ खतप: १। इत्यमर: । वीवधा ।। इति ग्रन्द-र्वावली ॥ प्रताना ५ कच: ६। रनि चटा-घर: । ( यथा, रच्चतंत्रे । ८ । ६६ ।

"बासिभूय विभूतिमार्त्तवी मञ्चान्यातिग्रयेन वीर्यधाम् ॥" च्योवधः। यथा, ऋग्वेदे। १। ६०। ५। "वियो वीचन् सरोधकाजिलोत प्रका उतप्रकः-

"वीक्तृसु ब्योवधीय ।" इति तद्वाक्ये सायगः । एचमात्रे, पुं। यथा, सञ्चाभारते ।१।६५।२६। "यानि प्रधासि वे बचान् ललानी सास्य वी वधः। यते नक्तन्तवस्तान कालेन परिभक्तिता: " यथा च ऋगेदै। ६। ११६। २। "सोसंनमस्य राजानं यो जन्ने वी रुघा पनि:॥" "वीर्या वनव्यतीनासित।" इति तहामा श्चायमा: ॥ सतानां बीखधाश्व सचश्चिद्धेन्माछ । यथा, भागवते। ३।१०१८। "वनसामोवधिकता त्वक्सारा वीवघोद्याः।" "ये पुर्व्या विना प्रकालित ते वन स्वातयः । स्रोध घयः प्रतप्रकाराः। जता आरोइयापेचाः। वक्-सारा वेचनार्यः। जना एव काठिन्धेनारोद्या-

प्रति तड्डीकायां श्रीधरस्वामी ॥) बीक्या, स्त्री, (विश्वित रुगद्वीति।वि+र्ध+ इग्रुपधादिति क:। ततिकायौ टाप्। अधवा

नपेत्रा वीक्षः। ये पुर्व्याः प्रतालिन ते हुनाः।"

वीबध् प्रव्यान् भागुरिमते टाप्। वया,--"वष्टि भागुरिरक्षीपः च्यवाच्योकप्रकायोः। टापचापि घननानां श्रुधा वाचा निग्रा शिरा 🕷")

वीकत्। इति श्रव्यकावली ॥ वीरेशः:, पुं, ( वीराकाभी शः । ) भिषः । यथा, — "अय ज्योर्पे मासि आला जिप्यगामसि । प्रत्युष एव वीरेशां यावदायाति स हिण;।" इति वीरे वरको वम्।

वीरे खरः, पुं, (वीराकामी खरः।) मचा देवः।

"तिलान्तरोशिष नो काइसां भूमिलिङ्गं विना कचित्।

परं वीरेश्रसद्वशंग जिङ्गाच्याशु सिद्धिदम्॥ धमीदचार्यं सम्यक् कामदं भी चरं तथा। यथा वीरेचरं जिङ्गं काक्यां नाम्यत्तथा घुत्रम् ॥" इति काशीखळे १० अधाय: ॥

(से चितानां दशक्तेपद्वतिकत्ता। तत्पद्वतिका)

वीरोज्भः, पुं, श्रोमाक्ष्मा। यथा,---"बाम्युहिताभिनिर्म्तौ वैशेष्मी न जुद्दीति ब; 🛚 "

इति हैमचनः ॥

वीशोपकीविकः, पुं, व्यक्तिष्टोचसपणीविका यस्य।

"अधिकोत्रक्तादाकापरी वीरोपनीविकः॥" इति हैसचन्तः ॥

वीर्थ, क्री, (वीरे साधु। तच साधु: इति यत् । यहार बीर्यते वेने सिवीर विकासी 🕂 "व्यक्ती यत्।" श्राहारक। इति यत्। यदा वीरस्य भावः। यत्।) चरमधासु:। तत्पर्याय:। शुक्रम् ३ तेज:३ रेन: 8 वीजम् ५ इन्द्रियम् ६। इति सबुख्य-वर्गे अमर:। वीर्य प्रक्ति: वा च प्रविवादीनां य: नारभागः तहतिश्यक्षा। सा द्विविधा चिन्याचिन्यक्रियाचेतुलेन । तत्र चिन्यक्रिया-हितुर्या द्रघरमादीनां स्वस्तकर्मातः स्वभाव-सिंडा प्रक्ति:। अधिनयितियादितुच प्रभागर-पर्धाय:। तथायां रसाद्यनमुख्यकार्थकर्थ-ग्रिक्ति:। उक्तचा

"भूतप्रभावातिष्रयो द्रश्ये पाने इसे स्थितः। चिनवाचिनविद्यादेत्वीयं यनकारेकातम् ॥" इति चक्रदत्तीपरि शिवदासीयटीका । # । परवीयों दरपात दो हो यथा, ----

"परवीयं यदुदरं कामती कामती श्रीय वा। ष्यञ्चली याति देवेण सदुपायं निष्मासय । क्यकामती न दुरा सा प्रायक्षित्तेन शुह्राति। कामभोगेन व्याच्या सा कर्मभोगेन शुक्काति ॥ भिट्टपाके देवपाके पूजायां नाधिकारिकी। ष्टिं वर्षेत्रहमाणि चर्य कता सक्तरीयः। प्रवाति भीमदेशं सा तस्यानी पापकनीया: 🛚 " र्रात जवावेवसे त्रीक्रमाजवासको ३० व्यधाय:॥ व्यतिप्रयप्रिक्तभागुत्वाष्टः। इति स्नर्भवर्शे व्यसर: । कमानु सकर: प्रत्यः अनुवादः । इति मधु:। कमैसु इज्यतकारकी भाव उत्ताद:। इति रमानाय:। मन्मसु प्रवय जलाच इति नमनाननः । आग्रकी वजीवास उसाह इति केचित्। स उसाह: चतिश्य-श्रांतभाक् वीर्यम्। अतिश्रायनीऽध्यवस्यो वी वें साधुवीर्थि सिखर्थ;। वीर्थास्त्री चवीर्थ वीर्य इति कीवान्तरम्। इति भरतः॥ 🗣 ॥ बलम्। प्रभाव:। इति नानार्थे समर:॥ (बया, ऋग्वेदे। इ.। २५ १२ ।

"अयि: सनीति वीमा (का विद्वान सर्गोत वाजमन्द्रताय भूषन्॥" "वीर्याक पशुकादिसम्पर्पाक सामर्थान।" इति तद्भाष्ये चायण: । यथा च भागवते । ६ । "ज्ञानवेरायवीर्यायां निष्ट किष्द्रापाश्रव: ।"भाग-श्रीरसामध्येम्।यथा, ऋखेदै। ४। ५०। ६ "स इहाजा प्रतिजन्यानि विचात्राक्षेत्र तस्या वः ॥") विभ वीम्यें स । केव ; )

"बीर्यंग प्रशिरवामर्थंग।" इति सद्घायां शाययः । प्रक्तिः । यथा, मनौ । ११ । ३१ । " न बच्चा थे। वेद्यते कि च्हित्राणि भक्ने वित्। स्ववीर्धे खेव तान् शिष्णाकानवानपकारियः ॥ खबीयाद्राजधीयाच खबीयं वलवत्तरम्। तसात् खेनेव वीयों स निरुक्ती बाहरीन हिना ।" मन:श्रक्तिः। यथा, भागवते। ४। १८। १५। "क्रता वनसं सुरमणा एकं सीममदूद्धन्। चिर्यस्येन पार्वेश वीर्थभीजी वर्ल पय: ") ष्यीयधानां वीर्थस्य स्थितिकाला यद्या,---"यामं करका कवा बनी से मिलां चूनों च पच चसं वर्तातान् इतमोदकी सष्टगुढ़ी मासवयं गुग्युली:।

सिद्वानी रसभसानी सुवियुले वीर्थाच वर्षेच्यं कि चित्रस्विविक्तिं गुग्गमरं तेलं पुरासं सञ्चतः" इति नारायसदासलतपरिभाषा ॥

तेज:। इति मेदिनी । चेत:। दीप्ति:। इति श्रम्दरकावली ।

वौर्याणः, पुं, (बीर्याच्यायते इति। जन+ ४:।) पुत्र:। इति केचिन् । ( घषा, भागवते । ३ । 41721

"नैन(चर्च लयि चत्तर्काहराययवीर्यजा") वीर्यवान्, [तु] जि, (बीर्यमच्याक्तीति। यतुपः) मांसतः। इति ग्रन्द्रजावली । वीर्यान् ।" (बचा, किराते। २। ८।

"श्रातिषीर्धवतीय भेषणे

वहुरक्पीयसि डग्रात गुग: ॥") वीयं हिह्नारं, स्ती, (वीयंश्यां हिह्नारम्।) शुक्र-ष्टिं हिकारकी वधादि। तत्पर्याय:। द्वसम् २ वाक्षीकर्मम् ३ वीवसन् । इति राज-(मधेग्दः ।

वीया, की, (वीर्यतेश्वयेति । वृ + "बाची यत्।" इति यत्। टाप्।) यी यं मृः इत्यमरटीकायां भतर: #

🎇 बीववः, युं. पर्याचारः । परित चाचित्रश्री रंचितं, सी, (टचि नः सः।) इक्तिमर्जनम्। यान्यतस्यादिः। (यया, माघे। २। ६४। "निसद्ववीषधासारप्रसारा गा इप प्रजम्। उपरम्बन्त दाशाची: पुरी मावियानी दिव: "") मार्गः। प्रयाः। रक्षमरभरती । भारः। रति श्रव्यक्तावली ॥

यौवधिक: कि, (बीवधिन करतीति। वीवध + "विभाषा विवेधवीवश्रात्।" ४।४।१०। इति छन्।) भारवाञ्चलः। इति चिद्वान्त-कौन्दी ।

वीषारः, पुं, (विषर्गविति। वि+क्क+धन्। उपसमेखा दीवे:।) मचालय:। स तु बुद्ध-सब्दरम्। इति शब्दमाला॥ विश्वारः। द्रत्वमरटीका ।

ेद लागे । इति कविक्ययद्भः ॥ (भ्या०-पर०-भ केट्।) ४, बुङ्गाते। ४ति दुर्नाहासः। १ स चिखाम्। इति कविक्यद्रमः॥ ् इरा॰-पर॰-चक॰-सट्।) पचमसारी। इ, इर्द्यतः क, इर्द्यतः चिति चिता । इति

य(व)वि:, की, (वध+किन्।) व्यासनी गुग-विशेष:। सा चिविधा यथा,---"प्रतृतिच निष्टतिच कार्याकार्यो भयाभये। बन्धं मोश्रष्य या वेत्ति बुद्धिः या पार्थ सात्त्विकी॥ यथा धमीमधमे च कार्यचाकार्यमेव च। व्ययचावत् प्रकानाति बुद्धिः सा पाचे राजसी॥ व्यवमा धम्मेमिति या सन्यते तमचाहता। सर्वार्थान् विषरीतिषा बुद्धिः सा मार्थे

इति श्रीभगदृशीतायाम् १८ व्यथ्यायः ॥ ष्ट, क च इती। इति कविकस्पद्रमः । (चुरा०-दुगोंदास: 🛭

ह, इ. स. संभक्ती । इति कविक्ष्याद्वमः ॥ (क्राप्ट-च्यातम ० - संबद्ध ) संभक्तिः सेवनम्। ह ग, इकीते। इकते हि दिन्हरूकारियां गुग-जुन्धाः खयमेव सम्पदः। इति दुर्गादासः॥

ह, ज हती। इति कविकत्त्वहुम: ॥ ( भ्वा • - उभ ० -सक्त व्यक्ति। च्रा दुर्गादास: ॥

तमः नाभाग्यक विद्।) व व, हसीति "उपी न, क्याति हसीते। वकारस्य इस्थ- हका, स्त्री, सम्मन्ना। इति रक्षमाना । कोस्रात्वाच पुग्रेतीत्वादी कटिरकाविलूर्। खभावादोष्ट्रास्य वकारस्य खोराकार्य खामा-विकमेव। क्षिक्त्यमध्ये पाठ: नहीक्षक्षंस्थी-भयस्यानं सम्भवति । इति दुर्गादासः ॥

ष्टं खयः, जि. (ष्ट्रचि+ल्युः।) पुरिकारकः। द्रकी, खनी, पाठा। इति राजनिषेशदः॥ चित्रका ॥

तत्पर्यायः। करिशक्तिम् २। इत्यमरः॥ (यथा, अञ्चाभारते। ६।१८। २। "ग्रज्जदुर्श्वभिधेषेश्ववारयानाच्य कं चिते:। नेभिषीने र्यानाच दीर्यतीय वसुन्धरा।") दक, इ. ध्यादाने । इ.सि. कविकालपहुस: ॥ (स्वा०-

भ्यास्म ० - सम् ० - सेट्।) इ., वर्कते । वरीष्टम्यते । इति दुर्गोहासः ॥

इन:, पुं, (प्रगोतीति। स + "सहस्याधिस्रविभाः भक्।" उगा० १। ४१। इति कक्।) कुकुर-प्रमागद्वश्यिम्बन्तुशिष्ठोयः। धं विद्रतिकातः। चुकार इति चिन्ही भाषा। तत्पर्याय:। कोक: २ ईडान्टम: ३। इत्यम्य: ३ वत्यादन: ४ विवक्ष गोवत्सादी ६ छागभोशी २० छाग-कामही प जनाधन: ६। इति राजनिर्धेष्टः ॥ (यथा, सामवते। इ। १०। २३। "का प्रकासो हको याच्रो मार्कारः प्रप्र-

काक:। प्रकुषाहिकीय:। (पोतक:। प्रतुषाहि-टीकाप्टरुविष्यः। ३ । ४३ ॥ ) वसप्टषाः । इति प्रव्हरज्ञावली । प्रशास:। इति हारावती । (यया, मनु:। ८। ५६५।

प्रक्रकी ॥")

"च्यजाविके तु संबह्वे हकीः प्रश्ते त्वनायति । यां प्रसद्ध इकी इन्धान् पक्षि तन् कि क्षिष भवेत्॥"

"हर्ने: प्रशालप्रस्तिभि:।"इति मैघातिथि:॥) चालियः। अनेकध्पः। सर्तदाः। इति भरतप्रतरभवः॥ ( भक्तरः। इति निषयुः। ३। २०॥ ३०॥ वकते प्रावृद्धायानाइकी द्रति। ष्टक आहारे 🕂 क:। वक:। इति निष्युद्धः। २।२०॥)

पर॰-सक॰-सेट्।) क, वारयित। इति एकत्यः, पुं, (हकान्द्यतीति। इन्म+कार्यः) कुक्रः। इति हैमचन्द्रः॥

> दक्षप्र:, पुं, (हकोश्नेकथ्रप: स्वध्रय:। हक: सरलद्रवस्तत्प्रधानी खूपी वा।) नानासुगन्धि-दशक्तदशाक्रा(द्धूप:। तत्पर्याय:। क्रविम-ध्पकः २। **इत्यमरः ॥ वक्**षयूपः ३। इति तट्टीका॥ सर्जद्वचर्स:। टार्पिन् इति भाषाः। तलार्थयायः । पायसः २ श्रीवासः ३ श्रीवेष्ट: ४ सर्लङ्गः ५ । इत्यसर: ॥

ण गगम छनी। इति कविकष्णहर्मः ॥ (स्वा०- हिकधूर्णः, पुं, (घूर्तीहकः: राजह्नाहिवत् पूर्व-निपाल: ।) प्रहमाल: । इति चारावली ॥

लात् संद्रकोति रतारी नामुखारस्य मनारः । इकाची, स्वी, (इनस्याचीव स्वचि चिद्वं यस्याः ।) जिष्टम्। इति इक्रमाना॥

न च रलधसा कथमोश्राकार्थामिति वर्ष्यं यतः हकारातिः, पुं, ( हकसारातिः । ) कुक्रः । इति शब्दमाला।

वनारि:, पुं, (वनसारि:।) क्रमुर:। इति राजनिषंग्टः ।

यथा। संयापी द्वंषयो गुरुः। इति ग्रन्थ- दिनीहरः, पुं. ( टनस्येनीहरी यस्त्र । यदा, टकः ्टक्रमामकोऽस्मिक्दरे बखाः।) भौससीनः। तल्प-। मात:। भीम: २ मरतपुत्र: ३ किम्मीरनिस-दन: ४ कीचकनिस्रदन: ५ वकनिस्रदन: ६ श्विष्ट्रस्वनिष्ट्रस्न: २०। इति देशचन्त्र: ॥ यक-वेरी प्रभावति: ६। इति जटाधर: । अस्य वृत्पत्तियेथा,---

"कथासु भीमसेनेन परिष्टः प्रतापवान्। खया प्रष्टास्य धक्तास्य रहस्यस्यास्य मेरकृत ॥ भविता स तदा ब्रश्नन् कर्ता चैन हकोदर:। प्रवर्तकोशस्य अमीस्य पाष्ट्रस्त्रुर्भेष्टावलः ॥ यस्य तीस्स्रो हको नाम जठरे इध्यवाइन:। सया इतः स अमीता तेन चानी हकोदरः ॥" द्रति मात्ये ६५ ष्ट्रध्याय: ।

वन्यं, जि. (त्रच + क्तः।) कित्रम्। इत्यसरः॥ (यया, सांखातस्वकीस्याम्।

"निक्ति पार्यो हक्ये कार्न वा वाते कुमारी कता-जाना वैति #")

टच, उ हती। इति कविककाहम:॥ (भा०-चाम--सब--संट्रा) भन्नमसरी। इ. इचते वरंकचा। इति दुर्गीदासः 🛭

टचः, पुं, (बच छित्ते ⊬ आवृह्य खड़ाल विभ्यः किन्।"उका॰ वाद्दा प्रति म:। स च किन्। "टच कर्य। चातोक्याहकोतीत टच इति सिंहे प्रपचार्य अधिप्रकृत्।"इति तष्टीकाया-राज्यादतः।) स्मावरयोगिविधियः। गास् इति भाषा। तत्वर्थायः। मधीतदः ५ प्रास्ती ६ विट्यो । पार्यः ५ तवः ६ कामील हः ० क्षटः प्साल: एकाधीर है: ११ हम: १२ व्यागम: ९३। इत्यमर: ॥ च्यमच्हः १४ विष्टर: १५ मर्ची कट् १६ कृषि: १७ स्थिर: १८ कारस्कर: १८.. नगः ए॰ वागः २१ कुटारः २२। इति प्रव्द-मकावली । विटपः २३ क्वानः २४' यमग्रातः २५ चातिः २६ शिखरी ३० जुटः २८। एति जटा-घरः ॥ क्काञ्चः २६ किति तथः ६० कार्याप्रयः ३१ भूतकः ३२ भूतः ३३ सक्षीतः १४ धरवीतकः ३५ चितित्र: ३६ ग्राल: ६०। इति राज-निर्वेषटः । तस्य प्रकृत्वातिर्येषा,---

"कुरस्ट्याद्या व्ययभीना कृतनास्तृत्यसादयः। पर्वयोगय रचाटा: सत्यचा: सत्तकी स्खा: ॥ प्रात्सादयी वीजनचाः संमुक्तिवास्यादयः। स्युर्जनसातिकायसा घड़े ते मालनासयः ॥"

र्ति हैमचन्द्रः।

"संखेदकापि विश्वेया हत्त्वगोपशुकन्तवः।" इविभिष्रायम् ॥

भद्रप्रदृष्टा यथा,---

बीभगवागुवाच !

"आश्रमे नास्मिलक यश्विणाक धनप्रदः। धिविरस्य बदीधाने पूर्वे पुत्रप्रहत्तरः ॥ सर्जन मङ्गलाएंच तरराजी मनीएर:। रसाल इचा: पूर्व्यासान् दृशां सम्यन्प्रदन्तया ॥ शुमग्रद्भ सर्वत्र सुरकारो निशामय ॥ विस्वश्व प्रमस्त्रीय अर्घारी बदरी तथा। प्रजापदच पूर्विसिन् द्विसे धनदक्षया ।

सम्यत्रक वर्षक यती कि वहुते ग्रही ।
जन्त्रक प्रविकाः सर्व्याकात्रकस्या ॥
नन्त्रक प्रविकाः द्वाकी सम्बद्धाया ।
वर्षक गुमर्के धनपुक्षमुभप्रदः ॥
वर्षक गुमर्के धनपुक्षमुभप्रदः ॥
वर्षक गुमर्के धनपुक्षमुभप्रदः ॥
वर्षक गुमर्के धनके विद्यास्य ॥
वर्षक चन्यकः गृहो सुवि सन्प्रदक्षया ।
वर्षक गृहो स्विका स्वाम् सुक्षाप्रदेश ।
वर्षकः कार्यक्षक वर्षका गृह्यका गुमप्रदेश ।
वर्षकः कार्यक्षक वर्षका गृह्यका गुमप्रदेश ।
वर्षकः कार्यक्षक वर्षका वर्षका गृह्यका गुमप्रदेश ।
वर्षका ग्रुपक्ष गुमर्थका गृह्यका गुमप्रदेश ।

"प्रमुखं कथितं कारो ! निविद्वाच निग्रासय । वन्यहची निविद्यक्ष शिविरे नगरे पि क वटो निविद्धः भिविरे निर्त्यं चौरभयं ततः । नगरेष्ठ प्रसिद्धाः इष्टोनात् पुरस्यक्काचा 🛊 क्रिकारी ! तिक्तिड़ी इची बज्ञात्तं परिवर्क्ययेत्। श्ररेख धनशानिः स्थान् प्रजाशानिभेदेद्धुवस् ॥ ग्रिविरेश्तिनिविद्यम् नगरे कि मिदेव च। न निविद्ध: प्रसिद्धाः नगरेषु तथा पुरे । वाकामतिविविद्यस्य प्राचित्तं परिवर्णयेत्। खर्ज्य च च चुचीन निश्विद्य: प्रिविरे तथा ॥ न निविद्धः प्रसिद्धः यामेषु नगरेषु च । हक्ष चयकादीनां धान्यस् मङ्गलप्रदम् 🛭 यामेषु नगरे चापि भ्रिविरे च तथेव च। इञ्चरचय मुभद्; यन्तरं शुभद्ताचा ॥ चाश्रोकच शिरीवच कदलच शुभग्रदः। कची चरित्रा शुभदा श्रभद्वादंतकाथा । परीतको च शुभदा यामेष्ठ नगरेष्ठच। म बाज्यां भददा निर्द्धं तथा चामलकी धुवम् ॥" इति त्रक्षवैवर्ते श्रीतावाणव्यवके १०२ वाः ॥

"सपुत्रस्य च पुत्रसं पादपा रच मुन्तेते। बक्रेनापि च राजेन्द्र । अन्तत्वारोपवं कुरु । च ते पुत्रसम्यागां नायमेनः वरिव्यति। धनी चाचताइचेंब बाधीक: श्रीकनाश्रन: । क्षत्री वक्षप्रदः धीली निमकासुप्रदः स्मृतः । जम्बी नावदा प्रोक्ता भाषादा दाविमी तथा। कुलरी रोगनाभाय यनामी नक्षरक्रया। व्यक्तंप्रवारीपकार्या नित्वं तुष्वेदिवाकर: । बीह्य: प्रकृरी देव: पाटलायानु पार्वती। धिंद्रपायामचर्यः कुन्हे मन्यनंतरामाः । विभीतके दावदृद्धि चंजुको दाखदक्या। व्यपत्रकाश्यक्षाकी वकुतः कुतवह नः । बच्चभाया नारिकेशी वाच: सर्वाष्ट्रसुन्दरः। इतिप्रदातचा केली केतकी सर्वनाणिकी। प्रतिष्ठांति ग्रासिष्यन्ति वे नराः प्रचारीयकाः।" इति पांची खडिखके हचारोपणं नाम २६ चाधायः । 🗱 चास्य रोपणपत्रम् ।

धम खवाच । "हच्चगुळाबतावलाकाक्वक्रारास्तृगजातयः । बद्देते हच्चजातीयाक्तार्था रोपे पर्क व्यक्त ॥ यः पुमान रोपयेद्हणान् झायापुण्यक्तीपमान्।
सर्ववालोपभोगाय स वाति परमां मतिम् ।
हायापुण्योपगो चिंध्यत् प्रकपुण्यहमां साथाः।
रोपवित्वा दश्राक्षांस्तु नरो न नरकं मणेत् ।
देवहानवमन्धर्माः किंगरोक्षानाः।
पशुप्रचिमनुष्याच संज्ञ्ञ्यक्ति सहा हमान् ।
पृष्येः सुरम्याः सर्वे प्रकेष पितरः वहाः।
हायया मे मनुष्यास्तु पशुप्रविष्यास्त्रथाः।

पुष्पीयसम्बंध पक्षीयसम्बद्धः । यः पादपान्नीयस्त सम्बद्धः । सम्बद्धिः नर्वे सम्बद्धाः समेद्धिः सन्दर्भ विषः ॥ तसान् सुनक्षेते शका रोधाः सेबीर्शन-वास्त्ताः।

पुज्ञवत् परियाक्याचा ते पुचा धर्मेतः सहताः । विं धर्मविसुखेनीहें: नेवर्ष खार्घहेतुभि:। तरपुत्रा वरं वे तुपराचेंका दृष्टमाः ॥ पत्रपुष्यपताच्छायाम् तत्रवस्कातदास्यः। परेवासुपक्रमंनि तार्वनि पितासदान् । हितारमपि संप्राप्तं हायायुग्यवज्ञादिभिः। पूज्यमध्य तर्वे स्विवद्वेषविताः ॥ पितरं नोपश्चित्त हमा व्यवकोभवः। तारयन्ति च मे सम्बन् सर्वस्यातिष्यहायकाः । तकात्ते पुत्रवत् खाच्या विधिविक्रणपुत्रव । दिजे: पिळमनुष्यागामभोज्याः खुयेदा चदा॥ जनसम्बद्धारोपीयः प्रतियाश्चार्वार्येषः। एते खर्मात श्रीयमी वे चान्ये सव्यवादिन: "" रवाद्ये विद्युराची तक्तात्रचप्रभूषावासा-ध्यायः ॥ 🐞 ॥ च्यापि च । "भूमिहानेन ये जोका गोवानेन च कौर्तिताः। ते जोकाः प्राप्यते युंभिः पाइपानां प्ररोच्च ॥

चन्त्रमेनं पित्रमहंमेनं
न्योधमेनं इस पृच्याती:।
हे हे तथा हादिममातुबुन्ने
पचान्योभी नरनं न बाति ।
यथा सुप्तः कुन्तसहरिष्ठ
यथातिष्ठतुक्तानियमप्रयनान्।
तथान हचाः कनपुष्यभूताः
खंखामिनं न्यनादृष्ठरीन ॥

गोवर्क उवाच।
दल्लवार्थं यथा गोवर्मायकोषं वरुषते।
हावादिकारणयकोः पश्चिको विजये च।
एक्स्वलगार्शेष चौवदार्थन्त देविनाम्।
एक्स्वलगार्शेष चौवदार्थन्त देविनाम्।
एक्स्वलग रच्छा पष्यकः स उष्यते।
एक्स्वलगि करानि सुद्रवन्त्रयक्षास्था।
सविक्वनैनं प्रोत्तं भिका प्रभे: समाज्ञता।
प्रवन्ति वस्तरे प्रश्चे दिवारं प्राक्चनार्थः।
यावस्तरं पितुर्मातुवपकारं यविः जतम्।
एवं पुत्र समारोध्या एवं तस्वविक्षो विदुः॥"
दक्षादि वाराक्षपुरायो गोवर्मामाकारणामाध्यायः॥ ॥ ॥ सक्तियहच्चा यथाः,—
"सम्बस्ती वरुष्यक्ष व क्ष्तिकः वहावक।

न क्रित्यो विकारण जबुमरण नहायन ।
क्रिक्तियाचे न वे हचा न क्रित्याः नहायन ।"
हित च वाराष्ट्रपति नास्त्यशैषासूषं नामाध्यायः ॥ ७ ॥ इचीत्पाता यथा,--"पुरेष्ठ येष्ठ प्रधान्ते पादपाचेन रोहिताः ।
कहन्तो वा स्वन्तो वा स्ववन्तो ना बसूनुसान ॥
ध्याता वा विना वार्त ग्रास्ता सुचनस्य

हुमा: । सर्व पुर्वा तथा काले द्रश्रीयन्ति दिश्वायना: ॥ पूर्व्यावस्थां द्रश्रीयन्ति सर्व पुर्व्या तथा भवेत् । चीरं कोशं भदं रक्तं मधु तीर्य सर्वान्त च ॥ सुष्यानवरोगा: सञ्चा प्रका रोहन्ति वा

**खत्तिस्की इ प्रतिता; प्रतन्ति च∙तयोव्रता: ३** य्यं वर्षास्य ते अकान् वियाक्षणक्रमेव च । रोहने चाधिमधीत चर्चने देशविक्षमम् । प्राक्ताप्रयतने कुर्यान् संधाने योधपातनम् । बालानां सर्वे कुर्यादालानां प्रवपुर्विता 🛊 सराङ्भेरं ज्ञारते प्रजापुर्यमननगरम्। चर्य सर्वेच गोचीरे केंद्रे दुर्भिवतचम् ॥ वाच्चापचयं मद्यं रक्तं चंद्राममादिशेत्। मधुसावे भवेद्वप्रधिर्णेणसावे न वर्षति ॥ चरोगं शोषमं क्षेयं बचान दुर्भियलयाम्। श्रुक्तेय संप्ररोक्त वीर्यसम्बद्ध कीयते। जल्याने पतितानाच भवभेदकरं भवेत्। स्वानात् स्थानन्तु समने देशभङ्गन्तवाहियत् । व्यवत्खपि च श्चेष्ठ रोहतृतु च धनचयम्। स्तन् पूजितहचीत सर्वे राम्नो विपद्यते । पुर्वेषचे वाविक्षते राक्षीलः सुंतथा दियेत्। व्यन्येषु देवयुक्तेषु दचीत्यातेषु मन्त्रितः। च्याच्छादयित्वातं इच्चं ग्रन्थमास्त्रीविभूववेत् । ष्टचोपरि तथा ऋषं कुर्यात् गापप्रभानाये । शिवसभ्यवैयेद्वे पशुचाक्षी निवेदयेत्। मूर्वेभ्य इति यद्वीमा जला रहं अपेत्रया ।

सभाष्ययुक्तिन तु पायसेन संपृष्य विप्रांचतुरच स्वात्। स्रोतेन कृत्रेन तथार्चनेन देवं चरं पापविनाश्चरेतो: ।" इति साक्ष्येचतुत्रशान्तिक्षयोगानप्रश्चसनं नास २०६ चाध्याय: ॥ ७ ॥ चाथ स्वप्रतिष्ठाः।

भीक्ष उदाच । "पार्पानी विधि अक्षन् यथाविक्षराद्य । विधिना येन कर्त्तवां पार्पोद्यापनं वृष्टें: । ये च कोका: स्टूताकीवां तानि चेव वृद्ध से ह

प्रतस्य क्याच ! पादगानां विधि वक्षे तथैबीयानभूमिष्ठ । तक्षामिधिवत् सर्वे समाप्तिं जगदीचर ॥ स्वास्त सक्षपसंभारं काला प्रयसमानसः । पूजयेद्वाक्षयं तद्वहेमवक्षात्रवेपने: ॥ सम्मीवध्यद्वे: विक्तामानापृष्यविभूषितात् । दक्षाक्षयेद्वंद्वस्य दासोभिर्मिवेद्येत् ॥ सूचा चैव तथा कार्ये समें सां क्षंवेधनम् । कुछलचापि दालयं तदहेमपालाकया । फलानि सप्त चाधीया कलधीनानि कारयेत्। प्रक्रीतं सर्ववृत्तामां वैद्यां सानधिवास वेत् ॥ घपन गृग्वुं श्रेष्ठं ताम्याचे र्धिष्ठितम्। सर्व्याम् धान्यश्रमः कला गन्यमान्यानुविपनेः ॥ कुम्मान् स सम्बेष्ट्रचेषु म्ह्यापयित्वा वती स्वयन्। प्रवादिका दिवामी च क्यांगादिजनिसम्बगम् । यथा च लोकपालागासिकारीमा विधानतः। वनसानेर्धिवासमेवं कार्यं दिजातिभः॥ सन: युकास्वरधर: सीवर्णहनप्राखराम्। मर्गाद्रज्ञो को स्थरी द्वी गौरया च्या च्या स्थालि-नीम् ॥

ययस्विनी इत्तमधादुन्सकेहास्टइस्खीम्। नतीर्रामिकमम्बीग वाद्यमङ्गलगीतकीः ॥ ऋगयजु:नामाधर्वायां धारकेरभिमक्तया। तेच कुम्भे: संकापनं कुर्याष्ट्रवाचागपुड़व: ॥ शुज्ञाम्बर्धरः श्रद्धो यजसानः स्वयं जपेत्। गोभिविभवतः मार्चातृत्विजस्तु समादितः॥ चैमऋत्री: सकटकेरङ्गुक्तीयी: प्रवित्रकी:। वासीभि: प्रयमीयेच सञ्चीपस्करपादुके: ॥ चौरामिषेर्वलिं इदाद्यावहिनचत्रयम्। चीमच सर्पिषा कार्यीयदे; क्षणातिलेशीय ॥ पलाग्रसस्यः शस्ताचनुष्टेरिद्ध नयोत्सवः। दिभिया च पुनस्तहत् श्रेष्ठा तजापि शस्तितः ॥ यद्यदिष्टतमं कि चित्तसह्हादमसारः । च्याचार्य्ये दिशुगं दस्वा प्रशापका समापयेत्॥ ष्यनेन विधिना यस्तु कुर्धाव्यक्तीस्त्रवं सदा। भर्जानुकाभानवाप्नीति तत् तदानस्यभय्ते ॥ यश्वेतमपि राजिन्द्र हर्षा संस्थापयस्युषः। मोर्गा स्वर्गे वसेद्राजन् यावहिन्द्रप्रतचयम् ॥ भूतभवांच मनुजांकार्यद्रीमसंमितान्। परमां सिह्माप्रोति पुनराष्ट्रसिदुलैभाम् ॥ य इदं ऋगुयातियां आवयेदापि मानव:। सीर्या संपूज्यते देवें बे बालोके महीयते ॥"

र्रात पादी स्ट्रिवस्ट २६ व्यध्याय: । 🗰 🗈 ष्टचन्क्टिने दाघी यथा,--"तसात क्हेर्येन् इचान् सुप्रयापितान् करा। यदीक्हेन् कुलहिं स धनहिं स प्राम्यतीम् ॥ यक्षिष्ठी देवतानाचा प्रिकेटकचितानपि। केरिसाफ्बेटयेकोसान् मरकष्टिसुद्धये: ॥ मृपद्यानिभवेत्स्रीम् चिचाहची निपाति । यवियोगी इयं याति सीमाष्ट्यी विपातिते। तसात फ्रेंद्येदृव चं देवना धिखितं कचित् ॥ वापीक्षपत्रामानां हैरने रोधने कते। कुलाम्यकुलतां यान्ति नरायां सुद्रातानाम् ॥ तद् च हिर्यद्यस्त हलान् छायासुधीतलान्। कासिपत्रवने घोरं पीचाते यसकि क्रारेः॥ नगरोपवने इचान् प्रमादाद्धि च्हिनरि यः। स ग्रन्थे बरकं नाम जुम्मणं रीहदर्शनम् ॥ विक्वादिपालनं क्यां कुमं भयदमन्यथा। मीष्टचानीपयेत् पच्च यदि स्वर्गात कीयते।" द्रखाद्ये विष्युरागी वादगारासप्रतिष्ठाध्यायः॥

विधासा न्याधिरः उत्तरपन्युनी उत्तराबाहा उत्तरभाद्रपत् रोष्टिकी चन्ता पुष्यः रेवती च। 🛊 । राजमार्भके।

"प्राजेश्रयवयोत्तराहितिमधामार्शकतिया-

पीव्यानुकामरीचयः श्रतभिषा स्वातिविशासा

जिवाके इनितेन्द्रनन्दनदिने वारे स्थिरस्थीदमे प्रस्थानां वपने भवन्ति सवने प्रस्ते तिथी रोपसी ॥ ₩॥

हैमाम्भसा रूचवीणं काली मन्त्रेया रोप-

वसुधित सुभीतंति पुर्यादेति घरेति च। नमस्ते सुभगे निर्वं दुभीश्यं वर्द्वताभिति ॥" 🛊 ॥ অথ ছলমনিভাৰতভাষি। মুখ্য: অস্থিনী ण्येष्ठापूर्व्यकल्ग्नीधनिष्ठान्द्रग्राधार: स्वाती चार्हा सदा रोक्षिणी ऋलं इस्ता रेवती चनुराधा अवसा पृतर्ञसुष । यथा दि।

"पुष्याश्चिप्रक्रभगदेवतवास्त्रयु चन्द्रागिनेश्रमघरोष्ट्रिक्तन्त्रच्छे । पौष्णाषुराधक्षरिभेद्य पुनर्श्वसी च कार्याभिषेकतनभूतपतिप्रतिष्ठा ॥" 🗰 🛭 व्यथ विश्वितिष्यादिः । भविष्य । "प्रतिपच दिनीयाच हनौया पच्चमी तथा। दशमी जयोदशी चैंव पोर्गमासी च कीर्जिता। सोमो हक्सांतक्षेत्र शुक्रक्षेत्र तथा बुध:। रते चीन्ययृष्टाः प्रोक्ताः प्रतिष्ठायागकमीति॥" द्रि च्यां भिक्तत्वम् ॥

ष्टिकः, पुं, कुटलवृष्यः। इति इत्सालाः॥ वृष्य-माजचा (यथा, रघुवंग्री। १।३०। "नित्तं स्वयमिव चोषाइत्व्यमात्रमञ्चकम्।") इचचर:, पुं, (हुईं चरतीति। चर+ट:।) वानरः। इति धनञ्जयः ॥

हणक्रायं, की, बहुनी हचामां द्यारा। यथा। ष्ट्रचास्य ष्टचयोर्वा इत्या इत्यच्छाया द्वरा-च्छायम्। बङ्खं तुष्टचच्छायमिति। षष्ट्रा-श्रकाया बक्रुनाचहित कोविसम्। इति को नपुसकातिङ्गसंघाचे भरतः॥

इक्षध्यः, पुं, श्रीवेष्टः । इति राजनिधेग्द्रः ॥ वृत्तनाचः, प्, ( वृत्तामा नायः । ) वटव्यः । वृत्ताम्बः, पुं, (वृत्ते व्यम्बो यस्य । ) व्यास्थानकः । इति भ्रन्टरकावली ॥

दचपाकः, पुं. वटष्टचः । इति ग्रन्थ्चिन्दका ॥ ष्टचभवनं क्षी, (द्रचस्थितं भवनम् !) द्रचकोटरम् । इति शब्दचित्रका ॥

रचभचा, स्वी, (रुक्तं भचयतीति । भच 🕂 याच् । ततराप्।) वन्हाकः। इति भावप्रकाग्रः। द्याभिन, 🕽 की,(द्यं भिनत्तीता भिट्ट 🕂 किए।) हचभिद्, 🥬 वासी। इति हेमचन्द्रः ॥

इचिभेदी, [नृ] पुं. ( इच्चं भिनक्तीति। भिद्+ बानि:।) एचादन:। इत्यमर:। नेहानि इति भाषा ॥ टक्कः । इति चैमचनः ॥

व्यय प्रचारोपणनवानाहि। प्रतिभवा सर्जं हत्त्वमकेटिका, की, (हत्वस्य मकेटिका।) जन्तु-विशेष:। काट्विङ्गल इति भाषा। इति

> रचन्डद्रः, पुं, (रचन्टरि भवतौति। भू + किप्।) चलवेतसः । इति श्रम्द्चन्द्रिकाः ।

रुचवरा, काी. (इन्हें रोहतीत। वर्म + क:। तत्रहाम्।) वन्दा। इत्यमरः। चान्दतश्रवा। इति राजनिष्येष्ट: ॥

वचवाटिका, खनी, (बच्च खा वाटिका।) खमातः-गणिकागिष्टीपवनम्। रत्यसरः ।

विचादनः, पुं, (विचमित्ति नाष्ययतीति। बार्+ खाः।) वृत्तभेदौ। इत्यमरः। नेहानि इति भाषा। (यथा, सन्दाभारते। ५ । १५८। ए। "सकीलक्रकचाः चर्ने वासी हचादनान्विता. ।") चयत्यहचः। सधुच्छचम्। कुठारः। इति मेरिनी ॥ पियाल:। इति धर्वाः ॥

रचादनो, स्वी, (रचमत्तीति। सर्+स्य:। कियो डीघ्।) बन्दा। विदारोकान्दः। इति मेदिनी। नं, २९३॥

ष्टचादिरहकं. } क्ली, चालिङ्गनम् । इति भ्रस्द∹ विचादिकः एवं, 🥬 साला ॥

ष्ट्राम्ब, क्षी, (ष्ट्रचस्याम्बम् ।) मष्टाम्बम् । तेन्तु-कौति खातम्। इति रायसुकुटः॥ सहादा। इति भरतार्यः ॥ चामलञ्जाटाः। इति सार-सुन्दरा ॥ चुका। रित भागृही चिताहय: ॥ तिर्मिड़ीकम् २ चुक्रम् ३। इत्य-मर:। चान्त्रशाकम् । चुकान्त्रम् ५ ति(सड़ी-फलम् ﴿ भाकात्राम् ६) व्यव्यपूरम् ८ पूराकाम् ६ रक्तपूरकम् १० चुड्।काम् ११ वीजान्यम् १२ फला स्वतम् १३ व्यासाष्ट्रचम् १८ व्यासापलम् १५ रसान्तम् १६ श्रीशान्तम् १० , खळालाम् १८ चास्त्वीजम् १६ च्यापलम् २०। बास्य गुगाः। कट्लम्। कषायलम्। उचालम्। कपाप्रे-क्तृत्वासिमीर्गदरक्तद्रद्राद्रगुल्म। (तसार्व्रगदीय-नाशिलाच। इति राजनिघेग्ट: ॥ व्यपि च। "एचा काममकोषां वातनं कर्पात्तम्। पक्तनु गुरु संद्याचि कट्कं तुवरं लघु॥ व्यक्तीयां रीचनं अर्घंदीपनं कषवातसन्। ळवाश्यिष्टकी गुलायूल हारी गणा जिन ॥"

इति भाषप्रकाशः इति प्रब्द्चन्द्रिका।

वचायुळेदः, पुं, ( वृक्तस्यायुर्वेदः । ) तराचिकत्-चादिशास्त्रम्। तद्यथा,--

धन्वनार्यवाच ।

"हचायुर्वेदमास्यास्य प्रचक्षोत्तरतः यभः। प्रावटी याच्यतस्वास्त्रं आष्टिश्वत्यं क्रमेण त्। दिचा दिश्सुत्पन्नाः समीपे कराटक हुमः ॥ उदानं सहवासे स्थान् तिलान् वाष्यय

पुष्पिनाम्। यक्षीयादीपयेद्रचान् द्विवं चन्द्रं प्रपृष्ठयेत्। भुवा कि पच्च वायबं इन्हें प्राचे भ्रविधावस्।

नचनावि तथा नातं प्रस्थले दुमरीपवि । प्रवेशस्त्रेत्रहीताचान् पुष्कारिय्यानुकार्येत्। इस्ता मचा तया मेत्रमार्ट्यं पुर्खं सवास्वम् 🛊 जनामयसमारमे वार्यचीत्ररावयम्। चंपूच्य वर्ष्यां विद्यां प्रचर्ननां तत् समारभेत्। षरिष्टाभीकपुत्रामधिरीवाच प्रियङ्गवः । अधोककरलीजम् सथा वकुलराङ्गाः । भारं प्रातस्तु वर्भशी ग्रोलकाचे दिनानारे। वर्षामं भवः श्रोबे सेलवा रोपिता हमाः। खत्तमं विश्वतिर्वता मध्यमं वोष्यानारम्। स्वानात् स्वानान्तरं कार्ये द्वार्या द्वारान

विषताः स्युर्वना हताः प्रस्तेकारी वि भोध-

विष्कृष्टनपद्मात्तान् सेचयेक्शीनवारिया । पाननाची कुलत्येच माविस्तुहैयेवेक्तिते:। ष्ट्रतग्रीतपयःसेनः प्रलपुत्र्याय सर्वदा ॥ च्याविका अग्रज्ञ अपूर्णीयव पृष्ठ तिचानि च । गोमांससुद्वाचेति सप्तरार्थं निष्ठापयेत् ॥ खन्सेकः सर्वद्यार्था फलपुष्पाद्रहिदः । सत्वाम्भया तु सेकेन रुद्धिभेवति ग्राखिन: ॥ विद्रक्षतक्ष्योगेलं सहयं सार्वं च दो च दम्। सर्वेवामविश्वेष हत्तामां शेष्टवर्डनम्॥"

रतायये अषापुरासी एका धुर्नेद:॥ ( बास्यान्यद्विवरणं टह्नसंहितायां ५५ बाध्याये द्रष्यम् ॥)

ष्टचार्चा, स्त्री, (त्री वर्षतीति। वर्षे + वाण्। टाष्।) सक्षामेदा। इति राजिक्षेग्ट: ३ इन्तालयः, युं, (इन्त्र कालयो यस्य ।) पची।

हत्तावास:, पुंक़(श्चे खावासी यस्य ।) हत्तकोटर-वासी। इति केचित ॥

इति श्रन्दमाना ॥

इचात्रयी, [न्] पुं, (इचमात्रयतीति। जा + त्रि 🕂 क्यि (न: ।) चुद्रोलुक:। इति राजनिर्घेग्ट:। हचीत्पल', पुं, कश्चिकार:। इति रवमाला॥ इच, इंध इली। इति कविकल्पद्रमः॥ (बधा•-पर्॰-सक्॰-सेट्। अनिङ्निष्ठ:।) है, हक्त:। इति दुर्गादासः ।

क्षण, द्रें कि त्यांगे। दिति कविकच्यहमः॥ (चुरा०-भ्याः भा-परः स्ताः सह। स्रान्ड निष्ठः।) दै, इस:। (क, पर्कावति वर्कात। इति दुर्गादास: । रुज, देध रुभी। सामे। इति कथिक कपहुम:॥ ( द्या॰ पर॰-नक॰-सट्। सनिङ्गिष्ठः। ) र्रे, इसः। घ, प्रवास्ति। वरीष्ट्रच्यते। इति दुर्गादासः॥ रूच, ल ४ इ. खारी। इति कविक कपर्मः।

क, ष्टब्सी। इ, ब्रह्माते। इति दुर्गादायः ॥ रुज, ज इ दे व्यागे। इति कविकस्पद्वमः । ( ऋदाञ्चात्मञ्चकः सेट्। चानिङ्गिष्ठः ।) सप्तमस्वरी। ल, इ, हत्ता। दें, हत्ता। दति दुर्गादाम: #

इति क्यु:।) पापम्। इत्युक्षादिकीयः। चाका-भ्रम्। इति सिश्वान्तकी सुद्यास्यादि इति:। निराकर्यम्। इति संचित्रसारीयादिवृत्तिः । (संघाम:। यथा, ऋषिरे। १। ६३ । १। "संशुक्षं इकने एके।"

<sup>त</sup>ष्ट्रजन इत्यादीनि चीमि संयासनासानि व्यत्र पूर्वे विशेषकी इजने वर्जनयुक्ते संगामे डि वौरा; पुरुषा वच्नामी विस्थमी।"दति तहास्ये कासका: । वजम्। इति निचस्: ।२।६ । यथा, भरम्बेदे। १ । १६६ । १५ ।

"विद्यामेषं इजनं जीरदाइम्।" "इलमं बलम्।" इति तद्वाची वायवः ॥ प्राक्षिकातम्। यथा, ऋगवेदे । १ । ८ ८ । ५ ।

"जर्यक्ती इजनं पश्चरीयते।" "इनमं गमनधीलं चङ्गमं प्राधिनातं नर-थन्ती \* \* • इजनं इजी वर्जने। वन्येत इति इननं पाश्चिनातम्। कृषु द्विमन्दिनिधा-ण्थः कारिति काप्रवायः । कित्वास्तिप्रभगुगाः-भाव: यारगादेशे प्रत्ययखर:।" इति तज्ञाखे

रुजनः, पुं, (एक + क्युः ।) कैयः । क्रुटिवे, चि । इत्युक्यादिकोव:॥ (वाधके च चिं। यथा, **भटने है। इ. १. १. १. १. १** 

"तमान्नं इजनभन्यचा चिन्क्रो।" "ष्टनमं वाधकम्।" इति तदाखे वायकः।) प्रकाः, खा, अवभूमि:। इति के चित् ।

हिजन, सती, (हर्णी वर्ष्णने+"इस्ती: किया।" डबा॰ २ । ४० । इति इनच्। स च कित्।) पापम्। रत्यमर:॥ ( यथा, भागवत । १०। RE | 25 |

"तज्ञ: प्रसीद टिजिनाईन तेरिङ्गुन्यलम् ।" इ.सम्। यथा, तत्रेव । १। ६। १६। "इजिनं नार्षेति प्राप्तुं पूर्ण्यं बन्दासभी स्टापा:।" मापविभिन्त, जि । यथा, सञ्चाभारत । २।२०।१। "द्वानां गतिमाञ्जोति श्रेषसीरुष्ट्रपश्च कि च ॥")।

रक्तचमे । स्यम्। इति हैमचनः ॥ ध, द्वासि । वरीहच्यंत । वर्जनार्थोध्यमिक्षेत्र । दिणनः, पुं, निग्रः । कृटिवे, चि । इति मेदिनी । ने, १३६ । (यथा, ऋस्वेदे । ६ । ४६ । १६ । "वासमने वास्त्र विजन पश्चि । होन। इव याव-स्रत: ।"

> "द्विने कुटिले पणि।"इति तद्वाखी सायकाः॥) वृक्त, र म उ भच्छे। इति कविक्क्पहुम; ा (तना०-उभ•-सक•-सेट्। क्रावेट्।) इ म, ह्योति वर्णोति द्रस्ति वर्नुते। उ, वश्येत्वाद्यता। इति दुर्गाहास:॥

(चारा०-च्यास्म०-सक०-सेट्।) सप्तमखरी। त, हत, क हीप्ती। इति कविकस्पद्वम: । (चुरा०-पर० -खन•-छेट्।) क, वर्षयति । इति दुर्गादास: ॥ वृत, इ उ व स वर्णने । इति काविकस्पष्टमः ॥ (भ्वा०-चात्स०-स्थमनी: उभ०-सक०-सट्। क्रावेट्।) क, वर्षते। छ, वर्षिता दृष्टाः। व, वर्त्यति विष्टत्वति। ए, चाहनत्। इति दुर्गादासः॥

दनमं, भी, (दम । "कृपृक्तीता" उथा० २। दश हत, यह उसमत्ती। धर्या। इति कविकत्य-हम: ॥ (हिंबा०-खात्र०-सक्०-सेट्। जावेट्।) य इ., इत्वते। उ., वित्तेला इस्ता। सम्मितः संवनम् । इति दुर्गाद्यसः ॥

इतः, चि, (ह+क्तः।) ज्ञतवरयः। तत्पर्यायः। इस: २ वाष्ट्रस: ३। इत्यमर: ३ (यथा, इ.र.-वंशी । १२० । १० । "तथा इचवधे प्राप्ते साहाय्यार्थे हती स्या ॥")

हतपत्रा, की, (हतानि पत्राख्यसाः।) गुन्नदात्री।

इति राजनिवेश्टः। हितः, की, (ह + क्तिन्।) वेष्टनम्। तत्प्रयायः। वर: २। इत्यमर: ॥ ( यथा,---

"व चिच्चायादानै; प्रधिकचनसम्तापच्यमं यसेक्द्रं पुर्वेक्द्रां व सुरमञ्जूषीकनम्पा। चरे रे सन्दारहम सङ्जमेतलातृचितं हतीभूतो रचस्यपरमपरेवां पलम्य ॥"

रमुद्धरः ।) प्रार्थेनाविष्ठेष:। इकार्ये। इति भरत:। वर-कम्। इति सेहिनी ॥ गोपनम्। इति शब्द-रवावनी ॥

इतिह्नरः, पुं. विकङ्गतष्टचः। इति ग्रन्दरत्रा-वली । इतिकारके, चि

टक्तं, क्री, (टल+क्त:।) चरित्रम्। (यथा, कथासरितागरे। ३। १८।

"तव तस्त्रुविजान् भन्तृन् भायनयः स्त्रिटहत्तयः। ष्पायदापि वर्तीहर्स कि सुवानि कुताकाय:॥") पदान्। रत्यसर: । यथा, इन्होसञ्जयाम्। "मद्यं चतुष्पदी तच दृत्तं कानिदिति द्विधा। इत्तमचर्यं कार्तं चातिमी चालता भवेत्। चममद्वेषमं इतं विषमचिति तक्षिधा ॥" ष्टति:। इति मेरिनी । वेदबोधितखाचारस्य मस्मिकनम्। इति इत्ताध्ययनिर्देशस्टीकार्याः भरतः ॥ (वार्ताः। यथा, कथासरिसातरे। प्रवा ११६।

"न सार्गेष्टत्तमेनको वाच्यं पिक्षप्रदेखवा ॥" काचारः। यदा, भगीः ४। २६० । "खनेन विधी दक्षेत्र वर्षयन् वेदध्यक्षित्। यपेतककायो नित्धं अञ्चलोके सङ्घीयते ।") टक्त:, त्रि, (ट्रा्+क्त:।) व्यक्षीत:। (बधा,

रामायथ। २। ६०। ०। "जानन् स्प्रयं उत्तं न राजानसुदास्वन् ॥" "इत्तमतीतम्।" इति तड्डीकाः) हुए:। वत्तुंतः।(यथा, भागवते। ८। २५। २८। "क्त नो खञ्चितके शोरी समद्यो विरम्तरी।") लतावर्कः। इत्यमर्टीका ॥ व्यधीतः। ऋतः। इति मेरिनी # (नियात: । वथा, र्घु: ।६।६८।

"स इतपूड्यानका कामचले-रमाखपुत्री: सवयोभिर्त्वित: 1" चातः। यथा, रघुवंशः। २। ५०। "सम्बन्धमाभाषसपूर्वमाहु-र्षेतः स मी सङ्गतयोक्षंत्राक्षी ॥")

# हित्तः

अय दत्तवस्ति । मया,—
"दत्ताति वाष्ट्रनादश्वस्तव्यद्यास्यः ।
ययाञ्चनावसमञ्जत्ञ्वसमञ्जन्भास्यः ॥
स्वीपाध्यस्यापाधाः स्वर्णयादयः ॥" ॥
स्वीपाध्यस्यापाधाः स्वर्णयादयः ॥" ॥
संपूर्वेग्रभेषतानि यथा,—
"संपूर्वेग्रभेषतानि स्वपद्तस्पंथाः ।
स्वावस्वृतिसम्बद्धस्प्रप्रथाः ॥
स्वावस्वृतिसम्बद्धस्प्रथाः ॥
स्वावस्वृतिसम्बद्धस्प्रयाद्यः ॥
स्वावस्वृतिसम्बद्धस्प्रयाद्यः ॥
स्वावस्वृतिसम्बद्धस्प्रयाद्यः ॥
स्वावस्वावस्वित्रयास्यः स्वयाद्यः ॥
स्वावस्वावस्वावस्यः ।
स्वावस्वावस्यः ।
स्वावस्वावस्यः ।
स्वावस्वावस्यः ।
स्वावस्यः स्वर्णे

हतः, पुं, (श्वक्षे हतः । खत्यार्थे सम्।) कूमीः। इति राजनिष्यहः । (नामनिष्येवः । यथा, महाभारते । १ । ३५ । १० ।

"हत्तसम्भिनी गागी दी च पद्मावित स्नृती ह") हत्तकक्षटी, क्षी, (इत्ता वर्त्तुता कक्कटी।) वद्मुला। इति राजनिष्यटः॥

इत्तर्गास्त, क्की, (इतस्य प्रयास्य गस्ती कीश इत गस्ती यस्मिन्।) मदाविश्वेष:। तस्य जन्मणं यचा.---

"भवत्यकालिकाप्रायं समासार्ग्य हराचरम्।
हर्भे कद्यासम्भात् हर्भात्य पुत्रः सहतम् ॥"
सस्य उदाहर्यं यथा। जय जय जनाद्देव
सङ्कित्वनममस्य हाग्राविकस्य र म्हणपद्मिष्य नयनपद्मापद्मिनीविनोदराज्ञ सभासुर्ययः पटलपरिप्रतिस्वन कृष्ट । हर्म सकासनादि हन्दार क्रम्स्वन्दि ग्रीयपादा र किस्द न्द्रिसी क्रयोगीकसुर्यमन्द्रि। वितक्षित्र स्वन्योतिः स्व स्पनाय
भाष्य जगनाय मामन्दिभ्य दुःस्व व्याकृतं र च
र च। इति इन्द्री ग्राक्ष स्थान् दुःस्व व्याकृतं र च

इत्तगुकः, पुं, त्यविधिषः। तत्पर्थायः। इतः १ दोर्चनालः ६ जलाश्रयः १। द्विधार्यं एकः ख्रूतः दिनीयो ज्ञष्टः। अस्य गुजाः। मधु-रत्नम्। धीनत्वम्। कृष्णित्तात्विधरहाइरत्त-नाधित्वम्। तेषां मध्ये स्यूत्तनरस्याधिकगुज-स्वाः इति राजनिष्यदः॥

हक्ततः, [स्] च, (इक्त + तस्त् ।) हक्ति । यथा, "स्तिग्रहायधनिष्णिकक्तिर हिनीयायाः । ध्यक्तिर हिनीयाक्तात् वा तस्तिः स्वात् । व्यव्य धनं ध्यक्तनम् । इक्ति न च्यव्ति हक्ति। न च्यते । हक्ति न च्यति थ्यः । च्ये । हक्ति न च्यते । हक्ति न च्यति थ्यः । च्ये । हक्ति न च्यते । हक्ति न च्यति थ्यः । च्ये । हक्ति । हीयमानपापयीमाच । ह्यिमानपापयुक्ताद-क्क्तिर हिनीयाक्ताह्वा तस्तः । हक्ति ध्राक्ति सहीयते

ष्ट्रप्ततक्ष्युनः, ग्रं, (वृत्तक्षाक्षुनः।) वावमानः। इति राजनिर्धेग्दः॥

इम्मनिकातिका, क्यो, नखनिकावी। इति राज-निर्घाटः ।

इत्तपका, की. (इतं वर्त्तं पर्धे यखाः। दीव्।) सञ्चाम्रकपुष्यका। पाता। इति राजनिर्धेयः।

वृत्तपुष्यः, पुं, (वृत्तं वर्त्तृकं पृष्यं वस्त्रः ।) शिर्दीवः । नदमः । वासीरः । कुक्तनः । सहरः । इति राजनिषेषः ॥

वृत्तपत्नं, क्री, (वृत्तं वर्त्तृ तं पानं यस्त्रः।) मरी-चम्। इति राजिनिर्वयदः। ग्रोतपानमाणस्य॥ वृत्तपत्नः, पुं,(वृत्तं पानं यस्य।) दाद्दिमः। वहरः। इति राजिनिर्वयदः॥

वृत्तपाला, चारी. (वृत्तं वर्त्तुलं फलं बखाः।) वार्त्ताकी। प्रशास्त्रकी। चामलकी। इति राजनिर्घराटः॥

वृत्तवीत्रः, युं, (वृत्तं बीजं यस्यः ।) भिक्ता। इति शाजनिर्वेग्टः ॥

वृत्तभीजका, क्यी, (वृत्तं वर्ष्तं बीजं यस्ताः। कत् सतराप्।) पाक्षरपति। इति शाक्षतिकेतः॥ वृत्तभीजा, क्यी, (वृत्तं बीजं यस्ताः।) चाएकी। इति राजनिषेत्रः॥

वृत्तमां स्वता, क्वी, (वृत्ता मस्तिवेव।) श्रीतार्कः। मोदिनी। इति राजनिवेश्टः॥

वृत्तम्यः, चि, (वृत्त + स्था + कः ।) वृत्ते तिष्ठति यः । यथा, मनुः ।

"तुरीयो वक्ताहत्वायाः चाचियस्य वधे सहतः। वैद्योश्याद्योशो इत्तस्य गुद्दं चेयस्तु घोद्याः।" इत्तं यथाः —

"गुरुप्ता एका ग्रीचं सत्वासिक्यिनगरः। प्रवर्तनं दिनानाच तन सर्वे एसस्कते ॥"

इति गोपालपञ्चाननसम्ब्रहिससंग्रहः॥ वृत्ता, क्यी, भिक्तिरिटाष्ट्यः। रेग्रुकाः वियहः। भौत्ररोहिको ॥ इति राजनिर्यस्टः॥

वृत्ताध्यमिहिः, की, (वृत्ताध्ययमयोक्षेतिः।)
विश्वभिम्। इत्यमरः ॥ वेद्वीधितस्वाचारस्य
परिपातमं इत्तम्। व्रत्यक्षमपूर्वेकं गुद्रमुखेन वेदाभ्यासः अध्ययम्। त्रयोक्षेत्वक्षत्रपर-पातमस्तिकस उपचयी बद्धवर्षेकं स्थात्। व्यक्षस्थारिक सः। इति सरतः॥

वृत्तानाः, पुं, संवाहः। तत्त्रयोगयः। वार्तार प्रष्टतिः ६ उदम्तः ४। प्रकामरः ॥ श्रुतिः ६। प्रति प्रान्द-रक्षावती ॥ (यथा, क्षथासरिक्षावारे। २।२६। "सर्वमान कृत्रयानां विकारादिसम्बदीत् ॥") प्रक्रिया। कार्ने क्षाप्रम् । प्रकावः। प्रकावः। प्रति मेदिनी ॥ (यथा, मनौ। ३। १८। "न नाष्मम् कृत्रयोगाप्रधाप कि तिस्तोः।

वृत्तः:, क्की, (वृत + क्तिन्।) जीविका। इस्समरः ॥ ( सथा, सनी। ४। २५६।

"रघोदिना महस्यस्य कृतिविषयः ग्राम्थतो ॥") विवर्णम् । (यथा, कानको । "स्वस्त्यार्थ-विवर्ण दृत्तिः॥") कौश्चिक्यादिः । प्रवर्त्तम् । इति मेदिनी ॥ (यथा, ग्राक्तमवे । ॥ । "उत्पद्धायोनेयनयो रपत्कवृतिं वाम्यं कृष स्थित्तया विरतातुत्त्यम् ॥") विश्वतिः। इति धर्णाः॥ ॥ ॥ कौधिन्यादि-वृत्तयो थणाः— "अन्नारं कौधिको वीरे चालकारभटी पुनः। रसे रीने च वीभत्से वृत्तिः चर्म्यम भारती। चतस्रो वृत्तयो द्धाताः सम्मेनात्रस्य माळकाः॥" इति चाश्विष्टर्भये ॥ परिष्ट्रदेः॥

वृत्तिश्वरणे दोषा यथा,— श्रीनारावक जवाच ।

"खरतां पर्दत्तां वा बक्सहत्तां करेतु यः । ख जनम इति जीयः प्रजं तन् म्या भूमिप । ॥ यावन्तो रेखवः सिक्ता विप्राकां नेकविक्दभिः । तावद्यवेषस्य स्त्रपोते च तिस्रति ॥ तमाङ्गार्च तङ्गल्यं पानच्य तमस्त्रक्षम् । तमाङ्गार्च तङ्गल्यं पानच्य तमस्त्रक्षम् । तमाङ्गार्च च भ्रयनं तावितो यमकिङ्गरः ॥ तदन्ते च महापापी विस्रायां चायते समिः । वस्विययस्यां विद्यानेन भारते । तनो भूमिविधीनच्य प्रजाधीनच्य मानवः । हरितः सपनो रोगी सूही निक्यस्ताः श्रवः ॥"

द्दित अक्षिवेची प्रकृतिख्य के १६ कथाय:।
( यव हार:। यथा, मनी। ए। २०५।
"गुरोगुरी विविद्यते गुरुवह निमाचरेत्।"
वर्तत्र सिविद्यते गुरुवह निमाचरेत्।"
वर्तत्र सिविद्यते युनपत्ताः। खाध्यः। यथा,
याप्तिपक्षते। १। "साधाभावधदहत्तिसम्।"
यथा च भाषापरिक्हेरे।

"सिषधिययया स्वा सिहियेश न विश्वते। स पणुन्त व तिस्त्रानदनुमितिभैवेत्॥" चित्तस्यावस्याविष्यः। यथा, पातञ्जले। २। "योगस्थितविष्याः। यथा, पातञ्जले। २। स्वोगस्थितविष्याः। ॥"चित्तविष्यकारास्य स्वेव दृश्याः॥ ॥॥ सापारः। यथा, सांस्थ-तत्त्वकीसृद्याम्। ६।

"बर्धमितिकरस्य इन्तियस्य हत्ती सत्यां तमी-श्रीभवे यः धत्त्वसहद्रेतः।" युक्तार्थः। यथा, कातत्त्रयाकरणारी।

"कारकप्रतियोगिन्यां यद्यदम्बद्गेचते । आपेन्यहुकवाचित्राद्वितकाच तु नेव्यते ॥")

वृत्तिस्थाः, ग्रे, (वृत्त्ये तिष्ठतीति । स्था + कः।) स्टटः इति राष्ट्रिक्षियः: ॥ वृत्ती तिष्ठति, जि॥

वृत्तीव्यक्तिः, पुं, (वृत्ती वर्त्तंत प्रकारः।) प्रज्-स्रवा। प्रति राविवर्षेग्दः॥

वृद्धं, जि, वरकीयम्। वृत्तघातीः काषा वृष्ट-धानीच काप्तुज्ञप्रकायाच्याच विषयत्तिस्तृ। इति सिद्धान्तकोसुरी॥

ह(स्र)चः, ग्रं, (हत्+ "स्काधिकश्चित्रश्चीतः।" ज्या॰ २।१३। इति रक्।) व्यन्यकारः। भ्रमुः।(यथा, ऋग्वेदे। २।४८।२।

"रक्ते युका सम्बग्ध स्थम्।"
"वृत्रं प्रकृष्: " इति तक्ष्यं स्थयः ॥)
दामविष्येयः। स तु लष्टुमुक्त रक्षेय इतः।
दशमरः ॥ (यथा, धरिष्ये। १२०।१०।

**ब्रह्म** 

"मधा इचवधे प्राप्ते साचायाचे हती मदा ॥" व्यस्य विशेषविषर्शनु देवीभागवते वश्रस्कन्धे १ काश्यायमारम्थ द्रष्टयम् ॥ \* ॥ ) मेवः । (यथा, ऋखदे। इ। इइ। इ।

"रन्द्रो खस्ता चरददचवाचु-रपाइन् इवं परिधि नदीनाम् ॥" "हम हेगाति खानाप्रसिति हमी सेवस्तं सेघ-मपाइन् जवान।" रित तहाकी सायगः।) पर्यमिविश्रेषः। इति मेहिनी ॥ इन्द्रः। इति विन्यः ॥ ग्रब्दः । इति सिद्धान्तकौसुद्यासुका(दि-

इकदिट, [ घू ] पूं, (हर्ष देशीति । द्विष् + किए।) इनः:। इति देभचनः:।

ष्ट्रमोचनः, पुं, गाव्हीरः समस्रति खातः। इति प्रव्यक्तिका ।

हजधा, [नृ] पुं, (हजं इतवान्। इन् + "अफा-भ्रायष्ट्रचेष्ठ (क्राप्।" ३ । २ । ८० । इति क्रिप्। ) इन्द्र:। इत्यमर:॥ (यथा, भागवते १६१०।१६। "चाभ्येत्वाभ्येत्वस्थविरो विधो भूत्वाइ वच्चा।" यथा च ऋग्वेदे।१।१०६।६।

"इन्ह कुत्सः त्रवहणं श्राचीपतिम् ॥" "टक्क सं टकायां प्रकृषां इन्तारम्।" इति तद्वाच्चे सायम: ॥)

ष्ट्रचारि:, पु, ( एकस्यारि: । ) इन्हें:। इति ह्रणा-

ह्या, च, निर्धेक:। तत्त्रकाय:। सुधा २ व्यये-कम् ६ व्यविधि: ८। इत्यमर: ॥ यथा, — "बद्खपाधिको यासी बदानीकच बद्ग्डम्। चानाच्यभोजनं यच तृषा तरिति मे मितः।" इति विद्विपुरायी प्रेतीपाख्याननामाध्याय: ।

ष्यपिषा 🕡 "वया दृष्टिः, ससुद्रस्य स्टप्नस्य भोजनं द्या। हचा दानं सम्बद्ध नी चत्य सुक्तनं हचा॥" इति गारुडे ११५ खधाय:॥

ह्याजका, [न्] क्षी, (ह्या निर्येक जन्म।) निर्घेकजननम्। यथा,---"द्याजकानि चलारि द्या दानानि योद्गा। नात्यचं संप्रक्षाध्म यथावदगुपूक्षेत्र:॥ खारुक्तस्य हचा जन्म धन्मवाद्वा गरा: बदा । परपानं सहाजानित परतापरताचा य ॥" इतादा विद्वपुरासी दानावस्थानिसयनामा-

ध्याय: ॥ च्यपि च । "येने श्वतं भागवतं पुरागं नाराधिनो ये: पुत्रवः प्रश्लाम् । सुखे चुतं येने धराभरागा तेषां उथा जन्म नराधमानाम् ।"

इति पुरासम् ।

इचारानं, की, (इचा निरचेनं रानम्।) निष्मल-दानम्। तत् भोड्याविष्ठम्। यया,---"देवपिळविष्टीनं यदीन्त्ररेभ्यः बदोन्तः। द्स्वानुक्रीक्षेत्राधिव वदास्मित्रतत्वाशितं । व्यक्य[योप[क्रियं दानं व्यथं नक्षक से तथा।

गुरवेश्वतवस्तायः स्तेनाय पतिताय च ॥ क्षतन्नाय च यह्तं सर्वदा जन्मविदिषे । पाचकाय च सर्वस्य त्वल्याः प्रतये तथा ॥ परिचारकाय स्वाय सर्वेच पिगुनाय च। इत्येतानि तुराजेन्द्र ष्टथादानानि घोड़ ग्रा॥" इति विद्वपुराणे दानावस्थानिसंयनामाध्यायः॥ व्यव्यवा न्यायमाग्रेस यहलं नन् सप्तविधमपि पुनर्गापक्तियम्। यन पुनरन्धायेन दत्तं सददत्तं बोड्ग्रमपि प्रताहर्नयमेव। इत्यर्थोदुत्तं भवति। नारदेन च।

"दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं घो ज्यात्मनम्।" इति प्रतिषाद्य इत्तादत्तयोः म्ब्ररूपं विष्टतम् । "पगयमाल्यं स्टलिस्तुष्ट्या को द्वात् प्रत्यूपकारतः । की गुस्कानुमहार्थेच दर्भ दान विदे विदु: ॥ चादत्तम् भयक्रीधणोक्षवेगराचारित्वते;। तयो कोचपरी दासवाबासच्हलयोगतः॥ वालम्युट्रास्वतकार्षमस्योक्षसापविकितम्। कर्तासमेई कर्मित प्रतिकाभेच्छ्या चयत्॥ अध्यात्रे पाच सित्य की कार्येवा धर्म संहिते। यह्तं स्थादविद्यानाददत्तिमितन् सद्धतम् ॥" इति सिताचरा ॥

हचामांचं, क्री, (हचा निरचेकं भौनम् ।) देवभिन्न-नुह्रिमानम्। तद्भावार्ये प्रेतलं भवति। यथा, "ष्ट्यारेता द्यामांनी स्थावादी द्यामति:। निम्दको दिजदेवानों स प्रेती आयते नर: ॥" इति विद्विप्राणे प्रतीपार्थ्याननामाध्यायः ॥

हर्ड, की, ग्रेलजगासगत्वदयम्। इत्यस्य: ४ इहु:, पुं. इहुदारकः । इति राजनिघेस्टः ≇ वहः, चि. (वध् वही + कः। "यस्य विभावा।" হাহায়্য ছলি বিত্।) মলযীৰব;। प्रवृद्धः ( यथा, मनु: १२ । १५६ । "न तेन इद्धी भवति येनास्य प्रतितं ग्रिरः। यो वे युवाध्यक्षीयानस्तं देवा: स्थावरं विदु: ॥") पर्विष्ठतः । इति मेदिभी ॥ च्यादास्य पर्यायः । प्रवया: २ म्छविर: ३ जीन: 8 जीका: ५ जरनृ राजनिषंग्दः । पिततः । इति जटाधरः । ष्टद्वकाकः, पुं. (ष्टद्वः वाकः।) काकविष्येवः। दाङ्काक इति भाषा। तत्पर्याय:। द्रोककाक: २ एम्बनाकः १ सम्मानाकः ४ पर्वनकाकः ५

वनाश्रय: ६ कालील: ६। इति हमजनः ॥ द्रहराङ्गा, क्यी, (द्रहा सङ्गा।) नरीविध्यः। पुर्वेगका इति खाता। यथा,---"बन्ति नाटकग्रीचे सु वरी सानस्यक्रिभम्। यम साहें भी जप्रस्ता जलकी कृति हा इर: । क्करते नरभार्ह्स खर्गपक्रमधीभिते। तस्य पचाक्रधापूक्षभागेभ्यच चरित्रयम् ॥ व्यवनीर्क्यप्रयाचे व दक्तियां सामर्थे प्रति । तस्य पिक्सभागे तुन्दी (दक्करिकाक्या ॥

दिमाचा: चैत्रसंचाता: तेग दिकारिका स्त्रुता। मध्यभागात् कता यातु प्रकृरंणावतारिता ।

दक्षमञ्जाक्रया चा तुमक्षेत्र प्रवादायिनी ।

या नि:स्ता पूर्वभागात्तसाद्शिरिवराज्ञही। खर्ययौवेति विकाता सा गङ्गासस्यौ फर्वे॥" इति कार्जिकापुराखे कामकः पपौठनिखेयनाम ८२ बाधाय: ।

रहलं, की, (हड+ल।) हहस्य भाव नः पर्याय:। स्माविरम् २ । इत्यमर: । व , इरि-वाहंकम् । इति श्रव्हर्नावणी । या॥") बच्च: ११ २६। "चानासरुख विषयी विद्यानां पारहृश्यः तस्य धन्मरतेरासी इद्धलं जरसा विनः

बाल्यादेरवधिमाच सुश्रुतः। "वयस्तु जित्रिधं वालां मध्यमं वाह्वतं ? जन घोड़ प्रविषेतुन री वाली निगदाते 👢 चिविधः सोश्रिष दुग्धाशी दुग्धाताशी त

दुग्वाशी वर्षपर्यानां दुग्धानाशी श्ररद्रयम तदृत्तरं स्थादनाभी एवं वालिकाधा मन: ॥ मध्ये घोड्यसम्बन्नत्वोमध्यमः कथितो बुधैः। चतुर्घासध्यमं प्राक्तुर्यं वा दाविभाती सतः। चलारिंग्रन्समा बावित्ति हे बियादिपूरितः । ततः क्रमेग जीगः खाद्यावद्ववति सप्ततिः वीयादी खादिश क्देन र सादिस व्यक्षा लिलि बनोसाचा उच्चनी। चीयाः सर्वधावित्रिः वलोत्सा हे हीन: ।

"ततन्तु सप्रतेकः वे चौग्रधातुरसाहिकः। चौयमार्थेन्द्रियवल: चौयरेता हिने हिने ॥ वर्तीयकितस्त्रालित्ययुक्तः कमीसु चाच्यः। कामचासादिभि: किंछी रही भवति मानव:। बाल्ये विवर्द्धते भ्रेग्ना पित्तं स्थानभागे-

रिधिकम् । वाह्रक्षे वहते वागुविचार्येत दुपक्रमेत्॥"

उपक्रमेन् चिकिन्सेन्। तन्त्रान्तरं तु। "बालां रहिन्द्रविमेधा त्वग्दरिः सन्नविक्रमी। बुद्धिः कमो (न्द्रसं चेतो जी विनंदग्रती इसेन्॥" र्ति भावप्रकाशः॥

६। इत्यमरः ॥ यातयामः ७ जन्जरः ५। इति | इहरारकः, पुं, (इह्रो दारको बालक इव यसात्।) वौरताङ्कष्टचः। इति भरतः॥ विश्वज्क इति वीजताङ्का इति च बङ्गभाषा। विश्वारा इति हिन्दीभाषा। तत्पर्यायः। ऋचगन्या २ इग-कान्त्री अ व्यावेगी ४ खुइ: ५ : इत्यमर: ॥ ऋष्यात्या ६ इरावाएषी ७ इरावा ८ खन्ती ६. जुङ्गा १०। इति तङ्गीका ॥ स्थानी ११ जुङ्गमः १५ म्हामः ११। इति जटाघरः । दृष्यान्धाः १ अञ्चलाचिका १५। इति भ्रन्द्रनावकी ॥ दीचंबालुका १६ इटामला किका १० हह: १८ कोठरपुष्पी १६ खणानती २० रहरास २१। यन्यानारे कोटरपुष्यीस्थाने ष्टडकोटरपुष्यीति पाठ:। व्यक्त गुर्था:। गोकालम्। पि(क्हण-लम्। तपवातकासामदीधनाशिलम्। बल्य-त्वचा इति राजनिधेश्टः ॥ सम्बद्धाः

> "रसायनी रहपार: श्रीयवातासवाति जत्।" इति राजवस्मः ॥

ष्टिं हैं:

दहराद, की, (इहतनाशकं राव मस्ट।) इह-

स्वत्रक्यः । यथा, राजनिर्वयः ।

"दृष्टारुवयं मौद्यं पिष्क्र्णं नपनातत् ।

सृद्धिः नासम्बोधः दितीयं क्रव्यवीयंद्धः ।

सृद्धेभः, नि, (दृष्टः प्रदृष्ठी नाभियेखः ।) उन्नत
"संपूर्यः । मौद्धाममुक्तव्यक्ति इति भाषा ।

चन्नाव्यायः । तुक्किः ६ तुक्तिभः ६ । इत्वयदः ॥

चावर्णमस्यः, पुं, (प्रापत्मस्यदृष्टः ।) प्रापता
चान्नामस्यः । इति प्रव्ययावनी ॥ तत्र नन्यायाः

इति । क्रता नास्ति । यथा । तन्यक्रपचमे इन
नामपनामस्य नास्ति । यथा । तन्यक्रपचमे इन
नामपनामस्य नास्ति । यथा । तन्यक्रपचमे इन
नामपनामस्य नास्ति । व्यक्तिः इति प्रतिपादि
इतःः, नि । चात्रव प्रापत्मामस्थाचा तत्यन्तिभिः ।

इत्य सापिक्याभावान नम्याचनमम् स्योक्तियाः

भवाष्याचीचं नास्ति किन्तु नमानोदन्तिमित्त
"मेवाष्यीचमिति । इति सुद्धितत्वम् ॥

रुप्कृतका, की, (रहा बका।) महासमङ्गा। इति राजनिषेग्ट: A

हण्डाणः, पं, व्यव्यक्तिसः। घषा,— "व्यव्यक्षो द्वराज्य दावेती तव कीर्णितौ॥" दति केचित्॥

स्क्रिवाद्यनः, ग्रं, क्यात्महत्तः। यथा। सुपको रह∻ ∴्वाद्यनः। इति केचित्॥

हर्कृतिभीतक:, पुं, ( इहः प्रष्टको विभीतक इव । ) े व्याकातक:। इति ग्रन्ट्साका॥

क्षंत्रवा:, [स्] पुं, (इहात् हक्ष्यते: ख्योतीत। श्व + कत्तृ। "हर्डिश्व: ख्योतीति हह्यवा:।" इत्युक्तदत्त:। १। २२६। "हर्ड प्रभूतं यव: यवणं कीचं इविजेच्यमनं वा यखा।" इति क्रम्भाष्टे सायव:। १। प्टाई। "हर्ड यवो धर्म कीतिवी यखा।" इति वेददीये महीधरः। १०।८।) इन्द्र:। इत्यमरः॥

इह्रसंघ:, पुं, इह्रानां सन्द्रहः। तत्यथाय:। वाह-कम्। प्रत्यसर:। २। ६। १०॥

रहस्यकां, क्री, (रहस्य सम्मानतः सार्थे कन्।) रक्तत्वन्। दुड़ीर सता रति भाषा। यथा, चारावस्थान्।

"इहस्त्रकासिकासुरिक्तत्तं मनीविकः। स्रोद्धाद्यासं वंद्यकर्णं वातत्त्वं सवहुकन् ।"

दहा, खी, (रह+टाप्।) मतयोवना। दुड़ी
दित भाषा। तत्र्यंथः। पणिक्री ६। दव्य-सरः॥ पणिता ६। दित भरतः॥ खावरा ॥ विक्कला ५ जरती ६ गत्रार्भवा ०। दित राणिवचेष्टः॥ तद्वस्थाकालो यथा,— "आयोङ्घाङ्गवेद्वाला त्र्यत्री विद्यता मता। मचप्रभाष्रतः प्रौढ़ा रहा भवति तत्परम्॥" दित कालिहर्यः॥ ॥॥

ष्यपि च।
"वालेति तीयते नारी यानवनीय नोष्यः। सतस्त तवसी श्रेया द्वासिंगद्वस्यरावश्चि॥ तद्वस्य स्टब्स्टिंग् स्थात् प्रकाशदस्यरावशि॥ दद्वा तत्परती श्रेया सुरतोस्य किता॥" तखाः सभीगे होषो यथा,—
"वाता तु प्रावदा प्रोक्ता युवती प्रावहारिकी।
प्रौदा तरोति वहुलं इहा मरवमाहिष्येत्।
विदावप्रदोकांका प्रौदा वर्षां वस्त्रयोः।
हमनी प्राप्तरे योगा न इहा कापि प्रस्ति ॥
नानैव वोद्यादवीत् सम्बाः परती न च।
व्यायुक्तामी नरः क्षीभः संयोगं कर्तुं महित ॥
पन्नपन्नाप्तती नारी समसम्भितः प्रमात्।
दावेती न प्रस्थेते प्रस्थेते विपर्णयात्॥"

इति राजवज्ञभः॥ ॥ ॥
"अञ्कं भावं कियो रहा वालाकंकातमं द्धि।
प्रभाते मेथुनं विदा चयः प्रायक्राणि घट्॥"
इति चालकाम्॥ ॥ ॥

चक्कुरुः। इति प्रास्ट्रतावती । सङ्घाषाव-चिका। इति राजनिषयटः ॥

हडा झुलि:, की, (हडा चा झुलि:।) इन्हामारयो: स्मूला झुलि:। वुङ्बा झुल इति भाषा। तत्-पर्याय:। चा झुछ: २ हडा ६। इति प्रम्हरता-वती ॥

विद्यः, को, (इध + किन्।) काष्टवर्शकार्गती
तक्षविभेषः। तत्पर्यायः। योग्या २ किंदिः ६ विद्यः ६ किंदिः ६ कक्ष्मीः ५। इत्यम् २॥ पृष्ट्यः ६ विद्यः ६ कक्ष्माः ५। इत्यम् १० काष्टीः ११ कनेषा १२ भृतिः १३ सृत् १८ सुखम् १५ किंदिम्बा १६। कास्या गृजाः।

"काहिवृद्धिक मधुरा सुक्षिण्या तिक्तभीत्वा।

विभिष्णाकरी क्षेशकुष्ठकिभिष्टरा परा ॥

प्रयोगैकानयारिकं यथावाभं प्रयोजयेन ।

तक्ष यद्दातुमिण्टः स्थाइयमध्य योजयेन ॥

तक्ष यद्दातुमिण्टः स्थाइयमध्य योजयेन ॥

तक्ष यद्दातुमिण्टः स्थाइयमध्य योजयेन ॥

"

इति राजनिर्धेग्टः॥॥॥

सहिष्ट हो तला सिन या माग्रा ।

"सहि मृहिष कन्दी ही भवतः को मया मले।

स्ति ने सिन के स्ति के स्ति माणातः सरम्ब ।

स यव सहि वृहिष भेरमधातयो मृते।

त्लग्रियमा सहित्यो मार्य पत्ता सम्मिनः।

सहि योग्या सिहित्यो हि हे रणाक्ष्या रमे।

सहि योग्या सिहित्यो सुक्र माण्या प्रे ।

सहि योग्या सिहित्यो सुक्र माण्या मुनः।

प्राय स्वे करी माण्या प्रे सिन माण्या ।

स्ति में प्रदा भीता वृष्यी मान्या सहना।

स्ता पित्ता स्था मान्या स्ति स्व माण्या ।

राजा माण्या भीता वृष्यी मान्या सहना।

स्ता प्रित्त सिं यहीया सहस्य भिष्य ।

स्वा स्त्या प्रति विधिः। ।

स्वा स्त्याः प्रति विधिः। ।

स्ता स्त्राः ।

माइ।

"मेदा जीवकताकी जा हिड्ड दिय जासि।

वरी विदाये जामातारा जांच कमात् चिपत।"

भेदा महामेदास्थाने धनावरी कलं जीवक धमक-स्थाने विदादी कलं का कली चौरकाकी की स्थानेरन्यम्या स्थां जा हिड्ड हिस्साने वारा चौकन्दं

गुर्वे स्वतुष्ठं चिपत्। इति भावप्रकाशः। का विदेदिनां च्या दिवादा कि वार्य के विदेदां च्या दिवादा के विदेदां च्या के विदेदां च्या दिवादा के विदेदां च्या दिवादा के विदेदां च्या दिवादा के विदेदां च्या के विदेदां च्या कि विदेदां च्या कि विदेदां च्या दिवादा के विदेदां च्या के विदेदां च्या कि विदेदां चित्र के विदेदां चित्

स्वमरः ॥ नीतिविद्तनां नीनिशास्त्रशानी स्वादिभिस्तिवर्गः। स्विधास्त्र धर्मेन्दामार्थः पूर्वसुक्तः! सर्वशेष्याप्रस्यः स्वयः। तस्येवीप-स्वावम्। स्वर्वशेष्याप्रस्यः स्वयः। तस्येवीप-स्वावम्। स्वर्वशेषयाः,— स्विवित्वप्रयोद्गां सत्ः क्षुत्रवत्यनम्। कत्याकरवत्तादानं सत्तानास्य विवेधनम्। सर्वतिम्। तत्त्रस्योदः। स्कातिः २। इत्यमरः॥ (यथाः, मनुः। १२। १२८। (यथाः, मनुः। १२। १२८। स्वस्वस्वावित्वं संसार्यात् स्ववत्॥") विक्रम्भादिसप्रविद्यतिस्वीगान्तर्गतेन्द्राद्ययोगः। तत्र स्वात्मावं यथाः,—

> "प्रस्तिकाचे यदि दृष्टियोगो नरः सुभागा विजयान्तिष्य । सन्प्रयोगयद्यसेषु दृष्ती विचल्यः स्थात क्रयविक्रयाम्याम् ॥" दृति कोटीप्रदृष्टाः ॥ ॥ ॥

कलान्तरम्। सुट् इति भाषाः अभ्यत्यः। सन्दक्षिः। इति मेदिनीः॥ (यया, ग्रिमुपाल-वधे। १५। १।

> "खा तम पाकृतनयेत महित विचितं मधुद्वितः । मानसम्बद्धतः च चेदिपतिः परदक्षिमन्सरि सनो चि सानिनाम् ॥")

विश्व हण नियमी यथा,—
"चाशीतमागी वृद्धिः स्वाकास मासि सबस्य के।
वर्षे कमास्त्र ते दिन्न तुष्य स्वतम्य या ॥"
मासि मासि प्रतिमासं वन्य कं विश्वासार्थे यहा-धीयते चाधिहिति यातत्। विश्व के सह वर्षत हति सबस्यकः प्रयोगस्तिसम् सबस्यकं प्रयोगे प्रयुक्तस्य दबस्याधीतितमो भागो वृद्धिभैष्यां भवति। स्वत्य वन्यकर (इति प्रयोगे वर्णां का

भवति। खन्यया वन्यकर्ण्यते प्रयोगे वर्णानां ब्राह्मणादोनां क्रमेण हिलचतुःप्रचलं एतं धन्तं प्रमेश भवति। ब्राह्मण्येश्वमणें हिलं एतम्। चित्रं वे चित्रम्। चित्रं ये चित्रम्। वे खे चतुःप्रचलम्। मासि मासीलीव। दो वा चयो वा चलारो वा प्रचला वा द्वति हिचचतुःप्रचाः। हिनचतुःप्रचलं प्रतम्। प्रति द्वति देति दिनचतुःप्रचलं प्रतम्। तद्कान् ट्वा यकाभमुक्कोपदा दीयते दति कृ। दयं द्वति मासि मासि म्ह्या यकाभनुक्कोपदा दीयते दति कालिका। दयमेव द्वतिदिवसास्तम् विभण्य प्रतिदिवसं यद्यमाना कायिका भवति। तथा च

"काधिका कालिका चैव कारिता च तथा परा। चक्र इद्विच ग्राच्छेषु तस्य इद्विचतुर्विधा।"

द्युक्षीक्तम् ॥
"काश्यविद्योधिनी ग्रम्यत् प्रस्तपादाद् काथिका ।
प्रतिमानं स्वन्ती या ष्टिं सा कार्षिका मता॥
इतिः सा कारिता नाम वर्णिकेम स्वयं कता ।
इतिरित्र पुनर्वृद्धिक्षकष्टिकदाक्तितः"

इति भावप्रकाष्ट्रः । .

यही छवि प्रेयम हते: प्रकारा नरमाहा काम्नारगास्तु दश्कं शासुद्रा विंशकं श्रतम्। कान्नारमरस्यं तच गक्क्नीति कान्तारगाः ये रहा धर्ग ग्रष्टीला चाधकताभार्थ चाति-गचर्न प्राथमनविनाध्यक्षास्थानं प्रविद्यान्ति ते दशक्षां प्रतं द्युः। ये च समुद्रमास्ते विश्वा प्रतं माचि माची खेव। रतदृक्तं अवति काणार्गेभ्यो दशकं ग्रातं सासुद्रेभ्य का विश्वकं धतं जनमर्वे चाददात्। मः तदिनाग्रसापि श्राक्षितत्वात् इति ॥ ॥ इदानीं कारितां इहि-

"द्युवा सहता दृष्टिं सर्वे स्वास जातिय ॥" सर्वे त्राक्षकादयीरधमर्का चवन्यके वा सकतां साम्युपगतां इहिं सर्वास चातिव **द्यु:। कविद्**कतापि इडिभंदति यथाच गार्चः।

"न इद्धिः श्रीतिक्षानां स्थादनाकारिता

ष्णनाकारितमपूर्वे वसरार्का (दवर्डते ॥ "दति ॥ यस्त याचितकं यहीला देशान्तरं गतकं प्रति कात्रायने नोक्तम्।

"यो याचितकमादाय तमद्त्वा दिश्रं द्रजेत्। काई संवत्सरात्तस्य तहनं दृहिमाप्त्रयात्।"

यस याचितकभादाय माचितीव्यद्त्वा देशा-भ्तरं याति तं प्रति तंत्रीको सन्।

"क्रनी द्वारमदस्या यो याचितस्तु दिशं वजेत्। कर्शे माधनधात्तस्य तहनं रहिमाप्रुवाद् ॥"

इति ॥ य: पुन: खदेशे स्थित एव याचिती याचितनं व दहाति सं याचनकाताहारभ्य हिंद्धं हापय-त्राचा। यथाच्या

"साद्ग्रेश्य सिवतो यस्तु न ददाद्याचितः कचित्। तं ततो कारितां द्वश्चिम् निक्श्नाच दापयेत् ॥"

व्यमानारितष्टद्वेरपवादी नारदेनोक्तः। "पर्यम्बनं ऋतिकाची दक्की यश्व प्रकल्पितः। श्यादानाचिकपणा वहुँको नाविविचिताः॥ व्यक्तिविक्ता व्यनाकारिता दति । 🗢 । व्यधुना वयविशेषे दृद्धिविशेषमाञ्च। सन्तिस्तु पशु-क्की काम्। प्रभूनां क्की कां सन्तर्तिरंव देखि:। पश्चनां कीवां पोषवासमर्थस तत्पृध्यक्ति-कामस्य प्रयोगः सम्भवति। यष्ट्रयम् चीर-परिचयाधिनः। अधुना प्रयुक्तस्य द्रवस्य इब्रियच्यमनारेव चिर्कालावस्थितस्य कस्य रचस्राष्ट्राका परा।

"वक्कयान्यक्षिरस्थानां चतुक्किदिसुवा परा॥" रचस्य तैजञ्जतादेर्वृह्वियञ्चयमन्तरेव चिर-कालावस्थितस्य सहस्रवा दहुमान-स्थारशुका दक्षिः परा भातः परं वर्षते । तथा वस्त्रधाना दियावां यथासंस्तं चतुर्ग्वाः

चिगुका दिगुका च इक्षि: परा। विशिक्षेत तु रसस्य चे गुष्यसुक्तम्। दिगुर्वं चिरवयं चिसुर्व धार्म्य घान्येनेव रका व्याख्याता: पुर्म्यनः,ज-पकानि च । तुका इतं चित्रधमरगुर्धानिति । सन्नातुधान्यस्य पुष्यस्ख्यस्त्राहीनाच यच-गुजलसक्तम्। "धान्ये प्रदेशने वास्ते वास्तिका-मति पश्चतामिति।" भ्रदः चैत्रपर्वा पुन्यस्यत-फकादि। जवी मेबीयाचिमरीकेशादि। बाह्यी बलीवहंतुरमादि। धान्यम्दलयबाद्धाविषया द्वाद्धः पच्यमुणस्यं नातिकासनीति। तचाधसयोगीस्य-शावधान दुभिचादिकालक्ष्रीन च खबस्या द्रस्थाः एतच सक्तत्प्रयोगे सक्तदाहर्ये च वेदितवाम्। पुरुषानारसंक्रमधीन प्रयोगानारः कर्यातकादीववा पुरुष व्यक्तिप्र: प्रयोगा-नारकरणे सुवर्णादिकां क्षेत्रुण्याद्यासिकाम्य पूर्वेत-बद्वहते। चल्रत्ययोगेश्य प्रतिहर्न प्रति-मासं प्रतिवन्सरं वा रहाराचरकीरधमकेदेवस्य ह्रीगुग्यसन्भदात् । पूर्व्याच्चतदह्याः सञ्च हेगुग्य-मित्रक्ष वहाँत एव। यथाच मतः। क्रावीर-इडिडेगुर्यं गास्त्रीत सक्तदाञ्चला। सलदाण्डि-तेळाप पानोशस्त । उपचयार्थे प्रयुक्तं प्रयं क्रमीर तस्य वृद्धिः क्रमीर्डिहरीगुर्य गामित नातिकासता यदि यस्ति । यता यसत्प्रयुक्ता पुरुषान्तरसंक्रमगादिनाः प्रयोगानारकर्वा देगुर्यमळेति चलदा ऋतेति पाठे प्राने: प्राने: प्रति (एवं प्रतिमासं प्रतिवत्सरं वाधमर्यादा-इता देशुस्यं नाबेतीति चार्कयम्। तथा गीतमेनाष्ट्रक्षम्। चिरसाने देशुख्यं प्रयोग-खेति प्रयोगस्य क्षेक्षवचन निर्देशात् प्रगोगानारः कर्यी देशुग्यातिक्रभीव्भिप्रतः। चिरम्यान इति निर्देशात् भ्रमे: भ्रमेवृंहियच्ये दे गुग्याति-क्रमी दश्चित:। इति मिताचरा। कुरख-दोगः। इषे:। इति हैमचन्द्रः। सन्द्रहः। इति ग्रन्ट्च (क्रका। ग्रेलेयम्। धवम्। इति राजनिषेग्दः । 🛊 🕽

वृद्धिका, स्थी, (वृद्धिरेव। स्वार्थे कन्।) ऋदिना-मीयधम्। इति श्रव्दमाचा ।

दक्षिणीविका, खी, (त्रश्च्या जीविका।) ऋसदान-र्भाविका। तत्प्रयाय:। व्ययप्रयोग: ९ अप्री-दम् ३। इतामर: ॥ कला (सका ॥। इति प्रव्दरकावकी #

ष्टद्धिदः, ग्रुं, (प्रक्षिं स्दातीति। दा + कः ।) जीवकः। **ञ्चरकन्दः । इति राजनिर्धेग्**टः ॥ इहिरातरि, चि। (यथा, रुक्त्वं किताबाम् । ५३। ६०। "प्राक्णालया विद्युक्तं सुचेत्रं रहिदं वास्तु ॥") व्यक्त कियती परा दिहरिकपिचित चाचा । दिह्याई, की, (दृह्ये यत् वाहम्।) दृहिनिम-क्षकप्राह्म। तकु अध्युदयनिभक्तं विवासुद्देशेन अक्षया धानादेद्दिनम्। तत् कर्मनिधेवात् पूर्वे कर्त्ते यं यथा । निर्वेवास्ति भतुस्यपुरायम् । "बन्नप्राधि च बीमनी पुत्रोत्प्रशितिमत्त्रकै। शुंसवने (नवेके का नववेषक्षप्रवेश्वने ध

देवहचानकादीमां प्रसिद्धार्था (वर्षेष्ठाः।

सीर्ययाचारकोत्वर्शे एडियाइ प्रकीतिन् ॥" इता ब्रुध एत कूम्मे पुराधम्।

"तीथैयाचासमारको तीर्थात् प्रवागमेशप च। टहियार प्रमुक्तीत वक्षुस्योः समन्वतम् ॥"

इति बाह्यतसम् ।

चाभ्यद्विकशासम्। गास्रीसखयाद्वम् ।

"इडियार्डप्रक्लामि पूर्व्यक्तदिशेषकम्॥ जातपुत्रसुखदर्भनादी हिंद्याह्म। पूर्वाभि-सुखेष्ठ रिचकोपवीतिष्ठ मधुयवबदर्श्वाची-देवतीचेन नमस्काराभीन इधिकोपचारेख कर्तवम्। द्वियनातु ग्रहीला 🕉 ष्मद्या-सदौयासुक्षत्र का कासक्योत्राकासम्बद्धान पिनासच्यपिनासच-मातासच्यमानासच्छ्य-प्रमानामकानां अमुक्तभ्रकां चपत्रीकानां नाम्दीस्खानां आहे कर्तवे वसुधययं प्रकानां विकेश देवानां आहं सिहासेन युद्धास मया कर्त्रच्यानि देववाचानासम्बर्धम्। ॐ करिष्य-चीति तंनोक्ते इत्यमेव माळपिताम ही प्रपिता-सदीनां देवज्ञाक्षयासम्बद्धम्। तत ॐ चादा चारकचारोत्राया मन्प्रपितामद्या चारकोदेखाः मान्दीसुखाः श्राद्धं विद्वार्तेन युद्धासु मया कर्मक भिति प्रिंपतासचीमाचायामक्रयम् । करिष्यसीति तेनोक्ते इत्यमैव मात्रामद्यादि जासगामनायम्। देवपिष्ठसर्वदेवनासाययाह्य-करखातुचामगम्। आसने ॐ विश्वदिवास च्यागत प्रस्कृताम इसं इवं एइं वर्ष्टि विधीदत। 👺 विश्वदेवा: प्रत्यातमं इतं वे मेश्नारी चे य उपन्यविष्ट ये व्यक्तिका उत्त ना यक्त्रा व्या चदाक्तिन् वर्ष्टिव मादयह्नम् । ॐ च्यागच्हन्तु इति विभेदेवावाक्षनं सत्सादिदानं चाचिह-मावधार्यवाचमम्। ततः प्रितामचीप्रस्ती-नासबुद्धापनम् । चासनम् चावाइनं मन्यादि-दानचा व्यक्तिवधारयवाचनम्। इत्य पितामस्या सातु: । ततः प्रपितामश्वादीनामतु-भाषनभासनभावास्नं शत्यादिहानम्। एवं रहप्रितासकादीनां चतुत्रापनादिकर्यम्। ॐ वसुसतासंश्वामेश्यो विश्वेश्यो देवेश्य एतदश्च सञ्जतं सपानीयं समञ्जनं सददरं सद्धि प्रति-सिद्धविकतं गमः । इति व्यवनस्यमम् ॥ ॐ असुनागोचे मत्पितामा आसुकि देवि नान्दीस्ति एतदनं सपदरं सद्धि नम:। एवं मातामसम्मातामदेभा:।" इति मार्के १६६ ष्यथायः । ष्यत्यश्च ।

"हतीयमान्युद्धिकं इहिमाहं तदुचते। उत्यवागन्द्यस्मारं यश्रीहाश्रादिमञ्जूषे ॥ मातरः प्रथमं पूष्याः पितरकादनन्तरम्। तलो मतामका राजन् विकेदेवास्तरीय च ॥ प्रदक्षिकोपचारेक स्वाचतपत्रोस्नै:। प्राष्ट्रसङ्की निनवेत् पिककात् पूर्व्यया असुरी

सम्पन्नसित्यभ्यद्वे ददादर्धे ह्रयोद्देशे; ।

ष्टन्दाव

सङ्गलानि च सक्तांकि वाचयेत् विकप्तवान् । र्वं भूदोश्य सामानां इहियाहेच समेदा। ममस्त्रारेख सम्बेग कुर्याहासात्रवान् गुधः । रानवधानः भूतः साहिताच भवनान् प्रसः। धानेन सर्वेदामाप्तिरसा संवायते यतः।" इति मास्ये चाधारकान्युदयकीर्मनी गाम १० वाधायः। विकारसु वाहतत्त्वे वाह-विवेक्ते च प्रष्यः ॥

इहीचः, पुं, ( इहचार्यी उचा चेति। "मचतु-रेखादि।" १। १। ००। इसादिना वाण् प्रत्यवः ।) उद्घरतः । तत्थ्यांयः । चरद्गवः २। इक्रमरः । (यथा, क्रमारचमार्व । ५ । २० । इन्हारः, चि, सनीक्रम् । इति श्रम्दमाला ॥ "विकोक्य इसोक्यमधिकितं वया

मश्चनः सरस्यो भविषाति ।") ष्टद्वााचीयः, चि, ( ष्टद्वा चाजीवतीति । चा+ चीव + चन्।) वृद्यापजीवी। तत्पर्यायः। वार्द्धाः ६ वार्द्धावतः ३ ज्ञवीदः ८ ज्ञवीदनः प्। इति ग्रन्द्रकावली। **पा**धुः ६। इति जटाधर: 🛚

हथ, ज ह व क हड़ी। इति कविक्वचहुम; ॥ (भ्वा०-कास्त्र-काका - सेट्। आवेट्।) उ, विद्विता दृद्धा । य, वर्षते जनः । व, वर्त्यति विद्रस्थति । कः, ष्यष्टधन्। इति दुर्गादानः ।

ष्ट्रध, क दीनी । इति कविकव्यहमः । ( चुरा०-पर॰-व्यक्त॰-सेट्।) क, वहेंयति। इति दुर्गाः-दावः ।

द्यसानः, पुं. (इध+"ऋन्जिह्योति।" उगा॰ २। ८७। इसनेन ससानच्। च च वित्।) मनुष्य:। इति चिहामानीसुद्यासुव्यादिङ्क्ति:। (वर्क्षनभूषि, (चाध्यपा, ऋग्वेदै। २। २। ५।

"हरिशिप्री द्रधवानासु जर्भुरत् ॥" "द्रधवानासु प्रवर्तमानासु ।" इति तहास्ये सायया: ॥ यथा च तनेव । ८। ३। ६।

"कहियाग्रस इधवानी चार्य कड्डाताय प्रत्यसे सुभं यो॥" "श्चनानः प्रताबाजुनिभिगेर्द्वमान्त्रम्।" इति तज्ञाकी चायगः॥)

वधसातुः, पुं, (वध + बाहुसकात् असातुन्। स न कित्।) प्रवयः। पत्रम्। लतिः। इत्यादि-

ष्टर्भ, जि. (वध+ "सद्यक्षाचाक्कपिचृति:।" हार। ११०। इति कथ्या) वर्धवीयम्। ष्ट्रधाती: काप्यस्येन निष्यम्भिष्म् ॥ द्वन्तं, ज्ञी, प्रसपुच्यपचा(स्थैंग धार्यतं तत्। भी टा इति भाषाः। तत्वर्थायः। प्रसवकत्वनम् ६। रतामरः । (अथा, रहावंशे। १। ६६। "हलाक्षयं घरति युष्यमनोकचानाम्।") षटीधारा। जुलायम्। इति सेदिनी ॥ कुलाकः, पुं, वार्त्ताकी। इति श्रव्हरज्ञावली । ष्टनाकी, की, वार्ताकी। इति राजनिर्वेखः ॥

ग्रमा द्विचात्यः पूष्याः वस्त्रकात्तेषारादिना । ∤दन्तिता, स्ती, भटुका। इति ग्रन्थचन्त्रिका । तिवार्थनु यवै: काया वान्दीश्रव्दातुपूर्णकम्। हन्दं, क्री, ( हम् + "बक्दादयवित ।" जवा । 8 ८८। इति दन् सम् गुबाभावश्व निपालते।) चन्द्रभः । इत्रागरः । ( घषा, भागवतः । ३ । 251801

> "श्वा स्था क्षटितकृत्रत्वरम् ।") हन्दः, पूं, दशार्मुदः। शतकोटिरिति यावत्। इति च्यातिषम् ॥ चका नामानारं मधार्जुरः ॥ हन्दा, स्त्री, तुक्तवी। इति ग्रन्टरत्नावकी । जन-मार्पत्री। अस्ता विवर्गं तुलसी ग्रन्दे दृष्यम्। राधायोक्यनामानाग्रंत-केट्रराजकचा। जामविद्योव:। एतदिवर्णं तृन्दावनप्रम्दे तर-

इन्हारकः, पुं, (इन्हमखास्त्रीति । इन्ह+ "अङ्ग-इन्हाभ्यामारकम् वक्तवः।" ४।२।१२२। इत्यस्य वार्त्तिकोक्या च्यारकन्।) देवता। ५ त्यमरः ॥ (यथा, भागवते । ६ । १० । १० । "क्य[प्र क्रन्दारका यूर्यं न जानीय भ्रारीरि∹

व्याम् ॥")

यूचपाता । यथा,---"हन्दारक: सुरे भेडे मनोज्ञे यूचपातरि ॥" इति भरतभृतकाष्ट्रिः

वृन्दारकः, चिन् (वृन्दार + खार्थे कन्।) मनीजः। (यथा, मञ्चाभारते। ११। १६। ५। "युवा हन्द।रक: गुरीविक्या: पुरुवर्षम: ") क्रीकः। इति मेदिनी । तन्तते पदगीयादिः। इन्दादकी ऋषिस्की। इत्यसरः ॥ वृद्धावनं, स्ती, खनामखाततीर्थम् । तन्नामकारमं

मीनारावश उवाच। "पुरा केरारकृपतिः सप्रद्वीपपतिः स्वयम्। सासीत् सळायुगे प्रशान् सलधनारतः सदा । स रेमे सक् गारीभि: पुत्रपीत्रमसी: सक। पुत्रशिव प्रकाः सर्वाः पात्रयासास श्रामितः । कला प्रतक्षतुं राजा तेमे विन्द्रवभी घरम्। क्रका जानाविधं पुरुखं फक्रकाञ्चीत च खयम्। निखं नैमिसिसं धर्ने मीलवादीतिपूर्वकम्। केंद्रारसुख्यो राषेच्यो न भूलो भविता गुनः॥ पुर्तिषु राज्यं संभाषा प्रिया त्रीवोक्यमोहिनौ। जितीवकोपदेशेन जताम तपसे वनम् । प्ररेकानिको भक्तो धायते घनकं प्रस्मि । भ्राचत् सुदश्रीनं चक्रमिक्त यस्त्रिक्षी सुने । चिरं तथा कृपछीडी शीकीकच जगाम सः। कीदारवासतीर्धे तसनाच्या च वस्त 👅 । तबाद्यापि ऋतः प्राची श्रद्धो स्त्रतो भवेन् पुरम्। कसर्वाद्यालखाकमा नामा दृष्टा तपस्तिनी॥ न बज्जे सावरं क चित् यो ग्राच्छ विधारंदा। दत्तं दुव्वाचवा तस्त्रे इर्रामनं सुदुर्क भम् ॥ सा विश्क्ता यहं शक्ता जुजाम तपसे वनम्। वर्ष्ट वर्षेत्रस्याचितपक्षेपे सुनिक्षेते ॥ कार्विकार्व श्रीसवाकावृप्रदो भक्तवस्थाः।

ध्यस्यद्रमः श्रीमाम् वरं दक्तिस्वाच सः ॥ डण्ना सा दाधिकाकामां भागतं सुन्दर्विषद्भः। न्द्रक्री संप्राप का वदा: कामबाबपपी दिता । साच ग्रीइंदरं वजे प्रतिक्ये से सर्वति च । को सिक्षुक्रा चरचिति चरंदे में तया यच ॥ था जगाम च गोलीनं हाव्योग वह कौतुकात्। राधासमा सा सीमान्यातु गीपीमें छा बभूव सा । हन्दा यथ तपसीप तत्तु हन्दावनं स्ट्रतम्। इच्हा यत्र लता की का तेन वा सुनिपुष्टव । 🕸 । व्यथान्वविष्यात्रक ऋगुव्य दस्य प्रयथदम् । केन इन्हावनं गाम निषोध काथयामि ते । क्रमञ्जल कर्य है धर्ममा विमार्दे। तुलसी वेदन श्रीच विरक्ती अवकर्णी विश सपक्तभू। वेदवती प्राप नारायकं परम्। सीता चनक्तन्या सा सर्वत्र परिकी रिता ह तुलसी च तपक्षप्रा वान्ही सला चरि पतिन्। हिवाहुदुवासनः भाषात् प्राप्य ग्रहासुरं पतिन् । पचात् संप्राप कमजाकान्तं कान्तं मधीचरम् । तस्याचा तपसः स्थानं उदितचा तपीधन। तेत्र हन्द्रवर्गं नाम प्रवद्नित सनी विका: ॥ 🕸 🖠 व्यवदाते प्रविव्यक्ति परं हैल्लारं प्रवेखा। येन इन्द्रायनं नाम पुरुष चेच च भारते ॥ राधावीक्ष्यनाच्याच एन्द्रा नाम सुती सुतम्। त्रस्याः क्षीकृत्वनं रम्यं तेन द्वन्दावनं स्त्रतम् ॥ गोकोके प्रीतयं तस्याः क्षयोग निकितं पुरा। क्री कार्थ स्वित तनाका वनं इन्दायनं सहतम्॥" इति अञ्चर्वेवते श्रीक्षयाजनसम्बद्धे दृन्दायन-प्रसाव: १६० चाध्याय: ॥ # ॥ ध्यथ हन्द्राधनवर्गानम्।

देवर उवाच। "गुल्लाद्गुल्लसरं ऋतं परमानव्दकार्यम्। व्यव्यक्ततं रक्षकानां रक्षकं परमं परम् । दुलेभानाच घरमं दुलं भे भीचनं परम्। सर्वश्विमयं देवि सर्वस्थानेष्ठ्र गोपितम् ॥ शास्त्रां सामग्रहेगां विधोरसमावसमम्। नित्यं इन्हावनं नाम जन्माकोपरि चंस्पितम् ॥ पूर्वज्ञसस्तिन्ययं (गत्यमा गन्दमययम् । वेयुक्टा(इ तहंशांश्रं खर्य इन्दावनं सुवि ॥ गोलोके धर्ये यत्कि चित् गोक्कि तत्मकी तितम्। वैक्षयहादिवेभवं यत् द्वारकायां प्रकाश्येत्॥ यद्शक्षपरमेश्रयी नितां हन्दावनाष्ययम्। तकात् चैलोकामध्ये तु एष्ट्री धन्यति विश्वता । यत् स्याक्षाधुरकं धाम विष्योरिकान्तवज्ञभम्। खस्यानमधिकं नामधेयं साध्रमकतम् । निगृष्टं परमं स्थानं पुर्यभ्यन्तरसंस्थितम् । धक्सपजकमलाकारं मागुरमकलम् ॥ विष्णुचकपरिश्वासद्वास विष्णुपमझुतम्। कविकापचविसारं रच्छक्रममोरितम्॥ प्रधानं द्वादप्रादण्यं भाषातांत्र कथितं क्रमात्। भद्रशीली इभाको रमहाता जखदी रका: । वहुतं क्रमुरं कान्यं मधु एन्ट्रावनं तथा। ह्वार्थीता वने संख्या; कार्तिन्या; सप्त पश्चिमे ।

पूर्वे पचवनं प्रोक्तं सचास्ति गुह्यस्त्रमम्। मद्यावनं गोक्कार्का र्म्यं मधुवनं तथा ॥ पूर्वे तु प्रव भदादाकालादाः सप्र प्रविमे। व्यव्यक्षोपवनं प्रोक्तं क्षणाको इरसस्यलम् ॥ कदम्बद्धश्चिकं मन्द्यमं मन्दीश्वरं तथा। नन्दनानम्द्रसास्य पालापापोककेनकम् ॥ सुमाध्यादनं की लमस्तं भी जनस्थलम्। सुखप्रसाधनं वहास्टरणं प्रेषप्रायनम् ॥ द्यामपूष द्धियामं चक्रभातुपूरं तथा। शक्तिं विषद्खेव बालक्रीडच ध्रारम् ॥ केम्ह्मं खरी वीरसनसुकचापि कन्दकम्। इत्यमेव वने संख्या किया चोपवनं स्ट्रतम् । पूर्व्योक्तं दादश्रादरायं प्रधानं वनस्त्रासम् । तकीत्तरे चतुर्येच वनच सस्दाञ्चलम् ॥ नानाविधर्सकोड्रानानाजीलामयस्थलम्। इतिबस्टिकारर इस्व कममीरितम् ॥ सञ्जयनकार्ना गोकुना त्यां सहत् परम्। कसिका तमकदाम गोविन्दस्थानस्तमम् । तत्रीपरि सर्वापीठे मिवासकपमकितम्। तच तच क्रमाहिचु विदिच्च दलमीरितम् । बह्कं द्विके घोत्तं परं गुह्योत्तमीत्रमम्। तिसिन् द्वे सङ्घापीटं निगमागमद्गैमम् 🛊 योगी करिप दुव्यापं सम्बाह्या यक गोक्तलम्। दितीयं एलमासेयं तदश्खं दिधा तथा। निकुञ्जककुटीबीरकुटीरी तहते स्थिती। पूर्व्यक्तं इतीयं यत् प्रधानं स्थानस्थाते ॥ मङ्गादिसर्जतीर्थानां स्प्रमाष्ट्रितगुर्वं भवेत्। चतुर्येद्वामे ग्रान्यां सिद्धपीठे सिनप्रदम् ॥ कासधन् नृतना सीपीत्र क्रांक्षापति कमेतृ। वक्कालक्कारचरकां तहते ससुराच्चतम् ॥ खत्तरे पर्वमं प्रीक्तं दलं वर्वदलोत्तमम्। दारप्रादिश्वभन्ति रजन्त कर्णिकासम्॥ वायश्रमु इतं बद्धं तच काजी हर: स्ट्रन:। द्योत्तमोत्तमचेद प्रधानस्थानस्थते । बळ्योत्तमदतं येष्टं पश्चिमे सप्तमं दलम्। यश्चपन्नीमयानाच तदीधितवरप्रदम् । व्यवासुरस्य निर्वासं चन्ने त्रिर्प्रदर्शितम् । बक्तमोद्यनमधेव दलं बक्तस्य दावदम् ॥ नैक्षेताना इसं प्रोक्तमस्मं सोमधातनम्। भूकप्डवधस्य नानाकेलिर्यसालम् । श्रुतमस्दर्तं प्रोक्तं हन्दार्गयान्तर्शियतम्। सीमदृष्टन्दावनं धन्यं यसुनायाः; प्रष्टाचाम् ॥ शिवलिङ्गमधिष्ठाता हटो गोयौ चरासिधः। सञ्जाक्षी बोड़ प्रदर्श खिया पूर्व तदी रिसम् ॥ धर्मासु दिख् यन् प्रोक्तं प्रारक्तियय। द्यथाक्रमम्। सञ्चत् पदं सञ्चल्लाम प्रधानं बो इत्रां दलम् ॥ प्रथमे कर्तां खेरुं माहास्मां कांगेकासम्। तक्तिन् मधुवनं प्रोत्तां तत्र पाइरभूत् कयम्॥ चतुर्भुजो सञ्चाविषाः सर्ववारयकारसम्। सचाधिष्ठितसङ्घे सुनिश्रेष्ठ सनातनम् । दलं द्वितीयमाख्यानं कि चित्रीलारमस्यकम्।

स्दिरार्यसम्भेव दलच् ससुदाच्चतम् ।

षर्ञे येष्ठदर्श प्रोक्तं साक्षाक्षाः कविकायमम्। तच गोवहेंने रम्ये नित्यानम्बरसाख्ये। वर्शिकायां मञ्चालीका तक्कीचा रक्तकरे। यञ्च काणो निकष्टन्दाकाणनस्य पतिभैवेत् । क्राच्यो गोविन्दर्ता प्राप्तः क्रियन्त्रेन्नाषुभाषितेः । इतं इतीयमाखातं धर्मश्रेष्ठीत्रमोत्तमम् ॥ चतुर्णदलमाखातं महाझुतर्यस्थलम् । इर्थिख प्रति: साचाजिलां गोवहॅन: खयम्। कद्वसम्बद्धी तत्रीव पूर्वानन्दशसाम्बद्धः। क्तिभे चुद्रं प्रियं रन्यं इतक समुद्राच्यतम् । गन्दी चरदर्णर्न्या तच गन्दालय; स्टूत:। क्राकोकार्जमाञ्चास्त्रां पच्चमं र्जसच्चते 🛊 व्यक्षिष्ठाताच गोपाली चेनुपालस्ततः, परम्। एलं यष्टं यदाख्यातं नच नन्दवनं स्टूलन् ॥ सप्तर्भवक्षासम्बद्धं इकं रूम्यं प्रकौतिनम्। दलारमं तालवनं तच धेत्वध: स्हृत: 🛚 नवमं क्रमुदारएयं दलं रन्यं प्रकीर्तितम् ॥ काम्यारसर्ये इलं ऋदां दशमं कर्वकार्यम् । वसप्रवादनं तत्र विष्णुटन्दं प्रदक्षितम् । क्तव्यक्ती कारसम्मानं प्रधार्गं दलस्थते। दलमेकारम् भोत्तं भक्तानुग्रहकार्यम् । निर्वासं सेतुबन्यस्य नानारसमयस्यालम्। भाकतीरं बाएप्रदलं वर्ग रन्यं सनी चरम् । क्रयाक्री कारसस्य श्रीदामादिभिराष्ट्रतः। चयोदग्रहलं श्रेष्ठंतच भद्रवनं स्ट्रातम्॥ चतुर्यस्वं प्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदंस्यवम्। श्रीवर्गतच रुचिरं सर्वेश्वयंस्य कारसम् । ल्याजीलामयद्वं श्रीकी तिका निवर्हे बम् । मचरप्रका श्रेष्ठं तक तौक्वनं स्ट्रमम् । कथितं वीद्ध्रहलं माइत्यं। क्यिकास्मम्। मदावनं तत्र गीतं तत्राक्ति गुह्यस्तमम् । बालकी इंग्स्यक्तच वन्त्रपालीः समाहतः। पूननादिवधक्तक यमका भीनभन्नकम् । व्यविष्ठाता तत्र वालगीपालः पश्चमान्दिकः। नाचा दासोदर: मोत्त: प्रेमानव्दवार्यव: । दर्ग प्रसिद्धमास्थातं सर्वश्रेष्ठदकोत्तमम् । क्रवाकीका च विञ्लास्की विचारस्क्रस्कते। सिंहप्रधार्ग किञ्चारका इसच ससुदा इतम्। ॥।

पार्जेखुवाच । इन्हावनस्य माचात्राः रचस्यं परमाझुनम् । तर्हं श्रोतुमिक्कामि कथयस्य मचाप्रभी ॥ ईकर उवाच ।

द्रचर खवाच ।
कावितं ते प्रियममे गुद्धाद्रगुद्धसमोत्तमम् ॥
दृष्ट्यानां रृष्ट्यं यन्दुक्षमानाःच दुर्धमम् ।
केलोक्यमोपितं देवि । देवेच्यरसुप्रजितम् ॥
अभादिवाक्किनं स्थानं सुर्श्यिष्टाच्छिवितम् ।
योगीकादिसनीकादिसदातक्ष्यानतत्परम् ॥
क्षयरोभिक मन्यर्थेत्रं व्यभौतिनरकरम् ।
स्थार्थाभका मन्यर्थेत्रं व्यभौतिनरकरम् ।
स्थार्थाभकार्यक्षोत्रमन्तं रसप्रितम् ।
स्थाः स्रद्धमाकाच सुर्भिष्ठच्छितिलाः ॥
को क्याः पुरुषो विख्युक्षदंशांश्रवस्त्रदः ।

तत्र के ग्रोरवयसं निष्यमानन्दविषष्टम् ॥ गतिनीचं कथागानं स्मितवक्षं निरन्तरम्। यह सन्तः प्रेमपूर्वे विवादे सार्वना ययम् ॥ पूर्णं बचारा के सर्वं स्फ्रुरणमृश्चितव्ययम् । प्रमत्तकोटिसङ्गादीः कूकत्कलसनीषरम् ॥ कपीतन्त्रकसंगीतस्य नातिवस्य सम्म्। श्रजलप्रजुरुवार्वं सकामाभीदविश्वमम् ॥ नानाववीच कुसुमैक हेरापरिपृरितम्। सुक्तिम्योरभाषान्तसुग्धीतत्वग्राष्ट्रयम् ॥ मन्द्रभावतसं विक्तवसन्तऋतुसे वितम् । प्रवेक्तवान्युदयं स्वयं मन्दां प्रवेषितम्। चादु:खसुखविचहेदं जरामसमविजेतम्। चकोधगतमासर्थं जभित्रमगर्देशतम् । पूर्वानन्दाकतरसं पूर्वेप्रेमसुखावसम्। गुकातीलं परं घाम पूर्वप्रेमकारूपकम् ॥ यच एकारिएककै: प्रेमानन्दाश्चवितम्। किं पुनचीतनाञ्चलीविष्णुभलीः किस्चाते । गोविन्दाच्चिरणसामोजिक्य द्वन्दावरं सुवि। श्रञ्जादलपद्मस्य हम्हारक्ष्यं वराष्ट्रकम् ॥ यस्य साप्रेनमाचेष एकी धन्या जगन्नये। गुलाद्गुलानमं रन्यं मेधां हन्दावनश्चितम्। चाचरं निवामानन्दं गोविन्दस्यानमधायम्। मोविष्टदेष्टती। भिन्ने पुगोनका सुखास्यम् । सुत्तिस्तव यतः धार्यात्तकाष्टास्त्रां किसुचाने। तसात् सर्वातमा देवि। खरिस्यं क्कर तदमम् ॥ हन्द्रविष्यारेष्ठ सत्यां केशोरविष्यक्षम् । व्यव्यारस्योधः स्थानेषु वाल्यपीनकः यौवनम् ॥ कालिन्दीमकरन्दी । स्य किनायाः प्रदिचयम्। नानानिकाश्यमभीरं जनसीरभमोष्ट्रनम् । षानन्। इतत्विश्रमनरन्द्धनालयम्। पद्मोत्पत्तादी: क्रुसमिनीनावर्थी: समुक्काम् । चक्रवाकाहि(वद्यान्धेक्षुनानाकस्रक्षते: श्रीभमानं चकं रन्यं तरङ्गातिमनी चरम् ॥ तस्योभयतदी रच्या शुद्धकाच्यनभिर्मता। गङ्गाकोटी गुगः घोस्ती यत्र सार्धवराटकः ॥ कर्णिकायां को दिसुणो सच की इंग्रितो श्रदिः। कालिन्दीकर्किकाक्षरमभित्रमेकविष्यस्मृ ॥"

इति पारी पातालसकी १ कथाय:॥ ( इस्मेव भगवता: पीठस्थानानामनातमम्। सद्याः देवीभागवते। २ । ६० । ६८ । "विकाशी द्वारवत्वान्त राघा दन्दावने धने ॥") हन्दावनेश्वरः, पुं, (हन्दावनन्त ईश्वरः।) मीलक्यः। स्था,—

"यनसेन्द्रतिचनेन्ता धोर्म नचाहिमः सुरैः। गुन्नम्यस्तीतं तं वन्दे कृष्टावनेन्त्रस्म्॥" व्यति च।

"पुरुष: प्रस्तिचाती राधाप्तम्हावनेचरी। प्रस्तिविकृति: सर्के विका सन्दावनेचरम् ॥" रति पासी पातासास्क ८. साधाय:॥ ॥ ॥

जन्म । "यदा नियाः स्वयं जाताः समिदानस्विष्णः । वसां सुवानां भ्रोकी तु भगवण्कस्तं स्वतः ॥ निवधामा गुणातीतः चाचाद्द्रन्दावनेचरः। ष्ययौ प्रवादकीकायां वासुदेवीरभवत् प्रशः॥ गोपीनां सामपूर्णाय निवानां रमणाय च। गोपांचानां विनोदाय खर्य नन्दसुतीरभवत् ॥"

रति पाशीनरक्षके ६० वधाय: । दृष्टावनेश्वरी, खरी (इन्हावन्छोत्वरी ।) राधा। यथा,---

"राचवलेश्भवत् चीता दिकाशी झाळाच्यान । चाचासच्यीसु विश्वेया प्राक्चेनैव प्राचित । ॥ ष्ट्रमानुसुता या तु निलानन्दस्त्रकः प्रिकी। गान्धर्विकामाजीकायां श्री; ग्रगमा क्रव्यवस्था । ष्टन्द्वनेत्र्यरी राधा साचात् क्रव्यास्मिका परा।"

इति पाद्मीत्रसक्ते ६० वध्यायः । ष्टन्दिसः, चि, ( अधमेषामतिश्रामेन इन्टार्कः स्वेष्ट:। इन्दारक + इष्ठन्। "प्रियस्थिरेति।" इ। ४। १५०। इन्हाई भ्र:।) व्ययमनयोरेषा वा चातिप्रयेग इच्छारको देवो सुख्यो दा। इति मुख्यवोधटौकायां दुर्गाहास: ह

इन्दीयान्, [सृ] त्रि, ( अध्यमनयोग्तिश्रयेन इन्दा-रकः । इन्दारक + रयसुन् । प्रियस्थिरेति इन्दा-देश:।) इन्दिष्ठ:। खयमनयोरेषां वा जाति-भ्रायेन हन्दारकः इत्यये ईयस्प्रत्ययेन निष्यन्न-मिह्म्। इति सुखबोधवाकर्णम् ।

हा, इर् य हळाम्। इति कविकालपहुमः ॥ (दिवा ॰ - पर ॰ - सका ॰ - सेट्।) इर्, व्यवस्त् व्यव-प्रात्। व्यक्तात् पुषाहिला (ज्ञातं र इत्यन्ये। य, इद्यानि वरं कन्या। इति दुर्गादासः ॥

इसः, पुं, (ह+"निदाच्युव्हह्मदीति।" उगाः भास्ट्रतावणी॥ वासकः। इत्यमस्टीकायां

उपा, च्यी, च्यीवधीविशेष:। इत्युगादिकीय:॥ ष्टिकाः, पुं, (प्रकृ हेट्ने + "विश्वलय्योः किवान्।"। उद्याः २।४०। इति किकारः।) मूककीटः। इत्समरः ॥ युगायोका इति भाषा ॥ तत्पर्यायः । সুকলীতকা: १। इति श्रुब्द्रकावली ॥ कीट- 'हुक्किकाली, स्त्री, ( हक्किकान।मालियंच। ) স্থাদ विभेवः। विद्या इति भाषा। तत्पर्यायः। मालि; २ होया: ६ समन: ४। इति राज विषेत्र:। इया: ५। इति स्ट्रिकावली। एदाकु: ६ व्यवगः ७ व्यक्ती ८। इति चटा-घर: # # हिच्चिकविषस्य खचगमाह। "इक्त्यासिरवादी च भिनतीबोब्साय च। हिष्यतस्य विषे याति पषादंशीव्यतिस्तै ।" व्यवाध्यक्षिकदरस्य कत्त्रयमाहः। "दरोश्याधीसु भूद्वागरसभीपचती नरः। मसि: पतिहरतार्थे देश्नात्ती जवातासन्।" च्यसाधीर्व्याचनिक्रीवामेवासुरुत्तै:। इदादिव-पचतः इदादिकार्यप्रक्ति भवति। अवर्ध वैद्रगाने प्रत्यस्ययः । 🗰 🛭 कास्य चिकित्सा। "कीरकस्य क्षतः करूको इनसे स्वसंयुतः। सुखोष्यो मधुना चेपाद्विष्यकस्य विधं इरेन्। अन्यमाष्ट्राय व्हर्दितस्यायावर्त्तर्वस्य तु ।

इक्षिकेन नरी विद्व: चनाद्भवति निव्यिष्ट: ॥" इति भावप्रकाशः । 🛊 ।

ष्मण द्वश्विकविषयसम्बः । ॐ सर स्पुः इः ॐ श्विकि भिक्ति शिक्ति श्विक्त स्मृ; बन्धमे स्मृ: चर्जेभ्यो देवेभ्यः स्युः। इति तकासारः। 🟶 ॥ (यथा, ऋग्वेदे । १ । १६१ । १६ ।

"दिश्विकस्थारमं विधमरसं दृश्विक ते विधम् ॥" "दृष्टिकस्थितदिवं चारसमसारं वाधकं न भवति।" इति तद्भाष्ये चायमः॥ विषस्य विशेषविषर्यन्तु व्यचित १--१६ सम्बेश प्रदेशम्॥ 🗰 ॥ ) मेवादि-द्वादशराद्धाकार्गताष्ट्रमराश्चि:। खस्याधिनात्री देवना दृष्यिकः। विभाक्षाप्रीष्ठपादानुराधा-च्ये जाससुदाये ने सदाग्रिभेवति । स च ग्रीवी दय:। चे तवर्ष:। जलराग्नि:। उत्तरहिक्पति:। वापप्रकृति:। जलचर:। बहुपुत्र:। बहुकी-सङ्गः। चित्रतत्तुः। विप्रवर्णेषः। व्यास्य विशेष-संभा: सीम्य:। बाङ्गनाः युग्मम्। सम:। श्चिर:। पुष्कर:। सरीखपनाति:। यान्य:। तदाशिकात रताहशो भवति। मौनी। मन्द-गति:। नपालु:। कुवृद्धि:। नीचसङ्गचा। इति हड्जातकार्यः । 🛊 । तस्यवालकमम्। "दिक्कोद्यसं जामः भौगं वामित्रसीः। भवेद्विज्ञानसम्बद्धी विग्रष्टी सुभगः सुधीः ॥" इति कोश्रीप्रदीप: । 🗰 ।

क्योधधीमेद:। इति मेदिशी। द्वालिक:। श्वाकः । इति संचित्रसादीयादिवृत्तिः ॥ सद्न-इन्हाः। ककेट:। गोमयकीट:। इति भरत:॥ चायकायसमासः । इति सारसुन्दरी ॥

৪। १०৪। ছবি অক্।) उन्हरः। ছবি ছজিকप्रिया, चঙী, (ছভিকভ্য দ্রিযা।) पूरिका। र्ति शब्दभावा॥

> दिश्वकर्गी, स्त्री, साख्वागी। दति राजनिष्यस्यः॥ ष्ट्रस्थिका, स्की, स्त्रहस्तुपविग्रेयः। तत्पर्यायः। नख-पर्भौ २ पिष्किः ला ६ कालिप चिका । व्यक्या गुगाः । पिक्किलत्वम् । ध्यक्तत्वम् । चान्तर्वेद्ध्या-दिशोधनाशिक्षः। इति राजनिर्धग्टः॥

विश्रोषः। विकाटी इति भाषा। तत्पर्यायः। इक्षिपची र विषद्भी ३ नागर निका ८ सर्घ-दंदा । चामरा ६ काली ७ उद्देशसर-पुच्छिका । इति इक्षमाला॥ विवासी ध ने मरोगच्या १० उद्दिका ११ व्यक्तिपणी १० द्विणावर्शकी १६ कालिका १८ व्यासमा-वर्ता १५ देवला कृतिका १६ करभी १० भूहि-हुन्धा १० कालेपा १६ क्लांदा २० शुग्नपता २१ चौरविवाखिका २२ भासरपृष्या २३। खस्या गुगाः। कटुलम्। तिक्तलम्। कृद्वक्रश्रुडि-कारित्वम्। रक्षापिक्षविवन्धारीचकापभव्यम्। बज्यालाचा प्रतिराजनिर्घेग्दः ॥ व्यापि च । "दिश्वकाकी विषक्षी तुकासमाक्तनाश्चिती।"

इति राजवल्लमः । ष्टिक्षमधी, स्थी, दिश्वकाली। इति रक्षमाला। ष्टभीरः, पुं, चेतपुनर्यवाः इति रतमाकाः ॥

हथ, उ सेचने। प्रजनैक्ष्ये। इति कविकास्यहम: ॥ (भा०-पर०-सक०-ध्यक० च-सेट्। क्रावेट्।) ज, विक्रिता एका। इति दुर्गाहासः ।

हव, क ड प्रजनेश्वे: इति कविकल्पह्रम:॥ ( पुरा०-काता०-काक०-संट्।) क रू, वधेयन । बस्य प्रधमसहानुबन्धी चंखकश्रमहातः: सुधीसिष्टेंब:। आणोध्य: सर्वत निर्ह्यम् साम्प्र-दायिकलात्। न च प्राचामत्ररोधात् पाठा इति बाच्यम्। तर्ष्टि चाहकः चान्ती। क उ वह वचने। इतकङ्गीप्ती। दिवक्षरंपरि-कूलने। कदि वर्षे। त्रव क इत्रक्तिवन्धे। जसक् वधेश्वाहरे। इत्येषामङ्गामपि पचम-स्तरानुबन्धायतः, वस्तुतस्तु एषां यश्वमस्त्रानु-बन्धः प्राचीनपहिलीरियानयः। आतस्य रमा-नाथोश्य रवासद्युबन्धः पूर्व्याहरस्थातवी-व्यक्तिरेश्व सुरास्य: स्युनेलेते एथन्यातव इति द्वापनायं इत्याद्य। प्रचनी सभेग्रहणं चेत्रव्रसेश्वयंम्। इति दुर्गादासः ।

टघं, क्री, (टब रेश्से + कः।) वर्षम् । इति ग्रस्ट-

रुष:, पुं, (वर्षेति विचाति रेत इति। इय सेचने 🕂 क:।) पुरुषगवः। स्कृ इति भाषा। तन्-र्याय:। उद्यार भनः ३ वलीवद्: ४ ऋत्रभः ५ ष्ट्रधमः ६ व्यनज्ञात् ६ सीरमेयः ८ गीः ६। इतासर:॥ प्रद्रिते १० ककुद्वान् ११। इति प्रव्हरतावली। प्रिखी १२ गम्बर्भे घुन: १६ पुक्रव:१४। इति भटाधर:॥ 🛊 ॥ चास्य त्रचायादि यथा,—

"बार्चभलचारी स्वक्षा वच्यन्तेश्ये चतुष्पदाः। गावः ज्ञतयुगे खराः खयमेव खयम्।वाः व्याचित्रयविटम्दन्यतिमेराचतुर्विधाः । मुलाङ्गाः सुचयीरकृढा स्टवः मुहचेतसः। च्याच्याभितो बहुबला हथभा अश्वानाय:॥ दयो लंच यसम्बन्धात् द्विजातिर्म्युषभी भनेत् । जिलच्यासमाव्यात् चिगुगः स द्वाधमः ॥ पीताङ्गा कदवः शुद्धा चाकोधा भारवादिनः । यह क्टाभी जिन: ची गा द्वप्रभा विकास नामय: ॥ लम्याङ्गाः कृरश्रदया व्यपनिचाः सदाधिनः । बद्धवयशीयाच द्वभाः सूनजातयः । इयोकंच गयम्पर्कात् द्विजातिर्ज्वमभो भवेत्॥" 📲 🛚

"पृष्वीतवे समुत्रामा गनामा ये चतुष्यदाः। गुगानयविभेदंग तेषां भेदनयं भदेत्। रतकाताबुकारेख भीकः प्राष्ट्र महीपतिः 🛊 ये शुक्ताः श्रचयः श्रहा भग्नां भारवद्या चापि। बद्धाधिन: खकारीयासी द्या: सास्विका

वक्तावक्तवः युद्धा हण् भारवष्टाः शुभाः। बक्राधिनो बच्चलास्ते इसा राजसा सता: ॥ विवर्णा विज्ञताङ्गाचा निव्यक्ता खकाभोजिन:। व्यपविचा हष्टदोवासी हवास्तामना महाः॥ तत्त्वस्यसम्बान् द्विगुको एवमी भवन् ।

चिलचायसमावेग्रान् चितुषः स वृत्ताधमः ।" 🛊 । चाय गुगाः ।

"नीतः सभो ध्यको वामः चैमो भनः श्रिवः स्थिरः।

मोबदेवेन लिखिता इक्करी दृष्णे गुमा: ॥" सद्यथा,—

"येतार्यत्रो वर्षः येतः खुर्ववश्ययोः। सत्ताटपुष्ट्योः येतः स गीतः शुभमावदित्॥१॥ यो स्टपुष्टो रम्याक्षा सुविभक्तततः सुभः। इत्तंत धनष्टि स दोवमं क्षी यदा त्ययम्॥१॥ वर्णस्य धष्ट्यः पुष्टो रम्यं ध्वज उष्यते। भन्ः कृतं धनं धान्यं विषद्वं यति निषयम्॥१॥ पृत्यांहि चोन्नतो यस्तु पराहे चिव वीचकः। निह्यो वाम दत्येय कृतते रिपुसंख्यम् ॥८॥ चन्नतं हम्यते यस्य त्यतार्ट दंवनिमीतम्। चिमनामा एषः कृत्याद् धनधान्यविवद्धंनम् ॥५॥ धावक्तां स्तुमा यस्य सुक्तयश्वापि वा सुभाः। भद्रनामा दृषः कृत्यात् भन्तः सर्व्याचेत्राधनम्॥

आवर्षश्रिक्तिवद्वानं इयेष्ठ इष्टमेक्वि । पादाः सर्वे स्तित यस्य पुष्टमानौ स्तितौ तथा ॥ सर्वाचा चामतं नेने नगी चातिलघू स्थिरौ । सक्तयोः लगाता चैन प्रदंश चातिलुम हिं। तत्ररोमा स्थानेशः स्त्रिमस्थारं। धिन द्र्येन कथितः (धिन प्रकृषते धुनम् ॥०॥ चर्थाः पञ्जराः स्यूजाः धिरः शुभं भनेत्रतः । आपुष्टादायता शुभा रस्था मचाकगामिनौ ॥ रक्ततास्थोष्ठां कक्त्ति स्थारः स्थियं करः वियाः । नास्यपुष्येन सम्योग्यं द्रमः शुभकच्चाः॥"=॥ ग्राम्साः।

"मद्यसं तर्वेतोमलं पुरुता भारवादिता। कुमारकलमिळेते रुपभाषां गुणा मता: ॥"\*॥ कप रोषा:।

"याहा विवयो विधमः चित्री धृत्रस्तः खरः। रते सप्त महारोषा द्यमायास्त्रीरिताः ॥ विषासी विषमी यस्य खुराच विषमास्तया। ने अकारनी रचवा गार्ज पञ्जर वे सतं सवेत्। खङ्ग इत्येष कथितो धनधान्यवना भ्रमः ॥१॥ पूर्व्याह सम्बद्धांना परार्ह्धचान्यवर्धकम्। प्रक को दी विवयों वा विवयों. कुलना श्व: ॥२॥ पराइसन्तरं यस्य पूर्व्वार्द्धचातिनाचनम्। गक्तकरको छन्। ध्व्दायेत खर्खरः। विषमो नाम व्यभ: सन्यत्तिचयकारक: ॥३॥ चिमक्रस्त्रसङ्गाशा गाविष्ठ लोसविन्दवः। श्विकी गाम महादावी दूरतक्तं परिवर्जत् ॥॥॥ ध्दक्षायं दीपिकाकारं ज्वलतं कंकर हशी। कपिका: पुच्छभागचेत् स धूक्त्री ऋत्युमावचेत् ॥५ इन्तप्रदक्षप्रादीनां यद्यकारिय चलात् स्वयम्। सुष्की वा चलत यस्य स चल: कुलनाश्रम: ॥६॥ च्यावर्ताः श्रक्तयो रखाविषमाच विश्वसिक्षताः। न्धृनाधिकाः पञ्चरास्तु खरास्तु विक्रमास्त्रथा॥ गुहाचीपृ । न्तरं यावदंखा यात्तिव हम्मते।

विकाते विषये घोषे किन्ना चैवाधिता भवेत्। च खरो दूरतक्वाच्यो भन्तुः चन्नार्थनामनः॥

सवणता दीचेरोमलं चीखता भारवाहिता!
चल्नलं भारकलच्च दृषदीया जदाचृता: ॥ ॥ विचारिकातिमेदेन चलारी ये दृषा मना: ।
चतुर्व्विधानां लोकानां त रूप खु: शुभावहा: ॥
यो मांचादन्यकातीयं कुवते दृषमं नर: ।
तथा नश्चिका विचानि धनमायु: कुलं नलम् ॥
वालिपचलपोदिवा वाधयी ये दृषे मना: ।
तियास्पणमः कार्या यथासं विधिना दृषे: ॥"
इति दृषपरीचा । इति भोकराजललपुक्तिकच्चानरः ॥ ॥ चन्द्य तच्चां उत्सर्गविध्य
धर्षा, —

#### मनुबदाच ।

"भगवन् जोत्भिक्शांम द्वभस्य च लचसम्। द्वशेत्सर्गविधिचेव तथा पुगयपत्तं सङ्ग् । मत्र्य खवाच ।

घेतुमारौ परी चेत सुशीनां सचनानिताम्।
खवातामपरिक्षिणं जीववत्वामरीतिगीम् ॥
सिञ्चवर्णं सिष्धद्धरं सिञ्चास्त्रां तथैन च।
मगेहराकतं सीच्यां सुप्रमाखामवृहताम्॥
खावतेंद्देचिगावत्तेंम्ँका दिख्यस्य सा।
वामावत्तेंविमाय विकीर्योज्ञता तथा ॥
स्दुसंहतताकोशीं रक्तिज्ञां सुप्रिताम्।
खायावदीर्घस्कृदिता रक्तिज्ञां सुप्रिताम्।
खायावदीर्घस्कृदिता रक्तिज्ञां तथा च वा॥
खयावाविकतेत्रा च समेरविरवेंद्दे हैं:।
वेद्र्यमध्यर्थेष जतवृद्दुद्सित्मेः॥
रक्तिस्विके नयत्रे स्वथा रक्तकत्रीनिकेः।
सप्त चतुद्देश रक्तास्या चायामसाज्ञता॥
सङ्ग्रता सुप्राचीत्र एथु प्रस् समायताः।
खरायनिप्ररोगीवाधराज्ञस्त्रक्वा॥

#### मनुक्वाच ।

षड्कताः के भगवन्। के च पच समायताः। चायताच तथेवारौ धेनृनां के श्रुभावद्याः॥ मत्स्य उदाच।

उर: एष्टं धिर: कुक्ति: श्रोगी च वसुधाधिप । धब्द्रमानि धेनुनां पूज्यस्ति थिचचागाः 🛊 क्योनेभ्रललाटभा पत्र भारकर्मन्द्र ।। समायतानि प्रस्थाना गुच्छं सास्ता च सक्षिनी। चलारच यमा राजक्षेत्रमधी मनीविभि:। शिरोधीवायनाच्यतं भूमियात सहला दश्रा तस्याः सुतं परीचीत दृष्टभं मचासा (त्वराम् । उत्तरकथककुद्ध्याताङ्ग्लक्षणम् । मचाकां उतटस्कन्धं वे दूर्थम (बाको चगम्। प्रवासामध्यक्रायं स्टीघेष्ट्यास्थ्यम् ॥ नवारदश्यसंखीर्वा साद्ध्यायोद्दश्रनी: युमी: । मिलका चाच मीक्तयो ग्रहेश्प धनधात्वदः । वर्षतत्तानकपिनो बाश्वाधसा प्रश्चित । चेतो रक्तचळ्याचागौर: पाटल एव च ॥ भ दिवास्तास्त्रपञ्च स्वतः पच्चात्तवः । एथुकार्यो सञ्चास्कलाः स्वच्चारीमाचयो भवेत्॥ !

रक्ताचः कपिला यस रक्तऋक्रतलो भवेन्। चेतादरः सम्बष्टे वाचायस्य प्रश्चित । (साधरतीन वहान चालियसा प्रश्रसाते। काञ्चनाभन वैद्धास्त्र क्षयोगाधास्त्रकानाः। यस्य प्रामायतं ऋक् भूमुखाभिमुखे घरा। सब्बेंगामेव दर्शानां स च सर्वार्थसाधकाः । मार्क्यारपादः कपिली धन्यः कपिलपिङ्गलः । केतोमाकारपादस्तु धन्यो मर्थानमेक्यः। करट: पिक्षकचीय भीतपादस्तरीय च। सर्वपादश्रिरो यस द्विपादम्बेन एवं च ॥ कविद्वानिभो जन्यस्वया तित्तिश्वित्तभः। च्याक संभद्रकात् चित्रसु सुखं यस्य प्रकापति । गम्दीसुख: स विज्ञेयो रक्तवर्शो विध्वत:। चित्रच जठरं यसा भवेत् एष्टच गोपते: । नायभः स समुद्रान्तः स्ततः कुलवद्वेनः । मिक्तितापुष्यविषयः धन्यो भवति पृष्टवः । क्रमजमेक जेबापि (चर्च) भवति आग्यहः। चातसीपुष्यवस्तस्तुतया धन्यतरः सहतः । 🗱। रतं धन्तास्त्रवाधन्यान् कीर्पाधन्यामि तेरन्य। क्यात्राक्योस्ट्यमा क्चास्ट्रभ्रामा अये। व्यवस्थवां द्रम्याच व्याव्यमस्त्रनिमाच वे। भाक्तरध्यवकांच तथा क्षविक्वनिमाः ह कुण्डाः काणास्त्रच। खक्काः केवराचास्त्रचेव

विधमधीनपादाचा उद्भान्तनयनास्तथा । नैतं त्रवा: प्रमोक्तया न च धार्यास्तथा रहे। मोक्तवानाच धार्यायां भूषा वस्ताम सच-यम्॥#॥

स्विधिकाकारम्बङ्गास्य मेधीघषडग्रस्यनाः । महाप्रमासाच तथा मत्तमात्रप्रगामिन: । मधोरका मधोताचा मधावनपराक्रमाः। ग्रिरः कर्भी नवाटच वानधिष्ठरसानि च । नेजे पार्श्वेष क्षणानि भ्रस्थने चन्द्रभासि चा श्वेताम्येतामि प्राखन्ते क्रणाख तु विप्रेषतः ॥ भूमी कथेति जाङ्गलं प्रजन्मस्थ् जवालि 🕄 । पुरस्ताद्यंत मीलक्ष्मभा प्रशस्ति। शुक्तिष्वजपताकाभा येथां राजी विराजते। व्यवहाइक ते धन्या वित्तिविद्विजयावद्याः ॥ प्रदक्षिमां निधर्मने स्वयं ये विनिवर्तिता:। चसत्रतिश्रारोगीवा धन्यास्ते यृथवर्धनाः॥ रक्तास्त्रायमयमः चेत्रवर्षो भवेद्यदि । समी: प्रवाससहस्री गीस्ति सम्यत्रस्ततः ॥ रते धार्था: प्रयक्षेत मीताचा धदि वा द्या:। धारिता यदि वा सक्ता घनवान्यविवर्द्धनाः ॥ चरवानि सुखं पुष्टं यस्य श्रेतानि गोपते:। नाचारचसवयांच तथीनमिति निहिंपत्॥ द्व एवं स मोक्तको न स धार्मी एके भदेत्। तद्यंभेवाचर(त लोकं गाथा पुरातनी ॥ र्ख्या बह्द: पुत्रा यदीकीरिप गयां क्रजेत्। गीरी वापुरद हेझाया नीलं वा एपस्त्र छेत्।

रवं इतं अध्यासंप्रयुक्तं रहोद्भवं क्रीतमधापि राजन्। स्का न भीचे व्यवस्था सङ्गाला स्रोची मित्याङ्गमतोश्रीसथास्त्री ॥" इति मान्स्री द्वभताचार्य नाम १८१ व्यथ्यायः ॥ भत्तपानार्थमागतद्वयस्य निवार्य दीयो यथा, "ग्रवी द्वव्याभिम्रतानी पानार्थमभिष्ठावतान् । सन्तरायी भवेद्वस्य स भवेद्वस्यवातकः ॥" इति कर्मनोचनम्॥॥॥

चस्य दानविधियेथा,---

विधिष्ठ उवाच । "यथे यही हरियो वा कहीति विधिका कृप। दानं सर्वगुकोपेतं तक्कृतान्त यथातयम् ॥ भारादि चिप्रकान्तच हम्रे सत्वा विधानतः। युत धेन्याचया द्याच्छित्तिनी कृपसत्तम ॥ यक्षया घेनवः प्रोक्ता त्रवाक्तावना एव 🗑 । हरावैत नियोच्या: खुहेराय च नथा हवा: ॥ सर्व्याभावात्तनी राजन् तिलापात्रांक नित्रप्राः। सर्वपापविनाधाय दीयको हुपसत्तम ॥ गीमयन समाक्षित्र यथवस्त्रसमाप्टते। ष्टवं हिममयं तत्र रौधं वा रत्न वं युतम् । सस्य गीलभये: ऋज्ञंभी (त्तन। चिययथी रहा:। दार्जिप्रक्मवकामि विद्रमेष्टी सुनासिका ॥ मारकतौ विकिहिंधा कर्यों चैवास्तको मती। पद्मरागस्य वे पादाः खुरा रोध्यमयास्तवा ॥ राजतामास्य रोमाणि चौमयख्यं कम्कम्। पर्ने गुण्क्सृहिष्टं सर्वे धासप्ययं विधि:॥ इषगी स्मदिकस्यापि लिक्ने सांगः प्रकी(र्ततः। यथा धेतुस्तथानद्वान् सुवर्णस्य तु कार्यत्॥ सञ्जासां फलमात्रीति धेन्नां द्वभप्रदः। राष्ट्राः स विभवाद्यां भन्या यः प्रतिपादयेत् ॥ ष्ट्रमस्त्राध्यम् ती दित्रम्यमम् । नि:स्वी वाध्वेवमवं क्षि क्रांसा जनमनान्त्रतः। तन्पनं समनाप्नीति अन्यदानात्र संग्रय. ॥" इति विद्युग्धि छयदानाध्यायः ॥॥॥

सङ्गण्यतं यथा,— "क्ताहानं द्योत्सर्गं तीर्थसेनां स्तृतं तथा। यं कुर्वन्ति राष्ट्रस्थास्तु न तं तहिषयोपगाः॥" दत्ति तर्वेव कम्थाहाननामाध्यायः॥॥॥

ब्रक्कीवाच ।

'हमगावी समादाय गुवानी लच्चा (न्वती।

अधिच।

हिमाइकी प्रापे रे प्ये सबक्की पूज्यक्तां! । श्विमां पूज्यका सुत्रहिने थः प्रयक्ति। श्विमकाय विद्याय रे क्यियां वा क्रोक वा॥ ग वियोगो भवेत्तस्य सुत्रपकीपतः कतः। वातरं हसवैभानि गै क्लिक्यपुरं द्विज ॥ तज भोगों करं सुक्ता एह जागता जायते। सक्द्रों सन्धात्याभ्यां पुत्रमिक्समाकुतः॥ यो वा रक्समायुक्तं गोयुगं पूज्यक्तिने।

यो वा रत्नसमायुक्तं गोयुगं पूज्यंक्तृनं । प्रयक्ति प्रिवोमा च प्रीयतां मावितात्त्रणः ॥ स सर्व्यपापदःखाभ्यां विसुक्तः क्रीकृते सदा । इस जोके भवेश्वन्धो देशाक्ते परमं परम् ॥" इति देवीपुरासे सोरत्रवतनासाध्यायः ॥॥॥ ग्रिवहृषकार्या यणा,— श्रीत्रया उवाच ।

"बाध गर्नाम्बातो वही इन् मिपुरस्कायम्। मला मनसि संइकी सर्वेगो जगतामिति। कोश्यं पतङ्गवहैक इति मला यथी रसम्। विश्वाय शूर्ण मह्तं महीयं कवनं परम्। चिरं वभूव समरं वर्षमेकं दिवानिशाम्। न कोश्यि चेतुं कं श्राको ही समी समरे

एचियाच रसंजला देलेन्द्रो सायया प्रिये। चाळ्डंच समुत्तस्यौ पचाप्रत्कोटियोजनम्। उभसी प्रकृरस्त्रमा इन्तं देशं जगतासः। जवान सुधिना कही हानवेन्त्रं प्रकीपतः ॥ वज्रस्टिप्रशारेक सदी स्टब्स्मियाय सः। च्यांन चेतनां प्राप्य कीपाद्दानवपुक्तदः। श्चिवं स्वानस्त्रोत्य पात्रयामास भूतते । तदार्च कलया प्रीमं दृषक्यं विश्वाय च। खयानं प्रक्षरं भूला विषयणाभ्यासुक्त्रसम्। ददौ तस्ती खकवर्चस्यभूसमहिमहेनम्॥ मया इत्तेन श्रृतीन अधान जिपूरे हर:। मामेव दर्भेष्टकार तुराव हो दित: पुन: । तव्याम प्रकृरी दर्पे विज्ञवीलं तभी विस्:। भागामन्द्रकरपद्म शिलिप्तः सर्वककासु ॥ तती । इं हमरूपेश वदासि तेन तं प्रियम्। मम प्रियतमा गास्ति चेजोक्येयु प्रिवात् परः॥" इति अञ्चर्वे वर्ते शैक्षणा जन्मसर्क ३६ मध्यायः ॥ मेवादिदादप्रशासान्तर्गेतिद्वतीयराधिः। तन्प-यायः। ताबुरि:२। अन्य विशेषसँगा। सीन्य:। अङ्गना। युग्नम्। सम:। स्थिरः। पुळ्तर:। व्ययं चतुष्यात्। निशासु यान्य:। दिवा वन्यः। क्रस्ताखाः। दक्तिसदिक्पतिः। निप्रास्त्रः। एकोदयास्त्रः। अस्त्राधिकाची देवता ष्ठभः। इतिकापाद्यधरोष्टिशोधसुदायस्याप्र-री १ हे ने तदा श्रिमंदात । च च श्रीतखभाव:। सुन्दरभूमिखामी। वातप्रकृतिः। व्यंतवणेः। वैद्यानाति:। मशाभन्दकर:। मध्यमक्तीवङ्ग:। मध्यमसन्तानचः। रतश्चितात रताहरा-भवति । दाता । वागदु:करः । निभेयः । पर-हाराभिकाघी। इति दृष्ट्यासकाह्यः॥ 👫 ॥ एतहाशिजातकतम्।

"स्थिरमति समिति कमनीयतां कुश्वतां कि नृथास्प्रभोगताम्। स्वगतो विमगुर्थेश्वमादिशेत् स्वातमः कृतिनव्य सुखान्यपि॥"#॥

तस्य चात्रकत्।
"इत्रक्षं भवेष्यातो गुक्भक्तः प्रियंवरः।
गुर्वो कृती धनी सुक्षः पूरः चर्चननिष्यः॥"
द्वा वोष्ठीप्रदीपः॥ ॥॥

कत्रविधप्रधमध्ये प्रविविधिष्यः । ( यथा,— "धित्रवी विविध्ये चित्र प्रस्तिती क्षित्रवी तथा । प्रश्नो कतो द्योरक्ष क्षीप्रधीर्जातिलक्षयम्।" इति र्तिमञ्जरी ॥ ) तस्य जच्चमं यथा,— "वङ्ग्यवचुवन्यः भीवनामी नताजः स्वजन्धिरदेशः सस्यवादी ह्योश्यम् ॥" स्ति च रितमञ्जरी ॥ ॥ ॥

रकादममन्त्रस्थितः। यथा,—
"वहपुत्रस्य ते पुत्रान् वस्थान्येकादमस्य तु।
सर्वत्रमः सुम्रामा च देवातीकः पुर्वर्शेतः ॥
चलवहा टट्रायुष साईकः पुत्रकस्थया।
विष्कृमाः कामगमा निकासवत्त्रसस्य ॥
रक्तेविकंश्रकस्थि गणास्त्रस्य ये वृषः।
दश्यीयो रिपुस्तस्य स्वीक्त्री वात्रस्थितः ॥"
दित गावहे ५० सम्भायः ॥

(कामान् वर्षेतीति । ष्टव + कः ।) धर्मः । (यथा, मतः । ६ । १६ ।

"हथो हि सगवान् धर्मासास्य यः कुरते हालम्। हथलं तं विदुर्द्वास्त्रसाहर्मं न लोपयेत्।") ब्रह्मो। उत्तरपद्शासीत् श्रीष्ठः। (यथा, हरि-वंग्री। १८१। १८।

"धारहं वर्षणं यहत् षष्ठे हो रो सवापितः । तह्यहृष्टाः संचे वास्त्रकार्यस्यानस्यः ॥") कामिकः । ध्रुकतः । वाष्तुस्थानस्यः । इति संदिनी ॥ वास्त्रकः । इति विन्धः ॥ श्रीक्रवाः । इति विकाखार्येषः ॥ ध्रानुः । इति जटाधरः ॥ कामः । वत्रवान् । इत्यन्तार्यकोषः ॥ ऋभभन्नासौष्टम् । इति राजनिष्येष्टः ॥ (प्रतिः । यथा, काशोसार्षः ।

"स्वर्णं या परित्यण्य प्रदृष्ठि द्वायते। द्वली वा चिथित्रेया न सूती द्वली भवेत्॥") द्वकार्थी, स्त्री, सुदर्भगा। इति रत्नमासा॥

सुदयं नगुलक्ष इति भाषा ॥ विषयम् । क्यो, (व्यक्य गन्धी यक्या; ।) वन्तान्त्री । इति राजनिषेग्रहः ॥

रुपचकं, की, (रुपकारं चक्रम्।) क्रिकिकोक्त-

"हमचकं हमाकारं सर्वावयवसंयुतम्। काखना विश्वसंक्षानि हमनामचेपुर्वकम् ॥ सुखाचिक्रमंश्रीषेषु ऋषु स्वन्धे दिकं दिकम् ॥ स्वाचिक्रमंश्रीषेषु ऋषु स्वन्धे दिकं दिकम् ॥ स्वाचिक्रमंश्रीपरिमारस्थादिदिनचेकम्। यद्ब्रीस्थातं तसादस्थे सर्वे सुभागुभम् ॥ खास्ये द्वानः सुखं नेचे क्रमें भिचाटनं तथा। श्रीषे धृतिस्तथा ऋषे सौखां स्कन्धे च मञ्जलम् ॥ एषे करु सुभं पुन्हें भमः पारं सुखं सुदि। चल्योगादिदं प्रोक्तं हमचकं क्रमं वृधेः॥"

दवरा:, पुं, काक कोष:। इत्यमर:॥ तस्य जन्म ग्रं

"स्प्रमालको दरिकः स्याद्दुः खेत्रव्यकी भवेत्। विषमे कोचचलो वे हुपः स्थाह्मयसे समे। प्रत्यस्वयकोरिकायुर्निक्यो मिलिभिभेषत्।" स्वि

"जवान एकष्टमधो इमगान्यां चसः स्क्रियाम्।

समाध्यां चितिपः प्रोक्तः प्रचलेन प्रतान्दवानः" इति साचके ६६।६५ व्यथायी ।

द्वयान च्हू:, की, (द्वयाख कच्छू:।) जुन्होत-विशेष:। सञ्ज्ञाच्या,—

"कारोत्वाद्वद्योवस्य मलो द्ययविद्यतः।

प्रक्रियते तदा खेदात् कव्यं जनयते तदा ॥

ततः कव्य्यवात् विद्यं स्पोर्टं सावस जायते।

प्राष्ट्रकृष्यकव्यं तो श्रेशाः सद्योगजाम्॥

उत्सादनं उद्वर्षनम्। मलः मेल् इति लोके।

प्रक्रियते व्यामी भवति॥ ॥ स्विकित्वा

"सच्चित्र कुरुसे सम्मित्ति हार्थे: प्रकलिएती योगः

उद्वर्षनेन नियतं धामयति नृवगस्य कळ्तिन् ॥ भिषम्द्रवणकच्छून्त चिकित्तेत् पामरोगवत्। चिक्रपूनननिहिर्दक्षिययापि च तां स्टेत् ॥" दिति भावप्रकाधाः॥

ष्ट्रियाचः, पुं, इत्क्रस्थ घोटकः। इति जिकास्त्रीयः। ( एतक्रासकनुप्तिप्रीयः। यथा, ऋग्वेदे।१। ५१।१६।

"भेगाभवी द्रवणकास्त्र सुक्रती ॥"
"द्रवणकास्त्र श्रत्वाकास्त्र राजः भेगाभवी
भेगागाम काच्या भूः।"इति तद्राब्य सायवाः॥ ॥॥
संचनसमर्थात्रयुक्ते, जि । यथा, काविदे । ८ ।
ए । १० ।

"इववार्षित मनतो इवयुना र्षेत्र इवनाभिना॥" "इववार्षित इवभि: सेचनसम्पर्देश्वेनपेतेन।" इति तक्काम्बे सायकः॥)

हमजातु, क्री, इन्त्रस्य घनम् । इति चटाघरः ॥ (चि, वष्यक्तिः । यथाः ऋग्वेदे ।२।४१।⇔। "न यस्परी नानार स्वाद्धवेद्षतस्वकः ॥"

"त्वरात दे धनस्य परितारी।" इति नद्राखे सायमः ।)

हक्दंग्रकः, पुं, ( हमं क्रिक्षं दग्रतीति । दंग्र + क्ष्म् ।) विद्यालः । इक्षमरः । (यथा, वाचित्र- दमेवी १० प्रतिक्षेत्रे ।

"चिपसि शकं त्यदंशक वदने ॥") व्यथक जः, पुं, (हथी ध्वकी वाचनं यस्य ।) शिवः । शिवमदः १ (यथा, काखादधी २ स्वभावा-

"कटाभि:(कामणास्त्राभिराविशासीबृगध्यकः।") हेरसः:। युव्यवस्ताः। इति दिन्यः ॥

सम्बाही, की, गागरस्वा। इति राज-निर्धेग्दः।

हमनाभाष:, पुं, (हमना नाभाषं यस्नान्।) विकृतः। इति श्रम्यमाता ।

क्यातिः, पुं. ( इत्रस्य पतिः ।) यकः । ग्रियः । इति केल्वित् ॥

धप्राचिका, श्री, वस्तामी। इति राज-निर्वेष्ट:।

पर्यों, की, (श्वस्य महितस्य सर्वे रव पर्ये सम्बादः कीच् ।) कास्त्रपर्यो हिस रजनाका । ष्टचित्रियः। प्राती इति भाषा। तत्र्यायः। स्थानी २ चक्राक्षी ३ सुस्यंगा । इति राजनिष्युदः।

व्यपन्ना, [मृ] एं, शिवः । है समिरः । ( यथा, सद्यागरते । १ । ६० । १६ । "व्यपन्नेति विकातः श्रीमान् यसु सद्या-

सर: "

चान्य विवश्यम् तस्य इष्टक्षम् ॥ ॥ ॥ ) सङ्गा-बष्टचः । नाग्रेकः । इति विन्यः ॥ (विष्यः । यथा, मञ्चाभारते । १६ । १८६ । १९ । "द्याची द्यमो विष्युर्वृषपन्या वषीदरः ॥" राजविग्रेषः । यथा, मानैक्षयपुरायो ।१६८।५। "जग्रदे नरराजन्य चनाग्राहृषपन्यः ॥")

हमभः, पुं, ( हम संचने । हम + "ऋषिहिषिणां कित्।" डमः । ( यथा, मनौ । ६ । ५० । "यद्व्यमीय हमभो वत्यामां जनयं ऋतमृ॥") यदः । (यथा, महाभारते । ६ । ६६ । ८० । "ऋष्यः सह केनेये कृष्योगां हमभेय च ॥") वेदभौरतिसंदः । इति सेदिनी ॥ च्यादिजिनः । इति हमचनः ॥ कर्यारम् । ऋषभनामीय-धम् । इत्यादिकीयः । ॥ ॥ ( चतु व्यिध्युव-धान्तर्गतपुरुषविद्योषः । यथा, —

"ग्रामके पर्तिकी तुष्टा चिचिकी रमते स्थाम्। इपने ग्रामिनी तुष्टा चिचिनी रमते च्यान्॥" इति रसिमञ्जरी॥)

गोग्रन्दे कतिसनान् प्रचङ्गादम कातिदेश्यक-गोष्टवा तिकाते।

"ग्रामाश्वारं प्रकृष्यंनां पिननां यो निवारयेत्। याति मोविपयोगेथी मोह्याच जमन् सः॥ दक्कीर्मास्तास्यन्त्राज्ञीयो विश्री द्वववाद्यनः। हिने दिने गर्वा इत्यां सभत नाच संग्रय: 1 ददाति गोभ्य उक्छिएं भोजयेद्वया इक्स् भोजयेद्ववादाई स मीद्यां लगद्भवम् ॥ ष्ट्रवर्तीपति याचयेद्यी सुद्धारेश तस्य यी नदः। शोषकाध्यकं सीर्ध्य जनते नाज संग्रय: ॥ पादं दहाति बच्ची यो गाचा पादेन नाक्यत्। सर्च विशेदधौताइति: कात्या गोवधमालभेतु ॥ यो सङ्क्षीः विमधपादेन प्रीते विमधाङ्खरेव च । खर्योदये च विभांजी च भीक्रतां लमेन् धुवस्। व्यवीराज्ञक यो सदक्तियोगिकीक त्राक्षामः। यक्तिसम्याविक्रीनक्ष संगोक्तां लगेद्ध्वम् ॥ पिहां च पर्मकाते च तिथिकाते च देवता:। व सेवते। तिथि यो चि स गोचलां समेद्भुवम् । स्रभनेरि च सकी वा मेर्बुद्धिं करोति या। कट्रक्याता क्येत् कार्यतं सामो कर्याल भित्

त्रोसार्सं खननं लला ददाति प्रस्तमेव च। तकारे दा तदूर्वे वा च गोष्टमां जमेद् भुवम् ॥ प्रायक्षिणं गोवधसा पः चरोति वितिकसम्। स्वर्धकोभादयाशानात् च गोष्टमां जमेत् भुवम्॥ दाषको देवके यमात्रोखामी गां न माजयेत्। दु:सं दहाति यो करो गोहता लभते हुवम् । प्राणिनं लहु वेट् यो हि देवा की मनतं जलम् । नेवेतं पुल्यमनः च गोहतां लभेट्सुवम् । प्रचलातीति यो वादी मिष्णावादी प्रमारकः । देवहेती गुरुदेवी छ गोहतां लभेट्सुवम् ॥ देवताप्रतिमां हृष्ट्रा गुरु या नाक्षां चित् । । न सम्मानमेद्यो हि स गोहतां लभेत् सुनम् ॥ न दहाताध्रिनं की पत्राच्या च गोहतां लभेत् सुनम् ॥ विद्यार्थिनं च विद्याच्य स गोहतां लभेत् सुनम् ॥ गोहता नक्षां वस्ता च निर्मा चातिहां प्रकी । यथा सुतं स्वां वस्तात् कि भूयः सोतु मिष्कि सि ॥" दित नक्षां विक्ती प्रकारताक्षके २० कथायः ॥

इवभगति:, पुं, (इवभेख गतियेखः ।) भि्दः । इति सारावती :

हवसध्यकः, पुं, (हवसः ध्यको वास्त्रं यखः।) ध्रिवः। इति केचित्। (यथा, रघुः।२।१६। "कानुं पुरः प्राग्नवि देवदार्वः

पुत्रीक्षतिथ्यो स्वमध्यक्षेत<sub>ी</sub>") स्वभाची, की, रक्षयास्थी। इति राजनिर्धेष्टः॥ स्वक्षञ्चि, की ॥

वयभातः, पुं, ऋरभागपुत्रः । स च राधिकापिता । यथा,—

"स्वन्ती त्यभात् य जवाम जन्म गोकृति। पद्मावत्याच जतरे करभात्य देवसा। जातिसारी चरित्राः श्रुक्तपत्ति यथा ग्राम्थी। वयद्वांतुद्दिनं तच वजगेतं वजाधियः॥ जवावती कात्यक्रसे वसूवायोगिसम्भवा। चातिसारा सहासाध्यी सुन्द्री कसला-

表徴しま

कान्यक्षके वृष्येशे अनन्दन उत्कमः। स तां वंत्राप योगान्ते यज्ञकुष्ठसमुख्यताम् ॥ सता वचित्त राजेन्द्र सकान्ताये ददी सुदा। सालावतो सानं दस्वा तां पुषोष प्रवर्षिता। दद्रभी नन्दः पथि तो गन्धतीच सुदान्तिः॥

नन्द उवाच।
प्रदेश राजेन्द बच्चाम विशेषवचनं सुभम्।
समन्दं कृत कन्याया विशिष्टेन च सीप्रसम् ॥
सरभानसुतः श्रीमान् द्रवभातुर्वं चाधिपः।
नारायकांश्री सुव्यान् सन्दर्भ सुपक्षितः ॥
कन्या तेऽयोनिसंभूता यज्ञकुक्ष्यसुद्धाः।
भेजीन्यमाचिनो शान्ता कमलोशा कलावती।
स च योग्यसाद्द्धितुसाद्योग्याति च कन्यकाः॥

भनव्य उपाच ।

शक्यों कि विधिवधी न में साओ बनाधिय।

प्रकायतियों गक्यों जव्यस्ताहमेव च ॥

हवभानुधिया आचा कि खिला चेतृ सता ममः ।

पुरा भूनेव को वार्ष केनाच्येन निवायति ॥

हपानुसासपादाय बज्योही वर्ष मतः ।

गता च कथ्यामास सरमानस्य संसदि ॥

सरमान्य योजयामास गर्मेहारा च सक्यम् ॥

हथमानुमुँदा हुक्तः माय्य ताच्यक्तावतीम् ।

### ष्ट्याक

रेमे सुनिष्णेन राखे बुद्ध न दिवानिश्चम् । तयोः क्रमा च कावेन राधिका चा बसूव हः। देवान् श्रीदासश्चापेन श्रीक्रमाखाश्चा पुरा।! खयोनिसम्भना चा च क्रमाशाखाश्चिका सती।" रित मक्षवेन्ते श्रीक्रमाश्चर्णे १० खखायः। हथमासाः, ख्री, (इविस धर्मीस भावते रित। भाव + खच्। ख्रियो टाष्।) खसरावती। रित विकाखश्चरायः।

हम्यः, पुं, (ह + "वहो: ग्रग्द्रकी च।" उमा॰ १। १००। इति क्यन् द्वारातम्ब।) कार्ययः। इस्र्यादिकीयः॥

हमतः, पुं, सञ्जनः। भूतः। (घणा, सनी। ४।

"नाजातिन समं ग्रन्तिको न द्यते: स्थ ॥" स्था नामनिक्तिथेया, तन्ति । १ १६। "द्यो द्विभगवान् धन्नेस्तस्य यः क्रवतं द्यातम्। स्थानं तं विद्देवस्य साहमां न नीपयम् ॥") चन्त्रगुप्तराणः । वाजी। इति मेहिनी॥ स्थानिकः:। इति चटाधरः॥

ह्यतासमाः, जि. ( तृष्यास्थासमाः ।) व्यथानीताः जातः । इति के चित् । मूहोद्धववाः ॥

हमती, व्यी, णिष्ठस्ते व्यविषाहिता रणस्त्रता कन्या। यथा। व्यक्तिकादस्त्री।

"पितुर्गे दे च या कत्या रजः प्रद्यत्यसंस्कृताः भूणहत्या पितुक्तस्याः साकत्या उभनी स्टुता।"

इत्युहास्तस्यम् । स्वपति परित्राच्य या परपतिशासिनी । यथा, — "स्वहतं या परित्राच्य परवृषे क्यायते । स्वस्ती सा हि विजया न त्रूदी इयली भवेन् ॥"

इति काशीखकः:। (इष्ठक्य भाष्या। डीप्।) सूनी च॥ (यथा, मचानिर्वासनको ।१।४०।

"मूत्रामभीजिन: क्रा ष्टयजीरतिकासका: ॥"। इथजीपति:, पुं, (इयल्या: पति: ।) इवजीविवाह-कर्त्ता। यथा,—

"बस्तुतां वर्षेत् नन्यां जासको द्वानदुर्जनः। समाद्वियमपार्क्तयं तं विद्याद्द्वसीपातम्॥" द्रख्डाद्वतस्यम्॥

"यहि श्रूमां विजेत् विश्री स्थलीयतिरेव सः ॥" इति वसविवर्त्तपुरासम्॥

्रिक्षीचन:, पुं. (त्वस्य जीचने इव जीचने बस्य।) श्रिक्षांकतः। इति त्रेमचनाः इत्यमयने, स्ती॥ स्वास्थानः, पुं. (त्रधी वाश्यमं यस्य।) (ध्रवः। इति

िप्तृ। क्युः, एं, (टमस्यास्ट्रियेक्स अनुः।) क्युः। इति चिकास्त्रीयः।

की, [न] पुं, सहरोतः। इति सन्तमाता। की, की, (इवं नरं सुत्रणं वा सक्ति कृषाय। इव + "सुप्र कास्तनः काण्।" १। १० ८। इति काण्। "काण्यीरेति।" ६। ११। इति सुगागमः। ततः। "तटः प्रकः कान्याविति।" १। ए १९१। इति सकः। "खाँगतभा।" शर्ब । इति की म्।) कासकी। इत्यमदः ॥ वृष्य जसुमिष्क्रमी गीः। इति याकरभम् ॥ तथा चः

"तत्यार्थं या दमखान्ती मशोर्चं गौरिवागसत्। सन्नथायुध्रसम्पातवायामानमतिः पुनः॥"

इति भट्टि: ॥

हमा, की, म्हिकिपणीं। इतामर: त किपिकक्टूः। इति हेमचन्द्रः॥

हमः, [न] पुं, (वर्षतीति । हम सचने + "कानिन् युरुधितचीति ।" उमा० १ । १५६ । इति कानिन्।) इकः । (यथा, रखुः । १० । ५२ । "भाजापश्रीपनीतं तत् चानं भळायची नृपः । रुपेव पमसं सारमाविष्कृतस्त्वता ॥") कर्यः । वेदवाज्ञानम् । दुःसम् । इति मेहिनी ॥ रुषः । (यथा, ऋग्वेदे । १० । ४३ । ९ ।

"हथा न कुद्धः पत्यत् रणः स् ॥"
"रजः सु लोकेषु द्वा न यथा दसभः कुद्धः सन्
प्रतिष्ट्यभवधाय पत्यत् गत्कृति।" इति नद्
भाष्ये सायनः ॥) घोटकः । इति देभचनः ॥
(यथाः ऋषिदे । २ । ६६ । १ ।

"चार्या रघो रोहनी बहुधानी हिरग्ययो दवभियां लग्नी:।" "हे खान्त्रनी वो रघो द्वसा: युवसिरन्वेयुँक सत्त्रायातु।" इति नहास्त्रो सायवा:॥ पिता: यथा, ऋखिरे। का २०। ४।

"त्वा जवान त्वमं रकाय॥" "त्वा सिक्ता पिता कार्यपो त्वमं कामानां पर्वितारसिन्तम्।" रति तङ्गाप्ये सायकः॥ चि, वर्यकः। यथा, ऋष्विते। १०। ५०। ०।

"त्रकासात्रवृष्यभवेराष्ट्रीः॥" "दृष्यभवेषित्रभवेराष्ट्रवेराष्ट्रायेः॥" इति तद्-भाष्ये साथवाः॥)

हवाकपायी, की, (हवाकपे: विच्छी: शिवस्य कर्यरिक्रस्य वा भाषा। हवाकपे: विच्छी: शिवस्य कर्यरिक्रस्य वा भाषा। हवाकपि + "हवाकप्रभीता"

ह। ११६०। इति हीप्। ऐकारादेश्वर्षः। तव्यी: ।
गौरी। इत्यमर: ॥ स्वाष्टा। इति भरत: ॥
ग्राची: इति स्वामी ॥ (यया, क्ष्यंदे। १०। द्वारहः।
"हवाकपायि देवति सुपुक्त स्वाद् सुक्ष्यं॥"
"हे हवाकपायि कामानां वर्धकालाइभी हदेशगमना केनी हवाकपिसास्य प्रक्रि। इति तद्वाष्यं
सायया: ॥) कीवन्ती। ग्रतावरी। इति तद्वाष्यं
सायया: ॥) कीवन्ती। ग्रतावरी। इति तद्वाष्यं
सायया: ॥) कीवन्ती। ग्रतावरी। इति मेहिनी ॥
हवाकपि:, गुं, ("हवः क्षिप्रस्थित। स्वयंषामपौति होचे:।" इति स्वयाः । विच्छाः। (यथा
हरिवेशे। ११६। ४०।

"तती विशः प्रवरवराष्ट्रकाण्यः पृथ्वः व्याक्षिः प्रसभभयेष्ठः दृष्यः ॥")
शिवः । (यया, षरिवंशे । १ । ५२ ।
"हवाकिष्णि प्रस्भुष कपहाँ रैवतकाषा॥")
व्यापः । एति मेदिनी ॥ एकः । एति वृवाकमायीयान्द्रस्य श्राचीवाणकालद्र्यं नातृ ॥ (यथाः ।
सावते । ६ । १३ । १० ।

### ष्ट घोत्म

"र्वं सचीहिती विप्रेमेचलातकातिपुम्।
जस्त्रस्या कति तिस्तित्ताससाद व्याक्तिपम्।"
क्र्याः। यथा, मक्ताभारते। ३। ३। ३। ३। १।
"तं क्षंत्रः स्विताभात्तरंशुमाली वृत्राकिपः॥")
व्याक्रः, पुं, भावः। इति राजनिर्वेग्दः॥
व्याक्रः, पुं, (व्योग्वोग्द्यः) ग्रिवः। (यथा,
भागवते। ५। ६।
"पीतं गरे व्यक्तिया प्रीताक्तिग्रवः।॥")
साधः। भक्तातकः। यकः। इति मेदिनी॥
व्याक्तः, पुं, कमवः। इति प्रव्यव्यक्ति। अधुः
गती + खाः।) प्रिवः। इति जिकाकप्रेषः॥
व्याक्तः, पुं, श्रिवः। इति जिकाकप्रेषः॥
व्याक्तः, पुं, (व्यक्तासुरस्थानकः।) विष्यः।
इति प्रव्यव्यासुरस्थानकः।) विष्यः।

वृत्रायकः:, पुं, पटकः:। इति श्वारावको ॥ ( वृधिका स्वयनं समनं यस्त्र । ) शिवका ॥ वृत्राश्वरः:, पुं, ( वृत्र जन्दूर आश्वारो यस्त्र । ) विकासः:। इति श्वरावकी ॥ वृत्राविकाः। इति श्वरः। इति श्वरःमानाः ॥ वृत्री, स्त्री, इतिनां कुप्रादिमयासनम्। इत्यसरः ॥

( यथा, देवीभागवते । प्र। इस्। इ॰। "शिखो ददौ छवीं तसी गुरुका नी दित-

साहा॥") विशेखगैः, पुं, (वृष्ठस्योतसर्गः।) खग्नौचानन-दितीयदिनादिकर्त्तचानम्बाद्यत्वसरी-चतुरुययुक्तवयत्यागः। वृष्टाभावे तत्प्रतिविधि-येषा,—

"यकार्षेशिष्ट्र बन्याप्ति द्वाभावी भवेद्यदि। दर्भे: पिष्टेस्तु चंपाद्य तं दृतं भूगेचयेद्वृष्टः ॥ द्योत्वर्जनवेलायौ द्वाभावः कथका। व्यक्तिकाभिस्तु दर्भेका दृषं क्रका विभोचयेत ॥"

इति गावके प्रेतक क्ये इ व्याध्यायः ॥ तस्य विधियेथा। कालविवेकी ३ व्यक्तियुरासम्। "यकादशाचे प्रेतस्य यसा चीतृष्टण्यते द्यः। प्रेतनोकं परियच्य सर्वनोकं स्वाच्हति। काद्यकाहे जिपचे वा वर्षे माचि च वसरे। इबोत्प्रशेख कर्तथी यावत स्थान् उपिकता : सविकानिरवाद्धं कालीश्यः प्राच्छचीदतः।" यस्य प्रेतस्वेति सामान्यतः श्रुतेः पिक्टभिद्र-ख्यापि द्वषोत्सर्गः प्रतीयते ॥ 🛊 ॥ व्यथ द्वषोत-सर्गे वास्त्रास्थामः। कार्तिक्यो पौर्णमास्था रेवळामाच्युच्यां दशाचि गते संवसारेश्तौते वेति। अत्र कतिधिमादाय संवत्तरमणना द्धाञ्च दिलाविरोधः। एकाद्याञ्च दति चाद-बाह्य इति चाशीचानाहिनीयदिनपरम् । "बाग्रीचान्तरहिमीयेश्व ग्रमां दशाहितच्याम्। काचने पुरुषं तहत् वजयकासमन्वितम् । संपूज्य क्रिक्शस्यतं नानाभरकसूवणीः। हवीत्सर्राच कर्तको देवा च कपिला शुमा ॥" इति सत्यगुरायीन कवाकात्वान् ॥

प्रेसल्बोस्मी हडियासं न कर्तवम्।

### ष्टघोत्स

"नार्व्याक् संवत्यराद्ष्टि वृधीतार्गे विधीयते। चिपिका बार्वा हुई हिस्साई विभीयते ॥" इत्युधनची वचनातृ । 🕈 ।

रघलचामाइ काळायन:! " खबा हो जीयवत्सायाः पयस्त्रिचाः सुतो वजी। यक्तवर्थो द्विवर्थी वा यो वा स्याद्यकासुनः ॥ यथादुचतरी यस्तु सभी वा नीच रव वा। सप्तावरान् सप्त परानुतृत्वस्तारयेर्ष्यः।" षाटकासुतः, षाटकासु षातः । कामधेनुप्रस्-निषु मह्यपुरागम्।

"चरणानि सुखं पुच्छं यस्य केतानि गोपते। लाचारसस्वयं चतं बीजमिति विद्यित् ॥ इव एवं स मोक्तको न सन्धाको ग्रहे वसन्। तद्यं नेषा चर्ति कोके गाथा पुरातनी । यर्था बह्न द: पुत्रा यदीकी विधासयां बजेन्। गौरी वाष्ट्रदेशस्थां जीलंदा स्वसुत्क्लेत्।" वस्रतरीविधवयति।

"व्ययतो जो दिना पत्नी पार्वाभ्यां नी जपाक्षरे। प्रथतच भवेत् समाः व्यभस्य च मोश्वर्य ॥"♦॥ वेधकनार्थिमकपाना चितानसत्तं चयशीर्धपच-राज्ञम्। "नवेन चित्रवक्केण वितानं करूपथेट्-ৰুষ:।" আস খ।

"शुज्जवासाः युचिम्ला त्राच्यान् सक्तिवाच्य

की त्रेब्रारतचेव तथा खादचर्य द्वातः ।" दानधक्तसाहवोत्सर्भ प्रकर्कीयवचनात ष्यचयच्चविद्वनाभेन सक्तिवाचनानमरं आर-तनासीचारणं कार्यम्।

"यदद्वा द्वारते पामं जान्यमास्क्रिक्येयरन्। मदाभारतम्। खाव पूर्वी सन्धा विस्वति ॥" इत्यादि-पुरायोक्त-प्रातमे द्याभारती कारवावत् राष्ट्रेशीयास्तु विराटपर्व्व पाठयन्ति। भविधी। "हवोत्सर्गेच द्विविधी जीवती वा स्टतस्य च।" इत्युपक्रक्य।

"चतुत्रां रहा च पुनर्भवीशं पूजवेह्नटे। यष्टांचीव वजीत् पचात् विष्ठुं संपूजियेत् ततः ॥" इन्द्रीगमरिश्रिष्टम् ।

"गोधालायां प्रयोगायं संस्कृत श्रीचनस्तु-

व्यक्तिपूर्वे में निर्वारत् पायकं चत्रम्॥" गोधः। जायामिति प्रधानक चपः । इषभ इत्युप-

"सन्सरयो विधानेन श्वृतिस्तृतिनद्योगात्। प्राग्नुदक्षवर्ग द्या मनी ही (मर्जने दने ।" चक्क स्थानकारं यणमान एव प्रथमं त्रकावरका-दिकं अर्थात् तच अधावरणं प्रथमतः। च्योति धीमे बच्चोहाळचीचध्यु इत्यादिदर्शनम्। महासंयहि ।

"ब्रुते च व्यवचारे च प्रव्रते यञ्चक्लेखि। यानि प्रश्चन्यदासीनाः कार्णातानि न प्रश्नाताः। यकः कर्मेनियुक्तः स्यात् दितीयक्तन्त्रधारकः । स्रितीय: प्रश्नूयात् प्रश्नंततः, नर्सनं समाचरेत्॥"

वर्गानलरं कुश्किकां समाध्य बचाविधिना चरपाकच द्वाला चरहोमं कुर्यात्। ततः खिंछज्ञक्षोममदाचाद्वतिद्योमौ कार्यो। ≉ातत: "इषस्य दिवशे पार्श्वे चित्रलाङ्गं सर्राष्ट्रसेत्। त्वा द्वासीति सर्वेशसा चक्राक्रमपि दर्शसेत्। तमिन प्रभादयसा सासी तावेव कार्यत्॥ षाधैनं कत्तसस्याभिरद्भिरेको इपेश वा । सर्वे। विश्वसुगन्धी भिः, काप्यदक्षिका कपि । परिधाणाच्ते श्रुको वास्त्री हमपहुकम्। सळ्मिकावेवाचीमसामध्यो प्रिरसि व्यसेत्।" सती दृषवत्यतरी गामलक्षाराहिकं दन्या विखन वज्ञाल निकात यूपे उपयूपे च बहा रागं युवानं अति सन्द्रं पठित्वा वसातरी चतुरवचित्रं इवं तत्तत्-पनकामी चारोत्वा(इवाक्येनोत्वर जेतः # अति। यपार्विस्थ वस्रतरी चतुरयस चितं दवसे प्रान्धी चालयिला प्राथमित्। यथा,— "न खादेन् परश्रस्थानि नाजामेद्यसिंधीच

धन्मीर्श्या तं चतुव्यादश्यनस्त्री प्रयास्त्रिमाः । चतुर्को। पोषकार्थाय सयोत्सराख्या सर् । ह्वानाच पिल्लाच मतुव्याकाच योवितः। भूतानां ऋप्तिजनगाच्यया सार्हेत्रण क्लिमाः ॥ नमो जचागगद्वेश पित्रभूतिश्योषक। लाय सुक्ति का वा जोका सम चन्तु निरासया: । मा मे ऋगोश्सु देवोश्थ पेचो भौतीश्य

मानुष:। धर्मेन कं कटापज्ञ स्वाया गतिः; सास्तुमे भुवा । म (का चित् इच्यृतं कामी जो भमी चात् जतं भवेत्।

तसाद्ड्य देवेग्र पितु: स्वर्गे प्रयच्छ मे । याविन तव जोमानि प्रासीरं सक्सविन सा। तावदर्धमध्याणि खर्मे दासोश्सु मे पितु: ॥" इति मत्रयपुराचीक्तंपठेत्। तत च्याचाराङ्-ष्ट्रवयुक्तशालितीद्वीय मक्षयुराची क्रतपर्या क्रामान् ततः प्रज्ञतद्विकां ज्ञला कर्मकार्यिष्टभ्ये। दिख्यां ददात्। इति व्योत्सर्गतस्यम् ॥ 🕈 ॥

"का(र्त्तवर्याकारयेत् पूर्णायागं देवीप्रियं

गोत्सगेन्तु प्रकर्भवां नीतां वा इष्टम्तृक्क्वेत्। सर्वयज्ञपक्षंत्रका प्राप्तयादविचारयन् ॥ मनुबवाच ।

भाग्यमेधसमं पुग्यं स्वीत्सर्गादवाष्यते ॥ रेवताचात्रिने मासि कार्शिका कारिकस

गोविवाष्ट्रीय्यवा कार्य्या आध्यां वे काल्युने-श्पिवा ॥

श्चितोमासङ्गलक्षेत्रे हतीयायां सक्षापनम्। चन्त्रत्यो हुन्दरीयार्गं विवाद्धविधिना भवेत् । चतोरसं भवतीर्थे उत्समी मोक्क वेश्व भार चतको वर्गाचका भद्रा ही वा संभवतीः पि वा॥ वत्सं स्वाङ्गसंपूर्णं कच्यासा वत्स्विता भवेत्। चाजंशस ययाश्रीभस्त्याँ कार्येक्ति ह विवाधमेकवन्सीयवीकेन भवते सदा। द्विक खम्ममेघस्य यागस्य फलरायकम् । चायरन् बच्चः पुचा यदीकीश्रीय गर्या प्रचेत्। बजेदा बाचमधेन नीलं वा त्रमसुर्ख्येत्। रोक्ति यस्तु वर्धेन प्रक्रवर्धसुरी दव:। बाङ्गलिधिरस्येव स वे नीलह्य; खुत: । चाक्रिकोत्त्रकाते पूर्वे गाचानंत्रस समित:। तमेन बामतका याची मूर्व बमालिखेत्। धातुना देसतारेस चायसेनाचयाक्रयेत्। र्यं कला चवाप्रोति पतं वाश्विमखोदितम् ॥ यस् (इस्रोत्स्जेद्वन्सं स समिताविचार-

यथा भिवोसचा चर्चा पूजिता वर्वकासहा। र्व देवचयं यद्वा व्यवनां तभते अतम् ॥ मञ्जलाधिञ्चलं यच यच मोदानकं चलम्। यम्बन्नतवस्ति वृष्ठोत्सर्गाद्यात् ॥"

द्रति देवीपुराची पूजाविधि नामाध्यायः । टिश्ट:, की, (टन + सिन्।) सेवाज्यस्विद्धपत-नम्। तल्पयायः। वर्षेन् २। इत्यसरः॥ शोष्ट्रतम् ६ परान्टतम् ६ वर्षेणम् ५ । इति श्रन्दरकावनी । तत्कार्णं यथा,---"बारतारित्रये यत्र भवन्ति धर्मखेत्रयाः। तदा दृष्टिः क्रमाज्जेमा एता क्षेत्रसुवासरीः ॥" र्ति खरोहय; ॥ # ।

ष्यमिच।

"जुवन्तु परमार्थेच किमिन्नादृष्टरिय च । स्थादि चायते लोगं तोगात् प्रस्थानि

ग्रास्त्रितः। तिभ्योश्नानि पकान्धेव तेभ्यो जीवन्ति जीवनः। क्रमंग्रक्तक नीरक कार्वे तसात् वसुद्धवः। क्रम्यों मेचादय: कर्ने विश्वाचा ते निकःपिता: ॥ यभान्दे वी जलधरी गलभ सागरी मदत्। भ्रष्याधियो वृषी सन्ती विश्वाचा ते निकः-

णका एका नां अस्यानां ऋका नाचा निकः पितन्। व्यक्तिम्दिश्वस्थित तत् सन्ये कव्ये कव्ये युगे युगे ॥ चर्की सञ्चदादाय करेग जलभी चितम्। द्याद्वनाय सद्याद्वातिन प्रेरिको चनः। कार्ने साने एवियाचा कार्त कार्त यथीचितम् । र्षेत्रपरे च्ह्याविभूतं तूर्णे भूतं प्रतिवत्त्वकम्। भूतं भवं भविष्यच सहत् चुत्रच मध्यमम्। भाभा निक्धितं कर्मन केन तात निवास्ति।" इति बद्धावैवर्ते श्रीक्षणाजनासाम्ब २१ मा:॥

बासमहिष्या चरानि यथा,---"मयूरा; स्तर्वित्रुगी धब्देव ऋविता सङ्घः। केकायन्ति प्रतिवने सततं प्रशिक्षणकाः ॥ मेचोत्सुकानां मधुरचातकानां मनोचरः। अ्यतास्तिमत्तानां हिएसिविक्यवः । अअने श्वाचारित सतं सान्युतमाधादम्। बारासारप्रदेशापं देलं प्रति यथोहत: "

इति का जिकापुरासी १५ व्यव्याय: ॥ 🖚 ॥

हरियतं यथा,---"प्रतिव्रताया वचनाज्ञीहर्ष्ण्यति दिवाकर:। ऋयोरियं विना भेव स्थानदानादिकाः क्रियाः । नामिक्षिक्रवाचीय कल्पभावच लच्चते । नेवाधायनसञ्चाकं विना द्वीमेन जायते ॥ वयमाप्यायिता महीयैचमानियेथोहितै:। हर्गाद्वासुग्रज्ञीमो मर्जान् प्रस्तादिविह्नये । निष्यादितास्त्रोवधीष्ठ मर्त्या बन्नीर्यज्ञानः । य्यो वयं प्रयक्तामः कामान् यज्ञादिपूजिताः । ष्यभी चि वर्धीम वर्थ मतांची हुँ प्रविधिताः। मीयवर्षेत 👣 वयं च्रविकंचित सामवा: ॥ विश्वासं म प्रयच्छिम विद्या ने मिसिनौ:

इत्सागं दुराह्मानः खयं वैश्वानित को सुपाः ॥ विनाधाय वर्ष तेवा तोयक्यां सिमार्गः। चितिच संदूषयामः पापानामपकारिकाम् ॥ इंटतीयादिदोवेक तेरां दुष्कृतकारिकाम्। उपनर्भाः प्रवर्तन्ते मरकाय सुदाबकाः । ये चास्तान् घीमधित्वातु भुञ्जते प्रियसाह्मनाः। तिथा पुर्यादयं जोकान् वितरामो मचा-

स्राज्यस्थ"

इति सार्वेष्ट्रेयपुराये पतित्रतामाञ्चासामाः ध्याय: । 🗰 । दृष्टिणतागुणाः । "गगनाम् जिद्देववं ग्रहीतं यन् सभाजने । बच्चे रसायकं नेध्ये पाचापैचि च तत्परम् । दिवाकिकरणी चुँछ खार्टामन्डकरी निश्चि। ष्यकः चमनभिष्यन्दि तत्तुव्यं गगनास्तुना । वर्षासु चर्क्त वनै: सक्षीरमा विवर्त कीट-स्ताच ।

त द्विषजुरमपेयं खजलमगस्योदवात् पूर्ञम् ॥ कालीन प्रक्षं निर्दोषसमञ्ज्यान। विषीलतम् । कं बोहक मितित्यातं शारदं विमनं जलम् ।" इति राजवसभः ॥॥॥

चय तस्य भेदाः। "मानीयं सुनिभि: प्रोक्तं दिखं भीममिति

दिशं चतुर्विषं ग्रीतं घाराणं करकाभवम् । सीवार्च तथा हमं तेष्ठ धारं गुजाधिकम्॥"# तत्र धारस्य कत्त्रकं गुवाचा। "धाराभि: पतितं नीयं शकीतं स्मीतवासमा। श्चितायां वसुधायां वा घीलायां प्रतितं चयत् ॥ स्विती राजत तास्त्रे स्फाटिके जाचितिमिते। भाजने ऋषाय चापि स्वापितं धारस्व्यते । धारनीरं चिहाधन्नमनिहें प्रशं रचं जञ्ज । सौम्यं रसायनं बलां सर्पेशं क्राव्हि जीवनम् 🛊 पाचर् मतिलक्ष्यातिकादाद्यमकामान्। समां घरति तत् पर्धा विश्ववात् प्राष्टि

स्त्रतम्॥"#॥ ष्यय धाराणलस्य मेरी। "धाराजलच द्विविधं गाङ्गसासुन्नमेर्तः।" तम गाइसासुद्रयोवं चर्या गुगाचा। "बाका प्राक्षासम्बन्ध जनसङ्ख दिम्मणाः।

मेर्चेरकारिता दृष्टी: कुर्मेक्तीति वच: सताम् ॥ गाङ्गमात्रयुजे मासि प्रायो वर्षेति वाहिए:। सर्वाणा तज्जलां एंगं तथेन चरने वच: 🛭 क्यापितं चिमने पाचे राजते क्यस्ये ३ पि दा। भारत्यशं येग संसिक्तं भदेदकोदिवयोवन् ॥ तत् गार्षं सर्वदीयमं स्वयं सास्द्रसम्बद्धाः। तत्तु सचारकवर्षं शुक्रहरिवकायक्म्॥ विकास दोवनं तील्यां सर्वकर्णसु अस्तिम्। थासुद्रं लाभिने माथि गुग्रेगोह वदादियोत् । यतीश्रास्थाना विप्रवेतिस्यात सक्तं जनम् । निमातं निर्विषं खादु मुक्कतं खाद्दीधकम्।"\* वात्रस्याच् ।

"कुलकारविषयातिन काशानां को सचारिकान्। वर्षासु व्यविधं लीयं दिखमण्यान्त्रने विना ।" इति भाषप्रकाष्ट्रः ।

वृष्टिक्षी, स्त्री, स्वापिका। इति श्रव्यक्तिका। गुजराटी यकादच दति भाषाः। दृष्टिगाञ्चके, প্রি॥

इष्टिजीवन:, पुं, ( इस्ता इस्टिक् चीवन यस्तिन्।) रेवमात्वक्षेत्रः। इति हैमचन्द्रः॥ हिंधि र्जीवने, जि

ष्ट्रिश्:, पुं, (इंटी वर्षकार्वे भूदन्यश्चिखः।) भेकः । रति चारावली ॥ ष्टिभवे, जि ॥

देखाः, पुं, (इष+"स्प्रधिभ्यां कित्।" उका० ४ ८८। इति नि:। चच कितः।) सेष:। इतासर:॥ बादव:। इति प्रस्ट्रतावली । (यया, सहा-भारते। ५ । ०२ । ४ ।

"वया दि सर्वन्तापन्सु पासि वृक्षीनरिन्दम । तथा तै पाक्षवा रक्षाः पात्रासान्त्रका

भगान् 🗝)

क्तमा:। इति जिकाकप्रेय:॥

हिष्णः, त्रि, भाषकः। चकः। इति अञ्हरता-

ष्टिकामभें:, युं, श्रीतका:। इति द्वारावकी ॥ द्रष्यं, ऋती, (त्रव 🕂 "विभाषा स्तृत्योः।" १ १ १ ।

१२०। इति कथम् ।) वाणीक हम् । इति दाज-

हमा:, पुं, ( हमाय हित: । हम + यन् । ) आव: । र्ति हेमचनः ॥

हथा:, चि, (हवाब कासुकाय दिस:। हव+ इह्निदारकीवधादिः । इति भावप्रकाशः ।

हुष्यकन्दा, असी, (हवां कलकारकं कन्दं अस्था:।) विदारी। इति राजनिर्वेग्ह: ॥

हकामना, स्त्री, (हम्बो मन्दो यसा:।) हह-हारक:। इति श्रुव्दर्जावली #

इव्यान्धिका, स्की, (इच्ची मन्धी यस्या:। साधे कन्। टापि चात इत्वम्।) चातिवाता। इति राजनिष्युट: ॥

द्ययप्रसिका, च्यी, विदारी। इति राजनिषंग्टः । द्या, च्ही. ऋदिगामीवयम्। इति रक्षमालाः। भ्रतावरी। धामलकी। इति राजनिर्वेग्दः 🖟

। इ.स. हही। इति कविकरणद्रमः । ( भ्वा०-पर०-च्यक॰-सेट्।) वर्ष्टति। इडिच्चैनहर्रोरियने-ने वेट सिद्धे श्ला पाठी हसी स्रज्ञस्य वर्ष्ण गार्थः। किन्तु अनेवैबेरसिद्धे तथ ऋडि यश्च प्रमा-बुरुत्रार्थमेव। अथं धातुः के आग्य मन्यते। दति दुर्गाद्यः ।

ट्रइ, र ध्वने । ऋही । सप्तमस्तरी ॥ ( ध्वा०-पर०-चान ॰ -सेट्।) इ., वृंद्धते। वष् विरेशजयतय:। इति माच.॥ क्यांसनेपरं प्रमादादिति वक्षभः॥ जनचेति इक्तिकत्तेतः। दं चितं वरिग्रजित-मिखमरसिं हात्। इंहितं करिशकायां प्रव्ट-सामिश्रीय कथाने। इति ग्रस्यकार्धवान। कराजिरवक्त्रिकोशीमः। तेन श्रीपृष्टेचरिते सिंहर हित्सित वासभ्द्रयोगः । इति दुर्गा-

ट्ड, र कि लिखि। इति कविकस्पद्रम: ३ (चुर्र०-पर्च भार-पर-- चक--सेट्। अप्रमस्तरी। इ, हं द्वाते। बिं, हं इयति हं इति। इति दुर्गादास: ।

ट्ड, इ. इ. हवी। इति कविकल्पद्म: ॥ (अया०-मात्म∙-चक॰-सेट्।) ४, हंह्यते । ४, हं इते । रति दुर्गादानः ।

टच, दर्भ्वने। ऋही। इति कविकलपद्रम:। ( भा०-पर०-खन०-सेट्। ) इर्, खष्टका। व्यवद्रीत्।ध्वनः ग्रस्टः। ऋद्विचेद्विः। इति दुर्गादास: ॥

ट्इ, श ज उदाने। इति कविक्तास्त्रः ३ (तुहा०∼ पर॰-चाक॰ वेट्।) घा, छच्चति। का, व्यवस्ति। षाद्यत्। इति दुर्गोदासः ॥

ह(ह)इचचु:, पुं ( हडती चचु>शाकविशेव: ।) महाचचुधाक:। इति राजनिचेस्ट:॥ (वृष्ट्री चचुर्येखेति दीवेचचुरुक्ते, (च ॥)

व(४) इचित्रः, प्रे, मलपूरः । इति ग्रब्ट्चनिका ॥

ष्ट्रिक्काः,पुं, (इक्ष्यु श्रुतको यस्य ।) चिङ्गट-मत्यः। इति चटाघरः ।

ह(ह) इच्छो बला, क्यी, इइच्छी बल्लिका हुन्त:। तन्त्रभाय:। पचभदा व प्रियक्करी इसपुरा 8 जीवपुरा ५ रहकावा ६ यशस्त्र री २। अस्या गुणाः। कल्लुवीर्यदास्त्रसम्। भूतविद्रावस्त्रसम्। वेगाइस्राग्यामकस्य । इति राजनिर्धेग्हः ॥

"खलवबमाविति।" ॥११०। इति यत्।) शुक्र- ट(ह) इड्एका. च्ली, (ट्ड्ती एका।) एका-विशेष:। यथा,---

"इन्ड्एका तु भेरी की प्रमान् दुम्हभिरा-

इगवः प्रतिपत्त्र्यमानकः पटचोशिकायाम् ॥" र्ति चटाघर: ∎

र (ह) हतिका, स्त्री, (हहती + "हहता सासहा-दने।"५ । ८ । ६। इति खार्चे कम् ।) उत्तरीय-विकाम्। इष्टमर: ॥ तृष्ट्री। इति रक्षमाला ॥ इ(ए) इती, की, (इइन्+गीराहिलात ही व्।) श्चदवार्त्तामी। याक्काङ् इति भाषा। सत्त्रामाय:। सहती २ कानता इ वार्त्ताकी 8 सिंहिका ५ टहरी

क्वली इ राष्ट्रिका ० खुलकाहा प्रभाहाकी ६ महांटिका १० बहुमकी १९ करहरतुः १२ करहालुः १३ कट्फला १४ छोरछी १५ वन-प्रमासी १६। इति राजिक्षिरहः ॥ सिंही १० प्रस्ता १० इक्तपाकी १६ तताष्ट्रहतिका २०। इति रक्तमाला ॥ खस्या गुवाः । कटुलम् । तिक्तलम् । जन्नालम् । वातज्वरारोचनाम-कायाचासन्त्रीयनाधित्यम् । इति राज-विषंग्रः ॥ खपि च ।

"इन्हती पाचनी सीख्या चान्तिकी नात-

माधिरनी॥"

इति श्विष्यसभः । 🔷 ।

सङ्गी । इत्यसरः । (इयन्तु नारदस्य वीया । कंचित्तु विकायसीर्यान्यम्बराणस्य वीयां हड्ती-सासुः । तथा च ।

"विश्वावनीस्तु ष्टक्षती तुम्रोस्तु कलावती।
सञ्चती नारदस्त्र स्वात् सरस्वत्यास्तु कच्छणी॥"
दति साचटीकायां सिक्षनायभूतवे जयन्ती।
१।१०॥ ॥॥) उत्तरीयवस्त्रम्। वारिषानी।
वाक्ष कग्छकारी। दिन सेदिनी॥ (सन्त-स्वानविभेष:। यथा, सुस्रते। १।६।

"स्तरम् आद्भयतः एष्ठवं प्रस्ते नाम तत्र भी(स्तातिप्रकृति निक्ति निक्ति क्षेत्रवे-स्त्रियते।") कृत्योभेदः। सतु नवाच्यपादः। स्थार---

"चन्यासुन्या तथा सधा प्रतिवासा सपू-

भायनुग्व्यागनुषुप् च इच्हती पंक्तिरेव च ॥ इत्यादि । तद्वेदानाच । इच्हती नवाचरा यदा, सुजर्माध्यसुस्ता जी मः ।

म्रत्रद्वित नागे मन्ननस्यास्य याचीत्। स्रिप्ट्वित नागे मन्ननस्य स्यास्त्। युनेतिनं श्रम्प्रस्तिषु पाठः। स्रतिशेवमाधु-निनाः पठलाः। स्याम्यास्य चेद्रमसाः। काल्यभोगा भोगगत्स्यम्यास्यस्यतिकचाः। चित्रपदा भो नम्बस्तस्यास्य नन्तं स्वरस्यः। सकर्भेणस्यक्ता।

तरका तरकरिक्तियस्य स्वाह्मसङ्गता । कथनेतु वस्त्रचारकच्याकः स्टीव व्यक्तिः॥" इति ऋन्दोमझरी ।

ह(ह)इतीप्रातः, पुं, ( इइतीनां वाचां प्रति:।) इइस्ति:। इति हेमचन्द्रः॥

व(ह) इत्, वि, (हच हही + "वर्तमाने एवड्ड काड-कामक्ट हवसा" उथा० श्रः हित कातिप्रकारेन निपातनात् चाह्या) महन्। इत्यसरः ॥ (यथा, साथी २।१०।

"द्वहत्यचायः कार्यान्तं घोदीयानिप गच्छति। चंभूयान्भीक्षिमभ्यति मक्कानद्या नगापगा ॥")

ह(ह) हकाः, वि, ( हह्याकारः । हहत्+ "चच-दृहतोयपर्यव्यानम्।" ५। ॥ ॥ १ रत्यस्य वार्ति-काम्या कत्।) हहत्। हह व्हन्दात् कत्प्रस्योन निव्यवसिद्म्॥

हि(ह) इस्कन्दः, पुं, (हह्न कर्ष्यस्याः) यञ्जनः। इति प्रक्रमाना । विद्याकन्दः। इति राजनिष्यः। ह(ह) हस्कानग्राकः, पुं, (हह्न महान् कास-ग्राकः।) ग्रोयनिष्यः। इति जिकास्यपेषः। हहस्कानका सुन्दिया इति भाषाः।

ह(ह)इकाग्रः, पुं, (टहन् काग्रः।) खड्गटः। इति हारायती॥ साग्रहा इति भाषा॥

वृ(ह)इत्कृषिः, त्रि, (वृष्टन् कृष्णियंश्व ।) सुन्दिणः । दयसरः ।

ह(ह)इत्ताजः, युं, (वृहत्ताजः।) हिन्ताजः। इति राजनिषेग्टः॥

ए(ह) इतिका, स्थी, (वृष्टतृतिसी वस्ताः।) पाष्टा। इति राजनिषेदः।

व(ह) च चृत्यः, ग्रं, वंधः। इति श्रव्यच्यक्तिका॥ (ज्ञचित् कोविशेष हश्यते॥)

वृ(ह) चन्त्रक्, [च] पुं, (वृचती लक्यस्त्रः) यचना-प्रमवृद्धः । इति रक्षमाचा ॥ द्वातियान् इति भाषा ॥

स्(ह)क्त्यत्रः, एं, ( वृक्ष्यत्रं यस्य । ) क्षात्रक्टः । क्रात्र राजगिर्धेग्दः ॥

ह(ह)इताचा, की, (हइताचं यस्या: 1) विपक्षिता । इति राजनिर्वेद्धः ॥

ष्ट(ह) इत्पाट जिः, पुं, धुक्तूरः। इति जिनाकः-भेगः॥

छ(छ) कत्पादः ग्रं. (टक्न्यादो सस्यः।) वटङ्खः। इति ग्रस्क्षिका॥

ह(ह) हत्यारेवतं, की, (हहत् महत् पारेवतम्।) सहापारेवतम्। इति राजाविष्टः ।

र(ह) वत्याली, [न] पु, वनशीर:। इति राख-निर्धेशहः ।

द(ह) चत्रगीतुः, पुं, ( इन्डन् पीतुः।) समापीतुः। प्रति राजनिषयुः।

ट(ह) चन्युयी, की, (टचन् पुष्यं यस्या: । कीव्।) चयहारवा। इति जहाधर: ॥

व(ह) हिन्यकाः, पूं, ( हहत् प्रकं यस्त्र । ) चचेकाः। इति राक्तिविद्यः ॥

द(ष्ट) चन्फला, क्ली, ( २ चन् फलं यस्त्रा: !) कटु-तुम्मी ! सचेन्द्र वादशी ! क्षण्याकी ! सचालम्: ! दति राजनिष्येष्ट: ॥

द(ह) चरहः, पं, (दहरकं यसः।) अतक्षणः। इति श्रन्थणन्त्रका॥

ह(द) हर्ना., पुं, (तहन् वाको यस्य ।) तजाकरः। हति ग्रन्दचनिका। काम्राका हति भाषा।

र(ह) इप्ला, स्वी, (रहती रता।) स्थ्लेका। इति राजनिर्वेष्टः॥

र्ट(ह) चन्यचः, युं, ( रहद्यक्षं यक्षिन् !) कारूप-देशः। चतु विकायकारका प्रचात् माताव-देशस्य निकटे वर्णते। इति - देमचन्तः॥ निकाकार्षि रखद्गुक्ष इति पाटः॥

द(ह) इप्रोजं, की. (हइत् गोजं गोजाकार पर्नं यस्तः) ग्रीकंदलम्। इति ग्रस्चिकिका। सरमञ्जद्रिमागा।

क्वली ﴿ राष्ट्रिका ७ स्थालकराटा = भगटाकी १ ह(ह)इल्लम्द:, पूं, (हक्क्त् कम्दं यसा।) सक्कन:। इति ह(ह)इह्ल:, पूं, (हक्द्रलं यसा।) पहिकामीय:। सर्वाटका १० वक्वमची १९ कराटतव: १२ यक्कमचा । विवादक्य:। इति राजनिर्धरः।

व(श) चत्रनं, सी, (श्वत् चनं यसा।) मचानाज्ञनम्। तत्प्रयोगः। चनिः २। इति जिनासम्प्रेषः।

ह(ह) इहीज:, पुं, (हहत् बीजं यसा।) भाष्त्रातक:। इति ग्रन्थचित्रका ॥

ह(ह) इहहारिका, की, दुर्गा । इति श्रव्यमाता ॥

ह(इ) इहातु: युं, (तक्त भागू र आयेखा) व्याप:। (यथा, मकाभारते। १। २२०। ८।

"तपस्य सतु पुत्रं भातुषायाज्ञदाः स्वत्। ट्रह्मातृत्तु तं प्राष्ट्रमीक्षया वेदपारसाः ॥")

चित्रकष्टचः। इत्यमरः॥ (जलमामापुत्रः। वया भागवते।१।४१।१०।

241 24 F

"इन्हानी यविष्ठा॥" "दे अभी दे इन्हानी उन्नती भागवी यस्य ताइम्र।" इति तहासी चायणः॥)

ह(ह) चनपः, पुं, (हचन् रघी यस्त ।) रन्तः । यदा-पाचम् । मन्तविश्वः । सामवेदांशः । नदी-विश्वेषे, स्त्री । इति कैचित् ॥ (तिमपुक्तः । समा, मात्से । ५० । ८५ ।

"तिमादृष्टयो भाषी वसुदामा दृष्ट्रयात् ॥"

ग्रामधन्यपृष्ठः । वषा, भागवते । १२ ।१।१६।

"ग्रामधन्या ततस्त्रस्य भविता तदृष्ट्रयः ॥"

दैवरातपृष्ठः । वया, भागवते । ६ । १३ । १५ ।

"तस्मादृष्ट्रयस्यस्य माष्ट्रावीर्यः सुधृत्पिता ॥"

तिमिराणपृष्ठः । यथा, तस्मि । ६ । १२ । १६ ।

"तिमेर्लृष्ट्रमयस्यस्य प्रतानीकः सदावणः ॥"

प्युकास्तस्य पृष्ठः । यथा, तस्मि । ६।१६।११।

"दृष्ट्रविषेद्रभूकमा दृष्ट्रस्य तस्स्ताः ॥"

प्रभूतर्ये, चि । यथा, ष्टाक्ट्री । ५ । ८० ।१।

एक्सया एकती विश्वित्रमा।"
"वृक्षमया प्रभूतर्या।"इति तद्वाध्ये वाष्यः॥)
वृ(ह)क्षमानी,[मृ]पुं, (पृष्ठद्विद्ययं मनतीति । ह +

बिनि:।) ज्ञुहोन्नूकः। इति दालनिर्वेग्दः॥
वृ(ह) च्रह्यकः, ग्रं, (वृष्ट्यकः, वस्त्रकां यस्त्र।)
पिकृकानोषः। इति दालवस्त्रमः॥

वृ(ह) चन्नातः, युं, (हचन् वातो यसात्। व्यक्तरी-चरः। इति रज्ञमाला ॥ देवान इति मावा॥

वृ(ह) चडावणी, चरी, महेन्द्रवावणी। इति राज-विषेत्र: ॥

वृ(ह) इज्ञणः, पुं, ( व्हन् ननः ।) महापीटमनः। द्रति मेदिनी । चार्नुवः । घणा,— "पार्थः किरीटी गास्त्रीभी गुक्तियो वृष्टकतः। सर्मुनः मान्युनी निष्णुविषयस्य सन्द्रायः॥ **टहस्य** 

धाः वार्थपूर्यो मधुरखभावो वारे भवेदेवगुरीमंत्रणः॥" इति को छीप्रदीपः । 🗱 ।

स च प्रिवस्त गुवयुक्तः यथा,---सद्देश उवाच । "कर्णदा देवकर्मं च चिद्वानां योगिनां गुरी:। स्टब्स्यस्य सम्भोष गुरुप्रयो रहसानि:। ततो श्वामी सञ्चादेव: क्यं श्रिको गुरो: पितु: ।

वसीवाच । क्षथ्यम् तिराप्ताच पुरायोष्ट पुरन्दर। इसां पुरा प्रवृत्तिक कथयामि निशासय । कतवत्याक स्मादीषाद्वार्था आजित्यः पुरा। इतं चनार महान्यात् सम्बन्ध परमासनः । व्रतं पुंचवनं नास वर्षमेवं चकार घा। सनत्कुमारी भगवान् कारयामाच तौ जतम् ॥ खेक्समयः परंत्रका भक्तातुम्बदिग्रहः। तदात्रता च गोलोकात् परमात्मा लपामयः। ध प्रतानग्रनकीयां तास्वाच कपानिधिः। प्रकर्ता साञ्चनेश्राच्य विमीताच्य सया स्तुतः ॥

मीसका जनाय।

ग्रचा के इंग्रच विषय में में में कि तम्। **भुइच्च मदरपुत्रको भविष्यति मदंशत: ॥** पतिशैवच देवानां हक्तां क्वानिनां वर:। पुण्नकी भविता साम्मि । महरेगा भविष्यति ॥ महरेश भवेद्यों हि स च महरपुलकाः। तार्त्भे सम युक्तीवर्थं चिरणीकी अविष्यति । वहजो वीयंज्ञीय चीचन; पानकसाणा। विशासमासुनागाच ग्रहीतः सप्रमः सुनः ॥ दलका राधिकाभाष: सर्जीकच ययी पुरा। मीलाधावरपुत्रीययं जानी सुरगुरः सवम् । न्द्रबद्धावं मञ्जाभागं शिवाय प्रदरी पुरा । दियं वर्षे जिलकाच तप:कर्षे विभावये । ह्योगज्ञानसम्भंतेजः व्यासायसं परम्। स्यक्तिविक्तास्याच साधिच वाचनं हतम्॥ सम्बूलचा सक्षवर्चं स्वमनां द्वादशास्त्ररम्। क्रमामयः सुतक्तेत्र बीक्षणः परात्परः । श्चित्रकोते शिवा का च विक्युमाया शिव-

शक्तिर्गरायबसीयं तेव नारायकी स्टला । तेक:सु सर्वदेवानां साविभूता सवातनी। कन्नाम देखानकरं देवेभ्यः प्रदरी पदम् ॥ कत्यानी इञ्चकमाच वाम्रलप्रज्ञतिः स्ती। प्रिष्ट्यक्री तर्तु लक्षा योगन चित्रयोगिनी ॥ कम्ब ग्रीतकका सामाधीच अर्ज्ञस्या। का वेन संखातपशा ग्राप्तरं प्राप ग्राप्तरी। बीलको हि गुव: ग्रम्भी: परमास्या परात्पर: । क्षातास्य वर्षुक्रोक्ष्यं सम्मोद रुष्ट्याति:। वाती हेती: सुरसुर्ध्य वपुत्र: श्रिवसा च।" द्ति बचावैवर्से प्रक्रतिखक्ते पृद्धाधायः।

(पुरोक्तिः। अकापः सके तु जि। वदा, करवेरे।

"इश्वाति यः सुम्रलं विभक्ति ॥"

सवसाची सुभवंगः स्वाभिनी वापिष्यणः। वार्ताप्रकापि वीभन्द्यः ॥ इति विकासप्रीयः ॥

"बार्जुन; पात्र्यून: पार्थ: सम्बत्ताची धनझयः। राधावधी किरीचीकी जिला; चेतस्यो नर; । रुष्ट्रमणी गुड़ाकण: सुभवेग्रः कपिष्णण:। धीमन्सु: वर्षाचित्रस्य गाव्यीवं गाव्यिवं धतु: ॥" इति हेमचनः।

वस्त्रता, खी, चर्जुनः । इति मेहिमी । हाद्यवर्ष-वनवासाननार्मचातवासे विराहभवने विराह-कव्याया वृत्रामीतादिश्चित्राणं व्यक्तिविदेशी-नार्जुनी दहनतिन नामा खातीय्स्त्। यथा,

धार्कान उदाच । "गायामि इत्यास्यय वाह्यामि अही शक्त हती कुछ जी शक्त शीत । वस्तराये प्रदिशस्य मा सर्थ भवासि देवा नरदेव। नर्नेकः ॥ इहन्तु रूपं सम वेत्र विनाव प्रकीर्श्वयित्वा स्टब्स्योकवद्वेतम्। हइइसो भी नरदेव विद्धि सुतं सुतां वा पिक्रमास्विजिताम् ।

विहाट खवाच। ददासि ते चुन्त वरं द्वसमिले स्ताच मे नर्त्तय याचा ताहणी: " इति भद्राभारते विराटपर्भ।

ह(ह)च्यातिः, पुं, ( इक्तां वाचां प्रति:। "पार-स्करेति।"६। १।१५०। इति सुट् निपास्ति।) चाक्तिरसः पुचः। स च देवानां गुवः धर्मग्राच्य-प्रजीजनः नवग्रहमधी प्रचमग्रहचा। तत्-प्रकार : सुराचार्यः २ गीव्यतः ६ भिष्यः ४ शुक्त: ५ कीत: ६ क्याक्रित्स: ७ पाचवाति: प चित्रशिखिकिनः १। इसमरः । उत्या-जुण: १० गोविन्द: १६ चाव: १२ डाइग्र-रक्ति: १३ जिरीधा: १८ दिदिव: १५ पूर्वें प्रजानुनीभवः १६। इति चडाधरः । सुरगुकः १ क वाक्यति: १८ वचर्यामिति: १८ ४ के ज्य:२० हेदेच्यः १। दश्चनास्यतिः २२ इच्यः २३ बागीग्रः २८ चचाः २५ दीदिविः २६ द्वाद्य-करः २० प्राक्षास्युतः २८ मीरणः २८। इति ग्रम्ट्रतावकी । स च पीतवर्गः । ईग्रान-को ग्रापुरवज्ञासम्बन्धाः सम्बन्धाः वेदसम्बनुमा-सधुरः रसधनुमी नराशियुष्यनच व्यवष्यपुष्यरामम्ब-सिन्धुदेशानां अधियति:। वड्क्सुकाशरीर:। प्रश्नुसाः। चतुर्भवः। अधावरकस्य सुद्कषारी। सास्त्राधिदेवता अचा। प्रत्यधिदेवता इनः। स तु स्थांस्य:। सङ्गिरीस्तिपुत्र:। प्रात:कावे प्रवतः । त्रुभग्रदः । देवग्रहसामी । इहः । रलाहबस्सामी। वास्तिपत्तकफात्मकः। वस्तिक्-क्कीक्सी। अक्रियोगीय:। इति राष्ट्रयात-तकाह्य: । क । सङ्ग्रजातमकम् ।

"वृषेक्रमकी वृपलकातामी विद्याविनोदी चतुर: प्रगल्भ:। "रुच्याति रुचती सचती सम्वागी पानियता देवं जललचायां पुरोद्दितं या।" इति तद्वाः सायम: । )

ह(ह)इस्रातिचकं, की, ( हदस्रते: चक्रम्। कृषां शुभाशुभद्यानायं इष्ट्यातिस्वारकालीन व्यक्तिकादिसप्तिंध्तिनच वयुक्तनरावारचप्राम् यथा,---

"भ्रोर्के चलाहि राज्यं अलिधरिय करे इचिके चापि सीर्खा

चैकं कर्फ विभूतिं सदमग्रस्मितं वर्षात प्रीतिसंख्या

पारस्था: घट्च पीड़ां पुनरपि जलियांमहस्ते च क्यां

नेचे जी खा प्रद्यु: सुखमण निजने वाक्पते:

संक्रमचीत् ॥"

इति च्योतिसम्बम् ॥

वृ, शिष्ठ हत्साम् । इति कविकरणहमः ॥ (क्या०--उभ॰-सक्॰-सेट्।) ति, भ, हकाति हक्षीते। वृक्षे:। वृक्षि:। इसि दुर्गादास:॥

वै, रेज स्थूनौ। इति कविकक्पदमः ॥ (भ्या०-उभ०-सक्-वानिट्।) ख्तिसानुसन्तानम्। ऐ, फायात । भ, प्रथति प्रयति तको तकावाय: । इति दुर्गादास: ॥

वेकटः, पं वेकटिकः। मत्यभेदः। भेट्की इति भाषा। युवा। इति मेरिनी ॥ विष्टू वकः । इति ग्रव्हरकावली॥ तक प्रवासिवकाराधी चिखितः॥

वेगः, गुं. (विज+ घण्।) प्रवाहः । तत्पर्यायः । च्योष: २ वेकी ६ घारा ४। इति चैमचन्त्र:॥ **जन:। तत्पर्यायः। श्रेष्ठ: २ वर: ३ रय: ४** स्यदः ५। इत्यमरः॥ (मृषा, सनी।५।

"न्हकोये: शुध्यते शोर्थ्यं नदी वेगेन सुध्यति ॥") महाकालधान्। इति मेदिशी ॥ रेत:। इति चैमचन्द्रः । स्वत्रविष्ठादिनिर्गमप्रवृक्तिः । इति भरतः । संस्कार्विशेषः । यथा,---"साम्माहबी रही बेगा खार स्कारी सकती

गुका:

बाही बाग्रीदयो ऋपं इदो वेगक तेनास ॥ सार्धादयो ३ ही वेगच हवलच गुरुलकम्। क्रपंरवक्तया को हो वारिसमेत चतुर्देश ॥" इति भाषापरिच्हेदः॥ 🕸 🛭

( यथा, भागवते। । । । १५। "ततीर्शमवाभाष्यमञ्जासरी क्या वृत्तिं हैं गह्यीक्वेगया ॥") वेगधारमानिधी यथा,---

"वेगरोधो न कर्त्तवसान्यम कोधवेगत: »" इति चाच्चिकतत्त्वभूतवियाधमीत्तरवचनम् ॥

"स्त्रभावतः प्रवृत्तानां मजादीनां जिलीविष्ठः। न वेशान्यार्थेद्वीरः कामादीनाच धार्येत्।" इति राजवसभः ।

वेगनाध्यतः, पुं, (वेगस्त्र नाध्यतं येन ।) क्षेत्राः । इति श्रव्हरकावनी ।

वेगसर:, पुं, (वेगन सरति गण्डलीति। सः + च्यक्तरः १। इति देमचनः॥

वेशितः, चि, (वेशः सञ्चातीयसः। तारकादिला-हितच्।) वैगविधिष्ठ:। यथा, कायुन्वेदीये। "न पंशितोश्य चिद्धिः स्थात् नाजित्या साध्य-मामयम् ॥"

इत्याद्विकतस्वम् ।

वैशिष्टरियाः, गुं, (वैशी वैशवान प्रस्थिः।) त्रीकारी ऋगः। इति राजनिर्धेग्दः।

वेगं।, [ नृ ] चि,(वेगोश्चास्तीति । वेग + इनि: ।) वेसवान्। तत्वयाय:। जङ्गाकारिक: २ **षाक्षिक: ६ तरसी ८ त**रित: ५ प्रचवी ६ जननः ६ अवः = । इत्यसरः ॥ ( यथा, इर्दिग्री सविच्यपर्कश्चि । २०। १४।

"क्ष्याक्ष क्षेत्रितः सन्ति रया वायुजवा सम ॥") विकिका, क्क्षी, (वैक्यि + कन् । टाप् । ) केग्रवन्त्रन-क्रोनमधी। इति राजनिवेदः, ॥

वेचा, कारे, (विच प्रथक्भावे 🕂 व्यक्। टाप्।) म्ब्राम्। विचितिंधी न प्रथक्ते रवसात् च्यन् ततः च्याम् । ययाः। वैचा क्रत्यच वैतनम् । इति इतायुधः ।

वंगानी, की, (विज + अच्। तमानयतीत। आ 🕂 नौ 🕂 छ:। गौरादिलातु डीव्।) घोमराणी। इति श्रम्बचित्रका ।

वेड़ं, क्री, (विड्+ चाच्।) सान्द्रविन्द्रिक्त चन्द्रम्। इति राजनिषेदः।

वेड़ा, चती, (वेड़ ⊹ टाप्≀) नौकाः इति डेस-चन्द्र: व वेष्ट्रीति काचित् माठ: ॥

वेट्सिका, स्त्री, बोटिकाविश्वाः। यथा,---"माविपिटिकया पूर्णमर्भा गोधूमच्छेत:। र चिता रोटिका चैव प्रोक्ता वैद्धिका बुधे: ॥ भवेद्वेष्ट्रस्था वच्चा वच्चा विचापका । उच्या चंतपंशी गुर्की दं प्रकी शुक्रका परम् ॥ भिनम्बमवास्त्रभोद्ः (यत्तकपप्रदाः। गुदकीकाहितकास्यक्षक्षामि नाम्येत्॥"

इति भावप्रकाशः॥ वेश, कर व्यक्तिशासने। वाहिकादानग्रसन्त्रीन-चिनाञ्च। इति कविकारपह्मः॥ (भ्वा०-उभ०-सवा॰-सेट्।) कर, व्यथिनेयान्। भ, वेशांति में खति। निग्रामनं चाच्छुमज्ञानम्। वादिचं शुरुजाहि तस्यादानं वादिचादानम्। वादिचं वाहिकविषयोक्रया इसकी। इसिके। इसिके। दुर्भादास: ।

वेश:, पुं, (वेश + अच्।) वर्णसङ्कातिविश्वात:। म तु समस्रा विदेशका स्नातः। यथा,— "वैदेशकोन समस्यास्त्रको वेस उचार ।"

इति सागवे। १०। १८। चेतायुगीधस्यावं ग्रीयचतुर्धे हुए:। च तु रुघु-राजपिता। यथा, विष्णुप्रायी। "सत्प्रक्रिय तु जातेन वियोऽपि चिद्वं युवी। पुत्राको गरकात्वातः च तेन सुमद्याक्षना ॥" तेन सुपुर्वेश कतदेशद्विशक्कामस्यन्यातेन रुथ्या। इति शुद्धितत्वम् ॥

অ খু।) वेशसाभि इयः। तत्रायायः। देसदः २ देखिः, खरी, (दी + "गीच्याच्य হিম্মী বি:।" ভ ক ে ४। ४८। इति नि:। प्रवोदशादिलात् बलम्।) भोवितभक्षेकादिधार्थकेष्ररचनाविष्रेयः। इति भरतः । विरक्षिणीवद्वकत्तः । इति घटाधरः । (यथा, साचै। १८। ३०।

> "तत्र निव्यविद्यतोपष्ट्रतिष्ठ प्रे:वितेष्क प्रतिष्ठ खुयीविताम्। गुन्मिता; शिर्षि वैक्योग्भव-न प्रकृतसरपादपस्यः ॥")

त्तर्थाय:। प्रवेशि: १। इसमर: । वेशी ह प्रवेगी है। इति भरतः । वैधिका ५३ इति श्रव्याजा॥ जजसम्बः। इति चटाधरः॥ यथा । प्रवागे राष्ट्रायस्याचरस्यभीनेसर्य भिवेगी।

विशेष:। इति शब्दमाना ॥ वेशिवधनी, करी, जलोका। इति जिकासस्येथः । वेश्विमाधवः, युं, प्रयागस्यपावास्यमयचतुर्भुज-दंवताविशेष:। इति कोकप्रचिद्व: ३

देशी, करी, (देशि + दा शीव्।) प्रवेशी। चुलेर विज्ञा इति भाषा। इति भरतः। तत्वर्थायो विविधान्हे प्रत्यः। (यथा, क्रमारे। २। ५१। "तस्याता प्रितिककस्य सेनापत्यस्पत्य वः। मोक्षते सुरबन्दीनां वेशीवींगैषिभूतिभः ॥") देवताकृष्टचः। इत्यमरः॥ सेवी। प्रवादः। इति हैसचन्द्रः ॥ नहीविद्येषः । इति सेदिनी ॥ तस्था जन्मतियया,—

पृथ्ववाच ।

"क्षणावेरहोस्तटाद्यसाक्षिवविष्णुगर्हेः पुरा। विक्शारी रात् कल हा निरस्ता कथिता

प्रभावस्तुतयोगेद्योः किंवा चैत्रस्य तस्य वा । तको कथय सर्वज्ञ । विक्रायोध्य सङ्ग्राम् सम्।

नारर उवाच। सवा सवान्तः सक्ति के स्वाक्तिका स्वाप्तिकारः। लताङ्गमप्रभावन्तु नालं वक्तं चतुन्तुंत्वः ॥ तथापि तस्त्रस्तातिं कीर्शयकामि ते ऋगः। चाच्यच्यानारे पूर्ण मनोदैनियतामणः । स द्वादिशिक्षारे रम्बे यजनायीचली व्यवत्। स सक्षा यज्ञसम्भारान् सर्वदेवगर्वे ज्ञानः । युक्ता इरिइराम्यां इतिहरे: शिखरं ययी। भावादयो सुनिमणा सुचूर्ते बचादैवते । तस्य दी चाविधानाय समाजं चकुराहताः। व्यय व्यक्त सर्ग प्रजीमा प्रवासन्हरी वराः । भा भागेराययी तावत् अगुर्विक्षासवाच 🗷 🛎

अगुरवाच । विक्यो खरा लया कृता शायायाति न कि

सङ्क्षां(तक्रमे चैव कार्या दीचाविधः क्यम् ।

विद्युखनाच ।

नायाति चेत् सरा श्रीशं शावकात्र विधीयताम्। क्षापि व भवेष्या भाषा विषं पुरावक्की वि ॥

नारद छवाचा

क्षमेव हि बनीशिप विव्यावाक्यमसन्यतः। तच्छ्तास भ्रमुन्याकां गायची वक्षाणकारा ॥ निवेद्य दिख्ये भागे दीचाविधिमयाकरीत्। यावद्रीचाविधं तखा विधेचनुसं नीचराः ॥ सावदभ्याययी सम खरा यज्ञकाचे हुम। ततनां दी चितां हट्टा गायली वस्रका यह। समजी सा घरा क्रीधात् खरा वचनमञ्जीत्।

खरीवाच ।

अपूर्वायत्र पूर्वानी पूर्वानाच व्यानक्रमः। चीबि तच भविष्यांना इभिष्यं मरणं भवम् । सर्वित कविष्ठेयं भवञ्चिः चत्रिवैश्विता । तसात् सब्बे जड़ीभूता नदीकाण कि निकातम् । इयच दिचा से भागे ज्ञापविद्या सदासने । तकाक्रीकं चराबद्या ततुरूमास्तु निकासः॥

नारद उवाच ।

तत्वा च्हापमाकार्यं शायली कव्यिताधरा। समुत्याया प्रतिवेवी कं भाका पितां साराम् ।

गायसुरवाच ।

सव भक्तीयचा ब्रक्ता समाध्येष तथा सन्तु। रुषा प्रपति यसाको भव लगपि (नकता ॥

नारह उवाच।

तनो चाचाक्रताः सर्वे शिवविष्णुस्रकेन्द्रराः। प्रकरण रक्कवन् भूमी खरांतच विजिज्ञपु:॥

देवा कचुः।

देवि प्राप्ता वर्धं सर्वे अक्षाद्याचा लयाधुना। यदि चर्ने जड़ीभूना भविष्यासीक्ष निकासः। । सदा जीकमयं चैतन् विषयाति च निश्चितम्। व्यविवेजलतस्त्रसात् धापोरयं विविज्ञानाम् ॥

खरोदाच ।

गार्चिती चि गयाभ्यकी भवद्विधैत् सुरीलमाः तसाद्वितं समुत्यत्रमंबीधननितं खालु ॥ नापि सदचनं स्थेतद्सत्यं खासु जायते । तसात् खांधे जेड़ी भूता यूर्य भवत निकासाः। चावामपि स्पन्नी च खोश्राभ्यामपि निकार भविष्यावीश्य भी देवा: पश्चिमाभिसुखावर्ष गार्द खवाच ।

इति तद्वचर्य श्वला सद्यविधासद्वेश्वराः। जब्दमाभवन्यः साध्यये सदा हु। तका क्रियारभूत् ज्ञाका विभी देवी सर्वेश्वरः बक्षा बक्किक्षिनी चान्या एयगेष कभूव तु ॥" इति पाद्मीत्रस्य १५६ वाधायः

"सरसती रजोक्स्मातमोकस्मा कलिङ्गण सत्तक्षा च गङ्गात्र वयन्ति वस्तिगृ वम् र्षं वेखी कि नि:श्रीकी मक्षमस्म प्रयास्यत जन्ती विषुद्धस्य यद्वा यहा म्या च कार्योति काचिएवका स्वनंतु स्ट्रा को जाक के अप्यदिकों जिनिसी चना च।

वेतसः

महीयुँगच वर्षासिद्यं तदीया चें वंदित याच गहिना चयशका भूमि: 1"

रति काशीखळे • चधाय:। वेगीरः, पुं, सर्रिश्यकः। इति ग्रन्दचित्रकाः। देखीर्सकार:, पुं (देखा: द्रीपदीदेखिकाया: यम । ) भट्टनारायणक्तरसभाष्ट्रयुक्तनाटक-विशेष:। तच दुर्थोधन तपुनादी पदी केशा करें था-विधि तद्वधाननारं तस्या वेगीवन्धनपर्धनाविव-रयमस्ति । तसायमादाञ्चीकः । "विविद्योभिनं जिल्लामकर को सप्तकरें। करेरिन्दोरनाम्बुरित इष चन्धिन्नसङ्ख्याः । विधर्ता विद्विंगो गयनस्भगामस्य सदसः प्रक्रीया: पुर्व्याचा श्रहित्तरवायोरञ्जलिस्यम् ॥" वेखः, पुं, (कान-"कानिवरीम्यो निषा"उगा० हा

१ण इति गा:। सच नित्। चलेवीं भावो गुराचा)

"तंतु देशसनिकाच्य ग्रेलोहा नाम निकासा।

वंगी। इति ग्रम्हरतावसी ॥ वेगोरुकास

"वेशुर्ये; ऋगुतं विप्रतथापि विदितं तथा। दिण व्यासी ऋग्लमनाः ज्ञतसामाप्रनादिभिः ॥ नाना देवप्रतो हालाः कर्मनाकः विधारदः । कविव्यवजनप्रातमध्यवती क्रियापरः । एकदापि न सुकाद यञ्जीशोधकी (त भूपते । तस्य ग्रेंच्ययाभ्यागादिदान्तकतिष्ययः 🖟 मझक्तः कीश्य पूर्णां च तुक्तशीदक्तवारिया। क्षतवांस्त रहे कि चित्र पत्तकार्यः न्यवेदयत् ॥ कानवारि प्रलंकि(चत् तस्ते प्रीत्वा ददी सुधी:। धाश्रह्मान्त्रितं क्रांता घोरण्यस्कात् (इजकान: ॥ वितसः, पुं, (वि + "विनस्तुट् च ।" उमा० ६।८८८। तेन प्रापेन संचालं वयासमातिहारकाम्। तेन पुरुष्येन तस्यार्थी सदीयप्रियतां गतः ॥ व्यधुना सी ३ पि राजेव कें सुमाचे विराजते। युगानी तुविष्परी भूला अञ्चलमा छ। ति।" इति पानी प्राप्तानसम्बद्ध । अध्यायः ।

वृष्धिश्चेषः। इति नेहिनी क वेगार्व, स्ती, तोषम्। इति देमचन्द्रः । ( पुं, इस्ती वेग्राः। "संद्रायो कन्।" ५।६।८०। इति कन्। श्वनवेकः । यथा, श्वर्रिवेशे भविष्यपर्काशा । BEI HE! "प्रश्चीदं बहुधा देव भिन्नं भिन्नं सहस्राधः। श्चिमाच दरमं पात्रं द्विदलान् वेशाकान् वकृत्॥") घेग्राककोरः, पुं, करीरष्टचः । इति जिकाकार्ययः ॥ वेशाज:, पुं, (वेशोष्णीयते इति। जन+ ख:।) विश्वयथः। इति राजनिर्धेश्वः॥ (विश्वजात-मार्थे, चि। यथा, भागवता १।१।२०। "वर्ग यथा विश्वाचवस्त्रिसंसयम् ।")

वसुभाः, पुं, (वेसुं अमतीति। भा+णः।) वेश्ववादकः। इत्यमरः। घेग्रानं, ज्ञी, मश्चिम्। इति रक्षमाता॥ देग्राज-(मिति च पाठ: ।

वेशापची, च्यी, (वेशोदिव पर्च यस्या:।) वंश-पभीत्य:। तत्वर्षाय:। विकृपवी र नाड़ी ३ विङ्गिश्राटिका १। इति रतमाता ॥

चेशा, बीजं, करी, (वेशो वींचम्।) देशायवः। इति राजनिर्धेस्ट: ॥

भं हारी भी भेन सारित दृश्यों धनशो (णतंत्र मी चनं विख्यवः, पुं, (वेशी यंतः।) वंशमत्तम्। वाशिर चाजन इति भाषाः (यथा,विक्युप्रामे ११६।२५। "तथा वेसायवाः प्रोक्ताकाइन् मकेटका सर्वे।") तत्पर्यायः । विशाजः ६ वेद्ययीणम् ६ वंशरणः । वंशसङ्खः । वंशधान्यम् ६ वंशाकः । व्यस्य गुणाः। कः जलम्। कषायलम्। कटुपाकित्यम्। बढ्यस्वलम्। कपाइलम्। वातिपिशकरलम्। सारकतमः। इति राजनिषेत्दः। अपि च। "सद्यवास्त सरा कःचाः कवायाः कटुपाकिनः। वासिपश्चकरा उचा बहुम्ह्याः कषापदाः ।" इति भावप्रकाशः ।

वंशः। इत्यमरः ॥ (यथा, रामायवे । ॥ ॥ ॥ ॥ १०। विकायादः, पुं, (वेका वादयसीति । वद + विष् + चाथा।) वेशाकाः। इति रजनाताः। डमधीसीरयोक्तास्याः कीचका नाम वेखवः।") वितः, पुं, वेचः। इति राजनिर्धेग्छः । विननं, आरी, (बी + "वीपतिभयो सनन्।" खळा० ३।१५०। इति तननु।) कर्मनदिव्यक्ता। माविना इति मञ्जूरि इति च भावा। तत्-पर्याय:।कस्मैर्या २ विघा ३ स्टबा ४ स्टि: भक्ती । भरण्यम् ७ भरणम् ८ महत्ताम् ८ निचेश: २० पण:१२। इखमर: ॥ विचि: १२। इति जटाधरः ॥ (यथा, सभी। ७। १२६) "पक्षी देयो।वनस्या पनुत्तस्य वेतनम्।") जीवनोपाय:। तत्पर्याय:। चाजीव: ६ जीव-नम् इवाली । जोविका ५ हितः है। इति हैमचन्द्रः। रूप्यम् । इति ग्रम्द्चन्द्रिकाः ॥

> इति व्यवज्। हुक्। सम्बा) जताविशेष:। वयसा इति भाषा। इति भर्तः । वेति जल-जनतो गच्छति इति वेतस:। वीख ईक्सन् नाचौति तस:। इक्षमरटीकायां भरत:॥ तत् पर्यायः। रथः २ चम्पुष्यः ३ विद्तः ४ प्रीतः ५ वानीर: ६ वज्ञुल; ६ । प्रत्यमर: । प्रिय: ८ । इतिरिज्ञाका॥ गम्पुष्य: ६ र्थाभः: १० वेतसी ११। इति ग्रब्ट्रकावनी । निचुन: १२ हीर्घ-पजकः १३ कलमः १८ सञ्जरीनम्बः १५ सुधेगः १६ गन्धपुत्र्यकः१० । (यथा, भागवते ।हारा१०। "कदम्बदतसमलामी पवझ्रल कीर्न्यम्॥")

व्यस्य गुगाः। स्वादे कटुलम्। भीतस्वम्। भूमरक्तपित्तोद्ववरोगक्षष्ठदोषनाश्चित्र । इति राजनिवेस्ट: । खत्य पर्यायगुनाः । "वेतसी मन्त्रकः प्रोक्ती वानीरी रञ्जनस्तथा। कामपूष्यक विदुता रथ: श्रीतक की र्त्तत: ॥

वेतसः ग्रीतलो दाइग्रीयाग्रीयोगिदग्रवणान्। चिन वीसपेडाकृतसपितासारिककानिसान्।"

इति भाषप्रकाशः । जलवेतसस्य पर्भायगुगाः । अय्य जलवेतसः । "निकुषकः परिवाधी गाईयी जलनेतसः।

जनको वेतसः श्रीतः संग्राष्टी वातकोपनः ॥" इति अविप्रकाशः

( जलजाताचि: । यथा, ऋग्वेदे । ८ । ५८ । ५ । "(इराययो वेतसी सध्य व्यासाम्॥" "वेनसोऽप्सन्भवीऽस्त्रिः,।" इति सङ्घार्थ सायय: ")

वेत्रसाखाः, पुं, (वेत्रसप्रधानीरः च:।) ग्रास्तवेत्रसः। र्ति चटाघर: ॥

वेतयी, चन्नी, वंतय:। इति ग्रम्बरकावली। (यथा, चाचित्यद्येची। १।

"रेवारीधिंव वेनधीतवत्तवे चेतः वस्रक्षकते।") वेसखान्, [मृ] (त्र, (वेससा: धन्यव । "क्सुएन एवं-ततेभ्यो ज्ञतुष्। "१।९।८०। इति ज्ञतुष्। "मादुपधाया:।" ८।२।६। इति मख वतम्।) वेतसनताव हुन्नदेशः। इत्रासरभरती ॥ वैतालः, पुं, हारपालकः । इति ग्रस्टरकावली ॥ भूताधिवितश्वः। इत्यमरः ॥ मझभेदः। इति भरतः । प्रिवगवाधिपविश्वेषः । यथा,---

सगर उवाच। "कोश्चों भेरवनामाभून को वा वेनाल बंचकः।। कर्यना ती प्रशेरेण सामुचित गणाधियो। च्यभूतो दिल शाह<sup>ी</sup>ल तक्ने यह म**क्षास**ने । श्रीयोर्ज उवाच।

प्रस्या राजन् प्रविष्याभि सष्टाकालास्त्र ऋक्षिणः। भेरवस्यापि चरितं वेतालस्य सञ्चासनः ॥ सोम्सी सङ्गी परसुती सहाकालीर्ध्य भर्मनः। तादेव गीरीग्रापेन संभूय भर्योतिजी। वंताल भेरवी चाती एषियां नृपवेदस्य ।"

इति का लिकापुराखे ४५ व्यथ्याय: । तखोत्वत्तादि यथा,---

शीदेवावाचाः , "ममेव माद्यवं। ऋतिरयं द्वयमकैलन 🕕 विशामि तेश्च वचनादुत्यादय सुलदयम् ॥ प्रविवेश तती देवी खयं तारावतीत्वी। सञ्चादवीश्वि तस्यास्तु कामार्थे वसुपस्थितः । ततः सापर्ययाविषा दंवी तारावती सती। कामयानं सङ्घादेवं स्वयमेवाभवन्तुद्रा ॥ त्रसिन् कावेश्भवहर्भः कापाकी चास्त्रिमास्त्र-

कामावसाने तस्यासु सद्यो जातं सुतदयम् ॥ व्यभवन्तृपशाद्भेत सथा शास्त्राच्छा। नम्। व्यव तारावती दंवी सुती इट्टा चिति स्थिती । भूमी मित्रविधान मन्त्रना समुपाविधात्। भर्तुरागमनं प्राचन् काङ्कली भगेभावितम् ॥ षाय च्यान्नदाभागः, स राजा चन्द्रप्रीखरः। प्राचाद्रष्ठे च्यामच्हरूद्रष्ट्रं सारावर्ती सदा ॥ दर्घ प्रतिसंभूमी सक्तकेशी विदस्यवाम्। सती च प्रतिसी भूमी चन्द्रसंसमयभी । धानरास्त्री स दहणे पदची भं दृषसा च। ततः स राजा नागदन्तं स्वानं प्रष्टसन्स्हा॥ पानियाचे प्रम्भुसती यथा सन्यं सदेव हि। किन्देनी सुनिग्राहू व सं संस्कृत यथाविध ।

वेद:

षोळ उवाच। तनस्योगीम पक्षे गारदो वचनान्तृप। ण्येको भेरवनामाभूत् वीरः पुत्रो भयक्ररः । वेतालसङ्गः: सच्चो वेवालोग्भूत्रथापरः। इति चक्रे तयोगांस देवधिक स्वा: सुत: " इति काकिकापुरावी १६ व्यथ्यायः ॥

वेतालभट्टः, पुं, राजविकमाहित्यस्य नवर्त्नान्त-र्मतरत्रविशेष:। यथा,---

"धम्यकारिः, चपगकामर्सिं इश्र्यू-वैनालभट्ट वदमपेरका (जिद्दासाः । ख्याती वराष्ट्रसिष्टिरी वृपते: सभावां रवानि वे वरक्चिनेव विक्रमस्य ।"

इति नवरक्ष झोकः: ।

वैत्ता, [ऋ] जि. जाता । वेत्तीति विद्धातीसुग्-प्रत्येन निष्यव्रसिद्म् ॥ ( यथा, वितोपदेशे । "यथा सर्चन्दनभारवाष्ट्री

भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य ॥") वेच:, पुं, (वी + "गुप्रवीपचीति।" उकाः १। १६६। इति चः।) स्वनामखातत्रचः। तत्प-र्थाय:। वेत: २ योगिद्ख: ३ सुद्दः ३ चदु-मर्जनः ५॥ (यथा, प्राक्तनाचे। ५।

"च्याचार इत्यधिकतेन सया यद्योता या वेचयरिश्वरोधग्रदेश राजः ॥") भ सुप्रभाविष्ठः । तेषां गुगाः । प्रीतनत्वम् । कबायलम्। भूतियत्तष्टरत्वच। इति राज-निर्वेदट:। तस्त्रायं वेताम् इति स्त्रातम्। तर्गुकाः। दीपनत्वम्। राष्ट्रतम्। तिक्तत्वम्। धित्तक्षप्रनाश्चित्वचा । तत्प्रचगुरुः । वात्पित्त-

गाशिकम्। कान्तक्यः। इति राज्यक्रभः॥ मासुर्विश्रेषः। सस्य प्रमाणं वेचासुरश्रन्दे

वेजकीयः, जि, (वेज + "नक्षादीनां कुक्षा।"। २।६१। इति श्वन् इच।) वेजसम्बद्धशुक्तदंशादिः। इति सिद्वानाकी सुदी॥ ( एक चका नगरी तु वेश्वप्राचुर्ववस्थेन सहाख्ययापि प्रसिद्धाः यणा, महाभारते। १ : ९६१ । ६ ।

"वेजकीयग्रसे राजा नार्यं नयसिष्टास्थितः। खपायं तं न क्वार्त यत्राद्पि च मन्द्धी: ।")

विज्ञधरः, पुं, (विज्ञस्य धरः।) हारपानः। इति चनायुध: ॥ यश्चारके, वि ॥

वेषधारकः, पुं, (वेषस्य धारकः।) बारपातः। इति जटाधरः ।

वेश्ववती, स्त्री, नदीविशेष:। इत्यमर:॥ चातु माजबरे भात् मिश्विता। वैत्रासुरमाता । यथा, वराष्ट्रपुराखे । "वेसवसुद्दे काती नाना वेसास्रोध्भवत्॥"

वेसचा, [न्] पुं, (वेषं चतवान्। चन + किए।) वेदः, पुं, (विद + कण्।) विवाहः। सवा,--

र्कः,। रयमरः।

वेचावती, स्त्री, वेचवती नदी। यथा,---"तवाम्या दस्ति जलं समधुरं कान्तिप्रदं पुष्टिदं द्रकां दीपमपाचनं वसक्रां वेचावती तापिनी ॥" इति राजिभिषेग्टः। वेजासनं, की, (वेजखासनम्।) वेजनिक्तिता-सनम् । तत्पर्यायः । आयाचन्दी २ । इति द्वेम-

विचासरः, एं, (वेचनासकोश्सरः।) स्तनास-खातासुर:। तस्योत्पत्तियेथा,---मञ्चातपा उवाच।

"व्यासीनाचा पुरा राचनृ सिन्धुद्वीपः प्रताप-

वाबबांगी महाराषीयवीयरायांतपति स्थित:। पुष्त्रों में प्रजुनाप्राय भवेदिति नराखिप;। र्षं क्रतमति; सीय्य महता तपसा सक्रम्। क्वेवरं स्थिरी भूता शीषवामाच सुवतः ।

प्रभागांक उवाच । कर्ण तस्य द्विजश्रीष्ठ अक्रीकापसर्वं भवेत्। येनासी तहिनाग्राय प्रक्रमिष्टन्त्रते स्थित; ॥ मसातपा उवाच।

बीरनाजकानि प्रक्रीरभूत् त्वस्वेलवतां वर:। व्यवध्यः सर्वयक्तीचेरमां केनेन नाश्रितः ॥ जलकेनेन निष्टितस्तक्षित्तयमनाप्रयात्। पुरावेचान्वयो जातः सिन्दुद्वीपेतिसंद्भितः॥ स तेपे परमं लौडं भक्रवेरसतुकारन्। ततः कालेन महता वदी वेचवती छुभा ॥ मानुनं रूपमास्थाय चालकारा मगोरमम्। च्याच्याम यती राजा तेपे परमकं तपः। ती हट्टाक पचन्यक्षीच राजा जुड़ मानवः । उवाच कासि सुखोखि सर्वं क्यय भामिति॥ नहाबाच।

चार्च जनपते: पर्की वर्गस्य महाक्षान:। नाचा वेजवती पुरवा लाभिक्क्नीक वाराता । सामिकाषां परक्षी यो भक्तमानां विश्वक्येत्। स पापपुरुषो चेयो त्रकाषत्याच विन्दति ॥ रवं जाला महाराज भजमानां भजसामान्। एवस्तास्तया राजा वाभिजाधोषस्तावान् । तस्य सद्योवभवत् प्रस्तो दादशाकंसमयभः । वेजवल्रहरे जासी गाचा वेत्रासरीय्भवत् ॥ वसवागतिन जस्ती प्राग्च्योतियः, पतिभेवेत् । च काचेग युवा जातो नजवान् स्ट्रानक्रमः ॥ सञ्चायोगेन संयुक्ती जिगाध च वसुन्वराम् । शप्तशीपवर्शी पश्चाकी वर्णन समावश्व। तजेन प्रथमं जिन्हे पचादियां यमं ततः ॥"

इति वराचपुराणी देवीत्यश्चिमाध्यायः ॥ वैची, [गृ] पुं, (वैचीऽस्वास्तीति । वैच + इनि:।) दारपातकः। इति देशचन्त्रः। वेचयुक्ते, चि ॥ कालगीनामनगरे बसुनायों देश, ऋ रूथाचे । इति कविकत्यहुम: । ( भा •-बात्म ० - दिक ० - सेट्।) इ., वेचते। इति दुर्गा-

> "वेदी वेदविद्याक्नी वेदाक्की वेदवित् कवि: ॥" इति विष्युच्छकेगामकीश्रम् ॥

द्रतम्। इति मेहिनी । अचित् पुरतके वित्त-मित्यपि पाट:। यशाक्षम्। इति नानार्थस्त-माजा । भीनप्ररीराषक्ष्येन भगवद्गाकाम्। इति कायग्राकाम् । धनेन सप्रतिपाइकमपी-क्षियवाक्यम्। इति वेशान्तप्राकाम्। अक्षासुख-निमंतसमेकापकथाकम्। इति पुराधम्॥ तत्पर्यायः। श्रुतिः २ भाषायः ६। इतः-सर: ॥ इन्द: ८ ब्रफ्स ५ (नगस; ६। इनि श्रुव्दरकावली । प्रवत्तमम् ७। इति जटा-घर: ॥ 🗯 वेद्खा प्रादुर्भावी । यथा । कदाचित् क्षयं खच्यामीति धायतो मक्का सुखचतु-इशेश्वचलारी वेदा; प्रादुराचन्। यथा। एक-विंग्रतिश्रास्त्रासम्बन्धक् १ ग्रतश्रास्त्रासम्बन् यनुः २ सङ्ख्याखासयसास ३ नवशाखा-भवायकं । इति पुराखम् ॥ स्वपि स । श्रीमाकंक्ष्य उवाच।

"तसारकाहिनिभिनादृत्रकारे/वस्तरकानः। करची क्सूड्: धयमें प्रयसाददनाका ने ॥ जवापुर्व्यानभाः चटास्तेजोक्तपा ह्यसंहताः । एथक् एथग्विभिन्नाच रजोक्त्या महात्मनः । यजुमि दक्तिवादक्रादकिषद्वानि कानिचित्। याहक्वसं तथा वर्यान्यसं इतिचरासि वे॥ प्रश्विमं यद्विभोन्नेहां वक्षयः परमेष्टिनः। च्याविभूतानि वासानि ततः कुन्द् सितान्यचा ॥ षायक्षासम्बोधिस सङ्गाञ्जनचयप्रसम्। घोराघोरखक्षणं तदाभिचारिकप्राक्तिमत्॥ उत्तरात् प्रकटीभूतं वदनात्तत् वेधसः । सुखं सम्बत्मः प्रायं सीम्यासीम्यसः स्ट्यपत् ॥ करतो रजो गुर्माः सस्यं यजुषाचा गुर्मो सने । तमोशुवानि चामानि तसः सत्त्वमधर्वेत ॥ यतानि ज्यवसानानि तेजसाप्रतिसेन के। एचक् एचगवस्थानं भाक्ति पूर्वे स्वाभवत् ॥ ततकारायं यत्रेच चौमित्रकाभिग्रस्वते । तस्यातुभावाहल्लेणस्त्रमांस्यात्रस्य संस्थितम् ॥ यथा यजुर्मायं तेजी यच शालां महासने। रकलसुपयातानि प्रतेक्ष संख्यात् ॥ प्रान्तिकं पीडिकचीव तथा चैवाश्रिचारिकम्। कागादिष्ठ जयं वर्षास्त्रतयं (वस्वधागमत् ॥ तती विश्वभिदं वद्यक्तभीवाद्यात् सुनिर्मातम् । यभावतीय विषये तिरश्रोहंसध्याचा ॥ ततस्तककवीभूतं हान्दवं तेक उत्तमम्। परेख वेशसा बचान्। एकत्वसुप्रान्ध तत्॥ चादिव्यसंचामरामदादावेव यतोश्मवत्। विश्वसास्य महाभाग कारकषाव्यवास्मकम्॥ प्रालम्भान्दने चैव तथा चैवापराक्रिके। षयी तपति या काचे ऋग्धशुःसामसंजिता ॥ ऋचसामाना पूर्वाक्षेत्रभथा है च यज्ञि है। बामानि चापराक्षेतु तपन्ति सनियत्तम । प्रानित के का चुपूर्वा के यकु; का तथ पी रिकाम्। व्यवराच्चे सिनं निर्देगामस्वितिभाषारिकाम्। खरी च अरक्षायी जकार स्थिती विष्णुयेश्वानीय:। बहः बाममयोश्नी च तसात्तासा मृचिर्धानः । सदेवं भगवान् भास्तान् बेदासा वेदर्शस्यतः। वेदविद्यासमञ्जीव पर: पुरुष उचाते 🗗 खर्गस्थितमा हेतुः च रजः सत्ता (दिनेश्वी: ॥

वालः समाजनका वाधिको वायद्मकर्माकाः

गासीनो न च सञ्जानो न तिल्ल पराइसखः। नीचं प्रकासनं चास्त्र सर्वदा गुरुसक्तिसी। गुरोस्तु चच्च विषये न यर्थ रासनी भदेत् । नोदाश्वरेदस्य नाम परोक्षमपि सैन्जम्। न चैवास्यानुकुर्व्यात ग्रासिभाविसचे हितम् ॥ गुरोधेन परीवादी निन्दा वापि प्रवर्णते। कर्यो तक विधानयी मन्तर्यं वा तनोश्चातः॥ दूरमधो वार्षयेदेवं व कुडी वाल्तिके खिया:। न चैवास्थोत्तरं ब्रुयात् स्थिते नाशीत सक्तिश्री॥ उद्युक्षं कुशान् पृष्यं समिधीरस्या हरेत् सहा। मार्क्य विध्यं निख्यकानां वे समाचरेत्। नास्य निर्माख्यप्रयनं पादकोपानद्वाविष । नाकामेदाधनचास्य क्षाबादीन् वे कदाचन ॥ साधयेह्यहकासादीम् लक्षकासी मिनेद्येत्। ष्यनाष्ट्रक्त गमार्थ भवेत् प्रियप्टिते दतः ॥ न पादी धावयेदस्य सन्निधाने कदाचन। ज्ञास्ततं इसित्सीव कष्णप्रावरसं तथा । वर्ष्णवेत् सक्तिधी निकासवस्फोटनमेव च । यथाकालमधीयीत यावज्ञ विमना गुरः । व्याचीताची गुरोदेभें फलके वा समाक्ति;। च्यासने प्रायने याने नेय तिस्तेन् कथचान ! भावनामगुधावेतं गक्तमगुगक्ति। गी2 चोच्यानप्रासाहप्रकारेष्ठ कटेषु च ॥ च्यासीत गुरुणा सार्हि प्रिलामलक नीयुच। जितिन्द्रयः स्थात् सततं वय्यासाकोधनः

प्रयुक्तीत सहा वाचं मधुरां इतिकारिकीम्। ग्रत्यं मार्खारसं कशो शुक्तं प्राकि विद्यिसनम्॥ व्यथ्यक्रवाञ्चनोपानक्रवधार्यमेव च। कामं नोभं भयं विदां गीतं वादि बहुत्यक्रम् ॥ च्यातर्ज्यनं परीवादं करीयेचालभननवाः। परोप्रवासपीयुक्षं प्रयक्ती ग विवच्नोयेत्। उद्युक्तं सुमनयो गोधलन्यत्तिकाकुपान्। श्चाहरेह्यावदर्धान भेचकाहारमाचरेन्॥ इतमा सवर्गं सन्वें वर्ष्ये पर्यापितमा यत्। व्यकृत्यदर्भी समनं भवेतीनादिनियाहः ॥ नाहिलां वे समीचित नाचरेह्नाधावनम्। रकाम्यम् विकासिः भूतान्वर्भिभाष्यम् ॥ गुकः व्हिष्टं भेषनार्षे प्रसुन्नीत न कामतः। असापकार्ये वे कार्य नाचरे हि कच चन ॥ म क्रुकांच्यामधं विष्र गुरीस्थामे कथचन। मोशाहा यह वा लोभानाक्तीन पतितो भवेग्। लौ कि कं वे हिक्क आहाथि लचाध्या सिक्से व वा। न्यादशील बनी कार्गलन दुन्होत् कदाचग ॥ गुरोरप्यवित्रस्य कार्थाकार्थमजाननः। उत्पचपतिपत्रस्य मगुस्यामं नमनवीत्॥ गुरोर्ग्री: सजिक्ति गुरवद्वतिमाचरेत्। न चाविक्षचगुरुवा स्वान् गुक्तनभिवादयेत्। विद्यागुरुवेतस्य वृत्यवृत्तिस्ययोगिषु । प्रतिविधास चाधका द्विजन्त्रीपदिश्वत्कपि । श्रीय: खगुचवद्द्वतिं निव्यमेव समाचरेत्। गुरुपुक्रेष्ठ दारेष्ठ गुरोक्षेत खबन्धुष्ठ ।

चामित्र वक्षविष्यादिसंज्ञासन्येति ग्राचतः । बेदे: स वेदा: स तु वेदम्य नि-रक् भि-राद्यी शिखावित्रक सि:। विकाश्ययं च्योतिरवेद्यवसां वक्तावहातः परमः परेभ्यः ।" इति श्रीमार्कक्रवपुरावी क्यमाशासी क्यों-त्यशिनामाध्याय:॥ #॥ यन्यसः। "चार विशे पुनः प्राप्ते सासिन् वे हापरे हिचाः। पराच्चरसुती वासः क्षयारेपायनीयभवत् । र सब सर्वेदराना पुरासाना प्रदर्शक:। पाराष्ट्रायों सञ्चायोगी क्रावादिपायनो इरि:॥ च्याराध्य देवसीयानं हदा साम्यं जिलीचनम्। तत्रवादादयी वासी वेदानामभवत् प्रसः । व्यव शिकान् प्रचयाच्च चतुरी वेदपारमान्। जीभिनिष सुमन्तुष वी प्रज्यायनमेव च 🛊 पैलं तेयां चतुर्थेच पचमं मां महास्ति:। कृत्वेदयावनं पैसं प्रकयाच महासुनि: । यजुर्वेदप्रवक्तारं वैप्रम्यायममेव च। जीमिनि सामवेत्सा आवनं सीयन्वपदात ॥ तचीवाचकंबेदस्य सुमन्त्रस्वसन्मम्। इतिहासपुराकानि प्रवक्तुं सामयोजयत ॥ एक बासीट्यमुर्वेहस्तचतुर्हा व्यवस्ययत । चातुक्षीजमभूद्यसिक्तिन यश्चमणावदीत्। व्यक्षयं यनुर्भः स्याडम्भिद्यत्रिं दिजीत्तमाः। चौप्रार्थं सामस्थित व्रज्ञातवायायर्थभः॥ ततः स ऋच उद्दाय ऋर्वेदं सतवान् प्रशः। यम् विच यमुन्देरं सामवेरच सामभिः ॥ राक्षविद्यासिमेदेन ऋग्वेदं क्लावान पुरा। भारतानामु प्रतेनाच बजुर्वेदमचानदीत् । सामवेदं सङ्ख्या शाखानाच विभेदतः। च्याचर्जामधी वेदं विभेद नवकेन तु ॥ भेन्रेरणाद्यीर्थासः पुराबं सतवान् प्रशः। योग्यमेक सतुव्यादो वेदः पूर्वे पुरातनान् ॥ ॐकारी बच्चाणी जात: स दीवविषयीधन: ।

वेदाध्ययनपाचं बधा,---

थास जवाच ।
"रवं द्वादिभिर्यं ता प्रीचाचारसमस्वतः।
धाच्चतीरध्यमं कुथाहीसमायी गुरोक्षुं सम् ।
नित्तस्त्वतपाविः स्थात् साध्याचारः सुर्थयतः।
खास्त्रतामिति चीकः समाधीनाभिस्यं

व्यवेद्य विगाजाति पाराध्यों सहास्त्रातः ॥"

इति कीओं हर अध्याय: !\*।

वेदवंदी ছ भगवान् वासुदेव: बनातन: 🛚

स गीयते वरी देवो यो वेहिनं स वेदविन्।

रतत् परतरं जक्षाच्योतिराजन्दसत्तमम् ॥

वेहवाक्योदितं तक्षं वासुद्देवं परं महम्।

वैदवैद्यासिदं वेश्वि वेदं वेदपरी सुनिः ॥

व्यवंदं परमं वेशि वेदनिष्ठः सदैश्वरः ।

इत्येत्रहचरं वेद्यमोङ्गारं बेहमचयम्।

स एव वेदी वेदाचा तमेवाश्रित स्थते ।

गुरी: श भ्रतिअवसम्बद्धसम्बद्धि स्वानी न समाचरेत्।

चाध्यापयम् गुरुस्तो गुरुवन्तानसर्हतः ॥ उत्सादनं वा गाणागां कापनी व्हिष्टभी अने। न कुर्याट्गुरुपुक्तस्य पार्योः ग्रीक्मेव च ॥ गुरुवत् प्रतिपूच्यास्तु सवर्गा गुरवस्त्रथा। व्यसवकां सु संपूच्या: प्रख्यानाभिवादनी: ॥ चम्बक्षनं सापनस शालीत्सादनमेव च । गुरुपत्रा न कार्याणि के शानाच प्रसाधनम् ॥ गुरुपन्नीन्तु गुवर्ती नाभिवादीत पाइयी:। क्रव्यति वन्द्रगं भूमावेषी । इमिति च सुवन्॥ विधीय पार्यचक्रमन्द्रभाभवारम्। गुरहारेषु कुल्बींत सर्ता धर्मामनुसारन् । माष्ट्रस्या मातुलानी ऋमूचाथ पितु: स्वता। प्रपूच्या गुरुपकी च समास्ता गुरुभायंथा । आहमार्थ्योपसंयात्वा सवसावित्रशास्त्राचि । विप्रस्य तूपसंग्रास्था शांतिसम्बन्धयोधितः॥ पितुभैमियां भातुच च्यायस्याच स्त्रसंगि। मायवदृष्टतिमातिष्ठेनाता ताभ्यो गरीयसी ॥ रवमाचार्चम्यतमात्ववद्यमदास्मिकम्। वेदमध्याययेह्नमें पुरावाजाति नित्यशः॥ तथा चिरोवित शिखी गुरुक्षीनमनिर्दिशन्। इरते हुष्कृतं तस्य शिष्यस्थैवं तसी गुद्र:॥ व्याचार्यपुत्रः युद्धक्रांगदो धार्मिकः शुचिः। चामः शक्तीरचेदः वाधुरध्याचा दश्र धर्मतः । लतश्च तथाही भी मेधावी गुमलहरः। काप्तः प्रियोश्य विधिवत् यद्धाःच्या द्विषालयः। यतिष्ठ त्रकायो दानमन्यच तुययो(दलात् ॥"०॥ वेदाधायन(विधियेषा,---"चाचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदद्सुखः। उपवयस्य तत्यादी वीचमाखी गुरोभुंखम् ॥ व्यधीव भी इति बुवादिराभीशुन्तित चारमेत्। प्राक् भूतान पर्श्वपासीनः पविश्वेषीय पावितः ॥ प्राकायामे स्विभि: पूनस्तत भोक्कारमहोत। नास्यः प्रमवं कुर्याहम्ते च विधिवहिनाः ॥ कुर्यादधापनं नित्यं च कक्कादीनि पूर्वतः। सर्वेषामेव भूतानां देवचान्तः सनातनः ॥ व्यवीतानध्ययकितां ज्ञाक्षाग्याद्वीयतं रुव्यथा । व्यधीयीत ऋची नितं चीरहुत्या सदेवता: ॥ भी गाति तपेयलये नं कामे कामा: सदेयता:। यज्ञाधीते नियनं इप्रा प्रीयाति देवना: । वामाणधीते प्रीवाति प्रताहतिभरन्वहम्। व्यथक्तिक्रमी निधं मध्या प्रौषाति देवता: 🛭 धनीरार्थे प पुरायानि मांसी सार्पयत सुरान्। व्यर्ण समीपे प्रयतो ने व्यवं विधिमात्रितः । गायक्रीमणधीयीत गलार्ग्यं समाहित:। सहस्परमां देवीं भूतमध्यां दशावराम् ।

गायसी वे अपेतिलं अपयश्च: प्रकीर्भित: !

गायक्री चेव देशंच तुलयातीलयत् प्रसः ।

रकतस्तुरी वेदान् गायश्रीच तथैकतः ।

पुराकक्षे चसुत्पना भूसे व:ख:सगातगा:।

ॐकारमाहित; क्षस्या चाकृतीस्तहनकारम्।

तती श्रीधीत सावित्री सेकाय: यह या स्वत: ।

वेद: एकान्डचमधिकं वा यजुः सामाचवा पुनः। ष्यष्टकाद्याखधीयीत माक्ते चातिवायति॥ वानधायस्त नाक्षेष्ठ नेतिश्वासपुराक्षयीः । न धर्मेन प्रास्त्री जन्मे शुप्र वंस्त्रीता शिव वर्ष्ण वेत्। 🕬 एष धर्मे: समासेन की तिती अञ्चलारियाम्। ब्रक्तायाभिक्तिः पूर्वन्यवीयां भावितासनाम् ॥ योश्यत्र कुरते यक्षममधील त्रुति दिनाः। स संस्कृति न संभाको वेदवाली द्विजातिभि: ॥ म वेदपाठमाचेगा सन्तरो वे सर्वत् दिणः । पाउमात्रावसत्रसु प्रश्चे गौरिय भी दति । ष्मधीत्य विधिवद्वेदं वेदायें न विचारयेत्। स सान्वयः; सूदकस्यः; पाचनां व प्रपदाते ॥ पठित्वात्य क्लिकं वासंकर्तुं सिष्क्रति वे गुरो:। युक्तः परिचरेदेनं न ग्रहीरविमीच्यम्॥ क्रात्वा वर्ग यो विश्वित ज्युह्या ज्यात वेदसम्। चावीयीत सहा नित्यं अचानिष्ठः समाचितः ॥ साविजी प्रतक्तीयं वेदानांचा विद्येषत:। व्यभ्यसेत् वततं सक्तो भक्तवानपरावयः ॥

> रतिहानं परमं प्रावं विहानमे सन्यतिहेरितं वः । पुरा महर्षिपवराभिएष्टः खायभावो यन्ततृहाह देवः ॥ रतमीत्रसमीरितं तरो योऽतृतिष्ठति विधि विधानवित् । मोहजालमपहाय मोऽन्ततो याति ततपहमनामयं शिषम् ॥" हति कौन्ते उपविभागे १६ खाधायः ॥

ष्यय ऋखेदस्य संहिता। "विभेद प्रचर्म विद्र पैल ऋग्वेदपाइपम्। इन्द्रप्रमित्रये प्रादान् वास्कलाय च चं विते । चतुर्द्वा सा विभेदाय वास्त्रजो निजर्सक्ताम्। बोधादिम्बो दरौ तास्तु शिक्षेम्यः व सवामतिः। वीधाविमातुरी तहन् चातुकर्णपराध्यी । प्रतिप्राखास्तु प्राखाशस्त्रस्यास्ते जयपृष्ठं ने ॥ इन्द्रप्रमितिरेकान्य संहितां सस्तं तत:। मास्केषं मशासानं में जेवाध्यापयत्तरा । त्तस्य भिष्यप्रशिष्योभ्यः पुत्रशिष्यक्रमादृष्यौ । वेदमित्रसतु प्राक्तकाः संहितां तामधौतवात् । चकार संक्रिताः पच शिक्षेम्यः प्रदरी च ताः। तस्य शिव्याच्य ये पच्य तियां नामानि मे ऋकु । सुद्रली गालवधीय वागुस्य: प्राकीय एवं च । ग्रेशिर: पचमचायीनेचेय सुमदामति: ॥ संचिताचितयचले प्राकपूर्किरयेतरः। निक्तामकरोत्तह्व चतुर्थ सुनिस्त्रम ॥ क्रीको वेतालिकसञ्जूष्ठलाकक सञ्चामति:। निक्तान्न बतुर्थो स्मूबे दवेदा ज्ञापारमः ॥ इबेना: प्रतिप्राखान्यो इत्रुप्राखा दिचीत्तमः। वास्त्रतिश्वापरास्तियः संश्विताः स्रतकान्

शियाः कालायनिर्मार्थासुनीयस्य तथा सवः । स्वीते कष्ट्रणाः भोक्ताः श्रीस्ता यैः प्रव-शिताः॥"

मकायासुतयस्तियः सर्वाणुभनिवर्षेताः । प्रधान पुरुष: कालो अक्षश्विष्युमच्चिरा:। सर्वा रजक्तमस्ति सः क्रमाद्या ज्ञतयः स्ट्रताः ॥ ॐकारकानृपरंत्रका सावित्री स्थात्तहत्तरम्। एव मन्त्रो सञ्चाभागः चाराह्यार उदाञ्चतः। योग्धीतेग्द्रवाद्यातां सावित्री वेदमातरम्। विज्ञायाथे जजाचारी च याति परमौ सलिम्। गायकी वेदचननी गायकी लोकपावनी। न गायस्राः परं जणं रतिहत्ताय स्थते । श्रावगस्य च भावस्य पौगेमास्यां द्विजोत्तमाः। याकाष्ट्रां भी छपवां वा वैदीपकरके सहतः । उन्दण्य यामनगरं मानान् विश्रो रहेपसमान्। चाधीथीत शुची देशे अक्रवादी समाहित:॥ पुष्ये तु इन्दर्भा कुर्याद्वश्चित्रसञ्चेदिकः। साच्यासम्बद्धाः सुपाने पूर्व्यक्ति प्रथमेश्वरति ॥ इन्हांस्वृद्धं मधी जयात् शुक्तपचे तुवे द्विचः । वेशक्कानि पुरावानि साम्यपदी तु सानवः ३००॥ इमा(त्रसमनधायामधीयानी विचल्याः। काध्यापनक कुर्व्याची कथ्यक्षज्ञपि यज्ञतः । कर्णमनेश्वित राजी दिवा पांत्रवस्त्रने । विद्युत्स्तितसर्वेषु महोस्कानाच संप्रवे ॥ च्यातात्रिकमनध्यायमेतेव्याच्या प्रजापति:। श्तानभ्युहितान् विद्याद्यदा प्राटुष्कृतामिष्ठ ॥ तदा विद्यादमध्यायसतृती चाच दर्शने। चर्च्योति: छादमधाय: ग्रेवे रात्रीययादिवा 🕸 निवानध्याय रुव स्थानुत्रामेञ्ज नगरेश च। धक्षेत्रेपुर्वकामानां प्रत्यत्येषु निवाम: ॥ चाना:प्रकाते यामे इवलसीव चलियौ। व्यवध्याको ब्रह्माने समवाये जनस्य च ॥ उदकी सध्यक्षाचे च विख्नूत्रस्य विस्कृते। उक्टि: आहु शकीव सनसापि न चिनायेत् ॥ प्रतिग्रह्म दिन्नो विद्वानेको दिरुख केतनम्। न्त्रष्टं न की से मेर्ज साराभी राष्ट्रीक सतके। यावदेकानादुइस्य केंद्रो वेपच तिस्ति। विप्रस्य विद्वहों देवे तावद्शका न कीर्त्तयेत् ॥ भ्यानः भीद्रपार्च तथा चेवावभ्रक्थिकः। नाधीयीतामित्रं जन्या सतकातादामेव च ॥ निराष्ट्रारे वासप्रक्ट सम्बद्धीरभयीर्षि । षमाराखाचतुर्घेकाः, पीर्यमाखरमीय च । खपानमीय चीत्सर्गे चिराचं चपयं स्तुतम्। बारकास विद्योगानकतनास च गानियः

तिता:। हिंचाना राज्यसञ्जेष्ठ तसादेतानि वर्णयेत्। नित्रके नास्त्रमध्यायः सम्बोपायन् एव च। ख्याक्मीया कमीनो होसमके सथैव च॥

ध्याचार्के संस्थित वापि विरार्त्र चपर्या स्मृतम् ॥

मार्गप्रीवे तथा पौषे माचमासे तथेव च।

तिसीरश्काः समाख्याताः समाप्येषु सर्थिः ।

श्रीद्वातकस्य ऋथायां श्रास्त्राजीमेधुकस्य च।

कदाचिद्पि नाध्येयं कोविदारकपित्ययोः ।

समान(वदी तु न्दते तथा सम्बच्धाविश्व।

क्टिद्राण्येतानि विश्वाकां बेश्नध्यायाः प्रकी-

दित विकापुराय ६ वंश वेदविभक्तनां ॥ १ व्यापायः ॥ १ । यकुर्वेदस्य वंदिना यथा,—
"यकुर्वेदतरोः श्राक्षाः सप्तविश्रव्यक्षामानाः ।
वेशस्यायननामानी यानश्रियक्षानार व ।
शिक्षेत्रः प्रदर्ग नाक जयकुक्ति प्रधानुप्रमात् ।
शिक्षेत्रः प्रदर्ग नाक जयकुक्ति प्रधानुप्रमात् ।
शिक्षः परमधनेत्रो गुक्रश्लिपरः सद् ॥
वश्लियोग्य मद्दामेरोः समाजे नागमिस्थातः ।
तस्य व सप्राचन वक्षक् त्राव्यानक्षानां क्षत्र ॥
विश्वस्थायन एकक् त्रं यनिकान्तवीस्तरः ।
सक्षीयं वालकं नोग्य पदा खुरुमवात्यत् ॥
वश्रिक्षानाह भोः शिक्षाः व्रक्षक्षामधं

चरकं मत्हते वर्के न विचार्णमहं तथा ॥
व्यथाह याज्ञवस्त्राक्षं विमेभिभेगविद्योः।
क्रेशितरेक्षतेकोभिक्षरिक्षेण्डमिदं वतन् ॥
ततः जुडो गुदः प्राष्ट्र याज्ञवस्त्रं महामतिन्।
स्थतां यत् लयाधीतं मत्तो विप्रावमस्त्रः ॥
विक्षेत्रको वदस्तितन् सक्तं व्राक्षकपुष्ट्रवान्।
तेन शिक्षेत्र नार्थोशिक्ष समाज्ञामज्ञकारिकाः ॥
याज्ञवस्त्राक्षतः प्राष्ट्र मक्तेतत्ते मयोदितम्।
समापाकं लयाधीतं यक्तया तदिदं दिन ॥

श्रीपराग्रर जवाच ।

रशुक्का विदास्तानि सक्तपाणि यर्जून छः ।

इहियला दरी तसी ययो च से स्हिमा सुनिः ॥

यर्ज्याच विक्रणिन याच्यक्तिन वे दिन ।

जयहासितिरा भूला ते सिरीयास्त ते ततः ॥

वस्रकानतं चीर्यं ग्रुवणा चीहितेस्तु येः ।

चरकाम्यवस्ति तु चरवास्त्रानसम् ॥

याच्यक्तिरिप से नेय प्रायासपरायवः ।

तुराव प्रयमः स्थ्यं यर्ज्याभित्रमंसतः ॥

वीयाचनस्कां उनाच । नमःस्विचे दादाय सुक्तेर्मिनतेचसे। च्यायजुःसामभूताय चयीधामवते नमः॥

सीपराधर जवाच । दब्बिसमादिभिक्षीय क्ष्यमानः कवि रवि:। वाजिकपधरः प्राप्त वियतामभिवाक्कितम् ॥ वाज्यक्कप्रकातः प्राप्त प्रविभव्य दिवाकरम् । यर्जुषि तावि से देशि यानि सन्ति व से ग्रुरी ॥

श्रीवहाग्रद खवाच । यवस्तो ददौ तसी यजंब भगवान् रति: । व्यवातयाससंज्ञानि यानि वित्ति न तद्गृत: । यज्ंबि बेंद्घीतानि तानि वेग्नीक्षं जोतम । वाजिनकी समाखाता: सम्बोठन: वोठभवट्ट-

यतः ॥

शास्त्रामिदास्तु तेवां वे दश्च प्रस्त च वाजिनाम् ।

कारणाद्याः समझामाग याज्ञवस्काप्रवर्त्तताः॥"

इति कीविष्णुपुराधी ॥ कांग्रे वाजिनामास्त्रानं

भू व्यध्यावः ॥#॥ वामवेदस्य संदिता वचा,--
"वामवेदतरोः ग्रास्ता वास्त्रियः च जीमितः ।

क्रमेक वेव सेक्षेव विमेद श्रस्त सक्तमः ॥

समनुक्तस प्रकोश्भूत् सक्कांकायम्त् स्तः। व्यधीनवनाविकेशां संहितां तो सहासनी । भाष्ट्रमं संक्तिमिहं सुकर्मना तत्रुत्तरकातः। वकार सच्च तिक्थी जरकात सकावती ॥ हिरग्यनाभिः की ग्रुखाः पीषा द्विषा दिणी समः। खरीचा: सामगा: (प्रचाक्तस प्रवादा:

स्तृताः ॥ हिर्गयनाभात्रावत्यः संहिता येदि कोत्तम । ग्रहीतास्तेशीय चोष्यक्ते पिकते: प्राच्य सामगा:॥ लोकाचि; मुचमिश्रेव मुधीर्ट्यां प्रतिस्त्रा । पीव्यक्षित्रयासाहेरी: संचिता बहुनी हता: ॥ चिर्ग्यनाभिश्राच्याच चतुर्विश्रातिसं दिताः। प्रोवाच सतिवामाची प्रियोध्यः समहामतिः । तेचापि सामवेदीश्यी ग्राखाभिवेद्युनीसतः ।" 🛎 व्यथर्भवेदस्य चंदिता यया,---"बाधकंगामयो वसी संचितानां समुख्यम्। च्यचंबेरें च स्नि: समन्तरमितव्यति: । प्रित्यमधापयामस्य कनमं सीर्वा तक्षाः। शाला तु वेद्रप्राय तथा प्रधाय दत्तवान् ॥ वेहदधेस्य धियास्तुमोदो वज्ञविज्ञचाः। ग्रीतकायनिः विष्यतादश्रायाची सुनिवत्तमः ॥ प्रयास्य (पि चय: ग्रिका; सता विदिंच संहिता:। जाजित: क्रुस्टादिश्व ह्रसीय: ग्रीनकी दिण । प्रीनजस्ति हा स्वा द्राविकान्तु वस्त्रे । दिनीयां संचितां प्रादात् सन्धवायनसंचिने ॥ मेन्यवा सञ्चाकेप्राक्ष भिन्नवेदा द्विधा पुनः। मध्यक्षकक्षो वेदानां संदितानान्तयेव च ॥ चतुर्थे: स्वादिक्रस्य: ग्रान्तिकस्पच पच्छा:। ब्रेसाचार्यकामित संचितानां विकल्पकाः ॥"

इति विक्षुप्राची ३ व्यंत्री ६ व्यध्धाय: ॥ च्चन्यन् कृत्तेपुर्धायत् ॥ 🕸 ॥ च्चपर्च । "वेदी चरेमांक् साविजी वेदमाता प्रतिष्ठिता। (बगुताच बिह्नुसर्घ तैन विदा: प्रतिहिता: । इग्रयद्वी: संस्कृता ये जासका वसवादिन:। तल वेदाश्व जीकाणी वयायाभिक पोषका: । यद्वाध्ययनदानादितपःसाध्यायचं यसे:। प्रीययन्ति परि भन्ना वेदतन्त्रविधानतः ॥<sup>30</sup>

इति किल्लापुराखी २ व्यध्याय: । 🐞 🗈 वेदोसामान नर्भयं यथा,--"श्रुतिस्त्रुतिसदाचारविष्टितं कर्म्गे केवलम्। सेवितयं चतुर्ववीभेनिहः केप्रवं सदा ! ध्यम्यया निर्यं भाति कुमार्शनसम्बन्धान्। खती वेदविषद्वार्थं प्रास्त्रोक्तं कर्म संबर्णेत्।"

इति पाशीतरखकी १० चथाय: । # । वेदाचारासी विकाचारी वसवाव यथा,---

पार्वत्ववाच । "नेवलं वेदमाधिका कः करोति विविधेषम्। वलगान् लीकियों देवासोकाचारच कर्यजेत्॥" इति बचावेवर्से अवपितखं के कथाय: 1#1 षाय वेरसा स्थितिकातः। "क्वेद्यस्यान्ते ययौ सक्षा चरे: परम्। विधावाच पुरावानि श्रकानि बाह्रतपंचन्।

वेदी सानि च कासेना कि ययुक्ती: साई मेव च। इरिपूजा इरेगींस तत्की (चेंगुवाकी चेंगम् ॥ वेराक्नानि च प्राच्छावि ययुक्तीः साङ्कीय च। सलाच धर्मा: सलाच वेदाच व्यासदेवता: ॥" इति ब्रक्षवेवर्ते प्रकृतिसम्ब ६ व्यथाय: ।॥।

षायुर्वेदस्रोत्यत्तिज्ञक्य यया,---"यदक्रीभाः प्रवासंख्यागतेभ्यो वेदा जाता ऋग्यजुःसामभेदाः। धायुर्वेदोऽधक्षंद्रस्थित कवादः ॥ काक्ते देर: प्रकृमी वैद्यकाक्षी वैता कश्चित्रसा गासी महिमात्। तकाङ्गामधीत तकाचुरावाट्-तसाज्ञाला वसुमंश्रीम शास्त्रम् ।" श्रति गुड़नोध: ¥

"दितादितं सुखं दु:खमायुक्तक दिनादितम्। मानच तच घचोक्तमायुर्मेदः च उचाते ।" र्रात सुखबोध: । # ! # !

चतुर्वेदानां विवर्शं यथा। जायात सरमय्य वाखाखामः। तव यद्रतं चातुर्वेद्यम्। चलारो वेदाविद्याता भवन्ति। कर्लदी यजुर्लेदः सामवेदीश्यक्षेवेदचीति। तत्र ऋखेदसाधी स्थानानि भवन्ति। चर्कामायकः १ चर्चकः २ अवशीयपार: ६ क्रसपार: ३ क्रसर्थ: ५ क्रमण्डः ६ क्रमण्डः ६ क्रमण्डः ६ चतुव्यारायसमेतेषाम्। भासाः, प्रचिधा भवन्ति। ध्यात्रकाशनी १ संख्यायनी २ ग्राकता १ वास्तता । साकृतेयाचिति ५। तेथामध्ययमम्। व्यध्यायाचतुः वर्षः। मकः-का विचादधीव सु। "एक चै एक वर्गस्था देक चा नवक स्वाधा।

क्षी दर्शी के ऋची क्रों ये जी कि ऋच प्रात स्तुतम् ।

चतुक्कचं बमाखातं वट्चप्रतुत्तरं ग्रतम्। पचर्मे द्वादश श्रामाकाविशीत्रराणि च श्रतंत्रवं वक्षेष सप्तपंत्राशहतरम्। सप्तर्वमेकाच चिंग्रहत्तरं ग्रतमेककम् ॥ षरणीः प्रवासाधास्त्राः खुर्नाधकोत्तराः । वर्गाखी परिसंख्यातं है यह से बकुत्तरे । शक्समेनं सालानां निर्विष्णः विकल्पनाम्। दग्रसमस् प्रकामने संख्यातं वी पदक्रमस्॥ रुक्यातं सहसं वा द्विपचाग्रत् सहसाह्रेम्। यतानि च चतुर्देश वाशिष्ठानाम्। इतरेषां पदाप्रीतिक्रमकाचे तु वेरयम्। चतु चितंपात्-सद्याशि दिख्काणी सद्याशी द्वार्त्रियत बोइशीतराः। चलारिंग्रन्स्यसारि द्वार्थि-श्रमचाचरमच्याणि। कटची दशस्त्रकाणि कटची प्रवश्नसाणि चः। करचामग्रीतिपार्चे सत्परायणस्चते । एक अध्योकनां च एकच मनकसाया।

की वर्गों के ऋषी कींचे जीवा की का प्रत-

सङ्ख्येकं सःसानां पचानां प्रतमानविद्यतिः।

सप्तकानां ही च सप्ती तर प्रति। चतुर्क्षे ची वा भ्रतानि घट्कानां भीग्याः प्ररिष्टकानाम् ॥ ា ॥ यजुर्वेदस्य वर्ष्णीतभेदा भवन्ति। तज चरकार्या द्वार्थभेदा भवन्ति । चरकाः १ चाइरकाः २ कटाः १ प्राच्यकटाः ३ कपिष्ठल-कटा: ५ कीपसन्ताः ६ सारलकटाः २ चारा-यबीयाः = बारायकीयाः ६ वार्त्तान्तदेयाः १० चिताचतराः ११ चिताचिततरा इति वा पाठ:। सेवायकीयाचेति १२। तव सेवाय-बीयानां सप्तमेदा भवन्ति। सानवाः १ दुन्हमा: २ चेतिया: ३ वाराचा: ३ चारित-वेया: ५ क्यामा: ६ क्यामायनीयाचेति २। तेवासभ्ययनसदी। यनुःसङ्खाय्यधीय प्राखा-पारी भवति । साम्येव द्विगुवान्यशील पदपारी भवति। तान्धेव त्रिगुणान्यभीत्व क्रमपारी भवति। यहङ्गाणधील वङ्क्रविद्ववति। शिषारः कक्योर बाकरसम् ३ निकक्तम् ८ इन्दी ५ च्योतिष्यसिखङ्गानि ६। तत्र प्राचीरीचां निक्टबा निक्टबा। तच वाजसनेयाना सप्त-इग्रभेदा भविताः जावाताः १ क्योचियाः २ काल्लाः । आध्यन्दिनाः । भ्रामीयाः ५ सामा-यत्रीयाः इ काषाचाः २० ग्रीकृतन्त्राः ५ स्राव-टिका: ६ पामावटिका: १० परमावटिकापि माठः । पाराध्ररीयाः ११ विषयाः १२ विनयाः १३ क्योधिया: १४ मालवा: १५ वेजवा: १६ कळायनीयाचिति १०। प्रतिपदमद्वपरं इन्दी भावा धक्ती मीमोद्या व्यायसके द्रशुपाङ्गानि ॥ उपन्योतिषम्। सङ्गतचगम्। प्रतिश्वान-वाकाम्। परिसंख्या। चरसक्चम्। स्राह-कक्षः। प्रवराध्यायचाः प्राच्यन्। क्रतुः। संख्यान:। च्यागम:। यश्चन्। पार्त्वान्। चीवकम्। पार्यावृद्दोचकमपि पाटः। प्रश्व:। उक्षणानि। कूर्मनेकच्यामित्रसादय परिश्रिष्टानि ।

"इ सङ्खे प्रते चृते सक्ते दाचसनेयके। द्रत्युक्तं परिचंकातमेतत् चक्तं समुक्रियम् ॥ यत्रांच परिसंखातं त्राचयच चतुर्ग्वस्। च्यादावारभ्य वेदानां बचायाच्चितपूर्व्यकम्। वेदमधाय रतेषां चोमान्ते तु समारभेतृ।" तत्र तेलिरीयकायाम् हिमेदा भवन्ति। भौच्याः १ खमध्योः पि पाठः । खाक्तिकंया-चिति २। तच खास्किनेयानाम् पचनेहा भविना चापस्तस्यी १ वीधायनी २ सत्या-वाही ३ विश्वयक्तिशे 8 श्रीचेयास्ति ५ काँधियी च पाठ:। तच कठानाम् प्रशान-विश्वेषाः । चतुष्वत्वारिश्रत्यपयन्यात् । "मनावाश्वासयोजें दिश्वागुर्ययत्र पद्धते। यनुर्वेदः च विद्येयः ग्रेषाः ग्राखानाराः

खता: ॥" \*। बामवेदस्याखिलवस्यमेद बासीत्। स्यक्षिल-स्त्राने किल इति भाष्यसस्मतः। व्यनध्याये-व्यथीयानास्ते ध्रमकतुवक्षेणाभिष्टताः प्रनष्टाः ।

#### बेदना

तेषां प्रवस्त्राच्यासुरायकीया पासुरायकीया। वार्त्ताश्यवेया प्राञ्चला ऋक्ष्यमेदा प्राचीन-योग्या चानयोग्या दावाधनीयाचिता तत्र राजायनौयानां नव भेदा अवन्ति । राजाय-नीया:। भारतायनीया:। भारतायनीया: इति भाष्यस्याः इति च पाटः। साखनाः। वात्मसुद्भवा इति वा पाटः। मीक्रकाः। इति तु भाष्ये गास्ति। खल्वताः। मचाखल्वताः। चाज्रनाः। कौथुमाः। मौतमाः। जैमिनीया-तेषामध्ययनमधी सामसद्वाश्व बामानि च चतुर्ध्य बासी भ्रानानि। द्रेपति रप्रसप्तसः वासिख्याः ससुपर्योधेच्यः। कचित् पुक्तके नवसिद्धसिवालखिकाः सञ्जपर्यप्रेक्यः इति च पाद:। एतत् सामगर्या स्टुतम् ॥ 🟶 ॥ च्ययंत्रेक्स्य नव भेदा अवन्ति। प्रैप्यकाः। दानाः:। प्रदानाः:। काताः। कौता प्रति च पाठ: श्रीक्षा: । ब्रह्मदावला: । प्रीनकी । देविदर्भती । चरकविद्याचिति । दाता प्रदाता च्यीता अक्सादीपक्षी वैदक्षी दति भाष्ये नामा-न्तरम् । तेषासध्ययनं पच काक्यानि सवन्ति । नच्चकच्यो विधानकच्यो विधिविधानकच्यः; संख्ति। प्राणिक काफोति। सल्वेषामेव वैदाना-श्रपवेदा भवन्ति । ऋविदस्यायुर्वेदः । यजुः बेरिसा घरुबेर उपवेर:। सामवेरख गान्धर्न-वेद उपवेद:। धाधर्ववेदस्य प्रसापाकाणि भवन्ति ॥ 🛊 ॥ (खाधर्यवेदस्य तन्त्रशास्त्रागीत्वेव सुद्रम्बते। तथा च युक्रमीतौ। १। ३। २०। "ऋग्यनुःसामचायमा वदा आयुर्वेतःसमान्। गान्धर्वाष्ट्रिय तन्त्राध्य उपवेदा: प्रकीत्तिता: ॥") ऋग्वेदस्याज्यसीचं असदिवतां मायसं दृष्टः। ऋग्वेदो वर्तभवनैः पद्मपत्रायताचाः सुविभक्तयीवः कुष्पितकेशः समधुन्देतदर्यः द्विरित्वसंयुतः ॥ 🗱 ॥ यजुर्वेदस्य भारदाणगोत्रं रुद्देवतं चेष्ट्रभं इन्दः। यसुर्वेदः सधो दीर्घः सपासी साम्बवर्गः काचनगनः चादिव्यवको वर्णेन पचारति-माचः ॥ ॥ चामवेदस्य काध्यपगीत्रं विस्तृदेवतः चागतं इन्दः। सामवेदो निकसम्बी ग्राचिः शुची वासी सुचिवासा: इति च पाष्ट:। चौमी इक्षपि पाठ:। दान्ती चम्नी इस्ती काश्वननयन: च्याहित्यवर्थावर्थीन प्रकृरित्रमाचाः ॥ 🕸 । च्याच्ये-नेदस्य वेजानगीचं इन्हरेवळं च्यातुष्यं इत्स्रः। ष्मयर्भवेदस्तीस्वाचकः क्राव्यः कामरूपी जुद-कासरी होव साधाः श्वादकाकीय्येव साधा इति षा पाठ:। खविग्रहाः समलहाः मुश्ले गालवः चदानळच्याः परिकाशनाचीति नवद्राज्ञमात्रः। यत्यानारे विश्वासा विश्वकर्मा स्वप्राखा-ध्यायी। प्राभी सञ्चानीलीत्यकवर्णो वर्केन दश्र-

> "ध्यायामि लां प्रश्नपत्राचां कुचितनेषां बचारेवळमायम्। सायक्षंत्र क्षित्रस्तियोचे रुकारणें सम्मुलोसप्रमायम् ॥

रिजमाच दित च पाउ: । \* । चाथ धानम्।

वन्दे रोहं जैष्टुमं तासवर्थ भारद्वार्थं क्यानेत्रं संभाजिम् । यजुळीं दे दीचेमा दिखवण कापालिनं पच चारव्रिमात्रम्॥" 🛊॥ य इहं देवतं करमं गोजप्रभायं इहन्दीवर्था वर्षयिति स विद्यां सभते स विद्यां सभते। जब्स जब्स देदपारी सर्वात बाबनी बती सर्वति चाप्रयतः; प्रयत्रो भवति चात्रचारी जक्कचारी भवति चातिसारी चायते॥ 🛊 ॥ "य इदं चरणयूष्टं पर्वा सुकाष मे क्रियः। धौतपाचा श्रुचिविद्यो क्रक्सभूयाय करूपते। य इटंचरगवृद्धं आह्वकाती सदा प्रतेत्। वाचयमभवत् व्याद्धं पित्रुवासुपतिस्रते ॥ यो स्थिते चर्यायुष्टं च विद्यः, यङ्क्तिपायनः । यावयत्यस्त्रिकान् पूर्व्यान् पुरुवान् सप्त सप्त स य इसा वियुक्ता देवा चान्यतलच अच्छिति। स्रोकातीतं मदाधानां चन्द्रतसम् गच्छति।" गच्छियों नम इत्याच भगवानु व्याच: पारा-भ्रहीयो चासः पाराभ्रहीयः । इति चासरचितं चरवायुष्ठं समाप्तम् ॥ (धनम्। यया, ऋग्-वेदे। ८। ६३।१।

"खामिं रथंन वेदाम्।" "वैद्यं वेदो धनम् घनच्चितम्।" इ.सि. तङ्कास्ये खायगः॥ चतुःसंस्थायाचकः। यथा, साम्रिय-दर्पेगा । । २६४। "तदेवमेकपचाग्रह्मेदास्त्रस्य ध्वनंमं ताः। सङ्करेक जिस्टिक संख्या चैकरूपया। वेदखानिप्ररा: पुर्देशिवाकानिसायका: ॥" दर्भस्थः। यथा, मनुः। १। १६। "वैग्ववीं धारयेट्यिधं सोदकच कमक तुम्। यज्ञोपवीतं वेदचा अभं सीकांच कुछक्ते॥") वेदगर्भः, पुं, (वेदागर्भे जन्तरे थस्य ।) क्रमा। (यया, भागवते। २ । ८ । २८ । "यतदेवासभू राजन् नारदाय विष्टच्छते। वेदगभी विश्वधात् काचाद्यदाच चरिराह्मन:॥") ब्राप्तयः। इति हेमचन्तः । वेदगुप्तिः, क्यी, (वेदानां गुप्तिः।) त्राकावादिः कर्भुकवेररचा। इति केचित्॥ वेदगं, क्षेत्री, क्षी, (विद्+ ख्युट्। प्रची। "चड्डि-वेदना, विन्दिविदिश्य उपसंख्यानम्।" १।१। १००। इत्यस्य वार्तिकीत्वा युक्तः) व्यत्नभवः। तत्पर्याय:। संवेद: १। इक्रमर:॥ ऋागम्। दु:खम् । इति मेरिनी ॥ विवाह: । थणा,--"पाणियश्वासंस्कारः सवशीसपदिग्रते । व्यसवर्गास्त्रयं श्रीयो विधिवहाधकमीश्रिष प्रर: चालियया याद्य: प्रतीदी वैश्वकत्वया । वसमस्य दश्रा याच्या मूद्रशोद्वस्यदेवे ॥"

श्ति मानवं ६ वाधायः ॥ ॥ ॥ पार्वाति । समानवातीयासु रहामाणासु इस्त-यक्षणव्याः संस्कारी रह्यास्थित्व विधी यते । विवातीयासु पुनवस्त्रमानासु विवाध-क्षिकि पाणियक्षणस्त्राने स्वसमन्तर्शोके वक्तमायो विधिर्त्रोतः। सर रति। चित्रयया पाक्तियञ्चस्याने जास्ययिवयाचे जास्ययञ्चा-परिग्रज्ञीतकाखेकदेशो याद्यः। वैभया जास्यच्चित्रयविवाचे वास्ययच्चित्रविधान्यविवाचे वास्ययच्चित्रविधान्यव्य-प्रतोदेकदेशो याद्यः। मूह्या प्रविद्वेचातिस्य-विवाचे पाह्रतवस्यवद्या याद्या। रति सुस्कृत-भट्टः ॥

वेदनिन्द्क:, युं, (वेदं निन्द्तीति । निन्दं + खुल्।) नास्तिक:। इति चटाघर:॥ (यथा, यस: ।६०। "दुर्भगी द्वितथा यक: पाषकी वेदनिन्दक:॥")

वेदपारमः, चि, (वेदस्य पारं गच्छतीति। मम + डः।) वेदवेता। अचाचाती। यथा,— "चक्रवाकाः प्रदिषि षंवाः सर्वि मानसे। तेर्थभकाताः क्रवचेने आस्मणा वेदपारमाः ॥" इति बाह्यताचे पिष्टमाथा॥

वेदमाता, [च्ट] क्ली, (वेदानां माता।) गायकी।

"योर्थोतरहत्वहण्यतां साविष्यं वेदमातरम्। विद्यायाणं वश्चचारी स याति परमां गतिम्। गायत्वां वेदलनगां गायत्वां तोकपावनीम्। न गायत्वाः परं जप्यं स्तव्वित्ताय सुष्यतं ॥" द्ति कीमी उपविभागे १३ ष्ट्यायः॥ ॥ ॥

दुर्गा। यथा,— "अश्विका वेदमात्माक्षाक्षायकी चरमायका। वेदेव चरते यक्षात्तीव सा अक्षाचारियी॥"

इति देवीपुराकी ४५ काध्यायः ॥ वेदवती, क्यी, (वेदं ज्ञानसक्त्रक्या इति । वेद + सतुप्। सक्य वः। क्वियां डीव्।) ज्ञाय-क्वियां ज्ञानकार्याः चा ज्ञानकारे सीताः। यथा, विद्वाराषः।

"सं अच्छ तपसे देवि । पृष्कर्ष सुप्रयदम् । स्ता तपस्य तकेव सर्गेक्यां भेविष्यति ॥ सा च तदचनं श्रुता प्रत्यय पृष्करं तपः । दियं चिलक्ष्यपं सर्गेक्यां वंभूव ह ॥ सा च कावेन तपसा यश्चक्षस्यस्या । कामिनी प्रक्रवानाच नीपसी हपद्रास्था ॥ स्ते युगे वेदवती कृष्ण्यमस्ता स्मा । भेतायां रामपनी सा सीतित जनकास्या ॥ तच्छाया नीपसी देवी दापरे हुपद्रास्था । विश्वायसीति सा प्रोक्ता विद्यमानयुग्यसे ॥" द्ति अच्छेवर्क्ते प्रकृतिस्वक्षे १२ साधायः ॥

(पारिपाचपर्वतस्य वहीविष्रेष:। यथा, मार्क-क्रोमे। ५०।१८। "वह्यह्य तर्वेहवली उन्नही सिन्धुरेव च॥") वेहवहवं, स्ती, (वेहाबाँ वहवसिव।) व्याकरणम्।

"शो वेद वेद्वद्नं एदनं हि सम्यग्-बाक्षाताः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् । सस्तादतः प्रथममेतद्शीता घीमान् शास्त्रान्तरस्य भवति स्वयंगिरशिकारी ॥" इति सिद्धान्तश्चिरोमणी गोलाध्यायः ॥

#### वेदामः

। ( बेदा वदने बस्तीति विचारे मचार्वा, ये । वया, देवीसामवते। 👁 । ६० । 🦰 । "गायस्री वेहवहने पार्कती शिवसित्तधी "") वेदवास:, पुं, (वेदानो वासी बस्मिन्।) बाख्यवा:। वेदादिनीर्ज, स्ती, (वेदस्थादी प्रयुक्त वीजम्।)

रति ग्रब्द्रतावकी । वेदवित, [हू] एं, (वेदान वेसौति। विहू+ किए।) विका:। वथा,--

"वेदी वेदविद्यक्की वेदाक्की वेदवित् कवि: " इति तस्य सङ्खनामस्तोत्रम् ।

वेदको, चि। (यथा, सनु:। २। ६८। "रतरकरमेताच जपन् वास्तिपूर्विकाम्। सम्बयोवेंह्सिदियो वेदपुर्येन युज्यते ॥") वेदवानः, पुं, (वेदं यस्यति प्रयक् करोतीति। वि+ खम् + खम् । निर्वातस्य पर्व त्रद्या ।) सुनिविधेय:। नत्प्रकाय:। मातर: २ देपायन: ३ पाराभ्रमं: ३ कानीन: ५ वास्रायतः ६ वास: ७। इति देसचन्तः । स्वादियायनः व विदालाः, पुं, (वेदानां वालाः।) उपनिवत्। मताभारत: ६. पाराग्र्रि: १० खाळवत: ११। इति जिकाव्यक्षेत्रेषः ॥ वादरायिकः १२ सत्त-वतीसनः १३ चळरतः १८ पाराधरः १५। इति ग्रब्द्रवावली ॥ (यया,विकापुरासी। "वेरमेन चतुर्भेरं सत्वा भागागति विसः। करोति बहुलं भूयो वेदयासम्बद्धपष्टक्। द्वापरे तु युर्ग विष्णुर्वासरूपी सदासने। वेदमेकं स वक्ष्या क्षयते जगतो हिन; । थया च क्रांतते तत्वा वेहमेकं एचक् प्रभ:। वेदयासाभिधानातुसासाम्यानिमेधुद्विष:॥") व्यक्तान्यत् विवर्गं चासग्रक्टे प्रच्यम् ॥

इति राजनिषेग्द:। वेदाक्नं, क्यो, (वेदस्य स्वक्नम्।) श्रुद्धववववट्-प्रकारणास्त्रम्। नद्यया। शिचा १ कर्णः २ वाकरगम् ६ निरक्तम् ३ च्योतिवम् ५ इन्दः ६। यद्क्तम्।

वेटाचगी:, को, (वेदानामचबी:।) सरसती।

"प्रिचा कको चाकरणं किस्तं च्योतियां

इच्होविश्वितिरिह्यते: यङ्को वेर उच्चते।"इति। तम अकारादिवयांगां स्मूलकरगप्रयक्षवीधिका वाकु ए इ विसर्क नीया: कव्छा इलादिका शिजा। यामकियासास्पदेशः सक्यः। साधु-प्रव्याखाकानं वाकरवम्। वर्षाममी वर्ष-विषयंग्रेष इलाहिना निष्योगीलं निवसम्। यष्टवादिगयनप्राच्यं च्योति:। श्रुतिक्त्न्सा प्रकाबकं प्राचां इन्होविचिति:। इत्यमर-भरती। (यथा, मन्न: 18 । ६८ ।

"वेदाङ्गाणि च सर्वाचि सवापचिषु सम्पर्तेत्॥") नेहादि, क्री, (वेदानामादि। "जचिदीपचारिकाः श्रव्दा: खिलक्रमपि खननीति" गायादस्य मावित्वम्।) प्रसवम्। यथा,---

"वेटाहि सुवनेष्रीच श्रीवीजं हेयुतं स्युम् । कार्यिता वदेकामां शुक्रका च अव्चरम्॥" ( वेदस्य पूर्वे, पुं ा्यया, तिसिरीयार्ययके। "बो वेदादी खरः प्रोक्तो वेदानो च प्रति-ছিন: u") प्रकरम्। यथा,— "वेहाहि सुवनेशीच बीबीजं हेयुतं ध्युम्।

कार्यिका परेक्षकं मुक्तस्य च वक्चरम् । ॐ क्री नीमुकास। इति सहयासन्तम्। "वेदादिवीणं पूँवीणं च्यीवीणं तक्षितवम्। भ्रासिकीणं रमानीणं मायाबीणं सखाकरम्॥" प्रति रा**षरा**षेश्वरौतनाम् ॥

वेदाधियः, पुं, (वेदानामधियः ।) चतुर्व्वेदाधि-पतियदः। यथा,---

"चानेदाधिपतिजींवो यजुर्वेदाधिपः सितः। सामवेदाधियो भौम: प्राण्याकोश्यक्षेवेदराट् ॥" इति च्योतिस्तत्वम् ॥

इति हैमचन्द्रः। वेद्यासप्रकीतदश्र्वश्रासन-विश्वेषीव्या । वेदान्ती नाम उपनिषत्-प्रमाखं तदुपकारीणि प्रारीरकस्त्रवादीनि च परमचं वपरिवाचकाचार्य श्रीवदावस् बोगीन्द्रविर्चितवेदान्तसार: ॥ 🛊 ॥ "इदानी सर्वेद्यापि वस्तुविचारोहे प्रपूर्वेकलात् प्रति-भारतं वेदाम्तं नामतो निर्देशति वेदामत इति। उपनिषद एव प्रमार्ग उपनिषत्-प्रमाणम्। खपनिवदी यत्र प्रमाणमिति वा। तदुपकारीणि वेदान्तवाक्यसंग्राष्ट्रकावि ग्रारीरक्रक्रवादीनि च। ग्ररीरमेव ग्रादीरं तच भवी जावः ग्रादी-रकः स समाते यायातर्थन निरूपते थे. तानि ग्रारीरक द्वाति 'व्यथानी मदाचित्रासा' इतारीन। चारिप्रक्रो भाषारिसंघष्टार्थः। चग्रन्दो वेदानाग्रन्दानुषद्वार्थः। यहा ग्राही-र्कस्त्राणि तर्यथाधेगारिवेरामार्थशंधन-वाक्यानि । 'क्यथानी अक्सकिज्ञासा' इत्यादि-स्वारीनि। चादिश्चेत्र भगवतीताबधाता-भाकावि राश्चनी। तेषामपि खपनिवक्तन्द-बाधालाहिति भाव:।"इति श्रीवृधिं इसर्खती-क्तता तड़ीका सुबोधनी । अध्य गामानरं उत्तरमीमांसा। तत्र चलार: व्यध्याया:। तेयु ज्ञानिकःपयम्। तहिवरमं यथा,--

"बाद्यकार्क्सभूरकार्वका ततः प्रकासगेः। मायामयी प्रष्टतिः संस्थिते पुनः पुनः

क्रमश्र: ॥

मायामयीश्याचेता गुणकरणगणः करोति कसीर्वा।

सद्धिष्ठाता देशी धर्मेवनीश्या न करोति कि चिर्पि !

यहर्चेतनमपि सज्ञिकटस्ये आमने समिति को इम्।

तदन् करणसम्बद्धचेरित चिद्धिष्ठिते देवे ॥ यदत् समितम् दिति करोति कामीकि जीव-कोकोश्यम् । न चंतानि नरोति रिवर्गकारयति तदसा-स्रापि ॥

अवसी । इंकार विम्रस्थितस्य चैतमा बी धिस्थे इ पुरवाभिमानस्खद्:सभावना भवति ऋष्स । कर्ता भोक्ता द्रष्टास्मि कर्मगणामुक्तमारी नाम्। इति तत्सभाषविमगोश्मिमणते सर्वशोष्यातमा। नानाविधवर्णानां वर्णान् धसे यथामलस्पटिकः नदद्वाधिनैमभावितस्य भावं विभूष्टेशे॥ गच्छनि गच्छति चलिखे हिनकरविमं स्थिते भिश्वति याति।

ष्यन्तः करंगे गष्कित गष्कत्यात्मापि तददि है। राञ्चडक्योरिप यथा प्रशिविनस्य: प्रकाशते জনান।

कर्वमगीर्था मयामा वृद्धियो इस्मानित । चादग्रें मनर्हिते यहृह्यं विनित्ति लोकः:। चालोकयनि तथाता विश्वहबुद्धी स्वमातात्रम् । सर्जगरं तर निरूपसम्देतं यस नेतसा ग्रन्थम्। बद्वदिगतं बच्चोयकाश्वते शिष्यदीर्धातत् ॥ वुद्धिमनी । इंदारास्त्रसाचे (ऋयगवा: मध्य-Man L: 1

संसारमर्गपरिरक्ताकामाः; प्राप्तना देवा: # घर्मना सम्बी सुखद: खकल्पना क्यानिहक दास आहा। उत्पत्तिववर्णात्रमा न सम्तीष्ट परमार्थे । च्याहकायासुरकं युक्ती रचतं सुचङ्गमी रज्जाम् ।

ति सिरिक चन्द्र युगवत का का विश्वित जगहपम् ॥ यह दिनकार एकी विभागि सिललाप्रायेष्ठ सञ्चेष्ठ । नदन नक्लोपाधिव्यद्याती भाति प्रशासा ॥ खसिव चटादिव्यक्तकंष्टि;स्थितं ब्रह्म सर्व-पिक्स ।

देशीयकातातान बृद्धिः संसारयन्याय ॥ कर्जिककानकीनः सुद्धीः वृद्धीः जहीरमरः

व्यमतः सल्लाह्मातक्षीतन व्यात्मा स्ववद्यापी 🛊 रसपाणितधर्करिका गुड्सका विक्रतयो यधेवेचीः।

महदवस्याभेदाः प्रशासन्येव वक्षुकःपाः । विज्ञानानार्यासप्राथविराट्टेक्नाति-पिखालाः।

व्यवद्वारस्थास्थाताम एते । वस्थाविशोधाः स्यः॥ रच्यां वास्ति सजङ्गः सर्पभयं भवति चेतुना

तबह्रेनविकालपभाक्तिर्विद्यान साथकिदम् ॥ रतत्त्वकारं यदगतान्यात्मताभान्याः। न विद्नित वासुद्वे सन्त्राक्षानं नरा छहा: । प्रामात्रामाने संवितत्व जालि सिव। संहरति वासुदेव: खिवभूता की इमान इव। चिभरेव विश्वतैष्यप्राज्ञे सौराष्ट्रमध्यनिध-

नाखी: ।

जायन्खप्रसुष्ठप्रेश्वेसभूतेश्वादितं तुर्थम् । मोश्रयतीवातानं खमायया हैतरूपया देव:। जयक्रमते खयमेवं गुष्टागतं पुरुषमात्मानम् ।

इति बदयामलम् ।

व्यलगाद्धूमोद्गतिभिधिविधालतिरमरे यथा भाति ।

तदिक थो: खरि: समायया है तविसरो भाति । धाना इव मनश्व द्यानो सुद्धे सुद्ध इव गर् इव महि।

खबचारको म एन: परमार्थेत ईखरो भवति । चलधरध्योत्रतिभिमेलिनीक्षियते यथा न रारामतत्त्रम् ।

सदत् ग्रह्मतिविकारीरपराक्टः, परः पुरुषः । यक्षास्त्र(प च घटे घूमादिमकाइते घटा:

म भवन्ति मलोपेता यदच्यीबोदिए तह्नदिह । देविनायेष्ठ नियमाः कर्मगुष्याः क्वार्यते सभोगार्थम् ।

गार्च कर्ता न समेति जानतः कर्ने नेव

चानाप्रहारेगा सतं कर्म भवे येन रेच उत्पन्न:। तद्वश्चं भौक्षाचं भोगादेव चयीरस्य निर्देश: ॥ मान् श्वानीत्मतिचितं यन् जन्मे श्वानश्चितः-शिखानी दम् ।

भीजभिव इस्तर्रे जनसम्धे व तहर्तत । चानोत्वत्तेकः वे क्रियमार्थं कमे वत्तद्य। न शिकाति कत्तीरं पुष्करपर्ये यथा वारि ॥ बाग्देशमानसेरिश कम्नेचयः क्रियत इति

नुषाः प्राष्ट्रः ।

एकोऽपि नाष्ट्रमेषां नत्तां तस्त्रनेकाशस्ति । भानीयसभौजनाधाः ज्यानाविताधी न पात्र

सन्देष्ठः ।

बहुवसप्रमाततमाः समितेव विभाति भारूपः । यद्दिभीकातूर्वं प्रवनोह्नं दश दिश्री याति। त्रश्राम तत्त्वश्राणात्त्रचैवं कन्नामि तत्त्वविदः। चीराद्वहतमाच्यं चिप्तं यवत्र पूर्व्यवस्थित्। प्रश्नातिगुर्वेभ्यकाञ्चन् प्रथम् सन्येतनीश्याताः । शुक्रमयमायागचनं निर्दूय यथा तमः

सङ्खानुः।

हाञ्चाभ्यन्तरचारी सैन्धवधनवत् भवेत् पुरुषः ॥ यहर्दे कोश्वयवा ऋदेव तस्या विकारजाताति। सञ्जन कावरजङ्गममञ्जले श्वेतवद्गाति ॥ एकसात् चेनबाइचयः चेनवातयो जाताः। जीक्रातादिव दक्षनाः समनतो विस्तृतिक्र-

ते गुमासक्रमदीबाह्यहा इव वान्यजातयः सत्वे:।

ाका त्राक्षेत ताबद्यावज्ञ श्वानविद्युका दम्याः ॥ भगुखा चैतमाक्षान सर्वगते विकासिका-भारे।

ावते खडिमविद्या सर्वात्र साधाते तथा नाता। च्या सचाइ हिती प्रभवविनाशी यथा व स्तः। गरुत्वशिवनाधी न च कारसमस्ति तद-

मविराधनसम्बासनमञ्जे, सङ्गवर्जियो

#### वेदान्तः

काकास इव चटाहित समाजा समेतीपेत: ॥ कमीशुभाराभणमितै: शुक्रद्र:सेवेन्वी भवत्वपा-धीनाम् ।

तत्थंनगदिष्ठक्तकारवज्ञादतकारवत् । देश्यामकर्यमी चरसङ्गात् पुरुषस्य यावदिश्व

तावकायापाधीः संसारे वह प्रव भाति । मास्यिक्षवात्रवद्यवभीगर्यकृतः। जनाजरासरकासये चन्न इव भाग्यते जमु: । सीक्षवद्यारक्षतां य इदाविधासुगासते

तै जनवसर्वाधनीयो ध्वानामधेव खिदानो ॥ क्रिमफेनबुद्वदा इव जलखा घूमी गया वहे:। तहत् सभावभूता भाग्रेवा की र्शता विकाः । एवं हेतविकल्यां समसक्त्यां विमोहिनी

उत्रहच्य सकतं निकालसदेतं भाववेद्वसः। यदत् च(लचे च(लजं चीरे चीरं समीरवी

तहर्वकांचि विमन्ने आवनया तकाचलस्य-याति ।

इत्यं हेत्वमहरे भावनया महाभूयसुपयाति । को मोच; क; श्रोक; सर्वे बचायकीकवत; । विगतीपाधिस्कटिकः खप्रभया भाति विकेती मञ्जू ।

विहीप: सम्प्रभवा तथा विभागीश निरुपाधि: । गुलकर्यमयभूरीर्घाचीक्तन्माचनातिस्य-

व्यवसालको कापी चिह्नपीव्यं बदा विस्तः । बद्धा भीता काता सार्थीयता रचविता यक्तीता

देशी देशिक्षक्षीविवाजित: खान नर्ताची । रको नैकजाविकाती महीचर्य योगती जात:। चामाध्यवर्खिलमिरं न कविदयाच सन्देश: । च्याक्षिवेदं खळं निच्यालशक्तां ग्रहेव भावगति। मोक्षमचनाद्वस्त्रसस्ति परमेश्वरीभूतः ॥ यद्यत् विद्वानाशसर्तर्वेषु प्रश्लमन्ति राशान्याः। चतुमीदामकात्तियां सर्वात्मवा(दक्षियाम् । कर्नाकारी भगवासुपास्त्रते येन येन माबेन। तं तं भावं भूवा चिन्हामविवत् रामधीतः ॥ नारायकमातारं भावा सर्गवातप्रकवहेतुम्। सर्मन्न: सर्मगत: सर्म: सर्वेचरी भवति ॥ आत्मक्रति श्रुचं यक्षाद्विद्वाम विभेति

कुतिबित्। स्त्योर्पि मर्याभवं न भवळात्राद्भयं कुतस्तस्त ह चयरहिवधाचातककमाना चैथिवन्ति

परमार्थतत्वमेतत् बहतोश्चत्तरवृतं वर्ञम् ॥ र्वं प्रक्रातिपुर्वयं विश्वाय निरम्तानस्पनानानः । चातारामः प्रश्नमं समास्त्रितः जैवलीभवति ॥ मसक्रिवंगुवाया नग्नानित यथा खपुष्य-

शिक्षम् ।

वदार:

नवत्काभावभूताः काभावतां प्राप्य नप्रान्ति । भिन्ने ज्ञानयस्थी क्रिने संग्रवमधी श्वभास्म चीचे।

दर्भ च जमारीजे परमानम् इरि याति ॥ मोचख नेव किष्द्वामास्ति न चापि ग्रमन-

चन्नानमयपत्थेभेरी वस्तं विदुर्भोच्चम् । बुद्धेवमसत्विमहं विक्वीमीयात्वकं जगद्रपम् । विगतदारीयाधिकभीगासङ्गी भवेष्काश्यः श बुद्धा विभक्तां प्रकृतिं पुरुषः संसारमध्यमी

भवति ।

निमुक्तः दर्वक्रमाभरम् वयवं वया स्राक्तिः । व्यवन्यहासद्वासंबीतो येन केनाचव्यानाः। यन कचन च प्रायी विसुष्यते सर्वभूतासा । इयमेधग्रतसङ्ग्राग्यय कुरते ब्रह्मचाल-

तचाया।

परमार्थेवित्र पुर्योने च पाप: खुद्यते विसल: क मदकोपचर्षमत्त्रस्थादभवपर्ववर्णवाग्-

निक्तीच वषट्कारी जक्षद्विचरेदगाधमितः ॥ खलातिनाश्विकितमेवं परमाचैस्यकभ्यः। स्तताय: चपलजनु: सर्वतत्ति स्विति यधेरम् ॥ यापिनमभिन्नभित्यं सर्वातानं विध्तनानासम्। निरुपसपरमानन्दं यो वेद स तकायो भवति ॥ तीर्थे अपचग्रहे वा नष्टस्त्रतिर्धि परिवाजन

देशम्।

कानसम्बार्क सक्तः केवळां बाति क्रवधीकः ॥ पुरायाय भी यें वेदा निर्याय ऋपश्च स्वतिक्षण-

गति:।

पुरवापुरविकाष्ट्रचार्याभावे तु किन्तेन ॥ ष्टवायाच्यतपारी यहदनिष्टकरः विती

तद्वरगुनप्रवज्ञीविक्षाप केवनीभवति ॥ परमार्थमार्थनाधनमार्थाप्राप्य योगमपि

गम। सुरलोकभोगभोगी सुहितमना मोहते सुध-

शम् । विषयेष्ठ सामाभीमः सर्वाचनः पूज्यते यथा राषा।

श्वनेषु सर्वदेवैयोगश्रद्धाया पूजाः। महता कावेन महान् मातुर्खं प्राप्य योग-

मध्यस्य ।

प्राप्नोति दिखसकतं यत्तत् परसं पदं विक्योः। वेश्वास्याक्षमध्यकं किलोक ग्रेघीर सिका-

व्याकापचाशीया वक्त परमाधेवार्मिर्भ ।" इति श्रीग्रेवनागविर्धितं परमाधेसारं समा-

वेदान्ती, [त्] एं, (वेदान्ती) खासीता । वेदान्त + इति: ।) वैदान्तप्रास्त्रवेता । तत्त्रमाय: । अस-बादी २। इति खटाधर: ॥

भाषाद्य। विदारः, मूं, कानवासः। इति जिनासस्मीमः ॥

गिक्षम्।

वदा

वैदाभ्यातः, गुं, ( वेदच्य चम्यातः । ) वेदावृश्रीतः-नम्। स च पचविधः । यथा, एचः । "दितीये च तथा भागे वेदाश्याची विधीयते। वेदाभाषो कि विप्रायां परमं तम उच्यते ॥ ज्ञकाराक्षपरं चीय: वक्षकारिकाच म:। वेदसीक्रस्यं पूर्वे विचारीय्थयमां जयः। सहाजचेव शिक्षेभ्यो देशभ्याची हि पच्छा । प्रकृतिस्तिती। व वेदमनशीयान्यौ विद्यासधी-यीतास्थन वेदाक्षस्त्रुतिभ्यः : "दलाद्विकतस्वम् ॥ वेदी, [न्] पुं, (वेसीति । विद्+िवनिः।) देदि, स्त्री, (विद्+रत्।) व्यवशा। इति ग्रम्द-चित्रका ।

विहि:, क्यी, (विद्यति गुरुयमस्यामिति। विद्+ "इपिविविद्यतिविदीति।" खवा • 8 । १९८। परिव्याना बचार्ये पश्चनमनाय यद्मपाचाचार-नाथ चातिसंस्तारा भूमिनेदिरचते। या च क्रमककाञ्चाकारा पिक्किका। वेदयनि निवा-र्यात दवजातं वेदि:। विद् ६ क च चैतना-स्त्राने वासवादे नान्तीति इ.: वेदि: स्त्री वेदी च। इति भरतः ॥ (यथा, रह्यः। ११। २५।

"वौक्य देहिसय रक्तविन्द्रशि:-

वैन्द्रवीवष्ट्रम्भः प्रदूषिताम् ॥") ऋकृतिसुदाः इति मेहिनी । (यक्षीपकरण-विश्वेष्टः । यया, भागवते । २० । ४२ । २२ । "वेषूर्यवचामलगीलविह्रमे-

स्काचरिक्षिषेत्रभीषु वेरिष्ठ ")

वेहिः, ग्रं, (वेत्तीति। विद्+ इत्।) पिकतः। इति मेदिनी !

वेदिका, खरी, (वेदिरेव। स्तारीं + कन्।) मङ्गण-कमीयि विमित्रविद्धः। तत्वयायः। वितद्धिः २। इत्यमरः । वितद्धिं ६ वेदिः ६ वेदी ५। इति वे चारामाङ्गनाहिमध्यस्यवेहि-कायाम्। देवागारादी काष्ठादिचतुष्टिकनाया-भिवन्धे। दावपरिष्टता नतुरसा विभामभू-स्थितदिदिकापरे। स्वास्थ्यं जन्मपीडिका वितर्हि-रिति केचित्। मङ्गल्याङ्गनमध्यसाचतुष्किकेति केचित्। मङ्गलकातार्थे निकितवेदिकेति के चित्। चागुभं वितर्देशति वितर्देश तर्दे विसे नामीति इ.:। वेदिका साइच्यात् की इस्ना-स्वान् पश्चे ईप् वितहीं च। वितहिः कास-नोदी खादित रती। विनर्दिशीति मधुः। विहास विद्याते वा व्यस्यामिति वेदिः पूर्वविदः सार्धे न:। सत्रव वेदिवेदी च। इति भरत:।

(यथा, श्वारी । १। १८।

"स देवदाराष्ट्रमवेदिकायौ धार्यं जचने व्यवधानवत्याम् ॥")

वेहिका, की, (वेद्या जाबत इति। कर + क:।) हीपदी। इति हेमचनः ।

वेदितः, चि, चापितः। न्यान्तिवद्यातोः क्तामस्योग विषक्षमिद्रम् ॥

वैदितयं, चि, (बिह्+तथा।) वैद्यम्। चातयम्। यथा,---

<sup>ल</sup>काकों इन्द्रक देवलं विनियोगसाथैन च । वेदितवं प्रयक्षेत्र जावाबीत विधियत: ॥" इति तिथादिवस्यम् ।

वेदिता, [ऋ] त्रि, (विद्+ऋच्।) च्याता। नत्-घ्याय:। विदुर: २ विन्द्र: ३। इति हैमचन्द्र:॥ यथा, मश्राभारते । ५ । ३६ । ५२ ।

"न वेदानों वेदिता विविद्धा विद्धेन वेर्ड म चित्रने वेद्यम् ॥")

पक्तितः। इति सम्बर्कावजी । त्रकाः इति केचित् । ज्ञातरि, त्रि । ( यथा, रघु: । १२०।

"व पराह्यगतेरधोचती

पितुर दिश्य सद्येवेदिभि: ॥") इति इत्।) परिव्याता भूमि:। इत्यमरः ॥ विरी, क्यी, (विरि+ क्वरिकाराविति वा सीम्।) वेहि:। रत्यसरटीकायां भरतः॥ वरस्रती। इति ग्रन्दमाना ।

वेदीशः, पुं, (वेदीनां पिकतानामीशः:।) जकार। इति जिकाकश्चेष: ।

वेरोक्तः, वि, (वेर्द उक्तः।) श्रुतिकथितः। यद्या, "वेदोक्तमेव कुर्व्वायो नि:सङ्गीरिपितुमीव्यरे। निव्यन्थी जभते चिद्धि रोचनार्था फलम्बति:॥" इति अजमासत्वम् ॥

वेदोच्य:, पुं, (वेद: विषयज्ञानसुद्ये बन्धः ।) सःग्रै:। इति जिकासप्रधिव: ॥

वेदोहित:, त्रि. (वेदं उदित:।) वेदोक्त:। यथा,-"वेहीहितानां निकानां कर्मनां समितिकमे। कातकत्रतकोपे च प्रायभित्तसभी जनम् ।"

इति अजभायतत्वम् ॥ वेद्यं, 🐿, (विद्+ एयत्।) वेह्तियम्। यथा,— "धर्माः प्रोण्भातकीतवीश्य परमी निसंह्यरायां

वेद्यं वास्तवसम्भ वस्तु शिवदं तापमधीक्त्तनम् । बीमहागवते मद्यास्तिकते किंदा परेरीचर:

चयो च्रव्यव्यथतेश्व क्रसिम: ग्रुयुद्धमिचात्-चायात ।"

रति त्रीमात्रवते १ स्कल्धे १ व्यथ्याय: ध

"रथमिव वेद्यं शुक्रशोचित्रमस्मिम्।" "वेदां वेदी वनम्। तसी जितम्।" इति तङ्गार्थे खायय: ॥ स्तुळम् । तथा, तखेव । ५ १९६ १२ ।

"प्रवेषसे कवये वैद्याय गिरम्।" "वद्याय सुद्धाय।" इति सङ्घाषी सामग्रः । कमयम् । यथा, वाजसनेयसं हिताबाम् । १८।

"वित्तं च से वेदाच से।" "वेदां जञ्चयम्।" इति तद्वाच्ये मञ्जीघर: ॥ वैदाय वितमिति। वैद 🕂 यत्। वैद्वितम् । वैद-प्रतिपाद्यम् । यथा, सन्दाभारते ।१३।१५ =।३६।

> "पैदाक यन् वेदयते च वैद्यं विधिच यचात्रयते विधेयम्। बर्मी च वेदे च वर्वे च सर्वे चराचरं के ग्रवं संग्रतीचि ।")

विष्ठ:, पुं, (विष्ठ + चच्।) विध्वनम्। व धा रति भाता। तत्पर्यायः। चन्नः २। एत्यमरः ६ ( वया, अशाभारते । १० । १६८ । १६ । "वाकावेधे परं यक्रमकरोचीव गौतम: ।") गभीरता। गष्टरा इति चाड़ा इति च भाषा॥ यथा,---

"ग्रामिता विसारं वसुष्ठ स्थानेष्ठ तर्युनि-

स्मानकमित्रासममितिरेबन्देळे च वेधे च ॥ चित्रपणं वेधगुर्वा स्नात वनश्चलायं च्या स्थात्।" इति लीलावयां खातववद्यार: 148

व्यय समग्रजाकवेषः। "क्रतिकाद्चितुःसप्तरेखाराष्ट्री प्रदिश्वसन्। प्रकृषेकरेखास्त्री वैधः सप्रश्नाकनः ।" इति हीपिका 🛭 🧈 🛭

षाच खळ्यं रवेष:। "रकाम्द्रशतां चयोर्ग तथा तियमानाः

रेखासकमिदं नुधेरभिष्ठितं खार्क्को रकं तत्र तु । चाचातादि तुम्हिश्ले भन्तु कथिनं तज्जेकारेखा-खयो:

खयाचन्त्रमयोभियो निगदिता इक्पात सका-गेष:॥"

इति रक्षमाला ।##

व्यथ युत्रवेध; 🛊

"धापान् सप्तमाः प्राप्ती यदि भवेत् प्रापेन वा

यज्ञातं परिवर्णवेत् सुनिसती होषी हायं मधाते।"

बाध यासित्रदेधः । "रविमन्दकुणाकानां स्वाकात् समसं तालेत्। विवाह्यात्रात्रुहास सहस्रमेपवेशने ॥" इति रक्षमाचाः

वामद्चियावेधी वामवेधप्रक्टे हरूयी। वंघक, क्री, (विध+ष्युल्।) धान्यकम्। इति राजनिवेदट: 1

(धनाय चित्रम्। यथा, ऋखेदे। २। २। ३। विषकः, एं. (विष्र + ण्कुल्।) कर्प्रः। इति चिकाख्योगः॥ व्यक्तवेतसः। इति राजनिर्धेग्टः॥ (मिथिसुक्तादिवेशोपजीवी । यथा, रामायके । २। = ८। १५।

"मायूरिकाः क्राकचिका वेधका रोचका-

**च्चा ॥")** वैधकर्तरि, त्रि ॥ (यथा, महाभारते। १३। 28 1 EO 1

"अधाप्तदमकाचीय गासानां वेधकाच ये ! बत्यकाश्व पश्वां ये ते वे निर्यगामिन: "") वेधनिका, चती, (विध्यतेश्नयेति। विधानकारसी खाद्। ततः खार्थं कन्।) मश्रिप्रकादिवेधनी-पकरणम्। भोमरौ इति भाषा। तत्वयायः। व्यास्फोटनी। रत्यमर:॥ लास्फोटनी इ स्कोटनी ८ ष्टपरंश्चिका ५। इति भरतभ्रतः

वाचयाति: ॥

विषनी, स्त्री, (विध्यतेश्वयेति । विष + स्पृट्। कियां हीय्।) इकि कर्यदेशनाकाम्। इति चिकाकार्येष:। मेथिका। इति आवयकार्यः। विभ्रमुख्य:, पुं, (विधे विभ्रमे सुख्य: भेष्ठ: ।) कर्जूर:। रति राजनिषेग्छः।

वधसुख्यतः, पुं, (वैधसुख्य 🕂 खार्चे कन्।) इरिका-ष्ट्यः। काँचा इन्हि इति खातः। तत्वकायः। लब्दिकः र दाविङ्कः ३ काल्पकः ४ काल्यकः ५। इबनरभरती॥

वेधसुख्या, च्यी, (वेधे सुख्या।) कस्तूरी। इति राणि विचेत्टः।

वेषसं, स्ती, ब्राक्षतीयम्। सङ्गुष्ठम्बन्। इति ग्रब्दचित्रका ।

वेधाः, [स्]पुं,(विद्यातीति । वि+धा + "विधामी वेध च।" उषा० ४। २२४। इति व्यक्तिः। वेधादेशाचा सोपसर्गधातो:।) त्रचरा।(यचा, रवु:११।२६।

"तं वैषा विद्धे नूनं सद्दाभूत्समाधिना। तथादि वळे तस्यावन् परार्थेकषता गुवा:॥") पिन्धुः। इत्यसरः॥ (प्रितः। यथा, इरिवंशः भविष्यपर्विष्या १५ : १२०।

"नमस्रे ग्रितिकखाय नीकयीवाय देवसे ॥") खर्म:। इति सन्दर्जावती । पक्ति:। इति विश्वः॥ श्रीतार्केट्यः । इति श्रव्स्थितिका॥ व्यननापुत्रः । यथा,---

"रच्युक्तच्यें हरायारी सभादेशस्वाप्तवान्। सदानस्य प्रतिष्ठानं तस्य प्रत्नः पुरूरवाः ॥ नरिकातः शुकाः पुषाः प्रावं चत्रसदाकृतम्। नाभागस्याव्यरीयोरभूत् सत्तवं पार्थिवं ततः ॥ को रवे वार्षे हुं के जंशक हिस्स भूव 👻। प्रायोतिसियुनम्बाधीदनन्ती नाम (वश्रुत: 🛊 स्कर्या नाम कर्या चया पत्नी यादवस्य च। व्यननस्य च पुन्नोरभूत् वेधी नाम महाप्रशः। म्यान में विषये तेन पुरी कुशस्त्रकी क्षता ॥ इति विद्विपुराची सामरोपाक्कानगासाध्यायः । ( प्रचापतिहेचाहि: । यथा, जुमारे ।२ । १८ । "परलोशीय परच्याचि विधाता वेधवामीय ।" जि, मेधावी। इति विचत्दुः। १।१५ । विविध-कार्ता। यथा, कस्मेदे। ५ । ८३ । १६ ।

"बा वैधर्ष गीलपृष्ठं रहकाम्।" "कीडग्रं देवं वैषयं विविधकत्तरम्।" इति तद्राची सायव: ॥)

वेधित:, पुं, (विध + सिक् + क्त:।) कारित-विद्व:। क्टिनित:। इत्यमर:।

विधिनी, च्यी, (विधित सर्चार्मात । विश्व हिन्दीकरणी + विकि:। डीम्।) रक्तपा। इति श्रव्हर्जा-वची । जोंक इति भाषा । मेथिका । इति राजनिर्धेश्टः॥

वेधी, [न] जि, (विधनीति । विध हिद्दीकर्सी + बिनि:।) वेधकत्ताः (यथा, सद्दासारते। K 1 E4 1 80 1

"तेषामचीयि कर्णोच नासिकाचीय मायया।

विधित्तविधी स सुविशीकाभि: समर्थेवत्॥") विषयु:, ग्रं, (विषविभित्ति । विष+"दितीव्युक्।" वैष्वविश्रिष्ठः । विषधातीर्त्विन्यस्ययेन विषय्रस्या-दस्यर्थे दन्प्रवयेन वा निष्यतः॥ अन्यदेतसे, पुं। इति राजनिर्धेस्टः॥

वेध्यं, स्त्रौ, (विच 🕂 स्थत्।) ताच्यम्। इति चटा-धरः । (यया, मार्नेक्टिये। ४२। ६। "प्राची धतुः ग्रारी स्थाता वस्त विध्यम्युक्तसम्। चाप्रमत्तेन वेहवं भ्रतत् तच्नवी अवेत्॥") वेभगीय, चि। यद्या,---

"वट्ककॉलिसिमाग्रक्त भागोः शुद्धाः समेश्व

कर्मी देश्यों न दोष: स्थादन्यया सर्वं भवेत्॥" इति सवसायतत्वम् ॥

वेन:, युं, ( वाजतीति । वाज गती + "धापृतस्य-व्यक्तिभ्यो न:।"जगा॰ शहा इति न:। व्यवते-वींभाव:।) प्रचापित:। इत्य्वादिकीव:॥ ( प्रयुराणपिता। यथा, मार्नेक्टिये। २०११। "इतमीर्जं तथा जीभात् महादेनं द्विजेश्वेतम्॥" चाला गाहिवर्गा मुहुर्ग्यान्तवेगप्रस्टे द्रष्ट-खम् ॥ अ॥ देवविद्रोषः । इति निचग्टुः ।५।८।२ छ॥ विरं, कौ, प्ररीरम् । वाक्ताक्कः । कुकुमम् । इति यया, ऋगेंदे। १०। १२६। १।

"व्ययं वेनचोदयन् प्रश्निमर्भा॥" "वेन: काम्त: एतन्संची मध्यमस्यानी देव:।" इति तद्वाच्छे सायगः॥ 🐞॥ काजति अच्छः स्रोनेन सर्गोमिति। यज्ञः । इति निवस्टुः । १ । १७२॥ चि, मेघावी । इति निषयुट्: । ३।९५।५ ॥ यथा, वाचरनेयसंहितायाम् । १६ । ३ ।

"सीमतः सुरुको देन आवः ॥" "वैन; कामनीयो मेधावी वा।" इति तङ्काव्यम्। नामयमानः। यथा, ऋखेदे। ८।८८। ५।

"बायन्मा देना खरुष्ट्रज्ञसस्य॥" वेता, खी, (वन प्रन्दे संभक्ती वा+ "वनेरिको-प्रधाया: ।" उवा॰ ६। ८। इति व: उपधावा इलच ।) नदीविश्रीय:। इति विद्वास्तकीसुदा-सुवारिक्तः । (यथा, सञ्चासारते ।३।८८।३। "वेजा भी सरयी चीमें चत्वी पापभयाप है।") वैम, टुऋ ड चर्चे। इति कविक क्यहम:॥ (भ्या०-चाता∘-चक∘-धेट्।) चतः कम्पनम्। टु, बेपयुः। ऋ, काविवेषत्। इ.वेपते वायुका छक्तः। इति दुर्मादाय: 🛭

वेप:, [स्] कारे, (वेष कल्यने + "सर्व्यक्षातुष्यो -2सन्।" खका• ४। १८८। ४ससुन्।) व्यन-वदाम् । यथा,---

"साइनच्योतिषोः सीवं वची वाचाय धातुषु । मेदी वेपीरनवद्धरेथ समायाच्य सदी न मा॥" द्रव्यादिकोषः ।

(विरेप:। इति बाधुपाड:। इत्युष्णुत:।।। १८८। 🗱 । कार्यो । इति निषयुद्धः । २।१।५॥ यथा, ऋत्वेदे । १०। ८६। ८।

"प्रकिक्या भरते वेषी कामि: ॥" "वेपः कर्णनामीतत्।" इति तक्काम्ये वायकः ॥)

३। ६। व्हाइति अध्युष्।) आल्यः। इतः मरः ॥ (यथा, गीतायाम्। १। २६। "वेषयुष श्राहेर में शेमक्ष्येष जायते ॥" ) वेपर्ग, क्यी, (वेप+एयुट्।) कम्पनम्। इति भ्रस्टरवावजी ॥ (बया, सम्रुते भ्रारीरस्थाने १० च्याध्याय:। "तच विहच्छ की ग्रनविनमन-मो इन असवावेपना विसर्शं वा सवति ॥")

वेमः, पुं, वापहकः:। यथा,—

"वापरकः: पुंखि वेमा वेमी ना वेम न हयो:" इति ग्रस्रकावकी ॥

वेमा, [म्] पुं, (वयत्वनेनेति । वे + "वेषः सर्वेषः ।" जणा॰ ४। १४८। इति इसनिन्।) वायस्कः। इखमरभरती । (यदा, नैवधे। १। १२।

"चितांशुवर्गे लेयति स तद्गुरी-मेहासिवेक: सहज्ञत्री बहुम्।" चार्वचिद्यात् स्तीवितिक्रीय्याः यथा, वाज-सन्यसंहितायाम्। १८। ८८॥

"नमहुधीरसासरं न वेस ॥") मेरिनी ।

वेरकं, क्रो, कपूरम्। इति ष्टारावली । वैक, कर चाचे। इति कविक कपहुम:॥ (भ्वा०-प्रर०-चक - सेट्।) फर, चाविषेतत्। इति दुर्मादास:। वैज्ञ, तुका कार्जार्थे। इति कविक व्यद्भः॥ (व्यद्भतः चुरा॰-पर॰-चाक॰-सेट्।) काकार्यः काली-पदेशः । व्यक्तितः । कालसियत्तयाः सळकः एतावती वेजेति कथितवानिखयै:। इति दुर्गा-

वेलं, स्त्री, उपवनम्। यथा, देसचन्त्री। "क्योपाभ्यां वनं वेजमारामः क्वांचमे वने ॥" "वेना: कामयमाना:।" इति तद्भाष्ये वायवा: ॥) वेना, की, (वेज्यवंश्नयेति। वेन + गुराष इतः इ.च:। तत्रष्टाम्।) कालः। तत्पर्यायः। समय:२ चयः १ वारः ८ व्यवसरः ५ प्रस्तावः ६ प्रक्रम: २ चान्तरम् ८। इति हेमचन्त्र: ॥ तत्परिसाणानि यथा,---

"वाचिपचापरिचेषी निमेषः परिकीर्तितः। बौ निमेघी मुटिनीम हे मुटी तु बव: स्वत: । डिनवः चय रखनः कान्य प्रोक्ता रग्न चयाः। च्या काष्टाः किया नास तत्वं च्या स्थाप

घटिके दे सङ्काः खात्तीच्छं ग्रस्ता दिवानिश्म। चतुर्जिग्रतिवेलाभिर्होराचं प्रचचते । खर्योदयादि विश्वेषो सङ्गीतां कमः सदा। पश्चिमादहराचाहि चीराखां विद्यते क्रम: । चीर्य पित्रामचोराचं पची सम्मस्ति। चिंग्रता च दिने भीषो दिमास ऋतुरचति। भवंदियमचोराचं प्रकृशिवत्तरहाच्यी। वर्षे हार्घाभमांचीमैसमासकावोस्य: "

इति विश्वपुराखि गणमेरनामाध्यायः ॥ 🗰 ॥ मखादा। रतमरः ॥ (यथा, महाभारते।१। €₹ 1 ₹& 1

वेश्रधा

मिश्रास्त वदः सालु भारताना भ्रमीक्षणा चनविद्य उत्तम्। यत्र स्रतीतां कृत्यकारेकां प्रेचिक सर्वे ब्रारवः सभावाम् ॥") समुद्रकुषम्। (यथा, रखः। १।६०। "स वेजावप्रवज्ञां परिक्रोकतसागराम्। धनमञ्जातमास्यीं शशास्त्रमप्रीसन ।") समुद्रज्ञविकारः। (यथा, रहुः। १२ । १६। "संरक्षं में चिनी हासः चनायोष्यां निनाय

निवालिकासिनां वेतां चन्दोदय इवीदवे: ") व्यक्तिरमम्। राजः। द्रेषरस्य भीवनम्। विखितः। राजसानि रोगः। वान्। वधन्ती। इति विन्यः । एनामांसम् । इति चारावजी । नेवाञ्चलं, स्तो, (नेता स्पजूलं बच्छा) तामिका-देश:। यथा,---

"वेबाकूनं तामिकप्तं तामिकप्ती तमाविका ।" रति भिकासक्षेतः ॥

( समुद्रभूतम् । यथा, भागवते । १० । ६०।५। "स[चत् ससुद्रमधासो होम्यासित्विया तव्यलम् । वेतिभुक्षियः, युं, खीरभञ्जलानः । यथा,-------रसाचे लतिचौरमे।

मदावासक विन्यात खर्मटी वेतिश्वक्षियः ।" रति ग्रन्दरमावजी॥

( विकासन्दिय रखेव पाठः साधुः । ) वेक्ष, ऋ चाचे। इति अविकल्पहमः ॥ (भ्या०-पर्॰ सक् ॰ सेट्।) चर, व्यविवेकान्। चाकः सञ्चलम् । उद्वे सञ्चलक्षायमानत्यारः च्या वार्याताम्। सताविक्षेत्रे। इति दुर्गादानः । वेतं, की पुं, (वेत्रतीति। वेत चलने + पचादाण्।) विक्षः । एतामरः ॥ (भावे वन् ।) समने, पुं। इति वेश्वधालयंद्रशैगात् ।

बेक्कर्ज, क्की, (बेक्कवत् जाबते दति। जन 🕂 छः।) सरिचन्। इसमरः ।

वेक्करं, क्री, (वेक्क+ख्युट्।) भूमी व्यवस्थ जुक्कनम्। तत्पर्थायः। जुक्कनम् २। इति जिनासप्रेष: । (सज्जनम्। यथा, राज-तरक्रियाम्। ७ । १५८५ ।

"श्रदा सहित् सावस्ति नैति सपते मे वेजो किवेसनवधेन विवर्णमाना ॥") दीदिकादिनिनीयार्थस्य जन्तै जनास्विधिः। द्रति भाषप्रकाशः । देखन् दति भाषा । केक्षणी, अती, (विक्रांत सुद्धांत व्यापादिरचेति। विश्वदानः, पुं, सर्वशीमा। इति श्रव्यदानका । वेस + ल्युट्। की व्।) माला दूवी। इति

राजनिषेग्दः। वेकनारः, पुं, वीरतवः । यथा, भावप्रकाधे । "वेशकरो जगति बीरतवः प्रसिद्धः चितासिताद्यविकोश्वितनीजपुष्य:। साजातितुकाकुद्धभः ग्रमिक्यापनः स्वात् नास्ट्रकी च जनादेश्च रच हर्चः 🕬

चक गुकाः। "वेखनारी रसे पाने तिल्लाक्ष्याक्षपापष्टः। मूत्रावाताम्यविद्याची योनिववाणिकार्ति-

विक्रमुकाः, पुं, केनिनागरः। इति पटाघरः । ष्ताः। इति सम्बद्धनावजी ॥

वैक्षिकाच्या, च्यी, (वैक्षिका चाच्या मच्या:।) विधीवाता, च्यी, प्रज्ञराजीवता। इति राज-क्वचिष्येयः। वेजस्ता इति भाषा। यथा,— "अवनाचा विश्विकाच्या विश्वपत्री व्यरा-

प्रति ग्राव्यचित्रका ।

TELES.

इति मेहिनी। वात्र पवर्गीयनवारादी विक्षितं, क्री, (वेक्स + ऋ:।) मसनम्। इति मेहिनी। इतामरः ।

> विवी, र च च च क कान्तिगतिकाप्तिचिपम्भनकाहने। चाना•-चामाम सक्र०-सेट्।) र, मेरिकः। षातुम् विदेशियम् उस् सुदख्यकामिति गुनः। श्चार, वेदीते। एति दुर्मोदासः ।

देश्रान् नामायुनप्राची वेकाकूचे व्यमण्ययत् ॥") विद्यः, पुं, (विद्यन्ति नवनमनांस्वर्नेति । विद्य्+ व्यक्षिक्र्यो वन्। यद्वा, विश्वति व्यक्कमिति। व्यक्तकार्यकार्यस्थाना । तत्पर्यायः। च्याकव्यः २ नेपच्यम् ६ प्रतिकर्मे ४ प्रसा-धनम् ५ । इ.स.मरः । वंषः ६ । इति तङ्गीकायां भरतः । ( यथा, भागवते । १ । ९० । ५ । "नरदेवोऽसि वेप्रंग गटवत् कर्मेखा दिषः।"#॥ विश्वानित नाश्वता यजेति । अधिकर्की वण् ।) विकासक्ता सक्तावन्। इति मेरिनी। (वक्तयद्वन्। तांवु इति भाषा। यथा, मधाभारते । ५ । १५१ । ५६ । "ध्कराम्यवैद्याच यानवृत्यच सम्बद्धाः।

> तत् संश्रम् ययी राजा ये चापि परिचारकाः॥") प्रविध:। इति विश्वधालकेदश्रेगात्॥ (पर्याः व्यावा ऋति:। यथा, सनु:। ४। ५८—५५। "न राच: प्रतियक्षीयादराजव्यप्रकृतितः। खनाचक्रध्यजनती वेश्वनिय च जीवताम् । रशक्षमाधर्म चलं रशक्षमभो आज:। इक्स्विक्सो विधी इधविक्सिसी हुप: ॥") विश्वकः, गुं, (विश्व एव। सार्थे कमृत) ग्रहमृत इति श्रुव्हरकावकी ॥ वेशकावक, चि ॥ विश्वारी, [न] पूं. (विश्वंतायस्तिकं सरतीति। इ + विति:।) इत्रतपकी । इति ग्रम्द्रज्ञा-वर्ती । (सङ्गरकातिविद्येष:। वदा, इक्स-वैश्ली अकासको । १० व्यथाय:। "शङ्गापुष्ठस्य कमायां वीर्येश वेश्वसादिकः। क्सूय वेशकारी च पुत्री गुक्री प्रकी(र्शत: #")

वेश्र्यार्क, चि ॥

वेशकाः, ग्रे, (विश्वमदच भेकास्य इति। विश्व+ "जुविधिभां सन्।" उद्याः १।१२६। इति माच्।) चुत्रवरीवर:। इत्यमर:॥ चायि: इत्वर्णाह्कीय: 🛊

वेश्ररः, पुं, अञ्चतरः। इति जिनासभिनः। विक्तः, की, (विक्रांत सक्तत्वीति। विक्र 🕂 दन्।) विभावारः. युं, वेसवारः। इत्यमरहीकायां शाय-

विश्वा, [नृ] स्त्री, (विश्वानवचिति । विश्व + मनिन्।) यहम्। इत्यमर: k ( यथा, महः। ८। ०६। "च्यदारेच च नातीयातृ प्रासंदा वेदस वाह-तम् 🛮 " )

विक्रितः, चि, (वेक्स + ऋ:।) क्वटितः। कल्यितः। वेक्स कलिङ्गः, पुं, (वेक्सनः कलिङ्गः।) चटकः। चस्य मांसगुर्यो। चत्रिपातनाशित्वम् । चति-शुक्रकारित्वच । इति राजवन्तभः ।

इति कविक्याहमः । ( भा - चाता - काली विकाक्तः, ई, विकारकं कृतयतीति । कृत + कः।) चचेका । इति राजनिष्युट: ॥

च, चनेवयु:। बहुतं बद्धकीति परकीपदे विकारकृतः, पुं, (विकारी सम्ख्य पक्कतः।) अन्त-स्रवितः। यथा,---

> "चिकः छात्रे सनकृतिष्या च वात्तनः विका। गलक्यो मलन्द्रशे सिरिका स्था ऋकुव्यशे ।" इति ग्रन्दरज्ञावली ।

"गरदचित्रास्त्रामी घन्।"शक्षर्शाद्रास्ति घन्।) विस्तान्तः, स्त्री, (विस्तानी भूः।) यदकरवयीया-भूमि:। तत्पर्यायः। वाष्ट्वः १। प्रवासरः । वेद्यं, की, (वेदे भवम्]। वेद्य+"दिशादिलात् यत्।" ४ । ६ । ५ ॥ ५ ६ त यत्। यदा, वेद्याये क्तिन्। वेद्या + यत्।) वेद्याजयः। इति मेरिनी । (प्रविद्याक्ते, चि । बदा, ऋखेदे। 8196181

"अवतमं वेद्यं चर्नताता दिवेदासमतियिनं

"वेद्यं दिवोदासमार्क प्रविधार्शम्।" इति तझाम्बे वायव: ।)

वेद्या, ची, टुक्काहचः। चाकनादि इति भाषा। इति प्रव्याभिका। (वेशमहित वेशन दीयकाचरति वेशेन प्रस्थोरेन भौवति वा। वेश + यत्।) खनामखातनारी। खानृकी इति भाषा। तत्पर्याय:। वारकी २ मिक्सा ३ स्पाणीवा ४। इसमर: ॥ वेष्या ५। इति तहीका। श्वमा । शालभक्षिका । रति चटाघर: । अर्थारा प्रमुका ८ वार-विकासिनी १० वारवासि: ११ असूच्यासिनी १२। इति ग्रम्ट्रजावसी॥ सञ्जिका १३ नन्धरा १३ कुम्भा १५ कामरेखा १६ वर्नेटी १०। इति ग्रम्दमाना। साधारतको १० मस्याङ्गना १६ पशाङ्गना २० शिषाच्या २१ वारबध्: २२। इति हैमचन: । भोग्या २३ भारवीधिका २८। इति राजनिषेग्दः । तसा चचयासनपत्तादि यथा,--

"पतित्रता चैकपत्री दितीये क्रमटा खुता। इतीये रववी श्रेषा चतुर्थे पुंचकी स्थता ।

विकार च पश्चमे बर्डे युक्ती च वप्तमेश्टमे । त्तत कर्दे मदावेद्या यायाया वर्मणातिह । 🖜 यो द्विणः कुलटाङ्गक्षीत् इवली पुंचलीसपि। युक्षी वेद्यो सञ्चाविद्यो चवडोर् प्रयाति य: ॥ भ्रतास्यं कुलटातामी प्रदासामी चतुर्युमन् । षड्गुवां पंचवीमामी वैद्यामामी गुवादकम् । गुङ्गीमामी दश्युखं वसत्तव न संश्रव:। अञ्चानेक्षामासुनम् ततः अत्रयुक्तं भवेत् । सदेव सर्वगामी चेळेवमाच पितामचः। समेव यातना सुद्ती समदूरीन ताक्ति:॥ तितिहि: कुलटानामी भृष्टामामी च यामवः। कोकिनः पुंचनीमामी विकासमी एकक्षणाः युक्तीसामी मूकरच वत्तवसासुभारते। भद्रावेद्यानासुकच जायते शास्त्राज्यक्तरः ॥ इति ब्रश्चविसी प्रज्ञतिखक्ते २८ व्यथ्यायः ॥॥॥ वेद्यातसम्बद्धं प्रकीर्यकम्। तस्य प्रावस्थितम्। तम सम्पत्ते;।

"पशुदेश्याभिगसने प्राजापर्यं विधीयते।" तेन वेध्यातमने प्रावापमन्। तद्यस्तौ धेतु-देका। एतत् सज्ञहमने। व्यथ्याचे तु। चान्हा-यक्षेत्र चेत्रेत्र कर्जपायच्या भवेदिति चाप-सामवचवाचानाथवम्। इति प्रायचित-विवेक: । # । तर्जादिकं विविद्वम् । वया,---"पुंचल्यज्ञच थी सङ्क्ते पुंचन्याजीवजीवनः। क्षाचीममाभवर्षेत्र काळाकुके वसेर्घवन् । ताकितो यसदूतिन तङ्गोकी तत्र तिस्रति। ततिका कमा (व भवेत् सकावर्यः पशुः शुचिः ॥ विजन्मित भवेष्कागसातो भवेत् सुदुः(खतः। सतबाहु: मूनरोगी तत: युद्ध: अमेव च।" रति त्रचावैवर्ते प्रस्तिखक २० व्यथायः । 📲 **भा**षि च । े

"पुंचल्यन्नच यो सङ्क्षी विक्रानच पतिवते। तद्वजेतु द्विको यो चिकालक्षणे प्रयाति सः॥ भ्रतवर्षे कालक्षत्रे स्थिता मूही भनेद्धवम् । सब जन्मवि रोगी च ततः यहो भवेदिनः ।" इति तजीव २० व्यथाय: 1##

बाबाकाचे तथा दब्दैनं ग्रमम् । बथा,---"बेहुकंखप्रयुक्ता इवसुरगरया दिख्यावर्शविद्य-दियाकीपूर्वेक्सा विजन्नपगविकाः प्रथमाताः यताका ।

सबोसां इतं वा दिव मधु रचतं का अनं

इता मुला परिला मकसिष्ठ कमते मानवी जनुकाम: #"

इति चमचप्रदीयः।

वैद्यागयः, पुं, (वेद्यायां गयः । ) वेद्यासम्बद्धः ।

वैद्याचार्यः, पुं, (वैद्यानां काचार्यः:।) पीट- वेष्ट, स्वेष्टे। इति कविकव्यद्वमः:।(स्वा०-कात्स०-मई:। इति देमचन्द्र: ह

चात्रवस्थानम्।) विकास्तयः। तत्र्ययायः।

विभ्रः २ । इत्वमरः ॥ विक्वाक्यः ३ पुरम् छ । इति देशच्यः । वैद्यानुष्। इति कटा-

वैश्वरः, पुं, व्यन्ततरः। यथा। वैन्यरोध्नतरः खर:। एति भूरिपयोग:। विकाक प्रेमे वैद्यर

वेवः, पुं, वेवेडि बाजोति खड्ड वेवः प्रचादित्वादव् म्हेन्यामाः। विश्वाम गयनमर्गासन्त्रेताचारे चिन प्रेय्यक्तावयान्तयः। इति अदतः। नेप-च्यम्। (यवा, सद्धः। ८। २.।

"विजीतविषाभर्थाः पश्चतिकार्थाश्चिकार्यिः

काम् ।")

वैद्धाणनाखय:।"हे शारिकायां निवास्त्याने। विधात यूणां सवः कासको वा वेधः धी विधा प्रवेशी घण्।

'नेपच्चे रहमाने च वेद्यो वेद्याय्दिश्व च।' इति तालकानी रभवः ॥

'राष्ट्रमाचे राखिकावाः चग्ननि वेश्री भवेतु तांशयः।

तामधो ग्रह्नेमीश्वष्ट्रस्य क्यित चाचार्थेः ॥ प्रमुदाविवेतः।

वैविधति चाप्रुवन्ति जनमनांतीति धन्ति वेद्यो महेनानोश्प प्रतेति ततुन इत्यं महेनानीय चम्बेच कोवादावशुपात्तवादिति सञ्चटः।" इति च भरतः । ( चंकाविश्वः । यथा, रामा-यसी। १ । १० । १८ ।

"यस्य देवस्य यदूपं वेषी यच पराक्षमः ॥" "वेत्र: संस्थानविधेय:।" प्रति तहीता। 🐠। वैवेडि चाप्नोति कर्त्तु निस्ति। प्रचादाण् । कर्मी। इस्ति निषयह:। २।६। 🗰 । विष चाप्ती 🕂 घण्। वाप्तिः। यथा, वाजसनेयसंस्तिधाम्

"क्में के वी वेशाय काम्।" "वैषाण च। विष्या चाप्ती। घण् वैषी चाप्तिः। क्रचितकामंसु बाह्यचे च वा युवासक-मारदे।" इति तज्ञाची मधीधर: ।)

वेषणः, पुं, (विष चाप्ती+ख्युः।) कासमदेः। इति द्वारावकी। (स्री, विष+क्युट्।) प्रवेषका । (परिचर्का। यका, भरतेरि। ५।

"व्यवसायसा नेपनी सोर्ग पश्चिष्ठ सुक्रांत ।" "यखार्थनेवने परिचर्यायाम्।" इति तहास्ये

वेवका, च्यी, (वेवेडि चाप्तीतीति । विव+क्युः। काम्।) विद्युजनहर्यः। इति रक्षमाना। वया इति भाषा ॥

तमार्थाय:। वेश्वावाद: १। इति अव्य- विववाद:, पुं, वेशवाद:। अवस्टिकावां दाय- विव्य:, पुं, (विवेशीत। विव वाशी + "पाणी-

सक्-सेट्।) छ, वेस्ति। इति दुर्गादासः॥ देक्षाजनसमास्रयः, पुं, (वेद्धाजनानां समाध्ययः विष्टः, पुं, (वेष्ट + वण् ।) वेष्टनम् । इति स्रव्य-माचा ॥ (यथा, मदाभारते । ० । २५ । २०।

"यीवायां वेट्यस्मिनं स मसी एनुसेयत। करवेर्ड भीमसेनी अर्म इसा खडोचवत्॥") श्रीवेट:। इति राजनिवेद्य: । निर्यास:। बाटा इति मावा । इति वैद्यवन् । (सुख-रोगविधेव:। वया, समुति। १।१६। "दनाभवना वेरेभकातु वाधवदीयंते।")

वेडकं, की,(वेडते इति। वेड+ क्लुस्।) उच्छीयः। दिव अञ्चरकावजी । निर्मातः । इति अञ्चर-माजा । ग्रीवेच:। इति शावानिवेस्ट: ।

वेडकः, ग्रं, (वेस्ते इति । वेड + ब्लुक् ।) प्राचीरः । यणा प्राचीनावेदको इति:। इति वेसचन्द्र: । क्याकः। वया,---

"जुबाक्काः पुत्रमधी वनवासक वेष्टकः ॥" इति चारावली ।

कीवेर:। इति राजिभियेग्ट:॥ वेष्टमकारमे, चित्र ( बचा, महासारते । २। ११६ । ५१। "वलयेरपरिश्वेच तथेवाङ्गुलिवेसमें; ॥")

वेटनं, काँ, (वेटते इति। वेट+एयः।) कर्य-ग्रस्कुली। उद्योषः। (ग्रया, स्तुः। ८। १२। "तमर्ग्यसमाभयो मुखं

शिर्या वदनश्रीभिना सुतः ॥")

सङ्घटः। इति:। इति वेहिनी । गुरागुसु:। ६ति ग्रन्दचित्रकाः । (वेष्ट+स्तुट्। दलयनम्। यथा, रच्च: । ॥ । ॥ = ।

"भौगिवेदनमार्गेषु चन्दनानां समर्पितम् ॥") वंडवकः, पुं, (वेडनेव कायतीति। की+दः।) रतिवस्वविद्येष:। बद्या,---

"जह गं पारमेकच सुजामीर्वेषयेर्घरि । कामाक्यासिता नाशी बन्धी वेदनकः स्ट्रतः।" इति इतिमञ्जरी ।

वेटनवेटक:, युं, (बेटनेव बेटते इति। वेट 🕂 चुन्।) रतिमन्यविश्वयः। यथा,— "कर्ब पारहर्य गाया शुकाश्या वेडमेट्बरि। वराभ्यो कव्यमासिङ्गा बन्दी वेष्टनवेष्टकः ॥" इति रतिमञ्जरी ।

वेष्ट्रवंधाः, पुं, (वेष्टः वेष्टनकारी वंधाः ।) कस्टन किन:। इति ध्रम्यक्ता। वेडुवाग्र इति

विष्यारः, पुं. (विष्यानां सारी यज्ञः) श्रीपेष्ठः। इति राजनिर्धेग्दः ॥

वेडिन, की, (वेड + साः।) यक्षम्। सामनः। करवान्तरम्। इति मेरिनी ।

वेडितः, चि. (वेड + क्तः।) मदीप्राचीराहिना क्षतवेडमः । वेड्रा इति भाषा । तत्पर्यायः । वक्षितम् ६ संबीतम् ६ बह्नम् ८ आहतम् ॥। रकार:

विविभ्य: म:।" खखा॰ इ। एइ। इति प:।) मानीयम्। रह्यसाहिकोषः ॥

वेच, ऋ इती। इति कविकारणहरू:॥ (भा०-पर॰- चला॰-सेट्।) चा, चाविवेसत्। विवेसतु:। दवी बळाम्। इति दुर्गाचाच:

वेवर्ग, की, (वेव + लुट्।) हिस्तपूर्वम्। वया,--"हातयश्वकानामा निस्तुवा यसपितिनाः। सब्रुण वेसनं प्रीसं पानप्राख्यविद्यारदे:।" तदटिकागुणाः ।

"वटिका वेषवस्थापि कथितार्था विसम्मति । रचा विद्यमणनमी बद्धा पुरिकरी स्थाना ।" इति भावप्रकाशः ।

वेखर:, पुं, चाचतर:। इति हैमचन्तः। ( प्रया, मार्थे। १२। १६।

"तूर्व प्रवेषा जनगरस्यवी: प्रयोदितं वेषर्युग्यमध्यनि ॥")

बेसवार', पुं, प्रम्याकसर्वपादिपिष्ट:। विचार इति बाटना इति च खातः। तत्वयायः। खप-भरतः । नेप्रवारः ॥। इति सुक्कटः ॥ ( यथा, सुमुते । १ । ४६ ।

"सहादिवेखवाराजी पूर्वा विद्यालयो मताः। वेनवारी: विपिश्रिती: वम्यूर्वी गुवर देवा: "") धञ्चनविश्वेष:। यथा,---

"निर्स्मि पिथितं पिष्टं सिद्धं गुक्इतान्वितम्। स्रणानरिचर्ययुक्तं वेसवार इति स्क्रुतम् ॥ व्यक्त गुवा:।

"वेसवारी गुरुः किन्धी बजीपचयवर्षनः ।"

इति राजवसभः॥

श्चित्रार्शकारी चनीरक दरिवाधन्याकाः अमेश द्विगुरापरिमाखेनेकभीक्षताः। इति पाकराजे-चरे पाकपरिभाषा 🛊

वेष, पर संयक्षे । इति कविकलपद्दम: ३ (भ्वा॰-थासा॰-भाका॰-सेट्।) ऋ', थाविषेश्वतृ। ४, विश्वतः । विवेश्वः । इति दुर्मादायः ॥

वेष्टन्, च्ही, (विशेषित प्रान्त गर्भमिति। वि+चन+ "संचत्त्रदेषत्।"जगा०२।न्यू। इति चतिप्रय-येन निपातनात् साधुः । ) ग्रभीपचातिनी गीः । इक्षमर: । चत्रती द्वधोपगमना दिवसात् बस्ताः मभेपाली भवति छ। विश्वलित गर्भे अन्यत् भरतः ॥ (यथा, वाजसनेयसंहितायाम् ।१८१०)

वेशारः, पुं, मानामखातदेशः । यथा,— "वेष्टारे चैत्र श्रीष्ट को असे असकार्यने। चारार्श्यभुना कार्या मार्थनी च विमानने ॥" इति मत्यक्ती ५ ॰ घटकः ।

वेक्क, ऋ चाकी। इति कविकचाहुम: । ( भा ०-पर्०-सक् ०-सेट्।) मा, व्यक्तिकत्। ऋरदा-मन्यः वेदेव्यार्थभेदाधैः। चातः स्यातमं गताविश्वेति । इति दुर्गादासः ।

वे, क्यो प्रोम । इति कविकवपहुमः । (भा--पर-- सक्त - स्वित्।) वकारादिः। वायति। च्यी, वान:। इति दुर्गादास: ।

वै, व, पादपूरकाम् । वधाः। तुष्टि च काच वे पारपूर्यो । इत्यसरः ॥ (यथा, भागवते । ८। 31251

"धत्यद्वकाषा ते त्रकात्। यहे व्यायति ते वयम् ॥") चानुमयः। इति मेहिनी। चम्योधनम् ।

(शिष्य:। यंदा, सद्य:।१।१००। "सर्वे संप्राचायको इंथिक चित्र चाती गतम्। बेड्रेज्याभिजनेनेएं सर्व्य वे अश्चायी-

3 होति ॥")

वे श्रासिकाः, चि, विश्वका क्रीतः । विश्वसिकाः भ्रव्यादग्रक्षकेन निव्यक्तसिष्म्। इति चिह्नाना-कौसदी ॥ (या ५। २। २०॥)

विकर्ण, स्त्री, (विधिष्ट: क्या:विकय खरसाम सवम्। विश्वच + खर्।) तिर्थनचीत्राम-मास्यम्। इति हैनचनः ।

कार: १। इत्यमर:। वेथवार: १। इति विकाशकां, की, (विकाशकां आर्थ कर्।) उरिव तियेक् जपवीतवत् ककात् चिप्तमाख्यम् । रख-

> विकञ्चलः, पुं, (विकञ्चल एवः। खार्थे ऋण्।) हत्त्विश्वेषः। वें च्द्रति भावा। तत्र्यायः। इतिकूर: २ खुवाबृष्य: ३ यखित: ८ साइ-कार्टक: ५ चाझपात् ६ करिएकारी ७ विक-क्रून: ७। इति श्रम्ब्रकावसी । (विकक्र-तस्यावयवी विकासी या। "प्रलामादिश्यो वा।" 8। ६। १७२। इत्वर्गा विकङ्गत-विक्तित्रभुवादी, चि । यथा, श्रतप्रवास्त्रये । 张 1 张 1 赞 1 代集 1

> "स्र पाताग्रीका सुवे वेकाइति वा ॥") वैवातिकः, पुं, संख्वितरः। इति चैमचन्तः 🛭 वेक्स:, पुं, (विक्रकेस्यापतामिति। विकर्णे+ "विकर्य त्रष्ट्रभकात् वत्यभरदाषाचिष्ठ।" ४। १।११०। इत्यागा) नात्यस्तिः। इति सिद्धान्तकीसुदी । (जनपद्विधेष:। यथा, ऋगदे। २०। १८। ११।

"वैक्कांशंचनामृत्याम्यसः।" "वैक्केबोर्जनपद्योविद्यमानात्।" इति तद्वार्यः

वेचन्। चन ती गती वधे किए निमात:। इति विकस्पिक:, चिन विकस्पित भव:। विकस्पासम्दात् व्यक्तप्रक्रयेन निव्यक्तसिहन् ॥

"व्याच मे अध्यक्षक मे वेषक मे रनवांक मे ॥") | वेतालां, स्त्री, विकासलम् । विकासला भाव दतार्थे व्याप्रस्रवेत निव्यक्तशिक्ष्य । ( यथा, क्या-चरित्वागरे। ७४। ३१०।

"कगाइरतचरिवं च खुर्वे कलामागतम् ॥")

वेक्कच्छः, पुं, कच्छः। (यथा, भागवते।१। १4 | 8€ |

"ते चापुक्तसर्वार्या द्वालाश्चनिकसाहानः। मनवा बारयामासर्वे क्रव्य वरवामुकम् ॥") इनः । इति मेदिनी । चिताचेनः । इति राज-विषेत्रः। अस्य जुलात्तियेथा। "विक्रकाया व्यापतां विश्ववद्यः, बाकादात रति शिवादित्वात्

'चास्ववसानारे देवी वेज्ञकः प्रवर्शकाः। विक्रयहाबामधी करी विक्रयहे देवते: तक ।' इति विष्णुपुराषम् ॥ किंवा कुरुकत्वनया कुरुत आया। कुति स्रोटन-वैककालको समलात् सरोदिति थाः। विविधा क्वका माथा विद्यविश्या देशकाः, विकारसंघिति व्यक्तवे वा:। विवास इसनाम टीकार्या प्रकृरा-चाथकाच विविधा क्षस्या मते; प्रतिष्ठति-सास्याः भन्ती इति वेषुग्धः। जमदारम्भे विधि-राणि भूतानि परसारं शंकेषधन् तेषा गति प्रत्यवभावित वा वे कुछ:।

'सायाधं श्रीवता भूमिएझियोंचा च पायुना । वायुष्य तेशवा वार्षे वेशुष्टवं ततो मम ॥ इति ग्रान्तिपर्वशीतः।"

रत्यमरठीकायां भरतः । 🗰 । व्यपि च । "कुक्तं जड्च विचीर्यं विधिष्टच करोति या। विक्रको प्रसति वेदासत्वारस वदन्ति ताम् । गुतास्थयम् भगवान् तस्त्री जातः सक्टबे। परियूक्तमं तैन विक्रकाच विदुर्वेषा: श"## वास्त्र नाची माचाताम्। वया,---"राम नारावकानन स्कुन्द सधुद्धरन। क्त वा के श्रव कं सारे इस्रे वे बुच्छ वा सन । र्खेकारम् नामानि पर्टेश पाठवेद्यहि। चन्नकोटिसहसार्या पातकास्वस्थते।" इति ब्रचावेनर्ते बीतवाजनसम्बद्धे ११० वाध्याय:॥ "वाङ्की बंधारिकास्यं वास्तीनं देशवनेव वा। वेज्ञकनामग्रहकमधेवायहरं विदः॥" इति त्रीभागवते काणासिकीपाक्काणाध्वाय: ॥# विध्युष्ठास्विधेवः । तदस्यैनं यथा,---"उपरिचानिचतेरची कोटमः चलमीरितम्। समाद्रपरि वेक्काको योजनाना प्रमासतः । भूतोंकात् परिसंख्यातः कोटिरटादम् प्रभी। यजास्ते श्रीपतिः साचात् सब्बेधामभवपदः ॥ वैकुष्टादुत्तरे भ्रीवी लोकः घोष्ट्रभादियः। तियंगेव सहाराण केलाचाव्यक्षु पर्वतः। पार्जवा विषतः ग्रमुर्धनाक्ते सगर्वीर्ज्तः ।" र्शत पाद्ध न्वर्शसकी द व्यथाय: । 🕈 ।

यपि च। "अक्तं प्राचितं शिल्लभनकं परमं परम्। विरयस्यं मोचप्रदं बद्धानम्दसुखाजयम् ॥ श्वभादिगुगोपेतं तदिष्णीः परमं पदम्। यहत्वा व निवर्त्तम्ते तहास परसं चरेः ॥ विश्ववीयितुं ग्रामां सम्पको डिग्रले रिम। व्यपि इष्ट्रमञ्ज्यं सद्वच्यव्दाद्देवती: । चानेन शास्त्रमार्शेस अस्पत योशियुष्ट्रमे:। सत् स्यानस्पभोत्ताश्रमयत्त्रज्ञास्तिनाम् । भीपराङ्घिभिक्तिसेवैकरसाभीगविविक्ताः। महातानी महाभागा भगवत्प्रस्वकाः । तिश्विकोः परमं धाम वानित जवास्खप्रदम् । नानाजनपदाकीर्या वैक्रुक्ट तक्षरे: पदम् ॥ प्राकारिक विभागेक सौधे रक्षमधैर्यतम्। तकाध्ये नगरी दिवा साथीधीत प्रकीर्तिता । चतुर्द्वारसमायुक्ता चेमगोपुरसंयुता। चकादिशारपालेन्तु जासदावीः सुरचिता ॥ चक्कप्रचकी प्राम्हारे याची महसुभदकी।

बारायां जयविजयी सीच्ये शाह्यविवातरी ! कुसदः कुसुदाचाच पुक्कदीको ३ घ वामनः। भ्राकुत्रयोः, चर्चनित्रः सुसुक्तः सुप्रतिस्तिः । मस्मिन् बन्धविमिर्मुक्ताः प्रश्यन्ते सुसुखं पद्म्। य पाध्य न निवर्त्तमे तस्राच्नीच उराश्वतः । मोर्च परं पदं विक्रमक्तं विव्युमन्दिरम्। का चारं परमं भाग वेशुकां प्राचलं परम् । निलाष पर्मधीम सर्वोत्तरं सनातनम्। पर्यायवाचकान्यस्य परं धाक्योऽण्यास्य दि।" इति पाद्मे उत्तरखळे २६ वाधाय: । 🖚 ।

" बना:पुरनिवासिन्यः सर्वताचयभूविताः । ताभि: परिवती देव: श्रुष्टी परम: पुमान । एवं वेक्क का यो ३ सी का यह परमे परे। नद्वाप्रभेदाक्षोकांचा बच्चामि गिर्दिणे सभे । प्राचा वेजुककोज्ञस्य वासुदेवस्य मन्दिरम् । व्याचीयां तच्चीकोकसु यान्यां सङ्गर्वेदालयः । वारकतम् ने में क्षां प्रात्युवाः पश्चिमे तथा। रतिकोकस्त वाषयासुदीचामविषद्भः । रेग्राचा ग्रामिकोक: खात् प्रथमावर्यं

सतम्।१।

केश्चकी का दिलीया वर्षं तथा ३२३ अल्लाकुका दिलोकस्त स्रतीयावर्थं परम्। १। सत्य ग्रुतानम्ब दुर्गादिव्यक् सेन्रानानगः ॥ भ्राचपदानिधीकोकाचतुर्धावरसं स्मृतम्। ४। ऋग्यज्ञ:सामायकायो लोका(दञ्ज महत्सु च ॥ बावित्रा विश्वगेशस्य धर्मस्य च सुखस्य च। पचनावर्षं भोक्तमच्यं वर्मवाष्य्रम् ॥ ५ ॥ शक्यक्रमरापद्मसङ्ग्राष्ट्राकृष्टनं तथा। मीवसच तथा कीकाः चन्द्रंप्रकाष्ट्रासंयुताः । वहसावर्षि भोक्तं सकासमयमयम्। ६। ऐक्सप्रावक्षयाच्याच्या नेक्केलं त्रवसंतया। वायवं कौन्यसीप्रानं सप्तमं सुनिभिः स्तुनम्। बाध्या मदहबाधीद में चान्यी च दिवीवसः ॥ शिक्षाः सर्वे परे सामि विचेदेवासारीव च। ते वे प्राज्ञसनाकेश्वाच निवाक्तिविष्याः । तंत्राचं वच्या माये न संचनस इति वे

एवं पर परेशिकेयुँक्तीभीमपरायकः । दिवाभिमेशियोभिष रासते विष्युरीवरि। न तज्ञासमते सत्यों न प्रश्राक्षी न पावन: । बद्रता न निवर्तनी बोजिन: श्रंशितव्रता: । द्येशमनानिष्ठा ये ते वे यान्ति तद्ययम् ॥ म वेद्यश्वाश्ययनेन वेदेन बते: गुभै:। न तथोभिनिदाशारे में च बाबनक्रमाभः । र्केन इयमकीय तथा सक्या व्यवस्था। तक्रमं भाग्धर्त दियां प्रपद्ये वे सनातनम् ॥"

प्रति पाद्योत्तरखळे ३० कथाय: ॥ (सक्क्यादेवमकी, पुंभूत्व। वया, भागवते। = 14181 "प्रकी विश्वयका शुभाव्य में कुच्छे: सुर्वत्तमें:। तयी: खकतवा जाने में कुच्छी भगवान खबन्।")

५। धर्दासम्बद्धावासिकी तथा व्यक्त विकारः। यया, रामायकी। 🜓 🗦 🗢 । ५२ : "प्राचेख मतसन्दानी पुरुषाक्षी मलायुषाम् । डक्कासानेषु वक्रोष्ट्र परं भवति वेस्ततम् ॥" चुनिमित्रम्। यथा, रघु:। ११। ६९। "तत्प्रतीपपवनादिवे सर्व

प्रेच्य प्रान्तिमधिष्ठात्य काव्यवित्। तथाच सञ्चाभारते। ३।१३०।३। "बें कर्तव्यक्षिष्टीचे च जाचिया सञ्चात्रमाः। तमन्वं त्र्वमायीनं राष्ट्रपात्रमधावदीत्।") रत्यमरटीकायां भरतः । सथाचा "विद्यतं विस्तरण स्वात्तम विस्तरस्वात ॥"

इति भरतद्विक्यकोष: ॥ (विकारणाते। यथा, भागवते। २।१०।४५। "बायम् जवागः कवाः विकक्षः उदावृतः। विधिः साधारको यत्र सर्गाः प्राज्ञतविज्ञताः ।") वेल सं, स्री, (विलतमेव । सार्थे चाण्।) वीभक्ष-इस:। तदालमने, जि। यथा, — "चिद्व वीभस्यविद्यतं विद्यसं विततनाथा ॥" इति भ्रव्दरक्षावनी #

वेकामां, क्री, (विकामधा शैचलि । विकामि + च्यम् ।) समिनिष्रेषः । तत्प्रयायगुर्तौ । "वैकानाचेव विकानां नीचवसं कृवसक्तम्। गोगाव: सुदक्कतियां जीर्यवस्य गोनसः ॥ वजाभावे च विकालां रसदी माहिके सम्मृ। चयक्करविषक्षच पुष्टिएं सुरक्षायनम् ॥ विकालां वच्च शहकां वच्च वह सबी संक्रम्। तयाप्यभावे वच्चसा यात्रां वैकान्तसत्तमम् ॥ वचाकारतयेव प्रसद्धा करवाय सर्व्यरोगावाम्। यदिकालितं धत्ते तद्वेकान्तं नुधैरिदं कथितम् ॥" इति राजनिवेश्टः ।

"न्द्रजासारात् प्रथमसुहितो यस्तुतारः प्रराखाः। मचात् प्रशास्यच सहयशो वृश्विशुक्ताश्वाः। वक्र वेखर्यथ दक्दियोरस्य कमी: सुप्रका-वहक्ता अवस्ति प्रवासिती वर्षकं सः ॥

दव्यतकारकीस्तुभः॥ चकार्यः। यसु तारी नादः वर्षाक्रमः स गाभिक्तपन्तलाधारात् प्रथमसुर्यपाप्तचीत् पर प्रति व्याच्या वंद्वा बस्त तथाभूनो भवति। व्यवानकारं च यत सुर्यं चित्तं गतकीत् रोहन-समये नाविकाद्वादी यथाक्य वित् भवति। वरदिवीर्जनीर्नावामधास्त्रितसुग्रनानाचा वहः। तथा च नाचाहारीय ब्याक्य चित् नाइसाक्यः प्रतायभावतीलयः । तकात् पेखरीव्यापदात नादात् यवनप्रेरिती वर्धसम्बद्धी विश्वः सर्वेशां प्रवाण विषयो अवती वार्षः । परा प्रकानी दशापत्रका तु योशियामेव प्रकाची व तु कर्नेबा- विवयन्ती, स्त्री, पताका । इत्यामरः । रहाः। मिळपि बोध्यम्। इति तङ्गीका ।

विकार, सी. (विकारमेव: "राजाकातुकेति।" विकारतः, पूं, (विकार्य प्रशास विति तपसा विसनस् । वाक्।) वानप्रकाः। वधा । वानप्रकः वेखानवीरयदः। इति विकासधिवः ॥ (यर देशीभागवते। १। १६ । १७ । "वैकानचा ये सुनयो मिताशारा जितनतं तेश्व सञ्चाला संसारे जानकोश्व ग्रमळ-। वैक्षानवस्थेद्भिवर्षेश्व वैक्षानस्यनिकाः चि। यथा, प्राचुनाचे। १। "वेखानचं किमनया वतमाप्रदानात् व्यापाररोधि महनका निवेशितवाम् ॥") वीभक्षरचः। तदावन्यने भावश्रीविवादी, वि। विगुव्यं, क्री, (विगुव्यस्य भावः। विगुव्य + व्यव् ।) विगुश्तम्। विगुत्तक्य भावः। यथा,---"यात्रापवर्तते द्वयां विगुण्यात् प्राचकस्य च । तम खामी भवेद्कारी चिंवायां हिम्रतं दम: "

वेचचयां, क्षी, विचचयत्वम्। विचचयत्वः 🗃 रव्यर्थे व्याप्रकार्यन निव्यक्तस्म् ॥ (यः चाचित्रहरंगी।१। "धर्मार्थकासमोचिह वैचचर्यं कलासु च। वैचिनंत्र, की, विचित्रता । विचित्रका भाव 🕏 व्याप्रस्थिव निव्यक्तसिद्भृत (यथा, दार्के कर्मपूरे। २०। "देशिको वितनोति वाचकविधौ वाचकति-

देव लट्गुवावर्यनाथ क्रार्टी किं किंग वाग्-देवता 🛊

वेजनमः, युं, (विचायतेशस्त्रिति। ज चाधारे क्युट्। ततः कार्षे चाण्।) ऽ" मास:। तत्वयाय:। ऋतिमास: १। इत्यम (यथा, राजनरक्रियगम्।१।०४। "काष विजनने सास्त्रिया देवी दिवताचाणम् । निर्देशक्यान्वयत्रीरक्ट्ररं स्ववे सतम्।") वें खरी, खी, पुढुत्रत्यितककातवादकपवर्धः । विजयमाः,पुं, (वेजयमारे वाद्यवित। वार्यवाद्यव्।) रकप्राचाद:। इतामर:। इक्स्थाव:। इति मेहिनी ॥ ( यथा, मशाभारते । २ । २२।१६। "एव चीनो वे अयनो गुर्वे (गंतां तसा(इत: ! विनासुरान् पराचित्र जनात्पतिश्तकतु: ") शुष्टः। इति देमचनः।

वेजयन्तिकः, त्रि, (वेजः क्षेत्रस्थीतः। प्रीक्वादिन भ्यस्ति त्रम्। यदा, वैजयनया चरतीति । चर-लीति डक्।) पताकाषादी। रवसर: । वैक्यानाका, आही, (वैक्यमारे + आर्थि कन्।) जयनीवृष्य:। प्रताका। इत्यमर:। ( यथा,

"विद्येषं निधमभेतयोदयो-स्तारमञ्चलितिसम्बद्धाः। बीधगाम विधिमा विभिन्तिता रेम एव अधिविधालिका।"

रह्यदूभट: ।)

षायमत्थः। इति राजनिषेग्रः।

"संबारित चागुरवारयोगी घ्पे सस्त्वपेति वेजयली: ")

इति हेमचन्त्रः ॥ पञ्चवसंसयी चातुपर्यना-कश्चिता सावा। यथा,--

"उपग्रीयमान जन्नायन् वनिताश्तर्ययः। इति श्रीभागवते १० स्त्राचे १९ पाधायः।

बैबियः, पुं, अधवा । स तु जिनचक्रवर्शिविधेयः । इति डिमचन्द्र: ।

बैजयिकं, जि, (विजयस्य निमित्तं विजयिना ५ ।१। ३८। इति उभ्।) विजयसम्बन्धः इति सिद्धान्तकीसुदो ॥ (यथा, चरिपंग्रे ।२४२।३२। "र्सी प्रदेशसङ्गं कर्म वैज्यकं क्षतम्॥")

बे(बे) जिसं, स्ती, (वीजादुत्पद्मम्। वीच + ठक्।) शियुत्तेतम्। देतु:। इति नेदिनी॥ आसा। इति ग्रन्दमाना ।

्वी(वे) जिक्तः, ग्रं, खळोरक्करः । इति सेहिनी । वीज, ॥ समास्त्रान, चित्र (वीर्यसम्बन्धिन च जि।

यथा, मनी। २। २०। "ग्रामीं हों में नातक्रमं चौडमी श्रीविवननें।। वै(जनं साभिक्षेत्री दिजानामयकव्यत ॥") वैज्ञानिकः, वि, (विज्ञाने युक्तः । विज्ञान 🕂 "तत्र (मयुक्त:।"४।४। ६६। इति उक्।) निपुरा:।

इसमर: ३ वेश, अतम्।) दुराचार्तिययः। बचा,—

"ग्रसा धर्माध्वजो निर्त्य प्रकथन इवे स्कूरः। क्षेत्रप्रकानि च पापानि विकालं नाम तर्वतम्॥"

इति हानसासरे थक्त चनम् । वे(वे)कालबतिः, पुं, बाङ्गनाद्यभावात् अतज्ञका-चर्षः । इति भटाघरः ॥

वे(वे) इत्राज्य प्रतिकः:, पुं, (विद्याल प्रतिवेग चरतीति। विद्रावात्रत + उक्।) ऋषातपस्ती। तत्पर्याय:। श्व: । तस्मासंभाष्यत्वं यथा,--

"पाविकानी विकासियान् विकासिकान्

हितुवान् । ।३२ । 'वाक्ताश्वमाणि नार्थेयेत् ।" इति विवापुरायी १ अपि १० अध्याय: !

"यस्य धर्माध्वनो निर्म सुरध्वन इवे क्ट्रितः। प्रच्छतानि च मापानि वेदालं नाम तद्वतम्।" तथान् वेदावाद्यतिकः:। इति सङ्घेका 🛚

बे(बे) कालवती, [न्] युं, (वेकालवतमस्यस्त्रीति। इनि:।). भक्कतापस:। विकालतपखी। इति भावा । श्रेषा, कीर्से उपविभागे ५ व्यथाये । "इत्यागा चरितं तथ व्रतं रचित गच्छति। ष्यक्तिक्षी सिक्षवेद्रीन यो किल्लस्त्रप्रणीवित्। स जिल्लिन चरेहन (सर्थम्योगी च अयते ।

वा, वाज्ञतिनः पापाः सम्बद्धनिवाग्रकाः। यादपू . अ: पत्तान्त मापित्व कर्नेवाक्तका ततुषवाम् ।

पावकिनो विकासिसान् वासाचारांसायेव चा प्रकार मान्यातान् वाक्याचिकापि वार्षेयेतः" जयमोहनः। इति मेरिनी॥ व्यक्तिमञ्चलनः। विवः, पूं, वेखनीवी। वेखप्रव्यादक्पलयेन उना-रस्य कोपेन च निव्यक्तसिस्मृ। इति सिद्धानन-कौ सुदी। (थया, याच्चवस्को । १। १६१। "वैवाभिश्रक्षवाहुँ विगणिका गथरीचिवान्।") मालां विधरीचयनी यचरन् मकायन् वनम्।" विश्वनं, क्री, (वेकोरिसम्। वेशा-चित्रन् ) वेशा-मसम्। इत्यसरः । वेशासम्बन्धिन, चि । (यथा, भागवते। ११। ६०। ५৪। "मचा भाषापी पक्टा गां ख्या साथा हता तेन गान्। चार्क्षाक्षेत्रः क्षयं निर्मावेगावीश्व्ययेथा वनम् ॥") संयोग इति वा। विजय + "तस्य निमिक्तमिति।" विखयः, पुं, (विशोरमयनो निकारो वा। विख+ "विक्यादिन्धोरम्।" ६। ५। १६६। इ.स.म्। ) ष्ठपनयने विस्तुद्खः;। तत्त्र्यायः;। रान्भः २। इत्यसरः । (वेशः। यथा, मश्राभारते। ५। 6. 1 34 1

"भेरी खर्ज्जान वरे: शक्षा वेश विकास ने: ") वैकविक:, भि, (वैकवी वेश्वसद्भादनं शिकामस्य। वैश्वव + "ग्रिकाम्।" ॥ । ॥ । ५५ । इ.सि. उक्।) वेग्रहवादकः । तत्पर्यायः । वेग्रह्माः २ । एतः सर: ॥ वैश्वाक: ६। इति प्रश्टरतावली ॥

वैसवी, क्यी, (वेसो(वेशति:। वेशः + "विका(दिभी-३ व् । " ४ । ३ । ३ ६ ६ । इस्त्र व् । तसी की व् । ) वंश्रलीचना। इति राजनिषंग्टः । ﴿ वेग्रासन-त्थितो । यथा, सन् :। ३ । ३ ई ।

वैश्ववी धारयेष्ट्यरि सीहकच कमच्छुम्।") 🇝 (वे) इनजद्रतं, स्ती, (वेड्नलं विद्यालसम्बन्धि विकितः चि, (वीक्यवस्थि प्राच्यसस्य । वीक्या 🕂 "शिक्षम्।" १ (१। ५५ (इति उक्।) वीका-वादक:। इत्रमर:॥ (यथा, क्यासदित्वागरे। 4211421

"तच्छ्लाविक्रताशीः।पिक्रसिक्षाविकिकी ययी।")

वैद्युनं, क्री, गणस्य लोहनहत्त्वम्। तत्तु इस्ति-चाजनायं जीवस्यवंशहकव्। तत्पर्यायः। मोचम्र। इत्यसरः ॥ वैद्यातम् १। इति सरतः ॥ इन्यसापसः २ सर्वाभिसर्त्वा । इति विकासः - विग्रानः, पुं, (विग्राना कायति प्रश्रदायते इति। की 🕂 कः। ततः खार्थे अन्।) वेखवारकः। इति ग्रव्हरतावणी।

> वैग्राकीयः, चि, (वेग्राकस्यायमिति। "वेग्राकादिश्य-म्बर्गा" 8।२।१३८। इत्यस्य वार्तिकोक्या कृष्।) वेग्रासमन्त्रीय:। इति सिद्धान्तकोसुदी। वैययः, पु, (वैकोरपक्षस्रितः। वैश्वानेष्यण्।) एषु: । स तु सः वंत्रीयपत्रमराजः । यथा, --"चारिराजः एषुर्वेषयो मान्वाता यौवनात्रकः।"

> रति जटाघर: 1 वैलंखिक:, चि, (वीलंबो न्ह्रगपच्यादिवन्वनोपाय-क्तेन चरतीति। विसंस + "चर्ति।" १।१। ८। इति उक्। ) मौद्यविद्येताः तत्पर्यायः। कौटिकः २ मांसिकः ३। इत्यमरः ॥ कौट-किक: 8। इति श्रन्दरक्षावकी । स्टापक्सादिवन्ध-गोपायो बीलंबः तेन चरतीति वैतंसिकः । इति भरतः । (यथा, मदाभारते । ६ । ६६ । ६६ ।

"दमान प्रामुनकान्। जन् च नित वेलं सिकी यथा। एतक्पमधमीखा भूतेत हि विकिंसता ।") वैसनिक:, चि, (पेननेन जीवतीति। वैसन+ "वेलवादिभ्योः जीविता" **। । । । १२ । र**।त ठन्।) बेतनसुग्रसः। ततुपर्यायः सतक, २ भ्तिसक् इ कम्नेकर: ४। रह्मर: ॥ ( यचा, उपदेशप्रतं । १०।

"बीरो वैतिनकः सन्बिराटनगरीधितः कुमा-रीखाम्।

वर्त्तीवताच्युत्र च्याचीत् अचेदवस्योचितां वृत्तिम्॥")

वितरिषाः, १ को, मरकधिन्धः। रख्मरः॥ "विन-बैतरकी, रेखन दानेन तीर्यत वैतरकी। व्यः विश्वादीय क्यों वेतरशिषा। चटविपटिवाटी-वैतरग्यविशुक्तीरिति इकामीय दन:। तती-र्थि पाच्छोकाशीत वा ईप्। विवर्त तरगं वितर्कं तक्कामकीति वेतरकीतान्यो। (वत-रकी विद्वर्थे प्रतावे भवा वैतरकी सर्ग। वितर्शिविनीका तरणमून्येत्रर्थः सार्थे यो वैतरणी सके । सिन्धुनंदी।

'नारका जन्तवः प्रेता नदी वैतरकी क्यूता ।' इति जिकासम् ॥"

इति भरतः । 🛡 । या गदी दुर्गेन्या सप्तजनाः सक्तादेशा व्यक्तिकेश्वरक्तपरिपूर्वा यसद्वार वर्भवे । यथा,----

"नदी वैतरकी नाम दुर्गन्या रुधिरान्छा। उषातीया मदावेगा चास्यके प्रतर्श्वियो ॥" इति प्राथिक्षक्षिक्षभूत्यमद्भिवचगम् ॥॥॥ चस्र उत्पत्तर्यया,---

मार्कक्षम उवाच।

"ततो बचादयो दंदा: सर्वे ते प्रक्ररान्तिकम्। गला इरं चंत्रसङ्कः, सांसामा योगमायया ॥ ग्रवेषरीव्य भूतेग्रमाचावाना क्रिसदाः। वाष्यद्रसिंदुराधर्यामवलयाच मायया । यदा समाध्यकद्वाच्याम् सन्धार्थित्सकेनः। तदा सञ्चाशिरी चिमा बाब्याकी अलधाइके # जीका जोकस्य निकटे अक्षधाराक्रयो गिरि:। पुष्करदीपष्टश्रसास्त्रीयसागरपश्चिम । स तु सर्जप्रसायान सेरपर्वतस्तिमः। तसिन् विन्यस्तवान् वाच्यान् न धर्गं चम देशितु: 1

विदीर्शक्तेस्त वाच्योचेभेयमध्योरभवदृहतम्। ते वाच्याः पर्वतं भिष्या विविश्वसीयसागरम् ॥ यागरोर्धा यश्रीतु ताझ स्त्राम खरानति। ततस्तु चागरं मध्ये भित्वा वाच्याः समागताः ॥ तीयवै: प्राममवा वेलां खार्चमात्राहिमेद ताम् । विभिद्य वेलां ते पास्याः पुष्करद्वीपमध्याः। । नदी वितरकी भूत्वा पूर्वचागरगाभवन्। जलधारस्य वेगेन संसम्बिसाम्स्य च 🛊 व्यवाध्य सीम्यती विश्विदास्यासी नाभिद्रम्

चितिम्। मदाव्यवाकुता एव्यी विदीशी खाद्र चेन्द्रिः

भ्यवनगाञ्चति वास्यं सीर्थेष साम्बोरभवद्वटात्। प्रानेकरेक ते वोद्रमसमर्थेन सीतकी: । निमें विदारित: सीरसी जलधारी महागिरि:। विभिन्न पर्वतं प्रभौवीचाक्ते सागरं ययुः । वैवस्वनपुरद्वारे योजनस्यविकासा। ष्यदापि तिष्ठव्यप्रता इरलीतकसम्भवा । भिक्षा वेलां तल: एक्बी विभिद्याम् नर्ष्ट्रिकीम्। च अनुवे न र सो नाचा पूर्व सागर मामिनी स् नानायानविसानन न दौर्या स्वन्दनेन च। नर्भं प्रकासातुनदीनप्रतोधाविभीषणाः दु:खिन नां तु प्रचिवी विभक्तिं सहताधुना । महा चोर्द्व गते वी व्ये वि चिप्रान्त नभचरान् । नन्या उपरि नो यान्ति देवा आप भवाहर। यमदारं समाद्रख योजनद्वयविस्ता। निकं वहित संपूर्यों भीवयन्ती जगन्नयम् ॥"

इति कामिकापुराये १० व्याधाय: ॥ 🗰 ॥ व्यावन्त्रत्व वितरभीगवीदानं यथा,— "च्यासत्तरुखना देया गी' सवन्सा च्यूर्ववन्। तदभावे च गौरेका नहको द्वारणाय वे । तराय दिन प्रकोति हातुं वैतरकी चाम्। शक्ती व्योव्यक्तरा द्वा वयो द्वान्टनस्य

पूर्व्यवस्त्रीमध्यक्राहिना। यात्र करतस्य चेति अवस्ता-इकाइग्राहिशीय वैतरकीशानाचार:। इति शुद्धितस्वम् ॥ 🐞 ॥ वैतरकीग्रीदानावन्तरं प्राचनामन्त्री यथा,---

"य सदारे सदाधोरे सप्ता वैतरकी नदी। इति तत्प्रयोगः ॥ चन्चत् सुन्द्रभृष्ट् त्रद्यम् ॥ पित्रकचा। यथा, —

"व्ययक्वानवीयक्यानः मितरो बच्चयः स्मृताः। व्यक्तिस्वात्ता विश्वेषदी दिशा तेवां चवस्त्रितः। तिभ्यः साधा सता जन्नी मेनां वैतरवीं तथा।"

र्तत की मेर्गे १३ व्यध्याय: । \* । ( कतिकृदेशसा-नदीविशेष:। यथा, सन्दा-

भारते। इ। ९१४। ४। "एते कलिङ्काः कौक्तेय। यत्र वैतरकी गदी। यश्यमत धन्मीरिप देवाक्र्यमेळ वे ॥") वैतशः, पुं, (वेतस एव। स्वार्थे व्यक्त्।) व्यव्या-वैत्रयः। इति चटाधरः॥ (पुंसानगनम्।

शिचहत्वम्। इति निषाटुः। १। २८ ॥ यथा, भराबेदे । १० । ६५ । ८।

"हिवा नक्तं ऋषिता वेतसेन।" "वैतसेव प्रेयो वैतस इति पुंसाजगवसीत पुंचाननेन श्रथिता निवल्लम्। १। ए। माजिता भवति।" इति तद्वाची सावगः। # ॥ वैत्रवस्त्रायमिति। तसीदमिति स्वव्। वेतव-सम्बन्धिम, वि। यथा, रघु: । ३ । ३४ । "बाला संरचितः सुक्षीष्ट तिमायित वैत-

सीम्॥")

वैतानिक:, पुं, (विताने भव:। वितान + ठक्।) श्रीतहोस:। यथा,--

"मरणादेव कर्मदां संयोगी यस्य वासिना। हाश्वाहर्द्वमग्रीचं खाद्यस वैनानिकी विधि: "" इति शुडितालम् ॥

वितानसम्बन्धीये, चि । वितानग्रन्दान् प्याक-प्रतायेन निव्यक्तरेतत्॥ (यशादिकार्यकारी। ययाच भागवते। १०। ४० (५) "क्याच विद्या केचितृ स्वां वे वैतानिका

यजनी विसर्तेर्यज्ञीर्गानाक्ष्पामशाख्या।") षेतालिकः, पुं, (विविधेन तालेन चरसीति। विताल + ठक्।) बोधकर:। इत्यमर:॥ है निग्राक्ते बोधकारके। विविधी मङ्गलगीति-वाद्यारिशतस्त्रावणस्यः तेन व्यवद्यस्ति वेता-लिका: एवे काहिति धिवक:। त्रिग्रामां निवे-इयनो ये कृषं बोधयांना जागर्याना ते बोध-कराः ऋकुष्ट इति टः । इति अरतः ॥ (यथा, शिशुपालवधे। ५ । 📢 🕽 ।

"वैतालिकाः स्मृटपरप्रकटार्थस्र के-भौगावनी: कनागरीयवसरेष्ठ पेतृ: "")

खेड्टिनाल:। यथा,---"वैनालिकः: पुमान् खेडिनाखे बोधकरे चिद्यः" इति मेदिनी ।

डिमचन्द्रे तु पाठान्तरं यथा, — "वैनालिक: ख्राह्मताचे मङ्गलपाटकेश्वा च ॥" वितालसम्बन्धिन, चि 🛚

वैज्ञकः, जि, वैज्ञसम्बन्धौ। वैत्रश्रम्कात् कार्यप्रस्थिन निवाज्ञ(सदम् ॥

ताचा तर्तो इदान्येतां क्रध्यां चैतरकीचा ज्ञास्।" विवक्तयः, त्रि, वे वसमन्धीयः । वे वश्रस्दात् व्यीय प्रकायेन गिव्यक्रमेतन् ।

> वेदः, त्रि, पश्छितसम्बन्धी । विच्छन्दातृ याप्रस्रयेग निष्यन्नमेतन् 🛭

> वैदर्भः क्री, (विदर्भस्य भावः। खन्।) विदर्भः लम्। यथा। वेदम्बम्मि वेदम्भौ। इति भर्त-द्विष्ट्रपन्नोष:॥ (यथा, न्वाचित्वदर्पेगी।३।

> "वास्वीदम्भप्रधानेश्रप रस श्वाच जीवितम्॥") वैदरधी, क्ली (विद्राधर्सीयमिति । विद्राध 🕂 व्यवा ।

क्तियां डीप।) भङ्गि:। यथा,---"इसं मिष्ण वैद्या भङ्जियोभविमी लिका॥" इति चिकाकशियः ॥

( यथा, कचासरिसागरे। २०। १०६। "घाचा वेरूप्याननैगयवेदन्धी र्प्यातामिय।") वेदाधं।, क्री, (विदाध + व्याण्।) विदाधस्य भाषः। विद्राधभाग्दात् व्याप्रव्ययेन निष्यमः-भेतत्॥ (षथा, क्यासरिक्षामरे । १ । १२ । "वेदम्बाखातिलोभाय भम नैवायसुद्यमः ॥") वेदमं, क्री, वाक्यवक्रलम्। इति मेदिनी । विदर्भ-सम्बन्धिन, जि 🛊

वैदर्भ:, पुं. (विदर्भी निवासी) अधिति। विदर्भे 🕂 खन्।) विदर्भदेशीयराजः। (यथा, रहुः।

> "मेने यथा तक जन: समेती वैद्रभेमायनुमणं यहिश्रम् ॥")

इमयन्तीपिता भीमसेन:। विकामीपिता भीय-क्ष । वाक्यविक्रमा । इति धरिकः वेदभी, की, बाकारीतिमेद:। इति मेदिनी । यया, रीतिमाद्य। "पदसंचटना रीतिरङ्गसंस्था विशेषवत्। उपकर्नी रसाही नो----रसादीनामणीत् प्रन्दार्थप्रदीरसः काष्यसाता-भूतानाम् । "——सा पुत्रः स्थाचतुर्विधा। वेदभौ चाय गीड़ी च पाचाली लाटिका

वारीति:।तत्र। "साध्यं यज्ञ केवेथे रचना जलितास्मिका। षाष्ट्रीतरकपष्टितवां वैदशीं शैतिरिकाते।" यथा। धानक्रमङ्गलस्य इत्यादि। सहदस्याद्य। "चनमलीकसमस्ता युक्ता दश्रमिगुं बीच वैदर्भी। वर्गोदिनीयवसुका खरूपप्रायाच्यराच सुवि-धेया ।

तथा।"

चात्र दश्रमुकाक्तकातीलाः भ्रीधादयः। "जीजः प्रकाशके वंशेंकंक चाइसरः पुनः। समाधबहुका मोणी----।" यथा। चच्छुजेकारि। पुरसीत्रमध्याष्ट्र। वसुनरसमासयुक्ता सुमदाप्राकाचरा च गौडीया ।

रौतिरनुप्रासम्बद्धमपरतन्त्रा स्तोभवाक्या च ॥" ---- वर्गी; ग्रेषी: पुनर्दयी: । समस्तपचनपदी वन्धः पाचालिका मता ॥" द्वयोवेंदर्भीगीचो:। यथा,---

"मधुरया मधुबोधिनमाधवी-मधुच ऋ हि समे धित मेधया । मध्वराक्रनया सङ्बन्धर-ध्वनिस्ता निस्ताचरसुष्मग्रे॥" 🛊 ॥

भोजस्याचा "समस्यप्रवपदामोजः,कान्तिसमन्विताम्। मभूरां सुक्रमाराच पाचालीं कवधी विदु: ॥" "बाटी तुरीति में दभी पाचा खोरनारा खिता ॥"

"अवसुर्वात सुद्राभद्भनः पश्चिमीमा-शृद्धांगरिवनालीबालमन्द्र पुरुषा । १८ . विरक्षविधुरको बहुन्द्रवन्धुर्वि भिन्द्रम् कुपिनकपिकपीक्षको इताक्षक्रमां वि 🕫 किचिद्य है। "म्बदुपदसमाससुभगा युक्तवियोने चातिभूविदा। उचित्रविशेषसपूरितवसुन्धासा भवेसाटी।" वाम्ये लाचु:।

"मौद्री कमरनमा खात् वेदभी कलिता कमान्। पाचाली सिम्भावित लाटी तु ऋहुभि: परे: " क्रांचतु बक्राधीचित्राहम्बद्धा वचनाहयः। वक्रादीळार्द्रश्रन्दादाच्यप्रवन्धी वचनादीक्षादि-भ्रव्हादृष्ट्रशिवर्थी। तत्र वृक्षीचित्रशह्ययाः सत्यायसार्थेवाका दक्षादि। व्यव वाव्यस्य

को प्राचयञ्चकति। प्रति । स्वीति । स्वी

"वै दभी विश्वलासुरागकतमा सीभाव्यभना-स्थित-

की गोचक ग्रामक्रमी निकार निर्वत्त व्यक्त में: । कि चास्माक गरेक मृसुमामा संभूतये कथके इंदिका वर्षाप्याहित ग्राची विकासिता ग्री खंच: ॥ इति उत्तर नैष्ये १५ वर्ष: ॥

विकाशी। यथा,—

"वैदर्भाः सतु सन्देशं विश्वन्य यहनन्दनः।
प्रयस्य पाणिना पाणि प्रचन् दिनस्वनीत ॥"

इति श्रीभागवते १० खान्ते ५६ खाध्यायः॥
वैदर्ल, ज्ञी, भिन्तुकस्य म्हस्यादिपानम्। यथा,

"पात्रम् दारवातापृष्टस्याव्यपि वेद्वम्॥"

इति जटाधरः॥

वैंदल:, पुं, (विद्नी दालिक्सकातृ जातः । विद्रत + व्यवा ।) पिथकः । यथा,---

"प्पीर्यूप: विद्यत: स्वाहेरली विद्यतीर्थय च।" इति प्रस्टचित्रका ।

विह्लो हालिस्त्रज्ञिसितिप्रको वैह्लः। तहु-गुकाः।

"वेंदता गुरवो मच्या विद्यासस्यमाननाः॥"

द्वि शुर्वा नया (व्यानस्था) ।

विदिकः, पुं, (विदं जानातीति। वेद+ठण्।) वेदक्रभाषायाः। विदोत्ती, जि । यथा, तलसारे। "वेदिको तास्मिकी सम्बा यथातुक्रमयोगतः॥" वेदिको, जि, विद्धाया चहूरभवे नगरम्। इति सिद्धालाकी सुदी॥

भेडुकां, क्रॉं), (विद्वाः क्रमी भावी वा । विश्वस् + स्थान्।) विद्वा भावः। विश्वस्थान्दात् काः-प्रश्येन विस्तासिदम् ॥ (स्थाः, राजतरिक्र-स्याम्।१।१२।

"पाटवं दुष्टवेदुष्यतीश्रा सुत्रनभारती ॥")
चेदूर्यं, क्री, (विदूरात् प्रभवतीता। विदूर+
"विदूरात् ष्याः।" ॥। ३। प्ष। दित ष्याः।)
माणिविष्यः। सत् स्रक्षणपीत्वर्यः। सास्सुनीया
दति स्विक्षी भाषा। यास्य देवता केतुः।
सत्यर्थायः। वात्तवायणम् २। इति देमचन्तः॥
केतुरसम् ३ केतवम् ॥ प्राष्ट्रप्यम् ५ स्वर्यः
रोष्टम् ६ खराव्याक्रुरसम् ० विदूरसम् प्रविद्रसम् ६। स्वर्यः सुरक्षम् ० विदूरसम् ६। स्वर्यः सुरक्षम् । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः सुरक्षम् । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्यः । स्वर्यः स्वर्यः । स्वर्

"सुक्ताविद्वमवक्षेत्रवेट्यंस्कटिकादिकम् । मिक्दवं वरं श्रीतं कवायं स्वादु वेखनम् । चाचुत्र्यं धारणात्त्रच पापालच्यीविनाशनम् ॥" इति राजवक्षभः ॥ ॥॥

त च्हायनच्यां यया,—

"यर्तं विश्वपना प्रकोशनवचा सायूरक व्यक्तिया भाजिति व्यक्तिक विश्वपद्या क्ये विश्वा च्यायया।

यहाचं गुरुतां दधाति नितरां खिन्धन्तु दोषोधितं वैदूर्यं विश्वदं वदन्ति सुधियः खण्डण तच्छी-भनम् ॥"

नम् कुनचर्यं यथा,—
"विष्टायं न्यक्तिमाभं नम्र क्याच स्वतम्। स्वासं प्रकं क्यां वेटूर्यं टूरता नवत्।" तत्त्रशिचा यथा,—
"एटं यहात्रमा साष्ट्रं स्वक्रायां निकासस्ति।

स्फुटं प्रदर्भे यदेनदेंदूर्थे जात्रस्चते ॥<sup>११</sup> दति राजनिर्धेस्टः ॥ ● ॥

ख्रत उवाच।

"वेद्र्यंपुच्चरागाणां कर्केतभीश्रके वदे।

परीचां वस्ता प्रोक्तां वासेन क्यितां दिव ॥

कत्यान्तकालस्तितास्त्रराश्चिविद्र्यंस्त्रसम्मनेकवर्णः

श्रोभाभिरामं तुनिवर्णवीसम् ॥

खावदूरे वेद्र्यंस्य गिरक्तुक्ररोधसः।

कामभूतिकसीमानमन् तस्याकरोऽभवत् ॥

तस्य नाद्यस्त्यादाहकरः सम्हागुकः।

समृदुत्तरिनो जोकं लोकजयविभूषयः । तस्यैव दानवपतिर्धनदातुकःप-प्राष्ट्रपयोद्दबर्दाशतत्तात्रकःपाः । वैदूर्यरक्षमणयो विविधावभाषा स्वसात् स्मृतिकृतियका दव समभूषः ।

पनारामस्पादाय मणिवना (च ये चिता । चर्ळासान् वर्णशीमाभितेषू संमन्तमक्ति ॥ तथा प्रधानं शिखिककार्णानं यहा भवेदेखदक्तप्रकाशम् । चाषायपचप्रतिमस्यो ये

न ते प्रयस्ता सविद्यास्ति विक्षः ॥
गुक्रवान् वेट्र्यंभणियों जयति खामिनं घरभागः।
होषेयुँको दोषेक्षसाद्यतात् परीचेत ॥
गिर्वाचित्रप्रयानौ काचस्तिवाच भूमिनिर्मितः।

वैदूर्णमधीरेते विचालयः चतिभाः धन्ति । जिल्ह्याभावात् काचं जञ्ज भावाच्हेश्रुपाचनं

गिरिकाचमरीसिखात् स्माटकं वर्धोच्युकालनः ॥ यदिकानीकस्म महागुगस्य सुवयोवंस्थाकांकातस्य सत्यम् । सदेव वेषूर्यसयोः प्रदिष्टं प्रक्षयोकापितगौरवस्य ॥ जातसा सर्वेशिय मग्रेस्त याहग्-विकातयः सन्ति समानवर्णाः। तथापि नानाकरकानुमेय-भैद्यकार; परम; प्रदिष्ठ; ॥ सुखोपलक्षस सदा विचार्थी स्रायं प्रभेदी विदुषा नरेगा। संइप्रमेदी लघुना स्ट्रलं विचातिलिक्षं खलु सार्वे जन्मम् ॥ क्षात्राक्षण्ये: प्रयुव्यमानाः प्रतिबद्धाः प्रतिचन्त्रियाप्रयोगेः । गुगदीवसस्द्रवं जभन अखयोश्यां नारमः कामैव भिनाः ॥ क्रमण्यः समतीतवर्तमानाः प्रतिबद्धा समिवन्धकेन यत्रात्। यह नाम भवन्ति दोवद्वीना मध्यः यज्यसाञ्चलः कल्यम् ॥

भावरान् समनीतानासृद्येसीरनिवधी।
म्ब्स्मितम्बानास्तु न सर्वेत्र महीत्वे॥
सुववीं सनुना यस्तु प्रोक्तः घोडप्रसावकः।
तस्य ममिनिमी मागः संज्ञारूपं करिष्यति॥
प्राण्यतुमीयमानी माघकः पष्टक्षणकः।
पनस्य द्रासी भागी घर्षः परिकीर्ततः॥
इति सानविधः प्रोक्ती रतानां म्ल्यान्यये॥
इति सानविधः प्रोक्ती रतानां म्ल्यान्यये॥
इति सानविधः प्रोक्ती रतानां म्ल्यान्यये॥
स्ति सानविधः वेदूर्यपरीचा ०३ ष्रधायः॥ ॥॥
स्वयःषः।

"सित्य घ्लासक्षाण्यभीषन्त्रण्यस्तं भवेन्। वेदूर्णं नाम तदतं रत्नविद्धिष्टाकृतम् ॥ यस्रणित्यविट्यूदणातिमेदास्तुर्विधम्। सित्नवैतो भवेद्यः सितारक्तस्त वाकुणः॥ पीतानीकस्तु वेद्धाः स्थान् नीक एव दि सूदतः।" स्था गुखाः।

"मार्ज्यात्मयनप्रखां रचीनप्रतिमां हि वा। कालितां निर्मितां यञ्जं विद्धां देवभूषणम् ॥ स्तारं घनमत्वच्हं कालितां खञ्जमेव च। विद्धांखां समाख्याता एते पच महागुणाः॥" तद्यथा,—

"उद्शिर्मित दीप्तिं योश्ती सुतार इति मद्यते।
प्रमायताक्यं गुरु यन् घनमित्यभिधीयते।
कलकुद्धिष्ठीनं तद्याक्क्षिति की कितम्।
कलामुद्रं कलाकारक्षक्ली यम द्वाप्यते।
कलिलं नाम तदामः चर्च्यम्पत्तिकारकम्।
विश्विष्ठान्नुत्ते वेद्व्यं यक्कमित्यभिधीयते। ॥ ॥
कर्करं कर्कप्रं भाषः कलको देश प्रद्याप।
एते पक्ष मञ्चादीया वेद्व्यां वास्तिहरीत्ताः।
प्रक्रियक्तिययम् प्रस्थाति च कर्करम्।
सार्थेशिष च यक्तज्ञीयं कर्कप्रं वन्तुनाप्रमम्।
भिज्ञान्तिकारक्षायः स क्रुयात् सुक्षसंच-

वित्रहवर्णो यस्याङ्के कलङ्कः स्वयकार्कः । सर्वादम्भ द्वाभाति देशो हेस्विनाध्यनः ॥ जयित यदि सुवर्णे खाग्रहीनो यदा वा बहुविश्वमण्डारी भूपतिस्वा यतिस्वा । दश्दिप धृतदोशं चातु वैदूर्णरकं प्रतिश्रतपत्तकरूप: पातमेथाखदश्यम् ॥" दति श्रुत्तिकत्वत्रत्तरो वैदूर्णपरीचा ॥

बन्त गर्डपुराखन् ।

विदेशस्य प्रवासित । विदेश - बन् ।) निमिराजपुत्तः । बस्योत्यत्तियेषा । ब्राप्तस्य तस्य
भूसनः धरीरमराजनभीरवस्ते सुनयः बरस्यां
ममन्युः । तत्र च कुमारो जन्ने । जनवाज्जनकयं जां चासाववाप । ब्राभू हिदेशिस्य पितित्
विदेशः । मचनाज्जिधिरभूत्तस्योदावसः पृत्रोरभवत् । इति विद्यपुराये । ब्रांग्रे विभियंग्रकथनं नाम ५ ब्राप्यायः ॥ तस्य विदेशवासकार्यां निमिग्नस्ये वर्थम् ॥ (वर्णम्हरणातिविदेशः । स तु विद्यात् वाक्षस्यां चातः । यथा,

सतः । १०। ११।
विद्यान्तासविद्येष्टी राजविद्याक्षणास्ती ॥")
विदेष्टकः, एं, (विदेष्ट एव । खार्च जन् ।) विद्यान् ।
द्यानदः ॥ जूबात् विद्यास्तः । इति मेदिनी ॥
(विद्याद्याक्षण्यां जाती वर्षमक्षरविद्याः ।
स्वाः सवः । १०। १६।

यणा, मतु:। १०। १६। "वैदेशकेन लम्बद्धास्त्मनो वेस उच्यते॥" जास्त्रान्तःपुररच्चसं कार्यम्। यणा, तत्रीव। १०। १०।

"नेदेशकानां क्यीकार्यं सामधानां विवक्-पथः ॥")

वैदेखिकः, पुं, वश्यकः। रक्षमरटीकाखारसुन्दरी॥
(वर्णसङ्करविश्रेषः। यथा, मतः। १०। ३६।
"वैदेखिताहन्यमेदी विषयां मप्रतिषयी॥")
वैदेखी, की. (विदेखेत मवा विदेखस्यापत्यं की
वा। विदेखं + क्षाकः। दीप्।) रोचना।
सीता। (यथा, रष्ठः। १०। २०।
"रामीर्था स्व विदेखा वने वर्णम वर्णमार सातुनः प्रामीः विदेखाः को वर्णमा वर्षमार सातुनः प्रामीः वर्षमा वर्णमार सातुनः प्रामीः वर्षमा वर्षमा

"वैदेशि । याशि कत्तसीद्भवधभीपत्नीं तस्याः पुरः कथय पूर्णकथाः समस्याः । एटापि मा वद पयीनिधिनत्वनं मे सेयं पुनशुकुकितामृणिष्ठः कक्षत्रम् ॥

द्युद्धः॥)
विविक्षती। पिपाली। इति मेहिनी॥ (वेदंधप्रक्री। यथा, मद्धः। १०। ६०।
"आदिक्षिकी निवादेन वेदेह्यामेव नायते॥"
विदेश्वदेशीत्पत्रसानि च। यथा, मङ्गाभारते।
१।६५। २६। "देवातिथिः खतु वेदेशीसुपवेमे सम्माही नाम तस्त्रामस्य अञ्चे आहिको
नाम॥")

बदाः, गुं, (विद्यां वेहिति। विद्या + "तह्धीतं तहेह।" १। १। १६। इति स्वव् ।) प्रक्रितः। यथा। कात्यायनः। "नाविद्यानान्तु वैद्योन हेर्यं विद्याद्यनं कवित्। समिद्याधिकानान्तु हेर्यं विद्याद्यनं कवित्। विशेन विदुवा। इति दायतस्यम् । वासकत्यः। इति प्रस्तिका । सायुर्सेदवेता। व चासकः जातिकित्वात्वित्वा । तत्यकायः। दोगहारी २ सगदक्षारः ३ भिषक् ४ चिकित्वकः । इत्यारमस्ती । सद्या ६ विश्वः ० विद्वान् य्यायुर्सेदी ८। इति राजनिषेत्वः । य चतुर्निष्यः । रोगहरः १ विषक्षरः २ प्रकाहरः ३ क्ष्याहरः ३। इति महाभारते राजधकाः । बास्रोतात्त्रयेथा,—

"वैद्योदिकानेक्समारेश जातक विश्वयोवित । वेद्यवीर्येश स्वायां वसूत्रकेक्षेत्रो जनाः ॥ तं च यासगुरकाक सक्तीविधपराययाः । तेस्यक जाताः स्वायां तं वालयाक्ष्यो स्वि॥ श्रीनक उवाक ।

कथं वाश्वयमकारम् स्वयंपुत्रोश्चिनीसृतः। आश्वी केन विपाकेन वीर्याधानं चकार सः। सौसिरवाच।

गच्छली लीथेयाचार्य वास्त्रभी कुरनन्दन ।
दर्भ कास्त्रभी काला: पुष्पीयाने मनीहरे ।
तया निवारितो यवात् नजेन नजनान् सुर: ।
कातीव सुन्दरी हृद्दा वीर्याधानं चकार यः ।
हतं तवाण गर्भ वा पुष्पोद्याने मनीरमे ।
खदी नमून पुष्पच तप्तकाचनयित्रभः ।
खपुष्ठा खामिनो गेष्टं जगाम बीड्ता तदा ।
खामिनं कथयाभास यकाहिनाहिनाहिन ।
विप्रो रोवंश्व तवाण तच्च पुष्पं स्वकामिनीम् ।
सरिद्वभूव योगेन वा च गोदावरी स्वामा ॥
पुष्पं चिकिसाधाच्यच ख्वं स द्विनन्दनः ॥
विप्रच च्योतिर्यक्ति वस्त्रभ्य विरम्तरम् ।
वेद्धमीयरिवासी वस्त्र ग्रावकी स्व ॥
देदधमीयरिवासी वस्त्र ग्रावकी स्व ॥
देदधमीयरिवासी वस्त्र ग्रावकी स्व ॥
देदधमीयरिवासी वस्त्र ग्रावकी स्व ॥
देवसीयरिवासी वस्त्र ग्रावकी स्व ॥
देवसीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीयरिवासीय

गरकभीगाना वैद्याच्या यथा,—
"यः करीयपद्यार देवताचा गयोधंनम्।
पातियावा खप्रवान् दश्च पृत्रीन् दश्चापरान्।
खयं याति च सूमान्यं घूमध्यान्तरम्।
सूमक्तिष्टो धूमभोगी वसंत्रत्र चतुर्यंगम्।
ततो नावाविधाः प्राच्चातयः क्रमिचातयः।
ततो नावाविधाः प्राच्चातयः क्रमिचातयः।
सतो नावाविधाः प्रच्चातयः सतो नरः।
भाष्यादिनो वेग्रदीनः श्वरो व्याधिसंग्रतः।
ततो जवनस्वी च त्राच्यावे ग्राचकत्तः।
विभो देवद्योपचीवी वैद्याचीवी चिकित्सकः।
विभो देवद्योपचीवी वैद्याचीवी चिकित्सकः।
विभो देवद्योपचीवी वैद्याचीवी चिकित्सकः।
विभो देवद्योपचीवी वैद्याचीवी चिकित्सकः।

"कार्याको हादियापारी रसादिविक्रयी चयः। स्थाति नामवेश्च नामे वेश्वित एव च। स्थेत् स्लोममानाम् तस्व नामर्थाप्तः। स्थेत् स्थाममानाम् तस्व नामर्थाप्तः। स्थोपस्य कर्मकारस्य रङ्गकारस्यतः स्थिः।" रित मस्यविध्ये प्रकृतिस्तस्थे २० सम्यायः।॥। "परं पारं गती यः खादराष्ट्री तु चिकित्सिते । खनाष्टार्थः च वैदाः खाहर्मासा च क्रजो-

प्राकातामाः च विज्ञीयो वचनं तस्य भूसणः।
राजन् राज्ञा सदा कार्यं यथा कार्यं एयम्-

दित मात्स्य १ प्ट खाधायः ॥ ॥ ॥ सामान्य वेद्या व प्रमान्य वेद्या व प्रमान्य व

स्य विश्वस्य कर्म साह ।

"याधिकास्वपरिज्ञानं वेदनायास्य नियहः ।

रतदेशस्य वेदातं न वेशः प्रस्तरायुषः ॥"

सस्यायस्यः । याधिः सन्यक् परिच्यः । यथाद्यान्तिकर्यं वेदास्य कर्मः । न तु वेदाः सायुषः

प्रस्तिक्यः । स्वपर्र त्वेतं व्याच्यते । साधिकास्यपरिच्यः । वेदनायाः प्रान्तिकरस्यः ।

रतदेव वेदास्य वेदातं न किन्तु वेदा सायुषः

प्रस्तिवर्षः ॥ ॥ ॥

षासीय: व्यवसाराचतुर: ॥ 🗰 ॥

स्य वैद्यानयनदूतस्य कत्त्रास्य न्यास्य ।

"यस्थितस्य कमानेतुं याति दूतः च कत्यते ।

च च वाढक् वस्य चितस्याद्यम्य (नगद्यते ॥

दूताः स्वातयोश्यक्षाः पटवो निस्तेनास्याः ।

स्वातयोश्यक्षाक्ष्याः पटवो निस्तेनास्याः ॥

स्वातयः स्वेटास्य स्वीविद्याः स्वयः ।

भिष्ठां वसवे प्राप्ता रोभौ पाष्णास्योश्याः ।

स्वातयः रोगिसमानव स्थिता ॥

"यस्यो प्रायमवद्याति सा ॥।

"यस्यो प्रायमवद्याति सा ॥।

"

संश्विता ।"\*।

व्याक्षानाय दूतका गच्छती रोगिकः कते।

म अस कीन्यप्रकृतप्रदीप्तन्त सुखावक्षम्॥"

प्रदीप्तमानः। दूती रोगी च रिक्तक्को वैदां

म प्रयोत्। तथा च।

"रिक्तक्को न प्रयोत् राक्षानं भिवनं गुरुम्।"

व्या काष्ट्रान्दिं। प्रादुर्भावः। तनादी अक्षा

प्रादुर्भावः।

"विधातायर्ज्ञकात्रसमायुर्जेदं प्रकाश्यग्।॥"

स्वनाका चेकितं चक्रे तक्ष्यांक्रमयोव्यनुम् ॥ः।

ततः प्रकापति दक्षं दक्षं सक्षवक्षेत्रस् ॥ "।

विधिवीरिक्षः साक्षमायुर्भेदस्पादिश्रत्॥"।।



# शब्दवालपदुम:।

#### चर्चात

एतद्वेषस्यमभ्याकेषाभेषभ्यास्त्रस्यक्षाताकारादिवर्णक्रमविन्यस्वष्रस्य-तिक्किनागार्थ-पर्थाय-प्रमाण-प्रयोग-धातु-तदन्यन्याभिधेय-स्वित-तत्त्रस्यस्त्रभक्कोत्यित-वेद-वेदाक्क-वेदाक्त-न्याय-पुराचेतिदास-सङ्गीत-भिन्य-स्वपकारभास्त्र-च्योतिष-तत्त्वास्त्रान-कायासद्वार-व्यव्यःप्रस्ति-नाश-स्वस्त्रोदार्य-द्रस्यगुष-रोगनिदानौयध-स्तत्युक्तव्यवस्त्रादिसंयुक्त-सर्वदर्भनमतासुसार-संक्रताभिधानग्रन्यः।

## स्यार-राजा-राधाकान्तदेव-वाहादुरेग

विर्चितः ।

200000

षाणि निमतातुसारि-प्रक्रेन शब्द्कृत्वति-मूनस्यातिरिक्षवञ्चनश्चर्यं-प्रमाण-प्रयोग-प्रयोग-धातुपदे।दाष्ट्रसारिमः नूतनसङ्गानितवञ्जकशब्द-तदर्थ-तत्वमाण-प्रयोगादिसवित-

समझक्तमरिशिष्टेन च सार्वम्

### श्रीवरदाप्रसादवसुना तदनुजेन श्रीइरिचरणवसुना च

प्रमेषभास्त्रविभारदकोविद्वन्द्वाहाय्येन वंपर्विद्धितः । नागराचरैः प्रकाधितञ्च ।

सिक्षाणाना सुद्राः भेडुव्यं, क्ती, (विदुवः स्थल्।) विदुषी भ प्राथिम जिल्ला

चतुर्यः नाग्डः।

बासुनवर्गः। य--व ।

#### क्लिकाता-राजधान्यां

रामगारायक-धन्ते सुनितः। ७१ न॰ वायुदियाबाट-क्रीट्-कितमनगात् प्रवाधितश्च । श्रकाब्दाः १८१४

PRINTED BY -K. P. BANG. BANGARAYAN FRESS; AND CONSIDERABLY IMPROVED, CARRYULLY REVISED AND PUBLISHED BY BARADA PRASAD BASG, AND MARI CHARLE BASG. 71, PATHURIAGHATA STREET CALCUTTA:

To be had at the Sabdakalpadruma Office, No. 71, Fathuriaghaia Street, Calcutta; and at the Baptist Mission Press. No. 24 Lower Circular Road Calcutta; Price for Subscribers in India, Re. 1. and Countries out of India Ss. for each number,

All rights reserved.

TRINTED BY
K P BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS
71, PATHURIAGHATTA STREET
CALCUTTA

व्यथ रचप्रादुर्भाव:। "व्यथ रच: क्रियारच: कर्लेटी वेरमायुष:। वेर्यामास विश्वांसी स्टेशांग्री सुरस्तमी ॥"॥॥

खयान्त्रनीसुतप्रादुर्भावः। "रक्तार्धीतः इसी वितेनतुः संवितां क्षीयाम्। सकत चिवित्यककीकपतिपत्तिविष्ठद्वये धन्याम्। स्त्रयम् तः प्रिर्फिक्तं भेरवेण त्राय तत्। चान्त्रभ्यां संज्ञितं तसात्ती चाती यज्ञभागिनी॥ देवासुर्रके ईवा देखेंथे सचनाः सनाः। चाचताको लताः सद्यो द्याभ्यामञ्जलं महत्। व विकासिभूद्ववस्थाः स इसान्यां चिकित्समः। सोमानिपतितक्रक्षसाध्यामेव सुखौतत: ॥ विभीयो इभना: पुर्धी कंत्रे परे भगस्य पा भ्राभि राजयकाभूदिकथाते चिकित्सिताः ॥ भागिवस्त्रवनः साभी हहः सन् विस्ति गतः। वीर्धवर्णस्वरीपेतः ज्ञानी श्रिक्या पुनयुवा । रतेचानीच बहुभि: वर्नभिर्भियणां वरी। बशूत्रसुर्श्वेष्ण्याविकादीनां दिवीकसाम् ३"♦ च्यथेकप्रादुभ(दः।

"संड्या दसयोरिकः कर्माण्येतान यहवान्। यायुर्वेदं निर्देशं ती ययाचे प्रचीपतिः ॥ नासत्यौ सत्यसम्मेन प्रक्रीण क्रिन याचितौ। यायुर्वेदं यथाधीतं दहतुः चतमन्यने ॥ नामत्याभ्यामधीत्यैष चायुर्वेदं प्रतकतुः। चश्चापयामास बकुनान्येयपस्थान् सुनीन्॥"\*

ख्यचाचेयप्रादुर्भावः। " एकदा जगदानीका गदाकुनिम्लतः। चिन्तयामास भगवानाचेयी स्निपुक्रयः ॥ किं नरोमि कागच्छासि कर्यनोका निरासया.। भवन्ति सामयानेताच प्रक्रोमि निरीचितुम्॥ दयालुर इमळार्घ सभावी दुरतिक्रम:। गंतवां दु:खती दु:खं समापि च्रद्येश्घकम् ॥ आधुनेंदं परिश्वामि नैकच्याय प्रदीरिकाम्। इति निश्चित्व जतवाना केथ कि दशालयम् । सभा मन्दिरमित्रस्य गत्वा प्रकंददर्घसः। विंदायनवमासीनं स्वयमानं सुर्विभि: ! भाषधनां दिश्री भाषा भाष्त्ररप्रतिमं लिया। आयुळेदमञ्चाचार्ये प्रिरोधार्ये दिवीवनाम्॥ ग्रकसुतं निरीस्पीद स्थलसिं दासनी यथी। तर्थे पूजयामाच स्थां भूरितपः कथ्म । क्षाप्रसं परिषश्च तथाग्रसनकारणम्। स सुविर्वसुभारेमे निनागसनकारयम्। देवराण न राजासि दिव एवं यती भवान्। विधाना विश्विती यकान्त्रितीकी लोकपानकः।। बाधिभिकेषिता लोकाः ग्रोकाञ्चलितचेतसः। भूतियो सन्ति सन्तार्प तेवां चतुं समा क्रव । च्यायुर्वेदोपदेशं मे जाव कावस्यती हस्याम्। त्रचेत्रका सहसाचीरधापयामास तं सनिम्। सुनोन्द्र इन्द्रतः साङ्गसायुर्वेदमधील सः। क्रभितन्य तमाधीर्भिरावगाम पुनर्भेष्टीम् । माधालियो सुनियोष्ठो भगवान् करवाधरः। स्वतान्त्रा संस्थितां चले नर्चकानुकन्यसः ।

ततीशिव शे मेक्स जात्त्त्वां पराग्रम्।
चौरपाणिक सारीतमायुर्वेदमपाठयत्॥
तक्त्वस्य कता प्रथममध्यि श्रीश्मवत् पृरा।
तती मेड्रादयक्षः सं सं तकां कतानि च॥
धावयामासुराभेयं सुनिहन्देन वन्दितम्।
सुखा च तानि तन्त्राणि च्रशेश्मद्रविनन्दनः॥
यथावत् स्वितं तस्तात् प्रच्या सुनयोश्मवन्।
दिविदेवभेयो देवाः सुखा वाध्यितं चाह्यवत्॥
वस्य मरद्वाजपाद्मीतः।

"एकरा विभवत्यार्थे दैवादाग्रत्य संगताः। शुनयो वहवस्तांच नामभिः; ऋथवान्धहम् ॥ भरदाणी सुनिवरः प्रथमं बसुपारतः। ततोश्रिक्रराचालो मर्गो मरी चिन्धे गुभागे वी ॥ पुलस्योक्शस्तिरसितो वश्चितः सपराग्ररः। हारीतो गोतमः बांखी मैचेयकावनीश्प च यमद्शिषा गाम्येषा काध्यपः कद्रापीः पि प । नारही वासदेवचा सार्वेग्डेय: कपिडल: ॥ . भाक्तिनाः सञ्जीकिनाः भाक्तेयः सभीनतः। चाचनायमसंक्षती विचामित्रः पर्शिचतः ॥ देवली गालवी धीन्यः काष्यकात्यायनावभी। काकुषमी वैजवाप: कुश्चिकी वाद्रायित: ॥ चिर्यवाचच जोकाचि: धरलोमा च मीभिल:। विवानमा वालविकाक्षयेवान्ये महर्षयः॥ अञ्चल्यातस्य निधयी यमस्य नियमस्य च । तपसक्तेत्रसा दोप्रा इत्यमाना इतायव: ॥ सुखोपविद्यासी तत्र सर्वे पक्षः कथामिमान्। घर्मार्थकामभोजाया कजमुक्तकवेवरम् । तच सर्वार्थेसंसिद्धी अवेद्यदि विरासयम्। तप:स्वाध्यायधर्मानां मचाचर्यवतायुवान् ॥ इनार: प्रस्ता रोगा यत्र तत्र च सर्वत:। रोगाः काध्येवरा वनचयकरा दंशस्य पेटा-

डायादीन्त्रयश्क्तिनं चयकराः सर्वाङ्गगीङ्।-कराः

धन्नौर्याखिलकामसुक्तिय मञ्जाविज्ञन्तरूपा बनात्

प्राकाणाशु प्रशंका सन्ति यहिते चेमं कृतः प्राकाणाम् ॥

तत्तेवां प्रश्नमाय कश्चन विधिश्चनको भवित्र-स्पृपे-

थोंगेरिक भिधाय संसत्ति भरद्वाणं सुनि ति श्व-वन् ।

खं योग्यो भगवान् सङ्खनयनं यात्रस्त लब्धं क्रमान् आयुर्वेदसधीत्य यं गदभयान्यका भवामी

वयम् ॥
इत्यं स स्विभियोंग्येः प्रार्थितो विनयान्तिः ।
भरदाको सुनिश्चेष्ठो कगाम जिल्लाख्यम् ॥
तक्षेत्रभवनं गला सुर्धिगवमध्यम् ।
इद्यान् इत्वहन्तारं हीय्यमान्यनास्त्रम् ॥
इद्ये स सुनि प्रान्ह भगवान् मचना सुदा ।
घन्नेन्न खानतं तेश्य सुनि वं सम्पूज्यत् ॥

वीऽधिगाय जयाशी भिरिभवन्य सुरैष्यम् । क्षिशां वचनं सम्याद्यावयत सत्ताम् ॥ व्याध्यो चि ससुत्ताः सर्वप्राशिभयक्ष्यःः । तैषां प्रश्नमनीपायं यथावहृत्तुमक्ष्यः ॥ तम्वाच स्वां साङ्गमायुर्वेदं शतकतः । जीवहृष्यस्यात्य देक्षी नीर्युनिशस्य यम् ॥ वोऽवन्तागारं चिस्कत्यमायुर्वेदं महामितः । यथावद्विरात सर्वं सुत्रुपे तक्तना स्वाः ॥ तेनायुः सुचिरं सेमे भरदाजी निरामयम् । व्यावादिय सुत्रिक्ते नीर्याः सुचिरायुतः ॥ तचा जित्तानचन्त्रमा क्ष्ययोऽसिलाः । गुमान् द्रवास्ति कभीति उद्गातिहिध-

चारीयं लेभिरे दीर्घमाय् स्थानं शुनम् । चायुर्वदोक्तविधिनाचिरिष स्पर्तनिथी यया ॥" चय चरकपादुर्भावः । "यदा मत्यावनारिण हरिका वेद उद्भृतः । तदा प्रेषच तक्षेव वेदं साङ्गमवाप्तवात् ॥ चयवान्तर्गतं सन्यगायुर्वदेच लक्षवात् । एकदा स महद्वृत्तं हृषु चर ह्वागतः ॥ तत्र लोकान् गर्देशस्तान् चयवा परिपोद्तित्। । स्थलेयु बहुषु चयान् स्थिमाणांच ब्रुटवान् ॥ तान् बहुालद्यायुक्तस्ति वं दुःखिन दुःखितः । चनन्तिस्नयामान रोगोपश्रमकार्णम् ॥

माश्चिताः ॥

स्विन्य सं स्वयं तज मने: पृत्तो वसूव है।
यतस्य द्वायातो न चातः क्षेत्रच्चरः ।
यतस्य द्वायातो न चातः क्षेत्रच्चरः ।
तसास्य नगामासौ विकातः चित्रमळे ।
सं भाति चरताचायों देवाचायों यथा दिवि ॥
सहस्रवद्नस्योग्रो येन जंनो क्षां छतः ।
सान्यस्य सुने: ग्रिष्टा च्यायवद्याद्योग्भवन् ॥
सुनयो बह्वचीय ज्ञातं तक्षं स्वतम् ।
तेवां नक्षाण मंस्कृत्य समान्त्र्य विप्ष्तिता ।
चर्तेगात्मनो नाक्षा यत्योग्यं चरकः ज्ञातः ॥
"

चय धन्वन्तरिप्रादुभीयः। "एकदा देवराजस्य इष्टिंगियतिता सुवि। तच तेन नरा इष्टा चाधिभिन्देशपीदिता: तान् द्रष्टा ऋदयं तस्य द्यया परिपीकितम्। यदार्बन्दयः प्राक्री धन्वनारिश्ववाच 🗑 🛊 धन्वनारे सुरश्रेष्ठ भगवन् कि चिद्रधते। योग्यो भवति भूतानासुपकारपरो भव। उपकाराय लोकानां केन किंन कर्तापुरा। जे लोक्याधिपनिर्विषारभूकात्यादिकः प्यान् ॥ तसार्वं प्रथिवीं याहि काश्रीमध्ये तृथी भव ! प्रतीकाराय रोगाणामायुर्वेदं प्रकाश्य । इयुका सुरमादूं ल: सर्वभूत चिते प्रया। समस्तमायुषी वेदं धन्वनारिसुपादिश्रत्॥ व्यक्षीत्व व्याञ्चयो वेद्दामद्राह्मवन्तरः पुरा। व्यागता एथियाँ काप्यां जाती बाह्यवेषति । गाचा सु सीरभवनु खाली दिवीदास इति

वात एव विरक्तीय्भूचचार च महत्तपः ॥ यक्षेत्र महता बन्धा तं काध्यामकरोवृषम् ।

चिती।

ततो धलकरिलींके: काशीराचीश्मधीयते । (इसाय देहिनां स्तीयसंहिता विहितासना। क्यं विद्यार्थिनी लीकान् संदितां तामपाठ-यत् ॥

ष्यय सुञ्जनप्रादुर्भावः। "स्यय ज्ञानहज्ञा विचासिचयस्त्रयोध्वदन्।

यायं सन्तनार्: काश्यां काशीराजीव्यमुच्यते । विश्वासिकी सुनिकीय पुत्रं सुश्वतस्तानान्।

वसः । वारायसौ गच्छ तौ विश्वेत्रस्वक्रभाम् ॥ सच नाचा दियोदासः काग्रीराचीः स्ति

स वि धन्तनारि: साचाहागुर्वेदविहाँ वर: । आयुर्वेदं ततीयधीता जोकोपत्तति देतवे। सम्बद्धानिस्या तीर्थसुपकारी सञ्चासखः । पितुर्वचनमानग्ये सुश्रुतः काश्रिकां गतः। तिन साई समध्येतुं सुनिस्तुशालं बयौ । याच अञ्चलारिं सर्वेदानप्रस्थायमे स्थितम्। भगवनां सुरक्षेष्ठं सुविधिकं दुनिः सुतम् । काधीराजं दिवीदाचं तेश्यक्षन् विनयान्विताः। सारतच इति साच (स्वीदासी यश्रीधन: इ क्षाम् वं परिप्राच्य तथासमनकार्यम् । ततकी सुश्रुतदारा कथयामासुवत्तरम् ॥ भगवन् मानवान् डच्चा बाधिमः; परिपीडिलान्। अन्दती जियमायांच जातासानं सूर्व वया। चामयानां भ्रमोपायं विश्वातुं वयमामताः। चायुर्वेदं भवानसावध्यापयतु बत्ततः । भाक्षीक्रव वचलेयो हपतिसाद्रपादिश्रम्। वास्त्रातं तेन ते यक्षा व्ययप्तरं नथी सदा । काग्रीराजं जयाग्रीभिर्मिनन्द्र सुदान्तिताः । श्चन्तात्याः स्वतिहार्या जम्मुर्गेषं सर्व सक्तृ । प्रथमं सुश्रुतकीय सं तन्त्रं ज्ञतवाद स्पुटम् । सुभूतस्य सखायोऽपि एथक् तकाणि तैनिरे । सुन्नतेन कर्त तन्तं सुन्नतं बन्दुभिर्धतः। तसार्त सुमुतं नाचा विखातं चितिमक वे ॥" इति भावप्रकाशः ।

बाध मताकारे वैद्योत्य तिकथनम्। "सळकेताद्वापरेष्ठ युगेष्ठ ब्राक्षसाः किस। वक्तकात्रियविट्यूदनवाका उपयेभिरे तच वैद्यासुतायां ये जिल्लारे तनया व्यमी। सर्वे ते सुनयः ख्याता वेदवदाङ्गपारमाः । तेषां सस्त्रीरव्यताचार्यसस्यादमा कुले हि तत्। वाक्ष प्रवाशकति वातिप्रवर्णमात् ॥ परे सर्वेश्य चामका वैद्या जास्यसम्मनः। जनगीती चनुकंट्या यच्याता देदसंस्कृते: । श्वाबद्वासीन ते सर्वे दिवा वैद्याः प्रकीर्श्तताः । वाष वकप्रतिकारिकाहिषणके प्रकीर्तिनाः ॥ सत्वे वैद्याः पितुस्तुकाक्षेत्रावाच तथा स्टताः। श्वापरे चन्नवत्योक्ताः कली वैद्योपमाः सहताः । बाबाबरीय बळीय विखाता वाभवतमी। सेनी दासचा ग्रमच दत्ती देव: करी धर: । राज: सोमच विद्य जुक्यमम्ब रचित:। क्यां वंशा: सत्त्ववा स्वत्ववत्यो मता: ॥

व्यवपहतयीय्योवं सन्ति वेद्या व ते श्रुताः। यहवर्षेक्यामानी वानागीश्रवहर्षाः । ययाची विश्वता: सेना इक्षेत्रमध्ये सता:। यस्य यस्य सुनेथों यः सन्तानः स स विश्वतः । तत्तत्रोजाहिना वैद्य: सेष्ठमध्यन्त खन्नश्रेवा ।" तया 🔁।

"तिसी वर्षांदुपूर्विय दे तथेका वधान्नमम्। नासवणियविश्वां भाषाः साः नूहस्यानः॥ बदुच्यते दिजातीमां गुहादारोपसंग्रहः। नेतकाम भनं यसाराज्यासा आवते सामग्र पार्कि भन्ते: सवकांस राष्ट्रीयात चानिया प्रस्म। वैश्वा प्रतोहमाह्याहेहने लयजनानः॥ सवर्याभ्य: बवर्यास जावनी च सजातव:। व्यनिन्धेष्ठ विवादेषु पुत्राः सम्मानवर्षेताः ॥ विप्रानुमद्धीभिविक्ती हि चित्रवार्थी विश्व: कियाम्।

जातीश्यवस्तु भूत्रायां निवातः पार्चवीशय वर ह विधायहरीच राजचाचाहियी दी सुती स्थानी ।

वैधारण्करणः श्वा विज्ञासंघ विधिः स्थतः ॥" रते वट् भोका याचवस्क्राीयाः । "शूदेव भाषाश्वदस्य चाच खाच विद्यः स्त्रुते। ते च खा चेद राज्ञस्त ताच खा चायज्ञानः। पाबिश्रक्षयसंस्कारः सवर्योद्धपदिञ्चते । व्यसनकां स्वयं त्रीयो विधिवद्वाद्यक्रकां स्व धर: चक्तियया चाह्य: प्रतीदी वैद्याकव्यवा । वसनस्य द्या यात्वाः सूदयोत्सरवेदने 🗗

इति पद्यवस् । "जावाकाहुकायमायाममको नाम वायते।" रति च पद्यार्श्व मानवीयम् ॥

"वैद्यायां नाषानानातीश्यको हि स्वि-

श्राक्षमात्रां चिकितार्थं निर्दिशे सनिपुत्रवै:॥" इति पराश्रर:॥

"वेदाच्यातो क्षिवेद: खादमको बक्कपुत्रक:।"

द्विश्वाः

वका महाभिविक्तक वैद्याः चलविद्यावि । चनी पच द्विचा एषां यथापूर्वाच गौरवन् ॥" इति शारीतः ।

"मातुर्यहा प्रचायको दितीयं मौज्ञिकत्वनात ।

वाश्वकचाश्वविद्यस्तकादिते द्विषाः स्टूताः ॥" इति वाञ्चवस्कावचनम् ॥

नक्षीशिविकामक्षेरिपि विष्टयच्यात् दिणव्यम् ॥ इति रहा: ।

"चायुर्वेदोपनयगादेवी द्विच इति स्रुतः ॥"

इति वेदाकेश्यावेश: ।

"तपोयोगात् पुरा वैदाक्तीलका पिक्षवत् खादाः। विश्रात् चाचाद्यसी न्यूनाः क्रियबी वैद्यावत्

भने: भने: कियानीपाइच ता नैदाचातव:। काली मूहत्वमापना बचा चन्ना वचा विश्: " इति विकाः ।

"युगे जयन्ये दे जासी बाइस्कः; मूद्र यव च।" इति यमः ॥

"स्नकेष क्रियानीपारिमाः चन्नियनातयः। रुषकत्यकृता जीके सामाग्राहर्ष्येन च ।" दित समुवचनं धला स्वमम्बद्धादीनासपि क्षेत्री मुद्रविमिति सामयशेषु वाचयातिमियादिभि-क्तया शुद्धितस्य कार्त्तभट्टाचार्येकाण्त्रम्। व्यसर्व कुत्रपश्चिकायासृत्तम्। व्यतिहर्षः चि वैद्यसा मूहता चित्रसादिवदिति। तसात जन्नविभोस्तको वदाः सूदस्य पूजित इति । ## "युगे युगे कर्म्य बेवोत्कर्षापकर्षावाच सनुः। तमोरीतिप्रभावेच ते गच्छन्ति युगे युगे।" मनुष्यिष्य जन्मत इति । "चमरुष्यस्ताचार्यः स्थातीरभूद्भवनवये। विद्वविद्याक्रयां कथां कावेंद्यस्य तु मानसीम् ॥ उपयेमे मशीका यश्विकतसतक्षमा श्वत:। व्यचितस्य वरेशेव खाता वैद्या मञ्जीजसः ॥ सेनो दासचा ग्रामचा एको देव: करी धर:। राजः सोमय मन्दिच कुळचन्त्रच रचितः । सन्ताना वच्चचेवी वस्युच चिकित्सकाः। कुतानुरूपतक्षेत्रां चाताः पञ्जनवीश्रयकः। तियां प्रश्रं सानिन्दा च वसूव स्वेन कर्नेका। उत्तमी सेनदासी च ग्रुप्तदत्ती तचेव च । देव: बरच मध्यक्षी राजवीमी क्रलाधमी। नन्दिप्रस्तयो निन्दा जुप्तपद्वतथीऽपि च व के चिष्णासा परिस्थानास्त्रधा उत्तरहारतः। समासामेव जालीमां इलिरेव गरीयसी। वृत्तिः सम्मरं च प्रया च वृत्ताः जातिः प्रव-र्नते ॥"

रति प्राचीनकुलपक्षिकाञ्चलवास्त्रवानि । इति वेबोत्पत्तिकथनम्। । अथ वैद्यानां मोचाबि।

"बराविंग्रहमी गीचा: चर्चेषां भिषकामपि। मत्येकानी विकित्यानी सेनदासादित: असारा ह धन्वनारिक प्रक्रिक सथा वैश्वानरा लाकौ। मौक्रत्यनीधिनौ क्रमाचिय चाक्रियचीश्रीय च षाधी गोषाचि सेनानां दासानां तदनन्तरम्। मीबक्योर्थ भरशाल; शासकायन एव च ॥ माकिल्यच वीप्रश्च वास्थच वदमी मता:। ग्रमानां चीवा मोचाकि काग्रमो गौतमसाया ॥ बावविर्ण इत्तानां चलारः परिकीर्तिताः। कौशिक: काञ्चपचेक ग्राक्तिलाकावि तलार: # मीत्रत्य इति विश्वयाश्रालाही देवसम्भवाः। वाविवस्तकाविमी च शाकिका बातमावक: । धरका काम्ययः प्रोक्ती भरदाजक कुळकः। नासापी रचितसीकी गोषा एते प्रकीतितः। इत्तानाभाव्यगीत्राव्यां देशभेदेशिक सन्तति: । रवमार्ज्यगोषोशिय दशो देशान्तरे मृत: । इत्ताः सम्बाजियगोत्रा द्वारानी वश्वकाया । तसाइतस्य मोवानि सप्त सेवानि प्रकिते: करावां काध्यपो गोचो वाद्यमीहत्त्वकावि। देशभेदे पि विद्यमी तत्कार: सप्तगोचक: ।

राणः काध्यपगोत्रीश्यक्ति तहाणकागीलकः।
गृथको च जामस्यागीला देधाकारे घराः ॥
वहवीश्री भरदालगोत्रजाः चिका रिखताः।
दक्तादिको परी यो दो वेदो गोलाक्त्योदिशे॥
दक्तस्य काध्यपो गील एक एव प्रकोक्तिः।
धादिकानामिगो गोलावादिककोधिको

पचा ग्रद्धति विद्याता सामातीचा भिषक् कुछ । यत्त देशानीर गोजमन्यत् किमिष च श्रुतम्। इत्तादीनां च तत् प्रोक्तमप्रसिद्धमनीय तत् ।" क चय प्रक्रिकाना रोक्तराष्ट्रीयवैद्यकुना एकीय-गोधसंख्या भेडावादि विद्यति । "का ग्रीशाद्य विसेनस्य गोचा स्टब्टी भवनित

प्रक्रियनकारी घेडी मधी वैचानराशकी। मीत्रज्यकाधिकी कत्वाचिय चाल्लिर्घोश्यमा:॥" व्यव राष्ट्रीयाच्यक्षवेद्यानां प्रवरानाकः। "प्रवरा: पश्च सेवानां धन्यनारिश्वलीहवाम्। विविद्धि यथा ने च अन्यन्तर्थेपराध्यी । नैयभुवका क्रिरमी वाक्याता इति असात्। षक्षिमीचे वयः स्त्रिमराध्रवधिष्ठकाः । प्रवराः पञ्च दासानामीकंत्र्यवनभागीवाः। जामद्याचाप्रवानः प्रोक्ता मीष्ठत्वगोत्रजाः । शुप्तानां जय रवेते काध्ययोश्ययसारकः। नैयभुवोश्भी प्रवराः काद्यपान्वयसम्भवाम् ॥ एते जयं की शिकानी शाष्टित्या वितदेवला:। श्रक्षाज्यो पश्चित्र चार्त्रयक्ति ते त्रयः । रत्तार्गाप्रवरा एते रत्ताचे यक्क तो झवासू। व्याचियमोत्रजातानां देवागाच तथा अयः 🛭 व्याचिय व्याक्तिरसकी वार्षसम्बद्धाः इति क्रमात्। करे भरद्वाजगीने चग्नी अभी प्रवरा: स्तुता: ॥ भरद्वाणी भागीवच व्यवनच क्रमादभी। राजनंत्री वात्यमीचे कथिताः प्रवराखावः ॥ बाक्ष्री/ चितकाचा मार्कक्षेय एवं क्रमाहिति। व्यय की प्रकारिक स्था सीमस्य प्रवराक्षयः ॥ की प्रिकः काप्रयपश्चिव भागंवश्चेत्रमी क्रमात्। सेवादीनामनुसा वे चादाशोचादिसक्याम् । प्रवराक्ति। विक्रीयाक्षणत् कृतस्रवं स्वात्। नन्धारीना वरेन्द्रेष्ठ चतुर्की प्रवराच्य से । विश्वयाकी च विक्षिणाकीयां कुलश्वां सुखात्।" सदि वैद्यामां प्रवराः ॥ 🖝 ॥

ष्मध वैश्वेष्ठ राष्ट्रीयाहिक्षणम् ।

"येनो दावष्य ग्राम्य दत्तो देव: करक्षणा ।
राज्योमावपीत्रव्यौ राष्ट्रीयाः परिकीर्त्तताः ॥
निव्दक्षणी घरः कुको रिक्तत्वित एष्य थे ।
तै वरेण्येष्ठ विख्याता दायदक्षकरा व्याप ॥
राष्ट्रीया भिष्यो थे ये प्रावक्षी वङ्गमा व्याप ।
निव्यादयो महाराष्ट्री निवधितः च केचन ॥"
तथा च पद्मिकालारे ।

"येनो दायष्य ग्राम्य प्रष्य दत्तादयक्षणा ।
व्यादी राष्ट्रास्त विख्याताः प्रायोग्नी वङ्गमा

व्यभि॥"

तथामाचा

"निद्यन्त्रधरस्तरिकतास्ति सनामनि वरेन्द्रविश्वनाः ।
वीनिप्रव रहेन वस्ति
तत्त्रुतं स्त्रुतं स्त्रुतं गुनः ॥"
मधा दि नारायस्त्रोधन्तरङ्गसानस्य ।
"रावी देनी धरस्य निद्यन्त्रसी नरस्त्रथा ।
चनस्य रिचतस्ति वरेन्द्रस्तमण्डनम् ॥"इति ॥
तथान्यन ।
"सदी सनार्यो राष्ट्रि वङ्गस्यपि वसन्त्रभी ।
नन्त्रास्यो महाराहे नुप्रयहन्योधि स्र ।
कै विस्तासा परिस्ताता हटा देशान्तरेकपि॥"

प्ति ।
"सम्बद्धः स्वादे सम्बद्धः (नवासिनी:।
निम्यते निम सम्बद्धे (भन्नदेशः निवासिनी:॥"
प्रति वैद्येद्व राष्ट्रीयादिकायम्॥ ॥॥

व्यय सेगरीनां पूर्वधानमाइ ।

"श्रीकाश्वीधा गोनगरं करक्षकोठ एव च ।

मोरशासनमारौ समानुस्थानमेव च ।

मेठाशासनमायको बासयामस्योव च ।

व्यटानां सेनसुस्थानां राष्ट्रायां स्थानमहक्षम् ।"

तथा इ दुर्व्वयः ।

"नाझी गोरं करक्षक्ष मोरकालासमावृकाः ।

मेठाो मालक राष्ट्रायां विद्यानां कुलसहकम् ॥"

इति वैद्यानो पूर्वस्थानत्वसम् ॥ ॥ ॥ स्था स्थानभदेन सेनादिभदमाए।
"जनविंशतिया सेना जाराविंशतिया पुरम्।
भवित्त भेदेनेतेयां नकाते जातात्वसम् ॥
स्की विनायकः सेनो भेदेन नवधामवत्।
माणको धलककीयः स्वानाकः सेनकाटिकः ॥
नारक्तो निरोलीयक्तया मञ्जकतेटकः।
राविधामी वैत्रजीयो नव वैनायका स्था ॥
विशेषतो विनिर्देश द्वीयाक्तास्थलोक्तवः।
सामान्यस्थानक्रयने सम्बन्धभाष्यी तथा।
सर्वेद्याभव वैद्यानामितरेद्यास्थ क्रमः॥"

दति विजायकसमनंद्रशिन्धीयः ॥
"यकः पुनर्मयोसेनो भेदेनेव चतुर्विधः ।
विषयाकाभवः श्रेष्ठिकाशियपुरचक्तथा ।
कान्यः कक्ष्यचन्नूतो श्राकायामी ततः परः ॥"
दितं स्थीसमनंद्रशिकार्यः ॥

"रको राववसेनी श्रमूत् साक्षणामेख विश्वतः । स साक्षण एति कारती नापरा तस्य च साती।" एति राववसेनवंद्वानिश्वेशः ॥

"राणा विभवसेगी श्रम्त सम्भूमिकतास्यः । स सम्भूमी विख्यासी नापरं तस्य च स्वतम् ॥" दति राज्ञी विभवसेनस्य वैद्यानिकोयः ॥

"पाचहामोहर; सेन: पाच: शिक्षरभूपते; । असी शिक्षरभूणाती नापरं तस्य च श्यतम्।" इति पाचहामोहर्वभाषिकीय: ॥

"विनसेनोऽणि यक्तेको घलभूमिकतात्रयः। य यन वलभूमिको नापरा तका च साली ॥" दलि विनसेनवंद्रसिक्वेयः॥ "सप्तमी दृषिसेनी वो बङ्गसूमी प्रतिष्ठितः। दृष्टियायामसभूतक्तकाका तस्य तत्कुतम्॥"

इति हासियाद्धिसेनवंग्रानियां ॥ । इति धन्तक्ति। निर्मानां सम्बिधानां सिनानां स

इति श्रीवत्यसेनवंश्वानिकंयः ॥ "रकः प्रियानसेनोथ्यौ भदेन द्विषिधोश्भवत । पोड़ागाकाभवः खेशः परः पोखरियाभवः ॥" इति श्रियानसेनवंश्वानकंयः ॥

"सको यः पुरसिनीश्भूझुनिनामिक्सिक्षितः। भूतिनामिक्किलेन खातोश्सी नापरं स्थलम्।" इति पुरसिनवंश्यनिक्येयः॥

"चन्रसेनीय्परक्तिकक्तवीपनिवाससत्। प्रक्रिगोजसमुद्गत इशीलपुरमाधितः।"

इति चन्द्रसनवंग्रानिर्णयः ॥ "यको सुक्कीरसनीय्सौ सर्वेपीटीनृपाग्रयात । स यव सर्वेपीटीति विकाली मस्भूभवः ॥"

इति सुखीरसिनवंद्यनियोयः ॥
"राममेनः परस्तस्येवानाभूती वभूष यः ।
स मस्भूमिषसनौ विहितानिकपौरधः ॥"
इति ग्राह्मियसनौ विहितानिकपौरधः ॥"
इति ग्राह्मियसनो विहितानिकपौरधः ॥
"आदासनस्य वङ्बीजी मेटेन विविधीरभवत् ।
नपाडासन्भवस्यकः ग्राह्मियासभवीरपरः ॥
मानकरीय स्वान्ध्यस्य साद्याः प्रकीतिनाः ।

बाद्यविगोत्रसभ्ताः सतनाः सर्व एव हि॥"

दित सकतस्वानां भेदनिशंयः ॥ \* ॥ अय दासानां भेदमाच । "पचदश्विभा दासाक्तेरमी विभ्रातिभा पुनः । एकः पुनचायुदासी भेदेन दिविभोरभवत । एकः पुनचायुदासी माजिकाचारणः परः ॥" दति चायुवंश्ची दिविभनिशंथः ॥

"प्रश्रदास: पुनक्षेको भेदन प्रवधाभवत्। वालिनाकोभवश्रेकः परी मक्कनणानिकः। मौद्धेश्वरभवः पालियामनः पाननौरनः॥"

इति प्रस्ववंश्चे पच्चविधनिर्धयः ॥
"एकी । परः कायुरासी वक्तभूमी प्रतिष्ठितः ।
कोयामीय इति खातो रासो मौहत्स्योचनः॥"
इति कायुरासवंश्चानक्षयः ॥

भोगीदासी श्रिप तत्पृत्ती स्वासी दीवल नेवरी।
स्वभी स्वा बल्लभूमी प्रविद्वाः स्वयं एव दि ।"
दित भोगीदासस्य तत्पुल्लयोस्य वंद्यानियायः ॥
"एको वराष्ट्रस्थीश्ची बीष्टादियामवास्त्रतः।
स वीद्वादिसदासी श्री मतो मौहत्त्यगोस्तः।"

इति वीचारीयवराइनासवंग्रानिक्यः ॥
"वृश्चिचनामनासी दौ यक्षदेशे प्रतिकितौ ।
तौ वक्षचाविति खातौ क्षुलकाम्परायसौ ॥"
इति वृश्चिद्दासयोवंग्रानिस्यः ॥

"वीरदासी । पि यस्त्रेतः स वक्षण इति स्तृतः। तजीव वक्षे सम्बन्धसास्त्रास्त्र इरक्षणयीः॥" इति वीरदासवंद्यानिर्योगः॥

"खातः पाषर्ड्यासे रामदासीः पि ताड्यः। स्नवस्त्य चलारो वीजनकीप विश्वताः ॥ खाता डमेड्-ग्रामेड्-धाड्-वीड्रालदासकाः । मीत्रसामोजसम्मताः स्वत्काः सर्व यव हि ॥" इति रामदासस्य तत्पृत्वाकाच्य वंद्यनिक्येयः ॥ इति मीत्रसामेच्यानां सक्तवामानां पच-द्यप्रकाराकां मेदेन विद्यतिप्रकारनिक्यः ॥\* अय गुप्तानां मेदमाच ।

"गुप्तास वक्षिया भेदास्त्रयोद्यविधाः पुनः। कार्यपान्ययंभूताः स्वतन्ताः स्रकं एव हि ॥ एकः पुनः कार्यग्रो भेदिनाद्विधोऽभवत्। वराह नगरीयस्त्र अद्योऽभूत कृत्रकसीत्र ॥ पिणनात्राभवस्थान्यस्त्रयेव कृत्रयोज्ञवान्। सारायत्रसस्त्रम् कृतियस्त्रम् कृत्रयेयस्त्रम् । नीलगुप्तभवा चे ते निरोत्राचिप्रश्चिताः। भवसासीत्रवास्त्रयाः काय्गुप्तोद्धवास्य चे ॥ भाटियारीभवाः केचिलोकगुप्तस्य वंद्रजाः। प्रिस्मस्यानमाध्यस्य केचित्रमान्तः निर्देशकाः। प्रसिमस्यानमाध्यस्य केचित्रमान्तः निर्देशकाः। ॥ दित कायुगुप्तवंद्योऽद्यविधानक्ष्याः॥

"परमेश्वरगुप्ती यः श्रेडसाईग्रसमायः। योग्भू सिपुरगुप्तीम्यौ घौड़ालाविहितस्यितिः।"

इति धौकालीयविषुरगुप्तनंद्रानिर्वयः ॥
"परमेवरगुप्तस्य नंधनी श्री प्रतिस्तिः ।
भौषुरौक्षादिनामस्यो महत्सस्याधि-

कारिकी ॥" इति सञ्चाधिकारिसक्याधिकारियोवे ध्वानिक्यः॥ "व्यक्तानगुप्ती यः प्रोक्तः न तु ग्रिक्नानसम्बदः॥ कार्य्यपान्ययम्भूतः क्कानार्यपराययः॥"

र्वक्तिगुप्तवंद्यनिक्यः॥

"वीरगुप्तसु यः प्रोक्तो भी पुरयामवास्त्रत्। भी पुरीय इति स्थातः स च काद्मप्रोचनः ॥" इति वीरगुप्तवंप्रानिक्यः ॥ इति काद्मप्रोच-जातानां सक्तगुप्तानां वस्विधानां भिष्टेन चयो-द्भापंतारनिक्यः ॥

"र्त्ती च द्वितिश्वी भीयौ रामरत्तक पाविता।
पूर्वः भाक्तित्वागीकीयो वटगामससुद्धवः ॥
कापरः पाविता रत्तः सामकीयः च स्व दि।
जातः सौधिक्योकि च स्वतन्त्री दौ गुर्वास्तिती।"
दति दश्तवेश्वावियेयः॥

"विकार वस्य देवस्य वंद्रशा का जियगी जलाः । समावृक्षानसंभूताः केतुयामे ग्रह्मा तु ते ॥ केतुयामी कदेवी ग्रेची निकाव वाक्र लोहतः । निजेश्व पौरुपेरेव कुलका के पराव्य त्राभिकाः ॥ साव्याचियभवा ये च ये च प्राव्य त्राभिकाः ॥" स्ति देववंद्रशानिकां यः ॥

"रकः कान्तारवासी च करो मेहाहमी त्रयः। वश्चिष्ठशक्षिमोचे दी वङ्गदेशे च विश्वती॥ यसु धर्माकरी वीजी भरदाजकुलोद्धवः। तद्वेद्धाः सांप्रतं सन्ति स्मिन्शयाविगापुरे॥" इति कर्षप्रस्तिक्येयः॥

"शेष्टाप्रासनसंभूतौ राणवंशोञ्जवाद्वभौ । प्राश्चराजमधीराजी वात्र्यमोजसस्ञवौ ॥ एलाजिधामनगरे प्राश्चराजः सताययः । मधीराजः खेपद्वीयो वक्षभूमौ च वंख्यितः ॥" इति राजवंद्ये द्विधनिय्येथः ॥

"मालयाम्बसुङ्को धक्षेषीमो महामति:। जात: नीप्रिकामेचे च तहुंग्रस वसूदेशसा: " इति सोमवद्यानिकंय: । इति राष्ट्रापशिक्षाना-सरानां सेनादीनां भिष्टेन वंग्रानिशंश: । 🗢 🛭 "खपरे ये गल्दिचन्त्री धरक्षकी च रच्चितः। वारेन्द्रा व्यपि पक्षेते प्रसिद्धास्तव ते पुत्र: ॥" इति जयोदग्रस्थां वेद्यानां यथालसभेदेन जुल निक्षेय: । अ । अथ सेनादीनां सामान्यत: सम्बंशिवनात्रोधादस्तिसानमाधः। "श्रीखळनासनगरी राष्ट्रिवक्ने च विश्वता । सर्वेषामेष वैद्यानामात्रयो यम विद्यते ॥ यत्र गोष्ठी कता वैद्येषं: खक्कीश्रम् झिषक्षियः। विशेषतः कुलीनार्गा सब्बैषात्रेव वासभू: ॥" इति सामानात: सक्तवेदानां वाससान-मुक्तम् । 🛊 । इति गौराङ्गमाञ्चकात्मनभरत-चेनक्षतवी श्रम् कतात्वम् ॥

वेदाः, त्रि, वेदसम्बन्धीयः । वेदश्रव्यात् खाप्रस्ययेव निव्यक्तमेनत् ।

वैदार्क, क्री, आयुर्चेद:। चिकित्सामासम्। यथा.—

"यस्य चाकरणे वरेग्यचटनास्कीताः प्रवन्धाः इग्र

प्रस्थाता नव वैद्यक्रिश्म तिश्चितिहरिश्मेकी-अज्ञतः।

वाहिके जय एवं भागवततत्त्वोक्ती जयकां स्थान यन्तर्भावि प्रिरोमकेरिक शुकाः के के न कोकोत्तराः ॥"

इति सुरुषवीधवाकरणपेषे वीपदेषप्रश्चा-भोकः ॥ ॥ त कहा का का साशि यथा, --"का ग्यनुः सामायव्यक्ति सान् द्वा वेदान प्रणा-पतिः ।

विचिक्त तेवामध्येवायुर्वेदं चकार सः ॥

जाला तु पणमं वेदं भास्तराय ददौ विशः।
स्तर्माय्यां स्वाद्भास्तरण चकार सः ॥
भास्तरण खण्याय्यायायादे सर्वेद्धाना ।
प्रदी पादयामास ते चक्कः संदितायाः ॥
तेयां नामानि विद्वां तकाश्चि तत्कृतानि च ।
व्याध्यकाश्चरीजानि चाज्जि सभी निशामय ॥
धनकारिद्वेदिस्यः साधीराजकाथान्त्रनी ।
नकुतः सण्यदेवोश्किचाननो जनको नुधः ॥
जावाजो जावितः पेतः कवयोश्यस्य यव च ।
एते वेदाञ्चवेद्धाः बोङ्ध वाधिनाश्यकाः ॥
॥
चिकत्सात्वावानं नाम तक्षं मनोरमम् ।
धनकारिण भगवोष्यकार प्रथमे स्वतः ॥
चिकत्साद्यं भगवोष्यकार प्रथमे स्वतः ॥

चिकिताकीसदी दियां काशीराजणकार यः। चितिसासारतनाच धमनं चाचिनीसुनौ । तकां वेद्यक्रममंस्रं त्रकृतका चकार सः ॥ चनार सचदेवच धाधिसिन्ध्विसहनम्। श्वानार्थवं महातमां यगराजसकार सः । च्यवनी जीवदानच चकार भगवानुधि:। चनार जनको योगी वैद्यसन्देशभन्ननम् ॥ सर्जसारं चन्द्रसुती जावालक्ष्मक्षसारकम्। वैदाङ्कभारं तन्त्रच चकार जाजिलम् नि: । पेकी निदानं कवबस्तमां सम्बंधरं परम्। देशनिर्धयतमाच चकार कुम्मसम्मदः ॥ चिकिताप्राकावीकानि तत्नास्यतानि बोद्धा। चाधिपकाग्रवीकानि वसाधानकरासि च ॥ मिया साममञामेराशुर्वेदपयीनिधम्। ततस्तकार्य् काष्ट्रकर्वनीतानि कीविदाः । रतानि कमशो हट्टा दियां भास्करसंहितान्। ष्यायुर्केदं सर्ववीणं सर्वे भागामि सुन्दरि !।" इति अञ्चानिको अञ्चलके १६ व्यथायः ।

वैद्यनाणः, पं, देशविशेषः। यणा,—

"करवीर सञ्चानस्मीनमादेनी विनायके।

सरीमा नेदानाथे तु मञ्चाकाले महेन्दरी।"

इति मात्ये गौरीनामारश्यतं १६ कथ्यायः॥

(तथा देवीभागवते पीटस्थान माञ्चात्मेमः। २।

३०। २१॥) कपि च।

"वैद्यनाथं समारभ्य सुवनेश्वान्तमां शिवे।

तावदङ्गाभिभी देशी याजायां न चिदुवाति॥"

इति श्वात्माक्षमतन्ते २ पटनाः॥

भेरविष्णितः । यथा,—
"हाईपीठं वैद्यनाथे वैद्यनाथस्त भेरवः ॥
देवता जयदुर्गाख्या नेपाले जानुनी सस ।"
हति तन्त्रज्ञासणी पीठनिर्णयः ॥

चारि च ।

"इरिवानगरे यच वैद्यनाथी मचेत्ररः ।
तचाचयी विकाशचः सर्वश्च उदास्तः ।"

रति इष्टक्षमापुराखी ११ स्थायाः ॥

आन्ध ।

"भारक को ने का नाधो नक्षेत्र स्थित च।
नीरभूमी चिद्धिनाधो राष्ट्रेच नारके चरः॥"

दित मक्षां किक्के चरनकी मीठा दिकासे का विव-धाननामको चम्॥

वैदावन्युः, पुं, (वैद्यानां बन्धुरिव।) आर्ग्वधवचः।
द्रात श्रम्भ कता ॥ वैद्यस्य वन्धुभ ।
वैद्यमाता, [भ्रष्ट] स्त्री, (वैद्यानां मातेव।) वासकः।

इस्रमरः ॥ भिष्याचननो च ॥ वैद्यसिंदी, च्ही, (वैद्ये वैद्यायाकोक्तीवधादी वै सिंदीव प्रभूमवीयंवस्थात्।) वासकृष्यः । इति प्रवृद्यवावनी ॥

वैद्या, ख्वी, काकोली। इति ग्रान्द्चित्रका।
वैद्यः, चि, (विधिना नोधितः। विधि + खन्।)
विद्यिनोधितः। यथा। खढशर्थंकचातीयकानीयः कालदेशकचांदोनो प्रयोगात्रवन्यवैधदेतुभूतानामभेदे उद्यिशविश्यायदः। इति

ठक्।) नाड़ीनच्चविश्वेष:। सतु कक्षचि-

विधिचयोविधागचाचम्। यथा। चन्नासं कर्मा

ततीरिप दश्मं सांघातिकं घोड्यभम्। सस्-

आयिक्सत्यसम् १०१ वाप वैष्ठाचित्रारः । विश्वतिः, ग्रे, विव्यक्षादिसप्तविश्वतियोगानार्गतिष्ठा- विनाधिकं, स्ती, (विनाधं समयतीति । विनाध + "मा दिखात धर्मा भूतानि रक्षक वर्नध्यस्स व्यापकार्थपरतया स्तडिधिमनुहस्त वायसं चित्रमातमित। एकाहिषिधिषेश्यापानेरमदा वैधातिरिसाविषयसम्। सन्नाः सन्नीध इन्हरि वा इसमेन सत् यदं खिह्नम्। यद्पि नावा-दर्धनदीकालद्विचाचकातिमधेकत्रकीस्याम-भिक्तिम्। 'न च मा चिंखात् चर्या भूतानि इति चामाच्याकं विशेषशाक्षेत्र व्याशीसीयं पमुझालनेत इद्यनेन वाध्येत इति वार्ध्य विरोधाभाषात्। विरोधि वि वतीयया दुर्व्वतं वाध्यति। न चास्ति विरोधः भिन्नविषयसात्। तथा हि। मा हिंसाहिति निविधेन हिंसाया व्यनथे हेतुभाषी जाप्यते न पुनरक्रतवर्येत्यस्य। न चानचेत्रुत्रकत्रूपकारकत्योः सम्बद्धाः विरोध:। श्रिंसा श्रिषु व्यवस्य दीवमावन्यति ब्रामीच उपकरिखति रह्यनीमः। तद्य सांख्य-नवे। भीमांसक्सते तुविरोध यव। तथा हि। गुतनये न खलु चन्नेभूति इंसाभाविषयमं कार्यमिति निवेधविध्यर्थस्य वार्धविना अयी-सोमीयपत्राजभानविषयकं कार्यमिति भाव-विध्यर्थ उपपदाते। भट्टनये तु चार्क्स यथा मधास्तुः न च शुक्छप्रशुकाने पुरुषाधे पशु-चिंचन स्थायं बाचनल मनयं-वाघनल भीपपदाते विरोधात्। वस्तुतस्तु ऋङ्गेरिष विरोधोरस्येव कुत: विधेरेव क्रभावी य: व्यविवयस्य साचान् परम्यस्या वा पुष्वार्थसाधनतामयाताः व्यव्यया व्यक्तानां प्रधानोपकारकत्वमपि नाष्ट्री-क्रियते । अधेसाधनस्यं यतनस्तिरानसुबन्धीर-याधनत्वं धनघेनाधनत्वं बलवद्विष्टसाधनत्वं न चानयोरेकच समावेश एति। चातरवीर्ता तसार्थको वधीरवधः इति। नम्बेवं ग्रीनेनाभि-चर्त् यजीत इत्यम प्रशेषस्य प्रमुक्षस्यपेष्ट- विनतिषः, पुं, (विनताया चपस्यमिति । विनता 🕂 याधनसम्बगतम्। अभिचारो कलकर्मे च इति अनुगा जपपातकगवमध्ये पाठादनिष्ट-वाधनत्वभवगतम्। तदेतत् कथनुपपदाता। मिनि चिक्नैवम्। धानताधिनमायाकां प्रमादेवा-विचार्यन् इत्येकवास्यमया बातलायस्यवे इष्टबाधनलं अनातताबिखाचे तूपपातकत्वेन वत्तवद्विष्ठसाधनत्वभिव्यविरोध इति। गुरु-चर्या अधीवम्।" इति तिचादितत्वम्।

विश्वाष:, पुं, (विश्वातुरपत्नं पुनान्। विश्वातः + व्यक्।) सवत्क्षसार:। स च विश्वाहपुत्र:।

। वैश्वाकी, क्यी, (विश्वासुरियमिति। विश्वाह + व्यक्। सीप ।) जाश्री। इति राजनिर्वेग्टः । (विवाह-सम्बन्धित, चि। यथा, राजतरङ्गिस्याम्। 1 # 18 1 8

"बामकुराक्षीशीममानाक्षाखीवावन् मनविवनः। ज्यन्यवर्षत येरेव वैश्वाचीरिय वामताः ॥") वैष्माची, क्यी, प्रास्वदेशीयनगरी। (रहामानीसुरी ।

योग:। तसा काण्यतं यथा,— "परिषसा व्यंत्रेस्ड सप्त मृति च नाजिकाः। गळाचा पातमी: वट्च नव चर्येक वच्छी:। वेश्वतियातियाती च समस्ती यश्वकंग्रेत्॥"

सभ भागमर्थं यथा, को छी प्रशीपे। <sup>त</sup>रीजीविद्योगः क्रांटिनः खनाच मर्ख्यो दश्दिः परवचनाच । कुकक्रकर्ता परहारभक्ता भवेत्रदी वेष्ट्रतिज्ञवाच्या।" षासमयोगे सस्य वर्णावगवर्णात्व ग्राचा,— "यदि इष्टिबतीपातौ दिगं वाष्यशुभं भवेत्। क्ष्यतेरक्षतयोगेन भास्त्ररेव तमो यथा ॥ इभाकताको योगः सन्धायम्भानि देखया विद्यसम् ।

न अवति पुनरिक्ष प्रको वैश्वतिहरू वातोपाते॥" इति च्योतिसासम् ॥

( देवताविधेष: । यथा, भागवते । ५।१।२६। "देवा वेश्वतयो नाम विश्वतेक्तनया कृप। नष्टाः, काचेन यैर्वेदा विश्वताः स्त्रेम तेजया ॥") विधेय:, जि, (विधि पश्चितिसेवानुक्तः वावचरित। विधि - एक्। यदा, विधिषे कर्त्रया व्यवभित्रः। साधे करा पश्वतिमाकित्य क्रियाकारिकात् युक्तायुक्तविवेकमूम्यलीच तथालमस्य ।) नार्खः। रवासर: १३।१।८८॥ (यथा, राजतर-क्रियाम्। ६। १५६। "पुंचाती जासमवेधेयवासकादीम्प्रामश्रा

समभूद्रभविशार्षा राजपर्यमनस्मिनाम्॥") विधिसम्बन्धी विधेयसम्बन्धी च ॥ वैधातः, पुं, यमप्रतीसारः। इति देमचन्तः॥

"क्लीभ्यो छन्।" ४। १। १२०। इति छन्।) गर्कः। रत्नमरः । (यथा, देवीभागवते। 2 | 12 | 26 |

"समानीयान्दर्तं साचे वैनतेयः समप्रेयत्॥") व्यवशः। इति अस्यपुरायम्॥ (विननापता-मात्री । यथा, मशामारते । १ । इप् । ४० । "तार्क्षकारिष्टनेमिश्व तथेन गरकानकी। ज्यादिवादिवादिवादे वेगतेया: प्रकीतिता: #") विनिधकः, पुं, श्रकाभावर्थः। शत्यर्थायः।

योग्यरण: २। इति चैमचनः। १। ६१६॥ (विनय स्व।"विनयादिश्यक्षक्।"५ । ८ । ६८ । इति खार्थे ठक्। विषय: ।) विषयसम्बन्धित, **णि ॥ (यथा, महाभारते। १२। इट। ८।** "सम्बं वेन थिकं कत्या वित्रभन्नी हक्त्यालिन्। दक्षिकानगरी भूषा प्रयम्ब विधिपूर्वकम्।

विधि पप्रच्य राज्यस्य सर्वजीकि इतः ।") वैनायिकः, पुं, वीष्टः। एति जिकाकप्रोयः । यथा, "भित्रक: चपकोर्शको बौद्धो वैनाधिक: स्वत:॥"

इति जिक्तक क्रेय: ।

इति च्योतिस्तत्त्वम् ॥ 🕸 ॥

दयमटाइग्रमं विनाशसंचं चयीविशं खादास् पचर्विशं सानसमेवं नर: बकुचा: खात्॥ तत्पर्जं यथा ---"ईकारेकायेकानिः खाज्यमर्च उपतापिते। कर्मेचे कर्मगां चानः प्रीका मनस मानसे । कार्णित्रविश्वन्युवी चानिः सांचातिके तथा। चंत्री सासुद्धिके [सच्चरहार्थसंच्यः ॥ वैवाधिक विवाधः सात् देशकविश्वसम्बद्धम् ।" इति च्योतिसाखम्॥ निधनतारा । यथा,---"वैनाधिकर्षे इष्टं यहमं सुधायुभास्करयोः।

जनवति रोगं बच्च्या सीधं वित्तत्त्वयवाशु ॥" वैनाधिकचे वधीविधनचर्च। इति केचित्। वस्तुतस्तु वैनाधिकपदं निधनतारापरम्। निधने-श्रीय चेत्र्यकवाक्यलात्। इति तिथ्यादितस्त्रम् ॥ वैनाधिकः, पुं, (विनाधी मतमस्य । विनाध 🕂 उक्। सर्वे इद्धं चिविकामिति चिविकानिचान-वादिलाइस्य तथालम्।) च्याबसः। परतन्तः। कर्यं नाभ:। इति मेहिनी॥ विनाश्सवन्धीये, चि ॥ विधेय + च्यक्। यद्वा, विकर्ष्ठ धेयमस्य । ततः विगीनकः, पुं, क्री, परन्यरावाद्यम् । इक्षमरः ॥ च्याक्तरं वास्तं यत् साचान् न वहति परम्परयेव बह्रति तद्वेगीतकाम्। यथा होता बह्रम् दोका-बाह्य : विनीयते कीति सात् विकारसंघिति के विनीतक: तेनीव खार्थे की इडी वैनीतकम्। इति भरत: । विणीतसम्बन्धिनि, चि ॥

> वेन्य:, पुं, (वेनस्थापत्वं पुमान्। वेन 🕂 "कुर्व्वा-दिभ्यो एवः।" ४।२।२५१। इति एवः।) वेनपुत्रः। सतुष्ट्यराजः। यथाः — "वेनस्य संधित पाको स बभूव सञ्चापुमान्। विची नाम सद्दीपाली यः एषुः प्रदिकीर्त्तिः। येव दुग्दा सद्दी पूर्वे प्रचानां दिसकारकान्।" इति विद्युराची सर्गानुद्यासननामाध्याय; ॥ (यथाच ऋगेदे। ८। १०।

"पृथी यद्वां वेन्य: साइने खेव।" "वैन्यो वेनस्य पुत्रः एयी एसत्सं स्रो राज्यः।" रति तङ्गाच्य वाययः ।)

वैपरीतां, की, (विपरीत + व्यान्।) विपरीतस्य भाव:। तत्पर्याय:। श्रताय: ९ विप्रयाय: ६ विषयंगः १ वास्रवः ५। इति हेमचनः ॥ ( वया, सार्केष्टिये। ४६। ६८।

"सभावविपरीत्वनु प्रक्रतेश्व विपर्क्यः a") वैपरीस्थलच्यालु:, च्यी, पूं, (वैपरीत्या सच्याजु:।) खल्पस्पष्टस्त्पला सच्चासः। यथा,---

"तच्यालुर्वेषिरीस्थान्यास्त्रस्य सुपष्टकः तफला। विपरीक्या च जच्चालुद्धांभिधाने प्रयोजसेत् । क व्याजुर्वे प्रीस्थाङ: कट्ठका: कपापनुत्। रसे नियामकाचीय नामायिकानकारकः ॥"

इति राज्यशिषेयुटः ।

वभवं, स्ती, विभवस्य भावः। विभवप्रस्टात् काप्रकारेन नियासमिदम् ॥ (यथा, कथासरित्-सागरे। इ.इ.। १६.१। "बीरणाविय यथायंमसरचराधीशः चकात् करियसा-

भेगकोचितिह्थावेभवविधिः सिह्निप्रभावात्ततः।" व्यतिश्रय:। यथा, भागवति। ५ । १८ । ११ । "यतसङ्कृतामं निजवीयं वेभवं

तीर्थं सङ्घ: संख्यातां कि मानसम् ॥" विभीभीव इक्षये खकाकाये रेक्सम् । यथा, भागवते। १०। १८। ३८। "भागमा एव जानना किं बहु क्या व से प्रभी। मजसी वयुत्री वाची वेभवं तव गीचर: ") वैभावित्रं, स्त्री, (विभाजवितुर्घमी म् । विभाजवित्र 🕂 "क्टतोऽणा" 8।8।8८। इति व्याण्। विभाजविद्धार्थिकोपचेति काश्चिकोक्या वि-कोप:।) विभाजयितुर्धभीत्रम्। इति विद्वानत-

कौसदी। वैभाजं, क्षी, देवीद्यानम् । इति चिकाष्टश्रेयः ॥ ( यथा, मार्केक देये। ५५ । २ । "पूर्वे चैत्रदर्यं गास दक्तिकी नन्दर्गं वनम् । विक्षानं पश्चिमे प्रति साविनचौत्रराचले।" विकाजराजसः तपःसानम्। यथा, इरि-वंश्री। २३ । २३ । "ततो विभाजितं तेन विभाजंगाम तदनम्॥" ग्रुं, पर्वति विश्रेष:। यथा. सार्कके ये। ५६ । १६ । "तरसुरिति विकाता वेभाणं वाचर्तं ययौ।" कोकविशेष:। यथा, इरिवंशे । १८ । १६ । "वैश्वाचा नाम ते लोका दिवि भान्ति सुद-श्चेंगा; ।")

वैमात्रः, पुं, (विमातुरपत्यभिति। विमाहः 🕂 व्यव्।) वैभाषेयः। इति षटाधरः 🌬 वैमाचा, क्ली, (विमातुर्पतं क्ली।) विमायः-कम्याः वैसाचभ्रव्दादाप्प्रत्ययेत्र निष्यनम् ॥ वैमात्रियः, पुं, (विमातुर्पत्यम्। विमास्ट + "शुका-दिभ्याचा <sup>88</sup>81२ (१ व ३। इति एका ।) विसालपुत्रः । तत्रामायः । विमातः जः २ वैमातः ३। इति जटाधर: 🛊 ("तयोरमावे तथाविधी वैमा-चेयौ।" इति शुद्धितस्व प्रेतश्राद्धाधिकारि-प्रसावे।)

वैमाचेयी, च्यी, (विमातुरपत्नं च्यी। विमाहः + एक्। ततो कीम्।) विसालकाया। वैमार्चय-श्राव्दादीप्प्रव्ययेन निव्यक्तसिदम् । वस्ताः, चि, विश्वतिविधिष्टः। तङ्गावे, की। विसुक्तप्रस्टात् वाप्रव्ययेन निष्यत्रसिद्भृ ॥ वेसेय:, पुं, विशिसय:। इति हिमचन्त्र: 🛚 वैयाकरकः: भि. ( बाकर्यां वित्त प्राधीते वा। वैयासिकः, त्रि. ( बासेन ज्ञतः । वास + ठण्। वाकरस+ "स्वागमगिद्यः।"४।६। ६१ ६१ इति साम्। "नयाभा पदान्ताभामिति।"। वेताः चाकरकाध्येता। याकरकग्रन्दात्

वाप्रस्थेन योग्मेति इसा विक्षे विदिति उद्वी

च विवाहसिहन्। काकरवस्यक्षीच ॥ (यथा, | वेरं, क्री, (वीरख कर्म भावी वा। वीर+खन।) प(किनी। ६। ६। २०।

"वेषाकरकात्कायां चतुर्थाः॥" वयाच मधाभारते। ५ । ४६ । ६१ । "सर्व्याचीर्गा खाकरवाहियाक्षरमा जन्मते। तन्त्रतो याकर्यं याकरोतीत तत्त्रया।") वैयाकरकमार्यः, युं, वेवाकरकी भाषा वस्य। इति सुर्भवोधवाषस्यम् ॥

वैधाधः, मुं, (धाष्रस्य विकारः । खाष्र + "प्राचि-इजतादिन्यः।" ८। ३। १५८। इति वाण्। ततः वैराष्ट्रीय चम्मेका परिष्ठतो रथः। "देप- विरक्तं, स्त्री, (विरक्तान्त भावः। विरक्त + प्राण्।) वैयाबाइक्। " शरा१२। इति व्यक्।) व्याब-चनीच्छा वितर्यः। तत्रायायः। ह्रीपः २। इत्र-"अयं वश्वविभितो वैयात्रः सुप्रतिष्ठितः। सुचक्रोपस्कर: क्रीमान् कि क्रियोचाल-मकित: ॥")

यात्रसम्बन्धिनि चि। यथा,----"उत्तराभिसुखी भूला निराष्ट्रारा निरम्तरम्। वैयाञ्चर्यमध्यमा सोईम्बर्जानमा सती । ण्योतिसँगं ग्रिवं ग्रार्थं परंश्चितकरं परमृ ॥"

( यथा च हच्चत्सं चितायाम् । ४४ । १६ । "पूर्वाभितुखः, श्रीमान् वैवान्ने सभीख स्थितो

द्वि काजिकापुरायी ४८ व्यथाय: ॥

वियान्नपद्यः, पुं, (चान्नपरोक्ष्यसमिति । चान्नपट् 🕂 व्याप्ता यक्षा, व्याष्ट्रश्चेष पादावस्य इति बञ्च-जीकी "पादस्य जीप: रति।" ५।8।१३८ । रति च्यकारकोपं अग्योदिलात् यक्। "पादः पतु।" ६:BI१३०। इति परादेश:। "नयाभ्यामिति।" १ १ १ । यकारात् पूर्वसेच्।) सीवकारक-सुनिविशेष:। यथा, तिथादितस्त । "वैयात्रपद्यगोत्राय सांक्रतिप्रवराय च। च्यपुत्राय दराष्ट्रीतत् सतितः भीश्ववनीती । <sup>अ</sup> (यथा, मञ्चाभारते। ८। ६। ११। "युधि डिरस्यासमञ्जूरा बखा वियाधपद्य: पुनरस्ति विष: 📲 )

विद्यासकि:, पुं, (बासस्यापत्रम्। "बासवर्क्तवा-देति।" ४।१।६०। इत्यस्य काथिकोत्या इम् कानमाहेश्या न यान्यामिति ऐच्।) वासस्यापमम्। इति सुग्धनोधवाकर्थम्। (यथा, भागवते। १०।६। १८। "एवं निष्राण्य ऋगुनन्दन साधुवादं वैयासिकि: स भगवानच विकासिम्। प्रविचे सम्बद्धारितं क्रिक्सिसाम्ब वाहर्समार्भत भागवतप्रधान: "")

तत रेच्।) वास्त्रतसंदिताहः। इति श्रीभागवतम् ।

३। ३। इति यकारात् पूर्वे रेच्।) खाकरया- विद्वष्टः, त्रि, (खुरे दीवते कार्यम्। "खुरुादिन्यी-३म्।" ५।१।६.६। इति वास्। वसुधानिहेच्।) प्रातभंवः। इति विद्वानाकौतुदी।

बिरोध:। इत्यसर: । (यथा, मातवते। 🖼। PIZEI "बद्ववेरेव भूतेव मी हितेव्हासमायया 🗗 ) 🤼

तस्य वस्त्यानं पच । क्यीसतम् १ वधा सवा-श्चित्रपालयो:। बास्तुकम् २ यथा कौरव-पाकः वानाम्। वाज्ञम् ३ यथा द्रीसहपद्योः । चायतम् ६ यथा चायकमार्जारयोः। सप-राधजम् ५ यथा पूजनीजकारत्तयोः। इति मचाभारतम् ॥

विरक्तता । विरक्तप्रस्टाद्वावार्थे साप्रस्योग नियात्रसिष्म् ।

मर: १२।८।५२६ (यथा, महाभारते १२।५८। विरङ्गिक:, अ, (विरङ्गे निव्यमहेतीति। "हिदा-(इंग्यो निवास्।" ४।१। ५४। इति छम्।) विरागाचे:। इति देमचन्त्र:॥

> वेरनियातिनं, स्त्रौ, (वेरस्य निर्यातनम्।) सताप-कारस्य प्रवापकारः। तल्यमायः। वैश्युद्धः श प्रतीकारः ६। इत्यमरः ॥

> वैरप्रतिक्रिया, क्ली, (वैरक्त प्रतिक्रिया।) वैर-निर्धातनम्। इति देशचमः:

> वेरशुद्धः, की, (वेरख शुद्धः।) वेरनिर्यातनम्। इत्यमरः ।

> वैरागिकः, त्ति, (विरागं नित्यमर्द्यतीति । विराग 🕂 उण्।) विरायाचै:। इति चिहान्तकौस्दी u वैरागी, [न] 🐄, (विरामसा भावी वैरागम्। तइस्याक्तीत इति:।) विषयेक्श्राहित:। वेराग्ययुक्तः। यथा,---

"धनक्ष धनव्य हतीयच धनातनः । सनतुक्तमारो वैरागी चतुर्घ: पुत्र एव च ॥" दति जचावैनत्ते जचासाको २८ चाध्याय:॥

वेराग्यं, क्री, (विरागस्य भाव:। विराध+ याण्।) विषयतुष्ट्धीः।यथा,---"चानवेरान्ययोक्षेत्सप्रवेषायोपयोशिता। दैयत् प्रयसमेवेति नाष्ट्रवस्यति तयो: ॥ यबुभे चित्रकाठिन्यचेत् प्रायः सतां मते । सक्रमारसभाववं भक्तिकत्तेतुरीरिता।" यथा एकाइएस्क्रन्वे।

"तसाम्बद्धासयक्ताया थीतिनी वै महासनः। न भ्रानंन च वेराग्यं प्राय: क्रेमो सवे(र्भः । "

किन्तु जानविर्ज्ञादिसाधां भन्नीच सिद्धाति। यथा तजीव।

"यत् तमिभियेत्तपस् श्वानवैशायतश्व यत्। योगन दानधर्मीय क्रियोभिद्तरेर्ण ॥ चर्चे मर्भिक्षयोगैन मर्भक्तो सभतेश्वाया । खर्जापवर्गे अद्वास मध्यिद्यदि वाञ्चति ॥ क चिसुदद्वतस्तव जनस्य भजने हरे;। विषयेष्ठ गरिस्रोशिप रागः प्रायो विसीयते ॥ व्यनायक्तस्य विषयान् यथार्ष्टमुप्युञ्जतः। निर्मन्यः समाचमन्ये युक्तं वैराग्यसुच्यते ॥ प्रापश्चिकतया बुह्या स्वित्सम्बन्धिवस्तुनः ॥

इति भक्तिरणास्त्रसम्बी पूर्वभागे साधव-सक्री।

चे राटः, पुं, इन्तरीयकीटः। इति वैस्थनः। विराटसम्बन्धिनि, वि । (क्री, विपाटपर्म। यथा, मशाभारते । १। २। ५०। "चारक्रोयलतः गर्म देशहमारम्मरम्।" विराटक कार्याच्यो । यथा, तजेव । १।२।५८ । "वाभिमनोच वैराक्या पर्न वैदासिनं स्वतम्।" तथा च देवीभागवते। २।०।८। "चभिमचोर्वरा भाषा वैराटी चात-

सन्दरी ॥" विष्कृते च चि । चया, संचाभारते ।१३। करावश "वेराटएडस्चामं समंद्रीरजङ्गम्। प्रदास अवता लोकाम् च राजन् प्रतिपदाते ॥") वैराचा, की, जिन्होक्प्रविदादेशकांत्रदेशे-विश्व:। इति देशचन्त्र: # विरातञ्चः, पुं, कार्क्युवश्चाः । इति राजविर्वेद्धः ॥ वैरी, [मृ] एं, (वेरमस्त्रास्त्रीत । इति:।) अनु:। रत्यसरः # ( यथा, मनी । ह । १३६।

षीरसम्बन्धिन, वि । वैक्टवं, स्ती, (विकटपक्स भाव:।) विकटपता।

"वेरिकं नोपस्वित सञ्चायचेव वेरिकः ।")

"वैक्टव्यमङ्गीष्ठ कञ्चानिपाती मीक्यं तथा कद्मास्वतिवेधः। रतान् वधान है (त सः चवादी भाष्त्रीय दूतस्य वधी न हरः,।"

इति सञ्चानाटमे ५ काङ्कः । ( व्यवाधार्वालम्। यथा, महाभारते। ५। 84101

"निर्द्धिय सन्यक् प्रवहन्ति वेदा-क्षं विश्ववैक्ट्यस्य इराज्या ॥" विसहस्त्वम्। यथा, तचेव । १२। १८०। १। "रतचानोत्यवैक्ट्ये वर्त्तते प्रतिकृततः ॥") वैरोचनः, पुं, (विरोचनस्थामत्वम्। विरोचन+ व्यक्।) बुद्धः। विवास्यः। (वया, सका-भारते। ३। ९८। १०।

"ध्यय वैरोचने दोवानिमान् विद्वाचमा-वसाम् ॥")

वाधिपुत्रः। सम्पेपुत्रः। सिद्धायः। इति म्ब्दरकावली।

वेरीचन(वक्षेत्रनं, क्षी, (वेरीचनचा वर्षे (नेवे-सनम्।) पातासन्। इति वनायुधः । , मेरीचनिः, पुं, (विरोचनस्यापत्रम्। विरोचन+

रन्।) वृद्धः। वित्राजः। (यथा, विव्यु-प्राहादिकेश्रवर्थकस्तीचे । १ ।

"बाभ्यां वेरोचनीन्त्री हुगपद्पि विपत्र्यं परी-रेक्साम ॥")

स्थापुत्र:। इति मेरिनी । वैरोचि:, पुं, वायदेख:। यथा। वैरोधिर्काल-नन्दनः। इति प्रस्दरकानकी ।

शतस्थाः परिवामी वैदान्यं वक्षु अस्पति।" |वैदीहारः, पुं, (वैदस्तीहारः।) सतामकारस्य प्रतापकार:। वथा,---"प्रतिकारः प्रतीकारी वैरिवर्गतनं तथा। निर्वासर्व वैरशुद्धिवेंरोद्वारो निमलते॥" इति श्रक्रकावती ॥

वेतकार्यं, ऋते, (विज्ञाचान्यः भावः । विज्ञाचनाः 🕂 माभ्।) विजयमानम्। विजयमस्य भाष रत्यचे कारप्रकारीय विष्यक्रसिदम्। (षया, भागवते। १०। ५५ । २८। "चवधार्य भूजेरीवहैन च ख्येन घोषितः।" विभिन्नत्वम् । यथा, सभी क्वानुकः । १ । ५ । "केताहिष्यपि युगापचारकपेश असेविज-चाय्यम् ∗")

वेष्टनं, क्षी, (विष्यस्तेदम् । चात् ।) विख्यपत्तम् । रत्यसरदीका । विश्वसमस्थिति, वि । ( यथा, सभी। २ । ८५ ।

"त्राक्षको वैकापाकाशी चालियो बाट-खारियी।")

वेषधिकः, जि. ( दिवधेन भागातस्कृतादिना व्यव-इर्ति। "विभाषा विवधवीवधात्।" । ११। १७। इति उक्।) विषधेन धान्यतकुषादिना व्यवद्वरति यः। प्रसारि इति भाषा। ( यथा, राजतरक्किण्याम्। ६। ३०८।

"बल्गाभिधा वैवधिकी बल्गामङमकारयत्॥") सम्बन्धायः। वार्त्तावद्यः २। इत्यमरभरसी । वालीवकः ३। रति प्रव्ययकाविती ॥

वैवर्ण्यं, ऋती, ) विवर्णस्य भावः।) विवर्णता। विवर्धस्य भाव रतार्थे ग्याप्रकारेन निव्यत-सिद्मृ । (यथा, कथासरिह्यागरे ।१६।६८। "बावाती कर्णमामस सच्छा वैवस्येदायिनी॥" तत्त् स्त्रीयां चात्त्रिकमायानासम्यतमम्। यथा, सा(इध्यद्रमें से । इ । १६६ ।

"सामाः खेदोश्य रोमाचः खरमङ्गोश्य वेषयुः। विषयंभश्वप्रकाम इत्यष्टी चार्त्यकाः स्त्रताः ॥") वैवस्रतः, पुं, (विवस्रतीय्पलमिति। चार्यः ।) यमः । दक्षमरः । (यथा, ष्टक्त्वं क्षितायाम् ।(६।२३।

"एवं भूभ: सप्ततिश्वायनी व्यं वैवस्त्रतस्यास्यमभ्यपेति॥" यथाच ऋगेदे। १०। १४। १। "वैवखलं संग्रमनं जनामां

थमं राजानं इतिवाद्वस्य ॥" "विवस्रातं विवस्रातः स्वयंस्य ग्रुचम्।" इति तद्-भाष्ये वाषया: । यथा च राणतर 🛊 ख्याम्। 1 1 1 1 1 8

"वनरा जिक्कामचेन दिशा नेनस्तराक्षिताम्॥") क्द्रविश्रेषः। इति जटाधरः ॥ श्र्राणः । यप्तमो मनु:। (भ्रषा, रञ्जुवंग्रि। १। ११।

"वैवखती मनुर्गाम सामगीयो मनी(वकाम्।") वर्त्तभागीव्यम्। पाक्षाक्षमारे वाभगीवन तारः। पुरन्दरः दन्तः। आदित्या वसवी कत्रा विकेटिया सकत्रकाः। अध्यानाष्ट्रवभः। रत्यादा देवा। कप्राप: कानि: विप्रिष:

विचासियः गोतमः जमद्यः अरदाणः यते सप्तर्थेय:। इ.चा.कु: हम: प्रयाति: दिष्ट: ५ए: करूवक: नरिष्यना: प्रवप्त: नाभाग: कवि: रते मनुपुत्रा दश् । इति सीभागवतमतम् ॥ ॥॥

"सप्तमच प्रवच्यामि यदेवस्वतस्यति । व्यत्रिचेव वशिष्ठच कथापी गौतमस्तथा । भरद्राजसचा योगी विश्वामिन: प्रतापवान्। यमर्थिक सप्तित सांप्रतं व महर्षय: । साध्या विश्वाच सवाच सरतो वसवीश्यानी। मादिवाच सुराधादन् सप्त देवगणाः स्टुताः व दच्चक्रप्रसंखाचान्त्र रम्पूजाः स्ट्रता स्वति । सम्बन्धरेषु सब्देषु सप्त सप्त सम्बन्धरः । क्तवाधकीयवस्थानं प्रयानित परसं पदम् ॥<sup>2</sup> इति साइधि सन्धन्तरातुकी त्रेनी नास ६ व्यः ॥

श्रीमार्बक्षय उवाच। "चारित्या वसवी दता; साध्या विश्व सरहू-गथा: ।

भगवीर क्रियमधारी यच देवगणाः सहताः ॥ च्यादिला वसवी रुदा विक्रीयाः क्राग्रमासाकाः। साध्याच मनती विश्वे धम्मेपुत्रा गवास्त्रयः ॥ समास्त समयः पुत्राः हाक्रिरोधिक्ररसः सताः। एव ... स्तु मारीची विश्वयः वांग्रताक्षिपः ॥ तेजस्वी गाम चेन्द्रीयपि सञ्चासा यञ्चभागस्य । व्यतीतानामता ये च वर्त्तनी ये च संप्रतम् ॥ चन्वे ते त्रिद्धेन्द्रास्तु विद्येयास्तुलाजचयाः। सञ्चाचाः कृतिप्रिनः सर्वयः एव पुरन्दराः ॥ मचननी द्वा: चर्ने ऋष्टियो गनगामिन:। तं प्रतन्नतवः सर्चे भूताभिभवते जसः॥ धर्मादी: कार्येरंतेराधिपत्यग्रयान्तिता:। भूतभवभवज्ञाचाः ऋग्राचेतत् चर्यं हिच ॥ भूलोंकोश्यं स्त्रता भूमिरकारीचं सव: स्त्रतम्। खराख्यचा तथा सर्गस्त्रेजोक्यमिति गदाते॥ व्यक्तिचेव वश्रिष्ठच नाग्रामच सञ्चात्र्धिः। मीतमच भरहाजो विधासिचच कौश्रिकः॥ तथेव पुत्री भगवानृचीकस्य महाझनः। जमद्यास सप्तेते सुनयोश्य तथाकारे ॥ दचाकुर्गभगचीव घष: प्रयासिरेव च । गरिकाला विख्यानी गाभागी दिश रव च । करा वा प्रवास भूमिया को कविश्वताः। मनोर्व्यवस्तरस्ति नव प्रचाः प्रकीर्तिताः ॥ वैवखतमिदं देवि ! कथितं ते मयानारम्। ष्यक्षित् युते नरः चयः पठिते चैव चलम। स्थतं पानकीः सर्वीः पुरुष्य महत्वृतं ।" इति मार्के के वपुरार्थ वैवस्ततमन्तरं समाप्तम् ॥ वैवस्तती, स्त्री, (वैवस्ततस्य स्थम्। स्थम्। सत्तो डीप्।) दिख्यादिशा। दति राजनिर्धरहः ॥ वैवाश्विकः, पुं, (विवाश्वाद्भवः। विवाश्व-। उन्।) कन्यापुत्रयोः ऋशुरः। वैयाद इति वङ्गभाषा॥ चमुधी इति धिन्दीभाषा । (तत्प्रगाय: । सम्बन्धी २॥ यथा, जीतुक्य र्वस्य । २।

वे गाखः

वसाय.

"स्रसामासमानतासस्रत्ताविवाहिता-स्राजक-व्यम्नास्करस्याया सत्वती स्वास्या तदेवा समा") विवाहसम्बन्धित, वि । यथा,— "पस्यो सप्तमे चैव येथां विवाहिको क्रिया । ते च साक्तावित: सम्बे प्रतिता: स्वतां मताः व" हत्युहाह्यसम्बन्धः ॥

व्यपि च।

"कन्याभ्यच पिरुद्रवाहेयं वैदादिकं वहा।
व्यपुत्रकस्य कथा साधभीचा युत्रवहरेत्॥"
हित हास्तकी देवसः॥

( यथा च सतु:। २। ६०। "वैवास्त्रिको विधि: क्योगां संस्कारो वैदिक:

विश्वसायमः, पुं, (विश्वस्यसः गोजापत्यम्। "अन्या-हिन्यः सन्।" ४। १। ११०। इति प्रज्ञः।) स्विविश्वधः। यथा,— "ध्या शिकान् प्रज्ञयाद चतुरी वेदपारगान्। जीभिनिष्य सुमन्तुष्य विश्वसायममेव च ॥ ग्रेसं तेवां चतुर्षेष प्रदमं भौ महास्विः। ज्ञासिद्यादनं पेसं ज्ञाद्य स महास्विः। यसुर्भेद्यवसारं विश्वसायममेव च ॥

इति की को 82 कथाय: ॥ स च वक्तवारक: । यथा,---"जीमिनिक सुमणुकं वैश्वमायम स्व च । पुताब्ध: पुताकृषेव पश्चित वक्तवारका: ॥"

की सुदी। वैशाखं, स्ती, (विशाख एव। खार्चं चाम्।) घतु-चिंदां खंखानभेद:। प्रणा,—

"स्थानान्यातीपृत्यासाप्रसतीपृति मस्तन्। समपाद्य———।"

इति देशचनः ।

( यथा, श्रास्त्रेय । १२० । ३८ । "वच्चयातनिमं नेगं पात्रिका ममीपरि । भूय: प्रश्नतुंनामी मां नेथाखेनास्थितो

महीम्।"
पुरविषेश:। यथा, वयाचित्वागरे। ६०।६।
"वैद्याखाक्षे पुरे राजः पुत्रावावां (दमाक्षको।")
वैद्याख:, पुं, (विद्याखा प्रयोजनमस्ता। विद्याखाः
+ "विद्याखाद्याणाहित।" ५। १। १। ११०।
इति क्षाखा।) मामानदक्यः। (यथा, विद्याकाविद्यार्थ। १९। ८।

"इततर करदत्ताः चित्रविधाख्यीते ।" विधाखी पीर्थमाची व्यक्षितः। "वास्तिन् पीर्थमासीति।" ॥ १ । १ । १ । १ (त व्यक्।)

हारश्रमाकानार्गतप्रयम्भातः। तत्पर्थायः। माधतः ९ राष्ट्रः १। इकसरः॥ चान्त्रस्य तस्य जन्मम्।

"विश्वाकातारकागुक्ता वैश्वाक्षी पूर्विमा भवेत्। चा वेश्वाक्षी यत्र मारे च वेश्वाकः प्रकीकितः॥" द्वत श्रव्यस्त्रावजी ॥

स तु मेवसार्वितः थीरः । तच जानपनम् ।
"पुमान् विजीती द्विजदैवसत्ती
धक्तस्य कर्ता सुजनस्य भक्ताः।
सुजाभिरामीय्य जात्यिः स्वात्
वैद्यासमारे सज्जु जन्म यसः॥"

इति कोशीमहीप: ॥ ॥ ॥ चार वेद्याखन्नकम्। तत्र पद्मपुराणम्। "तुत्तामकरमेषेद्व प्रातःचार्गं विष्येयते। इतिक्यं अच्याचयंष्य सङ्गापालकणाम्यम्॥" वेकावाच्यते।

"गवामहेप्रस्तानां जयं इत्या तु यत् प्रम्। तत् प्रमं सभते राजन् मेने साला तु जाइ-वीम्॥"

पितामश्व:।

"कार्तिकस्य तु यत् कार्यं माघे माखि विश्वेषतः। हम्कूरिवियमात्रासः चान्त्रमात्रामास्यतः॥" स्याभ्यां कार्तिकारिकाने सौर्चान्त्रयोक्षिकस्ये-नातुष्ठानम्। तत्र चान्त्रमपि द्विविधम्। तथा च विष्युः।

"हमें वा पौकी मार्थी वा प्रारम्य कानमाचरेत!
पूर्यात्रकाति विभात्त मकरसी दिवाकरे।"
हभी दर्शालाया समस्त्रिती प्रतिपदमारम्य
विभातिष्म । नाराय गोपाध्यायस्त दस्पोर्थसासीति पूर्वीद्वसङ्करपर्मित। तत्र सौरकार्थ राध्यक्रीयः कार्यः।

"संक्रान्तिविश्वित कार्यों संक्रान्ति: मरि-क्रोक्तिता।

भावीके अपने तर्कान् रविराधि स्थितिकाचा ॥" इति गावकात् ॥ \*\*

ततकारकोदयकाने सकारं समाचन उदर्-सुख: ॐ तम् धदितुचार्यः कदा विश्वासि सावि व्यस्तिपक्षे व्यस्तितिधावादम्य मेवस्यर्वि यावत् प्रवर्षं व्यत्तकारितः सीव्यत्तव्यदेवद्यन्ता श्रीविषाः प्रीतिकाम: प्राप्त:कानमर्च करिक्ये। इति। गङ्गाथान्तु चाह्नेप्रक्तगरीचच्चरानभवायवसम-क्कप्राधिकाओं विकायीतिकामी वा इति कङ्कता यथीस्वविधना सायात्। प्रतिदिन-सङ्गरणे तुच्यारभ्य मेषस्प्रदर्विवादम् प्रस्रदर-मिति न वक्तवं किन्तु साचीकननारं सेव-राशिकारनी इत्राधियं नक्तवम्। चान्त्री तु मास्यनमारं शुक्रपन्ते प्रतिपदि तिचावारमा प्रतिहित्रसङ्ख्य इश्रेपमंग्रामहाज्ञीयम् । लार्थ्य प्रवासिक्षांन यक्तावम्। सर्वे क्राच्य-प्रतिपदारको कष्टगीयम्। एवं सासानारे चीक्तीयम्। अङ्कात्तरवे मजकानिमात सविषापुर्वाणम् ।

"सङ्ख्येन दिना राजन् यस्ति चित् क्वारे नरः। मसचाक्याकानं तस्य धर्मस्यार्कचयो भवेत्।"● मचाकेवे।

"यो इराति कि मेशारी शासूनमुखटान्यियान् । पिष्ट वृद्धिय विश्वेश्यः सर्वधार्यः प्रमुखते । विश्रीभाः माद्रको स्था पिस्रभ्यो विद्ववे समम्।" पिक्षभाः पिक्षुद्धाः। यत्र विक्षुरद्दसम्। "स्वयने को हिंगुस्तितं कर्षा विकापदी हु च । वर्षीतिसम्बन्त वर्षीत्वास्त्राम् । प्रतिमद्भवि पुग्यं सबसम् दिनचये। विद्यपे शतकाश्वसमाः नाःमाः विव्यवनामम् ॥" इति मत्यपुराकी सञ्चलवञ्चमगुणितनका के प्रज-जनवासीन विवक्तकीयत्वाकीवादाविद्यपि विष्ठव-तंत्रान्तिपुर्यकासपरम्। खन्यया कासद्वय-कालवनायत्तीः । व्यवद्वारी/पत्रया ॥ 🗰 ॥ संब्र-मतापुर्यकाश्वस्तु दिनसंक्रमणे सत्सं दिनम्। "बक्ष्मीतिसुखेश्तीत इत्ते च विश्ववद्ये। भविष्यत्वयमे पुरायमतीते चीत्तरायसे ॥" इति सु पुरायतरकालयशं दिनवत्तीत्तरायवादि-विचिन्धि प्रसिद्धा दीनां राचित्रविष्टभाग-स्वापि पुरुवलम्। राभिनंत्रमे तु रक्षान्त्रन-प्रथमयामङ्ग्राभ्य नारे तहितसीयश्चियामहर्ये पुरुवसृ। इकडयाताकमध्यराचे तदिवसीय-तिचैरभेदे तु तहिवसीयशेवयासहयं पुरायम्। मेहे तु तहिवसीय ग्रेष्यामद्भयं पुर्वे परदिय-शीयाद्यामद्वयः। तिष्यभेदभेदयोदेशिकायने तिह्वसीयग्रेषयामङ्ग्रम्। उत्तरावश्चे पर-दकाधिकश्वाद-रिवसीयग्रेषयामङ्गयम् । राजिसंक्रमणे परदिवाद्ययामङ्ग्रम्। सम्बा-शंक्रमधीतु दिनद्की दिनसा राजिदकी राजि-चेंवस्येति॥ 🗢 ॥ श्रीकानयी काणमाध्यानम्। व्यानरसंक्रमके तु तद्दीवशानको प्रुक्रकीनः शक्तिक शब्दीयश्चित्रकेत च कार्न विद्यापूजने तकानाजपः। संक्रान्तिकात रव क्योतिनमांच-वज्यम्। इन्द्रज्ञवेश्मावास्त्रायाम्। दिनज्ञवे तिथि-चवे। बा-का मा-वेष्ठ बाबाएका तिकमाच-वैद्याखपीर्वमायीष्ट । 🐞 । ततः सत्यानारिः प्रार्मक उदर्मसं वासमं गत्रप्रवासां पूज-यिता अजवटामितस्त् च चजघटानित-यक्षुच्यो नमः इति पूर्वायवा बाह्यकद्यो जर्व इला बर्ट संप्रीका नामक्की कृष्टा क्रमणय-तिताजताचाराय ॐ तत् यरिखुषायं चीन् व्यवासुके मास्रस्कापच्छात्रकतिथी महाविद्यन-संकालयो चसुक्योत्रस्य पितुरस्कद्वप्रक्रेयाः वक्यायविसुक्तिकासः इतान् जलकटान्तित- ४ म्कून् विकादेवताकान् खसकारीचाय चाराक-देवस्मीये दासवाय तुभ्यमचं संप्रदानीति त्राक्षकक्षे वर्ष दयात् त्राक्षकस्तु दिवाब-इसातकमधाभागाययतीचें न चौमित्रनेन य-चीला सक्तीकुता गायकी कामस्तृतिच परेत्। क्रक्रप्रशिक्ताः ग्रक्तवी विष्णुदेवताकाः। इति बहेत्। तती दिश्वां दशातृ। यथा 🧀 वासी

साहि जलेनन् चलवदा वितप्रत्तुदानवास्यः प्रतिष्ठार्थे एक्तियां किचित् काचनमूखां नाच-खायाचं एटानीति। ततः अधिक्तात्रधारमम्। माश्वासविश्वेषाशुपदेशे यथासभवशीयमार्य क्राचाकावेलि विश्वेष:। तक व्याचावाचित्रधाने तुभ्यसिति व देवम्। भूमौ लागजनप्रकेषः। सवसनाचापि सन्युद्दे एति वास्ते विशेषः। सत्याचामावे तसाच्येश्य तत्तत्कामी विकायीतः कामी वा विकावे दक्षा ब्राक्सवास प्रभात् मितपादयेत्।

"देवे दक्षा सुदानानि देवे इक्षा सुद्रकानान्। तत् सम्बे ब्राक्तकी द्वादनाया निकालं भवेत् ॥" इति मस्यस्कात्॥

इस्वेत्रत्र देशानीति वाराष्ट्रीये गाउ: ॥ 🗢 ॥ "वैद्याखियो घटं पूर्य सभीच्यं वै दिसमाने। द्दातासुक्षा राजेन्द्र स याति परमा गतिम् ॥" ष्मत्राधि यथायोग्यं संपूज्य पूर्ववद्वाक्येन सनी-रचपतार्थिंग सभीव्यवटी देय: 🕬 बहुनि:। "मेघादी ग्राक्तवी देवा वास्प्रिकी च गगेरी॥" नचापि ययायोग्यं संपूज्य पूर्व्यवत् वाक्यं सत्वा

"ॐ राष घर्माचडो इत्तो जन्मविनापुधावास्मवः। व्यस्य प्रदानान् समला सभ सन्तु सनोरचा: 🛚 अ

इति सन्त्रतिक्राक्षानीर्थपत्तलं क्रीयम्॥ ॥ स्वाचिनामगो।

"सक्दरं निम्बयकान्यां बीयक्ति मेवनते रवी। ष्यपि रोपान्वितस्तस्य तत्त्वतः किं करिष्यति ॥" खत्तराहें तु।

"मेवस्ये च विधी तच नास्त्वके विवनं भयम् ॥" इति खंबत्बर्प्रदीपे पाट: ।

लतचा मेयसार्विस्थितिकाती मस्तरं निकापच-

द्रयन् अन्तर्येत् ॥ 🗰 ॥ अविन्ये । "या पुक्रा नरपार्ट्ज विधासि मासि वे तिथि: श्वतीया साचया स्थाता मोर्क्वागेरण र्यस्ता। बीश्या इहाति कर्कान् वार्वाणसम्बतान्। स याति पुरुषो वीर लोकान् वे देममासिन: "" वाजसञ्जम्। देससातिनः स्वयंत्यः। नतो बसाब-समामितकरकदाने स्योकोक्यममं यक्षम्। दाभाजुद्धार्थं पूर्ववत् । 🗰 । वचापुरासम् । "वैशाखि शुक्रपचे तु ऋतीयायां जलं युगम्। कार्शिके शुक्रपन्ति च चेता च भवने देवनि ॥ चाच भाइपरे माचि चयोर्ग्यान्। द्वापरम्। साधित पौर्यासास्याना घोरं का जियुसंस्कृतन्॥ युगारम्भास्य तिथयो युगाळाकंन विस्ताः ॥" सच वैद्यासादयः पौर्यामाचाना रव तथेव तिथिलावाभिधानात्। सुकावाचित्रे कार्तिके नवमेश्चनीति सिडी सुक्रापच दति वर्षे स्वात् । 🕪। चार्या प्रश्नामाच विक्युपरावाम् ।

> "यता गुगाद्याः कचिताः पुराबी-रनन्तपुरामा सिपयस्थः। खपश्रदे चन्द्रसनी रवेच्छ-क्षप्रकाकप्रयम्बसे च ।

### वेशाखः

यानीयमध्यम तिलेख सिर्ध एशात् पिष्टभ्यः प्रकतो सहस्यः। यार्ड इतंतिन नमाः सञ्चर्य रच्च सेमन् पित्र रो वद्या ॥" उपभवे यक्कि । 🛊 । देवीपुराकम् । "युगाचा वर्षेत्रज्ञिच सप्तमी पार्श्वतीप्रया। र्वेदरमगी जाओं व नव निधि सुकाता॥"#॥ व्यक्तवारमधिकाय ज्ञाप्रायम् । "तस्या कार्यो यवे सीमी यवे विष्णुं समर्पेयत्। यवान् इद्यान् द्विचातिभ्यः प्रयतः प्राप्रयेद्-

पूजरे कहका गाजा के नामक विभावयम् । भगौरण्य इपति चागराक्षां सुखावसम् ॥"#॥

"विशास्त्रस्य सिते पत्ते स्तरीयान्यसं (श्वता। मच मां खेपयहासीर्जिपनेश्वित्रीभने: ॥" मां जगदाणम् ॥ 🗰 ॥ चामानापि । तथा च चमजायकानमधिष्ठाय भविकी। "संवस्थरफलं राजन्त्रवन्धौ कार्तिके तथा। मन्वादी च युगादी च मासचयमलं भवेतु ॥" मन्त्राज्यस्तु भविष्यमानस्ययो: ।

"अञ्चयुक्तभाक्रावयमी दादशी कार्मिको तथा। स्तीया चेनमासक यया भारपदस्य च । फालगुनकायामावास्या पीगस्यैकारग्री नथा। चावाद्यापि दशमी तथा मात्रस्य सम्मी । व्यावनस्थारमी जन्मा नयापाइस्य पूर्णिमा । का (नैकी पाल्युनी चैची चौदी प्रवद्शी

सन्ननाह्यकोता इत्तस्याचयकारिका: " चमावाच्याचमीचितिशिक्ताः तुकाः उपक्रमीप-संचारयो: मुझालकी नेनान ॥ \* ॥ नारदीये। "वैधाखि सुक्रमची नुदाइग्री विकावी निधि:। मध्यां ग्रीतलतीयन आरापयत् केश्रवं श्रुचि: ॥" इबं प्रिपीतकद्वादशी। माच युग्मादरापेचा। सञ्ज विषापूर्णने उपवासीसरविधानान्॥ \*॥ वाच यवात्रवाह्मम्। तच विद्याखनुकापची कुन प्रातिशक्तिरवारे नन्दारिक्ताचयोदप्रीतर्रातथी **अक्षरमाष्ट्रमयमाजका**ति(यजकानयाक्षरपञ्च-झनाराज्येनरेषु पूर्वकतागुनीपूर्वभाषपरपूर्वा-बाहामवाभर्गमञ्जीवार्जेतरमञ्जीम वनसाक्ष कर्मणम्। लक्ष्मोणनम् एतादश्विद्यार्था विश्ववसंक्रामती अध्ययकतीयायाच विशेषत: विशासाकरके चौरशुक्रमचे खाधारुश्वापची च चरिश्रयनेतरच कर्नथम्। इति जलात्त्वम् । अ । अ । अय वैश्रासा-आकातग्रम् ।

<sup>4</sup> वे कार्षिक्रवतयरा ये माचपरिनिष्टिनाः। थे वैद्यासवतासकाक्षीयां तुरु: यदा हरि:॥ सर्वेषामेष मानानां वैधासः प्रवरः सहतः। पूरा ऋश्यिक राजन् श्रुमनेवन संध्यः । तम सार्ग जयो शोम: आहं हानादि यत्

क्रतम् ।

#### वेशाख:

तत् सर्वे भूपितश्चेष्ठ सत्यमच्चयसुच्यते ॥ श्कन: सर्वनीर्थान सर्वे यन्ता: सर्विया:। भूप विश्राख्यमाचादा की खंशे नापि भी सभा; । मैबतुत्यानि देशाणि सर्वेदानानि चैकत: । रकतः चर्नदा भूप साधवी साधवप्रियः ॥ व्यसंख्यानि च पाघानि बहुजक्यार्क्निमानि च । निमेवाहीन राजेना विलयं यानित साधवे। विधासमागतं बङ्गा पिष्ट्यासुसावी भवेत्। पुत्री नियममाचर्थ सञ्चाश्वमृष्टरिष्यति ॥ च्यासनं साधवं हट्टा कम्यन्ते पापसच्या:। व्यक्ताकं नाष्ट्रकालीश्यं भूपतं श्रुवसारातः ॥ विधासं परमं मार्चमाधवस्थेति च प्रियम्। नियमेन चमात्त्रयं न भूयो जायन नर: ॥ सनवा र्वसारेद्यस्त नियमं माधवीद्ववम् । पूचने पानके; सर्वे: प्रक्रीग सह मीर्ते ॥ वचना यो वर्षद्रभूप वैशास्त्रं साधवित्रयम्। वार्च समाचरिष्यामि स गच्छेद्वस्याः पुरम् । यः समाचरते भूष नियमेन तु भाधवम्। स विच्छी चरप्रमासान्य विच्छाना सक्र मीदते ॥ नियनेच समार्थियं एकाइस्मिप् भूपने। पितरकारिताकीन याखाना परमा गतिम् ॥ लिसन् कात्वा विशुष्टात्या दभ्भभान्वर्थविकेत:। देशितान जर्मत कामान श्रीविकोई यितो भवेत्। बक्स को या इतस्त्री वा सिक्स क्यों विचासक:। नियमेग नयेकासं स मुला: सर्कपानकान । पानकाकामेक्सेव प्राथिक्तं विदर्भेषाः। सर्ज्ञपापसमुद्धती नाच कार्या विचारवा। ॥ विशास्त्रकायिनी कीकाः श्रीविष्ण्सियनीतस्काः। पापंत्र तथा सलिम झिल जो के पर्च च । सर्वसारानं विधिवत् सर्व्या परिग्रोधनम्। चामहायसम्ब विधिना सम्बं चैवासिसम्बर्गस्॥ पुरायक्षेत्राभिगमनं मर्क्षपापप्रकाश्यनम् । देवताभ्यक्षेत्रं चैव तथैवातिथिस्वसम् ॥ " कदापि येगी धरितं वाक्षुत्र:कायकक्तीस:। संपाय ते तु कुर्लेन्तु साधवे नियमं नरा: ॥ समाचर्ग्न ये मार्स माध्यं ज्ञतबुद्धयः। भदा प्रीतिमनाक्तेयां श्रीकृष्णी दंवकी सुत: ॥ या गारी विधवा भृत्वा साधवे नियसं चरेत्। कुलायुमसद्यम् नयते पर्भं पर्म् ॥ पुर्क्त बावी इस कि कार्य येन नाचि रतं कृप। वैग्राखं पुत्रम्पसकात् नारी धन्या इरिप्रिया ॥ यो माधवेर धेयं द्राचम् गोविन्दं गोपवस्तभम्। न तस्य विदाते संस्था पृत्रनस्य फलस्य च ॥ वैकावस्य तुधर्मनस्य पारं गर्नुधरी ऋसि । वरेन्द्र माधवं मासं विषयेण समाचर । किं करिषाति चांखीन योगेन नरनायक ! स्तिमिक्स चेत्राजन् साधवं साधवेश्वय । काभक्तसम्भवं राजन् क्राप्रतिष्य इसम्भवम्। तत्वापं संचयं यानि माध्ये नियमे हते ॥ रखे यदि रिपुं जेतुं लिमिक्किस नराधिय। नियमेन तदा विष्णी: प्रियं माधवमाचर ॥ वदि संस्थितं दु:सं इन्द्रिमच्छ्सि भूभिय।

तदा निषममास्याय माधवे माधवे भच 🛭 राज्यभोगांच विपुतान् पुत्रसिचाहिसन्परम्। बहिन्क्सि तदा विच्यो: प्रियं नाधवमाचर है सक्तमिक्सि राजिन जनमञ्जूनराहिनम्। भयं यहि तहा विस्ती: प्रियं माध्यमाचर । यैर्गाचरिली साथी साधवः पापद्विभः। जरकाम निवर्णने दन्धाः कीपाध्यमा सरेः । न वैद्यास्त्रसभी मासी विधेष: कैद्यविष्य: । व्यवतेष चिपेद्यस्त तं विद्यानिकवासम् । श्रातिषा विधवा चीव विश्वविद्य वनामानी। विद्यासि नरकं पाति स्वक्तवा नियमं नरः 🛊 तसराज्ञाचन् प्रयज्ञेन कृतः लां साधवज्ञतम् । बस्ताचरयासाचेय इरिस्तुरो भविषाति । साबन्नकीन पुरायानि कर्रों मर्के रसावते। वाक्यावाति राजेन्द्र साधवी साववित्रवः । व्यक्षमात्रम् यत्मिविद्यो दहानि च माधवे । काचे वा यदि वाकाके कोटिकोटियुक्यं भवेत् ॥ कयोदधीयां राजर्वे । जायो नेवीपपटाते । तके माधवे मामि न चर्च वापप्राययो: ।

बाचारि धकी। चरवीन माधवं भाराधिती यै: पुरुषप्रधान: । धेने श्वता भूप कथा सरारे-क्षेत्री उथा जन्म नराधसानाम् ॥ न पोड्यन्ति यहराचना गवा क्याः पिग्राचीरमभूतदावताः 🖡 भो साधवे साचि नरेकवर्थ मुनं सुरारेन्नेनमाचर (मर 😿 🕍 इति वाश्चीत्ररखके वेशास्त्रमा दातात्रकथने १३०

वैद्यास्त्री, च्ली, (विद्याखया युक्ता पीर्यमासी। "नच्चचेच ग्रुक्तः करणः।" ६।६।६। इत्रय् तती कीए।) वेद्यासमासस्य पूर्विमा। यथा, "विश्वासातारकायुक्ता वेशासी पूर्विमा

भवेत्।"

इति प्रव्दकावली ।

तच तर्पेखपणम्। विश्वास्त्रीसपत्रस्य यमः। "गौरान् वा यदि वा लखान् तिवान् चीत्रेक संगुतान्।

प्रीयता अकराजिति पिक्षृत् देवांच तपेथेत् 🛊 बावच्यीयस्तरं वायं तत्र्यवादेव नद्मातः। ष्यम्बाद्यतम् सिन्धेतु सर्गेनोने न संध्वः॥"

इति तियादितसम् ।##

रऋषुमर्गवा। एति राजमिर्धस्टः । (वसुदेवस्य कारिकामकातमा। यथा, चरिवंदी। ३५। २। "वैशासी च तथा भन्ना श्वनामा चैव

बेश्रिक:, पूं, ( विश्वेष जीवतीति । विश्व + "वेतना-दिभ्यो जीवति।" 818। १२। इति उना) चिविधनायकामात्रीतनायकविद्येष:। यथा,---ऋक्षारख उभथसाध्यकाक्षायकोविष निक्तवाते। च च चिविध:। प्रतिरूप्यति में शिक्षा । व हू-विद्याभोगोपरसिको वैद्यिकः। यथा,—

"का चीक्तकवितकी सक्तना भिका निर्वे पारावतक्ष्वविचि जिल्लक्षापा विम्। उद्गानको चनचनो स्मनङ्गरङ्ग-

साधासाचे कसमि वार्यिकास्वकाः॥ " 🕪 ॥ वैश्रिकसात्त्रसम्बद्धसभिदात् विविधः। दक्षिता-समप्रकीये चापि खपचारपरायकः खत्रसः।

"चच्चुःप्राणासुदीका प्रयालक्षाः ग्रीकारविन्द-वियं

नोचेर्जक्यति व स्मितं वितश्रुते यञ्चाति वीर्द्धी

तकोपानस्पेत किन्दु पुजकनाकस्वयीजत्तुतिः कालाः केवलमानतेन भ्रियसा सुक्तासर्वे शुक्याति । अक्ष

प्रिधाया: प्रकीपे य: प्रकीपमशुरामं का क प्रकटयति चैरुवा मनीभावं सञ्जाति स मध्यमः।

"कासं यद्यपि चास्ययनित्रप्तरं वास्त्रेन चीनं

नेचं श्रीयसरीवकान्तिकचिरे कापि चर्यं काम्यते ।

आलायाः करबोद्यमी न कविकारकाः क्राचा-स्रोचयो-

र्घूपः कुनालधोरकीय स्तानीः वायनानी डामाते ।"●३

भयलपातच्यान्यः कामकी वृथ्यस्मलतत्त्रद्याः-क्षत्वविचारीव्यमः। वया,---

"उदयति कृदि नैव यसा सच्ना न च कड्या न च कीश्य भौतिकेश:। वञ्चलसञ्चलकोयकोमलां भां

पुनर्पि तस्य करेक सात्रयेथा: "## मानी चतुर: श्रष्ट स्वान्तभैवति । मानौ यथा, "माद्याकृतपरायखंतव वची वचीपमेयं सनः श्वभा वाष्मिमामपास्य विनयं वालाहरिः

प्रातर्मकविकीकने परिकृताकापे किन्नतानने प्राक्षेप्र नियतं पत्ति सपया वामध्यो

बष्यः ३ श्वाचेडाव्यक्रानमागमसतुरः। वचमसङ्गा-

समाग्रभी नवा,---"तमोजटाचे इरिह्मराचे काची निग्रामाक्तव निर्मेतायाः।

सटे नहींनां निकटे बनानां षटेत प्राप्तीदरि । ऋ; सञ्चाव: ॥"

चेटाचक्रसमाममी वदा,---"कानी कनककनीरं करे समाय कुर्जिति। कारारिक्षिते मानी निक्रमिक्शको दही।" इतिक्रमञ्जरी ।

(वेद्यसम्बन्धित, जि । वदा, ऋष्ट्यटिने।

"ऋतेरं वामवेरं मावतमय कर्ता वैश्विकी क (का विकास चाला श्र्मेषाकाशात् स्वयंत्रतिमिरे चन्त्रकी चीपतम्य ॥")

वें(ग्रर्ट, ज़ी, (विधिष्टस भाव:।) विधिष्टलम् । तम् समस्यपदार्थः । विशिष्टभीविकामक इति बावत्। कथा। "विशिष्टवैशिष्टेखाद्यन्युपनम-वारः। "इति ग्रिरीमिकः । एकवं क्षेत्रावान् इति धान्द्रवीधी व विधिष्टविधिष्टावसाची। सर्वे कपीतवायेनेव तत्थीकारात्। पति भावः। प्रति जागरीधी सामामतच्या। 🕈 🛊 (कासाधारवालम्। यथा, मञ्चाभारते।१६।

"विद्व को मेह तावच विधिष्ठं प्रतिपत्त्यसे। सुप्रियः चर्मकोषास्य भविष्यसि जनार्देन ॥") वे ब्रेक्निः, पुं, (विधिषं केति वाधीते वा। विधिष + ठम्।) कथादसुनिज्ञतदर्शनशास्त्रवित्ता। तत्-मर्कावः । चीलुकाः २ । इति देशचनः ॥ (विश्वेषमधिकाव सती याता:। विश्वेष+ "व्याध-सम्बद्धाः । ११८०। इति उत्। ) क्यादस्तिसत्रप्रेनप्राक्षविष्यः। सन् विष्यः-पदार्थेनिकःपक्तमञ्चः । अस्य सर्वे कायस्त्रीकसत-तुकाम्। सम सगतः कार्यं परमाख्यकेनां निरूपितन्। ।। एकं सम्बुनिस्तितप्रेक्षावन्-निधर्मे प्रतिकृतिदेशीयतया निश्चिताहार वेदन-सिद्धं दु:सं जिल्लासतसद्वागीपार्थं जिल्लासु:

परमेन्द्रभाकात्रामावमानावमाति। "बदा चनीवहाबार्य देखवतीच मानवाः। तदा धिक्सविद्याय दु:सक्यान्तो भविष्यति ॥" इबादिवकानिकयप्रामास्यात्। प्रशेकरस्य काचात्कारक व्यवकानकशावनाशिक्षांवनीय:।

"आयमेनाह्यानेन खानाध्यासम्बद्धाः च । जिक्षा प्रकल्पमन् प्रश्नां कशते मोयश्वत्रमम् ॥" इति 🛊

तम अनगसद्वभागाधीनम् । व्यनुसानम् व्यक्ति-कानाधीनम्। याप्तिकानच पदार्थविकेशा-वैश्वम्। व्यतः पश्चिष्ट्कम् "व्यवाती धर्मा याकाकामः।" दकादिकायौ दशक्तकार्याः कवमकेष भगवता खबकापि। तथाविकद्वा-क्षत्री प्रथमेश्वामि क्षत्रकेताधिकप्रकृतिक्षाम् कारि। तकापि प्रथमाद्विके कारिसक्षिकप्रवाम्। वितीया जिले चातिकश्चिक्योगिकप्रमा काष्ट्रितरयात्रके द्वितीये भूतरिश्वाकतक्ष्यम् । तकामि प्रथमा क्रिके भूति श्रियक क्षायम् । द्वितीये दिकातप्रतिपादनम्। व्याक्तिकवनसमि सतीवे बाह्यानाः कर्यक्षव्यम् । तकायासकचर्यं प्रथमे । दिलीये स्थल: बर्यक्षस्यम् । साहित-दयशुक्ती क्तुर्थे घरीशतद्वायीमिविवेशवम्। तकापि अयमे तषुपयीशिकिवेचनम्। द्वितीवे धरीरविदेशनम्। चाच्चित्रव्यक्ति प्रकृते क्रेसी-प्रतिगाइकम् । सकापि प्रथमे प्रशीरक्षानि-क्रमेचिनानम् । काश्विकवयशावित वह कीतमके निकायम् । संवामि प्रयमे दानप्रति- महत्रकेविकः। दितीये चातुराक्रकोतित-वक्षानक्षयम्। तथाविषे सप्तमे गुक्रसम्बद्ध-प्रतिपादमम्। तकापि प्रथमे वृद्धितरपेक्षतुध-प्रतिपादयम् । वितीमे तसापेच्ययुव्यतिपादवं मसवासप्रतिपाद्वच । चरमे निर्मानवान-विवक्तवप्रधानामा विकास विवक्त मान्य वृद्धि-विश्वेषप्रतिपादनम्। दश्मे व्यव्यानप्रतिपाद-गम्। तम खद्शी जचकं परीचा चैति चिविधासा पास्त्रसा प्रवृत्ति:। इति वेश्वीधक-षान्धविषर्यम्॥ 🗰 ॥

(नायमते चालादिगतपारिभाविक्युकः। यथा, भाषापरिच्छेरे।

"ब्रह्मारिषद्वं सार्थांन्ताः स्रोहः संसिद्धिकी-

व्यष्टभावना प्रव्या व्यमी वैधेविका गुकाः।" विद्येष एष। "विजयादिम्यस्त्रक्।" ५ । ८ । ६४। इति खार्चे ठक्। व्यसाधारके, वि। यया, मधाभारते । ७। ५। १५। "युगपन्नतुते धक्या कर्त्तुं वर्ले पुरः वरा। रक रव तु कर्तको यक्षिन् वेग्रेषिका गुका: 📲)

विद्या:, एं, (विद्या + व्यान् ।) अक्षोवदेशकानस्रतीय-वर्षाः। (मधा, ऋभेदे। १०। ६। १५। <sup>स</sup>त्राचामीयः चार्यमायीदः चूराजन्यः जतः। करू तर्ख यदेखाः पद्मां मूना चनावत ॥") तत्पर्यायः। करवः ६ करनः ६ कर्मः । भूमियाक् ५ विट् ६। इसमर: । दिण: । रक्षावती । यवचर्ता ६ वार्तिकः १० वनिकः १९ प्रक्रित: १२ : इति राजनिवेद्द: ॥ अच-श्रीपे बास्य संचा कर्दायन:। प्रात्मात्रश्रीये वस्तवर:। क्राग्रदीयं व्यक्तियक्त:। क्रीव्यद्वीयं व्रविधाः । प्राक्षद्वीपे दावव्रतः । पुष्करद्वीपे विश्रवध्यावस्यः, ग्रु, (विश्रवधस्यावस्यः ।) वट-सम्बेह्यवर्गाः। इति भागवतसतम् ॥ चन्द्र भारकानिसः पितश्रकी कायः। व्यथायनम् १ वर्ष-नमृश्हानभृश्यतको जीविकाः। कविः १ चाकाश्ममाकायः । त्रक्षचर्यम् १ गार्थकाम् २ वाबप्रसाम् ६ । तस्य तत्त्वयादिगेषा,---"विश्ववाशु पशुभ्यक कव्यादानवितः सुचिः। वेदाध्यमसम्पन्नः स वेद्या इति संज्ञितः । वैश्वास्त्र च प्रवस्तामि यो घर्मो देशसम्बतः। दानसध्यमं प्रीपं यज्ञन धनवन्यः । मालयेक प्रमून् वेष्याः (प्रस्वस्कारमञ्जयन् । विश्वभी सङ्गविश्वात् कभी यत् स व्याचिरेत्। रचया व कि तेशं वे मक्त् स्खमवाप्रयात्। प्रकापति के विधाय खड़ा परिददे प्रकाः । आक्षाक्रीभ्यक्ष राष्ट्री च सम्बा: मरिवदी प्रजा:। सञ्जा इस्ति प्रवक्तास्म समा तन्त्रोपजीवनम् । शकामेका प्रविद्वेद्धं प्रशास सिंधुनं भवेतु । समाच सप्तमं भागं तथा खन्नेनतसूरे । श्रामां सर्ववीचानि रवा सांवसरी स्रोत:।

न च विश्वास्त कामः स्वात र्चियं यस्तिति ।

वेदीर रचति नाम्येन रचितवाः अध्यक्त । प्रति पादी सर्वेखकी वर्षविभागः २६ परः ।

"दानमध्ययनं यश्री धन्नै: चश्चियवैग्रायी:। दक्क साथा चाजियस्य अविवेशायस्य प्रस्थते । स्मानभेनां चित्रवासां संयामेजपनाविनाम्। विध्यानां सादतं स्थानं काथकेसमुवर्तताम् ॥"

इति गावके ६६ काम्याय: । (वैद्यासम्बन्धिन, सि। यथा, सन्दाभारते। १२। हर। हा

> "चाचाचा वैश्वान च सेवमानः प्रतेत्राति कक्यांकि च अध्याकः सन्। व्यक्तिको निव्दती शक्षिताः परंच जीके (नरबं प्रयाति ॥")

विभागः, आरोः, (वैभाग+टापः) वैभागणातिस्कौ । तल्पमाय:। आयाची २ अमा ३। इति जटा-घरः । (यथा, सभी। ८। १८९।

"वैध्यक्षेत् चलियां ग्रप्तां वैद्यां दा चलियो

वेश्ववयः, पुं, (विश्ववयस्त्राप्रवाम् । "प्रिवादिन्दी-३म्। ११।११९ । इति व्यव्।) क्रवेरः। इसमर: । ( यथा, मशाभारते। २ । १०।२। "तपसा विकिता राजन् सर्वे वेश्वविक

शिवः। यथा, सञ्चामारते । १६। १०। १०३। "अन्तनारिधुं भकेतुः स्कन्दो वेसवगक्तथा।") इति जटाधर: ॥ भूभिजीमी ७। इति ग्रन्द- विभवणालयः, पूं, (विभवणालयः ।) वटष्टणः। इति वैमचनः । ( वया, देवोभागवते । ० ।

"कान्यत्ये वस्दनीया तुनिधिवें यवसामाये।") कुवरपुरी च 🛊

वचा;। रति वटाधर; ॥ कुवैरयक्ष ॥ वें अवबोह्यः, पुं, (वें अवखस्त्रोहको बस्मिन्।) वटहचः। इति रक्षमाचा 🛭

जोरचायम् २ वाधिक्यम् १ क्वापीरम् । विश्वदेवः, पुं, (विश्वदेवस्यायम्। विश्वदेव + व्यव्।) षिश्वदेवसम्बद्धीमादिः। यथा,—

अक्रोवाच ।

"वैश्वदेवं प्रवक्तासि श्रोसकश्ववसुत्तसम्। पर्युचनस्यां पर्युका। अवादम्यां प्रविक्रोम दूरं समराच्यं गच्छतु रिप्रवाष:। रहेवाय-मिलरी जालवेदा देवेच्यी इन्छं व इतु प्रचानन्। e पावक विश्वानर इस्मायनम्। व्यवजीमर्भ-मंख्त: तेनोक्यो मदावकत्रमुक्तिया विचानरं प्रतिनोधवासि । वैन्यानरोश्च जसयं प्राथातु परावत:। यथिर्गः सुकालीकपपृष्टे दिवि एष्टीव्याः एषियां एष्टो विश्वा स्वीवधी-राविनेश्वरः वेन्यानरः सक्तता एडो३विः स वीश्याः सं दिवा सम्बन्धाः तुनसं 🧈 प्रचापत्ये काष्ट्रा योगाय काष्ट्रा। इषकात्रवे काष्ट्रा। द्यापाष्ट्रविष्यीभ्यां काष्टा । धन्यमार्थे काष्टा ।

इन्हाब खादा। विक्रीयो देवेथ्यः खादा। मू: साचा। सुन: साचा। स: साचा। भूमैन ख: खादा। देवज्ञतसीनवीव्यजनम्बि खाद्या । महस्यस्तर्योगसी ३ वयं जनमस्य खाद्या । पिक्रज्ञतस्येनसीश्वयजनमसि खाष्टा। आहा-ज्ञतस्त्रेनसीऽवयणनमस्य साचा। रनस रनसी-अवयममास साथा। यचाय मे विद्यासकार य चाविद शिखा सम्बंदीनसी व्यवजनस्य खादा। कमरे सिरित्रते खादा। स्याय साहा। प्रजापतये खाषा। वयसतये खाषा। व्यद्धाः साथा। योवधिवनव्यतिभ्यः साथा। राष्ट्राय काष्ट्रा। देषदेवताभ्यः काष्ट्रा। वास्तु-देवताभ्यः काषाः। इत्राय साधाः। इत्र-पुर्वतेश्वः साष्ट्रा । यमाय साष्ट्रा । यमपुर्ववेश्वः खाषा। वरताय खाषा। वरवपुरवेभाः खादा। योमाय कादा। योमपुर्वेश्यः खाष्टाः त्रक्षवे खाषाः । त्रक्षपुरुषेश्यः बाषाः। विचेशी देवेण: साधा। बर्नेशी भूतेश्व: खाष्टा। दिवाराणिन्यः साष्ट्रा। रचीन्यः स्ताष्टा। स्वया पिक्षभ्यः स्ताष्टाः वेश्रुताः प्रचरित दिवा चरिता दिवाचरमिष्हली शुवन खा मधी तेच्यो वर्षि पृष्टिकामी दरामि। सबि पुर्टि पुरिपतिर्देशतु । चचाकासपतित-वायसेभ्य:।" इति माचके वैश्वदेवविध: २१६ व्यथायः । 🐞 । तत्त्र प्रयोगी यथा । पूर्वाभि-शुख: शुचिरपनीती क्रम्यका: क्रमासनीपनिट: कर्ता इतासं दुग्धासं तेवासं कवासं कवं व्यामार्श्व पक्षं अक्षं वा जुडूबात्। यथा जले अं भू: खादा। अं सव: खादा। अं ख: साद्याः ॐ भूर्तुवः साः स्नाद्याः ॐ देव-कतस्येनचोश्वयजनमति साचा। 🕉 पिस-ज्ञतस्योगसीऽवयजनमति साष्ट्रा। 🕉 मनुष्य-ज्ञतस्त्रेनचोरययजनसम्ब सामा। 🤒 साझ-क्रतस्त्रेनसीश्ययजनसम् साष्ट्रा । ॐ यहिना च नताचीनभातम तस्तावयणनमसि छ। हा। ॐ यत् स्तपनाचा काचनचीनचासम तस्याव-यजनमनि साचाः 🕉 यहिङ्गासभाविङ्गात-चैनचक्रम तस्यावयजनमस्य खाद्या। ॐ एनसः एनसी । प्रवासनासि खाषा। 🍪 व्ययंगे स्विटि-क्षते खादा। इसनेन जुडूतात्। इति वेच-दिवक्षेत्र । इत्याद्विक्षप्रयोगतस्यम् ।

( विश्वदेव एव। खार्चे चाम्। गमदेवताविग्रीय:। बन्धुभिरञ्जतविवादस्थैव वैन्यरेवकोकप्राप्तिः। यथा, मनी। 8। १८३।

"बामयोश्चर्धा जोने वैश्वदेवस्य वासवाः। सम्बन्धिनो द्वापाँ कीके एथियां साह्यसातुकौ।" विश्वदेवसम्बन्धिन, चि। यथा, महाभारते। 121403141

"बासुरान् विषयान् ज्ञाला विश्वदेवांकाचेव

क्रयोगोमान्यां काष्ट्राः रक्तायोश्यां काष्ट्राः विचातरः, युं, (विक्रवायी गरकीतः। "तरे ं संभावाम्।" 🛊 । 🤻 । १२८। ४(त दी वं:। ततो वेष्ण्व:

वैष्ण्व विश्वानर एव। स्वार्थे स्वम्। यदा, "विश्वान् नरान्द्रती सीकात् लोकान्तरं नयति । इद-मर्थेन विश्वानरातां नेह्नस्वेन सम्यदानी या कर्मार्थप्रसिद्धत्वेन सन्यादिनोश्सः वेश्वानरः। 'व्यम्पेषामपि इद्याते।' ६ १ ५ । ९६० । इति हीर्भः। स्प्रीप वाविश्वान् जन्तृन् स्परः। ऋ गती इत्यस्य क्रान्द्सलात् पदादाच् जगपदिम-क्तेचासुक्। 'सर्वाशि भूमानि चर: प्रश्नमः प्रतिमत: प्रविष्टति विचानर: प्राजा:। तेन जन्मसानलान् तस्यापतं विधानरः॥" इति विषय्ट्टीकायां देवराजयच्या । ४११। ) व्यथि:। ( यथा, गीतायाम् । १५ । १८ । "आई वैत्रावरी भूता प्राधिनां रेडमासितः। प्राकापानसमायुक्तः प्रचान्यमं चतुर्विधम् ॥") चित्रकष्टणः। इत्यमरः॥ अयस्तिन्नामकार्थं "तथापि दश्चि वो ऋषे के क्वे प्रत्येक ग्रोश्युका। भूतकार्येष्वभूतेव देवजीवे तु स्वर्ताना ॥ तिस्ध्यमपि कालाको नयं त्याविशतु दुनम् । प्रदीरावि पुनर्जेनं कर्त्तयोश्डमिति कचिन् ॥ स्तानाच तथा तुभ्यं हिंद्य नामानि वीरधुना । कासिन्नी काम प्रासापानी तथा विजनी। भविष्यति तथा गौरी विमयीनस्तातथा। पृथिवादिशककेष मजबही भविष्यति । भ्रशेरधानवस्वेते नानाभूनानि एव तुः व्यक्कश्चारक्तया स्कन्दः कार्त्तिकेशो भविष्यति ॥" रति वारा है आदि चेतायां सहातपोपाख्यान-नामाध्याय: । विषी, स्त्री, उत्तराघाणांगचत्रम्। इतिहेसचन्द्रः ॥ वैश्वन्यं, स्त्री, (विषस + भावे व्याण्।) विषयत्वम्। विवसभाव्यात् भावे साम्रायस्योग निव्यक्षम्॥ ( नतोन्नतत्वम्। यथा, सङ्गाभारते। १२। 4E 1 1181 "समतां वसुधायाच च सन्यगुर्पार्यत्। वैवन्यं कि परं भूमेरासी दिति च नः श्वतम् ।" तारतन्यम् । यथा, सञ्चाभारते । । १२०८ । २५। "मध्य प्रसर्वेषणं दश्यतं कमेर्यासद्धः" दु:स्तम् । यक्षा, तजीव । ६ । ६९ । २० । "वैश्रम्यं परमं प्राप्ती दुः खिली सलचेनतः । भर्त्ता तेर हं निवाधेदं वचनं (इतमातान: ॥") वेषविकाः, चि, विषयसम्बन्धीः। विषयप्रस्टान् विषय-प्रकारित निवात: ॥ ( यथा, चाहित्यदपेकी । ३ । "यश्वासिन् सुखाभावीरण्यासस्य वैष्ववन-स्खप्रताच विशेष: ॥") वैष्ट्रनं, क्री, भीमभक्षा। इति चैमचन्त्र: 🛊 वैदं, क्री, (विद्य + "अम्जिमभिष्मिष्मित्रद्वा

इहिन्छ।" उता॰ ८। १४६। इति दुन्

इहिन्द्र।) पिरुपम्। इत्युगादिकोषः। चौः।

वायु:। विष्णु:। इति संचित्रसारीमादिवन्ति:॥

क्रीमभस्ता। दति प्रान्द्रतावनौ । (मक्षापुराधा-

वैधार्व, क्रती, (विधारिष्टम्। विष्यु+ अवस्।)

विशेष:। यथा, देवीभागवते । १।१।८। "चयोविग्रतिचाचसं वैधानं परमार्श्तम्।") विगासमान्यनि, चि ॥ ( यथा, रघु: ।११। ५। "गां गलखात्व धाम वैधावं कोपिनो द्वासि सया दिह्यां वा ।") वैधाव:, पुं, (विधाहें बता चान्छा। वास्त्।) विग्यु-मकोषास्यकः । विकासकः । तन्त्रभीयः । कार्काः २ इतर: ३। तसा कच्यां यथा,— "ग्रहीतविषादीचाको विषासेवापरी नरः। वेळावभाव संयाद्य: स्कान्दासुकात्रुसारत: "" तथा च कान्दे। "परमापदमापको चर्चे वा समुपश्चिति । नेकादप्री क्राजेद्यस्तुयस्य दोचास्ति वेषायी। समाक्षा सर्वजीवेष्ठ निजाचाराइविध्नुतः। विक्यापितास्विजाचारः स विविधाव उच्यते।" इति सी इरिभक्तिविकासे १० विकास: । # 1 षाच श्रीवैतावनिन्दादिदोवः। स्कान्दे मार्कक्रय-भगौर्यस्वादे। "यो हि भागवतं जीवसुपदार्यं भूपीत्तमः। करोति तस्य नधानि चर्यधमनंबग्रः स्ताः ॥" 🗢 ष्यण विव्यवसमाग्रसविधिः। तेषोद्रविव्यपष-राचे । "वैधावी वैधावं हका रक्षवत् प्रवामेर्स्व । उभयोरनारा विका: श्रमचक्रगदाधर: ॥"●॥ ष्यच विव्यवसन्मानननिधता। स्कान्ट श्रीमार्के-ब्हेबभगीर्थसंबादे। "हक्षा भागवलं दूरातृ संसुखे थी व वाति हि। न यक्काति इरिक्तस्य पूजां दाद्धवार्धिकीम्॥" चाय विषावस्तुतिः । स्कान्दे । "धन्धो । इं लतल्लो । इं यद्युयं स्इमा गताः । इक्रेभं दर्शनं नूनं वैधावानां यथा ऋरे;।"⊕। व्यथ विश्ववाभित्रमनमा द्वासाम्। श्रीमार्कक्षयभगीर चसंवादे। "संसुखं वजमानस्य विवादानी नशक्षिय। यदे यदे वश्वपूर्ण प्राद्धः गौराश्विका द्विषाः ॥" ष्यच विधावस्त्रतिमाश्वाताम् । तत्रेव । "प्रत्यचं वा परीच्यं वा यः प्रश्चेतत विकायम्। त्रक्षद्वा मदापः स्त्रेयी गुरुगामी बदा प्रवाम्। सच्यते पानकात् चळी विकाराच स्पोत्तम ॥"# व्यय वैद्यावसम्भागमभाषात्राम्। तत्रेदान्टत-चारोद्वारे। "बहुया दत्तमज्ञक वैकावादिष्ठ जीर्थति। लदमं मेराका सुर्खा भवते च दिने दिने ॥" 🕬 ॥ भाग वेकावप्राकामा का क्षाम्। स्कान्टे श्रीत्रका-नारदशंवादे। "वैद्यावानि च प्रास्तावा से अस्वानित पर्राना च। भन्यास्ते मानवा कोके तेवां क्रावा; प्रसीद्ति॥" कृति च श्रीवरिभक्तिविजासे १० विज्ञास: । नख जचकमा इस्त्रादि यथा,— "प्रकस्त्रवागरचिता विद्यासक्ताचावैद्यावाः । मन्त्रीतिभक्तिकामाञ्ची सर्वदा सर्वकर्मसु ॥

गुन्दवक्राहियामको यस्त्र कर्ते प्रवेशाति ।

विश्व के विवादकां वेदाः सर्वे वद्का स ॥
पृद्यागां धातं पृत्यं पिटक स धातं परम् ।
माताम सद्य च धातं मातरं मात्यमातरम् ॥
भागां भातर्यव भागां नेयस मातु जम् ।
सम् च च प्रारं च गुरु मात्रे गुरोः स्तम् ॥
गुरु च च गुरु च गुरु मात्रे गुरोः साम्म महिन् ।
स्त्रं धिष्यं तथा चेटी प्रचाः साम्म महिन्दी ॥
उहरेदात्मा साह्रं मन्त्रयक्षमात्रतः ।
मन्त्रयक्षमात्रेण जीवन्तुको भवेतरः ॥
सस्य संस्राधमात्रेण पृतं तीर्थस भारतम् ।
तस्य संस्राधमात्रेण पृतं तीर्थस भारतम् ।
सस्य संस्राधमात्रेण पृतं तीर्थस भारतम् ।
सादीद्वा प्रकारं स्राप्तं तीर्थमेव भवेन् च च मार्थः । ॥ ॥
स्राप्तं स्राप्तं प्रकारस्यक्षे ८ स्थायः । ॥ ॥
स्राप्तं स्राप्तं प्रकारस्यक्षे ८ स्थायः । ॥ ॥

श्रीधिव जवाच । "शिवसस्त च साध्नां वैवावानां सतासिष्त। व्यविकावानासम्बन्धासम्बन्धः पदे पदे ॥ दराति वैकावेभ्यका यो दुः सांम्यक्तियो जनः। की जायास्य च संइकी विज्ञसास्य पदे यदे ॥ व्यविद्यायानां चुर्यं न इत् शुद्धं सदा सलम् । श्रीजन्यसन्त्रसम्भागिके स्वाकारकम् ॥ भिवते हृद्ययस्थित्वित्र से वर्षां शया: । विष्णुभन्त्रोपासमया चौयते कर्मने वे तृखाम्॥ ये जाचायावैधावाष्ट्रं स्वतकाः, परसंपटम् । यानवाचीपायकाश्वाची: बाह्य प्रकृतिलीय # वर्णां जाचाना: श्रेजा: साधयी वैष्णवा यहि। विक्षुमक्रविष्टीनेश्वी द्विजेश्व: ऋगची वर: ॥ परिपनाचा विषका विकावा: साधवचा ते। सन्तर्ग पतिलां चैत्र विकापको सद्योगम् ॥ यचा वच्ची श्रष्कात्यं भस्तीभूतं भविवाति। सधा पापं वैद्यादेषु तेच स्थिषु हुताधानान् ॥ गुरुवक्काहियामको यस्य कर्गे प्रवेद्यति। लंबियावं सञ्चापूनं प्रवद्गित सनीधिया: ॥ प्रशंचितं पिळवाच ध्रतं मातासच्छा च सायोदरांच जनगीसुद्धरमधेष वैगाया:॥ गयायां पिकादानेन पिकादाः पिकाभी जिनम्। ससुद्वरिक पुंसाचा वैधावाचा ग्रातं ग्रासम् ॥ सक्तवस्य माजेश जीवनाक्ती भवेतरः। यमसामामामाभीनो वैनतेयाद्यधीरमा: ॥ नियासम्बंद नीर्यान गङ्गादीन च भारते। क्रायामकीपाचकाचा चार्यमाचेना वाक्पते ॥ पापानि पापिनां तीर्थे बादिना प्रभवन्ति च। नप्रान्ति तानि बर्माकि वैवावदार्थमाचतः ॥ ज्ञक्कमकोपासकानां रक्षया पाइपदायोः। बद्यो सुक्ता पातकेश्यो सुद्धा पूता वस्तवा ॥ 🔏 वायुषा वदयो विद्वः सूर्यः सन्वे पुनाति च। रते पूना वैकावानां सार्धमार्जन जीलया । चाइं ब्रह्मा च प्रवस्थ साची सम्बद्ध कर्मकाम्। एते कृष्टाचा वाक्क्लि वैधावानां समाग्रसम् ॥ फर्ज कम्मानुमारेग सर्वेषां भारते भवेत्। न अवेलद्वेकावे च शिक्षधान्धे यथाक्रुरम् । इन्ति तैवां कर्मन पूर्णे भक्तानां भक्तवत्सतः।

क्षप्रया स्वपरं तेथ्यो एकासित स्वपानिधिः ॥ व्याप्तिकः ॥ व्याप्तिः ॥ व्यापतिः ॥

श्रीभगवासुवाच । "बाइं प्रामा वैकारानां सम प्रामाच वैकावाः। शानेव पेटि वी माही समासना व चिंतक: । पुत्रान् पौत्रान् कतकांच राजकची विद्याय च। ध्यायम्ते सन्ततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः। यदा भक्ता तु मै प्राका न च लच्चीन प्रक्रदः । म भारती न च बचा न दुर्गा न ग्रविचर: । न बाक्तवा न पेराक्ष न पेर्जनमी स्टा:। न गोपी न च गीपाला न राधा प्रास्तः, प्रिया। इसेवं कचितं सर्वे सत्यं सारच वास्तवम्। अ प्रश्नीपरंतियंति च प्राव्याधिकाः प्रियाः । मां द्वित्रां च वे म्हण भागदीनाच विचताः। म्बाह्मात्रच न जाननित ते बान्ति निर्द्य चिर्म्। चे द्विष्ठांन च सङ्गलान् प्राचानामधिकप्रियान्। तेशं ग्राक्ताचं तृर्वेष परच विरयं चिरम् । प्रभवीश्वत्र सर्व्यवासीत्वरः परिपालकः। तथापि न सतन्त्रीश्चं भक्ताधीनो दिवानिश्चन्। मोनोके वाथ वैकुक्ति द्विस्ताच चतुर्भेजन्। क्यमान्स्टिन् स्थाता में भक्तव्यामी 🛊 यद्वतं भक्तरताच भचगीयच तन्ममः। ष्मान्यं वद्यमन्त्रेत इत्तर्ष्यद्वतीपमम् ॥" इति ब्रश्चविवर्ते श्रीतवाजमासके २५ व्यथायः॥ ष्यपि च।

आध च । "सर्वान् कामान् परित्यान्य इष्टभक्तिच साध्येत् स एव विकाराचारः कामचङ्करावर्जितः॥" इत्याचारनेदतकान्॥ ॥॥

व्यारण ।

"रण्याताया; चंभीगे कर्मचित्रे च भारते।

त्याताच्य भवेत् पापं नाम स्वर्गे च सुन्दरः।

कर्मचित्रे च नत् कर्मे यहेरोलं सुभाग्रमम् ॥

म भवेद्वेस्यवानाण ज्यततां बद्यतिनता ॥

यणा प्रदीपवद्यो च सुष्याति च ह्यानि च।

भवित्र भसीस्तान तथा पापानि वैस्यदे ।

विद्यस्त्र अस्ति स्वर्गे स्वत्यो मत्त्र स्वरः।

राचतो विद्युक्तिस स्वत्यो मत्त्र स्वरः।

राचतो विद्युक्तिस स्वत्यो मत्त्र स्वरः।

विद्यारो म भोगण वैस्यानां स्वत्यातम्।

स्वित्रं तात्व कीयुच्यां कृष प्रतं हच्यातिम्।

स्वां सर्वे जानित्र चलवंस्रा दिवनः॥

दिवसमं म सिवन्ते चलवंस्रा हर्दे विना॥

दिवसमं म सिवन्ते चलवंस्रा हर्दे विना॥

स्वां वस्यवेवनं सीक्षयानस्यक्षे ६ प्रधायः॥

स्वां च ।

सत जनाय।

"अय देश द्याकाय की श्वामिक भूपति:।
बाक्ष सेच्यां दरी दानं नानाक्ष्ममनेक्षभा ॥
कासम वैव्यानं कोनं चकाकी जनतीपति:।
दिव्याना सक भक्तां सा विक्रमेन प्रवर्णते।
स्तले कंत्रमाकालं करितं तस्य भूपते:॥
करियो विक्रमकी वर्त्वसमीन क्रियां ।
एथा प्रकृती वर्त्वसमीन क्रियां स्वाम् ॥

सत्पुत्रं प्रसं सीर्थे प्राप्य स्थाना पूर्वेषाः।
पितापि श्रवस्तः स्वात् वाते पुत्रे सदास्ति ।
वैद्यवी यदि पुत्रः स्वात् स तारयति पूर्वेषात्।
पिष्टृत्वस्ताना वंशास्तारयनस्तिपावनाः॥

सति पाद्ये सूनिस्त्रके १२० व्यक्षासः॥ ॥ ॥
स्वय वैद्यावस्थातत्वस्त्रक्षेत्रप्रविधपूर्वे। यथा,—
सीपार्वस्थानानः।

"वैवावानाच यहकी ककीापि तखा तहर। यत् झला भानवाः समीभवाकोधी तर्गत वै।

देशर खनाण।

यथ हादम मृहिष नैयानानामिकीयते।

यक्षीपनमैयाचेन तथानुममनं हरेः ॥

सक्षा मदिकाचेन पाद्यीः मोधनं पुनः ॥१॥२

पूजार्थं पत्रपुद्धानां सक्षीनोत्तनं हरेः ।

नर्थोः सन्त्रपुद्धानामियं जुहिनितास्यते ।३॥॥

तन्नामनीनैनयेन गुकानाचेन नीनेजम् ।

सक्षा मौत्रस्थित्वय वक्षः शृहिरिकाते ॥ ॥॥

तक्षायाम्यचेन तस्योत्सनितरीच्यम् ।

दोष्योनैनयोचेन मृहिः सम्बन्धान्यते । ६॥

२॥ ८॥ ८॥ ८॥

पारी हक्क निकासं मातानामिष धारणम्। उच्यते शिरणः श्रृतिः प्रकतस्य श्ररः पुनः ॥१०॥ भाषामं गम्पुच्यादेनिर्मात्सस्य तमीधने। विश्रुद्धिः स्थारनमस्य बायस्यापि विजीयते।११। १२॥

तत्र पुत्रादिकं यत्र हत्वापारयुगार्धितम् । सद्देव प्रावनं लोजे नहि सर्वे विश्लोषयेत् ॥ ॥ पूजा च पत्रमा प्रोक्ता तासां भेदान् ख्याप्रव

खिशसनसुपादानं योगः खाद्याय स्व च ॥ प्रशः प्रचपकाराचीः क्रमेण कथ्यामि ते। त्रचाश्मिमनं नाम देवतात्यानमाजेनम् ॥ उपवेपनिक्यां खादूरीकरणमेव च । १ । उपादानं नाम मन्यपुचादिचयनं यथा ॥ २ ॥ दश नाम दि चेशादेः पूजनच यथायेतः । १ । खाखायी मन्तराजस्य बर्धसमानेनो जपः ॥ खन्नसोचादिपाठच दरेः संकीर्तनं तथा । तद्यासमाखाभ्यास्य साध्यायः परिकीर्तितः॥

योगी जाम सुदेवका चाक्राने येव भावना । १ । इति पञ्चत्रकाराचीः कथिताकाव सुवते ॥" इति पास्त्रे भारताकाक्रके १० आधायः १०॥

श्रय विवादानां साद्यासाद्यम् ।
"वायं प्रातिविवादीनां मृत्युक्तमप्रानं तथा ।
विव्युश्वक्ताविविवे दिनपापात् प्रमुख्यते ॥
वान्नं स्वाद्या दवी विव्युः खाद्यसम्भ चीक्यन् ।
यवं श्वात्या तु वी सुवृक्ते चीऽन्नदिनि विव्यते ॥
वानावुं वर्तुवाकारं मद्याया ववस्त्रकम् ।
तानं श्वक्तम् वार्यायुं न साद्देववादी जनः ॥
वदात्रद्याक्षय्ये द्वास्मीतिक्ष्रस्थययोः ।
कोदिदारकद्ये च न साद्देववादी नरः ॥
वाद्यी वर्षवेष्णम् वुं दवि माद्यदे स्वेत् ।

वेषाव:

दुःश्वन्तुः च्यान्तिने साधि कार्तिके चामिषं त्यचित् ॥

दुष्णसम्भ कसीरं यहिकोद्विदितम् । वीवपूर्ण प्राक्षण प्रकाणविकत्तम् ॥ यदि देवाण सुन्यम्ते तदा तसासकं स्तरेत् ॥ कलायं समुधान्यानि प्राक्षण कित्तसी विकाम् । यदिकाकाणप्राक्षण सुन्धकं क्रसकं तथा ॥ जवसे सैन्दर्ग प्रोक्तं वचा च द्द्रिसपियी । प्रयोग्जुहतसारण प्रकाले हरीतकी ॥ प्रियाजीजीरकचेव नासरण्यातिक्तिको । कद्वी जवलीशाणीयालाग्जुस्म च्यम् । स्ति पासे प्रातालक्षणे ११ कथायः ॥#॥

बाय विद्यायलचाणियोवादिः । "माहासाम्य भक्तानी यत् कार्यं यच लच्च-सम्।

करबीयं हरेवित वावधानमनाः स्टब्स् । हरिरेव वदा सेवो नान्यो वस्य महासनः । लोकस्य जगदाराध्यो हरिभक्तः स उच्चते ॥ व्यवधानमास्त्रश्चे भक्तास्त्रेशन्यमानवाः । गोविन्दोपासका ये तु निस्तं देवानारं विना ॥ व्यवधानिन्यक्रद्योश्नायसेवकः । नेवतं हरिसेवङ्ग स भक्तः परिकौत्तिः ॥ सत्तं सत्ताययं सत्त्रगुर्वा सेवेत केप्रवम् । योशनव्यते मनसा सात्ततः समुहासूतः ॥ सर्वदेवान् परिस्थव्य निस्तं भगदहास्तः ॥ सर्वदेवान् परिस्थव्य निस्तं भगदिकाकिनं हरिम्। सर्व्य वाल्यकमीदीन् भजदिकाकिनं हरिम्। सर्व्य वाल्यकमीदीन् भजदिकाकिनं हरिम्। सर्व्य वाल्यकमीदीन् भजदिकाकिनं हरिम्। सर्वा वत्यग्वीपेतो भन्या तं चाल्यतं विद्रः ॥ सर्वान्दपारसेवायां सज्ञासम्बव्येश्वरित्य स्व

वन्दनाचैनयोर्भित्तरित्र्यं दाख्यसख्योः। रतिरात्मार्पेक यस्य ह्रामन्तस्य सास्वतः ॥ सार्गव: कीर्मनीयच श्रीतदा: पूच्य एव च। यखेको विवाहाराधो वैद्यावः समुहासूतः ॥ ययातकोऽपि सन्तुष्टः समित्रती जिते नियः। करियादाव्ययो सीमे विद्या: साधुद्विन्द्य: ॥ निर्मेर: यहय: शास्ती इसाञ्चल्लारवर्णित:। निर्मेची सुनिर्दीतराजः साधुरिष्टी करे । जीभमोद्यमदकोषकामादिरचितः सुखी। क्रकाङ्बिगरकः साधः स्टिकः समद्येतः 🛊 यहिनापासना निर्द्ध विकार्यस्थे श्रदी सने। पूच्यो यस्त्रीक विव्या: स्यादिको स्त्रोक स वैवाव:। हरे: सर्वावताराचां सत्यादीनासुपासका:। तव्यक्तीरा व्यवस्थाचे रेकादाकी न संध्यः ॥ बहिरो रञ्जनाथस्तु कृमिं हो वामनी हरि:। रतकाको वराष्ट्राहिर्दास्ट्रेवः स वैकावः ॥ विधारियपासकी दायस्व काले रस्तदाप्रयः। समाचुर्वेधावं लोके विधासेवापरायकम्॥ साध्वी यथा पतिं नारी नामां जानाति तं

जगदीक्षां तथानची यदि विद्यां स वेनावः 🛊 समाचत्तो सुनि: पूर्यो गीविष्य्चरकार्यः। सर्वभू महयः कार्षाो विवेकी साधुरतामः ।

ल्यापितप्रामग्राहीरवृद्धिः भ्यान्ति क्रियक्ती सुत्रवस्यद। दिः। बादलवित्तः, अववादिभक्ति-व्यक्षेष्ठ वाधुः वत्तर्तं परेगः त्राकाश्यः त्राक्यावर्तः संबोरमल स्ट्रिय्न गोय:। क्रकाविश्वधानमना सन्ता यो वे स साधुर्मी निवयं काम्बः । यस्त्रेष्टं यीभागवलं धाःखं गीभगवान् इरि:। भगवत्वा समें तथाग भन्ना भागवत्व सः॥

कौ(त्तेता: ॥"

रति पाद्मे उत्तरखब्दे ६६ व्यथायः ॥ 🗱

ये साख्यसवका याष्ट्री ये तदुष्टिस्मी जिन:।

वे सकापायका कोवा दावाको परि-

जक्षीवाच । "बाद्रो ध्यानैरॉप ध्यातुं ईवे व्यंत हि प्रकास । स संवेत्यावदं हेयु तिस्वीत्यज्ञतं सद्दत् । चासमात्रमाप सार्मिसुष्टे नाम न नि भवेत्। स ता वेकावसङ्गेत अमसीकाइत महत्। के बिवादा: केटभारे। किंदा तेवाच लच्छम्। कर्य क्रियाच्य ते सर्व्येतच्ये कथ्य केप्रव 🛊

भगवानुवाच । वैधाधानां जवासानि कव्यकोटिग्रसिर्धिः धन्यवतुं न ग्रमीसि खंचियान श्रम् धत्तम ॥ संसारी वैणावाधीनी देवा वैकावपालिता:। आहम् वैधावाधीनसासात् अक्षाम वैद्यावाः । क्तासामाप्रमाप्रज्ञकान् विद्यायं विधावं जवस्। तिष्ठामि नाष्ट्रसम्बन्ध वैयायो सम नाम्धवः । कामकोधविक्षीमा ये किंबार्स्सविव(कांता:। की भगो इविश्वीनाच्य ते श्रीया विवादा चनाः 🛊 ध्यमखरा स्थायुक्ताः स्वंधूतिहते विकः। सबो(सामावियाचीव चीयाकी वेवावा चनाः । पिष्टभक्ता सार्टभक्ता चातिपोववातत्पदाः । धर्मापदेशिनो ये च स्वयासी वैध्यवा जनाः । समानं ये च प्रशास्ति लाख माच महेचरम्। क्कुर्व्यान्त पूजामतिथे चेंगासी वेगावा जनाः । वेष्विद्यातुरस्ता ये विषभिस्तरताः चदा । मप्रेसकाः परस्कीयु भ्रीयासी वैधावा भनाः 🛊 र्वाइप्रेम्प्रं ये च मित्तमावेन कुर्वत । शायिका सम नामानि श्रीयाकी वैद्यावा जनाः। देवायतमकत्तीरस्तुवयीमास्यक्षारियः। सदास्त्रधारियो ये च स्रेयाक्षे विधाया जनाः । अत्यादचि जिये वां चितानि अक्षकानि वे। मम नैदेशमञ्जल श्वेयाकी वैव्यवा सनाः । शक्षकमहामदीरक्षिताम समायुधेः। अधान सेवां प्ररीराखि क्षेत्राक्षे वैकावा जनाः । कर्वपोचीव ग्रीवीव तुक्तमीपन्स्तमम्। सत्ततं हस्तते येवां क्रेयाकी वैधावा जनाः ॥

क्षवानि तुक्किस्ताद्ये (चन्नान नरीसमा: सिक्शनित बुक्तसी ये च विज्ञीयास्ते च वैद्यापाः ॥ तुलसीम्बलक्ष्मिक शिलकानि नयकि से। सुलसी सी छपद्वेष विश्वेश विद्यावी कानाः । मङ्गाचानपरा वे च गङ्गानामपराय्वाः। मङ्गामाञ्चासमञ्जारी विश्वीयाक्ते च वेषावाः । षात्रीपत्रस्त्रो मेशं मसेषु कमकासन। थणानि ये च तत्र वैभिष्ठियान्ते च वैवाया: ॥ भ्राजयामधिला येघां स्ट्री वसति सम्बदा। प्राक्तं भागवतचीव श्रेयाकी वैद्यावा जनाः । सकार्जविभागे जिल्लं सस स्थानाति सर्वदा। **दौपं यक्क्शल तमेव क्रीयाक्ते वैद्यावा जनाः ॥** श्रीसी मन्मन्दिर ये च कुर्वत नूतन पुनः । तजायगच श्रीभाच जीयासी विवादा जना: ह व्यासयं ये च यक्त्यम् भीवभ्यव्यतुरानम्। विद्यादानच विश्रेम्यो श्रीयाची वैद्यावा जना: ॥ भ्रुत्रप्रयोक्तिभ्यक्षये यक्तवज्ञमम् जः। कुर्युर्थे रीमिश्रमुषां श्रीयास्ते वैज्ञावा जगाः । व्यारामकारियो ये च प्रियकारोपियोश्य च । मोसेवा य च कुर्वन्त श्रेयाकी वैधावा जनाः । ष्यस्य नाभक्ताये स्थान् पित्रयश्चे प्रकृत्वेते । कुर्व्यालत दीव उत्रुधां क्षेयाकी वैष्णवा जनाः ॥ तक्रायासक्तिरः कवादानप्रदाच ये। संबन्ते खारुरी ये च चीयाक्त विषावा कनाः ॥ सेवनो च्येष्ठांभागमाँ च्येष्टं भातरमेव च। पर्शिन्दां न कुर्व्याना जीयासी वैद्यावा जना: ॥ देवसं वाचाण दयं परस्य चतुन्त्रता। प्रश्नांना विषवद्ये च क्रीयाकी वैगावा कना; । पावकतञ्जर हिताः प्रिवभक्तिपर्ययाः। चतुर्द्धीव्रतस्ता क्रियाक्ते विवादा जनाः ॥ बहुनाच किसुसीन आधितन पुन: पुन:। मदर्जीये प कुर्ल्ला प्रीयाक्ती वर्णावा अनाः ॥ वैकावेत गुकाः, सम्में दोषचेत्रो न विद्यते। तकाचतुर्भेख लच्च विधावी भव साम्प्रतम् ॥ समाराध्यं मा निवां कियायोगी: प्रनापत । सन्बेमेव सुमन्ने तं भविष्यति न संग्र्य: ॥ भूबः पूर्वकारितमिव दाव्यकां सक्तां जात्। इ.कुक्कान्सई वे देवसाचेव चग्रदी खर: ३ ततस्तु पूर्ववद्वका स्टरवान् धक्कं जगत्। क्रियायोगी केंदि यहा जगाम परसं परम् ॥ चै पटः चिन संसाध्यार्थं सत्त्वा नारायणायतः । वर्जपापविनिर्मृता कली यालि हरे; प्रमृत्र" रति पान्ने कियाधीगचारे २ व्यथायः । 📲 कालिङ्ग जवाच । <sup>ल</sup>चातिसारेख वाचितो रचकः परमी सम। यमिकद्वीयों। भूत् संवादक्तं त्रवीमि ते । खपुरवस्तिवीका पाप्रक्तां वद्ति यम: विकातस्य कर्णेन्स्चे।

परिषद् सञ्चद्रमप्रमान् प्रसुरहरमध्यक्षां व विकास नाम् ।" रति जीविक्षपुरावि हतीयेश्वी यमगीतं 🖎 व्यथायः।।। वर्ष प।

"स्मीच्यावि कव्यक्ति यतः संस्कृष्टिः " स्वम् ।

मन्ये न भौतिको देशो वैधावसा वागलये।" इति कव्यिपुराधि ६० व्यथायः । विष्णवाचमनं, स्ती, (वेंश्यवस्थाचमनम्।) विष्णु-पूजादिपूर्भवर्भवक्षेत्रं स्कारकाञ्च-ॐकारादि-

नमी १ नाचतुर्थानातत्त्र ज्ञामी चार्यपूर्वे क जिल्ली छ-पानादि। यथा, --"वि:पाने के युवं नारावर्ण साध्वसप्य । अञ्चालने द्वयो: पायग्रीगोविन्द विश्वासम्बन्धी # मधुखदनमेश्रय मार्चनेक्टनां विवित्रमम् । खन्नाव्येनेश्च्यवरयोजासनकीधरानुभी ॥ मचालने पुनः पास्योञ्जं घीके प्रच मार्थीः । यदानामं घोषाये हु कर्ड्यं हामोदरं तत: । वासुदेवं सुखे चक्कवं प्रयुक्तमिल्भी। नासयाने नयुगरीय निषद्धं पुरुषोत्तामम् ॥ अधीयनं इसिंश्य कर्वयोगीभतीव्यातम्। जनाइनच कुएये उपेनां मसामे तत:। द्यिये तुर्दाशं काची वामे क्रमां यथाविधि । वसीश्नाच चसुर्धानामाचामेत् क्रमती जपन् । च्याप्ताः केवलं इचां चाग्रीत् कर्यातयाच्याक्। क्रव्यतित्तामनं वापि दिचयमवयस्य वे ॥"

वैकावाचारः, इं, (वैकावानामाचारः ।) विक्षा-भक्तामाचर्यम्। यथा,---"ब्यथाचारा वञ्चविधाः धिरुष्चारानुसारतः । श्रीविष्यवानां कर्त्तवा (ताल्यान्ते र न समासत: n" व्यथाचाराः श्रीकिष्णुदराचे व्यक्तिसम्बद्धाः यक्षाचारकथनारक। "द्वगोत्रास्तवान् सिद्धान् रहाचार्यास्त्रया-

तथा च वान् इति यतस्ययेव वचनसास्तः। कुर्व्योतालभर्ग वाधीत मार्वक्रियपुराकवचन-

मतो न पौनवक्तम्। इति श्रीष्ट्रभक्तिविनासं

भौधत्। हिनालक नमेत् सम्बामधीनुपकरेक्षणा ॥ बदाइपक्षते वच्छे प्रश्नसाच तयीवधी:। बार्यकृति च रकानि विस्थात् प्रयती नरः 🛭 प्रविद्वासन्त्रमेश्वय सुराज्यिका स्वीध्धक्। किषित् परकां न कर्त् नाक्यमध्यधियं वर्द्धत्। प्रियम नामृतं न्याचान्यदीवातुदीरयेत्। मान्यास्थ्यं तथा वैदं दोच्यंत् पुरुषन्त्ररः ॥ न दुरयानसारोचित् क्वांच्यायां न संअधित्। विश्विष्ठप्रतिवोष्णक्षकणुषेरातिकीकने; । बन्धकीयत्वकीमर्चु खुद्राष्ट्रतक्रये: सञ्च । तथातिययशीलेश परिवादरतें: प्रके: ! बुधी मेची न कुम्बीत नेकः प्रमानमात्र्यते। गायमा है ज्या विस्ता देशमधी जनेन्यर् ॥ अदीमं वंश्वा न विश्वासी हिन्दिखरं तसीः। व कुर्वाइन्त्रसङ्घे न संगीयाच नाचिकाम्। नासंहतस्यो जन्मेत् वासवासी विवक्तयत्। कोचिष्टित्र विश्वास्थ न सुचीत् पवनं लक्षः । मुखान पार्विकि म्यान छयं न सर्वे विखेत्। विष्णवा

न प्राप्तु भच्चयेको दान ग्रहीयाहिन चनः । व्योतीयामधाप्रकाति नामिश्रीवित च प्रभी। म सुङ्कार्यः। अक्ष्मं चीव श्रवशान्धी (च वीमानः । चतुष्ययं चेत्रस्तर्भः ब्रह्मग्रामीयवनानि च। दुस्सीसजिक्षेच वर्ष्यमेशिश सर्वदा ! पूजादेवद्विषयोतिन्त्रसर्धं गरितकमेद्द्यः। में कः स्थादिनी अच्छेत च स्यां यहं बर्जेत्। ने प्रास्ति कर्व कामेश्वव किम सातुर्य के था। कानाही घरभी चेत्र हरतः परिवर्णेयेत् ॥ । वानार्थानास्त्रयम् काश्वित विश्वं रोचयेदुधः। जनसर्पेत्र च व्यातांचिरं तिक्वेत्र सोस्यितः । यथेक्मोणकांचेव तथा देवपशाद्युकान्। वर्षाणमात्रयातीलान् दूरतः परिवच्जेंग्रेत् । व्यतीववागरस्त्रप्ती तहत् स्थानासने मुधः। न सेवेत तथा प्रयां बायामच गरेचर ॥ एं ज़िला; प्रक्षिताचीय प्राभी दूरेक वर्णायेत्। व्यवद्यायव्य राजेकः पुरीवातालयौ सथा । न कायात सामेत्रको न चेत्रोपखुण्डेह्नुधः। मुक्तन व्यव गाच।सेर्वाद्य चीच वर्ष्णे स्तृ 🖁 में कवन्त्रः। प्रवस्ति (इज्जवाचनके व्यपे 🗗 🛊 🛚

"न च निर्धुनवेत् कैयानाचानेनेव ची स्थलः। मादेश नाक्रमेत् पारं न पूज्याभित्यां नयेत् ॥ व्ययसर्वनेव गव्हेद्देवागारचतुव्ययातृ। मङ्गलापृत्यांच तथा विपरीतात द्विवाम् । सीमाकीयाम्बाय्नां पूज्यानाच न संसुखस्। क्षामात् छीवनविद्याचयस्त्रसर्वेषा प्रकारः । निष्ठत न्द्रजयेत्तवृ प्रस्थानं नावन्द्रजयेत्। भी भावित्रमूच रक्ता निसर्व्यदेव न लक्क्ष्येत् ॥ श्चीयाजीयगर्गसामी नाज्ञकाचे प्रश्रस्थते। वित्मञ्जलाधादी न क्षोमे न सकाजने ॥ घोषितो नावमन्येत न चामां विष्यसेद्बुधः। न चेवेषाँ भवेत्रास नाधिक्राधात् कराचन । मङ्ख्यपुष्परकाष्यपुष्यानगभिवाद्य च । म निष्कासेन् सञ्चात् साञ्चः सद्यारभरी नरः॥ च्याकालग(च्येतारी तुपर्वसाधीचकारियाः व्यमध्यायं नुष: क्वांगदुपरागादिके तथा । वर्धातपादिके महभी दक्की राम्याटवी सुन्। धरीरवाककाभी वे सोपानत्कः सहा असेत्। नोर्ने न तियेत् दूरं वा निरी चनु पर्यटेद्ब्धः। युगमार्च मद्दीएछं नरी सच्छे द्विसीक्यन् ॥"♦॥

"प्रयमुक्तं द्वितं नैतिदिति मना व तहदेत् । क्षेयस्तहद्वितं वाष्यं यद्यव्यक्तमाप्रमम् ॥ प्राचित्रसम्बद्धायः मदेवेद्य परच च । क्षेत्रया मनवा वाका तदेव मतिमान् भनेत्॥" ॥ ॥

हण्डतारहीये यहात्वारप्रवृष्टे । "वानवाद्याति वृषाहिको वे श्वभिवाहते । आशं वर्तं जमं हानं देवतान्यवैनं तथा ॥ यश्च तमंग्रक्षेत्र क्रुकंत्रां नामिनाहयेत् । तथा कानं प्रकृषेतां वाष्ट्रास्त्रास्था ॥

सञ्चानच प्रयानच काव्यक्तप्रियसका । सिचात्रधारियां चैव रसमां जनसध्यम् ॥ क्तनाभित्राइको यी न क्रामात् प्रव्यभिवाइनम् । गाभितादाः स विश्वेषी यथा गूजकाचैव सः ॥"# मार्केकयपुरायी महालसालकंसंवादे। "व्यसतानापमञ्जलं वाक्षाव्याक्य वक्नेयेत्। व्यसंब्द्धान्यस्थाहरस्यत्येवाच्य प्रचन । कै ग्राप्तवाधनादभौदभौवं दन्तधावनम्। पूर्वा 🛊 एव कार्याय देवतात्राच तर्ययम् ॥ उदक्यादग्रीनं काणीं वजीतृ संभावतां तथा। न चाभी दर्श प्रिरः चार्गकुर्भा विष्कारयां नरः। शिरः सातच तेवेन गर्फ़ (कच्छिए स्थित्। पन्धा देवी प्राच्यकार्गा राजी दुःखातुरसः च । विद्याधिकका गुर्भिग्या भाराकेका सन्दीयवः। म्बान्ववधिरासाच मत्रसीचत्रकस्य च । पुंचकाः जतवेरस्य वाकस्य पतिनस्य च। उपागद्वकामाच्यानि धतान्यन्येने धार्यत् ॥ उपवीतमसक्रारं करकचे व वर्णयेत्। न चिप्तवाञ्चणकृष प्राथमिक्षेत् कदाचन । न चापि विचित्रेत् पादी वाससीन च श्रूनयेत्। म्यानित्ययनिनी विकःपान् मायिनस्तया ॥ न्युनाष्ट्रानधमाष्ट्रीय नोपष्टासेन दूवयेत्। गरेसा इच्छं नोट्यक्टित् प्रिकार्य प्रक्रियायोः। गावुर्वेषमभादयादकातः कातकी कवित्। न चापि रक्तवासाः स्वाचित्रवासदोशिप वा । श्चरकर्माणि चानांच को स्मोगेच पुत्रका कायीत तेतवान् प्राचः कटभूमिस्पेळ च । युरापव्यक्तसम्बद्ध विश्वयद्भ विश्ववयाः ॥ कटकामं आस्यामम्। "गाचयीत धयनीं गां कर्ज गञ्जालना षिचेत् ॥"

धयन्ती पिवन्तीम्। "ग्रीचकाचेष्ठ चर्लेष्ठ शुक्रव्यक्तीष्ठ वा प्रमः। म विकम्पेत प्रीचार्थं न सुखेनानजं धरेत्॥ विष्ठती मध्यकाषाचा दुष्टसङ्गाददीविषः। षानाची ससतो मेघीन गोर्नत्वस्य चारनम् । मातुः प्रकारने मेध्यं श्रुक्तानः मलपातने । उद्यापीचिकसांच स्तिकामधावतावितः। भाष्ट्राक्षायीत भौचार्थंतपेय करकारियः ॥ नारं खुष्टास्य सक्तेष्ठं खात: सध्यति मानवः। चाचरी व तु नि:चोचं गामावभाक्षेमीका ना । म चालपेन जनं प्रिष्टं दीरहीनां सथा व्हियम्। देवताति विसम्बाद्धायम् सिद्धादिनिन्द्वी:। क्रात्मा तुष्पर्यवालामं शुद्धेत्रदर्शावजीकवात् ॥ व्यवसीका तथोदकामनवजान् प्रतिसं ग्रहम्। विश्वभिन्दितिकाषकाविवकातिवाविषायिनः ॥ कातजियांतका की व परदा ररता का थे। क्तदेव कि वर्त्तवं प्राज्ञे: प्रोधनगरसनः ॥"#॥ विचा "बचापि मुर्जेनी गाला जुगुवानैति पुत्रका। तत् कर्तवसम्बद्धित सन्न सीय्यं सन्दर्शन ॥" 🕬

भविष्योत्तरे श्रीहाषायुविश्वरसंवादे ।

"उपासते न ये पूर्वो द्विजाः सन्धां न पश्चि-माम्। वर्वोत्तानृ धास्मिको राजा पूदककी स्थिते

दूरादावस्याभावं दूरात् पादावस्यम् । उक्तिशेक्षणं भूप सदा कार्यं श्वितिष्ठा । उक्तिशो व खुशेक्शैवं वर्जे प्रायासदात्रयाः । केश्रमशान् प्रशास्य शिरस्तिति वर्ज्यत् । न पाकिश्यासभाश्यास्य कक्ष्याच्यातु वै शिरः॥" किस्य ।

"स्वाधिनी गुर्लिकी च वहं बालाहरी तथा। भोजयेत वंख्युतालेन प्रथमं चरमं सभी ॥ धर्ष सं नेवलं सुद्ति वहें गोबाचनाहिने। यो सुद्ति पाळवर्षेष्ठ प्रेचतामग्रहाय च ॥ वर्णयेद्धि प्रकुष राजी धानाच वासरे॥"

"सज्ज नावकर्षत न विश्वधिरयीत च। यह पारावता श्रमाः श्रमाच वश्वकारिकाः ॥" कौकी वासगीतायाम्।

"द्ध गंदा यदि या प्रार्वे मत्तं वा अक्त मेव या। परस्वापचरन् जन्तुनेरकं प्रतिपदाते। न राजाः प्रतिस्कीयात्र मूदात् प्रतिसाद्धिः। नाचकार्याचकत्वच निन्दिताइक यहुबुध: ॥ निर्द्धं याचनको न स्त्रात् पुनद्धानीय याच्येत् । प्राकानपष्टराधेष याचनकास्य दुनैति:। न देवहणकारी खाडिशेषेण दिनीत्तमाः। जसम्बद्ध नापचरेदापदापि कदाचन । न विषं विषमित्वा चुर्वेचास्वं विषस्यति । देवस्वं वापि यक्नेन सदा परिश्वरेत्तसः ॥ न बनेन्द्रापदेश्वन पापं क्रत्या व्रतं चरेत्। वर्तेण पार्यमञ्ज्ञाचा क्वाचित्र क्यी सूद्रदक्तानम् ॥ प्रक्षेत्र चेडधो विधी गहाँत सक्सवादिभि:। देवहो चार्ग्यहोचः कोटिकोटिग्रुगाधिकः ॥ धानापवादी नास्तिकां तस्तान् कोटिग्रुया-धिकम् ॥"# ॥

किस ।
"हिमवहिन्धयोर्भध्ये पूर्वपिक्षमयोः ग्रुभम् ।
सक्का समुद्रयोद्देशं नाम्य निषम्भिः ॥
कृष्यो वर यत्र चर्तत स्त्रो निर्धं सभावतः ।
पुर्याच विश्वता नदास्त न विवसिद्धिः ॥
चार्वकोग्राबद्दीकूलं विजयित्वा दिणीत्तमाः ॥"
किस ।

"सिया असागा चैव धितावेन विश्वेषतः । हारेण काममार्गेण पड्मिः पड्किमियते ॥ परचेने चरणी गां न चाचचीत कस्यचित् । न स्र्यंपरिवेशं वा नेम्बचापं न चाधिकम् ॥ परसी कण्येष्ठिदान् श्रीश्चनं वा कण्यम् । निर्णि पच्छा न न याद्यच्चाणि विनिर्द्योत् ॥ न देवगुरुविप्रास्तां हीयमानन्तु वार्येत् । निन्देबह्यो सुस्त्न देवान् वेदं वा सीपहंश्यम्॥ क्ष्यकोटिश्रतं वार्यं रौरवे पच्छते नरः । नूष्णोमासीत निन्दायां न भ्रयात् किष्यद्वत्तरम्॥ कर्षी पिषाय गक्तवं भ चैनमदक्तीकवेत्। वन येट् वे रक्षक परेवा गृहवेद्वधः। विवादं सामने: साक्षेत्र कुर्याहे कदाचन। न पापं पापिनां मुकारपापं वा दिजीतमाः । ने जे तो खन्त भाषियाँ या प्रिनं वानि भित्ततः। पासां यानां न वारिसां नोपसरं न सर्धानन् । तिरोडितं वासमा या न दशान्तरगामिनम्। मधा स्थितं पुर्शासं वा पुरीषं ऋजनेव वा ॥ यश्वितवाङ्गचाकाणानुष्किराज्ञायकोकयेन् । न ग्रुक्तवत्वनाङ्गां वा भीव्यत्तं सक्तमेव वा । क्षा श्रेत भी जाने प्रजी ने नामी चित मे इती स्। श्ववनीं ज्ञामार्था वा नाधनस्त्री यथाद्यसम् ॥ नीदके पांसानी क्यांन कुलं सक्तमेव वा। न मूदाय अति ददात् जवरं पायसं दिख । नी चिरुष्टं वर इतिमधुव च स्नव्या जिनं इति:। व कुर्यात् वस्यचित् पीड्रां सतं प्रियाच नाड्-

नातात्रमयमचीत देशां यजीन वर्ज्यत्। न च शिष्याच सत् कुथातासानं ग्रंसवेट्बुधः । न नदाच नदीं ज्यात् पर्वतेषु न पर्वतम्। च्यावने तेन नेवापि यस्य जेत् शहवासिनम् । शिरोध्यक्तविध्देन तेवेनाक् न वेपयेत्। दोमाणि च रच्छाति कानि कानि च न

न पानिपादवाद्येचचापतानि समास्रयेत्। मानिक का ज्ञानं प्रद्वापा किना न कराचन । न चात्रप्रेदिश्याभि: यजानि न प्रवेत च। न की आहमावर्श शिकीत कर्तेच पदासनम् । नोसङ्गे अच्चयेङ्गस्यान् गाच चंदेश्येक हि। नाचै: क्रीकेंक धावेत क्लीसर्कार न चाचरेत्। न दक्तेने खतोमानि किन्दात् सुप्तं न बोधयेत्। न वाजातप्रसासिवेतु प्रतसूमं विवस्ने येत् 🛊 ने कः सुष्यात् अप्रयस्ति सार्यं नोपानकी वर्तत्। नाकारकाहा निष्ठीवेज वाहुभ्यां नहीं तरेतृ ॥ म पारकालनं कुथात् पार्वनेव कराचन। नासी प्रतापयेत् पादी न कांको धावयेद्बुष: । नाभिप्रतार्यहेवान् इत्याखान् गामधापि वा । न कृषित् पाकिनी व्यवस्थे विप्रमोत्राक्तवा-

म चैत्रालं प्रदा वापि न देवप्रतिमां खाँखेत्। गोश्वरेश्तुप्रसाध्य सवन्ती नी क्षतिकारेत् । चैशं द्व नेव दिन्याताप्त छीवनसुत्क्जिन्। न चार्चि तक्क्ष्रेद्वीमान् नोपद्ध्याद्यः नचित् । न चैतं पाइतः कुर्यात् तिलवहं निधि वजेत्। न क्रूपसवरोदित नाचचीताश्रवि: व्यवित् । व्ययी व प्रविपेद्धि नाहिः प्रभ्रमधेत्रयाः। क्षक्रकारसमासि वा व सायं भावयेत् परान् । च्याप्रसम्य प्रस्यं वा विक्रायं न प्रयोजयेत्। पुरव्यक्षानी एक स्थानि सीमानां वा कवित्र तु । न भिन्दातु पूर्वस्यसर्वं सद्योगितं कदाचन । परसारं प्रमून् वालान् पविको न च

कार्यिका स्वक्तेराकि कारून विद्वान न वचायेत्।

प्रशिक्षण कुद्रारप्रवेशण विवक्तं वेत् ॥ ने बाबारेत् सभा विदः समवायत्र वर्णायेत्। न बीचायदा वच्छेल न देवायतने सपीत्। नाश्चिमोत्राक्षनाशीनासनारेक प्रजित् कचित् । नाकामेत् वासतम्बायो जाचागानां गयामपि॥ खानुनात्रामयेन्द्रायां पतिताबीनेरोगिभिः। वर्षे बेक्सा जेगी रेग्रुं वक्क का मचटो इक मृ॥ नाकी यात् प्रथमा लक्षंन नी चान्युमयी च मेत्॥ विषत् सायाचा मो की रमी इंग विहे प्रस्ता च। चाविकं चन्चित्रीचीरसपेयं सतुर्वपीत्। इनकारमबायंत्रका भिर्धां वा ग्रक्तितो दिनः। इद्याइतिचये निर्मं वुधीत परमैक्षरम् ॥ भिचामाचुर्यायमात्रमयंत्र तकावतुर्यंकम् । पुष्यतं इन्तनारम् तयतुर्गंगमिष्यते ॥" मार्केक्ये।

"भोजनं इन्नकारं वा व्ययंत्र भिकासयापिता। च्यदत्त्वातुन भोक्तवं यथा विभवभाक्तनः ॥"# काशीसके।

"ने बोत्कटारनेश्यीयाद्याची वक्तमुचि चिपेत् । मार्ड कला परमाहे योश्मीयात् ज्ञानवर्जितः। दातुः साहपतं वास्ति भोता किस्विवशुग्-भवेत् ।

नोत्पाटयेक्षीमनसं द्यानेन कराचन। करजे: करज फोर्स करेगे व विवर्ध्य येत्। व्यपद्वारे व गक्तवं स्ववेद्धापरवेद्धानी:। जलोचयुनदेगार्येवयं दूरात् महिल्लीत्। निजीवनम् भ्रीमार्गं स्हात् दूरे विनि:चिपेत् । उड्डाबा मचच्छत्भिकान् कायात् परजनाभ्ये। चार्यकृत्य च तकार्तुरेगवः स्थातुरीयभाक् ॥"

"वस्तु पाकितवे सङ्क्ते वस्तु पुतकारसंयुतम्। प्रस्तान्त्र (जिभियेसु तस्य गोमांसवस तत् ॥"

"न्गाधिककानीया जीर्बाचनामक्तवारिकी। तयोर्गमं न क्षोतकं न मातकं कदाकन ॥ चना गावी मिक्चिच यामेश्वमपि भक्षेत्। ष्ट्रचे कर्षे च तदुर्ग गीममच विवर्णेयेत् ॥ महाल्या देनाकाडच प्रवाचनवाना । कत्तिकाष्ट्राध्यक्षेत्र तुलां बोबांयभक्षके: 📲 व्यवापवादी सहस्रती।

"वासूत्रं चे अवच्छीव सबसी प्रशाहशत । प्रवाची यापि ते याची निवेद्यकान्यभीचरः ।" षाविद्धती ।

"दिवा कपिताणहाया च निधायां इधिनी-

कार्याचं दन्तकारुच श्काद्य चरेतृ विवस् ।" विवास्ति च।

"कापिकायाः पयः पीत्वा स्वयु वदक्षे व्रकेत्। क्षीमधिवं पिनेश्विधी विधः स्थारमध्या पश्चः । परिष्यु प्राप्तीय सत्तव्याक्षीक्षमन्यमा ।

#### वैशासि

यहत्र विखितं विचित्तत् चनायं सङ्गति। म्याचाराचेडगाः यन्ति परेश्प बच्चनाः सताम्। ते जीवशासाती द्वीया समस्या वाह वैसादी: । निस्त्रकोत्री माहास्त्रामध्यत्र निस्तितात् युरा । सराचारसानिकामाचात्रामाच सुसिद्वाति ॥<sup>अ</sup> इति श्रीवरिशक्तिविवासे तिश्रक्तस्यमापनी माम ११ विकास: ॥

विवादी, च्ही, (विवादियम्। विवादः स्थादः। क्तियां कीप्।) विक्तुप्रस्ति:। यथा,---"एवा विश्वक्तिविद्दा नयश्विदानासामिनी। एका चिता गरा खरि: वालिकी बचार्व दिता । एवेंव ज्ञाच्या तमस्य शीवी ऐवी प्रकीर्त्तता । भाराहण यथा कोच्यो वैकाया मेर उचाते। वा विच्छी राजकी प्रसिः माजिनी चेव वेषावी ॥"

इति वाराचे जिश्क्तिमाचालामामाधायः ॥

"प्रचलकगदाधारी विकासाता तथारिहा। विकार पायवा देवी विकासी तेन गोयते भ" इति इवीपुरायि ४५ काव्यायः ॥

"विक्रुभक्ता विक्कुकपा विक्योः प्रक्तिसकपिग्गी। करी च विकाम करा विकाम तेम मीर्मिता।" इति अभावेषते प्रजातिसकी ५८ मध्याय: ॥ दुर्गा। इति शब्दरकावनी । गङ्गा। यथा, पदापुराखम्।

"विच्योः पादमक्ताचि वैचावी विच्यापूजिता। पाणि नकीनसस्माराजनसम्बालिकात्॥" दबादि व्याष्ट्रिकाचारतस्य कानार्थगङ्गावाद्य-समाः ॥ वामामाः

"विष्णुपादप्रचानां विकामी नामघारिकी। सर्वेच रच मां निर्द्ध गक्षा चिपयसासियी।" इति गङ्गाकवचम् १

व्यपदाणिता। इति ग्रन्दचित्रका। श्रतावरी। इति राजनिष्येष्टः । तुनसी । इति ग्रम्द-मासा ।

वेचारियः, ग्रं, (विशिष्यं चरतीत विचारी मह्यः स रव। "विसारिको सस्ये।" ५ । १६ । रति चन्।) मह्यः। रत्यभरः ।

ने खचनं, को, (विशेषिय खचयतीति विश्वचगम्। तदेव। आर्थे अन्यः।) नान्ये प्रवयस्य स्वीवेग्र-भारचम्। इति केचित् ॥

विष्यार्थः, वि, (विश्वेष क्रीवते इति। वि+क्र+ सम्बद्धाः विश्वार्थम् स्वतः स्वार्थे स्वस्।) परि-कासन कासनीय:। इक्षाकसम्बद्धादि। इत्य- 🚣 च्यासकः । यथा.—

"बचा वाचेष्ठ नारीष्ठ बेद्यार्थेष्ठ तथेव च। सक्ररेष्ठ नियातेष्ठ तथापद्रासनेष्ठ च। बाहतं गीक्तपूर्वं में तेन सक्षेत्र सं बच a"

रति सदाभारते उद्योगपर्य । वैदासिकः, पूं, (विद्यास + टक्।) विद्यास बरीति मः। भक्ता दति क्यातः। तलमायः।

योधयेत् ॥

वाषट

वासिकाः व विशिवाः व विद्रवाः व प्रशासीः व प्रीतिषः व । प्रति विस्वाणः ॥ (यथा, नेवचे । १८ १ द्वः । "व्राक्षणकाशियकाचेवां वृत्तकामातु-महिकात्व्यप्रवाद्यनीनेत्वित्रशासिकीश्यम्॥") वीका, क्षी, वासी । स्था,—

"पीटा बीटा क बेटी क हाती क इट-

शादिका।" इति दैगचकः।

वीकः, ग्रे, श्रुवाकः । इति श्रुव्यक्तावकी ॥ षटा-धरे भूरिप्रवीरो च भोज इति वातः ॥ वोकः, ग्रे, तीनवक्तः । वीकः इति भाषा । यथा । तीनाको सक्कती वोकः । इति भरतक्त-विश्वसादिकः ॥ सक्कवियेषः । इति नेदिनी ॥ वोक्षी, क्की, प्रवचतुर्योदः । इति नेदिनी ॥ वृद्धि

मीएकः, भि, वष्टवातीकाकप्रसमित निव्यसमितत्। वष्ट्रनीयः। वाकः। इति सम्बद्धीयकाकरत्वम् ॥ (यथा, वहित्रसे । २५। २८।

"वीएका पृश्वेनेव सू:चहा रवनस्वीत ।"
प्रश्वितवा: । यथा, सवाभारते ।१२।८८।८५।
"व चैतथा: प्रशासका व वीएका तथाविका ॥")
वीएा, [का] पूं, (ववतीति । वव + कच्।
"सविवकोरीकवर्षका ।" ४ । १ । ११२ । दति

"विश्विष्टोर्श्यम् छ।" ६। १। १९९। इति स्रकारकीमारः।) भारिषः। (यया, भाग-वते। ५। १०। २।

"विषयमस्ती स्विधिता र्ष्ट्राक उपवासे
पुरुषाणिक्षत साम के वीद्वारः वास्तिस्वास्ता ॥") नद्धः। परिकेता। एति सन्दरजावनी॥ (वस्त, महः। = 1 २०४।
"सन्धा विद्यमिलान्या वोद्धः कन्या सरीयते।
उमे ते स्वशुक्ति विदिश्यनगैन्यतः॥")
सतः। एति मेरिनी॥ सन्धान्। स्वसः।

कतः। इति मेदिनी। धनजान्। धनमः। इति राजनिर्धेतः। (यथा, मणाभारते। ११।२६।॥।

"तपीश्यीयं त्राक्तवी वर्ते गर्भे जीव्योद्वारं व्यावतारं तुरक्षी ।" वहनवर्त्तर, वि । यथा, कुमारे । १ । १॥ । "भागीरधीनिर्मारक्षीकराजां

योहा सञ्चः सन्मितदेवदायः ॥") वीटुः, पुं, स्विधिश्रेषः । यया,— "समस्य यनन्यच सतीयच सन्ततमः । सपित्रचासुरिचीय वीटुः प्रचलित्रसम्या ।

कपितकासुरिकार वाष्ट्रः पकास्तककाराः। कर्ने ते स्राप्तमायाना सहत्तेनामुना यहाः ॥" इसाधिकाकारतकाम् ॥

मोगहः, पुं. एकाम्। एति श्व्यरज्ञावकी । घोँ हा एति भाषा । किन्तु किथिकर्प्रमाद्याकोश्यम्। यथा चलयस्थे।

यथा चलपत्था।
"तथा घोँ ट इति चाति हमां ध्यवंत्रणम् ॥"
वीदः, चि, चात्रेः। इति जिलाकश्चिः।
वीदःचंः, द्वं, (वीदः चात्रेः चन् चवति। चव +
चान्।) मह्यविधितः। वीवाधिः इति भाषा॥

सम्बंधाः । सम्बन्धेही ६ गाठीयः ६ वशा-वादः ४। इति सम्बद्धावनी ॥ वीरकः, पुं, वेक्काः । इति विवाक्षिधः ॥ वीरटः, पुं, कुन्दपुष्पम् । इति विकाक्षिधः ॥ वीरटहो, की, मन्द्रशः । इति सम्बद्धाका ॥ मानुर

वीरवः, पूं, चान्वविद्यवः। वीदी दक्ति भावा। चान्य गुकाः।

ग्दोरवसु तुन्नैः प्रोक्तिकादीवका प्रकीपनः। सञ्जरकात्वपश्चक वरिष्ठः प्रिक्तकरी सुदः ॥"

दित राजवकाशः ॥
वीवज्ञाणः, ग्रे. पाटणवर्षाणः । दति वीमण्याः ॥
वीवां, जीः, ( वोजयति प्रावद्यो जिमणं भवतीति ।
वृज-। चण्। यदा,या यती पिक्षाविकात् क्रमण् ।)
कामध्यातविमान्यम् । तत्वं त्याः । रक्षाः
प्रथम् र शक्यम् ३ द्यायम् ३ विक्षाम् । विभाम् ३ विक्षाम् १ विक्षाम् विव्याम् । विक्षाम् क्षाम् विक्षाम् । विक्षाम् विक्षाम् विक्षाम् विक्षाम् विक्षाम् विक्षाम् विक्षाम् । विक्षाम् ।

सत्यं वायावाः !

"वीतं तत्वरसः प्राथिकतीयरकाः वयाः !

वीतं रक्तवरं श्रीतं नेष्यं दीयनपाचनम् ॥

मध्रं यह तिक्तव यवं सेद्विदीयवित् ।

व्यरापकारकृष्यं गर्भाश्यविश्वकत् ॥

दिस भावपकाशः ॥

वीकः, ग्रुं, (वासीति। वा + फक्च्।) रवमन्यः।

वीककः, पुं, वेक्समः । इति ग्रन्थरनावनी ॥ वीक्साकः, पुं, व्यव्यविशेषः । यथा,—

"वीक्षाञ्चलयमेव स्थात् प्राम्कतस्यवाणिकः।" इति विमचन्तः।

वीष्टित्यं, भी, यानपाणम्। इति वैमयणः। आष्टाण्य इति भाषा॥

वी(वी) हं, की, (तृष्टेन सतम्। इह + क्यक्।) इह-स्नाति है स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्

बीबट्, कः, (उन्नाति। विश्व के बाहुक-कात् कीबट् ।) देवल्डिक्त्रिमकाः । सन्वक्षाः । काला २ भीवट् ६ ववट् ३ कथा ॥ । इतः-

मदः ॥ शते पण प्रान्धा देवणिवृति विश्व-स्वाणुती वर्णनी । देवाय प्रविधो दार्ग देव-प्रविद्रांगम् । तम देवा प्रचादयः चाम पितरो देवता इति खुतेसीऽपि देवा प्रविद्रांग प्रकानम् यते मत्वा दति स्वित्तम् । चाणाव्यं मत्वमिन् प्रविभौगिमिति रष्टुः । खाणाव्यं मत्वमिद् विवा खाणाविधोवितीति कीवालरम् । साधा दन्यादि । मीषट् तास्वादि स्वेत्रमध्यम् । वीषट् ववट्वयं सर्वेत्रमध्यम् । स्वधा दन्यादि । प्रमाम खाणा । दलाव्यियोगः । इति भरतः ॥ वेदादिया प्रायी विभागावर्ष्याद्व्य तथा-सम् ।) प्रमातः । इति विकास्त्रध्यः ॥

इक + अण्। वदा, वा सती पिक्काविकात् क्रमण्।) यंत्रणः, यु, (वि + - व्यंत + क्षुण्।) धूनैः । इति सनामकात्वविकात्रयम् । तत्वविकाः । इका-

> वंबितः, वि, (वि+वंब+कः:।) प्रतादितः। इति विकाकश्चिः।

> चक्तः, चि, (वि÷चज्ञाचाप्ती +क्तः।) प्राचः। दबसरः। स्कृतः। इति मेदिनी । (यचा, साक्तिस्पैका । । १।

"विभावेगानुभावेग यक्तः चचारिका तथा। रचनामेत रहारिः स्थायीभाषः चचेतवाम्।") मुं, विक्तः। यथा,—

"बक्तो वायुरधीक्षणः।"

इति तक्षा वश्चनामक्षीत्रम् ॥ वक्षडराषैः, युं, (यक्षां स्मृदं वया क्षात् तथा डरोऽयों वेगः) याचीः। तत्पस्थाः। प्रकारी १। इति विकाकाष्ट्रेतः ॥

बक्तक्यः, पुं, (बर्क्तक्यं यस्त्रः) विद्याः। यथा, "बहस्रो यक्तक्यच यहस्रविद्यत्तित्।" इति तस्य यहस्रामसीवम्॥

चारकप्रसुक्ते, चि ॥
चिक्तः, ची, (चन्यतिश्वयेतः। वि+च्यक्तःकिन्।) एचगालिकाः। इत्यसरः॥ जनः। इति
देमचनः॥ चश्चनः च ॥ (यया, रष्टुः।११९०।
"तं चनाः स्रोतुमद्येना चर्यद्यक्तिदेशः।
देनाः संज्ञातिश्लायौ विश्वद्धिः स्वामिकापि

मा ॥

भूतमात्रम्। यथा, गीतायाम्। ए। १ए।
"व्यक्तसाद्यस्यः सन्ताः प्रभवनस्यद्दागमः ॥"
"वास्यव्यराचरावि भूताति।" इति तद्दीवार्या कामी॥ न्यायशाकीस्वस्तत्तस्यद्देः।
यवा, सादित्यद्यये। २। २५।

"वामध्येमी चिती हेश: काली चित्तः खराहय:। श्रम्दार्थेखानवष्टिरे विशेषस्त्रुतिहेतव:।")

यणः, त्रि, (विवर्षं कारतीति। कारा-क्ष्यि-क्रीति साधुः।) कासत्तः। (यदा, स्था-विक्यांकतको। १।१२४।

"सुमाधनायमे बया: सहा चच्चतमानसा: ॥") बाकुत:। इसमर:॥ (यथा, कुमारे।कार।

"वैवाधिनैः कीतुकसंविधानै-संवै सवे भगपुरान्त्वर्गम् ॥" चसक्ताः इति श्रीधरसामी ॥ यया, भाग-यते । १११६ । ५।

"तं ध्ययचकं दितिचाधमेन स्वप्रावेदसुखोन विस्तर्केमानम् ॥")

ये, विका: । यथा,— "प्रमुखी विषयी वायी वैकश्चली ग्रहासकः।"

द्रित तस्त वस्त्रमाससीनम् । सङ्गः, ग्रं, (विज्ञतानि सङ्गानि यस्ता ।) निकः। द्रित मेदिनी ॥ (विज्ञतानि सङ्गानि यस्तात् ।) स्रक्षदोगविद्येषः । तस्त कस्त्रसं यया,— "क्षोधायसम्भवितो वाद्यः पित्तेन संग्रनः । स्रक्षसागम्य सस्या मस्त्रसं विक्रमस्तः । नीवर्ण तद्रसं ग्रावं स्ति सङ्गं तमादिश्चेत् ॥" द्रित माधवकरः ॥#॥

तका विक्छा।

"वटाष्ट्रा सस्राच प्रवेपात्राक्षणात्रणः।

कक्षे सज्जित्या वेपः प्रश्नको सञ्चलत्या ॥

कक्षा वेपनं असं प्रश्नक विवित्य च।

कातीयकका नेपस् चरेत्राक्षच नीजिनाम् ॥

कटस्य पाक्षप्रवास्ति साजती रक्षचन्त्रम्।

क्षार्च काक्षीयकं जीवं एभिर्तेषं प्रयोजयेत् ॥

दित भावप्रकाशः ॥

(ति, विशतं स्वाहं वस्तः ।) कीणाहः । इति
केहिनी ॥ (यथा, सक्षाभारते । १ । १६ । १० ।
"विवोनसीय सातकां सास्मिनकाविभेदनात् ।
स. कादस्यक्त हां वा खहां वाधि वध्यानसू ॥")
स्वा, वि, स्वानस्य वीध्योऽर्थः । यथा.—
"वास्योऽर्थोऽसियया वीध्यो तक्षो क्षस्यक्षया सतः।
स्वाह्यो स्वाह्यनस्य ताः स्वित्वसः सन्दस्य सक्तयः॥"
हित साहित्वहर्मस्य १ परिक्टेशः ॥

आच, श्चि याचे। समसी। इति कविकयहमः॥
(तुरा॰-कुटा॰-पर०-सक्-सिट्।) याजकाः।
आ, दिचति यतं सकः। इतयति इसर्थः।
आविषीत् विशाच। इति दुर्गारासः॥

काशः, पुं, ( या कामनेति । वि + काश्व + "मोश्वर-स सरित ।"१। १। ११८ । इति कश्व। विधा-सनावित्रेषकारिति वीभावी व भवति ।) धालवस् । विपूर्वाक्षश्वतीरस्माळयेत्र निवास-सिक्स् ॥

वाजनं, क्षी, (भाजकतिनितः वि+भाज+क्ष्यट्।
ंवा थी।'२।४.५०। इति पचि वीभावी नास्ति।)
लाजवन्तकम्। इवसर: ॥ पाका इति भावा ॥
(भया, मतुनंदारे। १। ८।

"सचलताम्यमनोद्धकानिकैः सद्यारयारकानमक्तरापेकैः । स्वत्रस्यारकानमक्तरापेकैः । स्वत्रस्यारकानिकारितानसनैः प्रमुखते सुप्त द्वास्य सम्बद्धः ।")

भासा धामानागुनः। सः व्हादाष्ट्रकाषका-भामगागित्वन्। तात्रव्यमगुनः। विदीवश्म-वृत्तन्। अञ्चलवा। वंश्रवणगगुनः। सःच-सन्। उत्यादम्। वागुपित्रकारित्वक्। वेश-धकामगुरपुक्षकनगुनः। विदीवगाशित्वम्॥

#### वास्त्रना

वाजव्यवस्थाः । तेजकारणम् । सर्विकारि-विवादकाव्यः । इति राजव्यक्तमः ॥

चलकः, ग्रं, ( चनक्तीति । विन चन्नं ने लुन् । )
चित्रवाः । रचनदः । वे स्वत्रत्वेषादिभावाभिषञ्जते । चनक्तीति चलकः । चन्न
भ नि गति स्वच्ये चकः । चान्निकचाचित्रवाचिकाङ्गंपित् त्राञ्जकचनुर्विशः । चित्रस्वाचिकाङ्गंपित् त्राञ्जकचनुर्विशः । चित्रस्वाचिकाङ्गंपित्र स्वादिनः प्रचाचतादिक्यवगिनवः । चटावाकारक्यकं करादिकंतानमिनवः रचक्रिण । इति भरतः ॥ व्यञ्जनमा
प्रतिपादकः । ( वया, चाच्यक्रपंपै ।२।३१।
"चित्रपादिकयोगधिविश्वर्णाक्षिभो सतः ।
स्वाधिक प्रचाक्षकच्ये व्यञ्जकचाषा ॥"
भक्षाभिक, चि । चथा, मदः । २ । १० ।
"उत्यत्तिवाङ्गकः प्रयाः कर्मचीगं विवोधतः ॥")
चल्नं, क्रों, ( चच्चते च्यक्ते चल्नं चल्नं। चलेव्यतः ।

षक्षनं, कौ, ( सम्बद्ध क्षक्षदे सक्षादि संबोध्यदि-ठनेनेति। वि+ षक्ष+ कुट्।) षक्षोपकरसम्। तत्तु कपप्राकादि। इति राश्वनिषेद्धः॥ तत्त-यादः। तेमनम् ६ जिल्लाम् ६। इक्षमदः॥ तेमः ॥ इति प्रस्टरमावकौ॥ (यदा, क्षमदि। ८। ६२। २।

"बानो भर बङ्गर्ग शामश्रमधङ्गनम् ॥") बाखा ग्रमाः।

"बाइनं भाकसत्याच्यं इत्यं हव्यच प्रदिस् । हचेय येन वेनेच यञ्जनं सन्वासांचयोः । तव्य तव्य त्योचीनदृगुणदोवे(वैसाययेन् ॥"

दित राजपक्षभः ।

यक्षनिविधितग्रुवाः तत्त क्ष्य्ये वद्याः ॥ क ।

यिद्रम्। (यक्षना। यया, सादिक्षद्येवे । १।५६।

"याक्षमादिकं तस्य वस्ये वक्षनक्ष्यवे ॥ १।५६।

"याक्षमादिकं तस्य वस्ये वक्षनक्ष्यवे ॥ १।

याक्षमादिकं तस्य वस्ये वक्षनक्ष्यवे ॥ १।

याक्षमाप्तवस्य ।

मजना, च्यो, (व + सज्ज + सिन् + युन् । शाय्।)
प्रान्दका इतिविनेष्ठः । तका सम्यां वया,——
"विर्ताम्तिषायास्य ययाची वोश्वातिऽपदः ।
का इतिकंजना नाम प्रान्दकार्योद्दकका च ॥"
प्रान्दनुश्चित्रमेयां विरुद्ध खापाराभाष दति
वदेनाभिषा सम्यां नोश्वास्ता व्याचीकास्य
इति स्रं समर्थे नोश्वास्ता व्याचीकास्य
प्रवासीऽपी नोश्वते या प्रान्दकार्यका प्रस्तिः
प्रवासीऽपी नोश्वते या प्रान्दकार्यका प्रस्तिः
प्रवासीऽपी नोश्वते या प्रान्दकार्यका प्रस्तिः
दिवपदेष्ठिवया च्याना गामः । तथा ।
"सिश्वासीक्षणकार्यकार्यका च्याना द्विष्ठा ॥"

कशिवादणसम् ।

#### व्यक्तना

"वानेकाचेना श्रान्यस्य संगोतातीनियात्रते । रक्षणाची नेत्रचेत्रमा सामिधासया ॥" चारिस्रम्यादिपयोगास्य:। जक्षं वि । "संगोती वित्रभोगच साज्यस्य विरोधिता।" चर्चः प्रकरणं तिष्ठं स्थान्यस्य सन्निधः ॥ साम्बर्धास्तरी देशः, नाजी सन्तिः सरास्यः। सम्मार्थसानग्रेकेदे विशेषस्यतिहेतमः। "

वद्यस्वको एरिटिकाच इक्षिकसंयोगेन एरि- 🍸 सन्दी विक्रुमेगाथधर्त । वासकतको सरिदिति तहियोगेन तमेन। भीमार्जनाविति अर्जनः पाय:। वर्जार्ज्याविति वर्जः इतप्रशः। स्थासः वर्षे अविष्यरे इति स्थायः श्रियः। धर्मे चानाति देव इति देवी भवान्। क्रियती संबद-भाष: इति सम्बन्धाः भाग:। देव: पुरारि-रिति पुरारि: प्रिन:। सञ्चना मत्तः भिक इति सञ्जवनाः । यातु वी द्वितास्यास्तितं सुर्ख वांसुकाम्। विभाति शर्मा चन्तः इति चनः द्राप्ती। निद्धि चित्रभादुदिति चित्रभाद्ववेष्ट्रिः। भाति रथाङ्गमिति नयुंचनवात्वा रथाङ्गं चक्रम्। क्यरसुपेट एवं विशेषप्रतीतिस्तर, काच दति तका विवये गोराञ्चलम्। इरच मेश्यावच्याना चाष्ट्र: खरीश्य काकादिकः पः काचे विभीव-जदात्तादिक्सपोऽपि सुनै: प्रतौतिक्रदेगः। षाठीत्ति दिया ऋ हारादिश्विषिषयतीति हरे-वैति। एतद्विषये उहाद्वरकस्थितमेव इति तक तथादि साराः काक्यार्य उदात्तार्यो वा बाक्रास्त्रकोव विधेषं प्रचाययका न सत्तु प्रज-तीतमनेकार्यसन्दर्खेकार्यनियक्तमक्तर्य विश्वे-वम् । किच यदियत्र क्षत्रिदनेकार्यग्रन्दार्याः धकरणाहिनियमाभाषादिनियन्तियोरप्रधेयो-रतुक्त्प्रसारवधीनेकच नियमनं वार्ष्यं तहा सचाविश्वसारी श्लेशनश्लीकारप्रसङ्गः न च सचा कतरवाचु: श्रेविकरणगप्रकाव कावामार्जे कारो न गर्यते इति च नय इत्यक्तसुपकी न्यानां भाग्वामी व्याख्यानेष्ठ कटा चनि चेपेश्व । व्यादि-ग्रन्दादेनावच्याचसर्गी सारी श्रकारियेषा-हिन: सनादीनां कमकतोरकाशाकारतम्। एवमेक सिन्न चें। भिक्षमा निधिमित या शुरुद् खान्वाचेन्द्रिक्षेतुः यक्तिः वा चभिवान्यता नाम्ना। यथा भम तात्रपादानां सञ्चापाच-चतुद्रेशभाषाबादविकासिनीसुक्रम्भाक्षयी-चरमीच कर्यस्यां व्यवियक्ति वास्। "दुर्गोत्तिक्षित्वियक्ती समस्यमं संगीतसंक्षेत्रसा

भोगिभिः। वक्षेत्रसतिक्यो विदिश्वरी ताएं दर्ष

भोधनाचकणो सहौतमरिमा विचग्रती

धारवन् । गामाकाम विभूतिभूषिततन् राण्युमायक्तमः ॥" भाग प्रकर्णनाभिष्या एमायक्तमप्रव्यक्त जमानानी महारेशी लवक्तमभावदेवनुपति-स्परेण विमन्ति यञ्चनयेन गीरीवक्तमस्पो- ३ चीं नोधाते। गानमन्यत्। ♦ । वाचानानाता-

"वाचयोगास्त्रते यसा कते तत्तु प्रयोजगम्। यका प्रश्रायति का स्वाद्राञ्चला चक्रकामका ।" ग्रहार्या यात रजाकी जनसमाद्ययोगमाव्य-भाषां विरतायां नहाद्ययेनोधनाच कामकाधां विरुतायां यथा श्रीतनपायनकात्राविध्यादि-पंचितिसा विश्वसम्बद्धाः यञ्चनाः 🗮 ॥ एवं शान्दी चन्नवासमा कार्यी चन्नवासाह। "वल्वोश्रवाकावामणस्विधिवाच्योः। प्रसावकासरेशामां काकोक्षेटारिकसा व । वैशिष्ट्रार्यमधं या नोष्टीत् षार्थयभावा ।" न्यक्रना एति संबध्धते । तथ वक्तृनाक्यमस्यान-व्यक्तासर्वेशिष्टेर सथा सम ।

"कालो सञ्चः कुपित एव च गुष्पभन्या धीरा वश्वका रातिखेदश्वराः चमीराः। केबीवरीयमपि वञ्चलक्कामञ्ज-हूरि यति: क्षत्रम किं करगीयनदा ह" चन एतं देशं प्रति श्रीवं प्रकाशसक्ताया

प्रेष्यतामित चर्ली प्रति कथा चिन् चीलते । 🖦 बोह्नवावेशिष्ट्री यथा,---

"नि:श्रेषच्तरकार्यं कानतरं निर्मृदरामी। घरो ने के दूरमक्क्रने प्रकासिता सन्दीतवेशं सद्धः। मिष्यावादिनि दूति वान्यवजनसाञ्चातपोड़ा-

वापी चातुमितो गतानि व प्रवस्तानमस्या-(माक्सम्॥

चान तद्वाक्रिक सतासीति विपरीतकचनया कर्चतस्य चरन्तुभिति व्यक्तं प्रतिपाद्य दूती-विश्वकाद्योधते। 🐞 । व्यव्यव्यविधिकेश बषा,----

"जम निचल विष्मन्दाभिष्ठिनी मलस्भि देख्य

खिमा व सर्याचा भाषाचा परिट्ठिचा चंका सुश्चिम 📳

चाम मजाकाया निष्यक्तिक विश्वसालं तेनासा देशसा विश्वनत्वसमः चक्कितसाममेन दिति कथापि यजिष्यप्रक्रकासकं प्रक्षयते। षा वैत सामान निर्मान स्थाप क्षा (येवे प्रदं) प्रयो-

"भिनवष्ण अविधीरे सम्बारक भिषीयते ॥" रतुक्तप्रकारायाः काकोर्भेदा आकारादिश्यो श्चारतचाः । 🛊 । एतर्रेश्वरेत्र वदाः,—

"गुरुपरतकातवा स्त दूरतरं देशस्वतो मनुन्। षा (व क्षम की क्षितक (व ते नेवाति सक्षि ! सुर्भित्रमये स्वी । बच्चते । 🐡 । चेटावे (श्रष्टेत्र बचा, — "बहुतवाकममयं विदं श्वाला विरम्धया । श्यक्षेत्राधिताक्ष्वं कोचापदां विशेषितम् श्रे व्यव सन्धा सङ्गतकाच इति प्रश्नानिसीक्षत्राह-

पेडकाः समासित् द्योकते। यमं कलापीनां चक्तमाना वैशिक्षा पोक्तमा । 🖜 । "चेत्रिध्याविषक्षेत्रवैद्या अलीकं भिविषा सन्ता ॥" व्यक्ती वाच्यक्रकाशक्राज्येत (वक्रयतमा वर्णा व्याधनमारोत्ता व्यक्तनात्रिक्षविष्ठाः । तत्र वाका-थेसा बज्ञना धया। साती सञ्चारकारिः। ककार्यकः युवरः। वि:श्रेष्युत्तचन्द्रभसिकादि । कक्षाचेन्द्र वचा । कवा स्थानक दकारि । का प्रकृतिप्रक्षव्यक्तिम् प्रयक्ति । रम्भ व्यक्षका तर्यका सक्तारिता ॥ अपि प्रवर्षः तदेवस्य बह्नस्विश्चसा सप्तकारि-लगरासम्ब्रीकरकीयम् । <sup>ल</sup> व्यभिवार्षिणयोगाधिनै शिरुराजिषियो सतः। ध्रक्रोश्य राष्ट्रकासन्वसायको खळ्ळकाचा।" व्यक्तियोपाधिको याचकः। सच्योगधिको क चनः। च प्रवीपाधिकी यक्षतः। विचा "तात्वर्याखाः हत्तिमाष्ट्रः पहार्थान्वयशेधने । त्रात्मकार्थे अद्योष याकां सदीवनं घरे।" व्यभिवाया यकेकप्रधर्षकीयनविद्यान् वाक्यार्थ-स्टमका परालामका वोधिका लालाका नाम वृत्ति तादयेष तात्वर्थार्थकाद्योधका वाकामिया-भिक्तिताभाषपादिनौ भतम् । इति शाक्तिश्चर्पेके वाकाककप्रक्रियों नाम वित्रीय: परि-

थक्तकाः, पुं. शरकः। इक्षमरः॥ व्यतिकरः, व्रे, (वि + व्यति + ज + व्यप् ।) व्यवनम्। ( यथा, कथासरित्सागरे । ७३ । प्ट । "अस्मिन् वात्तकरि इसे श्र्वतामेन ते शतः ।") व्यविषक्षः। प्रति नेदिनी । (विनामः। स्था, भागवते । १ । का ६२ । "प्रकोषप्रवसालच्य कोक्यतिकर्य तस्। मत्य वासदेवका चंजकाराच्युंनी दयम् ॥" सिम्बम्। यथा, साथै। ८। ५६। "बाबोग्यवतिकर्यावभिविषे-रच राजवसविजनाभिमेयुखी: 1")

चतिक्रमः, है, (वि + चिति + क्रम + वण् ।) क्रम-विषयेष:। यथा,---

"वर्मण प्राव्तको दाता यदौनाःच खद्य्सुखः। राभ राव विशिवानि विवादि च वालिकामः ॥"

दल्हा दलकम् । चतिरिक्तः, चि, चतिरेकविधिष्टः। भिन्नः। वि-कार्ति-पूर्व्यारिक्काली: स्वप्रकारीय विकासमित्रम् ॥ ( यथित:। यथा, मालमाचतुरुयसा अयमा-विभक्तिक्षिक्षां में बचने एका स्वा प्रश्ली। "विश्वि-व्यतिरिक्षीविषयो वितिरिक्तः ॥")

चान नेवातीयापि तक्ति स्वासेव इति काका विदिकः, पूं. (वि+व्यति+दिच+वन्।) विना। व्यक्षाव:। वदा: यदासरीक्षाव वदुलास-प्रतिकत्वकं तत् तक्षियमधास्यम्। इति एरा-अर्थेकानः । (यया, क्यास्ट्रिकानरे । ६८ ) 244 1

#### खतीपा

<sup>स</sup>न पतिवतिरेकेश सुक्तीबामपरा मति: ॥"') व्यक्तप्राद्विश्वयः। वधा,----"व्यतिरेको विशेषचेषुपमानीपमैवयी:। श्रीका प्रवोद्यताः चनु विन्तु प्रशांतकीसचाः ॥" इति चन्द्राकोकः ।

चतिवक्षः, पुं, (वि+ क्यांति रेवक्ष रेवण्।) पर-षारमेजनम् । (यथा, सञ्चाभारते ।१५।५०५।५४ "सनयोर्थे(तवक्रेष चयः साधारकोऽभवत् ।" विणिमयः। यथा, भागवते। ५ । १६४ १६ ।

"बन्धीन्यविजयतिवज्ञरङ्ग-वेराइक्सो विष्रम् (सम्बा कतः सन्दो व्यञ्जनको विनयसमेक्षते । व्यक्ती- विविधारः, युः, (वि+व्यक्ति+क्कृ + वर्षः) विनि-

भय: । यथा,---"परिदार्ग विनिमयी नैमेय: परिवर्तनम्। चतिष्ठार: परावत्तीं विभेगी विभागीश्रीय च « इति हैमचन्द्रः

( यवा, रहा। १९। ६९। "विज्ञान-त्रातिकारेस वामान्यासूर्ववीर्याः। चमत्रीरक्तरावेदिमं त्रवादखयोदिष ॥") यनीतः, वि, (वि+व्यति+६+क्तः।) व्यतीतः।

गतः । यदाः,----"अहराचे चतीते तु संकाल्तियेद इभेषेत्। पूर्वे जलादिकं क्वार्थ्यः घरेत्यः चालदानयोः ॥

दित तिचित्रके भीसपराक्रसीयम् । यतीपातः, पुं, ( दि + अति + पत + धम् । "अप-सर्गस्य घणीत।" ६: १ । १९६ । इति अप-सर्वेख दीर्घ:।) सदीत्यात:। चामयानम्। इति मेदिनी । विष्यकादिसप्तविधातियोगाना-गेतसप्रदश्योगः। तत्र धर्मक्रमेषवृतं यथाः,---"निरंशं दिवसं विष्टं सनीपातच वेश्वतिन्। केन्द्रं वर्ध्य शुभे चीं नं यापाच समि वर्णयेत् ॥ परिवस्य त्यज्ञेदर्शे शुभक्षके ततः परम्। गक्क बाचानथी. घट च नव क्षत्रं बच्च यो:। विश्वतिवातिपाती च समस्ती परिवर्णमेतृ । "#1 चाला प्रतिप्रचयसाच भौसपराक्रमे। "न विष्यानी नवा गका न धनीपातयधूती। चन्द्रतारावर्षे प्राप्त दोवा सच्छन्धर्मस्ताः । नवस्यक्रारकी विकि: धने सरदिनं तथा। श्रामानी न दूर्धाच यस्त्राको द्विश स्थित: इ यहि विचित्रतीयाती हिनं गाध्यशुभं भवेत्। इन्यत्रेश्वनयोगेन भाष्क्ररेण तमी यथा। इति च्योतिसासाम् । 🐠 ।

तमः अरतप्रतम् ।

"कठोरवाकाः पिश्चकसमावी मदातुरी माळकिती मध्यः। परस्य कार्मे सत्रमचपातो बख प्रस्ती चितपातयोग: " इति की छी प्रशेष: ।

मारिभाविकयोगविद्योषः । यथा, राष्ट्रकातुः । "सवया चित्र निष्ठात्री ना सर्वे वतमकाकै। करामा रविवारेक कातीपात: व उचते 🕬 तम ग्रहाका नपतं यथा। मधाके ।

यामया

"वंज्ञानिषु चत्रीपति सक्ये चलक्र्ययोः।

पुष्पं कात्वा सु काष्ट्रचा कुलकी ही: वसबरेत् ॥"

( यथा च आग्रवति । ॥ । १२ । ४८ । "दिनचाने चातीयाते खंक्रमेश्र विश्विप ना। व्यवित् वह्यानाना तीर्थेपार्शियात्रयः ।")

रति प्राथिकतत्त्रम् ।

बतीचार:, पूं, (वि+चति+भ्र+वन्। "खप-सर्गेखा चनीति।" ६। ६। १२२। एति दीर्थ: । ) परीवर्ष: । इति चढाधर: । परवार-मेकजातीयक्रियाकर्थम्। यथा, केन्राकेन्रि। एकार्का । इवारि । इति वानर्यम् ।

चक्रयः, द्वं, ( ग्राव्यवसिति । वि + चति + इ.+ "यरच्।" १।१।५६। एळाच्।) चतिक्रमः। तत्-यकायः । वालायः २ विषयाचः ३ विषयेयः । इत्समरः । (वया, भागवते । 🗢 । १० । ३८ । "पर्वरेषां सानामां कालेन चलयो सदान्।")

व्यवासः, पुं, (व्यवसर्गातिः। वि+व्यति+ वाश् + वण् ।) विषयंषः । इक्रमरः ॥ ( वपः, प्रदिवंदी। २०। २८।

<sup>अ</sup>सामाधि पश्चिता भने । चरवकानदेतुना । भविष्यति दि प्रजन्ते जुरवन्त्रेशतिदावयः ।")

खाए, जम उद्वाखे। पांचे। भये। इति वावि-कच्चद्रमः । (आ॰-चाल०-चक्-सेट् ।) दुःसं मु:काहभवः। चालः बन्यनम्। व, चया। म, व्ययम्ति । इ. व्यथते नोकः दुःसम्बन्धनितः। कव्यति विमिति वेळ्ये:। वेलिन् यु:सामयकान-बौदिति पठिता अबै चतर्न भयचत्रनशिताषुः। चु:सामयचाने इति पछिला दु:सामययोश्वतन-स्त्यारमस्ति गोविन्दभट्टः। इति दुर्गादासः॥

स्राधकः:, भि, (सामायति मीकृततीति। यास 🕂 विष् 🕂 प्लुल्।) बाषाबारी। यथा,— "बद्रात्यानं गायनस्त सामार्थम् प्रगचन्तरः ।" इति हैमचनः ।

(यथा, किराते। २। ३। "परिकामसुखे बरीयवि व्यक्तिकान् वक्ति चर्तीलवान्। चांतवीयंवतीव मेवज वश्वरक्योव(स हरमते सुन: +")

वया, की, (वय+वय्। टाप्।) दुःसम्। रतमरः ६ ( थया, जन्नरंपरित । ९ ३ "की वंद्रमा क्षेत्रा योखां यदि वा कार्यकी सपि। : काराध्यांच जीकार्या सुचतो नास्ति है सकार<sup>9</sup>)

व्यक्तिः, वि, (व्यक्तं स्तः।) योक्तिः। (व्या, कतुनं कारे। इ। १६।

"व्यानाः नवव्यतिस्वामचिरीक्रतानी शीमो पदा अवववद्यमञ्ज्ञीकाम्। इया प्रिचे कि पश्चित्रस्त भवेश कसा सम्दर्भवायनिकरियेथितं दि चेत: ")

दु:सित: । वंदा,---"ततः अव्यक्तिकी बाको दुष्टितः मृतवूत्रकः। लरित: अन्यकागारं प्राप्तीरवाचीत् बदुवादम् ॥" विश्विभागवत गायग्रहे (२ प्राध्वात: ।

घर०-वच--व्यविद्।) य, विश्वति चचुं भूरः। यो, यशास्त्रोत्। कथितु विभूतकाविकारी-भूतपकारका गांविकारी वसी: वाया शु दक्त इति सन्धानः वनि विदासनीकाच । इति बुगोदायः ।

वाबः, ग्रं. (वाधवस्थिति । वाध साक् + "वाधकरी-रञ्जपक्षते ।" २ । २ । 4२ । 'दलप्।) वैषः । रक्षमरः । ( वया, सम्रते । २ । ३ । "विदानाथो धमनीयां व्यक्तिका पासकि-

wal in)

राध्यः, पुं, ( वधाव चितः । वध+वत् । ) वह-र्मेष:। यथा,---

"वाधासु प्रतिकायः साम्जीवाच्या भारवं

सुब: \*")

इति जिनाक होनः ।

प्राचा:, पुं, (विषक्षी चाचा। प्रादिसमाच:। उपवर्शाद्धनः । रक्षन् । ) क्रस्तितपयः । तत्-प्रयोग:। दुरभा: २ विषय: ३ करणा 8 कापण: १। रक्षमर: ३ क्रमण: ६ व्यवस्य : ० क्राह्मिक्को 🖙 । इति ऋक्रमाक्ष्ये ३ ( सवा, मशाभारते। २३ 🗢 🕫 २६ १

"तूर्वे प्रतायमधीतान् कामं गाध्यमतानमि ॥") श्रप, क चाने। इति कविकच्यहमः॥ ( चुरा०-पर॰ चन॰ - तेट्।) चनः साव्यक्तः । क, ष्यामयति। इति दुर्गोदावः ॥

थापदेश:, पुं, (वि + भाष + दिश्व + वन् ।) क्रवट:। दति देमचन्तः। (वया, वाश्विसद्येवे । ६।

"कापि क्रमावसंबद्धानसंबद्धावद्रपरेश्रसः। बाजुनालं कामी नाभियञ्चलं रहाँगेत् सत्त्वम् ।") माम। इति विकासक्ष्यीयः । वाकाविष्यीयः ।

"वाजिनामाभिकाषीसिकापदेश इसीकते !" रतुष्युक्तगीकसम्बद्धः ।

व्ययास्तिः, च्यो, व्ययक्षवः। व्यक्षीकारः। वि-षाय-व्यास् पूर्वक्रधातीः क्रिप्रक्षकेण विव्यक्रम् । बांशिचारः, ग्रं, (वि+व्याग+चर+चन्।)

कराचार: । भटाचार: । यथा,— "व्यक्तिकारानु भन्ः की कोके प्राप्नीति निन्धताम् ।

अक्षमालकोर्नि प्राप्नीति पापरोग्ने अ पौचते ।" इति मानवे ५ व्यथ्याय: ह

रीवविधीय:। तस्त्र वाचामम्। वाचातावक्टिर साय विज्ञ प्रतिकी गिताका भाववद्व शिलं हि बाभिकारः। इति वाधिकार्यक्रमेशविक्ता-भावित्रनामितः । स विविधः । बाबादकः १ व्यवाचारमः २ वाशुमर्वद्वारी १। तव विगव-इतिलं यावाद्यायम्। समेवयक्तप्रावस्य-जवानारकत्वन्। याप्तियकार्क्कतेनथर्णम-चंद्रारामायो वन सद्देलभियतोऽह्यसंदार्कः । इति चयभिषार्तिनासमि: ।

वय, की व बार्क । इति विविधवाहमः । (दिशा - वामिकादिकी, की, (बामिकदित का । वि-व्यक्ति + वर + व्यक्तिः। 'डीप्।) परप्रवय-बासिनी। यथा,---

<sup>स</sup> इताधिकारी सर्वना विकासिकोम् । यरिभूतामयः क्यां वासमेवः भिनारियोभ् । क्रीत: श्रीचं एरी तार्वा तत्वकंच सुभा विरम्। गावनः वर्मभविनं वैधा वे योवितो स्नतः।"

्रति वाश्ववक्षी। १। ००-०१। इति तु कोवामान्यविषयम् । "गाभवाराहती यक्षियों भे भागो विधीयते। क्रभेभर्ष्यचे तार्था तथा सकति पातने ॥"

इति सावके ध्य सम्बायः । 🗢 । त्रकाः परिकासादि वया। शारीतः । अभिनी-मधोवयंती शिवसृतग्रामिनी प्राप्तवायनासक्ती अनवस्थानकारी वर्जवत्। वसः। "कक्त्राप्तिया गरी तकास्ताती विधीयते ।

य चेर क्षीत्रथ: कार्यो च चेताक्रवियोक्षमम् ॥" इष्यति: ।

विशेषकां महाका वा लाल्या वसापि वा भवेत्।"

विशेषवि मिलाधारायां खातः। "त्राक्षकक्षकिविद्यो भान्याः भूनेक सङ्गताः। व्यवस्थाका विश्वहानि प्राथिक्तिन नेतरा: " शतत् वजात्कारविवयम् । इतुदाञ्चनायम् ॥॥॥ सस्याः प्रस्थकाने। वि विकातानि धनामध-क्र (रवं प्रीयपुर्वक्षकतो-कारिकच यथा।

"राजीववासपुरस्थानि सुक्षताच्यायन्त्रति ! । विकासास्यस्तीयां दि पुरव्यकार्य तथा शुम ॥" इडमार्थः।

"चप्रका ग्रयमं अनुः पातयन्ती वृति स्थिता। पक्रीव ददारतत् पिकां अतुकार्यम् वर्मत

अर्तुः श्रवनं पात्रवन्ती नान्वगामिनी। इति द्रावतस्यम् ॥

बाभकारी, [वृ] एं, (वाभक्तरतीति। वि+ व्यभि + चर + विवि:।) व तुर्व्वि ग्राप्तकार-क्रष्ट्रभावविधीय:। तद्वया। विर्मेद: २ म्बानिः २ शक्षा २ व्यक्तया ३ मदः ५. व्यक्तः ६ आक्रम्क रेम्बम्य विकार ह कोष्टः १० सहति: ११ इति: १२ बीका १६ चयकता १८ वर्षः १५ षावेत: १६ जक्ता १० गर्म: १० विश्वाद: १८ चौत्स्वमम् २० विता २९ चपसारः ए२ श्वाः रह विकोधः २८ व्यस्तः २५ व्यवस्थाः २६ जयता २७ सति: २० खगतमा: १६ चासि:३० जन्म : ३१ सर्यम् ५२ चास: ३६ वितसः:३८। इति हैसचन्द्रः । ( वाक्षा वान्नवाहिकं सथा, चाक्तिक्षंत्री। इ.। १६० ।

"विशेषादासिस्कालेन चरनो यसिचारियः। काविन्यकार्यानस्थाकार्यास्था विदिशः ॥" 看着 表面(第 )

म निर्मेश्योगरेनायमभद्गक्ता जीनामी ही विक्रीधः

सन्नारकार्गका मर्कमकचतामधीनना-विश्वताः ॥

चौत्रुकीचारमञ्जाः स्त्रुतिमसियमिता वाधितमायमञा चर्योक्याविकाताः बङ्गातिकपत्रतान्वानिकार विसर्काः 🖁

रवेषां सम्बाहिनं सबैष विश्वयती प्रस्मम् ॥) चि,वाभिचारविधिष्टः। (समामेश्रुतः। मधा, कथासरित्यागरे। १५। ५५।

"क्यापि मिलतासातिरसार्व वाक्या

भषेत् । कामियंभावनायाक भवेम व्यक्तिकारिक: " 63 : 5 | 6=1

"नामा जवान न मरियाति नेघतेश्यौ म चौयते सवनविद्वाभिचारिको हि ॥")

षाय, व सुदि। इति कविकल्पह्नः। ( चुरा०-मर०-चन-- सेट्।) धनाःसादिवृत्तः। क वास्यति । हरि प्रेरके । इति दुर्गाहासः ।

धाय, व सती। इति कविकव्यहमः ॥ ( भा०-जभ०-चन-- सेट्।) न, वायति वायते। इति दुर्गादासः ।

वाप, त्वा मती। खाने। इति वादिवक्यहमः॥ ( बहन्तनुरा - धर - धन - सेंह्।) वावसति। इति दुर्गादायः ।

षायं, क्री, ( वाय गतौ + चाच् । ) समात् द्वादग्र-खानम्। वया,—

"वर्षे धर्मे आस्त्रमभुष्कप्रमुक्तनकाः। सर्वं धनेषकेशयदाया दादग्रराज्यः ॥"

इति न्योतिकासम्।

(बायति मण्डतीति। बाय गती + षाच्। मण्डरे, चि। यया, मद्र:११।१८।

"रुष्याभ्यो मार्तिमानान्यः संभवस्वायाद्-खबम्।")

षायः, र्रु, (वि+६+अन्।) व्ययेखाः।गम्भः। वित्तवसृत्वर्थः । इति शब्दरवाववी । सारच् इति यारसामावा ॥ ( बचा, सत्तः। ६। ११। "बायेख वंयरे चेनां पाने चेन निनीचनेतृ।" गांद्यः। यथा, भागवते । ॥ । १ । ३६ । "ताविमी वे भगवती सर्विद्याविसामती। भारतायाय च श्रदः संखी बहुक्ककृष्टी 📲 परिकारतः। याजन्। यया, रक्षः। १२। ५३। "चालामं सुसुपे तसात् रक्तेत्रवायेत यः ।" डच्चातिचारमलवर्षविश्वः। यथा, डचत्-

वंशितावाम्। धः ३५। "पचमं गावसक्तान क्षीमनं मकारप्रवस्त्रस्याकुळम् ॥

नामविक्रेमः । सया, संस्थापति ।१।५०।१६। "समाच्यः सामतवः सुवेशी मानवी वायः।") काबितः, चि, ( वास + स्तः । ) क्षतवायः । वास- श्रव्यादितप्रकारिय प्रमधातीः सामाधीय या विष्यसम् ।

बायी, [न्] वि, (बाबी) खास्त्रीति। बाब+ र्षः । ) पाष्युक्तः । वषा,---"त्रविकं परिभित्तमधिकवाषिकं चनमाञ्चर्यी-

प्रवर्ते ।

चीबाचव्यविष पीनकानववाबाः ब्रुजी-

गावा: ।" CHES: 1

बार्षे, बि, (विग्रमीय्थी बकात्।) विर्धेकम्। सत्वकायः। भीषम् ९ (पश्रजम् ६। इति **भटाधर:। ( यथा, श्वमारे। ३। ०५।** "ग्रीनात्रवाध पितुवाक्त्रकोश्रीनवार्यः

बार्थे समर्थे समितं वयुराह्मन व 📲 ) व्यनिवः । व्यागमापायौ । वया, भागवते । वालीकं, की, (विपेधेव व्यवसीति । वि+व्यवः "चालीकास्यचा" उचा॰ है। २५। इति की समुद्रकारीन निपासनात् साधुः ।) भीकायेः । इत्यमरः । गतिविपर्ययः। कामकागराधः। इति तड्डीकार्यां भरतः । मथा,---"क्रमं नेष विचानाति यरेकापक्ततं कवित्। शतक वंकरेदेतरयज्ञक न जवात । बाजीनेयु विष्टत्तो यः पर्स्वेति सत्तविषयः। निवाध प्रतिमान् किचित् यरोचिः पि व च चिपितृ ॥

> ऋतुकाचेऽभिष्ठक्षेत चप्रवार्थ सर्वा स्वयम्। देहदास्त नरा भन्ने मस कर्नापरावसाः ।" इति वाराष्ट्रे गीविश्वभेनोक्यकामाध्यायः। व्यक्षियम्। (ववा, अञ्चामारते। ६। ६। ६। "न कि तेन मम जावा तुक्कामपि किचन। वाकीकं सतपूर्ण में में प्राभीनामितमुखना ।") चाकार्यम्। विकच्यम्। इति गेरिनीः। (सघा, शिक्षाते। ३।१८।

> "बक्तिजने अर्थकतदानीकः; मराभवं प्राप्त दवान्तकोऽपि । धुम्बन्धप्तः सस्य रजी न क्रुकात् सनी अवेनप्रवर्ण च भीषा: ।") व्यवराजः। इति हैमचन्तः । (यणा, विश्व-

> भागवंदी। ६। ५५। "शुक्रमः सर्घवासीकतम-करमा (इस्वतः, यथीवनोद्याः।") प्रभारता। इति चलायुषः॥ ( दुःसम्। इति वैक्रवणी ॥ वया, क्रमारे । ६ । २६ ।

> > "हिंग इश्चिमा गम्पत्रमें सुखिन बाजीक्षिक्षक (सवीत्ववक्षे ॥")

तद्वति, वि । ( यथा, भाषपति । व् । १२। २ । "यशुक्तमः श्रीन भगाग् ममेरित क्षचेदे कालीकां सुद्यमं अन्यते । करोज्यसंसकं सर्वस् प्रकल्पनं 🤺 पर् क्रितीयं क्रम क्रीचिं में निक्रम् ।")

वासीयः, है, (वि+ व्यव पर्याप्ती + कीकन्।) वायधिः, है, (वि+ व्यव+ धा+ "उपसर्वे धीः भागरः । इति केरिकी । तलकातः । विक्तः २ वर्षका ३ करमनेकि: ३ विद्वक: ५ मीट-

केति: ६ पीठमई: ७ मक्रित: ७ किटुर: ८ विष्ट: १० : इति जिकाकारीय: श वायकालनं, असी, (वि+काय+काल+स्पृट्।) वियोगः। चीनः। बङ्गसान्तरकर्यम्। वाक्तिकाटा इति भाषा। यथा,---"चये वाले जीकावति ! मतिमति ! मूचि

दिपचदार्भिश्चित्रवित्रस्ताराह्यस्य । श्रतोपेतानेतामग्रतविश्वतांचापि वह मे यदि वासीर्वसावायमार्गोशेष क्रमाना ।" इति जीजावती ।

वप्रवक्तकितः, विन, (वि+च्यव+भाग+साः।) सत्तवप्रवक्तानः । वियोगितः । दौनितः । वप्रव-कार्ताने, स्त्री। यथा। व्यथ सङ्ग्राजितनप्रवक्ति-तयो: करकक्षचं इसार्थम्।

> "वार्यं जमास्तृत्रमतीव्यवाष्ट्र-योगो यथास्थानकमन्तरं वा ॥"

> > इति जीजावती ।

**चड्डिता**न्

वाविष्टर्स, चि, (वि+व्यव+विट्+क्त:।) भिन्नम् । यथा । भिन्नन्तु व्यवस्थितं विशेषितम्। इति विकास शेष: ।

वावऋरेरः, पुं, (वि+ कव+ हिट्ट+ वस्।) वाख-सुक्तिः। इति हैसचनः । एषक्षक्षः (विरामः । निरुत्तिः। वया, भागवते। ८। ९६। ३२। "जीवस्य न बावस्टिए: स्वास्तिसम्बतिक्रिया।") ग्रवघा, च्यौ, (वि.+ व्यव + घा + "व्यातच्योपसर्यो ।

रत्वकः। टाप्।) वावधानम्। रत्नमरः । वायधानं, अती, (वि⊹च्यव⊹धा÷ख्युट्।) काष्क्राहतम्। तत्वर्थायः। तिरोधानम् २ व्यक्तक्षिः ३ व्यपवार्यम् ४ इष्ट्रम् ५ व्यवधा ६ चनक्षी । विभागम् । सामम् । इति हैसचनः: । यावधिः १० व्यपिधानम् ११। रति शस्टरज्ञावकी ॥ (यथा, रहु: । १६। ३४ ।

"दृष्टि विमानवावधानसुक्ताः पुनः वक्ताचिव विवधते ॥ मेद:। यथा, भारावते । ४। २२। २०। "यराह्मनोर्बेट्दावधानकं पुरस्तात् खप्ने वचा पुरुवसाङ्गिनाचे ॥" विष्ट्रेर:। बचा, शिश्चापालवधे । ६। ५१।

"वपुरक्षित परिरम्भसुख-वावकानभी राकतया न वधः ॥ समाप्ति:। यथा, भागवते। ४। २६ । ६६ । "यावरमां न विन्देत बावधानेन सम्मक्षाम्।") वावधावनः, चि, (वावद्धातीति।वि+ध्यव+ का+ चुन्।) प्रवकाषकत्ता। यथा। स्वर्ध-कामी बजेत सप्तद्धावरा ऋडिकामाः सच-श्वासीरविति देदे कामिनां कर्नुत्वादशते-

भागकः। इति प्रायक्षित्तविकः । कि:।"श्राहार पा पति कि:।) वायकालम्। पति स्बद्धावनी । (क्या नेशक्यात्रिक कार्र

क्षव्युपपत्तमः कृत्विक्यामारानार्भयो गःकाव-

"वायधावींम वा विक्रो: कर्णा मक्ष्यकानियां न वेद म: ") ब्रावसाय:, पुं, (वि+व्यव+सो+वन्।) जय-जोविकाः । पेश्रा रति पारस्थभावा । यया, — "करोति वास वीतिको वाक्यावसितकतः। षर्ज पुनदादेव स्थाद्यदिधेमेनसि स्थितम् ॥" इति चितोपदेशे २ परिकट्टः

ऋषि च। "बादारी दिगुकः कीयां वृद्धिसासां चतुर्मेका। वज्गुको व्यवसायच कामचारगुकः स्ट्रतः ।" इति चावावाशतकम् ।

चातुकानम्। इति द्रावसायिश्रव्हाचेद्रश्रेनात् । ( थया, दासायकी । २ । ३० । ४१ । "वर्षका सहयं कीते। सम सन्य कुलस्य च। व्यवस्यसञ्जानाः कान्ते। समिद्योभनम् ॥ ") निषय:। यथा,---

"वाष्ठायासिका इक्षिरेकेष कुरुन्दन। बङ्गासा चाननाच बृहयोश्वावसाधिनाम् ॥"

इति अमबदुगोतायाम् २ व्यथानः ॥ वाक्यायासिकीतः। रच देचराराधनकच्यी कानीयोगे वावकायात्मिका परमेन्द्रभक्तीव पुर्वे त्तरिकामीति विकासिका एकेव एकविष्ठेव तुद्धिभेवति । व्यवप्रवताधिमाभीश्वराराधनक्षि-र्भुकामा कासिना सामनानम्यादनमास्त्रपा कर्मेन्य स-गुरुपणकादि-प्रकारनेदाइषु प्रास्ताच मुहस्रो भवन्ति। इति तष्ट्रीकायां स्वाभीः विख्य: । यथा, —

"व्यवसायी व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदी भूवः ॥" इति सञ्चाभारते तथा सञ्चलगमक्रीचे। १३। १८६।५५॥ (सङ्गदेवः। यथा,तत्रीव।१३।१०।५०। "सम्बद्धाः विजयो क्ष्यायो ज्ञातन्त्रतः ॥") बावसायी, [मृ] चि, (वावसायी) स्वास्तीत । इति: ।) बावचायविभिष्ठ: । वाशिष्यकारकः। यथा,---

"कोश्तिभार; समर्थानौ कि दूरं वस्याधिनाम्। को विदेश: बविद्यानां क:पर: प्रियवाहिनाम् ॥" इति दायक्यश्लकम् ॥

चारुकाता । बया,---"चन्नेभो यात्रानः मेदा यात्राभो वारिको

शारिष्यो द्वानिन: श्रेष्ठा द्वानिष्यो खन-साबिन: "

इति माध्ये १२ कथायः ।

भारीभा प्रति । उभयो: प्रश्नुस्त्रते स्ति सन्त-तरस्यातिप्रविवद्यया श्रेष्ठतेतीरिकोना-दीवद्धायमा व्यव्धाः तेष्यः समग्रमस्याधीतारः श्रेष्ठाः । तेश्वीवधीतयत्थवार्ययमप्रशः येदाः । तेम चल्चितः पठितविस्त्रेतचन्याः बोह्नवाः। शारिकोश्वीतपत्रार्थमाः प्रक्रकाः। तैन्यो-अवहातार: । इति तङ्गीकार्या कुल्कमङ्गः ॥ कावसितः, जि. (वि+ वाव+ सो + कः:।) वता-दितः। इति भूरिप्रयोगः। अवस्तिः।

निश्चित:। इति व्यवसायिव्यवसायभ्यसार्थे-इध्रेनात् । (यथा, रामावर्षे । २ । २४ । २ । "तं सभीका यावसितं पितुनि हे प्रपालने। की श्ल्या वाष्यसं रहा वची धन्निहमन नीतृ।") वादस्या, चडी, (वि+च्यव+स्या+"चालचीप-सर्गे। "रखड्। ततथाप्।) माकानिकः पित-विधिः। यथा,—

"रोवेकार्य जवावये घारयव कमकती:। देवरेय सुतोत्पत्तिरंतकचा प्रदीयते ॥"

दवादीन्यभिधाव। "रतावि कोकगुप्तार्थे कवेरासी सकासामि:। नियर्भितानि कर्माश्चि व्यवस्थापूर्व्यकं वृद्धे: ॥" रशुद्वादसचे दैमादिपराधरभाष्यशैरादि-पुरासम् । ( वियम: । यथा, कवासरित्-सागरे। १०८। ७१।

"यवं सतग्रहारको सहारकानि प्रकृतः। जलाय भगवांकाच वावस्थामादिदेश व: 📲)

वावस्थानः, प्रे. विक्याः । यथा,----"वावसामी वावस्थानः संस्थानः स्थानको पुनः ॥" इति सञ्चाभारते तथा वचसनामकोचे। १६। १८८ । ४५ ॥ (वि+ चव+सा+ चृद्।) वावस्थिती, ऋी। यथा,—

"चातुर्व्वरर्धेगावसामं यक्षित् ऐपि न विद्यते । तं के क्देशं जानीयादार्थावर्तस्तः परम् ॥" इत्यार्थावर्गभ्रस्टीकायां भरतः ।

व्यवस्थितः, त्रि, (वि + व्यव + स्या + स्ताः ।) विधि-पूर्वक स्कित: । वावस्थापित: । यथा,----"अथय अप्रविकासान् इन्द्रा शार्त्तराङ्गान् कवि-

प्रदेश प्रकारकाति ध्राव्यक्य पाक्षा ॥" र्ति जीभगवदूगीतायाम् १ व्यथ्यायः ॥ बावचर्का, [ऋ] पुं, (वि+च्यव+ऋ+क्षन्।) नप्रवहारकको। प्राकृतिवाक दक्ति सावतु। यथा। जत्तराभिधानानकरं सम्बानाम(केंद्रस-थिनी: कस्त्र किया स्वादिति परामग्रेतच्यस्य प्रताकातिका योगीवर्थ गावदारमाहलेगा-मसिधानात् व्यवक्षर्यसम्बाभावाच न व्यव-चारपादकमिति स्थितम्। इति मित्राचरायां मावकारमाष्ट्रका । कामसास्त्रीमाधिसिहिक्स ।

धावकार:, धुं, (वि + व्यव + क्र + धन्।) विवाद:। इत्यमरः । उच्चभेदः । व्यायः । प्रकः । व्यातः । इति मेरिनीभन्दरजावस्यो। 🛊 । ( सम्म । क्रिया। क्या,---

"न कवित् कस्माचिकार्य न कविकस्म वितिष्ठः। दावदारेख जावनी भित्रांबि रिमक्सधा ।" यया च रहुः। १। ६२।

"तथापि प्रवायत्रवष्टीक्षिकृते विषयभावे चिरमसं सिस्तः। हुतीय वीस्पातिश्चेन इनका पर्द कि सम्बन्ध सुन्ने भिषीयते ॥"} व्यथ गावकारद्रधेनम् । स्थ यात्रवक्ताः । "स्वापारवापेतेन मार्गेनापनितः परेः। काव्यति केनाजि वानवारमर् वि तत्।" क्कालिकदाचारविष्ठभूतिक वर्माका परीप्रयेतः ग्ररीरती वा पीजितकेतालि विवेद्यसद्भव-चारदर्भवस्थानम्। चेदिस्थम सदिति मेथिकाः। आविश्यति चैदिअनेन सार्थं निवाहीत्वापर्न राज्ञा व वर्णवासित मूजपाकिमचामची-पाध्यावाः। राजीति वावश्वारप्रदश्चेत्रपरस्। तवा च इष्टंकति:।

"राजा कार्याचि चंपक्रीतृ प्राकृषिवाकी? धवा (NO): 1"41

प्राकृतिवासकक्षमभाष च रव। "विवादे एक्ति प्रश्ने प्रतिमन्ने तथेन कः। पियपूर्वे प्रात्मदति प्राष्ट्रविशासकातः अहतः ॥ काळायनः।

"व्यवकाराज्ञितं प्रकंष्टकात प्राकृति विद्यति: । विवेचयति बक्तस्मिन् प्राक्षिवाककतः सहतः । च्यक्तिं प्रति अवाति की हत्ती प्रक्षिये प्रति च तकामि कोडशस्त्रतरं इति एक्सतीति प्राट् श्वनः च इक्ताइस्रतेन अर्थ पराजर्थका विविवक्ति इति विवास: प्राष्ट् च स विवासचीति प्राकृतिवाकः । 🗢 । काल्यायनः ।

"वधाक्वियायः वास्त्रात्यः वज्ञाक्कपुरोक्तिः । सार्थं स राजा चिद्वयात्तीयां जनपराज्यी। यदा कार्यवद्भावाजान पद्मीत् कार्यनिसीयम् । तदा नियुद्धाः विद्वापं जात्वामं वेदपारमम् 🖭 यदि विधी न विश्वान स्थात् स्वित्वं तत्र

बोजबेत्। वैद्यां या अने शाकाशं भूषं यज्ञेत वर्णायम् 📲 च विनीत्तवेद्यः । सञ्जः ।

"वातिमात्रोपणीवी वा बामं खादुवाक्षवद्वदः । वक्तेप्रवक्ता कृपतेर्गे शु अपूत्रः व्यव्यवन । नाध्यापयति नासीते स जात्रासद्यतः स्थानः ॥"

"द्विजान् विष्याय यः प्रक्रीत् कार्थाकि व्यक्तैः

तस्य प्रसुत्पते राज्यं वर्त कोषण जयाति ॥ यः मूत्री वेदिकं धर्मा सार्त्तं वा भावते यदि । तसारकं है वहसे खक्क की चैव मेदवेत् क दु: प्रीकोश्य दिन: पून्यो न सूत्री विविधिक य: । दुरां शांक: परिक्षका भैयेत् ग्रीकवर्ती करीम् ।"

व्यवशासभाक्ष काळायन: । "वि नानार्थिश सम्बद्धि सर्थं द्वार उच्चते। मावासन्देशकरवाद्यावकार रति सितः ।" 🦼 काजाविवाद्विययः खंदायी क्रियतेश्वेत र्ति नावकारः। भावीत्तरक्रियानिकायकार्यः काद-चारतम्। तथा च इच्छाति:। "अञ्चानतिसिरोपेतान् सन्देशपटकाहितान् । निरामयाम् वः क्रवते शाकाश्चनश्चाकया । इक् कीर्ति राजपूर्णा जभते सङ्गतिक य:। संबद्धात् संग्रवन्त्रद्वात्रा वर्णनाम् विविधीयः ॥ सतस्य गायदः।

देवी वार्च व वद्शि य: शास्त्रश्चमानीयात ।" देवी देवायुमसान्॥ ॥॥ वक्षश्चायास् विरोधे की कवावसार एवादरब्यीय:। सम्राष्ट्र M MA 1

"यक्तकाकावरोषेतु यक्तियको विधि कातः। मप्रवद्यारीक्षेत्र बलवान् सन्तेन्स्रीमावश्रीवश्रे ॥ व्यवद्रीयते व्यवस्थते दि सताविव्यक्षाद्वातीः। चात्रव इच्छाति:।

"केवर्ण प्राथासास्त्रिता न सर्तवीः विविधीयः । ञ्चलिक्षीनविकारे सुधनीकाविः प्रकाशते ।" इत्तिकांन:। स च मीवानानकार इति नाव-ष्टारपाळका । चनर्य काळायन:। "क्रुजशीसव्योद्धत्तवत्तवद्भरशिकतम् । चिक्तम्भः स्थात् कलिपयेः कुलद्वेरकि-

हितम् ॥

चए रति श्रेष:। कालायमः। "वन्येनावद्यवस्तवंत्र वन्तार्थेवश्वतं वयः। खबोति यदि वी राजा सात् सभाकाराष्ट्रवा: ॥" सभा: सभावां साधु: । 🖚 । तयाविज्ञानास याच्चवस्थाः।

"श्वनाध्ययवस्यकाः क्रुकीमाः सम्बद्धादमः। राज्ञा सभागरः कार्याः प्रची मिने च वे

धसा: 🗚

श्वताध्ययनसम्बद्धाः असेन्याकाशः । कृतीनाः सञ्जरादिदोवम्नामासापिळवंशपरम्पराकाः । एवंभूता: सभावद: सभावां वचा कीश्राम खपविश्वनित तथा दानमानसम्बारे: राक्षा कर्तव्याः ॥ 🕪 तथाविधावस्यानेन भूमेः सभात्व-माच सतः।

"यस्तिन् देशे निवीद्निः विद्वा वैद्विद्वायः। राष्ट्रः प्रतिज्ञती विद्वान् जासम्बद्धां सभी

विदु: 🕬

विद्रसंचनाविष वसाप्रयायपरिवक्त्रसम्ब स

"नैविधो हेतुकस्तकों विक्को धर्मपाठकः। व्यक्षाचिमवः पूर्वे परिषत् खाइश्रावराः ॥" चैविशः चिवेरपारमः। हैतुनः। चतुत्रसि-भावकारी। वानरवासरावंकः। वभा वर्षि सभ्ये च। याच भा दीतिः प्रकाशो श्वानमिति बावत् लबा यञ्च बाचात् परन्यरवा वा वर्तते इति सभा । 🗰 । साकामनः ।

"दिश्वस्थारमं भागं सुक्रा भागवर्गं तु धन्। स काकी मानकारातां शास्त्रकटर: घर: स्थात: " ष्यद्रमयासाचा ह्रेप्रकर्म् । भागवयं प्रकरह्य-पर्यमाम् । महः ।

"वन्तर्वनमधिकाय संवीताङ्गः समाहितः। प्रमान्य जीकपाविन्यः नार्यादश्चिमारमित् ॥ मनुगारस्यीयायगद्वारीताः ।

"पारीक्ष्यमेखा मर्तारं पारः साचिजावक्कि। माद: समाबद: सर्वान् यादी राजानकक्ति। राजा भवलनेनास्तु संचानी च सभावदः ।

रंबी समाति कर्रार निकाकों वक निवारी।" चार्यार्थमार्थम्। राजगारं विवेशकापरम्॥ व्यवेताः विचापः । ऋषित्यसाष्ट्रदुर्श्यवगरदी । "शका चाध्य धिका पोका कार्य ग्राध्यक्षिकं

सबेसु ।

तस्यार्थिभाषी दातबाी न यः पूर्वे निवेदवेत् ॥" चार्चेव पूर्वावची अवेत्तचा इति कालायनीये हतीयपादः। व यः पूर्वे विवेद्यदिति तस्त्री-त्तरः प्रच इति श्रीवः। च वः पूर्वभिति पार्टे वः प्रथमं विवेद्यति च पूर्णवादीक्षणेः । इष-

"आर्थ पृत्विसया यातावधिपतथिनी गरा। पारी वर्षासुर्वेश साझ: पीकासवेषा वा ॥" यथ द्वावेद वस्तः प्रभी सदान्धं प्रश्ता रति तथ अध्यक्षकारिकमेथाधिकपीकार्यमेन वर वारी याचा: 1#1 खर्थ विवादाश्वाची प्रतिविधमाच

"वाधिवा बतियुक्ती वा प्रकार्यप्रविक्तीशिव वा। यो सक्षार्थे विवदते तथोर्भवपराजयी ।" तथीकारिप्रतिवारिणीः। इच्छातिर्धिः। "मालिक् वादे निद्वलाख सभी सन्धविकी र्लिसी। वजी काच्याप्रधात् पुरुषं कानि वादेश्यवा

जबम् ॥

"मनुष्यमार्थे स्त्ये परदाराभिमर्थेये। चभक्षभच्छ भेन क्या प्रकट्टिं । गावको कूटकरके कुपनी वे तकेव च। प्रतिवादी न दानयः कत्तां तु विवदेत् खयम्॥" कुलक्षीप्रस्तीनां प्रतिनिधमाञ्च वायः। "कुलक्तीवालकोकाराणकृत्तिशिषा वालवाः। पूर्कपचीत्तरे ब्रुशियुक्ती श्रसकसारा ॥" आभादीतरसा पचस्मितसा दक्करीयलमाइ नारहः।

"यो न आता मिता वापि न पुत्रो न नियो-

पराधवासी रक्षा: स्थात् व्यवश्वारेष्ठ विश्ववत् ॥" विश्ववन् विरक्षं स्ववन् । 🗢 । नारदः । "मिन्देषकामी शीमात्ती वियस्त्रघाँतने स्थित:। थाभयुत्तास्तयाचीन राजनामीदातस्त्रया । गर्ना प्रचारे मोपाकाः ग्रस्थनम्बे स्वधीवकाः। शिक्षित्रकापि तत्कावे बाहुधीयाच विश्व है। व्यवाप्तवादकारक दूती दानी मुखी बती। विवसस्याच्य नासेच्या न चैतालाक्रयेन्त्रुप: ।" विवेदुवासी विवादशहत्तः। अन्येव वाहाना-रेका आयामधारभारः बोक्सवर्शस्यस्यः। लकाचे विवादाहिसमाशिपर्यमाकाचे। एते विषमस्याचा उपज्ञवदेशस्याचा उत्तर्भश्चीहरा नासिका नामधारकीया: एतान् प्रामुक्तान् वारिका किवेरिला किति ध्व: 168 वाश्ववस्त्रा: । "आभियोगमनिकाँँ में मेन प्रक्रमियो जयेत् ॥" व्यक्षिष्ठकः बहुत्तरसम्बद्धः भाषावादिनमेतं खाभियोगादुपमर्देकेण विवादानारेख न योज-

वेत्। युजपदनेकण्यस्यादासमावात्। नार्दो-

"पूर्वदाई परिक्षण्य योग्यमाजनते पुनः। वादसंक्रमसाम्बोदी कीनवादी स वे नर: " द्यीनवादीत्रानेन द्यामीला न तु प्रक्रतार्थाद्वी-नता व्यव्या इत्वापति: ॥ 🕈 ॥ पायव्ये प्रति-प्रसदमा इस स्वः

"कुषात् प्रवाशयोगच कवचे वाचसेष्ठ च ।" वाक्षावको प्रकादिप्रकारीह च। सधापूर्वन-महमध्यनेनाक्ष्यः शक्तेव इत एकपराधा-भावाय प्रत्यभियोगं क्रुयंति । तथा च हरू-

"व्याकुरस् यदाक्रीर्धसादितः प्रतिताद्यम् । क्लातताधिनचेव नापराधी भनेतर: " रतेव वाक्पारक्षपारकाभी; प्रक्रताभि-योगे सकताभियोगेश्वित न दीव:। यसु। "पूर्वभाचारयेद्यसुनियतं स्वात् स रोवभाव्। पचाद्यः चीवधासलारी पूर्वे तु विषयी ग्रदः ॥" इति नारद्वचनं तत् पूर्व्यापचवा परस्या-धिकवाक्यारक्षोत्पादकस्त्रापि स्वकादकाविधा-यज्ञम् । 🐞 ॥ युशपत्संप्रवर्त्तने व्यश्विकद्वासाय-माइ स एव।

"पावच्ये नाइसे चैव युगपतृर्धप्रवृत्तयोः। विशेषक्त तभ्येत विनयः खात् समस्तयोः ॥" विनयो एक:। एवच एकोश्यमनपराध स्थ ज्ञतः पीक्तिवादिति भाषायां प्रवासयोगः कार्य एव। प्रत्यवस्त्रकान्द्रवेन युगपदनेक-व्यवद्यारापत्तिदीवस्थाभाषात् ॥ 🕈 ॥ सभापते:-कर्तवमाच कालायमः।

"व्यय चेन् प्रतिभूनीं कि वादयीव्यक्त वादिनीः। चरचितो दिनस्थान्ते दद्यातृभरत्थाय

वेलनम् ॥"

प्रतिभवति तत्कार्ये तद्दभवति इति प्रति-भूलेयकः । वादयोग्यः विवादप्रसाख्य साधित-धनारिदानसा दक्षदानसा च चमः । वादिनीः भावाबादिन उत्तरवादिनभा। तयाच वाभ-

"उभयो: प्रतिभूषां हा: समर्थ: कार्यानिसंधे। प्रतिसुवस्त्रभावे च राज्ञा वं ज्ञपनं तसी: " राज्ञा संज्ञपनं एकः तुल्याधिकारमं निर्केषस्य कार्यो धनादिदाने राजदन्तादिखातृ कार्य-ग्रव्यसा पूर्विविपातः। अस्यः समध्यकी राज-नियुक्त:॥ 🛊 ॥ प्रत्यथी यदि कचित् कार्ल प्रार्थयते स समते आर्थी तु कालं प्रार्थयन् व्यर्थितमेव व्याद्यभादिति तेम जाली न प्रार्थ-शीय:। तदाश्वा

"प्रवार्थी सभते कालं नामं सप्तासमेव सः। व्यर्थी तु प्रार्थेयन कालं तमृश्वामादेव श्रीयरी ॥" कचित्रसर्थीं कार्जन समते। बाज्यवस्काः। "साइसक्तियगादव्यगोर्शभणापाळचे व्यवसम्। विवाइग्रेत् सदा एव कालोश्माक्षेत्रा सहत: ।" साइवं मतुष्यसारवम्। मीरव होद्या।

व्यक्षिशायी महायासकादिका। व्यवधि प्रव-नाशि । विद्यां कुलव्ययां चारित्रावदाद्विवय-प्राप्ताची दास्त्री सम्बद्धिकाई का। रहा करा एक उत्तरं दाययेदिति शूलपाधिः॥ विशेषवित कालायनः।

"यसात् वार्थयमारमाचरात्तेन विनिधितः। तसाज्ञ जभते काजमभिवृत्तासु काजभाक् ॥" व्यपनादमाच् रच्यति:।

"सभियोक्ता प्रमण्भलात् वर्त्तुं नीत्वस्त यहि। तदा काल: प्रदानचः कार्यश्रासनुक्यतः ॥" काचापि विशेषधनि बास:।

"राजद्यक्रती दीयक्राधान् काचे यदा भनेन्। व्यवध्ययोगमाचे व न भवेत् स पदावित: "

स जनसमयककोश्भियुक्तः। "राजदेवसतं दीयं चाच्चिभिः वैतिपाद्येत्। जेक्केन वर्तमानस्तु रख्यो दाध्यस्तु तहनम्।" व्यवध्यतिक्रमचेती राचरेविकरोयका प्रमिती म तरतिकामकोश्पराध्यति भेषाच तरति-क्रमेक रक्यों मही च भवतीलयाँ। इश-काडिकार्दियुक्ती किया:। तथा व दारीत:। इन्ना माया जाजयुक्ता निक्रानि:। कौटिका-काठिनाद्राक्षेत्रेरस्वद्रावयुक्तं जेकामिति युक्तं योग: ! 🖷 !

व्यय व्यवस्थारमञ्जूषः । तत्र उस्वातिः । "पूर्वपणः स्ततः यादो द्विपादकोत्तरः स्ततः। क्रियापादक्षया चान्यचतुर्थो निर्मय: स्टूत: ॥ भिष्णोक्षी च चतुष्पात् सात् प्रतावक्कन्त

प्राव्याये च व विजेशे हिपात्वंप्रतिपत्ति ।" बद्यपि वंश्वतिपत्ताविष निवेगीश्वत संचाय-करवारिनेव भाषायेखाक्रीक्रतलेन कियाचाधी भ अवति इति दिपादतीका । 🕈 🛭

व्यव भागापारः ।

सच भाषाकारमभाषतुः कालायनप्रकाती। "प्रतिश्रादीविनिर्मुत्तं साध्यं चत्कारवान्तितम्। निक्तं चोक्सिक पर्यं प्रचित्रे विद्रः ॥ क्षव्याचरः प्रभूतार्थो निःवन्दिग्धो निराक्वतः। विरोधिकारकीर्मुकी विरोधिप्रतिरोधकः 🗈 कहा लिवेविधः, पच्छः, कव्यितः, पूर्ववादिनाः। रकातृ तत्त्वचनसम्बं प्रतिवादी तषुत्तरम् ॥" प्रतिद्वा बाध्याभिषायिका वाक्। तस्त्रा देवि: अरखार्षिकश्वार्थयसाहित्रिख्यसं कार्थ्य कावना-क्षांविवतं पर्च विदुः। व्यव्यया प्रतिकारीयेक बाध्यदीयः खात्। चतरपोक्तम्। "वयमसा प्रतिश्वातं तर्यसा च पचता। व्यवकृतेस वसवी सवदारेह वादिनिः। यश्चवेत्रः प्रभावतिक्री पूर्व्योक्ति । नायदेनाय । "कार्यु जनकारायां प्रतिश्वर यस्त्रास्ता । तहानी बरियत पादी सर्वतासुक्तरी अनेत्।" खनारी विषयी । यदायन्यक नाध्यं चार्या तहु-विशिष्टक्षमार्थि पच इति मेदः तथायाच वाक् प्रमाययोदिश्वकेविश्वविश्वरक प्रभावया धिकोऽसमादिरेव बाबाबात् साधापचयोर-मेहासियातम्। उपसंदारे च एवंपियः प्रच इति। जिलाचरायानु भाषा प्रतिद्वायच इति नार्धान्तरमित्रुक्तम्। भाषार्थेशक्ता भाषाकरूप-प्रापक्ताच कर्याक्र इति। विराक्षकः भीकापकंषियकात्रास्त्रम्थः । तत्र । "दूते च खबकारे च प्रवति बच्चकर्माति। यानि पञ्चनपुराचीनाः वर्णा तानि व

इति यञ्चयं अञ्चयकातुकावीने भ्यो चामा भोषयेत्। तक्कोषनमाच इच्छातिः। "न्यूनाधिनं पूज्येयचं तानद्वारी निग्रीयमित्। न रवादुत्तरं सावत् प्रक्रवीं चन्यविश्वी । " 🛊 ॥ तक्षिकानप्रकारमाञ्च वासः। "पाक्षुवेसीन पत्तके भूमी वा प्रथमं किसित्। न्यूनाधिकत्तु संशोधा प्रचात् पत्रे निदेश वेत् ॥" युवर्षं कासादिपपुरुम्। काळावनः। "पूर्व्यपणं साभावीतां प्राक्षिवाकीश्य वैसायेत्। पाक्षेत्रेन पत्रके सतः, पर्येश्वित्रवित् ह श्रीवयेत् पूर्वपचन्तु यावज्ञीत्तरस्थेनम् । जतरेबावयहका निष्टणं प्रोधनं भवेत्। षामहत्तं विविद्योग्नाद्यिप्रक्षयिनीर्मपः। चौरवक्षावयेत्रम् शक्तिकः एथिवीयतिः। सभावोक्तमञ्जाबमम्। यतच करविध्वेद्यादिनाः सुद्रीयम् । 🕶 । चात्रस्य माद्रामकाः । "इनं निरुष्य भूतेन अवश्वाराज्ञयेन्त्रयः। अूतमधानुपव्यक्तं चौवते व्यवदारतः ।" भूतं तावार्यसम्बन्धम् । नारदः । "भूतं तत्वार्धसम्बन्धं प्रमादाभिष्टितं इतन्। तिन्तु राज्ञा विशेषेक स्वयंग्रेमिमिरचता ॥ मसुव्यक्तित्रवेशिवास्त् परीका वाष्ट्रवास्त्र । सर्वेमर्थवनारेष्ठ नाक्ष्य नावजीवृति । मशुकाभुव्यवादाने आक्षीश्यवीत श्रीवते।" धर्मेष्यधेविनादेव प्रभाराभिधानैश्वि नावधी-इति अजोराष्ट्रगं प्रयुक्तीकारि । अधेविवाद-वर्षमात् सम्बुक्तविवादेश प्रभावाशिक्षाते मजनार्यासम्बर्धाञ्चीयत इति सन्यते । यथा ए-मनेन ज़िर्सि यादेन ताक्ति इज्ञाभिषाय कैवर्क इस्सेन साब्दि इति वश्मु न केवर्क दकाः पराजीवते च। ततचा सं सङ्गलसं धारयंथि सत्त ऋशसीय स्ट्रीततावह्रम-कलाहिति भावाधरीषं एतच संवातहेश्-भावात्रतरेक यथानीयं वसार्वत्र वेस्तं वा। नामां वार्यात्वारितारम्भात् चार-श्वाधायने श्व तंत्रीकं विकासकारियरे। "बंब्कृते: प्रावतिकाचीवे: शिक्षमञ्चापत:। देशभाषाशुपायेच योधयेत् च ग्रुवः ऋतः ।"०। व्यवीत्तरपादः : तत्र माचभाषः वाक्षायवः । "बजाजतिय कार्योय बदा एव विवादयेत्। काकातीतेष्ठ वा कार्य स्थात् प्रश्नविने प्रश्न: « वारिनीश्वक वाध्यक प्रतीयमधेवते प्रति

प्रवाणीं। गारपः।

"अञ्चलकाडियादानामकासम्बात् स्कृतेरपि । क्रकारित परेतृ कार्ण कार्म तक्तवस्था। "

"सदा लोगंतिमः पत्राः कव्यितः पूर्वनादिना। द्वात् लल्डचनमां प्रतिवादी तदोत्तरम् ।" सम्बन्धानु । सन्त्राः सम्बन्धाः सम्बन्धाः

"व्यवसारी क्रियारेवी नीपसाधी निवत्तरः। चाकूतप्रप्रवाधी च क्षीतः पक्षविधः सहसः । घपणायी जिपचेय मीनतत् सप्तिस्तिः। क्रियाहें में तु सार्वन चाचिनित्रशु तत्-

> चकात् । इति नाइदिक्तिः ।

क्रिया विकारिका। चाचिभिन्न: वाचिभिः पराजित:। वादिनीक्तक साधाक प्रतीर्थ बद्तीति प्रतिवादी । उत्तीयते विकायिते प्रज्ञताभियोगोश्नेव इति उत्तरम्। साच-

"श्वतार्थकोत्तरं वेच्यं पूर्वादेशकसम्भागः" वैकामिति वाकाकायुगलक्षतम् । 🛊 । उत्तर-कारूपं तहेरांचाच गारदः। "पचसा वापनं सार्यसन्दिसमामुलम्। षाचाच्यामध्यमित्रीयसुत्तरं तक्षियो विद्वः ॥ मिष्कार्श्वप्रतिमात्तियं प्रस्ववस्त्रम् नन्त्या ।

प्राक्षायाचीत्रराः प्रोत्ताचलारः प्राच्य-वेहिभि:।

व्यभिगुक्तोश्भिषीमचा यदि क्रुकादपञ्चवम् 🕕 मिया तत् विकानीवायुत्तरं ववश्वास्तः।" मज्जा भावाचेना चापकं चाच्हादकं चिम-बोगप्रतिकूलसिति बावत्। खतर्वः पूर्वपचार्यः-यामार्थं प्रतिपर्श्वं निवेदयेहिक्क्सम्। न च विप्रतिपत्ता वावार्यमानतसः धार्यसीवाभ-श्वतास्य धारमामीति संप्रतिपत्तेः कथशुक्तरसं व्यक्षियोगाप्रतिकृतसादिति वाक्षम्। भाषा-वादिनी वर्खालेनापटुतया वा कदाचिद्वाधानि-वादादेवायं श्रीयते इति शायाविसयेपयेणां विप्रतिपञ्चकाप्युत्तर्वादिनी भाषार्थं सन्वजनगन्त तकिमेधार्थे कम्बगुत्तरातभवात् विदल्लभार्या चारकारचनसळानाध्यमेकारकं परीक्तिपराचये च एकाल बाहिना च वैद्यासाहि प्रतिचन्द-धनः संप्रतिपत्तेवत्तरस्यं सम्भवस्य । एवं एतेष्य एवानिसारावं सामार्थनोपरिष्ठसा प्रयसा चित्रके नोषन्यस्थि आध्यक्षानिवाद्यात् चित्र-वाधनेवापि वादिव: प्रस्वक्यावाचीत्तरस् र्थप्रतिवर्तेः सिश्वप्रिति । कारं प्रस्नतोषयीति । व्यवाञ्चलं पूर्व्यापर्यवरीक्षण्याम् । व्यवस्थानः गम्बस्थाष्ट्राहाहकं विनेव प्रभीतं वासियोगस्य व्यभिष्ठकते दस्रभियोगः परेतुषं गार्था तथा-प्रमुवशिक्षये: १०१ कत्तराभाषकाष्ट्र शाक्षायम: । "प्रसारित कामकानां चाराव्यक्तरिकृति यः। मचीमाईश्रामाराधीनं सम्ब नेनोत्तरं समित् ।

व्यक्तव्यक्तप्रवाधि विगृहार्थे संवाक्तवम् ।

ا رال

वांकामक्ष्मसारच नीतरं स्वाते इवे: 1" व्यक्तवश्चापद्वाप्य व्यवस्थितःचेपद्वाप्तमिति व्यवसार्तिक भवदेवभट्टाः । • । मिथ्योत्तर-भेरमाञ्चतुः पुनर्यासनारहो। "मिच्चेतवाभिणागामि सम तच न वजिषिः। षवातवाचि तलावे इति मिया चतुर्ने-

धम् ध सिकीतदिति श्रम्दनी नाभिजानामीलादिकमर्थ-सीर्वपञ्चनः । तथा च काळावनः । "सुका भाषाचें सन्यासु मांच् तं प्रतिवेशता । मार्थतः श्रेन्द्रतो वा[म सिच्या तम् श्रेयस्तरस्य ॥" सं मर्स धार्यकीति प्रतिदायां न यदीतिमिति ग्रस्तः। कालविश्वाभीयो तस्यो सर्वा सर्वा मार्च चात इति अर्घतः। देशकासविधीय-मर्भावी तदा तच गाइमावं रक्ष्यायेत:। रिग्रादिमका तत्रकृत्यामी वान जानामी वयेत एव योखासर्थनाचैतसर्यक्षप्रतिपारनात् माम परमत्रयं यदयावस्कर्यसुखिन यदया-भावप्रतिपादकं वायरेण्यां मधोत्तरमार्थं व्यातं भिष्योत्तरभाषम् । 🗣 । इष्ट्यातिः । "श्वलाभियोगं प्रमायी यदि तत् प्रतिपद्यते । कातु कंप्रतिपत्तिः स्थाक्तास्व विद्विवदास्ता॥ व्यर्थिनाभि (इती योश्वं: प्रवय्ते यदि तं तथा। प्रपद्म कारमं ज्यान् प्रत्यवस्कन्दनं दि तत्। व्याचारेबावसन्नीर्था पुनर्तेखयते यदि। सींश्रीभवेगो कित: पूर्व प्राइन्यावसु र उच्चते ॥" काभियुक्यते इव्यभियोगः। प्रतिपद्यति द्वीः करोति। तं सध्याचेम्। तथा प्रपद्य वस्त्रे-नाङ्गीकलः। कार्यं तत्रातिकूलक्त्रं कार्यं म्यात् तदा तदुत्तरं प्रमायकान्द्रमम् । वासुक्तसा प्रतिभूत्रकोन प्रकारकार्गमित्रये:। प्रतिभवा-वसान्द्रनात् प्रहावस्त्रन्द्रनिति जीन्द्रतवाद्दनः ॥ तथ कारगोत्तरं चिविधन्। वलवत् तुखावलं हुर्मकाचा तत्र वकावदुत्तरं यथा। व्यक्त. धरा राष्ट्रीसमिति सर्वं किन्तु परिश्रोधितमिति। वान उत्तरवादिन एव क्रियानिर्देश:। तथा च

"आध्या पूर्व्याचासा विकासपंत्रपाद्ववेत् । विवादे साचित्रकाच प्रस्था प्रतिवादिन: ॥" वाश्ये दुर्वकालं पूर्वपचसा। ततव सापक-साधासा धार्यसाववसा अंसमार्ग नियत-बाह् तह्रणसुत्तरं कारगोत्तरम्। व्यतस्य मिथ्यीतरादस्य भेदः। तक्ति धार्यमाकालस्या-स्वनाभावप्रयोजनमयश्रारूपं नतु ध्वंस-तुल्सवताकारयोक्तरं यथा। **是点到 1 # 1** महीयमं भूमि: ज्ञमावतलाहिति वाबुक्ते मदी-बेसं भूमः क्रमातकादित प्रतिवादिना तथीत्तरमिति तत्र पूर्ववर्गरनः वाक्षुप्रवासः। वदसामधी प्रतिवादिन:। तथा च याचवत्काः। "वार्षिष्मधतः सन्सः वार्षिकः पूर्ववादिनः ।

पूर्वकाषिश्वासीभूते भवनवृत्तरवादिनः ।" दुश्चिकारकोत्तरं यथा। समेशं भूः क्रमागत-

लादिति वाशुक्ते समेवं भूद्यवर्षस्यमानला-दिति प्रमुत्तरं तत्तु धनमाणपरसन्। "प्रक्रती अनुवनी का विर्धनका रुप्रवार्धिकी ॥" इति याज्ञपत्कतीयं वीजम् ।

सिन्द्र ने तद्युक्तम्। "परेख सुच्यमानावा भूमे व्यिष्टितवार्षिकी ।" इति सूमिमांचवित्रयकं तत्वरार्धेनापोदित-कादिशि भवदेवभङ्गाः ॥ "पद्मतीरुज्वी प्रानिम्त्रेनियासियापिकी। परेक शुष्यभागाया धनसः एक्षवाधिकी ॥"

इति भूजपाविश्वतपाजीक्षण तवार्षे प्रमासम्। ततचाच क्रमागतलं पूर्वेपादियः प्रमायोप-चास:। तया चोक्तम्।

"ग्रुरावभिष्त्रते हेतौ प्रतिवादिक्रिया भवेत्। दुर्अने वाहिन: प्रोक्ता किया तुर्स्थेश्वा वाहिन:॥" काचारक व्यवकारेक । व्यवस्थो भक्ती । वेख-यते भागामिति श्रेष: च नाही अव्यक्तिक्षे भया पूर्वी पराजित: वाच्य: प्राइन्याको वि वार्थ-माक्यक्षमान्याभावश्चापमः ॥ ॥ स्तेषां चन्नरे

विशेषमाचतुर्वाचकारीती । "मिष्योत्तरं कारयच् स्वातामेकच चेड्नी। सक्रायस्थानेन तत्र याच्यं किस्तरम्। सिध्याकारवयोळांपि चात्रं कारसस्तरम् ॥ थताभूभायं विषयं यत्र वा स्थान् कियापणम् । उत्तरं तत्तु विज्ञयमधंनीयमतीय्याषा ॥" भ्रताभियोगे भ्रतयञ्चलं सिष्या पचाभ्रदंव यशीताकाख परिश्वहा इति सिचाकारयाः-ग्रयोक्तुत्वकपत्रे कारयोत्तरं याचां चारौ परिश्लोधनस्य अभिकारिका करवादेवात् प्रवाक्तिधीत्तरं तत्र ऋवसः चिरातीतसा करप्रतिपादात्वात्। एवच गव-ताभिधोरी मिथीतत् षष्टिपृशाणा एव मया यदीताक्षत्रापि विधात् परिशुद्धाक्षियद्वार-वामि इति मिष्याकार्यस्योः सङ्घीर्योत्तरेश्प पूर्व्यवत् कारगोत्तरसेव याचां सिध्याकारमधी-म्बागीत वापिप्रक्राभ्यो सचा दर्शितवात सकोत्तरसा सार्यक्री इतक व विशेषान हैला-हिति भारः। प्राङ्खायेन सङ् सर्वाचेन सङ्क-रावुपपत्तिरित तज्ञोक्तं यदि ग्रहं सिच्चापच विश्वतिषुराया यश्रीताकी च महिन्द्रशाक्षाया भिष्यां प्रस्क प्रमुशार्थ (वनयस्त्र विचाद उपक्रम-योग:। भूगी। इरोधसाम्य चित्रवात् पचात् कारणार्थेस्य विचार इति। तुल्यायैविषयमे तु यच कियाया: साक्षाई: मर्म निर्मय: श्रीमं भवति तदंशस्थीव प्रशासं यात्रां तथा यदि भ्रतग्रहणे मलमस्ति भ्रतापकृते च प्रशासत्-परिश्रोधने वाधिकसता मिश्रोत्तर रवाही तृत्सकनाय यक्कपनं यात्रं किंसतस्य साचित्रको वनवस्त्रेन सन्त्रहान्यस्याहिलात् पकात्यविशोधनं वाणियः प्रदयाः। सहरो-त्ररमध्यवद्वीर्थमहुदं चतो भित्रमञ्जन सङ्गीर्थ-दुष्टसिल्योः । अत्र चावचहित्मदेव क्रिक्शेत्रर-

सङ्गरे संदुत्तरत्वमेकावक्छिरेन। सङ्गरे तु अस-दुशरतमाच काळायनः। "पर्चे कदेशे यन् सत्यमेकदंशे च कारमम्। सिष्या चेवे कर्षा स्थान् सङ्घरात् सदशुत्तरम् ॥" स्वदेशे रत्यत्र स्कासित्वेष देशे न भिन्नदेशे चया प्रतं चारयान्येव परिप्रोधितं न शकीतं

चाच क्रियापाद:। जत्तराभिधानानन्तरं बाद्यवल्काः,।

बाद्रति। # 1

"ततीय्यौ वेखयेन् सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधकम्।" अर्थी गारी प्रतिशारी च समचाधिलात्। तयोर्थिकारे नियममाच खास:।

"प्राय्काये कारबोक्ती च प्रवाणी साध्येतृ

भिष्योत्तरे पूर्ववादी प्रतिपत्तीन सा भवेन्।" मिच्छोत्तरे न सङ्गीतं सरिवादिक्क्ष्पे पूर्ववादी भाषावादी काल्यादिकं निश्चिमी लग्बादी तज तस्य मात्रुक्याः क्रियाया व्यत्तमवादिति व्यायो मालं यात्रायि साल्याद्यभावे उत्तरवाहिन एव (इथम्।

"व कश्चिर्भियोक्तारं हिन्नेतृ विनियोक्तयेतः। मानियुक्ताय दालयं दियं दिखविशारहै: #"

इति काळायगीले: ध व्यव पूर्वाहेनार्धनो दियनिष्ठेषेश्यति प्रतः-यिनकात्राप्ती पराद्वां भिष्ठानं सिद्धे सकारको। वियमाय इति न्यायात्रियमाचे न च च्यासवचने क्रियापरं कारकोत्तरमानुतीरेयीपरमिळीलाव-द्यर्वे मिद्योत्तरेश्यात्रयुव्यंत इति तचापि चार्यन एव दिश्वभिति वाच्यं सूयमासपदस्य चि पुनरस्वयार्थमेवातुषद्वः। नन्दर्यवेषस्यस्य-तस्य गौरवान् पूर्व्वोक्षम्यायम् नकविषयत्रवी काळायगीत्तिद्यविवय्नियसभङ्गानकेताच यच विवादविषये प्रवाधी सन्दिष्टानसाम मस्थीतहा-नद्येतया अधिन एव इष्टक्रिया तर्सक्ति तस्त्रेष दियं गतु प्रत्यर्थिन: व्यक्षिकारनिव्ययाभावान् व्यर्थिनकात्रात् न चन कचिद्शियोक्तार-मिलादिना विरोधसाखीचराष्ट्रपतियोगिविषय-लात् एतद्विषय एव धनखासिनी दिवसिति योकप्रवाद: ॥ \* । विखिताद्यभाषेगापि दिश्य-मास्याज्यस्काः।

"प्रमासं जिखितं भुक्तिः चाचित्रकोत कोर्नि-

रिवासकातमामावे दिखानातमसुक्ति॥"#॥ काथ दिशम्। दिशास्याञ्च सर्व। "तुनायापो विषं कोषा दिवानी ए विशुद्धी। महाभियोगेळेताम श्रीवंतस्येश्मियोक्तरि ॥ बच्चा वान्यतर: कुर्या(इतरी वर्त्तयं ऋत्:। विनापि भ्रीवैकं कुथात् गृपनी देश्य यातके ॥" सङ्ख्योगञ्च सङ्ख्यानकादिशुन्तराभियोगञ्जा प्रीवेकस्य: प्रीवेकं प्रकारं व्यवसारस्य चतुर्थ-पादी जनपराजयलच्चाः तेन दखी सन्धते। तन तिष्ठति वर्तते तर्ज्ञीकरोतीलयः। अत्राभि- व्यवस्थ

योक्तः शिरोवर्तित्वोक्तोरभयोज्यसः दिखकर्तृतं प्रतीयते। प्रत्ययोज्यसः सर्थिनो दिखमाच वर्षित। एतरोश्भयकः। एतस्य दिखतक्ये विद्यतम्। प्रतिद्वातार्यसम्बद्धान्तमित साधकं साम्पादिकम्। तदाच श्रचसितः।

" (इप्रकारा किया घोक्ता सातुषी देविकी तथा। बाद्यिजेखातुमानच मातुषी चिविधा ख्रुता। धटात्रा प्रमेचान्ता च देविकी नवधा ख्रुता।" तचातुमाननु भुन्नादि। । । तच बाल्पमाद मन्नः।

"समचर्श्वात् साम्यं सदगाचेव सिम्धति।" यतन् प्रमासमाचीपतचातम्।

"धनुभावी च यः कचित् कुर्यात् सार्खं विवादिनाम्।"

इति तङ्कवान्तरात् ।

खतरवासतम्य वाण्यमाच मतः।
"यचानिवदो वौद्यते ऋग्रवाहापि विष्या।
एटसाचापि तद्यूयात् यचाद्यं यचाश्चनम्॥"
धानिवद्यव्यमच वाण्यिलेगानियुक्तः। परम्परयापि जवस्यमाच विष्युः।

"उहिरसाचिति कते देशानार्गतेश्वि वा। तर्मिकिनोतारः प्रसाखं नात्र संग्रयः ॥" षक्षोत्तरसंज्ञामात्र नारतः।

"वाचिकामि पत् वाक्यं सपर्यं परिमाधताम्।
स्वयात् भावजाद्वापि स वाक्युत्तरसं सकः।"
सपन्यसम्बद्धि साक्यं परिमादतां चाक्यियां यः
सर्यं प्रस्मोति चार्षेता भाषतं वा व सम्बद्धात भावसादुत्तरसाचीत्यथे:। एवं योश्येमा गृह-तथा प्रस्मियं वादितः स गूह्याचीत्याः।
स म्हा

"स्थिता खार्चे विश्वार्थे प्रस्थित्वनं स्कृटम्। यः आवते तदा गूणे गृष्धाची स उच्यते ॥" तिनान्यत्वाद्यभिश्चितार्थे विषयक्रकरकार्यकं विश्वापनं सास्यभिति स्थितम्। तत्र नारदः। "तेषासिप न बाजः स्थानेती न स्की न दुष्ट-

म बात्मवी न चाराति ह्युक्त कार्यभन्यचा॥" कार्य सद्पि क्रान्यचा तिष्ठि बहुति । इवक् वदि परमधानिकतिन वात्मवादीनामपि सतः-बाहित्वं निश्चीयते तदा तै३पि चाच्चिको भवितु महत्तीत । तेत्रां चाच्चिवधायकं पच्चमाग-मह्यचनस्पि एताइत्विषयम्। याज्ञवस्त्राः। "न्यवराः चाच्चि जीयाः स्रोतकार्णक्रयाः-

रता:

ययाजाति यथावर्गे सन्ने सन्तेषु वा सहताः ॥" अयोश्वरा निक्रणा येग्रांते अप्रवराः चिन्छो-श्रेत्यूवा भवन्तीलयः। यथिति यो यज्जातीयस्त्रस्य मज्जातीयः साची। स्त्रीतां स्त्रियोश्तर्यज्ञानाम-स्त्रकाः। यथावर्गे साम्रयानां क्राम्यताः चित्रवाहीनां चित्रियोहयः। स्त्रभाषेतु तम् क्षेत्रं विना सन्तं स्व। चप्रवरा इत्रस्थापवाह-माष्ट्र स्वः। "उभवाद्यमतः वाची भनेदेनीश्रव धकेदित्।"
उभवाद्यमतम् धकेदिकाच निवतं तक्षम्।
तदाच विद्याः। चिभग्रतद्युक्षकच्यव्रक्षम्भवादुमतक्षेत्रीश्रम् इति। चत्रक्ष बोजियमध्येकं
निवेधयति द्वच्यतिः।

"नव चन्न पण का काष्ट्राक्षण रुव का । जभी तुमो(नमी काली नेतं एक्टेन् कदा-

एको भिणितमुक्तसम्बद्धः प्रधानक्षः तहमाने जभयाषुमतमानोऽपि याक्ससदाच नारदः। "खभयाषुमतो वः स्वाह्योधिनदमानयोः। भन्नोकोऽपि साणिकं प्रष्टमः स्वात् व संसदि॥" जभयाषुमत एकोऽजुञ्जलादिना यञ्चनप्रसिद्ध-चेत्रदा साचिकं संबद्धि बहुजनस्तिधौ प्रष्टयः तथाले केष्ठवैराद्धिकोऽधाकी नेभसात् स्वा-भिश्वानसम्भवादिकाग्रयः। विचारस्य तन्त-

"स्कोश्यत्यः काची स्मात् वकाः शुच्चोश्या

निर्मेवायेनासदाह महः।

क्वीनुद्वीरस्थिरकानु शेषेकान्येश्म वे हता: ॥"

रक्तीरशुक्षस्त वाची स्थादिति कृत्र्वनभट्टस्त
पाठः ॥ रकी शुक्षक्रसाची स्थादित कीन्द्रत
बाइनप्टनपाठस्तु न युक्तः । शुक्षाक्षद्ववी
रण्याचिको भवितुमप्रकाति रकपरक्षरता
पत्तः । भवतु वा तत्त्वाठः नथाधिक रक्षश्रीभात्

तन्नियस्तिनाशुक्षस्तिकस्थाशुम्मतिकक्वे भर्मा
विकामकरेण साक्षिकं वीधां रक्षपंती न

विरोधः । स्वत्यव विकासप्रभतीना उभयानु

मत रकं यव माचीति कान्द्राने ध्रमीविति

नीक्तम् । रोषेन्तियादिभः । तथा च नारषः ।

"क्रीनाः साइतिका धृत्ताः (कृतवा बीधकाष

वासाणिमस्तु ने दराकीत वर्तं न विद्यते ३ वित्रवा तुत्रकराः ॥ क्षेत्र क्षाप्ताहमास ज्यापाः । "दातीरुत्यो विधरः कुठी क्षीवाकस्यविराह्यः । इतिरुद्धनिस्त्रक्ष्याः चास्ते साचिको सताः ॥" स्वावरो क्षानिक्षयथासः । व्याहिस्त्रकात् कित-वाह्यः । उभवात्तुस्तराको स्वाह्यकात् कित-वाह्यः । उभवात्तुस्तराको स्वाह्यकारे । "स्वाविक्षयव्य धर्मेच्यो योश्यक्षयास्त्रकात् । "स्वाविक्षयव्य धर्मेच्यो योश्यक्षयास्त्रकात् । "स्वाक्षयेव्य धर्मेच्यो योश्यक्षयास्त्रकात् । भगदेव-भन्नोरुप्येवन् ॥ सास्त्रकात् भगदरः । "मनुष्यसार्वं क्षेत्रं परदारास्त्रमध्यम् । पार्यक्षसन्त्रक्षेत्र सास्त्रधं प्रवृत्तास्त्रम् ॥" काष्ट्यसार्वः क्षेत्रं सास्त्रधं प्रवृत्तास्त्रम् ॥" काष्ट्यसार्वः स्त्रेत्रं सास्त्रधं प्रवृत्तास्त्रम् ॥" काष्ट्यसार्वः ।

"बाध्यमारस्त निः सेपे सास्त्रामेनोशिष दापयेत्। स्राचना प्रदितः साम्तो भवेदेनोशिष व्यक्ति ॥ संस्कृतं येन यत् प्रतयं तस्ति । त्रिभानयेत्। एक राव प्रसासं च निवादः परिवारिनंतः ॥" संस्कृतं महिलं प्रतयं कुळानादि। विकाः। । स्रोयमाक्ष्यवाग्यक्षपायक्षेत्रकृषि वास्तिको न परीचा एति स्वेषपरहारसमनादिनाकांशां निकृषेणे क्रियसामनातृ देशदेव परं साह्यको भवन्तीति न परीचा रसुस्तम् । तेषां पास्त्रश्च मिन्नारिभावादिनिक्यपर्येणेवोपपत्तरव्यपति-भ्यासाकोषणीयम् । व तु वास्त्रसम्बद्धाः स्वकारमाक्रमः । चत्रस्य साम्रापनः । "सम्मादिष्ठ परीचित साचित्रः स्विरक्रमेस् । वाक्षसास्त्रविकेषे परीचा क्षाण्यत् स्वरूतः ॥" इति ॥॥

चीचिमादीनामचाकामाच नारदः। "बोचियाकामचा हदा वे च प्रप्रतिका

नरा:

वचनात्तिव्यवास्तितं नाम श्रेतुबदासूतः ॥ दानरकाकरे कीष्यिमाश्र देवतः । "रको प्रास्तो चक्रकां वा वक्तिरक्षेरवीसः"

बट्कके निर्तो विष्रः भोतियो नाम समै वित्।"
सक्ता क्या मात्रा क्ष्मित्ति क्षियं हतीया। वचनादित को नियतादिक्या भिधानात् न च तनामो देतुरिक्यः।
तथा च कौयवे दिक्कके कर्यव्यापत्या परकौयकार्यो विकार व्यवस्थानात् वाच्यिक क्ष्मित्रो ।
तथा च कौयवे दिक्कके कर्यव्यापत्या परकौयकार्यो विकार व्यवस्थानात् वाच्यिक क्ष्मित्रो ।
तान् न एक्ष्मीति तत्साच्यकर यान्ये क्या च न
ते वाच्यकः कर्मव्याः किम्बल्लाः स्वयं
वाच्यो भवक्येवः उभौतु सो नियो स्थाताभिति स्तिः। दृष्टसासाच्यकं दृष्टलादेव
कानिकायसादिव्यथः। महः।

"स्त्रीयां वास्त्रं स्क्रयः कुर्गुदिनानां सहसा विनाः।

मूहाक वनाः मूहाणामनवानामनवयोगयः । वन्निकान्यस्या वा प्रदीरखाळ्येश्व च । खियाख्यस्यवे कार्ये वाचेन साविरेश दा ॥ शिर्येख नसुना वाणि दासेन स्तर्भेन वा । देवनाक्ष्यसानिध्ये साक्ष्यं एक्ट्रेट्टतं (दणान् ॥ उपस्ताकान् प्राह्मकान् वा पूर्वाक्षे वे स्वानः

शुणान्। न्दीति सामार्गं एक्ट्रेन् वर्धं दृषीति पाणिवम्॥ कोकीनवाषनिर्देशं मूदं वर्धस्य पातकः॥" कोकीनकाषनापष्टारे वन् पापं तत्त्वाष्ट्रताभि-धाने स्वाहित वैद्यम्। रत्तसास्त्राहृताभिधाने भवान् वर्षः पातकः संबंधत प्रसुक्षा मूद्रस्य एक्ट्रेन्।

"बद्दानी ये स्तुत्तन कीका ये च क्कीवालदातिनः। सिमहृष्टः समझका ते ते खाळंदती खता १" इति अनुक्तं दूपयम्। सन्द्रकाषः। "व्यायसेधनद्वस्तु सक्षण तुलया धतम्। व्यायसेधनद्वसाहि सक्षमेवातिरिकाते ॥" इति अद्यारशोक्तं सावयेत्॥

बाश्चवस्त्राः।

"व दशांति श्रियः चाकां जानक्षपि नशासमः। त कुटसाविको पापिसुको इस्ति सेव श्रिष खन हा

कारवायनः।

"बागीविगरमे वर्षे वसेष्ठः क्रूटवाचित्रः ।" ।

याभावस्काः।

"बहा प्रतिश्वा यस्त्रीयुः शास्त्रवः स नयी

समित्।

सामधाहादिनी वस्त श्वकाका घराचयः । पर्यागी हि वधी सन तम सामाहतं नदेत्। सत्तावनाय निर्माण्यक्यः सारकाती हिन्देः ।" गौतमः । जाहतवचने रोगी जीवनक्तिएशीनं म तु पापीयनी जीवनशितः। "देश बकुमां वचनं संस्तु गुल्लिमं तथा। गुलिये हे तु वचनं यात्तं वे गुल्लवचराः।"

ग्रुव्यक्तम् तु वचन यास्य व ग्रुव्यवस्यः ।" तिथामिति श्रीवः । यसु ।

"वाचिया विखितामाण निर्देशनाण गावि-

गान्। तिवामिकोऽन्यवावादी मेदात् वर्न्येऽव्यवाणिकः॥"

दित काळायनक्षमम् ॥
तस्रवाकां तुक्तक्षपाकां अध्ये एकलापान्तथावादे वापरका तत्त्व्यक्ष तत्र्वतिपचात्वा छतीयक्षा किविशादिक तत्र नेदान् परकारविवशायां भिषाने मेदान् वाक्षिभो न निकंश
दित परम्। इक्कातिस्तु साचिद्ये कर्मनिकानां यक्ष्यमाक गुव्यक्षे क्रिकावताभिक्षनेन। तथा।

"साचिकोऽर्थिसतृहिहान् सत्सु दोवेड दोववेत् ।

चाद्र टं दूषवन् वादी तस्तमं दक्कमदेति ॥"

द्रांस ॥

तसमं विवादसमम्। सभावदादिविदितसाचिदूवनमेत गासं न तु नावरादिसाचिभः प्रतिपानम् । ॥ स्वत्वस्थापातादिखाच नारदः।
"सभावदां प्रसिद्धं बस्नोविश्वह्मधापि न।।
धा चिनां दूपसं चास्तमबाधं दीववननत् ॥
सन्येश्व साचिभः साध्ये दूपसे पूर्वसाचिमाम्।
सनवस्था भवेदीवस्तिथामस्यमसम्भवात्॥"
स्वसाधं वाधनानम् विद्वलादीव्यक्तात्। सनवस्थाविर्द्वाचसान् प्रसिद्धनूषसमेव ग्रास्मम्॥॥
दूषसमान् काखायमः।

"वालोश्यानाइसत्यात् स्त्री पापाध्यासाच

नुटहात ।

विश्वात् वात्ववः क्षेत्रात वेरिनर्यातनाहरिः ॥
यः साची नेव निर्दिशे मासूतो नेव हर्षितः ।
व्यान्तिक्षेति तद्यं वा इच्छाः सीऽपि नर्षितः ॥
यद्वतरे येन क्षिया प्रदेशते तनाहः ।

"मिकाकिया पूर्ववाहे कार्य प्रतिवाहित:। प्राक्षाये विश्विति तु जयम्बं विशिष्टे प्रेत्॥" मिक्योत्तरे स्वति पूर्ववाहे पूर्ववाहित क्रिया प्रक्षा रति प्रथः॥ ॥ ॥ सहागौ सन्धिमाध हक्षाति:।

"पूर्व्याचिरिमिकिकित प्रक्रामी वार्थिनिथीये। प्रधोवनामयी: वन्धः कार्यः पिक्रयोदित ॥" जनापकार्यमाच स स्व। "वाश्वितव्यविक्रव्यक्ष भवेद्यणीमयोरिष । रोजायमानी यी सन्त्रं क्रुकाता ती विष्-

चर्चा ।

नात्रायमः।

"किया न रेपिकी प्रीक्ता विदासनिष्ठ चाचिछ। विखे च बात बादेष्ठ व दियां व च बाचिव:। .चमसं वा(ययां यत्र रिवेसात्र "गरीधवेत्।" रतत् संभवातुक्षेदे बीधाम्। याज्ञवस्काः। "निश्वते विश्विसानेकवैक्येये विभावितः। दायाः सर्वाम् वृपियार्थात ग्राम्मकानिदितः ।" यो जिल्लितानेनां सुवनिद्धि वापवयति च एक-त्रचे काच्यादिभिर्विभावितः सन् सर्वान् एछान्। यसीमदेशविभावनेत्र वादिनीऽवसाद-मवमन्य एक्सपरं सया कैसावितुं विश्वातिरित ब्ते स तसी भाषाकाचे वातुपन्यसं व दलाई-सचा न निवर्श वाचिन ने किन्त्रों कहिन्नविभावना-विजानत स्वास्त्र सहपतापे दुःशीनत्वावधार-व्यादयराश्चित्रां समास्वयेव सभ्याव्यते सञ्जावमा-वक्तसापि प्रकाननिषये यथा बस्तुवादावधार कार्यिभावितांश्रीया बद्धवादिवसमावन्मि-वितं क्रप्रमक्षेपरच्यरा सम्भावना प्रस्रवातुराष्ट्री-तासाईव योगोषर्वचनात सर्वे दापनीयामति नियाय:। एवच तर्ववास्त्रापुरारेख निर्वाय क्रियमायी वस्तुगीरमाधास्त्रीरण व्यवकारद्धिंगां न शोष:। तथा च गौतमेनापि चायाधिगमे तकीं व्यापायः तेनापि संग्रह्म स्थास्थानं गमये-विख्वा तकाश्राजाचार्याविज्ञाविख्यमं भू-तम्। एवचासा व्यावसा वाव्यिकाधारकता-दुभविषयकां वचनानाम्। व्यतस्य भात्या-"यवीक्दश्राप्तापि क्रिया विद्येल माहकी।

सा ब्याक्का गतु पूर्वाधि देशिकी वस्तो प्रवास् ॥" वरता विवदताभिता। विद्योविका दर्शायति । पूर्वाणि देविकी समग्रविवस्थिकापि न याच्या तेनेक-देशप्रतिपादिकया मात्रुच्या क्रियया समस्त-साध्यसिद्धिति। य च यद्येषां सध्ये एकसपि मया ग्राप्तीतं विभाववश्चि तदा सम्बेमेव दालका-मिति। धतिश्वाविधयक्तमं के के देशविभावित्रसं वचनस्रोत भोन्छो बसता चुना रिमे चिकमतं युक्तमिति वाच्यं प्रतिश्वाविषयते । "व्यनेकार्थाभिद्वक्तीन सर्व्याचिवपनापिनाः। विभावितेवाईग्रीम देशं यहभियुव्यते ।" इत्यनर्घनं प्रीहिवादेगाभियुच्य मानाद्विकः स्यापि प्रतिश्वातस्य दानायकदा कलात् न याद्यक्षितिहरू दक्षपि वार्थे कतिवेदिनस्यापि प्रामश्चातत्वेत्राप्रतिश्चातस्य सर्वधैव देशस्यातः न च विभाविसेक्षदेशवचनं व्याप्यभूसेकदेश-विषयं लक्षिंशु प्रतिप्रादिते व्यापने कदेशप्रतीति-रतुमात्रात् सम्भवतीति याचा विभावितिक-देशानुभित्रकाषकस्यापि मायभीश्याकाले सिर्धे

न प्रात्माकाविष्ट्त इक्षानिष्टानानुपम्ते:।

रम्या ।

"बाध्यार्थो श्री निगर्दिन साचितिः सकलं भवेन् स्तीतक्षे साइसे चौर्ये यत्सध्यं परिकल्पितन् ॥" इति कालायनवचनम् ॥

तिहरुवप्रदर्शनं ऋखितिचीपाद्यपद्विशीय योज्य-

सिति। यनु ।

"सनेकाणिभियोगे तु थावत् कं शोषपिह्नी ।

साचिभिक्तावदेवायौ सभते वाधितं अनम् ॥"

तहकात्रनभित्रपुत्रादिवययसम् । तथा हिः

नानाविधिपत्रकार्यभिग्रुक्तेनाजानता नार्षः

जानामीति उत्तरवादिना साक्यादिभियावहनं

प्रतिपश्दवति तावदेव पुत्रेन दात्यम् एवमेव

विश्वक्षणीत्रतवाद्यनप्रस्तयः ॥ कामायनः ।

"सनुमानाहरः साची वाचिन्यो किस्तितं

कानवहा विष्यं वे स्तिक्षेश्यो गरीयसी।"
कात्रमानं प्रतासकृष्णितं तदाक मतः।
"वाद्योक्षेत्रावयं विष्युभिवमन्तर्गतं तृवाम्।
कार्यवेष्ट्रितावारे कच्चा विष्टितेन क।"
स्वरी गहदादिः वर्योऽस्ताभावितः। दक्षितं
स्वरेषपुरीमाकादि। काकारी विक्रमः।
चच्चा कात्ररेख। वेष्टितेन स्थानस्वामादिना।
एवाक्षास्थासिद्वेदिकस्थानदिश्यः वाची
वनवान् दस्योः॥ ॥॥ सुस्तिकस्थले तु याद्य-

"देशाहिशान्तरं यात सक्काणी परिवेदि पः। जवारं स्विति पास्यं सुखं वेवस्येमेति पः। परिशुष्मन्त्वनदाक्यो विद्यहं वसु भावतः। वाक् पस्यः पूज्यति नो नयौद्यो निस् जक्कपा। स्वभावान विक्रतिं गक्कोन्जनोदाक्कायक्रमेभिः। स्वभायोगे च वाक्यं च व दृष्टः परिकौक्तिः।" न परोत्तां वाचं प्रतिवचनेन पूज्यति तथौस्यः पश्च परकीयवीच्योन निभंजति क्वाटिकी-करोति यहा सनोवाक्कायकक्ष्मेभः स्वभावान् पूर्वोक्कां यथायोग्यां विक्रतिं गक्कोन्दा स दृष्ट हक्षयः। स्वनस्व श्रीरासायक्षे।

"बाकार्श्यासमानीशिय न प्रकीश्सी निज्ञ

बनाहि विष्टमोतीय भावमन्तर्भ हमाम् ॥" चाकारो देहधनी: सुखाप्रसादवेषस्येक्ट्य:॥ नारदः।

"सुद्धिकापि कार्कन लिखिनं सिहिमाप्रकात्। संजाननात्मनो लेखमणानंत्तन् लेखसेत्।" सुद्धियोति संस्कारोद्दोधकलिखनसमाद्यं चिरेगापि साच्यं दातुं प्रकातित्वर्थः। ॥ ॥ जिपित्रं साहस्तेन लेखयेत् तद्त्रं प्रहस्तेनेत्वाष्ट्रं सातः।

"अनिपित्रो ऋगी यः स्थात् वेखयेत् समनमु

स: 1

षाची वा वाचिकाचिन सर्ववाचित्रमीयगः॥" श्रष्टकातः।

"सुधितं चानितं यत्र शीमायाच समलतः। अक्षतोशीय भवेत् साची व्यामकात्र च संग्रयः।" क्षत्रा

## चाच विश्वितम्।

चकता चापि वाधियो भवनी बाह्यतुर्मेषु-काबायवी।

"बार्य पुनर्विद्विष्टाः वाश्वितः वस्त्राहृताः । यामच प्राकृतिवाकच राजा च वश्वारिताम् ॥ कार्थेष्वभ्यन्तरी यः स्वाद्यिना प्रावृत्तच वः । स्रुत्याः क्वकविवादेषु भवस्यित्यं वाश्वियः ॥" स्वतः

"दत्ताद्तिश्य स्थानां सामिनां निगमे सति। विक्रमादानसम्बे कीला धनमनिष्क्ति ॥ यति समाक्तमे चैव विनादे समुप्रस्थित । साचित्रः साधनं प्रोक्तं न दिसं वच वेखानम् ॥ प्रकाले साधने वापि पावस्य दखनाचिते । वनोजवेष्ठ कार्मेष्ठ साचिको दिसमेन च ॥" हच्चातः ।

"वेकं वा वाचियो वापि विवादे यस्य दूविताः। तस्य कार्यं व विध्येत यावत्तव विद्योधयत्॥" तकंकावाचिकःपद्रसामन्॥॥॥ वेकाप्रोधनसाव वात्यायनः।

"साइक्क क्षेत्रके की बती वा कतन्त्र च। तत्वक्क कतिरमीः प्रवेक क्षेत्रका विशेषः॥"

"समदितेष यद्धं वस्तयं तत्त्रयेव च । विभिन्नेत्र कार्ये सु तहस्तयं एथक् एथक् ॥ नाएरेश्नियुक्तेका वसं सधं प्रयक्तः । वस्तयं साचिभिः खाच्यं विवादस्थानमागतेः ॥ भारतंह्रसेन विकेत दुधं सन्यावदा तु यत्। प्रस्तयं तत् भन्नतं कार्यं बाच्य वाची तु तहदेत्॥"

"बः परार्थे। मचरति सांवाचं पुरुवाधमः। च्यासार्थे किंत कुर्यात् स पापी नरकानभयः। च्यां वे वाचि नियता वास्तरता वास्तिनः

स्त्रताः ।

वसु तासीनवेदाचं च वर्वकीयज्ञतरः।" बीधायनः।

"यस प्रस्तृते स्ति दश हिन शवाहते। स्रतमशाहते सिन सहस्र प्रवशहते। स्ति स्राताणकातीस हिरस्याचे हतं वहत्। सस्य भूत्यहते स्ति वास्त्रे साची स्वयं वहत्॥" हस्स्रात:।

"बस्य ग्रेषं प्रतिद्यातं वाचित्रः प्रतिपादितम्।
च भवी स्वादम्यपा तु वाध्यार्थे न वसाप्रुवात्।"
वाज्यवस्त्राः।

"उत्तिः। पि साचितिः वाक्ये यतम्ये गुनवत्तराः। विमुक्ता वाक्यथा मृद्धः कूटाः स्तः पूर्वसाचित्रः।" काक्यथा पूर्व्यविमरीताचेत्रकारेकः। कूटा काना-देववक्षनाः। तथा।

"यः धाक्यं धावितीरक्षेश्यो निष्कृते तमसावतः। स दाधोरण्युमं दश्यं माश्रम् प्रविवासयेत्।" समस्येश्यः साक्षं धावभितिवादिना प्रश्वतो यः भावितः सारितदमात् पद्धितः स्वस्भूतोर्श्य समायां निमद्काले साक्षं निष्कृते मसास्याण-सुनी दृष्णः । ॥ ॥ तात्र हक्ष्यति: । "बाक्क्स्तिकेश्वि समये स्वान्तिः संगायते शतः।

"काक्क्राविकशम् समय नात्नः सकायव यतः। सामाचराव्य खडावि पत्राक्क्ष्राव्यतः ग्रुरा ॥" नारषः।

"वेकां तुदिविधं धोत्तं काचकाव्यक्षतं तथा। व्यवाचिकं वाचिक्क विद्विरेशक्षितेक्षयी: । कतासु वाचित्रो यथ धनिक विक्रवेशकाः;। तद्यपार्यं नर्यक्ते लाघे: (माराक्यात् ॥ द्धितं प्रतिकाणच पाठितं चरारितच वत्। वेळां विश्वति वर्णन कतेन्यपि च बाचित्र ॥ वेको देशानारको च रावे दुर्विक्षते हुत। चतत्त्वाजवर्गमयतो द्रष्ट्रप्रम् ॥ क्तिभन्नलोन्व्यव्यव्दिक्षित्वतेषु च। कर्णचममा (तास्त्रिसं भ्रोष वीश्वाविधः स्थातः 🛊 वेखां यचान्यगामाचं देखनारस्रत्यानेत्। विप्रतिपत्ती परीक्षं ततृ वसम्बागमचितुंभः।" खर्चकामगणिकामपि प्रमार्थ व्यवद्वारा वेखां चाचिम(इति यदाचंक्रीवाचयः। देशस्थिते-धेसिन् देशे याहश्रवेखासितः प्रवर्तते तत्र ताइक्याः । तयोः सङ्कान्यङ्क्तकाकायोः । मना र्ति वाकादी कते प्रकार्विश्वं वेख-मनं ग सिधाति। यदाधिभोगोशिक्त तदा तद्पि प्रसामासिक्षणे: ॥ # ॥ यक्तमाच काळायम: । "यत्र प्रचलमापन्नी तेखतः सक् वाचिमः। ऋखिको अनिकचीव नेनं पर्य प्रसापयेत् ॥ " द्शितमिति तथाविधमपि पूर्वेणविकादि-सनियो सायमकान का इधितं स्तारितं वा तद्पि विधानीलयः। वती देशान्तरसापणसा तत्क (जहर्यं प्रवानयनका सप्रती च यम्। यस्ती दम्भादे: सद्वजीककी पन्याय:। विकासित यत् पर्व केनापि दित्रमा व्यक्तमासचिक्कितं सव विप्रतिषत्ती बज्ञाका एकं तेन सञ्चाक्य विकास-चितुभूतसम्बादगमक्पकारयेशियातयामित ।

"सुन्दर्शस्त्रभीतार्त्तेः क्षीमत्त्रवात्त्रदेः । निश्रापन्तु वजात्कारेः स्रतं वेखां व विधात ॥" वासः ।

"दायासतकारतेष क्योक्तत्तेव यहवेत्। प्रमायं वेद तक्षेकासित प्राक्षतिदी निदुः॥" मिताचदार्था स्मृतिः।

"पूर्णभेवी गवादीनां या खिलातः परकी तिंताः तस्यासुराधनं वेखां न दिखंन च वास्थितः।" पूरम्सुः

"सक्त हो विकासीयां पूरा; स प्रश्कितिहाः।" इति कालावनवचनोक्तः।

चारियान्दात् विवासीयकाभः । तेन यासनग-एर्दः । येथी तु कर्णातीयसम्बः ताल्किन-कृतिन्दकर्णकारकारिः । सक्ष ध्वाक्रयार्थी-खतः । केवास्त्र चाप्रासास्त्रप्रद्वार्थी वेस्य-याधियां प्राप्तकारियम्बन्धि तक्षरयनीयं तत्पृक्षेच तु वेस्वासीनी भीग एव जपन्यास्त्रो न तु वेकास्वरकीयम्। तदाच नासायनः। "बाचनां सुलियुक्तीयप वेखादीवान् विभी-

तन्ततो शक्तिरोशांस्त जेकारोशांस्त नामुणात्।" इक्कानि:।

खबरेकेकामाइना तत्स्तो स्तिमेव वि । विश्वकाः प्रमीतकेत् तत्स्तोश्य तङ्करेत् ॥" व्यक्षित्रस्त इति वैकाक वास्त्रकायनार्थे व्यक्ति-युक्ते वेकावदीतरि तद्विष्यायोग व्यति तत्पुक्तिव वास्त्रवं वाध्यमिक्येः तस्याधनच् कष्टवाविक-वादिनेति ग्रागुक्तम् ॥ ॥॥

चय शक्तः।

सम् वाश्वन्ताः ।

"पञ्चतीव्यवती द्वानिभूमिन्द्वात्त्रात्त्रेती ।

परेव सुन्वमानाया धनस्य द्वार्विकते ॥

विवादमकुरूतः सम्त्रं भूस्वामिनः परेकासपिस्वादिना सुन्वमानाया भूमिन्द्रंशतिवनेनिद्दं ता
सम्बद्धातः । सन् सोन्यव्यव्यक्तिस्वादमेसम्बन्धात्वनेन । तथा च विज्ञस्वनित्तेत् ।

"सचायमुपास्मान्यसावनेन जीवस्थापत् स्थात् स्रवद्यारककी ।" वसेवा

"वावने च तथा माचि विश्वत् खर्मोदणाः ख्राताः ॥"

विश्ववित खाणः ।

"वर्गाक विद्यानयेस्य भूमैका तु परे रिषः ।

खित रंगित सम्यस्य तस्य संच न विध्यति ।"

समयस्य नाललादिरोषरिकत्यः । धनस्य द्यावर्गाण्डं ता सल्वाणः । तथा च महनारही ।

"धिक्ति चित्रवर्गात्व सित्रधी प्रचित भनी ।

शुष्यमानं परे स्त्र्य्यों न स तक्ष्यमच्छित ।"

यिक्तिचत धनकातं समयमेव प्रीकादियतिरेक्य परे देश वर्गीक भुष्यमानं सामी वृष्यों
प्रचित मा भुष्यतामित न प्रतिस्थिति न गयी

तक्ष्यः । गोतमः । धनदापीमक्ष्यमणं स्थानीकर्षः । गोतमः । धनदापीमक्ष्यमणं स्थानीकर्षः । गोतमः । धनदापीमक्ष्यमणं स्थान्यनेभक्तं परे सित्रधी भोक्तः इति । चड्डा विकर्षविवार पीमकः पूर्तीरत्वसम्बर्गेकः क्रपीको

यस्य सः । तदाच नारदः ।

ण काल ज्याबोद्धादयांत् गीसकचामि ध्यन्दाते॥"

यावामी गर्कः प्रकातित हित कुल्लमम् न विख्यम्। तत्रात्रेशि व्यमी ग्राव्यम् पीत्रकः हित दिक्षमको वाद्यिवदः। तक्षाप्याय-वक्षाः दिवच नादिश्चित्रवर्षे द्याद्याप्य-वक्षाः दिवच नादिश्चित्रवर्षे द्याद्याप्य-वोषमञ्जूरं व्यवति तर्वव क्षसमिति काष्मि चापरिकक्षेशि प्राव्योक्तकातीन-भी गत् व्याच्यम्यस्य भवति। यदा ज्येन राष्ट्रः प्रराष्ट्रवने हितः स्वमेव मीकारवाय-क्षां क्षां क्षां व्याप्यम्

च्चरमिनव्यवद्वेमानीमाध्यासम्बद्धः स्वर्

## व्यवद्रा

दारीश्री साहमेतः। एतः विवहतप्रशासयाः चार्कोयानि 101 तजीरिक्या समदानि शुक्राः च सम्माद गारदः ।

"शुक्रमानान् परेश्यांन् वकाकोश्वरदुपेयते । कम्यां तिस्तीश्रयस्य तान् शुक्तिः सुवते त्रो ।" यक्तमात्र वक्तमातिः ।

यक्तमाद दश्यति:। "खावरं विद्विमात्रीति सुका पानिस्पेचवा।" खपेचया चमवा तत्वाहत्वच खामिनः सुधी-सलअडे क्लइयासुकारि। यवच विश्वतिवर्धात् पूर्वे अञ्चलियाध्यस्रवेशपानमादिवन्यसम्ब एव काम्। यवं प्रावर्षात् पूर्णे बाह्यतिपाधारी चन-वासनातीबत्वज्ञदुरभादावेव साम्यं तत्रक्षानपर-तक्षु भूमी सवाहिधनेश्रीय कालमिति। पूर्वे तत्तकाग्रकभोगे तु चौर्यक्षेत्रो भवलेव। सीग तु सालकारिमाधारीनां कावर्गमसि । 🗢 । प्रश्नातीश्वषत प्रत्नभिभाष वाज्ञवस्त्राः। "श्वाशिक्षीयोपनिश्विपणवृत्रात्त्रभने विना । तथोपनिधिराजकीकोजियामां वनेरिक । चाधिकंत्रकारवान्। जपविचेपसु वासनसा-अवास्त्राय समुद्रं विविधीयते इति गारदीकः;। वासने निचेपाक्षारभूतं चन्युटारिकम्। असुने यस्यादिधनम्। जको बुद्धिनिकतः। कालः अवासनीकृत्रवर्षः जपनिविः प्रीता भोगार्थः अर्थित:। तत्व बाधादिभिष्केषादिधनेष विज्ञानानि चनानि उक्तमोमकाके आस्थिनी नक्षामा एताचितु खासिनी व नक्सिन व वा भोक्तुभैवन्ति। 'सिताचरायां खतिः। "द्वारमार्गे क्रियाभी सम्बद्धाः विद्या क्रिया। सिसरेवं तुंगुर्मी खात्र दिखं अ च वाचियः।"

"आगमी स्विको मोनाश्चिम पूर्णक्रमायकात्। माममः नार्व तत्र सिन्धः स्वीकापि यत्र म ॥ आगमन्तु कतो येन वोश्मयक्तचत्वहरेत्। य तत्स्तकत्स्तो वा सिक्तकात्र यश्यवी ॥ योश्मयक्तः परेतः स्वात्तक रिक्षो तस्हरेत्। म तत्र वार्व सिक्तरायमेन विना सता॥" भूम्यादावासमः पूर्णप्रवक्तमानासत्भीताद्व-वज्ञवान् यतः समायतभोग साममाद्वस्थान्। तवा च दश्यक्तः।

याच्चरकाः।

"बदुमानात् गुरः वाची वाचिन्दो विश्वितं गवः

व्यवादमा त्रिवृषती मुख्तिकीची गरीवधी।" विवृषत्रभोगमात्र वातः।

"प्रधितामद्देन बहुतां तत्त्वृत्तेच विषा च तम्। तौ निना वश्च पिका च तत्त्व भीमिक्यपूर्वः। पिता पितामको यत्त्व कौनेच प्रपित्तसकः। स्वामुं जीवतां भोगो विज्ञीमक्षेत्रपूर्वः।" स्वामोऽपि वजवात्त भवति यत्र स्वोद्धापि स्वत्तिमांका। तथा च नारदः।

"विश्वमानेश्वि किकिते कीवत्स्विध च वाचिष्ठ। विश्वेषत: कावरायां सम्भागं व तत् किरम्॥" इति वीषक्षिका ॥ मच गारियो सकासमयतप्रहती वासमयोस पूर्वापरभावो गासि तय यस शिलस्काममे वरीयात् च जनस्मित्यः दति भितासरा ॥ सर्वाद्यवासमयौक्षापर्यावसम्बद्धः । "सर्वेद्धेव विवादेश मजनम्तरा क्रिया । साबौ प्रतियद्धे भीते पूर्वा सु व्यवस्तरा ॥" दति वास्वस्ताययमाहिस्येदः ।

वासस्वाति चा यमक् सम्बत् प्राचित खीजि-

यते वेण च चाममः स्वाहिदित व्यवधार-माहका । जाममः याचिपणादिकिति दीप-विका । जाममे घनीपाण्यनीपायः स्वादि-दित मैं विकाः । तथाव्येनामियुस्तकत्कूटता-सहरेतृ तलुस्योत्ती नाममसहदेते किन् सिता-देव । तथ प्रमाणं पिष्ठेष्यति इक्कातिः । "चार्षका ग्रीस्वेन् सितामामस्याप वंगदि । तत्स्तो सिस्तिवेका पौकारिस न किन्यन ॥" दरं मूलपाबिस्तं तत्पृकादिने किन्यनित सेविकस्तम्। चार्षका चनकत्तां चन्न पुत्रस्य सित्तक्योधनमायम् ॥ ॥ । सित्तकोधनमायत्-वाविकास्तम्।

"वागमी देखें बाक क विच्छिते श्वार वेज्ञान ।

प्रवास प्रमान केन । वागमः क्रवादिएकः ।

एव च भूमिविषयक्षिप्रसिवध्यविषयक्ष्य विषयक्ष्य परेशी क्ष्य स्था विषयक्ष्य परेशी क्ष्यः खन् परेशी क्ष्यः खाला ग्रामस् कृतवान् नदः तत्पुकादिराज्ञमस् देश् । तथा च नारदः ।

"व्याक पृत्र विषयक्ष्य प्रतिकाल वश्यादिकः ।

पृत्र विषयक्ष्य प्रतिकाल वश्यादिकः ।

पृत्र वश्यादिका क्ष्यः । भोगः विषयक्ष्यादिकः ।

पृत्र वश्यादिका क्षयः । भोगः विषयक्ष्यादिकः ।

स्वादिका क्षयः । स्थादिका क्षयः वश्याद्य वश्याद्य विषयक्षितः ।

स्वादिका वश्याद्य वश्य वश्याद्य वश्य वश्याद्य वश्याद्य वश्याद्य वश्याद्य वश्याद्

"वर्षां विश्वति सुक्षा कामिना कास्ता मती। भुतिः या मौदनी भूमेडिगुवा तु हिपौदनी। विषीदनी तु विगुना व तमानेख काममः।" एतदक्रमम्बर्भभौगविषयक्षकमिति सम्च-विग्रतिवर्षामोगविषयक्षकमिति सम्च-दिग्रतिवर्षामोगविषयक्षकमिति। इसा-इत् स्वत्रक्षकात्र स्व। कालायमः।

"कार्णवाचे क्रिया भूमे; साममा सुलिदियते। यकार्णे माममामानं क्रमालिएवजागता॥" यहिनवेंकप्रवस्तती विष्वयसुलिकपदेशक यक्रमाच न सम्मेलाहि। यतस्य नार्टः। "सम्योगन सु यहुलं पिणा पूर्यतने व्यामः। य तत् अस्वमधानन् समाजिद्वयामतम्।" यसायेनेकपानामसीति म्लाधावक्रमण्डः। सुरक्षयेः। विषा जन्न पित्रमादाय निर्मिट-सर्थः। सन्।

"व्यमासम्बद्धाः स्थानिक स्थानिक । चौरस्केन तं पार्व स्थानित प्रविदीपति: 1" इति तस्य वचनं दस्यविश्वायनं न तम्बन्धार्थेप्र धर्मम्बास्य विरोधात्। तदाधः च स्य। "यम विष्यतमत्तिः स्थात् धर्मशास्यार्थे-

भाषायी: । वर्षभाषायम्बद्धाः सकेशाकायभाषादेत् । " स्वयेव मूजपासम्भाषायाः । वस्तुतस्त व्यान-सम्माति वृक्षविधायक्षवयनं व्योधनस्प्यन-परम् ।

"की धन्य वृषेकार्या न कहाचन जी संति। धनागर्म सञ्च्यानस्य वर्षभ्रतेर्यः॥" इति स्रावनिष्ठकवचनान्यदेशवास्त्रसात्। तय विप्रतिपत्तिः स्वाहिति व चनस्यास्येतदुदाहर-सम्। यनेकस्य जयेश्वधार्यसाये सम्माध्य-रपरस्य जयेश्वधार्यसायी सम्माध्यक्षम्॥। "हिर्ग्यभूमिनामिन्यो मिन्नाम्बर्धरा

WE: 1

कतो वतेत सत्याप्तावित वेदविद्यं सतम् । "
दति वाद्यवस्कारोत्तार्थेद्यास्त्रार्थेस्तृष्टम्य क्रीधकोभविविन्ति दति समेद्यास्त्रार्थेसवसम् ववद्यारं पद्मेत्। कात्यव सम्योगावद्यवक्तयः धन्मार्थेयद्वितं वषः। दति कात्यावनीक्तम् । अवद्येषभृहास्त् साववषनं प्रतिवादिनोऽस्रति-काने पुरुषेकद्यभौगाभिष्रायम्। चैपुरुषभोगस्य तचैव प्रमाणसादित्याष्ट्रः ॥

व्यथ शुक्तिकालामवादः।

हश्यातः।
"श्रुत्तिकीपृष्यी सिध्येद्गरेशी न संग्रयः।
यानवृत्ते याम्बली यञ्जकाणी न विध्याति ॥
याक्षामिना च तह्नतं रश्चीयापमादिकम्।
सहस्रुत्वृत्वाकाय व तह्नीगेन श्रीयते ॥
विवाद्यमोनिर्येभृतं राश्चामास्थ्यीव च।
स्रोवेंगापि कार्वन तथा तस्तु न सिध्यानि ॥"
यायसी विकाससानं विवाद्यो जामाता ॥ ॥ ॥

नारद:।

"उल्हाइकी। यही श्रेय: श्रवणाविष

चय बुक्ति:।

चातकः।

नेधानेशि स्थीतच सुगपत् पारदारिकः । कृद्रालपाजिने होयः सितुर्भिता समीपगः। तथा कुटारच्याच वर्ण्यत्ता प्रकीतिः । प्रवाचित्रियो द्यापार्य्यक्तवः । चनाचित्रवया होते पार्य्ये सु प्रराच्यम् ।" प्रवाचित्रवया होते पार्य्ये सु प्रराच्यम् ।" प्रवाचित्रवया होते पार्य्ये सु प्रराच्यम् ।" प्रवाचित्रवे । ग्रहः । वीत्रच्याच चीर दति । गारदः ।

"चभी च्छं देशामानी श्री प्रतिक्यात तह्यः। नियतः प्रवक्तां वा प्रतीश्यं तमाव हित्।" यदा व्यक्तिनाचमित्रं किच्च चतुः प्रकल्तां या त्वं मे चानं वारवनीति युनः युनर्देशामानीशीय न तहाकां प्रतिक्रित तदो तर्वाकमनेना प्रप्राती-श्वमके द्यावधार्य तमकेक्यक्रिक्य द्याये-दिस्रयेः। • । व्यवसा

"युक्तिम्बय्यवस्त्रासु श्रूपयेरेनमर्थेत्।

व्ययेकातवतारे समयामुस्यतारिधः 📲

गारद: ।

र्गं विचार्यमासमर्थे सह्येत् पीव्येतिस्ये-हिलाचे:। व्यर्थेका विवादाकादका वर्ण वक्टका-भावः कालकाच वर्तं पुर्ववापुरवार्वं तद्रपेकं यथा स्वादिवयै:। भूदूर्वाकरत्वस्व पुचादि-शिर:सार्येख चाये दर्शनीयलात्। सन मये-तन् इततं व वेति प्रतिकासुकार्यायी जलेवा इसां प्रचिपेत्। दशक्तियाले सम स्वतं भक्तीदिति दा इत्यातु। न त्वस्मिपरीयाः चल-परीचा वा क्रमान् इसिश्यवनावं युक्तं तसा मञ्जाभयोगविश्यकावेन प्रपथनमभिषाचारा-गर्चेत्रात्। श्रुक्तादिभिरिकादिना दूर्व्यासका-द्युपयपः। तथा च विख्यः। "सम्बन्धार्यभातेष्ठ ऋत्ये सम्बंधनस्योत्।" सभ क्षाधालीने अपूर्व कूर्माकर शापवेत्। हिल्लाकोने तिसकरं चिल्लाकोने असकरं नातुः स्वयं कीने स्वयं करं पच सव्यक्तीने सीती-इनअडीकरं सुवर्काहोंने कोशो देश सूबका मेपालस्थ (बिह्नता क्रिया तथा दिगुयी)ये राजन्यस चित्रस्थी वैद्यास्य चतुर्वशर्थे ब्राह्मक्कोति। सक्कतः, काचनरतिका तन्-भएखाकृते संवाकोते । एकमत्वत्र । मतुः । "सम्मेष ग्रापमिश्वित्रं काश्रियं वाश्रमायुक्तेः। गोबीकका चनेवें सं यूत्रं वर्वे सु पातके: । पुक्रदादका वाष्येवं प्रदांति कार्ययेन् प्रथम् ॥" बाक्समिक अधितत् ज्ञतं न ज्ञतं वेति प्रतिका-सुवार्थ सक्षमिति दक्तवम् । तथेव चक्रियेक माध्यायुधं बादबाम्। तथेव वे खेन बोबीन काष्यानामस्तमं याटवान्। भूतेक तु पूर्वीक्तं सर्वयेव सुरुषं तेवां द्वयाक्रणसाधीनां पानक-चितुत्वात् पातकप्रव्येत विद्येष्टः। चनायुधी-३ चित्रम् ॥ 🕸 ॥ देविक्रायाविषयमाच्य नारदः। "बर्बर्वे निर्केने राजायमार्केशाति साप्तरी। म्बासन्प्रहरू चैव दिया सम्मद्श क्रिया ॥" श्चकति: ।

"देवतास्त्रापारांच प्रस्तरशिरांवि च। यत तु श्रम्याः ग्रोत्ता मतुना सम्बनारके। वाष्ट्रीयशिशापे च दियानि तु विश्लोधनम्।" वाष्ट्र श्रम्याच्योः प्रथक्तप्रतीतः। श्रम्य न दियधनेतः किन्तु वेशे कर्याक तत्र श्रीचार्थं सावाणसमादिसानं कार्यस्। दियानि तु दियत्ति स्थितानि नाच विश्वतानि। समा-शिश्वतीन श्रम्यः कर्मय दक्षस्यः। ॥ ॥ ॥ जम-शेष्ट्रवासिकीक्तापीक्षाच वार्दः। "साध्यास्तरः क्रम्यादित्दो वर्षतीक्षितः। श्रम्यास्तरः क्रम्यादित्दो वर्षतीक्षितः। श्रम्यास्तरः क्रम्यादित्दो वर्षतीक्षितः। "साचतुर्देशकाद्यो यस्त्र भी राणदेविकम्।

क्षमं जायते घोरं च चेयः भ्रापये युक्तः ।"

क्षत्रभाषत् । जोदमतिषीकाकरम् । सद्या च कोमाधिकारे यथा पश्चीदिवादकृतौ विचाः । "रोमोऽसिकातिसर्व राजातकृतस्यापिः

चा ।

तसञ्जूहं विवासीयात् तथा तहां विश्वेषात्।"

"तस्त्रेषस्य व वर्षस्य जगस्य यदि वस्तरेतृ ।
रोगोश्यक्षांत्रस्यक्षां द्यातृ दसस्य यः ॥
व्यदातिवादिवस्त्रोद्यापाद्यापादपीक्षम् ।
जिवस्त्रावदीशस्य तथीक्षादः प्रकाशते ।
ग्रिरोकगगुरमञ्ज्य देविका काध्यो द्याम् ॥"
तस्त्रेवस्त्रीतं न तु देशकापकसरकादः । सदः ।
"व द्या प्राप्यं क्ष्मात् मत्र्योश्यर्थं नरो वृषः ।
द्या वि ग्रपयं क्ष्मात् मत्रेव चेत्र च नासति ॥
कामिनीद्व विवादित् गर्वा भक्ते तथिक्षने ।
गास्त्रास्त्रप्रमती च ग्रपये वास्ति पातकम् ॥"
कामिनीक्षातं रश्चात् कामिनीक्षणीवार्थं द्याग्रपथे रवं विवादित्वद्वार्थं गोयावार्थं चावक्षकाः
दोनेष्यगर्ये जासकरकार्थमङ्गीकतथनादी ।
यमः ।

"हथा तु ग्रापणं सत्ता कीटच्य वध्यं वृतम्। जाततेन च युच्येत वधेन च तथा घर:। तस्तात ग्रापणं कृष्यात्तरी ग्रिक्यावधेश्वितम्॥" कीटखेति प्राविमाचीमनच्यकं सङ्ग्रधमापेन दृषाग्रमस्वर्ता युच्यत् रक्षणे:॥

व्यथ निर्माधः।

तात्र कार्दः।

"यखोचु: काचित्र: चर्चा प्रतिको व जबी भवेन

व्यव्यवादिनी बक्त भुत्रकाचा परावन: ह खयमभ्युपपन्नोऽपि खन्दमानसितोऽपि उन्। क्रियावसत्तीक्रमार्थेत परं सम्यातकारणम्। कभीरवञ्चनः पचात् व शासाः श्रामकसार्यतः ॥" यस्य वादिन: प्रतिवादिनी वा साचित्र इस्प्र-जचयम्। वाजिजिसितसुक्तिस्पापयानां सध्ये-भ्यातमप्रमाणं यसा प्रतिश्वाचाः सव्यव्यक्षति-प्राप्त संस्क अयी आज्ञाया पराजित इति प्रक्षेत्रयम् । अवसम्बूषपञ्चः बात्सनेवाष्ट्रीकत-क्षपराजय: खक्रव्यविकत: कम्प्रसेदवै वर्णा-दिना पराजितकेनावप्रतः। कियावकनः थाक्यादिना प्राप्तपराक्यः। परमनकरं सभ्या-वक्षारवामचेत बकावरां मिलियानामयं गरा-जित इति निर्धेषस्त्रीत। आकाङ्गेत सः शासा-विधिना ग्रासा: । ॥ विश्वयस यक्तमाच हच्याति:।

"त्रतिश्वाभावनाष्ट्राही प्राव्धिवाकाहिपूचनात्। जयपञ्चा चाहानात् जसे सीने निमदाते।" जयपञ्चा विकानप्रकारमाच् च एन। "यद्गुक्तं व्यवचारित पृज्यच्चीत्तराह्निम्। क्रियावश्वारयोगितं जयपचिश्विकं विक्ति॥ पृज्येतीक्रक्षियायुक्तं विकायमं सहा छ्यः। प्रद्वाष्ट्राष्ट्राह्मे एवं जयपञ्चते सहा छ्यः। "अधिमलाधियाकानि प्रतियाणियक्ताचा।
निर्वाच तथा मला वथा चावपूर्व स्थम् ॥
एतद्वयाचरं वेखां यथापूर्व निषेप्रयेत्।
समावद्य से तथ अमीश्राक्षाविष्ट्या।
तत्य भावीतरे किया च प्रमान्तादिकं
निर्वेशे जयपराज्यावधार्यं निर्वाचाणावस्थानमध्यसाधिकादिकं वर्षे वेस्तनीयं निर्वाचप्रवाच सम्बद्धसम्प्रदेशायम् । तथाप्ति भावीतदिक्षमां विकासिक प्रमान्तिमति मिळोत्तरेख
पराज्यस्य पुत्रः परिश्लोधिकं स्वेति प्रवादस्थानं सभावति । प्रमायक्तिस्य पुत्रः प्रमावाकरेख नाथनियार्थम् । तदाप्त कायास्थानरेख नाथनियार्थम् । तदाप्त कायास्थाः।

"जियां नक्षति श्रिक्षा दुर्वकां योश्वक्रवति । य व्यव्यक्षते सभी; प्रका गामुखात् जियान् ॥ निव्यति सवसारे तु प्रशासमयकं भनेत्। किखितं याणिको नापि पूर्वमावेदितं ग वैत् ॥ यथा प्रजीव साम्बद्ध निम्मकाः प्रावणी ग्रुक्षाः ॥ निव्यतिस्वयद्याराको प्रशासमयक्रकायाः ॥" निक्यीत्रयक्रकाराको प्रशासमयक्रकायाः ॥"

"क्ये देमक्यमानम् कारकेन विभावितम्। इत्यमेद्वनिक्कार्ये इक्केश्च शक्तिः॥" काषक्यमानः व्याकपन्तं कारकेन वाक्यश्ट्-प्रसाचित्। याक्रवक्ताः।

"श्वाकापराधं देश्य कार्ज वेजनयापि का » वतः कमा च वित्तय दक्षं व्यक्तियु द्राययेत् ॥" स्रवः।

"तीरितं चातुशिष्टच यम ज्ञचन चमावेत्। ज्ञतं तहकेतो विद्यात् न तत् भूयो निव-

चार्याश्चरं काच्याहिनियोंतं चात्रयः तीरितं प्राकृतिवाकाहिभिः समापितम्। तिश्ववाहपदं हुनवे किवत्तेयोहित्ययः। यज तीरिताहिष्टि-योरप्यसम्भातत्वं प्रत्यवित्ति। तच पुनर्याय-दर्भनमाच नारदः।

"तीर्तं चार्काक्षण्य यो मण्येत विश्वमितः । हिगुर्वं दक्तमादाय तत् कार्यं पुण्यक्षरेत् ॥" व्यवक्षितरे तु विचारामारमाश्च य एवः । "व्यवक्षित्वम् यद्वकं विमार्गेत्रं च तीरितम् । व्यवक्षतमति कं पुण्येर्वनम्बेति ॥" व्यवक्षितम् प्रमाणकोग्यक्षम् । याम्न-

"वृष्टे व्यस्त गुनले वा व्यवस्थान वृष्टे स्थाः स्थापने द्या विवाद विद्या देशम् ॥
स्थाः स्थापने द्या विवाद विद्या देशम् ॥
स्थापनिकानाम् नास्त गौनर्भने विधिः ॥"
साचित्रकाम सन्यावधारकान च प्राप्ताव-वादान प्रमर्थायकामम् । सन्यापिक विद्या-भाषादिना ग्राप्तावसाद नाम् नास्ति प्रमर्थायः ।
सम्ब्रासिद्धि । "पतायणाहुत्तरसार्व्यप्रवासयेश च । चीनका सञ्चते वाही म कवाकावितवा च !"

"बजाद्यं ममानुसं बजादा निक्षित्य यम्। चर्त्वाम् बजन्नतामधीबन्नताम् प्रत्यवित् ॥" बाज्यस्याः।

"ननीपाविनिनृतान् जनसाराजिन्तेत्। क्षीनसमन्दाताद्वस्यांभन्नसंस्था ॥ सतीकाराणेक्यनिनातमीसार्व्योजितः। क्षताकार्यकार्यात व्यवसारी न सिकाति॥" उपाधिककासित ज्ञापातिः। उपाधिमेथारि-दिति विद्यानेन्यः। तकाते भीतादियोजित रखुक्तवन्येन पीनवक्तन्। विद्यांमः व्यव-वेधः। मन्ती मशादिना। उकाती वाता-दिना। वतनी श्रूतावायकः। भाष्यक्यो यारिनिनुक्तवारिक्त उदायोजः। भारिपदाद-कातवार्यक्रम्। तथा च नार्दः। "सतकोशिय च यत् वार्यो क्रम्यावापकारं

割付・ /

तह्यक्रतमेना कृरसातकात केतृतः ॥
कामकोधानिभूता वा भयक्षणपीक्ताः ।
रातदेवपरीताच ज्ञेयाक्षप्रकृतिं गताः ॥
तथा दावकृतं कार्यमक्षतं परिचचते
कात्मक कार्यमक्षतं परिचचते
कात्मक कार्यमक्षेत्राच दावः प्रस्राक्षणः ॥
पुत्रेय च कार्य गत्मक्षेत्र स्थादक्षण्यतः पितः ।
तद्यक्षतमेनाकृद्यं सपुत्री च तौ वसी ॥
रत्य कुटुव्यस्थातिरिक्षवितयम् ।
"कुटुव्यायेश्यधीनोश्य व्यवद्यारं यसच्चरेत् ।
सहस्ये वा विदेश वा तं न्यावाज विचालयेत्।"

इति महत्रमन्त् कुटुम्मवद्यमस्योगम् । व्याधीनः परतन्तः पुत्रदावादः । व्यवहार-क्यादितं व्याधान् व्यतकः न दिचाक्रयेत् वातु-मक्ति । तथा च नारदः । "कातम्बन्तं खुतं व्यत्ति व्यक्तं गुन्नवयःक्रम् । व्यक्तन्तः प्रचाः वर्माः वरुनः एथिवीपतिः । व्यक्षतनाः खुतः श्रिव व्याचार्मस्य खतन्ता। व्यक्षतनाः स्थितः वर्माः पुत्रा दासाः परि-

यकाः

खतकस्त वृद्ध देश पद्ध तत् स्थात् क्षमा-सत्मः

मभैती: वह ग्रो क्रीय: वह माहतारात् शिष्ठाः । वाल कावी इश्राहर्यात् ग्रीमकोऽपि निगदति। परतो व्यवहारकः कतकः पितरावते । कीवतोने खतकः खाक्तरयापि वमितः। समीर्या पिता क्रीयात् वीक्षप्राचाक्यर्यं नात्। समाव वीकिनो माता तदभावे च पूर्वकः ॥" परिपद्धा चन्नुवीविष्ठभतयः। तथा च इक्-खतिः।

"पित्रयभारपुत्रकौरायभियात् गीविभिः। सद्यकोतं कुटुमार्थे तद्यकी रातुसकेति ॥" सामायनः।

"कुटुमार्यमग्रातीन स्वीतं वाश्वित ना।

खप्रज्ञविक्षिण्य विद्याद्य प्रत्यसम् तत् । सम्बद्धि सम्बद्धि प्रत्यार्थे च यत् सत् । यतत् वर्षे प्रदातकं स्टुबिन सर्ते प्रभी: ॥" प्रभीदिति सप्तरि नदी तेन प्रसुका दातवा-मिति रक्षाकरः । सम्बद्धिः । "यः स्वाधिना नियुक्तीश्री समाय सम्पानने ।

"वः कारमगर त्रमुक्ताराय कार्य क्यपालन । कृतीरक्तिवायिको विषयरायस्त स्व क्यतः ३ प्रमानं तत् क्यतं वर्षे कामाकास्त्रकोरसम् । क्यते वा विदेशे वा क्यामी तश्च विषयदेत् ।" इति वीरक्षमन्त्रमञ्जाकोत्तरिकतं क्षप्रशास्त्रकं समाप्तम् ॥ • ॥

इति व्यवद्वारतालकृतनारद्वत्रमम् ।

चवकारकातरि, जि । चवकारकार्ग, की, (चवकारका दर्धनम्।) विषय-दर्धनम्। विकारकरकम्। दति भिताकारा । चवकारपर्य, की, (चवकारका पदम्।) वादिना राजि निवेद्यम्। (जाकिक दति भाषा ॥) यथा, वाजवकारः।

"आश्वाधारवितेत मार्गेवाधितः परेः। आवेदमति चैत्राज्ञ अवकारपर्दं कि तत् ॥" आतिस्यति प्रशिक्षेत्रेतेत वर्त्वेता परेद्यैतः स्रोदती वा पीक्तिचेत्राचितं निवेद्येत् तद्व् अवकारद्येतस्यातत् । चेदिक्षत्र धदिति मे-विकाः। आवेद्यति चेदिक्षत्र सर्वं विवादी-त्यातं राज्ञा व वर्त्वमिति म्लपाविमका-महोगाधायाः॥ राज्ञीति अवकारप्रदर्शेक-परं तथा च कक्ष्मतिः।

"राजा कार्याक वंपद्मीतृ प्राक्तिगकीऽच वा दिजः॥"

काळायनः।

"खप्राक्षिवानः सामानः सज्ञाक्षसपुरोक्तः। क्षतं च राणा चित्रवात् तेवां जयपराज्यौ॥ यहा कार्यवधानाजा न पद्मत् कार्यमिन्ययम्। तहा निश्चक्षात् विकासं नाक्षयं वेदपारगम्॥ यदि विप्रो न विज्ञान् कात् क्षक्रियं तज्ञ योज-

वैश्वं वर धर्मेशाकाचां भूतं वक्षेत्र वर्षेत्र ॥" क विनीतनेश्वः । सञ्चः ।

"जातिमात्रीयचीवी वा कामं साहजासय-

धर्ममध्यका वृष्यवेत्रे सु मूद्र; कराचन ।

"दिचान दिशाय यः पश्चीत् कार्याचि वससीः सम्रा

तका प्रक्षांभते राज्यं वर्षं कोषक नकति । द्वःश्रीकोश्य द्विणः पूज्यो च न्यूनी विकित-रिकाः । दुर्श जो कः परिवाच्याचेयेच्हीसवती सरीम् ॥ इति धनचारसच्यम् ॥

श्वनशारपादः, पुं, (यावशारका मादः।) स्वन शारोगः। स्था। स्वयं स्वत्रहारपाद्विस्यः। तत्र हत्त्वस्तिः।

"पूर्व्ययक्ष: खुत: पादी दिवाहकोत्तर: खुत: । क्रियापादक्षया क्षामाक्षतुर्थी निर्वय: खुत: ३? दति व्यवक्षारतक्षम् ३

कारिया।

"परस्परं सनुकाकां खार्चवित्रतिपतिष्ठ । वाकाव्याकात्रावस्थानं सदशार छहा-

सतः ।

भाषीत्तरिक्षयाद्याधाविद्यमिः क्रमष्टतिमिः। व्याचित्रचतुर्रेष्टसु चतुव्यादिभिधीयते ॥

इति मिवाचरा ।

षवद्दारमाहका, ( ववद्दारसा माहकेव।) धव-चारीययोगिकियाः तद्ययाः व्यक्तर-रप्रेनम् १ वर्षारतच्यम् २ सभावदः १ प्राकृतिवाकारिः । अवशार्यवयः ५ राजाः कार्यात्रवादकत्वम् ६ कार्याधिक प्रश्नः २ च्याकानानाकाने = चारीय: ८ प्रश्नियाते चेखादिकर्तचता १० मचविधी भीतः ११ की बर्ध जेका १२ मधाशाताः १६ व्याना-देवा: १४ व्यादेय: १५ नियुक्तचयपराज्ये वादिणयपराचयी १६ शोधितचेळानिवेशनमृश् २ उत्तरावधियोधनम् १० योधिते प्रचास्त्री उत्तरकर्तवन् १८ उत्तर्तज्ञवम् २० वर्षो-पार्याच्याम् २१ मिच्चोत्तरसच्चम् १२ प्रत्यवस्कर्यनोत्तरम् २३ प्राक्ष्यायोत्तरम् २४ उत्तराभाष: २५ सङ्गराजुत्तरम् २६ प्रव्यक्षिं-क्रियानिर्देश: २० उत्तरे मन्द्रेशिनिविधित वाधनविद्याः २० तत्विद्धी विद्धिः २८ चतुच्यादचवद्वारः १०। इति मिताचरायाः व्यवशासमाहका ॥

थवहारमार्गः, ( घवहारस्य मार्गः ।) ववहार-विषयः । ववहारप्रस्मः इति मितास्तरा । घवहार्विधः, युं, ( घवहारस्य विधिः ।) ववन् हारस्य विधानम् । धन्मेद्यास्त्रम् । इति सिका-स्वरा ॥

विषयः , पं, ( विषयः स्था विषयः ।) क्रय-कारपरम् । तत्तु चारारयः विषयः । यया । क्रमारामम् १ निचेपः २ व्यक्तामिविक्रयः ३ क्रम्यवस्त्यानम् ४ दत्तव्यानमकके ५ वेतना-रानम् ६ संविदी चातिक्रमः ० क्रयविक्रवाद-ध्यः - स्वासिपालयो विवादः ६ सीमाविवाद-धर्मः १० वाक्षार्व्यम् ११ द्वापार्थ्यम् १५ स्वीपंचनः १६ विभागः १० द्यूतम् १८ । रति मानवे च क्रथायः ।

यवदारस्थानं, स्ती, ( यवदारस्य स्थानम्।) ववद्यारणदम्। यवदारविषयः। इति सिता-चरा॥ खबशारिकः, भि, (खबशारमहेतीति। खबशार + छन्।) खबशारमोम्मः। यथा। दवं पृष्टिः चानिक्रमः कश्चिता खती विचानमक्तीनी भवति। खयं कश्चितमोक्त्रवाभिमानिक्षेत्र दण्यते। खब्दिनोक्ष्मामानिक्षेत्र उच्यते। दित वेदानकारः ॥

खबशारिका, स्थी, ( खबशारेक घरतीति हक्। स्थियां टाप्।) सोक्याचा। चम्मार्चनी। प्रमुद्देच्य:। प्रति मेदिनी॥

व्यवसारी, [मृ] चि, (व्यवसारीः व्यवसारीति। प्रति:।) व्यवसारविधिकः। व्यवसारधन्दा-दक्क्षे प्रमुखक्षवेत्र निव्यवस्थितम्॥

चनकार्थः:, चि, (वि+ व्यव+ क्र + एसर्।) चन-धर्मीयः:। चनक्तंत्रः:। वि-व्यव-पूर्वक्षाती-व्यव्यवयेष विव्यवसेतत्॥ (यथा, याज्ञवक्तेत्र। १। १९६।

"प्राविश्व सिर्धिकोनी यहकानकर्तं भवेतृ। कामतो व्यवद्यांचे सुप्रचनादेव जायते॥") कावश्वितः. विश्व (वि. + व्यव + धा + काः।) व्यव

व्यवश्वितः, चि, (वि+ व्यव+धा+क्तः।) व्यव-श्वनविश्विदः। वया,—

"कर्तृक्षमेयविष्ठतामयाचाद्वारयेत् कियाम्। उपद्मनेत् व्रियासिद्धौ द्वाक्षेश्वेषकर्यं मतम्॥" इति शुक्षवीधटीकायां रामतक्षामीद्यः॥

व्यवार्य, क्री, (वि+व्यव+व्यव+व्यव्।) तेनः। इति वेदिनीः।

कावातः, पुं, (विधिवेश कावायमं काशः वंश्वेतयम्। वि+काव+र+षम्।) सेथुनम्। दत्रसरः॥ (तका, वैदाने।

"कायामण व्यापण जानं चंत्रमयं तथा। ज्यरस्ती प स्वेत वावत्र वनाम् भवेत्।") जनाद्वांनम्। इति मेदिनी। (यथा, पासिनी। "अकृष्याच चवायेश्य।" ६। १।११६।) शृक्षिः। इति धर्षाः॥ (यरिकाने। तथा, सामवते। प्राह्म।११।

"पञ्चलि युक्ता मनवा सरीविकी सुब चरायेश्वयामुखं (वपचित: ॥")

वारायी, [तु] एं क्यी, (चरेतुं शोसमस्य। विभि:।) सामुकः। वया,—

"माहि नियुक्ती श्रवा वा भीवयिता विश्वव्या च। चवाबी रेतची मर्के अव्ययस्तान: पिछ्न ।"

द्रति व्यक्षतस्यम् ॥ (प्रत्यक्षतस्यतः । यथा, पास्तिते । "व्यवा-विमीक्ष्णतस्य ।" ६। ९ । ९६६ । "व्यवासी व्यवस्थाता ।" दति साधिका ॥ )

वाधर्य, और, (वि+ व्यथ + कुट्र) विमत्। (यथा, मक्षाभारते। १२। १२०। ०।

"युक्तहारी: खुक्कीकी विश्वक्तस्य क्षत्रेण वा। समस्य प्राप्त अच्छी छति: स्विकारी हुए [॥") संधः। (यथा, सनी । ०। ८६। "नाशुक्षवाणवद्यासं नार्श वातिपरीक्तिम्॥") सामवेषीपक्षत्रीयः। रक्षमरः॥ (यथा, कथा-खरिसामरे। ११। २६। "तम्मुण वास्त्राणि लं हुनेन कि पर्देशः !
वीक्तकोत् समाने कातिनिय वनविपाः !"
वया क माननते । ॥ १६ । १६ । १ ।
"विश्वाय काया सत्वक्षं क्रमम्मनकाकाः ॥"
"वायवं भोसावत्तः ।" द्रति कीश्रदः ॥) तिपत् विषतः । अंग्रीप्रपायः पत्तमम् । क्षममाध्यक्षी-सत्तपायक्षकपे कतुमंत्रे प्रवत्तः कामणी होतः । दक्षात्रमकात् । त्रान्पाक्षमं मार्थ-पाकक्षति किननेः कोपणी दीवः । कोपप्रभवतात् । यह वायवम् । वाक्षति क्रेमे-सार्गात् वायनं कर्तत् क्षमट् । अंग्रे तु भारे । दति भरतः ॥ (क्षमायिकाद्यको करः ॥")

"(ग्राथको क्रतनेतासन्वाचनाचनो एरः ॥") बाग्रुभन्। वैवाविष्ठपत्तन्। याप्रम्। तिकलो-द्यमः। इति मेदिनी ४०॥ राष्ट्री नाजनानि वचा, "जामाचाः व्ययः पानं वान्यास्यार्थे दूषस्थ। द्वपादव्यमित्रेतस्ये वासनवस्तनम्॥"

दश्ति देशचन्त्रः । # ।

वासनायते होवी वया,—
"स्वेनविषयासता; वर्ने लखुवधं ग्रहा;।
यः पुनः वंश्वतान् सेनेत् विषयान् विषयो नरः।
य पतेन्वश्रदेश्वयंगांश्वित्रस्य दव हुमः ।
व्यादन्यगांगियकार्यस्य दव हुमः ।
क्यादन्यगांगियकार्यस्य व्याद्वयन्त्रम्।
क्यादन्यगांगियकार्यस्य होध्येश्वयाञ्यम्।
व्यादन्यगांगियकार्यस्य होध्येश्वयाञ्चयम्।
व्याद्वयकोषोऽर्थे सदसीपं विनाधस्य ।
व्याद्वयकोषोऽर्थे सदसीपं विनाधस्य ।
व्याद्वयकोषोऽर्थे सदसीपं विनाधस्य ।
व्याद्वयकोषोऽर्थे सदसीपं विनाधस्य ।
व्याद्वयकोषोऽर्थे सदसीपं विभागं ग्रहाः।
व्याद्वयक्षायकाः वर्षे विषये विभागं ग्रहाः।
वर्षे विवेक्षमायक्षं वृद्धा धोरं नदाक्षिप।
वर्षायक्षायं कमायाय विषयेः स्विवेद्यस्यस्य ॥
वर्षे विवेद्यायां स्वाद्यस्य ।

वासवार्तः, वि, (वासविवार्तः।) देवीमाह्यधी-पीकार्तः। तत्प्रयायः। उपरक्तः २। इसमर-भरती ॥

बासनी, [नृ] जि. (शासनसकाक्षीति । वानन + दनि: ।) वासन-विधिकः । ( यथा, विश्वपाण-वर्षे । २ ।

"चिरका भिणवासनी सहसी वश्वीवन: ") सामनाय:। प्रकार: २ विश्व त: २। इति वैभणन: ३

ताकाः (वि+ जन् + काः ।) वारक्षयः । वाराः । इति मेदिनौ । प्रमोकम् । प्रथक् प्रथक् । यथा, विकासियः ।

"सम्बद्धानायमाहीन सुद्धान्यस्यकारमम्। प्रकाशं म रखंदी भ वं स्थान्तस्यकेर कृते ॥ सामापताः सामापनः (श्रामुक्तम्यः परासमः। स्थातसम्यः सम्मान्यः सौन्यः सम्बादिकम्बर्धः॥ समाधानायम् सुद्धा तप्तकम्बर्धः यावनः। स्वीपनायसम्बद्धः समाध्येन्त स्रोमकः॥ स्वी पास्ताः समाधाः ना प्रश्लेन्तस्योऽपि ना। प्राक्रकारिष्ठ सम्बद्धः पातवेतु प्रयक्तरः। कान्याचाच्यावर्षेत्राः नेनवा वा तिशुक्ये ॥" इति ग्रामक्त्राचन्त्रसम्

निपरीत: । यथा,---"प्रतिप्रदाखमानास्ता तिस्त्रोर्गुम्नं सञ्चापसम् । यतदास्त्रं सञ्चाभीरं चन्ति पुरतं पुरासनम् ॥"

इति विकादिवसम् ।

वास्त्रपरं. सी, (वास्तं परं विस्तृ ।) क्रमाहाना-सिवीम प्रदानवित्तीक्षरम् । स्वा । सुवस्तेष्टता-भिवीम स्वत्रप्रकाष्ट्रित इति । इति सिता-

वासारं, की, चिकामद्ययोगः। इति चिकास-विमः।

वासरकं, की: (वाकियने कर्या वेनेता । वि + का + क् म्युट् ।) वेदाष्ट्रविष्टः । इति श्रम्य- रकावणी ॥ सम वाध्यवाध्यकपुंत्रमेनिक्या- वसायादिनिक्यणम् । तस्य सुत्यत्तिश्या । वाकियने स्वायाद्यने वाधुश्रम्या क्याकृत्यने- नेति वा । इति दुर्गाद्यमः ॥ ६ ॥ "क्या वाकर्या वस्त्र वाख्यायन समावतः । विश्वश्यम्दिवेवाय वाक्युत्यत्तिदेति ॥ स्विश्वम्दिवेवाय वाक्युत्यत्तिदेति ॥ स्विश्वम्द्रविकाय वाक्युत्यत्तिदेति ॥ स्विश्वम् परं कार्ति स्यः सप्तविभक्तयः । क्योजनः प्रयमा श्रोक्ता वा प्रातिपदिवास्यते ॥ संवोधने च किष्वाद्यक्ति कर्माय कर्माद्यः । क्योजनः प्रयमा श्रोक्ता वा प्रातिपदिवास्यवि कर्माय कर्माद्यः ॥ स्वर्थनत् प्रातिपदिवां चातुप्रस्थयविक्तम् ॥ क्यमैद्यस्यो दितीयाः स्थात् तक्षमौ क्रयति च

हितीया कथा वि प्रोक्ता सक्ताहक्त विभेदत: व ढा च्यां शिवस्तुतीया स्थान कर वे कर्तरीहिता। येन कियते कर वं तत् कर्ता यः करोति यः व के चां भ्यक चतुर्यों स्थान संप्रदान च नार के। यक्ती दिस्ता भार बते रोचते संप्रदानकान व प्रभूमी स्वात् द्वा च्यां च्या स्पादाने च

बतोव्येति समार्को चमाराणं अयं यतः । इयोगामच वडी स्वात् खानिसम्बद्धको । इतोश्हमच बन्नमी स्वात् वा चाविसर्थ

भाषारकाधिकरनं रकार्यानं प्रयोगतः।
देखितं वानीकितं सत्तरपादानमं स्वतन् ।
पक्षमी प्रयोगाद्योग इतरत्रेश्चिद्युति।
एनयोगे दितीया स्वान् नन्ने प्रवचनीयमेः।
क्षम्यविद्यास्त्रेशिकां कात् नन्ने प्रवचनीयमेः।
क्षम्यविद्यास्त्रेशिकां व प्रतिप्रती।
क्षम्यविद्यास्त्रेशिकां व प्रतिप्रती।
क्षम्यविद्यास्त्रे व द्विग्रिश्चाय सम्बद्धे ।
दितीया च चतुर्यो स्वाचिद्यायां सतिकनीत्वः।
क्षम्यविद्यास्त्रेशिकां क्षम्यविद्यायाः।
क्षम्यविद्यास्त्रेशिकां व प्रस्ति।
क्षम्यविद्यास्त्रेशिकां व प्रस्ति।
क्षाचि स्वस्ति स्वाद्यास्त्रेशिकां व प्रस्ति।
क्षाचि स्वस्ति स्वादिश्चे विद्यास्ति।
क्षाचिकां विद्यासि स्वादिश्चे दित्रयोगने ॥
क्षाचिकां क्षमिति तथा करोतिः प्रतिवस्ति।।

र्शिक्षार्शानी प्रयोगे च इति कमीकि कर्तरि ॥ न अर्थु क्रमैनवी: पछी निष्ठादी प्रतिपादिता। श्विषं प्रातिमहिनं प्रातियहिनासण्यालम् । 📽 । संबाहिष्यक्षिकी सः खात्रकारा दण् वे सहताः। तिप्तयनि प्रथमी मध्यः विप्यस्थीतमपूषवः ॥ सिष्वकास: घरकी तु पदानाचातानेपदम् । तामातामना प्रथमी मध्यसायायां श्रमतुत्तमः । कादेशा रवेडिमक्सला कविकाद्धि वातुन:। मान्ति प्रशुक्तमानेश्वि प्रथम: पुष्को भवेत् ॥ मध्यमी युद्धादि प्रोक्त जनमः पूर्वनीयक्षदि । श्ववाद्या घातवः प्रोक्षाः चवाद्यकास्तुः वातवः । बाड़ीरितो वर्तमाने क्षेत्रातीते च धातुतः। भूतानदातने जट्च बोड़ाशिशिव च घातुल; । विश्वादावेवाह्यती (सद्विधिमैन्नके भवेत्। निमक्तवाधीरसंप्रक्रप्रार्थनेषु सर्वाधिषि । जिड़तीते परोची खालाइ जुरू कट् कर् भवि-

सार्यनि कर्च भविष्यति च घातुतः । धातोति द्वियाभिपतौ किर्यं कोट् प्रकीर्तितः। स्वतिक्विति वर्तनी भावे कर्मावि कर्तारि। प्रविधानत्वार्यायद्वीयद्यक्षचाद्यः ॥ इति गार्वः क्रमार्याक्रयो २०६ व्यायः॥ क्रमारं स्वाच।

"सिद्धीराष्ट्रकं वक्की चं खितारि परस्परम्।
विद्वातं वाजतान् घोटं खत्तमं खात् पिकृषभः।
चोकृषारो विद्वतेषं जाङ्गलीया मनीवया।
ग्रहोदकं तवक्कार क्ष्माकं प्राक्तिस्वपि ॥
प्रीतार्गक तवक्कार क्षमाकं प्राक्तिस्वपि ॥
प्रीतार्गक तवक्कार क्षमाकं प्राक्तिस्वपि ॥
प्रीतार्गक तवक्कार क्षमाकं प्राक्रियोणयेत् ॥
गमको लक्ष्मं गावका यति तेन देवराः।
देवीग्रष्टमधीश्चम बयुरेषि पट्दमी ॥
स्मा सन्ताः वक्ष्मीत नतुराखकृषानि च।
तस्रेरमञ्जातीति तन्त्रकं तच्द्रस्यानकम् ॥
स्माक्ष पचन्नम भवांक्लाद्यतीति दिक्।
भवांचकुरक्ष्मिव भवांकर्ति संस्तिम् ॥
भवांचक्षित्रति तान्क्ति भवान्क्रोश्चित्रस्य ॥
भवांक्षित्रति तान्क्ति स्वाक्रियोण्यतीत् विद्वास्य ।
भवाक्षित्रते तन्त्रस्य क्ष्मीव वदार्घनम् ॥
क्षस्रेन् कस्तारिक कः क्षमान् कः स्वते

स्थित:। कः ग्रेति चीव कः घक्षः कीऽर्थः की वाति गौरवम्॥

क रहार्थं क एवा हुई वा आहु स्थाने हन। प्रभू विद्यार्थं जित च गीयाति के व ध्याति: श तक्षात्रेष अनेत् स स्थात कर्षकाम स्थाति। सुद्योक्षाया तथाक्षाया वास्त्रीय्यो तथे-

वमाचाः वह पुराखे वे वहिनः क्रमें घारवः । विगुष्णिवेदी बाममा वर्षं तत्पुर्वः स्तुतः । तन्त्रत्व सहयं च इक्सीतिच बहुवम् । चानद्विकत्वचा वहुविचिर्यावयो । भावोऽधिक ययोक्तिकं इन्दी देविधेमानवाः । सिक्ताः पाक्रवः ग्रीवी वाक्यच जन्मताद्यः ॥ दैवाधिषश्चिपत्वं शुक्रोण्डवं शवः पिता । ना प्रशास्त्रा च रा मौन्वीं क्लाननाच प्रस्थित ॥ ॥ ॥

चनकाचाच्यक् चार्शकादनक्षयाकृगाविधः। काकार राजा युवा पत्थाः पृष्ठकच्यते ग्रामी ॥ विज्वेशा कंग्रनाककृष् मधुक्तिट् काकतट् तथा। ●।

वनवार्यक्षित्रस्तृति क्षत्रश्चामाञ्चनी तथा। कन्ने विविद्यस्ति स्वक्षत्रकाला नगुंवके। \* : सावा सरा नदी कस्त्री; स्त्रीः भूमिक्यू-

भू: पुनर्भू साथा घेतु: साथा माता च नी: स्वाय:। वान् सन् घी श्वत् श्वय: पासा सुवति: सञ्चय-

द्यौष्ट्रेतिः पारक्षेत्र समन उत्वादौ कियाम्। गुगद्रचित्रयायोगा सिक्तिक्रांच दरामि ते । तुमः कीलानपाचैव शुरुष यामगीः सुधीः । पटुः कमलभूः कर्ता समनो वष्टवः सनीः । बस्रो नामकाचा ध्वेसी सञ्चमकासदीचेषात्। धनार्थी च सञ्जत् सोमी वागक्तवादिकसाथा। सुवर्के नहुपाच्छेवा चैवा लग्हुचा तथा। 🛊 । सर्व्यविकोभवे चोभौ अव्यामारेतरावि च 🛊 क्रमश्क्रतरे नेमः चमीत्रथ विम इत्ययम्। पूर्वापरावराचीव दक्षिकभोत्तराधरी । व्यवरकानारीय्येतद्यत्तिमद्यो इयम्। शुश्रदक्षत् प्रथमकारमाल्ये तथाहेते॥ रकः कतिपयो दी च त्रयः सम्बादयक्तवा । 🗰 सुविविदिपविक्रन्दिशामेश ययति: सहि: । गीह विदा बुदोतिच चदातिच स्थालपि। दीप्पति स्त्र्यतिवेशि पुत्रशिष्टिकोत्थि । मुटिशास्त्रयति सामि विध गुली सती तनि:। वसि: वरोति जीयाति दयोतिर्द्युति वर्षेति ॥ क्रकी ब्रह्मपराची वा धानवच्य युना तथा। 🛊 । भवत् भवान् भवन्ती च श्चेयं कर्त्तवामेव च 🛊 कार्थे जनक जला च प्रतयाः खुक्तवापरे। क्रमां हरी सुरा: चन्त देवविप्रवत्रामा ॥ नरेण कार्यं वेरेच क्रियते देखि भोजनम्। क्षिकाय च वरिष्ठाभ्यों मा तेभ्योऽस्तु समागतः॥ तीर्यात्रयासमाध्याच सबेध्यः ऋतुरसा च। ग्रम्थकंयो: करवानाच ज्ञानं सिद्धमचान्ययो: ॥ श्वामतस्विषु चैत्वेवमन्ये नेया यथामनि । सर्वे तिस्ति वर्वकी सर्वकात् सर्वती प्रतः॥ सर्वेदाचीय सर्वक्षिकीयं विकादयसायाः। कत उवाच।

सुप्तिक्रणं विश्वस्यं नाममाजेश द्शितम्। काळायनः समाराणु शाला विस्तरमस्योत्॥" दति गावके समार्थाकर्ये २१० काळायः॥क स्ति गावके समार्थाकर्ये २१० काळायः॥क स्ति गावके समार्थाकर्ये २१० काळायः॥क स्ति। स्वं महेश्रकतमाष्ट्रश्चाकर्यं प्राकित-स्तिस्त्रां सम्हेश्रकतमाष्ट्रश्चाकर्यं प्राकित्वलाप-याकर्यं समरीप्रस्तानं श्रिकास्यार्थाकर्यं पद्मगभदत्तस्ततस्य प्राचाकर्यं वीपदेवस्ततस्य वीधवाकर्यं गोस्यामिस्ततस्र रिनामास्तवा-कर्यं भट्टीजीदी चितस्ततस्य स्वाचानकी सुदी बाकर्यं भट्टीजीदी चितस्त स्वाचारं स्वचारं स्वाचारं स्वाचारं स्वाचारं स्वाचारं स्वाचारं स्वचारं स्वचारं

वाकुनः, वि, (विश्ववि वाकुनः ।) श्रोकादिमिदितिक्षेत्रकार्यः। तत्त्रयायः। विश्ववः २।
दक्षमरः । (यथा, मन्त्रभारते। ५।१००।१५।
"वरोद् वा श्रोक्वती वाच्यवाकुन्ननीचना।"
उपहतः। यथा, भागवते। १। १।२०॥
"एते चौश्रक्ताः पुंचः ल्याकु भगवान् व्यम् ।
दलारिवाकुनं नीवं कद्यन्ति गुगे गुगे।")
वाकुनाताः, [नृ] वि, (वाकुनः वासा वस्र।)

धोकाभिकतिकतः। यथा,— "भी द्वाः पर्वतस्त्रा वक्षुक्रसम्बन्धा वाग्नुका वृक्षमाना

रामी । इं का कुणाला दश्यरणनमः एक्ते श्रीकटमः।

विमीडी चावनेचा गचपतिग्रमना दीर्घकेषी समध्या

क्षा चीला केन गीला सम क्षुद्यसना केन वा क्षुत्र बटा॥"

इति सञ्चानाटकम् ॥

व्याक्त्रतिः, च्ली, (विधिष्टा च्याक्र्रतिः ।) अङ्गिः । प्रति चलायुधः ॥

वाशिष्यः, चि, (वाक्कायति प्रस्तुटतीति । वि+ं च्या + क्वाप्य + कः।) विकायतः। इत्यमर-टीकायं रामायमः । (यथा, माधे। ४। ४६। "दोवापि नूनमहिमां प्रसी कियेति वाकोधकीकनद्तां द्वते निक्यः। ।" भावे चम्। प्रस्तुटनम्। यथा, न्यक्काटिके। १ साक्षे।

"पद्मव्याकोधं भाष्करं वाणचनः' वापीविस्तीर्के खासिकं पूर्वेकुक्षम् । तत्कासिन् देशे दर्शयान्यासाधिकां दृष्टा भी यहिसायं यान्ति गौराः ॥") व्याकोषः, वि. (व्याकुष्णाति सुकुनीभावाद्वाद्ध-

ग्रेसिक्षणं विश्वस्था विश्वस्य विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्वस्था विश्

"व शिष्णान तुवधीत यन्यानैवाभ्यसे हसून्। व वार्ष्णासुपयुक्षीत नारक्भानार भेतृ क्षणित्॥" याद्यः। यथा, तन्त्रसारे वागी वशीशकार शे। "शुक्षां स्वकृषिके प्रसाद्य वर्षनां श्रीतांशासको-

च्या वर्ग

खात्रपा

ब्याखासचगुर्वं सघाट्यकत्तर्वं विद्याच इस्ता-म् जै:। विभाजां कमकावनां कुचलतां वाग्देवता स सिता मन्दे वाश्विभवद्यद्यं जिनवर्यं सौभाग्यसम्पत् करीम्॥") बाक्सामचं, की, (वाक्यम गम्यम्।) उत्तरा-भासभेद:। बाखाया विवर्खन सन्यते चायते यत्। यथा,— "अस्तवासपदवापि विगूरार्थे तथाक्वलम्।

इति व्यवद्वारतस्यम् ॥ म्याखातः, जि, विष्टतः कथितः। वि-स्वाद्पूर्यकः ष्प्राचाती: सापक्षयेन नियान्न(सदम् । नप्राचात:, पुं, (बाइन्यतेश्नेनेति । वि+ध्या+ चन + अभ्।) विष्का साव्यिप्तविग्रतिथीगाना-

माख्यागन्यमयारच नोत्तरं प्रस्यतं वृधेः।"

जेतच्योद्धयोगः । यथा,---"परिचन्त्र त्वजेदद्वे गुभक्तमे ततः परम्। स्वजादी पच विष्कामी सप्त जूती च नाहिका:। मक्षत्राचातयोः वट्च नव क्षत्रं ववकयोः। बिष्टतिवातिपाती च समसी परिवर्जवेन्॥" इति चोतिस्तत्वम् । 💵

तत्र जातवलम्।

"प्राचातकर्ताच सता नितालां व्याचातजन्मा सनुजः कठोरः। व्यवस्थानी क्षया विश्वीनी सन्देवको दीर्घततः स्रप्राष्ट्रः ॥"

इति कोष्ठीप्रदीमः ॥ 🕸 ॥ व्यक्तराय: । ( यथा, महाभारते ।शश्रद्यः। "तेन व्याचातसमाचा क्रियसायसवेच्य च ॥") प्रशाद:। इति केदिनी । व्यक्तश्चादविश्वेष:। तस्य जचनं यथा,---

"यद्यया साधितं केनाध्यपरेश तदम्यया। संबेष यहिष्यीयेत सं व्याचात इति स्थून: ॥" येनोपायेन यत् स्केन उपकाल्यनं तस्यान्धेन **चिमी ग्रुतया** तदुपायकसेव यदम्ययाकरशं च खनाधितवसुगाद्यतिचेतुवात् व्याचातः। उदाहर्गम्।

"हग्रा पृथ्वं मनसिखं चीवयन्ति हर्णे व वाः । विक्रपाचन विश्वीका सुमी वामलोचनाः।" इति कादाप्रकाश्रे १० जलानः।

भग्रात्रः, पुं, (व्याजिज्ञतीति । वि+ व्या+ ज्ञा+ कः ।) जन्तिययः । वाध इति सावाः । (यथा, क्राम्दोग्ये। ६। ६। ६।

"स इच ब्रामी वा सिंही वा हकी वा दराही वाक्षीडी वायलको वार्रभी वा अभ्रको वा बद्यद्ववन्ति तदा भवन्ति॥") तत्वर्थाय:। धार्षः र दीपी ३। इत्यसरः । एराकः । वनमा: ५ चित्रक: ६ पुकारीक: ०। इति भटाधर: । विंसपन्तः प बार्षः ६ विंसकः १० वाली । प्रधानसः १३ व्यालः १८ गुष्टाप्रयः १५

तीक्सदंदः १६ भीषः १७ मखायुधः १८। चस्य मीसगुबा: ।

"प्राक्षिकियरमचेत्रसुमुख्या बैटको प्रसद्धा विविश्वनस्य भिवर्णयनी। ते की रिता: प्रश्वमा: पणणं तहीय-भग्ने:प्रमेचनहरामयनाचाचादि ।<sup>अ</sup> इति राजनिर्वेग्दः ।

स तु काक्रप्रभाषादं दृष्यन्यानः । यया, — "हंदूर लाजनयत् प्रचान् ब्याजसिंद्योच भाविनी । दीपिनच सुतासाखा गाल्यादाचामित-

इत्वाबी विद्युर्गि काञ्चणीयवंश्वनामाध्यायः । नरादिशस्टोत्तरसाः कोष्ठार्थवाचनः ॥ (वदा, मशाभारते। १। १५२। वटा "किनुदुः खतरं भ्रम्यं सगा त्रष्टुमतः परम्। योश्हमता वर्षातात स्वतात् प्रमान् प्रमानि भूतवे।")

रक्तरकः:। करञ्जः। इति मेरिनी ॥ नाभ्रदतः, पुं, सरकारचः। इति श्रव्यमाना॥ राजनिर्वेद्धे रफ़ीरकपर्याचे नाज्ञतक रति

व्यावनस्तं, की. (व्यावस्य वकसिव।) वस्तीवास-गत्वनवाम्। तत्पर्थावः। चार्शयुधम् ९ कर-जम् ६ चलकारकम् ६। इत्यसरः ॥ नेखाक्रम् प्रस्तौ ६ नत्सम् ६ व्याधनस्ती ८। इति भ्र**स्ट**-रत्नावली । ( यथा, डक्टनचंक्तियाम् । ६०। ६।

> "मञ्जिष्टया बराह्ननखेन सुम्बा लया सुज्ञ होन रतेन पृथे:। तिवेष युक्तीरकंसयुखतप्तः करोति तचन्यकाम्बलीवम् ।")

सत्पर्यायगुवा: । "नसं न्यावनस्यं न्यावायुषं सवककारकम्। वस्तं स्वरूपं वस्ती प्रोक्ता चतुर्चे दुविकाश्विमी । वसप्तर्थं यद्वश्वेदावानामस्वरक्षष्ट्रस् । ज्ञायां सुक्रलं वर्ग्ये स्वादु ब्रमाविवाय अस्म । व्यवव्यतिस्थादी । व्यवद्वत् पावरस्थीः कटुः । " द्रति भावप्रकाशः:॥

ध्याञ्चनस्वः, पुं (व्याञ्चस्य नस्नामिव नगरकं यस्य ।) क्षुक्रीष्टचः । वज्ञातनसः । इति राक्ष्मिवेदः । वाष्ट्रका नसम्ब

वराजनसन्तरं, करी, (वराजनस्त्रमेव । स्वार्थे कन् ।) गस्य चतम्। इति प्रम्हमाला ॥

द्याञ्चनायकः, पुं, (द्याञ्चय नायक इत्।) क्टमाणः । इति राजनियंग्द्रः ।

रशाच्चपात, [पू] पूं, ( रशाच्चक भार दव स्थास्थ-युक्तमात्राणि यस्य। <sup>ति</sup>पादस्य सोपीयस्या-दिभ्य:।"५। ४। १६ 🖛 । इत्र की प:।) विकक्कत-ष्ट्रचः। इत्यमरः॥ सुनिविश्वेवः। इति पुराचम् ॥ बाइतुल्यचरके,वि । इति सुज्यवीचयाःकरव्यम्॥ क्षिंदर: ११ श्वापद: १२। इति प्रव्यवता- वालपाद:, पुं, (वालस्त पादा इव क्रकावि वस्त ।) वालु:, पुं, वर्ष:। अधिमचकप्रमु:। इत्यमद: । विकक्षतद्वाः। विकक्षकद्वाः। इति राज-

निवेदः । (सुनिविधियः । यथा, मञ्चामारते । 1301 181 198 "पुराक्ष पृत्री तात ऋधिराचीतृ सङ्गमध्यः । न्याजपाद इति क्याती वेदवेदाक्रपादगः । \*). वराष्ट्रपुष्टः, युं, (वराष्ट्रस्य पुष्टिमिय सहस्वस्य-

सखा) एरकहत्तः। रह्मसरः । प्रावेखा नामुन्य ।

बराबाट:, पुं, (बराब इब ष्टतीति। षट गर्वी 🕂 पचाळच्।) भरडाचपची। इसमर: । नाज्ञादनी, की विष्टता। इसमर: ॥

न्यात्राखः, १, ( न्यात्रख चास्त्रभित चास्तमस्य।) विकाल:। इति ग्रव्हचित्रका। वशवस्त्री,

यात्री, स्त्री, (बाल+डीव्।) कास्टकारी। इसमर: । यात्रपत्नी च । (यथा, रघु:। 109195

"क्याः परिभवी बाद्यामिकविद्य खया-सतम् ॥")

वाज:, पुं, ( वजित यथार्थव्यवशाराहपगच्छा-नेनेति। वि+ जाज + चर्। चर्ण विभागो नास्ति।) कपट:। सतु खबकायेखवदार:। वचनगात्रपत्रम्। इति सर्कानन्ते सधुस्य । व्यपदेश:। च कार्याकारप्रवृत्ते: कार्याका-रोहावनम्। चाजोश्य साक्तपाक्शरमम्। यथा ध्यानवाजसुपेत्र चिन्तयसि कासिति। घाजी-**३यम्भिप्रायगोपनपत्तः । पूर्व्योक्तन्तु परापकार-**यतः। इत्ययपार्ययाजयोभेदः। जन्मसृहिद्य व्यव्यविषादम्बाह्य वाच प्रवर्षः। यहाच चनासृहिता चनार्थं महन्तानं चपदेशः । यथा, जसभीकास्ट्रां जारावजीवनार्थं यातीतः इत्यमरभरती ।

याजनिन्दा, की, (याचेन निन्दा।) कपटक्कारा। ष्यतङ्कार्विश्रेतः। थया,---

"निन्दाया निन्द्या चित्तिर्चीकनिन्दिति गीवते 4" इति चन्द्रालोकः ॥

(जराहरवं वया,---"विधेस[मन्दी यस्त्रिपांगक्रमेवाश्वर[स्क्र्य: ॥") कन्दविशेष:। मसकातविशेष:। इति मेहिनी ॥ व्याणस्तिः, की, (वार्णेन सुति:। वाणकार स्तृतिचा) कपटमग्रंसा। व्यवस्थारभेदः। यथा, "उत्तिवाजस्तिर्विद्यास्तिश्यो सुति-

> निन्द्यो: ॥" इति चन्द्राक्षीकः ॥

इति चन्द्रामीनः।

( उदाहरणं यदा,---"कः स्त्रभूषि ! विवेशको पापिनी नथसे दिवस् ॥") 🔏 बाजीकाः, च्यी, (वाजेन उक्तिः।) इकवाकाम्। व्यवसार्गर्गिशेषः। यया,----"वाणी तिरण देतृत्वा बदाकारस्य मोपनम्।"

( जदाहरकं वचा,----"चिखि ! पद्या सङ्खाम परागैरका व्यरा ॥") ( बचा, मार्क के बें : । १५ । १० ३

चाः क्षत्रकी दकी रुधी गानुः बङ्गलया-श्रमात् ॥")

ें अप: । दशि ग्रम्परमायती । प्रचन: । दशि रामगुक्ताः ।

वार्णाव्यं, जी, (वार्ण्य वार्याव्यं वस-स्वा ) वार्यवस्थात्वरम् । इत्यादः ॥ वार्षः, दं, वीववारस्थिविधः । सत्यवादः । विभववादो २ जन्दिवीसवयः ३ । इति चैन-पत्रः ॥ विन्यसाः ॥ वन्दिवीस्तः ॥ । इति जिल्लाक्योवः ॥

वरासं, चि, (वि+चा+दा+क्तः।) प्रवारितम्। विस्तृतम्। यथा,—

"स्थोई वर्षे गिरिकस्राञ्चनः वाक्षास्त्रवार्षं स्तुमेरभीवसम् । दिवि सुभूक्षायमदीचेपीवर-योवोस्वसः स्थलमक्ष्यमस् ॥" दिति सीभागवते ६ सन्ते प स्थायः ॥

विशिक्षस्यत् चहुसृतं सार्गं प्रकल्मासं गासे च यस्ति । इति तहीकायां श्रीक्षरस्वामी ॥ साख्यी, की, (वातिष्ठारेश उच्चम्। वि+ मा + स्वति + स्वत् + "क्रमेयतीषारे मण् स्वियाम्।"३।६।८६। इति स्वाः । ततः "स्वपः स्वियामण्।"५।६।८६। इति स्वाः । "टिष्टास-जिति।" ४।१।१५। इति स्वाः। इसिकावाम-सोषां जलकीष्ट्रम्। इति संविप्। इसिकावाम-सोषां जलकीष्ट्रम्। इति संविप्। करवाः। व्यादिश्रः, युं, (विश्विशादिश्वति स्वस्वकर्माश्र

नियोजयति अगत्। वि+ सा + दिश्र + कः ।)

विखाः। यथाः,—

"धननारूपोऽननात्री जिनसम् भेवापषः।

चतुरको गभीराक्षा विस्थी प्राहिषो दिशः।"

इति भशाभारते तस्य सञ्चनामस्रोजम्॥

द्राप्तः, पुं, (विश्वति स्थादीन्। वाध-! स्थाहाधेति।" १।१।१४१। इति सः।) स्थाद्रिंसकवातिः। शिकारी इति भाषा। व तु

सर्वस्विपत्रां च्रियाक्षारा सर्वसी तस्य वीवित।

चालाह्म्य वाध्य वेतवान् नार्ष्यंतः।"

दति वचावेत्ते वचाखकः १० चाधायः॥
सत्तर्यायः। ज्यावधाणीयः ६ चायुः ६
तुक्षतः । द्यामरः॥ ज्यावित् ५ द्रीचाटः ६।
दति चटाधरः॥ च्याचीवनः ६ वतपात्रुनः ६।
दति चट्दशावतीः॥ (यथा,—

"विद्वा स्थारी व्याष्ट्रणिस्खिन स्थोर्गत तत्वानस्थीययोन । स्यसन् परिक्षम्य सत्तवाषा वा स्थास्य सीवावधिराधिराधीत्॥"

इस्बटः । )

दुष्टः। इति मेदिनी । ( बचा, भागवते । १। १॥ १॥।

"वारवस्त्राच्यत्रकस्त्रानां क्वीतां देवः वती-वतिः व")

व्याधनीतः, युं, (व्याधाद्वीतः।) कतः। इति श्रम्यक्षिकः १ (व्याधनीते, वि॥) व्याधानः, युं, वक्षम्। इति वेसचकः ॥ व्याधः, युं, (विधिः साधवीऽकात्। यद्वा, वि+ का+धा+ "कपवर्ते थीः किः।"१। १।६२। इति विः।) कृष्ण्यः रोगः। ध्रमगरः ॥ (वया, मद्यामारते। १२।१६। व्या "दिविधो कायते व्याधः श्रारीयो भाजव-

यानत् क्वारुशस्ये तरवान् ॥ 🐞 ६ याच क्वारुखाः चिक्तिसा ।

"वातीत्तरेष्ठ सर्पिकंसनं कपीत्तरेष्ठ क्रुडिश । पितीत्तरेष्ठ मोची रक्तकः विरेचनं केडम् ॥ प्रचाकरक्कविद्वार्थनियानक्गुजसैन्दरेः। विङ्क्षसङ्गतेः पिटेलेपो स्वत्य क्रुडस्त् ॥" भावक्गुनः वाक्रकीति कोके। प्रचादिध-लेपः॥ ॥ ॥

"वीमराजीभवजूर्ने ऋज्ञवेरसमन्तितम्। उद्वर्तनिमदं ज्ञान कुछरीगं ज्ञानास्मदम्॥" चीमराजी वाज्ञचीति जीके। चीमराज्युद्-वर्णनम्॥ ॥ ॥

> विचित्रिक्षीषुक्षरपुक्षरीक-कपानस्हिकिष्टिभानसादि । इत्तास्विक्कीटविसप्रेभानाः कपमकीपं चिविधं किनासम् ॥ भगन्दरश्लीपस्यातरत्त-सङ्ख्याषुत्रिक्षश्लीवेरीगात् ।

व्याधि:

सनीव प्रमेशन प्रदर्श समीव दंद्राविष्ठं म्हणविष्ठं निश्चलि ॥ स्मूलीहर: सिंश्वतगीहर: स्वाद् स्वश्विद्धस्थानेषुगोपयोगात । सहीवरोगाद्या से द्याला सर्पादयो याला विनाधमाशु ॥ सीवेश्वरं यासिकराविसुक्तः सुभे रतिस्वत्रसमानकालिः ॥"

रेश्र च।

तायाच्य पनितयं हे नीकाच्छावश्चिमायाः व निपनाकरञ्जपञ्जवस्वदिरगुक्चीजिष्टद्वयः । सुचाविद्वपरनगौकुटनलन्तिसर्वाष्ट्र

सम्याकाः ।

रते रिचतां बटिकां मधुष्टतमित्रां सिकेत्-यातः

गोन्डवेब च कुछ व्हन्यसग्वातमाचरेख । चित्रास्त्र पास्तुरोगं विवसात्त्रसम्ह-

गुकांचा। नाश्यति वजीपतितं योगः स्नायम्।वी नाचा ॥ भूभिकेखा कीमराजी। गिरिजका भिता-जतुनः। तापासा सर्वभाचिकसा। मावसिका सुक्रीति को के। खायम्पूर्वी गुग्गुजु: 🛚 🗰 🛢 "विजनं जिपना योधमञाजी कारवी वचा। से त्ववातिविध क्रष्ठं चर्चे ताया वस्य अस् । विक्रान्धजमीदाच सुक्ता चामरहाव च ! यावन्य नानि सर्वास्ति तावन्याचन्तु गुरागुलु: ॥ वं चुन्य वर्षिया सार्द्धे गुटिकां कारवेद्धिवक्। प्रात्तभौवनकाचे च खाइएचित्रकं यथा 🛊 चन्त्र राष्ट्र क्षेत्रानि सभीन् द्रष्ट्रमानि च। यहर्यश्रीविकारांच सुखानयग्रलयहान् ॥ यवनीमस्मिमसञ्च गुस्माचापि नियक्ति। व्याधि कोस्रमसाचापि जयेदिन्युरिवासराम् ।" एकविंग्रतिको गुम्गुलु:। #। "कातरसाधिकारोक्तः पुरः केशोरकाभिषः। कुछानी वातरक्तानी नाम्रयेत् परमीवधम् ॥"

हति की शोरको गुग्गुलुः १ क ॥
"भक्तानकं प्रसाशुगं हिल्ला हो स्ववं चिपेत्।
प्रसादयं गुड्चाच सुस्रं तथाकाश्च चिपेत्।
चतुर्याश्चायम्य क्षायमवतारयेत्।
वस्त्रपूर्ते कथाये च वस्त्रमास्यानि निचिपेत्॥
सरावमाचं गोचिपेगों हुग्धस्यापृकं तथा।
सितां प्रसामतां दशान् प्रसाद्धमास्वकं स्विपेत्
कर्वास्य क्षायम्य भाष्टे सु प्रचेत् स्वद्धिका प्रमें:।
सर्वव्रक्षे चगीभूति पावकाद्यतारयेत्॥

ष्याधः

तम खेट्यामि चूर्यानि वृमी विकासितालनाः।
काञ्चयी चाच रहन्नः पिचुमहों चरीनकी ॥
धानी राजिक मिन्नदा मिन्च नागरं क्या।
यवानी सेन्धदं सुद्धां खरीका नागकेग्ररम् ॥
पर्यटः पक्कं वाजसुष्टीरं चन्दनं तथा।
मोचुरस्य च बीजानि कर्कं रो रक्षच्यनम् ॥
एथन् पनाहुमाबानां चूनमेवामिक चिपत्।
यनमाक्रमितं पातः समजीवाम्बनि हि ॥
नाम्स्रेदनवेद्योग्यं क्रशानि विक्रिनाम्यि।
वानरक्षानि चनास्त्रं सक्ष्मास्यक्ष्रं सिवितः ॥
वाग्याममात्रपं विद्यम्बं मोसं द्रिध क्रिवनः ॥
नाम्स्रेदनवेद्योग्यामं नरी भक्षातके स्रचेत् ॥
नेनास्यक्षं तथाधानं नरी भक्षातके स्रचेत् ॥

इति व्यक्तभक्कानवाववेषः । 🐠 । "निमं गोपादका नड़ी जायकी जिपना वनम्। यपेटावन् गुकानका वका खहरकक्तन् । पाठा शुक्की ग्रटी भागी वाचा भूनिनवस्वनम्। म्ब्रामेश्वरादको कर्ना विद्युत्त्रययानलम् ॥ चित्रकोरिकता बेका पटीनर्जनीहयम्। क्रवाह्यवस्त्राज्ञक्रवावेची कटाक्लम् । सञ्जिला जाजूनी राका नत्तमानं पुनरेवाः दभा विकयसारक सङ्गराजक्ररस्टकम् ॥ चाङ्गोठनाचा प्रास्त्रोटं द्विपनांग्रं एथक एथन्। ग्रहीयात्तानि सर्वाणि जलहोके परिवर्शने: 8 अञ्चोधावधेवन् कवायमवतार्थेत्। विश्वाय वासमा पूर्व स्थापयेक्षाजने डिए 🛊 भक्षातकसञ्चासि चिन्ना चौर्यमवेश्मसि । पचेर्टाव प्रेवन्त नावायमवतार येत्। तच वक्कीय संधोध्य ही सवायी विभिन्नयेत। शुक्का प तुर्ता एला वेष्ट्रवस् वाधु वाघयेत्। अञ्चातकसम्बद्धायि तम् वीजानि नि:स्पित्। चित्रहु: चिप्रका सुस्तं विङ्क्षं चक्रकं तथा ॥ चन्दवं रोन्सरं कुर्द्धं दीय्यक्तवः पतां पत्रम्। सीमन्धर्व चिपेत्रच चातुर्कालं पर्क प्रथक् ॥ अश्वासञ्चालको क्रीय अश्वादियेन भाषित:। प्रास्थिनां श्विनकामाय जयेष्ट्रीवं प्रयोजितः॥ चित्रमी कुमरं दशक्य जिल्लं सका क्यम्। पुकरीकच चर्मात्वं विस्फोटं रक्तमकलम् ॥ क्षा क्षा कर्क कर पामानच विपादिकाम्। वातरक्षं वक्ष्रीं सि पाक्ष्रोगं प्रसक्तमीन् । रत्वित्तस्रायनेवाष्यायं भगन्दरम् ॥ सरान्यासेन प्रात्तिमामवानं सुदुक्तरम्॥ नियेनायसु कथिती विश्वादाश्वारमेथ् नै:। क्कारते परसांका निर्माप्रदी संजठराज्यान् । ष्यनुषानं प्रयोक्तयं किञ्चातीयं पयी श्ववा। भोजने तु सदा खाज्यसुव्यक्तको विशेषतः ॥" गीया चेत बाड इति कोके। यत आह निचस्टः ।

"सारिया सारदा स्त्रोटा ग्रीयकच्या प्रता-

निका।"
तद्वाचको मीपीधम्बस्य यत साह। गीपी
ध्वामा सारिवा स्वादनकोत्पनसारिवा इससर:॥ मीपाक्षना गोपवक्षी सलाका काछ-

वारिनेति सहनपानः॥ अवता सतीस्।
वानत्तुनः वोसराजी। कानता हरावसा।
चान चेतम्। भाव्या वानाने काह्यारी-वानम्। आसा कवा वातः। वात्रकारी-वानम्। आसा कवा वातः। वात्रकारः वात्रका। नेका वना दति। वप्तानः इति-वम्। हात्रविषः अववेतवः। वाव्रहाप्रवं वारक्त-गुलाप्रजम्। क्रारक्षकाः काह्यस्था। दीव्यवः दति वनाने। स्वाभक्षात्वः ॥

णता । विश्वचेत्रो स्रतः साथः सम्बद्धस्य वाध्ययेत् ॥"

द्रित त्रष्ठमित्रकारिकायः ॥ ॥ ॥

"मित्रिष्ठा वाञ्चची चक्रमक्ष्य पित्रमहेनम्।

हरीवकी हरिमा च धाची वाद्या ग्रतावरी ॥

वर्षा नामवर्षा यद्यीमधुनं स्तरकोपि च।

पटोजस्य करोग्रीरं गुकूची रक्तचन्दनम् ॥

महोत्तस्य कताधार गुकूका रक्तक्वनम् । मिल्लिश्विर्यं कायः श्रुष्टानां नाधानः परः। धातरसास्य वंद्रनां कस्त्रमक्षतस्यकनः॥"

इति सथासमिक्कारिकायः॥ ॥॥ "मिक्किष्ठा क्रटणाचना चनवचा चुक्छी हरिहा इयं

चुत्रारिष्टपटोणक्करकट्या भागी विष्णा-यिकम्।

न्द्रभा दाव कलिङ्गसङ्गमग्रधा चायनि पाठा वरी

ग्रायक्री क्रिपता किरातकमङ्गानमा सवा-रत्यक्षम् ॥

द्यासः वज्युजचन्दर्गवद्यकं दक्ती क्या योज्नं वासा पर्यटसारिवा प्रतिविधायन्ता विद्याला

क्लम्। सञ्जिकादिरयं कवायविविका निर्द्धापुर्मान् यः

लाग्रीका द्वाचिरिय याचि विसर्व कुछानि चाटादेश ।

नाग्रं मञ्चलि दात्तरक्तमिश्चनं नम्मिल रक्ता-

भी सर्पेक्य चित्र्यका नयनचा दोगाः प्रधाः-व्यक्ति च ॥"

खरिट: निकाः । कलिकः एकसनः । स्टकं सहरा । नरी सतावरी । सामकी सहिरः । खन्नाः विजयसारः । स्थामा प्रियष्टः । चन्दनम्म रक्तं यास्तम् । साविरा साछ । खनना दुरानभा । विद्यामा दृष्ट्याससी दितः । चनं नेजवाता । हम्माक्रिणदिकायः ॥ "मरिचं चित्रना सुस्ता खरितानं मनः प्रिणा । देवराव हरिने ने मांची कुछं व्ययस्तम् ॥ विद्यामां करनीरम् चौरमक्षेत्रसम् । सीमयस्य रखं कृत्यात् प्रस्तिनं कन्नेक्तितम् ॥ विश्वसार्वेपनं देवं तेतं प्रस्तामतं कन्ने। प्रविश्वतुर्गीय नीरे सीम्स्यक्षात् स्वत्नाः ॥ मरिचाद्यमिदं तेतसम्बन्धात् स्वत्नाग्रम् । यसकाभ्यक्षतः चित्रं विषयं तस्यवाहवित्रं तेत्रकेतव्यवित् सक्यं यासां विषयं विषयं स्वाम् । प्रकारीकं तथा दशुं भूत्यतां विश्वविविशान् ॥" शति बाह्यसरिषायां तेत्रम् ॥ ॥ ॥

"महिचं जिल्ला एकी चीरमार्क ग्राह्मसः। देवदाय प्रदिते हैं आंखी क्षष्ठं समस्याम् ध विश्वाचा करवीरच चरिताचं गम:श्रिका। चित्रकं वाञ्चवी शका विकृष्णं चक्रमक्षाः । शिरोधः ब्रुटको निमः सप्तमयोग्नला सुचौ। चन्याको नक्तामाचन कादिशो वाक्कची वचा । च्योतियाती च प्रक्रिका विषे विप्रक्रिक भवेत्। चावनं कटुतीनस्य गोमस्य चतुर्वसम् । कत्याचे बीक्याचे च ध्रमेम्इचिमा पचेत्। मरिचाद्यमिदं तेर्जं सच्चुनिभिदीरितम् ॥ भिष्रतिन तेथेन काख्येत् की खिकान् प्रवान् । पामाविचिषिकारहक्ष्मावस्त्रीष्टकारि च । यजयः प्रजितं चास्मा नीतं व्यक्तं तथेद च । ष्यभ्यक्रेन प्रवासन्ति सीक्षमार्थेष वायते ॥ प्रथमे वयक्त स्वीतां यासां मस्तं प्रदीवते । तासामिप जरां प्राप्य न स्वाती स्वतिती सनी 🏻

वनीव्हेस्टको वा गजी वा वास्त्रपीक्तः। विभिरम्यक्षते रन्यं भवेन्यावतविद्यमः॥" न्योतिद्यती भाववस्त्रुचीति चीने। इति सञ्चा-सरिचाहितेत्रम्॥ ॥॥

"तानकारा तुपकाश्वि यसः वांना एयक् एयक्।
पक्षकार्यक तह्याद्यं हरिताकं चिकित्वकै: ।
पुनर्ववायाः स्वर्धे तानकं तह्यिद्वं ।
दिनमेकं ततस्वास्त्व कनलं गमिते चित ।
कुर्व्यात चिकिकां तानु ग्रोववेत् सन्यमातपे।
पुनर्ववासमस्वाञ्चचारे; स्वानी गनाविश्व ॥
पूर्वेच ततः सारं प्रवृवेत् भीकृनेन हि ।
पारस्वीपरि तो द्यात् तानकस्य तु चिन्न-

तन चाच्छार्वं रक्षा सुन्नं ज्ञाना विशेषयेत्। कार्जी सुज्ञां निधाबाव्यसमस्यं ज्याकयेट्-सियस्॥

निरमारमणीराणं पण्यं तेण विकाति।
खाल्यीतं यस्तं ये यस्त्रीयात्रवस्तामम् ॥
तालकेण्यरगामायस्त्तो गुज्ञामितो रथः।
गुक्षाहिकवायेक महानेपान् विनामसेत् ॥
खाल्यापि क्षष्ठाणि वात्रक्तं तथोश्वतम्।
विरङ्गदेयवं रीमं दृष्टरं च खपोषति ॥
सत्तिप्रक्षिये तु लक्याच्ये विक्येयेत्।
तथा वादुरचं विज्ञातमं दूरतद्यकेत् ॥
कवसं यः परित्यत् न महोति कथण्यः।
य शु विव्यवस्त्रीयात् सह्रोपरसे दि सः ॥"

हित तालके करी रखः ॥ ॥ ॥
"तालतायश्चिताकतं टक्क्कं विश्वसंग्रतम् ॥
गन्धाको हित्रुको स्ताष्ट्रक्किं शिक्षः ग्रमहें येत् ॥
वक्कं प्रटितं वीष्टा भूषरे सकतं व्यक्तम् ॥
वक्षं प्रटितं वीष्टा स्वारं सकतं व्यक्तम् ॥

चावि:

## व्याधः

समीराद्विषे प्रश्चे विश्वपृथेशं विश्वं विषेत् । व्यक्त सावद्यं सादेवाहिनी इतर्वयुवन् । याक्षान्येनंश्राप्तीशीजे: कर्षे शिक्षापत: परस् । वाजनिवारकामार्थं कर्मकुष्ठको रकः ।" चनों मारितं ताचम्। इति द्वितीयताचने चरो **TH: 1 # 1** 

> "रची विवासमानः पुरीश्यः जिलामत साहिमसिक्समा घरा च हुका जगन कर्छ-बीचं एचग्साशचतुत्रवच । संगर्ग कर्ल मधुना एतन इतसा पाचे निष्टितं प्रयक्तात्। कवें भजेत् प्रश्रद्धमस्य पर्य प्राक्षीदर्भ दुन्धमञ्जूषम् । विश्रीकेनन हिल्लिन विनो देव भवेदनेन सार्तुत्वकर्तिः। दारापरिकास रक्ष अर्दिकी तिलीइनं तम निवद्वमति s<sup>w</sup>

साम्ययः सारितम्। पुरी सुग्रुखुः। व्यथि-चित्रकाम्। विविशिष्ठकः क्वाचिता। वरा विवता। रवाहि विवतानो वर्ने तुरवम्। रारानसभावत्। सर्ज्ञनीचच एचक् चतुर्ग्या रसान्। तत्र क्वर्षे बहुन्त्वे चिति तिसीदनमेत्र यथम्। इति सलत्कुडाधिकारः। इति भाव-प्रकाशः । । अय सर्वयाधिकर्त्तवयम् ।

इरिवदाच । "सम्बद्धाः भिद्धरं वन्ते वैद्यानं सवर्षं शिवस् । येन रच्या सता प्रक्यो: चीतं रच्ययत: पुरा 🛭 प्रजन्म देवगीसानमनं निक्रमनामयम्। देवं वर्जेन्यरं विद्युं वर्ज्यवाधिनमञ्जयम् ॥ वक्षान्यकं प्रसिवरं नमस्त्रस जनाइवस् । ष्यमोषाप्रतिमं वर्ने सम्बद्धविदारवम् । विक्रमामयतः पातु जक्षी रचतु एडतः । चरिके रचतु धिरी द्वरवच जनादेन: । अभी सम भूजी नेप्री चिक्रा रचातु नेप्रव:। पातु नेचे वासुरेव: भीचे सङ्गतंकीश्वतु । प्रयुक्तः पातु ने जायमानवहक चन्नेनम् । वनमाची राजस्थानां श्रीवस्थी रचतासुरः 🛊 मार्चे रचतु मे चर्च वार्म देखविवारकः। इक्तिन्तु तदा देवी सर्व्यासुर्विवारिजी । खदरं सुधमं पातु एषं मे पातु लाक्नम्। कक्ट रचतु में सार्फ़ जक्के रचतु नव्दनः । पान्धी रचतु प्रक्रम पद्म मे परकाइमी। कर्मनार्थाचे विद्वार्थे पातु भी गचकः करा 🖡 वराष्ट्री रखतु चर्च विवमेष्ट्र च वश्मनः । चाटकां वह सिंचचा सर्कतः पातु के झवः ह व्हिर्यक्रमों भगवान् व्हिर्यमं मे प्रयक्तु । मांकाचार्यसु मधियो बातुवान्यं वरीतु मे । न्धेतडीयनिकाची च चेतडीमं नवलचः। सर्वात् प्राण्त् पर्यत् सधुनीरभक्षत्तः । विम्तुः यहा विकिरतु विक्षिपं संसं विष्णात्। चंची मत्स्यापा पूर्णाः पातु मां समेती दिसम् । विविज्ञमञ्जू में देव: चर्नान् मापान् विज्ञानतु । त्रस्थारायमी वैत्री पृष्टि पालवर्षा अस । क्षेत्री के जिलेखं चार्च सरीवकाणनाव्यवम् । वसर्पत्री पाश्यम् ऋषाचं यत् सर्पं समा । पद्मी दराह परमी सक्षे बर्ज़ सम प्रशः । इत्ताचिमः कलमतु चङ्कमशुवान्यवर् । सम्बन्धीनामसन्तु राप्तः परश्रमा सम । रक्षीत्रक्त दास्यक्षः यातु नित्वं सञ्चात्रकः । अनुव में समेरे क्लामाओं वाक्यनक्य:। प्रवासने शिर्षाक्रपूर्णना वंश्वणा श्रानः ॥ समाक्त वी वाजभावः च मे कामान् प्रयक्त्। ष्यभकारं समी चोरं पुक्रवं सकापिङ्गकम् ॥ प्रकामि सयसन्तेषः याश्रहक्रशिवान्तकम् । वतीश्वरं पुक्रसीकाच्यमचुतं ऋरचं गतः ॥ वन्तो। व निभेगी निर्मायका ने नगवानु परि:। भूका जारायमं देवं सर्वेश्वरताग्रमम् ॥ वेकारं करणं वड़ा विचरामि सम्रीतके। व्यप्तक्षिक्षिभ्तानां सम्बद्धनमयो साम् ॥ सरकार्वदेवसा विकारिमतते असः। विश्विषेषत् मे निश्चं वधामकसुराक्षतम् । वो मां प्रकृति चच्चभौ वोच प्रकाशि चच्चरा। वर्मेशं पापरकोनां विक्षुवंश्वात चच्चवा ह वास्त्रदेवसा संचर्ता तसा वज्ञाना ये ताराः। ते हिन्त्या च पापं में सम हिंचला हिंसकात्। श्चिमेड विद्याचेड कामारेबटवीय च । विवादे राजमार्गेष्ठ श्रीष्ठ वानविष्ठ च । नदीचकारकी चाते संप्राप्ते प्राक्तमंद्राये। क्रक्षिचीरनियाते च वर्कप्रकृतिकारके 🛭 विद्यास्तर्ये विवोष्टिम सीमेश्य विश्वयञ्चले । जयकोत ज्यपेतिकां अदिरे भवसागते ॥ चार्य भगवती सकी सक्ताका परसी सङ्ग्रह। विकालं कवचं गुद्धं सम्बंधायप्रकाशका ॥ क्रमावात्तिविकांकक्रकाणाग्यने सहत्। व्यवस्थान कार्याक प्रश्नाम नमीक्ष्य ते । 🥩 माताय साष्टा। 🧈 कातपुषयाय साष्टा। 🕉 लाकाय काषा । 🗗 तकापुर्वशय काषा । 🔑 चकाय काष्ट्राः 🤒 चक्कपुरुषाय काष्ट्राः। 🕉 प्रचळाच आहा। 🐠 प्रचळपुनवाय सार्था। ॐ वर्माव साथा। ॐ वर्मपुरवाय आका। 🥩 मनी शुवनेत्राय विकीयधाने इहिट मिरिट काचा। 🧈 नमी व्यक्ते चाभये के ये करना वा पालकरावेग देशकानन-बच्चराचस्यम्प्रदाचक्याकापकारकोच्छा-र्यक्यराकार्भिकाहिकदितीयद्वतीयकातुर्वेतसी-**कृतिशदिवण्यद्राधिणपरमञ्जाग्यद्रसम्बद्धाः** स्वरा-दीवां जनाकीतकक्ष्यपूत्रमास्वक्षस्थावरजङ्गम-विशादीनासिषं श्रेतीरं समाध्यपेषं भवतु पुन्यसम्बद्धानको सम्बद्धान स्वतः । अ देवे वेवे दिनकर चन्नकाल मगायती कत मक्तिमती एक । 😅 किमि निवि प्रदीप्त-ज्यसम्बद्धासम्बद्धाः अञ्चलका खनारती रचा। क्ष्में मिथि मिथि विकि विकि मायकि मौदि

मान्यारि विषयीच विषयिक्षां भीचवतु खाडा। इशिवती रच भी वातुक्का तर्थ-भूनभयोगजनेम्यो रचारच जब जब विजयते म क्रीवत विश्वकारी वर्ष सत्वाचित । सम्बद्धिय भववीमवीरभवे दिशतु ममासात् वादनसर्भेतः। तहररमांख्यकं विश्वज्ञ जोका युगपरिकत्तेन इसं चयाक्षमग्मिव धांबद्धान्त कक्षयमी । वासुदेष: सञ्चयेथ: प्रजुक्तकानिवह्नकाः। चर्णक्यराकास अन्य विक्रुनीरावको स्रदिः।" इकादिमचापुराधी गावडे सर्वचासिप्रविश्व-कावणं जाम २०० व्याधायः । व्याधियातः, पुं, ( चार्षेयांती वसात् । ) व्याद-

लघड्णः। इत्यमरः ।

षाधितः, षि, (बाधिः वं नातीः) खोति । नारका-दिलादितच्।) वाधिश्वत्तः। तल्यायः। च्यासवादी २ विक्रतः ३ च्यपटुः ४ च्यातुरः ५ व्यथमित: ६ वम्याना: ७। इत्रमर: ॥ सीगी 🗢। इति जटाघर: । ( यथा, वितोयदेशे । "दरिवान् अर कौलीय सा प्रयक्तियरै घनस्। वाधितस्त्रीवर्धं प्रयां नीवजन्म (क्रमीवर्धे; ॥") बाधिष्टन्ता, [ऋ] युं, ( बाधेष्टेन्ता । ) वाराष्टी-सन्दः । एति राजनिर्वेद्धः । चाधिवासके,वि । व्यापुतः, वि, (वि + व्या + धु + त्तः।) कव्यितः। इति श्रम्दरकावकी ॥

वाधूतः, वि, (धि + वा + धू + क्तः।) कल्यितः। कात ग्रम्बरवावकी । (वया, गीसनीविन्दे।

<sup>म</sup>जन्तीजनसुगनसुन्धमसुपन्धासूतपृता**हुर**-ही क्रांतिवाका कजी कवा वर्ते सही सेवार्थ-

**ज्या**रा; ॥")

थानः, पुं, (थानिति सर्वप्रारीरं बाज्ञोतीति । वि 🕂 भा+भाग+भाष्।) धरीरसामभावायुक्तार्गत-चर्नश्रीरगषायुः। इत्वसरः। इते प्राचार्यः पच्चवायव: भ्रारी दे तिश्रान्त ते च नियस-कानसाः। यराष्ट्रः।

"ऋद् प्राक्षी सुदेश्यामः समानी नाभिर्धं स्थानः। उदानः क्यादेश च चानः सम्बंधरीरमः॥" प्रति ॥

रवं तद्यापाराच वया,---"सम्मदेशमं असास्याकार्योश्याविष्याचनम्। आवकारि निमेवादि सङ्ग्रापाराः क्रमादमी ॥" इति भदतः ॥

बीधर्थासिमते तत्वमा । बायनम्। बायु-चनप्रसारकाहि। कामाचा। "वानो वानग्रवसर्वं सर्वेषाविप्रतीपनः। अञ्चारणतसुप्रको जानीपाराणकारणः । स चाचिकवैं बोर्मे के कचा वे शुल्पयोर्ग्य। श्रामे गर्व स्थितगुद्देशे तिश्रताच निरम्तरम्। कान्द्यसभरं वर्त्तं गाचनेचमकीपण: ॥"

इति भारदातिकक्षकीका ।

बायनः, वि, (वि न बाय न खुन्।) विशिवेशा-भीति व:। सङ्गलिकात्रभाषाप्रतियोगीः। यामः

"वाध्यक्ष चामको वस्तु देतीरवामकक्षणा। स उपाधिभैवेत्रस्य निष्कर्योद्धं प्रवृक्ष्येते 📲

रति भाषापरिचरितः।

इति तक्षसादः ॥

षाक्षादेश:। यथा,---

"पचका यापर्व चार्मधन्त्रभमनाञ्चनम्। चाषाकामन्यसिक्षेत्रसुत्तरं तर्विषे विष्टुः ॥" पचला भाषायेखा चापकं आकादकं व्यक्ति-योगाप्रतिक्रुकस्ति यावत् 🕯 प्रति अवकार-तत्त्वम् । (वया, क्रमारयक्षते । ५। ०१। "तियेगुर्वेमधसाच बापको महिमा हरे: !") काप्रकर्माचः, ग्रं, शिरकाः पार्का पार्तः शिरीक्ष्मं भूजमक्षक्षासः। वया। "आदाष्ट्रकारिको न्यायः करशुक्षिकातः प्रस्य । चकुतिबापकमानी प्रदारिमास २४ च ॥ तालनम्य (रग्ननः: प्रवायामकातः परम्। भ्यानं पूजा जमचीन धर्मतको जयं विधि: ॥"

प्रमच्या चावज्ञक् प्रदयः । भागपु, भागे, विपूर्णास्यूर्णपदस्ततोः सिप्पस्येग निव्यक्तमेतत् ॥ कन्दुः। चापत्। ( घषा, कषा-सिंखागरे। १६। १०६।

"प्राप्त चयुक्तता चापदिचापि पतिता अस ॥") मापनं, स्री, (वि+ माप+ खुट्।) माफ्रा-द्वम्। वाप्तिः। यथाः। यम तङ्कास्यं स-असम्ब रवेकारा भवति यदा तक्नासतत्युक्त-मार्थान्यच वयोरेकरा द्वावस्थितस्य सच्चासामा-रमेव राक्षनार्थयोगः, न लेकराधिस्थितस्थ माववायनमाचन्। रति मक्तमावतत्त्वम् ।

व्यापन्नः, वि, (वि+ व्या+ पद्+ त्तः।) व्यतः। इति डेमचन्द्रः ।

चामादः, प्रं, (वि+चा+पद+चन्।) ब्रोद्ध-चिनानम्। इससर्धः (यथा, राजतर्ज्जि-स्याम्। = । २१११।

"रख़दीके हम: सुन्ने; बच्ची बामादविश्वये ॥") मापादनं स्ती, (वि + चा + पर + मिच् + खुट्।) सारकम्। इति हैमचनः । (वया, सार्के-क्रिये। एर्। १६।

"सतीते च दिने वालामासाचापादनीदासाम्। श्चरिक्षः प्राच वार्यं त्यां प्राच्छातं दानदाचनः ।") परानिक्षकावम्। इत्रमर्द्धीकायां रामा-

थापादितः नि, (वि+ चा+ पर्+ विच्+ कः।) मारितः। यथा,---

िंग्ला विश्वकृतिः सामि देवाद्वामादिता अदेत्। पारं पारच चलावाचरेषुको एवम् एवम् ॥"

इति प्राविक्षणतत्त्वभूनश्वन्तर्वन्त्रम् । थापिका, क्यो, (चापक + टापि चत इलम्।) वाभिनी। यथा, ---

"चांध्रमीपक्षी भिच्चा का कर्मधृतीं क पूजिता। वया विना चरान्तुसासुच्यार्ज विद्यानिसिसम् ॥ . विक्षे परिर्धाना वा च जैतायां सत्यासः (पर्धी ।

व्यक्षित्रविष्या च द्वापरे चेष्टता निमा । क्यो स्वाप्रसंता च सक्य बाधिका स्वेतृ । क्रपतिन वर्ष आभा अमलेव एके एके ॥

इति अधारिक्षे प्रसातिककी १ पाधाय: । थापारः, इं, (वि+भा+ ह+ वन् ।) कर्नाः

"कात् प्रामियोगकामी यापारी क्षत्रमें

रागाइनात् प्रकाररङ्का कतः परत रव वा अ इति ग्रामणिशतालप्रताबित्रावययम् । (बाधायम्। एति महीगायः। ग्रथा, क्रमारे। ११११

"वाकायवलती तव वापार कर्तुमहित। प्रायेखेर्यविषे कार्यो दुरुक्तीका प्रवस्थता :" तव्यक्त वर्त तव्यक्षवयकः। इति व्यव-द्याच्यम् । वया, भावायरिच्छेदे ।

"विवर्गित्रवर्गभोगो कापारः बीश्रीप वस्-

विश्व: 🕬 ) चापारी, [न्] चि, (चापारी) खास्रोति। यापार + इति:।) आपार्विशिष:। खब-

याथी। यथा,---काचाकोद्रादिवाधारौ रवादिविक्रवी च बः।

च याति नामचेरण नामेर्वेश्वत स्व च ॥" इति मण्डियसंप्रश्यम् ॥

थापी, [न्] एं, ( थाप्रोति सर्वकिति। वि+ च्याप+मिनि:।) विक्:।यथा,---"कपनः सम्बो यापी ने साम्रा ने सक्त से सत् ।"

इति महाभारते। तसा यक्तवामकोचे । १६ । १४८। ६६ ॥ चि, वाधकः। यया,---

"विसम्बद्धापिनी या हु सेव पूष्पा सदा विश्वः। न तत्र बुकादरकसमात्र परिवासरात् ॥"

इति तिचादितचप्रतपराग्रदक्तम् । बाएतः, एं, (वि+बा+ए+ऋ:।) क्रका-

मचितः। यसा,---

"नियोगी कर्मवर्षित बायुक्ती बायुत्व सः ।" इति देसचन्तः ।

व्यापारवृक्ते, वि। विन्याव्-पूर्व-यु-वातीः क्तप्रसमिन निव्यक्तः । (यथा, खक्तरकृति । १ । "चाधियसपरिरम्भ चाएते में कही को-

रविदिवनतवामा राजिरेव वार्चीतृ :") वाप्तं, वि, (वि+ वाष्+ स्त:।) सम्बर्धेस्। सन्-पर्यातः। पूर्णेम् २ चारचितम् ६ इत्रम् ६ पूरितम् ५ भरितम् ६ विश्वतम् ६। इति चेमचकः । ( कवा, मीतावाम् । ११। ५०।

> ं "ब्रावाष्ट्रिकोरिङ्सम्बर्धे क्रि चारं क्वेंकेश दिक्क सन्दी; 📲)

कारियम्। वका। प्राप्तं प्रकाशिते क्षेत्रं इक्षण वाप्तमपि पाठः। रक्षमरशैकावां रायसङ्कः। 🛊 वाप्तिः, व्या, (वि+,व्यस्य + विद्यः ।) क्षाप्रमञ्जू । | (यथा, सामवद्या का वा १ का

"चर्च विश्वातुं निजश्रतमावितं चाप्तिच भूतेव सिवेद चामनः ॥") रकाः। इति नेदिनी । रम्भकाने सम्भन्तिति त्रिमचने पातः । शिवसारिक्षयानारीतेश्यय-विश्वयः। यथा,---

"चनिमा चनिमा चाप्तिः प्राक्षाम्यं मस्त्रि-

विकासावशायिक रेचकंत्रस्था सहस्य ।" इति इक्क्माका ॥ # #

कावमते वाध्यवस्त्राष्ट्रशिक्षम् । सथा । सद्या-भावकाने घूमकावर्षमानवम् । इसं कामध-वाति:। चका चार्न प्रति चभित्रारचाना-भारः सहसार्ज्ञानक कार्यम्। एवं साधाः-भाववायकीभूताभावप्रतिग्रीग्रासम् । इसं वात-देशकाप्ति:। काल्या चार्च प्रति शाध्याभाव रुवं विवभावसः सङ्चारज्ञानं कभिचारज्ञानाः-भावच कार्यंतम प्रमानम्।

"चाप्तिः साध्यवस्याक्षित्रसम्बद्धः उदाञ्चतः। ष्मध्या वेतुमजिङ्गिरचाप्रतियोशिया । काभ्वेत देतोरेकाधिकरस्यं भागिरकते। यभिवारकाषदीश्प सहवारपहरूषा ॥ दितुर्काप्तियदि तकैः कवित् प्रश्वातिवर्णकः। देविष्वन्तु भवेष्ट्राप्तरम्बयणस्तरेकतः । व्यवस्थापिवसीय यातिरेयार्थीयते । चाथाभावश्वापनस् हैजभावस्य बहवेत् ॥"

इति भाषापशिक्षेत्रः । बाधिककी, [न्] ई, (बाधिविधिक ककी बखा।) कामनकियाविशिष्टः। सर्वेष याप्रक्रियः। तदे (इक प्रयोश्यः । इक्वति १ वर्षात २ बाचाबः ६ बावट्ड बाट्य बापावः इ अधत् क नग्रत् = आनसे ८ आनुते १०। इति दश यातिककाताः। इति वेदनिवस्ती २ व्यक्षाये । १७ ।

वार्यं, की, (वाष्यते इति । वि+ वाम् + क्यत्।) काश्रमम्। यथा। वार्त्यं सिङ्गाच काश्रमम्। रति सञ्चीकंतर्शे विकासकीयः । स्वष्टीवसम् ।

भाषाः, नि, (वि+भाग्+धात्।) वाप्ति-विधिष्ठः। आयनीयः। यदा,---

"प्रसार्व ते क्वचिश्वक्तनाकिश्विसं प्रक्रितायीः-सिलेश्याकं तद्यि दशह वाद्य वादीत वादी। व्यवामासर्वं कथमस्य स्थान कथ्य कर्मार्वे धीती व्यायकानाषुत्र वक्कतश्चर्या कामककारितासही s

दिति प्रदास्त्रुतः ।

(अधा, भागमते । का दृश्या "प्रवाहासकारोग हडाक्पेव प सामग्र वामा कापक विद्वेतनी सानि है और विकासिता: ") कावम्। बनामाकम्। इति नेतिनी। कानः, दं, (विश्वेनस काक्यतेऽनेनेति। कान गती 🕂 वण् ।) सिर्वक्षार्थे ससबी: वक्सवीवीकोर-नारम्। वें क प्रति भाषा। व्यामीयतेश्वेन मामः क्रबीः क्रमाव इक्किम्बि कः। एक-्यरभरती । "वाभवायामध्यवीधास्त्रमेक्तापू

प्रवादिनी। इति देश्यमः । ( यथा, सथाभारते। इत्राह्ण इत्या सर्वा द्वसम् ।
"ततो मौसो सथावाष्ट्रावण्य सर्वा द्वसम् ।
एश्यासमधोदिहं निष्णमस्मारीत् वदा ॥")
यासमं, सी, (वि+या+यस+याद्) थानाः ।
एति विकासधियः ॥
यासमं, वि, (वि+या+सिम-पण् ।)
विश्वितम् । भिन्नविषयायासिकीभाववद्यम् ।
वदा विवास विवास वेन मेथी। सम्मान् ।"
प्रति वीभगवतिवायाम् । १ । १ ॥
प्रति विभावतिवायाम् । १ । २ ॥
प्रति वस्ति वस्ति वस्ति व्याप्यां प्रति वे
यासमं वस्त्रीत्यादस्य यहाक्यं तेन मे
स्तिम्भवय दोजायस्य स्त्रीत्र यहाक्यं तेन मे
स्तिम्भवय दोजायस्य स्त्रीत्र स्थान्यः तेन मे

स्तिस्थयम होलायितां मुर्जन् सोच्ययीय। द्व तड्डीकाची कीवरकामी ! कायतं, जि. (विश्विक कायतम्।) काष्ट्रतम्। देखेन्। (यया, प्राञ्चलको। ९। "व्ययचितमपि गार्थं व्यायतनार्शकाः । तिरिचर इव वास: प्राथमारं विमर्ति ॥") इप्तृ। व्यक्तिश्रयः । इति मेथ्नि ॥ व्यायासः, पुं, (विक्रेका + वस + वन्।) घीरवः। (यथा, सञ्चाभारते। ४। १८। २। "बायाससम्बद्धस्य हमराजसम् सचत्। सक्तायुषमक्तामाच समुखंबाएकारकम्।") क्रमः । ( वया, मदाभारते । १ । १०६ । ६ । चाजगाम नरसेंड वशिष्ठकासमें प्रति ।") विषम:। दुर्गेसचार: । इति मेरिनी । चाम: । इति देमचनः॥ सक्रकीकाः। क्रस्ती इति पारस्य भाषा । (यथा, मश्वाभारते ।१२/२५) 🌬 "बन्धे वाम प्रश्रंव(ना बायानमपर जनाः ॥")

षास्य गुवादि वया,—

य च शित वनमें च तैयां प्रचासमः सहतः ।
सम्बद्ध व वेषि ग्रेराक्राह्यतार्थाः ।
प्राक्षाहित हु क्षेत्री यापाभी च न्याने चयाम् ।
सम्बद्ध तं विकानीयादायतीन्द्रासमेव न ।
सम्बद्ध तं विकानीयादायतीन्द्रासमेव न ।
साध्यं क्षेत्रसम्बद्धां क्षेत्रस्य क्ष्याताः ।
रोवच्योश्याहित्रस्य वायासादुम्नायते ॥
वायामं कृषेत्री विक्षं विषद्धमपि भोजनम् ।
विद्रात्मस्वद्यं वा निर्द्धां गरिपच्यते ॥
व वायामयह्यसम्बन् स्थीत्यापक्षेत्रम् ।
न च वायामयह्यसम्बन् स्थीत्यापक्षेत्रम् ।
न च वायामयह्यसम्बन् स्थीत्यापक्षेत्रम् ।
न च वायामयह्यसम्बन् स्थीत्यापक्षेत्रम् ।
स्वायामयह्यसम्बन् व्यात्मस्व विद्रात्मस्व ।
स्वायामयह्यसम्बन् व्यात्मस्व विद्रात्मस्व ।
स्वायामयह्यसम्बन्धः विद्रात्मस्व विद्रात्मस्व ।
स्वायाम् व्याप्त विद्रात्मस्व व्याव ।
स्वायाम् व्याप्त विद्रात्मस्व व्याव ।
स्वायाम् व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त क्षात्व ।
स्वायाम् व्याप्त व्याप्त

"वावामी कि सदा पक्की अधिनाँ किस्थ-

ओक्षित्रम् ।

चालवासासतः वास्त्री रक्षापतं प्रभावते । समः समः चमकृत्वा ज्वरणार्थं च जासते ।" दति राजवसभाः ।

काषीतः, षुं, (वि+ का + युष + वेण्।) दग्र-विषक्षकामगीतकपत्रविशः। यया,---"स्थातादवं प्रवर्गं नाषः प्रचुणं वितः। वाषीतः वस्त्रवादारे विष्णक्षेत्राच्या इति ॥ वाभिनेयप्रवादाः सुभावाः यद् वंस्कृतादिकाः॥" प्रति देशचन्तः ॥

क्षविशारादपर्यन जिल्लिरे ॥") चित्रकः । यात्रः । इति राजनिर्ययमः ॥ राजाः । इत्रागरज्ञीकायौ संयुरेशः ॥

"क्वासक्षितः चीर्य क्षतिमृतः पिपाचितः। वाकः, वि, (वि+व्या+व्यवः।) प्रदः। वाकमास नरमेव विश्वकृतासमे प्रति॥") पूर्तः। प्रति व्यवस्यः॥

यानभः, हं, ( यान एव । कार्ये नन् ।) इट-गनः । तथ्ययायः । अमोरवेदी २ अङ्ग्रा-इतंरः ६ फानकः ॥ इति भिकाक्षद्येवः ॥ ( भागदः । त्रया, अञ्चाभारते ।१६।१९९(०५। "नावते धानक्षापि आर्थं सक्ताम् माद्यः ॥") यानस्वाः, हं, यानम्बः । इति राजनिवेद्धः ॥ यानस्याः, क्षाँ, ( व्यानस्थेव गन्तो सस्याः । ) माञ्जवी । इति राजनिवेद्धः ॥

याजयादः, षुं. (याजं यद्वातीतः। याज +
यद्य + व्यक् ।) याजवादीः एवस्टिकार्याः
अरतः ॥ (यया, सदः। ए। २६०।
"याजयाद्वाद्य क्रहतीनवांच ववचारियः॥")
वाजयादी, [न] पुं. (याजं यद्वातीतः। यदः +
वितः।) सिकार्षे वर्षेश्वारीः। वर्षेक्षेत्रयः।
वाद्विवा इति वादिया इति च भाषाः।
तत्वयायः। व्यक्तिविकाः २। इक्षप्रदः॥
वाद्विवाः १ वाद्विकाः २। इक्षप्रदः॥
वाद्विवाः १ वाद्विकाः १ वाद्विकाः ५
याव्यक्षः ६ साद्विकाः ६ विवविद्यः ए।
इति श्रुव्यक्षाव्यक्षः।

भागिका, की, (भागक विकेष भागित-भेका:।)-समायमङ्गा। इति राजविभेग्दः। (भागिका भा)

सुसामान् भाष्टिका क्षित्रे कारमानं प्रतिवर्धकेत्। वासामंदः है, (कार्यका वंदिक कारमानिकासः।) वासपिकासकी वासी सर्वतिकार्या न संभाषित्। अभिकृतः। यसि वाकविषयः। यात्तनसः, ग्रं, (यात्तन्त गसः इत यास्नतियसः।)

गस्तव्यविधितः। यव्त्रष्टा एति विक्वी भाषा।

तत्त्रयेगाः। क्रृटेखाः ए यस्नगस्यः ६ त्वति ॥

पक्षणसः ५ व्याप्तम्यः ६ व्याप्रस्यः ० ष्टीपिन्तसः ५ स्वाप्तः १ व्याप्तस्यः १० स्वास्तिः

स्वाः ५ व्याप्तम्यः १९ व्यापस्यक्षः ११।

यस्य गुवाः। तिस्तवन्। प्रकानम्। वयान्यस्यः ।

सन्। योगन्यप्रस्यकः। प्रति राज्यविद्यः ॥

याजपना, चती (याजानि तीच्छान्धि मनास्थि सम्बद्धाः ।) राम्भवः । इति राजनिर्वेद्धः ॥

व्यानवनः, पूं. व्याभनकः। इति राजनिवेदः। व्यानकाः, पूं, (व्यानो जिसी काः पशः।) विज्ञव्यापः। चिता वाच इति भाषाः इति सञ्चारते राजधनैः॥ (यथा, सञ्चाभारते। १।९६६।१।

"रचने सिखन चैन वर्टा ग्रन्थ आरतः।।
एवक् नाजका। खाच पिक्त ग्राप्त वर्षेष्रः।")
नाजमः, पूं, (विधिक चाजमते एति। वि+
चा + जम + चन्।) रक्तेरकः। एति वैदाकम्। (कमाने, जि। धया, महाभारते।
क। चन। १०।

"व्यातमञ्जान संबद्धान् समजानिव पर्यः तातृ॥")

व्यालायुर्ध, क्री, (व्यालच्यायुर्ध वक्त इत च्याक्ति-र्थमा ।) वक्षीनामगत्वनव्यम् । इत्यमद्दीकायां मधुरेष्ठ: ॥

व्याकायुधः, ग्रुं. (व्याकस्यायुष्ठमिवाक्वतिसंख्यः।) व्याकनस्यः। इति राजनिष्ठेत्यः॥

वायकोशी, की, (व + काव + कुश्च + "कर्म-वातिकारे कच् कियाम्।" १ । १ । १३ । इति यच्।ततः "वचः कियामण्।"॥।॥१॥। इति सार्थं यन्। "ग कर्मवातिकारे। ० । १। १। इति ऐड-प्रतिषेशः। क्यां दीप्।) पर-याराकोश्यनम्। इति क्योक्तिक्वयं प्रकृतिकार्यां भरतः॥

ध्यावभासी, क्ली, (वि+ काव+ भास+ सन्। स्वार्थे काम्। हीप्।) ध्यावक्रीक्षी। इत्समर-टीकार्था रावस्कृत: ।

वागवत्तः, पुं, (वि + च्या + इत् + च्यम् ।) वाधि-कराटनः । इति श्रम्दरकावती । तत्र च्याव-सेकोश्य पाठः ।

वावशारी, की, (वि+ व्यव+ छ + व्यव्। स्वाये व्यव् । शीम्।) मरकारश्ररवम्। इसमर-टीकायां भरतः ।

वप्रावद्याची, क्यी, (वि+क्यत+द्यत्म वर्षः क्याची काण्। हीम्।) परकारदसनम्। इ.स. सर्हीकायां भरतः॥

व्याहराः, वि, (वि+ का + हत् + काः।) हतः। भवा। हति तु हत्तव्याहर्ती। इति वैश्वयकः। काहतकः॥ (प्रतिनिहत्तः। यथा, रश्रुः।१।२०। व्याहरता मत्यस्कोषः श्वती तकारता स्थिता॥ बप्राप्टितः, च्यी, (वि+च्या+टत्+क्तिन्।)∤ खळनम्। षया,---"बतीतः प्रशानं तव च महिमा राष्ट्रानवधी-रतद्वाहत्ता वं चित्रतम्भिधत्ते स्रुतिर्धि । स कस्य स्त्रोतकाः कतिविधगुषः कस्य विषयः। पदे सर्वा चीने पतित गमन: कस्य व वच: ।" इति अश्चिकोषम् ॥ चाइति:। बचा। सर्वसम्बद्धाइतिरेव दोषी

न विपन्नव्याद्विर्धि तस्त्रामन्त्रुयस्थान्। इति चिनामकी व्यवादारकम्बन् ॥ बास:, एं, (वि+चस्+चन्।) विसार:।

प्रत्यमरः । (वया, महाभारते। १ । १।

"विक्रीर्थेतत् प्रसम्बानन्तवः, संचिष चाजवीत्।

इटं कि विद्वां लोके कमासकास्वारकम् ॥" "सभावः चंत्रियः व्याची विकारः।" इति नहीका।) भागमेए:। इति ग्रन्टरज्ञावली। माठवजाश्वयः। यथाः, नेयतकाविकतस्यत्री अविषयुराकम् । "विद्यारसदुतं भागं काराकरपदं तथा।

कत्रकारतमायुक्तं रसभावसम्बनम् । बुध्यमानः वर्षे वै यज्ञार्यं जनुकारी रूप । बाचाबादिय सर्वेष सत्यार्थं चार्पयेत्रुपः। य एवं वाचयेदृत्रसन् स विधी नास उत्पते ।" इति तिभादितत्तम् ।

शीलख सधरेखा। वया,--"बारी भनवाश्वित्रते विभक्ते साराजक्यों: परिधिस कचाः। द्वाविधातिक्रे विद्वतेश्य ग्रेके: स्तुजीव्यवा साह्यवद्यारयोगः ।"

खदाहरवम् । "विकाससार्गं किल यज सम तत्र प्रमार्थं परिषे: प्रचलु । द्वाविद्यालयेत् परिश्विप्रमाखं सद्यायसंख्याच सखे विचित्रयः।"

इति कीजावली 🕬

(द्रास्थिति वेदानिति। वि+व्या+व्यस्+ चाचुः) सुनि(वर्षावः। तच्य प्रकायी वैद्वास-भ्रम्दे प्रदर्शः 🖟 ( अस्य निरक्तियेषा सदा-भारते । १ : १ • ५ : ६ # | "वी व्यक्त वेदां चतुरक्तपना अञ्चलकिः। तीने वाचलमापिदे कार्कात् सत्कालमेव च ॥<sup>अ</sup>) व च सवावशां कन्याकाचे पराश्रराच्यातः। क्रीताव्यक्षा पचनती ह्रवः। यथा,---"व्यासः पूरामसम्बद्ध पप्रच्य वास्तिकं बदा। मीनीभूतः स समार लायेव जगर्भकाम् । तदा चकार सिक्षामां लड्डेस सुनीचरः। संप्राप विकासं भागं अमामार्थं सदीयकम् । पुराससूत्रं मुला स गासः पचक्कोक्षवः। लां सिषेचे प्रदेशी च श्रास्त्रवेच पुष्करे । त्तरा सत्ती वरं प्राप्य स मवीन्त्री वसूव 🗑 ।

तरा वेदविभागच पुराचच चकार 🗷 🗗 इति अक्षविवर्षे प्रश्नतिकाके ३ काकाम: ३०% तका जन्मानारं यथा,— "चय भ्वो चमन्यदा भीः सन्देगाहवाद्यम्। वरसती सुचचार तत्र बारक तीश्मवत् । व्ययाभारतमा नाम सुती वाक्षकाद: प्रश्व:। भूतमनाभविष्यतः चलवादी कर्वतः । तस्वाच नतं ऋषुं देवानासादिरवानः। वेराकाने युविः कार्या यया मविसती वर् ह तसात् क्रव वयाच्यां ससेतद्वयमं सुनै । तेन भिन्नाकारा वेदा मनोः कायभुवीः नारे ॥ तत्त्वसुतीय भगवान् श्वविद्योगासा कमायाः। संपत्ता च सुत्रीम बसेन निवसेन च 🛊 मन्त्रति पुत्रवर्धेयमेनं प्रवर्तेषः । भविकताच्यो बस्तवप्रथमक विक्रम: ।" रति मदाभारते मोचधकाः । 🕬

"स्तं लजनयण्डकोरङकानी पराग्रस्म। काली पराध्रात् जन्ने सम्बद्धिपायमं श्रु विस् देपायनादतस्यां वे श्रको जन्ने ग्रसामित:।" इति विद्विश्रामे प्रकापतिकारी वामाध्याव: शक सुगमेदे बगासमेदो यथा,---"यक्तिकान करे बतासा ये वे सौस्तातिनीध है। यथा च मेद: हासानां बासेन विवत सने । व्यष्टाविद्यातिसालो वे वेदो पत्रको सञ्चविभः।

विवक्तकेनारे विकास प्रापरेश पुत्र: पुत्र: ह वेदवासा वासीता वे व्यष्टाविद्यात्वसमाः । चतुर्धा थे: कलो नेदो द्वापरेष्ठ पुन: पुन: # दापरे प्रथमे व्यक्ताः खर्च वेदाः खद्यभूवा । द्वितीये दागरे चैव वेदवशकः प्रकापति: ॥ कतीये चोधना न्यायक्यपुर्वे सु इक्काति:। चिता पचसे नासो चन्नुः वहे सहतः प्रशुः । सप्तमे च तथेनेको दशिष्टचारमे सामः। वार्यातच नवने विश्वासा एश्मे सहतः । रकारमे वे जिन्नो भारद्वाचक्रतः परम्। त्रयोद्धे चानारीचो सम्मा चापि चतुर्धे । त्रयास्त्रः प्रथएके बोक्के तु अनक्रयः । कतक्रमः समस्ये ऋजन्योश्यादमे स्थतः । ततो गामी भरदानी भरदानाम् मौतमः। गोतमादुत्तमी शाकी श्वमाता मोश्मिवीयते । काथ प्रकारितनो नेवः सहती नामधनासा पः। कीमी तुकायनकाका एकविन्द्रशित स्टूत: । क्षचीरभूद्रामं वक्षकाषाक्रीकिवीर भिश्लीवते । तकारकान्यिता प्रक्तिन्त्रीकक्षकार्यं सुनै । चातुकवारिभववात्तः स्रव्यदेगायवस्रतः। व्यक्तविश्वतिहिलेले वेदव्याचाः, पुरासनाः ॥ सको वेदव्यतुर्धा तु लै: खलो दश्यकादिय । भविष्ये द्वापरे नापि नीक्षितांची भविष्यति। नप्रतरित सम प्रफोरिकाम् आकारीपायमें सुन्ही "

रति विख्युरामि २ व्यंत्र २ व्यक्षाकाः ॥ ॥ ॥

कूलेपुराके लियान् विशेष:। द्वार्थे दापरे

ग्रततेजाः । जयोदशे धनैः । जतुर्वेशे सर्चः ।

वचर्षे नायवः। चटार्थे ऋतझवः। एकः विधि वाजमवा:। हाविधि शुद्धापय:। वयी-विशे हक्षिकः। चतुन्तिमे बास्तीकः। पच-विधि विखा:। वासन् विकाधराकवन् । ( एसप्ट-विवर्क्ष देवीमाजवते १ स्त्रस्थे १ साधावे च बरवाम् । )

वायकः:, भि, (वि+न्या+वज्ञ+सः:।) विदे-वैकायसः। यंत्रयः। वया,----"नप्रकोषेन्द्रीवराभा कनकपरिक्रवतुषीसवासाः; 🐧 BAIRL

वर्षे वचन्त्रकाश्तिकंकवित्रविद्वारा चावक्का-यतं सा ।

चं तर्मा तल्ये ध्यानि सुधित जगद स्वी भिने दली कार्तिगोंपका विकारियत जगति मः सम्परा

> कारिकारा ॥" रति इन्दोसझरो।

कारतक्कः, पुं, विशेषिक कासकः। वि-कार्य-पूर्वन न च धाती वेण्यस्य घर नियस्त मेतत् ।

कार्यमाता, [का] च्ली, (कार्यका माता।) वेदव्यायजनगी। इति विकास्त्रश्चेष: । तत्-पर्यामः । सम्बद्धी १ शासको । सम्बद्धातिका १ बीजनगन्ता : रावेबी ५ शीलंकायनजीवस:६। इति हैमचन: । यज्ञानारे ग्रासङ्कातनका इति च यातः। कासी क आवोदरी च विचित्र-वीर्यक: ८. चित्राष्ट्रस्य: १० बोजनतत्त्रका १९। इति जिलाकारीयः । सन्धकाती १२ सन्धा १६ शासनिक्ती १७। इति प्रव्यक्तावसी ।

बग्राचिड:, जि, (वि + च्या + सिध + स्तः।) विविद्य:: इति भिताचरा ।

वारकतः, वि, (वि + का + का + का: ।) विश्ववे-वाष्ट्रनः । नत्रयः । सथा । सप्तनत्राचक्तस्रवराचे-जियाचेथी: चतिकवैतिमित्तकात् तेचाप-देशान्द्रानविश्वायां न्याइतलाइवेतु:। इति मीतमक्त प्रस्च प्रस्च प्रश्चि । व्याप च । "व्यवग्राष्ट्रताज्ञः चर्मास यः वदा देवयोगिष्ठ । निष्णेतासिक्देसारि: स यदा इ अस्म

त्तस् 🕷

इति देवीसाचाक्राम् ।

नप्राचारः, द्वं, (वि+ध्वा+क्क+धण् ।) वाकस्। रक्रमरः । (वया, इस्त्वंश्वितायाम् । ४६ ।

"चभिर्क्षिक्षमावयवप्रवेश्वयं अस्ट्रियं सर-

पश्चम्बाराचारे वृपक्षमुन्तिकचित्रके दस् ।") 🔏 व्यास्तिः, च्यी, (वि+चा+क्र+सिन्।) वाश्वारः। सन्तिषद्भिः। यथा,---

"ॐकारमाहितः सचा व्याश्वातसहममारम्। त्रतोक्षीयीत वाविशीमेकाचन्रहवाचितः । पुराकको सहस्वता भूभू गःषाःकनातमाः। संचाराज्यस्यक्षियः वर्माश्वयनिवर्षेताः ॥ -प्रधानप्रकाः कालो वक्षविक्रमध्याः।

वेलं रजकामकियः क्रमाद्राष्ट्रतयः स्ट्रताः।

बोक्षारसायरं बचा सावित्री सात्तद्वरम्।

एव मनो मदाभाग चारात्वार उराहतः ॥ इति कीर्से छपविभागे १६ ष्याधाय: ।

( दरकाम् । यथा, क्षुसार्यकावे । ३ । ६३ । "न दीन्यरवाद्धतयः कराचित्

पुषानित जोके विपरीतसर्थम् ।")

ज्ञतः, वि, (वि÷वे÷तः:।) च्यूतम्। इति भरतदिकः पकोषः ॥

मृति:, भ्यी, (वि+वे+सित्।) स्रति:। तन्तु-बना(त:। इति अरतद्विक्यकोष: ।

खुत्कसः, पुं, (वि+ छत्+ क्रम + घण्।) क्रम-विषयं यः । चातिक्रमः । तत्पर्यायः । चतृक्रमः २

"प्रक्रोत कश्चिचना चपना रेका लगाई क्रमारी प्रसायार्थं वितर एक्सा मुत्रामः नाति

कुम्यानं, स्त्री, (वि + उत् + स्वा + स्वुट् ।) सातन्त्रा-ज्ञतान्। विरोधा चरणन्। इति मेदिनी ॥ ( यथा, मचाभारते । १४। २८। १६। "रायं ते प्रविकासीया प्रकाच सबरे; सव। इयक्तवं परिमता शुत्यानात् कामधनिनवः ॥") प्रतिरोधनम्। समाधिपारणम्। इति चैम-चन्द्र: शृक्षभेद:। इति ग्रन्दरकावसी । विभिध्योत्यानम् । (चित्तसाविधावः।) यूएः,चि, (विभिवेश उद्योगसा। वि+वश्व+साः।)

रति पातञ्जलस्थीनम्।) बुरुमासाः, स्त्री, (वि + उन् + पर् + क्तिन्।) विशेषि-योत्पत्ति:। चंस्कार:। इति द्वात्यमध्यस्यंनः दश्रीनात्। यथा। श्राह्माक्ष नीधनीयत्वेन श्राहरा-पद्यान्पत्तेकान् परं ताक्षयादि वारं इतातीति द्वात्यश्चितु काव्यनिकी। इति निव्यादितस्वम् 🛊 शक्तिचानम् । यथा । व्यवस्राहिनाधकं विना वित्रहें बाहिया दुर्ग्यले; । वासके विना खेखा-भासा बाधकं यदिशीयसं तद्भावक्वविशेषक-चक्कारेण खुत्रपत्ते: खुत्रपत्तिसभावात् सत्ति-यश्रमावादिति वावत्। इति आस्त्रातवादसा माघुरी डीका ।

वात्यमः, वि, (वि + उत् + पद + क्षः ।) वंस्कृतः। वातं, वि, कतम् । तन्तवनातम् । विपूर्ववेण्धातोः इति देमचन्द्रश्रम्बद्रमावल्यौ । द्वातपत्तियुक्तः। नारकार्गतदधीमा च विदिवक्रिया तत्वली सर्गादि। इति सुरुषत्रीधटीकाया दुर्जा-वासः ।

इतिप्रादकः, चि, (विश्रेषियोत्पादयति श्वानम्। वि+ जत्+ पर्+ शिष्+ महल्।) द्वात्पति-जनकः। यथाः। ग्रन्थ्युत्पादकप्राध्यारको श्रम्देरेव सङ्गलं कर्तवम्। इति श्रुग्धवोध-टीकामां दुर्गाहासः ।

द्वादासः, पुं, (वि + उत् + व्यय + घण्।) निर्धाः। परित्यागः । यथा । तदेनैकीवनारमन्याति थि-देवे सकदिशयो निमन्त्रते कलीक सक्तान्तर-ब्राहासाय। रसमागासामाहकास ग्रहप्री तिकादितकम् । (वदा च महाभारते । १२। |

"व्यथेकालाद्वास्थित झरीरे पाचभौतिकै।") खुरुं, आरी, (सि+वस्+क्त:।) यजन्। दिनम्।

प्रभातम्। ( मया, मावि। १२। ६। "बुर्ड प्रवासक्य नियोगनेशनाः

विदूरवारीकामभूत् समलाहा ॥") पर्येतितम्। इति हैमचनः ॥ (प्रभातार्थे बचित् पुंतिक्रोध्याः चतु दोवायाः पुत्रः। यथा, सामयते। ४। १५। १४।

"प्रदोषी निश्चियो युष्ट इति दोवासुताकानः। थुरः सतं पृष्करियां वर्णतेषसमाद्वे।")

चक्रभः ६। इति देमचनः । (यथा, सर्विक- | खुदः, नि, (वि+ वस + कः।) खबितः । (यचा, सकाभारते । ६ । ६६ । २८ ।

"या युटा रचनीं तच पितुर्वेमा विभावनी।") दाधः । एति नेदिनी ॥

थुडि:, को, (वि+वस्+क्तिन्।) प्रकम्। (यथः,

मधाभारते। १२। ५२८। ४। "सम्बद्धकायको खुरुता प्रधानोको परावरी॥") थक्ति:। इति मैदिनी ॥ श्रुति:। इति हैम-चन्त्रः । (प्रसाधः । घषा, ऋतिदे ।५।६०५।५।

"बुढिइ स्वया स्वतीगाम् ॥" "द्वास्थि चतीक्ष प्रकाशिव चत्सा।" इति तस्-भाखें सायमः 🜓

(गण्यसः) । संचतः । इत्यमरः । १। १। १। १० (अष्ट्रामयाधिष्ठितः। यथा, गीतायाम्।१।२। "ड्यातुपाक्तवानीकं सूर्द्रविश्वकारा। काचार्यसम्बंगम्य राजा वचनसवदीत्।") प्रयुक्तः। इति मेदिनी । ( यथा, रक्षः। १।१३। "वृहोरको इवस्त्रमः प्रावधानुसम्बास्यः। व्यात्मकर्येष्यमं देषं चाची धर्मे द्वावितः ।")

युप्तञ्चटः, नि. ( यूप्: कञ्चटः वकाची येन।) सहसः। इत्यमरः।

खुड़ि:, चड़ी, (वि+वश्च+सिन्।) विकास:। संस्थिः। प्रयुक्तता। इति वृष्णस्थार्थस्थ-

ऋप्रसंगेन निष्यक्रमेतत् ॥

मधा। नाम र याद्वात् प्रक्रास्थ्यका नाधीनं ग्राच्छा - | दूरिताः, च्छीः, (वि 🕂 वे व्यव वा 🕂 ऋतृ। "कातिस्ति -ज्तौति।" १। १। ६०। इति विपातितः।) वक्तारिवपविज्ञयाः तत्पर्यशयः। वास्यः १। रत्यमर: । द्वात: १। एति सष्टीका । वाथी B। इति श्रम्बरकावली ।

बूग्डः, गुं, (वि + कड + वन् ।) सम्बद्धः । विस्ता-यम्। वर्षः। इति सैहिनी । देशः। (स्था, भागवते । ११। इ। १०।

"यः चात्वतेः समविभूतव व्यासवितः-म् विश्वितः सवनग्रः साद्वितसाय ॥") थीन्यः। इ.सि जिकासकश्चितः॥ (पश्चितासः। तिक्रम्। यथा, सामवति । ॥। ५८। ७०। "बावबुद्धिमत्रीश्रचार्यसूच्या क्षत्रादिमान्॥")। मुद्धाचेसेनारचना। सत्वर्थाय: । वस्तवित्रास:२ । इक्सर: । "युडार्थं सेन्यस्य देश्विशेषे विभन्य दुर्जेक्कालनिमित्तं स्थापनं वृष्टः। क्षष्ट विसर्वे विपूर्व्यात् अल्। युक्के द्यकास्यो भेदा विश्वीवा द्राइस्थेत्यांत् चारिना भौगमकत्वधं इताना यहः। यथाह कामन्द्रकः।

तिथेष्क्तिच दक्कः खाङ्गोगीश्यावृत्तिरेव च । मक्क सर्वती इति: एषम् तिरसंहत: ४६ति ॥ यथा चतुर्वाच वचनो भेदा: क्रीचचनादयो यत्यगौरवभयाकोत्ताः। "इति भरतः। व्याप च। "समयसातु सेन्यसा विन्यासः स्थाननेहतः । च ब्राप्ट इति विकाली बुद्धेष्ठ एथिवीश्वचान् ॥ बूर्यमेदासु चलारी दको भोगोरकामकलन्। कार्यक्रतक (नगरेंता नीतियाराहिसकाता: ह व्यक्षीर्वाप प्रकासिक्षाचा: जीव्यवज्ञादय: कविन्। तियंग्तिसु एक: स्वाह्मोगीरम्बाहरिय च ॥ मक्कलं बर्जनी इति: एचग्रहत्तर्बं इत: । बेन्यानां नीतिसार। दी पूर्णमेदाः समीरिताः । क्रीच चक्राव्भिदानां ताचकं भारतादिष्ठ॥" ्रति ग्रन्दरकावली ।

( बचा च कामन्दकीयजीती ।१८।२६--५०। "सर्ज्यम् विधानमा युद्ध समीस समीयः । उरः कचे च पचौ च मध्यं पृष्ठं प्रतिग्रहः। कोटी च ब्राइप्राक्त की: चप्ताक्री ब्राइप्रस्थते । उर्घ करावरी च यूडीव्यं सर्वातयहः । गुरोरेव च शुक्रस्थ कच्चाभ्यां परिविक्तितः । यानेदाः क्रुलचा मेध्या सम्बद्धाः प्रदारियः। संगङ्कपत्रमः कार्या हस्युद्धप्रतिक्रियाः ॥ प्रवीरपुरुषेरेले (स्त्रक्षेयु: परिवारिता:। काभेदेव च युद्धीप्रत् रचीयुच्च परकारन् । षल्गु श्रेनासा यिक्तिविक्ताधी वृष्टसा नञ्जवेत् । युद्धवस्तु च यत्कि वित्यायक्क कार्यने भवेत् ॥ युद्धार्थं युद्धक्षप्रलं चक्कानीकं प्रयोजरीत्। युद्धं कि नायकप्रायं क्रन्यते तदकायक्षम् ॥ बूरकोरव्यवस्यकः पत्तर्यस्यद्विसः। तयाप्रतिहतो सेथी इस्यवस्थापतिभः । मधी देशे ह्यानीकं रचानीकं तुक्तवी:। पचयोश्व सचानीसं बूश्वोश्निस्यं खुतः । रयस्याने स्थान्यसान्पशानीच स्थायये। र्थाभावे तु स्तिमान्नागानेव प्रक्रकप्रयेत् ॥ विभव्य प्रधिपेकाध्ये पत्तत्रवाद्यकुञ्चराम् । मध्ये कुर्खीत नागेन्द्रान् पत्त्राश्वरचवारितान् । धनुः खणी च रक्ष्य प्रमटो समरध्यनः । इत्यादयी सञ्जाञ्चासायाकारान् प्रकल्पयेत् ॥ यदि खाइकवाहुकां तदा चापः प्रकीर्भतः। अक नो अचं हतो भोगो दक्क के ति सनी विभि: ॥ कथिताः प्रक्रासियुष्टा भेदासीयां प्रकीर्णिताः। थः य तं बूर्र्य मितमान् वाचे स्थाने प्रकर्णयेत् ॥ तियेल्तिष एक: स्वाद्धीगलादृत्तिरेव च। प्रदरी बढ़कोश्यस्यकापी वे तहिप्रयेथ: । प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठण भ्रोगी विषयमञ्जयी। विश्वाकविषयः सची सूचानसंचम्हसः ।

सुसाखी वनयबीव एकमीदाः सुदुष्णेतः। व्यतिकालाः प्रतिकालाः कचाध्याचेकपचतः । धातिक्रामच पचाभ्यां चयीश्यस्तु विपर्णयः। स्यूबापची धनु:पची द्विस्यूबी दक कर्नगः । दिगुखानाकतिकान्तपची व्यो वेष्य विपर्मयः। द्विचतुद्देकः इत्वेवं क्षीया जचकतः क्रमात् ॥ गोम विकाष्ट्रियकारी प्रकटी सकर खया। भोगमेदाः समाखाताकाचा परियतमानः । रक्कपची युगोरखः भ्राकटकार्वपर्ययः। मकरो गावकीयांचा प्रीयः क्रुझरराजिभिः॥ मक्क बहु इमेरी च सर्वतीभद्रदुक्वेंगी। तजानीको दितीयसु प्रथम: चन्तोसुख: । कार्क्षेत्रक उहारी वची भेराकार्स हते:। तया जुल्लाटखड़ी च काकपारी च सीमिका ॥ विचतु:पच्नेन्यानां चेया चानारभेदत:। इति ब्राष्टाः सभाख्याता व्राष्ट्रभवप्रयोक्ताभः । रते सप्तरम् प्रीक्ता दक्षवृष्टाच पचधाः। तथा गुरहदयश्व सळजखा प्रशेक्ष्माः । व्यसं इतास्तु प्रश्त्याष्टा भोगवृत्रशास प्रवधा। ब्राह्म स्थान्याः खुर्वह्रकाल उपस्थित ॥ प्रचादीमासमीसेन चला ग्रेमं परिचिपेत्। तरसाच नमाच्य कोटिश्यां परिवेच्यन् । परकोटिसपक्रक प्रचान्यामप्रतिचन्दः। को दिन्यां अधने इत्यादुरसा च प्रयोक्षेत् ॥ र्यं ब्राइप्रयक्षेत्र यक्ष्रवानवतीयति:। विद्रार्थेद्राष्ट्रभातं वर्तेच विवतानकम् ॥") श्राष्ट्रयं, क्री, (वि+कद+न्युट्।) वेन्यसंस्था-नम्। विपूर्वाच्छातोरनद्प्रवयेन निव्यत-सिदम् ॥ (मेलनम् । यया, भागवते । २।२६।१६। "चालनं ब्राइनं प्राप्तिनेश्चलं द्रषास्ट्योः ।" "ब्राइनं मेलनं तथादे:।" रति तडीकार्याः खामी । चोभने, नि । यथा, इर्दिग्रे। 1381385

"परं गुर्वेभ्यः एत्रिमभेसकपं यग्र: प्रक्रं ब्राह्मणं सामाक्रमम् ॥ "ब्राइनं चत्रतृषीमसन्।" इति तङ्गीकायां नीयमञ्जः ।)

बूग्डमाब्बिः, पुं, (बूग्डस्य पाब्बिः ।) बूग्डमचा-द्वागः। तत्वर्थायः। प्रवासारः २। रत्नमरः । प्रकासरः १। इति तहीका । ब्रायस्य प्रचाद-ब्राचान्तरम्। इति कैचित्। इति भरतः। ब्राजमध्यम्। इति ग्राव्यकावली ।

वेत्र, म ऐ इती। इति कविकच्यह्मः । ( भा०-खभ०-सक्त०-कानिट्।) भ, वयति बक्ते। ऐ, बीधात्। रति सुमौदासः ।

कोकार: पुं, कोडकार:। रसमर: श कोम, [तु] क्री, ( देर ने इती+ "बामन् कीम-जिति।" उपा॰ ॥ १ १६६। इति निपातनात् चौवारिके 'सर्वधासुखी मनित्।' इति सचेव मनिन्यलये 'कार्तार सिवादिमवास्यधायाता।' प्रमुटि गुनः। यनति यात्रीति वर्वे जगत्।

जमनं विविधमिक्तान् विदाते। यदा रच-बाधै: विश्विवावति प्राविकोश्वकाश्यादानेन। जन, क चंक्कती। गती। इति कविनव्यद्वमः । खबारी सुनामन सौमन योमन रकार्रका देशम् संबर्धे इत्यक्षाकाविति जलं निपासते । दीवते सञ्चाद्ववा कोम। तथाच विकत्तन योजिरलादियां अष्टानवयवः परिवीती वाग्रुना प्रति।" प्रति विकासहटीका।१।३।३।) व्याकाष:। इत्यमर:। (वथा, रष्ट्र:। ४।९६। "रचोभि: खन्दनोडुतैर्तमेख वनस्त्रिभै:। चतम्। सामारकाःचैनाययः। इति मेर्नि। चन्त्रम्। इति राचनिषेग्दः । थोसकेशः, पुं, (धोस एव केशा वस्ताः विराट-क्तिवादश्च तथावम्।) प्रियः। इत्रकारः। ( यया, सञ्चाभारते । 🗢 । २०० । १२८ । "स्कारिकमवी सोने प्रकाश्य विचय थाः। ते केश्रसंदिताकारचे बोमकेश्र दति खतः ।") योमनेशी, [म] पुं, महादेव:। ग्रहाधारण-काले योमवाधिकः केमा यस्य वनीति योम-केश्रास्ट्रात् प्रत्यस्य विकासमैतत् । योगचारिपुरं, क्री, (योगचारि चाकाण्मामि पुरम्।) श्रीभपुरम्। इति श्रूरिप्रयोगः । भोमचारी, [व] युं. (बोनिः चरतीति। चर+ बिनि:।) देवताः पचौ। इति मेदिनी । चिरजीवी। दिणातः । इति विश्वः । (ऋरकाधः-चारिकि, भि । वया, क्यावरिक्रावरे । २२ ।

"बक्ति पूर्वमचं बीमचारी विद्यावरीव्स-

चोमधूमः, पुं, (बोचः चूमः।) गेवः। इति जिकाकश्वेतः ।

योगनासिका, क्यो, मार्त्तीपची । इति विकास-

व्योमसञ्जर्भ, क्री, (थोण: मञ्जरमिव।) पताचा । इति जिल्लाकशिवः ।

चोममकर्न, की, (चोन: सकतम्।) पताका । रति शब्दरकावणी । आकाश्रक ।

वोमसहर:, एं, (वोक: सहर इव।) विश्वत:। श्रीत शारावणी ।

खोमयानं, औ, (खोमग्राम यानम् ।) विमानम् ।

बोमराजी, की, सूमि:। इति सूद्रियकोत्रः। (योजः साजी।) नमःसालयः॥

योगाम:, पुं, (योका भूखेव यामातीतः। या + मा + कः ।) मुक्कः। इति विकासक शेषः १

वीमोदकं, जी, (बोच: उदक्य।) दिवीहक्य। इति राजनिषयेग्दः ।

वाधः। वदा, "विपूर्व्यादवतेवां प्राचेत्वात् योतं, क्री, (विग्रविश्व क्षीवतीति। उत्त दारे + प्रचायक् ।) विकत्। इसमरः । (यथा, सुस्ते।

"बोर्ज जिलातकं सुका विक्रमासकी तथा ।")

यदा व्यवतिमेताचे: शादे मन् कीम्। व्यवनं त्रक, मती। इति कविकवाहम: १ ( भार-पर--कका • - सेट्।) प्रचति । इति दुर्गादासः ।

( खुरा॰-पर॰-सक॰-सेट्।) क, क्राक्यित। विरेषी सी। सी यसी विरेषी रेपर विसी च खातान्। इति दुर्गादायः ।

वर्ष, क्षी, वजनम् : असनम् । अच्च जली प्रवासात् चप्रकरेर निवाहिमस्मृ। इति चिहाना-

वण:, एं, (वज मती + "मोचरसंचरेति।" ए। 🏃 १।१९६। इति चप्रकारीन निमातनात् चायुः।) चन्द्रः। इसमदः॥ ( घषा, सन्दाभारते । १। 282 1221

"ततः प्रतापः समचान् ग्रम्सचेत्र विभावयोः । भादुराचीतृ तहा तैन वुचुधे व जनवनः ॥") मोलम्।(यवा, नाषे। २। इष्ट "निवद्ववीषधाचारप्रयारा ता ५व वजम्। क्यबन्तन्त रग्राकी पुरी माक्रिश्वी द्विष: ") प्रसाः। इति वेदिनी । व्यवस्थान्यस्थानाः व्याचेवर्णिदेशः। बस्य विवर्षं घषा, साह्ये। <sup>त</sup>त्रचमक्रमभूगोर्ज प्रेवनागम्बं वरम्। क्रमहाका महाकेषं वर्षेषां मधार्वाकातम् ॥ त्रखोपरिखातं जोकं सर्वकानं महाप्रतम्। क्रवाचीकाविकाराचेत्रक्रस्याविक्याक्रितम् । चतुरदक्कोधेन यरिपूर्वोवराजितम्। व्यस्य प्ररचिवाञ्चित् व्यवधान्यसुक्षं वभेत् ॥ दानाचीवानतो जोको विख्यकोकसवास्यात्। व्यावावान्। व्याते चेक् प्रवर्णका न विद्याते । पुर्वा सच्युकं सन्दर्भ जतेश्वान् प्रसम्बर्ध । क्रम्मी न (केंत्रास्तीर्था; याह्रह्मयश्वस्ता; ॥"# वनीपवनग्रतिवनाश्चित्रताम्बद्धाः रिंग्रत् तानि चतुरस्कोश्रपरिमायस्थितानि चतुर्भावधोरभ्यनारस्थितानि क्रमध् चाए।

"वनानि द्वारमान्याङ्येसनीत्तरदास्य । मद्रावर्षे सङ्ख्येतं १ दयं नाव्यवनं शुभम् २ ॥ को जिलाकां इतीयका ६ तूर्ये वालवनं तथा ह। मचनं क्रसदाकाच ५ वष्टं भाकतेरसंज्ञवन् ६ । नाचा इत्यवर्ग येशं सप्तमं परिकी तिन् कः चारमं करिरं प्रीक्तं = भवमं खोक्चं वनम् ८॥ करणा अवधर्ग कोर्छ दश्रमं वर्ष्ट्रपुरवस्म १०। रकारमं चमाखातं बसुवावनसंच्यम् १९ ॥ नाचा विकारनं सेसं द्वादर्श कासनाग्रदम् १५। इति द्वादश्रकं श्वानि ववानि श्वभदानि च ।" इति बाद्य्वमानि ॥

अय दावधोपवनामाच वाराचै। <sup>अ</sup>कारी जकावनं नास १ जिलीमं साधारा-

वनम् २ । सतीर्थं विश्ववं नामक् मदमान्तां चतुर्थेक्रम् 8 म वाका कार्यवर्ष कोर्ड प्रवास परिकीर्तितम् ६। श्चरभीवनवासानं वहसामास्यद्वेनम् ६ ॥ को के क्षेत्रक भाग समग्रे शुभर्य कृषाम् 🐠 ।

सब्दवननासानसङ्गं पदिकी जितम् 🐃 आवेश्वितवर्ग सेन्द्रं नवसं आववर्षेत्रम् ६। भ्रेषद्वाधिवनं सेष्ठं दस्सं पापनाध्यमम् १० । रकारमं समाजातं नारराच्यं मुभी दिवस्

द्वादम् परमानन्दवनं सन्नायेदायसम् १२ ॥ इति दार्श्यवंश्वानि वनान्युपवनानि च ।" रति बाइश्रोपनगानि । • ।

ष्यय दाद्धप्रतिवनानि । अवित्ये । "आही रहवरं शेष्ठं पुरसंज्ञाविराजितम् १। नार्त्तरनं द्वितीयच २ सरकाखां हसीयकम् ३ चतुर्थे काम्यनासानं वनं कासप्रदं तृकाम् । वनसञ्जननामानं पचमं च्हीसुभप्रदम् ५ ३ नाच्या कर्यवनं सेष्ठं वष्ठं स्वप्नवर्षयम् 🧸 । श्चव्याच्चियक्यं गाम वत्रं वसममौदितम् 🍛 🛭 नन्द्रीचयत्रवाखां वर्गं नन्दनगरसम् 🗢 । पनिमापनं वास नवसं क्राव्यपूषितम् ८ ॥ धिचातनं शुभं धोत्तं दश्मं नन्दशाधितम् १०। चन्द्रावनीवनं बोलमेकार्यस्वाच्यसम् ११ ॥ माना नोचनमं खेळं द्वादशं शुभरं इकाम् १२। इति अतिवनाच्याष्ट्रसंगे वासे च दक्षिये। इति श्वार्थश्चाको देवावासमात्रदाः ॥"

दित बाद्ध प्रशिवनानि हकह चाच द्वादभाषिवनानि । विष्णुप्राची । "मयुरा प्रथम नाम ९ राधाक्क दितीयकम्

नन्दवामं हतीयन १ मृत्यानं चतुर्घकम् १ । पचनं कविताचामं ५ इपभावपुरच घट् ६। सप्तमं मोक्कतं स्थान-७ मध्मं वस्त्रदेशकम् = । शोवश्वेनवनं खेळं नवसं कासनापदम् ६। वनं जाववटं नाम इध्यं परिकीर्तितम् १० ॥ सुरकाहनदावनं अधिकेकादधं प्रकीरिनेतस् १९। सङ्कतवटकं स्थानं वनं द्वादर्श की (र्शतम् १२ ॥ दति द्वादश्रसंद्वानि वनात्वधिवनानि च। वनागमधियाः प्रोक्ता जनसम्बद्धसभ्यमाः । य्यां नेव विक्रीकेन वेषयाचा च निष्यका। रुधाचा दर्भनेनेच चनयाचा ग्रुममदा ॥ च्यारी जीवां यस प्रक्रीत्रयाणां अतकारेत्। चर्चान् कामाननाप्नोति विकालोक्तमवाप्त्यात्। श्रक्तंत्र विश्वयी भूयाद्वनवाचाप्रभावतः ।"

इति प्रजभक्तिविकासे १ व्यथाय: । व्यवः, पुं, तपकी। इति शब्दरकावनी ॥ मजिल्लाहोरः, पुं ( मजस्य कियोरः । ) कीस्रयाः । स तु द्वार्थाधिवनानागंतककित्यामाधिवना-घिषी देव:। "वाच नितायामाधिपवच-किशीरमनः। यथा श्रीभरीपविष्ट्। ७० श्री जजितायामा श्रिष्णाश्चिपसंग्रे प्रकामियोग्य गमः। इत्येवविंद्याचरी वनकियोरसकः। वानेन सम्बेस प्रामाधानः । काला सम्बद्धा विभावान वाविजेवनियादी देवता सामजी च्छन्दः सम चकलपाधक्षयद्वारा पुगकक्षकादधे-गार्थे तिविधीतः। धिर्धि विभाक्यक्रवेथे क्ट्रब्रियमः। यथ धानम्। 'कलितार्ययुर्वं साम्यं यन्यं सु चस्त्रिमियुँतम् । धारितिविधिक्यकां स्टाराशकातीसायम् ॥ दति ध्वाला वजाशस्ति जर्ग क्रमा गुन्धातीमा-दिना अर्थ अमर्थे वेत्। इति ककितावामाधिय-वजन्मध्येरमका।" इति नजभक्तिविवासि १ वाधाय: ।

जनगण:, एं, (जनमा नाथ:।) मीसमा:। इति पुरासम् ।

त्रवभू:, पुं, ( त्रजे सूचत्वशिवंचा । ) केलिकद्वा: । वक्तभूमी, क्यो । प्रवक्तात, वि ॥

वयमकातं, स्रो, ( त्रवस्य सकातम् ।) त्रवभूमि:। यथा, मास्य ।

"जनसक्तकभूगोर्क ग्रेषनामध्यं वरम्। श्वस्त्राच्यां महायेतं वर्वेशं मध्यसं (सातम् ॥" इति जनविकासे १ कामायः ।

जजमीयनः, ग्रं, (जजान जजनासिनो मीयय-सीति। सच + विच् + खुन्।) श्रीक्रयाः। इति पुरायम् ॥

जजनरः, पुं, (जजे नरः अष्ठः ।) की सम्बाः । च तु बाद्याधिवनामार्गतमाववटाधिवनाधिपी देव:। "वाध जावनटाधिवनाधिपन्न वन्यकाः। भीन-कीय।

'वटाइडि; समनात् तचर्यं वनमास्वितम्। तमेवाधिवर्ग स्थालं वटसेवापदावसम् ॥ तशिकाथी वटं बीडं क्षकाकीकावरप्रदम्। वटाइक्विन जातं मध्ये चैव वटं स्कृतम् ॥ वर्ट द्वार्थ स्थितं तथ वटमंत्रं विधीयते । वटनावालुकारेख बटकिङ्गानि वर्षे वेत् ।' बटस्यानकिञ्जम्। ॐ ठ: जा वटाविवनाधि-यत्तवे जजनराय नमः। इत्वेकोनविद्याचरो चाववद्याधिवनाधिपत्रजवरसन्तः। चानेन सन्तेष प्राकायामः। व्यक्त मकल्य धनीक कवि-चांवपष्टाधियो अजवशे देवता प्रकृतिकरून्दः सस सक्तत्वतीभाग्यसम्यत्पत्रप्राप्तराचे कपे विनि-योजः। भारतं पूर्वावत्। काण ध्यानम्। 'वानाख्यक्षारभूषाएंत्र राक्षाक्रयां मनोक्रम्। भागिह्युगक्यस्थि वनवात्रावरप्रदम् ॥' दति भाजा ययाश्रास अपं सला गुद्धातीता-हिना अर्थ सम्प्रेयेत्। इति आववदाधिवना-विषयणवर्मकः ।" इति वयमत्तिविकासि १

वजवक्रमः, ग्रं, (वजानां वजवाधिनां वक्रमः शिय:।) की कवा:। इति पुरायास्॥ जनाभाना, चारी, (जनस्य सम्भा।) शीपी। यथा, कृत्रीमञ्जूषाम्।

> "विवास वंश्रस्थ विलं सुस्वानिते: प्रपूर्ण यः प्रथमरामसुद्रिरन्। अवाक्षमामामाप गानधातिनां अकार मार्थ स करि: दुवातु य: ।"

नमः सुरी वनकिमीराथ नमः इहि मायकी- वन्मा, स्त्री, (वननिर्मात । वन मती + "वनयजी-अपि काम्।" क्षक्षाः =। इसि काय्।) पर्यटनम्। जिमीवी: प्रयाणम्। समनम्। दलमर: । वर्ग:) रति मेदिनी । (सनाती-बानामेक्च कतिनेशः। यथा, वाक्सिट्पंगी।

"कोषः भोजनसङ्ख् खादन्योन्यानपेणवः। वन्याक्रमेख रचितः च एवातिमनोचरः ॥") रङ्गः। रति घरिकः।

वक, स्क्टे। इति कविकस्पद्दमः ॥ (क्वा॰-पर॰-व्यक्त०-सेट्।) असति। इति दुर्शाहासः।

दिल ग्रम्द्वन्त्रकाः। (अवस्त भूभूमि:।) अथ, तृ क व्यक्तपूर्वे। दिल कविकव्यद्रमः॥ ( सदमा चुरा ० - धर ० - धन ० - सेट् । ) बाज्ञ पूर्वी: चाङ्गभेदः । व्रव्ययनि ग्राचं वार्यम् भटः । इति दुर्गादान: ।

> वयः, पुंकाः, (वयधित गाणमिनि । वया चयः -पूर्वे - पचारितात् अच् ।) चतम्। तम्यायः। र्ममम् २ व्यवः ६। रत्यमरः । रेमनः । रति लङ्गीका ॥ (यथा, रञ्ज:। १९। ५५। "स रावसकृतां ताभ्यां मृत्ततात्रह सेचिकीम्।

चातानः समञ्जन् कर्मा प्रचिरावेदा संस्थितः ।") च्या नगायिकारः।

लम्यो दिया परिश्वेयो दोयनागसुनेदतः। दीवनी दुरुदोधीः खादमाः ग्रक्ताद्यक्षायः॥" तच वातिकस्य कच्चमभादः।

"सम्भः कतिनसंसार्थों सन्द्यानी सञ्चायणः । तुखते स्कृष्टितद्वावी त्रशो मायतसम्भवः ।" सान्यः व्यवतः ॥ 🛊 ॥ प्रेत्तिकसाष्टः। "क्रमाभोड्डाकरकीरहाइदुःस्नावहार्यः। वयं पित्तस्ततं वितात् सावेगेन्धेच पूतिकी: ।" क्षेद्र व्याजैता। दुःखं व्यायस्पम्। व्यवहादसं वर्षे विदारक वन् पीड़ा॥ 🗰 ॥ की श्रामामा 🕆 । "बंडुपिचरी गुरः क्षित्र्यक्तिसित्ती सन्द्वेदनः। पाळ्डवर्जीक्य चं क्रीट् चिरपाकी कपत्रय:॥" बहुपिचतः बहुपिक्तिः। कार्यसंक्रीद द्रेष-दाने: । • । दोधरं बन्दर्ज याज्ञिपातिकसाह । "रक्ती रक्तस्ती रक्ताइचिनः खात्तदन्यः।"

वगलिङ्गमाच् । "(वहातवाभीशतकतुः स्वयाः (क्रामीशका-

सदन्तयः दिचिदीवितिङ्गसम्बन्धः । 🗣 । शृह-

सुवावस्थो निरसावः शुक्षमय इति सहसः।" चित्रातनाभः तनप्रान्दोश्य खक्तपार्थः। तेम जिक्रापदसाः। सुध्यस्यः उच्छ्नतारश्वितः॥ दुरमण(जङ्गमादः।

"पूरिपूर्वादिदुषास्क्याद्वात्मको चिरस्थिति:। दुश्वकोटितसन्धादि: शुह्रतिक्वविपर्यय: " जत्यक्री कोटरवान्। चातिमन्यादिः चादि-भ्रास्ट्रेन साववेदनाविवर्धताद्यः संग्रमुन्ते ॥ 🗰 ॥ संरोहतवस्य विज्ञमाच।

"क्रपोतवर्णप्रतिमा यखां ताचो स्वर्षिताः । ब्रियाच पिक्कावन्ती रोधनीति तमारिधेत्॥" कपीतवर्षपतिमाः पाळुष्यराः। श्रिराः विदीर्वतारिक्ताः। पिङ्कावनः संरोष्टकार्था ये मांबाकुरास्तद्युक्ताः॥ ॥ ॥ सक्तपृतिक्र-

"क्ट्रब्सानसप्रस्थिसमूलसक्जं वसम्। त्वभ्सवसं समतलं सन्धग्राहः विविद्धित्।" क्ट्रवस्ति चंक्ट्रवावमार्थम् । चनतलं चनि-कम् ॥ # ॥ ससमाध्यादिकमा हा। "लक्मांचलः सुखे देशे तर्यखाद्वपदवः। भीमतोश्भिनवः काते सुखे साधाः सुखनकः ॥" सुखे देशे मर्मर्डिते। अनुपद्मवः ज्वरस्रवाा-चासकासारोचकादिरचितः। धौमतः पच-सिविनः। सुखे काचे हमको ग्रिशिर च। "गुर्वो स्व्यतरे रेभिक्षींनः क्षण्को वयाः स्ट्रानः। सर्वे विश्वीयो विश्वयक्तसाध्यो निरुपक्रमः ॥" रमिक्तकांशकमादिभि:। विरूपमक्रमः वातुः मक्रीतः चिरसुपे(चल इति यावत्। "वकामेदीश्य मञ्जानं मस्तुतुङ्गच यः सर्वत्। च्यामचुको बया; सिर्देश सिर्देशोधसम्भव: 💵 मसुलुकं मसुकाश्वनरकोषः। "कुष्टिनां विषयुष्टानां प्रोषियां सधुमेष्टिनाम्। वता: क्षण्ट्रेण सिध्यांना मेवां चापि वर्णे वर्णः॥" व्यक्तिसमाञ्च ।

"दस्रनी चानारतार्थं विष्टः ग्रीताच ये वयाः । दस्रनी विष्टरार्थं भवन्यतच्य ग्रीतकाः ॥ प्राथमायच्यवायकाचारोचकपी क्ताः । प्रवृद्धप्रविष्टं भवा ये चापि समेसु ॥ क्रियाभिः वन्यगारमा न विध्यत्ति च ये ववाः । चिक्तित्वं भैव तान् चैद्यः चंरचकासनी यदाः ॥ मत्यागुर्वाच्यद्धमनाः प्राचन्यनचन्यमम् । सगस्य दिकास्थाच्य सम्बद्धीत्राव्याः च्ह्रताः ॥" समेसु पायुनाभिष्ठत्यादिव । सुमनाः चातिः । दिक्रमनाः पारिजाताद्यस्थाः ॥ ॥ ॥ व्याप्त-वयस्य निद्यामाइ ।

"नानाधारामुखेः प्रकेनोनास्याननिपातितेः।
भवित्र नानास्त्रयो व्यक्तिस्ताद्विधे मे ॥"
नानाधारामुखानि येथा तैः प्रकेः चहुन्तनः
सङ्ग्रभक्तकृत्रभूत्रप्रदादिभिः। नानास्त्रयः
वृद्यभक्तव्यः। ता च्यास्तिराष्ट्र।

"हिनं भिनं तथा विश्वं चतं पिश्वितमेव च। एटमाचुक्तपा घडं तेवी वक्तामि कच्चम्।" चन हिनका कचनमाच।

"तियं क् हित क्रजुर्यामियो त्रयकायती भवेत। गाचसा पातनं तिह्न हित्तमित्राभिषीयते ।" यो त्रयः तियं कृ हितः सन् गादिस्ततियं कृ हेद-सतः। क्रजुर्यापि अथवा सन् गादिस्तो रक्तो त्रयः। सायतः दीषः। सायतः दति तियं क्-हित्रस्य क्रजीयः विग्रेष्यम्। गावस्य पातनं गायस्त्रीकदेशस्य हित्ते एषक्रर्यं वा क्षित्र-मित्राभिधीयते । ॥ भित्रमाष्ट्र।

"इतिकृत्तेव्वस्यायविषाग्येराधयो इतः। सन्दिचन् प्रवंत्तद्विभविषयोग्येराधयो ।"

व्याप्रयः मोहः । का क्षेत्रस्य वाष्ट्रमाखः । "स्थानान्यासाध्यपकार्यान्यस्य कविद्रस्य चा चंदुक्तः छ:प्रवच कोस रक्षभियोगते ॥ तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्वे ज्वरी राष्ट्रच चायते। न्द्रजसार्गेगुदास्त्रीश्वो इस्तं प्राच्याच गण्हति ॥ कः व्यक्ति। वाज्यम् सम्बद्धाः सम्बद्धाः । वियाजनात्रसंक्रम खेर्ड्याबीऽणिरसाता । को चगन्धिक सास्त्रस्य गाचदीर्गान्य मेव चाः कृदि सूर्ण पार्त्रयोच विशेषचाभिष्ठीयते ।" तक्षितृको छे। भिन्ने प्राच्या हिमि:। रऋपूर्वी को धीतकारका जिलात कुतेन रक्तीन पूर्वी वा व्यराह्यो जावनी। 🔷। चासाश्रये प्रकाश्रये च रक्तपूर्वे बच्चयभेदमा है। "चामाप्रयक्षी विधरे विधरं हर्ष्यव्यपि । व्याभावसतिसाचच भूतच संधदादयम् । पक्षाध्यमते इक्ते कन्या मौर्यमेव च। व्यक्ष:काचे विशेषिक शीतता च भवेदिश #" द जा भूलम् । गौरवं पकाग्रये । व्यक्ष:काये नाभेरघोदेशे विशेषक गौरवभिक्रान्यः। भौतता च भवेरिषः। इक नामेरधोदंग्रे भौतता च खात्। चा च चाधिस्त्रभावात्॥ 🕸 ॥ विद्व-

"क्षणाख्यास्याभिवतं परं समाग्रमं विना।' छत्तुकातं निर्मतं वा तदिद्वमिति निर्देशित्।" ष्याश्चर्यं वित्रा कोष्ठं किता। छत्तुकातं व्यति-गैतग्रस्यम्। निर्मतं वा निर्मतश्चां दा ॥ ७ ॥ षश्चास्य मसस्य निर्मतश्चां दा ॥ ७ ॥

> "आवं समोधं पिड्नास्त्रण तुड्में इ: मोसितवाड्नण । क्वूत्रतं इट्ड्रतुकामार्थं त्रसं सम्रतं स्वतं स्वतं स्वातः

त्रहुम्हुः धोषितवाद्यं यदा यदा शक्यं चलति तदा तदा वृधियं वदति। खद्रतं चलितस्याम्॥ ॥ ॥ कोदस्थितस्य श्रक्तश्च कचमभाद्य।

"लको व्योख भ्रिसारी नि भिक्ताक्रं परिकृत्व

नी हे प्रतिक्रितं व्यक्षं क्रुकं व्यक्ता व्यवस्था है "
लच: सप्ताप कातक्रकः व्यक्ता व्यवस्था क्रिकं व्यक्ता व्यक्ता क्रिकं व्यक्ता क्रिकंता क्रिकंता क्रिकं

"कोडानाक्वांश्वितं पाक्ष्य ग्रीतपादकरागनम्। ग्रीतोक्कावं रक्तानेजमानक्वश्व विवर्णयेत्।" ग्रानकं भागाद्यनाम्। अ ।

कतमार ।
"नाति कितं नाति भित्रत्मभगोर्भे कवा जितम् ।
विवसं नवसङ्गे यत्तत् कतं परिनौत्तितम् ।"
नाति कितं नाति दी केवातम् । वाति भित्रं
गाति मन्द्रोति वातम् । वस्त्रोतिका भिन्नयोः ।
विवसं नवसङ्गे यत् यद्वतसङ्गतिका कर्य् । ॥
पिकासमार्थः ।

"असारपीक्नाभ्यास्य अस्तं एयता सतम्।
सास्य तत् पिक्तं निवानस्मान्नपरिञ्जतम् ॥"
प्रसारी सत्तरादिना। पीक्नं सपाटादिना।
एयतां चिपटताम् ॥ ७॥ ष्टसास्य ।
"वसंखाद्य सातासा यद्कं विमनस्यम् ।
स्वसंखाद्य सातासा यद्कं विमनस्यम् ।
स्वसंखात्वतं तस्तु स्टिम्बाभसीयते ॥
वसंखान् सन्तेषिकापायायभिनादिमः ॥" ०॥
मास्यस्य स्वस्थान्यस्य स्याममेस्य चतिस् सामान्यसन्त्रस्य ।

"समः प्रलापः प्रतनं प्रमोधी विचेदनं स्वानिरधीयाता च । स्वाङ्गता नः स्कंतनस्व वात-स्वीता वजी वातस्तास्व तास्ताः ॥ स्वीत्रकाभं वश्चरस्व ग्रस्टित् सर्वेत्रियाधीपरमस्वीतः । स्यादेशस्त्री व्याव विस्तित्व

वामान्यतो ममस तिज्ञस्तान् ।"
पतर्ग भूमी। विचेधनं विवर्ध चेधनं चसनपादादिमचेपवादिसन्। म.च्हेनं दिल्यमोदः। प्रमोद्यो मनीमान्यमोदः। तीना दन्यं
वातज्ञताच तास्ताः दक्षापतानवादयः। श्रधरच गच्छेन् मेद्रनभगगुदास्त्रशास्त्रभः स्वत्।
वर्मेन्यायोपरमः दन्त्रियायां कार्यनाप्रः ॥॥॥
वर्षेन्यायोपरमः दन्त्रियायां कार्यनाप्रः ॥॥॥
वर्षेन्यायोपरमः दन्त्रियायां कार्यनाप्रः ॥॥॥
वर्षेन्यायोपरमः ।

"सरेक्रमीपप्रतिमं प्रभूतं
रक्तं सर्वत्तत्वयकक वायः !
कारोति रोगान् विविधान् यथोक्कान्
प्रिरासु विद्वास्त्रयवा चतासु ॥"
सरेक्षमीपी वार्षकोत्यितकोटियप्रथः । वीर -वहुटी रति कोर्के विद्यम् । प्रभूतं वहु । रोगान् प्रिरोध्नामान्यकादीन् । विद्वासु प्ररा-दिना । चतासु सक्मादिना ।

"नौकां ग्रहीरावयवावसाहः वियाच ग्रासिस्तुस्ता रकाचा। चिराद्वयो रोचित यस्य चापि तं कायुविद्वं पुरुषं वद्याः।" कौकां विद्वसालस्य वकता। तुनुका सक्ती।

"शोधातिहित्तस्ति त्या स्वाधा विकास विकास स्वाधा स्

"वोश वजी वस्य विद्यादिनेष्ठु सम्बोध्यवस्थास्त न चेति स्यान्तिम् । सिवन्दिपश्चिद्वित्याधेस्त्य-स्यमस्थितिह्वं पुष्यं प्रवस्ति ।" सम्बोध्यवस्थास्त्र प्रवस्ति । विदितार्थ-स्वावस्यास्त्र प्रवस्ति । स्वावस्यास्त्र । स्व

क्क; शानधालातकम् ॥ ॥ स्ययं सम्मेश्वराष्ट्र-विश्वतिक्काणि एश्वमभिवाय सम्मेश्वराष्ट्रीणां विश्वति एथम् जिल्लाम्यतिष्ठेशेणाच ।

"यथासमेतानि विभाववेच विज्ञानि सम्बद्धि नाद्तिष्ठ ।" यशास्त्रं शिरारीमां विद्वामां रतानि सिङ्गानि एचगुक्तानि जिल्लानि चकारात् असप्रकाषा-दीनि च समेखपि शिरादिष्ठ तादितेष्ठ विद्वेतः। विभाववित् जानीयात् । 🗰 । वर्षेत्रव्यानासुप-बवायांच । "विसमेपचाराचा हिराचाकोश्यतस्यकाः। मोहोकारी वर्ष पीड़ा स्वरक्ष्या दश्यदः । कासकाहिएली धारी विका चातः समेपयुः। बोक्ग्रीपनवाः प्रोक्ता त्रवानां त्रवस्थिनकीः ॥" व्यवाबिद्ग्थसः विद्यवसाह । "तत्रासिष्टिविधी क्षेत्रः को इक्ट चः बमासितः। क्री इसक तु तेनादि करां नी दादि कथते।" वाधिदार्थं चतुर्विषमाच । "काबिकार्य चतुक्री खात् बुटं दुर्राणमेव च । बन्धग्दार्थं तथा तीप्रदाशक परिकीत्तितम्।" तिषां जनगणमासः। "वङ्गिकंमतिज्ञं तत् ज्ञ्यसभिष्ठीयते । तीवदाको बाधावको यत्र स्कोटा भवक्ति हि। चिरेस ते प्रशास्त्रील तर्हेग्यस्र स्वतम् । ताञ्चवक्षेमसभीरं दाश्वपीकाश्चमन्वित्स्। ह्मसंश्चितच कथितं सन्यग्रहमं भिष्यहरे. १ लाक्यांसं यथ दाशं स्वाहिक्षेत्री नपुत्रसाया । शिराकायस्थियभीनां तं वदनयतिदाधकम्॥ चात्रायें वेदना दाको ज्यार सुन्त्रू व्यवस्था सक्ता खादुम्बस्त चिरादमी है क्ली माति विव-

चाच बगस्य चिकिता। "बाही शोधवरो वेपस्ततस्तु परिवेचनम्। विकायनमञ्जूषिक्ततः स्वाद्यनाचनम् । पाचनं भेदनं पचात् पी इनं शोधनं तथा। रोपमं वर्षेकरसं वयस्त्रेत क्रमाः स्टूनाः ॥" क्रमाश्विक्तिहाः । सुश्रुतिष्ठ व्याखा विकायक्रमा विखिनाः सन्ति।ति सर्वेश्य विकारभयात्र तिखिताः। ।। तथादी श्रीयष्टरं मेपमाषः। "ध्या प्रस्वकिति वेद्यसम्भन्ता परिवेचनम्"। चित्रं प्रमामयस्य मिनेदमारीयण राजन् । भीजपूरजटा चिंका देवराय सर्जीवसम्। राकासिमानो वेपीश्यं वातधीयविनाश्नः ॥# अधुकं चन्दर्गं सूर्वत नलम्बन्तनु पद्मतम् । उधीरं बालकं पद्मं विभीश्यं पित्रशीयचा । मागोधीयुमरा मात्राक्ष चवसवस्कते:। चर्चार्यको: प्रदेश: स्मान्सीचे पित्तससुद्धवे । 🕬 चारमञ्जे रक्तके च केप यत्रीरशिपूर्णितः। यावग्रावाकप्रकृति च मञ्जिष्ठा वर्षक्षया। एके जिला चानवा च वेपोरवं सेवाधी यचा ।" व्यवस्त्री मेहासत्त्री। यकेविका कामनि-"सव्या पुराविषयानं श्रिश्चान् श्रिकता

व्याम् ॥"●॥

न राजी नेपनं रहाइसं च प्रसितं सथा। न च प्रयुक्तितं शुक्तमामां तक्वेत्र भार्यत् ॥" इतं इसमेव पूक्कं इद्यात्। वृक्तितं दीवमानं बर्ह्मात् प्रतिसन्। मध्युविसं वैमनवव्यक्रकी-जलं यत् पर्यावतम् । "तमका पिचिती चुन्ना रोमकूपस्खे कितः।

विना चेपेन निर्याति शाली नावेश्वीदतः । राजावणि प्रवेषस्य विश्वासन्त्री विश्वसन्तिः। व्यमार्विग्रीये शस्तीरे रक्तांपत्तवसङ्घव । " 🕈 ॥ व्यव पश्चित्रनभाइ।

"वणाम् भि: सिच्यानः शानिसयिषि गण्हति। दोवाधिरेषं चक्का महिष्किक शास्त्रति ।"

"वातजीयभागमान्ये सीजीमां करसे हेते: । खन्धी: शंक्षेत्रकेत् शीर्थं वासिनं काक्षिकेत सु ॥ मित्तरसाभिषातीत्वं ग्रीषं विषेतु शीतकैः। चौराण्यसञ्जलक्षित्रसेः (पत्तक्षरेः ऋतैः । कप्रमीयधनि:कायरशीती: परिकेचमेत्। तैवाचाराम्ख्येच शोधं श्रीवसहरम्॥"॥

व्यव विकाधनमाञ्च । "राजतः महिनशास्त्र कार्ये विचापमं प्रति:।" चाष शोधसा विकासनसा विधिमाइ। सुन्नतः। "बाध्यका खेर्याता हु वेबानाचा प्रानी; प्रानी:। विमाई वैञ्चिष्ठ्यान्यं तत्त्रेत्राष्ट्रक्षत्र वर ॥" नेयानाच्या सेद्रियला खळासेदं सत्या। 🗢 🛭 रक्तमीचगमाइ।

"वेदगीपश्चमार्थाय तथा पाकसमाग्र सः। व्यक्तिरोत्पतिते भोषे भोश्वितभावस्य वर्ग्॥" चरेतु क्रुक्यात्।

"दक्तस्तु क्रियाः सम्बी रक्तमोत्त्रसमेनतः। रक्तं कि वेदनान्यकं तके ज्ञास्ति न चापि वन् । विवर्धी कालिने ब्रहाचे असी चात्रानाचेदने। व्यविधेवे विधेषेश जन्मीकोभि: वरेरपि ॥" श्रीवितसावयण्डे दिखनेगान्वयः । \* । चायोगनाष्ट्रस्टिमाष्ट्र। तस्त्र दिविभेवचनाधन-प्रकरकी कथित रवासि ।

"बजावतां दावयाणां महिनामां तथेय च। भीधानां केंद्रनं कार्यं ने चायेत्रं विचादकातु॥" श्रीयाणां वामान्यानां तथा; तवश्रीया: तेवा-अपि खेदमं कार्यम् ।

"श्रीषयीवपनायन्तु ददादामविदन्तयाः। प्रशासकविक्रभक्त विक्रमः पाकसीतः च ।" काविष्यं कास:। विदय्यः प्राकीकृताः। य

"दश्याकी बना राक्षा वाणितका प्रकारिकी ! कः जं प्रजास वालादिसिक्त वादपुत्रने पाः 🛭 ग्रीमाञ्चन: कवा चापि केवर्व तिवामेवकम्। प्रवकार्याच्योनीयमस्यी च क्रावत्यका ॥ तिना यदाच निहायै: क्रुटेरी म्हनमें सिति:। वयात्राप्तेरमीभिक्त त्रवेत्रकोत्र संद्वते: ॥ कामतीक्षरी: सुक्षीचीच कोर्यदिक्षित्रक्षेते:। भानेन प्रश्नमं केर्ति कत्तश्लीकी व खंश्रम; ॥<sup>अ</sup>

दश्यकादिक्यमाच । "प्रवर्गना राक शुक्ती शिग्नुः विद्वार्थे एव च । व्यक्तियरः सुखोक्योश्यं प्रवेषः सर्वेशीयका ॥" पुष्पवादि: । # ।

व्यय पाचनमास । "न प्रशास्त्रति यः श्रीयः प्रवेपादिविश्वानतः। वयास्य पाचनीयानि दशक्तश्रीपनाञ्चने ॥" पाचनप्रवास्याच् । "ध्यमसम्बद्धायुकां प्रकामि तिज्ञसर्वेषाः । षातसीसक्तवः विष्यस्याहवाच पाचवम् ॥ प्रवायकादीनामतस्त्रक्ताः सक्तवः कर्त्तेव्याः। किन्तं सुर्विनम्। यवगोष्मधान्याद्यिकारः व्यक्तीकारचं प्रवास्त्र पाचनं भवति ॥ ॥ ॥

चय भेदनमाइ। "चान्तः पूर्वेषु वक्षेष्ठ तथे वीत्यक्षवत् कापि। गतिसत्काच रोगेष्व भेदर्ग चंत्रयुष्यते ॥" खन्सक्षवन्सुकोटर्वन्सु। मसिमन्सु वाड्री-वर्षेष्ठ । मेर्नं प्रकारीयध्वामे च ॥ 🗰 ॥ तच भ्रष्ट्रेम भेड्नसः 🗑 । "रोगे कवनसाध्ये तु वयादेश्रं प्रमाचतः। प्राच्छं विधाय दीवस्त सावयेत् कथिलं यथा ॥" क्रविष्कृकानिचिपायवादमाच । "वालहब्रास्य सीयाभी क्यां यीवितामपि। अवीयु ससीजातियु भेद्र हवावेपनम् ॥" तथ नेदमाश्व। "चिर्विक्वोश्मिको हमी चित्रको इयमारकः। कपोतक क्रायमां सर्वं विपेश दारकम् ॥" चिरविकाः कर्याः। व्यक्तिकाः भक्तातकः। "महातकासक्षेत्रकाचनकामिष्यते ॥" च्यमारकः करवीरः। दार्यं नैदनम्। "चारत्रयं तथा चारी दारवः परिकी तितः ।" चारद्रकं अपामार्गाद । चार; कार्जना वन-चाराहिः। "इस्तिरक्तो जर्वे पिन्हो (बन्ह्रसाचः प्रविपतः । व्यत्यन्त कठिने शोधे कथिती भेदन: पर: ॥" 📲

व्यथ पीड़नसाह । "पूचराभीनम् डारान् वचान् सन्तेरासानपि। षयोक्तीः पीड्नद्रयोः, समनात् पर्रपोड्येत् ॥" पीक्नद्रवास्याहा। "द्रवाकां पिक्तितानानु त्यस्मतानि प्रपी-

यक्तोध्रममावार्या चूर्वाति च वसासतः ॥ श्रुष्यमासस्पेदीत प्रतेषं पीक्षणं प्रति। न चापि सुखमानिन्येत्तया दीव: प्रविचति ।" मीदनं प्रति पीइनदव्यविषं प्रति। पीइनदव-केमे शुध्यन्तमपि धारयेदिखयै:। तथा त्रसाख सुखे वेषं विना प्रविकात सन्ति। # ॥ व्यथ भीधनमाष्ट्र। "त्रवास्य विवशुद्धस्य काचः युद्धिकरः परः।

पटोलनिम्मप्रमस्य सर्वाचेत प्रयुज्यते ॥ नातिके एमान्यलामां चौरियां पेलिने मसी। कारनधादै: क्यांज कथाय: ग्रोधने चित: #

म्यपिट: सुक्षीकोश्यं प्रवेम: श्रीश्रीवदा । ॥।

सम्यानिक्षामा वाह्यं चालनातृ स्थान् ॥
तस्य स्थानिक्षामा वाह्यं चालनातृ स्थान् ॥
तस्य स्वाद्य स्थानिक्षाम् ।
विद्य स्वाद्यः स्थाः प्रतियो व्यक्षास्यः ॥
स्वे कं वार्षित्वास्यं स्थावया विद्यास्यः ॥
तम्य स्वाद्यास्यां स्थावया विद्यास्य ।
विभाग्य सिचाद्याः विद्यास्य स्थानिक्ष्यः ॥
स्वाद्य प्रतिय स्थानिक्ष्यः ।
अव्याद्य विद्योष्येत् वर्त्ताः स्थान् स्थान् स्थान् ।
स्थानिक्षयः ।

व्यभविष्यतादन्तीवाञ्चलीयधुसैन्यदैः । विभागवष्टतच्यौतदाव्योंसधुक्रसंग्रता । विभागविष्यकार्गं क्रको वा श्रोधमेत्रोपयेद्-त्रसम् ॥" ॥॥

वय शेवसमाप्त । <sup>अ</sup>व्यपितपृतिमोधानां मांस्यानमरोहनाम्। करवासु रीपके देशक्तिकत्रो मधुषंयुत: । च्याच्याच्या जोषः चट्यानं अध्यत्याः। समक्रा धानकीयुव्यं परमं त्रवरीयणम् ॥ सञ्जुञ्जा भरपुषा सर्वत्रसरोपको कथिता। शुक्रकीयमधन्त्रका मोचा कुर्वेदका । एचगेत प्रचेपेन गम्भीरव्यवरोपवाः । \* श्चाचीपच कली झीपच। व्यक्ता एतरेव वाम युक्तकी भूतम्। क्विटिक वरवरी। <sup>व</sup>नश्चभोषुवराचस्यम्बुनस्यननोप्तर्थः। लक्ष्यें वृर्विता वेपात् प्ररोष्ट्रित संचात्रवाः। प्रियञ्चभाराकी प्रवादकी सञ्चल्ति च । क्रवाचूर्वीक्रवानि खुरोमबान्यनभूननात् ॥ ववपूर्व समञ्जूषं सते जं सद स्पिना। व्याहावेपमं कीव्यं दाचमूलीपशामाये । करकारियां की वेपी चना दुवसं कमीन । सञ्जनसाचना केमी विश्वविक्रसती/चना । निवयत्रवाचित्रुविदेवेवक्षेपेः। भूषमं सार्वये रच:समिकस्तवापदम् ।

ये क्रेट्यासस्तिगण्यनभी
प्रवाणि रोखाः समताच शोषाः ।
प्रवाणि ते गुग्युक्तमिनितः
प्रोतन शाणिः जिपकाच्येन ।
पटीसनिकायनयार्थाणीप्रधाणिवर्षसम्बद्धति तु ।
पिनेत् हतं गुग्युक्ता विवर्षविस्तीटदुदमस्याणितम्बन् । " ।
व्यव वर्षांतास्यम् ।

"सनः(श्रांका समित्रिता समाचा रचनीरयम्। प्रवेष: सप्रतचीनव्यचः सामग्रीहत् स्ताः ॥" ॥

चाय श्रांको शोणनम् । "जीतीम् (कोदर्ग (कायश्यास्त्रां नवीत्तरम् । सञ्जानो चालकोर्गाचे: श्रीतं त्रवस्त्रपोष्टति ॥ सञ्जानावान्त्रीयाक्तृतस्त्रानयस्त्रोः । वृक्तं स्तानवार्ताक्रपटोकीः कारवेककीः ॥ चर्षकृते: वासक्तै: इक्ष्यते: स्वैक्षेते: । व्यादेवं गुक्रेकंगि श्वतारीमां दश्य च ।" एभः वद्य वीक्ष्यकोश्यं श्वतायः प्रीवं वय-मपोश्वतीकाण्यः । "वार्वं दश्य च शाक्ष्य प्रांचमानुष्योशकाम् । व्योदं गुक्राव चावारि व्यावतः परिवर्णवेतु । वर्षे चयमुरावायात् च च शाक्ष चावरात् । तो च वक्ष् च दिवासायात् वाष्य चकुत्व प्रोचात् ॥"॥।

ययाक्रवाचितिह्याः !

"जुहे वद्यो वर्ष कृष्यं वृद्धे वाष्ट्रण ग्रीमनन् !

किया ग्रीता प्रवोक्तव्यः रक्तिपत्ती श्रमाण्यन् ।

एटे विद्धिते चैन सुनराग्रियति विधिः ।

हिन्ने भिन्ने तथा विहे यति वाक्यातिष्येत् ।

रक्तव्यात्तव वर्षः करीति गवनी अध्यम् ।

कृष्यात्रपरीवेतविष्यक्ष व्याप्तवाव वर्षः ।

कृष्यात्रपरीवेतविष्यक्ष वर्षाव वर्षः ।

कृष्यात्रपरीवेतविष्यक्ष त्रकावं पूरित्तो वयः ।

गान्निवती क्षावक्षाः कृष्यः स्वात् व्रतवेदनः ।"

गान्निवती नागवता गुरवकरी ग्रीत क्षीते ।

"क्षावसधुराः ग्रीताः क्रियाः वर्षाः ग्रभी
कृषेत् ।

खदी अवानी बाराकात् प्रचात् प्रचौक्तमाच-रेतु ॥

च्यामरश्यक्षी विश्वते विश्वधादमधं वदः । तक्षित्र पक्षाश्यक्षी तु यद्वीवात् च विरे-

काणी वंग्रकोरक्षकदंदाक्षाभिदा कतः। विद्ववेश्वववंग्रतः कोहतां कावगेदक्ष । ग्रमोत्तक्षातार्गा निकत्ति रहेन व । शृञ्जीतार्ग्ग ववागुं वा पिनेत् निक्वववंद्वतन् । जातीनिकारशेकप्रकड्नाइपर्वेतिग्राग्रादिवाः ग्राम्गकामगतिकतुत्वसभुवेशेक्षाक्रवीयः वसेः। विदेशिक्षभवेष क्ष्यायद्वा समौचिताः वादिको समीदाः क्षाने क्षयाः वगतिकाः शुष्यान्ति

चनम् ।

दीश्वनित च ॥

वहवैद्योपदेशेन पारम्यस्थीपदेशतः । चातीवृत्तेन अधिक्वे क्षेत्रचं चिक्षकं वृष्टेः ॥" इति चानादिवसम् ॥॥॥

"आतीविक्यहोसानां मस्याक्त प्रकारः । विक्थं वस्तुनं क्ष्णं वे विक्रे कहरोत्तिको ॥ शक्तिया प्रदानं प्रकार नोप्रक्रम् विक्रिक्ता प्रकारः । वारिया तुत्यनं चापि वस्त्रशासकां तथा ॥" धारियाकाने काम्य द्वा च पाटः । "क्तानि संस्थातानि कस्त्रीक्रम प्रयक्ताः । तिस्तर्वे वस्त्रम् स्थोदने कस्परीतिकः । वस्त्रम् वस्त्रम् स्थोदने कस्परीतिकः । वस्त्रम् प्रकारकारेष्ठ व्यक्तिया ॥ स्त्रीकार्योग्य कीटव्यक्ति स्थापा ॥ स्त्रीकार्योग्य कीटव्यक्ति स्थापा ॥ सन्तर्वे वस्त्रम् वस्त्रम् वस्त्रम् । वैषं कासाहि काक वितृप्रविश्वं सिक्ताइतम्।"
हित कासाहितेवम् । • ।

"चित्रकरवीनरामध्ययपुंकालाकृतीवित्रहैं। विविद्याम् चक्किः कट्तिवं सामग्रेक्षम् ॥ विपरीतम्बतिवं बुद्धम्यं तथा नाष्ट्रीम् । स्कृमिक्षे द्याध्यामपथ्यभोक्तृश्च विकृद्ति ॥" दति विपरीतमञ्जतेनम् ॥॥॥

व वाकतापडीम वाज विषया जिवड समित्राणाम् । सम्भातामां पूर्वं वर्षसमी गुम्गुकीर्भातः । प्रतिवास्त्रमे के वां कादेदिकाकपरिमाकाम् । वितु प्रवचातासम्बुक्षीदरश्लीवदातरीर्वासः "

दति सन्दर्भाष्ट्रगुगुषुः ॥ ॥ स्थापिक्त्रस्य विक्रिता । "प्रदक्षाप्यप्रमतनं कार्यस्य तथीयभ्यः । यमकस्विते स्रोरे तु स्वित्रं सर्वत स्रोमि-

प्रसार विकार श्रीतं कान्यकातिश्रीकितम्। तकात् स्वापति पुरं न तु श्रीतं वदाचन ॥" कान्यना श्रीवयन्ति। "श्रीतासकाच दुदेश्वे क्रियो क्रमात्ततः प्रनः

"श्रीतास्काच दुरंभे क्रियां क्रमांचातः प्रणः।

इतावेपप्रधेकास्त श्रीतानेवास्य कारयेत्।

धन्यम् त्रियाचीरीक्षच चन्यमेगिरकः।

धान्यतः वर्षाया प्रकेराकेपं कारयेद्विकक् ।

धान्यत्ये विश्वीवां मांवाद्यद्व श्रीतकाम् ॥

क्रियां कृषीत् ततः प्रचाच्यांकातकुककक्षतः।

क्रियांच क्रायांचा इत्रायः प्रवेपयेत्।

वर्रीक्षक्षवायेचा इत्रायः प्रयोपनम्।

वर्ग क्र्यां स्वीक्षक त्रेन मुत्या तथा ॥

धार्च स्वां प्रविक्षं वा क्राइनेस्यवेरनेः ॥

सम्राच्यक्षं वर्म्युकं वेपं स्वंदर्धं तथा।

सम्राच्यक्षां वर्म्यां प्रदेश वर्षाय प्राच-

वत्। सर्वेषस्मध्यस्त्रवानामेतन्दोषश्चरुत्तरस् ॥" इति विक्षत्रकाव्यसम् ॥ "॥ "विश्वं क्षमायक्षस्थान्यो प्रदोक्ता कटुतेसकम्।

वयद्व्यक्का सावस्य विस्तिहरणाण्यम् ॥ "
द्वि प्रदोक्षेत्रेकम् ॥
"वातीस्थ्यसूर्यं दृदं कंग्रीका स्थितं वस्यम् ।
स्रोति स्थानं कस्यानं वस्यविकास्य स्थानः

"वातीस्थमसूर्यं हृदं वंद्रीका यथितं प्रवास् । सुन्यात् वहासं कस्त्राध्य प्रस्मयाद्यस्य स स्तृतः ॥ काम्यकार्वं विकृष्टाति कसं हान्याकार्ये प । विष्टा तेवं पर्वतन्तु स्वकात्वस्तं परम् ॥

दित जनामसुजनाधिकारः १०॥
भवाधिकारसु भवाधेके १एवः । गावीजन- ﴿
निदानं गावीजनाधाने १८वम् ॥ ० ॥ वाथ
गावीजनास विकित्सा ।
"सुक्षकेदुन्तवाविभिवति" सन्ता सपूर्वत् ।

सुव वर्षे स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित । स्व वर्षे स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित । स्वार्थित से सीच्या सोक्ष्मी सित्रासियों ।" स्वार्थित से सीच्या सोक्ष्मी सित्रासियों ।" "जात्र क्रम्याक्षण्य स्वत्र मिन्द्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य

इति वा पाकः ॥

"नाचा चान्यमारे वेद्यो नमुक्तः प्रवेशयेतं।
सप्रकारण्यानं सिद्धार्थकानं भिष्यम्।
प्रचित् विन्द्रात्वकान् नादीद्रण्यस्य मिष्ठम् ।
स्रुग्रस्तु विन्द्रात्वकान् नादीद्रण्यस्य मिष्ठम् ।
स्रुग्रस्तु विन्द्रस्तात्वकान् ।
स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त ।
स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त ।
स्रुग्रस्त स्रुग्रस्त विक्रस्त च सम्बद्धार्यः
सर्वान । स्रुग्रस्त विक्रस्त च समन्द्रस्य सर्वान ।
सर्वान । स्रुग्रस्त विक्रस्त च समन्द्रस्य सर्वान ।
सर्वान । स्रुग्रस्त विक्रस्त चिक्रस्त ।
सर्वान । स्रुग्रस्त विक्रस्त च स्रुग्रस्त ।
सर्वान । स्रुग्रस्त विक्रम् विक्रस्त देविनः ।
सर्वान क्रियोवस्त चक्योयाद्रप्रसम्बतः ।
सर्वा विक्रस्त विक्रम् विक्रस्त विक्रस्त ।
सर्वा विक्रस्त विक्रम् विक्रस्त विक्रसः ।
सर्वा विक्रस्त विक्रम् विक्रम् विक्रसः ।

वटपरोडार्जंगनम्नोतप्रवाहरिदार्शनः प्रवेपः ।
वार्या तथा ग्रीयमपानरोति
चळ्येपरंशिष्ठ तती हिनोश्यम् ॥
उपरंशिष्ठ पर्वेष्ठ तती हिनोश्यम् ॥
उपरंशिष्ठ पर्वेष्ठ तती हिनोश्यम् ॥
विद्यायाः समायेय समुराजरवेन वा ॥
नीजोत्यनं सुक्रनार्थं पर्वेष्णान्यं तथा ।
यय पूर्वे प्रवाणां प्रवेपचान ग्राच्यते ॥
वस्तुस्तवपूर्येन रजवा हाड्मिस्चाः ।
सुक्ष्यान्यविद्यां स्वाणां प्रवाणां महार्वेष्ठता ।
स्वेत् सटाचे विद्याता तकाकी समुचंष्ठता ।
सवेनोपरंश्वा तका व्याः प्ररोद्यम् ॥

प्रशेवनिम्बिषकाकिरात-कार्य पिनेहा सहिराजनान्याम् । अगुग्गुर्वुं वा जिल्लायुर्वं वा सर्वोपपंत्रीपचरः प्रशेनः ॥ भूतिमानम्बिषकापटील-करक्षपानीसहिराचनानाम् । कवायकक्षीः सनमाश्च चार्च्यं सर्वोपपंत्रीपचरं प्रस्टिम् ॥

हति शूनिकार्षिक्य । "श्वतानि वानि पीतानि कुछ गावीनके नके। उपदंशे प्रयोज्यानि वेकाव्यक्षनभीकने । चारक्षिक वंशिक (चन्नवर्णिमश्वाक्यः । इक्षेत्र तामातकात्मा चिकित्सा नव्यवस्ति ॥" दक्षमध्यारिकारः ॥ ॥ ॥

भूकदीवाधिकारः भूकदीवश्रम्ये वस्यः। दति भावप्रकाशः । ७ ॥ जय वस्यवाश्रकतिकम् । "उन्तर रहता मनुद्रमध्यान्त्रम् । प्रियम् सर्वेशेष प्रवाशकीयतिम्बन् । सर्वेश्वासम्बद्धि तर्द यहत्रिश्चम् । शिदीवकीय सत्तवम्बद्धस्य सामितम् । सर्वे सन्ति सम्बद्धियान्त्रस्यस्य स्था

भवसन्, हैं, (जर्म करोजेंगि । का के विष् । हेगा-भवसन्, हैं) (जर्म करोजेंगि । का के विष् । हेगा-भवकों हैं) सक्षातकों । इति रजनोजा है जत-कार्यों कि ॥

मयनेत्रंती, की, (मयनेतुं क्षणीति। कन-एक्।
होय्।) हुन्यकेतील्यः। दति शाक्षियेतः।
मयदिए, [व] हं, (मक्षण हिए स्कः।) माक्य-परिका। दति स्कंप्रक्रिका। मक्षियेतः, जि।
मक्षः, हं, (मर्व क्षणीति। क्षण-कः।) सरक-क्षः। दति स्कंप्यक्तिता। मक्षणति, जि।
मक्षः। दति स्कंप्यक्तिता। मक्षणति, जि।
मक्षः। दति स्कंप्यक्तिता। क्षण-कः।
मक्षां टाप्।) हुन्यी। दति स्कंप्यक्तिता।
मक्ष्यं, हं, (मर्व क्रयतिता। क्ष-किप्। सुक्
पा।) विविधारीक्षः। दति राजविधेतः।
मक्षारः, हं, (मक्षक्तिः। द्रित राजविधेतः।

त्रवारिः, ग्रं, ( प्रवासः चारः प्रशु:।) वीतान्। चानकारुवः। रक्षि राचनिष्युः:।

त्रतं, बरी ग्रं, अच्यंचम् । रक्षुवादिनोवः । (त्रियते इति। इण्वर्षे + वाष्ट्रसमात् व्यतच्। सप सित्।) युंस्यणनकीयनास्। सत्तर्भावः। विषयः ९ प्रकारम् १। इक्रमरः ॥ विषामः ॥ चंबम: १ । इति प्रस्टरकारकी । वाच जत-तर्रका प्रतिष्यी केंग्लेका ज्ञान च्योतिय। गुरोक्गोरकवाकी वाह्री विश्व गुरी रति। इतो वाकी दिशमधासळलाम्। महप्रतिहातन्त्रश्वकृषक्षिम् । । वृक्षाहमी-त्रवे विश्वेषी राजमार्शकीको यथा,---"विजेजस्तर्वयुक्ता पूर्वा वा च सितास्थी। तसार्वे विवयं वर्षाः है। व स्तुः क्रास्कित्यस्यदः । यतक्षे मकरे श्रंत देवे जायात माधने। नुभाषमी प्रमुक्ति वर्णायमा तु चेनकीम् ॥ मञ्जूषे च च्याकाचे क्ष्याकाचे मधी तथा । व्यारमी व क्रवींक कता काना प्राक्तम् ॥" व्य मताह्यसम् । सव देवत: । "व्यक्षका प्राचित्राक्षार्यः काला चैन समाहित:। क्रकाश्विषाम्यक निवेश जलमाचरेत् । बच्चपर्धे तथा श्रीचं सम्बन्धानियम्भेनम् । प्रतेषितानि चलारि गरिहागीति निष्मनः ॥" व्यव प्रातिक्षिकाशक्षेत्रका नाव्यः । किनु वन्यानगरमयोश्यापितमात्। "प्रातः यक्त्रकंषेष्ठिक्षाद्यमगायवतादिकम् । गामराक्षेत्र मध्याष्ट्री भिषकाची कि ती खुती।" इति वराष्ट्रपुराचे क्षत्राकानाच । वत्रचासका मात्रदाकार्शित ।

"सुनिभिष्टिरश्चर्य प्रीक्तं विद्याचा अर्धेवाचिनां विश्वम् ।

वर्षा च तथा तशिक्षणी वाही। वर्षा-भावा: ॥" दित इन्दोमपरिशिष्टा देका द्वारं पूर्ण दिने सता प्रकृषि सालाणम्य स्र्यादिसेनेभ्यो निवेशः। ॐ इस्मः योमी यम द्वादिसनीम्य साम्रिधं प्राच्ये प्रतमाचरेत्। ततः सञ्ज्ञच्येत्। बद्वा स्र्यादिदेवेभ्यो निवेद्य पूजनीयमचादि द्वा प्रतमाचरेत् वतं इस्मात्। तदिशानस्य प्राचित-पर्यादः।

"यही मी ज्या पार्च वारिपूर्ण सरस्ताः । जयवातन्तु यही यात् यद्वा वार्येव धार्येतः" ०॥ कर्णापी कर्यपूर्णामाञ्च अस्तपुराजम् । "वावत दीयते चार्थं भारतस्य महाताने । तावत पूर्णपेदम्युं सहरं वर मिन्दिन् ॥" नवयहपूर्णामाञ्च मतस्तपुरायम् । "ववयहमत्तं ज्ञाला ततः कर्या चमारमत् । स्वयहमतं ज्ञाला ततः कर्या चमारमत् । स्वार्य पण्डं पृत्वां निकाल्यं वाधते क्षित् ॥" स्वारितादिपूर्णामाञ्च पद्मपुराजम् । "साहितां ग्रमाचन देवी चन्नं स्वासमम् । नारायसं विस्तुहास्य स्वाने च सुन्नदेवताम् ॥" यत्तु ।

"देवतादी यदा मोचात् शक्केश्य व पूज्येत्। तदा पूजायकं चुन्ति विद्वराची सवाधिप: ॥" इत्रानेन अधिप्रयूजनचा दिलसक्तां तत् सर्वे यूने-तरपरम् । क्रुवादेवते सम् क्रुवा ह्युपलक्षम् । "ब्रतयश्चविवाचेष्ठ बाह्ये श्वीमेश्यीने व्यवे । चारकी कतनं न चारनारकी त कतनन ।" लाच विशेषयति सत्स्वपुरास्यम् । "मिनियी स्रतिका नसं भ्रमादी च रचसता यराश्रद्धा तरान्धेन कार्येत् क्रियते सदा ॥ उपवासाधसी तु नतां भोजनं सुवीत । "उपवासिव्यक्षतामां नक्तं भोजनमञ्जूते।" दांत वचनान्तरात् चाशुक्ता चेत् पूर्वा कारवेत्। वाधिकचोपवासादिकं तदा शुद्धसा वाशुद्धसा वा सर्वे जियते। व्यवनातामध्ये पुत्राद्यित-निधिद्वारा खपवास: कार्य:। तस्भावेश्व-काच्यः। गर्दपुरायम्।

"भाषा भक्ततं क्रयात् वायायासा पति-

व्यवामकांत् श्र्योकाश्यां क्रतभन्नी व वायते । पुत्रं वा विवयोपितं भगिनीं भातरं तथा । एवामभाव एवावां वाक्यवं विवयोवयेत् ॥" व्यास्थवतकात्वमामी सरविश्या तत्वकप्राप्ति-भाषाक्षिराः ।

"यो वर्षे चरेत्वर्भं व समाप्य करो भनेत्। च तत्पुष्यपानं प्रेन्न प्राप्तयाकात्वरवदीत्॥" प्रेन्न परतोते। प्राम्बपुरानम्। "तोभाकोकात् प्रमादाद्वर प्रतमङ्गो यदा

जपवासमयं कृषेत् कृषाद्वा नेश्रमुखनम् ॥" भोको भमः । प्रमादीश्ववधानता । वाश्रम्यः समुख्ये तेष सुख्यक्ष कार्यं सुख्यत्वद्वी विश्ववधानक्षाम् । अपवासममाश्रक्ती कतु-विश्वतिष्या देयाः । पद्मग्रदासम् । "वषनं नैव नारीणां नातुष्ठच्याजपादिकम्। न गोष्ठे ष्रयनं तासां न च दध्याद्ववाजिनम्॥ सर्व्यान् वसुद्धुं हिन्देदङ्गुंलद्वयम्। एवमेव तु नारीणां तुक्तमुक्कनमादिशेत्॥" रित गोवध्यक्रस्ये विवेचितम्। "प्रायक्चित्राम् इत्या पुनरेव वती भवेत्। पूर्व्यं ग्रद्धीका सङ्क्त्यं प्रमादाक्षाचरेदृयदि। जीवन् भवति चखाको स्तः चा चानि-

इति प्रायश्चित्तविवेकष्टतवचनम् ॥

चायते ॥"

देवलः ।

"सर्वभूतभयं चाधिः प्रमादो गुरुप्रासनम् ।

चावनप्रानि स्वयम्ते सक्षदेतानि प्रास्कतः ॥"

भर्त्रमुष्ट्रया क्रीणां व्रतकर्णे न दोषः । कामं

भर्त्रमुष्ट्रया वनोपवास्त्रियमेन्वादीनामभ्यादः

क्षीधमेन इति संवस्तरप्रदीपप्टनग्रश्चयचनात् ॥

चाव क्षयाश्रयकमाद्य देवीपुरानम् ।

"तद्वानं तच्चपः क्षानं तत्क्षयाश्रवनादिकम् ।

उपवासक्षतो होते गुगाः प्रोक्ता मनीधिभः ॥"

चाय व्रतप्रतिस्राविधः ।

श्रीभगवासुवाच ।

"गापधाराससेत्नौ मटसंक्रसवैक्सनास्। नियमप्रतलक्ष्याणां प्रतिष्ठां प्रस्ता सत्तम ॥ अस्तित्रस विधिना विद्वं समाधाय विचयकः। श्चिता पूर्वेषटे कस्ति सम्भवे स्थापवेश्वुधः॥ ब्राचान् सर्वे समासादा व्यपनेद्यवसर्वे चरम् । चौरेण कपिकायास्तुतद्विचोरिति साधकः। प्रकारीनाभिषायाया एव्या संघर्षेत् ततः। साधियावतायाथ तहिष्णोरित होस्येत्। बाह्नका चैव गायस्राति हिप्रामिति होसचेत्। विश्वतभाज्ञ रिख्का वैदादी दों मये गया। अभ्रमये साचा। ॐ सर्भाय स्वाचा। ॐ प्रजापतये साहा। ॐ चन्तरीचाय स्त्राहा। ॐ यौ: साचा। ॐ त्रस्यी काचा। ॐ पृथिये। स्वादा। ॐ मदाराजाय स्वादा। ॐ सीमं राजानसिति जुहुयान्। ॐ लोक-यालेभ्यः खाद्या । खखमन्त्रे बुं हुयार् यद्देश्य च । सर्व कुल्या चरोभीगं दद्यात् दश्र दिश्री विलिम्। ततः प्रकाश्चिमधा चुनेदरोत्तरं श्तम् ॥ बाज्यन् जुडुवात् प्रविश्मिनेविदिणीत्रमः। नतः पुरुषस्त्रक्तीच मन्त्रेराच्यन्त द्वीमधेल् । द्रशब्दौति जुच्चात् तिलाम् इतपरिश्वतान्। कुला च त्रकाविक्षीग्रदेवानामनुषायिनम् ॥ महासामाहुती हु ला लोके प्रानामधी पुन:। पर्नेताना नदीनाचा ससुद्रार्था तथेन च ॥ चुला वास्त्रनिभिष्टेदात् स्रचा पूर्वाचुतित्रयम्। षीच कुनतेन सम्बेख वैधावेन सुरोत्तस ॥ पचगणच संप्राप्त ददादाचार्यद्विकाम्। तिसपार्व हैमयुक्तं सरकां गामसङ्गाम्। यीयता भगवान् वि**ख्**रित्युत्सः जेद्वतं वरः ॥**क**ः चारामं कार्यद्यस्तु बन्दने स चिरं वसेत्। सदप्रावात् खलाँकं प्राप्नोति पुरुव: सर्। 🛊

सेतुप्रदानादिकस्य कोकमाप्रीति मानवः ।
प्रपादानादावनक् कोकमाप्रोत्वसंप्रथम् ॥
संक्रमाथान् थः वर्ता दुगति तरते नरः ।
स्वर्गनिके च निवसेत् प्रकासितृक्तत्वा ॥
गोमागस्य तथा कर्ता गोनोके कीकृति चिरम्।
नियमवतन्त्रस्थाति विक्रुकोकं नरोत्तमः ॥
कच्छन् स्वर्गमाप्रीति सर्वपापविवक्तिः।
स्वनेन विधिना मर्नाः संपूर्णे प्रकामप्रवात् ॥॥॥
द्यं प्रतिष्ठा सामान्या सर्वसाधारकान्य ।
कत्त्रेया देशिके केस्तु प्रतिष्ठा यक्ष विद्यते ॥
दति संचीपतः प्रोत्तः ससुदायविधिकाव ।
सर्वेषामेव वर्णामां सर्वकामक्षपदः ॥
सर्वेषामेव वर्णामां सर्वकामक्षपदः ॥
सर्वेषामेव वर्णामां सर्वसाक्षिकानस्थाते ॥
प्रवादिमिक्यप्रतिस्थं यक्षाक्षिकानस्थाते ॥
प्रवादिमिक्यप्रतिस्थं यक्षाक्षिक्षानस्थाते ॥
प्रवादिमिक्यप्रतिस्थं यक्षाक्षिकानस्थिति ॥
प्रवादिमिक्यप्रतिस्थं स्वस्थानस्थाते ॥

इति इय्योवे वस्हायप्रतिहापटणः ॥ ॥ अश्वीता वेदिकेन व्यासीक्षाविधिनेति यावत्। विवेति उद्यानीप्तवाबन्। कांद्यं व्यास्त्राण-यनार्थम्। कांद्यं व्यास्त्राण-यनार्थम्। कांद्यं व्यास्त्राण-यनार्थम्। कांद्यं व्यास्त्राण्यम्। स्त्राः-संग्रहे।

"शुभं पाचना कांन्सं स्वात्तेनाध्यं प्रस्तेवह-वधः।

तस्याभावे वरावेण नवेगाभिमुख्य तम्।
चर्चतः पाणिपाहानाः सर्वेतोऽणिणिहारोस्खः।
विश्वरूपो महानधः प्रणौतः सर्वेतन्तिस्खः॥
यवद्यान्यस्यगामन्तरं सक्तेत द्वस्य पाठो
यक्तः। प्रणौत इति मन्तिक्वात्। सम्यप्र
स्थापनाननारं यनविधानं यथं स्थात्॥ ॥
स्थापनाननारं स्वात् साहस्यामानमस्यमाह

"प्रायक्ति विभुक्षेत्र पाक्रयक्ते तु साइयः।
पूर्णाञ्चर्यां कही नाम ग्रान्तिक वर्दक्तया।
काइय चैत्र होतत्रं यच यो विहितोऽनतः।"
प्रायक्ति होमकमेत्रे गुण्यसमाधानाधं प्राय-कितासकमहाकाहृतिहोमादौ। तथा च हन्दोमपरिश्राष्टम्।

"यत्र व्याक्तिसिष्टीमः प्रायश्वित्तासको भवेत्। चतसस्त्रक विश्वेषाः क्लीयाव्यक्के यथा ॥ कण वाक्षात्रमञ्जेषा प्राकायस्याप्त वाक्ष्तिः। कोतव्या जिविकस्योद्धे प्रायक्तिविधः

चान विवित्तका इत्यमिधानातृ सामगानां भव-देवभट्टीलग्राखायनचीमी नियामास्तिकः। चानसमान्ये रहामकामकः रहाकार्य यदा-भावे बीज्ञादिभिर्णि चीमः। "क्षिणेत यस सकामका बीज्यः सन्ताः।

"इविकाश यका सम्बाह्मरतु त्रीह्म: खुता:। मावकीदवागीरारीन् सर्व्वाभावे विवक्त वेत् ॥ वयोक्तवस्वसम्पत्ती काक्यं तरवृतारि वत्। यवानामिव मोसूमा त्रीहीसाभिव ग्राक्तय:॥"

शति क्ष्महोगपदि बिक्टात्। तत्र गोभिनेन काच क्षतिर्ममेपति नीकीन् यवान् वा कास्ति चनस्याक्ष्मां मा कास्यी ला जुर्णं निर्मेपाभीति देवतानाभोदेशः। यहाद्- यक्षा दिस्तृश्वीदित्यनेन निक्षिक्रमाभिधानान् सामगेन तक्षाचं कर्णवाम्। याच च विद्यावे स्था कुर्ण निर्व्यपामौद्यांनेन यक्षा चर्ण दत्यभि-सामान् स्वनीयनिर्व्यापयादिचरित्यात्तः कर्णवा। तच इन्द्योगपरिश्चरम्। "देवतासंख्या रह्य निर्वापांच एचक् एचक्। तृश्वी दिश्व रङ्गीयाद्वीमसापि एचक् एचक्।" याच देवतासंख्या एचक् एचक् निर्वापः।

तृष्यी दिवेव स्क्रीयाहोमसापि एथक् एथक्।" साम देवतासंख्या एथक् एथक् विन्नापः। सानुगळ्यपिकालेथेव। सोमीरिप एथक् एय-गेवेति। सालस्यादिपुरुषदीवेस स्वीततस्य-तेनापि सन्त्रेस निर्काधादिकं समाचर्गत याज्ञिकाः।

" चाते माने तथा (क्ली सामान्ये मानिक

यश्चे सन्ताः धयोक्तया सन्ता यत्तार्थसाधकाः ॥" इत्युक्तः । सान्तिके सन्त्रमाध्ये व्यवप्रातादौ याने तत्काचे सन्त्रपाठाभावे सन्त्राः प्रयोक्तवर्गः । कापलाया व्यभावे व्यवधिनोशीय एतेन सप्रयव-तिहृच्छोरित्यनेनाभिधायं द्वर्गं द्विनावर्त्तन चंभिव्ययेन् । द्वीं च धावेश्रप्रमाणा दश्चृक-विकारा याद्या ।

"इधानातीयसिधाहेप्रसार्व सेचार्व भवेत्। इनं वार्चेष एव्ययस्वदानिक्याणसम्॥ रचेव दक्षीं यस्तन विद्यापसम्हं सुवे। दक्षीं दाशुलएव्यया तुरीयोनच सेचायम्॥"

दित इन्होगपरिण्डात। दशाहेपमाणं प्रविश्वमात्रम्। प्रदेशहयश्चित्रस्य प्रमाणं परिकीत्तितम्। दति इन्होगपरि-शिरोक्तः। व्यवस्तित स्वरस्तोक्तप्रवक्तिसमा-पनानन्तरं प्रस्तिकोमः। व्यव बहुद्वताक-चर्षोमाद्यवात्ष्वोमः।

"चरौ तु बहुदेवश्चे होम: खाड्पघातवत्।" इति कन्दोगपरिभिक्षक्षतवचनात्॥

उपवातक क्रमांक ग्रह्मां ग्रह्मां ।

"पाणिना मे क्रिमेनाच खुनेगीन तु यह वि: ।

हू यते चानुपक्षी में उपवात: स उच्यते ॥

यह प्रचातं सुद्धा सरावाच्यं समापस्ता ।

मे क्रिमेन तु होतवं नाच्यमाभी न व्यक्ति ॥

अह पक्षी में दबनेन सृत्य यह तुरावतं पक्षावर्ते वा हुनीप सर्वा ग्रह्मिता होतव्यम् ॥ ॥

प्रक्रतहोमान् प्राक् विद्यू जनमाह मार्थक्यप्राक्षम् ।

"पूजियेच ततो विद्वा द्याचाण्याष्ट्रती; क्रमात्।"
तत दति वर्ष्ट्र गीमकर्यध्याचानकरम्। ﴿
दोमान्नुविद्याति:

"मन्त्रेशोहारपूर्वेश साहानीन विषश्च :। साहावसाने सुष्ठ्याद्वासन् वे मन्त्रेवतान्॥" तससाहिकीरितमन्त्रेण चवता होस्येत्। एवं साह्या स्थेकं भूरितारिना। गायका सावित्रा। तहिप्रासित तहिमासे विषय्येको सास्वा हता। विकास हति विकास

चच्चरत विचलोत्तस इत्यादिना। वैदादी: व्यक्षिमीचे रत्यादिमा। रविलोज्येका रत्यादिना। ध्यम खायाचि रतादिना। शती देवीरिकादिना चतुर्भि:। भूरमये प्रवाद्यष्टभि:। तत: सीमं राजानभित्वादिना। तती जीकपाकेश्व रूबा-दिना सालामकी सानारे दोलार प्रदिक्यानमकी:। तच सामगानां इन्द्रस्त चातारभिवादिना। ष्ययेष ष्यायं दूतं वृषीमचे रत्यादिना । यमसा नामे सुपर्यक्षित्वादिना । निष्टेतवेत्याचि निष्टे-लोगां रखादिना। वन्त्रस्य इतवती भुवनावा-मिळादिना । पायी: यान च्यावासु मैघर्ज इत्या-हिना। स्रोमस्य सोमं राजानसित्याहिना। द्रैप्रानका कामित्ता भूरको इस रावादिना। त्रकावी त्रकावज्ञानं प्रथमिसादिना। जन-मत्य चर्ययोष्ट्रत्मित्वाहिता। तथा च गोभि-

"बातार्मिन्द्रमदितार्मिन्द्रस्य परिकीर्तितः। चार्यं दूर्तं हथी अहे वर्ष्ट्र भैन्ती यसका वे ॥ नाके सुपर्यस्पयत् वेत्याक्तिकेतेस्याः। इतवलीति वस्त्रास्य वात आवातु भेवजम् । वायोगेनाः समृहिष्टः सोगं राजानमिळ्या। मीमख मना: नियतत्विभतिशतीय उच्यते ।" इँधे इँग्रामस्य।

लीबनकाप्रदीपे।

"त्रद्वायज्ञानं प्रथमं त्रद्यमः, परिकीर्तितः । चर्षकीष्टतमिनि च सपेख्य नमुदाञ्चन: 📲 घष्टिन्य: नवपदेभ्य: समामनी: सर्वविद्याधा-रती:। सर्वयसासकी ने साहिना। सीमसाध्याध-लाहिका। अञ्चलक्यायिम्बंद्वा इत्यादिका। व्य-न्यासे विवसदिलादिना। हज्जते कृत्यते परिहीयेखादिना। श्रमख श्रमकी श्रमद्वजलना इत्यादिना। प्रनेश्वरस्य यत्री देवीरिव्यादिना। बाक्षीः क्यानिक्षकेत्रादिना । केलीः केल् कच्छ-जिलारिना। तथा च मत्यपुराणम्। "चाक्तकोनेति स्वर्थाय चीमः कार्यो विचानता। च्याच्यायस्त्रेति सीभाय मन्त्रेत सुहुयात् पुन: ॥ व्यक्तिक्षी दिवी सन्त्रसिति सीमाय की पैयेत्। च्यमे (बब्रस्ट्रवस इति सीमस्ताय च। हच्छात परिदेशिया रचेनित गुरीमैत:। मुझन्तिश्चिद्ति च मुझखापि निगदाते । शर्ने बरायेति पुनः शही देवीति सीमयेत्। कयानश्चित्र काश्व दूनी राक्षेत्रराकृतः। कें तुं अपलक्षित क्यांत् केत्यासप्रधान्तये 📲 रमं चर्चोमं समाय चनग्रेवेस प्राचाहि-दिग्भ्यः पायसविकं दद्यात्। तद्यया। राष पायसवित: ॐ प्राची दिशे नम: इक्षादिना। दिखालाये दिश्र साष्टा इति सुनिएसंगान्। प्रति-चरपहालक्षत्रप्रदीपाभ्यां स्वाचानीन विजदान-सक्तम्। वस्तुनस्तु विजयकारण एव प्राच्यक्ती-वाची भवी र चर इनिसं घयोग दति गोमिल सन् क्कों सिक्क निर्देशान् दिशां दिवतालं वली प्रती-यते। व्यव त्यवाचीतिपातात् श्रुषुक्तवीभीय रिश्वयाये इत्यनाहत्व 🥕 व्यवाची दिशे नम इति वजी प्रयुष्यते । एभिमेन्नेसाहिन्हीः परसं मर्पं रत्यादियानभाकी: । चान्यक्तिति तुश्रक्रेन चमिहीमे तेवां बावर्तमात् स्वाकाष्ट्रायी प्राय-मिकलीन तक्षिकौरिकाका परिवाद:। ततका-श्विकोदिति असीब काशानीन इतासपनाध-समिक्रिरटी तरशतं सुङ्यात्। पूर्वोक्तमनीः पूर्व्यात्तवेवतामाः सुवैवाच्याकुतीर्जुकुयात् । पुरुवक्ताकाराहेदीलः:। तत्र वामगानाम्। 🕉 दरं विक्षुरिति। भ्रेषकस्य विक्षोरिति। प्राकाय-सुवतेव बुवाब इति । अष्टबाशीर्वेति । विमा-दूबे इति। पुरुष एवेद्शिति। एतावाण्या इति। लनी विराक्ति। कवान इत्यारि पुरुष-कक्तम्। तथा च सासिधनी श्रुति:। इदं विका: प्रेचनका विकार: प्राकासम्बद्धेव द्वनायाः इति वाराज्ञानस्यं पुद्यत्रति चीवा विकारीमामसभिक्षेत्री प्रश्नुभुविष्युः प्रीकाति रति प्राकाश्वभुषवेष ह्वास रति बाराङ्गमन्य-मित्रानेन एको सन्तः प्रकाशितः। पुरुष इत्य-नेन पुरुषपर्युक्तपष्यम्बाः । त्रते प्रश्चनेन क्यान-चित्र प्रतिको मन्तः। वामगी जुलुयान्। यजुर्मेदी तुतन प्रविद्वाभि: चच्चशीर्वेकादि क्रम्भि: बोड्ग्राष्ट्रतीर्वेड्यात्। इरावतीति तिलान् प्रताकान् सहाज्येषुयातः। सर्वे बच्चाद्य-बाबिभ्य: स्वाष्टा विक्षत्याविभ्य: खाषा क्रेग्राम।तुबायिभ्यः, स्वाद्याः। रुवं पूर्व्योक्तनव-श्राह्मानी: पूर्व्योक्ति टिंक् पालशक्ती का कुन्नुधात्। र्वं प्रतिभाः स्वाष्टा वदीश्वः स्वाष्टा वदेश्वः काष्टा समुद्रेभ्यः स्वाष्टा भूः काष्टा भूवः काषा इति चुडुयान्। ततः परिभावासिष्ठं ष्यप्रक्षोक्तमकाबाद्धांतकोसं प्रायश्वित्रकोसक इतला ख्या तड्रियोदित सकेक वीध्रक्तेन पूर्वाष्ट्रनिषयमुखाय खुड्याहित विशेषीपा-दानातु नाच साधास्त्रोक्तपूर्कदीय:। नत: पक्रमचं चम्प्रीयं प्राध्य बाल्या वर देमशुक्तं सबस्तं तिलयामं यानकृती बाच दिख्या-माचार्याय स्थान्। जाचार्यपद्यः। "उराचरति वेदार्थान् यश्वविद्याः स्तृतीरवि । श्वतिस्कृतिसमापसमाचार्येतं विद्वेधाः ।"

इति क्षम्होगपरिश्रिकातः। कर्मापदेख्दाचार्थास्त्र आचार्यपरं सर्वची छी छ-

मची अञ्चपरं व्यम्बहोस्टपची अञ्चहोस्टबयरम्। स्तर्भ अचाची स्वामीकरकपची पुस्तकधारक-

"सम्बद्धि दिख्या देवा यस या परिकीर्निता। कर्मनाची द्राचामानायां पूर्णपाचादिका भवेत्॥ विद्धाद्वीचमन्यसेद्दियाईदरी भवेत्। खयक्रेड्रमयं कुर्याएक्यकी प्रतिपादयेत् ॥"

इति इन्दोगपरिशिष्टे कवा कात्वात ॥ एवं अश्वविधिता अधिकापनारि पौधतां भग-विषादिकानाकारेनसं स्कृतगीयधारिहान-निवसवल्लाक्य दिवदका व्यवहरूपा नमुहाय-अतिका कर्तकाः अतुरायका प्रक्रततीपयादः प्रतिष्ठा समुद्रायप्रतिष्ठा। तथा च कपिलपच-राचम्।

"प्रतिस्राप्रक्रवं सिद्धिः प्रतिपूर्वाच तिस्तैः। नक्रथेलाजियातानां वंखारादी प्रतः स्थिति: " तथाच गोपधारेवक्तकमेशंस्कृतस्य धक्तकान-कावम्। व्यप्रतिष्ठन्तु निष्मक्षियुक्तेः। एतर्-व्यवस्था प्रीयतां भगवान् विद्याशितः समा-प्रयात् ॥ 🐲 ॥ 😘 च व्रतप्रतिलापयोगः;। तत्र क्तनिवाक्रियः कथानां वर्ते बमाध्य तलहेवता-प्रीतिकामी यथाप्रसि हानाहि हदान्। "बते देवरको सर्वे कूपादीना प्रतिष्टने। द्यात् बोङ्ग्र्हानानि दिवङ्दानानि चैव या॥"

इति दानवागरभ्तवचनात्॥ ॐ तत् चिह्युचार्य ॐ चाबीबाति चासक-गोची । सनदेवसमा तत्रवनपत्रमाप्तिकामः सनितत् अमुकननप्रतिष्ठासदं करियो। स्त्री चेट्डतकारियौ तदा चसक्रोचासकी इंबी-लावान्तं इति सङ्गल्यं क्रायाम्। तमी घटं संस्थाव्य पच ६वान् संपूज्य गौर्याहिशोङ्शभास्ताः संपूज्या:। पुरुवस्तिहा नान्दीयात्रं सुर्धात। नत उत्तराभिनुखं बाद्मकस्पदेख नस्तरीप चासनमानीय प्राड्सको यलमान: 🕉 साध् भवाकास्तौ रति सताञ्चकिवंदेत्। ॐ बाध्यस्-मासे इति प्रतिवचनम्। ॐ व्यर्थशिक्यासी भवनां इति पुनक्की अ अर्थियति प्रतिवचनम् । तती बकालकारगत्वपृष्यादिभिरभ्यचेत्र दक्षिगां जानु एता ॐ चादी बादि चासुकारीचमसुक-देवग्रकागम(चैतं सते तदसुक्रमत्रप्रतिष्ठावाकी गि ष्टोमादिकसँकरणाय भवन्तमर्च स्र्यो। ॐ इती सीति प्रतिवचनम्। ॐ यथाविश्वितं हमकर्म क्षुष । ॐ यथाक्यानं करवासि क्रि प्रतिवचनम्। तती वेदी पचागवेत्रताभ्यस्य पूर्व पच घटान् घटमेणं वा संस्थाप्य प्रथमसिस्तिन-क्रमेक भ्तज्ञुद्ध्याद्मिकाशादिपूषां विधाय नचार्-दंबनां क्रमेश पूज्यम्। तसी श्रीता स्वयस्रोतिन विश्वनाधि संस्थाध्य अभास्यापनाननारं चत-अपनं क्यांत। अन्यन सन्यं प्रतिष्ठापहनी श्रीयम् । # श्री वाच वत्रप्रयोगः । स्वस्तिवाचनं सत्वा खर्थः सोम इति पठित्वा सङ्गत्यं कुर्यात । स्रही-त्यादि असुककामीश्सुकवनमर्च करिस्य। बता-रती बार्रात्संस्थास्तित् ब्रह्मार्स्थेति च उद्दर्सको भूला एमन् कुथान। 🕉 यस: चित्रे वस इति स्थक्तिलं सार्क्येत्। ॐ स इसम्यक्षयेत्। वामश्कीन साखिलं एशीला क्षणित प्रस्वपृत्वेकं चतुर्थान्तवनद्वसानाम लिखेन्। इक्तप्रमाणं साधिक्रलं चतुरसं चितः तक्त्रतेनापूर्णं मध्ये वितस्य द्वेक शिंकं इरिहा-चूबोन नह इतित्सिप्रमागा वन्यो व्यस्ताति व्यष्ट्कानि सितनक्षुलच्योन पश्चम्से केप्रशासि कुसुम्भच्योम पनमसीविद्यादिपन्नच्योत पीठ-माचामि दम्धपुलाक्षेत्र क्षमा घटं संस्थाध वामान्याध्ये कला तदुर्केनातानं पूजीपकर्या-

चाम्यस्य गर्वेद्वारीन् नवयश्चित पूज्येत्।
तनी व्रतदेवताः पूज्येत्। इति व्रतत्त्वम् ॥ ॥ ॥
स्य व्रतत्त्वमाः पूज्येत्। इति व्रतत्त्वम् ॥ ॥ ॥
स्य व्रतत्त्वमाः पूज्येत्। इति व्रतत्त्वम् ॥ ॥ ॥
स्य व्रत्ति चाराययोपाध्यायानां स्वरसः।
स्वर्क्तच्यविषयो नियतः सङ्क्त्यो व्रतमिति
श्रीरत्त्वद्विमानप्रस्तयः॥ सङ्क्त्यस्य
भावे गर्यत्त्वक्तक्तंत्रमानप्रस्तयः॥ सङ्क्त्यस्य
भावे गर्यत्तम् कृत्तेयमेव विषये न कृत्त्यमिति
श्रागविष्रेष्तः। स्यतस्य सङ्क्त्यः कृत्यमानसगित्राभिधानिकाः। यस्ततस्त पूज्योक्तवराष्टपुराव्यवनेनेकादश्यप्रवासस्य व्रत्तवाभिधानात्।
"स्वभक्तेन वक्तिन सर्ववासाचितन च।
स्वभक्तिन चैतेन पालकच्छ स्रवास्तः॥"

"यक्भक्तन नक्षन तथवायाचितन च । उपवासन चेकेन पाह्लच्छ् उदास्त्रः ॥" इत्यादि याच्चव्का।इक्तेष्ठ यक्भक्तनक्षायाचित-भोजनीयवासादिष्ठ पाइलच्छ्।दिलाभिधानाच न सङ्क्षणो वतम्। किल् सङ्क्ष्यविषयतक्त्र-कस्ति वत्यिति। चत्यव वतानां सङ्क्ष्यसम्बद्ध-वसाच सन्तः।

"सङ्क्षमातः नामी वै यद्याः सङ्क्ष्यसम्भवाः । जना नियमधन्मां च सर्वे सङ्क्ष्यनाः स्त्राः ॥" धनेन कर्ममा इदिन्धं फलं साधाते इत्वेदं विषया वृद्धः सङ्क्ष्यस्तरनन्तर्मस्याधनलया धन्नते तस्तिन् इच्छा जायते ततस्त्रस्य प्रयनं कृत्वीत इत्वेदं यद्याः सङ्क्ष्यसम्भवाः । जना नियमक्ष्या धन्ना चतुर्याधाये वक्षमाखाः । सर्वे इत्वनेन कर्माश्चि प्रास्थार्थः सङ्क्ष्यमाष्ट्रव जायन्ते इति कृक्ष्यमाष्ट्रः ॥ ॥ सङ्क्ष्यमाष्ट्रव वहाद्यगुरासम्।

"ग्रात: सङ्घल्ययेडिङ्वात्यप्रवास्त्रतम्। भाष्याक्के न सध्याद्वे पित्राकाली व्हिती स्टानी॥"

वक्ष्यं जनस्वारम इत्युक्तं राघवधनी विद्याः।
"अत्यञ्जविवाचेष्ठ आहि चोमेरचेन चपे।
धारको सन्तवं न स्थादनारको तुस्नकम्॥
धारको वर्यायम् चक्क्षयो जनजापयोः।
नाम्दीआहं विवाचादौ आहि पाकपरिष्किमा।
विसन्तकन्तु वा साहि खारमाः स्थादित

श्वति: ॥"
पाकपरिष्क्रयेति सामेदेश्रेषाद्वविषयम्। समेव
तस्यायुद्धद्वविधानेत तद्यिपाकस्यासाधादक्कात् ॥ कश्च सङ्क्रपविधानन्तु संवस्य घरीषे।
"ग्रान:स्वन्धां ततः श्वत्या सङ्क्रसं युष्ठ स्वाचरेत्।"
स्रान्तिपर्वातः।

"यहीलोषुमरं पात्रं वारिपूर्कसुद्दस्यः। उपवासन्तरक्षीयाद्यहा सङ्गलयोद्व्यः॥ इंबताक्तस्य सुष्यन्ति कामिकं तस्य विधाति। सन्तर्था तुष्या मणेगः किस्मन्ति सन्तर-

नुह्य; ॥"
सङ्गीत प्रचान्तरम्। तेन तान्त्रपात्रामापे सङ्गुल्यमात्रं करबीधम्॥ ॥॥ यश्वीतनताकर्ण दोषमाष्ट क्षात्रतेय:।

"पूर्वे वर्ते सहीता यो नाचरेत् काममोहितः। कीवन् भवति चाकाको स्तः चा केन कासते ॥ दादग्रीक्रमभादाय जनमङ्गं कशील य:। दादग्राज्दं जर्मं चीकं निकासं सक्त जायते॥ दित काददीयवचनात् दादश्वां विशेषोऽपि ॥ कः। प्रायक्षित्रभाष्ट्र पद्मपुरायम्। "जीमानोद्यात् प्रमादाद्वा जनभङ्गी यदा

उपवासनयं भूर्यात् कृषाहा केप्रसुक्षणम्। प्रायक्तिमदं सत्वा पुनरेष अती भवेत् ॥" वाप्रान्दः असुक्षये तेन सुक्षण्य कर्त्रयमिति प्रायक्तित्वविकः ॥ प्रमादादस्य सहत्कृतत्वे प्रतिप्रस्तते देवतः ।

"सर्वभूतमयं धाधिः प्रमादौ गुरुपाननम्। व्यवनद्यानि क्यानी सक्षदेतानि प्राव्यतः ।" इ.वीकाद्यीतत्वम् ॥॥॥

पुरायक्षक कता कि यथा । विश्वास्त्र सा सा खानी-यायां चाचयळतीयाजनम् १ तस्य श्रका दार्भी पियीतकी र तथातुर्धेशी वृधिष्यतुर्देशी ३ त्तस्य लिकारिमी जिलोचनारमी ६ तस्य लिका-चतुर्देशी साविकी ५ को उन्नातहरीया रक्शा-ष्टतीया ६ तस्य शुक्ता चतुर्थो **स्नाचतुर्थों २** तस्य श्रुता वसी कारण्यवसी प तकतुर्देशी चम्यक चतुर्देशी ६ चावादी श्रक्तीका दशी श्रयने-कादणी १० सावस्ये क्षया इसी सीलवाजका-रमी ११ भादभुका चतुर्थी शिया चतुर्थी १२ तस्य नुक्ता वडी चर्मटा वडी १३ तस्य गुक्रा सप्तमी लालिया राप्तमी सच क्राक्युटीवसम् १८ तस्य युकारिमो दूर्नारमी १५ राघारमी प १६ तस्य श्रुका नवमी तालनवमी १० तस्य श्रुक्षेकादस्यो पार्श्वपरिवर्शनत्रतम् १८ तस्य शुक्ता द्वारधी अववद्वारधी १८ तस्य शुक्ता चतुर्देशी कानभाषतुर्देशी २० तस्य काळा चतुर्धी असेशचतुर्थी २१ चाचित्रजारमी सञ्चारमी २२ कार्तिकष्ठका नवमी दुर्गानवमी २६ तस्य अक्रेकारशी अत्यानेकारशीर । तस्य शुक्ता चतुर्दशी यात्रागचतुर्दशी २५ तव्याची-येकादधादिए विषयात्मर्के वक्तपचकम् २६ हिकिकसंक्रालयां सर्वक्षात्रतम् २० काति-केंग्रजनश्च २८ कश्च हाथकस्य शुक्का वस्ती गुरू-वडी २६ तस्य युक्ता सप्तमी सिचसमी ३० तस्य मुजा दादशी व्यक्तका द्वादशी ११ माव-श्रुक्ता चतुर्थी वरदा चतुर्थी ३२ तसा श्रुका-पचन्यां शीपचारीत्रतं यक्ववैशिष्याद्यम् ६६ तस्य मुक्ता वसी भौतका वसी 📭 तस्य मुक्ता सप्तमी आरोग्यसम्मी १५ तस्य भूजीकादधी भी में का दशी ६६ तहा दशी क्या चढा दशी ६० तस्य क्रमार चतुर्देशी शिवराणि: ३० काल्-गुनशुक्ता द्वादशी मोदिन्दद्वादशी ३८ चेच-हासा वही आक्ष्यही ३० चेत्रयुक्तारमी च्यभोकारमी ४१ सच्च शुक्का ववभी कीराम-नदमी ३२ तस्य मुक्का चयोरधी मरवच्यो-हुआँ हर्। इति ब्हुति: । 🗢 । व्यस्तिनार्ग नत्तनलं उभासाहित्रस्तं प्रकृत्नारायकन्तं हेरीपुरायो हाणाष्टमीवतनामाध्याये सम्मा-र्णनमाश्वासप्राध्याये च द्रष्टयम् ॥ श्वाः निष्णादि-वतं गारुक् १९६ चधाये च्यास्थार्चवर्तः गारुक् १९६ चधाये चातुर्मास्ववरानि गारुक्

वत

CALL TO THE CONTRACTOR

गाव है ११८ चथाये चातुर्मा स्वतानि गाव है १ वर काध्याये भौद्यापचका दिव्रतं गाच हे १ २ ६ व्यथाये दश्यम् ॥ 🗰 ॥ कार्शिकवानव्रतं कार्त्तिकानतं कार्तिकप्रदीपदाणनतम् प्राद्योत्तर् खके १४० काधा वे इष्ट्यम् ॥ 🗰 ॥ प्रतिपत्कर्णे अवाज्ञतम् । दिलीयाकच्ये पृष्यद्वितीयात्रतं कत-द्वितीयाव्रतचा हतीयाकव्ये गौरीवतम्। चतुर्धीकच्ये गर्धीश्चतुर्धी। पश्चमीकस्य भाद-शुका पच्मी नागमच्मी। वर्त्वाकको भाद-शुक्ता वही गुद्दवही: सप्तमीकर्णमाध्यक्त-सप्तमी रचसप्तमी। शुक्रपचि रविवारे सप्तथा रोचियोगचवर्यामे विजयसम्भी। रविवादे संक्रान्तो चार्दिशक्षदयव्रतम्। शुक्रपणीय-सप्तमां पचतारकमचनयोगे जया सप्तमी। भावनु सचनमी जयन्ती। भादगु सचनमी व्यपराजिता सप्तमी। श्रुकापचे सप्तव्या रवि-संक्रमचे सञ्चालया समसी। सार्गशिक्स शुक्ता पप्तमी गन्दा सप्तमी। युकासप्तम्या प्रका-न चानयोगे सदासप्तर्मात्रसम्। पाल्गुनच्य शुक्काः यप्तमी कामदा यप्तभी। पापनाधिकी सप्तमी-वतम् । भारतपद्वतम् । स्याव्याप्तिसप्तभौवतम् । मार्चक्यप्रमीवतम्। सावश्वक्यप्रभी चत-सप्तमी। अविगत्रक्षसप्तमी अध्यक्षसप्तमी। माग्रेशियंद्य चित्रसम्यां श्वसामध्योगे चित्रबप्रहाइतम्। इति भविष्यपुरावाम्॥ 🗰 🛭

तच विष्णुद्वाती।
"हिनानं नखरोमारीन् प्रवाय जानगाचरेत्।
भस्तगोमयन्द्वहार्यभ्याव्यार्यकात्रतम् ॥
सन्यायक्षयं कार्यं वाद्याशोचास्यद्वयं।
दन्तधावनपृत्येश प्रभावीन संयुत्तम्।
सनं विश्वास्ये याद्यं विद्यत्तारकर्थने॥"
सन्य यायिक्षस्रतारकं पूर्व्यादने प्रभावां
प्राप्त रन्तवावनं कत्या साय समय सत्यक्ष्यः
कर्तवः। विश्वासः। प्रस्थितेशनस्तान् वाप्यव्यक्ष्यः
कर्तवः। विश्वासः। प्रस्थितेशनस्तान् वाप्यव्यक्ष्यः
कर्तवः। विश्वासः। क्ष्यश्वेश्वनस्तान् वाप्यव्यक्ष्यः
कर्तवः। विश्वासः। क्षयभार्यभ्यावः दिगुया-

उत्तरायमा अक्रपची नुधवारे व्यटभी नुधारमी।

व्यमावस्थावतम्। वेशाखीपृश्चिमा (मधपृश्चिमा।

सेधर्यक्रान्ती सधुसंक्रा(न्तः । जनसंक्रा(न्तः ।

भाजसंका (ला:। व्यवसंका (लग:। दधिसका (ला-

जनका । 🗢 । अवध्य बति थि. । तम्र बत्रधर्माः ।

तथा प्रक्रिकासती।

"वाध्य नेप्रमस्तान् पूर्वे एतं प्रायम विक्रितिश्च ।

प्रस्ते नियतं कालमासानी जनमादियेन् ॥

प्रायाचनस्याचीनो वाग्वतिक्रियवनं खुण्येत् ।

एकवासादेवासा वा कवाध्यी स्वक्रियेश्चयः ॥

चानी वीरावनी मौनी मौन्नी एकक्रमस्यकुन् ।

भैच वर्षाम्बनायंच कुद्राके कुष्याद्यनम् ॥

प्रस्तेकं नियतं कालमिति जतसंख्या सङ्क्षयवाक्षे उक्षस्त्रनीया एक्षयं: । वीरासनी भिन्नाद्यनायितः । एकक्रमस्तु चार्यवात् सतुपी

लोपेन तिनेतद्युक्त दक्षयं: । कुद्राक्षेपदेवा

देवदेनविमस्तादिमकः । मनः ।

"मञ्चावाद्यतिभिन्नोमः क्ष्मवाः ख्यमन्न-

"व्यमकस्य तु मृद्रस्य विधी भक्तेय रहाते।" भाषालः।

"बार्म सर्वक्रकाणां समाप्ती च विशेषतः। बार्ण्यने विश्व शालामी जुलुयाह्वाज्ञतीः

पृथक ।

माह्यं क्रुथं (इत्रतानी च मी (क्रूर्य्य) दिव्य -

यह यही वसन् कुर्लन् अधानीके अधीयते । खीयां होमी न कर्तवाः प्रधादान्तरीव च। मूहारां पाधिनाचीव संवाहं म च कार येत् ॥ संवादस्तुन कर्त्तवप्रस्तिवर्गोच्य कदाचन । ब्राच्यग्रेनेय वक्तवा उन्पन्ने प्राथसंध्ये a" याह्यमित शुद्धाये याहं द्रितम्। कीभ-क्षींमी न कर्मधाः पच्चमवापानच क्रवानां कर्नर वेति वडी। प्रारम्भनपीड्या प्राथ-संप्रये। कान्ये वर्गा न प्रथ्या अस्त्रा स्व प्रच्या:। इतं मीर्ग पूर्व्योक्तां। तच विशेषमाच व्यापक्तमः । तत्र भीनसक्तं वे विद्यष्टद्वे मैं निभ-रचेरायसिभिक्षचुत्रतेर्देनीर्द्गान् समायान-मुंख एव यावद्यावदर्ध भावते व अकालोगी भवतीति विश्वायते। सन्त्रलोमी इतलोप:। वालव्हारिभरक्षचीनमपि वर्तं कासंसित्धाक कञ्जूविष्णुः।

"कार्यकृतो विवत्याको होती नवतिकीवतः। भणापति प्रक्रम्भीत नतं क्षेष्ठ न सुष्यते॥" कारकावन्यदारापि कार्यमिति छक्तक नक्ष-गुराबे।

"रोगी इससा प्रीमकः कुर्यमध्ये वेलं घरा। चतुर्धादत्वराष्ट्रहुमण्डां यावदेव (छ ॥ श्चिमीत्रं प्रकार्व्याचन्य शुचनव्यान्यवाः। गुर्जिको वालवस्था च रोगो हक्षप्रायक: ॥ रते वसंद श्रञ्जानित वाका सध्याञ्च यव च। अतस्य; प्राकरचार्थं क्याचिदुदर्भं पिनेतृ॥ मत्त्रस्य तथा चीरं यज्ञश्रिष्टं तथा इवि:। व्रतमध्ये तु दोगाचौ देशप्रोक्तमधौवधम् । करोति च गुरोन्धाकां व्रतकाकात्वाकार्षि । ज्ञास्य स्वाभिस्तित्वं साध्येद्विचार्यम् 🛊 श्तानाची त्रत्यागामत्रतत्तानि ज्ञानचित्। व्यवस्थित देवांस्तान् वतस्यस्त प्रपूज्येत् ।" भोगको वाल:। इक्पराधन: कुटुमी हका-जनपासनपरः सक्तिवर्धः। नौधायनः। "काडी तात्वक्रमकाणि कामी ऋजं कर्वा पयः ! क्रविज्ञीक्षाकाच्याच गुरोकं चनसीयक्षम्॥" श्वारीतवसी ।

"वलयश्रीमहारश्व ह्वींवि चरवक्तथा। विक्तिंग्रङ्गेन भोक्तश्व जलसम्बान सुद्यते ॥" विक्तिंग्रदेवादिदंशताच्यी एकाः। उपहारी नेदेशम्। चरः पार्क्तगम्याजीपाकादि। स्वत्र चेवां दक्ताविष्टं भच्चशीयस्ति। देवकः। "उपवासी विनश्चीत दिवासप्राचमेथुनैः। स्वश्चे चलपानेन नोपवासः प्रश्चानि॥" इश्चातालपः।

"गमानकारमकाशि पृथमाख्यात्विपनम्। जपनासे न दुव्यन्ति दमाधावनसञ्चनम्।" आनकारमकाधिम्द्राहि जपनासेन हेतुना सम्बर्धः। तथा।

"स्त्रीयां सम्प्रेचकात् सार्थात् ताभिः संकणनाः

मचाचमें विषयीत न दारसङ्गमाद्यि॥" संप्रेचकात् संकथनात् इति बाच सरागत्वं संग्रन्ट्खार्थः। इति प्राथिक्तिविकः ॥ # ॥ प्रायिक्सासम्बद्धानि वया। विद्यासिकः। "क्षण्कृषान्त्राथकादीनि ग्रुक्ष्राभ्युद्यकारकाम्। प्रकाशि च र्षक्षे च संग्रियेश्व सकेश्स्मृटि ॥ प्राणापत्रः, सामापनः प्रिश्वलकः, परानकः,। व्यतिश्रक्षः प्रयोक्षकृः सीम्यः सक्तातिश्रकः सः। सञ्चासाम्मपनः श्रुद्धी लग्नसम्बद्धस्तु पादनः। जलीयवाससम्बद्धाः अध्यक्षम् ग्रीधकः ॥ रतं चासाः समस्ता वा प्रत्येकमेकप्रीयपि वा। पासका दिशु सब्बेंगु पापकेशु प्रयक्षतः ॥ कार्याच्याच्यायसीर्वेक्सा; केवला वा विशुद्ध ये। श्चित्रचान्द्रायमं प्रीक्तं यतिचान्द्राययं तथा । यवमध्यं तथा प्रौक्तं तथा पिपीलिकालांत । उपपासिकारात्रम् माधः पचकारहेकम् ॥ मक्षविद्याष्ट्रादि कार्ये युद्धिपताधिना ।

उपपासकयुक्तानामन। दिटेयु चैव वि । प्रकाशे च रहस्ये च स्मासन्धार्याच्या । चातिश्रक्तिगुवान् दृष्टा सक्तृतृद्धिकतं नथा । चातुवन्धादिकं दृष्टा सव्ये वार्थे यथाक्रमम् ॥" द्रित प्रायश्चित्तत्त्वम् ॥ ॥ ॥

हारश्याधिकारिश्रलं प्रायश्वित्तविदेवारी द्रष्ट-यम् ॥

वतिः, स्त्रीः, (प्र+तन विस्तारे+सिन्। प्रघोदरादिलात् पस्य घः।) विस्तारः। नता। इत्यमरः॥ (यदा, ऋत्वदे। ७। ४०। ६।

"व्यपि हम्स पुरायावहृत्रतिस्व गुव्यितमोजो हासस्य हम्मय ॥" "त्रतिस्व यथा जताया गुव्यितं निर्मतां प्राय्वां हस्रति।" इति तहाक्षं सायकः॥) त्रतति, स्थी, (त्रति + पत्ते श्रीष्।) विस्तारः। वत्ताः। इति भरतिहरूपकोषः॥ (यथा, रह्यः।१॥।१।

"अपद्मतां राष्ट्रयां जनवी केरादिवीपन्नतरोर्नतखी॥")

वत्भिक्षा, स्वी, (व्रते उपनयनकाचे भिक्षा।) उपनयनकाकीनभिक्षा। तस्या विधियेषा। स्वय भेक्सस्रति। स्वयं प्रान्टक्ष्मणीमाहित्सीप-स्वानमध्यप्रदिक्षणका प्रानिति।

"प्रतिग्रही धिलं देख सुप्रसाप च भास्तरम्। प्रदिच्यां परी त्यामिं चरत् में च्यं यथ। विधि॥" इति मनुष्रचनान ॥

भिक्तासम्बद्धं भेक्यं तकरित कावहित रह्यथं:। मातरमेवाको ये काणी सुद्धरो यावलो वा सित्तिकिता: खु:। याक्ते रह्यथाकार्यम्। सुद्धे काथसूद्यं समादी। तथा क मनु:। "मातरं वा खसारं वा मातुद्धी भागनी

भित्यति भित्तां प्रथमां या चैनं नावमान्यति ॥' सित्तिहितास्तिहेशस्याः न तु प्रतिग्रहं गत्या। भवति भित्ताः दंहीति वास्त्रग्रीमाः। तथा च मतुः।

"भवतपूर्व चरेत् भेष्यसुपनीतिहिजोत्तमः। भवक्षधन् राजन्यो विश्वस्तु भवदृत्तरम् ॥ धारिसध्यावसानेषु भवक्क्न्दोपलिचता। ब्राह्मणचित्रयविश्वा भेद्यचर्या ययाकसम्॥" इति याखवक्कावचनाचा ॥ इति संस्कारतस्त्रम् ॥ वतसंयदः, पुं, (वतस्य संयदः।) दीचा। इति हैसचन्दः॥

त्रतादेशः: पुं. (प्रतन्शादेशः: ।) उपनयनम् । यथा, "यादम्नजननात सदा स्वाम् जादेकराजकम् । विराजमात्रतादेशात् दशराजमतः परम् ॥" दित सुद्धितस्यम् ॥

त्रती, [न] पुं, ( त्रतमस्त्रास्तीति । वत + इति: । ) यजसान: । इत्यमदः ॥ ( त्रस्त्रचारी । यथा, सनु: । २ । १८८ । "भैचेन वर्त्तयेक्तियाँ नेतानाही भनेद्वती ।

मेचेव ब्रतिनो हित्तकपवासम्बन्धा सहता॥")

त्रात्यः

व्रमिषिष्ठि, चि। यथा,---"तिष्यन्ते चोत्सवान्ते वा व्रती क्ववींत पार-गाम् ॥"

इति तिथादितस्वम् ।

प्रश्व, का श्रा होते । इति कविकक्पह्रमः ॥ ( तुहा०-पर०-चक्--वेट्।) इत्योपधः चयोगात् तालवः। तेन किपि प्रकृष्णिति घडि निमित्ताभावे नेसि-तिकस्याप्यभाव दिन म्यायान् तालवस्य इन्हाले संयोगादै: संस्थ लीपे सुहट् प्रति। तथा च। "नकारचावनुष्यारपष्यमी कालि धातुह।

सकारणः प्रकारः स्थात् घाट्टवर्गस्तवर्गनः ॥" इति वीपदेव: ।

ष्यक्यार्थ:। धातुष्ठ मध्ये भक्ति मसे परे षातु-स्वारपच्यमी नकारणी द्वेयी तालयप्रकारच दनयसकारजानः ऋडेत्यसकारात् परच्यानिश्चि त्रवश्चाती द्वीय एति। व्यक्तास्थाने इत्थादी-नाच चकाराहिप्रकृतिस्व तस्यो द्रवादिबोध्यम्। क, बाहकीत् बाहाकीत्। प्रा, इकति। इति हातीनः, ए, (प्रशेरायासन में कीवनित तैर्धा दुर्गादास: #

मचनं, क्रो, (मच + छाट्।) इटेनम्। प्रचाशती-रनटप्रस्थिन निव्यतम्। (यथा, भ्रतप्रध-जाकार्या । स्वत् । ४।०।

"च रातमना वृष्यनाय भवति।")

वृष्यनः, पुं, ( क्रचति व्हिवत्ति पतिक्रतीरिति। वृष्ण + एयः। महा, इष्ययनेनेति कर्यो एएट्।) स्वर्षादिक्हेदिकाः। हेनी इति भाषाः। तत्-प्रयोग:। पचपरशु: २। इकसर: । पच-पत्र: ३। इति अञ्दरकावली । सर्वेलोक्साद-भेदक: ४। रति जटाधर: ॥ वचक्दनजात-नियोत: । यथा,---

"देनतार्थे इति: शियुं लोडितान् यूखनांसाया। चातुपालतमांचानि विङ्जानि कवकानि च ॥" इति याच्चवस्काः।

व्रचनान् रुचन्द्रिनमातान् कोहितान्प। यथा, मनु:।

"लोडितान् दचनियांचान् दखनप्रभवांस्तया।" रति मिनाचरायामाचाराध्यायः॥

(करके काटि नच्य क्वारादिवाचकता विशेष्य-सिक्तराचा बचा, कालको जत्सु करवाधि-करणयीचीत्रम कलापचन्दः। "युद्धनास्त प्रान्द: प्रायी विषेशिक्षक्रयाची यथा वृचन: क्कारी गोरीक्नो वटी दक्कः पाधासदारस इति ।")

क्राचि:, कशी, (बजिति गच्छिनीसि । बजि गसी + "वसिविधियणीति।" उत्था॰ १। १२६। इति इन्।) वायुः। जनधातारीकादिकेण्यस्यवेन निष्यसमित्।

बात:, पुं, सम्बद्ध:। इत्यमर:॥ ( यथा, भागवते। 13117818

"नानारसयन्द्रस्त्रातीरनावाधे सुतिव्रते:। का इतं मन्यंत पान्धो यच को कित कू (कते: "") याधादिः। इति ज्ञालप्रस्टीकायां भर्तः।

(मनुष्य:। इति निषयुः:। २ । ३ । इत् पर्ये बाबस्तीमः, ग्रं, वक्षविश्रेषः। यथा — 'तातहात्रवातसुधित्त' प्रशादिखनेश भीज-राजेन जनावाये चाकातमी निपासते। वृष्यमि सम्मानं देवतान्यः तपनाराधितेन्यः प्रतियक्षे वा बचारी। यदा, जाती धान्यादि-सच्यः । सञ्चली वासा अलाधीयीय्वादः । त्री, स सि इत्याम् । इति विवक्तवाहमः । (क्राप्ता-यद्वा, व्रतस्थित सम्मेनाम खर्ज वा । अज्ञमपि वताचीतसादिवेश्वलीः तदीयाः 'तस्येदम्' दश्यक् । 'कर्ममा जायते चचुः कर्मग्रेव प्रसुध्यते' रह्युक्तेः लम्। 'अयो अज्ञाद् भूतानि जायनी जाता-माजेन वर्ह्मने इति । बाजात् देनी देतव: पुरुष: इति च श्रुतै: मनुष्यागामनसम्बन्धम्।" इपि सङ्गीकार्या देवराणयच्या । आख्रिनये प्रायभी बच्चवचनप्रयोगी हस्मते । की, श्रूरीरायायजीविकर्मा । इति काश्रिका । १.। **R 1 = 7 #)** 

कभी वार्त तेम कीवतीति। बात + "वारीन चीवति।" ५ । ए । ए१ इति खण्।) संघ-जीवी। इति हेमचन्त्रः॥ (यया, भट्टिः ।॥१२। "वातीनवारतरीपाचाः सुत्वनः परिपूच-

बात्यः, पुं, (बातो बालादिः च इव । "श्राखा-दिभवी बत्।<sup>अ</sup> पू। ३ । १० ६ । इ.सि. बन्।) दश्रसंस्कारर श्वितः । योक्श्रवर्शाट्टं व्यक्तवन-यन्धी अख्याध्यांकी या। इति अइतः॥ सन्-पर्याय:। चंक्कारकीत:२। रत्यमर: ! साविकी-पतितः ३ याग्युष्टः ३ पुरुषोक्तिकः ५ । इति चटाधर: । तस्य प्रायक्षित्ताहि यथा,---"चाथ वात्रविधि देवि । प्रायश्वित्रासु यद्भवित् । सन् प्रस्थान सर्देशानि सर्ववर्ये विशेषतः ॥ द्रश्र वर्धां य पश्चिव काकामको पनीयते । रक्षिम्मात्वर्षाक यावद्यसमावश्रीत्। बात कहें पतन्नेव चर्चधम्मेव विष्कृतः॥ गायचीपनिसा बाबा बाखसीमेन संस्कृत:। व्यक्षक्ती चेत्र यज्ञास्य चरेरीहानिक ब्रह्म ॥ दी माची यावकाष्टारी माधमेकं पथ: पिवेत्। दक्षा च पचनेक सु सप्तरार्थ इतेन तु ॥ चायाचितम प्रकृताचं विराधं वसेयेच्यती:। चाचोराचं न भुक्षीत ततः संस्कारमचेति ॥ पतिता बस्य गायकी दश्च वर्षामा पच च। घायभित्रं भवैत्रस्य प्रीवाच भगवान् प्रिवः ॥ सश्चित्रं वपनं सन्ता प्रतं सुर्ग्यात् समाहिल:। क्षतिकां भीजयेदक्षं ब्राह्मसाम् सप्त प्रश्वाः रकविष्यास्य जा विने प्रकृतियावकम्। ततो यावकगुहुस्त तस्त्रीपनयनं स्टूतम् । व्रमस्याचर्याप्रसी स्र्याचान्याययन्। साविकीयलिला येवां देशकाला(द्विश्ववात् ॥ चान्त्रायकां चरेट्यसु क्रनान्ते धेतुसुन्दास्ति। चीरं वापि भिनेन्तासं द्याद्वां वत्यशासिकीम् ॥" इति मत्यक्ते प्रायश्वितप्रकर्ये इट यटकः।

"वाविषीमतिता नाता प्रात्यसोगास्त

कली: \*"

इति गावके ६० व्यथाये । तथा, यात्रवस्त्रा ।

था•-पर्∘-सक्त०-स्रितिट्।) रेफोपधः। सि, विकाति। ब्रोक्ष: वीकि:। ग, यो ब्रीकाति जय-श्चिषं रसमुखि। बीत: बीति:। इति दुर्गादाच: ॥ क्रमेगामधिकारित्वाच मनुष्याणां क्रमेसम्बन्ध- ही, य र ची ग्रती। हवाम्। प्रति कविक्वपहमः ॥ (दिवा = चाता = - चक = - चा निट्।) रेफो पण: । य छ, जीयते। स्रो, जीगः। इसि चुर्गादासः ॥ ब्रीइ, व नि चिपि। तन्ते। इति कविकव्यह्मः। (दिवा -- पर -- सक -- लच्चे - च्यक -- सेट्।) रेम-द्यक्त:। य, बीचाति वार्गं चाप:। त्रीचाति वधू:। नि, बौक्तिश्कि । इति दुर्गादायः ॥

> बीकः, ग्रं, (बीक् + भाव यन् ।) जन्मा। इत्य-मर: । ( यथा, क्रमारे । ७ । ६० । "न नुनमाक्त्रवा श्रावीर-मनेन इंग्लं क्रुसमायुष्टस्य । ब्रीड़ाइस देवसदी एवं मधी सम्बद्धाः स्वयंत्रव कामः । ")

ब्रीडर्ग, क्री, (ब्रीड़ + खुट्≀) जल्ला। यद्या,— "ध्यय सन्दाचनन्दास्त्रं तच्या तच्या च

क्रीस्त्रपाः ब्रीको बीका बीकनच लच्चापर्याय हेरित: 8" इति प्रव्यक्षावली।

ब्रीड़ा, खरी, (ब्रीड+"शुरोध इत:।" १।१। १०३। इतः । टाप्।) लच्चा। इतामरः ॥ (यथा चार्यासप्त्रश्राम्। ३५०। "प्राप्तक्षाग्रस क्ष्मा वदतः स्वस्ति नास्य विद्यते बीजा।

मुखलस्यापि यो। यं न लच्चते दम्धकालि-कया।")

बीस, कि वर्षे । इति कविकस्पद्मः । (चुरा०-पर्च भ्या॰-सवा॰-सेट्।) कि, त्रीसथित त्रीसित। इति दुर्गादासः ।

ब्रीक्:, पुं, ( वर्ष्ट्रांत प्रक्षिं गच्छलीति । एव एवी + "इतुप्रधात् कित्।" जमा० ४।११८। इति इत्। प्रवोददादिलान् साधुः।) धान्धमाचन्। व्यायभाव्यम्। इत्यमरः। व्यक्त सामाव्यनाम-शबना गुगाच यथा, -

"धार्या भोष्यक भीगाके मजाद्यं जीवसाधनम्। तथ तावश्विधा श्रेयं भूकश्चिमीस्याक्रयम् ।

वीद्वादिक यदि इ मूजसमन्दिन स्थात बस् ज्याचान्यमयसुष्टमक्रयकादि। श्चिमीनिग्रामित तत्ववद्गि शिमी-धानां द्ववीद्वयतया द्वयधान्यसन्तत्। तब विहोधश्रमनं तसु मूनशाना तिचीवनासिष्ययवीयं विष्टश्चिरायि। शिकीभवं गुर शिमच विक्लदायि बातातकन्तु भिश्चिरं क्ष्यधान्यमाष्ट्रः ॥

## ब्रीहि:

हेवी देवी मूक्याचीय संख्या चातुं प्रक्या नेव ते हैं वते व्वा । व्यक्षादेशं येषु भोगीपभोगा-स्तात्र्यसाभिर्याक्रियन्ते कियन्ति ॥ भाक्तयः क्रांसा क्या बी चित्रीका मृपप्रियाः। धान्वीत्रमाच विज्ञेयाः केहाराः सुकुमारकाः॥ राजाममध्यसितेतररत्तस्य-स्यका ग्राम्थनिरियादिक शासिसंद्वाः। बीडिकाचेति द्याधा सुवि ग्रायनाः स्यु-क्लियां क्रायेश गुणनासगणं अवीसि ॥ बीक्किरीरी सञ्चर्णाध्यर: पित्रकारी कवाय: खिलो ह्यः समिनपद्यसापरतापद्य। पुष्टिं इसे यमग्रमनलही ये हिंह विधस क्चीरतामां जनयात सुदं वातक के चकीरना: "" इति राजनिषंग्टः।

व्यपिच। "वार्षिकाः काश्विताः शुक्ता त्रीष्टयिष्यर-

क्रवात्रीचि: पाटनच क्रुक्टाव्डक रत्यपि । प्रातमुखी जतुमुख रकाद्या वीच्यः स्टूनाः। लवाबी दि: स विश्वेयो यन्त्रवानुषतस्त्रकाः ॥ याटनः पाटनापुष्यवर्णको बीचिवचते। कुक्तुटाक्डास्तिनीं हि: कुक्तुटाक्टक उचते ॥ भारतस्यः कथापूकः क्षानक्ष उचते। लाक्षावर्णस्यं तस्य त्रयो चतुंस्यस्त सः॥ बोच्चयः कथिताः पात्रे मधुरा वीर्थतो हिमाः। खत्याभिकान्दिनी बहुवर्चस्काः वरिकीः समाः । क्रवाबी द्विवस्तीयां तस्ताद्वपर्याः पर ॥" इति भावप्रकाशः॥

तस्य यद्गीयत्वं थया.-"यद्वार्थं तन्तु भूतानां भक्त्यमित्येव वे श्रुतिः। दियां भौमक्तथा पैत्रो मातुषो जास एव सा रात प्रश्व सञ्चायका बन्नामा (निम्निता: पुरा। ब्राह्मणामां हिलार्थाय इतरेषां च तन्मुखा: ॥ इतरेषां तु वर्णानां जाचार्ये: कारिता: शुभा:। कवं कता गरी सुक्रासाहरिति। विश्वधाति ॥ स्मनाथा बीख्योश्यीत र के के स्वापश्चिम:। मलवा राष्ट्रभीक्तकां महामांचं तु तत् स्मम्॥"

इति बाराई चाहिस्तर तानाधाय: । तेन पिल्लक्षियेचा। सन् :।

"तिनी विक्रिके किया है है कि स्वापित का। दत्तेन काल किनो विधिषत् पितरी हुनाम्।" बीडि: क्रिक्कान्यम् । बाद्यवस्ताः । "इविकास कि कार्य पायसेन च वत्सरम्। मात्यकारिकारीयभगाक्षाकार्यकारायेते: ॥ रेकरीरका का का में सियेया कमन्। मार्चक्रद्वासिक्काल दत्तेनेच पितामचा: "" वास्तास्त्रियोश्यक्षकाची प्रीष्टपदाई सवाचयी-दशी मीहियक्षाकी ए।

"रतास भाषकाषाच्या ने निधानाइ प्रजा-पश्चि:।

आहरोतेम्बकुर्वास्की अव्य प्रतिपद्यते ॥" इति विद्यावणमं अक्षामामन्याहरूपेव नीहि-यवीभयप्राप्तिविष्यक्रक्तिन विधायकं स्त्रीशादि-धामायुर्वासाय । शालाबाष्यस्य त् प्राप्तिः । "श्रदसम्लयोः के चित्र वक्ष्यक्षं प्रचाते । घानापाकवद्यादन्ये आकारमाश्री वजिन: स्टून: ॥" इति इन्होगपरिभिष्टे बीखाप्राप्त्रमा नवश्रस्थे ही-कार्यमात्। इति च अश्रह्मसम्बा # । नवादा-याह्नकाली यथा। विष्युः। व्यवस्थाकिसी-ज्योदशी बीडियवपाकी च। याद्वमेनेष्वकुर्वागो नरकं प्रसिष्णकी ॥ त्री विपाने च कर्त्तवं यवपाने वा वार्षितः न तावाद्यी मद्दाराज विना भाषां सथचन ।"

तेन यागकरणं यथा,— बी दिमिये जैत यमें ये जैत इति यूरते। तच व्यप्रतीतयवाद्रामाण्यकव्यमम्।" इत्यक्षाद्रशी-तत्त्वम् ॥ ॥ बीत्रापामी प्रालिधान्तेत सकी-करणं यथा,---"यथोक्तवस्वसम्यक्ती श्राक्तां तद्युकारि क्ष्यु। यवागामिव गोधुमा बीशीकामिव प्रालय: " इति तिथादिनचम्।

इति मजमाचतातम्।

बीडिक:, वि, (बीडिरसासीति। बीडि± "बीन्ह्यादिश्यका" ५।२।२१६। इति ठन्।} भाष्यविश्रिष्टः । इति सिद्वास्तकौसुदी ॥

बीडिकाचन:, पुं, (बीडि: काचनमिव: अभि-घानात् पुंच्चम्।) मसरः । इति चिकाखप्रीवः । बीडिएकी, स्त्री, (बीडे: पर्कामय पर्कमस्या:। हीय।) प्रालपणीं। इति राजनिर्धेग्टः॥ बीक्सिंद:, पुं, (बीक्सेंद:!) धामाविप्रोव:।

चिना इति स्थात;। तत्राधाय:। चानु:२। रवमर:।

इरिमानेन क्रिके स्वतिन । इति । सामा- वीडिमयः, युं, (वीडे: प्रोडाणः । वीडि + "वीडे: पुरीकाची।" १। ३। १८८। इति सयद्।) वी दिनिक्तितपुरी डाण:। इति सिहाक्त की सुदी॥ (बीह्यासके, त्रि। यथा, सन्दासरते। १३। 384 | 4€ 1

> "श्रयते इड पुराकल्पे हर्गाक्षी इडमय: पशु:। येनायजन्त यख्वानः पुरायलोकपराययाः ॥") बीहिराचकः, पु, (बीहीनां राजा। टच समासे। तनः तन्।) कङ्काधान्यम्। चीनक्यान्यम्। इति मेहिनी॥

> ब्रीष्टिश्रेष्ठ:, पुं. (ब्रीष्टियु श्रेष्ठ:) श्रालियान्यम्। इति राजनिर्घेष्टः॥

याखिविधानात् यज्ञतुकाकाकात् आर्डेश्वितया ब्रीकी, [न] चि, (ब्रीक्स्यास्तीति। ब्रीकि+ "ब्रीह्यादिभ्यक्य।" ५ । २ । ११६ इति इति: ।) ब्रोडियक्त जेवादि । इति सिद्धान्तकी मुदी ॥ व्हका क्तियोव नवह मानी प्रीष्टपत्र कृष्ण निहानारं, मही (बीडीनाममारम्।) धान्यम्डम् । तत्पर्याय: । कृद्धतः २ । इति (चिकाराडप्रेंघ: ॥ "एतांस्तु आह्यकालान् वे विकासाइ प्रवापितः। वृद्ध, श्रि संष्ट्रितमं इत्योः । प्रक्री । इति कविक्रकाः हुम: ॥ (तुरा०-कुटा०-पर्०-सक०-खक्ष-संटा) रेफ्युक्त:। थ्रि. बुद्दिस स्प्रवृद्दीन वृत्रोड । मक्को मक्कनम्। इति दुर्गादाम:॥

> ब्र्म, कि वधे। इति कविकलपद्रम:॥ ( चुरा०-पची भ्याः सकः -सेट।) ग्रेमब्रती दीघी। कि, व्रमयति व्रमति । इति दुर्गादामः ॥

प्रतीतयवप्रामासामप्रिकाम:। ब्रेड:, जि, ( प्रीडेरवयवी विकासी या। ब्रीडि + "विस्वादिभ्योरम्।" ४।३।१६६। इत्यम् ।) बी इंगिक्सिन:। इति सिद्वास्तको सुरी।

ब्रेडिय: चि, (ब्रीक्षीनां भवनं चीचम्। वीचि + "ब्रीइयाच्योर्क्त्।" ५ । २ । २ । इति एक्।) व्यानुधान्योपयुक्तभृत्यादिः। इत्यमरः॥

यूरी, म मि मतिहली:। इति कविकलपद्मः। 🎢 (क्रा॰-ष्या॰-परः-सक॰-क्रसिटः।) व्यक्तःस्य सहित्योपध:। गि. ब्रुनाति। ब्रुन: बीनि.। इति दुगांदासः ।

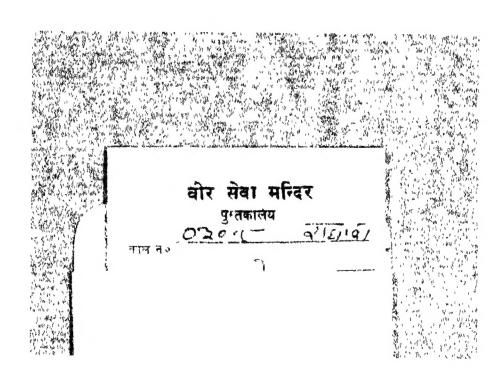